# Mānava-Dharma Śāstra

# Mānava-Dharma Śāstra

[Institutes of Manu]

with the Commentaries of

Medhātithi, Sarvajñanārāyaṇa, Kullūka, Rāghavānanda, Nandana, and Rāmachandra

and an Appendix by

Vishvanāth Nārāyan Mandlik

with a foreword by

Prof. Albrecht Wezler



294.0926 M 294 d.m

SL NO. 075858

CALCULTA 700015

AND NO S 3070





@ 1958

ISBN 81-215-0567-2 (for the set)

First published in 1886 by Ganpat Krishnaji's Press, Bombay

© Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi

Published by Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., Post Box 5715, New Delhi-110 055 and printed at Nice Printing Press, Khureji Khas, Delhi-110 051

#### ॥ श्री ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

#### ॥ अथ सप्तमोऽध्यायःप्रारभ्यते॥



### राजधर्मान्यवक्ष्यामि यथावत्तोभवेन्तृपः॥संभवश्य यथा तस्य सिद्धिश्व परमा यथा॥ १ ॥

- (१) मेधातिथिः । धर्मशब्दःकर्तव्यतावचनइत्युक्तमः । यद्दाङ्गःकर्तव्यतिदिदानीमुच्यतइतिप्रतिङ्गा कर्तव्यंच दृष्टा-र्थषाद्रुण्यादि अदृष्टार्थमग्निहोत्रादि तत्रेहप्राधान्येनदृष्टार्थमुपदिश्यते । तत्रैवचराजधर्मप्रसिद्धिः राजशब्दस्तुनेहक्षत्रियजा-तिवचनः कित्रद्गिषेकाधिपत्यादिगुणयोगिनिपुरुषेवर्तते अत्र एवाह् यथावृत्तोभवेन्नृपः । नृपयहणेनजनपदैश्वर्यवतीधि-कारमाहः । प्रमाणान्तरमूलाह्मत्रधमांउच्यन्ते । नसर्वेवेदमूलाः अन्यमूलत्वेचयदत्रधर्मशास्त्राविरुद्धतदुच्यते । तथाच कात्यायनः अर्थशास्त्रोक्तमृत्युच्य धर्मशास्त्रोक्तमात्रजेदिति । यथावृत्तः यद्दत्तंयदाकारंवास्येति चबहुत्रीहिः अन्यपदार्थो-राजा यथार्थनाधान्येऽव्ययीभावः स्यात् । वृत्तंपरिपालनार्थोव्यापारोऽदृष्टार्थः । संभवश्रोत्पत्तिः सउक्तोराजानमसुजत्यभु-रित्यादिना । परमासिद्धिविजिगीषोरेका १पत्यं राजवृत्तस्यफलमितङ्गयमः ॥ १ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंता विश्विभरण्यायैत्रीसणस्यासाधारणधर्माःकथिताः अधुना द्वितीयवर्णस्य क्षत्रि-यस्यासाधारणधर्मानाह राजधर्मानिति धर्मोधर्मसाधनं । यथावृत्तोयदाचारः । संभवः सृष्ट्यादौ । सिद्धिर्देष्टार्थसिदिः॥१॥
- (३) कुङ्कृकः । धर्मशब्दोऽत्र ष्टादृष्टार्थानुष्ठेयपरः षाङ्कुण्यादेरिपवक्ष्यमाणस्वात् । राजशब्दोऽपि नात्र क्षत्रिय-जातिवचनः किंत्वभिषिक्तजनपदपुरपालियितृपुरुषवचनः । अतएवाङ्क यथावृत्तीभवेन्नृपद्दि । यथावदाचारोतृपितिभवे-त्तथा तस्यानुष्ठेयानि कथिय्यामि यथा येन प्रकारेण वा राजानमसुजत्मभुरित्यादिना तस्योत्पत्तिः यथाचदष्टादद्द-फलसंपत्तिस्तदिष वक्ष्यामि ॥ १ ॥
- (४) राख्वानन्दः । राजा धर्मस्य कारणित्यनुशासनान्नृपितधर्मयोः कार्यकारणसंगितरभ्यायद्वये । राजधर्मानिति । राजपदमन्नावेद्यधिकरणन्यायेनान्धप्रसिद्धिमाश्रित्य राजन्यपरं प्रजापालनकण्यकोद्धरणादिनाराज्यस्यकर्तिर वणान्तरेच लाक्षणिकमिति उत्तरेच ब्राह्मंप्रभेन संस्कारंक्षत्रियेणेति अन्तेच क्षत्रियस्यापराधेन ब्राह्मणःसौदित क्षुधा वेदाभ्यासोहि विषस्य क्षत्रियस्याभिरक्षणम् नाक्षत्रं ब्रह्मवर्धते क्षत्रियाय दद्ये राज्यं संभ्यांचीपास्य शृणुयादित्यादित्यरसातः। नतु ब्राह्मणादौ राजधर्माप्राप्तिरिति। अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः लेन तेजसा। जीवेत्क्षत्रियधर्मेण सहस्य प्रत्यनन्तरहत्यापदिमनुवचनादेवधर्माः कर्तव्याः । तत्राद्यमिष्रहोत्रादि तद्यं ऋत्विगादि दष्टं प्रजापालनादितदर्थं वाषुण्यादि तयोः
  प्राप्तः। यथावृत्तीयथाचारोभवेत् । संभवभेन्द्रादिभ्यउत्पत्तिः । सिद्धीरणेनैव ॥ १॥
- (५) नन्दनः । एवंप्रतिपादितस्याश्रमधर्मस्य रक्षाधिकारिणंराजानंप्रति धर्मान्त्रस्तौति राजेति । यथावृत्तीयत्त्र-कारक्तोनृपोभवेत् नृन्पातुंशक्रुयात् तथा च वक्ष्यामि सिद्धिरेहिकामुन्मिकप्रस्म ॥ १ ॥

(६) **रामचन्दः । राजधर्मानाह राजधर्मानिति । यथावृत्तः यथाचारः नृपोभवेत् तस्य राज्ञः यथासंभवः सृद्यादौ** जन्म तस्य यथा सिद्धिः कार्यसिद्धिः एतादशान्वक्ष्यमाणस्क्षणान्राजधर्मान्त्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥

#### ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षित्रयेण यथाविधि ॥ सर्वस्यास्य यथान्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम् ॥ २ ॥

- (१) मेधातिथिः। ब्रह्मवेदः तत्रश्रुतःसंस्कारोब्राह्मः सवेदाध्ययनजन्योग्रहणवतीर्थलक्षणोवेदस्यस्वाध्यायविधिनवित्यंदत्यर्थः। उपनयनंतु ब्रह्मग्रहणार्थत्वाद्राह्ममितियुक्तं। तथा च वक्ष्यति त्रैविग्रेध्यस्त्रयीविग्रामिति इतरथाविदिनविदिश्चारम्याः। गर्भाधानादिस्मृतिशास्त्रादृष्टाचत्वारिसंस्कारम् । क्षित्रयेणोते एतेन क्षात्रयएव राज्याधिकारीति स्वितं क्षत्रियाभावे तदितिशोपि ग्राह्मःअन्यथा प्रजालोपः स्यादितिभावः सर्वस्य करदस्य दीनानाथादेश्य। अस्येति स्वविषयवासिनां यथास्वंजनपदपुरिनर्देशः । यथान्यायं न्यायःशास्त्रधर्मशास्त्ररूपंनार्थशास्त्रमौशनसादिप्रणीतं तमनितन्त्रम्य। परिरक्षणंपरिपालनं । अपायपरिहारोद्धर्बलानांबलविद्धरनिभभवः शास्त्रमर्यादानिक्रमम्य । दुःखत्राणंपरिरक्षा शास्त्रातिक्रमे चादष्टंदुःखं अतस्तदनितक्रमे राजभयेन रक्षिताभवन्ति। राजदण्डे दुःखिमिति चेन्महतोनरकादिदुःखाद्राज-दण्डनमल्पीयः कर्तव्यमिति विधिः अधिकारम्बाष्टमे निरूपितः॥ २॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्रासंतूपनयनादिस्रानान्तमः ॥ २ ॥
- (३) कुह्नूकः । ब्रह्मवेदस्तत्प्राप्तर्थतयोपनयनसंस्कारस्तं यथाशास्त्रं प्राप्तुवता क्षत्रियेणास्य सर्वस्य स्वविषया-विस्थितस्य शास्त्रानुसरिण नियमतोरक्षणंकर्तव्यम् । एतेन क्षत्रियएव नान्योराज्याधिकारीतिदर्शितम् । अतएव शास्त्रा-र्थतत्त्वंक्षत्रियस्य जीवनार्थ । तथा क्षत्रियस्य तु रक्षणंत्वकर्मस् श्रेष्ठच वक्ष्यति ब्राह्मणस्यद्वापदि जीवेत्क्षत्रियधर्मेणेत्यिभ-धास्यति वैश्यस्यापिक्षत्रियधर्मश्रूद्रस्य च क्षत्रियवैश्यकर्मणी जीवनार्थमापदि जगाद नारदः । न कथंचन कुर्वात ब्राह्म-णः कर्मवार्षत्रम् । वृषतः कर्मचब्राह्मपतनीये हिते तयोः ॥ उत्कृष्टंचापकृष्टंच तयोः कर्म न विद्यते । मध्यमे कर्मणी हित्वा सर्वसाधारणे हिते ॥ रक्षणंवेदधर्मार्थतपःक्षत्रस्यरक्षणमिति सर्वतोधर्मषद्वागोराद्वोभवितरक्ष्यतद्दतिचवक्ष्यमाण-न्वात् रिक्षतुर्वित्षद्वागयहणाष्ट्रप्रार्थमपि योरक्षम्बित्मादन्तद्दितनरकपातंवक्ष्यति ॥ २ ॥
  - (४) राघवानन्दः । ब्रह्म वेदस्तन्कतं संस्कारमुपनयनवेदाध्ययनादिषामेन क्षत्रियेण ॥२॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । अभिषेकादिसंस्कारयुक्तस्य क्षत्रियस्य रक्षायामधिकारोनान्यस्येत्याह ब्राह्ममिति । ब्राह्मं संस्का-रंवैदिकमुपनयनाभिषेकादिकं संस्कारं नामोयस्तस्यैव रक्षायामधिकारोनान्यस्येति ॥ २ ॥
- (६) **रामच**न्द्रः । ब्राह्मंसंस्कारं उपनयनादिसंस्कारान् प्राप्तेन क्षत्रियेण यथाविधि अस्य सर्वस्य जगतः परिर-क्षणंकर्तव्यम् ॥ २॥

अराजके हि लोकेऽस्मिन्सर्वतोविदुते भयात् ॥ रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमस्रजस्मभुः॥ ३ ॥

- (१) मेधातिथिः । विद्ते पीडतेऽमतिष्ठिते वा मभुः । प्रजापतिस्तुतिरियमः ॥ ३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विदुते कल्पादौ ॥ ३ ॥
- (३) कुःह्रुकः । यस्मादराजके जनति बरुवद्भयान्सर्वतः प्रचित्ते सर्वस्यास्य चराचरस्य रक्षायै राजानंसृष्टवां स्त-स्मात्तेन रक्षणंकार्यम् ॥३॥
  - (४) राघवानन्दः। तत्र पुरावृत्तमाह् अराजकइति । विद्वते पीडिते । प्रभुः प्रजापतिः ॥ ३ ॥

- (५) मन्द्रनः । तत्र हेतुः तामिषकत्य तस्यसृष्टत्विमत्याह अराजकेहीति । सर्वतीययाद्दैविकायानुषाच प्रभुःप-जापितः ॥ ३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अराजकेऽस्मिँछोके भयात्सर्वतोविद्यतेसति अस्य विश्वस्य रक्षार्थं प्रभूराजानमसूजत् ॥ २ ॥ इन्द्रानिल्यमार्काणामग्रेश्व वरुणस्य च ॥ चन्द्रवित्तेशयोश्वेव मात्रानिर्द्धत्य शाश्वतीः ॥ ४ ॥
- (१) मेधातिथिः । अनिरुवायुः । वित्तेशोधनपतिर्वैश्रवणः । मात्राअवयवाः । शाश्वतीः सारभूताः । निर्दृत्य निष्कष्य ॥ ४ ॥
  - (२) सर्वतनारायणः । मात्राअवयवान् । निर्दत्यारुष्य ॥ ४ ॥
- (३) कुङ्गृकः। कथंसृष्टवानित्याह् इन्द्रेति। इन्द्रवातयमसूर्याग्निवरुणचन्द्रक्रवेराणांमात्राअंशान्सारभूतानारू-प्य राजानमसृजत्॥ ४ ॥
- (४) राघवानन्दः । सर्वनियन्तृत्वविधानार्थमुत्पत्तित्वरूपकथनेन स्तौति इन्द्रेतिहाभ्याम् । वित्तेशः कुबेरः । मात्राः सारभूतांशाः दिधमण्डस्य नवनीतवत् । शाश्वतीर्भन्वन्तरध्यापिनीः । निर्दृत्य निष्कष्य ॥ ४ ॥
- (५) नन्द्रनः । किमुपादायामुजदित्यपेक्षायामाह इन्द्रेति । शाश्वतोर्मात्राः स्वाभाविकानेशान् इन्द्रस्यैश्वर्यञ्ज निलस्य बलं इत्यादिकाःशक्तीरित्यर्थः । निर्दृत्यामुजदित्यनुषद्यः ॥ ४ ॥

#### यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्योनिर्मितोत्रपः ॥ तस्मादिभभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५ ॥

- (१) मेथातिथिः । एषामिन्द्रादीनां सुरश्रेष्ठानांमात्राभिस्तेजोंशैनिमितस्तस्माद्धेतोरिभभवति । दुर्निरीक्ष्यमु-खोभवति तेजसाहेतुना । निष्कष्यनिर्मितउत्पादितःयतः रूषिरुत्पादेने धातुर्वतंते । तेनापायाविधत्वाश्मात्राभ्यद्दितपञ्चमी-नृतीयावापिठतय्या ॥ ५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। तेजसा वीर्येण ॥ ५ ॥ :
  - (३) कुङ्गुकः। यस्मादिन्दादीनांदेवश्रेष्ठानामंशेभ्योनृपतिः सृष्टस्तस्मादेषसर्वप्राणिनोवीर्येणातिशेते॥ ५॥
  - (४) राघवानन्दः । तदेवाह् यन्मादिन्द्रादीनांमात्राभिनिर्मितोनृपस्तत्मात्त्वतेजसा सर्वभूतान्यभिभवत्येषद्ति ॥५॥
  - ( ५ ) मन्दनः । उक्तस्य प्रत्यक्षस्वश्लोकत्रयेणोपपादयति यस्मादिति ॥ ५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यसात्कारणादेषां सुरेन्द्राणामिन्द्रादिलोकपालानां मात्राभ्योऽशेभ्योनिर्मितोनृपस्तस्मात्कारणा-चेजसा सर्वभूतान्यभिभवति ॥ ५ ॥

#### नपत्यादित्यवचैषचक्षूंषि च मनांसि च ॥ न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्॥ ६ ॥

- (१) मधातिथिः । तपति तापयतोव संमुखो शक्यदर्शनत्वादेवमुच्यते तदाह नचैनं भुविशक्रोति ब्राह्मणजा-त्युत्कष्टाब्रह्मवर्चत्विनोपि नैनमभिमुखंवीक्षितुंशक्रुवन्ति । तदुक्तं तमुपर्यासीनमधस्तादुपासीरन् ॥ ६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तपत्यादित्यविद्यादित्यांशोपपादनिवतरेष्ट्रप्यवंखयमूत्रम् ॥ ६॥
- (३) कु छूकः । अयंचराजा स्वतेजसा सूर्यद्व पश्यनांचशूषि मनांसि च संतापयति । नदेनराजानंपृधिय्यांकः भिदन्याभिमुख्येन द्रष्टुंक्षमते ॥ ६॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । कार्येणापि तदंशोऽनुमेयइत्याह तपतीतिद्वाभ्यामः । दुष्टानांचक्षुर्मनसेाःसंतापजननात्तद्दर्शना-निष्ठाक्षमत्वंसूचितं । साधूनांनतपति विमलंपसाधयति ॥ ६ ॥
  - (६) रामचन्द्र । सर्वेषांचश्लंषि मनांसिचार्कवन्तृपस्तपति संतापयतीत्यर्थः ॥६॥

#### सोऽग्रिर्जवित वायुश्व सोऽर्कः सोमः सधर्मराट् ॥ सकुबेरः सवरुणः समहेन्द्रः प्रशावतः॥ ७॥

- (१) मेधातिथिः । अम्यादिदेवतानांमात्राशयत्वात्तच्चिक्तयोगितयैवमुच्यते प्रभावोऽलौकिकी या शक्तिः ॥ ७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रभावतः प्रभाववानेवैवंभवतीत्यर्थः ॥ ७॥
- (३) कुङ्गूकः । एवंचाझ्यादीनांपूर्वोक्तांशभवत्वात्तत्कर्मकारित्वाच्यप्रतापयुक्तस्तेजस्वीत्यादिना नवमाध्यायवश्य-माणत्वात्सराजाशक्तयतिशयेनाझ्यादिरूपोभवति ॥ ७॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः। सधर्मराट् यमः। प्रभावतः ऐश्वर्येण ॥ ७ ॥
  - (५) नन्द्रनः । प्रभावतः शक्तितः ॥ ७॥

#### बालोपि नावमन्तव्योमनुष्यइति भूमिपः ॥ महती देवता होषा नरहृपेण तिष्ठति ॥८॥

- (१) मधातिथिः । मनुष्योयमित्येवंबालोपि भूमिपीराजा नावमन्तव्यः कितर्हि महती काचिदेषादेवतैतेन मानु-षेण रूपेण स्थितेति अतोऽदष्टेनापि दोषेण राजन्यवज्ञानयुज्यते ॥ ८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। महतो देवता ईश्वरः॥८॥
- (३) कुछ्कृकः। ततश्य मनुष्यइतिबुद्ध्याबालोऽपि राजा नावमन्तव्यः यस्मान्महतीयंकाचिद्देवता मानुषरूपेणाः वितष्ठते। एतेन देवतावद्गायामधर्मादयोऽदष्टदोषाउक्ताः॥८॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच बालोपीति। अवमानम्सक्तिमाह मनुष्यइति॥८॥
- (५) नन्द्रनः । एवं देवांशप्रभवत्वाद्राजा नावमन्तव्यइत्याह बालइति । महती देवता अग्निरित्यर्थः । हि शब्दो हेतो ॥ ८॥

#### एकमेव दहत्यग्रिनेरं दुरुपसर्पिणम् ॥ कुलं दहति राजाग्निः सपशुद्रव्यसंचयम् ॥ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः । अस्यविधेरर्थवादश्लोकाएते । राजधर्मीपि यतःसर्वपुरुपार्थीयं योग्निहस्तादिनास्पृशिति सिम्बस्याप्यन्तिकोभवति सदुरुपसर्पिनरःप्रमादस्बलितोदस्ते राजातुकुद्धः । सपुत्रधनदारबान्धवंहन्ति । कुलंयेकेचित्-क्रातयः । स्वजनाश्वतानप्यपराधसंबन्धान्पशुभिर्धनसंचयैश्वसह नाशयति ॥ ९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दुरुपसर्पिणं दुष्टेन प्रकारेणोपसर्पन्तमभिभवार्थमग्नेः त्वयमेव तन्मध्ये प्रवेशादिका-रिणमः॥९॥
- (३) कुछूकः । संगतिदृष्टदोषमाह एकमित्यादि । योऽप्रेरितसमीपमनवहितः सन्नुपसर्पति दुरुपसर्पिणमेकमेवा-ग्रिर्दहित नतत्पुत्रादिकं कुद्धोराजाग्निः पुत्रदारभात्रादिरूपंकुलमेव गवाश्वादिपशृह्यवर्णादिधनसंचयसहितंसापराधंनिहन्ति ॥९॥
- ( **४ ) राघवानन्दः । मह**न्वमेवाह एकमिति । दुरुपसर्पिणं दुःखार्थमरणाचुचतं उपसर्पिणं समीपगामिनम् । राजा-तु देशान्तरस्थमपि कुलादिविशिष्टमपि हन्ति । अग्निदेवतातोप्यधिकद्दतिभावः ॥ ९ ॥

- (५) **नन्दनः** । अग्नितोऽपिराजा दाहशक्तौ विशिष्टतरइत्याह एकमिति । दुरुपसर्पिणांउपसर्पणानिपुणां प्रमादा-दग्नौ पतितमितियावत् । कुलं दहतियस्मात्तस्मान्नावमन्तन्यः ॥ ९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकमेव नरमिर्दहित कीदशंनरं दुरुपसर्पणं दुष्टेन प्रकर्षेण उपसर्पन्तं विलक्ष्यन्तम् ॥९॥ कार्यं सोऽवेक्ष्य शक्ति च देशकालौ च तत्त्वतः ॥ कुरुते धर्मसिद्धार्थं विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ १०॥
- (१) मेधातिथिः । नैतन्मन्तय्यंबन्धुर्मेराजा सुद्धेति । कस्य राजाभवेश्मित्रंकानि मित्राणि राजनि ॥ प्रयोजना-पेक्षयाचशत्रौमित्रवदाचरश्ति मित्रेशत्रुवत् । तथाशक्तांकंचिदपराधंक्षमन्ते । शक्तिप्राप्योग्मूलयन्ति एवंदेशकालाविष अतोधर्मसिष्यर्थकार्यसिष्यर्थविश्वरूपंकुरुते क्षणाश्मित्रंक्षणेन शत्रुः नैकरूपएव राजाभवति । अतोन विश्वसित्य्यं-राजनि । मैक्याद्वालुभ्यात्सौजन्याद्वा तत्तुल्यवयोदस्या नवर्तितव्यम् अपितुसर्वदा नयेन ब्रष्टव्यः ॥ १० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । कार्यं प्रयोजनं । शिक्तं स्वस्य । देशकालौ वियहादियोग्यौ । विश्वरूपं मिनेपि शत्रुतां शत्राविप मैत्रीं । अतोमित्रमित्यत्र नाविश्वसनीयमित्यर्थः॥ १०॥
- (३) कुछ्कूकः । सराजा प्रयोजनापेक्षया स्वर्शोक्तदेशकालैचावेक्ष्य कार्यसिद्ध्यर्थतत्त्वतोविश्वरूपंबहूनि रूपा-णि करोति । जातिविवक्षया बहुष्वेकवचनमः । अशक्तिदशायांक्षमते शक्तिप्राप्योन्मूलयित । एवमेकस्मिन्नपि देशे काले च प्रयोजनानुरोधेन शत्रुर्वामित्रंवोदासीनोवा भवति अतोराजवछभोऽह्मिति बुद्ध्यानावन्नयः॥ १०॥
- (४) राघवानन्दः । किंच कार्यमिति । कार्यमनुपहनिपही । शक्ति बाल्ययौवनाचनुरुपाम । देशोदूरनिकटादिः । कालः सुभिक्षदुर्भिक्षादिः । अवेक्य निम्बत्यैव विश्वरूपं प्रयोजनानुरुपेण शत्रुमित्रोदासीनतया ॥ १० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । विश्वरूपं नानादेवतारूपम् ॥ १० ॥
- (६) रामचन्द्रः । देशकाली विषहादियोग्यीज्ञात्वा धर्मसिद्भवर्थ पुनःपुनः विश्वरूपं नानारूपं रूट्रयमादिरूपं मित्रे शत्रुतां शत्रोमित्रतां वा कुरुते ॥ १० ॥

#### यस्य प्रसादे पद्मा श्रीविजयश्व पराक्रमे ॥ मृत्युश्व बसित कोधे सर्वतेजोमयोहि सः॥ १ १॥

- (१) मेघातिथिः । प्रसन्तआराधनयाश्रियंददाति कुर्बोमृत्युनायोजयित क्षतः श्रीकामेनाराधनीयः । नकेवलंशिन्यायोजयित यावदस्य शत्रवःसन्तिताति पराक्रम्य परितोषितोहित अतः शत्रुवधकामेन यथावत्परिचरणीयः । पद्माश्रीः पर्यायोपिपद्माशम्दोमहत्वप्रतिपादनार्थः प्रयुक्तोमहतींश्रियंददातीत्यर्थः । एते चार्थाराङ्गःशान्यन्ते पतस्सर्वतेजोन्ययोषी अप्रयादित्यचंद्रमसांतेजोविभित् ॥ ११ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । यस्यम्सादइत्यादित्रयंक्रमात्कुवेरशक्रयमानांव्यापारकथनम् । पद्मा पद्महस्ता । यतःप-ष्मादयस्तदुद्भवाभतः सर्वतेजोमयः । एवमन्येष्टुप्युक्तांशेषु व्यापारोक्क्षेयइत्याशयः ॥ ११ ॥
- (३) कुल्कः। पद्माशब्दः श्रीपर्यायोऽपि महत्त्वविवक्षयाऽत्रमयुक्तः। यस्यप्रसादात्महती श्रीभेवत्यतः श्रीकानेन सेव्यः। यस्य शत्रवः सन्ति तानपि संतोषितोहन्ति तेन च शत्रुवधकामिनाप्याराधनीयः। यस्मै कुभ्यवि तस्य धृत्युंकरोति तस्मानीवनार्थिना न क्रोधनीयः। यस्मात्सर्वेषांसूर्याधिसोमादीनांतेश्रीविभाति॥ ११॥

<sup>(</sup>१०) धर्म=कर्म (व)

<sup>(</sup> ११ ) यस्य=तस्य ( नं • )

- ( १ ) राघवानन्यः । विश्वरूपत्वंध्यनिक यस्पेति । मसादेऽनुप्रहविषये पद्माश्रीरितिपर्यायत्वेषि महत्वानपायत्व-ख्यापनार्थं पद्मालयत्वसूचनेनवा सुखहेतुत्वंख्यापितम् । श्रियःसत्वेषि नृणामसंतुष्टे राजिन सुखादर्शनात् । पराक्रमे शत्रुंगितगमने विजयस्तत्संभावना। तद्वमानात्तस्त्रोधानन्तरंगजामृत्युदर्शनान्भृत्युः । तस्माच्छ्रोमाप्तिःशत्रुजयशत्रुवधादि-कामेर्नृषःसेव्यइतिभ्वनिः ॥ ११ ॥
- (५) नन्द्रनः । अत्रोदाहरणमाह तस्येति । तस्य प्रसादे श्रीर्वसित तस्य प्रसादे सित रुक्ष्मीर्जायतइत्यर्थः । प्रयापयवती । विजयइन्द्रः । सर्वतेजोमयः सर्वदेवताशक्तिमयः ॥ ११ ॥

### त यस्तु द्वेष्टि संमोहात्सविनश्यत्यसंशयम् ॥ तस्य साशु विनाशायं राजा प्रकुरुते मनः ॥ १२ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रत्यवायाधयाविन्दति अनोनैवमिभप्रेतार्थलोभेनातः पुनःपुनराह तंराजानंयोद्देष्टिप्रातिकूल्ये-नवर्तते तिसन्सित्यसंशयंनश्यित । तस्यह्माश्चविनाशाय अन्यःकिश्चदपराधंक्षमते । अशक्यराजनिवेदनेन तत्र व्यवहार-भागस्य धनपरिक्षयोभवित भूतोप्यर्थः साक्षिणांचित्तवैचित्र्यादन्यथात्वमायातिह्मपेक्ष्यमाणःकिश्वक्रमेणापि । राज्ञा तिह्ननाशार्थमपराधेन मनसिस्थितेन बाष्यतप्वासौ शक्तिमत्वादाङ्गःप्रयतमानस्य स्वतन्त्रविरोधापत्तेः ॥ १२ ॥
  - (२) सर्वतनारायणः । तलात्तत्रहेषोपि न कर्तव्यइत्यर्थः ॥ १२॥
- (३) कुल्लूकः । तंराजानमञ्जतया योद्देष्टि तस्यामीतिमुत्पादयति सनिश्चितंराजकोधान्नश्यित यस्मात्तस्यविनाशान्य शीश्रंराजा मनोनियुंद्रे ॥ १२॥
  - (४) **राधवानन्दः । नापि राज्ञाद्वेषाद्याचरणीय**मित्याह् यस्त्विति । विनश्यतीत्यत्र हेतुस्तस्येति ॥ १२ ॥
  - (५) मन्द्रमः। हि हेती। विनाशाय विनाशंकर्तुमः। मकुरुतेऽध्यवस्यति॥ १२॥
  - (६) रामचन्द्रः । संमोहाचस्तंहेष्टि तस्य साशु विनाशाय राजा मनःकुरुते ॥ १२ ॥

# तस्माद्धर्मं यमिष्टेषु सञ्यवस्थेन्नराधिपः ॥ अनिष्टं चाप्यनिष्टेषु तं धर्मे न विचालयेत् ॥ १३ ॥

- (१) मेघातिथिः । यतः सर्वतेजोमयोराजा तस्माद्धेतोरिष्टेषु वक्षभेषु मन्त्रिपुरोहितादिषु कार्यगत्याधर्मकार्यव्यवस्थांशास्त्राचारिविरद्धांध्यवस्येन्तिभित्यस्थापयेन्तिवचालयेत् सा तादशीराक्कोनुक्कानातिक्रमणीया अद्य पुरे सर्वेरुतस्यः कर्तव्यः मन्त्रिगेहे विवाहोवर्तते तत्र सर्वैः संनिधातव्यं तथा पशवीनाच सैनिकैईन्तव्यानशकुनयोबन्धियतव्याः नर्तिकाधनिकैराराधनीयापुतावन्त्यहानि । एवमनिष्टेष्विप एतेन संसर्गोनकर्तव्यएतस्य गृहे मवेशोनदेयः एवंविधोन्नधर्मः पय्हघोषादिनाराक्कादिष्टोनातिक्रमणीयः । नत्विग्रहोन्नादिधर्मव्यवस्थायैवर्णाश्रमिणांराजामभवति स्मृत्यन्तरविरोधमसङ्गत् अविरोधे चारिमन्विषये वचनस्यार्थवत्वात् ॥ १३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यंधर्मव्यवहारिष्टेषु क्षुद्रेष्वप्यक्षुद्रयोग्यंनियमयेदेवंमहत्त्वप्यनिष्टेषु क्षुद्रयोग्यंनतु दण्डा-दिनियमोपि राष्ट्रक्य्या कार्यस्तस्य शास्त्रीयस्यैव राक्षापि कार्यत्वात् ॥ १३॥
- (३) कुछुकः । यतः सर्वतेजोमयोनुपतिस्तस्मादपेक्षितेषु यमिष्टंशास्त्रानुष्टेयंशास्त्राविरुद्धानांभत्य व्यवस्थापय-त्यनपेक्षितेषु चानिष्टंनियमंनातिकामेत् ॥ १३॥
- (४) राघवानन्दः । प्रकरणमुपसंहरति तस्मादिति । इष्टेषु भियेषु धर्म अयमेवमईत्ययमेवनाईतीति व्यव्-स्थापयेत् । स्थापयितुस्तं मौड्यादिना नचारुयेत् यतःकुन्दोइन्तिपसन्नोनुगृद्धीयात् ॥ १३ ॥

- ( ५ ) मन्द्रमः । इष्टेप्वनिष्टेषु च यमर्थं धर्माद्रनपेतत्वेन निमिनोतितगर्थधर्ममत्वा न विचालयेत् ॥ १३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तलात्कारणात् इष्टेषु श्रुदेषु यंधर्मसनराधिपः व्यवस्येत् निश्चिनोति च पुनः अनिष्टं अयोग्यं अनिष्टेषु अच्छिदेषु अनिन्धेषु तंधर्मन विचारयेत् ॥ १३ ॥

### तस्यार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् ॥ ब्रह्मतेजोमयं दण्डमसः जत्पूर्वमीश्वरः॥ १४॥

- (१) मेधातिश्विः । उक्ता राजोत्पतिः । दण्डोत्पत्तिरिदानीमुच्यते । तस्माइदंतदर्थराञ्चः मयोजनसिद्धये दण्डमस्जदीश्वरः प्रजापतिः । कोराञ्चोर्योदण्डेन उच्यते गोप्तारंसर्वभूतानां गोप्ता रक्षिता दण्डएव नदण्डेनविना राजारिक्षतुंत्रक्रोति । अतोराजत्विसध्यर्थएवदण्डःसुद्दः । धर्ममात्मजंत्रक्षतेजोमयमितिदण्डस्तुतिः नयागदानादिधमः । कितिहिदण्डएव ।
  नयायपाणधनहारित्वादधमोविद्येयः अपित्वेषण्व धर्मआत्मजःशरीरादेवजातः प्रजापतेः । नचपाश्चभौतिकः । किर्ताहितह्मणोयत्केवलंतेजस्तेन निर्मितः पूर्वराजसृष्टेः ॥ १४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तस्यार्थे राजार्थ। धर्म धर्माशोज्ञवंविधि। त्वस्य सुतं अतएव ब्रह्मतेजोमयं ब्रह्मणस्ते-जसा सृष्टमः। दण्डं दमकमः। ईश्वरोब्रह्मा ॥ १४ ॥
- (३) कुझूकः। तस्य राज्ञः प्रयोजनसिद्धये सर्वप्राणिनारिक्षतारंधर्मत्वरूषंपुत्रंत्रज्ञणोयत्केवस्रंतेजस्तेनिर्नापतं न पाञ्जभौतिकंदेहंत्रज्ञापूर्वसृष्टवान् ॥ १४॥
- (४) राघवानन्दः । तस्य राङ्गोर्थे रश्नणादिश्योजनार्थं सर्वभूतानामनुशासनरूषं भनगाणिक्शब्दहस्ताया-हरणात्मकंधर्मे तदेतुत्वात् । आत्मजं ब्रह्मणस्तेजसा निर्मितं ब्रह्मतेजोमयं पूर्वेच राजसृष्टेः । दण्डमिति कर्नृकरणम्यु-त्यस्या किचदनुशासनम् ॥ १४ ॥
- (५) अन्द्रशः । अय राज्ञः सहायं दण्डं प्रस्तीति तस्यैति । तस्यार्थे तस्य राज्ञः कार्ये निमित्ते गोप्तारं गुमिकरि-ष्यन्तं सर्वभूत्षर्मगुस्पर्यमितियावत् ब्रह्मतेजोमयं परमात्मशक्तिमयं परमात्मशक्तिमुपादायेतियावत् धर्मात्मकंदण्डमसृज-त् धर्मस्वरमादण्डरूपेण ससर्ज । पूर्व युगारम्भे । ईश्वरः प्रजापतिः । एतदुक्तं भवति दण्डस्यात्माधर्मभरीरं ब्रह्मतेजोमय-मीश्वरोजनयितेति ॥ १४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तस्यार्थे राक्षोऽर्थे रंश्वरः ब्रह्मपूर्वदण्डरूपमान्मजंपुत्रमस्जत् ॥ १४ ॥
    तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ भयाद्रोगाय कस्पने स्वधर्मान्सः
    चलित च ॥१ ५ ॥
- (१) मेधातिथिः । तस्यदण्डस्यभयात् संबन्धितामात्रविवक्षायां भयहेतुत्वंनास्तीति षष्ठी । दंण्डभयात्स्थावराणि मृतानि मोगाय फलकुतुमच्छायादिभिभीगार्थकल्पन्ते तत्समर्थाभवन्ति । योहिस्थावरः फलनददाति सपरिशोध्यते । नचेत्परिशुष्यति तर्वतोन्याप्तदेशत्वाच्छित्वाऽगारीक्षीयते एतया वृक्षोपमया दण्ड्यस्य राजापथ्यकारिणःपुरुषस्यैवंकर्तव्यं च्छेरनमूत्वेत्पाडनादिना दण्डःभणेयः । स्थावरपहणस्तुत्या रष्टान्तार्थमोदशोऽयंदण्डोयत्स्थावराअपिदण्ड्यन्ते कि पुनश्वसः मतु स्थावराजांदण्डोयिन्येयानुदिर्हते । त्यथमीन चलन्ति आकालेन पुष्पन्ति न प्रमुवते ॥ १५ ।।

- (२) सर्वज्ञनारायणः । भोगाय कल्पन्ते अन्येषां । स्थावराणीत्युक्तं स्थावराणामपि पृथिन्यादीनां पृथ्वा-दिभिर्दण्डस्य धृतत्वात् ॥ १५ ॥
- (३) कुन्नुकः। तस्य दण्डस्य भयेन चराचराः सर्वे प्राणिनोभागंकर्तुसमर्थाभवन्ति । अन्यया बलवता दुर्बलः स्य धनदारादियहणे तस्यापि तदपेक्ष्य बलिनेति कस्यापिभोगोन सिध्येत वृक्षादीनांस्थावरादीनांछेदने भोगासिदिः। तथासतामपि नित्यनैमित्तिकत्वधर्मानुष्ठानमकरणेयाम्ययातनाभयादेव ॥ १५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच तस्येति । भयाद्ण्डस्येत्यन्वयः । भोगाय कल्पन्ते समर्थाः चोराग्रुपद्मवराहित्यात । भृशदण्डस्य देशेऽधर्माभावाद्यथाकालंस्यावराणि दुमादयः फलशालीनीतिभावः । तस्यराङ्गोभोगायफलदानि भवन्ति दण्डाद्यभावेक्तियन्ते तानि । साधवःपात्र्यन्ते दस्यवश्ळिचन्तदि मेधातिथिः ॥ १५ ॥
- (५) मन्द्रनः । इण्ड मशंसित तस्येति । तस्य दण्डस्य भयात् । स्थावराणामपि दण्डोधारितामहात्मभिरितिहासेषु श्रूयते । यथागस्त्येन विन्ध्यस्य यथा वायुना शाल्मकीतरोहींमवतस्य ॥ १५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तस्य राज्ञोभयात्त्वधर्माद्भूतानि न चलन्ति ॥ १५॥

#### तं देशकालौ शक्ति च विद्यां चावेक्ष्य तत्त्वतः ॥ यथार्हतः संप्रणयेन्तरेष्वन्यायवर्तिषु ॥ १६॥

- (१) मधातिश्विः । अन्यायवर्तिनोयेराजापश्यकारिणे।महामात्यादयस्तेषामयंदण्डउच्यते । अन्येषांतु परस्परव्यव हारिणामनुबन्धमनुष्कात्रापरिक्कायेत्यमोच्यते । मन्नेव चायंश्लोकोन्याख्यातः । विद्यात्राधिका सा च वेदार्थविषया । यथा-हंतः यथार्हतोयस्ययोग्यद्दत्यर्थः । संप्रणयेत् प्रवर्तयेत्कुर्यादितियावत् एतत्सर्वमवेक्य निरूप्य तत्तद्पेक्षोदण्डः कर्तन्यः । अन्यया प्रणीतोराक्कोद्दष्टमनर्थमावहेत् । दृष्टाऽदृष्टभेदेन स्वमकृतिजनपद्भेदेन सप्तमाष्ट्रमयोर्दण्डमानृकाश्लोकयोभेदः ॥१६॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । देशकालादि त्वरण्यराज्यादिकतत्वेन दण्डाधिक्यात् । शक्ति धनदाने । विद्यामिति वेदार् दिपाठशीलतया दण्डाल्पतार्थम् ॥ १६ ॥
- (३) कुद्धूकः । तमित्यादि तंदण्डंदेशकाली दण्ड्यस्य च शक्तिविद्यादिकंयस्मिन्तपराधे यीदण्डोहंतीत्यादिकं-शास्त्रानुसारेणतत्त्वतोनिरूप्यापराधिषु प्रवर्तयेत् ॥ १६॥
- (४) राघवानन्दः । कष्टंतत्रणयनिक्याह तिमिति । दण्डस्य देशकालौ शास्त्रानुसारेणावेश्य यथाईतः यस्मिन-पराधे योयंदण्डमईति तदनतिक्रमेण संप्रणयेत् देशं दूरनिकटार्दि । कालं दुर्भिक्षार्दि । विद्यामस्रशिक्षादिकां वेदविद्यांच । अन्यायवर्तिच्चन्यथागामिषु ॥ १६ ॥
- (५) नन्द्रमः । तस्य दण्डस्य प्रणयनप्रकारमाहः तिमृति । शक्तिः बालोवृद्धोदरिद्रोधनवानित्यादिरूपा। विद्यावे-दविन्वमित्यादिरूपा॥ १६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दण्डमन्यायवर्तिषु देशकालादिकमवेक्य यथाईतः संप्रणयेत् ॥ १६ ॥ सराजा पुरुषोदण्डः सनेता शासिता च सः ॥ चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १७॥
- (१) मधातिथिः । सएववस्तुतोराजा तिलन्सित राजशक्तियोगे सएव पुरुषः येन बलीयसोपि पुरुषामुक्षीवस्त्य-कृत्य वशीकरोति सनेता कार्याणितेननीयन्ते । शासिता शासनंराजाज्ञा तस्याभावेदण्डःस्वृतः । धर्मतः कर्नृत्वमीपचारिक-सः । चतुणांमाश्रमाणांयोधमंस्तत्र समितभूरिब यथा मितभूशिक्तुंनददाति तद्वद्ण्डोपि ॥ १७ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । सदण्डएवराजा जनस्य** तदधीनत्वात् । पुरुषः पुरुषात्मा । नेता नायकःश्वर्तकः । शा-सिता एवंकुर्वित्युपदेष्टा । धर्मस्य धर्माचरणंकारियतुं मितभूरिव ॥ १७ ॥
- (३) कुद्धूकः । सएवदण्डोवस्तुतोराजा । तिस्मिन्सित राजशक्तियोगात्सएव पुरुषस्ततोऽन्ये स्नियदवर्ताह्रथेर्यैत्वात् । सएव नेता तेन कार्याण नीयन्ते प्राप्यन्ते । सएव शासिताशासनमाञ्चातदानृत्वात् । सएवचतुर्णामन्याश्रमाणांयोधर्म-स्तस्य संपादने प्रतिभूरिवप्रतिभूर्मुनिभिः स्मृतः ॥ १७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । दण्डंविना राजाऽकिंचित्करइति दण्डंस्तौति सइतित्रिभिः । तिस्मित्सित राजशिकः । पुरुषः सर्वानराजप्रश्वतीन् स्वियद्व न्यकृत्य स्वधमे स्थापयतीति पुरुत् बहून् धनाचादानेन स्यति तनूकरोतीतिवा राक्कोपि दण्ड- अतेः । नयति प्रापयति स्वस्वधमे राजानेनेतिनेता एधांसि पचन्तीतिवद्दा कर्नृत्वोपचारः । प्रमादात्प्रच्याव्य सर्वान् शा-स्वानुसारेण शास्तीति शासिता । सन्यासिनामपि पातित्ये दासआमरणान्तिकद्दति राजश्रृत्यतास्यृतेरात्रमचतुष्ट्ययद्दः । धर्मस्य प्रतिभूः तत्संपादने प्रभृद्वितीयः ॥ १७ ॥
- (५) मन्द्रनः । पुनरिष श्लोकद्वयेन दण्डस्तुतिमाह सद्दति । स दण्डएव राजपुरुषः राजनियोगकरः । नेता तत्तत्कामानुष्ठापकः । शासिताआञ्चापकः । तेजोविनासकलकार्यासिद्धेः ॥ १७ ॥
- दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वादण्डएवाभिरक्षति ॥ दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्मे विदुर्बुधाः ॥ १८ ॥
- (१) मेघातिथिः। न राजा शासंशास्ति कर्तव्याकर्तव्योर्विधिनिषेशयोः किर्ताहृदण्डएव। दण्डएवाभिरक्षति बलव-द्भयोदुर्बलान्। सुप्तेषु राजपुरुषेषु दण्डभयादेव न यथा कामंलोकोब्यवहरति। द्विविधोदण्डोराजदण्डोयमदण्डश्र ॥ १८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यतः शास्तारोरक्षन्ति । तथाऽग्येषु रक्षितृषु सुप्तेष्वप्येतः इयादेव न पापंक्रियते ॥ १८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यस्माइण्डः सर्वाः मजाआङ्गांकरोति तस्मात्साधूकंशासितेतिश्चेयम् । यस्मात्सएव मजारक्षांत तत्तायुक्तमुक्तराजेति । निद्राणेष्वपिरक्षितृषुदण्डएव जागति तद्भयेनैव चौरादीनाममवृत्तेः । दण्डमेवधर्महेतुत्वाद्धर्मजान-न्ति । कारणेकार्योपचारः । ऐहिकपारित्रकदण्डभयादेव धर्मानुष्ठानात् ॥ १८॥
  - (४) राघवानन्दः । किंच शास्तीति । अभिरक्षति प्रमादादधर्मेभ्यः । सुप्तेषु प्रमत्तेषु ॥ १८॥
  - (६) रामचन्द्रः । दण्डःसुमेषु जागति दण्डभयात्केपिनलुम्पन्ति ॥ १८ ॥

# समीक्ष्य सधृतः सम्यक् सर्वारअयित प्रजाः ॥ असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयित सर्वतः ॥ १९॥

- (१) मेथातिथिः। धृतः प्रणीतः प्रवर्तितः समीक्ष्य पूर्वोक्तदेशकालायेपक्ष्य समीक्ष्य । रञ्जयत्यनुरागंप्रजासु जन-र्यात । विपरोतंप्रणीयमानोन केवलंखकार्यन करोति यावदुरुपयुक्तोविषवद्विनाशयत्यर्थजनस्य ॥ १९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। समीक्ष्य शास्त्रतोनिरुप्य ॥ १९॥
- (३) कुःहृकः । सदण्डःशास्त्रतः सम्यद्भिरूप्यापराधानुरूपेण देहधनादिषु धृतः सर्वाः प्रजाः सानुरागाः करोति । अविचार्य तु लोभादिना प्रयुक्तः सर्वाणि बाह्मार्थपुत्रादीनि नाशयति । सर्वतइतिहितीयार्थेतसिः ॥ १९ ॥
- (४) राघंवामन्दः । समीक्ष्य यथाशास्त्रं अनुरञ्जयित राजानंपत्यावर्जयित । सर्वतः सराष्ट्रसपशुद्रव्यसंचयंराजा-नंनाश्यतीतिभावः ॥ १९ ॥

<sup>\*</sup> तद्दिधेयत्वान्=तद्दिधत्वान् ( अ )

- (५) नन्द्रनः । धृतःधारितःसदण्डः ॥ १९॥
- (६) रामचन्द्रः । सम्यक्समीक्य धृतःसदण्डःसर्वाः त्रजारज्ञयित असमीक्याविचार्य प्रणीतः सर्वशो विनाशयित ॥ १९॥

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डोप्वतन्द्रितः ॥ शूले मस्त्यानिवापक्ष्यन्दुर्बलान्बलवत्तराः ॥ २०॥

- (१) मेधातिथिः । अमणयनाइण्डस्य ये बलवत्तराबलीयांसीबलेनाधिकामहामाणतया शस्त्रहस्तमनुष्याभूय-स्त्वेन वा ते दुर्बलानपक्ष्यन् शूले मत्स्यानिव यथामत्स्या शूल्याक्रियन्ते भोजनार्यमेवमशक्तोजनोऽधिकशक्तिभिरुपही-येत धनशरीरदारहरणादिना तत्माइण्डार्हानतिन्द्रतोनलसीदण्डयेत् कुतोमया समीक्षाशक्या कर्तुनैवदण्डंकरोमीति नैवंबु-दिः कर्तव्या॥ २०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शूलेमत्स्यानिव अपक्ष्यन् पचेयुः । अविध्यन्तितकचित्पारः ॥ २० ॥
- (३) कुद्दृकः । यदि राजाऽनलसोभूत्वा दण्डमणयनंन कुर्यात्तदा शूले कत्वा मत्स्यानिव बलवन्तोदुर्बलानप-स्यन् लुङ्ग्तस्य पविधातोरूपमिदम् बलिनोऽल्पबलानांहिंसामकरिण्यन्तित्यर्थः । शूले मत्स्यानिवापक्ष्यन्तित्येषमेधा-तिथिगोविन्दराजलिखितःपाठः । जले मत्स्यानिवाहिस्युरितिचपाठाग्नरम् । अत्र बलवन्तोदुर्बलान्हिस्युरितिमत्स्यन्या-यण्तस्यादित्युक्तम् ॥ २०॥
  - (४) राखवानन्दः । दण्डाकरणे दोषमाह यदीतित्रिभिः । शूलेमत्स्यान् शूलमारोप्यापक्ष्यानितिक्रियातिपत्तिः । तेन यदि दण्डीयता राजा नाभविष्यत्सर्वाःभजाःबलिभिर्दस्युभिरनंक्ष्यन्तिति ॥ २०॥
    - (५) मन्द्रमः। अप्रणयनेदोषंश्लोकद्वयेनाह् यदीति ॥ २०॥
- (६) रामचन्द्रः । तिभिराह यदीति । हितीयेनान्वयः । राजा अतन्द्रितः दण्डचेषु दण्डं यदि न प्रणयेत् न प्रयो-जयेत् तिहं बलवत्तरःपुरुषोदुर्बलान्पुरुषान् अचात् लुम्पेतः कानिव अपक्षान् शूलआरोपितान्मत्स्यानिव ॥ २० ॥

अद्यात्काकः पुरोद्याशं श्वावित्साद्धविस्तथा ॥ स्वाम्यं च नस्यात्करिमश्विःप्रवर्ते । नाधरोत्तरम् ॥ २१ ॥

- (१) मेद्यातिथिः । काकादयोष्यत्यगाधमादेवैः सह संस्पर्धेरत् । देवेभ्योदातव्यहिवमञ्पुरोडाशादितत्तेअचुर्ब-दिदण्डेन निवार्येरत् । अग्यदिपयत्त्वाभ्यंत्वत्वािमभावःसनस्यात् । जायापत्योःपितापुत्रयोः जायायाःपितर्नस्यात्त्वात-च्येज स्त्रियः मवर्तेरत् । अथरोत्तरं यदथरंब्बलादिसदुत्तरंपधानस्यात् । यदुत्तरंज्ञाक्षणादितदवरतािन्कष्टतािमयात् । शृहा-धर्ममुपदिशेयुः । वैदिकोधभीनानुष्ठीयेत ॥ २१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अचान्काकः श्वाविष्यादितिरद्यान्तायोक्तमः । तेन श्वाविष्यादित्यायर्थेषु पूरणी-समः । अधरोत्तरमधराणामुन्छद्यसमः । ॥ २१ ॥
- (३) कुझूकः। यदि राजा दण्डंनाचरिष्यत्तदा यक्केषु सर्वथा हिवरनहैः काकः पुराडाशमसादिष्यत्तथा कुकुरः पायसादिहिवरलेक्ष्यन्यकस्यचित्कुत्रचित्साम्यमभविष्यत्ततीचित्रना तह्रहणाङ्कास्रवादिवर्णानांच मध्ये यदवरंश्रद्भादि तदे-बोत्तरंत्रथानंपावर्तिष्यत ॥ २१ ॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच काकश्वानौ दण्डेनानिवारितौ देवभोग्यौ पुरोशशावश्रीतोयःशातद्दत्स्यात्। तथा क

स्मिन् न्यायोपात्तेषि वित्ते कस्यापीति शेषः । दण्डादतेदस्यूनांशबल्यात् । अधरोत्तरं ब्राह्मणादिवर्णानांषमध्ये ये अधराः श्रद्धादयः ते उत्तरं शाधान्यं नावत्स्यीनिति ॥ २१ ॥

(६) **रामचन्द्रः। राज्ञा** अप्रयुक्तेदण्डे कल्पिन्पियस्तुनि खाम्यंप्रभुत्वंन स्यात् अधरोत्तरं अधरं मितलोमजं उत्तरं अनुलोमजं एवमधरोत्तरं मवर्तेत ॥ २१ ॥

#### सर्वीदण्डजितोलोकोदुर्लभोहि शुचिर्नरः ॥ दण्डस्य हि भयात्सर्वजगद्गोगाय कस्पते ॥ २२ ॥

- (१) मेघातिथिः । त्वभावेनैव मक्त्येव शुचिः शुद्धोधर्मार्थकामेषु सतादशोनरोदुर्लभः दुःखैर्लब्धुंशक्यः । किनु दण्डिकतोदण्डेन जीयते पथिस्थाप्यते तद्भयान्यथाकामंप्रवर्तते । जगद्धोगायेति मागुक्तमेव ॥ २२ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः । शुचिः गुद्ध**मनाः । भोगाय भोगिनाम ॥ २२ ॥
- (३) कुङ्गकः । सर्वोऽयंकोकोदण्डेनैव नियमितःसन्पार्गेऽवितहते । स्वभावविशुद्धोहिमानुषः कष्टेन लम्यते । तथा सर्वमिदंजगदण्डस्यैव भयादावश्यकभोजनादिरूपेऽपि भोगे समर्थभवति ॥ २२ ॥
- (४) **राधवाण-वः । किंच दण्डभयदिव शुचिनीरोन खतोरागादित्याहः । दण्डस्येत्यादि पूर्वीकस्य निगमनम** 
  - ( ५ ) मन्द्रमः । दण्डप्रणयने हेतुमाह सर्वहति ॥ २२ ॥

#### देवदानवगन्धर्वारक्षांसि पतगोरगाः॥ तेःपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनैव निपीडिताः॥ २३॥

- (१) मेधातिथिः । ये देवाः पर्जन्यावायुरादित्यइत्यादयः । भोगायकस्पन्ते शीतोष्णवर्षेनियतैरोषधीःपाचयित तद्व्हभयाशिद्धनः अन्ययाकिमिति सूर्याचंद्रमसौ धानुपर्जन्यौ वा त्वरत्नात्कार्यकालान्यियान्वविचलेतामः । कदाचिद्धे अहनी त्रीणि वा नोदियात्सूर्यः सितत्वातस्त्रये। दण्डानुविन्यन्नातिकामित मर्यादां । तथाचश्रुतिः ॥ भयात्सूर्यः मतपति भयानपतिचंद्रमाः । भयादिमभवायुभेति । दानवादयभ यदिदमित्वलमहानिश्रांन जगदुपप्रति दण्डमाहात्म्यमेतन । पतइत्वयांसि गृहमण्डनाःशुकसारिकादयोयद्वालानामिश्रणीनोत्पाय्यन्तिश्येनकाककद्भग्रभादयोयज्ञीवतोनादन्ति तद्य्येवमेव ।
  उरगाःसर्पाःकेवलंकोधविषात्मकाः संभूय सर्वे न दशन्तिसर्वप्राणिजातमः तद्दण्डसामर्प्य अतस्तुतिरेषोष्यते यद्देवादयोमहर्षिकाअचेतनावा त्वर्मर्यादातोन विचलन्ति भयात्किपुनर्मनुष्याः । अत्रश्लोकःपुर्वैःपितितः ॥ दृष्टातु देग्यंवनपाद्यानांपुष्पमगल्यंकुरजप्रहासं । संबन्धदानेन तदा जहास नीपोपि रण्डपहरत्यवश्यम इति ॥ २३ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । दण्डेनैव परमेश्वरस्य । यदुक्तं भीषारमाद्वातःपवतद्दति ॥ २३ ॥
- (३) कुझूकः । उक्तमपि दण्डस्यभोगसंपादकत्वंदाढ्यांर्थपुनरुष्यते । इन्द्राधिसूर्यवास्वादयेदिवास्तथादानः वगन्धवराक्षसपिक्षसपांअपि जगदीश्वरपरमार्थभयपीडिताएव वर्षदानाचुपकारायमवर्तन्ते । तथाषश्रुतिः । भयादस्या- पिस्तपितभयात्तपितसूर्यः भयादिन्द्रभ वायुभ वृत्युर्यावतिपञ्चमइति ॥ २३ ॥
- ( ४ ) राखवानन्यः । देवदानवेतिरष्टान्तार्थमः । भीषास्त्राद्यातः पवते भीषोदेतिसूर्यद्तिश्रुतेर्यथेश्वरभयात्पवनादेः भवितिरेवंराज्यमृतेर्भयादेवादयोपि स्वकार्याय नीयन्ते । यद्दा दण्डपीडिताः दण्डेन या यस्य या पीडा तया आवर्जिताः निष्पापानंतिऽवाथकाः ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । देवयोनकीऽभि दण्डलाखाः खिञ्चर्यानुष्ययोनयहत्यत्राह देवेति ॥ २३ ॥

(६) रामचन्द्रः । दण्डेन ईश्वराश्चारुपेण ॥ २३ ॥

दुष्येयुः सर्ववर्णाश्व भिद्यरन्सर्वसेतवः ॥ सर्वलोकप्रकोपश्व भवेद्दण्डस्यविभमात् ॥ २४ ॥

- (१) मेधातिथिः । दण्डस्य विश्वमोऽकरणमन्यायेन वाकरणम् तिसन्सिति सर्ववर्णादुःयेयुः इतरेतरस्नीगमनेन संकरमृत्तेः । सेतवोमर्यादाः सर्वाभिधेरन् सर्वमर्यादापिरलोपःस्यादित्यर्थः ब्राह्मणाश्यश्चवद्वतेरञ्छूदाब्राह्मणवत् अतश्च-सर्वलोकमकोपः स्यात् । त्रयोपिलोकाइतरेतरंवृष्ट्यातपादिना नोपकुर्युः ॥ २४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दुष्येयुः संकरादिवैकृत्यकरणेनहेतुना । सेतवामर्यादाः । प्रकोपोऽन्योग्यवैरमः । वि-भ्रमान्माहातः ॥ २४॥
- (३) कुङ्गृकः। दण्डस्यानाचरणादनुचितेन वा प्रवर्तनात्सर्वे ब्राह्मणादिवर्णाइतरेतरस्त्रीगमनेन संकीर्येरन् सर्व-शास्त्रीयनियमाश्वतुर्वर्गफलाउत्सीदेयुः चौर्यसाहसादिना च परस्यापकारात्सर्वलोकसंक्षोभश्वाजायेत ॥ २४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच सर्वसेतवोवर्णानामाश्रमाणांच अनेन वर्णेनेदंकर्तव्यमनेनाश्रमेणेदंकर्तव्यमितिधर्ममर्याः दाः । प्रकोपः संक्षोभः । विश्वमादकरणाद्विपरीतकरणाच्य ॥ २४ ॥
  - (५) नन्दनः । सेतवःमर्यादाः । विभ्रमादसम्यक्प्रणयादप्रणयाच्य ॥ २४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दण्डस्य विश्वमाहित्सरणादन्यथामयोगात्सर्वे वर्णाः दुष्येयुः संकीर्णाभवेयुः । च पुनः सर्वसे-तवो मर्यादाभिचेरन् ॥ २४॥

यत्र श्यामोलोहिताक्षोदण्डश्वरति पापहा ॥ प्रजास्तत्र न मुह्मिन नेता चेत्साधु पश्यति ॥ २५॥

- (१) मेधातिथिः । एतद्वयंमनुष्याणांमशस्ततमं अतस्तेनासता रूपकभंग्या स्तौति द्विरूपोदण्डःदुःखदोभयदश्च भयहेतुन्वंश्यामतया दुःखहेतुन्वंशिह्ताक्षत्वेन । परिसमाप्तादण्डस्तुतिः । दण्डोऽवश्यंकर्तव्यः सचदेशाचपेक्षयेति अन्यः-सर्वौर्णवादः ।नेताचेत् नेता दण्डस्य नायकः सचेत्साधुपश्यति सुनिरूपितदेशकार्शाद्कंकृत्वा पारुयति तत्र प्रजा नमुद्यन्ति नकेनचिद्दोषेण युज्यन्ते ॥ २५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रश्यामद्दित प्रागुक्तपुरुषह्यताकथनम् । श्यामः रूष्णः तामसत्वात् । छोहिताक्षः रजोषिकत्वेन कोपनत्वात् । साधु युक्तं पश्यित ॥ २५ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यत्र देशे शास्त्रप्रमाणावगतः श्मामवर्णःलोहितनयनोऽधिष्ठातृदेवताकोदण्डोविचरति तत्र मजा-ब्याकुलान भवन्ति । दण्डमणेतायदिविषयानुरूपंसम्यग्जानाति ॥ २५ ॥
- (४) राघवानन्दः ६ किंच श्यामइत्यादि तद्धिष्ठानृदेवतारूपम् । नेता राजा शास्त्रानुरूपसाधुचित्पश्यति न तदा वजानुसन्तीत्यन्वयः ॥ २५ ॥
- (५) नन्दनः । सम्यक्ष्णयने गुणमाह यत्रेति । दण्डाभिमानिनीं देवतां प्रकत्याधिष्ठेयाधिष्ठात्रीरभेदीपचारादुकं ध्यामीलीहिताक्षदित । दण्डदेवतायाः ध्यामत्वंलीहिताक्षत्वं च महाभारतेऽपि स्पर्यते ॥ नीलोत्पलदलध्यामभानुर्दष्टभानु-भूजः । अष्टपाद्रक्तनयनः शकुन्तर्णीर्ध्वरोमवान् ॥ जटी द्विजिन्हस्तात्रास्योभृद्धराजतनुष्णदः । एतद्वपं विभर्त्युपं तेनद-ण्डोदुरावरदति ॥ २५ ॥

<sup>(</sup> २४ ) दुष्येयुः जनश्येयुः ( त, ट )

(६) रामचन्द्रः । दण्डस्य त्वरूपमाह यत्रेति । यत्रदेशेश्यामोदण्डश्ररित श्यामइत्यनेन मनुष्यरूपता श्यामः रू-ष्याः । लोहिताक्षः रजोऽधिकत्वेन कोपनत्वात् । यदि नेता साधु युक्तं यथा स्यात्तथा पश्यित तत्र प्रजान मुह्मन्ति ॥ २५ ॥

तस्याहुः संप्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम् ॥ समीक्ष्यकारिणं प्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदम् ॥ २६॥

- (१) मधातिथिः । इदंसंप्रणेतुः साधुदर्शनं सत्यवादिता समीक्ष्यकारिता प्राञ्चता त्रिवर्गे कौशलं च। सत्यवादी यः शास्त्रानुसारितयादण्डंकत्वा कुतिश्रम्महाधनत्वंविज्ञाय नतंवर्धयित नचवल्लभस्य रागादवनंकरोति । प्राञ्चोदेशादीनांबाध्य-बाधकभावार्थमवस्थाविशेषज्ञः कदाचिद्देशेन कालोबाध्यते कालेन वा देशः उभौवातौविद्याशक्ती तयोश्य परस्परमुत्सर्गा-पवादभावज्ञः कार्यवशादर्थश्रवाधकएवबाध्यतामित्यतः प्राज्ञत्वमुपयुज्यते । धर्मादीनां च गुरुलघुताभावः । स्वल्पोयवध-र्मस्तिस्मन्साध्यमानेमहाननर्थोभवित तत्र धर्मस्त्यज्यते । प्रायश्यित्तेन समाधास्यतद्वयेवमादिबोद्धव्यमः॥ २६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । समीक्ष्यकारिणं समीक्ष्य शास्त्रेण विचार्य कुर्वाणम् ॥ २६ ॥
- (३) कुछ्कृकः । तस्य दण्डस्य प्रवर्तायतारमिषेकादिगुणयुक्तंनुपतिमवितथवादिनंसमीक्ष्यकारिणंतत्त्वातत्त्वाव-चारोचितंपद्माशास्त्रिनंधर्मार्थकामानांज्ञातारंमम्वादयोप्याङ्कः॥ २६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तदनुरूपंराजलक्षणमाह तस्याहुरितिसार्थेन । तस्य दण्डस्योक्तविशेषणविशिष्टराजान शण-तारंमन्वादयआहुरित्यन्वयः । सत्यवादिनं लोभादिना समयभेदरिहतमः । समीक्ष्य पूर्वापरमालोच्यकर्तुशीलमः । शङ्गमूहा-पोहसमर्थमः । धर्मार्थकोविदं स्वृतिवात्स्यायननीतिशास्त्राणांवेत्तारं तत्र वेदस्वृतिभ्यांधर्मस्य वात्स्यायनादिनाकामभ्य नीतिशास्त्रेणार्थस्य वेत्तारमः ॥ २६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । दण्डमणयनाधिकारमाहः तस्येति ॥ २६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तस्य दण्डस्य संप्रणेतारं प्रयोक्तारं समीक्ष्य शास्त्रं धर्मानालोच्य कारिणं कुर्वाणं राजानमाहुः ॥ २६॥

तं राजा प्रणयन्सम्यक् त्रिवर्गेणात्रिवर्धते ॥ कामात्मा विषमः क्षुद्रोदण्डेनैव निहन्यते ॥२ ण।

- (१) मधातिथिः । कामान्धः रागप्रधानः । विषमः क्रोधनः । समत्वेन दण्डपातनेन श्रत्रौ मित्रे च वर्धते । क्षुद्रः छलान्वेषाद्ण्डेनैव निहन्यते प्रकृतिकीपेनादप्टेन वा दोषेण ॥ २७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विषमोविषमदण्डमणेता । भुद्रोलुब्धः ॥ २७ ॥
- (६) कुङ्कृकः । तंदण्डराजासम्यक्षवर्तयम्थर्मार्थकामैर्नृद्धिगच्छति । यःपुनिवषयाभिकाषी विषवः कोपनः क्षुड्-म्छकान्वेषी नृपः सम्कृतेमैव दण्डेनामात्यादिना कोपादधर्माद्वा विनाश्यते ॥ २७॥
- (४) राघवानन्दः । धातआहं त्रिवर्गेणेति । धर्मार्थकानैस्तपोवनानाश्चितस्य तन्पात्रेणं मोक्षासिद्धिरितिभावः । उक्तविशेषणहानोनाधिकारीत्याहं कामेति । कामात्मा विषयाभिलाषौ । विषमः कोपनः । श्रद्धः छलान्वेषौ । विहन्यते प्रकृतिकोषाष्ट्राद्वारा दण्डेनेव । तादशोराजेति शेषः । कामान्धद्दि पाठोनेधातिथेः ॥ २५ ॥
  - (५) लम्ब्नः। सन्यग्यथाशास्त्रम् ॥ २५॥
- (६) रामचन्द्रः । तंदण्डं सम्यक्पणयन् राजा श्विवर्गेण धर्मार्थकामैरिनवर्धते । कामात्मा पुरुषः विषममणेता शु-द्रोतुष्यः एतादशोदण्डेनैव निपात्यते ॥ २७॥

### दण्डोहि सुमहत्तेजोदुर्धरश्वाकतात्मिः॥ धर्माद्विचितं हिन नृपमेव सबान्धवम्॥ २८॥

- (१) मेथातिथिः । सुमहचत्तेजः सदण्डः अकतात्मिभः शास्त्रेण गुरूपासनया सहजेन वा विनयेन येऽनिभविनी-तास्तैर्दुर्धरोनशक्यते सम्यक्ष्रणेतुम् । नैवंमन्तन्यमाज्ञामात्रेण दण्डःप्रणीयते का तस्य दुर्धरता यतीयस्तत्र नजागित प्रयत्नवान्त्रभवति तेष्रमादिनंसबान्धवंदण्डोहन्ति शरीरेण केवलेन राजा न नश्यति यावत्पुत्रपौत्राचन्वयेन सह ॥ २८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दुर्धरोऽदण्ड्येषु भारयितुमशक्यः ॥ २८ ॥
- (३) कुङ्गृकः। यतोदण्डःमकष्टतेजःत्वरूपः त्वशास्त्ररसंस्कतात्मभिर्दुःखेन भियतेऽते।राजधर्मरहितंनृपमेवपुत्रबन्धुस-हितनाशयति ॥ २८॥
- ( **४ ) राघवानन्दः ।** अकतात्मभिरिजतेन्द्रियैः शास्त्रासंस्कतबुद्धिभर्वा । तत्रापि सबान्धवंहन्ति अभर्मीत्पादने-नेतिशेषः ॥ २८ ॥
- (५) **नन्दनः । यथा**ग्रिरन्यत्र प्रणीयमानोपि प्रमत्तंप्रणेतारमेव द्श्वत्येवंदण्डोऽपीत्यभिषायेणाह् दण्डोहीति । हिहे-तौ । समहत्तेजः सुमहानिष्ठः । चलितं स्विलितम् ॥ २८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दुर्धरः धर्तुमशक्यः ॥ २८ ॥

#### ततोदुर्गं च राष्ट्रं च लोकं च सचराचरम्॥ अन्तरिक्षगतांश्चेव मुनान्देवांश्व पीडयेत्॥ २९॥

- (१) मेधातिथिः । देशाद्यनेपेक्षया यत्ररण्डः प्रणीयते तत्र सराजकस्य जनपदस्य तिर्यक्स्थावरसहितस्य नाशः । ततोमन्त्रिभिर्जनपदेश्य राजा विज्ञापनीयः त्यक्तन्योवा तादशोदेशः । देवमुनयः पीड्यन्ते इतः प्रदानजीवनादेवाः आसिश्वानुष्ठानायुच्छेदान्तृष्टाएव देवमुनयः । तथाचपुराणकारैः ॥ वर्णाश्रमेभ्यः स्थित्वातु लोकेस्मिन्यः पवर्तते । स्वर्गादौ देवयोनीनांस्थितिहेतुः सर्वेस्पृतइति । प्रथमात् श्लोकादारभ्य यावदयंश्लोकस्तत्रायमर्थसंग्रहः । समवृत्तेन क्षत्रियेण जन-पपदिरालनंकर्तव्यम् तश्चरण्डेन विना न भवतीति सदेशाद्येश्वयावश्यंनिपुणतोनिरुष्य स्वराष्ट्रे परराष्ट्रे वा यथाशास्त्रप्रण्याः। अन्ययातुषवृत्तावुभयलोकनाशः । अन्यः सर्वोर्थवादः ॥ २९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । ततोराक्षिविनष्टे रक्षकाभावात् । दुर्गं राज्यं तदीयक्षेकिमिमं सचराचरं स्थावरजङ्गमस-हितं देवांश्व हविद्यानायभावेन पीडयेत् किंपुनरन्यान् ॥ २९ ॥
- (३) कुझूकः । दोषायनपेक्षया योदण्डःक्रियते सबन्धुनृपनाशानन्तरंधन्व्यादिदुर्गराष्ट्रदेशंपृचिवीलोकंजङ्गमस्था-वरसहितंहविःपदानजीवनादेवाइतिश्रुत्या हविःपदानाभावेऽन्तरिक्षगतानृषीन्देवांश्वपीडयेदिति ॥ २९ ॥
- (४) राघवामन्दः । दुर्गं षिष्धंवक्ष्यमाणम् । अन्तरिक्षगतान् मर्त्यकोकादुत्पर्थगामिनः । यञ्चायकरणान्मुन्यादी-नापिडेव । तदुक्तं वर्णाश्रमेभ्यः स्थित्यातु कोकेस्मिन्यः प्रवर्तते । स्वर्गादौ देवयोनीनांस्थितिहेतुःसवै स्पृतद्दि ॥ सयञ्चान दिः ॥ २९ ॥
- (५) नम्बनः । नैतावताविरमतीत्याह ततहति । शिकं भूशिकं । देवान् स्वर्गगतान् । इच्याविच्छेदादन्तरिक्षगतादी-नांपीडाः ॥ २९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ततःदेवान् इविर्दानायसंभवेन दण्डः पीइयेत् ॥ २९ ॥

# सोऽसहायेन मृदेन लुब्धेनाकतबुद्धिना॥ न शक्योन्यायतोनेतुं सक्तेन विषयेषु च ॥ ३० ॥

- (१) मिधातिथिः। सहायसंग्रहार्थंपकरणिमदानीमारभ्यते यस्यच निरूपणावश्यमाणा तत्सहायादिगुणयोगिनश्रायंसभ्यसेनापितदण्डाधिकारिणोनसन्ति तेन त्वयमेविनःशङ्कंनयकालगुणसंपन्नेनापिन्यायतोन प्रणेतुंशक्यः। न्यायः
  शास्त्रानुसारिणीदेशाद्यपेक्षयाच्य्यवस्था अतःसहायाःशोभनाःकर्तव्याः । यथास्वयंमूढोविचिन्तोऽसंस्कृतबुद्धिरस्ति सक्तोविषयेषु लुढ्धोधनविनियोगयथावन्तकरोति तेन तादशेनैतैदैं विर्युक्तेन नसम्यक्ष्रियते एवमसहायेनापीति तात्पर्यमः।
  यस्तु विपरीतस्तेन शक्यते॥ ३०॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः । मू**ढेन प्रमादहेतुमोहवता । अकृतबुद्धिना शास्त्रासंस्कृतमितना ॥ ३० ॥
- (३) कुङ्कः । सरण्डोमित्तसेनापतिपुरोहितादिसहायरहितेन मूर्खेण छोभवता शास्त्रासंस्कतबुद्धिपरेण नृ-पतिना शास्त्रतोन प्रणेतुंशक्यते ॥ ३० ॥
- (४) राघवानन्दः । सदण्डः । असहायेनाविद्दद्राह्मणमाड्विवाकादिरहितेन । मूढेन मुग्धेन । अरूतबुद्धिना शासा-र्नाभन्नेन । तदभिन्नत्वेपि विषयेषु सक्तेन न्यायतोऽन्योपदिष्टशास्त्रानुष्ठानरहितेनापि । न्यायः शास्त्रानुसारिणी देशायपे-क्षया व्यवस्था तया नेतुंन शक्यः ॥ ३० ॥
  - (५) नन्दनः । सम्यक्षणयनोपायंश्लोकाभ्यामाह सद्दति ॥ ३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । सदण्डः मूढेन प्रमादमोह्रवता अकृतबुद्धिना अकृतधर्मशास्त्राभ्यासेन एतादशेनराज्ञा न्यायतो-नेतुं प्रवर्तयितुंन शक्यः ॥ ३० ॥

### शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्त्रानुसारिणा ॥ प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३ १ ॥

- (१) मेधातिथिः । एषएवार्थोवैपरीत्येनोच्यते । शुचिरलुब्धः । सत्यसन्धः सत्यप्रधानः । सत्यमेवपुरोधायसर्व-क्रियासुप्रवर्तते सविजितेन्द्रियः अजितेन्द्रियस्य कुतः सत्यं । यथाशास्त्रमनुसरित वर्तते । सुसहायः शोभनोः सहाया-अस्येति अमूर्खेर्भक्तयनुरक्तैःसहायेर्युक्तः । धीमता पाञ्चेन । योसीमूढः मागुक्तस्तस्यायंप्रतिपक्षतयोक्तः । ६ प्रश्चिभि-र्दोषेर्हिनस्ताविद्धरेव गुणैर्युक्तोदण्डपणयनेऽधिकतो दृष्टादृष्ट्रफलातिशयभागभवतीति श्लोकद्वयस्यार्थः ॥ ३१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शुचिना अलुब्धेन । धीमता ऊहापोह्रवता ॥ ३० ॥
- (३) कुःह्रूकः । अर्थादिशौचयुक्तेन सत्यमितक्कोन यथाशास्त्रव्यवहारिणा शोभनसहायेन तत्त्वक्केन कर्तृश्वस्यतह-तिपूर्वीकदोषमितपक्षे गुणाअनेन श्लोकेनोक्ताः ॥ ३१ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** अनिधकारिणमुक्काधिकारिणमा**ह शु**चिनेति । शुचिनाअलुब्धेन सत्यसन्धेन स्वोक्तरक्षण-श्रीलेन थीमता पूर्वापरालोचनयुक्तेन सुसहायेन वक्ष्यमाणसहायवता दण्ड्येषु दण्डोनेतुंशक्यः ॥ ३१ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** शुचिना अनुब्धेन ॥ ३१ ॥
- स्वराष्ट्रे न्यायदत्तः स्याद्भशदण्डश्च शत्रुषु ॥ सुरूत्विज्ञहाः स्मिग्धेषु ब्राह्मणेषु क्षमान्वितः ॥३२॥
- (१) मेघातिथिः । पितृपितामहादिक्रमागतोदेशोष्यपदेशहेतुः । काश्मीरकस्यकाश्मीरः पाञ्चालस्यपाञ्चालाः त्परा-ष्ट्रं । तत्रम्यायमवृत्तिः न्यायेनवर्तेतन्याययोगाद्दत्तन्यायः अतोबद्वव्रीहिः । न्यायवृत्तिरितिवापाठः । एतत्पृर्वसिद्धमनूष

शत्रुषु भृशदण्डता विधीयते । परराष्ट्राणिपुनः पीडयेन्नतत्रविष्ठाद्युपेक्षणीयं राष्ट्रीयोपरोधोवा तथाकुर्वतः प्रतापउपजायते प्रतापतश्य शत्रवोनमन्ति । ब्राह्मणेषुसर्वत्र क्षमान्वितः । अपराधेष्विष साम्नादण्डः प्रयोज्योन क्रोधेन । परराष्ट्रवासिनोषि राष्ट्रघातकाले यदिशक्यन्तेर्राक्षतुंतदा नहन्यन्ते स्निग्धेषु सुन्दत्सु । अजिह्मोऽकुटिलवृत्तिः कार्यसिद्धिकत्तत्कार्येपधानंस्यात् ॥ ३२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । भृशदण्डस्तीक्ष्णदण्डः । सुत्तत्सु बन्धुषु स्निग्धेषु च मित्रेषु अजिस्रोऽवक्रमितः । इति राजदण्डयोःप्रशंसा ॥ ३२ ॥
- (३) कुद्धूकः । आत्मदेशे यथाशास्त्रव्यवहारी स्याच्छत्रविषयेषु तीक्ष्णदण्डोभवेन्निसर्गरूहिवषयेषु मित्रेव्वकु-टिलःस्यानकार्यमित्रेषु ब्राह्मणेषु च कताल्पापराधेषु च क्षमावान्भवेत् ॥ ३२॥
- (४) **राघवान-दः** । किंच खेति । न्यायवृत्तः शास्त्रानुसारन्यवहारी । भृशमत्यर्थदण्डोऽस्यास्तीतिभृशंदण्डः शत्रुषु तदाष्ट्रेषु अजिस्रोऽकुटिलः । क्षमान्वितः विमादिकोशसिहण्णुः ॥ ३२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सुद्धत्सुसंबन्धिषु राजा अजिह्नःस्यात् । सिग्धेषु मित्रेषु क्षमान्वितःस्यात् ॥ ३२ ॥

### एवंदत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापिजीवतः ॥ विस्तीर्यते यशोलोके तैलबिन्दुरियांभिस ॥३३॥

- (१) मेधातिथिः । प्रकान्तवृत्तेःस्तुतिरियं शिलोञ्छेनापि जीवतोऽत्यन्तक्षीणकोशस्यविस्तीर्यते यशःप्रथते । तत-श्रपरराष्ट्राणि स्वयंनमन्ते स्वराष्ट्रिकश्रानुरागादविचलितोभवति ॥ ३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंवृत्तस्येति यथोक्तदण्डप्रणेतुः । शिलोञ्छेनापीति भोगदानाभ्यांरिहतस्यापी-त्यर्थः॥ ३३॥
- (३) कुझूकः। शिलोञ्छेनेतिक्षीणकोशत्वंविविक्षितंश्लीणकोशस्यापि नृपतेरुक्ताचारवतीजले तैलिबिन्दुरिव कीर्ति-चैंके विस्तारमति ॥ ३३ ॥
  - (४) राघवानन्दः । किंच एवमिति । शिलोञ्छेनापीति क्षीणकोशत्वंविवक्षितम् ॥ ३३ ॥
- (५) **नन्दनः** । सम्यक्षणयनस्यफलमाह एवमिति । भूतलविष्ठकीर्णं धान्यंशिलम् तस्योद्धारउञ्छः । शिलाम्य-प्युञ्छतइतिलिङ्गात् । अथवा शिलंचोञ्छश्च शिलोञ्छम् वर्तयंस्तुशिलोञ्छाभ्यामितिलङ्गात् । उञ्छःकणश्वआदानं क-णिशाद्यर्जनंशिलमितियादवः ॥ ३३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** एवंबृत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि स्रोवतः भोगदानाभ्यांरहितस्यापि यशः लोके विस्तीर्यते । अम्भिस तैलिबन्दुरिव ॥ ३१ ॥

# अतस्तु विषरीतस्य चपतेरजितात्मनः ॥ संक्षिप्यते यशोलोके घृतविन्दुरिवाम्भित ॥ ३४॥

- (१) मेधातिथिः । अतोवृत्ताद्विपरोतस्य चलितस्य अत्रहेतुर्राजतात्मता । यथाशास्त्रमनियतात्मायः ॥ ३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अजितात्मनोधनलोभवश्यात्मनः ॥ ३४ ॥
- ( ६ ) कुछूकः । उक्ताचाराद्विपरीताचारवतोनृपतेरजितेन्द्रियस्य जले घृतबिन्दुरिव कीर्तः लोके संकोचयित ॥३४॥
- (४) राघवान-दः । उक्तवैपरीत्ये दोषमाहं अतस्त्वित । अतउक्तेभ्योविपरीतस्य संक्षिप्यते अभिषेककाते विस्तीर्णयशाअपि तदुत्तरमजितेन्द्रियत्वादिनासंकुचितयशाभवेदित्यर्थः ॥ ३४ ॥

(६) रामचन्द्रः । अजितात्मनः लोभाबासकचितस्य ॥ ३४ ॥

**पनु** ०

# स्वे स्वे धर्मे निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वशः॥ वर्णानामाश्रमाणां च राजा स्रष्टोऽभिरक्षिता॥ ३५॥

- (१) मेधातिथिः । स्वधमाणांचराजासृष्टोभिरिक्षता स्वधमितिष्ठानामपाछनेराज्ञः मन्यवायोधर्मच्युतास्तु यदि केनचिदुपहन्येरन् नतत्रराज्ञोतीवदोषइति स्वेस्वधर्मइत्यनेन दर्शयति । अथवानिष्ठिप्यते अनिवष्टानामिति । येतुशास्तात्पुत्राद्युपदेशाद्वा स्वधमीपनाः न तेषाराजाप्रमुखेन वतत । वर्णयहणं स्त्रीबालवृद्धानांरक्षार्थं निह तेआश्रमस्थाः आश्रमयहणंतहिकिमर्थप्राधान्यार्थबास्तणविसष्ठवत् प्रयोजनिर्देशोवायं । आश्रमसन्ध्योपासनादिधमिचिलितुमेषामकरणान् नचेवंदण्डाद्यपद्यातःकर्तृमेतेषांदेयः इतरथाबाधापरिहारः एवंरक्षाविज्ञायन्तेसंन्ध्योपासनाद्यप्रकरणेषुतामान्यस्य कस्यचिद्धविति
  हिक्षपा राज्ञः कर्तव्यतेति वर्णाश्रमयहणम् । एतदेवोक्तंवर्णानाश्रमांश्र न्यायतोऽभिरक्षेदिति ॥ ३५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वेत्वइति प्रकारान्तरारम्भार्थः प्रागुक्तानुवादः ॥ ३५ ॥
- (३) कुद्धृकः । ऋमेण स्वधर्मानुष्ठातृणांब्राह्मणादिवर्णानांब्रह्मचार्याद्याश्रमाणांच विश्वसृजा राजा रक्षिता सृष्टः । तस्मात्तेषांरक्षगमकृर्वतोराज्ञः प्रत्यवायः स्वधर्मविरहिणांत्वरक्षणेऽपि न प्रत्यवायइत्यस्य तात्पर्यार्थः ॥ ३५॥
  - (४) राघवानन्दः । उक्तविधंराजानमहीकरोति स्वइति । रक्षितेतिकृत्वा सृष्टः ब्रह्मणेति शेषः ॥ ३५ ॥
- (५) नन्द्रनः । अर्थान्तरिविवक्षार्थमुपसंहरति खड्ति । वर्णानामित्यधर्माधिकारिणानिर्देशः । आश्रमाणामिति ध-माधिकारिणामिति । अभिरक्षितासृष्टोरिक्षतृत्वेन सृष्टइत्यसाभिरुक्तंहोतिभावः ॥ ३५ ॥

तेन यदात्सभृत्येन कर्तव्यं रक्षता प्रजाः ॥ तत्तद्वोऽहंप्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ३६ ॥

- (१) मेघातिथिः । वश्यमाणावबोधनार्थश्लोकः। तेन राज्ञा सञ्चत्येन तदीयैःसहायैर्यत्कर्तध्यप्रजारक्षणार्थतिददा-नीमुच्यते ॥ ३६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यथावत् यस्ययदर्हमः। अनुपूर्वशः पातरारभ्य कार्यमः॥ ३६॥
- (३) कुङ्गूकः । वक्ष्यमाणावतारार्थोऽयंश्लोकः । तेन राज्ञां प्रजारक्षणंकुर्वता सामात्येन यद्यत्कर्तव्यंतत्तरस्ममपं युष्माकमभिधास्यामि ॥ १६॥
  - (४) राघवानन्दः । किंच तेनेति । सभृत्यंन सामात्येन प्रजारक्षता यद्यत्कर्तव्यमित्यन्वयः ॥ ३६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अर्थान्तरमेव प्रस्तौति तेनेति । रक्षताकर्तव्यं रक्षार्थकर्तव्यमितियावत् ॥ ३६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तेन राज्ञा यद्यत्कर्तव्यंतत्तद्युष्माकमहंपवक्ष्यामि ॥ ३६ ॥

ब्राह्मणान्पर्युपासीत प्रातरुत्थाय पार्थिवः ॥ त्रैविष्टद्धान्विदुपस्तिष्ठेत्तेषां च शासने ॥ ३७॥

- (१) मेधातिथिः । प्रातहत्थाय शयनंत्यका यथाविधानं कतसंध्योपासनः प्रथमंत्राह्मणानांदर्शनंदद्यात् । उपासनमन्तिकोपवेशनकुशलप्रशादिकरणं परिः पादपूरणः । तिष्टेनेषांचशासने आङ्गाकरणं तेषांशासनं यदि कस्यचि-दुपकारायाविशेयुस्तिहरुद्धंनशङ्कृत्यं नाप्यनर्थकमनुतिष्ठेत् । त्रैविद्यवृद्धानः तिसृणांविद्यानांसमाहारः त्रैविद्यं तदधीयते । त्रैविद्याहरूयाऋग्वेदादिवेदत्रयाध्यायिनउच्यन्ते । विदुषस्तदर्भवेदिनश्च एवंविधायेत्राह्मणास्तानुपासीत तदीयामाञ्चां कुर्मात् । वृद्धास्त्रीवद्यानांश्रेष्ठाःभकषवन्तोध्ययनविज्ञानयोः ॥ ३७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रैवियेन वेदवियया वृद्धान् श्रेष्ठान् । तथा विदुषः शास्त्रसंस्कतम्तीन् ॥ ३७ ॥

- (३) कुङ्कृकः । प्रत्यहंपातरुत्थाय ब्राह्मणानृग्यजुःसामाख्यविद्यात्रययन्थार्थाभिज्ञान्विदुषद्तिनीतिशास्त्राभिज्ञा-नसेवेत तदाज्ञांकुर्यात् ॥ ३७ ॥
- (४) राघवानन्दः । तदेवाह ब्राह्मणानिति । त्रैविचवृद्धान् ऋग्यजुःसामाख्याविद्यास्तत्राभिज्ञान् । विदुषः नीति-शास्त्रज्ञान् । अनुशासने आज्ञायाम् ॥ ३७ ॥
- (५) **नन्दनः** । त्रयीदण्डनीतिरात्मविद्याचेति तिस्रोविद्यास्त्रयीविद्या तामधीयतर्दातत्रेविद्याः । विद्वांसस्तक्तत्त्ववे-दिनः । उपासीत तदहःकृत्यसाधनार्थमितिभावः ॥ ३७ ॥
- (६) **रामचन्दः** । राजाब्राह्मणान्पर्युपासीत । तेषांब्राह्मणानांशासने तिष्ठेत् । कीदशान्ब्राह्मणान् त्रैविद्यवृद्धान ते-दवयस्तपःसंपन्नान् ॥ ३७ ॥

#### रद्धांश्व नित्यं सेवेत विपान्वेद्विदः शुचीन् ॥ रद्धसेवी हि सततं रक्षोभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥

- (१) मेथातिथिः । वृद्धान्वयस्थत्रास्नणान् । एतदपूर्वं अन्यत्पूर्वसिद्धंविमानित्यादि । शुचीननिरुपाधीन् । एतद-प्यपूर्वं यथैवाध्ययनविज्ञाने उपास्यत्वकारणमेवंशुचित्वमपि द्वितीयश्लोकार्थार्थवादः । रक्षोभिः रक्षांसि निर्दयानि महा-बलानि सर्वधर्मशून्यानितान्यपि वृद्धसेविनपूजयन्ति ॥ ३८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वृद्धान् वयोवृद्धान् तेषांपुरावृत्तज्ञतयोहापोहशक्तत्वात् । तानपि वेदार्थज्ञान् शुचीन् शो-चयुक्तानेव नान्यानित्येतदर्थविशेषणद्भ्यम् ॥ ३८ ॥
- (३) कुछुकः । तांश्रबाह्मणान्वयस्तपस्यादिवृद्धानर्थतोयन्थतश्र वेद्श्वान्बहिरन्तश्रार्थदानादिनाशुचीन्नित्यंसेवेत यस्मादृद्धसेवी सततंहिंसैराक्षसैरपि पूज्यते तैरपि तस्य हितंत्रियते सुतरांमनुष्यैः॥ ३८॥
- (४) **राघवानन्दः । वृद्ध**सेविनांगुणमाह वृद्धाश्चीत । वृद्धान् पित्रादीन् । वेदविदोवेदाध्ययनमात्रशालिनः तावन्मात्रत्वेषि न तपत्वित्वंमहत्त्वेकारणमित्याह शुचीनिति । वृद्धसेवीतिकृत्वा रक्षोभिः राक्षसाद्धैः ॥ ३८॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उक्तमेवार्थमादरार्थमाह वृद्धानिति । वृद्धाञ्छीलेन वयसा च । रक्षोभिरपि दुर्जनैरपि ॥ ३८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतादशोराजा रक्षोभिः राक्षसैरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥

# तेभ्योः धिगच्छेद्विनयं विनीतात्माः पि नित्यशः ॥ विनीतात्मा हि नृपतिर्न विनश्यति काहिं चित्॥ ३९॥

- (१) मेधातिथिः । वृद्धसेवायाः सयोजनमाहः तेभ्योविद्वद्वाह्मणेभ्योवृद्धेभ्यश्वः विनयंराजवृत्तमधिगच्छेच्छिक्षेत । विनीतात्मा यद्यपि स्वयंबुध्यापि विनीतोऽर्थशास्त्रैर्वातथापि वृद्धोपदेशेयत्नवान्स्यात् । दष्टकर्माणःशास्त्रज्ञेभ्योनिपुणतराः । अथवा पाटवातिशयजननार्थविनीतेनापि स्वभावतोवृद्धेभ्यआर्थेभ्यआत्माविनेयः स्वभावशुद्धस्य सुवर्णस्य तेजःसंयोगा- दिनाधीयमानसंस्कारोविशुद्धतररूपवानसोदश्यते । अस्य विनयाधानस्य फलंनविनश्यतीति ॥ ३९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विनयमिन्द्रियजयोपायमः । विनीतात्माप्यविनयाद्धिकंशिक्षेद्रित्यर्थः ॥ ३९॥
- (३) कुङ्क्कः । सहजम्बयार्थशास्त्रादिबानेन च विनीतोऽप्यतिशयार्थतेभ्योविनयमभ्यसेत् यस्माह्नितात्मा राजा न कदाचिन्तस्यति ॥ ३९ ॥

- (४) राघवानन्दः । वृद्धसेवामयोजनमाह तेभ्यइति । विनीतात्मापि त्वयमिति शेषः । कर्हिचित् शत्रुतः पराजय-दशायामपि विनयेन ततोपि राज्यमामुयात् ॥ ३९ ॥
  - (५) नन्द्नः । संवितेभ्योवृद्धेभ्यः प्राप्यमाह तेभ्यइति ॥ ३९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तेभ्यः वृद्धेभ्यः विनयं इन्द्रियजयोपायम् ॥ ३९ ॥

#### बहवोःविनयान्नष्टाराजानः सपरिच्छदाः ॥ वनस्थाअपि राज्यानि विनयात्रितिपेदिरे ॥४०॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वोक्तर्वार्थः श्लोकत्रयेणेव द्वीत्रियते । अविनीताः सपरियहानष्टाः पुत्रदारहस्त्यश्वा-दिसंपत्परियहः । येतु विनिधनोप ते राष्ट्रप्राप्य हारयन्ति यावत्तेदूरस्थावनस्थाअपि कोशहीनाअपि राज्यंप्रतिपेदिरे कृष्यवन्तः ॥ ४० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बहवोऽविनयात वेनोविनष्टः पृथुस्तुविनयादितिश्लोकत्रयमस्येव प्रपञ्चः । अत्रावि-नयः कामक्रोधलोभमदमानहर्षरुपारिङ्गपर्गापारवश्यं विनयस्तदपारवश्यमः ॥ ४० ॥
- (३) कुङ्गृकः । करितुरगकोशादिपरिच्छदयुक्ताअपिराजानोविनयरहितानष्टाः बहवश्ववनस्थानिष्परिच्छदाअपि विनयेन राज्यंप्रामुवन् ॥ ४० ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रैव गुणदोषावाचष्टे बहवइति । अविनयादिति छेदः । परिच्छदः चतुरङ्गसेनाः । अहो विनयस्य माहात्म्यं यत्तावन्मात्रेणापरिच्छदाअपि राज्यान्यापुरित्याह वनस्थाश्रेति ॥ ४० ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । विनयस्यावश्याधिगम्यतांव्यतिरेकान्वयाभ्यामाहं बहुवद्ति ॥ ४० ॥
  - (६) **रामचन्द्रः**। बहवोराजानः। अविनयात्कामक्रोधरोभमदमानहर्षरूपषद्वर्गात् सपरिच्छदानष्टाः ॥ ४० ॥
  - वेनोविनष्टोःविनयान्त्रहुपश्चैव पार्थिवः ॥ सुदाःपेजवनश्चेव सुमुखोनिमिरेव च ॥ ४१ ॥
- (१) मेथातिथिः । उभयत्राष्युदाहरणानि श्लोकसिद्धानिवर्णयन्ति । एतानिमहाभारतादाख्यामानिज्ञेयानि ॥ ४१ ॥
- (२) सर्वज्ञना रायणः । वेनः पृथोः पिता मानमदाभ्यामः । नहुषोभदक्रोधाभ्यामः । सुदानामा पिजवनापत्यं मदाक्कोधाच्च । सुमुखोछोभातः । निमिर्ह्णात् । हर्षआत्मन्यकामात्भीत्युदेकः ॥ ४१ ॥
- (३) कुद्धृकः । उभयत्रैव श्लोकद्वयेन दष्टान्तमाहः वेनइत्यादि । वेनोनहृषश्च राजा पिजवनस्यच पुत्रः सुदानामा सुमुखोनिमिश्चाविनयादनश्यन् ॥ ४१ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अत्रेतिहासमाह वेनदति । सुदाःपैजवनः पिजवनस्य पुत्रः सुदानामा । एतेष्डित्रन-यान्नष्टाः ॥ ४१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अविनयान्नष्टानुदाहरति वेनद्ति ॥ ४१ ॥

#### पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च ॥ कुबेरश्व धनैश्वर्यं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः ॥ ४२ ॥

(१) मेधातिथिः । ब्राह्मण्यंचैवगाधिजः । ननुच राज्याधिकारे कोब्राह्मण्यमाम्युपन्यासावसरः । राष्ट्रमाप्तरेव यथापूर्ववर्णायतय्या उच्यते धनैश्वर्याद्पि जात्युरकर्षोदुष्मापः सर्वाधिकारहेतुरवात् । ननुचकथंतस्य विनयोहेतुः पाद ण्यमग्रोगः अममादः अतिव्ययवर्जनं अलोभः व्यसनासेवनं एवमादीनिविनयः । तदेतद्राह्मण्यस्येकमपि नकारणं तपोहि तत्र कारणत्वेन श्रुतं विश्वामित्रस्तपस्तेषे नानृषपुत्रः स्यामित्येवमादि उच्यते नार्यशास्त्रोक्तेवनीतिर्नयः किर्ताह शास्त्री-योविधिलीकाचारश्य । शास्त्रेचतपसाजात्युत्कषीजन्मान्तरेषाप्यतइति विह्तिमेव । विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्यंतु तिस्मिनेव जन्मिन क्षित्रयस्य सतदुत्याख्यातमेव ॥ ४२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पृथ्वादिकयाश्र प्रसिद्धाएव । गाधिजोविश्वामित्रः ॥ ४२ ॥
- (३) कुछ्कृकः । पृथुर्मनुश्च विनयादाज्यंपापतुः कुबेरश्चविनयाद्धनाधिपत्यंलेभे गाधिपुत्रोविश्वामित्रश्च क्षत्रियः संस्तेनेव देहेन ब्राह्मण्यंपाप्तवान् । राज्यलाभावसरे ब्राह्मण्यपाप्तिरप्रस्तुताऽपि विनयोत्कर्षार्थमुक्ता । ईदशोऽयंशास्त्रानुष्ठा-निर्मिद्धवर्जनुरुपोविनयोयदनेन क्षत्रियोऽपिदुर्लभंब्राह्मण्यंलेभं ॥ ४२ ॥
- (४) राघवानन्दः । विनयात्पाप्तराज्यानाहं पृथुरिति । गाधिजोविश्वामित्रः विनयाद्वाह्मण्यंपाप किमुतान्यतः । प्रांभिस्त्विति क्रीचत्पाठः तदा इत्यादिभीराज्यं पाप्तमित्यध्याहार्यमः ॥ ४२ ॥
  - (५) नन्द्रनः । विनयाद्धव्यमनोरथानुदाहरति पृथुरिति । मनुर्वेवस्ततः । गाधिजोविश्वामित्रः ॥ ४२ ॥ चेविद्येभ्यस्त्रयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वतीम् ॥ आन्वीक्षिकी चात्मविद्यां वार्तारम्भाश्व लोकतः ॥ ४३ ॥
- (१) मेधातिथिः । विद्यामिति द्वितीयान्तपारेऽधिगच्छेदित्यनुषञ्जनीयमः । समाप्तब्रह्मचर्यस्य राज्योपदेशाञ्चस्यर्थाधिगमेच तिन्वित्वर्भयासार्थायमुपदेशः च्यवयविव्याविव्याविव्यावामियतेवैविद्यास्तेभ्यस्रयोष्ट्यदेद्वदेवयांविद्यान्त् । संदिग्धेषु पदार्थेषु वेदेभ्यांनिर्णयंक्रयात् तैःसहवंदार्थित्वन्तयेदिति यावन्त राजत्वाभिमानान्मदावछेनेन सर्वज्ञीहिमिति
  बुद्ध्या सिद्समानानर्थानुषेक्षेत । दण्डनीतिच दण्डविषया नीतिः दण्डोदमनिभित्याहुः येन श्ववोष्टक्तयोविषयवासिनश्चान्यायकारिणोदम्यन्ते सदण्डोऽमान्यादिसंपत् नीतिस्तस्यप्रयोजनं तर्वाविध्यत्रिक्षेत । तद्विद्ध्यश्चाणाभ्यादिष्टन्थविद्ध्यः । शास्वतीमितिस्तुतिः। यद्यपि दण्डनीत्याप्यस्यसर्वछोकः शक्यते ज्ञातुं अन्वयस्यितरेक्ष्मूळत्वादस्यार्थस्य तथाप्यवुधवोधनार्थावितानि शास्त्राणि बुधानांचसंवादःर्थानीति युक्तोदण्डनीतिशास्त्राधिगमः । एवमान्वीक्षिक्यपि तर्कविद्यार्थशास्त्रादिका ।
  आत्मविद्याध्यानमितिया । विशेषणविशेण्येवापदे आत्मने या हितान्वीक्षिकी तर्काश्चया ताशिक्षेत साद्युपयुज्यते । व्यसनाभ्युदयोपरमचित्तसक्षाभोपशमाय । यातु बौद्धचार्वाकादितकिविद्या सा नातीवरुत्वा कचिद्युपयुज्यते पत्युतास्तिक्यमुपद्वतित्र योनातितिपुणमितिः।यदा तुष्वतंवामान्वीक्षिकीवेद तदा तस्यदूतसंवादादिषु वाक्यवैश्वानामुपयोगोनोपहास्योभवित ।
  वार्तारम्भाश्च पण्यानामर्थपरिज्ञानं वाणिज्यकोश्वरं समयेन बार्हस्पत्येन तत्र परिज्ञानं वार्ता तन्निमत्ताआरम्भावार्तरंभाः । वार्तात्वरुज्ञात्वा तद्विषयकार्यायमवृत्तिरारंभः। एनङ्गोकतोविद्यात् विणज्याजीवनोत्रछोकोऽभिभेतः तेहि तत्र कुशछाभवन्ति । छोकतद्वति च पूर्वयोरनुषद्वःकर्ववर्यस्तेन सर्वत्र तद्विद्धस्वदित रुभ्यते ॥ ४३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रैविद्येभ्यएव दण्डनीतिमभ्यस्येदान्वीक्षिकीचात्मविद्यां न्यायसांख्यादिकामपवर्गीपः योगिनीं वार्तारम्भास्त् कृष्यादीन्धनार्जनोपायान् लोकतएवान्वयव्यतिरेकाभ्याम् ॥ ४३ ॥
- (३) कुद्दृकः । त्रिवेदीरूपिवद्याविद्भयित्विदेशिमर्थतीयन्थतश्राभ्यसेत् ब्रह्मचर्यदशायामेव वेदयहणात्स मावृत्तस्य च राज्याधिकारात् अभ्यासार्थीऽयमुपदेशः । दण्डनीतिंचार्थशारुरूपामर्थयोगक्षेमोपदेशिनींपारंपर्यागतत्वेन नित्यांतिद्दि-द्भयोऽधिगच्छेत् । तथान्वीक्षिकीतकिविद्यांभूतप्रवृत्तिषयुत्त्रयुपयोगिनींब्रह्मविद्यांचाभ्युदयव्यसनयोईर्षविषादमशमनहेतुंशि-क्षेत् । कृषिवाणिज्यपशपालनादिवार्तातदारमभान्धनीपायार्थास्तदभिक्ककर्षकादिभ्यः शिक्षेत् ॥ ४३ ॥

- (४) राघवान-दः । किंच यस्य वेदाक्षरकलापग्रहणोत्तरकालमेवाभिषेकैस्तदवसरेऽविचारितंवेदार्थविचारतोजा-नीयादित्याह त्रैविचेभ्यइति । धर्मार्थत्रयीं द्रव्यार्थदण्डनीतिमर्थोपायशास्त्रं शाश्वतींकुलपरपरागतां आन्वीक्षिकीं तर्क-विद्यां ऊहापोहार्थं आत्मविद्यां आत्मा नित्यः न जायतद्द्रत्यादिरूपां शोकापनोदार्थमः । वार्तारम्भान् रुषिपाशुपाल्य वा-णिज्यादिवार्ता तदारमभान् धनौपायान् लोकतः रुषीवलभ्यः रुषीः पराशरादिरमृतिभयोवा ॥ ४३ ॥
- (५) **नन्दनः ।** एवंत्रैविद्यवृद्धेभ्योतिनयस्याधिगमउक्तः इदानींतेभ्यएव विद्यास्तिस्रोऽधिगन्तव्या इत्याह त्रैविद्ये-भ्यइति । वार्ताकृषिगोरक्षवाणिज्यादीनि तस्याआरम्भान्क्रियाः ॥ ४३ ॥
- (६) **राम चन्द्रः** । त्रैविद्येभ्यः त्रिवेदिभ्यः त्रयीविद्यां वेदत्रयीं शिक्षेतः । दण्डविद्यां आन्वीक्षिकीं तर्कविद्यां आन्मिवद्यां आत्मिज्ञानहेनुभूतांशिक्षेतः । वार्तायाआरम्भावार्तारम्भाः जीविकोपायास्तान्कृष्यादीन् लोकतः शिक्षेतः ॥ ४३ ॥

# इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठेदिवानिशम् ॥ जितेन्द्रियोहि शक्नोति वशे स्थापियतुं

प्रजाः॥ ४४॥

- (१) मेथातिथिः । इन्द्रियजयस्य ब्रह्मचारिधर्मेषु सर्वपुरुषार्थतयोपदिष्टस्य पुनिरहोपदेशोराजधर्मेषु मुख्यीयंवि-नयइति ज्ञापयितुं तिद्दमाह जितेन्द्रियइत्यादि । सर्वस्थैतत्यसिद्धं अजितेन्द्रियस्य न प्रजावशे तिष्ठन्ति । योगस्तान्पर्य दिवानिशमहोरावम् ॥ ४४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । इन्द्रियाणांजयेआयत्तत्वे ॥ ४४ ॥
- (३) कुद्धृकः । चक्षुरादीनामिन्द्रियाणांविषयासक्तिवारणे सर्वकार्यवंकुर्यात् यस्माजितेन्द्रियः प्रजानियंतुंश-क्रोति न तु विषयोपभोगव्ययः । ब्रह्मचारिधर्मेषु सर्वपुरुषोपादेयतयाऽभिह्तितोऽपीन्द्रियजयोराजधर्मेषु मुख्यत्वज्ञानार्थमन-न्तरवञ्चमाणव्यसननिवृत्तिहेत्त्वाच पुनरुक्तः ॥ ४४ ॥
- (४) **राधवानन्दः**। जितेन्द्रियएव यसात्रजानियन्तुं शकोति तसात्त्रज्ञये यव्दशास्थयइत्याह इन्द्रियाणा-मिति ॥ ४४॥
  - (५) नन्दनः । एवंविनीतेन विदुषा सनतिमिन्द्रयजयःकर्तव्यद्त्याह इन्द्रियाणामिति । योगमिभयोगम ॥ ४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इन्द्रियाणांजयं दिवानिशंयोगं समातिष्ठदित्यर्थः ॥ ४४ ॥

#### दश कामसमुत्थानि तथाष्टी क्रोधजानि च ॥ व्यसनानि दुरनानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥ ४५ ॥

- (१) मेधातिथिः । इदमपरमिन्द्रियजयोपदेशस्यप्रयोजनं अजितेन्द्रियस्य दुष्परिहराणि व्यसनानि दुरन्तानि दुःखकरोऽन्तोवसानयेषां प्रथमंप्राप्तिकाले सुखयन्तिव्यसनानि पश्चानुवैरस्यञ्जनयन्ति ततोदुरन्तान्युच्यन्ते । अथवा-दुष्पापोऽन्तपुषां नहि व्यसनिनस्ततोनिर्वाततुंशकुवन्ति । कामाद्धेतोस्सम्स्थानंजन्मयेषाम ॥ ४५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दुरन्तानि दुःखोदकानि ॥ ४५ ॥
- (३) कुळूकः । दश कामसंभवान्यष्टी क्रीधजानि वक्ष्यमाणव्यसनानि यवनस्त्यजेतः । दुरन्तानि दुःखावसाना-न्यादौ सुखयंत्यन्ते दुःखानि कुर्वीत । यहा दुर्छभोऽन्तोयेषांतानिदुरन्तानि नहि व्यसनिनस्ततोनिवर्तीयतुंशक्यन्ते॥४५॥
- (४) राघवानन्दः । अजितेन्द्रियता हि विषयाधीनेत्याह दशेति । वक्ष्यमाणानि व्यसनानि विविधदुःखहेतुनर्-केषु व्यस्यते पुमान्यैस्तानि दुःखहेतवहति यावत । दुरन्तानि दुःखमेवान्तोयेषांतानि ॥ ४५ ॥

- (५) नन्दनः। कामक्रोधजानि व्यसनानि वर्ज्यत्वेनाह दशेति॥ ४५॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** कामसमुत्थानि दशब्यसनानि अष्टौ क्रोधजानि व्यसनानि दुरन्तानि दुःखोदकानि प्रयत्नेन वर्जयेत् ॥ ४५ ॥

#### कामजेषु प्रसक्तोहि व्यसनेषु महीपितः॥ वियुज्यतेःर्थधर्माभ्यांक्रोधजेष्वात्मनेव तु ॥ ४६ ॥

- (१) मेथातिथिः । एषांवर्जनेपयोजनमाहः गुरुलघुभावंच । अर्थधर्मवियोगेन व्यवहितआत्मवियोगः । ऋोधजेषु-सर्वेतियुज्यतइतिविशेषः ॥ ४६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनैव देहेन वियुज्यतइत्यन्वयः । यद्यपि कामजेपि मृत्युः संभवति तथापि कामजेः स्वप्रयोजनमल्पंसुखंसिद्ध्यति न क्रोधजइत्यत्रैवात्मवियोगोक्तिः ॥ ४६ ॥
- (३) कुः ह्वकः । वर्जनमयोजनमाहं कामजेष्विति । यस्मात्कामजनितेषु व्यसनेषु मसक्तोराजा धर्मार्थाभ्यांहीयते कोधजेषु पसकः मरुतिकोपादेहनाशंप्रामोति ॥ ४६॥
- (४) राघवानन्दः । किसनगणे कोदोषस्तत्राह कामजेष्विति । आत्मनैवतु सहदेहेन वियुज्यतेऽतस्तद्रहितः स्यात् राजा । कामजेष्वर्थधर्मवियोगेन व्यवहितोष्यात्मवियोगःकामजैःसन्तिकृष्टः ॥ ४६ ॥
- (५) **नन्दनः** । तेषूभयेषु व्यसनेषु मसक्तस्यानर्थान्विविच्याह् कामेति । आत्मना शरीरेण वियुज्यते श्रियतइति-यावत् । अनेन ऋषिजानांगुरुतरत्वपुक्तम् ॥ ४६ ॥
- (६) **रामचन्दः । कामजेषु व्यसनेषु प्रसक्तोमहीपतिरर्थधर्माभ्यांवियुज्यते । क्रोधजेषु व्यस**ेषु प्रसक्तोमहीपतिरा-त्मनैव वियुज्यते ॥ ४६ ॥

#### मृगयाक्षोदिवास्त्रमः परिवादः स्त्रियोमदः ॥ तौर्यत्रिकं रुथारुया च कामजोदशकोगणः ॥ ४७॥

- (१) मेधातिथिः। तानीदानीं व्यसनानिष्वनामतोदर्शयति आखेरकार्थीमृगवधोमृगया अक्षस्तद्विषयकीडा एत-यांस्त्वानर्थत्वंप्रसिद्धम् । दिवात्वमः कर्मानुष्ठानकाले कर्मत्वव्यापारः न दिवाशब्देनाहरेव विविक्षतं तदुक्तं जागर्तव्ये प्रमुक्तिति अथवा मुख्यएव दिवात्वमः सिंह प्रतिषिद्धः सर्वकःर्यविधाती सच दर्शनार्थिनामन्येषांतदसंपक्तेई व्यताजनकः प्रजासु । परिवादः रहसि परदोषाऽऽवर्जनं तेन सर्वाःप्रकतयोविरज्यन्ति अपरिवाद्यानांचपरिवादेऽधर्मः स्थितएव । स्थिने मदद्रत्येतयोरनर्थित्वता सुप्रतीता । तौर्यत्रिकंनृत्यगीतवादित्राणाम् । वृथाट्याअपयोजनमीषत्ययोजनंवाद्दतस्ततम्यपरिभम् णम् । दशपरिमाणोदशकः कामजः कामइच्छा ततोजायतेविशिष्टसुखोपभोगार्थीवा अनुभूतविशेषाद्वा जायमानः कामजः ॥ ४७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । परिवादः स्वप्रशंसार्थमद्देष्याणामपि निन्दा । मदः पानमत्तता । तौर्यत्रिकं नृत्यगीत-वाद्यानि । वृथाट्या विनापयोजनंयात्रा । कामजोविनाकोधंरागमात्राज्ञातः ॥ ४७ ॥
- (३) कुद्धूकः । तानि व्यसनानि नामतोदर्शयति मृगयेत्यादि । आस्रोटकाख्योमृगवधोमृगया अक्षोणूतक्रीडा सकलकार्यविधातिनीदिवानिदा परदोषकथनंस्रीसंभोगोमद्यपानजनितोमदः तौर्यत्रिकंनृत्यगीतवादित्राणि वृथाश्रमणं एषदशपरिणामोदशकःसुखेच्छाप्रभवोगणः ॥ ४७ ॥
  - (४) राघवानन्दः । दशकानसमुत्थान्याह मृगयेति । मृगया वृथामृगवधः श्राद्धाद्यर्थम् । युधिष्ठिराद्यनुष्ठितोऽश्लो-

पूर्तिकया । परिवादइति स्वयंनोत्पादयेत्कार्यमित्यस्यानुवादः । स्त्रियः स्त्रीसेवनं तच्च दिवाधिकरणं निषिद्धं राजकार्यवि-श्रातित्वात् प्रजोद्देगहेतुः बहुस्रीसेवनंवा । मदः स्त्रीभोगाय पानजः । तौर्यविकं नृत्यगीतवादित्राणित्रीणि ॥ ४७ ॥

- (५) नन्द्रनः । कामजान्याह मृगयेति । मदःपानम् । तौर्यत्रिकं नृत्यगोतवादित्राणि । वृथाट्यानिष्ययोजनं पर्य-टनम् । दशकःदशावयवः ॥ ४७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तान्यष्टादश व्यसनान्याहसृगयेति द्वाभ्याम् । सृगया अक्षः दिवाल्यमः परिवादः त्वनशंसार्थ-मद्देष्याणामपिनिन्दा स्त्रियः स्त्रीणामासक्तिः मदः पानमत्तता तौर्यत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं वृशोद्या बृथालापः वृशास्येतिपा-हे वृथाटनं एषदशकोगणः कामजः रागमात्रजातः ॥ ४७ ॥

#### पेशुन्यं साहसं द्रोहर्द्ध्यासूयार्थदूषणम् ॥ वाग्दण्डजं च पारुष्यं कोधजोऽपि गणोष्टकः॥४८॥

- (१) मेथातिथिः । अमात्यादयोयेमुकृतबान्धवास्तत्रयन्निगोपनीयंतस्यमकाशनंपेशुन्यमः । साहसं ज्यायसोनीच-कर्मणि विनियोगः । खल्पेनैवापराधेन कराधानंकरावरोधोवा द्रोहउपांशुवधः । तत्रोपधातोवाजीवतएवेर्ष्या । सर्वसाधार-णस्यविषयस्यसाधारण्यन्यावृत्तिः असहनंवा गुणिनांगुणेषुदोषाविष्करणंअसूया । अर्थदूषणं अर्थानामदानं हरणंवा । वाग्दण्डपारुष्येमसिद्धे । क्रोधोद्देषः तत्मधानाएतत्कुर्वन्ति ॥ ४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पेशुन्यमसद्दोषाविष्कारः । साहसं अल्पेपि कारणे खयंमानुषवधादि । द्रोहः परिज्ञधां सा । ईर्ष्या परस्यानिभसिन्धकतत्त्रस्रोदर्शनादावपचिकीषां । अस्या परस्तवासिहण्णुता । अर्थदूषणमर्थानांपरकीयानां खयमयहणेपि विनाशनम् । वाक्पारुष्यं आक्रोशादिना वाद्यात्रेण परद्वेषोत्पादनम् । दण्डपारुष्यमयुक्तदण्डपणयनम् ॥ ४८॥
- (३) कुछूकः । पेशुन्यमविज्ञातदोषाविष्करणंसाहसंसाधोर्बधनादिनियहः द्रोहश्छप्तवधः ईर्ष्याऽन्यगुणासिहण्णुता परगुणेषुदोषाविष्करणमसूया अर्थवूषणमर्थानामपहरणंदेयानामदानंच वाक्षपारुष्यमाक्रोशादि दंडपारुष्यंता्डनादि एषो-ष्टपरिमाणोव्यसनगणःक्रोधाद्भवति ॥ ४८ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्रोधजानष्टावाह पेशुन्यमिति । अविज्ञातंदोषाविष्करणं पेशुन्यम् । साहसं साधोर्बन्धना-दिनानियहः । द्रोहः छन्दानावधः । ईर्प्या परगुणासिहण्णुता । परगुणेषु दोषाविष्करणमस्या । अर्थदूषणं परत्वापहारः न त्वर्थार्थदूषणं परिवादेन गतार्थत्वात् । पारुव्यविशेषणंवाग्दण्डजं तत्र वाक्पारुष्यमाक्रोशादि अनपराधेदण्डपारुष्यंताड-नादि तेन द्वयम् ॥ ४८ ॥
- (५) नन्द्नः । क्रोधजान्याइ पैशुन्यमिति । अर्थदूषणंनाम परदूषणार्थं महतोऽर्थस्य परित्यागः । तथाकामन्द-केनोक्तमः ॥ दूष्यस्य दूषणार्थहि परित्यागोमहोयसः । अर्थस्य नीतिशास्त्रज्ञैरर्थदूषणमुच्यते इति ॥ ४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पैथुन्यं असद्दोषाविष्कारः । साहसं अल्पेपि कारणे त्वयंमानुषवधादिकम । द्रोहः अपकारः॥ परिज्ञांसा ईर्ष्या । अस्या परस्तवासिहण्णुता । अर्थेद्रषणं अर्थानांपरकीयानां त्वयमग्रहणेपि विनाधनम् ॥ ४८॥

द्वयोरप्येतयोर्मूलं यं सर्वे कवयोविदुः ॥ तं यत्नेन जयेह्रोभं तज्ञावेतावुभौ गणा ॥४९॥

(१) मेघातिथिः । उक्तंतावन्कामस्य व्यसनवर्गस्य लोभोमूलं विषयोपभोगस्पृहा कामः इच्छा अभिलाषालोभइ-

त्यनर्थान्तरं यतः क्रोधनस्य कथंकोभोमूलं येनोच्यते तज्ञावेतावुभौगणाविति । उच्यते नात्र लोभकारणता तयोर्वर्गयोर-भिमेता किर्ताह वर्गद्वयतुल्यता लोभस्य यमेतानि सर्वाणि व्यसनान्यनर्थमुपजनयन्ति तमेवैकोलोभोव्यसनहीनस्यापि । तदुक्तं लोभःसर्वगुणानिवेति । अतउपचारतएतदुक्तंतज्ञावेताविति यदि लोभोन जायेत कथंसमानफलानि स्युः । कार-णदीपोहिकार्यदोषंभासयति अतस्तत्कार्यत्वाद्यसनेषु चेद्दोषोभुवंकारणस्याप्यसौदोषउक्तोभवति । अथवा लुब्धएव पेशुनादिबहिष्कार्येष्वभिष्वद्वंगच्छति । इतरस्तु त्वल्पके विषये अनुनयेनवोपशाम्यति । सयमुपचाराल्लोभमूलताव्यसनवर्ग-द्वयस्योच्यते ॥ ४९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । लोभःप्राप्तस्य विषयस्वानपन्ययेच्या तज्जौत्वेताविति क्रोधजेपिलोभप्रवृत्तस्यकामप्रति-इतावेवकोपोद्यात् ॥ ४९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । एतयोईयोरपि कामक्रोधजव्यसनसङ्घयोःकारणंस्पृतिकाराजानन्ति तंयत्रतोलोभंत्यजेत् यस्मादे-तद्रणद्वयंलोभाजायते कचिद्धनलोभतः कचित्रकारान्तरलोभेन प्रवृत्तेः ॥ ४९ ॥
- (४) राघवामन्दः । मूलेच्छेदे पुरुषव्यापारादितिन्यायाश्रयेणाहः द्वयोरिति । तयोर्गणयोः । अतएवोक्तं गुणानुप-ऋष्ट्रय ॥ लोभःसर्वगुणान्हन्तिश्वित्रीरूपमिवेप्सितमिति श्वित्ररोगईप्सितंरूपंहन्तीत्यन्वयः ॥ ४९ ॥
- (५) **मन्द्रमः । इ**योरपि गणयोर्जयोपायमाह इयोरिति । विषयाभिष्यानजआसङ्गोलोभः । तृज्ञौलोभजौ । लोभा-त्कामः कामात्मतिहतात्कोधः तेन तज्ञावित्युक्तमः । तथा भगवानुवाच ॥ ध्यायतो विषयान्युंसःसङ्करतेषूपजायते । सङ्गा-त् संजायतेकामः कामात्कोधोऽभिजायतइति ॥ ४९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । ए**तयोर्द्वयोरिप पूर्वोक्तयोर्मूलं लोभं सर्वे कवयोविदुः । तंलोभं यत्नेन वर्जयेत् । उभौ तौ गणौ तन्नौ तत्माछोभाजातौ क्षेयौ ॥ ४९॥

# पानमक्षाः स्वियश्वेव मृगया च यथाक्रमम् ॥ एतः कष्टतमं विद्याचतुष्कं कामजे गणे ॥ ५०॥

- (१) मेधातिथिः। दिवा त्वमादिभ्योऽस्य चतुष्कस्य गणस्य बहुदोषतरत्वंत्रसिद्धमेव ॥ ५० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कामजे चतुष्कं कष्टतममतिशयेन दुःखहेतुः ॥ ५० ॥
- (३) कुछूकः । मयपानमक्षैःक्रीडास्त्रीसंभोगोष्टगयाचितिक्रमपितमेतचतुष्कंकामजन्यसनमध्ये बहुदोषत्वादित-शयेन दुःसहेतुंजानीयात्॥ ५० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचावश्यंत्याच्यं सार्थवादंसंकलयित पानिमिति । मृगयायां व्यायामेनारोग्यगुणीत्यत्तेः । अतः श्रीसेवनंकष्टं तत्रापत्त्योत्पत्ताविष मैथुननिमित्तरेतः भरणवेगथारणाद्याभ्युत्पत्त्या मरणोत्पत्तिः संभावितित । ततोषि कष्टतरं यूतं तत्र पाक्षिकथनामाविष वैरायुत्पत्तिरित । ततोषि पानंकष्टतमं मत्तस्य संज्ञारद्विततया विषपानादिना मरणा-यापत्तेर्मद्वकालीननरकापत्तिश्रेति । पतच्यतुष्कंदिवालमादिश्यक्तरोत्तरंकष्टंविषादित्यस्ययः ॥ ५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। कामनेगणे रागनेगणे पतचतुष्कं कष्टतमं दुःखदं विचात्॥ ५०॥ दंहस्यपातनं चैत्र वाक्यारुष्यार्थदूषणे॥ क्रोधजेपि गणे विदात्कष्टमेतन्निकं सदा॥ ५०॥
  - (१) मेधातिथिः । अयमपित्रिकः पैशुनादिभ्यः पापीयानितिसुत्रतीतम् ॥ ५० ॥
  - .. ( १ ) सर्वज्ञनारायणः । क्रोधनेच त्रिकं सदा सर्वदा दुःखहेतुः ॥ ५१ ॥

- (३) कुङ्गूकः । दण्डपातनंवाक्पारुष्यमर्थदूषणंचेति क्रोधजेऽपि व्यसनगणे देशबहुलत्वादितशियतदुः स्ताधनं-मन्येत ॥ ५१ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्रोधजेप्याहः । एवमर्थापहरणात्कष्टतरं वाक्पारुष्यं तावन्मात्रेण मरणोद्यमदर्शनात्यक्तथ-मस्य यतेरि । तदुक्तं । दुरुकैभिन्नमात्मानंकःसमाधातुमीश्वरद्दति । ततोपि कष्टतमोदण्डपातः तत्र बहुकस्पनरकजन-कविभवधादिदर्शनात् दुततरमरणदर्शनाचेति ॥ ५१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । क्रोधनेषिगणे दण्डाचेतित्रकंकष्टं विचात् ॥ ५१ ॥ सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रेवानुषंगिणः ॥ पूर्वपूर्वं गुरुतरं विद्याद्यसनमात्मवान् ॥ ५२ ॥
- (१) मेधातिथिः । पानंबूतयोःपानंगरीयः तत्र हि सङ्गाप्रणाशः अनुन्मत्तस्योन्मत्तत्वं अपेतस्यपेतत्वं कौपीनप्र-काशनं शुतप्रज्ञापहाणं मित्रहानिः सिद्धिवयोगः असिद्ध्यसंप्रयोगः गीतादिष्वर्थप्रेषु प्रसङ्गः रतमन्त्रमकाशनंच मानिनो **प्युपहास्यता गम्भीर**प्रकृतेरिप यत्किञ्चनवादिता मदवेगेनेति पानदोषः। यूतेतु जितमेवाक्षविदुषा अनक्षक्रस्यापि पाक्षि-कः पराजयः। स्त्रीद्युतव्यसनयोर्द्युतव्यसनंगरीयः येन तदेव जितंद्रव्यंतस्यापि विषंभवति । तथाचतन्त्रिमित्तेविरानुबन्धः जयः साधारणः केवलंपराजयः भुक्तनाशः मूत्रपुरीषवेगधारणाच्य शरीरेशैथिल्यंव्याधिनिदानमेव तेन क्षद्रादिभिः स्वपीहा-तिशयात्। मातर्यपिचमृतायांदीव्यत्येव कतकत्येषु च नम्रुत्हिद्धिप कष्यते तप्तायसिषण्डवत् परद्वव्याणि परिहरतोनमत्य-यते च। शुधिते दुर्गतेऽन्नाचुपपत्त्युपेक्षा विषयता सर्वगुणसंपन्नस्यापि तृणवदवज्ञायेत इति चूतदोषाः। स्त्रीव्यसने त्वपत्यो-त्पत्तिः प्रतिकर्म भाजनभुयिष्ठानुभवनं धर्मार्थपरियहः शक्या च स्त्रीराजहिते नियोक्तुमपवाहियतुवा । स्त्रीष्ट्रगयाव्यसनयोः स्वीव्यसनंगरीयः अदर्शनंकार्याणांस्रीव्यसनसंगेन राजकार्येषु च निर्वेदः कालातिपातनं धर्मलोपः पानदोषानुबन्धः अर्थने-ष्वानृतादिषु प्रसंगइति । मृगयायांत् व्यायामः पित्तश्लेष्मबन्धः मेदादिनाशः चलेरिश्यरे वा काले लक्षपरिचयः । प्रहरणं-वैशारद्योपजननंपाम्यजनपरिजयश्रेति । एवंकामजस्य चतुष्कस्य वर्गस्य स्ववर्गे पूर्वपूर्वपापीयः । ऋोधजस्यापि च दण्ड-पातदोषानुबन्धः अर्थन्नेष्वेवानृतादिषु संगः । दण्डपातवाक्पारुष्ययोर्दण्डपातनंगरीयः । दण्डपातने हि शरीरविनाशादिश-क्यमितसंधानम् । वाक्पारुष्ये त्वमर्षजः क्रोधाम्नःशक्यते दानमानाम्भोभिः शमयितुम् । वाक्पारुष्यार्थदृषणयोर्वाक्पा-रुष्यद्वरीयः तेजित्वनोहिपारुष्यवचनचित्तसंक्षोभेभयंनासादयन्ति । तथा च प्रवादः॥ स्थिरंसाध्वसितंकाण्डंभित्वावास्थिप-वेशितम् । विश्वल्यमङ्कुर्वन्तिनवाचोत्दद्याद्पि ॥ रोहतेसायकैर्विद्धवनंपरशुना हतम् । वाचादुरुक्तंबीमत्सन्नसंदोहतिवा-कुक्षतम् ॥ भाग्यायत्तत्वादर्थस्येति नतेजित्वनोऽर्थदृषणंगणयन्ति । एवमेतयोर्वर्गयोःपूर्वस्य पूर्वस्य गरीयस्त्वं निद्शितम् 11 42 11
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतिंसन्त्सप्तके यथायथसर्वगणइयमन्तर्भवति तौर्यत्रिकादेःश्लीरागादिकतत्वात् अर्थदूर-णादेश्र पेशुन्यादावप्यनुषंद्वादित्यर्थः । पूर्वपूर्वमिति यूर्तेह् श्लीभ्यः कष्टं यूते यननाशनियमात् भोगसुखस्य चामावात् श्लीणांसुखहेतुत्वादित्यादि । एवंकोधजगणे विश्लेयम् ॥ ५२ ॥
- (३) कुद्भकः । अस्यपानादेःकामक्रोधसंभवस्य सप्तपिरमाणस्य व्यसनवर्गस्य सर्वरिमन्तेव राजमण्डले त्रायेणा-वस्थितस्य पूर्वपूर्वव्यसनमुत्तरोत्तरात्कदृतरंत्रशस्तात्माराजा जानीयात् । तथा हि शूतात्मानंकदृतरंमधपानेन मत्तस्य सं-ब्रामणाशास्ययेष्टचेष्टया देहभनादिविरोधइत्यादयोदोषाः । सूते तु पाक्षिकी धनावाप्तिरप्यस्ति । स्नीव्यसनातः सूतंदुष्टं सू-तेहिवैरोद्धवादयोनीतिशास्त्रोक्तादोषाः । मूत्रपुरीषवेगधारणास्य व्याप्युत्पत्तिः । स्नीव्यसने पुनरपत्योत्पत्त्यादिगुणयोगो

च्यस्ति । मृगयास्रीव्यसनयोः स्नीव्यसनंदुष्टंतत्रादर्शनकार्याणांकालातिपातेन धर्मलोपादयोदोषाः । मृगयायांतु व्यायामेन नारोग्यादिगुणयोगोऽप्यस्तीत्येवंकामजचतुष्कस्यपूर्वपूर्वगुरुदोषम् । क्रोधजेष्वपि त्रिषु वाक्पारुष्याद्य्वपारुष्यंदुष्टं अङ्ग-च्येदादेरशक्यसमाधानत्वात् । वाक्पारुष्ये तु कोपानलोदानमानपानीयसेकैःशक्यःशर्मायतुंअर्थदूषणाद्याक्पारुष्यंदो-षवन्मर्भपीडाकरंवाक्षश्रहारस्यदुश्चिकित्स्यत्वात् तदुक्तंनसंरोहयतिवाकृतम् । अर्थदूषणतु प्रचुरतराथदानाष्ट्रक्यसमाः षानम् । एवंक्रोधजितकस्यापि पूर्वपूर्वदुष्टतरंयवतस्त्यजेत् ॥ ५२ ॥

- (४) राघवानन्दः। समकस्य पानादार्थदूषणान्तस्य सर्वत्रानुषद्विणः इहामुत्र दुःखहेतुत्वाद्यसनस्य। ध्यसनमिति परिभाषितस्य गुरुतरत्वंत्रपश्चितम् ॥ ५२॥
- (५) मन्द्रनः । अत्रोभयेतारतम्यमाह सप्तकस्येति । वर्गद्वयान्तर्गतबहुत्वापेक्षया वर्गस्येति निर्धारणे वही । सर्वत्र प्राक्केषु मूदेषु चाविशेषेणानुषक्षिणः । सजातीयापेक्षोऽयंपूर्वशब्दः न सर्वापेक्षः कृतः कामजेभ्यः क्रोधजानांगौरव-स्य प्रतिपादितन्वात् ॥ ५२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । आत्मवानस्यसप्तकस्य पानादिवर्गस्य आत्मनःपूर्वपूर्वेव्यसनं गुरुतरंदुःखदंविद्यात् । कीदशस्य-सप्तकस्य सर्वत्र मसरणशीलस्य ॥ ५२ ॥

#### ब्यसनस्य च मत्येश्व व्यसनं कष्टमुच्यते ॥ व्यसन्यधोधोञ्जनि त्वर्यात्यव्यसनी मृतः ॥ ५३ ॥

- (१) मेधातिथिः। यद्यपि मृत्युव्यसनेसर्वेहरेत्तथाप्येवंविशेषः। मृत्युर्श्सिष्टोके सर्वहरः व्यसनंपुनिरह्णामृत्रच तिददमाह । व्यसन्यधोधोवर्जातनरकंगच्छ तीत्यर्थः । व्यसनशब्देनअत्यन्तोभ्यासएतद्दर्गविषयउच्यते अतश्याभ्यासमितिषभ्यते नत्वीषदासेवनं व्यसनभूताहेतेधर्मार्थकाममाणहराभवन्त्यन्यस्यापि पुरुषस्य किपुनाराज्ञः। किचाऽऽसेवनमन्ययुक्तं पानादीनामशङ्क्याचेति यतोभ्यासमितिषधः॥ ५३॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अधीधरहरूोके परलोके च बजति ॥ ५३ ॥
- (३) क्रुष्ट्रिकः । यश्रपि मृत्युस्यसने हे अपीहलोके संज्ञापणाशादिदुःखहेतुतया शास्त्रानुष्ठानविरोधितया च तुल्ये समापिक्यसनंकष्टतरंपरत्रापि नरकपातहेतुत्वात् तदाह् व्यसन्यथोऽधोव्रजति बहून्नरकान्गच्छतीत्यर्थः । अव्यसनी तु वृतः शास्त्रानुष्ठानप्रतिपक्षस्यसनाभावात्त्वर्यगच्छति । एतेनातित्रसक्तिव्यंसनेषु निष्ध्यते नतु तस्य सेवनमपि ॥ ५३॥
- (५) श्राच्यानन्दः । व्यसनस्योभयत्रानर्थहेतुनामाह् व्यसनस्येति । उक्तव्यसनजपापी अधोनर्कं व्रजति । इतस्तु इतिमात्रेण तस्यैतत्पापायसंभवात्वर्गम् ॥ ५३ ॥
  - (६) जन्द्रकः । एतत्सप्रकमवश्वंपरिहरजीयमित्याह व्यसनस्येति ॥ ५३ ॥
- (६) हामचन्द्रः । बत्वारि कामजानि क्रीथलानि वीणि एवंसमञ्यसनस्यचपुनः पृत्योः इयोगध्य समध्यसनंक-ष्टमुच्यते ॥ ५२ ॥

मीळाङशास्त्रविदः शूराँष्ट्रब्थळक्षान्कुलोझवान् ॥ सचिवान्सम चाष्टी वा प्रकृवीत परीक्षितान् ॥५४॥

(१) मेघातिथिः । पितृपितामहान्ययागता बहुसुतथनबान्धवाः प्रकरगोभूमिथनास्तदेशवासिनोमौलाः मूलंप्र-तिहा तथभवायीलाः । सास्तविदः शासंशासनंभृत्यविभिक्कानं तेनाधन्येपि गुणागृसन्ते । तथथा प्राक्कः रहकारी धारयिन्तु-हेर्सःबाग्मीप्रकलःमतिपत्तिमानुत्साहमभावयुक्तः क्षेत्रसहः श्वीदानग्रीलः योग्यसत्वयुक्तस्तंभवापलहीनः वियोवैरिणाम- कतित । श्रूरशब्देन राजकार्ये शरीरकलत्रापत्यथनादिष्विप निरपेक्षउच्यते । तथामरणेऽभीरः युद्धोत्साहीएकएव परिभवभयाद्वहुर्भिविद्ध्यते । दृद्धम्हारी बलवान् । लब्धलक्षाःपरिदृष्टकर्मतामननीहाःदृष्ट्वहृगव्यापाराःकतार्थं।धिकाराःअनुभूतमिन्त्रभूमयः । कुलोद्दतान्कुलांकुशिनगृहीतासकार्येनवर्तने । सिववानसहायानित्यमेते राह्यः पार्थवर्तिनोभनेवयुः । समवाष्टीवा नियमोयं येनचाल्पएकिचतामवित्त । तत्थराजमन्त्रउद्घाटकः स्यात् बहूनामिप मन्त्रभेदः । तस्पादेनतावन्तप्व कर्त्तव्याः सुपरीक्षितान् धमार्थकामभयोपधाभिः सेयंपरीक्षोच्यते । पुरोहितः खल्पकार्ये राह्या व्याजेनािक क्षिप्तः बहुनार्थसंप्रदानेनाप्तपुरुषेरकैकममात्यमुपजयेत् राजा विनाशाय । एतच्यस्वीमित्त्रभ्योरोचते । अथकथंभवतइति प्रत्याख्यानेअर्थोपधागुद्धः परिव्याजिकान्तःपुरेस्वधिवाता एकैकममात्यमुपजयेत् साराजमहिषीभवन्तंकामयते कतसमाग्योपपित प्रत्याख्याने कामोपधागुद्धः । राजमयुक्ताप्तवे किचित्पुद्धाः प्रमादमाविष्कुर्युः कतसमयेरमात्येराजाहम्यतहि । उपलब्धममादः पुरोहितस्यामः कश्चिदमात्येषु मन्त्रंत्रावयेत् । इमंप्रवादमुपश्चय भवतां निप्रहोराङ्गाक्रियतहित तेषामेवचान्यतमः पूर्वमेव कतसंवित्कः प्रत्येकराजामात्येषूत्साहयेत् । तत्रयेप्रत्याचक्षते तेभयोपधागुद्धाः अथवामीलास्तावत्कुयादर्थन्यमादकर्न्सिनिधातृन् येअर्थयामभ्यः समाहरन्तिसमावत्वच रक्षन्ति विनयुक्षतेच सर्वयाऽर्थव्यवहारिणोमीलाः कर्तव्याइत्युक्तभवित । शास्रविदोबुद्धसचिवामित्रणः। श्रुरान् बलाध्यक्षान् । लब्धलक्षानित्यादिसर्वेषाविशेषणमेकैकस्यसमुदित-परीक्षा च योक्ता राजविषया राजामात्येषूत्साहनमिति सानयुक्तिमन्यन्ते । एषएवहिदुद्धिभेदोभवेदमात्यानामः। तस्मादन्याकावित्स्वीसाध्वीपयोज्या अन्यविनाशाविषयउदाहार्यः॥ ५४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । मौलान् परंपरायातान् । लब्धलक्षान् युद्धादिमवेशेन दृशस्त्रशास्त्रज्ञानशक्तितयां गृहीत-संवादान् । सुपरीक्षितान् अर्थशुचित्वादिना ॥ ५४ ॥
- (३) कुल्लूकः । मौलान्पित्पितामहऋमेणसेवकांस्तेषामपि द्रोहादिना व्यभिचारादृष्टादष्टार्थशास्त्रान्तिकाष्त्रान्तौ-क्कव्यलक्षां लक्ष्मादमच्युतशरीरशल्यादीनायुधिवदद्दयर्थः ्विशुद्धकुलभवान्देवतास्पर्शादिनियतानमात्यास्त्रमाष्ट्रीवामन्त्रादौ कुर्वीत ॥ ५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । मुसद्धयेनेत्युक्तं तत्र विशेषणविशिष्टान्त्सहायानाहं मौलानिति । पितृपितामहक्तमेण सेवका-मौलाविख्यातपितृपितामहावा । शास्त्रविदः नीतिशास्त्रविदः । श्रूरानिति श्रूरहीनंराज्यंपरैराक्रम्यतेयतः । भीरूणांसाहा-म्यानुपपत्तेश्व । लब्धलक्षान् लक्ष्यादमन्युतशरादीन् युद्धेकुशलान् । कुलोद्रतान् सत्कुललान् मौलत्वेपि संकरलारलादि-ध्यावृत्त्यर्थम् । सुपरीक्षितान् देवतादिस्पर्शकृतशपथान् स्वीधनादिलोभोत्तीर्णान्वा । सचिवान् सहायान् साचिष्यंयत्कतं-स्वृतेतत् । समचाद्योवेति विकल्पोबहुविषयायपेक्षया ॥ ५४ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथामात्यलक्षणमाह् मीलानिति । मीलान्कुलकमागतान् । लब्धलक्षान्सर्वकालेबुसिद्धः । लान् ॥ ५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मौलान् पितृपितामहादिक्रमागतान् कुलोद्भवान् विश्वद्धकुलसंभूतान् एतादशान्त्सचिवान्कुर्वी-त ॥ ५४ ॥

अभियत्सुकरं कर्म तद्य्येकेन दुष्करम् ॥ विशेषतोऽसहायेन किंतु राज्यं महोदयम् ॥ ५५॥

(१) मेघातिथिः । यत्सामान्यंगृहस्यस्य गृहकृत्यंगीश्वादिपालनं सुक्रमितिस्थितम् । सप्वगांपालयति सप्व-दौग्पि न शक्यमेतदेकेन कर्तुं तदप्येकेन दुष्करं विशेषतोऽसहायेन दुष्करमशक्तेन न शक्यंकर्तुम् । कथंसेकीगांचार्यति कथंचभार्योरक्षतु कथंमेवतुराज्यंतु प्रतिमहारंभमुदयकर्म तद्योगः फलवांश्यानपेक्षमाणस्य महत्फलमुपोदेति । नचैकेनषा-द्रुण्यंवेदितुंशक्यम् । तस्मादात्मसमाःपरीक्षिताः सहायास्तेषुतेषु कार्येषुकर्त्तन्याः ॥ ५५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विशेषतोराज्यंमहोदयमसहायेन दुष्करमिति किमु किमाश्रयंमित्यर्थः ॥ ५५ ॥
- (३) कुङ्गृकः । यस्मात् अपीत्यादि । सुखेनापि यिक्तयते कर्मतदप्येकेन दुष्करंभवित विशेषतीयन्महाफलतन्क-थमसहायेन क्रियते ॥ ५५ ॥
- (४) राघवानन्दः । एकाकिनाकिमितिनिकियेततत्राह अपीति । अपिःसंभावनायाम् । सुकरं गोदोहनशिबिकोद्द-हनादि । महोदयं महत्कार्यं महत ऐश्वयांदेःशत्रुजयादेवां उदयोयस्मात्तत् ॥ ५५ ॥
  - (५) नन्दनः । अत्रहेतुमाह अपीति । यतएवमतः ॥ ५५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अपि निश्चयेन यत्कर्म सुकरंस्यात्तत्कर्मासङ्गयेन विशेषतःकर्नुदुष्करम् एवंविधमहोदयंराज्यं किं किमपीत्यर्थः ॥ ५५ ॥

#### तैः सार्धे चितयेन्त्रित्यं सामान्यं संधिवियहम् ॥ स्थानं समुद्यं गुप्ति लब्धप्रशमनानि च ॥ ५६ ॥

- (१) मेधातिथिः । तैर्बुद्धिसचिवैर्मुख्यैश्वार्थाधिकारिभिः सहसामान्यंयन्तातिरहस्यतिचन्तयेत्सन्धिवयहं किसन्धिस्संप्रतियुक्तोअर्थावयहउभयत्रगुणदोषान्वचारयेत्। इदंकर्तव्यावधारणन्तुखबुद्ध्याकुर्याद्यशस्यपरप्रयोज्यता न भवति । इदंचापरंचिन्तयेत्स्थानं तच्चतुर्विधंदण्डकं शपुरराष्ट्राणि तत्र दण्डोहस्त्यस्वरथपदातयः तेषांप्रतिकर्म पोषणरक्षणादि चिन्त्यप्रतिकर्म । नद्यसमाधानंप्रधानंच यथाकोशस्य हेमरूष्यबाहुल्यंप्रचुररूष्यताऽऽयव्ययस्थणंच कोशस्य । तथान्यायस्थानानि न व्ययित्यानि न विस्वनीयानिभृत्यानाम । तथा राष्ट्रस्य देशपर्यायस्य खाजीव आत्मसंधारणपरसंधारणेन नदीवृक्षाः पशवः शत्रुद्देषात्रान्तपायः गृप्तिमोचरः पशुमान् अदेवमातृकः आपदिचदण्डकर्यहइत्येवमादि । पुरस्यवक्षति तत्मादायुधसंपन्तिति । अथवा स्थानंत्वदेशाचाप्रच्यवनं एवंसमुद्योपिचन्त्यः । तत्रकृषिर्वजगुल्मस्थानानिवाणिज्यमुक्तदण्डत्येवमादि । गुप्तिस्तराष्ट्रगतांवक्ष्यति । रुद्धपश्मनंच देवतासमंविद्यावतांधार्मिकाणांचमानदानत्यागायोगः
  अवितानांचाभ्यनुज्ञानं सर्वबन्धनमोक्षः । अनुयहोदीनव्याधितानां उत्सवानांचापूर्वाणांमवर्त्तनं प्रवृतानामनुवृत्तिः । यचकोशदण्डोपाधिकमधार्मिकचरित्रतदपनीयधर्मव्यवहारानस्थापयेत्। अधर्मचारित्रमकतमन्यस्यकतवान्यैः प्रवर्त्तयेत् नवा धर्मकत्वचान्यैनिवर्तयेदिति । एवंस्थानादीनिचिन्त्यानि ॥ ५६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सामान्यंसर्वमेव कचिद्विकारेपुनरिवश्वासातः। संधिविग्रहाभ्यांषाङ्गुण्योपालक्षणमः । स्थानंदण्डकोशपुरराष्ट्रं तत्रहि राजास्थितः। समुद्यं वार्तोपायं ततोधनस्योदयः। गुप्तिं लब्धस्यरक्षोपायमः। सर्वप्रभननं जित्वा ब्राह्मणपूजनमित्यादि । जित्वासंपूजयदेवानितिच वक्ष्यिति ॥ ५६ ॥ •
- (३) कुद्धृकः । सचिवैः सह सामान्यंमन्त्रेष्वगोपनीयंसंधिवियहादि तिन्तरूपयेत्तथातिष्ठत्यनेनेतिस्थानंदण्डकोशपुरराष्ट्रात्मकंचतुर्विधंचिन्तयेत् । दण्ड्यतेनेनेति दण्डोह्रस्त्यश्वरथपदातयः तेषांपोषणंरक्षणादि तिचन्त्यंकोशोर्थनिचयः
  तस्यायय्ययादि पुरस्य रक्षणादि राष्ट्रं देशः तद्दासिमनुष्यपश्वादिधारणक्षमत्वादिचिन्तयेत्तथासमुद्यंत्युत्पचन्ते अस्मादर्थाइतिसमुद्योधान्यहिरण्याद्युत्पत्तिस्थानं तिन्तरूपयेत्तथागुप्तिरक्षामात्मगतां राष्ट्रगतां चस्वपरीक्षितमन्नाद्यमद्यात्परीक्षिताः
  स्वियश्चैविमित्यादिनात्मरक्षणं राष्ट्रस्य संयहे नित्यमित्यादिना राष्ट्रस्यां चवक्ष्यित रुव्धस्य च धनस्य प्रश्नमनानिसत्पात्रप्रतिपादमादीनिचिन्तयेत्तथाचवक्ष्यति जित्वासंपूजयेद्देवानित्यादि ॥ ५६ ॥

- (४) राघवान-दः। किंच तैरिति । सामान्यंयदिष गोप्यंसन्धिविग्रहं तत्षर्कमः। स्थानंअवस्थीयतेऽनेनात राजदण्डकोशपुरराष्ट्रात्मकं। तत्र दण्डः पणादिरूपोहरूत्यश्वरथपदातयोवा । समुदयं धान्यहिरण्याद्युत्पत्तिस्थानमः। गुप्तिमात्मनोराष्ट्रस्य रक्षामः। लब्धस्यधनस्य प्रशमनानि सत्पात्रप्रतिपादनानि च । तैःसह चिन्तयेदित्यनुषज्यते ॥ ५६ ॥
- (५) नन्द्नः । सामान्यंसमानत्वम । हैथीभावइत्युभयोर्द्विषतोः समानोहिहैभीभावः । यथोक्तंकामन्दकेन बिल-नोर्द्विषतोर्मभ्ये वाचात्मानं समर्पयन् । हैथीभावेन वर्तेतकाकाक्षिवदलक्षितः इति । स्थानमासनम् । समुद्रयंयानम् । गु-भिमात्मगुप्तिसंश्रयमितियावत् । आत्मगुप्तिलक्षणोहिसंश्रयः तथोक्तंकामन्दकेन ॥ उच्छिषमानोबलिनानिरुपायप्रतिक्रियः । कुलोद्गतंसत्यमार्यसंश्रयेतबलोत्कटमिति ॥ षाद्गुण्यात्स्वोपलब्धस्य परराष्ट्रस्य रञ्जनम् अनुरागप्रतापाभ्यांलब्धमशमनंस्मृत-मितिचतेनैवोक्तम् ॥ ५६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** तैः सचिवैः सार्धे विग्रहादिकं चिन्तयेत् । सन्धिः व्यवस्थाकरणं विग्रहोऽपकारः । स्थानं आसनं उपेक्ष्य संशयः गुप्तिः रक्षा छब्धस्य धनस्य प्रशमनानि पात्रेषु प्रतिपादनानि ॥ ५६ ॥

# तेषां स्वं स्वमित्रायमुपलभ्य पृथक् पृथक् ॥ समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धितमात्मनः॥ ५७॥

- (१) मेधातिथिः । तेषांपृथक्षृथगैककस्य रहस्यभित्र।यंद्धदयनिहितंभावमुप्रुभ्य समस्तानांसंहतानां यत्कारणं किश्चित्पुरुषः परिषदि अप्रतिभानवान्भवति रहसिप्रगल्भः किश्चित्परिषद्यासादितप्रज्ञः ततश्चतान्समस्तान्पुच्छेत् । ततः स्वयं-यद्युक्ततरंहितमात्मने तद्यवस्येद्दिद्ध्यात् । तत्प्रामाण्यंतेषामेवान्यतमनोपदिष्ठंवा यद्यत्यतीकंनिदेषंच ॥ ५७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पृथक् प्रत्येकम् । समस्तानां संभूयालोच्य वदताम् ॥ ५७ ॥
- (३) कुछूकः। तेषांसचिवानां रहिस निष्यतिपक्षतया व्हरयगतभावज्ञानसंभवात्यत्येकमोभनायंसमस्तानामपि-युगपदभिप्रायंबुद्धा कार्येयदात्मनोहितंतत्कुर्यात् ॥ ५७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तथापि पृथकपृथगिति रहिस पूर्वप्रत्येकं भावंज्ञात्वा पश्चात्समस्तानांतेषांकार्येषु युगपद्भावं-बुद्ध्वाऽऽत्महितंविद्ध्यादिति भावः ॥ ५७ ॥
  - (५) मन्द्नः । समस्तानांसंगतानाम् ॥ ५७ ॥
- (६) रामचन्दः । तेषांसमस्तानांत्वंत्वमभित्रायमुपलभ्यात्मनोहितं हितकार्थं विदध्यात् कुर्यात् कर्तव्यमित्यर्थः ॥ ५७ ॥

# सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता ॥ मंत्रयेत्परमं मत्रं राजाषाङ्गुण्यसंयुतम् ॥ ५८ ॥

- (१) मधातिथिः । विपश्चिता विदुषाअर्थशास्त्रज्ञेन परमन्त्रमत्यन्तंगोपनीयंमन्त्रयेत् षाडुण्ययुक्तमः । आधिकतर-मज्ञोहि ब्राह्मणोधर्मिकत्वाच्चविश्वसनीयः ॥ ५८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वेषां सर्वेभ्यः ॥ ५८ ॥
- (३) कुङ्क्कः। एषामेवसर्वेषांसिचवानांमध्यादन्यतमेन धार्मिकत्वादिनाविशिष्टेन विदुषात्राह्मणेनसह संधिविग्रहा-दिवक्यमाणगुणषर्कोपेतंत्रकष्टंमंत्रंनिरूपयेत्॥ ५८॥
- (४) राघवानन्दः । किंच सर्वेषांत्विति । सर्वेषांमध्ये विशिष्टेन स्वभावतोऽकुटिलादिगुणवता कार्याणांच षाडुण्यंवश्यमाणम् । आत्मबुद्धिःसुखकरो गुरुबुद्धिविशेषतइति न्यायात् ॥ ५८ ॥

- ( ५ ) नम्द्रनः । परमंकार्यनिर्णयकरम् । बाबुण्यसंयुतंबाबुण्यविषयम् । बबुणाएव बाबुण्यम् ॥ ५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषांमन्त्रिणांमध्ये विशिष्टेन ब्राह्मणेन राजा परंमस्त्रमस्त्रयेत् । कीदशं मस्त्रं षाहुण्यसिह्त-म । षाहुण्यमाह ॥ सन्धिनां विपहोयानमासनंदैधमाश्रयहत्यमरः ॥ ५८ ॥

#### नित्यं तस्मिन्समाश्वस्तः सर्वकार्याणि निश्चिपेत्॥तेन सार्धविनिश्चित्य ततः कर्म समारभेत् ॥५९॥

- (१) मेथातिथिः । तादशित्राह्मणेसर्वराष्ट्रमण्डलिनिक्षण्यविश्वस्तोराज्यसुखंभुजीत च सहविनिश्वित्य यानास-नादिकर्मञ्यवहारसंग्रहादिसमाचरेत्॥ ५९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निक्षिपेत् समर्पयेत् ॥ ५९ ॥
- (३) कुछूकः । सर्वदातिसन्त्रासणेसंजातिवश्वासोभूत्वा यानिकुर्यात्तानिसर्वकार्याणिसमर्पयेत् तेनसह निश्चित्य सर्वकर्मारभेत् ॥ ५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रापि ब्राह्मणमेव महीकरोति नित्यमिति । तेन विपश्चिता ब्राह्मणेनाण्वपि कार्यमिवचा-रितं न कुर्यादित्यर्थः ॥ ५९ ॥
  - (५) मन्द्रनः । तिसन्त्राह्मणे । समाश्वस्तीविश्वस्तः ॥ ५९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । अस्मिन् ब्राह्मणे समाश्वरतः क**तविश्वासः सर्वकर्माणि निक्षिपेत् । तेन ब्राह्मणेन सार्धम् ॥ ५९ ॥

### अन्यानि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानवस्थितात् ॥ सम्यगर्थसमाहर्तृनमात्यान्सुपरीक्षितात् ॥ ६० ॥

- (१) मेघातिथिः । यदुक्तंसमचाष्टीवेति तस्यायमपवादः । अर्थसमाहर्तृन्संनिधातृन्सुपरीक्षितानुपधानिः कु-र्षात् ॥ ६० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रुचीनलोलुपान् । अवस्थितान् स्थिरत्वभावान् । कुलोद्गतानितिकचित्पारः । अर्थसमा-इर्तृन् राष्ट्रेष्वर्थीत्पादनरक्षादिकर्तृन् । प्रागुक्तभ्योऽष्टभ्योऽमात्यानन्यानपि कुर्वति ॥ ६० ॥
- (१) कुङ्गूकः । अन्यानित्यादि । अन्यानिप अर्थदानादिनाशुचीन् प्रद्वाशास्त्रिनः सम्यग्धनार्जनशीलान्धर्मादिना-परीक्षितान् कर्मसचिवान् कुर्यात् ॥ ६० ॥
- (४) राष्ट्रवानम्दः । किच अष्टातिरिक्तानपि कुर्योदित्याह अन्यानितिह्यान्याम् । अवस्थितान् अभीरून् । सम्य-नर्यसमाहर्तृन् अध्याजेनार्थहारकान् । अमात्यान् यैरमा सह दुष्कराण्यपि कार्याण्यत्येतितान् ॥ ६० ॥
- (५) मन्द्रमः । एवंमन्त्रसहायाउक्ताः अधुनाकार्यसहायानाइ अन्यानिति । अवस्थितान्ध्यवस्थितान् अर्थसः माहर्तृकार्यकरान् प्रकुर्वीताधिकुर्वीत ॥ ६० ॥
- (६) रामधन्द्रः । सम्यक् अर्थस्य द्रष्यस्य समाहर्तृत् आनियतृत् अनवस्थितात् पश्चस्तान् ॥ ६० ॥ निर्वर्तेतास्य यावद्विरितिकर्तब्यता चित्रः ॥ तावतोऽतन्द्रितान्दक्षाम्मकुर्वीत विचक्षणात् ॥ ६० ॥
  - ( ९ ) मेघातिथिः । सर्वपृतेमञ्जन्नाविचक्षणाः विद्वांसमाधिकारिकाः कर्त्तन्याः । दक्षान् भयसंनिधानेन्यस्ययद्देताः

वत्युत्साहवन्तः अतिष्द्रतान् अनलसान् । उक्तचाभ्यक्षप्रचारे बुद्धिमाननुरक्तमयुक्तोधर्मार्थकोविदः । शुचिर्दक्षः कुली-नभामन्त्रीयस्यसराज्यभाक् ॥ तिसन्निक्षिण्यकार्याणिमोगसंगीननश्यति । राजवश्यविधिस्तेनदानानुपद्दणैरिति ॥ ६१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। अतिन्द्रतान् ममादश्रून्यान्। इतिकर्तव्यता कार्यम् ॥ ६१ ॥
- (३) कुछ्कृकः । अस्यराक्कोयत्संख्याकेर्मनुष्येः कर्मजातंसपद्यते तत्संख्याकान्मनुष्यानालस्यशून्यान् क्रियासुसो-त्साहान् तत्कर्मक्कान् तत्रकुर्यात् ॥ ६१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच निवर्तेतेति । अस्य राष्ट्रदिकर्तभ्यता इतिदंशकर्तभ्यमस्तीति तत्समाप्यते वाविद्यस्ता-वतः कुर्यादित्यन्वयः । अतिन्द्रतान् निरस्रसान् । दक्षानुपरिथतेपि भये उत्साहिनः ॥ ६१ ॥
  - (५) नन्दनः । अनिन्दितान्त्रशस्तान् । दक्षांश्रतुरान् । विचक्षणान्पण्डितान् ॥ ६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अस्य राज्ञः इतिकर्तन्यता यावद्भिर्निमिनवर्तेत तावतोऽधिकारिणःकुर्वीत ॥ ६१ ॥ तेषामर्थे नियुक्षीत शूरान्दक्षान्कुलोद्गतान् ॥ शुचीनाकरकर्मान्तेत्रीह्मनन्तर्निवेशने ॥ ६२ ॥
- (१) मधातिथिः । अर्थे आयव्ययव्यवहारे । ग्रुचीनर्थेष्वस्पृहान्नियुत्रीत तान्यर्थस्थानान्युदाहरणेन दर्शयित आकरकर्मान्तइति आकराः सुवर्णरूप्याचुत्पितसंस्कारस्थानानि । कर्मान्ताभक्ष्यकार्पासावापादयः । अन्तः पुनर्भोजनश-य्यास्त्रीगृहाणि भिरवस्तत्रनियोज्याः शूराहिराजानमेकािकनमुपजमाहन्युः । दक्षाः सर्वेपिन्युत्थानशीलतयाहुन्द्रोपिरपात-मपिरगणय्य स्वामिनः कार्यकालेनाितपातयन्ति ॥ ६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तेषांमध्येऽर्थेऽर्थोत्पादने । शुचीन्भीरुनित्युभयमुभयर्तोन्वितमः । आकरे रत्नाखुद्धार-स्थाने कर्मान्ते भूषणशस्त्रादिनिष्पादने । भीरुत् मारणादिभीतान् । अन्तर्निवेशनेन्तःपुरेः ॥ ६२ ॥
- (३) कुछ्क्कः । तेषांसचिवानांमध्येविकांतांश्रतुरान् कुलाङ्कुशनियमितान् शुचीन् अर्थानःस्पृहान् धनोत्पत्तिस्था-नेनियुंजीत । अस्यैवोदाहरणं आकरकमीतइति आकरेषु सुवर्णायुत्पत्तिस्थानेषु कमीतेषु च इक्षुधान्यादिसंप्रहस्था-नेषु अर्तानवेशनेभोजनशयनगृहांतःपुरादौ भीक्षन्यियुंजीत । श्रूराहितत्रराजानंभायेणैकािकनंश्रीवृतंवा कदाचित् शत्रूपजा-पद्भिताहन्युरि ॥ ६२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्रव्यवस्थितिमाहः तेषामिति । तेषां कर्मसिवानांमध्ये ये शूरास्तानर्थेऽर्जनवत्परतीर्था-हरणे । आकरकर्मान्ते शुचीन् ॥ योऽर्थे शुचिहिसशुचिनंमृद्दारिशुचिःशुचिरित्युक्तेस्तेषामेव शुचित्वाभिधानात् । आकरक-र्मान्ते आकरः सुवर्णायुत्पत्तिस्थानं तदेव कर्मणोप्यन्तं ऐहिकचेष्टामात्रस्य धनार्थत्वात् । अन्तर्निवेशने भोजनशयनस्थी-पुरादो भीरोहिं राजदारदूषणविषदानादौत्वातस्त्रयादर्शनात् ॥ ६२ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । तेषांमध्येशूरानर्थे कोशेआकरकर्मान्त आकरकर्मणिशुचीनर्थशुद्धान्तियुजीत आकरद्रव्यस्याङ-तपरिमाणत्वात् ॥६२॥

<sup>(</sup>६१) ऽतन्द्रतान्=ऽनिन्दितान् (नं•)

<sup>(</sup>६२) शूरान=शूझान् (ट, ठ, ) तेषामर्थे=तेषांदण्डे (नं•)

(६) **रामचन्द्रः** । तेषामधिकारिणां अर्थे कार्ये कुलोद्धवान्तियुञ्जीत । तथा आकरकर्मान्ते रत्नायुत्पत्तिस्थाने । भन्तनिवेशनेऽन्तःपुरे शुचीन् भीरुत् एतादशान्धृत्यान्तियुञ्जीत । इतिमित्त्रस्तरूपम् ॥ ६२ ॥

# दूतं चैव प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविशारदम् ॥ इद्विताकारचेष्टज्ञं शुचि दक्षं कुलोद्रतम् ॥ ६३ ॥

- (१) मेथातिथिः । दूतस्यायमधिकोगुणःइङ्गिताकारचेष्टञ्चता । परिवषयेराङ्गेमित्त्रणांच संधित्सतामिङ्गितानि दूतस्यादरेण संपिरप्रहः । विश्वसनंमुहर्मुहुः संपूर्णतद्वाक्ष्यस्य तस्यचाभिनंदनं एतानि विपर्यस्तान्युपेक्षेत आकारशरीर-वैकृत्यं मुानिर्मुखस्य वर्णवैकृत्यम् । तूर्ण्णीभावोदीर्घोण्णनिःश्वासता एवमादिविकारैर्देन्यंसूचयित । अस्तिकाचिदापदस्य तेनायंविवर्णइति वाक्यवैशारद्यम् । शारीरसंस्कारः प्रसन्नमुखता एवमादि हर्षसूचयित । श्रुचिस्त्रीगतेर्थेगमनविशेषैर्यतः-स्त्रीसंबन्धेमन्त्रभेदः परिभवश्व ॥ ६३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इङ्ग्तिं भावसूचकम् । चेष्टितमक्षिनिकोचादि । श्राकरस्ततीन्योभावसूचकोवक्कारुण्यादिः ॥ ६३ ॥
- (३) कुस्तृकः । दूतंचदष्टादष्टार्थशास्त्रक्षं इंगितक्षमभित्रायस्चकवचनत्वरादि आकारोदेहधर्मादिस्रव्यमसदैवण्यां-दिरूपः गीत्यगीतिस्चकः चेष्टा करास्फालनादिक्तिया कोपादिस्चिका तदीयतत्त्वक्षं अर्थदानस्त्रीव्यसनाद्यभावात्मकंशौ-चयुक्तंचतुरंकुलीनंकुर्यात् ॥ ६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । दूतस्तत्कुरुतइतिवक्ष्यमाणदूतस्य त्वक्षणमाह दूतिमितिद्वाभ्यां । अधिकगुणाय सर्वविशा-रदं भावाभिक्षमः । शास्त्रविशारदं शास्त्रं मितपत्तिहेतु संस्कतमाकतदेशभाषाधर्मशास्त्रकरपछ्ववि तत्र विशारदं निपुणमः इन्द्वात्परमिति स्मरणात् । इक्षिताकारचेष्टाक्षं इक्षिताकाराभ्यामेव चेष्टाक्षं परिचकीषितक्षमः । कुलोद्रतं कुलीनं दूतवंश्यंबा ॥ ६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः। अथ दूतलक्षणमाह दूतमिति। शुनि अलोलुपम्॥६३॥
  अनुरक्तःशुचिर्दक्षः स्मृतिमान्देशकालवित्॥ वपुष्मान्वीतभीर्वाग्मी दूतोराज्ञः प्रशंस्यते॥६४॥
  [सन्धिवियह्वकालज्ञान्समर्थानायितक्षमान्। परेरहार्यान् शुद्धांश्व धर्मतः कामतोर्थतः॥१॥
  समाहर्तुं प्रकुर्वीत सर्वशास्त्रविपश्चितः। कुलीनान् वित्तसंपन्नान् निपुणान् कोशवृद्धये॥२॥
  आयव्ययस्यकुशलान्गणितज्ञानलोलुपान्॥ नियोजयेद्धर्मनिष्ठाम् सम्यक्कार्यार्थचिन्तकान्॥३॥
  कर्मणिचातिकुशलान् लिपिज्ञानायितक्षमान्। सर्वविश्वासिनःसत्यान्सर्वकार्येषुनिश्चितान्॥४॥
  अक्ताशांस्त्रथाभर्तुःकालज्ञांश्वप्रसंगिनः॥ कार्यकामोपधाशुद्धाबासाभ्यन्तरचारिणः॥ ५॥
  कुर्यादासन्नकार्येषुग्रहसंरक्षणेषुच।]+
  - (१) मेधातिथिः । अनुरक्तः अहार्योभवति । दक्षः देशकालीनातिकामति । स्पृतिमानमुपितस्पृति पसद्वेनत्नामि-

<sup>(</sup>६४) शुचिर्दक्षः=स्थितारम्भः (ग)

<sup>+(</sup>事)

संदेशंकथयति । देशकालितः देशकालेक्कात्वाऽन्यद्रिपसंदिष्टं तत्कालयोग्यंकथयति । वपुष्मान्त्वारुतिः प्रियदर्शनत्वा-न्निपुणमुचितंवक्ति । वीतभीः अनेननिपुणमुच्यते । वाग्मी संदेशस्योत्तरे प्रतिवचनसमर्थोभवति ॥ ६४ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । सामान्यतोदूतलक्षणमुक्का**पशस्तदूतलक्षणमाह अनुरक्तइति । वपुष्मानधृष्यशक्तिः ॥ ६४॥
- (३) कुछूकः । यस्मात् अनुरक्तइति । जनेषु अनुरागवान् तेनप्रतिराजादेरि अद्देषविषयः अर्थस्नीशौचयुक्तः तेन-धनस्नीदानादिनाऽभेद्यः दक्षश्चतुरः तेनकार्यकालंनातिकामित स्पृतिमान् तेनसंदेशंनविस्मरित देशकालज्ञः तेनदेशकालौज्ञा-त्वा अन्यदिपसंदिष्टंदंशकालोचितमन्यथाकथयित सुरूपः तेनादेयवचनः विगतभयः तेनाप्रियसंदेशस्यापिवका वाग्मीते-नसंस्कृताद्युक्तिक्षमः एवंविधोदूतोराज्ञः प्रशस्योभवित ॥ ६४ ॥
- (४) **राघवान-दः** । अनुरक्तः खराजनि । स्पृतिमानुक्तानुसंधाता । वपुष्मान् सुन्दरोबली वा । वीतभीः वधी-चमेपि ॥ ६४ ॥
  - (५) नन्दनः । दूतगुणानाह अनुरक्तइति । शौचदाक्ष्ययोरादरार्थपुनर्वचनमः ॥ ६४ ॥ अमात्येदण्डआयत्तोदण्डे वैनयिकी किया ॥ तृपतौ कोशराष्ट्रे च दूते संधिविपर्ययौ ॥ ६५ ॥
- (१) मेधातिथिः । उक्तदूतगुणानांसंपादनाय तत्प्रयोजनमाह । अमात्ये सेनापतौ दण्डोहस्त्यादिबलमायत्तं तदि-च्छ्या कार्येषु प्रवृतेः । दण्डेवैनयिकी योविनेयः त्वपरराष्ट्रगतः सदण्ड्योयतः विनयाश्रिता वैनयिकीक्रियाकार्यम् । नृपतौ-कोशराष्ट्रे आयत्ते सञ्चयस्थानंकोशः । राष्ट्रंजनपदः द्वेचतेपराधीनेन कर्त्तव्ये त्वयमेव विलम्भनीयफलपासाच्च । दूतेंसन्धि-विपर्ययौ भियवचनेन त्वामिकार्यप्रदर्शनेन सन्धिः तद्वैपरीत्येन विग्रहः एतदुभयंदूतायत्तम् ॥ ६५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमात्येदण्डआयत्तो विनातद्वींचदूरेदण्डसिद्धेः । दण्डेवैनयिकी लोकविनयहेतुिकया । नृपतौकोशराष्ट्रे तदुद्यमादेव तद्वयवृद्धेः । विपर्ययोवियहादिपश्चकम् ॥ ६५ ॥
- (३) कुद्धृकः । अमान्येसेनापतौ हस्त्यश्वरथपादांताद्यात्मकोदण्डआयत्तः तदिच्चयातस्यकार्येषुपवृत्तेः विनयमो-गात् वैनयिकीयोविनयः सदण्डआयत्तः नृपतावर्थसंचयस्थानदेशावायत्तौराज्ञापराधीनौनकर्तव्यौ स्वयमेविचतनीयधनं-श्रामश्च दूतेसंधिवियहावायत्तौतदिच्चयातत्त्रवृत्तेः ॥ ६५ ॥
- (४) राघवानन्दः । दूतप्रसंगेन तस्य कार्यव्यवस्थितिमाह् अमात्येति । अमात्यभूपतेर्हस्त्यक्ष्वरथपदात्यात्मको-दण्डः आयत्तः अधीनः सपणादिदण्डोवा अमात्येननियमितः तदीक्षया पणादिदण्डोदण्ङ्येषु प्रवृत्तःसाधुः । दण्डे चतुर्विधे तिस्मन् वैनियकी विनयायार्हति दण्डे हि विनयी स्यादन्यथोत्पथगामी जनः । नृपतौ कोशराष्ट्रे हे तेन कोशःसंचीयते राष्ट्रंच परिपाल्यते । दूते सन्धिभेदावायत्तौ तन्तिमित्तत्वात्तयोः । विपर्ययोभेदः ॥ ६५ ॥
- (५) नन्द्रनः । दूतगुणबाहुल्यवचनेकारणमाह् अमात्याइति । अमात्यःसर्वकार्यनिर्वाह्रकः । अविनीतद्रमनंद-ण्डः । विपर्ययोविग्रहः । अमात्यानामुपन्यासोदष्टांतार्थः ॥ ६५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अमात्ये मिल्लिणि दण्डः आयतः अधीनः ॥ अधीनोनिष्रआयत्तद्द्यमरः । दण्डे वैनयकोक्ति-या विनयक।रिणी क्रिया । दूते सन्धिविपर्ययौ दौत्येन कर्मणा तत्सिद्धेः । विपर्ययोविपहः ॥ ६५ ॥

दूतएवहि संधत्ते भिनत्त्येव च संहतान् ॥ दूतस्ताकुरुते कर्म भिद्यन्ते येन मानवाः ॥ ६६ ॥

- (१) मधातिथिः । एवंदूतार्थानुवादः एषएवार्थः पुनरुच्यते । यथादूतःसंधत्ते । यथोक्तंसंहतानेकीभूतान्सएविभनित् । अनुक्तमिपिर्यसंदिशति । प्रतिकूलमनाचरितिमित्यादि । सुवर्णादिद्रव्यमप्रतिश्रुतिमत्याहएवंभिनत्तिदूतः । तदेतत्क-र्मानन्तरोपदिष्टंयेनराजानोभियन्तेनवाक्पारुव्यापन्नाएवंसंभवन्ति ॥ ६६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दूतएवहीत्येतदुपपादनं दूतस्तिदिति । नवाभिधेतसंदध्यात् ॥ ६६ ॥
- (३) कुःहृकः । यस्मादृतएवहिभिन्नानांसंधिसंपादनेक्षमः संहतानांचभेदनेतथापरदेशेदूतःतत्कर्मकरोति येनसंहता-भिद्यंत तस्माद्द्रोतंसंधिविग्रहौविपर्ययावायत्तावितियदुक्तंतस्यैवायंप्रपंचः ॥ ६६ ॥
- (४) राघवान-दः । एतौव्यनिक दूत्इति । खदेशे खामात्यादीनिभनान् सन्धत्ते मिश्रयति भिनत्तिच संहतान् खगज्यनाशाय कतोद्यमांच्छत्रूंस्तत्पक्षगांश्र्य । द्वयादिदानेन मिथ्याभयपदर्शनेनच । नचान्यथा संधिमायान्तीत्यर्थः ॥ ६६ ॥
- (५) नन्द्नः । दार्ष्टान्तिकंप्रपञ्चयित दूतइति । न केवलंराङ्गामेवेदंकितु सर्वेषामपीत्यभिषायेणोक्तंमानवाइति यत-एवंतस्माद्यथोक्तन्क्षणोदूतःकार्यइति ॥ ६६ ॥
  - ( ६ ) **राम चन्द्रः ।** संहतान् बन्धून् भिनत्ति भेदयति ॥ ६६ ॥

## सविद्यादस्य कृत्येषु निगूढेिङ्गतचेष्टितैः ॥ आकारमिङ्गितं चेष्टां भृत्येषु च चिकीिषतम् ॥ ६७॥

- (१) मेथातिथिः । अन्यदिष दूतकार्यदर्शयति । सदूतीयातन्यस्य राज्ञः कृत्येषु कार्येषु ॥ ६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सदूतीविद्यात् अस्य राज्ञः कृत्येषु क्रियाविषयेषु नलुब्धभीतावमानिषु शत्रुषु य आक-रादिस्तं त्वयंनिगूढेरिद्धितचेष्टितैरुपलक्षितः । इद्धितपदेनात्राकारेद्धितयोर्गहणमः । चेष्टितं चेष्टा । यथा युद्धार्थिनः शस्त्र-निर्माणादि । नेह्येतदिद्धितमाकारोवेति त्वकृत्येषुच शत्रोश्विकीषितमः ॥ ६७ ॥
- (३) कुःह्वूकः । दूतस्यकार्यातरमाहः सिवधादिति । सदूतीऽस्यर्पातराजस्यकर्तन्ये आकारेङ्गितचेष्टांजानीयात । निगूढाअनुचराः प्रतिपक्षनृपस्यैवपरिजनाः तस्मिन् युक्ताः तत्सिन्धाविष तेषामिगितचेष्टितैः शृत्येषुचक्षुब्धलुब्धापमानि-तेषुप्रतिराजस्यकर्तुमीष्सितंजानीयात् ॥ ६७ ॥
- (४) राघ्यवानन्दः । किंच सर्दात । सदूतः अस्य प्रतिराजस्य निगूढाअनुचराये शत्रोनियुक्तास्तेषां सिन्धि-मवलम्ब्येङ्गितचेष्टितेराकारादित्रयं भृत्येषु क्षुभितावमानितेषु चिकीषितं प्रतिराजस्य कर्तुमिष्टंच विद्यात् जानीयादि-त्यर्थः ॥ ६७ ॥
- (५) नन्दनः । इदानींदूतस्य परंप्रति पेषितस्य कर्तव्यंपसङ्घादाह सइति । सः दूतः अस्य क्रत्येषुस्वराज्ञा भेबे-षु परपक्षस्थेषुपुरुषेषु विद्यमानमाकारमिङ्कितञ्चेष्टितंचिनगूढेङ्कितचेष्टितेः पुरुषैविद्यात् । किंच क्रत्येषुभेचेषुचिकीषितमभिल-षितंचतैर्विद्यात् ॥ ६५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सराजा अस्य दूतस्य निगूढेङ्गितचेष्टितैः कृत्यं कार्यं आकारादिकं कृत्येषु कार्येषु चिकीर्षितंच विद्यात् ॥ ६७ ॥

बुध्वा च सर्वतत्त्वेन परराजचिकीर्षितम् ॥ तथा प्रयत्नमातिष्ठेद्यथात्मानं न पीइयेत् ॥ ६८ ॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । बुध्वा राजा ल्वदूतद्दारा । न पीइयेच्छनुः ॥ ६८ ॥

- (३) कुङ्कृकः । उक्तलक्षणदूतद्वारेण प्रतिपक्षराजस्यकर्तुमिष्टसर्वतस्वतोज्ञात्वा तथा प्रयक्षकर्यात् यथात्मनः पीढा न भवति ॥ ६८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ततोभृत्येषु परराजिकीर्षितंबुद्धामद्राजायद्यत्रागन्तुंशकोति तदा भवादशानांक्षोभादिनं क्यतीति विश्वासंसंपादयेदिति भावः । आत्मानंत्वराजानंदूतंवा यथा न पीडयेत्तथा यत्नमातिष्ठेत् ॥ ६८ ॥
  - (५) नन्दनः । आतिष्ठेत्कुर्यात् । सदूतइत्यनुवर्तते । स्वार्थमस्यराज्ञः कार्ययथास्वयंनपीडयेत् ॥ ६८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजा परराजिनकीर्षितं स्वशत्रुराजिनकीर्षितं तत्त्वेन स्वदूतद्वारा सर्वे बुध्वा ज्ञात्वा यथा आ-त्मानं न पीडयेत्तथा प्रयत्नंकुर्यात् ॥ ६८ ॥

#### जाद्गगलं सस्यसंपन्नमार्यप्रायमनाविलम् ॥ रम्यमानतसामन्तं स्वाजीव्यंदेशमावसत् ॥ ६९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अल्पोदकोदेशोजाङ्गलः । आर्यप्रायं धार्मिकबहुलम् । अनाविलं संकराघुपहतिरहि-तम् । रम्यमनुद्देगकरम् । आनताः सामन्ताः दुर्गाटवीपर्वतादिवासिनोविषयाऽभिधेयायत्र । दुखेनाल्पायासेन यत्र जीव्यते तत्त्वाजीव्यम् ॥ ६९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अल्पोदकनृणोयस्तुप्रवातः प्रचुरातपः । सञ्जयोजांगठोदेशोबहुधान्यादिसंयुतः ॥ प्रचुरधार्मिकज-नंरोगोपसर्याद्यैरनाकुलंफलपुष्पतरुलतादिमनोहरंपणतसमीपवास्तव्याटविकादिजनंसुलभक्तविणाज्याद्याजीवनमाश्रित्या-वासंकुर्यात ॥ ६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्थानभ्रष्टानशोभन्तइति न्यायमाश्रित्य राज्ञोवसितयोग्यंदेशंसहेतुंसार्थवादंचाह जाङ्गल-मित्यष्टभिः ॥ अल्पोदकतृणोयस्तु भवातःभचुरातपः । सञ्जयोजाङ्गलोदेशइत्युक्तलक्षणं जाङ्गलम् । सस्यसंपन्नं सार्वका-लिकसस्यैर्युतम् । आर्यप्रायं आर्याःप्रायोवसन्ति यस्मिम् तेनाम्लेष्ळदेशम् । अनाविलं रोगाद्युपसर्गानाकान्तम् । आनत-सामन्तं आनतावशीकृताः सामन्ताः चतुर्दिशुवर्तमानागिरिवनवासिनोदस्युप्रायाजनायत्र तत् । स्वाजीव्यं सुलभकृषि-वाणिज्यादि यत्र तत् ॥ ६९ ॥
- (५) **नन्दनः** । अथ राज्ञोनिवासयोग्यजनपदमाहं जाङ्गलमिति । पथ्यस्वाह्नजलादिरकर्दमोदेशोः उद्भारः । अना-विलमसङ्कीर्णमनुष्यम् । आनतोविनीतःसामन्तः समंदताद्भवोजनोयस्मिंस्तम् । स्वाजीव्यविशिष्टभृत्यगुणयुक्तम् । आवसे-दावासंकुर्यात् । राजेतिसामर्थ्याद्रम्यते ॥ ६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राज्ञोनिवासस्थानमाह जाङ्गलमिति । जाङ्गलः खल्पोदकतरुपर्वतोदेशः तथाप्यत्र समजलत-रुपर्वतोदेशोजाङ्गलशब्देन विधीयते । आर्यमायं धार्मिकबहुलं । अनाविलं संकराद्युपद्रवरहितं शोकरोगाद्युपहितरहितंवा । आजीव्यं कन्दमूलादिभीरम्यं । आनतसामन्तं वशीकृतमाण्डलिकं आनतानम्नाः सामन्तायिसन्त्सः । सामन्तःस्यादधी-श्वरहत्यमरः । एतादर्शदेशमावसेत ॥ ६९ ॥

#### धन्वदुर्गे महीदुर्गमब्दुर्गे वार्श्वमेव वा ॥ नृदुर्गे गिरिदुर्गे वा समाश्रित्य वसेत्पुरम् ॥ ७० ॥

(१) मेधातिथिः । उक्तप्रकारेण हिगुणोत्सेधेनैष्टकेन शैलेन हादशहस्ताद्रूर्ध्वमुद्धतेन तालमूलेन कपिशीर्षिता-येण दृढमणाल्यापरिकतंधनुर्दुर्गम् । महीदुर्गमगाधेनाश्रयणीयेनचोदकेनपरिवेष्टितंदुर्गम् । समंततोऽधयोजनमात्रं जनमहा बृक्षान्वितंवार्क्षम् । चतुरङ्गबलाधिष्ठितंत्रवरायुधवीरपुरुषपायंनृदुर्गम् । गिरिपृष्ठेदुरारोहमेवैकमार्गानुगतमन्तर्नदीप्रस्रवणादक-गिरिटुर्गम् ॥ ७० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धन्वदुर्गमरुदुर्गं यत्रातिनिर्जलतया तद्देशवासिभिरेव कथंचिज्ञलंलभ्येत । महीदुर्गं पृथि-ब्येव यत्र समविषमतया प्राकारादिभिश्चात्यन्तदुर्गा । अब्दुर्गमितिषचुरोदकतया दुर्गम् । वार्क्ष वनवेष्टितत्वेन । नृदुर्गं मानुषबहुलतयाऽगम्यम् । गिरिदुर्गं गिरिवेष्टिततया ॥ ७० ॥
- (३) कुद्धृकः । धनुर्दुर्गमरुवेष्टितंचतुर्दिशंपंचयोजनमनुदकमः । महीदुर्गपाषाणेनदृष्टकेनवाविस्ताराद्देगुण्योच्छ्रायेण द्वादशह्स्तादुष्ट्कितन युद्धार्थमुपरिश्रमणयोग्येन सावरणगवाक्षादियुक्तेन प्राकारेणवेष्टितमः । जलदुर्ग अगाधोदकेन सर्व-तःपरिवृतमः । वार्क्षदुर्गबहिः सर्वतोयोजनमात्रंव्याप्यतिष्टन्महावृक्षकंटिकगुरुमलताद्याचितमः । नृदुर्ग चतुर्दिगवस्थायिह-स्त्यश्वरथयुक्तबहुपादातरिक्षतमः । गिरिदुर्ग पर्वतपृष्टमितदुरारोहंसंकोचैकमार्गोपेतमः । अतर्नदीपस्रवणाद्युदकयुक्तबहुस-स्योत्पन्नक्षेत्रवृक्षान्वतमः । एतेषु दुर्गेषु मध्यादन्यतमंदुर्गमाश्रित्य पुरविरचयेत् ॥ ७० ॥
- (४) राघवानन्दः । राष्ट्रंक्षयित्वा तन्पभ्ये राजधानीनिर्दिशति धन्वदुर्गमिति । धन्वदुर्गं निरुद्कपश्चयोजनदेशेन समन्ततोन्यामेन दिवसद्वयपानार्थं जलाभावात्ससैन्यशनुभिनिक्तम्यते । महीदुर्गपाषाणेष्टकारूतेन द्वादशहस्तायुच्छिनेत बहुविस्तृतेन युद्धार्थमुपरि परिश्रमणयोग्येन साधारणगवाक्षादियुक्तेन माकारेण समन्ताद्वेष्ट्रितं सद्वारंच । अब्दुर्गम्याधोदकेन नक्रादियुत्तेन नद्यादिना परितोवेष्टितम् । वार्क्षं न्ययोधादिमहावृक्षकण्टकलताद्येरभितोयोजनाद्यावरकेन वेष्टितं तेन तच्छेदनोद्यताये शत्रवस्ते तत्रस्थैर्धानुष्केर्हन्यन्ते । नृदुर्गं हस्त्यश्वरथपदातिभिश्वतुर्दिक्षुवेष्टितं बहुमनुष्यंवाश्यतम्भयमवध्यं सहस्रमध्यमवध्यमिति न्यायात् । मिरिदुर्गं गिरिणाभिवेष्टितंदुरारोहंगिरिपृष्ठंसंकटैकमार्गोपेतमन्तर्नदी-प्रस्रवणबहुसस्योत्पक्तिक्षेत्रवृक्षान्वितिमत्यायूद्धनीयम् । एतैःकृत्रिभैरकृत्रिमैवां दुर्गपुरमिधितिष्ठेदिति तात्पर्यम् ॥ ७० ॥
- (५) **नन्दनः** । अथदुर्गसमिनः श्लोकैराह धन्वदुर्गमिति । निरुदकोदेशोधन्वा तेन दुर्गधन्वदुर्गम् । प्राकारक्षेत्रसी-मादियुक्तयामस्रादुर्गमहीदुर्गम् । नदीपरिखादिभिर्दुर्गमब्दुर्गम् । बृक्षाणांसमूहोवार्क्षं तेन दुर्गवार्क्षदुर्गम् । शूरेर्मनुष्यैर्दुर्ग नृदुर्गम् ॥ ७० ॥
- (६) **रामचन्द्रः। षद्विधदुर्गत्वरूपमाह् धन्वदुर्गमिति। धन्वदुर्ग मरुस्थ**लं यत्रातिनिर्जलतया तद्देशवासिभिरपि कथं-चिजलंलभ्यते । समानोमरुधन्वानावित्यमरः । परिखादिभिर्जलदुर्गम् । वार्क्ष वृक्षेर्दुर्ग एतादशंदुर्गमाश्चित्य निवस्नेत् ॥७०॥

सर्वेण त् प्रयत्नेन गिरिदुर्ग समाश्रयेत् ॥ एषां हि बाह्यगुण्येन गिरिदुर्ग विशिष्यते ॥ ७९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । बाहुगुण्येन बहुगुणत्वेन ॥ ७१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यस्मादेषांदुर्गाणांमध्यात् दुर्गगुणबहुत्वेनगिरिदुर्गमितिरिच्यते तस्मात्सर्वप्रयत्नेनतदाश्रयेत् । गि-रिदुर्गेशत्रुदुरारोहृत्वमहत्प्रदेशादलपमयत्नप्रेरितशिलादिनाबहुविपक्षसैन्यय्यापादनमित्यादयोबह्वोगुणाः ॥ ७१ ॥
- (४) राघवानन्दः । गिरर्दर्गत्वंद्रारोहत्वंचाह सर्वेणिति । तेषांधन्वदुर्गाणांमध्ये बाहुगुण्येन बहुगुणत्वेन पश्च-स्तम् ॥ ७१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । एषांदुर्गाणांमध्ये बाहुगुण्येन बहुगुणत्वात ॥ ७१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एषांमध्ये बहुगुणस्य भावोबाहुगुण्यं तेन गिरिदुर्गविशिष्यते ॥ ७१ ॥

#### त्रीण्याचान्याश्रितास्त्रेषां मृगगर्ताश्रयाऽप्सराः॥ त्रीण्युत्तराणि क्रमशः प्लवङ्गमनरामराः॥ ७२ ॥

- (१) मेधातिथिः । आधानि त्रीणि धनुर्दुर्गादीनि । आस्रिताः आस्रयक्तवन्तः । मृगागर्ताश्रयागरनकुलादयः । अप्तराप्राहकूर्मादयः । एषांदुर्गाणांतदाश्रितानांच यादशागुणदोषास्तादशाएव राज्ञामपि भवन्तीति भदर्शनार्थत्रीण्युत्तरा-णि । प्रवङ्गमाःकपयः ॥ ७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रीण्याद्यानि धन्वमहीजलदुर्गाणि क्रमात् । मृगाहरिणादयः तेहि जलाभावादत्र मृगया म संभवतीति मरुषु तिष्ठन्तीति । गर्ताश्रयामूषकाद्याः । अप्सरामत्स्याद्याः । क्षवङ्गमावानराः । नरायामादिनृदुर्गवासिनः । अम्रामेरुगिरिप्रभृतिवासिनएवासुरभयात् ॥ ७२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । एषांदुर्गाणांमध्यात्मथमोक्तानिर्घाणिदुर्गाणिमगादयआश्रिताः । तत्रधनुर्दुर्गमगैराश्रितं महीदुर्ग-गर्ताश्रितैर्मृषिकादिभिः अब्दुर्गजरुचैरेर्नकादिभिः इतराणित्रीणिवृक्षदुर्गादीनिवानरादयआश्रिताः तत्रवृक्षदुर्गवानरैराश्रितं नृदुर्गमानुषैः गिरिदुर्गदेवैः ॥ ७२ ॥
- (४) राघवानन्दः । दुर्गाश्रयोदुर्जयदत्यत्र दष्टफलमाह त्रीणीति । एषांधन्वादिदुर्गाणांमध्ये धन्वमहीजलदुर्गत्रयं-मृगमूषिकनकैराश्रितम् । अतस्तेषांदुर्जयत्वंलोकतःप्रसिद्धम् । तथावृक्षमनुष्यगिरिदुर्गत्रयं वानरनरामरैराश्रितत्वादुर्जयम् । अतःप्रसिद्धमेतदुर्गाश्रितस्यापराजयदति ॥ ७२ ॥
- (५) नन्दनः । लोकासद्धनिदर्शनोपन्यासेन दुर्गाश्रयणफलंश्लोकाभ्यामाह त्रीणीति । तेषांदुर्गाणांमध्यआचानि त्रीणि धन्वमहीजलदुर्गाणि क्रमशोप्तृगार्गाश्रयाविलाश्रयामूषिकादयः अप्सराः मीनंपाहादयः उत्तराणिवार्सनृगिरिदुर्गा-णिमेरुमन्दरगिरिदुर्गाश्रिताह्ममराअसुरादिभिनेपराजीयन्ते ॥ ७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एषांषण्णांमध्ये आद्यानि त्रीणि घन्वदुर्गे घृगाणामाश्रयः । महीदुर्गे गर्ताश्रयाणांमूषकादीनामः । तथा जलदुर्गे झषादीनामाश्रयः । उत्तराणि क्रमशः वृक्षदुर्गे प्रवद्मानां वानरादीनामः । नृदुर्गे सेनादर्गनृणामाश्रयः । गिरि-दुर्गममराणामाश्रयः यथा कालक्षरे नीलकण्डादयोवसन्ति ॥ ७२ ॥

#### यथा दुर्गाश्रितानेतान्त्रोपहिंसन्ति शत्रवः ॥ तथारयोन हिंसन्ति चृपं हुर्गसमाश्रितम् ॥ ७३ ॥

- (१) मेधातिथिः । दुर्गविधानमयोजनश्लोकोयमः । अत्यल्पबलाअपिदुर्गाश्रितामहाबलैररिभिर्नसहसाशक्यन्तेऽ-भिभवितुमतोदुर्गाश्रयोयुक्तः ॥ ७३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। शत्रवर्षांव्याधायाः॥ ५३॥
  - (३) कुळूकः । यथैतान्दुर्गवासिनोष्टगादीन् व्याधादयःशत्रवीनहिंसंति एवंदुर्गाश्रितंराजानंनशत्रवः ॥ ७१ ॥
- (४) राघवानन्दः । एते यथा अबाध्यास्तथा नृषोप्यबाध्यइत्याह यथेति । शत्रवोष्याधमार्जारश्येनादयः दु-र्गाश्रितान् दुर्गनिविद्यान् एतान्मोपहिंसन्त्येवमरयःप्रतिराजानोदुर्गनिविद्यंन हिंसन्तीत्यर्थः ॥ ५३ ॥
  - (५) नन्दनः । एतान्य्रगादीनमरपर्यन्तान् ॥ ७३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** यथा दुर्गाश्रितानेनान्धृगादीन् शत्रवः सिंहादयोन हिंसन्ति तथाऽरयोदुर्गसमाश्रितंराजाननहिं-सन्ति ॥ ७३ ॥

एकः शतं योधयति प्राकारस्थोधनुर्धरः ॥ शतं दशहस्राणि तस्मादुर्गविधीयते ॥ ७४ ॥ [ मंदरस्यापिशिखरंनिर्मानुष्यंनशिष्यते । मनुष्यदुर्गंदुर्गाणां मनुःस्वायंभुवोत्रवीत् ॥ १ ॥ ] +

- (१) मेधातिथिः । सुप्रसिद्धमेतदुर्गपयोजनं पाकारदृष्टान्तेन गिरिदुर्गबलमेतदिति तदयुक्तं महीदुर्गेपिपाकारसं-श्वात् तलात्सर्वेषांदुर्गाणांतत्वयोजनंत्वबुद्धयारूप्यते ॥ ७४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। शतं पदातीन्॥ ७४ ॥
- (३) कुङ्क्कः । यस्मादेकोषानुष्कः पाकारस्यः शत्रूणांशतयोषयतिमाकारस्यंघानुष्कश्चतंत्रशत्रूणांदशसहस्रा-णि तस्मादुर्गकर्तुमुपदिश्यते ॥ ७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । गिरिदुर्गे केमुतिकन्यायमाह एकहति । छत्रिममाकारस्थोप्येकोषनुर्धरःप्रतिराङ्गःशतं योध-यति युद्धेन निपहीतुंशकोति । यस्माच्छतंप्रतिपक्षदशसहस्राणितथाकर्तुमीहे तस्मार्तिकवक्तव्यंगिरिस्थानांसामर्थ्यम् । य-ईपत्किमोपि शिलादिवीबहुरूयापादयति ॥ ७४॥
- (५) **मन्दमः । शतमा**युधिनांबहिःस्थानामेकोयोधयति जयतीतियावत् । शतंशाकारस्थानांधनुर्धराणांदशसहस्रा-जिबहिः स्थानामायुधिनाम् ॥ ७४ ॥

तत्स्यादायुधसंपन्नंधनधान्येन वाहनैः॥ ब्राह्मणैः शिल्पिभर्यन्त्रैर्यवसेनोदकैन च ॥ ७५॥

- (१) मेघातिर्थिः । आयुर्धेः खद्ममासादिभिः संपन्नमुपेतमः । आयुषप्रहणंवर्मशिरस्नाणोपस्कारादेरन्यस्यापि यु-द्योपकरणस्य मदर्शनार्थमः । धनंरूपसुवर्णादीनि । वाहनानि रथाश्वादयः । शिल्पिभर्यन्त्रावाहतक्षप्रश्वतिभर्यवसेन ब्रा-सर्णेर्मित्रपुरोहितैरन्यैवां दण्डिकापोतेन भ्वजशङ्क्षया कदाचिन्नृपधर्मसाहाय्येन प्रवर्तन्ते । प्रदर्शनार्थत्वाच भिषगौषधाद्य-पेक्षेत संरोहणायुपयोगिसंनिधापयितव्यमः ॥ ५५ ॥
  - ( २ ) त्तर्वज्ञनारायणः । यन्त्रेः क्षेप्यादिभिः ॥ ७५॥
- (३) कुलूकः । तदुर्गसद्भाषायुषसुवर्णादिधनभान्यकरितुरगाविवाहनत्राह्मणभक्ष्यादिशिल्पियंत्रघासोदकसमृद्धं-कुर्यात् ॥ ७५ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यदित्याह तदिति । तत्पुरं आयुधसंपन्नं आयुधानि धनुरादीनि तैःसपत्तिमत् । आह्नणैः श्रमुघातने वाग्वजैः । यञ्चैरुर्गेहादिनिर्मितदिष्याह्मैः । यवसेन हस्त्याहारादिनृणेन ॥ ७५ ॥
  - (५) मन्द्रमः । तत्रदुर्गेसञ्चेतव्यान्याह तदिति ॥ ७५ ॥ .
- (६) रामचन्द्रः । तदुर्गमायुधसंपन्नंस्यात् । यवसेन नृणादिना बान्यादिनिः । यन्त्रैः श्रेपणादिभिः सपन्नंकार्यत्र ॥ ७५ ॥

तस्य मध्ये सुपर्याप्तंकारयेहृह्मात्मनः ॥ गुप्तंसर्वर्तुकंशुभंजलदश्चसमन्वितम् ॥ ७६ ॥

(१) मेघातिथिः । युपर्यामेपावदात्मनोराङ्गोराजपुत्रकोशायुधाश्वागारादिषूपयुज्यते । गुमंबहुकक्षाकंगृहंकार-येत्। सर्वर्तुकं सर्वर्तुमाल्यफलैः शोभितं सर्वेऋतवोयत्रेति ऋतुशब्देन तत्कार्याणिपुण्यफलादीनिलक्ष्यन्ते।सर्वर्तुगमितिपाटे

( ७५ ) यंत्रेर्यवसेनोदकेनच=यंत्रेर्यवसेनोदकेन्वनैः ( स, ग, ज, स, ढ, ज, ब, रु )

=यत्रैर्यर्• (च)

+ ( ख, ढ, )

सर्वानृतृत्गछितिप्रामोतीति व्युप्तत्तिः अर्थस्तुसएव योयत्रभवितसतेनव्याप्तइत्युच्यते । शुभं द्वधाधविकतमः । जलबुक्ससमः न्वितं धारागृहोद्यानवनसंपन्नमः ॥ ७६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सुपर्यापं सर्वेषांवसतामसंकोर्णम । सर्वर्नुकं सर्वर्नुरम्यम् । शुभं प्रसाचम् ॥ ७६ ॥
- (३) कुद्भृकः । तस्येत्यादि तस्यदुर्गस्यमध्येपर्याप्तंषृथक्षृथक्सीगृहदेवागारायुधागाराग्रिशालादियुक्तंपरिखाणा-काराचैर्गुपंसर्वर्तुकफलपुष्पादियोगेनसर्वर्तुकंसुधाधविलतंवाप्यादिजलयुक्तंबुक्षाण्वितमात्मनोगृहंकारयेत् ॥ ७६ ॥
- (४) राखवानन्दः । ततःकितत्राह तस्येति । सुपर्याप्तं सुद्धु हरत्यश्वरथपदातिभोराङ्गीनांराङ्गःपुत्राणांच वसतये पर्याप्तं समर्थमः । गुप्तं प्राकाराद्यैः । सर्वर्तुकं सर्वेषामृतूनांयोग्यानि पुष्पादीनि यत्र । शुभं सौधादिभिः ॥ ७६ ॥
- (५) नन्द्रनः । तस्य दुर्गस्य । सुपर्याप्तमहावकाशमः । सर्वतुगंसर्वेष्ट्रतुषुगम्यं सर्वकालानुगुणमितियावतः । कारः येद्राजा । जलवृक्षसमन्वितंदीधिकोद्यानसम्पन्नमित्यर्थः ॥ ७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तस्य दुर्गस्य मध्ये सुपर्याप्तंविस्तीर्णगृहमात्मनःकारयेत् । जलवृक्षसमुद्भवं जलवृक्षयोर्मध्ये स-मुद्रवोयस्य तत् । सर्वर्तुकं षडार्तवोत्पनं रक्षितम् ॥ ७६ ॥ तद्थ्यास्योद्वहेद्वार्योः सवर्णा लक्षणान्विताम् ॥ कुले महति संभूतां रह्यां रूपगुणान्विताम् ॥ ७७ ॥
- (१) मेधातिथिः । तदृहमाश्रित्य भार्या तत्रसहायार्थमहतः कुलादुहोडण्या एतत्संबन्धेन संरक्षणार्थम् । सवर्णा-मित्यादावुच्यते तत्माक्त्रदर्शितम् । तद्यांमनोरमांकान्तिलावण्ययुक्तामः । रूपंसंस्थानं गुणावचनकरणाद्यस्तैरन्वितांयुक्ता-मः॥ ७७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। तयां मनस्यदुष्टामः॥ ७७ ॥
- (३) कुद्धूकः । तहृहमाश्रित्यसमानवर्णाश्चभस्यकलक्षणोपेतांमहाकुलमस्तांमनोहारिणीसुरूपांगुणवतींभायी-मुद्दहेत् ॥ ७७ ॥
- (४) राघवानन्यः । तदध्यास्येति । अधिशीङ्स्थासांकर्भेतिकर्मत्वं अधिकरणस्य । तत्पुरं अध्यास्य अधिष्ठाय भार्यामुद्धहेत् । तांविशिनष्टि । एक्षणान्वितां भानृमत्वश्रीसौख्यस्चकत्वश्यामाङ्कित्वादिदेहगुणयुक्तामः । तदुक्तमः । कूपो-दकंतरुच्छायाश्यामाङ्कीद्दकागृहमः । शीतकाले भवेदुच्णंघीष्मकाले च शीतलमिति । तद्वां कामकलादिनिपुणतया तदे मनसे अर्हतिया तामः । रूपगुणान्वितां रूपंचम्पकगौरादि गुणाअङ्गसौद्यपातिव्यत्यादयः तैर्युक्तांच ॥ ७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तद्दृहं अभ्यास्य उपित्वा त्यां मनोहराम् भार्यामुद्दहेत् ॥ ७७ ॥ पुरोहितं च कुर्वीत वणुयादेव चर्तिकाः ॥ तेऽस्य ग्रह्माणि कर्माणि कुर्युर्वेतानिकानि च ॥ ७८ ॥
- (१) मेखातिथिः । सत्यपिद्वितीयानिर्देशे न प्राथान्यावगमेविविक्षतमेवेकत्वं अन्यत्राप्युपादानात् यूपंछिनत्ति भार्याविन्देतेतिवत् कृत्विज्ञावृण्यात् तेषांचसंद्वयाभुतितएवावगन्तव्या । गुणाम्बनातिस्यूष्टोनातिष्टशः नातिदीर्घोनातिष्ट्-त्यः नातिवृद्धोनातिषातः । सप्तपुरुषान्विद्यातपोभ्यां पुण्येश्व कर्मभिः समनुष्टितोभयभावनान्प्रतिनामासण्यमाशद्वत्यते विद्वान्याजयतीत्यादि । गृह्माणिकर्माणि शान्तित्वस्ययनादीनि वैतानिकानि वैद्वारिकाणि भेताविविष्याणि ॥ ७८ ॥

<sup>(</sup> ७६ ) सर्वर्तुकं=सर्वर्तुगं ( नं • )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गृह्याणि स्मृत्याचारतोपाह्याणि । वैतानिकानि श्रोतानि ॥ ७८ ॥
- ( ३ ) कुङ्गूकः । पुरोहितंचाप्याथर्वणविधिनाकुर्वीत ऋत्विजश्व कर्माणि कर्तृवृणुयात्तेचास्य राज्ञोगृह्यो-कानि नेतासंपाद्यानि कर्माणि कुर्युः ॥ ७८ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । पुरोहितं अथर्ववेदिनंपुरोहितंत्रणीतेति श्रुतेः । सवैदिकोविपश्च ऋत्विजःवृणयात् । ऋत्विजः अस्य राज्ञः गृह्याणि गृह्योक्तानि वेत्यदेवादीनि वैतानिकानि श्रौताग्निहोत्रादीनिच ते वृताःकुर्युरित्यन्वयः ॥ ७८ ॥
- (५) नन्दनः । गृहस्थस्य राज्ञः श्रौतस्मार्तकर्मस्विधकतानाह पुरोहितमिति । गृह्माणिऔपासनादीनि । वैतानिका-न्यग्रिहोत्रादीनि ॥ ७८ ॥
  - (६) रामचन्दः । सतस्य राज्ञः गृह्माणि स्नार्ताति त्वशाखोक्ताति कर्माणि वैर्तातिकाति श्रोताति कुर्यात ॥७८॥ यजेत राजा ऋतुभिविविधैरामदक्षिणेः ॥ धर्मार्थचैव विधेभ्योदद्याद्वोगान्धनानि च ॥ ७९ ॥
- (१) मेघातिथिः । आप्तरक्षिणैर्भूरिदक्षिणैः पौण्डरीकादिभिः भोगान्धनानिच वस्त्रगन्धविलेपनादयोभोजनवि-शेषाश्वभोगाः । धनानिम्रुवर्णादीनि नित्यमेवतद्दानिष्क्वन्ति । धर्मार्थतस्योत्पत्त्यर्थमेव ॥ ७९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भोगान् भोगहेतून् स्रोवस्त्रगृहादीन् । धनानि सुवर्णानि ॥ ७९ ॥
- (३) कुन्द्रकः । राजा नानाप्रकारान बहुदक्षिणान् अश्वमेधादियज्ञान कुर्यात् ब्राह्मणेश्यम् स्त्रीगृहशय्यादी-न भोगान सुवर्णवस्त्रादीनि धनानि दद्यात् ॥ ७९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । आप्तदक्षिणैः एतेन सहस्रदक्षिणेनयजेतेत्यादिविधिना प्रावधीका या दक्षिणा तद्दक्षिणैः । भोगान् भोग्यान् स्त्रीगृहशय्यादीन् । धनानि सुवर्णरजतादीनि च दद्यादित्यन्वयः ॥ ७९ ॥
- (५) नन्द्रनः । याजकवरणपसङ्गाद्यजमानमप्याह यजेतेति । आप्तदक्षिणैः पर्याप्तदक्षिणैः । भोगान्भोग्यान् गोम-हिषादीन् ॥ ७९ ॥

## सांवत्सरिकमानिश्व राष्ट्रादाहारयेद्वलिम् ॥ स्याचाम्नायपरोलोके वर्तेत पितृवन्तृषु ॥ ८०॥

- (१) मेधातिथिः । बिंक्करंधान्यादीनांषष्ठाष्टमादिभागमाप्तैरर्थादुपधाशुद्धैः । यथोक्तमाम्नायपरश्चस्यात् । आग-मप्रधानतर्कशास्त्राण्याश्रयेत् । अथवापारंपर्यागतमेवभागगृद्धीयान्नाधिकम् । वर्तेतपितृवन्नृषु करदेष्वन्येषुचस्नेह्बुद्ध्याव-र्तेत् ॥ ८० ॥
- (२) सर्वज्ञनाराथणः । सांवत्सरिकं वत्सरलभ्यंबिकं करं भूमिजलशुष्कादिनिमित्तमः । आम्नायपरोऽभ्यासपरः । सर्वस्याकरदिःस्मरणेयत्नंकुर्यादित्यर्थः ॥ ८० ॥
- ( ३ ) कुझूकः । राजा सक्तरमात्यैर्वषयाश्चंधान्यादिभागमानाययेत् होके च करादियहणेशास्त्रनिष्टःस्यात् स्वदेशवासिषुनरेषुपितृवत्सेहादिनावर्तेत ॥ ८० ॥
- (४) राघवानन्दः । आप्तेर्युक्तकारिभिः । संवत्सरोत्तीणं बिंठं करं घान्यादीन् धनंच गृह्धीयादितितात्पर्यम् । आम्रायपरः करादिप्रहणशास्त्रनिविष्टः । पिता यथा पुत्रपालनान्वेषी तद्दन्तृपःस्यात् नृषुत्वप्रजासु ॥ ८० ॥
  - (५) नग्दनः । कृतश्य राज्ञीधनागमीधनेनयजेत दद्याचेदपेक्षायामाह सांवत्सरिकमिति । संवत्सरेभवंसांवत्स-

रिकंसंवत्सरस्यसंवत्सरस्य सकदितियावत् । बिलंकरम् । पूर्वमर्यादानुरूपेणकरादानमाम्नायः । नृषु दीनादिष्वनुकम्पया-वर्तनंपिनृवद्दर्तनम् ॥ ८० ॥

(६) रामचन्द्रः । सांवत्सिरकंबिंग् उपहारान् । च पुनः आम्नायपरः अभ्यासपरः स्यात् सर्वस्य करादेःस्मरणे यत्नं कुर्यादित्यर्थः ॥ ८० ॥

# अध्यक्षान्विविधान्कुर्यात्तत्रतत्रविपश्चितः॥ तेऽस्य सर्वाण्यवेक्षरन्वृणांकार्याणि कुर्वताम्॥८ १॥

- (१) मधातिथिः । अध्यक्षाअधिकताः मत्यवेक्षितारस्तान्कुर्यात् । विविधान् बहुप्रकारान् मृदून्प्रान् धार्मिकान् अर्थार्जनपरांश्य । तत्रतत्रसुवर्णकोष्ठागारे पण्यकुप्यकर्मत्विधिकताः मत्यवेक्षितारस्तान् शुल्कनौहस्त्यश्वर्थपदात्यादीन् विपश्चितः स्थापयेत् । सर्वर्षतअमात्यगुणसंपद्यक्ताविद्वेयाः । यथोक्तमध्यक्षप्रचारे तेअध्यक्षाः सर्वाणि कार्याण्यवेक्षेर्णनन्येषांनृणांतत्स्थानोपयोगिनांकार्याणि कुर्वतांहस्त्यध्यक्षेण हस्तिपकाः अश्वाध्यक्षेण तुरङ्गमाद्याः गवाध्यक्षेण कर्षे णादयः॥ ८१ ॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः ।** अध्यक्षानीक्षणेनाधिष्ठातृन् । कार्याणि अर्थानयनादीनि । कुवतांकार्याण्यवेक्षेरन् ॥८१॥
- (३) कुङ्कृकः । तत्रतत्र हरत्यश्वरथपदाताद्यर्थादिस्थानेष्वध्यक्षानविक्षितृन् विविधान् पृथक्पृथक्विपश्चितः कर्म-कुशलानकुर्यात् ते अस्यराज्ञः तेषुहरत्यश्वादिस्थानेषु मनुष्याणांकुर्वतांसर्वाणिकार्याणिसम्यक्कार्यार्थमवेक्षरन् ॥ ८१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किचान्यत् । तत्रतत्र हस्त्यश्वरथपदातिन्यवहारार्थस्थानेषु । अध्यक्षानुक्तविषयानिध्कक्षी-कतान्यक्षानीन्द्रियाणि येषांतान् अवेक्षितृन् । विपिश्चतः तत्तत्कर्मशास्त्रज्ञान् । ते अस्य रक्षकाः कार्याणि कर्माणि कुर्वतांनृणां यथा तानि सम्यगवितथं तथा ऽवेक्षेरन्तित्यन्वयः ॥ ८१ ॥
- (५) नन्दनः । कराहारिणामनुसंधायकानाह अध्यक्षानिति । तत्र तत्र करविशेषे । कार्याणिकराहरणकार्या-णि ॥ ८१ ॥
  - (६) रामचन्दः । ईक्षणे तत्र तत्र विविधानिधशतृन्कुर्यात् ॥ ८१ ॥

## आरत्तानां गुरुकुलाद्विपाणां पूजकोभवेत् ॥ रपाणामक्षयोसेषनिधिर्बाह्मोभिधीयते ॥ ८२ ॥

- (१) मेधातिथिः । गुरुकुलेऽधीतावगतवेदार्थागार्हस्थ्यंप्रतिपित्सवोधनेन पूर्जियत्य्याः । इदमपि नैय्यिमकदानः मतएवाह नृपाणामक्षयइति । नित्यत्वादक्षयोयावज्ञीविकः काम्यत्वेवा फलभावि निवर्तते । यदुक्तं सांतानिकंवक्ष्यामा-णिभिति तदेवेदम् । अन्यत्वाहुः तत्राधिभयोदानंविहितं इहत्वनिथनामिधकारात् विधानमात्रयावस्त्रयुग।दिदानेनच नरा-णांपूजाकर्तव्या । तथाचाहविपाणांपूजकोभवेदिति । निधिरविनिधिः उत्तमफलत्वात् । ब्रह्मसंनिहितोब्राह्मः ॥ ८२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आवृत्तानां समावृत्तानां गुरुदक्षिणार्थं विवाहार्थं कर्तुमिष्टतांवा । ब्राह्माब्राह्मणेषु नि क्षिपः ॥ ८२॥
- (३) कुङ्कृकः । गुरुकुलन्निवृत्तानां अधीतवेदानांब्राह्मणानांगार्हस्थ्यार्थिनांनियमतोधनधान्येनपूजांकुर्यात् य-स्माबोयंब्राह्मोब्राह्मणेषुस्थापितधनधान्यादिनिधिरिवनिधिःअक्षयोब्रह्मफलत्वात् अविनाशीराङ्गांशास्त्रेणोपदिश्यते ॥ ८२ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । आवृत्तानामागतानांगुरुकुलात् पूजकोगृहादिदाता स्यात् । तेन किं तत्राह एवनिधिः एवंविशिष्टबालणेषु वस्त्रोदनादिनिधिनिक्षेपतुल्यः । साह यथा कालान्तरे प्राप्यतेएषोपि तथा । ब्राह्मः परंपरया ब्रह्मण

माक्षरूपे पर्यवसितः । तमेतंवेदानुवचनेन ब्राह्मणाविविदिषन्ति यज्ञेन दानेनेत्यादिश्रुतेः । ब्रह्म ब्राह्मणजातिः तदुद्देश्यक-त्वाद्वा ब्राह्मः ॥ ८२ ॥

- ( ५ ) नन्द्नः । एवंधनागमहारमुक्तमः इदानींत्रस्तुतंदानमेवाह आवृत्तानामिति । पूजकोभवेदिष्टार्थदोभवेत् । एषब्रा-स्नोनिधिर्नृपाणामक्षयोऽभिधीयते एतत्सृष्टुाब्राह्मणनिहितंद्रव्यंराङ्गामक्षम्यफलमिति शास्त्रीविधीयते । हिशब्दोहेतौ ॥ ८२ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । गुरुकुलादावृत्तानामागतानां स्नातकानां वित्राणांविशेषतःपूजकोभवेत् । एषत्राह्मणोनिधिः त्रा-ह्मणेषु दत्तमक्षयमित्यर्थः ॥ ८२ ॥

#### नतंस्तेनानचामित्र।हरन्ति न च नश्यित ॥ तस्माद्राज्ञा निधातव्योब्राह्मणेष्वक्षयोनिधिः ॥ ८३ ॥

- (१) मेधातिथिः । ब्राह्मणेश्योयोर्थोदत्तः नतंस्तेनाआग्रविकादयो भित्राश्रशत्रवोहरन्ति न भूभिष्ठमिवविस्मृत्य-ष्रातिभाग्येन वा नश्यति ॥ ८३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । न नश्यति स्वयमदर्शनं नयाति ॥ ८३॥
- (३) कुछूकः । अतएव नतमिति । तंत्रासणस्थापितनिधिनचौरानापिशत्रवोहरंति अन्यनिधिवत्भून्यादिस्था-पितः कालवशान्ननश्यतिस्थानभांत्यावाऽदर्शनमुपैति तस्माद्योयमक्षयोऽनंतफलोनिधिरवनिधिः धन्नौद्यः सराज्ञात्रास्रणेषु निधातव्यः तेभ्योदेयदृत्यर्थः ॥ ८३ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** अक्षयत्वमाह नेति । स्तेनाः छिद्रंकत्वा ये हरन्ति प्रसभंवा । अमित्राः शत्रवः । न नश्यति भूमिष्ठनिधिरिव ॥ ८३ ॥
- (५) नम्द्रनः । न चास्य निधेरुपसर्गानिधित्वप्रयुक्ताःसन्तीत्याहः नतमिति । तंनिधिमः । नश्यतिविस्मरणादिनाः ॥ ८३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तंनिधि स्तेनाः चोराः शत्रवोवानहरन्ति ॥ ८३ ॥

#### न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित् ॥ विरष्ठमग्रिहोन्नेभ्योब्राह्मणस्य मुखेद्वतम् ॥ < ४ ॥

- (१) मेधातिथिः । एषएवार्थोऽवश्यानुष्ठेयः मकारान्तरेण पुनरुच्यते । अग्नीयद्यतेतत्कदाचित् स्कन्दत्यधः पतिति हूयमानम् तथा च्यवते पुरोडाशादिक्षामतया । तत्रभ कर्मवैगुण्याद्विनश्यति शिष्टानाम् । इदन्तुब्राह्मणेभ्योदानंनत-स्यैतेदीषाःसन्ति नितरांवरिष्ठमग्निहोत्रेभ्योऽग्रीहोमेभ्यइत्यर्थः । मुख्यार्थवृत्त्याकर्मनामधेयमेवाग्निहोत्रशब्दस्तदाचादिग्रहणं व्याख्येयम् । मुखेद्वतिमित्रणणिरेवब्राह्मणस्य मुखं पाण्यास्योहिद्दिनःस्मृतइतिवचनात् । वरिष्ठंभेष्ठं अर्थवादश्रायंनपुनर्होन्मनिन्दैव ॥ ८४ ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः । नस्कन्द**ते नस्रवति । नच्यवते नपति । कठिनं नष्यथतइतिपाठेप्ययमर्थः । नविन-श्यति श्वावछेष्ठादिना ॥ ८४ ॥
- (३) कुझूकः । अग्नीयत्हिवर्तृयतेतत्कदाचित्त्कदतेस्रवत्यधः पति कदाचिष्यथतेशुष्यित कदाचिष्वहादिना-नश्यित ब्राह्मणस्यमुखेयतृहुतंपाण्यास्योहिद्विजः स्पृतद्ति ब्राह्मणहस्तदत्तमित्यर्थः । तस्यनोक्तादोषाः तस्मादिपहोत्रादिभ्यः -अदंबाह्मणायदानमित्यर्थः ॥ ८४ ॥

- (४) राघवानन्दः । किंच न स्कन्दते नाधःपतित न व्यथते ननंक्ष्यतीतिकत्वा व्यथा दुःखंनोत्पादयित पुत्रादि-वत्पत्यक्षंन नश्यतीतिवरिष्ठमिति । अग्री हविःक्षिप्तदेवनृष्ठी संदिग्धं ब्राह्मणमुखे तु न तथा साक्षात्मीत्युक्तेः ब्राह्मणोमनु-व्येषु इतिश्रुतेः । नाहंतथाव्यियजमानहविर्वितानैश्योतद्भृतपुत्मदन्द्वतभुद्मुखेन । यद्राह्मणस्य मुखतश्यरतानुघासमिति भागवतोक्तेश्व ॥ ८४ ॥
- (५) नन्द्रनः । यजेतद्धाचेत्युक्तम् यजनाद्द्यानंविशिष्टमित्याह् नेति । स्कन्दनंपरिस्रवणम् । केशकीयपत्तिर्व्ययन-म् । अदर्शनंनाशः । अग्निहोत्रेभ्योऽग्निहोत्रद्वतेभ्योद्वयेभ्यः ॥ ८४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । यद्राह्मणस्य मुखे हुतंतन्तरकन्दते नक्षरते । स्किन्दिगतिशोषणयोरित्यस्य धातोरूपं**ज्ञेयम् ॥ ८४ ॥

#### सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं ब्राह्मणब्रुवे ॥ प्राधीते शतसाहस्रमनन्तं वेदपारगे ॥ ८५ ॥

- (१) मेधातिथिः। विषेभ्यइतिच प्रकतं तथा चप्रागप्युक्तमः। वेदतत्त्वार्थविदुषे ब्राह्मणायेति। नच यथाश्रुतदानफ-लोपपत्तिः । कीदशंहितत्साम्यंजातितः परिमाणतः उपकारतीवा यदि तावजातितस्तदिति औषधपानोद्देशेन देवलेभ्योदन खाद्यदानंदः खायैवस्यात् । तिक्तकषायानिषायशऔषधानिविरेचनीयानीति प्रतिपत्तिः । अथपरिमाणतः तत्रापि यद्धिद्रव्य-मनपेक्य केवलपरिमाणसाम्यं सुवर्णे दत्तं तत्परिमाणंताग्रंलभ्येत। अन्यथामृत्काष्ठादि । अथजातितः परिमाणतश्रतत्रगा-गुक्ताएवदोषाः। अथोपकारतः तत्रापि हि यदि तजातीयएवोपकारः निवृत्तिफल्केनौषधदानेन व्याधिराक्षेप्रव्यः सुसंभवा-इ:खंपाप्ताइति तस्पातः उपवीतदेवानामुपव्ययते देवलक्ष्ममेवतत्कुरुतइत्युपव्यानविशेषान्त्वितादयोन पृथग्वाक्यानि तथेद-मपिभवित्यम् । अत्रोच्यते नात्राख्यातश्रवणमस्तिसर्वेषांसुमत्वात् तत्रयोऽर्थवादः साहस्रवेदपारगइति तदर्थवादोस्तु ।अथा-यंविधिः विध्यन्तरशेषभावात्तदर्थविधिरभ्युपेतव्योविशेषाभावात् निवीतादिषुतूपव्ययतद्दयत्राख्यातदर्शनात् तदर्थविधिव-षयन्वयोग्यन्वाभावादेकत्वावगमाच्य युक्तार्थवदेवतर्झनुकोविशेषः नाबाह्मणेभ्योदानमस्तीतितद्विस्पृतंभवेत् दीनानाथादि-भ्यः सर्वेभ्योदानस्य विहितत्वात् । एतान्येवच विधायकानि वाक्यानि ब्राह्मणेभ्योराङ्गांदानस्यतुक्तयथाश्रुतफलानुपप-त्तिः सर्वपकरिणास्याभ्युपगम्यमानत्वादिति । अत्रोच्यते लौकिकीयंवाचोयुक्तिः सर्मामिति यल्लोकेनात्युत्कष्टंतदेवमुच्यते समलवणाः सक्तवङ्गति । उपकारापेक्षा च द्विगुणमिति संख्याश्रुतियीवत्तस्योपकारस्तावद्विगुणोभवति । न तद्वव्यमाप्तिर्नापि तज्ञातीयपुर्वोपकारः किन्तुप्रीत्यतिशयोत्पत्तिः नचेहफलविशेषश्रुतिर्येनेयमाशङ्कास्यादपितु कितदेव द्रव्यंप्राप्यते ततःसपु-वोपकारइति । अश्रुतफलविशेषेषुस्वर्गः फलं किंचतिलादिरानेप्रजाप्तिः फलंश्रुयते । तत्र काद्रव्यसाम्याशङ्का तसाद्यायमः र्थउत्तरीत्रातिशयदानात्फलातिशयसिद्धिः तथाचाह् पात्रस्यहि विशेषेणेति । ब्राह्मणब्रुवे ब्रुवशब्दः कृत्सायां जातिमात्र-ब्राह्मणोऽध्ययनादिगुणहीनइत्यर्थः । आचार्यउपनेतावेदपारगोऽध्ययनश्रवणाभ्यावेदस्यान्तंगतः ॥ ८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दानमवैधमपि अब्राह्मणे क्षत्रियादौ दीयमानमानृशंस्यात्तःसमं यावन्मात्रंदानस्यानृशंस्यं कृतंफलं तत्र तावन्मात्रम् । द्विगुणंब्राह्मणबुवे जातिमात्रोपजीविनि प्रतियहरूपेण दत्तेआनृशंस्यदानफलंच प्रतियहदान-फलंचं । आचार्येअध्यापियतिर वेदैकदेशस्य द्विगुणीभूतमेव सहस्रगुणम् । वेदपारगे वेदस्येकस्यार्थतोयन्थतश्य पारंगने । ८५ ॥
  - (३) कुङ्ख्कः । ब्राह्मणेतरक्षत्रादिविषयेयदानंतत्समफलंयस्यदेयद्रव्यस्ययत्फलंश्रुतंततोनाधिकंनचन्यूनभवति ।

योब्राह्मणः क्रियारहितआत्मानंब्राह्मणंब्रवीति सब्राह्मणब्रुवः तद्दिषयदानंपूर्वापेक्षयाद्दिगुणफलं । एवंप्राधीतेप्रकांता-ध्ययनेब्राह्मणेलक्षगुणंफलं । समस्तशाखाध्यायिन्यनंतफलं । सहस्रगुणमाचार्यइतिवानृतोयपदस्यपाठः ॥ ८५ ॥

- (४) राघवानन्दः । विमाणामितिप्रकतं तत्र मासंगिकान्पात्रगुणानाहः समेति । क्षत्रियत्राह्मणपदवाच्याध्ययनप्र-धृत्तत्रह्मचारिकतवेदाध्ययनाश्चत्वारोऽत्राह्मणइत्यादिपदचतुष्टयवाच्याइति । त्राह्मणत्रुवः त्राह्मणोहंत्रवीति नतु कर्मणा त्राह्मणइति । गर्भाधानादिसंस्कारैर्युक्तः सनियमत्रती । नाध्यापयति नाधीते सञ्जयोत्राह्मणत्रुवइति पारिभाषिकोवा । त्राह्मणभ्रमात्पात्रंक्षत्रियः तस्मात्सवैभ्योदेयमेतभ्यः परंतु यस्यश्रुतंफलमिति ॥ ८५॥
  - (५) न-दनः । पात्रविशेषात्फलविशेषमाहसममिति । समंतावन्मात्रमः । अब्राह्मणेक्षत्रियादौदानमदानफलम॥८५॥
- (६) रामचन्द्रः । न ब्रह्म वेदोयस्यास्तीति सः अब्राह्मणस्तिस्मन्दत्तंदानं समंज्ञेयमः । ब्राह्मणब्रुवे वेदाध्यायिनि किंचिन्मात्रे एवंविधे द्विजे दत्तंद्विगुणंभवेत् । वेदपारगे एकशाखाध्यायिनि ॥ ८५ ॥

पात्रस्य हि विशेषेण श्रद्धधानतयैव च ॥ अल्पंवा बहुवा प्रेत्य दानस्यफलमश्रुते ॥ ८६ ॥ [ एषएवपरोधर्मःकत्स्रोराज्ञउदात्हतः । जित्वा धनानि संयामात्द्विजेभ्यःप्रतिपादयेत् ॥ १ ॥ ॥ ]

[ देशकालविधानेन द्रव्यंश्रद्धासमन्वितम् । पात्रे प्रदीयते यत्तु तद्धर्भस्यप्रसाधनम् ॥ २ ॥<sup>‡</sup> ]

(१) मेधातिथिः । पातयतोधर्मकर्मणः पात्यमानंवा त्रायतइतिपात्रंसंप्रदानं अथवा धृततैलाद्याधारः पात्रमुप-चार।दिरमपि पात्रं अत्रापि हिद्रव्यंनिधीयते आह च नृपाणामक्षयोद्देषिनिधिक्रींसणोनिधीयतइति।तस्यविशेषोभेदः सगुण-निर्गुणत्वादिः तेन हेतुना दानस्य फलमवाप्यते । अल्पंवा गुणवते वृत्तस्वाध्यायसंपन्नाय दत्तंबहु निर्गुणायत्वल्पम ॥८६॥

[ मेधातिथिः । प्रदानः उदकपूर्वकर्त्वस्तिवाचनसंस्कारातिशयोभावः प्रसादइत्यादि । द्रव्यं गोभूहिरण्यादि । श्रद्धापा-स्याभलाषातिशयः कथमिदंमेनिवर्तेतेतिबुद्धिसंतानः प्रत्येति । क्रियासमनन्तरं फलोत्पत्तेरनियममाह । नपुनर्जन्मान्तर-फलतामेव । वैदिकानांकर्मणांफलएव कामस्य नियमावगमात् ॥ २ ॥ ]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विशेषेण दोषेण गुणेनवा । अद्धानतया अद्धानिकर्षप्रकर्षाभ्याम् ॥ ८६॥
- (३) कुछ्कः । विद्यातपोवृत्तियुक्ततया पात्रस्यतारतम्यमपेक्ष्य शास्त्रेतथेतित्रःययरूपायाः श्रद्धायास्तारतम्य-पात्रमासाद्य दानस्याल्पंमहद्वाफलंपरलोकेलभ्यते ॥ ८६ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । किंच पात्रस्येति । पेत्य मृत्वा । स्थितस्य फलावस्यभावनियमादित्याहः अवाष्यतर्ज्ञतः ॥ ८६॥

[ राघवानन्दः । किंच देशेति । देशःकुरुक्षेत्रादिः । कालउपरागादिः । विधानमुदकपूर्वकत्वस्त्युक्तिः । अद-यालपंदीयमानपात्रविशेषेच बच्हेव स्यादिति वाक्यार्थः ॥ २ ॥ ]

(५) मन्द्नः । श्रद्धातश्य फलविशेषमाह पात्रस्येति ॥ ८६॥

समोत्तमाधंमेराजा त्वाहूतःपालयन्त्रजाः ॥ न निवर्तेत संपामात्क्षात्रं धर्ममनुस्मरन् ॥८७॥

(१) मेधातिथिः । सर्वोपरिक्षये राज्ञोविह्नितंयुद्धं तत्र संग्रामभूमिगतस्याह्नतस्य समन्यूनाधिकवलेनापेक्षा प्र-

<sup>\*(</sup>ख, ट, त) ‡(थ, मेधा०)

<sup>(</sup>८६) फलमश्रुते=वाप्यतेफलम् (८, ४, ४, त, थ, न, ब, म)

तिषेधार्थमिदंपदं नमन्तव्यंनिकप्टबलंनहम्मीति । अथवा ये शत्रवआटिवकादयः माक्स्थितांमर्यादामितिलंघ्यदेशमुन्काम-न्तिशत्रुभिवीराङ्गः संद्यते नचेत्तेयुद्धेन विनानियन्तुंशक्यन्ते तदा निकप्रबलैर्गि तैर्योद्धव्यमेव । यद्यपि तैरसौशब्देन नाहूतोवस्तुतस्त्वाहूतएवभवित । एषहि क्षत्रियाणांधर्मः यदाहूतः मक्तैस्तैयुद्धे सर्वेण सह योद्धव्यमेव । जातिवय-शिक्षापुरुषकारादि नापेक्षितव्यम् । एषधर्मः स्मर्तव्यः ॥ ८७ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अधमः शूदः । आहूतोयुद्धार्थम् । निवर्तेत नप्रवर्तेत ॥ ८७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । समबलेनाधिकबलेनहीनबलेनचराज्ञा युद्धार्थमाहूतीराचा प्रजारक्षणंकुर्वन् युद्धान्ननिवर्तेत क्षत्रियेणयुद्धार्थमाहूतेनावश्ययोद्धव्यमितिक्षात्रंधर्मस्मरन्॥ ८७॥
- (४) राघवानन्दः । प्रासंगिकमुका प्रकतमाह समइति । धनविद्याश्करत्वादिना समोत्तमाधमैर्युद्धायाहूतोन निव-तैतेत्यन्वयः ॥ ८७ ॥
- (५) **नन्दनः । रा**ष्ट्राऽत्करमादाययष्टव्यञ्चदात्रत्यंचेत्त्युक्तमः इदानीराष्ट्रप्रत्यिभिराहूतेन योद्धव्यमित्याहः समे-तिप्रजाःपालयन्प्रजापालनहेतोः ॥ ८७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । समश्रोत्तमश्राधमश्रतेराजा आहूतः संयामान्न निवर्तेत ॥ ८७ ॥ संयामेष्वनिवर्त्तित्वं प्रजानां चैत्र पालनम् ॥ शुश्रूषा ब्राह्मणानां च राज्ञां श्रेयस्करं परम् ॥ ८८ ॥
  - (१) मेघातिथिः। त्रयाणां धर्माणांतुल्यफलत्वायश्लोकोयम् ॥ ८८ ॥
- (३) कुद्धूकः । यस्मात् संप्रामेष्विति । युद्धेष्वपराष्ट्रयुखत्वंप्रजानांचरक्षणंत्राह्मणपरिचर्या एतद्राज्ञामितशियतं-स्वर्गादिश्रेयःस्थानम् ॥ ८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । मासंगिके फलमाह संपामेष्विति । प्रजापरिपालनविद्वजशुश्रूषायायुद्धानिवितत्वस्यापि श्रे-यस्करत्वमित्यर्थः ॥ ८८ ॥
  - (५) नन्दनः । कोयंक्षात्रोधर्मस्तमाह संगामेष्विति । पालनशुत्रूषयोरुपन्यासोदशन्तार्थः ॥ ८८ ॥ आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तोमहीक्षितः ॥ युध्यमानाः परं शक्त्यास्वर्गं यान्त्यप राङ्युखाः ॥ ८९ ॥
- (१) मेघातिथिः। आहूयन्ते युद्धार्थमितरे यत्र वीराः सआहवः संपामः। मियः स्पर्धमानाअन्यान्यंपरस्परंजि-घांसन्तोहननेच्छवः युद्ध्यमानाः प्रहरन्तः परशक्त्या परया यथा शक्त्या यथावलिमत्यर्थः छांदसत्वात्परेत्यस्य स्थाने पर-मितिरूपम्। अपराद्म्युखायुभ्यमानाइति संबन्धः। स्वर्गयान्ति। ननुचराज्यलोभात्मवृत्तानांनार्हस्तस्य फलस्य संभवः कृतः स्वर्गज्ञ्यते। वक्ष्यमाणयुद्धनियमापेक्षः स्वर्गः निह तेषांनियमानामन्यत्मयोजनमस्ति। नकूटैरायुधेरित्यादिनात्यक्तराज्य-स्यापिशक्तप्रणिपातेन तदनुजीवनसंभवात् तस्मादर्हस्तत्फलसंभवः। अथवा निश्चिते पराजये निराशस्य यद्युद्धावतारः तत्स्वर्गायेव। अस्मादेव वचनान्नात्मत्यागनिषेधस्य विषयोयम्। महीक्षितोमण्डलेश्वरानपुनस्तदनुजीविनस्तेषांहिस्वाम्यर्थे-षपवितर्नस्वार्था अतश्वकुतस्तेषांफलस्वन्धः ऋत्विजामिव दक्षिणापणेन परिक्रीतामेवमेषामिवृत्तिपरिक्रीतानांकुतः स्वर्गा-दिफलोत्पतिः। नतुविशेषेणैवकुर्वन्तः॥ उद्यतेराह्वेशस्त्रैः क्षत्रधर्मेहतस्यच। सद्यःसन्तिहतेयक्कद्वि। तथा॥ द्वाविमीपुरुषीलोकेन

सूर्यमण्डलभेदिनौ । परिवाड्योगयुक्तश्रशूरशाभिमुखोहतइति । तथाभारते युद्धप्रेक्षिणामपिस्वर्गःसंदर्शितः । मन्त्रलिङ्गानि-नसन्ति येयुभ्यन्तेषधनेषुशूरासीयेतनुत्यजः । येवासहस्र दक्षिणास्तौभ्यदेवापिगच्छतात्। सहस्रदक्षिणानांयजमानानांशूराणां-चरणशिरसित्यक्तप्राणानांमहाफलत्वदर्शयति येयुभ्यन्ते नचमरणायैवहिषन्ते नहिसंपरियहकालेऽयमुपसंवादोस्ति यथा-होत्रोद्धीत्रादीनांत्वपवचनसमाख्या नियतार्विज्यपदार्थानुष्ठानायैव वरणं तत्मात्यभुकार्योद्देशेन यन्परणंतदनुकान्तफलायै-व नचपरमयुक्तात्कर्मणोन्यस्यफलंनास्ति । अश्वमेधावभृथेहिब्रह्मघस्य सानादयजमानस्यैव शुद्धः । अत्रोच्यते यदु-क्तमुचतैराहवहति तदाभूतिपरिक्रीतस्य प्रजार्थयुद्धे प्राणत्यागोधर्मायैव । यस्य वा कुर्वितिप्रयाणंरणइत्येवपरिकरोबद्ध-स्तदपेक्षमेतयक्कसंस्थावचनं एवं भूतश्वाभिमुखोहतइति । अथवा नरकाभावएव सूर्यमंडलभेदनंयुभ्यमानस्य भविष्यति । यत्रविषयान्तरेश्वरेणराज्ञा परस्य राज्ञोविषयोहन्यते भन्यते जनोलुप्येत्तत्र तद्र्थयुद्धे प्राणत्यागोधर्मार्थःअन्धतमो-हिनरकेतदभावात्सति प्राकाश्ये सूर्यमण्डलभेदनवचनं सूर्यमण्डलभिनत्ति उपरिष्टाञ्छोकानामोति नाथःप्रपततीत्यर्थः । भृतिपरिक्रीतस्य प्रभोःसंयामे समुपरिथते तमेव जहतीनरकनिपतनं तदर्थयुध्यमानस्य भर्तृपिण्डानृण्यद्वःतवतोदुष्कते-नमतिबध्यमानस्य स्वै:सुक्तेयुंक्तएव स्वर्गादिलाभः। अतउक्तं सद्यःसंतिष्ठते यज्ञहति अध्यवधानेन यज्ञफलमविशे-षशुतौ स्वर्गमवामोतीत्यर्थः । एवंभारतेपि भृतिपरिक्रीतानांस्वर्गफलावाप्तिवचनमुपपचते । युद्धपेक्षिणान्तुस्वर्गावाप्तिरर्थ-वादएव । अथवा बहुवजीवनोपायेषु सत्सुयच्छक्षेण जीवनततोनियमात्स्वर्गः । यत्तनमरणायजीयन्तइति शस्त्रभूतां-भृतिदानेनान्यण्डात्मयोजनमस्ति विशेषानुपदेशात् सर्वकार्योचताःसर्वप्रकारमदर्थःसंपादनीयइतिपरिक्रीयन्तेतत्रयदायु-द्धमुपिस्थतंभवति तदाऽऽशरीरपातात्प्रभुर्गुरः कर्तव्यस्तथाऽऽनृण्यंभवति । अनुपिस्थिते तु युद्धे यदिशृत्यस्य मरणंभवति तदासर्वेऽनृणाएव । उचुक्तेहासौतन्कार्ये तादशएवास्यापसंवादः युद्धकालेयोद्धव्यंभवतीतिलिङ्कदर्शनमपितूपपचतएव । अश्वमेधावभृथेतृस्पष्टंवचनं तस्मात्समागमेतेषामिति । इहतुयुद्धसाध्यमिति विशेषः ॥ ८९ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । मिथोजिघांसन्तोऽन्योन्यं युद्ध्यमानाइत्यपौनरुक्त्यम् ॥ ८९ ॥
- (३) कुझूकः । अतएव आहवेष्विति राजानोमिथःस्पर्कमानायुकेष्वन्योन्यंहंतुमिच्छंतःप्रकष्टयाशक्त्यासंमु-खीभूययुष्यमानाः स्वर्गगच्छंतियद्यपियुद्धस्य शत्रुजयधनलाभादिरूपंदष्टमेवफ्रकंनस्वर्गः तथापियुद्धाश्रितापराद्युखत्विनय-मस्य स्वर्गः फलमिति न दोषः ॥ ८९ ॥
- (४) **राधवानम्बः । आह्**वेषु युद्धेषु । महीक्षितोराज्ञानः स्वर्गयान्तीति फल्संबन्धमात्रमत्र विधेयमन्येषांस्वधर्मन्तेन प्राप्तेः ॥ ८९ ॥
- (५) **मन्द्रनः । अ**निवर्तित्वस्यश्रेयस्करंचेत्कारणमाह आइवेष्विति । यथस्मात्स्वर्गयान्ति तस्माच्छ्रेयस्करत्वम-निवर्तित्वमिति ॥ ८९ ॥
  - न कूटैरायुधेईन्यायुध्यमानोरणे रिपून् ॥ न कर्णिभिर्नापि दिग्धैर्नाग्निप्वित्रतेजनैः ॥ ९०॥
- (१) मेधातिथिः । तानिदानीमदृष्टार्थान्तियमान्दर्शयित । कूटानि यानिबहिःकाष्ट्रमयान्यन्तर्निशितशस्त्राणि । काणिनःशराये शल्यस्यमूले मध्ये वा कर्णाकारैःफलकैःक्रियन्ते तेह्रिपविष्टादुरुद्धराभवन्ति उद्धियमाणाःपहारैरिभन्नम-पिशरिरैकदेशभिन्दन्ति । दिग्धाविषोपलिप्ताः । अग्निनाज्वलितमादीपितंतेकोमयफलक्ष्मयेषां पुतैर्नयोद्धव्यम् ॥ ९० ॥

- (२) सर्बज्ञनारायणः । कूटै॰छ्यनिङ्कृतेः । कर्णिनः कर्णाकारफळकैः । दिग्धैर्विषाकैः । अग्रिज्यस्तितेजनैरप्रि-षमनोष्णोकतफळकैः ॥ ९० ॥
- (३) कुद्धृकः । कूटान्यायुधानि बिहःकाष्ठादिनयान्यन्तर्गुप्तनिशितशस्त्राणि पतैः समरे युत्ध्यमानः शत्रूनहन्या-नापि कर्ण्याकारफलकैर्बाणैर्नापि विषाक्तैर्नाध्यप्रिदोमफलकैः ॥ ९० ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रान्याययुद्धं स्वर्गासाधनमिति निषेषति नक्टेरितिचतुर्भिः । कृटताहि स्थयमानकाद्यदि-मयत्वेष्यन्तर्निहितलोहाबस्रयुक्तता । कर्णिभिः कर्णिकारवत्फलकैर्बाणैः । दिग्धैः विषाक्तैः । ज्वलिततेजनैः पदीप्रफलेकैः ॥ ९०॥
- (५) नन्दनः । सजातीयानिशास्ताण्याह नकूटैरायुधैरिति । कूटैः छत्रिमैः । कर्णमुक्तःशरः कर्णी । दिग्धोविष-किप्तः । अग्निज्विकतिजनैः अग्निदीपितशल्यमुखैः ॥ ९० ॥
- (६) रामचन्द्रः । कर्णिभिः कर्णिसंद्रैः चारणैः दिग्धैर्विषसंयुक्तैः अग्निज्विततेजनैः अग्निधिमिती**णीकतफलेकैः** एतादशैर्वाणैर्न युभ्येत ॥ ९० ॥

नच इन्यात्स्थलाहृढं न क्लीबं न कताञ्जलिम् ॥ न मुक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति बादिनम्॥ ९ १॥

- (१) मेधातिथिः । रथस्थेन रथारूडएव हन्तव्यः स्थलस्थितीन हन्तव्यः । क्लीबोनपुंसकः पौरुषहीनोवा । अन्यत्र रडआसीनउपविष्टोरथपृष्ठे भूमौ वा तवास्भीति वदति यस्तमपि न हन्यात् । शब्दिनयमोऽत्र न विवक्षितः दीनंव-दन्नेवंजातीयकैरपि शब्दैस्त्वदीयोहत्वाश्रितोस्भीति नहन्तव्यः ॥ ९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्थलाहढं युद्धभूमित्यका स्थलेन्यैरपाष्पर्थरिथतम् ॥ ९९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । स्वयंरयस्थोरथंत्यका स्थलारूढंन हृन्यात् । तथा नपुंसकंबद्धाः क्रिंमुक्तकेशमुपविष्टं त्वदीयोह-मित्येवंवादिनं न हृन्यात् ॥ ९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचैतानष्टादशः न हन्यात्सेतांधर्ममनुस्मरिनत्याहः नचेति त्रिभिः । त्वयंरथारूढः त्यक्तर-थमरिनहन्यात् । एवंक्षीवं क्षेट्रयमाषिणं नपुंसकंवाः । आसीनं रथमध्ये भूमौ वोपविष्ठमः । तवास्मीतिवादिनं शरणागतमः ॥ ९१ ॥
  - (५) मन्द्रनः। अवध्यानाह नचह्रन्यादिति। स्थलंतुक्वप्रदेशम् ॥ ९१ ॥

न सुप्तं न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम् ॥ नायुध्यमानं पश्यम्तं न परेण समागतम् ॥ ९२ ॥

- (१) मेघातिथिः । न नणं न भग्नमिति वा पाढः । विसन्ताहस्य मितिषेषान्तप्रस्य प्राप्तिरेव नास्ति तेनशिरस्नाणा-षभावेनैकदेशेन नग्नतया नग्नोद्रहृष्यः । भग्नस्यापि परावृत्तप्रतिषेषात्संमुखस्थोपि त्वया सह न युभ्येयमिति विक्त सनानु-बन्धनीयोऽवश्यंयोद्धस्यमिति । नायुभ्यमानंपश्यन्तं यः प्रेक्षकपृव केवलःसन हृन्तस्यः यस्तु प्रेक्षते युभ्यतेष न तत्र प्रति-षेषः । परेण समागतः अन्येन सहयुभ्यमानोऽन्येन नहन्तस्यः ॥ ९२ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अयुष्यमानं पश्यन्तमित्येव समागतं युद्धार्थम् ॥ ९२ ॥
  - (१) कुङ्कृकः । स्रमंमुक्तसम्नाइंविवस्नमनायुषमयुष्यमानंत्रेक्षकमन्येन सङ् युष्यमानंत्र न इन्यात् ॥ ९२ ॥ १०१

- (४) **राघवानन्दः ।** सुप्तं स्वमायितं श्रमवशात् । विसन्ताहं सन्ताहः कवचादिः तच्छून्यम् । पश्यन्तंरणोत्सवम् । शेरणसमागतं परेण सह युद्धासक्तम् ॥ ९२॥
  - (५) मन्द्रमः। विसन्नाइंविकवचम् । पश्यन्तयुद्धदर्शिनम् । नहन्यादित्यनुवर्तते ॥ ९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। विगतःसनाहोयस्यसविसंनाहस्तं नहन्यात्॥ ९२॥

#### नायुधव्यसनप्राप्तं नार्ते नातिपरिक्षतम् ॥ न भीतं न परावत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ९३ ॥

- (१) मेधातिथिः । आयुषव्यसनमायुषकछ्मायुषभङ्गः कुण्डिलभावः खद्गस्य ज्याछेदइत्येवमादिस्तंमाप्तमः । आर्तः हतपुत्रभात्रादिः । भीतंमुखरागादिनाविद्वायशस्त्रसंम्खमिपरावृत्तं प्रत्यावृत्यस्थितं एतेनियमाः । प्रतिष्धापेक्षः प्रत्यवायस्तदा च स्वर्गप्राप्तिवचनमर्थवादः किपुनरत्रयुक्तं पुरुषार्थः प्रतिषेधात् न कल्झंभक्षयेदिनिवत् तथाहि नञो-मुख्यार्थवृत्तिता भवति । सतांधर्ममिति शिष्टानामेषआचारहत्याह अनुस्मरन्निति ॥ ९३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । युद्धव्यसनं दैवकृतं रथभङ्गादिना । आयुधव्यसर्नामिति कचित्पादः तत्रायधव्यसनं ख-द्वादिभङ्गः । आर्ते पुत्रादिशोकार्तमः । अतिपरिक्षतमन्येनसह युध्वा । परावृत्तं युद्धात् ॥ ९३ ॥
- (३) कुङ्गृद्धः । भग्नखद्गाद्यायुधंपुत्रशोकादिनाऽऽत्तीबहुप्रहाराकुलंभीतंयुद्धपराहुयखंच शिष्टक्षत्रियाणांधर्मस्मरन् न हन्यात् ॥ ९३॥
- (४) **राघवानन्दः** । आयुषव्यसनंप्राप्तं भग्नरभाषायुषम् । आर्ते पुत्रादिशोकैः । परिक्षतमापादतलमस्तककतक्षन् तम् । भीतं वेपमानं भयेन । परावृत्तं युद्धात्पराद्म्युखम् । सर्तांभीष्मादीनाम् ॥ ९३ ॥
- (५) नन्द्रनः । आयुधव्यसनं आयुधभङ्गादिकम् । आर्ते पुत्रादि । सतान्धर्मे कूटयुद्धादिभिरयोधनं स्थलारुढादी-नाञ्चानुस्तरन् राजा नहन्यादित्यनुवर्तते ॥ ९३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आयुधन्यसनंगामं भग्नायुधं आर्ते पुत्रादिशोकविकलं अतिपरिक्षतं शस्त्रादिषरिक्षतं क्षतसं-युक्तमः ॥ ९३ ॥

## यस्तु भीतः परावत्तः संगामे हन्यते परैः॥ भर्तुर्यहुष्कृतं किञ्चित्तसर्वे प्रतिपद्यते॥ ९४॥

- (१) मेधातिथिः । नैवंमन्तव्यं परावृत्तोयदि इन्यते तदा दुष्कृत्यहतस्तुनेति किर्ताहृपरावृत्तमात्रनिबन्धनंदोषव चनं किचनपरावृत्तहतेनेयंबुद्धिः कर्तव्या अनुभूतखद्गमहारोस्म्यनृणः कतभर्तृकृत्यद्दि । तथाविधः महारोन कार्यो-दोषातिशयदर्शनेनेति दर्शयति । भर्तृसंबन्धिदुष्कृतमिति यच्च वचनमुत्तरत्रतदीयसुकृतयहणमिति तदर्थवादः । नस्नयेन कतंशुभमशुभवाऽन्यस्यसंभवति नच सुकृतस्य नाशः किन्तु महता दुष्कृतेन मतिबन्धे चिरकालभाविता सुकृतस्य फल्रस्योच्यते ॥ ९४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भर्तुर्यदुश्कतिमिति बहुतरदुश्कतोत्पादोपलक्षणं न तुमुख्यार्थं अदुश्कते भर्तरि तदभा-वापत्तेः ॥ ९४ ॥
- (३) कुल्लूकः । यस्तु योधोभीतः पराद्युखस्सन् युद्धे शत्रुभिर्श्वन्यते सपोषणकर्तुः प्रभीर्यदुष्कृतंतत्सर्वप्रामीति शा-स्त्रमणके च सुकृतदुष्कृते यथा शास्त्रंतंक्रमयोग्यएवसिद्ध्यतः अतएवोपजीव्यशास्त्रेण बाधनान्व मितपक्षानुमानोदयो-पि एतम्ब महे त्रियेषु त्वेषु सुकृतमित्यत्राविष्कृतमस्माभिः॥ पराद्मुखहतस्यस्यात्पापमेतद्विवक्षितमः। न त्वत्र प्रभुपापस्या-

दिति गोविन्दराजः । मेधातिथिस्त्वर्थवादमात्रमेतिनिरूपयन् मन्ये नैतद्वयंयुक्तंव्यक्तमन्वर्थवर्जनात् । अन्यदीयपुण्यपापेन ऽन्यत्र संक्रमेतइति शास्त्रशमाण्याद्देदान्तसूत्रकता बादरायणेन निर्णातोयमर्थइति यथोक्तमेव रमणीयम् ॥ ९४ ॥

- (४) राघवान-दः। संप्रामे पराद्युखादेरीपमाह यस्त्विति द्वाभ्याम् । परस्थपापंपरत्र फलदिमिति च न तस्य नातिभारः । मेधातिथिस्त्वाहार्थवादमात्रम् । भर्तुः शस्त्रभरणयोग्यस्य वान्यस्य यस्पापंतत्पराद्युखघातकानांभवेदिति गोविन्दराजः । प्रकरणादिति परैः शत्रुभिः परावृत्तः पराद्युखोयदि घात्यते तदापोषकस्य भर्तुर्यत्पक्षपातितया बुध्यनित तस्य दुष्कृतंसर्वमामोतीति वस्त्वर्थः । तस्मात्पराद्युखेन नभाव्यमितिभावः ॥ ९४ ॥
  - (५) नन्दनः। अयोधस्य परावृत्तस्य देशमाह यस्तुभीतइति। भर्तुः स्वामिनः॥ ९४॥

## यचास्य सुरुतं किचिदमुत्रार्थमुपार्जितम् ॥ भर्त्ता तत्सर्वमादत्ते परावत्तहतस्य तु ॥ ९५॥

- (१) मेधातिथिः । यद्यास्य सुक्तंकिचिद्धर्ता तत्सर्वमादत्तद्दि । अमुत्रार्थमुपाजितं अर्थोस्यास्तीत्यर्थः अर्शआ-दित्वादच् अमुत्रामुष्मिञ्जोके यत्प्रयोजनंतद्दिनंतत्दस्य निष्फलंभवति अमुत्रार्थोस्येति वा अमुत्रार्थव्यधिकरणोबहुर्बा-हिर्गमकत्वात्प्रायोजकाच ॥ ९५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अस्यच परावृत्तहतस्य चकारात्परावृत्तमात्रस्य यद्मुत्रार्थचसुकृतं चकारादिहलोकार्थ-च॥ ९५॥
  - (३) कुङ्कूकः । पराद्मुखहतस्य याँकचित्सुरूतंपरलोकार्थमाजितमनेनास्ति तत्सर्वप्रभुर्लभते ॥ ९५ ॥
- (४) राघवानन्दः । नकेवलमेवमपि त्वस्य पराद्युखस्य भर्ता पोष्टा परादृतः पराद्युखः सचासौ हतश्र-तितस्य परावृत्तहतस्य परलोकार्थमुपार्जितंसुकृतमुपादत्तइत्यन्वयः॥ ९५॥

# रथाश्वं हस्तिनं छत्रं धनं धान्यं पशुन्सियः॥ सर्वद्रव्याणि कुप्यंच योयज्ञयति तस्य तत्॥ ९६॥

- (१) मेधातिथिः । कुप्यं शयनासने ताम्रभाजनादियोयज्ञयति तस्य तद्दाक्षः सामित्वाह्रहणे प्राप्ते तद्दपवादार्थमे-तत् । सुवर्णरूप्यभूम्यावासकादि राज्ञएव एवंमर्थपरिगणनम् विनायुधोवाह्रनादि राज्ञएव धान्यादीनांष्ट्रथगुपादानाद्धनश-ब्देन गोमहिष्यादिकमुच्यते । तथा चहीनाधनंप्राप्य तद्धनंममार्धमिति प्रयुक्तते ॥ ९६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धनं रत्नादि । सर्वद्रव्याणि वस्नादीनि । कुप्यंहेमरूप्यान्यधातुद्रव्यम् ॥ ९६ ॥
- (३) कुद्धूकः । राज्ञः खामिनः सर्वधनयहणे प्राप्ते तदपवादार्थमाह । रथाश्वहस्तिछत्रवस्नादि धनधान्यगवादि दास्यादिस्नियः सर्वाणि द्रव्याणि गुडलवणादीनि । कुप्यंच सुवर्णरजतव्यतिरिक्तंताम्रादिधनम् यः पृथीग्जत्वा सततंगृहमान्यति तस्यैव तद्भवति सुवर्णरजतभूमिरबाद्यनपकृष्टधनंतु राज्ञप्व समर्पणीयं एतदर्थमेवात्र परिगणनीयम् ॥ ९६ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः ।** अरिघनस्य प्रहीतारमाह रथाश्विमिति । दन्तिनं कुप्य सुवर्णरजतं भुमिरत्नाचितिरिक्तं शयना-सनादि ॥ ९६ ॥
- (५) नन्दन । योधैजितंद्रध्यं न राज्ञा हार्घ्यमित्त्यभिप्रायेणाह रथाश्वमिति । खर्णरजतब्यतिरिक्तद्रध्यं कुष्य-म ॥ ९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । रथादिकं योयज्ञयति तस्य तत्सर्वभवेत् । च पुनः कुप्यं सुवर्णरौप्यव्यतिरिक्तंथातुसंज्ञम् ॥ ९६॥

# राज्ञश्व द्युरुद्धारिमत्येषा वैदिकीश्रुतिः ॥ राज्ञा च सर्वयोधेभ्योदातव्यमपृथग्जितम् ॥ ९७ ॥ [ श्रुत्येभ्योविभजेदर्थान्नैकः सर्वहरोभवेत् । नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपितः ॥ १ ॥ ]\*

- (१) मेधातिथिः। येन यज्ञितंतेन तद्वहीतव्यमित्यस्यायंविशेषउच्यते। स्वयमुद्धारंराक्केदघुरुत्तमद्र्य्यमुद्धृत्यदणु-रित्यर्थः। नसर्वतिर्पद्दीतव्यमित्येषावैदिकीश्रुतिः इन्द्रोवैद्वनंद्दत्वत्याणुपकम्यसमहान् भूत्वादेवताअव्रवीदुद्धारंमउद्धरतेति। राक्कावापृथग्भूयस्वयमूद्दनीयमत्रार्थविभागानास्त्यनेनायंग्रामीजितएषांवापरकोयसामन्तादिः सर्वेणसर्वउत्कातमूलः सरु-त्रकतस्तन्तराक्का लब्धमश्रमनंन्यायेन भृत्याः संविभजनीयाः॥ ९७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। उदारं तन्मध्ये यदिष्टंवस् राज्ञस्तदुरदृत्य दयुः। तथान श्रुतिः इन्द्रोवैवृत्रंहत्वेत्युपक्रम्य समहान्भूत्वादेवताअववोदुद्धारंमउद्धरतेति यथाप्येतहीच्छतीति। पृथक्जितं येयोधिर्मिलित्वाजितं तेम्योदद्यात्॥ ९७ ॥
- (३) कुह्नूकः । अतएवाह । राज्ञइत्यादि उद्धारंयोद्धारोराज्ञेदयुः । उद्भियतइत्युद्धारः । जितथनादुत्कृष्टधनंसुव-र्णरजतकुप्यादि राज्ञे समर्पणीयं करितुरगादिवाहनमपि राज्ञे देयं वाहनंच राज्ञउद्धारंचेति गोतमवचनात् । उद्धारदाने च अतिः इन्द्रोवे वृत्रहत्वेत्युपक्रम्य समहान् भूत्वा देवताअत्रवीत् उद्धारंसमुद्धरतेति । राज्ञाचापृथग्जितंसहजितंसवयो-वैभ्योयथापीठ्षं संविभजनीयम् ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानंन्दः । उद्धारं सुवर्णरजतभूम्यायुत्कष्टं करितुरगवाहनमपीति गौतमवचनात् । तच्छ्रेष्टमपि अपृथ-ग्जितं सहजितं दातव्यं यथापौरुषंविभजनीयम् ॥ ९७ ॥
- (५) **नन्दनः** । दसुर्योधाः । उद्धारमुत्कष्टद्रव्यंउद्धारंवा वैदिकीश्रुतिःशब्दः । अपृथक्जितंसर्वयोधेः सह जितमः ॥ ९७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्मध्ये रथाश्वादिमध्ये उद्धारंयिदृष्टंवस्तु तदुद्धृतंराक्षोदयुरिति ॥ ९७ ॥ एषोऽनुपस्कृतः प्रोक्तोयोधधर्मः सनातनः ॥ अस्माद्धर्मान्यवेत क्षत्रियोद्यन् रणे रिपून्॥ ९८॥
- (१) मेधातिथिः । उपसंहारोयं योधायोद्धारस्तेषांधर्मीयोधधर्मः । अनुपस्कतः अगहितः अविकतोवा अतएवाह् सनातनः लेख्या प्रवर्तितोविकतःस्यात् । नच्यवेत सर्वदानुतिष्ठेत् । क्षत्रिययहणंमुख्यस्तस्यात्राधिकारद्दित दर्शयितुं नत्वन्यस्य तत्स्थानापन्तस्य नायंधर्मदिति ॥ ९८ ॥
  - (२) **सर्वहानारायणः ।** अनुपस्कतोधुनाऽसंस्कतः परंपरागतः इदानीमपि सदवस्थएव वर्तमानः ॥ ९८ ॥
- (३) कुझूकः । अविगर्हितएषोऽनादिसर्गप्रवाहसंभवतया नित्योयोधधर्मउक्तः । युद्धशत्रुनार्हसम् क्षत्रियएतंधर्मन त्यजेत् । युद्धाधिकारित्वात्क्षत्रियपहणं अन्योपि तत्स्थानपतितोन त्यजेत् ॥ ९८ ॥ ·
- (४) **राधवानन्दः ।** अनुपस्कतः अविगहितः । योधर्मः कर्तव्याकर्तव्यविचारः । तस्मादृष्टलोगाद्पि नच्य वेत न पराद्युखः स्यात् । मनुरिपून्नाशयम् ॥ ९८ ॥
  - (५) नन्दमः। एवोनुपस्कतः अकतमयवः खभावसिद्धदृत्यर्थः॥ ९८॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनुपस्कतः अधुनाऽसंस्कतः परंपरागतोधर्मः इदानीमपितदवस्थएव ॥ ९८ ॥

#### अलब्धंचैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्रयत्नतः ॥ रक्षितं वर्धयेचैव रुद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ ९९ ॥

- (१) मेथातिथिः । न क्षत्रियः संतुष्टः स्याष्ट्रासणवित्कन्त्वलब्धार्जनेयसंकुर्यात् । अजितंचधनंरक्षेद्रिक्षितंचव-र्थयेत्कोशसंचयंकुर्यात् ततः पात्रेभ्योदद्यात् नायथार्थव्ययंकुर्यात् । तदुक्तं कुर्यादल्पतरष्ययमिति ॥ ९९ ॥
  - ( २ ) सर्वेजनारायणः । अलब्धं यहणार्थम् ॥ ९९ ॥
- (३) कुळूकः । अजितं भूमिहरण्यादिजेतुमिच्छेन् जितंत्रयत्नतोरक्षेत् रक्षितंचवाणिष्यादिना वर्द्धयेत् वृद्धच पा-नेभ्योदयात् ॥ ९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु राज्ञःपरिपूर्णधनत्वात्किमित्यायोधनोद्धारंगृक्कात्यतक्षाह अलब्धमिति । लिप्सेत जय-करादिना । वर्धयेक्षभ्यादिना । एतदर्थमेव क्षीणवृत्तिर्वणियक्षितः । पात्रेषु ब्राह्मणेषुनिक्षिपेत् द्यात् ॥ ९९ ॥

एतच्चतुर्विधं विद्यात्पुरुषार्थप्रयोजनम् ॥ अस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्कृर्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥

- (१) मेधातिथिः । पुरुषस्य येऽर्थास्तेषांत्रयोजनंचतुर्विधम् ॥ १०० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चतुर्विधमलब्धलाभादि । पुरुषार्थीधर्मादिः प्रयोजनं यस्य तत्तथा ॥ १०० ॥
- (३) कुछूकः । एतचतुःप्रकारंपुरुषार्थीयः स्वर्गादिस्तत्प्रयोजनं यस्मादेवंरूपंजानीयादतीऽनलसः सन्सर्वदाऽनु-हानंकुर्यात् ॥ १०० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच एतदिति । एतदरुब्धिलमादि चतुष्टयं पुरुषार्थचतुष्टयप्रयोजनार्थम् । अत्स्तत्संपा-दयेत् ॥ १०० ॥
  - (५) नन्द्नः। अस्य चतुष्टयस्य॥१००॥
- (६) रामचन्द्रः । पुरुषार्थोधर्मादिः प्रयोजनं यस्य तत्पुरुषार्थप्रयोजनं एतदलब्धमित्यादि चतुर्विधंविद्यान । अस्य पुरुषार्थस्य अनुष्ठानं विधानं अतिन्द्रतः सन् सम्यग्यथा स्यात्तथा कुर्यात् ॥ १०० ॥

अरुष्यमिन्छेद्दण्डेन रुष्यं रक्षेदवेक्षया॥ रक्षितं वर्धयेद्वद्धा रुद्धं पात्रेषु निश्चिपेत्॥ १०१॥

- (१) मेधातिथिः । पुरुषस्ययेऽर्थास्तेषांप्रयोजनंचतुर्विषमः । चतस्रएताः क्रियास्तत्र प्रयोज्याअर्जनवर्धनरक्षण-दानानि । उपकारवचनोऽर्थशब्दः पुरुषार्थसिद्व्यर्थमेतत्प्रयोजनं तस्य चतुर्विषस्य प्रसक्तस्यनित्यमनुद्वानंकुर्पात् ॥ १०१ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । इच्छेइण्डेन पहीतुंशनुतः वैश्यादेस्तुकुटुम्बिनः साम्नेव ॥ १०१ ॥
- (३) कुछूकः । अलब्धंयदस्यश्वरथपादातात्मकेन दण्डेन जेतुमिच्छेत् जितंत्र प्रत्यवेक्षणेन रक्षेत् रक्षितंत्र बृद्धगुपायेन स्थलजलपथवाणिज्यादिना वर्द्धयेत् बृद्धंशास्त्रीयविभागेन पानेभ्योदद्यात्॥ १०१॥
- (४) राघवानन्दः । केन किसंपादयामीत्येपेक्षांपूरयति अलब्धिमत्यादेः । साधनचतुष्टयंविधने अलब्धिमच्छेदि-ति । दण्डेनेति शुरुकादेरुपलक्षणम् । बृद्ध्या वाणिष्यादिना ।दणान्तिक्षेपयेदुत्तरकाले मास्यै ॥ १०१ ॥

<sup>(</sup> ९९ ) चैव=नित्यं ( त, थ )

<sup>=</sup>बृद्या ( ह )

<sup>=</sup>नीत्या ( इ, इ )

(५) मन्द्रमः । दण्डेन सैन्येन । अपेक्षयानुसन्धानेन ॥ १०१ ॥

## ानेत्यमुखतदण्डःस्यान्नित्यं विद्यतपौरुषः ॥ नित्यं संदतसंवार्योनित्यं छिद्रानुसार्यरेः ॥१०२ ॥

- (१) मेधातिथिः । उचतोदण्डोनेनेत्युचतदण्डः उचतउचुक्तः सध्यापारइति यावत् । तत्र हस्त्यादिवलं नि-त्यंयोग्याभिविनयेन शिक्षा वाहनदमनादिभिविषेया करणयोग्या अभ्यासाश्च तद्वाहनादिषु वस्नाभरणसंस्कारइत्यादिष्ट-चतदण्डता तथा कुर्वतोस्योत्साहशक्तियोगोमण्डले प्रकाशी भवति । तथा नित्यंविवृतपौरुषः विवृतंप्रकाशतामागतंयत्क-तंध्यम् । सन्धिपालाटवीस्थानादिष्वामपुरुषैरिधिष्ठताः सन्तिरुद्धाः कविचनः सततंजागरणार्थनियोज्याः । नित्यंसंवृतसर्वार्थः संवरणीयंसंगोपनीयमात्मगतंकृत्वातत्स्थानंसंवृतंकर्तव्यमुपयहेण परोपजापाकरणेन च नित्यंखिद्वानुसरणेन सर्व-शत्रोःकृत्यपक्षंद्वात्वा झटितितदुपजयः ॥ १०२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उचतदण्डोविपरीताचारेषु । विधृतमत्यक्तं पौरुषं पुरुषकारोयेन सतथा । संवृतं निन्हुतं संचारकार्यं यस्य ॥ १०२ ॥
- (३) कुन्नूकः । नित्यंहस्त्यश्वादियुद्धादिशिक्षाभ्यासेादण्डोयस्य सतथा स्यातः नित्यंच प्रकाशीकृतमस्नविद्या-दिना पौरुषंयस्य सतथा स्यातः नित्यंसंवृतंसंवरणीयंमस्त्राचारचेष्टादिकंयस्य सतथा स्यातः नित्यंच शत्रोर्व्यसनादिरूर्शान्त-इ।नुसंधानंतत्परः स्यातः॥ १०२॥
- (४) राघवानन्दः । किंच नित्यमिति । विवृतपौरुषः विवृतं मकाशीकृतं योधादिष्वस्नविद्यादिमकाशरूपं पौरुषं येनसः । संवृतसंवार्यः संवृतः संवरणीयः दूतादिर्मन्त्रश्च यस्यसः । न केवलमेवं परिष्णद्रानुसरणमप्यवश्यंकर्तव्यमस्ती-त्याह नित्यमिति । अरेश्चिद्वानुसारी स्यादिति ॥ १०२ ॥
- (५) **न-दनः** । धम्मन्तिरमाह नित्यमिति । उचतदण्डःस्यात् कृतापराधदमनोचतः स्यात् । संवृतसञ्चारः अच्छि-द्रकार्यव्यापारः ॥ १०२ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः** । नित्यंसंवृतसन्धानः अरेः छिद्रानुसारी छिद्रान्वेषी स्यात् ॥ १०२ ॥

# नित्यमुखतदण्डस्य कत्स्रमुद्विजते जगत्॥ तस्मात्सर्वाणि भूतानि दण्डेनैव प्रसाधयेत्॥ १०३॥

- (१) मेघातिथिः । अनन्तरस्यफलंसर्वजनदुद्धिजतेबिभेति प्रतापख्यातिभर्वति । तत्मात्सर्वाणि भूतानि त्वप्रकृतीः परांश्वदण्डेनेव प्रसाधयेत् । एवयत्नवतोभीताःशत्रवोनमन्त्ययत्नेनेव ॥ १०३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वाणि भूतानि त्वकर्तव्येऽनवस्थितानि ॥ १०३ ॥
  - (३) कुझूकः। यसान्नित्योद्यतदण्डस्य जगदुद्विजेदिति तत्मात्सर्वपाणिनोदण्डेनैवात्मसात्कुर्यात्॥ १०३॥
- (४) **राघवान-दः । समुचतदण्डस्य** प्रत्यक्षंफलमाह् नित्यमिति । उद्विपंसज्जगदत्नातस्त्रयान्नानिष्टाय समर्थमिति-नित्यदण्डःप्रशस्तइतिभावः ॥ १०३ ॥

#### अमाययैव वर्त्तेत न कथंचन मायया ॥ बुध्येतारिप्रयुक्तांच मायां नित्यं स्वसंदतः ॥ १०४॥

(१) मेधातिथिः । मायास्रय तेन नवर्तेत नच परम्रकतीरङ्गातरूपाउपजयेत् । अरिणा प्रयुक्तांच मायांयथावदुः ध्येत बुद्ध्या कत्वोपजापंकुर्यात् तत्रकत्यपक्षश्रतुर्विधः कुद्धत्व्यभीतावमानितैः । तत्रयेनद्धतंशल्यंकिचिदुपकारोवा दिश-

तःसविप्रस्थितम्यतेष्रसादेन नियोज्यतेअवमन्यते वा तद्यौपि तत्समानः शल्योपकारी कुष्यित नास्यासदीयं शल्यमुपकारी-वोपयुज्यते तादशाउपजापसद्दाभवित । तथावाञ्चम्येनोपगृहीतः पश्चाम्मानाधिकाराभ्यांश्रष्टः मवासितयण्युस्तद्दञ्चभः मसभमिभपूज्य स्वीकृतः सकुल्येरेन्तर्हितः सर्वस्वमाष्ट्रारितस्तत्समानकर्मविद्योग्यः पूज्यते सोवधीर्यतद्द्यवमादिकुदः कनिवत्कतंपेशुन्यंतत्समानदोषेभ्योदिण्डनः तंसर्वाधिकारस्थाः सहसोपपादितार्थद्दत्यादि लुष्यवगः । परिक्षीणः कद्यौ-ध्यसनबहुलद्दत्यादिभीतवर्गः। आत्मसंभावितः शत्रुपूजार्चनरतः तीक्ष्णसाहिसकोहोमेनासंतुष्टद्द्यवमादिरवमानितवर्गः। एतत्परस्योपजपेत् आत्मनश्यरक्षेत्॥ १०४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । माया वञ्चनेच्छा । सुसंवृतीरक्षितस्वच्छिदः ॥ १०४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । मायया छद्मतयाऽमात्यादिषु न वर्त्तेत तथासित सर्वेषामविश्वसनीयः स्यात्। धर्मरक्षार्थयथात-त्रवेनैवव्यवहरेत् यत्रकतात्मपक्षरक्षम्य शत्रुकतांप्रकृतिभेदरूषांमायांचारद्वारेण जानीयात्॥ १०४॥
- (४) राघवानन्दः । किंच त्वप्रजात्वमायांविधते अमाययैवेति । अरिप्रयुक्तां तत्कत्रकतिभेदादिकामः । सुसंब् तोऽप्रकटदूतद्वारेणेत्यर्थः ॥ १०४ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । कथञ्चन आपचपीत्यर्थः । सुसंवृतःप्रच्छन्नोभूत्वा ॥ १०४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सुसंवृतः आच्छादितः अरिमयुक्तांमायांबुध्येत ॥ १०४॥

नास्य छिद्रंपरोविद्यादिद्याच्छिद्धं परस्य तु ॥ गूहेत्कूर्मइवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः ॥ १०५॥

[ न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् । विश्वासाद्रयमुखनं मूलादपि निकन्ति॥१॥]\*

- (१) मधातिथिः । एषएवार्थः पुनरुच्यते । तथायत्नातिशयंकुर्याचयापरस्यछिद्रमन्विच्छेदात्मनश्चरक्षेत् । यए-वंकुद्धादिः कापिटकादिवीरपुरुषेर्द्धायते सएवात्मीयोनुचीयतद्दति कूर्मवदद्धंगूहेदक्षेद्विवरमात्मनः परोपजापाच्छिद्ररक्षणं-महाप्रयोजनिमत्येतदनेनाह ॥ १०५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कूर्मोयथाङ्गानिशिरआदीन्यन्तर्निवेश्य रक्षति तथ्राङ्गानि सम् खान्यादीनि गुमस्थापनेन रक्षेत् । विवरं महारावकाशम् ॥ १०५॥
- (३) कुङ्कूकः । तथा यवंकुर्याचयास्य प्रकृतिभेदादिछिदंशपुर्नजानाति शत्रीस्तु प्रकृतिभेदादिकंपारैर्जानीयात् । कूर्मीयथा मुखचरणादीन्यकान्यात्मदेहे गोपायत्येवंराज्याकान्यमात्यादीनि दानसंमानादिनाऽऽत्मसात्कुर्यात् दैवाच प्रकृतिभेदादिरूपे छिदे जाते यवतः प्रतीकारकुर्यात् ॥ १०५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच नेति । परस्यारेः । कूर्मइवेति अयमर्थः । यथा कूर्मःकरचरणादिपरेम्योरक्षंश्तिष्ट्-वरमपि गोपायत्येवराजामात्यादीन्दानमानाभ्यारक्षन्परेभ्यः, विक्ठिद्रंरक्षेत्। अमात्यादयोहि विकियमाणाः विच्छिद्रंगकटये-युःपरिच्छिद्रंचगोपयेयुरिति ॥ १०५॥
- (५) मन्द्रमः । अङ्गानि कम्मरिम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपद्विनिपातप्रतीकारदेशकालविभागकार्यसिदिश्चेति । रक्षेत् गृहेत् ॥ १ • ५ ॥

- (६) रामचन्द्रः । आत्मनः छिदं हानिवृद्धि परः शत्रुर्न विद्यात् । विवरं महारावकाशं रक्षेत् ॥ १०५ ॥ बकविचन्त्रयेदर्थान्सहवच पराक्रमेत् ॥ टकवचावलुम्पेत शशवच विनिष्पतेत् ॥ १०६ ॥
- (१) मैधातिथिः । यथाअप्युदुर्गाश्रयमपि मत्स्यबलंखभावतस्तद्वहणार्थंबकःपर्युदासनपरतया तद्वहणोपामं भ्यानादियोगादासादयति एवमर्थचिन्ताऽभियोगातिशयेनसुदुष्यापाअप्यर्थाआसायन्तदिति मन्वानोनिर्वेदंगच्छेत् । यथा चश्रशोऽल्पकायन्त्वाच्छकोति निष्पतिनुमुपिसंघादाप तथाएकोप्यसहोयः सर्वतः समृत्थितःआसन्तमकोपोशकोवस्थानंदुर्गेऽिरसंपातंछ्त्वा तत्माद्विनिष्पतेद्वुणवितसंश्रयार्थम् । यथा च वृकः पश्चपहणाभियोगाच्छ्युलममांसाचवलुम्पते एवंस्वर-क्षः परदित मत्वा तद्वहणाभियोगोनमोक्तव्योभिवष्यति सकालोयत्र वृक्वद्वलुपिष्यते । यथा सिहोमहाकायानिष हस्त्या-दीन्हिन्त पराक्रमोत्साहशक्तियोगात् एवमहदिरबल्पितिनभेतव्यं अल्पमाणेनापिकदाचिदुत्साहवतामहामाणोनिहन्यतदिति ॥ १०६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बकवदुप्तप्रचारः कर्तव्यंचिन्तयेत् यथा सत्यक्तचेष्टोदुर्गस्थानामि मत्स्यानामन्तरंपश्य-ति । सिंहवच्छीर्यमात्रेण न मायया तदसंभवे वृकवत्परस्यान्तरंद्षष्ट्वा ऽवलुम्पेत गृह्णीयात् । व्याधविष्टितोयथा शशः शेव्या-दलक्षितगत्या बहिर्याति तथा शत्रुवेष्टितोप्यशक्ती निःसरेत् ॥ १०६ ॥
- (३) कुद्धृकः । यथा बकोजले मीनमितचञ्चललभावमि मन्स्यग्रहणादेकतानान्तःकरणिभन्तयत्येवरहिस सु-विहितरक्षस्यापि विपक्षस्य देशग्रहणादीनर्थाभिन्तयेत । यथा च सिंहः प्रबलम्ब्रीस्थूलमिप दन्तीबलंहन्तुमाक्रमत्येवमल्प-बलोबलवतोपक्रान्तः संश्रयाद्युपायान्तरासंभवे सर्वशक्त्या शत्रुंहन्तुमाक्रमेत् । यथा च वृकः पालकतरक्षणमिप पशुँदैवा-त्यालानवधानमासाद्यव्यापादयन्येवंदुर्गाद्यवस्थितमिप रिपुंकथिन्त्रमादमासाद्य व्यापादयेत् ।यथा शशः वधोद्धरविविध-व्याधमध्यगतोपि कुटिलगतिरुत्कुत्य पलायतप्वंत्वयमबलोबलवदिरपरिवृतोपि कथिनदिर्ध्यामोहमाघाय गुणवन्पार्थिवा-न्तरंसंश्रयितुमुपसर्पेत् ॥ १०६॥
- (४) राघवानन्दः । राज्ञोवृत्त्यन्तरमाह् बकवचिति । बकवदेकान्तवासित्वं तेन सयथा जलान्तर्गतमित्रपलमिप मत्स्यंगृह्णित तद्दद्विकः परराष्ट्रयहणंचिन्तयेतः। सिंहवत् शूरत्वमकटनं सयथाल्पदेहोपि करिणमादत्ते तद्ददल्पसैन्यो-पि सामदानभेदेषूपायेषु क्षीणेषु विजयाय पराक्रमेत् । वृकविन्तत्यपशुपहणाभियोगात्परपहणोपायत्वं परतोऽनमादित्वं-च । शशवद्याधमध्यतः कुटिलगिततयाऽरिमध्यतःपलायनंच शिक्षेदित्यनुषज्यते ॥ १०६ ॥
  - (५) नन्दनः । एकायत्वे बेकन साद्ध्यम् । निर्भयत्वे सिंहेन । ऋरत्वे वृकेण । क्षिप्रकारित्वे शशेन ॥ १०६॥
- (६) रामचन्द्रः । अर्थान् कार्याणि वृकवत्परस्यान्तरंदष्ट्रा अवसुम्पेत् गृङ्कीग्रात् । च पुनः शशवद्दिनिन्पतेत् श-शोयथा अरुक्षितगत्या बहिर्याति तथा शत्रुवेष्टितोऽरुक्षितोनिःसरेत् ॥ १०६॥

#### एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः ॥ तानानयेद्वशंसर्वान्सामादिभिरुपक्रमैः ॥ १०७॥

- (१) मेधातिथिः । ये परिपन्थिनः प्रतिपक्षतया वर्तन्ते ते वशमानेतन्याः नत्वानुकूल्येन ये वर्तन्तेतेऽपि सा मादिभिः पूर्व प्रथमतएवदण्डेन ॥ १०७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उपऋमेरुपायैः ॥ १०७ ॥

- (३) कुल्लूकः । एवमुक्तमकारेण विजयमक्तस्य नृपतेर्येविजयविरोधिनोमवेयुस्तान्सर्वान्सामदानमेददण्डेरुपायैः वशमानयेत् ॥ १०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । राज्ञःसदैवारातिजयायेतिकर्तव्यतामाहः एवमितिश्रतुर्भिः । परिपश्यिनः श्रत्रवः । उपक्रमैः उपसमीपंक्रन्यन्ते शत्रवोयैस्ते उपक्रमाः उपायास्तैरिति ॥ १०७ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उपऋषेरुपायैः ॥ ७०७ ॥

यदि तेतु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमैसिभिः ॥ दण्डेनैव प्रससैतांश्छनकैर्वशमानयेत् ॥ १०८ ॥

- (१) मेधातिथिः । सामादिभिरशक्यादण्डेन वशमानेतब्याइति यदुक्तंतइण्डेन प्रसस् भूयः श्रनकैर्यावहशे इण्डोपक्रमस्तेन नसाहिसकतया ॥ १०८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मथमैस्निभिः सामदानभेदैः । मसद्याभिभूय शनकैः ऋमेण यदि सामसाध्यता स्यादि-त्याशया ॥ १०८ ॥
- (३) कुङ्गूकः। ते च विजयविरोधिनोय**धार्यैक्षिमिरु**पार्येनं निवर्त्तन्ते तदा बलादेशोपमद्दिना युद्धेन शनकैर्ल-घुगुरुदण्डक्रमेण दण्डेन वशी कुर्यात्॥ १०८॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र चतुर्थदण्डस्यकालमाह् यदीति । सामदानभेदैः प्रथमैः प्राथमिकैः । एतान्दण्डेन वशमान-येदित्यन्वयः। तत्र चतुर्णादण्डादीनां साम्ना साधून्वशयति दण्डेनोपान् दानेन भिन्नान् लुब्धान्वा भेदेन संहतान् तैरसाध्य-त्वे दण्डयेदिति तत्रापि शनैरन्यथा ते प्राणोधतानवशमेयुरिति भावः ॥ १०८ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । उपक्रमेषु क्रममाह् यदितेत्विति । ते परिपश्यिनस्तिष्ठेयुः । वशद्दतिविभक्तिविपरिणामः प्रथमैःसा-मदानप्रभेदैः अपिशब्देन दण्डस्य मुख्यत्वंस्चितम् ॥ १०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ते परिपन्थिनः मथमैः त्रिभिरुपायैर्वशे न तिष्ठेयुर्यदि तान्दण्डेनैव वशंमसञ्चानयेत् ॥ १०८ ॥ सामादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः ॥ सामदण्डी प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिटद्भये ॥१०९॥
- (१) मेघातिथिः । वक्ष्यमाणानांसामादीनामुपायानांसामदण्डौनिगधेते प्रशस्यतया सतिसाम्निक्षपंकंपीनभव-तिदण्डे तु सर्वसिद्धिः ॥ १०९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सामदण्डौ मर्शसित साम्नि धनादिक्षयाभावातः दण्डेच दैवाञ्चयेकीर्तिर्धृत्यौत्वर्गइति ॥ १०९॥
- (३) कुछूकः। चतुर्णामपि सामादीनामुपायानांमध्यात्सामदण्डावेव राष्ट्रवृक्ष्यर्थपण्डिताः प्रशंसन्ति साम्नि भया-सथनव्ययसैन्यक्षयादिदोषाभावात् दण्डे तु तत्सद्भावेऽपि कार्यसिक्यतिशयात्॥ १०९॥
  - (४) राघवानन्दः । तत्र च त्वराष्ट्रे सामदण्डौ परराष्ट्रे दानभेदौ तावेव मशस्तावित्याह सामादीनामिति ॥ १०९॥
- (५) मन्द्रमः । शतुष्वेवायंक्रमीनराष्ट्रदत्याद् । साधुषु सामप्रयोक्तव्यमसाधुषु दण्डतेन राष्ट्रामिवृद्धिरित्यर्थः ॥ १०९॥

#### यथोद्धरित निर्दाता कक्षं धान्यं च रक्षति ॥ तथा रक्षेन्तृपोराष्ट्रं हन्याच परिपन्थिनः ॥ ११०॥

- (१) मेथातिथिः । येराजानमभिद्वसन्ति तेषांयेसुरूद्धान्धवाः संबन्धोपसपिणोवा न ते विनाशयितव्याः यदि न तत्कार्याभ्यन्तराः यएवद्रष्टास्तएविनयास्नानतत्संबन्धिनइत्येतिन्दितृदृष्टान्तेन प्रतिपाद्यते । यथाधान्यकक्षयोः सहोत्पन्न-योरत्यन्तसहितयोरिप नेपुण्येन धा जरक्षति कक्षमुद्धरति । एवंखराष्ट्रेयावन्तस्तेषांसुरूद्दाविप तयोदीषवान्यः सएव निमास्रोन यः सुसङ्कतोपि अतःसाध्वसाधुविवेद्धन साधवोरक्ष्याअसाधवोनिमासाः ॥ ११० ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । निर्दाता तृणच्छेत्ता कक्षं तृणादि धान्यमध्यगतमुद्धरेदुत्पाटयेत् । राष्ट्रं खराष्ट्रं । परिप-न्थिनश्रीरादीन् ॥ ११० ॥
- (३) कुद्धूकः । ६ ः क्षत्रे धाः तृणादिकयोः सहोत्पन्नयोरपि धान्यानि छवनकर्ता रक्षति नृणादिकंचोद्धर-त्येवंनृपतीराष्ट्रे दुष्टान्ह-ः ात्वदुष्टांस्तदीयसहजान्भातृनपि निर्दानृदष्टान्तादवसीयते शिष्टसहितंच राष्ट्रंरक्षेत् ॥ ११० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् यथेति । निर्दाता धान्यतृणाद्युत्पाटनकर्ता सयथा कक्षंतृणाद्युद्धरित धान्यंच रक्षत्येवं राजा दण्डादि कुर्वन्तिप प्रजारक्षेत् हृन्यादेव परिपन्थिनोदस्यून् ॥ ११० ॥
- (५) **नन्दनः । अत्र दष्टान्तमाह**ं यथेति । निर्दाता भूमेः खण्डयिता **कुद्दालादिभिः रूपीवल**ङ्गियावत् । परि-पन्थिः नअसाधून् ॥ ११० ॥
- (६) रामचन्द्रः । यथा निर्दाना क्षेत्रमरूढभान्यमभ्यस्थितनृणोद्धर्ता नृणमुद्धरित धान्यंरक्षति तथा नृपोराष्ट्रंरक्षे-त परिपन्थिनः चौरान् हन्यात् ॥ ११० ॥
- मोहाद्राजा त्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ॥ सोऽचिराद्भश्यते राज्याजीविताच सबान्धवः ॥१ १ १॥
- (१) मिधातिथिः । यस्तु राजा पूर्वीक्तविवेकमकत्वा मोहेनानवेक्षया खराष्ट्रंकर्शयतिस दण्डैः सह अश्यत्यिचरा-द्राज्याजनपदानुरागेण प्रकृतिकोपेन जीविताच साहर्सिकैरेकािकिभरिप जीवितिनरपेक्षेर्हन्यते ॥ १११ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । कर्शयति चौरायुपघातैः क्षीणंकरोति ॥ १९१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । योराजाऽनवेक्षया दुष्टशिष्टाङ्गानेन सर्वानेव त्वराष्ट्रीयजनान् शास्त्रीयधनयहणमारणादिकष्टेन पीड-यति सशीघ्रमेव जनपदवैराख्यमकतिकोपाधर्मेरांजा राज्याज्ञीविताच्च पुत्रादिसहितोभश्यते ॥ १११ ॥
- (४) **राधवान-दः** । दण्डे क्रियमाणेपि राज्यंयथा न नश्यति तथा वर्तितष्यमन्यथा सदद्यान्तेदोषमाह मीहादि-तिद्वाभ्याम । कर्षयति लोभेनाधिकदण्डादिना पीड्यति ततोऽनवेक्षया शास्त्रमर्थादोष्ट्रङ्कनेन नकेवलंशज्याद्वश्यते त्वयंभ-ष्टोपितुजीवितादायुषः नंक्ष्यतीत्यध्याहार्यम् ॥ १११ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । विपर्ययेणार्थंश्लोकद्वयेनाह मोहादाजेति ॥ १११ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजा स्वराष्ट्रंसराज्यमनवेक्षयाऽविचारेण कर्शयति श्लीणंकरोति सराज्याद्वश्यते सवान्धवोजी-विताच अश्यते ॥ १११ ॥

#### शरीरकर्षणात्याणाः क्षीयन्ते प्राणिनां यथा॥तथा राज्ञामपि प्राणाः क्षीयन्ते राष्ट्रकर्षणात्॥१ १२॥

- (१) मधातिथिः । त्वराष्टेऽत्यन्तमविहतेनानुरागउत्पादनीयस्ति शरीरस्थानीयं शरीरे कर्शितेऽपथ्यभोजनरुक्ष-भोजनादिभिर्यथा प्राणाउत्क्रामन्ति एवंराष्ट्रकर्शनादिप ॥ ११२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । राष्ट्रस्य त्वराष्ट्रस्य कर्शनात् ॥ ११२ ॥

- (३) कुछूकः। यथा प्राणभृतामाहारनिरोधादिना शरीरशोषणात्प्राणाः क्षीयन्तएवंराज्ञामपि राष्ट्रपीडनात्प्रकृति-कोपादिना प्राणाविनश्यन्ति तस्मात्स्वशरीरवद्माज्ञा राष्ट्रंरक्षणीयमित्युक्तमः॥ ११२॥
- (४) राघवानन्दः । अन्तायभावेन शरीरकर्षणसित यथा पाणाःक्षीयन्ते तथा राष्ट्रकर्षणाद्राजपाणाःप्रजासंताप-कोपाधेःक्षीणतामीयुर्विनश्यंतीति भावः॥ ११२ ॥

#### राष्ट्रस्य संपहे नित्यं विधानमिदमाचरेत् ॥ सुसंग्रहीतराष्ट्रोहि पार्थिवः सुखमेधते ॥ ११३ ॥

- (१) मिधातिथिः । संयहोरक्षतिधनं सुसंगृहीतंरक्षाविधानेनवशीकृतंपरिपालितंत्रा येन स्वराष्ट्रंसपार्थिवः सुखमेध-ते ॥ ११३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संपहआत्मीयताकरणे ॥ ११३॥
- (३) कुद्भृकः । राष्ट्रस्य रक्षणे च वक्ष्यमाणिममुपायमनुतिष्ठेत् यस्मात्संरक्षितराष्ट्रोराजाऽनायासेन वर्द्धते ॥ ११३॥
- (४) राघवानन्दः । अतोराज्यरक्षणे यत्रआस्थयइत्याह राष्ट्रस्येति । राष्ट्रस्य स्वराष्ट्रस्य मतियोग्यनपेक्षाश्रवणा-दिर्दामिति पश्चिवंक्ष्यमाणम् । सुसंगृहीतः पामाध्यक्षादिना राष्ट्रीयस्यसः ॥ ११३ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । यस्मदिवतस्मादाष्ट्रस्येति संग्रहे संरक्षणे । इदवक्ष्यमाणम् ॥ ११३ ॥
  - ( ६ ) **रामचन्दः ।** राष्ट्रस्य यहे खायत्ती करणे आत्मवशीकरणे ॥ ११३ ॥

#### द्वयोस्रयाणां पञ्चानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम् ॥तथा पामशतानां च कुर्याद्वाष्ट्रस्य संपहम्॥११४॥

- (१) मेधातिथिः । द्वयोर्घामयोर्मभ्ये गुल्मंकुर्यात् । गुल्मोरक्षितृपुरुषसमूहस्तेनैवाधिष्ठतंसंपहंकुर्यात् । तद्यक्तमधि-ष्ठातारंपुरुषंकुर्यात् । अधिकारिसंघहइहोच्यते एवंत्रयाणांपञ्चानांच । अथवा राजभाव्यार्थघहणस्थानंसंघहः ॥ ११४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इयोर्घामयोरेकं अपरंत्रयाणां अन्यत्पञ्चानांयामाणां अन्यद्रामशतस्येति पूर्वपूर्वमुत्तरो-त्तराशक्ये रक्ष्यस्य स्थानस्य रक्षकंगुल्मं स्तेनादिरक्षार्थस्थापितं पदात्याद्यधिष्ठितमिति तदीप केनचिदिधिष्ठतंकार्य-मित्यर्थः । ग्रामशतानामिति शतस्य पञ्चशतस्य सहस्रस्य चेति बहुवचनार्थः । एवंराष्ट्रस्य संग्रहंकुर्यादित्युपसंहारः ॥ १९४॥
- (३) कुद्धृकः । द्वयोर्यामयोर्मध्ये त्रयाणांवा घामाणांपञ्चानांवा घामशतानांगुल्मरक्षितृपुरुषसमूहंसत्यमधानपुरुषा-धिष्ठितंराष्ट्रस्य संयहंरक्षास्थानंकुर्यात् । अस्य लाघवगौरवापेक्षश्रोक्तविकल्पः ॥ ११४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच इयोरिति । यामयोर्घामाणांवा मध्येगुल्मं रक्षितृपुरुषसमूहमध्ये प्रधानपुरुषैर्राधिष्टतंच राष्ट्रस्यसंप्रहं रक्षास्थानं कुर्यादित्यन्वयः । इयोरित्यादि दस्युलाघवगौरवापेक्षया विकल्पः । तत्फलंदस्युनिप्रहः ॥ ११४ ॥
- (५) नन्दनः । द्वयोर्यामयोस्त्रयाणांपञ्चानांच यामाणांयामशतानांमध्ये राष्ट्रगुप्तये कुर्यात् । ब्यूढंसैन्यंगुरूम-म् ॥१७४॥
- (६) **रामन्वन्दः । इयोः**त्रयाणां पश्चानां मध्येगुल्ममधिष्ठितं रक्षकं त्वस्थानानाम । एवंराष्ट्रस्यसंयहंकुर्यात

#### यामस्याधिपति कुर्याद्दशयामपार्त तथा ॥ विशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ ११५॥

- (१) मेधातिथिः । एकैकिसान्यामेऽधिपतिंकुर्यात् । तदुपरिदशयामपतिमः । एवंसर्वत्र ॥ ११५ ॥
- (२)। सर्वज्ञनारायणः। यामस्याधिपतिकरपहायर्थम्॥ ११५॥
- (३) कुङ्कः । एकयामदशयामाद्यधिपतीन्कुर्यात् ॥ ११५॥
- (४) राघवानन्दः । यामादीनांगुणदेषज्ञानमकारमाह् यामस्येतित्रिभिः । विश्वतीशं यामाणांविश्वतेरीशमीश्वरम् । एवमुत्तरत्र ॥ ११५ ॥
  - (५) नन्दनः । विंशतीशंविंशतियामेशं । एवमुत्तरत्रापि ॥ ११५ ॥
- (६) रामचन्द्रः। पामाध्यक्षानाह पामस्येति । एकंकरार्थपामाधिपंकुर्यात् । शतेशं शतानां ईशःशतेशःतं शतया-माधिपंकुर्यात् । तथासहस्राधिपतिम ॥ ११५॥

#### यामदोषान्समुत्पन्नान्पामिकः शनकैः स्वयम् ॥ शंसेद्वामदशेशाय दशेशोविंशतीशिने ॥ १ १ ॥

- (१) मेधातिथिः । येयामदोषाएकयामाधिकतेननशक्यन्ते समाधातुंतान्दशेशाय निवेदयेत् एवमशक्तीयावत्सह-स्रपतिर्विज्ञाप्यः ॥ ११६ ॥ ॥ ११७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दोषान् तहामीयजनविद्ववादीन् । अत्र विश्वतीशिमित्यादि यावृति राक्षते यामाणां रक्षा भवति तन्मात्रपरम् । विशतियामानीशितुंशीलमस्य विशतीशी ॥ ११६ ॥
- (३) कुद्धूकः । यामाधिपतिश्वीरादिदोषान्यामे संजातानात्मना मितकर्त्तुमक्षमोऽनुत्कप्टतया त्वयंदशयामाधिपतये कथयेत् एवंदशयामपतयोविंशतियामत्वान्यादिभ्यः कथयेयुः तथाचसितसम्यक्चीरादिकण्टकोद्धारोभवित ॥ ११६ ॥ ॥ ११७ ॥
- (४) राघवानन्दः । शनकेरित्यनेन हरात् । तेन स्वसिन्निप दोषाशङ्का वारिता । स्वयमित्यनेनौद्धत्यंभेदकत्वंच निरस्तमः । तेन स्वयंगत्वा शंसेत्कथयेत् पामदेशेशायेत्यन्वयः । एवमुत्तरच विंशतीशिने विंशतिपामाधिपतये ॥ ११६॥
- (५) **नन्दनः । या**मिकोयामाध्यक्षः । शनकैरत्वरया । यथातथ्यंनिरूप्य । स्वयंशंसेन्न परमुखेन । दशेशाय दश-यामेशाय विश्वतियामाणामीशितुंशीलमस्येति विश्वतीशः ॥ ११६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । युग्मं यामदोषानिति । यामिकः एकपामाधिपः समुत्पन्नान् पामदोषान् पामदशेशाय शंसेत् । दशेशः दशयामाधिपः विंशतीशिने शंसेत् ॥ ११६ ॥

#### विशानीशस्तु तत्सर्वे शानेशाय निवेदयेत् ॥ शंसेद्वामशानेशस्तु सहस्रपतये स्वयम् ॥ ११७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्सर्वं दोषजातम् ॥ ११७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विंशतीशः शतेशाय निवेदयेत् । शतेशः सहस्रपतये शंसेत् ॥ ११७ ॥

#### यानि राजप्रदेयानि प्रत्यहं पामवासिभिः ॥ अन्नपानेन्धनादीनि पामिकस्तान्यवामुयात्॥११८॥

(१) मधातिथिः । एकपामाधिकतस्य वृत्तिरियम् । प्रामिकोप्रामाधिकतस्तान्यवामुयाहृद्धीयात् वृत्त्यर्थराक्केपदा-त्रव्यानिपामवासिभिः । अन्नादीनि तु भान्यादेः पश्चाष्टमभागादिः यथावक्ष्यति भान्येऽष्टमंविशामित्यादि ॥ ११८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजपदेयानि एतावदत्र मत्यइं राजाधिकतपुरुवाय मकार्यदेयमिति मागेव नियमितानि । आदिपदात्तेलादीनि । यामीकोयामाधिपतिः ॥ ११८ ॥
- (३) कुद्धृकः। एकयामाधिकतस्य वृत्तिमाहं यान्यन्तपानेन्धनादीनि प्रामवासिभिः प्रत्यहंराक्के देयानि न त्वब्द-करंधान्यानामष्टमोभागइत्यादिकंतानि ग्रामाधिपतिर्वृत्त्यर्थगृह्णीयात्॥ ११८॥
- (४) **राघवानन्दः** । किंच मजाभीराज्ञेदेयद्रव्ययहीतृनाह् यानीतिद्वाभ्याम् । इन्धनंकाष्टं पानंमभ्वादि अवामुया-त् । पामिकएकयामाभ्यक्षः । एकयामाध्यक्षस्येन्धनादीन्येव जीविका ॥ ११८ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः । यामाभ्यक्षादीनांवृ**त्तनियमंश्लोकद्वेयना**ह यानीति । अन्तपानेन्धनादिग्रहणेन पशुधान्यहिरण्यादी** नांनिषेधः ॥ ११८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । पा**मिकः एकपामिकः । यानि राजप्रदेयानि एतावदत्र राजपुरुषेण भोक्तव्यमिति प्रयोजनदर्शि-तानि ॥ ११८ ॥

दशी कुलं तुंभुक्षित विशी पञ्चकुलानि च ॥ यामं यामशताध्यक्षः सहस्राधिपतिः पुरम्॥१९९॥

- (१) मेधातिथिः । दशसुमामेष्विधकतोदशी एवंविशी । छान्दसःशब्दसंस्कारः । कुलंमामैकदेशः । कविद्धहर-तिमिसदः कविदुष्टइति । एतदेवपञ्चगुणंविंशितिमामेष्विधकतः सर्वमामशताध्यक्षः । पुरंनगरं सहस्रेशः स्थानकर्मानुरूपेण वृत्तिकल्पेतेत्येतःसत्यम् ॥ ११९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंपामाध्यक्षस्य भृतिमुक्काऽन्येषामाह् दशीति । दशयामाधिपोदशी । हरुंतुह्रिगुणंकुरु-मितिवचनाद्वाभ्यांहरूभ्यांया कृष्यते भूस्तांभुञ्जीतित्यर्थः । हरूमानंच ॥ अष्टगवंधर्महरूषद्वंजीवितार्थिनामः । चतुर्गवंगृह-स्थानांद्विगवंत्रह्वधातिनामिति हारीतोक्तमः । धर्महरुंघाद्यं गृहस्थहरुंवा । विंशी विंशतियामपः ॥ ११९ ॥
- (३) कुङ्गूकः। अष्टागवंधर्महरुंषद्भवंजीवितार्थिनाम् । चतुर्गवंगृहस्थानांत्रिगवंब्रह्मघातिनामिति हारीतस्मरणात् ॥ षद्भवमध्यमहरुमिति तथाविधहरुद्धयेन यावतीभूमिर्वाह्मते तत्कुरुमिति वदति तद्दशयामाधिपतिर्वृत्त्यर्थभुञ्जीते। एवंविश-त्यधिपतिः पञ्चकुरुनि शताधिपतिर्मध्यमंप्रामंसहस्राधिपतिर्मध्यमंपुरम् ॥ ११९॥
- (४) राघ्यवानन्दः । दशीत्यादेस्तामाह दशीति ॥ अष्टागधंधर्महलंषद्भवजीविकार्थिनामः । चतुर्गवंगृहस्थानां द्वि-गवंतु गवाशिनामिति लघुहारीतवचनात्षद्भवंमध्यमहलं तथाविधहल्द्वयेन यावती भूःकृष्यते तत्कुलमिति परिभाषितं ह-त्यर्थदशयामाधिपस्तावतीं भूमिगृह्णीयादित्यर्थः । यामं मध्यमं । तत्र यामोश्रगुशोक्तः ॥ विप्राश्च विष्रशृत्याश्चयत्रचैव वस-नित ते । सतु यामइति शोक्तःशुद्राणांवासएव चेति । पुरं राजधानीयोग्यं प्राकारशिल्पवणिग्जनहद्दादियुक्तमः । आकरः सुवर्णाद्युत्पत्तिस्थानमः । व्रजः गवांनिवासः । खेटः कर्कटिकाद्युत्पत्तिस्थलमः । वाटी पूगनारिकेलाद्युत्पत्तिस्थलमः । इति चतुष्टयं प्रासंगिकं व्याख्यातंचखेटदत्यत्रश्रीधरत्वामिना ॥ १९९ ॥
- (५) **न-दनः** । दशी दशयामाधिपतिः । कुलंगृहमेकरूषीवलभागमित्यर्थः । यामंकुलशतयुक्तमः । यथाहकौटिल्यः कुलशतावरंपश्चशतकुलावरंपामंनिवेशयैदिति ॥ ११९॥
- (६) रामचन्दः । दशी दशयामाधिपतिः कुरुंभुंजीत इलंतु द्विगुणंकुरुं द्वाभ्यांहरूम्यांरूज्यते याभूस्तां । भुजीते-त्यर्थः । विंशी पंचकुरुनि दशहरूष्यक्षेत्राणिभुजीत ॥ ११९ ॥

## तेषां याम्याणि कार्याणि पृथक्कार्याणि चैव हि ॥ राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्ये दतन्द्रितः ॥ १२०॥

- (१) मधातिथिः । तेषांयामकार्येष्वितरेतरंविमतिपत्तिः । अन्यः स्वकार्येऽन्यः सचिवोमहत्तमः स्निग्धोरागद्देषव-र्जितोदर्शनाय नियोक्तव्यः ॥ १२० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पान्याणि पामसंबन्धीनि कृत्यानि संकरादिविषयाणि । पृथकार्याण्यन्योन्यकलहा-दीनि ॥ १२० ॥
- (३) कुङ्गृकः । तेषांग्रामनिवासिमभृतीनांपरपस्परविमतिपत्तौ यानि ग्रामभवानि कार्याणि कताकतानि च पृथ-कार्याणि तान्यस्योराक्कोहितकत्तनियुक्तोऽनलसः कुर्वीत ॥ १२० ॥
- (४) राघवान-दः । एषामेकयामाधिपप्रभृतीनामन्योन्यविमितपत्तो याम्याणि यामभवानि कार्यकार्याणि पृथका-याणि च कताकतादीनि अन्यउक्तेम्दः स्निग्धः पार्थिवइतिशेषः । यथा राज्ञःपापंन जायतेतथा हितेषी अतिन्द्रतः राज-भीतेः पश्येदित्यन्वयः ॥ १२० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तेषांपामाध्यक्षादीनां । पाम्याणि पामसंबन्धीनि सेतुबन्धनादीनि ॥ १२० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कार्याणि प्रकतान्यन्योग्यकलहादीनि ॥ १२० ॥

#### नगरेनगरे चैकं कुर्यात्सर्वार्थचिन्तकम् ॥ उच्चैःस्थानं घोरहृपं नक्षत्राणामिव पहम् ॥१२१॥

- (१) मेधातिथिः । उच्चैःस्थानं प्रधानभूतिमत्यर्थः । घोरहृषं प्रतापवन्तं । नक्षत्राणामिवप्रहं अंगारकंहस्त्यश्वा-।देबलसंपन्तम् ॥ १२१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उच्चैःस्थानं तेभ्योधिकंगृहपरिच्छदसंमानादिकम् । घोरहृपं दण्डमणयनशक्तवेषधरम् । यहं सोमम् ॥ १२१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । प्रतिनगरमेकैकमुचैः स्थानं कुलादिना महान्तंप्रधानरूपंघोररूपंहरत्यश्वादिसामप्या भयजनकं-नक्षत्रादिमभ्येभागवादिपहिमव तेजिलनंकार्यदृष्टारंनगराधिपतिकुर्यात् ॥ १२१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । नैतावता राज्ञःकतकत्यतेत्याह नगरइतिद्वाभ्याम् । सर्वार्थिनन्तकं हस्त्यश्वप्रजानुवृत्तादि-चिन्तनानियुक्तम् । उच्चैःस्थानं प्रधानभूतं प्रहं शुक्राङ्गारह्भम् । दण्डादावकपालुत्वार्थमाह घोरह्भम् ॥ १२१ ॥
- (५) मन्द्रमः । सर्वार्थिचिन्तकं सर्वकार्यनिर्णायकं । उच्चैःस्थानं महाप्रभावम् । घोररूप्रमैश्वर्यातिशयेनदुर्धर्ष-म् ॥ १२१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नगरे नगरे एकंपुरुषं सर्वार्थसाथकं सर्वकार्यकर्तारम् । उच्चैःस्थानं उच्चस्थानस्थितमित्यर्थः । घोरुरुपं दण्डपण्यनयोग्यवेषधरम् । नक्षत्राणांप्रहमिव मकाशमानम् ॥ १२१ ॥

#### सताननुपरिकामेत्सर्वानेव सदा स्वयम् ॥ तेषां वृत्तं परिणयेत्सम्ययाष्ट्रेषु तच्चरैः ॥ १२२ ॥

(१) मेधातिथिः । सनगराधिकतस्तान्सार्वानिपितीननुपरिकामत्सबकेन पूरयेत्सितमयोजने तेषांसर्वेषामिषपतीः मांतद्दत्तंसम्यक्परिणयेत् सम्ययूपतयापरिजानीयात् केराजचरैःकार्पटिकादिभिः ॥ १२२ ॥

- (२) मञ्जनारायणः । अनुपरिकामेदनुसंदध्यात् । वृत्ति चेष्टामः । परिणयेतः प्रापयेतः राजसमीपं तचरैर्नृपचारैः ॥ १२२॥
- (३) कुःह्रूकः । सनगराधिकतस्तान्सर्वान्यामाधिपत्यादीनसित प्रयोजने सर्वदा स्वयंसवलेनानुगच्छेत्तेषांच नगरा-धिकतपर्यतानांसर्वेषामेव यदाष्ट्रे खचेष्टितंतत्तद्विषयनियुक्तैश्वरैः सन्यक्ष्मजाः परिणयेदवगच्छेत् ॥ १२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । सतादशः तान् यामेशादिसहस्राभ्यक्षान्तान् अनुक्रामेदहर्निशंसंचरेत् संचरंस्तेषांइसं चे-ष्टां परिणयेत् जानीयात् । तचरैः तत्रतत्र नगरेषु बहुकालवासिभिः । तैर्हि तत्रत्यानांभदाभदंद्वायते ॥ १२२ ॥
- (५) **नन्दनः** । नगरे नियुक्तस्तान्प्रामाध्यक्षादीन् । अनुपरिक्रामेत् अनुसंदध्यात् । तेषां प्रामाध्यक्षादीनाम् । त-चरैः तत्रत्यचरैः । परिणयेत् परीक्षेत ॥ १२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। सः तान्सर्वान् यामनिवासिनः अनुपरिकामेत अनुसंदर्भयात सर्वोपरि तिष्ठेदित्यर्थः। तेषां पाम-निवासिनांवृत्तं तच्चेष्टां तच्चरैः पामचरैः नृपचरैर्वा ॥ १२२ ॥

राज्ञोहि रक्षाधिकताः परस्वादायिनः शठाः ॥ भृत्याभवंति प्रायेण तेभ्योरक्षेदिमाः प्रजाः॥१२३॥

- (१) मेधातिथिः । परत्वमादातुंशीलंयेषांते परत्वादायिनः शठाः सम्यक्कारिणः प्रायेणाधिकताःसन्तोभवन्ति । प्राक्शुचयोपि रक्षन्तिवित्तानि अतः प्राक्शुचित्वानुमाने नोपेक्षणीयाः यत्नतः प्रतिजागरितव्यास्तेभ्योरक्षेदिमाःप्रजाः । नकेवलंराजार्थनाशः अनवेक्षयायावत्प्रजाअपिनिर्द्धनीकुर्वन्ति ॥ १२३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । राह्मोश्रत्याइत्यन्वयः ॥ १२३॥
- (३) कुल्लूक । यत्माचे राज्ञोरक्षाधिकतास्ते बाहुल्येन परत्वपहणशीलावश्रकाश्य भवन्ति तस्मात्तेभ्यद्गाः त्वा-त्मीयाः प्रजाराजा रक्षेत् ॥ १२३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तिकमर्थतत्राह राज्ञइति । ्रक्षाधिकतारक्षार्थमधिकताः प्रामाभ्यक्षादयोभृत्याअपि परस्वादायिनः परस्य स्वत्वे विद्यमानेप्यादायिनः प्रायेण बाह्यस्येन भवन्ति । तत्र हेतुः शठावश्वकाः । अतस्तेभ्यः इमाः बुद्धि-स्थीभूताः सर्वनगराभ्यक्षादिद्वारा रक्षेद्राजेतिभावः ॥ १२३ ॥
- (५) नन्दनः । अत्रहेतुमाह राज्ञोहीति । रक्षेत्र सगरयुक्तः । श्लोकाविमौ राजाविषया वा ॥ १२३ ॥ ये कार्यिकेभ्योऽर्थमेव गृक्षीयुः पापचेतसः ॥ तेषां सर्वस्वमादाय राजा कुर्यात्ववासनम् ॥१२४॥
- (१) मिधातिथिः । ये रक्षाधिकताः कार्यिकेम्योव्यवहर्तृभ्योव्यापारवक्ष्योवा इललेशोद्देशिकयादण्डयन्ति जन-पदांस्तेषांसर्वत्वहरणप्रवासने राजाकुर्यात् ॥ १२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । येकार्यिकेभ्योर्थमेव गृह्णीयुः पापचेतसद्ति कार्याश्रिभ्योवादिमश्रृतिभ्यउत्कोचरुपेणार्थ-मेव गृह्णीयुर्नराजकार्यकुर्युः ॥ १२४ ॥
- (३) कुछ्कृकः । ये रक्षाधिकताः कार्याधिम्यएव वाक्छलदिकमुद्धाच्य लोभादशास्त्रीयधनयहणपापबुद्धाः कुर्व-न्ति तेषांसर्वत्वराजा गृहीत्वा देशान्तिःसारणंकुर्यात् ॥ १२४ ॥

<sup>(</sup>१२४) र्यमेव=र्थमेवं (घ, च, ण)

<sup>(</sup> १२४ ) येकार्यिकेम्योर्०=कारिकेम्योर्यमादाययेकुर्युःकर्षमन्य्या ( छ )

- (४) राघबानग्दः । राज्ञःत्मकौयंकत्यमाङ् यद्दति । कार्यिम्यः कार्यार्थम्यः वादिनतिवादिम्योध्यवद्दारिम्योवा वाक्छलादिकमुद्धाव्यार्थमुत्कोचरूपंगृकीयुः । नवासनं देशान्निर्याणंकुर्यादित्यर्थः ॥ १२४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । परस्वादाने तेषांदण्डमाह येकार्यिकेम्यइति । कार्यिकाः कार्य्यवन्तः कार्यार्थिनइतियावत् ॥ १२४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। येश्वत्याः कार्यिभ्यः वादिमतिवादिभ्यः अर्थमेव मतिगृह्वीयुः । कीरशाश्वत्याः पापचेतसः लोभा-क्रान्ताः । राजा तेषां प्रवासनं निष्काशनंकुर्यात् ॥ १२४ ॥

## राजा कर्मसु युक्तानां स्त्रीणां प्रेष्यजनस्य च ॥ प्रत्यहं कल्पयेद्वत्ति स्थानकर्मानुरूपतः ॥१२ ५॥

- (१) मेधातिथिः । युक्तानांनियुक्तानांस्त्रीणामन्तःपुरदास्यादीनांमेष्यजनस्य दोलकवाहादेः प्रत्यहंवृत्तिकस्ययेन्न सांवत्सरीयंसकद्याद्वामेतदेकदेशंवा स्थानकर्मानुरूपतः स्थानप्रधानंनियोगः शप्यारक्षादि कर्म शरीरव्यापारस्तदनुरूपे-ण वृत्तिदेया प्रधानेस्थानेत्वल्पेपि कर्म्गण महतीवृत्तिनिकष्टे स्थाने महत्यपि कर्मणि त्वल्पे तदुभयानुरूपम् ॥ १२५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजकर्मस्र राज्ञउपचारादिषु । स्थानमन्तर्वहिरपि कर्मोत्तममध्यमाधमं तदनुरूपेण ॥ १२५ ॥
- (३) कुद्धूकः । राजोपयुक्तकर्मनियुक्तानांश्लीणांदास्यादीनांकर्मकरजनस्य चोत्कृष्टमध्यमापकृष्टस्थानयोग्यानुरू-पेण प्रत्यहंकर्मानुरूपेण वृत्तिकुर्यात् ॥ १२५ ॥
- (४) राघवानन्दः। राज्ञःकत्यान्तरमाहः राजेति । राजकर्मस्य युक्तानां नियुक्तानां स्त्रीणां दास्यादीनां प्रेष्यजन-स्य सेवकस्य । स्थानं स्वनिकटदूरादि कर्माल्पायासवष्हायाससाभ्यं तदनुरूपतस्तदनुसारेण ॥ १२५ ॥
- (५) **नन्दनः । अधिक**तानां वृत्तिनियममाद्द्र राजाकर्मस्विति युक्तानामधिकारिणांत्रत्यहंकल्पयेन्वप्रतिमासंप्रति-वत्सरंवा ॥ १२५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्थानं अन्तर्विहः अनुह्रपतः उत्तमाधममध्यमम् ॥ १२५ ॥ पणोदेयोऽबक्तष्टस्य षदुत्कृष्टस्य वेतनम्॥षाण्मासिकस्तथाच्छादोधान्यद्रोणस्तु मासिकः॥१२६॥
- (१) मेधातिथिः । अवकृष्टःसंमार्जनशोधनविनियुक्तस्तस्य भक्तार्थपणोदेयः । उत्कृष्टस्य पट्सु पट्सु मा-सेषुगतेष्वाष्ट्रादवस्रधान्यदोणभमासिकः । चतुराढकोद्दोणः । पणपरिमाणवक्ष्यति । वृत्तिकन्पनार्थाएते ॥ १२६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थान्मभ्यमस्य त्रयः । मक्तकं श्वतिः । बट्सु मासेष्वाच्छादनं तत्राप्येकं त्रीणि बडिति पणानुसारेण व्यवस्था । एवंद्रोणेप्येकस्रयःबडिति । मासिकोमासेमासेदेयः ॥ १२६ ॥
- (३) कुझूकः । तामेवदर्शयतिपणइति । अवरुष्टस्य गृहादिसंमार्जकोदकवाहादेः कर्मकरस्य दक्ष्यमाणस्माणः पणोश्चतिरूपः प्रत्यहंदातव्यः षाण्मासिकमाच्छादोवस्रयुगंदातव्यम् ॥ अष्टमुष्टिर्भवेत्किषित्किषिदशै च पुष्कस्य । पुष्कस्त्रानि तु षत्वारि आढकः परिकीर्त्तितः ॥ चतुराढकोमवेद्रोणइति गणनया षाण्यद्रोणम्य प्रतिमासंदेयः । उत्स्रष्टस्य तु श्वतिरूपाम पट्पणादेयाः अनयेव कल्पनया षाण्मासिकानि पट्वस्त्रयुगानि देयानि प्रतिमासंषाण्मास्याद्रोणादेयाः अनयेवातिदिशा मध्यमस्य पणत्रयंश्वतिरूपंदातव्यं षाण्मासिकंच वस्त्रयुगत्रयंमासिकंच थाण्यंद्रोणत्रयंदेयम् ॥ १२६ ॥

<sup>(</sup>१२६) वेतनम्=भक्तकम् (क, ग, घ, च, ज)

- (४) राघवानन्दः । त्वकर्मनियुक्तदास्यादीनांदेयविभागमाह पणइति । अयमर्थः । अपकृष्टस्य गृहमार्जनादिक-र्तुः प्रत्यहंपणः पाण्मासिकं छादोहादशहस्तपरिमितंवस्तं प्रतिमासधान्यं द्रोणः । एवंषहुणितं पणवस्त्रधान्यद्रोणादि उत्क्र-ष्टस्य साक्षात्कर्मकुशिलनः । तथा मध्यमस्यापि त्रिगुणं तित्रतयं पणाधिक्यमात्रमन्यत्समानमिति वा । तत्र च ॥ अष्ट-मृष्टिभवेकिचिदुश्वरेष्टीतु पुष्कलः । पुष्कलानिच चत्वारि आढकःपरिकीर्तितः ॥ चतुराढकोभवेद्रोणइति द्रोणस्य स्थाणस् ॥ १२६ ॥
- (५) नन्दनः । कियतीवृत्तिः कल्प्येति चेदाह पणोदेयइति । भक्तकंपणइत्यन्वयः उक्तार्थः पणइत्यर्थः । देयः मन्त्यहं देयः । षट्पणाइति वचनविपरिणामः । पणदोणयोः परिमाणवक्ष्यति । आच्छादोवस्नम् । षाण्मासिकः षण्मासे देयः षाण्मासिकः ॥ १२६॥
- (६) रामचन्द्रः । पणः अशीतिवराटकानां पणः अवक्रष्टस्य अर्थान्यभ्यमस्यत्रयः भक्तकं शृतिः षट्न्सु मासेषु आच्छादनं तत्राप्येकं त्रीणि षडिति पर्यायानुसारेण व्यवस्था । एवंद्रोणेऽध्येकः त्रयःषडिति मासिमासिदेयम् ॥ १२६ ॥ क्रयविक्रयमध्यानं भक्तं च सपरिव्ययम् ॥ योगक्षेमं च संप्रेक्ष्य वणिजोदापयेत्करान्॥१२ ७॥
- (१) मेधातिथिः । करमहणविधिःकियता मूल्येन ऋतिमेतिकयश्च विक्रीयमाणं लभते कियता च कालेन विक्रियते कियत्प्रतिभावे न नश्यत्यथनेत्येवमादिरूपऋयविऋयपरीक्षा । अध्वानंचिराचिरगमनप्राप्यताम् । भक्तं सक्त्वोदनादिमूलम् । परिव्ययस्तदुपकरणंसिः सूपशाकादि धनादि च । योगक्षेममरण्ये कान्तारे वा गच्छतोराजभयंचौरभयं
  निश्चौरतावेत्यादि । एतदपेक्ष्य विणग्भ्यः कराआदातव्याविणिग्भर्रापयेत्करानिति पाठोयुक्तः गत्यादिनियमेन कर्मसंक्राः
  याअभावात् । दण्डवचनोवा धातुस्तदा दिण्डविद्वकर्मकत्वम् ॥ १२७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्रयविक्रयमितीयता कीत्वेयता विकेतुंशक्यमिति । अभ्वानमिति एतावान्वत्मीयासइ-ति । भक्तमन्नमूल्यम् । परिव्ययं ताम्बूलव्यञ्जनादिपरिकरार्थव्ययम् । योगमलब्धलाभं वणिजामायासानुरूपंक्षेमंरक्षणमे-तावति देशेऽमीषामस्माभिः कतमिति विज्ञायेत्यर्थः । करान् शुल्कम् ॥ १२७ ॥
- (३) कुद्धूकः । कियता मूल्येन क्रीतिमदंवश्चंत्रवणादिद्वव्यंविक्रीयमाणंचात्र कियल्लभ्यते कियदूरादानीतंकिमस्य विणिजोभक्तन्थयेन शाकसूपादिना परिव्ययेण लग्नंकिमस्यारण्यादौ चौरादिभ्योरक्षारूपेण क्षेमप्रतिविधानेन गतं कोऽस्ये-दानीलाभयोगइत्येतदवेक्ष्य विणिजः करान्दापयेत ॥ १२७॥
- (४) राघवानन्दः । वणिकरादानमाहं ऋयेति । ऋयविऋयमूर्वं बूरागतं भक्ष्यव्ययचौरादित्ततं योगक्षेमादी-निच क्वात्वा तद्विकेतृभ्यः करान् शुल्कानि दापयेत् हृष्टादिकते त्वयंगृद्धीयाद्य ॥ १२७ ॥
- (५) मन्द्रमः । अथकरादानमाह ऋयविऋयमिति । ऋयंमूल्यम् । विऋयंलाभम् । भक्तंवणिग्भः कर्मकारादि-ण्योदेयम् । परितोब्ययः परिव्ययः शुल्कादिकः ॥ १२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । युग्नमः । सपरिव्ययं ताम्बूळ्यजनादिपरिव्ययसहितमः ॥ १२७ ॥ यथा फलेन युज्येत राजा कर्त्ता च कर्मणां ॥ तथाबेक्ष्य नृपोराष्ट्रे कस्पयेत्सततं करान् ॥१२८॥
- (१) मेधातिथिः । क्षीणक्रवेर्स्यूनः करोयहीतष्यइत्येवमर्थमेतत् । वार्योकसोजलीकसः । बद्घदाभवराः । यथाते-स्वल्पमाददानाः परिपुद्दाभवन्ति तथा राक्षा मूलक्षेदोन कर्तव्यः ॥ १२८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । फलेन फलप्राप्पा राजा । कर्ताचकर्मणां कृष्यादीनां फलेन धान्यादिना युज्येत लाभद-र्शनाद्धि पुनः प्रवर्तते ॥ १२८ ॥
- (३) कुद्धूकः । यथा राजाऽवेक्षणादिकर्मणः फलेन यथा च वार्षिकवणिगादयः रूषिवाणिज्यादिकर्मणांफलेन संबध्यन्ते तथा निरुप्य राजा सर्वदा राष्ट्रे करान गृद्धीयात् ॥ १२८॥
- (४) **राघवानन्दः । यथा** कर्मणांकिषवाणिज्यादीनांकर्ता तत्फलेनसंबध्यतएवंराजापि तत्फलभागीत्याह यथे-ति । नृपइति नृन्पत्यनुकूलः ॥ १२८ ॥
  - (५) नन्दनः । सामान्यतः करपरिकल्पनस्य उक्षणमाह यथेति ॥ १२८ ॥

#### यथाल्पाल्पमदन्त्याचंवार्यीकोवत्सषट्पदाः॥ तथाल्पाल्पोपहीतव्र्योराष्ट्राद्वाज्ञाब्दिकः करः॥१२९॥

- (१) मधातिथिः । एतदेवाह कर्मणांकर्त्तावाणिजकः राजा च फलेन युज्येत तथा करान्कल्पयेन्न परिमाणिनय-मकारणमस्ति । यत्र महान्लाभस्तत्राधिकमन्युक्तपरिमाणातिकमेण यहीतव्यमः । केचिदिमंश्लोकंपिठत्वा यथाल्पालपिति पठित ॥ १२९ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । वत्सः प्रस्रवे । वार्योकसः जलौकसः रक्ताकर्षे ॥ १२९ ॥
- (३) कुङ्गृकः। अत्रदृष्टान्तमाहं यथेत्यादि। यथा जलौकोवत्सभ्रमराः स्तोकस्तोकानि रक्तक्षीरमधून्यदन्त्येवंराज्ञा मूलधनमनुच्छिन्दताऽल्पोऽल्पोराष्ट्रादब्दिकः करोयाद्यः॥ १२९॥
- (४) राघवानन्दः । करमपिदेशकालसंपत्यनुरुपेणादद्यादितिसदृष्टान्तमाह् यथेति । वार्योकोजलीकाः । अल्पमल्पं क्रियाविशेषणं सयथा गात्राद्रक्तमल्पमादत्ते यद्दा मत्स्यः गन्धवारिचरः अपांबहूनायथेष्टतत्पाने उपजीव्यजलनाशे खन्नाशशङ्क्रयाल्पोदकपिबति । वत्सोपि सर्वदुग्धपाने गोपस्य क्षतिःस्यादित्याशङ्क्रयाल्पंचोषति । अमरस्यापि सर्वमधुपाने फलानुत्पत्तेस्तज्जपुष्पान्तराभावात्त्वनाशशंका । एवं राजन्यप्यूहनीयम् । प्रजानांमूलानुच्छेदादितिभावः । आद्विकः अब्दसमाप्यः ॥ १२९ ॥
- (५) **नन्दनः** । अत्रदृष्टान्तमाह् यथाल्पाल्पमिति । आध्यमदनीयम् । वार्योकावार्योकसः । ऋषिनिपातनादकारा-न्तत्वम् ॥ १२९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वार्योकसः यथाल्पाल्पं आद्यंभक्ष्यं अदन्ति भक्षयन्ति यथाष्ट्पदाः भ्रमराः अल्पमल्पमदन्ति तथा राजा राष्ट्रमवेक्ष्य आब्दिकान्करानसततंकल्पयेत् ॥ १२९ ॥

#### पञ्चाशद्भागआदेयोराज्ञा पशुहिरण्ययोः ॥ धान्यानामष्टमोभागः षष्ठोद्वादशएव वा ॥ १३०॥

- (१) मधातिथिः । मूल्याधिकयोः पश्चिहरण्ययोः पश्चाशद्भागोपात्दः । धान्यानांभागविशेषः सुकरदुष्करापे-क्षया मन्तब्यः पंचाशत्पूरणः पश्चाशः विशत्यादिभ्यइतिपक्षेतमट् । पश्चाशद्भागइतिपाढे द्विभागादिवत्संख्यान्तरम् ॥ १३०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पञ्चाश्रद्धागङ्त्यादिना जनपदानांवार्षिककरप्रहउक्तः । हिरण्यपदंरूप्यादेरप्युपलक्षणम् । द्वादशिति फलेऽष्टमोमध्यमउत्तमेषष्ठः ॥ १३० ॥
  - (३) कुह्नूकः। तमाइ पञ्चाशाद्वागइत्यादि । मूलादिधकयोः पशुहिरण्ययोः पञ्चाशद्वागोराङ्गा यहीतव्यः एवंधा-

न्यानांषश्चेऽष्टमोद्वादशोवा भागोराज्ञा पासः । भूम्युत्कर्शापकर्शापेक्षया कर्षणादिक्केशलाघवगौरवापेक्षश्चायंबङ्गलपयहण-विकल्पः॥ १३०॥

- (४) राघवानन्दः । दृष्यविशेषे विशेषतःकरमल्पमाह पञ्चाशिदिति । पशृहिरण्ययोस्त्ष्णीविश्यआदेयः । पञ्चा-शद्भागएकोनपञ्चाशद्भागोद्दृष्यत्वामिना यास्रोराज्ञा त्वेकोऽविशिष्टोभागः । एवंसर्वत्र भूम्युत्कर्षापकषापेक्षया कर्मक्रेशला-घवगौरवापेक्षया वा धान्यानांभागविकल्पः ॥ १३० ॥
- (५) नन्द्रनः । द्रव्यविशेषेष्वादेयंभागविशेषंश्लोकत्रयेणाहः पञ्चाशाद्धागइति । सर्वत्र व्ययव्यतिरिक्तलाभविष-या भागकल्पनाः भूमेर्मध्यमोत्तमाधमापेक्षयाः व्यवस्थितविषयोयमष्टमाद्कित्विकल्पः कल्पनीयः॥ १३०॥

#### आददीताथ षड्गागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम् ॥ गन्धौषधिरसानांच पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥

- (१) मेधातिथिः । दुमशब्देन वृक्षाउच्यन्ते शेषंप्रसिद्धमः । एतेषांषष्ठोभागोलाभाद्वहीतव्यः ॥ १३१ ॥ १३२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । द्रुमाणांत्रयमजितानां वनावतानांच एवं रसानां ठवणादीनाम् ॥ १३१ ॥
- (३) कुःह्वकः । दुमशब्दोत्र वृक्षवाचकः वृक्षादीनांसप्तदशानां अश्ममयान्तानांषष्ठोभागोलाभाद्रहीतव्यः ॥ १३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यदाददीतेति द्वाभ्याम् । दुः काष्ठाद्यर्थोवृक्षः तदाद्यश्ममयान्तानांसप्तदशानांतदुत्पाद-केभ्यस्तिद्विक्रयिभ्यश्च षड्भागमेवाददीतेत्यन्वयः । मांसं मांसमत्स्यौ ॥ १३१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दुमांसमधुसर्पिषां राजा षङ्गागमाददीत । दोर्बक्षस्य मांसस्य मधुनः सर्पिषःघृतस्य । पलाशी-दुदुमागमाद्दयमरः । तुपुनः गन्धादीनामिति ॥ १३१ ॥

#### पत्रशाकतृणानांच चर्मणां वैदलस्य च॥ मृन्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च॥१३२॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । पत्रं तालीपत्रादि । वैदलं वंशादिविदलकतभाण्डादि । मृन्मयानां कुलालादिकतानाम् ॥ १३२॥
  - ( ध ) **राधवान-दः** । डुमाणामितिपाठोमेधानि<sup>थे</sup>ः । वैदेलस्य शूर्पादेः ॥ १२२ ॥
  - (५) नन्द्नः । आददीतेत्यत्रानुवर्तते ॥१३२॥
  - (६) रामचन्द्रः । पत्रशाकतृणादीनांच पङ्गागमाददीत स्वीकुर्यात् ॥ १३२ ॥

#### भियमाणोप्याददीत न राजा श्रोत्रियात्करम् ॥ न च क्षुधाऽस्य संसीदेच्छ्रोत्रियो विषये वसन् ॥ १३३॥

- (१) मेघातिथिः। तथा कुर्याचथा क्षुधास्य विषये श्रोत्रियोनावसीदिति॥ १३३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रोत्रियात्तेनार्जितधनाद्भागम् ॥ १३३ ॥
- (३) कुद्धूकः । क्षीणधनोऽपि राजा श्रोत्रियब्राह्मणात्करंनगृद्धीयात् न च तदीयदेशे वसन् श्रोत्रियोबुभुक्षयाऽव-सादंगच्छेत् ॥ १३३ ॥
  - (४) राघवान-दः। पर्युदासाधिकरणन्यायेन श्रीत्रियस्य करादानाभावमाह श्रियमाणइति द्वाभ्याम् ॥ १३३ ॥

#### यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदित क्षुधा ॥ तस्यापि तत्क्षुधा राष्ट्रमचिरेणैव सीदिति ॥ १३ ४॥

- (१) मधातिथिः । अनन्तरविधेरतिक्रमफलमेतत् ॥१३४ ॥
- (२) सर्वजनारायणः । तस्माद्देयमस्मै किंचिदित्यर्थः ॥ १३४ ॥
- (३) कुद्धूकः । यस्य राज्ञोदेशे श्रोत्रियः श्रुधावसन्नोभवति तस्य राष्ट्रमपि दुर्गिक्षादिभिः श्रुधा शीव्रमवसादंगच्छ-ति ॥ १३४ ॥
- (४) राधवानन्दः । न केवलंकरानादानंकिचास्य राङ्गोविषये वसन् श्रोत्रियोनावसीदेदपि । क्षुधा बुभुक्षया क्षुधासक्तौदृष्टदोषमाह तस्येति । विषये देशे । अतःश्रोत्रियातिरिक्तेभ्यःकरंगृह्णीयादित्यर्थः ॥ १३४॥

#### श्रुतरुत्ते विदित्वास्य र्हात्तं धर्म्या प्रकल्पयेत्॥ संरक्षेत्सर्वतश्चेनं पिता पुत्रमिवीरसम् ॥ १३५॥

- (१) मिथातिथिः । धर्म्यावृत्तियया कुटुम्बधर्मस्यावसादनंनभवति । वृत्तिप्रकल्प्य सर्वतोरक्षेचौरादिभ्यः । स्वयम-धिकन्ययाच ॥ ११५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तदाह श्रुतवृत्ते इति । वृत्तमाचारः । धर्म्यां स्ववर्णयोग्यां प्रतिप्रहादिकाम् ॥ १३५ ॥
- (३) कुछ्क्कः। यतएवमतः श्रुतेति । शास्त्रज्ञानानुष्ठाने ज्ञात्वाऽस्य तदनुरूपांधर्मादनपेतांजीविकामुपकल्पयेत् चौरा दिभ्यश्रीनमौरसपुत्रमिव पिता रक्षेद्यस्मात् ॥ १३५ ॥
- (४) शघवानन्दः । नकेवलमादानाभावमात्रं प्रत्युतास्मै दानंसार्थवादमाह श्रुतवृत्तेइतिद्वाभ्याम । श्रुतवृत्ते शास्त-ज्ञानानुष्ठानेइतिकुळ्ळकः । श्रुतंवेदाष्ययनं वृत्तमयाचितत्वादि ते ज्ञात्वास्य श्रोत्रियस्य धर्म्याधर्मादनेपतांतदिभमतांवृत्ति-द्यात् तांलिखितदिन्यादियुक्तताश्रपष्टादिना । रक्षेदेनंचश्रोत्रियं यथातामन्योनहरेदितिभावः । चोरादिभ्योरक्षणंसाधार-ष्मम् ॥ १३५॥

#### संरक्ष्यमाणोराज्ञायं कुरुते धर्ममन्वहम् ॥ तेनायुर्वर्धते राज्ञोद्रविणं राष्ट्रमेव च ॥ १३६ ॥

- (१) मधातिथिः । धार्म्मिकश्रोत्रियरक्षायाः फलमेतदायुर्दविणराष्ट्रवृद्धिः ॥ १२६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संरक्ष्यमाणोदस्युभ्यः ॥ १३६ ॥
- (३) कुछुकः । सच श्रोत्रियोराज्ञा सम्ययक्षमाणोयंधर्मप्रत्यहंकरोति तेन राज्ञक्षायुर्धनराष्ट्राणि वर्धन्ते ॥ १३६॥
- (४) राघवानन्दः । अतआह समिति । तेनधर्मेणायुर्दविणंराष्ट्रंचास्यराङ्गोवर्धतद्त्यन्वयः ॥ १३६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अयं ब्राह्मणः तेन धर्मेण ॥ १३६॥

#### यिंकचिदपि वर्षस्य दापयेत्करसंज्ञितम् ॥ व्यवहारेण जीवन्तं राजा राष्ट्रे पृथम्जनम् ॥ १३७॥

- (१) मेधातिथिः । रूषिधनप्रयोगक्रयविक्रयादिव्यवहारेण जीवन्तंपृथग्जनं ब्राह्मणात्त्रोत्रियादन्यंकरंदापयेन् करसंज्ञासंजातास्य करसंज्ञितम् ॥ १३७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्येनापि कर्मणा वाणिज्यादिव्यवहारेण जीवन्तंपृथग्जनमब्राह्मणं किंचिद्यमपि दापयेत् नतु किंचिदाददीत ॥ १२७ ॥
- (३) कुःहृकः । राजा स्वदेशे शाकपणांदिरवल्पमूल्यवस्तु ऋयविऋयादिना जीवन्तंनिकष्टजनंस्वल्पमपि कग-स्वंबर्वेण दापयेत्॥ १३७॥

- (४) राघवानन्दः । किंच व्यवहारेण शाकादिऋयविऋयादिना जीवतोनिकृष्टस्याल्पःशुल्कोग्राह्यइत्याह यदिति । चुथग्जनंनिकृष्टम् ॥ १२७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । यित्किञ्चिदपि वर्षस्य संवत्सरस्य व्यवहारेण वाणिज्येन पृथग्जनं प्रकृतजनम् ॥ १३७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पृथग्जनं सामान्यजनं कारुकादिकं यींत्किचद्पिकरं दापयेत् ॥ १३७ ॥

#### कारुकान् शिल्पिनश्चैव शूद्रांश्वात्मोपजीविनः॥एकैकं कारयेत्कर्म मासि मासि महीपितः॥१३८॥

- (१) मधातिथिः । शिल्पमात्रोपजीविनस्तान्मासंमासमेकमहः कर्मकारयेत् आत्मोपजीविनश्रशुद्रावेशभारवाहा-दयः १३८॥
- (२) सर्वज्ञनारांचणः । कारुकान् वर्धक्यादीन् । शिल्पिनोनटादीन् । आत्मोपजीविनोभक्तार्थं नित्यंपरस्य कर्म इत्वा तुल्लुभक्तेन जीवतः ॥ १३८ ॥
- (३) कुह्नूकः । कारुकान्सूपकारादीन् शिल्पिभ्यईषदुत्कष्टान् शिल्पिनश्च लोहकारादीन् शुद्धांश्च देहक्केशोपजीवि-नोभारिकादीन् मासि मास्येकंदिनंकर्म कारयेत् ॥ १३८ ॥
- (४) राघवानन्दः । दुःखजीविनोविष्यादिना नातिपीडनीयाइत्याह कारुकानिति । कारुकान् शूर्पीदकारिणः गिल्पनः चित्रलोहकारादीन् आत्मोपजीविनः देहक्केशोपजीविनः वेतनजीविनः कर्म त्वकंमासिमासि मासंमासेपत्येकैकं कार्यदित्यन्वयः ॥ १३८॥
  - (५) नन्द्रनः । आत्मीपजीविनः शरीरोपजीविनः कमौपजीविनइति यावत् ॥ १३८॥
  - (६) रामचन्द्रः । कारुकादीन् एकैकं विष्टिरूपंकर्ममासिमासि कारयेत् ॥ १३८ ॥

#### नोच्छिन्दादात्मनोमूलं परेषां चातितृष्णया॥उच्छिन्दन् ह्यात्मनोमूलमात्मानं तांश्व पीहयेत्॥१३९॥

- (१) मधातिथिः । करशुल्कादेरमहणमात्मनोमूलछेदः अतिबहुमहणपरेषां तच तृष्णया भवतीत्मनुवादः आत्म-नोमूलच्छेदेनात्मपीडाभवतिकोशक्षयात् अतस्तेषि पीड्यंते । उपस्थितेविमहेशीणकोशशक्तिरिमरपरुद्धोद्धरणेऽवश्यंभ-वेत । साचतेषांमहतीपीडा यनुसावकालिककरमहणसंपादयतोनाखेदिताभवति ॥ १३९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनोमूलं करग्रहणेन न छिन्यात् । अतितृष्णयाचातिकरप्रहणेन न परेषांमूलंधनंछि-न्यात् ॥ १३९ ॥
- (३) कुःख्नृकः । प्रजासेहात्करशुल्कादेरयहणमात्मनोमूल्ब्बेदः अतिलोभेन प्रचुरकरादियहणंपरेषांमूलोब्बेदः ए-तदुभयंनकुर्याद्यस्मादात्मनोमूलमुब्ब्ब्ब कोशक्षयादात्मानंपीडयेत् पूर्वार्धात्परेषांचेत्यपिसंबध्यते परेषांमूलमुब्ब्ब्ब तांश्व पोडयेत् ॥ १३९ ॥
- (४) **राधवानन्दः । किंच** प्रजास्वकरादाने नातीव सेहीराज्ञीनधर्मइत्याह नेति । आत्मनीमूलं करशुल्कादेर्यहणं सेहेन तन्तत्यजेत् । नापिच परेषांप्रजानामितनृष्णया मूलं सर्वत्वादिकं गृह्णीयादिति ॥ १३९ ॥
- (५) नन्द्रमः । स्वस्यान्येषाञ्च मूलं रूषिगोरक्षवाणिज्यादिकं करोत्पत्तिस्थानमः। अतितृष्णया शास्त्रविरुद्धैः करैने च्छिन्द्यात् । तत्रकोऽनर्थइत्यपेक्षायामुक्तमुत्तरार्धे मतमुच्छिन्द्यात्मने।मूलमित्यत्र परेषामित्यनुपादानं रूप्यादिक-स्य राजमूलत्वसारङ्गापनार्थे तानन्यांश्रपीडयेत् दिदयेत्॥ १३९॥

(६) **रामचन्द्रः** । आत्मनः मूलं मूलधनं प्रजाह्मं करपहेण नोच्छिन्द्यात् उच्छिन्नंन कुर्यात् । च पुनः परेषां प्राम-निर्वासिनांप्रजानां अतिनृष्णया अतिकश्यहणेन । च पुनः आत्मनः मूलमुच्छिन्दन् हि निश्चयेन आत्मानंच प्रजाश्च पीड-येत् । तह्मान्मूलधनंनोच्छिन्द्यात् ॥ १३९ ॥

तीक्षाश्वेव महुश्व स्यात्कार्य वीक्ष्य महीपतिः ॥ तीक्षाश्वेव महुश्वेव राजा भवति संमतः॥१४०॥

- (१) मधातिथिः । तीक्ष्णमृदुता नित्यमभ्यसनीया । तादशोराजा प्रजानांसंमतोभवत्यभिषेतम् ॥ १४० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । कार्यप्रेक्य मार्दवेनैव साध्यं यत्तत्र मृदुरन्यत्र तीक्ष्णः ॥ १४० ॥
- (३) कुछूकः । कार्यविशेषमवगम्य कचित्कार्ये तीक्ष्णः कचिन्मृदुश्य भवेत् नत्वैकरूपमालंबेत यस्मादुक्तरूपो राजा सर्वेषामभिमतोभवति ॥ १४० ॥
- (४) राघवानन्दः। अपिच राजानंधर्मविशेषेण शिक्षयित तीक्षणश्चेति । दण्डयेष्वपराधयुक्तेषु तीक्षणो निरुपर्-दः मृदुश्य साधुषु संमतोमन्वादीनाम् ॥ १४० ॥
- (५) **नन्दनः** । धर्मान्तरमाहः तीक्ष्णश्चैवेति । तीक्ष्णः अग्न्यकादिमात्रानिर्मितत्वात् मृदुश्च सोमवरुणादिमात्रा-निर्मितत्वात् ॥ १४० ॥
- (६) रामचन्द्रः । महीपितः कार्यवीक्ष्य तीक्ष्णः सन्यृदुःस्यात् । कदाचित्तीक्ष्णः कदाचिन्यृदुः राजा संमतो भव-ति ॥ १४० ॥

अमात्यमुख्यं धर्मज्ञं प्राज्ञं दान्तं कुलोद्गतम् ॥ स्थापयेदासने तिस्मन्त्विनः कार्येक्षणे नृणाम् ॥ १४१ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रजानांसंबन्धिन कार्यदर्शने खिन्नः शान्तः । धर्मज्ञादिगुणयुक्तंसर्वसहममात्यंतिसन् कार्येक्षणे नियुक्षीत नपुनस्तिसन्नेव सिहासने ॥ १४१ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । आसनेतरिमन्त्वस्थानइत्यर्थः ॥ १४१ ॥
- (३) कुल्लूकः । स्वयंकार्यदर्शने खिन्नः श्रेष्ठामात्यंधर्मीवदंमाज्ञंजितेन्द्रियंकुलीनंतरिमन्कार्यदर्शनस्थाने नियुज्जीत ॥ १४१ ॥
- (४) राघवानन्दः । यत्रस्वयमसमर्थस्तत्रामात्यंनियोजयेदित्याह अमात्येति । धर्मज्ञमित्यनेन मभौविक्रियारा-हित्यंस्चितम् । दान्तं लोभाद्यनभिभूतत्वेन मजासु । कुलोद्गतं कुलीनम् । आसनेस्थित्वा यत्र कार्येक्षणे कार्यदर्शने खिनाः खेद्युक्तोऽसमर्थस्तत्रैवंविधममात्यंपयोजयेदित्यन्वयः ॥ १४१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । खिन्नः बहुकार्यावेक्षणात्परिश्रान्तः । खरिमन्नासने खरिमन्कृत्ये ॥ १४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजा नृणांकार्याणामीक्षणे त्वयं खिन्नः ज्वरादिना युक्तश्चेत्तदा एतादशममात्यमासने कार्यावे-क्षणे स्थापयेदित्यर्थः ॥ १४१ ॥

एवंसर्वविधायेदमितिकर्त्तव्यमात्मनः ॥ युक्तश्चैवाप्रमत्तश्च परिरक्षेदिमाः प्रजाः ॥ १४२ ॥

(१) मेधातिथिः । सहायसंग्रहमभृत्युक्तस्यार्थस्यैवमिति परामर्शनं विधाय कृत्वा इतिकर्तव्यमुपकारकमिति-कर्त्तव्यमुच्यते युक्तस्तत्परः अतुप्वाप्रमत्तः अशावाबुद्ध्यस्खलनमुप्रमत्तता सर्वकाले । पुवंप्रजाःपरिरक्षेत् ॥ १४२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । युक्तउद्युक्तः । अप्रमत्तोन्यत्रासक्तः ॥ १४२ ॥
- (३) कुःहृकः । एवमुक्तप्रकारेण सर्वमात्मनः कार्यजातंसपाद्योद्यक्तः प्रमादरहितआत्मीयाः प्रजारक्षेत् ॥ १४२॥
- (४) **राघवानन्दः** । प्रतिज्ञान्तरंबुवन्प्रकृतमुपसंहरति एविमिति । युक्तः उद्युक्तः इमाः स्वदेशस्थाः रक्षेदेवेत्यन्वयः ॥ १४२ ॥
  - (५) नन्दनः । इदमुक्तम् । युक्तउपायवान् ॥ १४२ ॥

#### विकोशन्त्योयस्य राष्ट्राध्धियन्ते दस्युभिः प्रजाः॥संपश्यतः सभृत्यस्य मृतः सनतु जीवति॥१४३॥

- (१) मेथातिथिः । पूर्वोक्तयोरममादयोरन्यथात्वे दोषमाह् यदिसम्यग्गुल्मस्थानानि न जानाति तदाछिद्रान्वेषि-भिर्दस्युभिः मजाह्रियन्ते तासु किंकरिष्यति । अतस्तादशोराजामृतएव जीवितंमरणमेव अतोऽप्रमत्तेन भवितव्यम । वि-क्रोशन्त्यः आकन्दत्यः ह्रियन्ते संप्रयतः समृत्यस्यनिर्दिष्टंद्रक्ष्यतेकेवलंचभृत्यास्तदीयाः प्रयन्ति नानुधावन्ति मोक्षय-नित सर्वेतेमृतकल्पाः ॥ १४३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दस्युभिः शत्रुभिः ॥ १४३ ॥
- (३) कुः हुकः । यस्य राज्ञोऽमात्यादिसहितस्य पश्यतएव राष्ट्रादाक्रोशन्त्यः प्रजास्तस्करादिभिरपि हियन्ते समृ-तएव नतु जीवति जीवनकार्याभावाज्ञीवनमपि तस्य मरणमेवेत्यर्थः । तस्मादममत्तः प्रजारक्षेदिति पूर्वोक्तशेषम् ॥१४३॥
- (४) राघवानन्दः । सार्थवादंतदेवाह विक्रोशन्त्यइतिद्वाभ्याम् । विक्रोशन्त्यः हाहतोस्मीतिवचउद्गिरन्त्यः अपिह्यन्ते धनाद्यादानेन दस्युभिः साहसिकैः।संपश्यतइत्यनाद्रेषष्ठी। मृतः शवइवघृणास्पदीभूतः॥ १४३॥
- (५) नन्दनः । अरक्षितुर्निन्दामाह विक्रोशन्त्यइति । ह्रियन्ते धनिमितिशेषः ॥ १४३ ॥ क्षत्रियस्य परोधर्मः प्रजानामेव पालनम् ॥ निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्भेण युज्यते ॥१४४ ॥
  - (१) मेथातिथिः । प्राप्तंफलंभुद्गेराजा सधर्मेण युज्यते अन्यथानुपाहकाणामेवपालनंकुर्वन्प्रत्यवैति ॥ १४४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निर्दिष्टफलं शास्त्रनियमितकरादि यहणेन भोगसिद्धिः ॥ १४४ ॥
- (३) कुः ह्वृकः । तदेवद्रढयति क्षत्रियेति । धर्मान्तरेभ्यः श्रेषक्षत्रियस्य प्रजारक्षणमेव प्रकृष्टोधर्मः यहमाद्यशोक्तल-क्षणफलकरादिभोक्ता राजा धर्मेण संबध्यते ॥ १४४ ॥
  - (४) **राघवान-दः**। किंच क्षत्रियस्येति । निर्दिष्टफलभोक्ता शास्त्रनिर्दिष्टकरादिफलभोक्ता ॥ १४४ ॥
  - (५) नन्दनः । निर्दिष्टफलभोक्ता प्रजापालनार्थवेतनीकतस्य षड्भागादिकस्य फलस्य भोक्ता ॥ १४४ ॥
  - (६) रामचन्दः। निर्दिष्टफलभोक्ता शास्त्रोक्तफलभोका॥ १४४॥

उत्थाय पश्चिमे यामे कतशीचः समाहितः॥ हुताग्निक्रीह्मणांश्वाच्यं प्रविशेत्सशुभां सभाम॥१४५॥

(१) मधातिथिः । पश्चिमायामोब्राह्मोमुहूर्तः । यतआह कृतशौचः समाहितः हुर्तााघरिति नच ब्राह्मं मुहूर्ते होमविधानमस्ति तदा हि चतुर्मुहूर्तशेषा रात्रिभविति होमश्च व्युष्टायांरात्रीसमाप्यकार्यउपःकल्पत्यागेन । आर्घ्यब्राह्मणान्पूर्ण्णियत्वा सभांशुभांमङ्गलवतीं प्रविशेत् ॥ १४५॥

<sup>(</sup> १४५ ) हुतामित्री० = गुर्वमित्रा० ( ग )

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । आर्च्य समस्यर्च्य ॥ १४% ॥
- (३) कुद्धृकः । सभूपो रात्रेः पश्चिमयामउत्थाय कृतमूत्रपुरीषोत्सर्गादिशौचोऽनन्यमनाः कृतामिहोत्रावसध्यहो-मोत्राह्मणान्यूत्रयित्वा वास्तुलक्षणाद्युपेतांसभाममात्यादिदर्शनगृहंमविशेत् ॥ १४५॥
- ( ध ) राघवानन्दः । अधुनास्याहरहः कत्यमाह उत्थायेतिद्वाभ्यामः । पश्चिमेयामे ब्राह्मेमुहूर्ते हुत्वाग्निमावसथाल्यं भौतं पुरोहितसाध्यं । आर्च्यसत्कत्य । शुभां शुभफलदामः ॥ १४५ ॥
  - (५) नन्दनः । राज्ञोनित्यकर्त्तव्यंकर्माश्लोकद्वयेनाह् उत्थायपश्चिमइति ॥ १४% ॥ तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्धं विसर्जयेत् ॥ विस्रज्यं च प्रजाः सर्वामन्त्रयेत्सह मन्त्रिभिः ॥ १४६ ॥
- (१) मेधातिथिः । तत्र तस्यां सभायां स्थिताः प्रजादर्शनार्थमागताः प्रतिनन्द यथाईसंभाषणेक्षणाभ्युत्थाना-भिवादनैईर्षयित्वा विसर्जयेत् यथागतमनुजानीयात् । ततोविसितितेषु तेषुमस्त्रयेत्सहमस्त्रिभः किंकर्त्तव्यमिति स्वपरराष्ट्र-गतकर्त्तव्यतानिरूपणमस्त्रपञ्चाङ्गंदर्शयिष्यते ॥ १४६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। प्रतिनन्य प्रियमुक्का ॥ १४६ ॥
- (३) कुद्भृकः । तस्यां सभायां स्थितोदर्शनार्थमागताः प्रजाः सर्वाः संभाषणदर्शनादिभिः मतिनन्य प्रस्थापयेत् ताश्य प्रस्थाप्य मित्रिभिः सह सन्धिवियहादि चिन्तयेत् ॥ १४६ ॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच। प्रतिनन्द वाग्वस्नादिना सत्कत्य॥ १४६॥
- (५) **नन्दनः** । तत्र सभायांस्थितः उपविष्टः । प्रतिनन्द्यः न्याय्यनिर्णयेन शीणयित्वा मस्त्रयेत्कर्त्तव्याकार्यजात-मितिशेषः ॥ १४६ ॥

गिरिपृष्ठं समारुस प्रासादंवा रहोगतः॥ अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः॥ १४७॥

- (१) मेघातिथिः । मस्त्रदेशविधिः । रहोगतः विविक्ते निर्जने देशे स्थितः अविभावितः अनुमानेनापि यथा न जनाजानन्तीदंवस्तुविद्यतइति तथा कुर्यात् । निःशलांक शलाकाइषीकाः यत्रनृणमपि नास्ति येन न कश्चित्तिष्ठतीति सं-भावनास्तितिन्तिःशलाकम् । इमान्यद्गानि कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपत् देशकालविभागः विनिपातप्रतीकारः कार्य-सिद्धिरिति । अथवा प्रार्थनाकालनातिपातयेत्तत्रदीर्घोमस्त्रः स्यात् । न तेषांब्रूयात् गुममस्त्रश्रस्यात् ॥ १४७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निःशलाकएकान्ते यत्र काप्यविभावितः अन्यैरन्पलक्षितः ॥ १४७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । पर्वतपृष्ठमारुस निर्जनवनगृहस्थितोऽरण्यदेशे वा विविक्ते मस्त्रभेदकारिभिरनुपरुक्षितःकर्मणा-मारम्भोपायः पुरुषद्वयसंपद्देशकालविभागोविनिपातप्रतीकरः कार्यसिद्धिरित्येवंपञ्चाद्गंमस्त्रंचिन्तयेत् ॥ १४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । मस्त्रयेदित्युक्तंतदुचितंस्थलमाहः गिरीति । प्रासादं रहोगतं अन्तःपुरगतमः । निःशलाके मन्त्रभेदकाःशलाकाः प्रतिरोधकजन्तवोवक्ष्यमाणाजडादयः तद्रहिते विविक्तइति यावत् । अविभावितः मस्त्रभेदकैरनुपन्तितः ॥ १४७ ॥
- (५) नन्दनः । मत्त्रणस्य देशमाह गिरिपृष्ठमिति । निःशलाके कुशशलाकादिहीने । अविभावितः अविदितः अन् नामैरिति शेषः ॥ १४७ ॥

<sup>(</sup> १४७ ) दविभावितः =त्सविभावितः ( ग )

(६) रामचन्द्रः । अथमस्त्रविधिमाह गिरीति । गिरिपृष्ठं गिरिशंगं समारुद्य निःशलाके निर्मानुष्ये मस्त्रकुर्यात् । निःशलाकास्तथारहद्दयमरः । अविभावितः अङ्गातः ॥ १४७ ॥

यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य पृथग्जनाः ॥ सक्तःत्रां पृथिवी भुद्धे कोशहीनोपि पार्थिवः॥ १४८॥

- (१) मेघातिथिः । मत्त्रप्रकाशनिवारणार्थः श्लोकः । पृथग्जनाअमित्त्रणो मत्त्रविद्वाद्याः ॥ १४८ ॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । पृथग्जनामन्त्रबाद्याः समागम्य तन्मस्त्रबैःसह ॥ १४८ ॥
- (३) कुल्लूकः । यस्य राज्ञोमित्तिभ्यः पृथगन्येजनामिलित्वास्य मस्त्रंन जानन्ति सक्षीणकोशोऽपि सर्वोष्टियवीं-भुनक्ति ॥ १४८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तेत्रेव दष्टार्थवादफलमाह् यस्येति । समागम्य मिलित्वा मन्त्रणं पृथङ्गन्त्रणंच । जनाःश-णिनः । सपार्थिवः दरिद्रोपिकत्सां समुद्रमेखलां पृथ्वीं भुङ्कदृत्यन्वयः ॥ १४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यस्य मस्त्रं पृथग्जनाः मन्त्रबाह्मान जानंति कोशहीनीपि सराजा कृत्सांपृथिवी भुंके ॥१४८॥ जडमूकान्धविधरांस्तिर्यग्योनान्वयोतिगान् ॥ स्त्रीम्लेच्छव्याधितव्यद्गान्मन्त्रकालेऽपसारयेत्॥१४९॥
- (१) मेघातिथिः । यत्किचित्पाणिजातंतन्मस्त्रयमाणोविशोधयेत् ततः प्रदेशादपशोधयेत् मस्त्रभेदाशद्भ्या तिर्यन्योतिषु च शुकसारिकादयोपिमस्त्रभिन्दन्ति गवाश्वादयोपि। योगारुढाःपरिवर्तितवार्त्ताविनिकाः सदसद्राहीरूपवार्त्तादयोभ्भवंति तदान्तर्धानादयोपि नरेन्द्रविद्याश्य श्रूयन्ते । व्यद्भत्वादेव ग्रहणे सिद्धे गोबलीवर्द्दवत् व्यद्भस्य हस्तपादादिख्ठेदने न मस्त्रनियमास्था कर्त्तव्या नायंकुत्रचित् गंतुंशकोति इहैवावरुद्धआस्ते कथंमस्त्रान्भेत्स्यतीति। अथवा एवंविधामिस्त्रणोन कर्त्तव्याबुद्धिविभ्रमसभवात् अतोनामाअपि ततापसर्पः॥१४९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जडोरेहरपन्दनाशकः । तैर्यग्योनाः श्वकाकादयः । एतान्कतकमूकान्धजडा-दिभावाशङ्कया म्लेच्छवङ्गादीश्च सहजदुष्टाश्रयतयाऽपनयेत् ॥ १४९ ॥
- (३) कुछूकः । बुद्धवाक्चक्षुःश्रोत्रविकलान् तिर्यग्योनिभवांश्य शुकसारिकादीन् अतिवृद्धस्रीम्लेच्यरोग्यङ्ग-हीनांश्य मस्त्रसमयेऽपसारयेचस्मात्॥ १४९॥
- (४) राघवानन्दः । किंच मन्त्रणे कर्तव्ये वर्ष्यान् सार्थवादमाह जडेति द्वास्याम् । तैर्यग्योनान् तिर्यग्योनौ भवान् शुकसारिकादीन् वयोधिकान् वृद्धान् व्यङ्गान् काणादीन् अपसारयेत् ॥ १४९॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तैर्यग्योनान् शुकसारिकादीन् । अपसारयेन्निषेधयेत् ॥ १४९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । जडमूकान्धारीन्यन्त्रकाले अपसारयेत् प्रतिषेषयेहित्यर्थः ॥ १४९ ॥ भिन्दन्त्यवमतामन्त्रंतैर्यग्योनास्तथैव च ॥ स्नियश्चैव विशेषेण तस्मात्तत्रादृतोभवेत् ॥ १५० ॥
  - (१) मेघातिथिः । मानादपेताअवमताः क्षुद्रादयोपमानासत्वे कदाचित्किचिच्छूणुयुः । कदाचिद्वाक्षराण्युचा-

रियतुंशक्तुयुस्ततीमस्त्रभेदःस्यात् । शक्नुवन्ति निपुणाः किंचिदागमेष्वनुमन्तुम् ॥ १५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्नीतैर्यग्योनयोर्विशेषमाह भिन्दन्तीति । तैर्यग्योन्या एवमेव मस्त्रंभिन्दन्ति स्नियस्त्वव-मानादिति विवेकः । तत्र तदपसारणे ॥ १५० ॥
- (३) कुद्धूकः । एते जडादयोपि प्राचीनदुष्कतवशेन प्राप्तजडादिभावाअधार्मिकतयैवावमानितामस्त्रभेदंकुर्वन्ति तथा शुकादयोऽतिवृद्धाश्र स्त्रियश्च विशेषेणास्थिरबुद्धितया मस्त्रंभिन्दन्ति तस्मात्तदपसारणे यववान्स्यात् ॥ १५० ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रहेतुः भिन्दन्तीति । नृपेणावमताजडादयो मर्श्वभिन्दन्तीतिकत्वा तानपसारयेदित्यन्वयः । आदतोयस्वान् तेषु ॥ १५० ॥
- (५) **नन्दनः** । अत्रहेतुमाह भिन्दन्त्यवमताइति । अवमतशब्देन जडादयागृह्यन्ते ते मनुष्यैरवमताभवन्ति । अथ-वावमतग्रहणंतद्वर्जनार्थे तस्मिन्पक्षे तैर्यग्योनग्रहणंजडान्धादीनामन्युपलक्षणार्थम् । आदतोभवेत् वर्जने कृतग्रकोभवेत् ॥ १५०॥
- (६) **रामचन्द्रः**। अवमताः तिरस्कताः जडादयः मस्त्रंभिन्दन्ति । तस्मात्कारणात्तत्र जडादिष्वादतः प्रयत्नवान् भवेत्॥ १५०॥

मध्यंदिनेऽर्धरात्रे वा विश्रान्तोविगतक्कमः॥ चिन्तयेद्धर्मकामार्थान्सार्धतैरेकएव वा॥ १५१॥

- (१) मेधातिथिः । धर्मादीनांपरस्परविरोधंचिन्तयेत् अन्यतमवृद्धौ सर्वोत्थितर्जयेत् ॥ १५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विश्रान्तः सुखासीनः । विगतस्रुमोदेहदौःस्थ्यरहितः ॥ १५१ ॥
- (३) कुल्लूकः । दिनमध्ये रात्रिमध्ये वा विगतचित्तखेदःशरीरक्रेशरहितश्य मित्रिभिः सहैकाकीवाधर्मार्थकामाननु-षातुंचिन्तयेत् ॥ १५१ ॥
- (४) राघवानन्दः । मस्त्रोचितंकालंकथयन्धर्मादिचिन्तनंब्रूते मध्यंदिनमितित्रिभिः । विश्रान्तोयुद्धादिकतश्रमर-हितः विगतस्त्रमोरोगालस्यनिद्वायुपद्रवश्रून्यः । तैरमात्यैः । अतिगोध्यत्वेत्वेकएववा ॥ १५१ ॥
- (५) **मन्द्रमः । मन्त्रस्य कालमाह मध्यन्दिन इति । मध्यन्दिने** विश्रान्तो विगतस्त्रमः आधिष्याधिरहितः । तैर्म-स्त्रिभिः ॥ १५१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विश्रान्तः सुखासीनः तैः अमात्यैः सार्थं एकएव वा धर्मकामार्थान् चिन्तयेत् ॥ १५१ ॥ परस्परविरुद्धानां तेषां च समुपार्जनम् ॥ कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां च रक्षणम् ॥ १५२ ॥
- (१) मेधातिथिः । धर्मार्थकामानांवा मिल्लणांवा समुपार्जनंसंग्रहणम् । कन्यानांसंग्रदानंस्वकार्यसिद्धिवशेनचिन्त्र्यम् । कुमाराणांराजपुत्राणांरक्षणं तववयमित्येवमादिभिर्धममर्थेच । तेयाह्यितव्याः नवंहिद्वव्ययेनार्थजातेनोपदिश्यते तत्त्वा दूष्यति एवमसंस्कृतवुद्धयोयचदुष्यन्ते तत्तत्त्र्यभमं गृह्णन्ति यद्यसिद्धःसंसृज्यन्ते तदा तत्स्वभावस्तेषांग्रामोति तेच दुःसंस्कारोपदिग्धाः न शक्यन्ते व्यसनेभ्योनिवर्तयितुं उक्तंच नीलीरक्तेवासिकुंकुमाद्वरागोदुराधेयस्तरमात्ते नित्यमनुशा-सनीयाः तत्रापि ये गुणवतस्तान्वर्धयेत् इतरानीषत्संविभजेत् ज्येष्टमहागुणममत्सरंयोवराज्येभिषिचेत् एवंराजपुत्ररक्षणे नित्यंयन्त्रवता भवितव्यम् ॥ १५२ ॥
- 🎤 ( १ ) सर्वज्ञमारायणः । परस्परविरुद्धानां तेषां धर्मादीनांत्रयाणांसमुपार्जनंसभूतानामविरोधेनार्जनम् ॥ १५२ ॥

- (३) कुछुकः । तेषांच धर्मार्थकामानांप्रायिकविरोधवतांविरोधपरिहारेणार्जनोपायंचिन्तयेत् । दुहितृणांच दानं स्वकार्यसिद्ध्यर्थनिरूपयेत् । कुमाराणांच पुत्राणांविनयाधाननीतिशिक्षार्थरक्षणंचिन्तयेत् ॥ १५२ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच परेति । परस्परिवरुद्धानांपायेण समानोपायशून्यानांधर्मार्थकामानांसमुपार्जनंचिन्त-येदित्यनुषदः । अयमर्थः । अतिदण्डादिना अर्थे जन्ये धर्मोह्रीयेत अतिक्रेशेन धर्मे जन्ये कामोविषयभोगः कुत-स्त्यः इतिविरोधपरिहारेणार्जनोपायमसंप्रदानं संप्रदीयते । अस्मैसत्कुरूपस्त्तवरादिः । रक्षणंयोवराज्ये स्थापयितुविन नयाधानरीतिशिक्षाद्यम् ॥ १५२ ॥
- (५) **नन्दनः**। तामेव चिन्तांश्लोकत्रयेण प्रपञ्चयति परस्परेति। तेषांधर्मार्थकामानामः। समुपार्जनमधिगमनी-पायमः। संप्रदानंपरंचिन्तयेदित्यनुवर्तते ॥ १५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । परस्परिवरुद्धानां तेषां धर्मार्थकामानां समुपार्जनं चिन्तयेदिति पूर्वेणान्वयः ॥ १५२ ॥ दूतसंप्रेषणं चैव कार्यशेषं तथैव च ॥ अन्तःपुरप्रचारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम् ॥ १५३ ॥
- (१) मेधातिथिः । येन संघानंवियहोवापि कार्यस्तेन च दूतसंत्रेषणंचिन्त्यम् । आरब्धकार्यसंबन्धंचिन्तयेत् । अवस्थापनायकक्षान्तेरष्वन्तविशिकसैन्याधिष्ठितोन्तःपुरंपविशेत् । तत्र स्थविरस्त्रीमितिशुद्धांदेवींपरिपश्येन्नापिरशुद्धां देवीं । यहलीनोहि भ्राता भद्रसेनोमातुः शयनान्तर्गतः कुपुरुषशङ्काविषदिग्धेन नूपुरेणावन्त्यंदेवीजघानमेखलायाः सौवीरंविण्यांगूढेन शस्त्रेण विदूर्शं तस्मादेतानि विस्रंभस्थानानियन्तः परीक्षेत । मुग्डजिटलकुह्कप्रतिसंसर्गबाह्मदासीभिरन्तःपुरदासीनांप्रतिषधयेत् । प्रणिधीनांचकार्पटिकादीनांवापरस्पराभिवेष्टितंचिन्तयेत् ॥ १५३ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः ।** कार्यशेषंकतस्यार्थस्यासमाप्तिमः । प्रचारंपवृत्तिमः । प्रणिधीनांचेष्टितं प्रसंगमादि ॥ १५३ ॥
- (३) कुद्धूकः । दूतानांसंगुप्तार्थलेखहारित्वादिना परराष्ट्रमस्थापनंचिन्तयेत् तथा प्रारब्धकार्यशेषंसमाप्यितुष्चन्त-येत् स्त्रीणांचातिविषमचेष्टितत्वात् तथाहि ॥ शक्षेण वेणीविनिगूहितेन विदूर्थवे महिषीजघान । विषमदिग्धेनः च नूपुरेण देवीविरक्ता किलकाशिराजम ॥ इत्याद्यवगम्यात्मरक्षार्थचान्तःपुरस्त्रीणांचिष्टितंसस्वीदास्यादिना निरुपयेत् । चराणांच प्र-तिराजादिष् नियुक्तानांचरान्तरैश्वेष्टितमवधारयेत् ॥ १५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । कार्यशेषमः दण्डशुरुकाशेषमः । अन्तःपुरमचारं स्त्रीणांसमिवषमचेष्टितमः । प्रणिधीनांचराणां चारान्तरचेष्टितमवधारयेतः ॥ १५३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अन्तःपुरमचारं पुरान्तर्वतिनां मन्तिमः । प्रणिधीनांगूढपुरुषाणामः ॥ १५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कार्यशेषं कतस्यार्थस्य समाप्ति अन्तःपुरमचारं मर्वात्तेच चिन्तयेत्॥ १५६ ॥ कृत्स्त्रं चाष्टविधं कर्म पञ्चवर्गे च तत्त्वतः ॥ अनुरागापरागौ च प्रचारं मण्डलस्य च ॥ १५४ ॥ [बने बनेचराःकार्याश्रमणाटविकादयः ॥ परप्रवित्तिज्ञानार्थं शीघाचारपरंपराः ॥ १ ॥ ] ‡
- [ परस्यचैते बोद्धव्यास्तादशैरेवतादशाः ॥ चारसंचारिणःसंस्थाःशठाश्वागृढसंज्ञिताः ॥ २ ॥ ] 1
  - (१) मेधातिथिः । अरुतारम्भरुतानुष्ठानं अनुष्ठितविशेषणं कर्मफलसंग्रहः तथा सामभेददानदण्डमेतदृष्टवि-

भंकर्म । अथवा विणक्षथा उदकसेतुयण्यनं दुर्गकरणं छतस्य वा सत्संस्कारनियमः इस्तियण्यनं स्विनस्तिनं शूण्यनिवे-शनं दारुवनच्छेदनंचेति । अपरेत्वाहुः ॥ आदानेचिवसर्गेचतथाप्रैषनिषेषयोः । पश्चमेचार्यवचनेव्यवहारस्यचेक्षणे ॥ दण्ड-बुष्योःसद्ययुक्तस्तेनाष्ट्रगतिकोनृपः । अष्टकर्मादिवंयातिराजाशत्रुभिर्श्यतः ॥ इत्यौशनसौश्लोकौ तत्रस्वीकरणमादानं क्लीनां श्रत्येश्योधनदानंविसर्गः प्रेषोद्दृष्टत्यागः अर्थाधिकतानांमतिमवृत्तिनिरोधोनिषेधः असत्मवृत्तिनिषेधश्रार्थवचनं वर्णाभमाणांस्वकर्मसंशयव्यवहारावेक्षणं परस्पराभियोगे दण्डनिपातनं पराजितानांच प्रमादस्विलिते तु प्रायश्चित्तमित्येतद-ष्टविधंकर्म । पञ्चवर्गः कापिटकोदास्थितगृहपितकवैदेहिकतापसब्यजनाः परमधर्मज्ञाः मगल्भछात्राः कापिटकास्तानर्थ बानान्याम्पसंगृह्य मन्त्री भ्रयात् राजानंमाञ्चप्रमाणं कत्वा यत्र यदकुशकंतत्त्रदानीमैवाच्छातव्यंतयेति । प्रवज्यायाः प्रत्य-वसितउदास्थितः सचम्बाशौचयुक्तः सर्वान्नपदानसमर्थायां भूमौ मभूतिहरण्यायांदासकर्मकारयेत् । रूषिकर्मफलं तच्च सर्वप्रविभागां पासाच्छाद्नावसथान्यतिविद्ध्यात् तेषांये वृत्तिकामास्तानुपजिपदेवमेतेनेव वृत्तेन राजार्थश्यरितव्योभक्तवे-तनकाले चापस्थातव्यमिति । सर्वप्रव्रजिताः संस्वंकर्मीपजपेयुः । कर्षकोवृत्तिशीणः प्रवाशीचयुक्तोगृहपतिव्यञ्जनः सरू विकर्मकुर्याद्यशोक्तायांभूमाविति । वाणिजिकोवृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशीच्युक्तोवैदेह्किन्यअनः सवणिकर्मकुर्यात्मदिष्टायां भूमावि-ति समानमः । मुण्डोजिटलोवा वृत्तिकामस्तापसव्यञ्जनः सन्नगराभ्याशे प्रभूतजिटलमुण्डान्तेवासिशाकंयवमुष्टिवा मासान्त-रितंत्रकाशमश्रीयाद्धर्मव्याजेन गुढं यथेष्टमाहारंतापसव्यञ्जनान्तेवासिनभ्वेनंप्रसिद्धयोगैरर्थलाभमपे शिष्याश्वादिशेयुः दाहं-चौरभयंद्रुष्टवर्षच विदेशप्रवृत्तमिद्मद्यश्वोबा भविष्यतीदंवा राजाकरिष्यतीति तस्य गूढमित्राणस्तत्त्रयुक्ताः संपादयेयुः । येवास्य राष्ट्रीवंशलक्षणविद्यासंगवेद्यां जंभकविद्यां भाषागतमाश्रमधर्मनिमित्तज्ञानंचाधीयानामित्र्वणस्तत्रराजा एतत्पञ्च संस्थायतैर्मिन्निभिःस्वविषयेवस्थापयेत् । मिन्निपुरोहितसेनापितयुवराजदीवारिकान्तर्वेशिकादिषु सद्यपदेशवेषशिल्प-भाषाविदोजनपदापदेशेन मित्रणःस्संधारयत् तथा कुञ्जवामनिकरातमूकजडविधरान्धनटनर्त्तकगायनादयः श्लियम्बाभ्य-न्तर्वारिण्योऽद्यांवनेचराः कार्यामामे पामीणकादयः पुरुषव्यापारार्थाः स्वय्यापारपर्पराः परस्परंचेते बोद्धव्यास्तादशै-रेव तादशाः । वारिसंस्थागृढसंब्रिताः । एवंपश्चवर्गमकरूप्य परस्यात्मनश्चात्मीयदिव पञ्चवर्गामान्त्रपुरोहितादीनामन्त्रा-गापरागौविद्यात् तथा राजमण्डलभ्यारंकोमाण्डलिकः संधिवियहारौ कल्पिन्यचारेभवर्ततहति ॥ १५४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अष्टविधंकर्मचौशनसोक्तमः ॥ आदानेच विसर्गेच तथा प्रेवनिवेधयोः । पश्चमे चार्यवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डगुक्त्यौः सदायुक्तरतेनाष्टगुणिकोनुपः । अष्टकर्मा दिवंयाति राजा शकाभिपूजितइति ॥ अत्रच करादीनामादानं । भृत्यादिन्योदानं विसर्गः । प्रेवश्वरादेः । निवेधोभृत्यादीनामविनयनिवेधः । अर्थवचनं धर्मसन्देहन् निर्णयः । व्यवहारस्य चेक्षणं व्यवहारहर्शनमः । दण्डोदुष्टदण्डनमः । भृद्धिः प्रायक्तितिश्वराः । पश्चवर्गस्तु कर्मारम्भोन्यायः प्रवद्धारस्य चेक्षणं व्यवहारहर्शनमः । दण्डोदुष्टदण्डनमः । भृद्धाः प्रायक्तितिश्वराः । पश्चवर्गस्तु कर्मारम्भोन्यायस्य व्यवहारस्य । दश्चतित्रापः कार्यसिद्धिरिति । काष्टिकोदास्थितवेदेहगृहपतितापसव्यव्यवन्यविषपरक्रीयवर्गप्रवेपंचवर्गदृत्यन्य । उदास्थितः प्रवज्ञितः । वेदेहोवणिक् । अनुरागापरागौ परकीयत्वकीयान्त्रामः । पण्डलस्य अरिमित्रादिमित्रमित्रामित्रामित्रामित्रपत्रम्याद्यास्य प्रचारं प्रवृत्तिमः ॥ १५४ ॥
- (३) कुब्रूकः । अहिवर्षक्रमंसमयंचित्तयेत्तवोशनसीक्तमः ॥ आदाने च विसर्गे च तथा प्रैवनिवेषयोः । पञ्चमे चार्ववचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डश्चक्योः सदा युक्तस्तेनाष्टगतिकोनृपः । अष्टकर्मादिवयाति राजा शकाभिप्- जितः ॥ तत्रादानंकरादीनां विसर्गोश्वत्यादिभ्योधनदानंप्रेषीमात्यादीनांदश्यदश्चनेषु निवेधोदशद्यविरुद्धक्रियात्वर्थव-

षनंकार्यसंदेहे राजाझयेव तत्र नियमात् । व्यवहार्दक्षणंमजानापृणादिविप्रतिपत्ती दण्डः पराजितानांशास्त्रोक्तथनप्रहणं शुद्धः पापे कर्मणि जाते तत्र प्रायिक्तसंपादनम् मेधातिथिसत् अकतारम्भकतानुष्ठानमनुष्ठितविशेषणंकर्मफलसंप्रहः तथा सामदानदण्डभेदाएतदष्टविधंकर्म । अथवा विणक्पथउदकसेतुबन्धनंदुर्गकरणंकतस्य संस्कारिनणंयोहितवन्धनं स्वित्तवन्धनं स्वित्तवन्धनं तथा कापिकोदास्थितगृहपतिवैदेहिकतापसव्यञ्जनात्मकंपञ्चविधंचारवर्गपञ्चवंश्वयंत्वतिभानवेदा । तत्र परममंद्धः प्रगल्भछात्रः कपटव्यवहारित्वाकापिकस्तं वृत्त्यार्थनमर्थमानाभ्यामु-पगृह्य रहित राजा ब्रूयात् । यस्य दुर्वृत्तंपश्यित तत्तदानीमेव मिय वक्तव्यमिति प्रवज्यारुद्धपतितउदास्थितस्तंलोकेषु विदितदोषंप्रज्ञाशौचयुक्तं वृत्त्यार्थनकत्वा रहित राजा पूर्ववहू्यात् बहूत्पत्तिकमठे स्थापयेत्प्रचुरसस्योत्पत्तिकंभून्यन्तरंच तहत्त्यर्थमुपकल्पयेत् सचान्यंपामिप प्रवजितानांराजाधारकर्मकारिणांयासाच्चदनादिकंद्यात् । कर्षकः क्षीणवृत्तिः प्रज्ञान्तरंच तहत्त्यर्थमुपकल्पयेत् सचान्यंपामिप प्रवजितानांराजाधारकर्मकारिणांयासाच्चदनादिकंदयात् । कर्षकः क्षीणवृत्तिः प्रज्ञानदत्तं वृत्त्यर्थमुपकल्पयेत् सचान्यंपामिप प्रवजितानांराजाधारकर्मकारिणांयासाच्चदनादिकंदयात् । कर्षकः क्षीणवृत्तिः प्रज्ञानदत्तं वृत्त्रका धनमानाभ्यामात्मीकृत्य वाणिज्यंकारयेत् । मुण्डोजिद्योवा वृत्तिकामस्तापसयञ्जनः सोऽपि कचिदाश्रमे सन्व-हृषुण्डजटिलान्तरे कपटशिष्यगणवृत्तोगुपराजोपकल्पतवृत्तिस्तापस्यंकुर्यात् मासिद्वमासान्तरितंपकाशंवदरादिमुष्टिमश्री-यादहिति च राजोपकल्पतमाहारंकल्पयेत् । शिष्याश्वास्यतीतानागतज्ञामादिकंख्यापयेयुस्तेन बहुलोकवेष्टनमासाच सर्वेषाविश्वसनीयत्वात्सर्वकार्यमकार्येच पृच्चन्ति अन्यस्य कुक्तियादिकंकथयंत्येवंरूपंपञ्चवर्गयथाविचन्तयेत् एवंपञ्चवर्गयाक्षयः राजमण्डस्य प्रवित्तवारक्तिः संभ्यर्थी कोवा वियहार्थीत्यादिकंचिन्तयेत् तंच हात्वा तदनुण्वचिन्तयेत् ॥ १९५॥ ॥

- (४) राघवानन्दः । किंच कत्समितिगत्येकान्विय । अष्टविषम ॥ आदानेच विसर्गेच तथा मैष्निषेषयोः । पश्चषमे चानुवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डशुद्ध्योः समायुक्तस्तेनाष्टगतिकोनृपः । अष्टकर्मा दिवंयाति राजा शकादिपूजितहति शुक्रोक्तेः । तत्रादानंकरादेः । विसर्गोदानंधनादेविमशृत्यादिभ्यः । भैषः भरणादष्टार्थानुष्ठाने । निषेपोऽमात्यादीनां दष्टादष्टविरुद्धिक्रयास् । अनुवचनं प्रजानांकार्यसंदेहे राजाङ्गयेवासकृत्यमम्ममः । व्यवहारस्यच वक्ष्यमाणस्य ऋणाषष्टादशिवषस्येक्षणे । दण्डेविप्रतिपत्तीपराजितानांदण्डेन शास्त्रोक्तथनयहे शुद्धौ प्रायिभत्ते त्वपरेषां पापकर्मणि ज्ञाते

  यस्यचेच्छितिपार्थिवदृत्युक्तः । समायुक्तस्तत्तत्कर्मनिपुणः । विस्तरभयान्यतभदाद्विरम्यते । पञ्चवर्गं यथा कापटिकदान्भिकगृद्दपतिवैदेहकतापसव्यञ्जनात्मकमः । तत्र राजाङ्गया धर्मङ्गोपि कपटेन व्यवहारेण प्रजानांधर्माधर्मी राज्ञ
  ज्ञापयतीति कापटिकः । एवंसन्यासारुद्धः पतितस्तंभनैः प्रकोभयंस्तद्वारा परकीयसंन्यासिव्याजचाराणांवृत्तिज्ञानीयाचेन सदान्भिकः । पतितः सन्यासी सएव दासआमरणान्तिकइतियाङ्गवल्ययोक्तः । गृहपितः पूर्वत्वयंकष्ठकः दुरदहवशात्क्षीणवृत्तिस्तमेव त्वभूमौ कृषिकारयदिति । वैदेहकं विण्वंक्षीणवृत्तित्ववाणिव्ये नियोजयदिति । तापसः मुण्डोज्ञाटकोवा वृत्तिकामस्तमिष तादशैः कपटतापसैरभ्यापकत्वादिना संभाव्य तद्वारा परपक्षकुबुध्या प्रकोभयदिति । तेन
  पञ्चवैद्यारिणात्मन्यमात्यानामनुरागमितराङ्गोऽपरागविद्येष्टिन्यनुष्ठयते । प्रचारं यथा कः संध्यर्थी कोवा विपहार्थिति मण्डकस्यच वक्ष्यमाणस्य ॥ १५४ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । अष्टविधंकर्मकामन्द्रकेनीक्तंम् ॥ रूषिर्वणिक्षयोदुर्गं सेतुःकुञ्जरबन्धनम् । खन्याक्**रयनादा**ने सैन्यानांचनिवेशनम् ॥ अष्टवर्गमिमंसाधुःखस्यिचत्तोविचिन्तयेत् ॥ पञ्चवर्गःकर्मारम्भोपायादिः पूर्वोक्तः मण्डलंह्सिम तिम्रकृत्यकंवक्ष्यति । प्रचारःप्रवृत्तिः ॥ १५४ ॥

[ नन्द्रनः । मण्डलप्रचारपरिज्ञानोपायमाह । अवणाटिवकादयोवनचराः वनेवनाधिपेषु चारपरपराः कार्याः । अमः णावानमस्थाः ॥ १ ॥ ]

[ नन्द्रनः । तादशाः श्रमणादिरूपिणः तादशैः परमार्थश्रमणादिभिः परस्यैते चराबोद्धव्याः तेषाँद्वैविध्यमुत्तरार्द्धेनो-च्यते चारसञ्चारिणः गतागताभ्यां प्रवृत्तिज्ञापका इति यावत् । संस्थानामेकत्रस्थित्वापवृत्तिहारियतारस्तेषामुभयेषां विशेषणम् गूढाश्चगूढसंज्ञिताइति गूढाःसन्ते। ध्यगूढसंज्ञिताइतिगूढत्वेनपरिज्ञातास्ते । द्विविधा बोद्धव्याइति ॥ २ ॥ ]

(६) रामचन्द्रः। द्विसप्तिसंख्याकानि राज्याङ्गानि पश्चिभिराहः । पूर्वेक्टत्लमष्टावधंकर्म चिन्तयेत् । तद्यथा उश-नसोक्तम् ॥ आदाने च विसर्गे च तथा प्रेषनिषधयोः। पश्चमे चार्थवचने व्यवहारस्य चेक्षणे ॥ दण्डशुद्धयोः सदा युक्तस्ते-नाष्टगुणिकोनृपः। अष्टकर्मा दिवंयाति राजा शक्ताभिपूजितः ॥ इति च पुनः तत्वतः विचारेण पश्चवर्गं चिन्तयेत्। कर्मणामार-भ्मोपायः पुरुषद्वयसंपत् विनिपातप्रतीकारः देशकालविभागः कार्यसिद्धिरितिपश्चवर्गः। कापिकोदस्थितगृहपितवेदे-हतापसव्यक्तनात्मकः पश्चवर्गइत्यन्ये । अनुरागापरागौ परकीयाणां तथा मण्डलस्य विकीयस्य प्रचारंप्रवृत्तिं चिन्तयेत् ॥ १५४॥

मध्यमस्य प्रचारं च विजिगीषोश्व चेष्टितम् ॥ उदासीनप्रचारं च शत्रोश्वेव प्रयत्नतः ॥ १५५॥

- (१) मेघातिथिः । एतिसन्राजमण्डल्इमाश्चतस्रोराजप्रकतयोमुख्याभवन्ति । विजिगीषुरिर्मध्यमउदासीनइति तत्र एषच योराजा प्रकृतिसंपन्नोऽहमेवंविधांपृथिवींविजेष्येऽभ्युत्थितःसविजिगीषुः उत्साहशक्तियोगात् । शत्रुस्तिविधः सहजः प्राकृतःकत्रिमः स्वभूम्यनन्तरइति मध्यमोऽनयोरिरिविजिगीष्वोरसंहतयोर्नियहसमर्थनसंहतयोरुदासीनः अरिवि-जिगीष्मध्यमानामसंहतानांनियहसमर्थोनतुसंहतानाम् ॥ १५५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्रापि चतुर्णायवतोन्वेष्यः प्रचारोधिककार्यत्वादित्याह मध्यमस्येति । अरिविजीगिषु-मध्यवर्ती क्षुद्रोपि मध्यमोन्यतरप्रवेशेनान्यतरं बाधतइति प्रतिसन्धेयः । विजिगिषोर्मण्डलमध्यउत्साहवतः उदासीनः सर्व-तोबाह्यः सतु सर्वानेवोत्थापयितुं शक्तइत्यन्वेष्यः । एवमरिः सर्वानर्थमूलतया ॥ १५५ ॥
- (३) कुद्धूकः । अरिविजिगीषोर्योभूम्यनन्तरः संहतयोरनुपहसमर्थीनियहेचासंहतयोः समर्थः समध्यमः तस्य म-चारंचिन्तयेत । तथा मङ्गोत्साहगुणम्कतिसमर्थोविजिगीषुस्तस्य चेष्टितंचिन्तयेत । तथा विजिगीषुमध्यमानांसंहतानामनु-प्रहेसमर्थोनियहे चासंहतानांसमर्थउदासीनःतस्य मचारंचिन्तयेत । शत्रोश्य त्रिविधस्यापि सहजस्य अकृत्रिमस्य भूम्यन-न्तरस्य च पूर्वापेक्षया प्रयत्नतः मचारंचिन्तयेत ॥ १५५ ॥
- (४) राघवान-दः। मण्डलमाहः मध्यमस्येति । एतिस्त्राजमण्डले विजिगीषुरिर्मध्यउदासीनइति चतस्रोमुह्याराजप्रकतयः तत्र विजिगीषुर्योराजा प्रकृतिसंपन्नोऽहमेवंविधांपृथ्वींजेष्यामीत्युच्छितः। उत्साहयोगादिरिपि तिविधः सहजक्तिमस्वभूम्यन्तिरितभेदेन कत्रिमोभूम्याद्यपिरहारिनिर्मितः। मध्यमः अरिजिगीषोर्मध्यभूमिगतःसंस्तयोः
  सहतयोनियहेऽसमर्थोऽसंहतयोनियहेसमर्थः। उदासीनस्त्वरिविजीगिषुमध्यमानामसंहतानानियहे समर्थःसंहतानामसमर्थः।
  तेषांप्रचारंचिन्तयेदित्यनुष्यते। प्रचारोनाम प्रज्ञोत्साहगुणप्रकृतिसपन्नत्वम् । श्लोकोऽर्थकमाद्याख्यातः॥ १५५॥
- (५) **नन्द्रनः** । मण्डलंबक्तुंऋमते मध्यमस्येति । प्रचारःमध्यमादीनां चतुर्णो लक्षणत्वं वक्ष्यति । बोद्धव्यइति वचन-विपरिणामः ॥ १५५ ॥

एताः प्रकतयोम्लं मण्डलस्य समासतः॥अष्टौ चान्याः समाख्याताद्वादशैव तु ताः स्पृताः॥१ ५६॥

- (१) मधातिथिः । एताःस्पृताः एतामूलप्रकतयोमण्डलस्यव्याख्याताः । अष्टीचान्याः आसांचतसृणांप्रकृतीनामे-केकस्याःप्रकृतिमित्रममित्रंचेति द्देदेपकताएताअष्टी आद्याश्यतस्रएवमुभयतोद्वादशभवन्ति ॥ १५६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतदाह एताइति । प्रक्तयोऽवयवाः । मण्डलस्य मूलं प्रधानमः । अष्टावन्यामित्रप्रभृतयोद्वादशैव ताःप्रक्रतयोमिलित्वा तदयसमुदायार्थः । मण्डलस्य मध्ये योधिकलाभार्थनित्योत्साहः प्रवर्तते सविजिगीषुरतस्यायतोरिस्तदनन्तरोमित्रं तदनन्तरोरिमित्रं ततोमित्रमित्रं ततोरिमित्रमित्रं पृष्ठे तु पार्षण्याहस्तत्पृष्ठे आऋन्दः तत्पृष्ठे पारिणयाहासारस्तत्पृष्ठआऋन्दासारः । अरिविजिगीष्वोर्मध्यस्थः भुद्रोमध्यमः उदासीनः सर्वेभ्यः परतरइतिद्वादशिमनृषेमण्डलमुच्यते । भुद्रोप्युभयोरन्यतरप्रवेशेनान्यतरेण सह वियहंकुर्वन्दुर्यहद्दति मण्डले गम्यते । अत्र यः व्विपेक्षया विजिगोषुस्तमादाय व्वात्मानमन्तर्भाव्य द्वादशराजकमण्डलंप्रकरूप्यते तेषांद्वादशानांप्रवृत्तिस्थः ॥ १५६ ॥
- (३) कुद्धूकः । एतामध्यमाद्याश्चत्सः प्रकतयः । संक्षेपेण मण्डलम्लं अपरासामिभधास्यमानप्रकृतीनाममात्यादी-नांमूलिमत्युच्यते । अन्याश्चाष्टौ समाख्याताः तद्यथा अयतोऽरिभूमीनांभित्रमरिमित्रमित्रमित्रमित्रमित्रचिति एवंचतसः प्रकृतयोभवन्ति पश्चाच्च पार्षिणयाहआकृत्दः पार्षिणयाहासारआकृत्दासारइति चतसः एवमष्टौ प्रकृतयोभवन्ति पूर्वोक्ता-भिश्च मध्यमारिविजिगीषुदासीनशत्रुक्षपाभिमूलप्रकृतिभिः सह द्वादशैताः प्रकृतयःस्मृताः ॥ १५६ ॥
- (४) **राघवान-दः**। एतामध्यमाद्याश्वतसः प्रकतयः संक्षेपेणमण्डलस्यमूलम् । अष्टौ चान्याः। अपतः स्वभूमीनां अरिः अरिमित्रं मित्रं उदासीनश्वेतिचतसः तथा पाष्णियाहः आकन्दः पाष्णियाहासारः आकन्दासारः इतिचतसः एवमष्टौ उक्ताभिर्मध्यमविजिगोषूदासीनशत्रुरूपाभिः सहद्वादशः॥ १५६॥
- (५) नन्दनः । मण्डलस्य द्विसप्तिपक्रत्यात्मकंश्लोकद्वयेनाह एताः प्रकतयोमूलमिति मध्यमो विजिगींषूदासीनः शत्रुरित्येताश्चतस्यः मण्डलस्य मूलंपकतिरिति राजा । काःपुनरष्टताः प्रकतयः मित्रमरिमित्रंमित्रमित्रमरिमित्रंपाः विणयाहः आसारःआक्रन्दआसारश्चेति एवन्तावद्वादशस्यृताः ॥ १५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एताश्वतसः प्रकतयो मण्डलस्य मूलं प्रधानं समासतः संक्षेपतः अरिमित्रारिमित्रमित्रमित्रारि-मित्रमित्रपार्षणियाहाक्तंन्दपार्षणियाहासाराक्तन्दासारमध्यमोदासीनविजिगीषुरूपद्वादशोत्पत्तिः । प्रथमोविजिगीषुः ततोऽ-रिस्ततोमित्रंततोरिमित्रंततोमित्रमित्रं ततोरिमित्रमित्रम् । पृष्ठे तु पार्षणियाहस्तत्पृष्ठे आक्रन्दस्तत्पृष्ठे पार्षणियाहासार-स्तत्पृष्ठे आक्रन्दासारः । अरिविजिगीष्वोर्मध्यस्थः क्षुद्रोमध्यमः । उदासीनः सर्वेभ्यःपरतरहति द्वादशमण्डलम् ॥ १५६ ॥ अमात्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्च चापराः ॥ प्रत्येकं कथिताह्मेताः संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥१५७ ॥
  - (१) मेधातिथिः। प्रकृतीनांएकैकस्याभवन्ति अतःष्ट्द्वादशकाद्विसप्तिः॥ १५७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंतेषां याअङ्गभूताअमात्यकोशराष्ट्रदण्डदुर्गाख्याः प्रकृतयस्तासामि मवृत्तिरनुसंधेये-त्याह अमात्येति । मण्डले प्रधानभूताश्चत्वारइतरेचाष्ट तेषांद्वादशानाममात्यदुर्गराष्ट्रकोशदण्डाः प्रत्येकंपञ्चपञ्चितिषष्टिस्तेश्व द्वादशत्येवंमिलित्वा मण्डलावयवा द्विसप्ततिरित्यर्थः ॥ १५७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । आसांमूलम्कतीनांचतस्णामष्टानांशाखाम्कतीनामुक्तानामेकेकस्याः मकतेरमात्यदेशदुर्गकोशद-ण्डाख्याः पञ्चद्वयमकतयोभवन्ति एताश्य पश्चद्दादशानांपत्येकंभवन्त्योद्दादशगुणजाताः षष्टिरेव द्वव्यमकतयोभवन्ति तथा मूलमकतिभिश्वतस्भिः शाखामकतिभिश्वाष्टाभिः सह संक्षेपतोद्दिसमतिमकसयोमुनिभिः कथिसाः॥१५७॥

- (४) राघवानन्दः । तेनांत्रकतानांत्रत्येकं पुनः पञ्चपञ्चत्रकतयः सन्तीति सविनिगमनमाह अमात्येति । अमात्यः पुरोहितादिः । राष्ट्रोदेशः । दुर्गोगिर्यादिः । अर्थःकोशः । दण्ड्यतेपापी शत्रुवांनेनेति दण्डः पणप्रहणादिः से-नादिवां । तेन मूलप्रकतयोमध्यमायाश्यतसः मित्रायाश्यतसः शासाः प्रकतयः तथापाधिणयाहायाश्यतसहित्द्वादश ता-सांप्रत्येकममात्यादिपञ्चेति पष्टिरिति हिसप्ततः मकतयः ॥ १५७॥
- (५) मन्द्रमः । आसु द्वादशसु मकतिषु प्रत्येकममात्त्यराष्ट्रदुर्गार्थदण्डाख्याः पञ्चमकतयः सन्ति । अर्थः कोशद-ण्डोबलं एताअनन्तरोक्ताश्रतसः अष्टी च द्वादशदश्रपञ्चकानि च प्रकतयोविस्तरेण कथिताः । संक्षेपेण द्विसमितः संपद्य-न्तेषुषमण्डलस्य विस्तारःसंक्षेपश्रेत्यर्थः ॥ १५७ ॥

अनन्तरमरिविद्यादरिसेविनमेव च ॥ अरेरनन्तरं मित्रमुदासीनं तयोः परम् ॥ १५८ ॥ [विपक्तष्टेऽध्वनीयन्त उदासीनो बलान्वितः । सखिलोमण्डलार्थस्तु यस्मिन्द्रोयः समध्यमः ॥१॥]\*

- (१) मेधातिथिः । विजिगीषुभूम्यनन्तरमरिविद्यात्तथारिमित्रंमित्रंवेवमरिभूम्यनन्तरविजिगीषार्मित्रंभवृति । उदासीनस्तयोःपरः । अरिमित्रलक्षणंच सहजङतिमयोरपिद्रष्टव्यम् ॥ १५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमात्यादीनांच त्वास्यधीनतया तम्मध्यगणनेन यदि द्वादशैव प्राधान्येन गण्यन्ते तदा तन्नापि विविक्षितविवेके वस्तुतश्रत्वारएव स्युरित्याह अनन्तरमिति । अरिसेविनमिरिमित्रादिमिरिमेव विद्यात् । एवंचान्तरस्य तत्संयुक्तस्यचारित्वे पाष्णिपाहतदासारारितिन्यत्राणामिरित्वमेव । एवमरेरनन्तरं तद्वेरिणं सर्वमेव मित्रकोरिं-विद्यात् । तथाउदासीनउभयश्रकाररिहतोविजिगीवृश्य हाविष पृथगिति चातुर्विष्यं तयोःपरं ताभ्यामन्यं विजिगीवोश्येति शेषः ॥ १५८॥
- (३) कुल्कुकः । विजिगीपोर्नुपस्यान्तरितंपतुर्दिशमप्यरिमर्कातविज्ञानीयात् तथा तत्सेविनमप्यरिमेवविद्यात् अरेर-नन्तरंविजिगीपोर्नुपस्यैकान्तरंभित्रप्रकृतिविद्यात्तयोश्चारिमित्रयोः प्रविजिगीपोरुदासीनमर्कितविद्यात् । आसामेव मरूती-नामपपश्चाद्भावभेदेन व्यपदेशभेदः । अत्रापवार्तिनोऽरिव्यपदेशएव पश्चाद्वर्तिनस्त्वरित्वेऽपि पार्ष्णियाह्व्यपदेशः॥१५८॥
- (४) राघवानम्दः । उक्तार्थादिचतुष्टयस्य रुक्षणमाह् अनन्तर्भित । अनन्तरं स्वभूमेःचतुर्दिशु वर्तमानंराज-चतुष्टयमरिविधात् तथा अरिसेविनमप्यरिविधादतएव तस्यापरपक्षनिक्षिप्तत्वादरिमित्रोदासीनपार्षणयाद्दाश्चतसः । तयो-रिरिविश्वयोः परं बहिर्भूमौवर्तमानमुदासीनं वितयेदित्यन्वयः । वस्तुतस्तु मध्यमस्येत्यादेरयमर्थः । मध्यमस्य मित्रमुदासी-नोऽरिविश्वणीषुभेति चतसः मकत्यः तएव नामभेदेनारिमित्रमित्रारिमित्रपार्षणयाद्दासाराज्ञन्दासारतांप्रतिपद्यन्ते । नचैक-स्यनामादिभेदादनेकत्वमदृष्टचरमितिवाध्यम् । एकचक्रभैकाश्वः सवितेति मृतेभेदेन समसमिवहः पित्रतिस्वतिदर्शनात् स्थनामादिभेदादनेकत्वमदृष्टवर्शनाच । अतएव । अरिमित्रमुदासीनोऽनन्तर् सतत्परः परइतियाद्भवक्ष्यः । पार्णियाद्दाक्रन्दासारादयभारिमित्रादिष्यन्तर्भवन्तीतियाद्भवक्ष्यमिताक्षरावचनमपिसंगच्यत्वरित स्वविषयस्यायवर्त्यरिः पश्चाद्दर्ति पाष्टिणयाद्दः ॥ विषयानन्तरीराजा शर्मुमित्रमतः परमः । उद्दासीनः परतरः पार्ष्णियाद्दस्तु पृष्ठतद्वयभिषानात् ॥ एवं-चतुरिक्षद्वादरीव राजानः ॥ १५८ ॥
  - ु ५ ) नन्दनः । मध्यमादीनांस्मानंश्लोकद्येनाद् अनन्तरमरिविचादित । विजिगीपोरनन्तरमरिविचात्

अरिसेवितश्वारिमित्रंपार्षणियाहः आसारश्रेति चत्वारोऽरिसेविनः स्वयमरिश्रेति पञ्चारयः सम्पद्यन्ते । अरित्रसङ्गाचित्रल-क्षणमुक्तमः । अरेरनन्तरममित्रमिति अरेरनन्तरंजातावेकवचनं अरोणां पञ्चानामनन्तरममित्रंविद्यादिरययः । मित्रंमित्र-मित्रमाक्रन्दंअसारश्रेति चत्वारिमित्राणि संपद्यन्ते । तयोरिदवर्गमित्रयोः परंबहिस्थितमुदासीनंविद्यादिति । उदासीनस्य लक्षणशेषमुक्तरत्र श्लोकेऽपि वक्ष्यते ॥ विष्रकष्टेऽध्वन्यधक्तउदासीनोबलान्वितः । विजिगीषुर्मण्डलार्थोयस्मिन्द्रयः समध्यम-इति ॥ योविष्रकष्टेऽध्वनि स्थितोयमरिहतःसउदासीनः । योमहाबलः सविजिगीषुमण्डलार्थोमण्डलस्य कृत्यमनिपहानुपहा दिक्रयस्मिरितष्ठति समध्यमोद्गेयः । एतन्मण्डलम्करणंकामन्दकमतानुसारेण व्याख्यातं । तथाह कामन्दकः ।

॥ संपन्तस्तु प्रकृतिभिर्महोत्साहः क्रतभमः । जेतुमेषणशीलमः विजिगीष्ठितिस्तृतः ॥ १ ॥
भिरिमत्रमरेमित्रमित्रमित्रमतः परमः । तथारिमित्रमित्रश्च विजिगीषोःपरःस्तृतः ॥ २ ॥
पार्षणयाहस्ततः पश्चादाऋग्दस्तदनन्तरमः । आसारावनयोभेति विजिगीषोस्तुमण्डलमः ॥ ३ ॥
अरेम विजिगीषोम मध्यमो आम्यनन्तरमः । अनुपद्दे संहतयोर्व्यस्तयोर्नियहे प्रभुः ॥ ४ ॥
मण्डलार्द्वाहिरेतेषामुदासीनोबलान्वतः । अनुपद्दे संहतानांव्यस्तानाञ्चैव योष्ठभुः ॥ ५ ॥
अमात्यराष्ट्रदुर्गाण कोशोदण्डम् पञ्चमः । एताः प्रकृतयस्तज्द्वैविजिगीषोरुदादताः ॥ ६ ॥
द्वादशानांनरेग्द्राणांपञ्चपञ्चपृथक्षृथक् । अमात्याचास्तु प्रकृतीरामनन्तीहमानवाः ॥ ७ ॥
मालाद्वादश्चवैवेताअमात्याचास्तथा च याः । सप्तविचाधिकाभैषाः सर्वाः प्रकृतिमण्डलमः ॥ ८ ॥
इति ॥ १५८ ॥

तान्सर्वानिभसंदध्यात्सामादिभिरुपक्रमैः ॥ न्यस्तैश्वेव समस्तैश्व पौरुंषेण नयेन च ॥ १ ५ ९॥

- (१) मेघातिथिः । संदूष्याहशीकर्यात् । पौरुषनयौ सामदण्डावेव तत्रचोक्तौ सामदण्डा प्रशंसतीति ॥ १५९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिसंदध्यात् आत्मी्यान्कुर्यात् । उपक्रमेरुपायैः । पौरुषेण दण्डकारणभूतेन । नयेनच मतिकोशलेन सामदानभेददण्डकारणभूतेन ॥ १५९ ॥
- (३) कुङ्खूकः । तान्सर्वान्तृपतीन्सामभेददानदण्डेरुपायैर्ययासंभवंष्यस्तैः समस्तैर्वशीकुर्यात् । अथवा पौरुषे-ण दण्डेनैव केवलेन नयेन साझैव वा केवलेनात्मवशान्कुर्यात्तथाषोक्तमः ॥ सामदण्डीपशंसन्तिनित्यराष्ट्राभिष्टुद्धये ॥१५९॥
- (४) राघवानन्दः । एतेषांक्कानेकिस्यात्तदाह तानिति । अभिसंदध्याद्वशीकुर्यात् । व्यस्तैः साम्नादानेनभेदेनद-ण्डेनच केचित् समस्तैःकंचित्सामभेददण्डैः । पौरुषेण दण्डेनैव नयेन साम्नीववा । तथोक्तमः ॥ सामदण्डीपशंसन्तिनित्यंराष्ट्रा-भेवृद्धयद्ति ॥ १५९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । पौरुषेण उत्साहेन ॥ १५९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सामादिभिरुपक्रमैश्रतुर्भिरुपायैः सामदानदण्डभेदैः समस्तैर्व्यस्तैर्वा तान्सर्वानरिमित्रादीन्संद-ध्यात् संधिकुर्यात् ॥ १५९ ॥

संधि च विपहं चैव यानमासनमेव च ॥ द्वैधी भावं संश्रयं च षडुणांश्विन्तये सदा ॥ १६०॥

(१) मेधातिथिः । तत्रहिरण्यादिदानोभयानुपहार्यःसन्धिस्तिद्विपरीतीविपहः एकान्तताप्युच्वते यानमुपेक्षायामाः १०५ सनंसिश्वियहोपादानंहैं थीभावः परस्यात्मार्पणंसंश्रयः एतेषहुणाः एतेषांयिस्मिन्गुणेऽविस्थितोमन्येताहंशक्ष्यामि दुर्ग-कारियतुं हस्तिनीर्बन्धियतुं खनीःखनियतुं विणक्पथंमयोजियतुं जतुवनंछेदियतुं अदेवमातृकदेशे क्षेत्राणि बन्धियतु-मित्येवमादीनि परस्य वित्तानि व्याहर्तुं बुद्धिविधातार्थगुणमुपेयादेवंचसित ॥ १६० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। संधिर्दानसामादिनात्मीयताकारणम् । वियहोवैरोपदर्शनम् । यानमुद्यम्य गमनम् । आ-सनमिकिचिदुक्कावधारणम् । द्वैधीभावोल्पस्य सैन्यस्य विभज्य योधनम् । संश्रयः स्वस्याबलत्वे बलवत्पराश्रयण-म् ॥ १६० ॥
- (३) कुद्भूकः । तत्रोभयानुपहार्थंहरूत्यश्वरभहिरण्यादिनिबन्धनेनावाभ्यामन्योग्यस्योपकर्त्तव्यमिति नियमबन्धः सन्धिः । वैरंविप्पहाचरणाद्याधिक्येन । यानंशत्रुंपति गमनम् । उपेक्षणमासनम् । त्वार्थसिद्धये बलस्य द्विधाकरणंद्वैधीभावः । शत्रुपीदितस्य प्रबलतरराजान्तराश्रयणंसंश्रयः । एतान्गुणानुपकारकान्सर्वदा चिन्तयेत् यद्गुणाश्रयणे सत्यात्मनउपचयः परस्यापचयस्तंगुणमाश्रयेत् ॥ १६० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । परस्यात्मसात्करणे षडुपायानाह् सन्धिमिति । तत्र सन्धिरुभाभ्यांहरूत्याद्यर्थनापकर्तव्यिम-ति नियमबन्धः द्वयोधीरणपोषणयोर्हेतुत्वात् । विचहोवैरम् । बलाधिक्येन शत्रुंप्रतिगमनं यानम् । उपेक्षासनम् । स्वार्थ-सिद्धये स्वस्य हरूत्यादिबलस्यच द्विधाकरणं द्वैधीभावः । शत्रुपीडितस्य प्रबलनरराजाश्रयणमाश्रयइति ॥ १६० ॥
- (६) रामचन्द्रः । पात्रुण्यविधिमाह सन्धिमितिसप्तिः । सन्धिः व्यवस्थाकरणं द्वयसामादिना वशीकरणं वियहः अपकारः यानं शत्रुंमित यात्रा आसनं उपेक्ष्यावज्ञाकरणं द्वैधीभावः ख़बलस्य द्विधाकरणं संश्रयः प्रबलस्याश्रयः ॥१६०॥ आसनं चैव यानं च संधि वियहमेव च ॥ कार्यं वीक्ष्य प्रयुक्तीत द्वैधं संश्रयमेव च ॥ १६९॥
- (१) मेथातिथिः । एकेन संधायापरिसन्याने शक्तंष्ट्रशा विगृह्णीयात् एवमासनमिप संधाय विगृह्णच सर्वमेत-न्कार्यवीक्ष्य प्रयुक्तीत नात्र नियंतकालोयदैव यद्युक्तंमन्येत तदैवतदाचरेत् यदि कालनियमोलक्षयितुंनशक्यते उप-देशःकिमर्थमेवमाह नशक्यते विशेषोदुर्लक्षः सामान्यन्तु सुलक्षमेतद्य्यबुधानामुपयुज्यते ॥ १६१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कार्यवीक्ष्य यत्र त्वप्रयोजनदर्शनं तदेव नतुसर्वसंभवेयिकिचित्प्रयोज्यम् । संधायचिवगृ-सचेतिपांढेसंधाय यानं तथा आसनंवा विगृह्यापि तथेत्यर्थः ॥ १६१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । संध्यादिगुणानांनैरपेक्ष्येणानुष्ठानमनन्तरमुक्तंतदुचितानुष्ठानार्थोयमारम्भः । आत्मसमृद्धिपरहान् न्यादिकंकार्यवीक्ष्य संधायासनंविगृह्म वा यानंद्वेधीभावसंश्रये च केनचित्संधिकेनचिद्विपहमित्यादिकमनुतिष्ठेत् ॥ १६१ ॥
- (४) **राघवानन्दः । एतानित्वार्थसपृद्धिपरपीडा**दिकार्यगौरवमालोच्य प्रयोक्तव्यानीत्याह आसनंचेति । प्रयुद्धीत अनुतिष्ठेत् ॥ १६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतान्सन्धिविपहादीन्कार्यवीक्ष्यप्रयुत्जीत ॥ १६१ ॥

संधि तु द्विविधं विद्याद्राजा विषद्दमेव च ॥ उभे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्टतः ॥१६२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। सर्वे गुणाद्विविधाइत्यर्थः॥ १६२॥
- (३) कुछूकः । संध्यादीन्षडेव गुणान्द्रिमकारान् जानीयात् । ईैत्यविवक्षार्थम् ॥ १६२ ॥

<sup>\*</sup> इत्य = इत्युत्तर (अ)

- (४) राघवानन्दः । एतेषांदैविभ्यंप्रतिजानीते सन्धित्विति । सन्ध्यादिषद्कं प्रत्येकं द्विविधमित्यर्थः ॥ १६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राजासंधिवियहादीन् गुणान् द्विविधान्विद्यात् ॥ १६२ ॥

#### समानयानकर्मा च विपरीतस्तथैव च ॥ तदा त्वायतिसंयुक्तः संधिर्द्भौद्विलक्षणः ॥ १६३॥

- (१) मधातिथिः । समानयानकर्मायानफलंसहितौ तुल्यौ गच्छावः समानफलभागितयानचत्वयाहमुल्लङ्घनीयो-यत्ततोलप्स्यते तत्तव मम च भविष्यति । अथवा त्वमन्यतोयाह्यहमन्यत्र यास्यामीत्येवमसमानयानकर्मा विपरीतः ॥१६३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संधिर्द्धिधा समानयानकर्मा किंचिदूरयानंकत्वा यः क्रियते । विपर्ततः खस्थानस्थेनै-व क्रियमाणः । सच द्विविधोपि कश्चित्तदात्वसंयुक्तस्तदेव देयपःलः प्राप्यफलोवा । आयतिसंयुक्तस्तु कालान्तरे सपःलो-दयोऽफलोवा ॥ १६३ ॥
- (३) कुह्यूकः । तात्कालिकफल्लाभार्थमुत्तरकालीनफल्लाभार्थवा यत्र राजान्तरेण सहान्यंप्रति यानादिक-र्म क्रियते ससमानयानकर्मासंधिः यः पुनस्त्वमत्र याह्यहमत्र यास्यामीति सांप्रतिकोत्तरकालीनफलार्थितयैव क्रि-यते सोऽसमानयानकर्मेत्थेवंद्विप्रकारः संधिर्ज्ञातन्यः ॥ १६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र सन्धेर्द्वेविष्यंविशदयित समानेति । संग्रन्युदर्केवा यत्फलंतदर्थराजान्तरेणसङ्घैवान्यंग्रति-यानादिकर्मकरणंतत्समानयानकर्मा सन्धिः समानस्यैकफलस्य यानेन कर्मणोभयोरनुसन्धेयत्वात् । विपरीतः असमानकर्म त्वमत्रयाहि अहमन्यत्रयास्यामीति सांग्रतिकोत्तरकालीनफलाथितयावा गमनम् । तदेवाह तदात्वायितसंयुक्तइति तदात्वंतत्कालः आयतिहत्तरकालः तयोःसम्यक्फलिसद्धये युक्तः साधुः सच सन्धेविशेषणम् ॥ १६३ ॥
- (५) **नन्दनः ।** रुब्धसमानयानयोः समानंभवेदितिकतसंयोगद्वयाद्यानंयानसमर्थफरंकर्म युद्धादिकश्च समानं-यित्सन्ससमानयानकर्मा । तदात्वायितसंयुक्तः तदात्वंवर्तमानः कालः आयितर्भविष्यत्कालः क्रियमाणकिरिष्यमाणयोः कार्य्ययोरित्यर्थः ॥ १६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । समानंयानकर्म यस्य ससमानयानकर्मा शत्रोःसमानयानहरूत्यश्वादीनि । च पुनःविपरीतः शत्रुः हरूत्यश्वादिभिर्यदाहीनः । तदातु आयितसंयुक्तः भाग्ययुक्तः सन्धिर्द्दिरुक्षणोद्गेयः ॥ १६३ ॥

#### स्वयंकतश्व कार्यार्थमकाले कालएव वा ॥ मित्रस्य चैवापकृते द्विविधोविपहः स्पृतः ॥१६४ ॥

- (१) मेधातिथि । स्वयंवियहस्य कालोयदावश्यस्वबलेनोत्सहते परंकर्षयितुमृत्साहयुक्तः प्रकृतयः संहर्ताविवृद्धाश्च स्वकर्मरूष्यदि फलसंपन्नाःपरस्यैतान्यपहरिष्यन्तिकर्माणि क्षीणलब्धप्रकृतिः परः शक्यास्तत्प्रकृतयउपजापेनात्मीयाः कर्त्तुंसस्वयंवियहस्य कालः । अकालएतिहृपतिः तत्रापि वियहोमित्रस्यापकृते यदि शत्रुणा तदीर्यामत्रमपकृतंतदा तिह्निन्त्याकालेऽपि वियहः कर्त्तृव्यः । यद्यपि स्वयमपि शत्रोरनन्तरंमित्रभवित तथापि तेन मित्रेण सहायेन शक्यः शत्रुरप-बाधितुम । शत्रोरनन्तरंमित्रभवित तथापि तेन प्रत्यसौवाधितोन्भवितदाऽकालेऽपिवियहःकार्यः । एतिह्यहस्य हैविष्यस्वकार्यार्थमित्रकार्यार्थच । अथवात्मनोभ्युद्धयादेकः प्रकारोन्भवितादाऽकालेऽपिवियहःकार्यः । एतिह्यहस्य हैविष्यस्वकार्यार्थमित्रकार्यार्थच । अथवात्मनोभ्युद्धयादेकः प्रकारोन्भित्रणापकृतेव्यसनिनि तत्रैव हितीयः ॥ १६४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । खार्थरुतोमित्रार्थचेति द्विधा सच सर्वोवियहयोग्यकाले हेमन्तादाविप क्रियते अयो-ग्यकाले वर्षाखिप अपरुतेऽपकारेऽन्येन रुते तदपकारार्थम् ॥ १६४ ॥

- (३) कुद्भृकः । शत्रुजयरूपयोजनार्थशत्रोर्ध्यसनादिकमाकलय्य वक्ष्यमार्णमागशीर्षादिकालादन्यदा यथाक्तकाल-एव वा त्वयंकतइत्येकोविषदः । अपकृतमपकारः मित्रस्यापकारे राजान्तरेण कते मित्ररक्षणार्थमपरोविषद्दृद्येवंद्विवि-धोविषदः । गोविन्दराजेनतु मित्रेण चैवापकृतइतिपिष्ठतंन्याख्यातंच यः परस्य शत्रुः सविजिगीषोर्मित्रंतेनापकारे कियमा-णेव्यसनिनि शत्राविति तत्साल्लिखितपारार्थो बृद्धैगीविन्दराजतः मेधातिथिषशृतिभिर्तिखतौ त्वीकृतौ मया ॥ १६४ ॥
- (४) राघवानन्दः । विग्रहोविरोधस्तद्वैविध्यंस्फुटयित ख्यमिति । काले मार्गशीर्षादौ अकाले तद्भिने कार्यार्थं शत्रुजयप्रयोजनार्थं तद्यसनादिकमाकलम्य खेन संपादितोविग्रहएकः । अपरश्च मित्रस्यापकारे परेणिक्रयमाणे तद्रक्ष-णार्थं द्विविधः । गोविन्दराजेन मित्रेण चैवापकतइति पितं व्याख्यातंच । परस्य शत्रुःसविजिगीषोमित्रंतेनिमत्रेणापकते-मित्रादेव्यंसनिनिशत्रौ तन्त्रिमहार्थोविग्रहः ॥ १६४ ॥
  - ( ५ ) न-दनः । स्वयंविजिगीषुणामित्रेकतः मित्रेणविजिगीषौकतश्रीतिद्विविधावग्रहः ॥ १६४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । द्विविधवियहमाह त्वयमिति । अकाले काले वा कार्यार्थं त्वयंकतं त्वार्थं मित्रार्थं वा मित्रस्या-पकते अनेनापकारेकते सति तदपकारार्थं क्रियते सः द्विधाविग्रहः ॥ १६४ ॥

#### एकाकिनश्वात्ययिके कार्ये प्राप्ते यदच्छया ॥ संहतस्य च मित्रेण द्विविधं यानमुच्यते ॥ १६५ ॥

- (१) मेथातिथिः । एकाकिनोमित्रेण वासंहतस्य यानद्वैविष्यं सत्यां शक्तावेकाकिनः अन्यथा सहतस्य । आत्ययिकंकार्यपरस्य व्यसनोत्पत्तिः तदाद्यभिगमनियमोभवति परतः । कदाचिल्लब्धोळ्योदुरुख्णेदाः ॥ १६५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकाकिनइत्येकयात्रा मित्रसंहतस्येत्यपरा सा द्विविधापि स्वस्यात्यिकं तत्कालाप्र-तीकारेऽनर्थहेत्ंकार्यमाकलम्य भवति । यद्वात्मनोबलवत्तामात्रमवेक्ष्य यदच्छयेति ॥ १६५ ॥
- (३) कुद्धूकः । आत्ययिकंकार्यंशत्रोर्ध्यसनादिकंतिसानकसाजाते शक्तस्यैकािकनोयानमशक्तस्य मित्रसिहतः स्येत्येवंयानदिविधमिभधीयते ॥ १६५ ॥
- (४) राघवानग्दः। यानद्धैविभ्यंभिनति एकािकनश्चेति। आत्यियकेशत्रोर्व्यसनादिक कार्येसैन्यादिविक्रियातः क्षयादिके यदच्छया अकस्मात्मामे शक्तस्यकािकनः अशक्तस्यसंहतस्यमित्रेणमिछितस्यशत्रुंपति गमनिमित यानद्भैविभ्य-म ॥ १६५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । आत्ययिके आवश्यके कार्म्ये परस्यन्यसनादोनि यदच्छया प्राप्ते ॥ १६५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** आत्यियके आवश्यके तत्कालप्रतीकार्ये कार्ये प्राप्ते अनर्थहेतुमाकलस्य यहच्छया आत्मनो-बलाबलमात्रमवेक्ष्य एकाकिनोरा**इः** यानमेकंयानम् । द्वितीयमाह मित्रेण संहतस्य मित्रेण सह मिलित्वा कार्ये द्वितीयं यानम् ॥ १६५ ॥

#### क्षीणस्य चेव कमशोदैवात्पूर्वकतेन वा ॥ मित्रस्य चानुरोधेन द्विविधं स्रतमासनम् ॥ १६६॥

(१) मधातिथिः । आत्मसंवरणमासनं तद्दि द्विषं क्षीणस्य बलकोशोपनयेन वृद्धस्यापि शत्रुंपत्यपेक्षा । आसनंच मित्रानुरोधेन यदि मित्रस्य शत्रुणा सहसंबन्धोनेदशोभवित तदीयेन मित्रेण नायमुत्तम्भनीयइत्यतस्तदनुवृत्त्यासीत । सच क्षयोदेवात्पूर्वकृतनवेत्यनुवादः । वृद्धिक्षयौ सर्वस्थैतेन कारणेन भवतः तत्र दैवंत्वकृतप्रमादः अतिब्ययशोलता अपितजागरणंत्वेबले पूर्वकृतमश्चभंकर्मापि विपर्ययेण वैतद्याख्येयम् । मोहादिति पारान्तरं अर्थस्तुदैवशब्देन व्याख्यातः ॥ १६६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षयोद्धिधा दैवान्मारकादिनारिणि पूर्वक्रेतन दण्डेनचेत्यकमव क्षीणासनंद्विविधम । तथा मित्रस्यानुरोधेन स्वस्य तंत्रति सामर्थ्येपि तेन स्वमित्रस्य प्रतिबन्दिभावेन पीडाकरणशङ्क्रया परम ॥ १६६ ॥
- (३) कुःख़ूकः । प्राग्जन्मार्जितेन दुष्कितेनैहिकेन वा पूर्वकर्तने ऋमशः क्षीणहरूयश्वकोशादिकस्य समृद्धस्यापि वा मित्रानुरोधेन तत्कार्यरक्षार्थमित्येवंद्विविधमासनंमुनिभिः स्मृतम् ॥ १६६॥
- (४) राघवानन्दः । आसनद्वैविध्यंस्पष्टयित श्लीणस्येति । श्लीणस्य इस्त्यश्वकोशादिरहितस्य दैवाददृष्टवशात् पूर्वकतेनैहिकेनबलवच्छनुपीडादिकर्मणावा मित्रस्यानुरोधेन मित्ररक्षानुरोधेनवा आसनद्वैविध्यम् । आसीतेत्यासनम् । न चलेत्तदा खिशात्यागे पराजयस्यैव संभाव्यमानत्वादितिभावः । स्मृतं मुनिभिः ॥ १६६ ॥
- (५) नन्द्रनः । अस्मिन् जन्मिन साध्वकारिणोपि दैवान्क्षीणस्य पूर्वकतेनास्मिन् जन्मिन पूर्वसंवन्सरादिषु कतेन कर्म्मणा वा क्षीणस्यापन्नस्य यदासनंतन्मथमंदैवपूर्वकताभ्यां क्षीणस्य मित्रस्यानुरोधेन यदासनंतद्वितीयमिति द्विती-यमासनम् ॥ १६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षयोद्दिविधः दैवात् दैवकतमरणादिना एकः पूर्वकतदण्डेन अरिणा वा द्वितीयः । मित्रस्यानुः रोधेन वा आसनं उपेक्षाकरणंद्विविधं स्मृतम् ॥ १६६॥

## बलस्य स्वामिनश्चेव स्थितिः कार्यार्थसिद्धये ॥ द्विविधं कीर्त्यते द्वैधं षाङ्गुण्यगुणवेदिभिः॥१६७॥

- (१) मेधातिथिः । बलस्यरिथितः लामिनश्च भेदेन दुर्गलामिनः खल्पेन बलेन सेनापतेरन्यत्र महता बलेन युक्तस्य अथवाबलशपथानुपहार्थःकश्चित्कर्त्तव्योहिरण्यादिलाभापेक्षया परस्त्वधिकेनाशुद्धैधीभावोनामायमुपायः । तस्यै-तदेवरूपंयद्विधारिथितर्बललामिनोरत्रैवंरूपस्य तस्यापरंद्वैधंवक्तव्यं नच तदनेन किचिदुंच्यते केवलंबलस्य खामिनश्च स्थितरेतद्विविधंतत्रवक्तव्यंमायायांद्वैधीभावस्तस्येदंद्वैविध्यमः । उच्यते सामर्थ्यलभ्यमेतत्परानुपहार्थमेतत्कर्तव्यंखकान्यार्थचेत्रेविध्यामः । अध्यते सामर्थ्यलभ्यमेतत्परानुपहार्थमेतत्कर्तव्यंखकान्यार्थचेत्रेविध्यामः ॥ १६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बलस्य सेनापत्यधिष्ठितस्य पुरोवस्थानं स्वामिनस्तु सैन्यैकदेशेन यानमित्वेकं द्वैधमपर-मेतिद्वपर्ययात् । तथा षद्गुणस्य गुणसमुदायस्य गुणः प्रयोजकता ॥ १६७ ॥
- (३) कुङ्क्ष्यः । साध्यत्वप्रयोजनिसद्भ्यर्थबरुस्य हरत्यश्वादेः सेनाधिपत्याधिष्ठतस्यैकत्र शतुनृपोपद्रववारः णार्थमवस्थानमन्यत्रदुर्गदेशे राज्ञः कतिचिद्वराधिष्ठितस्यावस्थानमेवंसंध्यादिगुणषद्भोपकारज्ञेद्विवधंद्वैधंकीर्त्यते ॥१६७॥
- ( ४ ) **राधवान-दः** । द्विधा भूत्वावस्थितिर्द्धेषं तन्स्पुरयित बलस्येति । बलस्य हस्त्यश्वादेः सेनापन्यिषिष्टत-स्य शत्रुसंमुखावस्थितिः अपरत्र दर्गदेशे खान्मनः राज्ञः धनसहितस्यावस्थितिश्च । कार्यार्थसद्धये शत्रुवारणार्थमित्रस्य-यनुवर्तते ॥ १६७ ॥
- (५) नन्दनः । बिलनोद्दिषतोर्मध्ये वाचात्मानंसमर्पयन् । द्वैधीभावेन वर्ततकाकाक्षिवदलिक्षतः ॥ इति का-मन्दकवचनानुगुण्यादयंश्लोकोव्याख्येयः । बलस्य शत्रुभ्यामिति युक्तस्य तदीयया भावनया द्विधाभूयावस्थानम् स्वामि-नस्तथावस्थानमिति द्विविधंद्वैधीभावः कीर्त्यते ॥ १६७ ॥

अर्थसंपादनार्थं च पीक्रामानस्य श्त्रुभिः ॥ साधुषु व्यपदेशार्थं द्विधिधः संश्रयः स्पृतः ॥ १६८॥

(१) मेधातिथिः। शत्रुभिः पीइचमानस्य अर्थसंपादनार्थमन्यत्र संशयः अर्थपीडानिवृत्तिस्तत्संपादनार्थशक्यम-

न्यमाश्रयेत् स्वदेशंहित्वा तत्र गच्छेत् । व्यपदेशश्र्यापीडितेऽपि आगामिपीडा परिहाराय व्यपदेशार्थमन्यंसंश्रयेत् एषोस्य सहयकोवर्तते न शक्योयमुपपीडियतुमिति व्यपदेशसिद्धिर्न केन चिद्रुपपाद्यते व्यपदेशप्रयोजनसंश्रयोव्यपदेशशद्देनोक्तः । समानाधिकरण्येन पाठान्तरंव्यपदेशार्थमिति । कपुनःसंश्रयःकर्त्तव्यस्तदाह् साधुषु येसाधवोराजानस्तेषामन्यतममाश्रयेत् येभ्यःसकाशात्कुसृतिर्नाशङ्कृत्यते । साधुशद्देन परिभवत्राणसामर्थ्यादयोगुणाः मतिपाद्यन्ते ॥ १६८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पीड्यमानस्य सतोयोर्थस्तस्य सिड्यर्थमेकः तथा त्वस्याल्पतयाऽवश्यं करिंमश्चित्संश्रय-णीये संश्रयेण साधुषु कीर्तिर्भवतीत्यपरः संश्रयः ॥ १६८॥
- (३) कुङ्गृकः । शत्रुभिः पीड्यमानस्य शत्रुपीडानिवृत्ताख्यमयोजनसिद्ध्यर्थमसत्यामपि वा तत्काले पीडायां भाविशत्रुपीडनशङ्क्षया अमुकमयंमहाबलंनुपतिमाश्रितइति सर्वत्रव्यपदेशोत्पादनार्थमः । बलवन्तमुपाश्रयणमेवंद्विविधः सं-श्रयः स्पृतः ॥ १६८ ॥
- (४) राघवानन्दः । संश्रयद्वैविष्यंविशदयति अर्थेति । अर्थसंपादनार्थं शत्रुकतपीडायांसत्यांतिनवृत्तिप्रयोजना-र्थं असत्यांच शङ्कत्यमानायांसत्याममुकराजानमाश्रितोस्मीत्युदर्कानर्थनिवारणख्यापनार्थयोव्यपदेशस्तदर्थवा । साधु-ष्वित्यस्यायमभित्रायः । साधूनामवऋबुद्धित्वाद्यथाश्रुतपाहित्वाद्यसाधुराजसुवा व्यपदेशोव्यपाश्रयणम् । यथान्यैरा-श्रितराजतोभीतैर्नाक्रम्यते तदर्थमिति भावः ॥ १६८ ॥
- (५) **नन्दनः** । शत्रुभिः पीड्यमानस्य विजिगीषोरर्थसंपादनार्थशत्रुपीडानिवृत्त्यर्थं बलवदुपाश्रयणमेकः संश्रयः । शत्रुपीडाभावेऽपि साधुभिर्दढमलैः सह व्यपदेशार्थभविष्यदनर्थपरिहारार्थमितियावत् । बलवदपाश्रयणमपरसंश्रयः ॥१६८॥
- (६) रामचन्द्रः । संश्रयंद्विविधमाह अर्थेति । शत्रुभिःपीझ्यमानस्य योर्थस्तस्यार्थस्य संपादनार्थं सिद्ध्यर्थं ब-लाश्रयः मित्राश्रयः एकः । तथा साधुषु व्यपदेशार्थं खल्पीयतया अवश्यशसनीयेन साधुषु कीर्तिर्भवतीर्तिद्वतीयः ॥१६८॥ यदावगच्छेदायत्यामाधिक्यं ध्रुवमात्मनः ॥ तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा संधि समाश्रयेत्॥१६९॥
- (१) मेधातिथिः । आयितरागामीकालोयद्येवंमन्येत समबलोममायमप्येषन्यूनबलोवा कालानु लब्धकत्योपजा-पेन मित्रप्रहेण वा शक्कोत्येनमभिभवितुंतदा संधिकुर्यात् । आधिक्यमधिकबलता भुवंनिश्चितम् । तदात्वे वर्तमानका लवचनोयम् ॥ १६९ ॥
  - (२) सर्वेज्ञनारायणः । पीडां क्षांतं धनादेः ॥ १६९ ॥
- (३) कुछूकः । यदायुद्धोत्तरकाले निश्चितमात्मनआधिक्यंजानीयात्तदात्वे तत्कालेऽल्पधनाद्युपक्षयः तदात्वल्प-मङ्गीकृत्यापि सन्धिमाश्रयेत् ॥ १६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । सन्ध्यादिषण्णांकदा किंकार्यमित्यपेक्षायामादौ सन्धेस्तदाह यदेति । आयत्यामुदर्केआधि-क्यंबहुलोत्पत्तितदात्वेतत्काले अल्पधनादिपीडामङ्गीकृत्यापि सर्निधसमाश्रयेत स्वप्रकृत्याचवशतया पराजयस्यैव सं-भाव्यमानत्वात् ॥ १६९ ॥
- (५) **नन्दनः** । अथषण्णांगुणानांप्रयोगकालंषङ्किःश्लोकैराह् आयतिर्भविष्यत्कालस्तदात्वंतत्कालः । अल्पिकाम-त्यर्थमल्पां अविद्यमानामिति यावत् ॥ १६९ ॥
- (६) **रामचन्दः । षाषु**ण्यस्य कालमाह यदेति । आयत्यां उत्तरकाले आत्मनो भुवमाधिक्यं यदा अवगच्छेत् पश्येत् तदात्वेचाल्पिकांपीडां धनादेः तदा सन्धिसमाश्रयेत् ॥ १६९ ॥

### यदा प्रत्यष्टामन्येत सर्वास्तु प्रकृतीर्भशम् ॥ अत्युच्छ्रितं तथात्मानं तदा कुर्वीत विपहम् ॥१ ७०॥

- (१) मधातिथिः । प्रतृष्टाउत्साहानुरागयुक्तादानमानाभ्यामुपसंगृहीताआत्मीयाःप्रकृतीरमात्यादिकामन्येत अ-त्युक्त्रितमात्मानंकोशहस्त्यश्वादिसंपदा तदा केनचिदपदेशेन संधिदूषणंकृत्वा विग्रहमाश्रयेत् ॥ १७० ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अत्युच्छ्रितमत्यर्थबलम् ॥ १७० ॥
- (३) कुल्लूकः । यदामात्यादिकाः सर्वाः प्रकृतोदीनसंमानाचैरतीव तुष्टामन्येत आत्मानंच हस्त्यश्वकोशाचैः शकित्रयेणोपचितंतदा विप्रहमाश्रयेत् ॥ १७० ॥
- (४) राघवानन्दः । विग्रहोचितावस्थामाहः यदेति । त्रत्रष्टाः दानसंमाननाधैरतीवतुष्टाः अत्युष्ट्रितं बलबुद्धिः हस्त्यक्षकोशाधैः समृद्धमान्मानंमन्येतेत्यनुषज्यते तदा विग्रहं परराष्ट्रक्षोभादिकुर्यात् ॥ १७० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । प्रदृष्टाः स्वामिनि परितुष्टाः । प्रकृतीरमात्यादिकाः ॥ १७० ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** सर्वाः मञ्जतीः भृशंमद्धष्टाः हस्त्यश्वादिना आत्मानमत्युच्छ्रितंकोशसमृ**द्धंयदामन्येत तदा वियहं** वियहकालं मन्येत ॥ १७० ॥

#### यदा मन्येत भावेन रहष्टं पुष्टं बलं स्वकम् ॥ परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपुं प्रति॥१७१॥

- (१) मधातिथिः। भावोहर्षपोषकारणंबहुना धनेन संविभक्तता रूप्यादिकर्माणि फिलतान्येषामित्यादिहर्षपो-षयोः कारणम् । बलंहस्त्यश्वरथपादातं परस्ययदा विपरीतंतदा शत्रुंपतियायादिभषेणयेच्छ त्रुमित्यर्थः । न विप्रहकार-णान्येव यानकारणानि किर्ताह तान्यपि अपचयश्च हर्षपोषयोः परस्य प्रकृतीनाम् ॥ १७१॥
  - (२) सर्वज्ञ नारायणः । भावेन मनसा । ऋष्टंपुष्टं यात्रोचितसहायादिपुष्टियुक्तमः ॥ १७१ ॥
- (३) कुःझूकः । यदात्मीयममात्यादिसैन्यंहर्षयुक्तंधनादिना पुष्टंतत्त्वतोजानीयात् शत्रोक्षामात्यादिबलंबिपरीतंत-दा तंलक्षीकृत्य यायात् ॥ १७१ ॥
- (४) राघवानन्दः । यानस्यकालमाह् यदामन्येतेति । भावेन हर्षपोषादिहेतुना धनेन त्दष्टं हर्षितमत्युत्साह्यु-कंमांसौदनादिना पुष्टंत्वकमितिविशेषणात्परस्यशत्रोः विपरीतंपश्येदिति शेषः । यायात् यानंकुर्यात् ॥ १७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यदा त्वकंबलं त्रष्टं तदा रिपून्पति यायात् यात्रांकुर्यात् । तथाच याज्ञवल्क्यः ॥ यदासस्यगु-गोपेतंपरराष्ट्रतदाव्रजेत् । परश्वहीनआत्माचत्रष्टवाह्रनपूरुषद्ति ॥ १७१ ॥

#### यदा तु स्यात्परिक्षीणोवाहनेन बलेन च ॥ तदा सीत प्रयत्नेन शनकैः सांत्वयन्तरीष् ॥ १५२ ॥

- (१) मेधातिथिः । वाहनंहरूत्यश्वरयं बरुंपादातं गोबलीवर्दवद्भेदः परिक्षीणे बरुं सित सारस्वयम्मरिमासीत् । सा-मोपपदानाभ्यामनुकूलनंसान्त्वनम् ॥ १७२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सान्त्वयन् भाविफलप्रत्याशयाः ॥ १७२ ॥
- (३) कुद्धूकः । यदा पुनर्वाहनेन हस्त्यश्वादिना बलेन चामात्यादि विपत्त्यादि परिक्षीणी भवेत्तदा सामीपदाप-दानादिना शत्रून्यसांत्वयन्त्रयवेनासनमाश्रयेत् ॥ १७२ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । आसनस्यापितमाह् यदात्विति । परिक्षीणं बाह्नेन हस्त्यश्वादिचतुरङ्गगेण बलेन कोशाचे-न शारीरेणवा । त्वयंशनैरिभमतयामादिदानेन असांत्वनेऽरीणामावश्यकमागमनं तदामहाननयःस्यादितिभावः ॥ १७२ ॥

(६) रामचन्द्रः । यदा वाह्नेन बलेन सैन्येन परिक्षीणःस्यात्तदा रिपून शनकैःसान्त्वयन्नासीतिस्थतोभवेदित्यर्थः ॥ १७२ ॥

मन्येतारि यदा राजा सर्वथा बलवत्तरम्॥ तदा द्विधा बलं कत्वा साधयेत्कार्यमालनः॥१७३॥

- (१) मेधातिथिः। अशक्यंसंधानं बलवता रुद्धस्य दुर्गसंश्रयणच हितं दुर्गच बलावस्थानमेव द्वैधीभावः सच-मागुक्तार्थः॥ १७३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। सर्वथाबस्त्रवत्तरमुपायत्रयासाभ्यंच॥ १७३॥
- (३) कुन्नूकः । यदा राजा सर्वमकारेण बलीयांसमशक्यसंधानंच शत्रुंबुध्येत्तदा कतिचिद्दस्पतिहतः त्वयंदुर्ग-माभयेत् बलैकदेशेन च शत्रुविरोधमाचरेत् एवंद्विधाबलंकत्वा मित्रसंपद्दादिकंत्वकार्यसाधयेत्॥ १७३॥
- (४) राघवानन्दः । द्वैधेनावस्थानकालमाह मन्येतेति । उक्तिद्वधास्थितौ ह्रादरिणा नाकन्यते अरिःसेनायां-पनित चेत्त्वयंतीर्णस्तमाक्रमितृंशकः स्वामिन्यापतितचेत्सेनापितस्तमाक्रमितृंशकहितभावः ॥ १७३॥
- (५) **मन्दमः । आर्रपुरियतंपार्ष्णिरियतञ्च । कुतएतद्विधाबलंकत्वेति लिङ्गात् ॥ बलिनोद्दिषतोर्मध्ये वाचात्मानंस-**मपयन् । द्वेधीभावेन वर्तेत काकाक्षिवदलक्षितः ॥ इति कामन्दकवचनाच्च ॥ १७३ ॥
- (६) रामचन्दः। यदा आत्मनः सकाशात् शत्रुं सर्वथा बलवत्तरंमन्येत तदा खबलंसैन्यद्विषा कत्वा कार्यसा-धयेत्॥ १७३॥

यदा परबलानान्तु गमनीयतमोभवेत् ॥ तदा तु संश्रयेत्क्षिप्रं धार्मिकं बलिनं चपम् ॥ १७४॥

- (१) मेधातिथिः । गमनीयतमोऽभिमवनीयतमोतुर्गस्थोहमिति मन्यते तदा क्षिप्रदुर्गमुङ्झित्वाऽन्यंसंश्रयेदार्मिकं यतः कुसुतिर्नाङ्कृष्यते यस्ययशोमयीस्थरप्रकृतिः बिलनमित्येतेनैतत्सुदिशतम् ॥ १७४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । गमनीयतमोऽभिगम्यः ॥ १७४ ॥
- (३) कुछ्कूकः । यदा तु सैन्यानाममात्यादिपकतिदोषादिनातिशयेन प्राह्मोभवति बलंद्वेधंविधाय दुर्गाश्रयणेनापि नात्मरक्षाक्षमस्तदा शीव्रमेव धार्मिकंबलवन्तंच राजानमाश्रयेत् ॥ १७४॥
- (४) राश्ववानम्दः । संश्रयस्यापितमाह् यदेतिचतुर्भः । गमनीयतमोऽवश्यमरिगमनविषययोग्यः स्वयम् । शामिकमित्यनेनोद्कानर्यशङ्का वारिता ॥ १७४ ॥
  - (५) भम्बूनः । गमनीयोभिभवितुंशक्योधार्मिकंत्वयमेव एतमाश्रितः अग्निवदिश्वर्याद्पीत्युक्तंधार्मिकम् ॥ १७४॥
- (६) **रामचन्द्रः । गन्तुंशक्योगमनीयः अतिशयनगमनीयोगमनीयतमः परबलानांगमनीयतमोयदा भवेत्तदा स्व-**बलंहीनंद्या बलिनहस्त्यक्षादिभिर्बलिनं बलिष्ठं धार्मिकं शरणागतरक्षकं क्षिपं संश्रयेत् ॥ १७४ ॥

नियहंत्रकतीनांच कुर्याचोरिबलस्य च ॥ उपसेवेत तंनित्यंसर्वयनैर्गुरुंयथा ॥ १७५॥

- (१) मेधातिथिः । बलिनमित्युक्तं कियता बलेन बलवान्भवतीत्येतदर्थमिदमुख्यते । यादुष्टास्तदीयाः मक्तयो-यम्पश्रमुरुभयस्यापि नियहे सबर्थःसक्षाभयितव्यः सगुरुवत्परिसेवितव्योमानमुन्धित्वानैवंभन्तव्यंमहाराजाएषोपि समत्वेन वार्त्तावहरूति मभुवदसौ सेवितव्यः सर्वयत्नैरुपायैः मियवचनैरवसरे समीपेसंनिधानेन ॥ १७५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । नियहणंपरुतीनां यदि त्वप्रकृतिभिरेव शत्रुरुत्यापितः ॥ १७५ ॥

- (३) कुल्लूकः । कीरशंतंबल्यन्तमित्याह नियहमिति यासांदोषेणासौ गमनीयतमोजातस्तासां प्रकतीनां य-स्माच शतुबलादस्य भयमुत्पन्नंतयोर्द्वयोरिप यः संभितोनियहक्षमस्तंतृपंसर्वयत्नैर्गुरुमिव नित्यंसेवेत ॥ १७५॥
- (४) राघवानन्दः । बलिनभितिविशेषणस्य कृत्यमाह मकृतीनां स्वकीयानांदुष्टानां अरिबलस्य च भीत्याय-स्याश्रयणंकतंतस्यच । गुरुंयथेतिवित्तशाक्यादिदोषंपरित्वत्यत्यर्थः ॥ १७५ ॥
- (५) मन्द्रमः । संभितस्य क्रत्यमाह् नियहमिति । मक्रतीनाममात्यादीनामात्मीयादीनाम् अनेन सूचितं प्रतिक्षोभे-ऽपि बलीयान्समाश्रयणीयइति ॥ १७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यः अरिबलस्य तु पुनः मकतीनां शत्रूत्थापकानाममात्यानां निमहंकुर्यात्तंनुपः सर्वयकै रुपसेवेत भजेत यथा सर्वयत्नेर्गुरुमुपसेवेत ॥ १७५॥

#### यदि तत्रापि संपश्येद्दोषंसंश्रयकारितम् ॥ सुयुद्धमेव तत्रापि निर्विशङ्कःसमाचरेत् ॥ १ ५६ ॥

- (१) मेधातिथिः। यदि तिस्मन्ति संश्रये संपश्येजानीयात्कथिति इति वलीयानेव हि व्यसने बलैहिधाकरोतीति दश्यते दोषदर्शनिलङ्गानि च ॥ दत्वानुतापः कतपूर्वहोमंविमाननादुःश्वरितानि कीर्तनं। दृष्टरदानं प्रतिकूलभाषण मेताश्रदुष्टस्य भविन्तवृत्तयः ॥ ततस्तत्रापि संश्रये दोषकारिणि विद्वातेऽपि शब्दादाश्रयेनिदेषिऽसित सुयुद्धमेव
  तिल्लिपि काले निर्विकारः कुर्यात् निह संश्रये विनाशः दृश्यते सल्पबलेनापि महाबलोजीयमानः अपिचान्त्यावस्थायामुभयथा गुणोविजये राज्यंपराजये भुवः लर्गइति युद्धस्य तु शोभनत्वंदर्शयिष्यामः। एकैकगुणाश्रयेणमण्डलविजयायया बाच्छकः॥ १७६॥
  - (२) सर्वजनारायणः । संश्रयकारितमाश्रीयमाणेन कर्तव्यतया संभावितम् ॥ १७६ ॥
- (३) कुल्लूकः । अगतिका हि गतिः संश्रयोनाम तत्रापि यदि संश्रयकतंदीषंपश्येत्तदा निःसंशयोभूत्वा शोभनमे-व युद्धतिस्निकाले समाचरेत दुर्बलेनापि बलवतोजयद्र्शनान्निहतस्य च स्वर्गप्राप्तेः ॥ १७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यदित्याहं यदीति । दोषंसंश्रयकारितं संश्रयेनृपतौ स्वबलहिधाकरणरूपभाषणपूर्ववै-रानुरूपकीर्तनादिलिङ्गेः कारितं नकाशितं दुष्टपळत्यादिभिरिवानेनापिकार्योयमस्मदर्थादिक्षयोभविष्यतीत्येवं कारितं संश्रयेराजनिसमपितं दोषजातं यदिवा संपश्येत् तत्रापि तिस्मत्सतीत्यर्थः । निर्वितर्कः जेष्यामीति कतनिश्रयः ॥ १७६॥
- (५) नन्द्रनः । धार्मिकबलिसमाश्रयणे दोषान्तरं भविष्यतीति निश्चित्वानस्य किंकर्तव्यमित्यपेक्षायामाह यदी-ति । तत्रापि धार्मिकबल्सिमाश्रयणे दोषः नीचसमाश्रयमभवलोके कोशादिकंतत्रापि तेषु परबलेष्वात्मवधीद्योगिष्वपि सुयुद्धमाचरेत् जये भूमिलाभात् मरणे र्षणेकाभादित्यमिमायः ॥ १७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यदि तत्रापि तिलात्राक्षि संश्रयकारितं आश्रयभूतेन राक्षा कारितं दीर्ष पश्येत्सराजा युद्धमेव निर्वितर्कः निःशङ्कःसन्समाचरेत् ॥ १७६॥

सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्तीतिज्ञः पृथिवीपतिः॥ यथास्याभ्यधिकानस्युर्मित्रोदासीनशत्रवः॥१७७॥

(१) मेधातिथिः । उपायवचनात्सामादिनिर्व्यस्तैः समस्तैर्वा । सर्वयङ्णानु येन शक्यन्ते संघादिनापि तथा कुर्यात् तेन शकरिण यतेत नीतिकः अर्वशासकः त्यामाविकशकः नयायिशकोवा राजा यथास्यातः विकश्यवेणाण्ययिका- मित्रादयोन भवेयुस्तथा म्हत्यादिसमादिष्टे कर्ममवर्तनेचतेभ्योऽधिकमात्मानंकुर्यात् । श्लोकानुरोधान्मभ्यमग्रहणंनकृतं सोपि तु द्रष्टव्योन मित्रमित्युपेक्ष्यं स्वभयोजनन्यतिरेकेण मित्रनामान्यविस्थतिहं मित्रत्वाधिक्यमुपगतंस्वार्थगतिवशान्य मित्रमप्यरिभवति । तथान्ययासआह ॥ नकश्चित्कस्यनिन्धित्रं न कश्चित्कस्यनिद्रिपुः । सामर्थ्ययोगाद्विद्रयामित्राणि रिपवस्तथेति ॥ एतैरुपायैर्मण्डलैर्विचारयेत् ॥ १७७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । मित्रमपि खस्याधिक्ये मैञ्या मयोजनाभावान्मैत्रीत्यजेदिति तस्याप्याधिक्यंखण्डनी-यम् ॥ १७७ ॥
- (३) कुझूकः । सर्वैः सामादिभिरुपायैः नीतिश्चोराजा तथा यतेत यथास्य मित्रोदासीनशत्रवोऽभ्यधिकान भव-न्ति आधिक्ये हि तेषामसौ पाझोभवति । धनलोभेन मित्रस्यापि शात्रवापत्तेः ॥ १७७॥
- (४) राघवानन्दः । किंच सर्वेति । सर्वोपायैः कचिद्दानं कचिद्धेदः कचियुद्धं कचित्सामेति । अस्यश्लीणस्यरा-इः छिद्रेष्वनथांबहुलाभवन्तीतिन्यायान्तिनमपि बलादिभिःपूर्णं धनलोभेन कचिदेनंप्रत्यमित्रःस्यात् एवमुदासीनेष्व-पि श्लेयम् । तथाच व्यासः ॥ नकिश्वत्कस्यचिन्मित्रंनकिश्वत्कस्यचिद्दिपुः । सामर्थ्ययोगाद्विश्लेयंमित्राणिरिपवस्तथे-ति ॥ १७७ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अस्मात्त्वस्मादिति यावत् ॥ १७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः। नीतिज्ञः यथा अस्य राज्ञः मित्रोदासीनशत्रवः अधिकानस्युः सवापायस्तृथा कुर्यात् ॥ १७७॥ आर्यातं सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत् ॥ अतीतानां च सर्वेषां गुणदोषौ च तत्त्वतः ॥१ ७८॥
- (१) मेधातिथिः । कार्याणि कर्माणि प्रयोजनानि तेषांसर्वेषामारिप्समानामायतिः परिणाम्यागामिकालस्तदात्वंगारंभावस्थावर्त्तमानकालस्तंच विचारयेत् तन्वतस्तत्त्वेन अनेकमुखानि हि कार्याणि क्षणाच्चान्यथा भवन्तीति तत्र येषामुभौ कालौ न शुभ्यतस्तानि कार्याणि कथमारभेतेति तिह्वचारार्थोपदेशः । अतीतानामितकान्तानांचसर्वेषांगुणदोषौ
  ततोविचारयेत् अत्राप्यतीतानांगुणदोषौविचार्य यानि कर्माणि मुणवन्त्यतीतानि तान्येव कथनामपुनरारभेतेत्यतीतकार्यगुणदोषतत्त्वविचारणोपदेशप्वमर्थः ॥ १७८॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः** । आयतिरागामिफलं । तदात्वं वर्तमानं । अतीतानांच कार्याणांगुणदोषो चकारात्स्वरूपंच तिचन्तनेन चतत्साम्यादागामिन्यपि प्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वा प्रयोजनम् ॥ १७८ ॥
- (३) कुःहूकः । सर्वेषांकार्याणामल्पानांबद्धानामपि आर्यातमुत्तरकालं गुणंदोषंविचारयेत् । वर्त्तमानकालंच शी-इसंपादनाद्यर्थविचारयेत् । अतीतानांच सर्वकार्याणांगुणदोषौ किमेषांकतंविघटितं किंवाविशिष्टमित्येवयथाविद्वचारयेत् ॥ १५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । राज्ञःकार्यान्तरंविधत्ते आयितिमिति । आयितः उदकेयत्फलं तदात्वं शीव्रकार्यसिद्धयेवतन् मानकालिकंचफलं । अतीतानामितिदृष्टान्तार्थं एवंपूर्वेकृतं तेनजयादिजातमन्यथापराजयादि जातिमितिगुणदोषौविचा-र्येत् ॥ १७८ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । आयर्ति आगामिफललाभंतदात्वं तत्कालफलम् । सर्वेवामर्थानामितिशेवः ॥ १७८ ॥
- (६) रामचन्दः। सर्वकार्याणां आयार्ते आगामिपः तदात्वं वर्तमानं अतीतानांसर्वेषांगुणदोषौ तत्वतोविषा-रथेत्॥ १७८॥

## आयत्यां गुणदोषज्ञस्तदात्वे क्षिप्रनिश्वयः॥ अतीते कार्यशेषज्ञः शत्रुभिर्नाभिभूयते॥ १७९॥

- (१) मेधातिथिः। एवंहि । योह्ययत्यामागामिनिकाले कार्याणांगुणदोषौविजानाति नियमेनासौविमृश्यकारीति स्वयंचारभतेविमृश्यकारीति न सदोषं एवमर्थेहिङ्गानंतदात्वेवर्त्तमानेयःक्षिप्रमवधारयित कार्ये न विलम्बते तदात्व
  क्षिप्रनिश्चयः क्षिप्रकारीभवति गुणवत्करोति नदोषवत् । अतीते कते सति कार्येशेषतोयः कार्यमेवबुभ्यते न तत्परिसमामोलभतइति गुणवत्सर्वकार्यफलसंबन्धादभ्यधिकः शत्रुभिर्नाभिभूयेत । निह धर्मशास्त्रे षाषुण्योपदेशः शक्यते कर्तुरद्दइति ॥ १७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुणदोषज्ञोभाविगुणदोषविचारकः । क्षित्रनिश्रयः शीव्रंकायांकार्यत्वयोनिश्रेता । अतीते दैवाद्विपन्ने कार्ये कार्यशेषस्य तदेकदेशोद्धारोपायस्यापि ज्ञाता ॥ १७९ ॥
- (३) कुद्धूकः । यसात् आयेति यः कार्याणामागामिकगुणदोषद्गः सगुणवत्कार्यमारभते दोषवपरित्यजति । यभ वर्त्तमानकाले क्षित्रमेवावधार्य कार्यकरोति अतीते कार्ये यः कार्यशेषद्गः सतत्कार्यसमाप्तौ तत्फललभते यसादेवविध-कालत्रयसावधानत्वान कदाचिच्छनुभिरभिभूयते किंबद्धना ॥ १७९ ॥
- (४) राधवानन्दः । विचारेकिस्यात्तत्राह आयत्यामिति । आयत्यां गुणदोषद्गोयतोविष्टश्यकारी क्षिप्रनिश्चयश्चादी-र्घसूत्री अतीते कते दक्षिणादिदानवदविशष्टसमापियतासनाभिभूयते शत्रुभिरित्यन्वयः ॥ १७९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । विचारस्यफलमाह आयन्यामिति ॥ १७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आयत्यांगुणदोषज्ञः तदात्वे वर्तमाने क्षिप्रनिश्ययः । अतीते कार्यशेषज्ञः दैवाहिपन्ने कार्यशेष-स्यतदेकदेशोद्धारोपायस्यज्ञाता एतादशोराजाशत्रुभिर्नाभिभूयते ॥ १७९ ॥

#### यथैनं नाभिसंदध्युर्मित्रोदासीनशत्रवः ॥ तथा सर्वं संविदध्यादेषसामासिकोनयः ॥ १८० ॥

- (१) मेधातिथिः । दिद्यात्रमुक्तं यथानतैस्तैः प्रेयोगैरिभसंदध्युस्तथा कुर्यादिजितैरितरैरिवोपायैरित्येषसंक्षेपिको-ग्यायद्त्युपसंहारः । षाबुण्यस्यातिसंधानविरोधश्चैवंन भवति कृत्यानामुपजापरक्षणाद्यसनेषु मतीकारात्स्वमण्डलसंपहादु-णोपायानांसम्यग्ययोगात्कर्मत्वभ्युत्थानिमत्येवंद्रष्टव्यम् ॥ १८० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिसंदध्युर्वश्रयेयुः । सामासिकः संक्षिप्तः ॥ १८० ॥
  - (३) कुछूकः । यथैनराजानंमित्रादयउक्ता न बाधेरन् तथा सवसंविधानंकुर्यादित्येषसांक्षेपिकोनयोनीतिः॥१८०॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । रा**जातुसर्वथाऽपमत्तः स्यादित्याह् यथेति । एनंराजानंनाभिसंदभ्युःनाभिभवेयुः । एषः सामा-सिकः समासः संक्षेपस्तत्र भवः ॥ १८० ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अत्रायमनुष्टेयार्थहत्याह् यथैनमिति ॥ १८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । यथा एनंशरणागतंमित्रोदासीनशत्रवः नाभिसंदध्युः नसंधेयुः तथा सर्व संविदध्यात् कुर्यात् ए-पः सामासिकः संक्षिप्तः नयः सामादिरूपाणांन्यायः ॥ १८० ॥

### यदा तु यानमातिष्ठेदरिराष्ट्रं प्रतिं प्रभुः ॥ तदानेन विधानेन यायादरिपुरं शनैः ॥ १८१ ॥

(१) मेघातिथिः । इदानीमभियास्यतःकर्माइ । यदोपिकिविर्दारराष्ट्रपत्याभिमुखेन तदानेन विधानेन गच्छे-इत्वरमाणः । वक्ष्यमाणोपन्यासः सुखावबोधनार्थः ॥ १८१ ॥

- (२) सर्वजनारायणः । यानमातिहेत् विपहार्यं यात्रामात्रार्थवा ॥ १८१ ॥
- (३) कुछूकः। यदा पुनः शक्तःसन् शत्रुराष्ट्रंपित यात्रामारभेत्तदाऽनेन वक्ष्यमाणमकारेण शत्रुदेशमत्वरमाणीग-
- (४) राघवानन्दः । कदारिपुपुरंगन्तव्यं कथंवायोद्धव्यं कुत्रवा किं कर्तव्यमित्यपेक्षायांतत्रादौ यानमनुबदम्नु-चितकालमाह यदात्वितित्रिभिः । मात्सर्यक्रोधाज्ञानैर्नगन्तव्यमित्याह प्रभुः सकलशक्तिसंपन्नः यानयायादित्यत्र प्रकृतिः प्रत्ययोच्चारणार्था तेनयात्रांकुर्यादित्यर्थः । केन अनेन वक्ष्यमाणेन शनैर्यायान्ततुह्रशत् ॥ १८१ ॥
  - (५) नन्द्नः । अथयात्रांप्रस्तीति यदेति । अनेन वक्ष्यमाणेन ॥ १८१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रभुः अरिराष्ट्रंपति यदा यानं गमनं आतिष्ठत गच्छेत्तदा अनेनविधानेन वक्ष्यमाणलक्षणेन अ-रिपुरं शनैःयायाद्रच्छेदित्यर्थः ॥ १८१ ॥

मार्गशीर्षे शुने मासि यायाद्यात्रां महीपितः॥फाल्गुनं वाथ चैत्रं वा मासौ प्रति यथा बलम् ॥१८२॥

- (१) मधातिथिः । यातव्यापेक्षया बलापेक्षया दीर्घयोद्धिमच्छन्बलप्रायः शारदवासन्तिकसस्यमायंपरराष्ट्रंमार्गशी-पैयायात अत्रहिगच्छन्शारदंफलंगृहादिगतंग्जखंगृद्धाति वासन्तंसस्यमुपहरति । कामश्व महान्दुर्गोपरोधादिकार्यक्षमो-मार्गश्च प्रसिद्धवक्रपथोपभृतकाशोदकवीरुधोनभवन्ति कालश्च नात्युष्णशीतः । उपचितमपि न सस्यंनानामयुक्तंप्रयं सस्यत्रयोपघातकालविषकपंपिक्षया च परआश्रयंसंघत्ते । उभयसस्योपघातावकर्षणंसम्यकृतंभवत्यात्मनश्चबलापचय-इति उपघातमात्रविकिषया परदेशोदेरूष्पकालसाध्ये वा यातरि बल्पायः फाल्गुनचैत्रयोर्यायात् । वासन्तिकसस्यप्रायदे-शंतदाष्पात्मनोयवस।दि भवति । परापघातक्षेत्रगतसस्योपघातातः । यभावलमिति येन प्रकारेण बलानुरूपंयायादित्य-र्थः ॥ १८२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । मार्गशीर्षइति मुख्यः पक्षः तत्कालेऽन्नबाहुल्यात् श्रभेयहशुद्ध्यादियुक्ते । फाल्गुनंचैत्र-मिति मध्यमः तदा्षि यवान्तसंभवात् ॥ १८२ ॥
- (३) कुख़ूकः । यचतुरङ्गबलोपेनोराजा करिरथादिगमनविलम्बेन विलम्बितप्रधाणः तथा हैमन्तिकसस्यबहुलं-च परराष्ट्रंजिगमिषुः समुपगमनाय शोभने मार्गशीर्षे मासि यात्रांकुर्यात् । यःपुनरश्वबलपायोनुपितः शीष्ठगितवी सैर्वसस्य बहुलंपरराष्ट्रंयियाद्यः सफाल्गुने चैत्रे वा मासे स्वबलयोग्यकालानिकिमेण यायात् अतएव मन्वर्थव्यापारपरंसंक्षेपेण याज्ञवस्क्यवचनम् । यदा सस्यगुणोपेतंपरराष्ट्रंतदा ब्रजेत् ॥ १८२ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्र मार्गशीर्षादिव्यवस्थितविकलपपरः । तत्र रथप्रधानः पाधिवो मार्गशिर्षे गच्छेत् । च-ऋवाताद्यभावात् । अश्वप्रधानः कालगुने । पदातिप्रधानश्चेत्रे ॥ १८२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । यायात्कुर्य्यात् मासौ प्रतिमासयोरिति यावत् ॥ १८२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। फाल्गुनंवा चैत्रंवा एती हो मासी यात्रांमित श्वभी । यथाक्लं खबलानुसारं यात्रांयायात् ॥१८२॥ अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येद्भुवं जयम् ॥ तदा यायाद्विग्रस्थैव व्यसने चोत्थितेरिपोः॥१८३॥
  - (१) मेधातिथिः। अस्यापवादः एतद्यतिरेकेणान्येष्विप गावृहादिकालेषु यदा मन्येतात्मनोऽवश्यंभाविविजयं-

<sup>\*</sup> र्वासर्व=र्वसन्त (अ)

तदायायात् । यदा हस्त्यश्वबलमायंवर्षास्वश्वबलंहस्तिबलंतदा हि स्वबलकालमभावादेकान्तिकोजयः। व्यसनपरस्य स्व-बलकोशादि तिसन्तुत्पन्ने स्वबलकालनिरपेक्षोयायात् । व्यसनपीडितोहिशानुः साभ्योभवति । काष्ट्रमिवगुणोपयुक्तसिन-योगमात्रादेविवनश्यति । विगृह्मेति यातव्यमेवाष्ट्रभ्याङ्ग्य यायान्महानिस्ननेवावगम्यते ॥ १८३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्येष्वपीति त्वधमः । कार्यविशेषोदयश्चात्र निमत्तं विगृह्म विसहंभाविनमुहुष्य कथं-चिद्धिपहज्ञानमात्रेण परस्य प्रणतिसंभवात् । रिपोर्ध्यसने चोत्थिते न कालिनयमइति तदा सर्वएव मुख्यः कालहत्यर्थः ॥ १८३ ॥
- (३) कुछूकः । उक्तकालन्यतिरिक्तेषु यदात्मनोनिश्चितंजयमवगच्छेत्तदा स्वबलयोग्यकाले यीष्मादावपि ह-स्त्यश्वादिबलगयोविगृह्मैव यात्रांकुर्यात् । शत्रोश्चामात्यादिपकृतिगोचरदण्डपारुष्यादिन्यसने जातेऽरिपक्षभूतायां तत्प्र-कृतावप्युक्तकालादन्यत्रापि यायात् ॥ १८३ ॥
- (४) राघवानन्दः । नौगजप्रधानोवर्षात्वित्याहः अन्येष्वपीति । कर्दमनदीष्ठवनादेरन्यैरसाध्यत्वात् । विगृह्मः वि-पहं करिष्यामीति । उक्तव्यवस्थितिनिराहं व्यसनेचोत्थितइति । देवात्सैन्यामात्यादीनांदण्डपारुष्यादिना कोपेसतौत्यर्थः ॥ १८३ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । कालेषु मासेष्वित्यर्थः । व्यसने मित्रबलादीनांव्यापत्तौ ॥ १८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्येषु कालेषु ध्रुवंजयंयदा पश्येत्तदा विगृह्मैव विप्रहंभाविनमुहुप्यकथंभिद्विप्रहङ्गानमात्रेण परस्यप्रणतिसंभवात यात्रांयायात् । रिपोःत्वशत्रोर्व्यसनेउत्थिते सति न संप्रामाईकालनियमः ॥ १८३ ॥

#### कत्वा विधानं मूले तु यात्रिकं च थाविधि ॥ उपग्रह्मास्पदंचैव चारान्सम्यग्विधायच ॥१८४ ॥

- (१) मिधातिथिः । मूले स्वरुर्गराष्ट्रे कुर्यादथपाणिग्याहम्भ तत्र विधानंप्रतिविधानंकत्वा दुर्गतावत्प्रभूतधान्यादिकंस्सज्जयन्त्रप्राकारपरिखादिकार्यम् । राष्ट्रस्यापि स्वबलंश्रेणीबलेभ्योरक्षांविधाय कुर्याद्दानमानेभ्यउपसंयम्य प्रत्यन्तेषु पक्षेमन्यपाणिग्याहंप्रतिमाहं तत्समर्थम्भ बलैकदेशः स्वराष्ट्रे स्थापियतन्यः । यात्राप्रयोजनंयात्रिकं हस्त्यश्वादिबल्योग्यंच पहरणधारणादिसज्जयथाविधिपरोपदेशंकत्वाऽऽस्पदंप्रतिष्ठानं कितस्रंतोऽपरकीयाः कुद्धादयोद्दष्टन्यास्तानुपगृह्य स्वीकृत्याकारस्यपरविषयेनिवृत्तेस्तज्ज्ञानाय सम्यग्यथाविद्धधाय प्रयुज्य किमयदृष्टोपसंग्रहंकर्तृमारब्धमृत शत्रुपरिमण्डलंकोपयितुमथमध्यममुद्दासीनंवा संश्रियतुं तथा मुल्यात्रांवा हर्नुकामोविधिवद्देदंवा कर्तृकामहत्यादि यथा चैतदेवंत्रभा ॥ १८४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । मूले स्थिरशिबिरे । यात्रिकं यात्रायोग्यं संनाहादि विधाय । आस्पदं शिबिरस्थानं ग-म्यदेशे परिगृह्म ॥ १८४ ॥
- (३) कुद्धृकः । मूले स्वीयदुर्गराष्ट्ररूपे पार्षणयाहसंविधानंप्रधानपुरुषाधिष्ठितरक्षार्थसैन्येकदेशस्थापनरूपंप्रतिविधानंकत्वा यात्रोपयोगिच वाहनायुधवर्म यात्राविधानंयथाशास्त्रंकत्वा परमण्डलगतस्य च येनास्यावस्थानंभवति तदु-पगृस तदीयान्भृत्यपक्षानात्मसारकत्वा चारांश्र कापिटकादीष्ठळुदेशवार्माङ्गापनार्थमस्याप्यसम्यक्तया जाङ्गलानूपा-टिवकविषयभेदेन त्रिविधंपन्थानंमार्गशोधिततरुगुल्मादिच्छेदनिम्नोन्नतादिसमीकरणादिना संशोध्य तथा हस्त्यश्वरथप-दातिसेनाकर्मकरात्मकंषद्विधंबलयथोपयोगमाहारीषधसत्कारादिना संशोध्य सांपरायिकंसपरायः संयामः तदुपचितविधिना शाचुदेशमत्वरया गच्छेत्॥ १८४॥॥ १८५॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । कथंप्रवेष्टव्यमित्यस्योत्तरमाह् इत्वेतिचतुर्भिः । मूले स्वराष्ट्रे प्रधानपुरुषाधिव्रतंस्वराष्ट्ररक्षण-

क्षमंत्वसैन्यंस्थापयित्वा । आस्परं येनास्पदेनावस्थानंभवति परकीयात्मसात्करणे तेषांपरकीयभृत्यानां स्वकीय-भृत्यवद्वस्त्रगृहान्नादि । चारान्प्रच्छन्नदूतान्कापंटिकादीन्पूर्वोक्तान् शत्रुदेशज्ञापनार्थविधाय नियुज्य ॥ १८४ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । मूले पुरराष्ट्रलक्षणे विधानंसंविधानम् यात्रायोग्यंयात्रिकंतण्डुलमुद्रादिकम् आस्पदंनिर्मितगृहादिक-म् यायादित्येव ॥ १८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । युग्मं । मूले स्थिरशिबिरे अपामे वसितस्थाने विधानं रक्षां कत्वा अरिपुरंशनैयीयात् । किं-कत्वा यात्रिकं संपामयोग्यं सन्नाहादिकं यथाविधि उपगृह्म आस्पदं शिबिरस्थानं उपगृष्य ॥ १८४ ॥

संशोध्य त्रिविधंमार्गेषड्विधंच बलंखकम् ॥ सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरंशनैः ॥ १८५॥

- (१) मेघातिथिः । त्रिविधःपन्थाः जाङ्ग्छआतपआय्विकइति केचिदाय्विकस्थाने वनप्रक्षेपाश्चिविधइति । अपर-उन्ततीनिन्नःसमइत्येवंत्रिविधं संशोध्य मार्गरोधिवृक्षगुल्मलताविच्छेदेन स्थलनिम्नयोः समीकर्णं नदीगर्त्तयोस्तीर्थकरणं पियरोधकव्यालसमुच्छेदः मवर्तकानामात्मीकरणं यवससेनादिमत्ताचिति षद्विधंबलमितिकेचित् । हस्त्यश्वरथपदातिसेना-कोशकर्मकरात्मकंषद्विधंबलमित्यन्ये । कोशस्थाने प्रक्षेपणमित्यपरे । मौलश्चत्यश्चेणिमित्रामित्रायविकबलभेदात् । सांपरा-यिक विधानेन सांपरायिकंयु बेल्डल्संतत्प्रयोजनंयस्यतत्सांपरायिकं दुर्गकल्पेन वा रिपुंप्रतियायात् । सच सैन्यनिवेशस्तेषु तेषु च स्थानेषु स्थावरजङ्गमदण्डोबहुमुखपरिधफलकशाखाभिः माकारहत्यादिस्तादशस्थापितविशेषतस्तुयात्रागतः ॥ ॥ १८५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिविधंमार्गे जाङ्गलानूपार्टावकमिति कश्चित् प्रामारण्यपर्वतरूपमितितु युक्तमः। पिष्ट्यं-बलं हस्त्यश्वरथपदातयश्चत्वारः हस्त्याचारोहकाः शस्त्रोपनायकाश्चेति द्वाविति पिष्ट्यमः। केचितु हस्त्यारोहकादयए-कविधावश्याःपरेतिपिष्ट्यधितामाहुः । सांपरायिककल्पेन संयामयोग्येन विधानेन । शनैर्यदि मध्ये परः सन्द्रभ्यादित्या-शया ॥ १८५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । त्रिविधं जाङ्गलाटविकानूपभेदेन तत्संशोध्य मार्गविरोधिततरुगुल्मनिम्नोन्नतादिच्छेदसमीकर-णादिना तत्र जाङ्गलस्य लक्षणमुक्तम । आटविकं अट्वी वनं तत्मायमाटविकं तस्य छेदेन । अनूपं जलमाय जलमायमनू पंस्यादित्यभिधानात् । तस्य पूरणेनषिद्वधं हस्त्यस्वरथपदाति सेनापतिकर्मकारात्मकं संशोध्यच बलस्य च संशोधनमा-गोग्यभावादिचिकित्सा । सांपरायिककल्पेन संपरायः संपामः तदुचितविधिनापूर्वपरानुसम्धानंविना नगन्तव्यमित्याह शानैरिति ॥ १८५ ॥
- (५) **नन्दनः** । त्रिविषं जाङ्ग्लमनूपमाटविकञ्च बलस्य षड्डिधत्वंकामन्दकेनोक्तम् ॥ मीलंश्तंत्रेणिसुद्ध-द्विषदाटविकंबलम् । षड्डिधन्तुबलंध्यूसद्विषतोभिमुखंत्रजेदिति सांपरायिककल्पेन युद्धाईसन्नाहेन आय्धीषधादिसंपादनेन-ति यावत् ॥ १८५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** मार्गे त्रिविधं जाङ्गलं आटविकंपामारण्यपर्वतरूपम् । षङ्गिभंत्वकंबलंसंगृह्म षङ्गविधं हस्त्य-श्वरथपदातयः हस्त्यश्वाचारोहकाः शस्त्रोपनायकाश्चेति । सांपरायिककल्पेन संगामयोग्येन विधानेन ॥ १८५ ॥

शत्रुसेविनि मित्रे च गूढे युक्ततरोभवेत्॥ गतप्रत्यागते चैव सहिकष्टतरोरिपुः॥ १८६॥

(१) मेधातिथिः । शनुसेविनि गूढेमच्छन्ने मित्रे गतपत्यागते च युक्ततरः स्यातः । अभियुक्ततरआदततरोभवेम-विश्वसेदित्यर्थः । यस्मात्सकद्यतरोरिपुरम्येभ्यःकुद्धादिभ्यः एवंच युक्ततरवचनात्कद्यतरवचनाच्च गतपत्यागतमप्राह्ममस्येति गम्यते । सचतुर्विषः कारणाद्गतस्ततोविपरीतकारणादागतोयथा दोषेणगतः पुनरागतोगुणमुभयोः परित्यज्य कारणेनागतद्गतियःसत्याज्योत्र्ञचुबुद्धित्वार्णात्कचित्कारीति । पुनरस्य प्रत्ययस्तु कारणाद्गतःकारणागतः यथा स्वामिदोषेणगतः परस्तात्स्वदोषेणागतद्गति सत्कर्त्तव्योयदि सङ्गित्वादागतस्ततोयाद्यः । अथपरप्रयुक्तस्तेन वा दोषेणापकर्त्तुकामद्गति ततोनेति
परराष्ट्रंप्रत्यभिप्रस्थितः ॥ १८६ ॥

- (२) **सर्वज्ञानारायणः । त्वस्य मित्रतामापन्नेविगूढे शत्रुसेविनि शिद्धातः स्यात् । तथा गतप्रत्यागते रिपुसमीपं-**गत्वा पुनरागत्य प्रविष्टे ॥ १८६ ॥
- (३) कुछूकः । यग्मित्रंगूढंकत्वा शत्रुंसेवते यश्व भृत्यादिः पूर्वविरागाद्रतः पश्नादागतः तयोः सावशानीभवेत् यस्मात्तावितिशयेन दुर्नियहोरिपुः॥ १८६॥
- (४) राघवानन्दः । किंच शन्विति । शत्रुसेविनि शत्रोरेवानुकूले युक्ततरोऽतिशयमयत्नवान् । तत्र हेतुर्गते गम-नोम्मुखे मित्रवदाचरित प्रकटितद्वारादिनानुकूलः प्रत्यागते प्रत्यागमनोद्यते तद्वारावरोधेन प्रतिकूलएवपुनरागमस्यतेनैवामं-भवात् । गृढेशत्रुसेविनि मित्रे मित्रवदाचरत्यिप शत्रुपक्षपातिनि अतः सहि रिपोरिप कष्टतरः ॥ १८६ ॥
- (५) **नन्दनः ।** शत्रुसेविनीति । इयंमित्रविशेषणं गतपत्त्यागते आत्मसकाशाच्छत्रुंगत्त्वा तत्सकाशात् प्रत्यागते स-तिइति इयोः प्रत्येकंपरामर्शः ॥ १८६॥
- (६) रामचन्द्रः । शत्रुसेविनि मित्रे राजा युक्ततरः अतिशयेन युक्तोयुक्ततरः सावधानः भवेत् । च पुनः । गत-प्रत्यागते गमनागमने शत्रोः । सरिपुः कष्टतरः ॥ १८६ ॥

## दण्डव्यूहेन तन्मार्ग यायात्तु शकटेन वा ॥ वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ १८७॥

- (१) मेधातिथिः। तत्र दण्डाकारोध्यूहोदण्डध्यूहः। एवंशकटाकितस्थानाच्छकटइत्यादियोज्यमः। पुरस्ताद्दलाध्यक्षोमध्येराजा पश्चात्सेनापितः पार्श्वयोर्हस्तिनस्तेषांसमीपेऽश्वास्ततः पदातयइत्येषसर्वतः समवायोदण्डध्युहोऽतिर्यग्भवित । सर्वतोभयकार्यःस्चिष्यूहः स्थलसमुत्थानसैनिकः भेवीरपुरुषमुखोतिदीर्घऊध्वीयतः परकक्षोऽष्येःसमेप्रवर्त्तमानः।
  मकरच्यूहर्तु मुखेजधनयोः पृथुरुभयतीयेन प्रशस्तःसर्वनफल्गुबर्छस्यते न चार्थं तिद्धशूर्रहिष्यमानमन्येषामि भङ्गायभदन्ति । तस्यान्तमन्यकार्यमवरुद्धंनिभयेनावितवते । परिशिष्टन्तुबर्छस्यूहस्यान्तःपक्षिपेत् एवरचनाविशेषेरुकैरुक्तप्रयोजनावेक्षया वा विशेषेण तु समायां भूमो दण्डगरुइस्चिमिर्यायात् विषमायांसंकटायां शकटमकरवराहेरिति॥॥ १८७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दण्डशकटादिर्दण्डशकटायाकृतिसाम्येन । ब्यूह्भेदस्य गौणी संज्ञा तदाकृतिभेदास्य प्रप-श्रीभया न लिख्यन्ते नीतिशास्त्रेषु तु द्रह्य्याः ॥ १८७ ॥
- (३) कुह्नूकः । दण्डाकतिन्यूहरचनादि दण्डय्यूहः एवंशकटादिन्यूहाअपि तत्रामे वलाभ्यक्षांमध्ये राजा पश्चात्सेनापितः पार्श्वयोईहितनस्तत्समीपे घोटकास्ततः पदातयहत्येवंकतरचनोदीर्घः सर्वतः समिवन्यासोदण्डव्यूहस्तेन तद्यातध्यमार्गसर्वतोभये सित यायत् । स्थ्याकारायः पश्चात्पृथुकः शकटन्यूहस्तेन पृष्ठतोभये सित गच्छेत् । स्क्ष्ममुखः पश्वाद्धागः पृथुमध्योवराहृब्यूहः एषएव पृथुतरमध्योगरुडब्यूहस्ताच्यां पार्श्वयोभये सित जनेत् । वराहृविपर्ययेण मकरध्यूहस्तेनाये पश्चाच्योभयत्र भये सित गच्छेत् । पिपीव्यिकापिद्धारिवायपश्चाद्धावेन संहत्रद्भत्तया यत्र यत्र सैनिकावस्थानंसशीव्यवीरपृक्षमुखः सूचीब्यूहस्तेनायतोभये सित यायात् ॥ १८७ ॥
  - (४) राखवानन्दः । ब्यूहे दण्डादिपदमक्षेपस्तदाकृतिसूचनार्थः । ब्यूहस्तु सेनायाःसंस्थानं तेत्रसम तम्र दण्डब्यू-

होयस्याये बलाध्यक्षोमध्ये नृपतिःपश्चात्सेनापितःपार्थे करिणस्तत्समीपेऽश्वादयःततःपदातयइत्येवंरचनािवशेषोदण्डाका-रइतिसर्वतोभयेमार्गे तेनव्यूहेन रिपोराष्ट्रंयायादित्यन्वयः । पृष्ठतोभये च शकटव्यूहः सच सूच्यपः पश्चात्पृथुः । वराहस्तु सृक्ष्ममुखः पश्चादिप तथापृथुमध्यः सएव मकरोऽतीवदीर्घः एतौतु पार्श्वतोभयेपि । पिपीलिकापिङ्करूपोऽयेदीर्घावीरपुरु-षममुखाः पश्चाद्रागेसंहतायत्रसैनिकाः । सूचीव्यूहः सएवायतोभये । गारुडस्त्वयेपश्चाच्चसूक्ष्मः मसारितपक्षवदीर्घः पृथूदर-इतितत्र समायांभृविदण्डगरुडसूचीभर्यायाद्विषमायांसंकटायांशकटमकरवराहेरिति ॥ १८७ ॥

- ( ५ ) नन्द्नः । दण्डगरुडादयोन्यूहानामसदशाः कार्याः ॥ १८७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दण्डन्यूहेन दण्डशकयणाकितिसाम्येन व्यूहभेदस्य गौणीसंज्ञा । तेनमार्गे यायात् ॥ १८७ ॥ यतश्व भयमाशङ्केत्ततोविस्तारयेद्वलम् ॥ पद्मेन चैव व्यूहेन निविशेत सदा स्वयम् ॥ १८८ ॥
- (१) मेघातिथिः । तिस्मन्पिथयस्मात्प्रदेशात्परहितकारिभ्योभयाशङ्कास्यानेन मदेशेन पूर्वगृहाद्विस्तारयेद्वलं गब्यू-तिमात्रमधिकंवा । यवसंपत्रदृढमहारविस्तीर्णशत्रुपुष्टपरस्परमवरुद्धरिथकाश्वारीहकरीबलान्यविहिनिभवन्ति समन्ताद्विश्व-तपरिमण्डलोमध्यनिविष्टविजिगीषुः पद्मब्यूहः । एवंनित्यंनिविशेत्पुरान्निर्गच्छेद्वामाद्वा ॥ १८८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एषांच विकल्पेन करणे निमित्तमाह यतश्रेति । निविशेत शिविरंकुर्यात् ॥ १८८ ॥
- (३) कुःख्नुकः । यस्यादिशः शत्रुभयमाशङ्केत तस्यामेव बलंबिस्तारयेत् समिवस्तृतपरिमण्डलीमध्योपविष्टजिगीषुः बन्यूहस्तेन पुरान्निर्गत्य सर्वदा कपटनिवेशनंकुर्यात् ॥ १८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । कथंस्थातव्यमित्यस्योत्तरमाह् यतइति । विस्तारयेत् गव्यूतिमात्रमधिकंवायुद्धे संपन्नरहम-हारिभिरिति । पद्मव्यूहस्तु समंततोविस्तृतसेनोमध्यस्थितनृपतिः । अनेनरिपुपुरंप्रविश्य निवेशंकुर्यात् । मेधातिथिस्तु सम-न्ताद्विस्तृतपरिमण्डलोमध्यनिविष्टविजिगीषुःपद्मव्यूहइति आशंक्येतभयंयस्मादितिच पारंकरोति ॥ १८८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यतोदिग्न्यः भयमाशङ्केत ततः बलं सैन्यं विस्तारयेत ॥१८८ ॥ सेनापतिबलाध्यक्षौ सर्वदिक्षु निवेशयेत् ॥ यतश्च भयमाशङ्केत्राची तां कल्पयेद्दिशम् ॥ १८९ ॥
- (१) मेधातिथिः । सेनापितःसमयस्य धनस्याधिपितिर्बलाभ्यक्षस्तयोर्बहुत्वाभावाद्विवचननिर्देशाश्च सर्वदिक्षु त-दसंभवदित तत्पुरुषारतच्छब्देनोच्यन्ते । तदीयपुरुषसिन्विशाश्च सर्वदिक्षु तावेव सिन्विशितौ भवतः तेनं भिन्नैरतुरगगजा-दिभिस्तत्मितिबद्धनिवेशानांसंयोधनाय समन्ततोनिवेश्य गिरिंगर्त्तवापृष्टतोऽध्यक्षकत्वा यतोभयमाशद्भेत यथासा प्राची-दिग्भवत्येव । निवेशंकुर्यादिभमुखनिर्गमार्थमिव ॥ १८९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** सेनापितः सैन्ये मधानभूतः त्वययोद्धा बलाध्यक्षोबलावेक्षकः । प्राचीतामितितत्संमुखो-निविश्वेतेत्यर्थः ॥ १८९ ॥
- (३) कुल्लूकः । इस्त्यश्वरथपदात्यात्मकस्याङ्गदशकस्यैकः पतिः कार्यः सच पत्तिकउच्यते । पत्तिकदशकस्यैकः पतिः सेनापतिक्र्यते । तदशकस्यैकः सेनानायकः सएव च बलाध्यक्षः सेनापतिबलाध्यक्षौ समस्तासु दिक्षु संघर्षयुद्धाः र्थनियोजयेत् । यस्याश्र दिशोयदा भयमाशङ्केत तदा तामथे दिशंकुर्यात् ॥ १८९ ॥

- (४) राखवानन्दः । अत्र कृत्यविशेषमाह सेनापतीति । अत्रचएकै भैकरथान्यश्वापितः पञ्चपदातिकेति ॥ इ-स्त्यश्वरथपदात्यात्मकस्याङ्गदशकस्यैकः पत्तिः कार्यः सपत्तिः पत्तिदशाभ्यक्षः सेनापितस्तद्शाभ्यक्षीवलाभ्यक्षदित तीच तुर्दिभृतिवेशयेत् । प्राचीतांशङ्कास्पदांदिशंअपेकत्वातिहेदितिभावः ॥ १८९ ॥
  - (५) मन्द्रमः । बलाभ्यक्षोबलानुसन्धायकः । तांदिशंपाचींकल्पयेत् । तांदिशमिभुखोनिविशेत् इत्त्यर्थः ॥ १८९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । राजा सेना**पतिबलाभ्यक्षी सर्वदिक्षु निवेशयेत् । यस्यांभयमाशङ्केतांदिशंमाचींकल्पयेत् । प्राचीमिति । तत्संमुखोभूत्वा निवेशयेदित्यर्थः ॥ १८९ ॥

गुल्मांश्व स्थापयेदाप्तान्कतसंज्ञान्समन्ततः ॥ स्थाने युद्धे च कुशलानभीह्ननविकारिणः ॥ १९० ॥

- (१) मेधातिथिः । गुल्मान्मनुष्यसमयायाम् केचित्साक्षात्समन्ततः सशङ्कपटहाअन्येविपरीतास्तत्रचोत्मन्दु सिकित्संमहते चानर्थाय गुणैविशेषयति । आमानामसदशानित्यभेदार्थं कतसंज्ञान् कता संज्ञा येस्ते कतसंज्ञास्तानवसरे
  युद्धेषु शङ्कभेरीनादध्वजादिभिदीर्थेस्तूर्णमेवाहरिष्यामस्तदपगमाशङ्कायां चैवमेवकुर्यात् आहते ध्वजेवोछ्निते पृथकपृथगवस्थातव्यं एवंसंहतैरेवमहर्त्तव्यं एवंध्यावर्त्तितथ्यमित्यादिश्थितम् । स्थाने तत्र कुशलाअन्यैःशरैःशक्यमागन्तुंसमे तेन
  शक्यमस्मिन्त्वयमपृथक्परेपृथगित्यादिषूद्वेगे नानुसरणादौ कुशलाभवन्तःसंहतकैर्योधनाय प्रासारंकत्वा प्रविष्टाः षृष्ठदेशार्थः
  प्रहारिणा चित्रयोजियतव्यः भग्नानामनेकार्थशतानांपृष्ठंपाह्ममित्यादि । अभीरवः अनेनविस्तीर्णसमेताअविकारिणोऽभेदात्मकैर्येर्युक्तमपरस्य एवमेतान्गुल्मान्समन्ततिक्षेषु दिक्षु गब्यूतिमात्रव्यापीमत्यहमनियतदेशान्बहूनस्थपतेर्भयपतिबोधनार्थमविहिते स्यदातरिजनीविश्वस्तोभवति दानमानकार्यदर्शनादिभिरपवृत्ते युद्धेऽमात्यादिभिः सह सर्वेषांस्वार्थःसंपामानाममात्रराजेति सर्वे वयसमानविभवोपभोगायजये राज्यंपराजये स्वर्गहति हेतुनाऽऽगताः॥ १९०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुल्मान् गुल्मदेशस्थान् । कृतसंज्ञानेतत्संकेतज्ञस्यैव प्रवेशादयद्ति संकेतं कृत्वा । स्थाने गुल्मस्थानावस्थाने । युद्धे युद्धादिभूमिस्थाने । कुशलान् कृतानुभवान् । अभीरुत् संघाममरणादभीतान् । अविकारिणः आप्तत्वेसत्यपि कदाचिदागन्तुकविचाररहितान् ॥ १९० ॥
- (३) कुल्कः । गुल्मान्सैन्यैकदेशानामपुरुषाधिवितान् स्थानापसरणयुद्धार्थकतभेरीपटहशङ्कादिसंकेतानवस्था-नयुद्धयोः प्रवीणान्तिर्भयानव्यभिचारिणःसेनापतिबलाभ्यक्षान्त्रूरतः सर्वदिक्षु पारक्यप्रवेशवारणाय शत्रुचेष्टापरिज्ञानाय च नियोजयेत् ॥ १९० ॥
- (४) **राघवान-दः** । किंच । गुल्मानाप्तपृरुषाधिष्ठितसैन्यैकदेशान्कतसंज्ञान् युद्धोयमसूचकभेरीपटहशङ्कादिसङ्केन्तान् सेनापतिबलाभ्यक्षयोर्दूरतःश्यापयेदित्यन्वयः । कुशलान् अवस्थानयुद्धयोः । अविकारिणोधनलोभादिनाः विकर्तुम-शीलान् ॥ १९० ॥
  - (५) मन्द्रमः। सेनानिवेशविशेषोगुल्मः। स्थानेऽपलायने। अविकारिणः अकृतापराधान्॥ १९० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । से**नायाःसमन्ततः कतसंज्ञान् .शिरस्युपरि । पत्रंपुष्पंधारयेदित्यर्थः । एतादशान् गुल्मानै रक्षकान् आप्तान् स्थापयेत् स्थाने युद्धस्थाने युद्धे च कुशलान् ॥ १९० ॥

## संहतान्योधयेदस्यान्कामंविस्तारयेद्वद्भन् ॥ सच्या बज्जेण चैवेतान्वयूहेन व्यूस योधयेत् ॥१९१ ॥

- (१) मेघातिथिः असंहता हि बलविद्वस्तीर्णंबलमासाधावयवशोविष्वसनायवाहनाधातैः क्षयंयान्ति तिद्वनाशेषोन्त्यनाहमेऽतोल्पानात्मोयान्संहतान्योधयेदन्योन्यापेक्षया युभ्यमानानिष्ठमतह्तरेतरानुपहात्परस्परानुरागात्स्पर्धायाश्च पर्गान्संहतान्सोढुंसमर्थाभवन्ति । कामयथेष्टकार्यार्थंबहून्विस्तारयेद्विमकोर्णान्योधयेदित्यादिमन्येत । मिन्नांस्तांश्चेतांश्चेन्तान्यमेण्यित परान्त्वान्या बहून्दष्ट्वात्रासःत्यादिति।सूचीपूर्वोक्तोक्षाव्यूहभेदोऽपतः पृष्ठतश्च त्रिथा व्यवित्यतःपार्श्वयोभेदन्तिन तेनचात्मानंसूचीव्यूहंविभज्य योधयेत् । सतांचसर्वव्यूहानांमितद्वाव्यूहनसमर्थावितिमितगृहीतावेवंकारणात् । यदान्तुपरवलेद्येतावेव भवतस्तदा त्वेवले विपर्ययः कार्यः। तुल्यत्वे तुपृष्टिमत्वानुरक्तकुशलमाननप्रभूतौकार्यकारित्वादित्यतोविशेष यथासंभववाक्ययोधयेदिति वचनाद्राजा त्वयंतत्यतिसंथानार्थव्यूहदुर्गाद्यमभ्वेषित्यहभूतिस्तिदेवसमानतन्त्र्वेणोक्त देन्यतेषनुष्ठान्तवाराजातिष्ठेत्पदिसः॥ मिन्नसंघातनार्थतुनयुष्येताप्रतिपहः॥ १९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। सुच्याल्पान्। वज्जेणबहून्॥ १९१॥
- (३) कुङ्गूकः । अल्पान्योधान्संहतान्छवा बहून्पुनर्यथेष्टंविस्तारयेन् । सूच्या पूर्वोक्तया वज्राख्येन ब्यूहेन त्रि-धा व्यवस्थितवरुंन रचयित्वा योधान्योधयेत् ॥ १९१ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । कथंयोद्धव्यमित्यस्योत्तरमाहः संहतानिति । संहतान्वरकीयान्प्रति अल्पान्योधान्योधवेत् यु-द्धायनियोजयेत् । अल्पान्प्रतिवा बहूंश्रेद्धिस्तारयेत्प्रदर्शयेत् । वजेणेति त्रिधाव्यवस्थितवलोवज्ञहत्यभिधीयते ॥ १९१ ॥
- (५) नन्द्रनः । अल्पबलश्चेदल्पाग्यकीयान्योधान् संहतान्कत्वा योधयेत् । सूच्यव्यूहेनाल्पबलः वज्रव्यूहेन ब-हुबलइतिविवेकः ॥ १९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । संहतान् एकत्रस्थान् अल्पानबहून्या स्थापयेत् ।वस्तारयेत् योजयेत् ॥ १९१ ॥ स्यन्दनान्त्रैः समे युध्येदनूपे नौद्विपैस्तथा ॥ दक्षगुल्मादते चापैरसिचर्मायुधेः स्थले ॥ १९२ ॥
- (१) मेघातिथिः । सेनानांदेशस्य मक्ष्म्यर्थमाह समप्रदेशे रथैरश्वैश्व युध्येत तत्र हितेषामप्रतिघातः अनूपः पानीयपायः तत्राप्यल्पोदके हस्तिमरगाभोदकेतु नौभिः तेषांहि तत्र सुखप्रचरता वृक्षेर्गुल्मेश्वसंख्रन्ने धनुर्भिः तह्रहणाच्य क्लीवर्दगर्ताचाकुलोगृद्यते समानकार्यत्वात् । स्थलमिति पाषाणवृक्षलतागर्त्तादिरहितोदेशस्तिकार्मिकार्यः । धार्यैःशरादिभि रायुधैश्व शक्त्यादिभिर्युद्धयेत आसन्तयुद्धत्वादेवसामर्थ्यमदर्शनार्थत्वादस्य ॥ १९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वन्दनाःवैः स्यन्दनैरःवैश्व। चापैरसिचर्मायुधैरिति पदातीनामायुधकथनमः। अश्वादयोदे-शविशेषे पदातयस्तु सर्वत्रेत्याशयः ॥ १९२ ॥
- (३) कुल्लूकः । समभूमागे रथाश्वेन युभ्येत तत्र तेन युद्धसामर्थ्यातदानुगतोदकेनौकाहस्तिभिः तरुगुल्माद्व-ते भन्विभिर्गतकण्टकपाषाणादिरहितस्थले खद्मफलककुन्ताचैरायुधैर्युभ्येत ॥ १९२॥
- ( ४ ) हाचवानदः । यथाक्रमंयुद्धोचितंदेशमाह् स्यन्दनेति । समेसमस्थले शुष्कद्दति यावत् । अनूपे अल्पोदक-स्थलेनावश्च द्विपाःकरिणस्तैः । बृक्षाश्च गुल्मावंशादयस्तैरावृते स्थले निम्नोन्नते ॥ १९२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अन्पःप्रभूतजलोदेशः ॥ १९२ ॥

- (६) रामचन्द्रः । समेदेशे स्यन्दनाश्वैर्युभ्येत । अनूपे सजछेदेशे नौकाभिःयुभ्येत । तथा दूक्तगुरुमावृते देशे चापै-र्चनुर्भिः तथा असिचर्मायुषैःयुभ्येत ॥ १९२ ॥
- कुरुक्षेत्रांश्व मत्स्यांश्व पञ्चालान् शूरसेनजान्॥ दीघेँछिपूंश्वेव नरानपानीकेषु योजयेत्॥ १९३॥
- (१) मेधातिथिः । किंचकुरक्षेत्रंप्रसिद्धं मत्स्यसंश्लोविराटदेशोनागपुरे प्रश्लाकारं भयेकान्यकुरकाआहिछत्राम शूर-सेनजामाथुराः । किंच्यात्र भावार्थे प्रत्ययोलुप्तनिर्दिष्ट एतदेशकाहि पायेण महावन्धाणो बलवन्तः पृथुवक्षसःशूराअ-भिमानिनोदुर्विषहादत्यत्रयेशमी कथिताः परेषांभयहेतवोभवन्ति दीर्घमासम्यक्ताक्पदेशाअपिदीर्घश्वसकरामहाकाय-त्वात् लघवस्तुमरणासमर्थानिर्भयेन जनेन प्रच्छनाविद्धाः प्रहरन्तोऽपकारासमर्थाआदर्शभूतास्थेतहतेर्षांभवन्ति ॥ १९३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । लघून् शीवान् । अयानीकेषु तेषामापततामधृष्यत्वात् ॥ १९३ ॥
- (३) कुद्धूकः । कुरुक्षेत्रभवान्यत्स्यान्विराटदेशनिवासिनः पञ्चालग्कान्यकुन्जाहिष्छत्रोद्भवान् श्रूरसेनजान् मा-शुरान्यायेण पृथुशरीरशौर्य्याहङ्कारयोगात्सेनाचे योजयेत् तथान्यदेशोद्भवानपि दीर्घलघुदेशान्यनुष्यान्युद्धामिमानिनः से-नापएव योजयेत् ॥ १९३॥
- (४) राघवाणन्दः । मनुष्यसंनिवेशमकारमाह कौरुक्षेत्रांश्मेति । कुरुक्षेत्रादयोदेशविशेषास्तदुद्भवान् । छघून् शरी-रतोविक्रमतश्च । अयानीकषु अनीकानांसेनानामयेषु ॥ १९३ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । कुरुक्षेत्रादिदेशजाः कृतज्ञाः शूर्जाम्य तेष्वपि दीर्घाः प्रतिपक्षभीषणाम्य तेष्वपि रुघवः प्रवृत्तिक्षमा-म्य अतस्तानयानीकेषु योजयेदित्यमिपायः ॥ १९३॥
- (६) रामचन्द्रः । दीर्घान् नालसंघान् पश्चिमदेशनिवासिनः । लघून् पर्वतवासिनः ॥ १९३॥ प्रहर्षयेद्वलं व्यूस तांश्व सम्यक् परीक्षयेत् ॥ चेष्टाश्वैव विज्ञानीयादरीन्योधयतामपि ॥ १९४॥
- (१) मेधासिथिः । ब्यूहंरचयित्ता त्वस्रध्यदर्शयन्दिमेवानियंत जिताएवामी युष्मत्मतापेनेत्यवंमहर्ष्येत् । जन्ये महानर्थस्याः आमितोपाश्चितसुखंवधे वापित्वगीभर्तृपिण्डनिर्यातनंत्र । पराजये तित्याभावहत्यादि नैमित्तिकोपितदुन्पशःतादशनिमत्तनियमाष्मानय सहस्वोध्यांवश्यभावोयदि मधानपुरुषः स्वजनवधोराजा तदमतियह्ध्याजेन स्थितोमीरुत्वात्स्वयंयुद्धनकामयतहत्यादि तत्र ये ब्रूयुस्ते तदेव स्वायंप्यायमस्माकमत्र वधे शस्त्रोपजीविभूतानांसंपामविशेषधर्मी-ऽध्ययीभावः स्वधर्मायासोऽनर्थहेतूराजा सर्वपकारेरक्षणीयः । परिभाष्तानाञ्चासाकमपरिभाष्त्रस्वसनुपहंकरिष्यतीत्येवनमर्थस्यतहति तान्वशेषतोगृद्धीयात् जेतुः पर्शसितुः परसंध्ययंवाकारयेयुस्तानुपपदेः परिष्वद्वास्द्वसाद्वानादिना च वशी-कुर्यात् शवचेष्टांचेवारीणांयोधयतांविजानीयात् कथंयुद्धे चेष्टप्ते कोशावस्त्वा केचिद्धिभाददयाः केचित्तुपक्षाप्तइत्यादिविष्तानित्यत्वाप्मनुष्याणामुपकुर्वतोपि स्वार्थवशादुपकुर्वन्तीत्यत्र दृष्टानामवस्मध्ये विष्यसेषवारिदुर्गामितोभ-वित् ॥ १९४॥
  - (२) सर्वज्ञवारायणः । परीक्षयेत त्वयमनुसंदध्यात् ॥ १९४ ॥
- (३) कु:क्षुकः । बलंरचित्वा जये धर्मलाभः अभिमुखइतस्य त्वर्गमाप्तिः पलायने तु प्रभुदुरितप्रहणंनरकगमनंच-इत्याचर्चवादेर्युदार्थभोत्साहयेत् । तांभ योधान्केनाभिषायेण स्वयन्ति कुःयन्ति वेति परीक्षयेत् । तथा योषानामरि-निः सह युद्धयमानानामपि सोपध्यनुपिषचेष्टाबुध्येत ॥ १९४ ॥

- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् महर्षयेदिति ॥ त्वर्गहारमपाइतमः । स्रुविनः क्षत्रियाः पार्यसम्पते युद्धमीरशमः ॥ हतोवा पान्स्यसित्वर्गं जित्वावा मोक्ष्यसे महीमिति ॥ तथा पानंदास्थामि घनंदास्थामीत्यादिनाम हर्षयेत योधानांहर्षहु-त्वादयेत् । योधयतां चेद्याः त्वपरपक्षपातिकर्माणिविजानीयात् दूतेनेतिशेषः ॥ १९४ ॥
  - (५) मन्द्रमः । तानयानीकेषु योजितान् योधयतांबलाध्यक्षाणाम् ॥ १९४ ॥
  - (६) रामचन्दः। अरीन्योधयतांपुंसांचेष्टांविजानीयात्॥ १९४ ॥

## उपरुष्यारिमासीत राष्ट्रंचास्योपपीडयेत् ॥ दूषयेच्चास्य सनतं यवसान्नोदकेन्धनम् ॥ १९५॥

- (१) मेघातिथिः । तदुर्गलम्भोपायमाह उपरोधस्तथा कर्त्तव्योयथा । न कम्मिन्निक्कामित किचित्मविशति । राष्ट्रंदुर्गोद्दहिर्देशस्तस्योपपीडणस्वदेशापवाहोपमर्दनादिभिः । न्यवसादीनांदूवर्णविनाशनमसद्रव्यमिश्रणादिभिः ॥ १९५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । रन्धनदूषणंजलेनाईकरणादि ॥ १९५॥
- (३) कुछूकः । दुर्गाश्रयमदुर्गाश्रयंवारिपुमयुभ्यमानमप्यावेस्यासीत । अस्य च देशमुत्सादयेत् । तथा घातान्तीद-केन्धनानि सर्वदाऽस्यापद्दव्यसंमिश्रणादिना दूषयेत् ॥ १९५ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । अरिषु क**त्यान्तरमाह उपेतित्रिभिः । उपरुष्यावपीडयेख्नुण्डनाज्यादिदानेन । दूषयेत् भेदयेत् विचादिना वा ॥ १९५ ॥
- (६) शामचन्द्रः । नगरवेष्टममाह उपरुष्येति मिभिः। अरि शत्रुं उपरुष्य वेष्टयित्वा आसीत रिथतीभवेत् । अस्य शक्तः राष्ट्रं देशं उपपीडयेत् । च पुनः यवसान्नोदकेन्धनानिदूषयेत् । यवसेन्धन ममिना दाह्येत् । एतानि अन्नं क्षेत्रस्थं सुन्पेत्मार्गावरोधेनमहार्यंकुर्यात् ॥ १९५॥

#### भिन्याञ्चेव तहागानि भाकारपरिखास्तथा ॥ समवस्कंदयेज्ञैनं रात्री वित्रासयेत्तथा ॥ १९६ ॥

- (१) मिधातिथिः । तडागयहणंसर्वज्ञकाश्रयदर्शनार्थं तत्र तडागस्य सेतुबन्धेन प्रयोजनभेदनं प्राकारेयंत्रीविदारणं सुरङ्कृषा वाभक्कः परिखायाःपूरणेन पार्श्वभक्किन वा छिद्रेषु प्रवीरपुरुषेरवस्कंदयेत् । दुर्गे रात्री च वित्रासयेत् अग्निकुंभ-शिरस्कैःशिवायद्वतानि कुर्वद्विमेनुष्यैः ये नराः स्वयमुत्पातदर्शनाद्वात्रीजायति जागरणावजीर्णोकोकः सुसाध्योभवति । तिस्मि काले भूयोभूषः ॥ १९६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । समवस्कन्दयेत सौमिकेन इन्यात् ॥ १९६ ॥
- ( ३ ) कुह्यूकः । शबोरुपजीव्यानि तडागादीनि नाशयेत्। तथा दुर्गशकारादीन्भिन्यात्तत्परिखास्य भेदेन पूरणादिना निरुद्काः कुर्यात्। एवंच शबूनशङ्कितमेव सम्यगवस्कन्दयेत्तथा शक्तिगृकीयात्। रात्री च ब्काकाहिलकादिशस्देन वित्रास-येसदानींच ॥ १९६ ॥
- ( ४ ) राघवानव्दः । तहागानि जलाशयान् तथा परिखाः समन्ततोव्यापकाञ्चगाधजलशालिनीःखातत्वरूताः वि-न्यात् । समवस्कन्दयेत् शक्तितोगृद्धीयात् अग्निमक्षेपादिनाचैनमरिशोषयित्वा त्रासयेत् रात्रौ चढकादिशब्देन ॥ १९६ ॥
- (५) नन्द्रमः। समवस्कन्द्रयेत् सौप्तिकंकारयेत्। अवस्कन्द्रत्तु सौप्तिकमिति नैसन्डवाः। एनंशनुमः। रात्रौ वि-बासयेश्व ॥ १९६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। च पुनः एनराजानं पामवासंअवस्कन्द्येत् सौमिकहृन्यात्॥ १९६॥

# उपजप्यानुपजपेदुःभ्येतैव च तत्कतम् ॥ युक्ते च देवे युभ्येत जयप्रेप्सुरपेतभीः ॥ १९७॥

- (१) मधातिथिः । उपजप्याः कुद्धारयः कुलीनाः त्यराज्याभिलाविणस्तानुपजपेदिति हेतुः कर्नरि कर्नव्यव्यपदे-शमुपजपेदित्यर्थः उपजपेद्वाहयेदित्यर्थः । उपजापआभयाद्विश्लेषात्महितानुष्ठानमितपादनम् । तेन चारिणाद्यकतमप्य-भिमतदुर्गस्येन वाकिश्वत्यारव्यंवलाय्विकपार्णिणपाद्वादिकोपनार्थमप्यमोदासीनानामन्यतरेण सहसंधानमित्यादिबुभ्येत । युक्तेष्यदेवे विजिगीषोरनुकूलदेवदृत्यर्थः । नक्षत्रपहदेवसुमुहूर्तेषु साधकेषु रष्टः त्यमदर्शननिमित्तेषु चानुगुणेष्यनुलोमवाता-दिषु जयमिष्क्रिन्मर्गतभयोदुर्गस्थानानि यथा । प्रथमयोद्धंगच्छेत ॥ १९७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। उपजप्यान् भेषान्। युक्तेऽनुकूले दैवे पहादौ ॥ १९७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । उपजापाइंश्विपुवंश्यात्राज्यार्थिनः भुव्धानमात्यादीं स्व भेदयेत् उपजपेनात्मीयकतांत्र तेषांत्रेष्टां-जानीयात् शुभयहदशादिमा शुभफलयुक्ते दैवेवगते निर्भयोजयेप्सुर्युप्येत् ॥ १९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंपान्यदुपेति । उपजप्यानरिवंश्यात्राज्यार्थिनः कुद्धानमात्यादीश्र उपजपेत् भेदयेत् । उ-पजपेनात्मसात्कतानांतेषां चेष्टाः स्वपरपक्षपातान् जानीयादिति । युक्ते शुभफलदानाऽनुकूले देवे यहनक्षत्रादौ । जयपेष्युः नेष्यामीतिकतनिश्ययः । अपेतभीः मरिष्यामीतिवा गतभीः ॥ १९७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तत्कतंशत्रुकतं उपजापमिति शेषः । देवे युक्ते सुनिमित्तादिभिर्देवानुकूल्ये सित ॥ १९७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । उपजप्यान् भेषान् उपजपेत् मेर्येत् । च पुनः तत्कतं बुध्येत जानीयात् । मेरकत्कतंकार्ययुद्धे जानीयादित्यर्थः । च पुनः युक्ते दैवे अनुकूले देवे पहादी चैवंविधो राजा जयंत्रेप्तः युध्येत ॥ १९७॥

## साम्ना दानेन भेदेन समस्तैरथवा पृथक् ॥ विजेतुंप्रयतेनारीन्य युद्धेन कदाचन ॥ १९८ ॥

- (१) मेधातिथिः । सहसायुध्येत एतावत्प्रथमं विशिष्टस्थापनोपदेशनं सुमुखंचिमधोमहाजनकथा सहदारदर्शनादि दानविधानंद्रव्याणांहिरण्यादीनांगीत्युत्पादनार्थेपतिपादनं भेदस्तत्कुलीनादेरुपसंग्रहः ततोविशेषेण तत्रविश्वासनिमन्याय-कारणम् ॥ १९८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। कदायन सामादिसंभवे ॥ १९८॥
- (३) कुञ्जूकः । भीत्यादरदर्शनहितकथनायात्मकेन साम्ना हस्त्यश्वरथहिरण्यादीनांच दानेन तत्मकतीनांतदनुया-विनांच राज्याथिनांभेदेन एतेः समस्तैष्यस्तैर्वा यथासामर्थ्यमरीजेतुंयबंकुर्यान्नपुनः कदाचियुद्धेन ॥ १९८ ॥
- (४) **राधवानम्दः** । प्रकारान्तरेणारिवश्यत्वे युद्धंन कुर्यादित्याह साम्नेति । पृथक् प्रत्येकं तत्र सामादि संबध्य-ते । समस्तैकिमिर्वा ॥ १९८ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । एवमभियुज्य शत्रुंसामदानभेदैःसादयेन्तयुद्धनित्याह साम्नादाननिति ॥ १९८ ॥ अनिस्योविज्ञयोयस्मादृश्यते युष्यमानयोः॥ पराजयश्व संयामे तस्मायुद्धंविवर्जयेत्॥ १९९॥
- (१) मेघातिथिः । यसान्नायंनियमोद्दरयते योजयति सोऽत्यन्तवस्वानवश्यतेन यम पराजीयते सोऽत्यन्तंदुर्व-स्रमावस्यमित्यनित्योविजयः ॥ १९९॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनाद्ययणः । पराजयम संपाने प्राप्तकः दानायैर्जयपराजयशङ्कापि ॥ १९९॥

- (३) कुझूकः। यसायुभ्यमानयोर्बहुरुबरुत्वायस्यबरुत्वायनपक्षमेवानियमेन जयपराजयौ दश्येते तसात्सत्यु-पायान्तरे युद्धपरिहरेत्॥ १९९॥
  - (४) राघवानन्दः । नयुद्धेनेतितन् हेतुरनित्यइति पराजयोपीति ॥ १९९ ॥
  - ( ५) **नन्द्रनः** । अत्र हेतुमाहः अनित्योविजयर्दात ॥ १९९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विजयः अनित्यः पराजयोपि संघामेऽनित्यः ॥ १९९ ॥

त्रयाणामप्युपायानां पूर्वोक्तानामसंभवे ॥ तथा युरध्येत संपन्नोविजयेत रिपून्यथा ॥ २०० ॥

- (१) मेधातिथिः । सामादीनामसाधकरतदा संदिग्धेपि जये समानेऽपि किंपुनारूपेण सह तेन प्रकारेण युभ्ये त येन प्रकारेणात्मनोजयः स्यात् । जये राज्यंवधेऽपि त्वर्गद्दित युष्माकमेवजयः परप्रत्यूहकरूपना कूटयुद्धादिपकारः अत्य-न्तोच्छेदानुसरणपीडनाभ्यां सहसानिकार्यस्तथा च व्यासआह ॥ पुनरावर्त्तमानानांनिराशानांचजीविनां । न शक्येदयतः स्थातुंशक्रेणापि धनज्जयः ॥ यदासंदिग्धंपराजयंतदाऽपक्रमणंयुक्तं निर्गतोहि जीवोन कार्यमासादयित येन भदाणि प्रथिति स्वर्गमर्जयित यृतद्दिति येन केनचित्मकारेणजित्वारिम् ॥ २००॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यथा येनमकारेण वश्चनादिनापि विजयते । इतिषाषुण्यमकरणम् ॥ २०० ॥
- (३) कुङ्गृकः । पूर्वोक्तानांत्रयाणामि सामादीनामुपायानामसाधकत्वे सित जयपराजयसंदेहेऽपि तथा भयजवा-न्सम्यग्युभ्येत । यथा शत्रूजयेत् यतोजयेऽर्थलाभोऽभिमुखमरणे च स्वर्गप्राप्तिः निःसंदिग्धेतु पराजये ,युद्धादपसरणं साधी-योयथा वक्ष्यति । आत्मातुसर्वदारक्ष्यइति मेधातिथिगोविन्दराजौ ॥ २०० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अन्यथानुपपत्तौतन्कार्यमित्याह त्रयाणामिति । त्रयाणां भेदान्तानां परिक्षये सामादीनां अ-रिवश्यानुपायत्वे ॥ २०० ॥
  - (५) नन्द्नः । उपसंहरति त्रयाणामपीति ॥ २०० ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रयाणां उपायानां सामदानभेदानां परिक्षये । संयत्तः सावधानः ॥ २०० ॥

जित्वा संपूजयेदेवा ब्राह्मणांश्वेव धार्मिकान् ॥ प्रद्यात्परिहारांश्व ख्यापयेदभयानि च ॥२० १॥

- (१) मेधातिथिः । स्टब्पमशमनमिदमतोयित्तन्तुरे जनपदे देवब्राह्मणास्य धार्मिकान्विहितानुष्ठानिनोयशा सामर्थ्यान्त्रितिद्ववर्जकामात्त्वातस्रोणारीन्जित्वासाध्यमवृत्तादिकंगंधधूपपुष्पद्रव्यंसिव मागास्कीटनादिसंस्कारद्वारेण यथाईमभ्य- र्ष्यत् । कुटुंबिनांपरिहारार्थिस्थितिर्यथा मवृत्तिविशिष्टकरभारशुरूकप्रदेशानांपदानेन तथा तया वा संवत्सरमेकोद्द्रौ वा द- बादुस्थानांच पौरजनपद् बस्ततानामातपादिडिण्डिमकगदापातेन ख्यापयेत्तैर्थैःत्वाम्यनुरागादस्थानमपचितंतेवामप्यारक्षा- न्त्रयथा त्वंत्वंव्यापारमनुतिष्ठत्वित एवमनुयहे क्रियमाणेऽपि यदा पौरजानपदानामन्येवांत्वाम्यनुरागादहंवक्तृतेजसभा- वांबहुमतः स्यादितिमन्येत मदीयस्य द्र्णडोऽवस्थातुंनशक्कयात्तदा ॥ २०१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रुव्धमशमनमाइ जित्वेति । परिहारान् अग्रहारान् । अभयख्यापनं यैरलाभिःसइ प्रा-म्युदंकतेत्रामथुनाऽभयमित्यादि ॥ २०१ ॥
- (३) कुझुकः । परराष्ट्रंजित्वा तत्र ये देवास्तान् धर्मप्रधानांश्य ब्राह्मणान् भूमियुवर्णादिदानसंमानादिभिः पूक्येत्। जितद्वव्येकदेशदानादिनैव चेदंपूजनं तदाह याह्मवल्क्यः ॥ नातः परतरोधर्मोनृपाणांयद्वणार्जितमः । विप्रेण्योदीयते द्वव्यं-

वजान्यवाभयंसदा ॥ तथा देवब्राह्मणार्थमयैतइत्तिति तदेशवासिनांपरिहारान्यचात् । तथा त्वामिभक्त्या यैरलाकमप-कतं तेवांमया क्षान्तिमदानींनिर्भयाः सन्तः द्वांखव्यापारमन्तिहन्त्वित्यभयानि ख्यापयेत् ॥ २०१ ॥

- ( ४ ) राघवाणन्दः । जयोत्तरंयत्कर्तव्यंतदाह जित्वेति । देवाधर्षनं मतिपत्तिकर्मोत्तरजयसूचनार्थवा । परिहारा-च्यक्षालंकारादीन् । तद्देशवासिभ्यः अभयानि स्वस्वव्यापाराननुतिहन्तु माभयंकुरुतेति ॥ २०१ ॥
- (५) मन्द्रमः। सति विजये कर्त्तव्यमाह् जित्वासंपूजयेदिति। परिहारान्करपरित्यागान् । तत्रत्यानामभयानि-डिण्डिमघोषादिना ख्यापयेत्॥ २०१॥
- (६) रामधन्द्रः । ब्राह्मणान् परिहारान् अग्रहारान् परचात् । च पुनः अभयानि स्थापयेतः यैरलाभिःपाग्युदंद्ध-तंतेषामभयमिति भावः ॥ २०१ ॥

## सर्वेषां तु विदित्वेषां समासेन चिकीर्षितम् ॥ स्थापयेत्तत्र तद्वंश्यं कुर्याच समयक्रियाम् ॥२ • २॥

- (१) मेधातिथिः । एषपौरादीनामभिषायः संक्षेपेण ज्ञात्वा नैतदेविष्ण्यति । तत्कुलीनंकर्तुमिण्णत्वयमेव तिलन्देशे तद्वंश्यंपृदुमलंपियसुखकलत्रंतेन संहततत्मकृतिभिश्च मधानादिभिः समयंकुर्यात समकोशदानादि परिमाणंच भवता
  मम दैवाकारेणपापेन भवितव्यंकार्यकालेन त्वयमुपस्थातव्यमुभयतोदण्डेन कोशेन चेत्यादि ॥ २०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एषां परराष्ट्रे प्रकृतिभूतानां । समासेन समुदायेन । तद्देश्य शत्रीरेव वंश्य । समयिक्रया समयस्य क्रिया न त्वयात्मान्नियमाच्चित्रव्यमिति ॥ २०२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । एषांशत्रुनृपामात्यानांसर्वेषामेव संक्षेपतोऽभिमायंश्चात्वा तिलात्राष्ट्रे बलिनहतराजवंश्यमेव राज्येऽ-भिषेचयेत् । इदंकार्यत्वयेदनेति तस्य तदमात्यानांच नियमंकुर्यात् ॥ २०२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । परराज्ये खवंश्यान्नाभिषिचेदपितु तद्दंश्यानित्याहसर्देशमिति । सर्वेशममात्यादीनां चिकीर्षि-तं खवंश्यपक्षपातित्वं तद्दाज्यवंश्यपक्षपातित्वंवेति । समयक्रियां त्वयातःपरमिदंकार्यमिदंनेतिनियमनम् । उपजप्यराज्या-धितद्दंश्यस्थापनेन राज्यान्तरलाभसंभावना रष्टफलमिति भावः ॥ २०२ ॥
- (५) नम्द्रनः । एषांशत्रोरमात्त्यादीनाम् । तत्र शत्रु देशेतद्दंश्यस्थापितेन सह युद्धवयञ्चैवंकरिष्यामहद्दति । स-मयकियांकुर्प्यात् ॥ २०२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषामेषांपरराष्ट्रप्रकृतिभूतानां समासेन समुदायेन विकीषितंविदित्वा तत्र तिसन्नाज्ये तर्द्वश्यं-स्थापयेत् अविद्यमाने राजनि सति । चपुनः समयिक्रयांकुर्यात्त्वयाऽस्यद्यमित्व ॥ २०१ ॥

## प्रमाणानि च कुर्वीत तेषांधर्म्यान्यथोदितान् ॥ रतेश्व पूजयेदेनंप्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३॥

- (१) मधातिथिः। यत्मकारावस्थास्तेषामुपिषताः पूर्वप्रवृत्ताः अस्तदेयामरवृत्तिदेवत्पश्यापारादयस्ताननुजानीया-त्यमाणानि कुर्यादेवंस्तिस्तेषामनुरागी भवति। ये च तत्र प्रधानाः पुरुषास्तत्र प्रतिक्कात्पजनबहुत्वादिगुणैस्तैः सहराजानमे-नंशस्त्रधनधान्यालद्कारवाहनस्त्रज्ञपीठिकादारपदनन्धादिभिः पूजयेत् ॥ २०३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तेषांथर्मान् देशधर्मान् । धमाणानि कुर्वीत निभवात् । रजैः स्वीयैः एनं नूतननृपं तस्य प्रधानपुरुषैःसहेति तानिप पूजयेदित्यर्थः ॥ २०३ ॥
- (३) कुछूकः । तेषांच परकीयानां धर्मादनपेतानाचारादेशधर्मतया शास्त्रेणाभ्युपेताम्ममाणीकुर्यात् । एनंचामिष-क्तममात्यादिभिः सह रवादिदानन पूजयेत् ॥ २०३ ॥

- (४) **राघवानन्दः । शास्त्राविरुद्धान्त्रस्रदेयामरवृत्तिदेवस्नानपहारादीन्धर्मान् मातुलकन्यापरिणयमत्स्यभक्षणादी-**श्रापरराष्ट्राचारान् ममाणीकुर्यादित्याह ममाणानीति । यथोदितान् तत्रत्त्यैर्यथावदुक्तान् । एनं तद्दश्यं मधानपुरुवैरमात्यैः सह तेऽपिपूज्यादत्यर्थः ॥ २०३ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । तैरुक्तान्देशधर्मान्परिमाणान्कुर्वीत तथैव मवर्त्तयेदित्त्यर्थः ॥ २०३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तेषां यथोक्तधर्मान् प्रमाणानि कुर्वीत निमयात् । च पुनः स्थापितं रत्नैःपूजयेत् ॥ २०३ ॥ आदानमप्रियकरं दानं च प्रियकारकम् ॥ अभीप्सितानामर्थानां काले युक्तं प्रशस्यते ॥२०४॥
- (१) मधातिथिः । कलात्पुनः प्रकृतिभ्योरत्नादि दानमुच्यते । आदेयस्यामितपादनंनवस्य राङ्गोऽन्यस्यवाऽपि-यकरममीतेःकारणंहेतुः । दानंच पितदानंपियकारकमेतदुभयंबहुशएवंप्रसिद्धमपि कालयुक्तंकालोपपन्नंक्रियमाणमभिम-तानामर्थानांसुखावहंभवेदन्यथा चदुःखयतीत्यर्थः । प्रशस्यते यलादिप कचित्काले किचनमीतिजनयित तदापि नाल्प-मशीभनेवा पीतिमुत्पादयित तलात्कालमपेक्ष्य दानादाने कार्येहित । यत्किचिदितिकान्तवक्ष्यमाणंकिञ्चनतत् ॥ २०४॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । आदानं बलाइहणम् । कालेयुक्तं दानकालेदानंकार्यं न सर्वदाकोशक्षयापत्तेः । बलात्य-हणंतु न केंद्राचित्कार्यमित्यर्थः ॥ २०४ ॥
- (३) कुद्भूकः । यत्मात् आदानमिति । यद्यप्यभिलिषितानांद्रव्याणांग्रहणमित्रयकरंदानंच प्रियकारकमित्युत्सर्गस्त-थापि समयविशेषे दानमादानंच प्रशस्यते तत्मात्तित्त्वालएवंपूजयेत् ॥ २०४ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । यला**ङ्गासंसकथंसर्वैःपूज्यस्तत्राहः आदानमिति । ननु राज्यधनादिलोभेन परराज्यंगृहीतंत-त्राहः अभीष्सितानांगजाश्वादीनांकाले विलम्बितं युक्तं योग्यं प्रशस्यते हारमितिचेत्यन्वयः शेषः ॥ २०४ ॥
- ( ५ ) **मन्द्रमः । तत्र तेभ्योदानमादानञ्च काल्युक्तंकर्त्तभ्यमित्त्यभिगायेणाह् आदानमिति । लोके खल्वभीन्सितानाम-**र्थानामादानंभियकरं दानञ्च भियकरं तथापि तदुभयंकाल्युक्तञ्चेत्पशस्यते ॥ २०४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अभीन्सितानामर्थानां आदानं बलाइहणं अपियकरम् । तु पुनः अर्थानांदानंपियकारकं तह्मा-त्कालयुक्तं समयदातृत्वं प्रशस्यते ॥ २०४ ॥

सर्वं कर्मेंदमायत्तं विधाने दैवमानुषे ॥ तयोदेंवमचिन्त्यन्तु मानुषे विद्यते किया ॥ २०५॥ [दैवेन विधिना युक्तंमानुष्यं यत्रवर्तते ॥ परिक्षेशेन महता तदर्थस्य समाधकम् ॥१॥ ] [संयुक्तस्यापि दैवेन पुरुषकारेण वर्जितम् ॥ विना पुरुषकारेण फलंक्षेत्रंप्रयच्छित ॥२ ॥ ] [चन्द्राकाद्यापहावायुरिप्ररापस्तथैव च ॥ इहदैवेन साध्यन्ते पौरुषेण प्रयत्नतः ॥ ३ ॥ ]

(१) मेघातिथिः। समर्थादर्थकर्मकार्यफलंकर्मतत्सर्वमशेषमायत्तमिथकंकापि विद्धातीति विधानंकर्मफलंयिशाति तिद्द्योषयित दैवं मानुषे दैवधमादी पूर्वकृतविहितमितिषद्भविषये चात्मनः कार्यकर्मफलंयदिफलकर्मिक्षया दृष्टार्थानयानय-योः तथाचश्रुतिः विधिविधाननिर्यात स्वभावः कालोअह्मेश्वरः कर्मदैवं भाग्यानि पुण्यानि पर्यायनामानि पुराकृतस्य। स्थ-तिरिप ॥ दैवमात्मकृतेविद्यात्कर्मवत्पीवंदेहिकं। स्यृतःपुरुषकारस्तुक्रियतेयदिहापरिमिति ॥ दैवमानुषस्यति मामे यृतवशादैवे-मानुषस्यापिकारणता विविक्षिता अस्मिन्कार्यइदंसर्विकियाफलमायत्तेनदैवंपुरुषकाररहितंफलंददात्यवश्यंहितेन पुरुषमय-

ल्नोऽपेक्षितब्यः नचपुरुषकारोदैवेनेति दैवाच पुरुषकारनिरपेक्षात्फलस्यापि पुरुषसन्त्रिपातोभवेदपि गर्भस्य असति गर्भ नियमैर्देवसन्निपातात्फलसंभवोऽनुमेयएवपुरुषमयत्नादपि यदिरैवनिरपेक्षास्यात् यतोव्यायामे सति सर्वदा सर्वेषांस्याने-तदस्ति तत्मादुभयंकारणम्। तथा चन्यासआह् ॥ आरम्भामानुषाःसर्वे निदानंकर्मणोर्द्दयोः । देवे पुरुषकारे च परतोत्यन-विद्यतहति ॥ समानतन्त्रेऽपि दैवंनयानययोर्मानुषंकर्मलोकंपालयतोति । अत्र दैवकारणाआहुर्दैवमेत्रात्र कारणं दश्यन्ते हि जडळीवपङ्गादयः पुरुषकाररहिताअपि सुखिनोनिष्मतीकाराअन्योपाधिककर्मलभमानास्त्यालंगतीकाराअपि कुणयोऽ-व्यक्शूराः प्रवीणाश्रशास्त्रे दक्षाश्रादुः खिनोयतमानाश्य तथा पुरुषकारनिरपेक्षेदैवमात्राभिधानादिनाशविनिपातादिभिरि-ष्टानिष्टफलमुत्पाद्यमानमुपलभन्ते । एवंच कत्वा परलोकहेतवः कियारमभे।पदेशात्स्रुतरामर्थवन्तोभवन्ति तथाच यत्नेन पूर्वकतानीहोपभुजीमहर्हकतान्यपि परतउपभोक्ष्यामहर्हात विजानन्तोविचिकित्सा मनुष्यधर्मएवंप्रयातित्व्यं । तथाची-दाहरित ॥ जानामि धर्मनेनच तत्करोमि पापंन जानामि न मे प्रवृत्तिः । धात्रानिसृष्टीस्मियथा तथाहंनातः परंशासयिता-रितकश्रिदिति ॥ पुरुषकारिणोह्माद्वः पुरुषकारएवात्रकारणंकिषत्वमनलसःकुर्वन्खव्यापारफलकर्वृकरणकार्यकच्यादिषु मा-मुयात्तथा चीक्तं ॥ कम्मैंवेहानसाधूनामारभ्यानुपसेविता । कर्मकत्वा हि पुरुषोभुद्वेते बलवानिति ॥ सत्यपि चामसंभवे नद्मभुझन्तरतृ यन्तितदा तत्र चाभ्यवहारैर्यत्समनन्तरंचफलंतन्तिमत्तफलोत्पादइति न्यायस्तरमादत्रादृष्टव्यापारः एवंचक-त्वार्यवन्तः क्रियारम्भोपदेशोभवति ॥ तथाचाद्धः ॥ प्रतिहन्तिमुनिर्येनदैवमापिततंक्वचित् । शीतोष्णेच तथा वर्षमुन्थापय-तिहरितच ॥ एवमास्थितेभ्यउभयंकारणमन्यतराभावे फलाभावात् कचित्तुकेचित्पाधान्येन वर्ग्ततइति तत्परिगृह्यते । रू-तोपि पुरुषकारोबलवता दैवेनाभिभूतोविशीर्यते आईमिवदार्वल्पाभौपक्षिमंनज्वलति एवयदि दुर्बलंदैवंमहता यत्नेन पुरु-**बकारेण** पुरस्कृतंफलत्यार्द्रमपिदारुमहत्यग्रिस्कन्धे प्रक्षिमंनाग्निस्त्रदैवयापयति ॥ दैवंपुरुषकारेण दुर्बलंग्नपहन्यते । दैवेन चेतनंकर्मविशिष्टेनोपहन्यतइत्येवपरिकल्प्याह तयोर्दैवपुरुषकारयोर्दैवमेवाचिन्त्यं तुशद्धोऽवधारणार्थः । अपरिवातत्वरूपंक-रिमन्काले तन्निमित्तेन फलंदास्यतीत्येवमचिन्त्यंशास्त्रादते चास्यपरिक्वानादेवाविचार्यत्वात्मयोक्तुमशक्यत्वादशक्यमिति तत्रदैवंनिष्फलं मनुष्येषु पुरुषकारोवक्ष्यते क्रियामकतत्वात् वित्तंचिक्रयामानुषे किञ्चिद्याञ्चानंकष्यादिभिः शक्यंचिन्तयि-तुमीदशंमया कृष्यादिकर्त्तव्यमेतैःसाधनैदेवादिभिरेवच तस्य चेदशंफलमिति तदेव पारव्धंयदारंभमध्यावसानेषु विवक्ष्यते तदैवंसमाधेयंनविपन्नानामप्येवंकर्त्तव्यमिति । यावत्फलवेदनमित्यतोदैवस्याचिन्त्यत्वान्नतत्परेणासितव्यं । मन्ष्यकर्मचिन न्तयित्वा यद्यत्कार्यतदनुष्टेयंयत्किञ्चनकारीहि विनश्यतीति शक्तित्रययोगात्पुरुषकारेण च मुक्तस्य परराष्ट्रविजयचिकीर्षा यत्रदैवमानुषसंपन्ना भवति सैवसर्वार्थसाधिकाभवति तथापि तस्यामितश्यदैवयवत्तते अतिरिक्तःपुरुषकारएव भवतीत्यर्थः । नहिविजिगीषोर्दैवमन्तरेण तदा यातव्यस्य व्यसनंदैवंमानुषंभवति पौरुषंसमंदैवेन नातिव्यूहंद्वयोर्वासमंत्ल्यम् ॥

[ मेधातिथिः । तद्युक्तंदैवे च विधानेन पराद्युखे दैवमानुषेपुरुषकारः मवर्त्ततेअष्टविधकर्मणि तन्महता क्लेशेनार्थ-फलंसाधयित निष्फलंवा भवत्यतःक्लेशेनाष्यिसद्धोवा दैवापेक्षोभूत्वानपरितप्येत पुरुषार्थस्तु दैवेन संयुक्तोयः पवर्त्ततेअक्लेश्वेन ससर्वेषांमस्त्रार्थानामेवसाधकःपुरुषार्थः पुरुषकारःसएव यदात्यन्तगुणदैवेऽनुष्ठीयते तदा क्लेशेन विनेकान्तेन समयफल्साधकोभवित । अस्य दाढ्यार्थमुदाहरणंश्लोकद्दयेन ॥ केचियुद्धमिषक्षेत्रंयुक्तंपुरुषकर्मणा । दैवहीनायतुफलंकस्यचिन्संप्रयच्छित ॥ केचित्केत्रस्य मृतमित्युक्तंपुरुषकर्मणा । पुनःपुनर्दष्टेषु शोधितयथावस्रोक्तित्यायुपकारकलक्षणेन दैवेन हीनाय फलंनददातीति ॥ ] [ मेथातिथिः । संयुक्तस्यापिदैवेनेति । दैवयोगस्तु तस्मान्फलादानादनुमीयते एवंच सर्वस्य तदा भावःदेवभावः । अन्यत्वाहुः दैवंयथा कालंपर्याप्तंदष्टायुपलम्भादेवकतत्वान्नकतिमिति यथा तत्पुरुषकाराभावंदर्शयति बीजवर्जित मित्यबीजम् । ]

[ मेधातिथिः । चन्दार्कास्तावद्रहाः । ]

- (, २ ) सर्वज्ञनारायणः । अचिन्त्यं पुरुषाकारेण नतस्य प्रतीकारश्चिन्त्यः । क्रिया प्रतिक्रिया ॥ २०५ ॥
- (३) कुङ्गृकः । यिक्वित्संपाद्यतत्प्राग्जन्मार्जितसुकतदुष्कतरूपे कर्मणि दैवशब्दाभिधेये तथेहलोकार्जितमानुष-शब्दवाच्ये व्यापारे आयत्तंतयोर्मध्ये दैवंचिन्तयित्मशक्यं मानुषं तुपर्यालोचनमस्त्यतोमानुषद्वारेणैव कार्यसिद्धये यितत-न्यम् ॥ २०५ ॥
- (४) **राधवानन्दः । जयादेरदष्टसाध्यत्वादलंभयत्नेनेति । तत्राह सर्वमिति । विधाने व्यापारेदैवमानुषे दष्टादष्टेत** योर्मध्ये ऐहिकभोगहेतुप्रबलादष्टस्यदानीमसाध्यत्वेषि दष्टंतु शक्यसंपादमित्याह मानुषेति । क्रिया पुरुषकारः ॥ २०५ ॥
- (५) नन्द्रनः। एवंप्रतिपादितंनीतिमागमनुस्टत्त्य राज्ञा पौरुषेण भवितव्यं न दैवमनुसृत्य तुष्णीभूतेनेत्यभिषायेणान् ह सर्विमिति। दैवमानुषे दैवपुरुषसंबन्धिनि। विधाने कर्म्मणि। सर्वविदंकर्म कर्म्मफलमिति यावत्। आयत्तमासनम्। तयोदेवमानुषयोदैवमचिन्त्यमनुकूलमनमुकूलवेति निश्चेतुमशक्यंकिन्तुमानुषे पुरुषकारे सति तस्य दैवस्य क्रिया विद्यते ज्ञायते यत्तप्वंतस्मान्पुरुषकारोविधातन्यइत्यभिप्रायः॥ २०५॥
- (६) रामचन्द्रः । इदंसर्वकर्म दैवे मानुषेआयत्तं अधीनं ॥ अधीनो निष्ठआयत्तइत्यमरः । तु पुनः तयोर्देवमानुष-योर्मध्ये दैवमचिन्त्यं । पोरुषे पुरुषार्थे क्रिया प्रतिक्रिया विद्यते ॥ २०५ ॥

सह वापि व्रजेयुक्तः संधि कत्वा प्रयत्नतः॥मित्रं हिरण्यं भूमि वा संपश्यंश्विविधं फलम्॥२०६॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । यदि युद्धं**विनापि हिरण्यादि लभ्येत तदा युक्तउचुक्तेपि सहशत्रुणा संधिकत्वा खरेशं-बजेत् ॥ २०६ ॥
- (३) कुद्धृकः । एवमुपक्रमणीये न शत्रुणा युद्धंकार्यं यदि वा सएवं मित्रंतेन च दत्तंहिरण्यंभूम्येकदेशोवार्पितमेत-श्रयंयानाफलम् । तेन सह संधिकत्वा यमवान्त्रजेत् ॥ २०६॥
- (४) **राध्यवानन्दः** । प्रसिद्धोपक्रमेयदिप्रमत्तोरिस्तदासन्धिरेवश्रयानित्याह् सहेति । सन्धिकृत्वा मित्रतामुत्पादयेदि तिशेषः । भूमिभूम्येकदेशं । फलं यात्रायाइतिशेषः ॥ २०६॥
- (५) नन्दनः । मित्रहिरण्यभूमिलाभे सिधः कर्तन्यो न शत्रुवधे निर्बन्ध इत्याह सहवापि ब्रजेदिति सन्धौ रूते-ममायं शत्रुरन्यो वामित्रभवेत् हिरण्यं भूमिवासात्सोत्र इति त्रिविधंफलंसंपःयिनिश्चिन्वानस्तदात्वानुगुण्येन युक्तः प्रयत्नतः शत्रुणां संधिकृत्वा ब्रजेतस्वराष्ट्रंपत्यावजेत् ॥ २०६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । रिपुणा सह वापि यदि युद्धविना हिरण्यादिकंलम्थैत तदा युक्तो मिलित्वा तेन सह संधिष्ठ त्वा खदेशंवजेत् कार्यस्यान्तंगच्छेत् किंकुर्वत् विविधंफलंसंपश्यन् कीदशंफलं मित्रभूमिहिरण्यादि ॥ २०६ ॥ पार्टिणधाहं च संप्रेक्ष्य तथाऽऽऋन्दंच मण्डले॥ मिघादथाप्यमिन्नाद्वा यात्राफलमवामुयात्॥२०७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यदि पार्षणगृद्धीयात्पृष्ठगःतदान्येनापि निवर्तितव्यं तदापि यदि स्वस्याऋन्दस्तस्यापि

पार्षिणगृह्णीयात् तदापूर्वमरेःपश्चान्मित्रतामापन्नाद्धनेपाप्य । यद्दा अमित्राच्य स्वास्थितादेव प्राप्य निवर्तेतेत्यर्थः ॥ २०७.॥

- (३) कुछूकः । विजिगीपोररिपति निर्यातस्य यः पृष्ठवर्त्तीनृपतिर्देशाक्रमणाद्याचरित सपार्ष्णिगाहः । तस्य तथा कुर्वतोयोनियामकस्तस्यानन्तरोनृपतिःसञ्जाकन्दः तावपेक्ष्य यातव्यमः । मित्रीभूतादिमत्राह्य यात्राफलगृहीयात्तावनपेक्ष्य गृह्यकदाचित्तन्त्रतेन दोषेण गृह्यते ॥ २०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । तस्मान्मित्राह्म सन्धिरेवेष्टव्यइत्याह पार्ष्णियाहंचेति । आर्रेमितिनिर्यातस्य स्वदेशाक्रम-णशीलःपृष्ठवर्ती राजा पार्ष्णियाह्स्तस्यानन्तरस्तन्तियामकआक्रन्दस्तौ संमेक्ष्य तावनपेक्ष्ययात्राफलंगृक्कंस्तत्कतदोषेण युज्यते । अयमर्थः । पार्ष्णियाह्मोरिरेव तत्पृष्ठगयोस्तु मित्रोदासीनत्वेन यहणात् । यदि सचारिश्वाकन्देन मित्रेण तत्पृष्ठगा-मिनाऽभिभूतस्तदारिजित्वेवागन्तव्यमनभिभूतश्चेत्सत्वस्य विजिगीषोराज्यंनाशयतीतिकत्वा यातव्यारिमपि मित्रात् मिन् त्रत्वेन संभाव्यमानादुपगम्य । पार्ष्णियाह्मसाराक्षन्दासारौतु पार्श्वदेशवर्तिनौ राजानाविति ॥ २०७॥
- (५) **नन्दनः** । मित्रादिफलंमाप्रव्यंतदाह पार्षणियाहश्चेति । मण्डले द्वादशराजात्मके पार्षणायाहमाक्रन्दमित्रा-ण्यमित्रांश्च संपेत्त्य मण्डलस्थानांशत्रूणांक्षयंमित्राणाञ्चवृद्धिसमीक्ष्येत्यथः । यात्राफलंमित्रभूमिहिरण्यमवामुयात् ॥२०७॥
- (६) रामचन्द्रः । पाष्णियाहं पृष्ठे तत्पृष्ठे आकन्दंच मण्डलेसंगेक्ष्य मित्राह्याऽमित्राह्य यात्राफलमवामुयात् ॥२०७॥ हिरण्यभूमिसंप्राप्त्या पार्थिवोन तथैधते ॥ यथा मित्रंधुवलब्ध्वा रूशमप्यायतिक्षमम् ॥ २०८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्रतु मित्रलाभे संभवति नात्यन्तंधने यतितन्यमित्याह हिरण्यमिति । आयितक्षमं भविष्यच्छक्ति ॥ २०८ ॥
- (३) कुछूकः । सुवर्णभूमिलाभेन तथा राजा न वृद्धिमेति यथेदानींकशमप्यागामिकाले वृद्धियुतंस्थिरमित्रंलब्ध्वा वर्धते ॥ २०८॥
- (४) राघवानन्दः । अरेरेव मित्रत्वेन लाभे महान्गुणइतिस्तौति हिरण्येतिहाभ्याम् । नैधतेनहर्षमामुयात् । रू-शं तात्कालिकोपकारासमर्थम् । आयतिक्षममुदकोपकारकम् । तदुक्तम् ॥ अधनंत्वर्णादिधनंधनमधनंचवाणिज्यम् ॥ अतिधनमेतिश्वतयंविषाभूमिःसुमित्रमिति ॥ २०८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । हिरण्यभूमिभ्यांमित्रफलं विशिष्टतरमित्याह हिरण्यभूमी इति । ध्रुवंस्थिरम् ॥ २०८ ॥
- (६) **रामचन्दः ।** यात्राफलमाह । हिरण्यभूमिसंप्राप्य पार्थिवस्तथानएधते नवर्धते यथा भुवंलब्ध्वाएधते । रूशमपि आयतौ उत्तरकाले क्षमं योग्यमिति । तथा योगेश्वरः मित्रलब्धिवरायतः ॥ २०८ ॥

## धर्मज्ञं च कृतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च ॥ अनुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमित्रं प्रशस्यते ॥ २०९॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तुष्टप्रकृतिकं तोषितत्त्वप्रकृति । स्थिरारम्भमचलित्तं । लघुलघ्वपि क्षुद्रमपीत्यर्थः ॥ २०९॥
- (३) कुद्भूकः । धर्मञ्चलतोपकारस्य स्मर्न्सानुरागमनुरक्तंस्थरकार्यारम्भंभीतिमत्मकतिकंयत्तन्मित्रमतिशयेन श-स्यते ॥ २०९॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र मित्रं त्रक्षयित धर्मक्रमिति । कत्र क्रते। पकारं स्वर्तारमः । तुष्टमक्रितः तुष्टाधिकारिणः मकतयोऽमात्यादयो यस्य । त्रिवत्यनायाससाध्यता । स्वरमाध्यते अधिकारेमित्रतादुः संपाद्येति भावः ॥ २०९॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । प्रकृतिरमात्यादिः । लघुः शीवकारी त्वसान्यूनमितिवा । एवंविधपुरुषोमित्रंत्रशस्यते ॥ २०९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मित्रलक्षणमाहः धर्मज्ञमिति । धर्मज्ञादिकंमित्रंपशस्यते ॥ २०९ ॥

#### प्राज्ञं कुलीनं शूरं च दक्षं दातारमेव च ॥ कतज्ञं घृतिमन्तं च कष्टमाहुररि बुधाः ॥ २१० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धृतिमन्तं दुःखेष्वनुद्दिग्रम् । कष्टं दुःखसाध्यम् ॥ २१० ॥
- (३) कुङ्कूकः । विद्यांसमहाकुरुंविकान्तंचतुरंदातारमुपकारत्मर्तारंसुखदुःखयोरेकरूपंशत्रुंदुरुच्छेदंपण्डितावदन्ति ॥ तेनवंविधशत्रुंणा सह संधातव्यम् ॥ २१० ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्मितयोगितयाऽरेर्लक्षणमाहः मान्नमिति । अत्र मान्नं कृतमुपकारंस्पर्नशीलम् । कुर्लानं दुर-भिमानिनम् । दक्षं सततोद्यमम् । दातारमित्यनेन दण्णदष्टजयहेनुता सूचिता । धृतिमन्तं सित्ध्यसिध्योरेकरूपम् । कष्टं कष्टदम् । तेन तादशारिणा सन्धिरेव कार्योदुरुच्छेचत्वादेवंविधस्येतिभावः ॥ २१० ॥
- (५) नन्दनः । शत्रोर्गुणान्मित्रीकरणाय मित्रप्रसङ्गादाह माझंकुलीनमिति । एवंविधंगुणवन्तमार्रेकष्टमाहुः दुर्ज्ञयमा हुरिति यावत् । तस्मात्तादशर्मारमपि मित्रंकुर्म्यादित्यभिमायः ॥ २१० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अरित्वरूपमाहं प्राज्ञमिति । एतादशमरिकष्टंबुधाआहुः । २१० ॥

# आर्यता पुरुषज्ञानं शौर्यं करुणवेदिता ॥ स्थौललक्ष्यं च सततमुदासीनगुणोदयः ॥ २ १ १ ॥

- (१) मैधातिथिः । पुरुषाणांप्रकत्यमांथर्मसंज्ञकेन दैवेन सुखदुःखोपभोगनिमित्तंसाध्यते । अनिष्टस्थानप्राप्ताश्या-पौरुषेयंण शान्त्यादिकारणप्रकारेण समतामापवन्ते इह स्थानस्थिताअव्यभिचारानुगुणाःक्रियन्ते पुरुषज्ञानलेकज्ञा-नपुरुषविशेषज्ञोनुरुपमुपकारीभवति । अनुवर्तते शूरः कार्यक्षमोभवति ॥ कारुण्यगुणस्ययेन करुणावेदीदयालुमनालेभिन परिरक्षति । स्थूललक्षः प्रभूतस्याप्यभ्रमेषांसर्वकालक्षमते ॥ २११ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आर्यताऽशवता । पुरुषज्ञानभयं योग्योयनेतिज्ञानं । करुणावेदिता करुणास्थानज्ञानं । स्थोल्लक्ष्यं दातृत्वं । एतेषु सत्त्वेवोदासीनता संभवत्यन्यथा कस्याप्यरिः कस्यापि मित्रमित्यवश्यंस्यादित्यर्थः ॥२११॥
- (३) कुछ् कः । साधुन्वंपुरुषविशेषज्ञता विकान्तत्वंकपाष्ठुत्वसर्वदाच स्थौललक्ष्यबद्धमदत्वं अतएव ॥ स्युर्वदान्यः स्थूललक्ष्यदानशोण्डाबहुप्रदे इत्याभिधानिकाः । स्थौललक्ष्यमर्थेऽस्रक्ष्मदर्शित्वमिति तु मेधातिथिगोविन्दराजयोः । पदार्थिकथनमनागमं एतदुदासीनगुणसामप्र्यंतसादेवंविधमुदासीनमाश्रित्योक्तलक्षणेनाप्यरिणा सह योद्धन्यम् ॥ २११ ॥
- (४) राघवानन्दः । उदासीनलक्षणमाह् आयंतेति । आर्यता अवक्रता । पुरुषक्वानं पुरुषविशेषक्वता । करुणवेदिता कृपालुत्वं । स्थूललक्षं बहुपदः ॥ स्युर्वदान्यस्थूललक्ष्यदानशौण्डाबहुपदे इत्यिभधानात् ॥ मेध्यतिथिगोविन्दराजयोः सूक्ष्म- दिशित्वाद्याख्या । स्थूलवत्सक्ष्मलक्षयतीति । एतान्येवोदासीनगुणस्योदयः प्रकटता तद्धेतवः । एवंविधमुदासीनमाभिन्त्यारिणा योद्धस्यमितिभावः ॥ २११ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । उदासीनस्य च गुणान्पित्रीकरणार्थं मित्रप्रसङ्गादाह आर्यतापुरुषञ्चानामिति । स्थाललक्ष्यं बहुपद-त्वम । गुणोदयोगुणोत्कर्षः । गुणवन्तमुदासीनमपि मित्रीकुर्प्यादित्यभिष्रायः ॥ २११ ॥
  - (६) रामचन्दः । उदासीनत्वरूपमाह । आर्यताऽशव्ता । पुरुषज्ञानं अयंयोग्योऽयंनेतिज्ञानम् । क-

रुणवेदिता करुणस्थानक्कानं । स्थौललक्ष्यं दातृत्वं । गुणोदयः एतेषु सत्त्वेव उदासीनता संभवति अन्यथा कस्यापि भित्रमित्यवश्यंस्यादित्यर्थः ॥ २११ ॥

# क्षेम्यां सस्यप्रदां नित्यं पशुरुद्धिकरीमपि ॥ परित्यजेन्नृपोभूमिमात्मार्थमविचारयन् ॥ २ १ २ ॥

- (१) मेधातिथिः। तादशीमपि भूमिमविलम्बमानः परित्यजेत् क्षेम्या आटविकादिभिरनिभभवनीया नित्यमस्य प्रधानमुभयंबहुसस्याऽदेवमातृकाच पशुवृद्धिकरीच जाङ्गलरूपत्व।द्रबहुफलपत्रतृणत्वाचैवंगुणा हिभूमिर्वणिकृषीवलबहुला-भवित दुर्भिक्षव्याधिरहिता कान्तारमनुष्यात्मभरणाचित चतुर्थ्यामकृतिपरित्यागे चोभयंन ततोङ्गापयित नसहसा-युधानांमकृतिपरित्यजेत्तस्यामत्रस्थायां किन्तुतांपरित्यजेद्यांमन्यतसाक्ष्येशेषांप्रकृतिभिः प्रत्यादातुमिति यथातुनिम-त्रकोशदण्डपरित्यागे नाविशेषंप्रतिक्षणं यांमन्येततदा गुणवतीमपि भूभित्यजेत् ॥ २१२॥
  - (२) सर्वजनारायणः । क्षेन्यां शक्यक्षेन्यां । आत्मार्थं यदि तत्त्यागेनैवात्मनिस्तारः ॥ २१२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अनामयादिकल्याणक्षमामपि नदीमातृकतया सर्वदा सर्वसस्यमदामपि प्रचुरतृणादियोगात्पश्रवृ-द्धिकरीमपि भूमिमात्मरक्षार्थमविलम्बमानीराजा निजरक्षामकारान्तराभावात्परित्यजेत्॥ २१२॥
- (४) राघवानन्दः । भूमिमित्युक्तं कथंविजिगीषुलिप्सिता भूर्दैयेतिचेत्तत्राहः क्षेम्यामिति । क्षेम्यां योगक्षेमकरी-मपि । सस्यमदां नदीमानुकां । पशुर्वाधनीं चतुर्दिक्षु नृणोदकसंपन्नामः । चात्माथंदेहरक्षार्थमः ॥ २१२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अभियुक्तंप्रत्याह क्षेम्यांसस्यपदामिति । क्षेम्यांरक्षितुंष्ठकरामः ॥ २१२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतादशीं भूमिमात्मार्थमिवचारयनृषः परित्यजेत् ॥ २१२ ॥

#### आपदर्थं धनं रक्षेद्वारान्त्रक्षेद्धनैरि ॥ आत्मानं सततं रक्षेद्वारैपि धनैरिप ॥ २१३॥

- (१) मेधातिथिः। रूख्पकारसाध्योयनियमोभवति आपदर्थयथा मशकार्थे धूमोमशकानपनेतुमिति ज्ञायते तनिर्मित्तंधनंरक्षेन्नान्यत्रधनरक्षायाः कार्यमस्ति तत्वभुक्तफल्लंह् धनमिति तथाह्नि तन् मतोक्ष्ययानमासनं दण्डंबिभर्तिउपजप्यानुपगृद्धातीति धनेनापि दारारक्ष्याः दारयहणं प्रणिधिसंबंधिमत्युपलक्षणार्थं आत्मा तु रक्ष्यः अन्येन मकारेणात्मानंरक्षितुमसमर्थः सर्वस्वंदत्वा दारानिप काले परित्यज्य वाग्यतिस्थतोदारधनादि वर्जयित्वा धर्मकरिष्यति। ये
  तु धनदारानुरोधेन विनश्यन्ति न तेषांधनदारादिदष्टं नाष्यदष्टंधर्माधर्मानाचरणात्। नच कौमारदारत्यागित्वं नत्यागप्रतिषधस्यायंच वाजयति राजधर्ममकरणेऽपि नायमुक्तोदष्टार्थत्वादन्यस्यापि द्रष्टव्यः। ननु च राजा राज्यंपाप्यमहाधनोश्वमेधादि करिष्यत्यतुलंचसुखमनुकरिष्यत्यतस्तु लोकः संकुष्टंकिकरिष्यति नषदोषोऽल्पस्यापि पावनानि कर्माणि संजन्दधनस्यापि जपादयः विशेषनिमित्तानि धनान्येव नचेदमस्यामवस्थायांलोकसंकुष्टमिति नच सहसैतत्कार्यम् ॥२१३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आपदः प्रकृति कोपबलक्षयरोगादयः । धनैर्भूम्यार्दिभः ॥ २१३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यसात्सर्वविषयोयंधर्मः स्मर्यते आपदर्थमित्यादि । आपन्निवारणार्थधनंरक्षणीयंधनपरित्यागेना-पि दारात्रक्षेत् आत्मानंपुनः सर्वदा दारधनपरित्यागेनापि रक्षेत्सर्वतप्त्वात्मानंगापायीतमिति श्रुत्या शास्त्रीयमरणव्यतिरे-केणात्मरक्षाइत्युपदेशात् ॥ २१३ ॥

- (४) राघवानन्दः । आत्मनाचेज्ञीवति प्रधिनागादिति श्रुतिसंमतमर्थवादमाह आपदर्थमिति । आपदर्थमापित्तवा-रणार्थं मशकार्थोधूमइतिवत् । दारान् स्त्रियं धनैः धनदानेनेतिशेषः । एवमुत्तरत्र । आत्मना देहेन चेज्ञीवतिगतप्रधिना धनेनेतिश्रुतेरर्थः ॥ २१३ ॥
- (५) **नन्दनः** । गुणवद्भूमिपरित्त्यागेनाप्यात्मा रक्षितं दुःशक्यश्रेद्दारपरित्यागेनात्मा रक्षितव्यइत्त्याह आपदर्थमि-ति । आपदर्थं आपन्तिवृत्त्यर्थम् ॥ २१३ ॥

# सह सर्वाः समुत्पन्ताः प्रसमीक्ष्यापदोभृशम् ॥संयुक्तांश्व वियुक्तांश्व सर्वोपायान्छजेद्धुधः ॥२ १ ४॥

- (१) मधातिथिः । आपदोदैवमानुषाणि व्यसनानि तानि कृतिविषयाणि युगपदुपजातानित्यर्थमपि यथा स्यु-स्तथा संयुक्ताश्वसामपुरस्सरंदानंसामपूर्वकंभेदंसामदानभेदसहितंदण्डमेव वा । दानमेवेत्यादिकान्सर्वौपायान्विसृजेद्धधइति यत्र यत्मामं तत्समीक्ष्यविचार्य प्रयुक्जोतेत्यर्थः नतुविषण्णआसीत ॥ २१४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संयुक्तान् मिलितान् । सर्वोपायान् सामादीन् ॥ २१४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । कोशक्षयमकतिकोपिमत्रव्यसनादिकाः सर्वाआपदीयुगपदितशयेनोत्पनाज्ञात्वा न मोहमुपेयादिप त् व्यस्तान्समस्तान्वा सामादीनुपायाञ्छास्त्रज्ञः संप्रयुञ्जीत ॥ २१४॥
- (४) **राघवानन्दः । किं**च सहेति । सह सर्वाः कोशक्षयम्कतिकोपाविकतन्यसनादिकाः समीक्ष्योपलभ्य सर्वोपा-यान् सामादीन् व्यस्तान् सुजेत्प्रयुज्याच्च नतुमोहमुपेयादतआह । बुधः पण्डितः ॥ २१४॥
  - ( ५ ) नन्दनः । सह सर्वाः समुत्पन्नाः युगपत्सम्भृताः । सृजेत्प्रयुज्यात् ॥ २१४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्वोपायान्सामादीन् संयुक्तान् मिलितान् वियुक्तान् एकैकमेववा बुधः सृजेत् कुर्यात्॥ २१४ ॥ उपेतारमुपेयं च सर्वोपायांश्व कृत्स्त्रशः ॥ एतत्रयंसमाश्रित्य प्रयतेतार्थसिद्धये ॥ २१५ ॥
- (१) मेधातिथिः। कथिनत्यपेक्षायामाह् साधयेत्कार्यमात्मनइति पाठान्तरम्। तत्रोपेतारमात्मानं प्राप्यकार्ये मित्रवत्साधयेत् । सर्वोपायाः समस्तव्यस्ताएवअयमपि उपयसामान्यनिर्देशमाह् समाश्रित्याङ्गीकृत्यसमर्थिनन्तिने नैत-त्समावृतं भवति । किमर्थमुपायाः समर्थे नानुमताः समर्थस्तथा किंयुक्तमितिविचार्येयता केनोपायेनैषामिदंपामुर्यादिति । कृत्सश्चरित त्रयविशेषणंकृत्समित्यर्थः । एवंचयोयदुपायसाध्योयदापथा युक्तस्तत्रसदा तथा प्रयुक्तीत त्वकार्यसध्यर्थे उपायोपतानामवस्थानांचानन्त्यात्सर्वतन्त्रेणाश्वस्यवक्तिति समासेनोक्तमतः परीक्षामुपाचरेत् । उपेत्यविशेषभावनोप्याह ॥ सतुयुक्तोहिसंथने युक्तआत्मपराक्रमः ॥ तावुभौनयसंपन्नौस्तेनोप्ययसमन्वितइति ॥ २१५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपेतारं आत्मानमुपायस्रष्टारं । उपेयमुपायसाध्यं । समाश्रित्य मनसा बलाबलादिद्वा-रानिश्चित्य ॥ २१५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । उपेतारमात्मानमुपेयंत्राप्तव्यं उपायाः सामादायः सर्वे ते च परिपूर्णाएतत्त्रयमवरुम्ब्य यथा सा-मर्थ्यप्रयोजनसिद्धये यत्नंकुर्यात् ॥ २१५ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । किंचोपेति । उपतारमात्मानं उपयंप्राप्तव्यं सर्वौपायांश्य समाश्रित्य कित्याज्यंकिनेतिविचार्य-आत्मसिद्धये आत्मरक्षार्थप्रयतेत । उपेताचेजीवितसर्वभविष्यतीतिभावः ॥ २१५ ॥

- (५) **नन्दनः** । एवंप्रतिपादितांनीतिविजिगीषांसंक्षिप्य निगमयति उपतारमिति । उपतारममात्यादिकं वर्ग उपेयं भूत्यादिकम् । सर्वशब्देन मायापेक्षयेन्द्रजालानां यहणं कृतस्तशः समाश्रित्त्य न्यूनमधिकंच ॥ २१५॥
- (६) **रामचन्द्रः** । उपेतारं उद्यमफलयुक्तमात्मानमुपायस्रष्टारं । उपेयं उपायसाध्यं । सर्वोपायांश्य सामादीन मन-साबलाबलादिद्वारा निश्चित्य एतन्त्रयमाश्चित्य सिद्धये प्रयतेत ॥ २१५ ॥

# एवं सर्वमिदं राजा सहसंमन्व्य मन्त्रिभिः॥ व्यायम्याष्ट्रत्यमध्याह्ने भोक्तुमन्तःपुरंविशेत्॥ २ १ ६॥

- (१) मेधातिथिः । एवंयथोक्तं राजा वृत्तमिदंसर्वमापद्यनापित् वाऽऽत्मशक्तयपेक्षया वा कस्यामवस्थायांकिकर्त-व्यमिति मिस्त्रिभिः सह विचार्य मध्यदिनमुक्तकालंमध्यदिनंव्यायामंकत्वोपचार्यस्नानंच स्नानमक्रमोक्तमि पुनराज्यार्थं मुच्यते मङ्गलाचारेयुक्तानाम् । राजा स्नानपरियहार्थं भोजनादियुतं तदृहंपूर्वस्नानापेक्षयाऽन्तःपुरंयायादिति विशेषा-र्थमुपसंहारः । विविक्ते देशे ॥ २१६ ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः** । एवंसर्वमिदमिति यदुक्तप्रकारमिदंसर्वमित्यर्थः । ध्यायम्यास्रयाभ्यासेन शमंलब्ध्वा ॥ २१६ ॥
- (३) कुछूकः । एवमुक्तमकारेण सर्वराजवृत्तंमित्तिभिः सह विचार्यानन्तरमायुधाभ्यासादिना व्यायामंकत्वा म-भ्याहे सानादिकंमाभ्याक्तिकंकत्यंनिर्वाह्य भोकुमन्तःपुरविशेत् ॥ २१६ ॥
- (४) राघवानन्दः । राज्यमुपसंहरति एवमिति । व्यायम्य युद्धायुपयोगिव्यायामकत्वा आष्टुत्य स्नात्वा भोक्तंवि-शेदित्युक्तमः ॥ २१६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । इदमुक्तं व्यायम्य हयारोहणादिव्यापारंकत्वा आप्रृत्य स्नात्वा ॥ २१६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एवं व्यायम्य विचार्य । आप्नृत्य स्नात्वा ॥ २१६ ॥

# तत्रात्मभूतैः कालज्ञैरहार्थैः परिचारकैः॥ सुपरीक्षितमन्त्राद्यमद्यान्मन्त्रेर्विषापहैः॥ २१७॥

- (१) मधातिथिः । तत्राऽन्तर्गतगृहआत्मरक्षाभूताआत्मसमाः कालज्ञावयोविशेषावस्थाति प्रतिनियतकाले भक्ष्य-भोज्यदामादिविशेषज्ञाः अहार्याअभेद्याविश्वसनीयाः परिचारकाः स्वरवैद्यादय एतैर्गृहीतंसर्वपरीक्षितमदनीयमन्नाद्यमद्यात् परीक्षा कुशलैवैद्येरिग्रचकोरादिभिः कर्तव्या । विषादिसंसृष्टस्य शुष्कस्याग्रद्धताभवति वैवण्यैः सुगन्धोपघातम् अतिम्ला-नताग्रीप्रक्षिप्तस्य वेति । वेति शब्दः वैवण्यज्वालासुईक्षिते च तिस्मन्वयसां विपत्तिः दर्शनेन श्रियते यत्रकोकिलः ग्लायति जीवजीवकः चकोरस्याक्षिणी विनश्यतो विषप्रदर्श्यापि भवति मुष्कस्यावग्रहः स्वदइत्यादिमन्त्रीभविषापहैः परिजयेव्द्याप-दिकासु ॥ २१७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । काल्ज्ञैर्यदा यद्यञ्जनादि देयं तर्ज्ञेरभेद्येरमुपजन्येः । अहार्येरितिपाठेन्ययमर्थः । विषा-पहैश्वकोरादिभिर्मन्त्रेश्व सुपरीक्षितंयत्परिवारकैस्तद्द्यात् ॥ २१७ ॥
- (३) कुझूकः । तत्रान्तःपुरे आत्मतुल्यैभीजनकालवेदिभिरभेद्यैः सूपकारादिभिः कतंत्रुष्टुचपरीक्षितं चकोरादिदर्श-नेन स्विषमन्त्रंदृष्टुा चकीराक्षिणीरक्ते भवतः विषापहैर्मन्त्रीर्जिपतमन्त्रमद्यात् ॥ २१७ ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र मकारमाद् तत्रेति। भोजनेकर्तव्ये आत्मभूतैर्देहवित्रयतमैः अहार्येर्धनादिलोभेनाभेद्यैः सूपकारादिभिः। विषापहैर्मित्वतमन्तमः॥ २१७॥

- ( ५ ) नन्दनः । अहार्यः अभेषैः ॥ २१७॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** तत्र अन्तःपुरे आत्मभूतैः पुत्रैः काल्ब्रैः तद्द्यज्ञनादिकंयत्तदेयमितितन्द्रीर्ज्योतिर्विद्धः अहार्येः अनुपजन्यैः तथापरिचारिकैः विषापहैर्मन्त्रीरुपलक्षितमन्तायंसर्वअद्यात् भक्षयेदित्यर्थः ॥ २१७ ॥

विषद्मेरगरेश्वास्य सर्वद्रव्याणि योजयेत् ॥ विषद्मानि च रत्नानि नियतोधारयेत्सदा ॥ २१८ ॥

- (१) मेधातिथिः । विषग्नेहरकैश्वास्य सर्वद्रव्य णि राजीपयिकानि वस्नादोनि विशोधयेत् । विषग्नानि रत्नानि गरुडोदीर्णनागद्रवणिप्रमृतीनि यतः प्रत्यये नित्योभोजनकालादन्यदापि थारयेत् ॥ २१८ ॥
  - (२) तर्वतनारायणः। अगरैरोषधैर्नेजयेत् क्षालयेत्। नियतः श्रुचिः॥ २१८॥
- (३) कुझूकः। विषनाशिभिरौपर्थैः सर्वाणि भोज्यइध्याणि योजयत्। विषहरणानि च रक्षानि यव्यवान्सर्वदा धा-रयेत्॥ २१८॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तद्भत्याञ्छक्षयति विषष्ठैरित्यर्थेन । अगरेरीषथैः विशिष्टानि द्व्याण्यन्तपानादीनि शोधये-त् । अस्य राज्ञः । शत्रुतोविषदानादिभियातन्ताशकंरत्नंधारयेदित्याइ विषण्ठानीति । सदा विषण्ठानि नियतोघारयेदित्य-न्वयः ॥ २१८ ॥
  - (५) मन्द्रमः । नेजयेत्मक्षास्येत् ॥ २१८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** विषष्ठैरगदेरौषधैः अस्य राष्ठः द्रव्याणि भक्ष्यपदार्थादीनि चतुर्विधानि चोष्यलेह्मभक्ष्यभोज्यानि नेजयेत्पक्षालयेत्॥ २१८॥

परीक्षिताः स्वियश्वेनं व्यजनोदकधूपनैः ॥ वेषाभरणसंशुद्धाः स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २ ९ ९ ॥

- (१) मेघातिथिः । परीक्षिताविचारिताउपधािमः शीलशीचाचारैः हिमोदास्यः परिचारिकाव्यजनीदकधूपनैः करणभूतैः संस्पृशेयुरुपचरेयुर्वेषादिसंयुक्ताः सुवेषाः सानेन कत्वा समाहिताअमविक्षिप्रमनसः वेषाभरणंकपटवेषः केशन- खायेवविचार्य कदाचित्तत्रायुधानि कत्वा विश्रव्धंहन्युः आभरणानिचविषदिग्धैराभरणैःस्पृशेयुरिति ॥ २१९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । व्यजनोदकधूपनैः स्पृशेयुरस्य समीपमागच्चेयुः ॥ २१९ ॥
- (३)कुङ्कृकः । स्त्रियम् गूरचारद्वारेण कतपरीक्षागुप्तायुध्यहणविषिक्षिप्ताभरणधारणशङ्कृया निरूपितवेषाभरणा-भनन्यमनसः चामरस्नानपानायुदकधूपनैः एनंराजानंपरिचरेयुः॥ २१९॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यैव स्नीविषयनियममाह परीक्षिताइति । स्नियम दुष्टदयाः कदाचिद्स्नविषादियुक्ताः स्युरिति भयात् मर्गुष्वेताविकुर्वतइति न्यायात् परीक्षितामहिलादिभिः धिम्मिद्धादौभुरंदध्युर्नूपुरादौ तथा विषमिति तत्राह । वेशाभरणसंश्रदाः विश्वत्याग्रुचित्तंयूनामेभिरिति वेशाधिमाहकुचितम्बालकवस्नाणि आभरणानि कटककद्भूणहारनूपुरादौनि तेष्ववलोकनेन सम्यक्श्रदाः ॥ २१९॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । व्यवनोदकधूपनैः संस्पृशेयुः ॥ २१९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एनंराजानं एतादशःस्त्रियः स्पृशेयुः आलिङ्गनंकुर्युः ॥ २१९ ॥

एवं प्रयतं कुर्वीत यानशय्यासनाशने ॥ स्नाने प्रसाधने चैव सर्वालङ्कारकेषु च ॥ २२०॥

(१) मेधातिथिः । एवंविषोदकाञ्चनादिनादौ पयत्नंकुर्यात् स्नानंशिरःस्नानंगन्धोरोचनादि आसनमत्रप्रदर्शनार्वे तत्रसुपविष्टोयथा तत्र महान्यत्नः क्रियते एवंयानादाविष कर्त्तन्यः ॥ २२० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमिति यानादिष्वलंकरणान्तेषु विषयज्ञादिशङ्कया मयन्नविधानम् ॥ २२० ॥
- (३) कुझूकः । एवंविधपरीक्षादिपयत्नंवाहनशय्यासनाशनलानानुरुपनेषु सर्वेषु चारुद्वरणार्थेषु कुर्यात् ॥ २२०॥
- (४) राघवान-दः । पुत्रादिपधनभाजांभीतिरितिन्यायमाभित्य सर्वत्र भयनाशनार्थप्रयत्नंविधत्ते । एविमिति । प्र-साधने केशादिसंस्कारेसर्वालंकारिकेषु कुत्सितमपि देहमलंकियते भूष्यते एभिरिति कटकमुकुटकद्भणवस्नादयस्तेषु ॥ २२०॥
- (५) नन्द्रनः । एवं विषादिप्रयोगरक्षणे यत्नं कुर्वीत । स्नाने स्नानीये प्रसाधने गम्धपुष्पादौ ॥ २२० ॥ भुक्तवान्विहरेच्चैव स्नीभिरम्तःपुरे सह ॥ विद्धत्य तु यथाकालं पुनः कार्याणि चिन्तयेत ॥ २२ ७ ॥
- (१) मेधातिथिः । तिस्मन्नेवान्तर्गृहआत्मिवनोदाय स्त्रीभिनेवोढभार्यादिभिर्यथा सुस्रंक्रिकेत् यथाकारुमिति याविद्वहरणकारुमिति चोत्तरेण संबन्धनोयं विद्वत्यविश्रान्तः कारुभेपपन्नानि कार्याण्येकाकीमित्रिभिश्र सह पुनर्विचार-येत्॥ २२१॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विहरेत कीडेत् ॥ २२१ ॥
- (३) कुलुकः । कतभोजनश्च नत्रैवान्तःपुरे भार्याभिः सह ऋडित् । कालानतिऋमेण च सममे दिवसस्य भागे तत्र विदृत्याष्ट्रमे भागे पुनः कार्याणि चिन्तयेत् ॥ २२१ ॥
- (४) राघवानन्दः । दिवाभोजनमनुवदन्कार्यान्तराणिविधत्ते । भुक्तवानिति । स्रीभिः सहेत्यन्वयः । विहारोत्रचि-त्तपसाधनमैथुनवर्ज दिवामेथुननिषेधात् ॥ २२१ ॥

# अलङ्गतश्व संपश्येदायुधीयं पुनर्जनम् ॥ बाहनानि च सर्वाणि शस्त्राण्याभरणानि च ॥ २२२ ॥

- (१) मेधातिथिः । अन्तःपुरान्निष्कृम्यालंकतआयुधीयंपश्येत्तस्याच्छायिकांदद्यात् पुनरितिवचनात्पूर्वाण्हेदप्टमपि नित्यंदर्शनीयं आयुधजीविनामायुधादौयत्नोभवति । सर्वाण् च वाहनानि नेषांदर्शनमन्युपचयविज्ञानार्थनियुक्तानांचनत्र विशेषाधानार्थं दण्डपधानंजीविशृत्यावेक्षणमभीक्णमुभयतस्ततः ॥ २२२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आयुधीयंजनं पातर्दष्टमेव पुनः पश्येत्॥ २२२ ॥
- (३) कुह्यकः । कतालङ्कारःसम्नायुधजीविनं वाहनानि हस्त्यश्वादीनि सर्वाणि च शक्काणि खद्गादीन्यलङ्कारम्च-नादीनि पश्येत् ॥ ২২২ ॥
  - (४) राघवामन्दः। आयुधीयमायुधजीवनम् । आभरणानि चर्मादीनि ॥ २२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आयुधीयंजनं पाणियाहकं पुनःपुनःपश्येदित्यर्थः ॥ २२२ ॥ संध्यां चोपास्य श्रणुयादन्तर्वेश्मिन शस्त्रभृत्॥ रहस्याख्यायिनां चेव प्रणधीनां च चेष्टितम्॥२२३॥
- (१) मेधातिथिः । त्रैवर्णिकस्योक्तमपि सन्ध्योपासनमुख्यते प्रजाकार्यपुनः कञ्चित्कारुमितकामेदिति । उत्तर-कियानन्तर्यार्थवाअन्तर्वेश्मिन रहसिमासादादी भवतस्याख्यायिनः पौरावा किचित्माप्तप्रणिधयस्तेषांचिष्टितंचेष्टाव्यवहारः किद्दष्टेश्रुतंकतंचेति तेषांचास्मिन्काले दर्शनमिन्यते परैरनवबोधनार्थस्वस्थस्य चार्थकार्यकारुनिमेनापिततंवर्तेत ॥ यथाचो-त्पादितंकार्यसंपश्येन्नोभितापयेत् । कञ्चसाध्यमितकान्तमसाध्यंवापिजायतद्दिति ॥ २२३ ॥

- २) सर्वज्ञनारायणः । शस्त्रभृत् चरिभ्यः त्वरक्षार्थे रहस्याख्यायिनाममान्यादीनां प्रणिधीनां चराणामः ॥२२३॥
- (३) कुःह्वूकः । गत्वेति ततः संभ्योपासनंकत्वा तस्मात्त्रदेशात्कक्षान्तरंविविक्तप्रकोष्ठावकाशमन्यद्भत्वा गृहाभ्य-न्तरे धृतशस्त्रोरहस्याभिधायिनांचराणांत्वव्यापारंथणुयात्ततस्तंचरंसंप्रेष्य परिचारिकास्त्रीवृतः पुनर्भोक्तुमन्तःपुरंविशे-न्॥ २२३॥॥ २२४॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । रांक्कोपि सन्ध्याकरणे न मितिनिधिरित्याह । सन्ध्यामिति । स्वयंशस्त्रभृतः प्रच्छन्नभूतः । प्रणिधीनां चराणां । रहस्याख्यायिनां एकान्तेऽनुभूतार्थादिचेष्टाभिधायिनामः ॥ २२३ ॥
  - (५) **नम्द्रनः । रहस्या**ख्यायिकानां वाक्यानीतिशेषः ॥ २२३ ॥ इतिश्रीनन्दनार्य्येणविरचिते मानवच्याख्याने सप्तमोऽभ्यायः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
- (६) रामचन्द्रः । रहस्याख्यायिनां चाराणां प्रणिधीनां अमात्यादीनां चिष्टतं शणुयात् ॥ २२३ ॥ गत्वा कक्षान्तरन्त्वन्यत्समनुज्ञाप्य तं जनम् ॥ प्रविशेद्गोजनार्थं च स्नाइतोऽन्तःपुरंपुनः ॥ २२४ ॥
- (१) मधातिथिः । तस्माहृहान्तेकक्षान्तरंगत्वा तंच रहस्याख्यायिनंत्रिमुज्य स्त्रीभिः परिचारिकाभिः परिवृता-भिरन्तःपुरंपुनः प्रविशेत् ॥ २२४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराध्यणः । कक्षान्तरं कक्षाविशेषमन्तःपुरस्य ॥ २२४ ॥
- (४) राघवान-दः। किंच गत्वेति । कक्षान्तरं विविक्तकोद्यवकाशम् तंजनं चारभूतम् । स्त्रियः परिचारिकाः ताभिर्वृतः तव तासामेव प्रवेशात् ॥ २२४ ॥

## तत्र भुक्का पुनः किंचित्तूर्यघोषैः प्रहर्षितः ॥ संविशेत्तु यथाकालमुत्तिष्ठेच गतष्ट्रमः ॥ २२५॥

- (१) मेधातिथिः । किंचिदित्यन्ययंतूर्याणि वेणुवीणापणवमृदङ्गभेरीशंखादीनि तेषांघोषेमृद्दुभिःश्रुतिसुखैः प्रहर्षि-सोयथा कालंसंविशेचउचितकालस्तंतन्त्रयेदिति । गतक्रुमोविगताशेषदुःखः कार्यदर्शनायोत्तिष्टेत् ॥ २९५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । किंचित् अल्पभुक् ॥ २२५॥
- (३) कु:ख़ूकः । तत्रान्तःपुरे वादित्रशब्दैः श्रुतिसुखैः महर्षितः पुनः किंचिद्धुक्का नातिष्टमः कालानितक्रमेण गतार्ध-महरायां रात्रो ल्वन्यात् । ततोरात्रेः पश्चिमयामे च विश्रान्तः सन्मुत्तिष्ठेत् ॥ २२५ ॥
- (४) राघवानन्दः । संविशेत शयीत । सारुसोनीतिष्ठेदित्याह गतक्कमागताजीणादिश्रमः ॥ २२५ ॥
  एतद्विधानमातिष्ठेदरोगः पृथिवीपितः ॥ अत्वस्थः सर्वमेतत्तु भृत्येषु विनियोजयेत् ॥ २२६ ॥
  इतिमानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां राजधर्मीनाम सप्तमोः ध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
- (१) मधातिथिः । एतदिति यदनुकान्तंमभ्यंदिनेऽर्थराचे वेति । तस्याप्येवंवृत्तंच्यापारस्तेन त्वयमुपातिष्ठेदत्व-स्थोश्चत्येषु विनियोजयेद्वियुक्तीतेत्यर्थः । यावच्यकुयात्तावदेव एवंप्रतिविहितत्वतस्त्रकृतात्मरक्षाच्यापारः प्रजामात्मनश्य कार्यकरोति ॥ २२६ ॥

इति श्रीभद्दवीरत्वामिस्नो भेद्दमेधाति विक्तेमनुभाष्यसममे।ध्यायः ॥ शुभमस्तु ॥ श्रीरामचंद्रायनमोनमः ॥ ५ ॥५ ॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । एतद्दत्तं चेष्टितम् ॥ २२६ ॥ इति श्रीसर्वज्ञनारायणकृतौ मन्वर्थविवृतौ सप्तमोध्यायः ॥ ७ ॥ राजधर्मसंकीर्तनंनामायंसमाप्तश्र ॥

(३) कुद्धृकः । एत्यथोक्तप्रकारप्रजारक्षणादिकंनीरोगीराजा त्वयमनुतिष्ठेत् अत्वस्थः पुनः सर्वमेतचोग्यश्रेष्ठा-मात्येषु समर्पयेत् ॥ २२६ ॥

इति श्रीकुष्ट्रकभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां सप्तमोऽध्यायः॥ 👂 ॥ 🤒 ॥

(४) राघवानन्दः । परमप्रकतमुपसंहरन्त्रतिनिधिविधत्ते एतदिति । विधानमनुष्ठेयं दशहरशर्थे **षाहुण्यामिहो**न् त्रादिकम् ॥ २२६ ॥

इति श्रीराघवानन्दविरचितायांमन्वर्थचन्द्रिकायांसप्तमोऽध्यायः॥ ७॥ ॥ ॥ ॥

(६) **रामचन्द्रः ।** अत्वस्थःदुःखितःराजा एतत्सर्वराजमन्त्रादिकंभृत्येषुमित्रपुनियोजयेत् स्थापयेत ॥ २२६॥ इतिमानवेधर्मशास्त्रेसममोध्यायः ॥ ७ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

#### ॥ श्री ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

### ॥ अथ अष्टमोऽध्यायःत्रारभ्यते॥



व्यवहारान्दिरक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ॥ मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिश्चेव विनीतः प्रविशेत्सभाम् ॥ १ ॥

(१) मिधातिथिः । प्रजानांपालनंराज्ञोवृत्तिर्विहिता साचात्र ॥ शस्त्रास्त्रभृत्वंक्षत्रस्य वणिक्**पशुरू**षीर्विशः।आजीवना-र्थशृद्धस्यद्विजातीनांनिषेवणम् ॥ एवंनृपीवर्तमानोलोकानामोत्यनुत्तमानिति ॥ तथाधर्मीवर्धतेलोके अन्यवामपि वर्णानांक्ष-त्रियवृत्या जीविनामस्त्येव राज्याधिकारः ॥ यः कश्चित्सर्वलोकानांपालकश्च नृपः स्मृतः । कर्मनिष्ठाचिविह्नता लोकसाधाः रणे हिते ॥ परिपालनंच पीडापहारः । द्वयीच पीडा दष्टादष्टाच तत्र दुर्बलस्य बलीयसा धनहरणादिना बाध्यमाना दष्टा पीडा इतरस्य तु विध्यतिक्रमजनितेन प्रत्यवायेनामुत्रिकदुःखोत्पादनमदृष्टपीडा । प्रजाहि द्वेषमत्सरादिभिरितरेतरमयथा वदाचरिन्त कुपथेन यान्त्यदष्टदोषेण बाध्येरन । अतश्य राज्यनाशः प्रजैश्वर्यहि राज्यमुच्यते तासु विनश्यन्तीषु कस्य राज्यंस्यात् । ब्यवहारादयोऽतः शास्त्रदण्डेनव्यवस्थाप्यमानानभयात्पृथक्प्रचलन्ति तथाचोभयशापि रक्षिताभवन्ति ।धनदश्य राज्ञः करशुल्कादिवैतदन्यधर्मिष्ठजीविका नभवतीति वृत्तिपरिक्षयाद्पि राज्यावसादः अतोराज्यस्थित्यर्थव्यवहारदर्शनंक-र्तव्यंतिद्दानीम्च्यते व्यवहारश्यात्र वादिप्रतिवादिनीरितरेतराशनोधाराय वृत्तिरुच्यते । अथवा ऋणादानादयः पदार्थाएव विप्रतिपत्तिविषयाः सन्तोविचारगोचरसमर्थतया कर्त्तव्याइति । दिदक्षरित्युक्ता पश्येत्कार्याणीति सामानाधिकरण्यं पुनश्च प्र-त्यवमर्शस्तेषामाद्यमृणादानमिति । तान्पदार्थान्विचारयेदिति संबन्धः वश्यमाणाधिकतपुरुषाधिष्ठतः प्रदेशः सभापवेशस्त-दभ्यन्तरभावः । किमेकएवर्मावशेचित्याह ब्राह्मणैः सहैति।अथ मन्त्रज्ञैरिति कस्यविशेषणं न तावन्मन्त्रिणोमन्त्रित्वदिवसिन द्धेः नहि मन्त्रमजानानोमन्त्रीति शक्यते वक्तुं नापि ब्राह्मणानां व्यवहारदर्शनेऽधिकतानातत्परिज्ञानमदष्टंनस्यात् । अत्रोच्य-ते ब्राह्मणविशेषणमेवैतत् तेह्ममन्त्रज्ञाभूत्वा निरपेक्षमवधारयन्तः स्युरन्यथाराज्ञोऽनर्थमावहेयुः । तथा हि महामात्याश्रितः कश्चिकौनपदेन व्यवहरन्सहसाजितोयदि न दण्ड्यते धनवावष्टभ्यन दाप्यते तदासमत्वेनव्यवहारदर्शनंनकतंस्यात् पक्षपा-तमशक्तिवास्य जनपदामन्यरम् । अथ दण्ड्यते महामात्यक्षोभादपि प्रकृतिविकतस्यात् मन्त्रज्ञास्तु सन्तः संशयितारोयदि निर्णेतव्यस्य केनचिद्पदेशेन प्रसंद्वरोधंकत्वा रहिस राजानंपरिबोधयन्ति । अनयोर्विवादिनोरयंजीयतेऽयंजयतीति ब्यवहारस्त्वस्माभिन तदानीमेव निर्णीतइति स्वामी प्रमाणं तत्र राजैवंविदित्वा महामात्यमादेशयोते त्वदीयोमनुष्योजी-यते मम हानिर्माभुदिति संप्रति निर्णयोवभीरितः त्वमेव तथा कुरु । यथैषमनुष्यः संधीयते बाधास्य व्यपनीयते ते मन्त्रि-णोवादेयवाक्यामनुष्याणांसर्वेषामनथ्यांच प्रवृत्तिप्रतिबधन्ति । अन्येत् काकाक्षिवदुभयविशेषणमर्थभेदेन मन्त्रज्ञपदंमन्य-न्ते यदा मन्त्रिणीविशेष्यन्ते तत्तदातुतत्परिज्ञानमन्त्रज्ञानं ब्राह्मणपक्षे तु कार्यार्थसमभावश्य मन्त्रिब्राह्मणानांन भवेशमात्र-मेव किन्तींह निर्णयंपश्येदित्युत्तरत्र वाक्यानि यथा योग्यमितरथा दृष्टाय प्रवेशः स्यात् अतोनैकाकी निर्णयंकुर्यात्क-

<sup>\*</sup> जनपदेन=जनपदे (आ आ)

न्तर्हि तैः सह निरूप्यति । विनीतोवाक्पाणिपादचापलरहितः वेपतोद्यनर्थः स्थात् । पाधिवयहणान्नक्षत्रियस्यैवायमुपदेशः किन्तर्द्यन्यस्यापि पृथिव्यामधिपतेर्देशेश्वरस्य न सन्यथा राज्यमविचलितं भवतीति ॥ १ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीमहागणपतयेनमः । व्यवहारानिति ॥ १ ॥
- (३) कुछूकः । एवंविधविपक्षमहीक्षिद्भ्यः प्रजानांरक्षणाद्वाप्तवृत्तिस्तासामेवेतरेतरिववादजपीडापरिहारार्थमृणादा-नाबप्टादशिववाँदे विरुद्धार्थाधिप्रत्यिवाक्यजनितसंदेहहारीविचारएवव्यवहारः। तदाह कात्यायनः॥विनानार्थेह संदेहहर-णंहारउच्यते । नानासंदेहहरणाव्यवहारइतिस्मृतः ॥ तान्व्यवहारान्द्रपृपिच्छन्पृथिवीपतिर्वक्यमाणस्भणलिक्षितैर्बाह्मणै-रमात्येश्यसममाध्यायोक्तपञ्चाङ्गमन्त्रेःसह विनीतोवाक्पाणिपादचापलविरहादनुद्धतः अविनीतेहि नृपेवादिप्रतिवादिनांप्रतिभा भयादसभ्यगिभधाने तत्त्वनिर्णयोन स्यात्तादशोवक्यमाणांसभांप्रविशेत् । व्यवहारदर्शनंचेदंप्रजानामितरेतरपीडायां तत्त्व-निर्णयेनरभणार्थवक्ष्यमाणदृष्टादृष्टार्थकरणफलेनेव फलवत् ॥ १ ॥
- (४) राघवानन्दः । संप्रति व्यवहारार्थे सभाप्रवेशप्रकारमाह व्यवहारानिति द्वाभ्याम् । संगितरानन्तर्यरुक्षणा व्यवहारिनर्णयस्य राजकृत्यत्वात् । ऋणादानाच्छादशिवषयोविरुद्धार्थिमत्यिथवाक्यजनितसदेहहारी विचारोव्यवहारः॥ विनानार्थेऽवसंदेहे हरणंहारउच्यते । नानासंदेहहरणाच्यवहारःसउच्यत इतिकात्यायनवचनात् ॥ मिताक्षरातु अन्यविरोधिन खात्मसबन्धितया कथनं व्यवहारः । यथा कश्चिदिदंक्षेत्रादि मदीयमिति कथयित तिहरोधेन मदीयमिति । मह्नक्षेः पूर्वाध्यायोक्तपञ्चाक्रमह्मक्षेत्रनीतिशास्त्रक्षेःकापिटकादिभिः पित्रक्षाहेत्रदाहरणोपनयनिगमनान्तैर्वा मह्निभिश्वामात्येः॥ १ ॥
- (५) मन्द्रनः । एवंराज्ञः स्विवषयरक्षणंपरिवषयकाभेषशमनंचीकं इदानीतस्य व्यवहारदर्शनमुच्यते व्यवहारान्द्रि-दक्षुस्त्वित । मस्त्रज्ञीरिति विशेषणं ब्राह्मणानांमित्रणांच । विनीतः उक्तेरेते रुभयैः ॥ १ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अथ व्यवहाराध्यायोनिरुष्यते । पार्थिवो ब्राह्मणैःसहतथा मिन्निभिःसह व्यवहारादीदिदक्षुः सभांप्रविशेत् । अन्यानन्यविरोधेन खात्मसंबिधतया कथनं व्यवहारः । कीदशैर्बाह्मणैःमन्त्रद्भेः वेदव्याकरणधर्मशास्त्रा-भिद्गैः ॥ १ ॥

तत्रासीनः स्थितोवापि पाणिमुद्यम्य दक्षिणम् ॥ विनीतवेषाभरणः पश्येत्कार्याणि कार्यिणा म् ॥ २ ॥

(१) मेधातिथिः । आसीनोधर्मासनोपिवष्टः स्थितोनिषिद्धगितरनुपिवष्टएव स्थानासनयोश्य व्यवस्थितोविकल्पः कार्यविशेषापेक्षः गरीयिस कार्ये बहुवक्तव्यउपिवष्टआसीनः रुधीयिस स्वल्पवक्तव्ये स्थितः । क्रममाणस्य सर्वथा पितषेधः सिह् मार्गावरुोकनपरोनािथप्रत्यार्थनोिनपुणतोवचनमवधारयेत् अन्येत्वदद्यार्थतथा मन्यन्ते । तपस्ववद्राह्मणािदषुन्विवादिषु स्थितेषु स्थितआसीनेष्वासीनः ।पाणिमुद्यन्येति उत्तरपाणिमुद्धृत्योत्थानंकृत्वेत्यर्थः।सूत्रकृतोयंव्यतिक्रमः सर्वदा विह्यत्वाह्मसनोपव्यानमेतत् तेनायमथौहस्तउत्क्षेप्तव्योन पुनः समीपविति संरुप्तः कर्तव्यः । प्रश्ननिषेधावसरे च तेनानिभिनतव्यं नतु प्रव्याणादिना अनेन व्यवहारदर्शनेन तात्पर्यख्यापितंभवित प्रायेण हि पुरुषकार्येषु प्रयत्नवन्तोहस्तमु- बच्छिन्त यथा सुखोपविष्टव्रजति कर्तारं ततश्च परिजने तदेतद्वाजा वित्तन ददाति सन्यैनिर्भयैर्वयंजिताहित पाणियहणं- बाहूपरुक्षणार्थं केवरुस्य हि हस्तस्य यावद्यवहारदर्शनंव्यापारणंपीडाकरं न चायमदृष्टार्थउपदेशः । विनीतवेषाभरणइ-

<sup>\*</sup> विवादे = विषयो (अ)

ति पूर्वश्लोके बाह्माभ्यन्तरेन्द्रियविषयावधानार्थोभिहितः श्वगणानांशालीनतया मुखोपसर्पणार्थउङ्गवेषे हि रजीनिवृः त्तिरुक्षणया तथा विधानामप्रतिपत्तिः स्यात् अतउधृतवेषाभरणंन कथंचित्केशवसनविन्यासादिविशेषः आभरणंकाणिका-दि तत्रीवृतवेषऊर्ध्वक्षे।जवनरक्ताम्बरधारितेत्यादि उक्ताभरणोदीप्तिमद्द्वरत्नालङ्कारोबव्हाहारश्य सह्मादित्यदव दुनिरी-क्यः सामान्यजनानांविशेषतोभियुक्तानाम् । पश्येदिति सभापवेशस्य प्रयोजनमाहः पश्येद्विचक्षणः अयंच राज्ञोदर्शनाप-देशोदण्डमणयनेयथा स्थानार्थप्रतिपादनपर्यन्तोभविष्यति तात्पर्यतस्यैव रक्षाधिकारः प्रयुक्तः स्यात् ईदशस्य च दर्शन-स्यान्येषामसंभावनादनिधकारः सर्वेषांसंशयच्छेदमात्रं फलन्त् व्यवहारदर्शनंत्रायश्चित्तोपदेशविद्वदुषोब्राह्मणस्यारत्येव उ-क्तंहि धर्मसंकटेषु ब्रुयादिति तथैकवर्ग्याणांवाणिज्यकष्कपशुपालप्रभृतीनांस्ववर्गसामायिकार्थविपतिपत्तावन्यस्यांवीत्सु-कनिर्णयाद्तिरिति तथाविधव्यवहारदर्शने नियोगः तथा हि पितं ॥ कुलानि श्रेणयश्रैव गुणैश्वाधिकतोनृपः । प्रतिष्ठा व्य-वहाराणांगुर्वेभ्यस्तू सरोत्तरमिति ॥ तत्र कुलानि बन्धुजनसमूहः तैर्या व्यवस्था कता ततोनविचलितव्यमः । अथ तत्र ता-श्र स्युस्तवैतेऽधिकतरंसंबन्धिनइति वदिःहस्तु ततश्रेणिषु निवेदितव्यं श्रेणयः समानव्यवहारजीविनोवणिक्षश्रुतयः । ते-षांबन्धुभ्योधिकगुरुत्वबान्धवादिज्ञातिधर्मभयाद्विचलितंन नियच्छन्ति श्रेणयस्तु राजगमनेन श्रेणिधर्मौराजपुरुषप्रवेशात्प-रिभवनीयत्वेन नश्यतीति अविचलनार्थप्रतिभूग्रहणपूर्वकंविचारयन्ति यएतस्माद्विचलन्ति । परिषदि दण्डोदातव्यश्चलितुं-वापि न्वया न देयमिति । गणागणशश्वारिणोगृह्मासादादिकरामठब्राह्मणादयश्च ते स्वर्गणनांव्यवहारंन पश्येयुः । तत्रा-विचलार्थउपसदः कर्तव्याः पूर्वेसमानकर्मजीविनएकािकनोऽपोमे तु संभूयकारिणइति विशेषः । श्रेणिभ्यःसंभूयकारितया बिवादिनोभूमिज्ञत्वात् अन्ये तु कुलानीति मध्यस्थपुरुषानाहुः ते हि कार्याभ्यन्तराअश्रेणिकताएव निर्णेतारः त्रैविद्यो-विद्वानुबासणस्तस्य हि धर्मसंकेटेषु प्रवक्तृत्वंविद्वितं तस्य पूर्वेभ्योगुरुत्वंवेदुण्यात् । नृपस्यापि गुरुत्वमितशयशक्तित्वादतः स्वयंविदुषा नृपेण निर्णीरे नास्त्येतद्योमन्येताजित्तोस्मीति न्यायेनापि पराजितः द्विगुणदण्डमास्थाय तत्कार्यपुनस्द्वरेदिति। अन्येषुकरणेष्वेत इवति तत्र हास्ति वचनाबसरानाधिकतैः सम्यक् निर्णातं राज्ञा तु विवेचिते किंवक्यतीति अर्थान्तरं नृपैरिधकतोराजस्थानीयब्राह्मणस्तथान्यस्य गृहिणः स्वतः स्त्रुक्तृ गृहे गृहीति त्वातत्त्रपसरणाद्दण्डपर्यन्तोस्त्येव ध्यवहारः द्धपरीक्षितोभवति । वासनाविनयार्थश्रुतियाद्यपसक्तिष्यसुताचाः ॥ अन्यत्रदण्डाच्छारीरात्पातनीयाचकर्मणइति स्वल्प-ऽपराधेगृहस्थएव राजायते महति व्यतिक्रमे राजनिवेदनमेवोचितमित्यस्यार्थः । अतश्य यत्कैश्चित्पश्येदिति परिसंख्या-र्थत्वमारोप्य ब्राह्मणादीनामधिकारआशङ्कितः पुनश्य क्लेशेन समार्थतस्तदयुक्तं विषयभेदादधिकारभेदात् स्वविषयोहिः राज्ञीदण्डावधिकोबाह्मणादीनांनिर्णयावधिः अधिकारोपि भिन्नोराज्ञोराज्यस्थितिमयोजनमितरेषांसंशयच्छेदादेरपरोपका-रकत्वं अतोनोवृत्त्याशङ्केव नास्ति कार्योविश्रतिपत्तिनिरासोधिनां विश्रतिपन्नयोहि साम्यंव्यवहारदर्शने राज्ञा कर्तव्यं नो-चेत्संविदाने कोराज्ञः खाधिगमे निरोधः कायकशुद्धीह श्वानिरोधवानिति वक्ष्यामः॥ २ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उद्यम्य उत्तरीयोपरिकत्वा । विनीतोयोग्योवेषोदेहावेकतरूपमारभणंचयस्य । अनुद्धति-व्यंज्ञकंतद्भभयंकुर्यादित्यर्थः ॥ २ ॥
- (३) कुंद्धृकः । तस्यां च सभायांकार्यगौरवापेक्षायामुपिवष्टोलघुनि कार्ये उत्थितोपि वा । पाणिशब्दोबाहुपरः । दक्षिणबाहु मुखम्यानुद्धतवेषालद्भारः पूर्वत्रश्लोकदन्द्रियानौद्धत्ययुक्तंतादशः कार्याणि विचारयेत् ॥ २ ॥
- (४) राघवानम्दः । ततःकितत्राहं तत्रासीनइति । आसीने।गुरुतरकार्ये । स्थितएव शीवंसमाप्यपाणिमुमययेति-वस्नादिभ्यः मकाशितदक्षिणपाणिः । कार्याणि व्यवहारेऽनुष्ठेयानि । पश्येत् चिन्तयेत् । कार्यणां अधिप्रत्यिमात्रः॥ २॥

- (५) **नन्दनः । आसीनः स्थितावा नतु शयानः । दक्षिणंपाणिमुद्यम्य अप्रावृतदक्षिणइति यावत् । यज्ञोपवीतीत्य-**न्ये । कार्याणि व्यवहारान् । कार्यिणांव्यवहारिणाम् ॥ २॥
- (६) **रामचन्दः । षङ्किराह** तत्रेति । तत्र तस्यांसभायां आसीनः कार्यिणाअष्टादशविधानि कार्याणि पश्येत् । किं-कृत्वा दक्षिणं पाणि उद्यम्य उत्धृत्य ॥ २ ॥

पत्यहंदेशदृष्टेश्व शास्त्रदृष्टेश्व हेतुभिः ॥ अष्टादशसु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्पृथक् ॥ ३ ॥ [ हिंसांयः कुरुते कश्चिद्दयंवा न प्रयच्छित । स्थाने ते द्वे विवादस्य भिन्नोष्टादशथा पुनः ॥१॥] ।

(१) मेधातिथः । पूर्वार्द्धेनिर्णयहेतवः कथ्यन्ते उत्तरेण विवादपदसङ्ख्यानिर्देशः । पश्चेदिति पूर्वश्लोकादनुषज्यते कार्याणीति च प्रत्यहंपश्येत्कार्याणि प्रतिदिवसगमने व्यवहारनिर्णयः कर्तव्यः । हेतुभिरिति हेतुनिर्णयसाधनं । सच द्विविधः प्रमाणरूपोव्यवस्थारूपश्च । तत्र प्रमाणरूपोऽर्थनिर्णयहेतुः साक्ष्यादिः ध्यवस्थारूपोयतोऽसत्ये वार्थनिश्रये व्यवहारः संति-ष्टतं । यया सत्यशपथउभयानुमतएकः साक्षी यद्यश्यिमत्र्यायभ्यामभ्युपगतन्रमाणभावः सभ्येरेपरीक्षितोपि निर्णयहेतुतांत्र-तिपद्यते । नच परीक्षितस्य पुंसीवचनाद्सत्यात्पूर्वं वद्रथनिश्ययः प्राश्निकानामभ्यपगमेऽपि ब्यवस्था हेत्रभवति । सा च व्यवस्था दिविधा साधारण्यसाधारणीच देशभेदाश्रयभेदात्सापि दिविधा अविरुद्धा विरुद्धा च अविरुद्धायथा केषांचिद्दा-क्षिणात्यानामपुत्रा स्त्रीभर्तर्युपरते सभास्थाणुमुपारोहति तमुपाहढाऽधिकतैरक्षपराहता कतलक्षणा तत्सेवानन्तरं सपिण्डेषु कच्छंलभते\* । तथोदीचांलभ्यमानांकन्यांयाचमानाय भोजनंयदि दीयते ततइयंत्भ्यंदत्तेत्यनुकंऽपि प्रतिश्रुता भवति वि-रुद्धाच क्वचिद्देशे वसन्ते धान्यंयुज्यते शरिद्धिगुणंपत्यादीयते तथानुज्ञातभोगआधिर्द्धिगुणेऽपि तदुन्थधने प्रविष्टआमूल-हिरण्यदानाद्भुज्यतएव एषा हाशीति भागंगृण्हीयात्कुसीदवृद्धिर्द्देगुण्यनात्येतातिविरुद्धा । तत्र भेदाश्रयादेशदष्टहे-तुशब्देनाभिहिताः। शास्त्रदृष्टास्तुहेतवः शास्त्रेपितास्तेच केचन शास्त्रकारैः कल्पितव्यवस्थाः केचिद्यथावत्स्वविस्थता अनुदिताः तत्र कल्पितव्यवस्था यथा लेख्यं यथोपभोगः साक्षिणश्चानुमानंबस्तुनियतं यथानयत्यस्यासृतैः र्भगस्य मृगयुः पर्निति यद्यपि सर्वेहौिककंनशास्त्रकारवचनात्प्रामाण्यंभवति तथा हौिककमेव तस्मिन्क चिच्छास्त्रमाश्रयितव्यम् । याचयतीदशे चापराधइदंदिव्यंनियता च कालेन भोगः प्रमाणिमित लेकिकमिप तच्छास्रदष्ट्रिमित्युक्तम् । तस्यां च व्यव-स्थायां शास्त्रकाराणांमूले संभवति । साप्रमाणमसंभवे तन्मूला सा नादरणीया यथा लेख्यऋमपाढः ॥ उभयाभ्यधितेनै-वंमया समुकसून्ना । लिखितसमुकेनैव लेखकस्त्त्वतीलिखेदिति ॥ यस्यादावेवलेखकः स्वनाम निवेशयेदिदंनामाहम-मुष्यपुत्रीलिखामीद्मितिनकश्चिद्दोषःस्यात् सद्येवमर्थनाम निवेशयत्यनेनेदंलिखतमिति लेख्यकमुपलिखतंयथा स्यात् यदिवसौ लेखकः प्रमाणान्तरेण प्रत्ययितोभवति ततस्तिक्षिखितंत्रमाणं यदि चासावात्मानंत्वगोत्रनाम्ना नोपलक्षयेत्ततः कस्य प्रत्यायता प्रमाणान्तरादन्विष्यतां अथतुलेख्यान्तरदर्शनेनान्येन वा हेतुना विशिष्टलेखकइति प्रत्यभिज्ञानं स्याद-नुपलिक्षतोपि नकश्चिद्दोषः । तत्र यदि लेखकोनलिखेन्मयेदंलिखितमिति भवेदेवतादशंलेख्यंपरिपूर्णलक्षणं एषा च लेख-कपरीक्षा तत्रोपयुज्यते । पत्रलेखकस्य साक्षित्वान्तर्भावोन्येषांसाक्षिणामल्पत्वात् यत्र त्वन्ये बहुवः पत्यियताः साक्षिणः स्वहस्तारुढा :सन्ति तत्र लेखकसंबन्धिनी प्रत्ययिता नोपयुज्यते तथेयमपराव्यवस्था ॥ लिखितंलिखितेनैव साक्षिमचैव

<sup>\$(</sup>事)

<sup>(</sup>३) निबद्धानि=विविधानि (मेधा॰) \* लभते=नलभते (आत्रा)

साक्षिभिः । साक्षिभ्योलिखितंश्रेयोलिखितेनतुसाक्षिणः ॥ नास्यामपि व्यवस्थायांकिचिन्तवन्धनमस्ति तथाहि द्विविधंले-ष्यंत्वहरूतकृतं परहरूतकृतंच परह्रतकृतमपि द्विविधं त्वहरूतकेखकिलिखतमोधकृतकेखकिलिखतंतदेनत्परहरूतकृतंस-र्वपकारंसाक्ष्यात्मकमेव तत्र साक्षिभ्योलिखितमिति भेदानुपपत्तेरिदंहि तस्य लक्षण ॥ साक्षिणः स्वस्वहस्तेन पितृनामा-दिपूर्वकं । तत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समिमिति ॥ नाप्येकहस्तलिखितस्य प्रामाण्यमिण्यते यथेकस्य साक्षित्वं अथायं भेदहेतुसाक्षिणोहस्तारुढास्तएव लेख्यमिति नानेन विशेषेण श्रेयस्त्वं भवति प्रत्ययिततौ हि श्रेयस्त्वे हेतुः साची-भयत्रापि परीक्ष्या तस्मादीदशे ठेख्ये साक्षिद्धैधान्यायोबहुत्वंपरिगृह्धीयादिति । अधिकतत्वमपि न विशेषः परीक्षितोधि-क्रियतइत्येतत्तत्राधिक्यमः । नच सर्वेराजाधिकताः सुपरीक्षिताभवन्ति यदि तु निरुपाधिस्तादशश्चेदत्यन्तगुणयोगास्यादुपे-यादेवासावेकएव संवादकत्वं तथा हि राजायहारशासनान्येककायस्थहस्तिलिखितान्येवश्माणीभवन्ति । दातुस्वाहस्तक्यं-स्वयमभ्युपगमः इयदस्मान्पया गृहीतिमिदंचास्मे दातव्यिमिति तत्र यदि पश्चाद्यतेन गृहीतिमिति तदा पूर्वीनबद्धं ब्रुवाणैजीयते तत्र साक्षिणामवसरएव नास्ति । ननुच तदीयाल्लेख्यादभ्युपगतमेतदनेनेत्यवगम्यते उत्तरकाठंच सएवाह् नगृहीतमिति तत्रोभयोरभ्युपगमयोः केन हेत्ना पूर्वेणोत्तराबाध्येत न पुनरुत्तेरणपूर्वा तुल्यत्वाद्विरुद्धत्वसंशयः ततश्च प्रमाणान्तरच्यापाः रणमेव युक्तं भवेदेवंयदि तुल्यतास्यात् न गृहीतमिति ह्मभ्युपगमोलोभादिनापि संभवति । न त्वगृहीत्वौनुन्मत्तोगृहीतमिति ब्र्यात् तत्रापि यदि ब्र्यात्पतिदत्तभिति रुख्यन्तु न संपादितं ।असंनिधानात्पतिरुख्यंच न गृहीतं रुखकासंनिधानात्कार्या-न्तरेऽतिपातिनि त्वरावत्वान्नात्रास्त्येव प्रमाणान्तरस्य साक्ष्यादेरवसरः । यदपि लिखितंलिखितेनेति नैषौ परिभाषा वस्तुमा-मर्थ्यायातामवर्गातंबाधितंशक्रोति । दश्यन्ते हि धनिकहस्तगतलेख्यक्रमेण संशोधयन्तोनच पृष्टे संशोधितंधनमिर्भालखन्ति । अद्य तावदिदंदत्तंत्रातरन्यदानीयैकोकःयोपर्यारोपयिष्यामि सर्ववा कतिपयैरहोभिः संशोध्य लेख्यंपाटयिष्यामीति नान्यव-स्तुनोसंबन्धः धनिकेन चोपरुत्धस्यासंभवत्यंशमूळलाभधनेसंशुद्धिभागमात्रे दीयमाने कृतइयंतत्यभवति नददाति यावत्य-तिलेख्यंनदत्तमिति । यदिचैषा परिभाषा लिखितंलिखितेनैवेति तदा बलोपाधिकतत्वंकर्थावनार्यतां नहि तत्र लेख्यान्तरसं-भवः तेन यथात्र सत्येव लेख्ये तन्निश्रयार्थे प्रमाणान्तरंच्यापार्यते तद्ददन्यत्रापि च्यापारणीयम् । यथा कश्रिदावेदयेन्नास्य प्रत्ययंगत्वा लेख्यंमया कतमनेनोक्तः सद्यः पुण्याहेन्रकारणिममांच धनमात्रांगृहाणाश्च नसर्वदातासीत्युका सैव धन-मात्रा दत्ता परिशिष्टंनदत्तिमिति तदारूत्येवन्यायकायकान्तर्व्यापारणावसरः । तत्र यद्यधमर्णस्यास्मन्त्रकारे साक्षिणः सन्ति तदाभिहिते लेख्यआभासारूते श्वोदानमुत्तमर्णेन साधनीयम् । अथ तयोर्प रहांस परिभाषयमभूतदादैव्याः क्रिया-याअवसरः अथतु तस्यामपि व्यभिर्चारत्वदनाश्वासः सत्यशपथेन व्यवस्था कार्या । नन्वेवंसति स्वहस्तछेरूयंत्रमाणा-न्तरसंवेदसापेक्षत्वादप्रमाणमेव तत्र विनापि साक्षिभिः सिध्येन्न खहस्तपरिचिन्हितमिर्तावरोधः । अनेनैवन्यायेन प्रत्यक्षंदीयमानंद्रव्यंन पश्यित । केवलंतत्समक्षंगृहीत्वा परिभाष्यतद्यिद्मस्मान्मया गृहीतमिति तेऽपि साक्षिणः

<sup>\*</sup> प्रत्ययितता=प्रत्ययिता ( आआ )

<sup>🤋</sup> नत्वगृहीत्वानुन्मत्तो=तेनगृहीतत्त्वान्मनुमतो ( आआ )

३ असंनिधानात्=अनुसंनिधानांन ( आआ )

<sup>\*</sup> नेषा=तेषां ( आआ )

स्युः तत्रापि शक्यते वक्तुमस्य प्रत्ययंगत्वा प्रपन्नोहिमितिउक्तमत्र न स्पृतिविरोधाद्वस्तुस्थितिरह्ननुंशक्यते । अपि चयत्रास्य वचनस्यावसरोनास्ति तत्रमाणंभविष्यति क्वचिनास्ति यत्रचिरकालंतिष्ठति धनिकहरतेलेख्यंयदिहितेन धनंद्त्तंतदा कथमनेनवा नाम न मार्गितंलेख्यंन त्याजितमिति नहि चिरकालमपेक्षा वस्तुनीदशेदश्यंसंभवति मिथ्यावा-दितात्वस्यानुमीयते तथाचे।कं ॥ सद्यस्त्रयहाद्वाकार्थेषु बलंराज्ञोनिवेदयेदिति । यत्र वा भोग्यबन्धोनच भोगआस्नातो-पहारकालस्त्रविपतिपत्तौ विनापि साक्षिभिः स्वहस्तलेख्यंनद्मधमर्णावकुंलभन्ते पीत्या त्वयैतदुक्तंसंपति त्यजेति । नच पूर्वोक्तस्य वचनस्यावसरः कृतंलेख्यंततोदास्य।मीत्युका न दत्तमिति यदि न दत्तंकथंबन्धभोगोमर्षितः । ननुचैवंसित लेख्यैः सह योभोगः प्रमाणंस्यात् केवलस्य तु भोगस्य प्रामाण्यमामनित लिखितंसाक्षिणोभुक्तिरिति । किमिदं-प्रत्युक्तंपर्यनुयुज्यामहे विशिष्टकालीभोगः प्रमाणंनभोगमात्रं एवंहि पठ्यते यक्तिचिद्दशवर्षाणितथापश्यतोब्रुवतोभूमे-हानिर्विशतिवारिकीति । कस्तर्ह्यस्यार्थीलिखितंलिखितेनैवेति व्याख्यातमन्यैः कर्तृविशेषसंशयेऽने नैतिह्निखितंनचेति-लिखितेन निश्चिततत्कर्तृकेण निश्चीयते । यत्तु साक्षिसमक्षंतत्र कताकृतसंदेहंसाक्षिभिर्हरति तएव तत्र ममाणं न तत्र तत्कतलेख्यान्तरदर्शनमुपयुज्यते । बुद्धिपूर्वेषु च ऋणादानादिषु केवलेभ्यः साक्षिभ्योलिखितंश्रेयः साक्षि-णोहि विस्मरेयुरन्यतरेण वा संबन्धंगच्छेयुरन्यद्वा पातकस्यासाक्षित्वे हेतुमासाद्येयुः ठेख्यन्त्वभियोगवत आत्माधीन-तया सुरक्षमिति साक्षिभ्यः श्रेयस्त्वन्तस्य एतदेवाहु ि लिखिते नतु साक्षिणइति । स्वहस्तप्रतिष्ठेन विस्मृतमृप्यर्थवृत्तमि-ति मन्यन्ते पृतावा साक्षिणस्तद्वस्तुप्रत्यभिज्ञानेन प्रमाणोभवन्ति । व्याख्यानान्तराणि भर्तृयज्ञेनैव सम्यक्कतानीति तः तएवावगन्तब्यानि । सर्वथा प्रमाणमूलानिस्पृतिः कारणव्यवस्था तु कर्तब्येति । नच स्पृतेरेव प्रमाणकल्पना युक्ता निह •यवहारस्पृतिर्वेदमूला शक्यतेवक्तुं सिद्धार्थरूपत्वात्मत्यक्षाद्यवगम्यत्वाज्ञयपराजयमकाराणामः । सिद्धोद्ययमर्थः एवंव्यव-हारेजीयतइतरइतरोजयतीति यदाप्यत्र लिङ्गश्रुतिः सापि हरीतकीं भक्षयेदारोग्यकामइतिवदवसेया । ईदशेषु विधित्नरू-पेषु पत्ययेषु द्रव्यशुद्धेः पसङ्गेनार्थोविवेचितइति न पुनः प्रयतामहे । अष्टादशसु मार्गेषु विषयोविवादस्य एतानर्थानुद्दिश्य-पुरुषाः पायेण विवदन्ते न विद्धानि कार्याणि प्रयोजनान्यर्थसिद्धयइति यावत्तान्युत्तरत्र दर्शयिष्यामः । पृथक्षुप्रथक्पा-धान्यमेतेषामाह एतानि प्रत्येकंप्रयोजकानि न पुनः परस्परमन्तर्भवन्ति । यथान्यानन्यत्र षड्भावादिष्वन्तर्भवन्ति नैव-मेवेत्यनुसक्तानितु सहस्रशः सन्ति ॥ ३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रत्यहंपश्येदित्यन्वयः । देशदष्टेः शस्ताऽविरुद्धेः देशाचारसिद्धेः हेतुभिः प्रमाणैःशास्त्रदष्टेः-साक्ष्यादिभिः । अष्टादशस्वृणादानादिषु मार्गेषु कार्यनिर्गमोपायतयामार्गसदशेषु निबद्धानि संबद्धानि कार्याणीत्यन्वयः ॥ ३ ॥
- ( ३) कुछूकः । तानि च ऋणादानादीनि कार्याणि अष्टादशसु ध्यहारमार्गेषु विषयेषु पिठतानि देशजातिकुछ-ब्यवहारावगतैः शास्त्रावगतैः साक्षिदिव्यादिभिहैंतुभिः पृथक्पृथक् प्रत्यहंविचारयेत् ॥ ३॥
- (४) राघवानन्दः । कार्याणीत्युक्तं तानि अष्टादशसु व्यवहारमार्गेषु कथं ह्रेयानीत्यत्राह मत्यहमिति । देशदष्टैः देशजातिकुलव्यवहारावगतैःमत्यक्षेन्यायैः हेतुभिर्वा । शास्त्रदष्टैः शास्त्रोक्तसाक्ष्यादिमीमांसनैश्व (भ)॥३॥
- (५) **नन्दनः । हे**तवः प्रमाणानि । देशदृष्टाहेतवोद्विविधा सर्वदेशव्याप्ताः देशविशेषनियताश्चेति । शास्तदृष्टाहेतवः सप्तमाषादयः । अष्टादशसु मार्गेषु वक्ष्यमाणेषु विवादपदेषु निबद्धानि संबद्धानि । कार्याण पश्येदित्यनुषज्यते ॥ ३॥

<sup>(</sup>अ) मीमांसनैश्व=मीमांसनैश्ववस्यतियत्रसुविहितंकार्यथर्मासिद्धिमभीप्सतेति ॥ (राघ० ४)

(६) रामचन्द्र । देशदष्टैः देशाचारैः शास्त्रदष्टैः शास्त्राविरुद्धैः हेतुभिः साधनैः अष्टादशसुमार्गेषुअष्टादशसंज्ञेषुपृथक् निबद्धानि कार्याणि प्रत्यहं पश्येत् ॥ ३ ॥

# तेषामाद्यमृणादानं निक्षेपोऽस्वामिविकयः ॥ संभूयच समुत्थानं दत्तस्यानपकर्मं च ॥ ४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आदं प्रधानं बहुविषयं ऋणस्य नदानमदानम् । संभूयसमुत्थानंअनेकैर्मिलित्वा यत्र धनार्थवाणिज्याद्यमःक्रियते । अनपकर्म अप्रत्यर्पणम् ॥ ४ ॥
- (३) कुद्दृकः । तान्येवाष्टादशगणयित तेषामिति । तेषामष्टादशानांमध्ये आदाविहऋणादानंविचार्यते। तस्य त्वरूर पमुक्तंनारदेन ॥ऋणंदेयमदेयंच येन यत्र तथाचयत्। दानपहणधर्माश्च तरणादानमुच्यते ॥ ततश्च त्वधनस्यान्यित्मन्पणरूर पोनिक्षेपः । अत्वामिना च कतोविकयः । संभूयविणगदीनांकियानुष्ठानमः । दत्तस्य धनस्यापात्रबुद्ध्याक्रोभोदिना वा यहणम्म कर्मकरस्य शृतेरदानम् कृतव्यवस्थाऽतिकमः । क्यविकये च कृते पश्चातापाद्दिपतिपत्तिः । त्वामपशुपालयोविवादः । यामादिसीमावित्रतिपत्तिः । वाकपारुष्यमाक्रोशनादि दण्डपारुष्यंताडनादि स्तेयंनिन्हवेन धनम्बहणमः । साहसंप्रसद्धधन- हरणादि । स्त्रियाश्च परपुरुषसंपर्कः स्त्रीसहितस्य पुंसोधमेव्यवस्था । पेतृकादिधनस्य च विभागः । अक्षादिक्रीडापण- व्यवस्थापनपूर्वकंपिक्षमेषादिपाणियोधनिमत्येवमष्टादश एतानि व्यवहारप्रवृत्तेः स्थानानि । समाव्हयस्य पाणियूतरुपत्वेन खृतावान्तर्रविशेषत्वादष्टादशसंख्योपपत्तिः ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तानष्टादशिववादान्विशदयित तेषामिति चतुर्भिः । ऋणादानम् ॥ ऋणिदेयमेदेयंचयेनय-त्रयथाचयत् । दानंग्रहणधर्मश्च तदणादानमुच्यते इतिनारदोक्तेः ॥ निक्षेपः धनस्यान्यस्मिन्पपणं यथातथादानंच । यथादायस्तथाग्रहदित वक्षते । अस्वामिविक्रयः । सोपि द्विविधः प्रकाशाप्रकाशभेदेन । संभूयसमुत्थानं संहत्यच समु-तथानंअदानंप्रदानंवादत्तस्यानपकर्मच संहत्यविणगादीनांक्रयाद्यनुष्ठानंअनपकर्म अपात्रबृत्ध्या क्रोधादिनावा दत्तस्य अपयच्चत्यनेनपरस्मैथनिमत्यपकर्म दानादि तद्भिनमनपकर्म पुनरादानिमत्यर्थः ॥ ४ ॥
  - (५) नन्दुनः । अष्टादश्विवादपदान्याइ तेषामाद्यमिति । तेषःकार्याणामः । ऋणादानंऋणस्यापदानमः । निक्षेपो-

निक्षेपापहरणम् । अत्वामिना परद्रव्यस्य । विक्रयोत्वामिविकयः । बहुभिस्तंभूयकर्मकरणं संभूय समुत्थानं दत्तस्यान-पकर्मदत्तस्यामदानम् ॥ ४ ॥

(६) रामचन्द्रः । तेषामष्टादशव्यवहाराणांसंज्ञाआह चतुर्भिः । तेषामष्टादशानामाचमृणादानं निक्षेपः अत्वामि-विक्रयः संभूयच समुत्थानंअनेकैर्मिलित्वा धनाचुचमः अनपकर्मापत्यर्पणम् ॥ ४ ॥

वेतनस्यैव चादानंसंविदश्व व्यतिक्रमः॥ कयविक्रयानुशयोविवादः स्वामिपालयोः॥ ५॥

- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । संविदोनियमस्य । अनुशयः पश्चात्तापः तेन पुनर्यहणप्रयत्नोलक्ष्यते । **सामिनः पश्नां-**पालकस्य ॥ ५ ॥
- (४) **राघवान-दः** । वेतनस्य श्रेरादानम् संविदः अस्माभिः एतत्कर्तव्यमेतन्त्रेति कृतनिकृतनियमस्यातिक्रमोध्य-वस्थात्यागः । क्रयविक्रयानुशयः तत्क्रतेषि तिसन्पश्चात्तापात्तदादानपरित्यागे । स्वामिपालयोः विवादीविमतिपत्तिः । प-श्रुत्वामितत्पालयोः ॥ ५ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । वेतनंभृतिः । तस्यादानम् । पामनगरादिवासिनांसमयरसंवित् । स्वामिपालयोः पशुस्वामिपान् रुयोः ॥ ५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वेतनस्यादानं संविदः समयस्य व्यतिक्रमः ऋयविक्रयस्य वस्तुनोऽनुशयः विवादः लामिपाल-योः ॥ ५ ॥

सीमाविवादधर्मश्व पारुष्ये दण्डवाचिके ॥ स्तेयंच साहसंचैव स्नीसंग्रहणमेव च ॥ ६ ॥

- (२) सर्वज्ञानारायणः । सीमायांविवादधर्मः । दण्डवाचिके दण्डकतवाकपारुष्यइत्येकमः । स्त्रीसंयहणं स्त्रियाः परपृरुषेण स्वीकारः ॥ ६ ॥
- ( ४ ) राघवानःदः । सीद्मियोविवादस्तस्य धर्मीमर्यादानिर्णयः । पारुष्ये वाक्ष्पारुष्यमाक्रोशादि दण्डपारुष्यछेदा-दि । स्तैयं निन्हवेन धनग्रहणम् । साहसं सहोबङं तत्कृतंत्रसञ्च धनहरणम् । स्त्रीहरणं स्त्रियाः परपुरुषसंपक्षीदे ॥ ६ ॥
- (५) **मन्द् मः** । सीमा ग्रामक्षेत्रादिसीमा । पारुष्ये दण्डवाचिके दण्डपारुष्यंवाक्पारुष्यं च परगात्रेषु हस्तादिभिः कन्तनादिकं दण्डपारुष्यं । जातिकुलाचारादिनामाक्रीशोवाक्पारुष्यम् । साहसंबलात्कारः । स्नीसंपहणंपरदारपरामर्शः॥६॥
  - (६) रामचन्द्रः । सीमाविवादः पारुष्यं स्तेयम् साहसं स्त्रीसंयहः ॥६॥

स्वीपुंधर्मीविभागश्च यूतमाव्हयएव च ॥ पदान्यष्टादशैतानि व्यवहारस्थिताविह ॥ ७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्त्रीपुंधर्माः अन्योन्यवृत्तिनियमस्तयोः । आक्रयः पशुर्णक्षयोधनम् । आह्वद्तिपाढेऽप्यः यमभः । पहानि स्थानानि । व्यवहारस्य विवादस्य । रिथतौ निर्णये ॥ ७ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्रीपुंधर्मः स्रीसहितपुंसोधर्मः यवस्था । विभागः पैतृकादिधनादेः यूनं अक्षादिस्रीडा । आ-ब्ह्यः पणपूर्वकपक्षिमेषादियोधनम् । पदानि स्थानानि विषयाः विचारस्येतिशेषः ॥ ७ ॥
- ( ५ ) नम्द्रनः । स्त्रीपुंधर्मोदम्पतिम्यामन्योन्यित्मन्कर्तथ्योधर्मः। विभागः दायविभागः । आहानप्राणिखूतमः । मेनकु-क्कुटादियोधनं यूतमः खूतमाङ्गानिमन्युभयमन्देकथ्यवहारास्पदमिभेषेततयोद्देयीविजयपराजयप्रक्रत्वातः । कारणतोऽभिभे-दीन त्यरूपद्दति । तथा चायमेव वक्ष्यति ॥ अप्राणिभिर्म्यिक्क्षयते तल्लोके चूतमुच्यते । प्राणिभिःक्रियते वतु सविज्ञयःसमा-इयद्ति ॥ ७ ॥

(६) रामचन्द्रः । स्त्रीपुंधर्मः विभागे यूतं मेषादियुद्धक्रीडा एतानि अष्टादश पदानि स्थानानि व्यवहारिस्यतौ 'पश्येदित्यर्थः ॥ ७ ॥

# एषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां तृणाम् ॥ धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यविनिर्णयम् ॥ ८ ॥

- (१) मेधातिथिः । भूयिष्ठयहणंप्राधान्यख्यापनार्थे अन्येऽपि व्यवहारहेतवः सन्ति यथा निवसनार्थंत्वया मे वेश्म दत्तंतत्र किमित्यवीग्वत्सरादन्यस्मे ददासीति नचेदंदत्तानपकर्मे नसत्र स्वत्विनवृत्तिरस्ति भोगानुक्कामात्रंवसतः तथा मदी॰ यस्थिण्डलाभिमुखंत्वया वेश्मिन गवाक्षंक्रतमिति । धर्मशाश्वतमाश्रित्येति अर्थकामावशाश्वतौ अथवा गाश्वतोषमंअनि-दंगभमतौयाय्यवस्था ताननुपालयेचात्विदानीतनयीभवितिता साऽशाश्वतत्वादनादरणीया ॥ ८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भूयिष्टमायशः तेनान्यान्यपि पदानि भवन्तीत्यर्थः ॥ ८॥
- (३) कुङ्कूकः । एषु ऋणादानादिषु व्यवहारस्थानेषु बाहुल्येन विवादंकुर्वतांमनुष्याणामनादिपारंपर्यागतत्वेन नि-त्यंधर्ममवलंब्य कार्यनिर्णयंकुर्यात् । भूयिष्ठशब्देनान्यान्यपि विवादपदानि सन्तीति सूचयति तानि च प्रकीर्णकशब्दन नारदाचुक्तानि अतएव नारदः ॥ न दष्टंयच्च पूर्वेषु सर्वतत्स्यात्मकोर्णकिमिति ॥ ८॥
- (४) राधवानन्दः । एष्वतीवयत्नंविधत्ते एष्विति । भूयिष्ठं बाहुल्येन विवादं घरतां कुर्वतामः । भूयिष्ठमित्युक्तिरहा-दशातिरिक्तसूचनार्थं तेन प्रतिज्ञादिपहः । अनादिपरंपरागतं तेन शास्वतमः ॥ ८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एष्विति ॥ एषुस्थानेषु अष्टादशस्थानेषु भूयिषं अतिशयमः ॥ ८ ॥ यदा स्वयं न कुर्यात्तु नृपतिः कार्यदर्शनम् ॥ तदा नियुक्ष्याद्विद्वांसंब्राह्मणंकार्यदर्शने ॥ ९ ॥
- (१) मैधातिथिः ॥ अष्टादशपदाभिद्गंप्राद्विवाकेतिसंद्वितं । आश्विक्षक्यां च कुशलंशुतिस्वृतिपरायणमः ॥ कुतश्चिदितपादिकार्यान्तरच्यासङ्गादपाय्वाद्वा यदि त्वयंनपश्येत्तदा विद्वान्त्राह्मणोनियोज्यः । विद्वत्ता च या व्यवहारविषयासा
  तदिषकारतएवार्थगृहीता निह योयन्त जानाति सतत्राधिकारमहीत । धर्मशास्त्रपरिद्वानन्तु रागद्देवदोषेण् विपरीतार्थावधारणनिवृत्यर्थमुपयुज्यते । धर्मङ्गस्तु सतोरिष रागद्देवयोः शास्त्रभयेन विपर्यत्युपयोगवद्धमंशास्त्रपरिद्वानं व्यवहारदर्शनन्तु तदर्थगृहीतंथेन विना न शक्यते व्यवहारिनर्णयः कर्तृतिहृङ्गानंतदिषकाराऽऽक्षिप्तमः । यतु ङ्गात्वाऽन्यथा कियते
  तन्त्रवृत्तिर्थशान्तर्रविषया वक्षति चैवमर्थयत्नान्तरमि वेदविदस्त्रयः राङ्गश्च मक्तोविद्दानिति । शास्त्रान्तरपरिद्वानन्तु
  व्यवहारेऽधिकियमाणस्यादष्टाय स्यातः । नियोज्योविद्दान्स्यादिति पित्रव्यमः । नियुञ्ज्यादिति नियुक्तित त्वराज्यतोपद्वद्वादिति हि कातीयाआत्मनेपदंत्वरंति ॥ ९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वयंनकुर्वीत कारणान्तरवशात ॥ ९॥
- (३) क्रुझूकः । यदा कार्यान्तराकुरुतया रोगादिना दा राजा त्वयंकार्यदर्शनंन कुर्यात्तदा तद्दर्शनार्थकार्यदर्शना-भिन्नंत्रामणीनयुत्जीत ॥ ९॥
- ( ४ ) राधवायन्दः । अत्रार्थे त्ययमसमर्थभेत्यतिनिधिकुर्यादित्याह् यदेति । ब्राह्मणमेव नियुञ्ज्यान्नान्यमितिनिः यमः ॥ ९॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । आपत्कल्पमाद् । यदात्पयन्नेति ॥ ९ ॥

<sup>\*</sup> ता=तो (आ आ ) १ तनयी=ततः (आ आ )

(६) रामचन्द्रः । नृपतिर्यदा स्वयं वादिगतिवादिनोः कार्यनिर्णयं नकुर्यात्तदा विद्वांसंब्राह्मणं कार्यदर्शने नियु-ञ्ज्यात् ॥ ९॥

# सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्येरेव त्रिभिर्दतः॥सभामेव प्रविश्याच्यामासीनः स्थितएव वा॥१०॥

- (१) मेधातिथिः । सम्यैरिति जातिविशेषानुपादानेऽप्युत्तरत्र विषयहणाद्वाह्मणैः सहेति च पूर्वत्र ब्राह्मणयहणा-द्वाह्मणाएव विज्ञायन्ते । त्रियहणन्त्वेकद्वयोः प्रतिषेधार्थं त्रिप्रभृतयस्त्विष्यन्तएव साक्षीप्रकरणे चैतद्वश्यामः । सभामेव प्रविश्याम्यामिति राजस्थानापत्या सभापविश्य स्थानासनेषु तद्धर्मेषु पुनर्वचनंप्रदर्शनार्थधर्मान्तरिनवृत्यर्थवा तेन राज-स्थाने नोपविशति ॥ १० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सभ्यैः सभास्थैः अन्यैरपि त्रिभिर्वेदज्ञैः । सभां राज्ञः प्रविश्यैव न बहिरपि ॥ १० ॥
- (३) कुछूकः। सब्राह्मणोऽस्य राङ्गोद्रष्टव्यानि कार्याणि त्रिभिज्ञांसणैः सभायां साधुभिर्धार्मिकैः कार्यदर्शनाभि-बैर्वृतस्तामेव सभांप्रविश्योपविश्य रिश्वतीवा ननुचंऋम्यमाणः तस्य चित्तव्याक्षेपसंभवत्वात्तादशऋणादानादीनि कार्या-णि पश्येत् ॥ १०॥
- (४) राघवानन्दः । तस्य प्रतिनिधेःकत्यप्रकारमाह सोस्येति । सभ्येः सभायांसाधुभिः ब्राह्मणैः । अग्यां श्रेष्ठाम् । आसीनादि पदद्वयं । गुरुलघुकार्यपरं चक्रमणंपत्याचष्टे वा ॥ १० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सः ब्राह्मणः अस्य राज्ञः समैरेभिस्त्रिभिर्वृतः कार्याणि पश्येत् ॥ १० ॥

#### यस्मिन्देशे निषीद्नि विप्रावेदविदस्तयः॥ राज्ञश्वाधिकतोविद्वान्त्रह्मणस्तांसभांविदुः ॥ १ १ ॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तंसभांप्रविश्य व्यवहारान्पश्येदिति सभाशब्दश्य लोके गृहपासादविशेषे वर्तते मयेन निर्मिता दिव्या सभा हेमपरिष्कतेति क्वित्पुरुषविशेषसंघिता सभेति तिन्वृत्यर्थसभायालक्षणमाह । यत्र त्रयोज्ञाह्मणावेदिवदः सिन्धियन्ते राज्ञश्यसंबन्धीप्रकतोधिकते बिद्धानित अथवा प्रकतोन्तरश्लोके सिन्हितः । सेह सभाभिषेता । त्रह्मयहणं-स्तुत्यर्थम् । यथा ज्ञह्मयः सभा निरवदेवेयमपीति ॥ ११ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । त्रयोवेदिवदोवेदार्थविदः एँकैकवेदस्यैकेंकेनाष्ययनात् । प्रकृतोधिकृतः । सभां निर्णययो-ग्याम् ॥ ११ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यत्मिन्स्थाने ऋग्यजुःसामवेदिनस्थयोपि ब्राह्मणाअवितष्ठन्ते राज्ञाधिकतश्य विद्वान्ब्राह्मणएव प्रक-वत्वादवितष्ठते तांसभांचतुर्मुखंसभा मेव मन्यते ॥ ११ ॥
- (४) राघवानन्दः । सभामित्युक्तंत्रष्टक्षणमाहः यत्मिन्ति । वेदिवदः ऋग्यजुःसामविदः । राज्ञाऽधिकतः प्रािष्ट्-वाकः । एतांस्ताति ब्रह्मणइति प्रजापतेः । तादशीं विदुर्भन्वादयः ॥ ११ ॥
  - (५) नन्दनः। सभालक्षणमाह यत्मिन्देशइति॥ ११॥
- (६) रामचन्द्रः । सभात्वरूपमाह यात्मिनिति । यात्मन्देशे स्थाने त्रयोविषाः निषीदन्ति उपविशंतीत्यर्थः । राज्ञः संमताराज्ञः त्वभावानुकारी ॥ ११ ॥

धर्मोविद्धस्त्वधर्मेण सभायत्रोपतिष्ठते ॥ शस्यंचास्य नरुन्तनि विद्धास्तत्र सभासदः ॥ १२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मःसत्यरूपः विद्धोगृहीतभेदः । अधर्मेण असत्येन । तच्छल्यमसत्यम् । नक्टन्तन्ति न-स्किन्दन्ति । विद्धाः पापविद्धाः ॥ १२ ॥
- (३) कुद्धूकः । भाःप्रकाशः तया सद्दवर्ततइति विद्वत्संहितरेवात्र सभाशब्देनाभिमता । यत्र देशे सभाविद्वत्संह-तिरूपांधर्मः सत्याभिधानजन्योऽनृताभिधानजन्येनाधर्मेण पीडितआगच्छित । अधिपत्याधिनोर्मध्यएकस्य सत्याभिधाना-दपरस्य मृषावादात्ते च सभासदोऽस्य धर्मस्य पीडाकरत्वाच्छल्यमिवाधर्मनोद्धरन्ति तदातएव तेनाधर्मशल्येन विद्धाभ-वन्ति ॥ १२ ॥
- (४) राघवानन्दः । अप्रमत्तैः सभा प्रवेष्टव्येति विधास्यन्नाह धर्मइति । भा प्रकाशः कताकतप्रकाशकविद्दत्संग-तिरूपा तयासह वर्तमाना सभा । अतोयत्र देशे सत्याभिधानजःप्रकाशरूपोधर्मः अनृतप्रच्छादकतमोरूपाऽधर्मेण विद्धो-ऽभिभूतःसन् तादशींसभां उपतिष्ठते धर्मः । अतएवै शल्यं शल्यमिवाधर्म दुःखसामगीत्वात् धर्मस्य शल्यमितिवा तन-निक्रग्तन्ति नोद्धरन्ति । अतस्तेन सभासद्द्व विद्धास्तत्यापयुक्ताएवेति ॥ १२ ॥
- (५) नन्दनः । असम्यग्व्यवहारदर्शने सभ्यानांदोषमाह धर्मेति । यत्र देशेऽधर्म्मेण विद्धोनिपीडिनोधर्मस्तत्परि-द्वारार्थसभांसभ्यानुपतिष्ठन्ति न कन्तन्ति न निर्हरन्ति चेत्तत्रदेशे स्थिताःसभासदोनिन्द्याभवन्ति ॥ १२ ॥
- (६) **रामचन्दः** । अस्य कार्याधिनः शल्यं शल्यह्रपंदुःखं नकन्तन्ति न छिन्दन्तितत्र सभासदोविद्धाभवन्ति पा-पेनयुक्ताभवन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥

#### सभावा न प्रवेष्टव्यंवक्तव्यंवा समञ्जसम् ॥ अब्रुवन्विब्रुवन्वापि नरोभवित किल्बिषी ॥ १३॥

- (१) मेधातिथिः। अनेनार्थेन द्वयंविप्रतिषिध्यते प्रतिपन्नाधिकारेण मिध्यादर्शनंन कर्तव्यमन्येन च क्रियमाणं-नीपेक्षणीयंतत्रीभयथा दोषः। अब्रुवन्नन्येनविपरीतेनुष्ठीयमाने तूल्णीमासीनोहस्तक्षेपेण वा शास्त्रान्याविरुत्धंब्रुविक्विल्ब-षी पापभाग्भवित तेन नेषा प्रत्याशा कर्तव्या द्वितीयः प्राह्म्वाकोभिध्यापश्यित सएव योजयत्यहंतूल्णीभूतउदासीनः कि-मित्येनसा योक्ष्यदित सभाप्रवेशनिष्धेन चात्र व्यवहारदर्शनीधिकारप्रतिपत्तिः प्रतिषिध्यते। सभा वा न भैवेष्टव्येति व्यवहारदर्शनीधिकारप्रतिपत्तिः प्रतिषिध्यते। सभा वा न भैवेष्टव्येति व्यवहारदर्शनीधिकारोन प्रतिपादनीयइत्यर्थः। प्रतिपन्त्रश्चेत्समञ्जसंवक्तव्यं अनेन त्वनधिकतस्यापि यदछ्या सन्निहितस्य मिथ्यापश्यत्यु सभ्येषु विदुषस्तूर्ल्णीभावनेछित्त तथा च नियुक्तोवानियुक्तोवा धर्मन्नोवक्तुमर्हात अथराजपुरुषपर्यनुयोग-आशङ्कृत्यतेकिमित्यनधिकतोत्रवविति ततश्च तत्प्रदेशादपसर्तव्यं तदिदमुक्तंदुर्बर्ल्हिसायां चाविमोचने शक्तस्थेदिति॥ १३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विञ्जवन् विपरीतं ब्रुवन् ॥ १३ ॥
- (३) कुद्धूकः । यतएवमतः सभामिति सभामवगम्य व्यवहारार्थतत्त्रवेशोन कर्तव्यः पृष्टश्रेत्तदा सत्यमेव वक्त व्यमः । अन्यथा तृष्णीमवितिष्ठमानोष्ट्रषा वा वदन्तुभयथापि सद्यः पापी भवति । मेधातिथिना तु सभावानमवेष्ट्रव्यार्दात ऋग्वेदपितमः ॥ १३ ॥
  - (४) राघवानन्दः। एवंसभामिति । ज्ञात्वा न प्रवेष्टध्यं दैवात्प्रविष्टेन समञ्जसमेव वक्तव्यम् । नप्रवेष्टब्यासभावे-

<sup>\*</sup> एव≒एव अस्य ( राघ०४ ) पापी=पापीभवत्येव ( राघ० ४ ) ( १ ) नियुक्तोवा=पिमुक्तोवा=( आ आ )

<sup>(</sup> ११ ) सभावानमवेष्टव्यम् = सभावानमवेष्टव्या ( ट, ठ, इ, थ, भ, र, न, य, )

<sup>=</sup> सभायांनमबेष्टब्यम् (त)

ति पाठोमेथातिथेः । अनुवन् लोभादिनाञ्चात्वानजानामीति तूर्णीवातिष्ठेतः । विन्नुवनः श्रुतदृष्टादृन्यथानुवनः । किल्बि-षीपापी ॥ १३ ॥

- (५) नन्दनः । सभायामधिकतीन भवेद्दा अधिकतश्रेद्दक्तव्यः समज्ञसंग्याय्यम् । विद्ववन् असमज्जसंब्रुवन् ॥१३॥
- (६) रामचन्दः । सभेति । समंजसंसद्धर्मानुकूलंअब्रुवन्मौनंकुर्वन् विब्रुवन् अथ विरुद्धंब्रुवन् नरःकिल्बिषीभविति ॥ १३ ॥

#### यत्र धर्मीद्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च ॥ हन्यते प्रेक्ष्यमाणानांहतास्तत्र सभासदः ॥ १४ ॥

- (१) मेधातिथिः । धर्मशास्त्रन्यायदेशनियता व्यवस्था सा वेदधर्मेण तद्यतिक्रमरूषेण हन्यते विनाश्यतेऽिथना मन्त्र्यायना तथा सत्यमनृतेन साक्षिभिर्हन्यते पाद्विवाकादयश्च प्रेक्षंते न तत्त्वमुद्धरन्तिःततस्ते हृताः शवतुल्याभवन्तीतिनिन्यते तस्मान्नाधिप्रत्याधिनौ विपरीतमाचरन्तौ सभासिद्धरुपेक्ष्यौ । साक्षिणश्च धर्माधर्मग्रहणे न सत्यानृतग्रहणेनवा-सिद्धंश्लोकपूरणमुभयोरुपादानमतोविषयभेदेन व्याख्यातम् ॥ १४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यतएव सत्यमनृतेन हृन्यतेऽतएव धर्मीऽधर्मरूपेण तत्र हृन्यते ॥ १४ ॥
- (३) कुह्यूकः । यस्यां सभायामधिमत्यधिभ्यामधर्मेण धर्मोन दृश्यते यत्र च साक्षिभिः सत्यमनृतेन नाश्यते । स-भासदांमेक्षमाणानांताननादृत्य तेषतीकारक्षमानभवन्तीत्यर्थः । षष्ठीचानाद्ररहृत्यनेन षष्ठी । तत्र तपुत सभासद्स्तेन पा-पेन हताभवन्ति ॥ १४ ॥
- (४) राघवानन्दः । सत्यंवदन्तमाहुर्धमैवदतीतिश्रुतिमाश्रित्य धर्मपदंत्वकारणंसत्यंरुक्षयतीतिरपष्टयन्धर्मरक्षणं-सार्थवादंविधत्ते यत्रेतिचतुर्भिः । अधिमत्यधिभ्यामधर्मेण धर्मीनाश्यते यत्रवा सत्यं साक्षिभिरनृतेन नाश्यतइति प्रेक्षमाणा-नां षष्ठीचानादरइतिषष्ठी । तानुष्रतीकाराक्षमान् अनादत्येत्यर्थः । तेन पापेन हताः हतप्रायाः ॥ १४ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । कैश्वित्सभ्येदंभें हन्यमानं केषांचित्सभ्यानामुपेक्षमाणानांदोषमाह यन्नधर्मोहीति यत्र हन्यते के-श्वित्सभासद्भिर्धर्मेण पीड्यते पेक्षमाणानांकेषांचित्सभासदामनादरे षष्ठी प्रेक्षमाणास्ते सभासदोहताः स्यः ॥ १४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । किंग्रेक्ष्यमाणानांपापदर्शिनांपश्यतां अधर्मेणधर्मःह्रन्यते तत्र सभासदःहताज्ञेषाः ॥ १४ ॥ धर्मएव हतोहन्तिधर्मोरक्षति रक्षितः ॥ तस्माद्धर्मोन हन्तव्योमानोधर्मोहतोवधीत् ॥ १५ ॥
- (१) मैधातिथिः । न भयादन्यथा दर्शनंकर्तव्यं यतोधर्मोव्यतिकान्तः सन्हन्ति नोर्थतत्सहायोराजावा तथा ध-र्भएव पालितः सर्वतोभयमपनुदति नापकर्नुमिध्यारयः कुद्धाः शक्कवन्ति तस्मादेवंजानानः सुखदुःखे धर्माधीने इति धर्मो-महन्तव्यः यदि वयंधर्महन्मस्तदा सोस्मान्सर्पदव रोषितः प्रतिहन्तीत्यतोधर्मोहतः सन्मास्मान्वधीदित्यात्मपरित्राणार्थधर्मी-रक्षितव्यः॥ १५॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । हतोहम्यमानः । मावधीदितपूरणीयम् ॥ १५ ॥
- (३) कुङ्खूकः । यलाद्धर्मप्वातिकान्तदृष्टानिष्टाभ्यां सङ्गाशयित नाधिष्रस्यर्थ्यादिः । सएव नातिकान्तस्ताभ्यां सङ् रक्षति तलाद्धर्मीनातिकमणीयःमाऽलान्त्वत्सहितानिकान्तोधर्मीवधीदिति सभ्यानानुत्पश्ववद्वतस्य पाड्वित्राकस्य संबोधनिमद्रम् अथवा नोनिषेधऽव्ययं नोहतोधर्मीमावधीत् नहन्त्येवेत्यभिष्रायः ॥ १५ ॥
  - (४) **राघवानन्दः**। धर्मस्य इननाद्रक्षणमेव पथ्यमित्याइ धर्मइति। धर्मोन इन्तब्योऽस्नाभिः यतः नः अस्नानः

हतः अधर्मेणप्रतिबद्धः मावधीत् माहिस्यादित्यन्वयः । अन्यथा धर्मस्य हननाभावाद्धतोवा कथं हन्यादिति मावः ॥ १५॥

- (५) नन्द्रनः । कथंधर्मे हन्यमाने सभासदोहन्यन्तद्रत्याह धर्मण्वहतद्दि यैर्धमीहतस्तान्धर्मीहत्येव । हेमहर्षयः मानोत्वान्धर्मीवधीत् ॥ १५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । धर्मएव पुरुषहन्ति । हतोधर्मः नः अलाकमवधीत् ॥ १५॥ दृषोहि भगवान्धर्मस्तस्य यः कुरुते झलम् ॥ दृषलंतिवदुर्दैवास्तरमाद्धर्मन लोपयेत् ॥ १६॥
- (१) मधातिथिः । वृषलशब्दनिर्वचनेन मिथ्यावादैनिन्धते न जातिवृषलोवृषलः किर्ताह योवृषस्य कामवर्षणो-धर्मस्यालंकुरुते निवृत्तिवचनोलंशब्दः सवृषलइत्येतमर्थे देवाः प्रतिपन्नाः मनुष्यास्तु यदि जातिशब्दमेनमन्यन्ते कामंमन्य-न्ताप्रमाणतरास्तु देवास्ते चानेन प्रवृत्तिनिमित्तेन वृषलशब्दप्रयोगमन्यन्ते देवयहणमर्थवादः। तस्माच्छ्राद्धकाले वृषलैर्न प्रवेष्ट-व्यंहन्तव्योवृषलश्चीरइत्याद्याष्ठ क्रियाष्ठ मिथ्यादर्शी ब्राह्मणएव वृषलशब्देन यहीतब्यइतिअतोवृषलत्वमा प्रापमिति ध-मैनलोपयन्नाशयेदिति वृषलत्वाभ्यारोपोनिन्दा ॥ १६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** वृषोधर्मदृष्टार्यवर्षणात् । अलं ब्यर्थत्वं निषेधंवा । वृष्ठंतंविदुरतःसोपि शूद्रादिवृष्ठव-निन्यः ॥ १६ ॥
- (३) कुःहृकः । कामान्वर्षतीति वृषः वृषशब्देन धमेएवाभिधीयतइति । अलंशब्दोवारणार्थः यसाद्धमंस्य योवा-रणंकरोति तंदेवावृष्णंजानन्ति न जातिवृष्णम् । तस्माद्धमंनोच्चियादिति धर्मव्यतिक्रमखण्डनार्थवृष्णशब्दार्थनिर्वचन-म् ॥ १६ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । धर्मस्यारक्षणे किस्यातत्राह वृषेति । वृषः**भवर्षत्यर्थकाममोक्षानिति,। अलंशब्दोवारणार्थः । तेन धर्मस्य वारणात्तंवृष्टंशृद्दं गवाशिचण्डालंवा विद्यादित्यन्वयः ॥ १६ ॥
- ( ६ ) **नन्दनः । सम्य**ग्व्यवहारादिशनांशूदसमत्ववृष्णशब्दनिर्वचनेनाह वृषोहिभगवानिति । हि हेते। त**ला**द्धर्मलो-पयेदिति ॥ १६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तस्य धर्मस्य यः अलं निवारणं लोपम ॥ १६॥

# एकएव सुरुद्धमीनिधनेऽप्यनुयाति यः॥ शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति॥ १७॥

- (१) मेधातिथिः । भयाद्धर्मातिकमोनकर्तन्यद्दयेतद्धर्मएव हतोहन्तीत्यनेनोपिद्ष्टंस्नेहतोन कर्तन्यद्दयनेनोप-दिश्यते यतएकः सुत्दद्धर्मस्तत्र स्नेहोभावनीयः अन्योहि मनुष्यः सुत्दत्कार्यमपेक्ष्य जहाति जीवनं योपि स्यादत्यन्तिम-त्रंतस्यापि सीहाईमनिधनात् । धर्मस्तु मृतमपि पुरुषमन्वेत्यतोन सुन्ददपेक्षया मिथ्यादर्शननुपेक्षाकर्तन्यः॥ भायीपुत्रोमि-त्रमर्थाश्वरिक्थनश्येन्त्यंतेदेहनाशेनरस्य । धर्मस्त्वेकोनैनमुज्झत्यजस्रतस्माज्ञह्यात्पुत्रदारान्त्यधर्मम् ॥ यदन्यद्धर्माद्भायदि त-र्स्तवशरीरेण सह नाशंगळित धर्मादन्योमृतन परित्रातुंकश्चित्समर्थइत्यर्थः । सुद्धद्वान्धवानुरोधादपि धर्मान हातव्यः॥ १७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुयाति नत्यजित ॥ १७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । धर्मएवैकोमित्रंयोमरणेऽन्यभीष्टफलदानार्थमनुगच्छति यस्मादन्यत्सर्वभार्यापुत्रादिशरीरेणैव सहा-दर्शनंगच्छति तस्मात्पुत्रादिक्षेद्दापेक्षयापि धर्मोन हातव्यः ॥ १७ ॥

<sup>\*</sup> वादी=दर्शी ( आआ )

- (४) राघवानन्दः । अहोसर्वप्रयत्नेनधर्मौरक्षगीयइत्याह एकइति । मुहत् प्रत्युपकारंनापेक्षनेऽथवोपकरोति अतएत ज्ञायते । धर्मोनित्यः सुखदुःखेन्वनित्ये इति ॥ अहोकष्टंयदेतादशंधर्मजनानपालयन्तीत्याह शरीरेणेति स्थ्लेन । प्रत्यक्षंस्रेतत्सर्वधनजायादि तदुक्तम् ॥ भार्यापुत्रोमित्रमर्थाविचित्रानश्यन्त्येतदेहनाशेनरस्य । धर्मस्त्वेकोनेनमुद्झत्यज-संतस्माञ्जद्मात्पुत्रदारंनधर्मनिति ॥ १७ ॥
- (५) नन्दनः । कुतश्च धर्मनलोपयेदित्याह एकएवेति । अनुयाति कर्तारंरश्चति । यद्यमादिति यावत् । अन्यत्पुत्र-मित्रादिकर्म । हिराब्दोहेतौ तत्मान्नलोपयेदिति ॥ १७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकएव धर्मः सुरूद्रूपः यः निधने मरणे अति 'नुयाति अनुपश्चाद्रच्छित । अन्यतु संवै शरोरेण सर्म नाशं गच्छित ॥ १७ ॥

पादोधर्मस्य कर्त्तारं पादः साक्षिणमृच्छिति ॥ पादः सभासदः सर्वान्पादोराजानमृच्छिति ॥ १८ ॥

- (१) मेधातिथिः । नचैषा मनीषा कर्तव्याथिना प्रत्यिमा वान्यतरस्य भूम्याद्यपद्वीयते सएव भूम्यपहारदो-षभागभविष्यति वयन्तु तदकारिणः किमितिदोषवन्तःस्यामोयतस्तस्यायंचतुर्धा विभज्यते अर्थवादश्चायं नद्यन्यकृतस्य-नसीन्यत्र गमनमस्ति तेषामिष मिथ्यादर्शननिषेधादुत्पद्यते पापेमिथ्यालंबनं राज्ञःत्वयमप्यते। प्याधिकृतराजस्थानीयादि-दोषाद्दोषवत्वं यदि राजाधिकृतोमिथ्याचरितेन क्वापितः पराजितंदुष्टंनगृद्धीते नचपुनःसम्यङ्निर्णयंकरोति ततः सोपि पापभागभवति । अधिकृतोपलक्षणार्थवा राजयहणं यदा राजा स्वयंमिथ्या प्रयति तदा दुष्यित यदा राजस्थानीयस्तदा तस्य दोषदृत्यर्थः ॥ १८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारांचणः । अधर्मस्य रुतस्य पादोय।वताभवतितावद्भागः कर्तारंभिथ्याशाद्धिमृच्छति याति । एव-मुत्तरत्र ॥ १८ ॥
- (३) कुक्कूकः । दुर्ज्यवहारदर्शनादधर्मसंबन्धीचतुर्थभागोऽधिनमधर्मकर्त्तारंप्रत्यिभावा गच्छित परश्चतुर्थभागः साक्षिणमसन्यवादिनमः । अन्यपादः सभासदः सर्वानधर्मप्रवृत्त्यनिवारकान्ध्यामोति । पादश्च राजानंबजित सर्वेषापाप-संबन्धोभवतीत्यत्र विवक्षितमः ॥ १८ ॥
- (४) राघवान-दः । वृषपदस्चितधर्मप्रतियोगितयाऽधर्मस्यापि चतुष्पात्त्वंप्रकटयन् तत्कार्यमाह पादइति । सभा-गच्चितः कवित्तत्रैवाधर्मेणावसीदन्तीतिवा सभासदः । सभापूर्वसदेरूपम् ॥ १८ ॥
  - (५) नन्द्रनः । सम्यग्व्यवहारादर्शने परकतस्याधर्मस्यांशभागिनआह पादोधर्मस्य कर्त्तारिमिति ॥ १८ ॥ राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्तेच सभासदः ॥ एनोगच्छिति कर्त्तारंनिन्दाहीयत्र निन्दाते ॥१९॥
- (१) मेधातिथिः । एषएवार्थोविपयंयेणोच्यते यत्र दोषवान् दोषंगोपियतुं न रुभते प्रकटिक्रियते तदीयोदोषस्तत्र सर्वसाधुसंपद्यतद्वि । यत्र धर्मइत्यतआरभ्य मिथ्यादर्शनीपेक्षणप्रतिषेधार्थनिन्दाप्रशंसाभ्यां शुभाशुभफरुदर्शनार्थाअर्थ-वादाः ॥ १९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मुन्यन्तेचेति चकारात्साक्षिणोपि ॥ १९ ॥
- (३) कुः झूकः । यस्यां पुनः सभायामसत्यवादी निन्दाहीं ऽर्थीप्रत्यर्थीवा सम्यक्न्यायदर्शनेन निन्दाते तत्र राजा निन्पापोभवति । सभासदश्य पापेन न संबध्यन्ते । अर्थ्यादिकमेव कर्त्तारंपापमुपैति ॥ १९ ॥

- (४) राघवानन्दः । तत्प्रतीकारमाहः राजेति । निन्यते राजसभासदैर्यस्तन्निन्दनमेव तेषांगायम्बन्धः । राजा अनेनाः पापान्मुक्तः । राजेतिसाक्षिसभासदानामुपलक्षणम् । एनः पापं कर्तर्येव स्यादितिभावः ॥ १९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तत्रायंपरिहारहत्याह राजेति । येमुच्यन्ते एनसा यत्र सभायामः ॥ १९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । न एनः यस्यास्तीअनेनाःराजाभवित । नयार्थःयत्रिनम्यते ॥ १९ ॥

# जातिमात्रोपजीवी वा कामंस्याद्वाह्मणब्रुवः ॥ धर्मप्रवक्ता रूपतेर्नतु शूद्रः कथंचन ॥ २०॥

- (१) मधातिथिः। उक्तं ब्राह्मणेः सह धर्मनिर्णयंकुर्याचिभिश्य मद्यक्कैः तत्र मिद्यणाद्वातेरिविशेषितत्वाच्छृद्वाअपि
  सभापिवशमिद्धित्वादनुक्कात्व्यवहार्रानर्णयास्तद्वतांधर्मव्यवस्थांकथंचित्संस्कृतव्ययोत्रूयः नच सर्वत्र व्यवहारंकत्वुद्धयोत्रूयः नच सर्वत्र व्यवहारे स्पृतिशास्त्रपरिक्कानमुपयुज्यते येन तदभावाद्यंष्ठुमत्वादनर्थकः शूद्धमित्षेधआशृद्ध्योत तथा
  हिजयपराजयकारणानिलोकिकप्रमाणवेद्यान्येव साक्ष्यादीनि अयंसाक्षी धार्मिकोनचैतस्य केन चित्संबन्धेन संबन्धी
  अयंत्वसाक्ष्यसक्त्रप्रस्वादत्येवमादि शक्यते व्युत्पन्तबुद्धिना त्वयमुत्धेक्षितुं न स्पृतिशास्त्रकगोचरः अतः प्राप्ततस्य प्रतिषेधोयं नच मिद्धित्वे पुरोहितवज्ञातिनयमः तथाहि तैः सार्धिचन्त्रयेदित्युक्का ततोत्राह्मणेन सह चिन्तयेदिति
  तेनायमथीयचिप कथित्यव्यदेशांशमिष्यच्छित्तथापि राजाधिकरणे विवदतोमस्त्रीनियहाधिकतोवा न किचित्पत्रुयात् । पूर्वश्लोकार्थप्रतिषेधः शेषतया व्याख्येयः । नहि जातिमात्रोपजीविनोवेदुष्यादिगुणरहितस्य धर्ममवक्तृत्वनियोगःशक्योवक्तंतस्यैव रूपपरीक्षायां तत्माद्विषंभक्षयमाचौस्यगृहेभुक्थादितवत्प्रतिषेधोषभूतिमदमनुक्कानंन पुनरनुक्कानमेव अतएव काममित्याआह कामशब्दप्रयोगे विधित्वंच्याहन्यते। अन्ये तु ब्रुवते। ब्राह्मणस्य प्रवक्तृत्वविधानात्तदा नियोज्योविद्वानस्याह्मलणहित क्षत्रियादयस्तनापि वर्णानिषद्धास्तत्रेह पुनः शूद्धपतिषेधोविद्धह्नास्रणाभावे क्षत्रियवैश्ययोरभ्यनुक्कानार्थद्ति शेषसमानं जातिमात्रमुपजीवतीति मात्रशब्दोवधारणे ब्राह्मणजातिमेव केवलमुपाश्रित्य जीवति नाभ्ययनादीनगुणविशेषान्तिर्गुणत्वात् । ब्रुवशब्दःकृत्सायां ॥ २० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जातिमात्रोपजीवी जात्याबाह्मणः संस्काररहितः सएव संस्कृतोऽनध्येता ब्राह्मणबुवः । नतुशूद्रइति ब्राह्मणबुवस्याप्यसंभवे क्षत्रियवैश्याविष स्यातामित्येतदर्थम् ॥ २० ॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणजातिमात्रंयस्य विद्यते नतु ब्राह्मणकर्मानुष्ठानं विणिगादिवत्साक्ष्यादिद्वारेण स्कुटन्यायान्या-यनिरूपणक्षमोब्राह्मणजातिरिष वा यस्य संदिर्धार्थानांब्राह्मणब्रवीति सवरं उक्तयोग्यब्राह्मणाभावे च कवित्कार्यदर्शने नृपतेभवन्ततु धार्मिकोषि व्यवहारज्ञोषि शृद्धः । ब्राह्मणोधर्मभवक्तेति विधानादेव शृद्धनिवृक्तिः सिद्धा पुनर्नतु शृद्धइति श्र-द्रनिषेधोशेग्यब्राह्मणाभावे क्षत्रियवैश्ययोरभ्यनुज्ञानार्थः अत्रवकात्यायनः ॥ यत्रविष्रोन विद्वान्स्थात्क्षत्रियंतत्र योजये-त । वैश्यवा धर्मशाह्मज्ञंशुद्दंयक्षेन वर्जयेत् ॥ २० ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तगुणविद्यमालाभे तादक् श्रूदोपिसभ्यः स्यादितिमन्वानं सार्थवादं मत्याह जातीतिहा-भ्यामः ॥ ब्राह्मणोयत्र नस्यातु क्षत्रियंतत्र योजयेत् । वैश्यंवाधर्मशास्त्रज्ञंश्रूह्यत्नेन वर्जयेत् इतिकात्यायनोक्तेः ॥ जा-

<sup>🤋</sup> नचैतस्य=नाध्ययनवान्नचैतस्यं (आ आ) २ चा=ण (आ आ)

तिमात्रीपजीवी जात्या ब्राह्मणोनतुकर्मणा । जातिसंदेहेपि ब्राह्मणोहिमिति ब्रवीतीति ब्राह्मणबुवः । सोपि धर्मपवक्ता अ-नेन जितमनेन नेति विचारकः ॥ २० ॥

- (५) नन्द्रनः । एवंतावद्व्यवहारदर्शने ब्राह्मणस्याधिकारित्वंतस्यासम्यग्दर्शने दोषश्च प्रतिपादितः इदानीब्राह्मणा-भावे क्षत्रियादयोग्यवहारदर्शनेऽधिकर्तव्याइतिचेत्तत्राह जातिमात्रोपजीवीवेति । कथञ्चन आपद्यपि । शृद्धस्यैव निषेधा-रक्षत्रियवैश्ययोरापद्यनुज्ञा गम्यते ॥ २० ॥
- (६) रामचन्द्रः । नृपतेर्धमंप्रवक्ता जातिमात्रोपजीवी संस्काररहितः ब्राह्मणः कामं अतिशयेन स्यात् । ब्राह्मण-ब्रुवः संस्कारसहितोवा धर्मप्रवक्ता स्यात् । नतु श्रूदः कथंचन ॥ २० ॥

#### यस्य शुद्रस्तु कुरुते राज्ञोधर्मविवेचनम् ॥ तस्य सीदति तद्राष्ट्रं पद्गेगौरिव पश्यतः ॥ २ १॥

- (१) मेधातिथिः। पूर्वविधिशेषीयमर्थवादः । यस्य राक्नः शूद्रोधर्मविवेचनं धर्मनिर्णयंकरोति तस्य सीदिति न-श्यति राष्ट्रंपजाः कर्दमे गौरिव : ॥ २१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पश्यतोराज्ञः ॥ २१ ॥
- (३) कुङ्क्कः। यस्मान् यस्यैत्यादि यस्य राज्ञोधर्मविवेचनंश्रुद्धः कुरुते तस्य पश्यतएवपङ्केगौरिव तदाष्ट्रमवस-नंभवति ॥ २१ ॥
- (४) **राधवानन्दः ।** शूद्रकृते विचारे दृष्टदीषमाह यस्येति । पश्यतोराङ्गः रक्षकस्यापीत्यनादरे षष्ठी । तृणायला-भेन यथा पद्मस्था गीः सीदत्येवं शूद्रविचारजधर्भेण राज्यंनश्यतीतिभावः ॥ २१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । शुद्राधिकारे कोनर्थइति चेत्तबाह यस्य शुद्रः प्रकुरुतइति ॥२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यस्य राज्ञः धर्मप्रवचनं धर्मनिर्णयं शुद्रः कुरुते ॥ २१॥

# यद्राष्ट्रंशूद्रभूयिष्ठंनास्तिकाकान्तमद्विजम् ॥ विनश्यत्याशु तत्कत्स्रंदुर्भिक्षव्याधिपीडितम् ॥ २२॥

- (१) मधातिथिः । अयमपि पूर्ववदर्थवादएव । मकरणाच्च श्रुद्दभूयिष्ठता विवादनिर्णये तु श्रुद्दविषया द्रष्टव्या यत्र श्रुद्धाभूयांसोविवादनिर्णयकारास्तद्राष्ट्रमाश्च विनश्यति दुर्भिक्षव्याधिपीडाभिः राष्ट्रनाशेच राष्ट्रपतेर्नाशदत्युक्तंभवति । नास्तिकाकान्तिमिति दृष्टान्तः यथा नास्तिकैः परलोकापवादिभिलीकायितकाचौराक्रान्तमधिष्ठितमित्वजं निह्न नास्तिकानांब्राह्मणादिभेदोयथार्थः संकीर्णत्वात् तदुक्तंवैद्यवणि व्यपदेशादिवद्वाह्मणादयः यत्र वा धर्मसंकटे तु न द्विजा ममाणीक्री-यन्ते तद्विजम् ॥ २२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शूद्रभूयिष्ठमित्यादि वयं पृथक् पृथक् ॥ २२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यदाष्टंश्चद्रबहुलंबहुलपरलेकाभाववाचाकान्तंद्विजशून्यंतत्सर्वेदुर्भिक्षरोगपीडितंतच्छीप्रंविनश्यित अप्रौ शस्ताहुतिःसम्यगित्यस्याभावेन वृष्टिविरहात् । उपजातदुर्भिक्षरोगाद्यपसर्गशांत्यर्थकर्माभावाच ॥ २२ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रैव पासंगिकमाह यदिति । अद्विजं द्विजशून्यम् । शूद्रबौँहुल्यतोपि यदि नास्तिकास्तै-राक्रान्तं तथापि नश्यतीत्यन्वयः ॥ २२ ॥

<sup>‡</sup> गौरिव=गोरिवपश्यतःअव्लोकयतः ( आ आ )
\*शृद्वबाह्नल्यतोऽपि=तेऽपि ( राघ०४ )

( ५ ) नन्द्रनः । न केवलंब्यवहारदर्शनएव । शृद्धाधिकाराद्राष्ट्रावसादः किन्तुअन्यत्रापि तदिधकारमधान्यदिति-प्रसङ्गादाह यद्राष्ट्रमिति । शृद्धभूयिष्टंशूद्राधिकारमधानं अतएव नास्तिकाऋान्तमतएवाद्विजमः ॥ २२ ॥

### धर्मासनमधिष्ठाय संवीताङ्गः समाहितः॥ प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत्॥ २३॥

- (१) मेधातिथिः । धर्मप्रधानयात्मन्नासनंभवति तद्धर्मासनं राजासने हि राज्यस्थित्यानुगुण्येनार्थमेव प्रधानीकरोति न्यकृत्यापि धर्म व्यवहारनिर्णये तु धर्ममेव प्रधानंश्रेयेइत्यथौन पुनरासनधर्मीनेन ज्ञाप्यते । संवीताङ्कः वस्नादिना स्थिगितशरीरः प्रणम्य लोकपालेभ्यइन्द्राचष्टौ लोकपालास्तान्नमस्कत्य कार्यदर्शनमारभेतेत्यदृष्टार्थमेतद्भ्यं अङ्गसंवरणं लोकपालप्रणामश्च । समाहितः अनन्यचित्तः कार्यदर्शने एवंहिदृष्टार्थभवति । प्रणामविशेषणंवा समाहितप्रहणंयचप्यव्यविक्तिवदुक्तमेव प्रतिभाति तथापिपचयन्थत्वान्नातीवपौनरुक्त्यम् । लोकपालेभ्यइति चतुर्थीसंप्रदाने कथंकियापहणंसंप्रदानमसूत्रेचोदितंश्राद्धार्यं निगृद्धते पत्येशेतइत्याद्यर्थं नचिक्रयायहणंगृह्णत्यादिविषयमेव भाष्येऽनुक्तत्वात् ॥ २३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मार्थमासनं धर्मासनम् ॥ २३॥
- (३) कुझूकः ।धर्मदर्शनार्थमासनउपविश्याऽऽच्छादितदेहोऽनन्यमनालोकपालेम्यः प्रणामंकत्वा कार्यदर्शनमनुति-हेत् ॥ २३
- ( ४ ) राघवान-दः । सभारुढः कथं व्यवहरेदित्याह भर्मेतिद्वाभ्याम् । धर्मासनं धर्मादिनिर्णयार्थमास्यतेऽत्रेति सभा तां आसीनःसंस्थितइयुक्तत्वात् । समाहितोऽनन्यमनाः । कार्यमुक्ताष्टादशाख्यं तस्य दर्शनं विचारः ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । इदानींव्यवहारदार्शना राज्ञा कर्तव्यमाह धर्मासनमधिष्ठायेति । उत्तरीयेण संवीताङ्गः ॥ २३॥
  - (६) **रामचन्द्रः । संवीताङ्गःसंकुचिकीभवन्येव ॥ २३**॥

# अर्थानर्थावुभी बुध्वा धर्माधर्मी च केवली ॥ वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत्कार्याणि कार्यिणाम् ॥ २४ ॥

- (१) मैधातिथिः । धर्माधर्मावेव केवलावर्थानथौं न गोहिरण्यादिलाभोर्थस्तिद्वपर्ययोवानर्थः किर्तार्हं धर्मएवार्थो-ऽनर्थश्राधर्मइति बुद्धा रहि निश्चित्यकार्याणि पश्चेत् अथवार्थानर्थार्वाप शोध्यौ धर्माविष धर्मस्य सारता बोद्धव्यार्थस्य फल्गुता । अथवा यत्र माहाननर्थः खल्पश्राधर्मस्तत्रानर्थं परिहरेत् । अक्योहिमहतार्थेनेषदधर्मौदानप्रायश्चित्तादिना निराकर्तुम् । सन्तिपाते च व्यवहारिणांबहूनांवर्णक्रमआश्चित्तव्यः एषच दर्शने क्रमोवर्णानां यदार्थे तुल्यपीडाभवन्ति यदा त्ववरवर्णस्याप्यात्यापिकंकार्थमहद्द्वा तदा यस्य चात्ययिकापीडेत्यनेन न्यायेन तदेव प्रथमपश्चेत् न क्रममाद्रीयेत राज्यस्थित्यथीहि व्यवहारनिर्णयदत्युक्तमतोन यथा श्रुतमादरणीयम् ॥ २४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थःप्रयोजनंयस्यतस्याधित्वं अनर्थाक्षाभोयस्यतस्यधित्वं मात्राधिकोनात्रेतिबुध्वा धार्मिकस्य कार्यप्रथमंद्रष्टव्यमः । अधर्मोधर्माभावमात्रमः । केवलावसंकीर्णौ वर्णक्रमेणेतिच ब्राह्मणस्य दृष्ट्वा ततोराजन्य-स्येत्यादिएतदभावे धार्मिकत्वेन व्यवस्था । तस्याप्यभावेऽधित्वेन ॥ २४ ॥

१ नं=नो (आ आ) २ नं=ने (आ आ) ३ श्राद्धायिन=पश्चाद्धापि न (आ आ) ४ श्रेयः=आ-श्रयेत् (आ आ)

- (३) कुःझूकः । प्रजारक्षणोच्छेदाद्यात्मकावैदिकावर्थानर्थौ बुत्थ्वा परलोकार्यधर्माधर्मी केवलावनुरुध्य यथा वि-रोधोन भवति तथा कार्याधिनांकार्याणि पश्येत् । बहुवर्णमेलके तुब्राह्मणादिक्रमेण पश्येत् ॥ २४ ॥
- (४) राघवान-दः । तत्रच अर्थानर्थी मजारक्षणोत्सादनात्मकौ ऐहिकामुष्मिकावर्थानर्थीवौ बुध्वा । परलोका-र्थधर्माधर्मावपेक्य वर्णक्रमेण चातुर्वण्यीपस्थितविरोधे ब्राह्मणादिक्रमेण दृष्टविरोधंपरित्वत्य ब्राह्मणादिक्रमेणधर्मपश्येदि-त्यन्वयः ॥ २४ ॥
- (५) नन्दनः। अथ व्यवहारपरिभाषा तत्र युगपत्कार्यनिर्णये प्राप्ते क्रममाह अर्थानर्थाविति। वर्णक्रमेण प्रथमेत्रा-सणानांकार्यपश्येत् तेष्वप्यर्थानर्थो प्रथमंसौम्ये धर्माधर्मो केवलौ कत्सौ। ब्राह्मणकार्यदर्शनानन्तरंक्षत्रियादीनांकार्याण क्रमेण पश्येत्॥ २४॥
  - (६) रामचन्द्रः । केवली अर्थादिहीनौ ॥ २४॥

# बाह्मेविभावये हिंद्गेभावमन्तर्गतं रुणाम् ॥ स्वरवर्णेद्गिताकारैश्रक्षुषा चेष्टितेन च ॥ २ ५ ॥

- (१) मधातिथिः। तथा चेदमाह अनुमानेनापि सत्यानृतवादिता व्यवहारतः साक्षिणांनिश्चेतव्याद्दित श्लोकार्थः। अतश्च त्यादियहणंपदर्शनार्थं तेन निश्चितिलक्केनेव परिक्रिन्द्यादित्युक्तंभवित न पुनः त्वरादिभिरेव सव्यभिचारित्वात्तेषां अनुचितप्रवेशाहि महामकतिदर्शनेन सत्यकारिणोपि त्वभावतोविक्तियन्ते मगलभास्तु संवृताकाराभवित त्वरश्च वर्ण-श्चेक्कितंच त्वरवर्णेक्कितानि तेषामाकाराः त्वरवर्णेक्किताकाराः आकारोविकारः त्वाभाविकानांहि त्वरादीनामन्यथात्वंतैर्विभावयेन्तिश्चनुयाद्भावमभिषायमन्तर्गतंमनुष्याणांविवादिसाक्ष्यादीनांतत्र त्वरस्य विकारोवाचिगद्भदरुदितादि वर्णस्यगात्रः स्पिवपर्ययादि इक्कितंत्वदेवपथुरीमाञ्चादि चक्षुषा संभाक्षायदिष्ठपतिन चेष्टितेन हस्तिक्षेपभूविक्षेपादित्वसर्वेद्यंचैतत्। यद्वद्भमानमर्प्यभपायत्वरादयः प्रकाशयन्ति निपुणतोलक्ष्यमाणाः यतः प्रसिद्धमेतेषांगूढाभिष्मायप्रकटनसामर्थ्यम् ॥ २५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विभावयेत् जानीयात् । वर्णाः रक्तगौरादिः । इङ्गितमभिष्रायसूचकंदेहवैकत्यमबुद्धिपूर्वक-बाहुकम्पादि । आकारः खरादिः । चक्षुषा स्निग्धादिना चेष्टितेन । तदुत्धिकतशरीरावयवशरीरयोश्यलनेन । एतच्च बाह्म-प्रपञ्चनम् ॥ २५ ॥
- (३) कुद्धृकः । बाह्रैः स्वरादिलिङ्कैरित्यभिधानदिवावधारितव्यापारैः अधिप्रत्यधिनामन्तर्गतमिभायंनिरूपयेत् । स्वरोगद्भदादिः । वर्णः स्वाभाविकवर्णादन्यादशोमुखकालिमादिः । इङ्गितमधोनिरीक्षणादिः । आकारोदेहभवस्वेदरोमाञ्चा-दिः । चेष्टाहस्तस्कालनादिः ॥ २५ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । किंच भावंअन्तर्गतधर्माधर्मे तिह्नषयाभिष्रायंवा । लिङ्गैःअनुमानैः । लिङ्गैरित्यस्य विवरणंख-रत्यादि । खरावितथाभिधानं गद्रदादिवी वर्णः सहजवर्णातिरिक्तमुखकालिमादिः इङ्गितमधानिरीक्षणादि एतैरेव मनो-गतं व्यक्तं स्यादिति विभावयेनिश्चिनुयात् ॥ २५ ॥
- (५) **नन्द्नः** । दुष्टादुष्टपरिज्ञानो पायमाह बाह्मैविभावयेदिति । उत्तरार्द्धेन बाह्मानि लिङ्गान्येव व्याकरोति । आ-कारःलेदरोमाञ्चकंपादियुक्तमङ्गम् ॥ २५॥
  - (६) रामचन्द्रः । कार्यणांनृणां बाह्मैिलङ्गैः भावं विभावयेत् जानीयादित्यर्थः ॥ २५॥

#### आकारैरिद्वितेर्गत्या चेष्टया भाषितेन च ॥ नेत्रवक्कविकारैश्व गृह्यतेऽन्तर्गतं मनः ॥ २६ ॥

- (१) मेधातिथिः । तथाहि लोके दृष्टशक्तितोऽनेन श्लोकेन स्वरादीनांपूर्वोक्तार्थाधिगमेन दृशयतीत्यपौनरुक्तयं तत्राक्रियन्तेविक्रियन्तइत्याकाराइङ्गितादयःइङ्गितंच्याख्यातं व्यक्तिभेदाइङ्गुवचनम् । गतिः पूर्वश्लोकादत्राधिका सा प्रस्वक्तित्वभावतोन्यथाभूता भाषितंपौर्वापर्यविरुद्धवचनं वक्कविकार आस्यविशेषादिः शेषपूर्वश्लोकएवण्याख्यातम् । एतै-विक्तिरन्तगंतंचित्तंलोकिकेरन्यत्रापि गृह्मतइतिसमासार्थः ॥ २६ ॥
  - (२) **सर्वतनारायणः** । अत्रयुक्तिमाह आकारैरिति । गत्या शरीरगमनेन । चेष्टया अत्रयवचलनेन ॥ २६ ॥
- (३) कुछू कः । यानात आकारैरिति आकारादिभिः पूर्वोक्तैः गत्या स्वलत्पादादिकया अन्तर्गतमनोबुद्धिरूपेण परिणतमवधार्यते ॥ २६ ॥
- (४) राघवानन्दः । निगमनेन पूर्वोक्तानां खरादीनां दृष्टशिकतामाह आकारैरिति । गत्या स्खिलतपदतया दे-शान्तरादिना । तदुक्तं याज्ञवल्कयेन ॥ देशादेशान्तरं याति सृक्षिणी परिलेढि वा । ललाटं खिद्यते चास्य मुखं वैवण्यं-मेति च ॥ परिशुष्यत्स्खलद्दाक्योविरुद्धं बहुभाषते । वाक्ष्वक्षुः पूजयित नो तथोष्ठौ निर्भुजत्यिष ॥ त्वभावाद्दिलितं गच्छे-द्वाद्मनःकायकर्मभिः । अभियोगे तथा साक्ष्ये दुष्टः सपरिकोर्तितर्द्शत ॥ नोपूजयित पूर्ववन्नसत्करोति वाचा नोत्तरं द-ने चक्षुषा दर्शनासमर्थः निर्भुजित सततं कुटिलोकरोतीतियाज्ञवल्क्यवचनार्थः ॥ २६ ॥
- (५) नन्दनः । न केवलंब्यवहारदर्शनएव बाह्मनिर्णयिकिङ्गेर्भावनिर्णयः किन्तु अन्यत्रापीत्याह आकारैरिङ्गितैरि-ति ॥ २६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्तर्गतंभावंत्हदयेरिथतंभावंजानीयात् ॥ २६ ॥

बालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत् ॥ यावत्सस्यात्समावत्तोयावचातीतरीशवः॥ २०॥

- (१) मधातिथिः । ननुच व्यवहारदर्शनंवक्तव्यतयाष्ट्रंस्तृतं तत्र कः प्रसङ्गोबालधनंरक्षायाः उच्यते विवादपदता-मेवैतिद्वषयान्तिवर्तियतुमिदमारभ्यतेबालधनंत्वधनवत्परिपालनीयं अन्यथा पितृव्यादिबान्धवामयेदंरक्षणीयंमयेदमिति विवदेरन् नचान्यः प्रसङ्गोदित आशङ्कयमानव्यवहारत्वाच न केवलेषु राजधर्मेषूपदिश्यते अतोन्यित्मनेवावसरे वक्त-व्यम् । बालोदायादोस्य बालदायादिकं दाषादः स्वान्यत्रीच्यते बालत्वामिकंधनंतावदाजारक्षेद्यावदसौ समावृत्तीगुरु कुलात्प्रत्यागतोयावद्वातीतशैशवआंसमावर्तनात्प्रतिपाल्यधनः स्यात् । अथवा द्विजातीनांसमावर्तनमविधरन्येषांशैशवान्ययः ॥ २७ ॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः । बा**लोदायादोभागी यस्यतत्तथा । अनुपालयेत् स्वगोचरीकृत्य स्थापयेत् । समावृत्तः षट्-श्रिशदब्दादिषु । तन्मध्येचेद्धनेन कार्यं तदा यावद्देत्यवध्यन्तरम् । श्रीशवं षोडशाब्दात्माक् ॥ २७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अनाथबाललामिकंधनंषितृष्यादिभिरन्यायेन गृह्ममाणंतावद्राजा रक्षेत् यावदसौ पर्तिशदब्दादि-कंब्रह्मचर्यमित्यायुक्तेन प्रकारेण गुरुकुलात्समावृत्तोन भवति तादशस्यावश्यकबाल्यविगमात् । यस्त्वशत्त्यादिना बालप-
- \* शैशवआसमा=शैशवः अतिकान्सबालभावः अयंच विकल्यो यो गृहशैशवोभवति तदर्थ मतीतशैशवइत्युच्यते यस्तुव्रतकः सन्तिवृत्तेषि शैशवे आसमा ( आ आ )

व समावर्तते सोऽपियावदतीतबाल्योभवित तावत्तस्य धनंरक्षेत् । बाल्यंच षोडशवर्षपर्यंतम् बाल्आषोडशाद्द्रपीदिति ना-रदवचनात् ॥ २७ ॥

- (४) राघवानन्दः । प्रातिनिध्यं विचार्यं प्राधानिकं राजकत्यं सप्रसंगं दायविषयमाह् बालेति श्लोकानांविश-त्या । बालदायादिकं अनाथबालखामिकं पिनृष्यादिश्योनुपालयेत् रक्षयेत् । समावृत्तीगुरुकुलाचावदायाति अतीतशैश-वः शुद्रादिवी यावत्तावत् ॥ २७ ॥
- (५) **नन्दनः । बालधनविपतिपत्तो कर्तव्यमाह बाल**शयादिकमिति । दायमादत्तइति दायादः खामी । यस्य बालो• दायादःतद्वालशयादिकंरिकथंधनंबात्याद्यपहरतोनुपालयेत् । कार्यादिसामर्थ्यापेक्षयाव्यवस्थापनीयोविकल्पः ॥ २७॥
- (६) **रामचन्द्रः । बालस्य बन्धुरहितस्य दायादिकंरिक्यं अंशं तावत् अनुपालयेत् यावत्सबालः समावृत्तः ल-**ब्धानु**क्को भवेत् । लब्धानुक्कःसमावृत्त इत्यमरः ॥ २७ ॥**

वशाःपुत्रासु चैत्रं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ॥ पतिव्रतासु च स्नीषु विधवास्वातुरासु च ॥ २८॥ [ एवमेव विधिः कुर्याद्योषितसु पतितास्वपि ॥ वस्नान्त्रपानदेयंच वसेयुश्वग्रहान्तिके ॥ १॥

(१) मैधातिथिः। यः कश्चिद्वाथस्तस्य सर्वस्य धनंराजा यथावत्परिरक्षेत् तथा चोदाहरणमात्रं वशादयएवंगजापालनमनुष्ठितंभवति। पूर्वस्तु श्लोकः कालनियमार्थः वशा वर्ण्याअपुत्राऽसमर्थपुत्राऽविद्यमानपुत्रा दुर्गतपुत्रा
वा वशाश्चापुत्राश्चेति इन्द्वः। ननुच वशाण्यपुत्रेव सत्यं उभयोपादानन्तु सत्यपि भर्त्तरि तस्याः संरक्षणार्थं तस्यां ह्यिन्
विन्नायां मर्ता निरपेक्षोभवति निष्कुलायहणंतासांविशेषणंयासांन कश्चिद्देवरपितृत्यमानुलादिः परिरक्षकोस्ति स्नीत्वाच
स्वयमसमर्थाः बान्धवास्तु मत्सरिणः तासांच तदुच्यते बन्धुभिहिं स्नीणांशरोरधनानि रक्षितव्यानि तदुक्तं विनियोगोस्तिरक्षासु भरणे च सर्दश्वरः॥ परिक्षीणे पतिकुले निर्मनुष्ये निराश्चये॥ तन्सार्थदेषु वासत्सु पितृपक्षःप्रमुःश्चियाः॥ पश्चह्यावसाने तु राजा भर्ता प्रमुश्चियः षा तु त्वयमेव कथंविच्छक्ता न तत्रबान्धवानांव्यापारीस्ति अतप्वाह आतुरात्विति।
असामर्थ्यमेतेनलक्ष्यते अन्येस्त्वातुरभर्तृकाआतुराव्याख्याता अविधवापि भर्तुरसामर्थ्यादाङ्गेत्र रक्ष्यास्यादितिनिर्मनुष्याणामे तत् कुलंबन्धुजातंयासांनास्ति ताः निष्कुलाः अन्येतु कुटिलांनिष्कुलामाद्वः तासामिष वशायुपाजितथनराङ्गा रक्ष्यम
अत्तिश्चपक्षे त्वतन्निष्कुलायहणम् पतित्रतासु विधवासु मृतभर्तका विधवा धवइति भर्तृनाम तद्विरहिता विधवा यावत्यतिव्रता भवति तदा सा रक्ष्यमा व्यभिचारेतुस्त्रीथनानर्दत्वंस्मृत्यातेर पत्र्यते॥ अपकारिकयायुक्ता निर्वज्ञाचार्थनाशिका।
व्यभिचाररता या च स्त्रीधननतु साहर्तीति॥ तस्यास्तु निष्काशनंकार्यं निष्काशनंच प्रधानवेश्मनो बहिरवस्थापनं नतु
निर्वासनमेव यतः पतितानामिप तासांगृहांतरे वासोभक्ताच्छादनदानंच विहितम्॥ २८ ॥

[ मेधातिथिः । भेदेन यः किश्वत्स्त्रीणांनिर्वासनिविधिः स्त्रीधनद्रव्यसर्वस्विमित्यादिषु श्रूयते एवंविषएवद्रष्टव्यतेया पि यावद्भक्तात्सर्पणादिनौंकिचिदिर्जितंतदर्इत्येव न बान्धवाक्षपहरेयुः । इहत्विसिन्नेविनिमेते आधिवेदनंविहितं नतु स्त्रो-धनापहारः । तथाह्याह मद्यपा ऽसाधुवृत्ता च प्रतिकृता च या भवेत् ॥ व्याधिताचाधिवेत्तव्याहिसार्थमोच सर्वदा ॥ अतश्व

<sup>🤊</sup> व्यतया=व्यःतथा ( आआ )

<sup>\*</sup> यावद्भक्तात्सर्पणादिना=भक्तोपसर्पणादि ( आआ )

मानवस्यतिबलेन स्नीधननतु सार्ह्तित्येषा स्यतिरेवः व्याख्यायते । अधिवेदनिकस्नीधनमेषानार्हति नैतस्यै देयमित्यर्थः । य-दुक्तमिधिविन्नस्त्रियेदबादाधिवेदनिकसममिति तत्तु माग्दत्तमत्याअपहर्तव्यं वयंतु ब्रूमः पुरुषद्वेषिण्याव्यभिचाररतायाश्य युक्तएवापहारः यतद्दहाप्युक्तं अतिकामेत्यमत्तंया मत्तरोगार्तमेववा ॥ सा भीष्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदात् विभूषणपरिच्छदोत् विभूषणपरिच्छदोत् विभूषणपरिच्छदोत् । ॥ ॥ ॥ ]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वशा वश्या । अपुत्रा मृतपुत्रा अजातपुत्रावा । तदा यावत्तन्कुल्यगोचरेणतयोर्यदिसि-दिस्तावत्तद्वित्तंरक्ष्यं तत्पोषणंच कार्यं ते यदि निष्कुले रक्षकत्वकुल्यरिहते स्थातां तदाप्येवं यावजीवरक्षणं त्वगोचरेण स्थापनंच राज्ञा कार्यम् । एवंविधासुच पतिव्रतासु पत्युद्देशेन ब्रह्मचर्यादिव्रतकारिणीषुवा ॥ २८ ॥
- (३) कुछूकः । वशासु वन्ध्यासुकृतदारान्तरपरियसः त्वामी निर्वाहार्थोपकिल्पितधनोपायासु निर्पेक्षः । अपुत्रा-सु च स्त्रीषु मोषितभर्त्तृकासु निष्कुलासु सपिण्डरहितासु साध्वीषु च स्त्रीषु विधवासु रोगिणीषु च यद्धनंतस्यापि बालध-नस्येव राज्ञा रक्षणंकर्त्तृव्यम् । अत्र चानेकशब्दोपादाने गोबलीवर्दन्यायेन पुनरुक्तिपरीहारः ॥ २८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच वशेति । वशा वन्ध्या शोषितभर्तृका अपुत्रा असमर्थादिपुत्रा निष्कुला वरिषृत्यमान्तुलादिशून्या तासु । पितव्रतासु असमर्थभर्तृकासु एतासु । विधवासु पितपुत्रशून्यासु । तदुक्तम् ॥ विनियोगोस्ति रक्षान्सु भरणे च सईश्वरः । परिक्षीणे पितकुले निर्मनुष्ये निराश्यये ॥ सिपण्डेष्विपचासत्सु पितृपक्षः प्रभुः स्त्रियाः ॥ पक्षद्वयान्तसानेतु राजा भर्ता प्रभुः स्त्रियाइति ॥ आतुरासु कुष्ठाद्यभिभूतासु स्त्रीधनंरक्षणीयमिति वक्तव्ये वशासुपादानं गोबलीवर्दन्यायेन स्त्रीष्वितिविरोधिलक्षणयावा कुलयधनंनरक्षणीयमितिभावः ॥ २८ ॥
- (५) **नन्दनः** । वशा वश्या । अपुत्रा स्त्री मृतमजा च । अपुत्रात्वित्येव वशायाअपि विनियहे सिद्धे वशायहण-मादरार्थम् । निष्कुला निर्जातबन्धुः । पतित्रता प्रोषितभर्तृका । आत्रा आतुरभर्तृपुत्रादिका रक्षणंरिकथरक्षणं । एवंस्यात् बालदायादिरकथरक्षणवत्स्यात् ॥ २८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । वशापुत्रासुपुत्राभ्यांरहितासुनिष्कुेलासु पतिपितृकुलरहितासु एवं रक्षणंस्यात् । **च पुनः** आतुरासु ॥ २८ ॥

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः ॥ तांच्छिष्याचीरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥२ ९॥

- (१) मेघातिथिः । बान्धवानांस्रीधनमपहरतामयंचोरदण्डः तेहि बहुभिरुपायैरपहरन्ति अखतस्त्रेषास्त्रीकिददाति किंभुंके वयमत्र त्वामिनइति चोरदण्डोविधीयते । जीवन्तीनांतासांत्वबान्धवादेवरादयस्तद्धनंये हरेयुस्ताञ्छिष्यात् पृथि-वोपितार्निगृद्धीयात् । चौरदण्डोवक्ष्यमाणः ॥ येन येन यथाक्षेन स्तेनोनृषु विचेष्टते । छेत्तव्यंतत्तदेवान्यत्तष्मनोरनुशासन-मिति ॥ त्वन्धुभ्यभैतिद्ववतोरिक्षितव्यं चौररक्षा तु सर्वराष्ट्रविषया विह्नता ॥ २९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यदितु तासांवित्तंसंभवति तदाह जीवन्तीनामिति ॥ २९ ॥
- (३) कुझ्चूकः । वयमत्रान्तराधिकारिणोरक्ष्यामइदंधनिमत्यादिष्याजेन ये बान्धवास्तासांजीवन्तीनांतद्धनंगृह्ण-न्तितान्वक्ष्यमाणचौरदण्डेन धार्मिकोराजादण्डयेत् ॥ २९ ॥

<sup>!</sup> रेव=रेवं= ( आआ )

- (४) **राघवानन्दः । नके**वलमेवं किंतु जीवन्तीनामिति । तद्धनं तासांधनं बान्धवादेवरादयश्चेद्धरेयुर्गृद्धीयुस्तान् चोरदण्डेनशिष्यादित्यर्थः ॥ २९ ॥
- (५) नन्द्रनः । स्नीधनस्य रक्षणीयप्रकरगे तदपहर्तृदण्डविधानमाह जीवन्तीनान्त्वित । त्वदेवरादयोबान्धवा-स्सोदरादयः । जीवन्तीनामितिविशेषणान्मृतासु बान्धवानामेव स्नीधने त्वामित्वंगम्यते ॥ २९ ॥ प्रनष्टत्वामिकं रिक्थं राजा त्र्यब्दं निधापयेत् ॥ अर्वाक्त्र्यब्दाद्धरेत्त्वामी परेण नृपतिर्हरेत् ॥ ३०॥
- (१) मेधातिथिः । यद्व्यंखामिनोनष्टंप्रमादािकचित्पिय गच्छतो अष्टमरण्ये कान्तारे वा स्थापियत्वारण्यपाठै-रन्यैर्वा राजपुरुषैर्व्व्यंराजसकाशमानीतं तद्वाज्ञा खारक्षांकृत्वा राजद्वारे राजमार्गे वा प्रकाशस्थापियत्व्यं यतः प्रदेशाल्ल-व्यंपेत्रं रक्षिपुरुषाधिष्ठतंकर्तव्यंमेएवंत्रीणि वर्षाणि स्थापियत्व्यं तत्रार्वाक् तिभ्योवर्षेभ्यो यः कारणतंजात्मीयं-ज्ञापयेत्तस्योद्धृतवक्ष्यमाणषद्भागादिभागकंसमपंयित्व्यं परतः खकोष्ठे प्रवेशनीयमिति । प्रनष्टः खामी यस्य ऋक्थस्य तत्प्रमष्ट्वामिकंप्रनष्टोऽविज्ञातः ऋक्थभनं त्रयाणामब्दानांसमाहारस्व्यव्दंत्रिवर्षवत्भ्यव्देडीवभावः अव्दशब्दः संवत्सरपर्या-यः निधापयेत्स्थापयेत् । अर्वाक्ष्यव्दात्पूर्वित्रभ्योवर्षेभ्योहरत्त्वामी खीकुर्यात् अर्वाक्शव्दोऽवधौदिग्देशादिकात्पूर्वानाह । अन्येतु नृपतिर्हरेदिति भोगानुज्ञानमपारमाहुः । निह ऊर्ध्वमिपि त्रिभ्योवर्षेभ्यः परकीयस्य द्व्यस्यापहारोयुक्तस्तला-ज्ञिभ्योवर्षेभ्यः परकीयस्य द्व्यस्यापहारोयुक्तस्तला-ज्ञिभ्योवर्षेभ्यः परकीयस्य द्व्यस्यापहारोयुक्तस्तला-ज्ञिभ्योवर्षेभ्यः परकीयस्य द्व्यस्यापहारोयुक्तस्तला-ज्ञिभ्योवर्षेभ्यः परकीयस्य वस्त्रादिवद्वज्यमानानश्यत्येव तत्रानपहारेवाचोरोयुक्तस्त्रापहारमञ्चर्ये भोगोपिनयुक्तः परकीयस्य वस्त्रादिवद्वज्ञयमानानश्यत्येव तत्रानपहारेवाचोरोयुक्तस्वापहारमञ्ज्ञस्य सद्भाववेव ज्ञानपहारेवाचोरोयुक्तस्वापहारमञ्चरस्य सद्भावेवर्यः सद्भाववेव ज्ञानपहारेवाचोरोयुक्तस्वापहारमञ्ज्ञस्य सद्भाववेवर्यः सद्भाववित्रययेवर्यः सद्भाववेवर्यः सद्भाववेवर्यः सद्भाववेवर्यः सद्भाववित्रययेवर्यः सद्भाववेवर्यः सद्भाववित्रययेवर्यः सद्भाववेवर्यः सद्भाववेवर्यः सद्भाववेवर्यः सद्भाववित्रययेवर्यः सद्भाववेवर्यः सद्भाववित्रययोगिक्रस्यहरेदित्यादे तस्माव्ययेवर्यः सद्भाववेवर्यः ॥ ३०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रनष्टे।ऽदश्यमानः स्वामी यस्य तद्राजभृत्यैर्लब्धंधनंप्रनष्टस्वामिकं हरेत् स्वामी रूत्स्वं प-रेणनृपतिर्हरेत् रक्षकभागमात्रं वक्ष्यमाणम् ॥ ३० ॥
- (३) कुछ्हकः। अज्ञातलामिकधनंराजा कश्य किंप्रनष्टमित्येवंपटहादिनोद्वोष्य राजद्वारारी रक्षितंवर्षत्रयंस्थाप-येत् वर्षत्रयमध्ये यदि धनत्वाम्यागच्छति तदा सएव गृह्वीयात् तदूर्श्वतुनृपतिर्विनियुञ्जीत ॥ ३० ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । किंच पेति । प्रनष्टस्वाणिसत्वे प्रनष्टं तत्संबन्धापरिज्ञानमात्रंनतु स्वामिनोऽभावः । निधापये• तु स्थापयेत् । स्वामी रिक्थस्य । अर्वाक् पूर्वम् । परेण भ्यब्दादूर्ध्वं नृपतिर्हरेदित्यनुषज्यते ॥ ३० ॥
  - (५) मन्द्रनः । परेण व्यव्दादूर्ध्वमः । अब्राह्मणस्वविषयमेतत् । ब्रह्मसंब्राह्मणान्श्रयेदिति स्मृत्यन्तरानुरोधातः ॥३०॥
  - (६) रामचन्द्रः। प्रनष्टोदेशान्तरगतः ॥ ३०॥

ममेदिमिति घोश्र्यात्सोनुयोज्योयथा बिधि ॥ संवाध हृपसंख्यादीन्स्वामी तद्रव्यमहीत ॥ ३१ ॥

(१) मधातिथिः। कथंपुनः त्वामीयनष्टे धने त्वामित्वं ज्ञापयेदतशाह्यः कश्यदागत्य ममेदंत्वंद्रव्यमिति ब्रूया-

<sup>‡</sup> यतः=पटहं घोषणेनवा कस्यिकहारितिमिति प्रकाशियत्व्यम् यतः (आ आ) \* कारणत आ=कारणमा (आ आ)

१ रवाचारीयुक्तरे=रीवाचीयुक्तिरे। (आआ) १ सदावेनैवजपमुद्रादेस्तु=शब्दायितगजतुरंगादेस्तु (आआ)

<sup>(</sup>३१) अनुयोज्यो=अनुयुक्तो (नं)

त्सीनुयोज्योयथाविधिःअनुयोज्यः पष्टव्यइत्यर्थः । कोसावनुयोगविधः किंद्रव्यंहारितं किंरूपं किंपरिमाणं किंसङ्क्ष्याकं संपितिनमपितिनंवायिदपितिनंकित्वन्देशे तथा कुतआगिमतंत्वयेत्यवंपर्यनुयोगः कर्तव्यः सयि संवादयित रूपसङ्क्ष्यादीन् रूपंगणिवस्त्रादिवषयं शुक्रंवस्तं गोर्वेत्यादि तथा सङ्क्ष्या दशगावोवायुगानिवा आदियहणाद्धस्तादिप्रमाणंसुवर्णचेत्परिमाणं-प्रकीर्णरूपकंवा एतत्सर्वसंवादयित तदासौ लामी भवति अतस्तद्रव्यमर्हति त्वीकर्तुसंवादउच्यते यादशमेकेन प्रमाणेनपरि-चिक्रनंतादशमेवास्यानेन परिच्छियते। रूपसङ्क्ष्यादिग्रहणंच प्रदर्शनार्थत्वामित्वकारणानामन्येषामि साक्ष्यादीनामः॥३१॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । रूपं नीलत्वदीर्घत्वादि । संख्यामेकादिकाम् ॥ ३१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । मदीयंधनिमति योवदित सिक्षिर्सिकंसंख्याकंकुत्र प्रनष्टंतद्धनिमत्यादिविधानन प्रष्टव्यः ततोय-दिरूपसंख्यादीन्सत्यान्वदित तदा सतत्र धनस्वामी तद्धनंग्रहीत्महिति ॥ ३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् ममेति । सस्वामी अनुयोज्यः किंवर्ण किंरूपं कतिसङ्ख्यं कुत्र कथंनष्टमितिपृष्टः संवाद्य वर्णाद्यभिधानेनप्रतीतिजनयित्वा अर्हतिद्रव्यमित्यन्वयः ॥ ३१ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । प्रनष्टत्वामिकंद्रव्यंममेदमिति ब्रुवतस्तत्वपरिज्ञानोपायमाह ममेति । अनुयुक्तः पृष्टः तस्य द्रव्यस्य रूपसंख्यादिकंसभ्येः संवाद्य सभ्यानांसम्यक् वेदयित्वा ॥ ३१ ॥

#### अवेदयानोनष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः ॥ वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमईति ॥ ३२ ॥

- (१) मेधातिथिः । मिथ्यापवर्तमानस्य दण्डोयमुच्यते योनज्ञापयति सैंपष्टंधनस्य देशंकालंचास्मिन्देशे काले वा हारितंतत्त्वतः परमार्थतोवर्णशुक्कादिकंगुणंरूपंपटीशाटकयुगंवेत्यादिकमाकारंप्रमाणं पश्चहस्तायामंसप्तहस्तमात्रवाऽवेदयौन नोयावितद्वव्ये मिथ्याप्रवृत्तस्तत्तुल्यंदण्डमर्हित ॥ ३२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारयणः । अवेदयन्तर्भातपादयन् । देशमिलान्देशइति । वर्णं नीलत्वादि । रूपं कण्टकत्वादि । प्रमाणं दैर्घ्यांचेकत्वादि ॥ ३२ ॥
- (३) कुःहृकः । नष्टद्रव्यस्य देशकालाविसन्देशेऽस्मिन्काले नष्टमिति तथा वर्णशुद्धाद्याकारंकटकमुकुटादिपरिमा-णंच यथावदजानन्नष्टद्व्यसमदण्डमईति ॥ ३२ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । तदवेदने । दण्डमाह् अवेदयान**इ**ति । अवेदयानरूप्तसङ्ख्यादीनित्यन्वयः । प्रमाणं संख्यां-साक्ष्यादिवा ॥ ३२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । प्रनष्टस्य स्वामिसकाशात्पूर्वप्रनष्टराज्ञः पश्चाद्धिगतम् ॥ ३२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नष्टस्य द्वयस्य देशकालौ अस्मिन्देशे अमुकसंवत्सरामुकमासपक्षदिनइति कालवर्णरूपंत्रमाणं सङ्खन्याममाणं अवेदयन् अकथयन् तत्समंदण्डं सो ऽर्हति ॥ ३२ ॥

# आददीताथ षद्भागं प्रनष्टाधिगतान्तृपः ॥ दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुस्मरन् ॥ ३३ ॥

(१) में धातिथिः । आद्दीत गृढीयात्षष्ठं भागंदशमंद्वादशंवा मनष्टल्ब्धाहूव्यात्परिशिष्टंस्वामिनेऽर्पयेत् । तत्र मथमे

<sup>(</sup> ३२ ) अवेदयानोनष्टस्य=अवेदयन्त्रनष्टस्य ( त, ट, ४ )

<sup>\*</sup> स्पष्टं=नष्टस्य ( आआ )

<sup>🤋</sup> अवेइयानी=तदातत्समम्

वर्षे द्वादशोभागोद्दितीये दशमस्तृतीये पष्टइति । अथवा रक्षाक्केशक्षयापेक्षोभागविकल्पः । सतांभर्ममनुत्परन् शिष्टानामेव समाचारइति जानानः ॥ ३३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अव्दात्परं यदपासं तदाह आददीतेति । अतिनिर्गुणवदितगुणवदपेक्षयाविकल्पः । सतांधर्म-मितिन्यवहारसिद्धं यावत्तावंद्वत्यर्थः ॥ ३३ ॥
- (३) कुह्नू कः । देशकालादिसंवादे पुनः आददीतेति । यदेतदाङ्गा मनष्टद्व्यंगामंतस्मात्षद्वागंदशमंद्वादशंवा रक्षादि-निमित्तंपूर्वेषांसाधूनामयंधमंदित जानत्राजागृद्धीयात् । धनस्वामिनोनिर्गुणसगुणत्वापेक्षश्वायंषद्वागादियहणविकल्पः । अवशिष्टंस्वामिने समर्पयेत् ॥ ३३ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । आद्दीत राजा। मृतीयाचन्दतारतम्याद्दिकल्पः तेन प्रथमान्दे द्वादशभागं द्वितीये दश-मं नृतीये षड्भागं अतउक्तंसतांधर्ममिति ॥ ३३॥
- ( ५ ) **नन्दनः । तत्मा**त्प्रनष्टाधिगताद्र्व्यात्स्वामिष्रत्यर्पणीयंसमर्पयेत् । **पद्माग**माददीत । स्वामिगुणापेक्षयारक्षणादेःका-यापेक्षया पद्मागादिविकल्प्य व्यवस्था ॥ ३३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । पूर्वं प्रनष्टः देशान्तरंगतः आगतः पश्चाद्धिगतः तस्मान्युरुषात् राजा षड्भागं आददीत स्वीकु-र्यात् ॥ ३३ ॥

भनष्टाधिगतंद्रव्यंतिष्ठे युक्तेरिधिष्ठितम् ॥ यांस्तत्र चौरान्यद्वीयात्तान् राजेभेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

- (१) मेथातिथिः । मनष्टमिथगतंप्रनष्टािथगतं पूर्वप्रनष्टंपश्राल्लब्धमिथिष्ठतंयुक्तैस्तत्परेशारक्षपुरुषेस्तिष्ठेत् । तथा रिथतमिप यदि केचन चोरागृह्वीयुस्तान् राजा इभेन हस्तिना घातयेत् । हस्तिप्रहणमदृष्टार्थम् ॥ ३४ ॥
- (२) सर्वतनारायणः । मनष्ट चौरादिभिनीतं राजभृत्यैरिधगतमन्यैर्वा । युक्तैनियुक्तैराजभृत्यैः । तत्र तेषुगृह्ममा-णषु यांस्तन्त्रीरात्राजाप्रामुयात्तान्घातयेत् सुवर्णशतोपिर शतादिधकेवधइतिस्तृतेः ॥ ३४ ॥
- (३) कुद्धूकः । यद्रव्यंकस्यापि प्रनष्टंसद्राजपुरुषैः प्राप्तरक्षायुक्तैः रिक्षतंकत्वा स्थाप्यंतिस्मश्रद्भये यांश्रीरान्गृही-यात्तान् हरितना घातयेत् । गीविन्दराजस्तु शतादभ्यधिके वधइति दर्शनात् अत्रापि शतसुवर्णस्य मौल्यादिकद्भ्यहरणे वधमाह तन्त तत्र संधिकत्वातुयचौर्यमिति यत्त्वाम्येऽपि प्रनष्टराजरिक्षतद्भ्यहरणेनैव विशेषेण वधविधानात् शतादभ्य-धिके वधइत्यस्य विशेषोपदिष्टवधेतरिवषयत्वात् ॥ ३४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । युक्तैः संभतैः । राजा यांस्तद्धनहर्तृन्यृद्धीयात्तान् इभेन हस्तिना इभेनेति वाचनिकं वचन-स्य नातिभारइतिन्यायात् । गोविन्दराजस्तु शताधिकसुवर्णहरणे वधर्दात । तच्च सिन्धकत्वातु ये चौर्यमित्यादिवक्ष्यमा-णवचनातिरिक्तविषयम् ॥ ३४ ॥
- (५) नन्दनः । प्रनष्टाधिगते द्रव्ये प्रत्यर्पणात्पूर्वकर्तव्यमाहः प्रनष्टाधिगतमिति । युक्तैरिधकतैस्तिकेत् यावत्त्वा-मिदर्शनंस्थापयेत् । तत्र युक्तैरिधिक्षेते द्रव्ये । इभेन गजेन ॥ ३४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पूर्व प्रनष्टं पश्चाद्धिगतं द्रव्यं युक्तैरक्षकैः अधिष्ठतं रक्षितं तिष्ठेत् । तत्र यान् चौरान् राजा गृण्हीयात्तान् इमान् इभेन गजेन घातयेत् ॥ ३४ ॥

ममायमिति योब्र्यान्तिधि सत्येनं मानवः॥ तस्याददीत षद्भागं राजा द्वादशमेव वा ॥ ३५॥

(१) मेधातिथिः। निखातायां भूमौ गुप्तंस्थापितंधनंनिधिरुच्यते वर्षशितकावर्षसहस्रिकाश्व निधयोभवन्ति तत्र

यदि भूमेर्विदार्यमाणायाः कथंचित्केनाचित्विधिरासाद्यते सतु राजधनं तथा च गौतमः निध्यधिगमोराजधनिमिति एतचा-स्मर्यमाणिनिधानुके निधौ द्रष्टव्यं तस्याख्याता षष्ठंळभेतेत्युक्तं अयन्तु श्लोकोयत्राख्यातैव निधाता तत्पुरुषोवा पिनृपिता-महादिस्तिद्विषयोद्रष्टव्यः । ममायंनिधिरिति योब्रूयात्सत्येन प्रमाणेन ज्ञापयेदित्यर्थः । तस्याददीतषङ्कागमिति निश्चिते तत्त्वामिकत्वे राज्ञः षष्ठादिभागयहणं विकलपश्चाऽऽख्यानृगुणापेक्षया ॥ ३५ ॥

- (२) **सर्वज्ञनाराघणः ।** निर्धि स्विपित्रादिनिहितं स्वयमेवोद्धृतं परेणवोद्धृतं ममेति योब्रूयात् । षङ्कागं क्षत्रियादेः । द्वादशंब्राह्मणस्य विदुषः ॥ ३५ ॥
- (३) कुह्नूकः। योमानुषः त्वयंनिधिलब्ध्वाऽन्येन वा निधौ मामे ममायंनिधिरिति वदित सत्येनममाणेन च त्वसं-बन्धंबोधर्यात तस्य पुरुषस्य निर्गुणत्वसगुणत्वापेक्षया ततोनिधानादष्टभागंद्वादशभागंवा राजा गृह्वीयात् अवशिष्टंतस्या-पंयेत्॥३५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच ममेति । निधि स्वकीयं परेण प्राप्तमः । तस्य निधेः । षट् द्वादशेति । गुणवदभेदेन वि-कल्पः ॥ ३५ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । यइति । तस्य पुरुषस्य षङ्गागंनिधेः षष्ठंभागमः । अत्रापि पूर्वविद्विकल्प्य व्यवस्था ॥ ३५ ॥ अन्ततं तु वदन्दण्ञः स्ववित्तस्यांशमष्टमम् ॥ तस्यैव वा निधानस्य संख्यायाल्पीयसीं कलाम्॥३६॥
  - (१) मेधातिथिः। यस्तु मयाऽयंनिहितोमत्पूर्वजेन चेति प्रतिक्वांन साधर्यात सोन्यवादी दण्ड्यः। यावत्तस्य वित्तमिति ततोष्टमंभागंतस्येव वाऽभिधानस्याल्पीयसींकलांमात्रांभागमित्यर्थः नतु तदेव द्रव्यंसुवर्णादिकंदापयेत्किन्तुत-त्पिमाणमन्यद्वा सममूल्यंयया धनमात्रया दण्डितोऽवसादंगच्छेद्विनयंवा यास्रेत अनुबन्धादिविशेषापक्षया पुरुषगुणा-पेक्षया च विकल्पआश्रयणीयः। आतिशायनिकात्पूर्वदण्डात्स्वल्पोदण्डइति ज्ञापयित तेन यस्य बहु वित्तंस्वल्पोनिधि-स्तत्र ननिभ्यपेक्षा मात्रामस्याऽर्थादीनांदण्ड्यः साह्यल्पीयसी भवति॥ ३६॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तस्यैवेति ब्राह्मणस्य दण्डः । तस्य निधानस्य शततमोभागौयावानभागस्तावतीमल्पीय-सींकलामंशम् । संख्याय व्यवस्थाप्य ॥ ३६ ॥
  - (३) कुद्धृकः । अस्वीयस्वीयमिति ज्रुवन्स्वधनस्याष्टमं भागंदण्ड्यः यद्दा तस्यैव निधेरत्यन्तालपभागंगणियत्वा येनावसादंन गच्छति न विषयश्च रूभते तद्दण्ड्यः । अल्पीयसीमितीयसुन्नन्तिन्देशात्पूर्वस्मादन्योयंदण्डः । विकल्पश्च निर्मुणसगुणापेक्षः ॥ ३६ ॥
  - ( **४ ) राघवानन्दः ।** तत्रैव विशेषमाह् अनृतमिति । स्ववित्तस्यानृतवादिनोयावद्वित्तंतस्य । तस्यैव यंनिर्धिप्रति लोभाष्मिथ्याभाषी । अल्पीयसीमितिनातिपीडया । विकल्पस्तु गुणवदगुणवद्भेदेन ॥ ३६ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अनृतंवदन् अन्यदीयंत्वकीयमिति सकलमन्पंवा वदन् । अल्पीयसींकलांत्वित्तस्यांशं दण्ङ्यः शासितव्यः । दंण्डयतेःशास्तेश्य तुल्यार्थत्वाद्विकर्मत्वम् ॥ ३६ ॥
  - (६) **रामचन्दः** । स्वित्तस्य अष्टमं अंशंदण्ड्यः । वा पक्षान्तरं तस्यैव निधानस्य द्रव्यपूर्णकुम्भस्य सङ्ख्याया-ल्पीयसींकलां तुच्छककलाम् । कलातुषोडशोभागद्दयमरः । षोडशींगृहीयादित्यर्थः ॥ ३६ ॥

विद्वांस्तु ब्राह्मणोदृष्ट्या पूर्वोपनिहिनंनिधिम् ॥ अशेषतोप्याददीत सर्वस्याधिपतिर्हि सः ॥ ३७॥ [ ब्राह्मणस्तु निधिलुब्ध्या क्षिप्रंराज्ञे निवेदयेत् । तेन दत्तं तु भुक्षीत स्तेनः स्यादनिवेदयन् ॥१॥ ]+

- (१) मेधातिथिः। यदाविद्दान्त्राह्मणः पूर्वैः पित्रादिभिरुपहितिनिधियदा प्राप्तुयात्तदा सर्वमेवाददीत न राज्ञे पूर्वौ-क्तभागदयात्। अस्यार्थवादः सर्वस्याधिपतिर्हिसः। तथा चोक्तं सर्वस्वंत्राह्मणस्येदमिति एतचाशेषतोयहणयोत्राह्मणस्वा-मिकए वनिधिः यस्त्वविज्ञातः ॥ ३७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पूर्वैः त्वपुरुषैरुपनिहितं निधिमः । सर्वस्य कृत्सस्य तस्य निधेः ॥ ३७ ॥
- (३) कुद्भूकः । विद्वान्युनर्जासणः पूर्वमुपनिहितंनिर्धिषद्या सर्वगृक्कीयान्तपद्भागंदयात् यसात्सर्वस्य धनजातस्य प्रभुः अतएवोक्तम सर्वस्वंज्ञासणस्येदिमिति तसात्परिनहितविषयमेतद्भचनम् तथाच नारदः ॥ परेण निहितंत्र्रुध्या राजास-पहरेन्निधिमः । राजगामीनिधिः सर्वःसर्वेषां ज्ञासणादते ॥ याज्ञवल्कयोष्याहः ॥ राजा रुध्या निर्धिदद्याद्विजेभ्योधिद्वजः पुनः । विद्वानशेषमादद्यात्ससर्वस्य प्रभुर्यतः ॥ अतोयन्त्रधातिथिगोविन्दराजाभ्यां ममायमिति योज्ञूयादित्युक्तराजदेयार्थ-निरासार्थीपन्नद्वितिषयत्वमेवास्य वचनस्यव्याख्यातमः तदनाषमः नारदादिमुनिष्याख्याविपरीतंस्वकल्पितमः । नमे-धातिथिगोविन्दराज्ञव्याख्यानमाद्विये ॥ ३७ ॥
- (४) **राघवानन्दः । विदुर्गाजासणेनोपरुब्धस्य राजा नांशभा**क् प्रत्युत निधानस्य स्वरुब्धस्य दातेत्याह विद्वां-स्त्वितद्वाभ्याम् । पूर्वोपनिहितं पूर्वमेवोपसमीपे निहितं <sup>†</sup> रुब्धं पश्येत् पूर्वमितिशेषः ॥ ३७ ॥

यंतु पश्येनिधिराजा पुराणंनिहितंक्षितौ ॥ तस्माह्रिजेभ्योदलार्धमर्ध कोशे प्रवेशयेत् ॥ ३८ ॥

- (१) मेघातिथिः । केशशब्देन वित्तसंचयस्थानमुच्यते । पुराणंनिहितंक्षिताविति निधिरूपानुवादः ॥ ३८ ॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । संपंश्येत स्वपुरुवैरन्येनचोत्धृतमः । पुराणमञ्जातनिधातृकमः ॥ ३८ ॥
- (३) कुलूकः। यपुनरस्वामिकंपुरातनंभूम्यन्तर्गतंनिधिराजा लभते तत्माद्राह्मणेभ्योऽर्धदत्वार्धमात्मीयधनागारे च प्रवेशयेत्॥ ३८॥
  - (४) राघवानन्दः । तसान्तिधेः द्विजेभ्यो : विमेभ्यः ॥ ३८॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अत्वामिक निधौ राज्ञा दृष्टे कर्तव्यमाह यन्तुपश्येन्निर्धिराजेति ॥ ३८ ॥

निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव च क्षितौ ॥ अर्धभायक्षणाद्राजा भूमेरिधपतिर्हि सः ॥ ३९॥

(१) मेथातिथिः । अन्यैरिप दष्टस्य निधेराङ्गाभागः पूर्वीकोगृहीतव्यइत्यस्यार्थवादोयंनिधीनांहि पुराणानामिति

<sup>+ (</sup> ञ, ट, र, इ)

<sup>\*</sup> विज्ञातः=विज्ञातः । त्वामीकस्तरिमन् विज्ञेयः ब्राह्मणदृष्टेपिअस्त्येव राज्ञोभागः यतोवक्ष्यति । निधीनांहिपुराणाना-मिति । ( आ आ ) । । त्राप्यः स्वष्यं अशेषस्त्वादानेद्धतः सर्वदयेत्यादि । ( राघ०४ )

<sup>9</sup> कोश=यो राज्ञा त्वयं निधिगतस्तत्मानिधेरयं ब्राह्मणे भ्यो दाननियमो राज्ञः कोश (आ आ )

<sup>ঃ</sup> विपेभ्यः =विपेभ्यः दानेहेतुः पूर्वोक्तः भूयेवा ब्रणाइत्यादिवाक्षितावित्युपलक्षणं वृक्ष कोटरादेः । ( राघ॰ ४ )

<sup>(</sup>३९) निधीनांतुषु = निधीनांहि (न) (३९) धातूना = सर्वेषा (ग)

थातूनामेव च क्षितावयन्त्वपाप्तविधिः सुवर्णरूप्यादिबीर्जंमिदंसिन्दूरकालाञ्जनाद्याश्च धातवः । सुवर्णायाकरभूभीर्यः खन-ति योवा पर्वतादिषु गैरिकादिकादिधातूनुपजीवित तेनापि पूर्ववद्वाङ्गोभागोदातव्यः । अर्धभागिति अर्धशब्दोंशमात्रवचनः समासनिर्देशाद्यथा यामाधीनगरार्धमिति नपुंसकलिङ्गस्तु समप्रविभागः इहतु समासे लिङ्गविशेषप्रतिपत्त्यभावात्पूर्वस्येव षड्दशद्दादशादेभागस्य प्रकृतत्वात्तद्वचनोविज्ञायते अर्धभजतएकदेशंगृद्धातीत्यर्थः । अत्रहेतूरक्षणादिति यद्यपि क्षितौ नि-हितस्य केनचिद्ञ्जानान्तराजकीयरक्षोपयुज्यते तथापितस्य बलवतापहारः सभाव्यते अतोस्त्येव रक्षायाअर्थवन्त्वंएतदर्थं मेवाहभूमेरिधपतिर्हिसः प्रभूरसौ भूमस्तदीयायाश्च भवोयद्धव्यतंत्र युक्तंतस्य भागदानम् ॥ ३९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धातूनां हेमादीनामाकरस्थानां चकाराद्दत्नानांच । रक्षणादिति भूमेरिधर्पातरितिच हे-तृद्धयम् ॥ ३९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । निधीनांपुरातनानामस्वकीयानांविद्वद्वास्रणेतरलब्धानांसुवर्णाचुत्पत्तिस्थानानांचार्धहरोराजा य-स्माहसौ रक्षति भूमेश्व प्रभुः २९॥
- (४) राघवानन्दः । विद्वहास्रणेतरिनिधिलाभे राजांशभागित्याह निधीनामिति । हिर्हेतौ । निधीनामस्वामिकानां पुराणानामस्वकीयानाम । धातूनां सुवर्णाचुत्पत्तिस्थानिनांच । भूमेरिधपितिरिति लिङ्गातः अर्धशब्दोत्र षष्ठांशवाची समा-सिनिवष्टत्वात् । तथाच याज्ञवल्कयः ॥ इतरेणनिधौ लब्धे राजा षष्ठांशमाहरेत् । अनावेदितविज्ञातोदाप्यस्तंदण्डमेव चिति ॥ अनावेदितविज्ञातःमयाप्रामित्यनुक्ते यदि राज्ञा विज्ञातहत्यर्थः ॥ ३९ ॥
  - (५) नन्दनः । अर्थयहणे हेतुमाह निधीनांहीति । धातूनांहेमरूप्यादिलोहगणानां मृत्तिकाविशेषाणाम ॥ ३९॥ दातव्यंसर्ववर्णेभ्योराज्ञा चोरैर्व्हतंधनम् ॥ राजा तदुपयुक्षानश्चीरस्यामोति किल्बिषम् ॥ ४०॥
- (१) मेधातिथिः । चौरैर्यनीतंकिञ्चिद्धनंतद्राजा प्रत्यादत्य नात्मन्युपयुत्रीत किर्ताहं यएवमुषितास्तिभ्यएव प्रतिपाद्यितव्यम् । सर्वयहणेन च चण्डालेभ्योपिदेयमिति । चौराद्धतिमत्यित्वन्यित्वविद्यामिति विगृह्य साधनंद्धन्तेति समासः पाठान्तरे चौरव्दतमिति तृतीयेति योगविभागात्पूर्ववद्द्या समासः । अयन्त्वत्राभीयचौरैर्द्धतमशक्यप्रत्यानयनंतद्दाज्ञा त्वकोशाद्दातव्यम् । उत्तरश्लोकार्धएवयोजनीयः राजातदुपयुत्रानइति । अनेकार्थत्वाद्धातूनामुपपूर्वोयुजिर्लक्षनण्या अप्रतिपादनएव दृष्टव्यः योद्यन्यस्मै प्राप्तकालंधनन द्दाति स्वप्रयोजनेषु विनियुद्धे न तदीयंतदुपयुक्तंभवतीतियुक्तन्मुच्यते । राजातदुपयुत्रानश्चौरस्यामोति किल्बिषं ॥ किल्बिषं पापं ॥ ४० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । चोरैर्दतं चोरेभ्यआरूप्य ॥ ४० ॥
- (३) कुछूकः । यद्धनंचौरेंलींकानामपत्ततंतदाज्ञा चौरेभ्यआत्तत्य धनस्वामिभ्योदेयंतद्धनंराजास्वयमुपयुत्रान-श्रोरस्य पापंगमोति ॥ ४०॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । चोराष्ट्रस्थं सर्ववर्णेभ्यः धनस्वामिभ्यः दातस्यमित्याह दातस्यमिति । अन्यथा तदुपभुंजानो-यथेष्टविनियोक्ता । तन्त्रोरकतं किल्बिषं ६ चोरनिष्ठजातीयं राज्ञस्तादशप्रायम्बितपरंवा ॥ ४० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । दातव्यं चोरेभ्यः प्रत्यात्तत्य कोशाहा ॥ ४० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । राजा चौरत्दतंद्रध्यं उपभुञ्जानः त्वीकुर्वाणः चौरस्य किल्बिषं शमीति ॥ ४० ॥

<sup>\*</sup> मिदं=घृदः (आ आ)

१ समप=समय (आ आ)

<sup>§</sup> जातीयं=जातीयमवामुयात्पापं दण्डंबा ( राघ० ४ )

जातिजानपदान्धर्मान् श्रेणीधर्माश्व धर्मवित् ॥ समीक्ष्य कुरुधर्मीश्व स्वधर्म प्रतिपाद्येत् ॥ ४९ ॥

- (१) मधातिथिः । कुरुकापिशकाश्मीरादिदेशोनियतावधिः । जनपदं तत्रभवाधर्माजानपदाः किर्चै तत्र भवन्ति ये तद्देशव्यपदेशीरनुष्ठीयन्ते । अथवा तन्तिवासिनोजनास्तावन्यचाः क्रोशन्तीत्यत्र जनपदशब्देनाभिधीयन्ते तेषामनुष्ठेया-जानपदाः तस्येदमितितब्दितः जातेर्जानपदाजातिजानपदाइति वष्ठीसमासः । जातिमात्रविषयोदेशधर्माराञ्चा परिपालनीयाः । समीक्ष्य विचार्य किमाम्नायैर्विरुद्धा अथ न तथा पीडाकराः कस्यचिदुतनएवंविचार्ययेऽविरुद्धास्तान्प्रतिपादयेदनुष्ठापये-दित्यर्थः तथाच वक्ष्यति सिद्धराचरितंयत्स्यादिति अथवा जातयश्च ते जानपदाश्चेति विशेषणसमासः नातिशद्देन च नि-त्यत्वंलक्ष्यते प्रशंसामात्रंचैतत् । देशंधर्माअपि शास्त्राविरुद्धानित्यास्ते नित्यवदनुष्टेयादद्यार्थगोप्रतिचारोदकक्षणादयः यथा-याश्रणाअत्र प्रदेशे गावीन चारणीयाइति समयमाश्रयन्ति कस्य चित्कार्यस्य सिध्यर्थं तत्र योव्यतिकामति सराजादण्डेचः। अथवा जनपदेभवाजानपदादेशनिवासिनउच्यन्ते जात्याजानपदाजातिर्जन्मोत्पत्तिरिति यावत् एतेन देशबन्धस्य पुः रुपाणांनित्यता लक्ष्यते ये तद्देशीयास्तदेशाभिजनास्तन्तिवासिनश्च गृह्यन्ते तेषांसर्वविशेषणावशिष्टानामनिदंपथमतोजाता-ये धर्मास्ते जातिजानपदशब्देनोच्यन्ते । वृद्धाच्छेतद्धिते प्रसक्ते छान्दसन्वाद्णेवकृतः । अथवाऽभेदोपचारात्पृरुषशब्दस्त-त्संबिन्धषु धर्मेषुपयुक्तः एतेनायंदेशनियमोधर्माणांसएवंविधात्पुरुषात्प्रतिद्रष्टव्यएते हि देशधर्मादेशानांन पुनरार्याणां नहि तिर्यक्समानधर्माणोन्यत्रानधिकताः त्वसमाचारप्रसिद्धंधर्ममनुतिष्ठन्ति । मानृविवाहादिः सार्वभौमेन निवारणीयः । त्वदेशा-चारवतांतेषांजातिधर्मोजनिवासाबन्धेनाभ्यानुज्ञानादाम्नाये विरोधोप्यत्र नास्ति अधिकतानांविरोधाद्विरोधोर्नातरश्चां ननु ॥ अहिंसासत्यमक्रोधः शोचिर्मिद्रियसंयमइति॥ प्रतिलोमाधिकोरणैवोक्तंम्लेखाश्च प्रतिलोमाएव तत्र यदि मातृविवाहे मू-त्रोत्सर्गे चोरकशुद्ध्यभावेन दुष्यित कइन्द्रियसंयमः कीदशंवाशीचिमिति उक्तमेतत्। आर्यावर्तमध्यवीतनामेते धर्माः शौचादयः चातुर्वर्ण्ये तु तद्देशनियमोधर्माणांनास्तिकेचिददष्टार्थादेशधर्माइतिवक्ष्यामः । एककार्यापन्नावणिकुरुक्सीदचातु-र्विचादयः । तेषांधर्माः श्रेणीधर्माः यथा केचनवणिद्यहत्तरावचनेन परिच्छिन्नराज्ञा राज्ञे भागंप्रयस्त्रन्तीमांवणिज्यांवयमुप-जीवाम एवते राजभागोत्माकंयावल्लाभोन्यूनोऽधिकोवा तत्र राज्ञाऽभ्युपगतेवणिज्येलाभातिशयार्थराष्ट्रविरोधिनींचेत्रेतर-व्यवस्थांकुर्वन्ति इदंद्वव्यमियन्तंकालमविक्रयमयंराक्कोपदेशेनार्थीदण्डः पतितिदेवतोत्सवार्थीवा तत्र यदि कश्चिधतिकामित सएवंश्रेणीधर्मव्यतिक्रमंदण्ड्यः । कुलधर्माइति कुलवंशः तत्र मख्यातमहिम्नापूर्वजेन धर्मः पर्वाततोभवति योत्मद्वंशजःक्-तश्च न धनंत्रभेत सनादत्वा ब्राह्मणेभ्योन्यत्र विनियुज्जीतेत्यादयोधर्माः तथा सति योग्यत्वे यएव पूर्वपुरुषाणांयाजकानां कन्यादिसंपदानभूतोवासएव कार्यात्तदतिकामन् राङ्गोऽनुष्ठापितव्य एतेषांच सामायिकधर्माशङ्क्या पुनर्वचनंचीभयसंब न्ध्यतिऋमइति वक्ष्यामः ॥ ४१ ॥
- (२) **सर्वज्ञमारायणः** । जातित्रीसणादिः जनपदोऽनेकपामसमुदायः तद्दासिनोजानपदाः तत्संगतान् । श्रेणी पा-वण्डवणिगादिगणः कुछं वसिष्ठकुलमित्यादितन्नियतान्धर्मान् समीक्ष्य निरूप्य ॥ ४१ ॥ •
- (३) कुल्लूकः । धर्मान् ब्राह्मणादिजातिनियतान्याजनादीन् जानपदांश्व नियतदेशव्यवस्थितान् आम्नायाविरुद्धान्। देशजातिकुरुधर्माश्वाऽऽम्नायरेपतिषिद्धाः प्रमाणमिति गौतमस्परणात् । श्रेणीधर्माश्च विणगादिधर्मान् प्रतिनियतकुरुध्यव-स्थितान् क्वात्वा तदविरुद्धात्राजा व्यवहारेषुतत्तद्धर्मान्व्यवस्थापयेत् ॥ ४१॥

क किंच=केचित् (आ आ)

१ देशधर्मा अपि≈देशधर्माणां यथा जातिर्नित्याएवं देशधर्मा अपि ( आ आ )

- (४) राघवानन्दः । प्रासंगिकंजातिधर्मांचनुशास्ति जातिविमान् ब्राह्मणादिजातिनियमान्याजनादीन् च जानपदांश्वनियतदेशव्यवस्थितान् । तथाचगौतमः ॥ आस्नायाविरुद्धादेशजातिकुरुधर्माप्रतिषिद्धाःभमाणमिति ॥ श्रेणीध-मन्विणिगादिधर्मान् । कुरुधर्मान् तत्तत्कुरुप्रतिनियतान् । कुरुं वंशः ब्राह्मणादिर्मूर्धाभिषिकादिरितिवा । एतेषामेतदेव ख-धर्ममिति वीक्ष्य परिपारुपेन्द्राजेति ॥ ४१ ॥
- (५) **नन्दनः** । जातिधर्मो ब्राह्माणादीनांप्रतिनियतोधर्मः । जानपदोधर्मोदेशधर्मः यथादाक्षिणात्यानांमातुलस्रतापरि । णयनम् । श्रेणीधर्मो विणक्कुशीलवादिततंनिकायधर्मः यथा इयन्तंकालमिदन्द्वव्यंविकेतव्यंनपरिमिति । कुलधर्मःपूर्व-शिखापरशिखादिनियमः ॥ ४१ ॥
  - (६) **रामचन्दः । श्रेणी**धर्माः पाषण्डवणिगादिधर्माः । एकजात्योपजीविनः श्रेणयः ॥ ४१ ॥

# खानि कर्माणि कुर्वाणादूरे सन्तोपि मानवाः॥ वियाभवन्ति लोकस्य खे खे कर्मण्यवस्थिताः॥४२॥

- (१) मधातिथिः। पूर्वोक्तस्य जानपदादेर्धर्मस्य दृष्टादृष्टतानेन पदर्श्यते । खानिकर्माणि कुलिस्थत्यनुरूपाणि ये कुर्वन्ति ते दूरस्थाअपि पियाभवन्ति सर्वस्यान्योनिकटवर्त्तीसंसर्गातिशयात्मियोभवति खकर्मकारोतु दूरस्थएव प्रियः। खेलेकर्मण्यवस्थिताइत्यनेन परकर्माननुष्टानमाह ये न परकर्माचि कुर्वन्ति ते सर्वस्य प्रियाभवन्तीति श्लोकार्थः॥४२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दूरेदेशे देशान्तरे अतोलोकाविरुद्धत्वात्त्वत्वजात्यादिधर्मएव याह्यस्तेषामित्यर्थः । स्रे-स्रोगर्मदति प्रियत्वे हेनुतया पुनरुक्तमः ॥ ४२ ॥
- (३) कुद्भुकः । यसात् स्वानीत्यादि जातिदेशकुलधर्मादीन्यात्मीयकर्माण्यनुतिष्ठन्तः स्वे स्वे च नित्यनैमित्तिका दौ कर्मणि वर्त्तमानादूरेपि सन्तः सान्निध्यनिबन्धनसेहाभावेपि लोकस्य प्रियाभवन्ति ॥ ४२॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रैवार्थवादमाह खानीति । खेखे नित्ये नैमित्तिकेच । यथोक्तकारीहिदूरेवर्तमानलोकस्य र-क्षणादौ लोकनेनरक्षणसमर्थस्य राज्ञः सामान्योक्तिवां ॥:४२॥
  - (५) नन्दनः । उक्तार्थे प्रशंसामाह स्वानिकर्माणीति ॥ ४२ ॥

## नोत्पादयेत्स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः ॥ नच प्रापितमन्येन यसेदर्थं कथं चन ॥ ४३॥

(१) मेधातिथिः । कार्यविवादवस्तु तद्दाजा स्वयंनमवर्तयेत् । कस्यचिद्देष्यस्योपघातार्थधनिनोवा धनपहणार्थनतदीयमृणिकमन्यंचापराद्धमृद्देजयेत् । एवते धर्मइति किमिति ममायतोनाकर्षत्येतेन वा तावदनपराद्धयावदहमेनंनिर्घातयामीत्येवंराङ्गा न वक्तव्यं सत्यपि द्वेषे धनलोभेवा । नच मापितमावेदितमन्येनार्थिना यसेत निगिरेन्नोपेक्षेतेति यावत् ।
अवधीरणायांनिगिरेदिति मयुज्यते तत्समानार्थश्य यसितः तथा च वक्तारोभवन्ति यावित्वविद्योच्यते तत्सर्वनिगिरित्
न किचिद्यंमितविक्तः । अन्ये तूत्तरंश्लोकार्द्धमेवंव्याचक्षते नच मापितंव्यवहाराद्व्येन मकारेणार्थधनंयसेत स्वीकुर्यात् ।
यदि हि राजास्थललेशोद्देशिकया धनदण्डे प्रवर्तेत ततः परलोकेदोषोद्दष्टव्यः राज्ये चोपघातःस्यात् । अथेदमपरंकेषांचिणाख्यानंनोत्पाद्येत्स्वयंकार्यराजा साक्षादुपलभ्याप्यपकारिणांन स्वयंकिचिद्रयायस्यापराधी तेन वा तद्यवहारेण नाकृष्टः

<sup>(</sup>४२) लोकस्य = लोकेस्मिन् ( च )

परव्यवहारदर्शनमेव पराजितस्य नियहावसरोभवित न राजा एतच्यकरणदानादिष्वेव द्रष्टव्यं ये तुस्तेनसाहिसकादयः कण्टकस्थानीयास्तात्राजा स्वयमेवावगम्य गृह्णीयात् शेषंसमानं नाष्यस्य पुरुषदित अस्य राह्मः पुरुषोधिकारीमनुष्यः ॥ ४३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नीत्पादयेदिति एतच ऋणादानादी नतु साहसादाविष तत्रत्वयमप्यन्वेष्यत्वात् । प्रापि-तमन्येनेतित्वयष्टणादिदत्तप्टणिनाऽदीयमानंराक्के यदा निवेचेत तदा नयसेन्नोपेक्षेत नवापापितमित्यपरःपाठः अन्येनान्यत-रेण प्रापितं अनुपद्शितप्रमाणं नयसेत् यासयेदन्यतरत्ने दापयेत् ॥ ४३॥
- (३) कुद्धूकः । प्रासिष्किमिदमिभिधाय पुनः प्रकतमाह नोत्पादयेदिति । राजा राजनियुक्तोवा धनलोभिदिना कार्यमृणादिविवादंनोत्पादयेत् । तदाह कात्यायनः ॥ न राजा तु वित्वेन धनलोभेन वा पुनः । स्वयंकर्माणि कुर्वीत नरा-णामविवादिनाम् ॥ नयार्थिना पत्यर्थिना वाऽऽवेदितंविवादंधनादिलोभेनोपेक्षेत ॥ ४३ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रासंगिकमुक्ता प्रकृतमाह नेति । कार्य धनलोभादिना ऋणादिविवादं नोत्पादयेन्नोत्थापयेत् अस्यराज्ञः । अनेनिनयुक्तः पुमान् । अन्येनोत्कोचादिना स्वयंवापसेत् प्राप्तंदत्तंवागृह्णीयात् अर्थपसित्वा कार्याधिनांकार्यः नोपक्षेतिति । व्यवहारादन्येन प्रापितंवा नगृण्हीयात् राज्ञो यह्नात्भाप्तिष्यादेव्यवस्थोक्तः ॥ ४३ ॥
- (५) मन्द्रमः। परिभाषान्तरमाह नेत्पादयदिति। कार्य्यविवादपदं दण्डदशयन्धाह्मपेक्षयास्ययनोत्पादयेत्। अ-न्येन व्यवहारवता प्रापितमावेदितंब्यवहारंन प्रसेन्निर्हरेत्॥ ४३॥
- (६) रामचन्द्रः । राजा कार्यं नोत्पादयंत् । अस्य राज्ञः पुरुषः नोत्पादयेत् । च पुनः अन्येन वादिनावा प्रापितं निवेदितं अर्थं कार्यं कथंचन न यसेत् नोपेक्षेत ॥ ४३ ॥

यथा नयत्यस्रक्यातैर्मृगस्य मृगयुः पदम् ॥ नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपितः पदम् ॥ ४४ ॥

- (१) मेधातिथिः । यदुक्तंन स्वयंद्रष्ट्वापि राजा सहसा कंचिदाक्रमेत वा निगृद्धीयाधैन्नर्मणाप्येतत्सं भवित कथ-पुनरेतदेवगन्तव्यं किंपरिहासकत्मेतद्भुपक्रोधान्यनुबन्धकतिमित यतआह अनुमानेनैतज्ज्ञातन्यं यथा मृगयुर्व्याधोवृथा मृगदेष्टिपथातिकान्तिक्रद्विस्तृतेरसृक्षपातैः रविनः स्यंदमानैः पदंमगस्य नयत्यासादयत्येवं राजाऽनुमानेन परोक्षे प्रत्यक्षे वार्थकारणंनिश्चिनुयात् । धर्मश्च कत्यवहारविषयस्तत्वावगमः । उक्तस्याप्यनुमानस्य पुनर्वचनंसमृतिदांक्यार्थम॥ ४४ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यथेत्यनुमानव्यवहारदर्शनस्योक्तम् ॥ ४४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यथा मृगस्य शस्त्रहतस्य रुधिरपातैर्ध्याधः पदंस्थानंगामोति तथानुमानेन दृष्टममाणेन वा धर्मस्य तत्त्वनिश्चिनुयात् ॥ ४४ ॥
- ( ४ ) **राध्यानन्दः । परिनद्याधर्मज्ञानदृष्टान्तमाह् यथै**ति । असुक्पातैर्गात्रात्पितिर्वेष्टगयुना घातितस्य सृगस्य पदम-वस्थितिस्थलं नयेज्ञानीयात्तथा । सृगयुर्घोधः । अनुमानेन बाह्मैविभावादित्युक्तेन । पदं तत्वमः ॥ ४४ ॥
- (५) **नन्दनः।** नकेवरंसाक्ष्यादिभिरर्थोनिर्णेतन्यः किन्त्वनुमानेनापीत्याह यथानयत्यसुक्यातैरिति पदंनिर्णयम्। ॥ ४४॥
- (६) शामचन्द्रः । दृष्टान्तमाह् यथेति । मृगयुः लुब्धकः । मृगस्य असृक्पातैर्यथा पदं नयति तथाऽनुमानेन हेतुना-धर्मस्य पदं नृपातिः नयेत्प्रापयेदित्यर्थः ॥ ४४ ॥

१ यान्तर्मणा=यन्त्रधर्मेणा (आ आ )

#### सत्यमर्थेच संपश्येदात्मानमथ साक्षिणः ॥ देशं रूपं च कालंच व्यवहारविधी स्थितः ॥४५॥

- (१) मधातिथिः । ब्यवहारविधौ व्यवहारकर्मणि स्थितः प्रवृत्तीन केवलंब्यवहारानेवसंपश्येषावदेतस्परंसत्यादि तत्र सत्यसंदर्शनं यस्याप्याधिमत्याधिनोरन्यतरेण शालीनतया परिपूर्णाक्षरंनाभिहितं तथापि यदि राजा ममाणान्तरतः पूर्वीकाहानुमानादेव कथंचिदीदशीयमर्थदिति निश्चेतुंपारयेत् तदा तदाश्रयेन्नोपेक्षेत । अनेनैतन्मसर्वमुक्तमिति तदुक्तं ॥ छलंनिरस्य भूतेषु व्यवहारंनयेन्नृपद्दि । अर्थस्य दर्शनमर्थशब्दोधनवचनप्रयोजनवचनोवा तत्र यदि महान्तमर्थमासादये चदात्यकाप्यन्यानि राजकार्याणि नोहिजेत व्यवहारेक्षणंकुर्यादेव अथवा यदि कश्चिद्रयान्साक्षिमिरर्थएतलादृद्दीतोऽन्येनः वा सत्येन तत्र निरुपायतव्यं यदेतद्यवहारपदंयदि स्वल्पंन संभवित धनयहणं अर्थगुरुसन्याः साक्षणश्च देन्यंगतास्तदान्तंभावनीयंप्रमाणान्तराचिनश्चेतव्यं एतचात्मानंसाक्षिणंकत्वा साधनीयं एतदुक्तंभवित कण्टकशोधनन्यायेन चारैश्वारयेत् अथवात्मानंसंपश्चेदात्मनोव्यवस्थांसपः,येत्कोशक्षयं महाकोशतांवा अल्पन्पक्षे साक्षिणद्दित स्वतंत्रपदं देशस्य दर्शनंकिचवल्पोप्यर्थोमहत्वमासादयित । महानिप योन्यत्र सत्कविर्वष्टभवतीति एतदेशस्य दर्शनमेवंकालोपि दृष्टव्यः रूपच्यवहारस्तु स्वभावतोगुरुर्लघुतापश्चिदित । अन्यस्तु व्याख्यातं सत्यार्थयोः सारफलतापश्चेदात्मानंसाक्षिणंकत्वा एत-दुक्तंभवत्यर्थात्सत्यंगुरुत्वेन महाप्रयोजनत्वादुभयोर्लोकसाधनरूपतयाऽऽश्चयितव्यं अर्थस्यक्त्योऽसारत्वात देशः स्व-गीदिः सत्यसमाश्चयपाप्यः कार्लाश्चरत्तत्व वासः रूपंगुरसुदेरीणांमनोहरं एतदेव विपरीतं सत्यत्यागेन कंवलार्थसमाश्चय-णात्॥ ४५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सत्यं कोभागःसत्यइति । अर्थदण्डादिसिद्धं । आत्मानं राजानं पश्येत् । ततोराजवृत्तमनु-गच्छेन्तथा साक्षिणोदेशादीश्य संपश्येत् प्रयत्नेनानुसंदध्यादित्यर्थः देशमत्रायमाचारइति । कालमत्रैतद्योग्यमिति । रूपम-थिपश्वतीनामाकारम् ॥ ४५ ॥
- (३) कुःह्यूकः । व्यवहारदर्शनप्रवृत्तोराजा छलमपह्।य सत्यंपश्येत् तथार्थच । अशिदिःवाण्यत्वर्थीयोऽच् । अर्थ-वन्तंगोहिरण्यादिधनविषयस्थंध्यवहारंपश्येत् नत्वहमनेनाक्षिनिकोचनेनोपहसितद्द्रत्यादिखल्पापराधं आंत्मानंच तत्व-निर्णयेख्नगीदिफलभागिनसाक्षिणः सत्यवादिनः देशंकालंच देशकालोचितंखरूपंच्यवहारस्वरूपंगुरुलघुतादिकंपश्येत् ॥४५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच सत्यमिति । व्यवहारिवधौ तत्तत्कर्मणि व्यवस्थितो नृपतिः छलमपहाय सत्यं पश्येत् अर्थ हिरण्यादिविषयकव्यवहारम् आत्मानं च तत्त्वनिर्णयेन स्वर्गादिफलभागिनम् । साक्षिणोयथारष्टश्रुतार्थवादिनः। देशं वाराणस्यादिकम् । कालंदुभिक्षादिरूपं लघुगुरुभावादिकं च । पश्येदित्यनुषज्यते ॥ ४५॥
- (५) नन्दनः। सत्यंसंपश्येत् अस्मिन्ध्यवहारोपवादिनोः किंप्रयोजनंभिवण्यतीति पश्येत् साक्षिणःपश्येत् यथोक्तगु-णानामपि साक्षिणांरागद्देषौ पश्येत्। इक्कितादिभिर्देशंकालंच पश्येत्। अस्मिन्देशेऽस्मिन्कालेऽयमर्थोयुज्यते न वेति पश्ये-त्। विवादविषयस्यार्थस्यरूपंच पश्येत्॥ ४५॥
  - (६) रामचन्दः । अर्थे कार्यम् ॥ ४५॥

सद्भिराचरितं यत्स्याद्धार्मिकैश्व द्विजातिभिः॥ तद्देशकुलजातीनामविरुद्धं प्रकल्पयेत्॥ ४६॥

(१) मेधातिथिः। सन्तः मतिषिद्धवर्मकाधार्मिकाविहितानुष्ठायिनः यद्यस्येकएव शब्दउभयमर्थमतिपादयितुंश-कोति तथापि भदापादानाद्दिषयविभागेनैवंध्याख्यायत तैर्यदाचरितमनुष्ठभ्यमानभुतिस्पृतिवाक्यतेद्दशकुलमातीनांत्रकन् व्ययेदनुष्ठापयेत् । अविरुद्धभुतिस्वृतिभिरुपञ्च्यमानाभिर्यदुक्तं जातिजानपदान्धर्मानित्यत्र श्लोकेदेशकुलाखासस्य शामाण्यतस्यानेन विशेषः कथ्यते आग्नायेनाविरोधितेन दृष्टार्थान्यपि पामदेशराजकायाणि शास्त्राविरुद्धान्यादरणीयानि न विरुद्धान्त विशेषः कथ्यते आग्नायेनाविरोधितेन दृष्टार्थान्यपि पामदेशराजकायाणि शास्त्राविरुद्धान्यादरणीयानि न विरुद्धान्त स्था कश्चिदेशकणिकआत्मानंविक्रण्यथनंदाण्यते तन्न कर्मणापि समित्यनेन विरुद्धं अन्यत्र श्लोकेन दृश्तितम् । अन्यस्य चाचारस्य शिष्टसंबन्धितयेव मामाण्यमुक्तमाचारश्चेव साधूनामिति । नच तिष्ठ्रद्धार्थसमाचरणेन साधुन्वमुपपयते तस्साचनादृष्ट्या तिष्ठिष्ट्यायमुपदेशः । अन्यस्त्वाह देशान्तरेपामितेः सिद्धिक्रेर्यदिवरुद्धश्चर्यास्तृत्यन्तरेण वा कायंते तदेशान्तरेपि राजा मकल्पयेत् यथोष्ट्रचभयज्ञादयउदीच्येषु मित्रद्दितमाच्येदिक्षिणात्येः प्रतीच्येश्चानुष्ठेयाः कृतः आचाराद्धिस्पृतिरनुमातव्या स्पृतेः श्रुतिः सा च ययेववमनुमीयत उदीच्येरप्येतत्कर्तव्यमिति तत्र तद्धितस्य बहुष्व- वेषु स्मरणात्तत्र जातस्तत्रसंभवस्तत्वआगतस्तमभिप्रस्थितः शेषदित चैतस्य लक्षणविकारोभयरुपत्वादन्येष्वपि प्रतिपदमन्तुपातेषु तद्धितस्यणान्तास्त्यम्यविष्ठान्यम्यम् पर्वति । अथोदग्देशाभिजनस्तिन्वासीवेत्यनित्यत्वादिभजनिवासयोग्याम्यत्व करोति तिल्वास्यप्यन्यत्र जातेम करोत्येव । अथोदग्देशाभिजनस्तिन्वासीवेत्यनित्यत्वादिभजनिवासयोग्याप्ति करोति विष्यप्रमानामकत्वत्वस्यत्व अनेवेव न्यायेन कुल्यमाआपि कथातिहदेशधर्माः कुल्यमाजितिधर्मादित् चस्पृतिकारैभेदेन व्यपदिश्यन्ते । उक्तदृष्टार्था नियता व्यवस्था तत्र धर्मस्तस्यच नियमउपप्यतद्दित उक्तमः। कुल्यगोन्यस्यः यस्तुल्वस्योभ्यमेन वासिष्वविश्यमेत । उक्तदृष्टार्था नियता व्यवस्था तत्र धर्मस्तस्यच नियमउपप्यतद्दित उक्तमः। कुल्यगोन्यस्यः यस्तुल्वस्याभयानेष्यभ्यान वासिष्ठवित्वामित्रमवधीरिति सन्तित्यव्याद्रभव्यपदेशस्य तान्ययेवित्वरम्यते ॥४६॥।

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सद्भिर्दोषरिहतैर्दैवादिभिः । तद्दस्तु प्रकल्पयेत् प्रकष्टव्यवहारेषु कल्पयेत् । यदि देशाद्यवि-रोधि विरोधेतु तद्देशादिधर्मएव तद्देशजानामः एवसामान्यते।राजधर्माव्यवहाराऽनुगुणाउक्ताः ॥ ४६ ॥
- (३) कुःक्क्कः । विद्वदिर्धर्मप्रधानैद्विजातिभिर्यदश्यमानशास्त्रमनुष्ठितंतदेशकुलजात्यविरुद्धमादाय व्यवहारनिर्णय-प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥
- (४) राघवानम्दः । किंच सिद्धिरिति । आचिरितं शास्त्रहप्रमप्यनुष्टितम् सिद्धिरिति द्विजातीनां विशेषणं । शृद्धया-बृस्यर्थम् । धार्मिकैः प्रतिषद्धवर्जनपुरःसरं धर्मानुष्ठानृभिः । तद्देशकुळजातीनामविरुद्धमेव प्रकल्पयेत् प्रमाणंकुर्यात कुळधर्मा-श्रीत्यत्रोक्तत्वात् ॥ ४६ ॥
- (५) **नन्दमः । तदनुरूपनिर्णयोपायपरियहार्थमशारु** यमपि सद्भिराचरितंधर्ममनुपालयेदित्याह सद्भिराच रितं-यन्स्यादिति । स्वधर्मनिरताअध्यात्मविदःसन्तो विरुद्धविरुद्धंचेत्प्रकल्पयेदनुपालयेत् ॥ ४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अविरुद्धंदण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ४६ ॥

### अधमर्णार्थसिरध्यर्थमुत्तमर्णेन चोदितः ॥ दापयेद्धनिकस्यार्थमधमर्णाद्विभावितम् ॥ ४७॥

(१) मधातिथिः। यः सर्वेषु व्यवहारपदेषु साधारणंतदुक्तिविशेषापेक्षायामिदमाह सोपचयंकालान्तरे दास्यामीति योधनमन्यत्मादृण्हाति सोधमणः। यस्तु सोपचयंप्रत्यादास्यामीति प्रयुद्धेसोत्तमणः सम्बन्धिशब्दावेतौ । अधमणंस्यार्थः अ-श्रीधनंपकरणायदेवीत्तमणीय देयंतदेवीच्यते तस्य सिद्धिरुत्तमणीमतिनिर्यणद्वितीयोर्थशब्दः प्रयोजनवचनः अयंसमुदायार्थः। उत्तमणैन यदा राजाचोदितोक्कापितोभवत्यधमणैन योगृहीतोर्थः समेसिद्धयतु दापयतु भवान् राजान्वधमणीत्तदा दापयेद्ध निकस्यार्थम् । धनमस्यास्तीति धनिकः उत्तमणंएव च मिष्या धनिकउच्यते । दापयेदिति संबन्धाचतुर्यी त्यत्तम् सात्व-पूर्णत्वात्समदानभावस्य न कता यथा व्रतः पृष्ठंददाति रजकस्य वसंददातीति नसन् मुख्योददात्यर्थः दक्षमुभयोः सत्त्वस्य भावादुभयोः त्वत्त्वाभावादपरिपूर्णोददातीत्यर्थः । किमुत्तमर्णवचनादेवासौ दापियत्व्योनेत्याह् विभावितिमिति यदा निश्चित् तेन प्रमाणेन धारयतीति प्रतिपद्यते । अथवा विभावितः त्वयंमितपनोयतोविप्रतिपन्तस्य वक्ष्यत्यपन्हवेऽभ्रमर्णस्येति । क-यंपुनः त्वयंप्रतिपन्नोविभावितइत्युच्यते नेषदोषः वित्मरणे त्वहस्तलेख्यादिना त्वयंमितपन्तस्य भवति विभावितशापितपन्तः श्वजानानोपि मिथ्याप्रतिपन्नः ॥ ४७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋणदानमवतारयति अधमर्णेति । अधमर्णेन गृहीतोऽथौंऽधमर्णार्थस्तस्योत्तमर्णसित्ध्यर्थं चोदितोराज्ञा अधमर्णदापयेत् । विभावितं प्रमाणेन ॥ ४७ ॥
- (३) कुङ्गृकः। एतत्सकलन्यवहारसाधारणंपरिभाषात्मकमुक्तंसंप्रति ऋणादानमधिकत्याह अधमणैति। अधमणी-र्थितित्ध्यर्थप्रयुक्तधनितित्ध्यर्थधनस्वामिना राजा बोधितोवक्ष्यमाणलेख्यादिप्रमाणप्रतिपादितंधनमुत्तमर्णस्याधमणप्रदाप-येत् अधमणीदुत्तमर्णायदापयेदित्यर्थः॥ ४७॥
- (४) राघवानन्दः । संप्रति ऋणविषयकव्यवहारमाह् अधमणैति । अधमणीर्थसिद्धयर्थं अधमणीदर्थस्य सिद्धिरु-त्तमणैन प्राप्तिस्तदर्थं चोदितः प्रािंगतोनृपः । मयैतत्माद्धनंप्राप्यते यथेति । विभ वितंसंभावितं साक्ष्यादिना धनिकस्यो-त्तमणस्य दापयेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥
- (५) नन्दनः । इदानीमाद्यमृणादानंनामन्यवहारपदंपस्तूयते । अधमर्णेति ऋणयाहकोऽधमर्णस्तेन गृहीतार्थस्य लाभार्थमुत्तमर्णऋणप्रयोक्ता ॥ उत्तमर्णाधमणों द्वी प्रयोक्तृयाहको ऋमादित्यमरः । तेन्नेत्तमर्णेन चोदितोराजा धनिकस्यो-त्तमर्णस्यार्थमधमर्णेनदापयेत् । विभावितमुत्तमर्णेन लेख्यादिना साधितंवा तदर्थस्य विशेषणम् ॥ ४७॥
- (६) रामचन्द्रः । उत्तमर्णेनधनिकेन चोदितोराजा अधमर्णगृहीतस्य अर्थस्य सित्ध्यर्थधनिकस्यार्थसाक्ष्मले-ख्यादिभिः स्थिरीकृतं दापयेत् ॥ ४७ ॥

## यैर्थेरुपायरर्थ स्वं प्रामुयादुत्तमणिकः ॥ तैस्तैरुपायैः संग्रस दापयेदधमणिकम् ॥ ४८ ॥

- (१) मेधातिथिः । नेहामाप्रार्थादुत्तमणीहाक्के भागंवक्ष्यत्यधमणीहण्डं तत्र स्वभागतृष्णया राजानमुपायान्तरेण धन्मार्गणंधितकानांकारयेयुरतस्तिन्ववृत्त्यर्थमिदमुच्यते । येथेर्वक्ष्यमाणैठ्पायैः स्वधनंपूर्वप्रयुक्तमुत्तमणींरुभेत तैस्तैर्धमणी-दापयेत् । संगृह्य स्थिरीकृत्य अनेनैवोपायेनैतस्मादेत्रद्धम्यत्त्रस्यितिन्वश्चित्यर्थः । अथवाऽनुकूरुमुपसांत्वनंयद्वः उत्तमन् णएव उत्तमणिकः उत्तमंच तदणंचोत्तमणी तदस्यास्तीत्युत्तमणिकः अतद्दिन्धनाविति रूपं । एविमतराविप सर्वधनादिषु प्रक्षिमव्यावन्यत्र वीरपुरुषकोपामदिवदहूष्ठीहिणैव सामानाधिकरण्यस्य मत्वर्थेचोक्तार्थाविशेषेण समासः मत्वर्थीयश्च दुर्वेभः वृद्धिरुपार्थमयोगविषयंधनपृणेह्ये च तस्य संबन्धिनोप्रयोक्ता प्रहीता च मयोजकस्य च तदुत्तमंभवित स्वतन्त्रोधन्तराने प्रत्यादाने च । इतरस्य सोपचयदानाद्वस्थायामत्वान्त्राधमत्वंव्युत्पत्तिमात्रत्वे तद्वस्थैव त्वेतौ प्रयोक्तृयद्दीत्रोर्वाचको के पुनस्तत्रोपायाद्वयंतत्प्रदर्शनार्थउत्तर्श्वार्थज्ञसः ॥ ४८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वयमेवोत्तमर्णःशक्तोयथाकुर्यातथाह येथैरिति । संगृह्य नियम्य दापयेदुत्तमर्णः ॥ ४८॥
- (३) कुछूकः । कथंदापयेदित्याह यैथैरिति । येर्वक्यमाणैरुपायैः संप्रयुक्तर्मथमुत्तमणीलभते तैस्तैरुपायैर्दशीकृत्य तमथदापयेत् ॥ ४८ ॥

- (४) राघवानन्दः । तत्र यतमाधते यैरिति । उत्तर्माणकः उत्तमं देय वेन पूर्वयरणं तेन व्यवहरतीति । गृहीते-न ऋणेनाधमणीनिक्रष्टोयस्तमधमणिकं धनं दापयेदाजेतिशेषः ॥ ४८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उत्तमर्णकइति खार्थे कः साधयेदापयेत् ॥ ४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तैस्तैरुपायैः अधर्माणकं संगृह्य नियम्य दापयेदित्यर्थः ॥ ४८ ॥

## धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचिरतेन च ॥ प्रयुक्तंसाधयेदर्थपञ्चमेन बलेन च ॥ ४९॥

- (१) मेघातिथिः। तत्र धर्मस्कन्धकरीत्या स्तोकंस्तोकंपहणिमदमय इदंश्वद्दंपरश्वः यथाकुटुंबसंवाहोस्यैवंवयमषि तव कुटुंबभूताः संविभागयोग्याइत्यादि पिठतप्रयोगोधर्मः यस्तु निःश्वसय्यवहारेण दापियत्य्यः। अन्यत्र कणोदकवबनंदत्वा रूषिवणिज्यादिना व्यवहारियत्व्यं तत्रोत्पन्नंधनंतसाह्रहीतव्यमः। यस्तु व्यवहारोराजनिवेचस्तस्य सर्वोपायपरीक्षययोज्यत्वादालपहणेन च गृहीतत्वातः। यस्तु साक्षान्तद्दाति विद्यमानधनोपि सख्लेन दात्व्यः केनचिदपदेशेन विवाहात्सवादिना कटकाद्याभरणंगृहीत्वा न दात्व्ययावदनेन तद्धनंनदंग्धमः। आचरितमभोजनगृहह्वारोपवेशनादि बलराजाधिकरणोपस्यानंतत्र राजा साम्ना ऽपछन्ननिगृह्य च प्रपीड्यदापयतीति ननुस्वगृहसंबन्धिधनादि बलंयतः प्रकृतीनांबलंराजनीतिः पद्यते तर्मन्नेव प्रसङ्गेउक्तासा अन्येतु राङ्गएवायमुपदेशइति वर्णयन्ति राजधर्मप्रकरणात्। राजा ज्ञापितउपायेरेनंदापयत्पराजितंस्वयंपतिपन्नंच नतु सहसावष्टम्य सर्वस्वंधनिने प्रतिपादनीयः यत्रअभयानुपहोराज्ञाः कर्तव्यः सर्वस्वादानेवाधमर्णस्य कुटुंबोत्सादः स्यात्सोपि न युक्तः उक्तंहि ॥ नावसाद्यशनदेर्गन्यः काले काले यथोदयं। ब्राह्मणस्तु विशेषण धर्मकेसिति राजनीति ॥ तस्मार्वक्वनवृद्ध्या संदापनीयः। कुटुंबाद्धिकंधनंसंक्चः सर्वदापनीयः। सर्वासंभवे च कर्मणापि सर्मकुर्यादित्यन्यिसन्वयाख्याने छलाचारौ राजानमज्ञापयित्वा नकारौ ॥ ४९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मेण परत्वानादाननियमजनितपरलोकफलादिकथनेन यथादिनियमेनेतिकेचित् । व्य-बहारेण राजसन्निधी । छलेन व्याजाद्वन्धकादिपहेण । आश्वरितेन त्वयंप्रायोपवेशेन । बलेन गृहपतिरोधादिना ॥ ४९ ॥
- (३) कुद्धृकः । तानुपायानाह धर्मेणित्यादि । धर्मादिना प्रयुक्तमर्थसाधयेत्तत्र धर्मानाह बृहस्पतिः ॥ सुद्धत्संबंधिसंदिष्टैः साम्ना चानुगमेन च । प्रायेण वा ऋणीदाप्योधर्मएषउदाद्धतः ॥ देये धनेऽधमर्णस्याविप्रतिपत्तौ व्यवहारेण । तथा
  च ववस्यित अर्थेपव्ययमानंतिवित । मेधातिथिस्तु निःत्वोयः सव्यवहारेण दापियतव्यः । अन्यत्कर्मोपकरणंध नंदत्वा
  क्षिवाणिज्यावना व्यवहारियतव्यः । तदुत्पनंधनंतत्मात्तुगृद्धोयादित्याह छलादीनि त्रीण्याह बृहस्पतिः ॥ छप्पना याचितंचार्षमानीय ऋणिकाद्दली । अन्याद्धतादिवाद्धत्य दाप्यतेतत्र सोपिधः ॥ दारपुत्रपश्चन्द्वत्वा कृत्वा द्वारोपवेशनम ।
  यत्रात्रीदाप्यतेऽर्थत्वंतदाचरितमुच्यते ॥ बभ्वा त्वगृहमानीय ताडनाचैक्पऋमैः । ऋणिकोदाप्यते यत्र बलात्कारः प्रकीरिततः ॥ ४९ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्वयंवा गृण्हीयात्तत्रोपायानाहः धर्मेणेति । एतान्पञ्चलक्षयितं वृहस्पितः ॥ धर्मेणेति यथा ॥ सुद्धत्संबिन्धसंदिष्टेः साम्रावानुनयेन च । प्रायणवा ऋणीदाच्योधमं९षउदादृतद्दितः ॥ व्यवहारेणेति । यथायतोद्द्रसं विनिक्रीयऋणार्थं चैव गृहते ॥ तन्मूल्यमुत्तमणेन व्यवहारदित स्वृतः ॥ छल्पेनेति यथा ॥ छप्पना याचितं वार्थमानीय ऋणिकाद्धनी । अन्यादृतादि वाद्धत्य दाप्यते यत्र सोपधिरिति ॥ उपिश्चललं । आचरितेनेति यथा ॥ दारपुत्रपशूर्ण्या

कत्या हारोपसेवनम् । यरणी दाप्यते सर्थं तदाचरितमुच्यते ॥ बलेनेति यथा ॥ ब्ष्वात्मगृहमानीय ताडनाचैरुपऋमैः । ऋ-णिकोदाप्यते यत्र बलात्कारः सकीर्तितइति बृहस्पत्युक्तधर्मादिना ॥ ४९ ॥

(५) मन्द्रनः । के ते पुनरुपायास्तानाह धर्मेणिति । धर्मेणाधमणीयधर्मप्रदर्शनेन । व्यवहारेण व्यवहारबलप्रदर्शनेन । छलेनोत्तमणीकरिष्यमाणसहसाद्युपन्यासादिना । आचरितेन साधनेन प्रयुक्तमधमणीस्योत्तमणीन प्रयुक्तमर्थसाधयेत । एषामुपायानांपूर्वपूर्वाभावउत्तरोपाद्यः पाठकमात्सामर्थ्याञ्च ॥ ४९ ॥

(६) रामचन्द्रः । उपायान् आह धर्मेणेति । धर्मेण धर्ममीतियुक्तेन वचसा धर्मोपदेशेन व्यवहारेण साक्ष्यलेख्या-दिना छलेन उत्सवादिव्याजेन भूषणादिपहणेन आर्चारतेन अभोजनेन च पुनः पश्चमेनबलेन निगडादिबन्धेन प्रयुक्तं-अर्थ दत्तंद्रव्यं साध्येत् ॥ ४९ ॥

यः स्वयंसाधयेदर्थमुत्तमणीऽधमणिकात् ॥ न सराज्ञाऽभियोक्तव्यः स्वकं संसाधयन्धनम् ॥ ५० ॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तस्यैवार्थस्यस्पष्टीकरणार्थः श्लोकः न छलादिनोपायेन स्वेछयोत्तमणीधमणीद्धनंसंसाधयन राजा किंचिद्धक्तव्यः । मामविद्गाप्य किमित्यस्मादाभरणादिस्वधनसंशुध्यर्थव्याजेन छन्मना गृहीत्वा किंनास्मै प्रतिपय-इसीति ॥ ५० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नाभियोक्तव्यस्त्वयाबलंकतिमिति । स्वकमितिधार्यमाणार्थस्य स्वीयत्वसिद्धावेवैतदिति-तात्पर्यम् ॥ ५० ॥
- (३) कुङ्गृकः । यउत्तमर्णः संप्रतिपन्नमर्थमभमर्णात्त्वयं बलादिना साधयति सस्वीयंधनंसम्यक्साधयन् अस्तास्व-निवेच किमिति बलादिकंकतवानसीति न राज्ञानिषेद्धयः॥ ५०॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ननु स्वयं बलात्कारकरणे राजदण्डशंका स्यात्तश्राह यइति । नाभियोक्तव्यः एनंकदर्थीकत्य किमिति धनमत्मादृहीतमिति । तत्रहेतुः स्वकं संसाधयन्धनमिति ॥ ५० ॥
- (५) मन्द्रनः । त्वयमेवत्वार्थसाथनमुत्तमर्णस्य शक्तौसत्यांदोषावहमित्याह यःत्वर्यसाधयेदिति । अभियोक्तस्योदो-षमारोपंणीयः अत्र हेतुः त्वकंसंसाधयन्धनमिति संसाधयन्तीति हेत्वर्थे शतृपत्ययः ॥ ५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । सउत्तमणीः त्वकंधनंसंसाधयन् राजा नाभियोक्तस्यः त्वया बलंकतमिति नोपालम्भनीयः

अर्थेऽपव्ययमानंतु करणेन विभावितम् ॥ दापयेद्धनिकस्यार्थं दण्डलेशंच शक्तितः॥ ५९ ॥ [ यत्र तत्स्यात्कृतंयत्र करणंच न विद्यते । नचोपलम्भपूर्वोक्तस्तत्र दैवीकिया भवेत् ॥१॥ ] +

(१) मेधातिथिः । सत्यपि विभावके प्रमाणे योन स्वयंप्रतिपद्यते न तस्य छलाद्युपायप्रयोगः कर्तव्यः किर्तिह्रं राजैव तेन ज्ञापियत्व्यस्तत्र राज्ञाऽऽकारितेऽर्थं ऋणेपव्ययमानमपद्भुवानंनारमे किंचनधारयामीति वदन्तंकारणेन सा-क्षिलेख्यभुक्त्यात्मकेन विभावितंधारयामीति प्रतिपादितंदापयेदुत्तमणांय धनदण्डलेशंच खल्पंदण्डदण्डमात्रमित्यर्थः । अ-न्यत्र दशमभागंवक्ष्यति यस्तु तावदातुमशक्तः सोल्पमपि दशमाद्रागादण्डदापयितव्यः । अथवा यः प्रमादात्कथंचिद्धस्य- त्यापजानीतेतस्यायंयथा शक्तिदशमभागाल्पतोदण्डः । कारणंप्रमाणंत्रिविधं तदन्येरेतद्भवतीति परिगणितं । यथाचाहुः ॥ यत्र नस्यात्कृतंपत्रंसाक्षी चैव न विद्यते । नचोपलंभःपूर्वोक्तोरैवी तत्र क्रिया भवेदिति ॥ ५१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थेविषये अपन्ययमानं संवृण्वानं निक्कृवानमित्यर्थः । पश्चाद्धनिकेन कारणेन विभा-वितमर्थदापयेद्वाजा दण्डलेशंच यावता पुनरपक्कवंनकुर्यात् । शक्तितोवित्तानुसारेण देयेप्रतिक्काते प्रथमविवादंकत्वा पश्चाद्वाजसभायांययनुमन्यते तदा शते पञ्चभागान्दण्ड्यः अथतत्राष्यपक्कवंकृत्वा व्यवहारात्तंनयति तदा दशभागान् ॥५१॥
- (३) कुःहृकः । नाहमस्नै धारयामीति धनविषयेऽपन्हवानमधमणंकरणेन लेख्यसाक्षिदिष्यादिना प्रतिपादितमर्थ-मुत्तमणंस्य राजा प्रदाषयेत्।दण्डलेशंच अपन्हवे तु द्विगुणमिति वक्ष्यमाणदश्यमागदण्डान्न्यूनमपिदण्डंपुरुषशक्त्या दाप, यत्॥ ५१॥
- (४) राघवानन्दः । किंच अर्थेति । अपन्ययमानं न धारयामीत्यपन्द्ववानं । करणेन लेख्यादिना विभावितं नि-णीतं दापयेदर्थम् दण्डलेशंच अपह्नवे तु हिगुणमिति वक्ष्यमाणदशमभागाइण्डान्न्यूनम् ॥ ५१ ॥
- (५) नन्द्रनः । उत्तमर्णेन दत्तेऽर्थे वादंकुर्वाणमधमणे । करणेन साधनेन लेखादिना । विभावितंसाधितंधिनकस्य कृत्समर्थराजा दापयेत् । दण्डलेशंच ख्रासेशक्तितोदण्डदापनं निर्द्धनविषयंगुणविद्वषयंवा । करणादिसाधितार्थदशमभाग-स्य दण्डत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अर्थे द्रव्ये अपव्ययमानं निह्नवानमः । तु पुनः करणेनसाक्ष्यादिना पत्रेणवा विभावितंपकरी-कृतं अर्थे धनिकस्य राजा दापयेत् । च पुनः शक्तितः शक्त्यनुसारेण अधमर्णस्य दण्डलेशः कार्यः ॥ ५१ ॥

अपह्नवेऽधमर्णस्य देहीत्युक्तस्य संसदि ॥ अभियोक्तादिशेद्देश्यंकरणंवान्यदुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥

- (१) मेथातिथिः। यदा राज्ञा प्राह्विवाकेन वा संसदि व्यवहाराधिकरणादिदेशउत्तमणीय धनमिति उक्तस्यापह्र-वीपलापीपलापीधर्मेण भवित तदाभियुक्तीधनस्य प्रयोक्तोत्तमणीय दिशेह्शंसाक्षिणंप्रमाणभूतंनिदिशेत अन्यद्वा कारणं-लेख्यदि देशशब्देन लक्षणया धनप्रयोगमदेशवितनांसाक्षिणामुपादानात्। कारणशब्दः सामान्यशब्दीपि गोबलीवर्द-वत्साक्षिव्यतिरिक्तलेख्यादिकारणमाचष्टे ततश्य कारणंवा समुद्दिशेदिति अस्याप्ययमेवार्थः अथवायमन्यः पाढः अभि-युक्तोदिशेह्शमिति अयंचार्थः यत्राधमणोदिहीत्युक्तः प्रतिजानीते सत्यमेव धनंप्रतिदत्तंयदसाविभयोक्ताऽऽसीत्सएवाभि-युक्तः संवृतः सचाभियुक्तः संदिशेह्शकित्तन्देशे त्वया मे प्रतिदत्तकालं च निर्दिशेहशयहणस्य प्रदर्शनार्थत्वात्कारणवा समुद्दिशेत्। अस्ति तावकंसेदु ह्शित्येवंब्र्यादथवा यदि समादेशांनाईसाक्ष्यादि तस्यैव प्रदर्शनंकारणंवा शब्दश्य शब्दस्य स्थाने॥ ५२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अधमर्णस्य देहिधनमस्माइति सभ्यैरुक्तस्यापद्भवे तेन क्रियमाणेऽपलापेइत्यर्थः। आदिशे-त् ब्रूयात् देशं अत्रदेशे न त्वया गृहीतमिति। देशमिति कालादेरप्युपलक्षणम् । देशेऽप्युक्ते विमतिपत्तौ कारणं ममाणं दंशादन्यत् समुद्दिशेत् ब्रूयात्॥ ५२॥
- (३) कुद्यूकः । उत्तमणंस्य धनदेहीति सभायां प्राद्विवाकेनोक्तस्याधमणंस्य नाही धारयामीत्यपरापेसति अभि-योक्ताऽर्थी देश्यंधनमयोगदेशवर्तिसाक्षिणंनिर्दिशेत् । प्रायेण साक्षिभिरेव स्त्रीमूर्खादिसाधारणऋणनिर्णयात्माक्साक्ष्युपन्या-सः । अन्यद्वा करणंपत्रादि कथयेत् ॥ ५२ ॥

- (४) राघवानन्दः । किंच अपह्नवेति । संसदि सभायां उत्तमर्णेन देहीत्युक्ते नोधारयाभीत्यधमर्णेन निह्नवीळ-तेसतीत्यर्थः । अभियोक्तोत्तमर्णः । देश्यं धनप्रयोगदेशवर्तिनः साक्षिणः । करणं पत्रम् । अन्यत् ममधनेनेदंक्रीतंद्रध्या-दि ॥ ५२ ॥
- (५) नन्दनः । यदाधमणीयुक्तार्थापह्नवकुर्वीत तदोत्तमणीन कर्त्तन्यमाह अपह्नवेऽधमणस्येति । ऋणरूपेण यम्भ्या तव दत्ततन्मे देहीत्युक्तस्याधमणस्यापह्नवेऽर्थापह्नवे सत्यभियोक्तोत्तमणीदेशदिशेत् अस्मिन्देशेऽस्मिन्कालेऽनेन प्रकारेण मयादत्तमिति देशकालादिकंब्र्यात् । यदि तत्राप्यधमणीविप्रतिपद्येत ततःकरणलेखादिकंसमुद्दिशेत् ॥ ५२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । संसदि सभायांच देहीत्युक्तस्य अधमर्णस्य अपह्रवेद्गीकृते गोपिते सति अभियोक्ता उत्तमर्णः देश्यं साक्ष्यादिभ्यः आदिशेत् । च पुनः अन्यत्करणं प्रमाणान्तरं उद्दिशेद्र्शयेत् ॥ ५२ ॥

# अदेश्यंयश्व दिशति निर्दिश्यापङ्गते च यः॥ यश्वाधरोत्तरानर्थान्विगीतान्नावबुध्यते॥ ५३॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तमेवाधमणेऽपह्नुवाने धनिना राज्ञाज्ञापियतन्यः विज्ञापनाकर्तन्या अस्मिन्देशेऽस्मिक्काल-इदंधनिमयद्वेतनंमत्सकाशादृहीतं सच पृष्टोभावयित नैतिस्मिनदेशेऽह्रमभवंयेन धनग्रहणकालउपिष्टृष्टंतदा देशे दीयते । अ-थवा देशसाक्षिणोध्याख्यातास्तान्साक्षिणोदेशकालावसंभवतोनिर्दिशित । निर्दिश्यदेशादिकमपजानीते नैतन्पया निर्दिष्टमि-ति यश्याधरोत्तरानर्थान्पोरस्त्यानौपरिष्टांश्यविगीतान्विरुद्धानभिहितान्नावबुध्यते यद्दा पूर्वक्रमभेदंच नगतमात्मनीनानुसं-धत्ते हीनः सइति निर्दिशेदिति सर्वत्रिक्रयानुषद्वोभविष्यतीति ॥ ५३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अदेशं यत्र ऋणिकगमनंनसंभाव्यते तथा एकान्तादि । तथा उक्का देशादि पश्चान्नमयै-तदुक्तमित्यपह्नुते । तथा अधरोत्तरान् पूर्वोत्तरवाक्यानि खान्येव यानि तदर्थान्विपरीतान् विरुद्धान् नबुध्यते ॥ ५३॥
- (३) कुद्धृकः। अपिद्धित असंभाष्यइति ब्रह्मीत्यादिअदेश्यम्। यत्र देशेऽधमर्णस्य ऋणयहणकाले सर्वदावस्थानं संभवतीति निर्दिश्य चादेशादिकनैतन्यया निर्दिष्टमित्यपनयति यश्च पूर्वोक्तानर्थास्वर्थान्स्वोक्तान्विरुद्धान्वात्रगच्छिति यश्च ममहस्तात्सुवर्णस्य पलमनेन गृहीतमिति निर्दिश्य मत्पुत्रहस्तादृष्टीतमित्येवमादिना यः पुनरपसरित यश्चसम्यक्त्रपतिज्ञातमर्थकस्मात्त्वया रात्रावसाक्षिकंदत्तमित्येवमादिगाङ्चिवाकेन पृष्टःसन्त समाधत्ते यश्च संभाषणानर्हनिर्जनादिदेशे साक्षिभिः सहान्योन्यसंभाषते यश्च भाषार्थिस्थरीकरणाय नितरामुच्यमानंप्राङ्घवाकेन प्रश्नंनेच्छेत् यश्च निष्पतेत् उक्तांश्च व्यवहारान्पुराऽनाख्याय यथा स्थानात्स्थानांतरंगच्छेत् यश्च ब्रह्मीत्युक्तोन किचिद्ववीति उक्तंसाध्यन प्रमाणेन प्रतिपादयति पूर्वसाधनमपरंसाध्यते ज्ञानति असाधनमेव साधनत्वेन निर्दिशति असाध्यमव मानेन शशशंगक्रतंधनुर्देयमित्यादिसाध्यन्त्वेन निर्दिशति सतस्मात्साध्यादर्थाद्धीयते॥ ५३॥ ५४॥ ५४॥ ५६॥
- (४) राघवानन्दः । किंच अदेश्यादिषद्भिःश्लोकैरधमोत्तमर्णयोःपराजयहेतूनाह । अदेश्यं उत्तमर्णादणप्रहणकान् ले तद्देशावर्तिनमपि साक्षित्वेनोपदिशतिवदत्युत्तमर्णः । तथा निर्दिश्य देशादिस्वरूपं पुनर्मया नोक्तमित्यपलपति । अर्थान-धरोत्तरान् किंतह्रस्त्विति पृष्टः पूर्वोत्तरविकलान् विगीतान् संख्यादिना स्वोक्तविरोधान्नावबुध्यते नजानाति उत्तमर्णहति शेषः ॥ ५३ ॥

<sup>(</sup> ५३ ) अदेश्यं = अदेयं ( नं ं )

- (५) **नन्द्रनः । हीनलक्षणं पश्चिभः श्लोकैराह अदयंयश्चिति । अदयंदानादानयोरयोग्यंदेशकालादिकंनिर्द्दिश्याप-**हृते नैवंमयोक्तमिति निर्दिष्टापहृते । विगीताद्विपतिपन्नान सहीयतइति वक्ष्यमाणेन संबन्धः ॥ ५३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । पराजितस्य लक्षणमाह चतुर्भिः अदेश्यमिति । यः अधमर्णः अदेश्यं असाक्षिकं दिशति कथय-ति । च पुनः अदेश्यं असाक्षिकं निर्दिश्य कथयित्वा अपह्नुते निह्नुते च पुनः अधरोत्तरानर्थान् पूर्वापरानर्थान् कार्याणि विगीतान् विरुद्धान् नावबुध्यते न जानाति ॥ ५३ ॥

#### अपदिश्यापदेश्यंच पुनर्यस्वपधावति ॥ सम्यक्ष्रणिहितंचार्थपृष्टः सन्नाभिनन्दति ॥ ५४ ॥

- (१) मैधाति। थिः । पूर्वेणार्धेनोक्तस्यार्थस्य निगमनमुत्तरेणानुक्तोर्थंउच्यते यदुक्तं ॥ अदेशंयश्च दिशति निर्दिश्यापहृते च यइति ॥ सएवार्थोपिदशत्यस्याऽऽदेशएवापदेशआदिश्य कथियत्वा पुनः पश्चादवधावत्यपसरितनैतौ देश-कालौ मम निश्चितौ यावत्स्रदेशकालोवधारयित तावद्यंमसमिति पश्चाद्रवीति सोषि तस्मादर्थाद्धीयते सम्यक्पणिहितंचार्थमनाकुलंनिश्चितमुक्तंयदा पृच्छते तदानेनोक्तत्र किंब्रवीषि केन वा प्रमाणेन स्वपक्षंसाधयसीति पृष्टोन श्रद्ध्यते सम्यक्पणिहितंचार्थमनाकुलंनिश्चितमुक्तं कथान्तरंपस्तौति विचारावसानेन किल मेपराजयोभवतोति कालमुपक्षिपामीति तस्या पिपराजयएव । अथवापदेशोव्याजस्तमपदेश्यापन्यस्य योपैत्यधुनामे महतीपोडा समृत्पन्ना न शकोमि प्रतिवक्तुमलीका-दिना वा प्रस्थितः सोपि जीयते ॥ ५४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तथा बहुविधं अपदिश्य उक्ता पुनः त्वयमेवावधारणादयमेवात्र हेर्तुर्याह्यइति । प्रणिहिः तं विचारितम् ॥ ५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । अपेति । देश्यएवोपदेश्यस्तमपदिश्योत्का अपधावति पलायते । पुनर्वदित मद्धस्ता-त्स्रवर्णगृहोतमित्युत्का मत्पुत्रहस्तादृहोतिमितिवा सोपि तस्मादर्थात्महीयतइत्यनुवादः । अपिच सम्यक्पणिहितं कस्मा-स्वयेदमपहसितिमितिपाड्विवाकेन पृष्टःसन् नाभिनन्दिति न समाधत्ते प्रमाणोपन्यासपुरःसरमः ॥ ५४॥
- (५) नन्दनः । अपदेश्यमपदिश्य वक्तम्यमुक्ता तत्साधने यः पुनरपधावति अपसरति । पूर्वस्वयमुपन्यस्तंसद-स्यैःसम्यक्पणिहितमवधृतमर्थतैःपृष्टःसन्नाभिनन्दति नसम्यद्भयाबुद्धमिति वदितसोऽपि हीयतद्दिति संबन्धः ॥ ५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अपिद्रयापदेश्यं कार्याकार्यं नजानित वाच्यावाच्यंवा न जानित । पुनः यः पुनः धावित स्थानात्स्थानान्तरंगच्छित । च पुनः सम्यक्पणिहितमर्थं सम्यक्पकारेणदत्तंद्रव्यं पृष्टःसम्नाभिनंदित नकथयित ॥ ५४ ॥ असंभाष्ये साक्षिभिश्व देशे संभाषते मिथः॥ निरुच्यमानंप्रश्नंच नेच्छेद्यश्चापि निष्पतेत् ॥ ५५॥
- ( १ ) मेधातिथिः । असंभाषणाहें देशेऽपह्नवादौ साक्षिभिः सह संभाषतएकाकी तद्देशशङ्कया निरुच्यमानं पृच्छ्य-मानंनिरुप्यमाणवा प्रश्नविचारवस्तुंनेच्छति किंचिद्राजकार्यमुद्दिश्य राजपुत्रमान्याद्यनुग्रहेण च काललाभंकरोति यश्चापि

ऽऽअहसितम् अपहस्तितम् ( राघ०४ )

<sup>‡</sup> गुरसरं=पुरःसरंसोऽपिहीयते ( राघ० ४ )

१ देश्यएवोपदेश्यस्तमपदिश्योत्तवा=अपदेश्यमपादिश्योत्तवा (राघ ०४)

<sup>(</sup> ५५ ) असंभाष्ये=असंभाष्ये ( तं )

निःष्पतेत् वक्ष्यमाणंचिक्रयापदंसहीयतइति यदेवोक्तंपुनर्यस्त्ववधावतीति सएवार्थः यश्रापि निष्पतेदिति पुनर्वचनेप्रयो-जकमुक्तमत्यन्तापौनरुक्तयंमाभूदिति कश्चिद्विशेषआश्रयितव्यः ॥ ५५ ॥

- (२) सर्व**ज्ञनारायणः** । असंभाष्ये संभाषानर्हे देशे एकान्तादौ । ख्रकीयंप्रश्नं पेरण निरुच्यमानमाकलम्य नेष्णे-त्तदनिच्छाविभावकंकीलाहलादि कुर्यात् । निष्पतेत् सभातःपलायेत् ॥ ५५ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । किंचान्यत् । असंभाष्ये संभाषानहें निर्जनादिदेशे साक्षिभिःसंभाषतेसोपि तस्मादर्थाद्धीनः । यश्चापि निरुच्यमानं प्राद्विवाकेन प्रश्नं नेच्छेदुत्तरंदातुम् । अथच निष्पतेत् नयुक्तंस्थातुमितिनिष्कामेत्सोपिहीनः । एतद्व-योःसाधारणम् ॥ ५५ ॥
- (५) नन्दनः । साक्षिभिरसंभाव्ये । मिथोदेशे रहस्यइति यावत् । निरुच्यमानंसृत्य विकल्पेनोच्यमानम् । प्रश्नपृ-ष्टमर्थम् । नेच्छेन्नसंबदेत् । निष्पतेत्सदसोपसरेत् । सोपि होयतइतिसंबन्धः ॥ ५५ ॥
- (६) **रामचन्दः** । असंभाष्येदेशे अवाच्येदेशे साक्षिभिर्मिथोयःसंभाषते । च पुनः निरुच्यमानं वाच्यमानं प्रश्नं-वानेच्छेत् न कथयति । च पुनः यः निष्पतेत् पलायते ॥ ५५ ॥

### ब्रूहीत्युक्तश्व न ब्रूयादुक्तंच न विभावयेत् ॥ नच पूर्वापरं विद्यात्तस्मादर्थात्सहीयते ॥ ५६ ॥

(१) मेधातिथिः । उक्तार्थएव श्लोकोयं श्लोकान्तौर्दश्यते । पुनर्वचने च प्रयोजनमुक्तंबहुरुत्वापि पथ्यवेदितव्य-मितिअक्षरार्थस्त्विथना विश्लेषिते पूर्वपक्षे प्रतिवादी ब्रह्मात्मित्वस्तुनीति पृष्टोयदि न ब्रूयात्पुनःपुनः पृच्छन्यमानेऽपि योहि सम्यगुत्तराभावादेव मे पराजयोभवति तूष्णीभूतस्य तु संशयएव न पराजयोभवतीत्यनया बुध्या नीत्तरंददाति सोपि जीयते वक्ष्यति चात्र कालावच्छेदंन चेन्त्रिपक्षात्मब्र्यादिति सबीह्याक्ष्ट्रंस्य पूर्वपक्षांर्थानवबीधादुत्तरामितपत्तेर्युक्तंका-लहरणं अत्र च दिवसैः पञ्चभिर्दशभिद्धीदशभिर्वेषद्वदतिस्त्रपक्षसमाप्तिनीत्वयन्तंकालंतुन्णीभावएव यश्वातीधिकः कालः संस्थितोपि कचित्संवत्सरंप्रतीक्षेत प्रतिभावयेदिति न युक्तमादुर्वयतोप्रतिभावे प्रतीक्षाकारणंसोसंवत्सरादूर्ध्वभवतीति कि-मित्यकारणं नचेषनियमः केन चित्रकारेण नावगम्यते प्रतिभानवतः संवत्सरेण प्रतिभाभवतीति तसात्तावन्त्येवाहान्य-पेक्षा युक्ता याविद्धः पूर्वपक्षावधारणा भवत्यूत्तरंच प्रतिभाति एतचामुकस्य मन्द्धियोप्येतावन्मात्रैरहोभिर्भवतीति ना-धिकंकालमुपेक्षणीयं पूर्वपाक्षिकस्य तु तदहरेव स्वार्थविनिवेशनंयुक्तं यतइद्मेषामवधारयतीदंवानेन ममाप्रकर्तामित निश्चितंतस्य भवति लिच्चयाद्यसौ प्रवर्तते केवलंतसौ लपक्षमावेदयते किमित्यनिश्चितः लाथौभवति उत्तरपाक्षिकस्त्व-विदितसंबन्धस्तदानीमेव राजपुरुषेरानीयमानः कथमिव स्वपरपक्षौ निश्चिन्यात् पक्षद्वयनिरुपणीह तदस्य तदानीमे-वापतित नान्यथे। तरपाक्षिको भवति तत्मान्पूर्वपाक्षिकस्य साध्ये वस्तुनि तदहः पूर्वपक्षसमाप्तिद्वित्रादिदिवसलाभोवो भाव-पि चैती पक्षी स्मृत्यन्तरपरिगृहीती तथाह्माह ॥ सुनिश्चितबलाधानः पूर्वपक्षी भवे त्सदा। दशाहंद्वादशाहंवा स्वपक्षंपरिशा-धयेदिति ॥ तथेदमपरम् ॥ ततोथींलेखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनं ॥ या तु संवत्सरपरीक्षा सा मूलासंभवादप्रमाणं निह् व्यवहाः रस्पृतावष्टकादिवद्देरम्लता शक्यते वक्तुरकार्यरूपत्वादर्थस्य प्रमाणान्तर्विषयत्वे च तदसंभवः प्रतिपादितः । एषा पि-तृपक्षोपेक्षा न सर्वत्र यतउक्तं ॥ साहसस्तेयपारुष्ये गोभिशापात्यये स्त्रियां । विवादयेत्सचएव कालोन्यत्रेच्छयास्पृतइति॥ साहसादी हि चिरमुपेक्ष्यमाणे परमपराम्यात् अतः सद्योविवादीविधीयते । नचात्र स्मृत्यादयीनुक्तहेतवः संभवन्ति साह-सारिकारणं हि तदानीमेव राजानंवेदयेत तीव्रसंवेगता हि तत्र भवति वस्त्राचुपहारेण तदुपेक्षायां रागशङ्का भवति साक्षि-

<sup>\*</sup> आरुष्टस्य=आक्षिप्तस्य ( आ आ )

णस्तत्र यदच्छया संनिहिताअपि भवन्ति ते हि देशान्तरङ्गतानामजात्यादिभिर्नविज्ञायन्ते ततः स्वाभाविकप्रमाणाभावः किंच ऋणादानादिषु कदाचिदितरेतरंसंदधते न तत्र राज्ञोहस्तपक्षेपः प्रायेण च संशुद्धौ स्मृतिर्नयुज्यते तदा कियदत्तपिति । साहसकारी तु राजाऽवश्यंनियहीतव्य इतरेण संधीयमानोपि तस्मादणादिषु कालहरणंसाहसादिषु सचइति स्थितं तदुक्तं गहनत्वाद्विवादानामसामर्थ्यात्स्मृतेरिप ॥ ऋणादिषुहरेत्कालंकामंतत्त्वबुभुत्सया ॥ यदा संकुलः पूर्वपक्षोभवित तदा गहनत्वान्न शक्यते यहीतुमनाकुलोविलुप्तक्रमेपि गृहीतप्रतिवचनकालमहत्वान्तशक्यते सर्वेण स्मृतिमिति स्मृत्यन्तरस्यार्थः । उक्तंच नविभावयेत् साध्यंवस्तुनिर्दिश्य नसाधयित साधनस्याभावाद्विपक्षाभावात् । नच पूर्वापरंविद्यात् उक्तमेतत् तस्मादर्थव्यवहारवस्तु न सहीयते पराजितोभवतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

- (२) सर्व**तनारायणः ।** नब्रूयात् चिन्तयन्तेव तिष्ठेत् । उक्तं स्वीक्तं निवभावयेत् नव्याकुर्यात् । नच पूर्वापरंएत-त्माग्वाच्यमेतत्पश्चादिति जानीयात् । तसात् प्रकान्तादर्थात् ॥ ५६ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । ब्रूहीत्युक्तोनब्र्यातः । वदतोऽवश्यंपराजयइतितूर्णीतिष्ठेतः । न विभावयेतः । पूर्वापरं साध्यं निवधात् यथावस्तु निवजानीयात् । अर्थातः शशशङ्कथनुर्भवतीतिसाध्यत्वेननिर्दिश्यः तस्मादर्थाद्यवहारवस्तुतोन् हीयते पराजितोभवतीति । एतदुक्तमणंस्य ॥ ५६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । न विभावयेत्पूर्वापरनच विद्यात् । इदंपूर्वमुक्तमिति च न विद्यात् हीयते जीयते ॥ ५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वंबूहीत्युकःसन्योन ब्रूयात् । च पुनः उक्तस्ववचनं नविभावयेत् । च पुनः पूर्वापरंकार्ये यो-न विद्यात्सपुरुषस्तस्मादर्थाद्वीयते हीनोभवतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

साक्षिणः संतिमेत्युक्का दिशेत्युक्तोदिशेन्न यः ॥धर्मस्थः कारणैरेतेहींनंतमपि निर्दिशेत्॥ ५७॥

- (१) मधातिथिः । ज्ञातारः साक्षिणः पुरुषामभसंतीत्युक्ता यदोच्यते । कथयतामिति तदा तूष्णीकआस्ते न तान्देशनामजातिभिविशेषणैः कथयति तदा एतैः प्रत्येकंपूर्वमुक्तैः कारणैरिह हीनोऽसोद्रष्टव्यः । 'इतिधर्मस्थोधमिकिरणस्थः पाङ्गिवाकोनिर्दिशेन्तिश्चितंत्र्याज्ञितोयमिति । तथैव विवक्षितार्थकप्रमाणवृत्या पराजयएव स्वपक्षे साधनादावप्यभावानिश्चयश्च पुनः पुनरवसरे ऽनुपन्यासात्कारणान्तरस्य चानुपन्यासेऽभावादिति । ज्ञातारहित तृन्तन्तमेव तत्रेदीमित
  द्वितीयान्तयुज्यते । रवलर्थनृनामिति षष्ठीनिषेधात् हीनंतिमिति द्वितीयान्तःपाठइतिशब्दप्रकाराथोद्देष्टव्यः । एभिरुक्तैः प्रकारे
  रन्येश्चैवविधेर्हीनंतिनिर्दिशेत यदा तु वाक्यार्थवचनमात्रतदा हीनोसावितिपाठः वाक्यार्थस्य कर्मत्वाद्वितीयायाअभावः ।
  एते पराजयहेतवः नत्वाकारेद्वितादिवद्यभिचारणाः । योहि पुनः पुनर्विचारावसरे न सन्तिधीयते संनिद्वितोनोत्तरंप्रतिवक्तिः
  न तत्र निश्चितमिदंभवित नास्यजयहेतुरस्तीति । यदि च सर्वदैवानुक्तरवादिननपराजयेदाजा ततोब्यवस्थाभङ्गआपद्यते
  पौर्वापर्यानवबाधिस्त्विद्वतादिवद्वष्टव्यः । यः सर्वकालवाग्मीप्रगलभपितपित्तमांस्तस्योद्वितादयोन्यथाभवंतः पराजयहेतौ
  प्रमाणान्तरेणापिनिश्चितेऽपिलिङ्गदर्शनस्थानीयाउपोद्धलका भवन्ति ॥ ५७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मेत्युक्केति छान्दसःसन्धिः । धर्मस्यः धर्मासनस्थोराजादिः । कारणैरेतैः प्रायुक्तैश्च तं-वादिनं हीनं पराभियोगपामम् ॥ ५७ ॥

<sup>\*</sup> साध्यं=पूर्वसाधनंपरंसाध्यं ( राघ०४ )

<sup>(</sup> ५७ ) साक्षिण:=ब्रातार: (क)

<sup>(</sup> ५७ ) साक्षिणः सन्तिमे=सन्तिज्ञातारइ ( नं० )

- (३) कुद्धूकः । साक्षिणोमम विद्यन्तइत्युत्का तानिर्दिशेत्युक्तोयोननिर्दिशति तंपूर्वोक्तेरेभिः कारणैर्धर्मस्थः प्रािद्व-वाकः पराजितंकथयेत् । ज्ञातारःसन्तिमेत्युक्ताइति वा पाठः । अत्रक्षान्दसमिकारस्य परुरूपत्वम् ॥ ५७ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच साक्षिणइति । ज्ञातारइति पाठान्तरंम् । साक्षिणःसन्तिमे ममाप्यन्यसाक्षिणइति । मया-नगृहीतमत्यर्थे तींह दिशानयेत्युक्तोनानयित । मेत्युक्तित्यार्षः । धर्मस्शः पाड्विवाकः कारणैरुक्तैः हीनं पराजितं निर्दिशेत् जानीयात् । तमपीत्यपिशब्दादधमर्णमपि ॥ ५७ ॥
  - (५) **नन्द्रनः** । अविद्यमानलेख्यादिसाधनेऽर्थे ज्ञातारः साक्षिणःसन्तीत्युक्ता तान् ज्ञातॄन् । दिश दर्शयेतिसभ्यैरु-कोऽनेन साक्ष्यनुदेशाख्येन हेतुना धर्मस्थो धर्मासनस्थः । प्रत्यर्थिदत्तीत्तरस्याभियोगस्याप्रतिवचने ॥ ५७ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः**। ज्ञातारः मे ज्ञातारः सन्ति इति उक्ता आदिश कथय धर्मस्थः यः उक्तः सन् नादिशेत् नकथ-येत् एतैः कारणैस्तमपि हीनं पराजितं निर्दिशेत्कथयेत्॥ ५७॥

### अभियोक्ता न चेद्भूयाद्वध्योदण्डाश्व धर्मतः॥ न चेत्रिपक्षात्रब्रूयाद्धर्भप्रति पराजितः॥ ५८॥

- (१) मेधातिथिः । अभियोक्तार्थीकिंचन पुरुषमाहूय यदि व्यवहारपदन कथर्यात तदा निष्मयोजनाद्वध्योदण्ङ्यः श्रव दण्डबन्धने दण्डपरिमाणे च गुणवत्तांप्रत्यार्थन आव्हानेन च हानिमपेक्ष्य कल्पनीयानि अतस्तदहरेवार्थिनाविवदिन्तव्यं प्रत्यर्थीतु नचेन्त्रिपक्षाहू्यादित्यर्थस्तदा नासौ दण्ङ्योबन्धयितव्योवा किंतर्हीयता कालेनोत्तरे सत्यपराजितएव धर्मन्त्रित धर्मतएवायंपराजयोन छल्पित्यर्थः । त्रिपक्षादिति पात्रादिषु दृष्टव्यस्तेनेकाराभावः अर्थतत्त्वमस्य लोकस्यास्माभिः माङ्गिरूपितम् ॥ ५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नचेद्र्यात् ज्ञातृन् साक्षिणः ज्ञातृपदंग्रमाणपरमः । वध्यस्ताडनादिनाअभियुक्तेनाप्रमाणे वाच्ये विशेषमाह नचेदिति । त्रिपक्षादर्वाङ्ग नचेत्साक्षिणोन्नूयात्तदा सः धर्मप्रति धर्मानपेक्ष्य पराजितोभवत्यतोवध्योद-• ज्ञ्यश्चेत्यर्थाज्ञातमः । एतच्च प्रत्यर्थिविषयमः । अर्थिना सच्छव वाच्याः स्मृत्यन्तरात् ॥ ५८ ॥
- (३) कुद्धूकः । योऽशीसन राजस्थाने निवेद्यभाषायां न ब्रूयात्तदा विषयगौरवापेक्षया बध्योलघुनि विषये दण्ड्य-श्राधमंतः स्यात्त्रत्यर्थी पुनर्यदि पक्षत्रयमध्ये न ब्रूयात्तदा धर्मतएव पराजितः स्यात् नतुळलेन ॥ ५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । भभियोक्ता अर्थीसन् राजस्थाने निवेच राजपुरुषमानीय व्यवहारास्परंभापांनत्रूयात् । वध्यक् इत्यादि विकल्पस्तु विषयगौरवाचपेक्षया । त्रिपक्षात्पक्षत्रयमेपि प्रत्यर्थीवा पुनर्न ब्रूयात् साक्षी वा न ब्रूयात् तदापराजित-इति सोपिदण्डार्हः ॥ ५८ ॥
- (५) **नन्दनः** । अभियोक्तारंप्रति राज्ञः कर्न्तव्यमाह अभियोक्तानचेदिति। प्रत्यिर्थदत्तोत्तरोभियोक्ता ततउत्तरंनचेद्र-याद्वक्योहिंस्यः । दण्ड्योदण्डार्हः । तहुणापेक्षया विकल्पः । तत्रकालाविधरुत्तरार्द्धनोक्तः । धर्मशब्दौ व्यवहारवचनौ ॥ ५८॥
- (६) **रामचन्दः**। अभियोक्ता उत्तमर्णः नब्रूयात् सधर्मतोवध्योदण्ड्यश्च । प्रत्यर्थाचेद्धर्मप्रति त्रिपक्षान्त ब्र्यात्स-पराजितोत्रेयः॥ ५८॥

### योयाविन्नह्नुवीतार्थिमिथ्यायावितवा वदेत् ॥ तौ चेपेण ह्यधर्मज्ञौ दाप्यौ तह्निगुणंदमम् ॥ ५९ ॥

- (१) मेधातिथिः। येन पश्चसहस्राणि दत्तानीति प्रमाणान्तरानिश्चितंछेख्यादौ तु करणे देशसमारोपितानि प्रमाणान्तरंसंवत्सराख्यमिति निश्चित्येदभपश्यत्केवछेन छेख्यप्रमाणेन सर्वत्र प्रवर्तमानछ्छव्यवहारीतिहिगुणंदण्डयं यस्य तु विस्मृत्याप्यन्यथा प्रवृत्तिराशङ्कृत्यते तस्य दशकंशतमेवमितरस्यापि नतु सर्वापह्नवे दशभागएकदेशापह्नवे हिगुणमिति किन्तुशाख्यादन्यथा प्रतिपद्यमानौहिगुणंदण्ड्यौ विस्मृतिदारिद्याभ्यांदण्डमुत्तरं योयावन्तमर्थमपह्नवीतापजानीतेऽधमणी- मिथ्यायाचित विपरीतंधनंवदेदुत्तमणीः तावुत्तमणीधमणीवधमं ज्ञौहिगुणंदमं तदित्यपह्न्यमानधनपरामर्शः यावदपह्नतं ततोहिगुणंदमोदण्डः अधमं ज्ञयहणाच्च छिद्गानिश्चितछछविषयोयंदण्डदत्युक्तमः॥ ५९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्यन्ताभिनिवेशादिपवृत्तौ दण्डमाह योयावदिति । निह्नुवीत प्रत्यर्थिशोधितंमयेत्यादि । मिथ्या वदेत् मह्मंथार्यतइत्यर्थः ॥ ५९ ॥
- (३) कुद्धृकः । यः प्रत्यर्थी यत्परिमाणधनमपनयत्यर्थीवा यत्परिमाणधने मिथ्यावदित तावधार्मिकावपद्धृतिमिथ्योक्तधनाद्दिगुणंदण्डरूपंदापनीयौ । अधर्मज्ञाविति वचनात्ज्ञानपूर्वापद्भविमथ्योक्तिविषयमिदम् । प्रमादादिनापलापिमध्यानियोगापद्भवे द्विगुणमिति शतदशमभागंवक्ष्यति ॥ ५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । उत्तमर्णाधमर्णयोर्दण्डमकारमाह यइति । यः मत्यर्थी यावद्धनंनिह्नुवीत अर्थीवा यावित परिमाणे मिथ्याभाषते तिद्वगुणं तौदण्ड्याविन्वत्ययः । दमं धनदण्डमः ॥ ५९ ॥
- (५) नन्द्रनः । विवादिनोर्मिध्यावचने दण्डमाह योयावन्निहुवीतेति । यः प्रतिवादी यावद्यावन्तमेकदेशंकृत्स्वार्थ-मपह्नुवीत । योवादी यावत्येकदेशे कृत्से वार्थे मिध्यावदेत्तिद्दगुणंतिरोहितार्थाद्दिगुणंदण्डदाप्यौदण्डत्वेनदाप्यो । अपि शब्दात्तिरोहितमर्थच ॥ ५९ ॥
- (६) **रामचन्दः**। यः अधमर्णः यावन्तिह्नुवीतार्थं अर्थीवा यावति मिथ्या वदेतावद्धर्मज्ञौ नृपेण तस्मात्कारणात्त-द्विगुणंदमंदाप्यौ दण्डनीयौ ॥ ५९ ॥

## पृष्टोऽपव्ययमानस्तु कतावस्थोधनैषिणा ॥ त्र्यवरैः साक्षिभिभाव्योत्रपत्राह्मणसन्निधौ ॥ ६०॥

- (१) मेधातिथिः। यः कतावस्थआहृतोभियुक्तोगृहीतप्रतिभूश्च राजसकाशे प्राह्मवाकेनान्यैर्वा पृच्छ्यते किमसै धारयसि नेति पृष्टः सन्नपन्ययतेऽपह्नते हुवानोधनेषिणा स्वधनंपूर्वप्रयुक्तमात्मनःसाधितुमिच्छता साक्षिभिर्भान्योविषतिपृन्नः प्रतिपादियतन्यः। त्र्यवरैस्त्रय अवरेयेषांतेस्वयवरेरवरमपचयातिशयमाह यद्यत्यन्तन्यूनास्तदा त्रयः स्युः अन्यथा
  त्रिभ्यऊर्ध्वमः। नृपत्राह्मणसंनिधाविति ननु च तेषामेव बैर्न्यायः प्रारब्धस्तत्रतत्संनिधानएव साक्षिपश्चः प्रापः किमनेन
  नृपत्राह्मणसंनिधाविति नैवंप्रमाणपुरुष्पेषणेनापि साक्षिपश्चउपपद्यतद्दित साक्षात्पष्टन्यद्दित पुनर्वचनमः॥ ६०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पृष्टः प्राड्विवाकेन किंधारयसि नवेति । अपन्ययमानोनिह्नुवानः । कतावस्थः कताव-स्थानः । त्रयोऽवराअल्पीयांसोयेषांसाक्षिणांतैः ॥ ६० ॥
- (३) कुद्धूकः। धनाधिनोत्तमर्णेन राजपुरुषापकर्षकताव्हानः माङ्गिवाकेन पृष्टःसन् यदा न धारयामीत्यपह्नवानो-भवति तदा नृपत्यधिकतब्राह्मणसमक्षंत्र्यवरैः साक्षिभिः त्रयोवरान्यूनायेषांतर्राधना भावनीयः॥ ६०॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच अपन्ययमानः सन् पृष्टः प्राह्निवाकेन कतावस्थः रैं।जपुरुषकतान्हानः । न्यवरैः त्रयोऽ-वरान्यूनायेभ्यःसाक्षिभ्यः तैर्यथावत् तैर्वक्यमाणविशेषणविशिष्टैःसाक्षिभिः धनैषिणोत्तमणैन भान्यः ऋणवत्तया संभाव-नीयः सऋणं दाष्यः इत्यभ्याहार्यम् ॥ ६० ॥
- ( ५ ) **मन्द्रनः** । वादिमतिज्ञातमर्थसभ्यैः पृष्टस्तमर्थमपञ्ययमानोपद्भवानः । कृतावस्थीयथां नापसरति तथा स-भ्यैः कृतावस्थानः प्रतिवादी धनैषिणा वादिना भ्यवरैः साक्षिभिर्भावयितव्यः । प्रतिज्ञातार्थसाधनीयः ॥ ६० ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । धनैषिणा उत्तमर्णेन पृष्टःसन् अपन्ययमानः निह्नुवानः कतावस्थः कतपीडः नृपन्नासणसन्निधी ज्यवरैःसाक्षिभिर्भवितन्यः ॥ ६० ॥

यादशाधनिभिः कार्याव्यवहारेषु साक्षिणः॥ तादशान्सप्रवद्यामं यथा वाच्यमृतंच तैः॥ ६१॥

- (१) मधातिथिः । साक्षिलक्षणोपन्यासः श्लोकः यादशाःसाक्षिणोयज्ञातीयायदुणयुक्ताश्च धनिभिरुत्तमणैर्व्यवहा-रेषु धनमयोगादिषु कर्तव्यास्तादशान्वक्यमाणेन कथयिष्यामि यथा च वाच्यंवक्तव्यंपृष्टेः सिद्धस्तैःपूर्वाद्धदृत्यादि तमिष भकारंवक्ष्यामीति ॥ ६१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यथा यादक्शंपथादि कत्वा। ऋतं सत्यम्॥ ६१॥
- (३) कुद्धृकः । धनिभिरुत्तमर्णादिभिः ऋणादानादिव्यवहारेषुयथाविधाः साक्षिणः कर्त्तव्यास्तथाविधान्वदिष्यामि यथा च तैरिपसत्यंवक्तव्यंतमि प्रकारंवक्ष्यामि ॥ ६१ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्षिणइत्युक्तंत्रह्रक्षणमाह यादशाइति द्वाभ्याम् । व्यवहारेष्वृणादिषु साक्षित्वेन कार्याः । ऋतं सत्यं वाच्यं साक्षिभिर्यथेति तंच संप्रवक्ष्यामीत्यन्वयः ॥ ६१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । धनिभिरव्यवहारिभिः । तैःसाक्षिभिः । यथा ऋतंवाच्यंतथा च वक्ष्यामीति ॥ ६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । साक्षित्ररुपमाह तैः साक्षिभिः यथाऋतं सत्यं वाच्यमः ॥६१ ॥ गृहिणः पुत्रिणोमौलाः क्षत्रविद्शृद्रयोनयः ॥ अश्र्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न ये केचिदनापदि ॥६२ ॥
- (१) मेघातिथिः । कतदारपरियहागृहिणः । मृहशब्दोदारेषु वर्तते तेहि स्वकलत्रपरिभवभयानकूटमाचरित । आत्मित केचिन्नरपेक्षाअभिभवित्त अन्यदेशान्तरगमने नात्मानंरक्षियिष्यामइहेव च क्वचिदुमाभविष्यामेधनंमित्रंवार्जयाम् इत्यनया बुत्थ्याअनृतमपि वदन्तिकुटुन्बिनस्तुस्वकुटुंबभयात्कवात्मानंनपरिरक्षिष्यामइति दूरंकत्वा कुटुंबस्य सापेक्षन्तया राजदण्डभयान्वान्यथा प्रवर्तन्ते । पुत्रिणइति पुत्रस्तेहात्पुत्रिणोपुत्रदारश्च साक्षिप्रश्नकाले साध्वाचारोपि कदाचिन्नसंनिष्टितोभवित सिंह नैकिस्मिन्देशे आस्थानवान् भवत्यवंमौलाअपि व्याख्येया मोलाजानपदास्तदेशाभिजनास्ते हि स्वपत्नातिमध्ये पापभीरुतया न मिथ्यावदन्ति । मूलंप्रतिष्ठा सा येषामस्ति तेमौलाअर्थकथनमेतत् तिद्धतस्तु भावार्थएव कयः योहि यत्रभावः सोपि तत्रास्तीत्यविरुद्धम् । क्षत्रविट्शूद्भयोनयः न ब्राह्मणः सर्वदाद्यस्याध्ययनाध्यापने विहिते
  न्वस्वाधिहोत्रहोमस्तत्र दूरस्थे राजन्यधर्मोमाभूदित्यसौ न कर्तव्यतयोपादोषते । यदच्चयावगतार्थस्तुसाक्ष्यन्तराभावे
  ।रीयसि कार्ये मुख्यतमः ससाक्षी तथा च ब्रूहोति ब्राह्मणंपृच्छेदिति साक्षिप्रश्नोभविष्यति योनिशब्दः प्रत्येकमिभसंब-

<sup>\*</sup> राजपुरुष=राजपुरुषद्वारा ( राघ॰ ४ )

<sup>(</sup>६२) अर्थ्युक्ताः=अन्यङ्गाः (क)

ण्यते क्षत्रियोयोनिरुत्पत्तिः कारणमस्यासौ क्षत्रयोनिः क्षत्रियजातीयइत्यर्थः । क्षत्रयोनिर्जन्मास्येति पञ्चमीतियोगिवभागा-त्समासोप्युक्तः । अधिनायदोक्तंभवत्येते ममसाक्षिणः साक्षिकमीण योग्याभवन्ति ये तु स्वयमागताःसाक्ष्यंददति न ते साक्षिणः । अनापद्मापत्साक्ष्यन्तराभावइति केचित् तद्युक्तं विसंवादकत्वमसाक्षित्वे कारणंतत्संवदेन्नतानपैति न वयं-मूमः प्रतिषद्धसाक्षिभ्योविद्यमानानृताभिधानहेतवोर्द्धसंबद्धावास्यामवस्थायां प्रतिश्रूयन्तेकितिहै येषांकदाचिदाहूयमा-नानांधर्मविरोधोभवति श्रोत्रियादीनांतेषामविद्यमानेष्वन्योष्वनुभूतार्थानामिदंपत्यनुक्कानंन पुनरमृतानामः॥ ६२॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । मौलास्तद्वामे परंपरयानिवसन्तः । अर्थ्युक्ताः आर्थिनोक्ताः नस्वयमेवसाक्ष्येऽहमिति-**वादिनः ॥ ६२ ।
- (३) कुद्भूकः। कतदारपरिप्रहाः पुत्रवन्तः तद्देशजाः क्षत्रियशूद्रवैश्यजातीयाः अधिनिर्दिष्टाः सन्तः साक्षित्वयो-ग्याभवन्ति ते हि कतपरिकरपुत्रभयानदेशवासिनाविरोधाच नान्यथावदन्ति नतु ये केचिदणादानादिष्यवहारेषु साक्षिणः स्युः। आपदितु वाग्दण्डपारुण्यस्त्रीसंप्रहणादिषूक्तव्यतिरिक्ताः साक्षिणोभवन्ति ॥ ६२ ॥
- (४) **राघवानन्दः । मीलास्तदेशजाः अर्ध्युक्ताअधिना उभयेनीक्ताः अत्रार्थेयूँयंसाक्षिणइति तादशाः साक्ष्यमई-**न्ति दातु मिति शेषः । आपत्कालोवक्ष्यमाणः ॥ ६२ ॥
- (५) **मन्द्रनः । गृहिणोभार्यावन्तः । मौलाः कुलश्रेणीमधानभूताः । अर्थ्युक्तार्आधना कार्यकाले सर्वेषु वर्णेषु रक्षि-**त्वेन भाविताः ॥ ६२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । गृहिणइति साक्षीश्रवणाद्दर्शनाद्भवति । तेसाक्षिणः कीदशाः गृहिणः गृहस्थाः पुत्रिणःमौलाः वंशपरंपरायाताः पामनिवासिनः क्षत्रविद्शूद्भयोनयः अर्ध्युक्ताः अधिना उक्ताः अनापदि साक्षित्वमर्हन्ति आपदि कदा-वित् पापयेत् ॥ ६२ ॥

आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः ॥ सर्वधर्मविदोलुब्धाविपरीतांस्तु वर्जयेत् ॥ ६३ ॥

(१) मेधातिथिः । आप्ताअविसंवादकायथादद्यार्थवादिनःथेषांलोकोविप्रलंभकत्त्वंन संभावयित धर्मानुद्यानपराये कातारः सर्वधर्मक्षायदाचरित्तश्रौतंत्मातंमाचारित्रहृष्टंच सर्वधर्ममिह् नरकः फलिम्ह त्वर्गहृत्येवंनिरवशेषंजानित ते हानृता-िभयाने नरकंपश्यन्ति। अलुक्धाउदारसत्वानत्वल्पंधनंबहुमन्यन्ते एकेकस्य समस्तानि सर्वाणि विशेषणानि साक्षि-िक्रयायां गुणभूतत्वाहुणे च साहित्यस्य विविक्षतत्वात् । सर्वेषु वर्णेष्वित सर्वकार्येष्वत्यर्थः नजातिनयमोस्तीत्युक्तंभवनित यत्वुन्जातिव्यवस्थावचनंतदुपरिद्याह्मस्यामः तदेतदुक्तंभवित सर्वेष्ठार्थिमः सर्वेवणायथा संभवंसाक्षिणः कर्तव्याः कार्येषु-ऋणादानादिषु यथोक्तल्क्षणाः । विपरीतांस्तु वर्जयेत् यद्यपि विशिष्टेष्विमहितेषु तिह्नपरीतानांमसङ्क् व नास्तितथापि लोकि-कोयंपर्युदासः । प्रायेण हि लोकिकाअन्यविषयेऽन्येतिह्नपरीतंनिषेधयन्ति तथा च भवन्ति वक्तारः क्रिया हि द्वव्यंविनयित ना-इम्यमिति किचाविसंवादकमिह् प्रधानंसाक्षिलक्षणंतच न विधिमुखेन शक्यावसानंकिन्तु विसंवादकरणाभावमुखेननद्यविसंवादकत्वंप्रत्यक्षद्यंतिद्वयथार्थाभिधानंभोत्रयाद्ये च वस्तुनि कुतः प्रत्यक्षोयथार्थनिक्रयः प्रत्यक्षत्वे हि नेवसाक्ष्यवगमो-चिक्यते न च सर्वत्र परोक्षे वस्तुनि शब्दावगम्य प्रमाणान्तरसंभवः तत्माद्यानि भूयस्त्वेन मिध्याभिधानकरणतया द-ष्टानि न भावनिक्रयेनाविसंवादकत्वमनुमीयते अतस्तत्वदर्शनार्थोयमुपक्रमोविपरीतांस्तु वर्जयेदिति ॥ ६३ ॥

<sup>\*</sup> यूरं=पूर्व ( राघ० ४ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः। आप्ताः यथादृष्टवादितया गृहीतसंवादाः तथा सर्विवदः अलुब्धाश्व निश्चिताः आप्तत्वेऽ-पि कार्याः॥ ६३॥
- (३) कुछूकः । क्षत्रविद्शूद्रयोनयइत्युक्तत्वात्ततोब्राह्मणपरियहार्थसर्वेषु वर्णेष्वित्याभधानंसर्ववर्णेषु मध्ये ये यथा-र्थावगतवादिनः सर्वधर्मन्नालोभरहिताःते साक्षिणः कर्तव्याः उक्तविपरीतांश्ववर्क्षयेत् ॥ ६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच आप्तायथावगतवादिनः । सर्वधर्मविदोः गादिधर्मशास्त्रविदः । अलुब्धा इति च्छेदः ॥ ६३ ॥
- (५) **नन्दनः** । कार्याः कार्येषु आप्ताधर्मनिश्चये प्रधान्भूताः । अलुब्धाः रागद्वेषरहिताः । सर्वेषु धर्मेषु विद्वांसः । सर्वेषु विद्यासः । सर्वेषु विद्यासः । सर्वेषु विद्यासः ।
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषुवर्णेषु चतुर्षु सर्वेषु कार्येषु साक्षिणः कार्याः । कीदशाः आप्ताः गृहीतसंवादाः । पुनः की-दशाः सर्वधर्मविदः अलुब्धाः । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणाः क्षत्रियस्य क्षत्रियाः एवमपे ॥ ६३ ॥

नार्थसंबन्धिनोनाप्तान सहाया न वैरिणः ॥ नदृष्टदोषाः कर्त्तव्यान व्याध्यार्तान दूषिताः ॥ ६४ ॥

- (१) मेधातिथिः । तानीमानि संभाव्यमानिष्याभिधानकरणत्वेन पठ्यन्ते तत्रार्थसंबन्धिनउत्तमणीधमणीया-उत्तमणीद्यमणीवचनेन पराजीयमानास्तदानीमेव रोषावेशविश्वाताःस्तंभयन्ति धनंमत्यादातुमधमणमतोसौ संनिहितधन-त्वाच्चित्तमनुवर्तमानः शक्यते तत्मादसौनसाक्षी उत्तमणीपिनिर्धनेऽधमणीध्यवहारजयाच्यधनमामौ मद्यमयंमतिदास्यतीत्यन्या बुध्या कदाचित्तत्पक्षानुगुणंवक्तितिसोध्यसाक्षी अथवार्थः भयोजनंयस्य साक्षिणोविवादिभ्यां किचित्रयोजनंसाः ध्यंतेन वा तयोः सउपकारगतेनार्थेन समानफल्ड्त्येवंभकारार्थसंबन्धिनआमामित्रबान्धवतया कार्याभ्यन्तराः पितृष्य-मानुलादयः सहायाः मतिभूपश्चतयोवैरिणः मसिद्धादष्टदोषाअन्यत्र कृतकौटसाक्ष्याअन्यद्वा मतिषिद्धमाचरितवन्तोष्याः ध्यातारोगपीडिताः न पुनरीषद्दोगिण इत्यार्त्तपहणं पीडितस्य हि क्रोधविस्मृत्यादयोमिध्यावचनता च संभाव्यन्ते दृषिन्ताःपातिकनोभ्यस्तोपपातकाश्च दृष्टदोषपहणन्तु तेषामेव कृतनिपहाणांपरिपहार्थते हि राजिन भृतदण्डापाहितविनयन्त्वान्तसंमितदृषिताभवन्ति ॥ ६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थसंबंधिनस्तज्जयफलमागिनः । आप्ताः स्विग्धाः त्वस्यपरस्यवा असाधारण्येन । सहा-याः श्रुत्याः वक्तः । दृष्टदोषाः दृष्टसाक्ष्यमिथ्याभिधानाः । दूषिताः अभिशस्ताः ॥ ६४ ॥
- (३) कुछ्कृकः । ऋणावर्थसंबिष्यनोऽघमणीयाः आप्तामित्राणि सहायास्तत्परिचारकाः शत्रवः स्थानान्तरावगत-कौटसाक्याः रोगपीडितामहापातकादिदूषिताः साक्षिणोन कर्तव्याः । छोभरागद्वेषस्यतिभंशादीनामन्यथाभिथानहेतूनांसं-भवात् ॥ ६४ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । विपरीतान्वर्जयेदित्युकंतानाह नेतिचतुर्भिः । अर्थसंयधिनः ऋणायर्थसेयधिनः । आप्ताः पुषादयः । दृष्टदोषाः कूटसाक्षिणः । नव्याभ्यातीः कुर्षौषाक्राम्ताः । तूषिताः महापातकादिना ॥ ६४ ॥

<sup>\*</sup> कुडा-कृरा (राघ० ४)

- (५) भन्दनः । अर्थसंबन्धिनोवादिमतिवादिनोरम्यतरेण कृतोपकाराः । आप्ताएकतरिलम्पक्षेसिग्धाः । सहायाः सहचारिणः । दष्टदोषाः पूर्वकोटसाक्ष्यादिकतदूषिताः । अभिशस्ताः ॥ ६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । निषिद्धानाह नेति । अधिसंबिधनोन कार्याः । आप्राःशकान । अधिसंबिधसहायाःन । वैरिणः सहायानकार्याः । दृषताः कृष्टाचपत्मारसिहतान कर्तव्याः । व्याध्यातीन कर्तव्याः । दूषिताः अभिशस्तान कार्याः ॥६४॥ न साक्षीन्टपतिः कार्यो न कारुककुशीलवै ॥ न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्गभ्योविनिर्गतः ॥६५॥
- (१) मेधातिथिः। त्वंमे साक्षी भविष्यसीति व्यवहारकता धनविसर्गादिकाले साक्षित्वे नृपतिनाध्येषितव्यः तस्य हि साक्ष्यंददतः पक्षपातंनाशङ्केरन् प्रमुखादतोन्यतरस्य कार्यनाशः नच साक्षिधमेण प्रष्टुंयुज्यते तद्देशवासीच यद्यपि लेखादिना संवादयेत्तथापि साक्षिधमेषित कुर्यादिति तद्देशवासिनोराज्ञः समानकरणप्रतिषेधः। कारुकादीनांत्वकार्योपरोधशङ्क्षया संगत्या च ते जीवन्ति त्वभावश्येषजानपदानांयत्त्वयंनिश्चितवन्तोपि जीवामहे वयमिति जिताः साक्षिकादिभ्यो-रूष्यन्ति ततश्च सार्वलौकिकीसंगितःकारुकादीनामुच्चियते किच प्रकृतिपरिलघुत्वात्तेषांवृत्तयश्वलियतुमपि शक्यन्ते तथा च पक्षपातंभजेरन् श्रीत्रियस्य तु साक्षित्वे कर्तव्यता प्रतिषिध्यते राजवन्तपुनरपत्ययितता निह श्रीत्रियत्वंप्रामाण्यंविहन्ति जनयत्येव विशेषतः निह श्रीत्रियत्वंविसंवादहेतुतयोपलब्धमेवमुत्तरत्रापि। कारुकाः शिल्पोपजीविनः सूपकारायस्कारादयः कुशीलवानटर्नाकगायनाद्याः श्रीत्रियोवेदपायक्षीयः त्वाध्यायनतत्त्वरःसइह गृह्यते अथवा श्रीत्रियत्वं-कर्मानुष्ठानोपलक्षणार्यतेनानुष्ठानपरस्य तिहरोधतया प्रतिषेधः लिङ्गस्थोब्रह्मचारी परिवाजकपाखण्डलिङ्गधारिणस्तु कुशास्त्रवित्वाद्वाताः । सङ्गस्योनिर्गता वेदसंन्यासिनोगृहस्थाः सङ्गोलालसतया विषयोपभोगोदद्दार्थकर्मारम्भोवा॥ ६५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ननृपतिः तस्य । बहुव्यासक्तत्वेनाऽस्मरणात् । एवं कारुकः शिल्पी । कुशीलवौन-दः । श्रोत्रियोवेदाभ्ययनपरः । लिङ्कस्थः परित्राजकादिः । संगमिर्गतः सर्वदैकान्तसेवनादिशीलः ॥ ६५ ॥
- (३) कुङ्कृकः । प्रभुत्वात्साक्षिधर्मेण प्रष्टुमयोग्यत्वान्न राजा साक्षी कार्यः । कारः सूपकारादिः कुशीलवोनद्यदिः सयोः त्वकर्मव्ययत्वात् । प्रायेणधनलोभवत्त्वाश्वासाक्षित्वम् । श्रोत्रियोप्यध्ययनाम्निहोत्रादिकर्मव्ययत्या न साक्षी । लिङ्क-स्थोबस्वचारीसङ्गनिर्गतः परिव्राजकः तयोरपित्वकर्मव्ययत्वाद्रक्षनिष्ठत्वाश्वासाक्षित्वम् । श्रोत्रिययहणादध्ययनामिहोत्रा-दिव्ययेतरब्रास्मणस्यानिषेधः ॥ ६५ ॥
- (४) राघवानन्दः । एतेषद् न साक्षिणइत्याह नेति । कारुकुशीलवावुक्तौ । राजादीनांखस्वकर्मव्ययतया अस्थि। रिचनत्वात् । नश्रोत्रियः अध्यापनाध्ययनाग्निहोत्रव्ययत्वात् । संगेष्योविनिर्गतः संन्यासीति केचित् । कुटुम्बनहिष्कृतः मण्डलाच बहिष्कृतइतिवा लिङ्क्थपेदन संन्यासिनोयहणात् ॥ ६५ ॥
- (५) **नन्दनः । राज्ञः** साक्षित्वे शपथादिना लाघवंसभवेदिति राज्ञःशतिषेधः । कारुः कर्मकरोरजकादिः । कुशौ-लवोगायकः । परिकरभूतत्वात्तयोर्नृपसदस्याद्याने परकार्यविरोधःस्यादिति शतिषेधः । श्रीत्रियादीनांत्रयाणामाद्याने ध-र्मपीडास्यादिति शतिषेधः । न पुनरेषामसत्यवचनत्वात् । लिङ्गस्थः सन्यासी । सङ्केभ्योविनिर्गतोविरक्तः ॥ ६५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नृपतिः राजा साक्षी नकार्यः । कारुकः करकर्ता कुशीलवी कुत्सितं शीलं यस्य सःकुशीलः । न लिङ्गस्थः ब्रह्मचारी । सङ्केभ्योविनिर्गतः संन्यासी नकार्यः ॥ ६५ ॥

## नाष्यधीनोन वक्तम्यो न दस्युर्न विकर्मकृत् ॥ न दद्धो न शिशुर्नैकोनान्त्यो न विकर्छेद्रियः॥६६॥

- (१) मिद्यातिथिः । अभ्यथीनशब्दोत्यन्तपरतंत्रगर्भदासादी रुढ्या वर्तते अन्य तु नुल्यसहितत्वाद्ध्याधीनइति पढिन्त अभ्याधीनोबन्धकीकृतोवक्तव्योऽनुशास्यः शिष्यपुत्रादिराचार्याधीनत्वात् । अथवा कुष्ठादिना कुत्सितकायः दस्युः भृतदासवैतिनकः सम्भुपादासयित कर्माणीति नैरुक्ते निरुक्तः । तस्य च दिवसभृतत्वान्नात्यन्तपारतन्त्रयमस्तीति पृथगुपिक्शः क्रियते कर्मजीवनत्वापन्तौ तथा विधानांजीविकोच्छेदः लघुवृत्तित्वाच लोभादिसंभवेनाम्नत्ययिततापि चौरस्य तु शब्दान्तरोपादानान्नदस्युपहणेन पहणं अकिष्णत्ददयोवा दस्युः भूरचेष्टविकर्मकृष्णास्विरुद्धयः कर्मकरोति यथा ब्रा-स्मान्यवृत्तिविश्योवेत्यादि वृद्धोवयःपरिणामादसंस्भृतिःशिशुर्बालोऽमान्यवहारः एवं न्यवर्षम्हणेनेकस्यामामेः मितषेधो-द्योः कर्स्याचिदवस्थायां सभ्यनुद्धानार्थः यथा वृहस्ताचारोपत्रे यद्यपि तत्र तृतीयलेखको निर्वति तथापि लेखनमात्रस्य व्यापारोन साक्षित्वर्दातं कस्यचिदियमाशद्भास्यात् । अन्त्योबर्वरचण्डालादिः त्वधमदिन्यच श्रूष्ट्रयौनित्वेन मामस्य मित-वेधः विकलेन्द्रयोऽन्धविधरादिः शरीरपीडयोपलिब्धिविकलत्वाच ॥ ६६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अध्यधीनोऽन्यस्य गर्भदासः। वक्तव्योदुराचारत्वादिना गर्हितः। दस्युर्घातकः। वि-कर्मकृत् सूनादिः। नैकइति । अभावे द्वयोरपि पहणम् । अन्त्योऽन्त्यजः॥ ६६॥
- (३) कुद्भूकः । अध्यधीनोत्यन्तपरतन्त्रोगर्भदासीन वक्तव्योविहितकर्मत्यागाञ्चोकविगर्हितः । दस्युः कूरकर्मा न-षौरीनापि तस्करइति वक्ष्यमाणत्वात । विकर्मकिनिषद्धकर्मकारी एतेषांरागद्धेषादिसंभवात । न वृद्धः प्रायेण स्पृतिभंशसंभवात । नबालोऽपाप्तव्यवहारत्वात । नैकोविनाशप्रवासशङ्क्षया तस्य न्यवरैरितिविधानात । अर्थमितषेधिसद्धौ कस्यिद्धिदं वस्थायां द्वयोरभ्यनुद्धानार्थनिषेधवचनम् । अन्त्यश्चांडालादिः धर्मानिभिद्धातत्वात । विकलेन्द्रियउपलब्धिकल्यान्त-साक्षीकार्यः ॥ ६६ ॥
- (४) **राधवानम्दः । एते सप्तदश न साक्षिणइत्याह**्नेतिद्दाभ्याम् । अध्यथीनः अत्यन्तपरतस्त्रः । गर्भदासोविः चित्तत्वात् । वक्तव्येः सर्वलोकविगहितः बृद्धोऽत्यन्तवयसा । अन्त्यभाण्डालादिः । विकलेन्द्रियः बाधिर्यादियुक्तः ॥ ६६ ॥
- (५) जन्द्रनः । अध्यधीनोत्यन्तपरतन्तः गर्भदासद्दिकेचित् । वक्तव्योनिन्दः । दस्युर्द्दीनजातिः । अध्यधीना-दीनामसाक्षित्वे कारणंसत्यवाचकनियमाभावः । पूर्वसाक्षिणांच्यवरमुक्तं अत्रेकत्वंगतिषिद्धं तेनायमर्थोगम्यते च्यधिकत्व-मुक्तमः पक्षः । च्यवरत्वंमध्यमः । द्वित्वमधमः । नकदाचिद्वयेकमिति ॥ ६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अभ्यधीनोनगर्भदासःअत्यन्ताधीनः वक्तव्यः शिष्यपुत्रादिर्नकार्यः । दस्युर्घातकोवाविकर्मकृत् । नवृद्धः नभृतिदासःनान्त्यः अन्त्यः शूद्रचाण्डालः ॥ ६६॥

नार्ती न मत्तोनोन्मत्तो न क्षुत्तृष्णोपपीडितः॥ न श्रमार्त्ती न कामार्त्ती न कुद्धोनापि तस्करः॥६ णा

(१) मेधातिथिः । आर्तौबन्धनादिना रसेन मत्तोमबमत्तः श्लीबः अपलारगृहीतउन्मत्तिपशाचकीश्चृत्रणोपपी-डितोबुभुक्षापिपासाभ्यां व्यथितः अमःकायचेष्टाधिक्येन दूराध्वगमनयुद्धादिनोत्पन्नस्तेनार्तः पीडितः। कामः स्त्रीसङ्गा-

<sup>(</sup>६६) नाध्यधीनी=नान्याधीनी (क)

<sup>(</sup>१) वक्तव्यः सर्वलोक=वक्तव्यः विहितकर्मत्यागास्त्रोकगहितः । दस्युः क्रूरकर्मा न तस्करः तस्य नापितस्क-रहवक्ष्यमाणत्वात् । विकर्मकत् निषद्धकारी । एतेषां रागद्देषादि संभवात् । सर्वलोक (न, श.)

भिलाषस्तेनाऽऽतींविष्ठलंभोऽत्यन्तसंयोगोद्वाविष तावन्प्रत्ययौ विक्तोषष्ठवाक्तत्ससाधने चिवष्रलंभाशद्कृत्या व । कुद्धोन्य-स्मिनिष बहुतरक्रोधः सहिक्रांधेन व्याप्तिचिक्तत्वान्त्यावदनुभवित नाष्यमुभूतंस्मरित । तस्करश्रीरः यद्यप्यसौविकर्म-कृत्तथापि भेदोपादानाद्वोबलीवर्दन्यायोद्रष्टव्यः ॥ ६७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नार्तद्ति । एतेचार्तःवादयः साक्षिकरणकाले दोषाः । आर्तःशोकादिना । मसोमद्यादिना । उन्मनोवातादिना । तस्करः साक्ष्यकाले दष्टपरार्थापहारः ॥ ६७ ॥
- (३) कुःहृकः । आर्तोबन्धुविनाशादिना मत्तोमचादिना उष्मत्तउत्क्षेपभूतावेशादिना कुर्धापपासादिनापोडितः श्र-मार्त्तोवर्त्मगमनादिना खिन्नः कामार्त्तउत्पन्नकोधः चौरश्च न साक्षी कार्यद्दित सर्वत्रसंबध्यते । तत्रार्त्तादिर्बुद्धिवैकल्यात् चौरस्त्वधार्मिकत्वात् ॥ ६७ ॥
- ( ४ ) **राध्यवानन्दः ।** आर्तोधनपुत्रादिनाशेन । मक्तीमद्यादिना । उष्मत्तोवातुरुः । श्रमार्तोभारोद्वहनादिना । तस्करः चोरः । वृद्धादिकुद्धान्तानांप्रायेणस्पृतिरुपेपात् आर्ताद्यष्टमु स्पृतिरुपेपः प्रसिद्धः ॥ ६७ ॥
  - (५) नन्द्रनः। आर्त्तः पुत्रशोकादिपीडितः॥ ६७॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । नउन्मत्तोन यहाभिभूतः ॥ ६७ ॥

स्त्रीणांसाक्ष्यंस्त्रियः कुर्युर्द्विजानांसदशाद्विजाः॥ शूद्राश्व सन्तः शूद्राणामन्त्यानामन्त्ययोनयः॥६८॥

- (१) मधातिथिः। यत्र पुमांसार्वाधित्रत्यिंथनी तत्र स्त्रीणांसाक्ष्यंनास्ति यत्र तु स्त्रिया सह पुंसः कार्यस्त्रीणामेन व चेतरेतरंखल्पंतत्र भवन्त्येव स्त्रियः साक्षिण्यः नचायंनियमः स्त्रीणांस्त्रियएव साक्ष्यंकुर्युनंपुमांसः केवलंयुवितिषये व्यवहारे कचिदेव स्त्रीणांसाक्ष्यं यतोऽस्थिरत्वादिति हेतृरुपातः भवन्ति काश्चन स्त्रियोबस्रवादिन्यद्व सत्यवादिन्यःस्थिरबुद्ध्यः । द्विज्ञानांसदशाद्विजाः यः प्रमाणतरोद्दिजः सविसदशंशद्भ्यमानप्रमाणभावमपि दिशन्साक्ष्ये न श्रद्धयवचनोन् भवति यतस्त्रथाभूतेन प्रमाणभूतएवद्दष्टच्यः सिह तस्य सदशः सदशानांहि समानंदेशः स्थानमितरेतरकार्यज्ञत्वंच संभाव्यते इतरस्य तु तत्प्रदेशसन्तिधर्यत्नेन साध्यः सदशत्वीचित्यात्सिद्धएव एवंहीनस्य हीनगुणोपि सदशाद्वहीतव्योनतृत्व्यक्ष्यगुणोन यहीतव्यः सादश्यज्ञात्या शल्यादिना वा गुणेन क्रियया चाश्चताध्ययनादिकया समानशीलत्या एतच्च नात्तिशयिनि कार्ये द्रष्टव्यम् । निह हीनगुणेषु प्रत्ययितता निश्चीयते अन्यानांचण्डालभ्वपचादीनांतादशाएवान्त्ययोन्यः अन्तभवान्त्या सायोनिरुत्पत्तिकारणयेषामिति वियदः प्रदर्शनंचैतत् यसमाजातिशिल्पशीलादिभिस्तेषामिहानुक्तानामिप कृणिकारुकुशीलवादीनाहेतोः समानत्वात्॥ ६८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतद्दोषविरहे चाण्डालादयोपि याह्माइत्येतदर्थस्त्रीणामित्यादिन्नतिषेधः । द्विजाब्रह्मश्रवि-शोन्योन्यंकुर्युः । सदशाइति नोत्तमानात्यधमाइत्यर्थः । सन्तोऽसंभावितदोषाः ॥ ६८ ॥ .
- (३) कुद्धृकः । स्त्रीणामन्योन्यव्यवहारे ऋणादानादौ स्त्रियः साक्षिण्योभवन्ति । द्विजानांब्राह्मणक्षत्रियविशांस-दशाः सजातीयाः साक्षिणः स्युः । एवंश्र्द्रासाधवः श्र्द्राणामः । चाण्डालादीनांचाण्डालादयः साक्षिणोभवेयुः । एतच्च स-जातीयसाक्ष्यभिधानमुक्तलक्षणसजातीयसाक्षिसंभवेऽसंभवे विजातीयाअपि साक्षिणोभवन्ति । अतएव याञ्चवल्क्यः ॥ य-था जातियथावर्णसर्वे सर्वेषु वा स्पृताः ॥ ६८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उक्तेषु पतिपसवतया व्यवस्थितिमाह स्त्रीणामिति । कुर्युः दद्युः । वर्णव्यवस्थितिमाह हिजा-नामिति । सन्तोद्विजशुश्रुषादिरताः ॥ ६८ ॥

- (५) नन्द्रनः । बहुशुचयोपिचस्त्रियइति । जस्त्रीणांसाक्षित्वस्य वक्ष्यमाणस्यायमपवादः । सदशाः सजातीयः ॥६८॥
- (६) रामचन्द्रः । उक्तानाह स्त्रीणामिति । द्विजानां सदशाः सवर्णाः द्विजाः । अन्त्यानांअन्त्ययोनयः ॥ ६८ ॥ अनुभावी तुयः कश्चिकुर्यात्साक्ष्यंविवादिनाम् ॥ अन्तर्वेश्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये॥६९॥
- (१) मेथातिथिः । अन्तर्वेश्मित यः कार्यमर्ताकतोपनतावाग्दण्डपारुण्यसंग्रहस्तेयंसाहसादिरुपमरण्ये वा तादशमेव शरिरण च पीड्यमाने तत्कालदस्युमिरन्येवांदाय तत्कुतिश्चिदृहीतं योवाधनिनिमत्तंप्रतिभूत्वेन स्थापितोनच साक्षि-णोलभ्यंते तावत्कालंनपित्पालयन्ति । अनुभावी साक्षाद्रष्टा यः कश्चिदिति न जातिनियमः सदशंच तदा नास्तीत्याह अन्तर्वेश्मनीति विरलजनोपलक्षणार्थतेन शून्यदेवतायतनादीन्यपि विरलजनानि गृह्मन्ते तथाचारण्यपहणमस्यैवार्थस्य पद-र्शनार्थम् । अन्ये तु शरीरस्यापि वात्ययद्त्यन्यथा व्याख्यानयन्ति कार्यशरीरस्यातिपाते यः कश्चित्सादा। यत्कार्यमनुष्ठी-यमानमितपतत्युत्तरकालमशक्यानुष्टानंतत्र साक्षिणांजाितिलिङ्गवयः सादश्यकसंबन्धाभावादिनियमीनास्ति । एतदेवोत्तरे-णदर्शयति ॥ ६९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुभावी येन तत्कार्यप्रसंगादण्यनुभूतमः । यःकश्विदधमोपि । अन्तर्वेश्मन्यरण्यइत्यसं-भवत्पुरुषान्तरदेशोपलक्षणमः । शरीरस्यात्यये तत्साक्ष्यकरणे तदैव यदि मृत्युस्तदापीत्यर्थः ॥ ६९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । गृहाभ्यन्तेरऽरण्यादी वा चौरादिकतोषद्वे देहोपघाते वाततास्यादिकते यः कश्चिदुपरुभ्यते स-वादिनोरेवसाक्षीभवति नतु ऋणादानादिवदुक्तरुक्षणोपेतः॥ ६९॥
- (४) राघवानन्दः । विवादेसत्युक्तविधजनासंभवेनृमात्रंसाक्षीत्याहः अनुभावीत् । अन्वगम्बक्षं तत्र भावीवर्तमान् नः । शरीरस्यात्यये मृतौ साक्ष्यं कुर्यात् द्यात् ॥ ६९ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । यथोक्तगुणसाक्ष्यभावे यः कश्चिदनुभावितापिसाक्षीत्याह अनुभाव्यपीति । अनुभावी अर्थानु-सन्धायी । यः कश्चित्सजातीयोपि । अन्याय पीडायाम् ॥ ६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यःकश्चित् अनुभावीमसङ्गादिपि येन तत्कार्यमनुभूतमः । शरीरस्यापि अत्यये-नाशे उपस्थिते तस्य ॥ ६९ ॥

स्त्रियाप्यसंभवे कार्ये बालेन स्थिवरेण वा ॥ शिष्येण बन्धुनावापि दासेन भृतकेन वा ॥ ७० ॥

(१) मेधातिथिः । स्त्रियेतिरिङ्गच्यत्ययउक्तः । बालेन स्थितिरेणवेति वयोच्यत्ययः शिण्येणेत्यादिना संबन्धिनः प्रतिष्पसवएतच प्रदर्शनमेवविधानांच्यभिचाराय तेन ज्ञातिसादश्येऽपि नाद्भियते । सुदृह्दैरिदोषादयस्तुनेष्यन्ते येषांकिचिदसन्याभिधानकरणत्वंदष्टंनापिच्यापकंतेन प्रतिष्पसूयन्ते येषान्तुबहुच्यापकंकचिदेव गुणातिशयंचेति व्यभिचरेत्ततः कचिदेव तत्साक्षिणउक्तंच ॥ एकः सहस्राह्मभ्येतनसौहाद्गिनशात्रवात् । नार्थसंबन्धतोवापि पुरुषोनृतमाचरेदिति ॥ असंभवेऽन्येषांसाधिणांस्त्रियापि कार्यसाक्यमिति पूर्वश्लोकादनुषज्यते । शिष्येणेतिमौस्रह्मोवसंबन्धप्रदर्शनार्थमेतत् । बन्धनेति अहार्योत्पित्तकायानसंबंधप्रतिष्रसवः सत्यपि संबन्धत्वे । योनातिष्रत्यासन्तः सगृह्मते तेन आनृत्यमानुरुश्वश्चर्योदयोन साक्षिणः तथानिधे हि बन्धुशब्दोरुदः । दासेनेति सत्वामिसंबन्धउपरुक्यते न त्वाम्युपाध्यायोयाजकश्च सर्वविधे विषये साक्षिणः दासोग्पर्दासोश्चरकोवैतिनकः ननुचासामध्याद्वारादयः साक्षित्वेनिरस्ताः नद्यते साक्ष्यप्रवधारियतुंशक्रुवन्ति बुद्धेरस्थैर्यात्पर्रिपाकादिभिदेषिस्तदापदि प्रतित्वमानसमञ्जसमिति नद्यापदि शक्तिरस्यावर्भवति योहि ब्रूयानेन वानवौदनः पक्तव्यः सत्याप्ते नु पक्तव्यदित तादगेतरस्यात् नेषदोषप्रवमर्थमेवोत्तरश्लोकआरभ्यते ॥ ७० ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः।** अस्यप्रपञ्चः स्त्रियापीति । दासोगर्भदासः। भृतकः भृत्या परिक्रीतः॥ ७० ॥
- (३) कुछूकः । तदेवोदाहरणात्स्पष्टयति स्त्रियापीति । अन्तर्वेश्मादावुक्तसाक्ष्यभावे सति स्त्रीबालवृद्धशिष्यबन्धुदा-सकर्मकराअपि साक्षिणः स्युः ॥ ७० ॥
  - ( ध ) राघवान-दः । किंच स्नियेति । रूयादिसप्तभिः कार्य देयं साश्यमिति शेषः ॥ ७० ॥
- (५) नन्द्नः । असंभवे यथोक्तगुणसाक्ष्यलाभे कार्यसाक्ष्यमिति शेषः । पूर्वमितिषद्धानांशिष्यादीनांसह पाठादि-हचायोग्यत्वमनुमीयते ॥ ७० ॥

बालरद्धातुराणांच साक्ष्येषु वदतांम्रषा ॥ जानीयादस्थिरांवाचमुल्लिकमनसांतथा ॥ ७१ ॥

- (१) मेधातिथिः । अयमस्यार्थः नेह्नात्यन्तामामनिरुद्धाभान्तबुद्धयोबालादयोगृह्यन्ते येनानारभ्योर्थउपिदृष्टः स्यात् किन्तु ये शकुवन्त्यवधारियतुं तदातिस्थिरचेतसस्तत्रानुङ्गायन्ते तेषांवचनमनुमाने परीक्ष्य यदि संबद्धवर्दान्त नचाशद्कृत्यमानदोषेण केन चित्संगतास्ततः प्रमाणंतदाह तेषांष्ट्रषावदतामस्थिरांवाचंजानीयादेतदुक्तंभवित वाचोःस्थेर्येण पृषात्वनिश्चिनुयात् तत्र वाचोःस्थेर्येवचनानामितरेतरासंगितः अस्फुटा परिपूर्णाक्षरत्वं एतच बालादीनामवस्थोपलक्षणार्थं ये वयसा व्याधिना वाष्यवस्थामियतींगताअन्यद्विवक्षन्तोन्यदुचारयन्ति तच्चाव्यक्तंन तेसाक्षिणः एतत्प्रत्यक्षवेद्यमसाक्षित्वकारणं अन्यत्तु रागद्वेषप्रबल्लोभादिसाधारणमनुमानतः परीक्ष्यं तथाचोक्तमेव उत्सिक्तचेतसः प्रकृत्येवोपप्रुताअधीर-धियः॥ ७१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बालादिषु कर्तव्यविशेषमाह बालेति । तत्र मिथ्याभिधानव्यभिचार्यस्थिरत्वादिकंवाचः प्रतिसन्धेयम् । तद्भावे तद्वचनेनाप्यर्थनिश्रयः संभवतोत्यर्थः । उत्सिक्तमनसामस्थिरचेतसाम् ॥ ७१ ॥
- (३) कुद्धूकः । नन्वस्थिरबुद्धित्वादिना स्त्रीबालादीनांकथमनापि साक्षित्वमित्यत्राह बालवृद्धेति । बालवृद्धव्याधि-तानामुपद्भुतमनसांच मत्तोन्मत्तादीनांसाक्ष्येऽनृतंवदतामस्थिरावाग्भवति अतस्तामनुमानेन जानीयात् । यथोक्तम् वौं-गिर्भावभावयेलिङ्केरिति ॥ ७१ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । बालादिसाक्षिषु प्रमाणान्तरं सहायं विधत्ते बालेति । जानीयादनुमानादिना । उत्सिक्तमनसां कामाखुपशुतमनसाम् ॥ ७१ ॥
- (५) **नन्द्रनः ।** आपिद्वषयसाक्षिपरियहे राज्ञः कर्तव्यमाह बारुवृद्धातुराणान्त्वित । सत्यासत्यरूषांवाचंराजा चि-न्हेर्जानीयान्नोक्तिमात्रेण परिगृण्हीयात् । संख्यानां च गुणानांच साम्येद्विजोत्तमान्परिगृण्हीयात् ॥ ७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । साक्ष्यं षृषा वदतां उत्सिक्तमनसां चश्चलचित्तानां वाचमस्थिरांजानीयात् । बालःअभामव्यव-हारः । वृद्धः अशीतिवर्षः वृद्धपहणंवचनानिषिद्धानामन्येषामपि ॥ ७१ ॥

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसंपहणेषु च ॥ वाग्दण्डयोश्व पारुष्ये न परीक्षेतं साक्षिणः ॥ ७२ ॥

(१) मेधातिथिः । सहोबलंतदाश्रित्य यांक्रियते तत्साहसं राजवछभेन महापक्षतया त्वशरीरबलेन बलवदा-श्रयेण वा यदकार्यकरणंतत्साहसं यथा वस्तपाटनाग्निदाहकरछेदाचन्यत्मसिद्धंश्रत्र साक्षिणोन परीक्ष्याः गृहिणः पृत्रि णइत्येवमादिरूपा परीक्षा तत्र प्रतिषिध्यते या तु व्यभिचारहेतुतया शहून्यते रागद्देषधनलोभादिरूपा सा कर्तथ्या रुदद-ष्टमूलत्वादस्याः स्पृतेरित्युक्तम् ॥ ७२ ॥

<sup>\*</sup>वाग्भः=वाद्यैः (अ)

- (२) सर्वज्ञनारायणः। नपरीक्षेत बालत्वादिना नत्यजेत् किंतु तत्रयुक्तरीत्या स्थैर्यादि मतिसंधेयम् ॥ ७२ ॥
- (३) कुद्धूकः । गृहदाहादिषु साहसेष्वाचार्यस्त्रीसंग्रहणे वाग्दण्डपारुष्ये च गृहिणइत्युक्तसाक्षिपरीक्षा न कार्या । स्त्रीयाप्यसंभवे कार्यमित्यस्यैवायमुदाहरणप्रपञ्चः ॥ ७२ ॥
- (४) राघवानन्दः । साहसादिषु साक्षी न परीक्षणीयइत्याह साहसेष्विति । साहसेषु गृहदासादिषु । सहो बलंते-नायंभवतीति साहसः । संग्रहणे स्त्रीभोगादौ । वागृदण्डयोश्य पारुष्ये वाक्षपारुष्ये धिगाशुक्तौ दण्डपारुष्ये ताडनादौ साक्ष्यन्तराभावान्तपरीक्ष्येत गृहिणःपुत्रिणडत्यादिधर्मेण ॥ ७२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । संयहणंपरदारपरियहः ॥ ७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषु चर्ताविधेषु साहसेषु साक्षीकार्यः । चतुर्विधत्वमाहः ॥ मनुष्यमारणं चौर्यं परदाराभिमर्शन-म । पारुष्यमुभयंचेतिसाहसंस्याचतुर्विधम् ॥ च पुनः स्तेयकर्मणि संप्रहणेषु रहिस क्रियमाणेसंग्रामे धार्यपारुष्यसाहसेषु साक्षिणः कार्याः अत्रगुणरहितासाक्षिणोभवन्तीति भावः ॥ ७२ ॥

# बहुत्वंपरिगृह्णीयात्साक्षिंद्वैधे नराधिपः॥समेषु तु गुणोत्कष्टान्गुणिद्वैधे द्विजोत्तमान्॥ ७३॥

- (१) मेधातिथिः । यत्रभूमिभागादौ विमितपितिर्द्धाभ्यां च भीगसाक्षिणोनिरिष्टास्ते च केचिद्रियनस्तत्र बहूनां-वचनंयासं समसङ्ख्येषु तु ये गुणैरुत्रुष्टाबहुगुणाइति अथैकेन वा गुणेन दष्टपुरुषार्थोपकारिणामित्रायेन युक्तगुणवतां-समगुणानांभेरे जातिरादर्तव्या सर्वसाम्येशपथः अन्यद्दा समानं बहुत्वंपरिगृह्णीयाद्रहूनांवचनंप्रमाणीकुर्यात् । द्वैधंपर-स्परविरुद्धाभिधानम् ॥ ७३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बहुत्वमिति यद्यन्येऽन्यथावदन्ति तिह्ररोधेऽपि वहूनांवचीपाह्ममित्यर्थः । ह्विजोत्तमान् ब्राह्मणान् ॥ ७३ ॥
- (३) कुङ्गृकः। साक्षिणांपरस्परविरुद्धानांबहुभियंदुक्तंतदेव निर्णमार्थत्वेन राजा गृह्णीयात्। समेषु तु विरुद्धार्थाभिधा यिषु गुणवतः प्रमाणीकुर्यात्। गुणवतांभव विप्रतिपत्तौद्धिजोत्तमान् द्विजेषु येउत्तमाः क्रियावन्तइत्यर्थः। अतएव बृहस्प-तिः॥ गुणिद्वैषे क्रियायुक्ताइति॥ ७३॥
- ( ४) **राघवान-दः** । यत्र परस्परं साक्षिणां विरुद्धभाषितया द्वेषं तत्र बहुभिरुक्तं याद्यमित्याह बहुत्वमिति । समेतु गुणोत्कष्टात् गुणाधिकात् । द्विजोत्तमात् विशिष्टगुणवतोविमात् सम्यञ्जोबहवश्चेति न्यायात् ॥ ७३ ॥
- (५) **नन्दनः** । अथसाक्षिद्वैधेबलाबलमाहं बहुत्त्विमिति । विवादिनोःसाक्षित्वे द्वैधे साक्षिणांबहुत्वंपरिगृण्हीयात् समेषु समसंख्येषु साक्षिषु ॥ ७३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नराधिपःसाक्षिद्धैथे विविधे साक्षिबहुत्वं परिगृद्धीयात् । समेषु तुल्येषु गुणोत्कष्टान् ॥ ७३ ॥ समक्षदर्शनात्साक्ष्यंश्रवणाच्चैव सिध्यति ॥ तत्र सत्यंब्रुवन्साक्षी धर्मार्थाभ्यां नहीयेत ॥ ७४ ॥
- १) मधातिथिः । ननु चानुभावीतु यः कश्चिदित्यनेनोक्तमैवैतत्कथंचान्यथा सिक्दिराशङ्कृत्यते येनेदमुर्च्यते दर्शनश्च-वणाभ्यां साक्षिसिक्दिरिति तत्रोच्यते साक्षी व्यवहारिष्यता कर्तव्यस्त्वमरमत्साक्षी भविष्यसीत्युक्तं तत्र यएवंनोक्तः सन प्रामोत्येवमर्थिमदमुच्यते यस्तत्र संनिहितः कथंचिदनुभवितात्वं स्मर्तुमर्हस्यावयोरिममर्थमित्येवमनुक्तेऽपि भवत्येव साक्षी समक्षदर्शनात्साक्षादनुभवाच्छ्रवणाच्च साक्ष्यशब्दानुषद्वः कर्तव्यः । यत्कुतिश्चिदेकेन श्रूयते ततोन्येन तत्परंपराश्चतंतेन परं-

पराश्रावी न साक्षी यथैतेनेदमकार्यकृतिमदमस्मैवा धारयतीति लोकप्रसिद्ध्यावगतम् । ननु प्रमाणतस्तत्र समक्षदर्शनंसा-क्षादनुभवनमर्यविषयपृणप्रयोगदण्डपारुष्यादि साक्षाद्दृष्टंचक्षुर्व्यापरिण वाक्षारुष्यंतथेदमस्मान्यया मृहीतिमित्येवमादिवि-षयंशब्दमापणंयद्यपि दशिरुपलिधमात्रवचनस्तत्रापि वृत्तानुरोधितया श्रोत्रक्कानंश्रवणभेदेनोपात्तंपतावचात्र विवक्षितं प्रमाणतोयेनानुभूतंससाक्षी समक्षदर्शनंप्रहणंच प्रमाणमात्रोपलक्षणार्थं तेनानुमानादिनाप्यनुभूतमेव अतआमागमाश्य तस्य प्रत्यक्षमपि प्रमाणम् । उत्तरस्तु श्लोकार्थीनुवाद्ष्य सत्यवचनस्य विहितत्वात् असत्यवादिनोधर्मार्थहानेश्य प्रमाणान्तराः वगत्त्वात् ॥ ७४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । समक्षदर्शनात् पत्यक्षतोदर्शनात्। श्रवणादाप्तवचनसंज्ञानात्। अर्थाहानिर्दण्डाभावात्। ७४॥
- (१) कुङ्गकः । गोविन्दराजस्तु गुणवतांविर्यातपत्ती द्विजोत्तमान्त्राक्षणान्त्रमाणीकुर्यादित्याह समक्षेति । चक्षुर्यासे साक्षा दर्शनात् श्रोत्रयासेश्रवणात्साक्ष्यंसिष्यति । तत्र साक्षी सत्यंवदन्धर्मार्थाभ्यां न मुच्यते । सत्यवचेनन धर्मीपपत्तेर्वण्डा- भावेर्थहान्यभावात् ॥ ७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्ष्यंहि यथादृश्रुताभिधानमितित्रकृष्यन्साक्षिपदस्य यौगिकत्वमाह समक्षेति । अक्षमत्रे-न्द्रियमात्रतेन । तत्र श्रुत दृष्टस्पृष्टेऽर्थे । सत्यं दृष्टादिपतिपादकं ब्रुवन् वधादि । धर्मार्थाभ्यां धर्मतोनहीयते स्वर्गतोनहीयते अर्थतोनहीयते न श्रुतंदण्डं प्राप्तोति श्रुतादिमत्त्वात् ॥ ७४ ॥
  - (५) नन्दनः। साक्षिणां अर्णकर्त्तव्यं चाह् समक्षदर्शनादिति॥ ७४ भ
  - (६) रामचन्द्रः । सार्थेनाह तत्रेति । तत्र सभायां सत्यं ब्रुवन साक्षी सधर्मार्थांभ्यान हीयते ॥ ७४ ॥ साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद्विब्रुवन्नार्यसंसदि ॥ अवाङ्करकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच हीयते ॥ ७५ ॥
- (१) मेघातिथिः । असत्याभिधाने साक्षिणांफलदर्शनार्थमिदं दृष्टश्रुतशब्दउपलिधिपर्यायदृत्युक्तं तत्मादृन्यदृन् पल्ब्यंतद्ववीति आर्याः सन्याः सत्कारिणस्तेषांससिदं सभायामवागधोमुखंनरकंयाति यमयातनास्थानंगच्छित । प्रेत्य पृत्वा त्वर्गांच द्वीयते अश्यित । यद्प्यनेन त्वर्गारोहणकंकर्मकृतंतदिपकौटसाक्ष्यपापस्य गुरुत्वात्प्रतिबध्यते नतु त्वर्गस्य कर्मणः पापेनानेन नाशः त्वफलविधित्वात् कर्मणामन्यत्र प्रायिश्वत्तेभ्यः । ७५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विज्ञवन् विशेषेण ज्ञवन् । नरकानुभवान्तेऽपि सुक्तनाशात् लर्गाद्धीयते न लर्गे प्रामो-ति ॥ ७५ ॥
- (३) कुल्लूकः । साक्षी दृष्टश्रुतादन्यादशंसाधुसभायां वदन्नयामुखोनरकंगच्छिति परलोके च कर्मान्तरजन्यत्वर्गरूप-फलादिनन पापेन हीयते ॥ ७५॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तवैपरात्ये दण्डमाह साक्षीति । विश्ववन् सुवर्णरूप्यमिति विरुद्धमकारकंवा हुवन् । आर्थ-संसदि विद्वद्वाह्मणसभायाम् । अवाद्युखःसन्तरकमभ्येति । नकेवलमेवमपितु हीयते स्वर्गाच्च तज्जनकशुभादप्टस्यनरके-णमत्यग्तरितत्वात् स्वर्गहेतुधर्मनाशाद्या ॥ ७५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तत्रदर्शनश्रवणयोविपर्यये दोषमाह साक्षीदृष्टश्रुतादिति त्वर्गान्पुण्यान्तराजितात् ॥ ७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । साक्षी आर्यसंसदि रष्टशुतादन्यद्विञ्चवन् अन्यथा ब्रूवन् अर्वाक्शिरानरकं एवैतिमन्य स्वर्गाच डीयते ॥ ७५ ॥

# यत्रानिबद्धोऽपीक्षेत श्रणुयाद्वापि किचन ॥ दष्टस्तत्रापि तद्भूयायथादृष्टंयथाश्रुतन् ॥ ७६ ॥

- (१) मेधातिथिः । ननु चोक्तंसमक्षदर्शनादित्यत्र यथावदभूतवचने नियुक्तस्यापि साक्ष्यमस्तीति तत्र किमनेन यत्रानिबद्धोपीति कोवा शेषउच्यते लेख्यारुद्धस्य व्यापारविशेषायुक्तं साक्षित्वंनपुनरनन्वारुद्धस्य आरोहणस्यानर्थक्य मसङ्गादुभयोः साक्षित्वं अतएतदाशङ्कामपनोत्तुमिदमुच्यते पूर्वस्तु श्लोकोयत्रानुक्ताः साक्षिणः अयन्तु यत्र ससाक्षिकंलेख्यं अनिबद्धोलेख्यमनारुद्धोपीत्यर्थः ईक्षणश्रवणे व्याख्याते शेषस्रबोधम् ॥ ७६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अनिबद्धोऽनिधकतः । प्रसंगान्त्रागतः ॥ ७६ ॥
- (३) कुछूकः । त्वमस्मिन्विषयेसाक्षी भवइत्येवम्कतोपि यत्किचिदणादानादि पश्यति वाक्पारुष्यादिकंवाशणो-ति तत्रापि साक्षी सपृष्टःसन्यथोपलब्धंकथयेत् । अयंत्वकृतसाक्षी सामान्येन मनुनोक्तः । अस्य पामश्र प्राद्विवाकश्र राजा-चत्यादिना नारदादिभिः षाद्विध्यमुक्तम् ॥ ७६॥
- (४) राघवानन्दः । दर्शनश्रवणमात्रं न साक्षिताप्रयोजकं किंतु तिह्रशेषहत्याह् यत्रेति । निवदस्त्वमिलिन्विष-ये अवधानंकुर्वितिनियुक्तः तदभावेषि अयादेवेत्यन्वैयः यथादष्टं तमिष्ट्रष्टःसन् ॥ ७६॥
- (५) **नन्द नः** । साक्षित्वेनानिमन्त्रितोपि यादिष्णकसाक्ष्यमहैतीत्याह यत्रानिबद्धोऽपीति । यत्र विवादपदे अनि-बद्धः साक्षित्वेनानिमन्त्रितः यादिष्णकइति यावत् ॥ ७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यत्र साक्ष्ये अनिबद्धः सन् साक्षित्वेनानिधकतः सिकंचन शणुयात् वीक्ष्येतवा तत्रापि षृष्टः सतुतत्सत्यं यथाश्रुतंयथादष्टंब्र्यात् ॥ ७६ ॥

एकोलुब्यस्तु साक्षीस्याद्वद्भयः शुच्योपि न स्नियः ॥ स्नीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु दोवैश्वान्येपि ये दृताः॥७७॥

- (१) मेधातिथिः। एकस्य पुनः प्रतिषधोलोभादिरहितस्य प्रतिप्रसवार्थः तेन सत्यवादितया निश्चितएकोपि सा-स्त्री भवत्येव स्त्रियस्तु न कर्थवित्साक्ष्यमर्हन्त्यल्पावबोधावाशुच्योपीति गुणवत्योपीत्यर्थः। अत्र हेतुः स्त्रीगुद्धेरिधर-त्वादिति प्रकृतिरेषा स्त्रीणांयदुद्धेश्वपलत्वंगुणास्तु यत्नोपांजिताअपि प्रमादालस्यादिनान्यतयास्यतः स्वाभाविकमस्थै-यंतिष्ठेदेव यथाऽऽमयाविनो घृतादिनोत्पत्तेः। अग्रे स्थैर्ये खल्पेनापि प्रमादे पुनः सहजामयावित्वानुवृत्तिरतोनया शङ्क्षया गुणवतीष्वपि तासु नाश्वासः यत्तु स्त्रियोप्यसंभवे कार्यादित तद्यत्र तत्स्रणादेव पृत्वयन्ते यत्रेयमाशङ्का न भ-वित केनिचदासांचिलतेमनइति यत्र तु कालव्यवधानं तत्र जीयमानेन कदाचिद्नुकूलास्ताइति न कचित् साक्ष्यदोषै-श्वान्येऽपि ये वृत्ताः रोगादिभिदीषये स्त्रीभ्योन्येऽपि पुरुषावृत्ताआक्रान्तभूयिद्यादोषानाम उक्तं रागादयः शास्त्रपतिषद्धाः शङ्कामानव्यभिचारहेतवः यद्यपि केवलेन स्वश्वदेनैवोक्तायेषांतथाव्यनुक्तपरियहणार्थमिदमपुनरुक्तं सामान्यविशेषाभिधा-नहि सर्वत्रयन्थकाराअनुमन्यन्ते। अन्यत्वकारमञ्लेषणालुद्ध्योष्येकोन साक्षी किपुनर्कुद्ध्यदृत्येवमायक्षते तथा द्वयोर-भ्यनुक्कानंभवति शुच्यइतीकारोदुर्लभोवोतोगुणवचनादितिविधानात्। कदिकारादिति किष्वसमर्थयन्ते॥ ७७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। एकोप्यलुब्धःपुमान्। ग्रुच्योअलुब्धाअपि। देषिमान्येपियेवृताः अर्थसंबन्धित्वादिभिस्तेपि नबहवःसाक्षिणः। एकस्मिनलुब्धे विपरीतवादिनि सति॥ ७७॥

<sup>\*</sup> अन्वयः=आहृनिबद्धर्ति ( राघ॰ ४ )

- (३) कुछूकः । एकोऽलुब्धइत्यत्राकारमश्लेषोद्रष्टव्यः । एकोपि साक्षी लोभादिरहितः स्यात् । अतएव व्यासः ॥ शृचिकियश्य धर्मज्ञः साक्षी यत्रानुभूतवाक् । प्रमाणमेकोपि भवेत्साहसेषु विशेषतः ॥ मेधातिथिगोविन्दराजाभ्यामेकोलु-ब्धस्त्वसाक्षीस्या दिति पिठतंव्याख्यातंच । लोभात्मकः एकः साक्षी न भवति एवंचालुब्धोगुणवान्कस्यांचिदवस्थायामेको पि भवतीति । क्षियः पुनरात्मशौचादियुक्ताबङ्क्योप्यस्थिरबुद्धित्वादणादानाद्यैः पर्यालोचितव्यवहारे साक्षिण्योनभवन्ति अपर्यालोचिते तुस्तयवा ग्दण्डपारुन्यादौक्षियाप्यसंभवे कार्यमिति साक्षित्वमुक्तमः । अन्येऽपि ये स्तेयादिदोषेव्याप्तास्तेऽपि पर्यालोचितव्यवहारे साक्षिणोन स्युः ॥ ७७ ॥
- (४) शघवानन्दः । बहुष्विप लोभाद्यनिभभूतः एकः साक्षीत्याह एकइति । अलुब्धइतिच्छेदः । शुच्योपि अ-परपुत्रलोभान्तिवृत्ताअपि तत्र हेतुः अस्थिरबुद्धिरादितिये दोषदुष्टाः पुमांसस्ते नादरणीयाइत्याह दोषैरिति । अतएव व्या-मः ॥ शुचिक्रियश्य धर्मज्ञः साक्षी यत्रानुभूतवाक् । प्रमाणमेकोपि भवेत्सदशेषु शेषतः इति ॥ शुचिक्रियः अर्थादिव्यवहा-रे शुचयःक्रियाः यस्यसः । धर्मज्ञपदेन यज्ञादिसत्क्रियस्योक्तेः अनुभूतवाक् त्वंअत्र साक्षीत्यादिकानुभूता वाग्येनसद-तिव्या सोक्तपर्थः । गोविन्दराजस्तु लोभाभिभृतोन साक्षीति लुब्धस्त्वसाक्षीति पाठचके ॥ ७७ ॥
- ( ५ ) नम्द्रनः । पुनरपि साक्षिणांनियममाह एकोबुधस्त्वित । येऽन्ये देशैर्षृतास्तेऽप्यसाक्षिणइति वचनविपरिणामः ॥ ७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अलुब्धःसाक्षी स्यात् । शुच्योषिपाधिष्ययुक्ताः स्त्रियः बब्ह्यः साक्ष्येनकार्याः । कस्मात् स्त्रीचुन् द्धेरस्थिरत्वात् । च पुनः अन्येपि ये पुरुषादोषैर्वृतावेष्टिताः ॥ ७७ ॥

# स्वभावेनैव यहूयुस्तद्ग्रासंन्यावहारिकम् ॥ अतोयस्न्यद्विद्भूयुर्धमीर्थतदपार्थकम् ॥ ७८ ॥

- (१) मिधातिथिः। साक्षिणोयत् त्वभावेन व्यावहारिकं बुवन्ति तद्वाशं यतु त्वभावाद्विचितता धर्मार्थं ब्रूयुस्तदपार्थकमयाह्मित्यर्थः। यद्यथादष्टस्यार्थस्य वचनंत्वभावतोयत्वन्यथा माभूत्तस्य वचनंसस्वभावं यस्वन्यथा माभूत्तस्य तपस्विनोमद्वचनेन तापद्व्यनया बुद्ध्यातदपार्थकं यथाकेनिचदावेदितं भगत्यनेनाह नाकुष्टद्व्यन्नापरेणापह्नते साक्षिणआहुः
  सत्यमाकुष्टोनर्मणानतु रोषेणेति तत्राकुष्टद्वयेतत्साक्षिवचोयाद्यं नर्मणेत्येतदुत्तरवादिनानुक्तत्वादपृष्टमुक्तमपि न याद्यव्यावहारिकंव्यवहारगतमपगतप्रयोजनमपार्थकं अन्ये व्याचक्षते यदप्रगल्भादिति स्विलितंपदमुदाहरित न तावता न तदनादेयं किन्तु स्वभावएषामुपलक्षितव्योनुमानेन । अमी अमागलभ्यास्वलन्ति उक्तंसत्यामिभधायेति तत्तु मागुक्तंचाक्षरार्थद्वयपेक्षमः॥ ७८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वभोवनाविचायेव दाक् । व्यावहारिकं व्यवहारसंपादकमः । यदन्यत् पश्चादालोचना-दिना अपार्थकं व्यर्थमः ॥ ७८ ॥
- (३) कुक्रुकः । यत्साक्षिणोभयादिय्यतिरेकेण त्वभावाद्यसूयुस्तद्यवहार्रानर्णयार्थयाद्यं यत्पुनः त्वाभाविकादन्य-त्कृतोऽपि कारणाद्दन्ति तद्धर्भविषये निष्पयोजनंतन्त याद्यम् ॥ ७८ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । एवं तर्हि स्नीणां वाक्यं सर्वत्राश्रद्धेयं तत्राह स्वभावेनेति । अन्यथा भक्षणादिष्यवहारलो-पापितः । तत्रापि व्यावहारिकं न सदुपदेशादि विशिष्टमिष ब्र्युः स्नीबुद्धिःमलयंकरीत्युक्तेः । अतोऽपार्थकं शास्त्रदृष्ट्यभा-वेनापगतोऽभौधर्मरूपोयस्नात्तदपार्थकमतोमिण्यात्वादश्रद्धेयम् ॥ ७८ ॥

- ( ५ ) मन्द्रमः । स्वभावेन सत्येन । व्यावहारिकंव्यवहारोपयोगि । धर्मार्थव्यवहारार्थम् ॥ ७८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । रवभावेनैव यत् ब्रूयुः तत् न्यावहारिकं व्यवहारप्रवर्तकं प्राह्मम् । अतःकारणात् अन्यधर्मार्थं-**विब्रूयुः तत् अपार्थकंव्यर्थं स्यात् ॥ ७८ ॥

सभान्तः साक्षिणः प्राप्तानिधप्रत्यियसन्त्रिधौ ॥ प्राड्विवाकोनुयुञ्जीत विधिना तेन सान्त्वयन् ॥ ७९॥

- (१) मेधातिथिः । सभायामन्तः सभान्तः शौण्डादित्वात्समासः । ब्यवहारदेशगताउभयोर्थियत्यांयनोः संनिधानेऽनुयोक्तव्यावक्ष्यमाणेन विधिना सांत्वयन्न पुरुषं ब्रुवन्वाकपारुष्येण हि प्राष्ट्विवाकाद्विभ्यते।ऽष्रकृतिस्थानसर्वस्मरे-युः संस्कारभ्रंशहित्वाद्वयस्य प्राष्ट्विवाकोराज्ञा ब्यवहारदर्शनाधिकतोरुक्व्योच्यते । यद्यप्यत्र यथार्थोराजन्यपि संभव-ति पृच्छिति विविनक्तीति तथा च भेदेन प्रयोगदर्शनममात्यःप्राष्ट्विवाकोवा यः कुर्यात्कार्यमन्यथेति पृच्छतीति पार् कि ब्विचिमच्छिश्रद्वश्रुपुवांदीघीऽसंप्रसारणंचेति । प्राष्ट्वशेषणंधर्मसंकरेषु विवेक्तीतिविवारः कृत्यल्युरोबहुलमिति कर्तरिषञ् चर्जोः कुष्यिण्यतोरिति कृत्वं प्रार्चासौ विवाकश्य प्राष्ट्विवाकः ॥ ७९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्युञ्जीत पृच्छेत् किमिदं जानीथेति ॥ ७९ ॥
- (३) कुद्धृकः। सभामध्यंसाक्षिणः संप्राप्तानिधप्रत्यिश्वसमक्षंराजाधिकतोब्राह्मणः प्रियोक्तिरचयन्वक्ष्यमाणप्रकारेण पृच्छेत्॥ ७९॥
- ( ४) राघवानन्दः । साक्षिणः कथं प्रष्टव्याइत्याकांक्षायामाहं सभान्तरिति । अनुयुक्षीत पृच्छेत् । अनेन वक्ष्य-माणेन विधिना धर्मीपदेशेन सान्त्वयन् ॥ ७९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथ साक्षिप्रश्रविधमाह सभान्तःसाक्षिणइति । प्रािच्चवाकोव्यवहारनिर्णायकः ॥ ७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनेनिविधनासभान्तः सभामध्ये अधिप्रत्यिधसंनिधौ प्राप्तान्साक्षिणःसात्त्वयन् प्रािद्वाकः प्रकर्षेण विविनक्तिविचारयित सोनियुञ्जीत आज्ञापयेत् । तत्राह् ॥ विवादानुगतंद्दृष्टासमेश्यस्तत्प्रयत्ततः । विचारयित येनासौ प्राहृविवाकस्ततः स्मृतः ॥ ७९ ॥

### यद्भयोरनयोर्वेत्थ कार्येऽस्मिश्वेष्टितंमिथः ॥ तद्भत सर्वसत्येन युष्माकसत्र साक्षिता ॥ ८० ॥

- (१) मेधातिथिः । भवतामत्रप्रामाण्यं युष्मद्वचनाधीने सत्यानृते इत्यनेनप्रोत्साद्यन्ते साक्षिभूतेस्मिन्कार्यइति सामान्यनिर्देशेऽन्यखिरुवस्तुसाक्ष्यंनसामध्यादृष्टयं नद्यश्रुतविशेषाः प्रश्नविषयंवेदितुमर्हन्तीति ॥ ८० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । वेत्थ जानीथ ॥ ८० ॥
- (३) कुङ्कृकः । यद्वयोर्शियत्यिश्वनोरनयोः परस्परमित्मिन्कार्ये चेष्टितंजानीथ तत्सर्वसत्येन कथय यतोयुष्मा-कमत्र साक्षित्वमः ॥ ८० ॥
- (४) राघवानन्दः । तमेवविधिमाह यदिति । अनयोर्श्यमत्यश्यिनोः । वेत्थविजानीत । अस्मिन् व्यवहारे । युष्मा-कं यत्रार्थे साक्षिता तदर्थजातं सत्येन ब्रूतेत्यन्वयः ॥ ८० ॥
  - (५) नन्द्रनः। अनेन वक्ष्यमाणेन विधिमाह यद्वयोरिति। वेन्धजानीय। मिथः अन्योन्यमः॥ ८०॥

सत्यंसाक्ष्ये ब्रुवन्साक्षी लोकानामोति व्यक्तलान्॥ इहचानुत्तमांकीर्त्तिवागेषा ब्रह्मपूजिता॥८१॥ [विक्रयाद्योधनंवितचेद्रद्धीयात्कुलसंनिधी । क्रमेणसविशुद्धंहिन्यायतोलभते धनम् ॥१॥]

- (१) रेश्यातिथिः । इतः प्रशृतिसत्यार्थे साक्षिणायनुयोगविधिः । सत्यवद्न् लोकान्खर्गादिलक्षणाननिन्दितानगर्हि-तानिभिषेतफलभोगहेतून्लभते साक्षी । जातिवचने वालोकशब्दः शुभे जन्मनि जायतइत्यर्थः । अस्मिश्च जन्मनि कीर्तिः-ख्यातिरनुत्तमा यस्याअन्यदुत्तमंप्रकष्टंनास्ति तांलभते साधुसाधुवादभाजनेनास्मैदीयते वाक्सत्या सरस्वती ब्रह्मणा प्र-जापतिना पूजिता ॥ ८१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। ब्रह्मपूजिता ब्राह्मणाऽनुमोदिता ॥८१॥
- (३) कुङ्कृकः । साक्षी साक्ष्ये कर्मणि सत्यंवदन्सनुत्कृष्टान्ब्रह्मलोकादीन्यामोतिपुष्फलानिह्लोकेषु चात्युत्कृष्टां-ख्यातिलभते यसादेषा सत्यात्मिका वाक् चतुर्मुखेन पूजिता ॥ ८१ ॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । तत्रार्थवादमाहं सत्यमिति । पुष्कलान् अमितबद्धतया पूर्वादष्टाकृष्टान् नचानेनास्य किंचि-त्पुण्यं परार्थे क्लिश्यन्तीति वक्ष्यमाणत्वात् । ब्रह्मपूजिता ब्रह्मणा सत्येन विशिष्टा यतः ॥ ८१ ॥
- (५) नन्दनः । एषा वागेतत्सत्यवचनमः । ब्रह्मपूजिता वेदमशस्ता ॥ ८१ ॥
  साक्ष्येऽत्तृतंबदन्पाशैर्बध्यते वारुणैर्भुशम् ॥ विवशः शतमाजातीस्तरमात्साक्ष्यंवदेदृतम् ॥ ८२ ॥
  [ब्राह्मणोवै मनुष्याणामादित्यस्तेजसादिवि । शिरोवा सर्वगात्राणांधर्माणांसत्यमुत्तमम् ॥ १ ॥ ]

  [नास्ति सत्यात्परोधर्मीनातृतात्पातकपरम् । साक्षिधर्मे विशेषेण तस्मात्सत्यंविशिष्यते ॥ २ ॥ ]

  \*

[ एकमेवाद्वितीयंतु प्रष्नुवन्नावबुध्यते । सत्यंस्वर्गस्य सोपानंपारावारस्य नौरिव ॥ ३ ॥ ]+

- (१) मेधातिथिः । पूर्वेण दृष्टोनृतवचनबद्धदृत्यर्थः । दृष्टशुभप्रदर्शनेन साक्षिणः प्रोत्साहिताः अनेन विपरीताभिधाने दुःखोत्पित्तदर्शनसत्यंवचनार्थमेवैतत् । साक्षिणः कर्मसाक्ष्यंतत्रान्यहुवाणोवारुणैः पाशैर्बध्यते पीड्यते श्वशमत्यर्थं विवशः परतन्त्रीकृतः सर्वचेष्टासु वाक्चक्षुर्गतात्विप शततावज्ञन्मानि वारुणपाशाघोराः सर्परज्ञवो जलचराणि वा एतद्दोषपरिहारार्थसत्यवदेदिति विधिः । आजातीरितिनायमर्यादाभिविध्योराङ् तथासति पश्चमीस्यात्तसादुपसर्गीयमनर्थकः प्रलंबद्दति यावत् द्वितीयाचेयं आवृत्तिश्चात्र गम्यते शतंजन्मान्यावर्तते उदाहरणगृहीतः ॥ ८२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शतं शतसंख्याः । अज्ञातीरावृत्त्या जन्मानि ॥ ८२ ॥
- ( ३ ) कुल्लूकः । यसात्साक्षी मृषावाचंकथयन्वरुणसंबन्धिभः पाशैः सर्परजुभिः जलोदरेण परतिच्च रूतः शतंज न्मानि याबदत्यर्थपीक्यते तसात्साक्ष्ये सत्यंत्रूयात् ॥ ८२ ॥
- (४) **राध्यानन्दः ।** अन्यथावदनेन नरकमाप्तिमाहं साक्ष्यदति । विवशः परतस्त्रीकृतः । शतमाजातीर्जन्मशतं व्याप्य । सतं यथाश्रुतदृष्टमः ॥ ८२ ॥
  - (५) मन्द्रमः । आप्रेत्य जायतद्दत्याजातिरितिजन्मकालोविवक्षितः । तेनात्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ ८२ ॥

<sup>\$(</sup>事)

<sup>\*(</sup>SI, Z, E, ) +(Z)

(६) रामचन्द्रः । साक्ष्येऽनृतंबद्ग्विवशः परवशःसन् शतमाजातीः शतजन्मानि भ्रशं वारुणैःपाशैर्बभ्यते तत्ना-त्कारणात्साक्षो ऋतसत्यंबदेत् ॥ ८२ ॥

सत्येन पूचते साक्षी धर्मः सत्येनवर्धते ॥ तस्मात्सत्यंहि वक्तृत्यंसर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ ८३ ॥

- (१) मेधातिथिः । पूयते शुभ्यत्यन्यस्मादपि पापान्मुच्यतइतियावत् शेषंगतार्थम् ॥ ८३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पूयते पूर्वक्रतात्पापात् ॥ ८३ ॥
- (३) कुछूकः । यस्मान्सत्येन पूर्वीजितादिष पापान्साक्षी मुच्यते धर्मश्रास्य सत्याभिधानेन बृद्धिमेति तत्मान्सर्वव-र्णविषये साक्षिभः सत्यंवक्तव्यम् ॥ ८३ ॥
- (४) राघवान-दः । लोकानामोतीत्युक्तं तत्र हेतुः सत्येनेति । पूयते तत्राप्तिपतिबन्धकादधर्मान्मुच्यते । अत-एवतद्धमोऽप्रतिबन्धतया त्वफलंजनयतीत्याह वर्धतहति । अतआह सर्ववर्णेष्विति । निमित्तार्था सप्तमी अवच्छेदार्थावा संकरः । सर्ववर्णाविशिष्टैःसाक्षिभिरिति ॥ ८३ ॥

आत्मैवद्यात्मनःसाक्षीगतिरात्मातथात्मनः॥ मावमंस्थाः स्वमात्मानंतृणांसाक्षिणमुत्तमम्॥८४॥

- (१) मेधातिथिः। एषएवार्थीवस्पष्टीक्रियते उत्तरेण श्लोकेन ॥ ८४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मा परमात्मा आत्मनःशरीरस्य जीवस्यच । साक्षी चेष्टितसाक्षात्कारी । गतिर्ज्ञान हेतुः । मावमंस्थाः आत्मना दृष्टस्य विपरीताभिधानात् ॥ ८४ ॥
- (३) कुद्धृकः । यसाच्छुभाशुभकर्मप्रतिष्ठा । आत्मैवात्मनः शरणंतस्मादेवंत्वमात्मानंनराणांमध्यमादुत्तमंसाक्षिणंष्ट-षाभिधाने नावज्ञासीः ॥ ८४ ॥
- (४) राघवान-दः । तिष्पथ्यात्वापरिज्ञानात्कथंत्रत्यवैति साक्षी तत्राह आत्मेतित्रिभिः । आत्मा जीवः मिथ्यो-कंमयेत्यनुसंधत्तेऽवश्यम् गतिर्गमनसाधनं तत्पुण्यादिना तत्त्रष्ट्रोकावाप्तेः । मावमंस्थाः आत्मौनंकथंपश्यन्त्तिमावजानी-हि । उत्तम अत्यन्तविजनेपि साक्षात्द्रष्टृत्वात् ॥ ८४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । आत्मा परमात्मा । आत्मनः शरीरिणः । आत्मानंपरमात्मानं । नृणांशरीरिणामः ॥ ८४ ॥
- (६) **रामचन्दः** । आत्मनः जीवस्य आत्मेव परमात्मेव साक्षी । तथा आत्मनः जीवस्य गतिरात्मेव । तस्नात् आत्मानंमावमंस्थाः । नृणांउत्तमंसाक्षिणंक्षेयः ॥ ८४ ॥

मन्यन्ते वे पापकृतोन कश्चित्पश्यतीति नः ॥ तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः ॥ ८५ ॥

(१) मधातिथिः । नशब्दोन्यविद्यतः पापकतः कूटादिकारिणएवंजानते नकिश्वदस्मान्पश्यतीति इतिकारेण मन्यतेर्वाक्यार्थः कर्मेतिमतिपाद्यते । न नः कश्चित्पश्यतीत्येषवाक्यार्थः तांस्तु देवावक्ष्यमाणाः पश्यन्ति त्वयंचान्तरा-त्मा तदुक्तमात्मेव झात्मनः साक्षीति ननु कारणंपापाचारस्तस्य च कोन्योद्दष्टा यावतात्मेवकर्ताशुभानांनवान्तरपुरुषो-इष्टेति सत्यंतस्येवदेवतात्वमभ्यारोज्यकर्मकर्तृव्यपदेशोऽनृतनिवृत्यर्थं देवतारूपत्वेजानीषे तात्त्विकमात्मीयमान्तरंरूपं

<sup>(</sup> ८५ ) खस्येवा = खभैवा ( क,ग,च, )

<sup>ः</sup> संकर=संकरा संकर (राघ०४)

<sup>\*</sup> आत्मानं=आत्मा ( राघ॰ ४ )

शारीरं तथा बाह्यमनात्मीयमसारमेतत्पोषार्थमादुष्कतंकार्षीरिति प्रीत्साह्यते अतोमावमंस्थाः स्वमात्मानमावङ्गासीर्नृणां-साक्षिणमुत्तमम् अन्योहि साक्षी अस्मिनेव लोकेयन्तुमृतस्यापि साक्षंददाति तस्मोदतस्माद्भेतव्यम् । असत्यवादी कदाचिन्यन्यते आत्मान्तरंपतिपन्नस्य किमेषमेद्रप्टापि करिष्यतीति तन्त्र गतिरात्मातथात्मनः आत्मानमन्तरेणान्या-गतिनास्ति नहिद्दावात्मानावेकस्य भवतः। अन्येतुमन्यन्ते परमात्मा साक्षी संसार्यात्मानोनियोज्याइति भेदः॥ ८५॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । देवा इन्द्रियस्थाःसूर्यादयः । आन्तरपुरुषः परमात्मा ॥ ८५ ॥
- (३) कुङ्गृकः । पापकारिणएवंमन्यन्ते अस्मानधर्मप्रवृत्तान्नकश्चित्पश्यतीति तान्यनर्वक्ष्यमाणादेवाः पश्यन्ति स्व-स्यान्तरपूरुषः पश्यति ॥ ८५ ॥
  - ( ४ ) **राघवानन्दः** । तान्पापकतः । आन्तरपूरुषः अन्तर्यामी ॥ ८५ ॥
  - ( ६ ) **रामचन्द्रः ।** पापकृत् च नःअस्माकंन कश्चित् पश्यित इति वै मन्यन्ते ॥ ८५ ॥

## यौर्भूमिरापोत्हदयंचन्द्रार्काग्रियमानिलाः॥ रात्रिःसन्ध्येचधर्मश्च रत्तज्ञाः सर्वदेहिनाम्॥८६॥

- (१) मधातिथिः। के पुनस्ते देवारहस्यितमञ्चन्नंपापमापन्नये पश्यन्त्यतआह त्दरयशब्देन त्दरयायतने। कृपुरुषउच्यते देवादीनांदृष्टव्यं अचेतनेषु चैतन्यमारोप्यते। दर्शनान्तरे तु महाभूतानि देवतांशतया चेतनान्येव तथा च पृथिवीभारावतरणाय ब्रह्माणमुपागमिदिति वर्ण्यते सर्वगतत्वात्तेषांनांकचिद्पत्ययमस्तीति सर्वशरीरिणांवृत्तंशीलंचात्मनः कायगतंशुभमशुभंच जानते॥ ८६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। त्रदयं मनः॥ ८६॥
- (३) कुल्लूकः । युलोकपृथिवीजलस्दयस्थजीवचन्द्रादित्याग्रियमवायुरात्रिसंध्याद्वयधर्माः सर्वशरीरिणांशुभाशुभ-कर्मज्ञाः । दिवादीनांचाधिष्ठातृदेवतास्ति सा च शरीरिण्येकत्रावस्थापिता तत्सर्वजानातीति आगमप्रामाण्याद्देदान्तदर्शनं-तदङ्गीकृत्येदमुक्तम् ॥ ८६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । एतेपि द्वादशजानन्तीत्याह चौरिति ॥ चुभूम्यादीनामचेतनत्वेपि तदिभमानिव्यपदेशादिति न्यायेन तदिभमानिनांसाक्षित्वात् । यतिश्यतं त्दद्यं वृत्तं जातंपुण्यं पापंवा जानन्तीति वृत्तज्ञाएव देवाः । पश्यन्ती-त्वनुषज्यते ॥ ८६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । के पुनस्ते देवा स्तानाह चौ भूमिरापइति । त्दर्यंत्दरयस्थः परमात्मा ॥ ८६ ॥
  - (६) रामचन्दः । वृत्तज्ञाः शुभाशुभज्ञाः ॥ ८६॥

# देवब्राह्मणसान्निध्ये साक्ष्यं पृच्छेरतंद्विजान्॥ उदङ्गुखान्त्राङ्गुखान्वा पूर्वाह्ने वै शुचिःशुचीन्॥८ ५॥

- (१) मेशातिथिः । देवादुर्गामार्तण्डादयः प्रतिमाकल्पिताः । शुचीन् कतस्नानाचम्नादिविधीन् । शुचिः प्रष्टापि त-थाविधएवस्यात् । कतमिति श्लोकपूरणार्थमेवार्थसिद्धमनूद्यते ॥ ८७ ॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । एतत्सर्वश्रावयित्वाऽनन्तरंसाक्ष्यंपृच्छेत् । ऋतं सत्यम् ॥ ८७ ॥
- (३) कुझूकः । प्रतिमा देवता । ब्राह्मणसन्निधाने शुचीन्द्रिजातिप्रभृतीन्प्राङ्कुखानुदङ्कुखान्वा स्वयंप्रयतः प्राड्विवाकः पूर्वाहे काले याथातथ्यंसाक्ष्यंपृच्छेत् ॥ ८७ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्षिणः कुत्र किंमुखान् कदाकीदशान् कीदशः पृच्छेदित्यपक्षायामाह देवेति । देवादुगा-दिमतिमाः । शुचीननुष्ठितस्नानाचमनादीन् । त्वयंच तथा शुचिः । ऋतं श्लोकपूरणार्थम् । साक्ष्यं पृच्छेदित्यन्वयः ॥ ८७ ॥

( ५ ) नन्दनः । देवोदेवताप्रतिमा ॥ ८७ ॥

# बृहीति ब्राह्मणंपृ च्छेत्सत्यंब्रूहीति पाथिवम् ॥ गोबीजकार्श्वनवेंश्यंशृदंसर्वेस्तु पातकः ॥ ८८ ॥

- (१) मेधातिथिः । क पुनिरवनृतीया गोबीजकाञ्चनैरिति यदि तावत्पृच्छेदिति कियासंबन्धात्करणमुच्यते तदनु-पपन्नं शब्दोहि तत्र करणमस्ति नैषदोषः यथागवादीनि प्रश्नकरणत्वे प्रतिपद्यतेतथाव्याख्येयम् । पातकेरित्युभयशेषोवि-श्चेयः गोबीजकाञ्चनैः पातकेरिति तदयमशोभवित गोबीजकाञ्चनविषयैः पातकपदर्शनैः पृच्छेदिति गांवत्वा हत्वा वा यत्पातकंतद्भवित तविमध्यावदतइति प्रश्नवाक्यंपिरतिष्यम् । एवंवक्ष्यमाणैः पातकैः शृद्रंपृच्छेत् । पातकशब्दस्त्वपातकपद-र्शनार्थेण्वभिधानेषु दृष्टव्योमुख्यानांप्रश्नकरणत्वाभावादित्युक्तम् ॥ ८८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गोबीजकाञ्चनैरेतेषांतेहार्निमध्योक्ताविति । एतैः पातकैर्वक्यमाणैः ब्रह्मप्रइत्यादिभिः । साक्षिणंप्रति कथितेः ॥ ८८ ॥
- (३) कुद्भृकः । ब्रहीत्येवंशब्दमुचार्य ब्राह्मणंषृच्छेत । सत्यंब्रहीति पार्थिवंक्षत्रियपृच्छेत । गोबीजसुवर्णापहारे यत्पा-पंतद्भवतोऽनृताभिधाने स्यादित्यवेवैश्यम् । शूद्रंपुनः सर्वेवंक्यमाणपापैः संबध्यसेयदि मृषावदसीति पृच्छेत ॥ ८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रैव व्यवस्थितप्रश्नमकारानाह । ब्रूहीति शब्दमुचार्य ब्राह्मणपृच्छेत सत्यमिति । शब्दं पा-थिवं क्षत्रियमः । वैश्यं गोबीजकाञ्चनापद्भवेन यत्पापंतत्तव स्यादिति शपथेने ति । यतआह पातकैरिति । वक्ष्यमाण-सर्वपातकयुक्तोसीति शपथेनशृद्धमः ॥ ८८ ॥
- (५) **नन्दनः** । पाथिवंक्षत्रियम् । गोबीजकाञ्चनानि स्पर्शयित्वेत्यत्र्थः । सर्वैः पातकैः । अनृतवादिनस्तवः स-र्वाणि पातकानि संभवन्तीत्युक्त्वेत्यत्र्थः ॥ ८८ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** गोवधेयत्पापं बीजापहारयत्पापं काञ्चनापहारेयत्पापं तद्वैश्यस्य ॥ ८८ ॥

### ब्रह्मघोये स्प्रतालोकाये च स्रीबालघातिनः॥मित्रद्रुहः कृतद्यस्य ते ते स्युर्बुवतोम्ह्या॥ ८९॥

- (१) मेधातिथिः । ब्राह्मणंहत्वा ये लोकानरकादिलक्षणाः प्राप्यन्ते तत्कारिभस्ते तव भवन्ति मिध्यावदतस्त-स्मात्सत्यंब्रूहीत्यनुयोगः । यश्च मित्रंद्वह्मति ब्राह्मणादीन्सर्वस्वापहरणान्नाशयति । यश्च रूतमुपकारंविस्पृत्य तमेवोपक-र्त्तारमपकरोति यः रूतप्रस्य दुःखंतद्वामोति ॥ ८९॥
- (३) कुङ्गृकः । ब्राह्मणहन्तुः स्त्रीघातिनोबालघातिनश्च ये नरकादिलोकाऋषिभः स्पृताः ये च मित्रद्रोहादिकारि-णः ये चोपकर्तुरपकारिणस्ते तव मिथ्यावदतोभवेयुः॥ ८९॥
- (४) राघवानन्दः । पातकानांस्वरूपसत्त्वंनानानर्थावहिमिति तत्फलपर्यवसायित्वमाह ब्रह्मप्रेति । येस्मृताः शा-स्वप्रमाणकालीका भोगभूमयः ते तव श्रृद्धस्य साक्ष्ये मिथ्यावदतः स्युरित्येवं श्रावयेत् । एवमुत्तरत्र सर्वमेव श्रावयेदि-तियावत् ॥ ८९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । एतदेव विशादयति बह्मप्रइति ॥ ८९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ते लोकाः तेष्ट्रषा बुवतस्युः भवेयुः ॥ ८९ ॥

१ श्रावमेत्=अंजसावदेत् ( राघ • ४ )

### जन्मप्रभृतियात्किचित्पुण्यंभद्र त्वया कतम् ॥ तत्ते सर्वे शुनोगच्छेधदिब्रूयास्त्रमन्यथा ॥ ९०॥

- (१) मेधातिथिः । शुनोगछेनिष्फलंस्याद्भतंहत्यर्थः । अन्येषु दोषमदर्शनार्थश्वगमनवचनं यथा छछेण मह-ता सुवर्णायुत्तमद्रव्यमर्जियत्वा शुचिषवाहित्यजेत्तादक्सुछतंभवति ॥ ९० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भद्रेति । शूद्रसंबोधने ॥ ९०॥
- (३) कुङ्गृक । हेशुभाचारयत्त्वया जन्मतआरभ्य किचित्सुकतंकतंत्रत्सर्वत्वदीयंकुकुरादिकंसंक्रामित यदि त्वमस-त्यंब्रवीषि ॥ ९० ॥
- ( ४ ) **राघवान्न्दः** । शपथान्तरंतस्या**ह जन्मेति । भद्र हे मङ्ग**लाश्रय । शुनोगच्छेत् ते पुण्यफलस्य श्वा भोक्तेति ॥ ९० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अन्यथा ऽसत्यम् ॥ ९० ॥

### एकोइमस्मीत्यात्मानयत्त्वंकल्याणमन्यसे॥ नित्यंस्थितस्ते त्रद्येषः पुण्यपापेक्षितामुनिः॥९१॥

- (१) मेधातिथिः। पुण्यपापयोरीक्षता दृष्टा मुनिस्तूर्णीभूतः कः॥ ९१॥
- (२) सर्वज्ञनारायण । मुनिर्ज्ञानवान्पर्मात्मा ॥ ९१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । हे भद्र एकएवाहमिस्म जीवात्मकइति यदात्मानंमन्यसे मैवंमंस्थाः यस्मादेवंपापानांपुण्यानांच द्रष्टा मननान्मुनिः सर्वज्ञस्तवत्ददये पुरमान्मा नित्यमवस्थितः । तथा च श्रुतिः ॥ द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानंवृक्षप-रिपत्नजाते । तथोरन्यः पिष्परुंत्याद्वस्यनश्रन्तन्योअभिचाकशीति ॥ ९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । मिथ्यात्वसर्वदेवज्ञेयत्वमनुवदन् सत्यवादिनः सर्वतीर्थगमनफलवादेन तन्निषेधरूपस्तुतिमाह एकोहमितिद्वास्याम् । मुनिर्मननादन्तर्यामी ईशः पण्यपापयोज्ञीतैषहदिस्थत्वात् ॥ ९१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । यस्त्वंमन्यसे तस्य ते पुण्यपापेक्षिता पुण्यपापयोर्द्शा । तदानींमुनिर्मीनी ॥ ९१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हेकल्याण तृत्द्दये पुण्यपापेक्षकः मुनिर्मननशीलः साक्षीस्थितःईश्वरः ॥ ९१ ॥ यमोवैवस्वतोदेवोयस्तवैषद्धदिस्थितः ॥ तेन चेदविवादस्ते मागृङ्गांमाकुरून्गमः॥ ९२॥
- (१) मिथातिथिः । कःपुनरसौमुनिर्भयातिशयपदर्शनार्थमाह यथैषसर्वप्राणिनांदेहधनायुछेदकारीयातनाभिश्च निगृद्धौतिति श्रुतिपथमागतोभवतः सोयंतव त्द्दये वर्तते न विष्रकृष्टः सचापराधमामेवंनयित माचैवंमनिस कृथाएषआत्मामदीयोमामुपेक्षिष्यतइति नहोतस्य किश्चदात्मीयस्तेनचेदिववादः सचित्रसन्नः प्रत्यियाः किंगङ्गगमनेन स्नानार्थिनः पापशुद्धये किकुरुक्षेत्रगमनेऽस्ति भयोजनं तत्फलंपापक्रमोपलक्षणार्थं ततः पुण्यंतिदहैवाविसंवादिनि परमात्मिन निह पापकारिणआत्मा निर्विशङ्कोभवति किमेऽतः स्यादेतेनित नास्तिकस्यापि किकिथका भवत्येव गङ्गानदीपावयन्ती कुरुक्षेतेतु देशएव पावनः ॥ ९२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । व्हिरिथतः पुण्यपापेक्षणार्थम् । अविवादस्तद्दर्शनाविरुद्धवादः । कुरुत् कुरुक्षेत्रम् । तद विवादे च सर्वतीर्थफललाभइत्यर्थः ॥ ९२ ॥

- (३) कुद्धृकः। सर्वसंयमनाद्यमः परमात्मा वैवलतइति दण्डंघारित्वात्। देवनाद्देवः। यस्तवेषद्धदि तिष्ठति तेन यथार्थकथने यदि तवाविवादः यदात्वन्मनोगतमसावन्यज्ञानाति त्वंचान्यथा कथयसि तदान्तर्यामिणा सह विप्रतिपत्तिः स्यात्। एवंचात्र सत्याभिधाननैव निःपापः कतकत्योसि पापनिर्हरणार्थमा गद्भांमा च कुरुक्षेत्रयासीः। मनूक्तमेवात्र गद्भाकुरुक्षेत्रयोः साम्यंमत्स्यपुराणे व्यासेन स्कुटीकतं ॥ कुरुक्षेत्रसमागंगायत्रतत्रावगाहितेति। मेधातिथिगोविन्दराजो तु विवलतः पुत्रोयोयमोदिक्षणदिक्पतिरुक्तिकतः कर्णगोचरीभूतत्वात्तवद्धये परिस्फुरित तेन सह यदि तवाधमंकारित्वा दिवादोनास्ति तदा मागद्भांमा कुरुक्षेत्रयासीरिति व्याचक्षाते॥ ९२॥
- (४) राघवानन्दः । यमश्रासौ वैवस्वतश्य । तेन विज्ञातेनानेन विवादः संवादश्चेन्मागमः गङ्गादिकं मागच्छेत्य-न्वयः । विसंवादश्चेत्पापाभीरोगेङ्गादिगमनंवृथेतिस्तुतिनिन्दे ॥ ९२ ॥
- (५) नन्दनः। पश्चात्किकरिष्यतीति चेत्तत्राहः यमोवैवलतइति देवीयस्तवैषढिद स्थितः सवैवलतोयमोनान्यः। यमोभूत्वा त्वांघातयतीत्यभिमायः॥ ९२॥
- (६) रामचन्द्रः । वैवल्वतीयमोनियन्ता तेन यमेन सहअविवादःते तव चेत्तर्हि गङ्गांस्नानार्थं मागमः कुरून् कु-दक्षेत्रंमागमः मा गच्छ । आत्मैव शुद्धइत्यर्थः ॥ ९२ ॥

### नग्रोमुण्डः कपालेन भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः ॥ अन्धः शत्रुकुलं गच्छेदः साक्ष्यमन्तंवदेत् ॥ ९३ ॥

- (१) मेधातिथिः। कपालशरावादिपात्रैकदेशः सुबोधम्॥ ९३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कपालेन घटादिकर्परेण । एतावदुःखजनकंपापंभवेदित्यर्थः ॥ ९३ ॥
- (३) कुङ्गृकः। यः साक्ष्यमसत्यंवदेत्सनग्रः कतमुण्डनपरिभावोऽन्धः कपरेणोपलक्षितः भिक्षार्थी शत्रुकुलंगच्छेत्।। ९३॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । अनृतवदने दष्टरूपंदण्डान्तरमाहे नग्नइतित्रिभिः । मुण्डः कृतमुण्डनपरिभवः शनुगृहं भिक्षार्थी गच्छेदित्यन्वयः । यएवं दश्यतेसोऽनृतवदनफलभागित्युन्नेयः ॥ ९३ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । कपालंअलाबुपात्रम् ॥ ९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यःपुरुषः साक्ष्यमनृतंवदेद्दति सएवविधःस्यात् नग्रोमुण्डःकपालीति ॥ ९३ ॥

### अवाक्शिरास्तमस्यन्धे किल्बिषी नर्कंवजेत्॥यः प्रश्नंवितथंब्रूयात्पृष्टः सन्धर्मनिश्वये ॥ ९४॥

- (१) मेधातिथिः । निमित्तंपृष्टोयोवितथमसत्यंविक सतेन किल्बिपेन पापेन गृहीतऊर्ध्वपादोऽधोमुखोमहित गाँउ तमिस नरकंयातनास्थानंतत्यामोतीत्यर्थः । अन्यस्मिस्तमिस किचिद्दश्यते तत्र तु न किचिद्देवत्यन्धप्रहणम् ॥ ९४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्धे अन्धताहेतौ ॥ ९४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । योधर्मनिश्चयनिमित्तंपृष्टःसन्तसत्यंत्रूयात्सपापवान् । अधोमुखोमहान्धकारे योनरकस्तंगच्छति ॥ ॥ ९४॥
  - (४) राघवानन्दः । किचान्यत् अवागिति । सिकल्बिषी पापी अन्धेतमिस नरके अवाक्शिराऊर्ध्वपादःसन् ११७

भतेदिति । विशिष्टधर्मनिश्चये कर्तव्ये अयमेव धर्मइति अविनयमधर्मइतिवितयमधर्मेत्र्ते इति । सोपि कूटसाक्षिवदधा-र्मिकः उक्तनरकपातीति शेषः ॥ ९४ ॥

- (५) नन्दनः । प्रश्नंपृष्टंमाक्ष्ये धर्मनिश्यये व्यवहारनिर्णये ॥ ९४ ॥ अन्धोमरस्यानिवाश्चाति सनरःकण्टकैः सह ॥ योभाषतेऽर्थवैकल्यमप्रत्यक्षंसभाद्गतः॥ ९५॥
- (१) मधातिथिः । अर्थवैकल्यंसत्याद्पेतंभाषते यथा कण्यकाअसिताभिक्षताजनयन्ति न तादर्शामत्स्याःभीति-जनयन्ति । यदा धनछोभेन काचित्भीतिमात्रा भवति तथापि मोहदुःखंभवतीति सकण्यकमत्स्याशनोपमा ॥ ९५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मत्स्यानिवाश्राति कण्टकेरिति तत्र यथा आपाततः सुखं दुःखंतु महत्तथात्रेत्यर्थः । अर्थे वैकल्यमः यथार्थयथाभवति । अत्रत्यक्षमचक्षविषयमः ॥ ९५ ॥
- ( ३ ) कुङ्कृकः । यः सभांप्राप्तस्तत्त्वार्थस्यायथार्थस्याभिषायमनुपलब्धमुत्कोचादिसुखलेशेनकथयति सनरोअन्धइव सकण्टकान्मत्स्यान्भक्षयति सुखबुत्ध्या प्रवृत्तोदुःखमेव मह्द्रभते ॥ ९५ ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्धस्य कण्यकैर्विशिष्टं मन्स्यारनं दुःखं दुरदष्टजिमिति तिहृदः प्रसिद्धमयमि तादशदुःख-भागित्युन्नेयः । कोयोयमेतादशंभाषतइत्यन्वयः । अर्थवैकल्यं अर्थस्य विकलता शून्यत्वं यत्र तत् । अमृत्यक्षं मृत्यक्षेतरं-वृत्तः अनुपलब्धंवा ॥ ९५ ॥
- ( ५ ) नन्द्नः । सभागतेऽर्थे आत्मनीपत्यक्षेवैकल्यमर्थसद्भावंयोभाषते सनरइहजन्मन्यन्धोभूत्वा वृत्यभावात्कै-वर्त्तादिवत्समृद्वादितिरवर्तिमत्स्योदरस्थैः कण्टकेः सहमत्स्यानशाति ॥ ९%॥
- (६) रामचन्द्रः । यःसभागतःसन्नर्थवैकल्यं अप्रत्यक्षयथाभवतितथा अप्रत्यक्षं भाषते सनरः अन्धद्दव कण्टकैः-सह मत्स्यानिवाश्राति ॥ ९५ ॥

यस्य विद्वान् हि वदतः क्षेत्रज्ञोनाभिशङ्कते ॥ तस्मिन्न देषाः श्रेयांसंलोकेऽन्यंपुरुषंविदुः ॥९६॥

- (१) मेघातिथिः । यस्य वदतः साक्षिणीविद्वान्सत्यानृते जानानः क्षेत्रक्कोन्तर्यामी पुरुषोनाशङ्कृते किमयंसत्यंव-क्यत्यनृतंवेत्येवंनाशङ्कृते निश्चितमेवेषसत्यंवक्तीति यस्यातमा निर्विशङ्कृत्तरमात्पुरुषान्नान्यंश्रेयांसंश्रेष्ठंपशस्ततमंपुरुषंदेवा-जानते कः पुनरयंवेदिना कश्च ततोन्यआशङ्किता एकएव हात्मा रुप्रपन्नद्वारेण वाचमीरयन्वेदिता संपद्यते सएव तद्धमें-ण किंकथंस्यादित्येवरुपेणाशङ्काख्यानेन युज्यते तत्र भेदानुपपत्तिः सत्यमेतत् काल्पनिकेन भेदेनैवमुक्तं यथा हन्त्या-त्मानमात्मनेति ॥ ९६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराघणः । क्षेत्रज्ञः परमान्मा विशङ्कते विपरीतंशङ्कते ॥ ९६ ॥
- (३) कुछकाः। यस्य वदतः सर्वज्ञोन्तर्यामी किमयंसत्यंवदत्युतानृतमिति नशद्देश किन्तु सत्यमेवायंवदिति नि-विशक्रुःसंपद्यते तस्मादन्यंमशस्ततरंपुरुषदेवान जानन्ति ॥ ९६ ॥
  - (४) राघवानन्दः । अत्मनो मिथ्यावादित्वेनाशिङ्कतंस्तौति यस्येति । क्षेत्रज्ञः क्षेत्रभासकः साक्ष्यतएव विद्वानः

<sup>(</sup> राघ॰४ ) चिन्हितपुस्तके ९६ । ९७ श्लोकोंव्युत्क्रमौस्तः ।

९ आत्मानो · · · · · प्रितजानीते=आत्मनो मिथ्यावादित्वेनाशिङ्कतं स्तौतियस्येति । यस्यवदतः सर्वज्ञोऽन्तर्यामीः किमयसत्य माह उतानृतमिति न शङ्कते किंतुसत्यमेवायंवदतीति निर्विशङ्कः संपद्यते । तत्मात्पुरुषादन्यं प्रशस्ततरं पुरुषं देवानजानन्ति ॥ ( न, श )

यस्यमिथ्यावदतः पुंसोसत्यमेववदित नाशङ्कते त्वयंवासत्यमेवोक्तमितिवा श्रेयांसंश्रेष्ठतरं भृगुर्हि विद्यान्तरं विजानी-ते॥ ९६॥

- (५) नन्दनः । वदतोयस्य वाक्यादिति शेषः । क्षेत्रज्ञः परमात्मा न तुष्यतीति ॥ ९६ ॥
- (६) रामचन्दः। यस्य वदतोविद्दान्नातिशङ्कते यस्य क्षेत्रज्ञोनातिशङ्कते ॥ ९६ ॥

यावतोबान्धवान्यहिमन्हन्ति साक्ष्येऽन्ततंत्रदन्॥तावतः संख्यया तस्मिन् श्रणु सौम्यानुपूर्वशः॥९७॥

[ एवंसंबन्धनात्तरमान्मुच्यते नियतावतः। पशूनगोश्व गुरुषाणां हिरण्यं भूर्यथा कमम्॥ १॥ ]:

- (१) मेधातिथिः । द्रव्यविशेषानृताश्रयाः पापविशेषाः कूटसाक्षिणइत्येतन्त्रदर्शनार्थपकरणमारभ्यते तत्रायंश्लोकः संबन्धोधनद्वारेणोपदिश्यमानआदरार्थः संपद्यते यदुद्धांमिथउपदिश्यते तद्यथा कथंचिद्धवतीत्यवधारितंपहणंना
  तिगुर इदंत्वितमहाप्रयोजनमर्वाहतैः श्रोतव्यमिति । सौम्येति चैकवचनमनेकशिष्यसिन्धाने भृगावेव विवक्षितं यिसनः
  साक्ष्यइति व्यित्करणसम्मी यिसन्द्रव्यभेदिभिन्ने व्यवहारे यत्साक्ष्यतत्र तिन्धिनं त्यदनृतिमत्येएषा विषयसममो अपरा यस्य
  च भावनेति । अथवा द्रव्यभेदात्साक्ष्यभेदस्तत्र समानाधिकरणएव । तावतइति परिमाणे व्युत्पाद्यते तत्र यत्मभूतनिमित्तमपिपरिमाणंसंभाव्यते । शिश्र्विस्रयोवृद्धानित्यतोविशिनष्टि सक्ष्ययेति । अनुपूर्वशहित सुखमितपत्तयेऽनुपूर्वेण ह्यभिधोयमानंसुखेन प्रतीयते । आनुपूर्वीच सङ्ख्या गतात्राभिभेता तस्याएव वक्ष्यमाणत्वात्पञ्चपश्वेत्यादि ॥ ९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बान्धवान् पूर्वपुरुषान् हन्ति नरकेपातयति । केचित्तु तावत्पुरुषहन्तृदोषोभवतीत्यस्यार्थ-इत्याहुः ॥९७ ॥
- (३) कुछ्कृकः । यिसन्पश्वादिनिमिते साक्ष्येऽनृतंवदन्यन्संख्याकान्पित्रादिबान्धवान्नरेक योजयित तन्संख्या-कान्क्रमेण परिगणनया मयोच्यमानान्साधीशणुअथवा यावतोबान्धवान्यिस्मन्हन्ति यावतांबान्धवानांहननफलंप्रामोति तावन्संख्याकान् शणु । पक्षद्वयेष्यनृतनिन्दार्थमिदम् ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । ११ ण्यितियावतर्शतः । यासिन्पश्वादिहरणनिमित्ते बान्धवान्पित्रादीन्हन्त्युत्तमलेकात्पातयित तिर्यग्योनि प्रापयतिवा आत्मनोऽनाशोक्तेः तिसिन्साक्ष्येकर्मणि तावतोबान्धवान्संख्यया संख्याविशिष्टत्वेन ॥ ९७ ॥

### पञ्चपश्वनृतेहन्ति दशहन्ति गवानृते ॥ शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते ॥ ९८ ॥

- (१) मेधातिथिः । पश्निमित्तमनृतं शाकपार्थिववत्समासः पञ्चबान्धवांश्वानृतं हन्ति ततश्च तेषांनरकपातनंमा-तापितरो जायामिथुनंचापत्यिमिति पञ्च कथंपुनरन्यकतेनैनसान्यस्य फलं संसर्गादिति ब्रूमः तैरयंपरित्यज्यतइत्युक्तंभविति अथवा तैर्ह्यतैर्यत्पापतदस्य भवतीत्यघन्नपि हन्तीत्युच्यते अदृष्टकार्यनुल्यत्वात् अर्थवादश्चायंन तत्कार्योपदेशस्तत्कार्यो-पेशे हि हिंसापायश्चितीस्यात्कोटसाक्ष्यपायश्चित्तमेतद्भवित उत्तरोत्तरसङ्ख्यादिवृद्धिः पायश्चित्तगौरवार्था न पुनर्विविक्षि-तैव तेनोत्तरोत्तरस्य गरीयः प्रायश्चितमित्युक्तंभवित । अयंपुरुषः कस्य दासहत्यवंसशये यदनृतंतत्पुरुषानृतमुच्यते ॥९८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पश्वनृते गवाद्यन्यपश्वर्थमनृते । सहस्रं पूर्वपूर्वपुरुषानेव ॥ ९८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । पशुविषयेऽनृते पञ्चबाधवान् नरके योजयति पञ्चानांबान्धवानांहननफ्छंप्रामोति । एवंदश गो-विषये शत मश्वविषये सहस्रं पुरुषविषये संख्यागौरवंचेदंपायश्चित्तगौरवार्थम् ॥ ९८॥

- (४) रापवानन्दः । तरेवाह पञ्चेतित्रिभिः । पञ्चसङ्ख्याकान्पिनृन् । एवमुत्तरत्र । हननं तिर्यग्योनित्वप्राप्तिः । पश्चनृते पश्चर्यनिष्याभाषणे । एवंसैत्यत्रपश्चत्वेन गवादीनांप्राप्तत्वेपुनर्वचनंप्रायश्चितगौरवार्थम् । पुरुषानृते मनुष्यविषयान्तृते ॥ ९८ ॥
  - (५) नन्दनः । पञ्चबान्धवानित्यनुवर्त्तते पशुरजादिः । पुरुषानृते अयंदासोदासोवात्येवमादिके हन्ति ॥ ९८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पश्वनृते पशोःसाङ्येऽनृतंबद्दति सपञ्चपूर्वपुरुषान्हन्ति घातयति । यद्दा नरके योजयति पात-यति । हन्रीहंसागन्योरित्यस्य धातोरूपम् गन्यर्थे हन्ति द्दित द्वेयम् गवानृते दशपुरुषान्हन्ति नरके पातयति । अश्वानृ-ते शतंपुरुषान् हन्ति पातयति । सहस्रंपुरुषानृतेहन्ति ॥ ९८ ॥

हिन्तजातानजातांश्व हिरण्यार्थेऽन्तंवदन् ॥ सर्वभूम्यन्ते हिन्त मास्मभूम्यन्तं वदीः ॥ ९९ ॥ [ पशुवरक्षीद्रघृतयोर्यचान्यत्पशुसंभवम् ॥ गोवद्वस्नहिरण्येषु धान्यपुष्पफलेषुच ॥ अश्ववत्सर्व यानेषु खरोष्ट्रवतरादिषु ॥ ]<sup>‡</sup>

(१) मधातिथिः। कथपुनरजातानामसति संसर्गे परकीयेन संयोगेनेदमुच्यते हन्ति जातानुजातांश्रेति उक्त-मर्थवादोयमिति सर्वभूम्यनृतंवद मावादीः भूमिसंबन्ध्यसत्यं मावादीरित्यादरार्थम्ध्यतत्प्रत्यक्षंसंबोधनम् । कापुनरि-यभूमिनीम यदेतत्पृथिवीगोलकंपर्वतावष्टभनंसागराविधपसिद्धनित्वयत्याःकः स्वामी कोवापहर्ताः न सार्वभौमःकश्चिद स्ति तथा च गाथाभूमेः न मांमर्त्यः कश्चन दातुमर्हति न कश्चित्सार्वभौमोस्तीत्यभिषायः । विश्वकर्मा भौवनमादिश-द्दिश्वकर्मभौमनेति पितृब्यपदेशेन स्वनाम्ना च राज्ञामस्त्रणंश्रुतंमयासौरन्तुमिछतीति वक्षाम्यहंसलिलस्य मध्ये मैवसंक-ल्पंकत्त्रैवसंकल्पितवित सिंठिले मर्ज्ञामि सिंठिलम्जनेन नैष्फल्यमबदानसंकल्पस्य गृहे यथा सिंठिले निक्षिप्तनिष्फल-मेवमेतरपीति मृषेवकश्यपाय सागरः तवैषसागरः मतिश्रवः मतिज्ञानंकःयपाय ददामीति मोक्षः बंधस्तु सर्वसाधारणार्हा। सर्वजनोपभोग्या केवलंराजानारक्षानिर्देशमात्रभाजइत्यभिषायः । अतएतावत्याभूमेर्नदानापहारसंभवइति कुतोविवादः स-त्यंयशैवायं भूमिशब्दोत्रवर्तते एवंक्षेत्रयामस्थण्डिलादाविप तत्र च संभवत्येव स्वाम्यंप्रत्यंक्षस्यैव दानापहाराविति न कि-चिदनुपपनं अपहारम्बास्यायादशेन रूपेण गृहादेर्नवीरुद्धिछेदः अतम्ब यः परकीये क्षेत्रे चंक्रम्यैत पृदोवा कश्चिदादद्यानासौ भूम्यपहारी । मीमांसकैठक्तं न भूमिः स्यात्सर्वान्यत्यविशिष्टत्वादिति एकदेशवचनंच भूमिशब्दमधिकत्य भगवान्कष्ण-. इपायनोदानधर्मेषु पढितवान ॥ परैर यनुमन्तय्योदानधर्मोनृपैर्भुवि । अक्षयोहि निधर्बाह्मोविहितोयंमहीभृतामिति ॥ रूत्स-गोलकाभिमायमैव नादेयत्वंभूमेविश्वजिति मीमांसकैरुक्तं न भूमिःस्यात्सर्वान्प्रत्याविशिष्टत्वादिति सर्वान्पुरुषान्यतिचेऋम-णादियोग्यतयातिशिष्टा भूमिः खामीकर्तुमशक्या कथंदीयतइत्यर्थः । अस्मिस्तु पक्षे यामनगरादिविश्वजिति दात्रध्यं अन्ये तु पढ़िन अन्तरेण सदःपत्नीशालंच दक्षिणानयन्तीति भूमौ गुणविधेरस्यासंभवात्क्षेत्रादेरप्यत्रदानं वदन्तिचैएक-वचननिर्देशाच्छ्रणुसौम्येति साक्षिविषयमेवैतत्संबोधनंनशिष्यविषयमः । शूद्रेमभिस्तुपातकैरित्यतआरभ्य यावन्तोमध्यमपुरुष निर्देशास्तेसर्वेषांपातकभूयस्त्वसमानाख्यातरूपाद्येकवाक्यत्वाच्छूद्गाऽनुयोगार्थाः । अन्धःशत्रुगृहंगच्छेदित्यतआर्भ्य सर्वे-साक्षिविषयाअनुयोगाः आख्यातवैरुव्येन प्रकरणस्य विछेदात् मध्यमपुरुषे समानार्थक्रमत्वात्कर्तव्यो गच्छेदिति प्रथम-पुरुषनिर्देशः पूर्वाधिकारनिवृत्त्यर्थः ॥ ९९ ॥

<sup>\*</sup> सत्यत्र=अन्यत्र ( राघ्०४ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अजातान् पुत्रादीन् । अत्रापि सहस्रमित्यन्वयः । सर्वं सहस्रादप्यधिकम् ॥ ९९ ॥
- (३) कुछूकः । हिरण्यार्थेऽनृतंत्रदन् जातानजातांश्य पुत्रमभृतींन्नरके योजयति एषांहननफलंपामोति । भूमिवि-षये चानृतंत्रदन्तर्सर्वपाणिनांहननफलंपामोति तस्माद्गुमिविषयेऽनृतंमावदौरिति विशिष्याभिधानम् ॥ ९९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अजातानुत्तरकालीनान् । अर्थवादोयमिति मेधातिथिः । सर्वमिति अपरिमितंदेयमितिव-रसहस्रादिधकं उक्तसङ्कर्यायाअन्तर्भावात् । एवं सर्वजातादीन् ॥ ९९ ॥
  - (५) नन्द्रनः । सर्वजगत् ॥ ९९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । हिरण्यार्थे । अनृतंवदन् जातानजातांश्वहन्ति नरके योजयति । सहस्रमित्यनुवर्तते । न सह-स्रजातान् सहस्रमृत्यद्यमानान्हन्ति ॥ ९९ ॥

अप्तु भूमिवदित्याद्वः स्त्रीणांभोगे च मैथुने ॥ अजेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वश्ममयेषु च ॥ १००॥ [ पशुवरक्षौद्रघृतयोर्यानेषु च तथाश्ववत् । गोवद्रजतवस्त्रेषु धान्ये ब्राह्मणवद्विधिः ॥ १ ] ॥+

- (१) मेधातिथिः । मैथुनाख्ये केनेयंस्रीभुक्ता मैथुनधर्मेणेत्यब्जेषु रत्नेषु मणयोरत्नानि मुक्ताद्याअश्ममयेषु वै-इ्यीदिषु रत्नेष्विति संबध्यते । विविधान्येवरत्नानि जलजान्याश्मनानि च। अतोरत्नयहणएव कर्तव्ये विशेषणद्द्योपादा-नंश्लोकपूरणार्थम् । अञ्चलोजातान्यब्जानि । अश्मनोविकाराअश्ममयानि ॥ १०० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भूमिवत् भूम्यनृतवद्दोषः । स्त्रीणां भोगेमैशुने मैथुनरूपस्त्रीसभोगविषयमिध्योक्तौ अब्जेषु रत्नेषु मुक्तादिषु । अक्ष्ममयेषुरत्नेषुमाणिक्यादिषु ॥ १००॥
- (३) कुद्धृकः। वैदूर्यादिष्वनृतंबदताभूमिवद्दोषमाहअस्विति। तडागकूपयाह्मोदकविषयेऽनृते स्त्रीणांच मैथुनाख्यो-पभीगविषये अन्जेषु च रत्नेषु च मुक्तादिषु पाषाणमयेषु वैद्वयीदिष्वनृते भूमिवद्दोषमाहुः॥ १००॥
  - (४) राघवानन्दः । भोगे मैथुनधर्भेण । निजस्त्रियः न जाने इतिब्रूते जानन्ति ॥ १०० ॥
- (५) नन्द्रनः । उक्तमर्थं वस्त्वन्तरेष्वितिदिशति अप्तु अन्धिविषये ऽनृते । मैथुने भोगे मिथुनभोगविषयेऽनृते । अन्जानि शङ्कमुक्तादिकम् ॥ १०० ॥
- (६) शमचन्द्रः । अप्यु जलस्यानृते भूमिवत् भूमेर्यत्पापमुक्ततज्ञलानृतइत्यर्थः । च पुनः स्त्रीणांभोगे मिथ्योक्तो भूमिवत्पातकम् । च पुनः अञ्जेषु मौक्तिकादिषु भूमिवत् । च पुनः सर्वेष्वश्ममयेषु माणिक्यादिषु अनृतेभूमिवत् ॥१००॥

एतान्दोषानवेक्ष्य त्वं सर्वाननृतभाषणे॥ यथाश्रुतं यथादृष्टं सर्वमेवाञ्जसा वद॥ १०१॥

- (१) मेधातिथिः। ऊहापोहौवर्जियत्वा यथाश्रुतंचारष्टंतत्वेन ब्रूहि॥ १०१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अजसाशीवम् ॥ १०१ ॥
- (३) कुद्भुकः । एतानसत्यभाषणदीषानिधगम्य दृष्टश्रुतानिकमेण सर्वमैवाञ्जसा तत्त्वतोब्र्हि ॥ १०१ ॥
- (४) राघ्येवानन्दः। साक्षिवाचनमुपसंहरति एतानिति । ब्रह्मघानित्यादि वदेत्यन्तान् श्रूद्रायेव श्रावणीयं संदंश-ग्यायात श्रुद्भवदाचरेदिति गोरक्षकादिषु श्रुद्धधर्मातिदेशाच्य ॥ १०१ ॥
  - (६) रामचन्दः। अज्ञसा शीवंवदेति॥ १०१॥

<sup>+(</sup> च,ण,ञ,ट,इ )

<sup>(</sup>१०१) सर्वम्=सत्यम् (इ)

गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् ॥ प्रेष्यान्वार्द्धुषिकांश्वेव विप्रान्शृद्भवदाचरेत् ॥१०२॥ [ये प्यतीताः स्वधर्मेभ्यः परिण्डोपजीविनः । द्विजत्वमिकांक्षनितांश्व शूद्रानिवाचरेत्॥१॥]+

- (१) मेधातिथिः । कारवः शिल्पिनस्तक्षायस्कारसूपकारादयः कुशीलवानर्तकगायनाद्याः प्रिष्यानीविकार्थ-परस्याज्ञाकारादासाइति प्रसिद्धाः वार्धुषिकावृध्युपजोविनः एते ब्राह्मणाअपि सन्तः प्रकरणात्साक्ष्ये शपथे च शूद्रवद्दः प्रव्यानिक्रयांतरे यथा शुद्रीन दानपुग्यादिना पृच्छयते साक्ष्ये शपथे चिम्निहरणादिना शोध्यते तद्वदेषोपि शपथोयद्यपि पूर्वत्राप्रकरसथाप्युत्तरत्रानन्तर्याद्देषवत्वात्प्रयतत्वात् प्रयतत्वेष्यानन्तर्यस्य संबन्धहेतुत्वाद्वक्ष्यमाणस्यापि प्रत्यासत्या पूर्ववद्वयोसन्तिपातात शपथेऽभितुत्यमः॥ १०२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गारक्षकान् पशुपालनेन जीवतः। कारून् सूपकारादिवृत्तीन् कुशीलवान् नटवृत्या प्रेप्यान् इत्राप्तणस्यादास्येऽपि स्वतःप्रतिपन्तदास्यान् । वार्द्धषिकान् वृद्धिजीविनः । शूद्रवत् सर्वपातकैः पृच्छेदिति ॥ १०२ ॥
- (३) कुछूकः । गोरक्षणजीविनोवाणिज्यजीविनः सूपकारादिकारुकर्मजीविनः दासकर्मजीविनः नटकर्मनृत्यगी-ता देजीविनः प्रतिषद्धजीविनोब्राह्मणान् प्रकतसाक्ष्यदर्शने शूद्रवत्पृच्छेत् ॥ १०२ ॥
- (४) राघवानन्दः । वाक्यमकरणपैष्ठितं पंचपश्वनृतइत्याद्यधर्मज्ञातिद्वजानामपि भवत्येव । सर्वपातकादियुक्ते निरुष्टद्विजेऽपि वाचयेदित्याह गोरक्षेति ॥ १०२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । गोरक्षकान्विपान् शृद्भवदाचरेत्सर्वैः पातकैर्बूहीति ब्रूयादित्यर्थः ॥ १०२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** ब्राह्मणान्यत्याहं गोरक्षकानिति । पाशुपाल्यादिवृत्तिजीविनोविपांन्त्साक्ये शूद्वत्पातकैःपृच्छे-त् ॥ १०२ ॥

तद्वदन्धर्मतोर्थेषु जानन्यप्यन्यथा नरः॥ न स्वर्गाद्वयवते लोकाँद्वैवावाचंवदन्ति ताम्॥ १०३॥

- (१) मधातिथिः । तदन्यथापि वदन्न स्वर्गाद्भश्यति कूटमपि वदन्न दुष्यतीत्यर्थः किसवेदैव नेत्याह धर्मतोथेषु धर्मेण दयादिना निमित्तनार्थेषु व्यवहारेषु । धर्मस्य च निमित्तत्वमुक्तमुत्तरश्लोके दर्शयिष्यति एतच्च न स्वमनीषिकयो-ष्यते कितहेतांवाचंवदन्ति अस्मात्पूर्वेऽविस्मर्तारः का पुनर्देवी वाग्ययास्मिन्निमित्तेऽनृतंवदितव्यमित्येषा देवानांसंबन्धिः नीवाक् तांमन्वादयः श्रुत्वा वदन्तीति विशेषेऽनृतमशंसा । अन्येस्तु पूर्वविधिशेषतयायंश्लोकोव्याख्यातस्तदेतद्वोरक्षका-दिष्वनुयोगवाक्येषु ब्राह्मणेषु भवितव्यमन्यथा ब्राह्मणएव कथंशृद्भवदनुयोगस्तथापि विद्यान्दुष्यतीति यते।मन्वादय-एवंविधांवाचंवदन्ति यथैते शृद्भवनाचरणीयाइति । ते च धर्माधर्मयोः प्रमाणंत्रैश्च सत्यंवदितव्यं तच्च यथाविहितंतत्र सएव धर्मोयत्रवानृतंतत्रवानृताभिधानमेव धर्मइति ॥ १०३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्साक्ष्यं धर्मतोधर्मार्थं जानन्नप्यन्यथावदन् स्वर्गान्नच्यवते यतस्तत्रानृतापि वाग्दैव्यै-वेति वदन्ति ॥ १०३ ॥

<sup>+ (</sup> ह )। ( ह ) चिन्हितपुस्तकेतु येप्यपेताः त्वकर्मभ्यः परकर्मोपजीविनः ॥ द्विजाधर्मविजानन्तस्तांश्र शूद्भवदाचरे दितिपाठः ।

<sup>\*</sup> पितं=प्रमितं ( राघ॰ ४ )

- (३) कुङ्कृकः । तदेतत्साक्ष्यमन्ययापि जानम्मनुष्योधर्मेण दयादिना व्यवहारेष्वन्यथा वदन्त्वर्गलोकान्नभ्रश्यति यसाद्यदेतन्त्रिमत्तविशेषेणासत्याभिधानंतांदेवसंबन्धिनीवार्चमन्वादयोवदन्ति ॥ १०३॥
- (४) राघवानन्दः । कचिदेतस्य प्रतिप्रसवमाह तद्दन्नितिद्दाभ्यामः । तत् साक्ष्यविषयभूतंसत्यं जानन्वप्यथान् नब्रुवन्त्वर्गाच्यवते यतोऽसत्यामपि तांवाचं दैवींवदन्त्येतानुद्धरिष्यामीतिविजिगीषाहेतुत्वातः । धर्मतोदयादिना । अर्थेषु भ्यवहारेषु ॥ १०३ ॥
- (५) नन्द्रनः । अर्धेषु चातुर्वर्ण्यवधपर्यन्तेषु । अन्यथा जानन्यय्यथा तदनृतं धर्मतोहेतोर्वदन्त्वर्गान्वच्यवते । कृतः तांधर्मानुसारिणीवाचदेवींसत्यांवदन्ति यतस्तरमाद्धर्माविरुद्धंचेदसत्यमपि साक्षिभिर्वत्तःव्यं न धर्मविरुद्धंसत्यमिति ॥ १०३॥
- (६) रामचन्द्रः । तद्दर्तिति सार्धेनाह । तत्साक्ष्यं धर्मतोर्थेषु वर्णिरक्षाचन्यतरधर्मार्थेषु जानन्यन्यथावदन्नरः-स्वर्गान्नच्यवते ॥ १०३ ॥

### शृद्विट्श्रवविषाणांयवर्तोक्तौ भवेद्वधः ॥ तत्र वक्तव्यमन्तंतद्धि सत्याद्विशिष्यते ॥ १०४ ॥

(१) मेधातिथिः। तत्र नानृतंवदेदिति यः प्रतिषेधस्तस्य शुद्राद्विषिवषयतानेनोच्यते न पुनरनृतवदनंविधी-मते तथा सति मतिषेधे नैकवास्यता बाध्यते का पुनरत्र निमित्तश्रुतिस्तत्रेति तस्य वर्धावशेषणत्वान वधस्तस्याः मन नोमित्रत्वानुपपत्तेरतश्च कृतेऽवधौपश्चात्तिष्वयमतिद्वषयंवानृतंवक्तव्यमित्यर्थः । आपतृति तत्त्वनिष्ठंन ननु च यत्रेति व्य-वहारस्तुतिर्निरिश्यते पुनस्तत्रेनि तदेव मितिनिर्दिःयते ततश्य यस्मिन्व्यवहारे राजव्वाक्कोधदण्डस्य चाशास्त्रीयव्वादस्थितं-पुरिमाणतया निश्वयाभावीन तस्यापि निमित्तत्वोपपत्तिरतः प्रतिषेधशेषतैव न्याय्या गौतमीयेत्वनृतविध्याशङ्कापि नास्ति। नानृतवदने देशोजीवनंचैतदधीन मत्येवमादिप्रतिषेधे सत्यानृतयोः कामचारप्रसद्गिसत्यवचनेन निमित्तभावः प्रतिपद्यमानो-नहिंस्यात्सर्वभूतानीति प्रतिषेधव्यतिक्रमतया चानृतप्रतिपद्यतइति युक्तिमत्वेनेदरुतंनचेदसौ पृष्टआचष्टे न पुनर्हन्ति अप्रश्न कथंहिसादोषेणानुषज्यते । अथ सत्यपि खातस्रये तद्भदनेन राज्ञाहुन्यमानत्वात्तदेतुभावापत्या प्रयोजिकत्वमिति चेत् न-सर्वोहेतुः श्योजकोधनेन कुलविद्ययायशङ्ति भवति विद्यया यशसोहेतुना श्योत्की । ननु चान्यएवायलैकिकफलोत्पत्ति-योग्यताहेतुलक्षणे हेतुभावोपि तु द्रव्यगुणायत्रापि कियाश्रूयन्तेऽग्रिना पाकइति सापि खरूपेण सिद्धरूपाभिधानात्कदन्तै-भावस्य अन्यश्रायंशास्त्रीयकर्तव्यव्यापारस्य भयोजकोहेतुनंतु तत्त्रयोजकत्वमेविमत्यर्थं यदि तावत्प्रेषणाध्येषणेआज्ञापा-र्थनारुपे प्रयोजकत्वंशोषयते बीहीनातपइत्यादावचेतनेषु णिजुत्पत्तिर्दुर्लभा ननु च परित्तत्तमेतधाख्यातृभिः मुख्योपच-रितिकियइति चेतनावद्वस्तूपचारे भिक्षावासयित कारीषोध्याययतीति न हाज चैतन्यकतउपकारे अपि तु निश्चित्तत्वात्तद-न्यस्य प्रयोजकस्य अध्ययनं ह्याचार्यविधिमयुक्तं सूर्वाणस्य शीतादिरक्षणं प्रतिबन्धकमनुवद्ति कारी बेपयोजकत्वा द्यारी-पः । प्रेरकत्वादि प्रयोजकमुख्यते तच चैतन्यस्य वायुजलादेश्विकाष्ठादौ सुत्रांदश्यते तदा विधिष्रयोजकस्तुतिष्रयोकृभिः षेषणायभावाद्गीणार्थशब्दास्यः । अथैतत्समर्थाचरणंपयोजकत्वं तच्च प्रयोजकस्य व्यापारानुगुणंप्रोषणादिव्यतिरिक्तिकया-न्तरावरणंसंविधानारूयं संविद्धानएव हि कारयतीत्युच्यते यथा बुभुक्षमाणस्य कश्चित्पात्रमाहरत्यन्योभक्तमुपनयित क-स्य चिद्वधप्रवृत्तस्य कश्चिदायुधमर्पयत्यास्योवध्यदोषाधिकरणे न वध्यंभेषयत्येवंलक्षणः प्रपित्रादि ह्रपोह्नितः सध्यापारः

षयोज्यफलसिद्धावानुकृल्यं प्रतिपद्यमानस्तत्समर्थाचरणपक्षे प्रयोजकः। अस्मिन्पक्षे कारोषोपाध्यायौ त्ल्यौ पानुतः। अ-त्रापि यमन्तरेण क्रियायाअनिवृत्तिर्यस्य च कारकविशेषसञ्ज्ञां न प्रवर्तन्तेसम्ख्यःप्रयोजकः कर्ना अध्यापियतारंचान्त-रेण कारीषीन शक्कोत्यध्ययनहतुभावंत्रतिपन् आचार्यस्तु तमन्तरेणापि शक्तएवति गुणः कारीपः यत्र च करणादिभावे निश्चितहेतुमत्यत्ययदर्शनात्तत्रापि गौणार्थतैव यथा कश्चित्त्वल्पोनापि प्रयोजनेन दूरंयामंपुनः पुनर्गतवन्तंदष्टा ब्रवीत्यश्वो-गमयतिदेवदत्तमिति यत्र तु न कस्य चिदासत्तिविषकर्षावन्तरङ्गबहिरङ्गभावोवा गम्यते तत्र यावन्तस्तदान्कूल्यंर्शातपद्यन्ते सर्वे ते प्रयोजकाः । नपु च कारकसंज्ञायामन्तरङ्गयोगोनास्तीति कोविशेषः कारोषोपाध्याययोः त्वप्रक्रियैव सा तत्र भवतांन वस्त्वाश्रया वस्त्वाश्रयो च विधिमतिषेधौ इदमपि तत्र पट्यते विवक्षातः करणकारकाणिभवन्तीति एवंच सति यत्राकर्तुरेव कतृत्वंकश्विद्विवक्षेत्तत्र कर्तृपत्ययविधिपतिषेधाविष स्यातां यथा पातकपरिगणनायामनुपर्वति ऋयविऋयी संस्कर्ताचोपह-र्ताचेति तत्मादन्वाख्यानिसध्यर्थानांतावकी सा व्यवस्थानवस्त्विधानमर्थमवस्कन्दति अतएव व्याख्यानृभिस्तत्समर्था-चरणंचे देतुमात्रे प्रसङ्गः ततश्य योपि कस्मै चिद्धोजनंददाति सचौ दिरकतयानिसौहित्येन व्यापद्येत पाप्तंतत्र दातुर्वधकर्तृत्व मिति नच तत्प्रयुक्तंभवति क्रियान्तरेण हासौ निश्चितोभोजनाख्योप्रयोजकोन वधोन वैर्ध्यादिकथंचिन्निमन्तंभवति भवतु-षयोजकत्वाभावातु कर्तृत्वंनास्तोति ब्रूमः । यस्य तु भूमिसुवर्णापहारादिनापराध्येत सच तदपहारपृत्युना कथंचिन्त्रि-येत कितत्रापहर्तुरपहारदोषएवोभयवधेऽपि निमित्तिभावइति चिन्त्यं।किमत्र चिन्त्यते अर्व्याभचार।वगम्यत्वाद्धेतुहेतुमद्भा-वस्य न खद्गपहारभाजनविछेदादेरिव भूम्यादिहरणस्य नियतनिमित्तत्वोपपत्तिः । कोर्यानयमोऽभिषेतः यदि ह वा के-चिन्त्रियन्ते केचिन्नेति नियतोनियमोभवति पुरुषत्वभावभेदात तदेवीषधंश्टेष्मिकोपहितीवपरीतमन्यस्येति सर्वेपामेव च भावानांदेशकाल्सभावभेदसहकारिसापेक्षा शक्तयन्तरपादुर्भावस्तदेव लक्षणं पुरुषवित्तसंतितसापेक्ष्यंपिपासाहेतुमा-ण्यन्तरसापेक्ष्यंतद्विच्छे दहेतुरिति एवमत्यन्तामिषणोमन्युमतः त्वहरणपरिभवादि मरणाय कल्पते । किंतव शक्योनिमि-त्तभावोपह्नोतुं पेशलमानसस्य तूपेक्षेव तत्र । ये पुनर्मन्युपरीताअनशनश्वभ्रपतनविषभक्षणादिनापरान्द्वारमृद्धिय त्रि-यरस्तत्राप्येषएतन्यायः । मनुचान्यस्येव प्रसिद्धहेतुभावस्य विषभक्षणादेनिमित्तस्य तत्र दर्शनान्न भृम्यादिहरणस्याप-राधोहन्तृत्वमामुयात्तेनोपजनितमन्युमरणहेतोः प्रवर्तनइति पारंपर्यन्तोनिमित्तन्वमितिचेत् एवंसित पथ्योपदेशेनापि कि-चिद्विजमानाआत्मानंव्यापादयन्ति ततश्च तत्रोपदेष्टारोहन्तारः स्युः। तथामत्सरिणः परद्रव्येष्वीर्ध्यया शुष्यन्तोधनिषु दो-**षमाददीरन । नथान्ये मूढमनसः** प्रियान्पुत्रान्त्वामिनश्चानुष्त्रियन्ते तत्र प्रियादीनां हन्तृतार्पात्तः । अपरेच रूपवन्स्वीदर्शने-न परिफल्गुमनसः सूयन्ते भज्यमानत्दद्याश्य विवेकसूत्यात्मानस्तत्र शीलवत्यः स्त्रियोदुष्येयुः । तदेवेदमार्पाततपृतस्य ब्रह्मस्येति सत्यमेवंयदि विधिप्रतिषेधविशेषोनस्यात् विह्तिोहितोपदेशः प्रतिषिद्धंत्वहरणादि तथा चाहुः । उपकारप्रवृत्तानां-कथिविद्विपर्यये न तत्र दोषः केषांचिद्वेषजामौषधी यथा अत्र न केवलवैद्यादेरातुरोपकारार्थिनः प्रयुक्तौषधस्य कथं-चिह्निपरीततयोपपत्तावदोषः कितर्झन्यस्यापि गवादेर्महति पद्गेनिमग्रस्योद्धर्तृभुजाकर्षणायं यथाश्रमेण यदि ब्यापत्तिर्न तत्रीद्धर्ता दुष्येदिति कथितभवति एवंसर्वत्र योपि कस्मिश्चित्त्वध्यापारानुष्ठानवति धनरूपातिशयसपद्वति दश्यमाने दन्द-सते न तंप्रति कस्यचिच्छास्त्रार्थातिकमः निश्चितोहि निमित्ताभावः प्रतिषेधस्यविषयोभवितुमर्हति । नच प्राण्यन्तराश्रियेषु चैतिसकेषु धर्मेषु प्रतिक्षणमन्यथा भवत्सु त्वभावविशेषावसायः । निह्न शक्यमवसादितु मयमस्यारूपसंपदा व्यापद्यतइति नच निश्चित प्रतिषेधविषये संभवत्यनिश्चितविषयता न्याय्या यत्र तर्हि कथंचिद्दर्णविपर्यय शरोरशोषणादिना कुतार्किक-पिरतास्यादपि निमित्तावगतिस्तत्र किंभ्रंशियतुंशीलंसंयुज्यतांकामिनां भवतु वा पुरुषव्यापिनीति नैतदेवं नहीदशीभवन्त्यपि

निमित्तता प्रतिषेधस्य विषयविध्यन्तर्विरोधात् । अस्ति सत्र व्यभिचारप्रतिषेधविधिः न वापि विध्यन्तरेणानवष्टव्धे-विषये कतावकाशाविधयोविरोधविध्यन्तरंविषयमारकंदितुमर्हन्ति । येऽपि मन्यन्ते रागलक्षणां प्रवृत्तिंशीलसंरक्षणोपदे-शोनिषधित न शास्त्रत्वक्षणां तेन याद्यानुभावतया नास्य तपत्विनोजीवितुं चेच्छेदिति प्राणोजिहोषया मुम्षुणा संप्रयुज्यते नासौ व्यभिचारप्रतिषेधमतिकामेत । यत्तु विध्यन्तरविषये न विध्यन्तरंप्रवर्तत्वहित नैवायविध्यन्तरस्यविषयोरागलक्षण-त्वात् । ननु च प्रतिवृत्ताविपनैवशास्त्रमस्ति नियोगविधाविव व्यभिचारानुज्ञानस्पृत्यभावात् । अथाप्रवृत्तौ कामयेत मारण-मिति प्रतिषेधभयात्प्रवर्ततेसोऽपि प्रतिषेधीरागलक्षणामेत्र हिंसांत्रतिषेधयात नचासौ रागतो न प्रवततेऽपि तु प्रतिषेधभ-यात् या तु परोपकारतः प्रवृत्तिः सापि प्रतिषेधविषयपरिहारेण योपि किचिद्यावदयमहमात्मानहन्मोति हन्यान्त तत्रा-प्रयक्षतोधातकत्वं व्यवहारोच्छेदप्रसङ्गत्॥ १०४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रान्यथावाच्यंतदाह श्रद्देति । ऋतोक्तौ सत्योक्तौ । ब्राह्मणस्य वधाभावेष्युग्रदण्डाद्-धार्मिकाद्राज्ञोवधःसंभवत्येव तत्रच प्रमादस्खिलतादिकतदोषिवषयम् । बुद्धिपूर्वसाहसादौतु दष्टे वधसंभवेषि सत्यंवाच्यम् । तथाच गौतमः ॥ नानृतवचने दोषोजीवनंचेत्तद्धोनं नतु पापीयसोजीवनिर्मित् ॥ एवंचात्र विषये राज्ञा साक्षिव्यितिरक्त-प्रमाणेनैव तत्त्वमन्वेष्यम् ॥ १०४ ॥
- (३) कुद्धकः । कपुनस्तदसत्यंवक्तव्यमित्यतआह श्रदेति । यसिन्व्यवहारे सत्याभिधाने सित श्रद्धवैश्यक्षत्रियबा-स्णानांवधः सपद्यते तत्रासत्यंवक्तव्ययसाद्यसिन्विषयेऽनृतयक्तप्राणरक्षणेन सत्याद्विशिष्यते एतच्च प्रमादस्विलताधर्माव-षयत्वे नत्वत्यन्ताधार्मिकसंधिकारस्तेनादिविषये । तथा गोतमः ॥ नानृतवदने देशियजीवनचेत्तदधीनं नतु पापीयसोजी-वनमिति । नच ॥ न जातुब्राह्मणंहन्यात्सर्वपापेष्विष स्थितमिति मनुनव वक्ष्यमाणत्वात् न ब्राह्मणवधमसक्तिरित वाच्य म उग्रदण्डत्वादाञ्चः कथंचित्संभवात् । अत्र वचने श्रद्धादिकमेणाभिधानवधस्यामद्गलत्वात् ॥ १०४ ॥
- (४) राघवानन्दः । सावाकुत्रवाच्येत्यतआह यत्र ऋतोक्तो सत्योक्तो शूद्रविर्क्षित्रयाणांवधोभवेत्तत्र वक्तव्यमन्तं । तत्र हेतुः तद्धीति । तद्दन्तं । सत्येनधर्ममात्रमत्रतु विषादिरक्षा दृष्टार्थाऽहिंसाऽदृष्टार्थात तद्वयमद्गोविशेषद्दितभावः । शूद्रितिऋमवैपरीत्यं कूष्मांडैरित्यापिषायश्चित्तचतुष्ट्यस्य सूँचनार्थं अन्यथा तदसंभवात् ॥ १०४ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । अथ साक्षिगांकचित्सत्यवचनेऽपवादमाह शूद्रविडिति । उक्ते ऋतइति पदच्छेदः सन्धिकार्यमार्षम । उक्त्वार्त्तमिति वा पाठः । तत्र समानकर्तृत्वमार्षम् ॥ १०४ ॥
- (६) **रामचन्दः** । यत्रसाक्ष्ये ऋतोक्तौ पाणिनांमनुष्याणांवधोभवेत् । तत्र योगीश्वरः ॥ पाणिनांहि वधोयत्र तत्र साक्ष्यनृतंबदेत् ॥ १०४ ॥

वार्येवत्येश्व चरुभिर्यजेरंस्ते सरस्वतीम् ॥ अनृतस्यैनसस्तस्य कुर्वाणानिष्कर्तिपराम् ॥ १०५ ॥

(१) मेधातिथिः । वाक् चासौ देवता च सा वाग्देवता तदर्थंच चरवोवाग्दैवत्यास्तण्डुलान।तिपकाश्चरवस्तैर्यजे-रिनिति बहुत्रचनिर्देशात् । चरुभिरिति बहुवचनंन पुनरेकैकशोबहवश्वरवानापि सहतानांत्रात्यस्ते।मवद्यागोदेवश्चं द्वर्षेद्रहवोत्राह्मणायजेरिनिति तद्दहुवचनं ननु किपिञ्जलैश्च त्रिभिर्यजेरस्तदेतद्वाह्मणाद्यनुग्रहार्थमनृतमुक्तंभवति अनृत-

<sup>\*</sup> सूचनार्थ=शुद्रादिषक्रमसूचनार्थ ( राघ•४ )

केये वापमसत्याभिधानस्थाण किया यथा धर्मिकयावतएवंसमानाधिकरणे पढी येषान्तु कियाजन्यो धर्माधर्मी न किये वत्मतेऽनृतस्य यदेनइति वैम्यधिकरण्येऽनृतनिमित्तत्वादेनीनृतमुपचारतः समानाधिकरणेएव तस्य निष्कृतिः शोधनंपावनंपायिश्वनिमित् यावत् । पराप्रकृष्टा । ननु च कुतोत्रपापंयावतास्मिनिमित्तनानृतवचने दे।षद्रयुक्तमः । केचि-साहुनिवृत्तिस्तुमहाफलेति । अस्माच्छास्नानु यावज्ञीवमनृतंमया न वक्तव्यमिति येन संकृत्पितंतस्य मिथ्यासंकृत्पदे।शोभमाभूदिति नायश्वित्तमुण्यते गहदाह्वधापितषेधेऽपिनैमित्तिकंविधानमेनसोनिष्कृतिमित्यर्थवादः इदंति वायदेवत्यः सरस्वतीयजेरन् यदि वायदेवत्यासरस्वतीकथिनिष्यते अथवा सरस्वत्योरेकत्वेनैवदेवताभावे शब्दावगम्यसूप्तवादेवताया-भिन्नो चेतौ वाक्सरस्वतीश्वदौ यथाप्रये जहोतीति चोदितेन ज्वलनाय कथानवे वा स्वाहित हूयते वायवे निरूप्य जुहु-याद्वायुर्वेप्राणहत्युक्तेऽपि न प्राणायिति हूयते सत्यवागेवदेवतासामानाधिकरण्यादेवतार्थेतिद्वतः । सरस्वतीद्वितीयानिर्देश्यादेवता कर्मणि हि द्वितीया संप्रदानंचदेवता न कर्म कथतिह सरस्वतीपदान्वयः अर्थवादोयमप्रयेजुहोत्यप्रवे सर्वदिवताइति वागेव सरस्वती तया पीतया सा पीता भवति । योगेन देवतावगम्यते कथमप्रियष्टव्यः प्रजापतिर्यष्टव्यस्तथाप्रियज्ञतीन्यादि केचिदाहुतेवतेः स्वतस्तत्र तत्र पूज्यन्तेदैवतपूजावचनोत्र यिजः पूजा च पूज्यमानकर्मिका तत्र युक्त्या द्वितीया तथा च देवतापूजनंयत्यादिस्वर्यते एतच नयुक्तं अस्तिन हि पक्षे देवतात्वमन्यते नूनंतव यागसंप्रदानंदेवतित सरणक्तियः एषा च स्वृतिक्तियसी निरपेक्षत्वात । पूर्वादेवताउद्दिश्याध्ययाचयस्यै देवताये ह्विर्गृहोतंस्थानामनसा ध्यायेविति तक्तिभाकर्मत्वात्कर्मण्येव द्वितीया ॥ १०५॥।

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संभूयानेकैः साक्षिभिर्मिध्याभिधानेपि स्वलाग्निषु प्रत्येकमेकैकएवचरः पृथकपृथिद्भविः प्यः । यदुक्तं याज्ञवल्क्येन ॥ तत्पावनाय निर्वाप्यश्वरःसारस्वतइति ॥ अत्रच सरस्वत्येव देवता वाक्पदं तदुपलक्षक-म् ॥ १०५ ॥
- (३) कुह्नूकः । ते साक्षिणोऽनृप्ताभिधायिनोवाग्देवताकैश्वरुभिः सरस्वतीयजेरन् तस्यानृताभिधानजनितपापस्य प्रकृष्टांशुद्धिकुर्वाणाः । साक्षिबहुत्वापेक्षंचेदम् नत्वेकस्यैव साक्षिणः कपिञ्जलन्यायेनचरुत्रयम् । यद्यपि वाग्देवताके चरौ वाक्शब्देनैव देवतात्वन सरस्वतीशब्देन विधिशब्दस्य मन्त्रत्वे भावः स्थादिति न्याया नथापि वाग्वैसरस्वतीति श्रुते विक्सरस्वत्योरेकार्थत्वात्सरस्वतीमित्युपसंहारः । अत्र प्रकरणे चेदंपायश्वित्ताभिधानंत्यावयाम् । तत्र क्रियमाणे श्रुद्रविद्-क्षित्रयत्राह्मवधविषयानृतवादिनदृत्यपि वक्तव्यंस्यात्॥ १०५॥
- (४) राघवानन्दः । अनृतवदनस्याकर्तव्यत्वंद्रदयनेवंविधेपि प्रायश्चित्तमाह वागितिद्वाभ्यामः । चतुर्भिश्चरुभिः चन्वारः शूद्वादयः ते साक्षिणः अनृतस्यैनसः । अनृतजन्यस्य पापस्य निष्कृति शुद्धि कुर्वाणाः सरस्वर्तीयजेरिनित्यन्व-यः ॥ १०५ ॥
- (५) न-दुनः । एवमन्यसत्यदचने पायश्चित्तंश्लोकद्दयेनाह् वाग्दैवत्यैश्वेति । ते धर्महेतोरनृतवादिनः साक्षिणोनि-क्लिपायश्चित्तम् ॥ १०५ ॥
- (६) रामचन्द्रः। वाग्दैवत्यैः सारत्वतैर्भन्तैः। एनसः पापस्य ॥१०५॥ कूष्माण्डैर्वापि जुड्डयाहृतमग्री यथाविधि ॥ उदित्यूचा वा वारुण्यातृचेनाम्दैवतेन वा ॥१०६॥
  - ८ (१) मेधातिथिः । कूष्माण्डानाम मस्त्रायजुर्वेदेपब्यन्ते तैर्धृतमग्री जुहुयात्। जुहोतिश्व देवतामुदिश्य दृत्यस्य त्यागः

आधारिविशेषणे तत्रेहादावित्यधिकरणिनर्देशादनुर्वणिको देवता वेदितव्या येषु च मन्त्रेण देवताविशेषिकं नियम्यते यथा देवकतस्यैनसोवयजनमसीत्यादिषु तत्र प्रजापितर्देवतेति याक्किः। अथवा यस्यान्यत्र देवतात्वंदष्टं सहसंबिध्यावन्त्र । तथा च निरुक्तकारोपि वा सा कामदेवतास्यादिति यद्यपि यक्कस्य हिवषोदेवता सम्यक्सम्यग्भावस्तथापि यजित श्रूयते द्रव्यंमन्त्राः त्यातन्त्राः सत्यदेवतायां जुहोतीति रूपंतदुत्तरेण जुहुयादिति व्याख्येयं तच्यायुक्ततथापि क्षारयदिति वक्तव्यम् वयन्तु ब्रूमोदेवकतस्यैनसोवयजनमसीत्यत्र कर्मवावयजनमेवावयाजनित्युच्यते अतस्तदेश्यतासवंत्र चमन्त्राभिधेयंवस्त्वित्त्विति व देवतायां मन्त्रवर्णाभावःउदुत्तमंवरुणपाशमत्मदिति नतीके तान्नकृत्यते । वार्रणीयहणंचान्यस्याउत्वामंदंनुस्तोमादृत्युद्धशब्दप्रतीकायानिवृत्याच तत्रायनाद्देवतेन चेति तद्वदेवतेवदेवतं आपोदेवतन्त्रमस्यत्वस्य तेनापोहिष्ठत्यादिना अतश्येककया भावादेकैकाद्वृतिः प्रत्येकशब्दवत्तत्वेन समुदायाद्वृतिरकेति घृतमग्राविति सर्वत्रानुषद्वः यथा विधि यादशः शिष्टसमाचारदृत्यर्थः तेन च विधिहीनत्वादमाप्रायामिति कर्तव्यतायां-परिसमूहनपर्यक्षणावोक्षणःसुवहोमाद्येतावन्मात्रमनुजानाति । वाशब्दाहेकिल्यकाः सर्वष्व ॥ १०६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । उदित्यृचा उदुत्तमंवरुणेत्यृचा जुडुयात् घृतमेव पापोत्कर्षापेक्षया सहस्रादम्यधिकंहोत-ध्यम् । अस्पेतु सहस्रम् । तृचेनापोहिष्ठीयेन । गुणजात्याद्युत्कर्षापेक्षया च प्रायश्चित्तचतुष्कध्यवस्था ।अत्रचाम्राविति वच-नात्पूर्वोक्तोवाग्दैवत्यश्वरुर्वेतानिकेष्वेवेति गम्यते ॥ १०६ ॥
- (३) कुझूकः । कूष्माण्डमंत्रायजुर्वेदिकायदेवादेवहेडनिमत्येवमादयः तैर्मत्रदेवतायेघृतमग्री जुहुयात् । यथाविधि परिस्तरणादित्वात्त्वधर्मेण त्वगृह्योक्तेन । उदुत्तमंवरुणपाशिमत्येतया वरुणदेवताकयाआपीहिष्टाद्दितवृचेन वाब्देवताकेन जुहुयात् । घृतमग्राविति सर्वत्रानुषद्वः ॥ १०६ ॥
- (४) राघवानन्दः। कूष्माण्डमन्नायाजुर्वेदिकाः। यद्देवादेवहेडनंदेवासश्रकमावय आदित्यास्तलान्मामुञ्चतर्तस्यर्तेनमामितलाहा आदित्येभ्यइदंनममेत्युदेशत्यागोन मन्नान्तःपाती। एवमुत्तरत्रापिक्केयम्। प्रयोगश्र महाणंवोक्तः। यथार्गविध पर्युक्षणादिहोमधर्मेण त्वगृह्योक्तेन। तदित्यृचा गायम्या तदादिकेत्युक्तत्वात्। उदुक्तमंवरुणपाशमित्येतया वारुण्या। अब्दैवंतन आपोहिहेत्यनेन। अत्र यदि शृदः माक्ष्यंविक्त सोपि ब्राह्मणद्वारा होमंकारयेत्। तदुक्तंयाद्मवल्कयेन॥ वर्णिनांहिवधोयत्रतत्र साक्ष्यनृतंवदेत्। तत्पावनाय निर्वाप्यश्रदःसारत्वतोद्विजेरिति॥ अत्र द्विजेरिति निर्देशादुणमुख्यस्साधारणं अन्यथा शृद्दोमिध्यावदन्नेवंविषये न मत्यवेयात्। द्विजेरिति त्वरसात्तान्यत्येव नियमः शृद्दस्यतु दाना-दि॥ १०६॥
- (५) नन्द्रनः । उदित्यृचाउदुत्तमंवरुणेत्यृचेन । आपोहिष्ठेत्यादिना द्विजानामिदंशयश्चित्तं । शृद्धस्य तु स्मृत्यन्त-रे त्रोक्तं शृद्धस्य द्वादशकस्य यासदानम् ॥ १०६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । कू**ष्माण्डैः मन्त्रेः यद्वोदवहेळनमित्यादिमन्त्रेः । वारुण्याऋचा तृचेनाब्दैवतेनवा आपोहिष्ठेति-तिसुभिः ॥ १०६ ॥

त्रिपक्षादब्रुवन्साक्ष्यमृणादिषु नराऽगदः ॥ तदृणंत्रामुयात्सर्वदशवंधंच सर्वतः॥ १०७॥

(१) मधातिथिः । पश्चदशाहोरात्राणि पक्षः । त्रयाणांपक्षाणांसमाहारोत्रिपक्षं आकारान्तोत्तरपदेद्विगुरित स्त्रीन्ते मामे पात्रादिदर्शनात्प्रतिषेधः यद्येवंत्रिपक्षी न पामोति छान्दसस्तत्र शिङ्कव्यत्ययः ल्यब्स्लोपे कर्मणिपश्चमी । त्रीन्पक्षा न्योवदतीत्ययंसाक्ष्यं न गदतीत्यगदोऽपीडितशरीरस्तत्स दशंमामुयादित्यर्थः । दशवन्धंच दशमञ्चभागंदण्डनीयस्तत्सादणाः

हणादिष्वित्यादि यहणेन सर्वत्यवहारोपक्रमः । दितीयमृणयहणमुपलक्षणार्थमः । यसिन्व्यवहारे साक्ष्यमियन्तंकालंभविति पराजीयमानस्य बाधीससाक्षिणोबादिमित्युक्तंभविति । गदोरोगस्तत्समानप्रत्युत्थानहेतूपलक्षणार्थतेनात्र कुटुम्बोपद्रवध-निकोपरीधाद्यपि पगैक्ष्यमः । बन्धशब्दः सङ्क्र्यादिपरोदण्डविषये दशमाषवचनः । नर्यहणंसर्वतोयहणंचश्लोकपूरणार्थमः । अन्यत्वाहुस्तहणंप्रामुयादित्यस्यायमर्थः । ऋगोपहरणलक्षणेन पापेन युज्येत । राज्ञे वाजीयमानस्य योदण्डस्ततोद-शममंशद्यादिति दण्डितः प्नः पृच्छन्यते ॥ १०७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विषक्षातं विषक्षपर्यन्तं साक्ष्यमवदन्धनिकायं तद्धनंद्धातः । तथा दशबन्धं तत्धनदशम-भागं राज्ञेदण्डमः । बध्यतङ्तिबन्धःदशानांभागानांसबन्धीबन्धःभागस्तेद्कदेशादशबन्धः । सर्वतः सर्वस्माद्धिवादविषयधनात् । इदेच स्मरणार्थं विषक्षदानमः । यदित् व्याध्याद्यभिभवात्तावतापि न स्मर्तुयोग्यस्तदाः न दोषदृत्येतदर्थमगद्द्ति ॥ १०७ ॥
- (३) कुद्भुकः । अय्याधितः साक्षी ऋणादानादिव्यवहारे त्रिपक्षपर्यतंयदि साक्ष्यंन वदेत्तदा तद्विवादास्पदसर्वमृण मुत्तमर्णस्य दद्यात्तस्य च सर्वस्य ऋणस्यदशमभागंराज्ञोदण्डंदद्यात् ॥ १०७ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । साक्ष्यदानाविधकुर्वन तदुत्तरेदण्डमाह विपक्षादिति । अगदद्दतिछेदः । तथाभूत्वायदि विपक्षप-र्यन्तसाक्ष्यंन ब्रूयात् तस्मात्माक्षिणः सर्वष्टणप्रामुयात् मापयेदुत्तमर्णमः । दशबन्धंदशमंभागं आत्मानंगत्यपि नृपः । स-र्वतःसर्वेभयोबाह्मणादिभ्यः ॥ १०७ ॥
- (५) नन्द्रनः । प्रामुयात् दण्डत्वेन राज्ञे देयात् । न केवलमेतावदेव किन्तु सर्वतः सर्वद्रध्येषु विवादविषया-दन्यत्र द्रव्यान्तरेण्वपि दशबन्धंदशभागंदण्डंप्रामुयादित्यत्थीः ॥ १०७ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । साक्षी नरः ऋणादिषु साक्ष्यंजानन् अब्बुवन् न वदति तदा राज्ञा धनिनेसर्वसवृद्धिकमृणं दा-ध्यः । च पुनः दशवन्धंसर्वतः सर्वसाद्धिवादविषयाद्धनाद्दशमंभागंच दाप्यः ॥ १०७॥

### यस्य दृश्येत सप्ताहादुक्तवाक्यस्यसाक्षिणः ॥ रोगोग्निर्ज्ञातिमरणमृणंदाप्योदमंचसः॥ १०८॥

- (१) मेथातिथिः । सप्ताहादिति पञ्चमीदर्शनादर्वागित्यध्याह्रियेत सप्तानादिवसानामन्यतमित्मन्त्रहित यस्य सा-क्षिणोरोगादिद्दस्यते समृपावादी देवेनिवभावितः पूर्वोक्तेन विधिना दापियत्व्यः । रोगात्यन्तपीद्याकरोग्निगीवाहनदहनः पुत्रादारादिपत्यासन्तज्ञातिमरणंतस्यकूटसाक्षित्वे लिङ्गम् ॥ १०८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्कर्यद्ये फलावधिरयमः। क्षुद्रेषु त्ववीक्चतुर्दशादित्यादि स्मृत्यन्तरीकः । एतच् तत्नागनुपजातनिमित्तकृत्यासम् । अग्निगृहादिदाहः ॥ १०८ ॥
- (३) कुः हुकः । यस्य साक्षिणउक्तसाक्ष्यस्य सप्ताहमध्ये व्याध्यप्रदाहसन्तिहितपुत्रादिज्ञातिमरणानामन्यतमं भ वर्ति दैवस्यचित्रामध्याभिदोपत्वादणमुत्तमणेश्य दण्डं व राज्ञा दाप्यः ॥ १०८ ॥
- (४) **राघवान-दः** । उक्तसाक्षिणांदष्टरोगादिलिङ्गेन वैतश्ये निश्चिते दण्ड्यतामाह यस्येति । ससाक्षी उत्तमर्णस्य-ऋणंदमं दशमभागंदण्डरूपराज्ञादाण्यद्ति ॥ १०८ ॥
- (५) नन्द्नः । कूटसाक्षिपरिज्ञानीपायमाह यस्यद्ध्येतेति । अग्निः गृहादिष्त्रग्निदाहः । रोगादिर्यस्य सप्ताहान्तर्दः श्यते सन्त्रणंदाप्यः ॥ १०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उक्तवाक्यस्य साक्षिणः रोगः अग्निःज्ञातिमरणंवादृश्येत तदा राज्ञा धनिने ऋणं धनं दाष्यः । घषनः राज्ञा दमंचदाष्यः ॥ १०८ ॥

#### असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मिथोविवदमानयोः ॥ अविन्दंस्तत्त्वतस्सत्यंशपथेनापि सम्भयेत् ॥ १०९ ॥

- (१) मधातिथिः । अविद्यमानाः साक्षिणोयेष्वर्थेषु व्यवहारेषु तेऽसाक्षिकाः तेषु सत्यमजानानोराजा तत्त्व-तांलोकिकेनानुमानेनापीत्यर्थः । तत्र शपथेनापि वक्ष्यमाणेन देवेनानुमानेन लम्भयंज्ञानीयात् । माप्तिवचनोसामध्यां-ज्ञानात्यर्थः ॥ १०९ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । शपथेनात्मशिरःस्पर्शादिनापि तत्त्वं सम्भयेत् प्रापयेत् वादिनम् ॥ १०९ ॥
- (३) कुःहृकः । अविद्यमानसाक्षिकेषु व्यवहारेषु परस्परंविवदमानयोस्तस्वतश्ळलादिव्यतिरेकेण सत्यमलभमानः पाड्विवाकोवक्ष्यमाणेन शपथेन सत्यमुन्नयेत् ॥ १०९॥
- (४) **राघवानन्दः** । असाक्षिकेकशैनिश्चयस्त्रबाह् असाक्षिकेत्वित । अविन्दन्सत्यं सत्यतामलभमानः शपथेनापि लम्भयेद्त्तरयेत् ॥ १०९ ॥
- (५) नन्द्नः । शपथिवमुखः कतशपथश्च रोगाद्यभिभूतौ पराजिताविति । शपथेनापि विमितपन्नार्थनिणयोपा-यः । शपथोनामयदीदमयोक्तमेतदन्यथा चेन्पातकीस्यामिन्यादिवचनंयदुक्तमृषिणा यद्यादुरीयदियातुधानदिति ॥ १०९॥
  - (६) **राम**चन्द्रः । सत्यं तत्त्वतः अविदन् अजानन् राजा शपथेन लम्भयेत् प्रापयेत् ॥ १०९ ॥

#### महर्षिजिश्व देवेश्व कार्यार्थं शपथाः कताः ॥ वसिष्ठश्वापि शपथंशेपेपैजवने रुपे ॥ १५० ॥

- (१) मेधातिथिः। अर्थवादोयं पूर्वोक्तस्य शपथिवधेर्महाँपिः सप्तार्षप्रश्तिभः कार्यार्थसंदिग्धकार्यनिर्णयार्थशपथाः कताः अस्मिन्धे च भगवतः कृष्णद्वैपायनस्याख्यानमुदाहर्तव्यं विशेषेषुतेष्वपहारितेष्वितरेतरंसप्तर्थयः शेपिरे य
  स्तेऽहर्रात पुष्करंसद्दमांपापकतागितंगच्छेदित्यादिदेवीरन्द्रपशृतिभिरिन्द्रोह्महिल्यां प्रत्यभिशप्तः शापभयाद्वहुविधंशपथंचकार । विसष्ठश्चेतिपृथिद्विदेशः प्राधान्यख्यापनार्थः शपथंकतवानित्यर्थः । उपपदादेव विशेषावगतेः शपितः करोत्यर्थमाः
  त्रे वर्तते यथायज्ञंयज्ञतदित स्वपोषंपुष्टइति तथाशपथंशेपदितिज्ञेयमः। शेप उपछेभद्दि छिटि प्रथमपुरुषात्मनेपदैकवचने
  शेपद्दितरुपमः। पेजवनोराजा बभूवतिस्मन्काछे विश्वामित्रेणोकुष्टोमण्डलमध्यगतःकामकोधाभ्यां संशोध्यचरणोघासुरोयानुधानोस्निति अपथंगृहीतवान् विश्वामित्रेणोक्तस्तस्य राज्ञः समक्षमनेनैव तत्पुत्रशतमशितमेषि रक्षदित ततः सउवाच अद्येव श्रिययदि रक्षःस्यामित्यात्मन्यिनष्टाशंसनमन्त्रः सशपथः पुत्रदारादिशिरस्पर्शने एतदिनष्टाशंसनंशपथोमनव्यः॥ ११०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । महर्षिभिद्वेश्च विशस्तैन्यादौ शपथाःकताः । कार्यार्थं कार्यनिर्णयार्थम् । अनेनपुत्र-शतंभक्षितमिति विश्वामित्रणोक्ते सुदासः पेजवनस्याये विसष्टःशपथंचके अद्यापुनीययदियातुधाने।अस्तित्यादिभि-क्रिमिः ॥ ११० ॥
- (३) कुद्धकः । सप्तर्षिभिर्देवैश्च इन्द्रादिभिः संदिग्धकार्यनिर्णयार्थशपथाः कताः वसिष्ठाप्यनेन पुत्रशतंभक्षित मिति विश्वामित्रणाकुष्टः स्वपिरगुद्धये पिजवनापत्ये सुदासि राजनि शपथंचकार । अनेकार्थत्वाद्धातूनांशपिराप करोत्यर्थः ॥ ११० ॥

<sup>(</sup>१०९) स्तत्वतःसत्यं · · · · लंभयेत्=स्तत्वतो धर्मे · · · · लंघयेत् (च) =स्तत्वतः कार्यं · · · · लंभयेत् (ग) आवेंदं=अवदं (ट, ठ) =अविदं (त, थ, ड)

- (४) **राखवानम्दः । श**पये सदाचारंपमाणयति महर्षिभिश्चेति । हेपैजवनअनेन पुत्रशतंते भिक्षतिमत्यिभशस्तोवि-श्वामित्रेण विसष्टः । पैजवने पिजवनस्यापत्ये सुदासि । शपयं शेपे चकार ॥ ११० ॥
  - (५) नन्दनः । कार्यार्थसंदिग्धस्यनिर्णयार्थकतवान् । नृपेसन्निधौ ॥ ११० ॥

न रथा शपथंकुर्यात्स्व स्पे प्यर्थे नरोबुधः ॥ रथा हि शपथंकुर्वन्त्रेत्य चेह च नश्यति ॥ १११॥

- (१) मेधातिथिः। मिथ्याशपथे फलाख्यानमेतत् वृथान्यथाऽसत्यमिति यावत् । तत्रापिङ्ग्यमाणसुवर्णादिङ्ग्यजा-त्यपेक्षोऽनृतशपथदोषोन्यथा शपथेत्वल्पेगरीयसि तु कार्ये गौरवादिधकतरोदोषोऽस्त्येव । भेत्य नाशोनरकमिहमहृदयशः मामाण्यान्तरत्वज्ञाते राजदण्डः ॥ १९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । वृथा मिथ्या ॥ १११ ॥
- (३) कुद्धूकः । खल्पेपि कार्ये न बृथा शपथंपण्डितः कुर्यात् । बृथाशपथंकुर्वन्परलोकइलोके नरकपात्पा ऽकीर्तिपा-स्याच नाशंगमोति ॥ १११ ॥
- (४) राघवानन्दः । अल्पकार्ये तंनिषेधित नेति ॥ सत्येनापि शपेचस्तु देवाधिगुरुसन्निधौ । तस्य वैवत्यतोराजा धर्मस्यार्थनिकन्ततीति ॥ निदाश्रवणात् शपथनकुर्यादित्यर्थः । मिथ्याशपथकारिणोरीगादिदर्शनादेहिकानर्थः पापादामु- ण्मिकइत्याह मेत्येति ॥ १११ ॥
- (५) नम्द्रनः । शपथकारिणंपत्याहः नवृथाशपथमिति । वृथाशपथमिष्याशपथमः । महत्त्वर्थेषु दोषातिशयः सू-वितः । त्वल्पेप्यर्थद्ति शपथस्य कचित् ॥ १११ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बुधः पण्डितः ॥ १११ ॥

कामिनीषु विवाहेषु गवां अध्ये तथेन्धने ॥ ब्राह्मणाभ्युपपत्ती च शपथे नास्ति पातकम्॥१ १ २॥

- (१) मेधातिथिः। कामः मीतिविशेषीविशिष्टेन्द्रियस्पर्शंजन्यः सयातु भवति पुरुषस्य नाकामिन्योभायीवेश्याद्यः तत्र यः शपथः कामिसभ्यथीयया नाहमन्यांकामयेमाणेश्वरीमेत्विमत्याचायन्तुसंमयुज्यशपथर्दंत्वयादेयंदास्यइति तत्र भवत्येव दोषः शपथेविषयसममी निनिष्त्तसममी तेन यस्यामेवैकािकन्यां यथाप्यते तत्रीक्तरूपशपथे दोषः।
  निमित्तसमन्यांतु निमित्ते परद्रव्यापहारे दोषः स्यात्। अतथ कामादशगुणंपूर्वजनिमत्यादिकंकरण्डिपधानंन युज्यते तधापि सिहिनिमत्तानन्तरकतेविवादोस्त्येव बृथा शपथदोषएव। एवसर्वत्रविवाहेषु नत्वयान्या वोढव्या। अन्यस्यापि सुद्रदिविवाहार्थभेवविधिरनृतमदोषः न पुनः भेत्य बहुदोषः। गवांभक्ष्ये गवांयवसिसभ्यर्थमयापहर्तव्यमेवापितव्यपरस्य चातत्संबिधिसर्गृक्तस्य वृथा साक्ष्ये शपमानस्य न दोषः एविष्ण्यने। ब्राह्णणानामभ्युपपितरनुपदः सर्ववर्णानुपहेऽनुद्वातमेव किमिहपुनर्वचनेन केचिदाहः शपथोबाह्मणेऽनुद्वायते श्रद्वादिषु त्वनृतमेतच न हि सत्यादिशिष्यतइति वचनान्तित्रनृतमतोन तत्रहेवमुच्यते। तत्रत्यवधात्परित्राणमुक्तंसर्वर्णविषयं अभ्युपपितस्तु ब्राह्मणस्यैव साहि धनलाभादिना संभवित सर्वतम्य परसंबिध्यु क्रियात्यविविधीष्ठशपर्थाभ्यनुद्वानमुपायान्तरेण तित्सभ्यसंभवएव द्रष्टव्यम् ॥११२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । कामिनीषु त्वमेव मे प्रियेत्यादौ । विवाहे विवाहान्तरकरणादौ मकारान्तराभावे । ग-

<sup>(</sup> ११२ ) ब्राह्मणाभ्युपपतीच=ब्राह्मणस्यविपतीच ( इ )

वार्थं पासमपत्रत्य न तत्विति वचने । एवमप्रिहोत्रायर्थीमन्धनमपत्रत्य । ब्राह्मणान्युपपत्ती ब्राह्मणरक्षार्थम् ॥ ११२ ॥

- (३) कुद्भूकः । वृथारापथप्रतिप्रसवार्थमाह कामिनीष्विति । बहुभार्यस्य नान्यामहंकामये त्वमेव मन्त्रेयसीत्ये विविधिष्टः सुरतलाभार्थकामिनीविषये विवाहविषये च मयान्या न वीडव्येत्यादी । गवार्थघासाखुपहारे च । अग्री होनार्थ मिन्धनासुपहारे । ब्राह्मणरक्षार्थमङ्गीकतथनादी वृथा शपथे पापन भवति ॥ ११२॥
- (४) राघवानन्दः । किंच कामिनीष्विति । कामिनीषु मुरतलाभार्थत्वत्सदशी मम प्रेयसी नास्तीति बहुभार्यस्य तथा विवाहार्थं त्वासते नान्या वोडव्येति अधिकरणसप्तम्यौ । अस्यर्थमिन्धने । ब्राह्मणान्युपपत्तौ ब्राह्मणार्थमङ्गीकतथनारौ पातकैनिकन्ततीत्यादिदोषोनास्तीत्याशयः ॥ ११२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । प्रतिमसवमाह कामिनीन्विति । ब्राह्मणान्युपपत्तौब्राह्मणरक्षणेपातकम् ॥ ११२॥
- (६) रामचन्द्रः । काभिन्यादिषु शपथे कते पातकंनास्ति । कामिनीषु त्वंमे मियेति तथा विवाहेषु । गवांभक्षे गोप्रासार्थे । तथा इन्धने होमार्थ । च पुनः ब्राह्मणान्युपपत्ती ब्राह्मणरक्षार्थ शपथेपातकंनास्ति ॥ ११२ ॥

सत्येन शापयेद्विपं क्षत्रियं वाहनायुधेः॥ गोबीजका वनैर्वैश्यं शुद्रंसर्वेस्तु पातकैः॥ ११३॥

- (१) मेधातिथिः । ननु च यणहमेवंकुर्यातिहरमनिष्टमामुयामिति संकीर्तनिक्रयाशपथास्तत्र यः शाप्यते सएवं-वाच्यते सत्येन शपे सत्यादिनिबन्धनोयंधमीवा मे निष्कलः स्यादिति एवंचायुधानामिप करणत्वंवाह्नानांच एते-रात्मानंशपतोन वा निष्कलानि स्युरिति । गोबीजकाञ्चनानिवैश्योहस्तेन स्पर्शयित्वाभिशपेदैतानि वा मेनिष्कलानि पूर्ववत् । श्रद्वंसर्वेस्तु पातकैर्वक्ष्यमाणानि पातकानि मे स्युरिति श्रद्वोबाभ्यते ॥ ११३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** सत्येन सत्यंत्वया इतंभवति मिथ्योक्ताविति । वाहनायुधैः एतानि त्वया इतानि स्यु-रिति । एतच रुघुकार्ये ॥ ११३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्राह्मणंसत्यशब्दोचारणेन शापयेत् । क्षत्रियवाह्नायुधंमम निष्कलंस्यादित्येवम् । वैश्यंगोबीजका श्वनानि च ममनिष्फलानि स्युः । शुद्रंच सर्वाणि मे पातकानि स्युरित्येवंशापयेत् ॥ ११३॥
- (४) राधवानन्दः । शपथेनापि लम्भयेदित्युक्तस्य शपथस्य चातुर्वर्ण्ये व्यवस्थितिमाह् सत्येनेति । सत्यशब्दोन् चारणं शापयेत् शपथंकारयेदिति : यत्सत्यते तिनन्पलंभवेदितिवा । एवंवाहनादिषु साक्षिवाचनेन स्पर्शस्योक्तत्वात् । अक्षत्रहत्यादिवाक्योक्तेःपातकेरेतानि पातकानि ते स्युरितिश्रद्धं शापयेदित्यनुषज्यते ॥ ११३ ॥
- (५) जन्दनः । अथकेन पुनः प्रकारेण वर्णानांशपथः कारयितव्यद्दयाह सत्येनशापयेदिति । शापयेक्यपथका-रयेद्राजा ॥ ११३ ॥

अप्रिवाहारयेदेनमप्तु चैनं निमज्जयेत्॥ पुत्रदारस्य वाप्येनंशिरांसि स्पर्शयेतपृथक्॥ ११४॥

- (१) मेधातिथिः । अभिगहारयेदेनंहस्तेनाश्वत्यपर्णव्यवहितेन तयोःभदेशान्तरंसमपदसंहितमित्यादिस्पृत्यन्तरा-निपुणनत्वेऽन्त्रेच्यं पारंपर्यप्रसिद्धेश्रेतदेवोच्यते । अप्तु जले निमञ्जयेत्पाद्विवाकदृत्यर्थः । पुत्रदारशिरांसि स्पर्शयेत्॥११४॥
  - (२) तर्वज्ञनारायणः। गुरुण्याह अधिवेति ॥ ११४ ॥
  - ( ३ ) कुलूकः । कार्यगौरवलाघवापेक्षया अधिमिति । अधिसन्नि भेपश्चाशत्पिकमष्टाङ्कमयःपिण्डं इस्तद्वयविन्यस्त

<sup>ः</sup> बन्सत्यं=सत्यंवदः । धर्मचरेतिभृतेर्यत्सत्यं ( न, श )

समाश्वत्थपत्रंशुद्वादकंसमपदानि पितामहायुक्तविधानादाहारयेत् । जलौकादिरहितजले चैनंनिमज्जयेत् । अशेषेपि कर्त्त व्यता स्मृत्यन्तरे ज्ञेया। पुत्राणांदाराणांच पृथक्शिरस्येनंस्पर्शयेत्॥ ११४॥

- (४) राघवानन्दः । शपथेन द्रव्यालाभे परीक्षणमेवीचितमित्याह अग्निमिति । अग्निसन्निभमयःपिण्डं पञ्चाश-त्पलपरिमितमष्टाङ्गलम् । एनं अधमर्णत्वेन संभाव्यमानम् । स्पर्शयेत् तेषांशिरसि हस्तंदापयेत् । पृथगितिपदं व्यवहार्-स्य गुरुलघुतया विकल्पसूचनार्थम् ॥ ११४ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः । शृदं**सच्छूदमसच्छूदंपत्याह अग्निवाहारयेदिति । अग्निवर्णप्रतप्तमयःपिण्डम् । वृत्तापेक्षयाविकल्पः 11998 11

# यमिद्धोन दहत्यग्निरापोनोन्मज्जयन्ति च॥ न चार्त्तिमृच्छिति क्षिप्रं सज्ञेयः शपथे शुचिः॥१ १ ५॥

- (१) मेथातिथिः। तप्तायसिपण्डोऽनवद्यगृहीतोन दहति । आपश्यनोध्वैद्धावयन्ति सत्यशपथे केशादौ । नचार्तिमृ-च्छति पीडां न प्रामोति । रागोग्निरित्यत्रोक्तं सशुद्धःशुचिनिर्दोषः । क्षित्रंचतुर्दशवाहान्यविधः स्मृत्यन्तरात् ॥ ११५ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । नचार्तिपुत्रादिशिरःस्पर्शेक्ते ॥ ११५ ॥
- (३) कुछूकः। यंमदीप्रोऽमिनं दहति आपश्च यंनोध्वेनयन्ति न चार्त्तिमेव महतींमामोति सशपथे विशुद्धोज्ञेयः ॥ ११५॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । श**पथस्य परीक्षणमाह यिमति । यमुक्तशपथकर्तारमः । इदः उत्तेजितः । आर्त्ति रोगधनक्ष-यपुत्रमरणादिकामः । क्षित्रत्रिपक्षाभ्यन्तरे ॥ ११५ ॥
- (५) नन्दनः। तत्र शुद्धस्य एक्षणमाह यमिद्धोनदहतीति। आर्त्तिशरीरपत्रदारादिपीडामः। क्षिपंसप्ताहातः। शप-थेऽमिहरणादिके ॥ ११५॥
- (६) रामचन्द्रः । यंपुरुषं इद्धोग्नः स्पर्शनान्त दहति सशुचिर्ज्ञेयः । यःशपथेक्षिप्रमार्ति नऋच्छति नगच्छति सशुः चिर्ज्ञेयः॥ ११५॥

### वत्सस्य सिभिशस्तस्य पुरा भात्रा यवीयसा॥ नाग्निर्ददाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः॥११६॥

(१) मेधातिथिः । कथंपुनरियर्न धक्ष्यति आपोनोन्मज्ञियप्यन्ति निह्न महाभूतानि विपरियन्ति त्वभावतोचैतन्या-दिति पर्यनुयोगमाशद्बर्वार्थवादेनोक्तमर्थदढीकरोति । यद्यप्ययमन्वयव्यतिरेकसमाधिगम्योर्थः प्रत्यक्षःशाब्दोवा तथापि धूर्तकल्पितेन्द्रजालवद्भान्तिमहनादत्रमुखिबभीषिकासञ्जनमात्रंफलंशपथागोरणिमिति मन्यमानोवैदिकनिदर्शनमुपन्यसेत् । भवन्ति प्रतिपत्तारार्थागमेन पूर्ववृत्तदर्शनादृढतांप्रतिपद्यन्ते। वन्सोनामकाण्वऋषिरभवतसच कनीयसा वैमात्रेण आत्राभिश-मआकुष्टोनत्वमसि ब्राह्मणः शूद्रपुत्रइति सतंप्रत्युवाच सत्येनाग्निपविशामि यदि न ब्राह्मणइति। तस्येद्मुक्तवतः प्रविष्टस्यनः ब्रिर्दराह रोमापि कथंसत्येन हेतुना कथमिबः सत्यंजानातीति चेदतआह जगतःस्पशः गूढात्मा परकीयकताकतज्ञः सउ च्यते सच चारःप्रणिधिरिति च प्रसिद्धिः । अग्निर्हि भगवान्सर्वभूतान्तरचारी कताकतानांवेदिता । तथा च छान्दोग्ये ताण्ड के प्रयोगोदेवासुरसेनयोरभ्यन्तरे गौतममाश्रयन्ति गौतमिमंद्रंद्रहयेत्तत्र चाह इह नोभावान्स्पशश्यरत्वित्यादि । अर्थवाचि निदर्शनेऽपि पञ्चविश्रबाह्मणमुदाहायं वत्सश्रहवैमेधातिथिश्रकाश्यपावास्तांतंवत्संमेधातिथिराक्रोशदबाह्मणोसीत्यादि तस्य इलमेव नौषदिति ननु च चौराअपि न दहान्ते साधवोपि दह्ममानादृश्यन्ते तत्कथंशपथे आश्वासः । उच्यते न दृश्येनव्यभि-चारेण व्यवस्थेयमपनेतुंशक्यते । कादाचित्कत्वाद्यभिचारस्य प्रत्यक्षादिष्वपि प्रमाणेषु दश्यतुष्वतादशोव्यभिचारोनच

तानि न प्रमाणं अथ व्यभिचारवन्तिनैवप्रत्यक्षादिशब्दवाच्यानि यद्यभिचारितप्रत्यक्षंयत्प्रत्यक्षंन तद्यभिचरतीति वचनादि हापि शक्यते तद्वकुंव्यभिचरतीत्यसो शपथोयः शपथः सन व्यभिचरतीति कः पुनः शपथोयः समस्तेतिकर्तव्यता मात्रा-व्यप्यहण निरुपितकुह्कःस्तंभनाभावः विपरीतोऽशपथः न तादशस्य व्यभिचारोस्ति अथापि स्यानत्रापि पाकतस्य कर्मणः फलविपाकोभविति निमित्तत्वाकतापराधोपि पूर्वकतेन गरीयसाशुभेन मुच्यते । अकतापराधोजन्मान्तरदोषेण निगृद्यते विचित्राहि कर्मणां फलपाकाभिव्यक्तिहेतवः सहस्रादेकोमिश्यागृद्यते उत्सर्गतस्त्वमिथ्यात्वंपुत्रैष्टिकारीर्यादिष्व न्येतत्समानं तत्मात्साक्षिवच्छपथेऽति प्रत्येतव्यंतेऽपि हि कदाचिन्मिश्यावदन्तोन भयप्रदर्शनमात्रमेतत् यस्यातोरुक्या शपथाउक्ताः सत्यंप्रतिष्ठतहित् ॥ ११६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वत्सस्य ऋषेः । शूद्रोसीति वैमात्रेयेणभात्राभिशस्तस्याभिमविष्टस्यस्पशश्चचरः ॥ ११६॥
- (३) कुछूकः । अत्र प्रकतमर्थवादमाह वत्सस्येति यस्मात्पूर्वकाले वत्सनाम्नऋषेनं त्वंब्राह्मणः शूद्रापत्यो सीत्येवंकनीयसा वैमानेयेणाभिकुष्टस्य नैतदेविमिति सयथार्थमिषं मिष्टस्याग्निःसर्वस्य जगतः शुभाशुभकर्तव्ये चार्भूतः सत्येनाहेतुना रोमैकमपि वन्हिनं दग्धवान् ॥ ११६॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र हेतुतया सदाचारमाह वत्सस्येति । हि यह्मात्पुरा वत्सनामऋषेर्नब्राह्मणस्त्वंशूद्रापत्यो-सीतिकनीयसा वैमात्रेयेनाकुष्टस्याधिनविष्टस्यापिनाधिर्दराहेति तस्मात्सत्यंशुचि न दहत्यिधः अथयदितस्याकर्ताभवति-सनदस्तेऽथ मुच्यतइत्यादिश्रुतेः । जगतःसर्वस्य कतस्यशुभाशुभकर्तव्यस्यस्पश्रभारभूतइति । लेख्यसाक्षिणोरभावेशः-पथः । यथाह् याज्ञवल्क्यः ॥ तुलाग्र्यापोविषंकोशोद्दिन्यानीह् विशुद्धये । महाभियोगेष्वेतानि शीर्षकस्थेऽभियोक्तरि ॥ दिव्ययाहिणि शीर्षकस्थे विद्यमानेऽभियोक्तरि ॥ रुच्यावान्यतरंकुर्यादपरोवर्तयेच्छिरः ॥ अपरोव।दी वर्तयेच्छिरः शारीरमर्थदण्डवाअङ्गीकुर्यात् ॥ विनापिशीर्षकंकुर्याद्राजद्दोहे च पातके । राजभिःशङ्कितानांच निर्दिष्टनांच दस्युभिः ॥ आ-त्मसुद्धिपराणांच दिन्धंदेयंशिरोविनेति पातके ब्रह्मवधाद्यभिशस्ते । इत्यधिकारनिर्णयः ॥ सचैलंसानमाहूयं सूर्यादयउ-पोषितं । कारयेत्सर्वदिव्यानि देवब्राह्मणसन्निधौ ॥ इति कर्तव्यता ॥ तुलास्त्रीबालवृद्धान्धपङ्ग्रह्माह्मणरोगिणाम् । अग्निर्ज-लंवा शूद्रस्य यवाःसप्तविषस्यवा ॥ इत्यधिकारिब्यवस्थितिः ॥ नासहस्राद्धरेदप्रिं नविषं नतुलां तथा । सहस्रपणान्यूने विवादे ॥ नृपार्थेष्वभिशापेषु वहेयुः शुचयः सदा ॥ इत्यधिकारिनियमः ॥ तुलाधारणविद्वद्भिर्राभयुक्तस्तुलाश्रितः । प्रति-मानसमीभूतोलेखां कृत्वाऽवतारितः ॥ इति तुलामानमः ॥ त्वं तुले सत्यनामासि पुरा देवैविनिर्मिता । तत्सत्यं वद कल्या-णि संशयान्मां विमोचय ॥ यद्यात्म पापकन्मातस्ततोमां त्वमधानय । शुद्धश्चे द्रमयोर्ध्वे मां तुलामित्यभिमन्त्रयेत् ॥ ए-स्रोहि भगवन्धर्म अस्मिन्दिच्ये समाविश । सहितोलोकपालैश्व वस्त्रादित्यमरुद्रणैः ॥ धर्मौजयति नाधर्मः सत्यं जयति ना-नृतम् । क्षमा जयति न ऋोधीविष्णुर्जयति नामुराः ॥ तुलितोयदि गच्छेत्सश्चदः स्यान्नतुसंशयः । समोवा हीयमानोवा अविशुद्धीभवेन्तरः ॥ यद्यधोयात्यशुद्धः स्यानुलाभङ्गे च सर्वदा । नविशीर्यति शिक्यंचेद्रर्थ्वं याति विशुद्ध्यति ॥ इति तुलापरीक्षणम् ॥ कंरौ सुष्टदितबीहेर्लक्षियत्वा ततो न्यसेत् । सप्ताध्वत्थस्य पत्राणि तावतस्त्रेण वेष्टयेत् ॥ त्वमग्ने स-र्वभूतानामन्तश्वरित पावक । साक्षिवत्युण्यपापेभ्योब्र्हि सत्यं कवे मम ॥ इत्यप्रयभिमन्त्रणम् ॥ तस्येत्युक्तवतीलोहं पञ्चा-शत्पिणकं समम् । अग्निवर्णं न्यसेत्पिण्डं हस्तयोरुभयोर्पि ॥ सतमादाय समैव मण्डलानि शनैर्वजेत् ॥ षोडशाङ्गलकं

क्कियं मण्डलं तावदन्तरम् । त्यक्ताधिमृदितबीहिरदग्धः शुद्धिमामुयात् ॥ अन्तरा पितते पिण्डे संदेहे वा पुनर्हरेत् ॥ इत्य-धिपरीक्षणम् ॥ सत्येन माभिरक्षत्वं वरुणेत्यभिशाष्यकम् ॥ कं जलिमत्यर्थः ॥ नाभिद्धोदकस्थस्य यहीत्वोद्धः जलं वि-शेत् ॥ समकालिमषुं क्षिप्तमानीयान्योजवी नरः ॥ गते तिस्तिनिमम्नाङ्गं पश्येच्छुद्धिमवामुयात् ॥ इति जलपरीक्षणम् । इ-षुक्षेपसमकालं योगतः सचेदागत्य पश्येदित्यन्वयः ॥ त्वं विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्मे व्यवस्थितः । त्रायस्वास्मादभीशा-पात्सत्येन भव मेऽमृतम् । एवमुक्ता विषं शार्षः भक्षयेद्धमशैलजम् ॥ यस्य वेगैर्विना जोर्येच्छुभंतस्य विनिर्दिशेत् ॥ इ-ति विषपरीक्षा । वेगैर्मूच्छांद्यपद्वैः ॥ देवानुप्रान्समभ्यर्च्यत्स्लानोदकमाहरेत् । संश्राव्य पावयेक्तसाज्जलातु मृत्यतिन-यम् ॥ अर्वाक्चतुर्ददशादद्वोयस्य नोराजदैविकम् ॥ व्यसनं जायते घोरं सशुद्धः स्यान्तसंशयः ॥ । महापराभे निधमें कृतक्षे क्रीबकुत्सिते । नास्तिकबात्यदासेषु कोशपानं विगहितम् ॥ इति कोशपरीक्षा ॥ तत्र ॥ पूर्वाद्धेप्रिपरीक्षा स्याद-पराद्धे घटोभवेत् ॥ मध्याद्वेतुजलं देयं धर्मतत्त्वमभीष्सता । दिवसस्यतु पूर्वाद्धे कोशशुद्धिविधीयते ॥ रात्रौतु पश्चिमे यामे विषं देयं सुशीतलिमितिपितामहोक्तेः ॥ परीक्षाकालः । धरस्तुला ॥ ११६ ॥

- (५) **नम्द्रनः** । अत्र परकृतिरूपमर्थवादमाह वत्सस्यहीति । वत्सोनामकश्चिद्धः जगतःस्पृशःजगतश्चारः शुभा-नृसंधायीति यावत् । तथा चाभिपतिमस्त्रवर्णः इहतोभगवाञ्जगतश्चारोस्त्वित । एवंवदता ब्राह्मणादीनामप्यिकरणादिकं-स्चितम् ॥ ११६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । पुरा यवीयसा भात्रा वत्सस्यऋषेः अभिशस्तस्य शूद्रइति निन्दितस्य सः अग्निः रोमापि न द-दाह ॥ ११६ ॥

यस्मिन्यस्मिन्विबादे तु कौटसाक्ष्यंकतंभवेत् ॥ तत्तत्कार्यनिवर्तेत कृतंचाप्यकृतंभवेत् ॥ ११७॥

- (१) मेथातिथिः । यासन्व्यवहारे कूटसाक्षिभिव्यवहारः कृतःस्यात्सनिवर्तयितव्यः । कृतंचाप्यकृतंभवेत् गृ-हीतधनोप्युत्तमणैःप्रतिपाद्यितव्यद्दतरदण्डीगृहीतोपि त्याज्योवाग्मात्रेण जितस्त्वमसीति निश्चितं कार्यनिवर्ततद्दयुच्यतेद्-ण्डपर्यतंकतमपीति विशेषः । वीप्साश्लोकपूरणायाम् ॥ ११७॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तत्कार्यं निवर्तेत पुनर्विचार्य कृतंचापि दण्डाद्यकृतंभवेत्मत्यर्पणीयमित्यर्थः ॥ ११७ ॥
- (३) कुङ्गृकः । यत्मिन्यत्मिन्व्यवहारे साक्षिभिरनृतमुक्तमिति निश्चितंभवेत्तत्कार्यमसमाप्तंपाद्ववाकः पुनरपि नि-वर्तयेत् यदपि च दण्डसमाप्तिपर्यंततांनीतंतदपि पुनः परीक्षेत ॥ ११७ ॥
  - (४) **राधवान-दः** । कौटसाक्ष्यकतमप्यकतमित्याह यत्मिन्ति । निवर्तेतेत्यस्य विवरणं कतमित्यादि ॥ ११७ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कुटसाक्षिभिर्निर्णीतोप्यथौनिवर्त्ततइत्याह यत्मिन्यत्मिनिति ॥ ११७ ॥
  - (६) रामचन्दः। यसिन्विवादे कौटसाक्ष्यं कपटेन साक्ष्यं भवेत्॥ ११७॥

लोभान्मोहाद्रयान्मैचात्कामात्कोधात्तथैष च ॥ अज्ञानाद्वालभावाच्च साक्ष्यंवितथमुच्यते॥ १ ९ ८॥

(१) मेधातिथिः । कौटसाक्ष्यलोभादिनिमित्तंविषयकथनंदण्डविशेषभावार्थं वितथमसत्यं सर्वत्र पश्चमीहेत्वर्था ॥ ११८॥

<sup>‡</sup> महा=व्यसनं दुःखम् । इत्युपदैवपरीक्षणम् । महा ( न, श )

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । छोभोऽर्थलिप्सा । मोहोविपरीत**ज्ञानमः । कामः स्नीरागः । अज्ञानं तद्दिषयस्कुरङ्गानान्** भावः । बालभावः साङ्ययोग्यवयोवस्थाभावः । वितथं मिथ्यासाक्ष्यमुच्यते छोकैः ॥ ११८ ॥
- (३) कुःख़ूकः । वक्ष्यमाणविशेषार्थलोभादीन्पृथक् निर्दिशति लोभेन विपरीतज्ञानेन भयेन सिहेन कामेन ऋोधे नाज्ञानेनानवथानेन साक्ष्यमसत्यमुच्यते ॥ ११८॥
- (४) राघवानन्दः। कतमप्यकतिमिति कस्मादिति तत्र हेतून्प्रदर्शयंत्साक्ष्यभावमाह लोभादिति । मोहाँद्वैचित्त्यात् सच त्रिविधोरोगादिकतो धत्तूरादिकतः प्रमादकतश्च । भयादस्युवृत्तिभ्यः । कामात्तदीयस्यादिषुभोग्यज्ञानाद्ज्ञानाददृष्ट-श्रुतंजानामीत्यभिधानाद्वालभावादधर्मायज्ञानादिति ॥ ११८॥
- (५) **नन्दनः । को**टसाक्ष्ये कारणानि दण्डतारतम्यार्थमाहु लोभान्मोहादिति । बालभावः ऊनषोडशवयस्कत्वम् ॥ ११८॥
- (६) रामचन्द्रः । कामात् । स्नीरागात् अज्ञानात् स्फुटज्ञानाभावात् कतं साक्ष्यं वितथं व्यर्थे उच्यते ॥ ११८ ॥ एषामन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतंवदेत् ॥ तस्यदण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः॥ ११९ ॥
  - (१) मेधातिथिः। लोभाचोवितथंवक्ति ससहस्रंदण्डनीयइत्येवंप्रयोजना कर्तव्या॥ ११९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यतमेस्थाने अन्यतमनिमित्तंपाप्य ॥ १९९ ॥
- (३) कुछूकः । एषांलोभादीनांमध्यादन्यतमित्तिमित्ते सित योमिथ्यासाक्ष्यंकथयेत्तस्यदण्डविशेषाणि क्रमशोव-दिष्यामि ॥ ११९॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रार्थे किं स्यात्तत्राहं एषामिति । लोभादीनांमध्येऽन्यतमिनिने स्थाने युक्तान्दण्डविशेषा-न्वक्त्यामीत्यन्वयः ॥ ११९ ॥
  - (५) नन्द्नः । स्थाने करणे ॥ ११९॥
  - (६) रामचन्द्रः । ९षां लोभादीनां अन्येषांवा ॥ ११९ ॥

# लोभात्सहस्रदंण्डचस्तु मोहात्पूर्वतु साहसम्॥ भयाद्ग्री मध्यमी दण्डी मैत्रात्पूर्वचतुर्गृणम् ॥१२०॥

- (१) मेधातिथिः। तत्र यः परस्माद्धनमुपादाय विपरीतंविक्त तस्य लोभोहेतुः मोहाद्विचिन्तयतोयथार्थवादी यथादष्टार्थवादी च केन चिच्चित्तसंक्षोभहेतुना प्रश्नकाले व्यारुढः सम्यक्ष्प्रश्नार्थमनवधार्यास्मृतत्वाद्वान्यथा ब्रूयात्स-मोहादित्युच्यते। भयंत्रासोयदि भयेन सत्यवचनेनायंजीयेत तत्रायंकदाचित्ज्ञातिधनादिबाधया मांव्यापादयेदित्याशङ्का-सहस्रमिति संख्येयविशेषावगित्विक्यान्तरात्पणानामिति पूर्वेतु साहसं प्रथमं पणानान्तुद्वे शते सार्धइत्यादौ द्वौ मध्यमौ साहसाविति विपरिणामः पूर्वचतुर्गुणंसहस्रमेवेत्यर्थः। बृत्तानुरोधेन विचित्रया शब्दबृत्या सएवार्थः कथ्यते॥ १२०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सहस्रं पणाः । पूर्वं मथमंसाहसम् । द्वीमध्यमौ मध्यमसाहसंद्विगुणम् ॥ १२०॥
- (३) कुद्धूकः । लोभेन मिथ्याभिधाने सति वश्यमाणपणानांसहस्रंदण्ड्यः । मोहन प्रथमसाहसंवश्यमाणंभये-न च वश्यमाणो मध्यमसाहसो मैत्रात्थयमसाहसंचतुर्गुणम् ॥ १२०॥
- (४) राघवान-दः। तानेवाह द्वाभ्यांनेभादिति । सहस्रं पणानामितिशेषः । पूर्वे प्रथमपरिभाषितं सपश्चाशच्छ-तद्दयम् । मध्यमोमध्यमः शतानि पश्च तेन सहस्रम् । पूर्वचतुर्गुणं सहस्रद्वयम् ॥ १२० ॥

- (५) मन्द्रमः । लोभान्कोटसाक्ष्ये कते ताचकार्षापणानांसहस्रदण्ड्यः । पूर्वसाहस्रधण्यद्वयतह्यं मध्यमौ मध्य-मसाहस्रौ पत्रशतानिमध्यमः साहस्रः तोद्दोसहस्रत्रयम् ॥ १२० ॥
- (६) रामचन्दः । द्वाञ्यामाह लंगगदिति । लोगादन्यथाकारी पुरुषः सहस्रं सहस्रपणान् दण्ड्यः । तु पुनः मोहात् अन्यथाकारी पूर्वसाहसं पञ्चाशदिषकशतद्वयपणपरिमाणं पूर्वसाहससं दण्डयः । मैन्यात् पूर्व प्रथमसाहसं चतुर्गुणम् । तत्राह् याद्ववल्क्यः ॥ साशीतिःपणसाहस्रोदण्डउत्तमसाहसः । तद्धमध्यमःश्रोत्तर्धमधमःस्मृतः ॥ प-णानांसहस्रंपणसहस्रं तत्परिमाणमस्येति पणसाहस्रः अशीत्या सहवर्ततहित साशीतिः अशीत्यिधकपणसहस्रप-रिमितदण्डोयःसउत्तमसाहससंज्ञोवेदितन्यः ॥ १२० ॥

# कामाद्दशगुणंपूर्वकोधात्तु त्रिगुणंपरम् ॥ अज्ञानाद्देशते पूर्णे बालिश्याच्छतमेव तु ॥ १२१ ॥

- (१) मेधातिश्विः । मन्यथः कामोयत्रिक्षयोविवदन्ते तत्संबन्धान्यतरं कामयमानोऽनृतंवदित अर्धनृतीयानि सह-स्नाणि दण्ड्यते क्रोधान्त्रिगुणंपरं प्रथमसाहसस्य प्रकृतत्वात्ततः परोवध्यः सर्वान्ते लोकविद्यानादिति वा उत्तमएव परः द्वेषः क्रोधः अज्ञानादिति योविपरीतंप्रथमंत्रूयाद्वान्त्या ननु प्रश्नकाले दे शते दमः प्रदर्शनमेव विपरीतंनाभिधानंबालिश-भावः अप्राप्तबुद्धिस्थैर्यस्यामंबालिशोथब्यवहारतर्ष्षदपक्तान्तवालभावस्य दण्डोन्यस्य त्वसाक्षितेव ॥ १२१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पूर्व प्रथमसाहसं दशगुणम् । परमुत्तमसाहसं । द्वेशते पणानाम् ॥ १२०॥
- ( ६ ) कुद्भृकः । स्नीसंभोगरूपकामानुरोधेन मिथ्यावदन्त्रथमसाहसंदशगुणंदण्ड्यः । क्रोधेन तु परंमध्यमसाहसंत्रि-गुणंवक्ष्यमाणम् । अज्ञानन्वाद्वेशते । बालिश्यादनवधानान्पणशतमैवदण्ड्यदति सर्वत्रानुषद्भः ॥ १२१ ॥
- (४) **राधवाणन्दः** । कामेतिदशगुणं पूर्वं प्रथमसाह्सं ततःपञ्चशताधिकसहस्रह्सम् । त्रिगुणं परमुत्तमसाहसं तेन \* न सहस्रवयम् ॥ १२१ ॥
  - (५) नम्द्रनः । बालिश्याद्वाल्यात् ॥ १२१ ॥
- (६) रामच-द्रः । कामात् कामतः अन्यथाकारी पूर्वसाहसं पञ्चाशदधिकशतद्वयपणपरिमितं दशगुणंदण्डयः । क्रोथानु विगुणं उत्तमसाहसंत्रिगुणं दण्हयः ॥ १२१ ॥

# एतानां द्वः कीटसाक्ष्ये प्रोक्तान्दण्डाम्मनीषितिः॥ धर्मस्याव्यत्तिचारार्थमधर्मनियमाय च॥ १२२॥

- (१) मधातिथिः । उभयमयोजनीदण्डदति दर्शयत्यवश्यानुष्ठेयत्वायशास्त्राचारनिरुढा व्यवस्था धर्मस्तस्याव्यभि-चारोऽनिवृत्तिरुच्यते ॥ १२२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अव्यभिचारार्थं सर्वथानिश्वयार्थम् ॥ १२२ ॥
- ( ३ ) कुह्नूकः । सत्यरूपधर्मस्यापरिलोपार्थमसत्यरूपाधर्मस्य च बारणार्थमेतान्कौय्साक्ष्यविषये पूर्वेर्मुनिभिरुक्ता-नृदण्डान्मन्वादयआहुः । एतम्ब सकत्कौय्साक्ष्ये ॥ १२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रार्थे मुन्यन्तरवाक्यं प्रमाणयित एतानिति । मुनिभिः प्रोक्तान्मन्वादयआहुः । तिकम-र्थं तत्राह् धर्मस्येति । दण्डे रुति कोपि न त्वधर्माधिभचरेदित्याह । अध्यभिचारार्थमिति । अधर्मान्वियमनं निवृत्तिस्त-स्नैच ॥ १२२ ॥

<sup>\*</sup> नसहस्रत्रयं=सहस्रप्रयं ( न, श ) ( १२२ ) नियमाय=निधनाय ( नंद० )

- ( ५ ) नन्द्रनः । धर्मस्य सत्यस्य । अधर्मनिधनायासत्यस्य निवृत्तये ॥ १२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धर्मस्यान्यभिचारार्थं यथा धर्मस्य व्यभिचारः धर्मव्यतिक्रमः न भवेश्व पुनः अधर्मनियमा-य पापापनुत्यर्थम् ॥ १२२ ॥

### कौटसाक्ष्यन्तुकुर्वाणांस्वीन्वर्णान्धार्मिकोन्त्यः॥ प्रवासयेद्रण्डयित्वा ब्राह्मणन्तु विवासयेत् ॥१२३॥

- (१) मेधातिथिः । सरूदपराद्धानांपूर्वोदण्डः अभ्यासात्मवर्तमानानांदण्डयित्वा मवासनेराष्ट्रान्निष्कासनेमरणंवार्थ-शास्त्रे मयोगदर्शनात्तद्भपत्वात्त्रदण्डविथेः । ब्राह्मणन्तुविवासयेत् वाससोपहरणंविवासनंगृहामावोवाविवासंकरोति तत्क-रोतीति णिचि णाविष्टवदिति टिलोपे रूपम् । त्रोन्वर्णानिति क्षत्राद्यस्त्रयोब्राह्मणस्य दण्डान्तरविधानात् ॥ १२३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भवासयेत् स्वदेशात् । विवासयेत् भवासयेदेव न दण्डयेत् । गोविन्दराजस्तुदण्डयित्वा नम्रीकुर्यादित्यस्यार्थमाह ॥ १२३ ॥
- (३) कुद्धृकः । भूयोभूयःकौटसाक्ष्यकरणेतु कौटसाक्ष्यमिति क्षत्रियादीन् त्रीन्वर्णान्कौटसाक्ष्यात्पूर्वोक्तेन दण्डियः त्वा धार्मिकोराजा त्वराष्ट्राद्धिवासयेत् ब्राह्मणग्तुषनदण्डव्यतिरेकेण त्वराष्ट्रान्निःसारयेत् ॥ न जातु ब्राह्मणह्ण्यात्सर्वपापेष्व- विश्यतम् । राष्ट्रोदेनंबिहः कुर्यात्समप्रधनमक्षतमिति ॥ धनसहितनिर्वासनस्याभिषास्यमानत्वात् । गोविरग्दाजस्तु ब्राह्मण- पुनः पूर्वदण्डेन दण्डियत्वानग्रंकुर्यादितिव्याचष्टे । मेधातिथिस्तु ब्राह्मणस्य विवासस्त्वंवासोपहरणंगृहभद्दोवेत्याचष्टे॥१२३॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डोत्तरकालीनंकत्यमाह कोटेति । विवासयेत् दण्डंविना वासयेत् स्वराज्यादन्यत्र । तथाचं वस्यित ॥ न जातु आसणंहन्यात्सर्वपापेष्वपिरिथतम् । राष्ट्रादेनंबहिः कुर्यात् समयधनमक्षतमिति ॥ गोविन्दराजस्तु दण्डंकत्वा नग्नंकुर्यात् । मेथातिथिस्तु वस्वश्चन्यंगृहमिति । विवासनपदस्यान्यत्र वसतौ भूरिपयोगात्अनयोध्याक्त्यान्मसाध्विति । कोटसाक्ष्यान्यासपरंवक्ष्यन्तित केचित् ॥ १२३ ॥
- (५) नन्द्रनः । ब्राह्मणंदण्डयित्वा विवासयेत् । प्रवासनंप्रमापणम् । विवासनन्तुदेशान्तरपापणम् । कुर्वाणानित्यने-नबहुशः कौटसाक्ष्यकरणंसूचितम् ॥ १२३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कोटेन कपटेन । ब्राह्मणं तुविवासयेत् ॥ १२३ ॥

# दशस्थानानि दण्डस्य मनुः स्वायंभुवोन्नवीत् ॥ त्रिषु वर्णेषु यानि स्युरक्षतोन्नास्नणोवजेत् ॥ १२ ४॥

- (१) मेधातिथिः । स्थानशब्दोविषयपर्यायः एतैः प्रदेशैः पीडयितव्यः । प्रत्यपराधशब्देन आञ्चणस्य धनदण्डेवि-षानादकतत्वोपदेशः शरीरपीडापरिहारार्थःकल्पते सत्यपि धनस्य दशसङ्कत्यान्तर्भावे । वयन्तु भूमः समप्रधनमक्षतिनं त्यत्र धनपीडापि निषिद्धेव आञ्चणस्य तत्मायः सकत्कर्यचिदपरादःश्रुतशीलोभिजनयुक्तस्तस्य धनदण्डोपि नास्ति तथा च गौतमस्तादशमेव आञ्चणमधिकत्य ही लोके बृतवतावित्युषक्रम्य षड्डिः परिहार्यभैत्यादि ॥ १२४ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । स्थानानि विषयात् ॥ १२४ ॥ -
- (६) कुष्ट्रकः । हैरण्यगर्भीमनुर्दशदण्डस्थानान्युक्तवान् यानि क्षत्रियादिवर्णनयविषये भवन्ति । ब्राह्मणः पुनर्म-इत्यपराषेऽक्षतशरीरेदिशान्तिःसार्यते ॥ १२४ ॥
- (४) **राधवान**न्दः । धनदण्डप्रसंगेन दण्डाग्तरंससंख्यंवक्ष्यन्त्राह्मणस्य तदभावमाह् दशेति । अक्षतोहीनोधना-चै:॥ १२४॥

- (५) नन्द्नः । त्रजेद्दिवसेत् ॥ १२४॥
- (६) रामचन्द्रः । दण्डस्य अङ्गच्छेदरुपस्य दशस्थानानिस्युःअक्षतः अवणः ब्राह्मणोवजेत गच्छेत् ॥१२४॥ उपस्थमुदरंजिव्हा हस्तौ पादा च पञ्चमम् ॥ चक्षुर्नासा च कर्णी च धनंदेहस्तथैव च ॥ १२५॥
- (१) मधातिथिः। उपस्थंपजनधर्मः स्त्रीपुंसयोरुद्देशमात्रमिदं विनियोगस्तूत्तरत्र भविष्यति। यत्र च दण्डविशेषोनाम्नातस्तत्र योयेनैवाक्केनापराद्धः सतत्रेव पीडियतव्यः। तत्रागम्यागमनउपस्थनियहः चौर्यउदरस्याहारिनवृत्यादिना वाग्दण्डपारुण्ये जिव्हाहस्तयोः पादवलेन व्यतिकामन्पादयोः विवृत्य विश्वव्धंराजदारान्वोक्ष्यमाणश्रक्षषोः अनुरुपनगन्धमाजिन्ननासिकायां रहिस राजानंमस्त्रयमाणंकुड्यंपयान्तरितउपशण्वक्रणयोः धने प्रसिद्धोदण्डः देहमारणंमहापातांकनः
  ॥ १२५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपस्थादीनांछेदनादिदण्डविषयत्वम् । धनस्यतु यहंदण्डः । देहःकत्सस्ताडनवधा-दिदण्डविषयः ॥ १२५ ॥
- (३) कुद्धूकः । लिङ्गादीन्येतानि दशदण्डस्थानानि अतस्तत्तदङ्गेनापराधे सत्यपराधलाघवगौरवापेक्षया त-त्तदङ्गताडनवेदनादि कर्तव्यम् । अल्पापराधे यथाश्रुतंधनदण्डः । देहदण्डोमारणंमहापातकादौ ॥ १२५ ॥
  - ( ४ ) **राघवानन्दः** । तानेव दण्डानाह उपस्थमिति । एषांविच्छित्तःकार्येत्यर्थः ॥ धनंचयाह्मम् १२५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तान्येवदशस्थानान्याह उपस्थमुदरमिति । पञ्चमंस्थानमितिशेषः ॥ १२५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दशस्थानान्याह उपस्थेति ॥ १२५॥

# अनुबन्धंपरिज्ञाय देशकाली च तत्त्वतः ॥ सारापराधीचालोक्य दण्डंदण्ड्येषु पातयेत्॥ १२६॥

- (१) मधातिथिः । उक्तानुक्तदण्डयेष्वपराधेषु मातृका श्लोकोयं एतदर्थानुसारणेन सर्वदण्डळ्किःकर्तव्या तत्र पौनःपुन्यन प्रवृत्तिरनुबन्धः प्रवृत्तिकरणंवा अनुबध्यते प्रयुज्यते येन तिस्निक्कर्मणि तंपरिज्ञाय किमयमात्मकुटुम्बक्षुदव-सायेन धर्मउत सद्गेन वा अथमद्यद्यादिशौंडतया तथा प्रमादाद्वुद्धिपूर्ववा परप्रयुक्तस्वेच्छ्या वेत्यादिरनुबन्धः । देशो-यामारण्ययहजलजन्मप्रसवभूमादिः कालोनक्तिवादिः सुभिक्षदुर्भिक्षबाल्ययौवनादिशक्त्यशकीआढ्यत्वदारिद्वयेअपरा-धाष्टादशानांपदानामन्यतमः एतत्सर्वपौर्वापर्येण निरुष्याथदण्डंपातयेत्कुर्याद्यथारिथितः सांसारिकी नश्रश्यतीति ॥ १२६ ॥
- . (२) सर्वज्ञमारायणः । अनुबन्धंपुनःपुनःकरणम् । देशंग्रामवनादि । कालं राज्यादि । सारं चित्तस्यगुरुताम् । अपराधं न्यूनाधिकम् ॥ १२६ ॥
- (३) कुःहृकः । पुनः पुनिरच्छातोऽपराधकरणमपेक्ष्य मामारण्यादिचापराधिस्थानंराभ्यादिकंवाऽपराधस्यापेक्ष्य सारंचापराधकारिणोधनशरीरादिसामध्यमपराधंच गुरुलघुभावेन चालोक्ष्य दण्डनीयेषु दण्डंकुर्यात् । एतचाभिहिताः भिधास्यमानदण्डशेषभूतम् ॥ १२६॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डयेषु राज्ञातावद्यत्नवता भाष्यमित्याह अनुबन्धमिति । अनुबन्धंसकदसकदाद्यपराधकार-णमः । सारापराधौ अपराधकारिणोधनदेहादिसामध्यं सारं अपराधंच लघुगुरुतया विज्ञायः । आलोच्येतिकचित्पाढः विचा-यंति ॥ १२६॥

- (५) नन्दनः। दण्डविधाने राज्ञा बोद्धव्यमाह अपराधिमति। सारासारदण्डस्य बलाबलम् ॥ १२६ ॥ अधर्मदण्डनंलोके यशोघ्रंकीर्तिनाशनम् ॥ अस्वर्ग्येच परत्रापि तस्मात्तत्परिवर्जयेत्॥ १२७ ॥
- (१) मेधातिथिः। अधर्मप्रधानदण्डनंच पूर्वीक्तमनपेक्ष्येदंशास्त्रपाठमात्रेण राजेच्छया रागद्देषादिभिर्वा तद्यशी-नाशकंकीर्तेश्व विच्छेदकं खदेशे गुणख्यातिर्यशः देशाग्तरेकीर्तिः जीवतोवा पुण्यशब्दोयशः॥ १२७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यशोबहुभिःपरैगुंणानांज्ञानम् । कीर्तिस्तत्कथनम् ॥१२७॥
- (३) कुद्भृकः । जीवतः ख्यातिर्यशः मृतस्य ख्यातिः कीर्तिः । यत्मादनुबन्धाद्यनपेक्ष्य दण्डनिमह्लोके यशो-नाशनंमृतस्य च कीर्तिनाशनंपरलोके च धर्मान्तराजितत्वर्गमितबन्धकंतत्मानत्परित्यजेत् ॥ १२७ ॥
- (४) राघवानन्दः । वैपरोत्यं दोषमाह अधर्मेतिद्दाश्याम् । अधर्मेणदण्डनेऽयशोजीवति मृतेऽकीर्तिरित्यनयोःक-यंचिद्भेदइति केचित् । यशोक्कातिमशंसाकोर्तिर्जनमशंसेतिनृसिंहतापनीयभाष्ये अत्वर्ग्यमधर्मदण्डनेन पापोत्पत्तेः ॥ १२७॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अदण्ड्यदण्डनमिति गुणवत्तामितिद्यंशः तत्कथनंकोत्तिः ॥ १२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । लोकेअपर्मदण्डिनं जीवतः यशोषं पृतस्यकीर्तिनाशनम् तत् अधर्मदंडनं परिवर्जयेत् ॥ १२७॥ अदण्ज्ञान्दण्डयन्त्राजा दण्ड्यांश्वेवाप्यदण्डयन् ॥ अयशोमहदामोति नरकंचेव गच्छति ॥१२८॥
- (१) मेधातिथिः । पूर्वश्लोकेऽनुबन्धादीनि निरूपणविधिविशेषः । अनेन त्वनपराधानांदण्डनंप्रतिषिध्यते साप-राधानांच विधीयते । कृतार्थतांदण्डस्य मन्यमानोनुपहेणमाहासीदिति ॥ १२८ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । अयशोयशोनाशम् ॥ १२८ ॥
- (३) कुलकः । राजा दण्डानहिन्धनलोभादिनादण्डयन् दण्डाहीश्चानुरोधादिनोत्सृजन् महतीमख्यातिमामोति नरकंचन्नजिति ॥ १२८ ॥
- (४) **राघवान-दः** । अल्पर्यमित्यनेन स्वर्गायोग्यत्वभुक्तं न केवलमेतत्रप्रत्युत नरकंचैवेतीत्याहं अदण्ड्यानि-ति ॥ १२८ ॥
  - (५) नन्दनः । दण्ड्यादण्डनेऽपि राक्षांदोषमाह अदण्ङ्यानिति । अयशोसिँहोके परिसन्तरकम् ॥ १२८॥ वाग्दण्डंप्रथमंकुर्योद्धिग्दण्डंतदनंतरम् ॥ तृतीयंधनदण्डन्तु वधदण्डमतः परम् ॥ १२९॥
- (१) मधातिथिः। योगुणवानीषत्प्रथममेवापराद्धः सवाचा निर्भत्स्यते न साधुकृतवानिस मापुनरेवंकाषीरिति तथा विनीयमाने यदि न निवर्तते कार्यदोषद्दित वा मितजानीयात्तदा धिग्धिगादिशब्दैः परुषवचनैः कुत्सार्थैः क्षिप्यते ततोष्यनिवर्तमानोयथाशास्त्रंधनेनदण्डनीयस्तद्प्यगणयन्तैश्वयादिना हंतव्यः वधदण्डश्च तदानीमङ्क्ष्केदनाद्यपि न म-रणमेव॥ १२९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वाग्दण्डं ताडयतैनिमत्युक्तं । प्रथमं कूटसाक्ष्यादीप्रथमप्रवृत्ती । धिग्दण्डं धिकमिति त-दुनन्तरं हितीये । तृतीये तृतीयवारकरणे । अतःपरं चतुर्थवारापराधे वधरण्डमङ्गच्छेदम् ॥ १२९ ॥
- ( ६ ) क्रुझूकः । न साधुकतवानिस मैवंभूयः कार्षीः इत्येवंवािद्वर्भर्त्सनंप्रथमापराधेगुणवतः कुर्यात् तथापि यदि नोपशाम्यति तदा धिक्जाल्ममजीवनिस्ते पापस्य भूयादित्येवमादितस्य कार्यमः । तदापि यद्यसन्मार्गान्न नि-

वर्तते तदा धनदण्डमस्य वृतीयंकुर्यात्। एवमपि चेन्नावतिष्ठते तदातः परंवधदण्डताडनाचङ्गच्छेदरूपंतस्य कुर्यान्न मारणम् ॥ १२९ ॥

- (४) राघवानन्दः । दण्डत्वेन देहपदं वाग्दण्डंउपलक्षयतीतिकृत्वाह वाग्दण्डमिति । गुणवतीहि वाग्दण्डः सचैवं नसाधुकृतंत्वयेत्यादिः प्रथमापराधे । तथापि न शाम्यतीति चेत् धिग्जन्मा त्वमिति द्वितीयः । वधदण्डंकर्णच्छेदादि प्रव्तेककुर्यात् ॥ १२९ ॥
- (५) नन्दनः । दण्डनक्रममाह वाग्दण्डमिति । वाग्दण्डंपरुषभाषणम् । धिग्दण्डः सदोमध्याद्वाचानिर्भत्स्यं निष्का-सनम् । धनदण्डः त्वर्णादानम् । वधदण्डः शरीरपीडनम् । कुतएतदुत्तरश्लोकानुगुण्यात् । एते दण्डाः क्रमादल्पतरेऽल्पे महति महत्तरे वापि प्रयोज्याअपराधे ॥ १२९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वाग्दण्डंमथमंकुर्यात् । धिग्दडं धिकामित्येवंह्रपं तदनन्तरम् । तृतीयं धनदण्डम् । वधदण्डं अङ्कच्चेद्रह्रपम् ॥ १२९ ॥

### वधेनापि यदा त्वेतान्नियहीतुंन शक्नुयात् ॥ तदेषु सर्वमप्येतत्वयुञ्जीत चतुष्टयम् ॥ १३०॥

- (१) मेथातिथिः। यतआह मारणंचेद्वधःकितदन्ययन शक्यते कथंचैनंपापंनिगृण्हीतेत्यादि परुषवाक्यपूर्वदु-र्विनीतेषु धनदण्डवधौ समुचेतव्यौ कतेषि शरीरदण्डे यदि नावितष्ठते ततोनकतिनपहद्दयुत्सृजेदिषतुसवधदण्डः कर्त-व्यः। धनवधदण्डयोश्य पुनः प्रवृत्यथौयमारम्भः वाग्दण्डमृदुत्वात्कः पृच्छति धनेन च गृहीतस्य पुनर्वधोदष्टोषु लियन्थि-भेदस्येति॥ १३०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वमेवैतद्शविधंदण्डंमागुक्तं वाद्रण्डादित्रयंच ॥ १३०॥
- (३) कुङ्कूकः । यतोवक्ष्यति वधेनापि यदा त्वेतानिति । व्यस्तेनाङ्गच्छेदेनापि दण्ड्यान्वशे कर्तुन शक्रुयात्तदैतेषु सर्ववाग्दण्डादिचतृष्टयंक्र्यात् ॥ १३० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उक्तदण्डेन यदा न शाम्यन्ति तदा वाग्दण्डादिचतुष्टयंसंप्रयोक्तव्यमित्याह वधेनेति । एतानः पापिनः । चतुष्टयमिति उपस्थादीनांवधदण्डत्वेन संयहात् ॥ १३० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । वधेन शरीरपीडनेन ॥ १३० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तत् तस्मात्कारणात् एषुचतुर्विधेषुदण्डचेषुएतत्सर्वे चतुष्टयं प्रयुक्षीत ॥ १३० ॥

# लोकसंव्यवहारार्थयाः संज्ञाः प्रथिताभुवि ॥ तामरूप्यसुर्णानांताः प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १३ १ ॥

- (१) मेधातिथिः। ताभादीनांलिक्षादयः संज्ञामुनि प्रसिद्धाः किशास्त्रपरिभाषया तत्र बृद्धस्यवहारीगवादिशब्दव-दित्यतआह लोकसंव्यवहारार्थं अर्थशब्दीविषयवचनस्तेन व्यवहारमिसिद्धराश्रिता भवित नतश्य गवादिशब्दनुल्यतया व्य-वहारात्मिद्धः किशास्त्रोपदेशेन उच्यते नियमार्थउपदेशोन्येषामिष परिमेयानामयस्कांस्यसुवर्णादीनामेताः संज्ञाः सन्ति-तिन्वत्यर्थः किचिदेशे परिमाणे भेदोप्यस्ति तिन्वतृत्यर्थश्य किचित्संबन्धतया नियम्यते। अथ चैवंसंबन्धःक्रियते याःसं-ज्ञाभुवि प्रथिता स्तालोकसंव्यवहारार्थवक्ष्यामि सर्वस्य लोकस्याभिरेव संव्यवहारीयथा स्याद्वादिनियोगस्याप्यन्य-था प्रसिद्धिः॥ १३१॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । संव्यवहारार्थं दहादहव्यवहारसिक्चर्थम ॥ १३१॥

- (३) कुल्लूकः । तामरूप्यमुवर्णानांयाः पणादिसंज्ञाः ऋयविऋयादिलोकप्यवहारार्थपृथिप्यां मसिद्धास्तादण्डा-चुपयोगार्थसाकल्येन कथयिष्यामि ॥ १३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । धनदण्डस्य तात्रपणसुवर्णादिभेदेन नानात्वात्तंदण्डपसंगेन तत्परिमाणं मतिजानीते छोकेति । संज्ञाधर्मशास्त्रपरिभाषाः ॥ १३१ ॥
- (५) न-द्नः । चतुष्ठयंवाग्दण्डादिकं वक्ष्यमाणेषु धनदण्डादिकेष्वियत्तानियामिकामानसंज्ञा पस्तूयते लोकसंव्य-वहारार्थमिति । संव्यवहारः ऋयविऋयादिः ॥ १३१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** ताभरूष्यसुवर्णानांपरिमाणमाह् लोकेति । याः संज्ञाः प्रथिताः प्रसिद्धास्ताः संज्ञाः प्रवक्ष्यामि ॥ १३१ ॥

#### जालान्तरगते भानौ यत्मक्ष्मंदृश्यते रजः ॥ प्रथमंतव्यमाणानांत्रसरेणुंपचक्षते ॥ १३२ ॥

- (१) मेधातिथिः । इमंश्लोकंकेचिन्नाधीयते त्रसरेणौ विप्रतिपत्या तावद्रवाक्षकुचिकाविवरपविष्टे सूर्ये योरेणु-र्द्रयते सत्रसरेणुः । अन्तरशब्दोविवरपर्यायः । प्रथमंतत्प्रमाणानामिति ॥ त्रसरेणवोष्टौविक्केयालिख्येकपरिमाणतः । ताराज-सर्वपस्तिस्रस्तेत्रयोगौरसर्वपः ॥ ततोपचितपरिमाणाः न पुनरयंलिक्षाशब्दः खेदजक्षुद्रजन्तुवचनस्तास्तिस्रोलिक्षाएको-राजसर्वपाल्यपरिमाणपदार्थएवंयोजनीयम् । ततश्च व्यभिचारयन्ति न यथोक्तेपरिमाणार्थमेते शब्दावर्तन्तद्दि । यथा-चोपकान्तसंक्षाः प्रवक्त्यामि परिमाणमिति त्रसरेणुश्वार्थोनियतपरिमाणस्तेनैतत्सर्वनिश्चेयं शक्कुवन्ति च निपुणास्त्रसरेणू-न्संहर्त्तमिति नानारम्यार्थोपदेशः । एतत्त्वर्णकाराभिमानसङ्ख्यास्यृतिरूपनिर्बाधंभवित ततप्व वस्तुनिपुणतोशेषतोऽव-वधारियतव्यम् ॥ १३२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः ! भानोरश्मा । रजोऽदन्तेपुंसि । प्रमाणानां परिमाणानांमध्ये ॥ १३२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । गवाक्षविवरमविष्टसूर्यरिमषु यन्सङ्कमंरजोद्दश्यते तद्दश्यमानपरिमाणानांमथमंत्रसरेणुंवदन्ति ॥ ॥ १३२॥
- (४) **राधवान-दः**। ताआह जालेतिषद्भिः। जालं गवाक्षं तदन्तरगे भानौ सूर्यकरे यत्सूर्यमरीचिस्थंरूक्ष्मंदश्य-ते तत्त्रमाणानां परिमाणपरिच्छेद्यानांमध्ये प्रथमं यद्गजोधूलिः त्रसरेणुं त्रसरेणुं त्रसरेणुं त्रसरेणुं त्रसरेणुं
  - (५) नन्द्नः। भानौ रविकरणे॥ १३२॥
  - (६) रामचन्द्रः । जालान्तरजः प्रमाणानां परिमाणानां प्रथमं त्रसरेणुं प्रथक्षते ॥ १३२ ॥

#### त्रसरेणवोऽष्टौ विज्ञेयालिक्षेकापरिमाणतः ॥ ताराजसर्षपस्तिस्रस्ते त्रयोगौरसर्षपः ॥ १३३॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । लीक्षा यूकाडिम्बं । राजसर्पपोराजिका ॥ १३३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अष्टी त्रसरेणवोल्किकापरिमाणेन श्रेया तास्तिस्रोलिक्षाराजसर्वपोश्नेयः ते राजसर्वपाश्चयोगी-रसर्वपोश्चेयः॥ १३३॥

<sup>(</sup>१) यथोक परिमाणार्थ=यथोकपरिमाणायवादयइति ते निरस्ताभवन्ति निह्यवादीनामर्थानांपरिमाणं कथमेतत् तिह्यथोकपरिमाणार्थ (आ आ)

- ( ४ ) राघवानन्दः । लिक्षेतिसंज्ञान्तरमेवमुत्तरत्र । ताःलिक्षास्तिसः राजसर्पपः । तेत्रयोगौरसर्पपङ्त्यन्वयः ॥१३३॥
- (६) रामचन्द्रः । अद्योत्रसरेणवएकालिक्षा तास्तिसः लिक्षाराजसर्षपः । ते त्रयोराजसर्षपाएकोगौरसर्षपः ॥१३३॥ सर्षपाः षट् यवोमध्यस्तियवंत्वेकरूष्णलम् ॥ पञ्चरूष्णलकोमायस्तेसुवर्णस्तु पोडश ॥ १३४॥
- (१) मैधातिथिः । मध्यमशस्दोऽभ्रान्तिहेतुः परिमाणपरत्वे नात्यन्तमिपिचितोनातिस्यूलः सर्षपपरिमाणइति मध्ययहणमर्थवत् संज्ञापरत्वे तु न किंचिष्पध्यमशब्देन यवशब्दसंज्ञात्वात् तदसत् नायंसदभौयेन प्रत्यवयवंप्रयोजनमुच्यते पद्ययन्थोयंतत्रसंगमनार्थमिप वृतानुरोधात्किचिद्गुच्यते अस्ति चास्यान्वयः अनिक्तितिधानंहि वाक्यार्थविरोधान्त प्रमाणंनचावगताभिधानमिप । परिमाणभेदां स्रसरेणुशतमानादीनाचन्तानपेक्ष्य मध्यपिकतत्वाष्पध्योयवाख्यः परिमाणविशेषः । पञ्चकृष्णलाअस्मिन्सन्त्यतइनिक्रनावितिक्नकर्त्तव्यः पञ्चकृष्णलिकः पञ्चकृष्णलकइति पाठे कबन्तोबहुवीहिः । ते कृष्णलाः बोडशएकः सुवर्णः ॥ १३४ ॥
  - (२) सर्वेज्ञमारायणः । मध्योयवोनातिम्रहभोनातिमहान्वा ॥ १३४ ॥
- (३) कुछुकः। गौरसर्षपाः षट् मध्योन स्थूलोनापि सृक्ष्मोयवीभवति त्रिभिर्यवैः कृष्णसंरक्तिकेति प्रसिद्धं पञ्चभिः कृष्णस्त्रीमापः षोडशमाषाः सुवर्णः स्यात्। पुर्क्षिङ्गश्चायंपरिभाणवचनः॥ १३४॥
- ( ध ) राघवानम्दः । यवीमध्यः स्थूलसूक्ष्मभिन्नः । त्रयीयवापरिच्छेदकायस्य तदेकं कृष्णलं । ते षोडश माषाः सुवर्णद्त्यन्वयः ॥ १२४ ॥
- (५) **नम्दनः** । संव्यवहारेषु सङ्मोमध्यमस्थूलइति त्रिविधीवयवउक्तः अंशद्द्यमयवस्य लक्षणमुक्तंसर्पणषङ्यवोम-ध्यइति ॥ १२४ ॥
- (६) **रामचन्दः** । षर् सर्पपाः मध्योयवः नस्थूलोनसूक्ष्मः । त्रियवंत्रयोयवाः एकं रूष्णलम् पञ्चरूष्णलकोमाषः । ते माषाः षोडशएकः सुवर्णः ॥ १३४ ॥

#### पलंसुवर्णाश्वत्वारः पलानि धरणंदशा। द्वे ऋष्णले समधृते विज्ञेयोरीप्यमाषकः ॥ १३५॥

- (१) मिद्यातिथिः। परुमिति संज्ञानिर्देशः मुवर्ण मिति संज्ञी चत्वारः इति विशेषणं धरणमिति संज्ञादशपरा नीति संज्ञी द्वे कृष्णलेइति संज्ञा रूप्यमाषकइति समुदायसंज्ञामन्यन्ते। ननु रूप्यविषयमाषकिनिर्देशेद्वेकृष्णले प्रतिपत्तव्ये इति प्रतिज्ञानीते। प्रदिश्चनिश्चयः। समधृते तुलासूत्रके उत्पानादहीने यदि धार्येते प्रयोजनंमध्यशब्दवचतो ऽसमया दार्यमाणतया परिमाणानिश्चयः॥ १२५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पलानि दश सुवर्णस्य धरणम् ॥ १३५ ॥
- (३) कुळूकः । चत्वारः सुवर्णाः परुंस्यात् दशपलानि धरणं रूष्णलङ्क्यंसमंकत्वा तुलया घृतंह्रप्यमाप-कोबोद्धन्यः ॥ १२५ ॥
- (४) राघ्नवानन्दः । सुवर्णाश्चत्वारः पर्सस्यात् । पर्लानि दश धरणं धरणसंज्ञकं परिमाणान्तरम् रूप्यमापमान-माह हेइति । समधृते समंकृत्वा तुल्याऽवधृते ॥ १३५ ॥
  - (५) नन्द्रनः । उत्तरार्देन रूप्यमानमुच्यते । समधृते सहीन्मिते ॥ १३५ ॥

- (६) **रामचन्द्रः।** चत्वारः सुवर्णाः पलम् दश पलानि धरणसं**द्रं** भवति । रूप्यपरिमाणमाहः । द्वेकण्णले रूप्यमाप-कः ॥ १२५॥
- ते षोडशस्याद्धरणंपुराणश्चैव राजतः ॥ कार्षापणस्तुविज्ञेयस्तानिकः कार्षिकः पणः॥ १३६॥
- (१) मधातिथिः। षोडशरूप्यमाषकारूप्यस्य धरणंभवति पुराणइति संज्ञान्तरम्। कार्षापणइति च हे संज्ञे तामकर्षस्य कर्षाख्यभ शब्दोलोकतएव मसिद्धार्थइहृगृह्मते व्यभिचारदर्शनासत्त्ववचनेन नकृष्णलादिवत्परिभाष्यते॥ ॥ १३६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजतोरजतसंबन्धो । पुराणोधरणंचेतिमाषाः षोडरा । कार्षिकः कर्षः ताषिकः ताषः । कार्षापणःपणश्रोच्यते । अत्रचानुक्ते सुवर्णमनाग्रहणात् कर्षः पठचतुर्थमागः पञ्चरूष्णठकः षोडशमाषात्मकोग्राहः ॥ १३६ ॥
- (३) कुद्धृकः। ते षोडशरूप्यमाषकारीप्यथरणंपुराणश्च राजतोरजतसंबन्धी स्यात् । कार्षिकः ताम्रमयः का-र्षापणः पणइति विश्लेयः। कार्षिकश्च शास्त्रीयपलचतुर्थभागोबोद्धन्यः। अतएव पलंकर्षचतुष्टयमित्याभिधानिकाः॥ ॥ १३६॥
- (४) राघवानन्दः। राजतोरजतसंबन्धी। ते रूप्यमाषकाः षोडश धरणंस्यात् राजतंधरणमस्यैव संज्ञान्तरं पुरा-णइति। पणमानमाह कार्षइति। कार्षिकः कर्षप्रमाणः सएव पणइति पणएव कार्षापणः। ताम्रिकःताभ्रमयश्चेत्कार्षिके ताम्रिके पणइत्यभिधानात्॥ १३६॥
- (५) नन्द् नः । ते रूप्यमाषकाः षोडशराजतंथरणम् । पुराणमनादिसिद्धं । उत्तरार्द्धेन ताश्रिकमानंसूच्यते माषणे-डशकस्य कर्षद्दित संद्वा लोकप्रसिद्धा कर्षेणमितः कार्षिकः ताश्रस्य विकारस्ताश्रिकःकर्षमिति । ताश्रीकृतःपणोत्रध्यवहारे-कार्षापणसंद्वोद्वेयःनतुलोकप्रसिद्धोरूप्यादिमानदृत्यर्थः ॥ १३६॥
- (६) रामचन्द्रः । तेषोडशमाषाः रजतः धरणं भवति । राजतः पुराणेतिसंक्रो भवति । कर्षःस्याद्शमाषिकद्दति निघण्टुः । पलचतुर्थांशकः कर्षकयोग्मानितः कार्षिकः ताम्रस्य विकारः तामिकः कर्षसंमितताभविकारः रब्बूकस्यार्थः ॥ १३६॥

धरणानि दशज्ञेयः शतमानस्तु राजतः ॥ चतुः सौवार्णिकोनिष्कोविज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥१३ ७॥

- (१) मेधातिथिः। शतमानइति संज्ञा दशानांधरणानां रजतशब्देन सुवर्णमप्युच्यते तेन रूप्यसुवर्णयोरियंसंज्ञा सुवर्णस्य समानन्तु शास्त्रान्तरात्परिमातव्यं तथा च विशेषयिष्यति शतमानंतुराजतिमिति॥ १३७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। राजतःशतमानोदशभिर्धरणैः । चतुभिःसुवर्णैर्निष्कः । सुवर्णस्यैव स्थ्लयवैः रूष्णल-परिकल्पनायांव्यावहारिकनिष्कस्य षोडशांशः रूष्णलोभवतीति दानप्रकरणादौ व्यावहारिकी विशिष्टसंज्ञानिष्कस्य ॥ १३७ ॥
  - (३) कुंद्भूकः । दशरूप्यथरणानि रौप्यशतमानोज्ञातव्यः । चतुर्भिः सुवर्णेर्निष्कः प्रमाणेन बोद्धव्यः ॥ १३७ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् धरणेति । धरणानि रीप्याणि दशशतमानदति मानान्तरम् । चतुःसीर्वाणकंच-तुर्मिःसुवर्णैःपरिमितः निष्कः परुंसुवर्णाश्रन्वारइतियाञ्चवल्क्योक्तेः ॥ १३७ ॥

- (६) रामचन्द्रः । पणसंज्ञाः शतं भवन्ति राजतः रुप्यस्य दश धरणानि शतमानोज्ञेयः ॥ १३७ ॥ पणानांद्वेशते सार्द्धे प्रथमः साहसः स्पृतः ॥ मध्यमः पञ्चविज्ञेयः सहस्रंत्वेव चोत्तमः॥ १३८ ॥
- (१) मधातिथिः । मध्यमउत्तमइत्यत्र साहस पदानुषद्गः कर्त्तव्योमध्यमोत्तमशब्दावत्रकेवलावपि शास्त्रान्तर दृष्टावाभ्यां दण्डः । उत्तमइति तत्र शास्त्रसिद्ध्यासाचहर्यात्साहसप्रतीयते । अवयवाः स्पष्टाः ॥ १३८ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । पणानां तात्रकर्षाणां । प्रथमसाहसइत्यस्य दण्डादिप्रकरणेषु संज्ञा । मध्यमः पञ्चप-ञ्चशतानि । सहस्रं पणानाम् ॥ ऋणेदेयपतिज्ञातइति श्लोकमत्र केचित्पठित ॥ १३८ ॥
- (३) कुद्धृकः । पञ्चाशद्धिके द्वे पणशते प्रथमसाहसोमन्वादिभिः स्पृतः । पणपञ्चशतानि मध्यमः साहसोद्गेयः । पणसहस्रन्तूनमसाहसोद्गेयः ॥ १३८॥
- (४) राघवानन्दः । मोहात्पूर्वेनुसाहसमित्यत्र प्रथमसाहसादिपरिमाणमुक्तंतत्पारिभाषिकमितिज्ञापयित पणाना-मिति । पञ्चाशदुत्तरशतद्वयाभ्यां प्रथमः । मध्यमः साहसः पणानांपञ्च शतानीतिशेषः । एतन्माषकादिपरिमाणंकोकाप्र-सिद्धमपि शास्त्रीयत्वेन विधेयमिति ॥ १३८ ॥
- (५) **नन्दनः** । कार्षापणानामयंसंज्ञाविशेषमाह पणानामिति । कार्षापणानांसार्द्धेऽर्धशतसहिते पश्चाशन्सहितइति-यावत् । पश्चशतानीतिवचनविपरिणामः ॥ १३८ ॥
- (६) **रामचन्दः** । पश्चौशद्धिकशतद्भयपरिमितःप्रथमसाहसः । मध्यमसाहसःपञ्चशतपरिमितः । सहस्रंचोत्तमः उ-त्तमसाहसोविज्ञोयः ॥ १३८ ॥

#### ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकंशतमहीति ॥ अपह्नवे तिहुगुणंतन्मनोरनुशासनम् ॥ १३९ ॥

- (१ मिधातिथिः। योराजसभायामानीतोधर्भेण ऋणंदेयतया प्रतिजानीते सत्यमस्मै धारयामि सपश्चकंशतमर्हे ति दण्डमितिशेषः। अनेन संकल्पितेन विश्वतितमोभागोदण्ड्यते किमिति तत्सकाशमुत्तमणःप्रेषितोबहिरेव कस्मान्त परितोषितइत्यतोनेन शास्त्रभ्यतिक्रमेण । दण्डमहीत यस्तु व्यतिक्रमान्तरंकरोत्यपह्नते नाहमस्मै धारयामीति सतेः प्रतिपादितस्तिद्वगुणंतस्मान्पश्चकाद्विगुणंदशकंशतिमत्यर्थः तन्मनोः प्रजापतेरनुशासनं सृष्टिकालप्रशृतिव्यवस्थानीतिरिति यावत् । अन्य तु तच्छब्देनदेयमेवप्रत्यवमृशन्ति यावत्तस्मैदेयंतिद्वगुणं तेन यावदणिनत्यनेनैकवाक्यभवति अन्यथा वाक्यनेदिवषयविशेषानिदेशादेकविषयत्वे विकल्पः प्रामीति सच नयुक्तोद्विगुणस्यात्यन्तबहुःवात् असत्यपि निर्देशे त स्य विषयोदर्शनंतस्य प्रत्यासन्तेषुपञ्चकित्यर्थस्तस्यैवानुप्रत्यवमशौयुक्तः॥ १३९॥
- (३) कुछ्नूकः । मयोत्तमर्णस्य धनंदेयमिति सभायामधमर्थेनोक्ते सत्यधमर्णः पणशतात्पञ्चपणाइत्येवंदण्डमर्ह-ति । यदा तु सभायामि न किंचिदस्मे धारयामीत्येवमपलपति तदा पणशताद्दशपणाइत्येवंदण्डमर्हतीत्येवंमनुस्मृतो दण्डमकारः ॥ ३३९ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रासंगिकमुक्ता प्रकृतंदण्डमाह ऋणइति । अधमणीत्तमणीप्रति देयमिति सभायांपितज्ञाते यदि न ददाति तदा पणानां तच्छतंपितपणपञ्चकंदण्डमर्हतीत्यर्थः । धारयामीत्यपञ्चवे तिद्वगुणंदशपणम् । एवंसहस्रादिष्व- पिज्ञेयम् ॥ १३९ ॥
  - (५) नन्दनः । इदानीमृणमप्रयच्छतोऽधमर्णस्य दण्डमाह ऋणेदेयइति । उत्तमर्णाभियोगानन्तरमधमर्णेन देये प्रति-

क्काते । देयत्वेन संमितपन्ने ऋणे सोधमणीः पश्चकंशतमहिति । यत्माच्छतादेयत्वेन राक्के पश्चकंदीयतइति तत्पश्चकं शतंत-त्मिन्वृद्ध्यादीयते । संमितपन्नादणाद्विंशितिभागंदण्डइत्यर्थः । अपह्मवे ऋणस्यासमितिपत्तौ तत्पश्चकंक्काते ऋणदशभागंद-ण्ड्यहित ॥ १३९ ॥

(६) **रामचन्द्रः** । ऋणे देये पञ्चशतंत्रहीतुमर्हति । अधमर्णेनापह्नवे कते गोपिते तत्पश्चशताद्दिगुणंपहीतुमर्हति ॥ १३९ ॥

वसिष्ठविहितांदर्द्धिस्रजेद्वित्तविवर्द्धिनीम् ॥ अशीतिभागंग्रद्धीयान्मासाद्वार्धुषिकः शते ॥ १४०॥

- (१) मेथातिथिः । अशीतीति विधेयनिर्देशः विसर्शविहितामित्यादिरर्भवादः विसर्शभगवान् त्रिकालक्कोलोभादि-दोषरहितइति तांवृद्धिगृहीतवानतएषा प्रशस्ता धनंतया वृद्धिमुपैति नच लोभदोषोस्ति । सृजेत्प्रयुञ्जीत यदा धनंतद्धमणी-स्य तांवृद्धिधनप्रयोगकाले निर्दिशेत् । सर्वद्रव्येषु वस्त्रधान्यहिरण्यादिष्वेतदेव वृद्धिपरिमाणंसङ्कन्येयपरमेथादिष्वष्टगुणा वृद्धिरित्यादिषु द्वेगुण्यापवादइति वक्ष्यामः ॥ १४० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अशीतिभागइति वसिष्ठविहिता वृद्धिः पणशतात्पञ्चकािकण्यः । एतच सबन्धके स्मृत्यन्तरदर्शनात् अनेनत्वेवाधाविति बन्धकावताराच ॥ १४० ॥
- (३) कुङ्गूकः । विसिष्टेनोक्तांवृद्धिधर्म्यत्वाद्धनवृद्धिकरींवृद्धिजीवी गृह्णीयात् तामेव दर्शयति शतेपयुक्तेऽशीति-भागंप्रतिमासंवृद्धिगृह्णीयात् ॥ १४० ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋणप्रसंगन तल्लभ्यपरिमाणमाह वसिष्ठेतित्रिभिः । सृजेत् गृह्णीयात् । अधमणीवा दद्याते । शतइतिपणसुवर्णवस्त्रादिसाधरणधान्यदिर्वक्ष्यमाणत्वात् । वसिष्ठेत्यर्थवादोवृद्धेदीषापनृत्याइतिमेधातिथिः ॥ १४० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । सृजेत्कुर्यात् । वसिष्ठविहितादिभिरुत्तरार्थेनोच्यते ॥ १४० ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। वार्धुषिकः उत्तमणः शते शतसङ्ख्ये द्रव्ये मासात् अशीतिभागं अशीतितमभागं गृह्णीयात् ।। १४०॥

### द्विकंशतंवागृद्धीयात्सतांधर्ममनुस्मरन् ॥ द्विकंशतंहिगृद्धानोन भवत्यर्थिकित्विषां ॥ १४१ ॥

- (१) मेथातिथिः । द्वौवृद्धिरात्मन्त्राते दीयते द्विशता पूर्वयाऽजीवाता बहुकुटुम्बस्यायंद्विकशतिविधः मासमनुवर्तने । सतामित्यादिरत्रायमर्थवादः । सतांधर्मामित एषापि वृद्धिःसाधूनांधर्मः नैतया साधुत्वंहीयते नात्यन्तमर्थपरउच्यते तद्दशंयित न भवत्यर्थिकिल्बिषी अन्यायेन परत्वप्रहणात्पापमर्थिकिल्बिषंतदस्यास्तीत्यर्थिकिल्बिषी ॥ १४१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अबन्धेकत्वाह द्विकमिति । पणानांशतात्पणद्दयमित्येतद्राह्मणात् । अर्थिकिल्बिषी परस्व-यहणदोषवान् ॥ १४१ ॥
- (३) कुल्लुकः। साधूनामयंधर्मइति मन्यमानः पणशते प्रयुक्ते पणद्वयंवा प्रतिमासंगृह्धीयात् यसाद्विकंशतंहि-गृह्यानोवृद्धिथनयहणे किल्बिषी न भवति॥ १४१॥
- (४) राघवान-दः । सबन्धकेशतंप्रत्यशीतिभागमेवाबन्धके द्विकमेव नाधिकिमत्याह द्विकिमिति । कार्यवशादिप नभवत्यर्थिकिल्बिषोयुक्तत्वात् ॥ १४१ ॥
- (५) **नन्द्रनः ।** संबन्धकविषयमेतदुक्तंपश्चद्द्यंब्राह्मणविषयंनान्यवर्णविषयमिति सूचयन्नाह द्विकमिति । द्विका-दिषु पूर्ववत्कन्प्रत्ययः ॥ १४१ ॥

### द्विकंत्रिकंचतुष्कंच पञ्चकंच शतंसमम् ॥ मासस्य दर्द्धिगृद्धीयाद्वर्णानामनुपूर्वशः ॥ १४२ ॥

- (१) मेधातिथिः । ब्राह्मणादिवर्णक्रमेण चतुर्णीसकाशाद्दिकादयश्चन्वारःकलपयितव्यायशासङ्ख्येन प्राह्मतयानुङ्गान्यन्ते । समंन पादेन वाऽर्थेन वाधिकंतदाधिकोपि सपादिद्वकंसाद्धिकिमिति द्विकादिव्यपदेशस्यानिवृत्तेराशङ्कानिवारणा-शैसमयहणं यथा मात्रान्यन्वेऽपि संज्ञान्तव्यपदेशंनिवर्तयति इदमपि पूर्वेणाजीवतः कल्पान्तरंयस्य वा महते धर्माय गृहारम्भोराजा च नातिधार्मिकस्तत्रायविधिः । येऽसाधुभ्योऽर्थमादायेति न्यायेन । समामिति पाठान्तरं संवन्सरंयाव-देश वृद्धिन परतोपि महत्वादिकत्वोद्देगुण्यंस्यात् ॥ १४२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एतरेवानुच क्षत्रादिष्वाह द्विकमिति । समं तन्यूनमधिकंवा ॥ १४२॥
- (३) कुद्धृकः । ब्राह्मणादिवर्णानांक्रमेण द्विकंत्रिकंचतुष्कंपञ्चकंशतसमितोनाधिकंमासस्य संबिन्धनीवृद्धिगृह्धी-यात् । नन्वशीतिभागोरुघृद्धिकशतप्रहणंगुरु कथिममे ब्राह्मणस्य रुघुगुरुकल्पौ विकल्पेता ६ अत्र मेधातिथिगोविन्दराजौ तृ पूर्ववृद्ध्यानिर्वाहासंभवे द्विकशतपरियहइति व्याचक्षाते । इदन्तुवदामः सबन्धकेष्वशीतिभागयहणं बन्धकरिते तु द्विकशतवृद्धिपरियहः । तदाह याज्ञवल्क्यः ॥ अशीतिभागोवृद्धिः स्यान्मासिमासिसबन्धके । वर्णक्रमाच्छतंद्वित्रचतुः प्रक्षकमन्यथा ॥ वेदान्तोद्वीतमहसोमुनेर्व्याख्यानमादिये । तद्विरुद्धंत्वबुत्थ्याच निबद्धमधुनातनैः ॥ १४२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । निर्बन्धकेनु चतुर्णाव्यवस्थितिमाह द्विकिमिति ॥ अशीतिभागोवृद्धिः खान्मासिमासि सबन्ध-के । वर्णक्रमाच्छतंद्वित्रचतुष्पञ्चकमन्यथा ॥ अन्यथा अबन्धकइतियाज्ञवल्क्योक्तेः । अतोद्विकादिकमशक्तपरमिति व्याख्यानंत्वश्रद्धेर्यमिति ॥ १४२ ॥
- (५) **नन्दनः । ब्राह्मणानांद्दिकम् ।** क्षत्रियाणांत्रिकम् । वैश्यानाचतुष्कमः । शूद्राणांपञ्चकं शूद्रात्पञ्चकंमासस्य गुद्धीयादित्यर्थः ॥ १४२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । बाह्मणे**ऽधमणे हिकं शतं गृह्णीयात् । क्षत्रिये त्रिशतं । वैश्ये चतुष्कं । शृद्देपञ्चकं । मासि मासीतिसर्वत्रसंबध्यते । समं नन्यूनाधिकं । वर्णानामनुपूर्वशः ऋमेण ॥ १४२ ॥

# न त्वेवाधौ सोपकारे कौसीदींदद्धिमामुयात् ॥ न चाधेःकालसंरोधान्निसर्गौस्ति न विक्रयः॥१४३॥

(१) मधातिथिः । बहुधाप्रयोगोगृहीत्वाधिमन्यशाच आधिरिप द्विविधोगोष्योभोग्यश्च भोग्योपि द्विविधः समयादुः ह्यमानभोगः सरूपतोवा । आधिरोंग्धी गौः पिह्तसुवर्णादि तत्र भोग्यमाधिमधिकत्येदमुच्यते नत्वेवाधौसोपकारइति विविध सोपकारः क्षीरिणीगौः क्षेत्रारामादिच तिस्तन् भुज्यमाने कुसीदे भवा कौसीदी अनन्तरोक्ता वृद्धिस्तानामुयात् आधिन्तु भुज्ञा नोनान्यांवृद्धिलभेत गोप्येप्याधौ कालसंरोधाच्चिरमवस्थानाद्विगुणीभूतेऽप्यमोक्षमाणे नित्तसर्गोस्ति निक्तसः । अन्यत्र च विधनार्पणंनिसर्गः । अन्यत्र संक्रामितंद्विगुणीभृतमिष पुनर्वर्धतएव तथा च पिष्ट्यित सक्टदाव्देति विक्रियः प्रसिद्धः भोषि न कर्तव्यः । कितद्यंस्यामवस्थायां कर्तव्यं । आधिभुज्ञीत यावद्विगुणंधनंत्रविष्टे ततोमोच्यआधिस्तदुत्पने प्रविष्टे द्वि गृणे धने भोग्यस्तावदेवमभोग्यस्तावदेवंभोग्यस्त्वाधिरस्य लाभंतिष्ठेवावद्वाधोनआगते तु बाधे कथंचिद्धनिकोदिरद्रतामुप गतस्तावन्यात्रशेषधनः सकञ्चित्कालंपतीक्ष्य राजिन निवेच विक्रीणीत बन्धं ततोविक्रमादुत्पन्वद्विगुणमात्मनोबंधनगृही त्वा शेषंमध्यस्थहस्ते ऋणिकसात्कुर्यात् । ननुच ॥ आधिः प्रणश्यिद्वगुणे धने यदि न मोक्षयेदिति पर्व्यते । एतदुत्तरत्रव्या-ख्यास्यामः । प्रणाश्यत्वान्यपूर्वत्वामिनः त्वाम्यहानिः प्रयोक्तश्च त्वतापत्तिः यदि च निसर्गविक्रयौ नस्तः कीद्धयमस्यस्वा

ण्यमुच्यते तस्मात्मितिषधसामध्येन प्रणाशवचनंप्रतिषिद्धभोगस्य भोगानुज्ञानार्थव्याख्यायते वस्नादिविषयंवा तस्य हि भज्यमानस्यप्रणाशएव न क्षेत्रादेरिव तिष्ठतः त्वरूपात्मच्यवमानस्य भोग्यता संभवति तेनैतत्स्पृतिव्यवस्थायां व्याख्ये-यं गौणौ चात्र प्रणाशितसर्गीविक्रयप्रतिषेषस्तु मुख्यएव । न ह्यसौ गौणतया प्रतिपत्तुंशक्यते एतदेव प्रस्तुत्य नस्यातां विक्रयाधीनेइति स्पृत्यन्तरपिठतमतइह निसर्गीन्यत्राधानिविक्रयसाहचर्यात् सदशौ हि तौ केनचिदंशेन ॥ १४३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सोपकारे गोप्यादिनापि प्रसंगादुपकारसिद्धौ वृद्धिर्नयाद्या । कौसीदीं कुसीदवृत्तिसंब-न्धिनीम् । कालसंरोधात् कालातिक्रमेषि द्वैगुण्यांध्वं आधेर्बन्धकद्रव्यस्य नित्सर्गोदानमस्ति नच विक्रयोस्ति किंतु प-तिरोधादिना धनस्यैव ग्रहणम् ॥ १४३ ॥
- (३) कुछुकः । भूमिगोधनादौ भोगार्थबन्धके दत्ते धनप्रयोगभवामनन्तरोक्तांवृद्धिमृत्तमणीन रुभते कार्लस-रोधाच्चिरकारावस्थानात् द्विगुणीभूतमूरुधनप्रवेशेऽपि न निसर्गोऽन्यस्मैदानंनवान्यतोविक्रयः । मेधातिथिगोविन्दराजौ तु आधेश्विरकारावस्थानेऽपि न निसर्गोनान्यत्र बन्धके नार्पणमिति व्याचक्षाते । अत्र तु सर्वदेशीयशिष्टाचारविरोधः बन्धकोरुतभूम्यादेरन्यत्राधीकरणसमाचारात् ॥ १४३ ॥
- (४) राघवानन्दः । सबन्धकेऽशीतिभागइत्युक्तं तत्र द्रव्यविशेषे तदभावमाहं नेति । आधौ गोभूमिदासादौ सांप-कारि भोगार्थदत्ते तत्र भोगएव वृद्धिः । कौसिदीलभ्यइतिप्रसिद्धांनामुयादित्यन्वयः । तत्रैव बन्धकस्य विशेषमाहं नेति । कालसंरोधात् चिरकालावस्थानात् द्विगुणीभूतमूलप्रवेशेवा । विसर्गोत्र खच्छन्देनान्यस्मै दानम् । नापि वक्रयः । तथाच याज्ञवल्कयः ॥ आधिःपणक्ष्येद्विगुणे धने यदि न मोच्यते । काले कालकतोनक्ष्येत्फलभोग्योन नश्यति ॥ एतावताकालेन ननीयतेचेत्तदैवतदितिकालकतस्य वचनदिव सर्वस्वत्वहानिरित्यर्थः । फलभोग्यउक्ताधिरूपः ॥ १४३ ॥
- (५) नन्दनः । अथाधिवषये वृद्धिप्रकारमाह् नित्वति । ऋणप्रदानार्थमधमणीदुत्तमणैन गृहीते बन्धआधिः तिस्निन्सोपकारे सत्ये च धेन्वनदुहादिरूपतया भोगक्षेमे सत्यिप योभोगानुज्ञापरस्परमाधिराहितः यस्य चाननुज्ञातभोगमन्तरेन ण वैगुण्यप्रसङ्गः तिस्मनाधौ भुक्तेसत्यपीत्यर्थः । कौशिदींऋणसंबन्धिनीसरोधात् । सकालःसमामद्दयधमणीयद्यात् किन्तु यावदणलाभंभुञ्जीत । नचलव्धमृणमिति । विक्रोणीयादिति ॥ १४३॥
- (६) रामचन्द्रः । ननुतर्के । वा पक्षान्तरे सोपकोर आधौ बन्धके कौसीदीवृद्धिमामुयात गृह्धीयात् विश्वासा-र्थयआधोयतर्दातआधिरितियावत् आधेः कालसंरोधात् कालातिक्रमात् निसर्गोहित । न दानं । न विक्रयः । तथायोगी-श्वरः ॥ आधिःप्रणस्योद्दिगुणोधनेयदिनमोच्यते । कालेकालकृतोनश्येत्फलभोग्योन नश्यति ॥ क्षेत्रारामादि फलभोग्यादि कदाचिदपि न नश्यति ॥ १४३ ॥

# न भोक्तव्योबलादाधिर्भुञ्जानोरुद्धिमुत्सजेत्॥ मूल्येन तोषयेचैनमाधिस्तेनोन्यथा भवेत्॥१४४॥

(१) मधातिथिः। ननु च प्रागप्येतदुक्तंनत्वेवाधार्वित सत्यंयत्र यावत्येव वृद्धिस्तावानेव भोगः सपूर्वस्य विषयः यत्र तु महतीवृद्धिः त्वल्पोपभोगश्रेद्धलादिना भुजानस्य सर्वण सर्ववृद्धिहानिः यत्र क्षेत्रगवादिर्बन्धस्तद्भोगश्र वृद्धिसमितः चोपचितामपि वृद्धिन दद्गित नच बन्धनंद्विगुणंतत्र कयाचिद्दितमत्यात्यन्तमुक्तेव वृद्धिनिश्चेतव्या यदि तु वस्त्रादिभु-ज्यमाननस्यात्तत्र मूल्येन तोषथेदेनमाधानार्रामतरोपि वृद्धिलभते यतोन्यथा ददन्मूल्यमाधिस्तेनोभवेत् यज्ञातीयमाधिभु-क्तवांस्तदपहारे योदण्डः सण्व दाप्यस्तेनश्चौरः। अन्ये व्याचक्षन्ते बलाद्वक्ते वृद्धिहानिभुजीत तन्मूल्यतएव वा यदणि-

कस्य मूल्यंमूल्यहिरण्यंयत्रमुङ्गानउच्यते मा मै बन्धंविजानीष्वमा मुङ्क्वकतिपयैरहोभिर्मीक्षयामि तथाप्युच्यमानोमुङ्कुए-वंसोस्य विषयः॥ १४४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शयनादिषु भुज्यमानेष्वन्यविनाशिषु बन्धकदात्रा यदि भोगनिषेधः कतस्तदा नत-द्रोक्तन्यं भोगे इदित्यागः । यदातु इदिरतिभूयसी तदा वृद्धिगृद्धीयात् । किंतु मूल्येन तोषयेत् । यावता तावद्धो-गिसिद्धिस्तद्देयम् ॥ १४४ ॥
- (३) कुद्धकः । गोप्याधिविषयंवचनिमदंवस्नालक्कारादिर्गोप्याधिर्वलान भोक्तव्यः भुजानोवृद्धिमृत्सृजेत्मास्ट्र्वे-नात्रैनंतोषयेत् । यद्दा भोगेनासारतामाधौ नीते सारावस्थाधिमूल्यदानेन स्वामिनंतोषयेत् अन्यथा बन्धकचौरः स्या-त्॥ १४४॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । वस्नालंकारादेराधौ विशेषमाह [नभोक्तव्यहति] । नभोक्तव्यस्त्वयाधिरितिनिषेधे कते बलाद्ध-ज्ञानः उत्सृत्रेम्न गुण्हीयात् । प्रत्युत मूल्येन भोगेनासारतांगते तन्मूल्येन एनं पूर्वस्वामिनम् । अन्यथा तन्मूल्यस्यादाने आधिस्तेनः उत्तमणोपि गोप्यबन्धविषयः ॥ १४४ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । मुझानएनमधमर्णमूल्येन भुक्तेन फलेन तोषयेत् भुक्तंफलमधमर्णाय दद्यादित्यर्त्थः । अयथा यदि न तोषयेदाधिः स्तेनोभवेत् आधिश्योरःस्यात् ॥ १४४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । बलादाधिर्न भोक्तव्यः । भुजानःसन्वृद्धिमृत्सुजेत् । भोगेनाधौ नष्टे व्यवहाराक्षमेएनमूल्येन तोषयेत् । अन्यथा आधिस्तेनः चौरः भवेत् ॥ १४४ ॥

### आधिश्वोपनिधिश्वोभौ न कालात्ययमईतः॥ अबहार्यौभवेतां तौ दीर्घकालमबस्थितौ॥ १४५॥

- (१) मेघातिथिः । आधिरुकार्थः मीत्या मुज्यमानः उपनिधिस्तु शास्नान्तरवद्ग्तर्हितोव्यामः तौ चिरकार्ठन स्थाप्यौ किर्ताह् माम काले तौ मोक्षणीयौ । आधिमोक्षणकालोद्विगुणीमूर्तथनंतस्यातिक्रमस्तिस्मिप कालेऽमोक्षः उपनिधिरिप यावता कालेन नास्यावसरोभवित मदीयमेवैनद्गोक्ताहमिति समत्याहारकालः ततोधिकः कालः कालात्यय-स्तन्नार्हतः सन कर्तव्यद्ग्यर्थः । हेतुमाह अवहार्योभवेतान्ताविति अतोपि दीर्घकालमवस्थितावमृत्यान्हीयमाणौ व्यव-हार्याविति स्थितंतस्माद्विगुणीभूतधनेऽधिमोक्षणे भयितत्व्यं सुद्धदुपदेशीयंनत्वेवाभाविति भूयसापि कालेनापहारः यतो-वस्यति आधिसीमाबालभनिति अतस्तस्यैवायमनुवादः । अन्येन्वाधिविषयमुपदेशिमच्छन्ति योद्देषेण द्विगुणीभूते धने कालेक्षपित तिभालामंभनंनाधिकंवर्दते । नचास्याधुनाऽन्यनाभानविक्रयौस्तद्दहं बृद्धिमयंमालभतामित्यनेन मात्सर्येण तत्रेदमुच्यतेऽवहार्योभवेतान्ताविति अनया बुध्याऽमोक्षयतः त्वाम्यमस्य निवर्तते यस्तु कथंचिदसति धने न मोक्षयित तस्य निसर्गविक्रयौ न स्तद्ति अद्यवापरोधीमुखेनोपेक्षयति पर्हस्तगत्या शहूयोच्यतेऽवहार्योभवेतामिति ॥ १४५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आधियहणानन्तरमल्यमूल्यापत्ती तत्पूरकतया यत्नेनसह स्थाप्यते सउपनिधिः । का-लात्ययं कालातिकमं नाशमः । अवहार्यो स्थामिना आनेत्वयौ ॥ १४५ ॥
- (३) कुल्लूकः । आधिर्वन्धकः उपनिषीयतद्दयुपनिषिः मोत्याभोगार्थमपितद्वव्यं नारदस्मृतिरुक्षितौ च निश्नेपो-पनिषी ताववानोपनिषिशब्देन गृहोते । एतावाध्युपनिषी चिरकालावस्थितावपि न कालात्ययमर्हतः यदैव लामि-मा प्रार्थितौ तदेव तस्यावहार्यौ समर्पणीयावित्यर्थः ॥ १४५ ॥
  - ( ४ ) राघवा नन्दः। आधिमसंगेनउपनिषे:कालात्ययेऽपि दानविक्रयौ नरतद्त्याद् आषिरिति । आधिः वन्धकत्वेन

इतः उपनिधिः मीत्या भोगार्थमुपनीयमानोहारकुण्डलपात्रादिः कालेन चिरकालेनापि अत्ययं विनारा धनिकान्नाईतः किंच । अवहार्यो समर्पणीयौ । त्वामिप्रार्थनेसित सुरीर्घकालेपि उपनिधिरिवाधिरपि न नश्यतीति वार्थः । नत्वेवाधा-वित्यत्रात्ययाभावस्योक्तत्वात् ॥ १४५ ॥

- (५) नन्दनः । आधिःमसिद्धः स्वामिनास्वीकर्त्रपेक्षामात्रेण भोगमनुङ्गाय निहितोर्थः उपनिधिः । तौ परिभावि-ते काले मामन्यौ न कालात्ययमर्हतः । कालोतीतश्चेत्तावपहाय्यौ अपहाराहौं । दीर्घकालावस्थानात्परिपहीत्रा भुजानेन ममेदमित्यपहर्त्तुसुशकावित्यत्थः ॥ १४५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आधिश्व उपनिधिश्व उभी कालात्ययं विरंकान्तं न नाशनं अर्हतः । तौ आध्युपनिधी दीर्धकालस्थितौ अवहार्यो प्रयत्नेननेतन्यौ भवेताम् ॥ असङ्कत्यातमविद्यातं समुद्रं यन्त्रिधीयते । तंत्रानीयादुपनिधिनिक्षे-पं गणितंविदुः ॥ १४५ ॥

संप्रीत्या भुज्यमानानि न नर्नाम कदाचन ॥ धेनुरुष्ट्रोवहन्नश्वीयश्व दम्यःत्रयुज्यते ॥ १४६ ॥

- (१) मेधातिथिः । गीतिरेवसंगीतिः तया हेतुभूतयोपभुज्यन्तेवान्धवादयस्ते न नश्यन्ति पूर्वस्वामसंवन्धहान्याभोन्तुः सत्वापित्तर्नाशः बान्धवादीनांगीत्या भुज्यमानानांन भवति । ननु च सर्वस्यैवोपिनिधर्भागेनापहारोनास्ति वश्यिति निक्षेपोपिनिधश्ययद्गि कोविशेषोवन्धादीनांउच्यते यत्र दशवषींभोगोनच स्वरूपनाशस्त्रच यित्वचिदिति सामान्यवचनेन मामेऽपहारे उपनिधेः प्रतिषधः बन्धादीनांतूपिनिधन्त्रमेव नास्त्यतः प्रतिषधस्य नायंविषयद्ति स्यादाशद्कृष्धानिनिम्त्तोहि धेनुशब्दोयदि परसंवत्सरे धेनुः स्यात् परतउपसर्यायदि गर्भमादभ्याद्भेनुत्वमापवेत तदा जनयेदाशद्कृषमस्यैवेयंन देवदत्तस्य यतः प्रश्लीहोनभोग्या गीतिसंभोग्यश्चोपिनिधर्येन स्वक्षेभोग्यंपिरपाल्य पुनर्भुज्यमानंदर्धन पुनरुपनिधरेतद्वप्भोग्योद्यपिनिधरसदावाद्शोग्यस्य च कीदशगुणमुपनिधित्वं उपनिधेश्वासौ प्रनिषेधः तत्मादुपनिधिरुपतिकमादसित तिम्प्रतिषेधियान्तरमुक्तमः। उष्ट्रादीनामपि दशवर्षाणि भुज्यमानामवद्त्रथान्तरापितः अतस्तत्रापि नोपनिधित्वमः। वहन्तिति केचिद्रश्विषणंमन्यन्ते । वृषस्यनायंविधः अपरे तु गर्दभाश्वतरार्थमन्यन्ते । पुनरवसरोस्ति दिहं मे वस्नविनाशितंत्वया तत्समेन मूल्येन संसाधयति ॥ १४६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । एते दशवर्षीर्ध्वमपि न नश्यन्ति । धेनुर्दुसमाना गीः । वहन्नश्वोनत्ववहन् । दम्योदमः नीयोबलीवर्दीयःस्वयंदान्तःकृत्वा प्रयुज्यते हुले ॥ १४६ ॥
- (३) कुछूकः। यत्किचिद्शवर्षाणीत्यनन्तरंभोगेन त्यत्वहानिवश्यित तदपवादार्थमिदमः। दश्यमानागीरुष्ट्रोश्व- व्यवहन् दमनार्थेच प्रयुक्तोवलीवदादिः एते पीत्याऽन्ये नतु मुज्यमानाः कदाचिदपि त्वामिनीन नश्यित प्रदर्शनार्थ- मिदंपीत्योपभुज्यमानंन नश्यतीति विवक्षितं सामान्योपक्रमंचेदंविशेषाभिधानमिति नपुंसकिलङ्कता॥ १४६॥
- (४) राघवाण्यः । यत्किषद्शवर्षाणीतभोगेनवक्यमाणस्त्वहानेर्बाधकमाह संगीत्येति । न नश्यन्ति सामिनः सस्वे दशवर्षाभ्यन्तरेऽक्रतेषि निषेधे भुजानस्यापि स्वत्वंन जायतेऽतःसामिप्रार्थनायांदातव्याधेन्वादयभ्रत्वारः ॥ चन्द्रे कल्ड्कः सुजने दरिद्रतेतिवन्ननश्यन्तीत्यन्वयः । दुग्धार्यधेनुर्वाहनार्थमुष्ट्रोश्वस्य दमनार्थमन्यद्वलीवर्दादि ॥ १४६ ॥
- (५) मन्द्रनः । या धेनुर्दुसमाना गौर्वेह्न्मृष्ट्रोश्वोदम्योवलीवर्दः प्रयुज्यते तानिसर्वाण्याहितानि उपहितानि वा सम-वृत्त्या भुज्यमानानि चिरकालावस्थानेऽपि नश्यन्ति परिप्रहीत्रा ममेदमिति नापहर्तुशक्यानीत्यत्र्यः ॥ १४६ ॥

- (६) **रामचन्द्रः** । संगीत्या अनुङ्गया धेन्वादीनि भुज्यमानानि कदाचन ॥ १४६ ॥ यार्तकचिद्दशवर्षाणि सन्तिधौ प्रेक्षते धनी ॥ भुज्यमानंपरैस्तुर्णान सतल्लब्धुमहिति ॥ १४७ ॥
- (१) मेधातिथिः । यिकिचिद्धुज्यमानिम्त्यविद्ध्यतेन संबन्धोधनीति सिन्धानान्सामान्यिनिदेशेऽपि पुमानव धनोपेक्षणे प्रतीयते । यिक्किचिदितिदासोदासासारभाण्डादि सर्वयाह्यति निह्न तछोकेऽन्यन्तंधनिनिति प्रसिद्धं गोभूहिरण्यायेवमहार्घधनिमिति प्रसिद्धतरेतेनायमव वाक्यार्थः यिकिचिद्दुन्यंपरेण भुज्यमानंधनी धनत्वामि दशवर्षाणि याबन्धेक्षते न किचिद्दिक्त नराजनि न्यवहरति नकुरुसमक्षंभोक्तारंवःति मदीयमेतिकिमिति त्वया त्वयंभुज्यतदित सदशभयोवर्षेभ्यउत्तरकारुन तळुव्धुत्वीकर्तुमहिति निवर्ततेऽस्य त्वमिति यावत् । मेक्षणेन क्षेयतामावमुच्यते न प्रत्यक्षतेव संनिधाविति वक्ष्यामः न क्षातिसंबिधिभिः तथाच स्पृत्यन्तरंक्षातिसंबिधिर्मिर्विनित् ॥ संबिध्धान्धवैश्चेव भुक्तयज्ञातिभिस्तथा । नतद्धागोनिवर्तेत भोगमन्यव कल्पयेत् तद्युक्तं । अन्यवस्थवंसित स्यात् केक्कातयः के वा संबिध्धनहित संवभ्यमात्रयहणे न किचिद्यावर्त्यतत्मायेनान्यदीयंभुज्यते सएवंभवितिकन्तु तथासित परशब्दोनुवादमात्रमनर्थः कस्यापि न
  परव्यपदेशः सिनरस्यते यथाँभार्या पितापुत्राविति तत्रद्यात्मन्यपि व्यपदेशोस्त्यद्धाँहवाएषआत्मनोयज्ञायाऽऽत्मावै पुत्रनामासीति । तेनदम्पत्योः पितृपुत्रयोर्नभोगाभोगौ कारणं तेषामिप विभक्तधनानांभोगकार्छ प्राप्तेऽभोगाबाधकएव भार्यायाअपि स्त्रीधने भर्षसकाशादृहीते बन्धन पत्युभींगे नासिद्धः साद्यात्यन्तपरवती नोभयोर्विभागोरित स्त्रीधनमपि तेनैव
  तस्याः परिपालनीयं राक्कास्त्रीशित्रियद्वन्यादन्यत्रेति चपठ्यते एवमनेन त्वामिनउपक्षमाणस्य त्वान्यहानिकक्ता कस्य निद्ध तत्संभवतीत्यवमर्थमुनरश्लोकः ॥ १४७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । द्व्यान्तरेष्वाह यार्किचिदिति ॥ १४७ ॥
- (३) कुङ्कूकः । याँकिचिद्धनजातंसमक्षमेव शीत्यादिव्यतिरेकेण परैर्दशवर्षाणि भुज्यमानंखामी श्रेक्षतेमाभुक्द्वेन व्यादिग्रतिषेधोक्तिन रचयति नासी तल्लब्धुयोग्योभवति तस्य तत्र त्यान्यनिवर्ततइति भावः॥ १४७॥
- (४) राघवानन्दः । भून्यतिरिक्तंयिकिचित्कालियमार्थदशवर्षाण भुज्यमानंकदापि माभुंक्ष्वेति निनिषद्धं सधन्नी लामी नामुयादित्यन्वयः । अयमर्थः । प्रतिषधभुक्तयोः समानत्वेषि खत्वानुपादकत्वमः ॥ अनागमंतु योभुङ्के बहुन्य-ब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन तंपापंदण्डयेत्पृथिवीपतिरितिवचनात् ॥ आगमेन प्रमाणेन भोगीयाति विशुद्धतामितिकात्या-यनोक्ते भ प्रतिप्रहादि विनाखत्वेनास्त्येव किंतु पूर्वभुक्तभून्यादिकलं बहुमूल्यमपिपूर्वत्वामिना न प्राप्यते भून्यादि प्राप्यते । एवंच वक्त्यमाणभग्नतद्यवहारेणेति भग्नंनष्टंनतद्धनं किंतु तदुत्पन्वह्नसस्यादि नष्टमित्यर्थः ॥ १४७ ॥
- (५) **नन्दनः** । आहितमुपहितमितियावत् । किंचिद्दस्तुदशवर्षाणिपरैर्पहीतृभिर्मुज्यमानंतूण्णीमासीनोधनी आधाती-पानिधाता वा यः पेक्षते न तळ्ळ्यमहित ॥ १४७ ॥

अज़डश्वेदपोगण्डोविषये चास्य भुज्यते ॥ भग्नतद्यवहारेण भोक्ता तद्वस्यमहीति ॥ १४८ ॥

(१) मेघातिथिः । न सतल्लक्षुमह्तीत्यस्य शेषः अजडश्रेदपोगण्डेयदि जडः अप्रतिपत्तिमान् पोगण्डोबालः प्रा-क्षोडशाद्वालः पोगण्डइत्युच्यते एतस्य त्वधनसंरक्षणासामर्थ्यकारणानामन्येषामध्युपलक्षणार्थं मद्ययूतिशक्ततादीर्धरो-गगृहीततातपः त्वाध्यायैकपरत्वंव्यवहारेष्वनेपुण्यंवागिन्द्रियाभावोबाधिर्ययस्येतेऽसामर्थ्यहेतवः सन्ति नतदीयेधनेभोक्तु-

<sup>\*</sup> यथा=यस्य ( आ आ )

बंद्धतरेणापि कालेन खत्वमापद्यते विषये चास्य भुज्यते अस्येति धनिनः प्रत्यवमर्शः विषयः काश्मीराणांकश्मीरपञ्चालानां-पश्चालायदि भोका च खामी चैकलिनेव देशेवसेत्तथापि शक्तिविहीनस्यायंध्यवहारः । अत्रापि ध्याख्याने प्रपञ्चएवायं अजडापौगण्डयहणस्य प्रदर्शनव्याख्यानत्वात् तेन यस्य जानतः प्रज्ञानीपमंभाव्यते तदीयंधनंदशवर्षाण भुजानोभोक्त-वार्हति तस्य तत्त्वमित्यवगन्तव्यम् । ननु च न भोगात्त्वत्वंयुक्तंसत्वे सति भोगोयुक्तः भोगाद्भित्ववेऽव्यवस्था स्यात् । यश्रायमविधर्दशवर्षाणीति सस्पृत्यन्तरेण न सर्वसिन्धनङ्घ्यते कितहि॥ पश्यतोऽब्रुवतोभूमेर्हानिर्विशतिवार्षिकीति । अन्य त् विशतिवार्षिकेणापि भोगेन स्वाम्यमनुमन्यन्ते एवह्याद्धः॥ अनागमंचयोभुद्धेबहुन्यब्दशतान्यपि। तथा ॥ संभोगोयत्र दश्य-तेन दृश्येतागमः क्वित्। आगमः कार्णंतत्र न संभोगइति स्थितिः।। त्रिपृष्ठषभूक्तिवादिनस्तावदेवंपठन्ति ॥ यद्दिनागममत्य-न्तं भुक्तं पूर्वेस्तिभिभवेत् । न तच्छ क्यमपाहर्त्तुक्रमातिपुरुषागतम् ॥ अस्यायमर्थः । आगमोदानाच सति तस्मिन्यद्वक्तंपितृ-पितामहमपितामहैस्तचतुर्थस्य सिध्यति न तु विशत्या वर्षेस्तत्रान्यत्रोक्तं ॥ आदौतु कारणंदानंमध्ये भुक्तिस्तु सागमा । अन्तेतुभुक्तिरेवैका प्रमाणस्थावरे भवेत् ॥ वृतीयस्य भोगात्सिद्धर्न प्रथमहितीययोः पिवृपितामहयोरस्यापि न विशति-वर्षेभीगमाणं अन्येत्वागमरहितस्य वार्वशतिकस्यापि भोग्यस्यामाण्यमनुमन्यन्ते तथाचाहुः ॥ अनागमंतुयोभुद्गे बहु-न्यब्दशतान्यपि । चौरदण्डेन त्पापंदण्डयेत्पृथिवीपतिः ॥ भोगकेवलतांयस्त् कीर्तयेन्नागमंकचित् । आगमः कार्णतत्र म संभोगइति स्थितिः॥ यातु बहून्यब्दशतानीति तदा भर्नृविषयमात्मीयमेव भोगमः। चिरकालत्वे हेतुमाहः। तस्य पितृः पितामहभोगेन विना न सिद्ध्यतीत्यर्थः । कथंपुनरेकस्यानेकादशतोभोगः पुरुषस्य नैषदोषः चिरकालप्रतिपादनपरत्वव-चनाः शतंसहस्रमित्यादयः शब्दायथा शतायुर्वेपुरुषः शतवीर्यः शतेन्द्रियदति । एतदुक्तंभवति विशतिवार्षिकाद्गोगादधि-धिकादपि न प्रथमभोक्तभौगात्वत्वसिद्धिर्थात्पुत्रस्यापि न सिद्ध्यतीति न यथा श्रुतमेव । नहि बहुष्वव्दशतेष्वागमस्मर-णंसंभवति ततश्य चिरन्तनदेवायतनब्राह्मणमय्यामाराजभिरपिद्वयेरन् हेख्यशासनमपि राजाधिकतहेखकिछितमिति चिरन्तनेषु नैव प्रत्यभिद्धायेत कृटशासनमपि संभाव्येत तस्माश्चिरन्तनोभोगः स्वत्वस्य दानाचारामसंभावनया ज्ञापकः भत्रव भुक्तिः प्रमाणमध्ये परिता ॥ लिखितसाक्षिणोभुक्तिः प्रमाणंत्रिविधस्मृतमिति । नतु स्वत्वकारणमेध्ये सप्तवित्तागमाइ-ति श्रुतशौर्यतपःकन्ये त्यादौ च । अथवा यत्र बलादिभोगकारणंसंभाष्यते तिहृषयमेतत् । अनागमिन्यादि त्वत्रैव पक-रणे परितमः ॥ याचितान्वाहितंन्यस्तंबलावष्टब्धयाचितमः । अप्रत्यक्षंचयद्भक्षंद्रेतान्यागमंविनेति ॥ नतुचाधिःसीमेरयनेन-बायमर्थः सित्थउक्तस्य कालस्यित्रपुरुषयावद्भक्षेसएवार्थः । अयंतु ततउत्तरकालमपि निवृत्यर्थमारभते तथा च बहून्य-ब्दशतानीत्यत्र वचनमन्वाहितंयत्मकटमन्यथा प्रदश्यीन्तर्हितमन्यदवस्थाप्यते बन्धोपादतंरात्रौ सन्धिभेदछलादिना बलावष्टब्धत्वंप्रसहोति विशेषः । शिष्टंप्रसिद्धम् । यदि त्रिपुरुषाभुक्तिः प्रमाणंकस्तर्हि ॥ यदुक्तंप्रयतोत्र्वतोभुमेहिनिविश-तिवार्षिकीत्यस्यार्थः केचिदाहुः कियन्तंकालंभुजानस्य सति लेख्यदोषादौ सक्ताभियुक्तादिकतत्वं ऋमाक्षरविलेपाद-सत्यनयाभ्यामधमर्णउच्यते । संदिग्धरूपमपि लेख्यमियता कालेन निश्रीयते । अन्यत्वाद्वर्यत्रैव तामेव भूमिरेकस्य बन्धायापयित तामेव चापरस्यैकस्याऽऽचंप्रमाणपरस्य पाश्चात्यंतत्र सत्यपि प्रामाण्यस्याचत्वे पाश्चात्योविशतिवार्षिको-भोगोबलवानेतत्तत्वमुक्तं येनैव त्वीकृतोबन्धरतथैवसः आधित्वीकरणासिद्धिरिति वचनात् त्वीकारश्य भूमेर्भौगाभिला-षेव तेनेदशें विषये स्वल्पेनापि भोगमिति कालेन बन्धसिद्धिः । एतदेवाभिनेत्योक्तं ॥ विद्यमानेऽपि लिखिते जीवस्वपि हि साक्षिषु ॥ विशेषतः स्थावराणांयम् भुक्तंन तस्थिरमिति । विशेषयहणंगवाश्वादावभुज्यमानेऽपि यतस्तेनावश्यभी-ग्यास्तथाहि न विश्वोगृद्धाति कीदशोस्याअतोभोगः भूमिस्त् सर्वदा फलमेति भोगलाभमन्तरेण न बन्धत्वसिद्धिः।

तत्रापि कथंचिद्पेक्यमाणस्य त् यच्छतः प्रथमभोगकाल्एव यदि द्वितीयेनाऽऽधिग्राहकेण संनिकषीदिना स्वीकतः स्यादितरेण वाद्य प्रमाणवतादेशविष्रकर्षाःकार्यव्यासङ्गान्नत्वीकतस्तदाविचार्यते नेयतातदसिद्धिः । यदा तु गृहीताधिरे-व समनन्तरंराज्ञा प्रवाजितोभहान्तंव्याधिमाससाद नवास्यान्योर्थरक्षाचिधकतः कश्चिदस्ति सचिरेणाप्यागतः सिद्धाविष निरुपियमाणकाले लभतएव स्वीकृतमृष्यन्येन । अन्ये तु भातुणांन्यूनाधिकविभक्तानांपूनविभागः समीकरणार्थउक्तः सविंशतिवर्षभ्यऊध्वनास्तीत्येवमर्थामदमाद्भः । एतावन्मात्रफलत्वे तत्रैवाभिधानमचितं सामान्याभिधानंतु प्रकरणीत्क-षंणान्यविषयतामपि ज्ञापयति । अपरे तु खिलीभूता भूमिर्येन क्षेत्री कता तत्र भूमिस्थानोपभोगउक्तः सचेदेतावन्ति वर्पाणि निगृहीतस्तथा सत्रक्षेत्रयन्त्रेश्वस्वामीभूमित्वेन सच विषयइत्येवमाहुः । इहभवन्तस्त्वाहुयौँ समानदेशौ समानसा-मध्यों समानत्वभावो समानधनौ तत्त्रयोजनावपरस्परसंबन्धिनौ तयोरन्यतरस्येतरेण भुज्यमार्नामयन्तमविधसमक्षमुपे-क्षमाणस्यास्यैव स्थावरेषु स्वाम्यं किन्तु त्रिपुरुषभुक्तिविरोधात् । सर्वेणसर्वविरुद्धस्ते स्मातीते न किमपि कल्पनमर्हतोये-नास्ति चलाम्यं नास्तिचेत् किचियुज्यते तत९व व्यवस्था युक्ता। यद्यपि सत्वागमकारणानि बहूनि सन्ति दानविऋयब-न्धकारणादीनि तथाप्यनुपलभ्यमानकारणविशेषे विश्वतिवार्षिकभोगेऽनन्तरादशितविषये बन्धरूपताभ्युपगन्तुं युक्ता चञ्चलं भोग्यंच स्वत्वंवस्त्वपचये तत्मत्याहन्तुंलभ्यते ततश्च त्रिपुरुषाभुक्तिः सर्वस्य स्वमापादयति दानविक्रयसंभावना यावत्येव सा वार्षिकी भविष्यति विंशतिवार्षिकंषु भोगे न किंचिदनुपपन्ना। यत्रोभावप्यागममन्तरेण भोगमात्रबलात्पवृत्ती तत्र पूर्वोभोगश्चिरन्तनोपि विश्वतिवर्षभोग्येन सांप्रतिकेन निरुपाधिना बाध्यते । दण्डपूर्विकयात्रागतद्दयन्कालोभोगः त्रिपुरुषागतायाभुक्तेर्बाधकइत्यक्तंभवति । भग्नंतद्यवहारणेति व्यवहारग्रहणंधर्मनिवृत्यर्थे तेन यदि कथंचिज्ञानीते तदा जीयेत तदापि त्वनेनीपिभीगज्ञापने प्रमाणनास्ति तेन व्यवहरतीजीयन्ते तद्धभीनास्ति तादशेन भोगनापिहतद्ति तिष्ठःवेतन् ॥ १४८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रैव विशेषमाह अजडइति । अजडोविकलेन्द्रियः । अपौगण्डोबालः । विषयेतस्य पुनः पुनर्ज्ञानिवषये । भग्न विनष्टं पूर्वस्वामिनः । अन्यथातु दशवर्षोध्वमपिन नश्यतीत्यर्थः । व्यवहारेणेति वचनाद्धर्मतः पूर्वस्वा-मिनएवेति केचित् ॥ १४८ ॥
- (३) कुछुकः। जडोबुद्धिविकलः। न्यूनषोडशवर्षः पोगण्डः। तथा च नारदः बालआषोडशाद्धपत्पिगण्डश्यापि शिव्दितः॥ सधनः स्वामी यदि जडः पोगण्डश्य न भवति तदीयदर्शनिवषये चतद्धनं भुज्यते तदा स्वामिनोध्यवहारेण नष्टंततोभोक्तरेवं तद्धनंभवति॥ १४८॥
- (४) राघवानन्दः । जडादेस्तद्रि सस्यादिकं न नश्यतीत्याह अजडइति । जडोबुद्धिविकलस्तेन बालोपि गृही-तः सच बालआषाडशाद्वर्षात्पोगण्डश्यापि शब्दितइतिनारदोक्तलक्षणभिन्नोऽपोगण्डः । धनी प्रेक्षतइत्यन्वयः । अस्येदशध-नत्वामिनोविषये दर्शनविषये । भग्नंतघवहारेण धनत्वामिनो व्यवहारेण प्रनष्टमः । तथाहः याज्ञवल्क्यः ॥ पश्यतोऽब्रुवतो-भूमेहानिविधातिवाषिकी ॥ परेण भुज्यमानायाधनस्य दशवाषिकीति ॥ १४८ ॥
- (५) नम्द्रनः । उक्तर्थे विशेषमाह अजडम्बेदिति । आधातोपनीता ऽजडः समर्थः । अपोगण्डोऽबालम्बेत् । अस्या-यातुरुपनिधानुर्विषये निवारणयोग्ये देशे यद्भुज्यते तद्भुज्यमानंध्यवहारेण भग्नंपराजितंस्यात् । तस्माद्रोक्ता तद्भनमहित न तु स्वामी एतदुक्तंभवति । अजडादिना सन्तिधौ भोगात्सस्वहानिर्भवति नतु जडादीनामिति ॥ १४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अजडः स्पष्टवाक् बुद्धिविकलोनचेत् अपोगण्डः अपगतः पौगण्डोयस्यसः अपोगण्डः। पौ-

गण्डः दशमाविध । अस्यपूर्वत्वामिनः विषयेसमीपे भुज्यते तद्दस्तु व्यवहारेण भग्नं नष्टं भोक्तातद्धनमहिति॥ १४८॥ आधिः सीमा वालधनंनिक्षेपोपनिधिः स्नियः॥ राजस्वंश्रोत्रियस्वंच न भोगेन प्रणश्यति॥ १४९॥

# [ यद्विनागममत्यन्तंभुक्तपूर्वेश्विभिभवेत् ॥ नतच्छक्यमपाहर्तुक्रमाधिपुरुषागतम् ॥ १ ॥ ]

- (१) मेधातिथिः। आधीयतइत्याधिर्बन्धकद्वयंगोभूहिरण्याद्युच्यते यच्चोत्तमणीद्धनमादीयतउपनिधिः शास्त्रान्तरेणान्तर्हितोन्यासउक्तः यदमद्शितरूपंसचिन्हवस्त्रादिना पिहितंनिक्षिण्यते शीतिभोग्यन्तु युक्तमुपनिधिशब्दवाच्यंतस्य निक्षेपयहणेनैव गृहीतत्वात्। सीमा मर्यादा पामादीनां बहुसाधारण्याद्धि तत्रोपेक्षा संभवित गृहादीनान्तु प्राकारपरिखादिरूपाद्वित्रहस्तपरिमाणरूपा द्वयोः साधारणी याऽन्यतरं कथंचिदुपजीयमाना त्वल्पत्वाद्दोगस्य किर्श्वात्कयन्तंकालमुपेक्ष्य तत्रापि दानादिसत्वापगमहेतुसंभावयतः अतस्तत्पुत्राः पौत्रावा रुढ्यां चिन्हादिना प्रज्ञापितसीमत्वादाच्छिन्दन्त्येव। बाल्धनंदष्टान्तार्थ पोगण्डशब्दस्य द्शितन्वादित्युक्तमः। स्त्रियोदास्यः भार्यावा। नेतरस्याधनस्यापहारउक्तोधनस्य दशवार्षिकीति। ननु च नेह धनमस्ति यर्तिकचिदिति वस्तुमात्रनिर्देशोयं नैवंधनीति संबन्धेन विषयतेव यर्तिकचिदिति सामान्य-शब्दस्य प्रतीयते कएवमाह स्त्रियोधनमिति इत्थिविनयोज्ये दृष्ये धनशब्दोवर्तते । अथास्मादेव स्त्रीधनात्त्वत्वमात्रोपल-क्षणंधनोपमानेन पुमांसोऽपि भोगेन दासाः त्वीक्रियन्तएव । राजत्वदेशेश्वराराजानस्तेषांधनं तेहि महाधनत्वादुच्चत्वान्वयंधनमन्विच्छन्तोवरुतभेदादिभिर्त्वधनीक्रियन्ते तदूनापेक्षया श्रोत्रियधनाभियुक्तः॥ १४९॥
- (२) सर्व**त्तनारायणः** । सीमा चिन्हनिर्णाता । बालधनमिति पूर्वश्लोकव्यतिरेकः । स्त्रियोऽन्यपरिणीतादास्य-श्व । आध्यादिकमबालधनमिप न नश्यतीत्येतदर्थंबालधनोक्तिः । प्रणश्यति भोकः स्वं भवति ॥ १४९ ॥
- (३) कुद्धृकः । बन्धोयामादिमर्यादा बालधर्ननिक्षेपः वासनस्थमनाख्याय समुद्रंयन्निधीयतइति नारदोक्तउप-निधिलक्षणः । दास्यादिश्चियोराजश्रोत्रियधनानि उक्तेन दशवर्षभोगेन न खामिनोनध्यन्ति न भोकुः खत्वंभजंते ॥ ॥ १४९॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तार्थे मितप्रसवमाहः आधिरिति । आधिर्बन्धकत्वेन स्थापितः । आधिवनिक्षेपादिर्नन-श्यितित्यन्वयः । आधिरवहार्यस्योक्तत्वात् । सीमा चतुर्विधावक्ष्यमाणा । बालधनं राजरिक्षतातिरिक्तमः । निक्षेपः प्रसि-दः । उपनिधिरत्र समुद्दं यन्तिधीयते तत् । स्त्रियोदास्यादयः । राजस्वं करशुरुकादि । श्रोत्रियस्वं धनभूम्यादिमात्रमः । एषू-त्पन्तं वृद्धिसस्यापत्याद्यपि न नंक्यतीतिभावः ॥ ४९ ॥
- (५) नन्दनः । अस्यापवादमाह आधिस्सीमेति । सीमाक्षेत्रादिः । बालोऽसमर्थः । निक्षेपोऋणार्थं परत्र निहितो-र्थः । स्त्रियोदास्योन भोगेन प्रणश्यति भोगेनभोक्तृत्वनभवतीत्यर्थः । आध्युपनिद्ध्योः स्वामिना प्राप्तव्यकालात्याचीनभो-गविषयोऽयमपवादोयाद्यः । अन्यथा ॥ आधिश्योपनिधिश्योभौ न कालात्ययमर्हत ॥ इत्यनेन विरोधप्रसङ्गः स्यादिति ॥ १४९॥
  - (६) **रामचन्द्रः** । स्नियः दास्यः ॥ १४९ ॥

**<sup>‡(</sup>g)** 

<sup>\*</sup> रुड्या=गूढ (आ आ)

यः स्वामिनाऽननुज्ञातमाधिभुक्के विचक्षणः॥ तेनार्धदिद्वमीक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कतिः॥१५०॥

- (१) मेथातिथिः । उक्तं ॥ न भोक्तव्यंबलादाधिभुञ्जानोवृद्धिमुन्सुजेदिति सर्वस्य हि यहणमुच्यते तत्र निषिद्धोभोन्य बलादाधिभुञ्जानोवृद्धिमुन्सुजेदिति सर्वहारयत्येव वृद्धिमनिभिहितप्रतिषेधनंतस्योपभुज्यमानोभोगेन चाधिर्नश्यित । रूपवर्णालंकारादावर्द्धवृद्धित्यागोऽनेन श्लोकेनोच्यते । यत्तु नवंमहाधीमलङ्कुरणवस्त्रादिपरिधीयमानंनासितंतत्र न केवलंबु-द्विहानिर्यावद्धनंतन्त्रपरिषीड्य मूलतः प्रविश्वतीति महत्तरैर्न्यार्व्धातम् । यज्वना तु व्यारव्यानंयत्र स्वामी व्यवहर्रात अध्यधीनश्च तत्राप्यधीनेन बन्धोदत्तः त्वामिना च दष्टस्तत्र धारणकेन किस्थिदवसरेऽप्यधीनः पृष्टः प्रयोजनंम-मानेन बन्धेनारित तत्रोपनिधिन्यीयेन तेनानुज्ञातः कालान्तरे भुज्ञानंयदि त्वामी पश्यस्तदनुज्ञातंबन्धंक्षापतवान् सती-दशे विषयेऽद्धवृद्धित्यागः तदयुक्तं यतस्तुल्योव्यवहारः परस्परोपेक्षः त्वामिशृत्ययोः तत्र तत्रान्यतरेणानुज्ञाते नायम-नुज्ञातः प्रयुक्तये । अधर्मतः त्वामिशब्दस्यार्थेत्वत्वमीदिश विषये भवति अन्यथा बन्धंयोददाती सोऽवश्यंत्वान्यम-नुज्ञातः प्रयुक्तये । अधर्मतः त्वामिशब्दस्यार्थेत्वत्वमीदिश विषये भवति अन्यथा बन्धंयोददाती सोऽवश्यंत्तान्यम-नुज्ञातः प्रयुव्धवर्थाः । स्वामियहणंपादपूरणार्थं । भुद्धेऽविचक्षणइत्यकारः संहितया पश्चिष्टिविदित्व्यः यस्याह्यस्ति बुद्धिविद्यम्यास्त्र्वाधिकोलाभोवस्तुभोगइति सोविचक्षणः । नहि लोके शास्त्रवियोजनीया स्थितः यदुभौ लाभश्च भोगश्च बृद्धिस्मास्त्रवेवाधिकोलाभोवस्तुभोगइति सोविचक्षणः । नहि लोके शास्त्रवियोजनीया स्थितः यदुभौ लाभश्च भोगश्च वृद्धिस्यमाने तस्य हि स्वल्योपराधइति वदन्तः प्रथमंतावदादावेव तैर्याज्ञवत्वस्यवचनस्य विषयोदयआधिः प्रणश्यिदिति ॥ १५० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अननुज्ञातं अनुज्ञांविना नतु बलात् । एतच्च वृद्धेरल्पत्वे बहुत्वे तद्भोगोचितमूल्यदा-नं प्रतिषिद्धाधिभोगे प्रागुक्तम् ॥ १५० ॥
- (३) कुछ्चकः । योवृद्धचादत्तवन्धंलाम्यनुज्ञान्यतिरेकेण मूर्खोनिह्नवेन भुङ्केतेन तस्य भोगस्य संशुद्धचर्थमर्थ-वृद्धिमीकव्या बलभोगे नतु भोक्तव्ये बलादिधभुजाने सति सर्वविद्धत्यागएवोक्तः॥ १५०॥
- (४) राघवानन्दः । अननुमत्याऽऽधिनिह्नवेन भुक्तवतोऽर्धवृद्धित्यागपायश्चित्तमाह यइति । तेनाविचक्षणेन नभोन क्तव्योबलादाधिरित्यत्र निषेधमतिक्रम्य बलाद्गोजने सर्वावृद्धिस्त्याज्या अनिह्नवेअननुमत्याऽर्धीमिति भेदः॥ १५०॥
- (५) नन्दनः। अविचक्षणः वृद्धिहानिमजानन् ॥ १५०॥ कुसीदरुद्धिर्गुण्यंनात्येति सरूदात्हता ॥ धान्येसदे स्वे वाह्ये नातिकामति पश्चताम् ॥ १५१॥
- (१) मैधातिथिः। लाभार्थोधनमयोगः कुशीदंतत्र वृद्धिः अथवा प्रयुज्यमानंत्रयोक्तसंबन्धिधनमेव कुशीदम्। यदायंखल्वंदत्वाधिकंप्रहोष्यामीति धनदीयते तत्कुशीदंतत्र वृद्धिः सा द्विगुणत्वंनातिकामित तावदुत्तमणेंन वृत्ध्यर्थधनंदत्त्वता ऽधमणांद्वहीतव्यंयावन्मूलधनंद्विगुणांपविष्ठम्। ननुवृद्धेद्वेगुण्यंश्रूयते मूलेन सहित्रगुणांपामोति नैवंगुणोऽवयवउच्यते सतावदवयविनमपेक्षते मकतंच धनं अतः प्रयोगविषयस्य धनस्यानेन प्रकारेण द्वेगुण्यमुक्तंभवित तथा
  च स्मृत्यन्तरं चिरस्थाने द्वेगुण्यप्रयोगस्य मोच्यआधिः सतद्दुत्यन्तं प्रविष्टेद्विगुणेधनइति । वृद्धिश्वानेकरूपा कार्षापणेषु
  प्रयुक्तेषु कार्षापणएव वर्द्धते कचित्सन्तिः स्त्रीपश्चनांवेति संततिः कचिद्दाधिभोगः गोभूम्यदिः तत्रेदंद्वेगुण्यंसरूपवृद्धिवषयंकेचिद्दाहुः । तत्र हिमुखंवृद्धेद्वेगुण्यंप्रतीयते सततौ निवज्ञायते किसङ्कन्यास्यद्वेगुण्यमुतपरिमाणेनोन्मानता
  वेयमतोवेत्यादिनिश्यथेपश्चनांमूल्याद्विमाहर्धत्वंहस्त्यश्वादिषु क्रयविक्रयादौ दश्यतएव महाप्रमाणाद्वि महार्घापविन्त ।

ननु भ संतती सारूप्यमस्त्येव गोःसंततीर्गेरिव तत्र भेदोपन्यासीन युक्तोवृद्धिसरूपासंततिश्वेति उच्यते नैकजातीयत्व-मात्रेण . सारूष्यंभवति किन्तुवयः परिमाणादिसाम्येन अतीयुक्तोभेदीपन्यासः । भोगलाभेऽपि कृतोद्देगुण्यप्रतीतिरूप-काणिजनंयतु भावः प्रयुज्यन्ते । गोभून्यादिषयोयवसादयोयथा संभवंभुज्यन्ते तत्र कीदशहैगुण्यं समाचारश्य कवि-इश्यते वर्षरातानि भूमिरामूलहिरण्यादानाद्भुज्यते । पठति च याङ्गवल्क्यः ॥ आधिश्य भुज्यते तावद्यावत्तन्त पदीयतइति । अत्रोच्यते वृद्धिमात्रेश्रूयमाणे द्वैगुण्यंकथविशेषेवस्थाप्यते नहि स्तुत्या सामान्यमतिपत्तिर्भवन्तीविना ममाणेन वि-शेषेऽवस्थातुमहंति । यतु संततावनुपपन्नैद्वेगुण्यमित्यवगमेयत्रः क्रियतां मूलमर्षेण परिनिश्चतवता वृद्धिस्तत्सामा-न्या यतएव तज्ञातानांभवति भूमिभांगेऽपि यवसगोधूमादौ तत्पच्यमानस्यार्थतः शक्यतएव समत्वंनिश्चेतुं उपकारवच-नोपि गुणब्दोस्ति कएवंसित समगुणोभवति कउपकारकोभवतीति गम्यते अनेन यावन्मूल्यंगोधान्यविनिमया-हुत्पद्यते तावदेव चेत्ततउत्पन्ना वृद्धिस्तदा भवति समगुणत्वे परिमाणादिसाम्याभावेऽपि यस्तु कचित्समाचारोभवते-व परित्वतः कचिह्नस्णंप्रयुञ्जाने समाचारभंशसंभवे स्मृतयोनियामिकाअर्थवत्यः अश्लीणि मे दर्शनीयानि पादामे सुकुमारतराइति दृष्टवियोगत्वाद्वहुवचनमिति चारभ्यते अप्तति विषयोगदर्शने पत्याख्यायते उपसर्गपूर्वापर्यप्रयोगित-क्यर्थमुक्तं नहि कश्चित्रपचतीति प्रयोक्तव्ये पचित भेति प्रयुङ्गइति वचनमपि ॥ आधिस्तु भुज्यते तावद्यावतन्त्रमदीयते ॥ यावद्दानात्तिद्दगुणमपविष्टमित्यपि शक्यते नेतुंस्मृत्यन्तरैकवाक्यत्वाचैतदेव युक्तमध्यवसातुं उपपादितचैतन्तिपुणतो न्यत्र । सक्तदाहिता सक्तदित्यनेन व्यवस्थापितोङ्गीकतः पुनःपुनः प्रयोगर्हातं यावत् आधानंस्थापनमुच्यते वचनव्य-वस्थया चिनरूपणंस्थापनमेव पुनः प्रयोगस्य द्विगुणीभूतेधने आदीयमाने भवति यदाद्विगुणोहि वृद्ध्यर्थउत्तमणीधमणश्र तदीयेन धनेन महत्कार्यंकरिष्यन्करणपरिवृत्तिंकरोतीति या प्राक्तनीवृद्धिरियंवाद्यप्रभृतिवर्धतद्दित तदाद्विगुणभूतमपि पु-नर्वर्धतएव पुरुषान्तरसंचारेण वा यदि द्विगुणीभूतधनिकस्योपयुज्यते तदाऽधमर्णउच्यमानोन्यपुरुषंददतमर्पयति ए-षनइयद्भिरहोभिर्दास्यतीति तत्र स्वहस्तंदीयमानंपुनर्वर्द्धते नचायंदानंपति प्रति प्रतिभूः किन्तु निक्षेप्रा दातेव एतत्तु ऋजुना पुरुषान्तरमसंक्रान्तमिति व्याख्यातं अथवा प्रागपि द्वेगुण्याद्यदा बन्धमन्यस्मे मत्यर्पयित दीनारेषु सलाभेषु द्वित्वेतस्याबन्धस्य एषतु धर्माक्षकोबन्धस्य प्रागृवृद्धीस्थतायां तत्मादह्वः प्रभृति पुनर्द्धेगुण्यमामो- ति यदा तदीयंबन्धकंतदनुत्त्रयोत्तमर्णेनान्यत्राधाय स्वधनंगृह्यते तदा वर्धतएषपृरुषान्तरसंचारः । उभयत्वाद्विगुणीभूते प्रयोक्ता-धमणंकेन प्रकारेणान्यस्माद्रहणमनुज्ञाप्यते यदि वात्नादन्यदृद्यते प्रहीता देशान्तरंगमिण्यन् कार्यान्तरेण चान्यत्र सं-चारयति ऋजुस्तु तत्मादेवाधमणीदनवीरूते प्रयोगे द्विगुणाधिकांवृद्धिनेच्छति अतआह पुरुषान्तरमसक्तान्तेपुनः क्रिया श्योजनंच वक्ष्यामः । ये तु व्याचक्षते या वृद्धिरुर्पाचता सांवत्सरी युगपत्सर्वे वा नीयन्ते तत्रायंविधिः या पुनः शामदानापि सर्वा न दीयते तत्र द्विगुणाद्धिकपहणमपि तेषांन शब्दोयथार्थोनाप्याहितइति । सांवत्सरीतावदुप-चिता पाह्माद्वितीयसंवत्सरे पुनरानयनमस्त्येवेति न कचिद्वैगुण्यनियमः स्यात् । अथ योद्विगुणीभूतंसलाभंधनमानयति तत्राधिकनिषेधस्तु प्रार्धेगुण्यावृद्धिमात्रदायसमर्थोवृद्धिददाति मूलंतस्यापरिमितयहणमिति एतदपि न किंचित् । यः संवहति तस्यानुधहीन्याय्यीनाधिकपहणं यस्तु राजा हिगुणीभूतमपि कर्थाचदाप्यते तस्याधिकमोक्षइत्येतदन्याय्यं नचाहितेन्यस्य शब्दस्यायमर्थः । अप्याहतैतिपाग्रान्तरंतथापि सकच्छब्दोन निश्चितार्थौन्यायानुपरित्यक्तः स्वरुतश्च पाठःस्यान्न मानवी स्पृतिरित्युक्तेव व्यवस्था म्याम्या धान्यादिषु पञ्चतांपञ्चमुणतांनात्येति । स्पृत्यन्तरे धान्ये चतु-र्गुणोक्ता ॥ हिरण्यवस्त्रधान्यानांवृद्धिद्वित्रचतुर्गुणेति तत्र व्यवस्था यदि दरिद्वभूतः प्रयोक्ता यहीता च महाधनसंपन्न-

स्तेन धान्येन महान्तमर्थकतवांस्तदा पञ्चगुणान्यथा चतुर्गुणा सा च फलंवार्ष धान्यस्य पृथगुपादानात् । मालव-कउदीच्येषूर्णाविषयः प्रसिद्धः । वाह्योगर्दभोष्ट्रचलीवर्दादिः ॥ १५१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुसीदर्शिकः कुसीदप्रदं वाणिज्यवृद्धिव्यवच्छेदार्थमः । सरुदाहिता मूल्ययहणकाल यासा वृद्धिः । यातु मत्यहमितमासयासा वृद्धिः सा वृद्धिर्यहणानन्तरंपुनःपुनराधोयतद्दित न सरुदाहिता । तथा यत्र सवृद्धिकमेव मूल्यमं मूल्तया स्थाप्यते सोप्येविमत्येतद्वुभयंद्वेगुण्यमित्येव । धान्यद्दित एषु पञ्चगुणपर्यन्तं याति नतु ततोधिकमः । सदं सस्ये नालिकेरादौ । लवः श्रास्त्राद्यस्रं ऊर्णेति किचित् । वाह्मे वाहनीये वृषादौ । एतत्त्वया भोक्तव्यं भोगनिमित्तंचैतावदेतावता कालेन वर्धतद्दित मयुक्ते । अशोतिभागवृद्धितोपि यदि सौहार्दादिना न्यूनापि वृश्विः स्थापिता सा ॥ १५१ ॥
- (३) कुद्धृकः । वृद्ध्याधनप्रयोगः कुसीदं तत्र या वृद्धिः सरुदृहीता सा द्वेगुण्यंनातिक्रमित मूलवृद्धिद्वगुणै-व भवति प्रतिदिनप्रतिमासादियाद्येति तात्पयर्पः । धान्ये पुनवृद्ध्यादिः प्रयुक्ते । संदे वृक्षफलेलूयतइति लवः ऊर्णा-लोम तिसन्वाहनोयेचबलीवर्दादौपयुक्तेचिरेणापिकालेनमूलधान्यादिनासहपश्चगुणतांनातिकामेदिति ॥ १५१ ॥
- (४) राघवानन्दः । कौसीदींवृद्धिमित्युक्तं सा मूलेनसह द्वैगुण्यं नात्येतीत्याह कुसीदेतिद्वाभ्याम् । कुसीदवृद्धिः कुसीदेलभ्यमुच्यतइति । सकदात्वता प्रतिमासमयाद्यासतीसक्देकदा मूल्येनसह गृह्ममाणा द्वैगुण्यं नात्येतीत्यन्वयः । ततोभिक्षेसत्यिप मूलेन सह द्विगुणादूर्ध्वन प्राप्यतइति । प्रतिमासग्रहणंतु वर्णक्रमेण द्विकादिकमेवेतिभावः । धान्यादिचतुर्षु विशेषमाह धान्यदति । सदे वृक्षफले । लवे छेदनयोग्ये ऊर्णादिलोम्नि वाह्मे वहनीये उक्षादौ बहुकालेपि मूल्यधान्यादिना सह पञ्चगुणतांनातिवर्तते ॥ १५१ ॥
- (५) नन्दनः । द्रव्यविशेषे वृद्धिनियममाह कुसीदवृद्धिरित वृद्धिकालमहत्वेऽपि द्वैगुण्यंमूल्यद्वैगुण्यंनात्येतिकु-सीदं द्वैगुण्यात्परंवृद्ध्या न वर्धते धान्येमाषमुद्रादौ सदेतद्वयितिरिक्ते कृषिफले इक्ष्वादौ यवबीहिशाल्यादौ तथाचोक्तं ॥ ब्री-हिशाल्यादिकंधान्यंश्रूयते च लवन्तुतदिति ॥ लवंक्षुमादिकमितिकेचित् । वाह्य बलीवर्दादौ । पञ्चतांपाञ्चगुण्यं पारिशेष्या-दितरेषुद्वेगुण्यमवगन्तव्यम् । सक्तदाद्दतेति विशेषणाद्विरोधनद्वेगुण्यात्ययानुक्का गम्यते ॥ १५१ ॥
- (६) रामचन्दः । कुसीदवृद्धिः द्विगुणा न अन्येति नातित्रामित । कुसीदवृद्धिजीविका दृष्यंतुद्विगुणंस्मृतिम-तिवाक्यात् । सकत् आव्तामूलप्रहणकाले गृह्याधान्ये पश्चतांनातिकामित । शदोवृक्षमूलफलादि पश्चतांपश्चगुणतां नातिकामित नातिकामेत् । लवे चामरादौ पश्चतां नातिकामित । बाह्य वाह्नीये बलीवर्दादौ पश्चतां नातिकामित । योगी ॥ वस्त्रधान्यहिरण्यानांचतुस्त्रिद्विगुणाःस्मृताः ॥ १५१ ॥

## कतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिध्यति ॥ कुसीदपथमाइस्तंपञ्जकंशतमईति ॥ १५२ ॥

(१) मधातिथिः । अनुसरन्त्यनुधावन्त्यनुवर्तन्ते सर्वष्वार्थाष्तिमित्यनुसारः शास्त्रोदितः समाचारः सच विवि-धोऽशीतिभागादिः पञ्चकशतपर्यन्तस्तस्माद्धिका बृद्धिः कता यावत्तथाधमणेनोत्तमणंस्य न सिध्यति कृतोव्यितिरिक्ता यतः शास्त्रबाह्मेत्यर्थः । अर्थवादान्तरमाह कुसीदपथमाहुस्तिमिति कुपुरुषायत्र सीदिन्त कुशीदंधभेण तद्धनिनोलक्ष्यन्ते कुशीदीनामयंपन्था मार्गोव्यवहारोन साधूनामिति निन्दा यस्यावश्यमधिका कर्तव्या महद्धिकार्यमयंमदीयेन धनेन साध-यतीति बुद्ध्या तदा वर्णविभागमनपेक्ष्यंपञ्चकंशतंप्रहीतुमह्ति लिप्सदर्थं इदमुच्यते पाठान्तरंकतानुसारादिधकेति यस्याकिचनस्य सतः खल्या कता तेनैव धनेनान्यथा वा महार्थतांनाप्तस्तस्यानुसारादधिका क्रियमाणा न सिध्यति यः परंपञ्जकशतमहीति ॥१५२॥

- (२) सर्वज्ञ नारायणः । कतादनुसारात् तदनुसरात् अधिका शास्त्रीयन्वेषि न सिध्यति । एवमशीतिभागाधि-कवृद्धिनियमेनऋणंगृह्यतेतदाशीतिभागादेः शास्त्रीया । आर्ततया तदधिकं शताद्यत्पञ्चकयहणं शूद्रउक्तं तच्चतुर्षु वर्णे-षु याह्ममः । नतु ततोव्यतिरिक्ता विशेषेणातिरिक्ता कतत्वमात्रेण सिध्यति । एतच्च कुसीदपथंत्रद्धिजोविवत्माद्धरत्रेव वृद्धिकतोदोषद्दत्यर्थः ॥ १५२ ॥
- (३) कुछूकः । कतानुसारादितिकतायावृद्धिर्द्दिकंत्रिकमिति शास्त्रेण वर्णक्रमेणोक्ता तस्याः शास्त्रानुसारादियका व्यतिरिक्ता कता अतोन्या वृद्धिरकतित्यर्थः । किंतु कताऽपि वृद्धिः वर्णक्रमेण द्विकत्रिकशर्तादिरूपैर्या मासे याद्या । तथा च विष्णुः वृद्धिद्युरकताऽपि वत्सरातिक्रमेयथाभिहिता वर्णक्रमेण द्विकत्रिकारिनंत्यर्थः । किंत्वकतवृद्धाविप विशेषान्तरमाह कुत्सितात्यसरत्ययंपन्थाइति कुसीदपथः अयमधमणीयच्छूद्विषयोक्तंपञ्चकंशतंद्विजातेरिप गृद्धातीत्येवंकुत्सितः पन्थाः पूर्वोक्ताद्धम्यवृद्धिकरादपक्षष्टइत्येवंमन्वादयआहुः । इयंचाकता वृद्धिरुद्धारिवषये याचनादूर्ध्वेबोद्धव्या । तद्दाह कात्यायनः ॥ पीतिदत्तंन वर्धेत यावन्न प्रतियाचित्रमः । याच्यमानंनदत्तंचेद्वर्धते पञ्चकंशतमः ॥ ॥ १५२॥
- (४) राघवान-दः। किंच वृध्येतमपि कतानुसारादिति। अधिकाऽधिकत्वेन व्यतिरिक्ता या सा निसध्यती-त्यन्वयः। मयैतद्देयमित्येवस्वीकृतंसिध्यतीत्यर्थः। अथवा अधिका बलात्कारेण द्विकादेकाधिकत्वेन कृतापि अतएव शास्त्रप्रतिपाद्यत्वेन व्यतिरिक्ता शास्त्रतोन सिध्यति। शुद्धे पश्चगुणं यह्यभ्यमुक्तं तत्सवेषामिधिकसंख्याव्यवच्छेदार्थिमित्या कुसीदपथमिति। कुत्सितात शूद्धादधमणात सीदित प्रसरत्ययंपन्थाइति तमः। अतीविनकृशोहितां वृद्धिददातीति। शतपणमिति पश्चपणान् दद्यादित्यर्थः। अकृतापि वृद्धिरिक्त। तथाचिवण्णुः। तृद्धिदद्युरकृतामपि। वर्णानुक्रमेणोद्धा-रिवष्ययं याचनादूर्ध्वमः। तथाच कात्ययनः॥ प्रीतिदत्तं न वर्धेत यावन्तमितयाचितमः। याच्यमानं न दत्तंचेद्धधतपञ्च-कंशतिमिति॥ प्रीतिदत्तं परितोषाद्यर्थे दत्तं न वर्धते लभ्यंनयावद्यिगाचितमः। नदत्तंचेच्छतंप्रति पञ्चकंवर्धतद्दित कात्या-यनवचनार्थः। १५२॥
- (५) **नन्दनः** । लोकेन कतानुसारात् । परिमाणादिधका शास्त्रोक्तादिधका च कुसीदवृद्धिरुभयानुमतेत्येतावता न सिध्यति तथाहि यत्पञ्चकः शतमर्हति तदेव कुसीदमर्हतीति तथाहुराचार्म्याः । अनाधिकं अत्रापि पूर्ववत्कन्प्रत्य-यः ॥ १५२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** अनुसारात् कतवृद्ध्यनुसारात् कतावृद्धिः अधिका व्यतिरिक्ता पश्चकोत्तरशतातिरिका न सि-ध्यति ॥ १५२ ॥

नातिसांवत्सरींटद्भिन चार्टापुनईरेत् 🛭 चक्कटद्भिः कालटद्भिः कारिता कायिका च या॥१५३॥

<sup>(\*)</sup> बृद्धि=वृद्धि द्विजातेरप्या (न, श)

<sup>(</sup> १५३ ) नचादष्टांपुनर्हरेत् = नाभीष्टांतुपुनर्हरेत् ( ख ) = नचादिष्टांविनिर्हरेत् ( क )

- (१) मेधातिथिः । संवत्सरे भवा सांवत्सरी अतिकान्ता सांवत्सरी भवप्रत्ययार्थः सामर्थ्यादन्तर्भृतः अथवा सं वत्सरमितकान्ता अतिसंवत्सरेति प्राप्ते बृद्धीकारौ छन्दस्तुल्यन्वात्कर्तव्यौ येषांबृद्धिरनन्तरप्रकान्तपञ्चकंशतंसर्ववर्णवि-षया सा संवत्सरयावद्वहीतव्या नातीते संवत्सरे अथवा यावत्संवत्सरसंवत्सरीवर्णः न यावद्वद्धिर्न मार्गणी अधमर्णेनापि-संवन्सरादृर्ध्वनविलंबितव्यं विनिर्हरेहिनिष्कष्य ख्वधनादारभ्योपनयेदित्यर्थः अर्वागपि संवत्सराचा दीयते साप्यतिका-न्तसंवत्सरैव । अथवा मासादारभ्य संवत्सरस्य यावहृद्धिः परिमाणतोनिरूपित्व्या मासेन यहुर्द्धते संवत्सरेण वेत्येवंत्रः योगः कर्तव्योनत् संवत्सरद्वयस्य लाभार्था कदाचिच्चिरकालंपाहयति किमे कतिपया मासिकेन लाभेन यदि हे वर्षे त-तीथिकंवागृण्हासि तद्रहणे एषा वेयता कालेन वृद्धिस्तत्रार्वाचीनमपि दृद्दधमणे द्विसांवत्सरीयथा कालकतांतदा दाप्ये-त एकांवृद्धिमनादेयांनदद्यान्नापि दापयेदिति । यथामासिकीवृद्धिः प्रथमे मासि द्वितीयएवान्हि शोधयन्दाप्यते तथा-यदैवमभ्युपैति संवत्सरेणयद्वर्धतइति तदा तथैव दाप्यते नत् तद्धिककालकता । न चारद्यांविनिर्हरेत् शास्त्रे यामर्ष्टांद-शैकादशिकाद्यापञ्चकादिधका न तांगृङ्गीयात व्यतिरिक्ता न सिध्यतीत्यस्यैवायमनुवादइति केचित् । इदन्तु युक्तमदृष्टा-मनुपचितामित्यर्थः । यावद्रहुभिर्मासैर्न सहतीभूता तावन्नगृह्मा दिवसवृद्धिमासवृद्धिः । ननु च मासस्य वृद्धिगृण्हीयादित्यु-कंपरिमाणंमासिकंतंद्वदेर्नतु पहणंचऋवृद्धिः कायिकान्वयानामि निविनिहरेदित्यनुषद्भः । नैवादधाद्यस्या धमर्णस्य प्र-तिषेधस्तथापि सामर्थ्याद् त्तमर्णस्यैव दृष्टव्योधमर्णोह्मातः किन करोति अथवाविनिर्हारोयहणमेव तेनोत्तमर्णस्यैव शाब्दः प्रतिषेधः ननु च द्विकादिवृद्धिविधानाः चऋवृध्यादीनांशिप्तरेव नास्ति । केंप्रतिषेधानुषद्गेण उच्यते अप्राप्तः प्रतिषेधः पाक्षिकींबृद्धिमनुमापयति यथाऽऽधानेन ब्रह्मसामाभिगायेदित्यविहितंसामगानंप्रतिषेधेनास्तोति ज्ञापयति तेनैताअपि प्रतिषेधद्वारेणाभ्यनुज्ञायन्ते । केषाश्चिद्गनव्यवहारिणांचऋवृद्ध्यादयोपि भवन्ति तेन स्थलपथवारिपः थिकावणिजोयथोक्तं ॥ कान्तरगास्तु दशकंसामुद्राविशकंशतं । दस्त्वी त्वकृतांवृद्धिसर्वे सर्वा स्तु जातिष्विति ॥ कान्ता-रगादीनामेव स्वरूतासर्वजातिविषयासाधारणीवृद्धिर्नत्वन्येषांचऋवृद्धिः स्मृत्यन्तरे पृष्ठिता वृद्धेर्वृद्धिश्वऋवृद्धिः। अन्ये-त् चऋवद्यानगच्च्यादि तद्दृद्धिश्ववृद्धिः तेषांयत्मिन्नह्मि चऋवर्तते तत्रैव वृद्धिः यदा तु नदीसंतारे महति नावापयाणं-तदा नास्ति वृद्धिरेवमन्येषामपि बलीवर्दादिबाह्मपयोक्तणामीदशी वृद्धिश्वऋवृद्धिरुच्यते । कालवृद्धिः प्रतिमासन्तु कालि-का । मासग्रहणम्पलक्षणार्थयाऽनुपचिता वृद्धिदिवसे दिवसे गृह्यते मासि मासि वा यस्याः कालीन पतीक्ष्यते अथ चैतः लिन्काले यदि दरासि तदाहिगुणीभवति धनिनत्येकरूपा कालवृद्धिः कारिता इत्थंकतां यावतीं वा परस्परोपकारापे-क्षयोत्तमर्णाऽधमणौंकुरुतः एषापि दिग्वणिजामेव । अन्येषातु व्यतिरिक्ता न सिभ्यतीत्युक्तंपञ्चकंशतमहैतीति हिरण्ये प्रयुक्ते वासांसि वृद्ध्यागृह्मन्ते तत्राधिलक्षणंद्रव्यंसा कारिता यथाभागलाभे न्यासरूपविषये च स्यात् कायिका का-यकर्मणा संशोध्या कायजीविका चैषांऋमेलकाचैवाधिकादीनामः॥ १५३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अय व्यवहारसिद्धाअण्यधर्महेतुतयाऽकर्तव्यावृद्धीराह् नातिसंवत्सरीमिति। अतिसांवत्सरीं संवत्सरमात्रणातिकान्तामितिशयितांद्विगुणतांगतामः। तथा नादष्टां सांहत्येन दर्शनायोग्यां प्रत्यह्याद्यां विन्तिहेरेत् गृद्धीयात्। तथा चक्रवृद्धिः वृद्धरिपवृद्धिस्तांन गृद्धीयात्। काछवृद्धिः प्रतिमासं प्रदेया। कारिता द्विगुणान्दूर्थ्वं वृद्धिरशास्त्रीयत्वेपि तद्र्ध्वंमपि मूल्यवर्धतद्दित ऋणिकेनार्थितया कता । कायिका यावन्त मूलमर्थते तावन्त्कायेन कछार्थं कार्यमिति । केचित्तु प्रथामान्तत्वादस्य पूर्वेणानन्त्रयात्कर्तव्यमित्यस्यार्थस्यार्थद्याद्वाद्वः। तत्तुच्छन्त्र। यच्छव्देनयेति पूर्वप्रकान्तप्रक्रियानुकर्षार्थेनत्वपास्तमः॥ १५३॥

- (३) कुझूकः । ममैकिसिन्धासि मासद्दये मासत्रये वागते तस्य वृद्धिविगणच्येकदा दातव्येत्येवविधिनयमपूर्वकद्वदियहणमुत्तमणः संवत्सरपर्यन्तंकुर्यात् । नातिकान्ते संवत्सरे नियमस्य वृद्धिगृह्णीयात् नच शास्त्राद्दद्दामुक्ताधर्म्य
  दिकित्रकशताद्यधिकांगृह्णीयात् । अधर्मत्वनोधनार्थोनिषेधः चक्रवृद्ध्यादिचतुष्ट्यींचाशास्त्रीयांन गृह्णीयात् । तासांखरुपमा
  ह वृहस्पितिः ॥ कायिका कायसंयुक्ता मासयाद्या च कालिका । वृद्धेवृद्धिश्वक्रवृद्धिः कारिता ऋणिना कर्ता । त
  त चक्रवृद्धिः त्वरुपेणैव गहिता कलावृद्धिस्तु द्विगुणाधिकप्रहणेन कायिकाचातिवाहदोहादिनाकारिता ऋणिकेन या
  ऽनापत्कालएवोत्तमर्णपीडयाकता । चतस्रोपिवृद्धीरशास्त्रीया न गृह्णीयात् । तथा च वृहस्पितः ॥ भागोयद्विगुणादूर्ण्यंच
  कवृद्धिश्व गृह्यते । पूर्णे च सोदयंपश्वाहार्धुप्यंतिद्वर्गाहृतम् ॥ कात्यायनः ॥ ऋणिकेन कता वृद्धिरिधका संग्रकिपता ।
  आपत्कालकता नित्यंदातव्या कारिता तथा ॥ अन्यथा कारिता वृद्धिनं दातव्या कथंचन ॥ १५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच त्वयेकिलिन्मासि एवंदयं द्वितीये तृतीयचे तस्य वृद्धिविगणम्य एकदा दातव्येत्येवं-विधिनयमपूर्वकमुत्तमण्ंःसंवत्सरपर्यन्तंगृह्णीयात् अतीते संवत्सरे यां संगृह्णीयात्साऽतिसंवत्सरी ताम्र । तथा अदृष्टां शास्त्रतः पश्चकायतिरिक्तामः चऋवृद्धयादिचतुष्टयमि न पाह्ममित्याह नहरेत् नगङ्कोयात् । वृहस्पितस्तांछक्षयितस् ॥ कायिका कायसंगुक्तामासयाद्याचकालिका । वृद्धवृद्धिश्वऋवृद्धिः कारिता ऋणिनाछतेति ॥ चऋवृद्धिःखरूपेणैव गर्हि-ता । कालवृद्धिस्तु द्विगुणाधिका संवत्सरान्ते द्विकादिकामित्युक्तेः नातिसंवत्सरीमितियहणेनाऽशास्त्रीया । कायिकाच वा-हरोहादिना । कारिकातु कालेउत्तमणेन पीडया छता अशास्त्रीयाएताअपि न पाह्माइत्यभ्याहारः । तथाच वृहस्पितः ॥ भागोयद्विगुणादूर्व्वचऋवृद्धिश्वगृह्मते । पूर्णेच सोदयंपश्चाद्वार्थुच्यंतद्विगाईतिमिति ॥ पूर्णे ऋणतुल्ये सित सोदयं ततोधिक-लभ्यंगृह्मतेयत्तद्विगाईतिमित्यन्वयः । कात्यायनोपि ॥ धनिकेनतु या वृद्धिरिधकामं प्रकल्पिता । आपत्काले छता नित्यं दातव्या कारितातु सा ॥ अन्यथा कारिता वृद्धिनं दातव्या कथंचन ॥ अधिकामंत्वेच्य्या । अन्यथा अनापत्का-ले ॥ १५३॥
- (५) नन्द्रनः । संवत्सरादूर्ध्वभवांवृद्धि लोकशास्त्रयोर्दष्टं चक्रवृद्ध्यादयोवृद्धयस्तामः न हरेन्नगृद्धीत । चक्रवृद्ध्यादयोवृह्णपतिना व्याख्याताः ॥ कायिका कर्मसंशोद्ध्या मासपाद्मा च कालिका । वृद्धेवृद्धिश्वक्रवृद्धिः कारिका ऋ-णिना कृतित ॥ १५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अतिसांवत्सरीं वृद्धिन हरेत् न गृह्धीयात् च पुनः अभीष्टांवृद्धि न हरेत् न गृह्धीयात् च पुनः मा वृद्धरिप वृद्धिः चऋवृद्धिः प्रतिमासं देया । कारिता द्विगुणेन मूल्यमिति कारिता च पुनः कायिका कायमूल्यमिति मोगीश्वरः ॥ वृद्धिवृद्धिश्वऋवृद्धिः प्रतिमासंतु कालिका । दच्छाकता कारितास्यात्कायिका कायकर्मणि इति ॥ १५३ ॥ ऋणंदातुमशक्तोयः कर्तुमिच्छेरपुनः क्रियाम् ॥ सदत्वा निर्जितांद्यद्भिकरणंपरिवर्तयेत् ॥ १५४ ॥
- (१) मधातिथिः । तृक्षिद्वगुणीभूतमृणंधनपरिश्रयाद्द्यातृमशक्तोयः सपुनः कियांकारियतव्यः करणंलेख्यसाक्ष्या-दिपरिवर्तियतव्यः वृक्षितु द्यात् निर्जितो यावतीगणनया भवतीत्यर्थः द्विगुणादिधकंनयाद्द्यमिति यदुक्तंतस्यायमप-वादोजयोद्धयंत्रयोगदित कृतः पुनः द्वेगुण्यापवादार्थता यावता नेह किचिदीदशंवचनमस्ति वृक्षिसहितंषनंवर्धते मूलधनंवा केवलंपुनः क्रियाश्रूयते सा च करणंपरिवर्तयेदिति व्याख्यान्तरेण व्याख्याता यदि नवर्षतेकिमर्थर्ताह

करणपरिवर्तनं उच्यते शान्तलाभे घनेऽदीयमाने यागस्त्यादिसंभावना साक्षिणम्य दीर्घे गच्छति काले विस्तेरयुर्यथो-कं॥ यत्र कायोभवेद्येन कतेपक्षाद्शाब्दिकी । विवादस्तत्र नैकःस्यात्साहसेषु विशेषतः ॥ तथा दशवर्षोपेक्षितपृणमसा-ध्यमिति । तथा च पूर्वे स्म ब्याचक्षते । अयंच राज्ञउपदेशः पीडितस्यानुयहः ॥ १५४॥

- (२) सर्वज्ञमारायणः । ऋणं समूलांबृद्धिमः । पुनःऋियां कलांदत्वा मूलस्य पुनर्वृद्धिनियममः । निर्जितां ताव-त्कालेन संचितामः । करणं यत्र साक्ष्यादिव्यवस्थां परिवर्तयेत् पुनःकुर्यात् ॥ १५४ ॥
- (३) कुद्भूकः । योऽधमणीधनदानासामर्थ्यात्पुनर्छेख्यादिक्रियांकर्त्तुमिच्छेत्सिनिर्जितामुत्तमणेः सत्यतया आत्मसा-त्कतांबृद्धिकत्वा करणंलेख्यंपुनः कुर्यात् ॥ १५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋणादतेजीविनुमसमर्थः पूर्वोत्तमणादिणान्तरं लिप्सुरेवंकुर्यादित्याहः ऋणमिति । पुनः क्रियां ऋ-णान्तरम् निर्जितां मासिमासि लभ्यत्वेनानीतामुत्तमर्णप्राप्यां तांसंपूर्णादत्वा करणं क्रियते लिख्यते ऋणमत्रेति पत्रान्तरं-कुर्यादित्यर्थः ॥ १५४ ॥
- (५) मन्द्रनः । पुनःक्रियां ऋणस्यपुनः त्वीकरणिक्रयां । निर्जितामुत्तमर्णेन निर्जितामधमर्णेनतदानीदातव्यमिति-यावत् । करणंमूल्यमात्रस्य ऋणस्यत्वीकरणं । परिवर्तयेत् अस्यां करणपरिवृत्तौ यावतीसंभवेद्दिक्तावतीदातुमर्हति ॥ १५४॥
- (६) रामचन्द्रः । सः निर्जितां तत्कालसिञ्चतां कृतांवृद्धि दत्वा यदम्यत् करणं यत्रसाधनं परिवर्जयेत् । अन्य-त्कारयेदित्यर्थः ॥ १५४ ॥

## अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यंपरिवर्तयेत् ॥ यावती संभवेद्दृद्धिस्तावतीदातुमईति ॥ १ ५५ ॥

- (१) मेघातिथिः। अदर्शयित्वा हिरण्यमदत्वा हिरण्यं अदत्वा निर्धनत्वाहि हिरण्यंतत्रैव पुनः करणंपरिवर्त-येत् साक्षिसमक्षमेवंत्रूयादेतावन्मुलमस्मे धारयामि । एतावतीच वृद्धिगित यत्रैवारोपयेत् यावत्संवत्सरावृद्धिरिति ताव-ह्याचक्षते पुनः करणे वृद्धिसहितमूलीभूतेलधीयसीवृद्धिः कर्तथ्या यावत्या वृद्ध्यानातिपीङ्यते या प्रागासीत्ते तान्यूनेत्यर्थः। यज्वासहायनारदीनांतु मते काकिणीमात्रमपि शक्तः करणपरिवृत्तिकाले दापयितव्यः येन साक्षिशक्तश्रवणमात्रे साक्षित्वं-वृद्धिददाति तत्समक्षमधमणीर्थसंबन्धोपि श्रत्यक्षीभवति यतः श्रवणाश्रवणे च कृताभविष्यन्ति तत्रिक्षत्तंतिहति धने दश-वर्षोपिक्षतिमित्यादिष्यनश्वरोभविष्यति ॥ १५५ ॥
- (२) सर्वज्ञनाशयणः । एतत्स्फोरयति अदर्शयित्वेति । मूलभूतंहिरण्यंधनिके अदर्शयित्वा अदत्वा क्रियांपरिवर्त-तदाच यावती संभवेत्तावता कालेन वृद्धितामैव दातुमहित नतु मूलस्य पुनःस्थापनार्थमधिकं तेन देयमित्यर्थः ॥ १५५ ॥
- (३) कुह्नूकः । यदि दैवगन्या बृद्धिहरण्यमपि समये दातुंन शक्रोति तदातदृहीत्वैव तत्रैव पुनः क्रियमाणे छे-ख्यादौ बृद्धिहरण्यादिशेषमारीपयेत् । यत्प्रमाणंचक्रवृद्धिधनंतदानीसंभवति तद्दातुमहीति ॥ १५५॥
- (४) राघ्याणम्यः । उत्तमणंत्रत्युक्तलभ्यानासमर्थस्य लभ्यं पूर्वपत्रोपिर वर्धयेदित्याहः अदर्शयित्वेति । अदर्श-यित्वा आदौ लेख्यमदत्वाछेदनादिभयात् । तत्रैव लेख्ये हिरण्यं बृद्धिधनं दत्ताविशष्टं परिवर्तयेत्समारोपयेत् । अतएवाह् यावतीन्यादि ॥ १५५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । वृद्धेर्वृद्धिरितिनवक्तस्यमित्यर्थः ॥ ५५॥

(६) रामचन्द्रः । तत्रैव हिरण्यमदर्शयित्वा अदत्वा परिवर्तयेत् । तिक्कयामितिशेषः । यावती वृद्धिः संभवेत्तावतीं-वृद्धि अधमणः दात्महिति ॥ १९५५ ॥

# चकरद्भिसमारुढोदेशकालव्यवस्थितः॥अतिकामन्देशकालौ न तत्फलमवामुयात्॥ १५६॥

- (१) मेधातिथिः। वाराणसीयास्यामि तदीयं पुण्यंमे भाण्डंच हेतुरेषा च ते वृद्धिरिति तत्र यदि कान्तारन-दोसंतरणराष्ट्रीयष्ठवादिना तदेशंन गतस्ततोऽवींग्देशान्कियता ठाभेन प्रवृत्या व्यावृत्तस्तदा यथा निरूपिता वृद्धिन दा-प्यते यतस्तदंशंयावद्वहतांया वृद्धिरपामानांसा कथंस्यात् दीर्घमध्वानंवहतांयुग्यानामहान्क्केशः स्वामिनश्च तावन्तं-कालंकतेववृद्धियुग्योपकारः शीधंतु प्रति निवृत्तानांस्वामिनः पुनरन्यत्रापकारणंसपद्यतएव एषएवातिक्रमः एवंकालाति-क्रमोमासमेव हन्तुंचलीवद्दीइयती तव वृद्धिरिति तत्र यदि पक्षात्प्रत्येति तत्र चक्रवृद्धिमधमणःसमारुढः प्रतिपन्नोद्दी-कत्वानितियावत्। तस्यां वृद्धीदेशकाली व्यवस्थितौ यत्तया पूर्वोक्तेन प्रकारेण देशविशेषंकालविशेषंवा न निर्व-शेषणमेव कतवान् सएवंविधोधर्मस्तौ देशकाली अतिक्रमोनप्रामुयान्त्यलंवृध्याख्यंनामुयान्त्यलेत नाद्यादित्यर्थः॥१५६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यदि चऋवृद्धिः कार्या तदा मयात्र देशेऽत्रकाले शोधनीयेति यत्र व्यवस्था कता स-यदि ततोन्यत्रान्यदा च याचते तदा चऋवृद्धिनं लभ्यते अपितु अशीतिभागादिर्धन्यैवेत्यर्थः। तत्फलं चऋवृद्धिलाभम्र ॥ १५६॥
- (३) कुद्धृकः । चक्रवृद्धिशब्देनात्र चक्रवच्छकटादिभरह्रपा वृद्धिरिभमताः। चक्रवृद्धिमाश्रितउत्तमणौदेशकाल व्यस्थितः यदि वाराणसीपर्यन्तलवणादिशकटेन वहामि तदा ममेदंयद्धनंदातव्यमिति वेतनहृपदेशव्यवस्थितः । यदि मासंयावद्वहामि तदा मासंयद्धनंदातव्यमितिकाल व्यवस्थितः । एवमभ्युपगतदेशकालनियमस्थौ देशकालौ देवादपूरयन्-शकटादिना वहाँ स्त्रामहृप्यक्तंत्रकलंनप्रामोत्यपि तु॥ १५६॥
- (४) राघवानन्दः । वृद्धिगसंगेन देशकालमर्यादया नियमिता या श्वतिःतदपूरणेन सर्वानामोतीत्याह चऋवृद्धिनिति । चऋवृद्धियुक्कटेन वहनीयत्वात्कायिकावृद्धिसदशत्वाच चऋपदं बलीवदादेरुपलक्षणम् । देशकाल्य्यविस्थत-इति वाराणसीपर्यन्तंतवैतत्पूगादि शकटेन वहामि यदि तदा ममैतद्धनंश्वतिरुपंदेयमिति देशव्यविस्थितिः यदि मासं शप-यामि तदा ममैतद्धनंदात्व्यंइति काल्य्यविस्थितिरेवंसमयारुडोवाहकोदेशकालावितिकामन्तपूर्यन् तत्फलं संपूर्णाश्वरिमा-मोति किंतु तन्तिपुणैर्व्यविस्थितामेवशामोतीति भावः ॥ १५६॥
- (६) रामचन्द्रः । देशकालभ्यवस्थितः अस्मिन् देशे अस्मिन्कालेस्थितः सन् चक्रवृद्धि समारुद्धः दातुमुचनः अधमर्णः देशकाली अतिक्रमन् तंकालंतदेशंअतिकामन् प्रहीतुंनायाति मर्यादानन्तरं धनं धनिकः आमुषात् ॥ १५६ ॥

# समुद्रयानकुशलादेशकालार्थदर्शिनः ॥ स्थापयन्ति तु यांदार्द्धसा तन्नाधिगमंत्रति ॥ १५७ ॥

(१) मेघातिथिः कितन नैवास्ति वृद्धिरथवा पश्चकंशततेनेत्याह समुद्रयानग्रहणंपात्रोपलक्षणार्थं स्यूलपिक्क कावारिपियकास्य विणकोयांवृद्धिस्थापयित सा तत्राधिगमनंप्रति निश्चयंप्रति सेव निश्चेत्व्येत्यर्थः । देशकालार्थद्धि-नोलिन्यदेशस्यानर्थलाभोऽल्पिनयानिति ये पश्चित्त जानते नतु समुद्रयानएव च ये कुशलाः कर्णधारादयः। अन्ये पूर्वश्लोकमेवंव्याचक्षते यदच्छाभ्याहोरणाधमर्णेन या देशकालंचाश्रिता तांच प्राप्य तद्देशोदितंपलंकामाख्यमन्यसाद्दे-शायदि नामुयानदा कीदशीतत्रवृद्धिरित्याकांक्षायामुत्तरश्लोकःचक्रवृद्धिग्रहणंकारितायाअपि पदर्शनार्थं लोभातिश्यमान

जांवणिजांक्षयन्ययाय संविधिज्ञाः परस्परस्य यांवृद्धिस्थापयेयुस्तांराजा प्रमाणी कुर्यात्। तत्राधिगमप्रतीति प्रतिःकः मीप्रवचनीयोधिगमस्य स्वभणत्वास्त्रक्षणेत्थंभूताख्याने तद्युक्ते च द्वितीया॥ १५७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । समुद्रेति । दुर्गोदेशः कालश्चाल्पोर्थस्तल्लभ्योबहुरिति जानन्तः समुद्रयानकुशलाःवर्तमः नोदुर्गत्वेन मूलनाशस्यापि संभवात् यामिति बहुलामि वृद्धिकुर्वन्ति साधिगमंत्रति अधिगमंत्राभंति ऋणिकेन वाणिज्यक्तं प्राप्तेएव देया नान्यथा । अत्रावधिकवृद्धिग्रहणं समुद्रादौ प्रायिकीविपत्तिमनुसंधायेत्यतःसमुद्रयायिनां दै-वाल्लाभाभावे वृद्धरप्यदानिमत्यर्थः । समुद्रेतिचैवविधाकारदिरप्युपलक्षणम् ॥ १५७॥
- (३) कुद्धृकः । स्थलपथजलपथयाने निपुणाइयदेशपर्यन्तिमयत्कालपर्यन्तमूह्माने सत्यतावाँ छाभागृहीतुंयुक्त इत्येवंदेशलाभधनद्भावणिगादयोयांबृद्धितथा विषये चावस्थापर्यान्त सैव तत्र व्यवस्था तत्राधिगमधनगाप्तिपति ममा णम् ॥ १५७॥
- ( **४ ) राधवानन्दः** । संप्रति विणग्व्यवस्थितिमङ्गीकुर्वन्धर्मव्यवस्थितिमाहः समुद्रेति । समुद्र्यानकुशलाः स्थलप-थजलपथगमनिपुणाः । एतावत्पर्यन्तमेतन्त्रयने एतावान् लाभोलब्धव्यइत्येवं यां वृद्धिं स्थापयन्ति सैव तत्र व्यवस्था प्रमाणं अधिगमं धनपाप्तिपति ॥ १५७ ॥
- (५) **न-दनः**। देशकालव्यवस्थितः अस्मिन्देशेऽस्मिन्काले ऋणंग्रहीप्यामीति कतव्यवस्थश्च वृद्धिसमारूढः समान्तत्र स्थितोत्तमणंस्तोदेशकालावितकमंतत्फलंताश्च अभियुक्तपुरुषविशेषकित्पता वृद्धिः किच्चुक्तेत्याह समुद्देति। स्थापय-नित तत्र देशकाले। अधिगमंत्तीकारंपितसावृद्धिस्यात्तैरेवोक्तांवृद्धिगृद्धीयादित्यर्थः ॥ १५७॥
  - (६) रामचन्द्रः । सावृत्धि तत्र अधिगमं लाभं ॥ १५७ ॥

## योयस्य प्रतिभूस्तिष्ठेद्दर्शनायेह् मानवः॥ अदर्शयन्सतंतस्य प्रयन्छेत्स्वधनादणम्॥ १५८॥

- (१) मेधातिथिः । ऋणमयोगे द्विविधे विश्रंभः प्रतिभूराधिवां तत्र प्रतिभूरक्षइदमुच्यते । त्रिविधम्य मितभूदर्शनप्रत्यये दाने च तत्र दर्शनमितभुवमिषक्रियदमाह यस्य दर्शनाय प्रतिभूस्तिष्ठेदमुष्मिन्प्रदेशे मयेषतव दर्शनीयः सतथा
  कुर्वन्त्वधनात्तस्य ऋणयतेत प्रयत्नंकुर्याद्दातुमिति शेषः दद्यादिति यावत् ऋणयहणंव्यवहारवस्तुमात्रोपलक्षणार्थे तेन
  यावन्तोऽर्थविषयाव्यवहारेभूत्वानुकंपयन्ते तद्वस्तुदद्याद्दर्शने नान्यतरेणाभियुक्तः वाक्ष्पारुष्यसंग्रहणादौ येन परिभाषा कर्तव्या यदि न दर्शितंतदेतन्मयादातव्यं अकतायान्तु परिभाषायां राजदण्डमेव दाष्यः शरीरे तुनिप्रहान्तंविक्रयणंसुवर्णम् ॥ १५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दर्शनायादीयमाने ऋणिकं दर्शयिष्यामीति । एतच्चोपलक्षणमः । अयमेतादशोधनी पुत्री आप्तश्चेत्यादिष्वर्थेषु मद्दचसा मत्ययः क्रियतामित्येवंपत्ययमितभूरिप मत्ययविपर्यये मयच्छेदित्यिप द्रष्टव्यमः । दर्शने मत्ययेच प्रतिभूत्विनिमत्तं यद्देयं तत्प्रतिभृतेव दद्यात् नतु तदिकथमाहिणोपि पुत्रादयः ॥ १५८ ॥
- (३) कुल्लूकः । योमनुष्योयस्य दर्शनाय मितभूस्तिष्ठेतः धनदानकाले ममायमधमर्णोदर्शनीयइति सतंतिस्निन्काल-उत्तमर्णस्यादर्शयन् तद्धनंदातुंयतेत ॥ १५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच लग्नकस्याधमणीद्यदर्शनेत्वधनादणादानमाह यइति । यः मितभूर्लग्रकः यस्याधमणी-देर्दर्शनायतिष्ठेदिमंतुभ्यंदर्शयामीति सयदि तं नदर्शयेत्तदा त्वकीयधनात् ऋणादि दद्यादित्यर्थः ॥ १५८ ॥

- (५) नन्दनः । अथप्रतिभूकत्यमृणप्रसंगादाह योयस्येति । योयस्याधमर्णस्य समानवर्णस्तमधमर्णतस्योत्तमर्णस्य ॥ १५८॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रतिभूत्वरूपमाह यङ्ति । योमानवः यस्य प्रतिभूर्दर्शनायतिष्ठति सःप्रतिभूः तंअधमणेमदर्शयन-अपत्यक्षीकुर्वस्तस्याधमणस्य ऋणं त्वधनात्त्रयच्छेत् ॥ १५८ ॥

### प्रातिभान्यंदथादानमाक्षिकंसौरिकंच यत् ॥ दण्डशुल्कावशेषंच न पुत्रोदातुमहीति ॥ १५९ ॥

- (१) मेथातिथिः । प्रतिभुवः कर्म प्रांतभाव्यं प्रतिभुवा यत्कर्तव्यंपरणंसग्रोधनादि तत्प्रांतिभाव्यं अर्ह्ता योग्यन्ता सानेन प्रतिष्धा च प्रतिषिद्धायामधिकारः प्रतिषेधः । अनिधकतश्च न दर्शतौत्येवंन दातव्यिनित्युक्तंभविन सर्वत्राद्धतौ कियापदे ध्याख्यायंते द्रष्टव्ये । कथंपुनः पुत्रस्य प्रातिभाव्यादिप्राप्तिस्ताहि तदणस्य पित्राऽगृहीतत्वात नेष्रदेषः यचेन दातव्यतयाद्गीकृतंतृहृहीतफल्कावृहृहोतमेव तिनिश्चित्तावृह्णत्वमापन्नाअतः प्रतिषिध्यन्ते । वृथादानंपिरहास्मादिनिमित्तंप्रतिश्रवणंकुरुकार्यमिदमपनिष्पन्नमिदंशस्यामीति निष्पादिते कार्ये पित्राऽदत्तंप्रतिश्रुते कथंचित्रपुत्रीन दाध्यने ते एवंपारितोषिकादिवदिपरिह्नासादिवषयंपंचाहममुष्माद्वणिजप्तस्ययद्यपर्यदिति तत्र तु मनुष्ये प्रेषिते कथंचिद्दातुमध्यिः स्वते प्रतिकार्ययद्वापत्रेपि कारणाद्द्यान्तरे पितिर पृते पुत्रीन दाध्यते अक्षिनिमित्तमाक्षिकंसिनकायंपद्धायंते उन्यतोवा तत्ययोजनंयदृहीतमिति शक्यते ज्ञातुतस्य प्रतिषेधः यः परित्यक्तवान्धवोक्षमालात्वेव शप्यासनिवहारीप्रसिद्धः कीडनकस्तदणमाक्षिकमिति मन्यन्ते ज्ञातुनस्य प्रतिषेधः यः परित्यक्तवान्धवोक्षमालात्वेव शप्यासनिवहारीप्रसिद्धः कीडनकस्तदणमाक्षिकमिति मन्यन्ते ज्ञातुमः । सुरापानिनिमित्तसौरिकसुरायहणमधोपलक्षणार्थतेन यः पानशौण्डोत्यन्त-मधपस्तदणप्रतिषेधः एष्टशुल्कयोरित्त शेषः। यत्र पित्रा दण्डशःशुल्कश्चश्च कश्चिदः परिपूर्णादण्डशुल्कौ न दत्तौ ताद्शस्य प्रतिषेधः । यिक्तिचित्तित्रादत्तंसतद्दाप्यते । स्मृत्यन्तरेऽप्यविशेषेणोक्तं मातिभाव्यवणिक्शुल्कममद्यद्वादण्डान पुत्र-ण दात्व्यानभवेयुरिति तत्र विकल्पः महत्यपराधे महति च धने पैत्रिकेऽवशेषस्य प्रतिषेधः शुल्केऽप्येवं त्वले तु सर्वस्य ॥ १५९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वृथादानं चारणादिषु । आक्षिकं यूत्हारितमः । सौरिकं तत्पीतसुरामूल्यमः । दण्डार्वाश-ष्टं परिणीतकन्यादिनिमित्तदत्तशुल्कावशिष्टंच दण्डशुल्कावशिष्टमः । अवशेषिमत्युपलक्षणमः । सर्वमध्यदत्तमदेयमेव ॥ १५९ ॥
- (३) कुःह्नुकः । प्रतिभूत्वेन यद्यंधनंतत्प्रातिभाव्यं वृथादानंपरिहासनिमित्तं पण्डादिभ्योदेयत्वेनिपत्रांगीकृतंद्यृतीन मित्तंसुरानिमित्तंच दण्डंयद्देयंदण्डंशुल्कघट्टाद्दियंतदवशेषंच पितृसंबन्धिनं पितरि मृते पुत्रोदातुंनाईति ॥ १५९ ॥
- ( ४ ) राघञ्चानन्दः । पितृपितश्रुतादि पुत्रैर्दैयिमिति सिद्धवत्कत्य तद्देयंसंकलयित प्रातिभाव्यमिति । मितभुवा लग्न-केन पित्रा यद्दर्शनादि प्रतिश्रुतंतत्प्रतिभाव्यं वृथादानं पिरहासादिना मागधादिभ्यः प्रतिश्रुतं आक्षिकं चूर्तानिमित्तं सौरिकं सुरानिमित्तं दण्डशुल्कावशेषं राजदण्डपण्यस्त्रीघद्वादिस्वीकतशेषंच नपुत्रोदातुमहतित्यन्वयः । मितभाव्यमिवमधमणेदशे यामीतिप्रतिश्रुतस्यदर्शनप्रतिभुवःपितुरदर्शनेन पुत्रस्तंनदर्शयेत् ॥ १५९ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । तदभावे पुत्रेण देर्यामित माप्तस्यापवादमाह प्रतिभाव्यमिति । वृथादानंधर्मरहितंगायकादिभ्योदे-यम । आक्षिकंद्यूर्तानिमत्तम । सौरिकंसुरासंबन्धि ॥ १५९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यन्प्रातिभाव्यंदर्शनप्रातिभाव्यंतत् । वृथादानं धूर्तबन्दिमञ्जादिभ्योयत्प्रतिज्ञातंतत्रवृथादानमः । च पुनः आक्षिकंअक्षसंबन्धकतं गूतकतं । सौरिकं यत्सुरासंबन्धकतंतत् । च पुनः दण्डशुल्कावशेषं पुत्रोदातुंनाईति । योगी-

श्वरः॥ सुराकामधूतरुतं दण्डराल्कावशिष्टकम् । वृथादानंतथैवेह पुत्रोदद्यान्न पैतृकम् । पितृरुतपृणंपुत्रोनदद्यादित्यर्थः ॥ १५९ ॥

दर्शनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूर्वचोदितः ॥ दानप्रतिभुवि प्रेते दायादानपि दापयेत् ॥ १६० ॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वश्लोके योविधिर्मया चोदितउक्तः यथा पुत्राणांन भवति पैत्रिकंप्रातिभाव्यंतद्दर्शनप्रातिभाव्यं यद्येवंप्रत्ययप्रतिभुवः पुत्रादाप्यन्तामतआह दानप्रतिभुवि प्रेते दायादाः पुत्रादाप्यन्ते नान्यांस्मन् ययेवंप्रथमोर्द्ध-श्लोकोनर्थकः दानप्रतिभुवःपुत्राणांसाधनानुके सामर्थ्याद्यस्य प्रतिभुवोनास्ति पुत्राणांसंग्रन्थद्दति गम्यते । अर्थावस्पष्टा-र्थमुन्यते प्रत्यययहणमपि कर्तव्यमितरथाप्रतिषधदर्शनं यहणादुभयपरिश्रष्टस्य किविधिभूतप्रतिषधद्दति संशयःस्यात् ना-स्ति संशयः स्मृत्यन्तरे स्पष्टमुक्तत्वात् । दर्शनप्रतिभूयंत्र मृतः प्रात्ययिकोवा । न तत्पुत्राक्षणंदयुर्दयुर्दानाय येस्थिताइति ॥ द्द्रापि दानप्रतिभुवोन्यस्य विधित्वादन्यत्र।प्राप्तिः दर्शनग्रहणमुपलक्षणार्थअनुवादचोपलक्षणत्वमदोषः किप्रयोजनिमित चिद्विचत्राश्लोकानांकृतिमानवी ॥ १६० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दर्शनिति प्रत्ययस्याप्युपलक्षणम् । दानमितभूरेतेनादत्ते दास्यामीति नियम्यभूतः । दा-यादानृकथयाहिणोनतु पुत्रानेव ॥ १६० ॥
- (३) कुछ्कः । सुरानिभित्तंच यद्देयंदण्डंप्रातिभाव्यंन पुत्रोदातुमईतीति योयंपूर्वोपदेशः सदर्शनप्रतिभुवः पितु दंयोज्ञयः दानप्रतिभुवि तु पितरि मृते पुत्रमृणंदापयेत् ॥ १६० ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रातिभाव्यं पुत्रोन दातुमर्हत्युक्तो दानप्रतिभुवि तूत्तमर्णस्य देयिमिति प्रतिशृत्य मृतेपितरि-पुत्रोपिदद्यादित्याह दायादानिति दापयेद्राजेतिशेषः । तथाह याज्ञवल्क्यः ॥ दर्शनप्रतिभूर्यत्र मृतः प्रात्यिकोपि वा । नत-त्पुत्राऋणं दद्युदंद्युद्धानाययः स्थितद्दति ॥ प्रात्यिको यथा प्रत्ययोविश्वासः अस्मत्प्रत्ययेनास्मै धनं प्रयच्छतु भवान नायं व्वां वञ्चयिण्यति यतोऽमुकस्य पुत्रोयमिति प्रत्ययार्थं भवतीति दानप्रतिभूर्यथा यद्ययंन ददाति तदाहमेव दा-स्यामीति ॥ १६० ॥
  - (५) नन्दनः। पूर्वचोदितः पुत्रेण देयमिति पूर्वश्लोकउक्तः॥ १६०॥
- (६) **रामचन्दः** । दर्शनमातिभाग्ये दर्शयितुंपतिभुवि अहंदर्शयिष्यामीत्युक्तौ पूर्वनोदितोविधिःस्यात् । दानप्रतिभु-वि मयाधनदेयमित्युक्तंसतिभेतेमृते सति दयादान् पुत्रानपि दाययेत् पुत्रेभ्यःदापयेदित्यर्थः ॥ १६० ॥

# अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकतारणम् ॥ पश्चात्पतिभुवि प्रेते परीप्सेत्केन हेतुना ॥ १६१ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनेन श्लोकोन संदिहानः प्रश्नंकत्वोत्तरेण निश्चाययति । संदेहहेतुश्लोकः पद्द्येनादातरि विद्वातमकताविति सप्तम्यन्तानिसमानाधिकरणानिपदानिष्याख्यायन्ते अदातिर प्रतिभुति प्रतिक्षातमकतौ न ऋणमनुत्तमणः केन हेतुना परीप्सेत लब्धुमिच्छेित्किकेवलेनैवात्मव्यापरिण ततः प्रतिभुवः पुत्रमपि व्यापारयित कुतः संदेहउक्तधतोदानमित्रभूतज्ञातस्तादशे धते कस्तत्पुत्राणांसंबन्धः यतस्तु खलु विद्वातप्रकृतिविद्वातकारणः प्रतिभूत्वेन धनंगृहीत्वा
  स्थितइत्येतन्तिश्चतमतोभवति बुद्धिरस्तितत्पुत्राणांसंबन्धोयतस्तेन ऋणसंग्रुध्यर्थमस्यनिमृष्टमिति । पुनः शब्दः पूर्वस्माद्विशेषमाह यदि दानपितभुवः पुत्राः संबध्यन्ते यस्तर्भदाता तस्मिन्धृतेदातोत्तमर्णः पश्चात्ततउत्तरकालित्यर्थः । शेषंव्याख्यातं परीप्सा गामीछा ॥ १६१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उक्तमुपपादयति अदातरीति । प्रतिभुव्यदातरि दानार्थमभूते विद्वातप्रकृतौ प्रथममेव

दर्शनादिनियमकरणेन निश्चितादात्तृत्वभावे मेते ऋणं दातोत्तमर्णः केनहेतुना तत्पुत्रादावर्थमीप्सेत यतएव दानार्थ नासौ प्रतिभूः कतः पित्राच देयत्वेनाङ्गीकृतमेव दायदिन देयमतोन्यथा न देयमित्यर्थः ॥ १६१ ॥

- (३) कुङ्गुकः । अदातरि दानप्रतिभुवोन्यसिन्दर्शनप्रतिभुविपत्ययप्रतिभुवि वा विज्ञातपातिभाव्यकारणपूरुशोधने।-चितधनप्रहणं यस्य तस्मिन्द्यते दातोत्तमर्णः पश्चात्केनहेतुनाधनपापुमिन्छेत् ॥ १६१ ॥
- (४) राघवानन्दः । तर्हि दानमितभूवद्दर्शनादिमितभुवोपि पुत्रस्तद्द्यादित्याशङ्कयाह अदातरोति । दानमितभुवोऽन्यिस्मन्दर्शनमितभुवि प्रत्ययमितभुविवापुनर्नष्टेमृते विज्ञातप्रकृतौ विज्ञाता प्रकृतिः मितश्रुतप्रातिभाव्यकारणमिष दर्शयामीत्यादियस्यतिस्मन्द्रते दातोन्तमर्णः परीप्सेत्केनहेतुनाप्रामुमिच्छेत् । दर्शनादिमितभुवो मृतत्वाददानमितभूपुत्रेवचनाभावात् । विज्ञातमकतेरिति कचित्पाठस्तदा दर्शयामीत्यादिमितभूत्वेन विज्ञातः मकतिः पितायेनतस्मात्ततपुत्रात्केन हेतुनाप्रामुयादित्यन्वयः । समासःसएव ॥ १६१ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । पुर्नारितवाक्योपन्यासे अधमर्णे ऋणदातिर सित विज्ञातमकतौ दातोत्तमर्णः केन हेनुना धनंपरी-॰सेत्कस्माद्धनंछभेतेति महर्षिपश्रसद्भावेनस्वयमुपन्यासीयं हेमहर्षयः एवंपृच्छितिचेदित्यर्थः ॥ १६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्र पश्चमाह अदातरीति । दाता उत्तमर्णः दर्शनपत्ययपतिभुवि दानपतिभूव्यतिरिक्तेपेतेसित पुनः अदानृत्वेनिवज्ञातात नियतत्वेन पश्चात्पकतरूपात् अधमर्णात् ऋणंकेनहेतुना परीप्सेत् इच्छेत् ॥ १६१ ॥

### निरादिष्टधनश्वेत्तु प्रतिभूः स्यादलंधनः ॥ स्वधनादेव तद्दवान्निरादिष्टइति स्थितिः १६२॥

- (१) मेधातिथिः । निरादिष्टंनिसृष्टंत्वधनादर्पितंभवलयकइदंते धनंमत्तस्त्वया संशोधनीयं यद्यहंन द्यामभवतः पर्याप्तधनं । यावद्धनमुत्तमणायं दातव्यंतावत्परिपूर्णप्रसृष्टं खल्पेतु निसृष्टे बहुनिसंशोध्ये न दापियतव्यः । पूर्वस्य प्रश्नस्योन्तरमिदं यद्यपि न दानप्रतिभूर्य निरादिष्टस्तत्तत्पुत्रोदाप्यते ख्यानोदेव तद्योनिरादिष्टपुत्रइति दृष्टव्यं तस्यव प्रकातवात् साक्षात्मित् भूवस्तुप्रतिभूत्वादेव प्राप्तिरिति चेन्मैवं निरादेशने नइति स्थितिरेपा शास्त्रमर्यादा विचारादेवावलंबनइति सि-द्येयनिरादिष्टोलंबनइति चेवमभिधानंतत्पद्ययन्थानुरोधेन ॥ १६२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तिकमेवंसर्वत्रेत्याह निरादिष्टेति । दर्शनप्रत्ययपातिभाव्यकालएव संप्रत्ययार्थं यदि प्रतिभुद्धीरिणिकेन निरादिष्टधनोदत्तधनः स्यात् । तन्त्र दत्तं तस्मै धनं धार्यमाणशोधनायालपर्याप्तं यस्य सोऽलंधनः । तदा निरादिष्टोदत्तधनः सतिसिन्द्रव्ये व्ययितेऽपि स्वधनादेवाकृष्यदद्यात् । तथाच तद्दायादेरपि तद्देयमेवेत्यर्थः । अलंभनिति सर्वदानमपेक्ष्य अल्पेतु स्थापिते तावदेव शोधनीयं न सर्वधनंदेयम् ॥ १६२ ॥
- (३) कुछ्कः। प्रतिभुवोष्टतत्वात्तत्पुत्रस्य चादानप्रतिभृत्वेनादातृत्वादित्याशङ्कृत्वाह निरादिष्टेति। असौ दर्शनप्रतिभृः प्रत्ययप्रतिभूर्वा यदिनिरादिष्टधनोधमर्णेन निसृष्टधनो यावता धेननासौ प्रतिभूस्तच्छोधनपर्याप्रधनस्तदात्मधनादेव तद्धनं-निरा दिष्टोत्र निरादिष्ट धनपुत्रोलक्षणयोच्यते ऋणमुत्तमणाय दद्यादिति शास्त्रसंपदायः॥ १६२॥
- (४) राघवानन्दः । अधमणांदवामधनस्य पितुर्मरणेपि पुत्रः समर्थश्चेत्तरणं दद्यादित्याह निरादिष्टेति । अधमणेन निरादिष्टं समर्पितं मरणादिकाले किंचिद्धनंयस्मै सनिरादिष्टधनः दर्शनमित्रभूः मत्ययमित्रभूवां अलंधनश्च पर्याप्रधनः या-विति धने ऋणपरिशोधनंस्यात्तावदनः स्वधनादणंदद्यादिति । निरादिष्टधनइति मित्रभूपुत्रोलक्षणया । इति स्थितिः शास्त्र-

मर्यादानतु बलात्कारः । अलंधनइति विशेषणात्परीष्सेत्केनहेतुनेतिन्यायाभावस्योक्तत्वात् च विज्ञातप्रकृतित्वेन धनलाभस्य मृचितत्वाचप्रकरणाद्दायादानिप दापयेत्इत्यत्र दानप्रतिभूदायादस्यैववाग्रहणम् ॥ १६२ ॥

- (५) नन्दनः । अत्रोत्तरत्वेनेदमाहं निरादिष्टधनइति । निरादिष्टधनः पुत्रः परत्रवासंक्रामितधनः प्रतिभूमेरणेन ति-रोधानेन वाऽलक्षितोयदि स्यात्सनिरादिष्टः । प्रतिभूर्धनप्राह्ये पुत्रावरे।वा स्वधनादेव तरणमुत्तमणीय द्यात् ॥ १६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्रोत्तरमाह निरादिष्टिति । प्रतिभूनिरादिष्टधनः अधमर्णेनदत्तधनश्चेत्तिहि अछंधनः उत्तमणी-य दातुं गृहीतसंपूर्णधनस्यसनस्यात्सपतिभूःखधनाद्देयंतदणंदद्यात् ॥ १६२ ॥

मत्तोत्मत्तार्त्ताध्यधीनेर्वालेन स्थविरेण वा ॥ असंबद्धकतश्चैव व्यवहारोन सिध्यति ॥१६३॥

(१) मेधातिथिः। कार्यपर्यायोध्यवहारशब्दः यिकचिद्दानाधानविक्रयादिकार्यलेख्यादि च प्रमाणमेतैः कृतंत-न सिर्ध्यात कतमप्यकृतंभवति । मत्तोन्मत्तौविख्यातौ आत्तौधनबन्धृनाशादिषीडितः प्रत्युपस्थितभयश्च । यौगिकत्वा-न्मतादिशब्दानांयावन्मदादियुक्तास्तावत्तत्प्रमाणमावस्थिकोयंप्रतिवेधः प्रदर्शनार्थवैतद्पकतिस्थत्वमात्रस्य यथोक्तं कुर्या-दमतिकतिंगतः तदापकतमस्याद्धराचतन्त्रंसहेतृतइति । अपकतिस्थश्रोच्यते उपष्रुतबुद्धित्वकार्यविवेचनेअसमर्थः उक्तंच ॥ कामकोधाभियुक्तार्थोभयव्यसनपीडिताः । रागद्देषपराश्चेति ज्ञेयास्त्वप्रकृतिगताइति ॥ कामादोनांद्वन्दंकन्वा पीडितशब्देननैः पीडिताइति साधनंकतेति तृतीयासमासः तेन पीडितस्य प्रतिषेधः सचायंसंप्रति मन्मथाधिष्ठस्त्रीपरिरूम्भणादिपरीप्समा-नाभवति अभियुक्ताचूतादिक्रियान्तरे दत्तावधानाः एते हि तत्र संसजन्तः स्वामिनोपि खड्त्यस्य प्रातिभाव्यादिक्रिया-निश्वयस्यानवधानान्त प्रमाणं यतः ऋियान्तरावहिततया परेण पृच्छन्त्रमानाइदमस्मै दीयतामद्गीकृतवा पातिभाव्यप्तियति वस्त्नीदशेऽनेन च मकारेणोच्यतइत्येवमादि निप्णतीनावधारयन्ति प्रकृतिक्रियाविष्ठीवा माभूदिसिन्निहस्थइत्यभिपा-यमभ्युपगच्छन्ति गछ त्वंयद्ववीषि तत्सर्वमनुष्ठीयतइति पारतऋयंत्राङ्गीकुर्वन्ति तदुःकं स्वतन्त्रस्हेतुनइति येन हे-तुनाऽस्वतन्त्रोऽममाणंसोस्य स्वतन्त्रस्यापि हेतुर्विद्यते यथाऽस्वतन्त्रः स्वमपि न विनियुद्गे एवमयमपि कामादिवशी-कतमर्थविवेककार्याणांच गुणदोषी क्रियमाणावनिधगच्छन्तस्त्रतस्त्रेण तुल्योभवति । आर्त्तीव्याख्यातः अभियुक्त-विशब्दी च धार्मवचनी उक्षणया धर्मिपरी विश्वेयी अभियोगीऽभियुक्तआतुरइति । व्यसनानि काम्कोधसमुत्थितानि मृगयादीनि अभियुक्तव्यस्त्यपि काञ्चित्कियांतात्पर्येण कुर्वन्तुच्यते अव्यसन्यप्रवृत्तोऽपि तद्याख्यानरतः। अथवा का-मक्रोधशब्दौ कामिनिक्रोधवितवर्तेते अत्र पक्षेभयव्यसनशब्दौ कृतद्वन्द्वौ पीडितशब्देन संबध्येते अन्येतु स्वतन्त्राएव रागद्वेषाभ्यांपरीताव्याप्तारागः क्रचिदात्मीयेष्वभिषद्भआत्मीयतया परिगृहीतस्य चित्संबन्धिनापि ध्यायतोवाभिषे-तसिद्धौ मनसः परितापारागस्तद्विपरीतोद्वेषविषयः परिपिथन्यनात्मीयतया परिगृहीते तदस्वास्थ्यतद्विपर्ययात्परितुष्टिवृ-त्तिरित्येवमादिरुपी रागद्देषी सर्वथास्य भावबुद्धिश्वलिता क्षणमपिविवक्षितेकार्ये नावितष्ठते अन्यद्दरन्तोऽन्यदाचरन्ति प्वंरूपोऽप्रकृतिस्थः अन्यथा सर्वेष्व पुरुषाः कामादियुक्ताः जराजोर्णाक्षिशिरोरोगार्त्तिमत्ताः प्रकृतिस्थाः स्युर्नचेव-मध्यधीनोगर्भदासः पुत्रशिष्यौ भार्या च यदापि रुक्या गर्भदासएवाध्यधीनस्तथाप्यस्वतन्त्रोपलक्षणार्थत्वात्सर्वएव ने गृद्धन्ते । स्वधनदानादि स्वामिनमनुज्ञाप्य यत्कुर्वन्ति तिसध्यति तथाच नारदः ॥ यद्दालः कुरुते कार्यमस्वतन्त्रकृतंच यत् ॥ अरुतंतदिति पाहुरिति ॥ अत्वतन्त्रः स्पृतः शिष्यआचार्येतु त्वतन्त्रता । अत्वतन्त्राः स्नियः पुत्रादासाद्यश्य प-रियहः ॥ स्वतन्त्रस्तुगृही यस्यतस्य तत्स्यात्क्रमागतम् ॥ ननु यदि न स्वातन्त्रयंश्लीणामुच्यते पुंस्थ स्वातन्त्रयमेतदनुपपन्नं-यतः साधारणं धनंऋथमेकाकीमनुष्योभार्ययाऽननुज्ञातोदानविक्रयादिभ्यः प्रभवेदत्दृत्युक्तं ॥ स्त्रोकृतान्यप्रमाणानि का-

र्याण्याहुरनापदीति ॥ तथा कुले ज्येष्ठइत्युपऋम्य तत्कतःस्यात्कार्यज्ञातविक्रीतमिति धनसााधरणंहि पुरुषेऽपि स्वीवदस्वत-श्चर्यच्छव्दे खाम्यंपारतस्त्रयंचेति तद्विरुद्धमिव खामित्वस्येत्येताश्च व्यवस्थेति योज्यंभवति । पारतस्त्यंपरिविधेयतास्त्रीद-र्वार्तःवं यदि च परतन्त्रः परेच्छामन्तरेण विनियोक्तंन रूभते कीदशमन्यस्वाम्यस्य अथदानाधानविऋये यत्र प्रकृतःवाद-नीशाः खशरीरे परिभोगादौ यावदिछंखधर्मीविनियोज्यते परतुत्त्वमहाधनानांशास्त्रनिगृहीतात्मनांयोनात्मोपभोगोभवेद्दालः स्यत्वाम्यपारतन्त्रे उपपन्नोयदा प्राप्तव्यवहारस्तदा शिष्यते एव पुत्रादार्वाप स्त्रियास्त् न कदाचिदपारतन्त्रयं ॥ बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । न स्वतन्त्रेण कर्तव्यंकायीकिचिदिति स्थितिः ॥ स्वाम्यपारतन्त्रये स्त्रीणामसमावेशउच्य-ते न पारतत्त्रयवचनेन स्त्रीणांत्वधनविनियोगनिषेधः क्रियते कितस्रर्शयाने दानाधानविक्रयादि वार्यते परतत्त्रास्तैरासांस्था ने निरूपणे येन हिताः त्वयंविवेकुमलमेषपात्रमहित । भूमिहिरण्यादिमित्यहमनेन कन्यासंबन्धंकुर्यात इदंद्रध्यमस्मात्कर्तु-विकेतुंवाईसीत्येवमादितया ज्ञातव्यं अतोलरव्यादिकाले भर्ताद्यनुमतिरुपयुज्यते केवलाकते कार्ये नाहंकिचिदविज्ञाते त्व-या विष्ठव्यास्मीति वचनस्यावसरत्वात् । भर्वाद्यनुमतौ तिकवक्ष्यति तदुक्तं ॥ एतान्याप प्रमाणानि भर्तायद्यनुमन्यते । पु-त्रः पत्युरभावे वा राजाधिपतिपुत्रयोः ॥ अतिस्वातस्त्रयमीप नियमितं ॥ अनुशिष्टा विसर्गे च विऋये विस्वरा मता ॥ अपिबु-**बि**पूर्वबालस्खलितं स्वामिना पत्यादयोनियोज्याअनुबन्धादिना ननु तैः स्वाम्यविसर्गेऽपि ॥ सा सद्यः संनिरोद्धव्या त्यजे-द्वाकुलसंनिधाविति ॥ स्त्रीणामेव न पुंसः पारतच्चयंपतितस्याप्यापायित्रक्तसमाप्तेः प्रतीक्षणोपदेशोतोविक्रयोपि दासादीनांग-रीयस्यामापदि कुत्रचिदस्ति तेषु र्लामिनइत्येतदेषेक्ष्यभार्याशिष्यदासीनायशाखंपारतच्चयं धनसाधारण्यानु न भर्तुरनुज्ञाः ध्यभायायायायारो कचिद्धिकारइतिस्थितं यचेद्पुत्राणां भर्तरि पेते वशानिष्ठतु तथा ॥ जीवतारत्वतन्त्रःस्याजरयापि सम-न्वितः । तयोरिष पिता श्रेयोनभावावीजिनामतइति पुत्राणांपारतस्त्रयमः । नन् चान्योन्यव्याद्धतामितनास्ति व्याघातः अनिधकारिणि पुत्रे बाले मातृपरतन्त्रता मातुरतु पुत्रे पारतन्त्रयंमातृधनरक्षणंचोरा(दरोषेभ्यः पुत्रस्यापि यत्पितरि पारत-च्चयंतदृष्टथक्तस्य तद्यहे निवसेत् यदा तु पितृविभक्तधनंत्वयमपितवांस्तदा ॥ ऊर्ध्वन्तुषोडशाह्रपात्पुत्रमित्रवदाचरेदिति ॥ स्वातच्चयमेव बालोऽप्राप्तव्यवहारः षोडशवर्षात्प्राक् स्थिवरोल्फ्रंस्पृतिनिराभिभूतोभीतव्यवहारः । यद्यप्ययेकस्यांचिद्वेलाः यां प्रकतिस्थोपि भवति तथापि न प्रमाणंन प्रयात् यस्य तु भर्तुः स्त्री जनानांकार्यपतिबन्धेन वर्तते तयानुज्ञातमेतद्भव-ति असंबन्धः कतः परार्थमनियुक्तीयोव्यवहारयति न भाता न पिता देवदत्ताय शतंधारयतीत्येवमादिवकुंन लभ्यते । यनुश्रातरःसमानकार्याः सर्वे च तुल्यव्यवहारिणस्तेषामन्यतरेणापि गोपश्वादिविऋयोगृहादिबन्धनप्रयोगादिच ऋियमार्णास-ध्यति संबन्धित्वाय व्यवहारशब्दः सर्वव्यवहारमहणार्थः प्रकरणादणव्यवहारएव स्यात् ॥ १६३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आर्त्तः शोकादिना । अधीनोभृत्यः । अधिपदमीः बरेवतंते । बालेन पोडशवर्षेण । स्थ-विरंण लुप्तस्मृत्यादिना । कतइत्यनुषद्भः । असंबद्धेन स्वान्यमहितेन परेण । व्यवहारऋणादानादिः । निसम्यति न ल-भ्योधनिकस्य ॥ १६३ ॥
- (३) कुङ्गृकः । मद्यादिना मत्तः उष्मत्तोव्याभ्यादिपीडितोपहतास्ततंत्रबालवृद्धैरस्ततस्त्रत्वेन पिनृश्रानृनियुक्तादिव्य-तिरेकेण कृतऋणादानव्यवहारोन सिध्यति ॥ १६३ ॥
- (४) राघवान-दः । कतोपि व्यवहारः कविद्सिद्धह्त्याह मत्तइति । मत्तोमद्यादिना उन्मत्तोवातादिना आर्त्तीरा-गादिना आष्यधीनः कामादिपीडितः अध्यधीनः सेवकोवा स्थिवरोऽत्यन्तवृद्धस्तैःकतः । असंबद्धकतः असंबद्धेन पित्रा ऽद्यविनियुक्तेन कतश्र व्यवहारः ऋणादिविषयकः । मनादिभिःसंबन्धिभिःकतोन सिध्यतीतिवार्थः ॥ १६३ ॥

- (५) नन्द्रनः । कचित्कतस्य निवर्तनीयत्वंत्रिभिः श्लोकैराह मत्तेति । आर्त्तोऽपतिक्रियपीडायुक्तः । असंबद्धो-वृहसेत्रादिरहितः । आगन्तुकस्तेनकतसंबन्धः । ऋणदानऋयविक्रयादिकंतंव्यवहारो व्यवहारः । आर्त्तादिभिः सहकतो-संबन्धकतम् व्यवहारोन सिभ्यतीति वर्तते ॥ १६३ ॥
- (क्) रामचन्द्रः । अध्यधीनैः नित्यपराधीनैः । असंबद्धः त्वाम्यरहितः । एतैर्मत्तादिभिः इते। व्यवहारीन सिध्यनित ॥ १६३ ॥ सत्या न भाषा भवति यद्यपि स्यात्प्रतिष्ठिता ॥ बहिश्वेद्वाष्यते धर्मान्वियताद्यावहारिकात्॥ १६ ४॥
- (१) मेथातिथिः। कस्यचिद्नुष्ठेयस्यार्थस्य मितपादकः शब्दोभाषा सामान्येन भवति योर्थस्तया मितपायते सोनुष्ठेयः किसर्वाविभाषा न सत्या नेत्याह बहिश्रेद्धर्मान्धर्मवाच्यंयदुच्यते शास्त्राचारिवरुद्धंपञ्चकाद्द्धिकावृद्धिः भार्या-मन्यविक्रयादिरन्त्रियनः सर्वस्तदानीमित्येवमादि यद्यपि स्यात्मितिष्ठताः पत्रिलिवताः मितभुत्रोबा दत्तास्तथापि न सिध्य-न्ति । स्यत्तुहारिकोधर्मआचारिनरूढोनियतोऽनादिनैदानीतनः पूर्वशेषचैतत् । अस्वतन्त्रामकृतिस्थैःकृतदानायनिश्चित-मिति नममाणम् ॥ १६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भाषा परिभाषा कलादिनियमस्य लेखादी निरुद्धा नसत्या भवनिव्यर्थाभवति यद्यपि । सीक्ष्यादिमत्तया प्रतिष्ठिता दढा स्यात्तथापि । यदि धर्माद्वहिर्भाष्यते तन्त्र । नियताद्वश्चावहारिकात् देशादिव्यवहारिसदा-दाचारात् ॥ १६४ ॥
- (३) कुद्धूकः । इदमयानुष्ठेयमित्येवमादिकाभाषालेख्यादिना स्थिरीकृतापि यदि शास्त्रीयधर्मात्पारम्पर्यात्सद्यवहारा व्य बहिर्भाष्यते सा सत्या न भवति तदर्थोनानुष्ठेयः ॥ १६४ ॥
- ( ४ ) **राघवान-दः**। भाषामात्रंनवस्तुसाधकमित्याह सत्येति । इदंमयानुष्ठेयमित्येवंस्थिरीकतापिभाषा शास्त्रनि-यमात्पारंपर्यात्सत्यव्यवहाराद्वा बहिर्भूता स्वतन्त्रा तदाऽसिद्धैवेतिपद्यस्यार्थः । तथाच ॥ प्रत्यार्थनोऽघतोलेख्यं यथा चो-दितमिथना । समामासतदर्थाहोनामजात्यादिचिन्हितमिति ॥ भाषारूपमेतद्वहिर्भृतोऽशास्त्रीयः । तत्र लेख्यप्रकारे याज्ञव-ल्क्यः ॥ यःकश्यिदर्थोनिर्णातः त्वरूच्या तु परस्परमः । छेख्यंतु साक्षिमत्कार्यं तिलन्धनिकपूर्वकमः ॥ समामासतदर्धा-हर्नामजातित्वगोत्रंकैः । सत्रह्मचारिकात्मीयपितृनामादिचिन्हितम् ॥ समामेऽर्थे ऋणी नाम त्वहस्तेन निवेशयेत् । म-नं मेऽमुकपुत्रस्य यदत्रोपरिलेखितमः ॥ साक्षिणश्यस्त्रहस्तेन पितृनामादिपूर्वकमः । अत्राह्ममुकः साक्षो लिखेयुरिति ते समाः ॥ ते सङ्क्ष्यातीगुणतश्य समाः कार्याइत्यर्थः ॥ अलिपिङ्गऋणी यः स्याक्षेखयेत्त्वमतं तुसः । साक्षीचेत्साक्षिणान्येन सर्वसाक्षिसमीपगः ॥ साक्ष्यप्यिलिपङ्गश्चेत्सीपि सर्वसाक्षिसमीपगःसनत्वनाम लेखयेदित्यर्थः ॥ उभयानुमतेनैतन्पयाञ्चमुक-सून्ना । लिखितं समुकेनेति लेखकोन्ते ततोलिखेत् ॥ विनापि साक्षिभिलेखयं लहस्तलिखितं तु यत् ॥ तत्यमाणं स्मृ-तं सर्वं, बलीपधिकतादते ॥ ऋणं लेख्यगतं देयं पुरुषैक्षिभिरेवच ॥ त्रिभिरित्यनेन प्रपौत्राद्गीनां न दानाईत्वमः ॥ आधिस्तृ भुज्यते तावत्यावत्तन्तपदीयते ॥ नमदीयतेबन्धकथनमित्यनेन बन्धकभून्यादीनां भपीत्रादेरपि याद्यतेत्यर्थः ॥ देशान्त-हरें दुर्लेख्येनष्टेम्लिष्टेस्ट्रोततथा । भिन्ने दुग्धे तथा च्छिनी लेख्यमन्यतु कारयेत् ॥ दुर्लेख्ये उक्तवैपरी-येम्लिष्टेऽक्षर-शोलुमे मिने देंधीभूते छिन्ने वयवशहति भेदः । किंच ॥ संदिग्धे लेख्यशुद्धिः स्यात्षहस्तिलेखितादिभिः । युक्तिश-मिकियाचिन्हसंबन्धागमहेतुभिः । युक्तिरित्योदरयमर्थः । धनवतोस्मादयं पहीतुं योग्यः निर्धनत्वादिति युक्तिः । प्राप्ति-रेतावत् त्वतःपाप्तम् क्रिया मद्धनेन वादीयंक्रीता मद्धनेन मठीयंदत्तद्दति । चिन्हं मद्धनेन दुहितृविवाहःकारितः । आ-गमोमयालात् तद्भनं मगृहीतं दत्तंत्र । तुभ्यमित्येतैहेतुभिःर्छेष्यशुद्धिःस्यादित्यन्तयः । किंत्र ॥ लेख्यस्यपृष्टेऽभिक्तिक्षेद्ध-

त्वादत्वर्णिकोषनं । धनी बोपगतंदद्यात् त्वहस्तपरिचिन्हितम् ॥ दत्वर्णं पाटमेक्केक्यं शुरुष्ये वान्यसु कार्यत् । साक्षि-मच्यभवेयद्या तहात्व्यंससाक्षिकमिति याञ्चवक्कीयवचनजातम् ॥ १६४ ॥

- (५) मन्द्रनः । परस्परकतसमयोभाषा । मितिष्ठता साक्ष्यलेख्यादिरूपा यदि स्याद्धर्माद्धर्मशास्त्रभावात् । भ्याव-हारिकाञ्जोकव्यवहारभवाच्च । नियमात्समयात् बिहर्भाष्यतेचैत्सत्यानुषितां कार्यनिष्पादनीसा न भवति । तस्य सत्य-त्यंनिवर्तनीयमित्यर्थः ॥ १६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भाषा परिभाषा सत्या न भवति यद्यपि प्रतिष्ठितास्यात् लेख्यानिश्विता लेख्यसाक्ष्यादिनाः स्यात् नियताद्यावहारिकात् चेत् धर्माद्वेतातद्वहिः भाष्यते ॥ १६४ ॥

योगाधमनविक्रीतंयोगदानप्रतिपहम्॥ यत्र वाप्युपधिपश्येत्तत्तविविवर्तयेत् ॥ १६५॥

- (१) मेधातिथिः। योगः छद्य तेन यदावापकंबन्धकीकतमिति एतच ब्रायते असत्यकार्येण कतंतद्राजा विनिब-र्तयेत् कश्चिद्धनिकेनोपरुभ्यमानआह् न किचिद्स्तीति ननु क्षेत्रे स्थिण्डलेवासोस्ति तर्पयेत्यनयाशङ्या द्वादस्यजः नायकरमें चिदसावाधानी करोति ततआह तद्न्यस्य मया बाधकीकतमिति एतचन्नायते सत्यपि प्रकाशिकेये तस्य-आधातृतायोगात् । यदि हि परमार्थतयाधित्वेन कतंकथमाधानैव मुद्धद्ति एवविषयोयावापनमगमाणीकत्य पनिने के-त्रादि दापयितव्योऽधमर्णः यस्य चान्येनागमेन स्वान्यधनदानकालशागमान्तरेण करणंकरीति तद्दि योगावापन तत्रार्थ धमणींयस्य वानेनागमेन स्वान्यंदण्डितः सत्यमागमकार्यित्वयः एवंविक्रयादि योयेन महार्वज्ञीविक्रीर्णति नैव मूल्ये केत्राइने यद्यात्र तेष्ठविक्रीतंनया तवेदमिति सउत्तरकालंबिक्रीतंत्त्वया ममेदमिति न लभते वक्तं नवायंबिक्रयानुशयो-दशःहात्परेणापि निवर्तयेदिति यांवामेन काययति पूर्वोक्ते पश्चम्याङ्गनिमित्ते सति 'निमित्तान्तरे वा सति विक्रीतेन 🔻 रूपादिभिः ऋयोपहर्तव्यव्यवहारे न दश्यते नच रूपकादिसंचयश्चीलदृत्यादिना योगविक्रयाधिगमीयोगदानप्रतिप्रदृत य-चपि दानमित्यहक्रिययोरन्यतरोपादानेनैवेतराक्षेपोन्यथा स्वरूपासिक्षेः तथापि क्रियाह्रयोपादानंबुलपुरणार्थम् । अधवे-किकयोपादाने तत्कारिणएव दण्डःस्यात् द्वितीयस्य सत्यपि तत्साधनत्वे शब्देनानुपादानादतोदातुः शतिपहीतुर्द्योर्दण्डा-र्थभेदेनोपादानं तथा सति योगवन्तविक्रीतमित्यत्रापि क्रयादिहितीयिक्रयोपादानंकर्तव्यं स्मृत्यन्तराहाः सामान्यशासा-दान्पादाने पिण्डः स्यात् । यञ्चाप्युपिषपश्येदिति यदुभयस्वामिकमन्यतरे मतिपहीत्रा सह संविदंख्त्वा दापयते एवमा-दियोगदानप्रतिपहंदानंच प्रतिपहश्रेति विगृह्य हुन्हेक्यवहारः । उपिः छप्पनमंन्यत्राप्यतान्यः कियान्यः उपिर्विधर्मः यथाकशिद्धनिनोतत्वोयावदियद्भिरहोभिद्रांतव्यमिति प्रतिभूवन स्थापयसि तावस्वांनन्यक्ष्यामीति तसिन्विषये कश्चि-द्रुत्तमर्थेन सहसंविदंकरोति मासस्य प्रतिभवंगृहाण यावदेनमृपपीडयामि बन्हनेन ममापकतं अहमस्यपीडार्थएव प्रतिभूने मया किचिद्दातव्यमिति तत्रोत्तमर्णः शकाशमाह यचस्यास्ते शतिभूनीस्तिकमीदिकन शर्थयसे नूनेजिहीर्विते धनंसमी-हितः मत्याह नैतेन सह मम दश्योध्यवहारः मवृत्तपूर्वहति मतिभूः पुनराह भवानितवाहं मतिभूः सोनिकन्पीडीपरी श्रादाह वणिज्याशिल्पारम्भादिकियैतयतिरेकिणोदर्शनीया उदाहरणमानंदानमेवायन विकयः तदेतयोगकतेकार्ययाविकचन त-रसर्वराजा निवर्तयेदाजाकतमप्यकतमादिशेन प्रमाणीकुर्यात् कर्तारंकारयितारंच दण्डयेत्॥ १६५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। योगः छप तेन रुतं आधमनमाधिस्थापनं तथा छपारुताविक्रयदानमितपहाः। अ-न्यत्रवा यत्रर्णयहणक्रयोपनिभ्यादावप्युपधिछर्लप्येत्तत्र रूतं लेख्यादिकमपि निवर्तयेत्॥ १९५॥

<sup>(</sup> १६५ ) योगाधमन=योगावाप ( मे. )

- ( ६) कुछूकः । योगशब्दश्छलवाची छलेन ये बन्धकविकयदानम्तियहाः क्रियन्ते न तत्त्वतोऽन्यत्रापि निक्षेपादौ यत्र छप्पजानीयात् वस्तुतोनिक्षेपादि न छतंतत्सर्वनिवर्तेत ॥ १६५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । छलादिविषयेऽप्यसिद्धिमाह् योगेति । योगशब्दोयमत्र छलपर्यायोऽधमनोवञ्चकँरतेन व-न्धकादिचतुष्टयंकतंनिवर्तयेत् । अत्रनिक्षेपादावुपीं छन्न वा पश्येज्ञानीयात्तदिप निवर्तयेत् । यद्द्रा साध्यय्यापकत्वे-सित साधनाव्यापकत्वमुपाधिः यथा ममेदं हिरण्यं हिरण्यत्वात् मद्धस्तगतहिरण्यवदिति तत्रत्वक्रीतत्वाद्युपाधि-रूपं पश्ये त्तद्पि निवर्तयेन्मिथ्येति कृत्वा ॥ १६५ ॥
- (५) नन्द्नः । आधमनिवक्रयादिमयोजनेभ्योलोकसिद्धेभ्यः प्रयोजनान्तरसबन्धोयोगस्तद्भिसबन्धिकतमाधनं-यागाधमनंयथा ज्ञातिभीतस्य गृहक्षेत्रादिकाधमनं एवंयोगिवक्रयंयोगदानंयोगप्रतिग्रहंयत्र पश्येदुपहितंचिविनवर्तयद्भा-जा॥ १६५॥
- (६) रामचन्द्रः । यःपुरुषः गाधपरछलकारणं पश्येत् अनिविक्षीतं अधिस्थानं योगदानमित्रमहं योगः उपिषः दानं मित्रमहः तं यत्रयोगेयत्रदानं यत्र मित्रमहे उपिष्पश्येत् यत्र कार्ये उपिषकं परं पश्येत्तत्कार्यविनिवर्तयेत् ॥ १६५ ॥ पहीता यदि नष्टः स्यात्कुटुम्बार्थे कृतोव्ययः ॥ दातव्यंबान्धवैस्ततस्यात्पविभक्तेरपि स्वतः ॥ १६६॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । विभक्तेनाविभक्तेनवा भात्रादिना कुटुम्बार्थे यः रूतोध्ययः सतत्र मृते तिष्ठद्भिर्दायादै-दैवहत्यर्थः । स्वतोधनात् मृतसंबन्धिनः स्वीयाद्वा ॥ १५६ ॥
- (३) कुझूकः । ऋणपद्दीता यदि यतः स्यात्तेन पूर्वविभक्ताविभक्तसर्वभातृकुटुम्बसंवर्द्धनार्थतदणव्ययः कतस्तदा तदणंविभक्तैरविभक्तैश स्वधनाद्यातव्यम् ॥ १६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । यदि प्रहीता ऋणादेर्ष्टतस्तदा कागितस्तत्राह प्रहीतेति । प्रहीताधमणीज्येष्ठभात्रादिः । कुटु-म्बार्थेकतोव्ययस्तदणंग्ययितम् । तदा त्वतः त्वकीयाद्धस्तात् । नष्टपदं प्रबज्याद्यपुरुक्षणम् ॥ पितिरि मीषिते वेते व्य-सनादियुतेपि वा । पुत्रपौत्रेर्भणदेयंनिन्हवे साक्षिभाषितियाद्भवल्क्योक्तेः ॥ पितृपदं ज्येष्ठाद्युपरुक्षणम् । बान्धवैः पुत्राद्येः ॥ १६६ ॥
- (५) जन्यनः । ऋणस्य यहीता नष्टोमृतस्तिरोहितोयदिस्यात् कुटुम्बे च ऋणस्य तस्य व्ययस्तेन कृतोयदि स्यात् बान्धवैर्धातृभिर्येस्तदणमविभक्तेर्मुक्तंपश्चात्मविभक्तेरितिः त्वीकार्यादर्थात्तदणमुत्तमणीय दातव्यस्यात् ॥ १६६॥

<sup>\*</sup> वश्रक:=बंग्धक ( राघ॰ २ )

(६) **राम चन्द्रः ।** यदि यहीता स्वामीनष्टःस्यात् च पुनः कुटुम्बार्थे छतोष्ययः तत्त्रमणंबान्धवैःदातष्यम् विभ-कैःबान्धवैः स्वत्वधनान्व दातव्यम् ॥ १६६ ॥

कुटुम्बार्थेऽध्यधीनोपि झ्यवहारंयमाचरेत्॥ स्वदेशे वा बिदेशे वा तंज्यायान्वविचालयेत्॥१६७॥

- (१) मेधातिथिः । तिष्ठन्तु तावद्वात्रादयः कुदुम्बार्थेभ्यधीनोऽपितुगृहक्रमभृत्योऽपि व्यवहारते वस्नादिविक्रयंक्षेतस्थिष्डलादिप्रयोगकर्षणायकः गंव्यवहारंवा यमाचरेत्सदेशे वा सन्निहितस्य मोषितस्य चतंत्रात्वा गृहस्वामी न विचालयेदविचार्येत साधुक्तमन्येनुमन्यन्ते । अन्येतु पूर्वशेषोयमर्थवादोनविधिरित्याहुः तदुक्तं । नसर्थवादताबीजांकिचिदिस्ति विमन्यमानंशाकंक्षेत्रयत्तच्छव्दाभिसंबन्धमः । अथ मतोन्मतार्ताभ्यधीनैरस्वातक्त्रयाद्व्यधीनस्य तत्कत्रममाणमिति । अकुदुन्वार्थे संनिहिते च स्वामिनि नयुक्तंकलपयितुं अन्ययाकुटुम्बावसादस्यादतस्तद्धरणात्मके व्यापारे प्रमाणीभवति दैवायथीनः ॥ १६७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अभ्यथीनोभृत्यः । विदेशे स्वपरोक्षे । ज्यायानिधकतः ॥ १६७ ॥
- (३) कुल्लूकः । तदेशस्ये देशान्तरस्ये वा त्वामिनि त्वामिसंबन्धिकुरुम्बन्यग्रनिमित्तदासोपि यरणादानादि कुर्यात्त्वामी तत्त्रथान्यनुमन्येत ॥ १६७ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवंकुटुन्बपोषणाय किनशिद्यगृहीतमपि ज्यायसा देयमित्याह कुटुन्बेति । अभ्यधीनः क-निशदिः नविचालयेत् । न ददामीति नब्रुयात् ॥ १६७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । यस्यव्यवहारमाणादिशयोगोज्यायान्त्वतंत्रोगृही न विचारयेत् ॥ १६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अध्यधीनः गर्भदासः कुटुम्बार्थयंध्यवहारंऋणं आचरेत् करोति खदेशे वा तंऋणंन्यायान् ज्ये-इः न विद्यत्येत् अन्यथा न कुर्यात् ॥ १६७ ॥

# बलाइत्तंबलाडुक्तंबलायञ्चापि लेखितम् ॥ःसर्वान्बलकतानर्थानकतान्मनुरब्रवीत् ॥ १६८॥

- (१) मेधातिथिः । यथा न बालाः स्वतस्त्राप्तकृतिस्थीपिषकृतंप्रमाणंतद्वद्वलकृतमि सर्वाष्वलकृतानभीन्वित्यांनित्येव विधिः । मुक्तंदत्तंलेख्यलेखितिमित्युदाहरणमात्रं तत्र बलाइत्तंयदनुपयुज्यमानंक्षेत्रारामादि वाहनाय दीयते
  वृद्धिकामोवा यदनंदैवादारोप्यिति वास्वाहनमनिच्छतांमृहेषु मुख्यापणंपण्यमश्रुते लिखितमात्रकारणं सर्वानित्यन्यान्येविधानभाष्यांग्कार्याणीत्यर्थः । योगावापनमित्यत्र निपुणंदर्शितमत्रापि श्लोके समस्य योगबलशक्ये प्रक्षेमुंपृथक्श्लोकह्यकरणंविष्वत्राश्लोकह्य कृतिमंनोम्त्तोन्मत्ताप्यधीनैर्वालवृद्धिवा बलात्कृतोऽसंविधिना योगोल्यवहारीन सिध्यतीति सिद्ध्यत्वेव न मानवद्भवति ॥ १६८ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । बलात् बन्धनताडनादिनातद्भयेनवा । सूर्वान् ऋयादीन् । अकतान्त्रिवर्तनीयान् ॥ १६८ ॥
- (३) कुङ्ग् कः । बलाइत्तममतियाद्यादि बलाद्धक्तंभूम्यादि बलाछेखितंत्रऋवृद्धिपत्रादि मदर्शनंत्रैतत्सर्वान्यल्छता-च्यवहारान्त्रिवर्त्तनीयान्यनुराह ॥ १६८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच बलादिति । बलादावश्यकर्तव्यतातिरेकात् इतं व्ययितं अप्रतिपाद्मादि राजादिसहा-याद्या दत्तं दापितमः । भुक्तं निषिध्यमानं भून्यादि । लेखितं चक्रवृद्ध्यादिपत्रमः सर्वान् । क्रयविक्रयादीन् अकृतान् मनु-रत्रवीदित्यन्वयः । मनाचितिरिक्तविषयमः तदसिद्धस्योक्तत्वात् ॥ १६८ ॥

(५) मन्द्रनः । प्रमाणादिकंकुर्यादेव बलकतंसर्वनिवर्तनीयमित्याह बलाइत्तमिति । तद्य्यकतंमनुरत्रवीत् । सर्वा-नुक्तव्यतिरिक्तान्योऽर्थाश्वात्मन्यकरणे साक्षिपतिभुवोः परार्थेक्केशउक्तः । दण्डदशबन्धादिनाराज्ञोवृद्धिश्रोक्ता ॥ १ ६८॥

त्रयः परार्थे क्विश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूः कुलम् ॥ चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्रआढ्योव

णिङ्चपः॥ १६९॥

- (१) मेधातिथिः। परेणार्थ्यमाने साक्ष्यंप्रातिभाव्यंव्यवहारेणक्षणंच कर्तव्यं कुलादिभिनीत्वयमुपेत्य हरातः। अतः त्वयंकुर्वन्तान प्रमाणीभवन्ति अथवा परस्यार्थंकुर्वन्तः क्रेशमामुवन्ति नह्मषांत्वार्थगन्धोस्त्यतोबलानकारियतव्याः। कुलवृद्ध युषाः परेण वार्थ्यमानाविपादयउपचीयन्ते अतोन हरादिनच्छन्विपंमतिपहीतव्याः। अथवा परसंबन्धिनोऽर्थायोपचयोविमस्यातः स्वार्थापवृत्तिनं परार्थेव तेन विप्रेण नबलात्तदनादाने प्रवर्तनीयं हतबलसाभ्यंदानिमिति लोकपवादोन
  दापयन्तिनिषधित तिद्च्छन्तदापयेत् याङ्ययातुबलं एवमाद्यः कुशीदवृत्तिर्धनवानिव नप्रयोजनीयः किमिति कुसीदंव्यवहारेऽन्यत्मेददाति न मह्ममिति। अथवा तेन बलवतोन्यत्मिनच्छन्ति तद्ययंकुर्वद्धनमारोपियतव्यं यतः परेणार्थ्यमानउपचीयते न बलान्ययुज्ञानः शास्त्रनिषधात् एवंवणिकुसीदो धनवृद्धिकामएव व्यवहारयति वणिक्पण्यजीवी नृपोराजापि
  पयुक्तराजदण्डमाददानउपचीयते नतु बलादियोत्साहनेन व्यवहारयन् तदुक्तं नीत्साहायेत्स्वयंकार्यमिति विपादीनांविधिरनुवादोराङ्गोदष्टान्तार्थः। अथवा सर्वस्योदाहरणप्रपञ्चस्तथायेतनोऽपि ॥ १६९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुलमविभक्ताज्ञातयोष्टतस्यज्ञातेरत्वस्याप्यृणंशोधयन्तः । अतःसाक्षित्वप्रतिभूत्वानाङ्गी-कारेण कुलत्वंच विभागे निवर्तनीर्यामत्यर्थः । व्यवहारेण तद्दर्शनेन । चत्वारः उपचीयन्ते पर्धनंलभन्ते विमः प्राद्धि-वाकः राज्ञःसकाशाद्धनप्रास्या । आढ्योधनिकोवृद्ध्या जीवनेन । विणक् वाणिज्येन । नृपोराजा दण्डादिपास्या ॥ १६९ ॥
- (३) कुद्धृकः । साक्षिणः प्रतिभूः कुलंच धर्मार्थव्यवाहारद्रष्टा त्रयएते परार्थक्रेशमनुभवन्ति तस्मात्त्वनेन साक्ष्यं प्रातिभाव्यंव्यवहार्रक्षणंच नाङ्गीकारियतव्याः चत्वारः पुनः ब्राह्मणोत्तमर्णविणयाजानः पदार्थदानफलोपादानऋणद्रव्या पंणविऋयव्यवहारेक्षणरूपंकुर्वाणाधनोपचयंप्रामुवन्ति । तस्माद्विपोदातारमाक्योऽधमर्णविणक्केतारंराजा व्यवहर्तारंबलेन न मवर्तयेत् । पूर्वश्लोकाभिहितवलनिषेधस्यैवायंप्रपश्चः ॥ १६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । बान्धवानिप दापयेदिति प्रसंगेन सप्तानां परतः यथासंभवंक्केशवृद्धीराह त्रयहित । तत्र साक्षिप्रतिभूकुलानि क्केशभात्रि । तत्र साक्षिणां सत्योक्तौ न किचित् अनृतोक्तौ कुलनाशायुक्तमः । प्रतिभवः प्रातिभाव्यदर्शनादौ निकिचित् तददर्शनादौ त्वधनन्ययैः । एवं कुलस्य कुपुत्रेण नाशः तत्मात् परतःक्केशभाजस्तेन बलान्नप्रवर्तनीयाइतिभावः । प्रतिभूपदं निक्षेपधायुपलक्षकमः सोपि परार्थएविक्किश्यित निक्षेपधारणेन किचित् तन्नाशे चान्प्रतिष्ठाः तद्दानिति । परेभ्योविप्रादीनांचतुणां प्रतियहाणां दानानर्धविक्रियकरादियहैरुपंचयइति । तत्मात् विभेण दाताः आक्येनाधमणः विण्ना केता नृपेण कार्यार्थाचन बलान्यरणीयइतिभावः ॥ १६९॥
- (५) **नन्दनः** । तत्र बलात्कारमाशद्भुत्यपरिहरति त्रयहति । कुलशब्देन कुलीनोभिषेतः तस्योपन्यासोदद्यान्तार्थः । यथा कुलीनः परार्थे यतमानः क्ष्रिश्यति एवंसाक्षिपितभुवाविति तत्मानात्र बलात्कारः कर्तव्यइत्यभित्रायः । चत्वारः परार्थउपचीयन्ते वर्द्धन्ते । विपस्योपचयः परार्थएव न त्वार्थो देवपिनृशेषत्वात् । आढ्योवार्द्धाकस्तस्योपचयः परार्थोन

<sup>\*</sup> व्ययः=व्ययः उक्तः ( राघ॰ २ )

मात्मार्थः । प्रजावृद्धवर्यत्वात् । यथा विपादयः प्रजार्थमुपचीयन्तएवंतृपोऽपि परार्थमुपचीयतेतलाहेतदर्थात्प्राप्तंनव-लादित्यभिपायः ॥ १६९ ॥

(६) रामचन्द्रः । कुलं अविभक्ताज्ञातयः । चत्वारः उपनीयन्ते जीवन्ति । वित्रः प्राड्विवाकः । श्लाध्यः दाना-दिव्यवहारेण । नृपः राजा विवदमानानामितियोगीश्वरः ॥ १६९ ॥

# अनादेयंनाददीत परिश्लीणोपि पार्थिवः ॥ न चादेयंसमृद्धोपि सूक्ष्ममप्यर्थमृतसूजेत् ॥ १ ७०॥

- (१) मेधातिथिः । करदण्डशुल्कादिशास्त्रविहितंवर्जयित्वान्यत्पौरधनमनादेयंराज्ञा क्षोणकोशस्यापि । यतु शास्त्र-न्यायागतंरक्षानिर्वेशधनंतत्स्रक्षमंकाषांपणमात्रमपि न त्यजेत् तदुक्तं॥वल्मीकपथवद्दाजा कोशवृद्धिंतुकारयेदिति॥ १७०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतोयत्कर्तव्यंनृपेण तदाह् अनादेयमिति । यतोधर्मतीपि पर्रावत्तपहणेनीपचीयते नृ-पस्तत्मादनादेयमशास्त्रीयंनाददीत ॥ १७० ॥
  - (३) कुळुकः । श्रीणधनोपि राजा नायासमर्थगृहीयात् समृद्धोपि खल्पमपि यासंधनन त्यजेत् ॥ १७० ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रजासेहेनराजाकरादिनव्यापादयेदितिसार्थवादमाहः अनादेयमितिचतुर्भिः । अनादेयमन्या-योपात्तं नाददीतैव । आदेयं न्यायोपात्तं सक्ष्मं रजोमात्रं नोत्सृजेत् न त्यजेत् । परिक्षीणो धनादिभिः तैः समृद्धोवा॥१७०॥
- (५) नन्द्रनः । एवंबलात्कतंसर्वराज्ञानिवर्तनीयमित्युक्तं अधुना स्वयमित राज्ञा बलात्कारोनकार्यस्त्याह् अनादे-यमिति । परिक्षीणीन्यसमृद्धोपि अनादेयमदण्ड्यस्यार्थसूक्ष्ममिपि बलान्नाददीत । समृद्धोपि दण्डयस्यार्थसूक्ष्ममिपि बलान्नो तसुजेत्॥ १७० ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । द्वाभ्यामाह अनादेयमिति । परिक्षीणोपि पार्थिवः अनादेयमग्राह्मद्वयं नाद्दीत न गृहीयात् । च पुनः समृद्धोपि राजा स्क्ष्ममपिअर्थ अदेयम् अर्थं नोत्सृजेत् ॥ १७० ॥

## अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् ॥ दौर्बल्यंख्याप्यते राज्ञः सपेत्येह च नश्यति ॥ १७१ ॥

- (१) मेधातिथिः। अनादानार्हमनादेयं अर्हेकत्यस्तच्च दर्शितं दौर्बल्यंक्षाप्यते मकतिभिरत्माभिरत्मान्दण्डयित स्ते-नाटविकसामन्तादीन्नशक्तोविजेतुमिति परे स्वशक्तिंपथयन्तिराष्ट्रे याअतस्तैरभिषण्यमानीविरक्तमकतिरिह्न नश्यति आदा-नादिस्रप्रेत्य वा धर्मदण्डनात्॥ १७१॥
- (२) रार्वज्ञनारायणः। अनादेयादानाइरिद्रोयमिति छोकेऽख्यातिरधर्मश्रदीर्बल्यहेतुर्जायतेऽतःभेत्येहच नाशः। एवमादेयवर्जनादशक्तोयमित्यपकीर्तिःप्रजानामधर्मचरणेनाऽधर्मश्र ॥ १७१ ॥
- (३) कुछ्कूकः । यसात् अनोदेयस्येति । अपाद्मपहणाच्छास्तीयपाद्मपरित्यागातु राह्मः पौरेरसामर्थ्यख्याप्यते ततश्र संगत्याधर्भेण नरकादिभोगादिहाकीर्त्या विनश्यति ॥ १७१ ॥
- (४) राघवाण-दः । ततःकितत्राहः अनादेयस्येति । ज्ञानतोवर्जनात्त्वधनस्य दौर्बल्यं ख्याप्यते गृह्यते । अयम-र्थः । नीतिशास्त्रानिभक्कोयंयतोअनादेयमादत्तेऽपरिपूर्णधनोयमित्याक्रमणीयः यतआदेयमपि नादत्ते आदातुमतमर्थोवे-ति । अनादेयस्यादानात्मेत्य नश्यति ॥ १७१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । उक्तार्थाननुष्ठाने च दोषमाहः अनादेयस्यचेति ॥ १७१ ॥

(६) **रामचन्दः** । अनादेयस्य अयाह्यस्य आदानात्त्वीकारात् आदेयस्य त्वीकरणीयस्य चवर्जनात् परिन्यागा-त् तस्य राज्ञोदोर्बल्यंस्थाप्यते । सःराजा भेत्यइहलोके नश्यति ॥ १७१ ॥

### स्वादानाद्वर्णसंसर्गोत्त्वबलानांच रक्षणात् ॥ बलंसंजायते राज्ञः सवेत्येह च वर्धते ॥ १७२॥

- (१) मेघातिथिः । स्वस्य न्यायपाप्तस्यादानंशोभनंवाऽऽदानं भव्यमेवशोभनंवर्णयोरेव संसर्गः समानजातीयैर्व-र्णसंसर्गः द्विष्टत्वात्संसर्गस्य च संबन्धिनोरश्रुतत्वाद्वर्णांनांमस्तुनत्वात्तवेवापेक्षा युक्ता यस्तु वर्णानामवान्तरप्रभवे संसर्गोन् नासौ वर्णानामेव संबन्धितया व्यपदेष्टुंशक्यते । किश्चतुन कारंपठित वर्णासंसर्गादिति सर्वथा वर्णसंकरप्रतिषधानुवादोयं दुर्बलानांबलविद्वद्विभरिभभूयमानानां स्वभ्यस्त्राणाद्धेतोः राज्ञेबलंसंजायते सम्यग्व्यवद्वारदर्शनंकर्तव्यधर्मदण्डनंच न कर्त-व्यमित्येतिद्वशेषाः । पिटण्यन्ते श्लोकानामर्थवादाः ॥ १७२ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः** । आदानादुचितदण्डादिप्रहणाद्धनब्लमः । वर्णानामसंकरेण संसर्गात् संसर्जनात् दुर्लभर-क्षणाच धर्मबलमः ॥ १७२ ॥
- (३) कुःहृकः । न्याप्यथनपरुणार्ह्णानांसजातीयैः शास्त्रीयपरिणयनादिसंबन्धात यहा वर्णसंसर्गार्ह्णसंकरादिन्य आपि रक्षणादिति योजनीयंप्रजानांदुर्बलानांबलवद्भयोपिरक्षणात्सामर्थ्यमुपजायते नृपस्य ततश्चासाविह्लोकपरलोक योश्र वर्धते ॥ १७२ ॥
- (४) **राघवाणन्दः** । किंच आदानादिति । आदानात्धर्मसंसर्गादिति हेनुमञ्जावे पञ्चम्यौ । न्यायोपात्तधनादिना धर्मवृद्धेः प्रेत्य वृद्धिः । इहापि वृद्धिः कीर्तिधनाभ्यां वर्णसंसर्गादितिकचित्पाठस्तदाऽऽदानादिह वृद्धिवर्णसंसर्गाच्छास्त्रीयप-रिपालनेन मेत्य वृद्धिः । रक्षणाद्वलं चतुरङ्गबलवान्हि रक्षितुंसमर्थोजायते ज्ञायतेवा ॥ १७२॥
- (५) **नन्दनः** । उक्तार्थानुष्ठाने फलमाह स्वादानादिति । स्वादानात्स्वस्य प्राप्तद्वयस्यादानाद्वहणातः । वर्णसंश्लेषान त्वर्णेः सह प्रीत्येति यावतः ॥ १७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । लद्भव्यंतस्य आदानात् उपहितदण्डादिघहणात् । वर्णसंसर्गान्सांकर्यराहित्यात् ॥ १५२ ॥ तस्माद्यमञ्ज स्त्रामी स्त्रयंहिन्ता प्रियाप्रिये ॥ वर्तेत याम्यया दस्या जितकोधोजितेन्द्रियः॥१५३॥
- (१) मेधातिथिः । तथाचैतदेवपपश्चयित अयंसेवकआत्मीयोऽतः प्रियः न केवलंराष्ट्रवासी यस्यैव राष्ट्रंतमेवाव-तिष्ठतेऽतोऽप्रियः तिष्ट्रित्वा यमवत्प्रजासु तुल्यः परिपालने व्यवहारे च स्यात् ईस्शीहि यमस्य वृत्तिर्देष्टा यमस्येत्यणोबाधकं-तत्रीपसंख्यानिकंयकार्रामछन्ति कः पुनर्यमतुल्यनांभजित जितकोधोजितेन्द्रियः रागद्वेमी जयेत्मसङ्गाख्यानेन ॥ १७३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । त्रियाप्रिये मित्रत्वशत्रुत्वे । याम्यया वृत्त्या कर्मानुरुष्ठसुखदुःखदाने । जितिन्द्रयोजित-स्वेन्द्रियजकामलोभः ॥ १७३ ॥
- (३) कुद्धूकः । यतएवंतलायमेति । तलायमस्व राजा वशीरूतक्रोधोजितेन्द्रियः त्वकीयेऽपि वियापिये परित्य ज्य यमस्य चेष्टया सर्वत्र साम्यरुपया वर्तेत ॥ १७३ ॥
- (४) राघवानन्दः । उपसंहरति तस्मादिति । स्नामी राजा यमोहि यथाऽदृष्टानुरुपेण दण्डानुपद्दी करोति न प्र-त्यवैत्येवंराजाऽपि स्वारसिकक्रोधादिविवर्णितोदृष्टापराधानुसारेण वर्तेतेत्यर्थः ॥ १७३ ॥
  - (५) नन्द्नः । याभ्यया समवर्त्ती ही यमः ॥ १७३ ॥

(६) रामचन्द्रः। तत्मात्कारणात् त्वामी राजा प्रियापिये त्वयंहित्वा याम्ययावृत्त्या सकललोकसमदस्या मि-त्रामित्रेतिहित्वा वर्तेत । यथा यमः वर्तते ॥ १७३ ॥

## यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात्कुर्यान्नराधिपः ॥ अचिरात्तंदुरात्मानंवशे कुर्वन्ति शत्रवः ॥ १७४ ॥

- (१) मेथातिथिः। अधर्मे यः कार्याण कुरुते समे।हादेवेह न्यामूढोधर्मजहात् तस्येदंधर्मजंफलंविरक्तप्रकृतित-या वशे कुर्वन्ति शत्रवः विरक्ताहि मक्टतयः कुद्धलुब्धभीतावमानिताः परेरुपजप्येरंस्ततश्यबहुकृत्यवशे कुर्वन्ति दण्डयन्ति बन्धन्ति प्रन्ति राष्ट्रमपहरन्ति चेत्येषवशीकारः॥ १७४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मोहाद्धमीनास्तीतिभ्रमात् ॥ १७४ ॥
- (३) कुङ्गुकः । यः पुनर्नृपतिलीभादिव्यवहारादधर्मेण व्यवहारदर्शनादीनि कार्याणि कुरुते तंदुष्टिनंत्रकति भौरविरागान्क्षिप्रमेव शत्रवोनिगृह्धन्ति ॥ १७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तार्थवैपरीत्ये दण्डमाह् यस्त्वित । अधर्मेण अयथाशास्त्रण तत्रहेतुर्मोहात्कार्याणि दण्ड-शुल्कादीनि । साम-ताद्यैर्दत्तहस्ताः शत्रवस्तं वशे कुर्वन्तीति शत्रुभयादस्यकार्यान्तिवर्तितन्यमितिभावः ॥ १७४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अधर्मेणासमवृत्या ॥ १७४ ॥
- (६) रामचन्दः । योमहीपितः मोहात् धर्मोस्तीति भ्रमात् अधर्मेण कार्याणिकुर्यात् शत्रवःतंराजानं अचिराद्दशे-कुर्वन्ति ॥ १७४ ॥

# कामकोधौ तु संयम्ययोऽर्थान्धर्मेण पश्यति ॥ प्रजास्तमनुवर्तने समुद्रमिवसिन्धवः॥ १७५॥

- (१) मेधातिथिः । सिंधवोनचोयथा समुद्रमाश्रयन्त्याश्रिताश्चानुरागिण्यस्तन्मय्योवसन्ति न ततोनिवर्तन्ते एवंका-मक्रोधजयाद्वाजानंत्रजाः समयोगक्षेमास्तन्मय्यः संपद्यन्ते ॥ १७५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अर्थमर्थसाधनं व्यवद्दोरादि ॥ १७५॥
- (३) कुङ्गुकः । योराजा रागद्वेषौ विहाय धर्मेण कार्याणि निरूपयित तराजानंप्रजाभजन्ते समुद्रमिव नद्यः नद्योयथा समुद्रान्ननिवर्तन्ते तेनैवैकतांयांति प्रजाअपि तत्मान्नृपादनुवर्तिन्यस्तदेकतानाभवन्तीति साम्यम् ॥ १७५॥
- (४) राघवानन्दः । जितकोधइत्यायुक्त तत्र दृष्टान्तमाह कामेति । कामकोधी रागद्वेषी संयम्य विहाय अ-र्थान् प्रजापालनादीन् धर्मेण यथाशास्त्रं प्रयति यस्तम् । सिन्धवःस्यन्दनात् नद्यःगाम्भीर्याचलमयादन्वबोधरत्नाकरत्व-दुरवपाद्यत्वादयोराद्यः समुद्रमित्यनेन सूचिताइति ॥ १७%॥
  - (५) नन्दनः। अनुवर्तन्ते न भिद्यन्ते॥ १७५॥
  - (६) रामचन्द्रः । यो राजा धर्मेण अर्थान् व्यवहारान्पश्यति ॥ १७५ ॥

# यः साधयन्तंछन्देन वेदयेद्धनिकंत्रपे ॥ सराज्ञा तचतुर्भागंदाप्यस्तस्य च तद्धनम्॥ १७६॥

(१) मेधातिथिः । छन्दर्च्छा । तेन राजानमज्ञापयित्वा यदा प्रागुक्तेश्वतुर्भिरुपायैः लिच्छया न धनमार्गण प्रवृत्तं-तथा भूतंवा राजपुत्रेराव्हयनेनाईतरप्रदेशोनुरुष्येदंहि धनिमिति सचापृष्टोधारयामीति यत्प्रतिपद्यते सराज्ञा चतुर्थभागंद-ण्डापयितव्यः । यावत्तत्मे धारयति तस्य तत्र सर्वपृणंशत्तंचेद्धारयति पञ्चविंशतिर्दण्डनीयः शतंतस्य दाप्यः । एवंपञ्च-विंशतिः नित्वयंभ्रान्तिः कर्त्तव्या शतंराज्ञः पञ्चविंशतिशिष्टंभनिकस्य धनिकोहि तथा दण्डितः स्यान्तर्णिकः ॥ १७६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । साधयन्तं स्वच्छन्दन खेच्छयाऽमितरोधादिना राक्षि वेदयेत् क्रापयेत् । देयधनचनुर्य-भागं ऋणचतुर्थभागं दण्ड्योधनिकाय धनंदाप्यः ॥ १ ६ ॥
- (३) कुङ्कृतः । योऽधमणौराजवञ्जभोहमिति गर्वादुत्तमणीत्वेच्छया धनंसाधयन्तंनृपेनिवेदयेत्सराज्ञा ऋणचतुर्थभा गंदण्ड्यः तस्य तद्धनंदापनीयम् ॥ १७६॥
- ु (४) **राघवानन्दः ।** प्रकृतमाह् यइति । योऽधमर्णः च्छन्देन इच्छया तलात्स्वधनं साधयन्तं राजवल्लभोर्हाम तिंगर्बान्तृपे निवेदयत् सराज्ञा चतुर्थाशं दण्ड्यः । धनिकस्यापि तद्धनंदापनीयम् प्रयुक्तंसाधयेदर्यमित्यत्रोक्तोभियोगाभा-वादण्डद्दह् नुदण्डद्दतिन पोनक्क्त्यम् ॥ १७६॥
- (५) **नन्द्रनः** । प्रासिष्कंबलात्कारवर्जनंपरिसमाप्य प्रक्तमैव ऋणदापनमुपऋम्धाह् यःसाधयन्तमिति । राजन्य-निवेष छन्देन स्वेष्ट्यया । स्वमर्थसंरोधनादिना साधयन्तंधिनकमुत्तमर्णमधमर्णोनृपे निवेदयेत् असावयमेवंमांबाधतद-ति सराक्षा ऋणचतुर्भागंतस्वेदण्डनंदाप्यः । तस्योत्तमर्णस्य तद्धनमृणंच दाप्यः ॥ १७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः। यः अधमर्णः छन्दिन खेच्छया साधयन्तधनिकमुत्तमर्णनृपे वेदयेत् सः राज्ञा ऋणचतुर्भा-गंदण्डं तस्य उत्तमर्णस्य तद्धनंचदाप्यः ॥ १७६॥

कर्मणापि समंकुर्याद्धनिकायाधमाणिकः ॥ समोवऋष्टजातिस्तु दद्याच्छ्रेयांस्तु तच्छ्नैः॥ १७७॥

- (१) मेधातिथिः। निर्धनीधनेन निर्धनत्वान मुच्यते कितिहि कर्मकारियतव्यः प्रेण्यत्वंत्रजेत् यावता घनेन त-त्कर्मकर्मकरःकरोति तत्तस्य प्रविष्टंसंपद्यपि कर्तव्यं कर्मकुर्वतम्य सलामधने प्रविष्टे दास्यान्मोक्षः समंकुर्यादुत्तमर्णेनानंत- युद्धधनेनोत्तमाधमव्यवहारद्रत्यप्येके उत्तमणीपरीधमण्एतद्य कार्यते वर्जः समःसमानजातीयोऽवक्षष्ठकातिहीनजातीयः अयांस्तूत्तमजात योग्णाधिकीवा शनैः क्रमेण यथीत्पादंदयात् नारदे पद्यते ॥ त्राह्मणस्तु परिक्षीणो शनैदीघीयथादश-भिति ॥ अतोराक्षा धनिकथनसंग्रद्धयर्थपरिक्षीणोत्राह्मणोन मीडियतव्यः उत्तमणंश्र रक्षणीयः ॥ १५७ ॥
- (३) कुङ्गूकः । समानजातिरपरुष्टजातिश्राधमणीधनाभावे सित राजात्यनुरूपकर्मकरणेनापि समंकुर्यात् निवृ त्तोक्तमणीधमणिव्यपदेशतया धनिकसममान्त्रानंकुर्यात् । समजातिरच ब्राह्मणेतरः कर्मणाक्षत्रविद्शुद्धान्समानजातीयान्हीनां स्तु दापयेदिति कात्यायनेन विशेषितत्वात् । श्रेयान्युनरुत्कृष्टजातिनं कर्मकार्रायतव्यः किंतु शनैः शनैः यथासंभवतद्धनं-दयात् ॥ १७७॥
- (४) राघवानन्दः । यद्यधमणीदातुमसमर्थस्तत्रकागितस्तनाह् कर्मणायः समः । उत्तमणीतुल्यजाितः ततीऽपरुष्ट जाितवीऽधमणिकः कर्मणात्वजात्यनुरूपेण वेतनकृत्यादिना समप्रणशीधनं कुर्यात् भैयांस्तु विपश्चित् शनैर्द्यात् एवं ॥ हीनजाितं परिक्षीणपृणार्थकर्मं कारयेत् ॥ जाह्मणस्तु परिक्षीणः शनैर्दान्योयभोद्यमितियाञ्चवल्क्योक्तः ॥ शनैः शनै-र्धनमेव द्यात् नतु कर्मणा लोकिकेन समंकुर्यात् विप्रस्य लोकिककर्मकरणे द्रण्डस्य वक्ष्यमाणत्वात् । आर्विवज्यादातुन-रोषः हीनजाितिमत्यनेन क्षवियोवैश्यस्य शनैर्द्यात्नतुकर्मकृष्यात् इत्येवमुत्तरम् ज्ञाह्मणपदं राजसेवकगुणवन्त्वागुपरु-सकं तेषि द्युस्तेन न मकत्विद्रोधः ॥ १५७ ॥
- (५) त्रन्युनः । क्रणमद्यानाशकस्यात्रमर्णस्य जातितारतन्यवशेन क्रणापाकरणमाह कर्मणापीति ।समः समानजा-तिरपकष्टजातिश्रायमणिकोषनिकायोत्तमर्णाय कर्मणापि समंकुर्यात् क्रणसत्रं भूतिकर्मकुर्यादित्यर्थः । श्रेयानुत्कष्टजाति-स्तदणंश्रुनैदंषात् ॥ १७७ ॥

**870** ℃

(६) रामचन्द्रः । अधमर्णः कर्मणापि धनिकाय समं अनुणं कुर्यान् समः अन्योन्यसमः अवस्टैणातिः हीन-जातिश्व श्रेयांस्तु श्रेष्ठः तदानंशनेर्द्यात् ॥ १७७॥

अनेन विधिना राजा मिथोविवद्तांचणाम्॥ साक्षिपत्ययसिद्धानि कार्याणि समतानयेत्॥१७८॥

- (१) मेथातिथिः । अनेनेति पूर्वोक्तमकारमत्यवमर्शः विधिना प्रकारेण साक्षिप्रत्ययः सिख्शद्धः प्रत्येकमपि संवध्यते साक्षिमिः सिद्धानि निर्णातानि प्रत्ययः । अनुमानंदैवी वा क्रिया कार्याणि न केवलमृणादानमन्यदिष संमक्षेष्ण्यदिष्प्रत्यिविप्रतिपित्तमपाकुर्या दैक्यमन्यतउत्पादयेत्। उपसंहतमृणादानसमाप्तोध्यवहारः । सर्वव जयपराजयप्रकाराणाः मेवंरूपत्वात् । निर्माक्ष्यादिभ्यक्षते किचितुत्तरेषु विवादेषु पतिपत्तिनिरासनिमित्तंकवलवंद्रविशेषस्तत्त्वरूपंचवक्तव्यमित्युन्तरः प्रवश्चः । कीदशोस्वामिविक्रयः कीदशोनुशयदित स्वरूपंव्यवस्थाप्यते ॥ १७८ ॥
  - · ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । साक्षिभिः प्रत्ययैः शपथैश्व सिद्धानि । समतां अविवादम् ॥ १७८ ॥
- (३) कुङ्ख्कः। अनेन प्रोक्तमकारेण परस्परंविवदमानानामधिमत्यर्थिनांसाक्ष्यादिममाणेन निणीतार्थानि कार्याण विमित्यिक्षण्डेनेन राजा समीकुर्यात्॥ १७८॥
- (४) राघवानन्दः । एतिक्वादादावितिदिशति अनेनेति । साक्षित्रत्ययसिद्धानि साक्षी प्रत्ययम् ठेख्यपूर्वकप्रतिप्रहः क्रयादिश्य ताभ्यां सिद्धानि निर्णीतानि समनामविवादं उक्तप्रकारेणं ऋणादिशोधनेवा ॥ १७८॥
- ( ५ ) नन्द् नः । ऋणप्रदानोपसंहारमाह् अनेनेति । अनेनोक्तेन प्रत्ययशप्थहेतुभिर्वा कार्याण व्यवहाराष्समतान्न-येद्विपतिपत्तिरहितामः ॥ १७८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । साक्षिमत्ययः शपथः सिद्धानि कार्याणि समतां व्यवहारराहित्यं नयेत् गपयेत्॥ १७८॥ कुळजे टत्तसंपन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि ॥ महापक्षे धनिन्यार्ये निश्लेपंनिक्षिपेद्वधः॥ १७९॥
- (१) मेधातिथिः। त्रख्यातोषित्रनः कुलंबयस्य पितृपितामहाविद्वांसोधार्मिकामहापरिप्रहाः त्रबकुलांशितगृहीत्वा नाकार्ये प्रवर्तते सिह त्वल्पामपि गर्हणांसोह् प्रसमर्भः नितरांनच निन्दन्ति जनाः वृत्तंशीलमाचारोजनापवादभीरुता त्या-भाविक संपन्नतेषुक्तः धर्मक्रस्तु स्मृतिपृशणेतिहासाभ्याससंजाततदर्थावबोधः। सत्यवादी बहुकत्वः कार्येष्वदृष्टाकार्थे संभाष्यमानीवृत्तािभधानः महापक्षः सुद्धत्त्वजनराजामात्याचनुप्रहीतमिहमहत्त्वेन दुष्टराजाधिकारिणांगम्योनभवति धनी-त्वधनरक्षार्थमदृष्टभयाच्य न परदृष्यापहारणे वर्तते अस्ति मे पर्धाप्रधनिक्षपरक्षीयेन कथंषिण्कातदण्डयः स्यामिति आ-याध्रमिनृहायी ऋजुमकतिर्वा निक्षिप्यमाणंसुवर्णादिद्धयंक्षमंसाधनेन घओच्यते निक्षिपेद्रक्षार्थस्थापदेष्ट्रथः एवंनिक्षिप-न्माक्कोभवति अन्यया मूर्वः संपचते । सुद्धद्भृत्वेपदिशति दष्टनायमदृष्टार्थोऽष्टकादिवदु पदेशः ईद्शिपुर्वे निक्षप्रस्य न विभ्वययोभवत्यविविधन निक्षिप्रमनेनेति शङ्का न भवति यस्तु नद्यकितवपानशीण्डादिः सकेनचिद्यक्षप्रोऽपि सत्पित्रस्य हस्ते निक्षिप्रमया चेति न शङ्कास्पदं सुवर्णादेर्महतोधनस्य निक्षेपथारकदित काकणी मामिकति युज्यमानोभवत्येन व ॥ १७५॥
- (२) तर्वज्ञणारायणः । ऋणादानम् निक्षेपमुपऋमते कुरुजद्ति । बुत्तमाचारः । महापक्षे बहुनन्धौ । आर्थे उत्तमदेशजाते ॥ १४९ ॥

- (३) कुह्नूकः । सत्कुलमस्ते सराचारवति धर्मवेदिनि सत्याभिधायिनि बहुपुत्रादिपरिकने मरजुनकती मनु
- (४) **राधवानन्दः । निक्षेपर्**त्युक्तं तद्विषयकमास् अष्टादशिमः तत्रादौ तदुचितस्थलमास्कुलजरति क्वसंपन्नेकृतं साध्यायाचारादि तयुक्ते महापक्षे पुत्रपीत्रायुपेते आर्येखच्छप्रकृतौ धनिनि स्थाप्यधनाद्धिकधनवति ॥ १७९ ॥
- ू (६) रामचन्द्रः । कुलजे महापक्षे मातृषितृभ्यां शुद्धपक्षे एतारशे निक्षंपं बुधोनिक्षिपेत स्थापयेत् ॥ १७९ ॥ योयथा निक्षिपेद्धस्ते यमर्थयस्य मानवः ॥ सतथैव यहीतन्योयथा दायस्तथा महः॥ १८० ॥
- (१) मेघातिथिः । यथेति यादशेन प्रकारेण समुद्रममुद्रंससाक्षिकिन्येवमादिसतथैवेति सोर्थोनिक्षिप्तरतथैव यहीतव्योयथा दायोदीयते निक्षित्यते तथा गृद्धते यनैतिनिश्चितंभवित सर्वकालमेवाश्यह्रते समुद्धित्वा स्थापयित तत्र विप्तिपत्तावमुद्धिते लब्धे थारणकायदि प्रवीति नैषमुद्रयति निक्षिप्य मे बलाद्रक्वित तत्रैवंशद्कुास्पदंजीयते प्रमाणान्तरात्त्रायशोमुद्रणमन्यदा तु मुद्रानाशे कियदपहारितिमिति परिमाणविशेषज्ञानाय प्रमाणान्तरंच्यापारणीयंराङ्गापक्षवादेव सामान्यदण्डेन दण्डनीयः निक्षेपदण्डस्तु द्रव्यपरिमाणे निश्चिते द्वितीयः । ननुत्त सर्वापक्षवण्वविभागितोजितएव युक्तः सत्यं यत्राविनामावित्यव्यया मुषिते यामे देवदत्तोनियुज्यते त्वयाग्येश्चोरैःसहामुष्मिलहिन समामोहतदित सआह नैव तिल्लाहिन तेपाममहमगमंस्तत्र साक्षिभिक्तंदष्टांतिनलहिन तत्र यग्मुष्टंतस्तु न दष्टतत्रदेवदत्तेन मेषीप्यपह्नतस्तदहर्पाम्सिल्यानित्येः स्फुटे च कारणान्तरे सन्तिधावनुपरुम्यमाने सन्तिधानादेशदेशाच्चौरत्वमपि युक्तमनुमातुं दहतुप्रमादनष्टानांनराणांमुदितनिक्षिप्तममुद्रितमेव नीयते । यथादायस्तथायहः कोमेऽभियोगावसरदत्यनया बुद्ध्या संभवत्यपद्भवः निक्षयः सर्वथा यण्कदेशान्तरेण नसंभवति तत्रैवेकदेशपराजितदितिश्वयः ॥ १८०॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः । यथा**निक्षिपेत् मुद्धितममुद्धितं ससाक्षिकमसाक्षिकमित्यादि । यथादायइति पुनरस्यार्थ-स्य । कथनं लोकसिद्धिहेत्तया ॥ १८० ॥
- (३) कुक्कूकः । योमनुष्योयेन नकारेण मुद्दारहितंसमृदंवा ससाक्षिकमसाक्षिकंवायमधैम्रवर्णादि यस्य हस्ते निक्षि पैत्सोऽर्थस्तेन निक्षेम्रा तथैव पाद्योयस्मात् येन मकारेण समर्पणंतेनैव मकारेण पहणंन्याय्यं समुद्दस्थापितम्रवर्णादेनि-क्षेम्रा स्वयमेव मुद्दांभित्वा यदा वदति ममेदंतुरुयित्वा समर्पयेत्यभिधानंदण्डाद्यर्थम् ॥ १८० ॥
- (४) राधवानन्दः । तहरूणोपायमारं यहति । योनिक्षेप्तायथायेन त्रकारेण मुद्रया संस्थयावायमर्थेद्यवर्णादित्व-रूतं यस्यहस्ते तत्र हेतुः यथादायः यथासमर्पणं तथाप्रहस्तथैव प्रहणम् ॥ १८० ॥
- (५) जन्द्रजः । यथारूपोयोऽर्थः सतथा रूपस्य इस्तात्तेन याद्यः तथा हि यथा दायः स्थितस्तथा पाद्यः यथा दानंतथा पहणनिक्षिप्तंद्रप्यं अविकतंद्रपादित्यर्थः ॥ १८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । यथा रायः अंशः तथा प्रहः गृहीतुं योग्योपहः निक्षेपः ॥ १८० ॥ योनिक्षेपंयाच्यमानोनिक्षेपुर्न प्रयच्छिति ॥ स्याच्यः प्राद्विवाकेन तन्त्रिक्षेपुरसन्तिधी ॥ १८१ ॥
- (१) मेधातिथिः । याण्यदित एवमुपायोयुक्तस्तथासर्थसङ्गतिर्भवति साक्ष्यभावादिव्येषु प्राप्तेषु वचनमिदं यथा-त्वर्णादानादिषु साक्ष्यभावसमनन्तरमेव दिव्यानि दीयन्ते नतद्ददत्र कितदि चरैरस्य वृक्तमनुचारयेत् तत्र यदि पुनमार्थ-

माजीन कि विद्यत्ते स्वलित तदा न श्राप्येरदर्शनीयः अथाप्यम प्रमाणित ज्ञा क्रिक्षेपहरणसंभावनापि युक्तैय तदा च दिव्येः परिशोधनी न पुनरनेकनिक्षेत्रक्षणेनापरिनिक्षेपहरणंसिध्यति कदाचिद्वर्रीयसा अयोजनेनैकमपद्धतंकताप्रयोजनवत्यनानु- श्रायोवान्यस्य समर्पयित अतोयंश्लोकसंघातोझदिति निक्षेपधारणकस्य श्रपथिनदृत्यर्थीन पुनः प्रमाणोपण्यासः नच प्राश्चिवाकिनिक्षेपहरणे राजदण्डवदिनिक्षतापरिनिक्षेपहरणोपि प्रथमाभियोक्तुर्दापितृपुक्तः अनिक्षितेहि हरणे दाच्येत यदि शा- स्वण तदा निर्णयार्थव्यवहारशास्त्रंस्यात् । तत्रश्रहेतुभिर्निर्णयः कर्तव्यद्ति विकल्पितस्तलान्य शास्त्रीयोयमर्थीन्य लोकिको व्यवस्थितिः साञ्च्यभावदृत्याण्यकेन प्रकारेणान्यपरतया नेया ॥ १८१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नमयच्छति मथमं लोभात् । निक्षेप्रसन्निधौ याच्यः ॥ १८१ ॥
- (३) कुछ्कूकः । यः पुरुषोदेहि मे निक्षिप्रहिरण्यादि इध्यमित्येवनिक्षेप्त्रा प्रार्थ्यवानस्तस्य यदा न समर्पयति तदा नेक्षेप्रता ज्ञापितेपादिवाकेन तस्य निक्षेप्रसन्तियौ याचनीयः ॥ १८१ ॥
- ( ४ ) राघवानम्दः । तस्योद्धरणमकारमाह् योनिक्षेपमिति । सनिक्षेपधारी प्राद्विवाकेनराजस्थापितेनपुंसा याच्योऽ-स्नैतदेहीति । असंनिधी स्थलान्तरे ॥ १८१ ॥
- (५) मन्द्रमः । असाक्षिकेषु निक्षेपेषु निक्षेपहारित्वेन शङ्किते प्रयोक्तम्यविधिश्लोकह्येनाह् योनिक्षेपिनिति । प्रश्न-विविच्य बुवतीति प्राष्ट्रिवाकः प्रधानसभ्यः ॥ १८१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । समार्शिववाकेन निक्षेषुं असंनिधी तैनिक्षेपं वाच्यः कथनीयः ॥ १८१ ॥ साक्ष्यभावे प्रणिधिभिर्वयोद्धपसमन्वितेः ॥ अपदेशीक्ष संन्यस्य हिरण्यंतस्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥
- (१) मेधातिथिः । पदार्थयोजनामिदानीमनुसरामः सप्राद्विवाकेन तन्निक्षेमुरसंनिधौ येन रहिस स्थापितंसाक्षिष्य-सन्युनिक्षेमा तस्य याचमानस्य धारणकीयमपद्धते तत्त्वया किचिन्निक्षिममिति ततीनिक्षेमा राजाक्षाप्रतीन निक्षेपधा-रिणोऽकारंदर्शयेन् किंतिहं कुर्यात्मणिधिमिश्वहिरण्यमात्मीयंसुवर्णेरूप्यंवाष्यस्य निक्षिण्य याचितव्योर्थनीयः माद्विवाकेन पाद्विवाकयहणंनिर्णयाधिकतपुरुषोपलक्षणार्थम् किसाक्षादेवयाचितव्योनेत्याह प्रणिधीनांमुखेनयेरेव श्यस्तंवयोरूपमित्वतैः वयसामित्वतायेन बालान भवन्ति तेषाहि परैः प्रित्तानांमद्वश्चनार्थोन्यासहित संभाव्यते परिणतवयेष्यस्तु नाशकोभवति एवंरूपसमन्वयोव्याख्येयः रूपमेव कस्य नाद्यंभवति यस्य दर्शनादेव चापलंभितिभाति तथाच रूपमेतद्याचष्टे भगवन्तीनतरागतामिति तेनैव तदुक्तंभवति तादशाः प्रणिधयः कर्तव्यायेषांमद्वश्चनार्थोयमुपक्रमहित नाशद्भते धारणकः अपदेशेः सञ्याजैनिक्षेपकारः राक्षोपद्वयामगमनादिभिरनेन हेतुना त्विय संभित निक्षिपामीत्यनृतसंभवात्कारणकथनमपदेशः एत-च सर्वपादिक्षेमुरसंनिधौ कर्तव्यम् ॥ १८२ ॥
- ( ९ ) सर्वज्ञनारायणः । निक्षेपविषयवदृष्टममाणाभावात्कत्सस्यनिक्षेपानभ्युपगमादाहः साक्ष्यभावद्दि । प्रणिधि-भिम्पेरे:स्वीयैः वयसा वृद्धत्वादिना रुपेणच पालित्यादिना मामाणिकत्वोचितेनान्वितैः । प्राद्विवाकस्तस्यनिक्षेपानभ्यु-पगमेतु निक्षेपान्तरंनिद्धयात् । अपदेशैर्नास्य चनस्य रक्षकोत्माकंविचतद्दत्यादिव्याजोक्तिभिः । तत्त्वतोयथानिक्षेपःसंप-चते तथेत्यर्थः ॥ १८२ ॥
- (३) कुन्नुकः । किरुत्वाकियायनीयइत्याइ साक्ष्येति । प्रथमनिक्षेपे साक्ष्यभावे स्वकीयसम्यैत्रारपुरुवैरितकान्त-दाल्येः सौम्यादिकिर्नृपोपद्रवादिय्याजाभिधामिभिईरण्यानि तत्त्वेन तत्र निक्षेपयित्वा तैरेव चारपुरुवैः सनिक्षेपधारी प्रा-द्वितःकेन आरपुरुवनिक्षिप्रमुवर्णयाच्यः ॥ १८२ ॥

- (४) राघवानन्दः । प्राह्वित्राकस्यापि प्रार्थनयाऽलब्धेऽप्युपायान्तरमाहं साक्ष्यभावइतिहाभ्याम् । प्रणिधिभिश्व-रैःवयोरूपसमिन्वतैः अतिकान्तरौशवसौम्याकृतिनिक्षेपधारिसमानवयः प्रभृतिभिः नेषुह्नि सख्यादिवशादितगोप्यमपि प्रकाश्यतइति । अपदेशैः राजामांहनिष्यति दण्डियण्यतीत्यादिराजीपद्रवज्याजाभिधायिभिः । तत्वतीवस्तुतोहिरण्यं स-न्यस्य निक्षेपयित्वा ॥ १८२ ॥
- (५) नन्दनः । वयोरूपसमन्वितैः पूर्विनक्षेत्रुर्वयोरूपसदशैः प्रणिधिभिः करणैस्तत्कालोचितसंगन्धोवयोरूपसाद-श्योपहेत्वन्तरेण निक्षेपर्यातपादनशङ्कापरिहारार्थः । अपदेशोनिक्षेपनिधानार्थानुज्ञानार्थः । हिरण्यग्रहणंपूर्विनिक्षिप्तसजा-तीयद्वव्योपत्रक्षणार्थम् ॥ १८२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । साक्ष्यभावे प्रणिधिभिः चारैः अपदेशैः ब्याजैः संन्यस्य निक्षिप्य तत्त्वतः ॥ १८२ ॥ सयदि प्रतिपद्येत यथा न्यस्तंयथा कृतम् ॥ न तत्र विद्यतेकिचिद्यत्यरैरिभियुज्यते ॥ १८३ ॥
- (१) मधातिथिः । एतेनात्माकोनः साक्ष्यभावान्तिक्षेपोपह्र्यतइति यथा न्यस्तंयथा कर्तामिति गृहागृहचिन्हकतेन भरः अथवा गृहीतिनिक्षेतुव्योपारभेदेन भेदः । यथाकृतंयथागृहीतंनिर्विकल्पमवलंबंच गृहीतं तथैव प्रतिदात्व्यं प्रतिदाने यत्र कालग्रहणे न क्रियतइत्यर्थः ॥ १८३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदित्वया ततोपत्दतंतद्रतमेव धनं त्वयासाभिश्व याद्यमित्युक्तः सयदि प्रतिषचेत सं-मतःस्यात् । यथा मुद्रादिना न्यस्तंतथाकृतंकण्टकादि । निक्षेप्त्रोक्तं नतत्रविद्यतङ्गित यदि तिस्मिन्प्रत्यपितेपि परोममैतन्यु-नित्यभियुङ्के तद्दिभयोगादिकं तत्र न विद्यते तावतैवतच्छोधनमुक्तं मुद्रादेर्भावात् । नतु दण्डोनास्ति सापराधत्वात ॥ १८३॥
- (३) कुङ्कृकः । सनिक्षेपधारी यथान्यस्तंसमुद्रंवा यथाकृतंकटकमुकुटाद्याकारेण रचितंयदि तथैव प्रतिपद्येत स-न्यमस्ति गृह्यतामिति तदा परेण पूर्वनिक्षेप्त्रा प्राह्विवाकवेदिना यन्त्रिक्षिप्तमित्यभियुज्यते तत्र न किचिद्स्तीति ज्ञातन्यम् ॥ १८३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पश्चात्सयाच्यमानः निक्षेपधारी यथान्यस्तं समुद्रमसमुद्रंवा यथाकृतं यथाकारं कटका-दिरुपं तिद्दन्वंवा प्रतिपद्यते दातुमन्यतेयदि तदा परैः पूर्वनिक्षेपृभिः यदिभयुज्यतेतन्त्रभवतीतिज्ञातव्यम् ॥ १ १८३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । सनिक्षेपहारित्वेन शद्भितः । परैः पूर्वनिक्षेम्भिः ॥ १८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सपुरुषः यत्र स्थापितः यदि प्रतिपद्येत अङ्गीकुर्यात् यथान्यस्तंयथारुतंतत्रिकिचिन्नविद्यतेयत अन्यैनिक्षिपेत् परेरिभयुज्यते आरोप्यते ॥ १८३ ॥

तेषांन दबाबदि तु तद्धिरण्यंयथा विधि॥ उभौ निगृह्म दाप्यः स्यादिति धर्मस्य धारणा ॥१८४॥

- (१) मधातिथिः । तेषांप्रािव्वाकप्रयुक्तनिक्षेप्रणायिदं द्रव्यंनिक्षिप्तंन द्यायथाविधीति यथाकृतपदेन व्याख्यातस-धारणकोऽवष्टव्यस्य राजपुरुषेरुभयमियने राजिनक्षेपंच दाप्यतद्ति धर्मस्य साधारणा व्यवस्था तात्पर्यमत्र व्याख्या-तम ॥ १८४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तेषां प्रणिधीनां अर्थनानन्तरं यदि न दद्यात्तिहरण्यं तदोभयंनिक्षेपद्वयं संनिगृह्म गृद्दी-त्वादाध्योदण्डमित्यर्थः । यदितु प्रणिधिदत्तं प्रत्यपंयत्तदा निश्चयानुत्पत्तेर्दिव्या क्रियेत्यर्थात्सिद्धम् ॥ १८४ ॥
  - (३) कुःझूकः। तेषांचारपुरुषाणांयन्तिक्षिप्तंहिरण्यंयथान्यस्तंयदि तन्नद्धात्तदा द्वाविप निक्षेपौ ज्ञापकचारसंबन्धिनौ

संपीक्य दापनीयः स्यादित्येवंरूपोधर्मस्य धारणा निश्वयः । योनिश्लेपमित्यादिश्लोकचतुष्टयस्य चेदशएव पाठकमी-मेधातिथिभाजदेवादिभिनिश्वितः गोविन्दराजेन तु साक्ष्यभावे प्रणिधिभिरिति श्लोकोऽन्तएव पठितः तदा च नार्थसङ्कतिः न वा बृद्धाम्नायादरः ॥ १८४ ॥

- (४) राघवानन्दः । अपदेशैःस्थापितस्यापह्नवेदण्डमाह तेषामिति । तेषां प्रणिधीनां यथाविधि यथात्वरूपं यथा-स्थापितंचनद्यात्तदोभौनिक्षेपथारीदाप्यः ॥ १८४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** तेषां निक्षेपृणां यद्धिरण्यं तद्यथाविधि न दद्यात्त्दा उभौ निक्षेप्रनिक्षेप्रारौ निगृह्म दाप्यइति धर्मस्य धारणा मर्यादा ॥ १८४ ॥

### निश्लेपोपनिधी नित्यंन देयी प्रत्यनन्तरे ॥ नश्यतोविनिपाते तावनिपाते त्वनाशिनौ ॥ १८५ ॥

- (१) मेघातिथिः । उत्पत्यनन्तरउच्यते निक्षेमुः पुत्रोभाता भार्या वा यस्य निक्षेमुईन्ये स्वाम्यमस्ति भार्यायास्तावत्स्वाम्यमुक्तमेव पुत्रस्यापि पैतामहे भातुश्रेकधनस्य तत्र तेषांकिश्वद्याविनक्षेभर्यसंनिहिते देहिनोऽलाकोनमेतदिति
  तत्र किश्वदन्या बुद्ध्या द्यात्साधारणमेतदेकेन निक्षिप्तमपरेण नीतिमिति कोदोषदित अतउच्यते न देयो निक्षेपोपनिधी
  पत्यनन्तरे । अत्रैवार्थवादंहेतुसरूपमाह नश्यतोविनिपातेतौ विनिपातो ऽन्यथात्वंप्रत्यनन्तरस्य देशान्तरगमनादि तिल्यनसति तौ हीयेते यदि तेन नीत्वा निक्षेमुंन दत्तंतदा तेन पर्यनुयुक्तस्य धारणकस्य किमुत्तरं तदीयेन भात्रेतद्धनं साधारणस्वामिना नीतिमिति नैतदुत्तरं यथा दायस्तथा यहदत्युक्तं येनैव निक्षिपंस्वामिनाऽस्वामिना वा तलाएव देयंतस्यैवायंप्रपञ्चः यदि तु प्रत्यनन्तरोविक्रियांन गछेत्तदा तद्दानेऽपि न दोषस्तदाह अनिपाते त्वनाशिनौ तत्र सस्त्युत्तरं मानशत्तलगादर्ययामि प्रत्यनन्तरोण नीते विनिपाते च तस्य निक्षेप्रयाचमानायस्वधनंदातव्यमिति श्लोकार्थः ॥ १८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपनिधिभीडादिस्थःसमुद्रः। निक्षिप्तोनिक्षेपस्त्वमुद्रः। उपनिधिपदंचायाचितायुपलक्षणम् । प्रत्यनन्तरे देशान्तरादिगते निक्षेप्तरि तत्पुत्रादौ । नत्यतः पुनेर्देयौभवतः । विनिपाते तस्य पुत्रोदेर्मरणीदिना निक्षेप्तिनिक्ष्मपनामाभौ । अनिपाते तत्पाभौ अनाशिनौ प्रत्यर्पणीयौकेवलंखत्पुत्रे दत्तमिति विभाव्यमेव ॥ १८५ ॥
- (३) कुद्धृकः । निक्षिप्यतर्शत निक्षेपः मुद्राद्भितमगणिनंवा यन्त्रिधीयते सउपनिधिः ब्राह्मणपरिब्राजकवदुपरे-शभेदः तौ निक्षेपोपनिधी निक्षेप्रयुपनिधार्तार जीवति मत्यनन्तरे तदीयपुत्रादौ तदनन्तरे तद्धन।धिकारिण कदाचिन्त्र निक्षपधारिणा देयौ यतस्तस्य पुत्रादेरिप पितुरसमर्पणविनाशे तौ निक्षेपोपनिधी नश्यतः । पुत्रादेः पितुश्य पुनरविनाशे-समर्पणे च कदाचिद्विनाशिनौ स्यातां तस्मादनर्थसंदेहान्त देयौ ॥ १८५ ॥
- (४) राघवानन्दः । निक्षेपवदुपनिधेरप्युद्धरणंबोधयन तत्र कार्यान्तरंविधत्ते निक्षेपइति । निक्षिप्यते परिसन्यत् तिन्क्षेपोद्दयमात्रं अद्भितमगणितंवा । पुटस्थमुपनिधिः प्रत्ययार्थनिक्षेपोऽबन्धकइतिभेदः । किंच निक्षेपिर अनिपाते जीवित प्रत्यनन्तरे तन्पुत्रपौत्रादौ नदेयौ तत्र हेतुर्नश्यतइति । कदाचिद्दैवान्पुत्रस्यान्यथाभावे निधेरसमर्पणाद्धा दत्तौ नाशंगच्छतः । अतोनिक्षेपधारिणा नदेयौ । विनिपाते तु निक्षेपस्थापकेषृते पुनस्तत्पुत्रादाविधकारिणि देयौन तदाऽविनाशिनावित्यन्वयः ॥ १८५ ॥
  - (५) **नन्दनः** । प्रत्यनन्तरे निक्षेप्रुः प्रत्यासन्ते पुत्रादौ अत्रहेतुरुक्तः नश्यतीविनिपातेताविति । प्रत्यनन्तरस्यवि-१२५

निपातेतौनिक्षेपोपनिधी अपिनश्येतां ततश्य निक्षेमुः पुनरपि त्रतीपंदेयौ स्यातां तत्मान्नदेयौ तौ मत्यनन्तरस्यविनिपातेऽ-नाशिनौ तत्मादादाय पुनरपि निक्षेपुरिति प्रतिप्रदातुंशक्यौ ॥ १८% ॥

ं (६) रामचन्द्रः । तौ निक्षंपोपनिधीयत्यनन्तरे पुत्रादी नदेयौ तौविनिपाते यद्धस्तेदतं तन्मरणे नश्यतः पुनर्देयौ भवतः अपाते अमरणे अनाशिनौ अदेयौ ॥ १८५ ॥

## स्वयमेव तु योदबान्म्तस्य प्रत्यनन्तरे ॥ न सराज्ञा नियोक्तव्योन निक्षेपुश्व बन्धुक्तिः ॥ १८६ ॥

- (१) मधातिथिः। जीवतस्तलानिश्चेतुः प्रत्यनन्तरदानंनास्तीत्युक्तं मृतस्य तुयस्तद्धनमस्तीत्यविजानते स्वयद्धान्न सन्यवहारलेखनादिक्केशनीयोऽन्यद्प्यस्ति न यदि तस्याभविष्यत्किमपि अत्राप्याशङ्का यदि न निवर्तेत महाधनी-ऽसावभूनचान्येन समंभुज्यते प्रमाणान्तरंविचारणीयं विचादिभिः शपथैर्नार्दनीयः धटकोशसत्यतण्डुलास्तु न विरुध्यन्ते विनाशकरोयः साक्ष्यभावः सद्वितीयोन्यासः सद्दहापि दृष्टन्यः॥ १८६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मृतेतु दातर्याह स्वयमिति । असाक्षिकंनिक्षेपं पुत्रादिभिरज्ञातं यःस्वयं पुत्रादौ दद्यान्ना-सौ राज्ञा पुत्रादिनावा न्यूनत्वादिशङ्कथाऽभियोज्यः । न्यूनत्वादिनिश्चये त्विभयोज्यएव ॥ १८६ ॥
- (३) कुद्धृकः निक्षेप्पर्धतस्य निक्षेपधारी तद्धनाधिकारिणि पुचादौ तदनभ्यार्थतः स्वयमेव यः समर्पयित सराज्ञा निक्षेपुः पुत्रादिभिवान्यदिष त्विय निक्षिप्तमस्तीति ना क्षेप्तव्यः॥ १८६॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । अतएवाह त्वयमिति । त्वयमेव दद्याचेत्ततोऽन्यदस्तीति नाभियोक्तव्यः बन्धुभिश्व ॥ १८६॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । नाभियोक्तब्यः निक्षिप्तद्वस्यपरिमाणनं प्रष्टस्यम् ॥ १८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । राज्ञा सनिनयोक्तव्यः अधिकं नारोपणीयः । निक्षेमुः स्वबन्धिमः नअभियोक्तव्यः ॥ १८६ ॥ अच्छलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थिपीतिपूर्वक्रम् ॥ ब्रिचार्य तस्य वा ष्टत्तंसाम्नेव परिसाधयेत ॥१८ ७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यदाच निक्षेपस्तत्र संभावितोनच स्वयंतेन दत्तस्तदाह अच्छलेनेति। तदीयप्रसिपन्नद्रव्यादेश्क्रयादिना ग्रहणेन तदुद्धारार्थनयिततव्यम्। प्रीतिपूर्वकं मेण्यादिकरणपूर्वकं अन्वच्छेदनुसंद्रभ्यात्। तथा तस्य
  वृत्तं चेष्टितं निक्षेपहरणानुरूपं अतिव्ययार्धाप् तद्रहणनियतं विचार्य तमव साम्ना याचेत। दण्डादिनातु साधने कथंचिन्मिथ्याभियोगे दण्डापातः॥ १८५॥
- (३) कुङ्गृकः। यदि कथंचिद्रान्तिः स्यानदा अच्छेलेनैवेति । तन्नस्थे घनान्तरसद्भावस्थणदाच्यस्यदिपरिहारे-णैव प्रीतिपूवकंनिश्चिनुयात् न तु झर्टित दिय्यादिदानेन तस्यनिक्षेपधारिणः श्रीस्त्रविक्ष्य धार्मिकोयमिति ज्ञात्वा सामनयो गेन निश्चिनुयात् ॥ १८७ ॥
- (४) राघवान-दः । निक्षेमुनिक्षेपयहणे नियममाह अच्छ छेनेति । अच्छ छेन ऋजुमार्गेण तमर्थ स्थापितमर्थम साम्रा त्वयमेव राजतः परिसाधने यहणे अन्यथाधारिणः त्वतोलाभाषभावान्कोपि निक्षेपधारी न स्यादिति भावः ॥ १८७॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । निक्षेपपत्यादानविधिमाह् अच्छलेनेति तमर्थनिक्षेपं प्रौतिपूर्वकंसौमनस्यपूर्वकम् । तस्य निक्षेपह-र्तुः । वृत्तंशुभमशुभवेति विचार्य साम्नाप्रियाप्रियभाषणेन ॥ १८७ ॥

<sup>(</sup> १८६ ) नसराक्षानियोक्तब्यो = सराक्षानाभियोक्तब्यो ( नं )

- (६) रामचन्द्रः । तमथं शीतपूर्वकमच्छलेनान्विच्छेतः । तस्य दृतं अतिष्ययादिकं विचार्यसाम्नेव ॥ १८७ ॥ निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात्त्वरिसाधने ॥ समुद्रे नामुयारिकचिद्यदि तस्मान्न संहरेत् ॥ १८८॥ .
- (१) मधातिथिः । निक्षेपेषूपचयमानेष्वनन्तरोक्तोविधिः साक्ष्यभावद्रयादिः परमसाधनार्थोविद्ययः । निक्षेपेण दाप्येऽिलन्नाम्यान्तिक्षेपधारी तत्र धारणकस्य एवंमूषकादिनाशेद्रष्टव्यं यदिदारुमये भाण्डे वस्तादिस्थापितंतीक्ष्णदशनैर्मूष-कर्दारुभित्वाभक्षेत न निक्षेपधारिणोदेषः। तत्रापि वासनपरिवेष्टितः स्थूष्टपोटस्कोमुद्दितोयदि निक्षिप्येत यदा तदा येदारु-भाण्डेनैवमान्ति तदा बिहर्मूषकादिभक्षितेऽपि हि न देषः। यदि दैतन्तिक्षेमुद्गानंभवित धारकेण परिभाषितंन मम भाण्ड-मन्यदस्ति चरित्रक्कोवास्य निक्षेमा कदाचित्यत्यासन्तोभवित ॥ १८८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निक्षेपेषु निक्षिमेषु याचितान्वाहितनिक्षेपादिषु । समुद्रे मुद्रासहिते प्रत्यपिते नामुयात् किचिदपहरणशङ्कादि । तथा अमुद्रेपि यदि तस्मार्तिकचित् नसंहरेत् नसंगृद्धीयात् प्रहणव्यभिचारिभाण्डफलत्वादि न कुर्यात् ॥ १८८ ॥
- (३) कुःहृकः । सर्वेषु निक्षेपेष्वपिक्रयमाणेष्वेषसाक्ष्यभावेत्यादि पूर्वोक्तविधिनिर्णयसिद्धौ स्यात्। मुद्रितादौ पुनस्त स्य निक्षेपधारो यदि प्रतिमुद्रादिना न किमप्यपहरेत्तदा तिसम्बिप तेन किंदूषणंप्रामुयात् ॥ १८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । उपसंहारव्याजेनावशिष्टं ज्ञापयित निक्षेपेति । विधिः सामायव्याजरूपः। समुद्रेपितमुद्रादिधारी-ततः स्थापितधनान्किचिन्नाहरेनदा नदोषमवामुयादितिभावः ॥ १८८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । सर्वेषु नीचादिविषयेष्वपि एषः पूर्वोक्तः ॥ १८८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एषु सर्वेषु निक्षेपेषु समुद्रे मुद्रासहिते किचित अपहारणशद्भादि नामुयात् ॥ १८८ ॥ चौरैर्ह्यतंज्ञलेनोढमित्राना दग्धमेव वा ॥ न दद्माद्यदि तस्मात्सन संहरति किचन्॥ १८९ ॥
- (१) मेधातिथिः । चौरास्तुवेदिताञ्जवेदितावा सुरङ्गभिदादिना यदि मुण्णीयुः कतरक्षासंविधाने धारणिके स्वामिनएव नाशः । जलेनोढमुदकेन देशान्तरंनीतम् ॥ १८९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चोरैरित्यादिराजदैवोपघातोपस्क्षणमः । किंचन अल्पमपियस्सौ नसंहरति नगृह्या-ति । एतेनाल्पस्यापिहरणे निक्षेपो दैवादिनष्टोपि देयइत्युक्तमः । अत्रच यथाशक्तिरक्षणे क्रियमाणे दोषाभावउक्तानत्व-क्रियमाणेपीत्यर्थसिद्धत्वाम्नोक्तमः ॥ १८९ ॥
- (३) कु झुकः । चौरैर्मुषतं उदकेनदेशान्तरंगपित अग्निना वा दग्धं निक्षेपीनक्षेपधारी न दद्यात् । यदि स्वयंतत्मा निकिचिद्प्यपहरित ॥ १८९॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः। एवं चीरैरिति जलेनोढम जलीघादिना स्थानान्तरंप्रापितमः।सनिक्षेपधारी नदबादेव ॥१८९॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** चौरेंः त्वतं जलेन ऊढं मवाहितं देशान्तरमापितं श्रीमना दग्धं नदचात् यदि तत्नात द्रव्यात् किचिन्न संहरात न गृह्याति । गृह्याति चेत्तिहि द्यात् ॥ १८९ ॥

निक्षेपस्यापहर्त्तारमनिक्षेप्रारमेव च ॥ सर्वेरुपायैरन्विच्छेच्छपथैश्वेव वैदिकैः ॥ १९० ॥

(१) मेघातिथिः । हरति योनिक्षिममसाक्षिकंयोप्यपनीयनीत्वा वा याचते तमन्विछेतः अन्वेषणा तत्वपरिक्कान-

यतः । सर्वत्रमाणस्यापारेणोपायाः प्रमाणान सामादयोवा तेन चलितवृत्तस्याप्रतिपाद्यमानस्य ताडनबन्धनाद्यपि महति धने चौरवत्तस्वप्रतिपत्यर्थप्रयोज्यं न तत्वानिश्वये निपहः । वैदिकप्रहणंस्तत्वर्थम् ॥ १९० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनिक्षेप्रारमनिक्षिप्ययाचमानमः । उपायैश्वरादिभिः । अन्विच्छेत् जिङ्गासेत् । वैदिकैः वैदोक्तेरम्यादिभिः । श्रुतौहि सोमृतेनात्मानमञ्ज्या यस्तमंपरशुंगृह्णाति सदद्यतद्दयादावमीनांतत्वप्राध्युपायता गम्यते ॥ १९० ॥
- (३) कुह्नृकः । निक्षेपस्यापद्वोतारमनिक्षिप्य याचितारं सर्वैः सामादिभिः उपायैर्वेदिकेश्य शपथैरिप्रहरणादिभि मृंपोनिरूपयेत् ॥ १९०॥
- (४) राघवानन्दः । किंच असाक्षिके निक्षेपे तयोरपि शपथपर्यन्तं व्यापारमाह निक्षेपस्येति । अनिक्षेप्रारम-निक्षिप्येव निक्षेप्रात्मित्रयोत्रयात्तमः । सर्वेः सामभेददानदण्डेः । तत्र साम तिलन् तत्स्त्रीपुत्रादिषुवा धर्मोपदेशपुरःसरं स्तु-त्युक्तिः । भेदः त्वम्येवास्यनिक्षेपोनिक्षिप्रीस्तीति अन्येरपि ज्ञायते कथंनदीयतेदानं तदर्धदातव्यमित्यादि । स्यादियय-भ्येवंसंभाषणीयं । दण्डः एतद्धनंचेन्नदीयतेतदातवच्छेदंविधास्यामि । शपथैरुक्तरूष्ट्रीश्वान्विच्छेदित्यन्त्रयः ॥ १९० ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अनिक्षेप्रारं अनिक्षिप्रयाचितारमः । सर्वेहकादन्यैः ॥ १९० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । उपायैःसर्वैः अन्विच्छेत् परीप्सेत्॥ १९० ॥

# योनिक्षेपंनार्पयति यश्वानिक्षिप्य याचते ॥ ताबुभी चौरवच्छास्यी दार्प्या वा तत्समंदमम्॥१९१॥

- (१) मेथातिथिः । निक्षिप्तमपहुतानस्य निक्षिप्तयाचमानस्य दण्डोयं यावित धने मिथ्यापवर्तते ताव-इण्ड्यते ॥ १९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाश्यणः। चौरवच्छास्यौ साङ्गच्छेदादिना रत्नाद्यपहारे अल्पेतु दाप्यौचेति ॥ १९१ ॥
- (३) कुद्भूकः । निक्षिप्तथनयोन समर्पयित यश्यानिक्षिप्तंत्रार्थयित तौ द्दी सुवर्णमुक्तादी महीत विषये चौरवद्-ण्डच्यो । स्वरूपविषये तामादी तत्समंदण्डनीयो ॥ १९१ ॥
- (४) **राधवानन्दः । मिध्या**त्वेनिर्णाते तयोदर्ण्डमाह यहति । वित्रादन्यौचिच्चोरवत्कायेन दण्डोपि वित्रै।चेद्दाप्यान वेव तत्समं यावतिनिक्षेपथने विवादस्तन्तुल्यमः ॥ १९१ ॥
  - ( ६ ) नम्द्रनः । द्वाच्यो दण्ड्यो ॥ १९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यो निक्षेपं न अर्पयति न ददाति यक्षानिक्षिप्य यात्रते तो चीरवच्छास्यी तत्समदाप्यो द-ण्डनीयो ॥ १९१ ॥

### निक्षेपस्यापहर्मारंतसमंदापयेद्रमम् ॥ तथोपनिधिहर्त्तारमित्रशेषेण पार्थिवः॥ १९२॥

(१) मिधातिथिः। चैरिविष्णिष्टः पूर्वेणोक्ता तमा च शरीरिनयहस्तत्समधनंवैकिल्पिके जातिभेदैन ब्राह्मणादग्यत्र मदेशाउक्तीनेन निवन्यते मुर्नीवधानेन चौरविछिष्टिवीग्दण्डधिद्रण्डादिरूपैव समुख्यीयते धनदण्डेन नाक्क्चेदादिरूपा नच ब्राह्मणस्यापि वैकल्मिके पूर्वेण शारीरदण्डे प्राप्ते तिन्तवृत्यर्थपुनर्वचनंयुक्तंसामान्येन ब्राह्मणस्य शरीरदण्डमितिषान् म ज्ञातुब्राह्मणहम्यादिति । उपनिधिः पीत्या यद्भुज्यतेऽविशेषण दृश्यजातिस नापेक्षते । अम्येस्त्पनिधः परिभाषितः सतत्रै-

<sup>\*</sup> चो=विधानेनचो ( आ आ )

मनु०

व नेह परिभाषायाअकरणाङ्घीकिकार्थएव यहीनुंन्याय्यः वक्ष्यति च प्रतीत्योमनिहितस्य चेति ॥ १९२ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** अत्रच वर्णविशेषेण दण्डविशेषाशङ्कां निवारयति निक्षेपस्येति । उपनिधिपदं पूर्ववदुप-लक्षणम् । अविशेषेण वर्णाविशेषेण ॥ १९२ ॥
- (३) कुद्धृकः । निक्षेपापहारिणंनिक्षिप्तसमधनंदण्डयेत् । समशिष्टत्वादिनिक्षिप्य याचितारमपि । नच पुनरुक्तिः म हत्यपराधे ब्राह्मणेतरस्य चौरविदित पूर्वश्लोकेन शारीरदण्डस्यापि प्राप्तौ तिन्तवृत्त्यर्थमिदमः । दापयेदिति धनदण्डनियमा त् । नचानेन पूर्वश्लोकवैयर्थ्यम् अस्य प्रथमापराधविषयत्वात्पूर्वीकं चाभ्यासे चौरोक्तमहासाहसादि धनदण्डावरोधकत्वा त् । उपनिधिर्मुद्रादिचिन्हितंनिहितधनम् तस्यापहर्त्तारंकिथतिवशेषणंराजा दण्डयेत् ॥ १९२ ॥
  - ( ४ ) **राघवान-दः** । निक्षेपहर्तुर्रण्डंरष्टान्तीकृत्योपनिधिहर्तुस्तमाह् निक्षेपस्येति । तत्समं निक्षेपधनसमम् ॥१९२ ॥
  - (५) नम्दनः। अविशेषेण वर्णविभागेन॥ १९२॥
  - (६) रामचन्द्रः । तथा उपनिधिहर्तारं उपनिधिपदेन अन्वाहितयाचिते विवक्षिते ॥ १९२ ॥

उपधाभिश्व यः कश्वित्परद्रव्यंहरेन्नरः ॥ ससहायः सहंतव्यः प्रकाशंविविधैर्वधैः॥ १९३॥

- (१) मेश्चाितिथिः । उपधान्याजंछदोत्यनर्थान्तरं तन्धानेकविधद्वन्यपित्वतंकुंकुमंदर्शयित्वा कुसुंभादिरानुं तुला-दिमानपित्वर्ताद्यास्तत्र चान्यंविधिवक्ष्यितनान्येन संसृष्टिमित्यादि इहतु चित्रासमन्तरान्यतउपकारदर्शनंकन्यानुरागक-धनमित्येवमादिगृह्यन्ते चौरास्त्वांमुण्णान्त यद्यहंत्वांन रक्षािम राजा तवात्यन्तंकुपितोमया तु बहुसमाहितंराजतस्तेनग-राधिकारदापय मे मुख्यंवोपकारंकरोमि पुत्रमित्रदुहितान्वयात्यन्तमनुरागिणीमहस्त्वदमुपायनंभिषतवतीत्येवमाद्यन्तमनुरागिणीमहस्त्वदमुपायनंभिषतवतीत्येवमाद्यन्तमनुक्षाऽऽत्मीयमुपायनमासज्य बहुर्गातनयन्ति तत्समक्ष्यंच राजनि तत्समेवाकार्यान्तरमुपांगुनिवेच कथयन्ति त्वदीयंकार्य-मुपत्रान्तिमत्येवमाद्युपाधिभिः परद्रव्यंचभुक्षते तेषामयंराजमार्गमकाशंविविधःकुठारश्र्लारोपणहस्तिपदमईनाचनेकोपाय-साधनीवधउच्यते । अन्येतु प्रकरणान्तिक्षेपविषयमेवमाद्यः तत्र हि प्रतिपद्यान्यत्र मयानिहितंसच म संनिहितःश्वआ-गछतीत्यसमर्पयन्हरतीति ॥ १९३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतिर्पासद्धनिक्षेपाच्छ छेनापहारमाह उपधाभिरिति । निर्माक्षमित्यादिछ्छोक्तया नि-क्षेपादिपरदृष्यंयोहरेत् । प्रकाशं छोकसाक्षिकं विविधेरङ्कछेदादिभिःसर्वेरेव । एतन्त्र भूयःकरणे ॥ १९३ ॥
- (३) कुझृकः। राजा त्विय रुष्टस्तस्मान्वांरक्षामि मम धनंदेहि । धनधान्यादिलोभोपकरणंवाऽनृतमिधायस्य भिर्यः परद्रव्यंगृह्णति सस्त्रव्यधनसङ्कारिसहितोबहुजनसमक्षंकर वरणशिरश्छेदादिभिर्नानामकारैर्वधोपायैः राह्णा हन्तव्यः ॥ १९३॥
- (४) राघवानन्दः । गासंगिकं परद्रःयाभिलाषितया मिथ्याभिलाषिणो दण्डमाह उपधाभिरिति । उपधाहि राजा त्विय रुष्ट्रस्तस्मात् त्वांरक्षिण्यामि महामेतदेहीति धनकन्यादिलाभार्थमभिधानमुपघातैःयःपरद्रव्यं हरेत्सः ससहायः सत्यंअयंवकीति मिथ्याभिधानेन साहाम्यंगते न सह प्रकाशं बहुजनसमझंविविधैः शिरच्छेदादिनानाप्रकारैः ॥ १९३ ॥
  - (५) नम्द्रनः । उपधाभिः पञ्चविधाभिः ॥ १९३ ॥
  - (६) रामचम्द्रः । यःकश्चिलरः परदृष्यं उपधाभिः उपायैर्व्यानैहरेत् ॥ १९३ ॥

# निक्षेपोयः कतोयेन यावांश्व कुलसनिधौ॥ तावानेव सविज्ञेयोविज्ञवन्दण्डमहीत॥ १९४॥

- (१) मधांतिथिः । यहित निक्षिप्यमाणद्रव्यनिर्देशः यावानिति परिमाणस्य यआह सुवर्णमेतस्य हस्ते मया निक्षिमकांस्यंददाति शतंच स्थापितमधंददाति सपृच्छ्यते किरहस्युत कस्य चित्समक्षमिति भवेदाह कुलसंनिधौ कुलंसा क्षिणस्तत्र ते पृष्टायदाहुस्तदेवसत्यंविब्रुवन्विरुद्धंब्रुवाणोदण्ड्यते तत्रापि यदि ब्रूयात्साक्षिसमक्षंकथतैर्विनान्यत्स्थापित-मिति अस्त्यत्रमाणान्तर्य्यापारणावसरः अयमपि श्लोकोनाधिकविष्यर्थः ॥१९४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सरुःकरणेट्कमः । निक्षेपोनिक्षेपादिः । बुलस्य ज्ञाःयादेः । यः सुवर्णादिः । विभ्वतः मसमत्र रक्षणभागोदेयद्ति वदन् ॥ १९४॥
- (३) कुङ्कुकः । यः सुवर्णादिर्यावस्परपरिमितोयेन साक्षिसमक्षंनिक्षेपः रूत स्तत्र परिमाणादिविप्रतिपत्तौ साक्षिव चनात्तावानेव विज्ञातय्यः । विप्रतिपत्तिकुर्वन्नप्येतदुक्तानुसारेण दण्डंदाप्यः ॥ १९४ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रकृतमनुवर्तयत् तत्र विशेषमाहः निक्षेपइति । यइति ख्रूपतः यावानिति सङ्ख्यातःकुल-संनिधौ स्थापनकालः यावन्तःसाक्ष्यादयस्तावतांसन्निधौविद्गेयइतिशेषः । तथोक्तेपि साक्षिभिः ख्र्यसङ्ख्यायां विब्रुवन विप्रतिपद्ममानोनिक्षेमा दण्डमह्तीत्यन्यः ॥ १९४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । कतः निक्षिप्तः । यावान् यत्परिमाणः । कुलसन्तिधौ कुलीनाभिज्ञाने ब्रुवन् अयथावदन् ॥ १९४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विब्रुवन् अन्यथाब्रुवन् स दण्डं अर्हति ॥ १९४ ॥

#### मिथोदायः कृतोयेन गृहीतोमिथएव वा ॥ मिथएव प्रदातव्योयथा दायस्तथा पहः॥ १९५॥

- (१) मेधातिथिः। योयथा निक्षिपेदित्यनेन निक्षिप्तविधिरयमुक्तीन्येषु कार्येष्वनेन प्रतिपद्यते ऋणादानोपिनिधि-विक्रयाद्यपि येन यादशेन प्रकारेण कतंतादशेनैव प्रत्यपंणीयं रहिंस कतस्य राजकुर्लेऽशमार्गणादिना प्रकाशनंन कर्तव्यं तेन स्वह्रस्तलेख्येन ऋणेगृहीते न राजकुर्लेशंदाप्यते उत्तमणंधनंक्षपणीयं अनेनैव निक्षेपेऽपि सिद्धे तत्र पुनर्वचनंनि-त्यार्थं तेन निक्षेपादन्यत्र रहिंस कतस्यापि विप्रतिपत्याशङ्कायां प्रकाशप्रतिदानंकदाचिद्दित । अथवेहाप्रकाशकतस्य प्रकाशीकरणंनिषिध्यते तत्र त्वन्योऽर्थः समुद्रोऽसमुद्रइत्यादितेनापौनरुक्तयं मिथः शब्दोरहिंस विज्ञेयः अथवा परस्परं-मिथः सर्वकार्यद्वास्यांसंख्यादानादिपरमेव क्रियतइति पुनर्वचनतृतीयप्रतिषेधार्थं दायशब्दः सामान्यशब्दोनिक्षेपादन्या-नपि विक्रयादीनाह ॥ १९५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुलासंनिधावसाक्षिकमाह मिथइति । मिथएकान्ते । दायोनिक्षेपदानमः । मिथोगृहीतो गृहीत्वापि न क्वापितोयहीत्रा मिथएव न साक्ष्यादिसंनिधौ। एतेन यहणे साक्ष्यभावे प्रत्यपंणिपि साक्षिणोनानुसंधेयाइत्युक्तमः । यथादायस्तथेतितु ससाक्षिके ससाक्षिकएवेति ॥ १९५॥
- (३) कुझूकः । रहिंस येन निक्षेपीपितोनिक्षेपधारिणा च रहस्येवगृहीतः सनिक्षेपो रहस्येव प्रत्यपंणीयः न प्रत्य पंणे साक्ष्यपक्षा यसाद्येनेव प्रकारेण दानंतेनेव प्रकारेण प्रत्यपंणदातव्यमिति अवणानिक्षेपधारिणोयंनियमविधिः । योग्यथा निक्षिपेद्धस्तद्दित तु निक्षेप्तुनियमार्थयहीतव्यद्दित अवणात् अतोन पौनदक्त्यम् ॥ १९५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । निक्षेपधारिणोनियममाह मिथइति । मिथःअग्योन्यंनिक्षेपधारिणारहसि निक्षेपः कृतश्रे-द्रहस्येव याचितव्योवायथा दायः स्थापनं तथायहस्तेनेव प्रकारेणादानम् न तत्र साक्ष्यपेक्षेतिभावः ॥ १९५ ॥

- ( ५ ) मन्द्रनः । दायसमर्पणंमिथः रहसिअसाक्षिकं मितियावत् ॥ १९५॥
- (६) **रामचन्दः**। तथा पहः गृह्णातीतिपहः भिथएव पहः प्रहीतन्यः येतं पुंसा भिथः एकांते स्यः निक्षेपदानंक-तः यथा दायः तथा पहः पहणीयः॥ १९५॥

## निक्षिप्तस्य धनस्यैवंत्रीत्योपनिहितस्य च ॥ राजा विनिर्णयंकुर्यादक्षिण्वन्यासधारिणम् ॥१९६॥

- (१) मेधातिथिः । प्रकरणोपसंहारोऽनेन क्रियते प्रीत्योपनिहितस्य स्नेहेन किंचित्कालंभोगार्थदत्तस्य न्यासोनिक्षे-पस्तस्य धारणकोयथान पीड्यते तथानिर्णयः कर्तव्यइति । अक्षिण्वन्नपीडयन् द्वित्रश्लोकानिक्षेपकरणे विभ्यर्थाः सर्व-मन्यदन्यतः सिद्धश्लोकार्द्धेनोक्तम् ॥ १९६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निक्षिप्तस्येति याचिताचुपलक्षणम् । प्रीत्योपनिहितस्य यावरस्पदागमनं तावत्वया श्ली-राचस्यागृह्मतामिति गवादेर्वन्धृत्वेन रक्षणार्थस्थापितस्य । अक्षिण्वम् प्रथमतप्त दण्डेनाहिसन् निक्षेपः ॥ १९६ ॥
- (३) कुङ्कृकः । राज्ञा निक्षिप्तस्य धनस्यामुद्रस्य मुद्रादियुतस्य वोर्पानिधिरूपस्य तथा गीत्या कतिचित्कालंभागा र्थमिपतस्यानेनोक्तप्रकारेण न्यस्तधनधारिणमपीडयन्निर्णयकुर्यात् ॥ १९६ ॥
- (४) राघवाजन्दः । नृपतिनियममाह निक्षिप्रस्येति । प्रीत्योपनिहतस्य प्रीत्यर्थं कंचित्कालं दत्तस्य अक्षिण्वन्त-पीडयन् न्यासधारिमं साक्षीनैवं विधइतिभावः । इति निक्षेपप्रकरणम् ॥ १९६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । उपसंहरति निक्षिप्रस्येति । विनिर्णयपतिदानम विवादपदंसमाप्तमः ॥ १९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शील्या निक्षिप्तस्य च पुनः उपनिहितस्य राजा विनिर्णयं कुर्यात् न्यासधारिणं अक्षिण्वन् अपीडयन् ॥ १९६॥

## विकीणीते परस्य स्वं योऽस्वामी स्वाम्यसंगतः॥ न तंनयेत साक्ष्यन्तु स्तेनमस्तेनमानिनम्॥१९७॥

- (१) मिश्रातिथिः । अस्वामिविक्रयार्ष्यविवादपदेगिदमनुकान्तं परस्य यद्द्व्यादिस्वंतच्चेदस्वामी तन्पुत्रादिरन्यान् वा विक्रीणीते स्वामिनाननुज्ञातस्तंस्तेनंचौरंविद्यात् यद्यपि यस्तस्मास्त्रीणाति सतमस्तेनंमन्यते नतंनयेत साक्ष्यन्तु तंपुरु-षंननयेत न प्रापयेत्साक्ष्यंनकारयेत्साक्षिकरणे निनयोक्तव्यद्त्यर्थः । यथा चौरस्तादशएवासौ स्तेनत्वाच्च न साक्षित्व-एव प्रतिषेधः किंतिहं सर्वासुसाधुजनसाध्यासु कियासु परस्वमनुज्ञातेन विक्रोतंकेतुर्नस्वंभवतीति सिद्धेसाक्षिकर्मनिषे-धद्वारेण प्रतिषेधोवैचिष्यार्थः ॥ १९७ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः** । अत्वामिविकयमाह् विक्रीणीतइति । न तं साक्ष्यन्तंनयेत् साक्षिसमीपंनयेत् तद्दचना-द्विनैव निर्धारणासंभवे । एतेन महापराधत्वमस्य कथयति ॥ १९७ ॥
- (३) कुछूकः । अस्त्रामी यः स्वामिना चाननुगतः परकीयंद्रव्यंविकीणीते वस्तुतश्रीरमचीरमात्मानमन्यमानं तंसाक्षित्वंन कारयेन्नकुत्रचिदमि प्रमाणी कुर्यादित्यर्थः ॥ १९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डार्थमनुवर्दात विक्रीणीतइति । अत्वामी त्वान्यसंमतश्च वस्तुतःस्तेनं तं साक्ष्यं साक्ष्यं किविषयं ननयेत । तद्थें साक्ष्यनादरइतिभावः ॥ १९७ ॥
- (५) मन्द्रमः । अत्वामिविकयमाह विक्रीणतेपरस्येति । त्वाम्यसंमतः स्वामिनाअवनुद्वातः । तंसाक्ष्यंन नयेत ससाक्षित्वयोग्योन भवेत् । एवंनिन्द्योसावत्वामिविकयी तत्सादस्वामिविकयंन कुर्यादिति ॥ १९७ ॥

- (६) रामचन्द्रः । यःअलामी परस्य खं द्रव्यं खाम्यसंमैतः तं साक्ष्यं न नयेत्। अस्तेनमानिनंस्तेनंद्रेयम् ॥१९७॥ अवहार्योभवेचेव सान्वयः षट्शतंदमम् ॥ निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याचीरिकल्बिषम् ॥१९८॥
- (१) मेधातिथिः । पूर्वेणसाधुजनकर्तृकासु क्रियासु साक्ष्यादिष्विष स्वामिक्रियकारिणामनर्हतोक्ता अनेन षट्-शतोदण्डउच्यते षट्कार्षापणशतान्यवहार्योदापियत्वयोदण्ड्यद्दित्यावत् । सान्वयोऽन्वयोऽनुगमनसंबन्धः सयस्यास्ति पु-त्रभात्रादिस्वामिनोनुगतसान्वयः सद्मनुज्ञातोऽपि विक्रीणानोनस्फुटचोरोयतस्तस्यबुद्धिर्मदीयमवैतद्यात्पतुरिति तंपतीयमपि सभावनाभवित तस्यैव विक्रीयमूल्यंददाति यस्त्वत्यन्तासंबन्धः सनिरन्वयः । चौर्राकल्बिषंनिपहंऽनिःसंशयंपाप्तः । अनप-सरायदि तदृहंतस्य नापसृतंभवित तदाऽनपसरभौरवदण्ड्यः यदि तु यदृह्यदेव केनचिद्द्यांविक्रोतंवा तस्य तेन वा ऽज्ञत्वा-त्यांतगृहीतं प्रकाशनस्य विक्रेयद्रव्यस्यान्यतः क्रयः अपसरः क्रयादन्यः प्रतियहादिरागमः एतदुक्तंभवित यदिति न तन्त-कृतभ न क्रीतंनापि प्रतिगृहादिना लब्धंतदा चौरः ॥ १९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अवहार्योदण्ड्यः । सान्वयस्तद्र्व्ययोग्यसंबन्धाभासवान् तथा तिसन्तजीविति विभक्तत-द्वावादिः । निरन्वयोत्यन्तोदासीनः संबन्धाभासेनापिरहितः । तथा सान्वयोण्यनवसरोऽकालेऽदेशेच विक्रयंकुर्वन् चौ-राकिल्बिष चौरापराधं गामः स्यात् ॥ १९८ ॥
- (३) कुद्भृकः । एषपरस्विकयी यदि स्वामिनोभात्रादिरूपत्वेन सान्वयः संबन्धी भवति तदा षर्पणशतान्यवस्ता र्योदण्डनीयः यदि पुनः स्वामिनः संबन्धी न भवतिअनपसरश्य स्यात् । अपसरत्यनेनास्मात्सकाशाद्धनमित्यपसरः मित-यहक्रयादिः सयस्य स्वामिसंबन्धिपुत्रोदेः सकाशान्नास्ति तदा चौरसंबन्धिपापंगामोतितद्वद्दण्डनीयइत्यर्थः ॥ १९८ ॥
- (४) राघवानन्दः । न केवलमेवदण्डमप्याह् अवेति । एषपरत्वापहारी अवहार्योदण्डनीयः । सान्वयः त्वामिनो-भानादिरूपेणसंबन्धी तदा षट्शतं । निरन्वयश्चेचीरिकल्बिषं सहस्रं दण्ड्यइत्यन्वयः । अनपसरइति विशेषणम् अप-सरत्यनेन त्वामिनोधनमित्यपरारः प्रतिग्रहक्रयपिण्डादिः सयस्य संबन्धी नास्ति सोऽनपसरः ॥ १९८ ॥
- (५) **नन्दनः** । अस्वामिविकयी सान्वयः ससहायः पणानांषर्शतमपहार्यः । किल्बिषंदण्डम् । नावसरः अनुय-हावसररहितः । निर्दयमेव चौरदण्डोदण्डयइतियावत् ॥ १९८॥
- (६) रामचन्द्रः । एषः सान्वयः विभक्तभात्रादिसंबन्धवान् अवहार्यः दण्ड्यःनिरन्वयः अविभक्तभात्रादिसं-बन्धवान् अनवसरः चौरकिल्बिषं प्राप्तः स्यात् ॥ १९८ ॥

अस्वामिना कतोयस्तु दायोविकयएव वा॥ अकृतः सतु विज्ञेयोव्यवहारे यथा स्थितिः॥१९९॥ [ अनेन विधिना शास्ता कुर्वन्तस्वामिविकयम् । अज्ञानाण्ज्ञानपूर्वन्तुचौरवदृण्डमर्हति॥ १॥ ]ः

(१) मधातिथिः। न केवलमलामिसकाशाचाकीतंतन्त्रसिभ्यति किर्ताह प्रतिगृहीतमपि प्रतिमहेण प्रीत्या वा दानंदायः सोऽपि न सिभ्यति विक्रीणीतेपरस्येत्यनेन विक्रतुः प्रतिग्रहीतुम्बास्वाम्यमुख्यते । स्वामीरिक्थक्रयेत्यादिना स्वाम्यशङ्कायां प्राप्तायां प्रतिषेधव्यवहारएवस्थितिर्नातिक्रमणीया ॥ १९९ ॥

<sup>(</sup> १९८ ) अनपसरः=अनवसरः ( ख, ग ) अवहार्यो भवेचीव=अपहार्यः सतुभवेत ( नं )

<sup>(</sup> १९९ ) दायोविक्रयएववा=क्रयोविक्रयएवा ( ज, झ, ञ, ढ, )

१ (क, ख. ग, च, ण, ज, झ, अ, ट, ठ, इ, र, ल)

(२) सर्वज्ञनारायणः । ऋयोपि खान्यसंमत्या खान्यर्थकतोनिवर्त्यः । एवंविऋयोप्यकतोनखत्वनाशकः । यथा-व्यवहारे स्थितिः सेयमुक्तित शेषः ॥ १९९ ॥

[ सर्वज्ञनारायणः । एषच सर्वोऽज्ञानकतविषयोऽज्ञानेत्वन्यथेत्याह अनेनविधिनेति ॥ १ ॥ ]

- (३) कुछूकः । अस्वामिना यत्कतंयइत्तंविक्रीतंवा तदकतमेव बोद्धव्यमः। व्यवहारे यथा मर्यादा तथा कतंन भवतीत्यर्थः॥ १९९॥
- (४) राघवानन्दः । क्रयाद्यसिद्धिमन्याह अत्वामिनेति । त्वत्वरिहतेनद्रन्येण अन्यायोपात्तेन परद्रव्येणवा यः क्रयःकतः सोप्यत्वामिनाकतः स्यादेव । तथावस्तुतोअत्वाम्यास्पदीभूतस्य विक्रयईैत्यप्यिवरोधः । व्यवहारे यथा मर्यादा तथाकतं नभवतोत्यर्थः ॥ १९९ ॥
  - (५) नन्दनः। ऋयविऋययहणंदानादीनामप्युपलक्षणार्थमः ॥ १९९॥

[ नन्दनः । एतदेवविशदयति अनेनविधिनेति । अनेनविधिना षट्शतेन दण्डेन ॥ १ ॥ ]

(६) रामचन्द्रः । सः अरुतः विज्ञेयः व्यवहारे यथास्थितिः ॥ १९९ ॥

[ रामचन्दः । अनेनेति । अनेन विधिनाऽत्वामिविक्रयंकुर्वन्नज्ञानविज्ञानपूर्वकंवा शास्ता चौरवद्दधमहीति ॥ १ ॥ ] संभोगोदृश्यते यत्र न दृश्येतागमः क्वचित् ॥ आगमः कारणंतत्र न संभोगइति स्थितिः ॥ २००॥

- (१) मधातिथिः । यासिन्वस्तुनि गोवस्तुहिरण्यक्षेत्रादावन्यस्य भोगोद्दश्यते अन्यस्य च रिक्थप्रतियहादिराग-मः त्वाम्यापादकस्तत्रागमोबलवत्संभोगोभोगएवसंभोगकारणं त्वाम्येतत्रेतिस्थितिः एवमनादिव्यवस्थाभोगमात्रेण त्वत्वं यादशेन च त्वत्वतत्पुरस्ताद्याख्यातं । याँकिचिद्दशवर्षाणीति वानेन विरोधस्तत्रेव परित्ततः ॥ २०० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकस्य भोगोदश्यते आगमश्य लेख्यादिर्नदश्यते इतरस्यच आगमोदश्यते तत्र यस्याग-मस्तस्यैवनभोगिनइत्याह संभोगइति ॥ २००॥
- (३) कुद्धूकः । यह्मिन्वस्तुनि संभोगोविद्यते क्रेयादिरूपस्त्वागमीनास्ति तत्रमथमपुरुषगीचर आगमएव ममाणंन संभोगइति शास्त्रमर्यादा ॥ २००॥
- (४) राघवानन्दः । आधिःसीमेत्यादिना पूर्वोक्ताभ्यादीनामष्टानांभोगेन न स्वत्विमत्युक्तं तर्हि केन स्यादित्याशक्रायामाह संभोगइति । आगमः प्रतियह क्रयादिः कारणं तदते दशवर्षोत्तरंभोगमात्रात्त्वत्वासिद्धेः भुक्त्यसत्वे आगमोन
  प्रमाणं किंतूभयम् । तथाह्याञ्चवल्क्यः ॥ आगमोभ्यधिकोभुक्तेविनापूर्वक्रमागतात् । आगमोबलवालेष भुक्तिस्तोकापि
  यत्रनो इतिपूर्वक्रमात् पित्रादित्रयभोगात् । अतएव नारदः ॥ आगमेनविशुद्धेन भोगोयाति प्रमाणताम् । अविशुद्धागमोभोगः प्रामाण्यं नाधिगच्छतीति आगमेन प्रतियहादिनास्तोकापीति रहित प्रतियहे कृते साक्षिरहिते । प्रतियहीतिर दृतेत्वष्टतेवा स्तोकभोगरहितंन पुत्रादयः पामुवन्तीत्यर्थः ॥ २०० ॥
- (५) **नन्दनः** । नाष्टिकविप्रतिपत्तौ बलाबलमाह संभोगोयत्रेति । यत्र अस्वामिना विक्रीतेर्थे एकस्य संभोगोदश्य-ते तत्रागमः कारणंप्रमाणं न संभोगः अस्वामिविक्रयसाधर्म्पात् ॥ २०० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यत्र संभोगोद्धयेत आगमः साक्ष्यलेख्यप्राप्तिनेदृश्येत ॥ २०० ॥

<sup>\*</sup> इत्यप्य = इत्यन्यथा ( राघ॰ २ ) = इत्यन्वया ( न, श ) १२६

#### विकयायोधनंकिचिद्वद्धीयात्कुलसन्निधौ ॥ क्रयेण सविशुद्धंहि न्यायतोलभते धनम् ॥२०१॥

- (१) मेधातिथिः। यादशेन ऋषेण स्वान्यंभवितितंदर्शयित विक्रीणतेऽस्विन्यवहारिणइति विक्रयआपणभूमिस्ततीयोगृद्धीयाद्धनंगवादिक्रीयमाणद्रव्यंमूल्यंवा सलभते न्यायतः ऋयउचितेन मूल्येनासंभाष्य पापपुरुषमेलककारपुरुषसमूहस्य समक्षे गृहीतंलभते नापहारयित। अन्यथा स्वामिना तद्दृष्टव्यंप्रतिनीयतेऽस्य न्यायतोविक्रये किन्तु मूल्यंलभते तस्वायस्तस्य विक्रयी अन्यायतः ऋयेण तु दण्ड्यते मूल्यंच हारयित एतदुक्तं ॥विक्रेतुर्दर्शनासुद्धः स्वामीद्रव्यन्पोदमं। क्रेतामूल्यमवामोति तस्वायस्तस्य विक्रयो॥ एषएवार्यस्तेन श्लोकेन मितपायते॥ २०१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुलं संघः सच त्वर्णकारादिर्माध्यस्थः । ऋयेणविशुद्धं विकेतरि संभाव्य तावद्दस्तुस-द्भावं तथा अमूल्यत्वादेशकालत्वादिक्रयाविशुद्धिरहितमः । अन्यथा त्वाम्यदर्शनेपि राज्ञएव तदित्यर्थः ॥ २०१॥
- (३) कुङ्कृकः । विकीयतेऽलिनिति विकयदेशोविकयः ततोयत्केयधनंकिनिधवहर्न्समूहसमक्षंक्रीयतेऽनेनित क-योमूल्यतेन यलादृक्कीयात् अतोन्यायतएवास्वामिविकेनृसकाशात्क्रयणाद्विशुद्धधनंत्रभते ॥ २०१ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्रयादिखत्वापादकामिति सनियममाह विक्रयादिति । विक्रयाद्विकेतुः धनं क्रेयम् ऋयेण द्रध्येण क्रीणात्यनेनेति । कुलसंनिधीहृद्दादिस्थितबहुजनसन्निधी योगृद्धीयात्तन्यायतोविशुद्धं धनं क्रेयद्रध्यं लभतेविम-तिपत्ताविष मूल्यंविकेषृसकाशास्त्रभतइतिभावः ॥ २०१ ॥
- (५) **जन्द्रनः । अत्वा**मिविकयमजानतः केतुः दोषोनास्तीत्याह विक्र**याय**इति । यः केताधनंक्षेत्रादिकंकयेण हेतुना विकेतुः सकाशाद्धनंमूल्यंरुभते ॥ २०१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कुलसंनिधी यः किंचियदि गृहीयात्सः क्रयेण विशुद्धं देशकात्वेचितमूल्यंन्यायतोधनंतः भेत ॥ २०१ ॥

# अथ मूलमनाहार्यंत्रकाशक्रयशोधितः॥ अदण्डयोमुच्यते राज्ञा नाष्टिकोलभते धनम्॥ २०३॥

- (१) मिधातिथिः । असंभाष्यपापासु पृष्वादित्यादिन्यायतः क्रयउक्तः सचेद्विकेता शक्यआहर्तुतदा पूर्वोक्तिवि-षिः स्वामीदृष्यमित्यादि अथ सविक्रयीगतोनेन कीतंस्वामिना चिन्हीकतेतेन च मूर्छविकेता पृष्वआहर्तुन शक्यते मका-शक्तनसमक्षंप्रसिद्धये विक्रयभुवः कीतमतर्द्दशेन क्रयेण शोधिते दृष्यशुद्धः । केताऽदण्ड्योमुच्यते धनन्तुनाष्टिकंस्वामी-ज्ञापितस्थवा लभते । नष्टमन्वेषते नाष्टिकः नष्टमस्यास्तीत्येवडनिकते प्रज्ञादित्वात्स्वार्थिकोण्कर्तव्यः नष्टंप्रयोजनमस्येति वा तेनायंसंक्षेपतः क्रये प्रकाशक्रयेतुदण्डोन स्याद्धननाशस्तुस्थितएव ॥ २०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अस्वामिविक्रये तद्धनस्य मूलं विकेता यद्याहार्यस्तदा तमाहूय केता शुभ्यति । तदा-हरणासंभवेतु प्रकाशक्रयेणोचितदेशकालससाक्षिकक्रयेण राक्षा नदण्ड्यः । धनंतु मूल्यमदत्वैव नाहिकोनष्टमूलद्भव्योल-क्षेत । क्रयमकाशाभावे दण्डोपि ॥ २०२ ॥
- (३) कुझूकः । अथ मूलमस्वामी विकेता मरणाद्देशांतरादिगमनादिनावाहर्तुशक्यते मकाशक्रयणे चासौ निभिन्तरत्वादण्डानहंप्य केता राज्ञामुच्यते नष्टधनस्वामी च यदस्वामिनाविकीतंद्रव्यंतक्केतुर्द्वरताह्यस्यते । अत्र च विषयोर्ध-मूल्यं केतुर्दत्वा स्वधनस्वामिना पाद्मम । तदाह बृहस्पतिः ॥ वणिग्वीश्रीपरिगतंविज्ञातराजपूर्वेः । अविज्ञाताश्रयाक्कीतं-

विकेता यत्र वा पृतः ॥ स्वामी इत्वार्थमूल्यन्तु ग्रंगृकीयात्स्वकंयनम् । अर्थह्योरपद्धतंतत्र स्याधवहारतः ॥ २०२ ॥

- - ( ५ ) नन्द्रनः । अथान्यशब्दोयदर्थः । मूलमनाहार्यविकेतुः सकाशाम्नष्टलभते ॥ २०२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नाष्टिकः नष्टमूलद्रव्यः धनं समते ॥ २०२ ॥

नान्यदन्येन संसष्टरूपंविकयमईति ॥ नचासारंनच न्यूनंन दूरेण तिरोहितम् ॥ २०३॥

- (१) मेघातिथिः । अत्यामिविकयमसंदेनान्योऽपि विक्रये धर्मउच्यते नान्यकुंकुमादिद्वध्यंकुद्रव्येण तदामासेन कुरंभादिना संसृष्टिकियं यत्वसावयंचिरकालंभांदैविस्थितत्वात् । प्राप्तिभावंजीर्णमजीर्णाभासंवस्नादि नचन्यूनंतुलामाना-दिना । दूरस्थितंयामे ममिवयन्तेवासांसि गुडादिवा द्रध्यंतिरोहितंस्थिगितंवस्नादिनांतर्हितं यस्य वा स्वरूपंकेनचिष्टव्यराग्णान्तर्द्वीयते । पुराणंनववत्यतिभाति तांतरोहितंनविक्षेत्रध्यं इदंद्रव्यमीदशंच प्रदर्श्यविक्रयः क्तेष्यः । अन्ययाकतस्तु न कतोदशाहादूर्थ्वमपि प्रत्यपंगे न दोषः । अस्य दण्डस्येहानाम्नातःवादुपधार्भिरत्येष्ठवदण्डः प्रकरणभेदेन प्रवितत्वात् अस्वामिविक्रयदण्डदृत्यन्ये ॥ २०३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। विक्रयमसंगागतमन्यद्पि प्रदर्शयति नान्यदिति। नान्यदन्येन विजातीयेन संसृष्टंहर्षं नाज-कं विक्रयमहिति विक्रीतमपि निवर्त्यमित्यर्थः। रूपपदं विक्रीतमात्रोपछक्षणमः। सावषं दुष्टमदुष्टमितिविक्रीतं। न्यूनं धरणक्रयना समतां नीतमः। न दूरे दर्शनायोपस्थाने स्थितमः। न तत्रैवस्थितमपि वस्नादितिरोहितमः॥ २०३॥
- (३) कुल्लृकः । कुंकुमादिद्रव्यंकुश्चंभादिना मिश्रीकृत्यं न विकेतव्यं नचासारंसारमित्यमिथाय नच तुलादिना न्यूनंन परोक्षावरियतंनरागादिना स्थगितरूपं अञ्चास्वामिविकयसाध्यादस्वामिविविकये दण्डएव स्पात् ॥ २०३॥
- (४) राधवाणन्यः । विक्रयमसंगेन इध्यान्तरिमितं विक्रयमि प्राप्तं तिनिषेषितं नान्यदिति । रूपं कुड्रुमादि अन्येन कुंग्रुम्भादिना संसृष्टं मिश्रीकृतम् सावयं सारिमित्युक्काऽसारमृष्यूनं परिमाणेनतत् । दूरे गृहंगत्वा ददामीति परोक्षा-वित्यतम् । तिरोहितं रागादिना । अत्राप्यर्थमूल्यं दण्डः । अविद्याताश्रयादिति पदेन सुचितत्वात् आश्रयपदस्य नानार्थ-त्वात् ॥ २०३ ॥
  - (५) मम्द्रमः । अन्येनसंस्पृष्टम-यद्मध्येवस्तु कुंकुमादीनि विक्रयमर्हति । सावधंनरादिदोषदुष्टंवसादिकंन्यूनंपरि-

भाषितेन परिमाणेन हीनम । दूरेदुर्गमे देशान्तरे स्थिताः क्षेत्रादिकम् । तिरोहितंनिखननापरोक्षं वर्णादीनिविक्रयम-र्डति ॥ २०३ ॥

(६) रामचन्द्रः । अन्यद्रव्यंअन्येन विजातीयद्रव्येण संस्पृष्टंमिलितरूपं न विक्रयमहित । न सावद्यं नचन्यूनं दूरे वर्तमानन । तिरोहितंविक्रयंनाहित ॥ २०३॥

अन्यांचेद्दर्शयित्वान्यावोदुः कन्या प्रदीयते ॥ उन्ने तएकश्चरुकेन वहेदित्यव्रवीन्ःनुः ॥ २०४ ॥

- (१) मेधातिथिः । विक्रयमकारत्वाष्ट्रक्रकादेर्योयत्कन्यायाअत्मिन्नवधे धर्मउच्यते शुक्ककाले रूपवर्तीदर्शयि-त्वा गृहीतशुक्कोस्यांरूपहीनांददाति वयोहीनांच तस्योभेऽपि शुक्कदंनेकेन शुक्केन हर्तव्या कन्यानामेक्षयंधर्मीगवाश्वा-दिह्नव्याणान्त्वत्मिन्व्यतिक्रमेऽन्योविधिर्वक्ष्यते ॥ २०४ ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । प्रदीयते शुल्केनानेनेति उत्पत्तादिदीषवत्यपि । प्रथमं दीषकथने दण्डोनास्ति नापि निवृत्तिः । एतश्च द्रथ्यान्तरेपि द्रष्टथ्यं न्यायसान्यात् कन्यापदस्योपलक्षणत्वात् ॥ २०४ ॥
- (३) कुःहृकः । शुल्कदेयांशुल्कव्यवस्थाकाले निरवद्यांदर्शयित्वा यदि सावद्या वराय दीयते तदा हेऽपि कन्ये ते नैवैकेन शुल्केनासौ वरः परिणयेदिति मनुराह । शुल्कपहणपूर्वककन्यायादानस्य विकयरूप्तत्वादर्थक्रयविकयसाधर्म्येणा स्यात्राभिधानमः ॥ २०४ ॥
- (४) राघवानन्दः। आर्चेयादिविवाहेषु कन्यायाः शुल्कं प्राप्तमनूच तत्र विशेषमाह अन्यांचेति। वोदुः वि-वाहोषतस्य। उभेते कन्ये। एकशुल्केन एकस्यायच्छुल्कं मूल्यं तेन। मनुरत्रवीत् शास्त्रमर्यादेति॥ २०४॥
- (५) शन्दशः । अभिरूपांकन्यांशुल्ककृपिकालेदर्शयित्वाया कन्या तित्पत्रादिना वोदुः परिणेतुः शदीयते चेदेक-शुल्केनाभिरूपा विषयपरिणितेन शुल्केन ते द्वेऽपिकन्ये सहोद्वहेदुपयच्छेत् ॥ २०४॥
- (६) रामचन्द्रः । अथ कन्यानिभित्तिकिचिदुच्यते अन्यांचैति । वोदुः परिणेतुः अन्यांदर्शयित्वा अन्या वाक-न्या महीयते ते कन्थे एकशुल्केन उद्देहत् परिणयेत् इतिमनुरत्रवीत् ॥ २०४ ॥
- नोम्मत्ता या न कुष्ठिन्या न चया स्पृष्टमैथुना ॥ पूर्वदोषानिभख्याप्य प्रदाता दण्डमईति॥२०५॥
- (१) मैधातिथिः । उत्पत्तादिशेषाः कथित्वा ददतीदण्डोनास्तीति प्रतिषेधद्वारेण कथियतीदण्डमाह नकेवलेशू-क्केदेयायाक्षन्यस्यापि ब्राह्मादिविवाहेन विवाहियण्यमाणायादत्ताऽप्यदत्ता भवति दण्डम प्रामुयाच्चीर्राकल्बिषमितिजा-नानस्य अजानतः प्रकतत्वात् । उत्पत्तया कुष्टिण्या ये कुष्टोत्मत्तादयः या च स्पृष्टमैथुना तस्याम्य योदोषोमेथुनस्पर्श-स्तान्दोषान्पूर्ववाक्षमदानेनाक्याप्य प्रकाश्येतदोषाकन्यत्येवमुक्ता ददतोनास्ति दण्डदति पदयोजना ॥ २०५॥
  - ( २ ) सर्वज्ञमाहायणः । यारपृष्टमैथुना कम्यपुंयोगा तस्यादाता । अभिख्याप्य मकाश्य । अस्वामिविक्रयः॥२०५॥
- (३) कुङ्गुकः । उत्पत्तायास्तथा कुडवत्याया चानुभूतमैथुना तस्यात्राह्मणादिविवाहात्पूर्वमुन्पादादीन्दोषान्वरस्य कथित्वा दण्डाहोनमवति तेनाकथने दण्डदति गम्यते । यस्तु दोषवतीकन्यामितवक्ष्यति ॥ २०५॥
- (४) राधवाणन्दः। कन्यामसंगेन ज्ञाततदोषाकथने दण्डदत्याह नेति। या रपृष्टमेथुना रपृष्टमनुभूतं मैथुनमुखं यया स्यादिति शेषः। तासां पूर्वदोषान् अनिमक्याँच्य अकथयित्वा तथा दाताचेद्रण्डंवक्यमाणपण्णवितपणान र्डतीत्यन्ययः॥ २०५॥

<sup>\*</sup> अनिष्याप्य अकथित्का = अनिषयाप्यनदानं ( राघ० २ )

- ( ५) भन्द् नः । दोषवत्याः कन्यायादोषंप्रकाश्य प्रदातुर्न दण्डद्त्याह नोष्पत्तायादति । कुष्ठिन्याश्य या स्पृष्टमैशुना तस्याश्य दोषानिभिख्याप्य पूर्वप्रदानात्प्राक् । प्रदाता दण्डंनाहंति । अनिभिख्याप्य प्रदानाद्द्रण्डमहंतीत्पर्थः । सिद्धिमुष्पता-दिग्रहणंसर्वदोषाणांसर्वासामप्युपलक्षणार्थमः । अस्वामिविक्रयःसमाप्तः ॥ २०५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उन्मत्ता या कुष्टिन्या या स्पृष्टमैथुनापूर्वदोषान् अविख्यान्य अकथयित्वा एवंयःकन्यादाता सःइण्डमहिति ॥ २०५ ॥

#### ऋत्विग्यदि ष्टतोयज्ञे त्वकर्मपरिहापयेत् ॥ तस्य कर्मानुरूपेण देयोंऽशः सह कर्त्वभिः ॥ २०६ ॥

- (१) मेधातिथिः । संभूयसमुत्थानस्य प्रक्रमायं तत्र वैदिकंतावत्संभूयकार्यमुदाहरित यङ्गोज्योतिष्टोमादिः तत्र यागरूपानेकाङ्कर्मनिर्वर्तनार्थप्रत्विग्वतस्यया ममेदंहौत्रंकर्तव्यमाध्वर्यवमोद्वात्रंचेति श्रोतेन विधिनानुष्टेयमित्युपगम श्र प्रवर्तितः कर्थाचदपाटवादिना सामिकतांयत्परिहापयेच्यजेचदानीतस्य देयोदक्षिणांशः कर्मानुरूपेण यावतीतस्य क्रतौ दक्षिणा तांनिरूप्य चतुर्थेभागे कर्मणःकृते चतुर्थतृतीयइत्येतदारूप्यंसहकर्तृभः कर्सातत्पुरुषाप्रधानार्त्वजाहोत्र द्वात्रादीनांप्रस्तोतृमेत्रावरुणप्रभृतयः॥ २०६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संभूयसमृत्थानमाह ऋत्विगिति । परिहापयेत् व्याभ्यादिना नसमापयेत् । सहकर्तृभिरन्यै-स्तरस्थानपूरणायस्थितैः ॥ २०६ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अथसंभूयसमुत्थानमाह ऋत्विगिति । यद्गे कतवरणऋत्विग्यदि किंचित्कर्मकृत्वा ध्याध्यादिना कर्मत्यर्जात तदा तस्यंतरऋत्विग्भः पर्यालोच्य कतानुसारेण दक्षिणांशोदेयः ॥ २०६॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । संभूय च समुत्थानमातिदेशिकंभविष्यतीतिकत्वा दत्तस्यानपकर्माह् ऋत्विगितिद्वादर्शाभः । तत्रादौ दक्षिणायादृष्टार्थतया भृतिह्दपत्वंप्रकटयन्ताह् ऋत्विगिति । त्वकर्माध्वर्यवादिकं हापयेत् त्यजेत दृतः वरणं नानतः व्याध्यादिना कर्नृभिःसह संमन्नय तैस्तदीयकर्मसमाप्यद्विःकर्मानुह्दपेशिदेयः ॥ २०६ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । अथसंभूयसमुत्थानंत्रस्तौति ऋत्विग्यदीति । कर्मानुरूपेणांशीदेयः कर्मचतुर्थैऽशे छते दक्षिणाया-श्रतुर्थीशोदेयदृत्यादि । सहकर्तृभिः सहकारिभिः ऋत्विक्यः ॥ २०६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यदि ऋत्विग्यक्के वृतः त्वकर्म ध्याध्यादिना परिहापयेत् त्यजेत् तस्यअन्यकर्नृभिःसहअन्य-र्त्विग्मःसह । तस्य कर्मानुरूपेण अंशोदेयः ॥ २०६॥

### दक्षिणासु च दत्तासु स्वकर्मपरिहापयन् ॥ इत्ह्ममेष लभेतांशमन्येनैव चकारयेत् ॥ २०७॥

- (१) मेधातिथिः । माध्यन्दिनं सवने द्क्षिणादीयन्तइति तउपिष्टात्कर्मत्यजताममत्याहरणीयालभेत न मतीपं-त्याजयेदित्यर्थः अन्यांश्रतिदत्वाअन्येन पुरुषेण यजमानस्तत्कर्म समापयेत् ऋत्विग्मः कर्त्तव्यंवरणाच ऋत्विज्ञोभविति सच्च नियतकाले माक्कर्मणआरंभादतः ऋतुक्तियमाणंविगुणंभवित समाप्तिभाणि कर्तव्येति विगुणंचित्समापनीयमंगान्येव तदन्यकर्तृकाणिकरिष्यामीति बुद्धिनवृत्यर्थमुक्तमभ्येनैविति तावदेवविगुणंयदशक्यंशक्यंतु सर्वकर्त्यं केपित्कारयेदिति ऋत्विजीपि संबन्धमाद्धः गृहीत्वा दक्षिणांवाधिकांदद्यात्त्वयमशक्कवन्माग्दक्षिणाभ्यः श्रेषकर्मसमापने यजमानएवाऽ-षिक्रियते॥ २०७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्येनैव कारयेदत्वक्लकार्यशेषमः ॥ २०७ ॥

- (३) कुझूकः । माध्यंदिनसवनादौ दक्षिणाकाले दक्षिणाद्य दत्ताद्य व्याध्यादिना कर्मपरित्यजनातु शाख्यात् कत्स्र मेव दक्षिणाभागंलभेत कर्मशेषंप्रकतमन्येन कारयेत्॥ २०७॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यैवामदक्षिणस्य विशेषमाह् दक्षिणात्विति । स्वयं परित्यज्यान्येन कारयेचेत्कृतसं छमे-तान्यथा न संपूर्ण छमेतेतिभावः ॥ २०७ ॥
- (५) **न-दनः** । अस्यापवादमाह दक्षिणास्विति परिहापयन् त्यजन्न मतिद्यात् । अन्येन स्ववर्ण्यपुरुषेण स्वकः र्मकारयेत् ॥ २०७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । रुत्समेवअंशंलभेत । च पुनः अन्येन कर्म कारयेत् ॥ २०७॥

# यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यद्वदक्षिणाः ॥ सएव ताआददीत भजेरन्सर्वेएव वा ॥ २०८॥

- (१) मेधासिथिः । इदमप्रंप्रकृतोपयोगिवैदिकंकथ्यते वैदिकं कर्मणि सामस्त्येन दक्षिणा सा यत्तेन प्रतिपुरुषे विभागेन तस्य द्वादशशतदिक्षणित तन्नातिदेशेन ऋत्वन्तराणि तिद्वकाराण्यनुगच्छन्ति तन्नासूयादीनि तन्न च केषुचिद्वज्यकर्मसु प्रतिपदमन्यादिक्षणाऽऽम्नाता पुरुषविशेषसंयोगेन हिरण्यये प्रकाशवद्वयवद्रत्यादि ताः प्रत्यद्वद्विणाः संपद्यक्ते किमध्वयोभातुर्विचावादिकवद्दातिसंवन्धः सर्वेषापृत्विजादिक्षणाध्वयंस्तुद्वारमात्रं उतताभौवसामान्याऽन्येषां प्रकृत्वांशः संश्योपन्यासार्थः श्लोकः । प्रतिपदंपुरुषविशेषाश्रयाऽद्वेषु दक्षिणाः प्रत्यद्वदक्षिणाः । अश्रवा वीष्सायांप्रत्यद्वन्थः अद्यक्षम् माश्रिताःप्रत्यद्वाःसएषताआददीत मुख्यएव पुरुषस्य ददातिना संयोगे उत्तरकर्तृत्वाविशेषादन्येऽपि भजेन्दिक्षमरेन् । प्रधानदक्षिणायाद्व ॥ २०८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मत्यद्भदक्षिणाः प्रतिस्वंकर्मणांदक्षिणाः । सएववाददीतः यष्टत्विजंपतियथोषते । सर्वेभजे-रन् यत्रीत्विग्विशेषानुक्तिः ॥ २०८ ॥
- (३) कुद्धूकः । यह्मिन्कर्भण्याधानादावद्वं मद्भगित या दक्षिणा यत्संबन्धेन श्रुताः स्युः सएव ताआददीत् न तत्त द्वागमात्रसर्वे विभज्य गृद्धोरन्तिति संशयः ॥ २०८ ॥
- (४) राघवानन्दः । दक्षिणापसंगेन तिह्नभागैमाइ यसिनिति द्वाभ्यामः । आधानादौ प्रत्यक्रदक्षिणाः अक्षमक्र-मतियामिन्नभिन्नकारिकादक्षिणायत्संबन्धेन शुताहौत्रमित्यादिनासमाख्याताः सएवर्त्विक् ताःसर्वाः पामुयादुत सर्वे वेतिसंशये । सएवेति तु पूर्वपक्षे ॥ २०८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । सएव तस्य कर्मणः ॥ २०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यात्मन्कर्मणि याःमत्यद्वकर्मदक्षिणाउक्ताःस्युस्तादक्षिणाःसएव पुरुषआददीत । सर्वएव वामजेर-न्वा ॥ २०८ ॥

### रथंहरेत चाप्वर्युर्ब्रह्माधाने च वाजिनम् ॥ ह्रोता वापि हरेदश्वमुद्राता चाप्यनः कये ॥ २०९॥

(१) मधातिथिः । पुरुषविशेषमुक्तास्तदर्थाएवेति निर्णयः एवंददातिर्मुख्यार्थौभवति पुरुषसंयोगम्य नाष्ट्रार्थः रथ-मध्वर्पुराधानेहरेष्ट्रस्राच वाजिनंवेगवन्तमश्वंहोतावा कासु चिष्णाखात्वाधानएतार्दाक्षणाश्रतःसोमक्रये यक्षकटंतदुद्वातु-स्तत्र शकटेऽन्यतरोऽनद्वान्युक्तः स्यादन्यतरोवियुक्तहत्यपि पठ्यते तेन च सोमः ऋतिउपाह्नियते अन्येत्वपूर्वमनआहुर्न

<sup>\*</sup> विभागं = विशेषं ( न, श.)

- सोमीपाहरणार्थन हि ऋयेण शक्यते विशेषयितुं एवंतावत्पुरुषविशेषसंयोगिनीनामङ्गदक्षिणानांविधिरुक्तः ॥ २०९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आयमुदाहरति रथमिति । आधाने अझ्याधाने । अश्वंहोता न्योतिष्टोमे । ऋये सोम-ऋये ॥ २०९॥
- (३) कुछूकः । अत्र सिद्धांतमाह रथिमिति। केषांचिच्छाखिनामाधानेऽध्वयंत्रे रथोदेयत्वेनाम्नायते । ब्रह्मणे वेगवा-नश्वः होत्रे चाश्वः । उद्गात्रे सोमऋयवहनशकटमतोन्यवस्थाम्नानसामध्यांचादक्षिणा यत्सवन्धत्वेन श्रूयते सएव तामाद-दीत ॥ २०९ ॥
- (४) राघवानन्द्रः । व्यवस्थामाह रथिमति । आधाने कर्मणि । अनः शकटम् ऋये सीमऋयार्थं यदनः वाजीभू-त्वादेवानवहदितिश्रुतेरःविवशेषवाजिनम् ॥ २०९ ॥
  - (५) नन्दनः । तत्रैवास्यविकल्पस्यापवादमाह । रथंहरेदिति ॥ २०९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अध्वर्युः रथं हरेत गृण्हीयात् । आधाने अस्याधाने ब्रह्मा वाजिनं हरेत् । होता ज्योतिष्टोमे अ-श्वहरेत् । च पुनः उद्गाता ऋये सोमऋये अनः हरेत् । अनः शकटे मार्ताारश्वेत्यमरः ॥ २०९ ॥

### सर्वेषामिधनोमुख्यास्तदर्धेनार्द्धनोपरे ॥ तृतीयनस्तृतीयांशाश्वतुर्थाशाश्व पादिनः॥ २१०॥

- (१) मधातिथिः । प्रधानदक्षिणानांसामान्यतःश्रुतानामिदानींविभागमाह सर्वेषाष्ट्रतिकांये मुख्यास्तेऽधिनः या-वतीतिसिन्कतौ सामस्त्येन दक्षिणाम्नाता तस्यास्तेऽद्धिनोऽद्धहराः सोमयागेषु हि षोडशात्विकास्त्र चत्वारोमुख्याहोताभ्व-युर्वधोद्वातित तेषामधे तस्य द्वादशशतदक्षिणेति ततोभ्वेषद्पश्चाशन्तिधिनोद्याविशत्याधिनस्तद्वन्तोऽपरे येषांततोनन्तरंवर-णमाम्नातं मैत्रावरुणमितमस्थानृज्ञाद्धणाच्छेसिमस्तोतास्स्नृतीयेन नृतीयांशाः अंशशब्दोऽर्धशब्देन समानार्थोऽर्धशब्दस्त्वना-वश्यसमम्विभागएव किचिक्यूनेऽधिकेऽपि सामीप्येन वर्तते तेन मृतीयोभागःषद्पञ्चाशतः षोडशगृद्यन्ते एकेकस्य चत-स्रोभवन्ति । समनृतीयंभागंत्रयच्छन्ति षद्पञ्चाशतनृतीयंच होतुरच्छावाकोभ्वयोनद्वाज्ञद्वाशाद्वादशसमुदाये पूर्ववत् एवंत-शतेन चतुर्थभागंकर्मणःकुर्वन्तीतिपादिनः चतुर्थे च स्थाने मन्नावरुणस्थानान्ते चतुर्थशिशाद्वादशसमुदाये पूर्ववत् एवंत-शतेन दीक्षेण्यहतीतना पिकृप्तिःकर्तव्याधिनीदीक्षयति पादिनोदीक्षयतित्येवमादिभिःशब्दैः तत्र द्वादशक्रमिविधिरेवान्य-नश्रुतोच्यवहारद्वपि तयेव रीत्या कत्वदित ॥ २१०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । द्वितीयमुदाहरितसर्वेषामिति । शतंगावोधिष्टोमे दक्षिणा तत्र यदर्धं तद्वागिनः सर्वेषांमुख्याः होत्रभ्वर्युब्रह्मोद्वातारः । अर्थमिति किचिन्यूनंयासं अष्टाचत्वारिशब्धि वस्तुतोभवन्ति । अपरेचत्वारोमैनावरुणाद्या-स्तद्भागार्थेऽनाधिनोऽर्धभागाः । तृतीयिनस्तृतीयारतृतीयस्थानाअध्यावाकादयस्तृतीयनोमुख्यदक्षिणास्तृतीयांशिनः । चतुर्थाशास्तुर्थस्थानभागनोपावस्तुदादयः पादिनः पादभागाः ॥ २१०॥
- (३) कुङ्कूकः । संमितपत्तिविधाने दक्षिणाविभागमाह सर्वेषामिति । तंशतेनदीक्षयतीति भूयते तत्र सर्वेषांषाडशाना षृत्विजांमभ्ये ये मुख्याऋत्विजोहोत्रभ्यर्युब्रह्मोद्वातारः समयदिक्षणायास्तेऽर्धहराः । अष्टचत्वारिशद्वोभाजाभवित्त अतएव कात्यायनेन यद्वादशायेभ्यद्दति मत्येकंद्वादशगोदानंविहितमः । यद्यपिशतस्यार्थपञ्चाशद्भवति तथापीह न्यूनार्थयहणेनापी मेऽभिनउच्यन्ते सामीप्यातः । अपरे मैनावरुणयोः मतिमस्थानुब्राह्मणाष्यं सिमस्तोतारस्ते मुख्यत्विग्गृहीतदिक्षणार्थयहणे नार्थिनउच्यन्ते तृतीयनोऽक्ष्णावाङ्गेष्ट्रशीभमतिहर्तारस्तेमुख्यत्विग्गृहोतस्य नृतीयमंश्रंस्त्रभते पादिनस्तुपावस्तुदुनेनृपीनृतुन

ब्रह्मण्याएते मुख्यात्विक्गृहीतस्य चतुर्थमंशंलभन्ते एतच षट्षट्द्वितीयेश्यश्रतसः चतस्रश्रवृतीयेश्यस्तिस्रश्रत् स्त्रवयता कात्यायनेन स्तुरीकृतम् ॥ २१० ॥

- (४) राघवानन्दः । तंशतेन दीक्षयन्तीत्यादिसंख्याश्रवणे विभागविशेषमाह सर्वेषामिति। सर्वेतिगवामितिशेषःसर्वेषां षोङशानामृत्विजां ये मुख्याऋत्विजोहोत्रभ्वर्युर्बह्मोद्वातारः ते अधिनोऽष्टचत्वारिशदागमागिनः अपरेमैत्रावरुणप्रस्थावृत्राह्मणाच्छंसिप्रस्तोतारः तदिधनः मुख्यित्वगृहीताष्टचत्वारिशदधं । ततएवाधिनश्चतुर्विशतिभागभागिनः । वृतीयिनोच्छावाकनेष्टाअग्नीभगतिहर्तारस्तु मुख्यित्वगृहीतवृतीयांशभागिनः । अतएव षोडशभागभाजः पादिनः पावस्तुनेतृपोतृसुरापास्ते मुख्यित्वक्चतुर्थाशाः । अतएव द्वादशभागभाजः । इतिप्रत्येकं द्वादश मुख्येभ्यः षट् द्वितीयेभ्यश्चतस्न
  स्तृतीयेभ्यस्तिस्रइतरेभ्यइति कात्यायनस्त्रेणैव तत्स्पष्टीकृतम् । दक्षिणायाभृतिह्नपत्वं दीक्षितमदीक्षितादिक्षणाभिःपरिकीताऋत्विजोयाजयेयुरिति श्रुतिसिद्धम् गावोऽत्र स्त्रियः गावोवे देवमातरहति श्रुतः। एवंसहस्रदक्षिणेन यजेतेत्यादाविष विभागउन्यः ॥ २१०॥
- (५) नन्द्नः। सर्वेषां षोडशानाष्ट्रतिजांमध्येहोताष्वर्युरुद्वाताब्रह्मेत्येते मुखसंज्ञाश्यत्वारः समस्तायाः ऋतुदक्षिणाया-द्विनोर्द्धभाजः स्युः । मैत्रावरुणः प्रतिप्रस्थाता प्रस्तोता ब्राह्मणाच्छंसीत्यपेरऽधिसंज्ञाश्यत्वारस्तद्देन मुख्यात्विग्भागाद्देन भागिनःस्युः । अच्छावाकोनेष्टाप्रतिहत्ताग्रीभइत्येते तृतीयसंज्ञाश्यत्वारस्तृतीयांशामुख्यभागतृतीयभागभाजःस्युः । पावस्तु-दुन्नेता सुब्रह्मण्यः पोतेत्येते पादिनःसंज्ञाश्यत्वारश्यतुर्थाशभाजः स्युः । तद्यथा दक्षिणांपञ्चविश्वतिघा विभज्य प्रथमस्य चतुष्टयस्य द्वादशभागाःस्युः । द्वितीयस्य षट् । तृतीयस्य चत्वारः । चतुर्थस्य तृतीयइति प्रथमस्य सार्द्धद्वादशभागप्रामौ तस्यामिष यद्वादशभागकल्पना चतुष्टयानामन्येषांभागकल्पना या दुःशकतामाभूदिति सर्वेषामद्विनोमुख्याइत्यत्राद्धिश-ब्दः । किंचिन्त्यूनार्थवाचोमन्तव्यइति ॥ २१० ॥

संभूय स्वानिकर्माणि कुर्वद्विरिहमानवैः॥ अनेन विधियोगेन कर्तव्यांशपकस्पना॥ २ १ १॥

- (१) मेधातिथिः। यथा यह्ने बहूनि कर्माणि कायक्लेशकरैविद्धदितशयसाध्ये च नियुक्तोभूयर्सीदक्षिणांरुभते न्यूनकर्मकारी तु न्यूनां तद्दक्लोिककेषु गृहचैत्यादिकारिषु संभूय संदृत्य वर्धिकस्थपितस्त्रधारादिषु त्वसमयप्रसिद्धोयान्वानंशःसूत्रधारस्ययावान्स्थपतेस्त्रत्रानेन विधियोगेन विधिवैदिकोर्थस्तत्रप्रसिद्धाव्यवस्था विधियोगवैदिक्या यद्भगतया व्यवस्थयेत्यर्थः। एवंनाटकादिपेक्षायां नर्तनगायनवादकेषु भागमक्षाः यद्यपि सर्वे विद्वांसःसर्वकर्मानुष्ठानशक्ताम् तथान्यान्वान्त्रक्ष्येण भागोन पुरुषानुहृष्येणित संभूयसमुस्थानम् ॥ २११ ॥
- (२) शर्वज्ञनारायणः । स्वानि कर्माणि वाणिज्यादीनि । अनेन क्रमयोगेन विधिषकारसंबन्धेन स्रमानुरूपधन-विभागेन मूलसाम्येपि तल्लाभविभागस्तदार्जनश्रमानुरूपप्रवेति । संभूयोत्थानम् ॥ २५१॥
- (३) कुङ्गुकः। मिलित्वा गृहनिर्माणादीनि त्वकर्माणि लोके स्थपतिस्त्रनथार्यादिभित्र मनुष्यैः कुर्वदिरनेन यज्ञद क्षिणाविधिनाश्रयणेन विज्ञानव्यापारायपेक्षया भागकल्पना कार्या ॥ २११ ॥
- (४) राघवानन्दः । संभूयच समुत्थानमित्युक्तं तत्रातिदिशति समिति । इह लौकिके सार्ते च कर्मणि । एतइ-क्षिणाविभागः स्थपतिसूत्रधारादिभिः । अनेन मुख्यामुख्यानुरूर्पावभागेनेत्यन्वयः ॥ २११ ॥
- ( ५ ) न-दनः । एवमुक्तांवैदिकींविषमांशकल्पनांठोकेऽन्यतिदिशति संभूयस्वामिकमीणीति । वाणिज्यादिषु भागवै-षम्यकल्पनंमूल्यप्रयक्षगुरुरुाघवापेक्षया कल्पनीयमिति । इति संभूयसमुत्थानंसमाप्तमः ॥ २११ ॥

- (६) रामचन्द्रः । स्वानिकर्माणि वाणिज्यादीनि कुर्वद्धिः मानवैःसंभूय मिलित्वा ॥ २११ ॥ धर्मार्थयेन दत्तंस्यात्कस्मै चिद्याचते धनम् ॥ पश्चाच्च न तथा तरस्यान्वदेयंतस्य तद्भवेत् ॥२१२॥
- (१) मिधातिथिः । यः किश्वदाह सान्तानिकोहंयियक्षुवां देहि मे किंचिदिति तसी यदि दत्तंभवेन विवाहकर्मणि मवर्तेत तद्धनंद्यूनेन वेश्याभिवां क्षपयेदित्यत्र वादिनि युञ्जीत वृद्धिलाभक्षण्यादौ न देयंतस्य तद्दत्तस्य दानप्रतिषेधोनोपपयते अतः प्रत्याहरणीयमिति वाक्यार्थः । अथवा नष्टान्तो गौणोव्याख्येयोदसंप्रतिश्रुतंनदेयंतथाच गौतमः ॥ प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात् किंपुनरत्र युक्तमुभर्यामत्याह दत्तस्य प्रत्याहरणंप्रतिश्रुत्य वा दानं तथाच स्मृत्यन्तर्उभयंपितं
  आहेह नारदः ॥ कर्त्ताहमेतत्कर्मेति ॥ यद्दत्तंस्यादविज्ञातमदत्तंतदिष्मृतमिति ॥ प्रयोजनविशेषोद्देशेनयद्दत्तंतिस्मिनिवर्त्यमाने
  स्वविध्यतमिष प्रतियहीनृगृहादाहर्त्तव्यं दानस्यापक्रममात्रंतदानींसमर्पणंसमाप्तिस्तुनिर्वर्त्तपयोजनेति नारदस्यमतम् ॥२१२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दत्तानपाकर्माह धर्मार्थमिति । धर्मार्थं त्वधर्मसिङ्ग्यर्थमः । नतथाधर्मार्थंभवति दानानर्ह-त्वादिना प्रतिग्रहीतुः । केचित्तु यागादिधर्मार्थं याचमानाय दत्तं तथा न भवति यदि तेन यागादि न करोतीति व्याच-क्षते ॥ २१२ ॥
- (३) कुद्धृकः। इदानींदत्तानपकर्माह धर्मार्थमिति। येन यागादिकर्मार्थकासै खिद्याचमानाय धनंदत्तंपितश्रुतंवा पश्चा च तद्धनमसौ यागार्थन विनियुज्जीत तदा तद्दत्तमि धनंग्रासंप्रतिश्रुतंच न देयं। यदाह गौतमः प्रतिश्रुत्याप्यधर्मसंयुक्ताय न दद्यात॥ २१२॥
- (४) राघवानन्दः । किंच तवेदं यज्ञादिकर्मं करिष्यामीतिकत्वा याचते यद्दतं प्रतिश्रुतंवा सचेत्तत्कर्मनकरोति पुनस्तद्राह्ममित्याह धर्मार्थमिति । नतथातत्स्यादत्तंनस्यात् अपितुदानस्यौपाधिकत्वात् उपाध्यभावेन स्वत्वापादनादित्यर्थः ।। २१२ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथदत्तानपकर्मात्मकंविवादपदंश्लोकेह्येनाह धर्मार्थयेनेति । कस्मै चिद्याचित धर्मार्थयेन धर्म-दत्तंस्यात्पश्चाच्चेन्न तथा तद्धर्मार्थन मया दत्तमिति मदातानुशयादिभयुक्तंचेदित्यर्यः तस्मै पदात्रे तेन प्रतिप्रहीत्रा तद्धनं-नदेयं मदात्रानापहार्यमित्यर्थः ॥ २१२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कस्मैचिन्भिक्षुकाय धनं याचतेषमांर्थदत्तं स्यात् पश्चाइत्तानन्तरं तद्धनं न तथा तत्त्स्यात् तस्य स्वामिनः न देयं पूर्वस्वामिना तस्यपहीतुःतद्भवेनविवादपरमः॥ २१२॥

### यदि संसाधयेत्तत्तु दर्पाञ्चोभेन वा पुनः ॥ राज्ञा दाप्यः सुवर्णस्यात्तस्य स्तेयस्यनिष्कृतिः ॥२ १ ३॥

- (१) मेधातिथिः । संसाधनंराजनिवेदनादिना ऋणवन्त्रतिश्रुतस्य मार्गणंत्वीकतस्य प्रतियाच्यमानस्य राजनिवेदनं अयंमसंदत्वा प्रतिजिहीषंतीति सिद्धस्य रढीकरणंसंसाधनमेतदेतदर्पाद्धोभेनेति कारणानुवादः । एवंकुर्वतोदण्डः सुवर्णः स्यात्तस्य स्तेयस्य निष्कितिरितिषौरदण्डमाश्रद्धमानंसुवर्णविधन्तआचोरशङ्कादि दत्तंकिलतेन तस्मै न त्वयंदतं कथन्ययंत्रैरः स्यादितिशङ्कांनिवर्तियनुंस्तेयशब्दः शयुक्तः सत्यपि चौरत्वे वाचिनकः सुवर्णदण्डोऽन्यासु कियासु चौरवद्यवस्यः ॥ २१३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। सुवर्णदाप्यः शतमः॥ २१३॥

- (३) कुङ्कूकः । यदि तद्दत्तमसौ गृहीत्वा छोभादहंकाराद्वा न त्यजित मतिश्रुतंवाधनंबछेन गृहाति तदा तस्य चौर्यपापस्य संगुत्ध्यर्थराङ्का खर्णदण्डदापनीयोभवति ॥ २९३॥
- (४) राघवानन्दः । याचियतुस्तदादाने दण्डमाह यदीति । संसाधयेत् प्रतिश्रुतंगृह्धीयात् । दत्तंनदद्याद्या । अदानेहितुः । द्वेति । द्वे
- (५) **भन्दनः । संसाधयेदनुतिष्ठेत् । त**त्यतियहणकाले प्रदात्रे निवेदितंधर्मविवाहयज्ञादिकंपानवः प्रतियहीता स्वर्णप्रतिपापितं पञ्चकृष्णिककोमापस्ते सुवर्णस्तुषोइशेति तद्दाप्यो दण्डरूपेण । अपत्दतार्थे प्रतिपादनमर्थप्राप्तमेव । इतिदत्तानपाकर्मसमाप्तम् ॥ २१३॥
- (६) **रामचन्द्रः** । दर्पाछोभेनवा पुनर्यदि तत्संधारयेत्तस्य स्तेयस्य निष्कतीराङ्गासुवर्णदाप्यःस्यात दापनीयः स्यात्॥ २१३॥

#### इत्तस्यैषोदिता धर्म्या यथा बद्नपिक्रया ॥ अतऊर्ध्वंत्रवक्ष्यामि वेतनस्यानपिक्रयाम् ॥ २ १ ४ ॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वेणार्धेन पूर्वविवादोषसंहारउत्तरेण वक्ष्यमाणोपऋमोदत्तस्यैवानपिऋयोदिता अपिऋया-क्रियापायस्तस्य नञाप्रतिषेधस्तदेवमुदितंभवति एषेव दाने स्थितिरिति यावत् । धर्मादनपेताधर्म्यां कथंप्रतिश्रुत्याऽदी-यमानोधर्मोन पश्यतीति नेषा शङ्काकर्तव्या एषएवात्र धर्मोयन्तदीयते दत्तंच प्रत्यादीयते । उदिता उक्ता यथावच्छब्दसमु-दायएव याथातथ्ये वर्त्तते सम्यङ्किष्पितेत्यर्थः । अथच यथाशब्दोयोग्यतायां वर्तते तामह्तीतिवितः कर्तव्यः । वेतनं-श्वतिस्तस्यानपिऋया वेतनेन स्वकर्मकुर्वतायोधर्मः सहदानीमुच्यतइति प्रतिक्षा ॥ २१४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्म्या न्याय्या । दत्ताप्रदानम् ॥ २१४ ॥
  - (३) क्रुक्ट्रकः । एतद्तस्यानितपादनंधर्मादेपेतं तदुक्तं अतौऽनन्तरंश्वेतरसमर्पणादिकंवक्ष्यामि ॥ २१४ ॥ 🕟
- ( ४ ) राघ्यवानन्दः । दक्षिणामुपसंहरन् लैकिकभ्रतेरनपिक्रयांप्रतिज्ञानीते दत्तस्येति । अपगच्छति धनमन्यंपत्ये-नेनेति अपिक्रया दानंतदभावोऽनपिक्रया पुनरादानम् ॥ २१४ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अधेवतनप्रदानमाह दत्तस्येषद्ति । अनपाकिया अनपाकरणं प्रदानमितियावत् ॥ २१४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। दत्तस्ययथावद्त्तस्य अनपआदानंतस्यक्रियाउदिता ॥ २१४ ॥

### भृतोनात्त्रींन कुर्याचो दर्पाःकर्म यथोदितम् ॥ सदण्याःकष्णलान्यष्टी न देयंचास्य बेनतम्॥२ १ ५॥

(१) मेधातिथिः । उद्दिष्टन मूल्येनोद्दिष्टकर्मकरोति सद्द भ्रतोभित्रेतः भृत्यकर्मविशेषेण स्वीकतोभृत्यादेद्दि मे पञ्चरूपकाणीदःते कर्मकर्तात्वीयता कालेनेत्याभाष्यमविष्टः सचित्कर्मनसमापयित कृष्णलानि सौवर्णानि ताभरजतयो-वा कर्मस्वरूपमनुबन्धानि च झात्वा दृण्ड्यते तानि रूपकाणि वेतनार्थकल्पितानि न रुभेत यचनार्त्तोदर्णन्न करोति य-श्रोदितकर्म ध्याध्यादिनाऽपीद्वितस्य दर्पादकुर्वतोभृतिहानिर्दण्डनमतः सप्वंवक्तुंन रुभते यावन्ययायासः कतस्तदानुरूप्य-ण देहीति ऋत्विजामप्येवंदण्डकेचिदिच्छिति त्विष्ट्यया त्यजतां तदयुक्तं अत्र हि महाननर्थोयजमानस्य सामिकत्ये यजमानेऽतोदण्डो महानत्रयुक्तः यजमानस्य च यन्त्रदेतद्वापनीयंदीक्षोपसद्देवव्रतैः शरीरापचये समुत्थातष्यमः । अन्यो-याग्रादमी कञ्चनकर्मणि प्रवर्तयित तडागखनने देवस्य गृहकर्णेऽङ्गते समापयिता प्रवर्तकत्वेनेति प्रभानापसरेयतेन रवामिनः क्षयायासाः सर्वेसंवोडव्याभाण्डवाह्वणिड्यायेन एषिह न्यायः कात्यायनेन सर्ववातिदिष्टः भाण्डवाह्कदोषेणव-णिजोयदिव्वयंनश्येत्तद्भांडवाह्कोवहेत् योष्यन्यः कस्यचित्कर्मणि धनमावर्ष्यार्धतीनिवर्तेतेति कात्यायनीये सूत्रे धनमा-बध्याऽऽसज्य धनव्ययंकारियत्वा यद्यर्द्धकते निवर्तेत सोऽपि तह्हेदित्यनुषद्भः एवं योपि षाण्मास्यः सांवत्सरोवा यथा-पपादककर्मकारी भक्तदासस्तस्याप्येषएवन्यायः। आह् च नारदः॥ कर्माकुर्वन्यतिश्रुत्य कार्योदत्वा शृतिबलातः। शृतिगृह्णातिकुर्वाणोद्विगुणंशृतिमावहेत्॥ कालेऽपूर्णे त्यजन्कर्मशृतिनाशनमहति॥ २१५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अथ वेतनानपकर्म । भृतइति । भृतःसन्तनार्तः पीडारहितोपि । वेतनं नदेयं रूतस्या-प्येकदेशस्य यश्चदत्तं तद्य्यादेयमित्यर्थः ॥ २१५ ॥
- (३) कुळ्ळूकः । योश्वतिपरिक्रीतोव्याभ्यपीडितोयथानिरूपितंकमीहंकारान्न कुर्यात्सकमीनुरूपेण सुवर्णादिरूणणा-न्यष्टौ दण्डनोयः वेतनंचास्य न देयम् ॥ २१५ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । तमेवाह भृतइति । भृतिर्वेतनं तया क्रीतोभृतः अनार्तोपि यदि नकुर्यात् । अष्टीकृष्णलानि सभृत्योराङ्गादण्ड्यः । न तद्देयं नदापनीयं वेतर्नामति च ॥ २१५ ॥
  - (५) नन्दनः । भृतोवेतनगाही । अनात्ती व्याधिरहितः ॥ २१५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनार्तःभृतःसन्दर्शयथोदितंकर्मयोनकुर्यायथोदितम् ॥ २१५ ॥

# आर्त्तस्तु कुर्यात्स्वस्थः सन्यथाभाषितमादितः ॥ सदीर्घस्यापि कालस्य तहुभेतैव वेतनम् ॥२ १ ६॥

- (१) मेधातिथिः । अनार्त्तस्य दण्डउक्तोभृतिहरणमार्त्तस्यदानीमुच्यते आर्त्याभृतीर्द्धकृतंकर्म यदि हित्वा गच्छे-त्साखस्यः सन्पुनरागत्य यथोक्तमादौ ततः कुर्यात् बहुनापि कालेन पीडया मुक्तः प्रत्यागतः कृतकर्मशेषउपलभेतच वेत-नम् ॥ २१६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः ! आर्नीयदि मध्ये तदा स्वस्थःसन् तत्कर्म कुर्यात् । सुदीर्घस्यापि काल्स्य दीर्घेणापिका-लेन कुर्यादित्यन्वयः ॥ २१६ ॥
- (३) कुझूकः। यदा व्याप्यादिपीडया कर्म न करोति खस्थः सन्यादग्भाषितंतादकर्म कुर्यात वेतनंच चिरकालादः पि रुमेतेव ॥ २१६॥
- (४) राघवानन्दः । आर्तश्चेत्तस्य कालविलम्बेन करणेन दोषइत्याह आर्तस्त्वित । तेन यथा भाषितं तारकु-र्यात् । आदितः आदी । तद्वितिधनम् ॥ २१६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पूर्वआर्तः पश्चात्स्वस्यः सन्दीर्घस्य कालस्य आदितोयथा भाषितंकुर्यात् तद्वेतनंलभेत् ॥२१६॥ यथोक्तमार्त्तः सुस्थोवा यस्तत्कर्म न कारयेत् ॥ न तस्य वेतनंदेयमस्पोनस्यापि कर्मणः ॥२ १ ७॥
- (१) मेघातिथिः । अथवा त्वामिनोधारयत्यनेन च तत्कर्मकारितंस्यात्त्वांश्वीतदत्वा तदा तत्सममसौ त्वस्यः कार-यितव्यः अथापि त्वामी ब्रूयान्तमे किचित्कर्तव्यमस्तीति तत्रापि कतानुरूपेण छमेतैव यथोक्तमात्राम् ॥ २१७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यथोक्तमार्ते त्वस्थे वा यः प्रकारउक्तः । वेतनादानम् ॥ २१७ ॥
- (३) कुल्लूकः । यत्कर्मयथाभाषितपीष्ठितोऽन्येन कारयेत् ह्यस्थोवा न कुर्यान्नापिकारयेत् तस्य किचिक्येषस्यापि कतस्य कर्मणोवेतनंन देयम् ॥ २१७ ॥

- ( ४ ) **राघवानन्दः** । स्वीकृतासंपूरणेपि यथोक्तं वेतनंनदेयमित्याह् यथेति । अल्पोनस्याल्पन्यूनस्यापिकर्मणः । स्वस्थोपि न वा कुर्यान्त संपूर्ये न्ववाकारयेदन्येन ॥ २१७ ॥
  - (५) नन्द्रनः । कर्मणःवेतनंतस्य न देयमित्यन्वयः । इति वेतनानपिकयोक्ता ॥ ११७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । आर्तःस्वस्थोवायः यथोक्तंकर्म न कारयेत् अल्पोनस्य अल्पन्यूनस्य कर्मणः तस्य पुंसः वेत-नंन देयं ॥ २१७ ॥

#### एषधर्मीः खिलेनोक्तोवेतनादानकर्मणः ॥ अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामि धर्मसमयभेदिनाम् ॥ २१८ ॥

- (१) मधातिथिः । वेतनादानकर्मणइति विवादपरस्यास्य नामध्यमेतत्तेन न चोद्यमेतत् । कथंवेतनस्यादानकर्मीक्रंयावता दानकर्माण्युक्तंत्रछभेतेव वेतनमिति नाम्नोहि येन केनिचदिन्वतेन संबन्धिना नामता निवरुद्धा निष्ठ यावन्तः
  सूत्रार्थास्ते सर्वे मवर्तन्ते तथाचाम्निहोत्रे यद्यप्यम्भणापत्योहीमस्तथाष्यमिहोत्रार्धामिति नामम्वर्तत्रष्व । तदुक्तंतत्रैवंस्थूणादश्रेयाचसमानीचास्यादिति समयसिद्धिः संद्वेतद्यावता ममुते निश्चितंकर्त्यमित्यभ्युपगमस्तिभन्दिन्त व्यतिक्रामिन्त ते
  समयभेदिनः । संविदश्यव्यतिक्रमइति यदुद्धितदिदानीमुच्यते पूर्वेणाद्धिन पूर्वमकरिणोपसंहारोऽपरेणोद्धिमकरणस्चनम्
  २१८॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । समयभेदनमवतारयति एषइति । समयभेदिनां धर्मं नियतंदण्डम् ॥ २१८ ॥
- (३) क्टाह्यकः। एषा व्यवस्था वेतनादानाख्यकर्मणीनिःशेषेणोक्ता अतोऽनन्तरसंविद्यात्तऋमकारिणंदण्डादिव्यव-स्थांवदिष्यामि ॥ २१८ ॥
- (४) राघवानम्दः । भृतिमुपसंहर्न् सर्विदश्य ध्यतिक्रमंप्रतिज्ञानीते एषद्दति । धर्मं दण्डादिष्यवस्थाम् । समयभेदि-नामिदमस्माभिःपरिहर्त्वयमितिनिश्ययकारिणाम् ॥ २१८॥
  - (५) नम्दनः । अथसंविद्यतिऋममाह एषधर्मीऽखिलेनेति । समयभेदिनांसंविद्यतिऋमिणामः॥ २१८ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । वेतनादानकर्मणः वेतनस्य आदानं स्वीकारः तस्य कर्मणः एषधमः अखिलेनउपायेनउकः तेषांसमयभेदिनांधर्मअतऊर्ध्वत्रवक्ष्यामि ॥ २१८॥

#### योगामदेशसंघानांकः वा सत्येन संविदम् ॥ विसंवदेन्तरोछोभानंराष्ट्राष्ट्रिप्रवासयेत् ॥ २ ९ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः । शालासमुदायोगामस्तिन्वासिनोमनुष्यागृह्यन्ते तेषामेव संविदः संभवात् एवंग्रामसमुदायोदेश-संघएकधर्मानुगतानांनानादेशवासिनांनानाजातीयानामि प्राणिनांसमूहः यथाभिश्रूणांसंघोवणिजांसंघश्वातुर्विद्यानांसंघ-इति । यामादीनांयत्कार्ययथा पारियामिकैग्रीमोनोपहतः प्रायआसाकीने गोप्रचारे गाश्चारयन्ति उदकंच भित्त्वा नयन्ति तद्यदिवोमतंदग्धएव दोषान्कर्तुन दद्यएवंनः प्रतिबधतां यदि तैः सहदण्डादण्डिभवित राजकुले वा व्यवहारस्त्रे सर्वे वय्मेककार्यानोचेदुपेक्षामाह । तत्र ये संविदते वेदकमिति प्राक्तनीपामस्थितस्ते व्यतिक्रम्यत्येवंगोत्साद्य विसंवदेदलानैः सह सङ्घल्लेतस्त्रेषु बाह्याभ्यन्तरःस्यात्सराङ्गा त्वराष्ट्रान्वित्तियत्वयोनिष्कासियत्वयः । स्वविषयेऽस्यवस्तुनदेयमेवंवणिग्भवज्ञान् सणादिकार्यर्दश्चलतसंविनेन नातिक्रमितव्यमन्यत्कार्ययामाणुपकारकंशास्त्राचारमसिद्धपुरराष्ट्राविरोधितत्संविचतिक्रमे द-ण्डोयंलोभादिति त्वेनोपकारगन्धेन पर्यामणीकतेनास्वातक्तर्यंलोभः । अङ्गानानु विसंवादेमान्यस्य कव्यः ॥ २१९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यामाणां यामस्थानामः । संविदत्रयामे एवंकर्तव्यमिति एवंदेशविशेषमादाय । तथा संघानां बौद्धादिसंघानामः ॥ २१९॥

- ३ ) कुछूकः । यामदेशशब्दाभ्यां तद्दासिनोलक्ष्यन्ते । संघोवणिगादिसमूहः । इदमस्माभिः कर्नव्यपरिहार्यतामित्येवं रूपंसंकेतं सत्यादिशपथेन कत्वा तन्मभ्ये योनरोलोभादिना निष्कामेत्तराजा राष्ट्रानिर्वासयेत् ॥ २१९॥
- ( ४ ) राघवानम्दः । तदेवाह यइतिद्वाभ्यामः । पामदेशेति तत्रस्थयोर्पहणमः । संघेति वणिगादिसमूहः । संविदं एकसंकेतमः । विसवदेदतिकामेत् । विभवासयेदण्डपुरःसरमः । ब्राह्मणस्य न दण्डः केवलं पामत्यागर्ति ॥ २१९ ॥
  - (५) नन्द्रनः । योगामदेशसंघानामिति त्रयंस्पष्टम् । संविद्यतिक्रमउक्तः ॥ २१९-२२१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** यःपुरुषः पामदेशसङ्घानां पामाणां देशानां सङ्घानां सम्द्रानां सत्येन शपथेन संविदं समयं। मर्यादांकत्वा नरःलोभाहिसंवदेदन्यथारदेत्तंराष्ट्राहिश्वासयेत् ॥२१९॥

### निगृह्य दापयेच्चैनंसमयव्यिभचारिणम् ॥ चतुः सुवर्णान्षिणिष्कांश्छतमानंच् राजतम् ॥ २२०॥

- (१) मेधातिथिः। निगृह्मावष्टभ्य पीडियत्वा काललाभमकारियत्वा दण्ड्यः। चत्वारिष्ठवर्णानिथेषांनिष्काणां-पिरमाणांने चतुःसुवर्णानिष्काः यद्यपि चतुःसुवर्णिकोनिष्कइत्यत्रोक्तंतथापि शास्त्रान्तराच्छाब्दंशतंसुवर्णानांनिष्कमाहुर्महाथियद्रत्येवमादिपरिमाणान्तरंपश्येत् विशिष्टे संज्ञाकरणसामर्थ्यादेव लभ्यतइतिचेत् पद्ययन्थत्वान्न दोषः। अन्यतुसहार्थेबहुवीहिष्ठत्वा त्रीनृदण्डानाहुः। चतुर्भिः सुवर्णैः सह षण्णिष्कादण्डनीयोदशनिष्काः प्रतिपादिताभवन्ति। बहुवीहिसिद्रश्यर्थसहार्थेकथंचिष्मःवर्थोयोजितव्यः नहि चित्राभिगौभिः सिह्तश्चित्रगुरैवदत्तद्दित भवति। एते च त्रयोदण्डायदि चविशिथेकइति कार्यापेक्षया योजनं निर्वासनदण्डेन विकल्पते दण्डोयमः॥ २२०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चतुर्भिः सुवर्णेयोंनिष्कस्तान् षर्पलानीत्यर्थः । एतश्चः दीनारादिनिष्कव्यवच्छेदार्थाविशे-षणम् । शतमानमेकम् ॥ २२० ॥
- ( ६ ) कुझूकः । अथ चैनंसंविद्यतिक्रमकारिणंनिबोध्य चतुरः सुवर्णान पण्निष्कान् प्रत्येकंचतुः सुवर्णपरिमितान् राजतंच शतमानंविशन्यधिकर्शककाशतत्रयपरिमाणंत्रयमेत् दिषयलाघवगौरवापेक्षया समन्वितंव्यस्त्वाराजादण्डंदापयेन् ॥ २२० ॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डसंख्यामाह नीति । निगृह्म कारागारंप्रापयित्वा चतुःसीवर्णिकोनिष्कइत्युक्तेः चतुःसुव-र्णानिति तु निष्कपदस्याभरणाद्यर्थव्यावृत्यर्थतेनपशुमालभेतेत्याचेकत्वस्येव षडित्युपादेयविशेषणमतः प्रत्येकं पण्ण-ष्कानांदण्डइति । शतमानं विशत्यधिकरिक्तकाशतत्रयं समस्तं ध्यस्तवा कार्यगीरवलाघवापेक्षया ॥ २२०॥
- (६) रामचन्द्रः। एवं समयव्यभिचारिणं समयभेतारं निगृह्य दण्डंदापयेत्। दण्डमाह चतुःसुवर्णान्वा दण्डयेत्। विण्णाकात् निष्कंसुवर्णाभ्यत्वारःइति षट्पलानि अथवा राजतः रूप्यस्य शतमानः। द्वात्रिशत्कृष्णलं धरणं भवेत् धरणानि दश्च श्रेयःशतमान एवं कृष्णलाभवन्ति अष्टगुंजात्मकोमाषः तेषांचत्वारिशत् माषममाणं भवति॥ २२०॥ एतद्रण्डविधिकुर्याद्धार्मिकः पृथिवीपतिः॥ पामजातिसमृहेषु समयव्यितिचारिणाम्॥ २२१॥
- (१) मधातिथिः । जातिसमूहेषु च नानाजातीयानांसमानजातीयानांवा संघेषु तद्दिषयोग्यभिचारोयेषामित्यर्थः । प्रकरणोपसंहारः ॥ २२) ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । रण्डविधि वण्डपकारमः । जातिर्जासणादिः ॥ २२१ ॥
  - (३) कुःखूकः। यामेषु ब्राह्मणजातिसमूहेषु संविध्यतिक्रमकारिणामेतद्वविधिधर्मप्रधानौराजानुतिक्षेत् ॥ २२१॥

- (४) **राघवानन्दः** । उक्तंदण्डविधिमन्यत्रातिदिशति एतिमिति । यामजातिसमूहेषु यामस्य ब्राह्मणादिषु जातिसमू-हेषु वणिगादिषु च ॥ २२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एवं धार्मिकः पृथिवीपितः दण्डविधि कुर्यात् ॥ २२१ ॥

कीत्वा विकीयवा किचियस्येहानुशयोभवेत्॥ सोऽन्तर्दशाहात्तद्वयंदयाचैवाददीतवा ॥२२२॥

- (१) मेधातिथिः। यद्द्व्यंत्रचुरक्रयिवक्रयंव्यवहारकाले न गच्छित न नश्यित मूलतश्चनापचीयते त्रपुताश्वभाण्डादिस्थरार्घतादशस्यानुपभुक्तस्य दशाहमध्यआदानप्रत्यपी यस्तु विरलकेतुरनुशयंन मया साधुक्रतंयिहक्रीतामित तदा
  केता तस्मैप्रतिपादियत्वयः एकस्थानवासिनांचैषकालोदेशान्तरवासिनांतात्कालिकीप्रतिनिवृत्तिः। केचिद्रोमून्यादिविषयंविधिममिमछिन्त न वस्नादौ स्पृत्यन्तरे हि विणवपणने योविधिराम्नायते एवंहि नारदः पर्वत ॥ कीत्वामूल्येन यः पण्यंदुष्क्रीतिमिति मन्यते। विकेतुःप्रतिदेयंतन्तिस्निवाह्मचिवक्षतिर्मात ॥ द्वितीयेऽह्नि ददक्रिता मूल्यात्त्र्यशांशमावहेत्। द्विगुणंतन्तृतीयेऽह्नि परतःकेतुरेवतत् ॥ विक्रयार्थयद्व्यंतत्पण्यं यिक्कियतदुःपन्नेनद्व्यान्तरक्रयादिना पुरुषोव्यवहरित जीविकाधनमर्जयितुं तथा पणभूमौप्रसारितंच भवित विणजा तत्रेह पण्ययहणात्किश्वदिशेषोविविक्षतद्वरत्या कीत्वा मूल्येनइत्येतावदवजातं कः पुनरसौ विशेषः उच्यते यक्कीतमित पण्यत्वमजहद्विणिरमः क्रियते ताहै विक्रयार्थमेव क्रीणनित तेषांविणिजामितरेतरक्रीणतांच नारदीयोविधिरन्येषांमानवइतिकेचिन किपुनरत्र युक्तं पण्यधमिदेर्थवस्थावानुसरणीया तथाचाश्वानांबलसंचारोहिस्तिनामद्वुशारोहणविक्रयविभावकिमित्यादिना व्यवहारस्तेषु पण्येषु सिद्धोभवित । अविवक्षितमिवनष्टमुपनिष्यादौ वस्नादेर्यावन्तात्र नाशस्तावतोमूल्यमुपनिधात्रे दीयते द्व्यन्तु गृह्नातीह त्वीषन्ताशिसर्वमूल्यदेयंकेतुः॥ २२२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋयविऋयानुशयमाह ऋीत्वेति । अनुशयः पश्चात्तापः ॥ २२२ ॥
- (३) कु:झूकः। कीत्वा विकीयवा किचिट्रव्यम विनश्वररूपंस्थिरार्घभूमितात्रपद्वादि यस्य लोके पश्चात्तापोजायते न साधु मया कीतमिति सकीतंदशाहमध्ये प्रत्यपंयेत् विकीतंवागृह्णीयात् ॥ २२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋयविऋयानुशयइत्युक्तं तत्र ऋतृविक्रेत्रोः पश्चात्तापाद्युत्पत्तौ दशाहाभ्यन्तरे निवर्त्ययोग्य-तास्तीत्याह ऋतिवेति । साधु मया नक्तमित्यनुतापोनुशयः । ऋति दद्याह्रिक्रीतंच गृह्णीयादित्यर्थः ॥ २२२ ॥
  - (५) नन्दनः । अथक्रयविक्रयानुशयमाहः क्रीत्वाविक्रीयवेति । तद्रव्ययनमूल्यत्वेन केत्रादत्तमः ॥ २२२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । किंचिद्वस्तु कीत्वा विक्रीय वा इह यस्य अनुशयः पश्चात्तापः भवेत्सः अन्तर्दशाहात्तद्रव्यंदचात् आददीत लीकुर्यात् ॥ २२२ ॥

परेण तु दशाहस्य न द्यान्नापि दापयेत् ॥ आददानोददचैव राज्ञा दण्ठ्यः शतानि षट्॥ २२३॥ [स्याचतुर्विशतिपणेदण्डस्तस्य व्यतिक्रमे । पणस्य दशमे भागे दाप्यः स्यादित पातिनि ॥१॥ ] [क्रीत्वाविकीयवा पण्यमगृद्धन्त ददतस्तथा । पणाद्वादशदाप्यश्व मनुष्याणांच वत्सरान्॥ २॥ ] [पणाद्वादशदाप्यः स्यात्यतिबोधे न चेद्रवेत् । पशूनामप्यनाख्याने त्रिपदादर्पणंभवेत् ॥ ३॥ ]

(१) मधातिथिः । दशाहात्परतीन केता यावतानुशयश्रापि विकेता यदि राजनिनिवेदयेत्ततः षट्शतानि दण्डयः

<sup>‡ (</sup>ण, ञ)। इचिन्हिते पुस्तकेष्रथम एवैकः श्लोको वर्तते

नदद्यादिति नायमदृष्टार्थः प्रतिषेधः कितिहि ज्ञायते स्थितिरीदृशी अन्विच्छेक्षेता दशाहादूर्ध्वनत्याजनीयोनापि वि-केता पाहिष्यतन्यः अतश्य यदि साम्रोभयेच्छायां दानादानेस्यातां तत्र न कश्चिद्दोषः ॥ २२३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । दशाहस्यपरेणेति बीजविषयम् । वस्रवाह्मरत्नदोह्मपुरुषस्रीषु एकपञ्चसप्तश्यहमासार्धमा-सानामवधीनां स्मृत्यन्तरे उक्तत्वात् । नाददीत विक्रीतंवस्त्वादातुं न यतेत । शतानि पणानाम् ॥ २२३ ॥
- ( ३ ) कुछ्कृकः । दशाहादूर्ध्वकीतंन त्यजेत् नापि विकीतंविकयिकोबलेन दापयेत् । विकीतंबलेन गृह्कन्परित्यजन् राज्ञा षट्शतानि पणानदण्ड्यः ॥ ২২३ ॥
- ( ध ) राधवान-दः । दशाहादाधिक्ये तदुभयमनुचितमित्याह परेणेति शतानीति तात्रिकपणानामितिशेषः । एवं-सर्वत्र ॥ २२३ ॥
  - ( ५ ) **नन्द्रनः ।** आददानोबलादृण्हम्नददच षर्शतानि कार्षापणानांदण्ड्यः ॥ २२३ ॥
  - ( ६ ) **रामचन्द्रः ।** अन्यथाराज्ञा षर्शतानि पणान्ति दण्ड्यः ॥ २२३ ॥

# यस्तु दोषवतीकन्यामनाख्याय प्रयच्छिति ॥ तस्य कुर्यान्यूपोदण्डंस्वयंपण्णवातिपणान् ॥२२४ ॥

- (१) मधातिथिः । या कन्या दोषैर्युक्ता साच दात्रा वराय नाख्यायते न प्रकाश्यतएवमेव दीयते तत्र दातुर्दण्डो-विदिते राज्ञा कार्यः । ख्यंग्रहणमादरार्थमः । कन्यादोषाश्च धर्मप्रजासामर्थ्यविघातहेतवः । क्षयोव्याधिर्मेथुनसंबन्धश्च नी-ष्मत्तयेत्येतत्प्रकरणोक्तोदण्डोऽयंवा ॥ २२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यस्त्वित पूर्वोक्तकन्याविक्रयविषयदण्डसामान्यस्य विशेषोक्तिरियमत्रतस्य संगित्मंभ-वात् । कुर्यात् दण्डम् । अर्थात्कन्यामिष प्रतिपादयेत् पूर्वकृतशुल्कंवरोन दद्यात् ॥ २२४ ॥
- (६) कुछ्कृकः । नोन्मत्तायाइति सामान्येनोक्तं दण्डविशेषाभिधानार्थीमदं उन्मादादिदोषानकथियत्वा दोषवर्ता-कन्यांवराय यः प्रयच्छति तस्य राजा त्वयमादरेण षण्णवतिपणान्दण्डंकर्यात् । अनुशयप्रसंद्वेनैतत्कन्यागतमुच्यते॥२२४॥
- (४) **राधवान-दः**। नोन्मत्तायाङ्यत्रोक्तदण्डस्यः संख्यामाहं यस्तिर्वति । दोषवतीमुक्तोन्मत्तादिदोषत्रययुक्तामः॥ २२४॥
- ( ५ ) **जन्दनः ।** अनुपन्नान्तमपि ऋयविऋयसाधर्म्यान्कन्यामदानविषयंविवादमाह् यस्तुदोषवतीमिति स्वयंकन् न्या भन्नीदिभिरनिवेदितोऽपि ॥ २२४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । षण्णवितपणान्नृपः त्वयदण्डंकुर्यात् ॥ २२४ ॥

# अकन्येति तु यः कन्यांब्र्याद्वेषेण मानवः ॥ सशतंप्रामुयाद्दण्डंतस्यादोषमदर्शयन् ॥ २२५॥

(१) मधातिथिः। अकन्यावृत्तमैथुनसंबन्धित योवदेत्तं व दोषंन भावयत्तदा शतंकाषिणणदण्ड्यः। अन्य मन्यनेतऽल्पत्वादण्डस्य महत्वाच्चक्रोशस्येनिकरणस्य च पदार्थविपर्यासङ्त्वेन दर्शनादकन्येति शब्दाव्हर्शविविक्षतं अकन्ययिमत्येतेनैव शब्देनाक्रोशेत्तस्य शतंदण्डः कः पुनरत्र विशेषः उच्यते सद्दंवादी पृच्छन्यते कथिमयमकन्येति सचेद्द्र्यानिर्क्जा नृशंसाश्त्रीलवादिनी नैषकन्यानांधर्मएतच्च न साथयेत्तदा यंदण्डः कन्यागुणनिषेधउक्ते सित । अथवा कन्याशब्दंप्रथमवयोवचनमाश्रित्य परीक्षं कस्यचित्त्वल्पा "बृद्धादत्ता यदि राजानंद्वापयेदिभिक्षत्वमा कन्या मदीया प्रार्थमाना-

<sup>ँ</sup> त्त्वल्पावृद्धादत्ता=दर्थयमानस्यत्रूयात्कितावन्नासीत्वल्पावृद्धावालावाकन्यादत्ता ( आआ )

ऽनेन तस्यामभिलाषएवमुक्काथ पराजितस्तत्र प्राप्तकालायां यद्येवमुक्तंतदा पराजितस्यायंदण्डः॥ २२५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। अकन्याचेयं स्त्री किंतु इहीबमिति॥ २२५॥
- (३) कुद्धूकः । नेर्यकन्या क्षतयोनिरियमिति योमनुष्योह्देषेण ब्रूयात्तस्याउक्तदोषमविभावयन्यणशतराजा दण्डं-मकल्पयेत् ॥ २२५ ॥
- (४) राघवान-दः । बाचादूषितकन्यस्य दण्डमाहः । अकन्येयं कन्या केनापि क्षतयोनित्वादिति योब्रूयात् । दोषं क्षतयोनित्वादिकमदर्शयन्पणशतंदण्डमामुयादित्यन्वयः ॥ २२५ ॥
  - (५) नन्दनः । अकन्या क्षतयोनिः । शतंपणानाम ॥ २२५॥
- (६) रामचन्द्रः । यः द्देषेण कन्यां अकन्याइति ब्रूयातसः पणशतंदण्डंपामुयात् । किंकुर्वाणः तस्याःदोषं अद-र्शयन् ॥ २२५ ॥

पाणियहणिकामंत्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः ॥ नाकन्यासु कचिन्नृणांलुप्तधर्मिकयाहिताः ॥२२६॥

- (१) मेधातिथिः। पाणिपहणंविवाहोदारमञ्चाणांतत्र विद्यमानत्वात्सचाग्निमयक्षतेत्येताभ्यां संबन्धेनासांविवाहं कर्तृत्वंदर्शयित । परमार्थतस्तु विवाहिवधौ कन्यामुपयच्छेदिति विहितं तादशमेवार्थमञ्चाअभिवदन्ति न पुनर्मञ्चेषु कन्याशब्दश्रवणात्कन्यानांविवाहमञ्चाणामविधायकत्वात्। एषएवार्थस्तिद्वपरीतप्रतिषेधमुखेन द्वीक्रियते कन्यासु कचिन्णां। नकस्यांचिद्देदशाखायां मनुष्याणामकन्याविषयोविवाहः श्रुतः। लुप्तक्रियाः यासांधर्मेऽग्निहोत्रादावपत्योत्पादनिवधौ चाधिकारोनास्त्यतस्तानविवाहाः अतः कन्यामकन्येति वदम्पहता दण्डेन योजनीयइतिपूर्वश्लोकादनन्तरमुच्यते अगा-प्रमेश्वनाक्षी कन्योच्यते॥ २२६॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । अकन्यातु यदि सा वस्तुतः स्या**त्तदा त्याज्येवेत्युपपादयति पाणिपहणिकाइति । कन्या-रवेव कन्याविषयाः । एवं नाकन्यासु स्त्रीवेषु ॥ २२६ ॥
- (३) कुद्भूकः । युक्तश्रास्याकन्येति वादिनोदण्डांयस्मात् पाणिपहेति अर्थमणंदेवंकन्याऽग्निमयक्षतेत्येवमाद्योवैन वाहिकामनुष्याणांमस्त्राः । कन्याशब्दश्रवणात्कन्यास्वेव व्यवस्थितानाकन्याविषये किच्छास्त्रे धर्मविवाहितद्धये व्यवस्थिताअसमवेतार्यत्वात् अतएवाह ताःक्षतयोनयोवैवाहिकमस्त्रः संस्क्रियमाणाअपि यस्मादपगतधर्मविवाहादिशालिन्योन् भवन्ति नासौ धर्म्यविवाहहत्यर्थः ननु क्षतयोनेवैवाहिकमस्त्रहोमादिनिषधकमिदम् या गाभणीसंस्क्रियते तथा वोदुः कन्या समुद्धविमिति क्षतयोनेर्राप मनुनैव विवाहसंस्कारस्य वक्ष्यमाणत्वात्। देवलेन तु ॥ गान्धर्वेषु विवाहेषु पुनर्वेवाहिकोनिविधः ॥ कर्तव्यश्र त्रिभिवणैः समयेनाग्निसाक्षिकइति ॥ गान्धर्वेषु विवाहेषु होममस्त्रादिविधरुक्तः । गान्धर्वश्रोपगमनपूर्वनकोऽपि भवतितस्य क्षत्रियविषये सुधर्मत्वंमनुनोक्तं । अतः सामान्यविशेष-यायादितरविषयोगंक्षतयोनिविवाहस्याधर्मत्वोनपदेशः ॥ २२६॥
- (४) राघवानन्दः । ननु कन्यात्वक्षतौ किस्यात्तत्राह पाणीति । अर्यमणंनुदेवं कन्याअग्रिमयक्षतेति मञ्चलिक्-माश्रित्यावधारणमाह कन्यात्वेवेति । लुप्तधर्माक्रियाः अपगतिववाहादिकिँयाइति निन्दामात्रमः । अष्टवर्षा भवेत्कन्येति तत्कालाविष्ठिन्नकन्यादानतात्पर्यमन्यया या गर्भिणीसंस्क्रियते तथा वोदुःस्रुतमिति क्षतयोन्यधिकता न स्यातः । अपिच गान्धर्वासुरपैशाचानां क्षतयोनेरावश्यकत्वात् ॥ गान्धर्वेषु विवाहेषु पुनवैवाहिकोविधिः । कर्तष्यश्र त्रिभिवंशैः समयना-

<sup>\*</sup> क्रियाइति=धर्म्या ( राष्ट्र २ )

प्रिसाक्षिकदति होममञ्जविधेर्दैवलोक्तत्वात् । अतएव गोत्रत्वप्राप्तिः । तदुक्तमः । एकत्वमागता यसाञ्चरमञ्जाहुतिवतै-रिति ॥ २२६ ॥

- (५) नन्द्नः । पाणियहणंविवाहस्तत्र भवाः पाणियहणिकाः विवाहसाधनभूताइति यावत् ॥ २२६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अकन्यामु कचित् लुप्तधर्मिकया नृणां हितान ॥ २२६॥

पाणियहणिकामन्त्रानियतंदारलक्षणम् ॥ तेषांनिष्ठा तु विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे परे ॥ २२७॥

- (१) मधातिथिः। दारा भार्या तस्यालक्षणंनिभित्तंविवाहमन्नास्तैस्तत्र प्रयुक्तैर्विवाहाख्यःसंस्कारोनिर्वर्तते द्विजाः तीनांपुनर्मन्त्रास्तत्र शूद्रस्य दारमसङ्गोनिह तस्य मन्त्राःसन्ति मन्त्रवर्जसर्वान्येति कर्तव्यतास्ति अतोविवाहाख्यसंस्कारोप-लक्षणंमखास्तेषांमखाणांनिष्ठा समाप्तिः सप्तमे पदे विद्वेया लाजहोममभिनिर्वर्त्य त्रिः पदिक्षणमग्निमावर्त्य सप्तपदानि स्त्री मक्क-म्यते इषएकपदीभवेत्यादियावत्सखासप्तपदीभवेति तिसन्प्रकान्ते कन्यायाः पदे कन्यापितुर्वोदुर्वानुश्रयोनास्ति उष्मादवत्यपि भार्येव न त्याज्या मैथुनवत्यास्तु नैवासौ विवाहः सत्यपि लाजहोमादाविति कर्तव्यतात्वरूपे नभार्यासा अतस्तत्र दृष्या-न्तरवदनुशयः यथाच शृद्धकर्वकेणाधानेनाहवनीयोभवति सपिण्डायाश्र कतेऽप्यग्निसंस्कारे विवाहत्वरूपत्वंतत्र तुर्पासद्धम् ॥ संस्कारकरणादेकः प्रायश्वित्तीयते पुमान् । कन्या चान्यस्याप्यविवाह्मा विसष्टवचनात् । यदि प्रजनविघातरोगगृहीतामूद्वा नत्यज्ञित का तर्हि गतिः प्रत्यिथकारे अन्यामृद्वाहयिष्यित सद्यस्त्विप्रयवादिनीतिवत् इते तु जातपुत्रायामाधाने यदि क्षयोव्याधिःस्यात्तथापि नैनामधिविन्देदधिवेदनिमितानांपरिगणनात् तत्रापि यदि कामतस्तुपवृत्तानामित्येतत्ययोजकिमध्य-ते न निवारयामस्तेनैव संक्षेपतः कन्यायां धर्मोयथा-येषांद्रव्याणांदशाहादूर्ध्वमिष साम्रा प्रत्यपंणनैवंकन्यानांकतिव-बाहानांशुल्कदेयानामि प्राग्विवाहाइच्यान्तरधर्मः । या तु धर्माय दीयते तस्यानैवानुशयइति वचनात् तत्रापि ॥ दत्तामिष हरेत्कन्यांज्यायांश्येद्दरआव्रजेदित्यस्त्येवापहारआसप्तमपदात् सप्तमेतुपदेवरे दानानिवृत्तेर्गवादिद्दव्यदानवन्नास्त्यपहारः अथै-व केन चित्कत्मे चिद्रविदत्तायां न तयोरन्योन्येच्छयानुशयोदानादाने दानस्य तदानीमेवनिवृत्तत्वात । मितगृहीतंचेदात्रे पुनः शयक्रेत्तद्दानोत्तरमेवतत्स्यात्तत्पूर्वदाननिवृत्तिः । एवंसगुणयोः कन्यावरयोर्नान्योन्येच्छयात्यागोस्तिभागपि विवाहात् विवाहे तु कते दोषवत्याअपि नास्तित्यागः कन्यायाः । स्पृष्टमैथुना या तुकन्यैव नभवत्यतोऽसौ त्यज्यते कन्यायायतो-विवाहोविहितोविवाहश्योपयोगस्थानीयोयथा परिभुक्तंवस्त्रमन्तर्दशाहमपि नैव विकेनेऽध्यंते तथैव कन्या कृतविवाह्म पुनश्चायमर्थोनिर्णेष्यते सकत्कन्याप्रदीयतइत्यत्रान्तरे ॥ २२७ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । किं**च समपदीगमनात्याग्दोषदर्शने कन्यायाअशुल्कायाअपि त्यागइत्युपपादयति पाणिय-हणिकाइति । दारलक्षणं दारहेतुः । निष्ठा अनिवर्तमानोचिता समाप्तिः ॥ २२७ ॥
- (३) कुद्धृकः । वैवाहिकामस्त्रानियतंनिश्चतंभार्यात्वे निमित्तंमस्त्रैर्यथाशास्त्रप्रयुक्तैर्भार्यात्वेन निष्पत्तेः तेषांतु मस्त्रा-णांसखा सप्तपदी भवेति मस्त्रेण कल्पनया सप्तमे इते पदे भार्यात्विनिष्पत्तेः । शास्त्रद्धेः निष्पत्तिर्विद्धेया एवंच सप्तपदी दाना-त्याग्भार्यात्वानिष्पत्तेः सत्यन्शये नद्यान्नोर्ध्वम् ॥ २२७॥
- ( ४ ) 'राघवानन्दः । पाणिपहस्य दष्टतया तन्मन्त्राणांकोपयोगस्तत्राह पाणिपहेति । तेषां मन्त्राणां निष्ठा समाप्तिः सममेपदे सप्तमपदगमनेन कन्यायाः । अन्यथा विधितोदारत्वासिद्धेः सर्वधर्मलोपापत्तिरिति । एतेन सखासप्तपदीभवेति मन्त्रण कन्यायाःसप्तमपदगमनेन भार्यात्वस्यावधिकथनात्तदृश्यन्तरेऽनुश्येसतित्याज्यत्वं सूचितम् ॥ २२७ ॥

- (५) नन्दनः । कन्यायादारत्वे नियामकः पाणियहणमञ्चैःसंस्कारस्तेषांनिश्च तैर्मञ्चैःसंस्कारस्पितिः सप्तमे प-दे न प्राणिति । पाणिपहणमञ्चसंस्कारोक्षतयोनीनामेव नान्यासामिति पाणियहणिकाइत्युक्तविशेषणम् ॥ २२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तेषांमन्त्राणां निष्ठा अवस्था वर्तनोचितासमाप्तिः सप्तमे परे विद्विद्धिविद्वेया ॥ २२७ ॥ यस्मिन्यस्मिन्कते कार्ये यस्येहानुशयोभवेत् ॥ तमनेन विधानेन धर्म्ये पथि निवेशयेत्॥२२८॥
- (१) मेधातिथिः। न केवलंवणिजांपण्यधर्मीयंदशाहिकोनुशयः कि तर्हि वेतनसंविद्दश्योगादिषु यित्रस्थापयेस्मेतिवीप्तयाऽशेषकार्यपरिप्रहोऽनेन विधानेन दाशाहिकेन विधिता। धर्मादनपेतोधर्म्यः पन्थामार्गः निवेशयेरस्थापयेद्राजा। अतिदेशो यंक्ते कार्यद्दित प्रकान्ते पुनः सर्वेण सर्वनिवृत्तेः तत्र ह्यनुशयोभावः। सच निरुपिते स्थापिते बान्तरेऽनुशमप्य दशाहप्रतीक्षणमः। यत्र पुमर्वृद्धयर्थधनंनीतमृत्विकाद्द्त्तोवेतनंच यद्द्र्तंकतसमये विरोधआरब्धस्तत्र नायंधर्मइति केचिन्नहि कृतमकृतंभवत्येत्व न कृतंनिवृत्तमुच्यते न प्रकान्तंनह्ययमादिकर्मणि क्तोनहि मुख्यार्थत्यागे कारणमहत्त यत्तुकृतंनाकृतंभवतीति कृतमपि तत्साध्यकार्यप्रतिषेधादकृतमेव यथा भुक्तंवांतिमिति क्षीकिकेष्वि पदार्थेषु शास्तावसेयब्यवस्थाकेषु शास्त्रतप्व निवृत्यनिवृत्तीविद्येय अथापि वृत्ताः पदार्थारतथापि प्रत्याहरणंविधीयते निष्पन्तेऽपि धनमयोगेत्वस्थाननीतेष्विप रूपकेषु प्रत्यानयनंकर्तृत्यमन्यतरानुशयात क्षयव्यययोःशास्त्रधर्मण नीतेषु वीद्यास्तथाच गृहोतमात्रेषु मात्तिकीवृद्धिमच्छिन्त यत्रैवंबन्धएषभोक्तव्यद्दयन्तकाकिमित्यवमाद्यन्त्वशाहमनुश्रयोनिवर्त्यते । ऋत्विजान्तु
  वरणं विवाहद्वकन्यानांसंविदे दशाहाद्रध्वप्रवित्तव्यमित्सम् शास्त्रे सति॥ २२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमन्येष्वपि इब्येषु दोषदर्शनान्निवर्तनमूसमित्यतिदिशति यसिनिति । धर्मेपिथ निवे-शयेत् ऋषमत्यावर्तनेन राजा ॥ २२८ ॥
- (३) कुङ्गकः। न केवलंकयएव अन्यत्रापि यस्मिन् यस्मिन्संबिन्धित्वेनारी कार्ये यस्य पश्चानापीजायते तमनेम इशाहृवि धिना धर्मादनपेते मार्गे नृपः स्थापयेत्॥ २२८॥
- ( ध ) **राधवान-दः** । ऋित्वेत्यत्रोक्तंगृहीतस्य त्यागमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह यत्मिन्निति । धर्म्ये दशाहाभ्यन्तरे सम-मपदाभ्यन्तरेकन्याम्पि निवेशयेत् पूर्वत्वामिन्यपैयेदिति भावः ॥ २२८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यस्य पुंसः रहकार्ये अनुशयः पश्चात्तापः भवेत्॥ २२८॥

### पशुषु स्वामिनांचैव पालानांच व्यतिक्रमे ॥ विवादंसंप्रवक्ष्यामि यथावद्धर्मतस्वतः ॥२२९॥

- (१) मेधितिथिः। गवादिपशुविषये व्यतिक्रमे स्वामिनांपालानांच गोपालादीनांयोविवादोगोस्त्वया मे नाशिमा तांमे देहीति पालोपि विप्रतिपद्यते मदीयोदोष्ट्रोनाभवदित्यच वादपदे यद्धर्मतस्वयादशी व्यवस्था तांयथावन्तिपुणतोव-स्यामीत्यवधानार्थः पिण्डीकृतपकरणोपन्यासः॥ १२९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वामिपालविवादंगक्रमते पशुष्विति । पशुषु विषयेषु ॥ २२९ ॥
- (३) कुह्यूकः। गवादिपशुविषये स्वामिनांपालानांच्यतिक्रमे जाते विवादंसन्यग्धर्म्ययेथा तथा स्यवस्थया व-
- (४) राष्ट्रवान्दः । सामिपालयोरित्युक्तंतमनुस्रति पशुष्विति । यथावद्धर्मतत्त्वतः यथातथाव्यवस्थितयोः ॥ २२९॥

- (५) नन्दनः । अथलामिपालयोार्विवादमाह पराषु लामिनांचैवेति ॥ २२९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पश्चनांखामिनां च पुनः पालानां गोपानां व्यतिक्रमे अपराधे यथा वहस्यामि ॥ २२९ ॥ दिवा वक्तव्यता पाले रात्री स्वामिनि तद्वहे ॥ योगक्षेमेऽन्यथाचेत्तु पालोवक्तव्यतामियात्॥२३०॥
- (१) मेधातिथिः । दिवा पश्न्तांयोगक्षेमे दोषउत्पन्ने नष्टंविनष्टमित्यादिके वक्ष्यमाणे पाले वक्तव्यता कुत्सनीय-ता तेन सदीषोनिवोढव्यः । रात्रौ त्वामिनोदोषउद्दन्धनादि खतानां गृहे त्वामिगृहे यदि पालेन भवेशिताभवन्ति अन्ययाचे-सु यदि रात्राविप पालेन न भवेशितोऽरण्यएववर्तते तदा पालोदोषभाक्स्यात् एतदुक्तंभवित पालहस्तगतागावोयदा के-त्रे कस्यचित्सस्यंभक्षयन्ति केनचिद्दा हन्यन्ते तदापालस्य अथपालेन समर्पितास्तदा त्वामिनः । अयोगक्षेमे योगशद्द-प्रयुक्तोलक्षणया यथान्धे चक्षुष्मानिति ॥ २३० ॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः** । वक्तव्यता पशूनामक्षेमे तत्कतापचयवत्ता । तदृहे तदृहावस्थाने पशूनाम् । योगक्षेमे पशू-नाममाप्तानांप्रापणं मामरक्षणंच यदित्वस्यथा दिवारात्रीच पालएवार्पितं तदा पालदोषः ॥ २३० ॥
- (३) कुङ्खूकः । दिवा पश्चनांपालहस्तन्यस्तानांयोगक्षेमविषये पालस्य गर्हणीयता । रात्री पुनः पालमत्यपितानां-स्वामिगृहस्थितानांस्वामिनोदोषोऽन्यथातु यदि रात्राविप पालहस्तगताभविन्ति तत्र दोषउत्पन्ने पालएव गर्हणीयतांप्रामो-ति ॥ २३० ॥
- (४) राघवानन्दः । तमेवाह दिवेति । वक्तव्यता गर्हणीयता योगक्षेमविषये योगोप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः प्राप्तस्य परिपालनं तस्यनसित तहृह पालेनसम्पितत्वे अन्यथा पालेनासम्पितत्वे पालएव वक्तव्यः प्रायम्भित्ताचन्वितत्वेनहत्य-न्वयः ॥ २३० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । वक्तव्यताऽपराधः । योगोयवसपानीयादिदानरूपः क्षेमोऽनिष्टनिवारणरूपः ॥ २३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्यथाचेत्पाले समर्पिता सर्वदा पालःवक्तव्यतां दोषभावितां इयात् ॥ २३० ॥ गोपः क्षीरभृतोयस्तु सदुझाद्दशतोवराम् ॥ गोस्वाम्यनुमते भृत्यः सास्यात्पालेऽभृते भृतिः ॥ २३ १॥
- (१) मेधातिथिः । कोसौ योगक्षेमः अतः प्रपश्चयति गांपाति गोपः गोपालकः सकदाचिद्धक्तादिना भियते कदाचिन्क्षीरेण तत्र क्षीरभृतोदशभ्योवरान्श्रंष्ठान् अवरान्वा संहितायामकारमश्लेषाद्वक्षायामनुह् पकता यस्य नान्यदन्तंसएकस्यागोः क्षीरमाद्यात् । अनया कल्पनया न्यूनाधिकरक्षणे भृतिः कल्पयितव्या । एवदो ह्याद्वेष्ठिषेनुवत्सतरीदम्यवत्सकादिवारणे कचिच्चिभागः क्षीरस्य कचिच्चतुर्भागः स्वामिभिः कल्पयितव्यः दिद्यात्रप्रदर्शनार्थश्लोकोयं । देशव्यवस्थात्वाश्रयणीया भृतिनह्पप्राच्यामीति पामगोपालेन यदि गावस्त्यक्ताभवन्ति न तेन स्वामिनमननुक्काप्य दशमोगौद्विति भक्तभृतोऽपि क्षीरेण विनिमयस्येति बुद्ध्या दुद्दीत तिन्ववृत्यर्थमुक्तंगोस्वाम्यमनुमतद्दि स्वामनोनुमितमन्तरेण पवर्तमानोदण्ड्यः सानन्तरोक्ता अभृते भृतिभवेत् । क्षीरभृतएषा वृत्तिः भृत्योभरणार्थन धर्माय मवृत्तोरक्षायामथवा स्वेच्छया दशम्यागोःक्षीरमाददानभ्योरः स्यात् अस्तिस्त्वनुक्काते भृतिस्तस्येयमिति न दोषः अत्रापि स्वामिनोऽननुमत्या दोषएवेति
  चैत्सत्यंतस्य तावतादण्डमात्रं नचौरोभवत्यास्तिस्तु चौरोनिक्षेपहारी वा स्यात् । अयंश्लोकआदौ वक्तव्यः अतोनंतरःकचित्पद्यते ॥ २३१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । शीरभृतः शीरमात्रवेतनोयोगोपालः सदुह्यादात्मार्थम् । दशतोदशसु गोषु रक्षितासु तन्म-

भ्यतीवरामुत्तमाम् । गोत्वाम्यनुमतइति तदमनुमत्या । मृत्यवष्टम्भेन दोहे दण्ड्यइत्यर्थः । क्षीरंदुह्मादितिच तत्तत्पशु-विकारोपयोगोपलक्षणम् । तेनमेषादावूर्णादिग्रह्मणेपि तत्पालकस्यायंभागक्रमइत्याहं सास्यादिति ॥ २३१ ॥

- (३) कुह्नूकः। योगोपालाख्योभृत्यः क्षीरेण न भक्तादिना त्वस्वाम्यनुङ्गया धर्षतोगोभ्यः श्रेष्ठामेकांगांभृत्यर्थंदुह्मा-त्साभक्तादिरहिते गोपाले भृतिः स्यात् । एवंचैकगवीक्षीरदानेन दशगाः पालयेदित्युक्तम् ॥ २३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । गवांपालस्य भृतिमाह गोपइति । गवां क्षीरमेव भृतं भृतिर्यस्य दशतोवरां दशम्यःश्रेष्ठां गां दुद्धात् स्वभृतितया । अभृते भक्तादिभिः सा गोभृतिः स्यात्सार्थं दुद्धमानायादुग्धभृतिरितिभावः ॥ २३१ ॥
- (५) नन्दनः । क्षीररूपभृतियाही क्षीरभृतः । दशतीवरंदशभ्योगोभ्यः पाल्यमानाभ्योदोह्यहेतुभूताभ्यः अवरामेकां-गांगोत्नामिनानुज्ञातोदुद्धात् । जातस्य दशगोरक्षकस्य मृतिः ॥ २३१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षीरभूतः क्षीरवेतनः गोपः दशतः अवरां ऊनां गोत्नामिनिष्टते सःभृत्यःदद्यात् दशगवांमध्ये वरां श्रेष्ठां अष्टते । अकृतवेतनेपांछ साभृतिः स्यात् ॥ २३१ ॥

### नष्टंबिनष्टंकमिभिः श्वहतंविषमे मृतम् ॥ हीनंपुरुषकारेण प्रदद्यात्पालएव तु ॥ २३२ ॥

- (१) मधातिथिः। नष्टदिष्टपथादपैतं न ज्ञायते क्षगतमः। विनष्टं क्रमिभिः आरोहकनामानः क्रमयोगवांप्रजनवर्तमः नानुप्रविश्य माशयन्ति। त्वहृतंप्रदर्शनार्थमेतत् तेन गोमायुज्याद्यादिहृतानामेषैव स्थितिः। विषमेश्वभ्रदरीशिलादिसंकटा-दौ मृतंप्रद्यात्पालएव । हीनंपुरुषकारेण पुरुषज्यापारचपलस्य तत्रसंनिधानात् वृक्षनिवारणे दण्डादिना प्रवृत्तिस्तेनापेतं-यदिस्यान्भयमाणोज्याद्यादिवारणे नैव समर्थःसहसैवोत्पत्य क्रिश्यत्पशुर्वेगेन श्वभंगच्छेदनुगच्छतापिनशक्यः प्रत्यावर्तयिनतुंन पालेदीषः॥ १३२॥
- (२) सर्वेज्ञणारायणः । नष्टमदर्शनंगतं किमिभिविनष्टविनाशितं विषमेष्टतंनिम्नपातादिना यत्रतु पुरुषकारसंभवे तदकरणं तत्पुरुषकारहीनं तं पाकोदद्यात् ॥ २३२॥
- (३) कुङ्गृकः । नष्टंदष्टिपथातीतंरुमिभिर्नाशितंश्वभिःखादितंद्दतंविवरादिपातपृतंत्रदर्शनंचैतत्पालसंबन्धिरक्षकाख्य-पुरुषन्यापाररहितंपृतंपलायितंगवादि पशुपालएव तु त्वामिने दद्यात् ॥ २३२ ॥
- ( ध ) राघ वानन्दः । शृतिभुजः पालस्य दण्डमाह नष्टमिति । नष्टं दष्टिमथातीतं कमिभिः सर्पादिभिर्विनष्टं मृतं पुरुषकारेणहीनं चारादिना क्रियमाणं नरिक्षतं तादशंपशुं दद्यान् ॥ २३२ ॥
  - (५) मन्द्रमः । नष्टमद्ष्यंश्यमितिश्रेषः ॥ २३२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पुरुषकारेण हीनं नष्टं पुरुषकारेसति यदितंनकरोति तंहि पालएव पृद्धात् ॥ २३२ ॥

# विघुष्य तु त्हतंचौरैर्न पालोदातुमईति ॥ यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य शंसित ॥ २३३॥

(१) मेधातिथिः । विघुष्याऽऽघुष्य पटहांश्रीरैर्द्धतंपशुपालोनदाप्यते निघोषकरणंच पालस्याशक्तयुपलक्षणार्थम् । यदि बहुवश्रीराः मसस्य मुष्णप्ति तदा पाले।मुष्यते सीपि यदि प्राप्तकालंतस्यामेव वेलायां त्वामिनः कथयति देशे य- च त्वामी संनिहितः कथंविज्ञातस्तव अभवा निवासदेशे त्वामी न तत्र यद्यसावसंनिहितोऽपि भवति तथापि तत्स्थानी-योभवति यो राजानमधिकारिणंवा ज्ञापियत्वा चौरानभिद्रवति । त्वस्येति राजनिवृत्त्यर्थं त्वोहि त्वामीत्वद्वयमोक्षणे धानंकुहते न तथा पालज्ञापितोराजा दुष्करा च राजज्ञापनापालस्य अभ मुषित्वा गतेषु ज्ञापयेदुष्यदेव ॥ २३३ ॥

- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । विघुष्य प्रकाश्य बलादिति यावतः । देशे समीपदेशे काले दिवसादौवा शंसति दूरदेशवि-षमकालादौत्वकथनेऽप्यदेशषद्त्यर्थः ॥ २३३ ॥
- (३) कुःहृकः । चौरैः पुनः पटहादिविघुष्य त्दर्तपाठोदातुंनार्हति । विघुष्येति चौराणांबहुत्वंप्रबठत्वकथनपरम् । सन्निहिते देशे हरणकाठानन्तरमेवात्मीयस्वामिनः कथयति ॥ २३३ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवंकर्मा पालोन दद्यादित्याह विघुण्येति । तेषां प्राञ्जल्ये सतीत्यर्थः । यदीति देशकालनिश्च-यार्थम् । देशे नदीतीरादौ काले पातरादौ हरणकालानन्तरमेव स्वस्य गवादेर्वृत्तं त्वामिनःप्रति शंसीत कथयित स्वस्य युद्धादिकमिति वा ॥ २३३ ॥
  - (५) नन्दनः। विघुष्य ह्रियमाणंविख्याप्य स्तंबलाद्गतमितियावत् ॥ २३३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । यदि देशे यासिन्देशे** चौरैर्द्धतं अस्मिन्काले स्वामिनः स्वस्य द्रव्यस्य गवादेः हरणे सति सः न दातुं अर्हति 🏿 २३३ ॥

कर्णी चर्मच वालांश्व बास्तिस्नायुंच रोचनाम् ॥ पशुषु स्वामिनांदद्यान्मृतेष्वङ्गानि दर्शयेत्॥२३४॥

- (१) मेधातिथिः । आयुषःक्षयान्धतेषु पशुषु त्वामिनः पर्णाद्यपंणीयं गोरोचनांगवांशङ्केषु चूर्णभवित बस्तिरङ्ग-विशेषः अङ्काःकर्णादयः त्वामिविशेषज्ञानार्थचिन्हानि तानिष दर्शयेत् । एवंपालस्यशिद्धः । अङ्कदर्शनेन हि प्रत्यभिज्ञा-भवत्ययंसपशुरिति ॥ २३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वयंग्रतेत्वाहः कर्णाविति । बस्तिमूत्रपुटं । एतेषामन्यतमंदद्यात् । शृङ्गाणिच दर्शयेदिति विकल्पः । मृतेषुङ्गानीति पाढे अङ्गान्यङ्गरूपाणि अङ्गान्तराणीत्यर्थः ॥ २२४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । त्वयंष्टतेषु पशुषु कर्णचर्मलाङ्क्लप्रवालानाभेरधोभागस्नायुरोचनाः त्वामिनांदद्यात् अन्यानि च चि-न्हानि शङ्क्षुरादीनि दर्शयेत ॥ २३४ ॥
- (४) राचवानन्दः । त्वयमृतेषु पशुत्वामिने तदीयानेतान्प्रदर्शयन्त दण्डभागित्याह कर्णाविति । बस्तिमधोदेशम् । अंगान्युक्तारिकानिशृद्वखुरादीनि ॥ २३४॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । गवांमरणे गोपाछन कर्त्तव्यमाह कर्णीचर्मेति । मृतेषु पशुष्वद्वान्युक्तान्येव दर्शयेत्स्वामिने ॥ २३४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पशौष्टते पश्चीःअंगानि कर्णादीनि दर्शयेत् गोरोचनं तिलकादि ॥ २३४ ॥

अजाविके तु संरुद्धे रकैः पाले खनायित ॥ यांत्रसद्य रकोहन्यात्पाले तिकि स्विषंभवेत्॥२३५॥

- (१) मेधातिथिः। अजा चाविका चार्जाविकेऽविरेवाविकैडका एते वृकैः श्यालप्रशृतिभिः संरुद्धेअवदृष्धे प्र-यमपात्एव इते अस्मिमान्तरे सत्यामेक्षणेऽहतस्वानच पालआयित मोक्षयितुमनायत्यनागच्छिति पाले यत्तत्र प्रसन्न बलेनामिभूय वृकोङ्कृत्यात्पालस्य सदीषः स्वामिनोदापियत्य्यः प्रायम्बित्तंचरेत् । गोर्महत्त्वाद्रीमायुना न शक्यते संरोद्धिम-त्यजाविकेङ्ग्युच्यते न पुनस्तद्भपत्म बालानांगोवत्सानामेष्ण्य न्यायः॥ २३५॥
- ( ९ ) **सर्वज्ञनारायणः** । अजाविकइति वृक्तघातयोग्यतया गवागवादेस्तुःयाद्यादेरेवभयं तत्रच पालस्य रक्षणाश-केर्न दीषः । वृक्तै।संरुद्धे तदाच पालेऽन्यव्यासत्त्र्या तत्रागत्य क्षेत्रमकुर्वति । किल्बिषमपराधः ॥ २३५ ॥

<sup>\*</sup> निभयार्थ=निभयार्थ गायभित्तंयदिस्यादितिवत् ( राघ० २ )

- (३) कुद्धृकः । अजाश्राविकाश्राजाविकं गवाश्वप्रभृतीनिचेति दृन्द्वैकवद्भावः तिसन्तजाविके वृकैः परिवृते सित पाले नागच्छति यामजाभेडकांवा वने वृकोहन्यात्सपालस्य दोषः स्यात् ॥ २३५ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । गोविषयकमुक्ताऽजादिविषयकमाह अजेतिहाभ्याम् । वृकेर्व्यामेहन्तुंरुद्धे अनायति अनाग-च्छतिसतिदण्डोबहिःशयश्चित्तार्थम् । किल्बिषमिति तद्वधपापंपालस्येत्यर्थः ॥ २१५ ॥
- (५) नन्द्रनः । वृक्वग्रहणंच्याद्यादीनामप्युपलक्षणा्यं अनायत्यनागच्छति । यामजामविवा । अजाविकेति पुसां-पूर्वलक्षणमेतत् । तत्किल्बिषंतस्यवधोपराधः ॥ २३५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अजःछागःआविकः अनायतिसति अनागच्छतिसति वृकःयान्त्रसम् हन्यात् तिकिल्बिषंपाल भवेत् ॥ २३५ ॥

#### तासांचेदवरुद्धानांचरंतीनांमिथोवने ॥ यामुत्युत्य हकोहन्यान्न पालस्तत्र किल्बिषी ॥ २३६ ॥

- (१) मेथातिथिः । अजाविकोपूर्वश्लोके जात्यपेक्षंद्वित्रचनं पशुशकुनिद्दन्द्वाद्विभाषितैकवद्भावः इह तु तासा-मिति व्यक्तयपंक्षेण बहुवचने परामर्शः । अविरुद्धानां मिथएकत्रप्रदेशं स्थापितानांसहतीभूतानांदिग्भ्योविदिग्भ्यश्च नि-रुद्धगमनानां वनेचरन्तीनां दृष्टिगोचराणांयदि कुतश्चनकुञ्जात्संचारणोत्पातनानुक्रमेण निष्क्रम्य वृकोहन्यान्तपालोदो-प्रभाक् अशक्यंसनेकवृक्षक्षपशरवल्लोगहनवनंनिर्विवरीकर्तुन्धिद्वानुसारिणश्च वृकाः मिथोयहणाच्चातिदूरविष्ठष्टासु वधेदो-पर्व पालहस्तगताःपशत्वस्तदुपेक्षायां यदि दोषमामुयुः सपालेनैव समाधेयदित एषपपञ्चः सुखावबोधार्थः ॥ २३६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अवरुद्धानामेकस्थानीकृत्य पालेन रक्ष्यमाणानाम् ॥ २३६ ॥
- (३) कुद्धृकः । तासामजाविकानांपालेन नियमितानांसधीभूय वनेचरन्तीनाम् यवाद्यदि कश्चित्कुतश्चिदुत्द्रुत्याल-क्षितोयांकांचिद्धन्यान्नपालस्तत्र दोषभाक् ॥ २३६ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अवरुद्धानांपालेनमाकारादिना रक्षार्थमागतेतुनदोषइत्याह तासामिति । यामिति लिङ्ग्मिव-वक्षितम् । तत्र तादशे हते निकल्बिषी दण्डं प्रायश्चित्तंवा नार्हति ॥ २३६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तासामजावीनांमद्ध्ये मिथोवने वनगहने ॥ २३६ ॥

### धनुः शतंपरीहारोयामस्यस्यात्समन्ततः ॥ शम्यापातास्तयोवापि त्रिगुणोनगरस्य तु ॥ २३७॥

- (१) मेधातिथिः। चतुईस्तंधनुस्तेषांशतंचत्वारिहस्तशतानि समंततश्चतसृषु दिक्षु यामस्य परीहारः कर्तव्यः। अनुप्तसस्या भूमिः पश्चनांसुखपचारार्था कर्तव्यः। दण्डयष्टिःसा बहुवेगेन प्रेरिता यत्र पति ततः प्रदेशादुद्धृत्य पुनः पातियतव्या यावित्रस्तस्य परिमाणोवा शम्यापातः परिहारः। त्रिगुणोनगरस्य यामनगरे प्रसिद्धे शम्यायाः पाताः परिनतायावेगसंस्कारक्षयोभूमौ स्थानादि॥ २३७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । धनुर्हरतचतुष्कं तच्चतुःशतं महापामस्य परीणाहोवेष्टनेन त्याज्या भूमिः । परीहारइति कचित्पारः । शम्यापाताः क्षिप्ताःशम्यायावितितेत्रयस्तिचगुणोदेशः शुद्रपामस्य । एतयोर्द्वयोक्षेगुण्यं नगरस्य बृहत्त्वक्षुद्र-त्वापेक्षया विकल्पेन ॥ २३७ ॥
- (३) कुङ्गूकः । चतुर्हस्तोधनुः शम्यायष्टिः तस्याः पातः वश्चेपोयामसमीपे सर्वाहु दिक्षु चत्वारिहस्तशतानि त्री-न्वा यष्टिप्रक्षेपान्यावत्पशुप्रचारार्थसस्यवपनादिसंरोधपरिह्नारः कार्यः । नगरसमीपे पुनरयंत्रिगुणः कर्तव्यः ॥ २३७ ॥

- (४) राघवानन्दः । प्रामनगरयोर्निकटवर्तिनि सस्ये पशुभिर्भुक्तेषि पालोनदण्डभागनवरुद्धत्वात्सस्यस्येत्याह षनुरितिद्धाभ्याम् । चतुर्हस्तोधनुः । शम्यापातः शमी यष्टिस्तस्याः आपातः मक्षेपः तेन धनुःशतेन शम्यापातैस्त्रिभिर्वा यावान्त्र्याप्यादेशस्तावतः परिहारः त्यागः सस्यशून्यतया कर्तव्यः । नगरस्यतु त्रिगुणः परिहारः कार्यदृत्यन्वयः ॥२३७॥
- (५) **नन्दनः** । अथगोप्रचारभूमिपरिमाणमाह धनुःशतमिति । धनुःशतेनपरिमाणेनपरिवार्यतइति धनुःशतपरिवार्य-कोदेशः । शम्यास्मिन्पात्यतइति शम्यापातोदेशः त्रिगुणेधनुःश्वतत्रयपरिमाणानि । शम्यापातनवकपरिमाणोवा । क्षुद्वत्वम-हत्त्वापक्षया विकल्पः ॥ २३७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ग्रामस्य समन्ततोधनुःशतंधनुः चतुर्हस्तंपरिणाहः अनुप्तसस्या भूमिःस्यात् यष्टिः ग्रादण्डयष्टिः पातास्त्रयः दण्डः प्रक्षेत्रेण यत्र पतित तावन्त्रयंवा परिणाहः । तु पुनः नगरस्य त्रिगुणः परीणाहःनसस्यं विद्यते यस्यांसा असस्याभूमिः ॥ २३७ ॥

### तत्रापरिटतंधान्यंविहिस्युः पशवोयदि ॥ न तत्र प्रणयेद्दण्डंन्यपितः पशुरक्षिणाम् ॥ २३८॥

- (१) मधातिथिः । तत्र परीहारस्थाने क्षेत्रंन कर्तव्यमथक्तंकरमाइत्तिनं कताऽत्रक्षेत्रणएवापराध्यन्ति न पशुपा-लाः नहि पालएकैकंपशुंहस्तबन्धेन नेतुंशक्रोति नच पशुनामन्योनिर्गमोस्ति ॥ २३८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। तत्र परिणाहे । धान्यमिति पशुभक्ष्यीपलक्षणम् विहिस्युर्भक्षयेयुः ॥ २३८ ॥
- (३) कुछ्कुकः । तिसन्परिहारस्थाने यदि केन चिददत्तावृतिकधान्यमुप्यतेतच्चित्पशवोभक्षेयुस्तत्र पशुपालानांतृ-षोदण्डंन कुर्यात् ॥ २३८ ॥
  - (४) राघवान-दः । अपावृतेत् नदण्डइत्याह तत्रेति । विहिस्युर्भक्षयेयुर्विमर्दयेयुर्वा ॥ २३८ ॥
  - (५) नन्दनः । तत्र गीप्रचारदेशे अपरिवृतंवृतिरहितम् । तत्र वान्यहिंसाविषये ॥ २३८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्र परिणाहे अपरिवृतं अवैष्टितं धान्यंपश्रवोयिविविहिंस्युस्तत्रापराधेनृपितः पशुरिक्षणांदण्डंन प्रणयेत् ॥ २३८ ॥

### र्टार्ततत्र प्रकुर्वीत यामुष्ट्रोन विलोकयेत् ॥ छिद्रंच वारयेत्सर्वश्वसूकरमुखानुगम् ॥ २३९॥

- (१) मैधातिथिः। कंटकशाखादीनांप्रकारिवन्यासः पशुप्रवेशवारणार्थः क्षेत्रारामादीनांवृतिरुच्यते याक्कचित्पणिके-तिप्रसिद्धावारणावृतिः। तस्याजन्तिरियतीकर्तव्या ययोष्ट्रोनावलोकयित किमियंद्वितीया तृतीयार्थे यामुष्ट्रद्दित नेति ब्रूमः कथंतिह्वितमुष्ट्रोन पश्यित महोत्सेधायाद्वितीयपार्श्वस्यादर्शनादद्ष्टैववृतिः। छिद्रंचविवरमावार्येत्सर्वमः। श्वसूक्रसमुखेन यदनुगम्यते तन्मुखंपरिमाणंतथा कुर्यायथाश्वमुखंनमाति तन्मुखाद्प्यल्पछिद्रमित्यर्थः तथा कृतायां वृतौ ॥ २३९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकुर्वीत धान्यत्वामीयामुष्ट्रदत्युच्चतोका । श्वश्र्करमुखं यत्रानुगच्छति तादिक्छदंवारयेत् ॥ २३९॥
- (३) कुद्धूकः । तत्र परिहारस्थाने क्षेत्रे वृतिकण्डकादिमयीतथाविधामुण्डितांकुर्यात् यामपरपार्श्वे उष्ट्रीन विकी-कयेनस्यांच यत्किचिच्छिद्रंश्वसूकरमुखप्रवेशयोग्यंतत्सर्वमावृणुयात् ॥ २३९ ॥
- (४) राघवानन्दः । अपरिवृतमित्युक्तं तत्र किरूपा वृतिर्देयेत्यपेक्षायामाहः वृतिमिति । उष्ट्रायकोकपर्यन्तामुच्छित् तां वृति कुर्योदिति । श्वोदेर्मुखं यावन्प्रविशति तावदिप छिद्गं निरुण्यादिति । अनेन खेटखर्वटवाटीनामप्यावृतत्वंसचित-मः ॥ २३९॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । श्वसूकरमुखानुगं श्वसूकरमुख्यैरनुगम्यंसुप्रवेशम् ॥ २३९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्र परिणाहे वृति कण्टकवेष्टनं । यां वृतिमुष्ट्रोनिवलोकयेत् न पश्येत् । वापातान्तरंश्वश्र्क-रमुखानुगंछिदंसर्ववारयेत् यत्रछिद्दे शुनः शुकरस्यतयोःमुखम्बेशयोग्यं छिदस्यमुद्रणंकुर्यात् ॥ २३९ ॥ पथि क्षेत्रे परित्रते पामान्तीयेऽथवा पुनः ॥ सपालः शतदण्डाहोविपालान् वारयेत्पश्रून् ॥२४०॥
- (१) मिधातिथिः। परिवृते पथि क्षेत्रे यामसमीपवर्तिनि च परीहारमध्यगते अन्तशब्दः समीपवचनोयदि भक्ष-येत्पशुः सपालश्वस्यात्सिन्तिहिते पालः शतदण्डार्हः पशोर्दण्डासंभवात पालेऽसंनिहितेऽपि गृहे यदा नाष्यसौपालः प्रसिद्धोन पुनस्तत्मेषितोवारिकोरूपमात्रचेतनः विपालाःपशवोवारियत्यादण्डादिना नतुदण्डनीयाः विपालाश्चोत्सृष्टवृषादयः अन्येषा-न्तृविपालानांत्वामिनोदण्डोऽथवा परिवृतइति प्रश्लेषक्षेत्रसंबधाच गम्यमानः त्वामी सपालइत्यन्यपदार्थतया संबध्यते सहपालेन क्षेत्रेकोदण्ड्यउभौ दण्ड्यौ पालः क्षेत्रिकश्च क्षेत्रिकस्ताविक्लिक्लिमिति पिथ क्षेत्रे वृतिन कृतवान् पालेनापि वृतौ चसत्यां किक्षेत्रंखादियत्य्यंपालप्रमादादिप तौ वारयेत् तथागौतमः॥ पिथक्षेत्रेऽनावृते पालक्षेत्रिकयोरिति। २४०॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । पथि परिवृते तथा क्षेत्रे तथायामान्तीये प्रागुक्तयामान्तरपरिणाहेच परिवृत्ते । यामपरं नगरस्याप्युपलक्षणम् । सपालःपराः शतं पणान् दण्ड्यः । पशोर्दण्डः पालस्यैवार्थात् । विपालान् देवादिपशून् स्वयमेव क्षेत्रस्वामी चारयेत् ॥ २४० ॥
- (३) कुद्धूकः । वर्त्मसमीपयामसमीपवर्तिनि वा परिहारस्थे क्षेत्रे दत्तवृत्तौ सपालः पशुः पालानिवारितोद्वारादिनाः कथंचित्प्रविष्टोयदा भक्षयित तदा पणशतंदण्ड्यः । पशोश्च दण्डासंभवात्पालएव दण्ड्यः । विपालान्युनर्भक्षणपवृत्तान्क्षे-त्ररक्षकोनिवारयेत् ॥ २४० ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । परिवृतसस्यभोजिनां पालस्य भावाभावावाश्रित्याह पथीति । सपालः पशुः पालेन रक्षितः स्तत्रापिपालस्येव दण्डोनपशोः । वारयेत् भक्ष्ये प्रवृत्तान विपौलानिति शेषः ॥ २४० ॥
- (५) **नन्द्रनः** । परिवृते वृतियुक्ते धान्यंविहिंस्युःपशवोयदीत्यनुषद्गः । शतंपणशतं । विपालंगोपरहितं पशुंक्षेत्र-स्वामी वारयत् । न तत्र दोषः ॥ २४० ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । पथि क्षेत्रे मार्गसमीपक्षेत्रे कंटकैः परिकृते विपालान्चारयेत् तर्हि सपालः शतदण्डार्हः । वा पुनः यामान्तीये यामसमीपे पश्चन्चारयेत् सदण्डार्हः ॥ २४० ॥

### क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः सपादंपणमईति ॥ सर्वत्र तु सदोदेयः क्षेत्रिकस्येति धारणा ॥ २४१ ॥

(१) मेधातिथिः । पथिक्षेत्रयामान्तीयेभ्योऽन्यानि क्षेत्राणि तद्धक्षणे सपादपणोदण्डः ननु चात्र त्वल्पेन दण्डेन भवितव्यं पातप्रमादासन्निहिते क्षेत्रे यन्तु पन्थानमितक्रम्य क्षेत्रेवा हिपामंच तत्र महादण्डोयुक्तः किमिति गवांपालोगन्तुं-तत्र दद्याति नैषदोषः यद्यत्र महादण्डोनोच्यते तदा प्रत्यक्षप्रवेशनिर्गमेर्गवांभक्षयन्तीनांपामान्तक्षेत्राण्युत्सीदेयुर्दण्डानु महतो विभ्यतोयक्षेन रक्षन्ति अन्यत्र क्षेत्रिणोविशेषार्थाकथंचिन्नयित त्वल्पोदण्डः अत्रापि विपालानांवारणमेव सर्वत्र क्षेत्रत्वा-मिनोगतफलदेये च ते परिमाणे कल्पिते । क्षेत्रमस्यास्तीति ब्रीह्मादित्वाङक् इति धारणेषनित्रभयइत्यर्थः । सर्वत्र यहणाश्च विपालेऽपि पश्चौ क्षेत्रिकस्य गतलाभः । यद्यपि पश्चशब्दः सामान्यशब्दोमिहण्यजात्युष्ट्रगर्दभादिषुवर्तते तथापि स्यत्य-न्तरदर्शनाद्वोद्धव्यवंत्रण्डइति मन्यते तथा च गौतमः ॥ दशमहिषीष्वजाविषु द्वावित्याद्यन्यत्र कल्पना ॥ २४१ ॥

<sup>\*</sup> विपालानित=विपालान् क्षेत्रपालकेति ( न, श, )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षेत्रेप्यन्येषुनावृतेषु यामदूरस्थक्षेत्रेषु । अयंच राजदण्डः । नष्टस्तु सदः सस्यं क्षेत्रिकस्य सर्वत्र पशुक्रतापराधे देयः ॥ २४१ ॥
- (३) कुद्धृकः । वर्त्मयामान्तव्यतिरिक्तेषु पशुर्भक्षयन्सपादंपणंदण्डमर्हति अत्रापि पालएव दण्ड्यः । सर्वत्र क्षेत्रे पशुर्भक्षितंफलेखामिने पालेन खामिनावा यथापराधंदातव्यमिति निश्रयः ॥ २४१ ॥
- (४) राघवान-दः । वर्त्मयामान्तव्यतिरिक्तक्षेत्रेषु दण्डन्यूनतामाह क्षेत्रेष्वित । एवंविधे पशुः पशुपालः पणं मून्यं पणस्यपादंवासपादं मापचतुष्काधिकताम्रतोलकद्वयंसर्वत्र सपालैविपालैर्वाभक्षितसस्याय । क्षेत्रि गे सदः मून्यं त्वा-मिना पालेनवोक्तानुसारेण देयइति धारणा नियमः । नियमविशेषोयाज्ञवल्क्यात् ज्ञेयः । तथाहि ॥ माषानष्टौतु महिषी सस्यघातस्य कारिणी । दण्डनीया तदर्धतु गौस्तदर्धमजाविकम् ॥ भक्षयित्वोपविष्टानांयशोक्ताद्विगुणोदमः । सममेषां-विवीतेऽपि खरोष्ट्रं महिषीसमम् ॥ यावत्सस्यं विनश्येत तावत्क्षेत्री फलंलभेत् । गोपस्ताङ्यस्तु गोमोतु पूर्वोक्तं दण्डमर्ह-ताति ॥ विवीते वननिकटे । सपालेपि । धारणा नियमः ॥ २४१ ॥
- (५) **नन्दनः** । अन्येषु क्षेत्रेषु वृतिरह्तिषु गोप्रचारदेशव्यतिरिक्तेषु । पशुहिंस्यादित्यनुषज्यते वचनविपरिणामे न । सर्वत्र यामान्तादौ । सदःरूषिफलं क्षेत्रिकाय क्षेत्रस्वामिने ॥ २४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्येषु क्षेत्रेषु सपादंपणंदण्डं अर्हति । तु पुनः सर्वत्र सदः अन्नं क्षेत्रिकस्य देयः इति धारणा मर्यादा ॥ २४१ ॥

### अनिर्दशाहांगांसृतांरुषान्देवपशूंस्तथा ॥ सपालान्वा विपालान्वा न दण्ङ्यान्मनुरब्रवीत् ॥२ ४२ ॥

- (१) मेधातिथिः। अत्रापवादः गोग्रहणान्मनुष्यादिषु दोषः वृषाःसत्कारैर्देवपशवोदेवयागार्थयजमानेन किल्पताः प्रत्यासन्त्यागाअथवेष्टकादिकूटस्थापिताहरिह्ररादीनांष्रकृतयोवोच्यन्ते तेषांपशवस्तानुद्दिश्य केनिचदुत्सृष्टास्तदाह्यस्य देवानांपश्चनांच त्रत्वामिसंबंधस्य संभवात् देवायतनमण्डनानांचैषधमः नतु तत्पालकैर्वाहरोहाद्यर्थये देवगृहेषु धार्यन्ते यतः पालकाएव तेषांदेवानामर्थविनियुक्तते अतस्तत्र पालकाएवत्वामिनोऽतोयुक्तः त्वामिनामन्येषांयोधमः सतत्राऽऽयतन-मण्डनस्थः परिगृहीताऽव्यवधानेन देवपशुशुद्धमृत्पादयन्ति । वृषोत्सर्गादिविधानोत्सृष्टावृषाःकैश्वित्परिगृह्यन्ते ततः सपान्त्यअथागृहीत्वा विपालाउभयेषामयदण्डः ॥ २४२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अनिर्दशाहां सूतां तस्याश्चारयितव्यत्वादुन्मत्ततया रक्षणाशक्तिश्च सपारुत्वेपि न दोषः । वृषानुत्सृष्टान् देवपशून् देवसंबन्धिनश्छ।गादीन् विपारानन्पेतान्नदण्डयेत् देवस्वयहणपर्यवसानात् ॥ २४२॥
- (३) कुः ह्यूकः । प्रस्तांगामनिर्गतदशाहांतथा च चऋशूलांकितोत्सृष्टवृषान् हरिहरादिप्रतिमासंबन्धिपशून्पालसिह-तान्पालरहितान्वा सस्यभक्षणप्रवृत्तान्मनुरदण्ङ्यानाह् उत्सृष्टवृषाणामपि गर्भार्थगोकुढे पालैर्द्धारणान्सपालन्वसंभवः ॥ २४२ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । सपौँठेपि प्राप्तदण्डाभावमाहः अनिर्दशेति । वृषानः बङ्गीषु गोषु रेतःसेकसमर्थान् । देवपशून् देवोद्देशेनोत्सृष्टान् । अत्र सदोपि न वाक्यभेदात् ॥ २४२ ॥
  - (५) न-दनः । अनिर्दशाहामनतीतदशाहां न दण्ड्यानदण्ड्यान् ॥ २४२ ॥

<sup>\*</sup> सपालेपि=तत् ( न, श, राघ॰ २ )

- (६) **रामचन्द्रः । दण्डस्यापवादमाह । गांअनिर्दशाहां सूतां पसूतां वृषान् वृषाउत्सृष्टपशवः तथा देवतोदेशेन-**त्यक्तान् सपालान्वा अपालान्वा नदण्ड्यान्मनुरब्रवीत् ॥ २४२ ॥
- क्षेत्रियस्यात्मये दण्डोभागाद्दशगुणोभवेत् ॥ ततोऽर्धदण्डोभृत्यानामज्ञानात्क्षेत्रिकस्य तु ॥२ ४ ३॥
- (१) मेधातिथिः । क्षेत्रत्वामिनः स्वक्षेत्रेऽत्ययोऽतिक्रमोपराधोयिः भवेत्स्वकतेऽकालेवापनंनिदानमयोग्यबीज-वापः स्वपश्चिभर्भक्षणंगिरणेवा विदितफलेक प्रायश्चरत्यादि तदा राज्ञोयावान्भागःआगच्छिति तंदशगुणंदण्डनीयः अथ तस्याज्ञातमेतन्त्रयुक्तिशृंत्यैः क्षेत्रजागर्यानियुक्तैर्वाऽपरार्द्धतदार्धदण्डोशृत्यानामत्यये क्षेत्रकस्य दण्डइति संबन्धः । क्षेत्रमस-क्वादेत्रदम्कमः ॥ २४३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षेत्राधिकृतस्यैव पशुभिः सस्यात्यये कृते राज्ञोग्राह्मत्वभागाद्शगुणोऽन्योपि भागोदण्ड-त्वेन पाद्यः । क्षेत्रिकाज्ञाने पालमात्रदोषात्तन्नाशे पाह्मत्वभागात्पञ्चगुणोभागोशृत्यानांपालानांदण्डः । शृत्येनच क्षेत्रि-काय सदोदेयस्तुल्यन्यायत्वात ॥ २४३ ॥
- (३) कुद्धृकः । क्षेत्रकर्षकस्यात्मपशुसस्यभक्षणेऽयथाकालंवपनादौ वाऽपराधे सित यावतोराजभागस्य तेन हानिः कता नतोदशगुणदण्डः स्यात् । क्षेत्रिकाविदिते भृत्यानामुक्तापराधे क्षेत्रिकस्यैव दशगुणार्धदण्डः । क्षेत्रसस्यप्रसङ्गचेद-मुक्तम ॥ २४३ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । क्षेत्रदण्डपसंगेन कालापराधादौ दण्डमाह क्षेत्रिकस्येति । अत्यये रूषियोग्यकालात्यये राजकीयभागस्य दशगुणः क्षेत्रिकस्य रूषिकस्य दण्डस्ततोर्धदण्डः पञ्चगुणः । क्षेत्रिकस्य क्षेत्रकर्मणः रूष्यादेः अज्ञानातः भृत्यानाम् ॥ २४३ ॥
- (५) नन्द्नः । क्षेत्रिकस्याक्रमे दण्डमाह क्षेत्रिकस्येति । अत्ययेऽतिक्रमे क्षेत्रिकिनिमित्ते सस्य घातइतियावत् । तस्य विनष्टाद्वागाद्वागुणोदण्डोभवेत् । क्षेत्रस्याज्ञानादनुमत्या भृत्यानांसंबन्धिनामत्यये दशगुणादर्द्धदण्डः पञ्चगुणदण्डो-भवेत् ॥ २४३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षेत्रिकस्य अत्यये क्षेत्राधिपते रेव पशुभिः क्षेत्रनारो कते भागात राजधासात दशगुणःदण्डः भवेत राज्ञा यहीतव्यः । क्षेत्रिकस्यतुअज्ञानात् । भृत्यानां पालानां ततोर्धदशभागार्धदण्डः ॥ २४३ ॥

### एतद्विधानमातिष्ठेद्धाार्भेकः पृथिवीपतिः॥ स्वामिनांच पश्चनांच पालानांच व्यतिक्रमे ॥ २४४॥

- (१) मेघातिथिः । सुबोधोयंश्लोकः ॥ २४४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । पश्चनांपशुभिर्ध्यतिऋमे तत्स्वामिनां तत्पालानांच विधानं दण्डपकारविशेषम् ॥ २४४ ॥
- (३) कुःख्नूकः । त्वामिनांपाणनांचारक्षणादपराधे पश्चनांच सस्यभक्षणरूपेव्यतिकमे धर्मत्रधानोभूपतिरेतत्पूर्वी-कंकर्तव्यमनुतिष्ठत् ॥ २४४ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । उपसंहरति एतदिति । व्यतिक्रमे सस्यभक्षणादौ ॥ २४४ ॥
  - (५) नन्द्नः । एतदुक्तंविधानम् ॥ २४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । धार्मिकःपृथिवीपतिः एतद्दिधानं आतिष्ठेत कुर्यात् ॥ २४४ ॥

### सीमांप्रतिसमुत्यन्ने विवादे पामयोर्द्धयोः ॥ ज्येष्ठे मासि नयेत्सीमांसुप्रकाशेषु सेतुषु ॥ २ ४ ५ ॥

- (१) मधातिथिः । सीमांत्रतिववादे सीमानिमित्ते लक्षणित्थंभूतेति प्रतेःकर्भवचनीयत्वात् द्वितीयानिमित्तमिप लक्षणिमित्राक्यते वक्तं सीमा मर्यादा प्रामादीनांविभागःपरिमाणिमयत्ता परिच्छेदनिमिति यावत् ज्येष्ठे मासि नयेन्तिर्णयः कर्तव्यः । मासविशेषनिर्णये हेतुमाह संप्रकाशेषु सेतवः सीमालिङ्गानि वक्ष्यमाणानि लोष्ठपाषाणिवशेषजातीयसीमादासन् गृगगुंजादीनि पागस्मात्कालादनुस्थितेषु नृणेषु लोष्ठपाषाणयोरन्यस्याश्च भूमेर्न विशेषोलिक्षतोयदा तत्र नृणानि न ज्ञायन्ते तदा सीमेति निश्चीयते । एवंवाळीस्थानादिष्विप प्राग्वसंताद्वासंतिके दाहविशेषोन लक्ष्यते हत्वाभिधानात्तिस्यस्थि यदा व्ययते ततोमासात्कालहरणंकर्तुनादेयमन्यदातु लिङ्गाज्ञानार्थकालापेक्षापि भवतीत्येतत्तात्पर्येष्वेषु प्रहणे ॥ २४५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अथसीमा ॥ सीमांप्रतीति । नयेदुन्नयेत् । संप्रकाशेषु प्रकटेषु ॥ २४५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । इयोर्गामयोर्मर्यादांप्रतिवित्रतिपत्तावुत्पनायां ज्येष्ठे मासि यीष्मरवितापसंशुष्कतृणत्वात्मकटीभूतेषु सीमालिङ्गेषु राजा सीमानिश्चिनुयात् ॥ २४५ ॥
- (४) राघवानन्दः । सीमाविवादधर्मस्येत्युक्तंतनिर्णयमाह सीमेत्यादिभिद्दीर्विशत्या । तत्र सीमा चतुर्धा देशयाम-क्षेत्रगृहभेदेन तत्र तदुचितकालमाह सीमामिति । सेतुषु भेदकेषु सुमकाशेषूक्तस्थले तृणादीनां शोषदाहाभ्याम ॥ २४५ ॥
- (५) नन्द्नः । सीमाविवादमाह सीमामिति नयेत्यापयेत् । ज्येष्ठमासे सीमानयनविधेः कारणंतिसन्कालेसीमावि-वादनिर्णयहेतवः सेतवः सुप्रकाशाभवन्तीति ॥ २४५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ज्येष्ठे मासि समकाशेषुसेतृषु सीमां प्रामयोःसीमां नयेत्रापयेत् ॥ २४५ ॥ सीमावक्षांश्व कुर्वीतन्ययोधाश्वत्थांकशुकान् ॥शाल्मलीन्सालतालांश्व क्षीरिणश्चैव पादपान् ॥ २४६॥
- (१) मेधातिथिः । पादपावृक्षाःक्षीरिणोर्कोदुंबरप्रशृतयः । एवंहि चिरस्थायित्वान्सीमादेशएव रोपयितव्यान पा-ममध्ये सीमादेशादन्यत्र क्रियमाणान निश्वायकाः स्युः॥ २४६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । येरुहेत्तद्भिधानाय सीमाचिन्हकरणम्कारमाह सीमावृक्षानिति । सीमावृक्षान् सीमालि-इत्वक्षान् ॥ २४६ ॥
  - (३) कुङ्गूकः । न्ययोधादीन्बृक्षान् क्षीरिणउदुम्बरादीन् चिरस्थायित्वात्सीमालिङ्गभूतान्कुर्वीत ॥ २४६ ॥
- (४) राघवानन्दः । सीमाञ्चस्ये तदुचितवृक्षानाह सीमेतिद्वाभ्याम् । न्ययोधोवटः । किशुकः पलाशः । क्षीरिणः उदुम्बरादीन् ॥ २४६ ॥
  - (५) नन्दनः । किंशुकान्पलाशान् ॥ २२६॥
  - (६) रामचन्द्रः । किंशुकान्पलाशान् च पुनः क्षीरिणः पादपान्कुर्वीत ॥२४६॥
    गुल्मान्वेणूंश्व विविधान् शमीवल्लीस्थलानि च ॥शरान्कुज्जकगुल्मांश्व तथा सीमा न
    निश्यति ॥२४७॥
- (१) मेथातिथिः । उपच्छन्तानि चान्यानि कारयेत् शरान्मुक्तकुञ्जगुल्मांश्य तथा सीमा न नश्यति । संहतप्रका-ण्डावीरुधोगुल्मानि वेणवआरग्वधादयः बहुत्वाच्च विविधप्रहणं वल्योवततयः । दीर्घाकुरास्तृणजातयः क्रिनमा शाहुलादि-

पिण्डिका कुळ्यकस्य गुल्मत्वात्षृथगुपदेशआदरार्थः । करीषंशुष्कगोमयं अङ्गाराअग्निदग्धाः काष्ठावयवाः पाषाणकि । ना मृदः शर्करा कपालिकाशकलेकदेशः ॥ २४७ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । गुल्मान् बीजपूराद्यान् । शर्मी वृक्षविशेषम् । वर्छी चिरस्थायिनी करञ्जादिलताम् । स्थ** लंच मृदादिना । कुञ्जकगुल्मान् कुञ्जकषण्डान् ॥ २४७ ॥
- (३) कुःहूकः । गुल्मान्यकाण्डरिहतान्वेणूंश्च प्रचुरकण्टकत्वाल्पकण्टकत्वादिभेदेन नानाप्रकारान्सीमावृक्षान्वछीर्छ ताः स्थानानि कित्रमोन्नतभूभागान् शरान्कुब्जकगुल्मांश्च प्रचुराऽल्पभोगत्वेनादरार्थपृथक्निर्दिष्टान्सीमालिङ्गभूतान्कुर्यात् । एवंकते सीमा न नश्यति ॥ २४७ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । गुल्मान् बहुमूरुलताकारान् शतमूल्यादीन् । बल्ली लता । स्थलानि कित्रमोच्क्रितभूमयः अत्यादरार्थे पुनर्गुल्मांश्चेति ॥ २४७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । गुल्मान् बीजपूरादीन् वल्ली करज्ञादिलता । स्थलानि सम्कूयदीनि ॥ २४७ ॥ तष्ठागान्युद्रपानानि वाप्यः प्रस्नवणानि च ॥ सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥२४८ ॥
- (१) मेधातिथिः । महांभांसितडागानि वाप्यः पुष्करिण्यउदपानानि कूपमधृतीनि प्रस्रवणाः गुद्दकस्यन्दाईषत्स्रव-दुदकाभूमदेशाः । देवतायतनानि यक्षगृहकादीन्येतानि प्रकाशकानि नहोतानि खल्पेनायासेन नार्शायतुंशक्यन्ते नाश्य-मानेषु च महान्मत्यवायोभवति । सर्वस्य चोदकार्थिनोदेवतादर्शनार्थिनश्च तत्र संनिधानात्सुज्ञातश्च साक्षिणांसीमासन्धि-भवति अन्यानिमछन्गानिकरीषादीनि भवन्ति कारयेद्राजा नवयामसंनिवेशे रुते निर्णयं एवंसीमा न कदाचिन्नश्यति अन्यथा तंमदेशंकश्चित्कर्षणेन नाशयेत् ॥ २४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तडागानि पुष्करिण्यः । उदपानानि कूपाः । वाष्यः क्षुद्रपुष्करिण्यः । मस्रवणानि बृह्र-त्खातानि ॥ २४८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । तहागकूपदीर्धिकाजलिर्गममार्गदेवगृहाणि सीमारूपेषु यामद्दयसंधिस्थानेषु कर्त्तव्यानि । एतेषु सीमानिर्णयाय विख्याप्य कतेषूदकाद्यार्थजनाअपि श्रुतिपरंपरया चिरकालेऽपि साक्षिणोभवन्ति ॥ २४८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यांतु महत्यां तड़ागाचिष कार्यमित्यादि तडागानीति । उदपानानि कूपाः । देवतायतनानि मण्डपादीनि । बहुजनमसिद्धता फलम् । तच देशसीम्नि तडागः कार्यः । यामसीम्नि वापी । क्षेत्रसीम्नि कूपः । गृहसी-मायां मस्रवणम् । जलसंचरणार्थमर्थतो व्यवस्था । तत्र ॥ पञ्चाशिद्धभवेत्कूपः शतहस्तातु वापिका । पुष्करिण्यस्तद्धेतु यावद्धनुःशतह्यम् ॥ तडागोष्टशतः भोकः सरस्तु चतुरस्रकम् इत्यधिकसंख्यावच्छेदार्थम् ॥ २४८ ॥
- (५) **नम्द्रनः** । कुल्यगुरुमान् (इरण्डानात्तु )\* वाष्यः दीर्घिकाः । प्रस्नवणानि (केणीकळ )\* देवतायतनानि दुर्गाविनायकादिस्थानानि ॥ २४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । परुवणानि बहुत्वामितानि ॥ २४८ ॥

उपच्छन्नानि चान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् ॥ सीमाज्ञाने दृणांवीक्ष्य नित्यंलोके

विपर्ययम् ॥ २४९॥

(२) सर्वज्ञनारायणः। उपच्छनानि मृत्यध्यनिहितानि ॥ ३४९ ॥

<sup>\*</sup> तामिल भाषायां।

- (३) कुछूकः । सीमानिर्णयेसर्वदाऽस्मिछोके मनुष्याणांविभममञ्जानंदष्ट्वाऽभिहितव्यतिरिक्तानि गूढानि वक्ष्यमाणा नि सीमाचिन्हानि कारयेत्॥ २४९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच प्रयक्षतोप्युद्धरणासमर्थानि स्थायीनि गूढान्यपि कुर्युरित्याह उपेति। उपच्छन्नानि गूढान्यपि कुर्युरिति ॥ २४९ ॥
- (५) नन्द्रनः । लिङ्गानि चिन्हकरणे प्रयोजनमुत्तरार्द्धेनोच्यते विपर्ययंविसंवादंवीक्ष्य विगणस्य तत्परिहारार्थे कारयंदिति ॥ २४९ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । उपच्छन्नानि मृत्कूटवेष्टितानि लोके नित्यं विपर्ययं अन्यत्वं व क्य सीमालिङ्गानि कार-येत् ॥ २४९ ॥

### अश्मनोऽस्थीनि गोवालांस्तुषाम्भस्मकपालिकाः ॥ करीषमिष्टकांगारांश्छर्करावालु कास्तथा ॥ २ ५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कपालिकाघटादिकर्परान् । शर्करागद्वेष्टकाः ॥ २५० ॥
- (३) कुह्यकः । प्रस्तरास्थिगोवालतुषभस्मकपंटिकासुष्कगोमयपेके एकाऽङ्गारपाषाणकपंरसिकताअन्यान्यप्येवंपका राणि कालाञ्जनकार्पासाऽस्थिपश्चतीनि यानि चिरकालेनापि भूमिरात्मसान्यकरोति तानि पामयोः संधिषु सीमायां मिक्ष-प्य कुम्भेप्वेतानि सीमान्तेषु निधापयेदिति बृहस्पतिवचनात् । स्थूलपाषाणव्यितिरक्तानि कुम्भेषु कृत्वा प्रच्छन्नानि भूमो-निखाय घारयेत् ॥ २५० ॥ २५१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उपच्छन्नानीत्यस्य विवरणं अक्षमनइतिद्वाभ्याम् । करीषं शुष्कगोमयम् । शर्कराः पाषाणक-णिकाः ॥ २५० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । तान्येवच्छिनानि चिन्ह्यान्याह् अश्मोनोस्थीनीति ॥ २५० ॥

# यानि चैवंत्रकाराणि कालाहूमिर्नभक्षयेत् ॥ तानि संधिषु सीमायामत्रकाशानि कारयेत्॥२५१॥

- (१) मिधातिथिः । गुल्मादीनामुपदेशः प्रदर्शनार्थीन परिसंख्यार्थः खिदरसारकालाञ्जनाद्यानि शर्करा हि गुल्मादि-कैवंप्रकारता अतआह कालाद्धीमनि भक्षयेत् भूमेर्भक्षणमुपमया स्वरूपोपादानं यथा भक्षितंभेदेन नेापलभ्यते तद्धद्भू-मिसादादपत्रमिव तादशंकुर्यात् ॥ २५१ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । सर्वत्रहेतुः कालादित्यादिः ॥ २५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः। एवं यानि प्रकाराणि भूमिर्नकालान्तरे भक्षयेत् तानि सीमायासन्धिषु अप्रकाशानि कार-येत्॥ २५१॥

### एनैर्लिङ्गेर्नियेत्सीमांराजा विषदमानयोः॥ पूर्वभुक्तया च सततमुदकस्यागमेन च ॥ २५२ ॥

(१) मधातिथिः । उभयोगांमयोः शून्यात्ति हिर्मिन्गांयः वसतः पूर्वभुक्तया सततमविक्तिन्तयाऽस्पर्यमाणाविधकया निद्द त्रिपुरुषभोगेन सहात्र प्रतिषिद्धपामाण्यआधिः सीमेत्यत्र संभवति हि तत्रोपेक्षा बहुसाधारण्यात्सीमायाः यत्तु तत्र सीमशब्दंपरुन्ति तेषांभुक्तेः सिद्धमेव प्रामाण्यं रिक्कानां प्रामाण्यस्योक्तत्वात्यमाणान्तर्तिवृत्तिराशक्क्यतेति । पुनः कोयमुद कागमः प्रामाण्येनीच्यते यथान्यानिलिङ्गानि नवसंनिवेशे क्रियन्ते तद्देवोदकप्रवाहोपि कर्तंब्यः । अथवा ययोर्घामयोः प्रदेशान्तरे सएवोदकागमोविभागहेतुःप्रदेशान्तरेचिवप्रतिपत्तिस्तत्र सएव प्रमाणं अथवा महाग्रामविषयमेतत् नद्याअपरएकोवा वारएकग्रामस्तत्र न पारवारिणोवक्तव्यं अस्मदीया भूमिरत्रापि विद्यतद्दित यदि नामान्यतरशुन्यत्वादितक्रम्य नदातुस्तमपि तथापि न भोगः प्रमाणंविभागः हेतुः स्वल्पेऽपहारे ॥ २५२ ॥

- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । उदकस्यागमेन यत्र यामद्वयोदकमूर्छित तेनेत्यर्थः ॥ २५२ ॥
- (३) कुङ्ख्कः । विवदमानयोर्घामयोः प्रागुक्तैरेतैरुक्तचिन्हैराजा सः । मामुन्ययेत् वसतोः पुनरविच्छिन्या भुक्तया सी-मानिर्णयोनतु त्रिपुरुषादिकतया तस्याधिः सीमेति पर्युदस्तत्वात् । यामद्वयसंधिस्थनधादिप्रवाहेण च पारावारधामयोः सी-मानिश्चिनुयात् ॥ २५२ ॥
- - ( ५ ) नन्दनः । एतेरुक्तिर्लिङ्गाभावेपूर्वभुक्तयोदकस्यागमेनोदकस्यागमनमार्गेण ॥ २५२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतैर्लिङ्गैः राजा सीमां नयेत् निर्द्धारयेत् च पुनः उदकस्यागमेन निम्नजलप्रवाहमार्गेण सीमा नेया ॥ २५२ ॥

#### यदिसंशयएवस्याह्यद्वानामपि दर्शने ॥ साक्षिप्रत्ययएव स्यात्सीमावादविनिर्णयः ॥ २५३ ॥

- (१) मेधातिथिः । कथंपुनिर्हिङ्गेषु सत्सु संशयः यानि तावत्प्रछन्नानि तानि यदि केनचित्कथंचिदागम्य प्रछन्नमन्यत्र नीयेरन्तत्रैव निश्चयः स्यात् येऽपि प्रकाश्यान्ययोधादयस्तेऽपि न सीमायामेव रोहन्त्यन्यत्रापि जायन्तेऽतः सं-दहआभासत्वात् यत्रपुनिर्यसंभावना नास्ति तत्र प्रमाणमेविष्टङ्गानि साक्षिप्रत्ययः साक्षिहेतुकः साक्षिणः प्रत्ययोयत्रेति विनिश्चये तत्त्वाधिगमिलङ्गेवा सीमाविवादसाक्ष्यहेतुकोनिर्णयइति तात्पर्यम् ॥ २५३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लिङ्गानां लिङ्गतयोक्तानां वृक्षादीनां संशयएव वृक्षायन्तरदर्शनादिना । साक्षिपत्ययः सा-क्षिकारणकः ॥ २५३ ॥
- (३) कुद्धृकः। यदि श्रच्छन्नश्काशिष्टङ्गदर्शनेऽपि प्रच्छन्नांगारतुषादिकुम्भाञ्यमी स्थानान्तरंनीत्वा निखातानायंसी मा तरुर्न्ययोधः सनष्टइत्यादि समस्तएव यदि संदेहः स्यात्तदा साक्षिप्रमाणएव सीमाविवादनिश्वयोभवेत् ॥ २५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवंकतेपि संशये सति विधानान्तरमाह यदीति । लिङ्गानां वृक्षादीनां आधुनिकाएते स्थान-अष्टाश्चितिसंशये साक्षिप्रत्ययः साक्षिप्रमाणकः सीमावादनिर्णयः सीम्नि योवादो विप्रतिपत्तिः तस्य निर्णयोयस्मातः ॥२५३॥
- (५) नन्दनः । लिङ्गानांवृक्षायुदकागमान्तानांसाक्षिपत्ययः साक्षिहेतुकः ॥ २५३ ॥ यामीयककुलानांच समक्षंसीम्नि साक्षिणः ॥ प्रष्टव्याः सीमलिङ्गानि तयोश्वैव विवादिनोः॥२५४॥
- (१) मेधातिथिः। यद्यन्यसंख्यातपुरुषकोयामस्तथापि हो विवादिनौ ह्योर्यामयोर्भवतस्तयोः समक्षमन्येषांच पा-मेयककुलानांच यामणिपुरुषसमूहानांसमक्षंसीिघ्न साक्षिणः प्रष्टव्याः साक्षिप्रश्नकाले सर्वेर्यामीणैर्व्यवहारएकैरि संनिहितै-र्भवितव्यंनािथमत्यिथनोरन्यतरोवकुंलभते एवंविसृष्टार्थे विवादे किमेते संनिधीयन्ते अथवा येऽन्ये सामन्तेभ्योपामेभ्यः

केचिइद्धतमाः साक्ष्ये समुद्दिष्टास्तद्वामीणैरन्यैः संनिहितैर्भवितव्यंयतसैर्वृद्धेभ्यःश्रुतंभवित तत्समक्षपृच्छयमानान विपर्यन्ति इद्धाः सीमालिङ्गानि यत्र लिङ्गान्युभयथा तत्र वृद्धेभ्यस्तानि निश्चित्य सीम्न्येवसाक्ष्यंपृच्छते कात्र सीमेति ॥ २५४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ग्रामेयककुलानां ग्रामीणसमूहानां । विरुद्धानेकसीमलिङ्गदर्शनेन सीमलिङ्गानि प्रष्टव्याः कान्यत्र सीमालिङ्गानीति । विवादिनोः समर्क्षामत्यन्वयः ॥ २५४ ॥
- (१) कुङ्कृकः । यामिकजनसमूहानांयामद्वयस्थिनयुक्तयोवांदिपतिवादिनाश्व समक्षंतीमाविषये सीमालिङ्गसंदेहे छिङ्गानि साक्षिगः मष्टव्याः॥ २५४ ॥
- (४) **राघवान-दः** । साक्षिपश्रोचितदेशमाह यामेति । यामेयककुलानां यामीणजनसमूहानां कुलानां विमा-गांचेतिवा तयोः सीमद्वयसंबन्धिनोः समक्षं प्रष्टव्याइत्यन्वयः ॥ २५४ ॥
  - (५) नम्दनः । यामीयकुलानांपामवासिनांकुलानां तयोविवादिनेश्य समक्षमः ॥ २५४ ॥ ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः समस्ता सीम्नि निश्वयम् ॥ निबन्नीयात्तथा सीमांसर्वीस्तांश्वेव नामतः २५५ ॥
- (१) मेधातिथिः। ते साक्षिणोयथा यादशंनिश्चयं ब्रूयुः समस्ताः सर्वएव न पुनर्वाक्यभेदोन्याय्योद्देधे च बहूना-मिति। निवधीयात्तव साक्षिणश्च नामविभागे साक्षिमात्रेण॥ २५५॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः । सम**स्तानतु व्यस्ताः । तांश्च निबन्धीयादेतत्साक्षिकेपासीमेति ॥ २५५॥
- ( ३ ) कुङ्कृकः । ते पृष्टाः साक्षिणःसमस्तानद्वैधेन सीमाविषयेणयेन प्रकारेण निश्वयंब्रुयूस्तेन प्रकारेणाविस्मरणार्थपत्रे सीमांलिखेत् तांश्व सर्वांनेव साक्षिणोनामविभागनोलिखेत् ॥ २५५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । साक्षिप्रभाननु पुनः सीमाः कार्योइत्याह् तइति । समस्तामिलिताः सर्वेकमत्येनेति यावत । तथैव सीमातात्रपट्टेष् लेख्येत्याह । निबधीयात् नामतः साक्षिणांनामभिःसह ॥ २५५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । निबधीयाच्छिलादिषु लिखेदमुनैवमुक्तममुनैवमुक्तमिति । सर्वोस्तांब्य नामतीनिबधीयात् ॥ २५५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नामतः नामयहणात् । समन्ताद्भवाः सामन्ताः ॥ २५५ ॥ शिरोभिस्तेग्रहीत्वोर्वीस्वाग्विणोरक्तवाससः ॥ सुरुतैः शापिताः स्वैः स्वैर्नयेयुस्ते समं जसम् ॥ २५६ ॥
- (१) मेघातिथिः । मूर्जोर्धीपृथ्वीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीपृष्टीप्रयोगीयभारति । स्वास्ति प्रयास्तु लोहितप्रयोगीरक्तोगौर्लेहित्रदित भयभ-अनार्थचैतत् लोहितवासस्य सञ्चलभवन्ति । यदस्माकंग्रुक्टतंकिचिद्याजितमस्ति तान्नष्प्रलमस्तिति वाच्यं त्वैःत्वैरिति लिप्सया विशेषनामाभियुक्तंतकथयेयुस्तत्कस्यादानंतीर्थस्नानंचत्यादि समंजसंक्रियाविशेषणं सत्यादनपेतऋजुर्धामिको-योमार्गस्तेन नयेयुः । समंजसमृजुस्पष्टमित्येकोर्थःसत्यव्यवहारश्च स्पष्टइत्युक्तंसमंजसमिति ॥ २५६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उर्वी मृत्तिकाखण्डम् । स्नाग्वणोरक्तस्रजः । एतच्च वास्तुपुरुषरूप्रमिति तद्रूपधारिभिः सी-मानयनमुक्तम् । समंजसं यथार्थम् ॥ २५६ ॥

- (३) कुद्भृकः । ते साक्षिणइति सामान्यश्रवणेऽपि रक्तस्रग्वाससः सीमांनयेयुरिति याञ्चवल्कयवचनाद्वकपुष्पमाला धारिणोलोहितवाससोमस्तके यृद्धोष्ठानि गृहीत्वा यदस्माकंगुरूतंतिनिष्फलंस्यादित्येवमात्मीयैः ग्रुरूतैः शापिताः सन्तः तां-सीमांयथाशक्तिनिर्णयेयुः ॥ २५६ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्ष्यदानप्रकारमाह शिरोभिरिति । शिरोभिर्भूलोष्टादिति गृहीत्वा स्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तपुष्पस्निग्वणः रक्तप्रवाहनिम्निः । सुक्तैः यदत्माकं सुक्रतं तन्त्रिष्ठलं स्यादित्येवंप्रकारैरिति केचित् । वस्तुतस्तु ॥ सत्येन शापयेद्विपं क्षत्रियं वाहनायुपैः ॥ गोबीजकाश्चनवैश्यं शूदं सवैस्तु पातकेरित्यत्रोक्तैः अन्यथा स्वैस्वैरित्यनुपपत्तिः । समञ्जसं सत्यमः ॥ २५६ ॥
  - (५) नन्दनः । उर्वीपृदम् ॥ २५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वैःस्वैःशपथैः ॥ सन्येन शापयेत् विमंक्षत्रियं वाह्रनायुधैः । गोबीजकाञ्चनैर्वेश्यं शूद्रं सर्वेस्तु पातकैः ॥ ते शिरोभिः ऊर्वी गृहीन्वा मूर्धारोपितिक्षितिखण्डाः स्निवणस्तेसमंजसंयथार्थं नयेयुः सीमांप्रापयेयुः ॥ २५६ ॥ यथोक्तेन नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाक्षिणः ॥ विपरीतंनयन्तस्तु दाप्याः स्युर्द्धिशतंदमम् ॥ २५७ ॥
- (१) मेधातिथिः । प्रमाणान्तरिः क्षेत्रभयोन्यथासंभवभद्यः प्रत्ययितरपुरुषेभ्योमिध्यात्वे बध्यते प्रत्येकंद्विशतोदण्ड एकेकस्य साक्षित्वात्साक्षिणांचदण्डयत्वात् निह व्यासज्जवदन्ति साक्षात्सत्यप्रधानाः साक्षिणः सत्यसाक्षिणः पूयन्ते अनृता-भिधानेन पापेन न संबध्यन्तइति । यथोक्तेन याथातध्येन निह शब्दात्मकस्य वचनस्यात्रावसरः प्रमाणान्तरसंवाद-मात्रमनेन रुक्ष्यते अथवा यथाशास्त्रमुक्तेन सत्येनेति यावत् शास्त्रे हि सत्यंवक्तव्यमित्येवमुक्तमतोयथोक्तेन सत्येनेत् यावत् शास्त्रे हि सत्यंवक्तव्यमित्येवमुक्तमतोयथोक्तेन सत्येनेत् यावत् शास्त्रे हि सत्यंवक्तव्यमित्येवमुक्तमतोयथोक्तेन सत्येनेत्युक्तंभवति ॥ २५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विपरीतंनयन्तः पश्चाल्लङ्गान्तरेण सप्ताहान्तर्बन्धुमरणादिनाच तद्विपर्ययनिश्चये द्विशतं-पणान् प्रत्येकम् ॥ २५७ ॥
- (३) कुझूकः । ते सत्यमधानाः साक्षिणः शास्त्रोक्तेन विधानेन निर्णयस्थानिष्पापाभवन्ति अतध्येन तु निश्चिन्व-न्तः प्रत्येकंपणशतद्वयंदण्डंदाप्याभवेयुः ॥ २५७ ॥
- (४) **राघवान-दः** । तत्रैवार्थवादं प्रदर्शयन्विपरीते दण्डमाह यथेति । तामिकंपणशतद्वयं प्रत्येकमितिशेषः ॥ २५७ ॥
- (५) **नन्दनः । यथोक्तेन मार्गेण । सेतुंसीमांनयन्तः स्थापयन्तस्त्रिपक्षादर्वाये।गाद्यभावे पूयन्ते । विपरी-**तंनयन्तस्त्रिपक्षादर्वायोगादिदर्शनात् ॥ २५७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विपरीतंनयन्तः अनयेन प्रापयन्तः द्विशतंदमं दण्डंदाध्याःस्युः ॥ २५७ ॥ साक्ष्यभावे तु चत्वारोपामाः सामन्तवासिनः ॥ सीमाविनिर्णयंकुर्युः प्रयताराजसन्निर्धाः ॥ २५८॥
- (१) मेधातिथिः । ग्रामसामन्ताः सीमान्तरवासिनः प्रष्टव्याः तेषांवचने निश्चयंकुर्यात् प्रयता साक्षिधर्मेण शास्त्रा-न्तरेण । राजसंनिधाविति श्लोकपूरणं नतुसामन्ताःलेच्छया राजविनिश्चिन्वन्ति ॥ २५८ ॥

<sup>(</sup> २५८ ) यामाः सामन्तवासिनः=यामसीमान्तवासिनः ( ग, ण, )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सीमान्तवासिनोमध्यभूतविवादविषयपामयोःपर्यन्तेषु निरन्तरवासिनः । प्रयातानियमि-ताः । साक्ष्युक्तमकारेणैव ॥ २५८ ॥
- (३) कुह्नूकः। यामद्वयसंबन्धिसीमावित्रादसाक्ष्यभावे चतुर्दिशंसमन्तभवाः सामन्तास्तद्वासिनश्चत्वारीयामवासिनः साक्षिधर्मेण राजसमक्षसीमानिर्णयंकुर्युः॥ २५८॥
- ( ४) राघवानन्दः । साक्ष्यभावे प्रकारान्तरमाह् साक्ष्यभावइति ग्रामाः ग्रामस्थाः सामन्तवासिनः समन्तएव सा-मन्तः तत्र वासिनश्चतुर्दिशंवर्तमानाः ॥ २५८ ॥
  - (५) नन्दनः । समन्ताद्भवोदेवःसामन्तः ॥ २५८॥

# सामन्तानामभावे तु मौलानांसीम्नि साक्षिणाम् ॥ इमानप्यनुयुञ्जीत पुरुषान्वनगोचरान्॥२५९॥

- (१) मेधातिथिः । सामन्तानांमोलानामिति विशेषणविशेष्यभावस्तुत्यर्थः यामर्भविष्टास्तत्काले भवाउत्पत्तिसह-भुवोमोलाउच्यन्ते ते च सामन्तानित्यानित्यसंनिहितत्वात्तेषामध्यभावः कथंचिदुच्छन्तत्वात्तदास्तमेति तदेमानपि वक्ष्य-माणान्युच्छेत् अथवा मौलाअनुभाविनः सामन्ताव्याख्याताव्यवहर्तव्याः मौलानांपूर्वोक्तानांसद्भावे सामन्ताः प्रमाणंतदभा-ववनगोचरान्विनियुक्षीत निपुणतः पृच्छेत् ॥ २५९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । सा**मन्तानामभावे तथा मौलानां मूलभूतानां साक्षिणामभावे । इमान् वक्ष्यमाणान् । एत-च वनसमीपयामविषयम् ॥ २५९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । साक्षिधर्मेण राजसमक्षमनुभवेन निर्णयमकुर्वतायामवासिनायामनिर्माणकालादारभ्य मौलानांपुरु-षक्रमेण तद्वामस्थानांसीमासाक्षिणामभावद्दमान्वक्ष्यमाणान्सनिष्ठितवनचारिणः पृच्छेत् ॥ २५९ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । पूर्वोक्तानामभावे साक्ष्यन्तरमा**ह** सामन्तानामिति । मौलानां यामारम्भप्रभृतिपुत्रपौत्रतया तत्रैव कतवसतीनां सामन्तानां मौलेत्यादिविशेषणद्वयमः । इमान्वक्ष्यमाणान् । जलारण्यवासिनः ॥ २५९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । मेोलानांप्रोक्तानांतदानी तनानां वा च्छेदरहितानामिमान्वक्ष्यमाणाननुयुक्तीत पृष्क्षेत् ॥ २५९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सामन्तानांअभावे तु मौलाःमूले भवामौलाः तेषां सीम्नि साक्षिणांअभावेदमान् वनगोचरान् अपि साक्ष्यनियुक्तीत पृच्छेत् ॥ २५९ ॥

# व्याधांश्ळाकुनिकान्गोपान्कैवर्तान्मूलखानकान् ॥ व्यालपाहानुञ्ळरत्तीनन्यांश्व

वनचारिणः॥ २६०॥

(१) मधातिथिः। एते हि यामवासिनस्तत्र वनानि भ्राम्यन्ति याममध्ये नगळन्तः कदाचित्तद्दत्तंविद्युस्तेहि तेन पथा गळन्तोविवादास्पदंप्रदेशंपूर्वकांश्चित्पुरुषान्छषतोदश्चा पृच्छेयुः कोयंप्रामोयोभविद्यः छप्यतद्दित एवमादिना संभवित पूर्वानुभवः व्याधाष्ट्रगया जीविनस्तेषामपि वनाद्रष्ट्रप्रगमनुधावतांभवित यामसंबन्धः एवंशाकुनिकाः शकुनिबन्धजीविनस्तदन्वेषणे ये सर्वान्यामानागोचरयन्ति गोपानांगवांतृणविशेषज्ञानाय तत्र तत्र परिभ्राम्यन्ति केवर्तादाशास्तडागस्तन नादिजीविनस्तत्र तत्र गच्छन्ति कास्माकीनंकमौपयुज्यते मूछंबृक्षादेः खनयन्ति स्यूलकाशादेः व्यालयद्दाः सर्पयाहिणः

<sup>(</sup> २५९ ) वनगोचरान्=धर्मगोचरान् ( च )

जीविकार्थतेषि सर्पोस्तन्तंप्रदेशमन्विच्छन्त्यतः तेषामपि पारिग्रामिकैर्बहुभिः संबन्धः उञ्छवृत्तयोषि दरिद्राअनेकग्रामपर्य-टनेन यात्रामात्रनिर्वर्तयन्ति अन्यांश्य फलकुसुमेन्धनार्थिनः ॥ २६० ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः। व्या**धान् मृगवेधिनः। शाकुनिकाः शकुनघातजीविनः। गोपान् गोपालान् प्रायोये वन-गताएव । मूलखानकान् मूलमृत्पाट्य विक्रीय जीवतः। उञ्छवृत्तीन् शिलोञ्छवृत्त्या वर्तमानान्द्विजान् तेषांप्रायः क्षेत्र-वनगोचरत्वात् । अन्यांश्य शबरादीन् ॥ २६० ॥
- (३) कुछ्कुकः । लुब्धकान्पक्षिवधर्जीविनः गोपालान्मत्स्यजीविनोमूलीत्पाटनजीविनः सर्पयाहिणः शिलोञ्छवृत्ती नन्यांश्य फलपुष्पेन्धनाद्यर्थवनय्यवहारिणः पृच्छेत् । एतेहि त्वप्रयोजनार्थं तेन यामेण सर्वदा वनंगच्छेयुस्तद्रामसीमा-भिज्ञाः संभवन्ति ॥ २६० ॥
- (४) राघवान-दः । तानवाहे व्याधानिति । व्याधान् लुब्धकान् । मूलखानकान् सूरणादिमूलोत्पाटनेन जीविनः । व्यालपाहान् सर्पान्वेषिणः । एतेहि मूलपृणालाद्यर्थं यामाद्रामं संचरन्तस्तद्रामस्थैनिवारिताः सीमां जानन्तीतिभावः । अन्यान्वनचारिणः फलाद्यर्थमिति केचित् । वस्तुतस्तु वनमत्र जलं सीमावधितडागादि जलचारिणः शम्बूकजलपुष्पाद्य-र्थम् ॥ २६०॥
- (६) रामचन्दः। शाकुनिकान् पक्षिवधजीविनः। उञ्छवृत्तीन् अन्यांश्य शबरादीन् ॥ २६० ॥ ते पृष्टास्तु यथा ब्रूयुः सीमासन्धिषु लक्षणम् ॥ तत्तथा स्थापयेद्राजा धर्मेण पामयोर्द्वयोः॥३६ १॥
- (१) मेधातिथिः। तंधर्मेणपृष्टाइति योजना सीमाश्र्व ताः सन्धयश्र्य सीमासन्धयः यामद्व्यसंयोगः सन्धिः सच सीमैव लक्षणंज्ञापकम् ॥ २६१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । इदमेवलक्षणं युक्तं नेदिमिति यथा ब्रूयुः ॥ २६१॥
- (३) कुःहृकः । ते ध्याधादयःपृष्टाः सीमारूपेषु यामसंधिषु येन प्रकारेण चिन्हंब्र्युस्तत्तेनैव प्रकारेण राजा द्वयोप्री-मयोः सीमांव्यवस्थापयेत् ॥ २६१ ॥
  - (४) राघवानन्दः। उक्तार्थवादोयं तइति॥ २६१॥
  - (६) रामचन्द्रः । यद्वयोःमध्ये स्थापयेत् ॥ २६१ ॥

क्षेत्रकृपतडागानामारामस्य गृहस्य च ॥ सामन्तप्रत्ययोज्ञेयः सीमासेतुविनिर्णयः ॥ २६२ ॥

- (१) मधातिथिः। आरामउद्यानभूमिः शाकवादश्य सामन्तप्रमाणकत्वनिश्ययः व्याधादिनिवृत्यर्थमिद्मुच्यते सी-मासेतुः सीमाबन्धः सीमाविभावनार्थयआबध्यते स्थाप्यते ॥ २६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कूपस्य सीमाकूपस्य परितस्त्याज्योयोदेशस्तस्य सीमा । एवंतष्टागादौ । सामन्तपत्यवः सामन्ताः समन्तवासिनः तद्धेतुकः सीमानिर्णयइतिशेषः । तथा सीमासुयेसेतवस्तेषामपि सीमानिर्णये कर्तव्ये ॥ २६२ ॥
- (३) क्ट ख़ूकः । एकप्रामेऽपि क्षेत्रकूपतडागोचानगृहाणांसीमासेतुर्विवादे समस्तदेशवासिसाक्षिममाणकएव। मर्यादा-चिन्हनिश्चर्याविद्वयोन व्याधादित्रमाणकः ॥ २६२ ॥
  - (४) राघवानन्दः । पामसीमायामुक्तनिर्णयमकारमन्यचातिदिशति क्षेत्रेति । तडागायुक्तरुक्षणम् । आरामः

<sup>\*</sup>परकीय=पूर्वे स्यःसामन्तानामधिकोदण्डः पृथक्षृथगित्यनुवादः उक्तत्वान्यायस्य क्षेत्रादिर्मातवेश्याअवश्यंज्ञाता-रोभवन्ति एषांदण्डमहत्त्वं सामन्तानान्तुपरकीय (आआ)

उपवनम् । सामन्तप्रत्ययः समन्ततोवर्त्मपद[र्श]नेनाहरन्पञ्चशतान्प्रतिदण्डयः सहत्यन्वयएवं मानानां ज्ञानपुरःसरं वा-स्यमेव प्रमाणमित्यर्थः । न तु व्याधादीनां तत्र युक्तयन्तरापेक्षणात् ॥ २६२ ॥

- ( ५ ) **नन्द् नः।** एवंयामयोः सीमाविनिर्णयमुक्ताक्षेत्रादीनामाह क्षेत्रकृपतटानामिति। सामन्ताः समन्ताद्दासिनः॥२६२॥
- (६) रामचन्दः । क्षेत्रादि सीमासेत्विति विनिश्वयः । सामन्तप्रत्ययोज्ञेयः सामन्तादिभिर्यदुक्तंतन्त्रायोज्ञेयः॥२६२॥ सामन्ताश्वेन्स्रवा ब्र्युः सेतौ विवदतांत्रणाम् ॥ सर्वे पृथक्पृथग्दण्ङ्याराज्ञा मध्यमसाहसम्॥२६३॥
- (१) मधातिथिः । पैरकीयसीमावेदनंनावश्यमिति द्विशतोदमानुवर्त्यः तेन यामसीमायां द्रष्टृणांसामन्तानांच विशतःये तु सामन्तशब्दमाश्रित्य यामक्षेत्रादिसीमयोः सामन्तत्वानुल्यदण्डत्वमाहुस्ते न्यायविरोधादुपेक्षणोयाः॥ २६३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सेतावित्युपलक्षणं क्षेत्रादाविष ॥ २६३ ॥
- (३) कुःहृकः । सीमाचिन्हनिमित्तंविवदमानानांमनुष्याणांयदि सामन्तादेशवासिनोमिथ्याब्रुयुस्तदा ते सर्वे पत्येकं-राज्ञा मध्यमसाहसंदण्डनीयाः एवंचासामन्तरूपाणांपूर्वोक्तद्विशतोदमोज्ञेयः ॥ २६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । तेषांमिथ्याभाषित्वे दण्डमाह सामन्ताइति । मध्यमसाहसं पणानां पश्चशतानि । सेतावित्यु-पलक्षणं कूपादिचतुर्णाम् । सेतुर्मर्यादा सोमेतिपर्यायाः ॥ २६३ ॥
  - (५) नन्द्नः । सेतौ सीमाविषये ॥ २६३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्यथा ब्रूयुःते सर्वे राज्ञा मध्यमसाहसंदण्ड्याः ॥ २६३ ॥

#### गृहंतडागमारामंक्षेत्रंवाभीषया हरन् ॥ शतानि पञ्चदण्ड्यः स्यादज्ञानाद्विशतोदमः ॥ २६४ ॥

- (१) मधातिथिः । क्षेत्रादि मसङ्गादिरमुच्यते सीमायहणिनिम्त्तोपलक्षणार्थे अस्यैवैतिनिश्चितिमत्येवंजानतोहर-तः पञ्चशतोदण्डः मध्यमसाहसे प्रकृते पञ्चशतग्रहणिनिम्त्तभेदे न्यूनाधिकदण्डार्थपूर्वत्र वा संख्यामेव विविक्षतामन्यन्ते तेन व्यवहारंलेखयामि चौरैदोषयामीति भयप्रदर्शनेन हरेति तस्यां दण्डोनिमित्तान्तरानुकल्पः ॥'२६४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भीषया भयोपदर्शनेन हरन् तत्सीमांटङ्गयन् । भीषयेति ज्ञानपूर्वकत्वोपलक्षणम् ॥२६४॥
- (३) कुद्धृकः । गृहतडागोद्यानक्षेत्राणामन्यतमंमारणंबन्धनादिभयकथनपूर्वमाक्रम्य हरणे पञ्चपणश्रतानि दण्डनी-यः स्यात्त्वत्वभ्रान्त्या हरतोद्दि शतोदमः ॥ २६४ ॥
- (४) राघवानन्दः । गृहादीनां निर्णयपसंगेन तेषां हरणेपि दण्डमाह गृहमिति । भीषया भयप्रदर्शनेन । सचै-हिमःस्यादण्डाहोनवधार्दः एतदर्थम् । उपधाभिस्तु यः कश्चित्परद्रव्यंहरेन्नरहत्यत्र वधउक्तोत्र दण्डविशेषइतिभेदः ॥ २६४॥
  - (६) रामचन्द्रः । गृहादिषु अन्यथा वदन् पञ्चशतानि दण्डयः ॥ २६४ ॥

सीमायामविषसायां स्वयंराजैव धर्मवित् ॥ प्रदिशेद्भूमिमेतेषामुपकारादिति स्थितिः ॥ २६५ ॥ [ ध्वजिनी मिस्तिनी चैव निधानी अयवर्जिता । राजशासननीता च सीमा पञ्चविधा स्पृताः॥१॥]

(१) मेघातिथिः । अविषद्मा निश्चेतुमशक्या लिङ्गसाक्ष्यभावात् राजैव खेच्छया भूभिप्रदिशेद्द्यादियंवीभूमिरियं-

बद्दि धर्मवित्पक्षपातीनैवकस्य चित्कर्तय्यद्ति एतदाह् उपकाराद्धेतीर्यया सीमया द्दाविष यामौ समकरौ भवतः तेन यदि न्यूनापि कस्यचिद्धूमःस्यानक्षेत्रंचेत्सुगुणंबहूत्पित्तकंतदपेक्षःप्रदेशः ल्यब्कोपेपंचमीउपकारमपेक्ष्य । अथवैकेषांमदिशे-दपरेषामनिश्चितामपहरेत् यदि विवादिमत्तांसीमांयावद्दकुंनशकुयादितरे च शक्तास्तदन्येभ्यःमदिशेत् एवमात्मनोबहूनांच पामीणानामुपकृतंभवति ॥ २६५ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अविषद्मायां सर्वथा निर्णेतुमशक्यायाम् । प्रदिशेत् भूमि उपकारात् तयायस्योपकारा-तिशयस्तस्मै यामाय द्यादित्यर्थः ॥ सीमानिर्णयः ॥ २६५ ॥
- (३) कुद्धृकः । लिङ्गसाक्ष्याद्यभावे सीमायां परिच्छेत्तुमशक्यायां राजेव धर्मद्गः पक्षपातरिहतीयामद्वयमध्यवर्ति-नीविवादविषयांभूभियेषामेव यामवासिनामुपकारातिशयोभवति तद्यतिरेकेण च महानिर्वाहस्तेषामेव दद्यादिति शास्त्रव्य-वस्था ॥ २६५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उक्तोपायैर्यदा सीमायाअपरिच्छे बकर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुसमर्थेन राम्नेव तत्कर्तव्यं तस्य भूमित्वादित्याह सीमायामिति । अविषद्ययां विश्वारंसोद्धमशक्यायाम् । तं धर्म न विश्वारुयेदित्युक्तेः । ननु स्वतन्त्रीराजा कथं भवर्तते तत्राह भदिशेदिति । विवादसमामेस्तेषामहानुपकारःस्यात् । स्थितिः पुण्यंपरोपकारणेतिशास्त्रमर्यादा ॥ २६५॥
- (६) रामचन्द्रः । सीमायांअविषद्यायां सर्वोपायेनिश्चेतुमशक्यायां एतेषां स्वयं राजैव मिर्शित् निर्णीय प्रद्यात । योगीश्वरः । राजासीम्नःमवर्तिता ॥ २६५ ॥

एषोऽखिलेनाभिहितोधर्मः सीमाविनिर्णये ॥ अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम् ॥२६६॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वीपसंहारसंक्षेपोपन्यासः श्लोकार्थेदण्डवाचिकइत्युन्का ऋमभेदोलाघवाद्वाकपारुष्यंस्यात्त-तीदण्डव्यापारद्वन्द्वेचेतरेतरयोगाद्दस्रक्रमसमासार्थमतिपत्तेरकैकस्योभयार्थःमतिपादनादण्डशब्देन वार्थोप्युपात्तइति कःऋ मभेदः तथा च यथा यथासंख्यसूत्रारंभोमहाभाष्यकारेण समर्थितः एतदेव दर्शनमाश्रित्य संज्ञासमासनिर्देशादिति॥२६६॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः । ए**षद्दतिवाक्पारुष्यंपश्चादुक्तमपिलघुत्वादेवाभिधातुमतऊर्ध्वमिति ॥ २६६ ॥
- (१) कुङ्क्कः । एषसीमानिभयोधमीनिःशेषेणोक्तः अतक्रध्ववाक्पारुष्यंवक्ष्यामि दण्डपारुष्याद्वाक्पारुष्यप्रवृत्तेः पूर्वमिभधानं अनुक्रमभुत्यान्तु पारुष्ये दण्डवाचिकद्दति दण्डशब्दस्यालपत्वरःवात्पूर्वनिर्देशः॥ २६६॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । सीमानिर्णयमुपसंहरन्पारुप्ये दण्डवाधिकदृत्युक्तं तत्र वाक्पारुष्यनिर्णयं मतिजानीते एव-इति ॥ २६६ ॥
- (५) **नन्द्रनः । अथवाक्पारु**ण्यनिर्णयमस्तीति एवोऽखिलेनेति । नचात्रीदेशक्रमत्यागःशङ्कयःदण्डवाचिके इत्यत्र दण्डशब्दमाथन्यस्याल्पाच्तरत्वमयुक्तपूर्वनिवन्धिनत्वेनार्थक्रमस्याविवक्षितत्वादिति ॥ २६६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एषतीमाविनिर्णयः धर्मः अखिलेन उपायेन अभिहितः उक्तः ॥ २६६ ॥ शतंत्राह्मणमाकुश्य क्षत्रियोदण्डमर्हति ॥ वैश्योप्यर्थशतंद्वे वा शुद्रस्तु वधमर्हति ॥ २६७ ॥
- (१) मैधातिथिः । परुषवचनमांक्रोशः सबहुधाशृशंसाश्लीलभाषणंतेन भाषातीयोऽभिशापः अकरणहुन्ता दृष्ल भूयाः असदुःखोत्पादनंकन्याते गर्भिणीति तत्र इयोक्रीस्मणक्रोशे क्षत्रियावैश्ययोदयंदण्डः । अन्यत्र ॥ पतनीयेक्टते क्षेपेद-ण्डोमध्यमसाहसद्त्यादि स्पृत्यन्तरोक्तः । तस्य च वधताडने जिह्नाक्षेदनमारणादि सर्वआक्रोशभेदावेदितच्याः ॥ २६७ ॥ (२) सर्वज्ञनारायणः । आक्रुश्य त्वंपापिशोसीत्यादिना । अध्यर्थशतं सार्थशतमल्पाक्षेपे । द्वेनेस्यतिश्चिते । एते

सर्वे पणाः । वधस्ताइनम् ॥ २६७ ॥

- (३) कुद्धृकः । द्विजस्य चौरेत्याक्षेपरूपंपरुषमुका क्षत्रियः पणशतंदण्डमहीत । एवंसार्वशतंद्दे वा शते काघवगौ-रवापेक्षया वैश्यः । शूद्रोप्येवंब्राह्मणाक्रोशे ताडनादिरूपंवधमहीत ॥ २६७ ॥
- (४) राघवानन्दः । वाक्पारुष्यमतेत्वनुवदंस्तदुचितदण्डमाह् शतमिति ह्रादशिः । अध्यर्धशतं अधि अधि-कमर्थं शतं यत्र तेन सार्थशतम् । द्वेतिगुणवद्राह्मणापेक्षया । वधं ताडनादिरूपं हुकाराचल्पाक्रोशे उत्तरत्र जिब्हाळे-दस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ २६७ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । द्वे शते वा गुणदोषांपेक्षा विकल्पः ॥ २६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्विजमाकुश्यवेश्योअपध्यर्धशतंद्वेवा । श्रृद्वस्तु वधं ताइनं अर्हति ॥ २६७॥ पञ्चाशद्वाह्मणोदण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने ॥ वैश्ये स्यादर्धपञ्चाशच्छूदे द्वादशकोदमः ॥ २६८॥
- (१) मेधातिथिः। अभिशंसनंसर्वप्रकारआक्रोशः पतनीयादग्यत्र स्त्रेदण्डान्तरविधानात् निमित्तसप्तमीचैषा वे-श्यइति दण्डविषयसप्तमी ब्राह्मणस्याकोष्टुराकुश्यमानस्य च दण्डउक्तः। क्षत्रियादीनांत्वितरेतरंस्मृत्यन्तरमन्वेषणीयं।तथा च गौतमः ब्राह्मणराजन्ययोःक्षत्रियवैश्ययोः परस्पराक्रोशे क्षत्रियश्चेद्वैश्यमाक्रोशेत्पश्चाशतंदण्डयः वैश्यः क्षत्रियंशतं एवं-क्षत्रियःशृद्धमाक्रोशेत्पश्चविंशतिर्ण्डयः वैश्यःपञ्चाशतं शृद्धस्य नुतदा क्रोशे गुणापेक्षिकोदण्डोवक्ष्यते॥ २६८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिशंसने आक्रोशे । वैश्ये आक्रुश्यमाने विषेण । एवंशूद्रइत्यत्रापि ॥ २६८ ॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणः क्षत्रियस्योक्तरुशक्षेपे कते पश्चाशत्पणान्दण्ड्यः वैश्ये शृद्धे च यथोक्ताक्रोशे कते पश्च-विंशतिर्द्धादशपणाः क्रमेण ब्राह्मणस्य दण्डः स्यात् ॥ २६८ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रतिलोमतयोक्काऽनुलोमतयाह पञ्चाशदिति । अभिशंसने स वैश्ये आफ़ुष्टे । एवं ग्रुहे ॥ २६८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अर्द्धपश्चाशन् पञ्चविंशतिः ॥ २६८ ग

समवर्णेद्विजातीनांद्वादशैव व्यतिक्रमे ॥ वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणंभवेत् ॥ २६९ ॥ [ विप्रक्षात्रियवत्कार्योदण्डोराजन्यवैश्ययोः ॥ वैश्यक्षत्रिययोः शृद्धे विप्रे यः क्षत्रशृद्धयोः ॥ १ ॥ समुत्कर्षापकर्षास्तुं विप्रदण्डस्य कल्पना ॥ राजन्यवैश्यशृद्धाणांधनवर्जमिति स्थितिः ॥ २ ॥ ]+

- (१) मेधातिथिः । हिर्जातयहणमत्र समवर्णे द्वादश व्यतिक्रमे परस्पराक्रीशे दण्डः सच जातिचिनवन्धुतयः कर्मविद्याभिविशेषानुपदेशात् तत्र समानजातीये चित्ताधिके द्विगुणं तिसम्नेत बन्धुत्वाधिके त्रिगुणं यावत्सर्वगुणानिर्गुण-स्य षडुणवादाआक्रीशाअवचनीयाअत्यन्तनृशंसामानृभगिनीभार्यादिगताः तदेव दिगुणंदंडपरिमाणं नपुंसकिष्टद्वात्सर्वन्शेषीयंन समवर्णविषयएव अथवा तदेवशर्तामिति योजनंतिङ्कसामर्थ्याच्छतस्य च प्रथमश्लोके भृतत्वात् अतोऽवचनीयं- चु समवर्णेव्यपि दिशतीदमः लिङ्कोपपत्यर्थपरिमाणपदमभुतमध्याद्वतियं शते तु व्यवहितकल्पना ज्यायसी ॥ २६९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । समुत्कर्षद्दि । क्षत्रादीनामिष खावरवर्षे व्याक्रोशे विप्रस्थेव दण्डक्रीमरित्यर्थः । द्विजातीः नां त्रयाणां व्यतिक्रमे आक्रोशे । अवचनीयेष्वश्कीलेषु त्वं खसुगामीत्यादिष्वाक्रोशमात्रतात्पर्येणोक्तेषु समवर्षेषु ॥२६९॥

<sup>+(</sup> द, द, य ) क्वर्षास्तु=कर्षाभ्यां ( द, )

- (३) कुङ्कृकः । द्विजातीनांसमानजातिविषये यथोक्तोकाेशे कते द्वादशपणीदण्डः । अवचनीयेषु पुनराक्तोशवादेषु मातृभगिन्याद्यश्लीलुरुपेषु तदेवेति नपुंसकनिर्देशात् शतबाह्मणमाकुश्येत्यादियदुक्तंतदेव द्विगुणंदण्डरूपंभवेत् ॥ २६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच समिति । समवर्षे तुल्यजातीये व्यतिक्रमे यदि विमोविषमाक्षिपति । एवमुत्तरत्र । वा-देषुतु विशेषमाहः वादेष्विति । अवचनीयेषु मातृभगिन्याद्यश्लोलेषु क्रोधावेशपुरःसरेषु ॥ २६९ ॥
  - ( ५ ) **नन्दनः । ब्य**तिऋमेऽल्पवाक्पारुष्ये ॥ यदिदंद्रादशेत्युक्ततदेव द्विगुणंभवेत् ॥ २६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्विजातीनां व्यतिक्रमे द्विजस्य द्विजः क्षत्रियस्य क्षत्रियः वैश्यस्य वैश्यः श्रद्धस्य श्रद्धः व्य-तिक्रमे द्वादशैव पणान्दण्ड्यः । व्यतिक्रमेद्विगुणं चतुर्विशतिःपणाः ॥ २६९ ॥

एकजातिर्द्विजातीस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् ॥ जिव्हायाः प्रामुयाच्छेदंजघन्यप्रभ

वोहि सः॥ २७०॥

- (१) मेघातिथिः । एकजातिः शृद्धः सत्रैवर्णिकान्सिपन्नाक्रीशनदारुणया पातकादियोगिन्या वाचा नृशंसादिरु-पया जिच्हाछेदंरुभते जघन्यमभवद्दति पादास्यां ब्राह्मणउत्पन्नद्दति हेत्विभिधनंमातिरुगेमानामि प्रहणार्थे तेन जघन्य-मभवाप्व नास्ति पञ्चमद्दति वर्णान्तरनिषेधात् ॥ २७० ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । एकजातिः शूदः । दारुणया अवचनीयया । जघन्यमभवोन्त्यजन्मा ॥ २७० ॥
- (३) कुल्लूकः । शूदोद्दिजातीन्पातकाभियोगिन्या वाचाकुश्य जिञ्हाच्छेदंलभेत् यसादसौ पादाख्यान्निक्टाङ्गाजा-तः ॥ २७० ॥
- (४) राघवानन्दः । शृद्दकर्तृकत्रैवर्णिकाक्षोशे विशेषमाह एकेतिषतुर्भिः । एकजातिः शृदः एकेव जातिर्जन्मरू-पा यस्येतिष्युत्पत्तेः । वाचादारुणयेति कस्त्वं रेयब्रद्तेत्यादिरूपया । जिब्हाछेदेहेतुः जघन्यप्रभवः पद्भयांशृद्दोअजायते-तिपादअः ॥ २७० ॥
  - (५) जन्द्जः । एकजातिरुपनयनानर्दः शूद्रदियावत् ॥ २७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकजातिः शूद्रः हिजातिब्राझणक्षत्रियवैश्यानां दारुणयावाचाक्षिपन् जिव्हायाः छेदं मामुयात् । सः हिजातिः जघन्यस्य शूद्रस्य नभवः ॥ २७० ॥

नामजातिपहंत्वेषामित्रहोहेण कुर्वतः॥ निक्षेप्योऽयोमयः शहुर्ज्वलनास्येदशाहुलः॥२७१॥

- (१) मेघातिथिः । अभिद्रोहआफोशः कुत्साबुद्धिर्माक्षणक त्यंमा मया स्पर्धिष्टाएवमन्यर्विपयोज्यं घहणंग्रहः नि-हपपर्यमामयुकाति कुत्साप्रत्यययोगेन वा देवदत्तकेति अभिद्रोहेण क्रोथेनाभिद्रोहःक्रोथःनिःक्षेष्यः पक्षेष्यः शहुःकीलकः व्यक्तविमा दीन्यमानोऽयोमयोलोहमयः ॥ २७१ ॥
- (२) तर्वज्ञणारायणः। नामपहंमैत्रहति। जातिपहं ब्राझणइति। अभिब्रोहेणाक्रोशाभिमानेन कुर्वतः शूदस्य। व्यक्तजितमः॥ २७१॥
- (२) कुङ्गूकः । अभिद्रोष्ट्याक्रीशः ब्राह्मणादीनां रे त्यंयह्नदत्त्वाह्मणापसददत्याक्रीशेननामणात्यादिपद्णंकुर्व-तोक्रोड्ड्याकोऽभिना वदीप्रोदशाङ्कोमुद्धेषु क्षेप्तव्यः ॥ २७९ ॥

- (४) राखवानन्दः । त्राक्षणापसदहत्याचाकोशोदण्डान्तरमाह नामेति । शहुर्लोहकीलकंग्वलन्तपिदीमः निसेयः मवेशनीयः ॥ २७१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । नामजात्यीर्यहणं हेयक्शर्मन्त्राह्मणेत्यादिकं एवांद्विजातीनां कुर्वतएकजातेः ॥ २७१ ॥
- (६) राम चन्द्रः । अमुकनामासित्वं अमुकजातिस्त्वं । अभिद्रोहेण आक्रीशाभिमानेन पर्द कल्हंकुर्वतः यस्तस्य आस्ये मुखे अयोगयःशङ्कुःदशाङ्कुलः ज्वलन्स्थान्यः ॥ २७१ ॥

# धर्मीपदेशंदर्पेण विप्राणामस्य कुर्वतः ॥ तप्तमासेचयेत्तैलंबके श्रोत्रे च पार्थिवः ॥ २७२ ॥

- (१) मधातिथिः । अथ ते त्वधर्मद्दयंवात्रेति कर्तन्यता नैवंकार्षाः छांदसोसीत्येवमादिव्याकरणलेशज्ञानतया दु-न्दुकत्वेनदर्पवन्तः शूद्राउपदिशन्ति तेषामेषदण्डः यस्तु ब्राह्मणापाश्रयादेव व्युत्पन्नोविस्मृतंकथंचिदेशकार्लावभागंत्मा-रयेत्पूर्वाककालंनातिकामयेति क्रियतांदैवंकर्मदेवांस्तर्पयोपवीतीभव मागाचीनावीतंकार्षीरिति न दोषः । तप्तमिसं-बन्धात्पीडांकरं आसेच्येत्कारयेत् युक्तंवक्रे मुखेनोपदेशकत्वात् श्रोत्रस्य कोपराधः भागसत्तर्कादिश्रवणम् ॥ २७२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मीपदेशं नायश्वित्तागुपदेशमः । अस्य श्रद्रस्य ॥ २७२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । कथंचिद्धर्मलेशमवगन्यायंते धर्मानुष्टयद्दि ज्ञाझणस्याहद्भुतरादुपदिशतोऽस्यऽश्चद्रस्य मुखे कर्ण-योश्च ज्वलनैलंराजा प्रक्षेपयेत् ॥ २७२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तस्यैव धर्मवकृत्वे दण्डान्तरमाह धर्महति । दर्पेण धनविचादिजेन विमाणां धर्मेपिदेशं कुर्व-तोऽस्य श्रुद्रस्य । तं धर्म त्वयं भुत्वाऽनुहास्यतीतिकृत्वा भोत्रे ॥ २७२ ॥
  - (५) मन्द्रमः। अस्यैकजातेरित्येव ॥ २७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विमाणांधर्मोपदेशं दर्पेण कुर्वतः अस्य श्रूहस्य वक्षत्रे तमंतेलं । च पुनः भोत्रे आसेचयेत्पा-थिवः ॥ २७२ ॥

# श्रुतंदेशंच जातिच कर्मशारीरमेव च ॥ वितथेन ब्रुवन् दर्पाद्वाप्यः स्याद्विशतंदमम् ॥ २ ७३ ॥

- (१) मेधातिथिः। सत्येन श्रुतेनेतर्नेन सम्यक्शुतंदत्याह शृतमेव वा शिपित नैतत्संस्कारकंयद्नेन शृतिमित महावर्तीयम्भिकनाभिमानिनंवाद्यकोर्यामत्याह एवंजात्यं आह्मणं शिवयोयमित्याह श्रीवयंवा बान्धवतया आह्मणदित कर्म स्नातकदित शरीरावयवे शारीरेऽध्यद्वं हुश्वमैति वितथेन वितथमनृतं शकत्यादिभ्यदित् नृतीया। अथवायधमैवितभ्यं-तस्यवाच्यंप्रति कारणता युक्तेव । महात्परावज्ञानंदर्पः अज्ञानात्परिहासतीवा न दोषः कस्यपुत्रर्यदेण्डः सर्वेषांभितिष्ट्रमः स्वदाधिकाराच्छ्वस्यैवेतिपरे । द्विजातिविषये वैतथ्ये ॥ २७३ ॥
- (२) सर्वज्ञभारायणः । शारीरंकर्म भारवहनादि वितथेनश्रुवन्तत्वश्रुतादि । दर्पादिभमानात् । अनुतायभिमाने-नश्रुवन्द्रिजएव दण्ड्योनतु श्रूद्रस्तस्यतु वथएव ॥ २७३ ॥
- (१) कुझूकः । समानजातिविषयमिदंदण्डलाखव म्नतु शूद्रस्य द्विजात्याक्षेपविषयमः । नत्वयैतण्कृतुंन भवान् तदे-शजातोन तवेयंगातिर्न तव शरीरसंस्कारमुपनयनादि कर्मकतिमत्यहङ्कारेण मिथ्यानुविष्द्वशतंदण्डंदाप्यः स्थातः । वितयेनेति वृतीयाविषाने मकत्यादिम्यउपसङ्ख्यानमिति वृतीया ॥ २७३ ॥
  - (४) राष्ट्रवाजन्यः । समवर्णेआह् भुतमिति । नत्वंद्विजातिर्नतवायमुचितेरिशहत्येवं वितयेन वितयं मुवन श्रुष्ठः-

श्द्रस्यैव ब्रुवन् । प्रकत्यादिभ्यः उपसंख्यानमितितृतीया। अथवा स्वख्यात्यर्थदर्पात् मिथ्यावदंच्छूदोदण्डनीयइत्याह श्रुत-मिति । मयैतत्पुराणादिकं श्रुतं मम मध्यदेशंवसित्रतीव कुलीनोह्रमतीव सत्कर्मास्मि ममातीव चूडादिसंस्कारोवृत्तइति । अन्यथा वितथेनेत्यनुपपत्तेरिति ॥ २७३ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । सर्ववर्णानामविशेषण दण्डमाह श्रुतंदेशं चेति । देशंजन्मभूम्यादिकं । कर्मयङ्गादिकं । शारीरमुपनय-नादिकं । वितथेनवैतथ्येन ॥ २७३ ॥
- (६) **रामचन्दः**। तवश्रुतं तवदेशं तवजाति तवशारीरंकर्म भारवाहनादिकमीवितथेन विश्वतत्वेन दर्पात् ब्रुवन् द्दिशतंदमंदाप्यःस्यात्॥ २७३॥

काणंवाप्यथवा खञ्जमन्यंवापि तथाविधम् ॥ तथ्येनापि ब्रुवन्दाप्योदण्डंकार्षापणावरम्॥ २ ७ १॥

- (१) मेथातिथिः। एकेनाक्ष्णाविकलः काणः खद्भः पाद्विकलः तथाविधंकुर्णिविटपंतथ्येननासत्येनापि शब्दा-द्वितथेन अकाणंच काणइत्युक्ते कार्षापणोवरोदण्डः अत्यन्ताल्पोयदि दण्डःकथंचिदनुपाद्यतया युक्ते तदा कार्षापणो-वशेदण्डः अन्यथा द्वौ त्रयः पश्चवा पुरुषविशेषापेक्षयापिदण्डयः शूद्भः सर्वे वा पूर्ववत् ॥ २७४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्रुवन्काणस्त्विमत्यादिकमिमानात् कार्षापणोत्यन्तावरोयत्र दण्डे तम् । अधिकसंभवेतु ततोपि किचिद्धिकंदाप्यइत्यर्थः ॥ २७४ ॥
- (६) कुछूकः । एकाक्षितिकलंपादविकलमन्यमपि वा तथाविधंहस्ताद्यङ्गविकलंसत्येनापि काणादिशब्देन बुवन्तत्य-न्ताल्पंतरा कार्षापणंदण्डंदाप्यः ॥ २७४॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् वस्तुतोङ्गहीनस्य तथावदने दण्डमाह काणिमिति । तथाविधं विरूपम् । तथ्ये-नापीत्यत्रापेरवधारणार्थत्वात्परिहासवारणाय । कार्षापणावरं पणादिप न्यूनं पुनः प्रसंगवारणाय ॥ २७४॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तथाविधंविकलाङ्गंशत्तयपेक्षया परिणामनीयम् ॥ २७४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । काणादिकं तथ्येन ब्रुवन् कार्षापणां अवरदण्डं दाप्यःकर्षपणंकार्षापणं अवरंतुच्छं ॥ २७४ ॥ मातरं पितरंजायांभातरंतनयंगुरुम् ॥ आक्षारयञ्छतंदाप्यः पन्थानंचाददद्गुरोः ॥ २ ७५॥
- (१) मेधातिथिः । आक्षारणंभेदनमनृतेन एषा ते माता न सेहवती हितीये पुत्रेऽत्यन्तनृत्यावती कनकमयम इन्तियकंरहित तस्मै दत्तवतीत्येवमायुक्का भेदयित एवंपितापुत्रो जायापती आहःगुरुशिष्यो तनयग्रहणंहितीयसंबिष्धित्र-दर्शनार्थं । अन्यथा मातरमित्युक्ते मातरंपुत्राद्धिन्दतीदण्डः स्यान्त पुत्रमातुः यद्यपिभेदनमुभयाधिष्ठानंतथापि यन्मुखेन क्रिन्यते सएव भेदियनव्यहित व्यवहारः । तत्रासित तनयगृहणे प्रदर्शनार्थे यदैवमातरमाह तेनैषते पुत्रोऽभक्तोदुःशीलश्चेत्त्यवमादिना मातरमाक्षारयित तत्रेव स्यान्त पुत्रदर्शितम् । अन्ये तु चित्तकदर्थनोत्पादनमाक्षारणमाहुः प्रवक्ष्यामिधनंश्रुतेवा-र्जायतुतीर्थान्युपसेवितृतत्प्रवासशङ्क्तया च मानसी तृष्णया पीडा भवित तथा न कर्तव्यं । यावदुरवस्तेजीवेयुस्तावन्तान्यंसमाचरन्त्रतेरननुङ्गातर्हात च । यतु विदेषणादिना चित्ते खेदोत्पादनंतत्र शतान्तमुच्यते प्रतिरोद्धागुरोरिति महत्त्वाद्दोषस्य । जायायाअनुकूलायाः पुत्रवत्याःकरोत्यन्यंविवाहिमत्येतदक्षारणं एवंगुणवतः पुत्रस्याकारणेऽन्यकरणं गुरोःसर्वप्रकारंपन्थानम्यजतःशतदण्डः ॥ २०५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अक्षारयन्त्रगम्यमैथुनेनाभिशंसन् । जायासंनिधेर्जायायाएव मातरंपितरंचेतियासम् । ते-नात्र जायांत्रति तव माता स्वैरिणीत्यादिरभिशापोद्दष्टन्यः ॥ २७५ ॥

- (३) कुल्लूकः । आक्षारितः क्षारितोऽभिशमइत्याभिधानिकाः मात्रादीन्पातकादिनाऽभिशपग्गुरोश्य पन्थानमृत्यजनः दण्ड्यः । भार्यादीनांगुरुलघुपापाभिशापेन दण्डसाम्यंसमाधेयम् । मेधातिथिस्तु आक्षारणंभेदनमित्युक्तः मातृपुत्रपित्रादीनांपरस्परंभेदनकर्तुरयंदण्डविधिरितिन्याख्यातवान् ॥ २७५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । मात्राचिभिशप्तस्तुदण्डमाहः मातरमिति । आक्षारयन् पातकादिना अभिशस्तंकुर्वन् शतं दाः प्यः । तथा गुरोराचार्यस्य पन्थानमददज्जनोदण्डयः । क्षारणमेतेषामन्योन्यंवैमत्यं तत्कर्तुर्दण्डइतिमेधातिथिः ॥ २७५ ॥
- (५) **नन्दनः**। आक्षारयन्वाक्पारुष्येण क्रोधयन्मातापितृगुरुन्येश्वश्रातृणामाक्षारणे सकत्कतेऽन्येषामसकत्कते दण्डः अतुल्यकक्षित्वात् ॥ २७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मातरंवा पितरंवा जायांवा जायाशब्दसन्निधानात्तस्याएव पितरौ पासौ श्रातरं तनयं गुरुं बाऽऽक्षारयन् अगम्यागमनेन निन्दन् सः शतंदाच्यः च पुनः गुरोःपन्थानं अददत् शतंदाच्यः ॥ २७५ ॥ ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यान्तुदण्डः कार्योविजानता ॥ ब्राह्मणे साहसः पूर्वः क्षत्रिये त्वेव मध्यमः ॥२ ७६॥
- (१) मेधातिथिः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां परस्पराक्रोशे कते तयोरयंदण्डइत्येवमध्याहारेण योजना तादध्येंचतुर्थी वा तद्दिनयाय दण्डः कर्तव्यः पातकस्याक्रोशे कते अयंदण्डोदुःखोत्पादनुरूपे ॥ २७६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामन्योन्यमाक्षारणे ॥ २७६॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां परस्परंपतनीयाक्रोशे कते दण्डशास्त्रज्ञेन राज्ञा दण्डः कार्यः दण्डमेव विशेषे-णाह ब्राह्मणे क्षत्रियाक्रीशिनि प्रथमसाहसः कार्योबाह्मणाक्रोशिनि पुनः क्षत्रिये मध्यमसाहसः ॥ २७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामन्योग्यपतनीयाकोशे रुते दण्डमाह ब्राह्मणेति । विजानता दण्डशास्त-द्वेन राज्ञा दण्डःकार्यः । तयोर्ध्यवस्थानमाह । ब्राह्मणे क्षत्रियाकोशिनि पूर्वः सार्धशतत्रयम् । विषाक्रोशिनिराजनि मध्य-मः पञ्चशतानि ॥ २७६॥
- (५) **नन्दमः । वर्णानांत्वजा**तिविषये वाक्पारुष्यातिशये दण्डंश्लोकद्वयेनाह् ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यान्त्वित । विजानता राज्ञा । ब्राह्मण क्षत्रियाभ्यां वाक्पारुष्यातिशये कते तयोईण्डोकार्यावित्यत्र्यः । तावुत्तरार्देनोक्तौ ॥ २७६ ॥
- (६) **रामचन्दः । ब्राह्मणक्ष**त्रियाभ्यांअन्योग्याक्षारणे पतनीये कतः विजानता पुंसा दण्डःकार्यःपूर्वसाहसःमथम-साहसः ॥ २७६ ॥

विद्शुद्रयोरेवमेव स्वजातिंप्रतितत्त्वतः॥ छेदवर्जप्रणयनंदण्डस्येति विनिश्चयः॥ २७७॥ [पिततंपिततेत्युक्का चौरंचौरेति वापुनः। वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्याद्विदीपतांव्रजेत्॥ १॥ ]

(१) मधातिथिः । एवमेव मथममध्यमी साहसावित्यतिहिश्यते तेनैव क्रमेण वैश्यस्य शृद्धाक्रोशे मथमः शृद्धस्य वैश्याकाशे मध्यमः छेदवर्जदण्डस्य मणयनिमिति । एकजातिर्द्धिजातिमित्यनेन जिन्हाछेदंमाप्तेनिवर्तयति स्वजातिप्रतीतिः नैवंमन्तस्यसमानजातीयमतीतिः कितिह्रं यात्रजातिरुपात्ता वैश्यश्रद्धाविति । स्वयहणश्लोकाभिपायं परस्पराक्रोशेयावत्स्व-

३ ( ख, ण ) व्यवहारमयूखे ( पृ० ८७) इयन्नारदोक्तिरिति पठितम् )

जातिमिति पूर्वत्रापि संबन्धनीयंमणयनंप्रवर्तनम् । क्षत्रियस्य वैश्यशूद्राक्षारणेप्रथमार्द्धसाहसः एवं ब्राह्मणस्यवैश्यशृद्दयोः- कल्पः ॥ २७७ ॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । विर्शूद्रयोरेवमेवान्योन्याक्षारणे प्रथमोवैश्यस्य शूद्रस्य मध्यमः । तयोस्तुत्वत्वजात्या-क्षारणे छेदवर्ज तत्तज्जात्युचितदण्डमात्रपणयनम् । तेनार्थाद्राह्मणक्षत्रियाक्षरणे छेदएवेत्यर्थः ॥ २७७ ॥

[ सर्वज्ञनारायणः । पतितमिति । पतितं पातिकनम् । उक्काआक्रोशबुद्ध्या तुल्यदोषोऽतस्तुल्योदण्डः । एवंद्विदेौ-षतां द्विगुणदोषतामित्यादि ॥ वाक्पारूण्यम् ॥ १ ॥ ]

- (३) कुद्धूकः । वैश्यशृद्धयोरन्योन्यजातिमतिपतनीयाकोशे ब्राह्मणक्षत्रियवद्देश्ये शृद्धाकोशिनि प्रथमसाहसः शृद्धे वैश्याकोशिनि मध्यमसाहसद्द्येवंरूपंदण्डस्य प्रणयनंजिञ्हाच्छेदरहितंयथावत्कर्तव्यमिति शास्त्रनिश्रयः एवंचेकजातिद्दि-जातींस्त्विति प्रागुक्तजिञ्हाच्छेदोवैश्ये निवारितोब्राह्मणक्षत्रियाकोशिवषयप्वावतिष्ठते ॥ २७७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । उक्तदण्डमन्यत्रातिदिशति विडिति । शृहाक्रोशिनि वैश्यं प्रथमः । वैश्याक्रोशिनि शृद्धे मध्य-मः । स्वजातिमति सनिधेः स्वस्य जातिर्यदनन्तरं तत्स्वजातिस्तेन वैश्यः क्षत्रियमाक्रुश्य प्रथमसाहसंद्धात् । वैश्यमाक्रुश्य शृद्धोमध्यमसाहसंद्धात् । अन्यथा समवणेद्विजातीनामिति वैश्यस्य द्वादशस्योक्तत्वात्तस्ततः परिहासंविना छेदवर्ज जि-ब्हाछेदंविना । अतो ब्राह्मणक्षत्रियाक्रोशिनि शृद्धे जिव्हाछेदः प्रथमोक्तः पर्याप्तः ॥ २७७॥
- (५) नन्द्रनः । एवमेवेति मध्यमसाहसातिदेशः त्वजातिमितवाक्पारुष्यइतिशेषः । अपरार्द्धेऽपि त्वजातिमतीत्य-नुषद्गः । शूद्रस्येति च विपरिणामः तेनायमर्थः शूद्रस्य जिन्हाछेदवर्जनंद्ण्डमणयनंत्वजातिविषये न द्विजातिविषयइति ॥ २७७ ॥
- (६) रामचन्दः। वैश्यशूदजातिप्रतितत्त्वतःक्ष्वेद्यंवर्जयेत् । प्रणयनपरिहासवर्जप्रणयनंदण्डस्यइतिविनिश्चयःदण्डः कार्यः ॥ २७७ ॥

[ रामचन्द्रः । पतितमिति । पतितंपित त्वंपतितइत्युक्त्वा चौरंपित त्वंचोरइत्युक्त्वा वावचनात्तनुल्यदोत्रः स्यात् ॥ १ ॥ ]

#### एषदण्डविधिः प्रोक्तोवाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः॥ अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम्॥२ ७८॥

- (१) मेधातिथिः । दण्डपारुष्यंदण्डेन दुःखोत्पादनंयथा कण्टकादेः पुरुषस्य स्पर्शः पीडाकरएवंपीडाकरत्वसामा-न्यात्पारुष्यशब्दमयोगस्तत्र निर्णयोदण्डविशेषनिर्णयः । पूर्वप्रकरणोपसंहारोपन्यासार्थः श्लोकः ॥ २७८ ॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । तत्त्वतोधर्मतः ॥ २७८ ॥
- (३) कुङ्गुकः। एषोऽनन्तरोक्तोवाकपारुष्यस्य यथावद्दण्डविधिरुक्तोऽनन्तरंताडनदिर्दण्डपारुष्यस्य निर्णयंवक्ष्यामः
  ॥ २७८ ॥
  - ( ४ ) **राघवानम्दः** । वाक्पारुष्यदण्डमुपसंहरन्कायकर्ताहस्तने तं मितजानीते एषइति ॥ २७८ ॥

### येन केनचिदद्गेनहिस्याचे च्छेष्ठमन्त्यजः॥ छेत्तव्यंतत्तदेवास्य तन्मनीरनुशासनम्॥२७९॥

(१) मेधातिथिः । अन्त्यजः श्रद्धशण्डालपर्यन्तः श्रेष्ठः त्रैवर्णिकः तंचेद्धिस्यादक्षेन केनचित्साक्षाइण्डलद्वादि-प्रहरणव्यवधानेन वा तदक्षस्य क्षेत्रव्यहिसावा क्रोधेन प्रहरणंताइनम्ब्छयाहस्ताद्युद्यस्य वेगेन निपातनंमारणमेव तत्त- दिति वीप्सा अङ्गमिति छेत्तव्यमिति चैकत्विविक्षामातिङ्गापितेनानेकेनाङ्गेम प्रहरणेऽनेकस्यैव छेदः । अनुशासनमुपदे-शोपनुकतेषा मर्यादा अनुशासनमहणंकारुणिकस्य राज्ञः प्रवृत्यर्थः ॥ २७९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । हिस्यात् पीडयेत् । अन्त्यजः शूदः ॥ २७९ ॥
- (३) कुःख्रूकः । अन्त्यजः शृद्धोयेनकेनचित्करचरणादिनाङ्गेन साक्षाइण्डादिनाऽव्यवहितेन द्विजाति प्रहरेत्तदे । वाङ्गमस्यछेत्तव्यमित्ययंमनोरुपदेशः मनुग्रहणमादरार्थम् ॥ २७९॥
  - (४) राघवानन्दः । तमेवाह येनेति द्वाविंशत्या । केनचित् पाण्याद्यन्यतमेन । अन्त्यजः शुद्धः ॥ २७९ ॥
  - (५) नन्दनः । अथरण्डवाक्पारुष्यमाह् येनकेनचिदिति । श्रेयांसंख्रस्यपूर्ववर्णे अन्त्यजस्तत्मादपरवर्णः ॥२७९॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्त्यजः शूद्रः श्रेष्ठं विषं येनकेनचित् अंगेनिहिंस्यात् करेणपादेनवा तत्तदेव अंगंअस्य शूद्रस्य छेत्तव्यं तन्मनोःअनुशासनम् ॥ २७९॥

### पाणिमुखम्य दण्डंवा पाणिच्छेदनमर्हति ॥ पादेन प्रहरन्कोपात्पादच्छेदनमर्हति ॥ २८० ॥

- (१) मेधातिथिः । उद्यम्योत्क्षिप्यच कोपात्ताडनेच्छोस्तदङ्गमनिपातयतोऽस्यपाणिः च्छेत्तव्यः दण्डयहणंसमान-पीडाकरस्य हिंसासाधनस्योपरुक्षणार्थतेन षृदुशफादावन्योदण्डः । पदिन प्रहरन्तित अत्राप्युद्यम्येत्यपेक्षितव्यं अवगुर-तोप्येषण्व ॥ २८० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उद्यममात्रेत्वाहः पाणिमिति । प्रहरन् प्रहारार्थमुद्यमुंकुर्वन् प्रहरंश्य ॥ २८० ॥
- (३) कुछूकः । अस्यैवोत्तरप्रपञ्चः पाणिमिति प्रहर्तुपाणिदण्डंवोद्यम्य पाणिच्छेदंलभते पादेन कोपान्महरणे पाद-च्छेदंपामोति ॥ २८० ॥
- (४) राघवानन्दः । येनेत्यस्य विवरणं पाणिमिति पश्चिभः । दण्डः लगुडादिः । अस्थिभेदनपर्यन्तं कोपादित्य-नुवर्तते तदभावे वाग्दण्डादिः ॥ २८० ॥
- (५) नन्द्नः । उक्तमर्थचतुभिःश्लोकैः प्रपञ्चयति । पाणिमुद्यम्येति पादेन प्रहरन्पादपहारहेतोः पादमुद्यम्येत्य-र्थः ॥ २८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । पाणिहस्तवा उद्यम्य हिस्यात्तिहि पाणिछेदनं अहीति ॥ २८० ॥ सहासनमभिष्रेष्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टजः ॥ कट्यांकृताङ्कोनिर्बास्यः रिफचंवास्यावकर्तयेत्॥२८१॥
- (१) मेधातिथिः । उत्कृष्टोब्राह्मणोजातितोदोःशील्यादवरुष्टोऽपीतरेवर्णाञीत्तराधर्येण परस्परापेक्षयोत्कृष्टाःस्वाव-कृष्टाश्च तत्राह्मवरुष्टज्ञद्दि जिनना जन्मचोत्कर्षउपात्तंत्रसंनिधानादुत्कर्षोऽपि जन्मनेव जन्मना चिनरपेक्षोत्कर्षाेब्राह्म-णस्यनापकर्षः तेन शूद्रस्यायंब्राह्मणेन सहैकमासनमारुढवतोदण्डः । किटःश्रोणी तत्र कृतिच्हः अद्भृतिधौ च सुधाकुम्कु-मादिना चिह्नकरणमात्रमपि अयन्तु दण्डः रच्यापनार्थः । अतिक्रमाद्विभिद्युरिति तेन देशान्तरे यदनपायितिच्चन्हमायसो-लेखनादुपदिश्यते तथाच वक्ष्यति उद्देजनकरे दण्डे चिन्हयित्वेति राष्ट्राच्च निष्कास्यः स्फिक्श्रोण्येकदेशः सन्योदिक्ष-णश्च तंचावकर्तयेत् चिन्हेन विकल्पविधानात्तावन्मात्रच्छेदोन सर्वस्य स्फिजः अभिभेष्मुरितिच नेच्छामात्रेण किर्ताह्म वार्यपद्म दण्ड स्वरुष्टा स्वरूष्ट ॥ २८९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्कृष्टस्योत्तमजातेः । अपकृष्टः क्षंत्रियादिः । कृष्ट्यामिति अत्रविशोः शूद्रस्यच तदुभय-स्य हास्येच्छायाम् । स्फिचमिति शूद्रस्य बाह्मणहासेच्छायाम् ॥ २८१ ॥
- (३) कुळूकः । ब्राह्मणेन सहासनोपविष्टः शृद्रः कट्यां तप्तलोहरूतचिन्होपदेशोनिर्वासनीयः स्फिचंवास्य यथा न त्रियते तथाक्रेदयेत् ॥ २८१ ॥
- (४) राघवानन्दः । सहासनं सहोपवेशनम् । उत्कृष्टस्य द्विजातेः । कताद्भः कृतिचन्दः । निर्वास्योदेशादेव । रिफचं कृटि यथा न भ्रियते तथा छेदयेत् ॥ २८१ ॥
  - (५) नन्द्नः। गुणोदोनवशाहिकल्पः ॥ २८१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । अवक्रष्टनः शूद्रः** उत्कष्टस्य महासनंअभिषेप्तुः ईप्सुःइच्छेत्सःशूद्रःकट्यां कटिषदेशे कताद्गः क-तलाञ्चनः निर्वास्यः निष्कासनीयः । च पुनः अस्य स्फिचंअवकर्तयेत् ॥ २८१ ॥

# अवनिष्ठीवतीदर्पाद्वावोष्ठी छेदयेन्तृषः ॥ अवमूत्रयतोमेद्रमवशर्धयतोगुदम् ॥ २८२ ॥

- ( १ ) मेधातिथिः । मूत्रेणावर्सिचतोऽभिमुखंवातद्वमानार्थक्षिपतोऽसत्यपिसंस्पर्शेऽवमनयित मूत्रेणेति । निष्कर्तव्यः समानफल्क्वादेतस्यापिदण्डोयं निष्टीवनंनासिकास्यश्रावस्यवाणेन क्षेपे नासापुटच्छेदः येनाक्क्वेत्रत्युक्तत्वात् । शर्थनंकु त्सितोगुदशब्दः दर्पान् प्रमादात् ॥ २८२ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । अविनिष्ठीवतः उत्तमस्योपरिनिष्ठीवतः । एवमत्र मूत्रमुपरिमूत्रणम् । अवशर्यनं कुत्सितगु-दशब्दकरणंतदुपरि ॥ २८२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । दर्पेण श्लेष्मणा ब्राह्मणानपमानयतः शुद्रस्य राजा द्वावोष्ठी छेदयेत् मूत्रपक्षेपेणापमानयतीमेहं शर्थनं कुत्सितोगुदशब्दःतेनावमानयतोदपीन ममादादुदंछेदयेत् ॥ २८२॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । अवनिष्ठिवतोद्विजादौकफादीन्यस्यतः ओष्ठौ छेदयेदेव । मेढ्रं लिंगम् । अवशर्षनं कुत्सितोगुदशब्दस्तत्कुर्वतः ॥ २८२ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** दर्पात् अवनिष्ठीवतः हिजोपरि निष्ठीवनंकुर्वतः हावोष्ठौक्ठेदयेत् ॥ २८२ ॥

# केशेषु गृक्कतोहस्ती छेदयेदविचारयन् ॥ पादयोदीिकायां च पीवायांदर्णेषुच ॥२८३॥

- (१) मेधातिथिः । दर्पादित्यनुवर्तते परिभवबुध्याकेशेषु ब्राह्मणंगृहृतः शूद्भस्य हस्तौ छेदयेत् । द्विचनमेकेनापि द्वाध्यांनुल्यपीडाकरउभयच्छेदोनैकस्यैव दाढिकाश्मश्रु अन्यद्पि यदद्वगृह्ममाणंग्रीवादितुल्यपीडाकरतत्र सर्वथाप्ययमेव दण्डः अविचारयन्पीडाकियत्यस्य गृहीतस्य संजाता महतीत्वल्पाविति एतदनुबन्धश्लोकंप्रामंविवरणंविचार्यते प्रहणमात्रेदण्डः ॥ २८३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दाढिकायां श्मश्रुणि । एतत्सर्वमुत्तमेऽधमेन ऋयमाणम ॥ २८३ ॥
- (३) कुन्नूकः । दर्पादित्यनुवर्ततेऽहंकारेण केशेषु ब्राह्मणंगृह्धतः शूद्रस्य पीडाऽस्य जाता न जातावेत्यविचारयण्ड-हतौ छेदयेत् पादयोः शमश्रुणि च योवायां वृषणे चिहिंसार्थगृह्धनोहस्तद्वयच्छेदमेव कुर्यात् ॥ २८३ ॥

- (४) राघवानन्दः । किंच केशेष्विति । दाहिकायां श्मश्रुणि । हिंसार्थं पादादिचतुष्टये नरं गृह्कतोहरतौ छेदयेदि-त्यन्वयः । वृषणं फलकद्वयमः ॥ २८३ ॥
  - (५) नन्दनः । पादयोरित्यादिषु गृह्णतहत्येव ॥ २८३ ॥ त्वग्भेदकः शतंदण्ड्योलोहितस्य च दर्शकः ॥ मांसभेत्ता तु षण्णिष्कान्त्रवास्यस्त

स्थिभेदकः॥ २८४॥

- (१) मेधातिथिः । द्विजातीनामयंपरस्परापराधे शृद्धस्य तुशृद्धापराधे मन्यते यः केवलामेवत्वचंभिन्धाद्विदारयेन्न लोहितंदर्शयेत्तस्य शतंदण्डः तावदेव लोहितदर्शने यद्यपि त्वग्मेदमन्तरेण न लोहितं दश्यते तथाण्यधिकापराधादधिक् कदण्डे प्राप्ते शतवचनंनियमार्थं अन्यतु कर्णनासिकादेरपि सवितशोणितं बहिस्त्वग्मेदेपि तदर्थमुच्यत इत्याहुस्तदयुक्तं अन्तभेदे हि महत्त्वान्महादण्डोयुक्तस्तस्माद्यत्रेषत्स्मवितशोणितंतत्र शतंशिरोभेदे तु मांसवत् । निष्कशब्दः सुवर्णपरिमाणवाचीत्युक्तं प्रवास्योऽस्यांभेदकस्तत्प्रयोजकइति घञन्तेन समासंकृत्वा तंकरोतोतिपिक्तिष्यः अस्थिभेदकदिति प्रवासनसमर्थशास्त्रप्रवृत्या मारणंनिर्वासनंवा दण्डविधौ सर्थशास्त्रश्रवणंदस्यते तथाहि दशवस्तसंबन्धमिति बार्हस्तत्यऔशनस्ये च प्रयोगः । निर्वासनबाह्मणस्य नान्येषाम् ॥ २८४॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । त्वग्भेदकइत्यादिसमावकृष्टविषयापराधकरणे । शतं पणान् । षट् निष्कान् दीनारान् । प्र-वास्योदेशान्त्रिवस्योगृहीतसर्वस्वः । अस्थिभेदकोऽस्थिभङ्गप्रहारकृत् ॥ २८४ ॥
- (३) कुछ्वकः । चर्ममात्रभेदकत्समानजातिर्न शूद्रोब्राह्मणस्य दण्डलाघवंपणशर्तदण्डनीयः तथा रक्तोत्पादकोपि पणशतमेव दण्ड्यः मांसभेदी पण्णिष्कान् दाप्यः अस्थिभेदकस्तु देशान्तिर्वास्यः ॥ २८४ ॥
  - (४) राघवानन्दः । त्वग्भेदकइत्ययं श्लोकः शृद्धस्य स्मानजातिविषयो दण्डस्य लाघवादिति ॥ २८४॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । एवतावदसमजातिविषयेदण्डमाह त्वग्भेदकइति । शतंपणानाम ॥ २८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वक्भेदकोद्धिजः शतंदण्डयः । च पुनः शोणितस्य चदर्शकःदण्डयः । एषांसंभेता दंड्यःअस्ति-भेदकोगृहीतसर्वत्वः प्रवास्यः ॥ २८४ ॥

# वनस्पतीनांसर्वेषामुपभोगंयथा यथा ॥ तथा तथा दमः कार्योहिंसायामिति धारणा॥ २८५॥

- (१) मधातिथिः। वनस्पतिग्रहणंसर्वस्थावरप्रदर्शनार्थं फलपुष्पपत्रच्छायादिना महोपभोग्यस्य वृक्षस्य हिंसायां विनाशमाह समध्यमस्य मध्यमोनिकष्टस्यप्रथमस्तथा स्थानविशेषोद्रष्टव्यः पत्रच्छेदः फलच्छेदःशाखाछेद्इति फलाना-मिप विशेषोमहार्घतादुष्प्रापता तथा स्थानविशेषोप द्रष्टव्यः सीम्नि चतुष्पथे तपावनइति ॥ २८५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उपभोगोयथाधिकः कस्यचिच्छायामात्रेणान्यस्यपुष्पेरप्यामादेःफलैरपीत्यादि ॥ २८५ ॥
- (३) कुङ्कृकः । वृक्षायुद्धिदांसर्वेषांयेन येन प्रकारेणोपभोगः फलपुष्पपत्रादिनोत्तममध्यमाधमरूपो भवति तथा तथाहिसायामप्युत्तमसाहसादिर्वण्डोविधेयहति निश्चयः । तथा च विष्णुः फलोपभोगद्रुमच्छेदी तूत्तमंसाहसं पुष्पोपभोगद्रुमच्छेदीमध्यनं वछीगुल्मलताछेदी कार्षापणशतं वृणच्छेचेकंकार्षापणंच पणएवमनुनाप्युक्तोवेदितव्यः ॥ २८५ ॥
  - (४) राघवानन्दः । नृकायदण्डमसंगेन स्थावरस्यापि ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ॥ स्थाणुमन्येनु

संयन्तीति श्रुतेः ॥ तत्मात्पश्यन्ति पादपाइतिस्पृतेस्तेषां कायाभिमानित्वेनाहिंस्यत्वासत्कर्तुःप्रथमसाहसादिदण्डोज्ञेयइत्याह वनस्पतीनामिति । तथाच विष्णुः ॥ फलोपभोगद्रुमच्छेत्तातूत्तमसाहसं पुष्पोपभोगच्छेदी कार्षापणशतं तृणच्छेचेकपण-मिति । छेचत्रहिंसकः । धारणा शास्त्रमयांदा ॥ २८५ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । वनस्पतीनांस्थावराणां हिंसायामुपभागगुरुलाघवापेक्षया दण्डः कल्प्यः ॥ २८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । हिंसायां छेदनेन इति सर्वत्र धारणा मर्यादा ॥ २८५॥

# मनुष्याणांपशूनांच दुःखाय प्रत्देते सित ॥ यथायथामहदुःखंदण्डंकुर्योत्तथा तथा ॥ २८६ ॥

- (१) मेथातिथिः । यदुक्तंत्वग्भेदकइति तस्य विशेषोयं असित मनुष्यग्रहणे प्राणिमात्रहिंसाविषयत्वेऽथश्लोकस्य महापग्ननां भुद्राणांच पग्नपक्षिष्टगाणांनुष्यदण्डता माभूदिति तदर्थमिदं यथा यथा महदुःखिमित त्वल्पे भेदने शोणिते च प्राणिनांमहत्त्वादल्पत्वंप्रहारस्य शतादूनोपि दण्डमहिति शतादस्यधिकोपि अन्येतु महदुणान्पहितदुःखे दण्डवृद्धयर्थनाल्पे- उपचयार्थयथाश्रुतमेव तत्र दुःखाय पत्दते दुःखोत्पत्यर्थपहारे प्रमादस्तु नवृद्धिः अनुबन्धः परिज्ञायते तस्येव श्लोकद्धय- मुदाहरणंभद्गयाख्ययम् ॥ २८६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दुःखाय न मरणाय ॥ २८६ ॥
- (३) कुद्धूकः । मनुष्याणांपश्चनांपीडोत्पादनार्थमहोरे कते सित यथायथा पीडाधिक्यंतथातथा दण्डमप्यधिकंकु-र्यात् । एवंच मर्मस्थानादौ त्वग्मेदनादिषु कतेषु त्वग्मेदकः शतंदण्ड्यदृत्युक्ताद्प्यधिकोदण्डोदुःखविशेषापेक्षया कर्त्तव्यः ॥ २८६॥
- (४) **राधवानन्दः ।** मनुष्यादीनामपि दुःखतारतम्याद्दण्डतारतम्यमाहं मनुष्याणामिति । प्रत्येते पहारे कते ।। २८६॥
- (५) नन्दनः । मनुष्याणांपग्रनांच मध्ये करिनश्चिदुः खायमस्तेसतिदुः खतारतम्येन दण्डंकुर्यात् ॥ २८६ ॥ अङ्गावपीडनायां च व्रणशोणितयोस्तथा ॥ समुखानव्ययंदाप्यः सर्वदण्डमथापि वा ॥ २८७ ॥
- (१) मेधातिथिः । अङ्गानामवपीडना रहरज्वादियहणसंबिधिविश्लेषणादिना तत्र याचितधने पथ्यभिषगीषधा-दिमूल्येन प्रत्यापित्तमायाति तावदपीडितस्य दाप्यः । एवंप्राणशोणितयोरवपीडनानामिति समस्तमिपयोज्यं अथवा प्राणशो-णितयोः समुत्थानध्ययंदाप्यदिति संबन्धः सामर्ध्यापचितयोतिति लभ्यते समुत्थानप्रकृत्यापितः प्राणोबलंपहारेणात्तस्थ-स्य भोजनादते कार्शाखुपपत्तौ बलमपचीयते तत्राङ्गेऽनष्टे प्रत्यागते च यावद्दललाभस्तावत्तदुपयोगे यिकचिद्दत्तेतेलादि-दापनीयं एवंशोणिताखुत्पत्तौ तदुर्बलीभूतस्य ध्याध्यन्तरंवा प्राप्तस्यापकतशरीरावस्थाप्रमेः समुत्थानध्ययंदाप्यः न चेत्तदृ-क्वाति तदा तत्र्वदण्डंपरिपिण्ड्य सर्वराङ्गे द्यात् ॥ २८७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अङ्गावपीडनमङ्गभङ्गः । अणीमांसभेदः । शीणितं त्वग्भेदेन रक्तोत्पादः । समुत्थानं संरी-हणं । तथावता भवतिभग्नादीनां तावत् भग्नाङ्गादिभ्योदापनीयः । प्राणपदं अणपदस्थाने क्रित्पट्यते तत्र प्राणोबलं तस्यसमुत्थानं प्रागवस्थाप्राप्तिः । तथा सर्वदण्डं प्रागुक्तं यथायोग्यं दण्ड्यः । वेतिसमुख्यये ॥ २८७ ॥
  - (३) कुद्धूकः । अङ्गानांकरचरणादीनांत्रणशोणितयोश्य पीडनायां सत्यां समुत्थानव्ययंयावता कालेन पूर्वावस्था-

<sup>🐃 (</sup> २८७ ) ब्रणशोणितयोस्तथा=पाणशोणितयो ( र, र, इ, त, थ )

माप्तिः समुत्थानसंबन्धोभवित तावत्कालेन पथ्योषधादिना यावान्त्ययोभवित तमसौ दापनीयः अथ तंब्ययंपीडोत्पादको-न दातुमिच्छिति तदा यः समुत्थानत्ययोयश्च दण्डस्तमेनंदण्डत्वेन राज्ञा दाप्यः ॥ २८७ ॥

- (४) राघवानन्दः । तेषामेव पीडाविशेषनिमित्तं दण्डविशेषमाह अङ्गति अङ्गानां करचरणादीनाम् । प्राणे निश्वा-सावरोधने रुते । समुन्थानन्ययं येन व्ययेनीषधादिना समुन्थातुमर्हति तं दातुंनेच्छिति ताबदेवासी दाप्यः त्वग्भेदकःशत-मित्यनेनोक्तं सर्वतावदभावे सर्वत्वं देयमित्याह सर्वेति । एतत् वधमुद्दिश्य पीडामात्रइति पूर्वतमाद्भेदः ॥ २८७ ॥
- (५) नन्द्रनः। अङ्गावपीडनायां कतायां व्रणशोणितगोश्य कतयोः समुत्थाननामावृत्यावर्त्तितंतदर्थं व्ययंसमृत्थानव्य-यमपीडिताय राज्ञा विचिकित्सादिहेतोर्दाप्यः अपि च सर्वदण्डम् । अथवैतिस्मिनिमेने यावद्राज्ञः प्रदेयंदण्डात्मकंद्रव्यंता-वन्पीडितायापि पीडकोदाप्यः ॥ २८७ ॥

# द्रव्याणि हिंस्याद्योयस्य ज्ञानतोः ज्ञानतोषि वा॥ सतस्योत्पादयेत्तु ष्टिराज्ञे द्याच तत्समम्॥२८८॥

- (१) मधातिथिः । इव्याणि गृहोपकरणान्यन्यानि वानुक्तदण्डविशेषाणि शूर्पोलूखलघटस्थालीपिठरादीनि तेषां-हिंसाप्रायूपनाशः सत्यपि कार्यक्षमात्वे ज्ञानतोऽज्ञानतद्दि प्रमादकतेबुद्धिपूर्वचाविशेषणाहिंसता तस्य द्रव्यस्वामिनोजन-येत्परितोषंतद्रूपान्यदानेन मूल्येन प्रणयेन वाराज्ञे तु इच्यमूल्यंद्रव्यंवादद्यात्अस्यकचिद्पवादः ॥ २८८ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । हिस्यात् विनाशभद्गादिना । तुष्टिमुत्पादयेत् वाचापि । तत्समं तन्मूल्येन तुल्यंदण्डमः । क्वानतोऽक्कानतस्त्वर्धमित्यर्थसिद्धत्वान्नोक्तमः । तुष्ट्यत्पादनेतु न विशेषइति तदपेक्षया क्वानतोऽक्कानतहत्युक्तमः ॥ २८८ ॥
- (३) कु ख़ूकः । द्रव्याण्यनुक्तविशेषदण्डानि कटकानि ताश्रघटादीनि योयस्य ज्ञानाद्ज्ञानाद्वा नाशयेत्सतस्य द्र-च्याग्तरादिना तुष्टिमुत्पादयेत् राज्ञश्च विनाशितद्रव्यसमंदण्डंदचात् ॥ २८८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । द्रव्यनाशोपि हिंसाविशेषोऽतस्तत्रापि स्वामिनोमूल्यद्रव्यादिना तुर्ष्टि विद्धदपि राजकीयदण्ड-मर्हतीत्याह द्रव्याणीति । तुर्ष्टि प्रणिपातेन धनेन वा । राक्षस्तु तत्समंनाशितद्रव्यमूल्यसमंद्यात् ॥ २८८ ॥
- (५) जन्द्रनः । द्रव्याणि वस्त्रादीनि तृष्टिमृत्यादयेत्तदा द्रश्यदानादिना । तत्समंहिसतद्रव्यसमं अङ्गानतोहिसायां-तृष्टिङ्गानतोहिसायांतृष्टिश्वराज्ञेतत्समंद्रव्यदानंच ॥ २८८ ॥
- (६) रामचन्दः । द्रव्याणि वस्तूनि योयस्य हिंस्यात् ज्ञानतः पूर्णदण्डः कार्यः । अज्ञानतः अज्ञानपूर्वके नाशे अर्थदण्डः ॥ २८८ ॥

### चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्ठमयेषु च ॥ मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डः पुष्पमूलफलेषु च ॥ २८९ ॥

- (१) मेधातिथिः । चर्मचार्मिकयोर्द्व-इंकत्वा भाण्डपदेन विशेष्येण समासः अथवा धार्मिकभाण्डयोविशेषणसमा-संकत्वा चर्मशब्देन इन्द्वः चर्मविकाराचार्मिकाणि भाण्डानि किरसूत्रवरत्रादीनि चर्माण्यविकतानि गवादीनांअथवा चर्म-भाण्डानि केवलचर्ममयानि चर्मावनद्धानि चार्मिकाणि काष्टमयभाण्डान्युलूखलमुसलफलकादीनि लोडोष्टद्दिकारः पाषाणा-कृतिः 'पिण्डीभूता मृत्तन्मयानि खलपपाकाधानादीनि तन्नाशने मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डस्तुच्छुत्पत्तिश्च खामिनः स्थिते-व ॥ २८९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पूर्वोक्तापवादस्थानमाह् चर्मेति । चर्म त्वरूपतः । चार्मिकं चर्मनिर्मितंभाण्डम् । काष्ट-भाण्डेषु छोष्टेन सुदा कृतेषुच भाण्डेषु नाशितेषु द्रव्यवतेमूल्यंदाप्यः । तथा मूल्यात्पञ्चगुणोनृपाय ॥ २८९ ॥

- (३) कुछूकः। चर्मणि चर्मघटितवरत्रादौ वर्मकाष्टम्तिकानिर्मितेषु च भाण्डेषु पुष्पमूलफलेषु परस्य नाशितेषु मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डोराङ्गोदेयः खामिनश्च तुष्टिरुत्पादनीयैत ॥ २८९ ॥
- (४) राघवानन्दः। द्रव्यविशेषे तद्भरमाह चर्मेति । चर्मणि तन्तिमितेषु छोष्टोत्र मृत् तन्तिर्मितेषु घटादिषु एतेषु नाशितेषु । स्वामिनस्तुष्ट्युत्पादोनुवर्तते ॥ २८९ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । चार्मिकभाण्डादिषु हिंसितेष्विति विपरिणामः । लोष्टंपृत्पिण्डः चर्मादिश्योग्यत्र पूर्वोक्तस्तत्समोद-ण्डः ॥ २८९ ॥
- (६) **राभचन्दः ।** चर्मादिभाण्डेषु नष्टेषु चर्मोस्यायंचार्मिकः मूल्यात्पञ्चगुणोदण्डः द्रव्यस्वामिने मूल्यंपञ्चगुणदेयम् ॥ २८९ ॥

# यानस्य चैवयातुश्व यानस्वामिनएव च ॥ दशातिवर्तनान्याद्धः शेषेदण्डोविधीयते ॥२९०॥

- (१) मेथातिथिः। सत्यामपि हिंसायां क्रिचेद्दोषोनास्तीत्येतद्देन प्रकरणेन प्रदर्शते। यानंगस्त्रयादि यदारुख्य यान्ति पन्थानंतस्त्र गस्त्रयादिस्तरीवर्दगर्दभमहिषादिवाद्दांतएव वा गर्दभादयः पृष्टारोद्धायानानि। याता तदारुद्धः सारध्यान्दिः यानत्वामीयस्य तत्त्वयानंतत्रेषांचक्रवेगादिभीरध्याकर्षणयुक्तैर्वाश्वादिभिः कस्यचिद्वष्यस्य नाशोमरणंवा तत्र पशुन्वामियानव्यतिक्रमन्याये प्राप्ते कदाचिद्यातुर्दोषः कदाचित्त्वामिनः कदाचिद्वुभयोः कदाचित्त्वकस्यचिद्दपीति योविशेष-स्तत्र नोक्तर्द्देवेष्यते सउच्यते अतिक्रम्य हिंसादण्डवतंते नात्र दण्डोस्ति दण्डनिमित्तानि नभवन्तीति यावत् शेषेदण्डउनक्तभयोनिमित्तेभ्यः। अन्यत्र तान्यपि वक्ष्यति॥ २९०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यानस्य यद्यपि पश्वादेर्नदण्डस्तथापि शिविकावाहकमनुष्यादिरूपस्यास्तीति यानपहण-म् । यातुर्यापयितुर्नेतुःसारथ्यादेः। यानस्वामिनोऽधिकतस्य। वक्ष्यमाणान्यतिवर्तनानि दण्डातिवृत्तेर्दण्डातिभावस्थानानि। अभिवर्तनानीति कचित्पाढः। तत्र दण्डार्थं निवर्तनं विरोधनंनास्तीत्यर्थः ॥ २९० ॥
- (३) कुल्लूकः । यानस्य रथादेर्यातुः सारभ्यादेर्यानस्वामिनश्च यस्य तद्यानंतेषां छिन्ननास्यादीनि दशनिमित्तानि दण्डमितऋम्य वर्तन्ते प्षु निमित्तेषु सत्सु प्राणिमारणे द्रव्यनाथे च प्रकृते यानस्वामिनांदण्डोन भवतीति मन्वादयआहुः । कृतद्यतिरिक्तनिमित्ते च पुनर्दण्डोऽनुष्ठीयते ॥ २९० ॥
- (४) राघवान-दः । अत्रैव प्रतिप्रसवमाह यानस्येति । यानस्य रथशकटादेः । छिन्ननास्यादिदशनिमित्तिकान्द-ण्डानितिक्रामन्तीत्यतिवर्तनानि । नैतेषु निमित्तेषु दण्डः यातुः सारथेः तदारुडस्य यानस्वापिनश्य न स्यात् । तथा च व-क्ष्यमाणानि दशनिमित्तानि वर्णयित्वा शेषे दण्डदृत्यन्वयः ॥ २९० ॥
- (५) **नन्दनः । यानस्यशक**टादेः यातुःसारथेः यानत्वामिनोयानारूडस्य च दशातिवर्त्तनाश्याद्धः दण्डविधानरहि-तानि दशातिक्रमणान्याद्वरित्यर्त्यः । शेष्ट्ति वर्त्तने दण्डोविधीयते न तेषु दशत्विति ॥ २९० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यानादिकानां अग्रेसित दशातिवर्तनान्याहुः शेषस्थानेदण्डोविधीयते ॥ २९० ॥

# क्रिन्ननास्ये भग्नयुगेतिर्यक्त्रतिमुखागते ॥ अक्षभद्गेच यानस्य चक्रभद्गेनथैव च ॥ २९१ ॥

(२) तर्वज्ञणारायणः । तान्याइ छिन्ननारयइति । वाहकाक्षादिरज्ञुच्छेदे मञ्चे युगकाष्ठस्य दैवादिनचातादिना तिर्यग्गते याने तथा मितमुक्षागते मन्यादृत्यागते ॥ २९१ ॥

- (३) कुझूकः । नासायां भवनास्यं शरीराययवत्वाचत् । साचेह्यलीवर्दनासासंविधनीरजः जिल्लनास्यरजी वर्ली-वर्दादिके भग्नयुगाख्येकाहे रथादौ भूमिवेषन्यादिना तिरश्रीनंवा गते तथा चक्रान्तःभविद्यक्षकाहभङ्गयन्त्राणांचर्मवेषना-नांछेदने योक्कस्य पशुयीवारजी रक्षेः महरणस्य छेदनेऽपसरापसरेत्युचैः शंब्दे सारम्यादिना कते च यानेन मािशिह्सा-द्रव्यविनाशयोःकतयोः सारम्यादेर्वजोनास्तीति मनुराह् ॥ २९० ॥ २९०॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । तान्येवाह छिन्नेतिहान्यामः । छिन्ननास्ये नासायैतत्संबन्धिर जुइव्यं तिलन्बिणीवर्दादिनाः छिन्ने । भग्नयुगे युगारूये रथकाहे भन्ने । तिर्यवमातिमुखागते भूमिवैषन्यात्मतीचीनआगते । अक्षभन्ने चक्रान्तःकाहम-क्षमः॥ २९१ ॥
- (५) नन्द्रनः । तान्येवातिवर्त्तनानि श्लोकद्वयेनाह् छिन्ननास्यहित । छिन्ननास्येछिन्ननासिकारञौ याने सित यन्तारमितकम्य तिर्यगागते प्रतिमुखमागते च ॥ २९१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हाभ्यामाह छिन्ननास्यइति ॥ २९१ ॥

# छेदने चैत्र यन्त्राणांयोक्ररश्म्योस्तथैव च ॥ आकन्देचाप्यपैहीति न दण्डमनुरव्रवीत्॥२९२॥

- (१) मेधातिथिः। यत्रनास्ति दोषस्तानितावदाह नासायां भवंनास्यं शरीरावयवाषत् नासिकापुटसंयोगिनी बली-वर्दानांरज्जुरश्वानांखलीनंहिस्तिनाभद्भुःशस्तिसिल्जिने त्रुटिते युगे चभन्ने रथाङ्गकाष्ठंयुगंलिज्जंनास्यमस्येतिबहुनीहिणा रथ-उच्यते पशुर्वा उभयोरिप साक्षात्पारंपर्येण संबन्धात् तिर्यक्पतिमुखागते याने तिरश्चीनंवा प्रतीचीनंवा कथंचिद्भूवैषम्यात्यश्वासाद्वा यानाङ्गत्वे कंचिद्पराध्येनदुन्येत प्राजकोहि संमुखीनाञ्चकोरिक्षतुं तिर्यक्पत्यवस्थितौ त्वदश्यमानस्य कथंदिक्षतुंपतिमुखागतंप्रत्यगावृत्तिः। अन्यतु तिर्यगागते हिस्यमाने ऋजुगामिन्येनयानेन दोषमाहुः प्रतिमुखंचािममुखं-मन्यन्ते अभिमुखागतः किमिति चिक्रणंदृष्ट्वापन्थानंन ददाति । अक्षचके रथाङ्गेपसिद्धे यन्त्राणि चर्मबन्धनानि शकट-काद्यानं योक्षपश्चयीवाकाद्यस्यः प्रमहोहस्तविभयुग्यानांसंवरणनियमनार्थः आकन्दउचैः शब्दोऽपेहीत्यपसरेत्यर्थः। \*अविधेयेषु युग्येच्वपसरेति कोशतः प्राजकस्य पथोनातिकामन्यदिहिस्यान्य दोषः॥ २९२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यह्माणां काष्टसन्धिघटनानाम् । योक्कं युगादिबन्धनरब्युः । रक्ष्मः अध्वापकर्षणरब्युः । आकन्दे सारियनान्येनवाकुष्टे । अशक्यनिवर्तनत्वेसतीदम् ॥ २९२ ॥
- (४) राधवानन्दः। यस्त्राणां वर्मबद्धानाम् । योक्करश्न्योः योक्कस्य पशुपीवास्थरजोः रश्मेः मधहस्यच छे-दने। आक्रन्दे सारभ्यादिना अपेहीत्युक्ते । एतेईि माणिहिंसाद्रव्यनाशयोःसत्वेपि सारभ्यादेनी दण्डइतिमनुब्रद्वीदित्य-न्वयः॥ १९२॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । योक्कस्य छेदने च यन्तुर्यानस्वामिनोयानारुद्धानांवा दण्डमनुरत्रवीत् ॥ २९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चक्ररश्न्योःयुगबन्धनरजुः आफ्रंदेतत्पृष्टेरति अपेहि ॥ २९२ ॥

यन्नाप्वर्तते युग्मंवैगुण्याव्याजकस्य तु ॥ तत्र स्वामी भवेद्दण्ट्योहिसायांद्विशतंद्मम् ॥ २९३॥

(१) मेधातिथिः । गाजकोयानसारियस्तस्य वैगुण्यमशिक्षितत्वं नतु गमादः प्रमादे हि शिक्षितस्य त्वामिनोन दी-

<sup>\*</sup>अविषेयेषु-इतिकरणोभाषामसिखतदर्थश्रन्दीचारणार्थीनत्वयमेत्रशब्दमयोक्तत्र्यः अविषेयेषु ( आआ )

षः तत्माद्धेतोर्यदि युग्यंसहसापवर्तते स्वष्टंमार्गहित्वा तिर्यक्षश्राहा गच्छेद्रवांचिकिचिन्नाशयेत्तत्र त्वामीदण्ड्यः। अशिक्षितः प्राजकः किमित्यारोपितः। मनुष्यमारणेक्षिप्रमित्यादिवक्ष्यमाणेन प्राणिभेदेन द्वव्यभेदेन च दण्डान्तरविधानाद्विशत-इतिविवक्षति दण्डनिमित्तमेतदित्येतावतेव वाक्यस्यार्थतत्वादुत्तरत्र न किथ्यदन्योर्थः श्रूयते येन वाक्यंतत्र संख्याविधा-यकमित्युच्यते॥ २९३॥

( 9040 )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अपवर्तते ब्यावर्ततेयुग्यरथादि । वेगुण्यादज्ञानात् । त्वामीदण्ड्यः तादक्सारिथकरणात् । अङ्गभङ्गादिरूपायांहिंसायांभूतायां द्विशतंपणान्दण्ड्योनान्यथा ॥ २९३ ॥
- (३) कुःह्रूकः । यत्र सारथेरकौशलाबानमन्यथा व्रजति तत्र हिंसायामशिक्षितसारस्यनियोगत्वामी द्विशतं-दण्डदान्यः स्यात् ॥ २९३ ॥
- (४) राघवानन्दः । एतदन्यत्र दण्डमाह यत्रेति । प्राजकस्य सारथेर्त्रेगुण्यादकौशलात् । युग्यंरथशकटादि । तिनिमित्ताहिंसायां त्वामीद्विशतं दण्डचदत्यन्वयः ॥ २९३॥
- (५) **नन्दनः**। यत्र निमित्ते युग्यंयानंरथादिकंपाजकस्य वैगुण्यात्सारथेरसामर्थ्यादपवर्तते विषमपवर्तते तत्र नि-मित्ते मनुष्यपश्वादिहिंसायां द्विशतंदमंत्वामी दण्ड्योभवेदनाप्तपाजकनियोगात् पाजकस्य मनुष्यमारणे क्षिपवंचोरवदि-त्यादिश्लोकद्वये वक्ष्यमाणसर्वजनसामान्येति एवंदण्डइत्यवगन्तव्यम् ॥ २९३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अथ यत्र स्थानात् युग्यंरथं ॥ युग्यंपत्रंच धोर्ण इत्यमरः ॥ प्राजकस्य सारथेः वैगुण्यात् अ-पवर्ततेतत्त्वामी दण्ड्यः भवेत् ॥ २९३ ॥

प्राजकश्वेद्भवेदामः प्राजकोदण्डमईति ॥ युग्यस्थाः प्राजकेऽनामे सर्वेदण्ड्याः शतंशतम् ॥ २ ९ ४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आप्तोविज्ञः माजकोदण्ड्यः त्वाम्यपराधाभावात् । तत्रानाप्तेअज्ञे युग्यस्थानरथस्थाः सा-र्थिपक्षपूरकतया विज्ञाताः त्वामिना नियुक्तास्ते दण्ड्याः । अनःत्वामी तेचसर्वे शतं प्रत्येकं दण्ड्याः ॥ २९४ ॥
- (३) कुङ्गुकः । यदि सारिषः कुशलः स्यात्तदा सारिषिरेवोक्तिद्दिशतंदमंवक्ष्यमाणंच मनुष्यमारणइत्यादिकंदण्ड-मईति न त्वामी अकुशलेतु तिलन्सारिषत्वामिन्यतिरिक्ताअन्येपि यानारुढाअकुशलसारिषकयानारोहणात्सर्वेषत्येकंशतं-शतंदण्ड्याः ॥ २९४ ॥
- (४) **राधवानम्दः** । तत्रैव विधानान्तरमाह गाजकश्चेति । आप्तोनिपुणोनैपुण्येतु गाजकस्य । सर्वे लामिसारिथ युग्यस्थाअपि दण्डभाजः । यग्यं शकटादि । अकुशलसारध्येनोढत्वात् शतंशतंत्रत्येकम् ॥ २९४ ॥
- (५) नन्द्रनः । शाजकआमश्रेन्पनुष्यपश्वादिहिंसायां शाजकएवंदण्डमईति न त्यामी शाजके त्वनाप्ते न केवलं-त्वान्येव दण्ड्यःकिन्तु युग्यस्थारथादिस्थाःसर्वेपिशतंशतंदण्ड्याः ॥ २९४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । माजकः सार्थिश्चेत् आप्तः निपुणः । युग्यस्थाः सार्थिपश्चपूरकाः प्राजकेअनाप्तेसति अनिपुणे-सतिते सर्वेशतदण्ड्याः ॥ २९४ ॥

सचेनु पथि संरुद्धः पशुभिर्वा रथेन वा ॥ प्रमापयेत्वाणभृतस्तत्र दण्डोःविचारितः ॥ २ ९ ५ ॥

(१) मेधातिथिः । उक्तोहिंसायांदमस्तत्र विशेषंवक्तुमिदमाह समाजकःपिसंद्दोऽयजघनावसर्पिणा संरदोनिद्ध-द्दगतिः पश्चात्स्थितेनाक्षिशितत्वात्ममादाद्दा वेगेन धुर्याश्चोदिताः पुनःस्थिरयतश्चीनिकटोरपस्तेन च तस्य वेगनिरोधेक- ते यदि पुरेरियस्थावेगपातात्पश्चिरयुक्तैरश्वादिभिः रथेन रथावयवैर्वा माणिनीमनुष्यादीन्मारयेत् ततोदण्डस्य विचा-रेगास्ति स्थितएव दण्डः अथवाजवोत्पत्तिताअश्वाः पथिसंरोधकसंमुखीनरथदर्शनेन बलाद्विधार्यमाणास्तियंगगत्या गच्छेयुः पार्श्वकीयाः प्रत्यगवस्थितत्वात्तथा हन्युस्तत्र दण्डोविचारितीनास्ति माजके दोषाभावात् । अथवापथितोन स्थितीवर्तमानः संरुक्तोनविभियमाणोऽथवा विचारितीविशेषेण विद्वितीविशेषितद्ति ॥ २९५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अशक्यविषयेतु हिंसायामाहं सचेदिति । सयुग्यादिः । पशुमिहंस्त्यादिभिः । उपस्कृणं-चैतत् । प्रपातगमनोचारोहणतिर्यग्गमनादिनापीत्यशक्यमतीकारागन्तुनिमित्तवशादित्यर्थः । दण्डोऽविचारितोननिर्णीतोमु-निभिः नास्त्येवेत्यर्थः ॥ २९५॥
- (३) कुद्भूकः । सचेत्राजकःसंमुखागतैः प्रचुरगवादिभीरथान्तरेण वा संरुद्धः त्वरथगमनानवधानात्प्रत्यक्सम-र्पणाक्षमःसंकटेपि त्वरथतुरगान्त्रेरयन्तुरगैरथेन वा रथावयवैर्वा प्राणिनीञ्यापादयति तत्राविचारितोदण्डः कर्त्तव्यएव ॥ २९५ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रकारान्तरेण दण्डमाह् सचेदिति । पशुभिः गजादिभिः ख्रथसवन्धव्यतिरिक्तैः रथेन रथा-न्तरेणवा बढोगन्तुमशक्तःसन्परावृत्तत्वात् 'उक्तातिरिक्तपाश्चात्यात् । प्रमापयेत् हिंस्यात् । अकुशलोभूत्वा लोभायत्तो यतःप्रवृत्तः अतोदण्डार्हः । अविचारितः पूर्वे विचारोन रूतः केवलं किंतु दण्डोऽस्तीति ॥ २९५ ॥
- (५) नन्दनः । योयंत्वामिमाजकरथस्थानांदण्डउक्तस्तत्र माजकंपति नियममाह सचेत्विति । सञ्जामोनामोवा पा-जकः पथि पथिकैः संरुद्धः पशुभिः त्वरथवाहिभिर्वलीवद्द्यिगरथेन वा माणभूतः ममापयितचेत्तत्र ममापणे दण्डः अ-विचारितोऽसंदिग्धः पुनस्तद्भयात्पथोपक्रमणनिमित्तरूपपतनादिहेतुकेप्रमापन्तदिति ॥ २९५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** पशुभिः सःयुग्यादिना रथंपशुभिःपथि संरुद्धः प्राणिश्वतः प्रमापयेत् हृग्यात् तत्र दण्डः अवि-चारितः मुनिभिः ॥ २९५ ॥

# मनुष्यमारणे क्षिप्रंचौरवत्कित्विषंभवेत् ॥ प्राणेभृत्सुमहस्त्वर्धंगोगजोष्ट्रहयादिषु ॥ २९६॥

(१) मेघातिथिः। तादशे प्राजके रथपशुभिर्मानुष्यश्रेन्मार्यते तदा चौरवत्तस्य किल्बिषवादण्डः। यद्यपि चौर-स्य वधः सर्वत्वहरणादयोदण्डास्तयापीह दण्डएव गृह्यते नवधः महत्स्वर्धमिति तत्रैवार्धसंभवात् सचोत्तमसाहसः कैश्वि-दण्युपगतोयतश्रेक्षतेद्दिशतोदमोऽतः प्रथमस्थानांमुख्यानामुत्तमायुक्तद्दति प्राणश्रुतः प्राणवन्तोमनुष्यतिर्यक्ष्यद्यः। म-हत्त्व महत्त्वंगवांप्रभावतोहस्त्यादीनांग्रमाणतः आदिपहणाद्रदंभाश्वतर्थ्याधादयश्य कथंचित्परिगृह्यन्ते वयन्तुक्रमः सहस्मिर्थवमवक्ष्यत् यद्यवेवारवदण्डानामभिषेताअभविष्यन् तत्मादर्धप्रहणाद्देशामाभूद्यनदण्डास्तु सर्वत्वहरणादयः सर्वेची-रोक्ताः पुरुषापेक्षयातिदिश्यन्ते । ननु च मनुष्यमारणेकस्य चौरदण्डःस्यादितिव्यतिदेशोयुक्तः सप्रतिपदंमनुष्यहनने विहितः सच पुरुषाणांकुलीनानामिति वथएव तत्र किमिति वाक्यान्तरगतार्धशब्दानुरोधिनैव व्याख्यायते वरमर्थस्यैव गुणितः कदाचिद्दत्तिरानीयतां सत्ययद्धमंशब्दोमारणेन संबध्यमानोऽन्ययोपप्यते नच चौरवदित्यस्यानुषङ्गगतस्यार्थान्तरङ्गतिः पूर्वापरवाक्ययोः शक्या॥ २९६॥

<sup>(</sup>१) चक्षते=शुद्रकपग्र्नांतृतीयस्थानप्राप्तानां (आआ)

<sup>(</sup>२) मुक्यानां=मनुष्याणां (आआ)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अथ लगुडादिना बुद्धिपूर्वे मारणे दण्डमाह मनुष्यमारणइति । प्राणभृत्सु महत्सु गवा-दिषु अर्थ यस्य चौर्ये यावान्दण्डोधनकतस्तदर्थम् ॥ २९६ ॥
- (३) कुङ्कृकः। सक्टदपराधेकीदशइत्याह मनुष्येति। तत्र मनुष्यमारणे पाजकस्यानवधानाद्यानेन कृतं शीष्रमेव चौरदण्डोत्तमसाहसंभवेन्नतु मारणरूपः पाणशृत्सु महत्त्वर्द्धमिति अवणात्। गोगजादिषु महत्सु प्राणिषु मारितेषूत्तमसाह सस्यार्द्धपञ्चशतपणोदण्डाभवेत्॥ २९६॥
- (४) राघवानन्दः । तांदण्डव्यवस्थामाह मनुष्येतित्रिभिः । चौरवत् चोरश्योत्तमसाहसं इत्युक्तेः । गवित्यादिचतुष्ट-यंविशेषणं भाणभृतादेरर्धपञ्चशतानि ॥ २९६ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । एवंयानेन ममापणे दण्डउक्तः । अथ पारुष्येण मनुष्यपश्वादिमारणे दण्डश्लोकवयेणाह् मनुष्यमार-णइति । किल्बिषंदण्डः सचार्थविषयएव अर्थविषयसामर्थ्यात् चोरिकिल्बिषमुत्तमसाहसः गवादीनांप्रभावतोमहत्त्वम् ॥२९६॥

## क्षुद्रकाणां पश्तान्तु हिंसायां द्विशतोदमः ॥ पञ्चाशत्तु भवेद्दण्डः शुभेषु मगपक्षिषु ॥ २९७॥

- (१) मधातिथिः । अपितपिरमाणाः श्रुद्रकास्तेच केचिद्धयस्ते वन्सिकशोरककलभादयः केचिज्ञातिस्वभावतो-ऽजैडकादयः तत्राजाविकानांपञ्चमाषान्वक्ष्यित परिशेषाणांगवादीनामेवायंदण्डोलपपिरमाणानाम । अशुभाःकाकोलूकश्च शृगालादयः पशुशब्दश्चतुष्पाज्ञातिवचनः हिंसामात्रेण दण्डमिमिष्क्वन्ति न प्रकृतया न विधिहेतुं बुवते तत्र दण्डोविचारि-तद्दत्यनेनैव यानप्रकरणंव्यवच्छिन्वंविचारितः समाप्तविचारद्दत्यर्थः । इदानीमेतन्त्रकरणनिरपेक्ष्यमुच्यतद्दति एवन्तु प्राण-भृतसु महत्त्वर्धमिति हस्तादिच्छेदोन मारणमित्यर्धशब्दोनेयः स्मृत्यन्तरात् ॥ २९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षुद्रपशूनां मृगपक्ष्यादीनां द्विशतद्वयत्तमदण्डोपदर्शनमेतत् । तत्रतत्रतु क्षुद्वत्वे ह्वासःऋमे-णोद्यः । एतच्च परिगृहीतविषये । अपरिगृहीतेष्याह पञ्चाशत्वित । शुभेषु चित्रमृगशुकादिषु ॥ २९७ ॥
- (३) कुझ्कः । क्षुद्रकाणांपश्चनांजातितोविशेषापिदष्टेतरेषांवनचरादीनांवयसा च किशोरादीनांमारणे द्विशतोदण्डः स्यात् । शुभेषु मृगेषु रुरुपृषतादिषु पक्षिषु च शुक्रहंससारसादिषु पक्षिषु हतेषु पञ्चाशदण्डोभवेत ॥ २९७॥
- (४) राघवानन्दः । क्षद्रकाणामित्यरुपार्थे कः रुरुप्रवादीनाम् । शुभेषु हंसपारावतसारसादिषु रूप्णसारादिषु ह्न-शतोदमोन्यथाय्याधादीनामवृत्तिःस्यात् ॥ २९७ ॥
- (५) नन्दनः । क्षुद्राणांमार्जारादीनां मृगपिक्षिहिसितेषु ॥ २९७ ॥ गर्दभाजाविकानान्तु दण्डः स्यात्पश्चमाषिकः ॥ माषिकस्तु भवेद्दण्डः श्वसूक्ररनिपातने ॥ २९८॥
- (१) मेधातिथिः । पश्चमाषाः परिमाणमस्येति पाश्चमाषिकः माषस्य च द्रव्यजातेरनुपपादनान्मध्यमकल्पनाया-श्च न्यान्यत्वाद्रौप्यस्य निर्देशोयमित्याहुः । हिरण्यन्तु युक्तमेवंतत्सममिति नापि बाधिकंभवति अनुबन्धाद्यपेक्षया तुद्दृश्य-जातिः कल्प्येति सिद्धान्तः ॥ २९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पञ्चमाषिकः सुवर्णमाषाः पञ्च तन्निष्पाधोमाषकः सुवर्णमाषकः तन्निष्पाष्पादः । सूक-रोम्राम्यः । वराहेत्वधिकम् ॥ २९८ ॥

<sup>\*</sup> सक्रदपराधे = रथसंकटापराधे ( अ )

<sup>\*</sup> अशुभाः=शुभाषृगात्तपृष्ठादयः आकारतोलक्षणतम् पक्षिणोहंसशुकसारिकादयः । अशुभाः ।

- (३) कुल्लूकः । गर्दभछागेडकादीनांपुनर्मारणे पञ्चरूप्यमाषकपरिमाणोदण्डःस्यात् । नचात्र हैरण्यमाषपहणमुत्तरो त्तररुघुदण्डाभिधानात् । श्वसूकरमारणेषु पुनारीप्यमाषपरिमाणोदण्डः स्यात् ॥ २९८ ॥
- (४) **राधवान-दः**। किंच गर्दभेति । अविर्मेषः । पश्चमाषिकः पश्च रूप्यमाषंपरिमाणंयस्य रण्डस्य सतथा ॥ २९८॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । गर्दभाजाविकानांनिपातने ॥ २९८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अच्छागः अविकः रुप्यरण्डः ॥ २९८ ॥

भार्यापुत्रश्च दासश्च प्रेष्योभाता च सोदरः॥ प्राप्तापराधास्ताद्ध्याः स्यूरज्वा वेणुदलने वा॥२९९॥

- (१) मेधातिथिः । प्राप्ताअपराधंप्राप्तापराधाअपराधोव्यतिक्रमः नीतिश्रंशः सयदा तैः क्रते।भवति तदा तार्डाय-तन्याः ताडनमिप हिंसेत्युक्तंसा च न हिंस्याद्भृतानीति प्रतिषिद्धाऽपराधे निमित्ते भार्यादीनांप्रतिप्रसूयते संबन्धिशब्दा नेते यस्य भार्या यश्च यस्य दासः सतेनानुशासनीयः मार्गस्थापनोपायविधिः परश्चायंन ताडनविधिरेव वाग्दण्डार्द्यापं कर्तन्यं अपराधानुरूपेण कदाचित्ताडनम् सोदरस्थाने कनीयान्पिकत्यः भाता तथानुजः सहि ज्येष्ठस्य पुत्रवत्ताडनार्द्यः वैमात्रे-योपि गुणव क्रयेष्ठतस्त्रश्च सोप्युन्पार्गगामी ताडनाद्दिपर्यन्तैरुपायैनिवारणीयः । वेणुदलंवंशत्वक् एतदप्युपलक्षणंतथाविधानां मृदुपीडासाधनानां शिष्यादीनाम् ॥ २९९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। भ्राता कनीयान् ॥ २९९ ॥
- (३) कुछूकः । भार्यापुत्रादयः कतापराधारच्या वातिलघुवेणुशलाकया ताड्याभवेयुः शिक्षार्थताडनविधानादत्र-दण्डापवादः ॥ २९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननुपितर्रामत्यभिशस्ति निषेधता । भार्यादीनामपराधे ताडनमपि निरस्तमतस्तेषां स्वातऋये माप्ते ताडनसाधनं तदुचितस्थलान्यावेदयन्ताङ्यत्वमाह् भार्येति सार्धेन । तत्रत्यं तनयपदं भार्याखुपलक्षणं तुल्यन्य।यन्त्वात् । वेणुदलेन वेणोरेकांशेन ॥ २९९ ॥
  - (५) नन्दनः । अथ भार्यापुत्रादीनामनुशासनमकारमन्यथानुशंसने दण्डविधानार्थमाह भार्यापुत्रश्चेति ॥ २९९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** भार्यादयः प्राप्तापराधाः रक्त्वा वेणुदलेनवा ताङ्याः ताडनीयाः । सोदरःश्राताच**श्रन्यमातृजा**न ॥ २९९ ॥

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाद्गेकथंचन ॥ अतोन्यथा तु प्रहरन्प्राप्तः स्याच्चौरिकिस्विषम् ॥ ३०० ॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तताडनसाधनाभ्यामनेन प्रकारेण प्रन्नक्षादिषु लगुडादिभिर्वा चौरदण्डं न प्रामीति निन्देषा नत्वयमेव दण्डः योग्यत्र हिंसायादण्डः सोत्र भवतीत्युक्तंभवति ॥ २००॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । चौर्राकल्बिषं ताडितस्यामरणे स्तेयदण्डोमरणेतु भूयस्त्वमृह्ममित्यर्थः ॥ ३०० ॥
- (३) कुल्लूकः । रज्ञ्वादिभिरपि देहस्य पृष्ठदेशे ताडनीयाः नतु शिरसि । उक्तव्यतिरेकेण प्रहरणोवाग्दण्डधन-दण्डरूपञ्चीरदण्डंप्रामुयात् ॥ ३००॥

(२९९) वा=च (क)

( २९९ ) प्रेष्यो = शिष्यो ( ज, झ, झ, ड)

(३००) कथंचन = नवक्षसि (र, इ,)

- (४) राघवानन्दः। उक्तातिक्रमे देशमाह अतइति। अतोन्यथापृष्ठादन्यत्र॥ ३००॥
- (५) **मन्द्रनः** । ताडनस्थानमाह् पृष्ठतिस्त्विति । अग्यथाऽनुशासने दण्डउत्तरार्द्धेनोध्यतइति दण्डपारुण्यनिर्णयः ॥ ३०० ॥

एषोखिलेनाभिहितोदण्डपारुष्यनिर्णयः॥ स्तेनस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिदण्डविनिर्णये॥ ३०९॥

- (१) मेधातिथिः । एर्षानःशेषेणोक्तोदण्डपारुष्यनिर्णयोदण्डव्यवस्था दण्डशब्दोह्नि साधनोपरुक्षकतयाविनयदाने-विवक्षितार्थः नामधेयपूर्वपदंस्तेनस्य चौरस्य दण्डभेदानतः परंवक्ष्यामीत्युपसंहारोपन्यासार्थःश्लोकः ॥ ३०१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एषइति । स्तेनस्य स्तेनदोषे ॥ ३०१ ॥
  - (३) कुद्भूकः । एषरण्डपारुष्यनिर्णयोनिःशेषेणोक्तः अतऊर्ध्वचौररण्डविनिर्णये विधानंवक्ष्यामि ॥ २०१ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । कायदण्डमुपसंहरंस्तेनदण्डंपतिजानीते एषड्ति । दण्डविनिर्णये दण्डार्थम् ॥ ३०१ ॥
- (५) नन्द्रनः । अय स्तैयनिर्णयंप्रस्तौति एषोऽिष्ठिलोनेति अतः परस्तैयसाहसयोरर्थिहिसात्मकत्वेनापृथयभावमाश्चद्वायभेदोपन्यासेनपरिहरति तत्मात्साहसन्त्वनवयवप्रसभंकर्म यत्कतं । निरन्वयंभवेतस्तैयंकत्वापव्ययते च यत् । अन्वयोनुसारोनुमितिरिति यावत् तयुक्तमन्वयवत् यत्कर्मकतंतांयोपहारः कतस्तत्साहसंस्यात् येन केन चिदुपायेन खामिनोऽनुमतिमासाच परद्रव्यापहरणंसाहसंस्यादित्यर्थः प्रसभंप्रसद्य यत्कतंतच्च साहसंस्यात् अनुमतमिप यत्कर्मकत्वापव्ययतेऽपह्नते
  पूरुषस्तच स्तैयंभवेदिति ॥ २०१ ॥

परमंयलमातिष्ठेत्स्तेनानांनिपहे चपः ॥ स्तेनानांनिपहादस्य यशोराष्ट्रंच वर्धते ॥ ३०२ ॥

- (१) मिधातिथिः । कश्चित्करुणावान्ऋरंहिसाकर्मेति मन्यमानीन भवर्तते अतस्तःमतिपत्यर्थस्तेननियहस्तुत्यर्थवा-दः प्रक्रम्यते नात्र हिंसा दीषोस्ति प्रत्युतदृष्टोपकारहेतुत्वात्स्तेनिहंसैव श्रेयस्करी वेद्तुल्यतांच ख्यापयितुमर्थवादाभूयांस-स्तत्र हि मायेण सर्वार्थवादकाविष्युदेशाइति तत्मतीत्यनुसरणेन वैदिकोयमर्थइति प्रसिद्धिः । भवन्ति केचित्मितपत्तारो-ये स्तुतिभिरितितरांप्रवर्तन्ते परमंयत्र प्रकृष्टमितशयवत्तात्पर्यमाश्रयेश्वरेश्चारयेतसाक्षात्पकाशंचातिप्रयत्वतः । स्तेनाश्चौराः नियहोनियमनवधवन्धनादि एवंकते यशः ख्यातिर्भवति निरुपद्वीस्य राक्षोदेशस्तेनानाभिभवन्ति निशादिवातुल्यात्तत्रेन्ति सर्वत्रस्थितंभवति राष्ट्रंजनपदस्तिस्मित्ववासिनश्च पुरुषाश्चौरेरनुपद्भयमाणावर्धन्ते श्रीभिः प्रमोदमानाबहुपर्यन्ते देशान्तरस्थाअपि निरुपद्वंराष्ट्रमाश्रयन्ते ततोवर्धते ॥ ३०२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निपहे दण्डने ॥ २०२ ॥
- (३) कुल्कः। चौराणांनियमने राजा परममुत्कृष्टंयजंकुर्यात् यसात्वीरनियहाद्वाद्यः स्यातिर्निरुपद्वतया राष्ट्रंय-वृद्धिमेति ॥ २०२ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । तत्ररष्टारष्टदोषाननुसंधायिनोराज्ञःततोनिवृत्तिमाशंक्य रष्टपत्नैः मलोभयन् तत्रयवाधिक्यंनो-परममितिपञ्चभिः । तत्र सततंनृपद्त्यन्तं रष्टपत्रमतःपरमरष्टपत्रम्य अस्य राज्ञः ॥ ३०२ ॥
  - (५) नन्द्रनः। राम्नास्तेननियहोवश्यः कार्यहत्यष्टिमः श्लोकैराह परमंयत्निमित । अस्य राम्नः ॥ ३०२ ॥ अभयस्य हि योदाता सपूज्यः सततंत्रपः ॥ सभंहि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणम् ॥ ३०३ ॥
  - (१) मेधातिथिः।अभयंत्रीरादिभ्योभिकतेभ्यभासदण्डनिवारणेन योददाति ससर्वदैव पूज्योभवति स्वैरक्यास्ति

राज्या चयुतीवनस्थीपि । सत्रंऋतुविशेषीगवामयनादि तदस्य वर्धते निष्पद्यते सर्वोङ्गमुत्पन्नमैवंगुणमित्येवतह्वर्धतह्त्य-नेनाहरहः सत्रफलगमोतीत्यर्थः । अभयंदक्षिणा अन्येषु सत्रेषु दक्षिणा नास्ति इदन्तुसर्वेश्योपि विशिष्टं यद्दक्षिणया व-त्सगवाश्वादिभिर्येषुष्यन्ते तदरक्षातोराङ्गामधर्मीयावद्येहरन्ति दक्षिणाविलक्षणेत्यर्थवान्सत्रव्यतिरेकः ॥ ३०३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सएव पूज्योनत्वन्यादशः । सत्रं प्रजारक्षणरूपोयद्गः । वर्धतेऽथिकफलतया ॥ ३०३ ॥
- (३) कुछ्कृकः । हिरवधारणे चौराणांनियमनेन योनृपतिः साधूनामभयदंदाति सएव पूज्यःपूर्वेवांश्लाष्योभवति । सत्रंगवायनादिऋतुविशेषः यद्यसात्सत्रमिव सत्रंतदभयदानाचौरनिपहरूपाभयदक्षिणंसवदेवतस्य वृद्धिमेति अन्यद्धि नि-यतकालीनंनियतदक्षिणं च एतत्सर्वकालीनमभयदक्षिणंचेति वाक्यंव्यतिरेकालक्ष्याः ॥ ३०३ ॥
- (४) राघवानन्दः । अभयदक्षिणं साधूनामभयं दक्षिणात्वेन निरुपितं यत्र तादशं सत्रम् । अर्थाद्रस्युवधःपश्वसो-मादिः ॥ ३०३ ॥
  - (५) नन्दनः । अभयस्य स्तेननियहरूपस्य ॥ ३०३ ॥
- (६) **रामचनन्द्रः** । यःतृपः अभयस्यदाता ससततंपूज्यः । सदैवतस्य अभयदक्षिणंसत्रं मना । रक्षणरूपोसङ्गःभव-र्तते ॥ ३०३ ॥

#### सर्वतोधर्मषड्वागोराज्ञोभवति रक्षतः ॥ अधर्मादपि षड्वागोभवत्यस्य सरक्षतः॥३०४॥

- (१) मेधातिथिः । प्रकाशायद्वादेःतथा यामवासिभिः त्वकताकृतधर्मषद्वागराजालभते एवमधर्मादिप चौरैः प्रस्न-न्नकृतद्वाद्वः षद्वागोभवित न केवलंस्तेनैर्येमुच्यन्ते तदरक्षातोराद्वामधर्मीयावचे हरन्ति तेषामपि चौर्यभावेनाधर्मीदयस्त-दंशेनापि राजानः संबध्यन्ते तानि गृह्णन्ति अदृष्टदोषनिवारणमपि रक्षाणांरक्षेत्र तत्राधिकृतस्य राद्वस्तदकरणायुक्तः प्र-स्य शयः । ननुनृपतिपरिक्रीतत्वाद्धमेषद्वागमयुक्तम् उक्तंदीनानाथपरिव्रजितादयःसन्त्यकरप्रदाः परिपूर्णत्वधर्मपालनेकानु-पपत्तिः ॥ ३०४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मपङ्कागः प्रजाभिः ऋियमाणस्य धर्मस्य यावान् पद्योभागस्तावान्धर्मेइत्यर्थः ॥ ३०४ ॥
- (३) कुछूकः । प्रजारक्षतोराक्षः सर्वस्य श्वितदातुर्वणिगादेर्श्वत्यदातुश्व श्रोत्रियादेः सकाशाद्धर्मपङ्कागोभवित अरक्षतश्याधर्मादपि लोकेन कतात्पङ्कागः स्यात् तत्माधवतः स्तेननियहेण राजा रक्षणंकुर्यात् । नच श्वितक्रीतत्वादाक्को-धर्मपङ्कागोनयुक्तइति वाच्यम् शृत्याधर्मपङ्कागेन च परिक्रीतस्य शास्त्रीयत्वात् ॥ ३०४॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । किंच सर्वतहति । रक्षतोरक्षांकुर्वाणस्य प्रजाभिरनुष्टिताद्धर्मात् षद्भागः षष्ठांशोराद्धःस्यादेव । अरञ्जतोऽधर्माशः ॥ ३०४ ॥

### यदधीते यद्यजते यददाति यदर्चति ॥ तस्य षड्डागभाषाजा सम्यग्भवति रक्षणात् ॥ ३०५ ॥

- (१) मधातिथिः । यदुक्तंसर्वतइति तस्य चप्रपंचीयं अध्ययनादयोधर्मार्थतयान्यत्र प्रसिद्धस्याम् अर्चनंदेवगुरू-णांपूजनं तस्येति कर्मणोध्ययनादेःपदार्थस्येति योजनीयं क्रियायाःस्त्रीलिङ्गत्वात्पङ्कागइति यच कर्तुः पञ्चकर्मफलां-शात् षष्ठोनृपतेः समयकर्मफलभोक्तृत्वस्याधिकारतः कर्तुरवगतत्वात् अपि तु सम्ययहणात्त्वकर्मानुष्ठानासावन्मात्रराद्यः फलमृत्यचतइति नाम्यकतस्य शुभस्याशुभस्य वा अन्यत्रगमनंनाकर्तुः फलमस्तीति स्थितम् ॥ ३०५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अधीते लोकः । यदर्चति पुष्पादिनदिवादीन् ॥ ३०% ॥

- (३) कुछ्कः। यः कश्चिजपयागदानदेवतार्श्वादीनि करोति तस्य राजा पालनेन पद्मागंप्रामोति ॥ ३०५॥
- (४) राघवानन्दः। धर्मेत्युक्तंतमेवाह् यदिति । यदधीते वेदादि यद्यजते यङ्गादि करोति यददाति यदर्चति पूजय-ति तस्याभ्ययनादिचतुष्टयस्य फलभागक्षणाद्भवति राजेत्यन्वयः ॥ ३०५ ॥
  - (५) नन्द्रनः । उक्तमर्थप्रपञ्चयति यदधीतइति । अधीते किश्विद्वयवासीति शेषः तस्याध्ययनदिर्धर्मस्य ॥३०५॥ रक्षन्धर्मेण भूतानि राजा वध्यांश्व घातयन् ॥ यजतेऽहरहर्यज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६ ॥
- (१) मधातिथिः । भूतानि स्थावरजङ्गमानि चौरेभ्योरक्षन्वभ्याश्य शास्त्रतोवधार्हास्तांश्य धातयेत् सहस्रशतद-क्षिणानांपौण्डरीकादीनांऋतूनांफलमन्वहंराजा प्रामोतीति स्तुतिः ॥ ३०६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यजेत बहुदक्षिणे यागफळळाभात्॥ ३०६॥
- (३) कुःङ्गृकः । भूतानि सर्वाणि स्थावरजङ्गमादीनि यथा शास्त्रंदण्डपणयनरूपेण धर्मेण रक्षवध्यांश्व स्तैनादी-न्ताडयन्प्रत्यहंरुक्षगोदक्षिणैर्यज्ञैर्यजते तज्जन्यंपुण्यंप्रामोतीति भावः ॥ ३०६॥
  - (४) राघवानन्दः । किंच रक्षनिति । वभ्यान्वधार्ह्याश्चीरादीन् । यज्ञैर्यज्ञवदृष्टादृष्टफलसाधनत्वादृक्षायाः ॥ ३०६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । भूतानि न्यायवर्त्तीनि ॥ ३०६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एवं रक्षादि कुर्वन् राजा अहरहः यज्ञैर्यजते वा कीदशैः । सहस्रशतदक्षिणैः ॥ ३०६ ॥ योऽरक्षन्बलिमादत्ते करंशुरुकंच पार्थिवः ॥ प्रतिभागंच् दण्डंच ससद्योनरकंव्रजेत् ॥ ३०७॥
- (१) मेधातिथिः । बिलमभूतीनि राजयासकरनामानि देशभेदे सूपे माणवकवत्मसिद्धानि तत्र बिलर्धान्यादेः व-हाभागः करोद्रव्यादानंशुल्कं विणक्पाप्यभागः प्रतिभागंफलभरिणकाचुपायनं राजैतदृह्णति चौरेभ्योन रक्षति ससयआ-युःक्षयान्तरकंगच्छेत् गृहीत्वा राजभागंरक्षा कर्तव्या नरकायुःक्षयभयादिति श्लोकतात्पर्यम् ॥ ३०७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बिलं धान्यादिभागमः । करंतद्वर्जूमिनियतंदेयंहिरण्यमः । शुल्कं तरादिदेयमः । मितभोगं फलासुपायनमुपबैकितमः । मीतिभोगमिति कचित्पाढः । तत्र मीत्योपबैकितं फलादीत्यर्थः । दण्डमपराधिनिमित्तयाह्ममः ॥ ३०७ ॥
- (३) कुछूकः । योराजा रक्षामकुर्वन्बिलधान्यादेः बङ्गागंयामवासिभ्यः प्रतिमासंवा भाइपौषिनयमेन पासंशुल्कंस्थ-लजलपथादिना विणिज्याकारितेभ्योनियतस्थानेषु दृष्यानुसारेण पासंदानिमिति प्रसिद्धं प्रतिभागंफलकुसुमशाकवृणाखुपाय नंमितदिनयासंदण्डंष्यवहारादौ गृह्णाति समृतः सन्सचएव नरकंयाति ॥ २०७॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यैवस्वधर्मस्याकरणेदोषमाह यइतिनिभिः । बिंठ धान्यादेःषर्भागम् । करं पामवासिभ्यः प्रतिमासिकगुल्कंविणगोदेईष्टघष्टादिनियतस्थानेषु द्रव्यानुसारेण यत् पासंतत् । प्रीतिभीगं पुष्पशाकाबुपायनं प्रतिदिनं यासम् । दण्डं व्यवहारादीयतः ॥ ३०७ ॥
- (५) नन्दनः । अरक्षन्तिति पद्रत्नहारित्वेन यद्वाष्ट्रात्पशुधान्यादिकविशिष्टमाच्छाष राज्ञा मुज्यते वस्तु तद्वितिर-त्युच्यते शुल्कंपियकैर्वणिगादिभिर्देयं प्रीतिभोगमुपायनादिकम् ॥ ३०७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यःराजा अरक्षन् बाँछ धान्यादिषद्भागं आदते यः करं गुल्मंदायादिकं आदते यः शुल्कं तुरा-

दिकं आदत्ते यः गीतिभोगं आदत्ते यः दण्डं फलहरणाणुपायनंशिष्यथें न्यायदण्डयहणं । अरक्षन्एवं आदत्ते सःसद्यः-नरकंत्रजेत् ॥ ३०७ ॥

# अरक्षितारंराजानंबिषद्भागहारिणम् ॥ तमाद्वः सर्वेकोकस्य समयमलहारकम् ॥ ३०८॥

- (१) मेथातिथिः । पूर्वस्य शेषोयमर्थवादः न रक्षति आत्तोपजीविता प्रजानांराजभागपहणेन एतदेवस्पष्टयित बिलिषद्भागहारिणंततादशंराजानमाहुः शिष्टाः सर्वलेकस्य सर्वस्याः प्रजायाः समप्रबलंपापंतस्य हारकंत्वीकर्तारं सर्वेण प्रजापापेन दूष्यतहत्यर्थः ॥ ३०८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्तारमितशयितकरयहेणखादकिमव । राजानिमिति किचित्पाठः । सोऽनाकरः । बलिरूपो-योधान्यादेः षङ्गागः षष्ठोभागस्तद्धारिणम् । मलं पापं पूर्वमरक्षणात्पापषष्ठभागित्वमुक्तम् । अत्रत्वनृत्वेनाधिकेन सर्वपा-पयहणमिति । सर्वत्रचात्र तावत्पापान्तरकर्मान्तरोत्पत्तौ तात्पर्यं नतु तत्पापधर्मयोरेव प्रतिसंक्रमइत्यर्थीयाद्यः ॥ ३०८॥
- (३) कुःख्नूकः । योराजा न रक्षति अथ च धान्यादिषङ्गागंबिल्रुक्षपृद्धाति तंसर्वलोकानांसकलपापहारिणंमन्वा-दयआहुः ॥ ३०८॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तबल्यार्दिगृहीत्वाप्यरक्षितारं समयमलहारकं मन्वाद्यस्तमाहुरित्यन्वयः । अयं फलं तेन सह वर्तते समयं फलदानोन्मुखस्य मलस्य हर्तारं सर्वेषांपापहर्तारतथावानलसेनवक्षितव्यंआत्मनीहितंकुर्वतित्यन्वयः ॥ ३०८॥
  - (५) नन्द्रनः । अत्रबलिशब्दः करवचनः ॥ ३०८॥

# अनपेक्षितमर्यादंनास्तिकंविप्रलुंपकम् ॥ अरक्षितारमत्तारंतृपंविद्यादधोगितम् ॥ ३०९ ॥

- (१) मेधातिथिः। मर्यादा शास्त्रशिष्टसमाचारित्रुढा धर्मव्यवस्था या साऽनविक्षताऽतिकान्ता येन नास्ति पर-लोकोनास्ति दत्तंनास्ति हुतिमिति नास्तिकः प्रथमोरागिद्दिना त्यक्तधर्मीवस्तुविपरीतोऽतिनिश्चयः विकुम्पिति हरित । धा-न्यान्यसद्दण्डेः प्रजानांतत्तुल्योऽरिक्षता तमधोगितिविद्यान्नरकपिततमधोगतंविद्यान्नरकपिततमेवाचिरात् पाठांतरमसत्यच नृपंत्यजेत् अन्यदुक्तान्यत्करोति यस्तंत्यजेत्तद्विषयेनासीत ॥ ३०९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । मर्यादा धर्माधर्मन्यवस्था । नास्तिकं परलोकनास्तिकता**ज्ञा**नवन्तं । विमलुम्पकं विमाणांलोपकमपचयहेनुम् ॥ ३०९ ॥
- (३) कुछूकः । लिङ्कतशास्त्रमर्यादंपरलोकाभावशालिनमनुचितदण्डादिना धनपाहिणरक्षणरहितंकरबल्यादेर्भक्षिता-रंराजानंनरकगामिनंजानीयात् ॥ ३०९॥
- (४) राघवानन्दः । किंच । अनंपिक्षतमर्यादं उल्लिख्तिशास्त्रमर्यादं विष्ठुम्पकंविषादिष धनहारिणं लुण्डाकंअ-त्तारं केवलं अधोगितं नरकस्थमेव तं विद्यादित्यन्वयः ॥ ३०९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । प्रलुम्पकंत्राह्मणपरित्यागिनम् ॥ ३०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनवेक्षिता मर्यादा येन तं अनवेक्षितमर्यादं पुनःकीदशंनृपं विप्रलुम्पकं असद्वादादिना धना-

नांतुम्पकं पुनःकोरशं अत्तारं करारेभंकितारं एतारशंतृपमधोगितिविधातः । अधः नरके गितर्यस्य सः अधागेतिः ॥२०९॥ अधार्मिकंत्रिभिन्यांयैर्निगृद्धीयात्ययत्नतः ॥ निरोधनेन बन्धेन विविधेन वधेन च ॥ ३१०॥

- (१) मधातिथिः । अर्थवादैदंडीकृत्य नियहविधिमदानींप्रस्तौति अधार्मिकंप्रकरणाचौरतित्रिभिनियमनमकारैर्निगृ-द्धीयान्त्रियक्केत् स्यायोनियामकः निरोधनंराजदुर्गे बन्धनागारे चरणंबन्धस्तत्रेव र ज्ञुनिगडादिभिः खातस्वयोत्पादनं विविधो-वधस्ताडनादारस्य शरीरनाशनात् प्राणन्यागपर्यन्तनिर्देशादेव त्रित्वे स्क्रधे त्रिभिरिति वचनमन्येषामपि नियमनमकाराणां-परियहणार्थे तेन तमतैलसेकादयोपि परिगृष्ठीताभवन्ति ॥ ३१० ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । न्यायैः नियमैः । निरोधनेन कारागारे ॥ ३१० ॥
- (३) कुझूकः । अधार्मिकंचौरादिकमपराधापेक्षया त्रिभिरुपायैः शयवेन नियमयेत्तानाह कारागारमवेशनेन निगडादिबन्धनेन करचरणछेदनादिनानाप्रकारहिंसनेन ॥ ३१० ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । अत्यौत्सुक्येन नियहोपायं प्रदर्शयन् राजानं स्तौति अधार्मिकमिति द्दाश्यामः । तत्र निरोधः कारागारप्रवेशः । बन्धनं निगडः ॥ ३१० ॥
- (५) **नन्दनः ।** एवंस्तेननियहस्यावश्यकर्तव्यतांप्रतिपाच तन्त्रियहप्रकारमाह् अधार्मिकमिति । विविधेन तत्त्रस्तेया-नुरुपेण ॥ ३१० ॥
- (६) रामचन्द्रः । अधार्मिकपुरुषं त्रिभिन्यायैः नियमैः सामदानादिभेदैः च पुनः केनउपायैन निरोधनेन नितरां-रोधनेन ॥ ३१० ॥

# निपहेण हि पापानांसाधूनांसंपहेण च ॥ द्विजातयइवेज्याभिः पूयने सततंत्रपाः॥ ३११॥

- (१) मेघातिथिः। [पापयुक्ताः पुरुषाः पापाः तेषांनियहः पूर्वोक्तयथाशास्त्रवहर्तिनः साधवस्तेषांसङ्गहोयथाश-क्रयुपकारः तेनपूर्वबहिपाप्मानो भवन्ति मायश्चित्तेनवेत्यर्थवादः। १] अपरोर्थवादोष्टकंपापानुत्पत्तिरेव पूतत्वं बास्रणादव सततिमञ्चाभिः नित्यैर्महायद्वादिभिः॥ ३११॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । हिजातयोविमाः ॥ ३११ ॥
- (३) कुङ्कृकः। पापशास्त्रिनांनिपहेण साधूनांसंपहेण दिजातयहव महायद्वादिभिः सर्वकार्लनृपतयः पवित्रीभव-न्ति तलाद्धार्मिकान्निगृकीयात् साधूंश्रानुगृक्कोयात् ॥ ३९९ ॥
- (४) राघवाणन्दः । ततः कितत्राहः । पापानां पापिनां निपहेण साधूनां परिपालनेन । द्विजातयः विमोत्तमाः सर्वदा यज्वानोवानृपस्योभयसंभवेन दार्शन्तिकत्वासिक्षिः ॥ ३११ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रनः । स्तेनहिंसाराङ्गएव धर्मीनान्यस्थेत्याह नियद्वेणचेति ॥ ३११ ॥
- (६) रामधन्तः। एवंनिपहादिना नृपाः सततं पूयम्तेर्ज्यादिभिःहिजारत ॥ २११ ॥ क्षम्तरुयंत्रभुणा नित्यंक्षिपतांकार्यिणांनृणाम् ॥ बालवद्धातुराणांच कुर्वता हितवात्मनः ॥२ १२ ॥
- (१) मेधातिथिः । कार्थिणोधिप्रत्यर्था क्षातिग्रुत्दः किलिश्चिद्धन्यमाने यदि नसतांभावोवा राजा नापेक्षिनुमि-चेद्वा तदा क्षमायां बालादीनांकार्यिणामेवमात्मने हितंकतंभवति क्षंतब्यमित्येतद्विविधमेवात्महितमः॥ ३१२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रभुणा शक्तेनापि । कार्यिणां कार्यासिद्धः । क्षिपतामप्रियंवदतांबालादीनामकार्यिणामपि ॥ ३१२॥
- (३) कुझुकः । कार्यवतामधियत्याधिनांदुःखेनाक्षेपीक्तिरचयतां तथा बालवृद्धव्याधितानामाक्षिपतांवक्ष्यमाण-मात्मीयमुपकार्रामच्छता प्रभुणा क्षमणीयम ॥ ३१२॥
- ( ४) राघवानन्दः । राज्ञः स्वतन्त्रस्यापि कार्यविशेषे अस्वातन्त्रयं सार्थवादमाह क्षन्तव्यमिति द्वाभ्याम् । मभुणा मतीकारसमर्थेनापि राज्ञा क्षिपतामाक्षेपंकुर्वतां कार्यिणामिय्यत्यार्थनां तथा बालादीनांच क्षन्तव्यमात्मनोहितंकुर्वतेत्य-वयः । तेषामाक्षेपसहनमेवहितमितिभावः ॥ ३१२ ॥
- (५) नन्दनः । स्तेनापत्ततद्वन्यैस्तद्रव्यत्रत्यानयनकालात्ययादिवतैर्जनैर्यत्पारुष्यमुख्यते तद्राङ्गाक्षन्तव्यमित्यभि-प्रायेणाह क्षन्तव्यप्रभुणेति । त्रभुणा क्षिपतांतेषां निम्नहाय प्रभुणापि ॥ ३१२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कार्यिणां कार्याधिनांनृणां क्षिपतां अभियंवदतां मभुणा क्षन्तव्यं बालादीनांहितं आत्मनःहितं-कुर्वता ॥ ३१२ ॥

यः क्षिप्तोमर्षयत्यार्त्तेस्तेन स्वर्गे महीयते ॥ यस्त्रेश्वर्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति ॥ ३१३॥

- (१) मधातिथिः । आर्त्तेर्वण्ड्यमानतत्संबन्धिभरिधिक्षिप्तआकुष्टोयन्पर्वयित नकुभ्यति तेन क्षमणेन त्वर्गे महीयते कण्ड्वादिरयं महत्त्वंप्राप्तोति त्वर्गेऽकोपेन तिहं क्षमाकर्तव्या । अकामिनोयथाम्यतआह यत्तु प्रभुरहमित्यभिमानेन न सहते तेन नरकंप्राप्तोति । आर्त्तयहणंबालवृद्धयोरिप प्रदर्शनार्थपूर्वशेषत्वादस्य ॥ ३१३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आर्तः कार्यालाभादुःखितैः ॥ ३१३ ॥
- (३) कुल्लूकः । दुःखितैराक्षिप्तः सहते यःसतेन स्वर्गलोकेपूजांलभते प्रभुत्वदर्पान्न सहते यःसतेन नरकंग-च्छति ॥३१३॥
- (४) राघवान-दः । हितंब्यनिक यहित । आर्तेः दुःखादिभिःपीडितैः आक्षिप्तोपि मर्पयित् क्षमते तेन तितिक्षारूः पेण स्वर्गे महीयतेऽक्षमायां नरकगच्छतीत्यन्वयः ॥ ३१३ ॥
  - (५) मन्द्रमः। तेन क्षेपणेन क्षान्तेन॥ ३१३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आर्त्तैः कार्यालाभाद्युःखितैः क्षिप्तः तिरस्कतःसन् मर्वयित श्रमापयित ॥ ३१३ ॥ राजा स्तेनेन गंतव्योमुक्तकेशेन धावता ॥ आचक्षाणेन तस्तेयमेवकर्मास्मि शाधिमाम् ॥६ १४॥
- (१) मेधातिथिः । अविशेषापादाने सुवर्णहारी स्तेनोइष्टयः तस्यैव शास्त्रान्तरे गमनविधानात् न वेदनमागमन-पर्रविधिशास्त्रदण्डविधित्वात् । उक्तंहि स्तेनःस्यात्मवक्ष्यामिविधिदण्डनिर्णयहित अतोनुवादमगमनस्यात्रराजसकाशंसुवर्ण-चौरेण गंतव्यं मुक्तकेशेन धीमता वीर्यवता धावतेति पाठान्तरं आचक्षाणेन कथयता प्रिंथ तत्पातकमेवंकर्मात्म ब्राह्मण-स्यमयेषस्त्रवर्णस्तिमिति कृष् नियहंमे ॥ ३१४ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । राजास्तेनेनेत्यादिषायिक्षत्तप्रकरणवाष्यार्थाभिषानं। वधावश्यकर्तय्यतारूपराजधर्मकथः नार्थमः । स्तेनेन ब्राह्मण्यर्णहारकेण । मुक्तकेशेनेतिधावनेतिषानियतमरणरूपप्रायम्बित्ताङ्गमः । एवमुत्तराण्यपि । शीष्रग-त्या गच्छता थावता ॥ ३१४ ॥

- (३) कुद्धृकः । यद्यपि सुवर्णस्तेयकिष्द्रमइत्यादिना प्रायश्चित्तप्रकरणे वश्यित तथापि सुवर्णस्तेनंत्रति राजदण्डरूप-नामस्य दंडपकरणे दर्शयितुंपाठः ब्राह्मणसुवर्णस्य चारेण मुक्तकेशेन वेगाद्रच्छता मया ब्राह्मणसुवर्णमपत्तिष्यापय-नामुसलाष्यमाय्धंखादिरमयंवादण्डमुभयतस्तीश्णांशिक्तलोहमयंवा दण्डंस्कन्धे गृहीत्वा राजसमीपंगच्छेत्ततोब्राह्मणसुवर्ण-हार्म्यहमतोऽनेन मुसलादिना मांव्यापादयेत्येवंराज्ञे वक्तव्यम् ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवं स्तृतिनिन्दाभ्यां राजानमभिमुखीकृत्य स्तेनस्य कृत्यमाह राजेतित्रिभिः । आगु शुद्धिः मिच्छता स्तेननाचक्षाणेन स्तेयकर्मेतिशेषः ॥ ३१४ ॥
- (५) नन्द्रनः । स्तेनंप्रत्याह राजास्तेनेनेति । शाधिमामित्यत्रेतिकरणंद्रपृष्यं इत्याचक्षाणेनेति तस्यान्वयः ब्राह्मण-सुवर्णापहरणविषयमेतत् ॥ ३१४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । स्तेनेन सुवर्णस्तेनेन चौरेण राज्ञःसमीपे गन्तव्यं । कीद्दशेनस्तेनेन तत्स्तेयं राज्ञः आचक्षाणेन कथकेन एवं कर्मामां शाधि ॥ ३१४ ॥

स्कन्धेनादाय मुसलंलगुडंवापि खादिरम् ॥ शार्क्तचोभयतस्तीक्ष्णामायसंदण्डमेव वा ॥ ३१५॥ [ गृहीत्वा मुसलंराजा सरुद्धन्यानुतंस्वयम् । वधेन शुध्यते स्तेनोब्राह्मणस्तपसैव वा ॥ १॥] :

- (१) मेधातिथिः। वर्णानामनुक्रमेण मुसलादीनामुपदेशंमन्यन्ते तदयुक्तंवा शब्दोन समर्थितः स्यात् । नच ब्राह्मणस्येदंपायश्चित्तमिछन्ति तत्प्रायश्चित्तेषु निरूपयिष्यामः। खदिरजातिर्छगुडएव न मुशलेनानुषक्तव्यः॥ ३१५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । लगुडं दण्डं । उभयतस्तीकृणां लोहभागखद्मधाराद्यवयववतीम् ॥ २१५ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्वपहारोचितं दण्डाद्यादायैव गन्तव्यिमत्याह स्कन्धेनेति । शक्ति सदण्डां छुरिकाकारां ती-क्ष्णां क्षुरधारोपमाम ॥ ३१५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । उभयतस्तीक्ष्णां उभयायकतथारामादाय गन्तव्यद्ति सर्वेण संबन्धः ॥ ३१५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्कन्धेनेति द्वाभ्यामाह । मुसलादिकंगृहीत्वा आत्मानं घातयेत् ॥ ३१५ ॥

शासनाद्वा विमोक्षाद्वा स्तेनः स्तेयाद्विमुच्यते ॥ अशासित्वा तु तंराजा स्तेनस्यामोति किल्बिषम् ॥ ३१६ ॥

(१) मिधातिथिः । शासनान्मशलादिभिः महरणात्क्षित्रयादिः पापान्मुच्यते विमोक्षादुत्सर्गाद्रच्छक्षान्तमिति ब्राह्मणस्तपसैवेति वधतपसी विहिते तत्र वधस्तावद्वाह्मणस्य नास्ति तपस्तुप्रायिश्वतं नच तपइच्छातोराजाभिगमनमस्ति तह्मात्क्षित्रयादीनामेषिवमोक्षः । सच धनदण्डंगृहीत्वा । यतआह आशासित्वत्यादि नच विमोक्षणशुद्धौसत्यांराज्ञस्तदशासनादोषाः
पपत्तिः नच शासनमपि विहितंमोक्षोपि विहितस्तत्र यह्मिन्पक्षे शासनंतदपेक्षंदोषवचनं पाक्षिकंहि तथा कल्पनं च वचनमनित्यवच्छुतंपाक्षिकंयुक्तकलपयितुं । तथाच सामान्येन विस्वादयआहुः । अधमनत्वीयेन ऋच्छति राजानमृत्सृजन्तं
सिकिल्विषन्तंचिज्याद्यतोराजाऽष्मन्धमेण नदुष्यति नायंकल्पोयुक्तः कचिदियंहिसा प्रतिषद्धा । नाह्मस्याद्भूतानीतिरागादिनापुरुषार्थतया प्राप्ता कचिद्विहिता कत्वर्थत्वेन योदीक्षितोयदर्भाषोमीयमिति इयन्तु शासनविमोक्षणवञ्चना नहि नामप्रतिष-

द्धाशुक्तीसित विधो कथंन प्रतिषेधोनिहंस्याद्भूतानीति सामान्यतः प्रतिषेधोविधिविशेषमन्तरेण न शक्योबाधितुं । अशोन्यते नेवायंप्रतिषेधस्य विषयः कर्माथंत्वात । कथंपुनर-तरेण विधिकर्मार्थता शक्यावगन्तुं लोकतइतिचेल्लीकिकीवृत्तिः कथंति प्रतिषेधस्तत्रावतरेत् ननु प्रदाने प्रवृत्तिनिरूप्यतां यदि तावद्देदिकी प्रवृत्तिस्ततस्तदद्गेश्विसायामपि ततएव एका हि प्रवृत्तिस्नत्तरद्गेश्वयायाः अथ लिप्सातोङ्गेपितत्रप्रवृत्तिः सुतरांतिहीहंस्येलीकिकी जीविकार्थिनोहिप्रजापोषणाधिकार-नियमोन विधिस्तेनेयमङ्गस्थापि हिंसामुख्येन तुल्यत्वात्प्रतिषधिवषयः । नच लौकिकमस्यानियतमङ्गत्वंनोहिसामन्तरेण प्रजापालनमशक्यं निरोधनादिनापि शक्यत्वात् नैषनियमः एकरूषाङ्गप्रधानयोः प्रवृत्तिरित्यानाधीषोमीययोरनेन-विशेषः स्यादतोलिप्सालक्षणे पिधानेऽहंविधिरुक्षणमभ्युपेतव्यं नचेषिहंसाविधिः लक्षणा शक्याभ्यपगन्तुंत्वरूपकार्यली-किकत्वात्पालनस्य विश्वयः । तत्र यदि राजा शासनदोषमान्मीयम-ङ्गीकृत्य मुचन्मुंचैतिवनसः बृद्धिरूच्यते । परेणार्धेन राज्ञस्तदशासने दोषः । तत्र यदि राजा शासनदोषमान्मीयम-ङ्गीकृत्य मुचन्मुंचैतिवनसः ब्रह्मणस्यापि त्वयमागतस्य वधः शुद्धितृतः लक्षशास्त्रश्वामितवचनात् शारीरोऽब्राह्मणदण्डः इति न राजा यदि प्रतिषेधातिक्रमेण हन्याद्वाह्मणःशुभ्यदेव अशासित्वा मुशलादिभिरहत्वा स्तेनस्य यत्पापंतेन युज्यते ॥ ३१६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शासनात तदन्यतरेणाभिघातात । विमोक्षान्नशासिष्यामीतिमनसा राज्ञा त्यागात । एतच्य क्षित्रयादीनामेव ब्राह्मणस्यतु प्रकारन्तरेणात्महननम् ॥३१६॥
- (३) कुःख्नृकः । सङ्मुसलादिप्रहारेणे प्राणपरित्याजनान्मृतककल्पस्य जीवतोषि परित्यागाद्वा सचौरस्तस्मात्मा-पात्प्रमुच्यते । अतएव याज्ञवल्क्यः ॥ मृतकल्पः प्रहारात्तीजीवन्नपि विशुध्यतीति । तंपुनःस्तेनंकरुणादिभिरहत्वा स्तेनस्य यत्पापंतदाजा प्रामोति ॥ ३१६ ॥
- (४) राघवान-दः । ततःकि एवं शासनान्धृतोजीवन्वाउभयथा शुद्धःइत्याह शासनोद्देति । स्तेयात् स्तेयजपा-पात् । अशासित्वा तदर्ण्डादिभिरहत्वा किल्बिषं पापं सहस्रदंडेंवा ॥ ३१६ ॥
- (५) **नन्दनः ।** शासनात्तेनानीतमुसलादिना ताडनरूपात् विमोक्षान्नत्वांहिन्म गच्छेत्यनु**क्षा**रूपात् स्तेयाद्दोषात्तस्य शासनाद्दाजास्तेनस्यामाति किल्बिषं तस्मात्सःशासितव्यइति ॥ ३१६॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** शासनाद्वा तमाशिष्यामीति मनसा राज्ञा त्यागाद्विमोक्षाद्वा स्तेनश्रीरः स्तेयात् कृतपापात् विमु-च्यते । एतदक्षत्रियाणामेव ॥ ३१६॥

## अन्नादे भूणहामाप्टि पत्यौ भार्यापचारिणी ॥ गुरौ शिष्यश्व याज्यश्व स्तेनोराजनि किल्बिम् ॥ ३१७॥

(१) मेघातिथिः। अन्नमत्तीत्यन्तादीभूणहा ब्रह्महा तदीयमन्त्रयोभुङ्क तिसम्ब्रह्महत्यापापमार्ष्टि निरस्य श्लेषय-ति यथा मिलनंबह्ममुद्देकमुख्यते तन्मलंतत्रसंक्रामत्येएवं अर्थवादश्वायं तस्य तत्पापमृत्यवते नपुनर्बह्महणोविश्लेषः। पन्त्यो भर्त्ति भार्यापचारिणी जारिणी सचेत्समते अत्रापि भर्त्तुरुत्पाद्यते पापंतस्याअपैति गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च शिष्यः सूर्याभ्युदितादिभिरपराध्यतु गुरौ क्षममाणे तत्पापंपिक्षपति एवंयाज्येयाजकः सोपि गुरुरेवेत्यतायाजकयहणंनकतं एवं-चौरोराजनि नचेद्राक्का निगृह्यते याज्योपि कर्मणि मवृत्ते विधिमुपक्रामितिच्छाजकवचनेनावितष्ठते तदा त्याज्योन पुन-स्तस्य ताइनादिशिष्यवत्कर्तथ्यं। अन्नादादिषु सर्वेष्वन्यत्र विधिरस्तीति नाबुद्धिरतोर्थवादोयम् ॥ ३१७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्नादे तदीयान्त्रभोक्तरि भूणहा ब्रह्महा मार्ष्टि शोधयति । भूणवस्तेनपापस्यक्षयात्पा-पोत्पादाच । एवं पत्यो भार्या व्यभिचारिणी संगृह्ममाणागुरावध्यापकार्त्वजोः शिष्ययाज्यौ पापिहो । स्तेनोराजनीतितु म-कतमः ॥ ३१५ ॥
- (३) कुह्नूकः । ब्रह्महा यस्तत्संबन्धियोन्नमत्ति तिसन्तसौ स्वपापंसंक्रामयित भूणहान्नभोक्तः पापंभवतीति एत-दत्र विविक्षितंनतु ब्रह्मन्नः पापंनश्यित तथा भायां व्यभिचारिणीजारपतिक्षममाणे भर्त्तरि पापंसंश्लेषयित शिष्यश्च संध्या-ग्रिकार्यायकरणजन्यंपापंगुरौ सहमानेन्यस्यित याज्यश्चविधिमितिकामन्याजके क्षममाणे पापंनिःक्षिपित स्तेनश्च राजन्यु-पेक्षमाणे पापंसमर्पयित तस्मादाङ्गा स्तेनोनिगृहीतव्यः ॥ ३१७ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्तेनस्य परस्य पापेन राजा तज्ञातीयपापवान्भवतीति स्तेनदृष्टान्तेनाऽन्येषामपि परपाप-वत्त्वमाह् अन्नादृद्दति । अन्नोदेतदृन्नभोक्ता भूणहा स्विकिल्बषं माष्टि संकामयतीत्यन्वयः । पतिपद्मुपछक्षणं येन येन संगता तंतमपि । अत्रप्वोक्तं निःश्वासाद्वात्रसंस्पर्शादित्यादिः । याज्यश्च याजकेतिशेषः । एतेनान्यपापेनान्यस्यापि तज्ञा-नीयपापजन्म विवक्षितम् नतु पापिनः पापनाशद्दति केचित् । तत्रदानेनाकार्यकारिणे नेतिवचनात् शुभ्यन्त्येव ते सर्वदा अन्यथा बहुवित्तब्ययायासमार्याश्चत्तादौ तादशे कोपिनप्रवर्तेत अतएव योयस्यान्त्रसमभाति सतस्याभाति किल्बिषिन-तिसंगतम् । अत्र भूणहेत्यादित्रयं सिद्धवन्कत्य राजनि पापसंक्रान्तिरुक्ता अतश्चतुर्णा परस्परदृष्टान्तता तेन पापिनोऽन्नं न भोकश्यम् भार्यादिकंच शासनीयमितिभावः ॥ ३१७ ॥
- (५) नन-दः। उक्तमेवार्थदष्टान्तेन द्रढयति । अन्नादेभूणहेति योभूणश्रोन्नमत्ति तिसम्भूणहा त्विकिल्बिषं शोध-यति अपचारिणी व्यभिचारिणी एवंशासितरिराजनि किल्बिषंश्तेनोमाष्टि यतएवंतत्साद्वाह्मा स्तेनः शासितव्यइति ॥३१७॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्नादेअन्नभोक्तरि भूणहापापंमाष्टि । मृजूशुद्धौद्दर्यस्य धातोरूपम् । अपचारिणी मर्यादाष्य-भिचारिणी भार्या पत्यौ उपपतिक्षममाणे पापंमाष्टि । याज्योशिष्यः गुरौ पापंमाष्टि । अशास्तरि राजनि चौरःकिल्बिषम् राजनि ॥ ३१७ ॥

राजिभः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ॥ निर्मकाः स्वर्गमायान्ति सन्नः स्रकृतिनोयथा ॥ ३१८॥

(१) मेधातिथिः। यदुक्तंपापकारिणोनियहणे कर्मकतोरक्षन्तइति तत्स्फुटयति। बृत्तोविनिपातिते दण्डोयेषांराजभिस्ते कत्वा पापानि कतपापाराजनियहेण निर्मलानिरस्तपापाभविन्त। अपगते च पापे यदेषांत्वर्गारीहिकंकर्म तेन त्वर्गप्रामुवन्ति महद्भिपापंशुद्धस्य कर्मणः फलस्य प्रतिबन्धकं सुक्रितनोनित्यंसुक्रतकर्मकारिणः यथा सत्री धार्मिकस्तद्धस्ततामधर्मीनैवोत्पद्मतप्रवामुत्पन्नोनियहणेन विना स्थितइति माक्र्यप्वंसाभावयोविशेषोमानवयहणानुप्रकरणाचौराणामेव।
दण्डशब्दस्तु शरीरनियहविषयोनिह प्रकरणमितकामित धनदण्डोहि राजार्थः वृत्तिर्हि या राक्षः शारीरे तु दण्डेदण्ड्यमानार्थता शक्यतेनिक्कोतुं त्वक्संस्कारोहिंसा अथयंबुद्धिः पालनमेव हिंसामन्तरेण न निष्पाद्यते तत्त्वंराजार्थमिति कुतोमार्यमाणार्थता मारणस्य अथ किंपालनंपाल्यमानार्थदष्टमेवापक्क्यते नहि तद्दष्टुमुपादेयराक्षेव त्वरक्षार्थकरमुद्दिश्यश्रत्याउपादीयन्ते अतः सुतरांरक्षोपयोगित्वे हिंसायां हिंस्यमानार्थता सिद्धिः कथवाहिंसया विना न रक्षानिवृत्तिर्यदि तावदव-

मर्यनिगृह्यन्ते पुनरकार्यमावर्तयिष्यते तिन्नबोधनादिष शक्यते नियंतुं अथ तानि गृहीत्वा तान्दृष्ट्वा भयादनेन मवर्तयिष्यतद्दि धनदण्डेनापि शक्यते दुःखमपितु हन्यमानेष्विष सहस्रशः प्रवर्तन्ते तत्मादियंहिंस्यमानेष्विष सहस्रशः मवर्तन्ते तत्मादियंहिंस्यमानेष्विष सहस्रशः मवर्तन्ते तत्मादियंहिंसा रक्षासती हिंस्यमानसंस्कारहित मन्तव्यं अतश्य कारणादिछेदने नियमोहस्त्यादिविधिश्रेदल्पेष्वेवादृष्टमान्धास्यति राजार्थोभविष्यति तत्माष्छरीरदण्डेपापान्मुक्तिने धनदण्डदित स्थितं । तथा च महापातिकनांदतसर्वत्मानामस्रमः विशितदण्डानांसंध्यवहारपरिहारार्थमङ्कनंवक्ष्यति । यदि बन्धनदण्डन शुभ्येयुः पुनरङ्कनमनर्थकंस्यात् अत्र त्ययमागतस्य नानीतस्य विशेषोयस्तंनप्व विशेषोभविष्यंसर्वं शारीरदण्डविषयम् ॥ ३१८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कृत्वापापानि धृतदण्डाइत्यन्वयः । त्वर्गमायान्तिपापक्षयेपूर्वोपात्तधर्मेण ॥ ३१८ ॥
- ( ३ ) कुङ्गृकः । सुवर्णस्तेयादीनि पापानि रुत्वा पश्चादाजभिर्विहितदण्डामनुष्याःसंतः मतिबन्धकदुरिताभावात्पूर्वा-जितपुण्यवशेन साथवः सुरुतकारिणइवल्पर्गगच्छन्ति एवंपायश्चित्तवद्दण्डस्यापि पापक्षयहेतुत्वमुक्तम् ॥ ३१८ ॥
- (४) राघवानन्दः । दण्डेन नकेवलंपापान्मुक्तिरित् । स्वर्गाद्यपीत्याह राजभिरिति । पापनिर्मुक्तिमात्रमत्र विविक्षिन् तं स्वर्गावाप्तिस्तु पूर्वकृतसुकृतकर्मणः दुरदृष्ट्रमितवन्धरहितात् । नच पापिनः कुतः सुकृतमितिवाच्यमः । कदाचित्सुकृतं कर्म कूटस्थमिव तिष्ठतोतिस्पृतेरनार्व्धफलकर्मणःसत्वप्रतीतेः ॥ ३१८ ॥
- (५) **न-दनः** । पापकृतामपि श्रेयस्करोराजदण्डः तेनाप्यवश्यंते दण्ड्यादृत्याह् राजभिधृतदण्डास्त्वित । नकेवलं-निर्मलत्वमेव किन्तुत्वर्गमायान्तिच ॥ ३१८ ॥

### यस्तु रज्जुंघटंकूपाद्धरेद्रियाच यः प्रपाम् ॥ सदण्डंपामुयान्माषंतच तस्मिन्समाहरेत्॥ ३१९॥

- (१) मधातिथिः । प्रिवन्त्यस्यामितिप्रपा । जलाधारस्थावस्थानं द्भृतजलनिधानंवा माषस्यजातिर्ननिर्दिष्टा स-मरुजाङ्गलानुपभेदा द्रष्टय्या । तच्च रज्ज्वादिसमाहरेद्द्यात्तिस्यस्थाने न राजनि ॥ ३१९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रपां जलशालां भिन्धात् तृत्काष्टादिहरेतः । माषं सुवर्णस्य । तिसन् कूपादौ तद्रव्यादि ॥ ३१९॥
- (३) कुः द्वृद्धः । सूपसमीपे रज्जुघरयोर्जलोद्धारणाय धृतयोरज्जुंघरंवाहरेत् योवा पानीयदानगृहंविदारयेत्ससीवर्ण-माषद्व्यामुयात् । अनिर्दिष्टन्तुसीवर्णमाषतत्र मकल्पयेदिति कात्यायनवचनात्। तद्य रज्वादि तिसम्कूपे समर्पयेत् ॥३१९॥
- (४) राघद्मानन्दः । प्रकतंपुनर्दण्डमाह् यस्त्विति । केनापि पुण्यवता कूपसमीपे स्थापितौ रज्ज्घरौ कतमपां वा हरेद्वानाशयेत् ससौवर्णमाषं दण्डं प्रामुयादित्यभैः । तत्र रज्वादिकं समाहरेत् । संपाय दयादिति ॥ ३१९ ॥
- (५) मन्द्रनः । द्रव्यान्तराणांचोरयितारंभत्याह यस्तुरःजुंघटमिति । रजुश्रघटश्वरःजुंघटं हरेन्मुण्णीयात्ततश्च तिल-न्कृपे कूपसमीपे समाहरेत्पुनरास्थापयेत्तिलान्स्थाने प्रतिसमादध्यादिति ॥ ३१९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मार्गं सुवर्णस्य । तच रज्ञघरादि तिलन् कूपादिस्थानं समाहरेत्॥ २१९॥ धान्यंदशभ्यः कुम्भेभ्योहरतोऽभ्यधिकंबधः॥ शेषेऽप्येकादशगुणंदाप्यस्तस्य च तद्धनम्॥३२०॥
  - (१) मधातिथिः । कुंभशब्दः परिमाणविशेषे वर्तते न घरमात्रे । कचिद्दिशतिप्रस्थान्कचिद्वाविंशद्वाविंशतिरित

<sup>\*</sup> दित्यर्थः । तच = दित्यर्थः । तथाच कात्यायनः अनिर्दिष्टंतु सौवर्णमापं तत्रमकल्पयेदिति ( न, श )

देशभेदाधवस्था। दशस्योधिकंहरतोवधविधिरुक्तार्थोंऽनुबंधादिना नियन्यते शेषेषु दशसु प्राक्रतस्तत्तरुकादशगुणोदण्डः त-तस्य च तद्धनमिति सर्वत्र स्तेये योज्यं । धान्यं ब्रीहियवादिसमद्शानीतिस्पर्यते ॥ ३२० ॥

- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । कुम्भः पलशतद्वयम् । वधस्ताडनादि । ब्राह्मणादिद्वव्येत्वङ्क्क्येदादिः । शेषे ततःमाक् त-स्य तद्यनं दाप्यदत्युभयत्र ॥ ३२० ॥
- (३) कुद्धूकः । द्विपलशतंद्रोणोविशतिद्रोणश्च कुम्भोदशसंख्येम्यः कुंभेम्योऽधिकंधान्यंहरतोवधः सच हर्तृसामिगुणवत्तापेक्षया ताडनांगच्चेदमारणात्मकोक्क्षयः । शेष पुनरेकलादारम्य दशकुम्भपर्यन्तहरणे निह्नुतैकादशगुणंदण्डंदाप्यः
  सामिनश्चापढतंदाप्यः ॥ ३२० ॥
- (४) राघवानन्दः । धान्यहरणे दण्डमाह धान्यमिति । कुम्भेभ्यः हिपलशतं द्रोणोर्विशतिद्रोणश्च कुम्भः तेभ्यो-धिकं हरतोवधः हर्नृगुणवत्वायपेश्चया ताडनाङ्ग्छेदनमारणात्मकः हिंसामात्रवाचित्वाद्द्धस्य । शेषे दशकुम्भाभ्यन्तरे एकादशगुणं ततद्वव्यपिश्चया । तस्य धान्यस्वामिनंतद्धनं तावद्धान्यम् ॥ ३२० ॥
- (५) नन्दनः । कुस्लात्किञ्चिन्यूनंधान्यभाजनंकुम्भः दशम्यः कुम्भेभ्यदृत्येकपुरुषस्य संवत्सरभोजनपर्ध्यन्त-धान्ययहणं ततोभ्यधिके हरणे दण्डःस्यात् । दशम्यःकुंभेम्योन्यूनेहरणे त्वतादेकादशगुणंधान्यंहर्ता दण्डत्वेन दाप्यः । धान्यत्वामिने तद्वतं धान्यंच दाप्यं । ब्राह्मणधान्यहरणे क्षत्रियादीनामयमेव दण्डोऽवगन्तव्यः ॥ ३२० ॥
- (६) **रामचन्दः** । अभ्यधिकंहरतःवधः ताडनादि । एतद्दिप्रविषयम<sub>्</sub> क्षत्रियादावंगच्छेदहत्यर्थः । शेषेपि ततोन्यूने राज्ञे एकादशमुणं दण्डं तस्य त्वामिनः तद्धनम् ॥ ३२० ॥

### तथा धरिममेयानांशतादभ्यधिके वधः ॥ सुवर्णरजतादीनामुत्तमानांच वाससाम् ॥ ३२१ ॥

- (१) मधातिथिः। धरणंधरिम तुला तेन मीयन्ते परिछिषन्ते तानि धरिममेयानि घृतादीनांद्रवाणांमस्थादिमेयतास्तीति किवनानांपरिमेयता भवतीति तदर्थमाह सुवर्णरजनादीनां आदिप्रहणादेव रजते रुब्धे पुनरुपादानानुल्यपहणार्थात्मवालादीनि गृह्यन्ते नतुतामलोहादीनि तेषांशतादूष्यंहरणे वधः। किपुनरेतच्छतंपलानामुतकर्षाणामेव कार्षापणानांवा
  केचिदाहुः।केचिदाहुः पलानामिति। नन्वत्रविशेषोहन्तुरस्ति तत्माधितम्देशधरिममानकाले यथासंख्यया ध्यवहारः। श्रुतमिदंसुवर्णस्य किचनोरुके किचित्रलेषु यथा देशंष्यवस्था। उत्तमानांच वाससांकौशेयपहादीनामिति। नन्वत्र विशेषहेतुरस्ति
  तिसम्यित्म शतादभ्यधिके वधहत्यनुषदः। अत्रापि शाकरकयुगमेकमिति संख्यायते पुष्पपराधुपवर्हणन्त्वकमेवेति
  ननु च सुवर्णरजतादीनामित्येवसिद्धे परिमेयपहणमनर्थकं कर्पूरागरुकस्तूरिकादीनांमहार्घाणांपहणार्थ। आदिपहणाद्धितेजसानि गृह्यन्ते। निष्कादिपरिमाणव्यपदेश्यानि वा नहि कर्पूरादीनांकषांदिव्यपदेशोस्ति यद्यपि सुवर्णवद्दश्योति वधः
  कर्पूरादीनांतु पलानामेव शतसंख्या॥ ३९१॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । परिमं तुला तन्मेयानां सुवर्णरजतन्यतिरिकानां ताभादीनां शतात् निकश्ततात् । एतश्व बोडशमाषकरूपसुवर्णचतुष्टयरूपनिष्कव्यवस्थयापास्म । अत्रापि वधोमारणं ब्रास्सणद्वव्यत्वे अन्यमत्वश्वक्रदेवदि । सुवर्णे ति । सुवर्णरजतोत्तमवाससामन्यानामपि हरणे वधएवेत्यर्थः ॥ ३२१ ॥
  - (३) कुछूकः । यथा भाग्येन वधउक्तस्तथा तुलापरिच्चेचानांद्ववर्णरजतादीनामुल्डहानांच वाससांपद्वादीनांपछ-

शताधिकेऽपततेवथः कर्सभ्यएव विषयसमीकरणंचाच देशकालापहर्तृद्वव्यत्नामिजातिगुणापेक्षया परिहरणीयं एवमुत्तरवापि क्रेयमः॥ ३२१ ॥

- ( ४ ) राघवानन्यः । उक्तदण्डमन्यत्रातिदिशति तथेतिहान्यामः। धरिमेति धरणंतुला तेन परिच्छेषानां कार्पासादि-दिद्रव्याणां पलशतादिषके अपत्रते वधः । तत्रापि देशकालहर्तृद्रव्यस्वामिजातिगुणापेक्षया ताडनाङ्कवेदनमारणादि है-यमः॥ ३२१ ॥
- (६) रामचन्त्रः । थरथटनामादीनांतुष्ठामेयानां शतात्तिष्कात् अभ्यथिकंहरतःवथः ताडनादि । सुवर्णादि हरतः अल्पानांहरणे वथः ॥ ३२१ ॥

पञ्चाशतस्व भ्यधिके इस्त च्छेदन मिष्यते ॥ शेषे त्वेकादशगुणं मूल्यादण्डं प्रकल्पयेत् ॥ ३२२ ॥

- (१) मेधातिथिः । तुनोधोयं मूल्यादिति नापतते दृष्यंदेयं किचनजातीयनैव प्राप्यते अतोरूपकैर्धान्यादित्या-दिना वा निमयम् ॥ ३२२ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । पञ्चाशतइतितामादिविषयमः । शेषे पञ्चशतऊने ॥ ३२२ ॥
- े (३) कुलूकः । पूर्वोक्तानांपञ्चाशदूर्ध्वशतंपावदपहारे कते हस्तच्छेदनंमन्वादिभिरिभिहितं शेषेच्येकपछादारम्य पञ्चाशत्पछपर्यन्तापहारेऽपदत्वधनादेकादशगुणंदण्डदान्यः॥ ३२२॥
- (४) राघवानन्दः । एवमुक्तानां सुवर्णादीनां तोलकानां पञ्चाशत्पर्यन्तमपत्ततस्य मूल्यादेकादशगुणो दण्डः पञ्चाशतोऽधिके हस्तछेदः ॥ ३२२ ॥
  - (५) जन्द्नः । त्वर्णानां पश्चशतो स्यथिकं हरणे शेषे पञ्चाशतो स्यूने ॥ ३२२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पञ्चाशतस्तु अधिके तामादि पञ्चाशतन्यूनेन ॥ ३२२ ॥

पुरुषाणांकुळीनानांनारीणां च विशेषतः ॥ मुख्यानांचैव रत्नानांहरणे वधमईति ॥ ३२३ ॥

- (१) मेधातिथिः । सत्कुछे जाताविधादिगुणयोगिनः कुछीनाः नारीणांच विशेषतोगुणरूपसौभाग्यतः संपन्नाना-भित्यर्थः । चशब्दात्कुछीनानामित्येव परस्परापेक्षाणि नारीणांविशेषणानि मुख्यानि रजानि वजवैदूर्यमरकतमश्रतीनि अत्रापि द्ववर्णशततुरूयानीत्यपेक्यमन्ययोत्तमत्वमापेक्षिकमिति दण्डोन व्यवतिदेत वषमईत्यनुवधायपेक्षया सर्वत्राई त्यर्थोयोजनीयः । अकुछीनानामर्वाशहानाममुख्यानांच विशेषे त्वेकादशगुणहत्येव ॥ ३२३ ॥
  - (२) सर्वजनारायणः । वधः उत्करापकरापेक्षया मारणाक्रुवेदादिः ॥ ३२३ ॥
- (३) कुछूकः। महाकुल्जातानांमनुष्याणांविशेषेण श्लीणांमहाकुल्प्रस्तानांभेष्ठानांच रवानांवस्रवैदूर्यादीनामप-हारे वषमर्हति ॥ ३२३ ॥
- ( ४ ) राघवाणम्यः । मनुष्यरकविशेषयोरपर्वतेभवश्यंवधइत्याहः पुरुषाणामिति । नारीणां विशेषताकुरूणानामः । काँपज्ञरुपनितिषश्चित्वं विविधातमः । मुख्यानां वस्त्रवैदूर्यादीनां रक्षानामः ॥ ३२३ ॥
  - ( ५ ) नम्दनः । क्रियमाणहरणयोजातिगुणाचपेक्षया वषशब्दार्थः कल्पनीयः छेदनरूपोमारणरूपोवा ॥ ३२३ ॥

<sup>\*</sup> अपतते-अपह्रवे ( राघ २ )

### महापशूनहिरणे शस्त्राणामीषथस्य च ॥ कालमासाय कायैच दण्डराजा प्रकल्पयेत् ॥ ३२४॥

- (१) मेधातिथिः । महापशवोहस्त्यश्वादयस्तेषांहरणे कालकार्यापेक्षा दण्डमक्रुप्तिः ननु च सर्वत्रेव कालाद्यपेक्षाक्ता तथा च कालदेशवयशक्तिश्चिन्तयेदण्डकर्माणीति सत्यं विज्ञाते दण्डत्वरूपे न्यूनाधिकभावोऽनुबन्धाद्यपेक्षः यथा वधियौ ताडनमारणादिकल्पनापेक्ष्या इहात्यन्तविलक्षणोदण्डः तथा हि विशतिपणोपि खद्मशात्रोरुद्यतश्चरूस्य सन्निधौ यदि ह्नियते तेन कार्यातिशयेन तेन च कालेन मारणंदण्डः अन्यदा हिगुणण्कादशगुणोवा तथीषधमलभ्यत्वेन महाप्रयोज्ञानंतदुपयोगवेलायां हियते लभ्यमानमपि काथाद्यपेक्षंकालातिक्रमणेन महदानुरस्य दुःखंजनयतीति तम्र महान्दण्डः अन्यदा तृ त्वलपदित नयनान्तरमन्तरेणेदश्वेषम्यंलभ्यते अन्यथा सण्वेकश्लोकोदण्डविधौ पित्रव्यःस्यात तत्माद्वन्तस्य व्यम्दिविपहकालेऽश्वादीनां राज्यापेक्षोदण्डः शस्त्राणाराजोपयोगिनोकदाचित्क्षमा कदाचिन्महान्दण्डः गोमहिष्यादीनांतु प्रजासंबन्धिनांराज्ञा कर्तव्यकार्याण्व यदश्वादिभिः कर्तव्यं तद्प्यपेक्षाविष्रहोपि यदि पर्वतादौ भवति यत्र नातीवाश्वेः प्रयोजनंभवन्त्येव दण्डादयः कालमासाद्य ज्ञात्वा निरुष्य दण्डकल्पयेत्सण्वात्र भवति नशास्त्रम् ॥ ३२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । महापश्नामध्वादीनां हरणेवधः । शस्त्राणामीषधस्यच हरणे तदेकादशगुणमित्यादिः का-र्यबहुत्वाल्पत्वमपेक्ष्य दण्डः । तथा शस्त्रादीनां युद्धकालादौ हरणे ततोद्विगुणमित्यायुन्नेयमित्यर्थः ॥ ३२४ ॥
- (३) कुःहृकः । महतांपश्चांहरूयश्वादिगोमहिष्यादीनांतथा खद्गादीनांशस्त्राणांकल्याणघृतादेश्रीषधस्य च दुर्भि-क्षादिरूपंकालंकार्यप्रयोजनंच सदसिंहिनयोगरूपंनिरूप्य राजा ताडनाङ्गच्छेदवधरूपंदण्डंपकल्पयेत् ॥ ३२४ ॥
- (४) राघवानन्दः । पश्वादीनामपहारेऽङ्गच्छेदनादिदण्डमात्रमित्याहं महेति । महापशूनां हस्त्यश्वानामः । शस्त्रा-णां खद्गादीनामः । औषधस्य कल्याणघृतादेः । कालं सुभिक्षदुर्भिक्षरूपमः । कार्यमासन्त्रंयुद्धरोगादि । आसाच विचार्य ॥ ३२४॥
- (५) नन्द्नः । महापश्चनांहरूत्यश्वानां कालं दुर्भिक्षप्तिभादिकं कार्यमाह पशुभिरिदंकार्यशस्त्रीरिदंकार्यमित्या-दिकं आसाच निरुप्य दण्डं वधमेकादशगुणंवा राजा कल्पयत् ॥ ३२४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । महापश्रूनां अक्ष्वादीनांहरणे का**लं युद्धादिसमयं आसाच कार्ययुद्धादिरूपंप्रकल्पयेत् च पुनः-राजा दण्डं वाप्रकल्पयेत् ॥ ३२४ ॥

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छूरिकायाश्व भेदने ॥ पशूनांहरणे चैव सद्यः कार्योऽर्धपादिकः ॥ ३२५॥

(१) मेथातिथिः । ब्राह्मणसंस्था ब्राह्मणश्चिता ब्राह्मणत्वामिकास्तासांहरणे षष्ट्यर्थे सप्तमी । पश्चनांचाजैडकारीनां बहुवचनंसर्वत्रात्र विविक्षतं सद्यस्तन्क्षणादिवचार्य पादस्यार्धमर्धपादंतदस्यास्तीत्यर्धपादिकः तद्य संततंयि पादाधंतेन छिचते तेनार्धपादछेदनंकर्तन्यमिति वाक्यार्थः खिरका ययागौरक्षेक्षेत्रादौ वाह्मते बलीवर्दः भेदने वाह्ममानायाः
भतोदेन पीडोत्पादनंभेदनंवाहानामुपलक्षणार्थन्याचक्षते पूर्वोऽवश्यंवाहयन्दुःखयित अवश्यमयंदण्डदत्येवान्ये पठित अन्यतु पश्चाद्धागंचतुर्थखरिकामाहुः खिरकेति या प्रसिद्धा पलायनशीला या पालोर्धपादिकः कार्यः अन्ये त्वधिकरणसम्भीमत्वा गीसंस्थद्भ्यादीन्यभ्याहरन्ति तदयुक्तं श्रुतपदसंबन्धसंभवे क्रतोभ्याहारः ॥ ३२५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणसंस्थासु ब्राह्मणसंबन्धिनीषु । स्थूरपृष्ठेनभारवीढा वृषः तद्भारः स्थूरिका तस्याभे-दने पाटियत्वा तद्भतधान्यादेरपहारद्द्यर्थः । पशूनां महिषादीनामः । अर्धपादिकः छिन्नार्धपादद्वयः ॥ ३२५ ॥
- (३) कुद्धृकः । ब्राह्मणसंबन्धिनीनांगवामपहारे वन्ध्यायाश्य गोर्वाह्ननार्थनासाछेदने पश्चनांचाजैडकानांदण्डभूय-रुत्वाद्यागाद्यर्थानांहरणेऽनन्तरमेव छिन्नार्धपादिकः कार्यः ॥ ३२५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तद्विशेषअर्धपादछेदोदण्डःस्यादित्याह गोष्विति । ब्राह्मणसंस्थासु तत्संबन्धिनीषु हरणइतिशे-षः । भेदनेस्थूरिकायाः वन्ध्यागीर्वाहनार्थे नासिकायां। पशूनां अजाव्यादीनाम् ॥ ३२५ ॥
- (५) नन्दनः । स्थूरिकानामपार्णेश्चतुरङ्गुलादूर्धः पदेशः । ब्राह्मणगोस्थ्रिकाभेदने च इतरेषांपश्चनांहरणे च भेता हर्त्तार्थपादिकः कार्ष्यः ॥ ३२५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणसंस्थासु संबन्धिनीषु गोषु पृष्ठे भारथोः प्रच्छुरिकायाःभेदने च पुनः पश्चनां हरणे अर्धपा-दिकः दमःछिन्नार्धिह्पादिकःदमःकार्यः अर्धदण्डः कार्यः ॥ ३२५ ॥

# सूत्रकार्पासिकिण्वानांगोमयस्य गुडस्य च ॥ दभ्नः क्षीरस्य तकस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥ ३२६ ॥

- (१) मधातिथिः। सत्रमूर्णासणादि रुवणानि सेंधविवडलवणादीनि यश्चान्यत्पशुसंभवमामिषादिति अन्येषामपू-पमोदकादीनां आदिशब्दःमकारे प्रकारःसाद्ध्यंतुल्यता सदशकार्यकरणोपयोगादिरूपा तथा च सर्पिमण्डेभुखण्डशकरा किलाटकूर्विकाखाअपूपागृह्मन्ते पशुसंभवंराङ्कृवाजिनाद्यपोच्छन्ति केचित् । आदिपहणात्मछितिविकतिरपि मक्तियञ्चो-भयोपादानंदमः क्षीरस्य चेति तदुदाहरणार्थं एवंस्त्रप्रहणेन स्त्रमयंवासोपि गृह्मते निलकादीनांसत्यपि स्त्रमयत्वे पशुसंभवत्वउत्तमत्वादुत्तमानांचेत्त्वयमपवादिवषयः मक्त्रत्यन्तरे तैलशब्दः सेहवाचो न तिलविकारएव तेनातसीपियषुपञ्चा- खुलतेलादयोपि गृह्मन्ते ॥ ३२६ ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। किण्वं मद्यबीजम् ॥ ३२६:॥
- (३) कुङ्गृकः । ऊर्णादिस्त्रकार्पासिकस्य च किण्वस्य सुराबीजद्रव्यस्य च सक्ष्मवेणुखण्डनिर्मितजलाहरणभांडा-दीनांयद्प्यन्यत्पश्चसंभवं च मृगचर्मखद्गशङ्गायन्येषामप्येवंविधानामसारमायाणांमनःशिलादीनांमयानांद्वादशानांपकान्ना-नामोदनव्यतिरिक्तानामप्यपूपमोदकादीनांच कार्पासादिशब्दार्थानांप्रसिद्धानांचापहारेकृतमूल्याद्विगुणोदण्डः कार्यः ॥ ॥ ३२६ ॥ ३२० ॥ ३२८ ॥ ३२८ ॥
- (४) राघवानन्दः । द्रव्यविशेषेषु तद्रव्यमूल्याद्विगुणं दण्डं दापियतुं षिद्वंशितं द्रव्यविशेषाननुवदित स्त्रेतिच-तुर्भः । किण्वानां सुराबीजानामः । पानीयस्य पानार्थं संस्कृतस्य ॥ ३२६ ॥
  - (५) नन्दनः । किण्वंसुराप्रकृतिद्वयम् ॥ ३२६॥
  - (६) रामचन्द्रः । सूत्रादीनांहरणेदण्डमाह सूत्रेतिचतुर्भिः । किण्वानां मद्यबीजानामः ॥ ३२६ ॥

### बेणुवैदलभाण्डानांलवणानांतथैव च ॥ मृन्ययानांच हरणे मृदोभस्मनएव च ॥ ३२७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वेणुभाण्डानां तथा वैदलभाण्डानां विदलीकतात्यकाष्टभाण्डानाम् ॥ ३२७ ॥
- (४) **राघवानन्दः**। वैदलभाण्डानां स्थूलवेणुखण्डनिर्मितजलाहरणादिसमर्थानाम् । भत्मनः कदलीक्षारादेः ॥ ३२७॥

- ( ५ ) मन्द्रनः । वैदलंवेत्रमयंभाण्डमुपकरणम् ॥ ३२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः। मृग्मयानां भाण्डानाम् ॥ ३२७ ॥

मत्स्यानांपक्षिणांचैव तेलस्य च पृतस्य च ॥ मांसस्य मधुनश्चैव यच्चान्यत्पशुसंभवम् ॥ ३२८॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पशुसंभवं रोचनादि ॥ ३२८ ॥
- (४) राघवानन्दः । पशुसंभवंचर्मचामरवर्मरज्जुगोरोचनाशङ्गास्थिनिर्मितसंपुटकखद्गाभरणादिकम् । तस्यापि हरण-इत्यनुषज्यते ॥ ३२८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पशुसंभवं दुग्धादि ॥ ३२८ ॥

अन्येषांचैव मादीनामद्यानामोदनस्य च ॥ पकान्यानांच सर्वेषांतन्मूल्याद्विगुणोदमः॥ ३२९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमादीनां पकान्नानां व्यञ्जनानामः । सर्वजात्र द्रव्यवते द्रव्यमूल्यमधिकं देयमः ॥३२९॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । एवमादीनां एवंविधानां पानकौदिद्वादशानामः । पकान्नानामोदनेतरशष्कुल्यादीनामः ॥ ३२९ ॥
- (५) नम्दनः । आचानांभक्ष्याणाम् ॥ ३२९ ॥
- (६) **रामधन्दः** । अन्येषां अजादीनां अ**यानां अदनीयानां च पुनः ओदनस्य भक्तस्य तन्मूल्यात् तद्दस्तुमूल्यात् द्विगुणोदमः ॥ ३२९ ॥**

पुष्पेषु इरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च ॥ अन्येष्वपरिपूतेषु दण्डः स्यात्पश्चरूण्णलः॥ ३३०॥

- (१) मेधातिथिः । नवमालिकादीनि पुष्पाणि हरन्ति धान्यंक्षेत्रस्थं नगावृक्षाः अन्येष्वपरिपूतेषु बहुवचनात्प-रिपवनाय च धान्यंक्षेत्रेष्वेव तुषपलालादिधिमोक्षरूपयोः संभवादुत्तरश्लोके धान्ययहणमेवाकृष्यते । गुल्मादीनांहि सत्य-पि पलाशे नापि सत्वे पुष्पाणांच परिपूत्व्यवहारः । सप्तमी हरणापेक्षा तत्त्वपूर्वत्मादनुवर्तते अञ्चपञ्चकृष्णलोदण्डः कृष्णलानाद्रव्यकाः अरुपत्वमहत्त्वमयोजनापेक्षा सुवर्णस्येति पूर्वे ॥ २३० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इति मानादौ शमीधान्ये धान्येशक्ष्यान्ये । एव्वल्पेषु तथाऽपरिपूतेष्वपृथक्तबुसेषु ॥ ३३०॥
- (३) कुन्दृकः । पुष्पेषु हरिते क्षेत्रस्थे धान्ये गुल्मलतावृक्षेषु परिवृतेषु अनपावृतवृक्षेषु वश्यमाणश्लोके धान्यादिषु निर्देशात्परिवपनसंभवात्र धान्येषु अन्येषु समर्थपुरुषभारहायेषु त्वतेषु देशकालाबपेक्षया सुवर्णस्य रौन्यस्य वा पञ्चरूष्ण-लमाषपरिमाणीदण्डः स्यात् ॥ ३३० ॥
- (४) राघवानम्दः । पुष्पादिद्रव्यविशेषापहरणे पञ्चक्रणालकं दण्डं विद्यद्पि तान्यनुवदित पुष्पेष्विति । हरिते क्षेत्रस्थधान्ये गृहधान्येषूक्तत्वात् । अपरिपूर्तेष्वनुत्सादिततुषादिषु । सुवर्णमाषः पञ्चक्रणालकोमीषदत्युक्तेः नतु रूप्यमाषकः ॥ ३३० ॥
- ( ५ ) जन्द्रजः । धरिमंतुला तेन मेयानामुन्यानयोग्यानांत्वणदिनामुत्तमवाससांहरणे पुण्पेषु हरितेनवेधान्येचपरि-पूतेष्वशोधितपांत्रषु धान्येष्वत्युत्तरश्लोकादपकर्षणीयम् ॥ ३२० ॥

<sup>\*</sup> थानकादि = मच [ ] नांपानकादि ( राघ॰ २ ) = मनःशिलादीनांएवंविधानांमच [ ] नांपानकादि (न, श ) ३३० ) अन्येष्व॰ = अस्पेष्व (क, ख, ग, च, ण, र )

- (६) रामचदः । हरितेधान्ये मावादी नगेषु वृक्षेषु अपरिपूर्तेषु अदूरीकृतबुरेषु ॥ ३३० ॥ परिपूर्तेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ॥ निरन्वये शतंदण्डः सान्वयेऽर्धशतंदमः ॥ ३३९ ॥
- (१) मधातिथिः । मूलमिक्षुद्राक्षादि । निरन्वयेद्रव्यहरणे अन्वयोऽनुनयः खामिनः प्रीत्यादिप्रयोगः यन्त्वदीयं-तन्पदीयमेवेत्यनथा बुभ्याहंप्रवृत्तोनचेदेवंतदृहाणेत्येवमादिवचनंतद्यत्र न क्रियते तन्त्रिरन्वयं साहसप्रकारवादिकोदण्डः अन्वयेनसहसान्चयः येन सह कम्बिद्पि संबन्धोनास्त्येकपामवासादिस्ततः शतंदण्ड्यः खलस्थेषु धान्येष्वयंदण्डः तत्र हि परिपूयते गृहस्थेषुत्वेकादशगुणः प्रागुक्तः ॥ ३३१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । परिपूतेष्वपास्तबुसेषु । शाकमूलफलेषु बहुमूल्यात्यन्तोपयुक्तेषु । निरन्वये तद्गव्यसंबन्ध-योग्यतापादकज्ञानोपाधिकोन्वयोयस्तमभिधाय यत्र हरणं न भवति तत्र । तह्निपरीतं सान्त्रयम् ॥ ३३१ ॥
- (३) कुछूकः । निष्पुलाकीरुतेषु वृक्षेषु धान्येषु शाकादिष चापदतेषु अन्वयोद्रव्यत्वामिनांसवंधःयेनसहकिषदिष संबन्धोनास्त्येकपामवासादिस्तत्र शतंदण्ड्यः सान्वये तु पञ्चाशत्पणोदेयः खलस्थेषु च धान्येष्वयंदण्डस्तत्र हि परिपूर्यते गृहेण्वेकादशगुणोदण्डः नागुक्तः ॥ ३३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । तिद्दशेषेषु धान्यादिचतुष्टयेषु व्यवस्थया शतमर्धशतवा दमं दापयन् तान् उद्दिशति परीति । परिपूर्तेषु यज्ञाद्यर्थसंस्टतेषु अपसारिततृषेषुवा । निरन्वये सपूर्णस्ते द्रव्यस्वामिना एकयामवासादिसंबन्धदितिकेचित् ॥ ३३१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अपत्रतेष्वित्येव निरन्वये निःशेषापहारेर्द्धशतम् ॥ ३२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । परिपूतेषु धान्येषु दूरीकृतबुसेषु निरन्वये अनारक्षे निर्मले सान्वये रक्षासिहते वंशजे ॥ ३३१ ॥ स्यात्साहसंत्वन्वयवत्यसभंकर्म यत्कृतम् ॥ निरन्वयंभवेरस्तेयंद्धत्वापव्ययते च यत् ॥ ३३२ ॥
- (१) मेधातिथिः । परद्रव्यापहरणंस्तेयमुच्यते धात्वर्थमासङ्या चास्यैव कर्ता स्तेनः इहतु विशेषेणायंव्यवहार-इष्यते तदर्थोयंश्लोकः नपरद्रव्यादानमात्रमृणादानिक्षेपादिष्विप स्तेयंदण्डमसङ्गात् संज्ञाभेदोदण्डभेदार्थः अपह्र्त्ययत्तेन मया कतिमत्याह कर्मयत्कतंपरपीडाकरंवस्तृत्पाठनाग्निदाहद्वव्यापहरणादि अग्निदाहे यद्यपि द्रव्यापहरणंनास्तितथापि-चौर्यमेव रहिस करणादपह्नवाच्यमन्यन्ते चौर्येहि द्रव्यविशेषाश्रयोदण्डः सोत्र नस्यात् एवमर्थमेव स्तेयप्रकरणोत्कर्षणं-स्तेयंमसभंकर्मेति कर्मयहणाद्रव्यापहारादन्यदप्येवंकतंयुक्तंसाहसमेव कस्तर्शग्निदाहादावमसभंकते दण्डः कण्टकशृदौ-वक्ष्यामः अतएवमन्विच्चेदसत्यपिद्वयापहरणे कण्टकशृदौदण्डमामनन्ति अन्यथाएवंवक्ष्यते ॥ ३३२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उपकृपानि भोजनादिपयोजनार्थसज्जितानि । आ**र्य** प्रथमसाहसं । अप्रि त्रेताप्रिमाधाना-दिसंस्कृतम् ॥ ३३२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यदान्यापद्वारादिकंकर्मद्रय्यापामसमक्षंबलाद्धृतंतत्साहसंस्यात्सहोबलंतद्भवंसाहसमतहह स्तेयद-ण्डोन कार्यः एतद्र्थः स्तेयप्रकरणेऽस्यपाठः । यत्पुनः त्वामिपरोक्षापद्धतंतत्स्तेयंभवेत् यश्चद्धत्वाऽपद्भृते तद्पि स्तेय-मेव ॥ ३३२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । स्तैयात्साहसंभिन्दन्नाह स्यादिति । साहसं सहीवलं तेन रूतम् । प्रसमं प्रभोः समक्षम् । । अन्वयवत् पणानांशतार्थं दण्डः संख्यान्तरानुक्तेः । स्तैयं प्रभोःपरीक्षं त्वतंतिन्तरन्वयंभवेत् तन्निरन्वयवत् शतदण्डार्ह्न् । दत्त्वा अपय्ययते अपक्कृते यत्र तत्र शतं दण्डहति ॥ ३३२ ॥

- (६) रामचन्द्रः । प्रसभकर्म प्रत्यक्षापहाररूपंकर्म निरन्वयं आरक्षवर्जितम् ॥ ३३२ ॥ यस्त्वेतान्युपक्कुमानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः ॥ तमाखंदण्डयेद्राजा यश्वार्ध्रचोरयेद्वहात् ॥ ३३३ ॥
- (१) मेधातिथिः । एतानि स्त्रादीन्युपकुमानि त्रत्यासन्तदानोपभोगादिकार्यकालानि अथवा संस्कृतानि कृतसान्मर्थाभानानि तथा तदेव स्त्रतन्तुवायहरते वायनार्थदत्तिकिचित्परिवर्त्यते एवंदिभन्थ्यनमरिचशकरादिसंस्कृतकारगृहन्मित्यादिसंस्कृतस्त्र शतंदण्डः। आद्यमिति पाठे प्रथमसाहसः। अद्योग्धनपरिगृहीतंशालाग्निहोत्रेत्यादिकंहेमन्ते वा सीतादिन्त्रत्यर्थवा तापनकालोऽविशेषणायमग्नेदंण्डः स्वल्यस्य बहोन् रुपकुमस्य च सर्त्याप स्त्रादिदण्डे आदिपहणेनाग्नेरतन्भूल्यादिसंभवित क्रयविक्रयण्यवहाराप्रतिद्धेः यावताविग्धनेनाग्निः रपहतपरिमाणउत्पयते यावतीभिदिक्षणाभिस्तन्भूल्याद्विगुणोदण्डःसंभवित शक्यते व्यपदेष्टुंतुष्ट्युत्पत्तिभ स्वामिनः स्थितेव अतस्त्रताग्रिहरणे यावत्पन्तराधाने गच्छति प्रायभ्यतेष्टे तावदिग्रमते दात्रव्यः अतोयमग्नेदण्डः शालापणीताग्निविषयएव स्वल्यत्वात् नेतायां तु तन्भूल्याद्विगुणहित तथा च सुलभेव्विधकारनिवृत्तिमकुर्वत्सु यागाङ्गद्रव्येष्ट्यपिक्रयमाणेषु कुशकर-काग्निहोत्रद्वयान्यपहरतोऽङ्गछेदः स्यादिति शङ्कः। अग्निषु तु भूतेष्विधकारएव निवर्तते तत्र कथंमहादण्डोन स्यात् ॥२३३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्र साहसं सहसा अविविच्य दोषगुणौ यदि कृतं तदा स्तेयमपि तथैवेत्याशद्भां प्रसंगा-दपनयित स्यादिति । नैवतावन्यात्रं साहसं किंतु प्रसमंहरात्नामिसमक्षं बलवदन्वयवदनुवन्धि उत्तरकालमपि यत्र न त-द्रोप्यते साहसं तदित्यर्थः । निरन्वयं उत्तरकालनिह्नवयबसहितं यच्च कृत्वा त्वामिनोऽपव्ययते तदैवं निह्नवाय यतते तद्द्रव्याहरणं स्तेयम् । एवंच युद्धादिना यत्परत्वहरणं परमारणादि तत्साहसं निह्नवप्रयत्नवतातुयत्परत्वमादीयते तत् स्ते-यमित्यर्थः । तथा अनिह्नवेनचायतकलहादिनिमित्तकं ताडनादि कियते तद्द्रप्रारूष्यमित्युक्तम् ॥ ३२३ ॥
- (३) कुझूकः। यः पुनरेतानि सूत्रादिद्रव्याण्युपभोगार्थकतसंस्काराणि मनुष्यश्रीरयेत् यश्र त्रेतामिगृशाधिवाऽ-विमृहाचोरयेत्तराजा प्रथमंसाहसंदण्डयेदिवित्वामिनश्राधानोपक्षयोदातव्यः । गोविन्दराजस्तुलैकिकाधिमिपचोरयतोदण्ड-इत्याह तदयुक्तमल्पापराधे गुरुदण्डस्यान्याच्यत्वात् ॥ ३३३ ॥
- (४) राघवानन्दः । संपत्युक्तस्त्रादिद्व्यापहारे प्रकारविशेषमुपक्षिपन्त्राथिमकंदण्डमाह यस्तिवि । उपक्रुप्तानि उपयोगार्थकतसंस्काराणि स्तेनयत् चौर्यकुर्यात् । तेषामाचं प्रथमसाहसम् । अप्ति गाईपत्याप्रिम् । गृहाद्ग्रिगेहात्॥३३३॥
  - ( ५ ) नम्दनः । एतानि सूत्रकार्पासिकण्वादीनि उपकु्रमानि महाभोगार्थे स्तुतानि ॥ ३३३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतान्युपकुप्तानि सूत्रादीनिद्वयाणियो नरः स्तेनयेत् चौर्येणगृद्धीयात् तंपुरुषं आयं मथ-मसाइसं राजादण्डयेत् च पुनः यः अप्ति वैतानाप्ति गृद्धीयात् चौर्येणनयेत्सोपि प्रथमसाइसं दण्ड्यः ॥ ३३३ ॥

येन येन यथाद्वेन स्तेनोन्रषु विचेष्टते ॥ तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय मार्थिवः ॥३३४ ॥

(१) मेघातिथिः । भूयोभूयः मन्तस्यायंदण्डः योधनेन दण्डितोपि न मार्गेऽवितिहते तस्य त्रिचतुर्दण्डितस्यानव-तिहमानस्य द्रव्यजातिपरिमाणानपेकः सन्त्रिक्षेदायनपेक्षचौर्यिक्रियामसावाभितोऽङ्गल्लेदः । यस्य यस्याङ्गस्य बलमानि-त्यावितहते स्तेनचौर्ये गवर्तते तत्तदस्य हरेष्णिन्यात् यथाकभित्पादबलमानित्यावष्टम्य पलायते नमामनुगतुंकभिदपि श्रकोतीति तस्यपादक्षेदः अन्यःमसिबिभेदद्गोहंतस्य हस्तक्षेदः मत्यादेशाय प्रतिहत्पक्रवर्शनाय स्वावष्टमेन सानिमानं सकोधंसावज्ञंन्यकरणंवा प्रत्यदिशोयएवंकरोति तस्य तस्याहमेवंकर्तेति व्याख्यानंप्रत्यादेशः ॥ ३३४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विश्वेष्टते विरुद्धंचेष्टते द्रव्यंहरति । हरेदपनयेदतिशयितापराधे । प्रत्यादेशायान्यस्यापि निषेधाय ॥ ३२४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । येन येन अङ्गेन हस्तपादादिना येन प्रकारेण संधिच्छेदादिना चौरोमनुष्येषु विरुद्धंधनापहारा-दिकंचेष्टते तस्य तदेवाङ्गंपसङ्गनिवारणाय राजा छेदयेत् तत्र धनत्वाम्युत्कर्षापेक्षयाऽयमङ्गच्छेदः ॥ ३३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । येनाङ्गविशेषेण दृष्यत्वामिनमनुरुन्धानीस्तेनयेत्तस्य तत्तद्वयवंछिन्धादित्याह येनेति । चथा यथावत् । अस्य चोरस्य । प्रत्यदिशाय पुनःप्रसंगवारणाय ॥ ३३४ ॥
- (५) नन्दनः । अर्थदण्डे पुनर्राप स्तेनयन्तंप्रत्याह् येन येन यथैति । विचेष्टते स्तेनयति हरेच्छिन्द्यात् प्रत्यादेशाय-प्रतिपेधाय अपुनरपराधायेतियावत् ॥ ३३४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। पार्थिवः प्रत्यादेशाय चौर्यनिराकरणाय एतस्य तदेववस्तु हरेत् ॥ ३३४ ॥

पिताचार्यः सुरून्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः॥ नादण्ड्योनामराज्ञोऽस्ति यः खधर्मे न

तिष्ठति ॥ ३३५॥

- (१) मधातिथिः। भार्यापुत्रः त्वकातनुरात्मीयंशरीरं कः पुनरात्मनीदण्डः प्रायम्बित्ततपोधनदानादिविचलितोधः र्मः त्वकान्योयः त्वधर्मान्तनुतिष्ठति ससर्वीदण्डः॥ ३३५॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः। पितेत्यादि येषां हिंसायां पापातिशयस्तेषामपि दण्ड्यान्तरवद्दण्डने न दीषद्त्यर्थः ॥३३५॥
- (३) कुङ्कृकः । पित्राचार्यमित्रभातृमातृपत्नीपुत्रपुरोहितानांमध्यात्स्थर्मे योनावितद्यते सराङ्गोऽदण्डनीयोनास्त्यपि तु दण्डनीयपुव ॥ ३३५ ॥
- (४) राघवानन्दः । त्विपत्रादेस्तेयादिकर्तृत्वे राह्यः कागतिस्तवाह पितेत्यादि । त्वधर्मे न तिष्ठति त्वधर्मा ऋयुतः सोन्यवःयदण्ड्यः ॥ ३३५ ॥
- (५) नन्द्नः । पित्रादिष्वप्यपराधिषु राश्चा दण्डोधारयितस्यः कि पुनरण्येष्वित्यभिप्रायेणाहः पिताचार्म्यद्रांत ॥ ३३५॥
- (६) रामचन्द्रः । अदण्डानाह पितेति ॥ १३५ ॥ कार्षापणंभवद्दण्ड्योयत्रान्यः पारुतोजनः ॥ तत्र राजा भवेद्दण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥३३६॥
- (१) मधातिथिः । शक्तोजनः सामाण्यपुरुषोयोनातिगुणसंयुक्तस्तस्य यत्र यालम्नपराधेयावान्दण्डस्तत्त्तहगुणो-राज्ञः कार्षापणप्रहणस्य दण्डपरिमाणोपलक्षणार्थत्वातः दण्डस्य चात्मानमपिनियम्य परोनियन्तुंशक्यतद्दितः युक्तंप्रत्यपरा-थे दण्डार्हत्वं महाधनत्वादल्पंदण्डनविगणयेतः राजाधिकतानांमित्तपुरोहितादीनामनयेव कल्पनया न्यूनाधिकभावः धन-दण्डम्ब ब्राह्मणेभ्योऽत्सु प्रवेशनेन वरुणाय वा योतावद्दश्यित राज्ञांदण्डधरीहि सः ॥ ३२६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराघणः । किंबहुनाऽऽत्मापि दण्क्यएवेत्याह कार्पाणमिति । तश्च द्रष्यं ब्राह्मणेश्योदेयमिति ता-

त्पर्यम् । पाकृतः अधनइतिवाच्ये पाकृतइत्यैश्वर्यापेक्षया राजामात्यादीनामप्यधिकदण्डत्वमुक्तम् । धारणा निश्चयः ॥ २३६ ॥

- (३) कुःख्नूकः । यत्रापराधे राजन्यतिरिक्तोजनः कार्षापणंदण्डनीयोभवेत्तस्मिन्पराधे राजा पणसहस्रंदण्डनीयइति निश्चयः स्वार्थदण्डन्त्वप्सुप्रवेशयेद्रास्मणेभ्योवा दद्यात् ईशोदण्डस्य वारुणइति वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ३३६ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु नृपतेर्दण्डोनास्ति चेत्माप्तंच्यभिचारादित्वमस्तिचेत्कथंदण्ड्यस्तत्राह कार्षेति । यत्रापराधे प्राकृतः कार्षपणं दण्डमहंतितिस्मन्राजा सहस्रंपणानां ब्राह्मणाय दद्यात् विद्वान्सर्वस्वमहंतीत्युक्तेः ॥ ३३६ ॥
- (५) **नन्दनः** । अथशक्तितारम्यतोदण्डतारतम्यमाहं कार्पापणंभवेदिति । यत्रापराधे राजशब्दीयमाढ्यवचनः ॥ ३३६॥
  - ( **६ ) रामचन्द्रः । राजा उप**लक्षणंधनिकस्य ॥ ३३६ ॥

अष्टापायन्तु शृद्धस्य स्तेये भवति किस्बिषम् ॥ षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशस्त्रित्रियस्य च ॥३३७॥

- (१) मधातिथिः । तद्दोषगुणविद्धिसद्दित हेन्विभधानाद्विदुषांदण्डोयंयत्र खल्जनएककार्षापणंदाप्यते तत्राविद्दान शृद्धोऽष्टगुणामष्टभिः आपाचते संबध्यते । यन्किल्बिषपापंतदेवमुच्यते अष्टभिवाऽऽपाचतआहन्यते गुण्यतद्दित यावदुभयथा-प्यष्टगुणस्य वाचकोष्टापचशब्दएव तदेव द्विगुणविश्वस्य सांह साक्षादध्ययनज्ञानयोरि कतशृद्दस्तु कर्याचद्वाह्मणापात्रि-तत्तसङ्कत्या कियदिप ज्ञास्यति क्षत्रियस्तु रक्षाधिकारदोषेण समाने विद्वत्वे ततोषि द्विगुणंदण्ड्यते ब्राह्मणे तु दण्डविधे नतृत्यति चतुःषष्टिशतमष्टविश्वां शतिमित तस्यहि प्रवचनमुपदेष्टृत्वंवाधिकंच रक्षा ततोभवेत । प्राक्टतजनस्य तिर्यक्ष्य-ख्यस्यापराधः अविद्वांसीगुणदोषानिभज्ञाअकार्ये प्रवर्तन्ते विद्वानिष तथेव चहुर्तेत हन्तहन्तजगत वृतीयस्य शिक्षतुरभा-वाचदुक्तं हो लोको धृतवतोराजा ब्राह्मणम्य बहुश्रुतद्दित राज्ञः पूर्वेण दण्डाधिक्यमनेन ब्राह्मणस्याधिक्यमात्राविधिश्वायं न यथाश्रुतसंख्याविधः ब्राह्मणदण्डेऽनवस्थाश्रवणादयंवायंचेति नच विकल्पोयुक्तोच्यवस्थाहेतुत्वाभावात तुल्यवलस्ये व विषयस्यानुपपत्तेः कोहि राजा द्विजगुणमुत्सूच्य चतुःषष्टियहीण्यति यदि परमदष्टार्थोदण्डे विकल्पउपपद्यते नचादष्टा-धौत्यमित्युक्तं तथा च गौतमोविदुषोतिक्रमदण्डभूयस्विमत्याह तस्मादनवस्था विधित्वव्याहन्ति । नचगुणापेक्षोविकल्पोयुक्तोनष्टादिश्लोकेनैव सिद्धत्वात् । अर्थवादाश्चात्रविश्यगतिः सचाधिक्यविधौ लब्धालं न यथाश्रुतपरिकल्पने विकल्पने समर्थः ॥ ३२७ ॥ ३३८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अष्टापायमष्टगुणं यदपत्दतंद्रव्यं तन्मूल्यादष्टगुणितोदण्डोग्राह्मइत्यर्थः । एतस्य मागुक्तमित-नियतदण्डरज्ञुघटादिस्तेयव्यतिरेकेणीकविषयस्यापराधस्याष्टगुणत्वं अष्टगुणदण्डापनोद्यतेव ॥ ३२७ ॥
- (३) कुद्धृकः । तद्दोषगुणविद्धि सद्दित सर्वत्र संबध्यते यस्पिन्स्तेये योदण्डउक्तः सस्तेयगुणदोषद्गस्य शूद्दस्याष्टभि-रापाचते गुण्यतद्त्यष्टगुणः कर्तव्यः षोडशगुणोगुणदोषद्गस्य वैश्यस्य द्वातिंशहुणस्तथाविधक्षत्रियस्य चतुः षष्टिगुणोगुण-दोषविदुषोज्ञाद्मणस्य शतगुणोवाऽष्टार्विशत्यधिकशतगुणोवा गुणातिशयापेक्षया ब्राह्मणस्येव ॥ ३३७ ॥ ३३८ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवं स्तेयदोषानिभन्नेषु चतुर्षु वर्णेषु साधारणं दण्डमुक्ता तिह्ननेषु तिहिशेषमाह अष्टितिहा-ण्याम् । अष्टापाचं अष्टाभिरापाचतेगण्यतद्त्यष्टापाचं यत्मिन् स्तेये योदण्डउक्तोमूर्खस्य शृद्धस्य तद्देषक्रस्यतदृष्टगुणं कि-व्यिषं दण्डरूपम् । एवं षोडशहार्त्रिशहैश्यक्षत्रिक्योः ॥ ३३७ ॥
  - (५) जन्यनः । ज्ञानतारतम्यतश्य दण्डतारतम्यंश्लोकद्वयेनाह् अष्टापाचन्त्वित। स्तेयेकते आपाचमापादियतध्यंकि-

ल्बिषं दण्डः शूद्रस्याष्टभवत्यपत्ततद्रव्याष्टगुणंभवतीत्यर्थः अज्ञत्वात् । वैश्ये तु षोडशगुणमल्पज्ञत्वात् । अत्रियस्य द्वा-त्रिंशदुणं ज्ञत्वात् ॥ ३३७ ॥

(६) **राम चन्दः ।** शूद्रस्यअष्टिभिभीगोयाद्यः भवति । वैश्यस्य षेडिशोभागःहरेत् किल्बिषं दण्डनिमित्तापराधम् ॥ ३३७ ॥

### ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णवापि शतंभवेत् ॥ द्विगुणा वा चतुःषष्टिस्तद्दोषगुणविद्धि सः॥ ३३८॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणस्य पक्षत्रयं निर्मुणगुणवदितगुणापेक्षया । अतएव वृतीये हेतृतया ज्ञानमुक्तमः । दोषः पापः गुणः पुण्यमः । केचित्तु दोषगुणित्वंसर्वविशेषणमः तथाच तदज्ञस्य शूद्रस्य सएवाष्टगुणः एवं क्षत्रियादेरपीत्या-हुः । अन्येतु शूद्रादिपदानि राजसेवकशूद्रादिपराण्यत्र तेषामितरशूद्राद्यपेक्षयाऽष्टगुणत्वादित्याहुः ॥ २३८ ॥
- (४) **राधवान-दः । ब्राह्मण**स्यतु चतुःषस्यादिविकल्पस्तपो विद्यादिकमापेक्षया । ब्राह्मणस्य दण्डाधिक्येहेतु-स्तदेषिन्यादि । अन्येषां तद्वत्त्वं विमोपदेशादितिभावः । विदुषि विमे चतुःषष्टिं तपोयुक्ते तिस्मन् शतं तपोप्रियुक्ते तिसन् अष्टाविश्वत्युक्तरशतमित्युक्तेयम् ॥ ३३८ ॥
- (५) नन्द्रनः । ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिगुणं ज्ञतमत्वात् । ब्राह्मणविषये विज्ञानतारतम्याभिशयेणोक्तं पूर्णवापीत्यादि तद्दोषगुणवित्तस्य स्तेयस्य करणंदोषोऽकरणंगुणइत्येवंवेति । यद्दा गुणआवर्त्तनमुत्तरोत्तराधिक्यंवेत्तीति तद्दोषगुणविद्धिः यसात्सब्राह्मणस्तस्मात्तस्य दण्डोदेयइति । एवंहेतुवचनबलादेवेषज्ञानवैषम्यप्रयुक्तोदण्डेवेषम्यविधिः क्षत्रियादिष्विप कल्पैं-नीयः । अन्येत्वाहुः । किल्बिषेशब्दोयंदोषवचनः नार्थदण्डवचनः तत्र हेतुर्वाग्दण्डपारुष्ययोर्जात्युत्कर्षवशेन दण्डलाघवव-चनमिति ॥ ३३८ ॥

### वानस्पत्यंमूलफलंदार्वग्र्यर्थतथैव च ॥ तृणंच गोभ्योपासार्थमस्तेयंमनुरत्रवीत् ॥ ३३९॥

- (१) मधातिथिः । वनस्पतएववानस्पत्यंवृक्षाः लार्थेमस्ययः यासार्थगृह्यमाणमस्तेयंवंशांकुरादिमूलफलं वनस्पतिनामन्यद्विससस्यादिस्त्रादिगणेऽयासार्थमूलफलाहरणेद्ण्डउक्तः अस्तेयवचनंयासार्थमात्रार्थमक्षीणवृत्तेरपि कथंचिजान्तलौल्यस्य स्मृत्यन्तरदर्शनात्स्वापरिवृत्तेश्च दण्डः । तथा च गौतमः पृष्पाणि स्ववदाददीत फलानिचापरिवृत्तानामिति दोषा-र्थमाहितामेरसंनिहिते वनस्पतावृद्वात्ययौ तद्धारणार्थकाष्ठमदोषंपालाशीर्वा समिधोदभ्यात् अप्रचुरपलाशे च पामे कथं-स्यादित्यादिगृह्यस्न दोषः तृणंच गोभ्यः तादस्य चतुर्थी गोपहणात्मस्तारार्थदोषपुव येतुपासार्थपदेन गवामिभसंबन्धमि-च्छिन्त तेषांगोभ्यदित नोपप्यते षष्ठीहि तत्ययुक्ता ॥ ३३९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वानस्पत्यं वनस्पतिवृक्षमात्रं तद्भवमः । तेनौषधीमात्रव्यवछेदः । एतच्चारण्यगतं अपिर-वृतानामिति गौतमस्परणात् । अपिरवृताऽपिरगृहीताऽत्रेष्टा । अध्यर्थं वैतानिकाष्ट्रयर्थमः । एवंच वृक्षास्तृणकाष्ठादीनिच गृ-हाच्छादनाद्यर्थमरण्यादिप राजाऽननुमन्या नीतानि स्तैन्यनिमित्तान्येवेत्युक्तमः ॥ ३२९ ॥
- (३) कुःह्रूकः। वीरुद्दनस्पतीनांपुष्पाणि स्ववदाददीत फठानिचापरिवृतानामिति गोतमवचनात् अपरिवृतवानस्पत्या-दीनांमूरुफलंहोभीयाध्यर्थेच दारु गोपासार्थेच वृणंपरकीयमस्तेयमनुराह तसान्त दण्डोमाप्यधर्मः॥ ३३९॥

<sup>(</sup> ३३८ ) गुणविद्धिसः=गुणवेदिनः ( क )

- (४) राधवानन्दः । उपसंहारस्य फलवादेन राज्ञोमहत्कार्यदण्डमित्यत्र स्चितस्य मितप्रसवमाह वानस्पत्यमिति । वानस्पत्यं वनस्पत्युद्भवम् । प्राम्येच्छया गोप्रचारोभूमीराजवशेनवा द्विजस्तृणैधःपुष्पाणि सर्वतः स्ववदाहरेदितियाज्ञव-स्क्योक्तेः गोप्रचारः गोचरणार्थाभूमिः । स्ववदात्मीयवत् । तथा गोतमोपि वीरुद्दनस्पतीनांच पुष्पाणि स्ववदाददीतं फलानि-चानृतानामिति ॥ ३३९ ॥
- (५) **नन्दनः** । वनस्पतयोवृक्षवल्यादयस्तत्र भवः वानस्पत्योमूलफलादिरहितइतिशेषः अद्यर्थं गोभ्योगवास् ॥ ३३९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दारुकाष्टंअम्पर्थं अस्तेयं मनुरत्रवीत् ॥ ३३९ ॥ योदत्तादायिनोहस्तास्त्रिप्सेत ब्राह्मणोधनम् ॥ याजनाध्यापनेनापि यथा स्तेनस्तथैव सः॥३४०॥
- (१) मेधातिथिः । अतिदेशोयं योब्राह्मणश्चौरानुपजीवित सचीरवद्दण्डयो याजनाध्यापनेनापि अपिः क्रियान्तर-स्वकः स्तेनंप्रतिगृह्णतांक्षत्रियादीनामन्यथैव वार्तादित्वकर्मणा चोरंगृह्णतां ब्राह्मणयहणन्तु मया किल्धर्मेणार्जितंयाज-यतेत्यभिमानिवृत्यर्थे अदत्तमादत्तेगृह्णातीत्यदत्तादायीचोरः लिप्सेत लब्धुमिछेदगृहीतात्वपि दक्षिणासु तत्संबन्धादेव चौरनियहः ॥ ३४० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्तेनाद्याजनादिना द्रव्ययहणेपि स्तेनवद्दण्डयेदित्याह यइति ॥ ३४०॥
- (३) कुछ्कूकः । अदत्तादायिनश्चौरस्य हस्ताद्योजाह्मणोयजनाध्यापनमितयहैरपि परकीयधनं ज्ञात्वा लब्धुमिच्चे-त्सचौरवचीरतुल्योज्ञेयः अतः सद्दव दण्ड्यः ॥ ३४०॥
- (४) राघवानन्दः । याजनाचुपायैरपि चीराद्धनिमच्छं स्तेनीभवतीत्याह यइति । अदत्तमादातुंशीलयस्य सोऽद-नादायी तस्य यज्ञाचर्थधनत्वत्वानृत्पत्तेरितिभावः ॥३४०॥
- (५) **नन्दनः** । अदत्तादायीति स्तेनसाहसिकयोर्पहणं हस्तात्सकाशान्त्रकेवलंप्रतियहणं किन्तुयाजनाद्ध्यापनेना-पीति यथा स्तेनस्तथैव सः सोऽपि स्तेनवद्ण्ड्यइत्यर्थः ॥ ३४० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । यः ब्राह्मणः** अदत्तादायिनः स्तेनस्यहस्तात् धनंतिप्सेत याजनाध्यापनेन वा स्तेनान् रुब्धधन द्विजःयथा स्तेनः चौरः तथैव सब्राह्मणः । चौरद्रव्यस्य संप्रहात्संसर्गदोषीभवति ॥ ३४० ॥

द्विजोध्वगः श्लीणवित्तिद्वीविश्रुद्धे च मूलके ॥ आददानः परक्षेत्रान्न दण्डंदातुमहिति ॥ ३४१ ॥

- (१) मेधातिथिः। द्विजयहणंश्रद्धपतिषेधार्थं अध्वगोनैकयामवासी तत्रापि क्षीणवृत्तिः क्षीणपथ्योदनः द्वाविञ्च-दण्डौ मूलके प्रदर्शनार्थचैतत्परिमितहरीतकमुद्रादिशमीधान्यामां तथाच शमीत्रपुसयुग्यधासेषु चनाप्रतिषेधद्दति स्मृत्यन्त-र परक्षेत्रात्परकीयस्थानादित्यर्थः परिवृत्तादिष ॥ ३४१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आददानो अनुक्तापि ॥ ३४५ ॥
- (१) कुह्यूकः । द्विजातिः पथिकः क्षीणपाथेयः द्वाविश्रुदण्डौ द्वे वा मूलके परकीयक्षेत्राहृह्यन्दण्डदानयोग्योन भव-ति ॥ २४१ ॥
  - (४) राघवाणन्दः । क्षीणवृत्तिपथिकद्विजातेर्द्रव्यविशेषे दण्डाभावमाह द्विजदति । मूलके मूलकं प्रसिद्धम् ॥३४१॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । दक्षुमूलयोर्पह्णंमाणधारणार्थानां फलादीनामन्युपलक्षणार्थमः ॥ ३४७ ॥

- (६) रामचन्द्रः । रक्षूहेच पुनः हेमूलके ॥ ३४१ ॥
- असंदितानांसंदातासंदितानांच मोक्षकः ॥ दासाश्वरथहर्ता च प्राप्तःस्याचोरिकत्विषम् ॥ ३४२॥
- (१) मेधातिथिः। पश्वादयोविमुक्तशृङ्कलिदिबन्धनामुस्तादियवभूयिष्टेषु विजनेषु वार्यन्ते ततम्भेनिद्रायित स्वामिनि पाले वा किम्तिन्सन्दानवतः कुर्यात् । नूनंनिनीषत्यसाविति शङ्क्ष्या चौरवद्ण्डयः यस्तुत्वािमगृहच्युतंपूथभंशागतंवा रिक्षतुमेव वा बभीयान्त तस्य दोषएवगवादीनामिप गले दामादि संजातएषएव दमः ये च संदिताः पादस्थशृङ्कलिदना तेषांमीक्षकः दासांभ रहिस प्रोत्साह्य भक्तरासादीनपहरत्यहन्ते बहुददािम किमेतंभजसदित कुलीनानांहरणे वधउक्तः पृश्वाणामित्यन्त्रानेन दासामुच्यन्तं यद्येवतत्रेव कुलीनमुक्तमंवगित्साह्य नयनपहणंन कर्तव्यं तत्त्रबलादिनाचौर्यणवेति अश्वरथहर्तेति अश्वानांरथानांच महापशूनामित्यत्र राजसंबन्धिनोऽश्वादमे तुजनपदानांराजेख्या दण्डः दह तु नियतोवधः । यद्यपि बह्वभीरदण्डास्तथापि स्मृत्यन्तरे ॥ बंदिप्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणांच हारिणः ॥ प्रसद्यघातिनश्चेव शूलमारोपयेत्तरानिति ॥ इहापि सामान्यतोयेन येनेत्युपक्रम्य तत्तदेव हरेदिति । अन्यत्वश्वयुक्तोरथदित सामान्यमन्यन्ते प्रदर्शनाच्यानारथानीन रथादीनां तत्र केवलानामश्वानांरथस्य च दण्डिश्चन्त्यः स्मृत्यन्तरे केवलानामश्वानांचौरदण्डस्योक्तत्वात् यद्यप्ययुक्तानामपि सिद्धोयेतु प्रोत्साद्यनयनंहरणंमन्यन्ते तेषामश्वरथशब्देन रथकारोलक्ष्यते रथकर्तेति सच सर्वशिल्पार्थशिलिपनांहर्रणे चौरदण्डः अश्वानामपि प्रोत्साहनवडवाद्शनेन ॥ ३४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । असन्दितानामबद्धानां अखामिकतयोत्सृष्टानां संवाहनादिकर्ता सन्दाता । सन्दितानाम-न्यपश्चनां तिद्वरोधाचरणबुद्ध्या मोक्षकः । दासाश्वरथहर्ता कथंचित्यतारणादिना तैः खकर्म कारयन् । तेन तदस्तेयेपि त-त्कर्मस्तेयात्तत्स्तेयातिदेशः ॥ ३४२ ॥
- (३) कुद्धृकः । अबद्धानामश्वादीनांपरकीयानांयोदर्पेण बन्धयिता बद्धानांमन्दुरादौ मोचयिता योदासाश्वरथा-पहारी सचौरदण्डंत्रामुयात् सच गुरुलध्वपराधानुसारेण मारणाङ्क्षेदनधनाद्यपहाररूपोबोद्धव्यः॥३४२॥
- (४) राघवानन्दः । अस्तेयेष्वपि दण्डार्थं स्तेयमाद् असन्दितानामिति । अनागस्वेनाऽवरोधानर्हपरकीयपश्चनां दर्पात्सन्दाताऽवरोद्धा कृतागस्वेनाऽवरुद्धानां मोक्षयितेत्यन्वयः । दासादित्रयहर्ताच पणानांसहस्रंदण्ड्यः ॥ ३४२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । असन्धितानां सन्धाता ॥ ३४२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । असन्दितानां अबद्धानां संदाता बंधकः च पुनः सन्दितानांमोक्षकः भृत्यहर्ता अश्वस्यहर्तासः चौरिकल्बिषं चौरस्येव किल्बिषं दण्डार्हःस्यात् ॥ ३४२ ॥

अनेन विधिना राजा कुर्वाणःस्तेन निपहम् ॥ यशोःस्मिन्प्रामुयाष्ट्रोके पेत्यचानुत्तमं सुखम् ॥ ३४३॥

- (१) मेधातिथिः । अनेनान्तरत्रकान्तेन मार्गेण चौरनिपहंकुर्वाणोयशः सकल्जनसाधुवादीलिँछोके यावजीवंगे-त्य मृतस्यानुत्तमंत्वर्गाख्यंसुखमश्रुतइति मकरणोपसंहारोयम् ॥ ३४३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। स्तेयम् ॥ ३४६ ॥
  - ( ३ ) कुझूकः। भनेनोक्तविधानेन राजा चौरनियमनंकुर्वाणदहलोके ख्यार्तिपरलोके चोत्कष्टमुखंपामुयात॥ ३४३ ॥
  - ( ४ ) **राघवाणन्यः । स्तेयनिपहायुपसंहरत्राजानं फ**लेन तत्रावर्जयति अनेनेति । सूखं प्रजारक्षणपुण्येन ॥३४३॥

#### रुन्द्रंस्थानमित्रपेटसुर्यशश्राक्षयमव्ययम् ॥ नोपेक्षेत क्षणमि राजा साहसिकंनरम् ॥३४४॥

- (१) मेघातिथिः । सहीबलंतेन वर्तते साहिकः रष्टारष्टदीषानपरिगणस्य बलमात्रमाभित्य स्तेयहिंसासंग्रहणादि-परपीडाकरेषु वर्तमानः प्रकाशं पुरुषः साहितकः तदुक्तंस्यात्साहसमिति नस्तेयादिन्यः पदार्थान्तरंसाहसंकिन्तु प्रसस्करणान्येव साहसानिभवन्ति यथप्यिदाहवस्रपाटनादि सापि द्रध्यनाशात्मकत्वान्सिकैवेति तस्य निग्रहोनापेक्षते न विकंबेक्षणमपि यदागृहीतस्तदेव निगृहीत्वयः रुष्ट्रत्वामिकंस्थानंत्वर्गाख्यमेष्ट्रंतदाभिमुख्येन प्राप्तुमिछन् । अथवात्वमेव राज्यपदमैन्द्रमिवगच्छन्नविद्यालित्वसामान्यं निग्रहानिग्रहेण हि प्रतापानुग्रहाभ्यां प्रजाअनुमवर्तन्ते तदुक्तं समुद्रमिवसिन्थवदि यशोक्षयमव्ययंच द्रैथविशेष्यविशेषणे स्थानमव्ययंयशोक्षयमिति अथोभयेनापि यशोविशिष्यते क्षयोमात्रापय-यः स्थयोनिरन्थयविनाशः उभयमपि तत्रास्ति न मिछनीभवति यशोनकदानिद्विच्छ्यते भूतार्थवादस्तुतिरियमः ॥३४४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । साहसं प्रक्रमते ऐन्द्रमिति । अक्षयमनाशि । अध्ययमन्यूनम् ॥ २४४ ॥
- ( १ ) कुछूकः । इदानींसाहसमाह ऐन्द्रमिति सर्वाधिपत्यस्रक्षणंपदंख्यातिचाविनाशिनीमनुपक्षयांचातिशयेन प्राप्तु-मिच्चन् राजाबस्तन गृहदाहधनग्रहणकारिणमनुष्यक्षणमपि नोपेक्षेत ॥ १४४ ॥
- (४) **राधवानन्दः । रू**तलक्षणंसाहसिकं दण्डियतुं दष्टादष्टफलेन राजानं तत्रावर्जयति । ऐन्द्रिमिति अक्षयंस्थानं कम्पादिवर्ति । अध्ययं यशहति ॥ ३४४ ॥
- (५) जन्दुनः । अथसाइसदण्डनविधिमस्तौति ऐन्द्रस्थानमिति । अक्षय्यं रवरूपेण अव्ययं फलेन सहोबलन्तेन युक्तंसाइसं तस्य कर्त्ता साइसिकः परेवांप्रमापकइत्यर्थः तंनोपेक्षेत ॥ ३४४ ॥

### बाग्दुष्टात्तरकराचीव दण्डेनेव च हिंसतः ॥ साहसस्य नरः कर्ता विद्योयः पापकत्तमः॥ ३४५॥

- (१) मेधातिथिः। अयमपरार्थवादीनिपहिविधिः स्तृत्यर्थः वाचादुष्टीवाग्दुष्टस्तस्करभौरदण्डेनैव दण्ड्यःपारुष्य-इतः दण्डः प्रहरणोपलक्षणार्थःत्रिभ्यप्तैभ्योऽनन्तरातिकान्तेभ्यःपापकारिभ्योऽयमितशयेन पापक्रतमः॥ ३४५॥
  - ( २ ) सर्वज्ञणारायणः । वाग्दुष्टीवाक्पारुष्यकत् । दण्डेन हिंसकोदण्डपारुष्यकत् ॥ ३४५ ॥
- (१) कुङ्क्कः । वाक्पारुष्यकताचीराच दण्डपारुष्यकारिणश्च मनुष्यात्साहसकण्मनुष्योऽतिशयेन पापकारी बी-इत्यः ॥ १४५ ॥
- ( ४ ) **राध्यवानन्दः ।** पारुष्यादिकर्तृभ्यिक्षभ्योपि पापकदयमिति नीपेक्षणीयइत्याहः वागिति । तस्करान् चौरान् । यीदण्डेन हिंसकस्त्रलादपि ॥ ३४५ ॥
- (५) नम्यनः । अस्य बूपणमाह वाग्दुष्टादिति । वाग्दुष्टस्तरकरम्य दण्डेन हिंसकमः पापकतः तेभ्यः साहसस्य कर्ताः पापकत्तमः तलानेनोपेक्षेतेति ॥ ३४५ ॥

### साइसे वर्तमानन्तु योमर्थयति पार्थिवः ॥ सविनाशंत्रजस्याशु विदेषंचाधिगच्छति ॥ ३४६ ॥

(१) मेघातिथिः । अयमप्यर्थवादः साइसेरियतंपुरुषंयोमर्पयति प्रकृत्यर्थेऽयंणिय्योषुष्यतिसमते सविनाशंमामी-ति देण्यतां च प्रचासुप्रामोति देण्येश्वानिभूयते ॥ २४६॥

\* \*\*

( २ ) रार्बहानारायनः । विनायं साहसकारिनएव सकाशात् । विदेरं ननातु ॥ २४६ ॥

- (३) कुङ्गूकः । योराजा साहसे नवर्तमानक्षमते सपापकतामुपेक्षणादधर्मबुक्या विनश्यति अपिक्रयमाणराष्ट्रत-या जनविद्वेषंच गच्छति ॥ २४६ ॥
  - ( ४ ) राघवामन्दः । राह्मस्तत्त्यागोरहानर्थावहश्रेत्याह साहसइति । विदेव प्रजाभिःसह ॥ ३४६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । उपेक्षणे दोषमाह साहसेवर्समानिस्वति । विनाशंक्षीणकोशादित्वं विद्वेष्टोकग्रहाम् ॥ ३४६ ॥
- न नित्रकारणाद्राजा विपुलाद्वा धनागमात् ॥ समुत्स्रजेत्साइसिकान्सर्वभूतभयावहान् ॥ ३४७॥
- (१) मेघातिथिः । अतआह पार्श्वतीयस्य कस्यचित्सेहहेतोरमात्यादिना प्रार्थ्यमानीन यृष्येत् अथवा सएवा-तिबहुधनंददातीति नापेक्षेत । सर्वेषां भूतानांभयमावहन्तिसाहिसकाः अयमन्यर्थवादः ॥ ३४७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मित्रकारणादेषमित्रंभविष्यतीति ॥ ३४७ ॥
  - (३) कुलुकः । मित्रवाक्येन बहुधनप्रास्या वा सर्वभूतभयअनकान्साइसिकान्राजा न त्यजेत् ॥ ३४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । लोभादिनाऽन्येते नक्षन्तन्याइत्याइ नेति । अयंमित्रंभवतु मानापकरोतु मत्यपकरिन्यती-तिवा विपुलातमचुरात् धनागमाद्धनलाभात् तान्विशानष्टि सर्वभूतभयावहानित्यनेनमामुपकरिन्यतीतिनिरस्तम् ॥ २४७ ॥
  - (५) नन्द्नः । उक्तमर्थनिगमयतिनमित्रकारणाद्राजेति ॥ ३४७ ॥

## शसंद्विजातिभिर्यासंधर्मीयत्रोपरुष्यते ॥ द्विजातीनांच वर्णानांविष्ठवे कालकारिते ॥ ३४८॥

- (१) मेधातिथः । वैणर्वीधारयेषाष्ट्रमिति विधानादनुदितशस्त्रप्रहुणाः श्रीत्रियाःसम्रकाविष्टं भवतिचसाहसिकेयकाति-शयथायीवशस्त्रमतः साहिसकत्त्वाच्यक्तायशस्त्रप्रहणमगाप्रविधीयते शस्त्रंहिजातिभिर्पाद्यमिति एतावतावाक्यंविच्यपते अवशिष्टंतृष्ठन्थर्मेणेत्यनेनाभिसंबध्यतइत्यतोद्वरतेवाक्ययेव्वेतेष्वेव निमित्तेषुप्रहणमिष्णित्त नान्यदेति तेषामतिकतोपन-ताततायीमुखपतितस्याशस्य का गतिः नहि तेशस्यहणंतस्य प्रतिपालयन्ति अधैवंव्याख्यायतेथमीयत्रोपरस्यते विष्ठः वेकालकारिते राजनि व्यतिकान्ते संस्थायांत्रवृत्तायांशस्त्रंपाद्यं अन्यदातुसीराज्येराजैवरक्षतीति नहित्रसार्यहरूतौराजा प्रतिपुरुषमासित्राक्रोति भवन्ति केचिदुरात्मानीये राजपुरुषानपि शूरतमाभियुक्तान्याथन्ते राह्मवतस्तुविभ्यतीतिसार्वकालि-कंशस्त्रधारणयुक्तं किंपुनर्यहणमात्रंबिभीषिकाजननमात्रंनेत्याह मन्धर्मेणनदुष्यतीति हिंसापर्यन्तीयमुपदेशः यत्वापरतंबे-नोक्तंनज्ञाञ्चणःपरीक्षार्थमपि शस्त्रमाददीतेति असति यथाभिहते निमित्तआकर्षणस्य मतिरेधोन पहणस्य विकोशाहिप-रीक्ष्यन्तेधर्मस्योपरोधोयदा यद्वादीनांविनाशः कैश्वित्क्रियतेवर्णानांविष्ठवोऽव्यवस्थानंवर्णसंकरादि कार्यकालतेराजमरणा-दौतमूल्यनकुर्वरक्षार्थशसंघासम् । अन्येतृपरार्थमर्प्याल्यवसरे तथाचगौतमःदुर्वलहिसायांचविमोचनेशक्तभेदिति उ-कंयबंदिनासंकरनिवृत्यर्थशस्यहणं निमित्तांतरमाह् आत्मनश्यपरित्राणे परिःसर्वतोभावेशरीरभार्याधनपुत्ररक्षार्थप्रन्थमं-ण नदुष्यति दक्षिणानांच संगरोऽवरोधः यदियञ्जार्थकल्पितादक्षिणाः कैश्विदपह्नियेरस्तदातन्निमित्तयोद्धव्य अन्येत्वेवम-भिसंबभन्ति दक्षिणानांहेतोः संगरेयदुपराघःमवृते वर्षे अवृत्तेदक्षिणासंगरहति विशेषाणामन्यवपत्तिपरिभवः । यनस्मियः-साध्योहरात्केनचितुपगन्यन्ते हृन्यन्तेवा एवंब्राह्मणाःकेनचित्रन्यन्ते तमन्त्रसङ्घादिना नतुष्यतिहिंसाप्रतिवेधातिकभीन-कतोभवतीत्यर्थः असतिप्रतिषेथे कामचारत्राप्तीविध्यन्तरपर्याकोचनया गीतमवचनमन्ध्यायमानेन दुर्बलहिसायांविमीच-नेशक्तभोदत्यवश्यंहननेपवर्तितय्यं अथगतिहारशङ्काभवति तदासर्वतएवात्मानंगोपायेदित्यपेक्षा ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥
  - (२) तर्वज्ञणारायणः । द्विजातिनिक्किनिरिप यासमः किमुत राम्नेत्यर्भः । धर्मस्योपरोधे वकास्साहसिकैरधर्मप्रवर्तने ।

हिजातीनां विष्ठवउत्तमायाह्मियाअधमेन योगात्संकरे कालकारिते नतु देशकते । तेषां तत्मायत्वेन निवर्तनासंभवात् ॥ ३४८ ॥

- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणादिभिश्विभिर्वणैः खद्गाचायुषंगृहीतव्यं यस्मिन्काले वर्णानामाश्रमिणांच साहसकारादि-भिर्थमः कर्तुन दीयते तथा त्रेवीणकानामराजकेषु राष्ट्रेषु परचक्रागमनादिकालजनिते स्त्रीसङ्करादौ प्राप्ते तथाःमरक्षार्थद-क्षिणाधनगवाचपहारिनिमित्ते च संयामे स्त्रीब्राह्मणरक्षार्थच धर्मयुद्धेनानन्यगतिकतया परान्हिसन्न दोषभाग्भवति परमार-णेप्यत्र साहसदण्डोन कार्यः ॥ ३४८ ॥ ३४९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । न केवलं राजाऽनुपेक्षणीयोऽयमपितु श्रजाभिरपीत्याह शर्स्कामिति । धर्मीयागादिः साहसिकै-र्थनाचपहारनिमित्तं उपरुष्यते नश्यति विष्ठवे परचक्राद्यागमननिमित्तस्त्रीव्यतिकरादौच कालकारिते दुर्शिक्षादिकाले द-स्युनिमित्ते विष्ठवेवा एतेषु रक्षणार्थे द्विजातिभिरपि शस्त्रं याह्यमित्यन्वयः ॥ ३४८ ॥
- (५) **नन्दनः ।** कचित्साहसिकत्वस्यापवादमाह शस्त्रिह्जातिभिरिति । यत्र विषये धर्मीपरुद्ध्यते तत्र शस्त्रंहिजन्मा-दिभिर्याद्यं । शस्त्रेण हिजातिभिर्धर्मीपरोधिवधः कर्तस्योन तेन तेषांसाहसिकत्वमित्यभिषायः । विष्ठवे मर्यादाभङ्गे कालका-रितेदुर्भिक्षादियुक्तेन कालेन कारिते ॥ ३४८ ॥
  - (६) रामचन्दः । विष्ठवे उत्तमस्रीणामधमपुंसःसंसर्गे ॥ ३४८ ॥

आत्मनश्व परित्राणे दक्षिणानांच सङ्गरे ॥ स्नीविपाभ्युपपत्तौ च झन्धर्मेण न दुष्यति ॥ ३४९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनःपरित्राणे पाणरक्षणे । दक्षिणानां दक्षिणार्थं । तदपहारे केनचिक्तियमाणे । संग-रं युद्धे । स्त्रीविप्रयोरभ्युपपत्ती प्राणरक्षणे । धर्मेण विषदिग्धशराद्यधार्मिकप्रकारत्यागेन ॥ ३४९ ॥
- (४) राघवानन्दः । पूर्वसिन् श्लोके तस्यावरोधेन रक्षामात्रं विवक्षितमत्रतु तद्वधेनाप्यात्मादीनां रक्षणस्चित मित्याह आत्मनश्चेति । दक्षिणानां दक्षिणाचर्यवा हरणनिमित्ते संगरे संग्रामे अभ्युपपत्ती स्त्रीणां रक्षार्थं तान् प्रन नाशयन्तिप धर्मेण न दुष्यति न पापीस्यादिति ॥ ३४९ ॥
- (५) नन्द्रनः । आत्मनोर्दाक्षणानांच परित्राणे परित्राणार्थं संगरे युद्धेऽभ्यवपत्तौ रक्षणार्थंधर्मेण हेतुना घन्नार्थाः र्थन दुष्यति न साहसिकोभवतीत्यभिप्रायः ॥ ३४९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्त्रीणां विमस्य अभ्युपपत्तौ माणरक्षणे ॥ ३४९ ॥

गुरुंबा बालरुद्धौ वाब्राह्मणंवा बहुश्रुतम् ॥ आततायिनमायांतंहन्यादेवाविचारयन् ॥ ३५० ॥

[ अग्निदोगरदश्वेव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारहरश्वेव षष्टेते ह्याततायिनः ॥ १ ॥ ]+

[ उद्यतासिविषाग्रिभ्यां शापोद्यतकरस्त था ॥ आथर्वणेन इन्ता च पिशुनश्चापि राजनि ॥२॥]ः

[ भार्यारिक्थापहारी च रन्ध्रान्वेषणतत्परः । एवमाद्यान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः ॥ ३ ॥ ]\*

(१) मधातिथिः। आत्मपरिपाणार्थमिवचारेण योद्धव्यंतदनुदर्शयति आतताय्यद्यतीयः शरीरधनदारपुत्रनाशं

<sup>(</sup>३४९) स्त्रीविमा=स्त्रीबाला (ग)

<sup>+ (</sup> क, ण ) ‡ ( क, र, ४ ) \* ( क, र )

सर्वप्रकारमुचततममिवधारयन्त्रविचारयन्त्रन्यात् गुर्वादियहणमर्थवादः । एतेपि हन्तव्याः किमुतान्यद्दित एतेषांत्वाततायिन्त्वेषि वधोनास्ति आचार्यच प्रवक्तारमित्यनेनापकारिणामपि वधोनिषिदः गुरुमाततायिनमितिशक्यः संवन्धस्तय्या सत्याततायिविशेषणमेतन्ततोगुर्वादिव्यतिरिक्तस्याततायिनः प्रतिषेधः कुतः स्याद्वाक्यान्तराभावात् अथनाततान्यविधे दोषद्त्येतद्वाक्यान्तरंसामान्येनाभ्यनुद्वापकमिति तदपि न विधिरअवणात् पूर्वशेषतयार्थनाद्वेष प्रकृतवचनत्वान्दिह्मवतांस्त्वाहुर्यचथाततायिनमित्यविधिरविश्वधेश्वादस्तथापि गुर्वादीनांवधानुद्वानं यतोन्यद्पकारित्वमन्यदाततान्यित्वंयोद्वन्यांकांचनपोडांकरोति न सर्वेण शरीरादिना स्तेयकारीतस्त्वाततायो । तथाच पञ्चते ॥ उचतासिविषाधिभ्यांन्यापोचतकरस्तथा । आथर्वणेन हन्ताच पिशुनश्वापि राजतः ॥ भार्यातिक्रमकारीच रन्धान्वेषणतत्परः । एवमाचान्त्रज्ञानीयात्सर्वानेवाततायिनः॥आयान्तमिति वचनादान्तशस्त्रोहन्तुमभिधावन्दारान्वाजिहीर्षन्त्रन्तव्यः कतेतु दोषे किमन्यन्करिष्यतीत्युपेक्षादिति कुवते तदयुक्तं यतः प्रकाशमप्रकाशेचेतिवक्ष्यिति समानौद्देतौ करिष्यन्कतवां सृष्टभेदिति तस्तादान्यान्तमित्यनुवादः कर्तुमागतंकत्वा वागतमिति आततायित्वाच्वासौ हन्यते नच कतवचनआतयित्वमुपैति नास्यात्मनोरन्क्षार्थत्व वधआत्मनश्च परित्राणदिति नोक्तमः॥ ३५०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रात्मनः परित्राणे शस्त्रयहणमुक्तं तत्प्रपश्चयति । आततायिनं हननप्रवृत्तं हन्यादेवाङ्गः छेदादिरूपघातेन नत्वत्यन्तं अन्यत्रगोब्राह्मणादिति गौतमस्मृतेः । आततायीतु ॥ अग्निदोगरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहारीच षेडते आततायिनइत्यादिनास्मृत्यन्तरउक्तमः । शस्त्रपाणिः शस्त्रेण् घातियतुमायातः । यदभावे वृत्त्युच्छे- इस्तेयौ । हिरण्यादिधनधान्यायुत्पत्तिभूम्योर्धनक्षेत्रपदाभ्यां यहणमः ॥ ३५० ॥
- (३) कुद्दूकः । गुरुवालवृद्धबहुश्रुतब्रास्नणानामन्यतमंवधोद्यतमागच्छन्तंविद्यावृत्तादिभिरुत्कष्टंपलायनादिभिर्ग्षित्वित्तरणाशक्तौनिर्विचारंहन्यात् । अतएवोशनाः ॥ गृह्तिशस्त्रमाततायिनंहत्वा न दोषः । कात्यायनश्च भृगुशब्दोिष्टे खेन मनूक्तश्लोकमेव व्यक्तव्याख्यातवान् ॥ आततायिनिचोत्कष्टे तपः स्वाध्यायजन्मतः ॥ वधस्तत्र तु नैवस्यात्पापंहीने वधोभ्रगुः ॥ मंधातिथिगोविन्दराजौतु स्त्रीविमाम्युपपत्तौ च मन्धर्मेण न दुष्यतीति पूर्वस्यायमनुवादः गुर्वादिकमपि हन्यात्कमुतान्यमपीति व्याचक्षाते ॥ ३५० ॥
- (४) राघवानन्दः । एवमपि साहसिकतया गुर्षां चुपस्थितौ किं कार्यं तत्राह गुरुंवेति । स्वापेक्षया बहुश्रुतं बहु-विद्यम् आततायिनम् ॥ अग्निदोगरदश्यैव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहर्ता च पडेते आततायिनदः वुक्तलक्षणम् ॥ ३५०॥
- ( ५ ) **नन्द्रनः** । अत्राततायिशब्देन धर्मौपरोधकाइयोविवक्षिताः स्मृत्यन्तरेऽमिदोगरद्इत्याद्यउक्तास्तेऽपि परमा-र्थतपुर्वसंपद्यन्ते ॥ ३५० ॥
- (६) रामंचन्द्रः । आततायित्वरूपमाह ॥ अग्निदोगरदश्चैवशस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहारीच षडेतेआततायिनः॥ अन्यच ॥ उच्चतासिर्विषाग्निम्यांशापोद्यतकरस्तथा । आथर्वणेनहन्ताचिपशुनश्चापि राजिन ॥ भार्यातिक्रमकारीचिछद्रान्वे-षणतत्परः । एवमाचान्विजानीयात्सर्वानेवाततायिनः ॥ अविचारयन्युर्वादीन इन्यात् त्यागंकुर्यात् नतु हिंसां कुर्यात् । इन हिंसागत्योरित्यस्य धातोर्गत्यर्थता नहिंसार्थम् ॥ २५० ॥

## नाततायिवधे दोषोहन्तुर्भवितकश्च न ॥ प्रकाशंवाःप्रकाशंवा मन्युस्तंमन्युमः च्छित ॥ ३५१ ॥

- (१) मेधातिथिः । नकश्चनेति नाधमीन दण्डोन प्रायश्चित्तमिति प्रकाशंजनसमक्षमप्रकाशिवषादिदानेन येनकेन-चिदुपायेन मन्युः क्रोधाभिमानिदेवतासौमन्युमृच्छिति । नात्रहन्तृहन्तन्यभावोस्ति पुरुषयोरर्थआततायिकोधहतरेण हन्यतह्त्यर्थवादोयं यथाप्रतिपहकामः कोमझंददातु नाहंप्रतिपहीता नत्वदाताततश्चकुतः प्रतिपहदोषोमामेवमत्रापीह साहसिकेदण्डोनाम्नातः सदण्डपारुण्येच दृष्ट्ण्यः इह त्विधकतरोयतउक्तंविक्नेयः पापकृतहति ॥ ३५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । हन्तुर्वधकर्तुः । नकश्चन दोषोभवतीति ब्रह्महत्यादिकतमपि पापं न तादशं भवति । त-थाहि पायश्चित्तमपि तत्राल्पमेव स्मृतिकारैनिबद्धम् । प्रकाशं युद्धेन अप्रकाशमित्र्वारेण । मन्युः क्रोधः तज्जन्या हिंसोप-लक्ष्यते । हन्तुर्हिंसा आततायिनोहिंसांप्रति ऋच्चति तत्र्यतिरुद्धा न फलप्रसूते । तन्त्र कर्तरि पापंजनयति हिंसितेन हिं-साकरणादिति तात्पर्यम् ॥ साहसम् ॥ ३५१ ॥
- (३) कुद्भूकः। जनसमक्षरहसि वा वधीयतस्य मारणे हन्तुनं किश्वदिन्यधर्मदण्डः मायश्चित्ताख्योदोषोभवति यस्मा बन्तृगतोमन्युः क्रोधाभिमानिनी देवता हन्यमानगतंकोधंविवर्धयति। साहसे चापराधगौरवापेक्षया मारणाष्ट्रच्छेदन-धनग्रहणादयोदण्डाः कार्याः॥ ३५१॥
- (४) राघवानन्दः। एवंकते प्रायिश्वतीनस्यात्तत्राह नेति। प्रकाशं जनानांसमक्षमः। अप्रकाशं रहिसः। अदीवे महे-तुर्मन्युरित्यादि मन्युः क्रोधाभिमानी देवता मृत्युं हृन्यमानगतं क्रोधंऋच्छति । निवर्तयतीति अन्यायवधोहि क्रोधे-नैव भवतीति क्रोधस्येव कारणत्वं नहन्तुरितिभावः । अत्राप्यपराधलाघवगौरवाद्यपेक्षया पापस्य मारणताद्यनधनाद्यप्रहारौदि । पलायनेऽसमर्थस्य ब्राह्मणस्येवायं विधिः स्वपरवधे ब्रह्महत्यायास्तुल्यत्वात् । अतआहउशनाः ॥ गृहीतशस्त्रमाततायिनंहत्वा न दोषदित ॥ अतः कात्यायनः ॥ आततायिनि चोत्कष्टे तपःस्वाध्यायजन्मनः । वधस्तत्र तु नैव स्यात्पापे हीने वधोश्रगुरित्यादिहतिकेचित् ॥ मेधातिथिगोविन्दराजौतु स्नीविप्रास्युपपत्तोचम्नतः धर्मेण नदुष्यतीति ॥ अस्यै-वार्थवादरूपं श्लोकह्यमित्याहतुः । युक्तंचैतत् ॥ निहस्यात्सर्वभूतानीति निषधकधर्मशास्त्रात् ध्येनवन्नीति शास्त्रं रागोपा-धीति व्रतीकारसत्वे न कर्तव्योवधः । अतः धर्मशास्त्रादर्थशास्त्र दुर्बल्गित्याहुः ॥ ३५७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । मकाशवधोयुद्धे शस्त्रादिकतः अमकाशोविषाभिचारादिकतः मन्युईन्तुर्मन्युः ॥ ३५१ ॥
- (६) **रामचन्दः** । प्रकाशं युद्धादिना । प्रकटवापक्षान्तरे । अप्रकाशं अभिचारादिना । अप्रकटमन्युः ते मन्युं आततायिनं यस्य हिंसा ऋष्णति प्रामोति ॥ ३५१ ॥

# परदाराजिमर्शेषु पटत्तान्नृत्महीपतिः ॥ उद्वेजनकरैर्दण्डैश्छिन्ययित्वा प्रवासयेत् ॥ ३५२ ॥

(१) मधातिथिः । विवाहसंस्कृतायांस्मियांदारशब्दोवर्तते आत्मनान्यः परः अभिमंशः संभोगआलिङ्गनारम्य आलिङ्गनंजनद्वयसमवायभोगजन्यायाः श्रीतेः प्रवृत्तिः प्रारंभस्तिनवृत्यर्थेदूतीसंपेषणादिना प्रोत्साहनं अथच संयहणमभिम-र्शनंप्रचक्षते यमर्थपरभायांगमने प्रवृत्तंपुरुषंद्वात्वोद्देजनकरेस्तीक्ष्णाप्रैः शक्तिश्क्षलादिभिरङ्कृत्यित्वा नासाछेदादिभिर्विवासयेत् सर्वत्रात्रविशेषदण्डस्योक्तत्वादस्यविषयभावोनसामान्यवण्डोयंकितिहः पुनःपुनः प्रवृत्तौ । इदन्तु युक्तमलन्यमानस्य विष-यान्तरंप्रवासस्य थनदण्डस्य च कार्यभेदात्समुख्ययस्तथादर्शयिष्यामः ॥ ३५२ ॥

<sup>\*</sup> अपहारादि=भनाघपहाराखुनेयं ( राघ॰ २ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । दण्डैः शिश्रक्षेदादिभिः ॥ २५२ ॥
- (३) कुझ्कः । इदानींस्नीसंप्रहणमाह परदारित । परदारसंभीगाय महत्तान्मनुष्यगणानुद्देजनकरेर्दण्डेनीसीहकर्तनाः दिभिरद्वयित्वा देशान्तिःसारयेत् ॥ ३५२ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्यः। परदाराभिरतस्य त्वजातौ दण्डमाह षट्त्रिश्चता श्लोकैः परदोरित । नृनिति विशेषणदिवतिर्यक्षु मदोषः । उद्देगजनकैः नासौष्टकर्तनादिभिः सर्वत्र । ब्राह्मणंतु विवासयेत् ॥ ३५२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । दण्डैः शिश्नच्छेदभगादिभिः ॥ ३५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । महीपितः परदाराभिमर्शे महत्तान्पुरुषान् हन्यात् । चपुनः दण्टैः शिक्षच्येदादिभिः ॥ १५९ ॥ तत्समुख्योहिलोकस्य जायते वर्णसंकरः ॥ येन मूलहरोऽधर्मःसर्वनाशाय कस्पते ॥ ३५३ ॥
- (१) मेधातिथिः । समुत्थानमुत्पत्तः ततःपरदारागमनात्संकरोवान्तरवर्णस्योजायते येनजातेनाथर्मीमूलस्य लोक-स्य दिवः पतिता वृष्टिस्तांहरत्यथर्मः थर्मेहि सत्यादित्याज्ञायते वृष्टिः नचसंकरेसत्यपि कारीरीयागोनापिपानेदानमतोदान-यागहोमानांसस्योत्पत्तिहेतुभूतानामभावात्सर्वजगन्नाशसमर्थोभवति तलात्पारदारिकाथर्भमूलवर्णसंकरःस्यादितिसस्यादिनि-ष्पत्तिमूलांवावृष्टिरक्षण्यवासयेत् ॥ ३५३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मूल्हरीमूलभूतधर्महार्यधर्मः ॥ ३५२ ॥
- (३) कुल्लूकः । यस्मात्परदाराभिगमनात्संभूतोवर्णस्य संकरः संपद्यते येन वर्णसंकरेण विशुद्धप्रजीकपणमाना-भावात् अग्री पास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठत्यस्याभावे सति वृष्ट्याख्यजगन्मूलविनाशोऽधर्मीजगन्नाशाय संपद्य-ते ॥ ३५३ ॥
- ( ४) राघवानन्दः। ननु तद्रव्यस्य तथैवस्थाने किमिति दण्डनीयं तबाह तदिति। वर्णसंकरोश्चद्रादिमिश्रणं। संक-रोपि कि स्यात्तवाह येनेति। अग्रीपास्ताहुतिभिः सम्यगादित्यमुपितहते॥ आदित्याज्ञायतेवृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजादितम्छो-त्पत्तिहेतुराहुतिः। साच संकरजेन हुतानफलतीतिमूलहरोऽधर्मः। तथाच भगवद्रीता॥ स्त्रीषु दुंष्टासुवाणीय जायते वर्णसं-करः। संकरोनरकायैव कुलगानां कुलस्य च॥ पतन्ति पितरोह्मेषां लुप्तपिण्डोदकिकियाः इत्यादि। मूलं ब्राह्मण्यादिवा ॥ ३५३॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । दण्डमकर्षे हेतुमाह तत्समुत्थाहीति । तत्समुत्थः परदाराभिमर्श्वनसंभूतः येन वर्णसंकरेणाभर्महतिपदं मूर्जहरेद्धर्मस्य मूलहरः ॥ ३५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्समृत्यः असत्स्त्रीपुरुषसंयोगात् समुत्थः । वर्णसंकरः येन वर्णसङ्करेण मूलधर्मः तस्यहरः अधः मैः सर्वनाशाय करूपेत ॥ ३५३ ॥

परस्य परम्यापुरुषः संभाषांयोजयञ्जहः ॥ पूर्वमाक्षारितोदोषैः प्रामुयारपूर्वसाहसम् ॥३ ५४॥

(१) मधातिथिः । संभाषः संभाषणंतमारूपितुंकुर्वन्संयहणाद्देषितत्स्त्रीमार्थनादितिपूर्वमाक्षारितोऽभिसंभवामेव पन्त्र्यातस्यामुत्रादृष्टदोषः चपलउद्वातादौ निषद्धसंभाषणद्दति केचित् कारणाद्यन्यपत्न्यासंभाषणंकुर्वन्त्रथमसाहसंदृण्डंमान् मुयाद्दापयितव्यदृस्यर्थः योस्त्वनाक्षारितोपि भाषेत कारणान्त्र देषमामुयार्थिकचित् नहितस्यव्यतिक्रमःपूर्वस्यमत्युदारणमे सत् ॥ ३५४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संभाषांयोजयन् सत्यपि कारणे । पूर्वमाक्षारितः परपत्नीगमनेनाभिशस्तोयः संभावितप-रदारगमनइत्यर्थः ॥ १५४ ॥
- (१) कुङ्कूकः । तत्स्रीपार्थनादिदोषैः पूर्वमुत्पन्नाभिरपवादपार्थनाभिशापादिभिः पुरुषःउचितकारणव्यितिरेकेण परभार्यया संभाषणंकुर्वन्यथमसाहसंदण्डपामुयात् ॥ ३५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । अदृष्टदोषमुक्ता दृष्टदोषनिवृत्ये दृण्डमाह् परस्येति । संभाषां मैथुनाङ्गतया परिहासादिरूपा । तदुक्तमः ॥ स्मरणं कीर्तनं केलिः पेक्षणं गुह्मभाषणमः। संकल्पोऽभ्यवसायश्च क्रियानिष्यत्तिरेवच । इत्यङ्गानि । एतैदौषैः पूर्व-मपि यः आक्षारितोऽनभिशस्तः सपूर्वसाहसं पणानां सार्धशतद्वयं प्रामुयात् दृण्डं दृष्णात् ॥ ३५४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । आक्षरितःभैथुनंप्रत्याकृष्टेः ॥ ३५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पुरुषःपरस्य पत्थासह संभाषां रहोयोजयन् । पूर्व आक्षारितः अभिशस्तः पूर्वसाहसं प्रथमसा-हसं दण्डंपामुयात् ॥ ३५४ ॥

यस्त्वनाक्षारितः पूर्वमिभभाषेत कारणात् ॥ न दोषंप्रामुयाध्किचिन्नहि तस्य व्यतिकमः॥३५५॥

- (१) मेधातिथिः । अनाक्षारितोप्यकारणात्संभाषयन्पश्रयन्पूर्वदण्डभाक् ॥ ३५५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनाक्षारितइत्यसंभावितपरदारगामित्विमष्टमः । सोपि करणादावश्यकिनिमत्तिदेवाभिभः-वेतान्यथातु पूर्ववष्टण्ड्यः ॥ २५५ ॥
- (३) कुझूकः । यः पुनः पूर्वतत्स्त्रीप्रार्थनाभिशापरहितः केनचित्कारणेन जनसमक्षमभिभाषणंकुर्यान्न सपुनर्दण्ङय-त्वादिदोषंत्रामुयात्तरमान्न कश्चित्तस्यापराधोस्ति ॥ ३५५ ॥
- (४) **राघवामन्दः । संभाषणमात्रं नदण्डाबह्**मित्याह् यस्त्विति । कारणात् क्रयविक्रयभिश्लादिभ्यः । व्यतिक्र-मोऽपराघः ॥ ३५५ ॥
- (६) **रामचन्दः । य**रमु पूर्वे अनाक्षारितः अनभिशस्तः कारणात्परस्त्रियमभिभाषेत सार्किचिद्दोषं न प्रामुयात् । तः स्य व्यतिक्रमः दण्डोन कार्यद्रत्यर्थः ॥ ३५५ ॥

परिस्थियोभिवदेत्तीर्थेऽरण्ये वनेऽपि वा ॥ नदीनांवापि संभेदे ससंपद्दणमामुयात् ॥ ३५६ ॥

(१) मिधातिथिः । परस्यपत्न्येति प्रकृते पुनः परस्थीपहणंमानृभागनीगुरुपत्न्यादीनामप्रतिषेधार्थं निह ताः सन्यपि परसंबन्धित्वे परस्थीव्यपदेश्वातीर्थमुच्यते । येन मार्गेण नदीतहागादिश्योज्ञलमानेतुमवतरित सिह विजनप्रायोभविति नानुदकार्थे न तत्र संनिधीयने सङ्कृतस्थानंतादशमञ्जकिष्पतायामवश्यमेवणन्तव्यमहमपि संनिधीयमानोनाशंक्योभविष्यामिति उदकार्थीदिवाशौचाचारेवा करिष्यन्यतिपालयन्तिति जनामस्यन्ते प्रदेशान्तरे तु किमत्रायंपतिपालयतीति शङ्कास्याद्वान्ति जनामस्यन्ते प्रदेशान्तरे तु किमत्रायंपतिपालयतीति शङ्कास्याद्वान्तीर्थे प्रतिषेधः । अरण्यंहियामाहिजनेदिशोगुल्मवृक्षलतादिगहनोवनवृक्षसंततोनदीनांसभेदः समागमः सोपि हिसद्वेत-स्थानंससंयहणंस्यतंयनेकिनचित्संबन्धेनसंबन्धिनतस्यावस्थालयादिदानेनोपकारकरणंतदात्रोपकान्तंभोजनपानादिना केक्लिपरिहासोवक्रभणितादिनाप्रमुपात् परस्थीकामत्वंसंयहणम् । अतम्य यस्तत्र दण्डः सोऽस्य स्यादित्युक्तंभवित अनाक्षारि-

<sup>(</sup> ३५६ ) ऽरण्ये=गृहे ( ट )

<sup>(</sup> ३५६ ) वनेषिवा=गृहेषिवा ( छ )

तस्यापि सत्यपि कारणेऽयंप्रतिषधः । यस्तापस्तवेनोक्तंनासंभाष्यस्त्रियमतिव्रजेदिति तदस्येषुसंनिहितेष्वेतष्णास्त्रक्षेषु मकाश्येएतच्लास्तंभगिनीनमस्तेद्दयाद्यभिवादनमविलवमानेन कर्तव्यम् ॥ ३५६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिवदेत् संभावतः । तीर्थे जलावतारस्थाने । अरण्ये निर्जने एतच्च सर्वविशेषणमः । व-नेऽरुव्यामः । संभेदः संगमः एतच्च रमणीयैकान्तमात्रीपलक्षणमः । अत्रानाक्षारितस्यापि कारणादपि संभावणे दण्डः । संय-हणं समीचीनं पहणं परिश्लयआत्मीयताकरणं तत्र यउक्तोदण्डः । परस्यपत्न्येत्यत्र प्रथमसाहसस्तं प्रामुयादित्यर्थः ॥ ३५६॥
- (३) कुल्लूकः । तीर्थायरण्यवनादिकनिर्जनदेशोपलक्षणमात्रं यः पुरुषः परिश्लयमुदकावतरणमार्गेऽरण्ये पामाइहि-र्युल्मलताकीर्णे निर्जने देशे वने बहुवृक्षसत्ते नदीनांसङ्गमे पूर्वमनाक्षारितोषि कारणादिष संभाषेत ससंपद्धणंसहस्रपणदण्ड-वक्ष्यमाणंत्रामुयात् । सम्यग्गृह्मते ज्ञायते येन परस्रीसंभोगाभिलाषइति संप्रहणम् ॥ ३५६ ॥
- (४) राघवान-दः । स्थलविशेषेपि संभाषणं दण्डावहमित्याह परिश्लयमिति । तीर्थे उदकाहरणादौ । अरण्ये म-हति । तदितिरिक्तिवजने वने जले वा । गृहदित किचित्पाठः । तदा गोप्यस्थले । संभेदे संगमे नदीवेगकतगव्हरेवा । सप्र-हणं वस्थमाणं संग्रहणोचितदण्डम् ॥ ३५६ ॥
- (५) नन्द्नः। अथस्रीसंग्रहणं प्रथमंतावत्तस्य रुक्षणमाह परस्तिंगोऽभिभाषेतेति। अरण्ये कान्तारे वने उपवने ॥ ३५६॥
- (६) रामच-दः। यः स्त्रियं तीर्थे उदकावतरणमार्गे अभिवदेत्। नदीनांसंभेदे संगमे सपुरुषः संप्रहणं सम्यक् पर-स्त्रीपहणनिमित्तं दण्डः स्पृतः कथितः॥ ३५६॥

उपचारिकयाकेलिः स्पर्शोभूषणवाससाम् ॥ सहस्वद्वासनंचैव सर्वेसंपहणंस्पृतम् ॥ ३५७ ॥

- (१) मेधातिथिः। भूषणंहारकटकादि तदङ्गरुभंतदीयमेतद्वेति ज्ञात्वा विनाप्रयोजनेनान्यगृहोतमपि स्पृश्यते एक-स्यांखुद्वायामसंसक्ताङ्गयोरिप सहासनंसर्वमेतनुल्यदण्डम् ॥ ३५५०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपचारिक्रया उद्दर्तनादि । भूषणवाससामङ्गरभानामः । संग्रहणं तावद्दण्डविषयः । अत्र-तु व्यापाराधिक्येन द्वेगुण्यादि कल्प्यमः ॥ ३५७ ॥
- (३) कुद्धूकः । सग्गन्धानुरेपनपेषणाद्युपचारकरणं केलिः परिहासालिङ्गनादिः अलङ्कारवस्त्राणांस्पर्यानमेकखट्वा-सनमित्येतत्सर्वसंप्रहणंमन्वादिभिः स्मृतम् ॥ ३५७ ॥
- (४) राधवानन्दः । संग्रहणान्याह उपचारेतिद्दान्याम् । उपचारिक्रया सक् सुगन्धानुरुपनकेशमसाधनजलक्षेपादि। केलिस्तदुचितपरिहासादिः । भूषणवाससांस्पर्शोऽन्योन्याकर्षणम् । सर्व संग्रहणं सम्यक् गृह्यते श्रायतेऽनेनति परस्तीषु संभोगाभिलाषद्ति ॥ ३५७ ॥
  - (५) नन्दनः। केलिर्नर्मिकया॥ ३५७॥
  - (६) रामचन्द्रः। उपचारादि सर्वे संयहणं दण्ड्यंदण्डाई स्मृतम् ॥ ३५७ ॥

स्वियंस्पृशेददेशे यः स्पृष्टोवा मर्षयेत्तया ॥ परस्परस्यानुमते सर्वसंपहणंस्मृतम् ॥ ३५८ ॥ [कामानिपातिनीयातुनरंस्वयमुपव्रजेत् । राज्ञादास्येनियोज्यासाकत्वातद्दोषघोषणम् ॥ १॥] +

- (१) मधातिथिः। प्रदेशस्पर्शस्य यत्र विनैव तत्स्पर्शनंगमनागमनादिसंसिभ्यति महाजनसंकुछ न दोषः यथा धरीरावयवोपि देशस्तत्र हस्तस्कंधस्पृष्टभाण्डावरोपणे तत्स्पर्शे न दोषः ओडचिबुकस्तनादिषु दोषः तया वा स्तनादिस्प-र्वेनोत्पीडितोयदिकस्तत्सहतेभेवन्नकार्षीरित्यादिना प्रतिषेधित परस्परस्यानुमते मितपूर्वमेतत्तिस्म्बक्ते न दोषोयं न पुनः कर्मादौ खछंपुरुषंकण्ठेऽवछंबतेपुरुषोवास्तनान्तरे स्त्रियंतद्धस्तगृष्टीतद्रव्यादानप्रवृत्ताशुल्केपितच्यामीति कर्दमे पततीति निर्वेदनस्यापि नदुच्यताम ॥ ३५८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अदेशे स्तनश्रीण्यादौ । स्पृष्टस्तयाऽदेशे । परस्परस्यानुमते नत्वज्ञानेपि ॥ ३५८ ॥
- (३) कुह्नृकः। यः स्मष्टुमनुचिते स्तनजघनादिदेशे स्त्रियंस्पृशेत्तया वा वृषणादिके स्पृष्टः क्षमते तदाऽन्योन्याङ्गी-करणे सर्वसंयहणंमन्वादिभिः स्मृतम् ॥ ३५८ ॥
- (४) राघवान-दः । किंच । अदेशे स्तनजघनादिदेशे । तयास्पृष्टो वृषणादिदेशे यदि तमर्पयेत् क्षमेत । तंवा सापि तदिभक्षः । तदुभयमनुमते संभोगाभिष्ठाषयहणं परिभाषितिमदंवा ॥ ३५८ ॥
- (५) **मन्द्रमः** । अदेशे विविक्तदेशे अस्पृश्ये स्तनादौवा । अनुमते अनुद्गायां परस्नीमिति संभेदे संगमे तीर्थादौ परस्नीसंभाषणंच संपहणमित्यस्यार्थः ॥ ३५८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यः अदेशे स्तनकट्यादौ स्नियंस्पृशेत् एतत्सर्वसंप्रहणंस्पृतं दण्डस्ययहणं स्पृतम् ॥ ३५८ ॥ अब्राह्मणः संपहणे प्राणान्तंदण्डमहीते ॥ चतुर्णामपिवर्णानांदारारक्ष्यतमाः सदा ॥ ३५९ ॥
- (१) मेधातिथिः । उक्तंसंपहत्वरूपंदण्डद्दानीमत्रोष्यते अब्राह्मणः क्षत्रियादिसंप्रहणे रूते चतुर्णामपि वर्णानांही-नोत्तमजातिभेद्मनपेक्ष्य प्राणान्तंप्राणस्याजने मारणे पर्यवसितंदण्डमहीत कथंपुनर्जाह्मण्यां शृदायां च संगृहीतस्य समो-दण्डः । अत्र हेत्। त्वरूपमधमाह दारारक्ष्यतमाः सदा । सर्वस्य कस्यचिद्राज्ञा दाराधनशरिरेभ्योऽतिशयेन रक्ष्याः । तृल्ये हि सहूरे शृहस्यापि कुलनाशः एतद्क्तंभवति वाचनिकोयमधीत्रहेनुर्वक्तव्यः कोसी अत्र पूर्वेव्याचल्युर्नसर्वित्यन्तंपहणे गा-गुक्तदण्डोयंकितहि मुख्ये स्पर्शविशेषे जन्यगीतिविशेषात्मके गमने कथंहि तीर्थादिष्वपि वदनगमनंच समदण्डात्तूपपये-यातां तत्मादबाह्मणः शूद्रोऽधिजातिगमने ब्राह्मणे छेदाहींनान्यः नहि विषमसमीकरणंन्याय्यमतःत्वपागुक्तेषु संग्रहणेष्य-नुबन्धायपेक्षया दण्डःकरुप्यः । यत्रैवनिश्चितंगमनार्थएवायमुपकारः क्रियादिरूपक्रमस्तत्र मुख्यदण्डएव युक्तीन हात्र वै-षम्यमस्ति दृष्टंचैतद्प्यइत्वापीति यथेदम्कंयधनायंद्ण्डोमुख्ये संयह्णे किंकरिष्यतीति नैवान्यन्मुख्यसंयहणमस्ति नझ-स्य लैकिकः पदार्थीवधृतोयेन परश्वदस्य्वनुकारादौ प्रयुक्तइत्येवमस्यैवायंचाभवन्मुख्यंसयहणंमन्यते । तत्र महान्दण्डः । प्रतिषिद्धंपरस्त्रीगमनंशास्त्रमपययौज्यमितिचेत् उपकारादावपि प्रतिषेधवत् प्रतिषेधवद् मायश्वित्तमपि तुल्यप्रसक्तमिति चे-त्कानामेयमनिष्टापत्तिः किन्तु प्रसच्येत यदासंबहणशब्देन तदुच्यते सिक्ते हि रेतसि गन्धेनायभिधानयत्र यादशोदंण्ड-स्तत्र तत्समानदुःश्वंशाप्तमतीत्मिन्वपर्ययेरेतःसेकनिमित्तंतच्छब्देनाभिधानात् । उपकारादिभिरादौकल्प्यंयदि च संलापादौ स्वल्पोदण्डः स्यात्तदा प्रवर्तेरत् तत्परस्रोसंलापादिभूतेनान्येनाभिवसता व्यादीपितमन्प्रथा स्परशराक्रव्यमाणा शरीरनिरपे-क्षा राजनियहंन गणयेयुःराज्यापोद्यानामेवत् निवृत्तौ गृह्ममाणेष्वप्रवन्धवृत्तौ रागे शक्यंनिराकरणं तत्मान्परस्तीभुपजाप-तामेव महान्दण्डोयुक्तः इहृत्वन्तपहणादादिभूतेनान्येन दण्डेन भवितव्यं महासत्यवादवन्नोभवति प्राणीऽन्तीयस्य भाणा-न्तरतावत्पातियतच्यायावत्याणेषु पतित न सर्वत्वयष्ट्रणात् अबुक्केदायप्युक्तभवति एकैकस्य च दण्डत्वमन्यत्र ज्ञातसमु-

दायेदण्डआञ्चातस्तेषु समहानन्यायोन्यजातीयः स्त्रीसंपद्दणेऽब्राह्मणस्य युक्तैव कल्पना न सर्वत्र तत्र कुलस्त्रीभिरिष्छण्ती-मिः सह रमतीभिः संगृद्यमाणस्य प्राणापहरणंन सजातीयाभिरिष ॥ ३५९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संप्रहणे परदारमैथुने नतु संभाषादौ । ब्राह्मणस्यतु दण्डनमेवेत्पर्यः ॥ ३५९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अज्ञासणोऽत्रशृद्धः दण्डभूयस्त्वात् । ज्ञासण्यामनिष्णंत्यामुत्तमंसंयहणंपाणाग्तंदण्डंपामोति चतु-णामि ज्ञासणादीनांवर्णानांधनपुत्रादीनामितशयेन दाराः सर्वदा रक्षणीयाः तेन मसङ्गनिवृत्यर्थमुत्कृष्टसंयहणादिष सर्व-वर्णेभार्यारक्षणीया ॥ ३५९॥
- (४) राघवानन्दः । तदुचितं दण्डमाह् अब्राह्मणइति । अब्राह्मणोऽत्रशूद्वोऽतिदण्डनात् । तेन हि संगता ब्राह्मणी ब्राह्मण्यं जहातीति गायश्चित्तगौरवश्रवणात्। यतोहि सर्वेरेव परस्री कान्यते पुंगात्रदूषकत्वादतः सारक्षणीयेत्याह् चतुर्णा-मिति । यतःश्रुतिः अपमत्तारक्षततन्तुभेनमिति स्त्रियंशिक्षयताम् ॥ ३५९ ॥
- (५) नन्द्नः । अब्राह्मणः क्षत्रियादिः संग्रहणे उत्तरोत्तरवर्णस्त्रीसंग्रहणे किमेवब्राह्मणस्य स्त्रीसंग्रहणमात्रेणापि प्राणान्तिकोदण्डविधिरित्याशंकायामुक्तमुत्तरार्द्धं परस्त्रीसंभाषायामर्ह्णनर्हदण्डविधानार्थम् ॥ ३५९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अत्राह्मणः परिश्वयः संघहणे मेथुनादौ प्राणान्तदण्डंसः अर्हति अतिशयनरक्ष्याः ॥ ३५९ ॥ भिक्षुकाबन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तथा ॥ संभाषणंसहस्रीभिः कुर्युरप्रतिवारिताः ॥३६०॥
- (१) मधातिथिः । भिक्षकाभिक्षाजीविनोभिक्षायाचनारूपंसंभाषणमवारितः कुर्युयंदि खामिना न निषिद्धाः अ-थवा नैते वार्रायतव्याः । बन्दिनःस्तावकाः दीक्षितायक्के श्वतिवननार्थसंभाषेरन् । कारवः सूपकारादयएते तीर्थादिष्यपि न निवार्याः ॥ ३६० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दीक्षिताः व्रतादिमध्यस्थाः ॥ १६० ॥
- (३) कुङ्गूकः । भिक्षाजीविनः स्तुतिपाठकाः यज्ञार्थकतदीक्षकाः सूपकारादयः भिक्षादित्यकार्यार्थगृहिस्रीभिः सह संभाषणमनिवारिताः कुर्युः एवंचैषांसंप्रहणाभावः ॥ ३६० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । कंषांचित्परदारासंभाषणे देहयात्रादिकार्यानुत्पत्तेः प्रतिप्रसवतया तत्सभाषणमाह भिक्षुका-इति। भिक्षवित्रस्रचारिसंन्यासिनः भवति भिक्षांदेहीति तद्दिना भिक्षाऽरुब्धेः । श्रुतिः बन्दिनः स्तुतिपाठकाः वदान्या त्वमिस कमरुनयने विष्णुमित्रस्यपुत्रीत्यादिनाऽभिमुखीकृत्य वस्नानादि पार्थयमानाः । दीक्षितायद्भेषृताऋत्विजः हविष्कदेहो-त्याक्षानंकुर्वन्ति हविष्कयजमानपन्नीति । कारवः शूर्पकारादयः ॥ ३६० ॥
  - (५) मन्द्रमः । अनितवारिताः स्त्रीयन्धुभिरनिषिद्धाश्चेत् ॥ ३६० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । भिक्षुकादयःस्त्रीभिःसह प्रतिवारिताःसंभाषणंकुर्युः । दीक्षितात्रसचारीव्रतस्थाः ॥ ३६० ॥

न संभाषांपरस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् निषिद्धोभाषमाणस्तु सुवर्णदण्डमईति ॥ ३६१ ॥

- (१) मेधातिथिः । केचिद्धिक्षुकादीनांनिवारितानांसंभाषणे दण्डोयमिति मन्यन्ते तदसत् नैव ते निवार्याद्रग्युक्तं कुतम भिक्षुकाणांद्यवर्णोदण्डः तत्मात्कोपि मकाश्रमानाक्षारितोपि कथंविनिषद्धगोत्मामिना समाचरग्रुवर्णदण्डयः ॥३६१॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रतिषदः भिक्षुकादिरि । सुवर्णमेकम् ॥ ३६१ ॥
- (३) कुङ्गुकः। त्वामिना निविदः स्रीभिः संभाषणंन कुर्यात्मितिषदः संभाषणमाचरन्राज्ञः वेडशमापात्मकसुवर्ण-दानयोग्योभवति ॥ २६१ ॥

- (४) राघवानन्दः । अप्रतिवारिताइत्युक्तं प्रतिवारणोत्तर संभाषणे तेषामपि दण्डमाह नेति सुवैणी ॥ ३६१ ॥
- (५) नन्द्रनः । प्रतिषद्भः स्त्रीवन्धुभिः ॥ ३६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रतिषिद्धः भिक्षुकादिभिःअन्यः ॥ ३६१ ॥

## नैषचारणदारेषु विधिनीत्मोपजीविषु ॥ सज्जयन्ति हि ते नारीनिगृढाश्वारयन्तिच ॥ ३६२ ॥

- (१) मेधातिथिः। यःसंभाषणप्रतिषेधउपकारिक्षयाप्रतिषेधश्च नैषश्चारणदारेषु स्यातः चारणानटगायनाद्याः प्रेक्षण-कारिणः तथाआत्मोपजीविषु वेषेण जीवत्सु ये दाराअथवाऽऽत्मजायैवाधीहवाएषआत्मेति तांयउपजीविन्त उत्कृष्टमाकारं-सञ्जयन्ति संश्लेषयन्ति ते चारणपुरुषेण निगूढाः भद्धन्तमापणभूमौ प्रतिष्ठंते गृहवेषत्वादेव ताः प्रसिद्धवेश्याभ्योभिषन्ते वारयन्ति च तामैथुनंप्रवर्तयन्ति नेत्रभूविलासपरिहासादिभिः पुरुषानाकषयन्ति तदनुज्ञानांसज्जनंवारणसंप्रयोगएव अथ-वा लानारी जयति अन्त्याश्च स्त्रीभिश्वारयन्तिपवर्तयन्ति वैश्यात्वंकुष्टिनीत्वंच सुराणांकारयन्तीत्यर्थः॥ ३६२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चारणानटादयः । ते चारणाः नारीः त्वदारान् निरूढानिह्नुतनटभार्यात्वादित्वरूपाः चारय-न्ति भामयन्ति तत्रतत्र पुरुषलाभार्थमतस्तेषांतद्दत्तित्वान्नदोषः ॥ ३६२ ॥
- (३) कुह्नूकः । परिश्वयंयोभिवदेदित्यादिसंभाषणिनषेधविधिर्नय्यायनादिदरिषु नास्ति तथा भार्या पुत्रः खका-तनुरित्युक्तत्वात् भार्येवात्माऽनयोपजीवन्ति धनलाभाय तस्याजारंक्षमम्ते ये तेषु नयदिव्यतिरिक्तेष्विष्र ये दारास्तेष्वप्ये-वंनिषेधविधिर्नास्ति यस्माच्चारणाआत्मोपजीविनश्च परपुरुषानानीय तैः खभार्यासंश्लेषयन्ते खयमागतांश्च परपुरुषान्य-च्छन्नाभूत्वा खाङ्गानंविभावयन्तोव्यवहारयन्ति ॥ ३६२ ॥
- (४) राधवानन्दः । परदाररतानां स्त्रीविशेषे उक्तदण्डाभावमाह नैषद्तिद्दाभ्याम । एषउक्तदण्डविधिनं पश्चसु परदारेषु चारानटगायनादिआत्मोपजीविषु आत्माऽत्रआत्मभार्यातां भोगार्थं विक्रीय जीविनस्तेषु । तत्र दृष्टार्थतामाह सज्ज-यन्तीति । सज्जर्यान्त परपुरुषेःसह स्वस्त्रियः श्लेषयन्ति चारयंति स्वागतान्पुरुषान् निगूदाः स्वयंप्रच्छन्नाभूत्वाअङ्गानं विभावयन्तो मैथुनादिना स्वपरस्त्रिया सह ॥ १६२ ॥
- (५) नन्दनः । चारणदरिषु रङ्गेपजीविनांदारेषु संभाषितेष्विति विपरिणामः एषपूर्वीक्तसवर्णदण्डविधिर्नस्यात् आत्मोपजीविषु रूपाजीवासु वेश्यासु कस्य चिद्दारत्वेन स्थितास्वित्यर्थः । ते चारणानारीः पुरुषेषु सञ्जयन्त्यभिसारय-न्ति । एवंतेषांशोलं तस्मान्नेषदण्डविधिरिति ॥ ३६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। एषविधिः आत्मोपजीविषु चारणदारेषु नटादिस्रीषु नकर्तव्यः ॥ ३६२ ॥ किचिदेवतु दाप्यः स्यात्संभाषांताभिराचरन् ॥ भैष्यासुचैकभक्तासु रहः प्रव्रजितासु च ॥ ३६३ ॥
- (१) मेधातिथिः । रहोऽमकाशंविजने देशे चारणनारीभिः संभाषंकुर्वन् किचित्सुवर्णाचत्यन्ताल्पंसित्रंशद्भागिकंजा-तिमितहाने अपेक्ष्य दण्ड्यः यतोन परिपूर्णता सुवेशात्वं भर्तृभिरनुद्भाताभिद्धिमणयन्ते तत्र भर्तृविद्भानार्थदूतीमुखेन व्यवह-र्तव्यंनतु साक्षात्ताभिरत्वतन्त्रत्वात् मकाशन्तु नृत्यन्तीनांगायन्तीनांवाभिनयतास्मिदिनरूपणावसरे कीदशमैतदित्यादिमश-हारंसंभाषणमनिषद्धं भेष्यादास्यः सप्तभिर्दासयोनिभिरुपनतताएकंभजन्ते एकभक्ताएके नावरुद्धा तत्रान्योष्यस्तिदण्डले-

<sup>\*</sup> सुवर्ण = सुवर्ण षण्णवतिरक्तिकं ( राघ॰ २ ) = सुवर्णमाषाःषोडश ( न, श )

शः किंपुनरयंदासीशब्दः संबन्धिशब्दोयएवयस्याः त्वामी तस्यैव दासीदासागृह्यन्ते साचेन्नावरुद्धान दोषः संग्रहणे अवरु-द्धायामनेन दण्डउक्तः विभागेचैतन्तिपुणंचालिङ्कियच्छन्नम् ॥ ३६३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । किंचिद्दाप्यः शक्तयनुरूपम् । रहःसंभाषमाचरन्त्रित्यन्वयः । एकभक्तात्वेकेन केनिषदवरु-बासु । पत्रजितासु भिक्षुकीपशृतिषु ॥ ३६३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । निर्जनदेशे चारणात्मापजीविस्त्रीभिः संभाषणंकुर्वन्त्वल्पदण्डलेशंराज्ञा दाप्यः तासामपि परदार-त्वात् । तथादासीभिरवरुद्धाभिबीद्धाभित्रस्रचारिणीभिः संभाषांकुर्विन्किचिद्दण्डमात्रंदाप्यः स्यात् ॥ ३६३ ॥
- (४) राघवानन्दः। ताभिःसह व्यवहरन्निप किंचिद्दाप्यइत्याह किंचिदिति । स्त्रीपणंविना पुनःप्रसक्तिवारणाय तासामिप परदारत्वात् । प्रव्यासु दासीषु प्राकारावरुद्धासु । एकभक्तासु । भुजिष्यासु तदुक्तं याद्मवल्क्येन ॥ अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च । गम्यात्विप पुमान्दाप्यः पञ्चाशत्यिणकं दमं इति ॥ प्रव्रजितासु बौद्धादिवतव्रस्चारिणीषु नित्यंव्रजनशीलासु कुरुटासु वा ॥ २६३ ॥
- (५) नन्द्रनः । ताभिश्वारणदारादिभिः सह रहस्संभाषामाचरन्तास्वेकपुरुषसक्तासु भेष्यासु पृच्छिपवर्तितासु च संभाषामाचरिक्वचिद्दाप्यः ॥ ३६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकभक्तासुपुनः प्रव्रजिताः बौद्धावृत्तिचारिण्यः साभिःरहः संभाषां आचरिकचिदेव तुदाप्यः स्यात् ॥ ३६३ ॥

## योःकामांद्रषयेत्कन्यांससयोवधमहीते ॥ सकामांदूषयंस्तुल्योन वधप्रामुयान्नरः ॥ ३६४ ॥

- (१) मधातिश्चि । प्रासिक्किमिदंतुल्यः समानजातीयः सोनिच्छन्तींकुमारींदूषयेत्कीमार्यादपच्यावयेत्स्तीपुरुषसंभी-गैन सचस्तित्मन्नेवाहुन्यविछंबंहन्तय्यः सकामायादूषणंनास्ति कृतीवधप्राप्तिः यचात्र भविष्यति तह्रक्ष्यामः । यचपितुल्य-वधहृत्यवधेःश्रुतंवधेषि ज्ञात्यपेक्षायामवश्यंभाविन्यां प्रत्यासत्या संबध्यते ॥ ३६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दूषयेन्मैथुनेन । एतच्च सजानित्वेषि । तुल्यः सजातीयः नवधंप्रामुयादण्डमात्रंतु प्रामुया-देव ॥ ३६४ ॥
- (३) कुद्भूकः । यस्तुल्यजातिर्निच्छन्तींकन्यांगच्छिति सतत्क्षणादेव ब्राह्मणेतरोलिङ्गच्छेदनादिकंवधमईति इच्छन्तीपुनर्गच्छन्वधार्ह्यमनुष्योन भवति ॥ ३६४ ॥
- (४) राघवानन्दः । पंचवाणीन्मिथतातिप्रसंगेनकन्यायाः अकामसकामाभ्यांदण्डंतदभावावाह् यहति । वधंलिङ्ग-च्छेदन दूचणमत्र मैथुनपर्यन्तं । विप्रस्य वधापसक्तेः । ब्राह्मणेत्ररतुल्यं तुल्यजातिः ॥ १६४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । यः सवर्णस्तुल्यवर्णः ॥ ३६४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तुल्यः सजातीयः ॥ ३६४ ॥

### क्रन्यां अजन्ती मुत्कर्षन किचिदपि दापयेत् ॥ जचन्यंसेवमानांतु संयतांवासये द्वहे ॥ ३६५ ॥

(१) मेधातिथिः । जातिधनशोलविद्यानामन्यतमेनापि पितृकुलादुत्कष्टंभजन्तीप्रवर्तितमेथुनांकिचिद्रण्डयेद् क-न्यायाः त्वातत्त्रयाभावानद्रशाधिकतानांपित्रादीनांदण्डे मामे प्रतिवेधः । जधन्यंजात्यादिभिद्यीनं सेवमानांमैथुनायोत्कलय-

र्नां संयतांनिवृत्तक्रीडाविहारांकञ्चिकिभरिधिष्ठतांपितृगृहएव वासयेबाविनवृत्ताभिलाषा संजाता अथ हीनजातीये निर्वृत त्तर्भतिविशेषा तदा आन्ध्योळवासात्संयतैव तिष्ठेत् ॥ ३६५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नदापयेत् कन्यां पुरुषंच । संयतां बद्धाम् ॥ ३६५ ॥
- (३) कुलूकः। कन्यांसंभोगार्थमुत्कृष्टजातिपुरुषंसेवमानांत्वल्पमपि दण्डनदापयेत हीनजातिपुनः सेवमानांयत्राः त्रथापयेत् यथा वा निवृत्तकामास्यात् ॥ ३६५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । कन्याकर्नृकगमने उन्कष्टतया दण्डाभावमाह कन्यामिति । उन्कष्टाय तस्मै तांचेदणादित्यपे-र्थः । जघन्यं जातिन्यूनं सेवमानां संयतां वासयेत् गृहमानीय पुनःप्रसंगवारणाय ॥ ३६५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । उत्कष्टमुत्कष्टवर्णं जधन्यमपकष्टवर्णम् ॥ ३६५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उत्कृष्टेउत्तमं विषंपुरुषंभजन्तीं कन्यां किंचिद्दरमिनदापयेत् । अधन्यंशूद्रंसेवमानांकन्यां संयतां अवरुद्धां गृहे वासयेत् ॥ ३६५ ॥

## उत्तमांसेवमानस्तु जघन्योवधमईति ॥ शुल्कंदबात्सेवमानः समामिच्छेत्पिता यदि ॥३६६ ॥

- (१) मेधातिथिः। अकामायादूषणे ब्राह्मणवर्जमविशेषण हीनीत्तमानांवधएव दण्डदत्युक्तं सकामायादूषणे त्वि-दमाहुः उत्तमांक्षयोवनमात्याभिः जघन्योत्यन्तिन्छ्ष्टीनातिसाम्योपि गुणैर्वध्यः सामांतु गळन्सकामांसशुल्कमासुरिववाह्र-दव पित्रे दचात् नचेदिच्छिति पिता तदा शक्के दण्डतावंततदनुचगान्धवीयंविवाह्दित तत्र न युक्तीदण्डः केनोक्तंगान्धवी ना-दितदण्डः अतएव नायंसतीधर्मः नचायंविवाहः संस्कराभावात् यदिप शाकुन्तले व्यासवचनममह्मकमनप्रिकिमितं तहुः-वंतेन कामपीडितेनैवंछतं नचेच्छासंयोगमात्रंविवाहः त्वीकरणोपायभेदादष्टीविवाहानपुनिववाहभेदात् वृत्तवरणंतत्र पुनः कर्तव्यमेविमिति। अथवा ऋतुदर्शनोत्तरकालंगान्धर्वः प्रागृतोः शुल्कोदण्डोवा । अथकन्यायाः काप्रतिपत्तिः तत्माप्वदेया निवृत्तामिलाषा चेत्काममन्यत्र प्रतिपद्या शुल्कप्रहणचात्रापि सङ्दुपभोगनिष्छत्यर्थमस्त्येव वरश्चेत्मवृत्ताभिलाषोहराह्राह्र-यितव्यः ॥ ३६६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्तमां लोत्तमजाति कन्यामः । शुल्कं पित्रे मूल्यंदचात् । अनुमन्यते यदि तलै दातुमि-च्येत् अनिच्छयात्वन्यलैकन्यां दचात् ॥ ३६६ ॥
- (३) कुझूकः । द्दीननातिरुत्कष्टामिच्छन्तीमनिच्छन्तीयागच्छत्यपेक्षयाऽद्वच्छेदनमारणात्मकंवधमईतिसमानजा-तीर्यापुनरिच्छेतीगच्छन्यदिपितामच्यतेतदापितुःश्रन्कानुरूपमर्थवादद्यान्नचर्दङ्यःसाचकन्यातेनैववोडन्या ॥ ३६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । पुंकर्षकेत्वाह उत्तमामिति । उत्तमां उत्कष्टजाति जघन्योजातितोन्यूनःश्रदीवधमञ्च-च्चेदनमारणादिकम् । क्षत्रियादिजातिः समानजातीयां सेवमानः शुल्कंदचात् । शुल्कदाने पितुरिच्छेव कारणमित्याह इ-च्छेदिति । त्यार्थं कन्यार्थवा । जघन्यांगृद्धीयादेव पितुरिच्छया । यहत्यादिश्लोकत्रये एतस्योत्कष्टरागोद्दष्टस्यः अन्यथा तत्कर्मणोरागंविनानुपपत्तेः ॥ १६६ ॥
  - (५) मन्द्रमः। उत्तमामुत्छद्रवणीसेवमानः शुल्कन्द्रचात् कन्यापिता शुल्कमिच्छेचदि ॥ ३६६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । समां सवर्णीकन्यां सेवमानः यदि पिता शुल्किमिक्नेत्तर्दि दवात् ॥ ३६६ ॥

# अभिषद्य तु यः कन्यांकुर्याद्वर्रेण मानवः ॥ तस्याशु कर्त्येअद्गुरूयौ दण्डंचाईति षट्शतम्॥३६७॥

- (१) मेथातिथिः । यद्यपि सकामा कन्या पित्रायस्तुतस्याःसन्निहितास्तानिन्छतोऽभिनहाभिभूय दर्पेण बलेः न कः किंकर्त्तुमे शक्तःकन्यानुरागमात्राश्रितःकन्यांकुर्याद्द्वयेत् अनेकार्थः करोतिः तस्याशुकर्म्याः केत्तव्याअर्धाहुलयः पर्शतानि वादण्ड्यः अन्ये तु योऽकामान्दूवयेदित्यस्यैववभ्यर्थस्योपसंहारोयम् ॥ ३६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिषद्म प्रसद्म कन्यांकुर्यात् योनावङ्गुलोप्रक्षेपेण विवृतयोर्गिकुर्यात् । कल्प्ये कर्त्ये । एतच्याथमजातिपुरुषविषयम् । उत्तमसमयोराह् दण्डमिति । चकारोवकारार्थे । एतच्य कन्यायाश्याकामत्वे ॥ ३६७ ॥
- (३) कुद्धूकः । योमनुष्यः मसम्बलात्कारेण समानजातीयांगमनवर्जमहङ्कारेणाङ्गुलिमक्षेपमात्रेणैव नाशयेत्तस्य शीममेवाङ्ग्लिद्दयष्छेदः कर्तव्यः षट्पणशतानि चायंदण्ड्यःस्यात् ॥ ३६७ ॥
- (४) राघवानन्दः । ऋतेमैथुनं कन्यादूषकस्य अङ्गुलिच्छेर्रूष्पंदण्डमाह् अभिषज्येति । अभिषज्य मसस् क-ग्यामात्रं धनादेर्दर्पादङ्गुलिपवेशादिना विरोधिलक्षणया तामेव कन्यां क्षतयोगि कुर्यादित्यर्थः । कन्यांकुर्यादिकुर्यादिति मेधातिथिः । अङ्गुल्यो तर्जन्यदुष्टी ॥ ३६७ ॥
- (५) नन्दनः । अविषद्यांभार्यत्वेन सोदुमशक्यांअक्षतयोनिमिति यावत् अदुल्योश्छेरनयोनिक्षतकरणत्वात् ॥ ३६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । योमानवः अभिषद्य हठात् दर्पेण कन्यांकुर्यात् अद्युल्यादिना योनिविदारणंकुर्यात् तस्याशु अद्युल्यो कर्तनीये । वाषट्शतं दण्डेअईति ॥ ३६७ ॥

## सकामांदूषयंस्तुल्योनाङ्गुलिच्छेदमाभुयात् ॥ द्विशतन्तुदमंदाप्यः प्रसङ्गविनिष्टत्तये॥ ३६८॥

- (१) मधातिथिः । ताडनात्मशृतिमारणयावद्वध्यर्थस्तेत्रेमान्निकष्टजातीयाञ्चदूषयन्नमार्यतेऽपित्वदुक्षीद्वयस्य चि-दः पूर्वस्यापिसकामविषयत्वात् अभिषद्यकरणे पूर्वदण्डोऽमकाशंचौर्यविद्वशतोद्गुलीच्छेदवीजतः अथकिष्मित्रपुरुषेऽनुराग-वतीकन्या तेनसंयुज्यमानाकन्यात्विनवृत्तौ सकामा येन विक्रतीक्रियतेतस्यायंदण्डः । अथहस्तस्पर्शमात्रमिहदूषणं-पार्थनीयायाः कन्यायाहस्तस्पर्शः मयास्पृष्टांद्वात्वान्यएतामर्थद्घ्यतेन्यित्मननुरागिणींमन्यमानः ॥ १६८ ॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायण ।** अन्यत्राह सकामामिति । दूषयम्बङ्ग्लीमक्षेपेण । तुल्यः सजातिः ॥ ३६८ ॥
- (१) कुङ्क्कः । समानजातिरिच्छर्नीकन्यामङ्गुलिमक्षेपमात्रेण नाशयन्नाडु लिच्छेदमामोति कित्वतिमसक्ति-निवारणाय द्विशतंदण्डंदाच्यः ॥ १६८ ॥
- (४) **राघवान-दः ।** रागस्य वैचिष्यात्त्रथेष्क्रन्तीं दूषयन्तदण्डभागित्याह सकामानिति । प्रसंगविनिवृत्तये पुनःप्रस-क्तिवारणाय तेनैव तामनुरक्य यःसंभागस्तिनवृत्तयेच प्रतिलोमजाऽनुलोमजक्रन्यामात्रे थनदण्डमात्रमङ्गुलिपक्षेपाचैरिध-करूषणाभावात् ॥ ३६८ ॥
  - (५) मन्द्रमः। प्रसङ्गविनिवृत्तयेऽन्यत्र पुनरेवंकरणविनिवर्त्तनाय ॥ १६८ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः । सकामां कन्यां दूषयमाणः अङ्**लिच्छेदं नामुयात् ॥ ३६८ ॥] १२७

# कन्यैव कन्यांया कुर्यात्तस्याः स्याद्दिशतोदमः ॥ शुल्कंच द्विगुणंदद्याच्छिकाश्वै-वामुयाद्दशः ॥ ३६९ ॥

- (१) मेथातिथिः । बालभावाद्द्गादिद्देषाद्वा कन्यैवकन्यांनाशयेत्साद्दिशतंदाप्या शुल्कश्वतिगुणःकिपुनःशुल्कस्य परिमाणमेषामन्यदृशसौंदर्याद्यपेक्षंसौभाग्यापेक्षंच शिकारज्जलताप्रहाराः ॥ ३६९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कन्या त्वयमन्यांकन्यांकुर्यात् अङ्गृतीमक्षेपेण । शुल्कं कन्याशुल्कंपित्रे स्पृष्टमैथुनताश-इयाऽन्येनापरिणयनात् । शिफानृक्षजयाः दश दशकृत्वस्ताभिस्ताइनं प्रामुयात् ॥ ३६९ ॥
- (३) कुद्धूकः । या कम्येव परामङ्गुलिपक्षेपेण नाशयेत्तस्यद्विशतोदण्डःस्यात् कन्याशुन्कं व द्विगुगंकन्यापितुर्द-द्यात् शिकापहारांश्य दशपामुयात् ॥ ३६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । कन्यान्तरकताङ्गुलिमक्षेपेपि दण्डमाह कन्यैवेति । कन्यांकुर्यातकन्यात्वनाशन्यायस्यापि तु-ल्यत्वात । शुल्कं संवननमूल्यम । पुंसः भीतिविशेषसंभवेपि कन्यायास्तदभावात्सान्निध्यविशेषाद्विश्वसनीयत्वाच दण्डवि-शेषः । शिफाःशिखामहागः ॥ ३६९ ॥
- (५) मन्दनः । कुर्यादिविषद्मामित्यनुवर्त्तते । येन शुन्केन तांपितादास्यित तित्रिगुणं । दशिशाखाश्रामुयात्तस्याःशि-रित दशिशाखाश्यकारयेत् । शिफाइति वा पाठः । शिफा जटा ॥ ३६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । या कन्यैव कन्यांसंभोगेन कुर्यात्तस्याद्विशतोदमःस्यात् । शुल्कंच द्विगुणंदद्यात्पित्रेकन्यामूर्यं-स्पृष्टमैथुनाकन्यापरिणेयत्वात् । शिफाश्चैवामुयाद्दशदशामुयात् । चपुनःदशिषाः आमुयादेव शिरसि दशिषाः का-र्याद्दत्यर्थः । शाखाशाले शिफाज्ञद्देदत्यमरः ॥ ३६९ ॥

### या तु कन्यांप्रकुर्यात्स्री सा सद्योमीण्झ्यमहीति ॥ अङ्गल्योरेव बा छेदंखरेणोद्वहनंतथा ॥ ३७० ॥

- (१) मेधातिथिः । स्त्रियांकन्यानांकन्यालिङ्गंनाशयन्त्यांमीण्डग्रंकेशवपनंदण्डोङ्गलिच्छेदीवा खेरणोह्हनंकेश-च्छेदपक्षे कन्याजात्यादिभेदान्नियाह्मभेदात् त्रैवणिकस्त्रीणांब्राह्मणादिऋमेणेमंदण्डमिच्छन्ति मुद्दाश्य कल्पयन्ति तेप्रमाणाभा-वादुपेक्षणोयाः ॥ ३७० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्त्री युवती । मीण्डयं ब्राह्मणी । खरेणोद्दाहनं क्षत्रिया । इतरे अङ्गलीछेदम ॥ ३७० ॥
- (३) कुङ्कः । या पुनः कन्यामङ्गुलियक्षेपेण स्त्रीनाशयेत्सा तत्क्षणादेव शिरोमुण्डनमनुबन्धापेक्षयाङ्गुल्योरेवच्छे-दनंगर्दभेण च राजमार्गे वहनमर्हात ॥ ३७० ॥
- (४) **राघवानन्दः** । योषित्कर्तृके ऽपितिस्मिन्दण्डमाहं यात्विति । श्लीपदमबङ्कीबीपलक्षकं न्यायस्यतुल्यत्वात । पूर्-र्बतु कन्यापदं गोबलीवर्दन्यायेन दण्डविशेषार्थम् । मीण्ड्यं भिरोमुण्डनमः । विकल्पिछद्रतारतम्यापेक्षया । अत्रापि पूर्वी-काहेतवीऽधिकंतु द्वेषमात्रमः ॥ ३७० ॥
  - (५) नन्द्नः । प्रकृशीदविषद्यामित्येव ॥ ३७० ॥
- (६) रामचन्दः । यातु युवतीस्त्री कन्यांपकुर्यात् कन्यायाःसंभोगंकुर्यात् सास्त्री सद्यः मौण्ड्यं मुण्डस्यभावःमौ-ण्डयं दण्डं अर्हति । तथा खरेण गर्दभेन उद्गहनम् चपुनः अङ्गल्योश्छेरनं कर्तनम् ॥ ३७० ॥

## भर्तारंलङ्घयेद्यातुस्री ज्ञातिगुणदर्पिता ॥ तांश्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंस्थिते ॥ ३७१ ॥

- (१) मेथातिथिः । लङ्कनंभक्तीरमितिकम्यान्यत्रगमनतचेन्त्वोकरोति दर्पेण बहवोमेज्ञातयोविलनोद्दविणसंगन्नाः स्रोगुणोरूपसौभाग्यातिशयसंपन् किमनेनाशोलरूप्रेगेन्येवद्पेग ताःश्वभिःखादयेद्यावन्यता । संस्थानंदेशः बहवःसंस्थिता-यत्रजनाश्चन्वरादौ ॥ ३७१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लङ्घायेदन्यपुरुषगमनेन पित्रादिङ्गातिदर्षिता स्त्रोणांगुणैश्च दर्पिता स्त्री । बलेति कचित्पाढः तत्रापि बलं गुणएत । संस्थाने सभायां बहुसस्थिते बहुभिरिधिष्ठतायाम् ॥ ३७७ ॥
- (३) कुछूकः । या स्त्री प्रबलधनिकपित्रादिबान्धवदर्पेणसौन्दर्यादिगुणदर्पेण च पतिपुरुषान्तरे।पगमनाह्यद्वायेत्तारा-ना बहुजनाकोणे देशे श्वभिभंक्षयेत् ॥ ३७१ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्नीमसंगेन तस्याः प्रकारान्तरेण दण्डमाह । भर्तारमिति । भर्तारं लङ्क्षयेत् रितिविशेषलोभेन त्यजेन्नाशयेद्वा । ननुतस्यागे जीवनं कृतइत्यत्राह । ज्ञातिः सत्कूलमचुरधनादियुक्तिपत्रादिः गुणः सौन्दर्थं पुंजोषणादि ताभ्यां गर्विता दर्पिता । तां श्विभिरेव खादयेत् । संस्थाने संस्थाप्यते मार्यतेऽत्रेति वधस्थले बहुसंस्थिते बहुजनाकोणे तां दृष्टा यथाऽन्याः न कुर्युरितिभावः ॥ ३७९ ॥
- (५) नन्दनः। अथ स्त्रीणांव्यभिचारे दण्डमाह भर्तारंत्रंघयेदिति त्रङ्कयेद्यभिचरेत् ज्ञातिगुणदर्गिता ज्ञातिगुणेन पित्रादिसकाशाल्लब्धस्त्रीधनादिगौरवेण स्त्रीगुणेन सौभाग्यसौन्दर्यादिना च गर्विता बहुसंस्थितेबहुभिर्जनैर्हते संस्थाने व-ध्यघातस्थाने अथवा बहुभिः पुरुषेराहद्धे ऊरुमूलप्रदेशे ॥ ३७१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बहुसंस्थिते स्थानेतांश्विभः खादयदाजा ॥ ३७१ ॥

# पुमांसंदाहयेत्पापंशयने तप्तआयसे ॥ अभ्यादध्युश्व काष्ठानि तत्र दस्तेत पापकत् ॥ ३७२ ॥

- (१) मेथातिथिः । योसौपत्न्याजारःसञायसे लोहशयने तप्तेऽग्निसमकते दाहपितव्यः तत्रच शयनस्थितस्य का॰ ष्ठानि वभ्यघातिनोऽभ्यादभ्युरुपरिक्षिपेयुः यावत्काष्ठशहारैरिग्नज्वालाभिशयनतापेनच मृतः ॥ ३७२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पुमांसं तस्याध्यभिचारप्रतियोगिनम् ॥ ३७२ ॥
- (३) कुद्धूकः । अनन्तरीक्तंजारंपापकारिणंपुरुषमयोमयशयने प्रज्विति राजा दाहयेत्तत्र शयने वध्यघातिनः काष्ठानि निक्षिपेयुर्यावत्पापकारी दग्धः स्यात् ॥ ३७२ ॥
- (४) राघवानन्दः । तस्यउपपतेर्दण्डमाहं पुमांसमिति । पापं पापिनमितिवक्तव्ये अत्यन्तपापख्यापनार्थमः । शयने अधोनिवशनसाम्यात्तप्ते पञ्चिति । यथाऽर्धदग्धोनपलायतेतथा कुर्यादित्याहः अभ्यादभ्युरिति । तसाद्देत अभ्बाह्मणंचेत् । ब्राह्मणंचेदिवासयेदेव नजातु ब्राह्मणं हन्यादिति उद्केनिवधात् ॥ ३७२ ॥
- (५) नन्दनः । ब्राह्मण्याःशृद्गमनेऽयंदण्डः ब्राह्मण्यांदूषियतुः शूद्रस्य दण्डमाह पुमांसंदाहयेदिति । पुमांसंशूद्रंदाह-येद्देशेतभत्मीक्रियेतः ॥ ३७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । काश्रानि आज्येन अभ्यादध्युः अवसिचेत् तत्र दक्षेत पापकत् ॥ ३७२ ॥ संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणोदमः ॥ बात्यया सहसंवासे चाण्डाच्या तावदेव तु ॥ ३७३ ॥
  - (१) मेधातिथिः । अभिशस्तरतत्पापकारीत्यभिशन्दितः योयस्यां स्त्रियांसंगृहीतस्सोऽभिशस्तोदण्डितः सचेत्संव-

त्सरे पुनस्तस्यामेव संगृह्यते तदा तस्यैकंवारमिशास्तस्य संवत्सरे गते पुनर्दुष्टस्य हिगुणोरण्डः संवत्सराभिशस्तस्येति समासपाठे कथंविद्योजना बात्यया सह संवासे तावदेव पुनर्दुष्टस्य नेति ब्रमः तत्राण्युत्तमाधममध्यमानामनेकविधोरण्डः तत्रकोसाविह हिगुणहित न ह्यायते किर्तार्ह चण्डाल्यासंवासे यावदेव तावदेव बात्ययेति सहस्रन्त्वन्त्यस्तेयिकारं पूगःसंघस्तेन विर्तापुंध्यलीकर्तव्यं अथवातमहीतिवात्येत्यस्तेयकारांदण्डादिः काच शतमहीति याउनेकपुरुषोपभोग्या पुंध्यली सा हि पुरुषवातमहीति अथवाउनेकपुरुषलामिका यामस्यदास्यसत्रमेव दास्यश्च बात्याये तहदहीनावात्यामन्यन्ते तेषां मतेन मुख्यः शब्दार्थः अयंहि बात्यशब्दः स्पृतिकारैः सावित्रो पतितेषु प्रयुक्तः नच स्त्रीणांतत्संभवः अथ स्त्रीणांविवाहस्य तदापत्तिवचनादुपनयनं तद्यीनपुरुषवद्वात्यागौरतिहं नमुख्यः यदिनामोपनयनशब्दोऽनुपनयने विवाहे प्रयुक्तस्तथाप्युपनयनश्चितोनोवात्यदत्युक्तेन विवाहहीनदित प्रतीयते यथाऽसिहोयंदेशहर्युक्तेन सिहशब्दस्य माणवके प्रयुक्तस्तथाप्युपनयनश्चितोनोवात्यदत्युक्तेन विवाहहीनदित प्रतीयते यथाऽसिहोयंदेशहर्युक्तेन सिहशब्दस्य माणवके प्रयुक्तस्यापि देशस्यान्याणवकत्वंप्रतीयते अस्ति तत्र मुख्य इहासंभवदित चेन्त्रासंभवमात्रनिवन्धना गौणी प्रती तः किर्तिह संवन्धमपरमुपेक्त्य भवेदुपनयनशब्दोविवाहे गौणः व्रात्यशब्दस्तु गौणहित कोहेतुः गौणत्वेऽपि विवाहाभावनिवन्धनहित तिरुपपदव्रात्यन्यापित्रः व्यात्यभार्यो तु सत्यपि संवन्धने वात्यश्चदेन शक्याभिधातुं सोयमित्यभिसंबन्धे हि पुयोगादाख्यायमिति तथा भवित्ययं तावतश्चायंभदिववक्षायां तिहतेनेति तस्माचदि गौणोव्रात्यश्चरित्यस्तज्ञातामत्येया अध्यवदार्थे व्रातमहितीति विवाहमञ्चात्र मुख्या न गौणीति नच विवाहकालः स्त्रीणांनियनोयत्कालाहृष्टावात्यास्युर्यदिष प्रागृतीर्ववाद्या तद्यात्र तद्य वरस्य करुमन्याविनातत परेणाभ्यनुद्धातप्यकाममामरणांत्वेहिष्ठ कत्या॥ ३७३॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वस्तुतोदुष्टस्य लोकेरिभशस्तस्य संवत्सरपर्यन्तं तच्छोधनमकुर्वतस्तद्दोषार्हदण्डाद्विगुणो-दमः । ब्रात्यया योषिदुपनयनस्थानीयविवाहकालेऽपरिणीतया कन्यया प्रवृत्तरजसा सक्त्संयोगे तेन ब्रात्यया सक्त्संब-न्धमात्रेण तज्ञातीयगमनदण्डाद्विगुणोदण्डद्दत्यपेक्षितमः । नतु संवत्सराभिशस्तस्येत्यब्राप्यन्वयः । प्रायिश्वतंतु पृथगेवाचर-णीयमः । एवंचाण्डाल्यापि संवासे तावदेवेति यावान्ब्रात्यया सह संवासे सर्वातिशयितोद्दिगुणीभूतोदण्डस्तावानेव दण्डः । प्रायिश्वतंत्वन्यदेवेत्यर्थः ॥ ३७३ ॥
- (३) कुझूकः । परस्नीगमनेन दुष्टस्य पुंसोऽदण्डितस्य च संवत्सरातिक्रमेणाभिशस्तस्य पूर्वदण्डाद्विगुणोदमः कार्यः । तथा ब्रात्यज्ञायागमने योदण्डः पर्किल्पतः चाण्डाल्यासह निर्देशाच्चाण्डालीगमनरूपः तथा चाण्डालोगमने योदण्डः सहस्रं त्वंत्यजस्त्रियमिति संवत्सरे त्वतीते यदि तामेव ब्रात्यज्ञायांतामेवचाण्डालीपुनर्गच्छिति तदा द्विगुणः कर्तय्यः एतत्पूर्वस्ये वीदाहरणद्वयंब्रात्यज्ञायागमनेऽपि चाण्डालीगमनदंडमदर्शनार्थं सर्वस्येव तु पूर्वाभिशस्तदण्डितस्य संवत्सरातिक्रमे पुनस्तामेव गच्छतः पूर्वाद्विगुणोदण्डोबोद्धव्यः ॥ ३७३॥
- (४) राघवानम्दः । ततोन्यत्र दण्डमात्रमेतस्यांपुनर्धृतस्यास्यापि संवत्सरान्ते गमने द्विगुणोदमइत्याह समिति । कस्य गुण्यमित्यपेक्षायामाह ब्रात्ययेति । सहस्रत्वन्त्यर्जास्वयमितिवचनाच्याण्डास्या गमने यत्मायश्चित्तं दण्डंवा तावदेव तु द्वात्यागमने तद्वेगुण्यं पुनर्गमनइतिभावः ॥ ३७३ ॥
- (५) नन्द् नः । संवत्सराभिशस्तस्य अस्यां संवत्सरंगूटवर्त्तमानस्य पश्चात्परिज्ञातस्य दुष्टस्य पापकत्तमस्य द्विगु-णीद्मउक्तभ्यः स्त्रीसंग्रहणदण्डेभ्यः ब्रात्यया चण्डाल्या सह संवासे संगमे तावदेव द्वेगुण्यमेव दण्डस्य ॥ ३५३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । संवत्सरपर्यन्तं पापशोधनमकुर्वतः अभिशस्तस्योक्तदण्डाद्विगुणोदमः संवत्सरानन्तरं पुनर-

भिशस्तस्य पूर्वेरुष्टस्य दण्डितस्य द्विगुगोदण्डः बात्ययासहसंत्रासे अतिकान्तविवाहकाला प्रवृत्तरः ना बात्या तया सह संवासे संवत्सरेतुपुनः चाण्डाल्या सह संवासेतावानेवरण्डः ॥ ३७३ ॥

## श्रद्रोगुप्तमगुप्तंवा द्वेजातंवर्णमावसन् ॥ अगुप्तमद्गसर्वस्वेर्गुप्तंसर्वेण हीयते ॥ ३७४ ॥

- (१) मेघातिथिः। शृह्आचाण्डालात् गुप्तंवर्णेह्रैजातंद्विजातीनांक्षियः आवसन्मैथुनेन गळन्रक्षिता भर्तादिभिः खनियमेन दण्ड्यः कोदण्डइतिचेदगुप्तांचेद्रछत्यद्वसर्वत्वी हीयते अङ्गंच सर्वत्वंतद्वत् केनहीयते मक्तत्वात्ताभ्यामेवान्यस्यानिदेशाद्विशेषस्यानुपादानादपराधानन्तरभवाङ्गंगुप्तंचेद्रच्छित सर्वेण हीयते नैकेनाङ्गेन यावच्छरीरेणापि हान्युदेशेनाङ्गच्छेदनसर्वत्वहरणमरणान्युपिदष्टानि भवन्ति हानिरस्य कर्तव्येत्यर्थः तथाचगौतमः ह्याभगमनेलिङ्गोद्धारंसर्वत्वहरणंचगुप्तांचेत्॥ ३७४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । द्वैजातंवर्णद्विजातित्रयस्य स्त्रियः । अगुप्ते बाह्ययेकाङ्कर्तनं सर्वत्वपहणंचेत्येकाङ्कर्तनं त्वं तहानगुप्तेकाङ्कर्तनं सर्वत्व । सर्वेण शरीरेण हीयतं वियोज्यते ॥ ३७४ ॥
- (३) कुछूकः । भन्नोदिभीरिक्षतामरिक्षतांवा द्विजातिस्त्रियंयदि शूद्रोगच्छेत्तदाऽरिक्षतांरक्षारिहतांगच्छन् लिङ्क्सर्व-खाभ्यांवियोजनीयः । अत्राङ्कविशेषाश्रवणेऽप्यार्यस्यिभगमने लिङ्कोद्धारः सर्वत्वहरणंगुमांचेद्वधोऽिषकइति गोतमवचना-लिङ्काच्छेदः रिक्षतांतुगच्छञ्छरीरधनहीनः कर्तव्यः ॥ ३७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । गुप्ता गुप्तस्त्री भेदेन परदण्डं वदन्नादौ शूद्रविषयकं तमेवाह शूद्रहति । गुप्तंभन्नीहिभौरिक्षतं भक्षणाच्छादनत्वगृहायैः नरिक्षतमगुप्त द्वेजातं द्विजातिसवन्धिवर्णस्त्रीरुपै ॥ ३७४ ॥
- ( ५ ) नन्द्नः । द्वैजातं द्विजातिसंबिधनं वर्णमावसन् रक्षायुक्तांद्विजातिस्त्रियंगच्छन् । अत्र द्विजातिस्वदः क्षत्रियन् वैश्यस्त्रीविषयोज्ञासण्याउक्तपूर्वत्वात् । अगुप्ते रक्षारहितद्विजातिस्त्रोगमने एकाङ्गसर्वत्वेन च हीयते एकांगेनहस्तादिना सर्वत्वेनचहीयतेअगुप्तेकाङ्गेत्यत्र शाकल्यमतेन यकारलोपे कृते च्छन्दीनुसाराचकारलोपस्यासिद्धेत्वमनादत्य वृद्धिविधान नं गुप्ते रक्षितद्विजातिस्त्रोगमने सर्वेणाङ्गेन सर्वत्वेन च हीयते ॥ ३७४ ॥
- (६) रामचन्दः । शूदः दिजातं क्षित्रयां वैश्यांवा गुप्तं आवसन् अगुप्तं एकाङ्गच्छेदनं लिङ्गछेदैनं सर्व-स्वहरणं कार्यम् गुप्ते सर्वेण सर्वाङ्गच्छेदनं सर्वत्वेन हीयते एतत् ब्राह्मणीतरगुप्तासु क्षित्रयासु ॥ २७४ ॥

वैश्यः सर्वस्वदण्डः स्यात्संवसरनिरोधतः ॥सहस्रंक्षत्रियोदण्छोमौण्ड्यंमूत्रेण चाईति ॥३७५॥

(१) मधातिथिः। वैश्यस्य सर्वत्वदण्डउकः इहतु साहचर्यात्सत्यपि द्विजातित्वे नवैश्यस्यसमानजातीयागमेदण्डोयांकितिहि ब्राह्मणक्षत्रिययोरेव एवंक्षत्रियस्य ब्राह्मणीगमने सहस्रंमीण्डयंचमूत्रेणोदकस्थानेगर्दभमूत्रंयहीतव्यमः । अन्ये व्याचक्षते अन्यस्यानुपादानात्समानजातीयएव संवत्सरिनरोधनेन दण्डाधिक्यं यदिसंवत्सरमवरुद्धंकरोति ततोयंदण्डः आद्यमेव तुव्याख्यानंन्याय्यं नचसमहीनोत्तमानांकथंसमदण्डत्विमितिवाष्यं यतउक्तंसर्वेषामेववर्णानांदारारक्ष्यतमाः
सदैति ॥ ३७५॥

<sup>(</sup> ३७४ ) अगुप्तमङ्क्सर्वत्यैः=अगुप्तैकाङ्क्सर्वत्यैः ( नं • )

<sup>\*</sup> स्नीरूप = स्नीरूपमगुप्तमावसन् मैथुनेनोपभुजानः अङ्गसर्वत्य मित हीयते । अङ्गमत्रलिङ्गस् । गुप्तमावसन् सर्वेण शारीरण भनेन च (राघ॰ २)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संवत्सरिनरोधः संवत्सरंबन्धनारेतस्य स्थापनंकत्वा सर्वत्वंदण्ड्यइत्यर्थः । एतच ब्रास-णौतरगुप्तागमने वैश्यस्य । मूत्रेणमुण्डनं नरमूत्रेणार्द्वशिरःकत्वा मुण्डनम् ॥ ३७५ ॥
- (३) कुहुकः । वैश्यस्यगुप्तबाह्मणीगमने संवत्सरबन्धादनन्तरंसर्वस्वयहणरूपोदण्डः कार्यः क्षत्रियागमने तुर्वेश्य-श्र क्षत्रियामित वक्ष्यित क्षत्रियोगुप्तबाह्मणीगमने सहस्रंदण्डनीयः खरमूत्रेण चास्य मुण्डनंकत्तन्यम् ॥ ३७५ ॥
- (४) राघवानन्दः । वैश्यक्षत्रिययोर्गुमब्राह्मणीविषयकमाह वैश्य इति । अगुप्तामित्युत्तरत्वरसाद्धुप्तांगच्छेदित्यव-हार्यम् । संवत्सरबन्धनानन्तरं सर्वत्वं दण्ड्यो वैश्यः । क्षत्रियस्तु मूत्रेण श्वमूत्रेण सहस्रपणदण्डपुरःसरं मुण्डनमर्हतीत्य-न्वयः ॥ ३७५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । निरोधतःकारागृहनिरुद्धः । इच्छन्त्यांब्राह्मण्यांवर्त्तमानयोरयंदण्डः ॥ ३७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वैश्यः संवत्सरिनरोधतः संवत्सरे कारागृहेनिरोध्यः सर्वत्वंदण्ड्यः सहस्रंश्चित्रयः दंड्यः । चि-पुनः नरस्य मूत्रेण मौंड्यं मुण्डनंअर्हति ॥ ३७५ ॥

ब्राह्मणीययगुप्तान्तु गच्छेतांवैश्यपार्थिवौ ॥ वैश्यंपञ्चशतंकुर्यात्क्षत्रियन्तु सहस्रिणम् ॥ ३७६ ॥

- (१) मेधातिथिः । अगुप्ता व्याख्याता अष्टशीलाऽनाथा च तद्गमने वैश्यंपञ्चशतंकुर्यात् करोतिः मकरणाइण्डने वर्तते दण्डयेदित्यर्थः । पञ्चशतान्यस्येति पञ्चशतः बहुबीहिर्मत्वर्थायः तथा कर्तव्यंयथापञ्चाशतान्यस्य भवन्ति कियद्धिकंतत्तस्यापहर्तव्यमित्यथनेति कमः तथा सति यस्य पञ्चवे शतानिधनंवान्यूनंतस्यदण्डोन कश्चिदुक्तःस्यात् कस्तर्द्धर्थः पञ्चशतंकुर्यादेति दण्डाधिकारादण्डपञ्चशतसंबन्धिनंकुर्यादेवंसहिष्णंक्षत्रियमिति सहस्रमस्यास्ति दण्डोनगृहेधनम- इसर्वत्विति श्याख्येयं तथाकर्तव्यंयथाद्वंसर्वत्वंच तस्य दण्डोभवित क्षत्रियस्याधिकोदण्डोरक्षाधिकतोरक्षति तत्पुनः सण्वापराध्यति ॥ ३७६ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । पञ्च**शतदण्डम् । क्षत्रियंसहस्रिणमिति । तस्य रक्षाधिकतत्वादधिकोदण्डः । अन्येतु पञ्च-शतं पञ्चशतमात्रशेषवित्तम् । सहस्रिणं सहस्रमात्रशेषवित्तमित्याहुः ॥ ३७६॥
- (३) कुद्धृकः । अरक्षितान्तुब्राह्मणीयदि वैश्यक्षत्रियौ गच्छतस्तदा वैश्यपञ्चरातदण्डयुक्तंकुर्यात्क्षत्रियंपुनः सहद-ण्डोपेतं वैश्ये चायपञ्चरातदण्डः शूद्धाश्रमादिनानिर्गुणजातिमात्रोपजीविब्राह्मणीयमनविषयः तदितरब्राह्मणीयमने वैश्य-स्यापि सहस्रंदण्डएव ॥ ३७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । अगुप्ताविषयकमाह ब्राह्मणीमिति । पश्चशतं पञ्चशतानि दण्डनीयत्वेनास्य सन्तीतितादशं वैश्यं कुर्यादेवं क्षत्रियं सहस्रिणम् । आदौक्षत्रियभुक्तामन्यथा न वैश्यस्य दण्डलघुता बहुपुंभोग्यत्वेन पायश्चित्तलघु-त्वादतोगच्छेतामिति साहित्यमुक्तम् । वैश्यं सहस्रिणमितिभेधातिथिः । शृदाश्रमादितिपञ्चशर्तामितिकुळ्ळकः । धनदण्डमा-त्रमत्र ॥ ३७६ ॥
- (५) नन्द्रनः । पञ्चशतंकुर्यात्पञ्चशतपणदण्डयुक्तंकुर्यात् । क्षत्रिये दण्डभूयस्त्वंरक्षकत्वधर्मपरित्यागात् ॥ ३७६ ॥ उभावपि तु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तथा सह ॥ विष्ठुतौ शृद्भवद्यण्ञ्जौ दग्धव्यौ वा कटाग्निना॥३ ७७॥
  - (१) मधातिथिः । तावेव क्षत्रियवैश्यौ गुप्तया ब्राह्मण्या विद्भृतौ कतमेथुनामेथुनमबृत्तावेवविपश्रद्भवद्दण्ड्यौ

<sup>\*</sup> श्वमूत्रेण = खरमूत्रेण (राघ० २)

गुप्ते सर्वेणहीयतइति । दग्धव्योवाकटाग्निना वाशब्दोवधमकारिवकल्पे न वधविकल्पे निह्न शूद्रगुप्ते वधादन्योदण्ड-आम्नातः ॥ २७७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शृद्धबद्ण्ङ्यौ एकाङ्कछेरसर्वत्वयहणाभ्याम । कटामिना शवामिना ॥ ३५७ ॥
- (३) कुद्धृकः । तावेवोभाविष क्षत्रियवैश्यो ब्राह्मण्यारक्षितया सह कतमेशुनौ शृहवत्सवैण होयेतइति दण्ड्यो यहाकंट नावेद्य दग्धन्यो तत्र वैश्यंकोहितदंभेः क्षत्रियंशरपत्रैवां वेष्ट्यइति वसिष्टोक्तोविशेषोयाहः पूर्वसहस्रक्षत्रियोद-ण्डयोवैश्यः सर्व स्विमित्यक्तत्वाद्यंप्राणांतिकदण्डोगुणवद्वाह्मणीगमनविषयोबोद्धन्यः ॥ ३७७ ॥
- (४) राघवान-दः । गुभायांतु तस्यां समेत्य गमने शृद्भवद्ण्डेन विकल्पमाह उभावपीति । विष्ठुतौ कतमेथुनौ । शू-द्भवच्छरीरसर्वत्त्रं वैश्यस्य क्षात्रयस्याद्वःसर्वत्वभितिभेदः । अगुणवद्वाह्मणीविषयकोदण्डः दाहस्तु गुणवत् ब्राह्मणीविषयः । कटांब्रिना शरपत्रेण । तत्रापि छोह्निदभैः संवेष्ट्य क्षत्रियः वैश्यस्तु शरपत्रैरितिवसिष्ठोक्तेः ॥ ३७७ ॥
  - (५) नन्दनः । विष्ठतौ व्यभिचारितौ ॥ ३७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उभी वैश्यक्षित्रयौ विषुतो कताभिमानौ तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सह श्मशाने कटामिना उभी दग्धय्यो ॥ ३७७ ॥

### सहस्रंब्राह्मणोदण्ङ्योगुप्तांविपांबलाद्वजन् ॥ शतानि पञ्चदण्ड्यः स्यादिन्छन्त्यासहसङ्गतः॥३ ७८ ॥

- (१) मेधातिथिः । गुप्ता अष्टशीलिप यदि केनचिद्रक्ष्यते पित्रा आत्रा बन्धुभिर्वा तांहराद्रच्छन्सहस्रंब्रासणोदाप्यः गुप्ता शीलवतीचेत्ववासनाहानेनाधिके अथापि शीलवत्यपि गुप्तशब्देनोच्यते तथापि सहस्रमात्राद्वासणोमुच्यते । अङ्कल-भवासने सर्वत्रमुखीक्रियते परदाराभिमर्शे ॥ ३७८ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनाराधणः** । निर्गुणगुणवद्राह्मणापेक्षया दण्डद्दयम् । बलादनिच्छन्तीम । इच्छन्त्या गुप्तयैव ॥ ३७८ ॥
- (३) कु हुकः । रक्षितांविषां ब्राह्मणी बले नोपगच्छन्सहस्दं एड्याः स्यातः इच्छन्या पुनः सरु नैथुने ५ अशतानि दण्डनीयो भवेत् ॥ ३७८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तादशापराथे विमस्य दण्डमाह सहस्रमिति । बलादिनच्छतः । इच्छन्त्या ब्राह्मण्या ॥१७८ ॥ माण्झंप्राणान्तिकोदण्डोब्राह्मणस्य विधीयते ॥ इतरेषान्तु वर्णानांदण्डः प्राणान्तिकोभवेत्॥३५९॥
- (१) मधातिथिः। यत्र क्षत्रियादीनांवधउक्तस्तत्रब्राह्मणस्य मोढयंयथाऽब्राह्मणः संयहणात्प्राणान्तदण्डमर्हति तथानु पुमांसदाह्यदेदिति प्राणानामन्तद्गञ्जति प्राणान्तवा करोति प्राणान्तकःअन्येष्विपदःयतद्दितदण्डः। अन्ये तुप्राणान्तिः कद्दितपाग्रान्तरंप्राणान्ते भवः प्राणान्तिकः अध्यात्मादित्वाह्मञ् इतरेषांब्राह्मणादन्येषांक्षात्रयादीनांवर्णानांप्राणान्तिकएव श्रुतंमारणादिपूवमेव तदनन्तरमिदमुच्यते उच्यमानमौण्ड्यंतच्छेषतया सहस्रदण्डोविधीयतद्दितमन्यन्ते अन्यशा ब्राह्मणस्य प्राणांतदण्डविधानात्कः प्रसङ्गोब्राह्मणस्य येनैवमुच्यंतमौढयंप्राणान्तिकद्दित पुमांसदाहयेदिति सामान्यविधानप्रशक्तन्ति चित्तत्रेव कर्तव्यस्यात्त्रशाह्मस्यत्वप्रतियते ॥ ३७९॥

<sup>(</sup>३७८) दिच्छन्त्यासह=अगुप्तांसह (ख)

<sup>(</sup>३७९) प्राणान्तिकोभेबन्=माणान्तकोभवेन (मैधा०)

<sup>=</sup>प्राणान्तगोभवेत् (मेधा०)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्राणान्तिकदण्डस्थाने मुण्डनमेव कार्यमित्यर्थः ॥ १७९ ॥
- (३) कुःहूकः। ब्राह्मणस्य वधदण्डस्थाने शिरोमुण्डनंदण्डः शास्त्रेणोपदिश्यते क्षत्रियादीनांपुनरुक्तेन घातेन दण्डोभवति ॥ ३७९ ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्येषां प्राणान्तिके दण्डे ब्राह्मणस्य मीण्ड्यविधत्ते मीण्ड्यमिति । जात्यन्तरस्य प्राणान्ति-कोऽपराधे यत्रदण्डस्तत्र विषस्य मीण्ड्यमात्रमितिसार्वत्रिकः ॥ ३७९ ॥
- (५) नन्दनः। ब्राह्मणस्य च वधाई दण्डे पामे मीण्ड्यमेव न वधः इतरेषांवधएवेति ॥ २७९ ॥ न जातु ब्राह्मणं हन्यात्सर्वपापेष्वपि स्थितम् ॥ राष्ट्रादेनंबहिः कुर्यात्समयधनमक्षतम् ॥ ३८०॥
- (१) मेधातिथिः । सर्वपापेष्विति प्रकरणविधौ न केवलंसंग्रहणे ब्राह्मणोन हृन्यते यावदन्येष्वप्यपराधेषु । अ-पिशब्दोयुगपत्सर्वपापकार्यपिब्राह्मणोनजातुकदाचिद्धन्तव्यः किर्ताहं तस्य पापकारिणः कर्तव्यं राष्ट्रादेनंविषयाद्वाह्मणंबिहः कुर्यान्तिर्वासयेत् समग्रधनंसर्वस्वसहितं अक्षतमक्षतशरीरंधनमध्यस्यनापहर्तव्यं कथंतिहं दण्डोब्राह्मणस्य केचिदाहुनिर्वा-सनेत्वाधीयमानंसधनंनिर्वास्य धनदण्डंपतिषेधति । अन्येतुसमग्रधनंद्धतसर्वस्वंकृत्वा निर्वास्यतहित मन्यन्ते ॥ ३८० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अक्षतमच्छिनाइम् ॥ १८० ॥
  - (३) कुङ्कूकः । ब्राह्मणंसर्वपापकारिणमपि कदाचिन्न हन्यादपि तु सर्वत्वयुक्तमश्चतशरीरराष्ट्रान्निर्वासयेत्॥३८० ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु किमिति मैोण्डयं तत्राह नेति । समयधनं समयधनयुक्तमः बहिर्निःसारणेधनं नयासमः तदभावे धनं किचत् सहसंब्राह्मणइत्यत्रोक्तमः । अक्षतिमत्यनुवादोऽक्षतशरीर्रामत्यर्थः ॥ १८० ॥
  - (५) मन्दनः । न केवलंस्रीसंप्रहणएव किन्तु ब्रह्महत्यादिष्वपीत्युक्तंसर्वपापेष्वपीति ॥ ३८० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अक्षतं अन्याहतम् ॥ ३८० ॥

### न ब्राह्मणवधाद्भ्याधर्मीविद्यते भुवि ॥ तस्मादस्य वधंराजामनसापि न चिन्तयेत् ॥ ३८१ ॥

- (१) मेथातिथिः । पूर्वशेषोयमर्थवादः नब्राह्मणवधादन्योबहुतरोऽधर्मीदुःखफलोस्ति । अन्यशब्दाध्याहारेण पश्च-मी तसाद्धेतोरस्य ब्राह्मणस्य राजा मारणमङ्कछेदंवा मनसापि नेच्छेत् ॥ ३८१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। भूयानातिशयितः॥ ३८१ ॥
- (३) कुछूकः । ब्राह्मणवधान्पहान्पृथिव्यामधर्मीनास्ति तस्मादाजा सर्वपापकारिणोब्राह्मणस्य मनसापि वधंन चिन्तयेत्॥ ३८१ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रार्थवादः नेति । मूयोनधर्मीन विषते ब्रह्मह्त्याश्वमेघान्यांन परंपुण्यपापयोरित्युक्तेः ॥ योब्राह्मणायावगुरित्यादिश्रुतेः । राजास्तेनेन गन्तव्यमिदमपि । विश्वतिरिक्तविषयमः ॥ ३८१ ॥
  - (५) नन्दनः। उक्तेऽर्थे हेतुमाह नब्राह्मणवधादिति ॥ ३८१ ॥
  - (६) रामचन्दः। ब्राह्मणवधाद्भयान् अधर्मः कचित् नविषते ॥ १८१॥

वैश्यश्वेत्क्षत्रियांगुप्तांवैश्यांवा क्षत्रियोवजेत् ॥ योत्राह्मण्यामगुप्तायां तावुत्री दण्डमहृतः ॥ ३८२॥

[ क्षत्रियांचैववैश्यांचगुप्तांतुब्राह्मणोवजन् । नमूत्रमुण्डः कर्तव्योदाप्यस्तूत्तमसाहसम् ॥ १ ॥ ] ः

<sup>‡ (</sup>क, ख, ग, च, ञ, ट, इ, ण, य, र, छ)

- (१) मेधातिथिः । अगुप्तायात्राह्मण्यागमने वैश्यः पश्चशतंकुर्यात्क्षित्रयंसहसिणमिति तत्र वैश्यस्य पश्चशतोषएव परिपालयति सएव चेन्नाशयति युक्तंतस्य दण्डमहत्त्वम् ॥ ३८२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । योबाह्मण्यामगुप्तायां दण्डः पञ्चशतानि वैश्यस्य सहस्रं क्षत्रियस्य ॥ १८२ ॥
- [ सर्वज्ञनारायणः । नमूत्रमुण्डइति । मीण्डग्रमत्रविधेयं तद्विधीच क्षत्रियवन्मूत्रेणतन्माभूदित्येतदर्थमूत्ररूपविशेष-णनिषेधः । तथाच मूत्राईशिरस्त्वस्य विशेषणमात्रस्य निषेधोमुण्डना तु कर्तव्यव ॥ १ ॥ ]
- (३) कुह्यूकः । रक्षितांक्षत्रियांयदि वैश्योगच्छेन्क्षत्रियोतायदि रक्षितांवैश्यांतदा तयोत्रांसग्यामगुप्तायां गमने मोदण्डानुक्तो वैश्यपञ्चरातंकुर्यात्क्षत्रियन्तु सहस्रिणमिति द्वावेव दण्डौ वैश्यक्षत्रिययोभंवतः । अयंच वैश्यस्य रक्षितक्ष-त्रियागमने पञ्चरात्रस्पोदण्डोलघुत्वात् गुणवद्वैश्यस्य निर्गुणजातिमात्रोपजीविक्षत्रियायाः श्रद्धाभ्रान्त्यादिगमनविषयोबोद्ध-च्यः । क्षत्रियस्य रक्षितवैश्यायां ज्ञानतोयुक्तः सहस्रंदण्डः ॥ ३८२ ॥
- (४) राघवानन्दः । राजन्यवैश्ययोः परस्परस्य गुप्तस्त्रीगमनेअगुप्तब्रासणीगमनवद्दण्डमाह वैश्यश्चेति । योवैश्यः पञ्चशतं कुर्यात्क्षत्रियंतु सहस्रिणमित्यनेनोक्तःसंख्याविशिष्टोदण्डस्तं विद्राजन्यावर्हतद्दत्यन्वयः । अत्रतु वैश्यस्या गुण-वतोक्षत्रियत्वमात्रोपेतागमने छघुदण्डस्य शूद्राभ्रान्त्यागमनेनवा ॥ ३८२ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** यः दण्डः ब्राह्मण्यामगुप्तायां उक्तस्तमेव तावुभी वैश्यक्षत्रियौ दण्डं अर्हतः ॥ ३८२ ॥

[ रामचन्द्रः । क्षत्रियामिति । मूत्रदण्डः न कर्तव्यः मूत्रेण मुण्डनंन कार्यं किंतु उत्तमसाहसं दाप्यः ॥ १ ॥ ] सहस्रंब्रह्मणोदण्डंदाप्योगुप्ते तु ते बजन् ॥ शूद्रायां क्षत्रियविशोः साहस्रोवै भवेद्दमः ॥३८३॥

- (१) मधातिथिः । गुप्ते क्षित्रयावैश्येगछन्त्राह्मणः सहस्रंदण्ड्यः प्रवासनाङ्क्तने स्थितेएव शुद्धायागमने क्षित्रयवैश्य-योः साहस्रोदण्डः सहस्रमेव साहस्रंत्वाणिकोण् सहस्रंवादण्डेऽस्ति साहस्रोदण्डोत्रपदार्थः । मत्वर्थीयोण् ॥ ३८२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सहस्रंब्राह्मणोदण्डंदाप्योगुप्तेतु तेवजन्ति अगुप्ते वजन्दाप्यएव न मुण्डनीयइत्यर्थः । शूद्रायां गुप्तायामगुप्तायांवा । वैश्यराजन्ये वैश्यां राजन्यांच पूर्व तयोब्राह्मणस्य सहस्रदण्डतोक्ता । एतत्तु शूद्रतुल्यवृत्तयो-र्योगएवेतिक्रोयम् ॥ ३८३ ॥
- (३) कुळूकः । क्षित्रयावैश्ये रक्षिते बाह्मणोव्रजन्सहस्रंदण्डंदापनीयः श्रूदायां रक्षितायां क्षित्रयवैश्ययोगमने सह-समेव दण्डः स्यात् ॥ ३८३॥
- (४) राघवाणन्दः । विर्क्षत्रिययोरिक्षततज्ञातीये स्त्रियौ ब्राह्मणोगच्छंन्सहस्रमित्याहसहस्रमित्यर्धेन । ते विर्क्ष-त्रिययोषिते । वैश्यक्षत्रिययोरिष रिक्षतशूद्भागमने सहस्रंदण्डइत्याह शूद्भायामिति । गमनइतिशेषः । तत्राषि पूर्वे क्षत्रियभु कायां वैश्यस्य गमने साहस्रः सहस्रपणनियतः ॥ ३८३ ॥
  - (५) नन्दनः । ते गुप्ते क्षत्रियवैश्यस्त्रियौ शुद्धायांगुप्तायामिति विपरिणामः ॥ ३८३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। ते क्षत्रियवैश्ये बजन् गुप्ते ब्राह्मणः सहस्रं दण्डं दाप्यः श्रूदायां गच्छतोः क्षत्रियविशोः साहस्रो दमः वैभवेत ॥ ३८३ ॥

क्षत्रियायामगुप्तायां वैश्ये पश्चशतंदमः ॥ मूत्रेण मौण्डामिच्छेतु क्षत्रियोदण्डमेव वा ॥ ३८४॥

(१) मेधातिथिः । वैश्यस्य पञ्चशतानि दण्डः अगुप्तांच क्षत्रियां गच्छति क्षत्रियस्य सएवयदि वा मौण्ड्यमुण्डन-मृच्छित्मामुयाद्वर्रभमूत्रेण एषएव वैश्यागमनउभयोर्दण्डः ॥ ३८४ ॥

- (३) कुद्धूकः । अरक्षितक्षत्रियागमने वैश्यस्य पञ्चशतानि दण्डःस्यात् क्षत्रियस्यत्वरक्षितागमने गर्दभमूत्रेण मुण्डनंपञ्चशतरूपंवा दण्डमामुयात् ॥ ३८४ ॥
- (४) राघवानन्दः । तयोरगुमक्षत्रियाविषये व्यवश्थितदण्डमाह क्षत्रियायामिति । वैश्ये पञ्चशतं दण्डः । मीण्ड्य मन्विच्छेत्क्षत्रियोदण्डमेववा । वाशब्दात् मीण्ड्यंनान्विच्छेद्वा ॥ ३८४ ॥
  - (५) नन्द्नः । व्रजतीतिविपरिणामः ॥ ३८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षत्रियायां मृत्रेण मीण्डयं ऋच्छेतः वापक्षान्तरं दण्डमेवगच्छेत् ॥ १८४ ॥ अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये शृद्धांबाब्राह्मणोञ्जन् ॥ शतानि पञ्चदण्ड्यः स्यात्सहस्रंत्वन्त्यजित्तयम्॥६८५॥ [ शृद्धोत्पन्नांशपापीयान्तवं मुच्येतिकित्बिषात् । तेभ्योदण्डात्दतंद्रव्यंनकोशेसंप्रवेशयेत् ॥ १ ॥ अयाजिकंतुतद्वाजादबाद्गृतकवेतनम् ॥ यथादण्डगतंवित्तंब्राह्मणेभ्यस्तुलंभयेत् ॥ २ ॥ भार्यापुरोहितस्तेना येचान्येतद्विधाद्विजाः ॥ १ ॥ ] +
- (१) मेधातिथिः। ब्राह्मणस्य क्षत्रियाद्यगुप्तास्त्रीगमनउभयोर्दण्डः अन्त्यज्ञश्रण्डात्रश्वपचादिस्तत्र सहस्रंतत्रायं-सहस्रपणदण्डसंग्रहः ब्राह्मणस्य चतुर्ष्विप वर्णेषु गुप्तागमने सहस्रंश्रोत्रियदारेषु प्रवासनाङ्क्षने अन्यत्र प्रवासनमेव श्रोत्रियदा-रेषु प्रायश्चित्तमहत्वदिव कल्प्यते गुप्तागमने पञ्चशतानि प्रवासनाङ्क्षने यद्यप्यगुप्तापरदाराव्यपदेशोभवति विवाहसंस्कारे सति तथापि स्वेरिणीभर्तृत्वतामितिकान्ता अब्राह्मणस्य प्राणान्तोगुप्तागमने दण्डोबलात् सकामागमने साहस्रोदण्डः प्रवासनाङ्केच गुप्तागमने वैश्यपञ्चशतंकुर्यात्स्रवियंसहस्रिणमिति ॥ ३८५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्त्यजात्यः । रजकचर्मरूम्बवुरुङकैवर्तमेद्भिष्ठाः स्मृत्यन्तरोक्ताः॥ एवंस्रीसंप्रहणान्त-समर्थितं उत्तरेचाभ्याये शेषं वाच्यम् ॥ १८५ ॥
- (३) कुछूकः। अरक्षितांक्षत्रियांवैश्यांश्चर्दांवा ब्राह्मणोगच्छन्पञ्चशतानि दण्डयः स्यात्। अन्ते भवोऽन्त्यजः यस्माद्धमोनास्ति चाण्डालादिस्तस्य स्त्रियंगच्छन्सहस्रंदण्डयः॥ ३८५॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । अगुप्ततिमृष्विप ब्राह्मणंप्रति दण्डमाह् अगुप्तइति । अन्त्यजिह्मयं चण्डालादिजातिमिति अ-न्त्यजगुप्तागुप्तसाधारणविषयं चतुर्णो सन्निधेः प्रकरणस्य बलीयस्त्वात् ॥ ३८५ ॥
  - (५) नन्द्नः । शूद्रांच अगुप्तिंच विपरिणामः ॥ ३८५ ॥
  - (६) रामचन्दः। अन्त्यजिह्मयंत्राह्मणो वर्जन्सहस्रंदाप्यः॥ ३८५॥

यस्य स्तेनः पुरेनास्ति नान्यस्तीगोन दुष्टवाक् ॥ न साहसिकदण्डन्नौ सराजा शक्रलोकभाक्॥३८६॥

(१) मिधातिथिः। यस्य राज्ञः पुरे देशे राष्ट्रे स्तेनश्रीरोनास्ति सशक्तस्येन्द्रस्य लोकंस्थानंभजते व्वर्गप्रामीति। नान्यस्तीगमनमन्यस्य या स्त्री भार्यावरुद्धा पुनर्भूवां स्त्रीयहणमभार्याथाअन्यसंबन्धिन्याःप्रतिवेधार्थे द्वष्टवाक्त्रिविधस्याः क्रोशस्य कर्ता साहसिकउक्तः दण्डेन हृन्ति दण्डपारुष्यकृत् शक्तलोकभागिति सर्वत्रानुषद्यः स्तेनादीनांशरीरसंप्रहशेषोय-मर्थवादः॥ ३८६॥

<sup>+ ( 5, 5 )</sup> 

<sup>(</sup> ३८६ ) शऋलोक=सत्यलोक ( क )

- (२) सर्वतनारायणः । अत्रान्तरा उञ्चावचाननूक्तान्कांभिदाजधर्मान्त्रसंगादाह यस्येति । दुष्टवाक् दुष्टपारुष्य-कृत् । दण्डमोदण्डपारुष्यकृत् ॥ ३८६ ॥
- (३) कुद्धूकः । यस्य राङ्गोराष्ट्रे चौरः परदारगामी परुषवादी गृहदाहादिसाहसकारी दण्डपारुष्यकर्ता च नास्ति सराजा शक्तपुरयाति ॥ ३८६ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** राजावश्यं स्तेनादिपश्चसु दण्डपरोभवेदित्येतच्छक्यमाविष्कुर्वन्नाह् यस्येतिद्वाभ्याम् । अ-न्यस्तीगः पारदारिकः । सशक्रलोकभाक् मृत्वेतिशेषः ॥ ३८६ ॥
- (५) नन्दनः । यएते वाक्पारुष्यदण्डपारुष्यस्तेयसाहसस्त्रीसंग्रहणरूपाः पञ्चदोषाउक्तास्तेषु प्रवर्तमानानांनिय-हेण राज्ञां फलमाह यस्यस्तेनइति । यस्य पुरे स्तेनोनास्ति दण्डभयाद्यस्य विषयेचोरोनास्ति । दण्डेन इन्तीति दण्डप्रः दण्डपारुष्यकृत् । पुरइति राष्ट्रस्याण्युपलक्षणम् ॥ ३८६ ॥

एतेषांनिपहोराज्ञःपञ्चानांविषये स्वके ॥ साम्राज्यकत्सजात्येषु लोके चैव यशस्करः ॥ ३८७ ॥

- (१) मेधातिथिः । सात्राज्यपरः प्राणियतास्वातस्त्रयं सजातेषु समानस्यि नोराजानःसजात्याअभिषेतास्तेषु मू-र्द्धन्यधितिष्ठति तस्याज्ञाकराः संभवन्तीत्यर्थः लोके च यशस्करइत्युत्पादयन्ति उभयत्रापि नियहएव कर्ता हेतुत्वात् ज-नमारकोयंक्रोधनइति वदन्त्यपि तुस्तुवन्ति ॥ ३८७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। साम्राज्यं समीचीनंराज्यम्। खजात्येषु मध्ये ॥ ३८७ ॥
- ( ३ ) कुछूकः । एतेषांस्तेनादीनांपश्चानांत्वराष्ट्रं निपदः समानजातीयेषु राजसु मध्ये राजा सामाज्यकदिह लोके च यशस्करोभवति ॥ ३८७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पञ्चानां स्तेनादीनाम । विषये राष्ट्रे । खजात्येषु राजसु मध्ये साम्राज्यकत् एवंकुर्वन् चऋवर्ती स्यादितिभावः । यशस्करः लोके खानुरूपं यशोधते ॥ ३८७ ॥
- ऋत्विजंयस्यजेयाज्योयाज्यंचित्वत्तयजेयदि ॥ शक्तंकर्मण्यदुष्टंच तयोर्दण्डः शतंशतम् ॥ ६८८॥
- (१) मेधातिथिः। यञ्चे कर्मकरऋत्विग्धोतोद्वात्रादिः यद्यपि वरणोत्तरकालमामयोगसमाप्तेस्तिद्विपदेशस्तथाय्यन्य कर्मणोरितरेतरत्यागे विधिरयं किंतर्ही माग्वरणात । भूतपूर्वगत्या ऋत्विग्व्यवहारः यः प्रयोगान्तरेवृतः सएवशकः मयोगान्तरेऽपि वरितव्यः न केवलंपूर्ववृतस्यायमग्यायः किंतिहि तित्पत्रादिभिरपि तथाहि पूर्वोजुष्टः खयंवृतहित नारदः नचाय-मैकपुरुषिकोनियमः किंतिहि कुलधमीयं तथाच महाभारते संवर्तमरुत्तीयेषु अपश्चितंतेन यत्कुलाः पित्रादिभिक्तित्वजोबु-तास्तएव वरीतव्याः । याजनकानामप्येषएवविधिस्तैरिपि ते योजनीयाः ऋत्विजंकतार्त्विज्यंतत्कुलीनंवाऽन्यंयोनवृणीति यियक्षुरपि त्वन्ययाजकमर्थयेत् शक्तंकर्मणि यञ्चे मयोगञ्चमदुष्टमभिशंसनाङ्गवैकल्यादिभिर्दोषैरयुक्तमेवभीदशएविवगर्थ्य-मानोयदिनाङ्गीकुर्याद्याजकत्वं अदुष्टमभिरेवदोषैरनाऋान्तंयाज्यंशक्तंविद्वत्तया च तादशे त्यागे तयोः शतंदण्डः ऋत्विक्श-तंदाप्योयाज्यंत्यजन्याज्यऋत्विजं नकेवलमयपृत्विग्याज्यधर्मः शिष्याचार्ययोरिप । तथाच गौतमः। अथयाजकावृत्विगा-चार्यौ पतनीयसेवायां चहेयावन्यत्र हानात्पततीति दावृसंभदानयोरिप प्रतियहे केचिद्धर्ममममिच्चिन्त ॥ ३८८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋत्विजमित्यादिसंविष्यतिक्रमशेषभूतमप्यत्र राज्ञाप्यृत्विष्यत्याज्यद्तिदर्शयितुंराजधर्मेषू-क्रम् । ऋत्विजं परंपरयायातमः । शतं पणाः । पुनश्च पूर्ववत्परियहद्दत्यपि पाद्ममः ॥ ३८८ ॥

- (३) कुङ्कूकः । योयाज्यः ऋत्विजंकर्मानुष्ठानसमर्थमितपातकादिदोषरिहतपृत्विग्वा याज्यमदुष्टंत्यजित तयोः शर्तशतंदण्डः कार्यदित दण्डपसङ्गादिदमुक्तम् ॥ ३८८ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । प्रकृतमनुवर्तयन्दण्डार्थमनुवर्ति ऋत्विजमिति । याज्योयजमानः शक्तं कर्मानुद्यानदक्षिणादा-नयोः । अदुष्टंपातकादिना । एतद्वये याज्ययाजकयोविशेषणम् । शतमिति कर्तृभेद्विवक्षया वीष्ता ॥ १८८ ॥
- (५) नन्दनः । प्रकीर्णकाख्यमनुद्दिष्टमपिस्मृत्यन्तरमित्दंष्यवहारपदंगस्तौति ऋत्विजयस्त्यजेदिति । कर्मणि यज्ञ-कर्मणि शक्तमिति ऋत्विग्विशेषणम् । अदुष्टमिति याज्यविशेषणम् ॥ ३८८ ॥
- (६) ग्रमचन्द्रः । याज्यो यजमानः कर्मणिशक्तञ्जदुष्टं ऋत्विजत्यजेत् च पुनः यदिऋत्विक् कर्मणि शक्तंकर्मस्थं याज्यं त्यजेत्रतयोः ऋत्विक्याज्ययोः दण्डः शतंशतम् ॥ ३८८ ॥

# न मातानिषता न स्त्री न पुत्रस्यागमईति ॥ त्यजन्मपतितानेतान्राज्ञा दण्ड्यः शतानि षट् ॥ ३८९॥

- (१) मेधातिथिः। माता नत्यागमईति न त्याज्या त्यागः खगृहान्तिष्कासनंभातृवृत्तेःसक्तायाउपकारस्योपिकयायामुदितायामकारणे एवंपित्रादीनामपि व्याख्येयं संबन्धेसाहचर्यात्स्त्रीभार्येवाभिषेता । अपिततानामेषांत्यागोनास्ति । मातुस्तु
  न मातापुत्रंपतिपत्ततीत्येकद्दित शातातपः । भार्यायाश्चापि त्यागःसंभोगे गृहकार्यनिषेधः भक्तवस्तादिदानंतु न निषिध्यते
  योषित्सु पतितात्वपि ॥ वस्तान्नमानंदेयंच वसेयुः खगृहान्तिकद्दित पठ्यते ॥ ३८९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। स्त्री भार्या ॥ ३८९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । मातृपितृभार्यापुत्रारत्यागमपोषणशुश्रूषणाचकरणात्मकंनार्हन्ति तस्मदितान्पातकादिरहितान्परि-त्यजलेकैकपरित्यागे राज्ञा षट्शतानि दण्ड्यः॥ २८९॥
  - ( ४ ) राघवान-दः । ह्रयन्तरादिवशस्यापतितमात्रदिस्त्यकुर्दण्डमाह नेति । षट्शतानि पणानामित्यनुवतर्तते॥३८९॥
  - (६) रामचन्द्रः । अपिततान् मात्रादीन् त्यजन्राञ्चा षट्शतानि दण्ड्यः ॥ ३८९ ॥

## आश्रमेषु द्विजातीनांकार्ये विवदतांमिथः॥ न विब्र्यान्नृपोधर्मचिकीर्षन्दितमात्मनः॥ ३९०॥

- (१) मेधातिथिः। वानप्रस्थादीनामरण्याश्रमवासिनाश्रमेषु कार्यधर्मसंकटरूपमयंशास्त्रार्थीनायमिति इतरेतरंविवद्-मानांनधर्मध्यवस्थांसहसाविब्र्यात्मभुतया निर्णयमन्येषामिव न कुर्यात्कथंताई वक्ष्यमाणेन प्रकारेण एवमात्मने हितं कर्त-भवति शास्त्रार्थत्यागोन भवतीत्यर्थः गृहस्थानांचाश्रमित्वेषि यथोक्तएव निर्णयम्कारः कार्यधर्मसंशयात्मकविवादपदं आश्रमयहणाच्य विशिष्टविषयता ध्याख्यायते ॥ ३९०॥
- ं (२) सर्वज्ञनारायणः । आश्रमेष्वाश्रममध्ये कार्ये कर्तव्ये आश्रमधर्मदृत्यर्थः । निवन्न्यात नधर्मविपरीतमर्थे स्वामेक्षया स्थापयेत् ॥ ३९० ॥
- (३) कुङ्गुकः । द्विजातीनांगार्हस्थ्याचाश्रमविषये कार्येऽयंशास्त्रार्थोनायंशास्त्रार्थदति परस्परंजातविवादानांराजा त्वीयहितंचिकीर्षुरयंशास्त्रार्थदति सदशान्विशेषेण न ब्रूयात् ॥ ३९० ॥
- ( ४) राध्यानम्दः । दण्डपसंगेन पार्श्यकभयं स्मारयन्तृपंशिक्षयित आश्रमेष्वितिद्वाभ्याम् । कार्येगाईस्थाश्रमधर्मे विषये विवदतामयंशास्त्रार्थोनायमिति विपर्यासेअयमेवेति विशेषेण नम्नूयात् ३९०॥
  - (५) मन्दमः । आश्रमेषु तपोवनेषु द्विजातीनांवानमस्थानाम् ॥ ३९० ॥

(६) रामचन्द्रः । आश्रमेषुचतुर्षु द्विजातीनां विवदतां सतामात्मनी हितंचिकीर्षन्तृपी नविब्रूयात् विपरीतंन वदेत् ॥ ३९०॥

यथाईमेतानभ्यच्यं ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ॥ सान्त्वेन प्रशमय्यादौ स्वधर्मप्रतिपादयेत् ॥ ३९१ ॥

- (१) मेधातिथिः । यथातत्कर्तःयंतथेदानीमाह योयादशींपूजामहित गुणानुरूपेण तंतथैवाभ्यर्घ ब्राह्मणैर्मित्तपु-रोहितादिभिः आचार्यसाहित्येधर्मप्रवचने वा तदा च ब्राह्मणाःसत्याविद्मयास्तैःसह स्वधर्मन्याप्यमर्थबोधयेत् सिद्धेमहत्त्वे सभ्यभ्यउपदेशः प्राधान्यार्थस्तान्पुरस्कुर्यात् तथाहि न राज्ञःकुध्यन्ति शास्त्रेण प्रीतिस्तुतिवचनैः प्रथमप्रथममप्यव्यपनी-तक्रोधान्कत्वा ततोब्ल्यात् ॥ ३९० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणैः त्वकीयधर्मासनस्थैः । सांत्वेनप्रश्रमस्य विवादत्याजयित्वा त्वधर्मं तैरेव विचारं-कारयित्वा प्रतिपादयेत ज्ञापयेत ॥ ३९१ ॥
- (३) कुङ्गृकः । योयादशींपूजामहित तंतथा पूजियत्वाऽन्ये ब्राह्मणैः सह प्रथमंगित्याऽपगतकोपंकत्वा ततएवांयः स्वधमंस्तंबोधयेत् ॥ २९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । तर्हिकिकार्यमितितत्राह यथेति । यथार्ह योयादशींपूजामहित तामनितक्रम्याभ्यर्थकथमे वंविवदन्तइति सान्त्वनेन प्रशमय्य गतकोपान्छत्वा तेषां यःत्वधर्मस्त्रब्राह्मणैः सह प्रतिपादयेत् बोधयेत् ॥ ३९१ ॥
- ( ५) नन्दनः । एतान्वानमस्थान् ब्राह्मणैः स्वपुरोहितादिभिः सान्त्वेन प्रश्मभ्य न दण्डेन स्वधर्ममविवादमविवा-दोहितेषांत्वधर्मः ॥ ३९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सः पाथिवः एतान् आश्रमादीन् ब्राह्मणैः सह सान्त्वयन् अभ्यर्थ्य प्रशमभ्य आदी त्वधर्मे त्वत्वधर्मे प्रतिपादयेत् त्वत्वाश्रमधर्मे स्थापयेत् ॥ ३९१ ॥

प्रातिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विशतिद्विजे॥ अर्हावभोजयन्विप्रोदण्डमहीत माषकम् ॥ ३९२॥

- (१) मेधातिथिः । विशन्त्यसिन्नितिवेशोनिवासस्तःशितगतः शितवेश्यःपृष्ठगृहाभिमुखस्तत्रभवः शितवेश्यः प्राग्दी-र्घपिठ त्वार्थिकोण् एवमनुवेश्यः पृष्ठतोवसन्तौ चेन्न भोजयेत् यदित्वगृहमानीय कल्याणे विवाहाणुनसवे विशितिमानायत्र-हिजाअन्ये भोज्यन्ते तदा माषकंसुवर्णदण्डदाप्योहिरण्यिमत्युत्तरत्र विशेषणादिहापि विद्वायते । अहौँ यदि तौ प्रातिवेश्यानुवेश्यो योग्यो भवतोनिह्यन्तीनात्यन्तिर्गुणौ ॥ ३९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रातिवेश्योनिरन्तरगृहस्थः । अनुवेश्यस्तदनन्तरः । कल्याणे उत्सवे । विश्वतिब्रीह्मणाय-त्रभोज्यन्ते तत्र । अहीं योग्यो । विषद्दि वचनात्क्षत्रियस्य तादग्ब्राह्मणभोजने न दोषद्त्यर्थः । माषकं सुवर्णस्य ॥ ३९२॥
- (३) कुङ्गूकः । निरन्तरगृहवासी प्रातिवेश्यः तदण्तरगृहवास्यनुवेश्यः यस्मिन्नुत्सवे विश्वतिरन्ये ब्राह्मणाभोज्यन्ते तत्र प्रातिवेश्यानुवेश्यौ प्रातिवेश्याह्मणातिकमकारी चेति विष्णुवचनात् ब्राह्मणौ भोजनाह्यिभोजयन्ब्राह्मणउत्तरत्र हैरण्यादियहणादिह रौप्यमाषंदण्डमहीत ॥ ३९२ ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणान्नदायिनोध्चित्रस्येति द्वेशवाभोजने दण्डमाह प्रातिवेश्येति । प्रातिवेश्यानुवेश्यौ त्वगृह-निकटोपनिकटवासिनौ अहीं कुष्ठश्वित्रोपपातकाचदुष्टौ । कल्याणे उत्सवे त्वस्त्ययनेवा । विश्वतिद्विजे द्विजानांविशतिभौ-

जनीयत्वेन यत्र तिसन् माषकं राष्ट्रियमितिकेचित् । संदिग्धेषु वाक्यशेषादिति न्यायेन हैरण्यमिति तु तत्रस्वंउत्तरवाक्यै-हैरण्यमितिश्रवणात् । विश्वतिरिति न्यूनसंख्याब्यवच्छेदार्थम् । विश्वपदं चातुवण्योपस्क्षणम् ॥ ३९२ ॥

- (५) न-दनः । स्वगृहस्याभिमुखंगृहंप्रतिवेशः अभितः समीपस्थंगृहमनुवेशस्तत्रस्थौ प्रातिवेश्यानुवेश्यौ विंश-तिद्विजे विंशतिद्विजभोजनयुक्ते कल्याणे उत्सवे ॥ ३९२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। मातिवश्यानुवेश्यो पातिवेश्यः पार्श्वगृहवर्ती अनुवेश्यः तत्पार्श्वगृहवर्ती तावहीं कल्याणे उत्स-वे विश्वतिज्ञाह्मणभोजने एतादशे समये अहीं मातिवेश्यानुवेश्यो विषः। अभोजयन् चेन्नभोजयेत्सः माषकं सुवर्णमा-षकं दण्डं अर्हति ॥ ३९२ ॥

श्रोत्रियः श्रोत्रियंसाधुंभूतिकृत्येष्वभोजयन् ॥ तदनंद्विगुणंदाप्योहिरण्यंचैव माषकम् ॥ ३९३ ॥

- (१) मेधातिथिः । अमातिवेश्यार्थोयमारं भःसब्रह्मचारिणामयं नियमः श्रोतियस्तादशमेव श्रोत्रियंगुणवन्तं भूति-कृत्येषु भूतिर्वि भवस्तिनि मित्तेषु कार्येषु विभवे धनसंपत्तीयानिक्रियन्तेगोष्ठीभाजनादीनि अथवाभूतियहणं कृत्यविशेषणं भूति-मन्तियानि कृत्यानि माचुर्येणमभूत्याविवाहादीनि क्रियन्तेयत्र विशतेरिधकनरा भोज्यन्ते तादशेषूत्सवेषु अभोजयंस्तदर्थ-मन्तं भूतिकृत्येषु भोक्तव्यंताविद्वगुणंतत्मेदापयेद्वाद्वेवा उभयंहिरण्यंमाषकोवा ॥ ३९३ ॥
- (२) **त्तर्वज्ञनारायणः ।** श्रीत्रियमेकपामीणं भूतिकृत्येषु कल्याणेषु । तदर्थे दाप्यःश्रीत्रियाय मानकं राज्ञाः ॥ ३९३ ॥
- (३) कुछूकः । विद्याचारवांस्तथाविधमेव युणवन्तविभवकार्येषु विवाहादिषु मक्तत्वात्मातिवेश्यानुवेश्यावेव भोजयन् तदन्नभोजिताद्विगुणमन्नदाप्योहिरण्यमाषकंच राज्ञः॥ ३९३॥
- (४) राघवानन्दः । कदर्याय नदेयमित्यतःसाधोरदाने दण्डमाह श्रोत्रियदति । भूतिकत्येषु विवाहादिषु श्रोत्रियं देवादुपनतं अभोजयन् नदसंतदन्तं तदपराधापनुत्तये तत्नेभोजनिर्नाहकद्रव्यद्विगुणं दाप्यः । राजातु हैममाषिकं गृही-यादित्यर्थः । साधुमित्यधिकारित्वयोतनाय विशेषणम् । तत्नादात्मक्कं सूर्चयेद्भृतिकामइतिश्रुतेः । साधुपदमात्मक्कपरं वा ॥ ३९३ ॥
- (५) नन्दनः । तदनंशीत्रियानं राज्ञा श्रीतियाय दाप्यं माषकंत्वसौदण्डत्वेनापेक्ष्यमाणं श्रोत्रियमत्याख्यानविष-योयंदण्डविधिः ॥ ३९३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भूतिकत्येषु मङ्गलकार्येषु श्रोत्रियः श्रोत्रियमभोजयन् तदर्नाद्वगुणंदान्यः । च पुनः अतिशया-र्थं हिरण्यमाषकदान्यः ॥ ३९३ ॥

अन्धोजहः पीठसपीं सप्तत्या स्थविरश्व यः॥ श्रोजियेषूपकुर्वश्व न दाप्याः केन चित्करम॥३९४॥

- (१) मेधातिथिः। समन्यास्थिवरः प्रकत्याविरूपहतिवन्तीया सप्तिर्वर्षणि यस्य जातस्यसण्वमुख्यते । भोत्रि-येषुवेदाभ्यायिषूपकुर्वन्पादशुश्रूषादिनाकारुक र्मणावा एतेनक र्मवत्कारुशिल्पिनोमासिमासीत्यादिदाप्याः श्लीणकोशेनापि दा-तम्यादितिकेनिषद्रहणम् ॥ २९४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जडः विकलवागादिः । पीठसपी पीठक्षयेन गच्छन्सञ्जः । भीत्रियेषूपकुर्वन् तेषां परिष-र्यापरःश्रद्धादिः । करं निवासनिमित्तकम् ॥ ३९४ ॥

- (३) कुछ्क्कः । अन्धोवधिरः पद्गः संपूर्णसमितवर्षः समत्येति मकत्यादिन्यउपसंख्यानमिति तृतीया । श्रोत्रियेषु धनधान्यशुश्रुषादिनोपकारकाः केनिचदिपक्षीणकोशेनापि राज्ञा त्वपाह्माकरंनादापनीयाः ॥ ३९४ ॥
- ( ४) राघवानन्दः । दण्डपसंगेन करादानं बुद्धिस्यं कचिन्निवर्तयितः अग्धइति । जडोबिधरः पीठसपी पद्युः परायत्त गमनेन पीठवत्सर्मुशीलमस्येति सप्तत्यास्थिवरः सप्तत्युत्तरवयाः एतांचतुरः शुश्रूषया धनैवीपकुर्वन्मकरदाप्यदृत्यन्वयः । भोत्रियेष्विति विषयसप्तमी । केनचित्राङ्गा करपद्दण्डशुल्कयोरुपलक्षणम् ॥ ३९४ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । पीठसपी पङ्गः सप्तत्या वयसासप्तत्या अत्राह्मणाअप्येते करंनदाप्याः ॥ ३९४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पीठसपी पीठद्यं कराभ्यामादाय गच्छन् । सप्तत्या वयसा स्थविरः । च पुनःयः भौत्रियेषु उपकुर्वन् उपकारंकरोतितेन केन चित् क्षीणकोशेनापि । करं निवासनिमित्तकम् दाप्याः ॥ ३९४ ॥

श्रोत्रियंष्याधितार्त्तौ च बालरुद्धावांकचनम् ॥ महाकुलीनमार्थच राजा संपूजयेत्सदा॥३९५॥

- (१) मेधातिथिः । संपूजनमनुपहः अनेकार्थत्वाद्धातूनां नहित्रालादीनामन्यापूजोपपचते न्नोत्रियोऽत्र बाह्मणएवेति स्मरन्ति आर्त्तः प्रियवियोगादिना अकिचनोदुर्गतः महाकुलीनः ख्यातिधनविद्याशौर्यादगुणेकुलेजातोमहाकुलीनः आर्य- ऋजुप्रकृतिरवऋः एतेषांदानमानादिभिरनुपहः कर्तथ्यः केचिदाकिचनमहाकुलीनविशेषणंभ्याचक्षते ॥ ३९५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आर्त्त शोकेन । अकिश्वनं दृश्द्रिं । आर्यं आर्यप्रधानं । संपूजयेदर्थदानेन ॥ ३९५ ॥
- (३) कुळूकः । विद्याचारवन्तंत्रासणंरीगिणंपुत्रवियोगादिदुःखितं बालवृद्धदरिद्दमहाकुलगस्तोदारचरितानराजा दानमानहितकरणेः संपूजयेत्सदा ॥ ३९५ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः। नकेवलमनादानं यदिते नित्वास्तेभ्यःप्रत्युतान्धादिद्वादशेभ्योदानमेवेत्याह् श्रोत्रियद्ति। आर्तः पुत्रादिनाशेन । अकिञ्चनः निःत्वः । आर्योऽवऋबुद्धिर्ध्यवहारेपि ॥ ३९५॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आर्त्तः पुत्रमरणादिना पुनर्वृद्धयहणमादरातिशयार्थं संपूजयेत्करनादचात् ॥ ३९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । व्याधितः व्याधियुक्तः आर्त्तीज्वरादिना बालवृद्धौ बालान् वृद्धान् अकिञ्चनं निःखं आर्य एतान् राजा पूजयेत् ॥ ३९५ ॥

शाल्मलीफलके श्लक्ष्णे नेनिज्यान्नेजकः शनैः ॥ नच वासांसि वासोभिर्निर्हरेन्नच वासयेत् ॥३९६ ॥

- (१) मे धातिथिः । शाल्मलीनामवृक्षस्तिह्कारे पत्नके सिह्मक्टत्येव रहीभवित नच वाससोपि पातैरवयवाअस्यज्यवन्ते तेहि च्युतावासः पाटयेयुः नचायंजातिनियमोरहोयेनान्यदिप यन्काहमेवंत्वभावंतन्पत्नकेन दोषः श्लक्ष्णेऽपरुच वासांस्यन्यदीयान्यन्यदीयैर्वासोभिर्निनिर्हरेत बश्होपिरवेष्म तीर्थे मक्षालियतुन नयेत् बन्धनाह्माससांविनाशोमाभूत्
  अधिकंहि तानि चीहितानि भवन्ति नच वासयेत् अन्यदीयानि वासांस्यन्यस्मैनयक्तन्वसनार्थनद्यात् एतिह्वद्यसनंवस्तेऽपरस्तंरजकोवास्यति अश्रुतत्वाद्ण्डस्य मक्त्तमाचकयोजना कर्तव्या ॥ ३९६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नेनिज्यात् क्षालयेत् । नेजकश्रीलनिर्णेजकः । निर्दृरेत् परिवर्तयेत् । वासयेत् चिरंस्थाप-येत् ॥ ३९६ ॥
- (३) कुल्लूकः । शाल्मल्यादिवृक्षसंबिष्धफलकेऽपरुषे रजकःशनैः शनैर्वासांसि प्रक्षालयेन्वपरकीयैर्वस्नेरन्यवस्त्राणि नयेत् नचान्यवासांस्यन्यपरिधानार्थदयात् यद्येवंकुर्यात्तदाऽसी दण्डयः स्यात् ॥ ३९६ ॥

- (४) राघवानन्दः । दण्डार्थरजकतन्तुवायौ शिक्षयन्नाहः शाल्मलीतिद्वास्यामः । फलके काष्ट्रमये श्लक्ष्णे मृदुनि नेनिज्यात् क्षालयेत् तत्रापि शनैर्ननिर्हरेत् न नयेत् । वासोभिः क्षाल्यमानैर्नवासयेदाच्छादयेदन्यं खं वा ॥ ३९६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । वासोभिर्निर्हरद्वासोभिर्निवध्यनिर्हरेत् । नचवासयेत्परान्नाच्छादयेत् ॥ ३९६ ॥
- (६) रामचद्रः । नेजकः वस्त्रपक्षास्त्रकः शाल्मलीफलके श्लक्ष्णो शाल्मलीबृक्षस्य फलके पीठे श्लक्ष्णे वासांसि शनैःशनैनैनिज्यात्पक्षालयेत् । च पुनः वासोभिर्वासांसि न निर्हरेत् न परिवर्तयेत् च पुनः न वासयेत् न चिरंस्थापयेत् । अन्यस्मै परिधानाय भृतकेन नद्यात् स्वयंच न परिद्रभ्यात् ॥ ३९६ ॥

### तन्तुवायोदशपलंदद्यादेकपलाधिकम् ॥ अतोन्यथा वर्तमानोदाप्योद्वादशकंदमम् ॥ ३९७॥

- (१) मेधातिथिः । तन्तून्वयित तन्तुवायः कुविन्दः शाकरकादेः परस्य कर्ता सस्त्रप्रशानि दशगृहीत्वा शारकं-यंनैकपलाधिकंवस्नंदचात् अनया वृध्या सर्वदचात् स्थूलस्रक्षमादिवाससारीमवतांच कल्पना कर्तव्या अन्यथा द्वादशप-णोदण्डः वृद्धिदानेऽयंदण्डोमूलच्छेदेतु स्त्राणि गणीकः एवाविशति परुयदि नददाति वृद्धितदा द्विगुणोदण्डः एवकल्पना-कार्या त्रिगुणश्चतुर्गुण इत्यादि अन्येतु दण्डराजभागमित्याद्वः ॥ ३९७ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः ।** तन्तूनांदशपलगृहीतमेकपलाधिकसमाय खामिने पटादीन्छतान्त्रयच्छेत । एवं गणनयैव सर्वत्र संख्यानम । द्वादशकं तस्य तन्तोद्वांदशंभागम ॥ ३९७ ॥
- (३) कुङ्क्कः । तन्तुवायोवस्त्रनिर्माणार्थदशपलानि सूत्रगृहीत्वा पिष्टभक्ष्याद्यनुपवेशादेकादशपलवस्त्रदद्याद्यदि त-तोन्यूनंदचात्तदा द्वादशपणान्याज्ञा दाव्यः स्वामिनश्चतुष्टिः कर्तव्यैव ॥ ३९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । पटाद्यर्थतन्तूनां दशपलप्रहणे एकादशपलपितितं वस्त्रं दद्यात् मण्डादिनाऽधिकांशस्य संभा-ध्यमानत्वात् । तदिप दानं त्वामितृष्टिपुरःसरम् । अन्यथावर्तमानोऽददत् पणानां द्वादश देयाराञ्चे त्वामिनिएकादशपलंच । अत्रोक्तं याञ्चवल्क्येन ॥ शते दशपला बृद्धिरौर्णे कार्पासिकं तथा । मध्ये पञ्चपला स्त्रं स्रक्ष्मेतु त्रिपलामता ॥ अधिका पाह्यत्वेन ॥ कार्मिकं रोमबद्धेतु त्रिशद्धागः क्षयोमतः । नदेयः शिल्पिना ॥ न क्षयोनच बृद्धिस्तुकौशेये वारकलेषुच ॥ अभौ सुवर्णमक्षीणं द्विपलं रजतेशते ॥ अष्टौ तुत्रपुतीसेषु ताभेपञ्चदशानितु ॥ एतद्दिकारप्रहणकाले न्यूनं प्राह्म ॥ ॥ ३९७॥
- (५) **न-द्नः**। पटकतद्दशपलाद्शभ्योलाभेभ्यः **ए**कफलाधिकमेकमधिकंलाभंरा**ह्योत्** द्वादशकंफलद्वादशभा-गम्॥ ३९७॥
- (६) **रामचन्दः** । तन्तुवायायुतं नुसमार्पतं सूत्रं दशपरुं सः तन्तुवायः एकाधिकं एकादशपरुपमाणं पुनः दचात् ॥ ३९७ ॥

## शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपण्यविचक्षणाः ॥ कुर्युरर्घयथापण्यंततोविशंत्रपोहरेत् ॥ ३९८॥

(१) मेधातिथिः । येषु प्रदेशेषु शुस्कमादीयते तानि शुस्कस्थानानि च राजभिर्वणिग्भिः त्वर्मातदेशनियतानि किल्पतानि येषु स्थानेषु ये कुशलाः शौक्तिकाः येधूतैर्निच शक्यन्ते बंचियतुं तथा सर्वेषांपण्यानामागमक्रयविक्रयसारसादिविधिक्वाविचक्षणास्तैर्भाण्डस्यागतस्यान्यदेशान्तरानीयमानस्य वार्धकुर्युस्ततोर्विशतिभागराजा गृक्कीयात् किंपुनरर्धकरणेनैतावदेववक्तव्यंपण्यानांविशतिभागमिति सत्यं यदा त्वरूपेण द्व्यंराजा न गृक्काति त्वरूपकान्युपयुज्यन्तेसाटकादीनि
विश्वतिविश्वतिभागः प्राण्विशतेर्नपाटनमन्तरेणोपप्यतदृत्येवमर्थमर्थकरणमिवक्रेयाणामात्मोपयोगिनांनास्ति शुल्कदित

द्मापितुं यथापण्यएव कालानुरूष्येण न सर्वपण्यंसर्वदा विक्रीयतएकरूषेणार्घेण अतोदेशकालापेक्षया पण्यानामर्घ-व्यवस्था न नियतोर्घद्दि ॥ ३९८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुल्कस्थानेषु पण्यविक्रयस्थानेषु । अर्घ्यं मूल्यं कुर्युर्ध्यवस्थापथेयुः नियुक्ताः । विशे विश्वतिभागेकभागं हरेदर्धकरणनिमित्तम् ॥ २९८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । स्थलजलपथव्यवहारतोराजयास्रोभागः शुल्कंतस्याऽवस्थानेषु ये कुशलाः तथा सर्वपण्यानांसा-रासारज्ञास्ते पण्येषु यमर्धमूल्यमनुरूपंकुर्युः नतोलाभधनार्द्विशतिभागंराजा गृह्वीयात् ॥ ३९८ ॥
- (४) **राघवानन्दः । एवं राजकीय दण्डस्य राजस्यवत्माकरिणकत्वाच्छुल्कादेरिप तदन्तर्गतत्वं प्रकटयनाह् ।** शुल्केति ऋयस्यानेषु जलस्थलन्यवहर्नृभ्योयाह्योभागः शुल्कः । अयंतु मूल्यनिर्णयनिमित्तः । सर्वपण्यविचक्षणाःत-स्सारासारज्ञाः । अर्धमूल्यम् । यथापण्यं पण्यं विऋयद्वन्यं तदनुरुपम् । ततीलाभधनात् विशतिभागंहरेदित्थन्वयः ॥३९८॥
- (५) नन्द्नः । विचक्षणाः ऋयविऋयविधौविविकिनः यथा पण्यंविक्रेयद्वन्यानुरूपमूल्यंकुर्युः कल्पयेयुः ततोर्वि-शतिभागंनृपोहरेत् विक्रयार्थमापणमध्यआत्ततंद्वन्यंसर्वेदण्डत्वेनापहरेत् ॥ ३९८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शुल्कस्थाने मौल्यस्थाने ततः लाभेसति विशांशं नृषः हरेत गृह्धीयात् ॥ ३९८ ॥ राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च ॥ तानि निर्हरतोलोभात्सर्वहारंहरेन्तृषः ॥ ३९९॥
- (१) मेधातिथिः । राज्ञःसंबन्धितया प्रख्यातानि यानि भाण्डानि राजोपयोगितया यथाहरितनः काश्मीरेषु कुंकुमशयेषु पट्टीणीदीनि प्रतीच्येष्वश्वादाक्षिणात्येषु मणिमुक्तादीनि ययस्यराज्ञोविषये सुरुभमन्यत्र दुर्लभंतत्र तस्य प्रकारुनंभवित तेन हि राजानहतरेतरंसंद्धते प्रतिषिद्धानि यानि राज्ञा मदीयाद्देशान्तैतदन्यत्रनेयं अत्रैववाविक्रेयंयया दुर्भिके
  धान्यमित्येवमादीनि रोभान्तिर्रतोदेशान्तरनयतोविक्रीणानस्य वा सर्वहारंहरेत्सर्वहरणंसर्वहारः अयंधनरोभान्यतोदण्डः राजान्तरोपायनार्थत्वधिकतरः शारीरोपि दुर्गावरोधादिः ॥ ३९९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। राक्कोयोग्यान्येतानीति मसिद्धानि सिंहासनादीनि मतिषिद्धानि अन्यत्र विकेतुंराक्का। निर्हरतोऽन्यत्र नयतोवाणिजकस्य लोभादुचितमूल्याधिकेच्छया। सर्वहारं मूलमदत्वा तस्य सर्वस्वहरणं यथा स्यातः॥ ३९९॥
- (३) कुद्धूकः । राष्ट्रः संबन्धितया यानि विक्रेयद्रय्याणि प्रख्यातानि राजोपयोगीनि हस्त्यश्वादीनि च तहेशो-द्भवानि च मतिषद्धानि च यथा दुर्भिक्षे धान्यंदेशान्तरंन नेयमिति तानि छोभाहेशान्तरंनयतीवणिजः सर्वहरणंराजा कुर्यात् ॥ ३९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किचान्यत् राज्ञइति । प्रख्यातभाण्डानि राजयोग्यानिहरूत्यश्वमणिमुक्तादीनि प्रतिविद्यानि त्वयैतानि न विक्रेयाणीति तानि देशान्तरं नेतुः केतुर्विकेतुर्वा मूल्यमदत्वैव सर्वहारयथारयात्तथा हरेदित्यन्वयः॥ ३९९॥
- (५) नम्द्रमः। राष्क्रः मख्यातभाण्डानि राष्क्रप्रवोपभोक्तस्यत्वेन मख्यातद्रव्याणि मतिषिद्धानि शास्त्रेक्रयत्वेन मतिषिद्धानि च निर्हरतोविक्रयार्थमाहरतःसकाशान्सर्वेहारंहरेत् ॥ ३९९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** प्रख्यातभाण्डानि बहुमूल्यत्वे सति राजयोग्यानि राजयोग्यानि तानिभाण्डानि लोभात् हरतः युद्धतः ॥ ३९९ ॥

शुल्कस्थानंपरिहरन काले क्रयिकयी ॥ मिथ्याबादी च संख्याने दाप्योऽष्टगुणमत्ययम्॥४००॥

- (१) मेधातिथिः । ऋयविक्रयीवाणिज्यउच्यतेशुल्कस्थानंपरिहरन्तृत्पथेन गळन्तकाले वा रात्रौ शुल्काध्यक्षेषु गतेषु संख्याने मिध्यावादीन्यूनंकथयितगणनायां उपलक्षणंचैतत्संख्यानंतेन प्रच्यादनेष्येषएवंविधिः दाष्योष्टगुणमत्ययंदण्डोर् यावदपङ्कृते तावदष्टगुणंयावान्वातस्यापङ्कृतस्योचितः शुल्कस्तमष्टगुणंदाष्यः आद्यमेव युक्तं अत्ययशब्दोहि तत्र समं- कसः तद्येतुत्वादृष्ये । अन्ये त्वकालक्ष्यविक्रयदितसंबन्धंकुर्वन्ति अकालक्षागृहीते शुल्के रहिस वा प्रतिवेधोयम् ॥४००॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुल्कं ऋयविऋयराजपाद्योभागः । परिदृरन्नवर्त्मगमनादिना । अकाले राष्यादौ । शु-क्कापचयार्थं मिथ्यावायस्पतावादी । संख्याने विऋयद्रस्यसंख्यायांविषये । अत्ययं राक्कोपचितं शुल्कम् ॥ ४०० ॥
- (३) कुल्लूकः । शुल्कमीषणायोत्पयेन गच्छित अकाले राज्यादी वा ऋयविऋयंकरोति शुल्कखण्डनार्थविक्रेय-इध्यस्याऽक्यांसंख्यांविक राजदेयमपलपितमष्टगुणंदण्डरूपतया दाष्यः ॥ ४०० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचान्यत् शुल्केति । शुल्कस्थानं इरपट्टादिकं परिहरत् निद्धवन्त्रयाधिकारी अकाले क्रयविक्रयी निध्यावादीचसंख्याने मूल्यसंख्यायां राजशुल्काद्त्ययंअतिक्रन्यापनेरित्यपर्णपतं यावत्तदष्टगुणंसदाप्यद्त्य-न्वयः ॥ ४०० ॥
- (५) जन्द्जः । परिहरम्परिहत्याग्यमार्गेण गच्छन्यद्देयमतिफान्तं यदकालेविफीतंवा यावस्रकृयविक्रये विश्वतं-यससंख्याने हृतंतदत्ययमष्टगुणंदाच्यः॥ ४००॥
- (६) रामचन्द्रः । शुल्कस्थानं मौल्यस्थानं परिहरन् कालेक्रयविक्यंयोन करोति च पुनः मूलसंख्यायां मिथ्यान बादी अष्टगुणंशुल्कं कतिदूरादागतं कतिदूरागन्तव्यमिति दाष्यः ॥ ४०० ॥

आगमंनिर्गमंस्थानंतथा रुद्धिक्षयावुत्री॥ विचार्य सर्वपण्यानांकारयेःकथविकयौ॥ ४०१॥

- (१) मेधातिथिः। आपणभूमो ये विकेतारस्ते न खेच्छ्या मूल्यंकर्तुलभरनापि राजाकीणीयात्सवविकतेनमूल्ये-न कथंतहाँदिनिदंनिरूप्यआगर्मिकप्रत्यागच्छति देशान्तरादुतनतभेयतोदूरादागछिति एवंनिर्गमस्थाने किसंग्रत्येव विकिय-तउतिहाति । सप्रति निष्कामतोद्रव्यस्य खल्पोपि छाभोमहाफलस्तदुत्थितेन मूल्येन द्रव्यान्तराविषयेण पुनर्काभोस्थानात् इदि क्योकियत्यस्य इदिस्तिहाति कीदशोवा क्षयद्दत्येतत्सर्वपरीक्ष्य खदेशे क्रयविक्रयी कारयेत् यथा न वणिजांपीदा भवति नापि केतुणांतथार्धन्यवस्थापयेत्॥ ४०१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आगममेतावता व्ययनागमनमत्रेति । एवनिर्गमश्वकारात्स्थानमेतद्वशिष्टंतिष्ठतीति । दु-द्विमेतावद्वर्थतद्दति । भयमानीयमानद्वव्यस्यैवापचयद्तस्ततःपातेन ॥ ४०१ ॥
- (३) कुल्लूकः । क्रियतोतूरादागतमिति देशान्तरीयद्मध्यस्यागमनंकियदूरंनीयतद्दित 'स्वदेशो द्भवस्य निर्गमंकिय-रकालिसर्ताक्रयन्त्रूल्यंक्रभतद्दित स्थितं तथाकियती वृद्धिरित्यवः कर्मकाराणांभक्ताच्छादनादिना कियानपक्षयद्दयेवं-विचार्य तथावणिजांकेनुणांयथा पीडा न भवति तथा सर्वपण्यानांक्रयविकयौ कारयेत् ॥ ४०० ॥
- ( ४ ) राखवान्त्यः । विकेतुरनुपद्वार्थमाह आगममिति । आगमं विदूरादानीतं निर्गमं त्वदेशाहिदेशे नयनं स्थानं हृष्यावस्थितकाष्ट्रवशात्परिमाणक्षयादि वृद्धिक्षयौ छाभाष्टाभौ विचार्योक्तंकात्वा क्रयविकयौ कारयेद्राजेतिशेषः ॥४०१॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । आगममागमनमार्गे निर्गमनिर्गमनकालं उपक्षयरूपेण वणिकोहस्ताष्ट्रस्यसंवासः स्थानसः ॥ ४०७ ॥

(६) रामचन्द्रः । सर्वपण्यानां आगमं आगमस्थानं स्थापनस्थानंत तथा उभी दृद्धिशयौ वित्रार्यक्रयविक्रयौ कारयेत् ॥ ४०१ ॥

## पञ्चरात्रे पञ्चरात्रे पक्षे पक्षेऽथवागते ॥ कुर्वीत चैषांत्रत्यक्षमर्घसंस्थापनंद्रपः ॥ ४०२ ॥

- (१) मेधातिथिः । आगमनिर्गमनदिर्दस्यस्यानित्यत्वातुप्ययापय्यावर्धस्यानेकरूपौ ततोर्धसंस्थापनंपञ्चरात्रेप-ञ्चरात्रे प्रत्यक्षीकार्यन सङ्ख्लंमन्तव्यंनापि वणिजोविश्वसितव्याः कितहीं त्वयंग्रतिजागरणीयं यद्वयंत्रिणनिष्कामति तत्र पक्षेऽर्धगवेषणमन्यत्र पाञ्चरात्रिकम् ॥ ४०२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मत्यक्षमात्मगोत्रसः । कालविकस्पःशङ्कास्पत्वाधिकयापेक्षया ॥ ४०२ ॥
- (३) कुल्लूकः । आगमनिर्गमोपाययोगादेः पण्यानामनियतत्वादस्थिरार्घादीनांपञ्चरात्रे पञ्चरात्रे गते स्थिरमाया-र्घाणांपक्षे पक्षे गते वणिजामधैविदांप्रत्यक्षनृपतिराप्तपुरुवैर्ध्यवस्थांकुर्यात् ॥ ४०२॥
- (४) राघवानम्दः। राज्ञा ऋयादाविष तत्परेण भाष्यमित्याह पञ्चेति । रिथरारियरार्थभैदेनपञ्चरानहत्यादिविक-रूपः। तेषां विणजामअर्थस्थापनं तत्स्थानंत्रत्यक्षमामपुरुषैःकुर्यात । यथाते विक्रीय न परायन्तेऽपहुवते वा ॥ ४०२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः ।अर्धसंस्थापनम् ॥ ४०२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एषां पण्यवस्तूनां सर्वसंस्थापनं पत्यक्ष आत्मनः पुरतः नृपः कुर्वति ॥ ४०२ ॥ तुलामानंप्रतीमानंसर्वेच स्थात्सुलक्षितम् ॥ षद्सु षद्सु च मासेषु पुनरेव परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥
- (१) मधातिथिः। तुला प्रसिद्धमानंपस्योद्दीणइत्यादि प्रतीमानंद्यवर्णादीनांपरिष्क्षेदार्थयिक्कियते सर्वतोभागे तत्सुल-क्षितंराजचिन्हैरिङ्कृतंकार्यं त्वयंप्रत्यक्षेण परिष्क्रिय त्वमुद्रयापरीक्षयत् षट्द्युषट्द्यः मासेषु पुनः परीक्षांकारयेदामैरिषकारि-भिर्यथान विचालयन्तिकेवित् ॥ ४०३ ॥
- (२) **तर्वज्ञभारायणः** । तुलामानं कार्पासादितुलारूपंसानम् । मतिमानं मापकादिमतिकत्ममाणम् । पार्थिवेन छ-क्षितं मुद्दितम् ॥ ४०६ ॥
- (३) क्रुझूकः । तुलामानंद्ववर्णादीनांपरिश्चेदार्थयिकायते मितमानंप्रस्थद्रोणादि तत्सर्वर्षनिरूपितंपथास्यात् पर्द् षट्यु मार्तेषु गतेषु पुनस्तत्सर्वसभ्यपुरुषेर्नृपतिः परीक्षयेत् ॥ ४०३ ॥
- ( ४ ) राखवानन्दः । अत्रापि राम्ना सावधानेन भाष्यमित्याह तुरुति । तुला कार्पासल्वणादिपरिच्छेदिका मानं प्र-स्थद्रोणादि प्रतीमानं सुवर्णादीनां परिच्छेदार्थयन्तिरूपितं सर्वं तत् त्यलक्षितं त्यमुद्रामुद्रितं तुलादि धूर्तवणिनः कदाचित्त-स्थूनाथिकं कुर्वन्तीति कृत्वा परीक्षयेद्रपादिकं त्यत्का पुनर्मुद्रयेत षट्सुषट्सुद्रितवीप्सापत्यक्षामिप्राया ॥ ४०३ ॥
  - ( ५ ) जन्यूनः । मानंबस्थादिलक्षितं राजनामाङ्कनादिना ॥ ४०३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तुष्प्रमानं तुष्यामीयते तत तुष्प्रमानं मतीमानं द्ववर्णमानं द्वष्णितं स्थात् राक्षोमुदादिनाऽद्वि-तम् ॥ ४०३॥

## पणंयानंतरे दाप्यंपीरुषोऽर्धपणंतरे ॥ पादंपशुश्व योषिश्व पादार्धरिक्तकः पुनान् ॥ ४०४ ॥

(१) मेघातिथिः । नदीतीरे यानगन्त्रीशकटादि तरेण पादंदाव्यं । भाण्डपूर्णानामुत्तरत्रीपदेशाद्विक्तभाण्डानांयानानां-यानवृध्यानयनार्चमुत्तार्यमाणानामयराजभागः । पौक्षवाह्मोभारोद्वन्यानयनार्थमानीयमानोर्थपणदाव्यः । पश्चर्गोनद्विण्यादिः भादंश्वीचरिक्तकोन किचिद्योगृहीतवान्भारंसपुमान्पादार्थंदाप्यः रिक्तस्य पुंसोनदीलङ्कृतसामर्थ्यासंभावनया लाववादल्पमा-हानं स्वीअशक्तस्वात्त्वयंतरेण बहुदाप्यते तरे तरिनिम्तं ॥ ४०४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यानं शकटादि । पोरुषं पुरुषहार्योभारः । पादं पणस्य । पशुश्छागोमेषइत्यादिः । रिक्त-कोभारश्रूत्यः ॥ ४०४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । भाण्डपूर्णानि यानानीतिवक्ष्यति तेन रिक्तशकदादियानग्तरिववये पणंदाप्यं एवंपुरुवभारोधंपणं-तरपण्यंदाप्यः । पशुश्च गवादिः पण्यतुर्थभागं भाररिहतोमनुष्यः पणाष्टभागदापनीयः ॥ ४०४ ॥
- (४) राघ्यवानन्दः । नवायुत्तरणे दाशादिद्वारा शुल्कविभागमाइ पणमिति । तरं नवायुत्तरणे कार्ये यानं रिक्त-कंशकटादि प्रति पणं तरशुल्कं दाप्यमित्यन्वयः । एवमुत्तरत्र । पौरुषोमनुष्यवाद्यभारः तत्रार्थपणः । पशुपोषितोर्भारतहृना प्रसिद्धेः प्रसिद्धौदा तन्मात्रमेव वचनवलात् । रिक्तकोबाह्यरहितः ॥ ४०४ ॥
- ( ५ ) नम्द्रनः । यानंशकटादिकं तरे नावि पणंपणिमितकथंदान्यंरिकथंशुल्कं पौरुषः पौरुषवाह्मभरःभारो ऽर्द्ध-पणिमंरिकथंदान्यं पशुश्रयोषिच्चपादंपणपादंदान्ये पुनान्युरुषोनिर्भरः पादार्द्धपणपादार्द्धामतरिकथंदान्यमितियावत् ॥ ४०४ ॥
- (६) शमचन्द्रः । वाहनस्य नद्यां तरे तरणार्थ पणोदाप्यः पौरुषेतरेऽर्धपणोदाप्यः । पशुर्योषिच पादमः । रिक्तकः वस्तुश्रूत्यः पुमान्यादार्थमः । पणस्वरूपमाहः ॥ वरादकानांदशकद्भयंच सा काकिणी ताभ पणभतसः ॥ वरादकानाम-शोतिः ८० पणद्ति लीलाबत्यामः ॥ ४०४ ॥

भाण्डपूर्णानि यानानि तार्थदाप्यानि सारतः ॥ रिक्तभाण्डानि यास्किचित्पुमांसश्चापरि च्छदाः ॥ ४०५ ॥

- (१) मधातिथिः । भाण्डंद्रव्यवस्त्रज्ञीद्यादितेन पूर्णानि यानानि सारतस्तार्यतारार्थदाप्यानि यदि महार्धवस्त्राद्दि तत्र बच्हारोपितंतदा बहुदाप्यानि अथ बीह्यादिनानातिपारेण तदालं एवंनद्याः स्तरदुस्तरत्वेन कल्पना कर्तथ्या । रिक्त-भाण्डानि यानानि यात्किपित्पणपादानि भाण्डशब्दोत्रधनवस्त्रन्थे च परिष्ण्यदाकोशतोऽपरिष्ण्वेदास्ते न पादार्धमपि तु यात्किपित्ततोथिकंग्यनंवा अत्रन शक्योनियमोऽतः कल्पनैव शास्त्रार्थः ॥ ४०५ ॥
- (२) **सर्वहानाराधणः** । भाण्डपूर्णानि पण्यद्रव्यपूर्णानि । रिक्तभाण्डानि भर्मभाण्डादीनि । अपरिच्छदाः परिकर-शूरुपाः । अत्र यानादीनांदापनंतन्तेतृपुरुषदापनपरमः ॥ ४०५ ॥
- (६) कुह्नूकः । पण्यद्रप्यपूर्णानि शकटादीनि द्र्यगतोत्कर्षापेक्षयाऽऽतरदान्यानि द्र्यरहितानिच गोनीकंबलादीनि याँकिचित्सर्पतार्यदान्यानि अपरिच्छदादरिद्वाउक्तपदार्थदानापक्षया याँकिचिद्दापनीयाः ॥ ४०५॥
- ( ४ ) राघवाणन्यः । भाण्डपूर्णानि विकयद्रव्यैःपूर्णानि भाण्डानि येषुतानि यानानि शकटादीनि । तार्ये तरशुल्कं पणद्यादिकमः । सारतः द्रव्यस्य सारासारतः । रिक्तभाण्डानि घटादिशून्यस्वतस्त्राणि शून्ययानंत्रतिपणमात्रस्योक्तत्वात् । अपरिच्छदादरिद्राः पदानेभ्यशक्ताः किचिद्दाप्यादति ॥ ४०५ ॥
- ( ५ ) जन्द्जः । सारतः तार्यभाण्डसारुम्येण तार्यन्तरः भाण्डानि भाररहितानि यानानियर्क्तिषद्भध्येतत्कालसन्नि-हितंतार्यदाप्यानि परिहितयर्त्किचित्ताम्यूलादिकंतार्यदाप्याः ॥ ४९५ ॥
  - (६) हामजन्द्रः । भाण्डभूणीनि पण्यद्रभ्यपूर्णीनि यानानि तायै तरणार्थं सारतःवरन्वनुसारतः दाप्यानि । रिकन्

भाण्डानि यिक्षिचिक्षिमि देयंच पुनः अपरिच्छदाः वस्तुश्रूत्याः पुमांतः यिक्षिचांच्याः दार्नुयोग्याअर्हाः ॥ ४०५ ॥ दीर्घाध्वनि यथादेशंयथाकालंतरोभवेत् ॥ नदीतीरेषु तद्विचात्समुद्रे नास्ति लक्षणम् ॥ ४०६ ॥

- (१) मेधातिथिः। पारावारोत्तारणे पूर्वदानं अयंनावायामान्तरगमने दीर्घाण्वति योजनादिपरिमाणेनागन्तथ्ये यथादेशंयस्मिन्देशे यत्तरिदानंनाविकैः स्थापितंतदेव यथाकालंकालोवर्षादिबहूदकस्तवान्यन्मूल्यं स्वस्पोदकायां सरिति विरेण यामप्रामो नाविकानामधिकतरायासवतामधिकमूल्यं तरमूल्ये कारणे कार्यशब्दस्तरेभवेदिति यावधावदीर्घोदेश-स्तावत्तरपणोवर्धते एतद्य नदीर्तारेषु विधात्। समुद्रे सागरेनास्ति तरलक्षणं नशक्यतेलक्षयितुंकतियोजनानि नौर्ध्यूदा येन तदनुसारेण मूल्यंकल्पन्तेनदनदीषु शक्यते ज्ञानुमयंपन्था योजनमात्री द्वियोजनइति तत्र हि तत्रयामाः परिमाणविन्द्रतन्तेकयोजने उभ्वनि यन्मूल्यंद्विगुणंतिद्वयोजने समुद्रे नु बहुवाद्या नौ नच सुष्टुशक्यते योजनादिपरिच्छेदः कर्तुमतप्वोक्तं-समुद्रे नास्ति लक्षणमिति ॥ ४०६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यथादेशं ऋोशमात्रं नदीपात्रित्याचनुरूपेण । यथाकालमलपवर्त्मत्वेपि स्रोतसा विस्न्न्नादिना नदीर्तिरेषु तद्विचादिति । एतद्वयं नदीर्तीरेष्वेवेत्यर्थः । नास्ति लक्षणं नियामकं तत्र विस्नम्बादि न नियम्तुंशक्य-मतस्तत्तरेऽधिकयहोपि न दीषाय ॥ ४०६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । पूर्वपारावारे तरणार्थमुक्तमिदानीनदीमार्गे बूराष्विन गन्तव्ये प्रबल्धेगस्थिरोदकनचादिदेशपी-ष्मवर्षादिकालापेक्षया तरमूल्यंकल्पनीयं । एतच नदीतीरे बोद्धव्यं। समुद्रे तु वाताधीनपोतगमनत्वात्स्वायत्तत्वाभावे तरप-ण्यविशेषद्वापकनदीबद्धियोजनादिकंनास्ति ततस्तशोषितमेव तरपण्यंशाह्मम् ॥ ४०६.॥
- (४) राघवानन्दः । किंच दीर्धेति । यथदिशं नौकया यदि दूरदेशं गच्छति कालंबा वर्षवातादियुक्तं तत्र तदनु-रूपस्तरेदियः । समुद्दे देशपरिमाणाभावात् सर्वदा वाताकान्तत्वेन तदधीनगमनत्वात्रः नास्ति छक्षणमः योजनादिनियमितं तार्यमित्यतउचितमेव नौयायिभिः स्थापितं पाश्चमिति ॥ ४०६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दीर्घाध्वनि दीर्घमार्गे यथादेशं कोशेमात्रनदी यात्रानुसारेण यथाकालं तरेश्वेत् । सोऽत्रकत-विक्तन्वानुसारेण नदीतीरेषु नद्याः तरणेषु तरणं तरणमकार क्षेत्रं । समुद्दे समुद्रतरणे लक्षणं नियमः नास्ति ॥ ४०६॥ गर्जिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रव्यक्तितोमुनिः ॥ ब्राह्मणालिद्विनश्वेष न दाप्यास्तारिकंतरे॥ ४०७॥
- (१) मधातिथिः । द्वाभ्यां मासाभ्याष्ट्रतृदर्शनस्य ध्यक्तगर्भाश्चीभवति तस्याक्षनुपाद्यत्वात्तरपणीन पाद्यः । प्रक्रिक-तम्बतुर्थात्रमी मुनिस्तापसः ब्राह्मणालिक्किनीब्रह्मचारिणोब्राह्मणयहणंविशेषणंतेन बाह्मप्रव्रज्यालिक्कथारिणांनैषविधिः सरम-बोजनंतारिकपणादि तरनिमित्तनदाष्याः बृत्तानुरीधात्तारिकमिति सिद्धे तरप्रहणम् ॥ ४०७॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । मृनिर्वनस्थः । लिक्निनेत्रस्थारिणः । तारिकं तरशुल्कमः ॥ ४०७ ॥
- (६) कुलूकः । संजातगर्भा स्त्री मासद्द्रपाद्द्र्यं तथाप्रविजतीमिक्षुर्मुनिर्वानप्रस्थोत्रासणाम लिक्निनीत्रस्थारिणः तरमूल्यंतरे न दोप्याः ॥ ४०७ ॥
- ( ४ ) राषवाणन्दः । रिक्तपुरुषयोषितीरतार्यत्वमुक्तं तिहिरोषे तिनिषयित गर्भिणीति । हिमासादिः विदितगर्भा । मृ-निर्वानमस्यः । किन्निमस्यारिणः मन्नजितपदेन संन्यासिनीयहणात् ॥ ४०७ ॥
  - ( ५ ) तम्यूनः । दीर्माध्वन्यनेकदिनगन्तय्याध्वनि दैर्घ्यानुगुच्येन तरःशुरुकंपणंयानमित्यादिनोक्तस्य विषयमुस-

रार्देन नियच्छति लक्षणंशुल्कनिर्णयम् । मुनिर्वानमस्थः लिङ्गिनस्तीर्थयात्रादिपराः ब्राह्मणयहणेन सिद्धेऽपिपविजितगह-णंक्षत्रियस्य कचित्स्मृत्यन्तरे सन्यासोभवेदिति तारिकंतरःशुल्कम् ॥ ४०७ ॥

(६) **रामचन्द्रः ।** प्रव्रजितः यतिः मुनिर्वानप्रस्थः लिङ्गिनोगैरिकादिना तरे कैवर्ते तारिकं मौल्यं न दाप्याः । न दातुंयोग्याः ॥ ४०७ ॥

यन्नावि किचिद्दाशानांविशीर्येतापराधतः॥ तद्दाशैरेव दातव्यंसमागम्य स्वतोंशतः॥ ४०८॥

- (१) मैधातिथिः। नाध्यारोपितभाण्डंतरणिकायां यदि दाशानांनाविकानामपराधादावर्तमानजलेन प्रदेशेन नयतां-वातत्स्थानं ज्ञात्वा दढबन्धनजलप्रवेशमकुर्वतांवध्यादिनहृनीभिरयोमयीभिश्यर्मबन्धैःसूत्रबन्धैवां शिथिलीकृतवातांयदिभाण्डं-विशीर्येत विनाश्येत तदा तैरेव दातध्यस्वतांशतः स्वराजान्त्रभागाद्वाण्डस्वामिने समागम्य यावन्तोनाव्यारूढादाशाः॥४०८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दाशानामपराधतइतिकिचिद्धणिजोविशीर्येत नश्येत । स्वर्तोशतः स्वधनात् न राजधनात् ॥ ४०८ ॥
  - (३) कु ख़ुकः । नीकारुढानांयांकिचिन्नाविकापराधेन नष्टंद्रव्यंतन्नाविकैरेविमिलित्वा यथाभागंदातव्यम् ॥ ४०८॥
- ( ४ ) राध्यानन्दः । नौयायिनां द्रव्यनाशे दाशानां दण्डमाह यदिति । दाशानामपराधतः पश्चिकस्य विशिर्येत नाशंगच्छति वस्नादिकं समागम्य मिलित्वा त्वांशतः त्वत्वांशैः दातव्यमित्यन्वयः ॥ ४०८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । विशीर्येत जले पतेत् । समागम्य संहत्य तद्दातव्यंविशीर्णद्रव्यपत्यर्पणम् ॥ ४०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यार्किचित्सद्वस्तु दासानां कैवर्तानां अपराधतः नाविनी कायां विशीर्येत जरयेद्वस्तु दासैरे-वदातव्यं किंकत्वा स्वतःअंशतः समागम्य संगृह्य ॥ ४०८ ॥

एषनौयायिनामुक्तोव्यवहारस्य निर्णयः ॥ दाशापराधतस्तोये दैविके नास्ति नियहः ॥ ४०९॥

- (१) मधातिथिः । नौभिर्यान्ति तच्छीला नौयायनस्तेषामेषविधिरुक्तोयथा दाशापराधाइतभ्रष्टमुदके तद्द्युँदैवि-के दोषउत्पाते वातादिना नौभद्गे नास्ति नाविकानांद्रव्यनाशे नियहः एषस्थले भाण्डवाहकानांभारिकाणांवान्यायः यद्य-प्रमादेन प्रकामितभारिकोगृहीतदण्डावलंबनोद्धवन्धोपरिभागोकत्मादृष्ट्या पथि कर्दमीकते पतितस्य भाण्डंनश्येन्नभारिक-स्य दोषः स्यात् ॥ ४०९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दैविके वात्यादिना द्रव्यनाशे । निपहोतर्व्यपहः ॥ ४०९ ॥
- (३) कुळूकः । नाविकापराधायदुरके नष्टतन्नाविकैरेवदातव्यमिति पूर्वोक्तमनूदितरैविके नास्तिनियहरति वि-धातुनौयायिनामेषव्यवहारस्य निर्णयउक्तः । दैवोपजातवातादिना नौभद्गेन धनादिनाशे नाविकानांन दण्डः ॥ ४०९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । दैवाद्रव्यनाशे दाशोन दण्डभागित्या**इ एषद्**ति । नौयायिनां नौकयागंतुशीलानाम् । निपहो-इण्डादिः ॥ ४०९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । एषः पूर्वीकश्लोकोक्तः दैविकेकीतेऽपराधे नियहो नास्ति नम्त्यर्पणम् ॥ ४०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दैविके वात्यादिकतेनाशे निमहः दण्डः नास्ति ॥ ४०९ ॥

वाणिज्यंकारयेंद्वैश्यंकुसीदंरुषिमेव च ॥ पशुनांरक्षणंचैव दास्यंशुद्रंद्विजन्मनाम् ॥ ४१०॥

(१) मधातिथिः । रहकेचिद्याचक्षते अनिकन्तावि वैश्यशूदी बलादेव तानि कर्माण कारियतध्यीयतएतयोः

स्वधर्मीयं सत्यपि रष्टार्थत्वेऽरष्टार्थता विद्यते नियमविधित्वादेवंच सित ब्राह्मणोपि हठात्यतिपाह्यितव्यइत्यापति पक्ष-एव दोषत्वेनायमुक्तइतिचेदनाप्येषएवपक्षस्तद्युक्तं सत्यांधर्मार्थितायांशास्त्रते।नियमः नतुविधिवन्धनेवप्रवृत्तिर्यनस्येमयोज-कमस्तितन्नविधिःप्रयोक्तृत्वंनियमांशे तुविधेव्यापारःसचेदीदशोनियमःवैश्यमेव कारयेद्वाणिज्यमन्यंकुर्वाणमसत्यामापादिदः ण्डयेत् एवंब्राह्मणमेव प्रतिग्रहत्थाच प्रतिग्रहसमर्थापि संतोषपरश्वस्यादित्यापद्यते यदिष श्रूयतेऽनिच्छतावपीति सोर्थवादः श्रुद्रमेव दास्यमित्येवंसर्वत्र नियमह्रपता इष्टव्य ॥ ४१०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुसीदं वृद्धिजीवनम् । दास्यं मलोच्छिष्टापनयनादिकमै ॥ ४१० ॥
- (३) कुद्भूकः । वाणिज्यंकुसीदकिषपशुरक्षणानि वैश्यंकारयेत्। श्रूदंच राजा द्विजातीनांदास्यंकारयेत् । अकुर्वाणी वैश्यश्रृद्धी राङ्गोदण्ड्यावित्येवमर्थोयमिहोपदेशः ॥ ४१० ॥
- (४) राधवानन्दः । राजा हि धर्मस्य कारणिमिति श्वापयंस्तस्य वैश्यादीनां स्वस्वधर्ममवर्तकत्वमाह वाणिज्य-मिति । कुसीदं ॥ अशीतिभागोवृद्धिःस्यान्पासिमासिसबन्धकहत्यायुक्तलभ्यमः । श्रृद्धं दास्य सेवां कारयेदित्यर्थः ॥ ४१०॥
  - (५) नन्द्रनः । द्विजन्मनांत्रैवर्णिकानाम् ॥ ४१० ॥
- (६) रामचन्द्रः । शुद्रं हिजानां ऋणार्थं राजा दास्यं कारयेत् ॥ ४१० ॥

## क्षत्रियंचैव वैश्यंच ब्राह्मणोदृत्तिकाशितौ ॥ बिभृयादानृशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयन् ॥४ १ १॥

- (१) मेथातिथिः। ब्राह्मणस्य च वृत्त्याकरितौ ब्राह्मणोविश्वयाद्धक्तरानादिना क्षत्रियवैश्ययोर्भरणंकुर्यादानृशं-स्येनानुकम्पया त्यानि कर्माण कारयेत्। ब्राह्मणस्य यानि त्यानि समित्कुशोदकुंभाहरणादीनि अथवा क्षत्रियवैश्ययो-र्यानि त्यानि क्षत्रियोग्यामरक्षादौ नियोक्तव्योवैश्यः त्वक्रविपशुपाल्यादौ महाधनोयोब्राह्मणोमहापरिषच्चसामध्यात्तस्यैषवि-धिःत्यानि कर्माणीतिवचनात् दास्यंकारयितव्योगार्ह्दतीच्छिष्टमार्जनादि ॥ ४१९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वानिकर्माण्यस्रधारणरूष्यादीनि ॥ ४११ ॥
- (३) कुःहृकः । ब्राह्मणः क्षत्रियवैश्यौ शृत्यभावेन पौडितौ करुणया त्वानि कर्माण रक्षणकःयादीनि कारयन्याः साच्छादनादिना पेषयेत् । एवंधनवान्ब्राह्मणस्तावुपंगताविषय्याङ्गादण्डनीयइति प्रकरणसामध्यद्रिम्यते ॥ ४११ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । ब्राह्मणस्यानृशंस्यं वदिन्बर्क्षिययोस्तत्योज्यतामाहः क्षत्रियमिति । स्वानि विषसंबन्धिक-ण्यादीनि ॥ ४११ ॥
  - ( ५ ) नम्द्नः । त्वानि कर्माणि कारयन्तनुदासकर्माणि तानि कारयतोदण्डविधानार्थौयमार्म्भः ॥ ४११ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । प्राह्मणोवृत्तिकार्शतौ** क्षत्रियवैश्यौ आनृशंस्येन विश्वयात् स्वानि अस्रधारणकृष्यादीनि का-रयेत् ॥ ४११ ॥

दास्यन्तु कारयँ छो भाद्रासणः संस्कृतान्द्रिजान्॥ अनिन्छतः प्राभवत्याद्राज्ञा दण्यः शृतानि षद्॥ ४१२॥

(१) मेधासिथिः । संस्कृताउपनीतायचपि द्विजयहणदिवेतास्त्रभ्यते तथापि न्नेवर्णिकजात्युपरुक्षणार्थनविक्वायीति योज्ञासणः समानजातीयान्दास्यंपादधावनोच्छिष्टावकरणंसंमार्जनादिकरूपमनिच्छतः प्रभवतीवाचः मामवत्यंप्रभृत्वंशक्तय-तिशयोगतीवछादिना यः कारयति सपर्शतानि दण्डयः छोभदितद्वेषादिभिस्त्विधकोदण्डयः । श्रन्नसस्य भवतेर्भावप्रत्य-

- ये गाभवत्यादिति रूपं प्रभुत्वेनेति वचनादुरोनंदोषः अनिच्छतइति वचनादिच्छतामन्यीदण्डः ॥ ४१२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रभुत्वेन शक्तत्वेन । प्राभवत्यादितिकचित्पाठस्तत्रापि प्रभुत्वार्थत्वेन तन्त्रयम् ॥ ४१२॥
- (३) कुङ्खुकः । प्रभवतोभावः पाभवत्यं ब्राह्मणः । रुतोपनयनान्त्रिजातीननिरस्त्रतः प्रभुत्वेन स्रोभादास्यकर्मपाद-धावनादिकारयन्त्रश्यतानि दण्ड्यः ॥ ४१२ ॥
- (४) राधवानन्दः। दास्यमनिच्छतोब्राह्मणस्य तत्कारणेदण्डमाह् दास्यमिति। लोभात्कर्मदाक्षिण्यादिक्रानस्यसं-स्कृतानिति ब्रात्यादीनां दास्यत्वे न दोषः। प्राभवत्यात् भवऐश्वर्यात् प्रभोर्भावः प्राभवत्यं तत्माद्दास्यं कारयन् ब्राह्मणान् ब्राह्मणोपिदण्डचहति॥ ४१२॥
  - (५) नन्दनः । एतान्क्षत्रियवैश्यान् । प्राभवत्वात्प्रभविन समृद्ध्या ॥ ४१२ ॥
- शुद्रन्तु कारयेद्यास्यंकीतमकीतमेव वा ॥ दास्यायैव हि स्रष्टोसी ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा ॥ ४१३ ॥
  - (१) मेघातिथिः । क्रीतमकीतंभक्तायुपनतंवक्ष्यमाणस्य विधेरनुवादोयं दास्यायैवेत्यर्थवादः ॥ ४१२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अक्रीतं भक्तादिभृतम् ॥ ४१३ ॥
- (३) कुद्धूकः । शूद्रंपुनर्भक्तादिश्वतमभृतंवा दास्यंकारयेत् यस्मादसी ब्राह्मणस्य दास्यायेव प्रजापतिना सृष्टः ॥ ॥ ४१३ ॥
- (४) राघवानन्दः । शूद्रस्तु भृतिदानादाने दासएवेत्याह शूद्रत्विति । असौ शुद्रस्त्रैवर्णिकस्य दास्याय दासोचित-कर्मणे सृष्टोविशेषतोत्राह्मणस्यातस्तंदास्यंकारयेदेव ॥ ४१३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अत्रियंचैव वैश्यंचैत्यादिश्लोकत्रये ब्राह्मणशब्दह्वैवांणकोपलक्षणार्थः ॥ ४१३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। दास्यायैव दासस्यभावो दास्यम् ॥ ४१३ ॥
- न स्वामिना निस्ट शेःपि शुद्रोदास्याद्विमुच्यते ॥ निसर्गजंहि तत्तस्य कस्तस्मात्तदपोहित ॥४ १ शा
- (१) मेधातिथिः। यमाश्रितः सप्तभिः दाशयोनिभिस्तेन निसृष्टोपि दास्यायैवेत्यर्थवादः न खामिनानिसृष्टोपि किन्तुनिसर्गनंसहनंनातिसहभाविकंतस्माच्छूद्दोदास्यमपोहत्यपनयति यथा श्रुद्दनातिनंतस्यापनेतुंशक्यैवंदास्यमपि अर्थ-वादोयंयतोवक्यिति निमित्तविशेषे श्रुद्दस्य वादास्यान्मोक्षः॥ ४१४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निसृष्टोदास्यान्मोचितः । दास्यात् दासकर्मकरणात् ॥ ४१४ ॥
- (३) कुद्धूकः । यलादसौ ध्वजादतत्वादिना दासत्वगतः सतेन त्यक्तः खदास्याभावेषि शूदोब्राह्मणस्य दास्या-न्विमुच्यते तलाद्यास्यंशूद्धस्य सहजंकः शूद्धत्वजातिमिवदास्यमपनयति अदद्यार्थमप्यवस्यंशूद्रेण ब्राह्मणादिद्विजशुश्रूषा-कर्त्तन्येत्येवपरमेतत् अन्यया वक्ष्यमाणदास्यकरणपरिगणनमनर्थकस्यात् ॥ ४१४ ॥
- (४) राधवानन्दः। ननु त्वामिना त्यक्तस्य शूद्रस्य दास्यमस्ति न वा नास्तिवत्यामं त्वातस्त्रयं तत्राह नेति। निष्ध-द्यापि त्यक्तोपिदास्याविमुक्तोहेतुः निसर्गनमिति। अग्रेह्ल्मम्काशवत्स्वाभाविकं तेनानर्थ्यादौ बस्मदिप शूद्राद्धनं पासमि-तिभावः॥ ४१४॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । तस्य तद्दास्यंनिसर्गनं हि तद्दास्यंतत्मात् ॥ ४१४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । ला**मिना निसृष्टः आङ्गाःशूद्रः दास्यात् दासभावात् न विमुख्यते । तत् दास्यं तस्य निसर्गजमः। तस्माद्दास्यभावात्तंशूद्धं कः पुरुषः अपोङ्गति ॥ ४१४॥

## ध्वजात्तोभक्तदासोग्रहजः कीतद्विमौ ॥ पैत्रिकोद्ण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः॥ ४१५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ध्वजात्ततोयुद्धजितइतिकश्चित् । ध्वजिन्दं तेनात्तंतोवडवात्ततापरनामा दासीसंबन्धाद्या-स्यंपामइतियाविदिति तु युक्तम् । भक्तदासोदुर्भिक्ष्यभक्तदानेन दासीकृतः । गृहजोदासाज्ञातः । दिश्वमोदत्तःकेनिचत् । पै-वृकः पितृतोदायभागादागतः । दण्डदासोदण्डदेयस्यशोधनार्थदास्यंयातः । प्रव्रज्यावसितोराद्योदासद्त्येवरूपोवा । दण्डार्थ-दास्यादण्डदासः । दासरूपायोनयोजातयः ॥ ४१५ ॥
- (३) कुझूकः । संपामलामिसकाशाजितोभक्तलेभाभ्युपगतदास्योभक्तदासः तथादासीपुत्रः मूल्येनक्रीतोऽन्येन इतः पित्रादिकमागतो दण्डादिधनशुक्त्यर्थेलीकृतदास्यभाव इत्येतानि सप्तभ्वजादतत्वादीनि दासत्वकारणानि ॥ ४१५॥
- (४) **राघवानन्दः** । तत्र किर्तिवधादासाइत्यपेक्षायामाह भ्वजेति । भ्वजाढतः संग्रामे स्वामिसकाशाज्ञितः । भक्तादिलोभेन दासत्वं गतोभक्तदासः । गृहजोदास्यांजातः । दित्रमः अन्येन दत्तः । दण्डदासः दण्डादिधनशुद्धे दास्यंग-तः । दासयोनयः दासोदास्यं तस्य योनिः निमित्तं संग्रामिजन्वादियेषु ते तथा ॥ ४१५ ॥
- (५) मन्द्रमः । दास्यप्रसद्वाद्दासभेदानाह् ध्वजाबतहति । ध्वजशब्देनात्र युद्धमुपचर्यते ध्वजाढतोयुद्धनिर्जितः । भकदासोऽन्वदानेन स्वीकृतः । गृहजोदासीपुत्रः । क्रीतदिभमौ क्रयदानस्वीकृतौ । पैतृकः क्रमागतः दण्डदासः प्रवण्याविसतः
  दासत्विहि तस्य दण्डः धनाभावे न दण्डद्रध्यार्थेपिमादिना दास्यप्रवेशितः स्वयंवा प्रविष्टद्दि केचित् ध्वजाढतादयोभावप्रधानानिर्देशाः । एते ध्वजाद्धतत्वादयोदस्युयोनयः स्वकारणानि ॥ ४१५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः। भ्वजा**त्तः युद्धजितः १ भक्तदासः २ गृहजः २ क्रीतः ४ दत्तः ५ पैतृकः ६ पितृपितामहाद्या-यतः दण्डदासः ७ समैते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रयएवाधनाः स्वताः ॥ यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्॥४ १ ६॥

- (१) मेधातिथिः। एते त्रयोऽजितधनाअप्यथनाः स्वामिनोधनयिक्विते धनमर्जयित तद्धनंतस्य लंयस्य ते सत्वमापनाः भार्याधनंभर्तुःपितुः पुत्रस्य लामिनोदासस्य ननु च यद्येते निर्धनाःकथमेषांकर्मभरिधिकारस्तत्रेदंनोपपयंते पुत्रौ वेदाहिताग्रोस्यातांयेभ्यः पितादद्यात्तेभ्यः पुत्रइति दम्पत्योरिष सहजधमंश्रदित्यः। धर्मेचार्येच कामेच नातिच-रित्यात्वयेति। यदि च निर्धनःकोन्थार्थेऽनित्यारः श्रद्धस्यापि पाकयद्गेः त्वयंयजेतित निर्धनत्वे विरुध्यते त्वच्छन्दश्रदः विषयत्वेनविरोधोनभवेत् अस्ति तावद्यसानांत्वधने त्वाम्ययदात्वधनमिति व्यपदिश्यते नद्यसति संबन्धेव्यपदेशः अर्जनं-च स्वत्वंनापादयतीति विभितिषद्धं तत्नाद्विरुद्धमिदंयत्तेसमधिगच्छन्ति नत्तेषांस्वामिनि यथाकश्विद्धयाद्यस्याअद्युत्रः सा मम जननीति तादगेतत् असति वा स्त्रीणांस्वाम्ये पन्यवानुगमनंकियते पत्नीवैपारिणद्यस्येशद्दत्यादिश्रुतयोनिरालम्बन्नाःस्युः अत्रोच्यते पारतत्त्वयविधानमेतत् असत्यां भर्तुरनुद्धायां नस्त्रीभिः त्वातन्त्रयेण यत्रकचिद्धनंविनियोक्तव्यं। अन्ये तुमन्यन्ते भार्यापुत्रयहणदासार्थतस्य चैतद्वचनमुत्तरार्थं आपदितासांधनयहणेन विचिकित्सितव्यं भत्तरेव द्वितत्त्वमः॥४१६॥ तुमन्यन्ते भार्यापुत्रयहणदासार्थतस्य चैतद्वचनमुत्तरार्थं आपदितासांधनयहणेन विचिकित्सितव्यं भत्तरेव द्वितत्त्वमः॥४१६॥
  - ( १ ) सर्वज्ञनारायणः । अधिगच्छन्ति परकर्मकरणादिनापि ॥ ४१६ ॥
- (३) कुल्लूकः । पुत्रभार्यादासास्त्रयोऽमी निर्धनाएव मन्वादिभिः स्वृताः यलाबस्तरेऽर्जयित सस्य तैभार्यादय-स्तस्य तस्त्रनंभवति एतस्य भार्यादीनांपारतन्त्रयपदर्शनार्थपरमध्यादेः बिह्नधस्य स्त्रीधनस्य वक्ष्यमाण्त्वास्तनसाध्याद-ष्टार्थकर्मोपदेशार्थस्य भार्यादीनांपत्त्रयधिकरणे पत्र्यर्थेऽपि यागाधिकारस्योक्तत्वात् स्त्रीपुंसयोर्मध्यएकधने चानुमतिहारेण स्त्रियाअपि कर्तृत्वात् ॥ ४१६ ॥
- (४) राघवानंदः । दासमसीमान्ययोरिष धनात्वामित्वमाह भार्येति । एते त्रयोयत्समधिमच्छन्त्यर्जयन्ति यस्य संबन्धिनस्ते तस्यैव तेषांधनं तेन तिस्तन् जीवित तद्नुद्धाविना धनध्ययेनाधिकारः अनीशास्ते हि जीवतोरित्युक्तेः । पुत्रं-प्रतित्वत्वंच पितुरूर्ध्वं हरेद्धनित्युक्तेः । स्त्रयंप्रतितु त्वत्वं अध्यप्यप्यावाहनिक्रामत्यादिष्य्यकारणं स्त्रीपुंसोर्मध्यगंधनिनित्यादिसद् न स्त्रीत्वातृत्वयम् स्त्रात्वात् । दासस्यापि जीवेत्कारक्रकमिषित्यादि वक्ष्यमाणं त्वत्वहेतुर्नकार्योधन-संयहद्त्यादिनिषेधवलाच्च त्रयाणाम् त्वातन्त्रयम् अस्वातंत्र्यम् ॥ ४१६ ॥
- (५) नन्द्रनः । अत्र भार्यापुत्रयोर्धनत्वमसङ्गद्भुनन्यासः भार्यापुत्रदासभर्तृपितृत्वामिषुजीवत्त्वधनाः अजीवत्सुस-धनाः स्मृत्यग्तरानुगुण्यात् यतपृत्रततः ॥ ४१६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यहन्यंते भार्यादयः समधिगच्छन्ति मामुवन्ति ॥ ४१६ ॥ विस्तर्थंक्षास्नणः शूदाद्वव्योपादानमाचरेत् ॥ नहि तस्यास्ति किचित्स्वं भर्तृहार्यं धनोहि सः॥४ १ ७॥
- (१) मधातिषिः । तथाचकश्चिदाह्यमीपगतशूद्रविषयितिद्वतुक्तिविशेषप्रमाणाभावां सलात्सर्वस्य दासः शूद्र-स्तस्यैवमतियाद्यत्वसुष्यते विभव्धिनःशहूंश्चद्र्यनंकर्थप्रतिगृक्कोयात्मितिषद्वहितदित्येषाशङ्काकर्त्व्या यतोन तस्य किं-विद्यौवस्य निषयः स्यादित्युक्तंभवति त्यामी न क्रियते धनस्य एतदेवार्जने तस्य प्रयोजनंत्वामीहीयतेऽतोविश्रव्धंद्वव्यो-पाद्गनद्वत्ययहणंकुर्यात्तेनोपनीयमानिष त्यगृहस्यमिवविनियुजीत सति प्रयोजनएतणुक्तंभवति अविद्यमानधनस्यदासा-च्ह्रहात्प्रतिगृक्कतोनदोषः॥ ४१७॥

<sup>(</sup>१) योक्तव्यं = योक्तव्यं एवंपुत्रहास्यो रिपद्रहृब्यम् (आआ)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतःश्रूहादासात् विभव्धं निःशहुं द्रव्यादानमाचरेत् । नतु श्रूह्यनादिशहुया तसनत्यायः ॥ ४१७ ॥
- (३) कुत्तुकः । निर्विचिकित्समेव प्रकताद्दासशूदाद्धनयहणंकुर्यात् ब्राह्मणोयतस्तस्य किंचिदपि संनास्ति यसा-द्धर्नृपाद्यथनोऽसौ एवंचापदि बलादपि दासाद्राह्मणोधनंगृहम्य राह्मदण्डनीयदृत्येवमर्थमेतदुत्र्यते ॥ ४१७ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत एवाइ विसन्धिमिति । विसन्धं कतविश्वासं यथा स्यात्तथा श्रूहात्सप्तविधदासात् इन्योत् पादानं द्रव्यादानं तमाचरेत् तत्र हेतुः भर्नृहार्यधनोहिसइति । भर्त्रर्यमेवाहार्यं जीवेत्कारुककर्मभिरित्यादिनोक्तं भनं यस्य सङ्त्यर्थः ॥ ४१७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । विस्रब्धः शूद्रप्रतिपद्दः भयरहितब्राह्मणस्त्रीवर्णिकः ॥ ४१७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विसन्धं निःशद्भं तस्य शूद्रस्य किंचित्त्वं द्रय्यं नास्ति ॥ ४१७ ॥

वैश्यशूद्री प्रयत्नेन स्वानि कर्नाणि कारयेत् ॥ ती हि च्युतौ स्वकर्मभ्यः क्षोभयेता

मिदंजगत्॥ ४१८॥

- (१) मेघातिथिः । कर्मव्यतिकामन्तः क्षोभयेयुराकुलीकुर्युर्जगदतस्ते प्रयक्षेत्र त्वकर्मभ्यश्रावयेदनस्पएवातिकामे भूयसा दण्डेन योजनीया वैश्याअपि बन्धनंनास्त्यपि धनशक्यः त्वधर्मः ॥ ४१८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। कारयेदाजा ॥ ४१८ ॥
- (६) कुझूकः । वैश्यंकष्यादीनि शृदंच द्विजातिश्वभूषादीनि कर्माण यवतोराजा कारयेचलात्ती स्वकर्मभ्यश्यु-तावशास्त्रीयोपाजितधनपहणमदादिना जगदाकुलीकुर्याताम् ॥ ४१८ ॥
- (४) राघवानन्दः । विद्शृद्धौ स्वानिकर्माणि स्वामिनोः विमराजन्ययोः कर्माणि किष्गुश्रूवादीनि कारयेद्राजा ब्राह्मणोवा स्वानीति किचित्पाउः । अन्यथादीवमाह तौहीति । स्वकर्मभ्यश्र्युतौ जगिददं शोभयेतामः । वैश्यशृद्धौ धनवत्त-या विमानधीनौ मचुरधनक्चितया गोरक्षाकृष्याद्यकरणाजगन्नाशयेद्दैश्यः । श्रूद्दोपि शृश्रूवाचकरणेने विमक्तधर्मादावनु-कूलस्वाजगन्नाशहेतुरिति ॥ ४१८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । कारयेदाना ॥ ४१८ ॥

## अहम्यह्न्यवेक्षेत कर्मानान्वाहनानि च ॥ आयष्ययौ च नियताबाकरान्कोशमेव च ॥ ४ ९ ९॥

- (१) मे धातिथिः । राजधर्माणामनुसन्धानार्यकर्मान्ताः रूषिशुल्कस्थानाद्यवाहनम् इस्त्याचायस्ययमिदमस्यप्र-विद्यमिदंनिर्यातमित्येवसततंगवेषणीयं आकराधातवःस्रवर्णायुत्पदिभवन्ति भूमयः कोशोद्रव्यनिश्रकस्थानम् ॥ ४१९॥
  - ( २ ) रावेज्ञनारायणः । कर्मान्तान शक्कपातादिकर्मशालाः । आकरान् युवर्णोयुत्पत्तिस्थानानि ॥ ४१९ ॥
- (३) कुल्कः । प्रत्यहतद्धिकतद्वारेण पारम्बद्दष्टाद्द्वार्यकर्मणांनिष्पत्तिनृपतिर्निरूपयेत्तया हरूयश्वादीनि किम-यमविष्टीकिनिःसृतमिति सुवर्णरकोत्पत्तिस्थानानि भाण्डागारंचावेक्षेत व्यवहारदर्शनासकोऽपि राजा धर्मान्वपरित्यजेदिति दर्शयितुमुक्तस्यापि पुनर्वचनम् ॥ ४१९॥
  - ( ४ ) राघवाणन्दः । राजधर्मात्रवक्ष्यामीत्युपक्रम्याध्यायद्वयसमान्यं सार्थवादमुपसंहरति अङ्ग्यहनीतिद्दाभ्याम् 上

कर्मान्तं प्रारब्धकर्मसमाप्तिं वाहनानि हस्त्यश्वादीनि आकरान् सुवर्णाचुत्पत्तिस्थानानि कोशं धनागारं अवेक्षेत रक्ष-णार्थमीक्षेतेत्यर्थः ॥ ४१९ ॥

- (५) नन्दनः । कर्मान्तान्कर्मनिष्पत्ति नियतौ राजशास्त्रसिद्धौ ॥ ४१९ ॥
- (६) रामचन्द्रः। अहन्यहित राजा आयव्ययौ तियतौ आकरान उत्पत्तिस्थानानि च पुनः कोशमेव विक्षेत पश्येत ॥४१९॥ इति श्रीरामचन्द्रभट्टविरचितायां मनुभावार्थदीपिकायां न्यायम्बरणे व्यवहारोनामाष्टमोभ्यायः ॥८॥७॥ एवंसर्वीनिमान्त्राजा व्यवहारान्समापयन् ॥ व्यपोग्न किल्बिषंसर्विप्रामोति परमांगितिम् ॥ ४२०॥ इति मानवे धर्मशास्त्रे भृगुप्रोक्तायां संहितायां [ राजधर्मे व्यवहारनिर्णये सामान्यव्यवहारो नाम ] अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥
- (१) मधातिथिः । उक्तेनमकारेणव्यवहारानृणादीन्समापयन्तिर्णयावसानंकुर्वन्यत्किञ्चित्तत्सर्वमिवज्ञातदे।वंतत्स-र्व व्यपोद्मापनुद्यपापं परमां गति मभिषेतां स्वर्गापवर्गभूमिंगामोति लभते ॥ ४२० ॥ इतिभद्दमेधातिभिस्वामिकतेमनुभाष्ये-ऽष्टमोध्यायः॥ ॥ छ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। बन्हर्थविषयत्वेनाध्यायस्य दीर्घत्वादतः परमध्यायानुसंताने ऽतिदीर्घतास्यादित्यपर्यवसितएव प्रतिज्ञानार्थे ऽध्यायमुपसंहरति एविमित । समापयन् संस्थानयन् व्यपोद्य निरुद्य । परमांगितं ब्रह्मप्राप्तिलक्षणामित॥४२०॥ श्रीनारायणसर्वज्ञकता वृत्तिर्मनुस्यतेः । कुनिबन्धकतव्याख्यामियं दूरे निरस्यते ॥ इति मन्वर्धनिबन्धे सर्वज्ञश्रीनारा-यणकतेऽष्टमोध्यायः ॥ ६॥ ॥ ६॥ ॥ ६॥
- (३) कुङ्गूकः । एवमुक्तमकारेणैतान्सर्वानृणादानादीन्व्यवहारान् तत्त्वतोनिर्णयेनान्तंनयन्पापंसर्वमपहाय त्वर्गादि• माप्तिरूपामुत्कृष्टांगतिरूभते ॥ ४२० ॥ इति श्रीकुङ्कूकभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्याम्हमोऽध्यादः ॥ ८ ॥ ६॥ ॥
- (४) **राधवानम्दः । किं**च । एव मुक्तानृणादिकानष्टादश समापयन् । समाप्तिपर्यन्तमनुतिष्ठन् । अत्र वावस्य कस्य करणात् । किल्बिनमननुष्ठानजं सर्वपापं व्यपोद्य त्यका परमांगतिमवामोतीत्यन्वमः ॥ ४२० ॥ इति श्रीराधवानन्दसरस्वतीविरचितायां मन्वर्थचित्रकायामष्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ ७ ॥
- (५) **नन्दनः ।** इमानुक्तान्व्यवहारानृणादानादीन्समापयन्यथाशा**स्त्रंनयन्त्रिणयन्त्रस्रलोके हरिश्रन्द्रा**निवासस्थाने ॥ ४२०॥ इतिमानवन्याख्याने नन्दनकृतेऽष्टमोध्यायः ॥ ॥ १३॥ ॥ १५॥

[ अथशक्तिविहीनः स्यात्ऋणीकालविपर्ययात् ॥ प्रेक्ष्यश्वतमृणंदाष्प्रःकालेदेशेयथोद्यं ॥१॥ ]\*

[ मेधातिथिः—यद्यथमणीदैवदोषान्निर्धनीभूतस्तदा न दुर्गाधानादिना राङ्गोपपीडियतब्यः किर्ताद्व कर्तव्ययदास्य कथंचिद्धनंभवेत्तदा यथासंभवंशनैदीपियतब्यः । भेक्ष्यशिक्धनवृत्तांयुज्यतद्दत्यर्थः । दाप्यः उचितस्य वक्ष्यति कर्मणापि समः कुर्यादिति । तत्मात्कारणपरिवृत्तीयदेवोक्तमत्माभिस्तदैवनयोजनमः ॥ १ ॥ ]

‡(事)

#### ॥ श्री ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

# ॥ अथ नवमोऽध्यायः प्रारभ्यते॥



पुरुषस्य स्नियाश्वेव धर्म्ये वर्त्मनि तिष्ठतोः ॥ संयोगे विषयोगे च धर्मान्वक्ष्यामि शाश्वतान्॥ १ ॥

- (१) मधातिथिः। स्रीसंग्रहणानन्तरंविवादपदिनिर्देशः स्त्रीपुंधर्मीविमागश्रेति तिददानीमुच्यते अत्यन्त [२० अक्ष-राणि] द्युपष्ट्रष्टेन भर्ना कर्थाचर्दाप बाध्यमानया तेन सह रार्जान विविद्तिस्यमिति [२० अ०] विधएवन्यायानुवर्तिमि नद्देषमत्सरादिमतिभार्यायां तथाच विशील [२१ अ०] ति तथाविधस्य पत्युरुपचर्योक्ता नमार्याप्रतिप्रभुत्वं उपचारश्य भृत्यवच्छुश्रूषापादसंवाहनादि [१० अ०] स्त्रीपुरुषशब्दौ च यद्यपि लिङ्गविशेषाविष्ण्यन्तमनुष्यजातिवचनौ तथापीह संविधिनजायापत्या [९ अ०] अत्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः पुरुषैःत्वैदिवानिश्रमिति त्वयहणेन संविध्यांलक्षयित वर्तमानप्रतिश्वावचन [१ अ०] प्रयोजन [६ अ०] भर्तुः स्त्रियाश्य जायायाः संयोगएकत्रसंविधिनिधाने तथा विप्रयोगे प्रवासप्रयेण [५ अ०] धर्मे या वृत्तिः प्रसाधनंशरीररक्षा हि [२७ अ०] तान्वक्षािम शास्वतयहणश्रुतिः धर्म्ये वर्त्मिन तिष्ठतोरनुवादोयंन्याय्यः धर्मशास्त्राचारिनरुढोमार्गः॥ १॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋममाप्तंस्त्रीपुंधर्भमवतारयित् पुरुषस्येति । सयोगे गार्हस्थ्यकाले । विषयोगे पतिप्रवासर्वे-धन्यादौ ॥ १ ॥
- ( ६ ) कुद्भूकः । पुरुषस्य पत्न्याश्य धर्माय हि तैऽश्योग्याऽध्यिभचारितक्षणे वर्त्मनि वर्तमानयोःसंयुक्तवियुक्तयो-श्य धर्मान्पारम्पर्यागतत्वेन नित्यान्वक्ष्यामि दंपत्योःपरस्परधर्मध्यतिक्रमे सत्यन्यतरक्षाने दण्डेनापि स्वधर्मध्यवस्थानराक्षा कर्तव्यमिति व्यवहारमध्येऽस्योपदेशः ॥ १ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्नीपुंसीर्धर्मप्रतिजानीते पुरुषस्येति ॥ स्नीपुंधर्मीविभागम्य सूत्रमाव्हयमेवचहति व्यवहारमं-ध्यपातित्वाद्वाजकृत्येन संगतिरस्याध्यायस्य । धर्म्ये धर्मजनके धर्माद्वपेतेवा वर्त्मनि धर्मीपाये । संयोगे खंदशस्य योः । विषयोगे देशान्तरस्थयोः मृतौ वा । शाक्ष्वतान् । वेदोक्तान् ॥ १ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अथस्त्रीपुंसधर्मप्रस्तौति पुरुषस्येति । धर्मेऽन्योन्यव्यभिचाररहिते ॥ १ ॥
  - (६) शामचन्द्रः । धर्म्ये वर्त्भनि तिष्ठतोः दम्पत्योः ॥ १ ॥

अस्वतन्त्राः स्नियः कार्याः पुरुषेः स्वैदिवानिशम् ॥ विषयेषु च सज्जन्त्यः संस्थाप्याआ

त्मनोवशे॥ २॥

(१) मेधातिथिः । त्वेच्छ्या स्त्रीणांधर्मार्थकामेषु व्यवहर्तुनदेयं यत्किचनधनंधर्मादौ विनियुज्यते तत्र यथावयः त्वपुरुषाः पत्यादयोऽनुत्रापनीयाः त्वपुरुषारक्षाधिगताः पितारक्षतीत्यादिनिर्दिष्टाः विषयेषु हिगीतादिष्यन्यतः शसद्रंकुर्व-

न्त्यआत्मनोवशे स्थाप्यास्ततोनिवारणीयाः यद्यप्यतिश्वाइत्यनेनैव सर्विश्रयाविषयास्वातश्चयिनवृत्तिरुपिदद्या भवित त-थापि पुनर्विषयप्यावृत्तिरुपिदद्या भवित वचनंयत्नतः परिहारार्थमाविद्वायी यत्नेभ्यएव परपुरुषसंपर्कादिभ्योनिवारणीयाः। गृहाविस्थितास्तु मद्यपानादिसक्तानदुष्यिति चशब्देन तावदयंधर्मः पुरुषाणामुक्तः स्वातश्चयंश्वीणांतावन्तदेयमर्थानु तािभ-रिष स्वतश्चािभनं भवितय्यमित्युक्तंभवि। एवंच पुरुषस्य श्चियाश्चैवेति च शब्दइतरेतरविषययोर्ये स्वीपुंसयोर्धमीस्तएवो-च्यन्ते नतु यागादयइति समन्वयोभवित ॥ २॥

- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । पुरुषैः पतिभिः । विषयेषु गीतादिषु । आत्मनीवशे स्थाप्याः यथा न सज्जन्ते ॥ २ ॥
- (३) कुझूकः । स्वीयैर्भर्त्रोदिभिःसदास्त्रियः स्वाधीनाःकार्याअनिविद्येष्वपि रूपरसादिविषयेषु प्रसक्ताप्यात्मवशाः कार्याः ॥२॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रारौ ह्रियाः त्वातऋयंनिषेधति अत्वतऋाइतिषंचिभः । पितृभातृपुत्रादिभिःविषयेषु पुरुषा-•तरस्पर्शसंभोगशब्दादिषु रसायनादिषु च संस्थयावशेकत्वा दिवागृह्यकत्येषु रात्रौतु त्वनिकटे शयनादौ ॥ २ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वैः पुरुषैः दिवानिशं अत्वतन्त्राः स्त्रियः कार्याः । पुनः विषयेषु नृत्यगीतादिषु सज्जन्त्यः आस-क्तिकुर्वन्त्यः स्त्रियः आत्मनोवशे च हि संस्थाप्याः ॥ २ ॥

#### पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ॥ रक्षन्तिस्थविरे पुत्रान स्नीस्वातन्त्र्यमहिति ॥ ३ ॥

- (१) मधातिथिः । रक्षानामानर्थमतीघातः अनर्थस्त्वनाचारवृत्तातिक्रमेणाप्रवृत्तिपरेणचान्यायतोधनहरणादिनापिर्मवस्तस्य मतीघातोनिवारणतित्पत्रादिभिः कर्तव्यं । रक्षतीतिभवन्तिर्णिडयं छान्दसत्वात्ततोरक्षेदिति विधयप्रत्ययः । वन्योविभागश्रवणंवाधिकतरदोषार्थसर्वएव तुसर्वदा रक्षार्थमधिक्रियन्ते कोमारप्रहणंदानात्पूर्वकालोपलक्षणार्थं एवंयोवनंजी-वद्भनृंकायाः मदर्शनंअतश्रवित्यानुवादएवायं यदा यदा यदधीना तदा तदा तेनावश्यंरिक्षत्व्या । तथाच जीवत्यिप भर्तरि पितुः पुत्रस्यचाधिकारस्तथादिश्तंमानवे सर्वएते सर्वदा तत्संरक्षणमकुर्वतः कथ्यमानन्तुप्रन्थगौरवंकरोति ननुच बाल्या वा युवत्या वेत्यनेनोक्तमेवेतत् मैवमन्यदेवस्वातष्ट्रयमन्या च रक्षा तत्र च स्वातष्ट्रयमुपदिष्टमिह तु रक्षोच्यते तेन सर्विकिन्याविषयं अन्यतिद्वायाअपि शक्योनेनार्थः मतिहन्तुं ननु चेहापि प्रव्यते ॥ नक्षीस्वातष्ट्रयमईतीत्युच्यते । नानेन सर्विकिन्याविषयमस्वातष्ट्रयविधीयते । कितिहं नास्वतश्चान्यमनस्कता स्वात्मसंरक्षणाय प्रभवति शक्तिविकल्त्वातस्वतः पश्चमे नु वचनमस्वातस्वयार्थमर्थान्तरस्य तत्रोक्तत्वात्॥ ३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पितारक्षति कन्यादूषणादेः ॥३॥
- (३) कुङ्कृकः । पिता विवाहात्पूर्विश्चयंरक्षेत्पश्चाद्धर्ता तदभावे पुत्राः तलान्त श्ली कस्यां चिद्य्यवस्थायां स्वातस्त्रयं-भजेत् । भतां रक्षति योवनइत्यादिपायिकमभर्तृपुत्रायाः सन्तिहितायाः पित्रादिभिरपि रक्षणात् ॥ ३ ॥
  - (४) राघवानन्दः । रक्षितृच्यवस्थितिमाह पितेति । स्वातस्त्रयं रक्षितृरहितत्वमः ॥ ३ ॥
  - ( ५ ) मन्दमः । रक्षति रक्षेत् स्थाविरेवार्दके ॥ ३ ॥

काले दाता पिता वाच्योवाच्यश्वानुपयन्पतिः॥ स्रते भर्तरि पुत्रस्तु वाच्योमातुररक्षिता॥ ४॥

- (१) मेधातिथिः । दानकालै मामे यदि पिता न ददाति [८ अ०] यः कः पुनः कम्यायादानकालः अष्टमाइषां-स्मध्यिमायृतीरिति स्मर्थते दहापि लिक्समिस्त [१८ अ०] तिः । अनुपगच्छन्तरमयम्भार्याभिनिकः उपगमने कालम-रितुंसद्भतस्यपर्ववर्ष्यमित्युक्तः ॥ ४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अद्दाता योग्याय । अनुपनयन् वाग्दत्तामपि परिणयनेनासंस्तुवन् । वाच्योगर्ह्या । उ-च्यद्दतिपाठे देहीत्यादि राज्ञा नियोज्यः ॥ ४ ॥
- (३) कुछूकः । पदानकालेपिता तामददश्यस्थैभवित पदानंप्रायतीरिति गोतमवचनात् । ऋतोः प्राक्तपदानकालः पतिश्व ऋतुकाले पत्नीमगच्छन्गईणीयोभवित पत्यौ द्वते मातरमरक्षन्पुत्रोनिन्धः स्यात् ॥ ४ ॥
- (४) राघवानन्दः । रक्षितृणां तदकरणे गर्सतामाहः कालइति । अदातेतिच्छेदः । वाच्यः गर्हणीयः । अनुपयन्तृ-तावृतावगच्छन् । अरक्षिता रक्षणंप्रत्यकर्ता ॥ ४॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अदातेतिपदच्चेदः याप्यः कुत्सितोदण्ड्यइति यावत् । अनुपयनृतुकालेऽनुपगच्चन् ॥ ४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । काले दशवर्षाभ्यन्तरेऽदाता पिता वाच्यः निन्यः । च पुनः पितः अनुपयन् श्लियम् अगच्छन् वाच्योनिन्यः । मृते भर्तिर मातुररक्षिता पुत्रोवाच्योनिन्यः ॥ १ ॥

स्क्षेभ्योः पि प्रसद्गेभ्यः स्नियारक्ष्याविशेषतः ॥ द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षिताः॥ ५॥ [भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षितः॥ १॥]\*

- (१) मेधातिथिः । प्रसङ्कःकुसंपर्कीयया कयाचिद्विद्वातशीलया [८अ०] ण बालेन वा गृहद्वारावस्थाणा-दिनोज्वलवेषपुरुषदर्शनशीलयेत्यवमादयउच्यन्तेऽर्थाच्चित्तचलने [९अ०] क्ष्यत्वं चैषांनैते किलसाक्षाद्दोषरूपाः निष्ठ साक्षात्स्त्रीसंपर्कः स्त्रियोदोषरूपाः [१२अ०] स्रक्ष्मादित्युच्यते ततोरक्ष्याः निवारणीयाः विशेषतःशयनेन निवारणे दारदः [१७अ०] तश्य सर्वेस्तन्कुलोनैर्भातृपितृन्यदेवराचैरक्षितन्याद्दित सिद्धंभवित न तत्रा [१४अ०]॥५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रसंगेभ्यः परपुरुवभावणादिभ्यः ॥ ५ ॥
- (३) कुझूकः । स्वल्पेभ्योऽपि दुःसङ्गभ्योदीःशील्यसंपादकेभ्योविशेषेण स्थियोरक्षगीयाः किंपुनर्महद्भयः यत्नादु-पेक्षितरक्षणाद्वयोः पितृभर्तृगणयोः संतापंदापयेयुः ॥ ५ ॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । इतोपि स्त्रियोरक्याइत्याह सक्ष्मेभ्यइति । प्रसंगभ्यः दौःशील्यसंपादकेभ्योनृत्तगीतपरगृह्या-नादिभ्यः । कुलयोः पतिपिनृसंबन्धिनोः । शोकं जारादिदोषेण ॥ ५ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । सक्षेभ्योपिशुश्रुवादिभ्योपि ॥ ५ ॥

इमंहि सर्ववर्णानांपश्यन्नोधर्ममुत्तमम् ॥ यतन्ते रक्षितुंभार्याभर्तारोदुर्बलाअपि ॥ ६ ॥

- (१) मेधातिथिः । चातुर्वर्ण्यस्य एषउत्तमो [१६ अ०] पृश्यन्तोजानानाः दुर्बराअपि मर्ताराभागीरक्षितुंय-तेरन्त्रयनंकुर्युः लिङ्ये भवन्तीयत [१५ अ०] वस्त्वनिजगुप्तोतमतरेयत्तत्रमणापरिवृत्तंबिद्दराविरोद्धिजातंवधूवपुरहो-दतयेतिरागात् । अ[१० अ०] क्षाभायिकयंचिन्तियमेनवतियुमानाराजकुरुममाश्रयादिनारक्षितव्या ॥ ६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । इमं भायारेक्षणरूपमः ॥६॥

<sup>\* (</sup> ख, ज, झ, ण, त, थ)

- (३) कुङ्गुकः । सर्वेषांब्राह्मणादिवर्णानां भार्यारक्षणलक्षणधर्मवक्ष्यमाणश्लोकरीत्या सर्वधर्मेभ्यउत्कृष्टंजानन्तो -ऽन्धपङ्गादयोपि भार्यारक्षितुंयतेरन् ॥ ६ ॥
- (४) राघवान्दः । अन्धपङ्गुक्कीबदरिदादिभिर्दुं बेलैरपि रक्षणीयास्ताइत्याह इमिनित । पश्यन्तोजानन्तः । धर्म उत्तमं तत्प्रसृतत्वाद्वासण्यास्त्रमन्त्रयस्य ॥ ६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । इमंधर्भ भार्यापरिरक्षणस्रक्षणम् ॥ ६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इमं भायारिक्षणरूपंधर्मम् ॥६॥

#### स्वांप्रसृतिचरित्रंच कुलमात्मानमेव च ॥ स्वंच धर्मप्रयत्नेन जायांरक्षन्हि रक्षति॥ ७॥

- (१) मेधातिथिः । नकेवलंशास्त्रोपदेशादेवस्त्रोरक्षा कर्तव्या याविदमानि बहूनि प्रयोजनानि प्रस्तिरपत्यंपुत्रदृहिः तृलक्षणं संकरोन भवतीत्यर्थः । चरित्रंशिष्टसमाचारः । कुलंपूर्वोक्तंकस्यापि सत्कुलस्यभ्रष्टशीलायांभार्यायां सर्वकुलमुपतिष्ठ-तीति नसाध्यंत्वीयमेतेषामिति अथवा पितृपितामहादीनांसंतितशुक्त्यभावादौध्वदैहिकस्यानिवृत्तेरक्षास्यात् आत्मानं-प्रसिद्धात्मनोपपतिनावश्यंहन्यते भार्ययैववाविषादिनात्वंच धर्मव्यभिचारिण्या धर्मानिधकारात् अतोजायांरिक्षता सर्व-मेतद्भवति ॥ ७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रसृति पुत्रादि । चरित्रमायारं । कुछं कुलस्थिति । स्वधर्म गार्हस्थ्यनियतम् ॥ ७ ॥
- (३) कुछूकः। यसाद्भायीरक्षतोरक्षणमसंकीर्णविशुद्धापत्योत्पादानेन स्वसंतितं तथा शिष्टसमाचारंपितृपिताभ-हाबग्वयमात्मानंविशुद्धसंताननिमित्तीर्ध्वदेहिकलाभेन स्वधर्मच विशुद्धभार्यस्याधानादावप्यधिकाराद्रक्षति तस्मात्स्वियो-रक्षितुयतेतेति पूर्वस्य विशेषः॥ ७॥
- (४) राघवानन्दः । तद्वशणे अन्येपि सुरक्षिताइत्याइ लामिति । प्रस्ति सन्तर्ति असंकीर्णविशुद्धापत्योत्पादनेन चरित्रं कुलपरंपरागतमाचारं न्यायोपात्तवित्तेनयचरितंश्राद्धातिश्यादितत्स्रीतएवकुलं इति आत्मानं विशुद्धसंतानोत्पत्तौ नरकादेः स्वधमे अधिक्रोत्रादिधमेच रक्षतीत्यन्वयः ॥ ७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । प्रस्तिः सन्तानपरिवारादिः चरित्रमाचारः ॥ ७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चरित्रमाचारं । खंधर्म आश्रमधर्मम् ॥ ७ ॥

## पितर्भार्यासंप्रविश्य गर्भीभू लेह जायते॥ जायायास्तद्धिजायात्वंयदस्यां जायते पुनः॥८॥

- (१) मेधातिथिः। अर्थवादोयं नच प्रत्या [५ अ०] वेशदर्शनं अतः शरीरभारभूतशुक्रद्वारेण गुणवादतः प्रवे-शोयमुच्यते । आत्मावे पुत्रनामासीति एतदेवनायाशब्द [१ अ०] यवचनत्वेप्रवृत्तिनिमित्तंयतोस्यां पतिर्जायते अपत्य-जन्मनिमित्ते जायाशब्दे जारस्यापि नायोच्यते ॥ ८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पतिर्जायते शुक्रजननात् ॥ ८॥
- (३) कुद्भृकः । पितः शुक्ररूपेण भागीसंप्रविश्य गर्भमापाच तस्यां भागीयांपुत्ररूपेण जायते। तथाचश्रुतिः आत्मा वै पुत्रनामासीति । जायायास्तदेवजायात्वंयते। स्यांपितः पुनर्जायते तथा च बद्भचन्नासणं पितर्जायांपिवशित गर्भीभूत्वेह् मातरं तस्यां पुनर्नवोभूत्वा दशमे मासि जायते तज्ञाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः । ततश्वासीरक्षणीयेत्येतदर्थनामिर्वचनम् ॥ ८॥

- (४) राधवानन्दः । जायापदं व्युत्पादयंस्तद्वक्षणेऽतीव यवमाविष्करोति पतिरितिद्वाभ्याम् । गर्भीभूत्वा तस्या-आहुतेर्गर्भःसंभवति । तथा ॥ पतिर्जायांप्रविशति गर्भीभूत्वेह मातरम् । तस्यां पुनर्नवीभूत्वा दशमे मासि जायते । तज्ञा-याजायाभवतियदस्यांजायतेपुनरितिश्रतेः ॥ पतिःपतीरेतीविष्टिन्नं विष्ट्रशरीरपित्वेष्टितं चैतन्यं भूतपञ्चकसिहतं स्त्रीरज्ञी-युक्तं गर्भतामापद्यापत्यतया जायतद्दति । अत्र श्रुत्यन्तरम् ॥ सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजाययेति ॥ तथा ॥ अद्वा-दद्वात्संभवसीति ॥ तथा ॥ आत्मा वै जायते पुत्रइत्यत्रचात्मपदंदेहारम्भकभूतसाररेतःपरं लिङ्कदेहात्मनोरनादित्वेन जन्मासंभवात ॥ ८ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** पतिः यस्मात् अस्यांजायायांपुनः जायते ॥ ८॥

## यादृशंभजते हि स्त्री सुतंस्ते तथाविधम् ॥ तस्मात्यजाविशुद्धार्थस्त्रियंरक्षेत्रयत्नतः॥ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः। खांपस्तिमिति यदुक्तंतद्दर्शयित नचैवंमन्तव्यं यादशंद्वितीयंपुरुषंसेवेत सृतंस्ते पुत्रंजनयित तथाविधजातीयं नापि गुणसाद्ध्यमभिषेतंयतः शृद्वादिजातस्य चण्डालादिजातिच [२ अ०] मानजातीयजातस्यार् पिनैवतज्ञातीयन्वं पत्नीष्वक्षतयोनिष्वितिवचनात् गुणसाद्ध्येपि विशोलदिद्दपितकायाउत्क [२ अ०] नमनुद्गातंस्यात् यदात्वयमर्थवादस्तदा यादशंतथाविधमित्यकुलानुरुपीमित नीयते॥ ९॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । भजते संप्रयोगकाले न मनसा ध्यायति रक्षेण्मनोव्यभिचारात् ॥ ९॥
- (३) कुछूकः । यत्माद्यादशंपुरुषंशास्त्रेण विह्तितंप्रतिषिद्धंवा तादशशास्त्रोक्तपुरुषसैवनेनोत्रुष्टंनिषिद्धपुरुषसैवनेन च निक्रष्टंपुत्रंजनयति तन्मादपत्यविशुद्धवार्थपत्नीयत्रतोरक्षेत् ॥ ९ ॥
- (४) राघवानन्दः। यादशं शास्त्रविहितं निषिदंवा पति भजते तथाविषं तज्जातिमेव। निह मनुष्याद्गीः शूद्रा-द्विपः। अतः भयवतः स्त्रियं रक्षेदित्यन्वयः॥९॥
- (६) रामचन्द्रः । यादशं पुरुषं स्त्री ऋतुस्नानकालेभजते मनसापिसंगच्छेन तादशंस्रतं स्रते जनयित स्वस्तवणे ॥९॥ न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसस्य परिरक्षितुम् ॥ एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥
- (१) मेधातिथिः । वक्ष्यमाणोपायपशंसार्थः श्लोकः प्रसस् बल्लेनावष्टम्य शुद्धान्नावरोधादिना परपुरुषाधिष्या-नादिना नशक्यारिक्षतुं कित्वेतैरुपाययोगैः शक्याः योगाः प्रयोगाउपायैः प्रयुज्यमानैहित्यर्थः ॥ १०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रसन्न बलात् । एतैर्वक्ष्यमाणैः ॥ १० ॥
- (३) कुङ्कृकः । कथरक्षणीयेत्यतआह्रनेति । कश्चिद्दलात्संरोधादिनापि स्त्रियोरक्षितुंन शक्तस्तत्रापि व्यभिचारदर्श-नात् कित्वेतैर्वक्ष्यमाणैरक्षणोपायप्रयोगैस्तारक्षयितुंसमर्थाः ॥ १० ॥
- (४) राघवानन्दः । उपायाभावात्तद्रभणमशक्यमित्याशङ्कृत्वाशक्यत्वंस्वीकुर्वन्निवोपायमाहः नेतिहाभ्याम् । प्र-सद्य बलात् । एतैः औत्तरैः संग्रहणादैः ॥ १० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । प्रसद्य परिरक्षितुमामपुरुषादिभिर्गृहाभ्यन्तरनिरोधनादिना रक्षितुमेतैर्वक्ष्यमाणैः ॥ १० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतैः वक्ष्यमाणैरुपाययोगैः तु शक्याः ताः परिरक्षितुम् ॥ १० ॥

## अर्थस्य सङ्गहे चैनांव्यये चैव नियोजयेत्॥ शौचे धर्मेःन्नपत्तयां च पारिणाद्यस्य चेक्षणे॥११॥

- (१) मधातिथिः । अर्थोधनं तस्य संग्रहः संख्यादिना परिच्छिद्यरक्षार्थवेश्मिन निधानंरज्ञ्वायसबन्धादिना सं-यम्यस्थापनंमुद्राङ्क्तमित्येवमादि व्ययोविसर्गस्तस्यैव इदमेतावद्भकार्यमिदंच सूपार्थमेतावच्छाकार्थमिति शौचंदिविपिठरादिशु-द्विभूमिलेपनादिश्य धर्मआचमनोदकत्तर्पणादिदानंस्त्रीवासगृहकादौ बल्किसुसुमिवकारैर्देवार्चनं अन्तपक्तिः प्रसिद्धा पारिण-इंयस्यासंदीखट्टादि तत्त्रत्यवेक्षणे नियोक्तव्या ॥ १३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शौचे गृहादिशोधने । धर्मे सायंबिलदानादौ । अन्नपक्त्यामन्नपाके । पारिणम्यमीपासना-ग्रेः । पारीणग्रद्दतिपाठे पारीणहोगृहत्रन्धहेतुः सएव पारिणह्मोगृहपरिकरस्तस्य तद्भाण्डादेरित्यर्थः ॥ ११ ॥
- (३) कुःख्रुकः । तानुपायानाह अर्थेति । धनस्य संयह्णे विनियोगे च द्रव्यशरीरशुद्धौ भर्त्रप्रिशुश्रूष।रिकेऽन्तसाधने पारिणाद्यस्य गृहोपकरणस्य शम्यासनकुण्डकयहादेरवेक्षणएनांनियोजयेत् वेक्षणेअवआदिलौपः ॥ ११ ॥
- (४) राघवानन्दः । अर्थस्यसंपद्दणेरक्षणे व्ययेशास्त्राविरुद्धे शाँचे द्वव्यशरीरादेः धर्मे आतिश्यादिके अन्तपत्त्यां तत्त्वाके पारिणाह्मस्य गृहोपस्करणस्य शब्यासनकुण्डकटाहादेः ईक्षणे एतांस्त्रियं नियोजयेदित्यन्वयः । एतेषु परं व्ययचि न्तायाः परपुरुषाद्यभिलाषानुत्पत्तेः ॥ स्थानं नास्ति क्षणं नास्ति नास्तिमार्थयिता नरः ॥ तेन नारद नारीणां सतीत्वमुष-जायते इतिपञ्चचूडोक्तेः ॥ ११ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । तानेवोपाययोगान्दर्शयति अर्थस्य संग्रहे चैनामिति । परितोनहातइतिपरिणद्यंतचभवंपारिणद्यमास-नशयनादिकं अर्थसंग्रहणादिषु नियुक्ताः स्नियस्तद्धिकारभंशभयादात्मनाऽऽरक्षन्तीत्यभिमायः ॥ ११ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। एनांस्त्रियं अर्थस्य संपहे नियोजयंत् व्यये शौचे गृहशौचधनादौ धर्मे सायंबलिदानादौ च पुनः अन्तपत्त्रयां गृहस्यभाण्डादेः उपस्करस्य पारिणाह्य औप [ स ] नाम्ने एतेषां अवेक्षणे नियोजयेत् ॥ ११ ॥

अरक्षितायहें रुद्धाः पुरुषेराप्तकारिभिः ॥ आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥ १२ ॥

- (१) मेधातिथिः। आप्तंमाप्तकालैतंकुर्वन्त्याप्तकारिणीऽवधानवन्तउच्यन्ते शुद्धान्ताधिकारिणः कञ्चुकेनत्वेगृहे रुद्धाभात्वतन्त्रीकता यथेष्टंत्रिहारनिषेधेन रक्ष्यमाणानरक्षिताभवन्ति कित्वान्मनाऽऽत्मानंरक्षन्ति ताः कथंरक्षन्ति यथे-तेषु कार्येषु नियुज्यन्ते उक्तीपायप्रशंसा नीपायान्तरनिषेधः॥ १२॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । निरीधंकत्वा यारक्षन्तेताअरक्षिताः । आप्तकारिभिः यथार्थकारिभिः ॥ १२ ॥
- (३) कुङ्गूकः। आप्ताश्य ते आज्ञाकारिणश्य तैः पुरुषेगृहे रुद्धाऽन्यरक्षिताभवन्ति यादुःशीलतया नात्मानंरक्षित्तः यास्तु धर्मज्ञतयाऽऽत्मानमात्मना रक्षन्ति ताएव हुरक्षिताभवन्ति अतोधर्माधर्मफलत्वर्गनरकपाष्पाद्यपदेशेनासांसंयमः कार्यहति मुख्यरक्षणोपायकथनपर्शिदमः॥ १२॥
- (४) राघवानन्दः। एतैरपि तदक्षणाशिंक स्वीकुर्वन्तित्र तास्वेव रक्षणधुरं निक्षिपित अरक्षिताइति। आप्तका-रिभिः आप्ताश्यते कार्यकारिणश्य तैः रक्षिताअपिअरक्षिताइति स्वयं रक्षिताश्येदात्मानंप्रतिष्ठरक्षिताएवेतिभावः॥ १२॥

<sup>(</sup>११) संपहे =रक्षणे (च)

<sup>(</sup> ११ ) ध्ययेचैवनियोजयेत्=गृह्यकर्मणियोजयेत् (ग )

<sup>(</sup>११) पारिणाह्मस्य=पारिणज्ञस्य (च) = पारिणम्यस्य (सर्वज्ञ•)

(५) **नन्दनः । एष**एवोपाययोगोनतु बलात्कारइत्याह् अरक्षिताइति । गृहे रुखागृहान्तरे गुप्ताअरक्षिताभवन्ति रक्षि-तानभवन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥

## पानंदुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽहनम् ॥ स्वमोन्यगेहवासश्व नारीसंदूषणानि षद् ॥ १३ ॥

- (१) मेधातिथिः। अटनमापणभूमिषु शस्त्रशाकादिक्रयार्थदेवतायतनेषु च ज्ञातिकुलेबहून्यप्यवस्थानमन्यगेह-वासः नारीसंदूषणानि स्त्रीणामेते चित्तसंक्षोभहेतवः एते हि श्वशुरादिभयंजनापवादभयंच त्यजन्ति ॥ १३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पानं मद्यस्य । दुर्जनैरसतीभिःसंसर्ग । अटनिमतस्ततीश्रमणं । स्वमः सातत्येन तेन हि जागरादी बुद्धिविपरिवर्तते ॥ १३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । मद्यपानमसत्पुरुषसंसर्गः भत्रीसह विरहः इतस्ततश्च भ्रमणमकालिखापः परगृहनिवासइत्येतानि षट्स्मियाव्यभिचाराख्यदोषजनकानि तस्त्रोदेनेभ्याएतारक्षणीयाः ॥ १३ ॥
- (४) राघवानच्दः । ताभिरपि स्वरक्षणार्थं पानादिषट्कं वर्जनीयमित्याह पानमिति । पानं मद्यादेः । दुर्जनसंसर्गः पारदारिकसंसर्गः । पतिदेशात्स्थानान्तरावस्थानेनशयनादिना वियोगःविरहः । अटनं परगृहादौ । स्वमोऽकाले अहनि वा ॥ १३ ॥
  - (५) नन्द्रनः । तत्मात्पानादिभ्यः स्त्रियोरक्ष्याद्रत्यभिप्रायः ॥ १६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यानं उत्सवादिदर्शनिनिमत्तंगमनं दुर्जनसंसर्गः व्यभिचारिणीसंसर्गः पत्याविरहः भर्नृविरहः अ-टनं परिभ्रमणं अङ्गल्यमः शयनं अन्यगेहवासः एतानिष्यट् नारीणांदूषणानि ॥ १३ ॥

## ैनेतारूपंपरीक्षन्ते नासांवयसि संस्थितिः ॥ सुरूपंवा विरूपंवा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १४॥

- (१) मेधातिथिः। नायमभिमानोवोद्ययः सुभगः स्वाकतिस्तरुणोहंमांहित्वा कथमन्यंकामियन्यते यतोनैतादर्श-नीयोयं पुरुषाकतिरयमित्येवविचारयन्ति पुमानयमित्येतावतेव भुज्ञते संयुज्यन्ते तेन ॥ १४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संस्थितिर्व्यवस्थितः ॥ १४ ॥
- (३) कुल्लूकः। नैताः कमनीयरूपंविचारयन्ति नचासांयौवनादिके वयस्यादरोभवति किन्तु सुरूपंकुरूपंवा पुमा-नित्येतावतैवतमुपभुत्रते ॥ १४ ॥
- (४) राघवान-दः । ताभिः परपुरुषालोकनमपि न कार्यमित्याह नैताइति । रूपमङ्गसौहवम वयःपश्चविंशतिवर्षादि पुंसः । आसांच षोडशवर्षादि । तत्र हेतुः पुमानिति । भुजते भोगायाभिमुखाःस्युः ॥ १४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । स्त्रीणांदुःस्वभावमवध्यंरक्षणार्थमष्टभिःश्लोकेराह् नैताइति । रुपंपुंसःकान्तिः ॥ १४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एताः श्वियः रूपं न परीक्षन्ते ॥ १४॥

#### पौंश्वल्याचलित्ताच नेस्नेहाच स्वभावतः ॥ रक्षितायत्नतोःपीह भर्तृष्वेताविकुर्वते ॥ १५ ॥

(१) मेधातिथिः। यासम्कास्मिश्रपुंसि रहे धैर्याश्चलनंकथमनेनसंप्रयुज्येयेति रेतसोविकारः स्त्रीणांतत्येश्वल्यं अन्यत्रापि धर्मादौ कार्येऽस्थिरता चलचित्तत्वात् यएव द्वेष्यः सएव स्पृद्धतद्ति आनृपुत्रादियोदहस्तलाएव कामुकत्वेन स्पृह्यन्ति सेहोरागस्त्रणाच भर्तरि पुत्रादौ मानविवद्धद्धद्याभवन्ति एतेदोषैयोगाद्विकुर्वते विकिया भर्तृषु गच्छति तस्सात्॥ १५॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । पौभल्यात्पुरुषेष्कुत्वात् चार्लचत्यात् अस्थिरमुद्धित्वात् ॥ १५ ॥
- (३) कुछ्कूकः । पुंसोदर्शने संभोगायभिलाषशीलत्वाचित्तस्यैर्याभावात्स्यभावतः स्रेहरहितत्वाचैतायनेनापि छोके रक्षिताः सत्योव्यभिचाराभयणेन भर्तृषु विक्रियांगच्छन्ति ॥ १५ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच ॥ विश्वासभ्य न कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुछेषु चेति न्यायेन स्वरक्षणीयाद्दितसरयन्नाह पौँश-ल्याचेति। पुंमात्रदर्शनेन मैथुनेच्छुत्वं तद्गतिचत्त्वनिसेहत्वानांस्वभावत्वात । ननु मात्रादिशिक्षतामअहोपापीयसी सृष्टि रित्याह भर्तृच्विति । पुरुषान्तराभिरुषितया विकुर्वते मारणादिविक्रियांकुर्वते ॥ १५ ॥
- (५) मन्द्रमः । पुंसम्बल्पतीति पुंमल्यः तद्भावःपैभिल्यं परिचित्तपुंसः परित्यज्य नूतनांभजन्तइति यातत् । पैभिन्न ल्यादिति प्रत्येकसंबध्यते ॥ १५ ॥
- (६) **राभचन्द्रः । पैं।**श्रन्यात् पृंश्रन्याभावः पैं।श्रन्यं तलाद्यक्षचितस्य भावः चाक्ष्यैत्यं तलात् चाक्ष्यैत्रयात् नि-स्रोहत्वभावः नैःसंग्रं तलाद्वयेतलात्त्वभावतः ॥ १५॥

## एवंस्वभावं ज्ञात्वासां प्रजापतिनिसर्गजम् ॥ परमयममातिष्ठेःपुरुषोरक्षणं प्रति ॥ १६॥

- (१) मधातिथिः । प्रजापितिहरण्यगर्भस्तदीयेनिसर्गउत्मत्तिकाले जातं शिष्टस्पष्टम् ॥ १६॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । प्रजापितिनसर्गः प्रजापितनातादक्स्वभावस्य दानम् ॥ १६॥ -
- (३) कुङ्गूकः। एवंश्लोकद्वयोक्तमासांत्वभावंहिरण्यगर्भसृष्टिकालजनितंत्रात्वा रक्षणार्थयकष्टंयमंपुरुषः कुर्यात ॥
  ॥ १६॥
- ( ४ ) राष्ट्रज्ञाणन्दः । अतस्तारक्षणीयाह्त्याह् एविमिति । प्रजापितिनसर्गजं प्रजापितसृष्टिकाछीनमनादिवः । अत-स्तासारक्षणंप्रति यक्षमातिष्ठेदित्यन्वयः ॥ १६ ॥
  - ( ५ ) मन्दमः । प्रजापतिनिसर्गजंत्वायं भुवमनुप्राणजातमः ॥ १६ ॥
  - (६) शमचन्द्रः । आसां स्त्रीणाम् निसर्गज्ञं विधानृसृष्टिकम् ॥ १६ ॥

## शच्यासनमलङ्गारंकामंकोधमनार्जवं ॥ द्रोहभावंकुचर्याच स्नाभ्योमनुरकस्पयत् ॥ १५॥

- (१) मेधातिथिः । शञ्याशयनंस्वप्रशीलत्वं । आसनमनभ्युत्थानशीलता । अलङ्कारः शीलमण्डनं । कामंपुरुषीपभीगस्पृहा । कोथोद्देषः । अनार्यतांकिन्धेऽपि देषोद्दिष्टेऽपि केहः आकारसंवरणंनिद्धर्मताद्दीन्धृभावोद्दीन्धृत्वं मर्नृपिष्ठादेः पुरुषय्यसनीतयाऽधर्मात्मकत्वं मर्जादीनां । दुद्देःकर्तरितृषाभावश्चन्देन समासः । कुष्यां नीषपुरुषसेवनं । एषः त्वभावः स्त्रीणांमनुनाः
  सर्गादीकन्तितः शम्यासनालङ्कारा द्दोहकुषर्ययोर्दद्यान्तत्वेनोपदीयन्ते यभेते पदार्थाः स्वभावभूताअविषालिताएवंकुषर्यादयोपि ॥ १७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शम्यां उत्ततशयनम् । भासनं सततोपवेशनम् । अलङ्कारमलंङ्कियाम् । अनार्यतामनु-जुताम् । द्वौद्दभावं द्विसात्वम् । कुचर्यामसदाचारम् । मनुरकत्पयदितिमजापतिनिसर्गविवरणम् ॥ १७ ॥
- (३) क्रुद्भकः। शयनोपद्गेशनाल्ड्र्रणश्रीलत्वकामकोधानार्जवपरिद्वसाकुत्सिताचारत्वानिसर्गादी बनुः स्त्रीभ्यः क्रिक्तितवान् तत्वाचनतोरक्षणीयाः॥ १७॥

- (४) राघवानम्दः । ताम दानमानाभ्यां त्ववशमायान्तीत्येतन्यनुनैव प्रकाशितमित्याह शब्येति । कामोमियुनेन्छा सोन्यष्टगुणःस्वतः । द्रोहभावं त्वभर्तुरिपद्रोहाचुपक्रममः । कुचर्या कुत्सितेकर्मणि रतिमः । एतावद्दानिसर्गजमः ॥ १७ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । शब्यांह्यप्तं आसनमुपवेशनं अलंकारमलंकियां द्रोहभावंद्रोहकियां मनुः लायंभुवः स्त्रीभ्य मा-हावकल्पयत् ॥ १७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । शय्या शयनार्थं आसनम् ॥ १५॥

नास्ति स्नीणांकियामन्त्रीरिति धर्मे व्यवस्थितिः ॥ निरिन्द्रियासमन्त्राश्च स्नियोः स्तम

तिस्थितिः॥ १८॥

- (१) मिधातिथिः । केचिद्वंमन्यन्ते सत्यपि प्रमदाष्यभिचारे वैदिकेन जपेन रहस्यप्रायभिचादिना शुक्षिमान्स्यनित ततोनास्ति दोषइति तन्त निह स्नीणांमन्नेः क्रियाजपोप्यस्ति येन वृत्तव्यतिक्रमेऽमख्यातैः स्वतप्त वेदुष्याच्छुक्निमामुवन्तितस्माद्यत्त्तोरक्ष्याद्रत्येतच्छिपमेवैतत् अतोयेकेचिदविहितमन्त्रेमन्त्रपतिषेधोयमिति वर्णयन्ति ततम् यम् स्वियः
  कर्तृतया संवध्यन्तेसायविष्ठहरणादौ तथा संस्कार्यतया चूडादिषु संप्रदानतया भादादौ तम् सर्वत्र मन्त्रपतिषेधादमन्त्रकंस्नीणांभादादिकार्यमिति ते ते युक्तवादिनोऽन्यपरत्वादस्यार्थवादितया यदस्ति तदालम्बनन्यायेन विहितपतिषेधमन्त्रसंबन्धमन्त्रचूडासंस्कारापेक्षंच्याख्येयमेनत् अध्ययनाभावाच्च प्रायभित्तमन्त्रजपाभावः मेक्षया निरिन्दिवा इन्द्रियंवीर्यधैर्यप्रज्ञावलादि तासांनास्त्यतोनिच्छन्त्योपि कदाचित्पापाचार्रेवेलेनाक्रम्यन्ते ततोरक्षितुंयुक्ताः स्त्रियोवृत्तमिति शीलकोहत्वाऽस्थिरत्वादन्यद्वचनेन निन्यते ॥ १८ ॥
- (२) **त्तर्वत्वनारायणः ।** क्रिया परिणयनप्राक्वालीनःसंस्कारोगर्भाधानादिः । मन्त्रवत्संस्कारयोग्यतानिमित्तमन्त्रप्र-काक्ष्यपुष्टिक्करहिताः । अतप्रवामन्त्राः । स्थितिर्मर्थादा ॥ १८ ॥
- (३) कु ख़ूकः। जातकमादिक्रिया स्त्रीणांमन्त्रैनांस्तृतियेषा शास्त्रमर्यादा व्यवस्थिता। ततम मन्नवत्संस्कारगणा-भावान्न निष्पापान्तःकरणाइदियममाणंधर्मममाणश्रुतिस्पृतिरहितत्वान्न धर्मझाअमन्त्राः पापापनोदनमन्त्रजपरहितत्वात् जातेऽपि पापे तन्त्रिणेजनाक्षमाअनृतवदशुभाः स्त्रियइति शास्त्रमर्यादा तत्माच्नतोरक्षणीयाइत्यत्र तात्पर्यम् ॥ १८॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तासांतु दौःशिल्यं नानुयोज्यं चाण्डालादेरिव मन्त्रेण संस्काराभावादित्याह् नास्तीति । क्रिया नामकरणादिका विवाहस्तु समस्त्रकहृत्युक्तेः । निरिन्द्रियाः इन्द्रियं प्रमाणं धर्मप्रमाणश्रुतिस्यृतिरहिताः । अनृतददश्रभाः नित्यमनृतवादिन्यीवा सृतृतवैदिकशम्दप्रयोक्तृत्वाभावात् ॥ १८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । निरिन्द्रियाः ज्ञानरहिताहत्यर्थः अमल्लाअध्ययनवाद्याः ॥ १८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निरिन्द्रियाः समस्त्रसंस्कारयोग्यतारहिताः ॥ १८ ॥

तथा च श्रुतयोबह्वचोनिगीतानिगमेष्वपि ॥ स्वालक्षण्यपरीक्षार्थतासांऋणुत निष्कृतीः॥ १९॥

(१) मेधातिथिः। स्वभावतोऽशुद्धत्वद्याः श्चियद्त्यिलान्ये वैदिकानि मन्त्रार्थवादरूपाणि वाक्यानि साक्षित्वेनी-पन्यस्यति। तथाच यभामयोक्तं श्चियोऽनृतिनिति तथैव निगमेनुवेदेनुगुत्तयः सन्ति। निगमशब्दविदपर्यायः रष्ट्रभयोगभ्य ब-भूश्चाततन्थत्यादिनिगमे वेदार्थव्याख्यानाङ्कवचनोध्यस्ति निगमनिदक्तव्याकरणान्यङ्गानीति निरुक्ते हि प्रयोगोनिगमा- इमेभवन्तीति तस्येह्रभुतिप्रहणाद्द्रा वक्ष्यमाणोदाहरणात्र संभवी अतोवेदवत्रनीनिगमशब्द इह्युद्धते समुदायावयव भेदा-व्याधाराधेयभावः तेषु निगमेषु श्रुतयएकादशभूतानि वाक्यानि निगीताअधीताः संशब्दिताः पञ्चन्तद्दित यावतः निरमम् वृत्ते त्र कालाविभागादिनिरुक्तः पाग्रान्तरिनगदाइति निगदामस्त्रविशेषाः श्रुतयोत्राक्षणवाक्यानि मस्त्रेषु ब्राह्मणेषु त्राय-मर्थोदिशितोयदनृताक्षियदिति बव्द्यस्ताः सतीत्यित्मन्यक्षेऽभ्याहारस्तासांश्रुतीनांयानिष्कितिरूपाध्यभित्रारम्यभित्तभृता-स्ताःशणुत किमर्थमुदाह्रियन्तदिते वेतस्वालक्षण्यपरीक्षार्थे स्वलक्षणंनित्यसंनिह्नितस्वभावस्तत्यितपादनार्थमङ्कदकुण्डला-दिलक्षणंतत्परिभूतिमदंस्वलक्षणंस्वभावदृत्यर्थः एतदासीस्वलक्षणंयद्य्यभित्रारात्मकमः॥ १९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रुतयः श्रुतिभागाः । निगमेषु वेदेषु । स्वालक्षण्यस्य स्त्रीणांपौं श्रव्यादिस्वभावस्य परी-क्षार्थ निश्चयार्थम् । तथाहि । इन्द्राइरंप्रार्थयमानाअपिकामनाविजनितोःसंभवामेत्याप्रसवंपुरुषसंसर्गमेव वृतवत्यइतिश्रु-तिः । यद्येवंयवतोरक्षणेपि मनोष्यभिचारसंभवस्तस्य तर्हि कथंनिष्कृतिरतआह । तासांस्रीणां निष्कृति तद्दोषशान्त्युपायं शृण्त ॥ १९ ॥
- (३) कुह्यू कः । व्यभिचारशीलत्वंस्त्रीणांत्वभावइत्युक्ततत्र श्रुतिप्रमाणतयोपन्यस्यित तथा बङ्ग्यः श्रुतयोबहूनि श्रुतिवाक्यानि नचैतिह्योब्राह्मणात्योऽब्राह्मणावेत्येवमादीनिनिगमेषुत्वालक्ष्यण्यव्यभिचारशीलत्वंतत्पिरज्ञानार्थपितानि तासांश्रुतीनांमध्येयानिष्कितिरूपाव्यभिचारपायश्चित्तभूतास्ताःश्रुतीः शृणुत एकस्याः श्रुतेवंक्ष्यमाणत्वाच्छुतिशृणुतेत्यर्थः । स्रुपांसुपोभवन्तीति हितीयैकवचने बहुवचनम् ॥ १९॥
- (४) राघवानन्दः । ननु किमिति स्त्रीणां व्यभिचारित्वादित्वारितकं जूत मात्रादिशिक्षतं कथंनस्यात् इति चेन्न अनादिमवृत्तश्रुतिसिद्धनिष्कृतिकथनेन तस्याप्यनादित्वसिद्धिरित्याह् यथाचेति। त्वालक्षण्यपरीक्षार्थे व्यभिचारित्वज्ञापना-र्थम् । योज्ञाह्मणाचित्येवमादयःश्रुतयस्तासां श्रुतीनां मध्ये निष्कृतिनिष्कृतिसाधनं श्रुति शृणुत् ॥ १९ ॥
- ( ५ ) जन्युनः । यथैतदुक्तंतयाच निगमेषु वेदेषु गदिताः श्रुतयोवाक्यानि खालक्षण्यपरीक्षार्थे सुराब्दोऽत्रबहुलवचनः अलक्षणमलक्षणत्वंदुःखभावत्वंदीषबाहुल्यमिति यावत् परीक्षार्थपरीक्षांकर्त्तुं तासांश्रुतीनामार्कतसन्तिवेशं । शणुत ॥१९॥
  - (६) रामचन्द्रः। त्वलक्षणपरीक्षार्थे पैंश्वल्यादित्वपरिक्रानायनिष्कृतीः शणुत ॥ १९॥

यम्मे माता प्रकुकुने विचरन्त्यपतिव्रता ॥ तन्मे रेतः पिता वक्तामित्यस्थैतन्त्रिदर्शनम् ॥ २०॥

(१) मेधातिथिः । इति कारणान्तेन पादमयेण मन्नैकदेशोनुकतः यन्मेमाताअपतिव्रतापत्युरन्यपुरुषे न कामभेतसापीति यस्यावर्तनियमः सा पतिव्रता तिद्वपरीताऽपतिव्रता विचरन्ती परमृहान्यक्कन्ती तन्नोज्वलवेषंदृत्रा पलुलुमे लीभंस्यृहामन्यपुरुषंप्रतिकतवती तत्पापंममोत्पत्त्या वा तित्तिनुः संबन्धियद्वेतः शुक्रंतहङ्कामपनुदतु तद्रेतसा सदोषोऽपयुज्यता रेतहति षष्ठीस्थाने मथमा व्यत्ययेन अथवा रेतएव पितृत्वेन परिकल्पते अपरित्यक्तस्वलिङ्कप्य रेतसा सामानाधिकरण्यमनुभवति चौमेंपितेति यथा अथवा मातृबीक [मन्युक्यते तद्देतःपिताजनकोवृङ्काशोधयतां दोषसपाचन्त्वंपितृबीज] : ममावेन मातृदोषोपनुचतामित्यर्थः । अस्य व्याभक्षारात्मकस्यैतिनार्द्शनंदद्यान्तः सर्वे जपमानाष्त्रमस्त्रमुखारयन्ति यदि च सर्वाः
स्त्रियोद्वष्टस्वभावास्ततोमस्त्रस्यनित्यवत्वयोगोपपत्तिरितर्या पाक्षिकःस्याखातुमांस्येष्वयमस्त्रोविनियुक्तः पाचानुमस्त्रले च
भाद्ये ॥ २० ॥

- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । अस्योक्तस्यार्थस्य निष्कतेनिदर्शनं निश्चतंदर्शनं मृतौ कथिन्यतआह ध्यायतीति । पाणिपाहस्यानिष्टंपुरुषान्तरयोगम् । तस्यय्यभिषारस्य मानसस्य निक्कवोपनयः । आदे पुत्रेणानेन होमंकुर्वतोष्यते पार्थ्यते तस्यनिकतिर्भवन्विति ॥ यण्मेमातेतिमन्त्रश्चानुहुवनुरोधार्तिकषिदन्यशाकृत्वा पितः । तथाहि । यण्मेमातामकुको भविष्यरत्यननुवता । तण्मेरेतःपितावृङ्कामातुरन्योवपध्यतामिति मन्त्रपादः । तस्यचार्थीयन्पदित यत् मे मम मातुः पत्यन्तुवन्तं पर्यस्त्रपाद्यक्षेत्रभावत्याःकुर्वत्याकोभावः रेतोरकोह्रपंस्कन्तं तन्यमपितेव भजतां व्यभिषारदेषिमाभूदित्यर्थः । यस्तु तन्यनाःसन्यातुर-मिभवितान्यःपत्युःसोवपध्यतामधःपतिवति ॥ २० ॥ २० ॥
- (३) कुद्धूकः । किश्वत्वज्ञोमातुर्मानसञ्यभिषारमवगम्य भूते मनोवाकायकर्मभिः पितव्यतिरिक्तपुरुषंया न कामः यते सा,पितवता ततोऽन्याऽपितवतामममाताऽपितवतासतीपरगृहान्गच्छन्तीयत्मलुलुभे परपुरुषंप्रतिसंजातलोभाऽभूतत्पुरु-पसंकल्पदुष्टमातृरजोरूपरेतोमम पिता शोधयत्वित्यस्य क्षियाध्यभिषारशीलत्वस्यैतदिति करणान्तमस्त्रपादत्रयंश्वापकं अयंच मस्त्रभातुर्मास्यादिषु विनियुक्तः॥ २०॥
- (४) राघवानन्दः । तामेवाह यदिति । यदित्यादिवृङ्कामित्यन्ता श्रुतिः । अस्याअर्थः । किमत्युत्रोब्रूते पति पाणि-घाहं विना नान्यं वृणे इति वतं नियमोयस्याः सापितवता तिद्धन्नाऽपितवता मे माता विचरन्ती व्यवहरन्ती यत्पुरुषान्तरं लुनुभे चकमे तेन कामेन यदुष्टरेतीमातूरेतः पितामेतत् वृक्तां शोधयत्विति । अस्य स्नीव्यभिचारस्य एतदेषाश्रुतिः निदर्शनं मानमितिपचार्थः ॥ २० ॥
- (५) नन्दनः । श्रुतिमेकामुदाहरणार्थमाह यन्पेमातेति । पतिमननुष्रताचरती मे माता अन्यस्मृत्पुंसोयद्वेतः महुद्धुभ-आस्तादधार तद्देतोमे पिता वृक्तांमातुः पाणियाहकः त्वीकरोतु मम पिवैव तद्देतआहितमस्त्वित्यर्थः । अथवायस्कर्दो-बृत्यर्थःततोनयत्नः अस्य स्नीणांत्वास्थ्यप्यस्येतद्वचनंनिदर्शनंगमाणएषमञ्चउदाहरणमितियावत् ॥ २०॥
- (६) रामचन्द्रः । यन्मे मातेति मस्त्रेण श्राद्धे होमंकुर्वाणेनोध्यते मकथ्यते अपतिव्रता मे माता यत प्रचरन्ती मलुलुभे तन्मेरेतः लोभाद्दजीरूपं यद्देतःस्कन्नं तदेतोमेपिताभजताम् ॥ २० ॥

भ्यायत्यनिष्टंयत्किचित्पाणिपाइस्य चेतसा ॥ तस्यैषव्यभिचारस्य निह्नवः सम्यगुच्यते ॥ २ १ ॥

- (१) मेधातिथिः। पाणिपाहोभर्ता तस्य चेतसा यदिनष्टमप्रियंपरपुरुषसंपर्कादिकंद्वीचिन्तयित तस्य मानसस्य ध्वभिचारस्य निद्वयः शुद्धिरनेन मन्त्रेण कर्मीण नियुक्तिनीच्यते । प्रतङ्कान्यन्त्रप्रयोजनंदर्शितं । यद्यपि कर्मगुणतैव कर्माङ्ग-मन्त्रप्रयोजनंतथापि जपादी विनियोगान्मानसम्यभिचारनिङ्ग्यर्थमान्युच्यते ॥ २१ ॥
- (३) कुङ्क्षकः । संप्रति मानसञ्यभिषारमायम्बित्तरूपतायस्य मन्त्रस्याहः श्यायेति । भर्तुरिप्रयंयाः स्वित्तपुरुषान्तरग-मनंत्रीमनसा चिन्तपति तस्य मानसस्य व्यभिषारस्यैषप्रकृतीमन्त्रः सम्यक्रीयनोमन्वादिभिद्वस्यते मातेति अवणात्पु-षस्यैवायमायभित्तरूपोमन्त्रोन मातुः ॥ २९ ॥
- (४) राज्यानन्दः । श्लोकद्यार्थं संकलपानाह् ज्यायतीति । यत्पुरुवान्तरेणसहभोगं ज्यायति वैतसा तदेव पाणियाद्वरुप त्वभर्तुरनिष्टमः तस्यैव व्यभिचारस्यानिष्टस्य एवमच्चपाठः पुत्रस्यायं निद्भवः मायश्चितं गम्यतेमातुरित्यन्वयः ॥ २१ ॥

<sup>\*</sup> बुकाम = बुद्धाम ( राघ० ६ )

- (५) मन्द्रनः । एषमन्त्रः निह्नवस्तिरस्करणमन्यथाकरणं प्रायश्चित्तियावत् ॥ २१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । निह्नवः अपह्नवः ॥ २१ ॥

## यादग्गुणेन भर्जा स्त्री संयुज्येत यथा विधि ॥ तादग्गुणा सा भवति समुद्रेणेव निस्नगा ॥ २२ ॥

- (१) मेधातिथिः । भार्यासंरक्षणकामेन दौःशोल्यादात्मा रक्षितव्योनाप्येतयैव केवलया पापतोदुःशोलस्य भार्यापि तथाविधैर्भवति गुणवतःशीलवती यथा समुद्रेण निम्नगा नदी संयुज्यमाना क्षारोदका भवति मधुररसापि सती ॥ २२॥
- (२) सर्वत्तनारायणः । यादग्गुणेनपत्या परिणेत्रा । अतोनाधमायदेहीत्यर्थः । समुद्रेण निम्नगा क्षारोदतां यथा याति ॥ २२ ॥
- (३) कुछूकः । यथारुपेण भर्त्रा साधुनाऽसाधुना वा स्त्रीविवाहविधिना संयुज्यते सा भर्तृसदशगुणा भवति यथा समुद्रेण संयुज्यमानानदी स्वादूदकाऽपि क्षारजला जायते भर्तुरात्मसंयमनाख्यस्त्रीरक्षणोपायान्तरो देशार्थमिदम ॥ २२ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । दुःशीलाय सुशीला न देया सुशीलायतु दुःशीलाऽपि देयेत्यत्र दृष्टार्थं सद्दृष्टान्तमाह् यादिग-तिद्वाभ्याम् । यादग्गुणेन साधुना असाधुनाभर्का स्त्री संयुज्यते साऽपि स्त्री तादग्गुणा सासाध्वी असाध्वीवा भवति । तत्र दृष्टान्तः निम्नगालादूदकापिगंगाद्याः क्षारोदेन समुद्रेण संगतास्तादशादृष्टाः ॥ २२ ॥
  - (५) नन्द्रनः । एवंप्रतिनियतस्वभावाभिषित्रयः स्वगुणानुसरिण दंड्याः कर्त्तुशक्याइत्याह याद्रग्गुणेनेति ॥ २२॥ अक्षमाला विसष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ॥ शारङ्गीमन्द्रपालेन जगासाभ्यईणीयताम् ॥ २३ ॥
- (१) मेधातिथिः। हीनजातीयाप्यक्षमाला वसिष्ठभायीतत्सयोगादभ्यहंणीयतांप्राप्ता शाङीतियंग्जातिःचयकाम-ण्दपालेन मुनिना संयुक्ता तथैव पूज्याअतोहीनजातीयाः कनीयस्थोपि भूयोभर्तृवत्पूज्यास्तथाचोक्तं वयसिश्चियइ-ति ॥ २३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अक्षमाला अरुंधती वसिष्ठेन महर्षिणा सम्यग्योगंगता । अधमयोनिजा चतुर्वर्णेतरकुल-जा । सारद्गीपक्षिणो । शाङीति क्वचित्पाठः ॥ २३ ॥
- (३) कुद्धकः । अत्रोत्कर्षदद्यान्तमाह् अक्षेति अक्षमालाख्यानिकृष्टयोनिजा वसिष्ठेन परिणीता तथा चटका मन्द-पालाख्येन ऋषिणा संगता पूज्यतांगता ॥ २३॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रेतिहासं प्रमाणयित अक्षेति । अधमयोनिजा चण्डाली अक्षमाला ऋषीणामनुरोधेनोढा वसिष्टश्रण्डालीमुपयेमइतिश्रुतेः । सारङ्गी चटका मन्दपालेन ऋषिणोढा अभ्यर्हणीयतां पूज्यताम् ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अत्रोदाहरणमाह अक्षमालेति ॥ २३॥
- (६) रामचन्द्रः । अक्षमाला अरुन्धती । शार्द्रपक्षिणी मन्दपालेन ऋषिणा संगता अभ्यईणीयतांजगामइति महा-भारते आदि पर्वणि ॥ २३ ॥

## एताश्वान्याश्व लोकेऽस्मिन्नपरुष्टपसृतयः॥ उत्कर्षयोषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तुगुणैःशुभैः॥ २४॥

(१) मेधातिथिः । अवकृष्टा निकृष्टा मस्तिरुत्पत्तिर्यासांताअवकृष्ट्रमस्तयः अन्याश्च गङ्गाकालीपश्चतयः इयोः प्र-कृतत्वादेताइति बहुवचनं च शब्देन तृतीयामाक्षिप्य द्विवचनंवा एते च ॥ २४ ॥

<sup>(</sup> २३ ) शार्दी=शादींच ( क, ख, ग, च ) = शादींव ( मे० )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एताइति पूज्यताभिन्नायण बहुवचनम् । अन्याः सत्यवत्याद्याः । अन्नच पञ्चमाभ्यायस्त्री-धर्मोक्तस्य शब्दतीर्थत्त्रम् पुनरुक्तिः पुरुषकार्यतया तत्रात्रतु स्त्रीकार्यं तत्परिघासम् ॥ २४ ॥
- (३) कुःख्रूकः । यद्यपि द्वे मर्कते तथापि प्रदर्शनार्थत्वमनयोर्भत्वैताइति बहुवचनंकतं एताश्रान्याश्र सत्यवत्याद-दयोनिकष्टप्रसूत्यः स्वभर्नृगुणैः प्रकृष्टैरिस्निङ्कोकउत्कष्टतांप्राप्ताः ॥ २४ ॥
- (४) राघवानन्दः । उपसंहरति एताइति । अवकृष्टमसृतयः निष्कृष्टयोनयः उत्कर्षे नातितः ख्यातितो पति-तश्य स्वैर्भर्नृगुणैरेव मामाइत्यन्वयः ॥ २४ ।
  - (६) रामचन्द्रः । अपकष्टमसूतयः निकष्टजातयः ॥ २४ ॥

## एषोदिता लोकयात्रानित्यंस्तीपुंसयोः शुभा ॥ वेत्येह च सुखोदकन्मिजाधर्मान्विबोधत ॥ २५ ॥

- (१) मेधातिथिः । लोकयात्रा लोकवृत्तंलोकाचारोलोकसिद्धमेतत् नायंविधिलक्षणोर्थोयदेवंशक्यते रिक्षतुं नान्य-थेति अपरिक्षिताभिश्च ताभिः प्रसूत्यादिदोषेभवतीति । इदानींभजाधर्मानिबोधतः । कस्य प्रजा बीजिनोवाक्षेत्रिगोवेति उदक्षआगामीकालः समुखोयेषांसर्वेहि वस्त्ववसाने विरमन्ते तेतु नैविमिति प्रशंसा ननुच का सुखोदकता प्रजाधर्मस्य या च प्रजास्याधीना स्त्रियश्च बहुभिदोषेरावृतत्वत्त्यागार्हाः ॥ २५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रजाधर्मान् प्रजोत्पादनार्थे धर्मान् ॥ २५ ॥
- (३) कुङ्क्कः । एषलोकाचारोजायापितविषयः सदाशुभउक्तः इदानीिमहलोके परलोके चोत्तरकालशुभसुखहेतून् किञ्जेत्रिणोऽपत्यमुत बीजिनइत्यादीन्त्रजाधर्मान् शणुत ॥ २५ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्त्रीणां स्वाभाविकोपाधिकधर्मानुपसंहरन् तत्कार्यप्रजनप्रकारमाह एषेति । लोकयात्रा लो-काचारपरंपरा । सुखोदकान् इह दृष्टसुखमुत्तरकालेपि तत्कतसुकतजं सुखं येभ्यस्तान् प्रजाधमान् प्रजेव धर्मस्तानपुत्रेणा-यंलोकः ॥ दशपूर्वापरान्वंश्यानात्मानंचैकविंशकम् । ब्राह्मीपुत्रः सुकृतकत्तारयेत् । इत्यादिश्रुतिस्पृतिभयोधमेहेतुत्वश्रवणा-त्यजायाः ॥ २५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । गार्हस्थ्यस्य स्त्रीनिबन्धनत्वात्स्त्रीणांसंमानेन रक्षणंकाय्येनावमानेनेत्यभिमायेणाह एकेदितेति॥२५॥
  - (६) रामचन्द्रः । यात्रा चर्या ॥ २५॥

प्रजनार्थमहाभागाः पूजार्हाग्रहदीमयः ॥ स्नियः श्रियश्व गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्व न ॥ २६॥

(१) मेधातिथिः । नहि गृहे सर्वान्वभ्यादित्येतिनवृत्त्यर्थमाह । शक्यप्रतिविधानत्वाह्येषाणांपूजाहीः यदेतद्देषप-योजनंतन्त्रविद्यानार्थपरिवर्जनार्थवाभिशस्तपितादिच किर्ताह रक्षार्थदोषाणां निह भिक्षुकाः सन्तिति स्थालीनाधिश्रियते नचमृगाःसन्तीतियवानोप्यन्तद्दित प्रयोजनं गर्भयहणात्प्रभृत्यपत्यपरिपोषणपर्यन्तोष्यापारोऽभिमेतः तथाच वक्ष्येति॥उत्पा-दनमपत्यस्य जातस्य परिपालनिमित । गृहेदीभयद्दव निह गृहे सेवा स्विभिवना काचिदस्तीति सुप्रसिद्धमेतत् सत्यपि श्रीविभवे भार्यायामसत्यांसुद्धत्त्वजनादिष्वागतेषु नगृहस्थाः मितपुरुषंभोजनादिभिरावर्जयितुंसमर्थाः यथा दरिद्दे नभवित शिक्रतः स्वियाःश्रियश्च न विशेषोगृहेष्विति ॥ २६॥

<sup>(</sup>२४) अपकृष्ट = अवकृष्ट (मे॰) (२६ गृह्दीप्रयः=मेधिनः (च)

- (२) सर्वज्ञनाराचणः। मजनार्थं संतानार्थमः। महाभागामहाभाग्याः॥ २६ ॥
- (३) कुङ्कूकः । यद्यप्यासांरक्षणार्थदांषाउक्तास्तथापि शक्यमतीकारत्वादिह्नदोषाभावः । एतास्त्रियोमहोपकारा-गर्भोत्वादनार्थबहुकल्याणभाजनभूताः वस्त्रालङ्कारादिदानेन संमानार्हाः त्वगृहेशोभाकारिण्यः स्त्रियःश्रियश्रगेहेषुतुल्यरूपा-नानयोविशेषोविद्यते यथानिःश्रीकगृहंन राजत्येवनिःस्त्रीकामिति ॥ २६॥
- (४) राघवानन्दः । गर्भधारणपोषाभ्यांतेनमातागरीयसीतिमानयन् स्तियं स्तौति प्रजनार्थमितित्रिभिः । मजना-र्थं प्रजनमपत्यं तस्मै । गृहदीप्तयः गृहस्य दीप्तीः शोभा याभ्यस्ता । स्त्रियएव श्रियः श्रीहेतुत्वात् ॥ २६॥
  - (५) नन्द्नः । नविशेषोस्ति स्त्रीणांश्रीणाञ्च ॥ २६॥
  - (६) रामचन्द्रः । वजनार्थं सन्तानार्थम् गेहेषु स्नियः श्रियः ठक्ष्मीरूपाः पूजायोग्याः ॥ २६॥ उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम् ॥ त्रत्यहंलोकयात्रायाः प्रत्यक्षंस्नीनिबन्धनम् ॥ २७॥
- (१) मेधातिथिः । अत्र स्थानीयस्य पूर्वश्लोकस्य भाष्यस्थाविमौ श्लोकौ स्त्रीनिबन्धनिर्मित्तमपृत्योत्पादनाः दौ प्रत्यक्षमेतत् । लोकयात्रागृहागतानामन्नादिदानेनावर्जनमामन्त्रणनिमन्त्रणादि । अस्य प्रत्यर्थसर्विस्मन्तर्थे स्त्रीनिधनं । प्रत्यहमिति पाठः । प्रत्यक्षशब्दोन्तरङ्गवचनः अन्तरङ्गमित्यर्थः ॥ २७ ॥
- (२) सर्व**झनारायणः** । उत्पादनमृत्पत्तेःकारणं स्त्रो । परिप्रालनं रक्षा कारणभूता । भीत्यथै या क्षोकस्य या-त्रा व्यवहारः संभोगस्तस्य निम्नन्धनं स्त्री मत्यक्षं नतु पक्षोधर्मादिवत् । मत्यर्थमिति पाठेमतिविषयमित्यर्थः ॥ २७ ॥
- (३) कुछूकः । अपिच उत्पादेति अपत्यस्य जननं जातस्य परिपालनं प्रतिदिनंचातिथिमित्रभोजनादेलीकव्यव-हारस्य प्रत्यक्षभार्येत निदानम् ॥ २७॥
- ( ४) राघवानन्दः । तदेवाह् उदिति । छोकयात्रायाः अतिथिबन्धुमिबभोजनोदेर्ध्यवहारस्य स्त्रीनिबन्धनं स्त्रीहेतु रिति प्रत्यक्षमः ॥ २७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । प्रीत्यर्थे लोकयात्रा प्रियोक्तिसंभागरूपलोकच्यवहारस्य ग्रम्यक्षं स्नी निबन्धनं निमित्तमः ॥२०॥ अपत्यंधर्मकार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा ॥ दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च हु ॥ २८॥
    - (१) मेघातिथिः। प्राग्दर्शितार्थीयंश्लोकः॥ २८॥
    - (२) सर्वज्ञनारायणः । शुश्रूषोपचारः । रतिः कामसुखमः ॥ २८ ॥
- (३) कुःख्रुकः । अपत्योत्पादनमुक्तमन्येतदभ्यहितत्वक्कापनार्थपुनरिभधानमः । धर्मकार्याण्याप्रहोत्रादीनि परिष-योत्छद्दा रतिः पितृणामात्मनभापत्यजननादिना स्वर्गदृत्येतत्सर्वभार्याधीनमः ॥ २८ ॥
- (४) राघवानन्द्रः । धर्मकार्याणि बल्यपिहोत्रादीनि शुश्रूषा तिश्यादीनां । र्रातः स्नीसंपर्कजा पीतिः । स्वर्गे य-त्कर्तव्यं तद्वयासहेतिश्रुतेः एतत्सर्वदाराधीनमितियोतीहकारः ॥ २८ ॥

पतिया नाभिचरित मनोवाग्देहसंयता ॥ सा भर्तृलोकानामौति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥२९॥

(१) मधातिथिः। पञ्चमे श्लोकाविमौ व्याख्यातौ ॥ २९॥ ३० ॥

<sup>(</sup>२७) मत्यहम् = पीत्यर्थम् (ब, ल) = मत्यर्थ (मे०)

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिचरति मनोवाग्देहसंयतेति मनःपश्चतिभिनेव्यभिचरतीत्यर्थः । वाग्व्यभिचारः पर-पृश्यादिमशंसा । कायेन तद्वीक्षणस्पर्शादि ॥ २९ ॥
- (३) कुझूकः । याः स्त्री मनोवाग्देहसंयता सतीति विशेषणोपादानसामध्यीन्मनोत्राग्देहैरेव न ब्यभिचरित सा भर्ता सहार्जितान्स्वर्गादिलोकानामोति इहलोके विशिष्टैः साध्वीत्युच्यते ॥ २९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तां दशदृष्ठकेन म्लोभयन्तिव व्यभिचारान्तिवर्तयति पतिमिति । या वाङमनोदेहेषुसंयता सती नातिक्रमते सा भर्तृलोकं स्वर्गादिकं प्रामोति साभ्वी चेहोच्यते इतिशेषः ॥ २९ ॥
  - (५) नन्दनः । एवंस्रीषुपुरुवाणांकर्त्तव्यमुक्तमिदानीपुरुवेषुस्रीणामाह पतिमिति ॥ २९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मनोवाकायकर्मभिः वाग्दण्डसंयता ॥ २९ ॥

व्यक्तिचारात्तुभर्तुः स्त्री लोके प्रामोति नियताम्॥ स्रगालयोनिचामोति पापरोगैश्व पीद्यते॥३०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सृगालयोनिमिति महापातकभोग्यनरकायुपलक्षणम् । तदन्ते सृगालयोनिगमनात् पाप-रोगैः क्षयादिभिः ॥ ३० ॥
- (३) कुङ्गूकः । पुरुषान्तरसंपर्कात्स्री लोके निन्धतांजन्मान्तरे च सृगालजातिंपामोति पापरोगादिभिश्व पीड्यते । पञ्चमाध्याये स्त्रीधर्मउक्तमध्येतच्छ्रोकद्वयंसदपत्यसंपत्यर्थत्वेन महाप्रयोजनतया पुनः पठितमः ॥ ३० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । विपक्षेदण्डमाह व्यभिचारादिति । व्यभिचारात् त्वभर्तारं व्यतीत्याभिमुख्येनान्यत्र मनोवाग्दे हानांचरणात् गतैः पापरोगैः कुष्टादिभिः पीड्यते पीडितास्यात् ॥ ३० ॥

पुत्रंप्रत्युदितंसद्भिः पूर्वजैश्व महर्षिभिः॥ विश्वजन्यमिमंपुण्यमुपन्यासंनिबोधत ॥ ३१ ॥

- (१) मेधातिथिः । उपन्यासोविचार्यवस्तुत्रक्षेपः विचारोवा तंनिबोधत । पुत्रंप्रतिपुत्रमिष्कृत्योदितमुक्तं सिद्धिविद्ध-द्भिर्महर्षिभिश्च [विश्वजन्यं] सर्वेभ्योजनेभ्योहितं पुण्यंकल्याणकरं स्त्रीस्तुत्याव्यवधानात् प्रजाधर्मनिबोधतेत्यस्यार्थ-स्यापि पुनरादरार्थमुपन्यासः उपन्यासंनिबोधतेति ॥ ३१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंस्रीणांनियते यत्र किचिदैवाधिभिचारस्तत्र यःपुत्रंत्रति बीजिनोऽपत्यंक्षेत्रिणोवेत्यपत्या-र्थः उपन्यासस्तं शणुत । सिद्धवर्तमानैः पूर्वजैरतीतैः । विश्वजन्यं विश्वजनहितमः ॥ ३१ ॥
- (३) कुङ्गुकः । पुत्रमधिकत्य शिष्टैर्मन्वादिभिः पूर्वमुत्पन्नैश्व महर्षिभिर्राभिहतिममंवक्यमाणंसर्वजनहितंविचारंश-णुत ॥ ३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रजननार्थमित्युक्तं तदेवाहः पुत्रमिति । पुत्रमुद्दिश्योपन्यासं विचारं निबोधत शगुत । विश्व-जन्यं विश्वरमे सर्वसीजनाय हितं पुण्यं पुण्यफलदम् ॥ ३१ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । इदानीं बीजिनः किंपुत्रः क्षेत्रिणोवेत्येतन्तिरूपियतुं प्रक्रमते पुत्रेत्रत्युदितमिति । विश्वजन्यंविश्वजन-हितं । इमंवक्ष्यमाणम् ॥ ३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विश्वजन्यं सकलजनहितमः । उपन्यासं व्याख्यानमः ॥ ३१ ॥

## भर्तुः पुत्रंविजानन्तिश्रुतिद्वैधंतुभर्तिरे ॥ आहुरुत्पादकंकेचिदपरे क्षेत्रिणंविदुः ॥ ३२ ॥

- (१) मिधातिथिः । भर्तीद्दोढा विवाहसंस्कारेण संस्कृतीयेन या नारी तस्यां यस्त्रसादेव जातस्तंपुत्रंतस्य विजानन्त्यम्युपगच्छन्ति सर्वएव विद्वांसीनात्र विप्रतिपत्तिः सिद्धांतीयम् । श्रुतिद्देधन्तुकर्तरि यः कर्नेव केवलमुत्पाद्यिताऽन्य-दीयक्षेत्रे नतूद्दोढा तत्र श्रुतिद्देधमतभेदस्तंदर्शयित आहुरुत्पादकमपत्यवन्तंकिचत् अपरे क्षेत्रिणोयस्य सा भायी तस्या-मनुत्पादकमपि एवमाचार्यविप्रतिपत्तेःसंशयमुपन्यस्य कारणकथनेन तमेव समर्थयते ॥ ३२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भर्तुर्भायांवतः पाणियाहस्य पुत्रंसर्वे विजानन्ति । केचित्तु बीजिनः । श्रुतेहेंधं श्रुतौ बी-जिनः पुत्रइतिदर्शनात् श्रुतिकतं हेधं सन्देहः । तथाहि । नशेषोऽग्रेअन्यजातमस्तीत्यादिश्रुतैः । शेषः पुत्रः अन्यन ज-नितःपुत्रोनास्तीत्यस्याअर्थः । एतेन न क्षेत्रिणः किंतु जनकस्यैवेति गम्यते अतएव दर्शनान्केचिदुत्पादकमाहुरन्येतु न्यायकलात्केत्रिणमिति ॥ ३२ ॥
- (३) कुछूकः । भर्त्तुः पुत्रोभवतीति मुनयोमन्यन्ते । भर्त्तरि द्विः प्रकारा श्रुतिर्वर्त्तते केचिदुः पादकमवोदारमपि भर्त्तारंतेन पुत्रेण पुत्रिणमाहुः अन्येतु वोदारंभर्त्तारमनुत्पादकमप्यन्यजनितेन पुत्रेण पुत्रिणमाहुः ॥ ३२ ॥
- (४) राघवामन्दः । विचारमेवाह भर्तुरिति । तत्र भर्तृत्वंहिविष् श्रुतिहैविष्याहोहृत्वाऽवोहृत्वभेदात् । तत्रावोहृत्वेना पत्योत्पादकमि भर्तारमाहुः । गर्भधारणात्पुष्रस्यानृत्पादकत्वेपि वोहृत्वेन तत्र वोहुःक्षेत्रसंबन्धात्पुत्रोभवेत् । तदुक्तं याज्ञ-वल्क्येन ॥ अनेन विधिना जातः क्षेत्रिणः संभवेत्सुतइति ॥ ३२ ॥
- (५) नन्द्रनः । भर्तृशब्दः खामिवचनः भर्त्तारं श्रुतिहैविष्यंकर्तरीतिपाठेष्ययमेवार्थः उत्तरार्धेन हैविष्यमेवोच्यते उत्पादकंबीजिनंकर्तारंकेचिदाहुः ॥ ३२ ॥
- क्षेत्रभूता स्टता नारी बीजभूतः स्टतः पुमान् ॥ क्षेत्रबीजसमायोगातांभवः सर्वदेहिनाम् ॥ ३३ ॥
- (१) मिद्रातिथिः । क्षेत्रमिवक्षेत्रभूता नारी बीह्यदिरुत्पत्तिस्थानंभूमिभागः क्षेत्रतत्तुल्यानारी यथा क्षेत्रेबीजमुमंतन्त्र विधियमाणंजायते एवंनार्यामपि निषक्तरेतोबीजभूतएवपुमान अत्रापि भूतशब्दउपमायां तदीयरेतोबीजंन साक्षात्पुन्मान तद्धिकरणस्वात्तु तथावद्यपदिश्यते समायोगःसंबन्धआधाराधियणक्षणस्ततः संभवउत्पत्तिः सर्वदेहिनांशरीरिणांचतुर्विन्धस्य भूतपामस्य त्वेदजानामप्याकारशः क्षेत्रंबीजित्वेदोऽतोयुक्तःसंशयः उभयमन्तरेण संभवानुपपत्तेः अपत्योत्पत्तौउभयोध्यापारः विनिगमनाद्यावदेत्वभावात्कस्य तदुभयोः अन्यथान्यतरस्येति संदेहः सर्वस्य च मकरणस्यायमर्थीनानुमान-परिच्छेबोऽपत्यापत्यवज्ञावः तथाच विभागभनीके वक्ष्यामः॥ ३३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंच क्षेत्रसंबन्धात्क्षेत्रिणोबीजसंबन्धाद्वीजिनदृत्युभयीरिम् प्राप्तमः ॥ ३३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । श्रीह्माचुत्पत्तिस्थानंक्षेत्रंतत्तुल्या स्त्री मुनिभिः स्पृता पुरुषश्च श्रीह्मादिबोजनुल्यः स्पृतः ययपि रेतोबीजंतथापि तद्धिकरणत्वात्पुरुषोबीजमिति व्यपदिश्यते क्षेत्रबीजसमायोगात्सर्वप्राणिनामुत्पत्तिः प्वंचोभयोः कारण-त्वस्याविशिष्टत्वायुक्ता विश्रतिपात्तः कियत्सबन्धिक्षेत्रंतस्यापत्यमुत यदीयंबीजंतस्येति ॥ ३३ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्षेत्रिणमिति मसंगेनक्षेत्रबीजे व्याकुर्वस्तयोः कृत्यमाह क्षेत्रेति । क्षेत्रवदुत्पादनपरिपालन कर्नृत्वात्क्षेत्रभूता । बीजं रेतः तदाश्रयात्वादीजभूतः तत्र चेतनस्य रजोरेतः संयोगादचेतनस्य भूबीजसंयोगात् संभवः उत्पत्तिः ॥ ३३ ॥

( ५ ) मन्द्रनः । द्वैविध्येयुक्तिमाह क्षेत्रभूतास्यतेति तस्मायुक्तद्वैविध्यमिति ॥ ३१ ॥

## विशिष्टंकुत्रचिद्वीजंस्त्रीयोनिस्तेव कुत्रचित् ॥ उभयन्तुसमयत्र सा प्रस्तिः प्रशस्यते ॥ ३४ ॥

- (१) मियातिथिः । बीजस्य वैशिष्ट्यंच्यासऋष्यशङ्गादीनांमहर्षीणांदष्टं स्त्रीयोनिष्वेव क्षेत्रजादिपुत्रेषु धृतराष्ट्रादिषु ब्राह्मणाज्ञाताअपि मातृजातयः क्षत्रियास्ते उभयंतुसमं एकत्वामिकमेकजातीयसमसा प्रस्तिः पशस्यते विश्विपत्त्यभावात् तदुक्तमेतद्भर्तुः पुत्रविज्ञानन्तीति ॥ ३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । युत्तयन्तरमाह विशिष्टमिति । बीजं बीजी पुरुषः विशिष्टं ब्राह्मण्यादिगुणवत् । अन्यत-र्राविशिष्टत्वेन प्रजा विशिष्टा नभवति किंतु यत्रोभयंविशिष्टं सएव प्रसवः शस्यते उभयोःमाधान्यात् । अतःक्षेत्रहारा क्षे-त्रिणोप्यपत्यमित्यर्थः ॥ ३४ ॥
- (३) कुङ्क्कः । क्वचिद्वीजंप्रधानंजातायेत्विनयुक्तायामिति न्यायेनोत्पन्नोबीजिनोंबुधइव सोमस्य तथा व्यासऋन्ष्यशृद्धादयोबीजिनामेव सृताः । कचित्क्षेत्रस्य प्रधान्यंयथायंत्रत्पजः प्रमीतस्येति वक्ष्यति । अतएव विचित्रवीर्यक्षेत्रे क्षन्तियायां ब्राह्मणोत्पादिताअपि धृतराष्ट्रादयः क्षत्रियाः क्षेत्रिणएव पुत्राबभूवः । यत्र पुनर्बीजयोन्योः साम्यंतत्र वोदेव जन-यिता तद्दपत्यंप्रशस्तंभवति तत्र बीजप्रधान्यापेक्षंतावदाद्वः ॥ ३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्र तयोः प्राधान्यं भिन्दानः समे कार्ये प्रशंसित विशिष्टमिति । बीजस्यप्राधान्यव्यासऋष्य-श्रंगादौ तेनैषां ब्राह्मण्यमेवोत्कृष्टता । क्षेत्रस्य प्राधान्यं धृतराष्ट्रविदुरादौ क्षत्रियक्षेतृत्वे । उभयं बीजयोन्यात्मकमनूबासजाती व्यर्गरणयेन समं यत्रप्रसूतौ साप्रसृतिरत्यंतप्रशस्यतइत्यन्वयः ॥ ३४ ॥
- (५) नन्द्नः। रूमतमाह विशिष्टंकुर्वाचिदिति कुत्रचित्पसूतौबीजंविशिष्टं नसर्वेव । प्रसूतिः शिष्टा एवंस्थितउभ-यव समंद्कजातीयम् ॥ २४ ॥

## बीजस्य चैव योन्याश्व बीजमुत्रुष्टमुच्यते ॥ सर्वभूतप्रस्तिहिंबीजलक्षणलक्षिता॥ ३५॥

- (१) मधातिथिः। एवमुपपादिते संशये बीज्ञप्राधान्यपक्षंपूर्वपरिगृह्णाति तत्माधान्याद्यस्य बीजंतस्यापत्यंतस्य च प्राधान्यं ब्रीह्मादेर्द्वयस्य क्षित्याद्यनेककारणत्वेपि तद्धर्मानुविधानदर्शनात् अतश्य स्फुटमदृष्टबीजानुविधानस्यापत्यस्य-कार्यत्वाद्गीह्मादीनामिव तद्धर्मानुविधायित्वंयुक्तमभ्युपगंतुं तथाहि सर्वत्रकार्यऐकरुप्यंनत्यक्तंभवति तथाच बीजेप्राधान्यंतदर्शयति सर्वभूतपस्तिहिं सर्वेषांभूतानां प्रस्तिहत्पत्तिबीजलक्षणलक्षिता बीजस्य यस्त्रक्षणरूपवर्णसंस्थानादि तेन स्वित्रता तद्द्वपानुविधायिनीतियावत् ॥ ३५ ॥
  - ( **२ ) सर्वज्ञनारायणः ।** अत्रपूर्वपक्षमाह् बीजस्थिति । बीजलक्षणलक्षिता बीजजाति्मयुक्तनियतजातिः ॥ ३५ ॥
- ( ३ ) क्रुझूकः। बीजक्षेत्रयोबीजंप्रधानम्भिधीयते यस्मान्सर्वेषांभूतारब्धानांमुत्पत्तिबीजगतवर्णस्वरुपादिचिन्हैरुप-ह्यक्षिता स्थयते ॥ ३५ ॥
- (४) राघवान-दः । भेदपल्लमाह बीजस्येति । बीजलक्षणलक्षिता बीजस्य लक्षणानि रूपसंस्थानार्थेकियास्तैर्ल-क्षिता विशिष्टा दृश्यन्ते अतुरुवोपरिचरवसोरपत्यं पत्स्योदरी सत्यवती नाम ॥ ३५॥
- (५) नम्द्रनः । अथबीजमेव विशिष्टंषड्भिः श्लोंकैराह् बीजस्य चैवेति । बीजस्य योग्याश्य द्वयोर्मध्ये बीजलक्षण-लक्षिता बीजगुणेनैव दष्टा ॥ ३५ ॥

## यादशंतूप्यते बीजंक्षेत्रे कालोपपादिते ॥ तादयोहित तत्तस्मिन्बीजंस्वैर्व्यञ्जतंगुणैः ॥ ३६ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनन्तरस्यैवार्थविस्तरत्वेन श्लोकोयंवक्कान्वयप्रदर्शनेन यादशंशब्दस्यार्थव्याख्यास्यति ब्रीह्यः शालयदृत्यादिना कालोपपादिते कालेवर्षादौ वपनकालउत्पादिते कृष्टसमीक्षरणादिना संस्कृते ताद्योहित जायः ते स्वैगुंणैर्वर्णसंस्थानरसवीर्यादिभिगुंणैक्यज्ञितंपरिदश्यरूपम् ॥ ३६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । कालोपपादिते कालेनयुक्ते । एतेन कालवन्क्षेत्रस्यापि गुणतैवेत्युक्तम् । स्वैरसाधारणैर्ग्-णैरूपादिभिः ॥ ३६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यजातीयंबीजंबीहादि यीष्मादिकाले वर्षादिनासंस्कृते क्षेत्रउप्यते तज्ञातीयमेव तदीजमात्मीयै-र्वणादिभिरुपलक्षितंतरिमन् क्षेत्रे जायते ॥ ३६ ॥
- ( ४ ) **राघवान-दः** । एतेदव मत्यक्षयित यादशमिति । कालोपपादिते तत्तत्सस्योचितकालयुक्ते । रोहत्यहुरःसंप-षते तिसन्नहुते तादशबीजावयवत्वल्पहुरपत्रकाण्डादिपरेपरया । पुनस्तादशं बीजं व्यक्तितं त्वेर्गुणैः शाल्यादिगन्धरसैः जनयितभूनं ॥ २६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । एतदेव विशदयित यादशंतूप्यतइति । कालोपपादितकालेन संयोजितमपि महतापिकालेनेत्यर्थः॥३६॥ इयंभूमिहि भूतानांशाश्वती योनिरुष्यते ॥ नच योनिगुणान्कांश्विद्वीजंपुष्यति पुष्टिषु ॥ ३ ७ ॥
- (१) मधातिथिः । बीजगुणानुवृत्तिः पूर्वेणोक्ता अनेन क्षेत्रगुणानामभावमाह एषा भूमिभूतानांस्थावराणामोषधीतृणगुल्मलतानांयोनिः क्षेत्रमुष्यते नच तद्गुणास्तेषु भूतेषु केचन दृश्यन्ते नमृदः पांसवोवा तत्रोपलभ्यन्ते बीजंपुष्पंतिपुहिषु बीजशब्दीत्राहुर्तनर्गतबीह्यादिवचनीन भूलवचनस्तदिष्टि पुनरुपभुक्तशेषमुष्यमानमपरिस्मिन्वत्सरे भवत्येव बीजंतत्रबपुष्यित नानुवर्तते पुष्ट्यद्वंभूतायामनुवृतौ पुष्यितर्वर्तमानः सकर्मकत्वंद्वितीयानिमिन्तं योनिर्गुणान्याप्यित वा भजते
  पुष्टिषु तदवयवेषु निमिन्तन पुष्यितनानुवर्तते यदि पुष्यद्वाऽनुवृत्तिराख्यातेनोध्यते पुष्टिष्वत्यन्यार्थकं तस्मादेनकार्थत्वाबातूनामन्यवचनमात्रएवाख्यातेनानुष्याख्येयः श्लोकपूरणार्थवापुष्टिष्विति कथंषित्पौनरुक्तयंपरिहार्थसामान्यविशेषभावेन वान्वयोवक्तस्यः स्वपोषंपुष्टदति यथा ॥ ३७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पृष्टिष्वङ्करादिपादुर्भावेषु ॥ ३७ ॥
- (३) कुझूकः । एवमन्वयमकारेण बीजगधान्यंप्रदर्श्य व्यतिरेकमुखेन दर्शयितुमाह इयमिति । हिरवधारणे इयमैव
  भूमिभूतारब्धानांतरुगुल्मलतादीनांनित्या योनिः कारणंक्षेत्रात्मकंसर्वलोकेरुच्यते नश्व भूम्याख्ययोनिधर्मान्कांभिदिष इत्स्वरूपत्वादीन्बीजंस्विवकारेष्वद्भुरकाण्डाचवस्थासु भजते भजत्यर्थत्वात्पुष्यतेः सकर्मता तस्माचीनिगुणानुवर्तनाभावा-भ क्षेत्रमाधान्यम् ॥ ३७ ॥
- (४) राघवानन्दः । एतदेव ध्यनिक इयमिति । इयं त्रत्यक्षापि शाश्वती नित्या योनिरपि नत्वगुणान्पुच्यति । समर्पयति । पृष्टिषु वृक्षादिषु । बीजंतु त्वानुरूपाणि त्ररोहकाण्डपत्रपुच्पफलरसगन्धादीनि पुच्णाति पोषणेन प्रकटयति॥३७॥
- (५) नन्द्रनः । एतदेवव्यितरेकमुखेन दर्शयति इयंभूमिष्ट्रिभूतानामिति । शाश्वती विरन्तनी । एतावता विरेण का-ठेन भूमिगुणः किञ्चिद्दीजनिष्टि पुष्यति ॥ ३७ ॥

- (६) रामचन्द्रः । सर्वभूतिाईभूतानामितिपाठः । पृष्टिषु अहुरादिमादुर्भावेषु ॥ ३७ ॥
- भूमावप्येककेदारे कालोप्तानि क्षीवलैः ॥ नानाहृपाणि जायने बीजानीह स्वभावतः॥ ३८॥
- (१) मेधातिथिः । अनन्तरोक्तोर्थउदाहरणाद्याक्रियते एककेदारेऽपि परत्रयोजनीयः एकिलन्पपि क्षेत्रे भूमेः काले यस्यबीजस्य योवैककालस्तिल्लुमनिकर्षकैर्भिन्नरूपाणि जायन्ते बीजानि त्वभावानुविधानादित्यर्थः। यदि च क्षेत्रे प्राधान्यंस्यात्क्षेत्रस्यैकत्वात्सर्वाण्यैकरूपाणिस्युः॥ ३८॥
- (२) मर्वज्ञनारायणः । भूमिगुणपोषणमुका बीजगुणपृष्टिमाह भूमाविति । एककेदारहत्यत्यन्तमनुपयोगकथन-म् । स्वभावतः स्वस्य योभावोधर्मः शास्त्रित्वादिस्तेन सदशम् ॥ ३८ ॥
- (३) कुझ्कः । अपिचभूमाविति भूमावेकस्मिन्नपि केदारे कर्षकैर्वपनकालोप्तानि बीहिमुद्रादीनि नानारूपाण्येव बीजस्वभावाज्ञायन्ते नतु भूमेरेकत्वारेकरूपाणि भवन्ति ॥ ३८ ॥
- (४) राघवानन्दः । तदेव दृष्टान्तेन त्वहस्तयित भूमावितिहाभ्याम् । केदारे क्षेत्रे रूपीवलैः कर्षकैः कालोमानि त-सद्गीजपरोहकालउमानि नानारुपाणि यवशाल्यादीनि जायन्ते कार्याकारेण परिणमन्ति । स्वभावतीबीजस्वभावेन ॥३८॥
- (५) नम्द्रमः । बीजानां भूमिगुणपोषणे हेर्तुरेशकाल्वैषम्यविकतइति चैत्तत्राह भूमावपीति । एककेदारे समानेसं-ध्याने संस्कृतक्षेत्रेऽपि । कालोमानि मानारूपाणि भिन्नजातीयानि त्वभावतः मकृत्येव । इहात्सिक्षोके जायन्ते एकमपि-बीजंत्वभावतो न व्यभिचरतीत्येतद्दर्शयितुमुक्तमः ॥ ३८ ॥

ब्रीहयः शालयोगुद्रास्तिलामाषास्तथा यवाः ॥ यथाबीजंत्ररोहन्ति लशुनानीक्षवस्तथा ॥३९॥

- (१) मेधातिथिः। तानि नानारूपत्वेन बीजानि दर्शयति। यथावा बीजत्वभावाभिपत्या सर्वत्र जात्याख्यायां बहुवचनम् ॥ ३९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शालयोह्मन्तपक्षधान्यानि । अहियस्तेभ्योऽन्यानि धान्यानि । लशुनीक्षवद्दति निन्दिता-निन्दितयोहदाहरणम् ॥ ३९ ॥
- (३) कुङ्कृकः। तथाहि ब्रीहीति। ब्रीह्यः पष्टिकाः शालयः कलमाचाः तथामुद्रादयोबीजस्वभावानतिक्रमेण ना-नारुपाणि जायन्ते॥ ३९॥
- (४) राघवानन्दः । तदेवाह ब्रीह्यइति । ब्रीह्यः षष्टिकाचाः । शालयः कलमाचाः । लशुनानि स्थूलकन्ददुर्ग-स्थीनि ॥ ३९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । नानाबीजानां नानारूपत्वमेवोदाहरति ब्रीह्यःशालयइति ॥ ३९ ॥

अन्यदुमंजातमन्यदित्येतन्नोपपचते ॥ उप्यते यद्धि यद्बीजंतत्तदेव प्रराहति ॥ ४०॥

- (१) मेधातिथिः एषएवार्थः शब्दान्तरेण निगम्यते अन्यदुपंजातमन्यदित्यनेनोपपद्यते यद्भि यद्दीजंतदेव परी-इति मुद्रेषूभेषु बीह्रयोजायन्तद्रत्येतन्त्रास्ति प्रतिषेधमुखेनोक्तस्य विधिमुखेन पुनः प्रतिपादनमुख्यते यद्भि यद्दीजम् ॥ ४०॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अन्यदम्यजातीयम् । अतोबीजिनएव प्रजा न क्षेत्रिणइति समुदायार्थः ॥ ४० ॥
- (१) कुङ्गूकः। एवंच सति अन्यदिति। ब्रीहिरुप्ते।मुद्रादिर्जायतइत्येतन्त संभवति यरमाचदेवबीजमुप्यते तत्तदेव जायतएवंबीजगुणानुवर्त्तनात्क्षेत्रधर्मानुवृत्तेश्व ब्रीह्मादी मनुष्येष्यपि बीजप्राधान्यम् ॥ ४० ॥

- (४) **राघवानन्दः** । एतदेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां दृढयन्नाह् अन्यदिति । अन्यत् शाल्यादिबीजमुमं न यवाद्याकाः रेण स्यादिति व्यतिरेकः । अन्वयमाह् यद्यदेवेति तत्तदेव शालिपरंपरायायदिनिश्चितमेव ॥ ४० ॥
- (५) नन्दनः । उक्तमेवार्थनिगमयति अन्यदुप्तमिति । प्ररोहिति प्रत्यक्षतः प्ररोहिति । तस्मादुप्तादन्यद्रोहितीत्येतन्त्रो-पपद्यतद्वति ॥ ४० ॥
- (६) **रामचन्दः** । अन्यत् उप्तअन्यत्जातंतएतत्कर्म नउपपद्यते न संघटते । अन्यद्भक्तंअन्यद्वान्तमितिन्यायोन संघटते ॥ ४० ॥

#### तलाज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना ॥ आयुष्कामेन वप्तव्यंन जातुपरघोषिति ॥ ४१॥

- (१) मेधातिथिः । एतंपूर्वपक्षेसिद्धान्तमाइ क्षेत्रमाधान्यमनेनोच्यते ननुच नात्रक्षेत्रमाधान्याभिधायकंकिचित्पदमरित केवलंपरक्षेत्रोपगमनिषेधःश्रूयते । वमव्यंन नातुपरयोषितीति परदारेषु बीजनिषेकोनकर्तव्यइत्यस्यार्थः । न पुनर्यस्य क्षेत्रंतस्यापत्यमित्यनेनोक्तंभवित सत्यं तथानश्यित वैक्षिप्तंबीजंपरपरियइइत्यनेनैकवाक्यत्वात दृष्टापत्यापहारलक्षणदोषनिमित्तोयंप्रतिषेधोनादृष्टार्थंउपगमनप्रतिषेधः । सिह चनुर्थे विह्नतप्त नहीदशमनायुष्यमित्यादिना तस्मादन्यशेषतया प्रतिषेधश्रुतेरनन्तरेणैकवाक्यत्वादसितस्वातन्त्र्ये युक्ता क्षेत्रप्राधान्यप्रतिपादनपरता प्राज्ञेन सहजया प्रज्ञया विनीतेन
  पित्रादिभिरनृशिष्टेन ज्ञानविज्ञानवेदिना करणसाधनौज्ञानविज्ञानशब्दौ ज्ञानवेदाङ्कशास्त्राणि विज्ञानंतर्ककलादिविषयं । एतदुक्तंभवित यस्य काचिद्विद्धिविद्यते तेनैवंन कर्तव्यंयतः सर्वशास्त्रेष्वेषास्थितः । यस्तु मूर्खस्तिर्यवप्रवप्तः सोत्रनाधिकतप्वेत्यनुवादोयं । आयुष्कामेनेति चातुर्थिकस्य प्रतिषेधस्य प्रत्यभिज्ञानार्थमेतक्तत्रव्य पृथकप्रतिषेधशङ्कानिरस्ता भवित ॥४९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवं पूर्वपक्षे उक्तीरुक्का यद्यप्येवं तथापि लेकि क्षेत्रिणएव फलसंबन्धदर्शनात् [ स्वक्षे-त्रद्वारा क्षेत्रिणएव प्रजेत्याह तत्पाक्केनेति । तदीजं । प्राक्केन स्वतोबुद्धिमता । विनीतेन गुरुशिक्षितेन । क्कानं धर्मविषया धीः ] विक्वानंलोकविषया तद्वेदी तत्रत्यभावात् ॥ ४१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । संप्रतिक्षेत्रपाधान्यमाह तदिति तद्धीजंसहजप्रज्ञावता पित्रादिभिरनुशिष्टेन ज्ञानंवेदः एवंविज्ञानमपि तदङ्गादिशास्त्राणि तद्देदिनाऽऽयुरिच्छता न कदाचित्परजायायां वपनीयम् ॥ ४१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । दृष्टान्तजातस्य दार्ष्टान्तिके फलितमाह् तदिति । तस्मादर्थैज्ञानविज्ञानवेदिना श्रुतिस्पृतिविदा । नवप्तव्यं रेतइतिशेषः । परयोषिति नियुक्तायामपि न वप्तव्यमित्युक्तम् ॥ ४१ ॥
- (५) **नन्दनः**। एवं बीजमाधान्यमुक्तमधुनाक्षेत्रमाधान्यंचर्तुभः श्लोकराह तत्पाञ्जनेति । तद्दीजं । ज्ञानंलौकिकं । विज्ञानं शास्त्रजंमधानमितिकत्वा परक्षेत्रेवमन्यं क्षेत्रस्वामित्वादित्यर्थः ॥ ४१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विनीतेन गुरुशिक्षितेन । विज्ञानवेदिना ज्ञानं धर्मविषयं विज्ञानं लोकविषयं तयोवेदिना ॥ ४१॥ अत्र गाथावायुगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ॥ यथा बीजंन वप्तव्यंपुंसा परपरिपहे ॥ ४२ ॥
- (१) मधातिथिः। गाथाशब्दोवृत्तविशेषवचनः यथोक्तंपिङ्गलेन अत्राप्तिदंगाथिति अविगोताः परंपरागताः श्लो-कृाअप्युच्यंते तदेषापियङ्गगाथागीयतइत्युक्ता श्लोकाउत्तरत्रवेदे पञ्चन्ते यदस्यपूर्वमपरंतदस्येति वायुनागीताः पिठ-ताः वायुगोक्ता पुराविदः पुराणकल्पान्तरवेदिनः परंपरियहेपरक्षेत्रे ॥ ४२ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । माभूदायुष्कामस्य कर्तव्यं कि ततोऽतआह अत्रेति ॥ ४२ ॥
- (३) कुःहृकः । अतीतकालकाअलिन्नर्थे वायुपोक्तागाथाः छन्दोविशेषयुक्तानि वाक्यानि कथयन्ति यथा परपुर्वे वेण परपत्न्यां बीजन वप्तव्यभिति ॥ ४२ ॥
- (४) **राधवानन्दः**। तत्र सतांवाक्यं प्रमाणयति अत्रेति । गाथाः विगीतश्लोकाः । पर्परियहे परगृहीतदार-रूपे ॥ ४२ ॥
  - (५ नन-दनः। यथा येन हेतुना॥ ४२॥
  - (६) रामचन्द्रः । परपरिपहे परिक्षयां यथा न वमन्यम् ॥ ४२ ॥

## नश्यतीषुर्यथाविद्धः खे विद्धमनुविध्यतः ॥ तथा नश्यति वे क्षिप्रंबीजंपरपरिपहे ॥ ४३ ॥

- (१) मेधातिथिः। ताइदानींगायादर्शयति इषुः शरः सनश्यति खेछिद्रे अन्येनेष्वासेन विद्धंष्टगमनुविध्यतः [ पूर्वस्य वेधकस्यात्रत्वाम्यं अथवाऽऽकाशेखे शरः क्षिप्तोलक्ष्यमन्तरेण नश्यति निष्फलाभवति विद्धंचानुविध्यतः ] : एवंपरिश्चयंतेजोनिःक्षिप्तंतस्य बीजिनः क्षेत्रत्वामिनोपत्यंभवति ॥ ४३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अन्येन विद्धमनु पश्चाद्विध्यतः वृथाविध्यतः क्षिप्तोपीषुर्नश्यति । अन्येन पूर्वविद्धत्वेन स्वीकृतत्वादिषुविद्धत्वेपि पक्षिणोमांसलाभोत्र पूर्वपरियहीतुरेवेत्यर्थः । नश्यति निःफलंभवति ॥ ४३ ॥
- (३) कुछूकः । यथान्येन विद्धमृगंक्ष्णसारैतिसम्नेव छिद्दे पश्चादन्यस्य बिष्यतआविद्धः क्षिप्तः शरोनिष्फलो-भवति पूर्वहस्त्रेव हतत्वात्तस्येव तन्मृगलाभात एवंपरपत्न्यामुप्तंबीजंशीष्टमेव निष्फलंभवति गर्भप्रहणानन्तरंक्षेत्रिणः सद्यः-फललाभात् ॥ ४३ ॥
- (४) राघवानन्दः । परक्षेत्रे बीजस्योप्तिर्वमुः फलाय न पर्यामेति दष्टान्तगाथामाह नश्यतीत् । विद्धं मृगमन्येन । खे तत्कर्ताच्छदे । खिमत्युपलक्षणमः । अनुविभ्यतः पश्चात्तादयतः द्दुः शरोनश्यति मृगलाभायापर्याप्तः यतः पूर्वहन्तरे- व सः शरमृगस्य विद्यमानत्वाद्विद्धेषुर्नश्यति । पाश्चात्येन यथा सपशुर्ने लभ्यते एवं गर्भौबीजिना न लभ्यतहत्यर्थः ॥४३॥
- (५) मन्द्रनः । तामेव गाथामाह नश्यतीषुर्यथेति । खेविद्धं खेसंबद्धं वायुमिति यावत् वायुंकक्षीकृत्य विद्धोयुक्तः इषुर्विष्यतः महरतः पुरुषस्य यथा नश्यति निष्फकोभवति तथा नश्यति तत्फक्तं बीजिनोन भवति क्षेत्रिणोभवतीत्यर्थः । क्षेत्रं मथमपरियहीतुरेविति ॥ ४३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यथाक्षिप्रदेश्वाणः से अकाशे नश्यित निराधारत्वात् कीदशः द्रशुविदंत्रक्षं अनुविभ्यतः ॥४३॥ पृथोरपीमांपृथिवीभार्योपूर्वविदोविदुः ॥ स्थाणुच्छेदस्य केदारमाद्वः शल्यवतोस्रगम् ॥ ४४॥
- (१) मेधातिथिः । ईदशोयंपुराणकतो जायापितलक्षणसंबन्धो यद्भिनाविप तावेकीकर्ताविव दर्शयित तथाहि अनेकवर्षसहस्रातीतपृथुसंबन्धामही तेनैव व्यपदिश्यते पृथिवीति तत्मादन्यापि स्री यस्य मार्या तस्य पुत्रोऽनेनापिजातः स्थाणुच्छेदस्य केदारत्वमाहुः संबन्धान्तरस्याभावात् स्वस्वामिसंबन्धंपश्चीप्रतिपादर्यात स्थाणुर्युच्छगुल्मलतादिप्रह्मोन्यत्र भवितिच्छिनत्ति यः सस्थाणुच्छेदः तस्य तत्क्षेत्रयेन मह्म्मगुल्मलताविहधःछित्त्वा भूमिः क्षेत्री कता तत्र कर्षणवप-

<sup>‡ (</sup>आ आ)

नजातंपरुतंतस्यैव शल्यवतोष्ट्रगमाहुरित्यनुषज्यते बहूनांष्ट्रगमनुषावतामाखेटकार्ययस्यैवसंबंधिशरशल्यंष्ट्रगे दृश्यते तस्य तमाहुर्यः प्रथमवेद्ध्य समवतीत्युक्तंनश्यतीषुरित्यत्र ॥ ४४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। यथा पृथोः परिपहानन्तरमनेकराजपरिगृहीतार्थामपि पृथिवीं प्रथमपरिपहीतृत्वान्पृथोः स्तस्यैव नाम्ना पृथिवीति व्यपदिशन्ति तथा प्रथमपरिपहीतुरेव भार्याऽतीनन्तरंपरिपहाद्वीजिनएव क्षेत्रं कि तस्या-दित्यपि नाशक्कनीयमित्यर्थः। स्थाणुक्केदस्य यः प्रथमं खिलभक्कार्थं क्षेत्रे स्थाणुमुत्पादयति तस्य न द्वितीयपरिपहीतुः। केदारं क्षेत्रम् । शल्यवतीयस्यतीयेन विद्धोनतु तदनन्तरं मृगयहीतुः॥ ४४॥
- (३) कुछूकः । इमामपि पृथ्वीपृथुना पूर्वपरिगृहीतत्वात् अनेकराजसंबन्धेपि षृथोर्भार्याधित्यतीतक्काजानित तत्मात्स्थाणुंज्ञिन्दन्ति स्थाणुच्चेदः कर्मण्यण् येन स्थाणुमुत्पाठ्य क्षेत्रंक्तंत्तस्यैव तत्क्षेत्रंवदन्ति तथा शरादिशल्ययेन पूर्वपृगे क्षिप्तंतस्यैव तंष्ट्रगमाहुः एवंच पूर्वपरिग्रहीतुः त्वामित्वाद्दोदुरेवापत्यंभवति न जनयितुः ॥ ४४ ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्नार्थे पुरावृत्तं स्फुटयन्परयोषिति पुनार्थमाशासानस्यपुनाशावैफल्यमाह् पृथोरिति । अने-कराजसंबिधत्वे भूमेः भुवः पृथ्वोति समाख्याबलात् । पृथोरेव भार्यामाहुँ: भुवः स्थाणुच्छेदस्य मश्रमतदुच्छेदकस्य के-दारं क्षेत्रं एवं शल्यवतः अपे छ्गंप्रतिशरंयोजयितुः दृष्टान्तभये क्षेत्रिणएवापत्यम् ॥ ४४ ॥
- (५) **गन्दगः**। तेन तत्र क्षिप्तमन्येन बीजंनश्यित तस्येत्यभिगायेणाह पृथीरपीमामिति। पूर्वविदः प्रथमं रुब्धवतः पृथीरिमां पृत्रिवीमपि भायी विदुः। पूर्वविदइति स्थाणुच्छेदशल्यवतीरपि विशेषणं स्थाणुच्छेदः खिलीकतक्षेत्रसंस्कर्ता जायापत्यारभेदश्यायम्॥ ४४॥
- (६) रामचन्द्रः। स्थाणुच्छेदस्य केदारं । भूमिस्थवृक्षछेकदस्य क्षेत्रमः। च पुनः शल्यकर्तुःवगवगवायां इति आहुः ॥ ४४ ॥ एतावानेव पुरुषोयज्ञायात्मा प्रजेति ह ॥ विप्राः प्राहुस्तथा चैतयोभर्ता सा स्वताद्वना ॥ ४५ ॥
- (१) मेधातिथिः। युक्तंच यस्य भार्या तस्यापत्यंयस्माद्धार्यायाभर्तुश्रीकत्वमेत् प्रज्ञाप्यात्मभूतैव कभीवाण्य-स्यात्मासीण्यस्य भवेत एवतावर्ष्टमेतछोके शास्त्रज्ञाअप्येवमेव विपाःपाहुरिति ॥ १५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतावानेव तश्चयमेलकःपरिणामः । तब्रम्ञातोषि जायाग्तरकृतित्याह् योभर्तेति । प्रजा-वयवभूता जायाचात्मैवैत्यर्थः ॥ ४५॥
- (३) कुङ्क्कः । नैकः पुरुषोभवति अपि तु मांयाँ त्वदेहमपत्यानीत्येतत्परिणामएवपुरुषः तथाच बाजसनेयज्ञाझ-णम् ॥ अद्योहवाएपआत्मनस्त्रत्माचज्ञायांनविद्तेनैतावत्मजायतेअसर्वोहितावद्यवित्रभययदैवज्ञायांविद्तेऽथमजायतेन-हिसर्वीभवति । तथाचैतद्देरविदीविमावदित्त योभर्ता सैव भार्या स्पृतेति एवंच तस्यामुन्पादितं मर्तुरेवापत्यं भवतीति यतम-दंपत्योरैक्यमतः ॥ ४५॥
- (४) राधवानन्दः । आत्मैवेदमपश्चासीत् एकमैक सीकामयत जाया मे स्याद्य प्रजायेय श्रवीहवा एक्शात्मनी-यजाया आत्मावे पुत्रनामासि इत्यादिश्वतेरात्मनएव जायापत्यपतित्रितयहःपत्वेन पूर्णत्वात्पुरुवत्वमित्याहं एनावानिति । विभिन्नित्वा यतः पुरुवत्यमतीपत्यदंपत्योरेव । एतदेवाहं तथेति । भर्तुरेवापत्याकारेणपरिणामीजायोपादानकः । श्रवान्य य पुत्रार्थमानीयतदत्यकृता ॥ ४५ ॥

<sup>\*</sup> माहुः = माहुः एवं ( राष्ठ २ ) = माहुः एवमपि ( न )

- (५) मन्द्रनः । जायाजातस्य भर्तुरपत्यत्वमितपादनार्थमाह एतावानेवेति । आत्मात्मयंपुरुषः जाया मजा इति प यदेतावानेव पुरुषः अत्र प्रमाणं पाष्ट्रः विपाइत्यादि इत्रयोरुपन्यासीदृष्टान्तार्थः ॥ ४५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भर्तासातस्य अङ्गनास्यताभर्तेव अङ्गनेतिं एतावानेवपुरुषःत्रितयसमुदायरूपःयत्यसान्कारणात्-जायास्त्री आत्मा मजा इतित्रयं तथाचपुनः विमाएतत् आहुः ॥ ४५ ॥

न निष्क्रयविसर्गाभ्यां भर्तुर्भायां विमुख्यते ॥ एवंधर्मविजानीमः प्राक्र्यजापतिनिर्मितम् ॥ १६ ॥

- (१) मेधातिथिः । अथ मन्येन धनादिदानेन कीत्वा त्वीयाः करिष्यन्ते पर्भायांयांततोविनिवृत्ते दुःत्वान्येतज्ञान्ते। जनियतुः पुत्रोभवतीत्येतन्वयतोन शक्याभायांत्वेन निष्कसहस्रेरप्यन्यदीयाः स्वत्वमानेतुं नापि भर्ना त्यक्ता महीणद्रव्यत्या मतियहीतुः स्वत्वमापयते यतउद्देहतेति कर्नभिपायिकयाफलविषयादात्मनेपदािक्षक्वान्ययेव संस्कृताऽश्यस्य
  भार्या भवति यथानाहवनीयादयआधातुरन्यस्य कियादिनाऽऽहवनीयादिव्यपदेश्या निष्क्रयोविक्रयोविनिमयम् विसर्गसत्यागस्तान्यां न मुख्यतेनभार्यात्वमस्याअपैति ॥ ४६ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । निष्क्रयोविक्रयविनिमयौ । विसर्गः दानं । न मुख्यते पुनर्मूक्यंदत्वाप्रहीतुंखम्यतद्दर्भश्यः ॥ ४६ ॥
- (३) कुङ्कूकः । निष्क्रयोविक्रयः विसर्गस्त्यागः नताभ्यां श्ली भर्तुर्भार्यात्वादपैत्येवपूर्वमजापितना स्पृतंनित्यंशर्भ-मन्यामहे । एवंच क्रयादिनापि परिश्लयमात्मसात्कृत्वा तदुत्पादितापत्यंक्षेत्रिणएव भवति न बीजिनः ॥ ४६ ॥
- (४) राघवानन्दः । अतोविक्रयपरित्यागयोरिष भार्यात्वं नापैतीत्याह् नेति । अस्यादानंदिक्रयोवानास्ति अभि-न्नत्वात्तस्याः । आत्मनोर्थं पत्नीनाभेतिश्रुतेरेवंयुक्तत्वमि नापैति । यस्य तेबीजतोजातास्तस्यते नेतरस्यत्वित्युक्तभार्याः पुत्रदानविक्रयस्मरणं राजादौतदुःद्भृतसेवादिपरम् । प्रजापतिविनिर्मितमिति तत्र प्रमाणम् ॥ ४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निष्क्रयविसर्गाभ्यां विक्रयदानाभ्यां भर्तुःसकाशात् भार्या नमुख्यते ४६॥ सक्तदंशोनिपतित सकत्कन्या प्रदीयते ॥ सक्तदेाह् ददानीति त्रीण्येतानि सतांसकत्॥ ४७॥

- (१) सर्वज्ञमारायणः । अंशोदायादानांविभक्तीर्थः सक्त्यति सक्देवनियम्यते यदकदानियतः सएवेति यथा तथा । सक्देवं कन्या प्रदीयते प्रकर्षणहरूतीदकेनदीयते । किंबहुना कन्यांददानीति वाद्यानेणापि सक्देवाह । वाग्दा-मन्तिववादी क्रतंतस्यैव भार्या नतु दोषामावे त्वेष्ण्याऽनन्तरंपित्राऽन्यत्वे प्रदाने तस्य भवतीत्यर्थः । क्रिषत्सकदाहृददा-मौतिद्वव्यान्तरविषयमाहुः ॥ ४७ ॥
- (३) कुल्लूकः । पित्रादिधनविभागोभानृणांधर्मतः कतः सक्देव भवति न पुनरम्यथा क्रियतइति तथा कम्यापिभादिना सक्देकस्मै दत्ता न पुनरम्यस्मै दीयते एवंचाम्येन पूर्वमम्यस्मै दत्तायां पश्चात्पिभादिभिः मास्यायामपि जनितमपत्यन बीजिनोभवतीत्येतदर्धमस्योपम्यासः तथा कम्यातोन्यात्मन्ति गवादिद्दश्ये सक्देव ददानीत्याह न पुनस्तदम्यत्मै
  दीयतइति त्रीण्येतानि साधूनांसक्त्रवन्ति । यद्यपि कम्यादानस्य सक्त्करणंगकतोपयुक्ततथापि पसङ्गादंशादानयोरपि सक् सामिधानंसक्दाह ददानीत्यनेनैव कम्यादानस्यापि सक्तकरणसिद्धौ मक्तोपयोगित्वदिव पृथगिभधानम् ॥ ४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । अतआह सक्तिति । अंशोविभागः सच भातृणामेकवारमात्रं विभागाचनुष्ठानं न पुनरनुष्ठानं शास्त्रमाणकमेवं कन्यादानं मतिशुतं चोत्सर्गतः । अन्यथा संसृष्टविभागे बाग्दत्ताया देवरपरिप्रहे दानीदेश्यवृतावितप्र-संगः ॥ ४७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । सकत् एकवारम् । अंशः विभक्तदायभागः प्रति सक्ददाति इति आह सतां एतानि त्रीणि सकत् सकत् '। ४५॥

यथा गोश्वोष्ट्रदासीषु महिष्यजाविकासु च ॥ नोत्पादकः मजाजागी तथैवान्याद्गनास्विषा। ४८॥

- (१) सर्वज्ञनारायणः । अन्यत्नामिकपश्वादिन्वित्यर्थः ॥ ४८ ॥
- (३) कुङ्गुकः । यथा गवादिषु परकीयेष्वात्मश्वभादिकंनियुज्य वत्सीत्पादकोन तद्भागी तथा परकीयभार्यात्विष नोत्पादकः प्रजामागो भवति ॥ ४८ ॥
- (४) राधवानम्दः । ननु परयोपिति बीजवापिनएव फर्ल स्यादीजसारूप्यदर्शनादितिचेन्न लोके तथाऽरष्टचरत्वा-वित्याहः यथेति । उत्पादकः त्वामी परगवादिषद्गु त्ववृषादिकं नियोज्यापि न वजाभागी एवमन्याङ्गनात्वीप ॥ ४८ ॥
- ( ५ ) जन्द्रनः । क्षेत्रप्राधान्यप्रतिपादकं क्षेत्रिणएव पुत्री न बीजिनइत्येतिनदर्शनेद्वपपादयित यथागीश्याहूदासी निवति । अन्यगोन्यन्यदीयाह्न तथैवान्याङ्गनास्वपीति पूर्वेण संबन्धः ॥ ४८ ॥

येऽक्षेत्रिणोबीजवन्तः परक्षेत्रप्रवापिणः ॥ ते वै सस्यस्य जातस्य न लक्षने फलंकचित् ॥ ४९ ॥

- (१) बेश्वातिबिः। मतिबमेदैतत् अक्षेत्रिणीयीजवन्तीश्रीहादिबीजस्वामिनः सस्यस्य मुद्रमापादेर्जातस्य नलम-नौफकं परकेत्रेत्रेत्रुत्मितः॥ ४९ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः। ये क्षेत्रिणः क्षेत्रस्यामिनः। केवलं बीजवमारः। परक्षेयदति मवापिणदति रहान्तः। यथे-वि पूरणीयमः॥ ४९ ॥
- (१) कुछूकः । केपलानिनोयेन भवन्ति अभ बीजलानिनः सन्तः परक्षेत्रे बीजवपन्ति ते तय केपजातस्य पा-न्यदिः प्रतंकचिद्पि देशे न कमन्तद्ति प्रकतस्य दशन्तः ॥ ४९ ॥
- (४) राषदान्यः । निगमयति । यस्ति अक्षेत्रिणकृतिक्येदः । येऽक्षेत्रिणः परदारस्तास्ते सस्य- बीजानुरूप--वीनिर्णातस्यावि कर्णं निन्दादि न कमन्ते स्म ॥ ४९ ॥

( ५ ) नन्द्रनः । अक्षेत्रिणइतिपद्म् ॥ ४९ ॥

यदन्यगोषु रुषभोवत्सानांजनयेच्छतम् ॥ गोमिनामेव तेवत्सामोधंस्कंदितमार्पभम् ॥ ५० ॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वेण स्थावरेषु धर्मः प्रसिद्धवदुदितोज्ञापितोवा अनेन तिर्यक्षु परियृहीतेषु गवादिषु ।नदस्यै ते अन्यदीयोव्यभोयधन्यन्यगवीषु वत्सान्बहूनपि जनयेन्नवृषभस्वान्येकपपि वृषभंछभेत सर्वएव ते वत्सागोमिनांगीः स्वामिनां आर्थभम्षयभसंबन्धिस्कंदितंबीजनिषेकोमोधंवृथानिष्करत्म ॥ ५०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । गीमिनां गीगवीमतामः । भीषं बुधा । बुषभस्य स्पन्दितं चेष्टितं मैथुनार्ये ॥ ५० ॥
- (३) कुह्नुकः। यदम्यदीयगवीषु वृषभीवत्सशतमपि जनयेत्सर्वे ते वत्साः श्लीगवीत्वामिनोभवन्त्येव न वृषभत्वा-मिनः वृषभस्य यथ्छुक्रसेचनंतदृषभत्वामिनोनिन्फल्लेव भवति यथा गोश्वोट्रेत्यनेनोत्पादकस्य प्रजाभागित्वेन भवतीत्ये-तत्परत्वेन दृष्टान्तउक्तः अयन्तुक्षेत्रस्वामिनः प्रजाभागित्वंभवतीत्येतत्परत्वेनातोन पुनरुक्तिः॥ ५०॥
- (४) राघवानन्दः । एतदेव रष्टान्तान्तरेण रहयति यदिति । गोमिनां स्नीगोत्पामिनामः । गोपद्मपश्वायुपल-क्षकमः । स्कन्दितं शुक्रसेचनमः । आर्पभवचभस्येदमः । मोर्च त्वत्वामिकरणजनकमः ॥ ५० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रभः । अन्यगोषु अन्यदीयगोषु ॥ ५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । गोमिनां गोरवामिनाम् आर्चभंऋवभाणामिदमार्चभं स्कन्दितं सद्देतः ॥ ५० ॥

तथैवाक्षेत्रिणोबीजंपरक्षेत्रप्रवापिणः ॥ कुर्वन्ति क्षेत्रिणामर्थन बीकी लभते फलम् ॥ ५१ ॥

- (१) मेधातिथिः। पूर्वस्यनिर्देशोयं यथा गवादिषु स्थावरेषु वैवंमनुष्येष्विप कुर्वन्ति क्षेत्रत्वाविनावर्धं वयोजन-बीजकार्यं संपादयन्ति ॥ ५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकृते योजयति तथैवेति । बीजमिति विभक्तिय्यत्ययः बीजस्य परक्षेत्रे वापिणीवप्रारी-ऽक्षेत्रिणः । क्षेत्रिकां भार्यावतां । अर्थं फलम् ॥ ५१ ॥
- (१) कुङ्कृकः । यथा गवादिगर्भेषु तथैवापत्यरहिताः सन्तः परकीयभाषायां ये बीजंवपन्ति ते क्षेत्रस्वामिनामै-वापत्यस्क्षणमर्थकुर्वन्ति बीजसेका त्वपत्याख्यंपत्रस्त्रन सभते ॥ ५९ ॥
- (४) राघवाणन्यः । तत्र परीपकारमार्श्वकृतद्रत्यत आह अर्थमिति । सपतिकायां स्वियां स्कन्दनं सन्दिग्धो गर्भोऽसन्दिग्धोऽतिगूढोत्पनोपि क्षेत्रिणएवेतिभावः ॥ ५१ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रनः । तथैव वृषभवत्कलं क्षेत्रिणोबीजवन्तः ॥ ५१ ॥

फलंत्वनित्तरंथाय क्षेत्रिणांबीजिनांतथा ॥ प्रत्यक्षंक्षेत्रिणामर्थोबीजायोनिर्गरीयसी ॥ ५२ ॥

- (१) मेधातिथिः । अविशेषेणोक्तं क्षेत्रिणांफक्ष्मवीजनस्तस्यावशिष्टविषयत्वमाह् अनिर्मायति अभिसंभागं-बीजक्षेत्रिणोरितरेतरसंविष्यवस्थापनं नद्दाश्वदग्भरथवत् उभयोरावयोः फक्ष्मस्त्वित यत्र वचनव्यवस्था न भवति तत्र क्षेत्रिकप्व प्रत्यक्षीर्थो निश्चितप्रकंप्रत्यक्षश्रब्देन निःसंदिग्धतामाह् यतोबीजाचोष्टिक्ष्णियसी क्षेत्रमधिकक्ष्णं सत्यां तु 'संविदि ॥ ५२ ॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । फलमनिप्तंषायावयोष्तुस्यं फलमिति समयमकत्वा बीजिनः प्रवृत्ती वैत्रिणामेवार्यःफ लमिति नत्यक्षं लोकसिद्धम् । गरीयसी स्वत्वहेतुः ॥ ५२ ॥

- (३) कुद्धूकः । यदस्यामुत्पत्स्यतेऽपत्यंतदावयोरुभयोरेवैवंयत्र नियमोन इतस्तत्र निःसंदिग्धमेव क्षेत्रिणोऽपत्यं उक्तरीत्या बीजात्क्षेत्रंबलवत् ॥ ५२ ॥
- (४) राघवानन्दः। ननु न ते परोपकारार्थं यतन्ते किंतु कामात् सत्यं आधिकःसइत्याह फलमिति। अनिभ-संधाय एतदपत्यमुभयोरित्यनियमे। बीजिनोरागमात्रोपाधिकत्वात् किंचयोनिर्गरीयसीत्युक्तमः। निगमयति योनिर्गरीयसी-ति। स्वक्षेत्रे बीजस्योत्कष्टत्वेपि परक्षेत्रे स्कन्दनेऽतिवृत्ते तिद्दशेषे विषतिपत्तेःक्षेत्रत्वेन सर्वत्रानुगमात्क्षेत्रस्यैव कारणत्व-निश्चितिरितिभावः॥ ५२॥
- (५) **नन्दनः** । क्षेत्रिणामियत्फलंबीजिनामियत्फलमित्यभिसन्धाय परक्षेत्रमवापिण इत्यनुकर्षणं क्षेत्रिणामर्थं कुर्व-न्तीति चास्यानुकर्षः मत्यक्षलोके रूपीवलैः क्रियमाणंदश्यते तेन बीजाद्योनिर्बलीयसी ॥ ५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । फलंअनिमसंधाय आवयोःसमंफलमिति समयमक्तवा बीजात् योनिःगरीयसी ॥ ५२ ॥

## कियाभ्युपगमात्त्वेतद्वीजार्थयत्वदीयते ॥ तस्येह भागिनौ दृष्टौ बीजी क्षेत्रिकएव च ॥ ५३ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनिभसंधाय क्षेत्रिणः फलमुक्तमिसंधाने किबीजिनउतोभयोरिति संशयउभयोरित्याह ं क्रियायाअभ्युपगमोङ्गीकरणमेवमेवैतदितियोनिश्ययः संविद्धक्षणः सा क्रियाभिषेता तामभ्युपगमय्यबीजार्थबीजकार्यफल-निष्पत्त्यर्थयत्त्रदीयते सामर्थ्याद्वीजमिति गम्यते तस्येह द्वावि भागिनौ ॥ ५३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । क्रिया नियमस्तुल्यमावयोः फलमिति तामभ्युपगम्य यत्क्षेत्रपरसै दीयते बीजार्थ बीज-वपनार्थम् ॥ ५३ ॥
  - (३) कुङ्कृकः । यदत्रापत्यंभविष्यति तदावयोरेवेति नियम्यैतत्क्षेत्रंस्वामिना बीजवपनार्थयद्वीजिनोदीयते तस्या-पत्यस्य लोकं बीजिक्षेत्रिणो द्वाविष भागिनौ दृष्टौ ॥ ५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । अँनभिसंधायेत्युक्तंतत्राभिसंधानपूर्वकंचेदुभयोरपीत्याह क्रियेति । क्रिया समयः यदत्रापत्यं भविष्यति तदावयो रुभयोर्भवेदिति नियम्यतत्क्षेत्रस्वामिनाबीजवपनार्थयद्गीजिनोदीयते तस्यापत्यस्यलोके बीजिक्षेत्रिणौ-द्वावपि भागिनौदृष्टी ॥ ५३॥
- ( ५ ) न-दनः । क्रियाभ्युपगमाद्वीजिनक्षेपिक्रियांप्रितिक्षेत्रिणोबीजिनोनुक्कानाचोबीजार्थोबीजरूपोर्थः मदीयते निक्षि-प्यते तस्य बीजीक्षेत्रिकश्चेहलोके रूप्यारम्भफलभागिनौदृष्टो ॥ ५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्रियाभ्युपगमात् समयकारणात् एतद्वीजार्थे यत्मदीयते तस्यइह भागिनौ दृष्टौ बीजीक्षेत्री-एवच ॥ ५३॥

## ओघवातात्हतंबीजंयस्य क्षेत्रे प्ररोहित ॥ क्षेत्रिकस्यैव तद्वीजंन वप्ता छ्रभते फलम् ॥ ५४॥

(१) मेधातिथिः । परक्षेत्रेवमुर्बीजवापउक्तस्तत्र मन्येत पुरुषापराधात्तस्य युक्तोपहारोनूनमतः क्षेत्रंजिहीर्षति नोचेत्किमिति परक्षेत्रे वपतीति येन तु स्वक्षेत्रे व्युप्तमोधवाताभ्यामन्यत्रनीतंतस्य कोपराधोयिद स्वंद्रव्यंहारयिततदर्थ-माह ओधवाताव्यंत्वीजंसर्वक्षेत्रमाधान्यमित्यर्थः ओधोजलिनेषेकः तेन वायुना चाव्दतंन तंयस्य क्षेत्रे प्ररोहित तस्यैव तद्भवित एतेनैव सिद्धविशिष्टार्थन बीजी लभते फलमिति ॥ ५४ ॥

<sup>[ \*</sup> कुख़्कधृतोष्ययंयन्थः क्वचित्पुस्तके दष्टः ]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रत्यक्षमितिपागुक्तं लोकव्यवहारं दर्शयति ओघेति । ओघोनदीरयः ॥ ५४ ॥
- (३) कुछ्कृकः । यद्वीजंजलवेगवाताभ्यामन्यदीयक्षेत्रादानीतंयस्य क्षेत्रे जायते तत्क्षेत्रत्वामिनएव तद्वीजंभवित नतु येन बीजमुप्तसतत्कलंखभते प्वंच त्वभायांभ्रमेणापरभायांगमने ममायपुत्रोभवितेत्यवगमेऽपि क्षेत्रिणएवापत्यमित्यनेन दर्शितम् ॥ ५४ ॥
- (४) राघवानन्दः । आकृत्यादिभिनिश्ययेपि नियमंतिना फलं क्षेत्रिकस्येवेत्याह ओघेति । ओघेन स्रोतसा वातेन प्रबल्जेन वादतं प्रापितं बीज परोहति अहुन्यिति । तद्दीजं बीजजंफलं क्षेयं मानतः । न्यायोत्र गर्भधारणपोषणादिबाह्न- स्यम् ॥ ५४ ॥
- (५) निष्दुनः । अविद्यमानायांमिथः संविदिक्षेत्रिणएव फलिमित दृष्टान्तेनोपपादयित ओघवातात्वतिर्मित । यस्य बीजमित्यन्वयः तद्वीजं क्षेत्रिकस्यैव । वमा बीजी ॥ ५४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ओघः नदीपवाहः सेन त्दतं बीजं यस्य क्षेत्रे मरोहित ॥ ५४ ॥ एषधर्मीगवाश्वस्य दास्युष्ट्राजाविकस्य च ॥ विहद्गमहिषीणांच विज्ञेयः प्रसवंप्रति ॥ ५५ ॥
- (१) मधातिथिः। अपत्याधिकारात्तद्विषयतेव माविज्ञायीति गवाश्वादियहणं यदि वा बीजफल्व्यवहारस्य सस्यादिविषयत्या प्रसिद्धतरस्तिनवृत्त्यर्थमाह द्विपदांचतुष्पदांपक्षिणांस्थावराणांच सर्वत्रेषधर्मः एषद्ति। द्वयंप्रत्यवपृश्य-ते अनिमसंधाने यस्य क्षेत्रतस्य फलमभिसंधानेचोभयीः उदाहरणार्थवानुगवाश्वादियहणस्य श्वमार्जारादिष्वप्ययमेवन्या- यस्तिहिकमथ्ययचन्यगोष्विति प्रायेणगावः पृरुषाणांभवित्ति न तथा विहद्गमादयद्ति प्रसिद्धरनुवादोऽसौ । दास्यःसम्भि-दिसयोनिभिरुपगताः प्रसवः कायजन्म तंप्रति तत्रेत्यर्थः॥ ५५॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः। मसवंमति प्रसवविषये ॥ ५५ ॥
- (३) कुछूकः । एँवैवव्यवस्था गवाश्वादीनांसंतर्तिप्रतिज्ञातय्या यत्सेत्रत्वाम्येव गवाश्वादेः संतितस्वामी नतु वृष-भादिस्वामी नियमे तु कते सत्येतयोरेव संतितस्वाम्यम् ॥ ५५॥
  - (४) राघवानन्दः । यथागोश्रेत्यायुक्तमुपसंहरति एषइति । विहङ्गः पक्षो । प्रसवमपत्यम् ॥ ५५ ॥
  - (५) नन्द्नः । एवं गवाः वादिष्वपीत्याह एषधर्मइति धर्मोन्यायः ॥ ५५॥

एमद्वः सारफल्गुत्वंबीजयोन्योः प्रकीर्तितम् ॥ अतः परंप्रवक्ष्यामि योषितांधर्ममापदि ॥ ५६ ॥

- (१) मधातिथिः । सारः प्रधानंकल्ग्वसारं उपसंहारःपूर्वप्रकरणस्य उत्तरार्धेन वक्ष्यमाणस्चनं आपज्ञीवनस्थिति-हेनुभूतभोजनाच्छादनाभावः संतानविच्छेदश्य ॥ ५६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रुतिस्तु नान्यजातःपुत्रोस्तीति परबीजगभवस्य स्रुतस्य परलोकानुपयोगित्वपरा नतु संबन्धाभावपरित सारत्वं योनेः फलगुत्वं बीजस्य । आपदि भर्तुरभावेसित स्वपतिजन्यसंतानासंभवे ॥ ५६ ॥
- (३) कुद्धृकः । एतद्दोजयोन्योः माधान्यापाधान्यंयुष्माकमुक्तं अतोऽनन्तरंश्लीणांसंतानाभावे यत्कर्त्तव्यंतद्दस्यामि ॥ ५६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । बीजक्षेत्रयोःप्राधान्याप्राधान्यमुपसंहरन्पुत्रश्चन्यायाः स्नियः स्वकुल्यादप्यपत्यमुत्पाचिभित्याह एतदिति । सारफलगुन्वं प्राधान्याप्राधान्यम् । आपदि पुत्रानुत्पत्तिदशायाम् । अन्यथा ॥ पतन्ति पितरोह्मेषां लुप्तपिण्डोदक-कियाइतिस्पृतितः प्रत्यवायः ॥ ५६ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । आपत्सन्तानपरिक्षयः ॥ ५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । फल्गुत्वं निःसारत्वम् आपदि मर्श्रभावे ॥ ५६ ॥

## भातुर्ज्येष्ठस्य भार्यायागुरुपत्यनुजस्य सा ॥ यवीयसस्तु या भार्या स्तुषा ज्येष्ठस्य सा स्हना॥५७॥

- (१) मेधातिथिः । श्लोकद्दयेन पाकतव्यवस्थामनुवदन्नापदिनियोगंविधानुंज्येष्ठोऽपेजातः अनुजः पश्चाजातःक-नीयान्यवीयाननुजएव ॥ ५७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सुषा सुषावद्यवहर्तव्या ॥ ५७ ॥
- (३) कुल्लूकः । ज्येष्ठस्य भातुर्या भार्या सा कनिष्ठस्य भातुर्गुरुपबीभवति कनिष्ठस्य च भातुर्या भार्या सा ज्ये-ष्ठभातुः लुषामुनिभिः स्मृता ॥ ५७ ॥
- (४) राघवानन्दः । एतदेवाविष्कुर्वन्वर्ग्यावर्ण्यत्वमाह् भातुरिति । यवीयसः कनिष्ठस्य गुरुपत्नी मातैव ज्येष्ठ-भाता समःपितुरित्युक्तेः । स्नुषा पुत्रपत्नीति ॥ ५७ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । वक्ष्यमाण आपद्धर्मोऽनापदि न कर्त्तव्यइति श्लोकद्वयेनाह् भ्रातुर्ज्येष्ठस्येति । गुरुपत्नी ज्येष्ठस्य पि-तृसमत्वात् । स्नुषायवीयसः पुत्रसमत्वात् ॥ ५७ ॥

#### ज्येष्ठोयवीयवीयसोभार्यायवीयान्वायजिख्यम् ॥ पतिती भवतोगत्वा नियुक्तावप्यनापदि॥५८॥

- (१) मेधातिथिः । इतरेतरभार्यागमने ज्येष्ठानुजयोः पातित्यमनापदि सत्यपिनियोगे ॥ ५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नियुक्तौ गुरुभिः । अनापदि संतत्यन्तरसंभवे ॥ ५८ ॥
- (३) कुद्भुकः । ज्येष्ठकनिष्ठभातरावितरेतरभायीगत्वा संतानाभावंविना नियुक्तावपि पतितौ स्यातामः ॥ ५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । ततः किंतत्राह् पतिताविति । पतिभोगवन्भेशुन्यभोगेच्छया नियुक्ताविप भवतः । अनापिद संभवत्पुत्रदशायाम् ॥ ५८ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः** । यतएव मतआह ज्येष्टइति । पतितौ स्नुषागमनाद्वुरुतल्पगमनाच्च । नियुक्तौ गुरुभिर्नियुक्तौ अनाप-दिसन्तानापरिक्षये ॥ ५८ ॥

## देवराद्वा सर्पिडाद्वा स्त्रियासमम्यङ्क्रियुक्तया॥ प्रजेप्सिताधिगन्तब्या संतानस्यपरिक्षये॥ ५९॥

(१) मेघातिथिः। सर्वविशेषेण विशिष्टोऽनेन नियोगोविधीयते संतानस्य परिक्षये नियुक्तया देवरादिन्यः सन्य-क्षजोत्पादियत्व्या यदुक्तं योषितांधमंमापदीति सेयमापःसतानपरिक्षयः संतानशब्दंम पुत्रउच्यते दृष्टिता च पुत्रिका सा हि पितृवंशंतनोति नान्या तस्य परिक्षयोऽनुत्पिक्तरूपन्ननाशोवा पुत्रिकायाम्य करणं निर्हिश्चियाः केवलायांपुत्रिका-याम्यिक्तित्वा पुत्रमितिभाविधिकारदित वक्ष्यामः नियुक्तोत्पादयेदनुक्कातया गुरुभिः कृतःपुनः गुरुभिरिति स्थृत्यन्तरिनद्रश्चात् अथवा नियोगशब्दादेव नियोगे हि गुरुसंबन्धीलोकोप्युच्यते निर्हि विशेषेण नियुक्तोऽध्यापयतीत्युच्यते आचार्येण नियुक्तः करोत्यनुवदित गुरवम्य श्वत्रभूत्वश्चरदेवरादयोभर्नसगोत्राद्रष्टव्याः न पित्रादयः। एतेनापत्येनापत्यवन्तस्तउच्यन्ते तिर्हिवशेषण येषांचोपकारस्तत्कत्रऔर्थदेहिकोभवित यथेवंमातामहस्यापि दौहित्रोपकारोस्ति ततः पित्रा दुहिता नियोक्कियापन् उक्तयेनापत्यवन्तउच्यन्ते देवरसपिण्डग्रहणत्वेन तद्रोत्राप्व तद्यमागच्यन्ति महाभारतेच तत्र तत्र तत्र नियोक्कृभावोशर्तृपक्षणामेवर्दिशतः अतएव भातृपुत्रे सित नियोगः कर्तव्यः। ये हि नयुक्तास्तेषामेवसंतानोपकारः पुत्रजनिते

संहे पत्योपकारमर्थयमानाअधिकियन्ते न यतस्याधिकारोस्ति कथंतांह तस्यापत्यमिति व्यपदिश्यते कथंपित्पण्डदाने सउपकरोति वचनादिति च ब्रूमः नष्टपत्यमुत्पाद्यितव्यमित्येषविधिस्तेनानुष्टितद्दित तथापितदीये क्षेत्रे नियोगविधिजातेन पिण्डदानादिकर्तव्यमितिशास्त्रार्थः ततश्च तस्योपकारकमवगतंयथाचैतत्तथापुरस्तान्तिपुणंवक्ष्यामः । देवरः पतिभाता स- पिण्डः पत्यन्वयः सएव स्त्रियांस्यत्यन्तरे जातिमात्राश्चेत्युक्तंभवति सम्यगिति धृताक्तादिनियमंवक्ष्यमाणमनुवदित मजे- प्तितिधिगन्तव्याविधौ कृत्यद्दित्यांभवक्ष्याविधौ कृत्यद्दित्यांभवक्षेत्र कार्याक्षमतामाह ततोदुहितयंग्धविधरादौ च जाते पुनर्नियोगोनुदेयः॥ ५९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । देवरात्पत्युःसोदरभातुः तदभावे सपिण्डातः सपिण्डमाश्रदेवरात्पतिसापत्मभातुः मातुछ-पुत्रादेः सम्यक् घृताभ्यङ्गादि कत्वा नियुक्तया पत्या गुरुभिर्वा वजेप्सिता पुत्ररूपा नतु स्रीक्लीबरूपा । ततम पुत्रानुत्प-त्तौ पुनःपुत्रार्थपवर्तनमुक्तमः ॥ ५९ ॥
- (३) कुल्लूकः । संतानाभावे स्त्रियापत्यादिगुरुनियुक्तया देवरादन्यत्माद्दा सर्पिडाद्दश्यमाणभृताकादिनियमवत्पुरु-षगमनेनेष्टाः मजाउत्पाद्यितव्याः । इंप्सितेत्यभिधानमर्थात्कार्याक्षमपुत्रोत्पत्तौ पुनर्गमनार्थमः ॥ ५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । उद्देश्यं समर्थयति देत्रराहेति । सन्यगव्याजेन ॥ अपुत्रांगुर्वनुद्वातोदेवरःपुत्रकान्यया । सपिण्डो-वा सगोत्रीवा घृताभ्यक्तऋतावियात् ॥ आगर्भसंभवात् गच्छेत्पतितस्त्वन्यथाभवेदिति याद्ववल्ययवचनादेकापत्यजननप-र्थन्तं गन्तव्या । इप्सितेतिविशेषणात् पण्डादिव्यावृत्तिः ॥ ५९ ॥
  - (५) मन्दनः। अथतमेवापद्धर्ममाह देवराहेति। नियुक्तया गुरुभिः सन्तानस्य परिक्षये भर्तुरपुत्रत्वे॥ ५९॥ विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तोवाग्यतोनिशि ॥ एकमुत्पादयेत्पुत्रंन द्वितीयंकथंच न ॥ ६०॥
- (१) मधातिथिः । विधवापहणमतस्त्रं स्त्रीबादिनियोगोजीवत्यत्याअप्येषएवविधिः । यतोवक्ष्यति नियुक्तांयोविधि-हित्वेति एतदेव तस्य भयोजनंनियमोत्रविषयाणां न नियमानामन्यथा विद्वायेत मक्तत्वाहिधवायाएवस्युः निशिमदी-पाद्याकोकनिवृत्त्यर्थमेतत् वचनान्तरेण दिवोपगमनप्रतिषेषात् । अन्येत्वाहुः पुरुषार्थोसौ प्रतिषेधः कर्मार्थस्त्वयं तेनाहित्र-ननेन क्षेत्रजमेकमुत्पादयेत्पुत्रन हितीयम् ॥ ६०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विथवायां त्रजोत्पाइनसमर्थथवहीनायां प्रमीतस्यस्त्रीबस्यव्याधितस्यवेतिस्यतेः । निह्नितीयमिति केषांचित्र्यतम् ॥ ६०॥
- (३) कुह्नूकः । विधवायामित्यपत्योत्पादनयोग्यपत्यभावपरिमिदं जीवत्यपि पत्यावयोग्यपत्यादिगुरुनियुक्तोधृ-ताक्तसर्वगात्रोमोनीरात्रावेकपुत्रजनयेन्कर्यचिद्वितीयम् ॥ ६० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्रेतिकर्तन्यतामाह विधवायामिति । विधवा धवोऽश्रीभयलोकशोधकतयापितः । तहिहताऽ-तोऽधवपदमपत्यजनकयोग्यपत्यभावपरं गुर्वनुद्गातश्रत्यस्यस्यायत्यतात्पर्यकत्वादतः वण्डस्य भार्याद्वारापुत्रवत्ताः संगता । अनुद्गापदं तादशपुत्ररागोपलक्षणपरं अण्यथा गुर्वमावे संतानक्षतिः ॥ ६० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । व्यर्थ भवा च विधवा वैयर्ध्यच पुत्रानुत्पादकत्वम् ॥ ६० ॥
- (६) रामचन्द्रः । विषवायां स्मृत्या क्रुब्येन व्याधितत्वेन वा प्रजीत्यादनार्थं अयोग्यभर्तृसहितायां यथा कुन्ती भाष्ट्रोः सभर्तृका ॥ ६० ॥

## द्वितीयमेके प्रजनमन्यन्ते स्तीषु तद्विदः॥ अनिर्दतंनियोगार्थपश्यन्तोधर्मतस्तयोः॥ ६१॥

- (१) मेघातिथिः । अस्यप्रतिष्ठस्यः । द्वितीयः पुत्रइत्येकेषांमतं तद्विदः क्षेत्रजोत्पत्तिविधिक्काः अनिवृत्तंनियोगार्थपश्यतो नियुक्तया प्रजोत्पाद [यितव्येत्य] स्य विधिरेकस्योत्पादनेन संपत्तिमन्यन्ते । कस्तेषामभिप्रायः एकवचनमिवविक्षतंपन्यन्ते द्वव्यप्रधानत्वात् कर्मणोगुणाभावादविवक्षायहैकत्ववत् ननु चानुपात्तापदेशेसत्यपि द्वितीयया द्व्यपाधान्यावगमे
  संख्यादिविशेषेण विवक्षा स्थितव उद्दहेत द्विजोभार्यामिति लिङ्कादपत्यविधावेकत्वसंख्यातिकमोदशास्यां पुत्रानाधेहीति
  यदेवंनद्वित्वप्वावस्थानं अस्यामेवाशङ्कायांद्वितीयदति वचनंअन्यनिवृत्त्यर्थमर्थवता तस्याप्ययमिष्ठपायः औरसे न लिङ्कविवाद्यप्रकरणे तु मन्त्रपाठात् इहत्वेकत्वातिक्रमः अपुत्रप्रकपुत्रदति शिष्टमवादात् अथवाऽस्याप्त स्पृतेद्वितीयपुत्रस्तुतिकल्पनात् धर्मतः शिष्टाचारतः ॥ ६१ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । अपरेपांमतमाह** द्वितीयमिति । धर्मतीधर्मिनिन्नमेग्रीनियोगस्तस्यार्थेनियोगप्रयोजनमिन-र्वृत्तमनिष्यम्तः एकस्य पुत्रस्य अव्हापत्तितवाऽसम्कल्यत्वात् ॥ ६९ ॥
- (३) कुःख्नूकः । अन्ये पुनराचार्यानियोगान्युत्रोत्पादनविधिक्वाक्षपुष्रक्षपुष्रइतिशिष्टमवादादनिष्पत्नंनियोगमयोज-नमन्यमानाः स्वीषु पुत्रोत्पादनंद्वितीयंधर्मतोमन्यन्ते ॥ ६१ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । अत्रार्थे मतभेदमाह हितीय मिति । नियोगः पुत्रोत्पादना । अनिर्वृत्तं अपुत्रएकपुत्रहति नियोगार्थं ननिर्वृत्तमिति मन्यमानाइति । तथोः नियुक्तयोः स्त्रीपुंसयोः ॥ ६१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । तद्दिदआपद्धर्मविदः अनिर्वृत्तमसंपूर्णं नियोगार्थं नियोगप्रयोजनम् ॥ ६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनिर्वृतं अनिष्यनम् । धर्मतःधर्मनिमित्तम् ॥ ६१ ॥

## विधवायां नियोगार्थे निर्दते तु यथाविधि ॥ गुरुवच्च स्नुषावच्चवर्तेयातां परस्परम् ॥ ६२ ॥

- (१) मिश्चातिथिः । [ इहतुनियोगविषयीयत्रनियुज्यते ] सच संश्योगाभिमर्दपर्यवसानउपगमनलक्षणस्तिलिनिवृ-ते पूर्वेव वृत्तिगुरुवत्स्नुषावज्ज्येष्ठस्य भार्यायां गुरुवद्यवीयसस्तुषावत्परत्परप्रहृणात् स्नुषावहर्तेतस्त्री पुरुषे ज्येष्ठे देवरे गुरु-वत् ॥ ६२ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । गुरुवत्पत्युर्ज्येडः चदितु देवरः कनिष्ठस्तदापि गुरुवद्दर्तेत् । भट्टभार्येतियोज्यम् ॥ ६२ ॥
- (३) कुह्नूकः । विधवादिकायां नियोगप्रयोजने गर्भधारणे यथा शास्तंसपन्ने सति ज्येहोश्राता कनिष्ठश्रातृभावां च परस्परंगुरुवत्स्तुवावच व्यवहरेताम् ॥ ६२ ॥
- (४) राघवानन्दः। पुनोत्पादनानन्तरं पुनरुभयत्र न गन्तव्यमित्याह विधवायामिति । नियोगार्थे नर्भे जाते गुरु-इत् क्येडीभाता स्यात् । तेन तद्भार्यायाकनीयसा न गन्तव्यमिति भावः । कनिष्ठभार्याच स्मुषावच्य स्यात् ॥ ६२ ॥
- (५) नम्दनः । नुस्वदुरुपन्यामिव स्नुनायामिव कनिष्ठण्येष्ठी परस्परमेकैकं वर्तेयानामाचरेतामः ॥ ६२ ॥ नियुक्ती यो विधिहिस्या वर्तेयानाम्नुकामनः ॥ नावुभी पतिनी स्थानां स्नुषागगुरुनस्यगी ॥ ६३ ॥
  - (१) मेधातिथिः । विधिषृताक्तद्रत्यादिस्तदितिक्रमेपातित्यं । नियुक्तोष्येष्ठस्नुषागः पुमान्गुरुतल्पगः कनीयाव॥६३
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायनाः । विधि वाग्यननादिनियममः ॥ ६२ ॥

- (३) कुङ्गृकः । ज्येष्ठकनिष्ठभातरौ यौ परस्परभार्यायां नियुक्तौ वृताकादिविधानंत्यस्का स्वेण्छातीवर्तेयातां तौ सुवागगुरुदारगौ पतितौ भवेतां ॥ ६३ ॥
- (४) राघवानन्दः । पूर्व नियुक्तयोविधिमुक्त्वा कामतोगमनं निषेधित नियुक्ताविति । गुरुतल्पगावितिअनियुक्तदशायां ज्येष्ठकनिष्ठयोः अतिपातिकत्वमहापातिकत्वख्यापनंतदुचितमायिमनमहर्शनार्थमः । यद्यप्यावश्यकत्वेनेतिकर्तव्यतापेक्षा तथाप्यत्र सेव विधेया तदकरणे रोधः पातित्यहेतुः पुत्रोत्पादनस्य रागावरोधातः । अतएव देवरपदं भाषृमात्रोपस्क्षकं तथाच ज्येष्ठस्यापि व्यासस्य विचित्रवीर्यभार्यागमनं निदर्शनं संगच्छते । सपिण्डपदं तृत्कष्टकातिपरं तेनेन्द्रादिभ्यः पाण्डवाद्युत्पत्तिः ॥ अपुत्रांगुर्वनुद्वातोदेवरः पुत्रकाम्यया । सपिण्डोवा सगोत्रोवा घृताभ्यक्तकतावियातः ॥ आगर्भ
  संभवाद्रच्छेदन्यथा पतितोभवेदिति संकिण्तियोद्यवित्रस्येन पञ्चश्लोकार्थः ॥ ६३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । यौ ज्येष्ठकनिष्ठौ विधिषृताभ्यक्तत्वादिकम् ॥ ६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यौ स्नीपुरुषौ नियुक्तौ विधिहित्वा घृताभ्यक्तादिविधानंहित्वा कामतोवर्तेयातां सुपागुरुतस्य-गामी ॥ ६३ ॥

नान्यस्मिन्विधवानारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः॥ अन्यस्मिन्हि नियुक्षानाधर्महन्युः सनातनम् ॥ ६४॥

(१) मेधातिथिः। पूर्वेणविहितस्य नियोगस्य प्रतिषेधीयं तत्र केचिहिधवायहणान्यतभर्तृकायाः प्रतिषेधः स्त्रीवे-नतुपत्यादनियोक्तव्येति विधिप्रतिषेधौविभक्तविषयाविति प्रतिपन्नाः । अन्येतु विधिवाक्ये सन्तानविच्छेदस्य निमित्तभव-णात्तस्य च स्त्रीबव्याधितयोर्मृतस्याप्यूपपत्तिभेदः नचविष्यभावनितिषेधोष्यविशिष्टएव अपेतथवसंबन्धाविधवेत्युच्यते त-त्त्यम् भयत्रापि अवश्येचैतदेवविश्वेयमितरथा घृताभ्यकादिनियमोपि क्रीबेन नियुज्यमानायानस्यात् तत्रापिह्याममन्तिवि-धवायांनियुक्तश्च घृताक्तइति तत्माहिहितस्याविशेषेण मतिषेधीप्यशिष्टः । अतश्च विषयसमत्वे विधिनिषेधयोविकल्पः अ-यंच नित्योऽपत्योत्पादनविधिनविकल्पएवकल्पते पहणाप्रहणवत् यदात् पुत्रेण जयतीत्येवमादिफलोत्पादनविधिस्तदाऽ-सत्यपत्ये तत्कार्यस्यौभ्वदेहिकस्योपकारस्याभावाद्धिनप्रलयोः[कृतोविकल्पःसमानविषयौ विधिनिषेधावेकार्थे विकल्पेते। बोडशीयहणायहणयो] रिति केचित्। उक्तमङ्गभूयस्त्वे फलभूयस्त्वं प्रधानकार्यसिद्धौत्वविशेषः तस्पादिस्मन्पक्षे पुत्रोपकारा-भावमाह उपकारविशेषार्थेनास्य प्रवृत्ती प्रतिषेधातिक्रमेण ध्येनतुल्यता इदंत्वत्र निरूप्यंयोसौ नियुज्यते सिक्किनिति प्रवित-ते] नहि तस्यविधिरस्ति नियुक्तेनगन्तव्यमिति श्चियापुनविद्यते सम्यक्श्चियानियुक्तयेति नत् देवरदिष् प्रवर्तमानेषु श्चिया-नियोगसिद्धिरत्यर्थः । तेषामपि वृद्धिस्तिद्विभिना क्षेत्रजईन्सितइति वाध्यं। यतीरागतः प्रवृत्तिरुचते घृताकादिनियमविधान-मनर्थकमितिचेन्नानर्थकंतथानियमैहत्यन्नेक्षेत्रज्ञव्यपदेशीनान्यइति। यद्पि गुरुवचनंकर्तव्यमिति केचित्रवृत्तिनिबन्धनमा-हुः। एवंसति द्वरापानादिष्वपि गुर्विष्णयाप्रवृत्तिः प्रामीति नचासौ गुरुरकार्येयः प्रवर्तयति॥ गुरे।रप्यविष्ठप्रस्य कार्याकार्यम-जानतः। उत्पथनतिपन्नस्य परित्यागोविधीयतइति त्मरणात् ॥ परित्यागश्य गुरुकार्यान्नवृत्तिः । एतेनैतदपि प्रत्युक्तंयन्मियमा-तिक्रमपातित्यवचनंनियमपुर्विकांबृत्तिमनुजानाति तावुभौ पतितौ स्यातामिति । इतस्या सर्वप्रकारकृष्ण तः पातित्यमिति वि-शेषपातित्यमनुपपन्नं यतस्तन्नकेवलस्य पुंसः [श्रूयते] किर्ताह स्त्रियाइति तस्याश्व पुत्रार्थिन्यानियोगीविहितस्तइपेक्ष्यंहिन्य-तिक्रमे पतितवचनंतावुभौ पतितौ स्यातामिति । असति व्यतिक्रमएकः पतितः पुमानेवातिक्रमे तु द्वावपीत्येवमपि लिङ्घा- निगच्छन्त्येव तलाद्देवरादिविधिलक्षणः मन्नृतिः कश्रमिति वक्तव्यं । उच्यते व्यासादिदर्शनेनापत्यपिण्डदानद्दव क्षेत्रजोपत्य-र्षसपिण्डानांगुरुनियोगापेक्षा तदानापगमेनस्तुतिरस्नीत्यनुमन्तव्यं निहमहात्मनांरागलक्षणं प्रवृत्तिरम्युपगन्तुंन्याय्या । व-चोक्तियमातिक्रमे पतित [ त्ववचनं ] लिङ्गमिति तदयुक्तं यतः पुंसः पतितत्वे पतितोत्यन्तस्याधिकाराभावादुत्पादनम-र्षकेतलावस्तिदेवराविविधराभासोयम् ॥ ६४ ॥

- (२) सर्वतनारायणः । नान्यत्मन् परिसोदरसपिण्डभातृभ्याम् ॥ ६४ ॥
- (३) कुछ्कृकः । एवंनियोगमविभाय दूषियतुमाह नान्येति । ब्राह्मणादिभिविधवास्त्री भर्तुरन्यासिन्देवरादौ न नियो-जनीया । स्त्रियमन्यसिन्तियुज्जानास्ते स्त्रीणामेकपतित्वधर्ममनादिसिन्दंनाशयेयुः ॥ ६४ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु विधवायां नियुक्तइति लिङ्गाह्रिधवायाः पुनर्विवाहोपि स्यात् भोग्यतासंपादकत्वस्य तु-स्यन्यायत्वात् तत्राह नेतिपञ्चभिः । नान्यस्मिन्नुकार्तारकेननियोक्तम्या । कुतस्तत्राह अन्यस्मिन्निति । नियुत्रानाः यथावत् पाणियहमस्त्रविधिना तस्त्रेयं अन्यथा विधिनिषेधयोः परस्परिवरोधःधर्ममेकपितत्वमः [ द्रौपदीन्वर्जुनस्यवसती-कायन्यूहेनान्यान्भोजयतीतिभद्दोक्तं ] सनातनं वेदोक्तयादौ ॥ ६४ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । योऽयंनियोगउक्तः सीर्वाचीनैर्दुरनुष्ठानस्तत्मात्सनानुष्ठेयद्ति श्लोकपञ्चकेनाह नान्यत्मिन्दिधवेति । अन्यत्मिन् भर्तुरन्यत्मिन् नियुंजाना द्विजातयः सनातनं वेदविहितं अनन्यनियोगहृतं धर्म हृन्युः ॥ ६४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । द्विजातिभिः विषवानारी अन्यत्मिन्योगानिधकारिण सिपण्डादी निनयोक्तव्या ॥ ६४ ॥ मोद्वाद्दिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते कचित् ॥ न विवाहविधावुक्तंविधवावेदनंपुनः ॥ ६५ ॥
- (१) मेधातिथिः। उद्दाहनंकर्षं तत्र ये मस्ताःमयुष्यन्ते अर्यमणंनुदेवंकन्याअग्रिमयक्षेतेत्यादयस्तथान्यपि तत्सं-बन्धाः मयापत्याजरद्दिति मयापत्याप्रजावतीति तत्र सर्वत्र वोदुर्वरियतुः स्वापत्यंभवतीत्याहुः। न तत्र श्रूयते मयाय-चित्रपुष्यसे ततोजनयेति मस्त्रपहणेनेतद्दर्शयित मस्त्रार्थवादाअपि नैवंविधाः सन्ति। दूरतप्व तद्दर्शयित निववाहिवधा-बुक्तविधवावेदनंपुनः आवेदनंगमनमिश्रेतमस्त्रे अथ विवाहएवेयंवा संयुष्यते विवाहियण्यति देवरोभानृजायांततोऽयंनि-योगोविवाहिविहितप्व नत्वत्र विवाहिवधाविति पूर्वशेषोयमर्थवादः॥ ६५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमेतत्सर्वपृष्यन्तरमतमुका स्वमतमाद्द नैति । नक्तीर्त्यते नमस्त्रलिङ्गद्रम्यते । विवाह-विधी बाद्यणभागे ॥ ६५ ॥
- ( ६ ) कुङ्क्कः । अर्यमणम्नुदेषमित्येवमादिषु विवाहः योजनकेषु मस्त्रेषु कविद्पि शास्त्रायां न नियोगः कथ्यते त्रच विवाहविधायकशास्त्रेऽन्येन पुरुषेण सहपुनर्विवाहरुकः ॥ ६५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अतएवाह नीक्षाहिकेन्वित । मन्त्रेषु अर्यमणंनुदेवमित्यादिषु । विवाहिविभी त्राझोदैवहत्यादी । बेदनं विक्षाहः ॥ ६५ ॥
- ( ६ ) मृत्युमः । कृतः पुनः सनातनधर्मस्यवधीनियोगस्य वेदविद्दितत्वादित्याद्व नीद्वाहिकेषु मन्नेष्विति । विवाह-विभी विवाहविधायके मन्त्रजासणे विधवावेदनं विधवायाः पतिलाभः ॥ ६५ ॥
  - (६) शामचन्द्रः । विभवविदनं विवाहः । विवाहविधी विवाहप्रतिपादक ब्राह्मणभागेपुनः न उक्तम् ॥ ६५ ॥

# अयंद्विजैहि विद्वद्भिः पशुधर्मोविगाईतः ॥ मनुष्याणामपि प्रोक्तोवेने राज्यंप्रशासित ॥६६॥

- (१) मेधातिथिः। अयमप्यर्थवादएव नियोगप्रतिषेधशेषः ये ऽविद्वांसः सम्यक्शासंनजानते तत्र व्यवहारिणोलिङ्गायन्ययपरत्वंच न जानते तैरयंपश्चर्याः सचात्यन्तगिहितोमनुष्याणामिष प्रोक्तः प्रवर्तितः सचेदानीतन आदिवेनेराक्वि प्रशासित राष्ट्रंपालयित ननुच लिङ्गानि नैवसन्तीत्युक्तंनैवमुद्दाहंकषु मन्त्रेषु तु सन्तीत्युक्तं । अन्यत्र तु दःयते कोवास
  पुत्रोविधवेवदेवरमयानुदोषोक्तणुते सथस्थआइत्यादि । यथा विधवास्त्री देवरपतिमनुष्यंकुरुते समानशयमप्य कोवाममलिनौ कुरुते येन नागच्छतः को विशेषु विवाहमन्त्रोषु सिकमपत्योत्पत्तिविध्यनुक्रमरूपहत्यिमायः । अन्यविद्वद्विरिति
  पिठतं गहितोमनुष्याणांप्रोक्तः पश्चनोमधभौभावस्त्रीगमनंनाम सच त्रवृत्तीवेनस्य राज्ये ॥ ६६ ॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । अपि न विधवायविदनं भर्तृताभः पुनिरत्युक्तं ति क्यं देवरोपगमाचारस्मृती इत्यत-आह अयमिति । द्विजैर्बहुभिः गहितः पशुधर्मः पशूनामेवधर्मीगुरुखीलुषागमनं मनुष्याणामपि धर्मेण केश्चिन्मुनिभिः शोक्तोवेनेषृथोःपितरि पापकर्ममवर्तके राजनि ॥ ६६ ॥
- (६) कुः झूकः । यत्पादयंपशुसंबन्धी मनुष्याणामपि व्यवहारीविद्विद्विनिष्दतः योयमधार्मिके वेने राज्ञि राज्यं-कुर्बाणे तेन कर्तथ्यतया गीकः अतोविनादरभ्य प्रवृत्तोयमादिमानिति निन्धते ॥ ६६ ॥
- ( ४) **राघवाणन्दः** । ननु विवाहफलं भागोदश्यतद्देति तत्राह अयमिति । पशुधर्मः पुनर्विवाहः मस्त्रविनारागतस्त-स्तंभोगदर्शनेषि न शास्त्रीयःसद्दति । वेनेराज्यंप्रशासतीत्यर्थवादमात्रम् एकमुन्पादयेत्पुत्रमितिविधिविरोधात् ॥ ६६ ॥
- (५) नन्द्रनः । एवश्चेत्किमुपन्नोऽयंनियोगविधिरित्यत्राह् अयंह्रिजेहीति । पशुधर्मः तिर्यग्योनिभिरनुष्ठितोऽन्यायो नियोगाख्यः ॥ ६६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अयं पशुषर्मः ॥ ६६॥

# समहीमस्वलां भुक्षत्राजर्षिपवरः पुरा ॥ वर्णानां संकरंचके कामोपहतचेतनः ॥ ६ ७ ॥

- (१) मेधातिथिः । भुक्तन्पालयन् कथंपुनर्वर्णसङ्करंपवर्तयन् राजर्षीणांप्रवरः उक्तं महीमखिलांभुनक्तियः महाराज-न्वात्कामेन रागादिलक्षणेनीपहता नाशिता चेतना चित्तस्थैर्ययस्य सः ॥ ६७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । राजीपप्रवराराजपीणांप्रवरामूलभूतः । वर्णानांसंकरमधर्म्यमैथुनम् ॥ ६७ ॥
- (३) कुङ्गूकः । सवेनोमहींसमग्रांपूर्वपालयन् अतएव राजिषश्रिधोनतु धार्मिकत्वात्कामोपहतबुद्धिर्भातृभार्यागमन-रूपंवर्णसंकरपावर्तयत् ॥ ६७ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । सर्वेनः संकरत्वेहेतुः कामोपहतचितनः । त्वयं सापत्यामपि निवुक्तवानितिविशेषः ॥ ६७ ॥
  - (५) भन्दमः । संकरंनियोगाख्यम् ॥ ६७ ॥

### ततःत्रभृति योमोहात्यमीतपतिकां स्वियम् ॥ नियोजयत्यपत्यार्थं तं विगर्हन्तिसाधवः ॥ ६८ ॥

- (१) मेघातिथिः । अस्पष्टार्थोर्थवादः ॥ ६८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तदामश्रृति नियोजयतीति तदापश्चिततुनगईन्तीति तंसाधवीविगईन्ति ॥ ६८ ॥
- ( ३ ) क्टु झूकः। वेनकालात्मधृतियोग्रतभर्तृकादिश्चियंशास्त्रार्थाञ्चार्यास्त्रार्थान्तिनेवेवरादौ नियोजयति तंसाधवोनियः

तंगईयन्ते । अयंच स्वोक्तनियोगनिषेधः कित्युगविषयः तदाह बृहस्पतिः ॥ उक्तोनियोगोमुनिना निषिदः स्वयमेव तु । युगक्रमादशक्योयंकर्त्तमन्यैर्विधानतः ॥ तपोक्कानसमायुक्ताः कत्र्रेतायुगे नराः । हापरे च कलौ नृणांशिक्हानिर्हि निर्मिता ॥ अनेकधा कताः पुत्राक्तिषिश्च पुरातनैः । न शक्यन्तेऽधुना कर्तुशिक्तिहीनैरिदंतनैः ॥ अतोयद्रोविन्दराचेने युगविशेषध्यवस्थामक्कात्वा सर्वदैव संतानाभावं नियोगादनियोगपक्षः श्रेयानिति स्वमनीषया कित्रितंतन्मुनिध्याख्या विरोधान्नादियामहे । प्रायशोमनुवाक्येषु मुनिध्याख्यानमेव हि नापराभ्योत्नि विदुषांकाहंसर्वविदः कुधीः ॥ ६८ ॥

- ( ध ) राघवानन्दः । ततः किं तत्राह तदेति । प्रमीतपितकां प्रमीतोहिसतः पितर्यस्यास्तां पुत्रवनीमिति शेषः । योनियोजयत्यपत्यार्थेऽपत्योत्पादनाय तं विगर्हयन्तीत्यस्यः । अपत्यार्थे विद्यमानपुत्रे सतीति । एषुवेदनशुत्यनुरोधेन य-स्यामियेतहत्युत्तरत्वरसात् सकत्यदीयते कन्याहत्यादिवचनवलात्पुनिववाहोनिषद्धोनत्वपत्यार्थेनियोगहति । यनुवृहहरपितः ॥ उक्तोनियोगोमनुना निषदः त्वयमेवतु । युगह्रासादशक्योयं कर्तुमन्यैविधानतः ॥ तपाङ्गानसमायुक्ताः कतत्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कलीनृणां शक्तिहानिहं निर्मिता ॥ अनेकथा कताः पुत्राऋषिभश्च पुरातृनैः । न शक्यन्ते ऽधुना कर्तु शक्तिहोनैश्चिरंति ॥ तदन्यथा सिद्धं निषेधस्य पुनिववाहिवययत्वात् । पुत्रप्रयोजना भार्येति तात्पर्यम् । शास्ततात्य-पर्ययोषोमीयपशोरिवकचिदननुष्ठनास्य शास्त्रासंकोचकत्वाद्धोलाकाचननुष्ठानवदेकमृत्पादयेत । पुत्रमिति नियोगविधेःप्राधान्येवादस्य न हिंस्यात्सर्वाभूतानीतिवत् । स्तनाद्युपमर्दरागनिवर्तनेनान्यथासिद्देर्गविन्दराजन्याख्या गरीयसी । अन्ययासंतानकतेदीवापतिः । यनु ॥ अधिहोत्रं गवालभं संन्यासं पलपैतृकम् । देवरेण सुतोत्पत्तिः कली पश्च विवर्जयेदिनित ॥ तदनमूलम् । समूलत्वेवा लाभाख्यात्यादिरागिनानिवृत्तितात्पर्यकम् । अन्यथा यदहरेवविरजेत्तदहरेवप्रजेतत् ॥ यावज्ञीवमिष्रहोत्रंजुहोतीत्यादिश्चतिवरोधश्चतिदिक् । अतप्व मेधातिथिदैवराहत्त्यादिसाधवहत्यन्ते यन्थे षोडिश्चरणार्विद्दिक्तरः नियोगतदभावयोः पित्राद्यद्वरणं फलं गन्तुश्च परमोपकारः तदाप्रभृत्यादेसाधवहत्यन्ते ॥ ६८ ॥
- (५) मन्द्रनः । नियोगनिन्दा च तदामभृत्येवासीदित्याह तदा प्रभृतीति । सप्रकारसापवादश्च नियोगः पुनरेव प्रति-षिदः । तत्र मनोरयमिभायद्दित बृहस्पितनाव्याख्यातं ॥ नियोगमुक्का मनुनानिषिदः त्वयमेव तु ॥ युगह्रासादशक्योयं कर्नुमन्यैर्विधानतः । तपोज्ञानसमायुक्ताः कतेत्रेतायुगेनराः ॥ द्वापरे च कलौ नृणां शक्तिहानिर्हिनिर्मिता । अनेकथाकताः पुत्रऋषिभिश्च पुरातनैः ॥ नशक्यन्तेऽधुना कर्तुं शक्तिहीनैरिदंतनैरिति ॥ ६८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वृतभर्तृकांप्रत्याहं तदेति । प्रमीतपितकां वृतभर्तृकामः ॥ ६८ ॥ यस्याभियेत कन्यायावाचा सत्ये कृते पतिः ॥ तामनेन विधानेन निजोविन्देत देवरः ॥ ६९॥
- (१) मेधातिथिः। नियोगरूपत्वात्कन्यागतीयंधर्मउच्यते वाचासत्ये कते वाग्दाने निवृत्त एकेन दत्ताऽपरेण म-तिगृहीता तामनेन वक्ष्यमाणेन विधानेन निजसोदरोदेवरोविन्देत विवाहयेत्॥ ६९॥
- (२) सर्वद्वानाराचणः । सर्वदैव कषं पुनर्देवरोपगमस्मृतीनांव्यवस्थेत्यतआह यस्याइति । वाग्दत्ताविषयमेव । परिणीतविषयतैय तद्वान्तेर्गृहीतिनित्यर्थः । वाचा सत्यवचनेत्र सत्यंभयादातव्येयिमिति सत्याद्वीकारइत्यर्थः । अनेन विधानेन विवाहविधिना निजः पतिसोदरोदेवरोविन्देत ॥ ६९ ॥
- (३) कुझूकः। नियोगमकरणत्वात्कन्यागतंविशेषमाद्य यस्याइति। यस्याः कन्यायावाग्दाने रूते सति भर्ता भियते तामनेन वक्ष्यमाणेनानुद्यानेन भर्तुः सोदरभातापरिणयेत्॥ ६९॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । अतएव वाग्दत्ताविधितीदेवरैवपाह्यत्वमाह् यस्याद्तिह्याम्याम् । सत्येक्तेवा अमुकस्य पौत्रा-

यामुकाय पौत्रीमित्यादिवशमुचार्येमांदातुंपतिजानद्ति प्रतिश्रुतेऽनेन वश्यमाणेन विधिना ॥ ६९ ॥

- ( ५ ) मन्द्रनः । अथ वाग्दसायां पत्यौ घृते कर्तव्यं श्लोकद्वयेनाह् बस्वाभियेतेति । अनेन वक्ष्यमाणेन निजः प-त्यःसीदरः ॥ ६९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। वाग्दानदत्तांप्रत्याह् यस्येति । अनेनविधानेन विवाहविधानेन निजोदेवरःविन्देन विवाहयेत॥६९॥ यथाविध्यधिगम्येनांशुक्कवस्तांशुचिवताम् ॥ मिथोभजेताप्रसवास्तरुत्सकट्ताहतौ ॥ ७०॥
- (१) मेथातिथिः । यथाविधियथाशास्त्रवैवासीविधिस्तथा विवासवाचिनकीृगंविवाहः । पुनर्भूश्च तथोष्यते नवा न्यूडापि सती [भार्या ] भवति केवलंपरार्थोस्यावाचिनकोविवाहः । तथा च दर्शयति नदत्वा कस्य चित्कश्यांपुनरम्य स्यदीयत इति नासौ देवराय दीयतद्द्यर्थः । अदत्ताचास्वभूताकथिनवभार्याभवेतः शुक्कवस्त्रांनियमीगमनेऽन्यस्मिनपि नियोगे धर्मोयमिन्यते ॥ ७० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुक्कवस्नां न रक्तवस्नामः । शुचित्रतां सचरित्रवतीमः । आगसवात् गसवानन्तरंनिवर्तेत । एतदपत्यंक्षेत्रिणएव तदपेक्षयाच क्षेत्रिणोऽपत्यं देवराज्ञातइति स्पृतिषूच्यतइति समुदायार्थः ॥ ७० ॥
- (३) कुछूकः । तरेवरोविवाहविधिनैनांखीकस्य शुक्रवस्नांकायवाद्मनःशौचशालिनीमागर्भपहणाद्दस्य ऋता-वृतावेकैकवारंगच्छेत् । एवंकन्यायानियोगप्रकारत्वाद्विवाहस्यायहाच्च गमनोपरेशाद्यस्य वाग्दत्ता तस्यैव तदपत्यंभवति ॥ ॥ ७० ॥
- (४) राचवाण्यदः । यथाविषि विवाहविधिमनिकम्य । शुचित्रतां कायवाद्धानोभिरनम्यपरामः । नियोभजेतां ऋतावृतौ मैथुनेनेति शेषः । आपसवादितिलिङ्गादपत्यं यस्मैवाग्दत्ता तस्यैव न पुनर्देवरस्येति । ततःपरं न गम्या सेति-भावः ॥ ७० ॥
  - ( ५ ) ज्ञन्द्नः । अधिगन्य उद्द्रा ॥ ७० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। शुचित्रंतां सुचरितामः॥ ७०॥

म दत्वा कस्यचित्कन्यांपुनर्दधाद्विचक्षणः ॥ दत्वा पुनः प्रयच्छन्हि प्राप्नोति पुरुषानृतम् ॥ ७९ ॥

- (१) मिद्यातिथिः। तेषांनिष्ठातु विक्षेया विद्विद्धः सप्तमे प्रदृति प्राग्विवाहान्मृते वरे दत्तायामपि पुनर्दानाशङ्कायां प्रतिषेधोयं। विशिष्टेतु षुनर्षचनं तथाविथायाः पुनर्भूहका नान्यस्मैदन्या तिसन्मृतेऽन्यस्मैद्यात्तथाकुर्वन्यामोति पुरुषानृतं मनुष्यहरणे यत्पापंतस्य भवति ॥ ७१ ॥
  - ( ९ ) सर्वज्ञनारायणः । दत्वा दरानीत्युका नदघादम्यत्ने । पुरुषानृतं पुरुषविषयानृतामिथानमः ॥ ७९ ॥
- (३) कुःख्रुकः । कस्मैन्द्रिया क्रण्यांदत्वा तिलम्बते दानगुणदोषद्वस्तामन्यस्मै न द्यात् । यलादेकले दत्वा यले ददनपुरुषामृतंसहस्रमित्युक्तदोषंपामोति समपदीकरणस्याजातत्वाद्वार्यान्वानिष्पत्तेः पुनर्दानाशद्वायानिदंवचनम् ॥ ७१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । नान्यत्मिन्तित्याधुपसंहरत् विपक्षे दोषमाह न दत्वेति । वाग्दानेदानं भाक्तं दत्त्वाददत् मामोति . मुरुषानृतं सहसंपुरुषानृतद्दत्युक्तत्वातः । अतएव दत्तामिषहरेत्कत्यांत्रेयांस्यद्दरआव्रवेदित्यविधिना वाचा दत्ता दानाशंका ॥ ७१ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अस्यदेवरस्यैव दातव्यत्वे कारणमाह नदत्वाकस्यचिदिति । पुरुषविषयेऽयंदत्तो दत्तः ऋतिकितिन्द-

त्यादी विवादे मोक्तमनृतं पुरुषानृतं पुरुषाणां सहस्रं पुरुषानृते हन्तीति पूर्वीकदोषमामोतीत्यर्थः ॥ ७१ ॥

- (६) रामचन्द्रः । कस्य चिद्दरायंकन्यांदत्वा दशमीत्युक्ता पुनःअन्यले न दबात पुरुषानृतं पापं आमोति॥ ७१॥ विधिवत्यतिगृह्यापि त्यजेत्कन्यांविगहिताम् ॥ व्याधितांविप्रदुष्टांवा छबाना चोपपादिताम्॥ ७२॥
- (१) मेघातिथिः । विधिशासंत्रपर्हतीति विधीवत् यादशःशास्त्रेण विधिरुक्तोद्धरेविह्नजाय्याणामिति सत्र कैश्विदुरकाधिकारः कन्याविषये स्पर्यते । तेन प्रतिगृह्मापि त्यजेत्कन्यांप्राग्विवाहाद्विगार्ह्तां दुर्जभामदृष्टंपूर्वाप्रतिगृहीतांप्रनाहाः
  मणि तथानिर्ज्ञांबहुपुरुषभाषिणींध्याधितांक्षयव्याधिगृहीतांप्रदुष्टारोगिण्यादिशब्दितामन्यगतभावीचत्यजेत् । क्षतयोनिविषदुष्टांध्याचक्षते नतेसम्यद्भान्यन्ते यदि तावत्पुरुषानुपभुक्तास्त्रीकन्यादिविक्यतातदा नैवदुष्यित । अथपुरुषसंयुक्ता तदा
  कन्यैव न भवति तत्रत्यजेत्कन्यामिति सामानाधिकारण्यानुपपितः । उक्तश्च तस्यास्त्यागः छन्दाचोपपादितान्यूनाधिकाद्वीपाहेतुनियुक्ताऽकथितेषु त्वल्पेष्वपि दोषेषु कत्वरणापि त्याज्यैव ॥ ७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विगहितां दुष्कुरुत्वादिना । व्याधितामसाध्यव्याधिमः । विषदुष्टां पृरुषान्तरदूषितामः । छ्रयाना श्वित्रादिदुष्टामेव दीषं वस्नादिनावृत्य उपपादितां दत्तामः । पूर्वाध्यायं दीषवत्कन्यादातुर्दोषउक्तोत्रतृत्यकुर्दोषाभा-वः ॥ ७२ ॥
- (३) कुह्यूकः । अद्भिरेव द्विजाप्याणामित्येवमादिविधिना मितगृह्यापि कन्यविधव्यलक्षणोपेतारीगिणीक्षतयोनि-त्वायभिशापवतीमधिकाङ्गादिगोपनच्छपोपपादितांसप्तपदीकरणात्प्राक्षातांत्यजेत्ततश्च तत्त्यागे दोषाभावइत्येतदर्थन तु त्यागार्थम् ॥ ७२॥
- (४) राघवानन्दः । दातुर्नियममिभधाय स्वीकर्तृनियमं संकोचयति विधिवदिति । विधिः शास्रं तत्पुरःसरं प्रतिगृह्मपि कन्यां विगहितां वैधव्यादिरुक्षणोपेतां विषदुष्टां क्षतयोनित्वादितिशापवर्ती छन्दानेपपादितां अधिकांगादि प्रच्छाद्य
  दत्तां सप्तपदीगमनात्माक् त्यजेदूर्ध्वनत्यागः किंतु वस्ताच्छादनादिना भर्तव्या ॥ पाणिपहणिकामस्त्राः पितृगोत्रापहारकाः
  इति ॥ तेषां निष्ठात् विक्रया विद्वद्धिः सप्तमे पद इत्युक्तेः ॥ ७२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । विगहितलक्षणां विषदुष्टां क्षतयोनिम् ॥ ७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । निन्दितांत्रत्याह विधिवदिति । विगहितां दुष्कुलां व्याधितां अचिकित्स्यन्याधितां वित्रदुष्टां पुरुषान्तरसंसृष्टां स्वयना कुष्टादि व्याभ्याच्यादनेन उपपादितां भात्ताम ॥ ७२ ॥

यस्तु दोषवर्तीकन्यामनाख्यायोपपादयेत् ॥ तस्य तद्वितथंकुर्यात्कन्यादातुर्दुरात्मनः ॥ ७३ ॥

- (१) मेधातिथिः। कम्यादीषाउक्तास्ताननाख्यायानुका श्वष्णति ददाति तस्य तदानं वितर्थनिष्कलंकुर्यात्पत्यर्प-णेन उक्तर्वायमर्थःपूर्वश्लोकेनातिस्पष्टीकतः॥ ७३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तदानं वितथं गृहीतस्यपुनरपहणात् ॥ ७३ ॥
- (३) कुझूकः । यः पुनर्देषिवर्तीकन्यांदोषानमभिधाय ददाति तस्य कन्यादातुर्दुरात्मनोदानंतत्वत्यर्पणेन व्यर्थ-कुर्यात् । पुतर्दि त्यागे दोषाभावकथनार्थम् ॥ ७३ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । तत्र दातुर्रोषंत्रकटयन् त्यक्तुर्रोषाभावमाह्, यस्विति । अनाख्याय दोषमितिरोषः । वितयं प्रत्यपंगेन व्यर्थम् । तेन त्यागे दोषोनास्तीतिभावः ॥ ७३ ॥

- (५) **नन्दमः । वितथं विकतं कुर्यात् पाणियाहकमनाख्यायेति विशेषणाद्दोषंद्वापितम**भ्युपगम्य परियद्दीमा न परित्याज्येति स्वितमः॥ ७२॥
  - (६) रामचन्द्रः। तत् दानरूपंकार्यं वितथं निष्फलं कुर्यात्॥ ७३॥

## विधाय द्यांत्रभार्यायाः प्रवसेत्कार्यवान्तरः ॥ अदत्तिकर्षिताहि स्त्री प्रदुष्येतिस्थतिमत्यपि ॥ ७४ ॥

- (१) मेघातिथिः । यदा प्रवसेत्तदा भायांयावृत्तिविधाय प्रवसदिति [क्रत्सं] विधिविधायेत्येवमर्थद्रष्टस्यं प्रवसन्भायांयावृत्तिविद्धतिति तथाकुर्याद्यथास्यायावत्यवासंवृत्तिर्भवति शरीरित्थितिहेतुभोजनाच्छादनगृस्रोपकरणादि तांविधाय मवसेत्त्वदेशोद्देशान्तरंगच्छेत्कार्यवान्कार्यपुरुषार्थोदष्टोदृष्टम् अपृष्टोधमीदृष्टावर्थकामी । तथावक्ष्यति प्रोप्तिशेधमंकार्यार्थहृत्यादिना अन्तरेणैतानि निमित्तानि भार्योहित्वा प्रवासोनिष्धिते । अवृत्तिकशिताहि दृष्टदोषपदर्शनमर्थवादः अवृत्त्या दरिदेण कशिता पिडिता प्रदृष्टेपुरुषान्तरसंपर्कादिना रिथितमत्यिप रिथितः कुलाचारस्तत्संपन्ना भुधावसरेदीना दोषमवामुयादृन्यंभर्तारमाश्रित्य जीवतीति भाष्यतपृतत् । संभावनायां लिङ् ॥ ७४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । वृ**त्तिं प्राणवर्तनोपायमः । कार्यवान् प्रयोजनवान् । प्रदुष्येतः धनलोभात्परपुरुषेण संयुज्ये-त । स्थितिमती वृत्तवती ॥ ७४ ॥
- (३) कुङ्गृकः । कार्ये सित मनुष्यः पत्र्यायासाच्छादनादिगकल्प्य देशान्तरंगच्छेत् यसाद्रासायभावपीडिता स्री शीलवत्यपि पुरुषान्तरसंपर्कभजेत् ॥ ७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्नीमसंगन परलोकभीरुणा सर्वदा पत्नी पोष्येत्याह विधायिति । तत्रहेतुरवृत्तिकिपितिष-दुष्यद्वस्नान्नलोभादिना परपुरुषं व्यभिचरेत् । अस्य दग्धोदरस्यार्थे कोन कुर्यादसांमतिमितिन्यायात् स्थितिमती स्थिरा सापि प्रदुष्यतीति कैमुतिकम् ॥ ७४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विधायिति मवासार्थमाह अवृत्तिकर्षता स्त्री जीवनोपायरहिता ॥ ७४ ॥ विधाय प्रोषिते द्यत्तिजीवेन्नियममास्थिता ॥ प्रोषिते त्वविधायेव जीवेन्छिल्पैरगहितैः ॥ ७५ ॥
- (१) मधातिथिः। नियमोयथा निहते मर्तरि परियहमयाणादिनिषेधएवंगीषितेपि आस्थिता आश्रिता यहीतव-ती अकत्वातु वृत्तिमोषिते शिल्पेर्जीवेतेति कर्तनजालिकाकरणादिना गर्हितानि वस्तूनि विजनादीनि एषएव विधवादीनां निजन्ममनस्योवस्युपायः॥ ७५॥
- (२) सर्व**श्वनारायणः । नियमं मनोवाकायनियमम् । शिल्पैः स्**त्रकर्तनाचैः । अगहितैर्देशान्तरभ्रमणायसाभ्यैः ॥ ७५ ॥
- ३ ) कुखूकः । भक्ताच्छादनादिदत्वा पत्यौ देशान्तरंगते देहमसाधनपरगृहगमनरिहता जीवेत अदत्वा पुनर्गते सूत्र-निर्माणादिभिरनिन्दितशिल्पेन जीवेत् ॥ ७५ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । वृत्तिमतींशिक्षयन् तद्दितायावृत्यन्तरमाह् विधायेति । गोषिते विद्याद्यर्थे । नियमं परगृहो-त्सवाद्यर्थनम् । अविधाय वृत्तिमित्यनुषद्धः । शिल्पैः सूत्रकर्तनाद्यैः ॥ ७५ ॥

- (५) मन्द्रमः । अथगोषिते भर्तरि स्त्रियाकर्तव्यमाह विधायप्रोषितेति । गोषिते भर्तरि पत्यौ शिल्पैरगहितैः कर्त-नावधाता दिभिः ॥ ७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वृत्तिविधाय भर्तरि प्रीषिते गते सति नियममास्थिता जीवेत् । वृत्तिअविधायैव प्रोषिते भर्तरि-अगहितैः शिल्पैःसूत्रकर्तनादिभिःजीवेत् ॥ ७५ ॥

प्रोषितोधर्मकार्यार्थप्रतीक्ष्योष्टी नरः समाः॥ विद्यार्थपद्मशोऽर्थवा कामार्थर्त्रास्तु वत्सरान्॥७६॥

- (१) मधातिथिः। यदुक्तंकार्यवान्त्रवसेदिति तानि कार्याणि दर्शयति तिद्वरोषेण प्रतीक्षाकारुभेदः परतिस्विदं-तया कर्तथ्यमिति चोक्तं तत्र केचिदाहुः प्रकरणादगहितैर्जीवेदिति तदयुक्तं प्रागत्मात्कालादगहितैरितीयांकिष्मयतांनह्यस्या-आत्मत्यागर्ष्यते पुंसर्व प्रतिषिद्धत्वात् तत्मात्पागप्यत्मात्प्रतीक्षणविधेरगर्हितैःशिल्पैरजीवन्तिगर्हितैर्जीवेत् । अन्येध्यभि-चारमिक्कन्ति । तथाच स्मृत्यन्तरे॥ नष्टे मृते प्रक्रजिते क्लोबे चपतिते पतौ ॥ पञ्चत्वापत्सुनारीणांपतिरम्योविधीयते ॥ अन्ये-प्याहुः। नास्याज्ञाने ब्रह्मचर्यमपनेतुंशक्यते स्त्रीधंमैंषु हि तदस्याविहितनतुनामापि गृद्धीयात्पत्यौगेते परस्यत्विति। सृते भर्त-रि नास्ति व्यभिचारः किमङ्गोषिते पतिशब्दोहिपालनिक्रयानिमित्तकोयामपतिः सेनायाः पतिरितिं अतश्रासादबाधनैषा भर्तपरतंत्रा स्यात् अपित्वात्मनोजीवनार्थसैरंश्रीकरणादिकर्मवदन्यमाश्रयेत तच्च यदा वण्मासभ्रत्या संवत्सरभ्रत्यावा कः सिभिदाभितेभर्ता यद्यागच्छेत्तदानींतांचेद्वशीकुर्याद्वशीकर्तुशकुयात्यजन्वंभार्यामिति याबद्धवृतिकालीन पूर्वःपाक्पत्युरेव सा पंचमेर्चावतमन्यत् । अन्येप्यर्थमिममाद्भः पुर्वेतु पुनर्भृवृत्तमिष्कनित या पत्या वा परित्यकाभवति यस्याः किल पतिरियक्त कालंनिहितवृत्तिकोनागच्छति सा तेन त्यक्तैव भवति ततश्य यदि सा पुनर्भूधर्मेणान्येनोढा भवेत्तदा भर्ताऽभ्यागतीन किचि द्व्यात्पनर्भवस्ययभार्येति तद्युक्तं न निष्क्रयावसर्गाभ्यामिति तस्य श्लोकस्यार्थवन्त्वदर्शयिष्यामः । धर्मश्च तत्कार्यचधर्म-कार्यसोर्थः प्रयोजनंप्रवासस्येति धर्मकार्यार्थकृतः नगृहस्थस्यधर्मार्थौदीर्घकालः प्रवासः अवश्यंद्रप्रयस्तेन परिचरणीयाः पांचयिक्कमनृष्ठेयं । कृतीगन्तव्यंवसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यष्टव्यमिति तीर्थलानादीन्यपि सार्तानि च श्रीताविरोधीन्यनृष्ठेया-न्यसंविधाय प्रीपतस्य वा भवतीति येनोच्यते संविधायापि प्रवासञ्जापर्वणः त्वयपर्वणि जुहुयाद्दिकामेकतरकारुद्दि-युक्तं । अनाहिताप्रेस्तीर्थयात्रायां पांचयाश्विकस्य तुल्यत्वेऽपि सार्तत्वे भार्यासहितस्योपपत्तेः न तत्त्यागेतीर्थगमनयुक्तमु-च्यते गुरुवचनेन यंगुरवोधमार्जने राजोपसेवायां वा सुकार्याय प्रेषयन्ति सधर्मार्थैपवासः । प्रायम्बित्तंवा तपोवनदेशभ्रमणे-न अधवार्थार्जनार्थमेव धर्मकार्यार्थमभिमेतंदरिद्दीहंकुतश्चिद्धनमर्जयिष्ये विद्यार्थ ननुस्नातस्य च भार्याधिगमः कतविद्य-स्य च जानंत्रत्र कृतः कतिवाहस्य विद्यार्थिता द्शितमेतत् रूपद्वगतवेदार्थीविवाहेऽधिक्रियते । निश्चिते सानादौ नैतद्य-कं । कतायां धर्मजिज्ञासायां स्नानंजिज्ञासा च विचारपूर्वकसंशयक्षेदननिश्चितायां सत्यं नायंविधिविद्यार्थितायाः तथाच सति धर्मकार्यार्थीमन्यनेनैवावगतास्यात् उत्पन्नेप्यधिकारोपयोगिन्यवगमेऽभ्यासातिश्वयार्थविश्लेषार्थवान्यास् विकास सि-पंशीर्ययशःख्यापनार्थंबहिःसविशेषविद्यात्वख्यापनार्थं । देशान्तरप्रवसने यशोहेतुः प्रवासः कामार्थरूपाजीबानुगमोऽभिप्रे-तृतरांभार्यामुद्दोद् स्पृत्यन्तरे मसूताभेदेन च कालभेदः स्पर्यते तथा च विश्णुः अष्टी विमसूताः षट्राजन्याः चतुरोवैश्या-हिग्णं प्रसुतिति ॥ नशुद्रायाः कालनियमः स्यात्संवत्सर्मित्येकद्दति ॥ ७६ ॥
- (२) त्रविज्ञनारायणः । धर्मकार्यार्थं तीर्थयात्रादिधर्मप्रतिप्रहादिकार्यार्थम् । प्रतीक्ष्यस्तदृहादस्थानादिना । तद्-भ्वतु पत्युःसनिकर्षमेव गच्छेत् अभ्वेभर्तुःसकाशंगच्छेदितिवसिष्ठलरणात् । यशीर्थमुद्राहादिना दिण्विजयाद्यर्थगतः । का-मार्थं स्यन्तरपास्पर्थम् ॥ ७६ ॥

- (३) कुझूकः । गुर्वाद्वासपादनादिधर्मकार्यनिमित्तंगोषितः पतिरष्टौ वर्षाण पक्या मतीक्षणीयः ऊर्ध्वपितसिनिर्धिन गच्छेत् । तदाह विसष्टः ॥ मोषितपत्रीपञ्चवर्षाण्युपासीत ऊर्ध्वपितसकाशंगच्छेदिति । विद्यार्थमोषितः षद्वर्षाण मतीक्ष्यः निजविद्याविभाजनेन यशोर्थनिपः मोषितः पतिः षडेव । भार्यान्तरोपभोगार्थगतस्रीण वर्षाण ॥ ७६ ॥
- (४) राघवानन्दः । मोषितमसंगन मयोजनं मदर्शयंस्तदुचितकालनियममाह मोषितहति । धर्मकार्यार्थं तीर्माटन गुर्वाचाङ्मार्थम् । मतीक्ष्यः स्त्रिया नरः पतिः तदूर्ध्वं पतिसमीपंगच्छेत् । समाः वत्सरान् । तदाहवसिष्टः ॥ मोषितपत्नी प॰ अवर्षाण्युपासीत ऊर्ध्वपञ्चभ्योभतुः सकाशंगच्छेदिति । अत्र पञ्चपदं न्यूनाधिकसंख्योपलक्षणार्थम् । कामार्थं पञ्चतरः निकटस्थितये ॥ ७६॥
- (५) नन्द्नः । प्रतीक्ष्योभायं येति शेषः र्ऊर्भ्व भर्तन्तरपरिप्रहेन दोषोस्तीत्यभिषायः यसुष्रतभर्तृकाणां ब्रह्मपर्यवष-नं तत्कलातिशयकामानांनान्यासामित्यविरोधः ॥ ७६ ॥

संबत्सरंप्रतीक्षेत द्विषंतीयोषितंपतिः ॥ ऊर्ध्वसंवत्सराच्वेनांदायंत्दत्वा न संबसेत् ॥ ७७ ॥

- (१) मेधातिथिः । द्वेष्यः पतिर्थस्यास्तांद्विषाणां एतेन तु सनिष्कासनंकुर्यात् समपूर्वस्य वसेरेनामिति च द्विती-यानुपपत्तेर्वासयेदिति निर्भर्सयेत् पातकेऽपि तस्यानिष्कासनंनास्ति निरुण्यादेकवेश्मनीति वचनात्। प्रायम्बित्तेष्मिलि-मित्ते विनयाधानार्थोपहारदृष्यते न सर्वेणसर्वआत्यन्तिकआच्छेदः ॥ ७७ ॥
- (२) सर्वेत्तनारायणः । उदीक्षेत मतीक्षेत । द्विष्नीं संभोगाषर्थमनुषस्थायिनीमः । दायं स्त्रीधनं त्वयंदत्तं संवृह्य गृहीत्वा नसंवसेत् त्यजेत् । जीवनंतु देयमेव ॥ ७७ ॥
- (३) कुझूकः। पतिर्विषयसंजातद्वेषांश्चियवर्षयावत्मतीक्षेत्ततऊर्ध्वमपि द्विषतींत्वदत्तमलङ्कारादिधनंदत्वा नोपग-चेत् पासाच्छादनमात्रन्त् देयमेव॥ ७७॥
- (४) राधवानन्दः । संवत्सरादूर्ध्वमपि पति त्वरसतोद्विषत्याभरणमात्रं न भोगइत्याह संवत्सरमिति । दायं त्वर-त्तमलंकारादिकं तत्वा प्रासाच्छादनादिकं द्यात् नसंवसेत् । नोपगच्छेत् ॥ ७७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । उदीक्षेत वतीक्षेत दायं भूषणादिकं नसंवसेन्नसंगच्छेत्तयासहेति शेषः ॥ ७७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दायं त्वयंदत्तं तत्वा नर्सवसेत् श्यजेदित्यर्थः ॥ ७७ ॥

अतिकामेत्प्रमत्त्रया मत्तरोगार्त्तमेव वा ॥ सात्रीन्मासान्परित्याज्या विभूषणपरिच्छदा ॥ ७८ ॥

- (१) मधातिथिः । अतिक्रमस्तदुपचर्यावङ्गानं पथ्योषधादिष्यतत्परता न पुरुषान्तरसंचारः मासत्रयंपरित्यागमः संभोगस्यैव पूर्वस्नादेवहेतोः हारकटकादिविभूषगैर्वियुक्ताकर्तव्या अपरिष्णदापरिपहेण भाण्डकुण्डादिना दासीदानेन च ॥'७८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतिकामेत् तच्छासनंलक्ष्येत् नतु व्यभिचरेदित्यस्यार्थः । प्रमत्तं चूताबाक्ष्टमनसम्। मचेन मत्तं । भूषणपरिच्छदादिना विरहिततत्वमापाच भीष्मासाम्परित्याज्या तदूर्थ्यमुपादेया ॥ ७८ ॥
- (३) कुलुकः। या स्त्री यूतादिप्रमादवन्तंमदजनकपानादिना मत्तंभ्याधितंवा शुश्रूषायकरणे नावजामाति सा वि-गतालकुतरश्रभ्यादिपरिष्क्रदा श्रीन्मासाम्नोपगन्तव्या ॥ ७८ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । भर्तृशुत्रूषणायकरणे कंचित्कालं परित्यनेदित्याहं अतीति । ममत्तं मानादिना । मत्तं मचेन ।

रोगार्च कुडाचुपहतमः। साऽतिकामन्ती । अविभूषणेत्यादिष्छेदः । अतिकमणमम शुभूषाचकरणमः जारादिनातिकान्ता-यादणायुक्तेः । तदुत्तरं त्वीकार्येतिशेषः ॥ ७८ ॥

- (५) मन्द्रमः । उत्क्रामत्यतिवर्तते विभूषणपरिष्णदा विगतभूषणादिपरिवर्हा त्रीष्पासाम्परित्याज्या संगमादौ नो-भ्वमिति ॥ ५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अतिकामेत आज्ञातिकमेण । ममत्तं यूतासक्तमः । मत्तं मचपानेन ॥/७८॥ उन्मत्तंपतितंद्वीबमबीजंपापरोगिणम् ॥ न त्यागोऽस्ति द्विषंत्याश्च न च दायापवर्तनम् ॥ ७९॥
- (१) मेघातिथिः । स्नीयबीजशस्यो नपुंसकमाहतुः भेदस्तु वातरेता अभवृत्तेश्वियोपरः यादश्योद्देष्टि तस्य नास्ति नियहः पूर्वोक्तअपवर्तमानमपहारः भोषतमतिषिद्धान्नादयः स्वत्यन्तरनिषद्धाः ॥ ७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्पत्तं वातादिना द्धीवं जन्मना अवीजमन्तरानष्टवीनं पापरागाअपलारायास्तराकान्तं पति द्दिवन्यानार्यानस्यागाः नचदायापवर्तनं दायस्य द्भीधनस्यापहरणं नास्ति । तत्कालद्देविण्यपि सुस्थनं परिवाद्यस्यर्थः । द्विषाणायद्दतिकवित्पाठः ॥ ७९ ॥
- (३) कुलूकः । वातादिसी भादमकतिरश्चपतितभेकादशाध्याये वक्ष्यमाणंनपुंसकमभीजंबाध्यरेतस्वादिना बाजर-हितंकुडायुपेतंत्र पतिमपरित्ररन्त्यास्त्यागोन करणीयोनच धनयहणंकरणीयम् ॥ ७९ ॥
- (४) **राखवानम्दः । अचिकि**त्सितय्याभ्यादौ पति द्विषाणायान त्यागादीत्याह उन्पत्तमिति । अबीनं शुक्रहीनम् । एतादशं पति द्विष्ण्याअपि नत्यागोनापि दायापवर्तनं ततोधनाचादानम् ॥ ७९ ॥
  - ( ५ ) नम्यूनः । अस्यापवादविधिमाह उष्मभंपतिर्तामिति । अबीजमशुल्कमपवर्तनमपहरणम् ॥ ७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः। उन्मत्तंवातादिना। अबीजं द्विषन्ती या अपचरन्ती। दायापवर्तनं न स्तीधनं॥ ७९॥ नयपाःसाधुरन्ता च प्रतिकूला च या अवेत्॥स्याधिता वाधिवेत्तस्या हिस्नाःर्थन्नी च सर्वदा॥८०॥
- (१) मेखातिथिः । मधपातौ मधपानरता पिक्तंस्कारगृष्टकार्यानुहानासमर्था तत्परिजागरया सा परिवेदनायामहित । या तु गुरुभिः प्रतिषेधमापधमाना तस्यादण्डंवक्ष्यित प्रतिषिद्धां पिवेदिति ल्यंनियमस्य त्वत्यित्यमध्यतिक्रमवत्यायिक्तेन मत्यापित्युंका पुनर्शिवेदनंच तथाच धर्मानुहानमजोत्पत्तिगृष्टकार्योपधातिनिम्तान्यशिवेदनिमित्तानि
  पद्ध्यन्ते । प्रतिकृत्वाध्याधितार्थजीति । माझण्यास्तु शास्त्रेण प्रतिषद्धमधायास्ततः पानगायिक्तमेव भूयः अतिभवत्तौ पातित्यंतुभूणहित्त हीनसेद्यायांस्त्रीपततीति परिसंख्यानान्यमध्यपानेपातित्यिति । तदेकादशे वस्यामः । उक्तंच पञ्चमे असत्य
  वृत्ताऽसाध्याचारा धृत्येक्वसत्यरुववाक् बिलकर्मणां मागेवभुद्धेः देवपिष्ययोत्रीझणभोजनादौ नश्रद्धावती अतिब्ययशीला
  [भाण्डोपस्करणं न परिरक्षति अनल्यमूल्येन स्त्रीणाति हिंसानाकुलशङ्क्यास्यादेवातिताइणशीला ]ः अव्याहिकस्य व्ययस्थापहृत्ती अधिवेदनं तस्याउपर्यन्याविवाहः ॥ ४० ॥
- (२) तर्वज्ञणारायणः । असत्यवृत्ता सदामिश्यावादिनीः मितकूष्ण मितकूष्णेष्टा हिंसा ताडनादिना तदाशृत्यादि-हिंसाकारिजी अर्थनी अपयोजकव्ययपरा अधिवेत्तव्या अधिवेदनंदितीयभाषीसंवन्धस्तेन मितयोगेनासंबन्धनीया ॥८०॥
- (३) कुमुकः । निविद्यमयपानरता असाध्याचारा भर्तुः प्रतिकूलाचरणशीला कुशरिज्याधियुक्ता श्रूत्यादिताहन-ग्रीला सतत्तमतिध्ययकारिणी या भार्या भवेत्साथिवेत्तभ्या । तस्यां सत्यामण्योविवाहः कार्यः ॥ ८० ॥

<sup>्(</sup> ४० ) असापुरुताय=असत्यवताय ( मे० ) ( आ आ )

- (४) राधवानम्दः । स्यन्तरसत्तेऽपि स्यन्तरमुद्ददित्थाह मचपेतिहाभ्याम् । मचपा निषिद्धमचपा । असत्मवृत्ता असत्मवृत् त्ता असदाचारा असत्यभाषिणीवा । अधिवेत्तव्या सत्यामपि तत्त्याम् अधिवेदनं पूर्वामधितत्त्याउपरि स्यन्तरत्यप्र-रियहः तेन पूर्वाकतसपितकास्यादतः ॥ कतसापित्नकाभ्यूबाऽधिविलेत्यमरः ॥ हिंसा श्रुत्यादिताइनशोला । अर्थमी अ-तिभ्ययशीला व्ययेषामुक्तहस्तयेत्युक्तत्वात् ॥ ८० ॥
- ( ५ ) जम्दृजः । अथाधिवेत्तव्यामाह मचपेति यस्यां विद्यमानायामेवाधिकं अपरा बोडव्या भवति साधिवेत्तव्या ॥ ८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्त्रीणांत्यांगे कारणमाह । मचपेति । मचपा असत्यवृत्ता सदाग्रवादादिनी हिंसा ताडनादिहि-साकारिणी व्याधिता अधिवेत्तव्या आसामुपरि अन्या विवाहितुं योग्या सदोवत्वात् ॥ ८० ॥

#### बम्ध्याष्टमेऽधिवेद्याब्दे दशमे तु सृतप्रजा ॥ एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्रियवाहिनी ॥ ८१ ॥

- (१) मधातिथिः । अग्यासामर्ध्यवेदनमाह् तत्रवण्ध्याऽष्टमंऽब्देऽधिवेद्या दशमे तु मृतमजा नाधिवेदनेऽपत्योत्य-त्यभावाब्दिवण्ध्याया अनुहानपरिपातनंस्यात् अपत्योत्पत्तिविधिराधानविधिश्य नापुत्रेद्याधानंश्रूयते एवंषृतमजायाः स्त्रीजनम्याः अप्रियवादिण्यास्तु दोषाभावेन नाधिवेदनेन सत्यां क्षमायां अमनियमः ॥ ८१ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । वश्याष्टमहत्यादियोग्यतायामष्टवर्षोपरि गर्भयहणाभावे मायशोगर्भयहणंनास्तीत्यादिशा-स्नान्तरितद्वत्यभावनियमापेक्षयोक्तमः । एवंद्वादशाब्दानन्तरमपि पृतमजात्वानुवृत्तो । एकादशोर्ध्वेच स्नीजन्मानुवृत्तौ । पृत्-प्रजात्वं स्नीमस्तिम् न निवर्तेतहति शास्त्रान्तरादेव सिद्धमः । सच्हति तथा गृहिण्या सचएव गृहकार्यासिदेः ॥ ८१ ॥
- (३) कुझूकः। मथमऋतुमारभ्याविद्यमानमस्ताऽष्टमे वर्षेऽधिवेदनीया घृतापत्यादशमे वर्षे क्षीजनम्येकादशे अपि-यवादिनी सद्यएव । यद्यपुत्राभवति पुत्रवत्यान्तुतस्यां धर्मप्रजासंपन्ने दारे नान्यांकुर्वीतान्यतरापायेतु कुर्वितित्यापस्तंबनि-वेधाद्धिवेदनन कार्यम् ॥ <१ ॥
- (४) **राश्वानन्दः । किंच वन्ध्येति ।** अष्टमे बोडशवर्षादिपस्तियोग्यकालोपेक्षया । स्तम्जा नियते वजामात्रे यस्याः सा । स्वास्त्वित्रयवादिनीति धर्मप्रजाष्ठसंपन्ने दोर नान्यां कुर्वतित्याद्यापस्तं स्ववचनादिणयवादिन्वंधर्मपुत्रश्रून्याविषयम् ॥ ८१ ॥
  - (५) मन्द्रमः । अष्टमेऽब्दं युक्ताम्यसवकालादारभ्याष्टमेऽब्दे ॥ ८१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अष्टमे अब्दे अधिवैचा अन्याविवाह्या ॥ ८१ ॥
- या रोगिणीस्यान्तु हिता संपन्ना चैवशीलतः॥ सानुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्॥८२॥
- (१) मेधातिथिः । भर्ते हिता परिचर्यापरानुद्वापनावमानयोरिष्ठ विधानयोः पूर्वासाभेतद्वावातः रोगिणीधहणं-बन्ध्यास्त्रीजनन्याविष स्वस्थातं प्रकतस्वाविशेषास्वमाननिमित्ताभावाच कर्ष्टिषित्कदाचिद्वमाननं शिष्ट्यर्थपरिभाषणादि ॥ ८२॥
  - ( २ ) रार्वज्ञानारायनाः । हिता भर्तृहिता । अनुद्वान्य वयन्यनुवन्यते अननुवतीत्वननुद्वान्येव ॥ ८२ ॥
- (३) कुल्लुकः। या पुनर्ध्यापिता सती पत्युरनुकृष्ण भवति शिष्टवती च स्यात्तामनुकृष्णान्योविदाहः कार्यः। कराचिद्यासौ नातमाननीया॥ ८२॥

- ( ४ ) **राधवाणन्यः** । साचैदनुक्लातदा तवैव सर्वमित्यादिस्तृत्या ततोधिवदनार्थमनुमतिर्पाक्षेत्याह येति । हिता हितेषिणी । शीलतम्बरित्रेण ॥ ८२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यारोहिणीस्यात् अष्टवनां च रोहिणीसा अनुद्वान्य अधिवेत्तव्या न अवमान्या ॥ ८२॥ अधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छेद्दृषिता ग्रहात् ॥ सा सद्यः सन्तिरोद्धस्या त्याज्या वा कुलसन्तिधी ॥ ८३॥
- (१) मेधातिथिः । क्रोधेनाधिवदेनहेतुना निर्गतायास्त्यागसंनिरोधौ विकल्पतोविधीयेतेननुयथोपपन्नहेतुना भोजनाच्यादनाभिताइनादिना तत्र मीत्या क्रोधावमार्जनंश्वत्रूभिः श्वशुरादिभिर्वापरिभाषणसंनिरोधोरिक्षपुरुपाधिद्यानं त्यागोच्याख्यातः असंभोगः सहश्रम्यावर्जनं कुलंबातयः तित्पतृपक्षाः स्वपक्षाश्च ॥ ८३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । निर्गच्छेत् यहान्तरंगच्छेत् । संनिरोद्धव्या बन्धनेन । कुलस्य तत्पितृकुलस्य संनिधी ॥ ८३ ॥
- (३) कुत्तुकः। या पुनः रुताधिवेदनास्त्री कुपिता निर्मस्किति सा तदहरेव रज्वादिना बद्धा स्थापनीया आको-पनिवृत्तेः पित्रादिकुलसान्वधौ वात्याच्या ॥ ८३॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । कतसपन्नीत्वन्नानेन रु**ष्टांपत्याह् अधिविन्नेति ॥ कतसापिनकाभ्यूदाऽधिविन्नेत्यमरः ॥ स-न्निरोत्धव्या बन्धनादिना कुलसंनिधौ जनसमूहःकुलं ज्ञातिर्वा देशकालापेक्षया विकल्पः ॥ ८३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । त्याज्या दुर्निरोधाचेत्यागविधानात् श्रोतसार्तकर्मणां तया विनानुष्ठाने नास्त्र विरोधः ॥ ८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः। या आधिविन्ना नारी रुषिता क्रोथयुक्ता सासद्यः सन्निरोद्धव्या आकोपनिवृत्तेः त्याज्या। कुलसंनिधौ तन्पित्रेवा॥ ८२॥

प्रतिषिद्धापि **चेषा तु मद्यमभ्युदयेष्वपि ॥ प्रेक्षासमाजंगच्छेद्वा सा दण्या रू**ष्णलानि षट्।।८४॥

- (१) मेथातिथिः। प्रतिषेषे गुरुसंबिष्ध्ययंदण्डः क्षत्रियादिस्रीणां न शास्त्रीयो ब्राह्मणीनां निह तत्र दण्डमात्रेण मोक्षः किर्ताहमहता नच तत्राम्युदयेषु पानाशङ्का अप्रतिषिद्धमणानांतु नियमेनोत्सवसमागतानामादरवतीपवृत्तिर्दश्यते यांसम्यकृतिषेषत्यम्युदयेष्वपीति दण्डभायंभर्त्रादीयते सत्यपि राजवृत्तित्वे स्त्रीणांभर्ताप्रभुरिति विद्यायते अन्येषामपि परियहवर्ताश्चत्यादिविषये कियतिदण्डः त्यातस्त्रयेऽम्युदयः पुत्रजन्मविवाहादयउत्सवाः मेक्षानयदिदर्शनं समाजोनितान्त-मि जनसमूहः तत्र कुतूहिल्याअयंदण्डः॥ ८४॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः । मधं** सुराज्यतिरिक्तम् । अभ्युद्येषूत्सवेषु । क्षत्रियादयोमधंपियन्ति । प्रेक्षा नृत्यादिदर्श-नस्थानं समाजः सभा ॥ ८४ ॥
- (३) कुझूकः। या पुनः क्षत्रियादिका स्त्री भर्नादिनिवारिता विवाहायुत्सवेष्वपि निषिद्धमयंपिनेत पृत्या-दिस्थानजनसमूहौ वा गच्छेत सा शुवर्णकृष्णलानि षद्ध्यवद्वास्मकरणाद्वाद्वा दण्डनीया ॥ ८४ ॥
- (४) राघवानन्दः । अकार्ये निषिदायाः पुनः मनुसौ दण्डमाह् प्रतिषिदिति । अपि कामोद्दोषसंभावनार्थम् । मेक्सा-समाजौ नृत्यादिदिरशुजनसमूहः मेक्सा । समाजः उत्सवार्थजनता तौचेद्रख्येत्तदादण्ड्या राक्षेतिशेषः ॥ ८४ ॥
- ( ५ ) जन्युनः । प्रतिवेदेति विशेषणादप्रतिषिद्धायां मध्यपानेऽस्पद्दोषः अपि शब्दपङ्णा्दण्युद्येऽस्पतरः अण्युद्य-उत्सवः अनण्युद्ये प्रतिषिद्धायां भूयस्तरः ॥ ८४ ॥

- (६) रामचन्द्रः । भर्त्रा प्रतिषिद्धा या स्त्री क्षत्रियादिका मधं द्धराष्यितिरिक्तं अन्युदयैपिवेत् नेक्षासमाने नृत्यस्थ-रुसभायांगच्छेत् सादण्ड्या रूप्णालानि गुंजाषट्परिमितंरजतम् ॥ ८४ ॥
- यदि स्वाश्वापराश्वे व विन्देरन्योषितोद्विजाः ॥ तासांवर्णक्रमेण स्याज्येष्ठ्यंपूजा च वेश्म च॥८ ५॥
- (१) मेघातिथिः । कामतः प्रवृत्ता यदि समानजातीयाभ विन्देरिन्ववाहयेयुस्तासांवर्णक्रमेण जात्यनुहृदंज्येष्ट्यं न वयस्तोनच विवाहक्रमतः फला[दि] दाननिमित्ते पूजा प्रथमंत्राह्मण्यास्ततः क्षत्रियावैश्ययोरित्येषवर्णक्रमः वेश्म प्रधानगृहं तद्राह्मण्याः सवर्णानांविवाहक्रमीनिश्च[कः] स्मृतः ॥ ८५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्याःत्वजातीयाः । अवराक्षधमजातीयाः । हिजावित्रादयः । वर्णक्रमेण न वयसा । ज्यै-इयं ज्येशसाध्यकर्मसंबन्धः । वेश्म सोत्कर्षम् ॥ ८५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यदि द्विजातयः त्वजातीयाविजातीयाश्रोद्दहेयुस्तदा तासांद्विजातिक्रमेण वाक्संमानदायविभागी-त्कर्वार्थञ्येहत्वंपूजाच वस्नालद्वारादिदानेन गृहंच प्रधानंस्यात्॥ ८५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच स्नीमसंगेन समानाऽसमानजातीयानामपि समामजातीयायाएव पूजावेश्मनी इतिसहेतु-माह यदीति । यदीत्यनुमिती । त्याः सजातीयाः अपराः विजातीयाः अनुविन्देशन् उद्देहरन् । ज्येष्ट्यम् पूर्व विमस्य वि-भोद्दाहः तथा मथमं पूजा मधानं वेश्मएव क्षत्रियवैश्ययोरिति वर्णक्रमः हेतुरत्र विवाहनोज्येष्ट्यम् ॥ ८५ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । त्याः सवर्णाः अपरा असवर्णाः हिजासैर्वाणकाः वर्णक्रमेण ज्येष्ट्यं स्याम्नविवाहक्रमेण क्रमतस्तु प्रदृत्तानामिन्नाः स्युः क्रमशोवरा इत्युक्तस्य क्रमस्यापवादादिना कृते भद्देसत्ययमुपदेशः ॥८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यदि त्याः सवर्णाः अपराश्रेव असवर्णाः द्विजाःयोषितःविन्देरन् मामुयुः तासां श्लीणां वर्णक्रमेण क्यैक्यं पूज्या पूजार्हा । वेश्मगृहादिकम् ॥ ८५ ॥

# भर्तुः शरीरश्रुश्रूषांधर्मकार्यच नैत्यकम् ॥ स्वाचैव कुर्यात्मर्वेषांनास्वजातिः कथंच न ॥ ८६ ॥

- (१) मेघातिथिः। शरीरशुभूषा भर्तृरुपयोगिपाकादिस्मणा दानभोजनम्तिजारणं त्वात्वैव कुर्यात् पृष्ठपादसंवाद्द-निर्णेजनादौत्वनियमः युगपत्संनिधौ तु शरीरावयवक्रमीवर्णक्रमेण नैत्यकंधर्मकार्यं सायंत्वत्वस्यादि अग्निशरणोपले-पनाचमनोदकतर्पणदानादि अस्यानिन्दार्थवादः॥ ८६॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । धर्मकार्य यज्ञादि । नैत्यकं नित्यकर्तश्यंशाद्धादि । नात्वजातिःत्वजातिसंभवे ॥ ८६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । भर्तुर्देहपरिचर्यामन्नदानादिरूपान्धर्मकार्यच भिक्षादानातिथिपरिवेषणहोमीयद्र्ध्योपकल्पनादि भारयहिकंसर्वेषांद्रजातीनांसजातिभार्येव कुर्यान्त्रतु कदाचिद्दिजातीयेति ॥ ८६॥
- (४) राघवानन्दः । यहादिसङ्कारित्वान्नादिपाकशुभूषादाविष सजातीयायाप्वाधिकारङ्ग्याङ् भर्तुरिति । त्वा-रवेतिवीन्सा । नैत्यकमिति विशेषणात्काम्येन्यासामपि प्रवेशः बहुसाध्यत्वासस्य ॥ ८६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । धर्मकार्ये अपिश्ररणारुपनादि ॥ ८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषां वर्णानांताःताःनैत्यिकंनित्यंकर्मकुर्युः असर्जातः अन्यजातिः न कथंवन ॥ ८६॥ यस्तु तत्कारयेन्मोहात्सजात्या स्थितयान्यया॥ यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वरृष्टस्तथैव ससः॥८ ॥

- (१) मेधातिथिः । यस्त्वेतत्कर्गाऽन्ययाऽसमानजातीययाकारयेत्सजातीयायां स्थितायां ब्राह्मणएव सचण्डालः पूर्वत्मादृष्टः ॥ ८७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एतत्स्फुटयति यस्त्विति । इष्टपूर्वः पुराणे श्रुतः ॥ ८७ ॥
- (३) कुछ्कृकः । यः पुनः त्वजातीयया सन्निहितया देहशुश्रूषादिकंकर्तव्यं विजातीयया मौखर्यान्कारयेत्सयथा ब्राह्मण्यां । श्रूदाञ्चातोब्राह्मणचाण्डालस्तथैव पूर्वैर्ऋषिभिद्देष्टइति पूर्वानुवादः ॥ ८७ ॥
- (४) राघवानन्दः । असवर्णागुणमोहितंप्रत्याह् यस्त्विति । तत् शुत्रूषादिकं स्थितिरप्रयोजिकास्थितया सुरुष-याअन्ययाऽसजात्या । ब्राक्षणचाण्डालः चातुर्वण्यत्वेषि सति कुत्सिताचारत्वाचण्डालवदुपेश्च्यःसद्त्यर्थवादः । पूर्वदष्टः पूर्वेमन्वादिभिः तथैव दष्टः कथितः ॥ ८७ ॥
- (५) **नन्दनः**। तच्छरीरशुश्रूषादिकंत्वजात्यारिथतया त्वजातेरन्यथात्राह्मणचण्डालः छच्छ्रत्रश्र्यायांत्राह्मणजातौ तिष्टन्नेव कर्मणा चण्डालः स्याद्यथा तथैव च पूर्वदष्टः पूर्वैर्विद्वद्विर्निरुपितः॥ ८७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यस्तुपुरुषः सजात्या स्थितया स्त्रिया मोहात् अभ्यया गृहकार्यं नैत्यिकंसहकारयेत्सः । ब्रा-सणः यथा चाण्डालः तथैवेति पूर्वदृष्टः प्राक्तनैर्मुनिभिर्दृष्टः ॥ ८७ ॥

उत्कष्टायाभिरूपाय वराय सदशाय च ॥ अन्नान्नामपि तांतरमै कग्यांद्यायथाविधि ॥ ८८॥ [ नय च्छेन्नन्निकांकन्यामृतुकालभयान्वितः ॥ ऋतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यामेनोदातारमृच्छिति ॥१॥ । +

- (१) मधातिथिः । उत्कष्टायाभिरूपायेति विशेषणविशेष्यभावः उत्कष्टायाभिरूपतराय इत्यर्थः अथवोत्कष्टाय जात्यादिभिरिभरूपायेति पृथिवशेषणं रूपमाकृतिमाभिमुख्येन मामोति रूपस्वभाववचनोवा स्वभावः विद्वानप्यभिरूपउच्यते सदशायजात्यादिभिर्वरोवोडा जामाताऽमामामप्ययोग्यामपि कामवशत्वेनवालाभप्रामंकौमारवयः स्वृत्यन्तरे निष्कृत्रे कत्युच्यते कामस्पृह्ययस्यानोत्पन्ना सा चाष्टवर्षा पड्वर्षावा नत्वत्यन्तवालेव तथाहि लिङ्गामष्टवर्षामिति इदमेव लिङ्ग्यम्युके तामपि विवाहस्येति अन्यथा रागस्यैव मयोजकृत्वे कृतोप्रामायाविवाहइत्याहुस्तदयुक्तं धनार्थिनोऽपि वालंविवाहयन्ति नाशास्त्रीयेव सर्वा प्रयुक्तिस्तृतीयेनिरूपिता ॥ ८८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्कृष्टायोत्तमजातीयाय । अन्नामामष्टवर्षन्यूनवयसमपि ॥ ८८ ॥
- (३) कुल्लूकः । कुलाचारादिभिरुन्छ्टाय सुरूपाय समानजातीयाय वरायाप्राप्तकालामपि विवाहयेदप्टवर्षामेवंधर्मी-नहीयतइति दक्षलरणात् तत्मादपि कालात्मागपि कन्यांत्रास्त्रविवाहविधिना द्यात् ॥ ८८ ॥
- (४) राघवाणन्यः । कन्यायाः स्नीत्वेन विप्रदिरम्यद्धितत्वेन च तत्मसंगमवलम्ब्य यारगुणेनेत्युक्तं संलारयंस्त-त्रैव नियमान्तरमाह उत्कृष्टायेतिहान्याम् । कुलसौन्वयंविचाशीलमलादिविशेषणैर्युक्तायेतिभावः । अमाप्तां कन्यात्विम-तिशेषः अष्टवर्षाभवेद्वौरीत्युक्तेः ॥ ८८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अथकन्यामदानमाह् उत्कृष्टायेति । अमार्मामपिवयोह्तपादिभिरसदशमपि ॥ ८८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतारशायवराय प्राप्तां अष्टवर्षन्यूनवयस्कान्तांतस्नै कन्यां दवात् ॥ ८८ ॥ काममामरणात्तिष्ठेद्वहे कन्यर्तृमस्यपि ॥ न चैवैनांप्रयच्छेतु गुणहीनाय कार्हिचित् ॥ ८९ ॥

- (१) मेधातिथिः। प्रागृतोः कन्यायान दानं ऋतुदर्शनेपि न दबाबावद्वुणवान्वरोनप्राप्तः। गुणोविबाशौर्यातिशयः [शोभनाकतिर्वयोमहत्त्वोपेतता लोकश्रास्त्रनिषद्भपरिवर्जनंकन्यायामनुरागइत्यादिः] ॥ ८९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋतुरुद्धनेनापि गुणवतएव देयेत्यर्थः ॥ ८९ ॥
- (३) कुह्नूकः । संजातार्तवापि कन्या वरं मरणपर्यतंपितृगृहे तिष्ठेन्तपुनरेनांविद्यागुणरहिताय कदाचिन्पित्रादिर्द-यात्॥ ८९॥
- (४) राघवानन्दः । ऋतुमती स्पष्टरजाः । उक्तचतुष्टथिवशेषणान्यतरहीनाय न देयेत्युत्कद्ववरे तात्पर्यात् । अन् न्यथा अमयक्यंत्समामोति भूणहत्यापृतावृतावितियाञ्चवल्कयवचनविरोधः ॥ ८९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एनां गुणहीनाय न प्रयच्छेत् दशात् ॥ ८९ ॥ त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमार्यूनुमती सती ॥ ऊर्ध्वन्तु कालादेतरमाद्विन्देत् सदशंपतिम् ॥९०॥
- (१) मधातिथिः । रेतः ऋतुकालंतद्दत्यपि त्रीणिवर्षाणितदृहे आसीत । अतः परममुत्कष्टाभावे सदशंसमानजाती॰ येखयंवृणुयात् ॥ ९० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उदीक्षेत प्रतीक्षेत न ततःपाक्त्वयंवरणमस्तीत्यर्थः । उपासीतेति कवित्यादः । विन्देत स्वययन्नेनैव । सदशमित्यधमध्यवच्छेदार्थम् ॥ ९० ॥
- (३) कुःख़ूकः । पित्रादिभिर्गुणवद्दरायादीयमाना कन्या संजातार्तवा सतौ त्रीणि वर्षाणि वर्षामि वर्षत्रसाःपुनरू-र्ध्वमधिकगुणवरालाभे समानजातिगुणवरंत्वयंवृणीत ॥ ९० ॥
- (४) राघवानन्दः । दातृणामेवाभावे तु त्वयंवरा स्यादित्याह त्रीणीति । उदीक्षेत सद्दरं दातारैवा पतीक्षेत । एत-स्माद्दर्वत्रयात् । सदर्शं सजाति विन्देत वृणुयादित्यन्वयः ॥ ९० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । विन्देत खयंवृणीत ॥ ९० ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । ऋतुमती सती कुमारी त्रीणि वर्षाणिउदीक्षेत । एतस्मात्कालात् ऊर्ध्वं सदशं वन्धूनामभावे वर्णयो-ग्यंपाति विन्देत प्रामुयात् ॥ ९० ॥

अदीयमाना भर्तारमधिगच्छेयदि स्वयम् ॥ नैनः किचिदवाप्रोति नच यंसाऽधिगच्छिति ॥ ९१ ॥

- (१) मेधातिथिः । वर्षत्रयादूर्ध्वमदीयमाना यभर्तारवृणुते तस्य दोषोन कन्यायाः । पूर्वेणैव दोषाभावउक्ते विय-माणस्य दोषार्थमिदं ऋतुदर्शनं चद्वादशवर्षाणामिति स्पर्यते ॥ ९१ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । नैनः** पापं पिश्वननुमितकतं यंसाधिगच्छिति सोपि नैनीरजत्वलापरिणयनादिकतं मामो-तीत्यनुषद्गः ॥ ९१ ॥
- (३) कुल्लूकः। पित्रादिभिरदीयमाना कुमारी यथोक्तकाले यदि भर्तारेखयंत्रणते तदा सा न किचित्पापंगमीति नच तत्पतिः पापंगमीति ॥ ९१ ॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । कन्येच्या पाणिग्रहणे कन्यातत्पत्योर्ने पापाशह्रुत्याह अदीयमानेति । अदीयमाना पित्रा-दिभिः । पति निक्रप्टमुरक्ष्टवा । सापि यं गच्यति सोपि पापदण्डं न मामोतीत्यर्थः ॥ ९१ ॥

- (५) मन्द्रमः । यंसाधिगच्छति सच नैनः प्रामोति ॥ ९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अदीयमाना बन्धुहीना यदि त्वयंभर्तारमधिगच्छित्त्वयंवरंकुर्यात्सा एनःपापंकिचित्तनभामो-. ति ॥ ९१ ॥

#### अलङ्कारंनाददीत पिच्यंकन्या स्वयंवरा ॥ मातृकंभातृदत्तंत्रा स्तेना स्यायदि तंहरेत् ॥ ९२ ॥

- (१) मधातिथिः । भात्रादिभिर्यदादौ दत्तंत्वयंवरणाभिष्ययं तस्या अज्ञानद्विस्तद्श्वदूरणंतेषामेव पत्यपंयेत् यदि तु तथाविधायाएकंददाति तदा न त्यागः तेनात्मैनवयमेनांदास्थामद्दत्येवमभिष्यायंयदूषणंन तिल्लान्यथात्वमापन्ने यु-कं स्तेनः स्यादिति पुश्चित्रेन पागन्तरं वरस्य चौरत्वमाद्वस्तालातेन पित्रा नाश्वद्वारस्त्याजयितस्यः॥ ९२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पिष्यं परिणयनात्माग्दत्तमः । एवं भातृकं भातृदत्तंत्र ॥ ९२ ॥
- (३) कुःह्यूकः । त्ययद्वतपतिका कन्या वरत्वीकरणान्त्र्वीपतृमातृभातृभिर्दत्तमलङ्कारतेभ्यः सवर्षयेत् । यदानार्पय-सद्य चौरीस्यात् ॥ ९२ ॥
- (४) राखवानन्दः । त्वयंवरातु पूर्वं पितृभातृभ्योत्त्रधमप्ति धनं त्यस्का पति भन्नेतेत्याह अलंकारमिति । पित्र्यं मातृकमिति भूतपूर्वगत्या । तमलंकारम् । उक्तवैपरीत्य दोषमाह स्तेनेति । यहणे स्तेनत्वं यतः त्वयंवरा त्वदेद्दमात्रमान् दाय वरं पति वृणीतेत्रस्याः पित्रादिधने नाधिकारः ॥ ९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यदि तं मार्गभारुदत्तं हरेत्सा त्वयंवरकत्या स्तृना चीरमाया स्यातः॥ ९२॥ पित्रे न दयाच्छुल्कन्तु कत्यासृतुमतीहरन् ॥ सहि त्वाम्यादतिकामेदृतूनांप्रतिरोधनात् ॥ ९३॥
- (१) मधातिथिः । शुल्कदेयायाम्प्रतुमस्याः शुल्किनिरोधोयं सत्र त्नाम्यादितम्प्रमेत् । बाल्ये चितुर्वशैतिष्ठेदिस्युक्तः । वयोग्नत्यामी वेदियतुः चितुः त्वाम्यनास्ति शुल्कादेयायाअपि हेतोः तमानत्वात्पितुःत्वाम्यनिवृत्तिः अवक्रमणंनिवृत्तिः भितिरोधनंपितरोषे अवत्वात्पत्तिकार्ये केचिदाष्टुः अमानवोयंश्लोकः ॥ ९३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋतुमतीं पित्रादीयमानामपि । अत्रहेतुः सचेति । सपिता त्वान्याच्छ्रव्कहेतोरतिकामे-दपगच्छेतः । ऋतूनांप्रतिरोधनादिति गर्भनिरोधनक्यतेपायमपेक्षितमः ॥ ९३ ॥
- (३) कुङ्गूकः। कृतुयुक्तांकन्यांवरः परिणयन्तिषे शुल्कन दचान् बलात्सपिता ऋतुकार्यापत्योत्पत्तिनिरोधात्क-न्यायाः लागित्वाज्ञोयते ॥ ९३ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । अपि गोमिसुनं विद्वितमपि ऋतुमन्द्रां निर्वेशित पित्रद्दि । सिंह पिता खान्यादिनकामेन्त्यान्यात्प्रच्युतः । ऋतूनांप्रतिरोधनात् ऋतुजापत्यत्रतिरोधात् । ऋतुपर्यन्तं कन्यायाः कन्यात्वं पितुः खावंच यतः खयंवरा खरेहमाममादाय वरंवरयतीतिपित्राध्यनधीनत्वयालये पितुनिदेशेतिष्ठदित्युक्तेर्दशावर्धिदकालस्य खत्वनिवर्तकत्ववदतुकालस्यापि खत्वनिवर्तकत्वात् । [अष्टवर्षभवेत्कन्यानव वर्षितुरीहिनी । दशवर्षभवेद्देशेरीअतऊर्ध्वरम्यकेतः ]\*
  ॥ ९३॥
  - (५) मध्यमः। सः पिता ॥ ९३ ॥
  - (६) रामचम्द्रः । सः पिता ॥ ९३ ॥

# त्रिशहर्षीहरुकन्यात्व्याद्वादशवार्षिकीम् ॥ स्यष्टवर्षोऽष्टवर्षाका धर्मे सीदति सत्वरः ॥९४॥

- (१) मेघातिथिः । इयता कालेन यवीयसी कन्यावोदभ्या म पुनरेतावद्वयसप्वविवाहदृत्युपरेशार्थः । अभाषि न यथानुतवर्षसंख्येव किर्ताह बहुना कालेनयवीयसी वोद्यमा नहेतिह्वाहमकरणे मृतं येन संस्कार्यविशेषणत्वेन तदहं दशादिवर्षपञ्चिविशेषणत्वेन निवर्तयेत ननु च वाक्यान्तरस्थस्यान्यद्वविभिर्भवत्येव सत्यमिद् नकरणोत्कर्षेण पादाराचार्यस्याभिमायान्तरमनुनीयते तथाशिष्टसमाचारः द्वतस्य च पुनदारिकयायां नैवकालः संभवतीति पुनदारिकयांकुर्यादिन ति नोपपचते ॥ ९४॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । त्रिशहर्षस्येतद्रहणान्तिकवतत्ररणपक्षे । धर्मे त्वकर्तव्ये गाईस्थ्यधर्मे सीरति मन्दीभ-वतीति 'त्वराहेतुरुक्तः ॥ ९४ ॥
- (३) कुछ्नूकः । निशहर्षः पुनान् हादशवर्षवयस्कामनोहारिणीकन्यामुद्ददेत् । चतुर्विशतिवर्षौवाऽष्टवर्षौगार्हस्य्यभैन-वसादंगच्यतित्वरावान् एतच्च योग्यकालप्रदर्शनपरंनतु नियमार्थं प्रायेणीतावता कालेन गृहीतवेदोभवति प्रिभागवयस्का च कन्या बोदुर्यूनोयोग्येति गृहीतवेदश्योपकुर्वाणकोगृहस्थाश्रमपति न विलंगेतेति सत्वरदृत्यस्यार्थः ॥ ९४ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । ब्राह्मादिविवाहे वयःपरिमाणमनुक्तं विकल्पेनाह निश्चिति । बहेतुहहेत् श्यष्टवर्षः उत्कटरा-गापेक्षया गार्ह्मस्यधर्मापेक्षयावा । अतएवाह धर्मेसीदतीति । उह्नहेत्सदश्रामार्यामित्यस्य शेषोयम् स्थानभटः । जातपुत्रः कृष्णकेशोऽज्ञीनादधीतेत्यादिश्रीताधानस्यापत्योत्तरकालीनत्वादधर्मोत्रावसभ्याख्याख्याष्ट्रमाध्यः ॥ ९४ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । प्यष्टवर्षश्रत्विशतिवर्षः धर्मेसीदितसत्वरः अन्यकन्यांवहेत् मस्यर्थविद्ववसंभावनायां वयोवर्षा-नियमोनादरणीयदृत्यस्यार्थः ॥ ९४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । धर्मेसीदितसित रजीदर्शने समुपागतैसित सन्वरोभवेत् ॥ ९४ ॥ देवदत्तांपतिर्भार्यीविन्दते ने च्छयात्मनः ॥ तांसाध्वीविभ्रयान्मित्यदेवानांपियमाचरन् ॥ ९५ ॥
- (१) मेधातिथिः। साध्वी भायां प्रातिकृत्याप्त्रियवोदादिदोषयुक्तापि भर्मा न त्याज्येतिं श्लोकार्थः। अवशिष्ट प्रयासा यान्तुनिरुध्यादेकवेशनीत्यसाष्ट्रयाऽपि विहितंतत्सक्ष्यभिषारे अन्यासेतु त्यागएव नान्यथा तांसाध्वीविश्वादित्यनेन किचित्कतंस्यात्। यदिपि ॥ द्याधिकारांमिकनांपिण्डमात्रोपजीविनां ॥ परिभूतामधःश्रम्यांदासयेष्यभिषारिणीं ॥ तत्र सत्यांशक्तो पत्युरिष्णासा अनिष्ठायां तु त्यागएव यश्चेद्र्यतितात्वपि वक्षाम्यानेदेयंषेत्यादिवस्यित तद्रक्रद्रत्यादि प्रायिकतेषु भेक्ष्यभोजनारम्भेनिवासपामौ प्रतिषेथवषनमिति वक्ष्यामः सर्वथा तु पुनर्ध्यम्यारिण्याभरणंनास्ति नःचात्र त्यागः भुतोयेन संभोगविषयतया करुपेत सोमोदददित्यादि मन्नार्थवादेयतानांदातृत्वंत्रतीयते। अथवाविवादे देवताभायां भवत्यतउष्यते देवदत्तामिति विन्देत नात्मनदृष्णया यथान्यद्रोहिरण्याचापणभूमौ स्वस्यते नेवंभायां। अतउष्यतेनेष्णयात्मनर्दति देवभ्योद्दितंत्यक्तायां भार्यायां वैश्वदेवादिक्रियानिमित्ते नास्तिदेवदितं अतस्तांद्द्रपाणीद्दिनती-मप्ति विश्वयात् पातित्ये तामधिकारपामांपतिविन्देत ॥ ९५॥
  - ( २ ) **रावेहानारायणः । देवदत्तां देवेनामिनारत्तामः । रियपपुत्रांश्वादादमिम्समधोदमामितिमन्त्रलिङ्गात् ॥ ९५ ॥**
- (१) कुझूकः । भगोर्यमा सविता पुरिधर्मसंत्वादुर्गाईपत्याय देवाइत्यादिमञ्जलिङ्गाधादेवैदेसा भार्या तांपतिर्रूभते नतु लेख्या तांसर्तीदेवानांनियंकुर्वन् पासाच्यादनादिना सदा द्वेषाधुपेतामपि पोषयेत् ॥ ९५ ॥
  - (४) राषयाणम्यः । भगोर्यमादेवःसविता पुरिधर्मसंन्यादुर्गार्ड्पत्याय देवादति मच्चलिङ्गात् भार्यायदिवदसात्वं

ख्यापयन्तुपिस्थितायां श्रद्धातिशयंविधत्ते देवदत्तामिति । विवाहोजन्ममरणंयदा यत्र च येन चेतिसारयन्ताह नेच्छयेति । देषादिमत्यपि साध्वीति कत्वा वस्त्रान्तादिना पोषयेदिति श्लोकार्थः ॥ ९५ ॥

- (५) नन्द्रनः ! अतोस्यावृत्तिर्विधातव्येत्याह देवदत्तामिति । देवदतां सोमगन्धर्वामिभिर्दत्तां शियमाचरित्रया-चरणहेतोः धर्मसाधारण्याच ॥ ९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । देवदत्तां सोमादिभोगकाले दत्तां अथवा विवाहे देवदत्ता भायां भवेति वा सोमोददद्गन्धर्वाय गन्धर्वीदददग्रयइति श्रुतेः ॥ ९५ ॥

प्रजनार्थिक्षियः स्टष्टाः संतानार्थेच मानवाः ॥ तस्मात्सारधाणोधर्मः श्रुतौ पत्यासहोदिनः॥ ९६ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रजनंगर्भग्रहणंसन्तानागर्भाधानं तस्माद्धेतारपत्योत्पत्तेरुभयाधीनत्वाद्देदे स्त्रीपुंसयोः साधारणोन् धर्मः पत्र्यासहपुंसउक्तः अतः केवलस्याधिकाराभावात् । स्त्रियोद्देष्याअपि न त्याज्याः ॥ ९६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मजनार्थं गर्भमसवार्थमः । संतानार्थं बीर्जानक्षेपेण संतानसिद्धयर्थं मानवाः ॥ ९६ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यस्माद्रभेयहणार्थस्त्रियः सृष्टागर्भाधानार्थेच मनुष्यास्तस्माद्रभीत्पादनमेवानयोरम्याधानादिरपि धर्मः पब्यासह साधारणः । क्षोमे वसानावद्यीनादधीयातामित्यादिवेदेऽभिह्तिस्तस्ताद्वार्यीविश्वयादिति पूर्वोक्तस्य शेषः ॥ ॥ ९६ ॥
- (४) राघवानन्दः । श्रद्धातिशयस्य प्रजोजनमाह प्रजनार्थमिति । प्रजनार्थं प्रजनं प्रजन्यतेनेनेति प्रजनं कामः तद्यं तिन्त्वस्ययं मशकार्थोधूमइतिवत् । संतानार्थं गर्भाधानार्थं मानवाः पुमांसश्य सृष्टाः मनुष्याणामेवमस्त्रतोगर्भाधानं मिति सूचनार्थम् । श्रोमेवसानावग्रीनादधीयातामित्यादिशुत्युदितः पत्न्यासह साधारणोधर्मइत्यन्वयः । मानवाइति हे ऋ-ष्यइतिवा ॥ ९६ ॥
- (५) **नन्दनः।** भर्तव्येत्याह प्रजनार्थमिति। प्रजनार्थ गर्भधारणार्थ सन्तानार्थ बीजनिक्षेपणार्थ मानवाः पुरुषाः ॥ ९६॥

कन्यायां दत्तशुरुकायांत्रियेत यदि शुरुकदः॥ देवराय प्रदातव्या यदि कन्याःनुमन्यते॥ ९७॥

- (१) मेधातिथिः। यस्याः पित्रादिभिगृहीतंशुरुकःन च दत्ता केवलवचनेन देयत्वेन व्यवस्थिता अत्रान्तरे सचे निभयेत तदाऽन्यद्वव्यवद्देवरेषु प्रजार्थेषुवा युधिष्ठरादिषत् तदभावे सिपण्डेष्वतोविशेषार्थमिदमुच्यते देवरायपदातव्येति न सर्वेभ्यो भर्तृभातृभ्योनापि सिपडेभ्यः कित्रहेकिसे देवरायेव तत्रापि कन्यायाअनुमतोसत्यां अथासत्यांकन्यायाःशुरुक-स्य च का प्रतिपत्तिः यदि कन्याये रोचते ब्रह्मचर्यं तदा शुरुकंकन्यापितृपक्षाणामेव अथपत्यन्तरमर्थयने तदा पागृही तंशुरुकंत्यकान्यस्मादादाय दीयते ॥ ९७ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । पुरुषार्थययनुमन्यते अननुमतेतु नान्यसै देया किंतु कन्यैव तिष्टेदिति फलिन्यति ॥९०॥
- (३) कुङ्कृकः । कन्यायां दत्तशुरुकायां सत्यामसंजातिववाहायां यदि शुरुकदोवरोत्रियते तदा देवराय पित्रादि-भिर्वाऽसो कन्या दातथ्या यदि सा स्वीकरोति यस्यात्रियतइति त्रागुक्तंनियोगरूपं इदन्तुशुरुकयहणविषयम् ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । यस्याभियेत कन्यायाद्त्यस्माद्दिशेषं वक्तमाह कन्यायामिति । वाग्दानशृल्कप्रहणाभ्यां वा भेदः । तथाच तस्याः स्वत्वनिवृत्तेरननुमतौ स्वयंवरा स्यान्ततु बलादातुंशक्येत्याह्यदीति ॥ ९७ ॥
  - ( ५ ) **नन्द्रनः** । अनुमत्यमावेऽन्यस्मैदंया सक्त्कन्यामदीयतइत्यस्यायमपवादः ॥ ९७ ॥

# आदरीत न शुद्रोपि शुल्कंदुहितरंददन् ॥ शुल्कंहि गृह्णन्कुरुत छन्नंदुहितृविक्रयम् ॥ ९८ ॥

- (१) मधातिथिः । इच्छातः शुल्कपहणे पूर्वेण विधिरुक्तः कस्य चित्तत्वाशङ्कास्याददेषंशुल्कपहणं शास्त्रेगु-हीतशुल्कायाविशेषउक्तोयतीतदमामाशङ्कामपनेनुमाह आददीत न शुद्रोपि शुल्कमिति इच्छातः मवृत्ती शास्त्रीयोनियमो-नतुशास्त्रण पदार्थस्यैव कर्तव्यतोक्ता यथामचपीतस्य प्रायम्बित्ते मद्यपानेशास्त्रेणानुज्ञातंभवति शुल्कसंज्ञेन यदेवे।कंगृद्ध-क्हि शुल्करोभेनेति । येन नु विशेषण पुनः पाठोऽसीपदिशतएव ॥ ९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्र मसंगादर्थान्तरमाह् आददीतेति । छन्नमपिशुल्कं मित्रमहादिरूपेणापि छपना क-न्याभिसंधिनाग्रल्कंगृह्णन्दुहितृविक्रयंकुरुते ॥ ९८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । शास्तानिभन्नः श्र्दोपि पुत्रींददच्छुल्कंन गृद्धीयार्त्किपुनः शास्त्रविद्विज्ञातिः यसाच्छुल्कंगृह्वन्युमंदु-हिनृविक्रयंकुरुते न कन्यायाः पितेत्यनेन निषद्धमपि शुल्कयहणंकन्यायामपि गृहीतशुल्कायां शास्त्रीयनियमदर्शनाच्छु-ल्कयहणे शास्त्रीयत्वशङ्कायांपुनस्तिनिषभ्यते ॥ ९८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । शुल्कदइन्यनेन कन्याशुल्कं परमते प्रतिषेधात आददीतेति । सर्वाशी सर्वविक्रयीति सर्वविक-यिणःशृद्भग्रहणमन्यन्तपातकसूचनार्थ तदेशं पतितं मन्ये यत्रास्ते शुक्रविक्रयीतिस्मरणात् । छन्नं गुप्तं पापमावश्यकिम-तिभावः ॥ ९८ ॥

### एतत्तु न परे चक्नुर्नापरे जातु साधवः॥ यदन्यस्य प्रतिज्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ९९ ॥

- (१) मेधातिथिः । तदुक्तंगृहीते शुल्केन कन्येच्छायां सत्यां मृतेतु शुल्कदेऽस्याअन्यत्रदार्नामित तन्तिषेधित । यदन्यस्य शुल्कदस्यानुत्रया पुनरन्यस्मै दीयते पुनःशुल्कंगृहीत्वीत वरंख्यंवरंतु कारयेत्कन्या एषएवार्थः ॥ ९९ ॥
- (२) सर्द**ज्ञनारायणः** । अतंदिवरंपत्यननुमतायां कन्यायां नान्यस्मे सा देया । सोदरस्तु भातात्मैवेति गृहीतस्य शृत्कस्य तद्धनत्वात्तस्मे दीयमानायां कन्यायां दोषाभावइति तात्पर्यम् । अभ्यनुज्ञाय शुल्कग्रहणेनान्यस्मे प्रांतपद्य॥९९॥
- (३) कुझूकः । एतत्पुनः पूर्वे शिष्टान कदाचित्कतवन्तीनाध्यपरे वर्तमानकालाः कुर्वन्ति यदग्यस्य कन्या-मङ्गीकत्य पुनरन्यसै दीयतइति एतच्च गृहीतशुरुककन्यामदत्वा कस्य चित्कन्यायामिति तु गृहीतशुरुकविषयम ॥ ९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । वाक्शुल्काभ्यांअस्मै पदाय देवरादन्यस्मै प्रदानं साधुक्त्याप्रसिद्धमित्याह एतदिति । अनपरे पूर्वे । देवरादितरिक्तविषयमेतत् ॥ ९९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । परं पुरातनाः अपरे नूतनाः अभ्यनुद्गायप्रतिश्रुत्य ॥ ९९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यनुया कन्या अन्यस्य अभ्यनुज्ञाय दास्यामीति उका पुनः अन्यस्मै दीयते ॥ ९९॥ नानुशुश्रुमजात्वेतरपूर्वेष्वपि हि जन्मसु ॥ शुल्कसंज्ञेन मृल्येन छन्नंदुहितृविकयम् ॥१००॥
  - (१) मेधाति।थ:। न कुतिश्वदस्माभि: श्रुतं पूर्वेषु जन्मसु कल्पान्तरेष्वित्यर्थः॥ १०० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । छल्नगुल्कयहेण दुहिनृविक्रये प्रागुक्ते सदाचारविरोधं दर्शयति नानुशुश्रुमेति । पूर्वेषुज-न्मसु लोकजन्मकलिषु कल्पेषु छन्नमपि नानुशुश्रुम किपुनः स्पष्टमः ॥ १०० ॥

<sup>(</sup>९८) ददन्=ददत् (अ)

अनपरे पूर्वे=अपरे वर्तमानकालीनाःपरेपूर्वे ( न )

- (३) कुःह्रूकः। पूर्वकल्पेष्वप्येतद्दत्तिति कदाचिद्वयंन श्रुतवन्तीयच्छुल्काभिधानेन मूल्येन कश्चित्साधुगूंढंदुः हितृविक्रयमकार्षीदिति शुल्कनिषेधार्थवादः॥ १००॥
- (४) राधवानन्दः । न केवलं कृत्यविषयमपितु श्रवणपथं नावतीर्णमित्याह नेति । पूर्वेषुजन्मसु कल्पेषु मनोर्जान् तिस्मरत्वेऽविप्रतिपत्तेः कामबाणप्रपीडितायास्तादःयाअदीयमानायाभर्तारमधिगच्छेदिति गतिरुक्ता ॥ १०० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । जन्ममु सृष्टिकालान्तरेष्वितियावत् ॥ १०० ॥

### अन्योन्यस्याव्यभीचारोभवेदामरणान्तिकः ॥ एषधर्मःसमासेनज्ञेयः स्वीपुंसयोः परः॥ १०१ ॥

- (१) मेथातिथिः । अविशेषेण वचनित्या सर्विक्रयात्वन्यभिचारः । तथाचापस्तम्बः ॥ धर्मेचार्ये च कामे च नाभि-चिरतन्येति एतावच्च श्रेयोधर्मोर्थः कामः । तथाचोक्तं त्रिवर्गइति तुस्थितिरिति यच्चाहुरपिरत्यागोऽत्रान्यभिचारइतरथा स्त्रीवन्पुरुषस्यानेकाभार्यापरिणयनंनस्यात्तदयुक्तं । अस्तिपुरुषे वचनं कामतस्तुम्बृत्तानां तथावन्याष्टमेऽधिवेत्तन्याइति नतु स्त्रियाः तथाच लिङ्गान्तरंस्यादेकस्य बन्द्योजायाभवन्ति नैकस्याबहवः सहपतयइति । आमरणान्ते भव आमरणान्ति-कः अन्यतरमरणेऽपि तस्यान्तोस्तीत्यर्थः । एषसंक्षेपेण स्त्रोपुंसयोः प्रकृष्टोधमीवदितन्यः ॥ १०१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आमरणान्तिकोयावदु भयोर्मरणम् । परउत्तमः ॥ १०१ ॥
- (३) कुङ्कृकः । भार्यापत्योर्मरणान्तयावद्धर्मार्थकामेषु परस्पराव्यभिचारः स्यादित्येव संक्षेपतः स्वीपुंसयोः प्ररुष्टो॰ धर्मोज्ञानव्यस्तथा च सति ॥ १०१ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्त्रीपुंसयोरामरणं नक्षापि वियोगोयुक्तइति द्रव्यन्ताह् अन्योन्यस्येतिहाभ्याम् । एषावक्य-माणः । परः उत्कृष्टो यतीव्यभिचारे ॥ संकरानरकायैवेत्युक्तम् ॥ १०१ ॥

## तथा नित्यंयतेयातांस्रीपुंसौ तु कतिकयौ ॥ यथा नाभिचरेतान्तौ वियुक्तावितरेतरम् ॥ १०२ ॥

- (१) मधातिथिः । यतेयातां प्रयत्नवन्तीतथास्यातां यथेतरेतरंपरस्परंनातिचरतां अतिचारोऽतिक्रमः धर्मार्थका-मेन्वसहभावः कृतिक्रयौ कृतविवाहादिसंस्कारौनियुक्तौ ततः परोपसंहारः श्लोकोयंनानुक्तार्थोपदेशकः ॥ १०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कतिकयौ कतिनयमौ नातिचरेयातामिति । पुरुषोपि यथा परिह्रयं न गच्छेदित्यर्थः ॥ १०२॥
- (३) कुङ्गूकः। स्नीपुंसौ कतविवाहौ तथा सदा यत्नंकुर्यातां यथा धर्मार्थकामविषये वियुक्तौ परस्परंन व्यभिचरे॰ ताम ॥ १०२॥
  - (४) राघवान-दः। तदेवाह तथेति । यतिकयौ यतिचनौ ॥ १०२॥
  - (५) नन्दनः। कतिकयौ यतेयातांकियाभियतेयातामित्यर्थः॥ १०२॥
  - (६) रामचन्द्रः । नियुक्तौ धर्मार्थकामनियुक्तौ ॥ १०२ ॥

### एषस्वीपुंसयोरुक्तोधर्मीवोरितसंहितः॥ आपचपत्यप्राप्तिश्व दायभागंनिबोधत॥ १०३॥

- (१०२) वियुक्ती=नियुक्ती (राम०) (१०२) क्रतिऋयी=यतिऋयी (राष०)
- (१०३) दायभागम=दायधर्मम् (ज, झ, ञ, ट, इ, द, त)

- (१) मधातिथिः । पूर्वोक्तमकरणयोः संबन्धश्लोकोयं उक्तेषु स्नोपुंसयोश्वापत्योत्पत्तौ च दायधर्मस्य विभाग-स्यावसरः॥ १०३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अथ विभागंवकुमारभते एषइति । रतिसंहितौरितसंबन्धी रतेरिप न विरोधी । दायधर्मा-न दायमधिकत्य विभागादिधर्मान् ॥ १०३ ॥
- (३) कुङ्कृकः। एषभार्यापत्योरन्योन्यानुरागयुक्तोधर्मीयुष्माकमुक्तः संतानाभावे चापत्यप्राप्तिरुक्ता इदानींदीयत-इति दायः पित्रादिधनंतस्य विभागव्यवस्थांशुण्त ॥ १०३॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । उपसंहरति एषडति । रितसंहितः परस्परानुरागयुक्तः । आपग्रपत्यपापिश्यत्वसुताभावे देवरा-**देरप्य**पत्यावापिश्य । दायभागं दोयतइतिदायः पित्राद्धिनं तस्य भागोध्यवस्था ॥ १०३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । आपद्यपत्यप्राप्तिर्देवरादिनियोगः । दायधर्मरिकथपरियहम् ॥ १०३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ऐषतिसार्थेनाह । आपदि अपत्यमाप्तिर्न पुनः दायधर्मैन्निबोधत ॥ १०३ ॥

### ऊर्थ्वपितुश्व मातुश्व समेत्य भ्रातरः समम् ॥ भजेरन्यैतृकंरिकथमनीशास्ते हि जीवतोः ॥१०४॥

- (१) मेधातिथिः। भजेरन्तित प्राप्तकालतायां लिङ् तथा पञ्चमे प्रपश्चितं अथवा यासिन्शयने संकामित ॥१०४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पिता माताच पितरौ तयोः रिक्थं पैतृकम । ऊर्ध्वं मरणात । पितृर्मरणादूर्ध्वं पितृर्धनं विभजनीय मातृरूर्ध्वं मातृकमिति विभज्य योज्यं स्मृत्यन्तरदर्शनात् । तत्रच मातृष्ठ्मं दुहित्रभावएव पुत्रैर्याद्भम । समेन्येकत्रस्थित्वा । समं नतु मातृपितृधनयोविभागे अन्योन्यं विशेषः । अनीशाः विभागेऽस्वतन्त्राः तेन पित्रोरनुमन्या जीवतोरपि सर्योविभागइति रूथ्यते ॥ १०४॥
- (३) छुद्धकः । आतरोमिलिता पितृमरणादूर्ध्वेपैतृकंमातृमरणादूर्श्वेमातृकंधनंसमंकत्वा विभजेरन् ज्येष्टगोचर-तथोद्धारस्य वक्ष्यमाणत्वात । समभागोऽयंज्येष्टआतर्युद्धारमांमच्छति बोद्धव्यः । पित्रोमंरणादूर्ध्वेवभागहेतुमाह यत्माने पुत्राजीवतोः पित्रोस्तदीयधने त्वामिनोन भवन्ति मातुरपि प्रकतत्वात्पेतृकमित्यनेन मातृकस्यापि यहणं । अयंच पितृमर-णानन्तरंबिभागोष्ठीवतः पितृरिच्छाभावे द्रष्टव्यः पितृरिच्छया जीवत्यपि तित्मिन्वभागः । तदाह याक्कवल्क्यः ॥ विभागं-वित्यता क्यादिच्छया विभजेत्सुतानिति ॥ १०४ ॥
- (४) राघवाणम्यः । तमेवाह ऊर्ध्वमिति । त्रिपञ्चाशता । ऊर्ध्व मातापित्रीर्मरणात्। विभागेहेतु अनीशाः । अत्वा-मिनः जीवतोर्मातापित्रोः । तयोर्मरणं त्वत्वस्योत्पादकं व्यक्तकं चोभयथापि ऊर्ध्वपदमुपलक्षणं पातित्यमब्रज्यादेः । त्व-त्वभ्वंसकत्वसाम्यात् । समं समभागंकुर्युरित्यपि पितुरिच्छापक्षे ॥ विभागंचेत्पिता कुर्यादिच्छया विभजेन्स्रतान ॥ ज्येदं-वाभेष्ठभागेन सर्वेवा स्युः समांशिनः ॥ इतियाञ्चवल्क्योक्तेस्तिद्च्छेव कारणं न ज्येष्ठ्यादिकम ॥ १०४ ॥
- (५) नम्हनः । समेत्यएकशीभूत्वा पैतृकं पितृसंबन्धि पितुरुर्ध्वं पैतृकं रिक्थं भजेरित्वभजेरतः मातरुर्धं मातृकं जीवतीः पित्रोः ॥ १०४॥
  - (६) रामचन्द्रः । जीवतोर्मातापित्रोः ते पुत्राः अनीशाः ॥ १०४ ॥

ज्येष्ठएव तु गृह्णीयात्पित्र्यंधनमशेषतः ॥ शेषास्तमुपजीवेयुर्यथैव पितरंतथा ॥ १०५॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येष्ठएवत्विति एतक्येष्ठस्य गुणवत्वे अन्येषांच हीनवत्वे ॥ १०५ ॥

- (३) कुळ्ळूकः । यदापुनर्ज्येश्वोधार्मिकोभवतितदा ल्येश्वेति । ज्येष्ठएव पितृसंबन्धिधनंगृद्धीयात्कनिष्ठाः पुनर्ज्येष्टंभका-च्छादनाद्यर्थपितरमिवोपजीवेयुः एवंसर्वेषांसहैवावस्थानम् ॥ १०५ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । धार्मिकज्येष्ठसत्वेत्वाह ज्येष्ठइतिषद्भिः । शेषाः कनीयांसः । अन्ताच्छादनाद्यर्थं पुत्रायथा पित-रमुपजीवेयुस्तथेत्यन्वयः॥ १०५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । पक्षान्तरमाह ज्येष्ठएवेति ॥ १ ०५ ॥

ज्येष्ठेन जातमात्रेग पुत्री भवति मानवः॥ पितृणामनृणश्चैव सतस्मात्सर्वमहीति॥ १०६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पितृणामनृणस्तेनैव तरणापगमात । अयं पूर्वस्यार्थवादः ॥ १०६ ॥
- (३) कुछ्कुकः । उत्पन्नमात्रेण ज्येष्ठेन संस्काररहितेनापि मनुष्यः पुत्रवान्भवति । ततश्च नापुत्रस्य लोकोस्तीति-श्रुतेः । पुण्यलोकाभावपरिहारीभवति । तथा प्रजयापितृभ्य इतिश्रुतेः । पुत्रेण जातमात्रेण पितृणामनृणश्च सद्दि अतो-ज्यष्ठएवसर्वधनमहिति पूर्वस्य अनुजास्तेन साम्ना वर्तेरन् ॥ १०६ ॥
- (४) राघवानन्दः । ज्येष्ठस्य सर्वधनभुक्तौ हेतुमाह ज्येष्टेनेति । अनृणःनिस्तीर्णः ॥ जायमानौर्वे ब्राह्मणस्त्रिभि-र्ऋणवाजायतइतिश्रुतेः पितुर्ऋणवतः श्रवणात् ॥ १०६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । किन्षेभ्यो ज्येष्ठस्य विशेषमाह ज्येष्टेनेति ॥ १०६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ज्येष्ठेनेति । सः पिता तस्मात्पुत्रात् अनृणः भवति च पुनः सर्वे अर्हति ॥ १०६ ॥ यस्मिन्यूणंसन्त्रयति येन चानन्त्यमश्चृते ॥ सएव धर्मजः पुत्रः कामजानितरान्विदुः ॥ १०५॥
- (१) मेथातिथिः । इतरानित्यर्थवादोयं यथाश्रुतितात्पर्यश्रुतियहणाद्धिकनीयसामभागाईतैव स्यात् । ततश्र वश्यमाणविरोधः ॥ १०७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। आनन्त्यममृतन्वं उत्पादितपुत्रस्येव मोक्षात्रमाधिकारात् । धर्मजोधर्मार्यमुन्पादितः। कामजान् एकेनैव धर्मस्य सिद्धेः॥ १०७॥
- (३) कुङ्कृकः । यत्मिञ्जाते ऋणंशोधयित येनजातेनाष्ट्रतत्वंशमीति । तथाच श्रुतिः ऋणमित्ससमुत्पन्नयत्यश्वत-त्वंच गच्छिति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येचेज्ञीवतोमुखमिति सएव पितुर्धमेण हेतुना जातः पुत्रोभवित तेनैकेनैव ऋणा-पनयनाचुपकारस्य कृतवात् इतरांस्तु कामजान्मुनयोजानित् । ततश्च सर्वधनंगृह्मीयादित्यस्यैवायमपि विशेषः ॥ १०७॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्रैवार्थवादमाह् यत्मिन्ति । यत्मिन् । मथमजे संनयति त्वर्णसमर्पयतिभ्ययति । तथाच श्रु-तिः ॥ ऋणमत्मिन्त्संनयत्यमृतत्वं च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्यैश्वेजीवतोमुखमिति ॥ धर्मजोधमार्थजातदति॥१०७॥
- (५) नन्द्रनः । क्वचित्कुले ज्येश्वोगुणहीनः किनश्चोगुणवांश्य द्ययते तत्र कि प्रवर्तितव्यमित्यपेक्षायामाह यिलान्न-णमिति । ऋणं पितृभ्यः प्रदेयं पिण्डादिकं सन्तयित निक्षिपित येन यशित्वा संतानकरेणानन्त्यं मरणराहित्यमश्रुते सएव पुत्रो धर्मजः धर्मार्ये जातः ज्येश्वहत्यर्थः । इतरान्तिर्गुणान् ॥ १०७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यासिन्पुत्रे ऋणं त्रिविधं देवापिष्ट्यं संनयित समाप्तिनयित । धर्मतः धर्मार्थजातः ॥ १०७ ॥ पितेव पालयेत्पुत्रान्ज्येष्ठो भातृत्यवीयसः ॥ पुत्रवञ्चापि वर्तरन्ज्येष्ठे भातिर धर्मतः ॥ १०८ ॥ (१) मिधातिथिः । पुत्रवत्पाक्तनीयानतु बालाइति धनादिना गईणीयास्तदाह पुत्रवश्चापि वर्तरानिति ॥ १०८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। पाल्येदन्नवस्नादिदानेन। धर्मतोधर्मापेक्षया॥ १०८॥
- (३) कुल्लूकः। ज्येद्योभाता विभागाभावेऽनुजानभातृन्भकाच्छादनादिभिः पितेव विभ्यात्। अनुजाम भातरः पुत्राइव ज्येद्ये भातरि धर्माय वर्तेरन्॥ १०८॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ज्येष्ठस्येतरेषु वृति सद्दृष्टनां शिक्षयति पितेति । पालयेत् धर्मतोज्येष्ठोज्येष्ठधर्मेण । कनिष्ठध-मेणच ते ज्येष्ठे वर्तेरन् यवीयांसइतिशेषः ॥ १०८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । वर्तेरन् यवोयांसः ॥ १०८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यवीयसः कनिष्ठान् । ज्येष्ठे भातरि कनिष्ठाः पुत्रवश्वापि वर्तेरन् ॥ १०८ ॥

ज्येष्ठः कुलंबर्धयति विनाशयति वा पुनः॥ ज्येष्ठः पुज्यतमोलोके ज्येष्ठः सद्भिरगर्हितः॥१०९॥

- (१) मेधातिथिः । अपरा मशंसा यएव गुणज्येष्टः सवर्धयित कुछं अयमेव निर्गुणस्तत्कुछंविनाशयित शीछवति ज्येष्ठे कनीयांसोपि तथावर्तन्ते तेऽपि गुणहीनाविवदन्ति ॥ १०९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येष्ठइति तिस्नित्सम्यग्वत्तावितरेषामन्ययात्वेपि कुलंवर्षतएवेत्यर्थः । पूज्यतमः कनि-द्यैः । सद्भिः शिष्टैः कनिष्ठैरगहितोनगर्हणीयः ॥ १०९ ॥
- (३) कुझूकः । अक्तविभागोज्येश्वेयदि धार्मिकोभवित तदानुजानामि तदनुयायित्वेन धार्मिकत्वाअयेष्टः कुलं-वृद्धिनयित यद्यधार्मिकोभवित तदाऽनुजानामि तदनुयायित्वाअयेष्टः कुलंनाशयित । तथागुणवास्येश्वेलोके पूज्यतमः साधुभिश्वागहितोभवित ॥ १०९॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अत्राप्यर्थवादमाह ज्येष्ठइति । ज्येष्ठोहि धार्मिकतयाऽग्यानपि धर्मशिक्षया कुलं वर्धयित । एवमधार्मिकोपि नाशयत्यधर्मोपसेवनेन ॥ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजनइतिस्पृतेः ॥ १ •९ ॥
- (५) **नन्दनः। ज्येष्ठ**डक्तलक्षणः कुलं वर्द्धयतीतरोनाश्चयति तत्माल्लोके पूज्यतमः सद्भिरगहित्श्व तथाविधो ज्येष्ठो-नान्यः॥ १०९॥

योज्येष्ठोज्येष्ठवत्तः स्यान्मातेव सपितेव सः॥ अज्येष्ठवत्तिर्यस्तु स्यात्ससंपूज्यस्तु बन्धुवत्॥११०॥

- (१) मधातिथिः। ज्येष्ठस्य वृत्तिः पुत्रे च लेहः कनीयांसोपि तथैव वर्तन्तेति पालनशरीरधनेषु तदीयेषु त्ववदनु-पेक्षाऽकार्येभ्योनिवर्तनं यस्त्वन्यथावर्तते तत्र बन्धुवत्यत्युत्थानाभिवादनैर्मातुलपितृष्यवत्संपूजा कर्तष्यान्यकरणविधेय-तानुवृत्तिः॥ ११०॥
  - (२) सर्वज्ञनाराचणः । तद्शंयित यहति । ज्येष्ठवृत्तिः ज्येष्ठोचितपोषणादिकारी ॥ ११० ॥
- (३) कुःख़ूकः । योज्येद्योऽनुजेषु भातृषु पितृवद्दर्तेत सपितेव मातेवागईणीयोभवति यः पुनस्तथा न वर्तेत समातु-छादिबन्ध्वदर्चनीयः ॥ ११०॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ज्येष्ठस्यैव पालकत्वतदभावाभ्यां पूजायां दशन्तद्वयमाह् यद्ति । ज्येष्ठवृत्तिज्येष्ठस्येव वृत्तिः पालनादिर्यस्य सज्येष्ठवृत्तिः समातृपितृवत्यूज्यदृत्यनुषज्यते । तद्भिनोयःसः बन्धुवत् मातुलादिवत् ॥ ११० ॥
  - (५) नन्दनः । ज्येष्टवृत्तिः पितृवत्पालनम् ॥ ११० ॥

## एवंसह बसेयुवी पृथग्वा धर्मकाम्यया ॥ पृथग्विवधीरधर्मस्तस्माद्धस्प्रियक् किया ॥ १११ ॥

- (१) मेधातिथिः ।लेच्छानियोज्यत्वाभावान्तिरपेक्ष्यस्य द्रध्यसाध्येषु ज्योतिष्टोमादिष्वसंभवानित्सद्भ्ययीयंन्यायमामोविभागउच्यते पृथ्यवा धर्मकान्ययेति न पुनरिवभागादधर्मोविभागएवामिहोत्रादिवद्धमः ननु च धर्मानुष्ठान्पतिबच्यहेतुत्वादधर्मतेवाविभागस्य नैषदोषः अधिकतस्याननुष्ठानेप्रत्यवायः नचाविभक्तःधनस्याधिकारोऽप्रिमत्वाभावाद्विभागकालएवाप्रिपरियहस्य विहितत्वात् यस्तुजीवत्येव पितरि कतिववाहस्तदेव च परिगृहोताप्रिस्तरयाधिकतत्वानेवाविभागः सोपि यदि विच्युतः परियहादन्यतोवा विहितानुष्ठानपर्याप्रधनस्तदा नैव सहवसन्यत्यवयात निष्ठ विभागाविभागयोर्धमार्धितत्त्वरूपेणास्तीत्युक्तं ननु च भातृणामविभक्तधनानोमेकोधर्मः प्रवर्ततहति वचनाइंपत्योरिव सहानुष्ठाने मागिवभागादस्त्येव धर्म व्यक्तिः साधारण्याद्रध्यस्य सर्वैः संभूय कर्तव्यमिति नैतदिप्रहोत्राचाहवनीयादिषुद्वप्रिहोत्रादयः संस्कारिनिमत्तामाहवनीयादयआत्मनेपददर्शनादन्यतरस्य संविधितार्पात्तपद्यन्ते परकीयेवाप्रौजुव्हतः मित्रिधदर्शनमस्ति
  नान्यस्याद्विषु यजतेति न स्नार्तेद्वपि गृहोऽग्रौ विधानं गृहशब्दस्य विशिष्टोपादानादिषवचनत्वादेषएवन्यायः अतिथ्यादिभोजनदाने महायद्यमण्यपादात् ॥ वैवाहिकेग्रौकुर्वतिगृहांकर्मयथाविषि ॥ पञ्चयञ्चविधानंचिति गृह्यतप्विधारस्तेनैतद्वचनमेकोधर्मइतिआद्यपुर्तानादिमात्रविद्वायम् ॥ १११॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पृथग्वेति यदि धर्मोचिताभवन्ति । पृथग्विवधितद्दति भूयान्भवतीत्यर्थः । धन्यी धर्म-वती ॥ १११ ॥
- (३) कुद्धूकः । एवमविभक्ताभातरः सहसंवसेयुः यदि वा धर्मकामनया कतिवभागाः पृश्चग्वसेयुः यसान्पृथ-गवस्थाने सित पृथक्पृथक्पञ्चमहायद्वाचनुष्ठानधर्मस्तेषांवर्धते तसाद्विभागिक्रया धर्मार्था । तथा च बृहस्पितः ॥ एकपा-केन वसतांपितृदेवद्विजार्चनम् । एकंभवेद्विभक्तानांतदेवस्यादृह्वे गृहे ॥ १९१ ॥
- (४) राघवाणन्यः । एवं पित्रूरुर्वं सहवसितमुका सर्वेषां धार्मिकत्वे विभागमाह एवमिति पृथिकिया विभाग-कियाधर्म्या धर्मार्था न त्वातस्त्रयार्था । अतआह धर्मकाम्यया [ इति ॥ एकपाकिनवसतांपितृदेवद्विजार्चन्मः । एकं भवेदि-भक्तानांतदेवस्याद्वहेयहैदित्वृहस्पतिः ] । १११ ॥
  - (५) मध्यमः। वसेयुर्भातरः॥ १११ ॥

ज्येष्ठस्य विशउद्धारः सर्वद्रव्याच यद्धरम् ॥ ततोऽर्धंमध्यमस्य स्यान्तुरीयन्तुयवीयसः ॥ १११॥

(१) मिश्रातिथिः । इयमुद्धारिनयोगस्यृतिरितकान्तकालिवया मत्वयत्वेनुष्ठेये नियतकालत्वात्स्यृतीनामिति केचित् । अनुष्ठेयत्वव्यपदेशोदीर्घृसत्रवज्ञ्ञानादम्युदयोयथास्यादिति निष्ठं दीर्घसत्रमधत्वे केचिदाह्रमाणाद्द्रयन्ते अधीयते तु तदुपदेशंमास्रणाः तथाचान्ये कलियुगे धर्माइत्युक्ततेन देशनियमवत्कालिनयमोपि । धर्माणांद्रष्टव्यः नह्यपदिष्टोधमृः सर्वत्रदेशेऽनुष्ठीयते तथाहि देशधर्मानियतदेशव्यवस्थिताउच्यन्ते अन्यथा सर्वानुष्ठाने नदेशव्यपदिश्यता धर्माणांतथाच

पठित अयंद्विजेदिविद्विदित्त्यादि तत्माहुद्धार्रानयोगगोवधस्यत्वयउपदिष्टानानुष्ठेयास्तदेतदपेशलं नह्यवंविधः कालिनयमः
किच्चिप श्रूयते सायंगामपर्वादिनियमादन्यत्र यज्ञान्ये कत्युगे धर्माइति तत्मथमएवष्याख्यातं । नहियुगभेदेन धर्मव्यवस्थाहेनुदेशनियमोपि प्राचीनप्रवणादिव्यतिरेकेण मध्यदेशः सर्वदेशकतोनैवास्तीत्युक्तं । निज्ञान् जनपदधर्मान्सिद्धराचिर-

तानित्यत्र दीर्धसत्रेष्यवात्वेच्यमुहानसंभवः संवत्सर्शब्दस्त्वहः सु प्रथमएवद्शितः । यसुनावात्वे केषिदनुतिहन्तोदश्यन्तइति उपिदृष्टार्थस्य नित्यवदास्नातस्यापि बहुभिः प्रकारेरनुष्टानसाथनाशस्याफलानिष्ण्या वा नास्तिकतया वा यस्त्वेने राज्यंग-शासित तदा प्रश्नृतिकमहापीर्वकालिकमनुष्टानदंशीयतीत्यर्थवादोसौ न कालोपदेशः । ज्येष्टस्य विशः ज्येष्टस्य मध्यवस्याहा विश्वतितमोभागउद्धृत्य दातव्यप्त मध्यमस्य तदर्धवातार्रशत्तमोभागः एवकनिष्ठस्य तुरीयोज्येष्टापेक्षयाऽशीतितमोभागः । एवमुद्धते परिशिष्टत्रिथाकर्तव्यतत्र सर्वेष्योद्धव्येण्योयहर्षभेष्ठंतज्ज्येष्टस्यैव अथवा द्रव्येष्वपिपरंवरमितिपादः । उसमाथममध्यमानि यानि दृष्यादीनि सन्ति [ततस्त] सावदेकंश्रेष्ठंतत्तस्यैव तदुक्तंभवति । यत्र गावोऽश्वावासन्ति पकः श्रेष्ठोज्येष्टस्य दातव्यी नदृष्यान्तरेण भूल्येन वा स्वीकर्तव्यः त्रयाणांसर्वेषांगुणिनामयमुद्धारविधिर्गुणवतामुद्धारदर्शनात् ॥१ १२॥

- (१) सर्वज्ञनारायणः । ज्येष्टस्येतिमध्यकादनाद्दिशतितमंभागं कत्वोद्धृत्योद्धारावशिष्टमध्योत्तमंकिचिदेवद्रव्यस-हितं ज्येष्ठायायमुद्धारमन्यौतु द्वौ तदनन्तरजाभ्यांक्रमाद्दवा शेषं समंकत्वा विभाज्यमित्यर्थः । एतत्समगुणत्वे सर्वेषांभा-तृणांच त्रित्वे ॥ ११२ ॥
- (३) कुद्धूकः । उद्भियतद्रयुद्धारः ज्येष्ठस्याविभक्तसाधारणधनादुद्धृत्य विशतिसमीभागः सर्वद्वव्येभ्यस्य यच्छ्रे-इसद्दातव्यम् । मध्यमस्य चत्वारिशत्तमोभागोद्देयः । कनिष्ठस्य पुनरशीतितमोभागोदातव्यः अवशिष्टंधनंसम्कत्वा विभ-जनीयम् ॥ ११२ ॥
- (४) राघवानन्दः । सित ज्येष्ठे विभागप्रकारमावेदयति ज्येष्ठस्येति । विशाउद्धारः उद्धृत्यादौ दीयते ज्येष्ठंप्रत्यु-द्धारः अविभक्तधेनण्योविंशोभागएवमुत्तरत्र सर्वद्रव्येभ्यः श्रेष्ठं द्रव्यंचोद्धृत्य मध्यमप्रति चत्वारिशद्धागंचोद्धृत्य कनिष्ठप-त्यशीतिभागमुद्धृत्य शेषं समं विभन्नेयुः । विभन्यमाने द्रव्ये योग्ये ज्येष्ठः श्रेष्ठं गृद्धीयादितिभावः ॥ ११२ ॥
- (५) मन्दमः । विभागपक्षे कर्नव्यमाह् ज्येष्ठस्य विशहति । सर्वद्रव्याद्विशो विशितभाग उद्धारा ज्येष्ठस्य स्यात् सर्वद्रव्याश्च यद्वरं तस्योद्धारः स्यात् । मध्यमस्य ततोर्धः परिशिष्टेश्यएकोनविशितभागेश्यो ज्येष्ठेद्धारपरिमाणादर्धपरि-माण उद्धारःस्यात् । यवीयसस्ततस्तुरीयं परिशिष्टश्योऽर्धाष्टादशभागेश्यो ज्येष्ठोद्धारपरिमाणस्तुरीयपरिमाण उद्धारः स्यात् ॥ ११२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ज्येष्ठस्य वंशाउद्धारः । च पुनः सर्वद्रव्याच यत्परं श्रेष्ठं तेज्येष्ठेनैवयासम् । यवीयसः कनिः इस्य तुरीयं चतुर्थोशम् ॥ ११२ ॥

ज्येष्ठश्रीव कनिष्ठश्व संहरेतां यथोदितम्।।येऽन्ये ज्येष्ठकनिष्ठाभ्यां तेषांस्यान्मध्यमंधनम्॥११२॥

- (१) मधातिथि । तिभ्योधिकपुत्रस्य ज्येष्ठकिष्ठयोर्गुणवतीयथोक्तमुद्धस्य बहूनामि मध्यमध्यमानांगुणवतीः मध्यमस्य यस्तत्वारिशक्तमोभागउक्तोनन्तरश्लोकेर्बहुनिरिष मध्यमैः सेविभजनीयः समगुणानांतु मध्यमानांसर्वेशमैकै-कस्य पूर्ववचनाच्यत्वारिशक्तमोभागउक्तउद्धार्यस्तेषांस्यान्धध्यमधनमिति उभयथा वचनंव्यज्यते मध्यमधनंयद्वनन्तरश्लोके निर्दिष्टतत्सर्वेषांसम्वायेन दातव्यं यदिवा मत्येकमेव ज्येष्ठकिष्टतामेपेक्ष्यतत्र मथमपक्षोनिर्गुणेषुयुक्तस्तेन बहुषनाहाँदिती-योगुणवत्त्वेव॥ ११३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रानेकेनध्यमाभातरस्तत्राह् स्पेष्टइति । कनिष्टः सर्वकनिष्टः । संहरेतां गृकीयातामः । तेषांस्यान्यध्यमं मत्येकं मध्यमस्य यदुक्तमुद्धार्थनं तन्त्रध्यभातृणां मत्येकमुद्धत्योद्धत्य देयननेकत्वेपीत्यर्थः ॥ ११३ ॥

- (३) कुल्लूकः । व्येष्टकनिष्ठी पूर्वश्लोके यथोक्तमुदारयुक्कीयातां ज्येष्टकनिष्ठकृतिरिकाये मध्यमास्तेषामेवावा-न्तर्व्येष्टकनिष्ठतामनपेक्ष्य मध्यमस्योक्तपत्वारिश्राज्ञागः मस्यकंदातव्यः मध्यमानामवान्तरच्येष्टकनिष्ठदेयभागेवेषम्यवार-वार्यमिदसः ॥ ११३॥
- (४) राखवानम्बः । पुत्राणंत्रित्वे विभागमुस्का चतुष्टयादौ तिहिशेषमाह ज्येष्ठमेति । यथोदितं विशत्यशीतिणागौ संहरेतां युण्हीयातामः । मध्यमंषनमिति त्वरसात्तयोर्मध्यवर्तिनां समतया देयमिति । तेषामबान्तर्ज्येष्ठकनिष्ठता नास्तीति-नावः ॥ ११३ ॥
- ( ५ ) जम्बनः । मध्यमानां बहुत्वे कथमुद्धारइत्यचाह ज्येष्टश्रैवेति । संहरतां रूपेयातां तेषां मध्यमानां मध्यमं स्ये इकनिहयीर्मध्यं एतदुक्तं भवति यथैकस्य मध्यमस्योद्धारपरिमाणमुक्तं तथा बहुनामपि मत्येकं स्यादिति ॥ ११२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्ये मध्यमाःतेषांमध्यमं धनमः ॥ ११२ ॥

सर्वेषांधनजातानामाददीताव्यमयजः ॥ यस्त्र सातिशयंकिचिद्दशतश्वामुयाद्दरम् ॥ ११४॥

- (१) मेघाति थिः । आधेनार्थश्लोकेन सर्वद्रव्याच्यद्दरित्युक्तमनुवदति जातशब्दीजातिपर्यायः मकारवचनी-बा । अपजीज्येदः अप्यंत्रेदंबच्च सातिश्चयमेकमपि वस्तमलद्भारंवा दशतीदशावयवाद्दा न लगते वर्गे दशशब्दः अन्येतु रपार्थेतिस्याचस्यते दशैव दशतीवरागिति बहुवचनंपठित दशवरानाददीत अन्यस्तद्दिशिष्टान्स्मरति दशतःपश्चनामे कश्चकृद्दिपदानामिति ॥ ११४ ॥
- (२) सर्वहानारायणः । ज्येष्टस्यातिशयितगुणस्यमाद् सर्वेषानिति । विभक्तपुभागेषुमध्ये यःभेष्टतमः सर्वेषाम-ध्योमिरुचितोभागस्तंज्येष्ठोगुक्कीयात् । तथा सर्वेषु विभागेषु याकिचिवेकं सातिषायं तद्द्वीयात् । तथा दशस्यपशुषु विभ-जनीयेषु मध्ये चएकउत्कृष्टःपशुः त्यभागाद्दद्विर्पाद्यः दशतश्रपशूनामितिगौतमस्यतेः । एतचातिबद्धुगुणज्येष्ठातिद्दीनगुणक-निष्ठविषयम् ॥ ११४ ॥
- (३) कुःक्रुकः । सर्वेषांषनप्रकाराणांमध्याधच्छ्रेतंषणंक्येत्रस्तद्भगृद्धीयात्सर्वद्रव्याच यद्दगमित्युक्तमनूदितसमुच्य-बोषनाय यच्चैकमपि प्रकटंद्रव्यंविचते तदिप व्येष्ठएव गृद्धीयात्तथा दशतः पश्चनामिति गोतमलरणात् । दशम्योगवादि-पशुभ्यएकैकंश्रेतंत्रवेतेलमते इदंच यदि व्येष्ठोगुणवानितरे निर्गुणास्तद्विषयंसर्वेषांसमगुणस्वेतु ॥ ११४ ॥
- (४) राखवान्यः । यहरमित्युक्तंतद्वुणवन्त्येद्ववियोगमाहः सर्वेदामिति । सर्वेदां विभाज्यानामः । दशतः दश्यन्योगवादिपश्यन्यद्वति दशतःपश्चनामिति गौतमोक्तेः संमवद्विषयम् ॥ ११४॥
- (५) मन्द्रमः । तुरुयगुणभातृविषयोयमुखारउक्तः अथ गुणविशिष्टक्येष्टभातृविषयउष्यते सर्वेषामिति सर्वेषां भन-भातानां गोभूष्ट्रित्यादीनामप्यपयनः आदरीत सातिशयमुत्कर्षयुक्तं यत्किश्चिष्टिभागानष्ट्रं देवतादीनां मतिमादि तचाद-दीत ततो दशस्य वरव्यामुपान सर्वेषु दशमाकनेष्यकं भागमात्मनीशत्वेन मामुयादित्यर्थः ॥ १९१४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्वेषांपनपातानांभागानांभप्यं नेष्ठभपवः रशतः रशपशुभ्यः वरम् ॥ ११४ ॥ उद्धारोतः दशस्वस्तिसंपन्नानांस्वकर्मसु ॥ यत्किचिदेव देयन्तु ज्यापसे मानवर्धनम् ॥ ११ ५॥
- (१) नेशातिथिः । रशतः पशु पः पूर्वभोद्धारतच्यते समास्ति ये भातरः त्वकर्मसः मुताध्ययमारिषु संपन्नाविशेः मंतीरशिविति चोपल्कांक्याक्यानयन्ति रशतः यम श्लोकलद्धारतकःससर्वएव मास्ति कर्मसंबन्धातः किंतु तैरिष यर्गिकः चित्राभिक्रसुपानविषिमानवर्षनंपूजाकरंज्येशयरेयम् ॥ ११५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अप्रमणुणत्वेज्येष्ठस्य किनिष्ठानांच त्यत्याचारादिकर्मसंपत्त्यासमगुणत्वे आह उदारहित । पूर्वश्लोकोक्तंदशवराद्यारसहितमुद्धारसहितमुद्धारत्रयं दशिल्यनेनोपलक्षयित । त्यकर्मसंपत्मानां मध्यमानां सायविभागे यर्तिकचिद्देयं किचिद्धिकंवस्त्वाकच्यदेवं संमानायेत्यर्थः ॥ १९५॥
- (३) कुझूकः । दशतः प्रामुयाहरमिति योयमुद्धारउक्तः सोयमध्ययनादिकर्मसमृद्धानांभातृणांण्येष्ठस्य नास्ति तत्रापि यर्तिकचिदस्य देयमिति द्रव्यपूजावृद्धिकरण्येष्ठाय देयं एवंच समगुणेवृद्धारमितपेथदर्शनात्पूर्वमगुणोत्कर्षाविशेषा-पेक्षयोद्धारवेषम्यंबोद्धव्यम् ॥ १९५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । सर्वेषां गुणवस्त्रेतु नाष्यप्राप्तिरप्रजस्येत्याहः उद्धारइति रशसु रशभ्योयउद्धारउक्तःसनास्ति । रक्तर्मसु वेदाभ्ययनादिषु । ज्येष्ठस्य सन्मानार्थे किंचिद्देयमित्याहः यदिति । मानवर्धनं पूजार्थम् ॥ ११५ ॥
- (५) **नन्दनः** । उद्धारापवादमाह उद्धारोनदशत्वस्तीति । त्वकर्मसुसंपन्नानां दायविभागं ज्येष्ठस्य दशतमामुयात् मानवर्द्धनं सत्कारचोतनम् ॥ ११५॥
- (६) रामचन्द्रः । उद्धारो विभागः सातिशयितवस्तूनां उपलक्षणं संपन्नानां दशह्य उद्धारीनास्ति । ज्यायसे अ-तिगुणज्येष्ठे भातरि मानवर्धनं मानस्यवर्धनम् ॥ ११५॥

# एवंसमुद्धृतोद्धारे समानंशान्मकस्पयेत् ॥ उद्धारेनुद्धृते त्वेषामियंस्यादंशकस्पना ॥ ११६॥

- (१) मधातिथिः । समुद्रतेपृथकृतउद्धारेऽभिकेभागेऽविशिष्टभने समानंशात्रकश्येत् अनुद्रते वक्ष्यमाणा भाग-कल्पना ॥ ११६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । समानंशानुदारशेषधने । उद्धरिऽनुद्धते कर्धाचितः पित्रादेरनिक्वयाअनपेक्षयावक्ष्यमा-णां॥ ११६॥
- (३) क्रुझ्किः। एवमुक्तप्रकारेण समुद्धतिवशद्धागाधिके धने समान्भागान्भातृणांकस्पयेत् विशतितमभागारी पुनरनुद्धतहर्थवक्ष्यमाणभागकस्पना भवेत ॥ ११६॥
- (४) राघवानन्दः । उद्धारमुपसंहरन्धतोद्धारे व्यवस्थितिनानीते एवमिति । समुद्गतोद्धारे उद्गतावशिष्टे भने । उद्धारव्यवस्थितिरुक्ताऽनुद्धते इयं वश्यमाणा ॥ ११६ ॥
- (५) मन्द्रमः । समुक्तोकारेसंडविभागमाइ एवंसमुक्तोकारइति । एवं समुक्तोकारद्रभ्ये सित परिशिष्टं समानं-शान्त्रकरुपयेत् । एवां भातृणामियं वक्ष्यमाणंडकारेऽनुकृतइति वचनादुकारस्यानित्यता सुचिता ॥ ११६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । उद्धारेऽनुदृते तेषांह्यंवक्ष्यमाणस्भाणाभशकस्पना स्यात् ॥ ११६ ॥

# एकाधिकंहरेज्येष्ठः पुत्रोध्यर्धततोऽनुजः॥ अंशमंशंयवीयांसङ्ति धर्मीव्यवस्थितः॥ ११७॥

- (१) नेश्वातिथिः। एकेनारीनाधिकंत्वांशंहरेत्वीकुर्याद्वावंशीमतिपथेतेत्यर्थः ततीनुजरतदनन्तरमध्यर्थमर्वदितीयं यवीपांसस्तरमादर्काग्जाताः सर्वेसमर्गशंनाधिकंकिपिन्नास्पनित्यर्थः॥ ११७॥
- (२) सर्वद्वानारायणः । एकाषिकं द्वीनागवित्यर्थः । ततोनन्तरःकनीयानभ्यर्थं सार्थमागमः । इतरे समांशाइति
  गुनसान्ये शेषाणामः । गुनाषिक्येत्वेतदपेक्षयोन्नयमः ॥ ११७ ॥
  - (३) हुज्जूकः । एकाविकमंत्रंद्यावंशाविति दात्रक्येष्ठपुत्रीयात् अधिकमर्भययांशे सार्थमंत्रक्येष्ठादनन्तरजाती-

गृह्णीयात् किनिष्ठाः पुनरेकेकमंशंगृह्णीयुरिति व्यवस्थिताधर्मः इदन्तु ज्येष्ठतदनुजयोविद्यादिगुणवत्त्वापेक्षया किनिष्ठानांच निर्गुणत्वे बोद्भव्यं ज्येष्ठतदनुजयोरिधकदानदर्शनात्॥ ११७ ॥

- (४) राघवानन्दः । तामाह एकेति । एकाधिकं अंशद्वयं अध्यर्धं सार्धेकमंशं ज्येष्ठतदनुजयोविद्यादिभिज्येष्ठत्वे कनीयसांविगुणत्वेज्ञयं तुल्यत्वे तूकं ततोनुजः ज्येष्ठाद्व्यविह्तः ताभ्यामन्ये यावन्तः शेषाः पुत्रास्तावन्तःसमभागाःस्युरिति ॥ ११७ ॥
- (५) नन्द्नः । एकाधिकंएकांशाधिकमंशद्वयमिति यावत् । ततोनुजः अध्यर्धमंशं अंशमंशमेकैकमंशं यवीयांसी-हरेयुः गुणवत्तरज्येष्ठविषयमेतत् ॥ ११७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकाधिकं द्वावंशौ । ततोऽनुजः अर्धम । यवीयांसः अशमंशम ॥ ११७ ॥ स्वेभ्योंःशेभ्यस्तु कन्याभ्यः प्रदयुर्भातरः पृथक् ॥ स्वाःस्वादंशाच्चतुर्भागंपतिताः स्युरदित्सवः॥१ १८॥
- (१) मेधातिथिः। कन्याशब्दः प्रायोऽनुहासु प्रयुज्यते कानीनपुत्रः स्मृत्यन्तरेचोपात्तानामितिपरुचते अतोऽनूहा-यामयंभागउच्यते त्वाभ्यः प्रजाभ्यइत्यपेक्षया त्वाभ्योभातरः कन्याभ्यश्चतुर्भागमंशंदयुःत्वादंशात् । यत्र बन्हाः कन्याः-सन्ति तत्र समानजातीयभावपेक्षया चतुर्थाशे कल्पना कर्तव्या । तथाचायमर्थः त्रीनंशान्पुत्रआददीत चतुर्थकन्येति यद-पि कैश्विदुक्तं महानुपकारः पितृकरणकन्यानामदत्तानांयेन जीवति पितरि तदिच्छया मूल्येनापि धनेन संस्क्रियन्तेमृतेत्वं-शहराइति तत्पुत्रेऽपि तुल्यवाचिनकेचार्थकेयंनोदना अथाभिषायसमाचारउद्धारमात्रप्रयोजनंदानिमत्याचारोदुर्बलःस्पृते-रिति । नवैकान्तिकः अनैकान्तिकत्वे च स्पृतितोयंनियमोयुक्तः यदपीदंकेनचिदुक्तमुद्धारमात्रश्योजनंदेयंन चतुर्थीभागो-यथाश्रुतमितिच इदंवाच्योनोद्वाहे परिमितधनदानमस्ति तस्य द्वादशशतंदक्षिणेतिवत् केवलमाच्छाचालकतांविवाहयेत् सौदायिकंवास्यादद्यादिति श्रूयते अलङ्कारत्वंसुवर्णमणिमुक्तापवालादिरनेकथाभिन्नमिति तत्रनज्ञायते कियद्दातव्यंथनंकी दशोवाल**ङ्का**रहत्यतश्य परिमाणार्थमेवेदंयुक्तंस्वादंशाञ्चतुर्भागमिति नचास्मिन्ये शास्त्रविरोधोयुक्तिवरोधावा स्पृत्यन्तरा-ण्येवमेव पक्षमुपोदलयन्ति ॥ असंस्कृतास्तु संस्कार्याभातृभिः पूर्वसंस्कृतैः॥भगिन्यश्वनिजादंशाद्दत्वांशंनुतुरीयकमिति तथा ॥ आसंस्काराद्धरेद्धागंपरतोबिभ्र्यात्पितिरिति। अस्यायमर्थः यत्र खल्पंधनमस्ति भ्रातुर्भिगन्याश्च न चतुर्भागे कन्यायाभरणंभ-वित तत्र समभागंकन्याहरेदासंस्कारात् । परतस्तु स्मृत्यन्तराच्चतुर्भागंगृङ्कीयात्त्वल्पमपि कथंतीहः भरणमात्रंकुर्यादतउत्तंत्र-परतोबिश्वयात्पतिरिति भातृयहणंसोदर्यार्थव्याचक्षते कोभिप्रायः भातृशब्दोनिरुपपदसोदर्यएव मुख्यया बृत्त्या वर्तते पृथ-क्वचनंच िक्यं यस्यारैतु हि सीदयोंनारित तस्याअयंदायःसीदायिकस्य प्रामिति वैमात्रेयोदास्यतीति चेन्नासित वचना-न्तरे ददात्ययं भातृश्वदाएकात्ममातृकाश्य गृह्यन्ते । पैतृष्वस्यादिषु तूपचाराद्वर्ततइति युक्तं एवमेकशब्दस्यानेकार्यत्वंनाभ्यु-पगतंभवति स्मृत्यन्तरसमाचारश्चेति श्रेयान् तत्र हि पठ्यते यच्छिष्टंपितृदायेभ्यः पदानिकमिति नात्र भगिनीश-ब्दोभातृशब्दोवा श्रूयते यतइयमाशङ्कास्याद् यतुपृथगिति तदेकैकस्यैवसमूहः भागः सर्वाभ्यदत्येवमपि युज्यते यदप्युच्य-ते अददतांत्रत्यवायान्नतुहराद्दाप्यन्ते यतउच्यते पतितास्युर्रादत्सक्दति योहि यत्र यावत्यंशे लामी सहरेदित्युच्यते न पुनरनेनास्मे दातव्यमिति यथावोच्यते भाता भात्रदद्यादिति चोच्यते न पुनरत्वामिभ्यः॥ ११८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कन्याभ्योऽपुत्रीभ्यः । ब्राह्मणीपुत्रास्तत्कन्याये क्षत्रियापुत्रास्तत्कन्यायाइति क्रमेण स्वत्वांशचतुर्थभागं दत्वा भागत्रयं गृह्णीयुः । अत्रच कन्याबहुत्वेपि तदेव विभजनीयम् । बहुत्वेतुभातृणां कन्यायाप वैकत्वे एकस्यभातुर्भागाञ्चतुर्थोभागोयावांस्तावद्धनं त्वत्वांशेभ्यआरूष्य देयम् ॥ ११८ ॥

- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यश्रद्धाश्यत्वारोभातरः त्वजात्यपेक्षया त्वेभ्यश्रत्रोंशान्हरेद्दिमहत्यादिना वश्य-माणेभ्योभागेभ्यआत्मीयात्मीयाद्धागाच्चनुर्थभागपृथक्कन्याभ्योऽनूढाभ्योभिगनोभ्यः या यस्य सोदर्या भिगनीत्सतस्या-एव संस्कारार्थमिति एवंदयुः सोदर्याभावे विमानृजैहत्क्ष्टैरपक्ष्टैरिप संस्कार्येव । तथा च याज्ञविस्क्यः ॥ असंस्कतास्तु-संस्कार्याभानृभिः पूर्वसंस्कतेः ॥ भिगन्यश्च निजादंशाहृत्वांशन्तु तुरोयकम् ॥ यदिभगिनीसंस्कारार्थेचतुर्भगिन्दानुनेच्छंनि तदा पतिताभवेयुः एतेनैकजातीयवैमान्नेयबहुपुत्रभगिनीसदावेऽपि सोदर्यभगिनीभ्यश्चतुर्थभागदानमवगन्तव्यमः॥ ११९ ॥
- (४) राघवानन्दः । दुहिन्तस्ये तु व्यवस्थामाह त्वेभ्यइति । त्वांशानुरीयोभागः त्वजातित्वभगिनीनां संस्कारा-र्थेदेयः । तदुक्तं याज्ञवल्कयेन ॥ असंस्कृताश्च संस्कार्याभानृभिः पूर्वसंस्कृतेः ॥ भगिन्यश्च निजादंशाइत्वांशंतु तुरीयकम् ॥ विधा विभक्ताये चतुर्भागास्तेषामेकं भातरः पृथकपृथग्भातरइत्यर्थः । इदंत्वनेकमानृकाणांवक्ष्यमाणानाम् । तददाने दण्डमाह पतिताइति ॥ ११८ ॥
- (५) नन्दनः । विभक्ता भातरः कन्याभ्यो वृत्ताभ्यो भगिनीभ्यः खेभ्योशिभ्यः पृथक् प्रदयुः कियता परिमाणेन चतुर्भागं कुतएतत्खात् खादंशाच्चतुर्भागनियमात् अदित्सवः पतिताः स्युरिति प्रत्यवायदर्शनाच्च ॥ ११८ ॥
- (६) रामचम्द्रः । कन्यांप्रत्याह भातरः खेभ्यःखेभ्योंशेभ्यः पृथक्पृथक् । कन्याभ्यः चतुर्भागंप्रद्युः। पितता-भातरः अदित्सवः अभागार्हाः ॥ ११८ ॥

अजाविकंसैकशफंन जातु विषमंभजेत् ॥ अजाविकन्तु विषमंज्येष्ठस्यैव विधीयते ॥ ११९॥

- (१) मेधातिथिः । एकशफमश्वाश्वतरगर्दभादयः विभागकाले समसंख्यया यद्दिभक्तुमजाविकन शक्यते ज्येष्ठस्ये-् वस्यान्नतदन्यद्रव्यांशपातेन समतांनयेद्दिक्रीतंद्वा ततस्तन्मूल्यदापयेत् । अजाविकमिति पशुद्वन्द्वविधावेकवद्भावः ॥११९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विषमं तावक्त्रयोभातृभ्यः एकैकत्वेन विभजनीयापर्याप्तं विक्रयादिना पदार्थान्तरीकृत्य नविभजेत् किंतु ज्येष्ठस्येव । अजाविकंतुविषभिन्येकशफस्याप्यश्वादेरुपरुक्षणम् ॥ ११९ ॥
- (३) कुद्भूकः । एकश्रफाअश्वादयः छागमेषादि एकाश्रफसहितंविभागकारे समैकत्वा विभक्तुमशक्यंतन्त्र वि-भजेत्किन्तु ज्येष्ठस्यैव तत्स्यान्ततु तत्तुल्यद्रव्यान्तरदानेन समीकत्य विक्रीय वा तन्मूल्यंविभजेत् । अजाविकमिति पशु-ह्वन्द्वाहिभाषेकवद्भावः ॥ ११९॥
- (४) राघवानच्दः । पशुषु गुणवष्ट्येष्टस्यैव विषमंभागं विद्धत्तदस्येषां तद्भावमाह अजेति । अजाविकं अजा-श्रावयश्च तत्त्रसेकशफं एकशफाअश्वगर्दभादयः तैःसह्वर्तमानं यावन्तःपुत्रास्तैरुक्तपशुषु समतया गृहीतेषु अधिकमूल्यं कृत्वानविभजनीयम् । सज्येष्टस्यैवेतिभावः ॥ ११९ ॥
- (५) मन्द्रनः । एकाधिकं हरेज्येष्ठइत्यादिनोक्तस्य विषमविभागस्य क्षचिद्विषयेऽपवादं श्लोकद्वयेनाह् अजाविक-मिति । एकशकमिन्नखुरमश्वादिकं न विषमं भजेद्विभजेत्किन्तु सममेव विभजेत् विषमसंख्ययाविभक्तुमशक्यं यथा त्र-याणां भागणामेकं द्वेचत्वारोत्यादि संख्याया ज्येष्ठस्यैव विधीयते । कालतोविभज्य भोगेन वा विक्रीयमूल्यं विभज्य वां-शंत्वीकुर्यादित्ययः ॥ १९९ ॥

यर्वायाञ्जेष्ठभार्यायां पुत्रमुत्माद्येयदि ॥ समस्तत्र विभागः स्यादिति धर्मीव्यवस्थितः॥ १२०॥

(१) में धातिथिः । ज्येष्ठस्य नियोगधर्मेण पितृव [त्सोदरेऽतिदे]'शे प्राप्ते तिनवृत्त्यर्थमुख्यते। समस्तत्र विभागः स्या-त् नचोद्धारंनचैवाधिकंहरेक्येष्ठदति नापि यर्तिकचिदेव देयमिति समः स्यात्केनोत्पादकेन पितृव्यकेण कनीयसा अनियु- कामुतस्य त्वभागाह्तैव वक्ष्यते इदंच लिङ्गभातिरसिहते सत्यिप भावृशब्दे भावृपुत्रेणाष्यसित भातिर [ सह ] विभागः-कर्तव्यः ॥ १२० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । समस्तत्र पितृहारा । तस्मान्नापि देवरजाय समीभागीदेयोनतु पितृव्यैःसह तस्य वि-भागे तस्य पितृज्यैक्याक्रयेष्ठोद्धारः । एतेन यवीयसीभार्यायांज्येष्ठेनापत्योत्पादने भागान्यूनतेत्यर्थादुक्तम् ॥ १२०॥
- (३) कुङ्क्कः । किनिष्ठोयिदं ज्येष्ठभातृभायायां नियोगेन पुत्रंजनयेत्तदा तेन पितृव्येण सह तस्य क्षेत्रजस्य समीविभागः स्यान्नतु पितृवत्सोद्धारोभवतीति विभागव्यवस्था नियता । अनियोगोत्पन्नस्यानंशित्वंत्रक्ष्यित यद्यपि समेत्य भातरः समित्यक्तंतथाप्यसादेव लिङ्कात्यौत्रस्यापि मृतपितृकस्य पैतामहे धने पितृव्यविद्वभागोस्तीति गम्यते ॥१२०॥
- ( ४) राघवामन्दः । वक्ष्यमाणदशविधपुत्रेश्वौरसानां विभागमुक्ता क्षेत्रजे विशेषमाह यवीयानिति । ज्येष्टभायायां ज्येष्टभातुःपत्त्यामः । समस्तत्र विभागइत्येव धर्मः ॥ १२० ॥
- (५) मन्द्रनः । पुत्रमिति जातावेकवचनं पुत्रावितिपाठः । गुरुनियोगादुत्पादयेदितिव्याख्येयम् । इतरोनाशइति वक्ष्यमाणत्वात्तत्र नियोगोत्पादिते ज्येष्ठे समोविभागः स्यात् ॥ १२० ॥

### उपसर्जनंत्रधानस्यधर्मतोनोपपद्यते ॥ पिता प्रधानंत्रजने तस्माद्धर्मेण तंभजेत् १२१॥

- (१) मेधातिथिः । उपसर्जनमप्रधानंक्षेत्रंक्षेत्रजस्य प्रधानस्यौरसस्य तुल्यइत्येतद्दाश्रित्य तद्धर्मतः शास्रतोन युज्यते औरसः किरुपितृवज्येष्ठांशंकृत्संरुभते अयंतु क्षेत्रजोऽप्रधानंतस्माद्धर्मेण तंभजेत धर्मः पूर्वोक्ताभागकल्पना ननुचा-यमपि ज्येष्ठः पुत्रोभवति किमित्यौरसवन्न रुभतेऽतआह पिता प्रधानंप्रजने । पिताजनकोत्राभिप्रेतः सप्रधानमपत्योत्पाद-ने अयंचाप्रधानः कनीयसा जनितः उपसर्जनप्रधानस्य समित्येवादृत्य श्लोकोगम्यते अर्थवादोयंपूर्वस्य ज्येष्ठांशनि-वेधस्यार्थवाद्त्वाद्य प्रधानोपसर्जनशब्दयोयंत्विच्दारुम्बनामाश्रित्य व्याख्या कर्तव्या । अन्ये पठिनत तस्माद्धर्मेण तं-त्यजेदिति तद्युक्तं सर्वत्र समभागस्योक्तत्वात् अर्थवादत्वाद्यास्य निविनकल्पाशद्का कार्या ॥ १२१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मधानस्य भातृमध्येज्येष्ठस्य पितुःस्थाने उपसर्जनममुख्यःपुत्रोनोपपद्यते नयुज्यते अन्तोनज्येष्ठोद्धारः । नचैवंभागोनदेयोयस्मात् प्रजने संताने तत्र तित्पतैव ज्येष्ठतया प्रधानं तथाचतस्यानुकल्पिकःपुत्रः संतितमध्ये साम्यसहायेऽतस्तमिप धर्मेण युक्तेन क्रमेण समभागेन भजेन्नस्यूनेन । तेन यत्र पितुरप्राधान्यं तत्र न्यून-तापीति पूर्वोक्तशेषः ॥ १२१ ॥
- (३) कुद्धूकः । ज्येष्ठभातुः क्षेत्रजः पुत्रोपि पितेव सोद्धारिवभागी युक्तइतीमांशङ्कांनिराकृत्य पूर्वोक्तमेव दृढयति। अप्रधानंक्षेत्रजः पुत्रः प्रधानस्य क्षेत्रिणः पितृधर्मेण सोद्धारिवभागयहणरूपेण न संबध्यते । क्षेत्र्यपिपिता तद्घारेणापत्यो-त्पादने प्रधानतस्मात्पूर्वोक्तनेव धर्मेण विभागव्यवस्थारूपेण पितृब्येन सहतंक्षेत्रजंविभजेदिति पूर्वस्येव शेषः॥ १२१॥
- (४) राधवानन्दः । तत्र हेतुरुपेत्यादि । अयमर्थः । प्रधानस्य ज्येष्ठभातुः । यद्यप्युद्धारेनोपसर्जनता तलाअवश्य-मुद्धारेदियस्तथापि तस्य मरणादौ तत्क्षेत्रे कनिष्ठस्य यलादुपसर्जनत्वमेवपितुरेव जनने प्राधान्यात्तस्य चात्र कनिष्ठत्वा-दतएव नोद्धारभागः पितुः समभागः पितृःयैःसहेति तं क्षेत्रजं धर्मेणोत्पादकपित्रनुरूपेण नतु मात्रनुरूपेण ज्येष्ठता नास्तिहि स्नियाइति वक्ष्यमाणोहेतुरितिभावः ॥ १२१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अत्र कारणमाह उपसर्जनमिति कनिष्ठमभावत्वादुपसर्जनमम्थानं सपुत्रः प्रधानधर्मभाजनं न

<sup>(</sup>१) मे॰ ८, आ आ.

भवतीत्यर्थः । पिता प्रधानंप्रजने न माता तेन मातुः ज्येष्ठतया तस्य ज्येष्ठ्यंनायाति तत्मात्यितुः प्राधान्याद्धर्मेण पूर्वश्लो-कोक्तेन विधिना समंविभागं कनिष्ठप्रभवोभजेन्न ज्येष्ठ्येन मातुर्धकम् ॥ १२१ ॥

(६) रामचन्द्रः । उपसर्जनं गौणम् ॥ १२१ ॥

पुत्रः कनिष्ठोज्येष्ठायां कनिष्ठायां च पूर्वजः ॥ कथंतत्र विभागः स्यादिति चेतंशयोभवेत्॥१२२॥

- (१) मेधातिथिः। ज्येष्ठा प्रथमोढा पश्चादूढा किनष्ठा तयोर्जातानांकिमानुरुद्वाह्रक्रमेण ज्येष्ठग्रंस्यात्त्वजन्मक्रमे-णेति संशयमुपन्यस्योत्तरत्र निर्णेष्यते संप्रतिपत्तुम् ॥ १२२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । कनिष्ठोऽल्पवयाः ॥ १२२ ॥
- (३) कुद्धूकः । यदि प्रथमोद्धयां कनीयान्पुत्रोजातः पश्चादूद्धयां च ज्येष्ठस्तदा तत्र कथंविभागोभवेदिति संश्व-योयदि स्यात्किमातुरुद्वाहरूमेण पुत्रस्य ज्येष्ठत्वमुतत्वजन्मक्रमेणेति तदाह ॥ १२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । बहुमानृकाणां पुत्राणां मानृविवाह्ऋमेणैव ज्येष्ट्यम् उत सुतजन्मऋमेणेति संदिग्धे पुत्रइति पूर्वजोज्येष्टइति ॥ १२२ ॥
- (५) नन्द्रनः। यत्र विषये ज्येष्ठायां कनिष्ठः पुत्रः कनिष्ठायां ज्येष्ठः पुत्रः कथंतत्र विभागः स्यान्किमातृज्येष्ठयेन विभागः किमपत्यजन्मना वेति संशयश्चेनत्रोत्तरं वक्ष्यामीति शेषः॥ १२२॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** ज्येष्टायांस्त्रियां किनष्टःपुत्रः चपुनः किनष्टायांस्त्रियां पूर्वजः ज्येष्ठःपुत्रः भवेत् । यहा ब्राह्मणस्य द्वेभार्ये ब्राह्मणी क्षत्रिया चेति ज्येष्टायां ब्राह्मण्यां किनष्टः पुत्रः किनष्टायां क्षत्रियायांच पूर्वजःज्येष्ठोभवेत् । ततोवै-श्यायां क्षत्रियादिपुत्राणां स्वजातितः त्रि द्येकभागाःस्युः इतियोगीश्वरः ॥ १२२ ॥

# एकंटषभमुद्धारंसंहरेत सपूर्वजः॥ ततोःपरेःज्येष्ठटषास्तद्नानांस्वमातृतः॥ १२३॥

- (१) मेधातिथिः । पूर्वस्यां जातः पूर्वजः कनीयान् वृषभस्योक्तोभागवान् ततोवृषाद्नये ये वृषभाअज्येष्ठास्ते ब-हूनामेकशः कृत्वा देयाः अतश्य ज्यैष्ठिनेयस्यैतावदुक्तमधिकंयच्छ्रेष्ठोवृषोगुणमात्रेणाधिक्यंन संख्यया तदूनानांतसात्पृर्व-जादूनानांकियतामित्याह स्वमानृतः पुनर्मुख्यत्वोढत्वात्तेनात्र मानृज्येष्ठ्यमाश्रितंभवति नजन्मतः ॥ १२३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकंश्रेष्ठं उद्धारमधिकं सपूर्वजः किनष्ठःपुत्रः । ततोग्ये ये ज्येष्ठवृषाज्येष्ठयाद्मवृषास्ते तदू-नानां कानिष्ठिनेयाद्भीनवयसाम् । स्वमानृतः स्वमानृज्येष्ठत्वानुरूपेण यस्य माता ज्येष्ठा तस्याप्येकोवृषउद्धारः किंतु पूर्व-वृषाद्भीनः । एवं तद्भीनोन्येषांतन्मानृकिनिष्ठासुनानामिति क्रमेणोद्भत्य शेषं समांशं विभाज्यमित्यर्थः ॥ १२३ ॥
- (३) कुछूकः । पूर्वस्यां जातः पूर्वजः ङ्यापोः संज्ञाछंदसोबंद्वरुमितिन्हस्वत्वमः । सकिनशेष्येकंवृषभमुद्धारंगृद्धी-यात्ततः श्रेष्ठवृषभादन्ये ये संत्यस्याः श्रेष्ठवृषभास्ते तस्माच्येष्ठिनेयान्मातृतऊनानांकिनिष्ठेयानांप्रत्येकमेकेकशोभवन्तोति मानुद्वाहकमेण ज्येष्ठ्यमः ॥ १२३ ॥
- (४) राघवानन्दः । तन्निर्णयमाह एकमिति । पूर्वस्यांजातः झ्यापोःसंज्ञाळन्दसोर्बहुलमिति न्हस्वः । अपरे ये पुन्त्रास्ते ज्येष्ठवृषान्त्र्यूनाये वृषास्ते भागत्वेन येषां सन्ति तेज्येष्ठवृषाः एकैकशः । तत्र हेतुः तदुत्पन्नानांस्वस्वमातुरुत्तरकालो-द्वाहेन तेषां न्यूनत्वात्कनिष्ठत्वमिति ॥ १२३ ॥

- (५) मन्द्रनः । पूर्वजः किनष्ठायां प्रथमंजातः संहरेष्ठभेत न परे तलाष्ट्रपादन्ये ये न्येष्ठवृषास्ते ज्येष्ठस्य ज्येष्ठिने-यस्य वृषस्य बहुवचनाप्र्यवरास्तदूनानां ज्येष्ठान्मातृभ्योन्यूनानां स्वमातृतींशकल्पना न्यूनान्यूनतमः चेत्यर्थः ॥ १२३ ॥
  - (६) रामचन्दः। सपूर्वजः पूर्वस्यांजातः कनिष्ठापुत्रोवा ॥ १२३ ॥

ज्येष्ठस्तु जातोज्येष्ठायां हरेद्वषभषोडशाः॥ततः स्वमातृतः शेषाभजेरन्निति धारणा ॥ १२४ ॥

- (१) मधातिथिः । उद्धारान्तरंवैकल्पिकमेषामुच्यते अज्येष्ठायां ज्येष्ठोजातः पंचदशगाहरेत् षोडशोवृषभोवृषभसं-बन्धाद्वावोलभ्यन्तं यथास्य गोर्द्विताये नार्थद्दति अन्ये शेषागाहरेरन्त्वमावृतः यथैवैषांमातागरीयसी कनीयसीमाहरेत् अथवा ज्येष्ठिनेयस्यायमुद्धारोधिकउच्यते पूर्वस्तु स्थितएव नात्रानदुत्प्रश्लेषः शेषाःकनीयांसःत्वमावृतोहरेरन् त्वमावृतद्दिति विविच्यते श्लोकद्वयस्यार्थवादत्वान् विवेके यत्नः उपक्रममात्रभेतत् सिद्धान्तस्त्वयमुच्यते ॥ १२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येष्ठायां प्रथमोदायाम् । षोडशोवृषभोयासां पञ्चदशानां गवां तासांसंघं वृषभषोडशम् । ततइति ततोग्ये स्वमातृज्येष्ठ्यक्रमेणैकैकंवृषभमुत्तममहीनक्रमेणगृद्धोयुः ॥ १२४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । पथमोदायां पुनर्योजातोजन्मना च भातृभ्योज्येषः सवृषभः षोडशोयासांगवांतागृद्धीयात्पञ्चदश-गाएकंवृषभिनत्यर्थः । ततोनन्तरंथेऽन्ये बद्धीभ्योजातास्ते त्वमातृभागतऊद्वज्येष्ठापेक्षया शेषाभागादिविभजेरिन्ति निश्व-यः ॥ १२४ ॥
- (४) राघवानन्दः । ज्येष्ठायां जन्मतोषि ज्येष्ठस्तु वृषभैकोत्तराः पश्चदश गाः प्रामुयादित्याह् ज्येष्ठस्तित । स्वमान् तृतः मात्रुद्वाहरूमेण शेषाः कनिष्ठायां जाताः सवार्णायां भजेरन् भागमितिशेषः ॥ १२४॥
  - (५) नन्द्नः । वृषभषोडशं वृषभषोइशकं धारणीयः ॥ १२४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । षोडशवृषभः षोडशी ॥ १२४ ॥

सदशस्त्रीषु जातानांपुत्राणामविशेषतः॥ न मातृतोज्यैष्ठचमस्ति जन्मतोज्यैष्ठचमुच्यते॥ १२५॥

- (१) मेधातिथिः । सदशः समानजातीयः ॥ १२५ ॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः** । अभिवादनार्दिक्रयांप्रतिविशेषमा**रु सद्दशेति । वयोज्येष्ठएवाभिवादनादिविषयइ**त्यर्यः ॥ १२५ ॥
- (३) कुद्धृकः । समानजातीयस्त्रीषु जातानांपुत्राणांजातिगतविशेषाभावे सित न मातृक्रमेण ज्येष्ट्रयमृषिभिरुच्यते जैन्यन्वेष्ठानान्तु पूर्वोक्तएव विशतिभागादिरुद्धारोबीद्धन्यः । एवंच मातृज्येष्ट्रयस्य विहितप्रतिषिद्धन्वातः षोडशीयहणायहण-विद्वकल्पः सच गुणविन्गुणतया भातृणांगुरुरुघृत्वावगमाद्यविश्वतः । अतएव जन्मविद्यागुणज्येष्ठीच्यंशंदायादवामुर्यादिति बृहस्पत्यादिभिर्जन्यज्येष्टस्य विद्याद्यत्कर्षेणोद्धारीत्कर्षउक्तः निर्गुणस्यकृष्टभमिति मन्दगुणस्य वृषभषीडशाद्दित मातृज्येक्ष्याअयणेनोद्धारोबोद्धन्यः । मातृज्येष्ट्यविधित्वनुवादंमेधातिथिरवदत् । गोविद्राजस्त्यन्यमतंत्रगौ । न केवलंखभागे जन्मज्येष्ट्यंकिन्तु ॥ १२५ ॥
  - (४) राघवानन्दः । पुत्रःकनिष्ठइत्यादिश्लोकत्रयेणैकदेशिमतेविभागमुक्का स्वमते तूक्तविभागान्वकुं पुत्राणां

<sup>\*</sup> जन्मज्येशनान्तु पूर्वोक्तएवविंशतिभागादिरुद्धारीबोद्धध्यः=िकन्तु जन्मऋमेणेवातः कनिशाजोपि पूर्वोक्तमेव विंशभागद्यशादिकंगृकीयात् (अ)

जन्मतएव ज्येष्ट्यमाह सदशस्त्रीष्विति । लाघवात्सदशस्त्रीषु जन्मोत्कर्षउद्धारप्रयोजकोनतूद्वाहस्य यौगपद्यं ऋमिकत्वंचिति । मारुज्येष्टत्विविधिनिषेधयोः पुत्रगतगुणवदगुणवत्त्वव्यवस्थितविकल्पेन समाधिरिति कुळ्ळूकः । मेधाितिथिस्त्वर्भवादमाह । वस्तुतस्तु जन्मज्येष्ट्यमेव प्रयोजकम् ॥ १२५ ॥

(५) **नन्दनः। इ**दंमानृतो ज्यैष्ट्यं विभागविधावेव नान्यत्रेति श्लोकाभ्यामाह सदशस्त्रीप्विति। सदशस्त्रीषु सवर्ण-स्रीषु ॥ २५॥

जन्मज्येष्ठेन चाह्वानंसुब्रह्मण्यास्विप स्पृतम् ॥ यमयोश्वैव गर्भेषु जन्मतोज्येष्ठता स्पृता॥१२६॥

- (१) मेधातिथिः । अर्थवादोयं जन्मज्येष्ठतामभ्युपगमयित सुब्रह्मण्यानाममन्त्रोज्योतिष्टामेछन्दागैः प्रयुज्यतद्दन्दाः सनाय सुब्रह्मण्यो ३३ इन्द्रआगच्छेत्यादिपयोगे बहुत्वाद्वहुवचनं तत्रेदमुच्यते प्रथमपुत्रेण पितरंघ्यपदिश्यहूयते देवदत्त-स्य पिता यजते जन्मनोज्येष्ठ्यं अन्यत्र तु मानृविवाहसंबन्धाद्गीणं यमयोगीर्भएककालनिषिक्तयोरिप जन्मतोज्येष्ठ्य-म् ॥ १२६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीतेपिकर्मण्येवमाहः जन्मज्येष्ठेनेति । अमुकशर्मणः पिता यजतइत्याकारमाहानमः। जन्मतोज्येष्ठतेतियुक्तिपामस्यैवानुवादः ॥ १२६॥
- (३) कुहुकः । सुब्रह्मण्याख्योमच्चोज्योतिष्टोमइति इन्द्रस्याह्मनार्थप्रयुज्यतेतत्र प्रथमपुत्रेण पितरमुद्दिश्याह्मनंकि-यते अमुकपिता यजतइत्येवसृषिभिः स्मृतं तथा यमयोर्गर्भएककालंनिषिक्तयोरिप जन्मक्रमणैव ज्येष्ठता स्मृता । गर्भेष्ट्वि-ति बहुवचनंस्त्रीबहुत्वापेक्षया ॥ १२६ ॥
- (४) राघवानन्दः । तच्च श्रुतिसिद्धमित्याह जन्मेति सुब्रह्मण्यासु ज्योतिष्टोमेइन्द्राव्हानार्थं सुब्रह्मण्यास्त्रोन्दित तत्रप्रथमजपुत्रेण पितरमुद्दिश्याह्मानंक्रियते अमुकपिता यजेतइति । अतएव यमयोर्गप प्रथमसेकजस्येव ज्येष्ठतामाह यमेति । गर्भेषु जन्यतइतिवचनान्तिषेककाले प्रथमनिषिक्तस्येव ज्येष्ठत्वं योनिनिःसरणापक्षयातु कनिष्ठत्वेपि । अन्यथा गर्भेष्विति व्यर्थबहुवचनं स्त्रीषु व्यक्तयपेक्षया तेन मानृद्धयं गर्भद्धयं यदा धत्ते तत्रापि पूर्वनिषिक्तस्येव ज्येष्ठता नतु दैवाद- ष्टमासादिजातस्येतिभावः ॥ १२६॥
  - (५) नन्दनः । सुब्रह्मण्यां सुब्रह्मण्याहाने एकगर्भेऽप्येककालनिषक्तयोरपि सतोः ॥ १२६॥
- (६) रामचन्द्रः । सुब्रसण्यासु क्रियासु सोमयागादौ कोयजित अमुकशर्मणः प्रयोत्रोयजित । चपुनः कः अमुकशर्मणःपौत्रोयजित । च पुनः अमुकशर्मणः पुत्रःप्रपुत्रःयजित च पुनः अमुकशर्मां यजित । च पुनः एवंविधिक्रियासु
  जन्मज्येष्ठेनआव्हानंस्मृतं यतः सुब्रसण्यवेदा्ध्यायिनां घोषाएवं भवन्ति । यमयोः निषिक्तयोःगर्भेषु जन्मतोज्येष्ठतास्मृता ॥ १२६ ॥

अपुत्रोऽनेन विधिना सुतांकुर्वीत पुत्रिकाम् ॥ यदपत्यंभवेदस्यां तन्ममस्यात्स्वधाकरं ॥ १२ ७ ॥ [ अभातृकांप्रदास्यामि तुभ्यंकन्यामलंकतां । अस्यां योजायते पुत्रः समे पुत्रोभवेदिति ॥१॥]+

(१) मेधातिथिः । यदपत्यमस्यांजायेत तम्पेमसंस्वधाकरमीर्ध्वदेहिकस्य श्राद्धादिपुत्रकार्यरुक्षणार्थः स्वधा श-ब्दोनत्वयमेवोच्चार्यः तथाच गौतमः पितोत्सुजेत्पुत्रिकामनपत्योग्निमजापतिचेष्ट्रास्मदर्थमपत्यमिति संवादाद्यभिसंबन्धमात्रा- दियोगेन विनापि भवति पुत्रिका ननु संवादभावेन यद्यप्यभिसंबन्धे त्दरयात्कतमुच्यते सुतवचनेन यावलक्षापितस्ताव-ज्ञामाताविप्रतिपद्येत कुर्वीत पुत्रिकामेषतस्याव्यपदेशः॥ १२७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनेन वक्ष्यमाणेन । यदपत्यिमत्यादिअभिधाय दद्यादिति शेषः । त्वधाकरं पुत्रकार्य-श्राद्धादिपररम् ॥ १२७ ॥
- (३) कुद्धूकः । अविद्यमानपुत्रोयदस्यामपत्यंजायेत तन्मम श्राद्धाद्यौर्ध्वदेहिककरंस्यादिति कन्यादानकाले जामा-त्रासहसंप्रतिपत्तिरूपेण विधानेन दुहितरंपुत्रिकांकुर्यात् ॥ १२७ ॥
- (४) राघवानम्दः । पुत्रिकापुत्रस्य भागं विधास्यन् तत्प्रकारमाह अपुत्रइति । उत्पन्नपुत्रेण भागयोग्या पुत्रिका । स्वधाकरं पिण्डादिदातृ । पुत्रिकापुत्रस्यच्वष्टकाश्राद्धे विशेषीयतोमातामहस्य मातामहादिश्राद्धं नास्ति दौहित्रस्यास्ती-ति ॥ १२७ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथपुत्रिकायाः पुत्रस्य च दायपाप्ति विवक्षन्पृत्रिकाविधितावदाह अपुत्रोनेनेति । अनेनोत्तरार्द्धेन वक्ष्यमाणेन विधिना संविद्वाक्येन पुत्रिकामिवार्थेकन्प्रत्ययः पुत्रानुकारिणीमित्यर्थः । त्वधाकरं पिण्डोदकपदानादिकरं इति शब्दोन्ते दृष्टव्यः ॥ १२७ ॥

अनेन तु विधानेन पुरा चक्रेथ पुत्रिकाः ॥ विद्यार्थस्ववंशस्य स्वयंदक्षः प्रजापितः ॥ १२८ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रजोत्पादनविधिक्नः प्रजापतिर्दक्षःसएवोदाह्नियतेऽर्थवादोग्रंपरकृतिर्नाम ॥ १२८ ॥
- (२) सर्वजनारायणः। लवंशस्य लसपिण्डधारायाः॥ १२८॥
- (३) कुङ्गृकः । अत्रपरमितपत्तिरूपमनुवादमाह अनेनेति । दक्षः प्रजापितः पुत्रोत्पादनविधितः स्ववंशवृद्ध्यर्थमने-नीक्तविधानेन कृत्सादुहितरः पूर्वपुत्रिकाः स्वयंकृतवान् । कात्स्न्येऽथशब्दः ॥ १२८ ॥
  - (४) राघवानन्दः। अस्य निर्मूलत्वंधुनीते अनेनेति ॥ १६८ ॥
- (५) नन्दनः । अस्यार्थवादंपरकतिरूपं च श्लोकाभ्यामुदाहरति अनेनेति । अनेनोक्तेन प्रजाविद्गोहि प्रजापितः सोप्येव त्वयंचके इति ॥ १२८॥

इदी सदश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश ॥ सोमाय राज्ञे सत्कत्य प्रीतात्मा सप्तविंशतिम् ॥१२९॥

- (१) मेधातिथिः । सत्कत्येति तदत्र विधीयते दशेत्यादिलिङ्गादानेकपुत्रिकाकरणमपीच्छन्ति ॥ १२९ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । दश पुत्रिकाः । शीतात्मा पुत्रजन्मतृष्टिमात ॥ १२९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । सदक्षीभाविपुत्रिकापुत्रलाभेन भीतात्माऽलङ्कारादिना सत्कत्य दशपुत्रिकाधर्माय त्रयोदशकश्यपाय सप्तविश्वतिचन्द्राय द्विजानामेषधीनांचराङ्गे दत्तवान् । सत्कारवचनमन्येषामपि पुत्रिकाकरणे लिङ्गम् । दशेत्यादिच बहीन्नामपि पुत्रिकाकरणज्ञापकम् ॥ १२९॥
- (४) राघवानन्दः। तत्रैव पुरावृत्तं कथयित ददाविति। प्रीतात्मासर्दतसर्वत्रानुषञ्जते ॥ १२९ ॥ यथैवात्मा तथापुत्रः पुत्रेण दुहिता समा ॥ तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्योधनंहरेत् ॥१३० ॥
- (१) मेधातिथिः। यदपत्यंभवेदस्यांतन्ममस्यादिन्युक्तं अपत्यमृक्त्थभाक् अतः पितरि मृते पुत्रिकायाअनुत्यन्मसुत्रायाधनहरत्वमप्राप्तंविधीयतेऽर्थवादेन तस्यामात्मनि पुत्रनिमित्तंतिष्ठन्त्या [ मेवधनंनपुत्रोत्पत्तिस्तदीयाय युक्य-

ते अथवातस्यामात्मभूतायांपितृरूपाय।मिति ] ‡ पुत्रेण दुहितासमिति सामान्यवचनोदुहितृशब्दः प्रकरणात्पुत्रिकाविष-योविञ्जेयः॥ १३०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। तथाच सैव पुत्रिकाऽपुत्रस्य धनंहरति नान्यइत्याह यथेति ॥ १३० ॥
- (३) कुछ्कृकः । आत्मस्थानीयः पुत्रआत्मावैपुत्रनामासीति मन्नलिकात्तत्समा च दुहिता तस्याअप्यहेभ्यउत्पाद-नात् अतस्तस्यां पुत्रिकायां पितुरात्मत्वरूपायां विद्यमानायामपुत्रस्य मृतस्य पितुर्धनंपुत्रिकाव्यतिरिक्तः कथमन्योहरेत ॥ ॥ १३०॥
- (४) राघवानन्दः । ततः किंतत्राह यथेति । तस्यामात्मनीति सामानाधिकरण्ये सप्तम्यौ । आत्मावै जायते पुत्र इतिश्रुतेर्दुहिताप्यात्मा तेन अपुत्रस्य पितुः पुत्रिका धनभाक् । तत्पुत्रश्च पौत्रस्थानीयः । अन्योज्ञात्यादिः ॥ १३० ॥
- (५) न-दनः । अथनकतमेव दायविभागविधिमाह यथैवात्मेति । दुहिता पुत्रिका आत्मन्यात्मभूतायामन्योत्या-त्मभूतोभात्रादिर्धनं हरेछ्रभेत ॥ १३० ॥

मातुस्तु यौतकंयत्स्यात्कुमारीभागएव सः ॥ दौहित्रएव च हरेदपुत्रस्याखिलंधनम् ॥ १३१ ॥

- (१) मेधातिथिः। यौतकशब्दःपृथग्भावेन च स्त्रीधने तत्र हि तस्याएव केवलायाः खाम्यं अन्येतु सौदायकमेव तत्संबन्धस्त्रीधनंतत्रहि तस्याः खातह्रयम् ॥ सौदायिकंधनंषाण्य स्त्रीणांत्रातह्रयमिष्यते ॥ नभक्तभूषाद्युपयोगिनः आच्वाहिकाद्भृतृदत्ताद्धनादुपयुक्तशेषमेव युवत्या स्वीकृतंयौतकमाहुः। कुमारीभागएव कुमारीपहणा [दूनो ] स्ति एवकारस्यचपितदानुवादकत्वात्मकरणवाधकत्वमतश्च पुत्रिकाकुमारीविषयमिपयौतकं । एवंचगौतमः स्त्रीधनंतदपत्यानामित्युक्ताह् दुहिनृणामप्रत्तानामप्रतिष्टितानांचेति । तत्राप्रतिष्टितायाऊढा अनपत्या निधानाभर्तृगृहे याभिः प्रतिष्टा नल्दधा
  दौहित्रपत्रच हरेदपुत्रस्यानौरसपुत्रस्याखिलधनंहरेत् सितत्वौरसे यावानंशस्तंवक्ष्यति अत्रापि पुत्रिकापुत्रएव दौहित्रोन
  सर्वत्र पूर्ववत्मकरणत्यागस्य यौनकविषयत्वएव प्रमाणसंभवात् ॥ १३१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यौतकं स्नीधनम् । कुमारीभागोऽपुत्रकन्याभागः सत्यिपपुत्रे सत्यामिषपुत्रिकायां तत्पुत्रे॰ च । दौहित्रइति दौहित्रः पुत्रिकापुत्रः । अषुत्रस्य मातामहस्य अखिलम् । सतु ततः कुमारीभागाकर्म । एतेनपुत्रिका-विषयादन्यत्रापि मातुः स्नीधनं कुमारीणामेव तिस्मिन्संगृहीते पितृवित्तात् स्तर्याशचतुर्थभागदानंतासां न कर्तव्यम् । याज्ञ-वल्क्यस्मृतौ चतुर्थाशदानस्य भगिनीसंस्कारत्वेन अवणात् तस्यच मातृयौतकेनैव सिद्धेरितिपास्म । पुत्रिकायांत्वकृता-यामपुत्रस्य धनंपव्यभावएव दृहितृदौहित्रगामि ॥ १३१ ॥
- (३) कुछूकः। मातुर्यद्धनंतत्तस्यां मृतायां कुमारीभागएव स्यान्त पुत्राणांतत्र भागः। कुमारी चानूदाभिषेता। त-यागातमः॥ स्त्रीधनंदुहितृणामदत्तानामप्रतिष्ठितानांच अपुत्रस्य च मातामहस्य दौहित्रएव प्रकृतन्वात्पौत्रिकेयः समप्रधनं-गृह्यीयात्॥ १३१॥
- (४) राघ्यानन्दः । मातामहेन रूपार्याये यद्दं तत्कुमार्या पर्यापं तन्मातुरू र्ध्वतत्पुत्रएव तद्धरेदित्याह मातु-रित्वति । ननु पारितोषिके धने दातुः ख्त्वापरित्यागात्कथं तत्पुत्रस्तद्धरेत्तत्राह कुमारीभागइति । स्त्रीधनंतदपत्यानामि-तिगौतमोक्तेः । नकेवलमेवमपितु मातामहस्यापि धनभागित्याह अपुत्रस्यति ॥ १३१ ॥

- (५) **नन्दनः । योतकं मातुः पितृकुलमामं धनमसत्यिप पुत्रिका पुत्रे कुमार्या यौतकमामिरेव कारेणसूचिता अपु-**त्रस्य पुत्रिकाकरणोत्तरकालंजातपुत्रस्य मातामहस्याखिलंधनं दौहित्रः पुत्रिकापुत्रएव हरेन्नपुत्रिका ॥ १३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यौतकं स्त्रीधनम् ॥ १३१ ॥

दौहित्रोसखिलंरिक्थमपुत्रस्यपितुहरेत् ॥ सएव दद्याद्वी पिण्डी पित्रे मातामहाय च ॥ १३२ ॥

(१) मधातिथिः। अपुत्रमातामहपमातामहाय पूर्वेणैव पौत्रिकयदौहित्रस्याऽखिलंरिक्थहरत्वमुक्तमतोऽयंश्लो• कस्तदनुवादेन पिण्डदानविधानार्थं इतिकैश्विद्याख्यातं । हरेचदीति च ते पठिनत यस्मिन्पक्षे सर्वहरेनसिन्नव पक्षे द्या-द्दातुः समस्तत्र विभागः स्यादिति पक्षस्तदा द्वादन्यथा योयतआददीत सतस्मै द्वादिन्यनेवैव पिण्डदानेन सिद्धे पुन-र्वचनमनर्थकं अखिलरिक्थपहणानुवादश्यानर्थकएव तद्युक्तं । अपुत्रस्य पितुईरेदित्ययमेवार्थोवगीतश्चिरन्तनपाठः । पितृ-शब्दश्य जनके प्रसिद्धतरोन मातामहे । अतश्य पुत्रिकायाभर्ता नतु तदन्यभार्यापुत्रपुत्रिका च पुत्रवती तदाऽनेनैव पुत्रेण जातेन पिता पितामहश्योभावपि पुत्रवन्तौ वेदितव्यौ । यदातु बीजीतरासु जातःपुत्रस्तदा पुत्रिकापुत्रः समानजातीयायाम्-ढायांजातोपि नैव बीजिनोरिक्थंहरेन्नापि पिण्डंदद्यात् अन्योहि जन्यजनकभावोन्यश्रापत्यापत्यवत्संबन्धः । अजनका-अपि क्षेत्रजादिभिरपत्यवन्तोजनकाश्य विक्रीतापविद्धादिपितरोनीवाजीगर्तादयःपुत्रवन्तस्तथाचौरसरुक्षणः स्वक्षेत्रइति स्वयहणंक्षेत्रंच पुत्रिकापितुरेव भर्ताहि तस्य चानुविधेयवरइति मातृकुलेखामी तस्मोदवंतद्वक्तव्यं यस्मिन्पक्षे विद्यमाना-न्यपुत्रपुत्रिकाभर्ता पुत्रिकापुत्रश्चाखिलद्रव्यहारी तिस्मिन्पक्षे अञ्जसाअयंत्रयुद्गेति रुटायाअपि प्राथमिकात्सप्रयोगादनपग-तमेवानुषज्येत । पायेण सत्र शास्त्र कन्याशब्दः पुमांसप्रयोगमाचष्टे अर्थसंस्कारहीनेति तदपि न यतः प्रथममेव वचनमे-वंस्मरणाभिपायेण तत्र संभवि प्रमाणान्तरवशाहृक्षणया हिताइत्यत्र प्रतीयते । यथोक्तं ॥ पाणिप्रहणकामन्त्राः कन्यात्वे व प्रतिष्ठिताः । ताः कन्यास्विपतृणांहियाहिताइति । अत्र धर्मलोपवचनलिङ्गान्पुरुषोपभुक्ताऽकन्येत्युच्यते तद्दिपर्ययेणानुपभु-का कन्येति सर्वत्रैवमुख्यार्थमनुरुध्यिकयमाणाधर्मारुक्ष्यन्ते तेच न सर्वे किर्ताह्र यावतांप्रमाणमस्ति । तथाह्रि कानीनइति पितुः स्वतासंस्काराभावश्य प्रतीयते केवले हि संस्काराभावेचोढा स्वैरिणी पुत्राः कानीनाः केवलायां च पितृस्वतालक्षणायां पुत्रिकापुत्रोपि कानीनइति व्यपदिश्यते । तथोक्तेत्वदारतस्तुनियमातिक्रमः प्राप्तीतीति नद्यस्यायमर्थः त्वदारेभ्योन्यागन्त-ब्येति परिश्चयंचकामयते नचापरां दारांरतथा सत्यनेनेव गतत्वात्परदारप्रतिषेधानर्थकःस्यात्कितर्हि त्वदारेषु रितर्धारिय-तथ्या रतिभावनयाऽभ्यासात्वीत्यतिशयोत्पत्तेः [ अक्षराणि ! ] स्त्रियंच न कामयते नचापरान्दारांस्तथासति धर्मेभ्यो-नहीयतइत्यन्वादोयं । अथवा स्वदारनिरतोपि पर्ववर्जनमेनांबजेयुरसौ सुषुप्रयैवमपत्यशेषएव परदाराप्रतिषेधोपि नोस्ति । अनूबत्वान्केनचिद्दारव्यपदेशाभावात् किंपुनरपुत्रयुक्तमविवाह्मित अष्टीहिविवाहास्ते च खीकारभेदेन ब्राह्मादिव्यपदेशभे-दंगितपयन्ते नचास्यात्वकरणंभर्तुरस्ति पितुरेव स्वत्वानितवृत्तेः अभातृकायां च विवाहमितषेषे पुत्रिकामविवाह्मांदर्शः यित यथा नाभातृकामुपयच्छेत तोकंह्यस्य तद्भवतीति पाकरिषाकश्रायंप्रतिषेधस्तद्प्रतिषेधेषूपलभ्यमानमूलत्वात्पकरणा-भीनोपि संस्कारत्वमपनुदति । तथाच शिष्टादर्शनीयकन्याभावे कपिलादिरूपामुपयच्छन्ति। तथाच **त्वधर्मानु**ष्ठानमा**चरन्ति** क्षतयोग्यन्यपूर्वाभावोत्र समानप्रवरादिकयोढयापि कथंचिन्नपत्रीकार्यकुर्वन्ति एतदर्थमेव कैश्विनोद्दहेत्कपिलामित्यत्र दृष्टदोषोपवर्णनंगाकरणिकत्वेपि सपिण्डादिमतिषेधस्य चैकरूप्यंमाविद्यायीति कथंपुनः स्पृष्टिमतिषेधोभानृकामुपयच्छतेत-लिन्नोद्धारशङ्का उच्यते अस्य प्रतिषेधस्य वाक्यशेषः श्रूयतेऽपत्यंद्यस्य तद्भवतीति अनेन ततश्चापत्योत्पत्तावेव पुत्रिका नभायां धर्मार्थमर्थकामयोस्त्वस्त्वेवसहाधिकारइति भवत्यपरिहारस्तु त्वकरणाभवादविवाहः ननु तिलान्पक्षे कानीनएव

पुत्रिकापुत्रःस्यान्त्रस्यौ पितुः त्वस्यादसंस्कृतयोश्रापत्यिमित संस्कारपक्षेतु पितृसुतासंस्कारभावीनधर्मलक्षणप्रत्ययादग्य-तरभर्माभावे कानीनाद्भिद्यत्वद्दित्युक्तं अत्रोच्यते नवयंपुत्रिकापुत्रस्य कानीनस्य लक्षणंतरस्य नास्तीति ब्रूमः इदंहितस्य लक्षणं ॥ पितृवेशमिकन्यातृयंपुत्रंजनयेद्दहः ॥ तंकानीनंवदेन्ताम्नावोदुःकश्यासमुद्भत्वमिति ॥ अस्यचार्थः य एवंलक्षणः सद्दृशास्त्रे कानीनयहणेषु यहीतव्यः । सच कस्यापत्यमित्यपेशायां वोदुः कश्यासमुद्भत्वमिति द्वितीयंवाक्यं । अथवा नेह पदार्थोलक्ष्यते किर्ताहं संबन्धिता नियम्यते यएवंविधः कानीनस्त्वोदुः संबन्धिनंवदेदित्येकवाक्यतेव संबन्धिता च पदार्थभेदेचाप्युपाधिभेदाद्भिद्यतएव रहः प्रकाशभेदेन चैव मातामहस्य अन्येचाहुरितिपदार्थस्तु तदा कानीनशब्दस्य शब्दार्थसंबंधोऽवधितएवावगन्तव्यः ते चेदपत्यमात्रे कानीनंत्सरन्ति । भवतु पैतृके कानीने व्यवहारः । अन्येतु स्वृतिमेव विशेषितष्ठामाहुः नहि कन्यापत्यमात्रे सर्वकानीनशब्दः प्रयुज्यते किर्ताहं मानवस्वृतिर्वश्यते एतदप्यनुमन्यामहे निश्चिते प्रयोगाभावेऽवशेषस्मरणेऽपि पुण्यसिद्धचादितद्विशेषावगितः प्रयोगतोन्याप्येव ॥ १३२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । नकेवलंमातामहस्य धनंहरेदिषतु षितुः बीजिनः स्वमातृभर्तुरप्यपुत्रस्य पुत्रान्तरशून्य-स्य दौहित्रः पुत्रिकापुत्रोधनंहरेत् तद्वीजमभवत्वादस्य ज्ञात्यन्तरापेक्षयाऽन्तरङ्गत्वात् । पुत्रिकापुत्रित्यमेच समेपुत्रइ-त्यभिधानस्य न ममेव पुत्रइतीतरपुत्रत्वव्यवच्छेदने तात्पर्य किंतु स्वपुत्रतायामः । यदासावृक्थहरस्तदा सएवमातामहा-य यथैकोद्दिष्टंतित्पनृपितामहौचादाय पार्वणं यथा करोति तथा स्वबोजिनेऽपि कुर्यात् । पिण्डद्दयदानिविधिः श्राद्धद्य-विधिपरः । द्यामुष्यायणस्य श्राद्धविधानं श्रुतौ श्रुतमः ॥ १३२ ॥
- (३) कुद्धूकः । दौहित्रः प्रकतित्वात्पीत्रिकेयएव तस्य मातामहधनपहणमनन्तरीक्तंजनकधनपहणंच पिण्डदानाः श्रीयमारंभः पितृशब्दस्यतत्रवमित्वद्भवात् । अन्यस्य पौत्रिकेयः पुत्रान्तररहितस्य जनकस्य समग्रंधनंगृद्धीयात्सएव पितृमातामहाभ्यां हो पिण्डो द्यात् । पिण्डदानंश्राद्धोपलक्षणार्थं पौत्रिकेयत्वेन जनकधनग्रहणपिण्डदानव्यामोहिनरा-सार्थवचनम् ॥ १३२ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रैव कैमृतिकन्यायमाह दोहिञ्जेति अपुत्रस्य पुत्रान्तररहितस्य स्विमितुर्मातामहस्यवा । अ-तआह सइति । नास्य पितृमातामहपक्षे पिण्डदातृत्वं मातामहमातृपक्षेतु पिण्डदातृत्वमितिभावः । पितुः पुत्रान्तरासत्वे स्विपितुर्धनस्य न्यायसिद्धत्वा त्पण्डदातृत्वं विधेयमः । पिण्डदानं श्राद्धायुपलक्षणार्थमः ॥ १३२ ॥
- (५) नन्दनः । दोहित्रोपि पुत्रिकापुत्रः सन्निप अपुत्रस्य पुत्रान्तररहितस्य पितुः त्वजनकस्य रिक्थंहरेत् कला-द्विस्थहारित्वात् पिण्डं पित्रे त्वजनकायापुत्रायपितामहाय च सएव दद्यात् ॥ १३२ ॥ पौत्रदेशहित्रयोल्जीके न विशेषोऽस्ति धर्मतः ॥ तयोहि मातापितरौ संभृतौ तस्य देहतः ॥ १३३॥
  - (१) मधातिथः । पूर्वशेषोयमर्थवादः कथमविशेषस्तयोहि मातापितराविति ॥ १३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदि पुत्रिकायांकतायां पुत्रोजायते मातामहस्य तदा दुहित्रपेक्षया पुत्रस्याभ्यांहितत्वा-द्रधिकभागतास्थित्याशङ्कांनिवारयति पौत्रेति । मातापितरौ पिताचमाताचैत्यर्थः । अत्रख दुहितुः पुत्रस्थानीयत्वान-स्याभ स्नीत्वेन .बिहरङ्गत्वात्त्वाभ्योत्तयसंभवात्पौत्रदौहित्रोपादानमः । तेन पुत्रतुल्यत्वात्पौत्रस्य तुल्यत्वाच्यरौहित्रस्य पुत्रेणसाम्यमित्युक्तमः ॥ १३३ ॥
- (३) कुह्नूकः । पौत्रपौत्रिकेययोर्जेके धर्मकृत्ये न किश्विद्दिशेषोस्ति यत्मात्तयोर्मातापितरे। तस्य देहादुत्पनाविति पूर्वस्यैवानुवादः ॥ १३३ ॥

- ( ४ ) **राघवान-दः** । किंच पौत्रेति । लोके धर्मकृत्ये धर्मतः शास्त्रानुसारेण तयोः पौत्रदौहित्रयोर्नविशेषोस्ति यतः तस्य पितुः देहतोमातापितरौतयोः संभूताविति समाधिकारितेतिभावः ॥ १३३ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । पुत्रिकायाः पुत्रस्य मातामहपिण्डपदत्वमुपपन्निमत्यभिषायेणाह पौत्रदेशिहत्रयोरिति । देशित्रः पुत्रि-कापुत्रः कार्य इहामुत्रच कर्तव्ये धर्मतोन्यायतः एवंन्यायउत्तरार्द्धेनोच्यते तस्य पुत्रदुहितृपितुर्देहतः तयोः पौत्रदेशिह्तर-योः मातापितरौ संजातौ पौत्रस्य पिता संभूतो दौहित्रस्य माता हि यत्मात्तत्मादविशेषोस्तीति ॥ १२३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। तयोः पीत्रदौहित्रयोः॥ १३३॥

पुत्रिकायां कतायान्तु यदि पुत्रोऽनुजायते ॥ समस्तत्र विभागः स्याज्येष्ठता नास्ति हि स्रियाः॥ १३४ ॥

- (१) मेधातिथिः। समस्तत्रतुल्योविभागोजातेन पुत्रेण ज्येष्ठांशनिषेधः ज्येष्ठतानास्तिहिस्रियाः रिक्थभागएव ज्येष्ठता निषिध्यते नत्वस्यांगुरुवृत्तौ ॥ १३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यद्येवंज्येष्ठत्वात्पुत्रिकापुत्रस्य ज्येष्ठस्य ज्येष्ठभागोदेयइत्यतआह पुत्रिकामिति । पुत्रो-जायते मातामहस्य । ज्येष्ठता गुणविशेकता विद्यादिगुणाभावान्नास्ति तद्वारातु पुत्रिकापुत्रस्यापि न ज्येष्ठताऽस्तीत्यर्थः ॥ १३४ ॥
- (३) कुःख्नुकः । कतायां पुत्रिकायां यदि तत्कर्तुः पुत्रोऽनन्तरंजायते तदा तयोविभागकाले समोविभागोभवेतः नोद्धारः पुत्रिकाये देयः यत्माञ्चयेष्ठायाअपि तस्याउद्धारविषये ज्येष्ठता नादरणीया ॥ १३४ ॥
- (४) **राघवानन्दः । क**तपुत्रिकोत्तरकालोत्पन्नपुत्रस्यापि तत्समिविभागं वदन् तस्याज्येष्ठत्विनिषेधेनोद्धाराभावमाह् पुत्रिकायामिति । तस्यामातुज्येष्ठत्वाभावेन तदौपाधिकपुत्रज्येष्ठत्वाभावादुद्धाराभावः ॥ १३४ ॥
- (५) नन्दनः । अनुजायते पुत्रिकाकरणात्पश्चाज्ञायते श्लीयहणात्तदपत्यस्याप्युपलक्षणमः ॥ १३४ ॥ अपुत्रायां मृतायान्तु पुत्रिकायां कथंच न ॥ धनंतरपुत्रिकाभर्ता हरतेवाविचारयन् ॥ १३५ ॥
- (१) मिथातिथिः । अत्वामिकान्यास्तुपृत्रिकायाभर्तुरग्रप्तधनसंबन्धउच्यते । अथ कि पृत्रिकाविवाहेन संस्क्रियते । उताहोन किंचन यदिसंस्क्रियते भार्येवासीभवित भार्याकरणोहि विवाहः । ततश्च तद्धनं [अ० १ ] नसंस्तूयते कन्याग-मनंगामोति स्वरार्रानरतः सदेति नियमातिक्रमश्च यथेच्छसितथास्तु [अ० १ ] ननुचास्निन्पक्षे श्लोकोयमनर्थकः । नैष-रंगः अपरिपूर्णत्वायार्थवत्वस्य यथैतद्यमपत्यं न भर्तुस्तेन वेत्याश्चानिवृत्त्यर्थोयुक्तएव श्लोकारम्भः । बहवश्चार्थवा-रिनोमानवाः श्लोकाः अथवा पुनरस्तु न संस्क्रियतइति । न तु चास्मिन्पक्षे कन्यागमनं प्रामोति किंकतं तथा विधायां जातोमातामहस्य पुत्रइतःसाभ्यं गंतुविभ्यर्थातिक्रमनिरूपणेन माकरणिकं नच तानि नामानि न पतनीयानि [अ० १ ] किं पुनर्भवांकन्याशब्दार्थमत्वा चोदयित कन्यायहणं प्रामोतीति त्रिधाहि कन्याएकातावदमवृत्तपुंपयोगात्तथा [ अ० १ ] देविहताः प्रथमे वयसि वर्तमानाच तत्र यदितावन्पुसा संप्रयुक्ता येन कार्यमतः पिण्डदानं यदा तु बीजो सपुत्रः संपद्यते तदा सपुत्रिकापुत्रो नैवबीजिने पिण्डं दद्यात् नतु दीहित्र इत्युच्यते पीत्रिकेयइत्यर्थः यथा मातामहपक्षे पितुरपि योहरेत्तत्राषि सच दद्यादिति श्रूयते न पुनः पक्षान्तरेपि निषेधमनुमापयिति पित्रे पितामहाय चेत्युभयोरपातत्वात् चोतनं परिसङ्कत्यित अनुवमाने चोतनमन्यस्नाएवदद्यात्तयुगपद्भभाग्याननायमनुवादः यथैव पित्रे मातामहाय च एवं पितामहाय प्रपितामहाय निर्वेश च तथैव च ततः पराभ्यां द्वाभ्याम ॥ १३५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धनं तया जीवतोष्टतस्य वा त्विपतुः प्राप्तमः ॥ १६५ ॥
- (३) कुछ्कृकः । अपुत्रायां पुत्रिकायां कथंच न मृतायां तदीयधनंतद्भतेवाविचारयग्यक्कीयात्पुत्रिकायाः पुत्रसम-त्वेनानपत्यस्य पत्रोरहितस्य मृतपुत्रस्य पितुर्धनग्रहणप्रसक्तौतन्तिवारणार्थमिदंवचनम् ॥ १३५ ॥
- (४) राघवानन्दः । अजातपुत्रा पुत्रिका भ्रियेतचेद्धनं तद्धतुरेवेत्याह अपुत्रायामिति । अविचारयन् पुत्रिकापुत्र-स्य मातामहसंबन्धित्ववत्तद्धनंतस्येत्यनभिशद्भः । पुत्रस्यैवान्यार्थत्वं नतु पह्नयाःअतोऽस्यतद्धनःवित्वावः ॥ १३५॥
  - (५) नन्दनः । अपुत्रिकं भर्तेवाहरेन्न पुत्रिकापितृब्यादयः ॥ १२५॥

# अकतावा कतावा पि यंविदेसारशात्सुतम् ॥ पौत्रीमाताहस्तेन दद्यात्पण्डंहरेद्धनम् ॥ १३६ ॥

- (१) मेधानिथिः। अधस्तनोपरितनवाक्यपर्यांकोचनयापुतिकापुत्रविषयएवायमितिशयोक्तया प्रतीयते। अकताया अपि दुहितुः पुत्रो मातामहधनभागित्युक्तं। किंपुनः कतायाद्रत्येवमन्यशेषत्वात्पुत्रिकायाविधिष्वानर्थक्यप्रसङ्गान्नदौहित्र-स्य रिक्थपात्यर्थः। ननु च स्मृत्यन्तरे दौहित्रमात्रस्य दानाधिकारः श्रूयते मातामहानामध्येविति। द्द्दापि करणहित्वा श्रुतिवाक्यसामध्येन दौहित्रमात्रविषयतेव प्रतिपत्तुंन्याच्या दद्यात्पण्डंहरेद्धनिमिति। [तथापरमुक्तंदौहित्रोद्याखलंरिक्थिम्त्यादि अत्रोच्यते यदुक्तंमातामहानामिति] तद्दहुवचनं किं व्यक्त्यपेक्ष्यमुतलक्षणया प्रमातामहाद्यभिपायेणव्यक्तिपक्ष एकस्यैव मातामहस्य प्रामोति श्राद्धाद्वित तद्य सिपण्डीकरणे कते विरुद्धं एवंद्याद्वरत्यभ्योदद्यादिति। अथापि पितुरन्यस्य सिपण्डीकरणमेवनकरिष्यत इत्युच्यते तदिप निषेधाभावात् लक्षणयोः सिन्कवर्षेविशेषाभावाह्यक्षणविशेषाप्ररिद्धानेऽनवगमत्वमेव स्मृत्यादिबलेन च कारणत्यागस्येति विरोधप्रसङ्कस्तंनिवेशोहि पदार्थपकरणादुत्कष्यते द्दादशो पसदोहीनस्येतिवतः। अकतावेत्यस्य चान्यपरत्वमुक्तं। तसात्यौतिकयविषयमेततः॥ १३६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अकता पुत्रिकात्वेनापरिभाषिता । सदशात् नोत्तमादधमाद्वा । कतापुत्रोदद्यात्मथमंपिण्डं-सर्वदा सएव धनं हरेत्सदैव । अकतापुत्रस्य पुत्रपत्नीदुहित्रभावएव ॥ १३६ ॥
- (३) कुङ्कृकः । अकतावाकताविति पुत्रिकायाएव द्वैविध्यंतत्र यदपत्यंभवेदस्यां तन्ममस्यात्स्वधाकरमित्यभिधा-य कन्यादानकाले वरानुमत्या या क्रियते सा कताभिसन्धिमात्रकतावाग्व्यवहारेण न कता । तथा गोतमः अभिसन्धि-मात्रात्पुत्रिकामे केषामिति । अतएव पुत्रिकाधमंशद्भयेति प्रागविवाद्मत्वमुक्तमः । पुत्रिकेव कताऽकतावा पुत्रंसमानजाती-याद्दोढुक्तपादयेत्तेन दौहित्रेण पौत्रकार्यकरणात्पीत्रिकेयवान्मातामहः पौत्री तथाचासौ तस्मै पिण्डंदचात् । गोविन्दराज-स्त्वकता वेत्यपुत्रिकेव दुहिता तत्पुत्रोपि मातामहधने पौत्रिकेयद्दव मातामहादिसत्त्वेष्यधिकारीत्याह । तन्न पुत्रिकायाः पुत्रतुल्यत्वादपुत्रिकातत्पुत्रयोरतुल्यत्वेन तत्पुत्रयोरतुल्यत्वायोग्यत्वादिति ॥ १३६॥
- (४) राघवानन्दः । दौहित्रस्य धनहरणादौ पुत्रिकाकरणमुपलक्षणिमत्याह अरुतेति । सदशात् सभातीयात् भर्तुः सुर्तविन्देदुत्पादयेत् तेन मातामहः पौत्री त्वपुत्राभावेद्दितशेषः ॥ १३६ ॥
- (५) नन्द्र मः । पुत्रिकात्वेनाकृताया दुहिता तेन पौत्रीस्यादितिशेषः । पुनःसन्तानहीनाय मातामहाय पिण्डंदद्याः त्तस्य धनंहरेत् ॥ १२६ ॥

<sup>(</sup>१) मे • ८

पुत्रेण लोकाञ्जयति पौत्रेणानन्त्यमश्चते ॥ अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रष्नस्यामोति विष्टपम् ॥ १३७॥

- (१) मधातिथिः । पुत्रेण जातेन तत्कतेनोपकारेण लोकान्त्वर्गादीन्दशविशोकान् जयतिमामोति । तत्रोत्पद्यतद्द-तियावत् एतंपौत्रेणानन्त्यंतेष्वेव चिरन्तनकालमवस्थानंलभते । पौत्रस्य पुत्रेण ब्रधस्य विष्टपमादित्यलोकंप्रामोति । प्राकाश्यमश्रुते न केनचित्तमसा वियते ॥ १३७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लोकानस्वर्गम् । आनन्त्यं तदेव चिरस्थितम् । ब्रष्टस्य हिरण्यगर्भात्मनः सूर्यस्य । वि-ष्टपं लोकम् ॥ १३७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । पुत्रेण जातेन स्वर्गादिलोकान्त्रामोतीति पौत्रेण तेष्वेत्र विरकालमवतिष्ठते तदनन्तरंपुत्रस्य पौत्रे-णादिन्यलोकंप्रामोति । अस्य च दायभागमकरणंऽभिधानंपितुर्धने पत्न्यादिसङ्गावेपि पुत्रस्य तदभावे पौत्रस्येत्येवंपुत्रसंता-णाधिकारबोधनार्थम् ॥ १२७॥
- (४) **राघवानन्दः** । पुत्रादीनां त्रयाणां जम्ममात्रतः फलभेदमाह पुत्रेणिति । पुत्रेणायंलोकइतिश्रुतेः । आनन्त्यं पुत्रतः प्राप्तलोकेष्वेव चिरकालावस्थानम् । ततएव ब्रथस्य रवेः विष्टपं लोकं प्रपोत्रेणामोतीत्यन्वयः॥ १३७॥
- (५) **नन्दनः । अ**कतायाः पुत्रस्य मातामहरिक्थहरणेन पौत्रस्य तुल्यतामुपपादयिष्यन्तिदन्तावच्छ्णुतेत्याह पुत्रेणेति । आनन्त्यंनाशरहितत्वम् ॥ १३७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । त्रप्रस्य सूर्यस्य विष्टपं लोकं आमोति ॥ भास्कराहस्करत्रप्रेत्यमरः ॥ १६७ ॥ पुन्नास्नोनरकाद्यस्मात्रायते पितरंसुतः ॥ तस्मात्युत्रइति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ १६८॥
- (१) मधातिथिः । अपत्योत्पादनिविधिशेषोयमर्थवादः । पुंनामनरकंचतुर्विधभूतोत्पत्तिः पृथिव्यांव्यपदिश्यते तत-स्नायते पुत्रोजातः देवयोनी जातइत्यर्थः तत्माद्धेतोः पुत्रइति व्यपदिश्यते ॥ १३८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पुंनाम्नोयत्रापुत्रौर्गन्तव्यम् ॥ १३८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यस्पान्पुन्नामधेयनरकात्सुतः पितरंत्रायते तस्पान्त्राणादात्मनैव ब्रह्मणा पुत्रइति प्रोक्तः । तस्पा-न्महोपकारकत्वान्पुत्रस्य युक्तंतदीयपुंसंतानस्य दायभागित्वमिति पूर्वदाढ्यार्थमिदम् ॥ १३८॥
- (४) राघवानन्दः । पुत्रपदस्यान्वर्थफलमाह पुनिति । स्वतः पुत्रपौत्रानपेक्षया सचकार्यविशेषः पुत्रस्यवैद्योक्तः स्वयंभुवेति तद्वचनेवात्र प्रमाणमितिभावः ॥ १३८॥
  - (५) नम्दनः । नरकोदुःखंतस्य पुदिति नाम्नरतसात्पितरं त्रायतहति पुत्रहति ॥ १३८॥ पौत्रदौहित्रयोलेकिविशेषोनोपपद्यते ॥ दौहित्रोपि समुत्रैनंसंतारयति पौत्रवत् ॥ १३९॥
- (१) मेधातिथिः । अत्रापि दोहितः पुत्रिकापुत्रएविक्षेत्रः । दोहित्रोपि सपुत्रैनंसंतारयति पौत्रवत् । अयमप्यर्थ-वादएविविह्तत्वादर्थस्य एतयोर्विशेषोनास्ति । एकस्य माताऽन्यकुलीनाऽपरस्य पिता तत्माद्दोहित्रोप्यमुत्रलोक एनंगेतं-सन्तंसततंसंतारयति नरकात्पूर्वस्मात् ॥ १३९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नन्वेवं दोहित्रेण पुन्नामनरकत्राणं नस्यादित्यतआह पौत्रेति । पौत्रवत् स्रोकानन्त्य-हेतुतया ॥ १२९ ॥
  - (३) कुःहूकः। दौहितः पुत्रिकापुत्रः पुत्रदौहित्रयोर्छीके कियद्विशेषीन संभाष्यते यलादौहित्रोपि मातामहंप-

रलोके पोत्रविन्तरतारयति । एतश्च पोत्रिकेयस्य पोत्रेण साम्यमितपादनार्थपुत्रिकाकरणानन्तरजातपुत्रेण सह धने तुल्य-भागबोधनार्थम् ॥ १२९ ॥

- (४) राघवानन्दः । पुत्रदेशिहत्रयोर्लोकइत्यन्नापूर्तिपूर्यति पौत्रेति । संतार्यतीतिपूर्तिः । पौत्रेणपितामहान्तेभ्यो-दीयते पिण्डादि तथाऽयमपि ददातीतिभावः ॥ १३९ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । यथा पुत्रादिभिः पितुरभ्युदयस्तथा दौहित्रणापीत्याह पौत्रदौहित्रयोरिति । यतप्तमतोस्य माताम-हरिक्थहारित्वमुपपन्नमिति पासिङ्कमः ॥ १३९ ॥

मातुः प्रथमतः पिण्डंनिर्वपेत्पुत्रिकास्रतः ॥ द्वितीयन्तु पितुस्तस्यास्तृतीयंतत्पितुः पितुः॥ १४०॥

- (१) मेथातिथिः । सएव दयात्पिण्डंच पित्रे मातामहायचेत्यत्र पुत्रिकापुत्रपिण्डदानंमातामहत्रक्रममुक्तं । तस्माद् यमपरःक्रमः पुत्रिकापुत्रपिण्डदानस्य मातुः त्रथमतः पिण्डंनिवंपेदित्येवमादि । द्वितीयग्तु तस्याएवेत्यनुमन्तव्यं येतु पढ-न्ति पितुस्तस्येति तत्त्रथमंपुत्रिकाये निरूप्य जनकाय निवंपन्ति । न पितुः पितुरितिच जनकस्येव पित्रे तृतीयमस्मिस्तु-पक्षं मातामहाय पिण्डदानंनोक्तंस्यात् ॥ १४० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तत्र श्राद्धक्रममाह मानुरिति । मानुः प्रथमिषण्डस्ततोमातुःपितुस्ततोमातुःपितामहस्ये-ति । एवंक्रते यदि पितुरिप पुत्रान्तरं नास्ति तदा पितृपितामहतिपनृणां दचादिति पागेवोक्तमः ॥ १४० ॥
- (३) कुङ्कृकः । पौत्रिकेयः प्रथमंमात्रे पिण्डं । द्वितीयंमातुः पित्रे । तृतीयंमातुः पितामहाय दशात् । पित्रादीनाण्तु पित्रे मातामहाय चेत्युक्तत्वात्पितृक्रमेणेव पिण्डदानम् ॥ १४० ॥
- (४) राघवानन्दः । पुत्रिकासुतस्यापूर्वेपिडदानक्रममाह मातुरिति । तस्यामातुरित्युभयत्रान्वयः । तेन तस्याः पितुः पितुः पितुः पितुः पितुः पितुः पितामहेभ्यः पिण्डत्रयं दद्यादिति । पुत्रिकाकरणपक्षे मातामहस्य मातामहादिति। भ्योदद्यादन्वष्टकायामपि तथैवेतिविशेषः ॥ १४० ॥
- (५) न-दनः । अङ्तावाङ्तावेति दुहिनृपुत्रस्य दायं परिसमान्य प्रक्तस्य पुत्रिकापुत्रस्य कर्तय्यमाहः मातुः प्रथ-मतद्दति । प्रथमतः प्रथमं पितुः तस्याद्दयेव । मातुः पितामहस्येति यावत् ॥१४०॥

उपपन्नोगुणैः सर्वैः पुत्रोयस्य तु दिन्नमः ॥ सहरेतैव तद्भिक्यंसंप्राप्तोप्यन्यगोत्रतः॥ १४१॥

- (१) मेधातिथिः ॥ न भातरीन पितरः पुत्रारिकथहराः पितुरिति । सर्वपुत्राणांरिकथहरत्वमुक्तं । सित त्वौरसे प्रजीवनमात्रभाक्तंक्षेत्रजादीनां ॥ एकएवौरसः पुत्रः पिष्यस्य वसुनः मभुः । शेषाणामानृशंस्यार्थप्रद्यानुमजीवनिर्मात ॥ अतोस्ति सिद्धमेव दित्रमस्य रिक्थहरत्वं । इदन्तु वचनंसत्येवौरसे प्राप्त्यर्थमन्यथा न किचिदनेन क्रियते कियांस्तु तस्य भागर्शत विश्वदंशाभावात्समऔरसेनेति केचित् । तदयुक्तं साम्येद्यभिधीयमाने यथैव पुत्रिकाप्रकरणे पित्रमेवमत्राप्यपिष्ट प्रत्यत् समस्तत्रविभागःस्यादिति तस्मारक्षेत्रजवत्षष्ठाष्टमादिभागकल्पनाकार्येत्युच्यते । अत्राप्यस्ति वक्तव्यं यथैव भागविश्वजक्तः क्षेत्रजस्य षष्टन्तु क्षेत्रजस्यांशमिति तथैव कित्रमेवक्यित तस्मात्युनर्वचने प्रयोजनिचन्त्यं । उपाध्यायस्त्वाहा पुनर्वचनाद्विशेषनिर्देशाभावाच्य क्षेत्रजान्यूना कल्पना युक्ता नत्वभागता नापि समभागता न क्षेत्रजनुल्यतेति ॥ १४१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दित्रमोमातापितृदत्तः । यदि सर्वपुत्रगुणयुक्तस्तदागोत्रान्तरे तद्दव्यं पितृधनभागमन्य-थासर्वमृक्यगृकीयात् । तेनामुख्यपुत्रोप्यतिशयितगुणवत्तायांमुख्यपुत्रवत् भागहरद्दयुक्तम् ॥ १४१ ॥
  - (३) कुझूकः । पुत्रारिक्थहराः पितुरेवेति द्वादशपुत्राणामेव ऋक्थहरत्ववश्यति दशापरे तु ऋमशहति औरसक्षे-

त्रजाभावे दसस्य पितूरिकथहरत्वप्राप्तमेव अतः सत्यप्यौरसपुत्रे दत्तकस्य सर्वगुणोपपन्नस्य पितृरिकथभागप्राप्त्यभिदंव-चनं । यस्यदत्तकः पुत्रोऽभ्ययनादिसर्वगुणोपपन्नोभवति सोऽन्यगोत्रादागतोपि सत्यप्योरसे पितृरिकथभागगृहीयात् अत्रैके-बौरसः पुत्रः पिष्ट्यस्य वहुनः प्रभुरित्यौरसस्य सर्वोत्कर्षाभिधानात्तेन नास्य समभागित्वं किन्तु क्षेत्रजोक्तषष्टभागित्वभवास्य न्याप्यमः । गोविन्दराजस्त्वौरसक्षेत्रजाभावे सर्वगुणोपपन्नस्यैव दत्तकस्य पितृरिकथभागित्वार्थमिदंवचनित्यवोचतन्त । कृत्रिमादीनांनिर्गुणानांपितृरिकथभागित्वं दत्तकस्य तु तत्पूर्वपितस्यापि सर्वगुणोपपन्नस्यैवेत्यन्याप्यत्वात् ॥ १४१॥

- (४) राघद्मानम्दः । पुत्रारिक्ष्यहराः पितुरितिद्वादशस्तानां वश्यमाणानामेव रिक्थहरत्वमनुवदन्दित्रमस्य तदाह उपपन्नहित । अप्यन्यगोत्रतहत्यत्रापिशब्दात्त्वगोत्रतम्य । गुणैः विद्याविनयपितृश्रदादिपुत्रगुणैः । वश्यमाणोदिनमभौरस-क्षेत्रजाभावे रिक्थं संहरेत ॥ १४१ ॥
  - ('५) जन्द्रनः । अथ दत्तपुत्रस्य दायमाह उपपन्नद्दति ॥ १४१ ॥
- (६) शमचन्द्रः । उपयन्तद्दि श्लोकद्वयस्यतात्पर्यमः । यस्मैदत्तोयेनद्दत्तस्योरपि गोत्ररिकथे हरेत्पृत्रीऽन्यगोत्र-जोपि जनयितुः गोत्ररिकथानपहारित्वे अन्यगोत्रक्रकथानुगःपिण्डोजनयितुर्ददतः त्वधा व्यपैति उभयपितुःश्राद्धं दूरीक-रोति । उभावेकत्तिन्यत्रभेदद्दित साद्व्यायनसूत्रेण मित्यहीनृजनियत्रोःपिण्डयोर्विधानात् ततश्योभयोगेत्रिरिकथहरणपूर्व-कंपिण्डह्यंदैयमित्यर्थः ॥ १४१ ॥ १४२ ॥

गोत्ररिक्थे जनिवतुर्न हरेद्दिनिमः कचित् ॥ गोत्ररिक्थानुगः पिण्डोव्यपैति ददतः स्वधा ॥ १४२॥

- (१) मिधातिथिः । इतम् भागहरत्वंदित्रमस्य तूक्तं यतोजनियतुः सकाशाद्रोत्रंथनंच नहरति वंशादपेतत्वात् गोबरिक्थपहणाभविच पिण्डमिप जनियत्रे मददाति गोचरिक्थानुगाहि पिण्डोगोचरिक्थे उनुगच्छति यदीये गोचरिक्थे
  गृसेते तस्मै पिण्डोदकदानादौर्ध्वदेहिकंकियते व्यमैतितस्मान्निवर्तते स्वधाकारसाधनंपिण्डश्राद्धादिरुक्थते तद्देदेयोन्यस्मिन्त्वपुत्रंददाति तस्मान्निवर्तते न तस्य कर्तव्यमित्यर्थः । एषएवन्यायः कृषिमादीनांसहोडापविद्धधामुष्यायणानामुभयोपकारकत्वं अन्धेतु न हरेम्नहर्यदित्यन्तर्भावितण्यर्थव्याचक्षतेतेनो भयस्यापि धामुष्यायणवदुपकर्तव्यमित्याहुः । उत्तरस्तूपकारोपक्रमः तमैवंगमयन्ति यदि गोचरिक्थे न हरेत्पुत्रस्तदातु व्याख्येयं नचैतदुक्तंनद्दर्थान्तरभावे प्रमाणवक्तव्यम् ॥
  ॥ १४२॥
- (२) सर्बाज्ञणारायणाः । अत्र दिश्वमस्य बीक्निधनसंबन्धीन कथंचिदित्याह गोत्रेति । अतर्व नासौ ग्रामुण्याय-णः धितपहीतृगोत्रत्वातः । किनुदेवरजपुनिकासुतावेव द्विपितृकत्वातः । गोत्रिरिक्थानुगोगोत्रैकत्वे रिक्थहरणेच पिण्डदा-निमत्यर्थः । पुत्रं ददतस्तैन पुत्रेणकार्या स्वधा आद्ममेति ॥ १४२ ॥
- (३) कुल्लुकः । गोत्रथने जनकसंबन्धिनी दत्तकोन कदान्तित्रामुयात् पिण्डश्य नोत्ररिक्थानुगामी यस्य गोत्ररिक् कृषे भजते तस्यैव समिण्डोदीयते तस्मात्मुत्रंददतोजनकस्य स्वधापिण्डशाद्धादि तत्पुत्रकर्तृकंनिवर्तते ॥ १४२ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्यः । दिश्वमः कि जनियतुर्गोत्रथनिषण्डसंबन्धी नवैति संशयेसत्याह गोत्रेति । गोत्ररिक्धे वसुनि
  रिक्षयुक्थभनेवित्त्यमरः । ते न प्राप्तोत्यतस्तद्द्तिपण्डोपि पितरं न गच्छित । तत्रहेतुः गोत्ररिक्थानुगःपिण्डोगीत्ररिक्थिनिमः । द्दतोजनियतुः त्यथाऽवैति । स्वधित्युपलक्षणं त्रिष्वप्यनिधकारीति भावः ॥ औरसक्षेत्रजाभावे दशपृत्राः
  प्रकार्तिताह्त्युक्तेस्त्योरभावे दित्रमोधनभागिति गोविन्दः । तयीःसत्वेऽपि धनभागदित्रमः । अन्यथा उपपत्नदृत्यादिष्यर्थे
  विशेषणमः । अतआह मेथातिथिरिदंतु वचनं सत्योरसे प्राप्यमन्यभा न किचिद्नेन क्रियतद्दित ॥ १४२ ॥

(५) मन्द्रनः । दित्रमोजनियतुरिति दित्रमोजनियतुर्गोत्रिरिक्थे न भजेन स्वीकुर्यात् िकन्तु स्पयं यस्मै दत्तस्तस्य गोत्रिरिक्थे हरेत् अत्र हेतुरपरार्द्धेनोच्यते गोत्रिरिक्थेऽनुगच्छतीनि । गोत्रिरिक्थानुगः सगोत्रिरिक्थहारी च पिण्डदोनाभ्य इत्यर्थः अतो ददतो जनियतुः स्वधापिण्डपदानादिकं व्यपैति ॥ १४२ ॥

अनियुक्तासुतश्वेव पुत्रिण्यामश्व देवरात् ॥ उभी ती नाईतोभागंजारजातककामजी ॥ १४३॥

- (१) मेधातिथः । अपुत्रे मर्तरि मृते पुत्रीत्पादने स्त्रियागुरुनियोगोपेक्षितस्यदृत्कृतस्यैवायमनुवादः । यागुरुभिरिवयुक्ता पुत्राशियनी पुत्रमुत्पादयेत् क्षत्रेकिलाहं भर्तः क्षेत्रजश्च पुत्रस्तदर्यहरदृत्यया भान्त्या सतस्यांसमुत्पन्नोनरिक्यहरः । यद्यपि क्षेत्रजादिविशिष्टेन विधिनोत्पन्नस्य शास्त्रे क्षेत्रजन्यपदेशात् नैवचास्य क्षेत्रजन्य रिक्थहरत्वमत्रवायंते पिण्डदानंतु ननिषिष्यते । यद्यपि पिततोत्पन्नोभवित । नारदस्तु विशेषंस्मरित ॥ जातायेत्वित्युक्तायांमेकेन बहुभिस्तथा। अरिक्थभाजस्ते सर्वे बीजिनामेवतेष्ठनाः ॥ द्युस्तेबीजिनेपिण्डमाताचेच्छुक्कतोत्तता । अशुक्केपनतायांनुपिण्डदावोद्धरेवनदिव्यभाजस्ते सर्वे बीजिनामेवतेष्ठनाः ॥ दयुस्तेबीजिनेपिण्डमाताचेच्छुक्कतोत्तता । अशुक्केपनतायांनुपिण्डदावोद्धरेवनदिव्यभाजस्ते कर्ष्वमिषि पितुःपुत्रोपकर्तव्यशिष्टस्यथनस्य विभाज्यत्वाह्धभरन्व कर्णविवनमात्रभागानिक्थहराः यतोऽविशेषण सर्वपुत्राणांभर्तरिमेतेस्मर्यते कर्ष्वमिषि पितुःपुत्रोपकर्तव्यशिष्टस्यथनस्य विभाज्यत्वाह्धभरन्व कर्णविवनमात्रभागाःकर्तव्याः । रिक्थहरत्वंतु नास्ति परिगणितपुत्रविशेषोद्देशेनाश्रवणात् उक्तंचैतत् उक्तानांयचेकहरिक्थनौस्यातामिति । अत्रानेन चतुर्दशोनानियुक्तास्तादयद्वरत्रत्रानंशत्वादिजिनोर्विक्थलेभरिन्ति रिक्थपप्रजीवनपर्याप्रमेतिहन्नेयं उक्तत्वादस्याभागार्थएव दासीव भण्यते या समैतादासयोनयद्दि निरुक्तिया यासांप्रयोगार्थमवगन्तव्य क्रियते तस्यांजातीनदासः स्रुतव्यपदेशाभावः श्रद्वस्यापि तज्ञात्रास्याणादिवत्यज्ञितमात्रः । एवपुत्रिण्याविद्यमाने पुत्र आप्नोदेवरान्तियुक्तयापि कथपुनः पुत्रवत्याभियोगः देव-रएव कामार्थनियुक्तः पुत्रोत्यादनव्यपदेशेनेत्यभिषायः जारजातकत्वमुप्रयोः कामजत्वन्तु पुत्रवत्यां जातस्य आद्यार्थन्यापुत्रार्थैव महत्तिर्वं कामतीयेन ॥ १४३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नियोगापदोर्मिलितस्य देवर्षस्य पुत्रत्वे निमित्तमाह अनियुक्तित । असन्यपिपुत्रेनि-योगादेवगुवादीनांप्रवाततन्यमः । एवं नियोगे सत्यपि स्वभन्जे हातेऽसन्येव सेवचापदिन्युच्यते । जारजातजकामजो इ-त्युभयत्र । कामजः काममात्रोत्पादितः ॥ १४३ ॥
- (३) कुछूकः । योगुर्वादिनिधोगंविना जातीयश्य सपुत्रायानियोगेनापि देवरादेः कामादुःग्पादितस्तावुभी क्रमेण जारोत्पन्नकामाभिलावजी धनभागंनाहृतः॥ १४३॥
- (४) **राधवानन्दः** । निषेधमसंगेनाभ्यावीम भागित्वेन निषेधित अनियुक्तेति । अनियुक्ता अपुत्रा सती नि-युक्तावापुत्रवती । तत्र हेतुः जरिति । जारादुपमतेर्जातंज्ञन्य यस्य सजारजातकः । कामाज्ञातः कामजः पुत्रवत्यामानुःका माज्ञातः ॥ १४३ ॥
- (५) नन्द्रनः। अथ क्षेत्रज्ञानिष कांश्चिद्दायानर्हान् श्लोकत्रयेणाह् अनियुक्तासुतहित । गुरुभिरिनयुक्तायां देवरा ज्ञातः सुतः नियुक्तया तु पुचिण्या देवरादाप्तश्च यथा संख्यं जारजातकामजाती भागन्नार्हतः ॥ १४२ ॥ नियुक्तायामपि पुमान्नार्याक्षातोऽविधानतः ॥ नैवार्हः पैतृकंरिक्थंपतितोत्पादितोहि सः ॥१४४॥
  - (१) मेघातिथिः। अविभानतः शुक्कवस्तादिनियमत्यागोविधानाभावः सनाईति रिक्थनासौक्षेत्रजदत्यर्थः नियम-

त्यागेन देवरभातृजाययोः पुत्रीत्पादने प्रवर्तमानयोर्युक्तंपतितन्वं शास्त्रेण नियमितयोर्गमनानुङ्गानात् ॥ १४४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवं घृताभ्यद्वादिनियमंविना पैतृकंक्षेत्रिणोबीजिनीवा धनम् ॥ १४४ ॥
- (३) कुछूकः । नियुक्तायामपि स्त्रियांघृताभ्यक्तत्वादिनियोगेतिकर्तव्यतांविना पुत्रोजातः सक्षेत्रिकस्य पितुर्द्धनंतः बधुंनार्हति यस्मादसौ पतितेनोत्पादितोनियुक्तौ यौ विधिहित्वेत्यनेन पतितस्योक्तत्वात् ॥ १४४ ॥
- (४) राघवानन्दः । घृताभ्यक्तेतिकर्तय्यताशून्येन विनियुक्तोत्पन्नोपि रिक्थानर्ह्र्दत्याह नियुक्तायामपीति । नायों स्नियाम । अविधानतइतिच्छेदः । पतितोत्पादितः विभ्यतिक्रमेण पतितेन देवरेणोत्पन्नः ॥ १४४ ॥
  - (५) नन्द्नः । अविधानतः घृताभ्यक्तत्वादिविधिराहित्येन ॥ १४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पैतृकं क्षेत्रिकपितृसंबन्धि । सः नार्यो विधानतः घृताभ्यक्तजातः ॥ १४४ ॥

### हरेत्तत्र नियुक्तायाञ्जातः पुत्रोयथीरसः ॥ क्षेत्रिकस्य तु तद्वीजंधर्मतः प्रसवश्व सः॥ १४५॥

- (१) मधातिथिः । यथौरसइत्येतदत्र विधीयते ज्येष्ठांशप्राप्तर्थमन्यदा नोच्यते अनेन विधानेन ज्येष्ठांशउद्धारक्षे-त्रजस्य प्राप्यते ज्येष्ठभायांजातस्यातश्य यत्पुत्रसमांशभाक्तमुपसर्जनप्रधानस्यत्यनेनतस्यायमपवादः । उभयस्य च प्रामा-ण्यात् विकल्पितस्य च गुणापेक्षया व्यवस्थानेद्यन्यदस्य श्लोकस्य प्रयोजनमस्ति । प्रागुक्तःवात् सर्वस्य क्षेत्रिकस्य क्षे-त्रत्वामिनस्तद्वीजंतत्कार्यकरत्वात् प्रशंसयैवमुच्यते । अतएवाह् धर्मतः धर्मेण शास्त्रीयया व्यवस्थयातत्र प्रमाणान्तरदश्येत रूपेण प्रसवः अपत्यार्थवादःश्लोकः ॥ १४५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदातु यथोक्तविधिना जनितः क्षेत्रजस्तदाह । हरेद्धनम् । यथौरसङ्ति समभागिस-द्ध्यर्थम् । तच्च क्षेत्रिकस्यैव यतोभातृबीजमपि तस्यैव तदीजं विनियोगादतएव तस्यैव प्रसवीपीत्यर्थः ॥ १४५ ॥
- (३) कुद्धूकः । तत्र नियुक्तायां योजातः क्षेत्रजः पुत्रऔरसद्दव धनंहरेत् यस्मात्तत्तस्य कारणभूतंबीजंतत्क्षेत्रस्वा-मिनएव तत्कार्यकरणत्वात् । अपत्यमपि च धर्मतस्तदीयंतद्यवीयानुजेष्टभार्यायां पुत्रमुत्पादयेद्यदीत्यनेन क्षेत्रजस्य पिताम-हधने पितृब्येन सह समभागस्य प्रोक्तत्वात् गुणवतः क्षेत्रजस्यौरसवत्स्वोद्धारभागपास्पर्थमिदमौरसतुल्यत्वाभिधानम॥१४५॥
- (४) **राघवानन्दः** । विधितः क्षेत्रजस्य धनहारित्वं सदद्यान्तमाह हरेदिति । धर्मतोन्यायतः भूम्यादौ तथा नि-र्णातत्वात् । क्षेत्रिकस्य तद्दीजं क्षेत्रान्तर्गतत्वात् । अतःप्रसवः पुत्रश्य ॥ १४५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नियुक्तायांविधिपूर्वकमुत्पन्नः ॥ १४५॥

# धनंयोबिभृयाद्भातुर्मृतस्य स्वियमेव च ॥ सोऽपत्यंभातुरुत्पाद्य दद्यात्तस्यैव तद्धनम् ॥ १४६॥

- (१) मधातिथिः। विभक्तभनस्य भातुरभावे विधिरयमुच्यते पूर्वस्तु सहवसतएतावान्पूर्वोत्तरयोर्विभ्योर्विशेषः सोपत्यंभातुरुत्पाच नियोगधर्मेणेति ब्याख्येयं न दद्यात्तस्यैवनपुनस्तदीयाये च मात्रे अनेनैवच दर्शेन स्त्रियोभरणाहाँ नतुपतिधनैश्वयंदति अन्ययेववक्त्यमाणत्वात्तस्यवचनंदद्यादिति ॥ १४६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विश्वयात् रक्षेत् । उत्पाद्योक्तांविधनादद्यात्तस्यैव नतु स्वयमप्यंशहरः ॥ १४६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । योष्टतस्य भातुः स्थावरजङ्गमंथनंपत्न्यारक्षणाक्षमया समिपतंरक्षेत्तांच पुष्णीयात् सिनयोगधर्मेण तस्यामुत्पादितस्य भातुरपत्यस्य द्यात् । एतच्च धनंयोविश्वयाद्वातुरित्यभिधानाद्विभक्तभावृविषयं यवीयाद्वेष्ठभायीयामिति समभागाभिधानात् ॥ १४६ ॥
  - (४) राघवानन्दः । अपत्यार्थे विनियुक्तविधवापत्यस्य धनहारित्वमाह धनमिति । चैति धनापेक्षया समुचये ।

तद्धनं विभक्तभातुर्धनम् । अपत्याभावेतु साभर्तध्या नतु धनभाक् । ऋक्थंहरैतेत्यत्र श्लोके सह वसतीभातुर्धनमोरसव त्क्षत्रजोपि पामुयादितिभावः ॥ १४६ ॥

- (५) नन्द्नः । तद्धनं तस्य मृतस्य भ्रातुर्धनम् ॥ १४६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यःष्टतस्य भ्रातुःश्चियंधनंनिशृयात् सः भ्रातुःक्षेत्रे अपत्यमुउत्पाच तस्यैव । पुत्रस्य तद्धनं भानृसंबन्धि धनंदद्यात् ॥ १४६ ॥

### या नियुक्तान्यतः पुत्रदेवराद्वाप्यवामुयात् ॥ तंकामजमरिक्थीयंद्रथोत्यन्तंप्रचक्षते ॥ १४७ ॥

- (१) मेधातिथिः । अनियुक्तेन च प्रश्लेषोद्रष्टव्यः । पूर्वोक्तेन च विरोधे यतस्तथासत्यनर्थकइतिचेदुक्तः पौनहक्तयपरिहारस्तत्र तु पूर्वानुमतिम्ब्छन्ति ततश्चेयंध्याख्या नियुक्तायामपि जातः पैनृकरिक्यंनार्हित जारजमिति । यनु
  उत्तरज्ञ्यते यद्यपि नियोगात्प्रवर्तते न कामात्तथापि तत्र कामोवश्यभाव्युच्यते तंकामजमिति मिश्योत्पन्नं यद्यंषुत्यादितस्तःकार्यानर्हत्वोदेवमुच्यते । एवंच पूर्वोक्तस्य भागार्हत्वस्य प्रतिषधोयमतश्च विकल्पितं पाढे पुनःपादान्न संगच्छेततरामित्युपाष्यायः ॥ १४७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । या अनियुक्तेति विभाव्यभावोपलक्षणमः । यथान्यतोजातोजारजस्तथा देवरादिष ना-तद्दति विशेषाभिधानार्थं पुनर्वचनमः । तेन देवरजन्यत्वमात्रेण विशेषान शङ्कनीयद्दतितात्पर्यमः । मिथ्योत्पन्नं व्यर्थजानं धर्मानिधकारिणमित्यर्थः ॥ १४७ ॥
- (३) कुद्धूकः । या स्त्री गुर्वादिभिरनुज्ञाता देवराद्वाऽन्यतोवा सर्पिडात्पुत्रमुत्पादयेत्सयदि कामजोभवति तदा तम-रिक्थभाजंभन्वादयोवदन्ति । अकामजएवरिक्थभागी । सच व्याद्धतोनारदेन ॥ मुखान्मुखंपरिहरन्गात्रैर्गात्राण्यसंस्पृशत्र । कुले तदवशेषे च संतानार्थन कामतइति ॥ १४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । अनियुक्तामुतइत्यस्योक्तरोषीयं येति । अनियुक्तेतिछेदः। अरिक्थीयं रिक्थिसंबन्धिभिन्नम । अकामजस्तु नारदवचनात् क्रोयः । तथाहि ॥ मुखान्मुखं परिहरन्गात्रैर्गात्राण्यसंस्पृशन् । कुले तदवशेषे च संतानार्थं न कामतइति ॥ तक्षक्षणानाकान्तः कामजइतिध्ययम् ॥ १४७ ॥
- (५) नन्दनः । गुरुभिनियुक्ता देवराद्ययतोऽदेवराद्वा हरेत् तन्त्विति तन्त्वरिक्थं नियुक्तायां देवरे सपिण्डे वा ॥ १४७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । याअनियुक्ताअरिक्थीयमभागाईउत्पन्तवृथा जातम् ॥ १४७ ॥ एतद्विधानंत्रिज्ञेयंविभागस्यैकयोनिषु ॥ बह्वीषु चैकजातानांनानास्रीषु निबोधत् ॥ १४८ ॥
- (१) मधातिथिः । एकयोनिषु एकजातीयजानांसर्वहरत्वमेव नानास्त्रीषु नानाजातीयास्विदानींव्याचक्षते । बद्दी-ष्वित्यनुवादः । अन्ये तु विवक्षितंमन्यन्तेऽनेन नानाजातीयायां जातानांसर्वहरत्वमेव ॥ १४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकयोनिषु सर्ववर्णस्त्रीमात्रजनितेषु । एकजातानां एकेनजनितानां नानास्त्रीषु भर्तृभिन्न-वर्णस्त्रीषु जातानाम् । बह्रीष्वित्युपलक्षणम् द्वयोरिप यथा ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्रिययोः पुत्रेष्विति ॥ १४८ ॥
- (३) कुङ्खूकः । समानजातीयासु भार्यास्वेकेन भत्री जातानामेषविभागविधिर्बोद्धव्यः इदानीनानाजातीयासु स्त्रीषु बहीषूत्यन्तानांपुत्राणांविभागंथणुत ॥ १४८ ॥

- (४) राघवानन्दः । एकजातीयस्त्रीजातानां विभागमुपसंहरन्वजातीयस्त्रीजातानां विभागं प्रतिजानीते एतदिति । एकयोनिषु समानजातीयासु । एकजातानामेकपिवृकाणाम् । नानास्त्रीषु विजातीयात्वित्यनुषज्यैते ॥ १४८ ॥
  - (५) नन्दनः। एकयोनिष्वेकवर्णेषु एकजातानामेकेन पित्रा जातानां नानास्त्रीषु नानावर्णस्त्रीषु ॥ १४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एकंयोनिषु सवर्णासु । बहीषु भिन्नवर्णासु एकजातानां एकेन जातानामः ॥ १४८ ॥

ब्राह्मणस्यानुपूर्व्येण चतस्रस्तुयदि स्नियः॥ तासांपुत्रेषु जातेषु विभागेऽयंविधिस्पृतः॥ १४९॥

- (१) मेधातिथिः । अनुपूर्वयहणंतृतीये दर्शितस्य ऋमस्यानुवादः अयमपि वक्ष्यमाणसंक्षेपपितज्ञानार्थः ॥ १४९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आनुपूर्व्येण वर्णक्रमेण ॥ १४९ ॥
- (३) कुःहृकः । ब्राह्मणस्य यदि क्रमेण ब्राह्मण्याचाश्वतस्रोभार्याभवेयुस्तदा तासांपुत्रेषूत्पन्नेष्वयंवक्ष्यमाणीवि-भागविधिर्मन्वादिभिरुक्तः ॥ १४९ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । तत्रारौ बाह्मणविषयकमाह् ब्राह्मणस्येति । शूद्रायामननुमति सूचयति यदीति । विभागे कर्तव्ये अयंवक्ष्यमाणः ॥ १४९ ॥
  - (५) नन्द्नः । अयं वक्ष्यमाणः ॥ १४९ ॥

कीनाशोगोरखोयानमलङ्कारश्व वेश्म च ॥ विप्रस्यौद्धारिकंदेयमेकांशश्व प्रधानतः॥ १५०॥

- (१) मेघातिथिः। एकस्यां तु विजातीयायां कद्र्येऽपित्रयुज्यते। तस्येहासंभवाद्यहणं तथाच मंद्रः इन्द्रआ सित्सुरपितः कोनाशाआसन्मरुतः यथासुतंकीनाशाअभियंतुवाहैरिति। यानंगच्चयादिः। अलङ्कारः पितृधृताङ्कृतीयकार्निः। वेश्म प्रधानं एकांशश्य यावन्तोऽशास्त्रतएकः प्रधानभूतस्तस्य दातन्यः। एतन्मध्यकादुः इत्य ज्येष्ठस्य शिष्टंवक्ष्य-माणकल्पनया विभ जनीयम्॥ १५०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कीनाशः कर्षकः । गीवृषागोषु रेतःसेकयोग्यउक्तः । यानमेकं किंचिद्रथादि । अलेका-रः पितुस्तस्यैव । वेश्मच । विमस्य विषपुत्रस्य । औद्धारिकमुद्धारः । तथा एकांशोयावानस्य विभज्यभागस्य व्यंशहत्या-दिना वक्ष्यमाणस्य वृतीयांशस्तावानेकउद्धारभागः । प्रधानतोमुख्यधनादुत्कृष्टादित्यर्थः ॥ १५० ॥
- (३) कुङ्गृकः । कीनाशः कर्षकोगवांसक्तोवृषीयानमश्वाद्यलङ्काराष्ट्रलीयकादिवेश्मगृहंच प्रधानयावन्त्रशांशास्ते ब्वेकः प्रधानभूतोशहत्येतत् ब्राह्मणीपुत्रस्योद्धारार्थदेयमवशिष्टंवक्ष्यमाणरीत्या विभजनीयम् ॥ १५० ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्रादौँ सर्वद्येभ्यः श्रेष्टएकोंशोब्राह्मण्यपत्याय देयहत्याह कोनाशहित । कीनाशः हा-लिकः। गोवृषः गोषु सेका उक्षेति यावत् । यानमश्वादि । वेश्म मधानम् मधानतस्तस्यैव सर्वधर्मेषु प्राधान्यात् । औ-द्यारिकमुद्धारेण जयति । संभवद्विषयम् ॥ १५० ॥
- (५) नन्द्नः । कीनाशः कर्षकः एकांशश्र मधानद्रव्याणां संख्यासमं विभन्य तेष्वेकांशश्र विभन्य विभन्य विभन्य किरस्योद्धारि-कंदेयम् ॥ १५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । कीनाशः कर्षकः । गीवृषः गवांसेका । अलंकारः पितुः । औद्धारिकः उदारः । विप्रस्य विपासु तस्यसर्वदृष्यादुःद्वृत्येकांशःप्रधानतोदेयः ॥ १५० ॥

<sup>\*</sup> स्वित्यनुषज्यते = स्वप्येकजातानामित्यनुषज्यते ( राघ॰ २ )

# च्यंशंदायाद्धरेद्विप्रोद्धावंशी क्षत्रियासुतः ॥ वैश्याजः सार्धमेवांशमंशंशुद्धासुतोहरेत् ॥१५१॥

- (१) मेधातिथिः । सत्यन्येकत्वश्रवणाद्भिबहुष्विप समांशेष्वेषैव कल्पना दर्शिता विषमसंख्येष्यकल्पना ॥१५१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इतरत्सर्वं सार्धसप्तभागान्कत्वाऽनया व्यवस्थया विभज्यमित्यर्थः । अभ्यर्धमेकमर्थाधि-कम् । एतच्य यद्येकैकएव ब्राह्मण्यादिष् पुत्रस्तदा ॥ १५१ ॥
- (३) कुछूकः । त्रीनंशान्त्राह्मणोधनादृद्धीयात् हो क्षत्रियापुत्रः सार्धवैश्यापुत्रः अंशंश्रद्वासुतः । एवंच यत्र ब्राह्मणी-क्षत्रियापुत्रौ हावेव विद्येते तत्र पश्चधाकते धने त्रयोभागाब्राह्मणस्य होक्षत्रियापुत्रस्य अनयेव दिशा ब्राह्मणीवैश्यापु-त्रादो हिबहु पुत्रादो च कल्पना कार्या ॥ १५१ ॥
- (४) राघवान-दः । तदनन्तरं सर्वद्रव्यं विभजनीयमित्यत्र प्रकारमाह ज्यंशमिति । दायाद्विभजनीयद्रव्यात् । अ-ज्यर्थे अर्थाधिकमंशम् ॥ १५१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । एवमुद्धारे च दत्ते परिशिष्टस्य विभागमाह न्यंशंदायाद्धरेदिति ॥ १५१ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** विमः विमासुतः ॥ १५१ ॥

# सर्ववा रिक्थजातंतद्दशधा परिकल्प्य च ॥ धर्म्यविभागंकुर्वीत विधिनाऽनेन धर्मवित् ॥ १५२॥

- (१) मेधातिथिः । ऋक्थजातंधनरूपं धर्मभवचनाद्धम्यंपूर्वोक्तंनानुमन्यते वश्यमाणपतिह्याश्लोकात् ॥ ५५२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदातु सर्वासामनेके स्रतास्तदाह सर्ववेति । अत्रपक्षे नोद्धारः । एतच समानेकपुत्रंता-याम् ॥ १५२ ॥
- (३) कुल्लूकः । यहा सर्वेरिक्थमकारमनुदृतोद्धारंदशधा कृत्वा विभागधर्मन्नोधर्मोदनपेतंविभागमनेन वक्ष्यमाणविन् धिना कुर्वीत ॥ १५२ ॥
  - (४) राघवानन्दः । तत्रैव विकल्पमाह सर्वचेतिद्वाभ्याम् । धर्म्यं । धर्मादनपेतम् ॥ १५२ ॥
- (५) न-द्नः । पक्षान्तरमाह सर्ववा रिक्थजातमिति । अनेन वश्यमाणेन धर्मविदितिविशेषणेनास्य पक्षस्य मु-ख्यता सूचिता ॥ २५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनेनविधिना वश्यमाणलक्षणेन ॥ १५२ ॥

### चतुरोंशान्हरेद्विप्रस्तीनंशान्क्षत्रियासुतः॥ वैश्यापुत्रोहरेत् द्यंशमंशंशुद्रासुतोहरेत् ॥ १५३॥

(१) मेधातिथिः। इह विशेषेणापि क्षत्रियादिपुत्राणांभागश्रवणे स्मृत्यन्तरे विशिष्टायागमायाष्टमाभागविशेषः श्रूयते॥ न प्रतियह भूर्देयाक्षत्रियाद्धतायवै । यद्यप्येषांपितादद्यान्मृतेविपाद्धतोहरेदिति ॥ प्रतियहोपात्ताप्रतियहभूः ऋयाद्यपात्तायानिषे धस्तथान्यत्रपठ्यते ॥ श्रूद्दायांतु द्विजाज्ञातोन भूमेभागमईतीति ॥ भूमिमात्रस्य श्रूद्दापुत्रे निषेधः । एतच्च यत्रान्यद्धनमस्ति तिद्विष्यदृष्ट्ययं । अन्यथा दश्गमांशवचनमुपतिष्ठेत धनान्तराभावे च जीविकैव नस्यात्। अहन्तु ब्रुवे भागदानंतु निष्ध्यते म जीवनार्थन्वंचोषकल्पनमनिवारितमेव । कोविशेष इतिचेत्द्वागपक्षे सर्वेण सर्वस्वरिक्थोत्पत्तौ दानविक्रयादिष्विष युज्यते । इत्तरत्रतूपजीवनंतदुत्पनस्य ब्रीह्योदनंच मजीवनं ब्राह्मणीपुत्रादेव श्रुद्दोलभ्यते । किभूमिभागकल्पनया तथाचोक्तं लभतेतह् तिमूलंमतेवासिविधिनेति सत्यंपिनृधननिमित्तंतु तस्य मजीवनंकल्पयित्थ्यं । भागकाले च यदिनकल्पेत तदा द्विजातयोभात

रः कदाचिदसद्दत्तयोनिमित्तान्तरतोवादानविक्रयादिनाऽपहरेयुः उच्छियेत । तदास्य जीवनैविकल्पिते तु तदीयामनुङ्गामन्तरे ण लभतेऽन्यत्रनियुक्तमः॥ १५३ ॥

- (२) सर्वज्ञनाराथणः । चतसृणां विषमानेकपुत्रत्वे विप्रापुत्ररूर्यभागात्पादहीनः प्रत्येकः क्षत्रियासुतानामेवं वैश्यासुतानामधं शृद्धासुतानांपादद्दित यथाविधि भागः पतित तथा विभजनीयमित्यर्थाद्धभ्यते । यदातु ब्राह्मणीक्षत्रिय
  योरेवापत्यानि तदा समांशतां कृत्वा चतुरोंशानित्यादि । यदातु ब्रह्मविजातीयभार्यात्रयपुत्रास्तदा नवांशान्कल्पयित्वा । एवं ब्राह्मणीवैश्याशृद्धापुत्रेषु सत्सु समांशान् । विपाशृद्धापुत्रेषु सत्सु पञ्चेत्याद्म्सम् । एवं क्षत्रियस्य क्षत्रविद्शूद्वजातिभार्यात्रयपुत्रेषु सत्सु त्रयोद्दावेकांशदित षडंशाद्द्यादिष्यवस्थोहनीया ॥ १५३ ॥
- (३) कुःहृकः । चतुरीभागान्त्राह्मणोगृह्णीयात् त्रीन्सित्रियापुत्रोहौतैश्यापुत्रः एकंशूद्राजः । अन्नापि ब्राह्मणीक्षत्रिया-पुत्रसद्भावे सप्तधाधने कते चत्वारीभागाब्राह्मणस्य त्रयः क्षत्रियापुत्रस्य रवंब्राह्मणीवैश्यापुत्रादौ द्विबहुपुत्रेषु च क-रूपना कार्या ॥ १५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । विधिमेवाह चतुरहति। एवं चतुर्णी विभागे जाते तत्र यस्य सजातीया बहवोहित्रावा भातरः सतेभ्यः समतया विभजेदितिभावः [ विकल्पस्याष्टदोषत्वाद्युणवद्गाह्मणीपुत्रभेदेनैववा व्यवस्थेति ] ॥ १५३॥

यद्यपि स्यात्तुसत्पुत्रो दसत्पुत्रोपि वा भवेत्॥ नाधिकंदशमाद्यद्याच्छूद्रापुत्राय धूर्मतः॥१५४॥

- (१) मेधातिथिः । सपुत्रोविद्यमानपुत्रः ब्राह्मणीपुत्र व व विद्यमानीविविक्षितीनिह्नजातिपुत्रमात्रमतृश्वासित ब्राह्मणपुत्रे क्षत्रियवैश्ययोः सतोरप्यष्टमांशंलभते केवलेच वैश्यपुत्रे नृतीयं अन्येत्वविशेषेण हिजातिपुत्राभावं पुत्रपदेनोक्तर्त्याद्धः अह्मिन्पक्षे सिण्डगामिदशमांशशेषधनं इयन्तुद्रष्टृव्यवस्था बहुवचनयोगक्षेमे तदा दशमांशंहरेच्छोदः । अथ-कतिपयजनजीवनपर्यामंतदा शूद्रपुत्रस्यैव क्षत्रियादीनांसमानभावजातीयास्त्रीजातानांस्पृत्यन्तरेविधिद्रशितः ॥ क्षत्रजािह्नहेकभागाविङ्जाःस्युद्धेकभागिनः ॥ क्षत्रियाजातात्वजातोयविज्ञातीयास्त्र शूद्रपर्यन्तास्त्र वर्णक्रमेण भ्यादिभागहराः तदा तेन त्वधनंक्षत्रियस्य शूद्धाः षष्टमंशंलभने विश्वश्च नृतीयम् । अन्येत्वस्य श्लोकस्य सामर्थ्यमाहुः । शूद्रपुत्राय यदा ददाति तदानेन धनंसद्भुत्रयस्य शूद्धाः षष्टमंशंलभने विश्वश्च नृतीयम् । अन्येत्वस्य श्लोकस्य पिताद्यादिति अल्पिन्यक्षे सपुत्रोद्यादिति समानाधिकरणे पदे उपपन्नतरे इतर्यायस्य सदसत्युत्रः । पिता सदबादिति सवन्धोदुश्लिष्टः स्यात् । सपुत्रपदेनास्य पुत्रादेरिभषानं दद्यादिति जीवतः पुत्रसिद्धादेः । ततस्य यदि क्षत्रियवैश्वपुत्रो नस्तः केवलो ब्राह्मणशूद्धौनतद्या न शूद्धस्य दश्वपद्याः कितद्यान्यल्पनाधिकतरंधनंलभते यत्र दश्वगावःसन्ति तत्र चत्रकोष्ठाह्मणश्चर्यस्य पञ्चक्षात्रविश्वयोः । यदात्रौ नस्तः तदा पञ्चगावस्तरेधनलभते यत्र दश्वणावःसन्ति तत्र चत्रकोष्ठाह्मण्यादः व्यामचाश्चरः स्यामचनुरंशहरत्ताच्याच्यान्त्रतेष्ठ चतुर्षु भाषृषु सत्य कल्पना । शूद्रस्याप दशमोशहरत्वचतुर्धेव इयोक्तिषु चतुर्षुभयोभागाधिक्यमं ॥ १५४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सत्पुत्रइत्युत्तमस्त्रीजातपुत्रवान् पिता अपुत्रइतरवर्णपुत्ररहितः । नाधिकइति श्र्दापुत्रा-य इश्रामंभागं दत्वा शेषं पत्र्यादिभिर्मास्रामितरपुत्राभावेपीत्यर्थः ॥ १५४ ॥
- (३) कुल्लूकः । यदि ब्राह्मणोद्दिजातिस्तीषु सर्वासु विद्यमानपुत्रः स्यादविद्यमानपुत्रोवा तथापि शृद्धापुत्रायानन्त-राधिकारीयस्तेषु दशमभागादिधकंधर्मतोन दद्यात् । एवंच शृद्धापुर्जावषये निषेधादविद्यमानसजातिपुत्रस्य क्षत्रियावैश्यापुत्रौ सर्वरिक्यहरौ स्याताम् ॥ १५४ ॥

- (४) राघवानन्दः । पितुरिच्छ्या विभागेऽपि शृद्धापत्याय दशमीभागोदेयद्दित नियमयित यथपीति। सत्पुत्रःविय-मानपुत्रः ब्राह्मण्यादिचतसृष्विप यस्य ससत्पुत्रः । तात्वेवाविद्यमानः पुत्रीयस्य सीऽपुत्रद्दि । धर्ममनुरुभ्य दशमांशादिधिकं नद्यादितिनियमः । अतएव याङ्गवल्क्यः ॥ चतुस्त्रिद्येकभागाः स्युर्वर्णशोत्राह्मणात्मजाः ॥ क्षत्रजास्त्रिद्येकभागविद्जा-स्युर्धेकभागिनद्दित ॥ अत्र ब्राह्मणात्मजाब्राह्मणाद्वाह्मणयादिचतसृषु जाताः एवं क्षत्रजादिष्वत्यन्वयः॥ १५४॥
- (५) **नन्दनः** । सत्पुत्रः विद्यमानपुत्रः यद्यपि स्यात् । सपुत्रस्त्विति सम्यक्ष्पाढः । नाधिकमशंदशमादंशाच्छूद्रापु-नाय दद्यात् ॥ १५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सत्पुत्रः विद्यमानब्राह्मणपुत्रः ॥ १५४ ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशांशृद्रापुत्रोन रिक्थभाक् ॥ यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनंभवेत् ॥ १५५॥
- (१) मधातिथिः । निरक्थभागिह्जातीनांशूद्वापुत्रः किसदा नेत्याह । यदेवास्य पितादधानदास्य पिता दशमांश-कल्पना कता तदेव तत्तस्य तदिथंकपैनृकंनान्यल्लभते । तत्रापि शङ्केनोक्तं न शृद्धापुत्रीर्थभागी । यदेवास्य पिता दधात्सएव तस्य भागो गोमिथुनंत्वपरंद्ध्युविभागकालेश्वातरहित वाक्यशेषः। अन्येत्वनूढायाः शृद्धायाः पुत्रस्यमंविधिमिच्छन्ति । नस्त्र विवाहिलक्वं किचिद्दस्तीति। जातिविशेषवचनः शृद्धाशब्दोऽतोयदेवास्य पितादधात् अतोयदस्य प्रजीवनंपित्रादनंतदेव दात्वयं। अथ तेन का विभागकल्पना कता यावज्ञीवंजीवनाय तदा तदेवास्य धनंनश्वातृिषः किचिद्दात्वयं। यथा गौतमः शृद्धापुत्र प्रकरणएवाह् अपरिग्रहीतास्विप शृश्रूषा चेल्लभेत वृत्तिमूलमन्तेवासिविधिनेति । तेषांमतेक्षात्रयवैश्ययोरनूढयोर्जातारिक्थइ राः प्रामुवन्ति तत्र च कियानंशहित न ज्ञायते यावानंशक्रढयोरितिचेत्तवापि नोढाग्रहणनिष्ठद्वंवचनंवास्ति । एकएवारैसः पुत्रहित धर्मपत्रीक्वीरसोनचानूढयोर्जातानामौरसलक्षणमस्ति उक्तंच अनियुक्तास्त्रत्यदि अभावृज्ञायाविषयमेतत् । तत्र किल्लियोगेविहतेऽनियुक्तासुतर्दित प्रतिषेधेऽपि तिद्ववया बुद्धिरप्रजायते अन्नाप्यस्ति तिहं जातमानेन्विति तत्मात्य-रस्त्रीषु नियोगेनविनाऽनियुक्तासु ताः सर्वेषाचतेषात्रजीवनमुक्तमः॥ १५५॥
- (२) सर्वज्ञनाराचणः । पितृद्त्तंत्वधिकमपि लभ्यतएवेत्याह ब्राह्मणेति । न रिक्थभागदशमांशाधिकरिक्थभा-क् । तदेवधनमधिकंलभ्यम् ॥ १५५ ॥
- (३) कुछ्कुकः। ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां शूद्रापुत्रोधनभाक् न भवति किन्तु यदेव धनमले पिता द्यात्तदेव तस्य भवेत् एवंच पूर्वोक्तविभागनिषेधाद्विकल्पः सच गुणवदगुणापेक्षः। अथवाऽनूदशूद्रापुत्रविषयोयंदशमभागनिषेधः॥ १५५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पुत्रकर्म्कविभागेतु गुणहीनः शृदापुत्रोनदायभागित्याह ब्राह्मणेति । पितृतःशामधनस्य तस्य नांशोऽन्यथैकांशदृत्युक्तमः । वस्तुतस्तु ज्येष्ठस्य विशयखारदृत्यायुक्तगुणविद्वषयमः ॥ १५५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । किमयंदशमींशः शुद्रापुत्रायदेयोनेत्याह ब्राह्मणक्षत्रियविशामिति ॥ १५५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बाह्मणेति अंशभाक्बाह्मणःपुत्रःनिर्गुणः ॥ १५५ ॥

समवर्णासु ये जाताः सर्वे पुत्राद्विजन्मनाम् ॥ उद्धारंज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरसमम्॥ १५६॥

(१) मेधातिथिः । वाशब्दोद्वितीयंविकल्पमन्तरेणानुपपद्यमानः श्रक्तमपेक्ष्य निराकाङ्क्षोभवित । समवर्णात्वस-मवर्णासु वाश्रद्धस्यैव सर्वथनहरत्वनिषेधाद्विजातिविषयभेव विश्वायते तेन ब्राह्मणस्यासित ब्राह्मणीपुत्रेक्षत्रियादिजाताः सर्वथनहराभवन्तीत्युक्तभवित । एवंश्वत्रियावैश्यापुत्रः नत्वयमर्थः । उद्धारंज्यायसेदत्वासर्वैऽसवर्णाजाताः समसवर्णापुत्रैर्भ- नेरन् मागुक्तैकांशापचयविरोधात् यद्यप्युक्तंनिर्गुणेषु सवर्णापुत्रेषु गुणवित्त्वतरेषु युक्तमैवसान्यं । तथाप्युक्तंसवर्णापुत्रोऽ-न्यायवृत्तो नरुभते केषामिति तदेतदसत् [जातेरत्यन्तमान्यत्वात् ] उत्पन्नोवार्थत्वान्यमित्याचार्यादति तेनेयमत्रव्याख्या। असत्यु सवर्णेष्वपि येयातास्तेषि जायांशमुद्धारेण सवर्णाद्वभजेरन् ॥ १५६ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । समेति समवर्णमात्रपुत्रत्वे उद्धारोद्धरणं ज्येष्ठस्य विशवद्धारङ्ग्यादि नान्यथैन्यर्थः॥१५६॥
- (३) कुछूकः । द्विजातीनांसमानजातिभायां सु ये पुत्राजातास्ते सर्वे ज्येष्ठायोद्धारंदत्वाऽवशिष्ट्रंसमभागंकत्वा ज्ये-द्वेन सहान्येविभजेरन् ॥ १५६ ॥
  - (४) राघवानन्दः । अयंत्वगुणविद्वयद्त्याहं समेति । उद्धारं किंचिच्छ्रेष्टद्वस्यम् ॥ १५६ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रजः । अथिपनृतोऽसवर्णानां मानृसवर्णानां विभागमाह् समवर्णास्त्वित ॥ १५६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। द्विजन्मनां ब्राह्मणक्षत्रियविशां संवद्गव्यातवरं ज्यायसे वर्णश्रेष्ठाय उद्धारमुद्धत्य दत्वा पश्चा-दितरे भातरः समं भजेरन् ॥ १५६ ॥

श्रद्रस्य तु सवर्णेव नान्या भार्याविधीयते ॥ तस्यां जाताः समांशाः स्युर्यदि पुत्रशतंभवेत्॥१५७॥

- (१) मेधातिथिः । शतिलोमाविवाहः श्रृद्धस्य नेष्यते उक्तानुवादीयं तस्यांजाताः समांशाः स्युरिति । पश्चमस्य जात्यन्तरस्याभावदिवमुक्तंसवर्णेव तस्य भायांनान्यास्तीति ॥ १५७ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । समांशाःस्युर्नतूद्धारङ्त्यर्थः ॥ १५७ ॥
- ( ३ ) कुल्लूकः । शूद्रस्य पुनः समानजातीयैव भार्योपदिश्यते नोत्कृष्टाऽवकृष्टा वा तस्यां च ये जातास्त यदि पुत्र-शतमपि तदा समभागाएव भवेयुस्तेनोद्धारः कस्यचिन्त देयः ॥ १५७ ॥
- (४) राघवानन्दः। शृद्रयासवर्णाभावमनुवदंस्तत्युत्राणां समएव विभागद्दत्याह् शृद्रस्येति । पुत्रशतंभवेदिति केमुत्यम् ॥ ॥५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। समांशाःस्युः समनंशंगृहीयुः॥ १५७॥ पुत्रान्द्वादशयानाहृतृणांस्वायंभुवीमनुः॥ तेषांषह्वन्धुदायादाः षष्टदायादवान्धवाः॥ १५८॥
- (१) मेधातिथिः। वक्ष्यमाणस्वस्थानमेतत् बन्धुशक्दोबान्धवपर्यायः गोत्रहरादायहराश्य पडितरे विपरीताः यद च तत्त्वंतदुपरिष्टान्विदर्शयिष्यते॥ १५८॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । बन्धुदायादाः बन्धूनां पितृत्यादीनां पुत्रमत्नीदुहित्रायभावे दायस्य तद्धनस्यादातारः । उत्तरेतु न दायादादायपाहकाः पितृष्यादीनां किंतु पुत्रपष्यादिविरहेपि तेषां गोत्रजादयपृत् धनहरानमीबन्धवस्तूदक-दानायभिकारिणोभवन्ति । अदायादाअबान्धवाप्वेत्यस्यार्थः ॥ १५८ ॥
- (३) कुह्नूकः । याद्वादशपुत्रान्हेरण्यगर्भीमनुराह् तेषांमध्यादाद्याः षद्वान्धवागीत्रदायादाश्य तलाद्वांधवत्वेन स-पिण्डसमानोदकानांमिण्डोदकदानादिकुर्वन्यनतराभावे च गोत्रदायंग्रुकन्ति । पितृरिकश्रभाक्तस्य पुत्ररिकथहराःपितृरिति हादशविधपुत्राणामेव वक्ष्यमाणत्वात् उत्तरे षट् न गोत्रधनहराभवन्ति बान्धवास्तु भवन्ति ततश्य बन्धुकार्यमुदकित्रयादि-कुर्वन्ति । मैधातिथिस्तु षडदायादबान्धवाद्रत्याधुत्तरषहस्यादायत्वमबान्धवत्वंचाह् तन्त । बौधायनेन बन्धुत्वस्याभि-हितत्वात् । तदाह् ॥ क्रानीनंच सहोदं च क्रीत्पीनर्भवंतथा ॥ त्वयंदत्तंनिषद्य गोत्रभाजःश्रचकृते । १५८ ॥

- (४) राघवानन्दः । ते पुत्राः कृतिविधेत्यपेक्षायांपूरयन् तेषु दायभाजमाह पुत्रानिति । बन्धुदायादाः गोत्र पिण्डोदकदानधनप्रहणप्रयोजनाः । अदायादबान्धवाः दायमंशं न छभन्तेऽथच बन्धुवदुदकदानेनोपकुर्वन्ति उदकमात्र प्रयोजनाइतिभावः ॥ १५८ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । एवमीरसानां सवर्णानां समवाये विभागउक्तद्दानीमीरसानां क्षेत्रजादीनाञ्च समवाये विभागवि-वक्षन्पुत्राणां द्दैविभ्यन्तावदाह पुत्रानद्वादशयानिति । बन्धवोदायादश्च बन्धुदायादाः पिण्डपदाः सगोत्रबान्धवाः । अदाया-दबान्धवा इत्यत्र दायादत्वं बन्धुत्वञ्च निषिभ्यते नज्ञातिनिष्ध्यते दायादत्वभेवेति केचित् ॥ १५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तेषांयद्वनभुदायादाः बन्धुरुत्योदकदानादिकारिणः बन्धुदायादाः । षर् दायादबान्धवाः॥१५८॥ औरसः क्षेत्रजश्चैव दत्तः रुत्रिमएव च ॥ गृढोत्पन्नोऽपविद्धश्व दायादाबान्धवाश्व षर् ॥ १५९॥
  - (१) मधातिथिः । श्लोकद्दयेन संख्यानिर्देशोवर्गद्दयमदर्शनार्थः ॥ १५९ ॥ १६० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीरसकानीनइति श्लोकावेती द्विभागार्थी । अत्र पुत्रिकापुत्रस्यौरसतुरुयतया पृथग-भिधानम् ॥ १५९ ॥ १६० ॥
  - ( ६ ) कुङ्क्कः । औरसादयोवक्यमाणाः षट् रिक्थभाजीबान्धवाश्य भवन्ति ॥ १५९ ॥
- (४) राघवानन्दः। पुत्राणां द्वादशत्वं विभजन्दायादानाह औरसङ्गिद्वाभ्याम् । एषां रुक्षणानि वक्ष्यमाणानि । अन्त्राणि पूर्वष्ट्काभावे उत्तरोत्तरोगोत्ररिक्ष्यभाक् । तथाच बौधायनः ॥ कानीनंच सहौढंच कीतं पौनर्भवं तथा ॥ स्वयं दत्तं निषादं च गीत्रभाजः प्रचक्षतङ्गि ॥ अत्र गीत्रपदं रिक्थाचुपरुक्षणम् गीत्ररिक्थहराःपितुरित्येकवाक्यनिर्दिष्टत्वात् ॥ १५९ ॥ ॥ १६० ॥
  - ( ६ ) मन्दृनः । पुत्रिकापुत्रस्य पौत्रतुल्यतया पुत्रेष्वनुपादानं क्षेत्रजशब्देन संगृहीतत्वाचेति ॥ १५९ ॥
- (६) राष्ट्रचन्द्रः । द्वाभ्यामाह् औरसेति । औरसः १ क्षेत्रजः २ दत्तः ३ कविमः ४ गूढोत्पन्नः ५ अपविद्धः ६ ॥ १५९॥

कानीनश्व सहोढश्व क्रीतः पीनर्भवस्तथा ॥ स्वयंदत्तश्व शीद्रश्व षष्टदायादवान्धवाः॥ १६०॥

- (३) कुह्नुकः । कानीनादयोवक्ष्यमाणलक्षणाः पद्मोत्ररिक्षहरान भवन्ति बान्धवाश्य भवन्तीति व्याख्यातम् ॥ १६० ॥
- (६) **रामच**न्द्रः । कानीनः ७ सहीदः ८ कीतः ९ पौनर्भवः १० ख्यंदत्तः ११ श्रुद्रायामुत्पन्नःशोदः १२ षडदायी-दबान्धवाः ॥ १६० ॥

यादशंफलमामोति कुर्द्भवैः संतरञ्जलम् ॥ तादशफलमोति कुर्पृत्रैः संतरंस्तमः॥ १६१॥

- (१) मिधातिश्विः। क्षेत्रजादीनामे। रसेन सहोपदेशातु नाशङ्का तिन्नवेधार्थीमदं नतुल्यमे। रसेनोपकारंकर्तुशक्ताः कु पुत्राः क्षेत्रजादयः असत्यपि विशेषश्रवणि मकतत्वादेषंव्याख्यानयन्ति । अन्ये तुकुपुत्रानिमयुक्तासुतान्मन्यन्ते । एतदुक्तं भवति नैतेषु सत्सु पुत्रवानद्दिनि क्रितनमात्मानंमन्यन्ते किंतसीरसोत्पादने पुनरपियववता भवितव्यंतमपारलेकिकंदु-क्तिक र्मजंदुःखप्रणापाकरणनिमित्तंसमजयापितृभ्यद्दित ॥१६१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुप्रवेर्द्रप्रवनासमर्थैः प्रवैः गुणं पारगमनरूपं क्रेशेनामोति । कुपुत्रैरमुख्यत्रैः तमोनर-कं संनरता । एतेन नात्यन्तफलाएवेत्युक्तमः ॥ १६१ ॥

- (३) कुद्भूकः । औरसेन सह क्षेत्रजादीनांपाठातुल्यत्वाशङ्कायांतिन्तरासार्थमाह यादशमिति । तृणादिनिर्मित्कृत्सि-तोडुपादिभिरुदकतरन्यथाविधंफलंगामोति तथाविधमेव कृपुत्रैः क्षेत्रजादिभिः पारलौकिकंदुःसंदुरुत्तरंगामोतीत्यनेन क्षेत्र-जादीनांमुख्यौरसपुत्रवत्संपूर्णकार्यकरणक्षमत्वंन भवतीति दर्शितमः॥ १६१ ॥
- (४) राधवानन्दः । सत्युत्रेष्वेव यतितय्यमित्यर्थवादेन द्रवयित यादशमिति । कुद्रवैरतृणादिनिर्मितैः । फलं शी-तादिकं दुःखं मामुवन्त्रपि तीर्णोभवत्येवम् । तमः पिण्डोदकाचदानकतनरकम् । कुपुत्रेर्दनं मुख्यं न भवतीतिभावः॥१६१॥
- (५) मन्द्रमः । कुपुत्राणां पित्रापकारित्वं दायादत्वप्रतिपत्त्यर्थमाह् यादशं फलमिति । कुपुत्रैर्निगुणौरिनयुक्तापुत्रा-दिभिश्र तमोनरकम् ॥ १६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कुप्रवैः कुत्सितप्रवैर्जलंसंतरन्यादशंगुणं दुःखमामोति तादशंगुणं कुपुत्रैः तमः नरकं संतरन् तादशं गुणं दुःखंआमोति ॥ उद्दपंतु प्रवःकोलदत्यमरः ॥ १६१ ॥

### यधेकरिक्थिनी स्यातामीरसक्षेत्रजी सुती ॥ यस्ययांपैतुकंरिक्थंसतद्वद्धीत नेतरः ॥ १६२ ॥

- (१) मेधातिथिः । स्त्रीवस्य गागुपात्तेक्षेत्रजे यत्तरपजप्रमीतस्य व्याधितस्य वेति पश्चादीषये कथंचित्स्त्रीवत्वनिबृत्तीसंभवित तदीयमेवासौ रिक्थंलभेतेति जनियतुर्यदि नाम पितृब्यपदेशः स्यादिपजनकोहेतुः तस्मादिप पुत्रः स्रतोयमुपचारात्क्षेत्रजदृत्युक्तस्तत्रोरसे बाले मानृधनेगृहीतेकथंचिदपचारिणः पुत्रमपत्यमुत्पादितंभवतीति नच तदायत्तमेव गीत्यादिना धनंकतंनचास्य सपिण्डाःसन्ति अस्यामवस्थायां यद्यस्य पिष्यमुपपद्यते लिङ्गमनियुक्तास्त्रतादेयाऽसत्स्रु सपिण्डेषु
  जनियतूरिकथहराभवंतीति । अन्येतु व्याचक्षते सितदायदिसमुत्पन्तः क्षेत्रजः सजनियतुर्लभतेरिकथंन क्षेत्रिकात्सत्यौरसे
  उक्तम्य तस्य सत्यौरसेभागः औरसक्षेत्रजो पुत्रौ पितृरिकथस्य भागिनाविति । तथा षष्टन्तु क्षेत्रजस्यांशमिति एकहस्तस्थथनौ यथाच तो भवतस्तथा दर्शयति ॥ १६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अविभक्ते भार्तार मृते तद्धनंगृहीत्वा तत्पन्यां देवरेण पुत्रउत्पाद्ते तस्यापि सपुत्र-त्वे पश्चात्तित्म्मृते विभागे क्रियमाणे क्षेत्रजस्य क्षेत्राधिपस्य पितुर्भागमात्रं नतु बीजिधनादपि भागोस्तीत्यर्थः॥१६२॥
- (३) कुद्धूकः॥ अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः द्वतः॥ उभयोरप्यसौरिक्थी पिण्डदाता च धर्मतइति याद्वव-क्योक्तविषये। यदा क्षेत्रिकस्य पितुः क्षेत्रजानग्तरमौरसः पुत्रोभवति तदा तावौरसक्षेत्रजावेकरिक्थनौ एकस्य पितुर्य-चिष रिक्थाहौँ भवतस्तथापि यद्यस्य जनकसंबन्धितदेव सगृद्धीयान्त क्षेत्रजः क्षेत्रिकपितुः। यतु वक्ष्यति॥ षष्ठगतुक्षेत्रजस्यांशंपद्धात्पैतृकाद्धनात्॥ औरसोविभजन्दायमिति तत्पुत्रबहुष्ठस्य। यतु याद्ववक्ष्येनोभयसंबन्धिरि-क्थहरत्वमुक्ततत्क्षेत्रिकपितुरौरसपुत्राभावे बोद्धव्यमः। मेधातिथिगोविग्दराजौ तु औरसमनियुक्तापुत्रच विषयीक्रत्य-मंश्लोकंष्याचक्षाते तन्त । अनियुक्तापुत्रस्याक्षेत्रजत्वादिनयुक्ताद्धतश्रेत्यनेन तस्य रिक्थपहणनिषेधाद्यवेकरिक्थनावि-त्यनन्वयाद्य॥ १६२॥
- (४) राघवाणन्दः । तत्र यस्य विभितः क्षेत्रजातूर्ण्यमीरसोजातस्तस्य अनमीरसएव प्रामोतित्याह यदीति । एकरिक्षियनावेकस्यपितुः नेतरः क्षेत्रजः । यस्तु ॥ अपृत्रेण परक्षेत्रे नियोगीत्पादितः द्वतः ॥ उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता
  च धर्मतहित याद्मवल्क्यवचनात्तदौरसाभावविषयम् । भावेतु क्षेत्रिणः समीरसोहरेत् । बीजिनः सं क्षेत्रजहित आह यस्ययदिति । यदिबीजिनोधनमस्ति न चेदौरसिनयुक्तापुत्रयोनियुक्तापुत्रस्यवष्ठांशस्य वक्ष्यमाणत्यादिति गोविन्दराजनेध
  तिथी ॥ १६२ ॥

- (५) नम्हनः। एकरिक्थिनाविवभक्तधनौ यत्र कुछे धात्रोरेकस्पौरसः पुत्रोऽपरस्य क्षेत्रजस्तौष धातरौ विभ-कथनौ वृतौ विभक्तथनयोरिप वृतयोः पश्चात्पितामहोधतस्तिह्वयमेतह्वचनम् ॥ १६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकस्य रिक्थिनौ सुतौ स्यातां औरसक्षेत्रजयोः यस्यौरसस्य यत्यैतृकरिक्थं अंशःतत्स युक्रीयात् नेतरः इतरःक्षेत्रजो न युक्रीयात् ॥ १६२ ॥

एकएवीरसः पुत्रः पिच्यस्य बस्रुनः प्रशुः ॥ शेषाणामानृशंस्यार्थं प्रद्यान्तु प्रजीवनम् ॥ १६६ ॥

- (१) मधातिथिः । सम्यौरसे क्षेत्रजादम्ये सर्वेऽदायादाःप्रजीवनमौरसाक्ष्रभेरन् । आनुशस्यमपापं अददत्पापमागो ति ॥ १६३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एकएवेति इदमनेकविषपुत्रसद्भावे ॥ १६३ ॥
- (३) कुङ्क्ष्यः । य्याभ्यादिना मधमीरसपुत्रामावे क्षेत्रजादिषु छतेषु पश्चादीवधादिना विगतय्याधेरीरसउत्पन्ने सतीदमुच्यते औरसप्वैकः पुत्रः पितृधनत्वामी शेषाणांक्षेत्रजय्यतिरिक्तानांतस्य वहांशादेर्वक्ष्यमाणत्वात् । पापसंबन्धप-रिहारार्थयासाच्छादनंदधात् ॥ १६३ ॥
- (४) राघवाणन्दः । एतदेवद्रदयनन्येगामपि क्षेत्रजंविना दत्तादीनां प्रासाच्यादनमात्रमाह एकद्ति । वसुनी मनस्य । पिम्यस्य पितृसंबन्धिनः । प्रजोवनं प्रासाच्यादनादि ॥ १६३ ॥
- (५) मन्द्रमः । एवग्तावित्पनृभेदे क्षेत्रजस्यापि दायगापिठका तदभेदेत्वौरसस्यैव दायगाप्तिर्नाश्यवाधित्याह एकप्वौरसः पुत्रहति । जीवनमेव प्रजीवनं अन्यतोलब्धवृत्तिना जीवना मदानेन दोषहति सूचितमः॥ १६३॥
- (६) रामचन्द्रः । एकएवौरसःपिष्यस्य वहानो द्रव्यस्य प्रभुः । शेषाणांक्षेत्रजादीनामानृशंस्यार्थं पापयोगपरिहा-रार्थपद्यात् ॥ १६३ ॥

षष्ठन्तु क्षेत्रजस्यांशंपदयात्पेतृकाद्धनात् ॥ औरेसोविभजन्दायंपिन्यंपश्चममेव वा ॥ १६४॥

- (१) मेधातिथिः । ःक्रीतादिपुत्रवत्मजीवनमात्रे नाप्ते क्षेत्रजस्य भागविकस्पोयमुख्यते सचगुणापेक्षः ॥ १६४ ॥
- (२) तर्वज्ञणारायणः । यदाःवेकस्यांभार्यायम्मातगर्भायां भतां यतः अन्याय पत्नी पुत्रार्थ देवरे नियुक्ता पुत्रमक्ष्मत पूर्वस्यांचीरसः पुत्रीजातस्तदा विभागमाह पद्यत्वित । पद्यमनिर्गुणवत्वे गुणवत्वेतु पञ्चमनिति ॥ १६४ ॥
- (३) कुछुकः । औरसः पुत्रः पिनृसंयिधदायंविभन्नश्चेत्रजस्य वष्टर्गशपञ्चनवा दचातः निर्गुणसगुणापेकस्यायं विकल्पः॥ १६४॥
- ( ४ ) राखवाण्यः । औरसानां परस्परं विभागे कर्तथ्ये क्षेत्रजस्याप्यशमाइ पर्वत्विति । गुणवदगुणवद्भेदेन विक-ज्यः । एतनु बीजिधनामामौ तत्मामौतु नांशभागित्युक्तं यद्यस्य पैतृकमित्यत्र ॥ १६४ ॥
- ( ५ ) नम्झनः । आनृशंस्यार्थमिति सत्यौरसेयोयं शैवाणामभागउक्तस्तस्य क्षेत्रजविषयेऽपवादमाहः वहन्तुक्षेत्रज-स्यांशमिति । विकल्पोगुणापेकाः एवक्षेत्रजस्य देयोंशउक्तः ॥ १६४॥
  - (६) रामचन्द्रः । औरसःपित्र्यंदायंविमजन्केनजस्य परंवा पञ्चमनेव वा ॥ १६४ ॥

# औरसक्षेत्रजी पुत्रो पितृरिक्थस्य भागिनी ॥ दशापरे तु क्रमशोगोत्ररिक्थांशभागिनः॥१६५॥

- (१) मेथातिथिः । आद्योयश्लोकः पूर्वोक्तिवध्यनुवादएव पुनर्विध्यन्तरमौरसेन साम्यक्षेत्रजस्य नेष्यते गोत्रभा गिनोरिक्थांशभागिनश्च रिक्थांशः प्रजीवनसंमितइत्युक्तः । दत्तके च क्षेत्रजवतः । स्पृत्यन्तरमुदाहरन्ति क्रमशः औरसक्षेत्र जौ युगपद्भागहरावन्येषांतु पूर्वाभावउत्तरस्य भागहरत्वं यद्येषांष्ट्दायादाः षडदायादाइति वर्गद्धयप्रतिभागेन दायादादाया दयोरनयोरिक्थवचनमनुपपन्नं । सत्यौरसेऽदायादाइति आद्याः षण्महोपकाराइतेरषद् न्यूनाइति । आद्याऔरसादन्ये समानाफ लाएवमुत्तरेषद् ततोन्यूनाअवान्तरपेक्षयातुल्याएव न पूर्वोत्तरपिक्तानांभेदोस्ति ॥ १६५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पितृक्षकथस्य पित्राजितधनस्य । अत्रौरसत्वेनपुत्रिकापुत्रोपि गृहोतः । दशापरइति गौ-त्रित्वयं पितामहाद्युपात्तं तर्तोशभागिनः नतु पित्रा त्वयमजितादंशादंशहारिणः । केचितु पितृक्षकथस्य कत्सस्य गौ-त्रभागिनः पितृगोत्रक्षकथांशभागिनः त्वजीवमात्रोचितपितृक्षकथांशभागिनइत्यर्थमाहुः ॥ १६५ ॥
- (३) कुल्लूकः । औरसक्षेत्रजौ पुत्रावुक्तमकारेण पितृधनहरा स्यातामन्थे पुनर्दशदत्तकादयः पुत्रागीत्रभाजोभव न्ति । पुर्वाभावे परः परइत्येवंक्रमेण धनांशहराश्य ॥ १६५ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । तयोरुक्तमकारेण धनभाक्तमनुवदन् तयोरभावेऽन्येष्वपि दशसु पूर्वपूर्वाभावे उत्तरोत्तरोधन-भागित्याह औरसेति । क्रमशः पूर्वपूर्वाभावे परःपरइति ॥ १६५ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथ दत्तकित्रमादीनामंशमाह औरसक्षेत्रजीपुत्राविति । पुत्राविति दंशापरे दत्तकित्रमादयोः गीत्रिरश्यांशभागिनः गोत्रभागिनो रिक्थभागिनश्च रिक्त्थांशोजीवनमात्रं अन्येत्वाहुः पूर्वार्धेन क्षेत्रजस्यौरसतुल्यत्वं प्रतिपादितांशपाप्पर्थं प्रतिपादितं उत्तरार्धेन दत्तादीनां रिक्थैकदेशभाक्त्विमिति ॥ १६५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अपरेदशपुत्रादत्तकादयः ऋमशः गोरिक्थांशभागिनः पूर्वपूर्वाभावे परःपरेारिक्थभागी स्यात्॥ १६५॥

# खक्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धियम् ॥ तमौरसंविजानीयात्पुत्रंप्रथमकस्पितम् ॥ १६६॥

(१) मिधातिथिः। आत्मीयवचनः त्वशब्दोन समानजातीयतामाह । एतेन त्वयंसंस्कतायां जातऔरसइतरथाऽसंस्कतायांनिवृत्तिपरः संस्कतशब्दः संभाव्यते । तत्रश्चान्येन संस्कतायामन्यऔरसः स्यात् उक्तार्थेन त्वशब्दे क्षत्रियादिपुत्रा अन्यौरसाभवन्ति तेवामन्यत्पुत्रलक्षणमस्ति अन्येतु प्राथमकल्पिकमौरसिवशेषणंचतुरः । क्षत्रियापुत्रानौरसान्तंपूर्णलक्षणान्यन्ते । एवतु व्याख्याने यथा त्वक्षत्रे संस्कतायामसंपूर्णलक्षणाओरसस्तच्यत्वेऽसंस्कतायांप्रामोति किंपुनः क्षत्रियादीनान्मौरसत्वेन पुत्रास्तावद्भवन्ति परिमितांशभाजश्च । अथोच्यते असत्यौरसक्षेत्रजादिलक्षणे द्वादशसंख्यानियमात्कथंपुत्रत्व-मिति । अत्रोच्यते किमुलक्षणेन लोकतोव्यवहारमसिद्धेः तथाहि योयतोजातः सतस्य पुत्रद्वित लोकिकाव्यवहरन्ति । तथा च जनके कश्चित्पनृव्यवहारंकुर्वन्नन्यो नेति बोध्यते नैवते पिता निहत्वमनेन जातद्वयन्यव्यतिरेकाभ्यां जनकः पिता जन्यश्च पुत्रद्वयेतद्वगम्यते । विशेषव्यपदेशार्थस्तु लक्षणारम्भः येतुक्षेत्रजादिजनके वा पुत्रत्वमिति तत्कार्यनिवन्यम पुत्रस्यापि कार्यविधानात्पुत्रत्वं पुत्रत्वस्य तन्त्रिथान्जातत्वमिति । तथाचैते प्रतिनिधयउच्यन्ते तैरत्रायंजन्यनिवन्य पुत्रत्वस्य तन्त्रिथान्यवहारविधानाद्वति । तथाचैते प्रतिनिधयउच्यन्ते तैरत्रायंजन्यनिवन्य हि पुत्रत्वे औरसपुनर्भवनियुक्तासुतानविशेषोन स्याजन्यनस्तृत्व्यत्वात् किंच पुत्रकार्यकारणान्त्रेवकश्चिदपुत्रः स्यात यस्तु लोककोव्यवहारः असौजनकेऽपि पितृत्व्यवहारादर्शनाद्यभिचारी तेन सत्यपि प्रयोगद्दव्यवहाकत्ववचनंतत्र व्यवहारोत्यान्यव्यः । तत्र च यदौरसस्य प्राथमकल्पिकत्ववचनंतत्र व्यवहारोत्यवहारोवगन्तव्यः । तत्र च यदौरसस्य प्राथमकल्पकत्ववचनंतत्र व्यवहारोत्वगन्तव्यः । तत्र च यदौरसस्य प्राथमकल्पकत्ववचनंतत्र व्यवहारोत्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वयात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वारात्वार

वगन्तव्यः न व्यवहारे कित्र भूपकारेपि पितुरुपकारेण दृष्टोयथीरसोभूयांसंशकोत्यपकर्तृमितिक्कापयित । उपकारापचयोह् मायिश्व तमितिविधव्यवहारः नह्मेषांमितिविधिता संभवित मारव्धस्य कर्मणोङ्कोपचारमितिविधवंच पुत्रकर्मागमोऽपत्योत्पाद्यान्त्रकर्मणोगुणकर्मत्वात् तेन सत्येव क्षेत्रजेमितिविधव्यवचनमौरसत्वपशंसार्थं । यथाऽपशवोवाऽन्येगोऽश्वेण्यः पशवोगोऽश्वानिति पश्चनामपशुव्यवचनंगवा [श्वानां] मशंसितुं यदा च योयदीयाद्योजाज्ञातः सतस्य पुत्रहित तथा च दर्शितमहान्भारते । द्वेपायनाज्ञाताः पाण्डुधृतराष्ट्रविदुरादयोनैते व्यासपुत्राहित व्यपदिश्यन्ते । अश्वत्ययंप्रयोजनंक्षत्रियादिपुत्राणामौरित्तवेष्येपपादिते । अश्वश्वियापुत्रिकापुत्रत्वे द्वादशसंख्यातिरेकआमोति भवतु कोदोषः त्रयोदशोयपुत्रोस्तुऔरसेन तुल्यफलत्वात् तह्रहणमतस्तत्साम्याच्य । तथाच स्षृत्यन्तरं ॥ तत्समः पुत्रिकासुत्रहित ॥ १६६ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उक्तपुत्राणांरुक्षणाम्या**हः त्व**क्षेत्रद्दि । स्वक्षेत्रे स्वसवर्णक्षेत्रे संस्कृतायां स्वयंपरिणीता-याम् । प्राथमकल्पिकं मुख्यम् ॥ १६६ ॥
- (३) कुद्भूकः । त्वभायायां कन्यावस्थायामेव छतविवाहसंस्कारायां यंत्वयमुत्पादयेत्तंपुत्रमीरसंमुख्यंविचात् सवर्णायांसंस्कृतायामुत्पादितमीरसपुत्रंविचादितिबीधायनदर्शनात्सजातीयायामेव त्वयमुत्पादितऔरसोक्क्षेयः ॥ १६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तौरसादीनां रुक्षणमाह स्वक्षेत्रइतिचतुर्दशिमः । स्वयमुद्दाहितायामुरःसंश्लेषणजातत्वादौ रसः । क्षेत्रजेतदभावोनारदेनोक्तोगात्रैर्गात्राण्यसंस्पृशन्तित्यादिना ॥ सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमौरसं जानीयादि तिबौधायनदर्शनात्सजातीयोत्पन्नः औरसः । अत्र सवर्णापदं द्विजत्वादिजातिपरं अन्यथा क्षत्रियावैश्याशूद्रासुजातानां विप्रादित्रयपितृकाणामौरसत्वाभावेनापुत्रत्वापत्तिरिति । तत्र परं सजातीये मुख्यमौरसत्वमन्येषां गौणमितिभावः । स्व-क्षेत्रइति क्षेत्रशब्दस्याजहस्त्रिक्वता । माथमक कल्पिकं उत्सर्गतः सर्वत्राधिकारिणम् ॥ १६६ ॥
  - ( ५ ) **नन्दनः । अथौ**रसादीनां लक्षणमाह त्वक्षेत्रे संस्कतायान्त्विति । मथमकल्पितंप्रधानत्वेन कल्पितमः ॥१६६॥
- (६) रामचन्द्रः । औरसादीनांद्वादशानामुन्पत्तिमाह त्वेति त्वक्षेत्रे संस्कृतायामूबायांत्वयमुन्पादयेत् द्विजंतंऔरस-पुत्रं मथमकल्पितं पुत्रमुख्यंविजानीयात् ॥ १६६ ॥

यस्तल्पजः प्रमीतस्य क्षीबस्य ब्याधितस्य वा ॥ स्वधर्मेण नियुक्तायां सपुत्रः क्षेत्रजः स्पृतः॥१६७॥

- (१) मधातिथिः । व्याधितस्यामतीकारराजयक्ष्माविव्याधितस्यअवशिष्टंस्पष्टम् ॥ १६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तल्पं भार्या तस्यां सवर्णाद्वा देवराद्वा सपिण्डाद्वा नातः। स्वधर्मेण क्षेत्रजोत्पत्तिधर्मे-ण वृताभ्यद्वादिना स्वपुत्रःक्षेत्रजः॥ १६७॥
- (३) कुङ्गृकः । योष्टतस्य नपुंसकस्य मसविदरोधिष्याभ्युपेतस्यवा भार्यायां घृताक्तवत्वादिनियोगधर्मेण गुरु-नियुक्तायां जातः सक्षेत्रजः पुत्रोमन्वादिभिः स्पृतः ॥ १६७ ॥
- (४) **राधवान-दः । क्षेत्रजं** रुक्षयति यइति । मनीतस्येति पतिताशुपलक्षणम् स्त्रीबस्यत्यपत्यजनकत्वाभावपरं तेन पाण्डवाः संगताः । अन्नतु मयाजादिवत्पाठकमोविवक्षितस्तेन पूर्वपूर्वाभवि उत्तरोत्तरस्यैवाधिकारिता । क्षेत्रजः क्षे-त्रमत्र पत्नी तत्रजातः ॥ १६७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तल्पजस्तल्येषु दरिषु जातः नियुक्तायामित्युक्तस्वादम्येन देवरेण सपिण्डेन वा जनितः ॥ १६७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यः तल्यजः भार्यायांजातः त्यधर्मेण घृताभ्यकेन नियुक्तायांसपुत्रः क्षेत्रजःस्वृतः ॥ १६७ ॥

#### माता पिता वा दबातां यमद्भिः पुत्रमापदि ॥ सदृशंत्रीतिसंयुक्तंसक्षेयोदत्रिमः सुतः॥ १६८॥

- (१) मेधातिथिः। चशब्दः पिठतुंवायुक्तोमातापिताचेति नद्युभयोरपत्यमन्यतरानिष्णांदातुंयुक्तं । अथापि वाशब्दः पठ्यते । तथाचोक्तं माता पिता वा द्यात्तयोरपि पिताश्रेयानिति कार्यान्तरिवनियोगिवषयमेततः ननु सत्त्वापत्तौ मातुः स्व-मिति पितरिपुत्रंपितदानृत्वंसत्यंपिनृतद्दित वचने अभावे बीजिनामितियोगिवशेषविषयत्वात्सदशिमत्युक्तं । आहच विसदः न स्वीपुत्रंद्यात्मित्युक्तीयाचेति ॥ सदशन ज्ञातितः किर्ताहं कुलानुहर्षेगुंणैः क्षत्रियादिरपि ब्राह्मणस्य दत्तकोयुज्यते प्रीतियहं णलोभादिना मितवेधार्थमः ॥ १६८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । माता पितर्यसति । अद्भिरुदकपूर्वमः । आपदि स्वतस्तस्य रक्षणाशक्तौ ॥ १६८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । शुक्रशोणितसंभवः पुरुषोमातापितृनिमित्तकस्तस्य प्रदानविक्रयपित्यागेषु मातापितरौ प्रभवतइति विस्तिस्मरणात् । माता पिता वा परस्परानुङ्गया यंपुत्रंपरियद्दीतुः समानजातीयंतस्थैव पुत्राभावनिभित्तायामापदि पीतियुक्तंनत्भयादिनोदकपूर्वदेशात्सदित्रमाख्यः पुत्रोविङ्गयः ॥ १६८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । दित्रमस्य कित्रमस्यच लक्षणमाह भातेतिद्वाभ्याम् । अद्भिरित्यवश्यम् । आपदीति प्रहीतुः संतानक्षयपरं दुर्भिक्यादिपरंवादातुः । सदशं जात्या गीतिसंयुक्तं न बलापाधिकतम् ॥ १६८ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । सदशं सवर्णे आपदीति विशेषणादनापदि दत्तस्य न्यूनत्वं गीतिसंयुक्तमितिविशेषणाद्धयादिना दत्त-स्य न्यूनतायाहा आपदत्र सन्तानपरिक्षयः मतियहीतुः ॥ १६८ ॥

# सदशन्तु प्रकुर्याचंगुणदोषविचक्षणम् ॥ पुत्रंपुत्रगुणैर्युक्तंसविज्ञेयश्व कृत्रिमः॥ १६९॥

- (१) मेधातिथिः । अन्नापि सदशोगुणसप्विविद्ययः सतु सदशंसवर्णव्याचक्षते । तेषांसजातीयदित एवपाठोयुक्तो यद्ययमर्थोभिनेतः ननुजात्यासाद्ध्यमपि तुक्तमेव गुणदोषविषक्षणंकेषिदाहुस्तावन्न क्रियते यावन्नमामव्यवहारः नहसी गुणदोषान्जानाति तथात्वेवंजानाति जातोयेन च संमति पुत्रतया भरणंमे क्रियते तस्याप्यहंपुत्रदृत्यभ्युपगतपुन्नाभावात्तयेव प्रहीतव्योऽपित्वस्यतरत्वे विशेषीनास्ति॥ १६९॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । सदशं सवर्णं गुणदोषविषक्षणं नत् बालं कुर्यात् त्वंत्रमपुत्रहतिनियम्य । पुत्रगुणैर्वयो-स्पत्वादिभिः । गुणदोषविषक्षणइतिकिषित्पाठः तत्र कर्नुगुणदोषक्षानोष्ट्या पतिनादित्वेन कात्वा यदि पुत्र कुरुते नदा नासा पुत्रहति विवक्षितम् ॥ १६९ ॥
- (१) कुक्कृकः । यंपुनः समानजातीयपित्रोः पारलोकिकशास्त्रादिकरणाकरणाभ्यां गुणदीषौ भवतद्रत्येवमादिक्रं पुत्रगुणैश्र मातापित्रोराराधनादियुक्तंपुत्रंकुर्यान्सकत्रिमाख्यः पुत्रोवाच्यः ॥ १६९॥
- (४) शक्यतानम्दः। गुणदोषविचक्षणं अस्यैवाहइतिगुणादेशोजनैकपथपातितेति । पुत्रगुणीर्वधाविनय श्राद्धश्र-दाचैः॥ १६९॥
- (६) रामचन्द्रः। यं गुणदोषविचारक्षमं पुत्रं पुत्रगुणैः पित्रादिश्वश्रूषादिकेर्युक्तः। योगी कत्रिमस्यात्रवयंकतइति॥१६९॥ उत्पद्यतेग्रहे यस्य नच ज्ञायेत कस्य सः ॥ सग्रहे गूढउत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तस्पजः ॥ १७०॥
  - (१) मेधातिथिः। नय श्रायेत माता ययुद्धान्त्या बहुशीगता वा तदा नश्रायते का पूनस्तस्य जातिर्यतः पुर्वेद-

क्तं अविद्यातबीजनोमातृतः एतच्य यत्र हीनजातीयपुरुषशङ्कानास्ति तदा शङ्कायां हि मतिलोमसंभवः प्रतिलोमत्वान्तकाचि-त्पुरुषकार्योधिकारिणः ॥ १७० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गृहे पाणिपाहस्य सवर्णेरनेकैर्ऋतुकाले संसर्गोनिश्चितोपि व्यक्तिविशेषानिश्चयात्कस्या-यंगर्भइत्यनिश्चयः । नत्वधमवर्णगमनसंदेहेपि । यस्य तल्पजोभार्यायां जातः ॥ १७० ॥
- (१) कुछूकः । यस्य गृहेऽवस्थितायां भार्यायां पुत्रउत्पद्यते सजातीयोयंभवतीति श्रानेपि कलात्पुरुपविशेषाः ज्ञातोसाविति न श्रायते सगृहेऽप्रकाशमृत्पन्तस्य पुत्रः स्याचदीयायां भार्यायां जातः ॥ १७० ॥
- (४) राघवानन्दः । गूढोत्पनं लक्षयित उदिति । तिसञ्जीवित गोलकइति बहुकालवशाद्यभिषारिण्यांपक्यामारु त्यादिलिङ्गकोन्योत्पन्तः अयंत्वव्यक्तलिङ्गकोगूढोत्पन्नइति भेदः गृहे भार्यायां स्वपट्टयाम् । सबालः गृहे गूढं रहस्युत्पन्तः यस्य तल्पजस्तस्यैवसः [ तल्पोऽत्रपतिः ] ॥ १७० ॥
  - (५) नन्द्नः । कस्यचिदत्रेतिकरणं द्रष्टब्यम् ॥ १७० ॥
- (६) **रामचन्द्रः।** यस्य तल्पजः भार्यायांजातः सतस्य स्यात् । योगी मृहे प्रच्छन्तउत्पन्नोगूढजः स्रुतः स्मृतः॥ १७०॥

मातापितृभ्यामुत्ऋष्टंतयोरन्यतरेण वा ॥ यंपुत्रंपरिग्रह्णीयादपविद्धः सउच्यते ॥१७१॥

- (१) मेधातिथिः । बहुमजातया भरणासमर्थेनात्यन्तदुर्गत्या केनचिद्वादोषयोगेन मातापितृमक्तिहीनत्वादिनाः न पुनः मत्यक्षत्वेन तस्य न कचिदेव पुत्रकार्येधिकारइति दिशातं । अन्यत्वमप्यभ्यतरेणोत्सर्गः परिपदः पुत्रबुद्ध्या न तु तज्ञीवितेच्छ्याच ॥ १७१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्पृष्टमन्यसाअदत्वा त्वरादिना परित्यक्तं तत्कालेच तस्यापरिपहे रक्षणंनसंभवत्ये-वैति निश्चित्य गृद्धीयात् । अयमपि सवर्णएव ॥ १७१ ॥ ः
- (१) कुङ्गूकः। मातापितृभ्यां त्यक्तंतयोरग्यतरमरणेनान्यतरेण वा त्यक्तंपुत्रंत्वीकुर्यात्सोपविद्धाख्यः पुत्रउच्यते ॥ १७१॥
  - (४) राघवानन्दः। अपविदं लक्षयित मातेति । ताभ्यामुत्सृष्टत्वाद्पविद्धत्वम् ॥ १७१ ॥
  - ( ५ ) नन्दुनः । अयमपि सर्वएव ॥ १७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्यतरेणापि पुंसा तयोर्मातापित्रोःसकाशात् उत्सृष्टंयपुत्रंपरियृद्धीयात्सपुत्रोऽपविद्धउच्यते । योगी उत्सृष्टोगृह्यते यस्तुसोऽपविद्धोभवेत्स्रुतः ॥ १७१ ॥

पितृवेश्मनि कन्या तु यंपुत्रंजनयेद्रहः ॥ तंकानीनंबदेन्नाम्ना वोढुः कन्यासमुद्रवम् ॥ १७२ ॥

- (१) मधातिथिः। अयंश्लोकःपाक्त्ययंदत्तकित्रमापविदेवु अस्य च भागकल्पना पाक्र्निरूपिता।प्रतियहभूमिनि-वैषम्म सत्यात्मन्थनेन तावत् ॥ १७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वोदुः विवाहयितुः पुत्रं तथा मातामहस्याप्यसौ सुतान्तराभावे ऋक्थहरः मातामहस्रतोः मतहतियाञ्चवक्क्यवचनात् । एतद्पिसवर्णोत्तमवर्णजनितस्य ज्ञाने ॥ १७२ ॥

- (१) कुझूकः । पितृगृहे कन्यायंपुत्रमप्रकाशंजनयेत्तंकन्यापरिणेतुः पुत्रंनाम्ना कानीनंबदेत् ॥ १७२ ॥
- (४) राखवानन्दः । कानीनमाह पित्रिति । बोदुः कन्याकालएव जनितपुत्रामुद्दाहकस्य । कानीनःकन्यकानाः तोमातामहद्यतोमतद्दित मातामहस्य पुत्राभावे तद्धनाचिषकारित्वपरिमित्यन्यभेदं मनुवाक्यं विरुध्यते । यतो अकता वाकतवित्यनेनोद्दाहिताद्व तस्यथनहारित्वमिति भेदः ॥ १७२॥
  - (५) जम्द्रनः । वोदुस्तंपुषं विदुः न कन्यापितुः ॥ १७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तं कन्यासमुद्भवं पुत्रं वोदुः विवाहकर्तुः ह्नेयं । योगी कानीनः कन्यकानातः ॥ १७२ ॥ या गर्तिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि वा सती ॥ वोदुः सगर्जीभवति सहोढइति चोष्यते॥१७३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। ज्ञाता गर्भिणीत्वेत । इदमपिपूर्ववत् ॥ १५३ ॥
- (३) कुद्धूकः । या गर्भवती अक्षातगर्भाक्षातगर्भा वा परिणीयते सगर्भस्तस्यां जातः परिणेतुः पुत्रोभवति सही-बहति व्यपदिश्यते ॥ १७३ ॥
- (४) राघवानन्दः । सहोढलंक्षयित येति । ज्ञाता ज्ञातोवीर्गाभणीत्वेनसं संस्क्रियते पाणिपहणमञ्जेः । अतः-संस्क्रियमाणयाकन्यया सहोढः मामइति सहोढः ॥ १७३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रणः । संस्क्रियते परिणीयते ॥ १५३ ॥
- (६) शामचन्द्रः । याकन्या गर्भिणी संस्कियते विवाहादि संस्काराःक्रियन्तेश्वाताङ्गात।पि वा सती सगर्भी वोदु-र्भवति सहोडजदन्युच्यते । योगी गर्भेविन्नःसहोडजः ॥ १५३ ॥

क्रीणीयाचस्त्रपत्यार्थमातापिचीर्यमन्तिकात् ॥ सक्रीतकः सुतस्तस्य सदृशोःसरृशोपि वा॥१ ०४॥

- ( ९ ) सर्वज्ञणारायणः । सरशोऽसरशः सवर्णीधमवर्णीवेत्वर्थः ॥ १७४ ॥
- (३) कुल्लूकः। यः पुत्रार्थमातापित्रीः सकाशार्थक्रीणीयात्सक्रीतकस्तस्य पुत्रीभवति । केतुर्गुणीस्तुल्योहीनोभवेत्म तत्र जातितः साद्ययवैसाद्यये सजातीयेष्वयंशोक्तस्तनयेषु मया विधिरिति याज्ञवल्क्येन । सर्वेषामेव पुत्राणांसजातीय-त्वाभिधानत्वेन मानवेऽपि कोतव्यतिरिकाः सर्वे पुत्राः सजातीयाबोद्धध्याः ॥ १७४॥
- ( ४ ) हाश्ववानम्दः । क्रीतं लक्षयति कीणीयादिति । यथस्मात् । सदशोऽसदशहति गुणवानगुणवान्वा नत् विजा तीयः । सजातीयेष्वयंशोक्तस्तनयेषु विधिर्मयेतियाश्चवन्क्योक्तेः ॥ १७४ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अन्तिकात्सकाशात् ॥ १७४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सक्तीतकः सुतस्तस्य सूल्यदातुःपुत्रः । सरशःगुणैःसरशोऽसरशोपि वा क्रीतश्रताश्यांवि-क्रीतः ॥ १७४ ॥

यापत्या वा परित्यक्ता विधवावा स्वयेच्छया॥ उत्पादयेत्पुनर्भूत्वा सपीनर्भवउष्यते॥१ ७५॥

- (२) सर्वज्ञानारायणः । पुनर्भूत्वान्यस्य भार्या भूत्वा ॥ १७५ ॥
- ( ६ ) क्रुक्तूकः। या भन्नी परित्यका प्रतभर्तृका वा त्रिष्णयाऽन्यस्य पुनर्भार्या भूत्वा यमुत्पादयेत्सउत्पादकस्य पौनर्भवः पुत्रउच्यते ॥ १७५ ॥

- (४) राघवानन्दः । पौनर्भवं स्वस्यति येति । त्वेष्ण्या पुनरन्यस्य नार्या भूत्वापुनवेद्विर्भूता विभवाभूत्या यपुनमुत्पादयेत्सपौनर्भवः उत्पादकस्येतिशेषः ॥ १७५ ॥
  - ( ५ ) बन्द्रनः । पुनर्भृत्वा पुनः कस्यिचद्रायीभूत्वा ॥ १७५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पुनर्भूत्वा अन्यस्य सवर्णस्य भायां भूत्वा पुत्रमृत्यादयेत्सपीनर्भवउच्यते । योगी अक्षतायांक्ष-तायां वा जातः पीनर्भवः द्वतः ॥ १७५ ॥

### सा चेदक्षतयोनिः स्याद्रतप्रत्यागतापि वा ॥ पौनर्भवेन भर्त्रा सा पुनः संस्कारमईति ॥ १७६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पुनर्भूसंस्कारमाह् साचेदिति । अक्षतयोनिः पत्या संस्कारमात्रंकत्वा परित्यका माम-वैधय्यावा । गतप्रत्यागतातु पित्राऽन्यस्माअङ्गीकता स्वेष्ट्या परिणयार्थमन्यंत्रति गत्वा तेन परिणीता पुनः पित्रभि-मतंवरंगत्यागता अक्षतयोनिरेव । पौनर्भवेन यंगत्वा विभान्ता तेन पुनर्विवाह्होभदिसंस्कारंसार्हति । एतेन या क्षत-योनिः पुनर्भूनंसंस्कारार्हेत्युक्तम । पुनर्भूत्वंतु उभयथापि । एतासूत्यन्नः पौनर्भवोबीजिनःद्वतः ॥ १७६ ॥
- ( ६ ) कुङ्गूकः । सा स्त्री यचक्षतयोनिः सत्यन्यमाश्रयेत्तदा तेन पौनर्भवेन भर्त्रा पुनर्विवाहाक्यंसंस्कारमईति । यहा कौमारपितमुत्सुज्यान्यमाश्रित्य पुनरतमेव प्रत्यागता भवति तदा तेन कौमारेण भर्त्रा पुनर्विवाहाक्यंसंस्कारमईति ॥१७६॥
- (४) दाघवाणन्दः । प्रासंगिकमाह साचिति । यंबालं विद्याय गता पुनर्योवने तमेव प्रत्यागताऽपिवायं प्रतिगता वीभयीरिपपुनर्भवभर्तृत्वाद्याभ्यामिष संस्कारमर्हित विवाहो चितमः । वाशब्दात्क्षत्योनिर्राप क्षता क्षतजयुक्ता योनि र्य-स्याः । ऋतुमती ॥ अक्षताच क्षता चैत्र पुनर्भूः संस्कृता पुनः । लेरिणी यापति हित्वा सवर्णं कामतः अधिरिति याज्ञव-स्वयोक्तेः ॥ ज्ञातिथनगर्वात्त्वपतित्यांगे श्वभक्षणं नतु कामतस्त्यागेकामस्य त्वाभाविकत्वादनेन पूर्वापराविरोधः ॥१ ७६॥
- (५) नन्द्रनः । अक्षतयीन्याः पुनः संस्कारानर्इत्वं प्रसद्देनाह् साचिद्क्षतयोनिः स्यादिति । भर्तृगृहाद्रताप्रत्यागताः सत्यम्यक्षतयोनिश्रेत्यौनर्भवेन पुनर्भूपुत्रेण केनचिद्दरेण ॥ १७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सा पुनर्भूः । अक्षतयीनिः स्यात्गतप्रत्यागतापिवा परिणेतृगृह्देगतातेनाक्षतयोनिः वासापौनर्भ-वेन भर्त्रा पुनःसंस्कारमहीति ॥ १७६ ॥

### मातापितृविद्दीनोयस्यकोवा स्यादकारणात् ॥ आत्मानंस्पर्शयेयस्मै स्वयंदत्तस्तुसस्यतः ॥१ ७७॥

- (२) सर्बज्ञनारायणः । अकारणात्पातित्यादित्यागकारणेषुअसत्यः । स्पर्शयद्यातः तथादकपूर्वमत्र । छत्रिमे-तः तेन परिप्रहुमात्रमस्य सान्तत्येनेतिविशेषः ॥ १७७ ॥
- (३) क्रुङ्गूकः। योद्यतमातापितृकस्त्यागोचितकारणंविना द्वेषादिना ताभ्यांत्यक्तीवाऽऽत्मानंयस्लै ददाति सत्त-यदत्ताक्यस्तस्य पुत्रीमन्द्रादिभिः स्वतः ॥ १४७ ॥
- (४) दाष्यवानन्दः । त्ययंदत्तं रुक्षयति मातेति । अकारणात् पातित्याचहेतोः । स्पर्शयद्यात् । त्यकः पितृश्या नितिरोगः । यसाभात्मानं स्पर्शयकस्यैत पुत्रःसद्दितस्त्रतः ॥ १७७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । स्पर्धयेद्याम् ॥ १५७ ॥
  - (६) हामचन्द्रः । मातापितृविद्यीनः यः अकारणात्स्यकःयलैकारमानं स्वर्धवेद्यात्सः त्वयंदयः स्वतः ॥ १७७ ॥

# यत्राह्मणस्तु शृद्धायांकामादुत्पादयेत्सुतम् ॥ सपारयन्थेव शवस्तस्मात्पारशवः स्वृतः॥ १७८॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । कामादिति शृद्धाभिगमस्यकाममात्रपरत्वादुक्तमः । ब्राह्मणदित क्षत्रियस्यान्युपलक्षण-मः । वैश्यस्य शृद्धापुत्रोपि ब्राह्मणस्येव क्षत्रियापुत्रः त्ववर्णसदशएव । पारयन्वेव कर्मणे शक्तएवसन् शवोऽनिधकारी । एतेन क्षात्यन्तरासत्वेपि तस्य न पिच्यधनहारित्वं किंतु संबन्धिनोपि ब्राह्मणस्यैवेत्युक्तमः ॥ १७८॥
- (३) कुङ्खूकः । विलालेषविधः स्मृतइति याज्ञवल्क्यदर्शनात्परिणीतायामेव शृद्धायां त्राह्मणः कामार्थपुत्रंजनये-त्सजीवन्नेव शवतुल्यइति पारशवः स्मृतः । यद्यप्ययंपित्रुपकारार्थश्राद्धादिकरीत्येव तथाप्यसंपूर्णोपकारकत्वाच्यवन्यप-देशः ॥ १७८ ॥
- (४) राघवानन्दः । शौदं रुक्षयित यमिति । शृद्धायां यथाविष्यूदायां । सपारयन् जीवन्तेव शवतुल्यत्वात्पा-रशवः । शृद्धापत्यस्य निन्दितत्वं सूचयित कामादिति । असंपूर्णोपकारत्वाद्धाः ॥ १७८ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । पारयजीवयन् शवोष्टतपायः पारशवोनाम निर्वचनमेतत् बीजगुणस्य श्रेष्ठयेपि क्षेत्रदोषात्सजीद-न्यृतकल्पद्रत्यर्थः कर्मानधिकारात् ॥ १७८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** यंष्ठतं शूद्रायांउत्पादयेत्कामतःसः पारयन्वेव कर्मस्र शवएवशवः शवकल्पः तस्मात्पारशवः स्मृतः॥ १७८॥

### दास्यां वा दासदास्यां वा यः शुद्रस्य सुतोजवेत् ॥ सोनुज्ञातोहरेदंशमिति धर्मीव्यवस्थितः॥१७९॥

- (१) मेधातिथिः । शृद्धस्यानूबायामिनयुक्तायामि जातः स्रुतएव । एवंयचिप दासस्य दासीत्यर्थेपि वचनात्तस्यां जातीनदासस्य दासस्वामिनः सोनुद्वातःपित्रा सममंशमीरसेन हरेजीवितभागे क्रियमाणे अन्यथावा यदि ब्रूयादेषवः समां शहित यदा तु पिता नानुजानाति । तत्स्यृत्यंतरे पितं ॥ जातोपि दास्यां शृद्धेण कामतीशहरोभवेत । कामतोयावन्तमंशिष तानुजानाति ॥ यतिपतिरिकुर्युस्तंभातरस्त्वर्धभागिनं ॥ तंकुर्युः त्वांशापेक्षया आत्मनाहोह्ये परिगृह्वीयुर्भागौ तस्येकंद्षुः । अभा वकोहरेत्सर्व असत्स्वौरसेषु सर्वरिकर्थसएव हरेचदिदौहित्रोनस्यात् । सति तिल्लानौरसवत्कल्पना । दौहित्रस्यान्य-स्याभुत त्वात्तस्य च मक्रतत्वेन बुद्धौ सिलवेशात् ब्राह्मणादीनांतु दासीस्रताः मजीवनमात्रभाजोनरिकथभाजद्दित रिथितः ॥ १७९ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । दास्यां शृहस्यानूबायां तथा शृहस्य योदासस्तस्यदास्यांमधानशृहेणोत्पादितोऽस्यापि शृहेभागोदेयदति । तेनपित्राऽनुज्ञातोहरेदंशंनत्वननुज्ञातस्तुजीवनमात्रंहरेदिति । एतेन शृहस्य शृहायामपरिणोतायामप्यु-त्पन्नस्तस्यांयथाकथेपित्त्वाम्येस्ति पुत्रोभवति नतु परपरिपहेऽपीतिदर्शितंभवति । अतएव दास्यांदासदास्यांवेत्युक्तम् ॥ १७९ ॥
- (३) कुछूकः। ध्वजात्ततायुक्तस्रक्षणायां दास्यां दाससंबिष्यत्यां वा दास्यां श्रद्धस्य यः पुत्रोजायते सपित्राऽन् नुज्ञातपरिणीतापुत्रेः समोशभागोभवाष्मवित्वत्यनुज्ञातस्तुरूयभागस्त्रभतद्दित शास्रध्यवस्था नियता ॥ १७९ ॥
- ( ४ ) राधंवानन्दः । दास्यां ध्वजात्ततायुक्तलक्षणाया तथाविधदासस्य भार्यायांवा दासदास्या अनुद्गातःजीवता पित्रा परिणीताश्चद्वापुत्रैःसममंशं हरेदितिषमोंव्यवस्थितः ॥ न्यूनाधिकविभागानां धर्म्यः पितृकतः स्वृतहति याद्मवस्क्यो-

कः ॥ पितरि ब्राह्मणे मृतेतु शूद्रापुत्रीन रिक्थभागित्युक्तेः । जीवत्यपि नाभिकं दशमाद्यात् शूद्रापुत्राय धर्मतद्दिमनूक्तेः । दशमींशएव दीहित्रान्तरस्याभविमानृकोहरेत्सर्वमित्युक्तेः ॥ १७९ ॥

- ( ५ ) मन्द्रमः । अनुज्ञातःपित्रा अनुज्ञातइति विशेषणादननुज्ञातीन हरेत् ॥ १७९ ॥
- (६) शमचन्द्रः । दास्यां श्रृदायामूबायांषा दासदास्यांवा श्रृद्वस्य योदासःस्तस्य या दासी तस्यांसपुत्रीअनुद्वातः अंशहरेत् ॥ १७९ ॥

क्षेत्रजादीन्स्रतानेतानेकादशयथोदितान् ॥ पुत्रप्रतिनिधीनाङ्गः क्रियाछोपान्मनीषिणः ॥ १८० ॥

- (१) मेघातिथिः । मुख्याभावे मितिनिधिः अतोसत्यौरसएते कर्तव्याइत्युक्तंभवति । एतेषांस्यत्यन्तरेऽश्यादशः ऋम उक्तः। यथा गूढोत्पन्नःकैश्वित्यंचमोऽपरे षष्ठइति। तत्र पाठक्रमोनात्राङ्गमतएवानियमपाठात्प्रयोजनंचोत्तरत्रानङ्कते दर्शयिष्या मः क्रियालेगाद्धेतोः क्रियतेऽपत्यमुत्पादयितव्यमित्यस्य विधिलोपोमाभूदिति नित्यौद्ययंविधिःसयथा क्रथंचिद्दृहस्थेन सं पायस्तत्र मुख्यः कल्पऔरसस्तद्संपत्तावेतेकल्पाआश्रयित्ययाः ॥ १८० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षेत्रजादीन्ततुप्त्रिकापुत्रमपि । क्रियालोपादीर्भदेहिकक्रियालोपामाभूदितिबुध्येत्यर्थः ॥ १८० ॥
- (३) क्षुद्धकः । एतान्क्षेत्रजादीनेकादशपुत्रान्पुत्रीत्पादनविधिलोपः पुत्रकर्तव्यभाद्धादिलोपश्च माभूदित्येवमर्थपुत्रम तिस्त्रन्दकान्मुनयआहुः॥ १८०॥
- (४) राघवानन्दः । सर्वहरिदिति खेले वालीन्यायेनीरसातिरिक्तपुत्राणां मितिनिधित्वमाह क्षेत्रजादीनिति ॥ पुंसि मेढिः खले वाली न्यस्तं यत्पश्चनन्धनद्दित सयथाअष्टाभीकरणरहितः पश्चनन्धने नियुज्यतएवं पारश्चवादीनां पुत्रकार्ये नियोगेपि नीपनयनाहिरितिन्यायार्थः ॥ १८० ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । अथीरसस्य श्रेष्ठ्यंश्लोकद्वयेनाह् क्षेत्रश्रादीन्द्वतानिति । पुत्रप्रतिनिधीनाहुर्नमुंख्यान् क्रियालोपादुः स्पादकक्रियायाअभावात् मुख्येसंभवत्यौरसे तत्प्रतिनिधिभस्तत्कार्यं नकर्तव्यमित्यभिगायः ॥ १८० ॥
- (६) रामचन्द्रः । येतिनसङ्गत् औरसपुत्रमसङ्गत् एते पुत्राअन्यबीजजार्आरहिताः ते पुत्रायस्य बीजिनोभव-न्ति तु पुनः इतरस्य ते सुताः क्षेत्रजादिवतपुत्राः भवन्ति ॥ १८१ ॥

यएतेः शिहिताः पुत्राः त्रसङ्गादन्यबीजजाः ॥ यस्य ते बीजतोजातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८ १॥

(१) श्रेशातिथिः । पूर्वोक्तस्यामावे विधिनित्वेधोर्माति व्याचक्षते । यएतेऔरसामावे नितिवयः कर्तव्यतयाछक्तास्ते नकर्तव्याः । यतस्तेऽन्यवीजजातास्तस्येदते पुनानेतरस्य येन क्रियन्ते तस्य तेनभवन्तीत्यर्थः । अतम्य पूर्वेण विधिरनेन नित्वेधद्दित विकल्पः सच व्यवस्थितोरिक्थपृष्ट्णे कानीनसद्द्रोडपुनर्भवगूडोत्पन्नान रिक्थभाजः दक्तकादयस्तु
रिक्थभाजः असस्यौरसे कानीनादयम्य सत्यप्यौरसे न पितृधनहराः पासाच्छादनमाजः । क्रेवलंसत्यसित्वौरसे यत्उक्तं ॥
सर्वेषामपि चन्यान्यंदानुंशवयामनीषिणः । पासाच्छादनमत्यन्तंपिततोद्यदद्ववेत् ॥ सर्वेषामपि द्वीवादीनांच मङ्तत्वेन
द्वितिति अत्यन्तंयावजीविमस्यर्थः । शरीरवारणार्थत्वाद्वासाच्छादणस्य श्रत्यादेस्तद्वपयोगिनः परिचारकस्यापि वेतनदानिविद्येषं नद्यन्यदेः परिचारकमन्तरेण जीवनसंभवः । येगांदारकरणमतं तेगांसभायांणांभरणदातव्यंशकोति धनानुद्धपेण भोजनवस्नादिदेयं पतितद्दत्यर्थवादः ॥ १८० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। एते क्षेत्रजादयः प्रसंगादौरसपुत्रप्रसंगादुक्ताः यस्य बीजतोजातास्तस्य ते न भविति। किन्वितरस्ययस्य क्षेत्रं येनवा ऋयणादिकृतं तस्यैव भवन्तीत्यर्थः। केचित्तु यएते दित्रमादयउक्तास्ते यदि दात्रादीनां-क्षेत्रं तेभ्योन्यत्माज्ञातास्तदा दात्रादिभिर्दत्ताअपि न प्रतियहीत्रादीनां पुत्राः किंतु बीजिनएतेत्यस्यार्थइत्याद्यः॥१८१॥
- (३) कुछूकः । यएते क्षेत्रजादयोऽन्यबीजोत्पन्नाः पुत्राऔरसपुत्रप्रसङ्घनोक्तास्ते यद्वोजोत्पन्नास्तस्यैव पुत्राभव-न्ति न क्षेत्रिकादेरिति सत्यौरसे पुत्रे पुत्रिकायां च सत्यां न ते कर्तव्याइत्येवंपरिमदमन्यबीजजाइत्येकादशपुत्रोपलक्ष-णार्यत्वबीजजाताविष पौनर्भवशोद्दीन कर्तव्यौ । अतएव वृद्धवृहस्पितः॥ आज्यंविना यथा तैलंसिद्धः प्रतिनिधिः स्पृतः॥ तथैकादशपुत्र।स्तु पुत्रिकौरसयोविना ॥ १८१ ॥
- । (४) राघवानन्दः । ननु तेषि पुत्राइति कथं प्रतिनिधित्वं तत्राह् यइति । अशास्त्रीयस्य प्रतिनिधित्वाभावं घो त्रायतुं तेषां पुत्रोक्तिन्तु ते वस्तुतः पुत्राभवन्ति कार्यातिदेशंविना न्यस्यान्यभावानुपपत्तेरितिभावः । अतएवाह् यस्यत इत्यनेन जनकानां पुत्राभावे तएव श्राद्धादिकर्तारः । पौनर्भवश्रद्धापत्ययोः स्वजातत्वेषि न मुख्यत्वम् । तथाच बृहस्प तिः ॥ आज्यंविना यथा तैलं सिद्धः प्रतिनिधीकतम् ॥ तथैकादशपुत्रास्युःपुत्रिकौरसयोार्वनिति ॥ एकादशत्वतु पुत्रिकापुत्र भादायपुत्रिकापुत्रोपि समयबन्धान्मानृद्धारौरसोन्यबीजजश्रः । अतएवानयोरभावे उक्तदशपुत्राअर्थाधिकारिणइतिकुल्लूकः ॥ याज्ञवल्क्यस्तु ॥ पिण्डदौंशहरश्रेषांपूर्वाभावे परःपर इत्युपक्रम्य पन्यादिकमाह् तेन गौणमुख्यपुत्राभावे पत्र्यादीनामधि कारइतिसुष्ठु ॥ १८९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उत्पादकत्वं प्रतिपुत्रत्वं मुख्यमित्यतआह यएतइति ॥ १८१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एकजातानां एकेनैकस्यांजनितानाम ॥ १८२ ॥

# भातृणामेकजातानामेकश्वेत्पुत्रवान्भवेत् ॥ सर्वोस्तांस्तेन पुत्रेण पुत्रिणोमनुरब्रवीत् ॥ १८२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकजातानामिति एकेन जनितानां सापत्वानामि । एवंच यदि भातुरपत्योत्पादनश-क्तिरस्ति तदा तत्पुत्रेणवेतरस्य पुत्रवत्वाद्दिरगमनेन क्षेत्रजपुत्रकरणमयुक्तमनापदीति निषेधायुक्तंभवति ॥ १८२ ॥
- (३) कुछूकः। भातृणामेकमातापितृकाणांमध्ये यद्येकः पुत्रवाश्स्यादस्ये च पुत्ररहितास्तदा तेनैकपुत्रेण सर्वान्भातृस्सपुत्रान्मनुराहः। ततश्य तिसन्सित्यस्ये पुत्रमितिधयोन् कर्तव्याः। सएव पिण्डदीशहरश्य भवतीत्यनेनीकः। एतश्य पत्नीदुहितरश्चैव पितरी भातरस्तथा तत्स्वताइति याज्ञवल्क्यवचनाद्वानृपर्यन्ताभावे बीद्धव्यमः॥ १८२॥
- (४) राघवानन्दः । भातृपुत्रसत्वेक्षेत्रजादयः मितिनिधयोन कार्याद्दरयाह भातृणामिति । एकजातानामेकपितृजाः तानामः ॥ पत्नी दृहितरश्चैव पितरीभातरस्तथा ॥ तत्स्रुतश्चेति याक्कवल्क्योक्तेः ॥ भातृपुत्रपर्यन्तामावे मितिनिधिः कर्तुं यो ग्यदितिमावः ॥ १८२ ॥
- (५) नन्दनः । अथद्दयेन पुत्रमतिदिशति भातृणामिति । एकजातानामैकपितृमातृकाणां पुत्रवानौरसवान्सति भातृपुत्रेण पुत्रिणोमनुरत्रवीत् ॥ १८२ ॥

# सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणी अवेत् ॥ सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीर्मनुः ॥ १८३ ॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । एवभेकस्यां सपभ्यां पुत्रवत्यामन्यस्यामनपत्ययामपि नियोगीन कार्यदृत्याह सर्वासा-मिति ॥ १८२ ॥

- (३) कुङ्कृकः । एकपतिकानांसर्वांसांस्त्रीणांमध्ये यथेका पुत्रवती स्थात्तदा तेन पुत्रेण सर्वास्ताः पुत्रयुक्तामनु-राह । ततश्व सपत्रीपुत्रे सति स्त्रिया नदत्तकादिपुत्राः कर्तव्याइत्येतदर्थमिदमः ॥ १८३ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । एवमेकपतिकानांमध्ये कस्याश्चित्पुत्रवत्त्वे दत्तकादिनान्यतमया कर्तव्यमिति नियमयितुमाह सर्वासामिति । पुत्रवती पुत्रकार्यवती ॥ १८३ ॥
- (५) **नन्दनः** । पुत्रिणी औरसपुत्रिणी पुत्रत्वातिदेशस्य पयोजनंसत्त्विप सोदरादिषु पूर्वोपदिष्टैरेव पुत्रैः सकलपु-क्कार्यलाभः ॥ १८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वासां एकपत्नोनां एकस्य भार्याणांमध्ये एका चेत्पुत्रिणी भवेत् ॥ १८३॥ श्रीयसः श्रीयसोत्ठाभे पापीयान्तिकथमईति ॥ बहवश्र्वेत्तु सदशाः सर्वे रिक्थस्य भागिनः ॥१८४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रेयानुत्तमः । पापीयानपञ्चमः । तिनिष्धश्च औरसपुत्रिकाजक्षेत्रजगूरजकानीनपौन-भेबद्त्तकक्रीतक्रिमालयंद्त्तसहजोरजापविद्धानुक्रमेण परिगणस्य याज्ञवल्क्येन पिण्डदेशहरश्रेषांपूर्वाभावे परःपरद्द-तिविशेषतोविधानात्तद्वचनानुसारेण कर्तव्यः । अत्रतु क्रमपारे।नपूर्वपूर्वोत्कर्षद्तिआपादनार्थः क्रमपारे।त्रखबन्धुदायाद-बान्धविविक्रपरत्वादिति । सदशाऔरसाएवदित्रमण्वित्वयादि ॥ १८४ ॥
- (३) कुद्दूकः । औरसादीनांसर्वेषांपुत्राणांमकतत्वादौरसादीनुपक्रम्य तेषांपूर्वः पूर्वः भयान्सएव दायहरः सचान्यान्ति विष्णुवचनात् । औरसादीनांपुत्राणां पुर्वपुर्वाभावे परः परः रिक्थमहित पुर्वसद्धावेपरसंवर्द्धनंसएव कुर्यात् एवंच सिद्धे श्रुद्धापुत्रस्य द्वादशपुत्रमध्ये पाठः क्षेत्रजादिसद्धावे धनानर्हत्वज्ञापनार्थत्वेन सार्थकः अन्यया तु क्षत्रियावै-ध्यापुत्रवदौरसत्वात्क्षेत्रजादिसद्धावेपि धनंकभेत पुर्वस्य परसंवर्धनमात्रचापवादेतरविषये द्रष्टव्यं क्षेत्रजगुणवद्दत्तकपुत्रयोः पञ्चमंष्रवा भागमौरसोदद्यादिति विहितत्वात् । यदि तु समानरूपाः पौनर्भवादयोगह्वः पुत्रास्तदा सर्वएव विभज्य रिक्थगृह्मीयुः ॥ १८४ ॥
- (४) राघवानन्दः । औरसानांमध्ये पुर्वः पुर्वः श्रेयस्तया क्षेयदृत्याह्श्रेयसद्ति । स्वनात्यपेक्षया श्रेयसः औरसादेः तदलाभे तदभावे । पापीयान् क्षेमजादिः ॥ पिण्डदोंशहरश्रेषांपुर्वाभावे परःपरहति याञ्चवल्क्योक्तेः ॥ अतीविष्णुरप्याह् ॥ अतिसादीनांपुत्राणांपूर्वपूर्वाभावे परःपरोरिक्यमहीत ॥ पुर्वसद्भावे परस्य संवर्धनं सएवकुर्यादिति । संवर्धनं पापणमः । बहवश्रेत्सदशात्राह्मणत्वादिजात्यारिक्यस्य भागिनः पिण्डदाश्च । यदेकादशपुत्रेषु शृद्धापुत्रस्यौरसत्वेपि गणना जीर्वात्पनृद्धः सदशमांशातिरिक्तांशाभावार्थायदेवास्य पिता द्धान्तदेवास्य धनं भवेदितिदशमांशोपलक्षणमः । तथाच ॥ त्राह्मणक्षत्रियविशां शृद्धापुत्रोन रिक्थभागित्युक्तिःसंगता। अन्यथा विभवक्षित्रयावैश्यपुत्रयोस्तेषु गणनामसिक्तिः स्यात् धनाहारित्वसत्वा विशेषात् । अतएव शृद्धापत्यस्यांशाहारित्वं क्षेत्रजगुणवद्त्तकयोरिष मुख्येन पष्टांशादिदानमिष संगच्छते वचनादेव नाव-तर्कहित श्रेयसदृत्यादावेकवचनमविविक्षितमः । तेषांपौनर्भवादीनां बहुत्वेपि भागहारित्वन्यायस्य तुल्यत्वित्याह बहवश्चे-विति ॥ १८४ ॥
- (५) नन्दनः । इदानीं पुत्राणामुक्तसंख्यानां दायपाप्तिक्रममाह श्रेयसः श्रेयसोऽलाभइति श्रेयसोमुख्यस्य पापी-यान्गीणपुत्रः ॥ १८४ ॥

- (६) रामचन्द्रः । ज्येष्ठस्य श्रेयसोऽलाभे पापीयान् गुणादिनिकृष्टः रिक्थं भागं अर्हति । बहुवश्रीत्सदशाः समानवर्णाः ॥ १८४ ॥
  - न भातरोन पितरः पुत्रारिकथहराः पितुः ॥ पिता हरेदपुत्रस्य रिकथंभातरएव च ॥ १८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पुत्राऔरसादयोद्दिजातिजनितश्रदापुत्रारन्ये । पिता हरेदविभक्तस्य । भातरप्तवा पि-त्रनुमत्या । विभक्तत्वेतु पत्न्येव तदभावेतु दुहित्रादेर्याञ्चवल्क्योक्तेः ॥ १८५ ॥
- (३) कुङ्कृकः । न सोदरभातरोन पितरः किन्त्वौरसाभावे क्षेत्रजादयोगौगपुत्राः पितृक्थहराभवन्तीत्यनेनोन्यते औरसस्य त्वेकएवौरसः पुत्रइत्यनेनव सिद्धत्वात् । अविद्यमानमुख्यपुत्रस्य पत्नीदुहितृरहितस्य च पिता धनंगृद्धीयात्ते-षांमातुमाभावे भातरोधनंगृद्धीयुः एतच्चानन्तरंगपञ्चयिष्यामः ॥ १८५ ॥
- (४) राधवानन्यः । औरसपुत्रिकापुत्रादीनामेव धनहारित्वं व्यतिरेकेणद्रदयित नेति । उक्तपुत्राएव रिक्यहराः स्मृताः न क्षातरोनिपतरइत्यन्वयः । पुत्राभविपितत्याह पितेति । पितृपदं पत्न्यायुपलक्षणमः । पुत्राइति श्रुतेः ॥ प्रमीतस्य पितुः पुत्रैः क्रिया कार्या प्रयत्रदित श्रुलपाण्युक्तेः ॥ अस्वग्यां ह्याहुतिः सा स्याच्छूद्रसंसर्गदूषिता ॥ विप्राच्यभवि श्रूद्राजोप्यधिकारीति ॥ अतएव याज्ञवल्क्यः ॥ पत्नीदुहितरश्रैव पितरौभातरस्तथा । तत्सुतागोत्रजाबन्धुः शिष्यः सब्रह्म चारिणः ॥ एषामशवि पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरहित । अत्र च पाठएव क्रमःप्रयाजविद्विक्षतः । येषांपत्रयादीनांमध्ये पूर्वस्य पत्नीरुपस्याभावे परोदुहितेत्येवमन्वयः । बन्धुपदमाचार्योपलक्षकमः । यत्तु नपत्रयाधनहारित्वं स्त्रीणांतु जीवनंद्या दितितत्तु दुःशीलाधार्मिकासित्वकायौवनस्थाविषयमः । अन्यथा ॥ अपुत्राशयनं भर्तुः पालयन्ती व्रते स्थिता॥पत्नयेव द्या तत्तिपण्डं क्रम्समंशं लभेत चैतिवृहन्यनुवचनविरोधः ॥ यतिवानमस्थयोर्धनंतु ॥ वानमस्थयतिब्रह्मचारिणायुक्थभागिनः ॥ क्रमेणाचार्यसच्चित्रस्थिभभिवावेकतीर्थिनदृत्यत्र प्रतिलेभिनान्वयः ॥ १८५ ॥
- (५) नम्दनः । दिष्टेषुच पुत्रेषु सन्ध न आतरीन पितरीरिकथहराः पुत्राएव पितृरिकथहराः पिता हरेदपुत्रस्येति अपुत्रस्योपदिष्टपुत्ररहितस्य आतरः सोदराः एवशब्देनापुत्रस्य रिकथहरणे आतृणां पितृतीविशिष्टत्वं स्वचितमः॥ १४५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पिताहरेत्अपुत्रस्यरिक्थं ॥ १८५ ॥

श्रयाणामुद्रकंकार्यत्रिषु पिण्डः प्रवर्तते ॥ श्रनुर्थः संप्रदातैषांपश्चमोनोषपयते ॥ १८६ ॥ [ असुतास्तु पितुः परुषः समानांशाः प्रकीर्तिताः । पितामस्य ताः सर्वामानुकस्याः प्रकीर्तिताः॥१॥]

- (२) सर्बन्नगरायणः । त्रयाणामिति पितृतत्पितृतापितृणां उदकंकार्यं नियमेन तथा पिण्डःपिण्डदानम् । पक्ष-मीनोपपद्यतङ्क्ष्यवश्यमुदकंपिण्डंच दाष्यम् ॥ १८६ ॥
- (३) कुझूकः । इदानीक्षेत्रज्ञानामध्यपुत्रपितामहादिथनेऽध्यधिकारंदर्शयितुमाह त्रयाणामिति । स्रयाणांपित्रादीनामुदकदानंकार्यित्रभ्यएव च तेभ्यः पिण्डोदेयः चतुर्थम पिण्डोदकयोदीता पञ्चमस्यावसंमन्धीनास्ति । तस्माधुकोऽपुत्रपितामहद्भदिधने गौणपौत्राणामधिकारः औरसपुत्रपौत्रयोश्य पुत्रेण लोकान् जयतीन्यनेनैवात्र पितामहादिधनभागित्वमुक्रम् ॥ १८६ ॥
  - ( ४ ) शाचवाभन्दः । पितामहधनेऽन्येविनत्याह त्रयाणामिति । पितृपितामहप्रपितामहास्रयः । सार्यदश्रविषैः पुनैः

त्रिषु पितृषु देयत्वेन पिण्डः प्रवर्तते । चतुर्यः पुत्रादिः संत्रदाता पिण्डोदकयोः पञ्चमस्य विण्डादिदापृत्वेन शासाबोधित । व्यानास्तिपञ्चमोनापि तस्य धनहारितिति । अनेन पितामहप्रपितामहयोरपि धनहारित्वं गौणपुषाणामभावे इत्यसूचि ॥ १८६ ॥

- (५) जन्द् नः । न केवलमसित । पुत्रे भातादीनां रिक्थहरत्वं किन्तु सतीश्य पौत्रप्रपेत्रयोः पुत्रतृष्यकर्गकर्तव्य-त्वात्तयोरित्यभिमायेणाह स्याणामुदकमिति। त्रयाणां पितृपितामहमितामहानामुद्दकंकर्त्तव्यं न ततीथिकानां त्रिषु पिण्डश्य मर्वतते विधीयते नाधिकेषु । एषां त्रयाणां पिण्डोदकयोः संमदाता चतुर्थः । पुत्रपौत्रप्रपेत्रस्थणं मितामहादारम्यतस्य चतुर्थत्वं पञ्चमः संमदाता नोपपद्यते न शास्त्रेषु विधीयते । मेतस्य धनिनः पुत्रः पौत्रमपौत्रद्वात्यन्तरेष्यप्युपकारकतमः तेन तेष्वसत्येव भात्राद्योरिक्थहरानतु सत्सु ॥ १८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रयाणां पितृपितामहप्रपितामहानां उरकं तर्पणं कार्यम् त्रिषु पितामहप्रपितामहादिषु पिण्डः भवर्तते । चतुर्थः संगदाता । एषांमध्ये पञ्चमोनोपपचते । छेपभाजभातुर्था चाः ॥ १८६॥

अनन्तरः सपिण्डा यस्तस्य तस्य धनंभवेत् ॥ अतऊर्ध्वसकुल्यः स्यादाचार्यः शिष्यएव वा॥१८७॥

#### [ हरेरवृत्विजोवापि न्यायष्टताश्व याः स्नियः॥ १॥] \*

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एषांमध्येसपिण्डानां मतीयोनन्तरीयथा पुत्रस्य पिता तस्य सितित्यादि । सस्यतस्यतृतद्भनम् । असतितु पितिरि पितामहस्य तदभावे तित्पतुरिष । अत्रच पितामहापेक्षया भातुर्भात्पुत्रस्यच सैनिक्ष्टत्वात्पित्रभावे भाता तदभावे तत्स्रुतस्तदभावे पितामहादियोयः सिन्क्ष्टहस्तदभावे च समनोदकःसगोत्रोमातुलादियण्डुरितित्रभात्पुर्वपूर्वाभावे । एवं पितामहे वृत्ते तद्धनंपुत्रस्यवधनं नपौत्रस्याधिकारः ।यत्तु तत्रस्यात्सदशंत्वान्यमिति तत्तुवैक्ष्यया विभजनीयतदित्यतत्परम् । सकुल्योमातुलादिर्बन्धुः । तद्दभावेचाचार्योपि शिष्योवा यस्तदा त्रस्यासम्बद्दस्यदः ॥१८॥
- (३) कुद्धकः । अस्य सामान्यवचनस्योक्तीरसादिसपिण्डमात्रविषयस्व वैयर्ध्यानतमानुकप्रध्यादिरायप्राप्तर्थनित्त । सिण्डमध्यात्सिन्छ्यत्याः सिण्डः पुमान्द्र्वी वा तस्य वृत्तभनंभवति । तमैकैबीरसः पुमद्रसुक्तस्वात्साप्त वृत्तभने त्वाधिकारी क्षेत्रनगुणवद्दत्तकयोस्तु यथोक्तंपञ्चमंष्ठंवा भागंद्यात् । किमादिपुषाणांसंवर्धनमात्रंकुर्यात् । औरसाः भावे पुत्रिका तत्पुत्रभ दौहित्रएव च हरेदपुत्रस्याखिलंधनित्युक्तस्वादौरसपुत्ररहित्रप्व तनापुत्रोविवक्षितस्तदभावे केत्र-जादयप्कादशपुत्राः क्रमेण पितृधनाधिकारिणः परिणीतशृद्धापुत्रस्तु दशमभागमात्राधिकारी ना धिकंदशमाद्याण्यूद्धाः पुत्रायेत्यायुक्तत्वादशमभागविष्टिधनंसिन्छिष्ठसपिण्डोगृद्धीयाच्यादशविषपुत्राभावे पत्नी सर्वभन्धभागनी । यदाद्याः व्यवस्यः ॥ पत्री दुहितरश्रेव पितरौ भातरस्तथा ॥ तत्रुतोगोत्रजोवण्यः शिष्यस्त्रव्यवारिणः ॥ एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः ॥ त्वर्यातस्य सप्त्रस्य सर्ववर्णेष्वयंविषः ॥ वृहस्पतिरच्याह ॥ आद्भाये स्वतितस्त्रे च लोकाचारे च सहितिः ॥ शारीरार्थस्यता जाया पुण्या पुण्यफलेसमा ॥ यस्य नोपरता भार्या देश्वर्थतस्य जीवति ॥ जीवत्यर्थशरिरे तु कथनन्यः स्वमानुयात् ॥ सकुक्यैवियमानैस्तु पितृमानुसनाभितिः ॥ अपुत्रस्य प्रमीतस्य प्रजीतद्वानहारिणी ॥ पूर्व-मिताधिक्षेत्रं भर्तरि तद्वनयः ॥ विन्दैत्पतिव्रता नारी धर्मप्तसनातनः ॥ जङ्गसंत्रवाददेषमुन्यंथान्यमयावरः ॥ आदाय दापयेण्डस्त्रवाद्यासमालाणमासिकादिक्यः ॥ पितृच्यगुठ्दौक्षित्रान्धात्रस्त्रवादकात्वः ॥ अपुत्रस्य स्वातस्य वावादिकात्वावर्यः ॥ वावाय दापयेण्यस्वस्त्रवादकात्वर्यः ॥ पितृच्यगुठदौक्षित्रान्धत्वस्त्रवादकात्वरः ॥

<sup>\*(</sup>初,可)

तियाँक्षियः ॥ तत्सपिण्डाबाण्यवावा ये वस्याः परिपण्यिनः ॥ इंस्युर्धनानि ताषाणा चौरदण्डेन शासयेत् ॥ वृद्धमनुः ॥ अपुषाश्यमं मर्तुः पालयन्त्रीव्रते रिचता ॥ पृष्यवद्धान्तित्पण्डंकरलम्यक्षमेन च ॥ यदुक्तमः श्लोणान्तु जीवनंद्धादिति संवर्धनमानवचनं तदुःशीलाधार्मिकसविकारयौवनस्थपजीविषयं । अतोयन्धेधातिथिना पृष्णोनामंशभागित्वंनिषद्धमुक्तंतद्द्रस्यस्य पृष्णीनामंशभागित्वंवृहस्यत्यादिसंमतवः । मेधातिथिनिराकुर्वन्त्वभीणाति सर्ताननः । पृष्यभावेष्यपुष्णिकादुद्धिना तद्भावेषिता माता च तयोरभावे सोदर्यभाता तद्भावे तत्युतः । मात्यिप च इत्तायां पितुर्माताहरेद्धनमितिवस्यमाणत्वानिप्रमाता वदभावेऽन्योपि सम्बक्तस्यपण्डावत्यन्त्रक्षयात् । तद्यथा पितामहसंतानेऽविष्यमाने प्रपितामहसंतानपुव तदस्यक्तम् अत्रक्षस्यानाभावे समानोदकआषार्यः शिष्यम् क्रमेण धन्यक्षियात् ॥ १८७ ॥

- (४) राधवानन्दः। उक्तमुपसंहरन् सकुल्यदिर्धनहारित्वमाह् अनन्तरेति । सपिण्डायाऔरसदुहितृजादनन्तराः प-जीप्रश्वयः पञ्च । तमापि ॥ सकुल्यैर्विषमानेस्तु पितृमातृसनामितिः ॥ अपुत्रस्य ममीतस्य पत्नी तद्धागहारिणी ॥ पूर्वममी साऽधिहोत्रं यृते भर्तरि तद्धनम् ॥ विन्येत्पतिद्यता नारी भर्मएव सनातनहतिबृहस्पत्युक्तेः। प्रथमतः पत्नीति। सकुल्यपदं ब-श्थीरम्युपळक्षणम् । शिष्यपदंतु तीर्थानाम् । सकुल्योर्हतीत्यभ्याहार्यमेवमुत्तरत्रापि ॥ १८७ ॥
- (५) जन्द्रनः । तत्र पुत्रपौत्रप्रपौत्राणां सन्यपि तुल्ये मेतीपकरणस्ये तुल्यवद्ययत्वं संभवेन्नापि तेषामभावे सपिण्डान्तराणां किन्तु पिण्डमत्यासत्तिक्रमेणैवेत्याह अनन्तरः सपिण्डादिति । प्रेतवत्रनोयं पिण्डशब्दस्तयोरभेदीपचारात् पिण्डादनन्तरः प्रत्यासन्तीयः सपिण्डस्तस्य धनंदेयंभवेत् । द्विवचनं क्रमपास्पर्यं अतऊर्ध्वमेन्यः सपिण्डेन्यऊर्ध्वं सपिण्डाभावद्दतियावत् । सकुल्यः समानोदकोरिक्षहर्दत्यनुकर्यः तेषामभावआचार्यः सस्याभावे शिष्योरिकथहरः स्यात्
  ॥ १८७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सपिण्डात अनन्तरः सनिक्टःतस्य तस्य धनं भवेत् ॥ १८७ ॥ सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणारिक्थभागिनः ॥ त्रेविद्याः शुच्योदान्तास्तथा धर्मीन हीयते ॥१८८ ॥
- (२) राष्ट्रज्ञानाराष्ट्रणः । आक्रणास्त्रश्चमवासिनः । वैविषाक्षयीवेदिनः । शुचयः स्वाचाराः । दान्ताः नियते-निव्याः। एतचा अरक्षणमनविषयमितरधर्नराजगामि ॥ १८८॥
- (३) कुझूकः । एषामभावद्दि वक्तन्य सर्वेषामभावद्दि यदुक्ततस्त्रम्भणार्थादेरिष धनद्दारित्वार्थ । सर्वेषामभावे मामणावेदषपाध्यापिनावाद्यान्तरसीषयुक्ताजितीन्त्रयाधनद्दारिणोभवन्ति तएवच पिण्डदाः तथासति धनिनोष्टतस्य मानादिषमंद्दानिनं भवति ॥ १८८ ॥
- (४) राखवानम्दः । उक्तानाममविऽन्याह सर्वेनामिति । ब्राह्मणान्विश्वनिष्ट नैविचाइति । धर्मोनहीयते तैर्विनैः मान्यादिनिर्वाहात् । विधिमसंगतुभ्यत्वादनुवादीयं ब्राह्मणधनहारित्वं नृपतेस्तदन्यधनहारित्वमार्थं भयमप्यनुवादस्तेनैव गतत्वादिति ॥ १८८ ॥
  - ( ५ ) जन्दनः । सर्वेषां पुतां स्नीणाञ्च यथा कथितन्तर्भण्यवतामः ॥ १८८ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । वैविधेति । तथा राज्ञां धर्मीनद्वीयते ॥ १८८ ॥

अइार्यब्राह्मणद्रव्यंराज्ञा नित्यमिति स्थितिः ॥ इतरेषांतु वर्णानांसर्वभावे हरेन्त्रपः ॥ १८९॥

(२) शर्वज्ञणारायणः। तदेतदाइ अहार्यमिति। सर्वागावे शिष्यपर्यन्ताभावे ॥ १८९॥

- (३) कुझूकः । जासणसंबन्धियनंन राज्ञा कदाविद्यासमिति शासमर्यादा । किन्तूकरुशणजासणामावे जासण-मानेभ्योपिदेयं । क्षत्रियादिधनंपुनःपूर्वोक्तरिक्थहराभावे राजा गृह्योयात् ॥ १८९ ॥
- (४) राघकानन्दः । त्राह्मणथनं त्राह्मणत्रुवेपि देयमित्याह् अहार्यमिति । त्राह्मणे धर्मतोऽधर्मतीवा साम्यत्वर सात् ॥ १८९ ॥
  - (६) रामचन्दः। सार्थेनाह इतरेति । इतरेषांतुवर्णानां क्षत्रियादीनामः॥ १८९ ॥

संस्थितस्यानपत्यस्य सगोत्रात्पुत्रमाहरेत् ॥ तत्र यदक्थजातंस्यात्तत्तस्मिन्मतिपादये ॥ १९० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सगोत्राधदि तन्तुसन्तानमाहरेदिनयुक्तापि स्त्री तदा गोलकत्वेपि तस्य झात्यन्तराभावे क्षेत्रपात्रधनहारित्विम्त्यर्थः । एतच्य श्रूद्रांप्रत्येवोच्यन्द्रतिकेचित् । अतएव तन्पते गूडजकानीनसहोडजाअपि श्रूद्रस्यैव पुत्राभवन्ति नतु विमादीनामिति ॥ १९० ॥
- (३) कुङ्गूकः । अनपत्यस्य शतस्य भार्या समानगोत्रात्पुंसोगुरुनियुक्ता सती नियोगभर्मेण पुत्रमुत्पादयेत्तस्मिन्धः तिविषये यद्धनजातंभवेत्तत्तिस्मिन्पुत्रे समर्पयेत् देवराद्वासींपडाद्वाइत्युक्तत्वात् । सगोत्रान्नियोगमान्यर्यतञ्चस्यभागिः त्वार्थमिदम् ॥ १९० ॥
- (४) राघवानन्दः । देवराह्मसिपण्डाहेत्युक्तमनुवदिग्विधवाधनमुत्तरकालीनायापत्याय दापयमाह् संस्थितस्ये-वि । आहरेहिधवाभूत्वा जनयेत् । तत्र अनपत्ये पतौ धनं योविश्वयादित्यस्यैवानुवादीयं न्यायस्य तुल्यत्वात् । तत्र जनकोदबादत्र जननीदबादिति वा भेदः ॥ १९० ॥
- (५) नन्द्नः । एवमनपत्यधनस्य भातृगामित्वमुक्तमधुना पक्षाग्तरमाहः संस्थितस्यानपत्यस्येति । अनपत्यस्य संस्थितस्य मृतस्य सगोत्रोद्देवरादेस्तं पुत्रमाहरेत्पुत्रमुत्पादयेत् पत्नीगुरुयोगादितिशेषः ॥ १९० ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनपत्यस्य संस्थितस्य मृतस्य ,सगोत्रात् तद्दिक्यं आहरेत् । तत्रयत् रिक्थजातंस्यात् त-त्रसी ॥ १९० ॥
- द्दी तु यो विवदेयातां द्वाभ्यां जाती श्वियाधने ॥ तयोर्थयस्य पित्र्यंस्यात्तत्तरः ॥१९१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकः खभर्तृजोऽन्योगोलकः पौनर्भवोवा उभयोश्य पत्योर्थनं मातरि रियतं तदा खबी-जिथनव्यवस्थया पाद्यमित्यर्थः । स्थियाजातौ धनेपित्र्ये विवदेयातामित्यर्थः । नेतरत् खमानुपत्यन्तरथनम् ॥ १९१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यथेकरिक्थनौ स्यातामित्यौरसक्षेत्रजयोश्किमिदेत्वौरसपौनर्भवविषयंयदोत्पन्नौरसमर्तुर्धतत्वा-त् बालापत्यतया त्वामिधनंत्वीकृत्य पौनर्भवमर्तुः सकाशात्पुत्रान्तरंजनयेत् त्तस्यापि च पौनर्भवस्य मर्तुष्वतत्वाद्विस्थ-इरान्तराभावाद्धनंगृष्ठीतवती पश्चानौ द्वास्यांजातौ यदि विवदेयातां स्त्रीहस्तगतधने तदातयोर्थस्य यज्ञनकस्य धनंसत-देव गृक्षीयान्तत्वन्यपिनृजोन्यजनकस्य ॥ १९१ ॥
- ( ४) **राधवाणन्दः । किंच** यदिवासापत्या कृतमर्गृका धनमादाय पौनर्भवेन पुनाप्तरं जनियत्वा यशुमयोर्धन मादाय तिष्ठेचदा करूय कि धनमित्यपेक्षायामाह द्वाविति । हावीरसपीनर्भवी विवदेयातां धनमावाभ्यांमाहं पोषणंतेकार्य

<sup>(</sup> १९० ) सगीत्रात्पुत्रमाहेरत्=सगीत्रीवित्तमाहरेत् ( क )

- मिति । नेतरः अन्यपैनृकमन्योग गृह्णीयादितिभावः । अथवा अध्यावहृतिकादिह्णीधनमात्रविषयम् अतएव ह्यिया धनमिति समाख्या संगच्छते ॥ १९१ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां या सपुत्रा सथना भूत्वा पश्चात्पुनर्भूयपरत्नादिष पुत्रंजनयित तस्याः पुत्रयोरयं-विभागः॥ १९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्विपितृकस्य व्यवहारमाह द्वाविति । श्वियाधने श्वीधननिमित्तेयौ विवदेयातां कीदशौद्दी द्वाभ्यां-पितृभ्यां जातौ तयोः मातापित्रोः यन्पिच्यं तत्तस्य विद्यमानिपतुः पुत्रः गृक्षीत इतरः पूर्वभर्तृजन्यः न गृक्षीत ॥ १९१ ॥ जनन्यां संस्थितायान्तु समंसर्वे सहोदराः ॥ अजेरन्मातृकंरिक्थंअगिन्यश्व सनाअयः॥ १९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । समं नज्येष्ठोद्धारेण । मानृकं मातुःस्तीधनव्यतिरिक्तधनम् । भगिन्योऽपुत्राः । सनाभयः सोदराः । केचित्तु स्तीधनेपि भानृविभागिमच्छन्ति ॥ स्त्रीधनंस्यादपत्यानां दुहिताच तदंशिनी ॥ अप्रताचित्समूदातु लाभसं-मानमात्रकमिति वृष्टस्पतिवचनात् । एवंचामत्तायाभानृभिःसह तुल्यविभागः । इतरस्यास्तु संमानमात्रदेयमिति । एतत्प-रमेवच स्त्रीधनंदुहितृगामीत्यादि ॥ १९२ ॥
- (३) कुझूकः । मातिर मृतायां सोदयंश्वातरोभिगन्यश्व सोदर्याअनूदामातृथनंसमंकत्वा गृहीयुः । ऊदास्तु धनानु-रूपंसमानंस्भन्ते । तदाह बृहस्पितः॥ स्त्रीधनंस्यादपत्यानांदुहिता च तदंशिनी ॥ अपुँताचेत्समूदा तु स्भते मानमात्रकमः॥ ततश्वानूदानांपितृधनद्वोदानांमातृधनंश्वात्रा त्यादंशाच्चतुर्यभागोदेयः ॥ १९२ ॥
- (४) राघवानन्दः । मातृसत्वे व्यवस्थोक्ता दैवादिवभक्तदशायां सा धृताचेत्तदा कथं व्यवस्था तत्राह् जनन्या-मिति । संस्थितायां धृतायामः । सनाभयः नाभिरत्र कुक्षिः एकनाभिजाः । अनूडाभ्यस्तु त्वांक्षेत्र्यत्र पितृसंबिधभातृधने तुरीयांशभागित्वमनूडानां मातृधनेतु समांशभाक्त्यमिति भेदः । अतएव बृहस्पितः ॥ स्त्रीधनं स्यादपत्यानां दु्धिताच तदं शिनीति ॥ अमत्ताचेत्समूडातुलभतेमानमात्रकमः ॥ १९२ ॥
- (५) नन्द्रमः । एवं पैतृकस्य धनस्य विभागउक्तः इदानीं मातृकस्य धनस्याह् जनन्यां संस्थितायामिति। सनाभ-यः सोदर्याः । भजेरन्संविभजेरन् । उद्धारोविषमविभागः स्यात् ॥ १९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । भगिन्यमसनाभयः साक्षात्त्वमातृदुहितरः ॥ १९२ ॥

यास्तासांस्युर्दुहितरस्तासामपि यथाईतः॥ मातामसाधनारिकचित्रदेयंत्रीतिपूर्वकम्॥ १९३॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । प्रताद्वतु वृताद्व ताभ्यःसंमानार्थयदेयं तत्तदुहितृभ्यः स्वेष्णया मातुहैर्देयमित्याह या-स्तासामिति । प्रीतिपूर्वकं स्वेष्णया ॥ १९३ ॥
- (३) कुझूकः । तासांदुहितृणांयाअनुबादुहितरस्ताम्योपि मातामहीधनाद्यथा तासांपूजाभवति तथा पीत्या किं-चिदातव्यम् ॥ १९३ ॥
  - ( ४ ) राष्ट्र बानन्दः । तासांदुहितृभ्योपि किंचिदेयमित्याह् यादति । पीतिपूर्वकं पीत्यर्थं न बलादिति ॥ १९२ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । तासां भगिनीनां किचित्यदेयम् श्रीतपूर्वकमितिं वचनादवश्यदेयमितिस्चितमः ॥ १९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तासांदुहितरःस्युःतासांदौहित्रीणां यथाईतीभागः ॥ १९३ ॥

### अध्यम्यध्यावाहनिकंदत्तंच प्रीतिकर्गाणि ॥ भातुमातृपितुप्राप्तंषद्विधंस्त्रीधनंस्प्रतम् ॥ १९४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अध्यप्ति होमविवाहकाले एवधं यतःकृतिभित् । तथा व्यावहारिकं पतिगृहनयनसमये-एवधम् । त्रीतिकर्मणि रतिकाले पत्या दत्तम् । तत्त्रीधनमित्युक्तम् । स्रात्रादिभिस्तु यदाकदापि दत्तं स्त्रीधनम् ॥१९४॥
- (३) कुद्धूकः । अभ्यप्नीत्यव्ययं विभक्तिसमीपेत्यादिना सूत्रेण समीपार्थेऽव्ययीभावः विवाहकालेऽप्रिसन्निधी यित्पत्रादिदत्तंतद्भ्यपिस्त्रीधनं । तदाह कात्यायनः ॥ विवाहकाले यत्स्त्रीभ्योदीयते त्यप्रिसन्धि ॥ तद्भ्यप्रिकृतंसिद्धः स्त्रीभनंपरिकीर्त्तितम् ॥ यत्तु पितृगृहाङ्कृतृंगृहंनीयमानया लब्धंतद्भ्यावाहिनकं । तथा च कात्यायनः ॥ यत्पुनर्लभते नारो नीयमाना तु पैतृकात् ॥ अभ्यावाहिनकंनाम तत्स्त्रीधनमुदाद्धतम् ॥ यतु प्रीतिहेतुकर्मणि भन्नीदिदनं तथा भाना पित्रा च समयान्तरे यद्दतं एवंषरूपकारकंस्त्रीधनंस्यतम् ॥ १९४॥
- (४) राघवाण्डदः । ननु स्नीधनविभागोऽनुपपन्नस्तस्यान्यायोपात्तधनाभावादिति तत्राह् अध्यमिति । अध्यमिनिवाहकालेऽप्रिसमीपे पित्रायह्तं तत् । तथाष कात्यायनः ॥ विवाहकाले यत्स्नीभ्योदीयते समिसिन्धे ॥ तद्ध्यिष-कृतं सिद्धः स्नीधनं परिकीर्तितम् ॥ तेनैवोक्तम् ॥ यत्पुनर्रुभते नारी नीयमानाहिपैतृकात् ॥ अध्यावहनिकंनाम् स्नी-धनं परिकीर्तितम् ॥ दत्तं भन्नां मीतिकर्मणि रत्युत्सवादो ॥ १९४ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथ स्वीधनलक्षणमाह् अध्यद्रयध्यावाहृतिकमिति । अध्यप्तिववाहाग्रिसमीपे यद्धनंस्तिया कृत-श्रिष्ठभ्यते तद्दध्यप्ति आहावनं पितृकुलाद्धर्तृकुलमिः । आह्वनसमयोपलब्धमाध्यावहृतिकं विभक्तयर्थाविधशब्दौ मीति-कर्मणि नमस्कारादौ श्वशुराभ्यान्दत्तं । तथाचकात्यायनः ॥ विवाह्काले यत्स्त्रीभ्योदीयतेह्यग्रिसिन्धो ॥ तद्दध्यप्रकृतं स-प्यक्त्तीधनंपरिक्तीत्तितम् ॥ यत्पुनर्लभते नारी नीयमानापि पैतृकात् ॥ तन्नाद्भाध्याहाविनकं स्त्रीधनं समुदाद्धतम् ॥ गीति-हत्तंहियत्विश्वकृश्वा वा श्वशुरेणवा ॥ पादवन्दिनकं यत्तिष्ठात्रण्याजितमुच्यते ॥ इतिषद्विधातस्त्रीधनादन्यत्स्त्रया य-छुब्धं मर्तृधनमेव नतु स्त्रीधनमित्यित्रमयः ॥ १९४ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अग्निमिष अर्ध्यात्र विवाहहीमकाले लब्धंयिकिचित्अध्यावाहिनकं प्रतियहाय समयेय लब्धचं पुनः पीतिकर्मणि रितकाले पत्या दत्तं ॥ आनुमानृपितृपाप्तंषद्विधं स्त्रीधनं स्पृतम् ॥ १९४ ॥

अन्वाधेयंच यह्नंपत्या त्रीतेन चैव यत् ॥ पत्यौ जीवति वत्तायाः प्रजायास्तद्धनंभवेत्॥१९५॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । अन्वाधेयं विवाहादुपरि भर्तृवन्धुभिर्दत्तम् । पत्यामीतेन रतिकालादन्यदा तदुभयं ह्य-षनत्वाभावेपि पत्यौजीवित सृतायां अपत्यस्यव । विशेषस्तु स्वीधनास्त्रीधनयोः स्वीधने दानादित्वाम्यं स्नियानत्वन्यने-ति ॥ १९५ ॥
- (३) कुझूकः । अन्वाधेयंन्याख्यातंकात्यायनेन ॥ विवाहात्परतोयत्तु रूब्धंभर्तृकुले स्निया ॥ अन्वाधेयंतद्गुक्तन्तु सर्ववन्धुकुले तथा ॥ विवाहादूर्ध्वंभर्तृकुले पितृकुले वा यत्स्तिया रूब्धंभर्ताच प्रीतेन इत्तंयद्भ्यस्यादिपूर्वश्लोकउक्तंतद्ध-र्त्तरि श्रीवति हतायाः स्नियाः सर्वधंनतद्पत्यानांभवति ॥ १९५॥
- ( ४) श्वायानन्यः । तर्हिसीधनापहारोऽपत्यानांपाप्तरित चेन्न अपश्यानांसीधनस्य वाचिनकत्वादित्याह अन्वाचेति । अन्वाचेतं ॥ विवाहात्परतोयतु रूब्धं भर्तृकुरु स्थिया ॥ अन्वाचेयं तदुक्तं तु सर्ववन्धुकुरुत्वेतिकात्यायनो-क्रम् ॥ पत्यो सति वृत्तायां मातरोतिशेषः । प्रवायाः पुत्रादेः ॥ १९५ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । विवाहादनन्तरं भर्तृकुलाह्न्धुकुलाह्य आधीयते आदीयते तदन्वाधेयं। रूप्तसौन्दर्यादिमीतेन च भर्ता यहत्तं धनं जीवति पत्यौ वृत्तायां प्रजायाः पुत्रस्य दुहितुर्वाभवेत् । अत्र कात्यायनः ॥ विवाहात्परतो यत्तु रूब्धं भर्तृकुलात्स्रया ॥ अन्वाधेयन्तदुक्तन्तु रूब्धं बन्धुकुलात्त्रशेति ॥ १९५ ॥
- (६) **रामचन्दः** । अन्वाधेयं भर्तृकुलेपुनर्लब्धं च पुनः भर्त्राभीतेनयत्यस्मात्कारणात् यद्दस्तुदसंरतिकालादन्यत्रणी-तेन पत्या दत्तं बृत्तायाः मृतायाः मातृः मजाया दुहितृणां तद्धनंभवेत् ॥ १९५॥

ब्राह्मदैवार्षगान्धर्वत्राजापत्येषु यद्वसु ॥ अप्रजायामतीतायां भर्तुरेव तदिष्यते ॥ १९६ ॥

- (२) सर्वतनारायणः । ब्राह्मादिविवाहेनोढायायद्धनं स्त्रीधनास्त्रीधनरूपं अवजायामनपत्यायांवृत्तायांभर्तुरेव व-जायांतु सत्यां प्रजायाएव ॥ १९६ ॥
- (३) कुद्भूकः । ब्राह्मदिषु पञ्चम्र विवाहेषूक्तलक्षणेषु यत्स्त्रियः षड्विधंधनंतदनपत्यायां मृतायां भंतुरेव मन्वादि-भिरिष्यते ॥ १९६ ॥
- ( ध ) **राघवानन्दः** । अनपत्यायास्तु धनं भर्तुरेवेत्याह ब्राह्मइति । उक्तब्राह्मविवाहादिपञ्चसु पित्रादिभ्योलब्धं भर्तृगामि ॥ १९६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । ब्राह्मादिषु पश्चमु विवाहेषु यद्धनं स्त्रियै दत्तमितिशेषः ॥ १९६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । ब्राह्म** (२) दैव (३) गान्धर्व (४) प्राजापत्येषु यद्धनंलब्धंक्षतीतायां **मृतायां तद्धनं**-मर्तुरेवेष्यते ॥ १९६ ॥

यन्वस्याः स्याद्धनंदत्तंविवाहेष्वासुरादिषु ॥ अप्रजायामतीतायां मातापित्रोस्तदिष्यते ॥१९७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । मातापित्रीर्नभर्तुः ॥ १९७ ॥
- (३) कुङ्कृकः। यत्पुनः सियाभासुरराक्षसपैशाचेषूक्तलक्षणेषु विवाहेषु यत्स्रियाः षड्विधंधनमपि तदनषत्यार्या मृतायां मातापित्रोरिष्यते ॥ १९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । तथा आसुरादिविवाहसंबन्धिधनंतु तित्वत्रोरेवेत्याह यदिति । अतीतायां मृतायामपि । एषु वचनस्य नातिभारदितन्यायः ॥ १९७ ॥
- (६) रामचन्द्रः। यत् आहुरादिषु विवाहेषु छब्धतन्कन्यायाः भातापित्रीरिष्यते ॥ १९७ ॥ स्नियान्तु यद्भवेद्वित्तंपित्रा दत्तंकथंचन ॥ ब्राह्मणी तद्धरेत्कन्या तदपत्यस्य वा भवेत् ॥ १९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पित्रादत्तं स्थिपाःपित्रा तष्ट्राह्मणीकन्या हरेन्नतु भातृणां विभागः । तदभावे तस्याःस्थि-याअपत्यस्य । कन्येति दुहितृमात्रपरम् । एवंच ब्राह्मणपरिणीतक्षत्रियाधनमपि तत्पितृदत्तं ब्राह्मणकन्यायाएवैत्युक्तंभ-वति ॥ १९८ ॥
- (३) कुल्लूकः । ब्राह्मणस्य नानामातीयासु स्त्रीषु क्षत्रियादिस्त्रियामनपत्यपतिकायां घतायां तस्याः पितृदत्तंथनं-सजातिविजातिसापत्रयकन्यापुत्रसद्धावेपि ब्राह्मणी सापब्रेयी कन्या गृक्षीयात्तदभावे तदपत्यस्य तद्धनंभवेत् ॥ १९८ ॥
- (४) राधवाण-दः । ब्राह्मणपरिगृहीतानांक्षत्रियादितिसुणामनपत्यपितकानांप्रतानांब्राह्मणीः सापलेयी कन्यैव गृ-द्धीयात् तद्भावे तदपत्यं तद्भावे ब्राह्मणमात्रं न्यायस्यतुल्यत्वादित्याह् नकेश्चियास्त्वित । श्चीपदं विप्रपरिणता-विजातीयापरं सजातीयानांव्यवस्थोक्तेः । तद्पत्यस्य ब्राह्मणीकन्यापुत्रस्थेत्यर्थः ॥ १९८ ॥

- (५) नन्द्नः । कथञ्चनयेन केन चित्यकारेण ब्राह्मणी हरेन्क्षत्रियादिः ॥ १९८॥
- (६) रामचन्द्रः । स्त्रियामितिसापत्रपुत्रः हीनजातिस्तंपत्याह । स्त्रियाः क्षत्रियादिस्त्रियाः यद्वितं कथेषन विवाहे पित्रादत्तं तद्धनं ब्राह्मणकन्या या पूर्वे ब्राह्मणी विवाहिता हरेत् गृह्णीयात् । वापक्षान्तरमः । तस्या अपत्यस्य तद्धनं भवेत् ॥ १९८ ॥

न निर्हारंस्वियः कुर्युः कुटुंबाद्ब्रह्मभ्यगात् ॥ स्वकादपि च वित्ताद्धि स्वस्य भर्तुरनाज्ञया॥१९९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । निर्हारं स्वयमाकृष्यव्ययम् । कुटुम्बान् कुटुम्बनोषणार्थात् । बहुमध्यात् बहुसाधारणः धनात् । स्वकात् स्वस्यासाधारणधनादपि स्त्रीधनव्यतिरिकात् पत्यनुमतिविना नकुर्युः ॥ १९९ ॥
- (३) कुद्धृकः । भात्रादिबहुसाधारणात्कुदुंबधनाद्धार्यादिभिः स्त्रीभीरत्नालङ्काराद्यर्थधनसंचयंन कर्तव्यं नापिच भर्तृराङ्गाविना भर्तृधनादिप कार्यं ततश्य नेदंखीधनम् ॥ १९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । वाचनिकातिरिक्तं धनं स्त्रियानेति वकुं साधारणधनेषु स्वाच्छन्यं निषेधित नेति । निर्हारं अलंकाराधर्थसंचयम् । बहुमध्यगात् देवरादिसाधारणात् । स्वभर्तुरनुद्गाविना स्वकाद्रर्नृसंबन्धिधनादिप नसंचिनुया-दिति नैतादशं स्त्रीधनमितिभावः ॥ १९९ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । अथ स्त्रीधनकृत्यमाह निर्हारस्त्रियइति । पूर्वाधीपन्यासोदद्यान्तार्थः । बहुमध्यगादहुजनभोग्यात्कु-दुम्बात् कुदुम्बशब्देन कुदुम्बार्थ भर्नृधनमभिमेतं निर्हारस्ययं यथा भर्तुरनाङ्गयाऽऽङ्गया विना न कुर्युः । तथा स्वकादिष च वित्तादिति ॥ १९९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । कुटुम्बात् मध्यगात् एकत्राविभक्तकुटुम्बात् स्नियःनिर्हारं व्ययं त्वत्वभर्तुःअननुङ्गया न कुर्युः॥ १९९॥**

पत्यौ जीवति यः स्वीभिरलङ्कारोधृतोभवेत् ॥ न तंभजेरन्दायादाभजमानाः पतन्ति ते ॥ २०० ॥ ।

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पत्यौ जीवित धृतः पत्या तासांभूषणमात्रार्थदत्तीवाऽदत्तस्तमपि तस्यांजीवन्त्यां न पुत्रा-भजेरन् मृतायांतु भजेरन्नेव ॥ २०० ॥
- (३) कुङ्क्कः। भर्तरि जीवति तत्संमताभियोऽल्ङ्कारः स्त्रीभिर्धृतस्तिसम्पते विभागकाले तंपुत्रादयोन भजेरन् भजमानाः पापिनोभवन्ति ॥ २०० ॥
- (४) राघवानन्दः । अलंकारार्थं पत्या दत्तं तन्मृतौ देवरादयोविभजन्तः पापिनः स्युरित्याह पत्याविति । तमपि किंचिन्यूनाधिकनिमित्तंन गृद्धीयुरितिभावः ॥ २०० ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अल्ड्कारस्य स्तीधनेष्वनुपदिष्टत्वाद्धर्तृधनत्वेन भन्नभावे दायादानां नात्पपवादार्थोयमारंभः ॥२००॥
  - (६) रामचन्द्रः। स्त्रीभिःदायादाः पुत्राः। तं अलंकारमः। ते पुत्राः॥ २००॥

अनंशी क्वीबपतिती जात्यन्धविधरी तथा॥ उन्मत्तज्ञहमूकाश्व ये च केचिन्निरिन्द्रियाः॥२०१॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । अचिकित्स्यः क्ष्णीयः । पतितोमहापातकी शायश्वित्तात्पूर्वमः । विधरोपि जात्या । उत्प त्तादमाऽचिकित्स्याः । जडोऽत्ववशकर्मेन्द्रियः । निरिन्द्रियाः स्पर्शप्रहणादिरहिताः कुणित्रभृतयश्च ॥ २०१ ॥

- (३) कुङ्गकूकः। नपुंसकपतितजात्यन्यभोत्रविकलोन्मत्तजडमूकाश्य ये च कुणिपङ्गवादयोविकलेन्द्रियास्ते पित्रादिध-इरान भवन्ति किन्तुयासाच्छादनभागिनः॥ २०१॥
- (४) राधवानन्दः । ननु द्यात्पिण्डहरेद्धनिमत्यादिषु पिण्डदावृत्वेन धनहारित्वस्य सामानाधिकरण्यभवणा दण्धादेःकागतिरिति चेत्तत्राह अनंशावितिद्वाभ्याम् जडोधर्मापेतीनिकृत्साहः । निरिन्द्रियाहस्तादिरहिताः ॥ २०१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । निरिन्द्रयाः कर्मेण्ड्यरहिताः पङ्ग्वादयोनिर्वीर्याश्र ॥ २०१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनेशाविति अभाज्यानाह् । अनेशी अंशानामनहीं जात्यन्थमधिरी। उत्पत्तः वातिपत्तश्लेष्मसं-निपातकैर्यहावेशलक्षणैः कम्पाचैरभिभूतः । जडः विकलान्तःकरणोह्नितावधारणाक्षमः । च पुनः ये केषिन्तिरिन्द्याः स्याप्यादिना निर्गतंदन्द्रियंयेवांते ॥ २०१ ॥

सर्वेषामपि तु न्याय्यंदातुंशक्त्या मनीषिणा ॥ पासाच्छादनमत्यन्तंपिततो सददद्ववेत् ॥ २०२ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः। अत्यन्तमददत्सर्वथाऽददत्पतितोभवेदित्यन्वयः॥ २०२॥
- (३) कुद्धूकः । तरेवाह सर्वेषामिति । सर्वेषामेषां स्त्रीवाशासकोन ऋक्ष्यहारिणा यावज्ञीवंरवशक्त्या पासाच्छा-इनदेयं । अददःपापी स्यात् ॥ २०२ ॥
- (४) राधवानन्दः। एतेष्टी भर्तध्याः। विषक्षेत्वाह अरदत्पतितोभवेदिति। याद्ववस्क्योप्याह्न ॥ स्त्रीबीय पति तस्तजः पद्कुरुप्यसकोजाः॥ अन्धीचिकित्स्यरीगार्त्तीभर्तध्याश्च निरंशकाइत्यादि ॥ २०२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । सर्वेषां स्त्रीवादीनामः ॥ २०२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्वेवां इशिवादोनां पासाच्यादनमत्यन्तमददत्पिततो भवेत् ॥ २०२ ॥

यचर्थिता तु दारैः स्यात्झीबादीनांकथंचन ॥ तेषामुत्पन्ततन्तूनामपत्यंदायमईति ॥ २०३॥

- (१) मधातिथिः । अधितासंप्रयोगेक्शार्तिनिम्नंतस्यांसत्यांविवहेत् तत्रोत्पन्नसंतानाममन्यपुमोदुहिता बा हायंतिकथिवभागमहित । दुहितुर्यावान्भागः प्रागुक्तः वान्तरेतास्तु यः स्त्रीवस्तस्य भवत्येव मेथुनेक्श कृतः पुनस्तस्य अतृत्यितः उक्तं तस्य यस्तल्पकः न प्रमीतस्य स्त्रीवस्य व्याधितस्येति रागमयुक्तता वा तेन श्लोकेन विवाहस्य हिता। । धर्ममयुक्तत्वे सन्धिकतानांकमेशु कृतस्तेषांविवाहः आदियहणंषोक्तिषये चिरतार्थं । यदिहि आदियहणासान्मर्थात्सर्वएव यृत्रेरन्यतितोऽपि यृत्रेत तस्य सर्वएवयृत्रेरन्यिति।पि स्यृतिविरोधिनेष्टं अथवा कृताभ्ययनानांकतिववाहान्नामुक्तादिरूपे समुपन्नाते विधिरपदिन्नयः । ननुष कृतविवाहानां यथितातुदारैरिति नोपपयते नैतदेवं कृतविवाहानां नामान्मत्तादिरूपे समुपन्नाते विधिरपदिन्नयः । ननुष कृतविवाहानां यथितातुदारैरिति नोपपयते नैतदेवं कृतविवाहानां नामान्यनायाःसभवात् पूर्वेस्तु धर्म्येपि विवाहेऽस्यपयोजनंदष्टतत्य स्त्रीवस्य स्त्रतेष्विकारात्तदर्योविवाहोऽसत्याभय-विवादां युक्तप्व । भौतेषु तु जातपुंत्रस्याधानास्त्रीवस्य नाधिकारः यस्य ष प्रयोजकत्वयुक्तदर्यायितस्यमः ॥ २०३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अधितेष्णा तेन दारसंबन्धंकक्षयति । क्षीबादीनामित्यतद्वुणसंविद्यानीबहुत्रीदिः । त-त्रपतितस्यापि दारकर्मणामनर्कत्वादपहणं तेन जात्यन्धादीनां प्रहुणम् । तेषामुत्यन्तजन्तूनां उत्यन्तापत्यानाम् । तेन पूर्व-विभक्तिरपि भावभिः त्यभागादाक्रच्य तित्यवृभागोदेयः । क्षीबपतितयोः पूर्वपरिगृदीतदारत्वे तत्रच क्षेत्रजपुत्रीत्यते तस्य विभागप्रामिरितित् प्रागेव सिद्धम् ॥ २०३॥
- (३) कुझूकः । कथंचनेत्यभिधानात्स्रीवादमोविवाहानर्हादति स्वितं मितं कर्णचिरेपविवाहेच्या भवेत्तदा स्त्रीय-स्य क्षेत्रज्ञउत्पन्नाऽन्येवामुत्यन्नापत्यानामपत्येथनभाग्भवति ॥ २०३ ॥

- (४) राखवान्यः । स्त्रीवदिरपत्योत्पत्तौ कागितस्त्रचाइ यदीति । दारैःकत्वा अधिता पुत्रादौ तदर्भ दारसंपदः । उत्पन्नजन्तूनामिति पाढे नियुक्तक्षेत्रादिना जनितपुत्राणामः । एषां क्षे-वजावपत्यं दायमर्डतीत्यन्वयः ॥ २०३ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । उत्पन्नानां त्वयं क्षीयानामपि क्षेत्रोत्पन्नापत्यानाम् ॥ २०३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तद्रुणसंविद्यानोबहुत्रीहिः । स्त्रीबआदिर्वेषांतेषां स्त्रीबादीनांदारैः सीभिर्यदि कथेषणाधिता चेत् यदि तेषांस्त्रीबादीनामुत्पन्ततन्तूनां पुत्राणामः । स्त्रीबस्य क्षेत्रजःसंभवत्येव अन्येषांऔरसाअपि ॥ २०३ ॥

यरिकचित्पितरि प्रेते धनंज्येशोधिग च्छति ॥ भागोयबीयासांतत्र यदि बिचानुपालितः॥ २०४ ॥

- (१) मेधातिथिः । पितृक्रमागतान्त्रवाद्याजामात्यपुरोहितादेविक्षेत्राह्यकयात्रियुत्तयाऽधिकोत्पत्तिजनयेत्तत्सर्वेषां-साधारणं नैवमन्तव्यं । मयैतहुद्भ्या पित्रा भागनुपाजितं मयैतह्नव्धंममैवैतदितिविद्यानुपालिनद्दति वचनाहिद्याजीविनांशि-ल्पिकारुकप्रभृतीनामेष विधिवैद्यनटगायनादीनाम् ॥ २०४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ज्येडोविभक्तः त्वयं विचामकर्षेणापि लब्धे धने ज्येडोभागंदचात् । विचानुपालिनस्तद्दिः चानुकूलकुटुम्बावचर्चाकारिणः । ज्येडद्तिवचनात्कनिडाजितेन्येवंभूतेषु न ज्येडस्याधिकारद्ति दर्शितमः॥ २०४॥
- (३) कुङ्गूकः । पितरि प्रते सति भावभिः सहाविभक्तोज्येष्ठः किचित्त्वेन पौरुषेण धनंस्रभते ततोधनाहिषाभ्या-सवतांकनिष्ठभातृणांभागोभवतिनेतरेषाम् ॥ २०४ ॥
- (४) राघवानन्दः । मृते पितरि त्वपौरुषणाविभक्तोश्येद्योयसम्यातत्रापि क्रनीयसोभागिनद्रत्याह् यदिति । ते यदि विद्यानुपालिनः विद्यान्यासिनः । विद्यानुपालिनामितिकचित्पाठः ॥ २०४ ॥
- ( ५ ) नन्दनः। धनस्य विद्याजितस्याविभाज्यत्वं वक्ष्यन् तस्य पुरस्तादपवादमाह यात्किचिदिति । धनमन्नविद्याणितं विविक्षतं यदि विद्यानुपालिनइति लिङ्कादुत्तरश्लोकानुगुण्याच कनिहाविद्याधिगते विद्या धने विद्यानुपालिनामपि ज्येष्टानां न भागः । ज्येष्टयहणाद्यवीयसामिति वचनाच ॥ २०४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पितरि भेते याँकचिद्धनंज्येष्ठः अधिगच्छति अविभक्तः सन्प्रामीति यदिविधानुपालितः ॥२०४॥ अविद्यानान्तु सर्वेषामीहातश्चेद्धनंभवेत् ॥ समस्तन्न विभागः स्यादपिज्यइति धारणा ॥ २०५॥
- (१) मेधातिथिः । अविषाकिषाराजोपसेवादि तत्र ईष्ट्यूनाधिकभावीनगणयित्यः तत्रापि यदि केन-षिदपि बर्डाजतं तदाऽस्त्येव विभागता न्येष्टस्य तु ज्येष्ठांशनिषेषार्थवयनं ईषदाधिक्ये तु सर्वेषांसमाशकस्यना अपिष्ये ऽपि हेत्वयनादनपत्यधनस्याप्येषप्य विधिः ॥ २०५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यदि सर्वप्व निर्वियाः ईहातहतस्ततीगमनेन पितृधनक्षतिविना धनमनितवन्तः नैवियाः नामिति । यदिसर्वप्वनिविद्याः यदितु पितृधनेन वाणिज्यादिनार्जितंधनं तदा ज्येशोद्धारीऽदेयहत्याह अपिज्यहति ॥२०५॥
- (३) कुझूकः । सर्वेषांभातृणांकिवाणिष्यादिषेष्ट्या यदि धनं स्यानदा पिष्यवर्शिते तिसम्धने (पाणिते समी-विभागः स्यान्तत्वारः भिष्यदितिनभयः ॥ २०५ ॥
  - ( ४ ) राचवानन्दः । तद्रहितानामपि धनावर्धमीह्मानानां समोभागक्त्याह अविचानचिति । अपिध्ये पितृधनाति

अविचानामिति=तत्रकनिडेनार्जितेनापिउयेष्ठस्यसम्भागिताअविचानामिति ( सर्वत्र ० २ )

रिके तर्लिस्तु सोद्धारादिविषमविभागउक्तइति । धारणा शाह्यमर्यादा । तेन विद्यानस्यासिनामनीहमानानांच न तारम्थ ने भागइतिभावः ॥ २०५ ॥

- (५) मन्द्रनः । ईहातः रूप्यादिचेष्टातः सर्वेऽपि यथासामध्येहरन्ति चेत्सर्वोहि विभागः स्यानाम्ययेति अपिष्ये-ऽपितृकते पितृकतस्य तु विभागवैषम्यमभ्यनुद्गातमेव अन्नर्शनस्य धनस्य समविभागवचनात्पूर्वसिन् श्लोके यवीयसां विद्याधनेषु समन्वयमान्नमिहितं नत्वाम्यमित्यवगन्तव्यमः॥ २०५॥
- (६) रामचन्द्रः । अविद्यानांसर्वेषां ईहातीवाणिज्यादिना चेद्धनंत्रवेत् समस्तत्र विभागःस्यात् अपिष्यइतिधारणा ॥ २०५॥

विद्याधनन्तु यद्यस्य तसस्यैव धनंभवेत् ॥ मैड्यमीद्वाहिकंचैव माधुपिककमेव च ॥ २०६ ॥

- (१) मेधातिथिः। विद्यायाअभ्यापनादिना शिल्पकीशलेन वा तथा मिनादर्जितमीहाहिकंचैव माधुपर्किकमा-र्विज्येन यदाप्येतदपि विद्याधनंभवित तथापि जायमानेन निमित्तेनोपादीयमानत्वाद्भेदैन व्यपदिश्यते श्वशुरगृहलब्ध-मौहाहिकमपरे उहाहिनिमित्तेन यतस्तिष्ठभ्यते॥ २०६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विद्यापनं विद्ययापनं एतच्च भातृणां विद्यानुपालिनः सिद्ध्यानुकूलपालिन्वेपिज्येष्ठस्य किनिदेनविद्यया लब्धे । मेत्रं मित्रात्माममः । औद्वाहिकं भार्यावन्धुभ्योलब्धमः । माधुपिककं स्नातकत्वादिनाईणार्थद-त्तान्पथुपर्काक्षक्षमः ॥ २०६ ॥
- (३) कुद्भूकः । विद्यामैत्रीविवाहाजितंत्राधुपकिकंत्रधुपकेदानकाले पूज्यतया यक्षव्धंतस्यैवतत्स्याद्यांकिचित्यितरीत्युकाऽयमपवादः । विद्याधनच ध्यात्दतंकात्यायनेन ॥ परभक्तपदानेन प्राप्ताविद्यायदान्यतः । तया प्राप्तंच विधिना
  विद्याप्राप्तंतदुच्यते ॥ उपन्यस्ते च यक्षव्धंविद्यया पणपूर्वकतः । विद्याधनन्तु तिद्द्याद्दिभागे न विभज्यते ॥ शिष्यादान्तिस्थतः प्रभात्संदिग्धप्रभनिर्णयात । त्वज्ञानशंसनाहादाक्षव्धंप्राध्ययनाच्य यत् ॥ विद्याधनन्तु तत्त्राष्ट्रविभागे न विभज्यते ॥
  अतीयन्मेधातिधिगीवित्दराज्ञाभ्यां माधुपकिकमान्तिवज्यधनंध्याख्यातंतदयुक्तमः विद्याधनत्वातः ॥ २०६ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । अविभक्तेरपि विद्याद्युपार्जितं धनं न विभजनीयमित्याहं विद्याद्यनमिति । शिष्यादार्त्विज्यतः प्रभात्मदिग्धमभनिर्णयात् ॥ अक्षातश्वसनाद्वादाह्यक्ष्यमध्ययना व्यतः ॥ विद्याधनंतु तत्माहुर्विभागे न विभज्यतहितकान्यायनोक्तः ॥ विद्याधनंतमभाआर्त्विज्यतः आर्त्विज्यंकत्वा । प्रभात्मभेन परितोष्य । अक्षानशंसनातः स्वयःनादक्षानः स्य । प्राध्ययनाद्विद्यार्जितगुणविशेषादित्यर्थः । मैत्रमित्रतोत्त्वध्यम् । माधुपिककं तत्संब्रिधं राजतपात्रादि । तथाय याक्तः स्य । प्राध्ययनाद्विद्यार्थितं यदन्यत्वयर्भाजतमः ॥ मैत्रमौद्याहिकंषापिद्ययाद्यान् न तस्वतः ॥ पितृद्वध्यविरोधेनेत्यस्यायः मर्थः पिद्यश्यविरोधेन यदन्यत्वयर्भाजतमः ॥ मैत्रमौद्याहिकंषापिद्ययाद्यम्पजीध्यवद्यविरोधेनेत्यस्यायः मर्थः पिद्यश्यविरोधेनितः सम्यद्भनं संचिनीति तत्कलैक्षिन्य देयं । नतुपितृद्वध्यव्यविरोधेनत्वि ॥ २०६ ॥
- (५) मन्द्रमः । विद्यापनं मवचनशिल्पार्कितं । मैन्यं नियतो लब्धं । भौद्याहिकं विदाह्काले लब्धं । माधुपर्किकं पर्ककालेलक्थमः ॥ २०६ ॥
- , (६) रासचन्द्रः । नैस्यं निवात्नासम् । औहाहिकं पारिवर्देव । माषुपर्किकं मधुपर्ककाले प्राप्तयः ॥ २०६ ॥ भातृणायस्तु नेहेत थनंशक्तः स्वकर्मणा ॥ सनिर्भाज्यः स्वकादंशास्किचिद्वत्वीपजीवनम्॥२०५॥
- (१) मेधातिथिः। ये भातरः सङ्वसन्तिविधमानपितृथनाभ कृष्यादिना व्यवहरन्ति तेषांयधैकीनव्यवहरेतस्ये-धनिर्मारुपतापुरुपते सनिर्मारुपः स्वकादंशादिति भागानेतथ्योऽपसारपितव्यः स्वकादंशाधावदिधकंतदीया दनास्त्रवहारे-

णोत्पर्णतत्तस्य न दातव्यं नतुमूरुधनस्य पैतृकस्यनिषेधः तत्रापि न सर्वेण सर्वनिर्भाज्यं किष्वदृष्योपजीवनं क्रेशफलमा-त्मनीयृहीत्वा शिष्टमस्मैदातव्यमः । अथवानिर्भाज्यः पृथकार्यःसहवस्तुं नचेयंकदाषिदुत्तरकारुशक्तिसाधारण्येन धनेना-जितत्वात्समांशता तत्र भागकल्पना नारदेनदर्शिता तत्रवचनेनाद्रतस्य निर्गतस्य भूयान्धागोयृह्यतेऽनुक्तस्य स्वस्प-इति ॥ २०७ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । भातृणांमध्ये योनेहेत नेच्छेत दत्तं** पिष्यथनादंशउपजीवनंथनंकिषद्त्वा निर्भाज्यो-विभक्तःकर्तव्योभातृभिः खधनात् ॥ २०७ ॥
- (३) कुझूकः । रानानुगमनादिकर्मणा योधनमाजितुंशक्तोभातृणांसाधारणंभनंनेच्छति सत्वीयादंशात्किषिदुपजी-वनंदत्वा भातृभिः पृथकार्यः । तेन तत्पुत्रास्तत्र धने कालान्तरे न विवदन्ते ॥ २०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । यस्तुमकारान्तरेण जीवितुं शक्तोयदि नेहेत नांशमिष्टे तसी किंचिइत्वा विभजेदित्याह भा-तृणामिति । निर्भाज्यः [ निर्गतभागःउपजीवनं तदपेक्षितमः । ]ः दानंतु तत्युत्रादिदायनिवृत्त्यर्थमितिभावः ॥ २०७ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । निर्भाज्योऽभागः ॥ २०७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भातृणामितियोत्रखाधिकारीअलोमान्निज्ञृक्षतितंत्रत्याह । भातृणां सकाशात् यः भाताधनंनई-हेत न खीकुर्यात् सः खकादंशात् निर्माज्यः नितान्तंभाज्यःदापनीयः किचिद्रखोपजीवनंकिचित् असारंतस्नैदस्वा सः विभक्तःकर्तन्यः कीदशः यः खक्कर्मणा । उद्यमोपाजितद्वव्येण शक्तः पूर्णः ॥ २०७ ॥

## अनुपद्मन्पितृद्व्यंश्रमेण यदुपार्जितम् ॥ स्वयमीहितलभ्यंतन्नाकामोदातुमईति ॥ १०८ ॥

- (१) मधातिथिः । विद्यानिमित्तस्य स्वयम्जितस्यादानमुक्तं अनेन व्यतिरिक्तस्य रूप्यादिलम्भस्यादातस्यतीय्यं-ते ननुषायमेव श्लोकोनवक्तव्यः स्वयमीहितेन स्वयंषेष्टया यह्नव्यंतन्ताकामीदातुमईतीति किंविद्याधनादिश्लोकेन उ-च्यते मह्मेविवाहादौ न सर्वस्य स्वयमीहोपपत्तिरितिभेदेन व्यपदेशः ॥ २०८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमेणातिअमजन्यकर्मणाे स्वयमीहितेन समात्रोधमेन स्कर्थ नाकामोदातुमहिति यादः दिच्छित ताविकिचिद्यान्ततुसममागिनयमः अमेणेत्युक्तत्वात । अश्रमाणिते प्रागुक्तः समभागः ॥ २०८ ॥
  - (३) कुल्लूकः । पितृधनानुप्धानेन यत्रुष्यादिक्केशादर्जयत्तत्वचेष्टामाप्तमित्रक्ष्मातृभ्योदातुंनाईति ॥ २०८ ॥
- (४) राख्यानम्दः। तनद्युरित्याह् अनुपप्रनिति । अनुपप्रत् अनुपप्रति । ईाह्तंत्रम् विषयामाप्ते । तनुष्याः क्यातं पूर्वयाद्वव स्वयम्याख्याकाले ॥ २०८ ॥
- (५) जन्द्जः । अनुमन्नान्हसननपाअयन्तित वा अमेण रूष्यादिकर्मणा पूर्वत्र सर्वेषु यथासामर्थ्यमीहमानेषु भा-पृषु समविभागउक्तरस्यत्राविरोधोनुसंन्धेयः ॥ २०८ ॥
- (६) हामचन्द्रः । पितृहर्व्यअनुपत्रन्थव्ययंकुर्वन् त्वयमीहितलम्भं त्वव्यापरिण लम्भं यत् तत् अकामःसन् दातुनाहिति ॥ २०८ ॥

वैतृकन्तु विताद्रव्यमनवामयदामुयात् ॥ न तत्पुष्रेर्भजेत्सार्थमकामः स्वयमांजतम् ॥ २०९॥।

( १ ) मेघातिश्विः । प्रहणादम्यदर्थयन्त्रित्रा त्ययम्त्रितं तदाकामीन विभन्ननीयोऽभिकारमामैर्दाप पुनैः कःपुनर्जीय-

ति पितिर पुत्राणांविभागकालउच्यते यदा तावत्त्वयंपिता पुत्रान्विभजते तदोकं मातुर्निवृत्तरेजसीति जीवितिचेच्चर्ताति तथा पितर्यगतस्पृहे निवृत्ते वापिरमणइति अन्यथा तु यदेवप्राप्ताःपुत्राभवन्ति यतस्ते पितामह्रधनस्येशते । तथाचोक्तं ॥ भूर्यापितामह्रोपातानिवन्धोद्वव्यमेववा । तत्र स्यात्सदरांत्वान्यंपितुः पुत्रस्य चोभयोरिति ॥ सत्यपि च पुत्रस्य त्वान्ये[यावद-प्राप्ताःत्वतः] सर्वथा विशेषाभावान्सर्वेपितामह्रधनभाजः त्वत्वपूर्वकत्वाद्विभागस्य बन्धक्रयादिकियासु पितृधनंजातपुत्रेण नियोक्तव्यं योगकुटुंत्रभरणादौ तु विनियोगोद्शितः । आचारे सत्यपि चास्यामवस्थायांपुत्राणांत्वान्यं पुत्रकामेन वाविभक्तविति निन्दादर्शनाद्वलाद्विभाजयन्तः पापाइत्यनुमीयते यथाऽसक्त्यतिप्रहेणभवितित्वान्यं देषस्तु पुरुषस्य तेनान्व-यागतितिदशमशुद्धमेव अतः संभवत्युपायान्तरे निपतार्थनीयः अधमोहि तथास्यात् । त्वयम्जितमपि धनमधिकार-पापान्तिवाशमशुद्धमेव अतः संभवत्युपायान्तरे निपतार्थनीयः अधमोहि तथास्यात् । त्वयम्जितमपि धनमधिकार-पापान्गुणवतः पुत्रान् क्वात्वा विभक्तमेव । उक्तंच वयसि स्थितः पिता पुत्रान्विभजेत् ज्येष्ठश्रेष्ठांशोनेतरान्समेरेशैरिति । न-चैतित्वतामह्रधनविषयं । नहि तत्र पिता ज्येष्ठस्याधिकांशदानाय प्रभवति तुल्यत्वादुभयोः त्वान्यस्य यत्वदं ॥ न्यूना-धिकविभक्तानांधर्म्यः पितृकतःस्मृतद्वित ॥ तत्पितामहेपित्वल्पया मात्रयेच्चित्त यत्र न परिपूर्णभागद्वयगृहीतंत्वयमित्वन्य क्षपवाद्व स्थान्॥ २०९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पैतृकं स्विपतृसंबिन्ध अनवामं स्वोद्यमेनापि स्विपत्रा । मामुयात् महतायत्नेन । अका-मोनविभजेन्नविभजेत । एवंच स्वयमितिषयत्नाऽनुपाजितं पितृद्वव्यं पुत्राणामिच्छयापि विभजेदित्युक्तम् । ततःपरंच तत्र-स्यात्सदशंस्वाम्यमितियाङ्गवल्क्यवचनम् ॥ २०९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यत्पुनः पितृसंबन्धिधनतेनासामर्थ्येनोपेक्षितत्वादनवाप्तं पुत्रःत्वशक्तया प्रामुयात्तत्त्वयमार्जितम-निच्छन्पुत्रैः सह न विभजेत् ॥ २०९ ॥
- (४) राघवानन्दः । यद्धनं पितृपितामहादिसंबन्धि अश्य केनापि बलवता न लब्धं पश्चात्पित्रालब्धं खयमितं तदेव तदकामः पिता न पुत्रेभ्योविभजेदित्याह पैतृकमिति । याज्ञवल्क्योप्याह ॥ ऋमादभ्यागतंवित्तं त्वतमभ्युद्धरेत्तु यः ॥ दायादेभ्योन तद्द्याद्विषया लब्धमेव च ॥ एतत्पुत्राणां समुत्थानकतिभागे । खयंकतिवभागेतु ॥ विभागंचेत्पिता कुर्या-दिक्लया विभजेत्सुतानिति ॥ दायादेभ्यः खपुत्रेभ्यः ॥ २०९ ॥
- ( ५ ) **नन्द्रनः** । अनवाप्तमन्यैरपत्दतत्वात्त्वयंपित्रा पूर्वपत्युत्पन्नं स्वयमामुयात्प्रत्यापद्यतभजेत् स्वयमजितत्वा दिन्त्यर्थः । एवंवदता पितामहादिधनस्य विभागकाले पित्रा पुत्रैः सह सममेवावश्यं विभाज्यमित्यर्थादुक्तंभवित ॥ २०९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। पैतृकं द्रव्यंपिता यत् अनवाप्तंत्वपिष्यंत्वपुत्रादिभिः अनवाप्तं यत् आमुयात्त्वयमार्जितं अकामः सन्तत्त्पुत्रैःसार्थन भजेत्॥ २०९॥

विभक्ताः सहजीवन्तोविभजेरन्युनर्यदि ॥ समस्तत्र विभागस्याज्यैष्ट्यंतत्र न विद्यते ॥२ १ ०॥

- (१) मेधातिथिः । स्पष्टार्थः श्लोकः विभागधर्मे विभागस्योद्धारम्वयाशङ्कानिवृत्त्यर्थे(विषय्यद्दित धारणेति वचनात् पिष्यस्य सर्वधनस्योद्धारः इहतु भूतः सर्वगत्या पिष्यंनास्तीत्याशङ्कायावचनम् ॥ २१० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विभक्ताः पूर्व पुनर्धनंसंगृह्य जीवन्तीयदि पुनर्विभागंकुर्युः । समीनतु ज्येष्ठीद्वारदानम् । ज्येष्ठ्यं ज्येष्ठलभ्यउद्धारः ॥ २१० ॥

- (३) कुछूकः । पूर्वसोद्धारंनिरुद्धारंवा विभक्ताभातरः पश्चादेकीकृत्य धनंसहजीवन्तोयदि पुनर्विभागंकुर्वन्ति तदा तत्र समीविभागः कार्यः ज्येष्ठस्योद्धारोन देयः॥ २१० ॥
- (४) राघवानन्दः । प्रथमं पितृकतिवभागांस्तदुत्तरमेकीभूतान् संसृष्टिनःपुनरपि भागेच्छून्प्रत्याह विभक्ताइति । भ्येक्याभावतात्पर्यकमिति ॥ २१० ॥
- (५) नन्द्रनः । अथ संसृष्टीनांविभागे विशेषमाह विभक्ताः सहजीवन्तइति विभजेरन्संसृष्टिभिः पुनराजितद्रव्यं न्योच्यं ज्येष्ठेन दत्तोविभागातिशयः एवंवदता मथमविभागे ज्येष्ठस्य भागातिशयपक्षएवादरणीयइति ॥ २१० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पूर्वविभक्ताःपश्चात्सहमिछित्वाजीवन्तोयदि पुनर्विभजेरन् ॥ २१० ॥

येषांज्येष्ठः कनिष्ठोवा हीयेतांशप्रदानतः ॥ स्रियेतान्यतरोवापि तस्य भागोनलुप्यते ॥ २ १ १ ॥

- (१) मेधातिथिः। येगांभातृणांज्येष्टः किनष्ठोवा भातांऽशपदानाद्धीयते अंशपदानंविभागकालः द्वीयते पारेत्याद्य विभागार्थेच हेतुमासादयेत भियेत वा तस्यां भागीन लुप्यते तस्येयंप्रतिपत्तिः॥ २११॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । हीयेत विभागानन्तरोत्पन्नक्कोबम्बादिना भियेतान्यतरोविभागानन्तरं तस्यभागोयः पूर्वेच्यवस्थितः सन लुप्यते न सर्वेविभज्यलोप्यः ॥ २११ ॥
- (३) कुछूकः । येषांभातृणांमध्ये कश्चिह्निभागकाले मबज्यादिना खांशा द्वीयेन्मृतीवा भवेत्तस्य भागीन लुप्येत् ॥ ॥ २११ ॥
- (४) राघवानम्दः । तथाविधेषु यदि कश्चित्मव्रजेन्त्रियेत वा तदंशं सर्वे सहोदराविभन्य गृकीयुरित्याह येषामितिहाभ्यामः । न लुप्यतेकितुयथायोगं विभन्यतहत्याह सीदर्याहित । अनूदभिगन्याः अस्य तात्पर्यमाह याञ्चवल्कयः ॥
  संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्यतु सोदरः ॥ दद्याच्चापहरेदंशं जातस्य च गृतस्य च ॥ तत्रापि ॥ अन्यौदर्यस्तु संसृष्टी नान्यौदयोषनं हरेदिति ॥ संसृष्टीतु ॥ विभक्तोयः पुनःपित्राभात्राचैकत्र संस्थितः ॥ पितृत्येनाथवा गीत्या समु संसृष्टउच्यतहत्युकः । भिगन्योऽनूःश्चित्तस्य पुत्रपत्रीदृहितृपितृमात्रभावे ॥ २११ ॥ ॥ २१२ ॥
  - ( ५ ) **नन्द्रनः । अंशप्रदानतोवा हीयेतदूरं** प्रोषितत्वात् पतितोवा स्यात् ॥ २११ ॥
- (६) रामचन्द्रः । येषां भातृणांमध्ये ज्येष्ठःकनिष्ठोवा अंशः प्रदानतः हीयत सन्यस्य यतिन्वादिना त्वयंभागं-नामोतिशुद्धोवा अन्यतरः मध्यमःभियेत वा तस्य भागोन लुप्यते ॥ २११॥

सोदर्याविभजेरंस्तंसमेत्य सहिताः समम् ॥ भातरोये च संस्रष्टाभगिन्यश्व सनाभयः ॥ २ १ २ ॥

(१) मेघातिथिः। सोदर्याभातरोयेषांससृष्टाचे गृह्णीयुः। भगिन्यश्च सनाभयः सोदर्याक्षपुत्रास्ताहि सनाभित्यपेदश्याः प्रवृत्ताःपुनःमितगोत्रभावमनुभवन्तीति न भातृणांसनाभयः ये च संसृष्टाइति च श्रद्धोभगिनीसमृश्चिनीतित्वयमाशङ्काकर्तथ्या। सीदर्यागृङ्कीयुर्यश्च भातरः संसृष्टाइति तथासत्यसीदर्याणामि संसृष्टानांभागः मसज्येत सन्त्येव सीदर्याक्षसंसृष्टाः संसृष्टाश्च सोदर्यायत्र सन्ति तत्रोभयोरिष विभागेन विभागगृङ्कीयुः नचेदंविरुध्येत ॥ अन्योदर्यस्तु संसृष्टीनान्योदर्यथनंहरेत् । असं-सृष्टीपिवादस्थान्सोदर्योनान्यमित्रकः ॥ अस्यायमर्थः सापत्नोभाता सत्यिष संसृष्टिन्वेन गृङ्काति यदासोदर्योऽसंसृष्टोऽपि विभागेन संसृष्टान्यस्याप्यम्यः सापत्नोभाता सत्यिष संसृष्टिनस्तु संसृष्टीसोदर्यस्य तुसोदरहित ॥ यदा स्ते सोदर्याणांमध्याचेन संसृष्टःसएव नान्यः सत्यिष सोदर्यन्ते । तदुक्तं ॥ संसृष्टिनस्तु संसृष्टीसोदर्यस्य तुसोदरहित ॥ यदा तु सोदरानैव सन्ति तदा यरेव सापकैःसंसृष्टस्तएव गृङ्कीयुर्नित्वतेर । सोदर्यविभक्तानांसह्वसतांमहानिकय्मावसन्यिष सान

निध्यं विशेषकार्यसामान्योत्थविभक्तानामपि विज्ञायतङ्कत्याहुः तेन विभक्तानामध्यन्यतरप्रमेयसीद्र्यएव गृह्योयान्नास्य भागः परिलुप्यते नचैतचोदनीयंनैवास्य तदानींभागउित्थतःपरलोकोवा चिन्त्यते यतउक्तं समुत्पने वाच्यः खामीति।अन्नीशास्ते हि जीवतोरिति॥ २१२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यन्कार्यतदाह सोदर्याइति । संसृष्टिनः सोदराः सापवावा । सनाभयः सोदराः । तत्रच संसृष्टिसोदरसञ्ज्ञावे तस्यैवतत् । तद्भावेसापव्यस्यापि संसृष्टिनः तदभावे भगिनोनां सोदर्याणां तदभावे तङ्गातृभातृपुत्राणां तदभावेत्वसोदरादेरपि । एतच्च सर्व पुत्रपत्नीदुहितृमातृपित्रभावे तत्सञ्ज्ञावेतु तेषाभेत्र । केचितु वचनद्वयमेतदमामविभागस्य क्षीरादेविभागाद्वामागेव मृतस्य विभागकाले भागमारूष्य सोदरादिभिर्माद्यमित्येतत्परव्याचक्षते । अपरेतु विभक्ताप्यवस्था भलोकद्वयेन दक्षितेत्याहः ॥ २१२ ॥
- (३) कुद्भूकः । किन्तु सोदर्याभातरः समागम्य सहिताः भगिन्यश्व सोदर्यास्तमंशंसमंकत्वा विभजेरन्सोदयौ-णांसापत्न्यान।मपि मध्यात् ये मिश्रीकतधनत्वेनैकयोगक्षंमास्ते विभजेयुः सेमंसर्वेसोदर्यासपत्न्यावा एतच्च पुत्रपत्नीपितृः मात्रभावे दृष्ट्यम् ॥ २१२ ॥
- (५) नन्द्रनः । सोदर्याभातरोविभागकाले सहिताभूत्वा समेत्यैकमत्यमुपागम्यतं प्रीवितप्रवाजितादिभातृभागं संवि-भजेरन् सोदराभावे संसृष्टारतदभावेसनाभयोभिगन्यः समविभागविषयत्वादेवास्य संसृष्टिविभागोनन्तरमुक्तः न पुनः संसृ-ष्टिविषयत्वेन अपुत्रभातृविभागविषयं चैतत्स्मृत्यन्तरानुगुण्यात् ॥ २१२ ॥
- (६) रामचन्दः । सीदर्याः सहिताः समेत्यसमं भजेरन् येच सापत्नभातरः संसृष्टाः चपुनःभगिन्यश्र सनाभयः सहीदरभगिन्यः समम् ॥ २१२ ॥

योज्येष्ठोविनिकुर्वीत लोभाद्मानृन्यवीयसः॥सोज्येष्ठःस्यादभागश्वनियंतव्यश्व राजभिः॥२ १३॥

- (१) मधातिथिः । तत्र पितुरूर्ध्वसमनन्तरमेव पुत्राणांत्वाम्यदर्शयति विनिकारोराजपूजादिष्ववज्ञा परेधनेन वंचनं अज्येष्ठोबन्धुवत्पूज्यइत्युक्तं न सर्वेण सर्वे ज्येष्ठवृत्तिनिषेधोऽभागकत्वंच ज्येष्ठांशनिर्हृत्वंनियन्तव्यमविशेषोपदेशात् वाग्दण्डिथग्दण्डाभ्यां धनंचार्थानुरूपेऽपराधे ॥ २१३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विनिकुर्वीत लुप्तभागानस्पगान्वाकर्तुयतेत । अज्येष्ठोज्येष्ठोचिताभिवादनाद्यनर्हः । एवंच ज्येष्ठदृत्यभिधानान्तकनिष्ठानांलुब्धत्वकरणेऽभागत्वमितियाद्मम् ॥ २१३ ॥
- (३) कु ख़ूकः । योज्येष्ठीश्वाता लोभात्कनीयसोश्वातृन्वंचयेत्सज्येष्ठश्वातृपूजाशून्यः सोद्धारभागरहितश्च राजदण्ड्य-श्व स्यात्॥ २१३॥
- (४) राघवानन्दः । लोभादिना ज्येष्ठस्य कनीयस्त्यागे राजदण्डमाह् यद्ति । विनिकुर्वीत निःसारयेत् । अज्येष्ठः ज्येष्ठत्वेन या पूजा तच्छून्यः । अभागः पितृधनाचपात्रम् ॥ २१३ ॥
- (५) नन्द्रनः । एवंज्येष्टस्य संसर्गादिविषये समिवभागत्वमुक्तेदानीतस्य कचिद्धिषयेऽभागत्वमाह योज्येष्ठोविनि-कुर्वतिति । विनिकुर्वीत निराकुर्वीतेति ॥ २१३ ॥
- (६) रामचन्द्रः। योज्येशेलोभाषवीयसोभातृन् विनिकुर्वीत परिभवेत् सोऽज्येशेज्येश्वत्पूजार्हीन भवति । च पुनः अभागः अधिकांशहरोन ॥ २१३॥

<sup>\*</sup> तदभावे=तदभावेसोदरमात्रस्यतदभावे ( सर्व॰ २ ) (१ ) समं=न (अ)

## सर्वएवविकर्मस्थानाईन्ति भातरोधनम्॥ नचादत्वा कनिष्ठेभ्योज्ये हः कुर्वीत यौतकम् ॥२ १ ४॥

- (१) मेधातिथिः। विकर्मस्थाः भितिषद्धाचरणाः कुटुंबार्थे चानुतिष्ठमानानांतेषामन्येषाभातृणांसंबन्ध्युपविष्टंस्था-पयेष्यत्तेवक्ष्यन्ते कुतस्तद्वर्थनिमिति तदा मूळंदर्शयिष्यामीति तादशबृद्धिसिहत्मिष सर्वेषामिष दापयेत्र यदि तु तिसन्नेव काले भातृणांदर्शयेदिदमधिकंदश्यते तद्यथांशंगृद्धीताहमिति स्वतस्तत्पृथकृत्य वृद्धिनेष्यामीति तदा नास्ति तेषांभागस्त-स्येवनयौतकम् ॥ २१४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विकर्मस्थाः ब्राह्मणाःसन्तोगोरक्षणशृद्गसेवादिकुवृत्तिपराः । नश्वेति । यौतकं पित्रर्था-दन्यत्कृतंपृथग्भूतं त्वार्थव्ययं पितृधनात्किनिष्ठेभ्यस्तावददत्वा न कुर्वीत । ज्येष्ठइति तत्कुटुम्बव्ययिश्ताकारिपरम् ॥ २१४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अपितताअपि ये भातरीयूतवेश्यासेवादिविकर्मासक्तास्ते ऋक्थंनाईन्ति । नच किन्छेभ्योऽननु-कल्प्य ज्येष्ठः साधारणधनादात्मार्थमसाधारणधनंकुर्यात् ॥ २१४ ॥
- (४) राघवानन्दः । विकर्मस्थानां जीवनमात्रं नांशइत्याह सर्वइति । विकर्मस्थाः । यूतपानायासका [ यूतेसं-बन्धिनेकथनमस्येति यौतकंसर्वसाधारणधनादात्मायार्थमसाधारणकरणमिति ] ॥ ११४॥
- (५) नन्द्रनः । विकर्मस्थाविमतिषिद्धकर्ममधानाः किनष्ठेभ्योभागं दत्वा ज्येष्ठः खदुहितुः स्त्रीधनंनकुर्वीत । न दबादशेषपितृधनयाहिणा किनष्ठेन समविभक्तेन ज्येष्ठेन भातृसाधारणाद्धनात् दुहितृयौतकंदेयं विभज्यत्वादंशादेविमिति भावः ॥ २१४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । आतरोधनविभागंनाईन्ति । ज्येष्ठोयौतकंपित्रर्थात्पृथग्भूतंकनिष्ठभ्योऽदत्वा न कुर्वीत ॥ २१४ ॥ आतृणामविभक्तानांययुरथानंभवेत्सह ॥ न पुत्रभागंविषमंपिता दयात्कथंचन ॥ २१५॥
- (१) मेधातिथिः । यदुक्तं ॥ न्यूनाधिकविभक्तानांधर्मः पितृकृतःस्मृतइति ॥ तेभ्योत्मिन्विषये मितिषेधः सहोन्थानं-सर्वएत धनमर्जयन्तीत्यर्थः । किम्बत्कष्यादिना किम्बित्यतिग्रहेणकिम्बत्सेवया किम्बयाद्यतेपरिरक्षति यथोपयोगमसनिहि-तेषु विनियुक्ते तत्सर्वमेकीकृत्य समेविभजनीयं न स्नेहादिना कस्मैचित्पित्राधिकदेयमः ॥ २१५ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** सहोत्थानं संभूय वाणिज्यादिना वित्तायर्जनम् । पिता अधिकायासादिकं कस्यिच-देकस्य दृष्टाऽधिकं न द्यात् ॥ २१५ ॥
- (३) कुह्नूकः । भातृणांपित्रा सहावस्थितानामविभक्तानांयदि सहधनार्जनार्थमुत्थानंभवेनदा विभागकाले न कस्य चित्पुत्रस्याधिकंपिता कदाचिद्द्यात्॥ २१५॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । न्यू**नाधिकविभक्तानांधर्म्यःपितृकतःस्मृतइति अस्यापवादकमाह भातृणामिति । उत्थानं भः जादानं प्रतीच्छा । पितृकतइति त्वयंयदा पुत्रान्विभजेत्तदान्यूनाधिक्यमितिभावः ॥२१५॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । सहोत्थानं संभूयार्जनं विषमं ज्येष्ठानामधिभागमदानेन विषमम ॥ २१५॥
  - (६) रामचन्द्रः । यदि उत्थानं सह भिलित्वा धनार्जनं भनेत् पिता विषमं पुत्रभागं कथंचन नदयात् ॥ २१५ ।

## ऊर्वविभागाजातस्तु पिन्यमेव हरेद्धनम् ॥ संस्रष्टास्तेन वा येरयुर्विभजेत सतैःसह ॥२१६॥

- (१) मेथातिथिः । विभागोत्तरकालंपित्रायद्विभागेइयंगृहीतंद्वावंशौपितप्रयेते तदेव सत्यां पितृरिच्णायां प्रहीतव्यं । फितुरूर्श्वं वा न तत्र भातृभिर्वाच्यंकिमित्ययंद्वावंशौ गृह्वातीति अथ च नास्ति पितृरिच्णा तदा समंच त्वसमोस्य भाग- इन्दर्तस्यः पितृरूर्श्वसंप्रृष्टास्तेषामेत्र सपैतृकोंशस्तदुर्श्यद्यादपरेषांत्वांशं जातस्यचष्टतस्यवेति जातस्य समृष्टिनएव द्युः पितुरूर्श्वतदीयमंशंच तप्रमेव विभक्ताःसहद्त्यभयानुबुद्ध्या भिगन्याआप्रसवान्वेव विभागोस्तीतिवसिष्ठेन द्शितमः ॥ २१६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पिष्यमेव पिनृभाषमेव । एतेन विभागकाले पितृरपि भागीदर्शितः । यदितु विभागादू-ष्वर्मनेकेषां जन्म तदापि सएव भागोविभज्य तैर्पाहाः । संसृष्टाइति यदिपुनः संसृष्टास्तेन सह कचिद्वातरः स्युस्तदा तद्धना-न्तर्भावेन पितृथनं संसृष्टैः सह विभण्य पाह्ममित्यर्थः ॥ २१६ ॥
- (३) क्रुझ्कः। यदा ीवतैव पित्रा पुत्राणाभिच्छया विभागः कतस्तदा विभागादूर्ध्वजातः पुत्रः पितरि पृते पितृक्रकथमेत्र गृक्षीयात् येकतविभागाः पित्रा सहपुनभिश्रीकृतधनास्तैः सहासी पितरि पृते विभजेत्॥ २१६॥
- (४) राघवानन्दः । सर्वेषां पिन्कतिविभागे तदुत्तरकालीनापत्यान्तरोत्पत्तौ कागितस्तवाह ऊर्ध्वमिति । मृतेपितिरि पिष्यं विभवनकाले यित्पनुभागं जीवितितु हच्छायाअनियतत्वेन येतेन पित्रासह संसृष्टास्तैः सह समंतं सपिता
  विभजेतेत्यन्वयः । तत्रच स्पष्टगर्भायां मार्तार पिनुभागाभावे मृते पितरि विभक्तेरण्यंशोदेयः । अस्पष्टगर्भायांतु मस्तिपर्यन्तं
  विभागाभावः । एवं पितामहथनं पौते प्रतिषिद्धं पितुः स्वातन्त्र्यादितिभ्येयं बृहस्पतिनोक्तेः ॥ २१६ ॥
- (५) नन्दनः । पित्र्यमेवहरेत् पुनर्विभक्तं भातृथनमंशसान्याय विभन्य हरेत् । अस्यापवादउत्तरार्धेनीच्यते तेन पित्रा यैर्विभक्ताः संसृष्टास्तैः समवा विभन्नेत् ॥ २१६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तेन पित्रा सह ये संस्टाः स्युः भवेयुः तैः संस्टैःसह सः पिता विभनेत ॥ २१६॥ अनपत्यस्यपुत्रस्य माता दायमवामुयात् ॥ मातर्यपि च छत्तायां पितुर्माता हरेद्धनम् ॥ २१७॥
  - (१) मेघाति।थेः । व्याख्यातीयंश्लोकः ॥ २१५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पबोदुहित्रभावे पुनस्य धर्न पितृगामीति माक्स्चितं तत्र विशेषमाह् अनपत्यस्येति । इ मातर्यपि वृत्तायां पश्चात्पितरि तहहीतरि वृत्ते भातृतत्वृतेष्यसत्व तस्य वित्तान्तरोपार्जनासंभवत्रायमनुषहउक्तः॥२१७॥
- (३) कुङ्कृकः । अनपत्यस्य पुत्रस्य धनंमाता गृद्धीयान्पूर्वीषता हरेदपुत्रस्य ऋक्थमिन्युक्तत्वात् । इह माता हरे-दित्यादियाश्चवल्कयेन पितरावित्येकशेषकरणात् । विष्णुना च अपुत्रस्य धनंपत्यपिगामि तदभावे दुहितृगामि तदभावे पिनृगामीत्येकशेषस्यैव कतत्वान्मातापितरौ विभग्य गृद्धीयाताहः । मातरि वृतायांपद्धीपितृंभातृभातृजाभावे पितुर्माना बनंगृद्धीयात् ॥ २१७॥
- ( ४ ) राघवाणन्यः । अनपत्यस्य स्नोर्धतस्य मातुर्धनिषत्याह् अनपत्यस्येति । मानाहरेदिति वर्षधाराषपोषाभ्यां नेभ्यो माता गरीयसीतिभ्यायात् । मानरिष्टतायांनु पितामही हरेत् पिता रिक्थंहरेदिनियाञ्चवल्क्योक्तेः । मार्तापितामझौ गृन

श्मातर्यपि=पुत्रपत्नीदुः (इतृरहितोपलक्षणमिदमः । मातैवानुयान्नपिता मात्रभावएवनुपितेन्यर्थः। मातर्यपीति मातर्यपि (सर्व०२)

40 E

श्रीयातामित्युक्तंमनुना विष्णुनाथ । अपुत्रस्य धनंपस्यिभगामितदभाषे मानृगामि तदभवि पितृगानीकिक्तृक्वाद्विरोधा विभव्य पितरी गृकीयातामितिकुक्क्कः । नातापित्रोरयोगध्यवष्केदमानं पत्नीगामित्वेषि सगतं स्थानां इस्ते जितयव धिकारीति । अन्याभावसङ्क्तविकम्पस्याभावादितितु तस्यमः । सनायां सतायावः ॥ ६१७ ॥

- ( ५ ) जन्दलः । अनयत्वस्येन्युपलकाणं पुत्रपीत्रभपीत्रभाषांतु इत्रुरह्नितस्येश्यर्थः ॥ ६९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनपत्यस्य पुत्रस्य पत्नी दुहिता वा माता वितरि सस्यवि दाववानुवातः ॥ वातर्मित्र कृतानां वितुर्माता धनहरेतः॥ २१७॥

ऋणे धने च सर्वस्मित्रविभक्ते पथाविधि ॥ पश्चाद्रश्येतयरिकचिक्तसर्वसमतावित् ॥ २१८॥

- (१) मेधातिथिः । अविद्यानाक्यूनमधिकंषा विभक्तंपरंतीद्वातसर्माधकीकर्तक्षं किंप विभागीत्तरकालंकवे भारितज्येष्ठस्योद्धारहति ॥ २१८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पश्चाइश्येत पूर्वनिक्तं याँकिषिश्णंबा तम्बर्वं समंविभाग्यं गतु विक्रमकर्तुरक्राधाञ्चा गाभावः । क्रणह्त्यभिधानेनच क्रणमध्यर्थविभागकाले अर्थायावेबा क्रणमामणि विभनगीयमः । अञ्चल क्येक्त्वादिना विशेषानास्तीत्यर्थास्क्रथितमः॥ २१८॥
- (१) कुलुकः। ऋणे पित्रादिवार्यत्राणे वने च तरीये सर्वलिन्ययाशासंविक्षणे सति नवास्रविद्यम्बन्धनं-वनंवा विभागकालेऽज्ञातमुपलम्येत तत्सर्वसर्वकरवा विभागमीयं नतु शोभ्ययासमया व्यवस्थीजारोदेगः॥ २१८॥
- (४) राष्ट्रयाणस्यः । यदिपित्रादिकतमदियंदैयवर्णमध्य तदा कथं विभागस्तत्राह् क्रम्भति । अहाति क्रमे देशे वा सितसर्वस्मिन्धनेष विभक्ते यदि पमादणंपरिक्षातंतस्त्रपैसमतामुनशनतां नवैष्क्रीभनेतः । सर्वनभवर्भेन्यः नामकृतंसम कत्वा नयेदिति । दुहितरि थनान्वयत्वेषि न फाणायान्ययः । अतएव याक्षवरूक्यः ॥ विभन्नेरमुताः पित्रोक्षभ्रमृक्यमृणं समस्र ॥ बातुर्दृहितरः केषमृनाक्षान्यकृतेऽन्वयदित ॥ मानुर्धनंतु दुहितरफाणाध्ते अनेरिक्षत्यर्थः ॥ २९८ ॥
  - (५) मञ्चनः। यत्किखित्क्वित् ॥ २१८॥
  - (६) राम्नजन्दः । तत्सर्वं समतां समानतानयेत् मापयेत् ॥ ६१४ ॥ बस्रंपन्नमलंकारंकतान्नमृदकंस्नियः ॥ योगक्षेमंप्रचारंच न विभाज्यंप्रचक्षते ॥ २१९॥
- (१) मेधातिथिः । वसमत्रालहुगरङतान्नोदकानामेकत्वविविक्षतं पत्रवाहनगन्त्रीशकटाहिअलहुगरोहुकीयकाहि वसंसममूल्यंनतु महार्षे । उदकंकूपवाप्यादि स्रियोदास्योयोगक्षेमयत्तायोगे क्षेमीभवति मिल्लपुरोहितामाय्यवृद्धावास्तुचारा-दिभ्यस्ततोरक्षाभवति । स्मृत्यन्तरे च पध्यते वास्तुनिविभागोन विद्यते । मचारयत्र गावश्वरान्त मवेत्रत्याह तेन यत्यैतृक-नोक्तनसत्र धर्मातिक्रमः कश्चिदस्तीति तद्नुपपन्यदर्शयति अदद्याद्यहिते मतिषेधास्तदितक्रमादथर्मीन स्थात् ॥ २१९॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । वसं तेनतेन परिहितमधिकत्वेनापि दश्यमानमः । पत्रं वाहनं अश्वादि तैनतेन परिगृ-हीतमः । एवमछंकारोहु-छीयादिः । छतानं तत्तदु देशेन यत्सिक्षमणं विषयमपि । उदकं कूपादि । सियोभार्या एकस्ये-का अन्यस्य द्वे एवंवैषम्येपि । योगक्षेमं योगोराजादिछम्योनिबन्धादिः त्वयमुपातः क्षेमः रक्षीपायः माकारेष्टकादिः । प्रचारोवर्त्व । यत्तु ॥ छतान्वंष्ण्यतान्विन परिवर्त्यविभन्यतद्त्यायुक्तं वृहस्पतिना तद्रतिमषुर्श्यतान्वदिर्शि तत्वात्रधविभाग्यान्वर्यत्वत् ॥ २१९ ॥

- (३) कुद्धूकः। वस्नंवाहनमाभरणमिवभागकाले यद्येनोपभुक्तंतत्तस्येव न विभाज्यं। एतच्च नातिन्यूनाधिकमूल्यवि-वयं। यत्तु बहुमूल्यमाभरणादिकंतद्विभाज्यमेव। तद्विषयमेव विक्रीयवस्नाभरणमिति बृहस्पतेविभागवचनं। छतान्नभोदन-सकादितन्त्र विभजनीयं तत्रातिपचुरतरमूल्यंसकादितावच्यात्रमूल्यधनेन ॥ कतान्नंचाछतान्नेन परिवर्त्य विभज्यतद्दिति बृहस्पतिवचनाद्विभाजनीयमेव। उदकंकूपादिगतंसर्वेरुपभोग्यमविभजनीयम्। स्त्रियोदास्याद्यायास्तुल्यभागान भवन्ति तान विभाज्याः किन्तु तुल्यंकर्मकारियतय्याः । योगक्षेमंमित्रपुरोहितादियोगक्षेमहेतुत्वात् । प्रचारोगवादीनांप्रचारमागः । एतत्सर्विभन्वादयोऽविभाज्यमाद्वः॥ २१९॥
- (४) राघवानन्दः । न्यूनाधिकमूल्याभावेतु पित्रादिदत्तं यद्येन भुज्यते तत्तस्यैवेति दृष्टार्थनयाह् वस्तमिति । पत्रमश्वादि । कृतान्तं अविभागकाले यद्येन भुक्तमः । उदकं कूपतडागादिस्थमः । स्त्रियोदास्यः । योगोऽलब्धलाभः लब्ध-स्य परिरक्षणं क्षेमः तयोः प्रचारं प्रचर्यते निर्वाहाते येनेति तद्धेतुमित्रपुरोहितादिः । एतान्यपि दत्तानिन विभजनीयानि अत्यन्तमूल्ये विभजनीयानि विभ्राणमिति बृहस्पत्युक्तेः दासदास्यस्तु समं कर्म कार्याद्दतिभावः ॥ २१९ ॥
- (५) त्रन्द्रनः । अथाविभाज्यमाह बस्नंपात्रमलङ्कारमिति । पानं उदपात्रं वस्नादीनिचत्वार्यभागवेलायां येन परिगृहीनतानि विभागवेलायामुद्धारंतानि तस्मै देयानि इच्यान्तरेचेद्विभज्यानि । उदकं कूपादिस्थं दायादैः सर्वैरुपभोज्यं न विभाज्यं । स्नियोभार्यात्वेन परिगृहीतादास्यादयस्तासां स्वत्वेन विभागमसक्तावन्यविभाज्यत्वमुच्यते । क्रणं वा घनवा विभागात्पश्चान्त्कुत्रचिदृश्येतोभयमपि सर्वेविभक्ताःसंविभज्ञेरिन्तित्यर्थः । योगक्षेमइति अमामपापणयोगः प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः अत्र योगक्षेन मशब्देन योगक्षेमहेतवोविविक्षिताः योगहेतवोयाज्याः शिष्यादयः क्षेमहेतवोद्दारप्रामपालादयः उभयहेतवोयामपत्तनाधि पादयस्तेपि पूर्ववदेवस्थापनीयान विभाज्याः । भचारः क्षेत्रारामादिमवेशयोग्योमार्गः सोपि सर्वैः प्रचरितव्योऽनुभावियतः विभाज्यः ॥ २१९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अविभाज्यमाह बस्नमिति । वस्नं पत्रं वाह्नं अलंकारं मातुः कत्तानं पकान्नं उदकं कूषादि स्तियः दास्यः योगक्षेमी अलब्धलाभोयोगः लब्धस्य परिपालनंक्षेमः प्रचारं मार्गं जलवाहादिं विभाज्यंन प्रचक्षते ॥ २१९॥ अयमुक्तोविभागोवः पुष्नाणांच कियाबिधिः ॥ कमशः क्षेत्रजादीनांचूतधर्मनिबोधत ॥ २२०॥
- (२) सर्व**त्तनारायणः । यू**तंवकुमुपक्रमते अयमिति । पुत्राणां क्षेत्रजादीनां क्रियाविधिः पुत्रत्वोत्पादनविधिः क्रमेण । यूत्रधर्मे निबोधतेत्यन्वयः ॥ २२० ॥
- (३) कुङ्गुकः। एषदायभागः पुनाणांक्षेत्रजादीनांकमेण विभागकरणप्रकारोयुष्माकमुक्तः। इदानीं यूतव्यवस्थां-शणुत ॥ २२०॥
- (४) **राघवानन्दः । विभागमकरणमुपसंहरन्यू**तंत्रतिज्ञानीते अर्थामति । पुत्राणामौरसादीनामः । क्रियाविधिः पिण्डदानं च ॥ २२० ॥
- (६) रामचन्द्रः । विभागानन्तरं यूत्रधर्मान् निनीधत शृतुत ॥ ६२० ॥

  सूतंसमाङ्गयंचैव राजा राष्ट्रान्त्रिवारयेत् ॥ राजान्तकरणावेतौ द्वी दोषौ पृथिवीक्षिताम् ॥ २२ ॥

  (२) सर्वज्ञमारायणः । अत्रच तुल्यविषयत्वात्समाङ्गयमन्येकीकृत्य दर्शयति यूत्रमिति ॥ २२ ॥

- (३) कुह्नूकः । यूतसमाहयौ वक्ष्यमाणलक्षणौ । राजा सराष्ट्रान्निवर्तयेत् यसादेतौ द्वौ दौषौ राह्मांराज्यविनाश-कारिणौ ॥ २२१ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । यूतमेव सर्पातयोगि सदोषमाह यूतमितिहाभ्याम । राज्यान्तकरणौ राज्यनाशकौ ॥ २२१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अत्र तावदाज्ञः कर्तन्यमाह चूर्तं समाहयश्रैवेति चूतं माणिचूतं कुकुटमेगादि ॥ २२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यूतं समाह्रयं प्राणियूतं राजा राष्ट्रात् निवारयेत ॥ २२१ ॥

प्रकाशमेतत्तास्कर्ययदेवनसमाह्ययो ॥ तयोर्नित्यंप्रतीघाते चप्रतिर्यत्नवान्भवेत् ॥ २२२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रत्यक्षमनिद्भुतम् ॥ २२२ ॥
- (३) कुझूकः । प्रकटमेतचीर्ययन चूनसमाहयी तत्मात्तन्तिवारणे राजा नित्ययवयुक्तः स्थान् ॥ २२२ ॥
- (४) राघवानम्दः । राज्ञाऽत्र प्रयत्नवता भाष्यिमितिविवक्षन्दष्टार्थवादमाह प्रकाशमिति । प्रकाशं यूतसमाह्रयद्र दृसर्वजनसमक्षं तास्कर्यं चौर्यमः । अतस्तयोस्तन्कर्जोः प्रतोघाते नाशे ॥ २२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तास्कर्यं चौर्यमः । यद्देवनसमाहयौ नृपितः तयोः मतीघाते नाशाय यत्नवान्भवेतः ॥ २२२ ॥ अप्राणिभिर्यत्कियते तल्लोके यूतमुच्यते ॥ प्राणिभिः क्रियते यस्तु सविद्रोयः समाहृयः ॥२२३॥
- (२) **शर्वज्ञनारायणः । यू**तं अप्राणिभिरक्षशलाकादिभियीक्कियते पणेन कीडनम् । प्राणिभिर्मेषादिभिर्युद्धकरः णेन यत्नेन नियम्य क्रीडनं तत्समाह्रयः ॥ २२३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अक्षरालाकादिभिरमाणैर्यत्क्रियते तस्त्रोके यूतंकथ्यते । यः पुनः माणिभिर्मेषकुकुरादिभिः पणपूर्वः कंक्रियते ससमाक्रयोक्क्रेयः लोकमसिद्धयोरप्यनयोर्लक्षणकथनंपरिहारार्थम् ॥ १२३॥
- (४) राघवानन्दः । तयोर्लक्षणमास् अपाणिभिरिति । अपाणिभिरक्षशलाकादिभियंत्कियते तत् यूतमः । प्राणिभि-भैषकुकुटादिभिः यन्कर्म पणपुरःसरमितिशेषः ॥ २२३ ॥
- (५) नन्द्रनः। द्यूतसमाह्रययोः करणतएव भेदोन त्वरूपतह्रत्यिभग्रयेणाह् अप्राणिभिर्यदिति । अप्राणिभिर्दान्तशा-र्द्भदारवर्मात्तिकैरक्षेः प्राणिभिः ककवाकुमेषमहिषवर्ग्यादिभिः ॥ २२३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । अप्राणिभिः अक्षशक्ताकादिभिःश्रूयते तल्ले।के चृतमुच्यते । प्राणिभिर्यस्तु क्रियते सःद्यूतः समाह्रयः ॥ २२३ ॥

यूतंसमाह्ययंचैव यः कुर्यात्कारयेत वा ॥ तान्सर्वान्यातयेद्राजा शृदांश्व द्विजलिद्गिनः ॥२२४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। घातयेत्ताडनादिना । द्विजलिङ्गनोह्विजलिङ्गोपवीतादिधरान् ॥ २२४ ॥
- (३) कुङ्गूकः। यूतसमाह्रयौ यः कुर्यात् योवा सिभकः कारयेत्तेषामपराधापेक्षया राजा हस्तछेदादिवधंकुर्यात् यद्गोपवीतादिद्विजचिन्हधारिणः शूद्रान्हन्यात् ॥ २२४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । निमित्तमनुवदन्नैमित्तिकमाह यूतमिति । कारयेत्सिभकः । घातयेत् अपराधानुरूपेण ह-स्तच्चेदं कुर्यात् । तन्नैव ब्राह्मणत्वेन प्रतीयमानाअपि ये शृह्रास्तान्त्रत्याह द्विजलिङ्गिनइति । एतेऽवश्यमनपेक्ष्यतया दे-शान्तिःसारणीयाइतिभावः ॥ २२४ ॥

- (६) रामचन्द्रः । द्विजलिङ्गिनः श्रुद्धान् राजा घातयेत् ॥ २२४ ॥ कितवान्कुशीलवान्क्रूरान्पाषण्डस्थांश्व मानवान् ॥ विकर्मस्थान्शौण्डकांश्व क्षिप्रं निर्वासयेत्पुरात् ॥ २२ ५ ॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः** । कितवान् सूतसमाह्रयकर्तृत् । कुशीलवान् नयत् । केरानतिवऋषेष्टितान् । पाषण्डान् बौ-स्रादीन् । विकर्मस्थानधर्महेतुकर्मकर्तृन् । पतितानन्त्यजादीन् । शौण्डिकान् मद्यविकेतृन् । नवासयेत् बहिरेव वासयेत्॥२२५॥
- (३) कुद्धूकः । यूतादिसेविनोनर्तकगायकान्वेदविद्विषः श्रुतिस्मृतिबाह्मव्रतथारिणः अनापदि परकर्मजीविनः शौ॰ ण्डिकाम्मयकरामनुष्यान्क्षिपराजा राष्ट्रान्निर्वासयेदिति कितवमसङ्गेनान्येषामप्यभिधानमः॥ २२५॥
- (४) राघवानन्दः । कितवान्दशन्तीकृत्य प्रसंगेनान्यानिष संकल्यति कितवानिति । कुशीलवान् नृत्यजीविनः । केरान्गायकान् । पाषण्डान् पाषण्डलिक्नंतद्भृतान् वेदविद्विषःविकर्मस्थान् । अनापचिष परधर्मरतान् । शौण्डिकान् तेहि मचस्नीपदानेन धर्मप्रणात् सर्वानर्थकारिणः । मानवानिति तादशानन्यानिष यद्वा कुशीलवादिदोषोमनुष्येष्वेव नगर्थ-वादिष्वितिचोतितम् ॥ २२५ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः** । कितवान्यूतवृत्तीन् । कुशीलवान्गायनवृत्तीन् । कैलान्केलिशीलान् । श्रीढिकान्पयपान् । पुरशब्दोरा-द्रस्यान्युपलक्षणार्थः । कितवसधर्मत्वात् कुशीलवादीनामुपन्यासः प्रासङ्किकः ॥ २२५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कितवान् चूतवेदिनः । कुशीलवान् विषयशीलान् । चौरान् वक्रचेष्टान् । विकर्मस्थान् अधर्म-स्थान् । हेतुकर्तृन् पानासकान् । एतान्कितवादीन् पुरार्ताक्षपं निर्वासयेत् ॥ २२५ ॥

एते राष्ट्रे वर्तमानाराज्ञः पच्छन्पतस्कराः ॥ विकर्मिक्रयया नित्यंबाधने भद्रिकाः प्रजाः॥ २२६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एते कितवादयः तथा प्रकानतस्करावेषान्तरथराभौराविकर्मिकयया सज्जनेष्विप सू-तादिक्रियात्रवर्तनेन बाधन्ते बाधांकुर्वन्ति । भद्रिकाः सङ्कताः । अत्रकितवप्रसगादप्युक्तमः ॥ २२६ ॥
- (३) क्कुचूकः । अत्रहेतुमाह एते इति । एते कितवादयोगूबचौराराक्कोराष्ट्रेवसन्तोनित्यंवंचनात्मकित्रयया सज्जना-न्पीडयन्ति ॥ २२६ ॥
- (४) राघवानन्दः । अतएषां निरासे यजाधिक्यं सूचयित एतइति वर्तमानाः त्वत्वकर्मणा विकर्मिक्रयया विक-र्मणा चौर्यादिना या क्रिया देहधारणादितया बाधन्ते साधुभिः संगमय्यत्वदेषिस्तान्त्रूषयन्तीतिभावः । भदिकाभद्रेण सा-धुना धनपुत्रादिस्त्यककर्मणा जीवतीः ॥ २२६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । भद्रिकाः सुशीलाः बाधन्ते दुःशीलाः कुर्वन्ति ॥ २२६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मद्रिकाः सङ्क्ताः प्रजाः विकर्मिक्रययावंचनादिक्रिया एते बाधन्ते ॥ २२६ ॥

यूतमेतत्पुराकक्ये दृष्टं वैरकरंमहत् ॥ तत्मायूतंन सेवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥ २२७॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । पुराकल्वे पुराणकथातु ॥ २२७ ॥

<sup>(</sup> २२५ ) कूरान्=चौरान् ( ण, राम॰ ) =केलान् ( नं ) = करान् ( सर्व० )

<sup>\*</sup> धर्मप्रणाशात् = धनपहणात् ( राघ॰ २ )

- (३) कुझूकः। नेदानीमेव पर्राकन्तु पूर्विलिन्निप कल्पे चूतमेतदितशयेन वैरकरेट्टमतः माझः परिहासार्थमपि तन्न सेवेत ॥ २२७॥
- (४) राघवानन्दः । यूतस्यानर्थावहत्वमैतिसेनाह यूतमिति । पुराकल्पे संसारानादितया बरुभद्दरनवक्कयुधि-हिरदुर्योधनादिकाले । हास्यार्थे कुतूह्लार्थमपि । यूतपदं समाह्रयोपलक्षकम् धनत्कारित्ववैरकत्वहेतोरुभयसाधार ण्यात्॥ २२७॥
- (५) नन्दनः। यूतस्य दोषमाह त्वयमपि राज्ञा यूतंनकार्यमिति चाह यूतमेतत्पुराकल्पे रष्टमिति । पुश्चक्ष्यं पूर्व-त्विन्काले वैरकरं रष्टं नलयुधिविरादिषु ॥ २२७ ॥

प्रच्छनंवा प्रकाशंवा तन्त्रिषेवेत योनरः॥ तस्यदण्डविकल्यः स्याग्रथेष्टं हपतेस्तथा॥ २२८॥

- (१) मेधातिथिः । विविधः कल्पोविकल्पः समएवराक्कोच्यते चूतधर्मनिबोधतेति ततआरभ्यक्किनाः श्लोकाविधा-चकाः सर्वोप्यर्थवादः ॥ २२८ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराम्रणः। प्रकाशं कर्तव्यवृत्युत्पाद्नेन। यथेष्टं यस्य यथेच्छितिनृपस्तस्य तथा कार्योदण्डभेदः। मत्त्वत्र शाक्षि दण्डोनियम्यत्इत्यर्थः॥ २२८॥
- (३) कुह्नूकः । योमनुष्यस्ततः यूतंगूढंमक्रदंवा कृत्वा सेवेत तस्य यथा मृपतेरिच्छा भवति तथाविधोदण्डीभव-ति ॥ २२८ ॥
- (४) राघवाणन्दः । तलात्तत्कारी दण्डाईइत्याह मच्छन्नमिति । ततः यूतसमाहयंप्रच्छन्नं । यथा स्यात्पकाशंयः शास्यादिति । नृपतेरिच्छया दण्डोवधोवेत्यन्त्रयः । यहा पणे सहसं नृपतेरित्युक्तमः ॥ २२८ ॥
  - (५) मन्द्रमः । दण्डविकल्पः दण्डभेदीर्यहरणादिलक्षणः ॥ २२८ ॥
- (६) शमचन्द्रः। तत् पूतं यः निषेवेत तस्य दण्डविष्क्ष्यः शतदण्डः स्यात् यथेष्टं नृपतेः तथावादः ।। २२८॥ क्षत्रविद्शूद्रयोनिस्तु दण्डंदातुमशक्कुवन् ॥ आनृण्यंकर्मणा गच्छेद्विपोदद्याच्छनैः शनैः॥ २२९॥
- (१) मधातिथिः । क्षत्रियादयोनिर्धनान संबन्धनावसादियतन्याः किप्तर्हि कर्मणा यद्यस्योचितंकर्मराजोपयोगि तेन दण्डधनंसंशोधियतन्याः । ब्राह्मणस्तु कुटुंबानामिदारोधेन श्रानैर्दाप्योबन्धताइनकर्मणि तस्य निर्विधेते । धनिकविषयः प्रागुक्तःश्लोकः दण्डविषयोद्यमपौनरुक्त्यम् ॥ २२९॥
  - ( २ ) शर्बज्ञमारायणः । आनृण्यं दण्डापक्रियात्रः । कर्मणागृहादिकर्मकरणेन ॥ २१९ ॥
- (६) कुह्यूकः । इदानीपराजितानांधनाभावे सतीदमाहः शमेति । क्षत्रवैश्यश्रृहजातीयोनिर्धनत्वेनः दण्डदातुमसम-र्धस्तदुचितकर्मकरणेन दण्डशोधनंकुर्यात् । ब्राह्मणः पुनः यथालाभक्रमेण दयान्य कर्मकारयितव्यः ॥ २२९ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । दण्डं संकल्पति क्षेत्रतिषद्भिः । फणदानासमर्थस्यैवदण्डस्य आवृण्यं धोधनं कर्मणा चेतना दिनागच्छेत्कुर्यात् । विष्रह द्यादेव तचापि शनैः ॥ २२९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । विमःशनैरर्थदश्यान्ततुदण्डानृण्यं कर्मणागन्धेत् ॥ २२९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनुणस्य भावं आनुण्यं क्रर्मण्या कर्मकरणेन विषःशनैःशनैर्दचात् ॥ २२९ ॥

# सीबालोन्मत्तरद्वानांदरिद्राणांच रोगिणान् ॥ शिफाविदलग्ज्यार्यविद्रभ्यान्वृपनिर्द्रवन्॥ २३०॥

- (१) मधातिथिः । दमः कर्मकरणेप्यसमर्थादिदद्वाएव गृद्यन्ते महापानीकप्यादिभिस्ताहनं शिकान्त्रा विदर्शकृत्वक् ॥ २३० ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः । अनायोदरिदः सत्तरधनदत्संबन्धिग्रन्यः । ग्रिक्स इक्षत्रयः । विदन्त्रंदेवायर्थमः । रज्ञन** मर्तिदक्ता । एतैस्ताडनेन ॥ २३० ॥
  - (३) कुल्लूकः । स्रोबालादीनांपुनः शिष्प्रवेणुदस्प्रद्वाररमुबन्धनादिभिदंबनंगजा कुर्यात ॥ २३० ॥
- (४) राघवानन्दः। अदाने दण्डार्थमये दण्डमकारः स्थादीनामित्याहः स्थिति । शिकाअसुकीपञ्चकमाधनकः महारोबटारोहीवा । विदलो वेणुशलाका ॥ २३० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । शिष्प्रस्थयोगादिवरोद्दः विद्लोवेजुदलम् ॥ २३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । शिका कशा विद्छं वैणवादिविकारः विद्छः तङ्बक्ण्वादीः रञ्जकणादिभिः नृपतिः प्तैर्दर्भ दयात ॥ २३० ॥

ये नियुक्तास्तु कार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम् ॥ धनोष्मणा पच्यमानास्तान्तिः स्वान्कारयेन्त्रपः॥ २३१॥

- (१) विद्यातिष्ठिः । ये कार्यणाविषय्यविनांकार्येषु व्यवहारदर्शितादिषु नियुक्ताअधिकताराज्ञस्यानीयमभूतयन्त्रं धनोष्णणा पष्यमानाभ्रम्यात्वत्रं कार्याणि नाशयेयुस्तान्तिः नाष्णायेर्न्नदत्रवहरणंतेषांकार्य मत्यातामभ्यान्त्रन् वर्तमानानांसस्यपि वक्ष्यमाणोदण्डान्तरविषावेषएव दण्डोन्याय्यः । येष्यस्य मेनापतिप्रमृतयःकस्यित्साहाय्यके नियुक्यप्ते तत्मार्थयृष्टीत्वानानयन्तितेष्येवमेव दण्ड्याः । अत्येतु ये नियुक्ताइत्यकारप्रश्लेषपदिन्त ये गजवञ्चेख्याद्वनान्तित्रयाहार्यके तिश्वयाहाः प्रत्येष्टा साहाय्यक्वेत्विति कार्यनाञ्चनार्थिद्वतीयस्य तेषामयंदण्डः धनोष्णवेत्यविविद्यते अनियुक्ताइत्यनदेव प्रधानम् ॥ २३१ ॥
- (२) **तर्वज्ञवारायणः । ये** नियुक्ताः ग्राह्तिवाकाद्याः इन्युक्त्कोषप्रहणजितमन्यजितंकुर्वन्तः । वनाय्यणा पा-कः किनीभवति राजावेळानीयाइण्डमात्रं प्रहीप्यतीत्यतिवनतया निर्मयता । निर्मानपत्रतसर्वसान् ॥ २३१ ॥
- (३) कुङ्गुकः। ये न्यवहारावेक्षणादिषु कार्येषु राज्ञा नियुक्ताउन्कोत्रयनतेजसा विकारमजन्तः त्यान्यादीनां-कार्यनार्थायपुरतान्यहीतसर्वत्यान्यां कार्येत् ॥ २३१ ॥
- (४) राखवानन्दः । किंच । यहति । कार्यिकामधिनामः। धनोष्यका पञ्यमानान् धनगर्वनेजनापन्यविका-राज् ॥ २३२ ॥
- ( ७ ) जन्दनः । अधान्यानिष रण्डान्यसङ्गादाह ये नियुक्तास्त्रित्तत् । कार्येषु व्यवहारेषु । धनोष्त्रजा धननिष्साजन-तेन सन्तापेनपञ्चनानान्वित्रीयनाजान् ॥ २३१ ॥
- (६) राजक्तः । वे कार्येषु नियुक्ताःकाधिणां कार्याजिनां कार्याजि इन्युः धनस्यउच्चणाये पञ्चमानाःधनस्य अभिनानेन नगरनामञ्ज्यांस्तान्त्रस्यान्तृर्धानिस्वात् कार्यत् निस्वात् नृत्रतिः कार्यत् ॥ २३१॥

<sup>(</sup> २३० ) बार्कान्यस-बारामाथ ( शर्व० )

# कूटशासनकर्नृश्व प्रकृतीनांच दूषकान् ॥ सीबालब्राह्मणद्यांश्व इन्याद्भिद्सेविनस्तथा ॥ २३२ ॥

- (१) मेधातिथिः । कूटशासनस्य कर्तारीयनैव राक्नादिष्टतद्वाजकतिमितिवदिन्त । शासनंराजादेशः एतस्य गृहे न भोक्तव्यमस्यचायंप्रसादआक्नातह्यंवास्थितीगृज्ञाकतेनि पत्रकंराजाधिकतलेखकलिखितमस्ति शासनंराजादेशसंबाधशास-नंतत्कूटंकुर्विन्ति पालयित प्रकृतोनांकुद्बलब्धानांदूषकाभेदकाः स्नीबालयोर्जाक्कणयोरिष हुन्तारः द्विट्सेविनोराजशत्रुसेविनः प्रकृतंगतागितकान् ॥ २१२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कूटशासनं मिध्याराजाङ्गालेखनमः । दूषकानः अन्योग्यभेदकानः । इन्यातः धातयेतः । इट्सेविनः स्वयंपुद्यानिप स्वश्रानुसेविनः ॥ २३२ ॥
  - (३) कुःख्रुकः । कूटराजाञ्चालेखकानमात्यानांच भेदकान्सीबालबाद्मणघातिनः शन्नुसेविनम्ब राजा इण्यात्॥२३२॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । कूटशासनकर्तृश्च राजाङ्गांविनापि लेख्यादिना शास्तारीयेतान् । त्रकृतीनाममात्यानां दूपका-•भेदकान् । द्विट्सेविनः त्यपक्षमनुकुर्वन्तएव शत्रुसेविनीये तानपि ॥ २३२ ॥
  - (५) जन्द्रजः । प्रकृतीनां दूषकानमात्यादिनां भेदकान् ॥ २३२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शासनंराजलेखनमः। कूटकर्नृन् राङ्गालिखनमन्यथाकारिणः मक्तीनां अमात्यामां दूषकान् भेदकान् तथा हिर्सेविनः उपायान्तरेण रक्षणाशक्तो इन्यात् ॥ २३२ ॥

तीरितंचानुशिष्टंच यम्र कचन यद्भवेत् ॥ कृतंतद्धर्मतोविद्यान्न तद्भ्योनिवर्तयेत् ॥ २३३॥ [तीरितंचानुशिष्टंच योमन्येत विकर्मणा । द्विगुणंदण्डमास्थाय तत्कार्यपुनरुद्धरेत् ॥ १॥] \*

- (१) मेधातिथिः। यत्र कचनराजाधिकारणे व्यवहारपदंतीरितंपारतीरकर्मसमाप्ती निश्चितमसौ यत्र प्रयुजीतिति न केवलवाचा सत्येक्कंयावदनुराव्दंरण्डमणयनंकतंतद्वाजाकतंमैकविचान्तपुनर्निवर्तयेदन्तरेण द्विगुणंदण्डै यथाह ॥ द्विगुणं-दण्डमास्थायेतत्कार्यपुनक्दरेदिति ॥ धनप्रहणसंबन्धेन पूर्वनिःखीकरणं अयन्तुनिमित्तान्तरेणाज्ञानादिना ॥ २३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्र व्यवहारविषयेयसीरितं शास्त्रविषयेनिर्धारितं अनुशिष्ट धृतदंडंच कार्यं तचि धर्म-तःकतं पूर्वेणराज्ञा केनचित तदाकतेभव विद्यालपुनस्तदनुसंदभ्यात् ॥ २३३ ॥
- (३) कुछूकः । यम कविषणादानादिव्यवहारे यत्कार्यंश्मंतस्तीरितं पारतीरकर्मसमाप्ताविति पुरादीपम्यते । शास्त्रव्यवस्थानिर्णीतं अनुशिष्टंदण्डपर्यन्ततांच नीतंस्थातत्कतमङ्गीकुर्यान्य पुनर्निवर्तयेदेतचाकारणात् अतः कारणकतं-निवर्तयेदेव ॥ २३३ ॥
- (४) राखवाणम्दः । आपचपिअन्यायवर्ती नृपोनस्यादित्याद् तीरितनिति । तीरं पारं इतं नीतं समापितमिति यावत् । तीरितं गङ्गादेरतत्सविभिपजादिवा पणोदेवदत्यादियिन्वजीतं अनुशिष्टं यत्र क्रियम्भूणांदिभ्यभ्यवहारे शास्त्रमा-केन यदण्डादि समर्पितं तन्मनिवर्तवेत् । लोगादिना न पुनः कारयेत् । धर्मतः करणादितियावः ॥ २३३ ॥
  - (५) मन्द्रनः । तीरीतानुश्चिष्टशब्दी कात्यायनेन व्याख्याती असत्सदिति यः पक्षः सङ्घोरेवावपार्यते तीरितः

<sup>\*(2,2)</sup> 

सोनुशिष्टरनु साक्षिभिर्यः प्रकीर्तितइति यत्रकचन राजसभाया अन्यत्रापि तीरित चानुशिष्टं च व्यवहारपररण्डर्थवन्धा-चर्च निवर्तयदित्यर्थः ॥ २३३ ॥

(६) रामचन्द्रः । निर्णीतं शास्त्रविषयेनिर्धारितं धर्मनोनिर्णीतंच पुनः अनुशिष्टं कतदण्डं च कार्यं दण्डपर्यंग्तंनीतं यत्र कचन यद्भवेत्तत्कतंधर्मतोविद्यात् भूयस्तन्तिर्णीतं न निवर्तयेत् न मवर्तयेत् ॥ २३३ ॥

अमात्याः प्राष्ट्रिवाकोवा यत्कुर्युः कार्यमन्यथा ॥ तत्त्वयंत्रपतिः कुर्यातान्सहस्रंच दण्डयेत् ॥ २ २ ४ ॥

- (१) मेधातिथिः । धनप्रहणसंबन्धेन पूर्वनिः स्वीकरणं अर्धनस्तु निमित्तान्तरेण प्रश्नादिनाऽषात्योराजस्थानीयादि-स्तंसहस्रच दण्डयेत् । गर्गशतदण्डनवन्समुदायेन वाक्यपारसमाप्तिः ॥ २३४ ॥
- (२) सर्वतनारायणः । अमात्यः भेनापत्यादिः । अन्यथाकुर्युव्तकोत्रादिना । कुर्याद्यवस्थापयेतः । सहस्रवि-त्यस्पविषये सहस्रपणविवादे । अधिकत्वधिकमः ॥ २३४ ॥
- (३) कुञ्जूकः । राजामान्याः पाद्वियाकोवा व्यवहारेक्षणे नियुक्तीयदसम्यय्व्यवहारनिर्णयंकुर्युस्तरस्यराजा कुर्याः त्यणसहस्रच तान्दण्डयेतः । इदंचीन्कीचधनयहणेतरविषयं उन्कीचप्रहणे ये नियुक्तास्त्वित्युक्तन्वातः ॥ २३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । सक्तमनिवर्तयन्पर्कतं निवर्तयेदेवेत्याहः अमात्यद्ति । अन्ययाप्रमादम्भोहादिना । राज्ञाः नियुक्ताः अमात्यः प्राद्विवाकोदाः। प्रत्येकं पणसङ्ख्याः । दण्डः उन्कोचादिप्रहणनिमित्तः ॥ २३४ ॥
  - ( ७ ) बन्द्रमः । कुर्यान्निरुपयेन्सहस्रं पणानामः ॥ २३४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्राइतिवाकः विवादानुगतंषुच्छेत् सभ्यांस्तात् प्रतिवर्तते । विचारयति येतासौ प्राष्ट्रिवाकस्तु-स्थृतः । अन्यथा कार्य यः कुर्यात्तमन्यथाकारिणम् ॥ २३४ ॥

ब्रह्महा च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतस्पगः ॥ एते सर्वे पृथक् क्षेयामहापानिक नोनराः॥ २३५॥

- (१) विद्यानिथिः । सुरापोबाञ्चणपुत्र महापातकी। तस्करोबाञ्चणसुत्रणांपहारी। नराःकथिताः उक्तार्थकथनपुत्तरा-भंग ॥ २१५ ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः । शु**रापः पैष्टीपाता अवियोवैश्यम वियोगीडीपैष्टीमाध्वीपाता । तस्करोजासणसर्णहर्ता । पृथगंकैकशः ॥ २३५ ॥
- (३) कुङ्गुकः । योमनुष्योत्राक्षणंड्तवान्सत्रक्षद्या । द्वरापोद्दिजातिः पैक्याः पाना जाक्षणके जैही माध्यी गौडीनां । तम्करोज्ञाक्षणसुत्रणंद्वारीमनुष्यः । यसं कम्बिटुरुपबीगामीत्येते सर्वे प्रत्येकंमहापानकिनोबोद्धव्याः ॥ २३५ ॥
- (४) शास्त्रवानम्दः । हादशवानिकप्रायमित्तनिनित्तापिकारिणोदेहादिरण्डार्थमनुवदितं अझहैति । आझणजात्यव चिम्मस्य हन्ता । श्रुगपः [गौडीमाध्वी] पेष्टीमां पाता वितः । तस्करोत्र आझणश्चवर्णहारीसाहचर्यात् । गुरुतस्यगः गुगै-स्तस्यवद्यम्ननस्वान्यमा तां गन्तुं शीलः । मनुष्याधिकारकंशास्त्रित्वाह एतेषदि नरास्तदा महापातिकनः नान्ये अनप्र देखादीनां पापंतत्रायमित्तभूनभाष्यर्थवाह्त्वेननयेनत् देवत्वतिर्यक्तदशायां ते स्तहतिभावः ॥ २३५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अथ महापानिकनीदण्डितवक्षवाह् ब्रह्महाचेति । नरोब्राह्मणस्र्णेचीरः ॥ २३५ ॥

- (६) रामचन्द्रः । स्तेयी विषष्टुवर्णस्तेयी ॥ २३५॥
- चतुर्णाभिप चैतेषांप्रायश्वित्तमकुर्वताम् ॥ शारीरंथनसंयुक्तंदण्डंथन्यप्रकश्ययेद् ॥ ११६॥
- (१) मेधातिथिः। ननुष द्वरापोमाझणएव पातकी तस्य ष शारीरसंयुक्तोगृझते पूर्वमनुपानोऽपि षतुःसंख्यासामस्पान अन्येत्विकनःशरीरमुक्तमित्याहुः तस्र माझणस्याप्यस्ति अन्येत्विपिशद्दात्पञ्चानामयंदण्डदृत्याहुः चनुर्णानप्यिपशब्दात्पञ्चमस्यापि तत्संसर्गिणोमाझणस्यवधपूर्वशरीरदण्डउक्तएवं स्तीबालमाझणमांभइन्यादिति। अनेनान्तरशरीरात्समाहुनमेवोच्यते थर्म्यमित्यपराथानुरूपेण गुरुतरलाघवंकार्यमित्यर्थः॥ १३६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शरीरयुक्तमङ्कनादि । धनसंयुक्तसर्वत्वादानादि । माङ्कपाराश्वाककारदितिकारेपामाङ्कन-निवेधात्त्रवाङ्कनम् ॥ २३६ ॥
- (३) कु हूकः । चतुर्णामप्येषांमहापातिकनांगायिकत्तमकुर्वतांशारीरंथनयहणेन च धनसंबन्धवपराधानुसारेण धर्मादनपतंबक्ष्यमाणदण्डकुर्यात् ॥ २३६॥
  - (४) राखवानन्दः । चतुर्णामेषामपि प्रत्येकं संसर्गात्पातकी पञ्चमहतिशेषः नैमित्तिकमाह शारीरमिति ॥ २३६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । संस्मिणः पञ्चमस्य तत्तुरुयद्ण्डत्वाचनुर्वामित्युक्तमः ॥ २३६ ॥
- (६) रामधन्द्रः । एतेषांचतुर्णामायाभनंत्रअकुर्वतांशरीरवनसंयुक्तः वर्षः समानहः । रवेषांचतुर्णामायाभनंत्रअकुर्वतांशरीरवनसंयुक्तः वर्षः समानहः रव्धः सकस्यवेषः ॥ २३५॥ गुरुनस्येभागः कार्यः सुरापाने सुराध्यकः ॥ स्तेये च श्वपदंकार्यम्रहरूव्यशिराः पुनाष् ॥ २३७॥
  - (१) मेचातिथिः । ख्ळाटाहुनमगतिनेवविषी नाहुत्याराङ्मा रुखाटिष्यति तष्कृवणान् ॥ २२७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भगोभगारुतिः । स्रराध्यकः स्रराधिन्द्रस्यूतचौष्टिकगृद्दध्यजास्तिः । अत्रक्षण्ये त्रवद्द-त्यायां अधिराः कवन्यः । त्रव्यद्वपिरादिकचित्यारः ॥ २३७ ॥
- (३) कुञ्चूकः। नाङ्क्याराज्ञा ल्लाटेस्युः इति वक्ष्यमाणत्वाञ्चलाटमैवाङ्क्रस्थानमवगम्यते तथ गृद्पत्नीगमने वावजीवस्थायितमलोहेन ल्लाटेमगार्कातगृहपत्नीगमनिष्कंकार्य। एवंग्रुरापनि कति पातुरीर्वद्वराध्यणाकारं। द्ववर्णपहरि सन्यपहर्तुः कुकुरपादरूपंकार्य। ब्रह्महिष्कं कवन्यःपुनान्कर्तध्यः ॥ २३७ ॥
- (४) राखवानन्दः । तत्रादी शारीरं रण्डमाह गुरुतस्येभगद्ति । भगः गुरुतस्यगस्य करुटि भगाकतिनिर्णः याव-जीवंस्थायि कुर्यात्तमेन छोडेन । एवमुत्तरत्र । छुराष्यजः तत्रा तु दीर्घा ध्यजाकारा रेका श्वपदं शुनःपदाकारं । अ-शिराः कवन्यः तदाकाररिका ॥ २३७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अत्र नगादयएकरूपाविद्वेयाः द्वराध्यनः द्वराक्त्रभः अधिराः पुनाध्यवधः ॥ २३७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नगः नगाकारः । द्वराध्यकः द्वराध्यककः । इतेये श्वपदं पदतदश्चमः । ज्ञसद्धि अधिराः पुनानः शिरः श्रूत्यः पुनान्कार्यः ॥ २३७॥

असंभोज्याससंयाज्याअसंपाठ्याविवाद्विनः ॥ चरेयुः पृथिवीदीनाः सर्वधर्ववृद्दिष्कृताः ॥१ ६८॥

<sup>(</sup> २१८ ) भर्तयाज्यः-मृत्योज्याः ( न नै० )

<sup>(</sup> ११८ ) असंपाठ्याः-असंपीज्याः ( वै० )

<sup>(</sup> २९८ ) विवाहिन:-विवाहिन: ( में ) विगहिता: ( मै • )

<sup>(</sup> २१८ ) अर्तजीण्याः-अर्तपट्ट्याः ( राम० )

- (१) मेधातिथिः । सर्वधर्मयहणादेवासंभोजनादीनांसिद्धे प्रतिषेधे दोषगुरुत्वख्यापनार्थमेषामुपादानं । संभोगएकत्र-पसनंगीतादिश्रवणंच । संयोजनंतेषामेवयोजनंवा एवंसंपाठोपिद्रष्टव्यः असंपाठ्याविगर्हिताइति असंपाठ्याश्य अविगर्हिता-श्रोति हुन्द्वः । दीनाइति सत्यपि स्वरत्वे तत्संबन्धिभिक्षादिभोजनेनपरयाऽवज्ञयाचवस्त्रखण्डादिवर्जनम् ॥ २३८ ॥
- (२) सर्वेद्गनारायणः । असंभोज्याएकपङ्किभोजनान्हीः । असंयाज्याअयाज्याः । असंपाठ्याअध्यापनसंबन्धा-नर्हाः । अविवाहिनोविवाहसंबन्धानर्हाः । चरेयुनैकत्र वसेयुः ॥ २३८ ॥
- (३) कुःख्रुकः । अन्नादिकंनेते भोजयितय्याः नचैते याजनीयाः नान्येतेऽध्यापनीयाः नान्येतैः कन्यादानसं-बन्धः कर्तव्यः एते च निर्धनत्वाद्याचनादिदैन्ययुक्ताः सर्वश्रीतादिकर्मवर्जिताः पृथिवीपर्यटेयुः ॥ २३८ ॥
- (४) राघवानन्दः । नकेवलमेवमन्यद्पीत्याह असंभोज्याइतिद्वाभ्याम् । असंभोज्या सहभोजनाय नार्हन्त्येते । एवं असंपाज्याःपाठनायनार्हितः । अविद्याहिनः विवाहोत्रैवाहिकोयौनसंबन्धस्तद्द-हिताः । सर्वधर्मबहिष्कताः स्वस्याश्रमधर्मरहिताः ॥ २३८ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । असंभोष्या भोजनानर्हाः असंयोज्याःस्थानासनशयनादिषु सामीप्यानर्हाः असंपाट्याः सहाध्यय-मानर्हाः विवादिनः सहभाषणानर्हाः ॥ २३८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । गुरुत्तल्पगादयः सर्वथर्मबहिष्कताः पृथिवींचरेयुः । असंपङ्कचापङ्कचपहां असंयाज्याः यष्टुं अर्हान ॥ २३८ ॥

#### ज्ञातिसंबन्धिभिस्त्वेते त्यक्तव्याः कृतलक्षणाः ॥ निर्द्यानिर्नमस्क्रारास्तम्मनोरनुशासनम् ॥ २३९॥

- (१) मेधातिथिः। कतलक्षणाइतिनिश्चिते तत्कार्यकरत्विमत्यर्थः। व्याध्यादियोगेप्येषु दया न कर्तव्या। ज्येष्ठा-दिगुणदोषेपि चनैतेनमस्कार्याःप्रत्युत्थानादिभिः एषप्यवचनसामध्याद्धमीविद्ययः॥ २३९॥
- (२) सर्वेज्ञमारायणः । रूतलक्षणाः रूताङ्कनाः । निर्दयाः दयायाअविषयाः । निर्नमस्काराअनमस्काराः ॥ २३९ ॥
- (३) कुङ्गकुरः। ज्ञातिभिः संबन्धिभर्मातुलाचैरेते कताङ्कास्त्यज्ञनीयाः नचैवांद्याक्रार्या नाप्येते नमस्कार्याइती-यंमनोराज्ञा ॥ २३९॥
  - (४) राघवामन्द्रः । [किंच्यातीति] े रुतलक्षणाः [भगादिचिन्हाःनिर्देयाश्रहोत्रस्त्रहत्त्वा] । १३९॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । निर्दयानिर्नमस्काराः दयानमस्कारयोरविषयभूताः ॥ १३९ ॥
- (६) हामचन्द्रः । एते क्वातिसंबन्धिभः कतलक्षणाः कतिचन्द्राः त्यक्तध्याः । निर्द्याः निर्गता दया येषांते । निर्न-मस्काराः निर्गतानमस्कारायेषांते ॥ २३९॥

#### भायश्वित्तन्तुकुर्वाणाःसर्ववर्णायथोदितम्॥ नाइ्याराज्ञा छछादे स्युद्धियास्तूत्तमसाहसम् ॥ २ ४ ०॥

- (१) मेधातिथिः । श्र्हादावन्यपूर्ववर्णास्तैषांप्रायम्बत्तंकुर्वतामङ्गनंनास्ति दण्डक्तूत्तमसाहसंपणसहसंदान्यते॥२४०॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । पूर्वे पागुक्ताः क्षत्रादिवर्णासयः । दाप्याउत्तमसाहसं प्रायम्बित्ते कतेऽपि ॥ २४० ॥
- (३) कुछूकः । शास्त्रविहितंत्रायश्चितंपुनः कुर्वाणात्राक्षणादयस्ययोवर्णाराक्षा ललोटऽहुनीयान भवेयुः उत्तमसाह-संपुनर्वण्द्वनीयाः ॥ २४०॥

- (४) राघवानन्दः । [ प्रायश्चित्तमकुर्वतामित्युक्तंतत्करणेतुनचिन्हादिकंकार्यमित्याह प्रायश्चित्तमिति । यथोदितमय वक्ष्यमाणत्वेनवेदोक्तंयथा] भवत्येववेदमूलत्वात्स्यतेः । धनसंयुक्तमित्युक्तंतदाहोत्तमसाहसमिति । दण्डोत्रपुनःपसक्तिवार-णाय ॥ २४० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । पूर्वेवणां स्नेवांणकाः अनेन ज्ञायते रुरुायेषु कर्तव्यमद्भनमिति ॥ २४० ॥
- (६) **रामचन्द्रः । पूर्वेवर्णाभ्यत्वारोगुरुतल्पगादयःयथोदितंकुर्वाणाराज्ञा** ललाटे नांक्याःस्युः नरूतचिन्हाभवेयुः । क्षत्रियादिविषयं ॥ २४० ॥

### आगस्यु ब्राह्मणस्येव कार्योमध्यमसाहसः॥ विवास्योवा अवेद्राष्ट्रासद्रव्यः सपरिच्छदः॥२४१॥

- (१) मधातिथिः। प्रायश्चित्तन्तुकुर्वाणाइत्येतदत्र नापेक्षते एतेषु ब्राह्मणहत्यादिष्वपराधिषुं ब्राह्मणोमध्यमसाहसं-दण्ड्यः। अकामतइत्युतरश्लोकादपक्ष्यते दण्डयित्वा प्रायश्चित्तंकारयितव्यः सपरिच्छदः गुणवतोब्राह्मणस्यानुयाह्मस्येनन अकामवाऽनिर्वास्यः॥ २४१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । महापातिकनोमध्यमसाहसः कतपायिक्षत्तस्य ब्राह्मणस्य । अकृतपायिक्षत्तस्तु निर्वाग्यः । द्रव्यंथनं परिच्छदोरथादिः ॥ २४१ ॥
- (३) कुछूकः । इतरे कतवन्तस्त्वत्युत्तरश्लोके श्रूयमाणमकामतइति चात्रापि योजनीयं तेनाकामतइत्येतेष्वपरा-धेषु गुणवतोब्राह्मणस्य मध्यमसाहसोदण्डःकार्यः । पूर्वोक्तस्तूत्तमसाहसोनिर्गुणस्य द्रष्टव्यः कामतस्तेष्वपराधेषु धनधान्या-दिपरिष्ण्यदसहितोब्राह्मणोदेशान्त्रिवास्यः ॥ २४१ ॥
- (४) राघवानन्दः । विगुणेषु चतुर्षूत्तमसाहसमुक्तवा गुणवित्त्वच्छानिच्छाभ्यां व्यवस्थापयन्नादौ ब्राह्मणस्य तदाह आगत्त्वित । आगःसु पापेषु । मध्यमसाहसोऽकामतस्तदितरतोनिर्वास्यः । तस्य नृणमात्रं न यास्तिन्याह सपिरच्छदर्शन ॥ २४१ ॥
- (५) **मन्द्रनः** । अथ महापातिकनामरूतप्रायिक्षत्तानामिद्गतानामेव निमित्तविशेषं श्लोकह्येनाह आगःसु ब्राह्म-णस्यैवकार्यद्दति । आगःसु पापेषु । अकामरूतविषयोमध्यमसाहसः कामरूतविषयं विवासनमिति व्याख्यातमुत्तर श्लोका-नुगुण्यात् ॥ २४१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** एषुआगस्सु गुरुतल्पगाचपराधेषु ब्राह्मणस्य मध्यमसाहसः दण्डः कार्यः । वा राष्ट्राद्वा विवास्यः निष्कास्यः सद्वयः सपरिच्छदः ॥ २४१ ॥

## इतरे कतवन्तस्तु पापान्येतान्यकामतः ॥ सर्वस्वहारमईन्ति कामतस्तु प्रवासनम्॥२४२॥

- (१) मेधातिथिः । इतरेक्षत्रियादयोवर्णाएतानि पापानि महापातकान्यकामतोऽनिच्छया कृतवन्तः सर्वत्वहरणाः कार्याः केचित्प्रायभित्तमपि कुर्वतामेतइण्डंपूर्वेण वैकल्पिकमिष्छंति कामतस्तेषांवधउक्तः शुद्रस्याकामतोङ्कनसर्वत्वहरणे कामतोवधः ॥ २४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इतरे क्षत्रादयः अकामतः कतवन्तः प्रायश्चित्ताकरणे सर्वत्वहरणमात्रमः । कामतःकतेतूक्तप्रकारं प्रवासनमङ्कनादिसहितमः । एतञ्चाल्पारम्भविषयं आरम्भमहत्वेतु हृन्यादित्युक्तमः ॥ २४२ ॥

- (१) कुङ्गूकः । ब्राह्मणादन्ये पुनः क्षत्रियादयएतानि पापान्यनिष्णन्तः कृतवन्तः सर्वत्वहरणमर्हन्ति । इदंच सर्वत्वहरणपूर्वोक्तेनोत्तमसाहसेन वृत्तापेक्षया व्यवस्थापनीयं दृष्ण्या पुनरेषामेतेष्वपराधेषु प्रवासनवधोर्हति॥ प्रवासनपरा-सनंनिसूद्रनीहसनमिति । वधपर्यायप्रवासनशब्दंपरुन्त्याभिधानिकाः ॥ २४२ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । क्षत्रियादीनांत्वाह इतरइति । एतानि ब्रह्महत्यादीनि । कतवतांसर्वस्वहारं सर्वस्वहरणिषद मुत्तमसाहसेनसह विकल्पः ॥ त्रवासनं परासनं निषूदनं निर्हिसनमिति वधपर्याय इति केषित् । तम्न राजकत दण्डचिन्हस्यापि द्वादशवार्षिकादिव्रतोपदेशान्परणे तदसंभवदिवंविधे धनहारः प्रवासनं चेति ॥ २४२ ॥
  - (५) नन्द्रनः। इतरे क्षत्रियादयः ॥ २४२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । इतरे क्षत्रियादयः एतानि पापानि अकामतःकतवन्तः सर्वत्वहारंअर्हन्ति । तु पुनः कामतः प्रवासनं प्रवासनेवमारणं अर्हन्ति ॥ २४२ ॥

नाददीत चपः साधुर्महापातिकनोधनम् ॥ आददानस्तु तल्लोभात्तेन दोषेण लिप्यते॥ २४३॥

- (१) मेघातिथिः । ननुधनेनदण्डनंराज्ञोवृत्तिरितिस्थापितंकथमिहतद्धनस्याप्रहणंउक्तं राजनिर्धूतदण्डाइत्यत्रान्तरे ॥ २४३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। धनं दण्डह्तप्रमि ॥ २४३ ॥
- ( ३ ) कुङ्गूकः । धार्मिकोराजा महापातकसंबन्धिधनंदण्डरूपं न गृहीयात् । लोभान्पुन स्तर्हरूणहापातकदोषेण स-युज्यते ॥ २४२ ॥
- (४) राघवानन्दः । साधूराजा दण्डधनमेषां नात्मसात्कुर्यादित्याहः नेति । दोषेण तत्तुल्यपायश्चित्तेन परलोकनाः शेनवा लिप्यते संबध्यते पापेनेतिकचित्पाठः ॥ २४२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । धनदण्डरूपेण शाप्तं नाददीत न त्वीकुर्यात् ॥ २४३ ॥
- (६) रामचन्द्रः। एवंविद्दान्अनुशासन् नेति। नृपः साधुर्यथामहापातिकनः सकाशाद्धनं दण्डंधनं नआददीत कोशेः नमवेशायेत्। तद्दण्डधनं लोभात् आददानः॥ २४३॥

अप्सु प्रवेश्य तंदण्डंवरुणायोपपादयेत् ॥ श्रुतह्त्तोपपन्ने वा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत् ॥ २४४॥

- (१) मधातिथिः । वरुणायेदमिति मनसा भ्यायन्नप्तु दबादप्तुनिक्षिपेत् ब्राह्मणाय वा विद्याशीलसंपन्नाय दबात्॥ २४४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । उपपादयेत् दद्यात् । बृत्तमाचारः ॥ २४४ ॥
- ( ६ ) कुञ्जूकः । कार्ताहं दत्तधनस्य प्रतिपत्तिरित्येतदर्थमाह् अप्लिति । तद्ण्डधनंनचादिजले प्रक्षिपेद्ररुणाय दचा-च्हृतवृत्तसपन्नज्ञासणाय वा दचात् ॥ २४४ ॥
  - (४) राघवानन्दः। तर्हि तर्तिककार्यमित्याह अस्विति ॥ २४४ ॥
  - (५) जन्द्जः। तं दण्डं दण्डधनम् ॥ २४४ ॥

ईशोदण्डस्य वरुणोराज्ञांदण्डधरोहि सः ॥ ईशः सर्वस्य जगतोब्राह्मणोवेदपारगः॥ २४५॥

(१) मधातिथिः । पूर्वस्य प्रतिपत्तिविधरर्थवादीयं महापातिकनंदण्डस्य वरुणर्रष्टे यतोराङ्गांसदण्डधरोनेता ईशिते-ति यावत् प्रवंत्राक्षणोपि तदनस्येशोनेन पासः ॥ २४५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । राज्ञामपि दण्डधरः शास्तायतः ॥ २४५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । महापातिकदण्डधनस्य वरुणः त्वामी यत्मादाज्ञामपि दण्डधारित्वात्मभुः तथा त्राह्मणः समस्तवे-दाध्यायी सर्वस्य जगतः प्रभुः अतः प्रभुत्वासी दण्डधनमर्हतः ॥ २४५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तद्धनस्य ब्राह्मणार्पणे ब्रीहियवविद्दिकरूपयोतकार्थवादमाह ईशइति । वस्तुतस्तु वरुणाय संकल्प्यविप्रायोपपादयेम् अतएव तद्धनंस्वीकर्तुर्विषस्य प्रायिश्रत्तमाह् याज्ञवल्क्यः ॥ आदातुश्च विशुद्धचर्यमिष्टिर्वेश्वानरी मतिति ॥ २४५ ॥
- (५) मम्द्रनः । अत्र कारणमाह ईशोदण्डस्य वरुणोराङ्गामिति दण्डधरदृत्येतद्राक्षणेऽपि योजनीयं तलात्तद्धनंराङ्गा न त्वीकार्यं तयोरन्यतरत्ने तद्देयमिति ॥ २४५॥

यत्र वर्जयते राजा पापक्रद्मोधनागमम् ॥ तत्र कालेन जायन्तेमानवादीर्घजीविनः ॥ २४६ ॥

- (१) मेधानिथिः । प्रसिद्धाविमावप्यर्थवादश्लोकौ कालेन जायन्तइति वर्तमानजन्म विवक्षितंजातंजनिष्यमाणभ विकृतिःकर्णाक्षविद्धानम् ॥ २४६ ॥ २४७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । कालेन संपूर्णे गर्भे ॥ २४६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यत्र देशेपकतंषद्वापातिकधनराजा न गृह्णाति तत्र परिपूर्णेन कालेन मनुष्याउत्पचन्ते दीर्घायु-षश्च भवन्ति।वैश्यानांच यथ्येव धान्यादि सस्यान्युप्तानि तथैव पृथक्पथक्जायन्ते अकाले न बालाभियन्ते दीर्घजीविनद्द त्युक्तेप्यादरार्थबालानांपुनर्वचनंव्यद्गंचन किंचिद्भतमृत्यवते ॥ २४६ ॥ २४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । पापिनांधनस्यराङ्गामनात्मसात्करणे हेतुतयाऽर्थवादमाह यत्रेतिहाभ्याम् । वर्जयेते नगृकी-यात् । दीर्घजीविनः शतोर्ध्वजीविनः ॥ २४६ ॥
- (५) नन्द्रनः । दण्डधनवर्जने राज्ञः फलं श्लोकद्देशनास् यत्र वर्जयते राजेति । धनागमोदण्डधनस्वीकारः ॥ २४६॥
  - (६) रामचन्द्रः । पापकभ्यः सकाशात् धनागमम् यत् राजानं नवर्तयते ॥ २४६॥

निष्पयन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशांपृथक् ॥ बालाश्च न प्रमीयन्तेविकृतंन च जायते॥२४७॥

- (२) **सर्व्रज्ञनारायणः। बा**छानमीय्न्तद्गति दीर्घजीवित्वस्य सार्वत्रिकत्वमुक्तमः। बाछपदं गर्भपरमित्यन्ये। वि-कृतं अन्धत्वपङ्गत्वादि ॥ २४७ ॥
- (४) **राघवामन्दः** । निष्पचन्ते उत्पचन्ते । विशां वैश्यानाम् । नप्रमीयन्ते निषयन्ते । विकतं ॥ अतिबृष्टिर नावृष्टिः शस्त्रभामूषिकाः खगाः ॥ प्रत्यासन्नाभराजानः षेडेतं ईतयः स्मृताइति ॥ ईतयोदुर्भिक्षादिवा ॥ २४७ ॥
  - ( ५ ) बद्धनः । निष्पद्यन्ते फलन्ति ॥ २४७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निरिति । तत्र राज्ञे देशे निष्पयन्ते ॥ २४७ ॥

श्राह्मणान्वाधमानन्तु कामादवरवर्णजम् ॥ इन्याचित्रैर्वधोपायैरुद्वेजनकरैर्नुपः॥ २४८॥

- (१) मैधातिथिः । अवरवर्णजः शृहः बाधनंधनाबाहरणंशिरश्छेदोऽङ्कल्पनं खड्गप्रहारकर्तिकाइत्याचाः उद्दे-जनकरैर्दीर्घकालपीडाकरैः ॥ २४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बाधमानमत्यन्तदुःखोत्पादनेन । अवरवर्णजं शृद्धमः । चित्रैर्नानाविधैर्हस्तपादछेदादिभिः ॥ २४८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । शरोरपीडाधनग्रहणादिना शूद्रमिच्छातोत्राह्मणान्बाधमानंछेदादिभिरुद्देगकरैर्वधोपायैर्नृपोहन्यात्॥ ॥ २४८॥
- (४) **राधवानन्दः** । ईशःसर्वस्य जगतइत्यनेन ब्राह्मणानां श्रेष्ठ्यमुक्तं । ते यैः शरीरधनादिभिःपीड्यन्तेतेहन्तस्या इत्याह ब्राह्मणानिति । चित्रैर्वधोपायैः तिलशोहस्तच्छेदादिभिः ॥ २४८ ॥
  - (५) नन्द्नः । दण्ड्यान्तरमाहः ब्राह्मणान्बाधमानन्त्वितः । अवरवर्णजंशूद्रम् ॥ २४८ ॥
- (६) **रामचन्दः** । ब्राह्मणान्वाधमानं बाध्यमानं नृप उद्देजनकरैः वधोपायैः मुण्डनादिभिः उपायैः हन्यात् ताडयेत हर्नीहसागत्योरित्यस्यधातोरूपं । अवरजवर्णजं क्षत्रियादिवर्णजं चित्रैःविविधोपायैर्हन्यात् करचरणच्छेदनादिभिः उपायैःनृपःहन्यात् ॥ २४८ ॥

#### यावानवथ्यस्य वधे तावान्वध्यस्य मोक्षणे ॥ अधर्मीनृपतेर्दृष्टोधर्मस्तु विनियच्छतः॥२४९॥

- (१) मेधातिथिः । अवध्यवधेयोदोषस्तनुल्योवध्यमोक्षणे राज्ञोऽमयुक्तेषु । अथ भागहरस्य धर्मानकुर्वतः मत्यव-राधेन वश्यंभवितव्यंकुर्वतस्तु न कदाचिददष्टसिद्धिः। यस्त्वयंधर्मस्तुविनियच्छिति एवमादिधर्मप्रवादः सर्वोसौत्वकर्मानुष्ठाना-नुशंसार्थोर्थवादः निमहोपसंस्कारार्थस्त्वयंवधोपदेशोऽतोयथाश्रुतिचित्रवधोपायैः कर्तन्यः। इष्टार्थेषु राज्यतस्त्रसिद्धव्यर्थमु-पदेशेषु प्रवचनंयथादमंयोधांश्र्यहन्यादितियुक्तं तत्र दष्ट्ययोजनत्वादुपदेशस्य न नियतोवधः। एवंच सत्युपायांतरेणापि व-च्धनादिना विनियच्छतोदीषः॥ २४९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विनियच्छतोदण्डयतीदण्डयम् ॥ २४९ ॥
- ( ३ ) कुःङ्गृकः । अवध्यस्य वधे यावानधर्मोनृपतेः शास्त्रेण ज्ञातस्तावानेव वध्यस्य त्यागेपि यथा शास्त्रंदण्डन्तुकु-र्वतोधर्मः स्यात्तस्मात्तंकुर्यात् ॥ २४९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । वध्यस्यावधे दोषं सदद्यान्तं कथयंस्तत्रयत्नमाधत्ते यावानिति । यावान् दद्यादद्यरुपः । दद्यः श्रुत्यादिभिः प्रमोतो वध्यस्य वधार्हस्यरक्षणे । विनियच्छतःयथाशास्त्रंदण्डयतः धर्मस्तावान्दद्यद्वर्यन्वयः ॥ २४९ ॥
- ( ५ ) नन्द नः । दण्डस्योपेक्षणे दोषगौरवमाह् यावानवध्यस्य वधइति । अवध्यस्य ब्राह्मणस्य यावान्धर्मः । वि-नियच्छतोदण्डयतः ॥ २४९ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । नृपतेः यावानवभ्यस्य वधेऽधर्मोदष्टस्तावान्वभ्यस्य वधाईस्य मोक्षणेअधर्मोदष्टः । तुपुनः विनियच्छतः विनयं कुर्वतः ॥ २४९॥

## उदितोयंविस्तरशोमिथोविवदमानयोः॥ अष्टादशसु मार्गेषु व्यवहारस्य निर्णयः॥ २५०॥

- (१) मेघातिथिः। सर्वव्यवहारोपसंहारार्थः श्लोकः॥ २५०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विवादमुपसंहरति उदितहति ॥ २५० ॥

- (३) कुङ्कृद्धः । अष्टादशक्तणादानादिषु व्यवहारपदेषु परस्परंत्रिवदमानयोराँभगत्यांभनोः कार्यनिर्णयोयंतिस्तरे-णोक्तः ॥ २५० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अष्टादशब्यवहारानुपसंहरनराजधर्मस्य परिशिष्टांनाह उदितद्दित । उदितोऽष्टमाध्यायमारध्य नियच्छतद्दत्यन्तैः । विवदमानयोरित्युपलक्षणव्यवहारमात्रध्य दिश्रिसाध्यत्वात् मार्गेषु अतीवान्वेषणीयविषयेषु ॥ २५० ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । उपसंहरति उदितोऽयंविस्तरशहति ॥ २५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विस्तरशः विस्तरः ॥ २५० ॥

## एवंधर्म्याणिकार्याणि सम्यक्कवेन्महीपतिः॥ देशानलब्धान्लिप्सेत लब्धाश्व परिपालयेत्॥२५१॥

- (१) मधातिथिः । अलब्धाह्यस्तिति संतोषपरेण न भवितव्यमित्यर्थः ॥ २५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजकत्यशेषमाह एवमिति ॥ २५१ ॥
- ( ६ ) कुद्भूकः । अनेनोक्तप्रकारेण धर्मादनपेतान्त्यवहारान्तिर्णयन्ताजा जनामुरागादरुब्धा देशाँख्रब्धुमिच्छेख्र-ब्धांश्र सम्यक्ष्पालयेदेवंसम्यगय्यवहारदर्शनस्यालब्धप्रदेशपात्पर्थत्वमुक्तमः॥ २५९ ॥
  - (४) राघवानन्दः। महीपतित्वंद्योतयति देशानिति ॥ २५१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । कुर्वेक्षिप्सेत नाकुर्वन् ॥ २५१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अलब्धान् अमान्यान् लिप्सेत ॥ २५१ ॥

#### सम्यङ्किविष्टदेशस्तु कतदुर्गश्च शास्त्रतः॥ कण्टकोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नमुन्तमम्॥ २५२॥

- (१) मिधातिथिः । देशनिवेशोदुर्गकरणंयत्सप्तमाध्याये उक्तंतत्कृत्यंकण्टकोद्धरणंतेनापि राष्ट्रशाक्रियते कण्टकश-ब्दःपीडाहेतुसामान्यात्तरकरादिषु प्रयुक्तः ॥ २५२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निविष्टदेशोजनाध्युषितदेशः । शास्त्रतः शास्त्रोक्तविधिना कण्टकानां भुद्रशत्रूणां तस्क-रादीनामुद्धरणे ॥ २५२ ॥
- (३) क्काङ्ककः। जाङ्गलंसस्यसपन्निमत्युक्तरीत्या सम्यमाश्रितदेशस्तत्र सप्तमाध्यायोक्तमकारेण कतदुर्गश्रीरसाह-सिकादिकण्डकनिराकरणे प्रकटयवंसदा कुर्यात् ॥ २५२ ॥
- (४) राघवानन्दः । जाङ्गलंसस्यसंपन्निमत्यायुक्तरीत्यासम्यद्भिविष्टदेशः धन्वदुर्गमित्यादिशास्तरः शास्तानुसारेण कतदुर्गम्य कण्टकायूतसुवर्णकारादयस्तेषामुद्धरणमुन्भूलनं तत्र यवमातिष्टेदित्यन्त्रयः॥ २५२॥
- (५) नन्दुनः । अथकण्टकशोधनमात्तः सम्यङ्गिविष्टदेशस्त्विति। सतां बाधकाः कण्टकाः । उद्धरणं निराकरणम् ॥ २५२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सन्यक् मकारेण निविष्टदेशः खस्यदेशः कण्टकस्य उद्गरणे नित्यमुत्तमंयत्नंआतिकेत् ॥ २५२ ॥ रक्षणादार्यटत्तानांकण्टकानांच शोधनात् ॥ नरेन्द्रास्त्रिदिवंयान्ति प्रजापालनतत्पराः ॥ २५३ ॥
  - (१) मधातिथिः। एतदेवदर्शयति आर्यवृत्तंशास्त्रनोदितंकर्तव्येतरानुष्ठाननिषेधस्तद्वतंयेषामुत्तरपदलोपीसमासः तेच १५६

दीनानाथश्रीत्रियाअकरशुल्कदागृह्यन्ते तद्रक्षणाद्धि त्रिदिवगमनंयुक्तं । अन्येगांतु वृत्तिपरिक्रीतत्वादकरणे प्रत्यवायोययोग्तर्मत्वक्ष्यित स्वर्गाच्य परिहीयतद्दित रक्षानुवृत्तिनिष्क्रयणेन प्रत्यवायाभावमात्रेण तु स्वर्गः अथवा वृत्तिनियमापेक्षंत्रि-दिवग्राप्तिवचनंयथोक्तंप्राक् अन्येगांतु दर्शनमर्थवादमात्रं राङ्गः स्वर्गवचनं अवृत्तिदपरिपालनेपि वृत्तिपयुक्तंस्वराजभागस्थानीयस्य तद्वाद्वोययेव च शिल्पिजीविनः शिल्पिनोमासिमास्येकैकंकाम्यंकुर्युरिति वृत्यर्थशिल्पंकुर्वाणाराङ्गा कर्मकार्यन्ते-करप्रहणाय एवराजापि वृत्तियुक्तः प्रजापालनप्रवृत्तोनित्यकर्मवदनार्यपरिपालनंकार्यते । शास्त्रेण यथैव हि कामश्रुतितोऽ-द्याहितोनित्यानुतिहति न स्वर्गादिलाभाय निह तानि फलार्थतया नोदितानि अथ च क्रियन्ते तद्देश्तद्रष्टस्य अथोयावती काचित्कलभुतिः सा सर्वार्थवादइति कोवरविष्णुस्वामी । यदत्र तत्त्वंतद्दश्चितमथस्तात् ॥ २५३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शोधनादनुसंधानात् ॥ २५३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यसात्साध्वाचाराणांरक्षणाश्चोरादीनांच शासनात्यजापालनोयुक्ताराजानः त्वर्गगच्छन्ति तस्मात्क-ण्टकोद्धरणे यवकुर्यात् ॥ २५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । तेन किं तत्राहं रक्षणादिति । आर्यवृत्तानां सदनुष्टिताचाराणां रक्षणादस्रभूमिदानादिना । कण्टकादीनां चोरादीनां शोधनान्निरसनात्ताभ्यांयःपुण्यराशिस्तेनदिवस्वर्गयान्ति ॥ २५२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अत्र फलमाह रक्षणादार्यवृत्तानामिति ॥ २५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । आर्यवृत्तानां साधूनाम् ॥ २५३ ॥

अशासंस्तस्कारान्यस्तु बर्लिग्रद्धाति पार्थिवः॥ तस्य प्रश्चभ्यते राष्ट्रंस्वर्गाच परिहीयते॥ २५४॥

- (१) मेघातिथिः । शासनंबथाशास्रंवधादिदण्डमन्तरेणतस्कराणांनियहरक्षा नशक्यते अतोवृत्तिवृहीत्वा यस्त-स्करवधाञ्जुगुन्सते तस्योभयोदोषः इहराष्ट्रकतोऽमुत्र त्वर्गपरिहानिः युक्तां च बल्पिरिगृहीतस्य बन्निष्कितिमकुर्वतोदोष-वत्ता ॥ २५४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रशुभ्यते द्वेषवद्भवति ॥ २५४ ॥
- (३) कुह्नूकः । यथा पुनर्तृपतिश्वीरादीननिराकुर्वग्वज्ञागायुक्तंकरंग्रहाति तलैराष्ट्रवासिनीजनाः कुप्यन्ति। कर्मान्त-राजिताप्यस्य र्ल्गगाप्तिरनेन बुष्कतेन प्रतिबभ्यते ॥ २५४ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । अन्येषांत्रजानांपालनेनसतः उक्ताकरणे दोषमाहः अशेति । अशासदिनगृहन् । बल्किरश्रुः स्कादि । परिहीयते नुपतिः पापप्रतिबन्धात् ॥ २५४ ॥
  - (५) नम्द्रनः । विपर्ययेदोषमाह अशासंस्तरकरान्यस्त्वित ॥ २५४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अशासन् अरक्षन् ॥ २५४ ॥

निर्भयन्तु भवेयस्य राष्ट्रंबाहुबलाश्रितम् ॥ तस्य तद्वर्धते नित्यंसिच्यमानइव हुमः ॥ २५५ ॥

- (१) मधातिथिः। मसिद्धमेवैतच्छोके तस्कर्धमिविशेषतयाऽन्धते॥ २५५॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । निर्भयं कंण्यकभयशून्यम् ॥ २५५ ॥

<sup>(</sup>२५५) निर्भयन्तुभवेषस्य=निर्भयंयस्यवस्ति (नं)

- (३) कुङ्कृकः । यस्य राक्कोबाहुवीर्याश्रयेण राष्ट्रंचौरादिभयरहितंभवति तस्य नित्यंतद्वांद्वगच्छति उदकसेकेनेव
  - (४) राष्ट्रवानन्दः । किंच निरिति । राष्ट्रं राष्ट्रस्थाः प्रजाः । यस्य बाहुबलाश्रितंसदित्यन्वयः ॥ २५५ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । कण्टकशोधनेरष्टफलंभूयिष्ठमित्याह् निर्भयंयस्य वसतीति । वसतिजीवति ॥ १५५ ॥ द्विविधांस्तस्करान्विद्यात्परद्रव्यापहारकान् ॥ प्रकाशांश्वाप्रकाशांश्व चारचक्षुर्महीपतिः ॥ २५६ ॥
- (१) मधातिथिः। चाराः प्रच्छनाराष्ट्रे राजकत्यज्ञानिनस्ते चक्षुपीइव यस्य सचारचक्षुः। प्राकाशस्तस्कराणां-नातितस्करव्यवहारोयथालोकेऽन्येषामय्वीरात्रिचराणामामस्तैः सामान्योपादानंतद्वन्नियहार्थक्रियते ॥ २५६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । परद्रव्यापहारिणस्तस्करांस्तस्करसंज्ञान् ॥ २५६ ॥
- (३) कुःहृकः । चारएव चोरङ्गानहेतुत्वाश्वश्चारिव यस्यासौ राजा चारैरेव मकटतयागूदतयाद्विमकारान्यायेन परधनपाहिणोजानीयात् ॥ २५६ ॥
- (४) राघवामन्दः । पालनेन जलस्थानीयेम सिच्यमानिमवप्रकाशवंचकाः । समक्षं द्रव्यान्तरं मिश्रीकृत्य दुग्धवृततेलादिच्यवहारिणः । अप्रकाशाहत्यस्यव्याख्या ॥ २५६
  - ( ५ ) मन्द्रमः । के पुनः कण्टकास्तानाह द्विविधांस्तस्करानिति । चारचक्षुषा जानीयात्॥ २५६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तिह्थान् प्रकाशान् विणक्प्रशृतीन् राजा विद्यात् ॥ २५६ ॥

मकाशवंचकारतेषांनानापण्योपजीविमः ॥ प्रच्छन्वश्चकारतेते ये रतेनाद्वविकादयः॥ १५७॥

- (१) मेघातिथिः । तत्र ये ऋयार्थमानतुलादिना मुण्णन्ति इच्याणामागमस्थाननिर्गमनापेक्षार्थकुर्वन्ति ते प्रका-शकाः [जवनिकाष्टच्छन्नायेराग्नेरनुहरन्तितेस्तेनाआढविका] विजने प्रदेशे वसन्ति अपरेतु प्रसद्य हारिणीन केवलमेनएव कित्रहींमे चान्ये यानूर्ध्वक्यामः ॥ २५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नानापण्यीपजीविनोमूल्यादिवेश्चनेन वश्चकाहेमकारादयः । तथौँकोचिकादयोवक्ष्यमा-णास्तेनाःसंभ्यादिकर्तारः । अञ्ज्याआद्रविकाः अटब्यां गहनादी द्रव्यापहर्तारः ॥ २५७ ॥
- (३) कुह्नूकः । तेषांपुनश्रीरादीनांमध्याधेनुलाप्रतिमानोपचयापचयादिना हिरण्यादिपण्यविक्रियणः । परधनमनु-चितेन गृक्षन्ति ते मकाशवंचकाःस्तेनाश्रीराः सिद्द्रच्छेदादिना गुप्ताऽटन्याश्रयाश्र परधनगृक्षन्ति ते प्रध्यन्यवंचकाः ॥ २५७ ॥
- ( ४ ) शघवानम्दः । मञ्चन्नवश्चकाइति । स्तैनाआटविकादयः स्तैनाःचौराः । अटब्यांचरतीत्याटविकोदस्युस्त दादयः । सन्धिरार्षः । क्रचित् स्तैनाआटविकादयइतिपाठः ॥ २५७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ये स्तेनाः आरविकारयः अरवींभमन्तीत्यर्थः॥ १५७॥ उक्कोचकाश्वीपधिकावश्वकाः कितवास्तथा ॥ मङ्गळादेशवत्ताश्वभद्राश्वेक्षणिकैः सह ॥ २५८॥
- (१) मेघातिथिः। उत्कोषकार्येण कस्यचित्कार्येण कस्यचिद्राजामात्यादेः मन्त्रीपहणातिकार्यसिद्धौ प्रवर्तते औपिकाः छप्पन्यवहारिणः अभ्यद्भवन्यदाचरित्त प्रत्यक्षंगीतिदर्शयित्वा हरोपकारे वर्तन्ते विनाप्यर्थपहणेन निमि-

त्तान्तरतः अभ्यतोपरस्य कार्यसिद्धिमवश्यविद्वाय मयातवैतित्क्वयत इति परंगृह्वन्ति भीषिकामदर्शनंवा उपभावनपह-णार्थे सदादेविनइत्यर्थः । पृथगर्थेवा पादवञ्चकाविमलम्भकाः इदंकार्यवयमेवकरिष्यामस्तव नाम्यत्रस्थाइत्युक्का न कुर्वत उपेत्य नानाकारणनानाविधैरुपार्येर्पामिणाम्मुष्णन्ति शिवमाधवादयः शिवमादित्यंजीवन्ति मङ्गलदेशञ्चतायान्त्युपदेशिका-ज्योतिषिकादयः अथवाएतांदेवतां त्वदर्थेनाहंगीणयामि दुर्गामार्तण्डंचेति तथाऽऽक्यानांधनमुपजीवन्ति अथवामङ्गलं तथास्त्विति वादिनः आदेशवृत्ताः सर्वस्य करवर्धने अभद्राभद्रामेक्षणकाः प्रशंसिपुरुषलक्षणाः ॥ २५८ ॥

( 1288 )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । उत्कोचिकाउत्कोचयाहिणः । औपिथिकाः स्तृत्यादिकतेनोपथेनळलेन गृह्णन्तः । वश्च-कवेषान्तरेण भ्रममुत्पायदातारः । कितवायूतकतः । मङ्गलादेशोमङ्गलस्तुतिपाठः वृत्तं चरितं येषामः । भद्रात्वरूपतामा-त्मनोविधाय स्वयादिष्यामोहकाः । ईक्षणीकाः मेक्षणीयकर्तारोनयदयः ॥ २५८॥
- (३) कुछ्कृकः । किंश उरकोश्वकाइति असम्यगिति उरकोश्वकाये कार्यिभ्योधनगृष्ठीत्वा कार्यमयुक्तंकुर्विति आपाधिकाभयदर्शनाचे धनमुपजीवन्ति वञ्चकाये सुवर्णादिद्रव्यंगृष्ठीत्वाऽपद्रव्यमक्षेपेण वञ्चयन्ति । कितवासूतसमाह्रयने दिनः धनपुत्रलाभादिमङ्गलममत्वमादिश्य ये वर्तन्ते ते मङ्गलदेशवृत्ताः भद्राः कल्याणाकारमञ्कलपापाये धनयाहिणः ईक्षणिकाह्रस्तरेखाद्यवलोकनेन धभाग्रुभफलकथनजीविनः मह्यामात्राहरितशिक्षाजीविनः चिकित्सकाः चिकित्साजीविनः असम्यक्कारिणइति मह्यामात्रचिकित्सकविशेषणं शिल्पोपचारयुक्ताश्चित्रलेखाद्युपायजीविनस्तेष्यनुपजीव्यमानशिल्पोपायभित्रसहिन धनगृकृति । पण्यस्त्रयश्च परवशीकरणकुशलाइत्येवमादीन्मकाशंलोकवंचकान् चारैर्जानीयात् । अन्यानिष मच्छल्चारिणः शृद्धादीन्त्राह्मणादिवेषधारिणोधनग्राहिणोजानीयात् ॥ २५८ ॥ २६० ॥
- (४) राघवान्दः । किंच एतेति मकाशवश्वकाइत्याह उदितिहाम्यामः । उत्कोचका कार्यिभ्योधनंगृहीत्वाऽयु-क्तकारिणः । औपिथका उपिधमंयादिमदर्शनं तेनोपजीविनः । वश्वकाः रसविद्धताम्रादि रजतादिरूपेण दर्शयित्वा सुवर्णा दिकं ये गृह्मन्ति ते । कितवाः ये चूतसमाहयवेदिनः । मङ्गलादेशवृत्ताः धनपुत्रादिलामसूचयम्तोधनपाहिणः । मद्राः धन् नार्थं कल्याणाचरणेन मच्छन्मपापाः । ईक्षणिकाहस्तादिरेखायवलोकनेन शुभागुभफलशीसनः ॥ २५८॥
- (५) जन्द्रजः । उत्कोचका उत्कोचकजीविनः । औपिधकाः कूटतुलामानजीविनः । वश्चकामायिनः । मङ्गलादेश-बृत्तयोमङ्गलोपदेशपराः मद्राभद्रवेषधारिषाः शुभाशुभत्वेक्षणेन ये जीवन्तित ऐक्षणिकाः ॥ २५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उत्कोषकाः भयादिपदर्शनेन धनोपनीवकाः । आकरे पाहकाः औपधिकाः तुलादिकतेनो पाधिना छलेन गृह्यतः । वंचकाःभ्रममुत्पाच गृह्यतः । कितवाणूतवेदिनः मङ्गलदेशवृत्ताश्चमङ्गलोपदेशकाः । भद्राक-स्पनकाराः । प्रच्छनपापाः । प्रेक्षणिकैः हस्तादिवेक्षकैः ॥ २५८ ॥

असम्यक्कारिणश्वेव महामात्राश्विकत्सकाः ॥ शिस्योपचारयुक्ताश्व निपुणाः पण्ययोषितः ॥२ ५९॥

- (१) मैधातिथिः । महामात्रामित्रपुरोहितादयौराजनिकिथ्कास्ते वेदसम्यकारिणः । चिकित्सकावैषाः शिल्पो-्राकाः चित्रपत्रछेदरूपकारादयः उपचारउपायनमनुपयुज्यमानर्त्वाशल्पकौशलंदर्शयित्वानुष्ठायधननयन्ति । एवंपण्य-योगिती निपुणाश्रापकारेणासत्यीतिदर्शनेन असम्यकारिणदित सर्वत्रानुयुज्यते ॥ २५९ ॥
  - (२) तर्वज्ञनारायणः । महामात्राः अमात्याः राज्ञः तथा चिकित्सकाः मिषजः । असम्यकारिणोऽनुक्तकारि-

- णः । शिल्पेयुक्ताश्वित्रकारादयः । उपकारयुक्ताःकेशादिसंस्कर्तारः । निपुणाः त्यत्ववृत्तिकुशलाः । पण्ययोपितीवेश्याः ॥ २५९ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । महामात्राहस्तिशिक्षाजीविनः । महामात्रचिकित्सयोर्विशेषणमसन्यकारिणइति । ते हि गजा-देरोगादिमस्त्रादिना संपाद्याऽसाध्यमित्याख्याप्य पुनःसाधयग्ति । शिल्पोपचारयुक्ताः विचित्रपत्रछेदादिनिपुणास्तेनेवबा-छान्शेत्साह्यन्तोधनंगृक्कग्ति । पण्ययोषितः स्तनजघनादिचालनेन काममुद्धाच्य पुनशीकरणकुशालाःदूत्योवेश्यावा ॥२५९॥
- (५) **नन्दनः**। असम्यक्कारिणइति महमात्राणांचिकित्सकानांच विशेषणं शिल्पोपकारयुक्ताः छत्रतालवृत्ताणुप-कारकारिणः॥ १५९॥
- (६) **रामचन्द्रः । महामात्राः ह**स्तिशिक्षकाः । वैद्याः । निपुणाः परपुरुषवशीकरणकुशलाः । पण्ययोषितः पण्यसी गृहं ॥ २५९ ॥

## एवमादीन्विजानीयात्रकाशाँ ह्योककण्टकान् ॥ निगूढचारिणश्वान्याननार्यानार्यिलिङ्गिनः॥२ ६ ०॥

- (१) मेधातिथिः। एवमायान शक्यन्ते धूर्तानांपरद्रध्यापहाराणांपकारान्संख्यातुमित्याययहणंतथास्थक्यय-न्ति अवधारयन्तीमनुरागिणींतयाभृत्योभृत्यवदात्मानंदर्शयित्वा न यदिहिरण्ययुजुमकतेर्नचार्थभृतस्त्वंब्रह्मात्वंबृहस्पतिरि-त्युक्ता मूर्खायान्त्यन्ति देहि प्रसादेन कतिपयैर्वाहोभिः प्रत्यर्पयामीति सिद्धे प्रयोजने तनुतरोभवति प्रियवायप्रियवादिसं-पद्मते निगूढचारणस्तुल्यकर्मकारिभिविषापूर्वयेतत्कर्मकतवन्तः अथवासंग्रत्येवतत्कर्मकार्यन्ते अन्तर्भावसिष्यर्थलब्धान्त-राआगत्य कथिय्यन्ति ॥ २६० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विजानीयात् किमन्याय्यंकुर्वन्तीति । मकाशान् धनिनः समक्षंपहीतृन् । निगूबकारि-णोनिक्रवेनाहर्तृन् । आर्यलिक्विनोब्रह्मचर्यादिवेषान् ॥ २६० ॥
  - ( ४ ) राघवानन्यः । लोककण्टकान् कण्टकवदुःखहेतून् । आर्यलिङ्गनः सन्यासादिवेषधारिणः ॥ २६० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अनायीन् आर्यलिङ्गनः विजानीयात्॥ २६०॥

## तान्विदित्वा सुचिरितैर्गृदैस्तत्कर्मकारिभिः॥ चरिश्वानेकसंस्थानैः घोत्साय वशमानयेत्॥२६१॥

- (१) मेघातिथिः । तथायैरिषचौरस्तत्कर्मकारिभिरनेकसंस्थानैः ॥ २६१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ग्रुचिरतैः सन्यक्चरद्भिः तत्कर्मकारिभिश्रीरत्वेन तेष्वात्मानं प्रकाशयद्भिः गूढेश्रारैरने-कसंस्थानैरनेकवेशैःपोत्सास चौर्यादिकरणे प्रवर्त्य वशमानयेत् गृक्षीयात् ॥ २६१ ॥
- (३) कुल्लूकः । तानुक्तान्वश्वकान्सम्यैः मच्चनैस्तत्कर्मकारिभिर्वणिजांस्तेये वणिग्भिरित्येवमादिभिः पुरुषैरे-तद्यतिरिक्तैः सप्तमाध्यायोपदिष्टकापटिकादिभिभारैरनेकस्थानस्यैर्ज्ञात्वा मात्साद्य त्ववशान्कुर्यात् ॥ २६१ ॥
- (४) **राष्ट्रवानन्दः। अनेकसंस्थानैः सप्तमाध्यायोक्तकापिटकादिभिः। मीत्साह्यउत्साहं जनियत्वा। एषा वृत्ति-**स्त्याज्या कृष्ट्रिवाणिज्यादिना धनीपार्जनं कुरुष्वमिति धनलंभेन सद्दत्तिनयेदितिभावः॥ २६१॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अनेकसंस्थानैर्नानावेषः ॥ २६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तानिति अनेकसंस्थानः नामहर्तेः ॥ २६१ ॥

नेषांदोषानि अख्याप्य स्वेस्वे कर्मणि तत्त्वतः ॥ कुर्वात शासनंराजा सम्यक्सारापराधतः॥२६२॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । दोषान् स्तेयादीनभिग्याप्य छोके छोकानुद्रेगार्थम् । खेखेकर्मणि वित्तपद्दणघातनादौक्रते । सारापराधतद्दति मुषितवस्तुनःसारतांज्ञात्वा सादृश्याचौरापराधंज्ञात्वेत्यर्थः ॥ २६२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । तेषांत्रकाशात्रकाशतस्कराणांत्वकर्मणि चौर्यादौ ये पारमार्थिकादोषाः संधिच्छेदादयस्ताम् लेके प्रख्याप्य तद्रतधनशरीरादिसामर्थ्यापेक्षयापराधापेक्षया च राजा दण्डकुर्यात् ॥ २६२ ॥
- (४) राघवानन्दः । त्वे त्वे कर्मणि येदोषास्तान् लोके प्रचारंकत्वाऽनुशासनं कुर्यादिग्याह तेषापिति । सारापः राधतः अपराधस्य सारः उत्कटता कर्नृगतधनादिसामध्येवा तदनुरूपं शासनं कुर्वतित्यन्वयः ॥ २६२ ॥
  - ( ५ ) नम्द्नः । सारापराधतः सारतश्चापराधतश्च ॥ २६२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तेषा मिति सापराधतः ज्ञात्वा ज्ञातापराधतः अपराधानुसारेण ॥ २६२ ॥ महि दण्डादते शक्यः कर्तुपापविनियहः ॥ स्तेनानांपापबुद्धीनांनिभृतंचरतांक्षितौ ॥ २६३ ॥
    - (२) सर्वज्ञनारायणः । पापविनियहः पापानिवृत्तिः स्तेनानामः ॥ २६३ ॥
- (३) कुङ्गृकः । यसाञ्चौराणांपापाचरणबुद्धीनांविनीतवेषेण पृथिष्यां चरतांदण्डभ्यतिरेकेण पापिकयायां नियमं-कर्तुमशक्यमतएषांदण्डंकुर्यात् ॥ २६२ ॥
- ( ४ ) राघ्रवानन्दः । नन्वेषां किमिति दण्डोपदेशः उपदेशेनैव विशिष्टत्वंस्यात्तत्राह नहीति । पापविनिष्रहः पा-पिनां विनिष्रहः । तत्रहेतुः पापबुद्धीनां पापरुचीनांअतएव निभृतंनिद्धत्य चेरतां तत्तत्कारिणामः ॥ २६३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । पापर्विनियहः पापान्कर्मणः प्रतिषेधः ॥ २६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नहीति । दण्डात्ऋतेपापविनिपहःकर्तुं न हि शक्यः क्षितौ निश्चतं गूढपरितं ॥ २६३ ॥ सभा प्रपापूपशास्त्रावेशमद्यान्नविक्तयाः ॥ चतुष्पथाश्वैत्यदक्षाः समाजा प्रेक्षाणानिच ॥ २६४॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । सभा भण्डपः । प्रपाजलशालाः । अपूपशालाः पूपविक्रयशालाः । वेशोवेश्याश्रयः । मयान्विक्रयाः तद्दिक्रयस्थानानि । चैत्यवृक्षापामादिप्रधानवृक्षाः । समाजोलोकमेलकः । प्रेक्षां रङ्गः ॥ २६४ ॥
- (३) कुछूकः। सभाग्रामनगरादौ नियतंजनसमूहस्थानंत्रपाजलदानगृहमपूपविक्रयवेश्मपण्यस्रीगृहंमधान्विकन्यस्थानानि चतुष्पथाः प्रख्यातवृक्षमूलानि जनसमूहस्थानानि जीर्णवादिकाश्रद्धः शिल्पगृहाणि श्रून्यगृहाण्याभादिव-नानि छन्निमोषानानि एवंपकारान्देशान्सैन्यैः पदातिसमृहैः स्थावरजङ्गमैः एकस्थानस्थितैः मचारिभिध्यान्यैश्वारैस्त-स्करनिवारणार्थचारयेत्प्रयिणैवंविधे देशेऽन्यपानस्त्रीसंभोगत्वप्रहुर्जाद्यन्वषणार्थतस्कराश्रवतिष्ठन्ते ॥ २६४ ॥ २६५ ॥ २६५ ॥ २६५ ॥
- (४) राघवानम्दः । ते तर्हि क चरन्तीत्यपेक्षायामाह सभेतिहाभ्यामः । [प्रपामहुपाण्युद्दिश्यप्रचुरतरकान्स्यलं । ] अपूपशालातद्देशमः । वेशः पण्यस्तीगृहमः । चैत्यवृक्षाः प्रख्यातवृक्षमूलानि । समाजाः जनसमूह्रश्यलानि प्रक्षणंनृत्यगीतस्था-नानि ॥ २६४ ॥

१ राघ॰ २

- ( ५ ) नन्द्रनः । अथामकाशतस्करपरिश्वानोपायं प्रपञ्चयति सभाप्रपाऽपूरशालेति। अपूर्यशाला अपूर्णवेक्रयशाला । मध्यत्रभदेशे विक्रीयते समद्यविक्रयः एवमन्त्रविक्रयः मेक्षणानि वृत्तस्थानानि ॥ २६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रिभिराइ सभेति । वेशः पण्यस्त्रीगृहम् । मचान्नविक्रयाःचैत्यवृक्षाः पामेप्रख्यातवृक्षाः । मूल-प्रेक्षणानि ॥ २६४ ॥

जीर्णोद्यानान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च॥ शून्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च॥२६५॥

- (२) सर्वज्ञानारायणः । अरण्यानि महाटब्यः । कारुकावेशनानिचित्रकारगृहाणि । वनं क्षुदारण्यम् । उपवनं गृहोषानम् ॥ २६५ ॥
- (४) राघवानन्दः । जीर्णत्वान्नोपसर्पन्तिकेचन कारुकावेशनानिच कारुकानां पण्यस्थानानि तत्र स्थित्वा धनादि छिद्रानुसारिणश्चोराःस्युरिनिभावः । अगाराणि गृहाणि । वनानिजलाहरणस्थलानि । उपवनानि छित्रमवनानि ॥ २६५॥
- ( ५ ) नन्दनः । अरण्यानी महारण्यं । कारुकावेशानानि कर्मकरशिल्पकरणशास्त्रः ॥ आवेशनं शिल्पशास्त्रत्यमरः ॥ २६५ ॥

एवंविधान्तृषोदेशान्गुल्मैः स्थावरजङ्गमैः ॥ तस्करप्रतिषेधार्थवारैश्वाप्यनुचारयेत् ॥ २६६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुल्मैर्निरोधेन रक्षकैः । स्थावरैः खातादिभिः । अनुनारयेत् स्रक्षयेत् ॥ २६६ ॥ 
  र् (६) हाध्यानन्दः । ते कथमन्वेषणीयास्तत्राह एवमिति । गुल्मैः पत्तिभिः स्थावरैः स्थिरतरैः जङ्गमैः सर्वदा 
  नरिदः चारैः कापष्टिकद्विभिः अनुनारयेदहर्निशंचरेत् ॥ २६६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । गुल्मैः व्यूहैःसैन्यकैः ॥ २६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नृपः एवंविधान्देशान् । गुल्केःपात्तिसम्हैः स्थावरजंगमैः नियत्देशस्यैर्धमणशिलेःतस्करपतिषेधा-र्थं एवंविधैः चारैः अनुचारयेत् ॥ २६६ ॥

तत्तहायरनुगतैर्नानाकर्मप्रवेदिभिः ॥ विद्यादुत्तादयेचैव निपुणैः पूर्वतस्करैः ॥ २६७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । तत्सहायैस्तेषामेव तस्कराणां सहायतांगतैः । सम्यक्तषामनुगतैः । नानाकर्मभवेदिभिः तत्कर्मभवेदिभिः । नानाकर्मभवोदिभिः । नानाकर्मभवोदिभिः अन्यरा-हे कत्वौर्यैः ॥ २६७ ॥
- (३) कुङ्गूदः। तेषांसाहाय्यंगतिपायमानैस्तचरितानुवृत्तिभिः संधिष्क्वेदाविकर्मानुद्यानवेदिभिः पूर्वचीरैमाररुपै-भारमायानिपुणैस्तस्कराञ्जानीयादुत्सादयेच ॥ २६७ ॥
- (४) राघवानन्दः । ते कयं श्वेयास्तत्राइ तत्सहायैरिति । तत्सहायैः तेषांसाहान्यंगतैः समक्षं कदाचित्परंद्रव्यह-रणरूपैस्तैस्तैःसाहसैर्वा नानाकर्मप्रवेदिभिः एवं भित्तिछेदः एवंपकारकछेदइत्येतद्रुपदेष्ट्रभिः पूर्वतस्क्र्येः पूर्वतस्कराभूत्वा राञ्जभाररूपेण व्यवहरन्ति तैः विद्यात्तस्करानुत्साहयित्वाचीरत्वेनजानीयादितिभावः ॥ २६७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । लानुगतैः आत्मवशैः पूर्वतस्करैः पूर्विलिकाले वृत्तिकशिकत्वादिति स्युश्ततोमुण्णन्तोजीवन्

<sup>(</sup> २६७ ) उत्सादयेत्=उत्साहयेत् ( सर्व० ) ( ९६७ ) अरण्यानि=अरण्यान्री ६्न० )

<sup>(</sup> २६७ ) रनुगतैः=त्वानुगतैः ( नं )

कदाचिदारक्षपुरुचैर्यदीतार्थवादिनःसामर्थ्यातिशयदर्शनेन राज्ञा कल्पितवेतनाश्चारकमंणि नियुक्तायुक्तकारिगः प्राप्तवि-श्वासाः पुरुषाः पूर्वतस्करास्तैशतार्ग्युद्धतस्कराग्विषात् । अहिरेवाहेः पादान्वेत्तीति न्यायेन उत्साहयःसमवेतान्कर्तुम ॥ ॥ २६७ ॥

(६) रामचन्द्रः । विद्यात् एतैः रुक्षणैः जानीयात् ॥ २६७ ॥

भक्ष्यभोज्योपदेशैश्व ब्राह्मणानांच दर्शनैः॥ शीर्यकर्नापदेशैश्व कुर्युस्तेषांसमागमम् ॥ २६८ ॥

- (२) **सर्वज्ञनाराखणः । चौराविधाराप्रस्थापननयनोपायमाइ भक्ष्यीत । अस गत्वा भक्षयामइत्यादिस्र**ेतेः । ज्ञा-सणानांदर्शनैः ज्ञासणदर्शयामीतिष्याजेनारण्याद्वामनयनेन । शौर्य ममेदशंयुद्धकौशलं कर्मचेदशंनाट्यादि करिन्यामि-पामगत्वा तदागच्छेत्येतादशैर्ष्यपदेशैःसमागतंकुर्यात् । पामादौ तत्रच गृक्कीयात् ॥ २६८ ॥
- (३) कुल्लुकः । ते पूर्वचीरामरभूताक्षागच्छ तालदृहङ्कच्छामस्तत्र मोदकपायसादीन्यश्नीमदृश्येवंभक्ष्यभोज्यव्याजे-नालाकंदेश ज्ञाक्षणोस्ति सीमिल्पितार्थिसिद्धिज्ञानाति तपश्यामदृत्येवंज्ञाल्लणानांदर्शनैः कम्बिदेकएव बहुभिः सहयोत्स्यते तपःयामदृत्येवंशीर्यकृर्मध्याजेन तेषांश्रीराणांराक्कोदण्डषारकपुरुषाः समागमंकुर्युः याह्ययुष्य ॥ १६८॥
- (४) शाखवानन्यः । किंच भक्ष्यति । भक्ष्यभीज्यापदेशैः । भक्ष्य मीदकादि भीज्यं लेशं पेयं चीष्यंच तेषांअ-नायासेन नामिष्यपदिशैरलदृष्ट्मागच्छाम एताण्यश्रीनदृत्यवंष्यपदेशैः आञ्चणानांचदर्शनेरमुकलिन्देशे सृवैज्ञादिगुणसंप-न्नोद्दिनीस्ति तं दर्शयामीति शीर्यकर्मापदेशैश्य एकोभूत्वा बहुभिर्योत्स्येऽहुनित्येवमादिष्यपदेशैश्य समागतानांतेषां दण्ड-षारकराजपुरुगैः समागमंकुर्युः संगृद्धीयुः ॥ २६८ ॥
- ( ५ ) नन्यूनः । तान्युनः केनोपायेन समवेतान्कुर्युरित्यत्राह भक्ष्यभीक्यापदेशैन्यिति । दर्शनैर्दर्शनापदेशैः कुर्युः पूर्व-तस्कराः तेषांगृदनस्कराणां समागमे राजपुरुपैर्यहणयीग्ये देशे ॥ २६८ ॥
- (६) रामखन्दः । ब्राह्मणानां सर्वोपायक्कानां दर्शनैः पामगत्वागच्छेताररीव्यांजैःसमागमकुर्वात् ॥ २६८ ॥ ये तम्र नोपसर्पयुर्मूलप्रिप्ताध्व ये ॥ तान्त्रसस्य तृपो हृन्यात्समिन्नज्ञातिबान्धवान् ॥ २६९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । नोमसर्पेयुर्जातराङ्काः । मूलमणिहिताः स्वराष्ट्रस्थितमञ्ज्ञत्यादिभेषिताः । प्रसद्घ तत्रगत्वा बलात् ॥ २६९ ॥
- (२) कुह्नूकः। ये वीरास्तव मक्ष्यभोज्यादी निप्रहणशङ्कया नीपसर्पन्त ये च मूले राजनियुक्तपुराणचीरवर्गे प्रणिहिताः सावधानभूताःतैः सङ्क्षङ्कातमजन्ते तांग्नीरांस्तेभ्यप्य द्वात्वा तदेकतापन्नमित्रपित्रादिक्वातित्वजनसहितान्यला-दाक्रम्य राजा हम्बात् ॥ २६९ ॥
- (४) राखवानम्दः। ये तम नोपसर्पेयुः भक्ष्यभोज्यकोभेनापि। बूलमणिहिताः राम्नियुक्तन्वेरिषु सावधानाःमूलंतैः कतविमतयः॥ २६९॥
- ( ५ ) जम्बुजः । तब समागमे थे यदम्ख्यानीपसर्पेषुरिति प्रणिद्विताप्रणिद्वितमूलाः द्वातकारणाः । अभक्ष्यभोज्याः पदेशीनात्मवर्षकानन्तद्ति यावत् ॥ २६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ये तत्र समागमंत्रोपसर्पेयुः येमूलमणिहिताराजनियुक्ताः पुराणचौरवर्गमणिहिताःत्रिमिराह ल-निवादीतः एतारधान् तृपः प्रसङ्ग हुन्यात् ॥ २६९॥

- न होढेन विना चौरंघातयेद्धार्मिकोन्टपः ॥ सहोढंसोपकरणंघातयेदविचारयन् ॥ २७० ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । सहोदेन चोरितद्रव्येण रहेनविनेत्यर्थः । एतेन चौर्यादिव्यभिचारिलिङ्ग्दर्शनमुपलभ्यते । नघातयेत् प्रहमात्रेण । सहोदं चोरितद्रव्यवत्तयारहम् । उपकरणं चौर्यसाहसादेः 'कुरिकादि । अविचारयन् अविलम्बे-न ॥ २७० ॥
- (३) कुङ्गुकः । धार्मिकेराजा त्ततद्रव्यसंधिष्क्षेदोपकरणध्यतिरेकेणानिश्वितचौरभावन घातयेत्किन्तु त्ततद्रव्येण चौर्योपकरणेन च निश्चितचौरभावमविचारयन्धातयेत् ॥ २७० ॥
- (४) राघवामन्दः । किंचनेति । होढेनापत्ततद्वयेण विशिष्टं सहोढं तत्संयुक्तमितियावत् । सीपकरणं चौर्योपक रणयुक्तमः । अविचारयन्त्रविसम्बमानः तत्क्षणादेवेति ॥ २७० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । होढेनापढतद्रव्येण सोपकरणंचौर्योपकरणयुक्तमः ॥ २७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । होढेन चौर्यचिन्हेनविना चौरं न हन्यात् । सहोढं सोपकरणं संधिच्छेदशस्त्रसहितम् ॥ २७० ॥ यामेष्विप च ये केचिचौराणांभक्तदायकाः ॥ भाण्डावकाशदाश्वैव सर्वीस्तानिप घातयेत्॥२ ७९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। भाण्डं मूल्धनं शस्त्रादिऋयणार्थमः। अवकाशः शयनादिस्थानमः। एतच चौरताक्षाने-सति॥ २७१॥
- (३) कुछूकः। प्रामादिष्विप ये केचित्रीराणांचीरत्वज्ञात्वा भक्तदाः चीर्योपयुक्तभाण्डादिगृहावस्थानये देर्दात तानिप नैरन्तर्यायपराधगोचरापेक्षया घातयेत्॥ २७१॥
- (४) राघवानन्दः । किंच यामेष्विति । भक्तदायकाः चौराइतिक्वात्वापि । भाण्डावकाशदाः चौरैः परधनहरणार्थे भाण्डमपत्ततद्वयस्थलं तद्दायिनः । तानन्यविलम्बेन घातयेत् ॥ २७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भक्तदायकाः भाण्डावकाशदाः एतान् सर्वान् घातयेतः ॥ २७१ ॥ । । । राष्ट्रेषु रक्षाधिकृतान्सामन्तांश्वेव चोदितान्॥ अभ्याचातेषु मध्यस्थान् शिष्याचौरानिबहुतम्॥२ ७२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । रुतौ सामन्तान् समीपवासिनः । चोदितानाहूतान् । अभ्याघातेषु चोरैःक्रियमाणेषु घा-तेषु । मभ्यस्थानुदासीनतया स्थितान् ॥ २७२॥
- (३) कुह्नूकः । ये राष्ट्रेषु रक्षानियुक्ताये च सीमान्तवासिनीकूगः सन्तः चीर्योपदेशे मध्यस्थाभवन्ति ताञ्चीरव-त्क्षिपंदण्डयेत् ॥ २७२ ॥
- (४) राघवानन्यः । रक्षकोयत्रभक्षकद्दिन्यायमाश्रित्याद् राष्ट्रेष्विति । यथोदितान् सामन्तानिप चौराणांभा ण्डावकाशदायिनः अभ्याघातेषु चौरादपद्धतद्वन्येषु चौरघातकेषुवा मध्यस्थान् चौरोपि नचौरोयमितिवादिनः दुतं शीवं शिष्यान् दण्डादिना ॥ २७२॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अभ्याघातेषु चोराव्विकादिहिसासु मध्यस्थानुपेक्षकान् ॥ २७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रिमिराह् राष्ट्रेष्विति । उदितान् समृद्धान् समन्ताद्भवाः सामताः ॥ संत्यक्तकास्तु सामन्तास्तस्त-सक्तास्तथोत्तराः । आधातेषु आफ्रोशेषु ॥ २७२ ॥

यश्वापि धर्मसमयात्रच्युतोधर्मजीवनः ॥ दण्डेनैवतमप्योषेत्स्वकाद्धर्माद्धि विच्युतम् ॥ २ ७३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मजीवनोब्रासणोधर्मसमयात् च्युतः त्वकर्तव्यश्रष्टः दण्डेनैवतमप्योषेत् दण्डेन विवास-नादिना तमप्योषेत् दहेदित्यर्थः ॥ २७३ ॥
- (३) कुःझूकः । याजनमतिपहादिनापरस्य यागदानादिधर्ममुत्पाच योजीवित सधर्मजीवनोब्राह्मणः । सोपि योधर्म-मर्यादायाश्युतोभवित तमपि त्वधर्मात्परिभ्रष्टंदण्डेनोपतापयेत् ॥ २५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । स्वयं धर्माचरणहीनः धर्मजीवनः याजनादिनापरस्य यागदानादिधर्ममुस्पाच योजीवति तंस्वधर्मात्परिच्युतं चोषेत् शोषयेत् धनहान्यादिनापि ॥ २७३ ॥
- (५) मध्युनः । धर्मसमयाद्धर्माधिकारात् धर्माधिकत्वख्यापनेन योजीवति सधर्मजीवनः । ओवेच्छिण्यात् । तस्य इण्डत्वे हुतुक्तः त्वकाद्धर्माद्भिवच्युतमिति । धर्मात्मच्युतोधानिकत्वख्यापनेन जीवंश्रोरनुल्यब्त्यभिमायः ॥ २७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः। धर्मसम्मात् यः प्रच्युतः धर्मजीवनः यः प्रतिग्रहादिना प्रस्यधर्ममुत्पादयतिदण्डेनैवतमपिओ-वेत् दहेत्। उपदाहे ॥ २७२ ॥

ग्रामघाते हिताभद्गे पथिमोषाभिदर्शने ॥ शक्तितोनाभिधावन्तोनिर्वास्याः सपरिच्छदाः॥२ ०४॥

- (१) मेघातिथिः । शक्तौसत्यामारुस्यादिनातेनिर्वास्याः येतु चौरैः रूतसंकेतास्तेषांपूर्वत्रवध्यक्तोघातयेदिति । परिच्छदोगवाश्वादिः तदपि निर्वास्यनापहर्तव्यं नासत्परिच्छदः कर्तव्योधनंतुहर्तव्यम् ॥ २७४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तदाभद्रे सेत्वादिभद्गे । हिताभङ्गद्दिकचित्पारः । हिता नदीमध्यसेनुः । पथि मोशादि चौर्यसाहसादि तेषांमर्पणे सहने ॥ २७४ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यामलुण्डने तस्करादिभिःक्रियमाणे हिताभङ्गे जलसेतुभङ्गे जाते क्षेत्रीत्पन्तसस्य नाशने वृत्तिभङ्गे चेति मेधातिथिः । पश्चिचौरदर्शने तन्तिकद्वितनोयथाशक्तितोये रक्षांन कुर्वन्ति ते शय्यागवाश्वादिपरिच्छदसहितादेशा-न्वितिसनीयाः ॥ २७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंचैतान्पामान्निःसारपैदित्याह्यामेति । पामधाते पामस्य लुण्डने तस्करादिभिः क्रियमाणे । हिताभङ्गे जलसेतु भङ्गेसपरिच्यदाः गवाश्वादिपरिच्यदसहिताः । तेषामनिरासे नान्दद्वाऽन्येषां तथाभूतत्वेन लोकस्य सर्वनाशः स्यादितिभावः ॥ २५४ ॥
  - (६) जन्दन । शक्तायामघातसेत्भद्वादिपरिहारेऽनिभधावन्तः॥ १७४॥
- (६) शमचन्द्रः । यामधाते लुण्डने । हिताभंगे उदकसेतुभक्के वृत्तिभक्के वा । पश्चि मोत्राभिमर्शने मार्गे चौर्याभिमर्शने चौर्यत्वहरणे ॥ २५४ ॥

राज्ञः कोपापहर्नृश्व प्रतिक्लेषु च स्थितान् ॥ घातयेद्विविधैर्द्ग्हैररीणांचोपजापकान्॥ २ ७५॥

(१) मेथा।तिथिः। कोशोराङ्गांधनसंचयस्थानं तत्रापहतारोद्रव्यक्गातिपरिमाणानपेक्षमैव वध्याः। ये च मातिकू क्पेन वर्तन्ते यद्राङ्गां देशान्तरादानेतुमभिमेतंतदेशदुर्लभमाजानयाश्वादि माच्यानामुदीच्यानांकिष्टक्रदेशोद्धनहरूयादि

<sup>,</sup> २,४४ ) मीषाभिद्रश्नी=मीषाभिमर्षणे ( सर्व० )

तदानयनर्पातवन्थे ये वर्तन्ते तथायानि मित्राणि तानिशत्रूकुर्वते कत्वाशत्रुभिः संयोजयन्ति अरीणामुपजापका मित्सा-हकास्तान्धातयेत् स्वतन्त्र्ययोजनत्वान्वावश्यंघातनमित्युक्तम् ॥ २७५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । मतिकूलेषु कर्मतु स्थितान् उद्युक्तान् । अरीणांसविधनउपजापकान् स्वम्कतिभेदकान् ॥ २७५ ॥
- ( ३ ) कुङ्गूकः। राज्ञोधनगृहाद्धनापहारिणस्तथा तदाज्ञाव्याघातकारिणः शत्रूगांच राज्ञा सहवैरिवृद्धिकारिणोऽप-राधापेक्षया करचरणजिव्हाळेदनादिभिर्नानापकारदण्डैर्घातयेत्॥ २७५॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । किंचैतान्धातयेदेवेत्याह राज्ञद्दित कोशापहर्तृन् धनगृहाद्धनापहारिणः । प्रतिकूलेष्ववस्थितान् न् राज्ञद्दितिशेषः । उपजापकान् तत्पक्षपातिनोभूत्वा राज्ञदिखद्दपकटकान् ॥ २७५ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । अरीणामुपजप्नृष्मित्राण्यस्योयथा भवेयुस्तथा भेदकानित्यर्थः कतसन्धीनामरीणामुपजापकानि-तिवा ॥ २७५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । उपयाजकान् शत्रुणाम् ॥ २७५ ॥

सर्निथिक्तिचा तु ये चौर्यरात्री कुर्वन्ति तस्कराः ॥ तेषांक्रित्वा चपोहस्ती तीक्ष्णे शूले निवेशयेत् ॥ २ ५६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संधिः गृहवास्तुगर्भः ॥ २७६॥
- (३) कुझूकः। ये रात्री संधिच्छेदंकत्वा परधनंतस्करामुण्णन्ति तेषांराजा हस्तद्वयंख्यित्वः तीक्ष्णे शूलेतानारीप-येत्॥ २७६॥
  - (४) राघवानन्दः । एषां शूलार्पणमेवेत्याह सन्धिमिति । सन्धिं भित्ति छेदमः । निवेशयेदारीपयेतः ॥ २७६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । सन्धः कपाटयस्त्रादिकम् ॥ २७६॥

अङ्गुलीर्पन्थिभेदस्य छेदयेखथमे यहे ॥ द्वितीये हस्तचरणौ तृतीये वधमईति ॥ २७७॥

- (१) मेघातिथिः। पन्धिभिनत्तीति पन्धिभेदः भेदनंमोक्षोयन्धेर्वस्त्रमान्तादौयन्धिः यहा यह्व्यंगृहीतंतत्केन चि-च्छलेन पन्धिमवमोच्ययेनिनीषन्ति ते पन्धिभेदाः तेषांप्रधमायां मन्नत्तावङ्गुलीनांच्छेदः द्वितीयस्यां मन्त्रती हस्तचरणयो-स्तृतीयस्यां मारणम् ॥ २७७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अङ्गुली अङ्गुडतर्जन्यौ पन्थिभेदस्य पन्धिविस्नस्यसुवर्णादिहरतः प्रथमेपहे त्रथमवारे । एवं द्वितीयइत्यादौ । एतेनान्यत्रापि पुनःपुनःकरणे दण्डाधिक्यं द्रष्टव्यमः ॥ २७७ ॥
- (३) कुल्लूकः । पटमान्तादिस्थितंसुवर्णादिकंपन्थिमोक्षणेन यश्रोरयित सर्वथिभेदस्तस्य प्रथमे दृश्यपहणेऽहुन्त्री-श्लेदयेतेषाहुष्ठतर्जन्यौ ॥ उत्क्षेपकपन्थिभेदौ करसंदंशहीनकाविति याज्ञवल्क्यवचनात् । द्वितीये पहणे हस्तपादौ छेद-येतृतीये पहणे वधार्हीभवति ॥ २७७ ॥
- (४) राघवान-दः । किंच अबुन्तीति । अबुन्ती अबुन्तर्जन्यौ ॥ उत्क्षेपकयन्थिभेदौ करसंदंशहीनकाविति यास्तवस्वयोक्तेः । प्रत्थिभेदस्य पटपान्तादिस्थितं सुवर्णादिद्वव्यं प्रत्थिमोक्षणेन हरतः । प्रथमे पहे एकवारद्वव्यप्रहणे व्य-वरिषत्विकल्यः ॥ २७७ ॥

- (५) भण्दभः । अदुःका तर्जनीमध्यमे । पश्चिभेदस्य सन्धिक्षेदकस्य । पद्दे चौर्यदति यावत् । वृतीयादिषु कर्त-व्यंपूर्वोक्तं शूक्षारोपणं कर्तव्यमित्यभिषायः ॥ २७७ ॥
- (६) रामचन्द्रः। प्रत्यभेदस्यप्रश्यच्छेदस्यप्रथमेऽपराषे अदुर्ला छेदयेत्॥ २७७॥ अग्निदान्भक्तदांश्चेव तथा शस्त्रावकाशदान्॥ संनिधातृंश्च मोषस्य हन्याचीरमिवेश्वरः॥ २७८॥
- (१) मेधातिथिः । सीतापनोदनाषर्थयेऽप्रिददित शस्त्रंकर्तरिकादि मोक्षस्य सिन्धातारः कर्तारःसर्वेचौरवत् क्षेयाः शस्त्रावकाशदपद्दणंपागुक्तमन्युपसंहारार्थमुच्यते ॥ २७८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अधिदानं गृहदाहायर्थततः करिन्वतीति श्लात्वाचि । संनिधातृन् मोषस्थानसमीपनेतृन् । मोषस्य चोरस्य ॥ २७८ ॥
- (३) कुछूकः । पन्थिभेदादिकारिणैविद्यायाप्रिभक्तशस्त्रावस्थानमदान्मुच्यतद्दति मोदश्रीरधनंतस्यावस्थापकान् चौरवदाजा निगृद्धीयात्॥ २७८॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । किंच अग्निदानिति । अक्तं भक्तसंयुक्तंगरादादिदातृन् । शक्नावकाश्वदान् शक्तैःशरीरस्यावका-शदातृन् तच्छेदकान् । संनिधातृन् मीषस्य मुष्टस्य ज्ञात्वापि ऋयादिकारिणोवा भक्तदायकादीनामुक्तत्वात् । ईश्वरद्दयनेन समर्थः । सामन्ताअपि तथा कुर्युरितिध्वनितम् ॥ २७८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । मोषस्य मोषितद्वव्यस्य समोषसाधनस्य वा ॥ २७८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मोषस्य मुषितस्य वस्तुनः सम्मिधातृन् समीपर्वातनः ईश्वरःचौरानिव शिष्यात् क्षिपेत ॥२७८॥ महामभेदकंहन्यादप्सु शुद्धवधेन वा ॥ यद्वापि प्रतिसंस्कुर्याद्वाप्यस्तून्तमसाहसम् ॥ २७९॥
- (१) मेधातिथिः । तडागयहणमुपलक्षणार्थं नचुदकहरणेश्ययंदोषेइतिकेचित् तदयुक्तंमहान्हितडानभेदनेऽपराधः । त्वल्पीनदीभेदने तडागस्य हि वमभेदनेनोदकेश्ययमेव विधिः ॥ २७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तडागभेदकं तडागजलस्य बहिनिःसारकं अप्तु मञ्जयित्वा हृत्यात् । शुद्धवधेन शिर-श्रुद्धेत्न । यस्त्वकुलीकरच्छेदादिकोवधःसोतिदुःखहेतुत्वादशुद्धवधः । एतःकामतः । अकामेत्वाह तचापीति । तत्तडागा-दिविगुणीकतं सम्यकृत्वीत्तमसाहसंदण्डंदचात् ॥ २७९ ॥
- (३) कुछूकः। यः स्नानदानादिना जनीपकारकंतडागंसेतुभेदादिना विनाशयति तमन्तु मञ्जनेन प्रकारान्तरेण वा इन्यातः। यहा यदि तडागपुनः संस्कुर्यात्तदोत्तमसाहसंदंड्यः॥ २७९॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच तडागेति । अप्तु निमञ्जनेन मारणम् । शुद्धवषः शिरश्छेदः । तदाषपेक्षयावाशब्दः । अनेककोटिनीवनाशकत्वाह्रधार्दः । प्रतिसंस्कुर्यात् पुनः संपादयेत् । यदि वा प्रतिसंस्कुर्यात् विषादिना द्र्य्येन दूषयेशदा संस्कुर्यादिति । पणानां सहस्रमुत्तमोदण्डः ॥ २७९ ॥
- (५) जन्दनः । शुद्धवर्धन शस्त्रवर्धन वधशब्देन नामाङ्ग्णेदीविविक्षितस्त्रद्धिनस्थानं प्रतिसंस्कुर्यास्प्रतिसन्नाद-भ्यात् तटाक्षभेदकदोषतारतस्यापेक्षयाविकल्पः ॥ २७९ ॥
  - (६) शामचन्द्रः । तचापि तत्तवागमपि प्रतिसंस्कुर्यात् संस्कारंतवागवन्धनरूपंकुर्यात् ॥ २७९ ॥

# कोष्ठागारायुधागारदेवतागारभेदकान् ॥ इस्यश्वरथहर्नृश्व इन्यादेवाविचारयन् ॥ २८०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कोशगारं राजगृहम् ॥ २८० ॥
- ( १ ) कुल्लूकः । राजसंबिष्धान्यादि धनागारायुषगृहयोर्दैवमितमागृहस्य च बहुधनव्ययसाध्यस्य विनाशकान्ह-स्यश्वरयस्य चापहर्तृन श्रीव्रमेत हृण्यात्। यसु संक्रमध्वजयष्टिदेवतामितमाभेदिनः पश्चशतदण्डवक्ष्यित सोऽलादेवदेवता-गारमेदकस्य वधविधानान्धन्ययपूजितोज्झितदेवतामितमाविषयोत्र द्रष्टवः ॥ २८० ॥
- (४) राघवाणन्दः । किचैतेऽदश्यं हन्तव्याइत्याह कोहिति । कोहागारं धनगृहं । भेदकान्केनापि मकारेण नाश-कान् । अविचारयन्त्रित्यनेन सदस्यपि प्रश्लोनकार्यः ॥ २८० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कोडागारायुधानारदेवतागः,रभेदकान् ॥ २८० ॥

# यस्तु पूर्वनिविष्टस्य तडागस्योदकंहरेत् ॥ आगमंवाप्यपांशिद्यात्सदाप्यः पूर्वसाहसम् ॥ २८१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । हरेत् त्वसमीपतडागंपति नयेत् । आगमं तडागेजलागमं रूप्पातः । आगमंबाप्यपांभिया-दिति कवित्यारः । सदाध्यः तत्सम्यक्करणपूर्वम् ॥ २८१ ॥
- ( ६ ) कुङ्गूकः। यः पुनः प्रजार्थपूर्वकेनचित्कतस्य तडागस्योदकमेव गृह्णाति क्रत्सतडागोदकनाशने वधदण्डःपागु-कस्तकोदकगमनमार्गसेतुनन्धादिना योनाशयति स प्रथमसाहसदण्डयः॥ २८९॥
- (४) राघवानन्दः । किंच यस्त्विति । पूर्वनिविष्टस्य सर्वमाणिसाथाग्णस्य । कृतमुद्कंत्वधान्याय्येष्ठरेतः । आग-मनागम्यतेऽनेनोदकमिति कलपूरणनिःसारणयोमांगै भियाद्रोधयेद्वा । पूर्वसाहसं सार्थवणशतद्वयमः ॥ २८१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । पूर्वनिविष्टस्य स्नापनार्थं पूर्वसिम्काले कल्पितस्य उदकहरेत् ॥ २८१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अपां जलानां आगमं त्वीकारं त्वकीयत्वंपारंपर्यागतं यःभिन्यात् क्षेत्रादिसिश्चनार्थसः पूर्वसाहसं प्रतिसंस्कारानन्तरं दाप्यः ॥ २८१ ॥

#### समुत्सजेद्राजमार्गे यस्त्रमेश्यममापदि ॥ सद्दी कार्षापणी द्यादमेश्यंचाशु शोधयेत् ॥ २८२॥

- (१) मेथातिथिः । राजमार्गे पामनगरे रथ्यायामनेध्यंमूत्रपुरीषंसमुत्सुजेरग्यतीवाऽऽनीय चण्डालादिनिक्षिपेत् अ-नापदि आपद्देगेनात्पर्थमुक्तंभवनि चण्डालादेर्मृज्यंदत्वाऽपासयेत्त्वयंवाऽन्यासंभवे ॥ २८२ ॥
  - (१) मर्वज्ञनारायणः। अनापि व्याध्यायभावे॥ २८२॥
  - (३) कुङ्क्कः। अनार्तः सन्योराजपथेषु पुरीषंकुर्यात्सकार्शापणद्वयंदण्डंदचात्सचामेध्यंशीव्रमेत्रापसारयेत् ॥२८२॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । किंस समुत्स्जेदिति ।** अनापदि व्याव्यदिभयानुपस्थितौ आरोग्ये वा । कार्षापणौ तासिक-पण्डयम् ॥ २८२ ॥

आपद्भतोऽथवा दद्धागर्भिणी बारुएव वा ॥ परिभाषणमईन्ति तच्च शोध्यमिति स्थितिः ॥२८३॥

(१) मेधातिर्थित आप्रतः पूर्वीका हिन्दारयोगे पहिर्मानंतिर्गन्तुनशकागृहाने शोणितमपि कर्तुमित्याशंकयन्ते मेध्यमपि व्यवदेष्टंनपुनरेवंकर्तव्यं बुनः करणे राजतीयहान्यत्यवायोगवति । कोधगर्ममीदशवचनंपरिभाषणंतच शोध्यमिनितराह उपदेशा यसुन्दाहारोन हायने तथाच रक्याचण्डालिक्सिरपासनीया ॥ २८३ ॥

- (२) सर्वज्ञनाराचणः । परिभाषणं अत्सनम् । तत्रामेष्यं शोष्यमपनेयम् ॥ २८३ ॥
- (३) कुद्भूकः। व्याधितद्वदर्गाभणीवालान दण्डनीयाः। किंतु ते पुनः किंकतमितिपरिभाषणीयाः तचामेश्येशी-धनीयाइति शास्त्रमर्याता ॥ २८३ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । एते तु भत्स्यांइत्याह आपदिति । परिभाषणं पुनर्माकुर्विति । तचामेभ्यम् ॥ २८३ ॥
  - (५) मन्द्रमः । परिभाषणंगर्हणं न ह्रौ कार्षापणाविति ॥ २८३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एते वृद्धादयः । परिभाषणं पुनः कार्यं इति ॥ २८३ ॥

### चिकित्सकानांसर्वेषांमिथ्याप्रचरतांदमः ॥ अमानुषेषु प्रथमोमानुषेषु तु मध्यमः ॥ १८४ ॥

- (१) मेघातिथिः । चिकित्सकाभिषजस्तेषांमिञ्यामचाराणामौषधदानमुभयथा संभवति । यदि वाऽविद्यातशास्त्रम-योगतयाशास्त्रे परिचितेऽपि वाऽनन्यरतयाऽर्थिलिप्सयाऽमानुषेषु गवाश्वहस्त्यादिषु भवमःसाहसशब्दोनुषक्तव्यः । एवमाषु-वेषु तु मध्यमदति तथाप्रचारेण यचाश्वेव विषयेत तदा महान्दण्डः कल्पनीयः ॥ २८४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। मिथ्याप्रचरतामङ्गात्वोपचरतामः। अमानेषु गवाविषु । एतच तच्मरणाभावे तत्र दण्डा-षिक्यात्॥ २८४॥
- ( ६ ) कुङ्कृकः । सर्वेषांकायशब्यादिभिषजांदुश्विकित्सांकुर्वतांदण्डः कर्तव्यस्तत्र गवाश्वादिविषये दुश्विकित्सायां प्रथमसाहसदण्डोमानुषविषये पुनर्मध्यमसाहसः॥ २८४॥
- (४) राघवाणन्दः । चिकित्सकानां कायशल्यरसायनादिभिर्दुिभवजाम्मिन्यामचरतां क्षणपतीकारं कुर्वतामः । अमानुषेषु गवाश्वादिषु प्रथमःसाहुसःपणानांसार्थशतद्वयमः । मध्यमः पञ्चशतानि ॥ २८४ ॥
  - ( ५ ) नन्दुनः । दमोऽमानुवेष्वश्वादिवु प्रथमः प्रथमसाहुसः ॥ २८४ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । मिश्याउपचरतां अमानुवेप्रथमः पूर्वसाहसःदण्डःकार्यः ॥ २८४ ॥

#### संक्रमध्वजयष्टीनांप्रतिमानांच भेदकः ॥ प्रतिकुर्याच तसर्वपधद्याच्छतानि च ॥ २८५॥

- (१) मेघातिथिः । येन संक्रामन्तिमार्गेणावतरन्ति जलोपस्पर्शादिना निमित्तेन शुर्ववासः संक्रमध्वजिष्हराजा-मात्वादीनां देवायतनेषु च यष्टिः ईदशे च प्रतिमानामिति ज्याक्यातं । प्रतिकृषात्समद्गीताप्रत्यापत्तिनयेत् ॥ २८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। ध्वजोदेवकुलादिध्वजः। यष्टिः पामादिपताकायष्टिः। प्रतिमानां मनुष्यप्रतिकतीनां। देक-नितमासु तु वभस्तदायतनभेदएव वभोक्तेः॥ २८५॥
- (३) कुल्लूकः । संभ्रमोजलोपरिगमनार्थकाष्ट्रीशादिरुपोध्वजः चिन्हं राजद्वारादी यष्टिःपुन्करिण्यादी प्रतिमाश्र भुद्राष्ट्रप्यम्यादयस्तासाविनाशकः पञ्चशतपणान्द्रधात् तत्र विनाशितसर्वपुनर्नवकुर्यात् ॥ २८५ ॥
- (४) राघवाणन्यः । किंच संक्रमेति । संक्रमः जलोपरिगमनार्षं काडशिलादिर्गिर्नार्गतं वर्णं प्रतिमानांश्च्ययादि अवाणां रिथरप्रतिमाभद्वेयथस्योक्तत्वात् । ध्यजिम्बर्दनुपद्यारादौ स्थितम् । यष्टिः पुष्करिण्यादौ स्थापिता काडादिनयो । प्रतिकुर्यात् तत्वतृष्ट्यं नवं कुर्यात् ॥ २८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । संक्रमः सोपानादिमार्गः । ध्वजयष्टीनां ध्वजः देवस्य राष्ट्रोवा चिन्हं यष्टिः इन्द्रवण्डयष्टिः तेनीं भेदकःचपुनःपतिमानां पूजारहितानां भेदकः । चपुनः तत्सर्वपूर्ववत्यतिकुर्यात् च पश्चग्रतानि द्यात् ॥ २८५॥

## अदूषितानांद्रव्याणांदूषणे भेदने तथा ॥ मणीनामपबेधे च दण्डःप्रथमसाहसः ॥ २८६॥

- (१) मेधातिथिः । यानि स्वयमदुष्टानि इञ्याणि लाभार्थी दूषयति तथाधान्यविक्रयी क्षेत्रेनिर्देषिधान्यमुत्तमंतृण-स्तैयोजयति कुंकुमादेश तेन कुंकुमादिना इञ्यान्तरेणैकोकरणं मणयोमुक्तास्तेषां भेदनंद्विधाकरणं । अत्रवेषतिर्भेदनेविधते अनेकार्यत्वाद्वातूनांविधतेरूप्रमेतत् । मणयोद्दोनमध्यमोत्कष्टतमाभवन्ति तत्रदण्डकत्पना कर्तव्या मध्यमेषुमध्यमउत्त-मेषुत्तमः ॥ २८६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अदूषितानां कुषुमादीनांदूषणे ओषधादिनानाशेन भेदने । रत्नादेः असम्यक्वेधनेन ना-शने ॥ २८६ ॥
- (३) कुझूकः । अदुष्टद्रव्याणामपद्रव्यप्रक्षेपेण दूषणे मणीनांच माणिक्यादीनामभेषानांविदारणे वेध्यानामपि मु-कादीनामनवस्थानवेधने मध्यमसाहसोदण्डः कार्यः । सर्वत्र परकीयद्रव्यनारो द्रव्यान्तरदानादिना त्वामितुष्टिः कार्या ॥ ॥ २८६॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंचएतिष्मेषु प्रत्येकं सार्धशतह्ववंदण्डदृत्याहः अनूषितानामिति । दूषणे अपद्रव्यमक्षेपणे । भेदने अभिन्नानांविदारणे । मणीनां मुकादीनां अपवेधे अस्थाने रण्यकरणे ॥२८६ ॥
  - (५) नम्द्रमः । अर्जूनतानांकांस्मादीनां चण्डालभोजनादिना दूषणे अपवेधेऽस्थानवेधे ॥ २८६ ॥

# समैहिविषमंयस्तु चरेद्वैमूल्यतोपि वा ॥ समामुयाद्दमंपूर्वनरोमध्यम्मेव वा ॥ २८ ण।

- (१) मेघातिथिः। येषांद्रव्याणांसमत्वेन विनिमयं क्रीयथा तिलाधान्येन तत्समहति । तत्र यदि विषममाधरित क्ष्यवहारार्थितिलंदत्वा बहुधान्यंत्रीह्मादिगृक्षीयादसतिवा विनिमये मूल्यतः ऋयव्यवहारेण नीह्मादिधान्येभ्योऽधिकेन मूल्येन क्षीणाति अथवा कस्यचिद्वत्तरीयमुमवर्ह्णमस्ति विकेतस्यंकस्यचिद्नतरे शाहकास्तत्र यस्योपमईणमस्ति तस्यान्तरउप-युज्यनी उपवर्हणेन च ते सममूलास्तत्रतदीयांकार्यवत्तांद्वात्वा समत्वेन द्वात्यधिकमूल्यंगृक्षाति सज्यते समीर्वपमंचर-ति मूल्येन तयोः केतुर्विकेतुभ तौ दण्डौ चरति मूल्यतदृत्येकार्थस्तयेव वाशब्दोत्मिन्यक्षे पादपूरणएक प्रथममध्यमोक्तौ क्रयविक्रयौ विकल्पितौ द्वयसारापेक्षया ॥ २८७ ॥
- (२) सर्वज्ञारायणः । समैकंजुशीकैः विवर्भवकं त्रिचरेत् व्यवहारंकुर्वात् । मूल्यतोविवर्भचरेत् अधिकंग्रहीया-त् । व्यवहारमात्रे पूर्वदम्मः । मूल्यतोमध्यममः ॥ २८७ ॥
- (३) कुङ्गूकः । समैः सममूल्यदातृभिः सद्दीत्कृष्टापक्ष्टद्र्ष्यदानेन यीविष्मंश्यवद्वरति सममूल्यंद्र्ष्यायः क-स्यचिद्वहृमूल्यंकस्यचिद्वपमूल्यमितिविष्मंमूल्यंगुद्धाति सोऽनुषण्यविशेषापेक्षया मथमसाहसंमध्यमसाहसं वा दण्डंभामु-मात्॥ २८७॥
- ( ४ ) राष्ट्रकानन्दः । किंच समैरिति । समैः सममूल्यदान्धिः विषमं न्यूनपरिमाणं दयात मूल्यतीवाल्यंद्रव्यंत्रति बहुमूल्यं गृकाति बहुमूल्यंवा त्यल्पमूल्येन गृकातिगृहीत्वा बहुमूल्येन तरेव विक्रीणीते तदा भव्यमसाहसं न्यूनमूल्येन क्रयणे तु मध्यमं विकल्यः द्रव्यस्य सारासारापेक्षयावा ॥ २८७ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रमः । समपण्ये मानतुरुदिना योविषमंचरेत् योवा मूल्यतोविषमंचरेत् पूर्वदमंत्रथमंसाह्समः ॥ २८७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । समैः ऋजुनिः विषमं कुर्यात् वैनिव्ययेन मूल्यतोपि वा विषमं अन्यथा मूल्यं कुर्यात् ॥ २८७ ॥

#### बन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवेशयेत्॥ दुःखितायत्र दृश्येरन्विकृताःपापकारिणः॥२८८॥

- (१) मेधातिथिः । प्रसिद्धे राजरध्याप्रदेशे बन्धगृहाणि संनिवेशयेत्कुर्यात् दुःखितायत्र दश्येरिन्नित्यन्यत्रापि संनिवेशनंतत्त्रदेशभ्रमणंदर्शयति एतेनान्याअपि बन्धसंस्थानांपीडाः कर्तव्याद्दत्याह शरीरात्यन्तकार्शास्यवस्थांतरापत्याः विकताअभोजनेनेषद्भोजनादिना शेषंस्पष्टम् ॥ २८८ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । बन्धनानि बन्धनस्थानानि ॥ २८८ ॥
- (३) कुःख्वः । बन्धनगृहाणि सर्वजनदश्ये राजमार्गे कुर्यात् यत्र निगडबन्धनाद्युपेताः क्षुतृश्णाभिभूतादीर्घकेश-नखश्मश्रवः कशाः पापकारिणोन्यैरकार्यकारिभिरकार्यनिवृत्यर्थदश्येरत् राजा गृहपुरादिसंबन्धिनः पाकारस्य भेदकंत-दीयानामेव परिखाणांपूरियतारंतद्रतानांद्वाराणांभञ्जकंशोद्यमेव देशान्तिर्वासयेत्॥ २८८॥ २८९॥
- (४) **राघवानन्दः** । किंचैवं राज्ञा कार्यमित्याह बन्धनानीति । बन्धनानि निगडादीनि असत्कार्यिणां भयप्रदर्शनार्थम् । यत्र येषु । दुःखिताः क्षुधाद्यार्त्ताः विकताः हस्तादिच्छेददीर्घकेशलोमनखश्मश्रवः दृश्येरन् साधुर्चारतैर्राप् ॥२८८॥
- ( ५ ) **नन्दनः।** पापकर्मणांपापनिवृत्युपायकारणमाह बन्धनानि च सर्वाणीति। बन्धनानि शृंखलादीनि यत्र बन्धना दिवु निभित्तेषु विकताः ॥ २८८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । बन्धनानि बन्धनगृहाणि । यत्र राजमार्गे दुःखिताः दश्येरन् विरुताकाराः ॥ २८८ ॥ प्राकारस्य च भेत्तारंपरिखाणांच पूरकम् ॥ द्वाराणांचैव भङ्कारंक्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ २८९ ॥
- [ एतेनैवतुकर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः । कर्माण्यारभमाणन्तुपुरुषंस्त्रीनिषेवते ॥ १ ॥ ] \*
  - (१) मेधातिथिः । दुर्गतानांपाकारादीनांविनाशने प्रवासनंदण्डः । परिखाभूभागाःखाताः ॥ २८९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायंणः । द्वाराणां द्वारागंलादीनामः ॥ २८९ ॥
- (४) **राघवानन्दः । किं**च प्राकारस्येति । परिखाः परितःसजलखाताः । ते चेत्स्थास्यन्ति पुनःकरिष्यन्तीति **रू** त्वा क्षित्रं प्रवासनिमति ॥ २८९ ॥
  - (६) रामचन्दः। द्वाराणां प्राकारादीनां ॥ २८९॥

# अभिचारेषु सर्वेषु कर्तव्योद्विशतोदमः॥ मूलकर्मणि चानाप्तेः कत्यासु विविधासु च॥ २९०॥

- (१) मेधातिथिः । अरष्टेनोपायेन मस्त्रादिशक्त्या मारणमिष्वारस्तत्र मवृत्तानामष्टतेऽभिचारणीये दण्डोयं अन-भिवारणीयाभिचारेषु नैतावतामुच्यते तत्र मनुष्यमारणदण्डःसविद्गेयः सर्वप्रहणंलीकिकवैदिकयोरविशेषेण दण्डार्थ । वैदि-काश्येनादयः लीकिकाः पदपांशुप्रहणसूचीभेदनादयः मूलकर्मवशीकरणादि आमाः पीत्रभार्यादयस्ततोऽन्येनामाः कृत्या-अभिचारमकाराएव मस्त्रादिशक्तय उच्चाटनसुत्दद्वन्धुकुलादिविचित्रीकरणादिहेतवोमूतीचाधराः मसिद्धाः ॥ २९०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिचारेषु विद्वेषोश्चाटनादिषु । अनामे असंबन्धिन विषये । मूलकर्मणि सूनादिषयो-गरूपवशीकरणकर्मणि । भन्नादीतु संबन्धिन वशीकरणे कते नदोषः । अनामैरितिपाटेऽसंबन्धिभिरित्यर्थः । कत्यासु रो-गाणुत्पत्तिमातृयहाणुत्थापने ॥ २९० ॥

<sup>(</sup> २८९ ) अयंश्लोकः २८९ स्य मथमार्थस्य पश्चात् ( ट ) चिन्हितपुस्तकेदृश्यते । ( १ ) भूताबा=भूतविद्या ( मे०८ )

- (३) कुःहृकः । अभिचारहोमादिषु शास्त्रीयेषु मारणोपायेषु लेकिकेषु च मूलनिखननपदपांश्वयहणादिषुकृतेष्वनुत्य-न्नमरणफलेषु द्विशतपणयहणरूपोदण्डः कर्तव्यः । मरणे तु मानुषंमारणदण्डः । एवंमातापितृभार्यादिष्यतिरिकैरसत्यैर्वा-मोत्य धनयहणावर्थवशीकरणे । तथा कृत्यासूचाटनापाटवादिहेतुषु क्रियमाणासु नानाप्रकारासु द्विशतपणदण्डएव क-र्तव्यः ॥ २९० ॥
- (४) राघवानन्दः । अभिचारेषु अभिचारहोमेषु श्येनसंदंशनादिषु । मूस्कर्मणि वशीकरणाख्ये । अनामैरनिपुणैः कतेषु फलानुदयेतत्कतृणां दण्डद्दितवाक्यार्थः । कृत्यासूचाटनादिषु ॥ २९० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अनामेऽनामविषये वशीकरणे कृत्यासु उच्चरादिशिक्रयासु ॥ २९० ॥
- (६) रामचन्द्रः । दमः मरणात् प्राक् मूलकर्मणि वशीकरणे सूनादिपयोगरूपवशीकर्मणि । अनामैःमातापितृभा-र्याव्यतिरिक्तैः ॥ २९० ॥

#### अबीजविकयी चैव बीजोक्कष्टातथैव च ॥ मर्यादाभेदकश्वेव विकतंप्रामुयाद्वधम् ॥ २९१॥

- (१) मधातिथिः । अबीजंबीजिमत्युक्ता विक्रीणीते खरूपलोपेन धान्यशाकादीनांबिजानि चिरमोषितानि क्षेत्रे-मरोहिन्त नच तानि शक्यन्तेवन्ध्यानीति क्षेत्राचुबीजंयत्कर्षति शोभनंयद्वीजंक्षिपंपरोहित तदुत्कृष्य तदाभासंप्रतिधान्या-दिक्षिम्वा विक्रीणीते । अथवान्युपंबीजंक्षत्रादेवोद्धृत्यनयन्ति । मर्यादा शास्त्रदेशाचारनिरुद्धास्थितः । विक्रतंकर्णनासादि-कर्तनम् ॥ २९१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अबीजविकयी बीजमेतदित्युका । बीजस्योत्कष्टा बीजकाले महर्घताकामोत्कर्षकारी । मर्यादायायामादिसमयस्य भेदकः । विकृतं कुत्सितं नासाक्षेदादि ॥ २९१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । अबीजंबीजपरोहासपर्थमीह्मादि परोह्सपर्थमिति इत्वा योविक्रीणीते तथापरुष्टमेव कतिपयो-त्रुष्टपक्षेपेण सर्वमिदंसोत्कर्षमिति इत्वा योविक्रोणीते यश्च यामनगरादिसीमाविनाशयति सविकतनासाकरचरणकर्णा-दिरुपंवधंमामुयात् ॥ २९१ ॥
- (४) राघवानन्दः । अपिचैते वधार्श्वाहत्याह् अबीजेतिहाभ्याम् । अबीजविक्रयी मूचिकामातादिना दूषितान्यपि बीजानि प्रशस्तानीति विख्याप्य विक्रयी । बीजोक्कष्टा अपक्ष्टंकतिचित्ततोत्क्षेष्ट प्रक्षिप्य विक्रयी । मर्यादाभेदकः मर्या-दा यामचतृष्ट्यावच्छेदिकासीमा तन्नाशकः । विक्रतंनासाच्छेदादि ॥ २९१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । अबीजविक्रयी बीजाभासविक्रयी बीजोत्क्रष्टोप्तानां बीजानामुद्धर्ता ॥ २९७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । बीजमेर्तादत्युक्त्वाऽबीजविक्रयी । तथैव बीजोक्कष्टा अन्यद्रव्यमेरुकः बीजमहार्घकर्ता ॥२९१॥ सर्वकण्टकपापिष्ठं हेमकारंतु पाथिवः ॥ प्रवर्तमानमन्याये छेदयेष्ठवशः श्रुरैः ॥ २९२ ॥
- (१) मधातिथिः। यावन्तः केचनकण्टकाःपूर्वमुक्तास्तेषांपापतमः सुवर्णकारः यदि निर्धारणे षष्ठी कथन न निर्धारण्यस्ति समासाभावः । तस्यचपापतमत्वंत्वल्पेनैवापहरणेन महतपनसोत्पित्तिर्बाह्मणत्वर्णापहरणे च महापातकमतस्तमन्याये मवर्तमानं छेदयेत्वण्डशः परिवर्तनतुलान्तरतापच्छेदादिभिः । अपहरित गृहते नचात्रह्रियमाणद्रव्यपरिमाणापेक्षा न त्वामिजात्यपेक्षा अभ्यासस्त्वपेक्यतद्दिति महत्त्वादण्डस्या । न्यायेतुपवृत्ती धनदण्डेन क्षुरमांसलवच्छेदोविनिमातव्यः । शारीरिनियहे निगृह्ममाणानांपापमपैतीति प्रतिपादितम् ॥ २९२ ॥

- ( २ ) सर्वेज्ञनारायमः । सर्वेन्यः कण्टकेन्यः शुद्रशत्रुम्यः पापित्रं ॥ २९२ ॥
- (६) कुछूकः । सर्वकण्यकानांमध्येऽतिशयेन पापतमञ्जवर्णकारंतुलाळनकपपरिवर्तापद्मन्यप्रक्षेपादिना हेमादिनी-वै शवर्तमानमनुबन्धापेक्षयाङ्गाविशेषेण सर्वदेहंवा सण्डशश्छेदयेत् ॥ २९२ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । सर्वकंटकनांमध्येअतिशयेन पापतमं हेमकारं हेम्रा व्यवहर्तुशीलमस्य । अन्याये चौर्याप-इष्यादिमिनने । लक्ष्योलवंखवंकत्वा ॥ २९२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वकण्यकपापिषं हेद्भः तुलार्थं लोहस्थकण्यकं तिस्यकण्यके मापकण्यके मापकण्यके मापकण्यकः म

#### सीताद्रव्यापहरणे शासाणामीषथस्य च ॥ कालमासाय कार्यच राजादण्डंशकस्पयेतः ॥ २९३॥

- (१) मेघातिथिः । कृष्यमाणाभूमिःसीता तद्रव्याणि लाङ्गलकुद्दालकादीनि । तद्पहरणेदण्डः प्रकल्यः । किंद्ष्क-येव नेत्याह कालमासाय कार्यम् कर्षणकाले प्रत्यासन्ने महान्द्रण्डः । अकटे च यदा तिलन्महतः फलस्य नाशस्तदाभू वानेव आसाधाऽऽसन्नंद्रात्वेत्यर्थः । अन्यदा तु दृष्यद्वानाखनुरूपः एवंशस्ताणांच खङ्गादीनांयुद्धकाले औष्यस्य भेषजा-र्यमुपयोगकाले तेन चौष्येन त्रदेनानुपयुक्तेन वद्यातुरस्य महती पीडा जायतेऽत्यद्य । तिलन्काले न कम्यते तिल्लम्यन्मपि वायकादिसंस्कारापेक्षया चिरेणोपयोगार्थमेवमाध्यक्षा राजदण्डपकल्पनाये प्रभवेत् । शक्षाणाराजीपकरणानां । अन्ययापि जनपदस्य भातृभ्यतस्कराशिङ्गनस्तरामृहादण्डः स्वस्य स्कृपः ॥ २९३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सीताद्रध्यंहलदि । शन्याणां श्रीशिषद्रध्याणामः । शक्काणामिति कथितः । कालं रुपिस-मयादि कार्य दुर्गिक्षादिना ब्रह्मयोजनतां क्षात्वाः दण्डतारतम्यं कुर्यातः॥ २९३ ॥
- (३) कुम्नूकः । इंग्यमाणभूमिद्व्याणांहरुकुदाकादीनामपहरणे खद्वादीनांच शक्तावामीपथस्य च कल्याणवृतादेः चीर्ये सत्युपयीगकाकेतरकारुपिक्षया प्रयोजनायक्षया च राजा दण्डकुर्यात् ॥ २५३ ॥
- (४) **राञ्चलान्दः । किंन केनुचिट्ट्रव्येनुदण्डमात्रनित्याइ सी**तेति । सीताइय्यापहरणे लाइलादीनांहरणे । औषध-स्म कल्याणञ्चतादेः । कालंजपत्ततह्व्यागामिकालेष्ठां वक्षांदी दुनिकादी न दण्डदित्यावः ॥ २९२ ॥
  - ( ६ ) जम्बूनः । सीताद्रव्याणि इच्युगयोग्यफालादीनि आसाम्र मुद्धा कार्येचं गुर्विदिनिति ॥ २९३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सीताद्रय्यापहरणे इलारिद्रय्यापहारे शक्षाणां श्रीपथस्य अपहरणे कालवर्षाकालं आसाध मान्य च सुनः कार्य श्रीपथस्य भासाच श्रवस्यकार्य आसाचरानादण्डयेत् ॥ २९३ ॥

# त्वान्यनात्यौ पुरंराष्ट्रकोशदण्डी सुत्तत्त्वा ॥ सप्तप्रकृतयोक्षेताः सप्ताइंराज्यनुष्यते ॥ १९४॥

(१) मेशातिथिः । समाप्तायां कृण्टकशुद्धौ केवलराज्यतन्त्रोपयोगीराजधर्मद्रच्यते यथैतिल्लनुष्ठीयमाने राज्या-नामः । एवंध्यवद्वारदर्शने कण्डकशुद्धौ वाक्तियमाणायां तुम्योराज्यानाशः । किंच महिषीकुमारराजवळ्ळभसेनाज्यक्षाभिताः भायेण भवन्ति कण्डकारताच्कदाचिदनया युक्त्वानोद्धरेत प्रकृतक्षोभशङ्कायांमहत्तममभयोजनं । सेनाज्यक्षेण सामन्तेन च किमनेन नियुद्धौतेन राष्ट्रापराधिना तदर्थमुच्यते । तुम्यंराष्ट्रसान्यादिति राज्यमकतित्वेन तृम्वरिद्धर्तव्यराष्ट्रततोदुर्वकान्केन-चिद्धभयेन वा बीवयित्वा कण्डकशुद्धिकरित्यामीति न सहसामदार्तत्वयं अतःसममाध्यायोपदेशतीप्युत्कन्यांस्यनवया-

<sup>(</sup> २९३ ) श्रद्धाणां=श्रप्पाणां ( सर्वे )

बुभ्यते । त्यामी राजैव अमान्योमिश्चपुरोहितः सेनाभी पुरंनिवासनगरं राष्ट्रजनपदाः कोशोरूप्यस्वर्णरूपकादिभनसंत्रयः हस्त्यश्वरथपादातंदण्डः धर्मदंडादिव सुद्धत्समानकार्यः यथोक्तं मित्रतत्मादनन्तर्रामित एताराज्यस्य मक्तयः कारणमदः यवायथाघटस्य कापालिनि । त्यमाववचनोवा मक्तिशब्दः एवं तदात्मकमेव राज्यसमस्तिक्षमं अस्यैव भेदोविस्तारोह्दासम-तिस्तत्रापि योज्योभेदः सउक्तप्व ॥ २९४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वामी राजा । अमात्यामस्यादयः । पुरं दुर्गीभूतमात्मनःशिविरमः । राष्ट्रं जानपदीज-नः । कोषोधनं । दण्डोदण्डमणयनजंतेजः । सिन्मत्रं । शक्तयोवयवतया तत्समुदायकः परस्योत्पादनादिसमस्तं मिलितं अवयविस्थानीयं राज्यमुख्यते ॥ २९४ ॥
- (३) कुझूकः । त्वामी राजा । अमात्ये।मञ्ज्यादिः । पुरंराञ्चः कतदुर्गनिवासनगरं । राष्ट्रदेशः । कोशोवित्तनिषयः । दण्डोहरूयश्वरथपादातं । मित्रंत्रिविधंसप्तमाध्यायोक्तमित्येताः समम्कतयोअङ्गानि समाङ्गमिदंराज्यमित्युच्यते ॥ २९४ ॥
- (४) राघवानन्दः । म्रकतिसंपन्नइत्यादौ कृतिम्रकतयइत्यपेक्षां पूर्यन्नाह् त्वामीति । त्वामी राजा । अमात्याः मकतयः । पुरं राजाधिवसितः । राष्ट्रं देशः । कोशोधनम् । दण्डोहस्त्यश्वरथपादातिमिति । अथवोत्तमसाहसादि हस्त्या-दीनां राजन्यन्तर्गतत्वात् तविना राजन्वानुपपत्तः । सुद्धत्सममाध्यायोक्तस्तिविधः दूतोवा ॥ २९४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । एवंकण्टकशोधनमुक्तं । अथराजधर्मानुक्तशिष्टान्वकुमुपक्रमते त्वाम्यमात्याविति ॥ २९४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। त्वामीमहोत्साइइत्युक्तलक्षणोमहीपतिः अमात्यामिश्चपुरोहितादयः पुरं समृद्धं राष्ट्रं दुर्गं धभ्य-दुर्गादि कोशः सुवर्णादिद्रःयराशिः दण्डः इस्त्वश्वरथपत्तिलक्षणंचतुरङ्गबलं सुर्वान्यत्राणि एताः सम प्रकतयोराज्यस्य अथवा समस्तं राज्यमुख्यते ॥ २९४ ॥

# सप्तानांप्रकृतीनांतु राज्यस्यासांयथाक्रमम् ॥ पूर्वपूर्वगुरुतरंजानीयाद्यसनंमहत् ॥२९५॥

- (१) मेधातिथिः। मित्रय्यसनात्स्वबल्ध्यसनंगरीयः सुवर्णसंपन्नोहिशक्रोति मित्रमनुगृक्षीयात् एवंदण्डः कोशना शेहि दण्डोपि नश्यत्येव एवंकोशराष्ट्रं राष्ट्रनाशेहि कृतः कोशोत्पत्तिः पुनः राष्ट्राविनाशकार्ये पुरंयत्ततोरक्षित्य्यं तत्रिह् सर्वावयवसाथनादिसंभवति पुरादमात्यप्रधानं प्रधानादमात्यनाशे सर्वनाशः॥ २९५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ससमानांत्रकतीनां इयोस्तिसृणांवा ध्यसने पूर्वपूर्व [मथमतिश्वकित्स्यं गुरुत्वादित्यर्थः ]े ॥ २९५॥
- (३) कुङ्कृकः। ततःकिमित्याइ समेति । आसांराज्यप्रकतीनांसमानांक्रमोक्तानामुत्तरस्याविनाश्रमपेक्ष्य पूर्वस्याःपूर्व-स्याविनाशिवषये गरीयोध्यसनंजानीयात् । तथा हि मित्रध्यसनात्सबल्ध्यसनंगरीयः संपन्नबल्ध्येव मित्रानुपहे सामर्थ्यात्। एवंबल्गत्कोशोगरीयान्कोशनाशे बल्स्यापि नाश्चात्कोशाङ्गाष्ट्रंगरीयोराष्ट्रनाशे कृतः कोशोत्पितः एवंराष्ट्राहुगंनाशोपि दुर्गादे-वयवसेन्यनाहिसंपन्नाद्राज्यरक्षासिद्धः दुर्गादमात्योगरीयान्त्रथानामात्यनाशे सर्वाद्ववैकल्यात् अमात्याद्व्यात्मा सर्वस्या-त्मार्थत्वाक्तसाहुक्तरापक्षया पूर्वयवतोरक्षेत् ॥ २९५ ॥
- (४) **राघवाणन्दः । भवतु राज्यं**ततःकितश्राह् समिति । आसां श्रष्टतीनां मध्ये द्वादयसनाद्ण्डव्यसनं गरीयद्-रथेवं पूर्वपूर्व त्वान्यन्तं बोखव्यमः ॥ २९५ ॥
  - ् ( ५ ) नम्दनः । व्यसनं वैकल्यं पुर्वं पूर्व गुरुतरं सुख्यसनादण्डव्यसनं गुरुतरिमत्यादि ॥ २९५ ॥

#### सप्ताङ्गस्येह राज्यस्य विष्टब्थस्य त्रिदण्डवत्॥ अन्योन्यगुणवैशेष्यान्न किचिदःतिरिष्यते॥२९६॥

- (१) मधातिथिः। तथाचदद्यान्तः विश्वब्धस्य त्रिदण्डविद्वयवष्टब्धस्यान्योन्यस्याधारभावेनैतदेवाह अन्योन्यगुणवैशेण्यात् परस्परस्योपकार्योपकारकभावेनैकैकस्य विशेषोपपित्तभूमित्रीजोदकसामध्योवकुञ्जरजनने तत्मात्सर्वेषांपूज्यताऽत्रोच्यते। अस्त्येवात्र गुरुलघुभावः यत्तु न किंचिदतिरिच्यतद्दति तदनादरेणमित्रादिरक्षायां वितिवव्यमित्येवपरमेतत्। मित्रनाशेऽचिरेण राज्यनाशोयदा बलवतोपरोधोनतदानीमेवेत्यालंबनलघीयस्तया॥ २९६॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । [ नचैवं तत्तदुत्तरम्कतिष्यसने नप्रतिकर्तव्यमेव स्वकार्ये सर्वप्राधान्यादित्याह समाङ्ग-स्योति । विष्टब्ध ]'स्यान्योग्याधारतया । त्रिदण्डवदन्योग्यावष्टमभगृहादिदण्डत्रयवत् । अन्योन्यगुणवैशिष्ट्यात् स्वस्तगु-णेन सर्वासां वैशिष्ट्यात् निकंचिद्यसनमितिरिच्यते अतितुच्छताजातिचारानर्हृत्वभवतीत्यर्थः ॥ २९६ ॥
- (३) कुद्भृकः । उक्तसमाङ्गवतोलोके राष्ट्रस्य त्रिदण्डवदन्योन्यसंबन्धस्य परस्परिवलक्षणोपकारणान्न किचिदङ्गमधिकं भवित यद्यपि पूर्वश्लोके पूर्वपूर्वाङ्गस्याधिक्यमुक्ततथाष्येषामङ्गानां मध्यादन्यस्याङ्गसंबन्धिनमपक्र,रमन्यदङ्गकर्तुन श्रातिकोतित्माङ्क्तरोत्तराङ्गबप्यपेक्षणीयमिन्येवंपरीयमाधिक्यनिषेधः अत्र प्रसिद्धयतित्रिदण्डमेव दष्टान्तः तिङ्क चतुरङ्कुल-गोवालवेष्टनादन्योन्यसवंग्धं नच तन्मध्ये त्रिदण्डधारणशास्त्रार्थे कश्चिद्दण्डोधिको भवित ॥ २९६॥
- (४) राघवानन्दः। किंच समेति। समत्वाम्यादयोद्वंपरस्परसहकारि यस्य तस्य समाद्वस्यविष्टव्ध स्य विष्टम्भन-रूपस्य अन्योन्यगुणवैशेष्यात्। अन्योग्येन गुणानां त्वाम्यादीनां परस्परोपकारितालक्षणगुणवैशेष्यात् राज्यं स्यात् त्वा-तक्कये तु नांकेचित्सिध्येत्। वचप्यत्र पूर्वपूर्वं गुरुतरमित्युक्तं तथापि राज्यलक्षणकार्येन कस्यापि प्राधान्यमिति। अत एव दृष्टान्तः त्रिदण्डवत् तेहि भण्यादौत्वतक्षार्आप घटधारणादौ न कस्यापि त्वातक्ष्यमितिभावः॥ २९६॥
- (५) **नन्दनः** । चिदण्डविद्दष्टक्षस्य दण्डत्रयवदन्योन्यापाश्रयेणस्थितस्य नार्केचिदद्वमितिरिच्यते सर्वाण्यद्वानि तुन्यगुणानीत्यर्थः ॥ २९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विष्टम्थस्य अन्योन्यसापेक्षस्य त्रिदण्डवत् अन्योन्याधारभूतदण्डत्रयवत् राज्यस्य समानांत्रकः तीनां यथाऋमंअन्योन्यगुणवैशिष्ट्यान् किचिदितिरिच्यते ॥ २९६ ॥

## तेषु तेषु तु रुत्येषु तत्तदद्वंविशिष्यते ॥ येन यत्ताभ्यते क्वार्धतत्तस्मिन् श्रेष्ठमुष्यते ॥ २९७॥

- (१) तथातिथिः । नारित तहस्तु यद्राङ्गोनोपयुज्यते भदित तत्कार्ययन्तिकष्टेन साध्यते न महता तस्मात्सर्वाः मकतयोयत्नतः पालनीयाः । असद्पद्वदिना न राष्ट्रकर्शनीयं चोरायुपद्वनेष्यश्च यत्नतोरक्ष्यमिति तात्पर्यार्थः । अतः कण्ट-कशुद्धिशेषोयम् ॥ १९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तरेवार तेषुतेष्विति । तत्तन्तात्रसंपाचेष्वित्वयैः। येनयरिति पूर्वार्धार्थस्येव स्कुटार्थप-पञ्चनमः॥ १९७॥
- (३) कुल्लूकः । यसात्तेषु तेषु संपाचेषु कार्येषु तत्तदश्वस्थातिश्रयोभवति तत्कार्यमन्येन कर्तुमशक्तेः एवंच येना-क्षेन यत्कार्यसंपाचते तत्तिन्कार्ये तदेव प्रधानपुच्यते । तत्रभान्योन्यगुणविशेषादि यदुक्तंतदेवानेन स्कुटीकृतम् ॥ २९७ ॥
  - (४) राघवानन्दः। तबैव क्षितिसिष्ठिनीजन्यायमाइ तेष्विति । इत्येषु साध्येषु विशिष्यते । प्रधानतर्यातशेषः।

साधनायत्तत्त्वात्साध्यस्य तद्यथा अद्भुरस्य बीजावयवंतूपादानमेवंराजा सर्वत्र मधानम् । यथा क्षितिरद्भु रधारणे एवं पुरम् । सिल्ठं यथा तदु च्छूनतायामेव दण्डोरक्षाहेतुः । यथा पवनः परिणामहेतुतया वृद्धेहेतुरेवंकोशः । यथा तत्र तेजः परिपाकहेतुरेवमेवामात्यः एवमन्यत् ॥ २९७ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । अत्रहेतुमाह तेषुतेषुचेति तदद्भंतिसन्कार्ये ॥ २९७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । येनाङ्गेनयत्कार्यसाध्यते तद्द्वंतस्मिन्कार्ये श्रेष्ठमुच्यते ॥ २९७ ॥

## चारेणोत्साहयोगेन किययैव च कर्मणाम् ॥ त्वशांकपरशांकच नित्यंविद्यान्महीपतिः॥२९८॥

- (१) मेधातिथिः । परस्यात्मनश्च नित्यंशक्तिविद्यात् किमयंशरिष्सते किंचमयिकर्तुंशक्तंकिंचाहमस्मिलिति एतिन्त्यंवेदितव्यं । कथंचैतच्छक्यते वेदितुंचारेणसममाध्यायोक्तेन उत्साहयोगेन दानादिपरितोषिताउत्साहेन युज्यन्ते संपन्नकृष्यादिफलाश्वक्रिययेव च कर्मणा कर्माणि वा निवेशादीनि तदारभेन शक्तिमान् रिपुरवगम्यते तानि द्यर्थसंपत्कराणि ततः सामध्यीत्पत्तेः ॥ २९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । परात्मनोः शत्रोः त्वस्यच त्वशक्ति त्वामिगतांशिक प्रभावीत्साहमस्त्रजां परशक्तिममात्या-दिषडङ्गशक्ति गताम । चरिण चरेण । उत्साहयोगेनीयमदर्शनेन । कर्मणां कार्याणां क्रियया निष्पादनेन कर्मणांफलान्त-रदर्शनरूपेणच विद्यात् अहमशक्तोऽन्योवेति ॥ २९८ ॥
- (३) कुंद्धृकः । सप्तमाध्यायोक्तकापिटकादिना दलस्योत्साहयोगेन कर्मणांच हस्तिबन्धवणिक्पथादीनामनुष्ठानेन जातांशत्रोरात्मनश्च शक्तिराजा सदा जानीयात्॥ २९८॥
- (४) राघवानन्दः । संप्रति चारस्य कृत्यमाह चारेणेति । चारेणोत्साहयोगेन चाराणां कृतकार्याणां वस्नानंकार् रादिपसादेनोत्साहः तेषामेवच कार्यार्थे पुनःसंयोगश्रतेनपरशांकजानीयात स्वर्शाकतुकर्मणां हस्तिबन्धशतुवशीकारादीनां किययाऽनुष्ठानेन ॥ २९८ ॥
- (५) नन्द्रनः । परात्मनोः शत्रीरात्मनश्च स्वशक्ति स्वपिष्करशक्ति परस्यान्यस्य मिम्रादेः शक्तिच चारेणोत्साह-योगेन अतिन्द्रमत्वेन कर्मणा क्रियया विद्यात् चारेणेत्यामवचनमञ्जविवक्षितं उत्साहयोगेनेति पत्यक्षकर्मणां क्रिययेत्य-नुमानम् ॥ १९८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । चारेण चारस्य भिषणेन उत्साह्**योगेन उद्यमदर्शनेन पदातीनां क्रिययेव चपुनः कर्मणां विण-क्ष्मथादीनां खशक्ति पूर्व पूर्व अस्य राज्यस्य सप्तानां प्रकृतीनां अवयवानां यथाक्रमं एवंपरात्मनः परः शत्रुः तस्य आत्मनः शिक्ति नित्यं विद्यात् ॥ २९८॥

पीडनानि च सर्वाणि व्यसनानि तथैव च॥ आरभेत ततः कार्यसंचिन्त्यगुरुलाघवम्॥ २९९॥

(१) मेधातिथिः । पीडनानि नरकदुर्भिक्षपातादीनि । तथाऽवर्षादिवर्षपर्ययमूषिकशलभाशनिमभृतयः ध्यसनानि कामक्रोधस्वपुत्रसंप्राप्तदैवविघटनयोपन्यासेन वा तथापि ननित्यमुत्साहेन भवितध्यं अथवानसंतोषिणा भवितध्यं । अथता-वन्षाहुगुण्यचिन्ता अन्वाहिको चायव्ययो क्या चिन्यात्रया गती च राष्ट्रवृत्तं मक्तिसमहीतंचरमुखादवधृतमः ॥ २९९ ॥

<sup>(</sup> २९८ ) विद्यान्महीपतिः=विद्यात्परात्मनोः ( सर्व )

- (२) सर्वतनारायणः । पीडनानि परपुरोपराधनादीनि व्यसनानि राष्ट्रभङ्गामात्योपजापादीनि परस्य विचात् । गुरुलाधवं गुरुत्वलधुत्वे संचित्य कार्यमारभेत ॥ २९९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । पीडनानि मारकादीनि कामकोधोद्भवानि दुःखानि च खपरचक्रगतानि तेषांच गुरुरुषुभावंपर्या-छोच्य सन्धिवयद्वादिकार्यमारभेत ॥ २९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच पीडनानीति । पीडनानि परराष्ट्रे दुर्भिक्षमारणानि । ध्यसनानि मक्तिक्रोधजादीनि । कार्य सन्धिविषदादि बरुवित धत्रौ सन्धिर्गुद्रस्यनुद्देयः स्वरक्षाहेतुत्वात् । क्षीणे तस्मिनानुद्देयः आपन्नकारुत्वात् ॥ २९९ ॥
- (५) मन्द्रमः । पीडनाभ्यात्मनः परकतानि ध्यसनानि धूतादीनि विद्यादित्यनुरूष्यते गुरुलाघवतः गौरवेण लाघ-वेन च विविष्य कर्तथ्यंकुर्यान् ॥ २९९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पुरोपरोधारीनि सर्वाणि व्यसनानि राष्ट्रभङ्गामात्योपायादीनि तथैव जानीयात् । ततः कार्यः संधिविष्रहादि गुरुलाधवं संचिन्त्य आरभेत ॥ २९९ ॥

आरर्जेतैव कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः ॥ कर्माण्यारभमाणंहि पुरुषंश्रीनिषेवते ॥ ३००॥

- (१) मेधातिथिः। गीतादिविषयेषु भावेन व्यापारान्तरेण वा पुनः कर्माण वेदितव्यानि पुरुषयहणंतिष्ठतुताव-द्वाजानोपि जनपदउद्योगश्रियोपचीयन्ते एतदुक्तमामृत्योः श्रियमन्विच्छेदिति ॥ २०० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। कर्माण राज्यरक्षादीनि॥ ३००॥
- (३) कुङ्कूकः । राजा स्वराज्यवृद्धिपरापचयनिमित्तानि कार्याणि कर्यचिदिदंसंजातमिति छलान्यप्पारभ्यात्मना विन्नः पुनः पुनस्तान्यारभेतेव यत्मात्कर्माणि सुज्यमानंपुरुषंश्रीनितरांसेवते तथा नात्राह्मणे नानाश्रये श्रीरस्तीति परा-हितापि शोषमेति नच युगानुरुपेण कर्माणि फलन्तीति राज्ञोदासितव्यमः ॥ ३०० ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच नृपीन कतार्थमन्यःस्यादित्याह आरभेतेति । आन्तः संजातफलोपि आन्तः खिन्नेः असंपूर्णमिवात्मानंमन्यमानः । एवंविधं नृपति अर्लिक्मीः निषवते नितरांसेवते ॥ उद्योगिनंपुरुषार्सहमुपैति लक्ष्मोरितिन्या-यात् ॥ ३०० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। श्रान्तः कर्मकरणेन ॥ ३००॥

कतंत्रेतायुगंचैव द्वापरंकलिरेव च ॥ राज्ञोदत्तानि सर्वाणि राजा हि युगमुच्यते॥ ३०१ ॥

- (१) मेघातिथिः । इतम्य कर्मारं भपरेण भवितय्यं अनारं भीकितः स्यात्सचमहान्दोषः नचैवंमन्तय्यंराङ्गा किल-र्नामविशेषतइतिहासप्रसिद्धेः कथमहंस्यामिति यतोराङ्गोवृत्तादितदुत्तरेण निर्दिश्यते ॥ ३०१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। राज्ञोबुत्तानि राजचिरतान्येवैतानि ॥ ३०१ ॥
- (३) कुम्बूकः । यतः कतमिति । क्तत्रेताद्वापरककयोराङ्गएव चेष्टितविशेषास्तैरेव सन्यादिविशेषपन्नेः । तत्माद्वा-जैव कतादियुगमभिषीयते ॥ ३०१ ॥
  - (४) राघवानन्दः । राजाहि कतादिचतुष्टयस्य धर्मप्रवर्तकत्वेन तदूपनित्याह कतमिति ॥ ३०९ ॥

- (५) जन्दनः । राज्ञः कर्नणामारंभविशेषेणयुगविशेषोपीत्याहः इतंत्रेतायुगंचैवेति । राज्ञोद्वतानि राज्ञः संबन्धीनि वृत्तानि ॥ २०१ ॥
  - किलः प्रसुप्तोभवित सजापद्मापरंयुगम् ॥ कर्मत्वभ्युधतस्त्रेता विचरंत्तुकतंयुगम् ॥ ३०२ ॥
- (१) मधातिथिः । अनुदानशीलः मसुमः कलिर्भवति । जानानश्रीत्कर्षां ग्युपायानातिष्ठन्सजायद्वापरंभवति । व्यवसि-तकर्मभयोगस्रोतायुगंभवति । विश्वस्य सर्वरूपाणि यथाशास्त्रंकर्मफलसंपादाकतयुगंभवति ॥ ३०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कथंतिदत्यतआहं किलिरिति । प्रद्वमोऽनवेक्षितराज्यः तदा किलिरोषप्रदृतेः । जायत् प्र-तिसंधानमात्रंकुर्वत् । अम्युदितउचतः । विचरिन्निष्पादनार्थे कर्मणात्रः । प्रत्वापादीनांकल्यादियुगतुल्यत्वात्मद्वपादेस्तत्त्वमु-क्तं ॥ २०२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । कीरक्चेष्टितः कतादियुगमित्यतआह किलिरिति । अज्ञानालस्यादिना यदा निरुपमोराजाभवति तदा किलः स्थात् यदा ज्ञानम्नपि नानुतिष्ठति तदा द्वापरम् यदा कर्मानुष्ठानेऽवस्थितस्तदा त्रेता यथा शास्त्रंपुनः कर्मा- ण्यनुतिष्ठन्विचरित तदा कत्युगं तस्मादाङ्गा कर्मानुष्ठानपरेण भाष्यमिति । अव तात्पर्यनतु वास्तवकत्युगाचपलापे ॥ ॥ ३०२॥
- ( ४) शांचवाणन्दः । तदेव विवृणोति किलिरिति । मसुमः स्वापंगतः राजनि सुमे दुष्टानां भयात्कर्माधनुपस्थितिः । तिस्ति आयित्माधनामभयदानादिपुण्योपस्थितिः तद्वापरम् । कर्मकर्तध्यमः । स्वाभिमुख्येनोधमी तदा यञ्चादिमवृत्तेस्रेता । विचरन् स्वराज्ये कण्टकाधातनायपर्यटन् कृतं सत्यं भ्यानास्पदं सर्वत्र निर्भयाक्यानंकतृदृत्युक्तेः ॥ ३०२ ॥
- (५) जन्द्रजः । प्रह्मपोनिष्कर्मा राजा छोकस्य क्रिक्ष्मित्र जायत्कर्माण्यारम्थयानीत्यवगच्छन्कर्मत्वभ्युचतः क-र्मस्युक्तोध्यवसितइतियावत् । विचरन्कर्माणि कुर्वन् ॥ ३०२ ॥
- (६) राष्ट्रच=द्रः । महमः अनिपक्षितराज्यः किर्ध्यविति । सजापत् मितसिन्धमानपरः द्वापरंभविति । कर्मसु अभ्यु-द्यतं उद्यमयुक्तं नेतासुर्गं भविति । विन्तरंहतु ध्यवहारंपध्यम् इत्तयुगं भविति ॥ ३०२ ॥
- इन्द्रस्यार्कस्य वायीश्व यमस्य बरुणस्य च ॥ चन्द्रस्याग्नेः पृथिव्याश्व तेजीवृत्तंत्रपश्चरेत्॥३ ० ३॥
  - (१) मेधातिथिः। तेजः शुक्रंकार्यसामर्थ्यमन्यर्थः॥ ३०३॥
- (२) **सर्वज्ञणारायणः । इ**न्द्रादीनां प्रत्येकं बृत्तानुवृत्तिं प्रागुक्तामपि वीवरीतुमनुवदति **इग्ड्र**स्पेति । तेजोब्रत्तमिति केजोबलं यश्रवतं चरितमः ॥ ३०३ ॥
- (३) कुल्कूकः । इंदादिसंबन्धित्रोत्नीर्यस्यानुरूपेचरितंराजानुतिष्ठेत्तथा च राजा कण्टकोद्धारेण प्रतामानुरागाभ्यां संयुक्तः स्यात् ॥ ३०३ ॥
  - ( ४ ) **राख्यानम्बः । नके**वलमेवं किंतु इन्द्रस्येति । तेजीवृत्तं तत्तदीग्रां शागरम्येन चेष्टाम् ॥ ३०३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तेजः प्रभावस्तदर्थं वृत्तं तेजोवृत्तमः ॥ ३०३ ॥
  - -वार्षिकांश्वतुरोमासान्यथेन्द्रोऽभिपन्नर्षति ॥ तथाभिवर्षेत्स्वंराष्ट्रंकामैरिन्द्रव्रतं**चरत् ॥ ३०**४ ॥
    - (१) मिधातिथिः । नात्र मकरणे प्रासनियमोऽभिषतः केवलं अतुर्भु मासेषु सन्ततवर्षी पर्जन्योभवति अतःसन्ततंस-

र्वकालंखराष्ट्रंकामैः पूरयेदिन्युक्तंभवित तथा कर्तव्ययथा खराष्ट्रियाअनुरकाभविन्त ॥ ३०४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कामैरपेक्षितदानैः ॥ ३०४ ॥
- (३) कुद्धूकः । कथिमन्द्रादिचरितमनुतिष्ठेदित्याहं वार्षिकेति । ऋतृसंवत्सरपक्षाश्रयणेनेदमुच्यते यथा श्रावणादीः श्रानुरोमासानिन्द्रः सस्यादिसिद्धये वर्षन्येविमन्द्रचरितमनुतिष्ठन्राजा खदेशायातसाधूनभिलवितार्थेः पूरयेत् ॥ ३०४ ॥
  - (४) राघवानन्दः । तदेवाह वार्षिकानित्यष्टभिः । कामैर्रानमानाबैः ॥ ३०४ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कामैरपेक्षितभोगैः इंद्रवर्तचरन्निन्द्रवतमेतदित्यर्थः ॥ ३०४ ॥

अटौ मासान्यथादित्यस्तोयंहरित रश्मितिः ॥ तथा हरेत्करंराष्ट्रान्नित्यमर्कव्रतंहि तत् ॥ ३०५॥

- (१) मेधातिथिः ।[ स्तोकंस्तोकमपिरसमीषत्तापेनादत्तेयथादित्यस्तथाकरमादद्यादित्येषउपमार्थः ] ॥ ३०५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तथाहरेत्करं ऋमेण॥ ३०५॥
- (३) कुद्धृकः । यथा स्यौमार्गशीर्षाचष्टमासात्रश्मिभ्स्तोकंस्तोकंरसमीवत्तापेनादत्ते तथा राजा शास्त्रीयकरानपी-इया सदा राष्ट्राहृद्धीयात् यस्मोदेतदस्याकंत्रतम् ॥ २०५ ॥
  - (४) राघवानन्दः । रश्मिस्थानीयैः करयाहकचराचैः । हरेत् गृद्धीयात् ॥ ३०५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अष्टी मासाः कार्तिकादयः ॥ ३०५ ॥

प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः ॥ तथाचारैः प्रवेष्टव्यंव्रतमेतद्धि मारुतम् ॥ ३०६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । चारैश्वरद्वारा प्रवेष्टव्यं परराष्ट्र ॥ ३०६ ॥
- (३) कुःहूकः । यथा प्राणाख्योवायुः सर्वजन्तुष्वन्तः प्रविश्य विचरत्येवंचारद्वारण स्वपरमण्डलजालेषु चिकीर्षिता-र्थज्ञानार्थमन्तः प्रवेष्टव्यम् यसादितन्मारुतंचरितम् ॥ ३०६ ॥
  - (४) राघवानन्दः । चारैः उक्तकापिटकादिपञ्चविषैः । भवेष्टव्यं भद्राभद्रं ज्ञातव्यम् ॥ ३०६ ॥ यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्ते काले नियच्छति ॥ तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रम् ॥ ३०७ ॥
  - (१) मेधातिथिः । अपराधेन प्रियद्दैष्ययोर्गिमहसमत्वेन वर्तितव्यम् ॥ ३०७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। नियन्तव्याः प्राप्तेकाले॥ २०७॥
- (३) कुङ्कृकः । यद्यपि यमस्य शत्रुमित्रे नस्तस्तथापि तिनन्दकार्चकयोः शत्रुमित्रयोर्यथा यमःशत्रुमित्रमरणकाले तुल्यविनयमयत्येवंराज्ञाऽपराधकालेरागद्देषपरिहारेण प्रजाः प्रमापणीयाः यह्मादेतदस्य याम्यंब्रतम् ॥ ३०७॥
  - (४) राघवानन्दः। यथा यमः प्रियद्वेष्यौ हित्वा मजाकतानुरूपेण नियच्छति दण्डादि करोत्येवमसौ ॥ ३०७॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । सर्वेषियद्वेष्याः ॥ ३०७ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः** । माप्ते काले मरणकाले । नियच्छति नियमयति ॥ ३०७ ॥

वरुणेन यथा पाशैर्वद्धएवाभिदृश्यते ॥ तथा पापान्निगृद्धीयाद्वतमेतद्धिवारुणम् ॥ ३०८॥

(१) मेधातिथिः । अवशङ्किताएव कार्यकारिणोनियहौतन्यायथा न पस्त्रयन्ते ॥ ३०८॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः। बद्ध**प्वदृश्यते नतु बन्धनमाप्तिकाले ज्ञायते ॥ ३०८ ॥
- ३ ) कुछ्कूकः । योवरुणस्य रज्जभिर्बन्धयितुमिष्टः सयथा तेनाविशिङ्क्तिः पाशैर्वद्धप्त लक्ष्यते तथा पापकारिणोऽ-विशिङ्कतानेव यावन्त पारयन्तेतावच्छासयेत् यत्नादेतदस्य वारुणंवतम् ॥ ३०८ ॥
  - (४) राघवानन्दः । यथा वारुणैः पाशैर्बद्धोनरकस्थः एवं साहसकादिनिगडैर्बद्धोदश्येनेति ॥ ३०८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । गृह्यीयान्तिबधीयात् ॥ ३०८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यथा पापं पापकारणं । निगृह्मीत गृह्मीयात् ॥ ३०८ ॥

परिपूर्णयथा चन्द्रंदृष्ट्वा रूष्यन्ति मानवाः ॥ तथा प्रकृतयोयस्मिन्सचान्द्रव्वतिकोरुषः ॥ ३०९॥

- (१) मेधातिथिः । अक्रोधनेन मसाधनारुङ्कारवता मत्तष्टवदनेन मजादर्शनकारु भवितन्यं । निर्वाताआपन्नपरिता-पाभवन्तीत्यर्थः ॥ ३०९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकतयोयात्मन्परिपूर्णे त्रव्यन्तोत्यनुषद्भः ॥ ३०९ ॥
- (३) कुझूकः । यथा पूर्णेन्दुदर्शनेन मनुष्याहर्षमुत्पादयंत्येवममात्यादयोयित्मन्दष्टे तुष्टिमुपगच्छत्ति सचन्द्राचार-चारी नरेन्द्रः ॥ ३०९ ॥
  - ( ४ ) राधवानन्दः । यह्मित्राजनि त्रष्टे प्रकतयोत्द्रव्यन्ति सराजा चान्द्रव्रतिकः ॥ ३०९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । मरुतयइत्यमात्यादयः ॥ ३०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । परिपूर्ण यथा चन्द्रं दृष्ट्वा तथा सप्ताङ्गेन पूर्णराजानं दृष्ट्वा मक्रतयोद्धन्यन्ति ॥ ३०९ ॥

प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यंस्यात्पापकर्मसु ॥ दुष्टसामन्तहिस्रश्व तदाग्नेयंव्रतंस्मृतम् ॥ ३१० ॥

- (१) मेधातिथिः । भ्रशमुद्देजनीयोदुष्टइत्याग्नेयव्रतं । सामन्ता अमात्याएव बहुसाधनयुक्ताः ॥ ३१० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मतापयुक्तः तापकारी । तेजत्वी अधृष्यः । यथा दुष्टदिव्येऽमिहिनस्ति तथा दुष्टानां सा-मन्तानां राज्यसमीपवर्तिनां हिस्रः ॥ ३१० ॥
- (३) कुछूकः । पापकारिषु सदादण्डपातेन प्रचण्डोऽसहनःस्यात्तथा प्रतिकूलामात्यहिंसनशीलोभवेत् तदस्याग्रिसं-बन्धिवतंस्मृतम् ॥ ३१० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पापकर्मसु प्रतापयुक्तः स्यात् तेजस्वी च घृतकाञ्चनपरीक्षादी दाहस्तद्वत् दुष्टसामन्तेषु हिसी-पि ॥ ३१० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दुष्टसामन्तः संसक्तकास्तुसामन्ताः ॥ ३१० ॥

यथा सर्वाणि भूतानि धरा धारयते समम् ॥ तथा सर्वाणि भूतानि बिभतः पार्थिवंत्रतम्॥३ १ १॥

- (१) मधातिथिः। धरा पृथ्वी तद्ददीनानाथाश्य वंशाश्यभरणीयाः॥ ३११॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । समंधारयेत् नत्वेकंपरित्यज्येकमेव । विश्रतः पुष्णतः ॥ ३११ ॥
- (३) कुद्धकः। यथा पृथिवी सर्वाण्युच्यावचानि स्थावरजङ्गमान्युत्कृष्टापक्षष्टानि समेकत्वा धारयते तद्दद्दिद्द-निकगुणवद्भतानि तदितराणि च दीनानाथादिसर्वभूतानि रक्षणधनदानादिना सामान्येन धारयतः पृथिवोसंबन्धिवतंभः वति ॥ २११ ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । समं भूतानि प्रजाः विश्वतः पुष्णतो राज्ञः पार्थिवं वर्त क्षेयम् ॥ ३११ ॥
- (४) रामचन्दः। यथासर्वाणभूतानि पदानादिनाविश्रतः पुष्णतः ॥ ३११ ॥

#### एतैरुपायैरन्यैश्व युक्तोनित्यमतन्द्रितः ॥ स्तेनान्राजा निगृद्धीयात्स्वराष्टे परएव च ॥ ३१२ ॥

- (१) मेधातिथिः । उपसंहारः श्लोकः । एतैर्देवव्रतौरन्यैलौंकतोवगन्यैः ॥ ३१२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतैः पाग्व्यवधानेनोक्तैः । स्वराष्ट्रे स्वराष्ट्रस्थतान् । परएव च परराष्ट्रादागतान् ॥ ३९२ ॥
- (३) कुद्धूकः। एतेरुकोपायैरन्यैश्रानुकैरिप स्वबुद्धिप्रयुक्तोराजाऽनलसः सन्त्वराष्ट्रे ये चौरावसन्ति ये च परराष्ट्रे-वसन्तस्तदेशमागत्य मुण्णन्तितानुभयप्रकारान्तिगृद्धीयात् ।सोऽधिर्भवति वायुश्चेत्यादिना पूर्वसिद्धवदुक्तमम्यादिरूपत्वं इह तु तद्दुणत्यागेन स्फुटीकतमित्यपुनवक्तिः ॥ ३१२ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । उपसंहरति एतैरिति । परे परराष्ट्रे जयादिनात्मसात्कृते तत्रत्यानपिस्तेनान्निगृद्धीयादित्यन्त-षः ॥ ३१२ ॥
- (६) **रामचन्दः** । स्तेनान् चौरान् त्वराष्ट्रे स्थितान् परएव वा परराष्ट्रस्थितान् परराष्ट्रे स्थितान् गत्वा मुज्यतः ॥ ३१२॥

#### परामप्यापदंत्राप्तोब्राह्मणान्य प्रकोपयेत् ॥ तेश्चेनंकुपिताह्य्युःसद्यः सब्रुवाह्नम् ॥ ३१३॥

- (१) मधातिथिः। यः श्लीणकोशोबलीयसा च राज्ञा दण्ड्यते तथापि न ब्राह्मणधनम्प्यापदि यहीतव्यं नचाव-ज्ञानादिना मकोपनीयाः॥ ३१३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । नप्रकोप्येदर्थयहणादिना ॥ ३१३ ॥
- (३) कुत्कुकः । कोशक्षयादिना प्रकृष्टामध्यापदंपामोराजा ब्राह्मणान्य प्रकोपयेचलात्ते रुष्टाः सम्ववहनमेनंसचएव शापाभिचाराभ्यां हन्युः ॥ ३९३ ॥
- ( ध ) राघवान व्यः । एवंविधस्यापि नृपतेर्बाक्षणाधीनत्वं वक्तं ब्राह्मणस्य नियहानुयहसामध्येमाह परामित्या-दिना ॥ ३१३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । हि निश्चयेन । ते ब्राह्मणाः एवं राजानम् ॥ ३१३ ॥ यैः कृतः सर्वेभक्ष्योग्निरपेयश्वमहोद्धिः ॥ क्षयी चाप्यायितः सोमः कोन नश्येत्वकोप्य नान्॥३ १४॥
- ( १) मेधातिथिः । प्रागुक्तार्भसिद्धये ब्राह्मणमाहात्म्यं इतिहासंकोकप्रसिद्धमनुवद्धिः एव्यर्थेष्वाख्यानानि महाभार-तादवगमयितव्यानि ॥ ३१४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्व प्रक्ष्योऽप्रिर्धगुणा कतः । वडवामुखोनामर्षिस्तेन मेरौ तपःकुर्वता समुद्रआहूते।नाग-तस्तेन क्रोभादात्मगात्रोष्मणा समुद्रस्तिमितजलः कतः प्रत्वेदमस्यन्दसदशभास्य स्वणभावोजनितउक्तभापेयोभविष्य-सीति भारते मोक्षधर्मेषुक्तमः । क्षयीकृत्वापभादाप्यायनेनोपायकथनेनाध्यायितभन्द्रोदक्षेण ॥ ३१४ ॥
- (३) कुङ्गुकः । तथाहि यैरिति । यैर्जाझणैरिभशावेन सर्वभक्ष्योम्निः कृतः समुद्रश्रावेग्रजस्थ्रंदश्र क्षययुक्तः प-आत्पूरितस्तान्कोपित्वा कोन नश्येत् ॥ ३१४ ॥
  - (४) राखवानन्दः। श्गोः पनीयमित्युकेमिनाऽसुरस्तां जहार तत्कृत्वा श्गुणा शमीमिः सर्वभक्षोभवेदिति ।

तथा मोक्षधमें नारायणीये कृष्णार्जुनसंवादे नारायणो लोकहितार्थं वहवामुखोनामार्षः पुरा बभूव तस्य मेरी तपस्तप्यतः समुद्रआहूतोनागतस्तेनामार्षितेनात्रगात्रोष्मणा समुद्रः स्तिमितजलःकृतः खेदस्यन्दनसदशश्चास्य लवणभावोजनितउक्त-श्चापयोभविष्यस्येवं त्वत्तोयंवडवामुखेयोग्निस्तेन पीयमानं मधुरं भविष्यतीत्यपेयोमहोदधिः समुद्रः । क्षयी यक्ष्मणायुक्तः । आप्यायितः पूरितः ॥ ३१४ ॥

- (६) रामचन्द्रः। यैर्जासणैः सोमः क्षयी आप्यायितः पूर्णतांप्रापितः तान् ब्रासणान् मकोप्य को न नश्येत॥३१४॥ लोकानन्यान्स्रजेयुर्ये लोकपालांश्व कोपिताः ॥ देवान्कुर्युरदेवांश्व कः क्षिण्वंस्तान्स मृष्ठ्रयात् ॥ ३१५॥
- (१) मेघातिथिः। क्षिणोति छादयति तदविशेषात्स्मृतीनां क्षिण्विन्हं संक्षेपोप्युत्तमानामेवेति युधिहिरेण गाण्डिवे विक्षिप्ते व्यासमुनिना दिशतम् ॥ ३१५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लोकानन्यानिति विश्वामित्रचरितम् । लोकपालानिति इन्द्रांतरसृष्ट्यायुषमेन गरुडंसृजतां वालखिल्यानां चरितम् । देवानदेवानिति वाष्वादीनांवृत्तम् । क्षिण्वन् दुःखजननादेव ॥ ३१५॥
- (३) कु छृ कः । किंच ठोकानामिति । येखर्गादिलोकान्परानन्यांश्य लोकपालान्सुजन्तीति संभाव्यते देवांश्य शापेन मानुषादीन्कुर्वन्ति तान्पीडयन्कः सप्टाद्धिपामुयात् ॥ ३१५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच लोकेति । सुजेयुः विश्वामित्रादयः एवं देवानित्यिष माण्डय्यशापेन यमोषि विदुरतां-गतः । क्षिण्वन् पीडयन् । समृधुयात् समृद्धिंगच्छेत् ॥ ३१५ ॥
- ( ५ ) **नन्द्रनः ।** एतत्पद्यत्रयं राज्ञां वर्ज्यतमत्वकथनं लोकानन्यान्सृजेयुर्यद्ति । क्षिण्वन्बाधमानः समृधुयात्सदीप-येत् ॥ ३१५ ॥
- (६) रामचन्दः । ये ब्राह्मणाः देवान् अदेवान् देवकार्यरहितान् कुर्युः । क्षिण्वन् पीडयन् ॥ ३१५॥ यानुपाश्रित्यतिष्ठन्ति लोकादेवाश्व सर्वदा ॥ ब्रह्मचैव धनंयेषांकोहिस्यात्ताञ्जिजीविषुः ॥ ३१६॥
- (१) मधातिथिः। छोकास्तयः पृथिव्यादयः देवाआहुतिहरिण ब्राह्मणोपाश्रिताः अध्यापनाधिक्येन कर्मबहु-त्वेन ब्राह्मणोदेवानामाश्रयोन तथा क्षत्रियवैश्यौ ॥ ३१६॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यांत्समाभित्य यत्साभ्यान्यज्ञानाभित्य । ब्रह्म वेदः ॥ ३१६ ॥
- (३) कुछूकः । अपिच यानित्यादि । याग्नासणान्यजनयाजनकर्नृकानाश्रित्याग्नौ प्रास्ताहुतिरिति ण्यायेन पृथि व्यादिलोकादेवाश्र (स्यातिलभन्ते वेदएवच येषामभ्युद्यसाधनतया याजनाभ्यापनादिना धनोपायत्वाच ताञ्जीवितुमिन् ज्यन्कोहिस्यात् ॥ ३१६॥
- (४) राघवानन्दः । किंच यानिति । याजनाभ्यापनकुशलान्त्रास्रणानाश्रित्येवापूर्वद्वारालोकांश्रतुर्दशभुवनानि देवाइन्द्रादयश्य स्युरितिभावः ॥ ३१६॥
  - (५) मन्द्रमः । ब्रह्म वेदः ॥ ३१६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यान् ब्राह्मणान् । येषां ब्राह्मणानाम् । ब्रह्म वेदः धनं ॥ ३१६॥

#### अविद्वांश्वेव विद्वाश्व ब्राह्मणोदैवतंमहत् ॥ प्रणीतश्वाप्रणीतश्व यथाग्निर्देवतंमहत्॥ ३१७॥

- (१) मेधातिथिः। जातिमात्राभयाणामनवद्गानं निवद्गत्तामपेक्षेतः नादिक्रियात्विव यथाचैतम्पपादतः कुर्या-दित्यग्री॥ ३१७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अविद्यानपि नतुविद्यानेव। प्रणीतोषिः होमार्थमुङ्गतः॥ ३१७॥
- (३) कुझ्कः । एवंतर्हि विद्यांसंज्ञासणंसेवेतेत्यतआह अविद्यानिति । यथाहितोऽनाहितोवाप्रिमंहती देवतैवंमूर्खो-विद्यांश्य प्रकृष्टा देवतेति ॥ ३१७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अहोकिवक्तष्यमित्याह् अविद्वानिति । दैवतं देवतावृष्ट्मः । प्रणीतः आह्तिः तद्भिनोऽप्रणी-तः ॥ ३१७ ॥
  - ( ५ ) मन्दमः । बृत्तहीनोपि ब्राह्मणोन गर्हणीयहति श्लोकद्वयेनाह अविद्वांश्येवविद्वांश्येति ॥ ३१७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मणीतः हामार्थमुद्धतः सम्बन्धतः । अमणीतः लौकिकः अनाहितः ॥ २१७ ॥ श्मशानेष्वपि तेजस्वी पावकोनवदुष्यति ॥ दूयमानश्च यद्गेषु भूयएवाभिवर्धते ॥ ३१८ ॥
  - · (१) मेधातिथिः। गतार्थीयंदुराचारोप्यविद्येयइत्यर्थः॥ ३१८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्मशानेष्वपिनदुष्यति नपापेगुज्यते यतःतज्ञातीययञ्जेहृयमानीवर्धते नृष्ट्रप्रिस्ततोन्यस्त-तोन्यत्र एकत्वादेवतायाः ॥ ३१८ ॥
- (३) कुछूकः। यथाप्रिर्महातेजाः श्मशानेशवंदहन्कार्येपि नैव दुष्टोभवति किन्तु पुनरपि यज्ञेषु हूयमानोऽभिव-र्धते ॥ ३१८ ॥
- (४) राघवाणन्दः । नैवद्य्यति कव्यादमिषिनित्यादिमस्त्रिक्षकादृष्टदोषेपि दृष्टदोषाभावान्नहि तद्पिर्दाह्यकाश-हीनः । ह्यमानः होमेन संस्क्रियमाणीऽदृष्टदोषंपरिष्टत्य फल्जनकत्या वर्धतद्दतिभावः ॥ ३१८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । श्मशानेष्यपि वर्थते आहुतिभिः ॥ ३१८॥

# एवंयचप्यनिष्टेषु वर्तन्ते सर्वकर्मसु ॥ सर्वथा ब्रह्मणाः पूज्याः परमंदैवतंहितत् ॥ ३१९॥

- (१) मेघातिथिः। अनिष्ठेषु प्रतिषिद्धेषु वर्तमानाष्ट्रपुष्कमैर्यथाशास्त्रदण्ड्यानसहसाऽऽक्रम्य वर्णान्तरवत् ॥३१९॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । अनिष्टेषु लोकविद्दिशेषु ॥ ३१९ ॥
- (३) कुझूकः। एवंकुत्सितकर्मत्वपि सर्वेषु यद्यपि ब्राह्मणाः त्रवर्तन्ते तथापि सर्वप्रकारेण पूज्याः यत्मात्मकष्ट-तदैवतं स्तृत्यर्थत्वाद्यास्य न यथाश्रुतार्थविरोधः शङ्कनोयः॥ ३१९॥
- (४) राधवाणन्यः । किचान्यत् । अनिष्टेषु कुत्सितकर्मसु देवबृन्दाद्पि परमं दृष्टशापानुपहहेतुत्वात् धनमाना-दिना ॥ ३१९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अनिष्टेषु सतामसंमतेषु सर्वकर्मस्वितरजनकर्मस् ॥ ३१९ ॥
  - (६) रामधन्द्रः । तद्विजाःपरमं दैवतम् ॥ ३१९ ॥

# क्षत्रस्यातिपरद्धस्य ब्राह्मणान्मतिसर्वशः॥ ब्रह्मैव सिन्यंतुस्याःक्षत्रंहिब्रह्मसंभवम्॥ ३२०॥

(१) मेधातिथिः । क्षत्रियस्य प्राक्षणान्यतियापितुंपदृत्तस्य ब्राक्षणापुर संनियन्तारः श्रीमदाविधायस्थाभद्वेन

वर्तमानाः क्षत्रियाजपहोमादिशापादिना ब्राह्मणैर्मार्गे व्यवस्थाप्यन्ते अत्र हेतुः क्षत्रंब्रह्मसंभवं ब्राह्मणजातेः सकाशास्त्र-त्रियाणांसंभवः अत्रार्थवादएवायं ननु योयस्योत्पत्तिहेतुर्नासौ तस्य नाशकः ॥ ३२० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। ब्राह्मणान्यतिषवृद्धस्यात्मनाभिभवितुविषमिष्णतः॥ ३२०॥
- ( ६ ) कुःङ्कृकः । क्षत्रियस्य ब्राह्मणान्त्रति सर्वथा पीडानुवृत्तस्य ब्राह्मणाएव शापाभिचारादिना सन्यङ्गियन्तारः य-सात्क्षत्रियोब्राह्मणात्संभूतः ब्राह्मणबाहुमस्तत्वात् ॥ ३२० ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणान्त्रति अतिवृद्धस्य अत्रियस्यापि ब्रह्मैव नियन्तृ इत्यन्वयः । तत्र हेतुः ब्रह्म ब्राह्म-णत्वजात्यविष्टन्नोजीवः ततः संभवं सेवा क्षत्रस्य योनिर्यद्रह्मेतिशुतेः । तदुन्तरभावित्वाद्वा क्षत्रियस्य ॥ ३२० ॥
- (५) **नन्दनः । इतरैश्व ब्राह्मणोनातिक्रमणीयइत्याह क्षत्रस्येति अतिब्रह्मस्य लङ्क्तशाह्ममर्यादस्य सन्त्रियन्तुस्या-**न्नियन्तुं शक्कुयात् कृतः क्षत्रीह् ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्रह्मैव ब्राह्मणः संनियन्तृ स्यात् क्षत्रस्य संनियन्ता स्यात् । क्षत्रं ब्रह्मसंभवं ब्राह्मणात् संभवी-यस्यतं ब्रह्मसंभवम् ॥ ३२० ॥

अम्रोग्निर्मतः क्षत्रमश्मनोलोहमुत्थितम् ॥ तेषांसर्वत्रगन्तेजः खासु योनिषु शाम्यति ॥ ३२ १॥

- (१) मधातिथिः । केनैव अङ्गचओषधिवनस्पतिभ्यएव जायतदृत्येवमिष्ठरङ्खएवउत्पन्नस्तस्य सर्वगंतेजः सर्व-दासंदहति तेजसाऽभिभवति अपः माप्य तदस्य तेजः शाम्यति अश्मनोलोहंखड्गादि "तेन सर्वविदार्यते अश्मसंपाता-रस्पुटित एवंसनियाः सर्वजिगीषवोविजयन्ते ब्राह्मणेषु चेदौद्धत्येन वर्तन्ते तदा विनश्यन्ति ॥ ३२१ ॥
- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । अज्ञयोधिरप्पर्यन्तत्वात् । ब्रह्मतःक्षत्रं क्षत्रक्षयानन्तरं ब्राह्मणैःसह संभूय क्षत्रियाभिःपुः ब्राणांजननात् । अश्मनआकरस्थपाषाणकणेभ्यः । शाम्यति भाःप्राप्य संघर्षणे नश्यति ॥ ३२१ ॥ ,
- (३) कुद्भूकः । तथाच अद्भयद्ति । अलब्राह्मणपाषाणेभ्योऽप्रिक्षत्रियशस्त्राणि जातानि तेषांसंबन्धितेजः सर्वत्र दहनाभिभवच्छेदनार्थकंकार्यकरोति त्वकारणेषु जलब्राह्मणपाषाणाख्येषु दहनाभिभवच्छेदनात्मकंकार्यन करीति ॥३२१॥
- (४) राघवानन्दः । अतएवाइ अङ्ग्यर्ति । अयमर्थः । अप्यर्थिनन्धनं हि मध्यमानं रसक्षयेऽप्रिमिध्यनिकः ॥ अथार्णवस्य क्षुब्धस्य तिलनंभित्तमंथते । रूज्यवन्तं समभवत् विभुवैंश्वानरोऽविमान् ॥ इत्यर्कोप्तः पौष्करेभुतः । विखुद्भवाग्नेः प्रत्यक्षजरुजत्वम् । पाषाणोर्छोड्बीजगर्भोष्मायमानोर्छोड्ध्यनिकः तज्ञासऽत्वे न ततः स्यादतोऽभिष्यक्तयपे
  क्षयाश्मजत्वम् । क्षित्रयेत्वानन्तर्यापेक्षया ब्राह्मणोस्य मुख्यमासीद्वाहूराजन्यः स्तर्वति भुतेश्वततःकितन्नाह् एषामिति ।
  सर्वत्रगं सर्वद्रस्येषु दाहरुद्दपृष्ठादिकर्तृत्वेन वर्तमानं तेजोष्मद्रग्युत्वं रुष्टिस्य तैक्ष्यं राह्मोदण्डनंष त्वाह्य योनिषु जरुष्टीरक्वित्रेषुन विकरोति किंतु शास्यित ब्राह्मणस्त्वक्षतोत्रजेदित्युक्तेः ॥ ३२९ ॥
- ( ५ ) चनच्यः । एतरेवोपपादयति अञ्च्योधिर्वज्ञतः अत्रमिति । अञ्च्योऽधिरितिच पौराणिकाः अञ्चतीत्राज्ञणतः आज्ञणाहि दक्षमरीच्यादयः स्रष्टारः तेषांमन्यादीनांसर्वत्र गन्तुं शक्तेकः शक्तिः त्यात् योनिषु शान्यति अरते एतदुक्तंभ-वित अधिः सर्व दग्धुमीष्टे नापः अध्ययः सिलयन्तुमीष्टे न ब्राज्ञणं छोइं छोइंसर्वच्छेत्तुमीष्टे अधिकोङ्योरपन्यासोदण-न्यार्थः ॥ २२१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अक्त्यः जलेन्यः अधिर्भवति । प्रह्मतः शर्व जातम् अस्पनःलोहम् । तेवां प्रह्मादीनां ॥ १२१ ॥

# नाब्रह्मक्षत्रमुद्रोति नाक्षत्रंब्रह्म वर्धते ॥ ब्रह्म क्षत्रंच संपृक्तमिह चामुत्र वर्धते ॥ ३२२ ॥

- (१) मेधातिथिः । यत्क्षत्रियबाल्लणरहितं राज्यंमित्तपुरोहितादयोयत्र न ब्राल्लणास्तत्र कुतः सप्तद्धिः एवंब्राल्लणा अपि राजोपाश्रिताः कुतः संपर्तिरुभन्ते उभी युक्ती जगज्जयतः ब्रह्मक्षत्रशब्दी ब्राल्लणक्षत्रियजातिवचनी ॥ ३२२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । संपृक्ते परस्पराविरुद्धे वर्षेते अवश्ययोद्धव्यरणोपस्थितौ ॥ ३२२ ॥
- (३) कुङ्गूकः। त्रासणरहितक्षत्रियोवृद्धिन याति शान्तिकपौष्टिकव्यवहारे क्षणादिधर्मविरहात्। एवंक्षत्रियरहितोपि त्रासणोन वर्तते रक्षांविना यागादिकर्मानिष्पत्तेः किंतुत्राह्मणः क्षत्रियश्य परस्परसंबद्द्ष्वेह लोके परलोके च धर्मार्थ-काममोक्षावास्या वृद्धिमेति। दण्डप्रकरणे चेयंत्राह्मणस्तुतिः त्राह्मणानामपराधिनामपि लघुदण्डप्रयोगनियमार्था॥ ३२२॥
- (४) राघवानन्दः। इतश्र ब्राह्मणः श्रेष्ठइत्याह् नेति। याजनाचाशंसाकर्तृतयाऽविद्यमानं ब्राह्मणजात्यविद्यनं यस्य क्षत्रियस्य तत् न ऋष्रोति बुर्द्धनगच्छति। नाक्षत्रं नविद्यते क्षत्रं याज्यपालकादितया यस्य तत्। संपृक्तं प्रस्प-राकांक्षया संयुक्तम् ॥ ३२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अब्रह्म क्षत्रं न ऋघोति न वृद्धियाति । अक्षत्रं ब्रह्म नवर्धते । तत्माद्रह्मक्षत्रं संप्रयुक्तं इहलोके अमुत्र परलोके ॥ ३२२ ॥

दत्वा धनन्तु विश्रेभ्यः सर्वदण्डसमुत्थितम् ॥ पुत्रेराज्यंसमास्रज्य कुर्वीत प्रायणंरणे ॥ ३२३॥

- (१) मेधातिथिः । यदा तु रजसाभिभूयेत कतकत्यः स्यात्तदा वसुनि धने सित सर्वदण्डसमुद्धतंत्राह्मणेभ्योदयात् । महापातिकथनस्य वरुणाय प्रतिपादनमुक्तंनराङ्गा तह्रहीतस्यं अभ्यतुदण्डधनंराङ्गा दृष्टादृष्टकार्यार्थवादादृहुधनमस्ति प्रयाणकालभ तदा सर्वस्यायंविनियोगः । अभ्येतुदण्डयहणंकरशुरुकादीनामपि प्रदर्शनार्थव्याचक्षते तथासित सर्वस्वद्यादित्युक्तंभवित वाह्रनायुधभूभिपुरुषवर्ज सर्वदातव्यं एवतु व्याख्याने पुत्रे राज्यसमासायेति न घटते नहितस्यकोशस्यराजकरणसंभवः कुर्वीत पायणंरणे आत्मत्यागसंयामकुर्यात् यदि कथिवन्त्यावस्थायां रणंनोपलभेत तदाद्युदका
  दिना शरीरंजद्यात फल।तिशयसंपत्तिस्तु रणेसमासंजनमारोपणम् ॥ ३२३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रणेपायणमन्त्रथा तुरैवक्तैरेव रोगादिभिरुभयथापि दत्वाधनमित्यादि तुल्यमः । माय-णमात्रधर्मत्वात् ॥ ३२३ ॥
- ( ३ ) कुङ्क्ष्कः । यदातु विशिष्टदर्शनेनाचिकित्सध्याधिना वाऽऽसम्नष्टत्युर्भवित तदा दत्वेति। महापातिकथनध्यित-रिक्तविनियुक्तावशिष्टसर्वदण्डधनंत्राह्मणेभ्योदत्वा पुत्रे राज्यंसमर्ध्यासम्बद्धः फलातिशयपाप्तये संघामे प्राणत्यागंकुर्यात् संपामासंभवेत्वनशनादिनापि ॥ ३२३ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । क्षत्रियस्य बीतरागस्य नृपतेः कार्यान्तरं विधत्ते दत्वेति । प्रायणं प्राणत्यागं रणे कुर्यादिति । वने इतिकचित्पाउस्तदा वनवासंकुर्यादिति ॥ ३२३ ॥
  - ( ५ ) जन्द्जः । अथ चरमे वयसि राज्ञः कर्तध्यमाह दृत्वाधनन्तु विषेश्यहति । प्रायणं मरणम् ॥ ३२३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । भनं महापातकादिय्यतिरिक्तं सर्वदण्डसमन्वितं व्युत्थितं गायणं गयाणम् ॥ ३२३ ॥ एवंचरन्सदा युक्तोराजधर्मेषु पार्थिवः ॥ हितेषु चैवलोकस्य सर्वाम्भृत्यान्त्रियोजयेत्॥ ३२४॥
- (१) मेधातिथिः। एवंचरिवहरन्राजधर्में शास्त्रोपिदृष्टेषु तदायुक्तस्तत्परः छोकेभ्यस्तत्परः छोकेभ्यः (चराष्ट्री-

<sup>\*</sup> तुविशिष्ट≈स्वनिष्ट (अ)

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । राजधर्मेषु व्यवहारदर्शनादिषु ॥ २२४ ॥
- (३) कुल्लुकः । एवमभ्यायत्रयोक्तराजधर्मेषु व्यवहार्यमाणोराजा सर्वदा यजवाश्वजाहितेषु सर्वाश्वरणान्विनि-योजयेत् ॥ २२४ ॥
- ( ४ ) **राज्यानन्दः ।** तत्रासमर्थस्य वृत्यन्तरंत्रदर्शयन्वैश्यशूद्भयोः कर्माह एवमितिहाभ्याम् । श्रृत्यानमात्यान् । पार्थिवहति जात्यन्तरंचित्पृथिवीपास्रकः। उक्तधर्मानुष्ठानमावश्यकं तस्यापि ॥ १२४ ॥
  - ( ५ ) मृन्द्रमः । युक्तोवहितः श्वत्यानधिकारिणः ॥ ३२४ ॥

एषोऽखिलः कर्मविधिककोराज्ञः सनातनः ॥ इमंकर्मविधिविद्यात्क्रमशोवैश्यशृह्योः॥ ३२५॥

- (१) मधातिथिः। आयेनानेन शृहेण कण्टकगुद्धिपर्यन्तीराजधर्मउपसंद्धियते द्दितीयेन वैश्यशूद्दयोदपचारेचे-त्युक्तमनुस्मारयन्ति ॥ ३२५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजधर्मानुपसंद्वत्य वैश्यशूद्वयोर्धर्मावसाधारणौ क्रमप्रामाववतारयति एषइति । इमं व-स्यमाणम् ॥ ३२५ ॥
- (३) कुद्भूकः । एतदाक्षः कर्मानुष्ठानंपारंपर्यागततया नित्यंसमयमुक्तः इदानीवैश्यश्रद्धयोः ऋमेण वश्यमाणिषदं-कर्मानुष्ठानंज्ञानीयातः ॥ ३२५ ॥
  - (५) जन्द्भः। दुमंत्रक्ष्यमाणम् ॥ ३६५॥
  - (६) रामचन्द्रः । इमं वक्ष्यमाणलक्षणम् ॥ ३९५ ॥

वैश्यस्तु कृतसंस्कारः कत्वा दारपरिप्रहम् ॥ वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात्पशूनांचेव रक्षणे ॥६२६॥

- (१) मेधातिथिः । कतसंस्कारउपनीतः कतिवसाहम वार्तायां वश्यमाणकालसमुदायोवार्ता तत्र नियुक्तः स्यातः स्था बाईस्पत्येवार्तासमुपदिष्टा ॥ २२६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। वार्तायां रूपी ॥ ३२६॥
- (३) कुल्लुकः । वैश्यः कतोपनयनपर्यन्तसंस्कारोतिवाहादिकंकत्वा जीविकायां वश्यमाणायां कन्यादिकार्यार्थ-पशुपाकने च सदा समायुक्तः स्यात् पशुरक्षणस्य वार्तात्वेपि प्राधान्यक्यापनार्थपृथग्विधानं तथाचोत्तरश्लोकान्यां प्राधान्यदर्शयति ॥ ३२६ ॥
  - (४) राघवानम्यः। तन्नारी वैश्यवसीराह वैश्वस्थिति ॥ ३२६॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । संस्काराजातकर्मादयोगोदानव्रतान्ताः वार्तायां किंपगोरक्षवाणिज्यवार्धुव्येषु ॥ ३२६ ॥
  - ( ६ं ) रामचन्द्रः । वैश्यस्तु वार्तायां कृष्यादी नित्ययुक्तःस्यात् ॥ ३२६ ॥

मजाप्रतिहि वैश्याय सन्ना परिवदे पशुन् ॥ ब्राह्मणाय च राक्षे च सर्वाः परिवदेप्रजाः॥ ३२ ण।

(१) निधातिभिः। पशुरक्षणंवैश्यस्य नकेवलंजीविका यैर्यावद्धर्माय मीतिदर्शयस्यर्थवादेन। कथंपुनर्रष्टे सत्यरष्ट-मुक्तंप्रजाषास्मवन्त्रिययात्परिपालनीयंत्वयेति नियोगपरिदानं क्षत्रियस्य प्रजापालनेऽधिकारोनिरुपितः ब्राह्मणस्य प्राय-भिक्तोपदेशादिना जपहोमादिनाच आदित्याज्ञायतेवृष्टिरिति सर्वाधिकारः रष्टान्तार्थवैतत् नथैव धर्मण्ववैश्यस्य पशुरक्षणादिः॥ ३२७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। परिदरौ रक्षणाय ददौ । ब्राह्मणाय पारलैकिकसिद्ध्यर्थम् ॥ १२७ ॥
- (३) कुङ्खूकः । यसाद्रह्मापशून्सृष्ट्वा रक्षणार्थवैश्याय दत्तवानतोवैश्येन रक्षणीयाःपशनदति पूर्वानुवादः पजाश्र सर्वाः सृष्टुा ब्राह्मणाय राज्जे च रक्षणार्थदत्तवानिति पसङ्गादेतदुक्तमः ॥ ३२७ ॥
- (४) राघवानन्दः । परारक्षणंहेतुः मजापितरिति । ब्राह्मणायेत्यादिनियतरक्षणे दृष्टान्तार्थे । ब्राह्मणक्षत्रिययोर्धर्म-स्योक्तत्वात् ॥ ३२७ ॥
- (५) नन्द्रनः । वैश्येनावश्यंरक्षणीयाः पशवद्रत्याह प्रजापितिहिवैश्यायेति । परिदानं निक्षेपः उत्तराधींपन्यासोदष्टा-न्तार्थः ॥ ३२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वैश्यान्पशून् रक्षणाय ददे दत्तवान् । ब्राह्मणायउपदेशार्थम् । राह्मे क्षत्रियायसर्वाः मजाः रक्षा-र्थे ददे ॥ ३२७ ॥

#### नच वैश्यस्य कामः स्यान्तरक्षेयंपश्रुनिति ॥ वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथंच न॥३२८॥

- (१) मेधातिथिः। ननु कोजीवितार्थंकामः यदुक्तं यद्यप्यदष्टंतदा दष्टाश्रितमेव भोजने पाङ्मुखतायामेव तत्र कथंचिदिदमुख्यते नचवैश्यस्य कामंस्यादिति नझबुभुक्ष्यमाणः पत्यवैति सत्यमेवंकष्टाविकष्टंपाशुपाल्यमिति ज्ञापियतुं। क-श्रिष्मन्यते सर्वाण्येतानि नियमार्थानि तुल्यफलानीति तत्र तुल्यफलत्वे च पक्षेऽकामोपिस्यात्कर्मान्तरंकामयमानस्य-यदात्वन्येश्योगुणवत्तरोयदा तदातु तेनाजीवेन्नकर्मान्तरे प्रकृतिः अतएव तदालंबनोजीवेन्॥ ३२८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कामःस्यादीदगुयमःस्यात् । वैश्येचेच्छत्युद्यमंकुर्वति नान्येनवर्णेन रक्ष्यास्तदभावे न शूदेण रक्ष्याद्रत्यर्थः ॥ ३२८ ॥
- (३) कुल्लूकः । पशुरक्षणंन करोमीति वैश्येनेच्छा न कार्या अतः रूष्यादिवृत्तिसंभवेपि वैश्येन पशुरक्षणमवश्यं करणीयं । वैश्ये च पशुरक्षणंकुर्वत्यन्यः पशुरक्षणंन कारयितव्यः ॥ ३२८॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । वैश्यस्यावश्यकत्वमनुवदन् अनापद्धर्ममाह नचेति ॥ २२८ ॥

# मणिमुक्ताप्रवालानांलोहानांतांतवस्य च ॥ गंन्धानांच रसानांच विद्यादर्घबलाबलम् ॥३२९॥

- (१) मधातिथिः। लोहशब्देन तामायस्कांस्यान्याह अर्धबलाबलंन्यूनताऽर्धस्य न्यूनताधिक्ये देशकालापेक्षे किलान्देशइदंमहार्घकित्मन्वाऽपिचतार्घमवंकालेऽपि ॥ ३२९॥
- (२) सर्वेत्तज्ञारायणः । मणिरश्ममणिर्माणिक्यादिः । छोहानां हिरण्यादीनामः । तान्तवस्य कौशेयादेः । अर्ध-बलावलं मुन्योत्कर्षापकर्षे ॥ २२९ ॥
- (३) कुछूकः । किंचमणीति । मणिमुकाविद्रुमलोहवस्राणां गन्धानांकर्पूरादीनां रसानांलवंणादीनां उत्तममध्यमाः नांदेशकालांपक्षयामुल्योत्कर्षापकंषवेश्यः जानीयात् ॥ ३२९॥
- (४) राघवानन्दः । नकेवलं पशुसंरक्षणमेव वैश्यस्याभ्यद्पीत्याह् मणीति । मणिमुक्तादीनाम् लोहानां सुवर्ण-रजतादीनामः ) तान्तवस्य वस्त्रादेः । गम्धानां चन्दनकुहुमादीनामः । रसानां तैलादीनामः । अर्धमलाबलं देशकालायपे-क्ष्य न्यूनाधिकमूल्यमः ॥ २२९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तान्तववस्य ॥ ३२९॥

## बीजानामुप्तिविचस्यात्क्षेत्रदोषगुणस्य च ॥ मानयोगंच जानीयानुलायोगांश्व सर्वशः ॥ ३३०॥

- (१) मधातिथिः। इदंबीजंविस्तृतमुच्यतइदंसंहतमुच्यतदत्येनामुर्भिविद्यात् इदंबीजमिलन्शे ते प्ररोहतीदंन इदंच-बलवत्फलित एवमादयोगुणदोषाः द्रोणशूर्पाढकादयोमानिविशेषास्तेषांयोगाये हस्तेन मीयन्ते ॥ ३३०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपिविचस्यातः वापनंकलादिवित्स्यात् । क्षेत्रदोषगुणस्य वेदिता । मानयोगानः द्रोणा-दीनः । तुलायोगानः पलादीनि । योगपदेन यत्रयादशमासनंबन्धस्तद्विचादित्युक्तमः ॥ ३३० ॥
- (३) कुद्धृकः । बीजानांसर्वेषांवपनविधिक्षः स्यात् इदंबीजमिल्पिकाले तत्र संहतंचीप्तंपरीहत्यिलानेत्येवं तथेदमूष-रिमिरंसस्यपदिमित्यादिक्षेत्रदोषगुणक्षश्च स्यात् । मानोपायांश्च प्रस्थद्गोणादीन् तुलोपायांश्च सर्वान् तत्त्वतोजानीया र यथा-च्योन वश्चयति ॥ ३३० ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्यद्पि तत्कृत्यमाह् बीजानामितिचतुर्भः। उप्तिविद्वपनकालवित् द्दंबीजमिदानींपरोह्-ति नेदिमदानीमिति ऊषरानूषरादिक्षेत्रदोषगुणयोर्ज्ञातितिशेषः । मानयोगांश्य प्रस्थद्रोणाढकादीनि मानानि यैः परिमाणप-कारैयुंज्यन्ते संभवंति तान्यानीपायान् । तदुक्तंसप्तमेऽष्टमुष्टिरित्यादि । तुलायोगान् त्रसरेण्वादिपलान्तान् ॥ ३३० ॥
  - (५) नन्दनः । क्षेत्रबीजगुणस्यवेत्ता स्यादिति विपरिणामः ॥ ३३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । बीजानां उपिवित्स्यात् वपनवित् मानयोगांश्य जानीयात् परथादीश्य परथादकादयः ॥ ३३०॥ सारासारंच भाण्डानांदेशानांच गुणागुणान् ॥ लाभालाभंच पण्यानांपश्चनांपरिवर्धनम्॥ ५३ १॥
- (१) मेधातिथिः। भाण्डशब्देन विकेयवस्त्राजिनाःयुच्यन्ते तत्र सारासारता यत्कालान्तरे स्थितंच न नश्यित तत्सारंतिदतरदसारं अस्मिन्देशे ब्रीह्योभूयांसे ऽस्मिन्काले यवाअस्मिन्नोदशङ्गाचारईदशीजानपदानांत्वभावएवमादयोदेशे गुणागुणाः अनेन च यवसेनेदशेन चलवणेनात्मिन्काले प्रयुक्तेन पश्रवीवर्धन्तद्दति ॥ ३२१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भाण्डानां विकयद्रव्याणाम् । देशानां देशान्तराणाम् । गुणागुणं लाभालाभहेतुत्वम् । लाभालाभं कालान्तरेण ॥ ३३१ ॥
- (३) कुछूकः । इदमुत्कृष्टमेतदपक्ष्टमित्येकजातीनामपि द्रव्याणांविशेषंजानीयात्तथा देशानांत्राक्पिश्रमादीनांक किमल्पमूल्यंकिबहुमूल्यंचेत्यादिदेशगुणदीषौबुष्येत विकेयद्रव्याणांचेयता कालेनेयानपचयोपचयोवेति विद्यात्तथाऽस्मि-च्हेशे कालेऽनेनच नृणोदकयवादिना पशवोवर्धन्तेऽनेन क्षीयन्तदृत्येतद्पि जानीयात् ॥ १३१ ॥
- (४) राघवान-दः । सरितिपक्षनिबिद्यदितारतम्येन स्थायित्वास्थायित्वे भाण्डानां मृन्ययादीनां एकजाती-यानामपि । गुणागुणं लवणादिरसोत्पत्तिनिम्नोन्नतादिसत्त्वेन गौडादिदेशानाम् । पशूनां विवर्धनं वटकण्टकमाषतृणादिभ-क्षणीयद्रव्यम् ॥ ३३१ ॥
- (५) नन्दनः । भाण्डानांद्रव्याणां देशानां क्षेत्रादीनामः ॥ ३३१ ॥ भृत्यानांचं भृतिविद्याद्वाषाश्व विविधानृणाम् ॥ द्रव्याणांस्थानयोगांश्व क्रयविक्रयमेव च॥३३३॥
  - (१) मेथातिथिः । भृत्यादासाः भेष्यादयः गोपालाजपालमहामात्राचास्तेषांच कियतीवृत्तिरिति विचात् मालवः

कमगधद्रविडादिरेशभाषाः एतदेशाअस्मिन्नर्थर्ददशमुचारयन्ति इदंद्व्यमेवंस्थाप्यतएवंसवर्ततएवमाब्रियतेऽनेन योज्यत इयताविक्रीयते ॥ ३३२ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः । भृ**त्यानांभृतिमेतयाभृत्येतत्कर्ममासंकार्यमिति । भाषा दाक्षिणात्यादिभाषाभेदान् । द्व्या-णांस्थानयोगानत्रेतदुत्पद्यतङ्ति । ऋयविऋयमत्रास्यऋयविऋयाविति ॥ ३३२ ॥
- (३) कुद्धूकः । गोपालमहीषपालादीनामिदमस्य देयिमिति देशकालकर्मानुरूपंत्रेतनंजानीयात् गौडदाक्षिगात्यादी-नांच मनुष्याणांनानाप्रकाराभाषाविक्रयाद्यर्थविद्यात्तथेदंद्रव्यमेवंस्थाश्यतेऽनेन च संयुक्तंचिरंतिष्ठतीति बुभ्येत तथेदंद्रव्य-मिलन्देशे काले चेयता विक्रीयतइत्येतदिप जानीयात् ॥ ३३२ ॥
- (४) **राघवानन्दः । भृ**त्यानां कर्मकुर्वंताम । भाषाश्च ऋयविऋयार्थं लडपाभ्यंगतेलादिरुपाः । नृणामुत्कलादिरुपा-नामः । नृणामितिविशेषणाहेदस्मृत्यादावन्येषामप्यधिकारद्ति । स्थानयोगांश्च पृगलवङ्गादीनां स्थापनोचिनार्द्रुक्कादीनि स्थानानि सुवर्णाचाकरान्वा ॥ ३३९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । स्थानयोगान्निधानोपायान् ॥ ३३२ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः । भृत्यानां भृतिवेतनं विद्यात् । द्र**ण्याणां स्थानयोगांश्य अत्रेदंवस्तूत्पद्यतइति ३३२ ॥ श्रीरामचन्द्र भट्टविरचितायां मनुभावार्थदीपिकायां नवमोध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥

धर्मेण च द्रव्यवद्भावातिष्ठेदालमुत्तमम् ॥ दद्याच सर्वभूतानामन्नमेव प्रयत्नतः ॥ ३३३॥

- (१) मेधातिथिः । बहु अन्नंदातव्यमित्यर्थः अन्यथा राज्ञादण्ड्यः एवमर्थमत्रीच्यते महाधनस्यचैतत् ॥ ३३३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अन्नमेवद्यात् द्यादेवालं रूपीवलतया बहन्नत्वात् ॥ ३३३ ॥
- (३) कुद्भूकः । धर्मेण विक्रयाँदिनोक्तमकारेण धनवृद्धी प्रकृष्ठयत्रकुर्यात् हिरण्यादिदानमपेक्ष्यान्तमेव प्राणि-भ्योविशेषेण दद्यात् ॥ ३३३ ॥
- (४) र्। घ्वानन्दः । किंच । धर्मेण अशीतिभागीवृद्धिः स्यादित्यनेन धनवृद्धीयसंकुर्यात् । सर्वभूतातां क्षुधार्तानां इन्यादिसंचितमन्त्रंद्यात् । न तेषु क्लिश्यमानेषु अधिकलाभार्थ [ अधमर्णस्यसुवर्णादिकं ] रे स्थापयेदित्यर्थः ॥ ३३३॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । सर्वभूतानांशुद्रादीनां दद्यादेवेत्यन्वयः ॥ ३३३ ॥

विप्राणांवेदविदुषांग्रहस्थानांयशस्विनाम् ॥ शुत्रृषेव तु शृदस्य धर्मोर्नेश्रेयसः परः ॥ ३३४ ॥

- (१) मेधातिथिः। यशिवनामिति साध्वाचारोलक्यते शुश्रूषापरिचर्येव तस्य धर्मः परेश्रेयआवहति ॥ ३३४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । शृ**द्धधर्मानाह विषाणामिति । गृहस्थानामित्यन्यैर्भरणासंभवादित्युक्तम् । नैःश्रेयसोनिः-श्रेयसहेतुः ॥ ३२४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । शृद्धस्य पुनर्देद्रविदांगृहस्थानांत्वधर्मानुष्टानेन यशोयुक्तानांबाह्मणानांयापरिचर्या सैव प्रकृष्टत्वर्गाः दिश्रेयोहेनुर्धर्मः ॥ ३३४ ॥
  - (४) राघवानन्दः । उपसंहारव्याजेन शृद्भवृत्तिं कथयति विपाणामितिद्याभ्याम् । गृहस्थानामितिविशेषणादा-

<sup>🤋</sup> एवमेवमूले । राघ० २ चिन्हितपुस्तके च ।

<sup>&</sup>lt;sup>‡</sup> विक्रयादिना=द्विकशतादिना (अ) (३) राघ० ३

श्रमान्तरेषु श्रम्रापेक्षानिषेधः त्वयंदासास्तपित्वनइतिन्यायात् । तत्रापि न तपित्वनामितिभावः । यशित्वनां यशोधिनामः । कदर्यशृश्रूषा भृत्यदुः खकरी नतु सुखकरी उदर्केषि भक्ष्यालाभद्देषादिना दुरदष्टअदुः खरूपफलत्वात् ॥ ३२४ ॥

(५) नन्द्रनः। नैश्रेयसः निश्रेयसहेतुः॥ ३३४॥

शुचिरुत्कष्टश्रुश्रूषुर्ऋदुवागनहंकतः ॥ ब्राह्मणाद्याश्रयोनित्यमुरकष्टांजातिमश्रुते ॥ ३३५॥

- (१) मधातिथिः । शुचिम्रद्वारिशुभ्येन्द्रियसंयमनेन च उत्कष्टास्त्रैवणिकान् शुश्रूष्मृदुवाङ्गतकीदिशास्त्रगन्थितयापरु-षभाषी उत्कष्टां ब्राह्मणादिजातिमामोतीत्यर्थः स्पष्टमुक्तं प्रयोजनं पुनब्रीह्मणापाश्रयप्रहणात् अन्यानप्याश्रितस्यान्यशुश्रू-षकस्यैतद्विरोधेन धर्मएव ॥ ३२५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुचिरान्तरबाह्मशौचवान् । उत्कष्टस्य ब्राह्मणस्य शुश्रुषुः ब्राह्मणायाश्रयः कंचिदेकं-ब्राह्मणमाश्रित्यस्थितः । जातिमुक्कितां जन्मान्तरे वैश्यादिजातितामः । उत्कर्षजातिनइनिक्वचित्पाठः ॥ ३३५ ॥
- (३) कुद्धूकः । बाह्याभ्यन्तरशौचोपेतः स्वजात्यपेक्षयोत्कष्टद्विजातिपरिचरणशीलोऽपरुषभाषी निरहद्वारः प्राधा-न्येन ब्राह्मणाश्रयस्तदभावे क्षत्रियवैश्याश्रयोपि स्वजातितउत्कष्टांजातिंगामोति ॥ ३३५ ॥
  - ( ४ ) **राघवानन्दः** । उत्कष्टशुश्रृषुः उत्कष्टानां द्विजानां शुश्रृषुः । उच्छ्रिति सच्छूद्रताम् ॥ ३३५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । उत्कृष्टशुश्रूषा पूर्वपूर्ववर्णपूजनम् ॥ ३२५ ॥

एषोऽनापदि वर्णानामुक्तः कर्मविधिः शुभः ॥ आपद्यपि हि यस्तेषांक्रमशस्तन्तिबोधत॥३३६॥ इतिमानवे धर्मशास्त्रे भृगुपोक्तायां संहितायां नवमोऽध्यायः॥ ९॥ ॥ ७॥ ॥ ७॥

(१) मेधातिथिः। स्पष्टम्कंपयोजनंत्र ॥ ३३६॥

इतिभदवीरत्वामिसूनोर्भदमेधातिथिकतौ मनुभाष्ये नवमोध्यायः समाप्तः॥

(२) सर्वज्ञनारायणः। यस्त्वेषांकर्मक्रमोवृक्तिक्रम्य क्रमशोनिबोधत मध्येषसंगागतींकचिदुकाऽजीवंस्तुयथोक्त-नेत्यादिना वक्ष्यमाणः॥ ३३६॥

श्रीनारायणसर्वञ्चोक्तंमन्वर्थनिबन्धनम् । वीक्ष्य धर्मान्वरात्रृत् वेद्यसर्वरुतेरुतम् ॥ १ ॥

इति श्रीसर्वज्ञनारायणकतो मन्वर्थविवृतौ नवमोध्यायः ॥ ९ ॥ समाप्तोयं समस्तव्यवहाराणामापदांच निस्तारक-न्नामाध्यायः ॥ ७ ॥

(३) कुःह्रूकः । एषवर्णानामनापदि चतुर्णामपि कर्मविधिधर्मंडकः आपद्यपि यस्तेषांधर्मस्तंसंकोणेश्रवणादूर्धं-क्रमेणशृज्त ॥ ३३६॥

इतिश्रीकुळ्ळुकभट्टविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

(४) राघवानन्दः । वृत्तर्वतिष्यमाणयोरध्याययोः संबन्धार्थमनापद्धर्ममुपसंहरन्नापद्धर्म प्रतिजानीते एषदिति ॥ ३३६॥

इति श्रीराघवानन्दसरत्वतीविरचितायां मन्वर्थचन्द्रिकायां नवमाध्यायः ॥ ९ ॥ ॥ ५ ॥

(५) नन्दनः । एतद्दितीयादिभिरष्टाभिरभ्यायैठक्तं पूर्वयः कश्चिदापद्धर्मेउक्तः सोल्पकद्दयभिभेत्याह अनाभदीति । शास्त्रानुक्रमाभ्युदेशेनक्रमशोनिबोधत आपद्धर्मतः पश्चाद्यस्यमाणेनेत्यर्थः ॥ ३३६ ॥

इतिमानवधर्मानुशासनव्याख्याने श्रीनन्दनकते नवमोध्यायः ॥

#### ॥ श्री ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

## ॥ अथ दशमोऽध्यायः प्रारभ्यते॥



अधीयीरंसयोवर्णाः स्वकर्मस्थाद्विजातयः ॥ प्रब्रूयाद्वास्रणस्त्रेषांनेतराविति निश्वयः॥ १ ॥

- (१) मेथातिथः। यहणायंत्रैवांणकानांखाध्यायविधिरुक्तोगृहीतस्य [वेदस्यवा] विस्मरणमन्युक्तंसवांश्रिमणां खाध्यायेनित्ययुक्तः स्यान्या नित्यंशाह्राण्यवेक्षेत शास्त्रंपमुख्यया वृत्त्येव शासनाद्धिशास्त्रंपमाणान्तरानवगतविधिप्रतिपादनाच्च वेदएवेति तदेव शास्त्रमन्यत्रयन्थसंदर्भसामान्याच्चास्त्रशब्दप्रयोगः तथा नियतोवेदमभ्यसेत् ब्रह्मोद्द्यता वेदांन-देति। यस्तु ब्रह्मयद्धः सएकेनापि स्रक्तेन साम्रानुवाकेन खण्डेन कण्डिकयावेकयेव यावज्ञीवमधीतया सिध्यति न तेन ब्रह्मसरणमाक्षिप्यते तदेवनिर्विषयत्वादस्य विधेरनुवादार्थतेवप्रब्रूयाद्वास्त्रणस्त्रावेतराविति क्षत्रियवेश्ययोः प्रवचनंनिवर्त-यितुमः। ननुचाध्यायनंब्रह्मस्त्रक्रयादिना तयोस्तदमाप्तमेव। नैषदोषः वृत्तिकरणस्याश्रुतत्वानदर्थेव निवृत्तिः संभाव्यतं धर्मार्थन्तुविद्यादानंतयोरप्यस्त्यवेत्याशङ्कानिवर्तयति अथास्तिसामान्येन निषेधः एवति ब्रह्मात्रक्षणप्रसङ्कजननार्थसिद्ध-मेवोच्यते एवच छत्वाऽनुक्रमणीयः संबन्धोनहातव्योयमिति भविष्यति वैश्यशुद्धोपचारंच संकीर्णानांचसंभवद्दित कश्चि-दाह्य अध्यापनंशब्दोच्चारणशिक्षणं प्रवचनंतु तदर्थव्याख्यानम्पि अतोभिन्तत्वान्ताध्यापनिवृत्त्या तदर्थव्याख्यानिवृत्तिः क्षात्रत्याप्त्राप्ताः पुनरुपदेशः। ननुच नात्र वेदशब्दोस्ति कुतस्तत्कर्मता अध्ययनिक्रयया ऽत्रोक्तकण्यपद्यविषयमपीदम-ध्ययनमुच्यते तथासत्यदृश्चीविधः स्यात् यतश्चाधिकारकल्पना प्रसज्येत मूलकल्पना च स्यात् तथातुव्याख्यातं उप-छब्धमूळवेयंसमृतिर्भवतीति नादृष्यक्रकण्या प्रसङ्घः द्विज्ञात्यदृति सिद्धे त्रयोवणाद्दित पादपूर्णमेवत्वकर्मस्थादित ॥ १॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । श्रीमहागणपतयेनमः । चत्वारीवर्णाउक्तास्तद्धमिश्र अथ क्रममामं संकीर्णानां त्वरुपं तह्नयश्र वाष्याः तह्निमसंगाच वर्णानामपि वृत्तिवक्ष्यते तत्र संकीर्णानामध्ययनिष्धेर्थं वर्णत्रयस्यापि स्थितमध्ययनमाचक्षाणः प्रसंगादध्यापकमपि नियमयति अधीयीरन्तित । त्रित्वं शूद्रेणसह माभूदित्यतउक्तंद्वजातयद्दि । विकर्मस्थानां शौद्रवृत्या जीवतां माभूदित्यतउक्तंत्वकर्मस्थाद्दि । आपदि तु क्षत्रवैश्यकर्मापि विषस्य त्वक्रेमेंवेति याह्ममः । अस्य निषेधार्थतां प्रवचननिषेधे दर्शयति नेतराविति ॥ १ ॥
- (३) कुद्भृकः । वैश्यशृह्धमनिन्तरंसंकीर्णानांच संभवमिति प्रतिक्कातत्वात् तिसन्वाच्ये वर्णेभ्यएव संकीर्णानामुन्य-त्तेः वर्णानुवादार्थं नैवर्णिकस्य प्रधानधर्ममध्ययनं ब्राह्मणस्य चाध्यापनमनुवदित । ब्राह्मणादयस्त्रयोवर्णा अध्ययनानुभूत-रेषकमीनुष्ठातारे।वेदंपदेयुः । एषांपुनर्मध्ये ब्राह्मणएवाध्यापनंकुर्यान्त क्षत्रियवैश्यावित्ययंनिश्वयः । प्रब्रूयाह्माह्मणः पुनस्त्वे-षामित्यनेनैव क्षत्रियवैश्ययोरध्यापननिषेधसिद्धौ नेतराविति पुननिषेधवचनं प्रायश्वित्तगौरवार्थमः॥ १॥

- (४) राघवानन्दः । तत्रादौ आपद्धमं वक्तुमनापद्धमांन्सारयति अधीयीरन्तितष्ठद्धः । त्वकर्मस्थाअग्निहोत्राचनृष्ठानेच्छवः एवाधीयीरन्तेनाष्ययनाख्यंसंस्कारसंस्कतवेदार्थावबोधोनुष्ठानाङ्गंवाध्ययनमात्रमितिभावः । तेषांमध्येत्राह्मणएव मत्र्याद्धमंमितिशेषः । इतरौ क्षत्रियवैश्यौ ॥ १ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । अथ शास्तानुक्रमण्युदेशक्रमेण संकीर्णानां संभवंवक्ष्यंस्तत्मकृतिभूतानां चतुर्णावर्णानामुत्कपिक्षी तावदाह अधीयीरन्ति । निर्णयः अयमभिमायः द्विजातित्वाद्विधिविहितधर्मानुष्ठायित्वाद्वध्ययनयोगाच त्रयोवर्णाः शूद्धा-दुत्कष्टाः ब्राह्मणस्त्वाचार्यत्वात्क्षित्रयवैश्याभ्यामुत्कष्टइति ॥ १ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । त्रयोवर्णाः अधीयीरन् प्रयेषुः । तेषां वर्णत्रयाणांत्राह्मणःमब्रूयात् न इतरौ नृपवैश्यौ न ॥१॥ सर्वेषांत्राह्मणोविद्याहुत्त्युपायान्यथाविधि ॥ प्रज्ञृयादितरेभ्यश्य स्वयंचेव तथा अवेत् ॥ २॥
- (१) मेधातिथिः। नचास्योपिदशेद्धर्ममिति नकश्चिद्धर्मोपदेशः शूद्धस्य कर्तव्यइत्युक्तंवृत्तिधर्माउपदेष्टव्याइति तस्यापवादः वृत्तिः शरीरकुटुम्बिस्थितिस्तदर्थाउपायास्तान्विद्यात्। प्रब्रूयात्सर्वेभ्यइतरेभ्यइति बहुवचनंशूद्रावरोधार्थत्वयंच तथा भवेद्यथोपिद्दशवृत्तिनियमाअनुष्ठेयाइत्यर्थः॥ २॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणोवृत्युपायान् धर्म्यान् जीवनोपायानध्यापनादीन् विद्यादिति ब्राह्मणस्य नियम्य-ते नत्वन्यस्य निषिध्यते । तथाभवेत् तथाविहितवृत्त्या जीवेत् ॥ २ ॥
- (३) कुद्धूकः । किंच सर्वेति । सर्वेषांवर्णानांजीवनोपार्ययथाशास्त्रंब्राह्मणोजानीयात्तेभ्यश्योपदिशेत्वयंच यथोक्त-विनयममनुतिष्ठेत ॥२॥
- (४) **राधवानन्दः** । वृत्युपायान्जीवनोपायान् । दण्डशुल्करूषिवाणिज्यादीन् । नकेवलमेविमत्याह स्वयंचेति । तथा स्वधर्भेण याजनाध्यापनप्रतियहैर्जीवीतंस्यादिति ॥ २ ॥
- (५) **नन्दनः । इतशा**पि ब्राह्मणउत्कष्टइत्याह सर्वेषांब्राह्मणोविद्यादिति । सर्वेषांवर्णानांशास्त्रेषु विहितान्वृत्युपाया-न्ब्राह्मणोविद्यादितरेभ्यश्य प्रबूयादुपदिशेत तथा स्वयंच शास्त्रोक्तमाचरेन्नेतरः । तेनोत्कष्टइतिभावः ॥ २ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणः सर्वेषां वृत्युपायान् विद्यात् ब्राह्मणत्वरूपोपादानवैशिष्ट्यात् तथा त्वयं वैभवेत् ॥ २॥ वेशोष्यात्प्रकृतिश्रेष्ठवान्त्रियमस्य च धारणात्॥ संस्कारस्य विशेषाच वर्णानांब्राह्मणः प्रभुः ॥३॥
- (१) मेधातिथिः । किंपुनः कारणंत्राह्मणएव प्रकतन्वेनाऽधिक्रियते न पुनः क्षत्रियादयोपि यतएतच्छेषतया प्ररो-चनंपठित वैशेष्याद्विशिष्टत्वादित्यर्थः गुणाधिक्यादिति यावत् तिद्दानीमाधिक्यमाह प्रकृतिश्रेष्ठ्यादुत्तमाङ्गोद्भवादिदमुक्तं । प्रकृतिः कारणं नियमस्य च धारणान्मचपानप्रतिषेधादयमेवनियमोऽभिप्रेतः स्नातकत्रतानि वा वैणवधारणादीनि ब्राह्मण-स्यैव संस्कारस्य च विशेषोद्धदयङ्गमाभिरित्यादि [ पामएव ] नियमोभिष्रेतः स्नातकत्रतानिच विशेषोद्धदयङ्गमाभिरित्या-देशनययनादेवीबास्तस्यैवविधानात् क्षत्रियवैश्ययोस्त्वतीतश्रेशवयोरेकादशतोऽतोहेतोर्वर्णानांब्राह्मणः प्रभुःशासिता ॥ ३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वैशेष्यात् जातवैशिष्यात् प्रकृतेर्ज्ञसमुखरूषोपादानस्य श्रेष्ठ्यात् । नियमस्य स्नातकत्र-तादेः । संस्कारस्योपनयनादेरतिबाल्यकतत्वादिना विशेषात् ॥ ३ ॥
- (३) कुङ्गृकः। अत्रानुवादः वैश्येष्यादिति। जात्युत्कर्षात्मकतिः कारणंहिरण्यगर्भीत्तमाङ्गरूपकारणोत्कर्षान्त्रयम्य तेऽनेनेति नियमोवेदस्तस्या ध्ययनाध्यापनध्याज्यानादियुक्तसातिशयवेदधारणात् अतएव ब्रह्मणश्रीव धारणादिति सातिः

शयवेदधारणेनेव ब्राह्मणोत्कर्षंडकः । गोविन्दराजस्तुस्नातकव्रतानांधारणादिति ध्याख्यातवान् तन्त क्षत्रियादिसाधारण्या-त्संस्कारस्योपनयनाख्यस्य क्षत्रियाद्यपेक्षयाप्राधान्यविधाने विशेषाद्वर्णानामध्यापनवृत्त्युपदेशयोब्राह्मणएवेश्वरः ॥ ३ ॥

- (४) राघवानम्दः । ब्राह्मणस्येव धर्मवदने जात्युत्कर्षब्रह्ममुखजत्ववेदाभ्यापकत्वसोमपातृत्वानि व्यत्वारि हेत-वद्त्याह वैशेष्यादिति । वेशेष्यात् । ज्येष्ट्यात् ब्रह्मवाद्दमप्रशासीदितिश्रुतेः । प्रकृतिश्रेष्ट्यात् प्रकृतिरुत्पत्तिस्थलम् ब्राह्म-णोस्यमुखमासीदितिश्रुतेः । निधमस्य स्नातकव्रतकलापादेः । संस्कारस्य सोमपास्वसंन्यासित्वस्य ॥ ३ ॥
- (५) नम्द्रनः । अन्यानिष हेतून्त्रासणोत्कर्षसाधकानाह वैशेष्यादिति । प्रकृतिश्रेष्ट्याद्रसणउत्तमाङ्गासणस्य प्र-कृतिः । तस्याः क्षत्रियादिप्रकृति भयोबाह्यादिभयः श्रेष्ठ्यात् । धारणाद्रक्षणात् चतुर्षु हेतुषु प्रथमेन स्वरूपतउत्कर्षउक्तः हिनीयेन कारणतः तृतीयचतुर्थाभ्यां कर्मतदृत्यनुसंधातव्यमिति ॥ ३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वैशेष्यात् मक्तिश्रेष्ठ्यात् ब्राह्मणस्वरूपोपादानवैशिष्ट्यात् नियमस्य ब्रतानां वेदस्य धारणात् संस्कारस्य विशेषात् अतिबाल्ये उपनयनादि संस्कारविशेषात् ब्राह्मणोवर्णानांत्रभुः ॥ ३ ॥

## श्राह्मणः क्षत्रियोवैश्यस्ययोवर्णाद्विजातयः ॥ चतुर्थएकजातिस्तु शृद्धोनास्ति तुपञ्चमः ॥ ४ ॥

- (१) मेधातिथिः। केपुनरमी वर्णानाममनुष्यजातिवचनोवर्णशब्दोनत्याह चत्वारोवर्णाश्राह्मणाद्याः श्रद्धपर्यन्ताः अन्येतु बर्बरकैवर्तादयः संकीर्णयोनयोयथा वक्ष्यन्ते । तत्र चतुर्णात्रयोद्दिजातयउपनयनस्य तेषांविहितत्वात् एकजातिः श्रद्धोनहितस्योपनयनमस्ति उपनयनविधौ ब्राह्मणादिवर्णावशेषस्योगात् । अष्टमे ब्राह्मणापुपनयितिकादशे राजन्यद्वादशे वेश्यमिति नकिस्मिश्यत्काले श्रद्धंपर्यन्त । ननु कालविशेषानुपादानादिनयतकालंश्रद्धोपनयनमस्तु भवेद्यद्यसंयुक्ता सामान्ये-नोपनयनस्योत्पत्तिः स्यादेवस्ववर्णकालविशेषयुक्तांनिमित्तार्थः स्तृतयः स्युः नतु पृथगुत्पत्तिरस्यास्ति तत्कस्य प्रमाणस्य सामध्येनास्योपनयनमित्रयतकालंकियतां यद्यवंकितद्यंनेनचतुर्थएकजातिरिति सत्यं आशङ्कामात्रनिवारणार्थमस्त्रवर्जतदु-च्यतद्दि अमस्त्रकस्य नियतकालस्य प्राप्तिराशङ्कत्यते । नन् च पाक्षयङ्गविधावेतद्वावधावेतस्यत्सिन्धौ अवणात्त्रकर्तार्थनान्यत्र भवितुमहिति अत्रवशिश्क्वाराष्ट्रमात्रमित्युक्तं परमार्थतस्तु ध्यवहारनियमार्थमयंश्लोकः ॥ ४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतेह्रिजातयोद्दिजातिशब्दवाच्याः सावित्रीतोद्दिजातिजन्मलाभात् । तथा चतुर्थोवर्ण-एकजातिरेकमेवास्य जन्म मातुःसकाशात् पञ्चभोवर्णोनास्ति संकरजानामवर्णत्वात् । एतच्च तेषांवर्णमाप्तिर्माभूदित्येतदर्थ-मुक्तम ॥ ॥ ॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणादयस्त्रयोवणाद्दिजास्तेषाषुपनयनविधानात शृद्धः पुनश्चतुर्थोवर्णएकजातिरुपनयनाभावा-त्पचमः पुनर्वणोनास्ति । संकीर्णजातीनांत्वश्वतरवन्मातापितृजातिष्यतिरिक्तजात्यन्तरत्वान्न वर्णत्वं । अयंच जात्यन्तरो-प्रदेशः शास्त्र संस्यवहरणार्थः ॥ ४॥
  - ( ४ ) राघवानस्दः । शूद्रस्तु चतुर्थएकजातिरित्यन्वयः । पञ्चमे।ऽनुलोमजोनास्तीति ॥ ४ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । उक्तमर्थनिगमयति ब्राह्मणः क्षत्रियोवैश्यइति । ऋमोपादानं ब्राह्मणाद्विजातेरपि क्षत्रियः किंचिदप-रूष्टः क्षत्रियाद्वैश्यइति क्षापनार्थं शृद्धस्यैवजातित्वयहणं पृथगुपादानं चापरुष्ठतमत्वख्यापनार्थः पञ्चमोनास्ति चत्वारएव वर्णीइत्यर्थः ॥ ४ ॥
  - ( ६ ) शमचन्द्रः । चतुर्थएकजातिःशूड्रस्तु पुनः पंचमःनास्ति ॥ ४ ॥

## सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु ॥ आनुलोम्येन संभूताजात्या ज्ञेयास्तएव ते ॥ ५ ॥

(१) मधातिथिः। के पुनरमी ब्राह्मणादयोनाम नहेषांपरस्परोभेदः शक्यो वसातुं व्यक्तपथीनाधिगमाहि जात-योनच व्यक्तयः त्वावयवसन्तिवेशविशेषावगमश्रन्याः शक्रवन्ति तासांभेदमावेदयितुं नच ब्राह्मणक्षत्रियादीनांगवाश्वरुयव वाऽऽकारभेदोस्ति येन रूपिसमवायाचाक्षुष्यः स्युः नापि विलीनघृततैलगन्धरसादिभेदेन क्रियान्तरगोचराः नापि शौचा-चारपिङ्गलकेशत्वादिभिर्धर्मे शक्यं भेदावसानास्तेषांसर्वत्र संकरोपलब्धेः व्यवहारश्र पुरुषाधीनोविष्रलंभभूविष्ठत्वाच्च पुरुषा-णांनान्ततोवस्तुसिद्धिरित्यतोजातिलक्षणमुच्यते सर्ववर्णेष्वेतल्लक्षणंजातेर्यज्ञल्यासु समानजातीयासु भर्नृसंभृतासु पत्नीषुढासु जातास्तर्व जात्याज्ञेयाः पायेण मातापित्रोर्या जातिः सेवापत्यस्योद्धायां जातस्य वेदितव्या संबन्धिशब्दत्वात्पत्नीपहणा-स्यातोवोढापिता लभ्यते तेन येनैवोढा तनयस्तस्यामेव जातस्तदा तजातीयोभवति । अक्षतयोनियहणंपुनर्विवाहसंस्काः रेण पत्नीत्वमाशङ्कमानंनिवर्तयति । सहोढकानीनमातृणांच ननुच नैवैतासांविवाहसंस्कारोस्तिपाणियहणिकामस्ताःकन्या-लितिवचनात् यद्यपि वोदुः सगर्भो भवतीति विवाहश्रवणेनशास्त्रीयसंस्कारप्रतिपत्तिः पाप्तिमात्रवचनत्वात्तस्य निविहितव-चनीयंत्रत्यभिज्ञानमस्ति तस्मात्लीकारमात्रे धातुर्वर्तते स्वीकर्तुरित्यर्थः पित्रादीन्वचियत्वा येनैव स्वीकता तस्यैव सा भव-ति ततः पुत्रश्रेति तस्यार्थः । पुनर्भूसंस्काराभावात् सा चेदक्षतयोनिः स्यादिति पख्यते । गतप्रत्यागतायामपि पुनःपुनः शब्दमत्यभिज्ञानादेतुरुक्ता नच ताभिः सहाभिः सहाधिकारोस्तियज्ञसंयोगेस्ति पत्नीशब्दः अतोक्षतयोनिशब्दोऽतिरिच्य-तं अत्र पूर्वेपनीशब्दमपसार्यनारीष्विति पर्यन्त तदपि न किंचित् केवले झक्षतये।निशब्देत्वसंस्कतात्विप जातास्तजाती-याः स्युः । पत्नीशब्दपठिन शास्त्रीयेण विधिनाया संस्कता भाषात्वमापादिता सा गृह्यते । यास्तु कुमार्यएवोपगम्यन्ते भव-न्ति ताअक्षतयोनयोननुपत्यः तस्मादक्षतयोनिशब्दस्य मयोजनंवाच्यं उच्यते यत्तावदुक्तंनताः पत्योयज्ञसंयोगाभावादिति यदि विवाह्यरनसर्व यज्ञः स्यानत्रापिर्षवरुणार्यम्णामस्त्येवयागः समानार्थौ च यागयज्ञशब्दौ तस्मात्स्युरेवपत्यः अक-च्यात्वाद्विवाह्मतयेव न परुषद्ति युक्तंअतश्वानर्थक्येऽक्षतयोनिशब्दस्य प्रयोजनमुच्यते। दश्यते रुक्षणयाऽसत्यपियज्ञसंयोगे पत्रीशब्दः प्रयुज्यमानोलोकेरजकस्य पत्नी यथान्यत्रावरुद्धासु स्त्रीषु गृहिणी शब्दः सोपि भार्यावचनएव केनचिद्धर्मसाम्ये-न तत्रापि प्रयुज्यते यद्यपि सतिमुख्ये छक्षणा न न्याय्या तथापि मन्द्धियां सुद्धद्भत्वाशङ्कामात्रंनिवर्तयति किनाम नाश-ङ्क्यते मूटमतिभिः। आनुरोम्य यहणमुत्तरार्थयेऽपि तण्वतइति पठन्ति तेषामपि सएवार्थस्तज्ञातीयाइति। अत्रोच्यते किंप्र-माण [मूलमेतत्स्मृतिकाराणांस्मरणमकार्यरूपत्वान्नधर्माधर्मोपदेशतुल्यंप्रमाणंतैरेवनास्तीत्युक्तंस्मृत्यन्तर] मूलत्वेऽन्धपरंपरा-प्रसङ्गः प्रमाणश्लोकोर्दाशितः । उच्यते वृद्धव्यवहारोमूलंसाधुत्वस्पृतिवत् ननु च पुरुषापराधोसावित्युक्तं अतएव नियामकाः स्मृतयः फलवत्यः अभियुक्तस्परणमन्यथेति न शक्यते वक्तं शास्त्रस्थाः प्रसिद्धाः प्रमाणतराः संभवतिच तेषामनादिष्यव-हारीमूलं एतत्स्पृतिसंस्कतानांवावगताभिजनजातीयानांपत्यक्षमभ्युपपद्यतद्दति । केषांचिद्दर्शनं एतत्स्पृतिविवेके प्रपंचितं ननु च स्पृत्यन्तरे नायंविशेषोस्ति ॥ सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥ अनिन्धेषु विवाहेषु पुत्राः संतानवर्ध-नाइति ॥ आद्येनार्धेनजातिर्छक्ष्यते उत्तरेण हि ब्राह्मदिविवाहजातानांसंतानवचनत्वात्तत्र सवर्णेभ्यः सवर्णोत्विति नात्र पत्नीशब्दीस्ति कथंनास्ति यावता विन्नास्वैषविधिः स्पृतइति मा वा भूदविशेषस्पृतेविशेषस्पृतिर्वेलीयसी यद्दर्शनाद्दर्शनं बर्जायायतः केन विशेषीन दृष्टोऽपरेण दृष्टद्वितसंभवत्येतत् अतोभियुक्तस्मरणंसभवन्मूलतया प्रमाणं ननुचाव्याभेरलक्षणमेतत् । निह सहोढकानोनपोन भेवादीनामनेन ब्राह्मण्यभवतिकृण्डगोलकयोः । क्षेत्रजस्य च अनभिप्रतमेव तत्तेषामिति चेत्का त-

हितेषांजातिः कुण्डगोलकयोश्य असति ब्राह्मण्ये श्राद्धेपाप्यभावादनर्थकोनिषेधः स्यात्स्पृत्यन्तरविरोधश्य ॥ सजातीयेष्वयं-मोक्तरतनयेषु मया विधिरिति ॥ किंच यदेवलक्षणंतदेवलक्ष्यमिन्ज्ञीतंलक्ष्यंभवित निज्ञतिलक्षणं। यथा कोदेवदत्तइति संश येऽब्बरी कुण्डली ब्यूढोरस्कोवृत्तबाहुः । इह तु यथाकश्चित्ब्यात्कः काकइत्युक्ते काकाज्ञातइत्युक्तरेतादगेव कोबाह्मणो योबाह्मणाज्ञातइति जनकेऽपि हि ब्राह्मण्यमगिसद्धमेव न्यायिवरोधश्च सजातोयात्सजातीयायां जातः सलेकि सजातो-योभवति यथागोर्गित गारश्राहेडवायामश्वः अत्रोच्यतेयत्तावदुक्तं कातेषांजातिरिति किमन्यया जात्या मनुष्यास्तावद्भव-न्ति पुरुषधर्मैश्राविकियतेऽनुपात्तजातिविशेषैः पुत्रत्वाच्छ्राद्वादिभिश्र दाने च सर्वेषामधिकारः ननु च विशेषस्थोपदेशेन विनाव्यवहारोन सिध्यति सर्वसाधारणत्वान्मनुष्यजातेःअसदेतत्सर्वस्यैव त्वसंज्ञाविशेषोविद्यते। प्रतिपुरुषदेवदत्तोयज्ञदत्तइति अथापि संबन्धव्यपदेशः कर्तव्यइति कानीनः सहोढइत्येतदुपदिश्यते सोपि चातुर्वर्ण्यं सद्भावात्सामान्यरूपएवेतिचेदेवदत्त-स्य कानीनइत्यादि जनकेन व्यपदेशः करिष्यते । तस्मादसंबद्धमेतद्यदुष्यते व्यपदेशः कर्थामित एवंतर्हि सर्वएव धर्मा-श्वातुर्वण्यंपतिबोध्यन्ते अन्तरे प्रभवानांच तत्र बहुत्वंब्राह्मणादिजातिचतुष्टयविषयं नचैतेपामप्येकजातिः सर्वजातिष्वे तस्य लक्षणस्य प्रवृत्तेः । यथैव ब्राह्मणादूढायां ब्राह्मण्यांजातोब्राह्मणएवंक्षत्रियादयोपिसमजातीयमानृपिनृजाताः सर्ववि शेषाभावे च कृतः सामान्यं नहि शिशपादिसर्वविशेषाभावेबृक्षत्वसंभवः अन्तरप्रभवाश्वानुलोमप्रतिलोमास्तत्रानुलोमामातृ प्रतिलोमास्तुधर्महीनाअन्यत्राहिसादिभ्यस्ते सर्वेत्वसंज्ञाभिविशेषतोनिर्दिष्टाः नचैषांनामापि तत्रास्ति तत्र कतमे ते धर्माः [अमीअधिक्रियेरन् कचतद्वचनयदेतानधिकुर्वीत । नहिकश्विज्ञातिविशेषःश्वीयोधर्म] विधिरस्ति सर्ववर्णा-नामन्तरभावानांचेति शास्त्रादिषकतत्वाच उच्यते यत्तावदाहंसादिषुचातुर्वर्ण्यवचनंतन्तरमात्रोपलक्षणार्थमेव । सत्यपि प्रतिलोमाधिकारे मुख्यार्थवृत्तेः प्रत्युतसहचारिजात्यन्तरेण त्रित्वमेवलक्षयितुक्षमंनान्तरावस्थातुमहीत तत्रैव च वक्ष्यामः इदंचास्ति ॥ शृद्धाणांतु सधर्माणः सर्वेपध्वंसजाःस्पृताइति । अपध्वंसोऽसंस्कारः सचाष्टविधः व्यभिचारेण वर्णानामित्याः दिनोक्तः। व्यभिचारः परस्त्रीषु गमनं सजातीयासु अन्यद्वश्यामस्तत्मादसत्यपि वर्णत्वे वाचनिकएव तेषार्माधकारः। क्षत्रिय-स्य तु मातृजातीयत्वमेव लिङ्गदर्शनात् पुत्रोद्यामुष्यायणस्यसंविधानादितिकर्तव्यताविशेषः श्रुतः अन्येष्विप श्रीतेषु तस्य विधानान्तरंदृश्यते तत्मादेव ब्राह्मणादिजातीयएव समभागः स्विपितृब्येण तत्माद्धमेण तंभजेदिति नच यथोक्ते विधौ तदु-क्तंतदाह्ययंशुद्रधर्मा धनस्य यज्ञार्थतायामुक्तायांकृतस्तस्य तावद्भागः । कुण्डगोलकौ क्षेत्रजावेव शिष्टसमाचारश्रेवमेव पा-ण्डुधृतराष्ट्रविदुराः क्षेत्रजाः सन्तोमातृजातीयाःअतोयुक्तः श्राद्धे प्रतिषेधः । किंच पतितोऽपि तत्र प्रतिषिद्धोयस्य सर्वधर्मबन् हिष्कतत्वात्प्राप्त्याशङ्केव नास्ति यनु सजातीयेष्वपि स्मृत्यन्तरंतदुक्तान्वादःवाद्यथासंभवंष्याख्येयं कार्यपुत्रविषयतयावा यच निर्ज्ञातंलक्षणंभवति । तिकिन्नासणार्थोनैवलोकप्रसिद्धः यत्र न्नासणादिशब्दः प्रयुज्यतएवापध्वंसनिवृत्त्यर्थेच सच मातापित्रोरेतदेव जातिलक्षणं नचानवस्थानादित्वात्संसारस्य प्रस्तुतन्यायविरोधस्तु साक्षात्व्यवसायगम्यत्वआसांजाती-नांस्यात् तासु स्पृतिलक्षणायथास्मरणंभवितुमहेन्ति । यथा वा विसद्यद्यः शब्दा अन्तरेणैवाचत्वंधर्ममनविच्छन्नस्पृतिपारंपः र्थकेश्व विदितार्थेषु प्रयुज्यते भवन्ति व्यवहारहेतवीवसिष्ठब्राह्मणावासिष्ठाः शृण्वंतीति तहदेतहृष्टव्यं । यथा समाने ब्राह्मण-त्वे केचिद्भगवोवत्साभारद्व,जाइत्यादिविशेषःस्मृत्येकप्रमाणः । तथैव समाने पुरुषत्वेऽमी ब्राह्मणाक्षत्रियाइत्यादिरुपपन्नी-**ध्यवहारः। यैर्**पि लिङ्कदर्शनत्वे जाबालश्रुतिरुक्ता सत्यकामोजाबालोमातरभपृच्छात्कंगोत्रोहमस्मिति सैवंपत्यब्रवीत बन्हहं

(१) आ आ

चरन्तीपरिचारिणीयौवने त्वामालभे नाहंतहेदेति सप्वमुपभुत्य हारिद्वुमंतगौतमिष्यायं तहोवाचमसम्पर्धभवताविवत्स्यामि सप्वमुवाच किंगोत्रस्त्वमसीति सप्रत्युवाचापृष्छंमातरंसामाताप्रत्यम्वात् यौवनेत्वामित्यादि गौतमोनचैतद्वासणोबकुमहंति सिमधंसोम्याहरोपत्वानेष्ये । अस्यायमर्थः बहुभिरहंयौवने पुंभिः संगताभूवंन जाने केन जातोसीति । गौतमस्तुसत्यवचनान्तिश्वकाय ब्राह्मणेनायंजातस्त्वतस्तमुपनिन्येऽतोमन्यामहे स्वैरिणीष्वप्यनूहासु समानजातीयाजातासु
तज्ञातीयाभविन तदेतन्तार्किचियतेयौवने त्वामालभे यौवने किलनस्पृतिर्द्धीभवत्युत्किलकाबहुकत्वायौवने चेतसः। किंच
परिचारिणीपरिचारिकाहेतोः क्षुथापीहिता बहुविचरन्तो नैकिस्मस्थाने ततोमे नस्पृतिरस्तिभर्तुः किंगोत्रमिति अतः स्तिमेसत्समानजातीयोग्रयां जातास्तज्ञातीयाइति । गौतमस्यापि नततोवचनाष्ट्राह्मणोयमित्यवगमः प्रागेवासौ तत्राह्मणइति वेद
गोत्रंतु न वेद गौत्रमश्रैन चरणमभोवेदितव्यस्तत्रोपनयनभदोस्तिनत् गोत्रभदेनोपनयने प्रयोजनं । ननु यथा केविदाहुः
जातिपक्षोयमाभिजात्याद्दोत्रप्रवजातिमवगमिष्यामि साक्षाज्ञाति पश्चे हि मुखरता स्थात् ॥ ५॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वर्णेष्वित्युपलक्षणं संकीर्णेष्विप । तुल्यासु सवर्णासु मूर्धाविसक्तत्वादिजातिसजातीयासुवा । पत्नीषु परिणीतासु नत्वेवमेवगृहीतासु । अतएव याज्ञवल्कयोविन्नालेषविधिरित्युपसंहारमःह । एतेन कुण्डगोलकयोर्वर्णवास्तातेका । अतएव बौधायनः ॥ एतानर्थस्यविवाहानाहुरेतैःसंस्कृताभिरुत्पन्नास्तज्ञातीयाभवन्ति नात्यद्दि ।
  ध्यासभ ॥ भार्याजाताःसमानाःस्युः संकराःस्युरतोन्ययेति । देवलभ ॥ द्वितोयेन तु यः पित्रा सवर्णायां प्रजायते। अववाध्दतिख्यातः शृद्धज्ञमा सजातितः । व्रतद्दीनाअसंस्कार्याः सवर्णात्विप ये सुताः । उत्पादिताः सवर्णेन वात्यादित बद्विष्कृताः ॥ शृद्धज्ञमेति वेवर्णाप्रवेश्यत्वाभिष्रायेणोक्तमः । शृद्धस्यनु जातोपि दास्यांशृद्धेणांशहरदत्यभिधानादनूद्धेत्पन्नीपि परिणीतभार्योत्पन्तसमएवातएवसश्रद्धः । नच कुण्डगोलकयोरबाह्मणत्वे तत्वएव आद्धानधिकाराच्छ्राद्धपकरणे तनिषेधवैयध्यमेवं स्यात पंक्तिद्वकतया हि तेषां तत्राभिधानं तत्र्व ब्राह्मणभमस्य तत्रसंभवात्मवेशे पंकरेव दूषणाच्य्राद्धव्यर्थभवतीत्येतदर्थमुक्तमः । तुल्यासुअक्षतयोनिषु परिणेतुरन्येनासंस्पृष्टासु । एतेन पौनर्भवस्याप्यब्राह्मण्यमुक्तमः ।
  आनुलोन्येन वयसआनुलोन्येन वरापेक्षयाऽल्पवयसि कन्यायामुत्पन्तदत्यर्थः। तेनाधिकवयसः परिणीतायाःसवर्णायाअपि पुत्रोन ब्राह्मणद्वनमः । अतएव यज्ञातीयौ यन्यातापितरौ तज्ञातीयाएव ॥ ५ ॥
- (३) कुङ्क्कः । ब्राह्मणादिनु वर्णेषु चतुर्विष समानजातीयासु यथाशास्त्रंपरिणीतात्वक्षतयोतिन्वानुलेम्पेन ब्राह्मणेन ब्राह्मणेन क्षित्रयेण क्षित्रयायामित्यनेनानुक्रमेण ये जातास्त्रे मानापित्रोजीत्यायुक्तास्त्रज्ञातीयाप्त ह्यात्र्याः । आनुलेम्यपहणंचात्र मन्दोपयुक्तमुक्तरश्लोकउपयोक्ष्यते गवाश्वादिवदव्यवसन्तिवेशस्य ब्राह्मणज्ञात्यभिष्यक्षकत्वाभान् ब्राह्मणादिलक्षणमुक्तमः । अत्र च पृत्तीपहणादन्यपत्रीजनितानांन ब्राह्मणादिलक्षणमुक्तमः । अत्र च पृत्तीपहणादन्यपत्रीजनितानांन ब्राह्मणादिलातित्वमः । तथाचदेवलः । द्वितीयेन तु यः पित्रा सवर्णायां मजायते । अववायद्वित ख्यातः श्रुद्धभर्म सर्जातितः ॥ वत्रहीनान संस्कार्याः खतन्त्रात्वपि ये द्वताः । उत्पादिताः सवर्णेन ब्रात्यादव बहिष्कताः ॥ व्यासः ॥ येतु जाताः समानासु संस्कार्याः स्युरतोन्यथा ॥ याज्ञवल्क्योपि ॥ सवर्णेन्यः सवर्णासु जायन्त्रे हि सजातयः ॥ इत्यिभधाय विन्तालेषविधः स्युतदित ब्रुवाणःत्वपत्रयुत्पादितस्यैव ब्राह्मणान्दिजातित्विनिक्षकाय ॥ ५ ॥
- (४) राधवानन्दः । अक्षतयोनिष्वितिविशेषणातः कानीनादिर्दिजल्द्वं गौणहः । आनुस्रोत्स्येत ब्राह्मण्यांब्राह्मणाः क्रातः तथैव ब्राह्मणत्वजात्याविशिष्टः । एवं क्षत्रियविद्श्रदेषु ॥ ५॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथवर्णानां रुक्षणमाद् सर्ववर्णेषु तुल्यास् प्रवीत्वित । तुल्यास् अर्द्धसापिण्डयशेषरहिनारिष्-

- त्यर्थः । अक्षतयोनिष्वनन्यपूर्वीष्ठ आनुस्रोम्यमनिषाविवाहास्तेषु संभूताये वर्णास्तेजात्यन्तराएव क्रेयाः ॥ ५ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अक्षतयोनिषु संभोगान्त्रक्षतायोनयोयासांताअक्षतयोनयस्तासु आनुस्रोन्येन संभूताः वयसः आनुस्रोन्येन वरापेक्षयाद्दीनवयसि कन्यायां जाताः ते अनुस्रोमजाः ॥ ५ ॥

## स्वीष्वनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् ॥ सदृशानेव ताना हुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥

- (१) मैधातिथिः । अनन्तरात्वय्यवहितास्वानुलोम्येन् यउत्पन्नाः पुत्रास्ते सदशाक्षेयाः नतु तज्ञातीयाः यथा आसणात्सित्रियायां सित्रियाद्देश्यायां तेन सदशाः नतु तएव । अत्र हेतुः मातृदोषविगार्हितान् तत्सदशपहणान्मातृतउत्कृष्टानिपतृतीनिकृष्टान् । द्विजैरिति बहुवचननिर्देशान्मातृतश्च पहणादानुलोभ्येष्वेतत्संभवति प्रातिलोम्ये पितृतोपहणेन मातृतः पितृनिकृष्टजातीयत्वात् । अतआनुलोम्यपहणपूर्वश्लोके यदुक्तमंतरार्थमिति तदिहानथंकमतः परेषु श्लोकपूर्वियते ॥ ६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनन्तरजातासु ब्राह्मणस्यक्षत्रियायां क्षत्रियस्यवैश्यायां वैश्यस्यशूद्रायाम् । क्षिजैरित्यनुवादस्तेषामेवानन्तरजसंभवात् । सदशान् पिनुर्मानुश्च नतु सजातीयान् ऋमात्स्यत्यन्तरोक्तमूर्धावसिक्तमाहिष्यकरणसंज्ञान् । पिनृमानृसादश्याभिधानं ब्रह्मक्षत्रियवैश्याजातान् श्रेष्ठ्यार्थम् । मानृदोषेण मानृभिन्नजातीयत्वेन विगर्हितान् वर्णमभ्यबहिष्कतान् ॥ ६ ॥
- (३) कुछूकः । आनुलोम्येनाव्यवहितवर्णजातीयासु भायासु द्विजातिभिये उत्पादिताः पुत्राः यथा ब्राह्मणेन क्ष-त्रियायां क्षत्रियेण वैश्यायां वैश्येन शूद्धायां ताच्मातुईनिजातीयत्वदोषाद्वितान्पितृसदशान्ततु पितृसजातीयाच्यन्यादय-आहुः । पितृसदशयहणाच्यातृजातेरत्कृष्टाः पितृजातितोनिकृष्टाद्वेयाः एतेषांच नामानि मूर्धाविसक्तमाहिष्यकरणाख्याति याद्ववल्क्यादिभिरुक्तानि । वृत्तयभैषामुशानसोक्ताः हस्त्यश्वरथशिक्षाअस्त्रधारणेच मूर्द्धाभिषक्तानां नृत्यगीतनक्षत्रजीवनं-सस्यरक्षा च माहिष्याणां द्विजातिशुभूषा धनधान्याध्यक्षता राजसेवादुर्गातःपुररक्षा च पारशवोपकरणानामिति ॥ ६ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । रवजातीयाव्यविहतजातीयासु ब्राह्मणक्षत्रियवैश्येश्त्यादितत्वान्त ते द्विजातयदृत्याह् स्वीष्ति-तिसार्थेन । सदशान् तिद्वन्तत्वेसति तद्वतभूयोधर्मशालिनः । अतआह् वातृदोषिवगहितान् वातुर्हीनजातित्वेन जात्यन्तर् कर्मान्तरयुक्तत्वेन निन्दितान् मूर्धाभिषक्तमाहिष्यकरणाख्यानितिशेषः ॥ ६ ॥
- (५) मन्द्रमः । अथवर्णसंकरजातानाह् स्रीष्वनन्तरजातात्विति । अनन्तरजातात्वनन्तरवर्णजातास् द्विजैरुत्पादिता-ण्जास्रणेन क्षत्रियायां क्षत्रियेण वैश्यायां वेश्येन शृद्धयाञ्चीत्पादितान्द्वतान् सदशान् एवकारीजात्यन्तरभ्रमनिद्वन्त्यर्थः । भ-मपामौ कारणन्वेनोक्तं मानृदोषविगर्हितानिति विशेषणं तथापि सदशानित्यर्थः ऊडास्नुतविषयमेतन्मानृदोषमात्रस्यैवोपन्या-सादनुह्वाह्रस्योभयदोषवत्वात् ॥ ६ ॥

#### अनन्तराञ्चजातानांविधिरेषसनातनः ॥ द्येकान्तराञ्च जातानांधर्म्यविद्यादिमंविधिम ॥ ७ ॥

- (१) मेधातिथिः। आचेनार्थभ्लोकेनोक्तमर्थमनुवद्ति द्वितीयेन वक्ष्यमाणसंक्षेपः चेकान्तरा चन्तरा ब्राह्मणस्य शृद्धा एकान्तरा वैश्या नातीवश्लोकः सप्रयोजनः॥ ७॥
  - (२) सर्वज्ञानारायणः । यन्तरासु त्वद्वितीयान्तरितासु त्वस्यानन्तरवर्णव्यतिरिक्तवर्णस्थीत्वितियावनः ब्राह्मण-

<sup>(</sup>७) बेकान्तराहु जातानां=बन्तराहु च जातानाम (स, च्)

स्य वैश्वायांश्रद्भायांच क्षत्रस्य श्रद्भायाम् । धर्म्यं धर्मादनपेतं विधि त्रकारम् । यद्यप्येय संज्ञामात्रमुक्तं तथापि तत्सं-ज्ञानुवादेनान्यत्रोक्तान्धर्मानभिपेत्य धर्ममित्युक्तम् ॥ ७ ॥

- (३) कुद्धूकः । एषपारंपर्यागततया नित्योविधिरनन्तरजातिभार्योत्पन्नानामुकः । एकेन हाम्यांच वर्णाभ्यां व्यव-हितासूत्पन्नानां । यथा ब्राह्मणेन वैश्यायां क्षत्रियेण शृद्धायां ब्राह्मणेन शृद्धायामिनंवक्ष्यमाणंधर्मादनपेतंविधिजानीयात् ॥७॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अम्बहादीनामुत्पत्तिमाह द्वीति । द्विश्वेकाचेति छेदः । ताम्यामेतासु जातानां विधिमुत्पत्ति इम वक्ष्यमाणम् । तेनात्र विमस्येकान्तरा क्षत्रिया तामपेक्ष्य वैश्या चन्तरा तांचापेक्ष्य शृहा श्यन्तरा इतितिसः । क्षत्रिया तु वैश्याचन्तरामपेक्ष्येकान्तराश्चद्वापुर्वद्वे अतपुव वक्ष्यति विमस्य त्रिषु वर्णेष्वित्यादि ॥ ७ ॥
- ( ५ ) जन्द्जः । एषविधिः पूर्वश्लोकाभ्यामुक्तोविधिः। धन्तराह्य त्वानन्तरज्ञातिभ्यां व्यवहिताह्य ब्राह्मणस्य वैश्याह्य क्षत्रियस्य शृहात्वित्यर्थः। ब्राह्मणस्य रूयन्तरायाः शृह्मायाअप्युपलक्षणमेतत् इमंविधिवक्ष्यमाणं वर्णीतत्वंधन्तरभ्यन्तरयोः ॥ ७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । चन्तरासु ब्राह्मण [ात] वैश्यायां श्रद्रायांच । नृपकन्यायां वेश्ये उत्पन्ने शृद्धे उत्पन्ने सति उभी अभ्बद्धी भवतः । आत्मा विज्ञायते पुत्रइति ॥ ७ ॥

#### ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामंबष्ठोनामजायते ॥ निषादःशूद्रकन्यायांयः पारशबउच्यते ॥ ८ ॥

- (१) मेधातिथिः। एकान्तरा ब्राह्मणस्य वैश्या तत्र जातींऽषदः । स्पृत्यन्तरे शृज्जकण्डइत्युक्तः । धन्तरायां शृद्धकन्वायां निषादः पारशवश्य निषादशब्दः प्रतिलोमजातीयेऽपि वर्तते । कन्यायहणंश्चीमात्रोपलक्षणार्थमितिव्याचक्षते वैश्यक्षियामित्यर्थः। एवंसर्वत्रदृष्ट्यम् ॥ ८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निषादसंज्ञायां मत्स्यघातकर्मता माभूदित्यस्य निषादान्तरत्वंयोतियतुं पारशवसंज्ञानु-वादः ॥ ८॥
- (३) कुछूकः । कन्यायहणादत्रीडायामित्यभ्याहार्यं विष्नात्वेषविधः स्वतदति याद्मवल्क्येन स्कुरीकतत्वाच । आह्मणाद्दैश्यकन्यायामूढायामंबद्वाख्योजायते।शृद्धकन्यायामूढायां निवादउत्पचते यतः संद्वान्तरेण पारशवस्त्रोध्यते ॥८॥
  - ( ४ ) राघवाणन्यः । वैश्यशूद्रयोर्नास्त्येव चन्तरजातिरित्याह ब्राह्मणादिति । यहति नवमाध्यायोक्तानुवादः ॥ ८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । त्राञ्चणस्य संभूतावाद् त्राञ्चणाद्दैश्यकन्यायामिति । पारशवउच्यते पारशवनामा चेत्यर्थः ॥ ८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । श्रह्कन्यायां त्राह्मणाज्ञातीनिषादः यःपारशवद्दतिनामाउच्यते ॥ ८ ॥

## क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्र्राचारिबहारबान् ॥ क्षत्रशुद्रबपुर्जन्तुरुपोनामप्रजायते ॥ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः। आचारविहारी कायचेष्टावाग्य्यापारश्च तावस्यकूरी भवतः त्वभावानुबारीयं वपुः शब्दः त्वभाववचनएव उभयजातिसंभूतत्वादुभयधर्माभवति ॥ ९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋरोहिस्रआचारोवृत्तं तेन विहारःक्रीडा यस्य ॥ ९॥
  - ( ६ ) कुञ्चूकः । क्षत्रियाच्छूदकन्यायामूबायां कूरचेष्टः कूरकर्मरतिम क्षत्रश्रद्भवभावउपाक्यः पुत्रोजायते ॥ ९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । क्षत्रियात्तूपजातेरुत्पत्तिरित्याह क्षत्रियादिति । शृह्वपुः क्षत्रियः पिता शृह्ममाता ताम्बां वपुर्यस्य सः ॥ विमान्पूर्यावसिक्तोहि क्षत्रियायांविशःश्चियात्रः ॥ जातीवहस्तु शृह्मयां विभावः पारश्चवीपि वा ॥ वैस्पाश्च-

क्योरतु राजन्यानाहिष्योगोर्स्हतौद्धतौ ॥ वैश्यातु करणः शृक्ष्यां विनालेष्विधिः स्वतहति । याक्रवहक्योत्तर्भूर्धाः मिषिक्तमाहिष्यकरणानां क्षत्रविद्शूद्रकन्याद्व विधिवदूदाद्व यथाक्रममन्तर्भावीक्षयः ॥ ९॥

(५) नन्दनः । क्षत्रियस्य धन्तरायां जातमाह क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायामिति । क्षत्रियोत्पन्यनिभित्तैः क्रूराचारैः वि-इारः कालक्षेपोयस्यास्ति सक्रूराचारविहारवान् ॥ ९॥

## वित्रस्य त्रिषु वर्णेषु त्रपतेर्वर्णयोर्द्धयोः ॥ वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्यहेतेऽपसदाः स्हताः ॥१० ॥

- (१) मेघातिथिः । अत्रत्रिपायनुवादः चतुर्थस्तु पादोऽपसदािमधानार्थः । एते त्रैवर्णिकानामेकाश्तरयान्तरसीजा-ताअपसदाएते वेदितन्याः । सदा पुत्रार्थफलदाअपशीर्णाः समानजातीयपुत्रापेक्षाया भियम्ते ॥ १०॥
- (२) सर्व**हानारायणः । प**ढेते अनन्तरचन्तरजाः प्रागुक्ताः । अपसदाः सदः सस्य प्रजारूपं सापकृष्टानेनेत्यप-सदइति नाम कृतम् ॥ १० ॥
- (३) कुल्लूकः । ब्राह्मणस्य क्षत्रियादित्रयस्त्रीषु क्षत्रियस्य वैश्यादिवर्णद्दयोः हित्योः वैश्यस्य च शृहायां वर्णय-याणामेतेषु षट्पुत्राः सवर्णपुत्रकार्यापेक्षयाऽपसदाअवसन्नानिकष्टाः स्युः ॥ १० ॥
- ( ४ ) **राधवान-दः** । अतप्वाह विप्रस्येति । नृपतेर्द्धयोः वैश्याशृद्धयोः एकस्मिन् शृद्धस्ये शृद्धायां वैश्यारकरणाख्यः। अपसदाः निकृष्टजाः सवर्णापेक्षया ॥ १० ॥
- (५) नन्दनः । अथ तासु तेश्यश्रीयंतीजातानाह विषस्य त्रिषु वर्णेष्विति । त्रिषु क्षित्रपादिषु । इयोर्वेश्यश्रद्धयोः । एकिलन् श्रुदे । वर्णशब्देन वर्णिक्षयोविविक्षताः । सदशब्देन फलमुख्यते अपगतसदाअपसदाः सवर्णानन्तरापुत्रकार्यही-नाइत्यर्थः ॥ १० ॥
- (६) रामचन्द्रः । विमस्य कन्यायां त्रिषु [ क्षत्रिय ] वैश्यश्चद्रेषु अतिषु सत्त्रु नृपतः अतियस्य कन्यायां वर्णयोः वैश्यश्चद्रयोः नृपकन्यायां चैवं वैश्ये उत्पन्ने शुद्धे उत्पन्ने सति उभी अपसदी आत्माविद्यायते पुत्र इति वैश्यस्यकन्यायां वर्ण एकस्मिन् शुद्धे उत्पन्ने सति ॥ १० ॥

## क्षत्रियाद्विपकन्यायां सुतोभवति जातितः ॥ वैश्यान्मामधवेदेही राजविषाद्वनासुती ॥ १ १ ॥

- (१) मेघातिथिः । आनुलोम्ये पूर्वेविधिः प्रातिलोम्ये नत्वयमुच्यते कम्यापहणमुक्तार्थे वैश्यान्मागथवैदेही यथासंख्येन राजस्मियां मागधः ब्राह्मण्यां वेदेहः॥ ११॥
  - ( २ ) सर्वज्ञानारायणः । अनुलेभजानुका प्रतिलेमजानाह क्षत्रियार्दित । राजाङ्गना क्षत्रसी ॥ ११ ॥
- (३) कुत्तुकः । एवमनुलोमानुकामितलोमानाइ क्षित्रयादिति । अत्र विवाहासम्वत्कण्यायहणंस्नीमायमदर्शनार्थम् अत्रैव श्लोके राजविमाद्वनासुताविति आसण्यां क्षित्रयाज्ञात्यास्त्तमामा संजायते वैश्वाद्यशास्त्रमेक्षियात्राद्यण्योमान्यवित् यवैदेहाख्यो पुत्रो भवतः एषांच वृत्तयोमनुनैवाभिषास्यण्ते ॥ १७ ॥
- (४) राखवानन्दः । मतिकोनजानाह् शिवयादितिश्वान्याम् । कन्यायस्यं योनिन्यावपरम् ॥ श्रास्त्यां सविवातस्-तीवैश्याश्चेरहकस्तया ॥ श्रुद्वाकातस्तु चाण्डाकःसर्वधर्मबाहुन्कतः ॥ क्षत्रिया मागधं वैश्याच्छूद्वात्सत्तारमेव च ॥ श्रुद्वादा-चीगवं वैश्याक्षनयामासः वै श्रुतमिति ॥ यास्त्वस्वयवचनमेवानयीर्ध्याक्यानमितिविरम्यते । अञ्चेत्र (चनोगावनीयतहत्य-चनाः॥ १९॥

- (५) मन्द्रनः । एवमनुलेमजाउक्ताः अथपतिलोमजानाह क्षत्रियाद्विपकन्यायामिति ॥ ११ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । क्षत्रियाद्विप्रकन्थायांजातः सूतः । वैश्याद्वाजकन्यायां मागधः वैतालिकोभवति । वैश्याद्विप-कन्यायां वैदेहोनाम भवति ॥ ११ ॥

शृद्रादायोगवः क्षत्ता चण्डारुश्वाधमोनृणाम् ॥ वैश्यराजन्यवित्रासु जायन्ते वर्णसंकराः॥१२॥

- (१) मेघातिथिः । अत्रापि यथासंख्यमेव वैश्यराजन्यइति निर्देशे जातिपरेपि सामर्थ्यात्स्त्रीलिङ्गप्रतिपत्तिः । मृग-क्षीरंकुकुटाण्डइति यथा वृत्तानुरोधात्स्त्रीपत्ययोनकतः ॥ १२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । वैश्यराजन्यविषासु तज्ञातीयस्त्रीषु क्रमादायोगवादयस्त्रयः । एषांच प्रतिलोमपरिणयना-संभवादपरिणीतात्वेव जन्म ॥ १२ ॥
- (३) कुह्यूकः । शूद्राद्धैश्याक्षत्रियात्राह्मणीषु ऋमेणायोगवः क्षत्ता नृणामधमश्राण्डालश्य वर्णानांसंकरोयेषु जनिय-तब्येषु ते वर्णसंकराजायन्ते ॥ १२ ॥
  - ( ४ ) **राघवान-दः** । शुद्राद्देश्यक्षांत्रयविषकन्यासुयथाक्रममायोगवक्षत्तृचण्डालाः स्युरितिभावः ॥ १२ ॥
  - (५) नन्दनः। राजन्यशब्दे छन्दोनुरोधात् स्त्रीमत्ययोनियुक्तः॥ १२॥
- (६) रामचन्द्रः । शृद्दाहैश्यायामायोगवः । शृद्दात्सित्रयायांक्षत्ता । शृद्दाद्वाह्मण्यांजातश्चाण्डारुः । सर्वधर्मबहि-•कतावैश्यराजन्यविप्रात्वेवंवर्णसंकराजायन्ते । विषान्मूर्धाभिषिकोहि क्षत्रियायां विशिक्षियां । शृद्र्यांनिषाशेजातः । पारा-शर्योपिवायोगी ॥ ब्राह्मण्यांक्षत्रियात्सृतांवैश्याहैदेहकः स्मृतः । शृद्राज्ञातस्तु चाण्डारुः । क्षत्रिया मागधेवैश्यात् ॥ शृद्दादा-योगवं वैश्या जनयामास वै सुतम् ॥ वैश्याशृद्द्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतौ । वैश्यात्तु करणः शृद्ध्यांविन्नात्वे-षविषिःस्मृतः ॥ १२ ॥

एकान्तरे त्वानुलोम्यादंबष्ठोमौ यथास्पृतौ ॥ क्षन्तृवैदेहकौ तद्वत्रातिलोम्येपि जन्मिन ॥ १३॥

- (१) मेधातिथिः । एकान्तरे वर्णे ब्राह्मणाद्वैश्यायामम्बष्टः क्षत्रियाच्छूद्रायामुयः एतावानुलोम्येन एवमेकान्तरे पा-तिलोम्येन शूद्रात्क्षत्रियायां क्षत्ता वैश्याद्वाह्मण्यां वैदेहः तो तुल्यो भवनादिक्रियासु नत्वध्ययनादिषु । चण्डालएकः मितलो-मोऽस्पृश्यः यथा च दिवाकिर्तिरलोकेतत्स्पर्शएवंस्नानंनान्येषु प्रतिलोमेषु सूतमागधायोगवानामनन्तरजातानांचण्डालदण्डा-पूषिकायां सिद्धः स्पर्शादिसंबन्धः ॥ १३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विषाद्वैश्यायां यथाम्बष्टीयथावा क्षत्रियाच्छूद्रायामुग्नः पुत्रकानुलोम्येन जातोष्यनन्तर-स्त्रीजातपुत्रापेक्षया निन्दितस्तथा वैश्याद्विपायांजातोवैदेहः श्रूद्रात्क्षत्रियायां जातश्य क्षता । अनन्तरप्रतिलोमजातापेक्षयै-कान्तरितजातःवान्तिन्दितइत्यर्थः । यथास्मृतौ निन्दितावितिशेषः ॥ १३ ॥
- (३) कुल्लूकः । एकान्तरेषि वर्णे ब्राह्मणाहैश्यकन्यायामंबन्धः क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायामुगः एतावानुलोन्येन यथा-स्पर्शाचहीं तहरेकान्तरे प्रतिलोमजननेषि श्रद्धात्क्षत्रियायां क्षत्ता वैश्याद्राह्मण्यां वैदेहः एताविष स्पर्शादियोग्यौ विद्वयौ । एकान्तरोत्पन्नयोः स्पर्शाचनुद्भानादनन्तरोत्पन्नानांस्त्तमागधायोगवानांस्पर्शादियोग्यत्वंसिद्धभवति । अतश्राण्डालएवैकः प्रतिलोमतः स्पर्शादौ निरस्यते ॥ १३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । क्षत्तृवैदेहयोः स्पृश्यत्वं सदृष्टान्तमाह एकान्तरइति । त्वत्वजातितोभिन्नैकाजातिरन्तरा व्यव-धानं यस्य जन्मनस्तित्वनेकान्तरे जन्मनि यथानुलोमजावन्बहोग्रीस्पृश्यावेवं शूद्रात्क्षत्रियाजः क्षता वैश्याद्राह्मणीजोवै-

देहश्य तुल्यो स्पृश्यत्वादिना स्पृतावित्यन्वयः । वर्णसंकराणां मानृजातीयसंस्कारं प्रापयितुं तेशामनुवादः ॥ १३ ॥

- (५) नन्द्रनः । उक्तमेवार्थं श्लोकत्रयेण प्रपञ्चयित एकान्तरेत्वानुलोम्यादिति । आनुलोम्यादेकान्तरे जन्मिन यथा ब्राह्मणाद्देश्यायामंत्रष्ठः यथाक्षत्रियाच्छूद्रायामुयः यथा प्रातिलोम्येनैकान्तरे जन्मिन शृद्धात्क्षत्रियायां क्षता तथा वैश्याद्धान् सण्यां वैदेहकः आयोगवश्च क्षताचण्डालञ्चेतिप्रातिलोम्येन जायन्ते शृद्धाद्धेश्यायामायोगवः क्षत्रियायां क्षता ब्राह्मण्यां चण्डालहत्यर्थः वैश्यान्मागधवैदेहौ क्षत्रियाद्वाह्मण्यां सृतहत्यर्थः परेऽन्ये एतेन्यपसराहत्यर्थः ॥ १३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एकेन अन्तरे आनुलोम्यात् ब्राह्मणाहैश्यकन्यायां अम्बन्नः। तु पुनः शूद्वात् वैश्यायां आयोगवः। शूद्धात्क्षित्रयायां क्षता । शूद्धाद्धात्मण्यां अध्मः एकेन अन्तरे राजन्यात् शूद्धायां जातः उपः अभ्बन्नोपोयशास्मृतो भाषण-स्पर्शयोग्योक्षत्तृवैदेहिको प्रतिलंभेन जन्मिन तद्दत् भाषण स्पर्शयोग्यो । क्षत्रियायां शूद्धात् क्षतारं जनयति ब्राह्मण्यां वैश्यात वैदेहकः ॥ १३ ॥

पुत्रायेःनन्तरस्त्रीजाः क्रमेणोक्ताद्विजन्मनाम् ॥ ताननन्तरनाम्नस्तु मातृदोषात्प्रचक्षते ॥ १४॥

- (१) मधातिथिः। यथा ब्राह्मणात्क्षत्रियायां वैश्यायां च एवंक्षत्रियादुभयोस्ताननन्तरानाम्नः प्रचक्षते। अनन्तरा-ऽनुलोमा या जातिः समाना तेषांमानृजातीयाइत्यर्थः। अनन्तरप्रहणमिवविक्षतमतएवाह मानृदोषादिति पिनृजात्युरकर्षे ग नोदुष्यन्ते। अतश्य सत्यपि वर्णसंकरत्वे वचनान्मानृजात्याः स्मृताः संस्कारास्तेषु कर्तव्याइत्युक्तं भवति तर्ह्मवद्वचनमन्तरेण क्षत्रियादिसंस्कारास्तेषु लभ्यन्ते अश्वतरवज्ञात्यन्तरत्वात् वचनेन तु मानृजातावुक्तायामदोषाः॥ १४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनन्तरस्रीजाः विषरयक्षत्रियायां क्षत्रस्यवैश्यायां वेश्यस्यश्रद्धायामः । अनन्तरनाम्नः क्षत्रियादिनाम्नः प्रचक्षते मानृदोषात् । क्षत्रियादिमानृकत्वान्मानृजातिसाधारणोधर्मस्तेषामित्यर्थः । अनन्तरनाम्नइति नाम्मयहणान्नाममात्रं नजातिरिति दर्शितमः ॥ १४ ॥
- (३) कुद्भकः । मानुर्शेषादिति हेतूपन्यासात् अनन्तरयहणमनन्तरवचैकान्तरद्यन्तरपदर्शनार्थं ये द्विजातीनाम-मन्तरैकान्तरद्यन्तरजातिस्त्रीव्वानुकोम्येनोत्पन्नाः पूर्वमुक्ताः पुत्रास्तान्हीनजातिमानृदोषान्मानृजातिव्यपदेश्यानाचक्षते । मातापितृव्यतिरिक्तसंकीर्णजातित्वेष्येषांमानृजातिव्यपदेशकथनंमानृजातिसंस्कारादिधर्मप्रास्यर्थम् ॥ १४ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** पुनःस्पृश्यत्वार्थमनुःहोमजात्यन्तरत्रयमाहः पुत्र।इति । द्विजन्मनामनन्तरासु स्त्रीषु उम्राम्ब ष्ठायोगवजातीयासु विषाद्यैः पुत्राजायन्ते ते अनन्तरनाम्नः आवृतादिनामकजातियागिनः । तत्संज्ञामानृजातिसंस्कारार्थे तिमेधातिथिः ॥ १४ ॥
- (५) नन्दनः । पक्षान्तरमाह पुत्रायेनन्तरस्त्रीजाइति । अनन्तरनाम्नीनन्तरवर्णनाम्नः ऋमेण क्षत्रियवैश्यशूद्रनाम्नः मातृजातीयानित्यर्थः ॥ १४ ॥
- (६) **राम**न्वन्दः । अनन्तरस्रीजाये पुत्राअम्बद्धोयक्षत्तृवैदेहकायोगवाः एते पुत्राः अनन्तरस्रीजाता अनन्तरना-मानः ॥ १४॥

ब्राह्मणादुपुकन्यायामादतीनाम जायते ॥ आभीरींऽबष्टकन्यायामायीगव्यान्तुधिग्वणः ॥ १५॥

(१) मेधातिथिः। अयंनिषादोत्मिँछोकेन शृदायां ब्राह्मणाज्ञातोयः प्रागुक्तः किर्ताह यः प्रतिलोमोवश्यमाणः

प्रतिलोमाधिकारा प्रतिलोमादिपुल्कसाजातिः प्रसिद्धा । एवंश्रद्धान्निषाद्यांकुक्कुटकः ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणादिति अनुलोमविलोमसंकरस्त्रीषूत्रमवर्णजनितमेतत्कुलम् ॥ १५ ॥
- (३) कुद्धूकः । क्षत्रियेण शूद्धायामुन्यन्तोया उया चासौ कन्याचेत्युयकन्या तस्यां ब्राह्मणादावृतनामा जायते । ब्राह्मणोन वैश्यायामुन्यन्ता अंबष्ठा तस्यां ब्राह्मणादाभीराख्योजायते शृद्धेण वैश्यायामुन्यन्ताऽऽयोगवी तस्यां ब्राह्मणाद्धि-ग्वणोजायते ॥ १५ ॥
  - (४) राघवानन्दः । ते एवावृताभीरिधग्वणजातयइत्याह ब्राह्मणादिति ॥ १५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अथान्यान्सङ्करजातानाह ब्राह्मणादुयकन्यायामिति ॥ १५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आवृतोहस्तिपः । अम्बद्धकन्यायां वित्रात् आभीरः । आत्राह्मणात् आयोगव्यांधिग्वणः ॥१५॥ आयोगवश्य अत्ता च चण्डालश्वाधमोनृणाम् ॥ प्रातिलोम्येन जायन्ते शृद्राद्दपसदास्त्रयः॥ १६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अयोगवइतिषागुक्तमातृकर्मणाधमःसर्वसंकरजेभ्योऽप्यधमः । शूद्राज्ञाताएतइत्यर्थः । अयोगव्यांयोजातः कैवर्ताख्यः सोत्रनिषाद्जत्वान्षिषादः एवंवैश्यादित्यत्रापि ॥ १६ ॥
- (३) कुछ्कृकः । आयोगवः क्षत्ता चण्डात्श्य मनुष्याणामधमइत्येते त्रयोव्युक्तमेण वैश्याक्ष त्रयाबाह्मणीषु पुत्र-कार्यादपगतास्त्रयः शूद्राजायन्ते । पुत्रकार्यक्षमत्वप्रतिपादनार्थमुक्तानामध्येषांपुनर्वचनं एवमुत्तरश्लोकउक्तानामपि ॥ १६॥
- (४) राघवानन्दः । पुत्रकार्यविच्छेदाय षण्णां प्राप्तमपसदत्वमनुवदति आयोगवश्चेतिद्वाभ्याम् । अपत्यकार्यात्सी दन्तीत्यपसदाः ॥ १६ ॥

वैश्यान्मागधवैदेही क्षत्रियात्स्तरुव तु ॥ प्रतीपमेते जायन्ते परेऽप्यपसदास्त्रयः॥ १७॥

- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । एतेष्यपरे त्रयोऽपसदाअत्यन्तापक्रष्टाइत्यर्थः ॥ १७ ॥
- (३) कुद्धृकः । क्षत्रियाब्राह्मण्योमांगधवदेही क्षत्रियाद्राह्मण्यां सूतइत्येवंपातिलोम्येनापरेपि त्रयः पुत्रकार्यादप-जायन्ते ॥ १७ ॥
  - (४) राघवान-दः । प्रतीपमातिकूल्यम् । संकरोनरकायैवेत्युक्तेःप्रातिलीम्यमेवात्रहेतुः ॥ १७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । वैश्यात्त्क्षत्रियायां मागधः । वैश्यात् विषकन्यायां वैदेहः । क्षत्रियात् विषकन्यायां सूतः भव-ति । एते प्रतीपं तिपरीतं जायन्ते ॥ १७ ॥

जातोनिषादाच्छूदायां जात्या भवति पुक्कसः॥ शृद्राज्ञातोनिषाद्यान्तु सर्वे कुक्कटकः स्पृतः॥१८॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । निषादात् ब्राह्मणशृद्धापुत्रात् । एवंनिषाद्यामित्यपि ॥ १८ ॥
- (३) कुङ्गृकः । निषादाच्छूदायां जातीजात्या पुकसोभवति । निषाद्यां पुनः शृदाद्योजातः सकुकुटकनामा स्पृतः ॥ १८॥
  - (४) राघवानन्दः । अन्यानपितथाविधानाहं जातइतिद्वाभ्याम् ॥ १८ ॥
  - ( ६ ) **रामचन्दः** । क्षत्रियायांनिषादाज्ञातो जात्या पुल्कसः भवति । निषाद्यांशूद्राज्ञातःकुकुटकःस्मृतः ॥ १८ ॥

## क्षत्तुर्जातस्तथोपायां श्वपाकइति कीर्त्यते ॥ वैदेहकेन त्वंबष्ट्यामुत्यन्नोवेणउच्यते ॥ १९॥

- (१) मेघातिथिः । अनुलेमाः श्वियः मतिलोमाः पुमांसस्तयोः संभवे श्वपाकवेनौ मितलोमजातीयौ ॥१९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षनृजातइति पितृदोषात् ॥ १९ ॥
- (३) कुद्धृकः। शूद्रेण वैश्यायां जातः क्षत्ता क्षत्रियेण शूद्रायां जाता उपा तेन तस्यां जातः श्वपाकइत्युच्यते । वैदेहकंनांबक्ष्यां ब्राह्मणेन वैश्याजानायां वेणइति कथ्यते ॥ १९ ॥
  - (४) राघवानन्दः । वेणोब्रुडः ॥ १९॥
- (६) रामचन्द्रः । उपायां उपजात्यांक्षतुःजातः श्वपाटकः । आंबक्ष्यांवैदेहकेन जातः वेनइति उच्यते ॥ १९ ॥ द्विजातयः सवर्णासुजनयंत्यव्रतांस्तु यान् ॥ तान्सावित्रीपरिभष्ठान्त्रात्यानिति विनिर्देशेत् ॥ २०॥
- (१) मेधातिथिः। नैते प्रतिलोमवर्णसंकर।स्युरतोस्मिन्विधावुच्यते द्विजातयोयान्सवर्णासु जनयन्ति ते वेदव्रताभव-न्ति । अबसर्चारिणः सावित्रीपरिभ्रष्टाउपनयनहीनाश्च तदा ब्रात्याइति तान्निर्दिशेत्। अवताञ्जनयन्तीति नायंसंबन्धः निष्ठं व्यतिनोऽत्रतावा जन्यन्ते जातानामुपनयनसंस्कारिवधानात् उक्तव्रात्यलक्षणानुवादउत्तरीववक्षया यस्त्वयंपाठाऽव्रतायाञ्जनयन्ति तान्वात्यान्विनिर्दिशेत्तदसत् उक्तवात्यलक्षणविरोधात्॥ २०॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सावित्रीपरिभ्रष्टाननुपदेश्यसावित्रीकान् । ब्रात्यनाम्नोवर्णनाह्मान् ॥ २०॥
- (३) कुद्धृकः । द्विजातयः सवर्णासु स्त्रीषु यान्युत्रानुत्पादयन्ते ते चेदुपनयनाख्यव्रतहीनाभवन्ति तदा तानकतो-पनयनान्वात्येत्यनया संज्ञया व्यपदिशेत् अतऊर्ध्वत्रयोप्येतइत्युक्तमपि बात्यलक्षणंप्रतिलोमजपुत्रवदस्याप्युपकाराक्षम-पुत्रत्वप्रदर्शनार्थमित्मन्संकीर्णप्रकरणेऽनूदितम् ॥ २० ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्रात्यानामिवतज्ञानामिपपुत्रकार्यनिवृत्यर्थे ब्रात्यत्वमाह द्विजातयहित । तेल्यमब्रताः काले ऽप्राप्तोपनयनाः अनुरुगेमेनोद्वाहिताल्वक्षतयोनिषुसवर्णात्विपजनयन्तियान् तान् सावित्रीश्रष्टत्वेनाव्रतानितिकत्वा ब्रात्यान्नि- रिशेदित्यन्वयः ॥ २० ॥
- (५) **नन्दनः** । अथत्रैवर्णिकानामनुपनीतानां जात्यन्तरत्वमाह द्विजातयस्सवर्णात्विति । यान्युताञ्जनयन्ति तान्त्र-तानुपनीतान् अतएव सावित्रीपरिभष्टान् ॥ २० ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्नतान् अङ्तयज्ञोपवीतान् सावित्रीपरिश्रष्टान् न्नात्यान् इति अभिनिर्दिशेन् कथयेत् ॥ २०॥ न्नात्यान् जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः ॥ आवन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैखएव च॥२१॥
- (१) मेधातिथिः । ख्वणांखिप पूर्वश्लोकादनुवर्त्यते इह स्त्रीजातेरनुपादानादवश्यंभावाच तदपेक्षायाः स्मृत्य-न्तरे वैश्यायां ब्राह्मणाज्ञातोभुजकण्टकः स्मर्यते अतोविशिनष्टि । पापारमेति सह्मनुलेमित्वान्नपापातमा अयंचासंस्कृतातम्-नोबात्याज्ञातोनिधिकारित्वाचुक्तंयन्निन्चते नच पर्यायशब्दादेशभेदेन मसिद्धभयोगभेदाः पूर्वेस्तुव्याख्यातंतत्पुत्रपीत्राणा-मेताआख्याभुजकण्टकोब्राह्मण्यां जातआवन्त्यश्रावन्त्यां तस्यामेव वाटधानो वाटधानात्पुष्पशेखरएवमुन्नरेष्वपि ॥ २१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्रात्याद्दिपात् ब्रात्यायामेव विपायां सवर्णात्वित्यनुवृत्तेः तत्र भूर्जकण्यकः सवर्णयोरपः

<sup>(</sup>२१) पुष्पधःशैख=पुष्पशेखर (मे०)

- त्यम् । भूर्जकण्टकस्थियां विषाद्वात्यादावन्त्यः । आवन्त्यांवाटइत्यादिपूर्ववज्ञातिस्त्रीषु व्रात्येन विषेण जनिताविष्रजाः । ऋणादिष्वपि व्रात्यक्षियादिजनितेषु सुधन्वाचार्यादिषुच व्रात्यवैश्यजनितेषुद्रम् । आद्यस्य तज्ञातीयस्त्रियामुत्तरेषांतु पूर्व-पूर्वजातिस्त्रियां जन्मेति । पापात्मेतिविशेषणं निन्दार्थम् ॥ २१ ॥
- (३) कुछूकः । ब्रात्याद्रास्रणात्सवर्णात्वत्यनुवृत्तेर्बाह्मण्यां पापत्वभावीभूर्जकण्यकोजायते । तथाऽऽवन्त्यवायधान-पुष्पधरीखाजायन्ते एकस्य चैतानि देशभेदमसिद्धानि नामानि ॥ २१ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । तेतु ब्रात्यास्त्रयस्तजातानाह ब्रात्यात्वितित्रिशः । तत्र तथाविधब्रास्नणजाः पश्च भूर्जकण्ट-कादयः । झ्राह्यदः सप्त क्षत्रियजाः । पश्चवैदयजाः । पंचेतिदेशसंज्ञाभिरते प्रसिद्धाइतिमेधातिथिः । देशभेदेनेकेकस्य नामानीतिकुष्ट्रकः अन्ययैकजात्यावर्णद्यानुपपत्तेः ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥
- (५) **पम्दनः** । विमादिति विशेषणंत्रात्यत्वेष्यस्य विमत्वमूरुच्छेदोनास्तीति स्रचयितुं । असंस्कृतपितृजातः पापत-रइत्यभिमायेणोक्तंपपात्मेति । पञ्चेते सजातिष्ढासु स्त्रीषु जाताअपि संस्कारविमकर्षांदुत्तरोत्तरमपकृष्टावृत्तितोदेशतोवा भिन्नसंज्ञाविज्ञेयाः षष्टादीनामवचनन्तु जात्यन्तरत्वेनामसिद्धः ॥ २१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यजातीनांब्रात्यजातिर्भवति उपनयनाभावात् । ब्रात्याद्विपाद्विपक्षन्यायांभूर्जक-ण्टकोनाम जातिर्जायते । भूर्जकण्टकः स्मृतः कण्टको क्रीयः आवन्त्यः ॥ २१ ॥

## झल्लोमल्लश्व राजन्याद्वात्यान्निच्छिवरेव च ॥ नद्रश्व करणश्चेव खसोद्रविद्वएव च ॥ १२॥

- (१) मेधातिथिः । एताभिः संज्ञाभिः प्रसिद्धाएवंजातीयावेदितव्याः ॥ २२ ॥ २३ ॥
- (२) सर्वतमारायणः । और्णादयः सप्त राजन्याद्वात्यात् ॥२२॥
- (३) कुङ्गृकः । क्षित्रयाद्वात्यात्सवर्णीयां झल्लमल्लिनिच्छितनरकरणससद्भविद्याख्याजायन्ते एतान्यप्येकस्यैव नामानि ॥ २२ ॥
  - (५) नम्द्रनः । श्लोकह्यमनेन व्याख्यातमः ॥ १२॥
- (६) रामचन्द्रः । राज्ञन्याद्वात्यात्क्षित्र्यायां जातः झल्लिन्छवः नटःकरणःखसः इविडः ॥ २२ ॥ वैश्यानु जायते ब्रात्यात्सुधन्वाचार्यएव च ॥ कारुषश्य विजन्मा च मैत्रः सात्वतएव च ॥ २३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । सुधन्वाचार्यादयःपञ्चवैश्याद्वात्यात् ॥ २२ ॥
- (१) कुह्नकः। वैश्यात्पुनर्वात्यात्सवर्णायांसुधन्वाचार्यकारुषविजन्ममैत्रसात्वताख्याजायन्ते एकस्य चैतान्यपि नामानि ॥ २३ ॥
  - (६) रामचन्दः । वैश्याद्रात्याद्देश्यायांजाताः सुधन्वादिसात्वतान्ताः ॥ २३ ॥

#### ष्यिभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेन च ॥ स्वकर्मणांच त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १४॥

- (१) मेधातिथिः । व्यभिचारः परस्रीगमनंतत्समानजातीयासु परकीयात्वनुलोमप्रतिलोमास्र्डात्वनूहासु च ता-त्वयं अवेद्यावेदनमविवाह्याविवाहः अविवाह्याः त्वसुनन्त्रादयस्तदयोग्यः । त्वकर्मणांत्यागउपनयनवेदप्रह्णादीनांक्षत्रद्व-स्यादयोपि पुत्रपौत्रान्वयिनएवमुक्ताःकेचित् ॥ २४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराचणः । व्यभिचारेण सवर्णायामेव परभायायां व्यभिचारेण कुण्डगोलकपौनर्भवाः । असवर्णा-

यांच यथा ब्राह्मण्यांक्षत्रियस्य व्यभिचारात्म्यतद्दति । अवेचावेदनेनाविवाद्यानामसवर्णानांसवर्णानामपिसगोत्रादीनांविवा-हेमूर्धाविसक्तचाण्डालाचाः । स्वकर्मणामुपनयनव्रतानां त्यागात् व्रात्यजाः । वर्णसंकराभातुर्वण्यंबाद्याः ॥ २४ ॥

- (३) कुळूकः । ब्राह्मणादिवर्णानामन्योग्यस्त्रीगमनेन सगोत्रादिविवाहेनोपनयनरूपस्वकर्मत्यागेन वर्णसंकरोनाम जायते अतोयुक्तमित्मकरणे ब्रात्यानामिधानमः ॥ २४॥
- (४) राघवानन्दः । प्रकारान्तरेणापि वर्णसंकरोभवतीति संक्षिप्याह व्यभिचारेणेति । विहास विनास्पितिमा-भिमुख्येन कामुकमः । वरतीति स्वतन्त्रा या सा स्मृता व्यभिचारिणीतिव्यभिचारेण वर्णानामन्योग्यस्त्रीगमनेनेति दृष्टान्तार्थः । व्यतिषद्गेनेतिमेधातिथिः । नियुक्तातिरिक्तपरस्त्रीगमनेनेत्यर्थः । अवेद्याः सगोत्राः सवर्णावा तासां विवाहेन । स्वकर्मणां संभ्यादीनां त्यागेन स्वकालामाभेपनयनैर्वात्यानां संकरत्वस्योक्तत्वात् ॥ २४ ॥
- (५) **नन्दनः । यदीदं**संस्काराभावे जात्यन्तरत्वमुक्तंतदनुपपन्नमित्याशङ्कृत्यदष्टान्तेन स्थापयित व्यभिषारेण वर्णा-नामिति । अवेद्याअविवाद्याः पुनर्भ्वादयस्तासांवेदनेन विवाहेन संकरोमातापित्रोरविद्याजातित्राप्तिः । व्यभिषारेण वर्णाना-मिति प्रसिद्धव्यभिषारोदद्यान्तार्थः ॥ २४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। वर्णानांव्यभिचारेण च पुनः अवेद्यावेदनेन च अविवाह्यविवाहेन त्वकर्मणामुपनयनादीनांत्यागेन वर्णसंकाराजायन्ते ॥ २४ ॥

संकीर्णयोनयोये तु प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ अन्योन्यव्यतिषक्ताश्व तान्प्रवक्ष्याम्यशेषतः॥२ ५॥

- (१) मेधातिथिः। व्यतिषद्भःसंबन्धइतरेतरमनुलोमानामनुलोमैःप्रतिलोमेश्वैवंप्रतिलोमानामन्यैः प्रतिलोमैरनुलोमैश्व वक्ष्यमाणसंज्ञायैवचनम् ॥ २५ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । यउक्ताः प्रतिलोमानुलोमजास्तेपि यदा अभ्योन्यं संकीर्णेरेव व्यवतिष्ठन्ते व्यभिचरन्ति । व्यतिषद्गजत्वाद्यतिषकाव्रात्याः । तत्र ये जायन्ते तान्वक्ष्यामीत्यर्थः ॥ २५ ॥
  - (३) कुझुकः । ये संकीर्णयोनयः प्रतिलोमैरनुलोमैश परस्परसंबन्धाजायन्ते तान्विशेषेण वक्ष्यामि ॥ २५॥
- (४) **राघवानन्दः । पुनश्य** स्तादीनां चण्डालातिरिक्तपञ्चानामनुकोमजत्वाद्यर्थमाह् संकोर्णेतिश्रिभिः । अनुकोम जाइतिदृष्टान्तार्थम् । अन्योन्यव्यतिषक्ताः अन्योन्योन्यं परस्त्रीपुंभ्यः कामतोष्यतिषक्तेभ्योजाताः ॥ २५ ॥
- (५) **नन्दनः। ए**वंसंकीर्णपितृमातृकाः मायशः मितलोमानुलोमाउक्ताइदानींसंकीर्णपितृमातृकान्मितिलोमजानुलो-मजान्वक्ष्यामीत्याह संकीसंकीर्णयोनयइति । संकीर्णयोनयः संकीर्णेभ्योजाताअन्योन्यव्यतिषक्ताः मितलोमानुलोमजैः सं-बद्धाः ॥ २५॥
- (६) **रामचन्दः** । ये प्रतिलोमानुलोमजाः प्रतिलोमजानाह स्नृतवेदेहचाण्डालाः अनुलोमजाअन्बहनिषादमाहिण्यो-प्रकरणाः षट् अन्योन्यव्यतिषक्ताः प्रतिलोमानुलोमानांपरस्परव्यभिचारयुक्ताः तान् ॥ २५ ॥

स्तोंवैदेहकश्वेव चण्डालश्व नराधमः॥ मागधः क्षत्तृजातिश्व तथाऽयोगवएवच ॥ २६॥

- (१) मेघातिथिः । उक्तलक्षणाएते प्रातिलोमाउत्तरार्धपुनरुपन्यस्यन्ते ॥ २६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्तारयः प्रागुक्ताः ॥ २६ ॥
- (१) कुझूकः । एते पहुक्तस्भाणाः स्तादयः उत्तरार्थमनूषन्ते ॥ २६॥

- (४) राघवानन्दः । प्रतिलोमजादपि नराधमः शूद्रस्यब्राह्मणीगमने महापातिकत्वात्तस्याअपि तथात्वात् । चण्डालयहणं निवीतंमनुष्याणामितिवद्यतिरेकमुखेन स्तृत्यर्थः ॥ २६ ॥
- (५) **नन्दनः**। तत्र प्रतिलोमजेभ्यः प्रस्तान्वकुंप्रतिलोमजानुक्तांस्तावदनुक्रामित स्तौवैदेहकश्चैवेति। स्तौविपायां सित्रयाज्ञातः वैदेहकस्तस्यामेव वैश्यात् चण्डालस्तस्यामेव श्रूदात् मागधः क्षत्रियायां वैश्यात् क्षत्ताजातिस्तस्यामेव श्रूदात् आयोगवोवैश्यायां श्रुदाज्ञातइति पूर्वमृक्तंहीत्यर्थः ॥ २६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । सृतर्द्ति द्वाभ्यामःह । ततः सूतः वैदेहकः चाण्डालाःनराधमाः श्रेयाः मागधः क्षत्ता अयोगव**एते** षट् सदशान्वर्णान् प्रतिलोमानुलोमयोनिषुजनयन्ति । प्रवराष्ठ्र उत्तमाष्ठ चकारात् क्षत्रियपुत्रोमागधोब्राह्मण्यां अपकृष्टाष्ठ् योनिषुमानुजान्यामानुसमानजातीयाः ॥ २६ ॥ २७ ॥

## एते षट्सदृशान्वणिञ्जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ मातृजात्यांत्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु ॥ २७ ॥

- (१) मेधातिथिः। एते स्तादयः प्रतिलोमाः खयोनिसदशान जनयन्ति तज्ञातीयानित्यर्थः। तद्यथा स्तः स्तायां स्तमेव जनयनि एवंचण्डालः चण्डालायां येच मानृजात्याः प्रस्यन्तेऽनुलोमामानृजातीयाये पूर्वमुक्तास्ताननन्तरानाम्न-इति तेऽपि खयोनिषु सदशानेव जनयन्ति यथा ऽम्बश्चेम्बश्चांतथा वैश्यायामात्मनोहीनावैश्याञ्जनयन्ति मानृजातित्वस्यो-कृत्वात। अन्ये पुनः पर्धन्त मानृजाते। प्रस्यन्ते अर्थश्चायंवर्णयोनिषु आम्बश्चदे। मानृजाते। च वैश्यायां सदशानेव जनयन्ति। यद्यपि शुद्धवैश्येभ्यउत्कृष्टाअम्बश्चादयस्तथापि साम्यमुच्यते वैश्यधर्मउभयेषामिथकारात् अनुलोमप्रहणंमानृजानिति। पदसामध्याद्धभ्यतेसत्यपिप्रतिलोमप्रत्यवमर्शकत्वेष्रसज्यतद्ति। प्रवरासुचयोनि। पु प्रतिलोमागच्छन्तोजनयन्तिही नतरमित्यवेद्ययवस्यमाणपर्यालोचनया दष्टमयोगवादिभिः ख्वजातीयासु जनिनाअयोगवादिव्यपदेशंलभन्ते सदशयहणंतु प्रातिलोम्यंच सामान्येन हीनतरत्वंचावान्तरविशेषमनपेक्ष्य प्रयुक्ततेनायमत्र वाक्यार्थः प्रतिलोमभ्यः समानजातीयासुन्कष्ट-जातीयासु च प्रतिलोमाएव भविति॥ २४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । लयोनिषु स्तादिजातीयासु स्रोषु सदशान् त्वसदशधर्मणः । तथा मानृजात्यांस्तादिमान्त्रस्तजातीयायां ब्राह्मण्यादिरूपायाम् । तथा मानृजातिषु प्रवरास्त्रनमासु यथा क्षत्रियापुत्रोमः गथोब्राह्मण्यामिति । त्वः जातीयत्वमानृजातितदुत्रुष्ट्रजातियोगान्त्रिविधोव्यभिचारः ॥ २७ ॥
- (३) कुद्धूकः । एते पूर्वोक्ताः षट्पतिलोमजाः त्वयोनिषु स्रुतोत्पत्तिकुर्वन्ति । यथा शृद्देण वैश्यायां जातआयोगवः आयोगव्यामेव मानृजातो वेश्यायां प्रवरासु क्षत्रियाबासणीयोनिषु चकारादप रुष्टायामपि शृद्धजातो सर्वत्र सदशान्वर्णा- अनयन्ति सदशत्वंच न पित्रपेक्षया किन्तु मानृजात्यादिषु चातुर्वण्यंक्षीच्वेव पितृतोधिकगहितपु त्रोत्पत्तेर्वस्यमाणत्वात-त्सदशान्पितृतोऽधिकगहितपु त्रोत्पत्तेर्वस्यमाणत्वात्तन्तसदशान्पितृतोऽधिकगहितान्त्वजाताविष जनयन्तीत्येतावदेवापापत्वादनेन विधीयते । किन्तु जधन्यवर्णेनोत्तमवर्णस्त्रीषु जनितत्वात्क्रियादुष्टाआयोगवाद्याः प्रतिलोमजाः क्रियादुष्टाभ्यां च मातापितृभ्यां तुल्याभ्यामपि जनिते आयोगवादिपुत्रे ब्रह्मस्त्रनन्तरजनितोब्रह्मस्त्रन्त्वातिपत्रविष्ठिकदृष्टएव न्याय्यः शृद्धब्राह्मणादिजातोयेन शृद्धब्राह्मण्यादिसजाती-यायां जनितः पितृतुल्यएवोचितोनतु क्रियादुष्टोभयजनितोऽपि ॥ २७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच एते षट् सूतादयः त्वयोनिषु ब्राह्मणीक्षत्रियावैश्यासु सदशान् सजातीयान् । एनदेव नि-गमन्याजेन हेतून्त्रदर्शयन्त्राह् मातृजात्यामिति । प्रवरासु स्वयोनिषु तत्तन्मातृजात्यविकालासु प्रसूपन्ते यतः अतएव प्र-

तिलोमजास्तुकर्महीनाइतिगौतमवचनम् । अतएव मानृवद्दर्णसंकरइत्थिप संगच्छते । यथा शूद्रात् वैश्यायामायोगवएव मायोगध्यामेव मानृजातौ वैश्यायां प्रवरायामायोगवः यसुतं जनयत्ससुतोवैश्यजात्युक्तसंस्कारार्हः । एवं शूद्रात्क्षित्रयाजः क्षत्ता क्षत्रियायां क्षत्रजातौयंजनयेत्सः क्षत्रियसंस्कारार्हः । वैश्यात्क्षत्रियाजोमागभः सच क्षत्रियायां यंजनयेत्सोषि क्षत्रियसंस्कारार्हः । एवं सृतवैदेहयोरिष । प्रवरास्वितिविशेषणाचण्डालस्यनसंस्कारइमिमेधातिथिः । पिनृतांधिकगार्हितांल्जाताविष जनयन्तीत्येतावन्मात्रं विविश्वतिमिति कुल्रुकः ॥ २७ ॥

(५) नन्दनः। ततः किमित्यपेक्षायामाह एतेषिति। एते स्तादयः षर्भदशान्सजातीयान्वर्णान् योनिषु स्तीवैदेश्विकिचण्डालीमभृतिषु जनयन्ति वर्णशब्दोमनुष्यावान्तरजातिमात्रवचनः मानृजात्यां स्वमानृजातिसदशानेव जनयन्ति स्तवैदेहकचण्डालानां मानृजातिर्ब्रास्तणजातिः मागधक्षत्रोमीनृजातिः क्षत्रियजातिः आयोगवस्य मानृजातिर्वेश्यजातिः तासु जातिषु सदशानेव जनयन्तित्यर्थः किश्चित्पवरासु च योनिष्वात्मनः प्रवरासु मानृजातिष्यतिरिक्तासु चातुर्वण्यस्त्रीषु च सदशानेव प्रसूयन्ते जनयन्ति । अनेन श्लोकेनैतदुक्तंभवित स्तः स्त्यां स्तमेव जनयति नान्यं एवंमानृजात्यां च ब्राह्मण्यां स्तमेव तदितरासु क्षत्रियवैश्यस्त्रीषु च स्तमेव एवंवैदेहकादयोपीति ॥ २७ ॥

यथा त्रयाणांवर्णानांद्वयोरात्मास्य जायते ॥ आनन्तर्यात्त्वयोन्यान्तु तथा बाह्मेष्वपि क्रमात्॥२८॥

- (१) मेधातिथिः । अस्य ब्राह्मणस्य त्रयाणांवर्णानामात्माजायते द्रयोर्वर्णयोः क्षत्रियवैश्ययोर्द्धिजत्वंजायते तथा-स्वयोनौ एवंत्रयणांवर्णानांब्राह्मणोद्धिजान् जनयति एवंबाह्मेष्विष् प्रातिलोम्येन वैश्यक्षत्रियाभ्यां क्षत्रियब्राह्मणोरात्माद्धि-जत्वंभवति सति च द्विजन्वे उपनयनकर्तन्यं वक्ष्यन्ति च एते षट्द्विजधर्माणइति एतावृांस्तु विशेषः । अनुलोमतामानृजा-त्यामानृजातीया स्तुतिमात्रमिदंवक्ष्यामः ॥ २८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आनन्तर्यादनन्तरवर्णे आत्मजातिसदशजातिमूर्धाविसकादिः । खयोन्यां खवर्णेचात्म-जातीयएव । तथा बाह्मेष्विप । तथाहि मूर्धाविसकान्मूर्धाविसकायां तज्ञातीयएव । ततएवत्वावन्त्यामात्मसदशद्द्या-दिः । पारशन्यांतु ततोपि हीनजातिरेवमनुङोमजानपेक्य प्रतिङोमजानामितहीनत्वानेषां प्रतिङोमजानां खजातीयायाम-नन्तरायां सदशब्यविहतायां हीनतरमपत्यमिति ॥ २८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यथा त्रयाणांवर्णानांक्षत्रियवैश्यशृद्धाणांमध्यात् द्वयोर्वणयोः क्षत्रिवैश्ययोर्गमने ब्राह्माणस्यानुलोम्यान् त्र दिजउत्पद्यते सजातीयायां च दिजोजायते एवंबाह्मेष्विपि क्षत्रियवैश्याभ्यां वैश्यक्षित्रयाभ्यां क्षत्रियाब्राह्मण्योजांतेषूःकर्षान्यभाभविति शृद्धजातप्रतिलोमापेक्षया दिजाद्युत्पन्तपतिलोमपाश्वस्यार्थमिदमः । मेघातिथिस्तु द्विजत्वपतिपादकमेतदेषांवचनम्पुपनयनार्थमित्याह तन्त्व प्रतिलोमजास्तु धर्महीनार्झत गौतमेन संस्कारनिषेषातः॥ २८॥
- (४) राघवानन्दः । एतेषामुन्छष्टन्वं सदष्टान्तं निगमयति यथेति । श्रयाणां विमादीनां मध्ये यथास्यब्राह्मणस्य ख-योग्यामिवानुलोम्येन द्वयोः क्षत्रियावैश्ययोः आत्माद्दिजउत्पद्यते एवंवैबाह्मषु वैश्यक्षत्रियाभ्यां क्षत्रियाब्राह्मण्योरात्मा द्विजउत्पद्यते एवं क्षत्रियवैश्ययोर्गप । तेषु आयोगवादितिसृष्वपिब्राह्मण्यादिषु ॥ २८ ॥
- (५) नन्दनः । एतदेवस्थापयित यथा त्रयाणां वर्णानामिति । त्रयाणां ब्राह्मणक्षित्रयवैश्यानां अनन्तर्याऽनन्तरजा-तया त्योग्यां द्वयोरात्मा त्वत्ववर्णीयथा जायते तथा बाह्मेर्ण्वाप क्रमः मितलोमानामीप तथा मकारः । एतदुक्तं भवित यथा वैदेहकः त्वस्यां ब्राह्मण्यां च वैदेहकं आयोगवः त्वस्यां क्षत्रियायां चायोगवं क्षत्ता त्वस्यां चण्डास्यां च क्षतारंज-नयतीति अनेन सिद्धवदनुदितेन दृष्टान्तेन क्काप्यते ॥ २८ ॥

(६) शमचन्द्रः । यथेतिदृष्टान्तः । यथा त्रयाणां क्षत्रियादीनां त्वयोग्यामानन्तर्यात् इयोःक्षत्रियवैश्ययोरात्मैव जायते तद्यथा क्षत्रियात्क्षत्रियायां वैश्याद्वेश्यायां उत्तमासु योनिषु आत्मैव जायते पुत्रइति श्रुतेः । श्रुद्धायांइतितथा बाह्मेषु आयोगवादिषु प्रतिकोमजेषु क्रमः ॥ २८ ॥

# ते चापि बाह्यान्सुबहुंस्ततोप्यधिकदूषितान् ॥ परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ २९॥

- (१) मेधातिथिः। तेचाप्ययोगवादयः षट्बाह्मान् सुबहून् परस्परदरिषु जनयन्ति तद्यथायोगवः [क्षत्रियायांक्षत्रा-योगन्यांपरस्परमात्मापेक्षयागंहितान् जनयन्ति तद्यथायोगवःक्षत्रियाया] मात्मनोबाह्मतरंजनयति ततोषि बाह्मतरं च-ण्डाँलाभ्यः पुर्वसर्वत्र ॥ २९॥
- ् (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तदेतदाह ततोभ्यधिकदूषितानिति ॥ २९ ॥
- (३) कुंख्नुकः । ते चायोगवादयः षर्परस्परजातीयासु भायांसु सुबहूनानुलोम्येऽप्यधिकदुः शन्तिन्त्रयाश्विः भूता-जनयन्ति । तद्यथाआयोगवः क्षत्तृजायायामात्मनोद्दीनतरंजनयति तथा क्षत्ताप्यायोगय्यामात्मनोद्दीनतरमुत्पादयति एवम न्योच्यपि प्रतिलोमेषु द्रष्टव्यं ॥ २९ ॥
- (४) राघवानन्दः। तेभ्योपि संकरजातीन्वक्तुमाह तहति । आयोगवादयस्ते अधिकदूषितान् पूर्वेभ्योपिनिकः ष्टान ॥ २९ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । अनन्तरासु जातानां पितृवर्णत्वमपि पक्षान्तरिमित तेचापि बाह्यानिति । ते स्तादिश्यः प्रस्ता अपि ततोश्यधिकदूषितान्त्वेश्योद्दीनतमानतएव विगर्हितान्सुबहून्परस्परस्य दारेषु जनयन्ति स्थोनिषु त्वानेव जनयन्ति पर-स्परस्य दारेष्यव ॥ २९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ते अयोगवादयः बाह्मान् वर्णबाह्मान् विगहितान् परस्परदारेषुजनयन्ति ॥ २९ ॥ यथैव शुद्रोब्राह्मण्यां बाह्मजन्तुंपसूयते ॥ तथा बाह्मतरंबाह्मश्वातुर्वण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥
- (१) मेधातिथिः । एवंपरस्परमभने स्नीमितिलोमानांपूर्वेण बाह्मतरेण बाह्माजाताः । इदानीं चातुर्वर्ण्यकस्यते स्रय-तिर्जनिनात्यन्तसमानार्थोत्र मकरणे प्रयुक्तः प्रसूचते जनयतीत्यर्थः । तदुक्तर श्लोकेन निर्दिश्यते ॥ ३० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । तथा बाह्मतरं चाण्डालतोऽप्यथमम् । बाह्मातः चाण्डालातः । चातुवर्ण्ये चातुर्वर्ण्या ह्यो मस्यते ॥ ३० ॥
- (३) कुझूकः। यथा ब्राह्मण्यां शृहोऽपकृष्टं चलण्डालाख्यंपाणिनंपसूयते जनयत्येवंबाह्मण्डालादिवर्णचतुष्टये च-ण्डालादिन्योप्यपकृष्टं पुत्रंपसूयते ॥ ३० ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र रष्टान्तमाह् यथेति। बाह्यं बहिरेव वर्तमानं जन्तुं जन्ममरणमात्रशास्त्रिनम्। बाह्यश्याः ण्डास्त्रदिः धर्मादावनिषकारित्वात् ततोपिभिन्नंसंकरान्तरम् । चातुर्वपर्ये चातुर्वर्णस्त्रीषु ॥ ३० ॥
- (५) जन्दुनः । वर्णजातानांस्तादिमतिलोमजानांच परस्तरसङ्क्तरङकः मतिलोमजमस्तानांजनकेन्यः मतिलोम-जेम्योन्यूनतमत्वमुदाहरणविशेषेणव्यनांक यथैव स्दोमाझण्यामिति । बाह्मजन्तुं चण्डालं बाह्यः स्तादिः चातुर्वण्येचतुर्व-र्णसाषु ॥ २०॥

(६) रामचन्द्रः । यथैव शृहोत्रासण्यां वासंजन्तुं निरुष्टचाण्डालं मसूयते तथा बाह्यः आयोगवः बाह्यतरं अत्य-न्तनिरुष्टं चतुर्वर्णेषु सूयते ॥ ३० ॥

प्रतिकूलंबर्त्तमानबाह्याबाह्यतरान्युनः ॥ हीनाहीनान्यसूयन्ते वर्णान्यश्चदरीब तु ॥ ३ ९ ॥

- (१ भेधातिथिः । एकैकस्य तु वर्णस्यसंकीर्णयोनयोभवन्ति कस्याचरनुकोमाः कस्याचरमितिकामाः कस्याचरनुकोमाः । मास्रणस्यानुकोमाश्रदस्य मितकोमाएव क्षित्रयवेश्ययोरनुकोमाः मितकोमाः क्षित्रयस्य द्वावनुकोमो-एकः मितकोमो वैश्यस्यकोनुकोमोद्दो मितकामो एवमेते द्वादशानुकोममितकोमा एतेषामेकैकस्य चतुर्षु गण्छतम्यत्वारोन्भेदामवन्ति ते च केचिद्धाना बासतरास्तु सर्वएव बासतरत्वमातापितृकातीर्वप्रकर्षः कर्मभ्योद्दीनत्वाचतेतदुदाहरणैः स्पुरोक्तियते । मितकोमोस्तावदृष्टीत्वा वक्ष्यामः । अयोगवोवेश्यायां श्रद्धाञ्चातः श्रद्धायां विश्वायां क्षित्रयायां मास्रण्यां चतुर्वेश्याममत्रोक्ति । पतिकोमोस्तावदृष्टीत्वा वक्ष्यामः । एवं क्षित्रयण्याकाअपि एवंश्रद्धान्नयः पंचदश्यामवन्ति । एवंविश्यायां मार्गयोज्ञान्त्रयां वेदेहकः श्रद्धायामनुकोमस्तत्र यः श्रद्धायां जातः सयदा वानुर्वर्ण्यं जनयित तदैवएवश्वारः सयदा श्रद्धांगच्छति तदा द्वीनतरेवणींजायते तद्यक्षया । एवंविश्यांगच्छत्त्रीनतरंजनयति । एवंकिन्त्रयां मान्त्रवर्णे जनयित तदैवएवश्वारः सयदा श्रद्धांगच्छति तदा द्वीनतरेवणींजायते तदयक्षया । एवंविश्यांगच्छत्त्रचीनतरंजनयति । एवंकिन्त्रयां मान्त्रवर्णे विश्वप्रयां मान्त्रवर्णे विश्वप्रयां मान्त्रवर्णे मान्तिवर्णे स्थापाद्वाराये स्ववर्णे मान्त्रवर्णे मान्त्रवर्णे
- (२) सर्वज्ञगारायणः । एतत्प्रपञ्चयति प्रतिकूलमिति । बाह्यावर्णबाह्यस्तादशानेव तथा हीनाअत्यवमाहीनान-स्यथमानेव प्रसूपन्ते । शृद्धात् ब्राह्मण्यादिषु चण्डालक्षणायोगवाख्यास्त्रयोहीनाअथमाबाह्यर्णाबात्यास्य प्रतिकूलं प्रतिलो-मं वर्तमानाः शृद्धादिस्तीषु चतसूषु हीनान्नवान्यात्रस्यन्तद्दति प्रत्येकं चाण्डालादिभ्यस्त्वारस्त्वारदितितथाद्दादश । तथा स्वजातीयासु त्रीनिति पञ्चदश बाह्यान् जनसन्ति । वर्णान्वर्णरूपतया न वस्तुनस्तादशान् ॥ ३१ ॥
- (३) कुद्भूकः । एतदेविवस्तारयित मित्रकूरुमिति । अत्र मेधाितिथिगोविन्दराजयोर्ध्याय्यान्यातुर्वण्यं बाह्याश्रण्डाल-भनायोगवाः श्रूद्रमभवास्त्रयश्चातुर्वण्यं गच्छन्तआत्मनोद्दीनतरान्परस्परापेक्षयाप्रकृष्टोत्कृष्टवर्णप्रभवत्वात्पञ्चदश्वणान्सपाद-सन्ति । तथ्या चण्डालः श्रुद्धायामात्मनोद्दीनतर्वेश्याक्षान्तियामाञ्चाञ्चणीजातादुर्क्ष्टंजनयित । एवंवैश्यायां ततोप्यसद्ध-नियायां ज्ञाङ्गणीजातादुर्क्ष्टंजनयित ततोपसदंक्षनियायां ज्ञाङ्गणीजातादुर्क्ष्टंततोपि हीनं ज्ञाङ्गण्यां जनयित । एवंक्षनायो-गवाविष चातुर्वणे चतुरश्चतुरीऽजनयतद्वयेते श्रूद्धप्रभवचण्डालक्षन्नायोगविष्यः चातुर्वण्येद्दादशमनेदाउत्पद्यन्ते आत्मना च चण्डालक्षन्नायोगवास्त्रयद्वस्यवंश्रुद्धमभवाः पञ्चदश्चरपद्यन्ते एवंवैश्यक्षत्रियज्ञाङ्गणत्रभवाः मत्येकंपञ्चदशसंभवित्त एवंविष्टिश्चातुर्वण्येन सह चतुःविष्टप्रभेदाभवित्त । ते तु परस्परगमनेन नानावर्णाञ्चनयन्तीति नैतन्यनोहरं। पूर्वश्लोके वण्णां-नित्लोमजानांप्रकृतत्वाचिद्वस्तारकथनत्वाच्यास्य अन्नापि श्लोके मित्रकूष्ट्वर्तमानाद्वयुपादानात्मितलोमकमान्नविदयोयं-श्लोकोनानुलोमक्रविवयः । तथा च वैश्यक्षत्रियज्ञाङ्गणप्रभवात्र मत्रव्यदेशसंभवन्यवेविष्टिरिति न संगच्छते नच संभव-सान्नणैवेयंविष्टक्ता न दुष्टतया श्रद्धमभवायोगसक्षसृचण्डालाएव चातुर्वण्यसंतानोपताः पञ्चदश्चर्गद्दिताद्दित वाच्यं । यतोवै-

- ( ४ ) **राघवान-दः** । ते बाह्याः कति इत्यपेक्षां पूरयति मेति । प्रतिकुलं मातिलोम्यम् बाह्याः स्रतादयः **पडे**व हीनाः स्वयं हीनान् नव बाह्यतरान् । जनयन्तीति वर्णान् पञ्चदशैतेषुवर्णपदमुपचारान् ॥ ३१ ॥
- (५) जन्द् नः। प्रतिकूलंवर्तमानाअसजातीयस्त्रीषु वर्तमानाः। हीनाअनुलोमजेभ्योऽपक्षष्टाः। बाह्याः प्रतिलोमजाः षट् सूतादयः हीनानात्मनोपक्ष्षान् बाह्यतरान्बाह्यतरनामः मस्यन्ते वर्णाः पञ्चदशैव ते ते बाह्यन्तरवर्णाः संकरजातयः मत्येकंस्तादिभिरुत्पादिताः पञ्चदशैव नाधिकाः असजातीयानांजनियतृणां पञ्चदशत्वान्तत्मस्तानांवर्णानां पञ्चदशत्वे ज्ञाह्मणमश्तयम्बतसः अनुलोमजास्त्रयः पट्मितिलोमजाम् एवंषोडशजातिषु स्त्रीषूत्पादिताः सजातीयाः पञ्चदशैवेति स्ता- दयस्तावदासु षोडशस्त्रीषु त्वस्त्रीमन्तरेणासु पञ्चदशस्त्र पञ्चदश्चर पञ्चदश्चर पञ्चदश्चर पञ्चदश्चर पञ्चदश्चर पञ्चदश्चर पञ्चर विदेहकादयोपि मत्येकमिति ॥ ३१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रतिकूलवर्तमानात् आनुलोन्येन वर्तमानान् बाह्यान्तरान्पुनःमसूयन्ते । हीनाहीनान्मसूयन्ते वर्णान् वर्णभवत्वात् । वर्णान् पञ्चदशैवतु हिजात्युत्पन्नश्चद्रपुरुषजातानांत्रयाणां चातुर्वर्ण्यसंबन्धे हादश रूपतश्च नयहति पञ्चदश्च ॥ ३१ ॥

# श्रसाधनापचारज्ञमदासंदासजीवनम् ॥ सैरिन्धंवागुराव्यत्तिस्ते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥

(१) मेधातिथिः । प्रसाधनंमण्डनमुपचारोऽनुवृत्तिः केशरचनाकंकुमचन्दनादिनाऽनुरुपनविच्छित्तिः पाणिपाद्-विमर्दनंगाप्तिलाभकर्मकार्यक्षिपकारिताकार्याणामवसरमित्यादिविधिश्चएवमुच्यते । अदासंदास्यजीवनं वत्सरभृत्या [ वण्मा-सभृत्या] च कंचनसेवते अथवैतद्विधिश्चतया सर्वोपस्थापकोभवति जीवनाय [मता] वागुरावृत्तिद्वितीयोयंवृत्त्युपायः वागु-

<sup>(</sup>१) मे॰८, आआ (२) मे॰८

रारण्यपशुहिंसनं तश्चार्याणांदैविषिष्यर्थेशुधार्थेच नतु व्याधवत्पशून्हत्वा मांसविक्रयेण जीवनं राजनियोगाद्वहुपाणिवधोजी-विकार्थः सैरंधनामानसूते उत्पादयति वर्णकः दस्युर्नामवश्च्यमाणः अयोगवे जातिविशेषे सामध्यत्स्यान्वकाभः ॥ ३२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यानि कांश्विदुपलक्षणतया संकीर्णजान्दृत्यासह दर्शयित प्रसाधनेति । प्रसाधनम-लंकरणं । उपचारोगात्रसंत्राह्णनादिः । अदासं दास्यानर्हं शूद्रस्यैवतदर्हत्वात् । दास्यजीवनं दासयोग्येन कर्मणा जीवन-म् । सेरन्ध्रनामानम् । वागुरावृत्तिं पाशबन्धनवृत्तिम् । दस्युः पागुक्तपञ्चदश्विधसंकरजात्यन्तरः । अयोगवेअयोगविश्व-याम् जातिवाचित्वात्श्वीलिङ्गनिर्देशः ॥ ३२ ॥
- (३) कुद्धूकः । केशरचनादिः प्रसाधनस्तस्योपचारश्चं अदासमुच्छिष्टभक्षणादिदासकर्मरहितमङ्गसेवाह्नादिदास-कर्मजीवनपाशबन्धनेन मृगादिवधाख्यवृत्त्यन्तरजीवनंसौरिग्धनामानंमुखबाहूरुपज्ञानामिति श्लोके वक्ष्यमाणोदस्युरायी-गवस्रोजातौ श्रुद्रेण वैश्यायामुत्पन्नायां जनयति तच्चास्य मृगादिमारणंदेविषत्रौषधार्थवैदितन्यम् ॥ ३२॥
- (४) राघवानन्दः । तानेव नवविवृणोति मसाधनेति । मसाधनोपचारः केशमसाधनादिनिपुणम् अदासिंहसो-पजीवित्वेपि दाशाद्भिनं उच्छिष्टाभोजित्वात् । दास्यजीवनं दासकर्भणा जीवनवन्तम् । वागुरावृत्तिं वागुरा धूमबन्धनी तथा मृगघातिनम् । आयोगवे शुद्धाद्वेश्याजन्यायाम् । दस्युर्वश्च्यमाणः ॥ ३२ ॥
- (५) नन्दन । अपरमिप संकीर्णयोनिमाह प्रसाधनोपचारक्वमिति । दस्युः प्रतिलोमः सूतादिः । अयोगवे आयोगव-स्त्रियां वृत्तभक्कपरिहारार्थे ह्रत्वः । सैरन्धनामानं प्रसाधनोपचारवृत्त्याजीवन्तं । अदासंकस्यचिद्षि नदासभूतं । दस्यूनां बहु-त्वान्सैरन्धाणामिष बहुत्वं वृत्तिभेदोपन्यासेन सूचितम् ॥ ३२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रसाधनं अलंकरणमात्रं संवहनादि उपचारत्तं । अदास्यं दास्यानर्हमदास्यं । यत्जीवनं पाणनं आयोगवोदस्युः वागुरावृत्तिं पाशबन्धनवृत्तिं सूते ॥ ३२ ॥

## मैत्रेयकन्तुवैदेहोमाधूकंसंप्रसूयते ॥ नृन्मशंसत्यजसंयोघण्टाताडोरुणोदये॥ ३३ ॥

- (१) मेधातिथिः । मैत्रेयकंनाम्नावर्णमायोगव्यां संत्रसूयते जनयित वैदेहनामा ब्राह्मग्यां वैश्याकातोयः पाठान्तरंमैरेयकमिति माधूकमुपमापदमेतत् मधूककुसुमतुल्यं मधुरभाषित्वात् अथवा मधुकायतीति अन्येष्वपि दश्यते इतिहः
  अन्येषामपीति दीर्घः लाथिकेन चादिवृद्धिस्तस्य वृतिः नृन्मनुष्पान्प्रशंसन्ति अतस्तंसर्वदा बन्दाति यः कथ्यते । अरुगोदये प्रबोधकाले घण्टांताहयत्याहर्ग्त राक्कामीश्वराणांचान्येषांमबोधाय आयोगन्यामेवायंजनयति प्रकृतत्वात् ॥ ३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मैत्रेयकं मैत्रेयकनामानमः । माधुकं मधुरस्तुतिपाठकमः । स्ते अयोगर्वास्त्रयामेव । घण्टाताडोघण्टावायकारी ॥ ३३ ॥
- (३) कुङ्कूकः । वैश्याद्राह्मण्यां जातोवैदेहः । प्रकतायामायोगन्यां मैत्रेयाख्यंमधुरभाषणंजनयति यः नातर्भण्या-माहत्य राजमभूतीन्सततंत्र्र्स्यर्थस्तीति ॥ ३२ ॥
- (४) **राघवानन्दः ।** मैत्रेति मैत्रेयकं माथुकं मधुरभाषिणं अयोगव्यां। तृत् राजादीत् । घण्यताडः तत्ताडनशीलः । अरुणोद्ये मातः मातरेवतान्वोधयन्त्रशंसतीति । वैदेहोवैश्यात् ब्राह्मणीजः ॥ ३३ ॥
- (५) नन्द्रनः । माधुरंमधुरभाषिणं स्ततं मसूयते आयोगवहत्यनुवर्तते तस्य वृत्तिरुत्तरार्धेनोक्ता । घण्टां ताइयद्वीति घण्टाताडः ॥ ३३ ॥

(६) रामचन्द्रः । वैदेहीमैभेयकनामानं तुपुनःमाधूकं मधुरस्तुतिपाठकमायोगव्यां संप्रसूते । अरुणोदयेयोनूनज-संपर्शसित्संघण्यानादः भाषायांजागाइति प्रसिद्धः ॥ ३३ ॥

#### निषादोमार्गवंस्रते दासंनौकर्मजीविनम् ॥ कैवर्त्तमिति यंप्राहुरार्यावर्त्तनिवासिनः॥ ३४ ॥

- (१) मधातिथिः । प्रतिकोमपकरणान्नयः श्र्दायां ब्राह्मणाञ्चातोनिषादः पूर्वमुक्तः सद्दरगृह्मतेअपि तु इस्युवन्त्र-तिकोमएवमार्गवनामप्रतिकोमंसूते आयोगन्यामेव यस्येमेअपरे नामनीदासःकैवर्तद्ति आर्यावर्तः प्रसिद्धः तस्य वृत्तिनीं कर्मणा नौवाहनेन जीवति ॥ २४ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराचणः । निषादः श्रूहायां विषाज्ञातः अयोगविश्वयामेव स्ते । मार्गवं मार्गवनामानम् । दासं दासापरनामानम् । अयोगवइत्यधिकारादेतावध्यायोगव्यामेव ॥ २४ ॥
- (३) कुः द्वृकः । ब्राह्मणेन शृद्धायां जातोनिषादः प्रागुक्तायामायोगव्यां मार्गवंदासापरनामानंनौव्यवहारजीविने-जनयति आर्यावर्त्रदेशवासिनः कैवर्तशब्देन कीर्तयन्ति ॥ ३४ ॥
- (४) **राघवान-दः** । निषादोब्राह्मणात् शृह्कन्याजः । मार्गवं मृगयुरिवहिंसाकर्मिणं । नौकर्मजीविनं नावोषत्कर्म मत्स्यघातनोत्तारणादि तेन जीवितुंशीलम् । तस्यैव देशभेदेन नामान्तरं कैवर्तइति ॥ २४ ॥
- (५) नम्द्रनः । निषादः शूदायां ब्राह्मणाज्ञातः पूर्वमुक्तः । मार्गवं मार्गवनामानं कचिद्दाशनामानं । ह्रते आयोगव-इत्येव ॥ ६४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निवादः आयोगव्यामार्गवंस्ते दासनीकर्मजीविनं ॥ ३४ ॥

मृतवस्त्रभृत्सु नारीगहितान्नाशनासु च ॥ भवन्त्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः पृथक्त्रयः ॥ ३५ ॥

- (१) मेघातिथिः । येऽनन्तरउपदिश्वस्यये मार्गवपर्यन्ता स्तेषांमातृजातिनौक्ता तत्प्रतिपादनार्थौयंश्लीकः आयोग् गवीषु स्निष्वेते ज्ञायन्ते तासांच विशेषणं मृतवस्त्रभृत्यु शववासांसि परिदधतीष्वित्यर्थः अनार्याअस्पृश्याः गीहतमुच्छि-ष्टमांसादिचान्नमक्षन्ति ॥ ३५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्येपि त्रयस्तस्यामैव जायन्तइत्याह मृतैति । पूर्वार्थेनायोगवीनां धर्नउक्तः ॥ ३५ ॥
- (३) कुङ्गुकः । सैरिन्भमैत्रेयमार्गवाहीनजातीयास्त्रयः एतवस्त्रपरिधानासु क्र्रासूच्छिष्टादिभक्तानाशानायोगवीषु पितृभेदाद्भिनाभवन्ति ॥ ३५ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । त्रयाणामेषांमातृराह् पृतेति । पृतवह्मभृत्सु तदेव दासोयासांतासु । गहितान्नाश्चनासु गहितं छशुनमदाद्यशनं यासां तासु । आयोगवीकन्यासु । पृथगितितासामेकजातीयत्वेपिपतीनांभिन्नजातीयत्वात् ॥ ३५ ॥
- ( ५ ) **भम्दमः । अनार्या**सुकेनचित्कर्मदोषण निन्धातु जातिहौनामातृकर्मदोषेण निरुष्ठतमाः एतेउत्तरश्लोकं वक्ष्य-माणाः ॥ २५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मृतवत्सासु अनार्यासु अविवाहितासु गर्हितमन्त्रमश्चन्त्योऽनार्याःतासु योगी [ श्वरः ] ॥ कद-संबुद चौराणां स्त्रीवरकावतारिणात् ॥ एतेगर्हिता एतासु आयोगवीषु एतेजातिहीनाःपृथक्त्रयोभवन्ति ॥ ३५ ॥

<sup>(</sup>३५) वृतवस्त्रभृत्यु नारी=वृतवत्सात्वनायांयु ( ख, )=वृत्तवस्त्रभृत्वनार्यायु ( क, च, ण )

<sup>(</sup>३५) त्रयः=िक्रयाः (य, ब, ल)

# कारावरोनिषादात्तु चर्मकारः प्रस्थयते ॥ वैदेहिकादन्ध्रमेदौ बहिर्पामप्रतिश्रयौ ॥ ३६॥

- (१) मेघातिथिः । उत्तरत्र वैदेशामेव जायन्तइत्येवकारकरणा ख्रिङ्गादिहापि वैदेशां निषादात्कारावरोना-मजायतइति संबन्धप्रतीतिः वैदेहिकाद्वावांभमेदोकस्यांक्षियां कारावरीनिषाची तयोरत्रसन्निधानात् वैदेशां च वैदेशाभि-न्वर्णसंभवदिवं व्याख्यायेते स्नीभेदे कलाइर्णादेते हे जाती बहिर्पामं प्रतिभयोनिवासोययोः ॥ १६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निषादादायोगच्यां कारावरनामा चर्मकारस्तद्वत्तिः प्रसूयते प्रजायते । वैदेहकादायोग-व्यामव तत्र आन्भोऽनन्यपूर्वायामन्यपूर्वायांतु मेदः ॥ ३६ ॥
- (३) कुझूकः । वैदेशामेव जायतइत्युत्तरत्र श्रवणात् अत्राप्याशङ्कायां सैव संबध्यते निषादादैदेशां जातः कारावराख्यस्मर्भच्चेदनकारीजायते अतएवीशनसे कारावाराणांचर्मच्चेदनाचरणमेव इत्तित्वेनोक्तमः । वैदेहकसैरिन्भमे-दाख्यो पामबहिर्वासिनौ अन्तरानिर्देशाहैदेहकेन च वैदेत्यां जातस्य गहितवैदेहकस्याप्युचितत्वातः । कारावरिनषाद-जात्योश्यात्र श्लोके सन्निधानात्कारावरिनषादिश्वयोरेव क्रमेण जायते ॥ ३६ ॥
- (४) राघवानन्दः । वैदेशांकारावरादिषण्णामेवजन्मेतिवकुंपिनृभेदमाह कारेतिहान्याम । निषादेवेदेहकषण्डाछनिषादाश्रत्वारः पितरःकारारवान्भमेदाधाःषट् पुत्रावेदेशामितिजात्येकवषनंचेतिपौल्कस्यांशुद्रनिषादजातायांअत्रनवजातेरन्यिहशेषणंसैरन्भकःमैत्रेयकःमार्गवःकारारवः आन्भमेदौ देशभेदेनैकएव पाण्डुसोपाकः आहितुण्डिकः सोपाकः अन्त्यावसायीचेते नव सूतादयः षट्तेन पश्चदश बाह्याबाह्यतराइति ध्याख्यायन्ते पश्चदशशब्दस्वरसात् । कुळूकस्तु सूतादयः षडेतेसैरन्ध्रादयोनविति पश्चदश तथा अयोगवक्षनृचण्डालाश्रातुर्वण्यंश्रीषु स्वयोन्यांष पश्च पश्च जनयन्तीति एवं
  दश पूर्वोक्ताश्च पश्चदशेति तिशत् । मेधातिथिस्तु विमस्यानुलोम्येन त्रयः प्रतिलोमाभावात् क्षत्रियस्य ब्राह्मण्यामेकः
  प्रतिलोमः अनुलोमह्रयं वैश्याशुद्रयोः वैश्यस्यच विमाक्षत्रिययोः प्रतिलोमह्रयमनुलोमएकः शुद्रायां शुद्रस्यतु प्रतिलोमत्रयं
  विमाक्षत्रियवैश्याङ्गनासु अनुलोमाभावादिति हादश संकरास्तेषां मानुजातीयम्तिलोमानुलोमासु पश्चसु मत्येकं पश्चपश्चेति
  षष्टिरेवं संकराइति ॥ ३६ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥
- (५) नन्द्नः । तानेवत्रीनाहं कारावरद्ति वर्मकारश्चर्मसंस्कारवृत्तिः । कारावरान्ध्रमेदाः क्रमेण वृतवस्रध्रस्तनाः यां ग्रहितान्नाशनास्त्रायोगवीषु जायन्तद्ति ॥ ३६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । निषादाँ देशांकारावरोनाम चर्मकारः मस्यते वैदेहकादंभमेदौ भवतः ॥ ३६ ॥ चण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान् ॥ आहिण्डिकोनिषादेन वैदेशामेव जायते ॥३ ७॥
- (१) मधातिथिः । चाण्डालात् वेदेशापाण्डुसोपाकोनामवर्णोजायते । तस्य वृत्तिस्त्वक्सारव्यवहारत्वात् त्वक्सारो-वेणुःतच्यवहारेण वंशक्रयविक्रयादिना कटा दिकरणेन वा जीवति तिषादात्तस्यामेवाहिण्डकस्तस्य वृत्तिरेषैवान्वेण्यावा ॥३७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चाण्डाखदायोगन्यामेव पाण्डुसोपाकः पाण्डुसोपाकनामा । त्वक्सारव्यवहारोवेणुविरकै-जीवनम् । अत्रचात्रभेदेयोर्मातापितृजात्यभेटादिकत्वंविवस्तापूर्वत्रयहत्युक्तम् । निषादेन विषशुद्धाजेन ॥ ३७ ॥
  - (३) कुझूकः । वैदेशां चण्डालात्पाण्डुसोपाकाख्योवेणुव्यवहारजीवी जायते । निषादेन च वैदेशामेवाहिण्डिका-

<sup>(</sup> ३७ ) आहिण्डिकोनिषादेन वैदेशामेव=आहिण्डिकोनिषाचान्तु वैदेहेन ( नं )

रूयोजाबते । अस्य च बन्धनस्थानेषु बाह्यसंरक्षणादाहिण्डिकानामित्यौशनसे वृत्तिरित्युक्ता समानमातापितृकत्वेऽपि कारावराहिण्डिकयोर्वृत्तिभेदसंश्रवणाद्यपदेशभेदः ॥ ३७ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः ॥ आहिण्डिकोनिषाचान्तु वैदेहेनैव जायते इतिपाठः । त्वक्सारोवेणुवेत्रादिस्तस्य ध्यवहारोविऋय-कर्म ॥ ३७ ॥
- (६) **रामचन्दः** । चाण्डालाद्वैदेशां पाण्डुसोपाकनामा त्वक्सारब्यवहारवान् वेणुब्यवहारजीवी जायते । निषादेन-वैदेशामाहिण्डकोजायते ॥ ३७ ॥

चण्डालेन तु सोपाकोमूलव्यसनदित्तमान् ॥ पुक्कस्यां जायते पापः सदा सज्जनगर्हितः ॥ ३८ ॥

- (१) मधातिथिः । व्यसनंदुःखंतस्यमूरुंमारणंतद्दत्तिर्वभ्यमारणं राजादेशादनाथशववहनंतद्वस्वादिपहणं पेतिपिण्ड-भोजनिम्त्येवमादिवृत्तिः । पुल्कस्यांचाण्डालेन जायते अथवा मूलादिवृक्षादीनांतद्यसनंविभागकरणंसा वृत्तिर्ध्यविच्छन्नेषु बृक्षेषु यदनुवृत्तंमूलंतदुः दृत्य विक्रयादिना जीवति ॥ ३८॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । चण्डालेन पुल्कस्यां मूलव्यसनवृत्तिमान् मूलखननंऋत्वा तद्दिऋयणजीवनइत्यर्थः ॥३८॥
- (३) कुद्धृकः। श्रूद्रायां निषादेन जातायां पुक्तस्यां चण्डालेनजातः सोपाकाख्यः पापात्मा सर्वदा साधुभिर्नि-न्दितोमारणोचितापुराधस्य मूलंवध्यः तस्य व्यसनंराजा देशेन मारणंतेन वृत्तिर्यस्य सजायते ॥ ३८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । मूलय्यसनमीषधखननम् ॥ ३८ ॥
- (६) **रामच-द्रः** । चाण्डालेन सोपाकनामातथा पुल्कस्यांजायते । कीदशः मूलव्यसनवृत्तिमान् मूलखननवृत्ति-मारणोचितःयहा मूलं बध्यं तस्य व्यसनं राजादेशेन मारणंवा ॥ ३८ ॥

निषादसी तु चण्डालात्पुत्रमन्त्यावसायिनम् ॥ श्मशानगोचरंस्रते बाह्यानामपि गर्हितम् ॥ ३९॥

- (१) मेधातिथिः । अन्त्यावसायिनंचण्डारुमेव वदन्ति अश्ववा निषायां चण्डाराहुत्पनस्यान्तावसायीति नाम-धेयं श्मशानगोचरंशवदहृनादिवृत्तिराहारादीनि कर्माणि तैः प्रसिद्धैः सोपाकादिनामतया तज्जातीयएवसोऽतश्याण्डारुदिष कुत्सिततरोविश्वेयः । तदेतदानन्त्यात्संकराणांप्रदर्शनमात्रंकतम् ॥ ३९ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । निषादस्री निषादजातीया स्त्री ॥ ३९ ॥
- (३) कुल्लूकः । निषादीचण्डालादन्त्यावसायिसंश्लंचण्डालादिभ्योपि दुष्टतमंश्मशानवासिनंतद्दत्तिच नमयित ॥३९॥ सङ्गरे जात्यस्त्वेताः पितृमातृप्रदर्शिताः ॥ प्रच्छन्नावा प्रकाशावा वेदितव्याः स्वकर्मितः ॥ ४०॥
- (१) मेधातिथिः । यान्येतान्यनन्तरमुद्दिष्टानि त्वक्सारव्यवहारादीनि कर्माणि तैरप्रसिद्धाःसोपाकादिनामतवात-कातीयविद्यतब्याः पित्रामात्राच विभागेन दर्शिताः मच्छन्नावा प्रकाशावातज्ञातीयावेदितब्याः । आयोगव्यांमात्रा विभा-गोनिषादाह्वेदेहिकादान्ध्रमेदाविति पित्रा दर्शितोविभागः ॥ ४० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पितृमातृपदिशताः पितृमातृविशेषेण कथिताः । ख्कर्मभिगीईतकमर्वर्तनशीलतया वेदित-ध्याः प्रक्रनापक्कनाअपि ॥ ४० ॥
- (३) कुःह्रूकः । वर्णसङ्करविषयएताजातयोयस्येयंजनियन्ययंजनकः सएवंजातीय इत्येवं पितृमातृकथनपूर्वकंद-शिताः तथा गूदाः प्रकटावा तजात्युदिनकर्मानुष्ठानेन शातव्याः ॥ ४० ॥

- (४) राघवानन्दः । संकीर्णभकरणमुपसंहरति संकरइति । पिनृतोमानृतः कर्मभिर्वा विभाव्याइत्याह प्रच्छन्ना-वैति ॥ ४० ॥
- (५) नन्द्रनः । पितृमातृविगिहिताः पितृमातृदोषविगिहिताः आसु जातिषु द्विजधर्मिणः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रस्नीपृ जाताः अनुलोमजार्दातयावत् द्विजधर्मिणोन केवलं खजातिजानामेव द्विजधर्मित्वं किन्त्वनन्तरासु जातानामपि साकल्येन द्विजधर्मित्वमस्तीत्यर्थः । तत्र ब्राह्मणाद्वाह्मण्याञ्चातस्य योद्विजधर्मस्सएव तस्मात्क्षत्रियायाञ्चातस्यापि एवमुत्तरयोरिपयोज्यं वैश्याच्छूद्वायाञ्चातस्यानेन शुद्धेभ्योवैशिष्टमित्यवगन्तव्यम् ॥ ४० ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । संकरे एताजातयः पितृमातृपदिशिताः पितृमातृपूर्वकंकथिताः । प्रच्छनावा प्रकाशावा त्वकर्म-भिवैदितव्याः ॥ ४० ॥

सजातिजानन्तरजाः षद्सुताद्विजधर्मिणः ॥ शृद्राणान्तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्रुताः ॥४ १॥

- (१) मेधातिथिः । त्वजातीयास्रैवणिकेभ्यः समानजातीयास्तु जातास्ते द्विजधर्माणदृत्येतित्सद्धमेवानुद्यते अनन्तरजानांतुल्यता भिधानंतद्धम्प्राप्यथं अनन्तरजाअनुलोमाब्राह्मणात्क्षत्रियवैश्ययोःक्षत्रियाद्देश्यायांजातास्तेपि द्विजधर्मान्
  णउपनेयादृत्यर्थः उपनीताश्च द्विजातिधर्मेः सर्वेरिधिक्रयन्ते ननु च ताननन्तरनाम्नद्दित मानृजातीयत्वमेषामुक्तमेव ततश्च
  तज्ञात्या समेषु धर्मेषु सिद्धएवाधिकारः सत्यमनन्तरनामद्दित नामग्रहणात्संज्ञैवेषां नतु जात्यितदेशद्दि कस्यचिदाशद्द्वास्यादतःस्पष्टार्थषर्मुताद्विजधर्मिणद्दितवचनान्तरं धर्मिणद्दिशब्दस्यधर्मोर्थनीयः । येपुनरपध्वंसजाःसंकरजास्तेश्चद्वाणांसधमाणःसमानाचारास्तद्धमेरिधिक्रयन्तद्दत्यर्थः । प्रतिलोमानांतु विशेषोवक्ष्यते अनन्तर्गहणमनुलोमोपलक्षणार्थमेव तेन
  ध्यवद्वितोऽपि ब्राह्मणाद्देश्यायां जातोगृह्यते षर्साख्यातिर्क्तत्वान्त श्रुद्दायां पारशवः ॥ ४१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुलोमजेषु विशेषमाह त्वजातीति । ब्राह्मणस्य ब्राह्मण्यां अनन्तरयोश्य क्षत्रियावै-श्ययोरिति त्रयः क्षत्रियस्य क्षत्रियावैश्ययोः हो वैश्यस्य वैश्यायामेकइति षट् द्विजानां सुताः द्विजधर्मणः पितृजातीयसद-शाः । अत्र त्वजातिजयहणाद्दत्यन्तरत्वेन योग्याः उपनयनादौ । अपरेत्वपध्वंसजाः संकरजाः शूद्रसधर्माणोनतथाविध-संस्काराद्यहाः ॥ ४१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । द्विजातिसमानजातीयासु जातास्तथानुरुोम्येनोत्पन्नाब्राह्मणेन क्षत्रियावैश्ययोः क्षत्रियेण वैश्यायामेवंषट्पुत्राद्विजधर्मिणउपनेयाः ताननन्तरजास्त्वित यदुक्तंतत्तज्ञातिव्यपदेशार्थनसंस्कारार्थमिति कस्य चिद्धमः स्यात् अतएषांद्विज्ञातिसंस्कारार्थमिदंवचनं ये पुनरन्ये द्विजात्युत्पन्नाअपि स्तादयः मितरोमजास्ते शृद्धधर्माणोनेषामु-पनयनमस्ति ॥ ४१ ॥
- (४) राघवान-दः । तत्रविमादिवत् करणान्तानां त्रयाणां द्विजवदाशौचोपनयानायतिदिशन्आयोगवक्षनृचण्डा-स्मागधैवेदहसूतानां षण्णां शृद्ववदाशौचादिमाप्तिमाह सजातिजाइति। अपध्वंसजाइति पारिभाषिकाआयोगवादयः ॥४९॥
- (५) **न-दनः** । सङ्कीर्णजातीनांपरिज्ञाने।पायं शूद्रधर्मिणश्चाह त्वजातिजानन्तरजाइति । ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशृदाः त्वजातिजाः अनन्तरवर्णजाताः अपध्वंसाः प्रतिलोमजातयः ॥ ४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वजातिजाः षट् सुताः द्विजधर्मिणः द्विजधर्माहीः उपनेयाः । शृद्वाणांसधर्माणः सर्वे अपध्व-सजाः संकरजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥

## तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ उत्कर्षचापकर्षच मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥

- (१) मेथातिथिः । तएतेऽनन्तरजाः तपःसामर्थ्येन बीजसामर्थ्येन युगेयुगे जन्मनिजन्मनि उत्कर्षमपकर्षेच गच्छन्ति तद्वश्यामः शुद्रायां बाह्मणजातइत्यत्र ॥ ४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तपोबोजमभावेन तपसा जात्युत्कर्षार्थकतेन बीजस्यच ह्रिजजातीयसंबिन्धनः प्रभावेन तेयोग्यतया व्यवहिताअपि ह्रिजधर्माणः युगेयुगे उत्तरोत्तरप्रसृतिषु क्रमान्मनुष्येषु जन्मतोजात्युत्कर्षप्रथमप्रथमजातितः-श्रेष्ठत्वमसत्कर्मकरणान्चायकष्रसृद्धतोष्यधमांजातियान्ति । युगपदं मातापिनृयोगसाध्यतया तत्साध्यायांसंततो वर्तते । ए-तेन ब्राह्मणात्क्षित्रयायां जातोमूर्धावसिक्तोमूर्धावसिक्तांविवाह्य त्वाचारादन्युक्तायां जनयति सततउत्कृष्टः । एवमुत्तरोत्त-रंक्षेयम् । एवं क्रमेण पञ्चमी प्रसृतिब्रोह्मणजातिरेव भवति । एकान्तरवर्णजानांनु सप्तमी प्रसृतिः । एवं क्षत्रियाहैश्यायां-जातेऽपि । एतदुक्तं याज्ञवल्कयेन ॥ जात्युत्कर्षोयुगे क्रेयः पञ्चमे सप्तमेपि वा । एवमसत्कर्मणां सिद्धधानवत्पूर्वजात्युन्त्कर्षोपि हृष्टव्यः ॥ ४२ ॥
- (३) कुद्भूकः । सजातिजानन्तरजास्तपः प्रभावेण विश्वामित्रवद्दीजप्रभावेण ऋष्यशङ्कादिवत्कतत्रेतादौ मनुष्य-मध्ये जात्युत्कवंगच्छन्ति अपकर्षच वक्ष्यमाणहेतुना यान्ति ॥ ४२ ॥
- (४) राघवान-दः । तपोबीजप्रभावैः स्तादीनामप्युत्कर्षोमवतीत्याहः तपइति । युगे जन्मनि । तपःप्रभावेन वि-श्वामित्रवत् । बीजप्रभावेन ऋष्यशृङ्गवत् । अपकर्षः कर्मणांत्यागादिना ॥ ४२ ॥
- (५) नन्दनः । एवंतावद्वीजक्षेत्रवशाजातीनामुत्कर्षापकर्षी बृत्ता विदानीहेत्वन्तरवशादप्याह तपोबीजप्रभावैश्वेति । ते ब्राह्मणादयोद्दिजधर्मिणश्च वर्णास्तपएव बीजंतपोबीजंतपोबीजत्ववचनंजात्यन्तरौत्पादकत्विनवन्धनं युगे युगे मिथुने मिथुने सताने सन्ताने पुत्रपौत्रादीष्वपीत्यर्थः । युगशब्दस्य सन्तानवचनत्वमृत्तरत्र व्यक्तीभविष्यति इहमनुष्येषु मध्ये जन्मतउत्कर्षमपकर्षच गच्छति तसादुत्कर्षहेतुः सेव्योऽपकर्षहेतुस्त्याज्यइत्यभिपायः ॥ ४२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** युगेयुगे जन्मनिजन्मनि तपोबीजप्रभावैरुत्कर्षगच्छन्ति । जन्मतः जात्याइह्रमानुषेषु अपकर्ष नीचत्वं गच्छन्ति ॥ ४२ ॥

शनकैस्तु कियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ टष्ठत्वंगतालोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ४३॥

- (१) मिधातिथिः। यदुक्तंत्वकर्मणांत्यागेनेति तस्यैवायंत्रपञ्चः। क्रियालोपोयत्र संस्कार्यतया संबध्यते तथोपनयनादिषु यत्र वा कर्नृतया यथानित्यामिहोत्रसंध्योपासनादिषु तासांलोपउभयासामध्यननुष्ठानमतश्च न कैवलमुपनयनसंस्काराभावेन जातिभंशः। अपितूपनीतानांविहितिक्रयात्यागेनापि तथाचाइ शनकेरिति पुत्रपौत्रादिसंततेः प्रशृतिश्चद्रत्वंनतु
  जातस्यैव उपनयनाभावेतु तस्यैव व्यपदेशान्तरंप्रवर्तते। यद्यपि सा जात्तिनिवर्तते तत्पुत्रपौत्राणां भ्रज्ञकण्यकादिजात्यन्तरमेव व्यपदेशहितुकमपि ब्राह्मणातिक्रमेण ब्राह्मणविधिविहितातिक्रमेणेत्यर्थः। अथवा शास्त्रार्थसंशये मायश्चित्ते वा
  परिषद्रमनाभावः॥ ४३॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः** । अत्रदष्टान्तमाह् शनकैरिति । शनकैः क्रमेण वृष्ठत्वं शृद्दत्वं गताः क्रियाछोपात् तत्रहे-तुः ब्राह्मणादर्शनम् ॥ ४३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । इमावक्ष्यमाणाः क्षत्रियजातय उपनयनादिकियालोपेन ब्राह्मणानांच याजनाध्यापनपायिक्ता-पर्यदर्शनाभावेन शनैः शनैलोंके शृद्धतांत्राप्ताः ॥ ४३॥

- (४) **राघवानन्दः ।** तत्रैव कैमुतिकन्यायमाह शनैरितिहाभ्याम् । क्रियालोपेन उपनयनायभावेन । ब्राह्मणादर्श-नेन याजनाभ्यापनपायश्चित्तावर्थं तेषां दर्शनाभावेन ॥ ४३ ॥
- (५) **मध्दमः। तपोबीज**प्रभावउत्कर्षहेतुत्वेनोक्तः कः पुनरपकर्षहेतुरत्रेत्यपेक्षायामाह शनकैरिति। शनकैः संगा-नेसंताने ब्राह्मणानामदर्शनित्क्रयालोपाद्वाह्मणादर्शनिमित्तात्क्रियालोपात इमाउत्तरश्लोके वश्यमाणाः॥ ४३॥
- (६) रामचन्द्रः । लोके क्रियालोपात् सिक्तियालोपात् इमाःक्षत्रियजातयः शनकैः वृष्ठत्वं शूद्रतां ब्राह्मणादर्शनेन ब्राह्मत्वबोधित कमीननुष्ठानेन ॥ ४३ ॥ पौण्डुकाश्वीड्द्रविद्याः काम्बोजायवनाः शकाः ॥ पारद्यापद्वत्राश्वीनाः किराताद्रदाः खशाः॥४४॥
- (१) मेघातिथिः। पृंड्रकादयः शब्दाः परमार्थतोजनपदशब्दाइह्तु क्षत्रियेषु मुख्यास्तत्संबन्धत्वाज्ञनपदेषु वर्तन्तइत्य-सद्दर्शनमाश्रितं । यथालुग्विधौ तस्य निवासोजपदेलुगिति नतुषथालुग्योगामख्यानादिति नेतेषु देशेषु बाहुल्येन चातुर्वण्यं मस्तीत्येतदालंबनं । वृषलत्ववचनं यदि वा पुंड्रादयः शब्दाः कथंचिद्देशसंबन्धेन विना दश्यन्ते तदैतज्ञातीयावेदितव्याः । महाभारतादौ स्तित्रयावण्यंन्ते तथाचत्वेऽप्येते क्षत्रियाएवेति कस्यचित् आन्तिः स्यादतएवमुक्तमेते वृषलाइति येचैते दिगन्तवासिनः किरातवैनदरदादयस्तेषाममामरूपंवेदेनानुषते नतिमयान्तांतिभयादिति ॥ ४४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तानाह पुण्ड्रकाइति ॥ ४४ ॥
  - ( ६ ) कुछुकः । पौण्ड्रादिदेशोद्धवाः संतः क्रियालोपादिना शृहत्वमापन्ताः ॥ ४४ ॥
  - (४) राघवानभ्दः । पौण्ड्कादयएकादश पतितक्षत्रियानरजातयः ॥ ४४ ॥
  - (५) मम्द्रनः । ताएव जातीरुदाहरति पौण्ड्काइति ॥ ४४ ॥
  - ( ६ ) **रामचन्द्रः** । एते पौण्डूकादयः खशान्ता उक्ताः ॥ ४४ ॥

## मुखबाहुरुपज्जानांयालोके जातयोबहिः॥ म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्रताः॥४५॥

- (१) मिद्यातिथिः । असदिवयमानार्थासाषुशम्दतयावाक् म्लेच्छोच्यते । यथाशबराणांकिरातानामन्येषांवान्त्यानां आर्यवाच आर्यावर्तिनवासिनस्तेचातुर्वण्यादिन्यजातीयत्वेन मसिद्धास्तदादस्यबउच्यन्ते । एतदुक्तंभवति न देशनिवासेन म्लेच्छवाक्संकरत्वे कारणमपि तु यथोक्तबर्वरादिशब्दमसिद्धिमुखादिजानां बहिष्क्रियते ब्राह्मणादिशब्दैरमसिद्धैरित्यर्थः ते सर्वे दस्यबद्धच्यन्ते ॥ ४५॥
- (२) सर्वज्ञनाशयाः । उक्तमर्थसंक्षिप्याह् मुखेति । पश्चम्यथेषधी । चतुन्योवर्षिन्योयेन्ये तेयदि स्लेब्ब्रदेशस्थ-तना स्लेब्ब्रवासःस्युर्यदिवार्यदेशवासादार्यवासस्तथापि दस्यवोऽपसदाएव ॥ ४५ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्राह्मणक्षत्रियवश्यश्रद्भाणांक्रियालोपादिना याजातयोबाद्माजाताम्छेच्छभाषायुक्ताआर्यभाषोपे-तावा तेदस्यवः सर्वे स्पृताः ॥ ४५ ॥
- (४:) राज्ञवाजन्दः । बाज्ञानुकीमप्रतिकीमनानां त्रिश्वतां कर्माणि वक्ष्यस्ताननुवदति मुखेतिहाभ्यामः । मुखबा-हृरपञ्चानां त्रसक्षत्रियविद्शुद्धाणां तेभ्यश्वतुभ्यीबहिर्जातयस्ताः म्केब्छवाचः म्केब्छवत् भाषणानि येषांते ॥ ४५॥
- ( ६ ) **पन्द्यः । अनु**लोमजातीनांप्रतिलोमजानीय साधारणींसंद्वामाह मुखबाहूरुपजानामिति । आर्यवायः संस्कत-वायः ॥ ४५ ॥

<sup>(</sup> ४४ ) पल्हवाः=बाल्हिकाः ( क )

(६) रामचन्द्रः । मुखबाहूरुपजानां चतुर्वर्णानांजातयः याःलोके बिहाईजक्षेत्रवैश्यशूद्वात् अन्य सर्वे ते दस्यवः-स्थताः ॥ ४५ ॥

ये द्विजानामपसदाये चापप्यंसजाः स्मृताः ॥ ते निन्दितैर्वर्तयेयुर्द्विजानामेव कर्मितः॥ ४६॥

- (१) मेधातिथिः । अपसदाअनुलोमाःमतिलोमाः अपभ्वंसजागोबलीवर्दवद्भेदः द्विजानामुपयोगिभिः भेष्यकर्म-भिर्वर्तयेयुः आत्मानोनिन्दितैः भेष्यकार्यत्वान्निन्दितानि ॥ ४६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । द्विजानामपसदाद्विजसधर्माणः षट् ये चापध्वंसजाः शूद्रसधर्माणः । निन्दिनैर्द्विजानां कर्मभिःद्विजानां भृत्यतया तत्तदुशनःमभृति स्मृत्युक्तकर्म कुर्वन्तः ॥ ४६ ॥
- ( ३ ) कुल्लूकः । ये द्विजानामानुलोम्येनोत्पन्नाः षडेतेऽपसदाः स्पृताइति तेषामपि पितृतोजघन्यत्वेनापसदशब्देनः प्रागभिधानादपथ्वंसजास्ते द्विजात्युपकारकैरेव निन्दितैर्वकृयमाणैः कर्मभिजीवेयुः ॥ ४६ ॥
- (४) राघवान-दः । अपसदामूर्धाभिषिकादयःषट् । अपभ्वंसजाः स्तादयः । सैरन्धादीनां विशेषणेनैव कर्मठा-भः । प्रायणनिन्दितैः द्विजातिषु प्रतिषिद्धैः द्विजानां द्विजात्यपेक्षितैः कर्मभिः ॥ ४६ ॥
- ( ५ ) नन्द्रनः। अथदस्यूनां साधारणीं वृत्तिमाह् येद्विजानामपसदाइति। अपसदाः चौर्यजाता अनुलोमजाः अभिषि-कादयः। अपभ्वंसजाः प्रतिलोमजाः स्तादयः अनुलोमजेष्वप्यनन्तराः पुत्रव्यतिरिक्ताअंबहादयश्य सजातीयेष्विप कुण्डगो-लकादयश्य द्विजानामेव कर्मभिद्विजार्थेरेव कर्मभिः चिकित्साश्वसारश्यादिभिवर्तयेयुर्जीवेयुः॥ ४६॥
- (६) रामचन्दः। ये द्विजानां ब्राह्मणक्षत्रियविशां सकाशादपसदाः स्ताम्बन्धवैदेहकमागधादयः ये अपभ्वंसजाः ते निन्दितैः कर्मभिः सेवादिभिः द्विजानां कर्मभिःउपयोगिभिःवर्तेरन् ॥ ४६ ॥

स्तानामश्वसारथ्यमंबष्ठानांचिकित्सनम् ॥ वैदेहकानांस्रीकार्यमागधानांवणिक्पथः॥ ४७॥

- ( १ ) मेधातिथिः । तथाचवक्यते स्त्रीकार्यमन्तः पुररक्षाकारित्वं विणक्पथः स्थलपथवारिपथादिमसिद्धः ॥ ३७ ॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । तदेव कियद्प्याह् सूतानामिति । स्त्रीकार्यमन्तःपुररक्षा । विगक्पथोवाणिज्यम् ॥ ४७ ॥
- (३) कुद्भूकः । स्रतानामश्वदमनयोजनादिरथसारध्यंजीवनार्थं अम्बद्धानांरोगशान्त्यादिचिकित्सा वैदेहकानाम-न्तःपुररक्षणं मागधानांस्थलपथवणिज्या ॥ ४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । तानि कर्माण्याह सूतानामितिदशिमः । चिकित्सितं भिष्क्रिया स्नीकार्यमन्तःपुरादिरक्षा । वणिकपथः नौयायित्वमः ॥ ४७ ॥
- (५) न-दनः । तेषांसाधारणींच वृत्तिमाह् स्तानामश्वसारम्यमिति । स्त्रीकार्यमन्तःपुरादिषु स्त्रीरक्षा । वणिक्पयोः वाणिज्यम् ॥ ४७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अम्बद्यानां श्र्दादम्बद्याजाताः चिकित्सकंशास्त्रं वैचकं । स्नीकार्यं अन्तःपुररक्षणम् ॥ ४७ ॥ मत्स्यघातोनिषादानांत्वष्टिस्वायोगवस्य च ॥ मेदान्ध्रचुचुमदूनामारण्यपशुहिसनम् ॥ ४८ ॥
    - (१) मेधातिथिः। ताष्टिर्वारुतक्षणंतक्षकम् ॥ ४८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । निषादानां निषादजानां कैवर्तानां तेन कैवर्तीप निषादपेदेनोञ्यतइति दर्शितम् । तथा-च । जातोनिषादाच्छूदायामित्यत्र निषादपदेन सएवोच्यतइति । त्वष्टिस्तक्षणं काष्ठादेः । चूचुमद्भू झळ्ळमळ्ळपदाभ्यां प्रागु-को ॥ ४८ ॥

- (३) कुः हुः कः । निषादानामुक्तानांमत्स्यवधः आयोगवस्य काष्टतक्षणं मेदान्धचुञ्जुमदूनामारण्यपशुमारणं चुञ्चु-र्मदुश्य वैदेहकबन्दिश्चियोत्रीह्मणेन जातौ बौधायनेनोक्तौ बोद्धव्यौ बन्दीस्त्रीच शत्रियेण श्रद्धायां जाता सोयैवं पाह्मा ॥४८॥
  - (४) राघवानन्दः। त्वष्टिः काष्ट्रतक्षणम् । चञ्चमहूवैदेहीमागभ्यौ ब्राह्मणजौ बौधायनोक्तौ ॥ ४८ ॥
- ( ५ ) न-दनः । तष्टिस्तक्षणं चञ्चमद्गूजातिविशेषौ शास्त्रान्तरप्रसिद्धिमाश्रित्योक्तौ अथवातिद्वषयश्लोकोनूनंलेखका-पराधाद्वष्टः ॥ ४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आयोगवस्य त्वष्टिस्तक्षणम् । मेदान्ध्रचुंचुमद्गूनां आरग्यपशुजीवनम् ॥ ४८ ॥ क्षत्रुपपुक्कसानांतु बिल्डोकोवधबन्धनम् ॥ धिग्वणानांचमंकांधेवणानांभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥
- (१) मधातिथिः । बिलौकसोहिनकुलगर्गरादयस्तेषांवधबन्धनंश्वत्रादीनांजीविका चर्मकार्यकत्रचादिसीवनमुपानह्र-थनमित्येवमादि भांडवादनंमुरजार्धमुरजादीनाम ॥ ४९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । बिलोकसः सर्पाद्याः । भाण्डवादनं वाद्यभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥
- (३) कुछुकः । क्षत्रादीनांबिलनिवासिगोधादिवधबन्धनं धिग्वणानां चर्मकरणंतद्विकयश्च चर्मकरणंतद्विकयश्च जीवनंधिग्वणानामित्यौशनसदर्शनात् अतएव कारावरेभ्यएषांवृत्तिच्छेदः वेणानांकांस्यमुरजादिवाद्यभाण्डवादनम् ॥ ४९ ॥
- (४) राघवान-दः । बिलौकोवधबन्धनं बिलोकोगोधाकूर्मादि । चर्मकार्यचर्मशोधनं पादुकादिनिर्माणं कारावर स्येति विशेषः । भाण्डं वादनभाण्डं कांस्यमुरजादि ॥ ४९ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । बिरोकोवधबन्धनं बिरोकसः श्वाविमूषिकगोधादयः कार्मार्यकर्मकाररुत्यंशस्त्रमार्जनम् ॥ ४९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। क्षता उयः पुल्कसः बिछौकसर्पादीनां वधजीवनं सर्पान्वध्द्वाजीवन्ति ॥ ४९ ॥ चैत्यद्रुमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च ॥ वसेयुरेते विज्ञानावर्तयन्तः स्वकर्भिः॥ ५० ॥
- (१) मधातिथिः । बहिर्यामनिवासिनः पर्वतलक्षणप्रदेशे निवसेद्यः विज्ञातीविज्ञातिचिन्हंविदुषां यद्यस्य कर्म-विहितंसतेनैव जीवेत् उत्कष्टंकर्मसंकरंकर्तुन लभते ॥ ५० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । एते स्तादयः विज्ञाताश्रिन्हिताः ॥ ५० ॥
- (३) कुझ्कः । यामादिसमीपे ख्यातवृक्षश्रैत्यद्रुमस्तन्मूले श्मशानपर्वतवनसमीपेषु चामी मकाशकाः स्वकर्मभिर्जी-वन्तोवसेयुः ॥ ५० ॥
  - (४) राघवान-दः । किंच चैत्येति । स्वकर्मभिविज्ञाताश्चैत्यवृक्षादिषुत्रसेयुरित्यन्वयः ॥ ५० ॥
  - ( ५ ) नम्द्नः । विज्ञातास्तेज्ञातयः वर्तयन्तः जीवन्तः ॥ ५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्वकर्मभिर्वर्तयन्तोऽविज्ञाताएते पौण्ड्कादयःवसेयुः ॥ ५० ॥

चण्डालश्वपचानांतु बहिर्पामात्रातिश्रयः ॥ अपपात्राश्व कर्तव्याधनमेषांश्वगदेशम् ॥ ५१ ॥

(१) मधातिथिः । पतिश्रयोनिवासस्तेषांप्रामान्निष्कान्तःस्यातः अपपात्राश्चिरवसानीयास्तैर्येषु पात्रेषुभुकं तानि नसंस्कार्याणि त्यक्तव्यानि सौवर्णराजताभ्यामन्यानि तयोः शुद्धिविशेषाउक्ताः । अथवाऽवपात्रायः तदीयेषु च शक्तंषु

<sup>\*</sup> सोग्रेव=तदु <del>त</del>येव

पात्रेषुसक्तुभक्तादिनदात्रव्यं । भूमिक्षेपात्रेऽन्यहस्तस्येवादत्वातत्पात्रंभूमौत्थितंतदृद्धीयुः भिन्नंवा पात्रमवपात्रंयथातक्यिति भिन्नभाण्डे च भोजनिमत्यादि धनमेषांश्वगर्दभगवाश्वादि द्ववर्णरजतादि धनत्वेन गृहीयुः॥ ५१ ॥

- (२) सर्वेज्ञनारायणः । चाण्डालश्वपचानांतु पाममलायाकर्षकर्तृकत्वाद्वामाद्वहिरेवावस्थानम् । अवपात्राः पात्राद्व-हिर्भृताः तैःस्पृष्टं पात्रादि न स्पृश्यमित्यर्थः ॥ ५१ ॥
- (३) कुङ्क्कः । मितश्रयोनिवासः चण्डालश्वपाकानान्तु पामाद्दृष्टिनिवासःस्यात् पात्ररहिताः कर्तव्यायत्रलोहादि-पात्रेतैर्भुक्तंतन्सस्कत्यापि न व्यवहर्तय्यं धनंचैषांकुकुरखरंन वृषभादि वासांसि च शववश्वाणि मिन्नशरावादिषु चमोजनं लोहवलयादिचालङ्करणं सर्वदा च भ्रमणशीलत्वम् ॥ ५३ ॥ ५२ ॥
- ( भ ) राधवानन्दः । उक्तः श्वपाकः श्वपचः तेषां प्रतिभयोनिवासः । अवषात्राः तैर्मुकानि पात्राणि संस्कृताः स्थपि न व्यवहरणीयानि ॥ ५९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । बहिर्घामान्निर्गतः अपपात्रा अपगतकांस्यादिपानभोजनपात्राष्ट्रण्यपात्रादृत्यर्थः ॥ ५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अपपात्राः अस्पृश्यपात्राः धातुमयपात्ररहिताः कर्तय्याः । एषां चाण्डालादीनां धनंश्वगर्दभम् ॥ ५१ ॥

बासांसि मृतचेलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम् ॥ कार्ष्णीयसमलङ्कारः परिव्रक्याच निःयशः॥५२॥

- (१) मेघातिथिः। सर्वकालंपरिवज्या नैकत्रस्थाने वसेयुः॥ ५२॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः। कार्णायसं ठौहमः। परित्राज्या सर्वतीभ्रमणमेकत्रानवस्थानमः॥ ५२॥
- (४) राघवाणन्दः । अतएवाह भिन्नभाण्डेति । प्रथक् पात्रे भोजनं देयम् । कार्ष्णायसमलंकारः कष्णायोलोह् तिक्कारः महज्या अमणं न तेषांस्थिरनिकेतनम् । नित्यपदेन संन्यासीव्यावर्तितः दयार्थसर्वभूतानांवर्षास्वकत्र संवसेदिति संन्यासिनः स्थितिसरणात् ॥ ५२ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । परित्रज्यादूरीपसर्पणम् ॥ ५२ ॥
  - (६) रामचःदः। कार्णायसं लोहमयंपरित्रज्या नित्यभ्रमणंपरिधानार्थं शतानां चेलानिवासांसि ॥ ५२॥ न तैः समयमन्त्रिच्छेःपुरुषोधर्ममाचरन् ॥ स्यवहारोमिश्रस्तेषांविवाहः सद्शैः सह ॥ ५३॥
- (१) मेधातिथिः। समयः संकेतएककार्यता संगतिहित्यनर्भान्तरं एकत्रस्थानासनविद्वारास्तैः सद्द नकर्तंध्याद्द-त्यर्थः। विवाहोदारम्हणादिः सोध्येवमेव॥ ५३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । समयं ध्यवहारम् । व्यवहारः संभाषणेभाजनादिः ॥ ५३ ॥
- (३) कुझूकः । धर्मानुहानसमये चण्डालश्वपाकैः सह दर्शनादिष्यवद्वारेन कुर्यात् तेषांच कणदानयहणादिष्यव-द्वारीविवाहम समामजातीयैः सहान्योन्यस्यात् ॥ ५२ ॥
  - ( ४ ) **राधवानन्द**ं। योद्धि धर्ममाचरन सतैः समयं दर्शनालापादि नान्त्रिक्केदित्यन्त्रयः । व्यवहारक्तनादिः ॥५३॥
  - ( ५ ) नम्हनः । समयंसंगतं धर्भमाचरन्धार्मिकमिति यावत् मिथोन्योन्यव्यवहारः ऋयविऋयौ ॥ ५३ ॥
  - ् ( ६ ) रामचन्द्रः । सपयं व्यवहारं तैः सह नियच्छेत् ॥ ५३ ॥

# अन्मेषांपराधीनंदेयंस्याद्भिन्नभाजने ॥ रात्री न विचरेयुस्ते यामेषु नगरेषु च ॥ ५४ ॥

- (१) मेघातिथिः। रात्राविति तत्साक्षादेषांनदातब्यं प्रेष्यैः कैश्यिन्पूर्वोक्तेन प्रकारेण दाष्यितब्योरात्रौ स्पर्धाः शहुयान्तर्पामनगरचर्याप्रतिषेधः॥ ५४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनं पकं पराधीनं परपाकिति । नत्वयंगृहे निवसन्तः पचेगुरित्युर्यः । भिन्नभाजने भ-प्रशासादौ ॥ ५४ ॥
- (३) कुझूकः । अन्तमेषांपरायत्तंकार्यसाक्षादेश्योन देयंकिन्तु प्रेप्यैभिन्नपात्रे दातप्यम् तेच रात्रौ पामनगरपोर्न पर्यटेयुः ॥ ५४ ॥
- (४) राघवान-दः । पराधीनं परंपरया देयं तत्रापि भिन्नभाजने भग्ने । रात्री नचरेयुः दस्युत्वात्तेषामितिभावः ॥ ५४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । भिन्नभाण्डद्रत्येवसिद्धे भिन्नभाजनइति पुनर्वचनमादरातिशयार्थम् ॥ ५४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनं एषां पराधीनं परपाकिसद्धं त्वसहायश्चद्रहारादातव्यं वाभिन्नभाजने भिन्नशरावादौ॥५४॥ दिवाचरेयुः कार्यार्थिचिन्हिताराजशासनैः॥ अबान्धवंशवंचैव निर्हरेयुरिति स्थितिः॥ ५५॥
- (१) मधातिथिः। दिवाविचरितकार्यार्थकपविक्रयत्वकार्यसिष्यर्थराजकार्याय वा चरेयुर्नगरोत्सवमेक्षादिनि-मित्तं तत्रापिच चिन्हितराजशासनैरुपलक्षिता राजादिष्टैर्वज्ञादिचिन्हैर्वध्यवधशासनैर्वा परशुकुठारादिभिः स्कन्धारोपितैः। ॥ ५५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । राजशासनैः राज्ञा नियमितैश्विन्हैः लोहाभरणवित्यक्यादिभिः । निर्हरेयुः बहिर्नयेयुः
- (३) कुझूकः । दिवायामादी ऋयविऋयादिकार्यार्थश्रजाञ्चया चिन्हाङ्किताः सन्तः पर्यदेयुः अनाथंच शवंपामाः चिन्हरेयुरिति शास्त्रमर्यादा ॥ ५५ ॥
- (४) राघवानन्दः । दिवसेनेचिन्हिताः क्लायदिष्वक्किताः । निर्हरेयुर्पामात् ॥ ५५ ॥ बध्यांश्व हृन्युः सनतंयथाशास्त्रेत्वपाज्ञया ॥ वध्यवासांसि गृद्धीयुः शय्याश्वाभरणानि च ॥ ५६ ॥
  - (१) मेधातिथिः। तथाचाह ॥ ५६॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यथाशासं दण्डमकरणोक्तकमेण ॥ ५६ ॥
- (३) कुछुकः । वध्यांश्य शास्त्रानितक्रमेण शूलारीपणादिना सर्वदा राजास्त्रया हृग्युः तहस्त्रशम्यालङ्कारांश्य गृहीयुः॥ ५६॥
  - (४) राघवानन्दः । वध्यान् वधाहिन् । यथाशास्त्रं शूक्षार्पणादिना ॥ ५६ ॥
- (५) नन्दनः । नृपाद्मयायथाशास्त्रंयथाद्मातंद्रन्युः शञ्यामाभरणानि च बण्यानामिति विपरिणामः ॥ ५६॥

वर्णापेतमविद्यातंनरंकलुषयोनिजम् ॥ आर्यस्तपिवानार्यंकर्मितः स्वैविभावयेत् ॥ ५७ ॥

(१) मेशातिथिः । वर्णादेवेतंत्रातुर्वण्यांबृष्ट्यं । अविद्वातंसत्यां शहुत्यां जारजातवश्यमाणैः कर्मनिः त्यभाषा

तिशयेश्व निश्चिनुयात् । हीनकर्मरितः ऋरकर्माच सत्यांशङ्कायां कलुषयोनिजोजारजातोवेदितव्यः ॥ ५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वर्णापेतं वर्णश्रष्टं वर्णश्राह्मम् । अविद्यातं तथाचनिश्चितम् । तथा कलुपयोनिजमननुह्न-् पविवाहजातम् । अनार्यं वस्तुतः । कर्मभिर्वक्ष्यमाणैः स्वैः संकरजानांसाधारणैः ॥ ५७ ॥
- (३) कुद्भूकः । वर्णत्वादपेतंमनुष्यंसङ्करजातंत्रोकतस्तथात्वेनाविज्ञातमतएवार्यसदश्वरतुतः पुनरनार्यनिन्दित-योग्यनुरूपाभिश्रेष्टाभिर्वक्ष्यमाणाभिनिश्चिनुयात्॥ ५७॥
- (४) राघवान-दः । देशान्तरादौ प्रच्छन्तः कथंज्ञायेरन् तत्राहः वर्णेतिषङ्किः । वर्णापेतं वर्णाचातुर्वण्यादेपेतंसंक-रतांगतमः विभावयेन्तिश्चनुयातः रूष्णवर्णादियुतंवा । आर्यह्रपं दैवात्सुवर्णशोभनंवस्नादिधारिणं कर्मभिरपेयपानचौ-र्यादौः ॥ ५७ ॥
- (५) नन्दनः । अन्यगूबोत्पन्नानांपरिज्ञानोपायमाहवर्णापेतमिति । वर्णापेतंचातुर्वर्ण्याद्वहिष्ठं कलुषयोनिजसंकी-र्णयोनिजंविभावयेदनुमिमीत ॥ ५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। वर्णापेतं वर्णश्रष्टम् ॥ ५७ ॥

# अनार्यता निष्ठरता कूरता निष्कियात्मता ॥ पुरुषंव्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम् ॥ ५८ ॥

- (१) मेधातिथिः। अनार्योद्देषमत्सरप्रधानः स्वार्थपरः क्रूरो छोमहिंसापरः निःक्रियात्मा विहितक्रियार्वीजतः एतैः स्वभावैः कल्पयोनिता व्यज्यते ॥ ५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनार्यता अनुजुता । निषुरता अक्रियता । क्रूरताहिस्रता । निष्क्रियात्मता धर्मिकि-यावैमुख्यमः । कलुषयोनिजं वर्णापेतंच ॥ ५८ ॥
- (३) कुःह्रूकः । निषुरत्वपरुषभाषित्विहिस्तत्वविहिताऽननुष्ठानृत्वानि सङ्करजातित्वमिसन्लोके प्रकटीकुर्वन्ति ॥
  ॥ ५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । कलुषयोनित्वव्यञ्जककर्माण्याह् अनार्यतेति । तिष्ठुरता परुषभाषिता । ऋूरता अनिमित्तिहिः सनं । निष्क्रियात्मता अशीतिन्यूनवस्वेपि कियारहितता । कलुषयोनिजं कलुषा जात्यन्तरबीजाकान्ताजात्यन्तरा या योनिस्ततो जातमः॥ ५८॥
- ( ५ ) नन्दनः । कानि पुनरतानि कर्माणीत्यपैक्षायामाह अनार्यसेति । अनार्यसा नास्तिकता निषुरतानृशंसता ऋ्र-रता खल्पापगधेऽपि मखरभावता निषिद्धात्मता सकलकर्मवर्जनशोलता व्यक्तयन्ति अनुमापयन्ति अनार्यतादीनि सम-स्तानि न पुनर्व्यस्तानि ॥ ५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पुरुषंपूर्वोक्तागुणाः व्यक्तयन्ति । ईर्ष्यामत्सरप्रधानोऽनार्यः । स्वार्थपरोजिष्ठुरः । स्रोभहिंसापरः क्रूरः । विहितक्रियारहितोनिष्क्रियः ॥ ५८ ॥

## पिन्यंवा भजते शीलंगानुर्वोभयमेव वा ॥ न कथंचन दुर्योनिः प्रकृतिस्वांनियच्छति ॥ ५९॥

- (१) मेधातिथिः । दुर्योनिः संकीर्णजन्मा प्रकृतित्वामात्मियकारणं न नियमेन गृह्णाति ॥ ५९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पित्र्यमातुरुभयंवा न भजते किंतु खामेव संकरजातिमक्ति प्रयम्भति प्रतिगृहातीति बोज्यम् ॥ ५९॥

- (३) कुद्भूकः । यातात् पित्र्यंवेति । असौ सङ्करजातोदुष्टयोनिः पितृसंबन्धिदुष्टत्वभावत्वसेवते मातृसंबन्धिवाभय-संबन्धिवा न कदाचिदसावात्मकारणंगोपियतुंशकोति ॥ ५९ ॥
  - (४) राघवानन्दः। नियच्छति ख्वकारणमपह्नोतुंनशकोति॥ ५९॥
  - ( ५ ) नन्दनः । लिङ्गान्तरमप्याह पितुर्वा भजतेशीलमिति । प्रकृतिकारणम् ॥ ५९ ॥

कुले मुख्येःपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसङ्गरः॥ सश्रयत्येव तच्छीलंनरोःस्पमपि वा बहु॥ ६०॥

- (१) मेघातिथिः। तस्य शीलंयन जातोनतु यस्य क्षेत्रंसलोके प्रसिद्धः॥ ६० ॥
- ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः** । तदेव स्फुटयति कुलइति । योनिसंकरोऽसदृशयोनिसांकर्यम् । तच्छीलं संकरशीलम् ॥६०॥
- (३) कुङ्कृकः । महाकुलपसृतस्यापि यस्य योनिसङ्करः प्रच्छन्नोभवति समनुष्योजनकत्वभावस्तोकप्रचुरंवा सेवतएव ॥ ६० ॥
- (४) राघवान-दः । तदेव स्पष्टयति कुलेति । मुख्ये विषादिरूपे योनिसंकरः खोत्पादकयोनौ विजातीयरेतः भवे शात् तच्छीलं तयोः पिनृमात्रोः खभावम् ॥ ६० ॥
- (५) नन्द्रनः । एतदेव स्थिरीकरोति कुलेमुख्येऽपीति । तच्छीलंपिनृमानृशीलं संश्रयति यथा परिज्ञातजन्मानोबाः ह्माव्यवहारादिबाह्माएवमनुचितजन्मानोप्येतदित्यभिमायः ॥ ६० ॥

यत्र त्वेते परिध्वंसाज्ञायन्ते वर्णदूषकाः ॥ राष्ट्रिकैः सह तद्राष्ट्रंक्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६ १ ॥

- (१) मधातिथिः । तत्माद्वर्णसंकरोराज्ञा परिवर्जनीयः राष्ट्रियाजानपदाः राष्ट्रम्मात्यादयः ॥ ६१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रराष्ट्रे वर्णसंकरमवृत्त्या प्रथमं नायन्ते वर्णसंकराः संकरनाः । राष्ट्रियैः राष्ट्रजैः ॥६१॥
- (३) कुद्धृकः । यत्मिन्राष्ट्रपते वर्णसङ्करावर्णानांदूषकाजायन्ते तद्राष्ट्रंराष्ट्रवासिजनैः सह शीव्रमेव नाशमेति तत्मा-द्वाज्ञा वर्णानांसङ्करोनिरसनीयः ॥ ६१ ॥
  - (४) राघवानन्दः । यत्रराष्ट्रेराष्ट्रियैः राष्ट्रनिवासिभर्जनैः ॥ ६१ ॥
- (५) नन्द्रनः । राष्ट्रे स्वित्मन्वर्णसङ्करोराज्ञा परिहरणीयइत्यभिमायेणाह यत्रत्वेतेपरिश्वंसाइति परिश्वंसाः संकर-जन्मानः गृहोत्पन्नत्वादपरिज्ञानाचे वर्णास्तैस्सह संगच्छेरन्नेतान्द्रुषयन्तोति वर्णदूषकाः ॥ ६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वर्णदूषकाः वर्णसंकरा जायन्ते ॥ ६१ ॥

ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोनुपस्कतः ॥ स्नीबालाभ्युपपत्ती च बाह्मानांसिद्धिकारणम् ॥ ६२॥

- (१) मेधातिथिः। [अनुपस्कतोधनमगृहीत्वा । अभ्यवपत्तिरनुग्रहः बाह्मानांमितलोमानांसिद्धिकारणं ] उत्कृष्ट-जातौ जन्मसिद्धेः सिद्धिहेतुत्वमेवमुच्यते तादशंजन्म लभन्ते यथाधिकताभवन्ति स्वर्गोदिपाप्तिर्वा सिद्धिः ॥ ६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनुपस्कतः त्वकीयदृष्टकार्याभिसन्धिरूपोपस्कारश्चन्यः । स्त्रीबालाभ्युपपत्तौ ब्राह्मणे-तरवर्णयोरपि स्त्रीबालयोरुपरक्षार्थं देहृत्यागः बाह्मानां मागुक्तानां सृतादीनां सिद्धिः त्वर्गगमनम् ॥ ६२ ॥
- ( ६ ) कुङ्कृकः । गोत्राह्मणस्त्रीबालानामन्यतरस्यापि परित्राणार्थदुष्टप्रयोजनानपेक्षः प्राणत्यागः प्रतिलोमजानांत्वर्ग-प्राप्तिकारणम् ॥ ६२ ॥

- (४) **राखवानन्दः । किंच ब्राह्मणेति । देह**त्यागोनुपस्छतोलाभख्यातिपूजाचनाऋग्तः श्लीबालाचुपपत्तौ तेषांमा-मारणादिभ्योरक्षणंच बाह्मानां वर्णधर्मबहिष्छतानां सिद्धिकारणं त्वर्गगमनहेतुः किल्बिषनाश्रहेतुर्वा ॥ ६२ ॥
- ( ५ ) **मन्द्रनः । अथवासानांधर्मानाह बास्नणार्थहति । अनुपरक**तोऽर्थकामानुबन्धरहितः बासवर्णाधर्मेष्विधकताःम-तिलोमजाः ॥ ६२ ॥
- (६) रामचन्दः। अनुपस्कतः त्वकीयरहकार्याभिसंधिरुपोपस्कारशून्यः ब्राह्मणेष्वपि स्नोबालयोः अभ्युपपत्ती रक्षार्थं देहत्यागः बाह्मानां आयोगवादीनामः॥ ६२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेयंशीचिमिन्द्रियनिषहः [ श्राद्धकर्मातिथेयंच दानमस्तेयमार्जवम् ॥ पर्जनं स्वे-

# षु दारेषु तथाचैवानुसूयता ॥ १॥ ] एतंसामासिकंधर्मचातुर्वण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥

- (१) मेधातिथिः। शौचंष्रज्ञलादिवासगतं [सामासिकं] समस्तस्य सर्वमनुष्यमेदजातेहकं न ब्रह्मणादिजाति विभागेन स्याख्यातमन्यत् यद्याहिसामितलोमानांधर्माः स्यात्कथताह तदुक्तं ॥ मत्स्यघातीनिषादानां विलोकोवधवन्धन । सत्राद्धनामरण्येयंपशुहिंसनमेवच ॥ केचिदाहुः येजीविकाहेतृतया वध्यत्वेनोक्तास्ततीन्यन्नाहिंसा । अन्ये मन्यन्ते आहिंसा-स्तेषामन्युद्यसाधनहेतृत्वेन धर्मोनतु प्रतिवेधीहिंसायाः समतद्दति । यथानमांसभक्षणे दोषद्दति वत् यद्याहिंसाधमंस्तेषांकथं-ताहितैर्जीवितव्यं । यथाकुतिभद्दवगमस्तेषामुत्यन्तः हिंसानिवृत्तिनींधमांयितिचेतदाकोजीवनोपायः अन्याभ वृत्तयः प्रतिवर्णनियताअध्यापनादयस्तावदत्यन्तासंभवादगामाः कृष्यादयोपि वैश्यनियताः शूद्रस्यसेवान्यावासाधारणीवृत्तिरित । यथावतैरिच्छाशिल्पमित्यन्न दर्शयिष्यामः । यदपीदमुच्यतेऽतिनिन्दितैर्वतंयेयुद्धिजानामेवकर्मभिरितितन्न किमस्तिनिन्दिन्तत्तरमन्यदतोहिसायाः नच मत्स्यघातोहिजानामुपयुज्यते आद्धेऽतिथिभोजनादौ च कदाचित्कउपयोगोन सार्वकालिको-जीविकामावः तस्मान्ष्रधातादिस्वतंत्रमः ॥ ६३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अहिंसा हिंसानिवृत्तिः । अस्तेयं परद्रष्यानिभित्राषः । शीचं मनःकायशीचम् । इन्द्रिय-निपदः कामार्थतद्यवर्तनम् । सामासिकं साधारणम् । बाह्मैःसह चातुर्वर्ण्यं चतुर्णावर्णानाम् । बाह्मानामन्येतद्धर्मसाधन-मित्यर्थः । अंतप्त वाह्मवल्क्यः सर्वेषांधर्मसाधनमित्याह् ॥ ६३ ॥
- (३) कुद्भूकः । हिंसात्यागोयथार्थामिधानमः अन्यायेन परधनस्याम्हणंग्रुअछादिनाः विशुद्धिरिग्द्रियसयमङ्त्येवं-धर्मसंक्षेपतभातुर्वर्ण्यानुष्टयमनुराहः मकरणसामर्थ्यात्संकीर्णानामप्ययंधर्मविदितस्यः ॥ ६३ ॥
- (४) राखवानन्दः । असाधारणेशममुका साधारणंशममाह अहिसेति । सत्यं यथोपलब्धामिधानम् । चातुर्वर्ण्यं इति रष्टान्तार्थः अन्यथा मकरणवाधः । यथाऽयंधर्मश्रातुर्वर्ण्यं साधारणस्तथाऽपसदानामपीतिभावः । अतएव बौद्धाअ-पि तत्त्वीकुर्वते सामासिकं समासवदने कोपसंघाहकत्वादिति मेधातिथिः । यथपि वश्यधातनं विलोक्यादिहिंसननयुक्तं तथापि प्रकारान्तरेण जीवितुं शक्तानां ततोनिवृत्तिसिद्धेःकरणं तदिविरक्ताहिंसनेचेति भावः ॥ ६३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। सामासिकं साधारणम् चातुवर्ण्ये मनुः अववीत्॥ ६३॥

श्रद्वायां ब्राह्मणाज्ञातः श्रेयसा चेवाजायते ॥ अश्रेयान्श्रेयसीजातिगच्छत्या सप्तमासुगात्॥६ १॥

(१) मेधातिथिः। गर्भेगुद्धाति गर्भम भवणाजातद्दतिपुश्चिद्धनिर्देशे पिष्यर्थे योगता विद्याया अतद्दमुक्तंभवति

श्रद्धायांत्राह्मणात् या जाता कुमारी सा चेण्छ्रेयसा जात्युत्कर्षवता त्राह्मणेनैव प्रजायते विवाहादि संस्कताऽपत्योत्पितिहे-तुसंबन्धंमाभीति तस्यामपि यदि कुमारीजायतेसा त्राह्मणेनैव विवाहात एवमनया परंपरया सप्तमे पृद्धे प्राप्त त्राह्मण्या-यस्तत्र जायते तस्य भवति भेषसे सित । यद्यप्युत्कृष्टजातीयमात्रे वर्तते तथापीह त्राह्मणपदसन्निधानावुत्तरत्र च शृद्धो-त्राह्मणतामेतीति वचनात् त्राह्मण्यमाप्तिः शृद्धवर्णस्य विद्धेया । अनयव कल्पनया पञ्चमे वैश्यायां जातस्य वर्णस्य वृतीये क्षत्रियायामत्र।पि स्त्रीतउत्कर्षः । एवंवैश्यस्य वृतीये क्षत्रियत्वंश्रद्धायां जातायाः कुमार्यावैश्यान्तरेण संयोगे वृतीये जन्मिन वैश्यत्वंक्षत्रियजातायाः शृद्धायाः पञ्चमे युगइति युगशब्दोजन्यवचनः आश्रयान्तिकष्टजातीयः श्रेयसीमुत्कष्टजातिगण्छति प्राप्तिविधी एषएवार्थः ॥ ६४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । यःपारशवद्यकः श्रेयसा श्रेष्ठवर्णेनसङ् प्रजायते श्रेष्ठायांपारशःयामेव वृत्तादिमत्यामपत्यं जनयति एवमासप्तमायुगादासप्तमात् उन्कर्षतेसोत्कर्षमातापितृपरंपरया विच्छियते त्वधमान्तरच्युनिस्तदाऽश्रेयानपि सम्भे श्रेयसींजाति द्विजातितामागोति । तस्य सप्तमी संतिर्तिद्वजातितांयाति । यदि मध्ये श्वश्रूतुल्यरेव विवाहेरुत्पत्तिरित्यः र्थः । युगशब्दोमातापित्रोर्युग्मतया तत्परः ॥ ६४ ॥
- (३) कुद्दृद्धः । इदानींसर्ववर्णेषु तुल्यास्वित्युक्तस्वराधितरेकेणापि ब्राह्मण्यादिदर्शयितुमाह श्रद्धित । श्रद्धायां ब्राह्मणाज्ञातः पारशवाख्ये वर्णः प्रजायतहति सामर्थ्यात्स्त्रीरूपः स्यात । सा यदि स्त्री ब्राह्मणेनोठा सती प्रस्यते सा दुहितरमेव जनयति साप्यन्येन ब्राह्मणेनोठा सती दुहितरमेव जनयति साप्यन्येन स्वाह्मणेनोठा सती दुहितरमेव जनयति साप्यविमेवंसममे युगे जन्मिन सपारशवाख्यो-वर्णोबीजमाधान्याद्व ह्मण्यमामोति आसप्तमाखुगादित्यभिधानात्सममेजन्मिन ब्राह्मणः सैपद्यतद्वत्यर्थः ॥ ६४ ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । तपोबीजप्रभावैरित्युक्तेन्यूनपूरयति शृहायामिति । जातहति पारशवाख्योवर्णः सच स्रीरूपः । अन्यथा जातः प्रजायाइति पुनरुक्तिः । सा चेच्छ्रेयसा ब्राह्मणेनोढा श्रेयसींदुहितरं प्रजायते स्ते स्तियं साप्यन्येन ब्राह्मणेनेत्यंसमन्ने पश्चने वा जण्यनि श्रेयसीं ब्राह्मण्यं प्रामोतीत्य-न्त्रयः ॥ ६४ ॥
- (५) नन्द्नः । अथानुरुभिन्नसंतानानान्धर्मोत्कर्षवशेन प्रत्यपत्यंजात्युत्कर्षेभवती याह श्रहायां ब्राह्मणाविति । श्रहायां ब्राह्मणाज्ञातः पारश्चः श्रेयसा प्रजायते चेढमेण युक्तोभवितचेत् अश्रेयानप्रकृष्ठणातिरपि श्रेयसीमुत्कृष्टतरांजा-तिमासममायुगादासममान्सतानाद्वच्छति एतदुक्तं भवति पारश्वसंतानविच्छिन्नसंतानश्चेत्सममादपत्यादारम्य ब्रह्मत्वमा-प्यतद्ति । यथाचाह बौधायनः निषादेन निषाद्यमापश्चमाज्ञातिरप्रहृत्तिश्रद्धतांतमुपनयत्वेष्ठे याजयेत्तपोबीजप्रभावेनेत्या-दिश्लोकस्यायंत्रपञ्चः ॥ ६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः। श्रद्रायां ब्राह्मणाज्ञातः पारशतः भयसा ब्राह्मणेन चेत् प्रजायते अभयान् अहीनवर्णः भयसी उत्कृष्टजाति आसप्तमात् जन्मनः सप्तमपूरुषः ब्राह्मणो भवति तद्यथा याह्मवरुष्यः॥ मूर्थावसिक्तादयः यथा ब्राह्मणेन श्रूद्रायामुत्पादिता निषादीसा ब्राह्मणेनीढावृहितरं कांचिज्ञनयति सापि ब्राह्मणेनोढान्यामित्यनेन प्रकारेण पद्य सप्तमं ब्राह्मणं जनयति। अंबही सान्यनेन प्रकारेण पंचमी पद्यब्रह्मणंजनयति । मूर्द्धावसिक्ताप्यनेन प्रकारेण चतुर्थी पंचमं ब्राह्मणमेव जनयति। उपा क्षत्रियोढा माहिष्याच [ यथाक्रमं पद्यं पंचमं ] क्षत्रियं च जनयति। तथा करणी वैश्योढा पंचमं वैश्यमित्यवमन्यत्राप्यूहनीयमः॥ ६४॥

# शुद्रोब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शुद्रताम् ॥ क्षत्रियाज्ञातमेवंतु विद्याद्वेश्यात्तथैवच ॥ ६५॥

- (१) मधातिथिः । शृद्धोबाह्मणतामितीत्युक्तोर्थः । ब्राह्मणएति शृद्दतां ब्रह्मणोत्र पारशवोबाह्मणजातोविद्येयः सची-कलक्षणशृद्धांयदिपरिणयते तदापकर्ष [जन्मिन] प्रामोति तृतीयइतिस्याचक्षते । एते यथोक्ते युगपरिवर्तउत्कर्षमार्भयथा संस्कारैः कर्मभिम्माधिक्रियन्ते ॥ ६५ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । ए**तत्स्फोटयति श्र्द्रइति । श्र्द्रः श्र्द्रासंतानजः ब्राह्मणे।ब्राह्मणसंतानजः । श्र्द्रतामेति य-थातदमेवक्ष्यिति । क्षत्रियाद्वैश्याद्वा श्र्द्रायांजातोष्येवं सप्तमे युगेतूत्कर्षे छभते । तथा मूर्थावसिकादीनां तत्तत्सदशिववाह-परंपरयापञ्चमपुरुषे प्रकृतिजातिलाभसिद्धिः ॥ ६५ ॥
- (३) कुल्लूकः । एवंपूर्वश्लोकोक्तरोत्याश्रद्दोब्राझणतांयाति ब्राह्मणश्च श्रद्धतामेति ब्राह्मणात्र ब्राह्मणाच्छूद्वायामुन्दिनः पारशवोद्भेयः सयदि पुमान्केवलश्चद्दोद्वाहेन तस्यांपुमांसमेव जनयित सोपि केवलश्चदेवाद्वाहेनापरंपुमांसमेव जनयित सोप्येवंतदा सब्राह्मणः सप्तमंजन्मनामः केवलश्चद्दतांबीजनिकर्षात्कमेण प्रामोति । एवंश्वतियाद्वेश्याच्च श्चद्वायां जातस्योन्कर्षां जानीयात् । किंन्तु जातेरपकर्षात् ॥ जात्युत्कर्षायुगे द्वेयः सप्तमेपञ्चनेपि वेति ॥ याद्ववल्क्यदर्शनाच्च क्षत्रियाः जातस्य पञ्चमे जन्मन्युत्कर्षापकर्षो बोद्धव्यौ । वैश्याज्ञातस्य ततोप्युत्कर्षात् याद्ववल्क्यनापि वाशब्देन पक्षान्तरस्यसंगृहीतत्वाद्वद्वव्याख्यानुरोधाच्च तृतीयजन्मन्युत्कर्षापकर्षो द्वेथायां आतस्य वृतीयलन्त्रवेष्ययां जातस्य वृतीयलन्तरस्यसंग्युत्कर्षापकर्षो क्षत्रियायां जातस्य तृतीय क्षत्रियेण वैश्यायां आतस्य तृतीयएव बोद्धव्यौ ॥ ६५ ॥
- (४) राघवानन्दः। पूर्वीक्तमनुवदन्त्राझणोध्येवं शूद्रां परिणीय शूद्रतां यातीत्याह शूद्रहत्यर्थेन । उक्तमर्थं क्षत्रि-यवैश्ययोरितिदिशिति क्षत्रियेत्यर्थेन । अतएवाह याद्वत्रक्यः ॥ जात्युत्कर्षोयुगे द्वेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा ॥ व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववच्चाधरोत्तरिमिति ॥ युगे जन्मिन विप्रोढाशूद्रागर्भोपि श्रेष्ठः यतोनिषादस्थपार्तयाजयेदिति वेदे श्रूयते । सचेत् शुद्रायां पुत्रं सूते सपुत्रः शूद्रां परिणीय तत्रपुत्रंजनयत्येवंसप्तमावधौ तद्दंश्यस्य शूद्रत्वमेवं विषस्य क्षत्रियवैश्ययो रपीति याद्ववल्क्यवचने व्यत्ययपदाशयः ॥ ६५ ॥
- ( ५ ) नंन्द्रनः । न केवलमनुलोमनानामेवायंन्यायः किन्तु प्रतिलोमजानापीत्याह शुद्रो ब्राह्मणतामिति । श्रेयसा चे-त्यजायतहत्यनुकर्षः ब्राह्मणश्रेति शुद्रतामश्रेयसाचेत्यजायतहत्यभिषायः क्षत्रियाचातमुग्रनामानमः ॥ ६५ ॥

# अनार्यायांसमुत्रनोब्राह्मणात्तु यटच्छया ॥ ब्राह्मण्यामप्यनार्यात्तु श्रेयस्वंकेति चेद्रवेत्॥६६॥

- (१) मेघातिथिः।किशब्दः क्षेपे यदि बीजप्राधान्यादीन जातीयासु जातामातृजातेरुत्कृष्टाःक्रमेण पितृजातितांमामु-वन्ति । इदंतिह क्षेत्रप्राधान्येऽपि दृष्टव्यं यथा क्षेत्रजः पुत्रोऽतश्च यथाऽनार्यायां शुद्रायां ब्राह्मणाज्ञातउत्कृष्टोभवति यद-च्छया यथाकथंचिदनूढायामपि एवंब्राह्मण्यामनार्याच्छूद्रात्क्षेत्रप्राधान्येन श्रेयस्त्वंयथोक्तंकचित् [ बीजं ] किचियोनिरि-ति ॥ ६६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रागेवोक्तं ब्राह्मणस्याब्राह्मण्यं यत्र तिह्वार्यं निर्धारयित अनार्यायामिति । सावित्रीपित-तादिकन्यायां ब्राह्मणाच्छेष्टाचरच्चया अबुद्धिपूर्वमपि । बुद्धिपूर्वेतु किं वाच्यमित्याश्चयः । ब्राह्मण्यामुत्तमायामनार्यात्य-तितसावित्रीकादेः ॥ ६६ ॥

- (३) कुत्तृकः । एकः श्रद्रायां यदच्छयाऽनूहायामपि ब्राह्मणादुत्पन्नोऽन्यश्च ब्राह्मण्यां श्र्द्राज्ञातोद्वयोर्मध्ये कचो-त्पन्तस्य श्रेयस्त्विमिति चेत्संशयः स्यात् संशयबीजच यथाबीजोत्कर्षात् ब्राह्मणाच्छूद्रायां जातः साधुः श्रूद्रः एवं सेत्रो-त्कर्षाद्वाह्मण्यामपि श्रूद्रेण जातः किमिति साधुःश्रद्रोनस्यात् ॥ ६६ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः ।** अनूढाविशेषेणानुलोममितिलोमजौ श्रेष्ठत्वाश्रेष्ठत्वेन संदिग्धेऽनायांयामितिसंशम्य जनकाः नुरूपेण निर्णयमाह अनार्यायामितित्रिभिः । अनार्यपदमत्र श्रृद्धपरं आर्यपदंनु ब्राह्मणपरमिति । यदच्छयोद्दहनंत्रिना ॥ ६६ ॥
- (५) नन्दनः । अनार्यायां शृद्रायां ब्राह्मणब्राह्मणी शब्दी द्विजात्युपलक्षणार्थी यदच्छया कामचारेणोत्पन्नः कश्चिदनार्याच्छूद्राह्नाह्मण्यामुत्पन्नः कश्चित्तयोः श्चेयस्त्वंबोजोत्कर्षेण क्षेत्रीत्कर्षेण वा केन भवेत् अवेति शब्दोद्रष्टव्यः भवेचेदित्यन्वयः चेदिति वा प्रश्नश्चेच्छ्रणुतेत्यभिप्रायः ॥ ६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनार्यायां श्रद्धायां अनुहायां यहच्छया ब्राह्मणः समुत्पनः तु पुनः अनार्यात श्रद्धाद्धात्मण्यां श्रेयस्त्वेउत्कृष्टत्वे कहतिचेत किचन न भवेत्॥ ६६॥

#### जातोनार्यामनार्यायामार्यादार्योभवेद्गुणैः॥ जातोःप्यनार्यादार्यायामनार्यदति निश्वयः॥६७॥

- (१) मेथातिथिः । नार्यास्त्रियामनार्यायां हीनजातीयायामार्याज्ञातउन्कृष्टजातीयाद्वासणादार्यएव भवेत । किन्ना-सणजातीयत्वंनेत्याह गुणेर्गुणतोगोण्यावृत्त्या पाकयज्ञाद्यधिकारमात्रेण वक्ष्यमाणानार्यापेक्षयाऽऽर्यदृत्युच्यते अनार्याच्छू-द्वादार्यायां ब्राह्मण्यां जातोऽनार्यएवैषनिश्चयः एतदुक्तंभवित यावद्वचनमेव प्राधान्यमवितष्ठते नानुमानेन शक्यमन्यत्मसं-जियतुमतः समानजातीयागमनमेव युक्तं क्षेत्रप्रधान्यं क्षेत्रज्ञण्वमन्यत्र ॥ ६७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनार्यायांनार्यामार्याज्ञातः आर्यएव श्रेष्ठएव बीजप्राधान्याद्भवेत् । गुणैर्यद्यार्यगुणैर्युज्य-ते । यद्यार्यायामनार्याज्ञातः सब्राह्मणोत्पन्नोपि शूद्रतल्यइत्यर्थः ॥ ६७ ॥
- (३) कुद्धृकः । तत्रनिर्णयमाह जातद्दि । श्रद्धायां स्त्रियां ब्राह्मणाज्ञातः स्मृत्युक्तैः पाकयक्कदिभिर्गुणैरनुष्ठीयमाने-र्युक्तः प्रशस्योभवित श्रद्धेण पुनर्बाह्मण्यां जातः प्रतिलोमतउत्पन्ततया श्रद्धधर्मेष्वप्यनिधकारादपशस्यद्दित निश्चयः न्यायमाभोष्यर्थीवचनमामाण्यादत्र बोध्यते ॥ ६७ ॥
  - (४) **राघवानन्दः** । अनार्यायोषिति आर्याज्ञातआर्यएव । तथा अनार्यादार्यायांजातोपि अनार्यः ॥ ६७ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । बीजमुत्कर्षहेतुर्न क्षेत्रिमत्यस्यार्थः ॥ ६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नार्यो स्त्रियां अनार्यायां इन्द्रियाज्ञातः गुणैः पाकयज्ञादिभिः आर्यः द्विजः भवेत् । अनार्यायां जातोपि अनार्यः भूदस्य पाकयज्ञानिधकारात् इतिनिश्चयः ॥ ६७ ॥

## तावुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मोव्यवस्थितः ॥ वैगुण्याज्ञन्मनः पूर्वउत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥

- (१) मेधातिथिः । एवंचक्रत्वोभाविष चण्डालः पाराशवश्वासंस्कार्यावनुपनेयौ अत्र हेतुमन्निगदीर्थवादः वैगुण्या-जन्मतः पूर्वेब्राह्मणाद्यः शृद्धायां जातः सत्यिष बीजप्राधान्ये विगुणमेतस्यजन्म योनिदोषात् उत्तरश्चण्डालः सर्पातलोमो-ऽत्यन्तप्रातिलोम्यात् सत्यिष क्षेत्रप्राधान्ये पिनृदोषात् ॥ ६८ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः । यद्या**प पूर्वस्य श्रेष्ठ्यं तथापि मातृदोषेण जन्मवैगुण्यात्पूर्वोनसंस्कारार्हः उत्तरस्तु प्रा-१६५

तिलीन्यात् क्षेत्रापेक्षया बीजस्यापकर्षादित्याह् ताबुभाविति । एतच पूर्वस्योपनयनादियोग्यत्वमार्यतोक्तयां मागुकापि पुनः संस्कारानर्हताभिधानान्नास्योपनयने उपनेतृदोषः । उपनीतत्वेपिच यङ्गादियोग्यत्वंनास्त्यतोऽपाद्ययाजनं तद्याः जनमिति दर्शयितुं संस्कारानर्हत्वमुक्तम् । अतप्वापे सर्वसंस्कारमिति विशेषयति ॥ ६८ ॥

- (३) कुल्लूकः । पारशवचण्डाली द्वावध्यनुपनेयाविति व्यवस्थिता शास्त्रमर्यादा । पूर्वः पारशवः श्रद्धाजातत्वेन जातिवैगुण्यादनुपनेयः प्रातिलोम्येन श्रद्धेण ब्राह्मण्यां जातत्वादित्युत्तरत्वेनानुपनेयः ॥ ६८ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । तौ** पारशवचण्डालौ असंस्कार्यो उपनयनादिरहितौ । अत्र हेर्नुर्वेगुण्याञ्चनः । आवि-भीवोऽस्याजनन्याः पूर्वः संस्कारानर्हः । उत्तरोपि संस्कारानर्हः मितलोमतः चितुर्जातिमपेश्येत्यम्बयः ॥ ६८ ॥
- (५) **मध्यमः । अ**संस्कार्यावनुपनेयौ पूर्वआर्यः जन्मनोत्रेगुण्यात्क्षेत्रासोद्यात् उत्तरः अनार्यः मातिलान्यतोबीजा-सौद्यादिति यावत् ॥ ६८ ॥
- (६) शमचन्द्रः । तौ उभौ पारशवचाण्डालौ [अ] संस्कायौँ वैगुण्याज्ञच्यनः मानृदीवेणजातः पूर्वः अनुलोमजः असत् उत्तरः प्रतिलोमजः सन् असत् ॥ ६८॥

# सुबीजंचैव सुक्षेत्रे जातंसंपद्मते यथा ॥ तथाऽऽर्घाज्ञातआर्यामं सर्वसंस्कारमहिति ॥ ६९ ॥

- (१) मधातिथिः। पूर्वोकावसंस्कायौ त्वजातिजास्तुसंस्कार्योद्दरयुभयत्राप्यर्थवादः अतएतदेव वस्थतंकचिद्यीनं कचिद्योनिरिति यथोपदेशात् एकान्तरंपरिपहस्तुनयुक्तः॥ ६९॥
- (३) कुछ्क्कः। यथा शोभनबीजंशोभनक्षेत्रे जातंसमृद्धंभवित एवंद्विजातिक्वियां सवर्णायामानुलोम्येन च क्षित्रयावैश्ययोर्जातः सवर्णसंस्कारक्षित्रयवैश्यसंस्कारच सर्वश्रीतलातंचार्हति। नच पारशवचण्डालाविति पूर्वोक्तरा-कर्यार्थमेतन् ॥ ६९ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । सरष्टान्तं मितयोगितयाह सुबीजमिति । सुक्षेत्रे शोभनंबीजमित नासणेनोढनासणीजः सं-स्काराईः [ इत्यनुवादमात्रं सर्वसंस्कारान्तेऽस्यैव पारिवाज्यंपारिवाज्यदर्शनाचेतिशंकरभगवदुक्तेः ] । ॥ ६९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । कस्तिहि संस्कारयोग्यइत्यवेक्षायामाहः सुनीजमेवसुक्षेत्रइति ॥ ६९ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । तथा आर्यात् आर्यायां ततः सच संस्कारं अईति ॥ ६९ ॥

# बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः ॥ बीजक्षेत्रे तथैवान्ये तनेयन्तु स्ववस्थितिः॥ ७० ॥

- (१) मेधातिथिः। यथात्रयरतेषक्षास्तेषां किष्यत्पक्षः केनिष्तरपृष्टीतः कैष्यदाहुर्वीजमेवज्यायस्तथाच जालणाजातः क्षांचयादिक्षिषु मानृजातितउत्कृष्टः। अन्य पुनगहुः क्षेत्रत्रेष्ठयतः क्षेत्रियोयत्र क्षेत्रे जातः तज्ञातीयोभवति
  तस्यैव च तद्वत्य । अपरे मध्यन्ते उभये बीजक्षेत्रे ज्यायसी तद्कुकं सुबीजचैवसुक्षेत्रइति तदेतत्सर्वमारोचयमानआह्
  तत्रेयंतुय्यवस्थितिः इयमत्रनिरूप्यावस्थितिः॥ ४०॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । बीजमेकइति विप्रतिपत्तेः संश्यहेतीरिभधानम् ॥ ४० ॥
  - ( ६ ) कुल्लूकः । दर्शनान्तराण्युक्तस्येवार्थस्य स्थैर्यार्थमाइ बीजिमिति । केचित्पण्डिताबीजस्तुवन्ति हरिण्यायुत्पन्त-

ऋष्यश्वदर्शक्षमुनित्वदर्शनात् । अपरे पुनः क्षेत्रंस्तुवन्ति क्षेत्रत्वानिपुत्रत्वदर्शनात् । अन्ये पुनर्बीणक्षेत्रे उपे अपि स्तुव-वित हुबीजस्य हुक्षेत्रे सम्बद्धर्शनात् । एतत्विन्मतभेदे वक्ष्यमाणेयंव्यवस्थाक्षेया ॥ ७० ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । [ बीजगाधान्यं ]: उक्तमपि स्नारयन्नाहवोजमितिविभिः । मतभेरेनैवमः ॥ ७० ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । इयंवक्ष्यमाणा ॥ ७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । एके बीजं ऋष्यशृक्षादयोमनीषिणः क्षेत्रं वियोगपातादौ त्रशंसन्ति । तथा अष्यबीजक्षेत्रे इयं-व्यवस्थितिः ॥ ७० ॥

अक्षेत्रे बीजमुत्त्वष्टमन्तरैव विनश्यति ॥ अबीजकमपि क्षेत्रंकेवलंस्थण्डिलंत्रवेत् ॥ ७१ ॥

- (१) मधातिथिः । अक्षेत्रे ऊपरे उत्सृष्टमुप्तमपि बीजमन्तरैवादत्वैवफ्रकंनश्यति अवीजकपयोग्यवीजकंवा क्षेत्रं-स्मण्डिलमेव भवेत्केवलंततोनफ्रलंखभ्यतइत्यर्थः ॥ ७१ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । अनिश्वये हेतुमाइ अक्षेत्रइति । अन्तरैवाद्भुरोत्पादात्मागेव ॥ ७१ ॥
- ( ३ ) कुङ्कुकः । ऊपरपदेशे बीजमुप्तंफलमदददग्तरालएव विनश्यति शोभनमपि क्षेत्रंबीजरहितंश्यण्डिलमेव केवलं-स्यान्नतु सस्यमुत्पद्यते तत्सात्मत्येकनिन्दया हुबीजंचेव हुक्षेत्रइति मागुक्तमुभयमाधान्यमेवाभिहितमः॥ ७१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अक्षेत्रे ऊपरादौ अन्तरा अंकुरमजनियत्वैव स्थण्डलं सस्यानुत्पत्तिस्थलम् । मनुजपक्षे अ-न्तराळजातिर्भूत्वा विनश्यति संस्कारानर्हः । स्थण्डिलं योग्यपुत्राजनकम् ॥ ७१ ॥
- (५) जन्दनः । अक्षेत्रे क्षेत्रंविनान्तरैव मध्यएव विनश्यति वस्तुन भविष्यति नापि परोहित अबीजकं बीजविनो-भयमन्योन्यापेक्षमित्यर्थः ॥ ७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अबीजकं क्षेत्रं केवलं स्थण्डलंभवेत ऊषरं भवेत् ॥ ७१ ॥ यस्माद्वीजप्रभावेण तिर्थग्जाऋषयोऽभवन् ॥ पूजिताश्व प्रशस्ताश्व तस्माद्वीजंप्रशस्यते ॥ ७२ ॥
- (१) मेघातिथिः। पूजिताः सर्वेण केनचित्रणम्यन्तेर्यशस्ताः स्तुतिवचनैः स्तूयन्ते तलादीजविशिष्यत इति बीजप्राधान्यवादिनस्तदेतदयुक्तमित्युक्तं तत्रेयंतु व्यवस्थितिरिति। अथवा बीजप्रभावेनेति न बीजप्राधान्यंदर्शितमपि तु वूचणमेव यदाशक्यन्ते बोजप्रधान्यान्यन्यपालादीनांतिर्यग्जाऋषयइति बीजप्रधान्यंतदर्शनात् न तत्र बीजप्रधान्येन तद्यत्यानाप्रवित्वमपि तु तपःश्रुतादिजेन प्रभावेन धर्मविशेषण॥ ७२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यथेवं तथापि बीजस्यातिमाभाग्यादीनशुद्धिरेव प्राप्तेति त्यमतमुपसंहरति यस्तादिति। तिर्यग्नाकृष्यभक्तादयः पूजिताअभवन् । प्रशस्तासकारयोजकार्षयः॥ ७२ ॥
- (३) कुझूकः । इरानींबीजमाधान्यपक्षेदद्यान्तमाहः यत्मादिति । यत्माद्वीजमाह्रात्म्येन तिर्यग्जातिहरिण्यारिजाताञ्च पि ऋन्यशङ्कारयोमुनित्वंपाप्ताः पूजिताश्चाभिवाद्यत्वादिना वेदङ्गानादिना प्रशस्तावाचाः संस्तुतास्तत्माद्वीजमस्तूयते । एतञ्च बीजमाधान्यनिगमनंबीजयोन्योर्भभ्ये बीजोत्कृष्टा जातिः मधानमित्यवंपरतया बोद्धव्यम् ॥ ७२ ॥
- ( ४ ) राश्चवानन्दः । इरिण्यादिजाताम्मन्यश्वमृदयस्तिर्यग्जाः ग्रायताः अग्येषु सत्यु म्हाप्तु दशरययम्भन्य-शृङ्गःप्राश्चर्यगतः । तिर्यग्जोषि संस्क्रियते तज्ञातेरपर्युदस्तत्वात् । न शृद्धे पातककिपिन्यच संस्कारमईतीतिग्रह्रजातेः पर्युदस्तत्वान्वपारशवादेः संस्कारइतिभावः ॥ ७२ ॥

- (५) मन्द्रमः । तथापि बीजंपधानिमत्याह यसाद्दीजिमिति । तिर्यग्जाः ऋष्यशृह्वादयः ॥ ७२ ॥ अनार्यमार्यकर्माणमार्यचानार्यकर्मिणम् ॥ संप्रधार्याब्रवीद्धाता न समी नासमाविति ॥ ७३॥
- (१) मेधातिथिः । अनार्यः शृद्धः आर्यकर्माद्दिजातिशुश्रूषादिरतः पाकयक्षयाजीच देवहिजनमस्कारपरः आर्योन् ब्राह्मणादिः सोनार्यकर्मापतिषिद्धाचरणोविहितकर्मत्यागी तानुभौ संप्रधार्यतद्दुणत्वेनावगम्य तयोः किंकस्यचित्सातिश-योगुणः कस्यश्विद्दान्ते निरूपणबुद्धिःसंप्रधार्यधानापाजपतिर्मनुर्बुद्धा निरूप्यात्रवीत् नसमौ जातेर्गरीयस्या उत्कृष्टगुणोपि शृद्धतुष्यः स्यात् पुनराह समौकिंजात्यातृत्कृष्ट्यापि बहुदोषावगृहीतस्येतदुक्तंभवित न जातिबलमाश्रित्यनरोमाननी योकिनुगुणामाननीयाः न गृणहीनंजातिः परित्रातुमलं प्रायश्चित्तोपदेशवैयर्थप्रसङ्गात अनार्यायां समुत्पन्तदत्यत आरभ्य यावदयंश्लोकोवर्णसङ्करनिन्दाकर्मपश्चसार्थोनात्र किचिद्धिधीयते प्रतिषिध्यते वा नापूर्वार्थोद्धाप्यते ऽभिलक्षणवत् तस्मान्त्रशंसार्था एवते ॥ ७३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यथा क्षेत्रविशेषोत्पन्नत्वेपि बीजदोषान्नश्रेष्ठत्वं तथा दुष्टकर्मकरणादिप नश्रेष्ठ्यमित्याह् अनार्यमिति। अनार्यं बात्यायुत्पन्नमार्यकर्माणंब्राह्मणकर्मकर्तारम। तथा आर्यमब्रात्योत्पन्नमिप निन्दितकृष्यादिकर-मः। न समी ब्राह्मणैः सदशी दोषसद्भावातः। नासमी नात्यन्तमपकृष्टी ब्राह्मण्यभावातः। एवंचवृत्युत्कर्षे तेषामिप क्रमा-दुत्कर्षदृत्युक्तमः। अत्रवापस्तम्बोयेषामपतितसावित्रीकाः पूर्वपृरुषाः केपि क्षायन्ते तेषामिप प्रायश्चित्तपूर्वकं संस्कारं विद्युतवानः। एतदर्थमेव चार्यचानार्यकर्माणमित्यप्रकृतमप्युक्तमः॥ ७३॥
- (३) कुद्धूकः । शूदंद्विजातिकर्मकारिणंद्विजातिच शूद्धकर्मकारिणंब्रस्नाविचार्यं न समी नासमावित्यवोचयतः शूद्धोद्विजातिकर्मापं न द्विजातिसमः तस्यानधिकारिणोद्विजातिकर्मांचरणेपि तत्साम्याभावात् एवंशूद्धकर्मापि द्विजातिः न शूद्धसमः निषद्धसेवनेन जात्युत्कर्षस्यानपायात् नाष्यसभीनिषद्धाच्रणेनोभयोः साम्यात् तस्माद्यदस्य विगहितंतत्तेन नकर्तथ्यमिति संकरपर्यन्तवर्णधर्मोपदेशः॥ ७३॥
- (४) राघवानःदः । अनिधकारिणाः कियमाणं कर्म न फलायेति ज्ञापनार्थं चातुर्वर्ण्येषु प्रथमाध्यायायुक्ताः ल-षर्मवृत्तीः संस्मारयन्नापद्धर्ममाह अनार्येत्यध्यायसमाप्तेः । अनार्यं क्षत्रियादिभार्यकं आर्यकर्माणं याजनादिकतरि आर्यं युद्धसेवादिकारिणं नसमी कर्मणा जात्यन्तरानुत्पत्तेः नाऽसमी उभयोनिषिद्धाचरणस्य तुल्यत्वात् परधर्मोभयावहदृत्युक्तः ॥ ७३ ॥
  - (५) मध्यमः । अनार्यमहिजातितोपकष्टं आर्यकर्माणगुणतोविशिष्टं न समी नातिविषमावल्पान्तरावित्यर्थः ॥ ७३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** अनार्ये ब्रात्यादुपन्नं आर्यकर्माणं च पुनः आर्यमनार्यकर्मिणं धाता संप्रधार्य अवधार्य समी न असमीन इत्यववीत ॥ ४३ ॥

ब्राह्मणाब्रह्मयोनिस्थाये त्वकर्मण्यवस्थिताः ॥ ते सम्यगुपजीवेयुः षद्कर्माणि यथाक्रमम्॥ ७४॥

- (१) क्रेश्वातिथिः । आपद्धर्माणामुपोद्वातो योनिः कारणं ब्राह्मणाब्रह्मयोनिस्थास्ते पर्कर्माण्युपजीवेयुरनुतिहेयुः अनेकार्याधातवेयभाकमंत्रथाविकारयस्मिकर्मणि योथिकारीकानिविद्विध्यर्थानि कानिविद्वष्टार्थानि ॥ ७४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्रह्मयोनिस्थाः ब्राह्मणमातापितृजन्याः सन्यक् कत्कानि पर्कर्मणि उपजीवेयुरनुति-हेयुः नतु ब्रात्यादयः तेषामध्ययनादावनधिकारात् । यथाक्रमं यथायोगम् ॥ ७४ ॥

- (३) कुङ्कृकः । इदानीं ब्राह्मणानामापद्धमैत्रतिपादयिष्यस्विदमाहः ब्राह्मणाइति । ये ब्राह्मणाबह्मपामिकारणब्रह्मण्या-निष्ठाः स्वकर्मान्द्वानिरतास्य ते षट्कर्माणि वक्ष्यमाणान्यभ्यापनादीनि ऋमेण सम्यगनुतिद्वेयुः ॥ ७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । विपस्य वृत्तीराह् ब्राह्मणाइतिचतुर्भिः । ब्राह्मणाब्रह्मबुभूषवः । ब्रह्मयोनिस्थाब्रह्मयोनिजाः ॥ ७४॥
- (५) जन्द्रजः। एवंतावद्धमीधिकारिणोवर्णाः सान्तरप्रभावाः सोत्कर्णपकर्षाः प्रतिपादिताः आपद्धमिषकुमनाप-दर्भपूर्वोक्तंसंक्षिप्य सप्तभिः श्लोकरनुभाषते ब्राह्मणाब्रह्मयोनिस्थाइति । ब्रह्मयोनिर्धर्मइति यावत्तनस्थाः अथवा वेदस्य योनित्वेन प्रवक्तृत्वेन स्थिताः यथाक्रममित्यस्यायमर्थः त्वयंनित्यंत्वाध्यायशीलः स्याद्ध्यापयेश्व त्वयंयजेषाजयेश्व त्वयंद्यात्प्रतिगृह्णीयाश्चेति षट्कर्माणि वक्ष्यमाणानि सम्यगापत्कल्पेनोपजोवेयुरनुतिष्ठेयुः॥ ७४॥
  - (६) रामचन्द्रः । ते यथाऋमं द्विजाः षर्कर्माणि षर्कर्मणा उपजीवेयुः ॥ ७४ ॥

अध्यापनमध्ययनयजनयाजनंतथा ॥ दानंत्रतिपहश्चैव षट्कर्माण्यपजन्मनः॥ ७५॥

- (१) मधातिथिः। प्रथमेऽध्याये शास्त्रस्तुत्यर्थएषांपाउइहतु विध्यर्थ यद्यपि तेषांकेवलानांविधिरुक्तस्तथापीह सम-स्य निर्दिश्यते सौहोदेन विध्यन्तरसापेक्ष्यमेवेदंरूपंवचनाचैतेषांकर्मणामतायथाविहितमनूख वक्ष्यमाणोर्थोविधीयते ॥७५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तान्येव षट्कर्माणि प्रथमाध्यायोक्तान्यपि सारयति अध्यापनिमति ॥ ७५ ॥
- (६) कुल्लूकः । तानिकर्माण्याह अध्येति । अध्यापनाध्ययने साङ्गस्य वेदस्य तथा यजनयाजने दानप्रतिपही वैत्येतानि पर्कर्माणि ब्राह्मणस्य वेदितव्यानि ॥ ७५॥
- (४) राघवान-दः। किंच अध्यापनमिति। दानं ख्रखत्वध्वंसपुरःसरं पर्खत्वापत्तिपळकम् अपजन्मनीवि-प्रस्य॥ ७५॥

षण्णान्तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका ॥ याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिपहः॥७६॥

- (१) मेधातिथिः । कमैत्रिकविभागस्पष्टप्रयोजनः एकंत्रिकेदष्टार्थमुपात्तं सामर्थ्यादस्यस्यादृष्टार्थता विशुद्धोऽपाप-कर्माएवंशुद्धोपिविशुद्धः प्रामिति को भवतोभन्सरःस्मृत्यन्तर्रविरोधः प्रामिति प्रशस्तानांत्वकर्मसुद्धिजातीनां ब्राह्मणो भुजीत प्रति-गृद्धीयाश्चेति एवंतर्हि यथाऽविरोधोभवित तथा स्याख्येयं नद्मविरोधे संभवित विरोधोन्याय्यः अपिचा ऽनुवादएवायं राजतोधनमन्त्रिक्चेदिति एवमादावस्यार्थस्य विह्नितत्वात् ॥ ७६ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । जीविका जीवनोपायः । याजनाध्यापने शुद्धे अदुष्टे । विशुद्धः परियहदोषरहितः ॥७६॥
- ( ६ ) कुझूकः । अस्य ब्राह्मणस्येषामध्यापनादीनांषण्णांकर्मणांमध्याद्याजनमध्यापनविशुद्धपतियहैंदिजातिभ्योः धर्निलप्तेत् प्रशस्तेभ्योद्दिजइति वचननिर्देशाद्दिजातेः प्रतिपहदत्येतानि त्रोणि कर्माण जीवनार्थानि स्रेयानि ॥ ७६ ॥
  - (४) राघवान्दः । षण्णां कर्मणां मध्ये जीविकाःजीवनहेतवः ॥ ५६ ॥
  - (५) नन्द्रमः । विशुद्धात्त्वकर्मनिरतात्त्रैवर्णिकात् ॥ ७६ ॥

त्रयोधमानिवर्तन्ते ब्राह्मणास्क्षत्रियंपति ॥ अध्यापनंयाजनंच तृतीयश्वप्रतियहः॥ ७७॥

(१) मेधातिथिः । जीविकाकर्माण्येतानि क्षत्रियस्य न भवन्ति यानि स्वरष्टार्थानीस्यभ्ययनदानानि न विवर्तन्ते वेदस्य च मकतत्वादेतदभ्यापननिष्ध्यते नतु धनुर्वेदशिल्पकछाविद्याः ॥ ७७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्राह्मणात्राह्मणसंबन्धिनीधर्माः ॥ ५७ ॥
- (३) कुक्कूकः। ब्राह्मणापेक्षया क्षत्रियस्याभ्यापनयाजनप्रतिप्रहाख्यानि वृत्त्यर्थानि त्रीणि कर्माणि निवर्तन्ते अभ्ययनयागदानानितु तस्यापि भवन्ति ॥ ७७ ॥
  - (४) राघवानन्दः। याजनादित्रयोबाह्मणात् ब्राह्मणं स्वधिमत्वेन प्राप्य क्षत्रियंगति निवर्तन्तइत्यन्त्रयः॥ ७७ ॥
- ( ५ ) भन्दः । त्राह्मणानांत्राह्मणसंबन्धिनां धर्माणांमध्ये याजनाध्यापनप्रतियहाः याजनाध्यापनप्रतियहाणांरक्षा सुद्धानामिव तेषांजीविकात्वेपि धर्मत्वनिवृत्यभावख्यापनार्थधर्माइत्युक्तमः ॥ ७७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । त्रयोधर्माःक्षत्रियंमित निवर्तन्ते अध्ययनं याजनं मितपहः एतन्त्रयम् ॥ ७७ ॥ वैश्यंत्रतितथेवैते निवर्तेरन्तिति स्थितिः ॥ नतौ प्रतिहितान्धर्मान्मनुराह प्रजापितः॥ ७८ ॥
- ( १ ) मेथातिथिः । पूर्वेणेतद्याख्यातंती क्षत्रियवैश्यो प्रत्येतेऽध्यापनादयोधर्मामनुना मजापतिना नोक्तान स्मृता-इत्यर्थः ॥ ७८ ॥
  - (२) सर्वतनारायणः । एतेधर्माअध्यापनाद्यस्रयः ॥ ७८ ॥
- (३) कुत्तूकः । यथाक्षत्रियस्याभ्यापनयाजनर्भातमहानिवर्तन्ते तथा वैश्यस्यापीति शास्त्रव्यवस्था यसाम्भनुः प्रजापितः तौ क्षत्रियवैश्यौ प्रति तानिवृत्त्यर्थानि कर्माणि कर्तव्यत्वेन नोक्तवान् एवंवैश्यस्याप्यभ्ययनयागदानानि भर्वान्त ॥ ७८ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । एवं वैश्यंप्रतीति । तौ क्षत्रियवैश्यौ । तान्याजनादीन् ॥ ७८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । एतौ क्षत्रियवैश्यौ तानध्यापनादीन् ॥ ७८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तथैव वैश्यंप्रति तान्धर्मान् अध्ययनादीन् मनुःप्रजापतिर्नाह ॥ ७८ ॥

## शसासभूत्वंक्षत्रस्य विणक्पशुक्रविविशः ॥ आजीवनार्थंधर्मस्तु दानमध्ययनंयजिः॥ ७९ ॥

- (१) मेधातिथिः । इदेतयोजीविकाकमे शस्त्रंखङ्गादि अस्तंतन्पन्त्राधनुर्वेदमित्दाः अयमप्युक्तानुवादएव विण-पशुशब्दौ विणक्कर्मान्तर्भावेन प्रयुक्ता विणज्यापशुपालनंच यद्यप्यध्ययनादिधर्माःसर्वेषांसन्ति तथापि प्राधान्यमेतेषाम ॥ ॥ ७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शस्त्रं सद्वादिकमुक्तं अस्त्रं शराद्विमुक्तं तद्वारणं नतत्साध्येदःयादिकंछक्षयति तदाजीव-वनार्यं क्षत्रस्येत्यर्यः । विणक् वाणिज्यं पशुः पाशुपाल्यं विणक्पशुक्रवीरिति प्रथमाबहुवचने पूर्वसवर्णेन छान्दसंरूप-म् । एत्य सर्वत्रयागोजीवनार्थम् । धर्मोधर्मसाधनम् । यजिर्यागः ॥ ७९ ॥
- (३) कुझूकः । शसंखद्वादि असंबाणादि एतदारणंप्रजारक्षणाय क्षत्रियस्य च वृत्त्यर्थम् । वाणिज्यपशुरक्षणक-विकर्माणि वैश्यस्य जीवनार्थानि धर्मार्थाः पुनरनयोदीनाध्ययनयागाभवन्ति ॥ ७९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । क्षत्रियवैश्ययोरसाधारणान्याह शक्षेति । शक्षं खद्दादि अक्षं तत्मेरकमन्त्रादि । आजीव-नार्थं वृत्त्यर्थं वीणक् वाणिज्यं तेनसह पशुक्रवी वा । धर्मस्तु दानादित्रयमित्यन्वयः । धर्मोधर्मार्थम् ॥ ७९ ॥
- (५) **मन्दमः । क्ष**त्रियवैश्ययोवृत्तिंधर्मःवाह शक्कास्त्रभूत्वंक्षत्रस्यति । शक्कमायुषरूपं शक्कास्त्रभरणेन तत्कार्याण रक्षायुद्धादीनिलक्ष्यन्ते । वणिग्वाणिज्यंपश्चरक्षणं यजियंजनम् ॥ ७९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । क्षत्रस्य शस्त्रास्त्रभृत्वं शस्त्रं खड्गादिकं अस्त्रं शरादिकम् ॥ ७९ ॥

# बेदाभ्यासोब्रह्मणस्य क्षत्रियस्य च रक्षणम् ॥ वार्ताकर्मैव वैश्यस्य विशिष्टानि स्वकर्मसु ॥ ८०॥

- (१) मेथातिथिः । वेदाभ्यासोवृत्तिमकरणाद्भ्यापनं एवंविशिष्टानि त्वकर्मशास्त्रमवृत्तिकर्मत्वन्येभ्योजीवनकर्मभ्य-इमानि श्रेयस्करतराणि ॥ ८० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । वेदाभ्यासः सदा जन्यपरता । वार्ताकर्म वार्तया रूष्याऽजितेन धनेन कर्म दानयागकर्म नतु वार्तारूपं तस्य कर्म जीविकात्वात् स्वाध्यायसमिष्याहारयोगात् ॥ ८० ॥
- (३) कुःख्रुकः । वैदाभ्यासोवेदाभ्यापनंरक्षावार्ताभ्यां वृत्त्यर्थाभ्यांसहोपदेशात्तद्रास्रणस्य प्रजारक्षणंक्षत्रियस्य बाणिज्यपाशुपाल्यवैश्यस्य । एतान्येतेषांवृत्त्यर्थकर्मसु श्रेष्ठानि ॥ ८० ॥
  - (.४) राघवानन्दः । किंच वेदेति । वेदाभ्यासरक्षावार्ताश्च द्विजानां यथाक्रममतीव प्रशस्ताइतिभावः ॥ ८० ॥
  - (५) नन्द्रभः । वार्ताकर्म वाणिज्यकर्म ॥ ८० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । रक्षणं प्रजायाः द्विजस्य वेदाभ्यासः वैश्यस्य वार्ताकर्म त्वकर्मे त्वकर्मेष्ठ विशिष्टानि ॥ ८० ॥ अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणस्वेन कर्मणा ॥ जीवेरक्षत्रियधर्मेण सद्यस्य प्रत्यनन्तरः ॥ ८९ ॥
- (१) मेधातिथिः । यदाऽस्य शरीरकुटुंबनित्यकर्मावसादो भवति न तेभ्यः मामंधनंभवति तदा यमजीवन्नित्युच्यतेयथोक्तेनाध्यापनादिना तदा क्षत्रियवत्प्रामनगररक्षादिना शस्त्रास्त्रधरणेन सति संभवेसविधिपत्येन जोवेत् जोवितव्याख्यातार्थः शरीरमात्रसंधारणेनवर्तते किर्ताह कुटुंबल्बकर्मनित्यकर्मावस्थितमपि एक्षयित सद्यस्य मन्यनन्तरोऽनन्तरएवपत्यनन्तरः हेतुवचनाद्यवहितनिवृत्तिः पापकारीत्ववृत्तिपरित्यागेपि नैवंमन्त्रत्यं शस्त्रातिक्रमक्रतस्तत्र न विशेषे वैश्यश्रदेष्वपीति ॥ ८१ ॥
  - ( २ ) **सर्वजनाराचणः** । अनाप**इ**त्तिरुकाऽऽपद्दतीःगस्तौति अजीवन्तिति । मध्यनन्तरोऽनन्तरतःमतिनिधिः ॥८१॥ .
- (६) कुङ्गूकः । अधुनाऽऽपद्धर्ममाह अजीवनिति । यशोक्तेनाध्यापनादित्वकर्मणा ब्राह्मणोनित्यकर्पानुष्ठानकुटुंब-संवर्धनपूर्वकमजीवन्क्षत्रियकर्मणा यामनगररक्षणादिना जोवेत् यत्मान्क्षत्रियधर्मोस्य सन्तिकृष्टा वृत्तिः ॥ ८१ ॥
- ( ४ ) शघवान्-द्रः । यथाक्तेन याजनाभ्यापनमित्रहेण । पूर्वस्य पूर्वस्य पाशस्त्यार्थं भत्यनन्तरः शतिलोम्यवृ-नावन्यम्यविद्यतः सनिधेरिप मानत्वात् ॥ ८१ ॥
  - ( ५ ) ण्य्युनः । अथापद्धर्मानाह अजीवंस्त्विति ॥ ८१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अजीवंश्रेत् क्षत्रियधर्मेण जीवेत् सः क्षात्रधर्मः अस्य द्दिजस्य प्रत्यनन्तरउक्तः ॥ ८१ ॥ उभाभ्यामप्यजीवंस्तु कथंस्यादिति चेद्रवेत् ॥ कृषिगोरक्षमास्थाय जीवेद्वैश्यस्य जीविकाम्॥८२॥
- (१) मेधातिथिः। तथाचाह उभाष्यामप्यजीवस्तु क्रमोनेनमदर्श्यते प्रथममनन्तरावृत्तिस्तदभावे व्यवहितेति कृषिगोरक्षायहणंवैश्यवृत्तिषात्रप्रदर्शनार्थतथाच विण्ण्यायामिकस्यमितिषेधवस्यति जीवेहेश्यस्यजीविकामिति सामान्यविश्रेषभावेन कियायाःसाध्यसाधनभावः मागुपपादितस्तत्र कृषिवाणिज्यकुशीदान्यनापवैवोक्तान्यध्यापनादिवत् मर्गत-कृष्णंस्यतंस्त्यानृतंतुवाणिज्यमिति तु केचिदाद्वः कृषिवाणिज्ये वा स्वयंकते कुसीदेचेत्युक्तस्वयंकरणमत्राभ्यनुक्षायते यस्वध्यापनादिवदिति सान्यमाशिद्धतमत्रैवपहित्ततं यदि सर्वेषांकच्यादयः समत्वेन स्युः कथिमदमुष्यते वणिकपशुक्तभीविश्वआजीवनार्थनाक्षणक्षत्रिययोरिष नाऽऽजीवनार्थस्तदा किंच॥ याजनाध्यापनेचैव विश्व सामतिप्रहरूत्यत्र तान्यपि

समाख्यास्यत्तसादध्यापनादिनियमेर्जीवतः रूप्यादयः त्रतिषिद्धाएव यस्तुत्रकरणाद्यत्रैषामुपदेशः सतत्रैव त्रदर्शितप्र योजनः॥ ८२ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उभाभ्यां स्वस्वानन्तरवृत्तिभ्याम् । जि**ज्ञा**सागोरक्षं कृष्यर्थगोरक्षणम् । कृषिरत्रास्वयंक-तां ॥ ८२ ॥
- (३) कुछूकः । ब्राह्मणउभाम्यां त्ववृत्तिक्षत्रियवृत्तिभ्यामजीवन्केन प्रकारेण वर्तेतेति यदि संशयः स्यात्तदा छिष-पशुरक्षणे आश्रित्य वैश्यस्य वृत्तिमनुतिष्ठेत् छिषगोरक्षयहणवाणिज्यदर्शनार्थं । तथाच विकेयाणि वश्यति त्वयंछतंचेदं-छप्यादि ब्राह्मणापद्दत्तिः अत्वयंछतस्य ऋतामृताभ्यां जीवेतेत्यनापद्येव विहितत्वात् ॥ ८२ ॥
- (५) **नन्दनः ।** उभाभ्यां धर्मक्षयधर्माभ्यामिति भवेचेदिति वः प्रश्नोभवेचेच्छुणुतेत्यर्थः । कृषिगोरक्षशब्दीवाणि-ज्यस्याप्युपलक्षणार्थः गांरक्षतीति गोरक्षस्तस्य कर्म गौरक्ष्यमः ॥ ८२ ॥
- (६) **रामचन्द्रः**। उभाभ्यां ब्रह्मक्षत्रयोर्वृत्तिभ्यां अजीवंस्तुतदावैश्यजीवी कृषिपशुवार्त्तगोरक्षमास्थाय जीवेत् ॥ ८२॥

वैश्यरुत्त्यापि जीवंस्तु ब्रह्मणः क्षत्रियोपि वा ॥ हिसाप्रायापराधीनांरुषियत्नेन वर्जयेत् ॥८३॥

- (१) मेधातिथिः । कृषिनिन्देतरवैश्यवृत्तिस्तुत्यर्था न पुनस्तस्यामप्रतिषेधार्था तथाच सतिउपदेशोव्यर्थीस्यापद्यते ॥ ८३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । त्वयंकृतायांदे। पमाह वैश्यवृत्त्येति । पराधीनामनेकोपकरणसीतादिसंपाद्याम् ॥ ८३ ॥
- (३) कुद्भुकः । संप्रतिकृष्यदिर्बलाबलमाह वैश्येति। ब्राह्मणः क्षत्रियोऽपिवा वैश्यवृत्त्यापि जीवन्मूमिष्ठजन्तुहिसाब-हुलांबलीवदीदिपराधीनांकिषयत्नतस्त्यजेत् । अतः पशुपालनाद्यभावे कृषिः कार्येति द्रष्टव्यम् । क्षत्रियोपि वेत्युपादानात्क्ष-त्रियस्याप्यात्मीयवृत्त्यभावे वैश्यवृत्तिरस्तीत्यभिगम्यते ॥ ८३॥
- (४) राघवानन्दः । वैश्यस्य जीविकामास्थापयेत्युक्तेः रूप्यादेः चतुष्टयस्य प्राप्तत्वेन रूषिमनूद्य निषेधति वै-श्येति । हिंसापायां हिंसा प्रायेण बाहुल्येन यत्र ताम । पराधीनां हरूवृष्टिकर्षकाद्यधीनाम ॥ ८३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । पराधीनांख्यमेकेन कर्तुमशक्यामः ॥ ८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पराधीनां अनेकोपकरणसाध्यां कृषि त्वयंकतां वर्नयेत् ॥ ८३ ॥ कृषिसाध्विति मन्यन्ते सा दत्तिः सद्विगहिता .. भूमिभूमिशयांश्वैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्॥८ ४॥
- (१) मेधातिथिः । कृषिलोकाः साध्वेव कर्मेति मन्यन्ते नतु तयुक्तंकर्षतः पुरुषस्य बहुधान्यं भवति ततोतिथ्या-दिभ्योन्नदानेनोपकरोत्यतः साध्वी तथाचोक्तं नाक्रव्यतोऽतिथिप्रियः कृषियत्नेन कुर्वीत मौर्व्यासर्वत्र यत्नतः । तथालाङ्गलं-पवीरवं सुशेवंसुमितत्सरु उदित्कषितगामार्वेपप्रव्यंच पौवरीमित्यादि तेन सम्यक् मन्यन्ते साहि वृत्तिः सिद्धिनन्यते कस्य हतोभूभिहन्ति काष्ठमयोमुखलाङ्गलां भूमिशयांश्र भूमौशेरते ये प्राणिनस्तृणजसूकादयस्तांश्र हन्ति ननु च भूमेः किदशंह-ननंन हि सा प्राणिवत्काष्ठवत्पीडामनुभवति अनुभवन्तीतु सर्वविदारणं भूमेदीषवृदिति ज्ञापयित ॥ ८४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। भूमि भूमिदेवताम्॥ ८४॥
- ३) कुङ्ख्कः । साभ्विदंजीवनमिति किषिकेचिन्मन्यन्ते सा पुनर्जीविका साधुभिनिन्दिता यस्माद्धलकुद्दालादिलोह-मान्तेकाष्ठभूमिभूमिङ्जन्तूम्य हन्ति ॥ ८४ ॥

- (४) राघवान-दः । तद्दोषसहिष्णुंपत्याह रूषिमिति । भूमिशयान् प्राणिनः । अयोमुखं फलाकाराचयोमुखे यस्य तत् लाङ्गलमित्यर्थः । अतएव कृद्दालाचिप गृहीतम् ॥ ८४ ॥
- (५) **नन्द्रनः । हिंसामायतांप्रत्रअयित कृषिसाश्चिति मन्यन्तइति । कृष्ठिकाष्ट्रमयं हलादिकं तेन वाणिज्याद्य**भावे कृषिः कर्तव्येति सूचितम् ॥ ८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । रूपिसाध्वितमन्यन्ते सा वृत्तिः सदिविगहिता । अयोमुखं काषं हि भूमि भूमिशयान् जीवा-न्हित्त ॥ ८४ ॥

# इदन्तु वृत्तिवेकल्यात्त्यजतोधर्मनेपुणम् ॥ विद्पण्यमुद्धःतोद्धारंविकेयंवित्तवर्धनम् ॥ ८५ ॥

- (१) मेधातिथिः। इदमिति वश्यमाणस्य प्रतिनिदेशः विशःपण्यंविद्पण्यंवैश्यानांयद्विऋयंतद्पिवृत्तिवैकल्याद्धाना-भावाद्वाह्मणंनविक्तयं उद्धार्याणि द्वव्याण्युद्धारशद्देनोच्यन्ते उद्धृतउद्धारोयित्मनतदेवमुच्यते वश्यमाणानिद्वव्याण्यतउद्धृश्यान्यानि विक्रयाणि वित्तवर्धनमिति भावानुवादः वाणिज्यायां हि धनवृद्धिः प्रसिद्धा त्यजतोधर्मनेषुण्यंधर्मेयानिष्ठाऽत-स्तेन पण्यविक्तयोन कर्तव्यद्दित ज्ञापयति अतश्वेदमवगम्यते सर्वासावश्यवृत्तीनांगहिता कृषिः ततोगोरक्षादयः॥८५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इदं वक्ष्यमाणं विन्नवैकल्याद्वित्ताभावात् । धर्मनेपुणं धर्मवृत्ति स्वजीविकां त्यजतोविष-स्य क्षत्रियस्यच । विद्पण्यं वैश्यविकेतव्यं तद्गतोद्धारं त्यक्तत्याज्यं त्यक्तपातित्यहेतुरसादिविक्रयमित्यर्थः ॥ ८५ ॥
- (३) कुद्भृकः। ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य चात्मीयवृत्तेरसंभवे धर्भेपति यथोक्तनिष्णातत्त्वंत्यजतोवैश्येन यहिकेत्व्यं-द्रत्यजाततहश्यमाणवर्जनीयविजतंधनवृद्धिकरंविकेयं ॥ ८५ ॥
- (४) राघवानन्दः । यज्वनः कुटुन्बिनोविप्रस्य वित्तवर्धनोपायमाह इदमिति । वृत्तिवैकल्याहृत्यभावात् धर्मने पुणं त्वधर्मिनश्चां त्यज्ञतोविष्रस्य त्रयमिदं विद्युण्यं वश्यनयद्विकोयते । तेन चर्मपादुकादिव्यावृत्तिः उद्धृतोद्धारं विकेयं विनिमेयं राजदण्डविशिष्टं कुसीदं च ॥ ८५ ॥
- (५) नन्द्नः । तथावाणिज्यवृत्त्यानियममाहः इदन्तुंवृत्तिवैकल्यादिति । धर्मनैपुणमनापद्धमे वृत्तिवैकल्यात्त्यजतो-विवस्य इद्मिति वक्ष्यमाणं विपण्यंविकयं वित्तवर्धनं लाभवर्धनं उद्भृतउद्धारोयम्मात्तदुद्भृतोद्धारमुद्धार्यत्यजनिषद्ध- । मितियावत् ॥ ८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । इदं धर्मनेपुण्यं वित्तवैक्कृय्यात्त्यजतां विष्ट्पण्यं वैश्यविक्रेयं उद्भृतोद्धारं परित्यकाविक्रेयं वित्त-वर्धनम ॥ ८५ ॥

## सर्वान् रसानपोहेत कतान्नंच तिलैः सह॥ अश्मनोलवणंचैव पशवोये च मानुषाः॥ ८६॥

(१) मेधातिथिः । मध्रादयःषर्रसाः तत्त्रधानानि द्रव्याणि गुडदाडिमिकरातित्तकादीनि प्रतिषिध्यन्ते निह्निव-लानांरसानांसंभवः यद्यपि रसशब्दोनत्त्वयद्व्येशुक्कादिशब्दवद्वर्ततेसामानाधिकरण्येन तथापि लक्षयति द्रव्यंगंगायां घोषदति तथा अपोहेत त्यजेन्नविक्रीणीयादिति यावत् रूतान्नंसिद्धमन्नमोदनादितण्दुलादिचितिलेक्षसह तिलाअपि न विक्रेया नतु-पुनस्तिलकृतान्त्रयोः सहमयुक्तयोः प्रतिषेधः केवलयोरभ्यनुद्वानं अश्मानः सर्वपाषाणाः लवणमपाषाणरूपमपि सैन्धवस्य

<sup>(</sup>८५) विकेयं=विश्वयं (भ)

पावाक्यव्येन वद्भं रसपक्षे लवजस्य नित्यार्थआरंभस्तेन मधुरादीनां पाक्षिकोविक्रयः पश्चीप्राप्त्यारण्याः मानुपान-नुष्पाः ॥ ८६ ॥

- ( २ ) **सर्वज्ञणारायणः । तरेवाइ** सर्वानिति । रसान् पत्रकाडादिनिर्यासान् अगोहेन विकाये त्यजेन नविक्रोणी-तेम्यर्थः । अश्मनः उपलान् । पश्चवश्कागाः । येचमानुषास्नानितिपूरणीयमः ॥ ८६ ॥
- (३) कुछूकः । तानि वर्जनीयान्याष्ट्र सर्वानिति । सर्वानचोष्यवानानथर्मान्यथा सिद्धार्थतिस्पाचाणस्त्र गपर्यमनु-न्यान्यविक्रीणीत रसत्वेनैव स्वनस्य निषेशसिद्धी विशेषेण निषेशोरोषगौरवज्ञापनार्थः तच्च मायश्चित्तगौरवार्थमेत-नन्यस्यापि पृथक्षियोग्याक्येयः॥ ४६॥
- (४) राज्याम्बरः । शर्म पण्यं परिसंख्याति रसानिति चतुर्भिः । अपोहेत् ब्राह्मणद्दति शेवः । रसान् सर्वपादिन्ने हान् । कृतानं पकानं । अक्ष्मनः पापाणतद्दिकारान् । पश्चीयेच मानुपागवाश्वादयः ॥ ८६ ॥
- (५) वन्द्रनः । कानि पुनस्त्याज्यानि द्र्याणीत्याह सर्वान् रसानिति । अपोहेत त्यजेन्तविक्रीणीयात् ये पश्वीये प नानुपास्तानिप ॥ ८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वानिति चतुर्भिराष्ट्र । सर्वान् रसान्विकये परिश्यजेत् । कतान्नं सिद्धान्तम् । पशवः छागादयः ॥ ८६॥

सर्वेच तान्तवंरक्तंशाणश्लीमाविकानि च॥ अपिचेत्स्युररक्तानि फलमूले तथीपधीः॥ ८७॥

- (१) मेधातिथिः । नान्तवतन्तुनिर्मनं वस्तपटवृष्ट्वतिकादि रक्तं लोहितं लोहितं वर्णे रक्तराब्दः मसिद्धतरः तथाहि रक्तोगौलीहितउच्यते यथपि शुक्तुक्य वर्णान्तरापादनमपिरजेरर्थः ॥ शाणक्षीमाजिनान्यरकान्यपि यत्रभाह अपिचेत्स्युरः रक्तानि शिष्टंगसिद्धमः ॥ ८७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायमः। तन्तुकतं पटादि कुतुम्भादिरक्तमः। शाणं शणस्त्रकतं आविकभविरोमकतमः। अरकः मन्येतप्यमः। फलपरं क्रीतप्यपक्रवपसः। अन्यस्यापस्तम्बेन क्रीतप्यमेवस्रतः मुज्जवस्करोर्मूलफलेरितिविकेतस्यतया विभानातः। जोपधीश्चित्रदायाः॥ ८०॥
- (३) कुर्द्धकः । सर्वतन्तुनिर्मितंवसंकुद्धंभदिरक्तंवर्जयेत् शणभुनातन्तुमयान्याविक्रकोमभवानि च यचकोहिना-न्मपि भवेयुस्तभापि न विक्रीणीत तथा फलमूलगुद्भयादीनि वर्जयेत् ॥ ८७ ॥
- ( भ ) **राष्ट्रवानस्यः** । तान्तवं कार्पास्त्रं रक्तचेत् शाणं शणविकारः । शीमं क्षुमोज्ज्ञमः । आविकं कम्बलारि । नान्तवे रके मतिषेषः । शाणादिषु रकेम्बपीतिभावः फलमूले फलताम्यूलारि मूलसञ्चनारि औषधीरपकाः ॥ ८५ ॥
  - ( ५ ) नम्दनः । रक्तराग्रूपितं शाणशौमाविकानि रक्तान्यपि चेत्स्युस्तान्यपोहेत ॥ ८७ ॥
  - 🥫 ( ६ ) राम्चन्द्रः । सर्वे तान्तवं रक्तं रक्तवक्तं शौनविकारि अरक्तानि ॥ ८७ ॥

अपः शक्तंविषेगांसंसोमंगन्धाश्व सर्वशः ॥ श्रीरङ्गीवंदधिपृत्तेलंमधुगुडंकुशान् ॥ ८८ ॥

( १, ) नेश्वातिथिः । शक्षंसर्गपाशादि गन्धास्तगरोशीरचन्दनादयोद्रव्यविशेषाः रसराव्यवेदेतवारूपेयं । शीररसवि-कारं रचन्यंतरमतिव्यनतोमस्तुकिलाडोदिन्यदादीन्यपि न विकेवानि दिधवृतयहणेमाधान्यादुपानं मधुमधून्छिप्टमेकदेश- क्रोपिइवरतीरत्तर्तिकत् रहावन्तरे हितामितिषिदं इह न श्रीइशब्देन सारवस्य निविद्धावाणाध्वीकस्य न मचपहनेनी-तरमप्रतिषेषात् । अन्येतु माध्वीकस्यैवापामनयावस्थस्य मितिष्यार्थमधुशब्देवर्णयन्ति तद्युक्तं नायंनिष्यिदितपृद्धिकारसय-चनः क्रितिह् मचह्नपत्तयेव वर्ततद्वभीमध्वासवशीवाविति प्रयोगदर्शनात् श्रोवतामचक्रतेव गुडस्यरसन्वमितिष्ये निवृत्य-र्षप्रहृणं अन्येतु खण्डमःस्यण्डकादीनामनुद्धानार्थं स्थानश्चते ॥ ८८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अपो नलं । शसं कोहं । गन्धान् चन्द्रनादीन् । शारं यवशारादि कचित्शीरिमत्यपि पाटः । शीदं मधुमवृष्णिष्टं दपीति कचित्पाटः । मन्त्रा जन्त्रनामस्थिपीतसारआरूष्टः । गुडस्य तदाकारत्वेपि दृदतयाऽ- फलत्वश्रङ्गानिरसितुं पुनक्किः ॥ ८८ ॥
- (१) कुःमुकः । जललोहिवनगंससोमश्रीरदिषयृततैलगुडदर्भान् तथा गन्धवन्तिसर्वाणि कर्पूरादीनि शौदंगाक्तिकं-मधुमध्किष्टं सभामरमध्किष्टेति यासवल्क्येन पितंवर्जयेत्॥ ८८॥
- (४) राघ**वानम्दः। शसं शङ्गा**दिनिर्मितं लोहनिर्मितस्य लोहनिषेषेन निष्यत्वात्। विषं शैलजादि। सीर्म सीमलनाम् । गण्यान् गुग्गुलादीन् । सीर्द्रं माक्षिकं मधुमधून्कि ष्टं सिक्थम् । अत्र ये पुनरुक्ताः पदार्थास्तेषु मायश्वित्ता धिक्यं द्वेयम् ॥ ८८ ॥

आरण्यांश्व पशुन्सवन्दिष्ट्रिणश्व वयांसि च ॥ मधंनीलिच लाक्षांच सर्वाश्वेकशफांस्तथा॥ ८ ९॥ [ त्रपुसीसंतथालोहतैजसानि च सर्वशः ॥ वालांश्वर्मतथास्थीनि सस्नायूनि च वर्जयेत् ॥ ९ ॥ ]\*

- (१) मेधातिथिः । आरण्यपशुशन्दौ गुडलवजेनैव व्याख्यातौ यान्यपःवनुद्धांनार्थं यान्याअपि पशवीहिंसायां संयोगहति निषिद्धार्थः। देष्ट्रिणः श्वशूकरादयः वयांसि पक्षिणः एकशफाअश्वाअश्वतरगर्दभादयः बहूनिति तथा शब्दश्याने पर्वति एकस्यविकये तथा न दोषः ॥ ८९॥
  - (२) सर्वज्ञानारायणः । दंष्ट्रिणः कुकुराबान् वान्यानंष्ः। वयांसि पक्षिणः । नीकि नीकीरागः ॥ ८९ ॥
- ( ६ ) कुन्नूकः । आरण्यान्सर्वान्पश्चन्हस्त्यादीन्दह्निः सिंहादोन् तथा पक्षिजक्षनन्त्रन्धवादीन् एकराकांभाश्वादीन् व विक्रीणीत् ॥ ८९ ॥
  - ( ४ ) **राधवानन्दः । रं**ष्ट्रिमः सूकरादीन् । वयांति पक्षिमः । एकशकान् अश्वगर्दभादीन् ॥ ८९ ॥
    - ( ५ ) भन्यमः । देष्ट्रिकोमार्कारादयः एकशफाअश्वादयः ॥ ८९ ॥
- [ ज्ञान्यः । तैजसानि कांस्यादीनि अस्थीनि गजदन्तादीनि अत्र सामान्यतोपि निवेधीविशेषतश्र निवेधीदशेषा-तिशयमकाश्रानार्थः ॥ १ ॥ ]
- (६) रामचन्द्रः । आरण्यान्पश्चन् इस्त्यादीन् दृष्ट्रिणः सुकराचान् सर्वान् एतान् तथा एकशकान् वर्षयेत् ॥८९॥ काममुत्पाचकच्यांत् स्वयमेव क्रवीवलः॥ विकीणीत तिलान् शृहान्धर्मार्थमचिरस्थितान्॥९०॥
- (१) मेघातिथिः । कतामेष तिलैः सहेति मतिषिद्धानांतिकानांत्वरूपयोजनविशेषाभयः मतिमसवः शुद्धानिषद-रिथतानिति प त्यरूपविशेषः पर्मार्थमितिपयोजनविशेषः शुद्धात्रीह्मादिभिरिमभाः कशरायथे मित्राणांविक्रयासंभवः। अ-पिरित्यताः अर्थादिककाभमनपेश्यत्यस्प्यमूच्यमयकात्मनरेकागानीबहुमूर्व्यक्षयेत्येवंनप्रतीक्षितय्यं अथवाशुद्धाअक्षणाः

<sup>(</sup> ६० ) शहान=शुक्रान् ( ३, ६, ६, त, थ )

रूणितिलानां मित्रेषः अचिरिश्यतंहिरूणांभवित रूणाउत्पाद्य क्रीत्वा निवक्रेयाः स्वयंकृष्यारुषीवल्इति प्रायिकोऽनु बादोनिवविक्षितानि पदानि प्रतिपहाद्यांजितानामप्यप्रतिषेधः धर्मप्रयोजनेयवितलानिक्रीयन्ते इहच्छपकेगांवीदिक्ष गाद्यर्थ-स्वाभ्यायाप्तिहोत्राद्यर्थकीयन्ते ब्राह्मादयोवादशंपूर्णमासाद्यर्थसधर्माथांविक्रयः यस्यवातिलाएवदानादिषमीयोपयुज्यन्तेभे-षजतैलेशयोगे वाकेनुःसोप्येवमव ॥ ९० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । तिलान्वक्रीणीत हिरण्येनापि । शुद्धान् बुसशून्यान् । धर्मार्थं केता यदि दानायर्थं क्री-णीते । अचिरस्थितान् लवनानन्तरमेव नतु लाभार्थं चिरस्थापित्वा । एवच कृष्युत्पत्तिशुद्धत्वधर्मार्थत्वाचिरस्थत्ववि-शिष्टतिलविक्रयोबाद्यणस्याप्यापदित्तिरिति दिशितम् ॥ ९० ॥
- (३) कुद्धूकः । कर्षकः त्वयमेव कर्षणेन तिलानुम्पाच द्रव्यान्तरेण मिश्रानुत्पत्त्यन्तरमेव नतु लाभार्थकालान्तरं। प्रतीक्ष्य धर्मनिमित्तमिच्छतोविक्रीणीत निषिद्धस्य तिलविक्रयस्य धर्मार्थमयंप्रतिमसवः ॥ ९० ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । तिलवाणिष्यं निषदं कृष्युत्पन्नितिलान्मत्याहं काममिति । शुद्धानन्यद्वयामिश्रितान् धः मीर्थं यद्गादिकमैनिमित्तं तदेव विक्रोणीत नतु लाभार्थं चिरंसंचिनुयात् ॥ ९० ॥
  - ( ५ ) **मन्द्रनः ।** तिलानां प्रतिप्रसवमाह काममुत्पाद्य रूप्यान्त्वित । शुद्धानिति विशेषणात्रुष्णानांप्रतिषेधः ॥९०॥
  - (६) रामचन्द्रः । विक्रीणीत हिरण्येनापि ॥ ९०॥

भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुने तिलैः ॥ कमिभूतः श्वविष्ठायां पिष्ठभिः सह मजिति ॥ ९१॥

- (१) मैधातिथिः । प्रकातिलविशेषव्यतिरेकेण तिलविक्रयप्रतिषेधे विशेषोयमर्थवादः । ननुचौक्तंप्रतिषधानांदीषस् चनंपलतयैवसंबध्यते तिकाभीजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यद्यस्कुरुतेतिलैः कृमिभूतद्व्ययमर्थवादद्व्युच्यने असंभविनःफलस्यशास्त्रान्तरेणविरुद्धस्यचश्रवणादेवमुच्यते तथा पितृभिःसहेत्युच्यते नचतैःकिचिदपराद्धं सुक्रतदुष्कतयोःफलहिकतृंगामी न चितृणांकश्रंचिदपिक्ततृंत्विमित्येतत्प्रागुक्तमेव किचसद्यःपतिमांसेनेति पित्तत्ववचनंपरेषांनपातित्यमितिनयमात् तस्माद्दितिकिचिदितिष्टमित्येतावन्मात्रंपतिष्येत संबध्यते यथाश्रुतमेव युक्तं भीजनादिकियायत्र तद्यतिरेकेणयद्वस्यिद्धक्रयस्थानान् दि तत्रतिलैयं:कुरुतेस कृमित्वंपामातियथोक्तेन दोषेणसंयुज्यते ॥ ९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यदन्यत्कुरुते विऋयाद्यनापत्तौ ॥ ९१ ॥
- (३) कुःख्रृकः। भोजनाभ्यद्भदानव्यतिरिक्तयदन्यनिषिद्धविक्रयादि तिलानांकुरुते तेन पितृभिः सह रूमित्वंपाप्तः कुंकुरपुरीवे मजति ॥ ९१ ॥
- ( ध ) राघवानन्दः । अतआह भोजनेति । अभ्यञ्जनं तैलःदिना । दानपदंधर्मार्थतदर्थविकयोपलक्षकम् । अन्यत् क्रयविक्रयाद्रिमकर्तव्यमित्यव्रतात्पर्यपितृभिःसहेतिविरुद्धफलअवणात् सुकृतदुष्कृतयोःफलंतुकृतंथैवेतिनाव्यपितृणामपरा-धःकश्चिदितिमैव ॥ ९१ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रनः । कुरुते विप्रदित शेषः ॥ ९१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भोजनात् अम्यजनात्दानात्तिलैः विकयं कुरुते सपुरुषः श्वविद्यायां कमिभूतः पिवृभिःसह म-

सबः पति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ व्यहेण शुद्रोभवित ब्राह्मणः श्रीरविकयात् ॥ ९२ ॥

ं (१) **बेश्चातिथिः** । उक्तार्थः ॥ ९२ ॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । पति हिजातिकर्मभ्योहीयते । एतदेव स्पष्टीकृतं शुद्धोभवतीति । स्यहेणेति त्रिर्विक्रय-णमुपलक्ष्यते ॥ ९२ ॥
- (३) कुङ्कृकः । मांसलाक्षालवणविऋयैर्बास्नणस्तत्क्षणदिव पततीति दोषगौरवय्याख्यानार्थमेतत् पञ्चानामेवमहा-पातिकनांपातित्यहेतूनांवक्ष्यमाणत्वात् क्षोरविक्रयात्म्यहेण श्रद्धतांत्रामोति एतद्रिप दोषगौरवात्मायिक्षित्तगौरवख्यापनार्थम् ॥ ९२ ॥
  - (४) राघवानन्दः । उक्तद्व्येषुकानिचिदनुवदन् तद्दिऋये [दीषमाहसचद्तिद्दाभ्याम् । श्यहेणाव्यवहितेन]ः ॥९२॥
  - (५) नन्द्रनः । मांसेन विक्रीतेन ॥ ९२॥

# इतरेषांतु पण्यानांविकयादिह कामतः ॥ ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावंनियच्छिति ॥ ९३ ॥

- ( १ ) मेधातिथिः । कामतइतिवचनादनापदित्यनुभीयते गुरुत्वपुत्वदर्शनं मांसादीनांषायश्चित्तविशेषार्थगुरुणिगुरूणि-लघुनिलघूनीतिवक्ष्यामः ॥ ९३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराद्यणः । इतरेषामपण्यानांकतान्तादीनांनिषिद्धानांकामतोऽकामतस्तु पापमात्रम ॥ ९३ ॥
- (३) कुद्धृकः । ब्राह्मणउक्तेभ्योभांसादिभ्योऽन्येषांप्रतिषिद्धानांपण्यानामिच्छातोनतु प्रमादाद्रध्यान्तरसंश्लिष्टानां-समरात्रविक्रयणेन वैश्यत्वंगच्छति ॥ ९३ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । [ इतरेषां निषद्धानां पण्यानां विऋषिणां ]ः ॥ ९३ ॥
  - ( ५ ) मुन्द्नः । अपण्यानामविकेयाणां कामतः अनापदि ॥ ९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इतरेषां पण्यवस्तूनाम् ॥ ९३ ॥

# रसारसैर्निमातव्यानत्वेव लवणंरसैः ॥ कृतान्तंचाकृतान्तेन तिलाधान्येन तत्समाः ॥९४॥

- (१) मेधातिथिः । रसाः पूर्वोक्तास्तरसैनिमातय्याः मधुरसंगुडादिस्ता ऽऽम्लादिरसमामलक्यादियहीतय्यं नकेव-स्टबणदत्वारसान्तरमदियं पाठान्तरलवणितिलैरिति अस्मिन्पाठितिलेरेवलवणस्यमितिषेनेनरसान्तरैः कतान्तसकोदनायन्येन पायसादिनानिमात्य्यं तिलास्तुधान्येनब्रोह्यादिनातन्तमाः मस्यदत्वामस्थएवयहीत्य्योनार्थापेक्षयाधिकंवादेयं विनिमयोन नामविक्रयएव क्रीणातिस्तुद्रय्यविनिमयेप्रस्यते नहित्युक्तं विक्रये प्रकृतिविनिमयस्त्वित गौतमेनैवंदिशतं एवंतिहमिसदेन नहुषकादिनाद्यप्यापणविक्रयः तदम्यद्वयपरिवृत्तीविनिमयः॥ ९४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। रसागृडादयोरसैनिमातध्याः परिवर्तनेन याद्याः। लाभप्रेप्सया इयत्तानवधारणेन यहणं विनिमयोविक्रयस्त्वियत्तावधारणेन लाभच्छयेति विशेषः। तत्र रसानारसैविनिमयः कार्योनतु विक्रयः। लवणंतु पृत्ति-र्यासतया रसभूतं विनिमयमपि न रसैः। कतान्तं सक्त्वाषकतान्तेन यवादिना विनिमयमः। नतु नेत्यत्रान्वितमप्रामा-विनिषधयोगात्। तिलाधान्येनेति त्वयंक्रप्याषुत्पादितत्वाषभावेपि धान्यैविनिमये नास्ति देषद्त्यर्थः। किंतु तत्समान रूयूनाधिकाः॥ ९४॥
- (३) क्रुह्यूकः । रसागुडादयोरसैर्घृतादिभिः परिवर्तनीयाः स्रवणंपुनः रसान्तरेण न परिवर्तनीयं सिद्धानंत्रामान्तेन परिवर्तनीयं तिलाधान्येन धान्यप्रस्थप्रस्थेनेत्येवंतृत्समाः परिवर्तनीयाः ॥ ९४ ॥

- (४) राधवाणम्बः । [विमक्षिययोदक्तरसादिपरिवर्तनेन दोषद्ति ]ः वदन् वाचनिकप्रतिनिधीनाहरसादित । अ-कतान्नेनामेन ॥ ९४ ॥
- ( ५ ) मृन्द्रमः । अथ रसादीनां विक्रयोपायमाह रसारसैनिमातव्याहित । रसारसैः छतान्नं कतान्नेन सान्येन तिला-श्र निमातव्याय्यत्येतस्याः तन्समः समप्रिमाणः लवणं रसैनितुनिमातव्यम् ॥ ९४ ॥
- (६) रामधन्दः । रसेरसानिमातय्याः मानंपरस्परंकर्तथ्याः अन्यरसेः स्वणं न । अकताम्नेनकताम्नं तिस्राधान्येन तत्समाः ॥ ९४ ॥

जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयंगतः ॥ नत्वेव ज्यायसीवत्तिमित्रम्येत कर्हिचित् ॥ ९५ ॥

- (१) मेधातिथिः। एतेन सर्वेणापि प्रतिषद्भपण्यप्रतिप्रसवीयंराजन्यस्य नीकिषत्तस्याविकेयेवैश्यवत् किंतु सः स्यपि स्वकृत्तित्यागेन ज्यायसीन्नाह्मणवृक्तिकदाचिद्भप्यिमभ्येत इमांकरोमीतिचेतसि न कुर्यात् प्रतिकृत्वेवेषनयएतदापः दुपलक्षणार्थगतः प्राप्त आपद्गतइतियावत् ॥ ९५ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः। एतेन सर्वेण निषिद्धेनापि रसादिना विक्रीतेन अनयमवृत्तिमः। ज्यायसी ब्राह्मणस्यवृत्ति** प्रतिग्रहादि अभिमन्येत स्वीकुर्यात्॥ ९५॥
- (३) क्टुब्रूकः । क्षत्रियः आपदंपाप्तः एतेनेत्यिभिधाय सर्वेणेत्यिभिधानात् ब्राह्मणगोत्रत्या निष्किनापि रसादि-विक्रयणेन वैश्यवज्ञीवेत् न पुनः कदात्रिद्राह्मणजीविकामाभयेत् न केवस्रक्षत्रियः क्षत्रियवदन्योपि ॥ ९५ ॥
- (४) राघवाणन्दः । आपद्रतशित्रयस्यतु वैश्यवृत्तिमनुबदन् [ विष्र ]ः वृत्तिनिवेधति जीवेदिति । सर्वेण निषि-द्धविक्रयेणापि अत्तर्वास्य मांसादिविक्रयोन पातित्यहेतुः । अतस्तत्प्रकरणे ब्राह्मणपदम् । अनयमापदम् । ज्यायसीं अध्यापनयाजनादिकाम् । अत्रमतिलोमपरिणयनवत्प्रतिलोमवृत्तिर्ति निषिद्धा । यत्त्वापत्काले क्षत्रियाद्प्ययमं अ-ब्राह्मणाद्य्ययनमापत्काले विधीयतद्ति विषस्य तद्दिपाकांक्षामयुक्तत्वान्त्रतस्य जीविकाषर्थतेति भावः ॥ ९५ ॥
- (५) मन्द्रमः। अनयमापदं एतेन वाणिष्येन सर्वेण प्रतिषिद्धद्रव्यविक्रयेणापीत्यर्थः ज्यायसीवृत्तिव्राह्मणवृत्तिम्
  - (६) रामचन्द्रः । अनयगतः आपद्रतः ज्यायसीं विष्यंबन्धिनी वृत्तिकहिषित् ॥ ९५ ॥ योलोभादधमोजात्या जीवेदुःकष्टकर्मभिः ॥तंराजानिर्धनंकत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत् ॥ ९६ ॥
- (१) मधातिथिः । योजात्याऽधमीनिकष्टः श्रीमयादिः सत्यपि मकतत्वे राजन्यस्य सर्वेषामयं ब्राह्मणवृत्तिपतिषेष-एवमेवायंश्लोकः । उत्कष्टोनिरपेक्षो ब्राह्मणएव कर्मभिरभ्ययनादिभिजीवति दण्डोयंसर्वत्वपहणभवासनैः ॥ ९६ ॥
  - (२) शर्वज्ञनारायणः। एववैश्यदिरपि सम्मन्यदीनिष्यदत्याह यहति॥ ९६ ॥
- (६) कुझूकः । योनिकश्चातिः सँद्धोभादुरकश्चातिविद्तिकर्मभिजिवेत्तराजा गृहीतसर्वत्वकर्या तदानीमेव देशान्तिःसारयेत् ॥ ९६ ॥
- (४) राखवानन्यः । तमैवं रहारहार्थं सामान्योक्तिमाइ यद्तिश्राभ्यामः । जात्या श्रीनयत्यादिनाधमः । उत्कर-कर्मभिः उत्कराःपूर्वपूर्वेण तेषां कर्मभिः । प्रवासयेत् बहिनिर्वासयेत् ॥ ९६ ॥

(६) रामचन्द्रः । जात्या अधमः उत्कृष्टकर्मभिनंजीवेत् ॥ ९६ ॥

# वरंत्वधर्मीविगुणोन पारक्यः स्वनुष्ठिनः ॥ परधर्मेण जीवन्हि सद्यः पति जातिनः॥ ९७॥

- (१) मेथातिथिः। पूर्वस्यविधेनिन्दार्थवादोयं योयस्य विद्वितोधर्मीजात्याश्रयेण विगुणोप्यपरिपूर्णाङ्घोऽपि यु-कोनुष्ठातुनपरधर्मः सर्वाङ्कसंपूर्णोपि अत्रनिन्दार्थवादः परधर्मेणेति ॥ ९७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्र वैश्यवृत्तेरुक्तायावरमशुद्धात्यितपृशोवगुगोभूतापि (पद्वतिः (पद्वतितया प्रशस्तेत्य-वतारयति वर्रमिति । पतिनातितः (पानन्तरजातितुल्यतायाति ॥ ९७ ॥
- (३) कुल्लूकः । विगुणमपि त्वकर्मकर्तुन्याय्यं न परकीयंसंपूर्णमपि यत्नाज्ञात्यन्तरविद्वितकर्मणा जीवंस्तत्क्षणा-देव त्वजातितः पततीति दोषोवर्जनार्थः ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । पारक्यः परकीयः त्वनुष्ठितः साङ्गोषि न श्रेयात् । त्वधर्मीविगुणःश्रेयान् परधर्मीभयावह इतिस्वतः । जातितः कर्मजात्यन्तरप्राप्याजात्यन्तरंजायतेततःसाम्यादितिमनुभद्दोन्तः ॥ ९७ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । वरशब्देउत्कृष्टवचनः ॥ ९७ ॥

## वैश्योजीवन्खधर्भेण शूद्रवस्यापि वर्तयेत् ॥ अनाचरन्नकार्याणि निवर्तेत च शक्तिमान्॥ ९८॥

- (१) मेधातिथिः। त्वधर्मणाजीवतोवैश्यस्य शृह्दवृत्तिग्नुक्षायते पादधावनादिशुभूषया अनाषरणकार्याण उच्छि-ष्टापमार्जनायकार्य तत्परिहर्तव्यं शक्तिमान्तिवर्तेतेति सर्वशेषः। अत्रकेनचिदुक्तं सामध्यात् बाह्मणक्षत्रिययौरप्येतदित-दिश्यतेतनापरेण संदिद्यते कथंशूद्दवृत्तिं बाह्मणःकुर्यात् एवंहि भूयते। उत्कृष्टं विधेत कर्मणी तयोः। मध्यमे कर्मणीहित्वा सर्वसाधारणेहिते॥ इति तदुक्तंनत्वस्यायमर्थो बाह्मणस्य शूद्दवृत्तिरनुक्कायते सामध्यादिति कितिहिनवर्तेतच् शक्तिमानिति यदस्माभिक्तंसर्वशेषदृति॥ ९८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अकार्याण्युष्टिष्टभक्षणादीनि । निवर्तेतशक्तिमान् यदि जीवनशक्तः प्रकारान्तरेण तदा म कुर्यादित्यर्थः ॥ ९८ ॥
- (३) कुछूकः । वैश्यः त्ववस्या जीवितुमशक्रुवनश्च्यद्वस्यापि द्विजातिश्चश्रूषयोक्षिष्टभोजनादीन्यकुर्वन्वर्तेत नि-स्तीर्णापत्कमशः श्चद्वनितोनिवर्तेत ॥ ९८ ॥
- ( ४ ) राज्यवानन्दः । विमराजन्ययोरापद्धर्ममुका वैश्यशृद्धयोरप्याह वैश्यशृदिक्षिः । अजीवनितिष्केदः । अ-कार्याणि उच्छिष्टभक्षणादीनि । निवर्तेत शृद्धवृत्तेः । शक्तिमान् स्वध्यस्ववृत्तिश्चेत् स्वध्यवृत्योविषक्षित्रययोरिष् निवृत्तिः मा-यश्चित्तपूर्विका शक्तिमानित्यनेनसूचिता ॥ ९८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अजीवन्तित पदं अकार्याण्यभक्ष्यभक्षणादीनि शक्तिमानापद्दिमुक्तः निवर्तेत श्रद्रवृत्तितः ॥ ९८ ॥
- (६) हामचन्द्रः । वैश्यः त्वधर्मणाजीवन शृद्दबृत्यापि वर्तयेत अकार्याणि उच्छिष्टभक्षणादीनि न कुर्यात शिक्षमा-न्निस्तीर्णापतक्रमशः शृद्दबृत्त्या निवर्तेत ॥ ९८ ॥

# अशक्नुत्रंस्तु शुश्रूषांशूद्रः कर्नुद्विजन्मनाम् ॥ पुत्रदारात्ययंत्राप्तोजीवेत्कारुककर्मभिः॥ ९९॥

(१) मेथातिथिः । कारुकाः शिल्पिनः सुद्तम्तुवायादयस्तेषांकर्माणि पाकवयनादीनि मसिखानि तैर्जीवेत पुत्र-दारात्ययस्तज्जरणासमर्थता एतेन धनतम्त्रभंगेनतस्यापदिविवाद्दादिकर्मणामेषांविधानान्निकष्टताऽनुमीयते ॥ ९९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पुत्रदारात्ययपामस्तेषांजीवनाभावेन कर्तुमशक्रुवन । कारकाणां विशिष्टकर्मकराणां चित्रकर्मकराणां
  - ( के ) कुल्लूकः । शूदः द्विजातिराश्रूषांकर्तुमश्चमः कुरवसन्त नुत्रकलतः सूपकारादिकर्मभिजीतेत ॥ ९९ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । पुत्राचत्ययं नाशं ॥ ९९ ॥
  - (५) नन्दनः । शूद्रस्यापद्दत्तिमाह् अराकुवंस्तुगुश्रूषामिति । अराकुवन्द्वत्तिहान्येति शेषः ॥ ९९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पुत्रदारात्ययं प्राप्तः भृत्यभावेन जीवनम् ॥ ९९ ॥

यः कर्मभिः प्रचरितैः शुश्रूप्यन्ते द्विजातयः॥ तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च॥ १००॥

- (१) मेधातिथिः। त्रचरितरनुष्टितैः शुश्रूष्यन्ते सेव्यन्ते। तदुपयोगीनि यानि कर्माणि शिल्पानि यद्यपि शिल्पमिष कार्रक्रेमैवतथापीहभेदेनोपादानात्तक्षकिवर्धकिनभृतयः कारवस्तेषांकर्माणि तक्षणवर्धनादीनि शिल्पानि यत्र छेदरूपकर्मा-ण्यालेख्यानि ॥ १००॥
  - » (.२ ) सर्वज्ञनारायणः । शिल्पानि पटनिर्माणादीनि ॥ १०० ॥
- (३) कुल्कूकः । पूर्वोक्तकारुकर्मविशेषाभिधानार्थमिदं यैः कर्मभिः रुतैर्द्धिजातयः परिचर्यन्ते तानि च कर्माणि तक्षणादीनि शिल्पानि च चित्रलिखितादोनि नानापकाराणि कुर्यात् ॥ १०० ॥
- (४) राधवानन्दः । येः कटघटनिर्भाणेः द्वरचितैः सुद्रुक्तैः शुश्रूष्यन्ते शुश्रूषःमामुवन्ति । द्विजात्यपेक्षितकारुकक-र्माण कुर्यादिति ॥ १००॥
- ( ( ) नन्दनः'। कानि पुनस्तानि कारुकर्माणीत्याह यैः कर्मभिः सुचरितैरिति । शिल्पानि सुवर्णलोहच्छत्रादिकर-णानि ॥ १०० ॥ ( ) ।

वश्यवृत्तिमनातिष्ठन्त्राह्मणः स्वे पथि स्थितः ॥ अवृत्तिकर्षितः सीदन्निमंधर्मसमाचरेत् ॥ १०१॥

- (१) मेधातिथिः । अनातिष्ठलिष्यं यैतदुक्तंभवति क्षत्रवृत्त्यसंभवे यदि वा वैश्यवृत्तिमाचरेदसत्यितयहंवा तुल्ये एते वृत्ती असत्यतियहात्कात्रवृत्तिः श्रेयसी अथवानातिष्ठन्वैश्यवृत्तिरसंभवे ततश्रासत्यतियहोवेश्यवृत्तेहीनतरः त्वेप-यिरिथत इति ब्रुवन्मापद्वतीनांसमुख्योस्तोति ज्ञापयित अवृत्त्या कशितसीदन्तवसादंगामुयात् ॥ १०१ ॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । वरंत्वधर्म्इति यदुक्तं तत्स्फारयति वैश्येति । स्वेपयि त्ववृत्तौ स्थितउचतः अतएव सम्बद्धतिमध्यनातिष्ठन् । इमं वक्ष्यमाणम् ॥ १०१ ॥
- (३) कुझूकः। ब्राह्मणोवृत्त्यभावपीडितोऽवसादंगच्छन्कत्रियवैश्यवृत्तिमनातिष्ठन् त्वधर्मोवरम् विगुणइत्युक्तत्वात् । त्ववृत्तावेववर्तमानद्गावक्ष्यमाणावृत्तिमनुतिष्ठेत् अतम् विगुणप्रतिग्रहादित्ववृत्त्यसंभवे परवृत्त्याश्रयणंक्षेयम् ॥ १०१ ॥
- ( ४) राष्ट्रवानन्दः । किंपान्यत् वैश्यवृत्त्याऽपरितुष्यतोत्राक्षणस्य त्ववृत्ती स्वाच्छन्यमाह वैश्येतिह्रभ्याम् । स्व-पथि वेदान्यासादी । इममसत्प्रतिप्रहाख्यम् ॥ १०१ ॥
- (५) नन्दमः। अय ब्राह्मणस्यापधन्यमाभितवृत्त्यन्तरस्य त्वधर्मनिरतस्य कर्तव्यमाह वैश्यवृत्तिमनातिष्टन्निति। स्रो पनि सोधर्मे इमेवश्यमाणय ॥ १०१ ॥
  - ( ६ ) **रामचम्द्रः। माम्रण इति स**निमस्यान्युपलक्षणम् । **१वे वक्ष्म**माणलक्षणम् ॥ १०१ ॥

## सर्वतः प्रतिगृद्धीयाद्वाह्मणस्वनयंगतः ॥ पवित्रंदुष्यतीत्येतद्धर्मतोनोपपयते ॥ १०२ ॥

- (१) मधातिथिः। सर्वतः इति प्रतिपासजातिगुणानामपेक्षाः न कर्तव्याः अन्नापि हीनहीनतरहीनतमेषु क्रमेण पूर्वपूर्वाभावउत्तरीत्तरपापिरस्त्येव यथा सन्नवृत्त्यभावे वैश्यवृत्तिः पविनंगक्वास्रोतस्तदमेश्यसर्तर्गेण बुष्यति नदीवेगेन शुष्यतीन्युक्तं एवंब्राह्मणोपीति ॥ १०२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पवित्रं वन्साद् । धर्मतोधर्मबलात्॥ १०२॥
- ( ३ ) कुल्लूकः। ब्राह्मणआपदंगाप्तः सर्वेभ्योपिनिन्दिततमेभ्यः ऋमेण प्रतिप्रहेकुर्योतः अन्नार्थान्तरम्यासीनामालङ्कारः। यस्मात्पवित्रगङ्गादिरभ्योदकादिना दुष्यतीत्येतच्यास्त्रित्या नापप्रयते ॥ १८२ ॥
- (४) राघवानन्दः। अनयं मरणम् पवित्रं वेदाभ्यासेन सर्वदा पूरोवित्रः प्रकरणात्पवित्रं वन्ह्यादिरद्यान्तीवाधर्मे तोधर्मशास्त्रात्स्वधर्मत्वाद्वा यत्पवित्रं तन्बदुष्यतिनदुष्टमिति प्रमितम् ॥ १०२ ॥
  - ( ७ ) मन्द्नः । सर्वतः अप्रतियाशादपि प्रतिगृकीयादिति याजनाभ्यापनयोरप्युपलक्षणम् ॥ १०२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनयंगतः आपद्रतः धर्मतः पवित्रं हिजं न दुष्यति एतदुपपधते युक्तमेव ॥ १०२ ॥ नाध्यापनाद्याजनाद्वा गहिताद्वा प्रतियहात् ॥ दोषोभवति विद्याणांज्वलनांबुसमाहि ते ॥ १०३॥
- (१) मेधातिथिः । पूर्वेणासत्मित्यस्युक्तोऽनेन याजनाभ्यापने अनुद्वायेति गर्हितादितिसिहावलोकितवत्पूर्वाभ्याभन्यभिसंबभ्यते यथाग्निरापम्य सर्वत्र शुद्धाएवंत्राह्मणाअपीति मशंसा केचिदाहुः। असत्मित्यह्वदस्याजनाभ्यापने अन्यनुद्वायेते ययभविष्यतां तदा पूर्वश्लोकएवंमित्यह्वदपिष्यतां इहतु विधिमत्ययाभावाद्द्रोगोभवति। विमाणामिति वर्तमानमत्ययेन सिद्धव्यपदेशादर्थवादनामतीतेः किंच मितवचनंतावदर्थवादः पूर्वेण सिद्धत्वात्तदेव वाक्यत्वापन्तर्याजनाभ्यापने
  अप्यवं भवितुमर्हतः वयंतु ब्रूमोऽसंभवे सत्मित्रग्रहस्यतमापिवृत्तिर्युक्ता यतः मश्वितः स्वयंते यथा कथंचित्सआत्मानमुद्धरेदथमत्यवायभयः कर्मार्थस्वापद्धर्मपादः॥ १०३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। गर्हितादिति विष्विष्यतमः। विषाणां वेदविद्यावतामः। यथा ज्वलनोऽश्वचीनपि दहन् अप्पूरनद्यादिमेलकालनंकुर्वन्नपि न दुष्यति ॥ १०२॥
- (१) कुळ्ळूकः । यत्मात् नाध्यापनादिति । त्राक्षणानामापदि गर्हिताध्यापनयाजनप्रतिप्रहेरथर्मीन भवति यत्मा-त्त्वभावतः पवित्रत्वेनाग्न्युदकतुल्यास्ते ॥ १०१॥
- (४) राष्यवानन्दः । अतएवाह नेति । यथा याजनाभ्यापने दी पानापादके दृष्टान्तः श्वलनेन पीन्यातपेन युक्तीकै इववेदाभ्यासेनयुक्तीविमः प्रतिमहोपितथाविशुद्धाश्वप्रतिमह इत्यत्र विशुद्धपदं तद्गितथनस्य फलसिद्धत्वार्थमः ॥१०३॥
  - ( ५ ) जन्दनः । एतदेव स्थिरीकरोति नाभ्यापनाषाजनाचेति ॥ १०३ ॥
- (४) रामचन्द्रः। ज्वलनार्कसमाहितः समीपे आपद्रतस्य दोषीन ॥ १०३ ॥ जीवितात्ययमापन्नोयोऽन्नमत्ति यतस्ततः ॥ आकाशमिव पहुन न सपापेन सिप्यते ॥ १०४ ॥
- (१) मिश्रातिथिः। पूर्वेणासत्प्रतिपद्यकोऽनेन प्रतिपद्युष्टमन्त्रमम्यनुद्वायते ततस्ततद्गि जातिकर्मातद्यसमय स्वामिनमाह शेवार्थवादश्य ॥ १०४ ॥

<sup>(</sup> १०३ ) ज्वलनाम्बु समाहिते=ज्वलनार्क समाहिते ( भ, ण ) = ज्वलनार्क समाहितः ( राम )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । किंपुनः प्रतियहादिकुर्वन् ॥ १०४ ॥
- (३) कुद्धूकः । यः माणात्ययंपाप्तः मितलोमजादन्नमभाति सोंऽतिरक्षिमिव कर्दमेन पापेन न संबध्यते ॥ १०४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच जीवितेति । यहति सामान्यशब्दोपि ब्राह्मणविषयएव प्रकरणात् अन्येषां प्रतियहिन-षेथाच । अत्रअनदनीयोदनम् अवृत्तिकशितत्वंजीवितात्ययमितिलिङ्कत्रयं पवित्रमित्यादिदृष्टान्तद्वयंच लौकिकालौकिकं सर्वथाऽदोषतात्पर्यकम् ॥ १०४ ॥
  - (५) नन्दनः । सवर्त्र भोजनमप्यस्यादष्टमित्याह जीवितात्ययमापन्नइति ॥ १०४ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । जीवितात्ययं आपन्नः जीवितस्य अत्ययं नाशं प्राप्तः सन् यतस्ततः प्रतिलोमजातात् यः अन्तं अति भक्षयित ॥ १०४ ॥

## अजीगर्तः सुनंहन्तुमुपासर्पद्धभुक्षितः ॥ न चालिप्यत पापेन क्षुत्वतीकारमाचरन् ॥ १०५॥

- (१) मेधातिथिः । अजीगर्तौनामऋषिः सञ्चलिरिपीद्वितः पुत्रस्ततं श्रुनः । शेपनामानं हंतुभुपासपैत्यचक्रमे नचासौ-क्रम्यादइतियुज्यते । शौनःशेपमाख्यानंबः चि सुप्रसिद्धं नात्र विस्तरआगमस्योपयुज्यते परमार्थस्तु प्रकृतिरूपोर्थवादएवं-सर्वएते द्रष्टव्याः ॥ १०५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । हुतं शुनःशेपमः ॥ १०५ ॥
- (३) कुछूकः । अत्रपरकतिरूपाऽर्थवादमाहअजीगर्तइति ऋषिरजौगर्ताख्योबुभूक्षितः सन्पुत्रंशुनःशेपनामानंख-यंविक्रीतवान् यज्ञे गोशतलाभाययज्ञयूपे बद्धा विशसिता भूत्वा हंतुंभचक्रमे नच क्षुत्मतीकारार्थतथा कुर्वन्पापेन लिप्तः एतच्च बहुचब्राह्मणे शुनःशेपाख्यानेषु व्यक्तमुक्तम ॥ १०५॥
- (४) **राघवानन्दः** । अत्रार्थे ऐतिहा प्रमाणयति अजीगर्तद्वतिचतुर्भिः । सुतं शुनःशेपम हन्तुं वरुणार्थं पुरुषमेधे । उपासपंद्विकीतस्य सुतस्य पुनर्हननार्थं गतवान् ॥ १०५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अत्र शिष्टाचारान्दर्शयति अजीगर्तः सुतंहंतुमिति । आचरन्तिति हेत्वर्थे शतृपत्ययः ॥ १०५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अजीगर्तः ऋषिः । सुत शुन शेपं । देषिण न अल्प्स्यत ॥ १०५ ॥

### श्वनांसमिच्छनार्त्तोऽत्तुंधर्माधर्माविचक्षणः ॥ प्राणानांपरिरक्षार्थवामदेवोनलिमवान् ॥ १०६ ॥

- (१) मेधातिथिः। एववामदेवोनामऋषिः सआर्त्तःक्षधाश्वमांसमत्तुं मक्षयित्मैच्छत् ॥ १०६ ॥
- ( **२ ) सर्वज्ञनारायणः** । श्वमांसमिच्छनार्नोत्तुमितीच्छामात्रेणापि पापोत्पत्तिं दर्शयति ॥ १०६ ॥
- ( ६ ) कुङ्कुकः । वामदेवाख्यऋषिर्धर्माधर्मज्ञः क्षुधार्त्तः प्राणत्राणार्थश्वमांसंखादितुमिच्छन्दोषेण न लिप्तवान् ॥१०६॥
- (४) राघवानम्दः । श्वमांसं शुनोमांसं वामदेवोप्यतुप्तिच्छ नलिप्तवानित्यन्वयः ॥ १०६ ॥
- ( ५ ) चन्द्रनः । न लिप्तवान्दोषन्न स्पृष्टवान् ॥ १०६ ॥
- · ( ६ ) **रामच=द्रः । श्व**मांसंवामदेवः क्षुधार्त्तोऽनुमिच्छन्पामेन नलिप्तवान् ॥ १०६ ॥

### भरद्वाजः शुधार्त्तस्तु सपुत्रोविजने वने ॥ बह्वीर्गाः प्रतिजयाह रधोस्तक्ष्णोमहातपाः ॥ १०७ ॥

- (१) मेधातिथिः । वृधोनामतक्षा अप्रतियाह्यस्ततोबह्यीर्गाभरद्वाजोनामऋषिः प्रतिजयाह ॥ १०७ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । बहा**र्गाइति सतात्पर्य विशेषणं एकेव गौः प्रतियाह्मेति वचनातः । बृहत्तक्ष्णोरथकारातः ॥ १०७ ॥

- (३) कुल्लूकः । भरद्वाजाख्योमुनिः महातपत्वी पुत्रसहितोनिर्जने वनेऽरण्यउषित्वा क्षुत्पीडितोवृधुनाम्नस्तश्णोव-बीर्गाः प्रतिगृहीतवान् ॥ १०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । वृधोर्वृधुनामकस्य तक्ष्णोआयोगवजातेः विजने निह्नुत्य प्रतिजपाहेत्यन्वयः । अत्रहेतुः मः हातपाइति तेन संभवत्पकारान्तरे न कार्यं तदिति भावः ॥ १०७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । बृहत्तक्ष्णोराज्ञः प्रतिप्रहः ॥ १०७॥ भ्रुधार्त्तश्चात्तुमभ्यागाद्विश्वामित्रः श्वजाघनीम् ॥ चण्डास्तहस्तादादाय धर्माधर्मविचक्षणः॥१०८॥
- (१) मेधातिथिः । विश्वामित्रोनाममहामुनिः मिसदः सकार्त्मिश्चदवसरे क्षुधादुःखेनश्वजाघनीं चण्डालहस्तादादा-यात्तुमभ्यागतआभिमुख्येनाध्यवसितः । नकेवलंपरिदुष्टेऽन्नेदोषे।स्ति यावत्त्वभावदुष्टेपीति श्वजाघनीयहणं सर्वदोषदुष्टम-प्यापदि भक्षयितव्यमितिश्लोकतात्पर्यार्थः ॥ १०८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । श्वजाधनीं शुनःपुच्छमूलमांसम् ॥ १०८॥
- (३) कुह्यूकः । ऋषिविश्वामित्रोधर्माधर्मञ्चः क्षुत्पीडितः चण्डालहस्तादृहीत्वा कुकुरजधनमांसंभक्षितुमध्यवसित-वान् ॥ १०८॥
  - (४) **राघवामन्दः । श्वजा**घनी शुनो जघनवर्तमानंमांसम् ॥ १०८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । श्वजाघनीश्वमांसं अतुंभक्षितुमः ॥ १०८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । क्षुधार्त्तीवश्वामित्रः श्वजाघनी श्वपुच्छमूलमांसं अतुं अभ्यगात् ॥ १०८ ॥

प्रतियहाद्याजनोद्वा तथैवाध्यापनादिष ॥ प्रतियहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०९ ॥

- (१) मेधातिथिः । आपदीषद्राहितयोर्याजनाध्यापनयोः संभवेनगाईतप्रतिपहे वर्तितव्यिमितश्लोकार्थः ॥ १०९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अत्र पुनर्विशेषमाह प्रतियहादिति ॥ १०९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । गहितानामप्यध्यापनयाजनमित्यहाणांमध्याद्राह्मणस्यासत्मितिपहोनिकष्टः परलोके नरकहेतुः ततश्यापदि मथमंनिन्दिताध्यापनयाजनयोः प्रवर्तितव्यंतदसंभवेत्वसत्मितिग्रहदृत्येवंपर्मेतत् ॥ १०९ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । याजनाध्यापने प्रतिग्रहात्पाशस्त्ये इत्यनुवर्दात प्रतिग्रहादिति । प्रत्यवरः प्रति पूर्व अपेक्या-वरोनिकृष्टः प्रेत्य स्थितस्यापि नरकहेतुत्वात् ॥ १०९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । याजनाभ्यापनाभ्यामसन्प्रतिग्रहस्यावरत्वमाहं प्रतिग्रहाद्याजनार्ध्वतः । प्रेत्य परलाके ॥ १०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । प्रतियहः प्रत्यवरः हीनहीनः ॥ १०९ ॥

याजनाध्यापने नित्यंक्रियेते संस्कृतात्मनाम् ॥ प्रतियहस्तु क्रियते शुद्रादप्यंत्यजन्मनः ॥ ११०॥

- (१) मेधातिथिः। अत्रैवहेतुरूपोर्थवादः। प्रवृत्तिरेवेदशी लोकस्य यदनुपनीतानाधीयते नच यजन्ते अतःसुष्टु।र्जी-पि न शृद्वयाजियन्यत्यध्यापिष्यित वा। दानंतु सार्ववार्णं कंप्रसिद्धं शृद्धादिप प्रतिग्रहः कर्तुपामोत्यतः सपत्यवरः ॥११०॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । संस्क**तात्मनां द्विजानामेव संभवति नतु तस्य शृद्धे प्रसंगः । प्रतियहस्तु प्रवर्तमानः शू-द्वेषि प्रसञ्यतएवेति युक्तेनिन्दितत्वात् । नकेवलं शृद्धात् किंतु अप्यन्त्यजन्मनः चण्डालात् ॥ ११० ॥

- (३) कुद्धूकः । अत्रहेतुमाह याजनेति । याजनाध्यापने आपद्यनापदि चापनयनसंस्कतात्मनांद्विजातोनामेव किः येतै मतिग्रहः पुनर्निकृष्टजातेः शुद्धादपि क्रियते तत्मादसौ ताभ्यां गहितः ॥ ११० ॥
- (४) **राघवानन्दः** । अत्रहेतुमाह् याजनेति । संस्कतात्मनां वेदेनैव संस्कारोद्दिजानाम् । शूद्रस्य याजनमपि प्र-तिपहवन्निन्दितम् ॥ ११० ॥
- (५) नन्दनः । अत्र कारणमाह याजनाभ्यापने नित्यंक्रियेते संस्कृतात्मनास्त्रीवर्णिकानामेव नित्यमापद्यनापद्यपि क्रियते ॥ ११० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । जन्मनः निकष्टजातेः ॥ ११० ॥

## जपहोमेरपैत्येनोयाजनाध्यापैनः कतम् ॥ प्रतियहनिमित्तंतु त्यागेन तपसैव च ॥ १११॥

- (१) मेधातिथिः । जपेन होमेन चैनः पापमपैति विनश्यति । तेच वक्ष्यति प्रतियहाबदेनस्तरयागेन तस्य प्रतिय-हस्य तत्रसा वक्ष्यमाणेन मासगोहे पयःपीत्वेत्यादि ॥ १११ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जपहाँमैर्नेतु तदुपात्तवित्तत्यागैरेव अतः सुशकगायश्चित्ततापि । त्यागेन प्रतिप्रहीपात्त-वित्तस्य । तपसा चान्द्रायणादिना । तपसेवैति क्वचित्पाठः । तद्वित्तस्य त्यागासंभवे तपसापि भूयसाऽपैतीत्यर्थः ॥१११॥
- (३) कुङ्गुकः । एनोयहणादसन्त्रतियहयाजनाभ्यापनैर्यदुपपन्नपापंतन्त्रायश्चित्तपकरणे वक्ष्यमाणक्रमेण जपहो-भैर्नश्यति असन्त्रतियहजनितंपुनः प्रतिगृहीतद्रव्यन्यागेन मासंगोष्ठेपयःपीन्वेन्येवमादिवक्ष्यमाणतपसाऽपगच्छति ॥ १११॥
- (४) **राधवानन्दः।** प्रायश्चित्तगौरवादिष ताभ्यां प्रतियहोऽवरइत्याहु जोपति। एतः पापम् त्यागेन तद्दव्यस्य। तपसा गोष्ठे पयःपीत्वेत्येवमादिवक्ष्यमाणेन ॥ १११ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । त्रतिपहस्तु दानस्य सर्वसाधारणत्वादन्त्यजन्मनः प्रतिलोमादिष ऋयते कर्तुप्राप्तोभवति तेन प्रति-महः प्रत्यवरद्द्याह जपहोमेरपैत्येनइति । प्रायश्यक्तगौरवादन्यसत्परिमहः प्रत्यवरद्द्यर्थः ॥ १९१ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** तु पुनः त्यागेन मितगृहीतवस्तुनः त्यागैन वा तपसैत गोहे पयः पीत्वा वक्ष्यमाणतपसा ॥१११॥ शिलोञ्ळमप्याददीत विप्रोऽजीवन्यतस्ततः ॥ प्रतिप्रहाच्छिलः श्रेयांस्ततोप्युङ्कः प्रशस्यते॥११२॥
- (१) मेधातिथिः। अस्याप्यनुवादोर्धवादमेवाह । महदेतद्व्याष्यंयत्परद्व्ययहणं तत्र कदाचिदश्रूयमाणस्य यहणेपी-दंभवहुष्यतीप्येतावता प्रश्रस्यत्वमन्नभूयः प्रतिप्रहःसमानजातीयः सप्वायंपकर्षप्रत्ययहेतुर्भवित प्रतिप्रहाच्छितः श्रेयानिति यतीनिकृष्टमपेक्ष्योत्कृष्टत्वनिमित्तं प्रकर्षमनुभविम निह्न भवित चण्डालाङ्कालाः श्रेयानतः शिलोञ्छयोर्राप यहणप्रशस्य त्वयहणं तथापि शिलोञ्छःश्रेयः यद्यपि शिलोञ्छवृत्तिरित्यन्तोत्कृष्टोक्तातथाप्यस्ति प्रतिप्रहेण किचित्स्यात् [ यतस्त ]ः प्राधिदेवतानिष्टि [ त ]ः श्रुत्यागतंक्रियावैकल्यमसत्पति प्रहेष्यात्मिन प्रहुपपन्नेन कुर्वीतयमिति तन्नेतरसनिष्ठितदृष्य-स्याऽऽत्मनिष्रहोतःशिलोञ्छकृतिरिप नित्रवद्या ततोयुक्तंप्रतिष्रहाष्टिछलः श्रेयानित्यदि ॥ ११२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शिलोञ्छमिति । जीवनासंभवे यतस्ततोपि चाण्डार्छादक्षेत्रजादियतस्ततोपीत्यन्वयः । कूनशीर्णमनुद्गातंशिरुमिति देवरुः । तदेव स्वामिनात्यक्तं तदनुमितिविनैव गृह्मभाणमुञ्छः एकेककणादानमुञ्छः कणि-

शादानंतुशिलमित्यन्ये । तहत्तिह्यजीवनसंभवेसत्यतियहोपि न कार्यः । तत्राप्युञ्छेनजीवनसंभवेशिलं न पाद्यं तत्रोपरो-धसंभवात् ॥ ११२ ॥

- (३) कुद्भूकः । श्राह्मणः स्ववृत्त्याऽजीवन्यतस्ततोपि शिलोञ्चंगृह्धीयान्ततु तत्संभवेऽसत्त्रतिग्रहंकुर्यात् यसादस-त्पतिपहाच्चिलः प्रशस्तः मञ्जर्यात्मकानेकधान्योन्नयनंशिलस्ततोप्युञ्च्छःश्रेष्टः एकैकधान्यादिगुडकोच्चयनमुञ्चः ॥ ॥ ११२॥
- (४) राघवानन्दः । याजनादिभ्योपि शिलोञ्चल्छे प्रशस्ते इत्यनुवदंस्तयोरिप शिलादुञ्छं प्रशस्ततरमित्याह शि-लेति । उञ्छेन जीवंच्छिलंनकुर्यात् । शिलेन जीवन्नध्यापनंनकुर्यात् । अध्यापनेन जीवन्याजनंनकुर्यात् । याजनेन जीव-स्पतिग्रहंन कुर्यात् । तत्रापि विशुद्धेन जीवन्नविशुद्धेनकुर्यादितिभावः ॥११२॥
- (५) नन्दनः । कल्पान्तरमाह शिलोञ्छमध्याददीतिति । अजीवन्तितपदं यतस्ततोविशिष्टाविशिष्टधनेभ्यः क्षेत्रख-लादिषु शिलमुञ्छवाददीत उत्तरार्धेन यतस्ततः प्रतिग्रहशिलोञ्छानांविशेषउक्तः यतस्ततः प्रतिग्रहाद्यातः प्रतिग्रहाच्छि-लःश्रयान् ततोपि तस्मादपि एतौ शिलोञ्छौ अदत्तादानविषयौ चतुर्थाध्यायोक्तावापद्धमेवृत्त्यथौ उञ्छोधान्यशः आदानं कणिशाद्यर्जनशिलिमिति ॥ ११२ ॥
- (६) **शमचन्द्रः । पूर्वै शिले**। उन्छं शिलंबा उञ्छंवा यदाऽपर्याप्तं तदा यतस्ततः महापातिकनोपि उपपातकादिश्यो पि गृह्णीयात् । ततः शिलात् उञ्छः प्रशस्यते ॥ ११२॥

सीदद्भिः कुप्यमिच्छद्भिर्धनेवा पृथिवीपतिः॥ याच्यः स्यात्स्नातकैर्विपैरदित्संस्यागमहित॥११३॥

- (१) मधातिथिः । अत्र त्रीणि निमित्तानि राजप्रतियहउच्यन्ते। सीदिद्धः कुटुंबावसादंगीभैरापदीत्यर्थः। कुच्यमिच्छ-द्भिः कुण्डलकटकादुर्ज्णाषासनादि काञ्चनादि अन्यद्वाधनंगोहिरण्यादि यद्वोपयोग्यन्यत्र वा निमित्तैः पृथिवीपतिर्याच्यो-देशेश्वरे।ऽभ्यर्थयितव्यः। अत्र यदुत्तंन राज्ञः प्रतिगृद्धीयादिति सदुष्टराजविषयः प्रतिषधोद्वष्टव्यः। तथाचोक्तं लुब्धस्योच्छा-स्रवार्तेनद्दि अदित्सन्त्रयाचितःसन्दातुंयोनेच्छिति सत्यागमईति तस्य विषये नवस्तव्यं अथवात्यागोहानिरण्यस्य चानिर्देशाद्धमेहानिप्रामोति॥ ११३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सीदद्भिरनाभावेन उञ्छस्यः प्यलाभात् । तथा कुप्यं कांश्यतामादीच्छद्भिस्तदर्शिभिः । तथा भनं बहुसुवर्णादिकोशमिच्छद्भिः । अजीवनदशायार्मातरागीत्कक्ष्येवा नृपतिर्याच्योनान्यथेत्यर्थः । सच नृपोऽदित्स-न्नास्रणीरन्येरपि त्याज्यः ॥ ११३ ॥
- (३) कुछूकः। स्नातकेत्रीस्रणैर्धनाभावाद्धर्मार्थकुटुंबावसादंगच्छद्भिः सुवर्णरजतन्यतिरिक्तंथान्यवस्नादिकुष्यं धनं-यागाचुपयुक्तं हिरण्याद्यन्यापत्मकरणात्क्षत्रियोभ्युच्छास्नवर्तीयाचितन्यः स्यातः। यश्य दानुंनेच्छति छपणत्वेनावधारितः सत्याज्योन याचनीयदृत्यर्थः। मेधातिथिगोविन्दराजौ तु त्यागमर्हतीति तस्य देशे नवस्तन्धमितिन्याचक्षाते॥ १९३॥
- (४) राघवानन्दः । लातकैहि राक्कोपि धनं याह्ममित्याह सीदद्भिरिति । बहुवचनलिक्काद्द्रहुतरकुटुम्बैः । कुप्यं सुवर्णरजतप्यितिरक्तं धान्यवस्तादि । धनपदं सुवर्णदिपरमः । पृथिवीपितः राजा याच्यः आपत्यकरणत्वादुच्छ।स्रवर्त्यपि अन्यया धर्मजीवनयोर्ह्यावतोव पातकितेतिभावः । अदित्सन्कार्पण्यात् । त्यागं तस्यराक्कः देशस्य वा ॥ ११३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । कुप्यंवस्त्रादिकं धनंहिरण्यादिकं त्यागंयाजनादिष् नादेयत्वम् ॥ ११३ ॥

(६) रामचन्द्रः । स्नातकैर्विभैः सीद्भिः कुप्यं ताभादिषनं इच्छद्भिः पृथिवीपतिर्याच्यःस्यात् अदित्सन् अपय-च्छन् ताइत्यागं भईति ब्राह्मणैरन्यैस्त्याज्यः तद्देशेन स्थातध्यम् ॥ ११३ ॥

## अरुतंच रुतारक्षेत्राद्गीरजाविकमेव च ॥ हिरण्यंधान्यमन्तंच पूर्वपूर्वमदोषवत् ॥ ११४॥

- (१) मेधातिथिः । अकृतम्कष्टंक्षेत्रंमशस्यं अजाविकंचभवति परस्परविशेषउक्तार्थःश्लोकागम्यते ॥ ११४ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । अ**कतं खिलं । कतं परिकर्मितं । अन्नं पकं । कतादकतं । ततः ऋमेणाजादौ । तत्रापि पूर्वपूर्वं न दोषवत् परियहेऽल्पदोषम् ॥ ११४ ॥
- (३) कुझूकः । अरूतमनुप्तसस्यंक्षेत्रतत्रूतादुप्तसस्यात्यतियहे दोषरहितं तथा गोछागमेषहिरण्यधान्यसिद्धान्ना-नांमध्यात्पूर्वपूर्वमदुष्टम् ततश्रीषांपूर्वपूर्वासंभवे परः परोक्केयः ॥ १९४ ॥
- (४) राघवान-दः । पासेष्वेतेषु पूर्वपूर्वप्रशस्तिमाह् अक्तिति । अक्तमनुप्तसस्यं क्षेत्रं ततोनीवारादेर्प्रहणम् । क-तादुमसस्यात् । अनं सिद्धान्तम् । नात्र तकांपेक्षा किमिव वचनं न करोतीतिन्यायात् ॥ ११४ ॥
- (५) **नन्दनः । अथ ब्राह्मण**स्य प्रति<mark>पहे द्रव्यविशेषेषु दोषतारतम्यमाह अकृतश्चगृहंक्षेत्र</mark>मिति पूर्वे पूर्वमदोषकंप• रलात्परस्मात्पूर्वपूर्वद्रव्यप्रतियहणेऽल्पदोषम् ॥ ११४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अरुतं अनुमसस्यक्षेत्रात् रुतात् इलादिना पूर्व अदोषभाक् ॥ ११४ ॥ सप्तवित्तागमाधर्म्यादायोलाभः कयोजयः ॥ प्रयोगः कर्मयोगश्च सत्प्रतिपहएव च ॥ ११५॥
- (१) मेघातिथिः। दायोग्वयागतंथनं लाभोनिभ्यादेः पित्रार्धाजताद्वानिबन्धात्संविभागः यद्यपि तित्पत्रादिक्रमायातं तथापि नतदीयशब्देन शक्यमभिधातुं बहुसाधारण्यात्। तथाच निबन्धोद्दव्यमिति स्मृत्यन्तरेपितं। अथवामित्राच्छ्यरगृहाद्वायख्टव्यंमीत्या सलाभः क्रयः प्रसिद्धः जयः संप्रामे प्रयोगकर्मयोगौ कुसीदक्षिवाणिज्यान्यतश्च वर्णभेदेनैतेषांधर्म्यत्वं तत्राद्याख्यः सर्वसाधारणाः। जयः क्षत्रियस्य प्रयोगकर्मयोगौ वैश्यस्य सत्प्रतिभहो ब्राह्मणस्य विशेबश्रवणेपि प्राग्दर्शनन्त्यायोविभागः। केचिक्कयेविवदःते तन्त्रयुक्तंसर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् । जयंयानबन्धेनापि केचिदिच्छान्ति सर्वविषयंतदयुक्तं चूत्रधनस्य स्मृत्यन्तरेष्वशुद्धित्ववचनात् पार्श्वकचूतेत्यत्र तथा परे प्रयोगमव्यापारमाद्वः
  तथाहि प्रयोगोदश्यते द्वानपूर्वप्रयोगद्दित तत्र शब्दस्य प्रयोगदित गम्यते तथाकर्मप्रयोगः कर्मप्रचारआवर्जनः॥ ११५॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः। धर्म्याधर्मानपेताः। दायः पित्रादिधनस्य विभागादिनालभ्यस्य प्राप्तिः। लाभोनिध्यादे-रक्तलाह्वाभः । क्रयोधनेन प्राक्तिथतेन भूम्यादेः परिप्रहः। जयोयुद्धोद्योगात्प्राप्तिः। प्रयोगः कलावाणिज्यादिना वर्ध-नम् । कर्मयोगः शिल्पादिकर्मकत्वा श्वतिप्रहः । सत्प्रतिप्रहः शुद्धाच्छुद्धस्य द्रव्यस्य तिलादिव्यतिरिक्तस्य प्रतिप्रहः। अत्राचाह्यसः सर्वेषांवर्णानां ततः परे त्रयः क्षत्रविद्शुद्रणामेवंकमादम्त्योविष्ठस्यैवेति ॥ ११५॥ .
- (३) कुद्भूकः । दायाचाः सप्तधनागमाः । यथाधनाधिकारंधर्मादनपेतास्तत्र दायोऽन्वयागतधनं । लाभोनिध्यादेः मैञ्यादिलब्धस्य च । क्रयःप्रसिद्धः। एते त्रयश्चतुर्णामपि वर्णानांधर्म्बाः। जयधनंविजयत्वेन क्षत्रियस्य । धर्म्यः प्रयोगोद्द-क्यादिधनस्य कर्मयोगश्च किवाणिष्ये एतौ त्रयोगौ वैश्यस्य धर्म्यो । सत्यतियहोज्ञाह्मणस्य धर्म्यः एवचैतेषांधर्मत्ववच-नादेनदभावेऽन्येष्यनापद्विहितेषु वृत्तिकर्मद्व प्रवर्तितय्यं तदभावे चापद्विहितेषु प्रकतिष्वत्येतदर्थमेतदिहोष्यते ॥ १९५ ॥
  - (४) राष्यानन्दः । प्रतिपद्दर्थसंगेन धनोपायान्तरमनुवदन्तुपसंहरति सप्तेति । वित्तागमाधनस्य प्राप्त्युपायाः ध-

म्याधर्मादनपेताः । 'दायः पित्रादिधनादेविभजनम् । लाभो निष्यादेः । ऋयोत्वधनेन विनिमयेनवा । जयः धूत्युद्धायैः । मयोगोवृद्धचर्थधनस्य । कर्मयोगः कृषिवाणिज्ये । अत्रदायलाभक्रयाश्चातुर्वर्ग्यस्य साधारणाः । जयः क्षत्रियस्यासा-धारणः । त्रयोगकर्मयोगोवैश्यस्य । सत्त्रतियहोबाह्मणस्य । आपदि त्रतियहशङ्कानिरासाय विवरणम् ॥ १९५॥

- (५) नन्दनः । अथ ब्राह्मगस्यानापिद्वपयांस्तावदाहं समिवत्तागमाइति । धर्म्याधर्मयुक्ता अनापिद्वपयाद्दयर्थः। दायः मिसदः । लाभोनिष्यागमादिः । ऋयः क्षेत्रादिऋयः । जयोवादिषुपतिवादिनियहः । प्रयोगः अध्यापनं कर्मयोगो-याजनं सन्प्रतियहोविशुद्धद्विजातिप्रतिपहः ॥ ११५ ॥
- (६) रामचन्दः । दायः पित्र्यांशलाभः निष्यादेःपाक्रिथतस्यभून्यादेः परिग्रहः। जयोयुद्धयोगादेः पाप्तिः। प्रयोगः कलावाणिज्यादिना वर्धनम् । कर्मयोगः शिल्पादिकर्म कत्वा समैते धन्यां वित्तागमाः वित्तस्यआगमोपायाः ॥ ११५॥ विद्या शिल्पंभृतिः सेवा गोरक्यंविपणिः कृषिः ॥ धृतिभैक्ष्यंकुसीदंच दशजीवनहेतवः॥ ११६॥
- (१) मधातिथिः । सवपुरुषाणामापि वृत्तिरियमनुङ्गायते तत्र विद्या वदिविद्याव्यतिरेकेण वैद्यकतर्कभूतिविषासन-विद्यासर्वेषांजीवनार्था न दुष्यति शिल्पंव्याख्यातं भूतिः प्रेण्यकत्वं सेवापरवृत्तानुवृत्तित्वं धृतिः संतोषः दृष्टान्तार्थवैतन् । अतोयथाविहितवृत्तिभावेनेते जीवनोपायाः संकीर्यन्ते पुरुषमात्रेविषयत्वात् ॥ ११६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विद्यादयोदश जीवनहेतवः प्राणधारणहेतवः धर्माधर्मसाधारणाः । विद्या विद्यातिशय-स्तेन प्रसादादिना धनलाभः । शिल्पं चित्रादिकौशलमः । शृतिः परप्रेषणंकत्वा मासादिनियतश्चितः । सेवा चादुकारेण नि-यतं धनप्राप्तिः । गोरक्षं पशुपालनंकत्वा यथोक्तपशुभागयहणमः । वाणिज्यंकृषिः कर्पणमः । धृतिः प्राप्तेनाल्पेनापि सं-तोषः । भैक्ष्यं याश्चालब्धं । कुसीदं वृद्धयाधान्यादिदानमः । सर्वमेतदापदि यथायोगं वर्णीनां तत्र विषस्य सेवाश्ववृत्तिरि-त्यादिना सेवा निन्दिता ॥ ११६॥
- (३) कुद्भूकः । आपत्मकरणाज्ञीवनहेनवइति निर्देशात् एषांमध्ये यया वृत्त्या यस्यानापिद नजीवनंतया तस्या-पद्मभ्यनुज्ञायते यथाब्राह्मणस्य भृतिसेवादि एवंशिल्पादाविष ज्ञेयम् । विद्यावेदविद्या व्यतिरिक्ता वैद्यतर्कविषापनयनादि-विद्या सर्वेषामापिद जीवनार्थन दुष्यति शिल्पंगन्धयुक्तंयादिकरणं भृतिः भैष्यभावेन वेतनग्रहणं सेवा पराज्ञासंपादनं गोरक्ष्यंपशुपाल्यं विपणिर्वणिज्या रूषिः स्वयंकता धृतिः संतोषः तिस्मन्सत्यल्पकेनापि जीव्यते भैक्ष्यंभिक्षासमूहः कुसीदंबृद्ध्याधनमयोगः स्वयंकतोपिइत्येभिर्दशिभरापिद जीवनीयम् ॥ ११६॥
- ( ४ ) राघ्यानम्दः । अनापद्धर्मान् सक्षिप्योक्ता आपद्दर्मानसंक्षिपति विद्यति । विद्या तर्कनयादि वेदस्थानापद्धर्मन्वात् । शिल्पं चित्रादिकतिः । भृतिवेतनम् । सेवा परचित्ताराधनम् । विपणिर्वाणिज्यम् । धृतिःसंतिषः धनार्थव्याजेन्नापि धृतिमते साधुरितिकत्वा धनं प्रयच्छन्तो दश्यन्ते अर्थस्य मूलं निकतिः क्षमाचेत्युक्तेः । जीवनहेतवः जीवनप्रयोज्याः अतः सर्वपुरुषाणामापदिवृत्तिरिय मनुद्वायतहति मेधातिथिः ॥ ११६ ॥
- (५) नन्द्नः । अथापिह्षयानर्थलाभागाह विद्याशिल्पंभृतिः सेवेति । विद्या नृत्यवादित्रादि । शिल्पंछत्रादिनिः' र्माणं । भृतिर्भारोद्वहनं द्विजातिविषये । विपणिर्वाणिज्यं गिरिपर्वतमरूढफलमूलविक्रयः । कुसीदंवृद्धिपयोगः जीवनहेतव-आपदिजीवनमात्र हेतवोनत्वर्थार्जनहेतवः ॥ ११६ ॥

<sup>\*</sup> गंधयुक्त यादिकरणं=लिखनादि ( अ )

- (६) रामचन्द्रः। श्वतः श्वतकाश्यापनं विषीणः कॅपिः धृतिः ग्रोमनाल्पेन सनोषः॥ ११६॥ ब्राह्मणः क्षत्रियोवापि दद्धिनैव प्रयोजकोत्॥कामंतु खलु धर्मार्थद्यात्यापीयसेऽल्पिकाम्॥१ १ ७॥
- (१) मधातिथिः। धर्मार्थमिति पूर्वोत्तैवा ऽऽपत्तिवृत्तिर्वेदितव्या पापीयसङ्ति वचनाद्धार्मिकौँदलपापि न यही-तथ्या यदुक्तं अध्यापनतुल्यानि रूपिवाणिज्यकुसीदानि तदापद्रतेन ॥ ११७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुसीदिमिदानीं ब्राह्मणक्षत्रिययोरकर्तव्यतया दर्शयित ब्राह्मणद्दि । अत्यन्तापि वृद्धिदा-नमिप पापिष्ठेषु स्तादिष्वत्यन्तापक्ष्टेषु कर्तव्यम् । तदापि नातिबहु किंत्वल्पमेव तच्च धर्मार्थ पञ्चमहायज्ञादिधमोद्देश-नेत्यर्थः ॥ ११७ ॥
- ( १ ) **कुङ्ग्**कः । **बासणः श**त्रियोवापि वृद्ध्यादिधनमापचपि नमयुञ्जीत किन्तु निक्टहकर्मणा धर्मार्थमनुकल्पितयाँ वृत्त्या मयुञ्जीत ॥ ११७॥
- (४) राघवानग्दः । विमक्षत्रिययोरनापदि कुसीदाभावमनुवदन्नापदि तत्रं लभ्याल्पतामाह ब्राह्मणइति । धर्मा-धर्म पापीयसेपापकर्मणे त्वत्नादधमवर्णायवा । आल्पिकां अल्पपरिमाणां अशीतिभागाम वृद्धिम् ॥ १९७॥
- (५) **नन्दनः । कुसीदस्यात्रापदिजीवनमात्रत्वमुक्तंवित्तार्यस्तु कुसीदीन ब्राह्मणक्षत्रिययोरापद्ययुक्तइन्याह् ब्राह्म-**णःक्षत्रियोवापीति । पापीयसः श्रूद्रादेः अल्पिकामल्पवृद्धियुक्ताम् ॥ ११७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वृद्धि वृद्धिजीविकां । न प्रयोजयेत् धर्मार्थे पापीयसे निकष्टकर्मणे कामं भैक्षिकं खलु द्यात् अस्पकं खल्पकल्या ॥ ११७ ॥

## चतुर्थमाददानोपि क्षत्रियोभागमापदि ॥ प्रजारक्षन्परंशक्तया किल्बिषास्वतिमुच्यते ॥ ११८॥

- (१) मेघातिथिः । राज्ञ शीणकोशस्य षड्भागयहणापवादश्चतुर्थभागोभ्यनुज्ञायते परिशिष्टोऽर्थवादः परमिति क्रियाविशेषणपरया रक्षयेत्यर्थः ॥११८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्रभान्येष्टमोभागोयाह्यस्तत्र आपदि कोशक्षये रक्षार्थचतुर्थभागगृह्णन् परमन्यर्थे रक्षां-कुर्वन्यापादिभककरादानजन्यान्मुच्यते ॥ ११८ ॥
- (३) कुङ्क् इः । इदानीराञ्चामापद्धर्ममाह चतुर्थमिति । राञ्चोधान्यादीनामष्टमइत्यायुक्तंसञ्जापदि धान्यादेश्वतुर्थमि भागंकरार्थगृक्रन्परया शक्त्या प्रजारक्षन्मिककरपहणपापेन न संबध्यते ॥ ११८ ॥
- (४) राघवानन्दः । राजाप्यापदि धान्यादीनां चतुर्थमंशं गृहीत्वा प्रजाः पारुयेदित्याह चतुर्थमिति । किल्बि-षादिभक्यहणजपापात् ॥ ११८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अथक्षत्रियस्यापदिकरादानमकारमाहः चतुर्थमाददानोपीति । किल्बिपादादानिनिमात् ॥ ११८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । क्षत्रियः चतुर्थ भागं आपि भारदानोऽपि परः शक्तिपरया शक्तया प्रजारक्षत् ॥ ११८॥ स्वथमीबिजयस्तस्य नाहवे स्यात्पराक्काुखः॥ शस्त्रेण वैश्यान्रक्षित्वा धर्म्यमाहारयेद्वलिम्॥ १ १॥
  - (१) मेघातिथिः। विजयशब्देन विजयफलयुक्तं त्वधर्मतया विधीयते तथाचाहवे नस्यात्पराद्मुखः भयउप-

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> मनुकल्पितयाबृत्या=मल्पिक्तयाबृद्ध्या (अ)

स्थिते पराद्युखोयुद्धेनस्यादित्यर्थः । अनेन प्रकारेण् प्रजारक्षित्वा वैश्यादिलहारियतव्यः वैश्यामहाधनाभवन्ति ततस्तथा इरणेनियुक्ताः कतापराधानहृत्यन्ते ॥ ११९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विजयोयुद्धेपरहिंसा स्वधर्मीऽसाधारणोधर्महेतुः अतीन तत्र दीषः । धर्म्थमनापदि वक्ष्य-भाणमः ॥ ११९॥
- (३) कुङ्गृकः। कलात्पुनरापद्यपि राज्ञे।पि रक्षणमुच्यतेयत्मानत्वधमैंदित राज्ञः शनुविजयः त्वधमौविजयफल-युद्धमिन्यर्थः मजारक्षणमयुक्तस्य यदि कुतिश्वद्धयस्यात्तदा स युद्धपराद्धुत्वोभवेत एवंच शन्नेणवैश्यान्दस्युश्योरिक्षत्वा तैभ्योधमादनपेतमाप्तपुरुषेवंलिमाहारयेत् ॥ ११९॥
- (४) राघवान-दः । वैश्येतराणांभागमुका राज्ञे वैश्यविषयकतद्विशेषमाह स्वधर्मद्तिसार्धेन । विजयान्वेषी नप-राद्मुखः स्यात् ११९॥
- ( ५ ) नन्दनः । क्षत्रियस्य मुख्या वृत्तिरेषेति श्लोकाभ्यामाह त्वधर्मोविजयस्तस्येति । तस्य त्वधर्मोविजयः तत्मा-दाहृते पराष्ट्रकोन स्यात् ॥ ११९ ॥
- ( ६ ) रामचन्द्रः । धर्म्यं धर्माहे बिल आरभेत ॥ ११९ ॥
- धान्येऽष्टमंविशांशुल्कंविशंकार्षापणावरम् ॥ कर्मोपकरणाः शुद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा॥१२०॥
- (१) मधातिथिः। धान्यव्यवहारिणः शुद्धाः कर्म उपकरणमुपकारीयेषां न ते किचिद्दापयितव्याः एवशिल्पनः कार्वस्तदेवमुक्तंत्राकृशिल्पिनोमासिमासीत्यादि । अधिकभागग्रहणार्थीयंश्लोकः॥ १२०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विशाविश्यानामष्टमं श्रुद्राणांतु चतुर्थमेव शुल्कं भागमं । विशत्कार्षापणमिति धान्यान्येषु विशिद्धिशितकार्षापणमूल्यं तादशालाभे कार्षापणएकोराज्ञा याह्यइत्यवरःपक्षः संभवेत्वधिकमिपपाह्ममित्यर्थः । कर्मीपकरः णाः कर्मभिविश्वमुपकुर्वन्तस्तन्तुवायादयः श्रुद्धाः कारवोवर्णबाह्मानद्वित्रकाराद्याः शिल्पनश्च रथकाराद्यास्तेपि कर्म कृत्वः भृतिन्वेपि विशतिकार्षापणालाभे कार्षापणावरं शुल्कं दशुरितिशेषः । त्रिशत्कार्षापणावरमितिकिष्वन्यादः ॥ १२० ॥
- (३) कुद्धृकः। कोसौ बिल्स्तमाह धान्यइति । धान्ये विश्वउपचये वैश्यानामष्टमंभागंशुल्कमाहारयेत् । धान्यानां द्वादशोपि भागउक्तः आपच्यमष्टमउच्यते अन्यन्तापदि मागुक्तश्चतुर्थोवेदितव्यः । तत्रापि विशंपाद्यतथाहिरण्यादीनांका-षापणान्तानांविशतितमंभागंशुल्कंगृद्धोयात्तत्राषि पञ्चाशद्भागआदेयोराङ्गा । पशुहिरण्ययोरित्यनापदि पञ्चाशद्भागउक्तः । आपच्चयंविशउच्यते । तथा शुद्धाः कारवः सूपकाराद्यः शिल्पनः तक्षाद्यः कर्मणैवोपकुर्वन्ति नतु तेभ्यआपच्चि करो-पाद्य ॥ १२०॥
- (४) राघवानन्दः । धर्म्यविष्माह् धान्यइति । अनापित विशां धान्यानांद्वःदशभागउक्तः हिरण्यादिकार्षापणा-नांतु पञ्चाशाद्धागः अभतु तेषां संकोचउक्तः धान्यानामष्टभोभागःषष्ठोद्वादशएववेत्युक्तत्वात् । तत्र विशमित षष्ठांश-घहणे सपादाढकत्रयं द्वादशांशयहणे किंचिदिधकसार्धाढकं चतुर्थाशयहे त्वाढकपञ्चकमः । एवंच सुवर्णादिषु विशंमित त्रीलकमन्यत्रेवमः । परिचारककारुशिष्मिनां तु विशेषमाह कर्मेति । कर्मोपकरणाः कर्मेव उपकरणकरीयेषां ते तथा तेषा-मपि विशं प्रत्यकेकैःस्वकर्मणि प्रयोक्तव्योऽनापचिष ते करदाइत्यर्थः ॥ १२०॥
  - (५) नन्दनः । विशांकार्षापणावरं यः शुल्कोधान्यव्यितिरिक्तेषु विशोभागः पूर्वमुक्तः सपणः कार्पापणावरः कार्षा-

पणान्युनतरश्रेन्नयासः । कर्मीपकरणाः कर्मीपकारिषः । क्यूर्विकर्मेत श्रद्वादीन्कारयेन्नार्थे दावयेदित्यर्थः ॥ १२०॥

(६) रामचन्द्रः । धान्ये विशां अष्टमं शुल्कं अष्टमं भागं नैवशं अपरं वा कर्मोपकरणाः कर्मकर्नुं शृद्धायोग्याः ॥ १२०॥

श्रद्रस्तु वित्तमाकांक्षन्क्षत्रमाराधयेषदि ॥ धनिनंवाप्युपाराध्य वैश्यंशूद्रोजिजीविषेत् ॥ १२१॥

- (१) मेघातिथिः । श्रदस्तु बृत्तिमाकांक्षेत्तदा क्षत्रमाराधयेतः बृत्तियहणाज्ञीविकार्थमेवक्षत्राराधनं न धर्मार्थं ज्ञासणाराधनतूभयार्थंमपीत्युक्तंभवति एवंधनिनंवैश्यमाराध्य जीवेतः॥ १२१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यदि वृत्तिमाकांक्षरभवेच्छ्रदस्तदा क्षत्रमाराधयेदित्यन्वयः॥ १२१ ॥
- (३) कुक्तृकः । शूद्रोत्राह्मणशुत्रूषयाऽजीवन्यदि बृत्तिमाकांक्षेत्रदा क्षत्रियंपरिचर्य तदभावे धनिनंवैश्यंपरिचर्य-जीवितुमिच्छेत । द्विजातिशुत्रूषणासामर्थ्येतु पागुक्तानि कर्माणि कुर्यात् ॥ १२१॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । त्रासणगुत्रूषोः शूद्रस्य धनाकांक्षायां तदुषायमाह शूद्रास्त्वित । यदिवा धनिनं वैश्यमित्य-व्ययः ॥ १२१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अथ शूदस्यापदि वृत्तिमाह शूद्रस्तुवृत्तिनाकांक्षेदिति । क्षत्रमाराधयेदपि क्षत्रमध्याराधयेत् ॥१२१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । श्रद्रस्तु वृत्तिमाकांक्षन्यदिक्षत्रमाराधयेत् । धनिनंवावैश्यं उपाराभ्यं जिजीविषेत् ॥ १२१ ॥ स्वर्गार्थमुभयार्थवा विपानाराधयेसु सः ॥ जातब्राह्मणशब्दस्य सा सस्य कृतकृत्यता ॥ १३२ ॥
- (१) मधातिथिः । आराधपेदित्युक्तं तदाह जातब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणीयमिति यदस्यविशिष्टंकर्भेषशब्दोभविति तदासौ कतकत्यः कतार्थविदितव्यः । अथवा जातब्राह्मणव्यपदेशस्यिति व्याख्येयं ब्राह्मणभितोऽयमिति यदस्य व्यप-देशोजायते ॥ १२२ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराष्यणः। [उभयार्थः वृत्त्यर्थः त्वर्गार्थच। विमानेवाभिवाचयैदितिकचित्पाठः।]\* अभिताननं से-वा। जातज्ञासणशब्दस्य ज्ञासणदासीयमितिजातमसिदेः। सा ज्ञासणदासत्वेन मसिद्धिः॥ १२२॥
- (३) कुद्भूकः । स्वर्गभास्पर्यत्वर्गतिल्सार्थवा ब्राह्मणानेव शृद्धः परिचरेत् । तत्माज्ञातीब्राह्मणाश्चितीयमिति शब्दोयस्य शाकपार्थिवादित्वात्समासः । सास्य शृद्धस्य कतकत्यता तद्यपदेशतयाऽसौ कतकत्योभवति ॥ १२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । तस्य यद्यनापित् चैद्विजशुभूषणमेतीभयत्र सुखदिनित्याह् स्वर्गार्थनिति । सश्रुदः । उभयार्थ-दृष्टार्थं जातब्राह्मणशब्दस्य जातो ब्राह्मणाश्रितोयमितिशब्दोयस्य सतथा तस्य शाक्सपाधिवादित्वात्समासः । अतः सी शुभूषा तादशीशब्दमवृत्तिर्वा कतकत्यता कर्तव्यपयंन्तता दास्यायैव ह्नि सृष्टोसौ ब्राह्मणस्यत्युक्तेः ॥ १२३ ॥
- (५) मन्द्रमः । उभयार्थमैहिकपारित्रकार्थमाराधयेन जातत्राह्मणशब्दस्य दास्यादितिरोषः । ब्राह्मगाराधनेन ब्राह्म-णवद्भवतीत्यर्थः ॥ १२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उभयार्थं त्यर्गार्थं भूमौतुलार्थंच शृहोजातज्ञासणशब्दस्य जातज्ञासणव्यपदेशस्येत्यर्थः । जास्न-णामितोयमिति यदस्य व्यपदेशोजायते जासणस्यदासीयं सासेबा अस्य शृह्यस्य कतक्रत्यता ॥ १२२ ॥ विभसेबैव शृहस्य विशिष्टंकर्मकीर्त्यते ॥ यदतोऽन्यद्धि कुरुते तद्भवत्यस्य निष्कलम् ॥ १२३ ॥

- (१) मेधातिथिः। ब्राह्मणशुभूषैव मुख्यः शुद्रस्य धर्मः ततोयदम्यद्वतोपवासादिकुरुते तदस्यनिष्करः नतु दानपा-कयञ्जादीनामस्य प्रतिषेधः प्रत्यक्षविधानात् इतरप्रतिषेधोबाह्मणशुभूषास्तुत्यर्थः ॥ १२३ ॥
  - (२) तर्वज्ञनारायणः। यदतोन्यदेतद्दिनाकुरुते॥ १२३॥
- (३) कुछूकः। यतएवमतःविमेति। ब्राह्मणपरिचर्येव शृद्धस्य कर्मान्तरेभ्यः प्रकष्टकर्मशास्तेऽभिधीयते यसादेतद्य-तिरिक्तंपदसी कर्म कुरुते तदस्य निष्फलंभवतीति पूर्वस्तुत्यर्थनत्वन्यनिवृत्तये पाकयद्वादीनामिष तस्य विद्यित्वातः ॥ ॥ १२३॥
- (४) **राधवान-दः**। तामेत्रद्रवयन्नन्यदस्य निषेधति विमसेवेति। निष्फलं रष्टभनादिसंपत्तिरपि नपरलोकफलहेतुः ॥ १२३॥
- (५) नन्दनः। एतदेव प्रपञ्चयति विप्रसेवैवश्रद्धस्येति ॥ १२३ ॥

प्रकल्प्या तस्य तैर्वित्तः स्वकुदुंबाद्यथाईतः॥ शांकिचावेक्ष्य दाक्ष्यंच भृत्यानांच परिपइम्॥१२४॥

- (१) मेधातिथिः । द्विजातीनामयंधर्मस्तस्य वृत्तिः कल्पनीया शुश्रूषमाणस्य त्वकुदुंबादिति पुत्रवदसौपालनीयः आत्मीयांशक्तिमवेक्य दाक्ष्यंच तस्य कार्येषु योगं श्रृत्यानांच पुत्रदाराणां तदीयानांपरिपष्टं कियंते।स्यभर्तव्याइत्ये-तदंपकृष सर्वेषांभरणंकर्तव्यम् ॥ १२४ ॥
- (२) सर्वतनारायणः । तैर्द्वन्यैः त्वकुटुम्बार्थधनात् । शक्ति कर्मस्र सामर्थमः । दाक्ष्यमुत्साहमः । भृत्यानां भरणी-थानां पुत्रादीनां परिप्रहामयतास्येतिविशिष्टसंख्याभरणीयत्वमः ॥ १२४ ॥
- (३) कुल्लूकः । तस्य परिचारकशृद्धस्य परिचर्यासामर्थ्यकर्गोत्साहं पुत्रदारादिभर्तयपरिमाणचावेश्य तैर्जाहाणैः स्वगृहादनुरुपाजीविका कल्पनीया ॥ १२४ ॥
- (४) राघवानन्दः । तादशस्य शूद्रस्य विपद्तनेदेह्भरणम्नुजानंस्तंनियमयति प्रकल्येतिद्दाभ्याम् । तैर्विपैः १ वृ-त्तिर्वस्ताच्छादनादिका । स्वकुदुन्बात् स्वगृहात् । यथार्ह्तः यद्यदर्हति न तदितिक्रमतः । शक्तिं परिचर्यासामर्थम् । दाक्ष्यं कर्मसामर्थम् । परिपहं पुत्रादिसंख्याम् ॥ १२४ ॥
  - (५) नन्द्रमः। तैर्ज्ञासणादिभिः भृत्यानांभर्तव्यानाम् ॥ १२४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तैः हिजैः स्वकुटुन्बात्तस्य यथाईतोवृत्तिःपकरूया ॥ १२४ ॥

उच्छिष्टमन्नंदातव्यंजीर्णानि वसनानि च॥ पुलाकाश्वैव धान्यानांजीर्णाश्वैवपरिच्छदाः॥ १२५॥

- (१) मेधातिथिः । उष्ण्डिष्टशब्दोध्याख्यातार्थः अतिथ्यादिभुक्तशिष्टमामिताय श्रृहाय दातथ्यं एवंवासांसि जी-र्णानि धौतानि श्रुक्कानि पुलकाअसारधान्यान्येवंपरिष्छदाः शब्यासनादयः ॥ १२५ ॥
- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । उच्छिष्टं पाकभाण्डावशिष्टं नतु भुक्तोच्छिष्टंनिविद्धत्वात् । पुलाकाः तुच्छधान्यासारभूता-नि धान्यानि विक्रीय जीवितुंजीणाः परिष्क्षदाः ॥ १२५ ॥
- (३) कुक्कूकः । तस्नै मक्ताभितशूराय भुक्तावशिष्टामंत्राक्षणैर्देयं । एवंच न शूद्रायर्गातरचाम्नोक्षिष्टमित्यनाभि-तशूद्रविचयमवित्रकते । तथानीर्णवस्नासारथान्यजीर्णश्चयापरिच्छदाअसैदेयाः ॥ १२५ ॥
- ( ४ ) राखवानम्दः । किंच उच्छिष्टमिति । जीर्णान स्वभीगेन । पुलाकाः असारधान्यानि । परिच्छदाः श्रम्यास-नादयोपि जीर्णाः न शृद्धाय मतिंदचादित्यादिकंत्वनाभितशृद्धविषयम् ॥ १२५ ॥

- ( ५) मन्द्रमः । न श्र्द्राममतिद्यानोत्त्रिष्टि प्टमिति यदुक्ततस्यापृद्धिषये मतिमसवीयदुन्ति प्रमानंदात्य्यमिति । पुलाका-स्तुष्णभान्यानि । परिष्णदाआसनादयः ॥ १२५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धान्यानांपुलाकाः असारधान्यानि चूर्णानि ॥ १२५ ॥ नशूद्रे पातकंकिचिन्नच संस्कारमर्हति ॥ नास्याधिकारोधर्मेस्ति २ धर्मास्प्रतिषेधनम् ॥ १२६ ॥
- (१) मेघातिथिः। सर्वीयमनुवादश्लोकः। यदस्याहत्यशृङ्ग्याहिकया नप्रतिषिद्धं यथाहिसास्तेयाचनादतवर्णविशेषसाम्प्रत्याह्मपतिष्दिं न तद्यतिक्रमादस्य पापमृत्पचति श्रुतमेवास्य शब्देन यथाहिसास्तेयादिस्तत्रास्य भवत्येवदोषः
  नम् संस्कारमुपनयनलक्षणमहीति तदुक्तं त्रयोवणाहिजातयहित। एवंनास्याधिकारोधर्मेस्ति स्नानोपवासदेवतार्चनादौ
  नास्यनित्योधिकारोस्ति अकरणे न भत्यवैति न धर्मात्मित्येधनं येषु स्नानोपवासव्रतादिषु नित्याधिकरोनास्त्यकरणे
  पत्यवायाभावो ऽथनिषधोनास्ति तादशेभ्यो धर्मेभ्योन प्रतिषेधः। नचेदशादस्य प्रतिषधोऽतः शिष्टप्रतिषिद्धत्वादभ्युदयकामस्य तदनुष्ठानंनयुज्यते। तदुक्तं निवृत्तिस्तुमहाफ्ला एवंलशुनादिभक्षणनिवृत्तिरप्यभ्युदयायास्य वेदिनध्या ॥ सामान्यशास्रविदितनिवृत्तिस्तु महाफलेति ॥ अतोनधर्मात्मविधनमिति यत्रारम्भः ॥ १२६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । पश्चयज्ञादिकरणरूपाद्धमात्मितिषधनम् ॥ १२६ ॥
- (३) कुङ्ककः। लगुनादिभक्षणेन श्रद्धे न किवित्पातकंभवित नतु ब्रह्मवधादाविप आहिंसासत्यिमित्यदिश्चातुर्व-र्ण्यसाधारणत्वेन विहितत्वात्। नचाप्युपनयनादिसंस्कारमईति नास्याधिहोत्रादिधर्मैऽधिकारोस्ति अविहितत्वात्। नच श्रद्धविहितात्पाकयञ्चादिधमीदस्य निषेधः। एवंचास्य सर्वस्य सिद्धार्थत्वादयेश्लोकउत्तरार्थौनुवादः॥ १२६॥
- (४) राघवानन्दः । श्रद्रस्य विषसेवेति पुनःपुनर्द्रढयन्त्राप्तमर्थवादतयाऽनुवदित नेतिवनुर्धः । पातकं सूनादिकतं नतु विषवधादिकतं अहिंसासत्यमस्तेयमित्यादिचानुर्वण्यंसाधारणस्योक्तत्वात् । न धर्मात्पञ्चयज्ञादेः ॥ १२६ ॥
- (५) **मन्दमः। पातकंविहितकर्माननुष्ठानमामःमत्यवायः श्रुद्धे नास्ति तस्याऽविहितधर्मत्वातः। संस्कारंनिवेकादिकं** श्रीते धर्मेऽभिकारोनीस्ति धर्मात्पाकयद्वादेः॥ १२६॥
  - (६) रामचन्द्रः । श्रद्धेऽमक्ष्यमक्षणेकते किचित्पातकंन ॥ १२६ ॥ धर्मे सवस्तु धर्मज्ञाः सर्ताष्टत्तमनुष्ठिताः ॥ मन्त्रवर्ज्यन दुष्यन्ति प्रशंसांप्रामुवन्ति च ॥ १२७॥
- (१) मेधातिथिः। एतदेवाह धर्ममामुनिच्छन्ते। ज्युद्यकामाः सतांसाधूनांधर्ममनुष्टिताः समाभिताः मन्नवर्जन दुक्यन्ति अत्रतानेकाहोपवासदेवतार्चनगुरुआसणनमस्कारादि सतांवृत्तमाचरन्तोन दुष्यन्ति मशंसाफलंच मामुवन्ति न
  पुनरेतन्यन्त्रस्यं यानिसमन्नकाणि आस्रणादीनां कर्माणि दर्शपौर्णमासादीनि तानि मन्नवर्जश्रद्वस्य न दुष्यन्तिति। यतः
  समन्नेषूत्रमेषु मन्नरहितेनानुष्ठानमशाब्दस्यात् मन्नवर्जमित्येतस्य दश्तिविषयः। तथाच अगवान्त्यासः॥ नचेह श्रद्वः
  पततीतिन्त्रभयोनचापिसंस्कारमिद्वाहंतीति॥ स्वतिमयुक्तंतुन धर्ममभुते नचास्य धर्मे प्रतिषयनंस्यतिनिति॥ एतदिप यथाविहितानुवाधेव। लशुनसुरापानादेनं पति संस्कारानहंतोक्तेव उक्तंचानुपनीतत्वाच्छुतिविहितधर्माभावे स्वतिविषये सामान्यविहितायमां यद्मीक्तमकारास्तेनास्य मतिषिभ्यन्ते। तथाच स्वत्यंतरं पाक्रयद्वैः स्वयंयजेत अनुद्वातोस्य नमस्कारोमन्त्रइति। ये पुनराद्वः आवस्य्याधानपार्वणवैश्वदेवान्यक्रयक्षाविषु श्रद्वाणांपाक्षिकोधिकारस्तेषामिभगयंनविष्यः आवस्य्याधानेताबद्दस्कारेरामातंत्रविष्कोदेशेनेव मन्वादिभिय्यनेवमामातं तथा क्षेत्रस्वीविहकान्नी कुर्वीतग्रद्यकर्मेति तथनेवामातं
  कृतः श्रद्वस्थायानं आथपाक्रयद्वविध्याधानक्षपस्तदि न लौकिकान्नी वैश्वदेवोधिक्यति यावद्वस्थाननिकं

मान्यदाक्षेप्तुमलंविवाहाम्रावित्यत्र च मदर्शितं पार्वणशब्देन च यद्यामावास्यंभादमुख्यते तदम्यनुजानीमः अष्टकापार्वण-भादवेश्वदेवानांविहितत्वात् । अथ दर्शपौर्णमासी तदपाकतम् ॥ १२७ ॥

- (२) सर्वज्ञणारायणः । तदेवाह धर्मेप्सवइति । मंत्रवर्जनसोमयागादिकम्बद्धकामयद्मकरणे प्रशंसां प्राप्तवित्त ध-मैच लभन्तइत्यपि दृष्ट्यम् । पञ्चमहायद्मकरणे न दोषइत्युक्तम् । सतांवृत्तमनुष्ठिताः सतांवृत्तं स्थिकित्योयुक्ताः । प्रशंसां सच्छुद्रताम् ॥ १२७ ॥
- (३) कुछूकः । ये पुनः श्रूद्याः त्वधर्मवेदिनोधर्ममाप्तिकामास्त्रीर्वाणकानामाचारमनिषद्धमाश्रितास्ते ॥ नमस्किरण-मस्त्रेण पञ्चयक्कान्नहापयेदिति याक्कवल्क्यवचनान्नमस्कारमस्त्रेण मस्त्रान्तररहितंपञ्चयक्कादिधर्मान्कुर्वाणान मन्यवयन्ति स्यातिच लोकलभन्ते ॥ १२७ ॥
- (४) राघवान-दः। अतएवाह धर्मेति। धर्मेच्छवोधर्मकर्तुकामाः। धर्मद्गाः पुराणादिद्वारा धर्मानुष्ठानद्गाः। तः थाख याद्गवल्क्यः॥ नमस्करिण मन्त्रेण पश्चयद्गान्नहापयेत् ॥ सतांधर्म ब्राह्मणाचनुष्ठितं पश्चयद्गादिरूपम्। मन्त्रवर्ज नमोतिरिक्तमन्त्रवर्जम् ॥ ३२७ ॥
- (५) नन्दनः। यद्यन्येवंतथापि धर्मेप्सवोधर्मज्ञाः सतांवृत्तिनिषेकादिसंस्कारंमस्त्रवर्जितमनुष्ठिताअनुष्ठितवन्तः सः द्रानदुष्यन्ति॥ १२७॥
- (६) रामचन्द्रः । धर्मेन्सवः धर्मद्भाः मञ्चवर्जं अध्ययनवर्जं न दुष्यन्ति ॥ १२७ ॥ यथा यथा हि सद्वत्तमातिष्ठत्यनसूयकः ॥ तथा तथेमंचामुंच लोकंप्रामोत्यनिन्दितः ॥ १२८ ॥
  - (१) मेघातिथिः। उक्तार्थःश्लोकः॥ १२८॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । तत्रयुक्तिमाह यथेति । अनसूयकीऽह्निजहेश ॥ १२८ ॥
- (३) कुछ्यकः । परगुणानिन्दकः श्र्द्रोयथायथाह्निजात्याचारमनिषिद्धमनुतिहति तथा तथा अनैरनिन्दितरह कीक-उत्कृष्टः स्मृतः त्वर्गादिलोकंच प्रामोति ॥ १२८ ॥
  - (४) राघवानन्दः। अनिन्दितो [ लोकैरितिशेषः ]ः॥ १२८॥
  - (५) नन्दनः। सद्दतानुष्ठानस्य फलमाह यथायथाहिसद्दत्तमिति ॥ १२८॥
  - (६) रामचःदः। तथातथा रमं लोकं अमुं परलोकं अनिन्दितं प्रामीति ॥ १२८॥

शक्तेनापि हि शुद्रेण न कार्योधनसंचयः॥ शुद्रोहिधनमासाय ब्राह्मणानेवबाधते ॥ १२९॥

- (१) मधातिथिः । शक्तेनापि रूप्याविकर्मणा धनसंचयः शूद्रेण न कर्तव्य स्तत्रहेतुत्वरूपमर्थवादमाह शृद्धोधनं-महासाय त्वीकृत्य ब्राह्मणानेव वाधते । का पुनर्बाह्मणानांवाधा महाधनत्वादत्यर्थे ब्राह्मणान्यतिपाह्येत शृद्धपतिपह्य-तेवांवितिषद्धः तत्रनिमित्तभावमापद्यमानोदुष्येत् एतच्य न विहितंकुर्वतः कर्मदोवाशङ्का तत्माह्मह्मणान्तपरिचरेदित्येषद-वाधा ॥ १२९॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। शक्तेनार्जनसमर्थेनापि॥ १२९॥
  - (३) कुल्लूकः । धनार्भनसमर्थेनापि श्र्द्रेण पोष्यवर्गसंवर्धनपञ्चयद्वाषुचितादधिकबहुधनसंचयोन कर्नध्यः ।

यसाच्छुद्रीधनंपाध्य शास्त्रानिभक्कत्वेन धनमदात् शुअूषायाश्चाकरणात् ब्राह्मणानेव पीडयतीत्युक्तस्यानुवादः ॥ १२९ ॥

- (४) राघवामन्दः। शक्तेनापि तेन धनोषमीन कार्यः। तत्र हेतुः श्रुद्दोहीति। बाधते धनगर्वितः॥ १२९॥
- (६) रामचन्द्रः । शक्तेन समर्थेन ॥ १२९ ॥

एते चतुर्णीवर्णानामापद्धर्माः प्रकीर्तिताः ॥ यान्सम्यगनुतिष्ठंतोव्रजन्तिपरमांगतिम् ॥ १३० ॥

- (१) मेधातिथिः । सम्यगापद्धर्मानुष्ठानात्परमागितः प्राप्यते शरीररक्षणाद्विहितातिक्रमोन भवतीति युक्ताशुभफ-रूपापिः नापद्रतेनासत्प्रतिपहारी विचिकित्सित्ध्यमिति शास्त्रन्यायानुवादः ॥ १३० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आपद्धर्गः प्रसंगायाताः । सम्यगापत्कालएव ॥ १३० ॥
- (३) कुल्कः । अमी चतुर्णावर्णानामापचनुष्टेयाधर्माउक्तायान्सन्यगाचरन्तोविहितानुष्टानान्निषिदानाचरणाच निष्पापतया ब्रह्मझानलाभेन परमांगतिभोक्षलक्षणांलभते ॥ १३० ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । उपसंहरति एतइति । यानापद्धर्मान् । सम्यक् तःकालानुरूपेण । परमां मोक्षाख्याम् । सम्यक् विप्रजन्मानइति शेषः ॥ १३० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । प्रकरणार्थकलोपपादनेनोपसंहरति एतेचतुर्णीवर्णानामिति ॥ १३० ॥
  - (६) रामखन्दः। चतुर्णीवर्णानां उक्तः चातुर्वर्ण्यः धर्मविधिः॥ १२०॥ इतिश्रीरामचन्द्रविरचितटीकायां दशमोध्यायः

एषधर्मविधिः कत्स्रश्वातुर्वर्ण्यस्य कीर्तितः ॥ अतः परंप्रबक्ष्यामि प्रायश्वित्तविधिशुभम् ॥ १३१॥ इतिमानवे धर्मशास्त्रे भृगुपोक्तायां संहितायां दशमोऽध्यायः॥ १०॥ ॥ ७॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

(१) मेधातिथिः। पाठादेवसिद्धार्थीयमिति ॥ १३१ ॥

मान्याकापि मनुस्यतिस्तदुचिता व्याख्या हि मेथातिथेः सालुप्तैव विभेवशाक्तिचिदपि प्राप्यनयत्पुस्तकं ॥ क्षोणी-ग्द्रोमदनः सहारणद्वतोदेशान्तरादाव्दतंजीणींद्वारमचीकरत्ततद्दतस्तत्पुस्तकेलेखितेः ॥ इतिश्रीभद्ववीरत्वामिस्रनुमेथातिथिवि-रचिते मनुभाष्येदशमोध्यायः ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥

- ( २) सर्वज्ञनारायणः। चातुर्वर्णस्य तद्भवस्य संकरस्यच । कीर्तितीदशिगरभ्यायैः ॥ १३१ ॥
- मनुद्दत्ती जातिविवेकापद्धर्माथिकारनामा दशमीभ्यायः ॥ १० ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥
- ( ३ ) **कुलूकः । अयं**चतुर्णीवर्णानामाचारः समयः कथितः अतऊर्भ्वपायश्वित्तानुद्यनंश्वभमिषास्यामि ॥ १३१ ॥ इतिश्रीकृद्धकमदृविरचितायां मन्वर्थमुक्तावल्यां दशमोऽभ्यायः ॥ १० ॥ .
- (४) राघवाणन्दः । इसर्वितन्यमाणयोः संबन्धंवकुं इसमनूष वर्तिभ्यमाणं प्रतिजानीते एषद्ति । शुभं शोधकम् अध्यघातकसंगतिः ॥ १२१ ॥ इति मन्वर्थंचन्द्रिकायां दशक्रीऽध्यायः ॥ १० ॥ छ ॥
- (५) जन्दजः । पूर्वोक्तंसर्वमर्थमुपसंद्वत्यार्थान्तरंगस्तौति एवधर्मविधिःकत्सद्दि । उत्तरे अध्याये श्रायश्वित्तमाधा-न्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्सत्यप्यर्थान्तरोपन्यासे प्रायश्वित्तंवक्ष्यामीत्युक्तम् ॥ १३१॥

इतिश्रीनन्दनविर्चिते मानवव्याख्याने दशमोध्यायः ॥ ५ ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः ॥

## ॥ अथ एकादशोऽध्यायः प्रारभ्यते॥



#### सान्तानिकंयक्ष्यमाणमध्वगंसर्वेवेदसम् ॥ गुर्वर्थेपितुमात्रर्थस्वाध्यायार्थ्युपतापिनः ॥ १ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रायम्बनंप्रक्रमते सांतानिकमिति । प्रायम्बन्प्रक्रमेपि दानादेः प्रक्रमाभिधानं तद्भूपस्या-पि प्रायम्बन्स्य सद्भावान्तद्विशेषपतीत्यर्थम् । सांतानिकं संतानार्थं विवाहार्थमिष्णप्तंधनार्थमागतम् । यक्ष्यमाणं या-गाधिनम् । अध्वगमध्वनि क्षीणवृत्तिम् । सार्ववैदसं तत्तत्कृतुविशेषेषु दत्तसर्वधनं वेदेश्यनम् । गुर्वथं गुरुद्क्षिणादानाधिन-द्य । स्वाध्यायार्थं जपसिक्यर्थं वृत्त्यर्थम् । उपतापी रोगी ॥ १ ॥
- (३) कुङ्गुकः । नग्वतः परंप्रवक्ष्यामि प्रायम्भितविधिशुभिति मायभित्तस्य वक्तस्यत्या प्रतिक्कातत्वात्साग्तातिकादिण्योदेयमित्यादेः कः प्रस्तावउच्यते दानेनाकार्यकारिणद्दि प्रागुक्तत्वाद्दानेन वधनिणंकसर्पादीनामशक्तुवन्तित्यादेश वक्ष्यमाणत्वात्मछ्द्रपायभित्तात्मकदानपात्रोपण्यासः प्रकतिपयुक्तपृत्व । वर्णाममधर्मादिव्यतिरिक्तपायभित्तादिनैमितिक्षधर्मकथनार्थत्वाचाभ्यायस्याग्यस्यापि नैमित्तिकधर्मस्यात्रोपण्यासीयुक्तः सन्तानप्रयोजनत्वाद्विवाहस्य । साम्तानिकोविवाहार्थी । यक्ष्यमाणोऽवश्यकर्तव्यण्योतिष्टोमादियागंत्रिकीशुः । अध्वगः पान्यः सर्ववेदसः कतसर्वत्यदक्षिणविश्विज्ञयागः
  विचागुरोर्यासान्धादनाचर्थः प्रयोजनयस्यसगुर्वर्थः एवंपितृमात्रचाविष त्याभ्यायार्थी त्याभ्यायाभ्ययनकालीनाक्षादमावर्षा प्रक्षचारी उपतापीरोगी एनानवज्ञाक्षणान्धमिनक्षाशीलान्सातकाज्ञानीयात् । एतेभ्योनिर्धनेभ्योगोहिरण्यादिदीयतइति दानविणाविशेषानुरूषेण द्यात् ॥ १ ॥ ९ ॥

- (४) राघवावन्दः। ननु प्रायश्चित्तपतिक्षायां दानविचारोऽकाण्डताण्डवितद्दित्वेल यतः दानेनाकार्यकारिणः अन्तदे भूणहा माष्टि तरित ब्रह्महत्यां योश्वमेषेन यजते दानेन वधनिर्णेकिमित्यादिवश्यमाणवचनजातेन दानदिः प्राय-श्चितान्तर्गतत्वेन तत्पात्राणि क्षापयनादौ दानमाह सान्तानिकिमितिचतुर्भिः। सान्तानिक प्रजार्थ विवाहोचोगिनमः। य-श्पमाणं ज्योतिष्टोमादिकर्तारमः। अभ्यगं तीर्थयात्रिणमः। सर्ववेदसं कृतसर्वत्वदक्षिणविश्वजिद्यागमः। गुर्वर्थं विद्यागुरोर्घा-साच्छादनादि प्रयोजनं तदर्थं समावर्तनकालदक्षिगार्थवा । पितृमात्रथं पितृमातृपोषणं प्रयोजनं यस्य तमः। त्वाध्यायाः वर्षा तत्कालोनानावर्थां उपतापीरोगी चतौ ॥१॥
- (५) वन्द्वः । एवमापद्धर्मां उक्ताः इदानीमापनेषु भिक्षितैरप्रत्याख्येयान्पात्रविशेषात् श्लोकत्रयेणाऽऽह सान्ता-निकंयक्ष्यमाणमिति । सान्तानिकः सन्तानमयोजनः विवाहार्थीतियावत् । सर्ववेदसोदत्तसर्वतः । अधिशब्दोगुर्वर्यादिभिः प्रत्येकमिसम्बन्धते गुर्वर्थार्थी पितृमात्रर्थार्थी त्वाभ्यायार्थी वेदपारायणार्थी । उपतापीरोगी ॥ १ ॥
- (६) रामचन्द्रः । द्वाश्यामाह सान्तानिकमिति । नैमित्तिकधर्माःकश्यन्ते । सान्तानिकं विवाहार्थिनम् । यक्ष्यमाणं यागार्थिनम् । अभ्वगम् अभ्वनिक्षीणवृत्तिम् । सर्वत्वविश्वजितिसर्वत्वदातारम् । गुर्वर्थे पिष्यर्थे त्वाभ्यायार्थे विद्यार्थम् । उपतापी रोगी ॥ १ ॥

### नवैतान्स्नातकान्वियाद्वाह्मणान्धर्मिभ्रह्मकान् ॥ निःस्वेभ्योदेयमेतेभ्योदानंवियाविशेषतः॥ २ ॥

- (२) **तर्वज्ञनारायणः** । नवस्नातकान् सतोधर्मभिश्रुकान् दातुर्धर्महेतून् मिक्षमाणान् । विद्याविशेषतोविद्यानुरूपेण ॥ २॥
- ( ४) राघवानन्दः । स्नातकान् स्नातको भविष्यद्दारः । धर्मिभक्षुकान् धर्मार्थमेव भिक्षयन्ति प्रतिगृहन्तीति सुस्थ-शरीरादेर्धमहेतुत्वात् । दानं दीयतद्दति गोह्निरण्यादि । विद्याविशेषतः विद्यानुसारेण । विद्याश्य वेदादीनि ॥ २ ॥
- (५) नन्द्रनः । धर्मिभक्षकान्धर्मार्थिभक्षमाणान् एतेम्यौभिक्षमाणेभ्योदानंच संतानार्थ विद्याविशेषतोपि तारत-न्याद्भिततैर्देयमन्यथाप्रत्यवायद्ति ॥ २ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। विद्याविशेषतः विद्यामानेन ॥२॥

### एतेभ्योहिद्विजाय्येभ्योदेयमन्त्रंसदक्षिणम् ॥ इतरेभ्योबहिर्वैदिकतान्त्रंदेयमुच्यते ॥ ३ ॥

- (१) मेधातिथिः। दक्षिणाशब्दीयचिष कर्मकरसंयुक्ते संत्यागे वर्तते तथापि गोभूमिहिरण्यादिभाजनादम्यदेयंद्र-ध्यमुच्यते तथापि छौकिकीमसिद्धिरिति इतरेम्यएतचितिरक्तायैभिशुकास्तम्यः छतान्नंसिद्धमम्नंभोजनार्थदातध्यं बहिर्वे-दियहादन्यत्रातिथिम्योदानंगृहस्थधर्मेषु यदेतत्तदेवानुधते ॥३॥
- (२) सर्व**तमारायणः** । अन्नं सदक्षिणमन्नंदत्वा दक्षिणात्वेन धनं देयम् । बह्विंदि इतरेश्यः एतद्वाह्यस्योबह्विंदि यद्गादहिः कतमन्नं पकान्नमवश्यदेयम् । वेद्यात् याचितसर्वमेव देयमित्वर्थः ॥ ३ ॥
- (३) कुझूकः । एतेभ्योनवभ्योब्राह्मणश्रेष्ठेभ्योऽन्तर्वेदि सदक्षिणमन्त्रदातस्यमः । एतद्यतिरिक्तेभ्यः पुनः सिद्धान्त्रंब-हर्वेदिदेयत्वेनोपदिश्यते धनदानेत्वनियमः ॥ ३॥
  - (४) राघवाणन्यः । दीक्षितीन द्दातीत्यस्य वेदस्य प्रतिप्रसवार्यमाह् सद्क्षिणमिति । दाने रष्टलीमाणसंभवन

<sup>\*</sup> तद्थे = यस्यतं ( न )

रुपृतेः पावरुपादितिभावः । कतान् सिद्धान्तम् तच पाणिमात्रे सर्वदा देयमित्याह बहिर्देदीति । अम्बस्य शुधितःपात्रमि-तिरुपृतेः ॥ ३ ॥

- (५) मन्द्नः । अपि बहिर्वेदि वेदेर्बहिरपि यद्मादग्यत्रापि यावत् । दक्षिणां मणीदिकसहितं देयमणं कृतमकृतंवादेयं इतरेभ्योत्राह्मणेभ्योकतान्त्रभेवदेयं । बहिर्वेदिकतान्त्रविधानादग्तर्वेदितेभ्योविकतान्त्रभपि सूचितमः ॥ ३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इतरेभ्यः नवश्योभिभुकेभ्योऽन्ये ये तेभ्यः बहिर्वेदि यहाद्दिः ॥ ३ ॥ सर्वरत्नानि राजा तु यथाईप्रतिपादयेत् ॥ ब्राह्मणान्वेदविदुषोयज्ञार्थेचैव दक्षिणाम् ॥ ४ ॥
- (१) मेधातिथिः। सर्ववर्णानांत्वर्णादिफलाय पुरुषार्थौपयोगिदानं विहितं। अयंतुराक्को नियमार्थमुपदेशोबहुधनेन राक्का सर्वरत्नानि मणिमुक्तादीनि यथाईवियाकर्मानुरूपेण ब्राह्मणेभ्योदातव्यानि यक्कार्थंच दक्षिणा काम्यकर्मसिखयेऽपी-ति पुनरुपदेशंप्रतिपादयेत्त्वीकारयेत् याहयेदिति यावत् ॥ ४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनाराचणः । ब्राह्मणान् प्रतिपाद्येत् प्रतिपाह्येत् । यज्ञार्थ तेषाम् ॥ ४ ॥
- (३) कुङ्कृकः । राजा पुनः सवरबानि मणिमुक्तादीनि यागोपयाग्यानि च दक्षिणार्थधनंविद्यानुरूपेण वेदविदोब्रा-स्रणान्धीकारयेत्॥ ४॥
  - (४) राघवानन्दः। राज्ञोविशेषमाह सर्वेति। प्रतिपादयेत् त्वीकारयेत्। यज्ञार्थं तेषामेव ॥ ४॥
- (५) मन्द्रमः । सान्तानिकादिषुराज्ञा कर्तथ्यमाह मर्वरत्नानि राजात्विति । ब्राह्मणान्सान्तानिकादीन्यतिपादयेद्दि-वैदीत्यनुवर्तते सर्वरत्नानि मतिपादयेदित्येव सिद्धे दाने यज्ञार्यश्रेव दक्षिणाइति पृथगुपन्यासोवक्यमाणंमत्यादरातिशयार्थः ॥ ४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यथाई मितपादयेत् मितपाइयेत् ॥ ४ ॥ इतदारोऽपरान्द्रारान्भिक्षित्वा योऽधिगच्छिति ॥ रित्मात्रंफल्ठंतस्य द्रव्यदातुस्तु सन्तिः ॥ ५ ॥
- (१) मधातिथिः । कामतोद्वितीयादिविवाहमन्त्रौ भिक्षमाणस्यनिषेधायं । रतिमात्रंफरुमित्यादिरथवादीन यथा-श्रुतमेवप्रतिपत्तध्यम् । अन्ये तु ध्याचक्षते धर्मार्थसान्तानिकाय दात्रव्यंनकाममन्त्रतायेति सएवायमर्थः । पुनरम्यथोच्यते सान्तानिकाय दात्रध्यं अयन्तुरतिकामो नसान्तानिकहत्यर्थः द्रव्यदार्तुहिसासंतिनि तस्येति ॥ ५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सांतानिकमितियदुक्तं तत्र विशेषमाह कतदारहति । कतदारः माप्तथर्मप्रजासंपन्तदारः । द्रव्यदातुस्त्रसंततिः फलेन हानिरस्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥
- (३) कुछूकः । यः सभायः सन्तत्यर्थादिनिमसमन्तरेणापरान्दारान्भिक्षत्वा करोति तस्य रितमानंकलं धनदातुः पुनस्तदुरपन्नान्यपत्यानि भवन्तीति निन्दातिशयः। नैवंविधेन धनयाचित्वाऽन्योविवाहः कर्तव्योनाप्येवंविधाय नियमती-धनदेयमिति ॥ ५॥
- (४) राघवानन्दः । [ सान्तानिकमित्युक्तंसचेत् ] कतदारीपि यचपरान्दारान्धनंभिक्षित्वोद्देतंभीषयम्बाह् कत-दारहति । रतिमाचं संभोगमात्रं निन्दामात्रम् द्रव्यदातुरिति तेन सतिसंभवे भिक्षया किंचिन्नकार्यमितिभावः ॥ ५॥

१ (राघ॰ २)

- ( ५ ) मन्द्रमः । अथसान्तानिकस्येतिकर्तव्यं प्रसङ्घादाह् कृतदारीऽपरान्दारानिति । भिक्षित्वा अर्थमः ॥ ५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कतदारः नामधर्मनजासेपन्तदारः । अपरान् दारान् भिक्षित्वा यः अधिगच्छति ॥ ५॥

धनानि तु यथाशक्ति विषेषु प्रतिपादयेत् ॥ वेदवित्सु विविक्तेषु प्रेत्य स्वर्गसमभुते ॥ ६ ॥

(१)कुल्कः। धनानि गोभूहिरण्यादीनि शक्त्यनितिक्रमेण ब्राह्मणेषु वेदद्गेषु विविक्तेषु पुत्रकलत्राचवसक्तेषु श्रीपादयेनहशाच रचर्गमिर्भवतीति ॥६॥

यस्य प्रेवार्षिकं त्रकंपर्याप्तंत्रुत्यहत्तये ॥ अधिकंवापि विधेत सत्तोमंपातुमईति ॥ ७ ॥

- (१) मेशातिश्विः। त्रीण वर्षाण यस्य पर्याप्तं श्वत्यभरणाय श्वनंतन्त्रैवार्षिकंततोधिकंवा यस्यास्ति ससोमंपातुमहैति मुतीनित्यस्य तोमस्यावश्यकर्तव्यतयानुकत्वातः श्वत्योपरोधेऽपि नैयनिषेषः मवतैते बळीयस्त्वाच्छुतेरतद्य्छासीमविषयोऽयंनिषेषः। ननुष सोमे ध्वंपरिक्रयार्थमुपयुज्यते तस्य द्वादशशतंदक्षिणेति तत्र वृत्तिर्वधंतेऽतम्मसोमेतन्न धनमुपयुज्यते नोष्यते यस्य वैवार्षिकमिति । ननुष वृत्तिथनमसति धने नित्यवदस्तीति विद्यमानथनेत्रापि मत्कर्तथ्यमेवेष्यते ।
  भाशस्त्यकरदानशब्दोभकमानेयदिहिरण्यदानंसोमक्रयार्थमेवमादिनिङ्गत्तिः॥ ७॥
- ( ९ ) **सर्वज्ञनारायणः । भ्रत्याः भरणीयाजायाचाः । अधिकंवापीति वाकारः समुख्ये ।** त्रिवर्षभ्रत्मव्ये योग्ये चैतार्षकं धनं स्थापयित्वा यद्यधिकं सामर्थ्य पर्यामं तदैवेत्पर्यः ॥ ७ ॥
- (३) कुम्नूकः । यस्यावश्यपोष्यभरणार्थवर्षत्रयपर्याप्तंतद्धिकंदा भक्तादिस्यात्सकाम्यसोमयागंकर्तृमर्श्वति नित्य-स्य पुनर्यथाकश्रीवदवश्यकर्तव्यत्वान्नायनिषेशः । अतपुव समान्तेसोमिकेर्मखैरिति नित्यविषयत्वमुक्तवान् ॥ ७ ॥
- (४) राघवाणस्यः । संभवदणस्य यागदानयोः खेष्टसाथनत्वेन श्रुत्यादिपरिपीडनेनापि तत्कर्तव्यता मामा तत्राहः यस्येति चतुर्मिः । श्रुत्यवृत्तये तत्पोषणाय पर्यामं क्षमग्रः । यस्य वैवार्षिकंथेनं ससीमंपातुमईनीतिस्वृत्यन्तरात्सोनं कान्यं समान्तेसीमिकैर्मबीरितिनित्यस्यावश्यकर्तव्यतोक्तः । वसन्तेवसन्ते क्योतिषा यज्ञेतितिश्रुतेर्नानेन निषेधोनित्यस्य श्रुतिबान्येन स्वतेर्बुर्वस्त्वात् ॥ ७ ॥
  - ( ५ ) मृष्युभः । भिक्षित्वा वश्यमाणस्थापि कर्तव्यंश्लोकद्वयेनाह यस्यत्रैवार्षिकंभक्तमिति । श्रृत्याभरणीयाः ॥ ७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । भक्तं अन्तं त्रिवर्षपर्यन्तं यःसोमं पातुं अर्हति ॥ ७ ॥

अतः ख्रुक्यीयसि द्रस्ये यः सोमंपिबति द्विजः ॥ सपीतशोमपूर्वीपि न तस्यामोति तःकलम् ॥ < ॥

- (१) नेशातिथिः । यतिवैधातिऋमेणानिधकारिणःकुर्वतीन्यायसिद्धकाभावीनेनानूचतेक्छपहणास कान्यविष-यतास्कुटतरायतीयते सपीतसोमपूर्वोषि अनेन यथमयङ्गस्यावश्यकर्मच्यतादर्शयति सपीतत्वाद्यर्थवादायं न पुनरपीतसी-मस्य प्रतिवेषः ॥ ८॥
  - ( २ ) **रार्वज्ञनारायणः** । नपरुमामीति कर्यचिन्मध्ये दुर्भिकादिना श्रृत्यनाशे प्रत्यवायाधिक्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥
- (१) कुल्लूकः । वैवार्षिकचनादल्यधने सति यः सोमयागंकरोति तस्य प्रथमसोमयागोनित्योपि न संपन्नोभवति वतराहितीययागः कान्यः ॥ ८ ॥

<sup>(</sup>१) धर्म = धान्धं (राघ॰ २)

- (४) राघवानन्दः । अतोनियमयति अतर्रात । सः पीतः पूर्वयागशेषः सोमोयेन सः पूर्वकतसोमस्यापि फलं न शामोतीति निन्दा ॥ ८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अतस्त्रीवार्षिकाङ्काचस्य पूर्वेरपीतसोमः सपीतसोमपूर्वः ॥ ८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अतः त्रैवार्षिकात् धनात् अल्पीयसि इन्ये योद्दिजःसोमंपिबति सः अपीतसोमः पीतस्य सोमस्य सोमपानस्य फलंन गमोति ॥ ८॥

शक्तः परजने दाता खजने दुःखजीविनि ॥ मध्वापातोविषास्वादः सधर्मप्रतिहरूपकः॥ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः । यः त्वजनोश्वत्यामात्यमातृषितृपुत्रदारादिस्तिस्तृ दुः स्वजीविनि यः परजने यशोर्थवदित त-स्यासौविषात्वादः आपाते सन्तिपाते मधुरोयथा विषस्यात्वादः सन्तिपातमधुरीविपाकविरसोमरणफल्वादेवंतादशंदानंयय-पि संप्रतियशः सुस्रंजनयत्यमुत्रप्रत्यवायोत्पत्य।विषास्वादसमंसंपद्यते तदेवाह धर्मप्रतिरूपकोसौसदशोनधर्मः शुक्तिरिवर-जतज्ञानस्य ॥ ९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शक्तः खजनपोषणे । खजनान् भायांदीन् विहाय कीर्त्याधिक्यादिबोधेन परजने दाता । आपाततोमधुभूतकीर्तिलाभाष्यभ्वापातः । विषात्वादेविषभक्षणं पापहेतुरूसान्धेहेतुत्वात् । धर्ममतिरूपकोधर्मसदशीऽ-धर्मः ॥९॥
- (३) कुः ह्रुकः । योबहु धनत्वाद्दानशकः सन्ववश्यभरणीये पितृमात्रादिक्कातिजने दौर्गत्या दुःखोपेते सति यशोर्थ-मन्येभ्योददाति सतस्य दानविशेषोधर्ममतिरूपकोनतु धर्मएव मध्वापातोमधुरोपक्रमः पृथमयशस्करत्वाद्दिपालादश्याद्वे नरकफलत्वात्तलादेतन्त कार्यम् ॥९॥
- (४) राघवान-दः । अतआहशकदित । दाता दानशीलोयःसपरजने प्राणान्यदातुं शक्तोपि सितत्वजने दुःखिनि नद्यादित्याह । मध्वापातः मधुवदापाततः कीतिष्ठखकरत्वात् विषात्वादः विषवदात्वादनीयं फलं यस्य सः उदकें संतापा-दिदष्टेः। विषमपि मारकत्वेप्यतिमधुरम् ॥ दीयतेच परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतमित्युक्तेः ॥ धर्मप्रतिरूपकः धर्माभासः॥९॥
- (५) नन्द्नः । प्रासिक्कं समाध्य प्रकृतमेव सान्तानिकादिषु भिक्षितैः कर्तव्यमुपसंक्रम्याह शक्तः परजनेदातेति । शक्तः धनवान् । त्वजने त्वकुटुम्बे । मधु ईषित्पवतीति मध्वापातः । विषं समंतात्त्वादयतीति विषात्वादः प्रभूतविषाशी-तियावत् । सधमंप्रतिरूपकः धर्मप्रतिरूपसहितः त्वजने दुःखजीविनि सान्तानिकानि सान्तानिकादिन्वपि दातुर्धमौभूया-नित्यर्थः ॥ ९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शक्तः त्वजनपोषणसमर्थः त्वजने त्वभर्तव्ये दुःखजीविनि मध्वापीतः मधुरोपक्रमः विषात्वादः नरकदर्श [ नम् ] धर्ममतिरूपकोधर्मसदशोऽधर्मः ॥ ९ ॥

शृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योध्वंदेहिकम् ॥ तद्भवत्यसुखोदर्कजीवतश्च मृतस्य च ॥ १० ॥ [ दृद्धो च मातापितरी साध्वी भार्या शिशुः सुतः ॥ अप्यकार्यशतंकृत्वा भर्तव्यामनुरत्रवीत्॥१॥]ः

(१) मेधातिथिः । पूर्वस्यनिन्दार्थवादीयं । भृत्याय्याख्याताः उपरोधी भक्तवस्नादिनायथीपयीगमाइरणं और्ध्वरे-हिकंपरलोकप्रयोजनमञ्जलोदकंमुदकंः आगामीकालः सोस्यदानस्याञ्जलोदकं भवतीतिप्रयोजनसिद्धमेव ॥ १० ॥

- ै (२) सर्वज्ञनारायणः। न केवछ कोर्त्यर्थदानादावेवमर्ष्टमुक्यापि करणे तथेत्याह श्वत्यानामिति। उपराधोद-निसंकोचः। जीवतोऽश्रुखोदकं वृत्त्यभावेन भार्यादिनाशात्॥ १०॥
- (३) कुःह्यूकः । पुत्रदाराधवश्यभर्तध्यपीडनेन यत्पारलेकिकधर्मबुक्त्या दानादिकरोति तस्य दातुर्जीवतीप्रतस्य च तद्दानंदुःखप्रतंभवतीति पूर्वकीर्त्यादिदष्टार्थदानर्भतिषेधः अयंग्वदष्टार्थदानमितिषेधः ॥ १० '।
- (४) राखवानन्दः । ततः कि तत्राह श्रत्यानामिति । श्रत्यानामुपरोधेन भरणीयानांपीडया । और्ध्वदेहिकं पार-लोकिकम् । अञ्चलोदकं रह मरणीयव्ययमनस्तयाजीवतः श्वतस्यतु अमुत्र फलराहित्येन च अतोश्वत्यापीडया रहारष्टं दानादिकं कर्तव्यमितिभातः ॥ १०॥
- ( ५ ) बन्दुनः । न केवलं दानमेद स्वजनोपरोधेन न कार्यं किन्तु सर्वोपि धर्मोनकार्यद्रत्याह श्वत्यानामुपरोधेनेति । मरणादूर्ध्वं येन देहः प्राप्यते सऊर्ध्वदेहस्तले हितमीर्थ्वदेहिकं धर्ममिति यावत् ॥ १० ॥
- (६) रामचःद्रः । शृत्यानांजीवनोपरोधेन और्ध्वदेहिकं पारलीकिकं अस्यजीवतोष्ट्रतस्यवाऽसुखोदकं तद्वयं भवति॥ १० ॥

#### यज्ञश्वेत्रातिरुद्धः स्यादेकेनाद्देन यञ्चनः ॥ ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११ ॥

- (१) मेधातिथिः । अत्राद्वहरणान्केवलंसर्वासांदक्षिणानामसंपत्ती वैश्यानामिदमाहरणविधीयते । अपिचतिस्त्रन्धि पश्वादाबाहरेदिति तत्स्वीकारोत्पत्तिमात्रमुख्यते नोपायविशेषः । अतम् याज्ञयाविनिमये चौर्येणैवापहर्नव्यंनच चौर्येण-स्वान्यनीत्पवातहत्युक्तं नेषदोषः दहत्वशब्देनैवोक्तंहर्नव्यमिति एवंचादः कर्तव्यंहीनकर्मणहति अयंवापहारः मागारव्ध-यागस्यसर्वाङ्गोपेतस्यकाङ्गासंपत्ती मारिष्स्यमानस्य वेति न विशेषहेतुरस्ति ब्राज्ञणस्य विशेषणनिर्वचनात्कात्र्यवैश्ययो-रप्यस्ति तदेकाङ्गपहणमिलिणिने ननुकःक्षत्रियोयाचेदिति क्षात्र्यस्ययाज्ञार्थतिष्ठा अत्यव्पिवद्वमुख्यते ब्राज्ञणस्या-पिचौर्यनिष्ठितंत्साक्तिमिलिणिने ननुकःक्षत्रियोयाचेदिति क्षात्र्यस्ययाज्ञार्थतिष्ठा अत्यव्पिवद्वमुख्यते ब्राज्ञणस्या-पिचौर्यनिष्ठितंतस्त्रक्तिमिलिणिने नोप्यनियमोथार्मिकेसतीत्यनुवादीयं योहि धर्मद्वाराजा तत्सिन्तिमते चौर्यं विहन्तिमिति अत्यस्य तु निगृहीतत्वास्त्रुतः प्रवृत्तिः । बहुपग्रुयहणंधनमात्रोपलक्षणार्थंकुतः कर्मयोगादत्यदिप दानादि नकरोति सत्यमसोमपे कुटुंबाहृहादित्यर्थः । गृहादिचौर्यदोषदत्तस्तरस्तदनुद्वायते न पुनर्प्यवमेत्रनियमोऽन्यतोपि यत्वलादेः संपर्वते तत्कर्तव्यमेव वक्ष्यतिच क्रलात्केत्रत्रवगाराहेति ॥ ११ ॥ १२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यज्वनः सन्नियस्य विशेषेणतु ब्राह्मणस्य । एकेनाक्नेनामामेन आज्यस्य पशीर्वसादीनांवा दक्षिणानामन्यतमस्याभावेन प्रतिरुद्धः प्रतिबद्धः । धार्मिकेसतीत्यधार्मिकस्य राक्कोयक्कसंपत्यनुरोधेन वैश्यधनापहरणा-नुपपत्तेरुक्तमः । ११ ॥
- (३) कुङ्क्ष्यः । क्षत्रियादेर्यजमानस्य विशेषतोब्राह्मणस्य यदि यह्नइतराङ्गसंपत्ती सत्यामेकेनाङ्गनासंपूर्णः स्यात-दा योवैश्मीबहुपश्चादिषनः पाकयङ्गादिरहितोऽसोषयाजी तस्य गृहात्तदङ्गोत्वतंद्रव्यवलेन चौर्येणं वा हरेत् । एतच धर्मप-धानेसति राजनिकार्यसहि शास्त्रार्थमनुतिष्टन्तंन निगृह्मति ॥ ११ ॥ १२ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । विहितद्शिणातु श्र्वाद्वितियहेणापि देयेत्याह यक्कमितिपश्चिमः । मतिरुद्धः असमाप्तकरपः । एकेन दक्षिणारुपेण । धार्मिकद्तिविशेषणाद्वश्चद्विष्योद्शिणा याह्मितशेषः । ब्राह्मणस्य विशेषणेतिविशेषणं द-क्षिणार्थं शिवयस्यापि भिक्षासूचकम् ॥ ११ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । अथवर्षत्रयपर्याप्रभूत्यवृत्तिना वक्ष्यमाणेन किञ्चिन्यूनधनेन ज्ञातकेन निवेदितस्य कोश्रद्दीनस्य

राष्ट्रः कर्तव्यमाह यक्तभेत्मतिरुद्धःस्यादिति । श्लोकद्वयमेकं वाक्यंसति राजनि दानशीले राजनि विषयानेऽपि एकेनाहे-नैकाङ्गवैकल्येन यक्तः मतिरुद्धभेद्विधितभेत राष्ट्रः कोशाभावादिति भावः ॥ ११ ॥

(६) रामचन्द्रः । द्वाभ्यामाह् यद्गीत । यज्वनः यद्गः एकेनांशेन प्रतिरुद्धः स्यात् ॥ ११ ॥

योवश्यः स्याद्वह्वपशुर्हीनकतुरसोमपः ॥ कुटुम्बात्तस्यतद्वव्यमाहरेशक्रासद्धये ॥ १२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । हीनऋतुरकतपञ्चमहायज्ञः । असोमपः अपीतसोमः । एतेन सोमपस्य पञ्चयज्ञाकरणेपि श्रेष्ठतोक्ता । तस्य वैश्यस्य कुटुम्बात् कुटुम्बार्थधनादाकृष्यैकमंशं राजा ब्राह्मणाय दयात् ॥ १२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । किंच यहति । कुदुग्बात् गृहाद्पि याह्मस् । यहसिखये यहसमामये । तह्र्यं दक्षिणारूपिनि तिभावः ॥ १२ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । हीनकतः अनम्याधानादिकान्तस्य वैश्यस्य कुटुंबादृहाणक्कसिख्यएकाक्कहीनयक्कस्य समाप्तये या-वताद्रव्येण सयक्कः सिध्यति तावद्रव्यमाहरेत्प्रसद्यगृद्धीयात्सराजंति विपरिणामः । राजैव कर्ता न यन्वा कुनएतद्राक्कण्वा-हरणबलोपपत्तेः महाभारतेष्यस्य वचनस्य चतुर्थः पादोयक्कार्थपाधिवोहरेदिति पट्यते तेनापि राजैक कर्तथ्याख्येयोनयः ज्वेति ॥ १२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धार्मिके राजिन सित । योवैश्योबहुपशुः हीनः ऋतुर्यस्य सः । सः असोमपः तस्य कुटुम्बात् गृहात् तष्ट्रच्यं यक्कसिद्धये राजा आहरेत् त्वीकुर्यात् ॥ १२ ॥

आहरेबीणि वा द्वे वा कामंशुद्रस्य वेश्मनः ॥ नहि शुद्रस्य यज्ञेषु किश्वदस्ति परिपहः ॥ १३॥

- (१) मधातिथिः। वैश्यासंभवे श्रूदाद्याहर्तध्यं त्रीणिवाहेवेत्यद्ममकरणादद्दानि वेदितव्यानि। अत्रार्थवादोनहि श्रूद्द्वयित। यद्यपि पूर्वमनेकोपायकतमाहरणविहितंतयापि भिक्षणमत्रनास्ति न यद्वार्थधनंश्रूद्दाहिमोभिक्षेतिति ननुत्र स्मृत्य-न्तरेऽविशेषेण श्रूद्द्वधनेन यागः प्रतिषिद्धः अस्योपदेशस्य सामर्थ्याच्छूद्द्वात्मितगृद्धीतेतिद्दृष्ट्यम् । अभ्येत्वाहुः ब्राह्मणेन स्वीकतत्वान्वैवतच्छूद्रधनमिति। यस्तु प्रतिषेधः सश्रुद्धस्य शान्तिकवैष्टिकादियेन धनेन करोति कृत्विग्वस्य दृष्ट्यः इहतु-भूतपूर्वगत्या श्रुद्धधनध्यपदेशोऽस्य स्थात् सांमतिकस्याभवित्व सा॥ १३॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः। यदितुयक्काद्मश्यत्रयस्यासंपत्तिस्तदा शृद्धस्यैव तथाविधस्य धनादित्याह आहरेदिति। यक्केषुपरियहोयक्किमिन्तभनपरियहोयक्कार्थताधनस्य॥ १३॥
- (३) कुझूकः। यद्गस्य दिश्यद्ववैकल्ये सति तानि त्रीण चादानि हे दाङ्गे वैश्यादलाने सति निर्विशद्वंश्यदस्य यहाद्दलेन चौर्येण वा हरेत यहाच्छूदस्य कचिर्दा यद्गसंबन्धोनास्ति नयद्गार्थधनंश्रदाद्विगेभिक्षेतेति वक्ष्यमाणमित्वधः श्रद्धाचाचनस्य नतु बल्पहणादेः॥ १३॥
- (४) राखवानन्दः । तत्रच कैमुत्यमाह् आहरैदिति गवाम । किमिदिति यक्कोदेशेन नयक्कार्थधनिमत्यादिवचन-विरोजात् तत्समात्पर्यतु नदोषः ॥ १३ ॥
- ( ५ मन्द्रमः । वैश्याभावे राजा किंकुर्यादित्यपेक्षायामाह आहरेत्रीणि वा द्वेवेति । न केवलमद्गराजा श्रद्धस्य गृहा-बाहरेन्किन्तुचिभिरद्गैः यद्गपतियहहेतुरुत्तरार्थेनोक्तः परियहः संबन्धः ॥ १३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शूद्रस्य त्रीणि यसस्याङ्गानि हे वाङ्गे हीने भवतः तदास्यवेश्मतः आहरेत् । शूदादनादानं कुर्या-त् । कम्मित् परिपद्यः संबन्धः शूद्रस्य यञ्जेषु नास्ति ॥ १३॥

17

## योनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः ॥ तयोरपि कुदुम्बू।भ्यामाहरेदविचारयन् ॥ १४॥

- (१) मधातिथिः । ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामप्येवंविधाभ्यामाहर्तथ्यमिति श्लोकार्थः। गोयहणंतावत्परिमाणधनोपलक्ष-णार्थे अयज्ञोऽसोमयाजी ॥ १४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षत्रियादप्येवंभूतदिकमंशमानेतव्यमित्याह योनाहितामिरिति । अयज्वा असोमयाजी
- (३) कुल्लुकः । योनाहिताधिगौँशतपरिमाणधनआहितापिर्वाऽसीमयाजी गोसहस्रपरिमितधनः द्वयोरपि गृहा-भ्यांगकतमङ्गद्वयंत्रयंवा शीवसपादियतुं ब्राह्मणेन द्वाभ्यामाहरणीयं ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यामपि ब्राह्मणआहरेत् क्षत्रियस्य तु अदस्युक्तियावद्वाह्मणस्वहरणंनिवेधयिष्यति ॥ १४ ॥
- (४) **राघवान-दः । किं**च यइति । शतगुः शतंविद्यमानागावोयस्य । एवं सहस्रगुरपि । अयज्वाचेद्राह्मणःक्षत्रिः योवा अविचारयन् द्वित्राणामाहरणे तेषां क्षेत्राभावात् ॥ १४ ॥
- (५) नन्दन। श्रद्राभावे च किंकुर्यादित्याह योनाहिताग्निः शतगुरिति। योनाहिताग्निः परिशेषात्क्षत्रियोज्ञाह्मणश्र आहरेद्रोधेत्रीण्यङ्गानि द्वाभ्यांचेद्वे सर्वेश्वेत्सर्वाणीत्युक्तम् ॥ १४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । योऽनाहिताप्रिः शतगुः गोशब्दउपलक्षणं तावद्धनमुच्यते च पुनः यः अयज्वा असोमयाजी च सहस्रगुः तयोः शतगुसहस्रग्वोः कुटुम्बाभ्यां त्रैव्वणिके अविचारयन् राजा आहरेत् ॥ १४॥

### आदाननित्याच्चादातुराहरेदप्रयच्छतः ॥ तथा यशोस्य प्रथते धर्मश्वैव प्रवर्धते ॥ १५ ॥

- (१) मेधातिथिः । अयंसर्ववर्णविषयः श्लोकः । आदानिनत्योयः सर्वकालंकिषिप्रतिग्रहकुसीदादिभिर्धनमर्जयित नच ददाति ततउपायान्तराण्याश्रयणीयानि आदातुरित्ययागशीलस्यापि द्रष्टव्यम् ॥ १५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अदातुरदानशीलादादाननित्यान्तित्यार्जकादमयच्छतः तदा तद्धनमददतीपि त्रैवर्णिकादाँ-हरेत् । एकमङ्गंद्वयंत्रयमित्यन्येषूक्तमतस्तु बद्धपि ग्राह्मम् । ब्राह्मणस्यत्वयज्वनीपि घनमनोदयमिति वक्ष्यति । एतच्च राजा त्वकोशे सत्यपि गृहीत्वा द्यादिति ग्राह्मम् ॥ १५ ॥
- (३) कु ख़ूकः । प्रतियहादिना आदानंधनयहणंनित्यंयस्यासावादाननित्यः ब्राह्मणस्तसादिष्टापूर्तदानरहितायज्ञा-इद्ध्यत्रयार्थायां याचनायां कृतायामददतोबलेन चौर्येण वा हरेत् तथाकृतेऽपहर्तुः ख्यातिः प्रकाशते धर्मश्च वृद्धिमेति ॥ १५॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः** । आदाननित्यात् प्रतिग्रह्तपत्ततः । अदातुः स्वरसतः । अप्रयच्छतः अनिवेधकात् । अस्याय-ज्वनोयज्वनोवा । यशोऽमुकस्य धनेनास्मद्यागः समाप्तइति वर्धते परधर्मोत्पादकत्वोपकारात् ॥ १५ ॥
- (५) मन्द्रमः। एवंकुर्वतोराज्ञः फलमाहः आदाननित्याश्चादानुरिति। अदानुरित्यप्रयच्छतोदातुः कदर्यादितियावतः तद्रयमाहरेत्तथाकुर्वतोराज्ञोयशः प्रथते॥ १५॥
- (६) **रामचन्द्रः । आदातुः आददतः आदाननित्यात्म्रतियहादिना** नित्यात्त्वकृत्यात् अमयच्छतः आहरेत त्वीकु-र्यात् अस्य यशः मथते ॥ १५॥

## तथैव सप्तमे भक्ते भक्तानि पृष्टनथता ॥ अश्वस्तनविधानेन हर्तव्यंहीनकर्मणः॥ १६॥

- (१) मेथातिथिः । आत्मकुदुम्बाबसादेषि पूर्ववत्पराद्यानंकर्तव्यं अश्वस्तनप्रहणादेकदिनवृत्त्यर्थमेवानुजानाति ना-धिकंहीनकर्मणइति कर्मार्थस्मृत्यंतरे ॥ हीनादादेयमादौस्यात्तदलाभे समादिष । असंभावे त्वाददीत विशिष्टादिष धार्मिकात् ॥ सममे भक्ते व्यहंयेन न भुक्तं चतुर्थे हिन मातर्भोजनार्थपरादानेमवर्तेत सार्यमातर्भुक्षीतेत्यहृत्यहिनिभक्तह्यविहितम् ॥१६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । व्यहमुपोषितेन चतुर्थदिनेप्युपवासशङ्कायां तद्दिनमात्रपर्याप्तमः । हीनकर्मणः पतितदिरपि ॥ १६ ॥
- (१) कुङ्गूकः। सायंगतर्भीजनीपदेशाचिरात्रीपत्रासे इते चतुर्थेऽहिन प्रातः सप्तमे भक्ते दानादिधर्मरहितादेक-दिनपर्याप्तमर्थचौर्यादिना हर्तव्यम् ॥ १६॥
- (४) राघवानन्दः । धर्मार्थस्येव माणात्ययमायेषि यासमित्याह तथैनेतिहाभ्यामः । सप्तमे चनुर्गैऽहिन भातर्भक्ष्ये एतन्स्पष्टयित भक्तानिषडिति । अनश्रताचार्नुवर्ण्येन अश्वस्तर्नादधानेन परिदनासंचियत्वेन हर्तव्यं चौर्यादिना । हीनक-र्मणः कदर्यादिम ॥ १६ ॥
- (५) मन्द्रनः । एवंयद्वापित् राद्यः कर्तव्यमुक्तमधुना क्षुत्पीडापित् पुरुषण कर्तव्यमाह तथैवसममेभकहति । सममे भक्तानिषडनभता न्यहमभुजानेन सममे भक्ते समन्यां भुकंतु चतुर्थेऽहिन हीनकर्मणः त्यत्माद्धीनकर्षणः पुरुषात अश्व-स्तननिधानाय श्वोभवं श्वस्तनंनिधानंन्यासः श्वस्तनञ्चतिन्धानंचेति श्वस्तनन्धिमानं तद्भावायाश्वस्तननिधानाय एव-मापिद्वषये परत्यहरणं यथोक्तंकृर्वन्राज्ञा न दण्ड्यः ॥ १६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सप्तमेभक्ते चतुर्थिदिने षर्भकानि अमानि अनश्रता त्रीणि दिनानि अनश्रता हीनकर्मणः शृद्धाः त् अश्वस्तनविधानेन एकदिनपर्याप्तं अन्वादानंकर्तव्यम् ॥ १६ ॥

## खलारक्षेत्रादगाराद्वा यतोवाप्युपलभ्यते ॥ आख्यात्क्यन्तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ॥१७॥

- (१) मेधातिथिः । यते।वापीति आरामादेरपि आख्यातब्यष्ट्रस्य यदिपृष्छतीति वचनंनह्रु । विषयः । विषयः । अथवा पृष्छते धनत्याभिने यदि पृष्छिति राजेति राजपुराय नीतएव विषयभेदीदर्शयितव्यः । तथाचगीतमः आचक्षीतराङ्गापृष्टद्रित भक्तष्छेदे यङ्गप्रतिबन्धतः मक्करणविशेषादु भयत्रायंविधिङ्गयः ॥ १७॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । खलादेरिपरिक्षतात्स्वयमेवाहर्तव्यं प्रार्थनेनवा याद्यम् । न तेनास्य पितपहणदोषः । दिने वारद्वयभाजनियमाद्रोजनद्वयंभवतीतिव्यवस्थया सप्तमेभकदृत्युक्तम् । आख्यातव्यमिति तले तथाऽन्यलाअपि अरक्षितादाने कृतःपात्रमिद्रमितिपृष्टेन नाक्षेप्रव्यं तथाषत्युरित्यर्थः ॥ १७ ॥
- ( ३ ) कुः ख्रुकः । धान्यादिमर्दनस्थानात्केत्राह्म गृहाद्दा यतोवाऽन्यत्मात्मदेशाद्धान्यंहीनकर्मसंबन्धि लभ्यते ततोहर्त-ध्यं यदि बासी धनत्मामी पृष्णिति किन्निमित्तंकतमिति पृष्णिते निमित्तंचौर्यादिवक्तव्यम् ॥ १७ ॥
- (४) राघवान-दः। हरणस्थलान्याह खलेति। खलात् प्राद्मणात्। त्वया स्तमेतदिति यदिष्टच्यति तदा तसै पृच्यते मया स्तमेतदिति वक्तस्यम् ॥ १७ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । अश्वस्तननिधानायभक्तंद्रश्यं कुतोहर्तव्यामःयपेक्षायामाह् खलान्क्षेत्रादगाराहेति । वतोद्याप्युपपच रूप्यते ततोहर्तव्यमित्यनुपज्जनीयम् ॥ १७ ॥

(६) रामचन्द्रः। यतः स्थानात्॥ १७॥

## ब्राह्मणस्वं नहर्तव्यंक्षत्रियेण कदाचन ॥ दरयुनिक्रिययोस्तु स्वमजीवन्हर्तुमहीते ॥ १८ ॥

- (१) मेचातिथिः । क्षत्रियेणेति । क्षत्रियपहणंवैश्यश्रद्रयोरपि प्रदर्शनार्थः । कदाचनेति महत्यामापदीत्यर्थः दस्युनि-ष्क्रिययोर्जाक्षणयोरेव दस्युस्तस्करोनिष्क्रियस्त्वकर्मानाभमी ॥ १८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दस्युः श्रुद्धः निष्क्रियौ क्षत्रियविशौ तेषां वित्तमजीवन्क्षत्रियोराजा गृक्षीयात ॥ १८ ॥
- (३) कुझूकः । उक्तेष्विप निमित्तेषु क्षत्रियेण ब्राह्मणस्य धनंततोपकष्टत्वाम्न हर्तव्यं समानन्यायतया तु वैश्य-शूद्राभ्यामुत्कष्टजातितोन हर्तव्यंपतिषिदकदिहिताननुष्ठायिनोः पुनर्बाह्मणक्षत्रिययोरत्यन्तापदि क्षत्रियोहर्तुमहित ॥ १८॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः** । तत्र र्गातप्रसवमाह ब्राह्मणेति । क्षत्रियेणेन्युपलक्षणं वैश्यश्चद्रयोः दस्युनिष्क्रिययोः । अजीवन् दृरयन्तराभावात् । निष्क्रियोधर्महीनः ॥ १८ ॥
- (५) मन्द्रमः । तर्रव्यंतस्रे सामिने जात्या स्वस्मादपक्ष्टाद्धर्तव्यंनोत्कष्टादित्याह ब्राह्मणसंनहर्तव्यमिति । ब्राह्मण-श्रविययहणमुन्कष्टापकष्टजात्युपलक्षणार्थ । अस्यापवादेनोत्तरार्थेनोक्तंदस्युः सिंह्सः निष्क्रियस्त्यक्तनिजधर्मिकयः दस्यु-निष्क्रिययोत्रीक्षणयोरिति विपरिणामः अजीवन्त्रसिहीनः ॥ १८॥
- (६) रामचन्द्रः । दस्यति यः सः दस्युः निष्क्रियः तस्करानाभमिणौ तयोः खंद्रव्यं क्षत्रियः अजीवन् इर्तु खी-कर्तुं अर्हति ॥ १८ ॥

योऽसाधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः संप्रयच्छित ॥ सक्तत्वा ध्रवमात्मानंसंतारयित तावुभी ॥ १९॥

- (१) मेचातिथिः। इदःसमुद्रतरणः उभौ यस्यापहरति शेषोऽर्थवादः॥ १९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मानंद्ववंकत्वेत्यात्मनस्तरणंतारणं परस्येति दर्शयति । तथाच राजा दस्युनिष्क्रिय-योर्द्रव्यगृष्टीत्वापि देयमित्यर्थः । ताबुभावित्यर्थकाभेन साधूनन्यांश्य तद्वित्तविनियोगेन ॥ १९॥
- (३) कुक्क्कः । योद्दीनकर्मादिश्यउत्क्रहेश्योऽभिहितेष्वपि निमित्तेषुक्तानुरूपंयक्काद्मादिसाधनंकत्वा साधुश्यउत्क्र-हेश्यकत्विगादिश्योधनंददाति सयस्यापहरति तदुरितंनाशयति यसै तद्दाति तदीर्गत्याभिधातादित्येवंद्दावप्यात्मानमुदुर्प-कत्वा दुःखाश्योषयति ॥ १९ ॥
- (४) राघवानन्दः। चातुवर्णस्य बरुबुद्धिमतः उपायान्तरमाइ यहति । असायुभ्योदस्य्वादिन्यः । साथुभ्यो यागादिशीलेन्यः। उभी दातृपतिपाइको । प्रवम् प्रवस्थानीयम् ॥ १९ ॥
- ( ५ ) नम्बनः । अपरमपिपरत्नादानविषयमाह योऽसाषुभ्योऽर्थमादायेति । असाधुभ्योऽयक्कशीलेभ्यः ताखगै तानु-भयान् ॥ १९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यः असायुभ्योऽर्षे आदाय सायुभ्यः संत्रयच्छति सः शत्रियःआत्मानं प्रवं तरणसायनं छत्वा तीउनी असायुसायूसंतारयति ॥ १९ ॥

यद्धनंयज्ञशीलानदिवस्वंतद्विदुर्बुधाः ॥ अयज्बनातु यद्वित्तनासुरस्वंतदुष्यते ॥ २०॥

- ( १ ) नेवातिथिः । अयमस्यार्थवादएव गुणवक्त्योनापहर्तव्यनिर्गुणेभ्यस्तुनदीयः ॥ २० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यजनमित्यस्यैवशेषः॥ २०॥

- (१) कुछूकः । यन्नशीलानांयद्धनंतवागादौ विनियोगादेवलंविद्यांतीमन्यन्ते भागादिशून्यानान्तु यद्गप्यंतदर्भ-विनियोगाभावादाह्यरत्वमुच्यते अतस्तद्ध्यपेतस्य यागसंपादनात्तदेवलंकर्तश्यमः॥ २०॥
  - (४) राष्ट्रवामण्दः । यज्वाऽयज्वनोर्धनेषु देवासुरत्वदृष्टिमारोपयित यदिति ॥ २० ॥
  - (रे) न•इनः । अत्रोपपत्तिमाह यद्धनंयद्वरालानामिति ॥ २० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। देव वं देवांशं। अप्तरांशं दैत्यांशम्॥ २०॥

नतिसम्धारयेद्वण्डंधार्मिकः पृथिवीपतिः॥ क्षत्रियस्य हि बालिश्याद्वाह्मणः सीदति शुधा॥२ १॥

- (१) मधातिथिः । अलिनिमित्ते चौरत्वेनानीतेभ्योराङ्गा दण्डोनकर्तव्योयतस्तरयैवनालिश्याचीस्पर्गतक्षुषावसी-इन्ति क्षुथेन्यविवक्षितमुभयोः प्रकरणाद्यंवादस्वाच ॥ २१ ॥
- (२) सर्व**ज्ञणारायणः । तिल**न्निति तत्पदं व्यवहितवाचि येनाश्वरतनिवधानेन त्रिरात्रोप [ वासादिनाऽ ] र्थ-[ हरणं ] रूतं तिलन्तित्यर्थः । बाल्श्यिदङ्गानात् ॥ २१ ॥
- (३) कुञ्चूकः । तत्मिन्नुक्तनिमित्तेषीर्यवलात्कारकुर्वाणे धर्मनधानोराजा दण्डन कुर्यात् यत्मादाद्वीमूब्त्वाद्वाह्मणः भुधावसादमामोति ॥ २१ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । आरोपस्य फलमाह नेति । तिलन्नासुरभनहारिणि त्रासणे । त्रासणस्यान्यभनापहरणं सुधा-सीदनं वा सन्नियस्यैवापराधइन्याह सन्नियस्येति ॥ २१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तिसन्त्रासणे क्षत्रियस्य बाल्ध्श्यात् ॥ २१ ॥

तस्य भृत्यजनंत्रात्वा स्वकुदुम्बाम्महीपतिः॥ श्रुतशीले च विज्ञाय दक्तिधर्म्यीप्रकल्पयेत्॥२२॥

- (१) मेधातिथिः । धर्म्यावृत्तिर्यया नित्यकर्मण्यपि संपद्यन्ते शीणकोशेनापि महिषीराजपुत्रादिकल्पितादायादिः हिताच धनाच किंचिदवरूष्यदातव्यमिति त्वकुटुम्बादित्यादिनामहाधनस्यैव राज्ञायविधिः सर्वरत्नानीति वचनात ॥ २२॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तस्य ब्राह्मणस्य । कुदुन्बात् त्वकुदुन्बमध्यांशकाद्धनात् । शीलं वृत्तम् । धन्यां असदाना-दिव्यतिरिकाम् ॥ २२ ॥
- (३) कुझूकः । ततश्रतस्येति । तश्य श्राझणस्यावश्यभरणीयपुषादिवर्गश्चात्वा श्रुताचारीचिततद्नुरूपांद्वीत्तत्यगृहा द्राजा कल्पयेत् ॥ २२ ॥
- (४) **रायवानन्दः ।** अतभाहतस्येतिद्दाभ्याम् । भृत्यजनं पोष्यजनम् । लकुरुम्बादपि धर्म्या लधर्मीत्पत्तये हेतु-भूतामः॥ २२॥
  - ( ५ ) जण्ड्नः । तस्य ब्राक्षणस्य ॥ २२ त
  - (६) रामचन्द्रः । लकुरुम्बात् गृहात् तस्य ब्राह्मणस्य श्रुतिशास्त्रे वेदाश्यासरते ॥ २२॥ कल्पयित्वाऽस्यदास्त्रच रक्षेदेनंसमन्ततः ॥ राजा ह्रि धर्मषङ्कागंतस्मात्त्रामोति रक्षितात् ॥ २३॥
    - (१) नेघातिथिः । स्पष्टार्थोऽयंश्लोकः ॥ २३॥
    - (२) सर्वज्ञनारायणः । वृत्ति दानादिना । रक्षेत्रीरादेः ॥ २३ ॥

- (३) कुल्लूकः । अस्य प्रकारस्य जीविकांविधाय श्रमुचौरादेः सर्वतीरक्षयेत् यसाष्ट्रासणादक्षितात्तस्य धर्मचङ्गार्ग-गामीति ॥ २३ ॥
- (४) **राज्यवानन्दः । रक्षेत्राप्रपट्टिखितादिना आक्रणरक्षणे परम**त्यमहत्याह राजेति । बलिबङ्गार्गामव रक्षितात्य-जारुपात्तदर्मात् बङ्गारमामोतीत्यन्वयः ॥ २३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । समन्ततः सर्वापद्भयः फलंबद्वागं यत्पृष्यंप्रत्यहंकियते तस्य फलबद्वागम् ॥ २२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अस्य द्विजस्य द्वार्तं कल्पिय्या प्रने द्विजं तलात् द्विजात् धर्मस्य पद्गागं आमोति ॥ २२ ॥ न यद्गार्थधनंशुद्राद्विप्रोत्तिक्षेत कर्दिचित् ॥ यजमानोद्वि त्रिक्षित्वा चण्डालः प्रेत्य जायते॥२ ४॥
- (१) मेधातिथिः । भिक्षणमत्रनिषिभ्यते अयाषितोषपम्नन्तु नदुष्यति तथाषोक्तं ॥ अयाषितोषपन्नानांद्रव्याणांयः वित्रप्रहोकतास्त्राभ्यांतिवयादमितप्रहमिति ॥ यद्गार्थोयमितप्रेथोनतुश्रुत्यभरणे केषित्पूर्वश्रेषमेत मन्यन्ते । भिक्ष-णेदोषदर्शनादुपायान्तरेणोक्तमादानम् ॥ २४ ॥
  - · (२) सर्वज्ञणारायणः । श्रद्राद्धिकत्वा यजनानोयागंकुर्वाणः ॥ २४ ॥
- (३) कुल्लूकः। यद्गतिखये धनंत्राह्मणः कदाचिन्नशृद्धाचाचेत् यत्माच्लूदाचाचित्वा यद्गकुर्वाणोपृतभग्डालोभवति। अतोयाचननिषेभाच्लूद्वादयाचितोपस्थितयद्वार्यमप्यविरुद्धमः॥ २४ ॥
- (४) **राधवानन्दः । ननु दक्षिणार्थ गोत्रयादिवयागार्थमपि किचिच्छूदात्प्रतिगृक्षीयात्तत्राह नेति । दक्षिणायायागी** सरकालीनत्वायागस्योद्देश्यत्वाभावात् यजमाने।हि तैन धनेनेतिशेषः ॥ २४ ॥
- (५) नम्बनः । पुनर्यक्ष्यनाणेमस्याह नयज्ञार्थधनिर्मात । अत्र हेतुरुत्तरार्धेनोक्तः यज्ञमानः यजन् ॥२४॥ यज्ञार्थमर्थीभिक्षित्या योन सर्वप्रयच्छिति ॥ सयामि भासतांविप्रः काकतांवा शर्मसमाः ॥ २५॥
  - (१) मेधातिथिः । भिक्षतस्य यज्ञार्थपरिशेषितस्य कार्यान्तरायफलकाकता भासता गाप्तिः ॥ २५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायनः । भिक्षत्वा विजेध्योपि न मयक्वति तनमहे न स्यजति ॥ २५ ॥
  - (३) कुःख्रुकः । यद्गतिक्यर्थेथनयाचित्वा योयद्गे सर्वनविनियुद्गेप्तशतंवर्षाण भारत्वकाकत्वंवा प्रामीति ॥ २५॥
- (४) **राधवाणभ्यः । भैवर्णिके** भ्योपित्रद्वार्शः मावयत्तं गृहीतं मुत्तिमिनिनासदददम्पक्षिषु स्यादत्स्तदवश्यं यद्गे देयनिति सार्थवादमाह यद्गति । भासः पश्चिविशेषः । समाः अन्दान्त्याच्य ॥ २५ ॥
  - (५) मन्द्रनः । भिक्षितात्प्रतिपाद्यात् भासीपृभविशेषः ॥ २५॥
  - (६) **रामचन्द्रः** । अर्थद्रव्यम् ॥ २५ ॥

### देवलंबासणसंबा लोभेनोपहिनस्ति यः॥ सवायात्मा परे लोके ग्रधोस्छिष्टेन जीवति॥ २६॥

(१) मधातिथिः। यागशीलानांत्रयाणांवणांनांयहिसंतदेवत्तंत्राभ्रणस्यायागशीलस्यापि यत्तंतप्राभ्रणत्विति एवनिष्ठिकोगच्छत्येव अर्थवादश्लोकोसी धनयभ्रशीलानांमित नचीयांदिशब्दवच्छब्दाथंपितभाषापरोऽतोच्यथा व्यास्यायते देवानुदिश्य यागादिकियार्थधनंयदुत्सृष्टंतदेवत्तंमुख्यस्य त्यत्वामिसंबन्धस्य देवानामसंभवात्। निष्ठ देवताद्रच्याः
धननिमुद्धते नच परिपालनव्यापारस्तासांदश्यते त्यंच होके तादशमुच्यते तत्मादेवोदेशेन यदुक्तंनदंत्रम देवतायाद्दिनित
तदेवत्यत्य दर्शपूर्णमासादियागेच्यस्यादिदेवताभ्यकोदितं शिष्टसमाचारमसिक्यैवयौगोपायदुर्गायागादिषु। वनुचतुर्भुजादि-

वित्रमासंविश्वकोके देवस्वयु व्यते कोकप्रसिद्धभाषवार्यः शास्त्रेपहीतुंन्याप्यः स्यदिवंयदिदेवस्वश्रहोतिर्गामः प्रसिद्धिमुपयात् देवानांस्वदेवस्विम्यवयवप्रसिद्ध्या समुदायार्थः प्रकटोनचवाक्यान्तरप्रकल्पना वषाणेनाप्यस्तिषुक्ष्यंचतुर्भुजादीनांदेवत्वं-प्रतिमाव्यवहारणेवापत्ततं नच यणुक्तक्षणमस्ति अधसमाचारतेदिवस्वंभवतु स्वर्श्वामिभावस्तावन्तास्ति यथोकेन च वका-रेण स्वव्यवहारोपपत्तिरिति शिष्टंदितीये ॥ २६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । देवत् देवोदेशेनोत्सृष्टं यज्वनाय भनम्॥ २६॥
- (३) कुल्लूकः । मतिमादिदेवतार्थमुत्सृष्टं धनंदेवत्तंत्राक्षणतंत्र योलोभादपहरति सपापत्तभावोजन्मान्तरे युभोच्छिः देन जीवति ॥ २६ ॥
- (४) राधवामन्दः । यक्कार्गभिक्षतं देवत्वमिति क्कापयन्तरदृष्टान्तनरकपातमाह । ब्राह्मणत्मिति रहान्तार्थतः । यथाहि विमधनं नरकोत्पादकं तथा देवत्वमपीति । तत्वादुभयं न पाह्ममिति ॥ २६ ॥
- (५) मन्द्रमः । एतदेवोपपादयति देवत्वंत्रासणत्वेति । यद्वार्थयद्वभिक्षिततदेवत्वंत्रासणत्वेषोपहिनस्त्यपहरति सर्वपयच्यतीतियावत् उच्चिष्टजीवनयउपयोगाहंद्रवोच्चेषणात् ॥ २६॥
  - (६) रामचन्द्रः। यः लोभेन देवत्वं उपहिनस्ति नाशयति ॥ २६॥

### इष्टिवैश्वानरीनित्यंनिर्वपेदब्दपर्यये ॥ कुप्तानांपशुसोमानांनिष्करयर्थमसंभवे ॥२ ७ ॥

- (१) मेघातिथिः । वैश्वानयां इष्टेगृं सस्यतिभ्यः स्वरूपमवसातव्यंसमामे वर्षे द्वितीयवर्षस्यमवृत्तिरद्वपर्ययः । कूर्मान्तांविहितानां पश्चसोमानां नित्यानां पाणमास्यः सांवत्सरः पशुनित्यवसन्तिसे मस्तिपामसंभवे धना भाषादिदीषेण निष्करपर्यः नित्यस्याकरणे योदोषस्तिनवृत्यर्थभृतेऽस्मिनिविदेश्यकमं समामनान्त तत्र केषित्समुख्यमण्यन्ते सत्यन्यककार्यः त्वेत्रमाणभेदेन विधिनात्रतद्युक्तं तथा चत्रसहत्यापायमित्ते भौते स्मातेषस्वभ्यक्ते विकल्पवस्तत्याभिकिहिश्वित्रद्यां विति ॥ २७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दर्ष्टिवैश्वानरीमिति पशुवन्धादिककरणाशक्तस्यानुकल्पोयागमसंगादुक्तः । क्रुप्तानां नि-यतानामसंभवे धनाभावे न । निष्कत्यर्थे पत्यवायानुत्पादार्थम् । पशुः पशुहविष्कोयागः । सोमः सोमहविष्कः ॥ २७ ॥
- (३) क्राह्यकः । समाप्ते वर्षे द्वितीयवर्षस्य प्रवृत्तिरब्दपर्ययं नैत्रग्रुक्कादिवर्षप्रवृत्तिस्तत्र वर्षान्तरे वैश्वानरीमिष्टिवि-हितसोमयागासंभवे तदकरणदोषनिर्हरणार्थसर्वदा श्रूद्वादिमउक्तथनप्रहणरूपामिष्टिकुर्यात् ॥ २७ ॥
- (४) राघवानन्दः । यस्यत्रैवार्षिकमित्यत्र यागस्य कर्तथ्यक्षां सामान्यतःशोक्तां विशेषे स्थापयति इष्टिमिति । मध्यापातदृत्यादिनिन्दास्तु नित्यातिरिक्तविषयाः । अध्यपर्यये पूर्ववर्षसमापकोत्तरवर्षयवैत्रयुक्कपतिपदादिकाले कुमानां आवश्यकत्वेन निष्कत्यर्थे तदकरणपापनिवृत्त्यर्थम् ॥ २७ ॥
- ( ५ ) मृन्द्रमः । अथ पशुसोमयोः मत्यब्दंकर्तय्ययोरापि मत्याद्भायमाह दृष्टिवैश्वानरींचैवेति । नित्यमब्दंकुमानान-नुदेयत्वेन विहितानांनिष्कत्यर्थमत्याद्भायार्थं असंभवे बन्यासंभवे ॥ २७ ॥
- (६) राजचन्द्रः । कुमानांनियतानांपसुसोषानां असंभवे अन्यपर्यये नित्यंवैश्वानरीं दार्षे नायभिनार्थे निर्वपेत ॥ २०॥

#### आपत्क रूपेन योधर्मकुरुते नापदि द्विजः ॥ सनामोति फलंतस्य परत्रेति विचारितम् ॥ २८ ॥

- (१) मेधातिथिः । आपत्कलपपतिनिधिवैश्वानरींवा विद्यमानधनोयोगौणपक्षमाश्रयति तस्य नसोऽर्थःसिष्यिति ॥ २८॥
  - (२) सर्वजनारायणः । नचैवं विभवेषि तन्मात्रेषि प्रत्यवायासंभवइत्याह आपत्कल्पेनेति ॥ २८ ॥
- (३) कुङ्गृकः । आपद्विहितेन विधिना योऽनापदि धर्मानुष्ठानंद्विजः कुरुते तस्य तत्परलोके निष्फलंभवतीति मन्वादिभिर्विचारितम् ॥ ২८ ॥
- (४) राघवान-दः । तर्हि समर्थेनापि सैवेष्टिः कार्या रूतं पशुसोमैस्तत्राह् आपदितिद्वाभ्याम् । आपत्कल्पेन प्रतिनिध्यादिना करोति तस्य कर्मगः फलंनामोति ॥ २८॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । संभवेत् मुख्यः कल्पएव कार्यानापत्कल्पइत्याह आपत्कल्पेन योधम्मिति ॥ २८ ॥
- (६) **रामचन्दः** । अनापित् यः द्विजः आपत्कल्पेन आपत्कालसद्देशन व्यवहारेण धर्मकरोति तस्य धर्मस्य फलं नमामोति ॥ २८ ॥

### विर्श्वश्वदेवैः साध्येश्व ब्राह्मणेश्व महर्षिभिः ॥ आपत्सु मरणार्द्वातैर्विधेः प्रतिनिधिः कृतः॥ २ ९॥

- (१) मेधातिथिः। एषएवार्थः आपदिमतिनिधराश्रयितव्योनसंपदि ॥ २९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मरणाद्भीतैर्नासोमपोश्चियेतेत्यादिनिषद्धोऽसोमपादिर्मरणभीतेः । विश्वविह्नतस्य प्रतिनि-षिः प्रतिरूपकः ॥ २९ ॥
- (३) कुःख्नुकः । विश्वेदेवारूपेर्देवैः साध्येश्य तथा महर्षिभिर्बाह्मणैर्मरणाद्गीतैरापत्सु मुख्यस्य विधेः सोमादेवेश्वा-नयादिः मतिनिधरनुष्ठितोऽसौ मुख्यासभवे कार्यः नतुमुख्यसंभवे ॥ २९ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । मरणादावश्यकानामकरणात्तज्ञन्यनरकाद्वा भीतेस्तैःप्रतिनिधिः सोमाद्यभावे वैश्वानयादि च त्रयंसमृचयः ॥ २९ ॥
  - ( ५ ) मन्दनः । आपदित्वकरणादापत्कल्पएव श्रेयानिति परकतिरूपेणार्थवादेनाह विश्वेश्रदेवैरिति ॥ २९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विधेविहितस्य पशुबन्धादिकर्मणः प्रतिनिधिः रुतः ॥ २९ ॥

### प्रभुः प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते ॥ न सांपरायिकंतस्य दुर्मतेर्विद्यते फलम् ॥ ३०॥

- (१) मधातिथिः । अयमपि पूर्वशेषोऽर्थवादः । सांपरायिकपारलैकिकमः ॥ ३० ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । प्रभुःशक्तः । प्रथमकल्पस्य मुख्यस्य । अनुकल्पेन प्रतिनिभ्यादिना । सांपरायिकं पार-छोकिकम् ऐहिककीत्यांदेस्त् छाभोभवत्येव ॥ ३० ॥
- (३) कुःह्रुकः । योमुख्यानुष्ठानसंपन्नः सन् आपिह्र्हितेन प्रतिनिधिनाऽनुष्ठानंकरोति तस्य दुर्बुद्धेः पारलैकिकम-भ्युदयह्नपंत्रयवायपरिहारार्थेफलंच न भवति आपत्कल्पेन योधर्ममित्यनेनोक्तमप्येतच्छास्नादरार्थपुनरुच्यते ॥ २०॥
- (४) राधवानन्दः । समर्थस्यापत्कल्पपवर्तने बाधकमाह प्रभुरिति । प्रभुर्मुख्यकरणे समर्थः । सांपरायिकं पार लोकिकम् ॥ ३० ॥

- ( ५ ) **चन्द्रमः । शक्तोमुख्यकल्पमेव कुर्यान्नानुकल्पमित्याह प्रभुः मधमकल्पस्येति । प्रभुः शक्तः प्रथमकल्पस्य** मुख्यकल्पस्य सांपरायोविषम्तवज्ञतारकं सांपरायिकं उक्तस्यार्थस्य पुनर्वचनमादरार्थम् ॥ ३० ॥
- (६) रामखन्दः । शक्तः तस्य अनुक्रल्पकर्तुः सांपरायिकं पारलैकिकं फलं न विद्यते ॥ ३० ॥ न ब्राह्मणोवेदयेत किंचिद्राजनि धर्मवित् ॥ स्ववीर्येणैव तान् शिष्यान्मानवानपकारिणः ॥ ३ ९ ॥
- (१) मधातिथिः। निमित्तेऽभिचारोनदोषायेति श्लोकार्थः नत्वभिचारोविधीयते नच राजनि वेदनंपतिषिध्यते केवले सितिनिभित्तेऽभिषित्तंप्रवृत्तोराङ्का न किचिद्धक्तष्यः [तथा] वश्यित विधाता शासिता वक्तित तस्मैनाकुशलंब्र्यादिनिराजेति भीतयेऽभिक्तिन्यादित्पपि। सत्यिप विधीराजिन निवदयेन्व च प्रतिषेधउपसंहारश्लोकपर्यालोचनयातत्परमवति-हते निमित्तानि चोक्तानि भार्यातिक्रमकारीचेत्यादीनि किचित्पोडानिमित्तमनेन मे कृतमिति राष्ट्र निवदयेद्धर्मवित् अभि-चार्यविधिष्कः स्वविधिण मक्ताभिशाषाभ्यां तत्रविनेत्तरश्लोकार्यः॥ ३१॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अत्रवसंगात्मायश्चित्तस्य वक्ष्यमाणस्य ब्राह्मणेन स्वश्चताविभवरिण मार्यमाणे भाष्योरा**ज्ञ**ः इवास्य शत्रुवधइत्याह नब्नाह्मणइति । वेदयेत निवेदयेत् ॥ ३१ ॥
- (३) कुः ह्वकः । धर्मक्को बाह्मणः किचिद्वयप्रकृतंन राज्ञः कथयेत् अपि तु स्वशक्तयेव वश्यमाणाभिचारादिनापः कारिणोमनुष्यान्त्रिय्वयित् ततश्य स्वकीयधर्मविरोधादप्रकृष्टापराधकरणेसत्यभिचारादि न दोषायेत्येवपरमेतन्त्रत्वभिचाः रीविधीयते राजनि वेदनवा निष्ध्यते ॥ ३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । अरष्टभये ब्राह्मणस्य तपएव साधनं रष्टभयेतु किं स्यात्तत्राहः नेतिपञ्चभिः । वेदयेत न नि-वेदयेत् ममेदमपक्तिमित् । स्ववीर्येण तपआदिना शिष्यान्तिगृह्णीयात् ॥ ३१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अथ शत्र्पीडापदि ब्राह्मणस्य कर्तव्यमाह नत्राह्मणांवेदयेतेति । किञ्चिदपहरणम् ॥ ३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणः राजिन किंचित् स्वर्वार्येणैव अभिचारंवर्तयन् न वेदयेत् न निवेदयित् ॥ ३१ ॥

स्ववीर्याद्राजवीर्याच स्ववीर्यंबलवत्तरम् ॥ तस्मात्स्वेनैव वीर्येण निगृद्धीयादरीन्द्रिजः॥ ३२॥

- ( १ ) मेधातिथिः । राजा कदाचिदनिपुणतया न निपहेण वर्वेतत्वतस्तुन कदाचिदुपेक्षेतिस्ववीर्यवलोयः ॥ ३२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । बलवत्तरमधिकं प्रयक्षाधिक्यसंभवात् ॥ ३२ ॥
- (३) कुछूकः । यलात्त्वसामर्थ्यादाजसामर्थ्याच पराधीनराजसामर्थ्यापेक्षया त्वसामर्थ्यमेव त्वाधीनत्वाद्वत्रीयः तत्मात्त्वेन वीर्येणैव शत्रून्त्राह्मणोनिगृद्धीयात् ॥ ३२ ॥
  - (४) राघवानन्दः। तत्रहेतुः स्ववीर्यादिति। राजवीर्यस्य धनाचुपाधिदर्शनात्॥ ३२॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अत्र हेतुमाह स्ववीर्यादाजवीर्याचेति । द्विजः द्विजोत्तमः ॥ ३२ ॥

श्रुतीरथर्वाद्विरसीः कुर्यादित्यविचारयन् ॥ वाक्शस्त्रवे ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्विजः॥ ३३॥

[ तदस्रंसर्ववर्णानामनिवार्यच शक्तितः । तपोवीर्यप्रभावेण अवध्यानपि बाधते॥ १ ॥ ] !

- (१) विश्वातिथिः। किंतत्स्वतीर्यमिति शङ्कानिवृस्यवीऽयंश्लोकः । भूयन्तर्ति मृतयः अवर्यणवेदे येऽनिचारमकाराः मृतास्तेकर्तन्याहरूपयः । बाहुल्येन तचानिचाराणविषानात् अथर्वाष्ट्रिरसप्रहणंन पुनरम्येषु वेदेण्यननुद्वातं । अवदाऽनि-चारभृतयोऽभर्वाष्ट्रिरसराव्यनोपात्ताः अथवाऽथर्वणशब्दाएवविषएवार्थेनयुज्यन्ते यद्वोऽवर्यणविकान्यदति ॥ ३३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भुतीरथर्वाद्विरसीः तष्ट्रुत्युक्तानि कर्नाणि कुर्यातः इत्यनेनहेतुनेत्यर्थः । अभिचारयन्-भिचारंप्रवर्तयन् ॥ ३३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । तिक्तावार्यमित्याद भुतीरिति । अथवंदेदस्याद्विरतीर्दुष्टाभिचारभुतीरिवचारयन्कुर्यानदर्थमभिचा-रमनुतिहेदित्यर्थः यलादिभचारमञ्जीचारणात्मिका बाह्मणस्य वागेव शक्तकार्यकरणाच्यक्तेन ब्राह्मणः शबून्यान्ततु-शबुनियमाय राजा वाष्यः ॥ ३२ ॥
- (४) राघवानन्दः। अगर्वाद्विरसीः अथर्वदेशद्विरसारद्याअभिवारभृतीः । अभिवारयन् अभिवाररीत्या तत्र हेतुः वाक्शस्तं तेन अरीनपकारिणः॥ ३३॥
- ( ५ ) नन्दनः । हेत्वन्तरमञ्याह श्रुतीरथर्वाङ्गिरसीति ।अभिचारितमभिचारितमभिचारंकुर्यादित्यथर्वशिरसि श्रुतिवा-क्यमस्ति तेन युक्तंतदाश्रयणमिति तचाङ्गंसवंशास्त्राणामिति तचाभिचारितं भावत्रतंशसंवाङ्मच्चरतेनवाङ्मयेन शस्त्रेण ॥ ३३॥
- (६) रामचन्दः। अथर्वाहिरसीः श्रुतीः अभिचारयन्। वाक्शसं आथर्वभृत्युपचाररुपंकुर्यात् ॥ १३ ॥ क्षित्रियोबाह्ववीर्येण तरेदापदमात्मनः ॥ [ तद्धि कुर्वन्यथाशक्तिप्रामोति परमांगतिम् ॥ ] धनेन विश्यशुद्रौ तु जपहोमैर्द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥
  - (१) मेधातिथिः। पूर्वशेषएव ॥ ३४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। यनेन राम्ने धनंदत्वा तेन त्ववैरिमारणेन ॥ ३४॥
- (३) कुःझूकः । क्षत्रियः त्वपौरुषेण शत्रुतः परिभवलक्षणामात्मनआपदंनिस्तरेत् वैश्यश्रूदौ पुनः प्रतिकर्त्रे धनदा-नेन ब्राह्मणस्त्वभिचारात्मकेर्जपहोमैः ॥ २४ ॥
- ( ४ ) राष्ट्रवानन्दः । अत्रार्थे रष्टान्तः क्षत्रियर्त्यादि । प्रासंगिकमुपायपरेवा । जपहोमैरभिषारात्मकैः । विकल्प स्वरिगतगुणवत्त्वाचपेक्षया । एतेन क्षभियादीनां । नवाक्शस्त्रावरणमित्युक्तमः ॥ ३४ ॥
  - ( ५ ) चन्द्रमः । नेयं वर्णानामापदि त्रतीकारोपायस्यवस्थेत्याह् क्षत्रियोबाह्रवीर्येणेति ॥ ३४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। वैश्यशूद्री राक्षे धनदानेन ॥ ३४ ॥

विधाता शासिता बक्ता मैत्रोब्राह्मणउच्यते ॥ तस्मै नाकुशलंब्र्यान्य शुक्ताद्विरमीरयेत् ॥ ३५॥

(१) मधातिश्विः । प्राप्त्याख्यातीयं तले ब्राह्मणायाभिषरेणनियुद्धतामयमित्यकुशलन ब्रूयात् नशुष्कांगिरमीरयेत् वाग्रुण्डभिग्रुण्डयोरपि प्रतिषेषः । अथवा सर्वेषांवर्णानांनब्राह्मणः क्षोभियतच्योयस्ययीविचामभावेणशक्तः स्वयंनियहौतुं विधाता सष्टान्यस्य राक्षः थ।सितानियदीता वका दितानतीनेवस्तलान्सर्वप्रयक्तियुक्तस्वंश्विदुर्वकीयमित्यवमन्तव्यः॥ ३५॥

- (२) तर्वज्ञनारायणः । विधाता यद्मादिहारेण जगतःसष्टा । शासिताऽधर्मस्य । वक्ताऽध्यापकः,। मैत्रीऽहिसः । अतीबहूपकारकत्वादकुरालमयुक्तं हिसादि न कुर्यात् । शुष्कांपर्युविताम् ॥ २५ ॥
- ( ३ ) कुञ्चूकः । विदिनकर्मणामनुदाता पुत्रशिष्यादीनां शास्ता शयभितादिधर्माणांवका सर्वभूतमेत्रीप्रधानोत्राज्ञ-णउच्यतं । तस्ते निष्ठस्तामयमित्येवमनिष्टंन त्रूयान्मापि साक्षोशांवाचवायण्डधियरण्डरूपांतस्योचारयेत ॥ ३५ ॥
- (४) राखवानन्दः । अन्येषां विमापेक्षत्वं विमान् भीतिष व्यञ्जयस्तस्यत्वन्यत्र नैरपेश्यमाह विधातिति । वि-षाता कर्नुंगकर्तुंगन्यथाकर्नुंसमर्थः । शासिता वाक्शसाधैर्वका धर्मादेः मैत्रोहितानुसंधाता । अकुशलं बीशत्सम् । शुष्कां शोकजनर्नी आकोशवाषकमिति यावत् ॥ ६५ ॥
- ( ५ ) नम्द्रनः । तलाष्ट्राक्रणोनावमन्तय्यद्दितं नसङ्गादाष्ट् विधाताशासितावकेति । अभिचारादीनांविधाता शासिता कारियता वक्ता उपदेश निमस्यभावोमेनी तद्वाच्मेनः सर्वभूतिहतः अकुशलननिष्टं शुक्तविरसम् ॥ २५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । विभाता यद्मारिहारेण जगतः सष्टा । शासिता धर्मस्याध्यापकः । वक्ता हितानाम् तस्नै आस-णाय अकुशलन स्रूयात् । न शुष्कां निहुरां गिरं ईरयेत् ॥ ३५ ॥

## नवै कन्या नयुवतिर्नास्पविद्योन वास्तिशः॥ होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्त्तोनासंस्कृतस्त्रथा॥६६॥

- (१) मधातिथिः । अधिहोत्रे ऋत्विग्वरणस्यसमाझानात् जुहुयाद्धावयेहेति स्नीपुंसयोरविशेषेण शीरहोतृताप्रामी-कृष्यायुवत्योः मतिषेथः । एवमाष्टृतिह्यमामविधिक्षस्याल्पविद्यस्य बालिशस्य वामाप्तिः मतिष्यते । आनीव्याधिना असं-स्कृतोतुपनीतः एतचायुक्तं श्रीते ह्याहोत्रे त्ययंपर्वण जुहुयात् ऋत्विजामेकहतेरेषांकालमिति समाचरित नच झीणामा-र्विक्यसंभवोतोगृह्याप्तिविषयं कृष्यायुवत्योः मतिषेधाजातपुत्रायाः मान्त्र्यवृति वर्णयन्ति । तथाचाग्येपि सूनकाराः कामगृरहेश्यो पत्रीजुहुयात्सायमातहीमाविति अन्येतु वैतानकुशलहति वचनाचिताविषयमेवेदंमन्यन्ते वितानो विद्यारः सच स्रोतेष्विषय संवति नच तम्रह्यादीनांमाप्तिनित्वविदुषां विशिष्टानामेव पुंसामान्विज्यविधानात् अतीपिह्यानपहणसर्वकर्मन् जाह्यातृत्यस्य सर्वति नच तम्रहयादीनांमाप्तिनित्वविदुषां विशिष्टानामेव पुंसामान्विज्यविधानात् अतीपिह्यानपहणसर्वकर्मन् जाह्यातृत्यस्य सर्वति नच सर्वति नच सम्बद्यादीनांमाप्तिनित्वविदुषां विशिष्टानामेव पुंसामान्विज्यविधानात् अतीपिह्यानपहणसर्वकर्मन् जाह्यातृत्यस्य सर्वति नच सर्वति नच सम्बद्यादीनांमतः सुत्यर्थानुवादमामनेषास्थितः ॥ ३६ ॥
- (२) तर्वज्ञ नारायनः। यत्रा कन्याद्योद्दोतारस्तभा अवियोऽतिबालोदुः खाद्यातंश्र न होतास्यादिति त्रितयर-द्यान्ततया त्रयानां कन्यायुवत्यसंस्कतानामनिधानमः। अतप्वाये तथेवोपसंहारः॥ १६॥
- ( १ ) कुसूकः । कन्याऽनूबा ऊढापि तरुणी तथाऽस्याध्यायिमूर्कथ्याध्यादिपीडितानुपनीताः श्रीतान्सायंपातहीमान कुर्युः । हावयेदिति वसक्तावयंकभ्यादीनांवतिषेषः ॥ २६ ॥
- (४) राषवानन्दः । विषेः प्रतिनिधिरित्युकैनासमर्थस्य नित्ये मारब्धे वा कर्मण मिति-धिःमामस्तं विशिनष्टि निति । कन्या युवितश्य कवानूदे ॥ असामध्ये गरीरस्य मतेष समुपश्यिते । कारयेखर्मपर्यावा पुत्रवा विनयान्विति ॥ स्वप्रक्याः मितिनिधित्वेन गांधितत्यात् । बालिगोदेद्वाचाद्वंबुद्धिरधीतवेदवेदाद्वोषि नास्तिकः अस्पविद्यानरासेन मूर्वस्य निरस्तत्वात् । आसीरीमी । असंस्कतोऽनुपनीतद्ति मामपुत्रनिषेषार्थः ॥ ३६ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । आक्ष्यकिहोमहोमोऽर्द्गीवकर्तयोगान्द्रभेति । श्लोकह्येगाह् नैवकण्यानयुवर्तारिति । अक्ष्मविद्यो-ठनस्त्रमः असंस्कृतीऽनुवनीतः ॥ ३६ ॥

# नरके हि पतन्त्येते जुह्नतः सच यस्य तत् ॥ तरमाद्वैतानकुशलोहोता स्याद्वेदपारगः॥ ३७॥

- (१) मधातिथि:। एतेकन्यादयोजुहतोनरकंगच्छन्ति सच यजमानोहावियता ॥ ३७ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । ए**तेऽल्यविद्यादयोजुहतोहोमंकुर्वाणाः । यस्य तद्गिहोत्रमः । वैतानमग्निहोत्रकर्भ तत्र कुशालः शकोऽबालत्वानार्तत्वाभ्यामः । वेदपारगोतिविद्यः ॥ २७ ॥
- (३) कुझ्कः । एते कन्यादयोहोमंकुर्वाणानरकंगच्छन्ति यस्य तदिम्रहोत्रंपतिनिधिरुषेण कुर्वन्तिसौषि नरकंगः च्छति तस्माच्छोतकर्मप्रवोणः समस्तवेदाध्यायी होता कार्यः ॥ २७ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । तत्रैव निन्दांभदर्शयस्तद्यतिरिक्तान्द्रदयि नरकमिति । तद्रभिहोत्रं जुहतः कुर्वाणाः एते यस्य सोपि नरकं पतत्यतोवैतानकुशलः श्रोतकर्मकुशलः होता स्थादित्यन्वयः ॥ ३७ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । एते कन्यादयांयस्याहिताग्रेस्तद्ग्रिहोत्रंसच नरके पतिति ॥ ३७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एते कन्यादयः । तत् अग्निहोत्रं यजमानः मितिनिधित्वेन होमं कुर्वाणः सः नरके पति ॥ १७॥ प्राजापत्यमदत्वाश्वमध्याधेयस्य दक्षिणाम् ॥ अनाहिताग्निर्भविति ब्राह्मणोविभवे सिति॥३८॥
- (१) मेधातिथिः। अस्याधेयेऽश्वोदक्षिणा दातव्या प्राजापत्यप्रहणस्तृत्यर्थं अथवा नात्युत्कृष्टोनार्तिनिकृष्टः प्राजा-पत्यः अथव लौकिकाईदशेवस्तृति प्रजापति शब्दमुदाहरन्ति विभवे सतीति वचनादसंपत्तावददद्भवत्येवाहितामिः॥ ३८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रजापितः पञ्चाधिरूपोविराद् तत्संग्रन्थिनं तन्तिष्पत्त्यर्थत्वात् । अनाहिनाधिरित्याहवनी-याद्यसिद्धिरुक्ता ॥ ३८ ॥
- (३) कुङ्गकः । आधाने प्राजापत्यमश्वंप्रजापतिदेवताकंथनसंपत्ती सत्यां ब्राह्मणोदिक्षणामदत्वा कतेऽप्याधाने-ऽनाहिताप्रिर्भवति आधानफलन लभते तत्मादाधानेऽश्वंदिक्षणांद्धात् ॥ ३८ ॥
- ( ४ ) **राधवान्-दः ।** समर्थस्यानुकल्पनिषेधेन दक्षिणाननुकल्पं माप्तमनूष तत्रैव त्रिशेषमाह माजापन्यमिति । माजापन्यं मजापतिदैवताकं मजापतिर्विराट् सयथाअस्पदादिह्रिरण्यगर्भयोर्मध्यमएवं मध्यमपरिमाणोऽश्वोवा । विभवसती-ति विशेषणमत्र स्तुतिः । अनाहिताग्निरसंस्कृताग्निः ॥ ३८ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आपचप्रयाधाने किचिन्युनापि दक्षिणादातब्येति सूचितम् ॥ ३८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । शाजापत्यं प्रजापतिरूपोविराट् तत्संबन्धिनं अश्वं अध्याधेयस्यदक्षिणां अद्त्वा अनाहिताग्रि-र्भवति ॥ ३८ ॥

### पुण्यान्यन्यानि कुर्बीत श्रद्धधानोजितेन्द्रियः ॥ नत्वस्पदक्षिणैर्यक्कैर्यजेतेह कथंचन ॥ ३९ ॥

- (१) मेधातिथिः । यावती दक्षिणा विहिता ततीन्यूना दीयते यत्र सोऽल्पदक्षिणीयज्ञः परिक्रयः किलदक्षिणा ख-ल्पन चेत्परिक्रयेण कर्मकरोलम्यते किमिति बहुदीयते लोकइववाहादीनां पणलम्यंहि कः प्राज्ञः क्रीणाति दशिभःपणै र्ह्यादशशतदानं तत्फलभूयस्त्वायेति मन्यमानस्य प्रतिषेधः । येतु खल्पदक्षिणाउत्पत्यैवचसोमेदक्षिणेतिकतुमन्तोन तन्तिष-ध्यते ॥ ३९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। पुण्यान्यन्यानि जपादीनि ॥ ३९॥

- (३) कुद्धृकः । श्रद्धावान्वशीकृतेन्द्रयःयद्भव्यतिरिक्तानि तीर्थयात्रादीनि कर्माणि पुण्यानि कुर्वीत नतु शास्त्रोः कृद्धिणातोऽल्पदक्षिणेयंजेत परोपकारार्थत्वाद्दक्षिणायाः त्वल्पेनापि ऋत्विगादिदोषैनिषेधार्थमिदंवचनम् ॥ ३९॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । किंच पुण्यानीति । अन्यान्यल्पधनसाध्यानिअन्नदानादीनि ॥ ३९ ॥
- (५) नन्दनः । अभ्याधानएवानुकल्पदक्षिणा न यज्ञेष्वित्याह पुण्यान्यन्यानिकुर्वतिति ॥ ३९ ॥ इन्द्रियाणि यशः स्वर्गमायुः कीर्तिप्रजाः पश्चन् ॥ हन्त्यल्पदक्षिणोयज्ञस्तस्मान्यस्पधनोयजेत्॥४०॥ [अन्तर्हानोदहेद्राष्ट्रं मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । दीक्षितंदक्षिणाहीनोनास्ति यज्ञसमोरिपुः ॥ १ ॥ ]
  - (१) मेधातिथः। पूर्वविध्यतिऋमेफलकथनम् ॥ ४० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यशः परैर्गुणज्ञानम् । कीर्तिः परैस्तत्कीर्तनम् ॥ ४० ॥
- (३) कुल्लूकः । चक्षुरादीनीन्द्रियाणि जीवतः ख्यातिरूपंयशः स्वर्गायुषीमृतस्य ख्यातिरूपंकीर्तिमपत्यानि पशूं-श्रालपदक्षिणोयज्ञः नाशयति तत्मादलपदक्षिणादानेन यागंन कुर्यात् ॥ ४० ॥
- (४) राघवानन्दः । दक्षिणानुकल्पाभावं सार्थवादं निगमयति इन्द्रियाणीति । उक्तमाजापत्याश्वद्दादशशतादि । दक्षिणागुणसंख्याभावेऽसाङ्गत्वात्त्वगर्र्य इतिः इतरेषांत्राह्मणापरितोषादिभिरितिभावः ॥ ४० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अत्रहेतुमाह इन्द्रियाणियशः स्वर्गमिति ॥ ४० ॥
  - (६) रामचन्दः। अल्पदक्षिणः यज्ञः इन्द्रियादीनिहन्ति ॥ ४० ॥

### अग्निहोन्यपविध्याग्रीन्त्राह्मणः कामकारतः ॥ चान्द्रायणंचरेन्मासंवीरहृत्यासमंहि तत् ॥ ४१॥

- (१) मेधातिथिः । अपविष्यत्यका त्यागश्चनित्यानामित्रहोत्रादीनां अकरणमुद्दापनंच गसद्भादत्रमकरणात्प्राय-श्चित्तोपदिशोऽमीनितिबहुवचननिर्देशात् गृह्माग्नित्यागे कल्पना कार्या वीरहत्यासमामिति शुतिवीरहावाएषदेवानामिति कामकारवचनादकामत्यागे कल्पनेव ॥ ४१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चान्द्रायणंचरेत्तचरणानन्तरं पुनरारंभ्यादित्यर्थः । वीरहृत्या पुत्रहृत्या स्वयमुत्पादित-त्वादग्रीनां वीरइति पुत्रनाम ॥ ४१ ॥
- (३) कुःह्रूकः । अग्निहोत्री ब्राह्मणद्च्छातोग्निषु सायंगातहीमानकत्वा मासंचांद्रायणंचरेत् यसाद्वीरः पुत्रः तस्य हत्या हननंतनुल्यमेतनथाच श्रुतिः वीरहावाएषदेवानांभवतियोऽग्निमुद्दासयते अन्येतु मासमपविभ्येति समर्थयन्ति ॥४१॥
- (४) राघवानन्दः। किंच अग्रीति। अपविष्य त्यका। कामकारतः शास्त्रादते। चान्द्रायणचरणे हेतुः वीरं वीरहत्या वीरोदेवोज्येष्ठपुत्रोवा तस्य हत्या हननं। तथाच श्रुतिः। वीरहावा एचदेवानां योऽग्निमुह्नासयेदिति॥ ४९॥
- (५) नन्द्नः । अनापद्यग्निहोत्रंपरित्याज्यमित्याह् अग्निहोध्यपविध्याग्नीनिति । कामकारतोऽनापदीत्यर्थः । वोरह्र-हृत्याऽयुध्यमानस्य क्षत्रियस्य वधःतद्पिवेधनं कामकारतइति विशेषणादापदि देशाभावःस्रचितः ॥ ४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कामकारतो अग्निहोत्री ब्राह्मणः अग्नीन् अपविभ्य परित्यज्य मासंचान्द्रायणंचरत् । वीरहत्यास-मं पुत्रहत्यासमम् । व्रतंचरेत् । वीरहा वाएषदेवानामिति श्रुतेः ॥ ४१ ॥

<sup>\*</sup> दोषनिषेधार्थ=तोषसिद्धौ (अ) ३ (अ, र, ठ, इ, य, छ)

## ये शुद्राद्धिगर्न्यार्थनप्रिहोषनुपासने ॥ ऋत्विजस्ते हि शुद्राणांत्रस्रवादिषु गहिनाः॥ ४२॥

- (१) मेधातिथिः । श्रद्धादिषगतेनार्थैन गीत्यादिनाऽध्याषेयनकर्तव्यविति व्याचक्षते गतु महत्तकर्वगोनित्यकर्णानुः इतिमित्यते । तथाचोक्तं नश्रद्धाद्धिकित्वानुष्टानंकरणीयमयाचितलामेतु नास्ति दोषः महत्तकर्मणस्तदर्थतभाषासर्वित-यहादात्महत्तिरेका मितिषद्धा नित्यानि कर्माण्यभ्यनुद्धातान्यतः श्रद्धपनेन गाँचितलक्षेन वाऽविशेषाभिधाणसामर्थ्यादः ध्रद्धपनेन गाँचितलक्षेन वाऽविशेषाभिधाणसामर्थ्यादः ध्रद्धपनेन गाँचितलक्षेन वाऽविशेषाभिधाणसामर्थ्यादः ध्रद्धपनेन वाद्यत्विष्यायः मित्रविषयेत नयद्धार्थभनं-श्रद्धादिति अधीनांवृषकाधित्ववचनित्वातः॥ ४२ ॥
  - (२) तर्वज्ञनारायणः । मह्मवादिनोवेदवादिनः ॥ ४२ ॥
- ३) कुल्लूकः । ये शृहादिषगन्यार्थभन्य सामान्यानिभानेन याचनेन बाडमैर्सीक्त्य इक्लाप्युवसेविनामिति वस्यमाणिक्शादाधानपूर्वकमित्रीत्रमनुतिष्ठन्ति ते शृहाणामेव याजकाननु तैषांतत्फलंभवित अतस्ते वेदवादिषु निन्दिनाः ॥ ४२ ॥
- (४) **राज्यानम्दः । पूर्व नयज्ञार्थनित्यनेन श्रह्मिक्षितेन न यज्ञादिकं कर्तव्यमित्युक्तं संगति निवितया शू**-द्राग्निहीत्रीपासकान्त्रत्याह् यद्ति । अधिगन्य तत्नाप्निहीत्रंकर्तास्नीति चनमादाय ॥ ४२ ॥
  - ( ५ ) नम्बनः । आपचपि न श्रुद्वादिप्रहोचार्थनितपदःकार्यदस्याह श्लोकद्वयेन येश्रुद्वादिधगन्यार्थनिति ॥ ४२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। ये शूदान् अर्थपाप्य अघिहोत्रं उपासते ॥ ४२॥

तेषांसततमञ्जानां रचलाञ्चुपसेविनां ॥ पदा मस्तकमाकम्य दाता दुर्गाणि संतरेत् ॥ ४५॥

- (१) नेवातिभाः। पूर्वविभ्यतिक्रमे दोषाभिषाने निस्तिलम्करणवेतन् ॥ ४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायमः। दाता सश्चद्यः। तेरतत्सर्वमधिहोवविषयंप्रसंगादुक्तवः॥ ४३॥
- (६) कुष्टूकः । तैपांश्रद्धधनाहिताप्रिपरिचारिणांमूर्खाणांमूर्शिपादंदत्वा श्रद्धस्तेन दानेन सततपरकीके दुःविध्योति-स्तरित नतु चन्नमानांककंभवति ॥ धं६॥
- (४) **राखवानन्दः** । ततः किं तत्राह तेपानिति । पदा पदिन । दाता प्रतिनित्ध्वर्थभनस्य । दुर्गाण्याप-दः ॥ ४३ ॥
- (६) राज्यकाः । वृषकानांक्ष्येणाष्ट्रयुपसेविनां वस्तकं पदा परनेन श्रावादीनांवस्तकं आक्रम्य दाता दुर्गाण नर-कान् संवरेत ॥ ४६ ॥

अकुर्वनिहितंकर्गनिन्दितंत्र समाचरन् ॥ प्रसक्तश्वेन्द्रियार्थेषु पायश्वितीयते नरः॥ ४४॥

(१) त्रेचातिचिः। इदानींनकतान्यवगयिकानि कथ्यन्ते प्रभंतावत्तेव्विकारंगिरूपयित । कोवाविकारीवि-हितनित्यनयासंभ्योपासनाविद्देशिवावजीवमविद्देशिवृद्धुयादित्यादिभिः प्रदेशितिनित्यभावात् वद्य्यनियतमिनितेऽ-स्विः स्वर्धनादीसानादितदिहितनकुर्वन्त्रमादाकस्यादिना तथानिष्दित्रप्रतिषिज्ञद्धरापानादि तदिष श्रास्तनित्रकृष्य सेव-मानः पायन्तिपीयतेतदेतदुक्तं भवतिनैनित्तिकोयनिषकारेविद्दिताकरणात्यतिष्वदेशवनाच्यापितक्तं ननुष यावकानस्य सांपद्यविद्दिता ततोपामाचिनः कर्षापदकरविद्दितातिक्तवःस्थात् वदि नाम पावार्यात्रस्यवेषात्रतस्यक्षणीस्य यदातु पानकानयते तदा तस्य तदिहितंभवति न्यत्ववर्तते विद्दितनित्कानेदत्य गाविकतेनावऽच्यते चानस्य स्वा-

नीरयाणिति फलिन्सया तस्य तत्र महत्तिनीविषित्रक्षणा शासंतु यागपानयोःसाध्यसाधनसंबध्धावेदकमेत बस्तुतीय-यपि तत्रापि कर्तव्यता प्रधानप्रसाधनीवाक्यार्घरतथापि फलासिक्यर्घमेवकर्तव्यताविधिरवगमयत्यतम् नावगर्मकुः र्वतः फर्लनिषिभ्यते नपुनः प्रत्यवायोत्र प्रत्यवायस्तत्र च पायश्वितं नन् च नित्यानामकरणे प्रत्यवायोभवतीतिकृतह-यमवगतिः नक्षेत्रमधिहोत्रादौ नृयते योन कुर्यात्सगत्यवेयात् भूयते वाक्यशेषेषु वेदिण्यःपरमाभवतीति सर्वत्रार्थ-वादाः शत्यवायश्वर्शनार्थाः सन्ति । अवश्यंत्रतेषामालंबनंबाच्यंनान्ययाविधिनैकवाक्यतांश्रजेति यत्रापि न शूयन्ते तत्रा-पि विभ्यनुपद्मार्थाअर्थवादाः प्रकल्प्यंते किंचार्थवादैविधेरेव प्रवर्तकत्वनन्यभानोपपचते । यावद्मवृतौ प्रत्यवायप-रिहारीनकन्नित एवविभएवार्येह्रद्धव्यवहारेविभिः मवर्तते बाध्यतेतु पुरुषमवर्तना रुहोसी नचपुरुषाअपुरुषार्थमवर्तियतु-शक्यन्तेऽतः प्रवर्तकत्वविद्यतिथिर्माभृदितिभृतिसिञ्च्यर्थाकश्यनेषा । यद्यपित्वर्गादिकस्यनानामपि तथार्थलाभस्तयापि याव जीवादिपद्विरोधात्त्रत्यवायपरिहारार्थतापित्यात् । उक्तं॥ भयाब्रियादशीपुंसां प्रवृत्ति रूपजायते ॥ नतादशीभवेदत्रवि-भिको विशतैरिष ॥ तस्मादक्वं न्विहितमितिनित्यंकर्मेति द्रष्टव्यं । ननुषाशुषिस्पर्शनादौ न नित्यावेदिकिषित्पद्भस्ति याद-व्यविमित्यादिवत् किमत्रान्येन पदेन निमित्तविशेषयेत् भृतंतस्य चतन्तिमित्तेन कर्तव्यता नाममतीयतेनाधिकारान्तरंप्रत्य-पेक्षा याजायते यदानिमित्तसंविधानंतदाकर्तव्यमित्युपगमैनित्यतासिबिर्प्राहोत्रादावि न नित्यशब्दोस्ति निमित्य-नित्यत्वात् । प्रसञ्जनविदितत्वेषु विषयेषु संस्कृतान्नभाजनचन्द्रनानुकेपनादिषुतात्पर्यतआसेवामसङ्गीवषयाभिकाषपरतेति यावत् ननुर्वेतदपि प्रतिषद्धिमिन्द्रयै:युख्छुब्धेषु नमसञ्येतकामतद्दि स्नातकवताधिकारान्नायपतिषेधदित मन्यते । व्रत-शब्दाधिकारेहितश्रमतिषेषकः संकल्पविशेषोष्टि मानसस्तत्रोपदिश्यतद्दंमयानकर्तव्यमिति । अथवाकश्विदल्पमितिषेषेनतुः स्यतांमन्येत परार्थरतावदयंननिषिभ्यतइति मन्यमानीऽतःसमानीक्रियते अभवासामान्येतद्भतस्यापि विशेषस्यपृथगुपदे-शोरहः माधान्यक्यापनार्थयथात्राझणाआयातावसिष्ठीन्यायातइति मायभिसीयते पायभिस्तशब्दोरुढिरूपेण विशिष्टेने-मित्तिकेवर्तते तदेतीच्छितिवेति विनिमयःकर्त्तव्योध्यत्ययोबद्भुरुमिति नरइति वचनचातुर्वण्याभिकारार्थम ॥ ४४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवं मार्सागकंतत्तिक्षिप्तं समर्थ्यं मञ्जतंमायश्चित्तमुपक्रमते अकुर्विन्निति । विद्वितं नित्यं-संभ्योपासनादि नतु काम्यमपि । निन्दितं निषद्धं परस्थीगमनकञ्जभक्षणादि समाचरंस्तिद्देषयं कायव्यापारं कुर्वन् । इन्द्रियार्थेषु तेष्वेव मसजन् मनसा व्यापियमाणः । एतेन निषद्धविषयौ कायिकमानसध्यापारौ गृहीतौ । वाषिकोपि स्यापारः मायकप्त । मायश्चित्तीयते मायश्चित्ताहौंभवति ॥ ४४ ॥
- (३) कुःसूकः । नित्ययद्दिहितंसन्ध्योपासनादिनैमित्तिकंच शवस्पर्शादौ स्नानादि तदकुर्वन् तथा गतिषिद्धदिसाधनुतिष्ठन्नविद्वितनिषिद्धेच्वत्यन्तासिक्कुर्वन्नरोमनुष्यजातिमात्रंप्रायम्बित्तमर्हति निचिन्द्रयार्थेषु सर्वेषु न प्रसञ्येत । कामहति
  निचेपान्निन्दित्यदैनैव प्रसक्तःभेन्द्रियार्थेष्वत्यपि संगृहीतमतः पृथङ्न वक्तव्यं उच्यतेऽस्य स्नातकवतेषु पाठातत्र व्रतानीमानि धारयेदिन्युपक्तमान्नायंगतिचेषः किन्तु व्रताविधः तद्यकुर्वन्विद्यतिकर्मेत्यनेनैव प्राप्तत्वान्युथङ्नवक्तव्यमितिचेन्व
  स्नातकेतरविषयन्त्रेनास्य सविषयन्त्वान्॥ ४४॥
- (४) राष्ट्रवानम्यः । नायभित्तार्थं तमिनितान्यनुवद्ति अकुर्वन्ति । विहितमप्त्रिहोत्रादि । निन्दितं नाक्रणवधाः दि । नस्यन् अत्यन्तंपसिक्कुर्वन् त्यद्दिन्यनृतौ गच्छन् अरण्येन्वपि दिवा स्नीसंगोगनित्यनुर्वारभोजनादीन्रायभित्तीयते सद्धिकारीय । [स्यान्त्यापे ] विशोधकंकर्ग नायभित्तं तद्करणे नरकः । तत्र याञ्चवल्क्यः ॥ विहितस्याननुष्ठाना-निष्यतस्य यसेवनात् ॥ अनिप्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनष्ठक्तीति ॥ ४४ ॥

- (५) नन्द्रनः । अथपायश्चित्तंवक्तुप्रायश्चित्तनिमित्तानि तावत्सामान्यतआह अकुर्वन्विहितंकर्मेति । विहितंनित्य-नैमित्तिकं । निन्दितंपतिषिद्धं । प्रसजन्पकर्षेण सङ्गंकुर्वन् ननुइन्द्रियार्थेषु नप्रसज्येत प्रसङ्गोपि निषिद्धएव तिद्धं स्नातकङ्गा-स्नणमात्रविषयमत्रनरप्रहणं मनुष्यमात्राधिकारार्थम् ॥ ४४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । विहितंकर्म सन्ध्योपासनादि ॥ ४४ ॥ अकामतः कते पापे प्रायश्वित्तंविदुर्बुधाः ॥ कामकारकतेप्याह्नरके श्रुतिनिदर्शनात् ॥ ८५॥
- (१) मधातिथिः । कामकारकतेष्यितिकमे प्रायिश्वसार्थे प्रवाश्य । अकामतः कतइति प्रमादकतेपापे शास्वयतिकमे प्रायिश्वसमाद्वः कस्य पुनर्हेतो।विधःप्रतिशास्त्रमितिकस्याकार्ये प्रवर्तते सप्रायिश्वसमाचरिष्यतइति । कोत्रविशेषहेतुस्तसात्कामकते दोषे प्रायिश्वसंशास्त्रानर्थक्यमिति मन्यन्ते । एवंपूर्वपक्षभद्गन्योपन्यस्यति कामकारकतेऽपीति
  शब्दात्कामतोकामतश्यकते व्यतिकमे प्रायिश्वसंकर्तन्यमितिशास्त्रार्थः । श्रुतिनिदशंनादिति वैदिकिकङ्गिनदर्शनमुपहव्यब्राह्मणमुपकर्तव्यं । इन्द्रोयतीन्शालावृकेभ्यः प्रायस्त्रत् नच श्वभ्योदानयतीनामकामतः संभवति उपहृद्यंप्रायिश्वसार्थप्रजापितरिन्द्रायप्रायच्छिदिति स्पष्टार्थः ॥ ४५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पायश्चिनं पापनिर्णेषकंतपोविदुषःकर्तव्यत्वेन । कामकारकतेतु महापातके वैधमरणा-निष्कितरन्यथातु भागादेविति केषांचिष्मतम् । तत्र त्वमतं प्रमाणदर्शनपूर्वकं दर्शयित कामकारेति । कामकारः कामपूर्वकः प्रयत्नः । तरितमृत्युं तरितम्बह्नहत्यां योश्वमेधेन यजतइतिश्रुतिः । नघात्राकामकता ब्रह्महत्या याद्या । इन्द्रोयतो-न्सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्तमश्लीलावागभ्यद्वत्सप्रजापितमुपाधावत्तस्माएतमुपहत्यप्रायच्छदितिप्रक्रमान्नचाज्ञानदिवात्रापि हत्येति प्रकल्प्यं यतीनां तपसे।भयदिव । तेन ज्ञात्वा घातनस्य प्रकतत्वादि [ यदाचैवस्थिततदाह अकामतइति । अकामतोऽज्ञानेसत्यपि अग्रेमोहादित्युक्तः । वेदाभ्यासेन गायभ्यादिजपेन । विषस्य जप्येनैवतुसंसिध्येद्राह्मणइ ]\* त्युक्तत्वात् ॥ ४५ ॥
- (३) कुह्वकः । अबुद्धिकते पापे प्रायिश्वसंभवतीत्याहुः पण्डिताः एके पुनराचार्याः कामतः कते पापे पायिश्वसंभवतीत्याहुः एतन्त्र पृथक्कत्याभिधानंपायिश्वसगौरवार्थश्रुतिनिदर्शनादिति । इन्द्रोयतीन् सालावृकेभ्यः प्रायच्छत् तम-श्लीलावागित्यवदत् समजापतिमुपाधावत्तत्मात्तमुपहृष्यंप्रायच्छदिति अस्यार्थः इंद्रोयतीन्बुद्धिपूर्वकंत्वभ्योदसवानसप्रायिश्वसार्थम् नार्थमजापतिसमीपमगमत्तस्मैमजापतिरुपहृष्याख्यंकर्मप्रायश्चित्तवान् । अतः कामकारक्रतेष्यस्ति प्रायश्चित्तम् ॥ ४५ ॥
- (४) राघवान-षः । इच्छानिच्छाकते पापे मतभेदं प्रदर्शयन्त्रायश्चित्तमाह अकामतइतिहाभ्याम । श्रुतिनिदर्शनाम् इन्द्रोयतीन्त्सालावृकेभ्यः प्रायच्छत्तमश्लीलावागभ्यवद्रसम्भापितमुपाधावत्तसाइंद्रायैतमुपहृष्यं प्रायच्छदितिश्रुतेः । सालावृकेभ्यः अश्लीलाम्सहासीत्येवंरूपा उपहृष्यमश्चमेधरूपं प्रायश्चित्तं प्रायन्छदुपदिदेशेतिश्रुतेरर्थः । एकं मन्वादयः ॥ ४५ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अकामतोऽमितपूर्वतः बुधाः सर्वे विद्यांसः एके कतिपये श्रुतिनिद्शेनात् ॥ ४५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एके आचार्याः कामकारकते पापे मायश्चित्तं आहुः ॥ ४५ ॥ अकामतः कृतंपापंवेदाभ्यासेन शुध्यति ॥ कामतस्तु कृतंमोहात्प्रायश्चित्तैः पृथग्विधैः ॥ ४६ ॥
  - (१) मेथातिथिः । किंपुनरेतानि प्रायश्रित्तानि निमित्तमात्रपर्यवसायीनि संध्योपासनादिवदुतकार्यपर्यन्तानि शारी-

रशौचवदुत्पलदोषिवर्धातार्थानि । तत्र केचिदाद्वः निह कर्मशीयते कार्यविरागित्वमेव धर्माधर्मयोः निह कर्माणि स्वफल-मदत्वा प्रलीयन्ते । तदुक्तंनिह्कर्मक्षीयतइति तसाद्योतिकमकारी सततीनरकफलंभुंकएवंपायश्यित्तानि यदि नकरोति तत-**क्तदतिक्रमान्त्रत्यवायान्तरांत्पित्तः तदेतद्युक्तंनहिकर्मचिरतव्यमतोनित्यंशायित्रक्तं विशुध्यतइति त्वशब्देनैव शुद्ध्यर्थता** विहिता तथापि तैः क्तरेपोहेत पापंत्वयंक्रतत्वात् यदप्युच्यते प्रतिषेधविधिना प्रतिषिध्यमानिक्रयाकर्तुः प्रत्यवायभागि-त्वमवगिनतं नतस्य प्रायिश्वतैर्गिनथ्यात्वंशक्यते कर्तृतद्प्ययुक्तं। यतस्तेन दुःखहेतुता तस्यावगिनता प्रायश्वितेष्विप तपो-दानादि दु:खमस्त्येव अल्पेन तादात्मिकेन दु:खनागामिनः संभाष्यमानस्यमहतोदु:खस्यनिवृत्तिर्युक्तैवयथाष्याधेस्तिकक-दुकौषधदानलघ्वाहरादिना यथाव्यतिक्रमंकत्वाकश्चित्वयमागत्यराजनि वेदनंकरोत्येवकर्मासीति सोर्द्धदण्डभाग्भवति । यस्तुराजपुरुषैर्हठादानीयेत सभूयोदण्ड्यते एवमुपदेशानामर्थवत्वासिद्धिरतः स्वयंकार्यविरोधित्वमस्य विहितत्वान्निष्कः तिः शायश्चित्तमिति समाख्यातमपितत्तदेव कृतदोषस्य निर्यातनमृत्यकारणंनिर्यातोनिकृतिरिति उच्यते । एवंत्रायश्चित्तमपि नास्याधिकारमतिमसवार्थपंचानामेव पातकानामधिकारोपगमविहितत्वाद्विजातिकर्मभ्योहानिः पतनमिति नचात्र वेदा-भ्यासीऽकामतः कामतस्तपद्गति विषयविभागोबोद्धव्यः उभयाशीभयत्रोपदर्शनार्थत्वात् । निमित्तोपदेशकरणेपिठतत्वात् ब्रह्महाद्वादशित्यादिपायश्चित्तानामुपक्रम्यमाणत्वात् । तत्मादकामतोरुघ्पायश्चित्तंकामतोगरीयइति श्लेकस्यतात्पर्यं ननु-चाकामतोनैवतस्यकर्तृत्वंबुद्धिपूर्वकुर्वन्कर्त्तेत्युच्यते यथा च ठौकिकोदैवेनकार्यते किमयंकरोतीति किंचिलिप्सया यत्र प्रवृ-त्तिस्तत्रमतिषेधः । कायोहि मद्यपःस्पृहयति सपिपासुनकदर्थति मापासीःसुरामिति यस्तुजलार्थीजलबुद्धव्याद्यसुरांपोतवांस्त-स्याजानतोनापराधोर्नाह् तस्य सुरालिप्सया प्रवृत्तिः । अशोच्यतेविधिलक्षणप्रवृत्तिनीविषयते सत्यंभवत्वर्थलक्षणानतु मध्ये तर्ह्यदकेनच सर्वस्यार्थरुक्षणायाः प्रतिषेधः। केचिदाहुः मत्यवायपर्यन्तोविधिविषभक्षणवन्तिषेधशास्त्रार्थस्तेषामचो-द्यमेतिहृषमिवशेषेणोपानंजानतोज्ञानतश्वमरणायकरपनएव एवंब्रह्महत्यादयोपीति येषामिप कर्तव्यमिति वचनात्। क्रियते नकर्तव्यमिति निक्रयते तेषामपि लौकिकिकिययाप्रवर्तमानस्य निषेधः प्रवर्तमानश्रोच्यतेप्रवृत्तःकर्ता कर्तृत्वमबुद्धिपूर्व-कमप्यस्तिकूलपततीति नचायंगीणकर्तृताभावः स्वतंत्रःकर्तेति हिस्तयंते नेच्छया प्रवर्तते यःसकर्तेति किंचासादेव वचनात्रमादकतोदे। बोस्ति मायश्चित्तमिति किमपरेण विकल्पितेन ॥ ४६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यवांतु तत्स्थाने दानाचेव । एतचानिदिष्टमायश्चित्तविशेषपापिवषयमः । मोहादज्ञानेनापि । कामतद्द्य्या कतं पृथिग्विधेः पराकादिप्रायश्चित्तेः । एतेन कामादेव प्रायश्चित्तं वृद्धिन्हासयोः कारणं नतु ज्ञानाज्ञाने इतिकथयति । यत्रापिच ज्ञानात्कः ज्ञाब्दमज्ञानादैन्दवद्वयमित्यादौ ज्ञानपदेनोक्षेखस्तत्रापि कामनाहेनुज्ञानमेवेष्टंतेनकामनैव रुक्ष्यते कर्तृत्वंपतिच ज्ञानात्कामनैव नेदीयसी ज्ञानिष्णाप्रयत्नदित्रमादतः सैवान्वयव्यतिरेकाभ्यांकर्तृत्वोत्कवापक्षनिवन्धनप्रायश्चित्तवृद्धिह्नासहेतुः । नच ज्ञाने विषयविनिगमनापि शङ्क्ष्या । किपापविशेषप्रयोजकीभूतब्राह्मणत्वाद्युपाधिज्ञानिष्टमुत तद्दधपापहेतुत्वज्ञानिति ॥ ४६ ॥
- (३) कुङ्कूकः । अनिच्छातः कर्तपापंवेदाभ्यासेन शुध्यति नश्यति वेदाभ्यासेनेति कामकतिवश्यमायश्चित्तापे-क्षया लघुमायश्चित्तोपलक्षणार्थे पायश्चित्तांतराणामपि विधानाद्रागद्वेषादिव्यामूदतया पुनरनिच्छातः कर्तनानामकारैः माय-श्चित्तैर्विद्याधनतपोभिः शुध्यतीति गुरुमायश्चित्तपरं अतः पूर्वोक्तस्यैवायंव्याकारः यद्यप्यधिकारनिरूपणंपकतमायश्चित्तं-व्वनंतरंवश्यति तथाप्यज्ञानाञ्चयुमायश्चित्ताधिकारी ज्ञानात् गुरुमायश्चित्तेऽधिक्रियतइति अधिकारिनिरूपणमेवेदमः ॥४६॥

- (४) **राधवानन्दः** । पापं अञ्चहत्यादि । वेदाभ्यासेन वक्ष्यमाणपात्रमान्याद्यभ्यासेन । पृथग्विषेः द्वादशवार्षि-कार्येः ॥ ४६ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । मोहः कामकोधाचिभिभवः ॥ ४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मोहात् रागादिष्यामूबतया । कामतस्तुकृतं एनः पृथग्विधैः प्रायश्चित्तैः अपैति ॥ ४६ ॥ प्रायश्चित्तीयतांप्राप्यदैवात्पूर्वकृतेन वा ॥ न संसर्गव्रजेत्सद्भिः प्रायश्चित्तेःकृते द्विजः ॥ ४७ ॥ [ प्रायोनामतपः प्रोक्तंचित्तंनिश्वयउच्यते । तपोनिश्वयसंयुक्तंप्रायश्चित्तमिति स्मृतम् १ ॥ ] <sup>‡</sup>
- (१) मेधातिथिः। दैवात्विकतात्ममादादित्यर्थः अन्येतु दैवशब्दस्थाने मोहादितिपठित्त मोहादेवाकार्यिक्रयते कोसमूर्वःशास्रंव्यतिक्रिम्प्यति पूर्वकतेनजन्मान्तरकतेनचोपभुक्तफलेन कर्मणा विशेषेण कौनव्यादिलिङ्गायनुमितेन्तिनुक्तंभवति। इहजन्मकते व्यतिक्रमे बुद्धिदर्शपूर्वमबुद्धिपूर्ववा तथा जन्मान्तरकतेऽपि लिङ्गानुमेयेकर्तव्यं किंपुनः कुन-व्यादीनांप्रायिक्षतंक्ल्रातिक्ल्रोचान्द्रायणमिति सर्वप्रायिक्तानिवसिष्ठेनतु यस्य यिष्ठङ्गतेन तदेवप्रायिक्षत्तंकिनचिदंशेन कर्तव्यमिति पिठतमत्रभैवते सर्वेऽकत्रायिक्षत्तानसंसर्गसिद्धवर्जयेयुरध्ययनादिक्त्रिययेकस्थानादिक्तप्रतयासंसर्गोययव्युभ-अयत्वादन्यतरप्रतिषेधेनोभयोरिपिसिद्धःप्रतिषेधस्तथापि सिद्धस्तैः संसर्गोनकर्तव्यद्दति पुनःप्रतिषिध्यते। उत्तरत्र कर्तृ-भेदादेकस्यिह प्रतिषेधसप्य प्रायिक्तिस्थान्तिहतीयः। सत्यपिसंसर्गेऽतउभयोः प्रायिक्तार्थमुभयत्र प्रतिषेधः। सतामस-तांचातःश्यावदन्तिपश्रतिभिरकतपायिक्तेः शिष्टैःसहसंसर्गोनकर्तव्यः॥ ४७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शयश्चित्तीयतां जपपराकादिशयश्चित्तार्हतामः । दैवादनिच्छया । पूर्वकतेन पूर्व लेच्छ-या कतेन । अकते शयश्चित्ते नसंसर्गं सिद्धर्गच्छेत् तत्करणपरस्यापि पापोत्पादनेन पापाधिक्यापत्तेः ॥ ४७ ॥
- (३) कुः झूकः । दैवात्ममादादैन्यशारीरकतेन पूर्वजन्मार्जितदुष्कतेन क्षयरोगादिभिः स्रचितेन प्रायश्यित्तीयतांगा-प्याकते प्रायश्यिते साधुभिः सहयाजनादिना संसर्गन गच्छेत् ॥ ४७ ॥
- (४) राघवानन्दः । निमित्तद्वैविष्यमनुवदंस्तद्वतोनियममाह प्रायद्दति । प्रायश्चित्तीयतां प्रायश्चित्तिनिमत्त्रसह-त्यादिमताम् । दैवादनवधानात् । पूर्वकतेन ऐहिकेन जन्मान्तरकतेन कौनख्यादिब्यद्वयेन । अकते मायश्चित्ते सिद्धर-दुष्टैः संसर्गं सबन्धं नवजेत् द्विजद्दयुपलक्षणम् नरमात्रस्य ॥ ४७ ॥
- (५) **मन्द्नः** । प्रायश्चित्तस्य कर्तव्यत्वे कारणमाह प्रायश्चित्तीयतामिति । प्रायश्चित्तीयतांप्रायश्चित्तार्ह्तां दैवात्पाय-श्चित्तीयतात् वक्ष्यमाणं रूपविपर्यययुक्तत्वमक्तद्दति पदं सिद्धः संसर्गन ब्रजेन्नसंसर्गयोग्यः अयमभिषायः । केवलमामु-ष्मिकप्रत्यवायपरिहारार्थं मेवप्रायश्चित्तंकर्तव्यम् ॥ ४७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रायभित्तीयतांपायभित्तिपस्य सःप्रायभित्ती तस्य भावः नायभित्तीयताताम् । ह्रिजः अकृते प्रायभित्ते सद्भिःसंगैन वजेत् ॥ ४७ ॥

इह दुश्वरितैः केचित्केचित्पूर्वरूतैस्तथा ॥ प्रामुवन्ति दुरात्मानोनराह्मपविपर्ययम् ॥ ४८ ॥

(१) मधातिथिः । एतदेवाह इहदुःश्वरितैः केचिदिलान् अन्यनि मितिषद्धाचरणैस्तथापूर्वकतैःकर्गभिरतथे.कं माक्सइदानींरुप्रविपर्ययमपंचोदुष्कतशेषेषिन्हरूपतोऽनुक्रम्यते ॥ ४८ ॥

- (२) **सर्वज्ञानारायणः । इहेइजन्मनि । दुमरितैह**त्कटैः । रूपविपर्ययं कौनक्यादि समन्ते । केचित्पूर्वकर्तैर्नरके-ऽननुभूतैः ॥ ४८ ॥
- (३) कुद्धकः । इहजन्मनि निविद्धाचरणैः केचित्पूर्वजन्मकतेर्वुष्टस्यभावामनुष्याः कीनख्यादिकरूपविपर्ययंगामु-वन्ति ॥ ४८ ॥
- (४) **राघवानन्दः । ए**तत्स्पष्टयति **रहे**ति । अत्युक्कटैःपुण्यपापैरिहेव फलमभुतहत्युक्तेरिह जन्मत्यपि फलगदत्वं कर्मणा पापःपापेनेतिभुतेः । रूपपदं दुःखस्याप्युपलक्षकम् ॥ ४८ ॥
- ( ५ ५ **चन्द्रचः । किन्तु ऐहिकसंसर्गयोग्यत्वार्यं**प्रायश्चित्तंकर्तव्यमितिकारणान्तरमाह इहर्द्धश्चरितैरिति । अत्राप्यकृते प्रायश्चित्तहत्यनुषक्तव्यमियतोलिँद्धोके रूपविपर्ययंगामुवन्ति तलाद्पिप्रायश्चित्तादिकंकर्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दुरात्मानः कतपापाः नराः पूर्वविपर्ययं मामुवन्ति ॥ ४८ ॥

## सुवर्णचौरः कीनख्यंसुरापः श्यावदंतताम् ॥ ब्रह्महा क्षयरोगित्वंदौश्वर्म्यंगुरुतस्यगः॥ ४९॥

- (१) मेधातिथिः । [ श्रयोनामरोगोराजयक्ष्मेतिवैद्यानांप्रसिद्धस्तेनतद्वान्भवति ब्रह्महत्याविशेषेण गुरुश्चीगामी ]\* दुश्चमांकथितगन्धवाहिन्या नासिकया युक्तः पिशुनएवंसूचकोदुर्गन्धवाहास्यः ननुचसूचकःपिशुनएव सत्यमेकःकल्पयिन्वा परदोषान्प्रकाशयति अन्यस्तु सत्यानेवाविदितानितिभेदः । आतिरिक्यमधिकांगता । मिश्रकेयोद्दध्याण्यद्रव्यैस्तदाभान्तैः संमर्दयति यथाकुंकुमंकुसुभेनान्यैरन्यानि । आमयावीयस्यभुक्तमन्तंनसम्यक् जीर्यते । मौक्यवाविकल्यंयत्राप्रतिपत्तिमान्तपारी शिष्टंप्रसिद्धं । विक्रताकृतयः आकृतिः संस्थानंविक्ताऽमनोरमानिन्दित्रैषांकर्मविशेषेणेति एषांकर्मणांकुम्भीपान्वयमयातनास्थानेषु फलंतदनुभूतवतर्दषच्छेषे तिसान्कर्मण्युद्धिकेच सुकृतेऽदत्तफले फलदानोन्मुखेदुष्कृतस्यासद्भावोतः कर्मावशेषोपपत्तिः ॥ ४९ । ५० । ५१ । ५२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । किविशिष्टेरेतन्त्रपञ्चयति सुवर्णचोरइति । श्यावदन्तः कपिरादन्तः । दौश्यर्थमकोशिल-कृत्वम् ॥ ४९॥
- (३) कुछूकः । ब्राह्मणह्मवर्णचौरः कुत्सितनस्रत्वंशमोति निषद्भस्तरापः श्यावदग्ततां ब्रह्मक्षयरोगित्वंगृरुभार्यागामी विकापमेहनत्वं पिसुनोविद्यमानदोषाभिधायीदुर्गिधनासत्वं अविद्यमानदोषाभिधायकोदुर्गिधमुखत्वं धाग्यचौरोऽङ्गहोनत्वं धाग्यादेरपद्दव्येण मिश्रणकर्ताऽतिरिक्ताङ्कत्वं अन्नचौरोमग्दानस्रत्वं अननुङ्गाताध्यायीमूकृत्वं वस्त्रचौरः
  श्वेतकुडत्वत्र अश्वचौरः संजत्वं एवंबुद्धिवाक्ष्यक्षः भोत्रविकलाविकतरुषाः साधुविगहिताश्च प्राप्तक्षमाजितोपभुक्तदुकितशेषेणोत्पद्यन्ते ॥ दीपहर्ता भवेदग्धः काणोनिर्वापकस्तथा । हिसारुचिः सदारोगीवाताङः पारदारिकः ॥ ४९ ॥ ५० ॥
  ॥ ५१ ॥ ५२ ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र कि निमित्तं कि रूबैप्यमित्यनाह मुवर्णेतिनिभिः। कीनल्यं क्रिम्ननखता तेनैव तद-पिहरणात्। श्यावदन्तता रचभावतःश्यामदन्तता पानकाले मुरया तत्स्पृष्टेः। क्षयरोगित्वं राजयक्ष्मयुक्तता। दीश्यर्म्यं शक्षस्यविकारोअकोशलिङ्गस्वं शिक्षेन तस्कृतेश्व ॥ ४९ ॥
  - ( ५ ) नम्हनः । रूपविपर्ययप्राप्तिमेव चतुर्भिः श्लोकैर्दर्शयति सुवर्णचीरः कौनख्यमिति ॥ ४९ ॥

(६) रामचन्द्रः । तेन तेन त्वपापेन रूपविपर्ययमाह सुवर्णेति । सुवर्णचौरः विषसंबिधनःसुवर्णस्य चौरः कौनख्यं कुनखस्य भावं । गुरुतल्पगः दौश्यम्यं दुश्यर्मणः भावः तम् ॥ ४९ ॥

पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पृतिवक्त्रताम् ॥ धान्यचौरोः द्वहीनत्वं यातिरैत्यन्तु मिश्रकः ॥ ५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतिरिक्तमङ्गाधिक्यमः आतिरेक्यमितिकचित्पारः । मिश्रकोबुसादिना मिश्रीकृत्य धा-न्यविकेता ॥ ५० ॥
- (४) राघवानन्दः । सतोदोषस्य वक्ता पिशुनः । असतस्तु सूचकः । आतिरैक्यमद्गस्यैव । मिश्रकः धान्यस्येतरेण यवादिना ॥५० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आतिरैक्यमितिरिक्ताङ्गत्वंतत्तदाभासैर्द्धान्यादि मिश्रीकृत्य येन विक्रयादि क्रियते समिश्रकः ॥५०॥
- (६) **राभ**चन्द्रः । पिशुनः अविद्यमानपरदोषप्रख्यापनशीलः पूर्तिनासिक्यं दुर्गन्धनासिकः सदोषंसंकीर्तयित्वामिन अकः धान्यस्य अन्तादेर्द्व्यस्यमेलकः आतिरेक्यं अङ्गाधिक्यं षडङ्क्ल्यादि ॥ ५० ॥

अन्नहर्तामयावित्वंमौक्यंवागपहारकः ॥ वस्नापहारकः श्वेत्र्यंपहुतामश्वंहारकः ॥ ५१ ॥ [ दीपहर्ता भवेदन्धः काणोनिर्वापकोभवेत् । हिंसया व्याधिभूयस्वमरोगित्वमहिंसया ॥१॥\* ]

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आमयावित्वमित्रमान्द्यम् । वागपहारकोन्यस्य पदरचनामात्मीयां ज्ञापयन् ॥ ५३ ॥
- (४) राघवानन्दः । अन्तर्ह्तां पक्तान्नहर्ता आमयावित्वं मन्दानलताम् । मौक्यं मूकताम् । वागपहारकोत्पादे-तन्नाधीतमिति मिथ्यावादी यस्तत्कतं पुस्तकं त्वनाम्माअङ्कर्यात सोवागपहारकः। श्वैत्र्यं श्वेतकुष्ठताम् । देहस्यकुत्सितार्थं-तिष्ठतीतिकौनख्यादि [ इतिहादशं सुवर्णचौरादयःप्रामुवन्तीत्यनुषज्ञेते ] दीपहर्ता भवेदन्थः काणीनिर्वापकोभवेत् ॥ हिसा-रतः सदारोगी षंढश्च पारदारिकइतिकचित् [ पाठः ] ॥ ५९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्नहर्ता अन्नस्पहर्ता आमरोगित्वम् । मौक्यं मूकस्यभावः । वागपहारकः पुस्तकापहारकः श्वैभ्यं श्वेतमण्डलकारकम् ॥ ५१ ॥

[ रामचन्द्रः । तथा दीपहर्ता अन्धः । दीपनिर्वापकः काणः ॥ १ ॥ ]

एवंकर्मविशेषेण जायन्ते सद्विगहिंताः ॥ जडमूकान्धविधराविकताकतयस्तथा॥ ५२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कर्मावशेषेण पूर्वमरणान्तरतःकर्मावशेषेणात्र जायन्ते भवन्ति । तथा पूर्वजन्मभुकावशेषे । ण जायन्ते उत्पद्यन्तइति व्याख्येयम् । जडीऽनायत्ताद्यः ॥ ५२ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । उपसंहरति एवमिति । विकताकृतयः जडादिविकृतरूपाः ॥ ५२ ॥
- (५) नन्दनः। येयमुक्ता रूपविपर्ययमामिनंतत्पापस्य प्रधानफलंरौरवादिषु भुक्तशेषस्येत्याह एवंकर्मविशेषिति। सिंहगर्हिताः सत्संसर्गानर्हाः॥ ५२॥
  - (५१) विशेषेण=विपाकेन (ण)
  - ‡ (ख, क. ग, ञ, ट, इ, इ, ण, य, छ, ) (क, ग, ञ, ट, इ, इ, फ, य, छ, )

(६) **रामचन्द्रः । सदि**विगर्हिताः निन्धाः ॥ ५२ ॥ चरितव्यमतोनित्यंप्रायश्चित्तंविशुरधये ॥ निन्धैहिलक्षणैयुक्ताजायन्तेऽनिष्कतैनसः ॥ ५३ ॥

- (१) मेधातिथिः । निन्धैहिलक्षणैः कुनखश्यावदन्तादिभिरनिष्कतैःसह ॥ ५३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनिष्कतैनसोऽकतमायश्रित्ताः ॥ ५३ ॥
- (३) कुह्नूकः । यह्मादिनिष्कतमनाशितमेनोयैस्तेऽनिष्कतेनसः अकतपायश्चित्तः परलोकोपभुक्तदुष्कतशेषेण निन्यैलंक्षणैः कुनिस्त्वादिभियुंक्ताजायन्ते तह्माद्विशुद्धये पापनिर्हरणार्थश्रायश्चित्तंसदा कर्तव्यं एवंभिन्ने जुहोतीतिवन्ननैमित्तिकमात्रपायश्चित्तंकित्वनिष्कतैनसङ्त्युपादानात् तथा विशुद्धये चिरतव्यमित्युपदेशात्पापक्षयाध्यिनएवाधिकारः । तथाहि प्रायश्चित्तंहिचरितव्यमिति विधावधिकारापेक्षायां फलमात्रनिर्देशाद्वात्रसत्रन्यायेन श्रूयमाणमेव विशुद्धयद्दति फलमिष्कारिविशेषणंयुक्तं । इममेवार्थस्कुटयित याक्ववल्क्यः ॥ विहित्तस्याननृष्ठानान्नित्तिस्य चसेवनात् । अनिपहाचेन्द्रयाणांनरः पतनमृष्किति ॥ तह्मात्तेनेह कर्तव्यंशायश्चित्तंविशुद्धये । पतनमृष्किति पापंशामोतीत्यर्थः । विशुद्धये पापविनाशायबहूम्वर्षगणान्धोरान्नरकान्त्राच्य तत्क्षयात्संसारान्त्रतिपद्यन्ते महापातिकनिस्त्वमानित्यादिना महापातकयादीनांनरकादिशामिवक्ष्यित नतन्तेमित्तिकमात्रत्वंशायश्चित्तानांसंगच्चते । तह्माद्रस्रवधादिजनितपापक्षयाधिनएव शायश्चित्तविधावधिकारइतिश्चेषम् ॥ ५३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । फलिनमाह चित्तव्यमिति । अनिष्कतैनसः अकृतमायश्विताः निन्दितैः कौनख्यादिलक्षणैः चिन्हैः युक्तादृश्यन्ते । यतोमहापातिकनोऽतस्तैविशुद्धये प्रायश्वितं चित्तिन्यं कार्यमित्यन्वयः ॥ ५३ ॥
- (५) **नन्दनः । अ**कतमायश्चित्तपापास्तैर्रुक्षणेः कौनख्यादिभिर्युक्ताजायन्ते तसादपि मायश्चित्तेचरितव्यमिति ॥ ५३॥
- (१) मिधातिथिः । गुर्वेगनागमः स्तेयंपतितसंप्रयोगः । सर्ववर्णानांमहापातकानिसुरापानंब्राह्मणस्यैवस्तेयंब्राह्मण-सुवर्णहरणंस्पृत्यन्तरात् ब्राह्मणसुवर्णापहरणे महापातकमिति । पातकशब्दः पातयतीतिब्युत्पत्यासर्वर्ध्यातक्रमेषुवर्तते महा-पातकेषुपपातकेषु च महच्चब्दोगुह्त्वप्रदर्शनार्थः तैश्च संयोगमेकेकेनापि । सच वक्ष्यति संवत्सरेणपततीत्यादिना ॥ ५४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सुरापानं द्विजानामः । स्तेयं ब्राह्मणस्वर्णस्य ब्राह्मणसुवर्णापहरणंमहापातकमित्यापस्त-म्बस्थतेः । गुर्वङ्गना गुरुपजीअत्रोध्यते । संयोगमेकशय्यामन्नादिसंसर्गश्रतेश्रतुर्भिर्नतुसहसंसर्गिभिरिति । एतच संज्ञा-करणं शास्त्रे व्यवहारलाषवाय । एवमयेपि ॥ ५४ ॥
- (३) कुह्नूकः । ब्राह्मणमाणिवयोगफलकोष्यापारोबह्नहत्या । सच साक्षादन्यंवानियुज्य तथागोहिरण्यप्रहणादि-निमित्तकार्यकस्यापि तदुदेशेन ब्राह्मणमरणे ब्रह्महत्या नन्वेविषयुकारस्यापीषूत्पादनद्वारेण तथा वश्यस्यापिहन्तृगतम-न्यूत्पादनद्वारा ब्रह्महत्यास्यान् । उच्यते शास्त्रतोयस्य ब्राह्मणहन्तृत्वंप्रतीयते सएव ब्रह्महन्ता । अतएव शातातपः ॥ गोभू-हिरण्यपद्यणे स्नीसंबन्धकतेऽपिवा । यमुद्दिश्य त्यजेत्पाणांस्तमाहुर्बह्मधातकम् ॥ एवंचान्यान्यपि शास्त्रीयाण्येव ब्रह्मवधिन-

मित्तानि क्रेयानि । तथा ॥ रागाद्देपात्ममाराह्या त्यतः परतप्त वा । ब्राक्सणंवातयेषस्तु तनाष्टुर्बस्रधातकमिति ॥ मयोजक-स्यापि इन्तृत्वंशास्त्रीयमः । तथा निषिद्धसुरापानंब्रास्त्रणसुवर्णस्रणंगुरुभायांगमनं गुरुरत्र पिता निषेकारीनि कर्माणीत्या-दिना तस्य गुरुत्वेन विधानातः। एतेश्व सह संसर्गः संवत्सरेण पततीत्येतानि बहापातकान्याष्टुः । बहापातकसंक्षा पैयं-बक्ष्यमाणस्योपपातकारिसंब्रालाघवार्थमः ॥ ५४ ॥

- ( ४ ) राघवानन्यः । नवमाध्यायोक्तमहापातकान्यनुबद्क्षुपपातकान्याह् ब्रह्मृहेतिपश्चिः । ब्रह्मद्वया ब्राह्मण-पाणवियोगफलकोन्यापारः ॥ आक्तुष्टस्तादितीवापि भनैवावित्रयोजितः । यमुद्दिस्य स्थजेत्माणं तमाहुर्बह्मधातकम् ॥ एवं बृद्शातातपोपि ॥ गोहिरण्यादिपद्यणे स्नीसंवन्थकतेपिचेति निमित्तीपादभाग्भवेदित्युदेश्ये संकोषः । तैः महापातकिभिः संसर्गोनियादिति संवन्धोपि महापातकं बाहुरित्यन्ययः ॥ ५४ ॥
- (५) नम्द्रनः । अथनिन्दितः परणलक्षणान्सत्य भगायिन उक्ताथमहान्तिपातकानि प्रायमित्रविशेषोपदेशार्थमुपदि-शित अस्त्रहत्याद्धरापानिमिति । अत्र द्धरापाने आसणस्य महापातकं नाण्यस्य । स्तेयं आसणद्धवर्णस्तेयं कृतप्तत्स्वत्यन्तरानु-रोधातः तैर्आसणादिभिःसंयोगयद्गाभ्यापनयौनसंबन्धलक्षणभ्यवहारः संयोगिनो अस्त्रहत्यादिभिस्तु स्यदोषास्तान्मन्तन्याः संयुक्तसंयोगिनामपिपातित्यववनातः ॥ ५४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तैःसद्द महाद्वन्नादिचतुर्भिःकर्ष्भिः संयोगी संसर्गयःकुरते सः पञ्चमः ॥ ५७ ॥ व अन्तरंच समुस्कर्षे राजगामिच पेशुनम् ॥ गुरोध्वालीकनिबैन्धः समानि प्रसाहत्यया ॥ ५५॥
- (१) मेधातिथिः । समुत्कर्षद्ति निमित्तसम्भी वर्मणिद्दीपिनहृतीतिवत् समुत्कर्षमाप्स्यामीति यदनृतमिभीयते तर्
  ह्रसहत्यया समं यत्रपूजातिशयोवासनातिशयोजासणत्वेन भीत्रियत्वेन महाकुलीनतया वा प्राप्यते तत्रातपद्वस्तपमात्मानमा-वेदयति योवापात्रातिशयेनपुण्यस्कन्धोत्कर्षमामुमिष्णिति तस्यापात्रपात्रमित्युष्यते। एवंविधेसमुत्कर्षेऽनृतनपुनः त्यस्यवस्तु-नि अपेक्षायांसत्यपि समुत्कर्षव्यपदेशिपशुनमलीकवितिपरिष्णद्वमकाश्वनंगुरीभालीकृतिर्वन्धोऽसत्याभिधानेनिषत्तसंको-भः । कन्यातेगिभणीद्तयेवमादिना निष्ययोजनोद्देषः । राजकुलात्तेन सहविवाद्तिनिर्वन्धोनृतादिशंसनेवा । तथाच गौतमी-गुरावनृताभिशंसनिति पातकसमानि ॥ ५५ ॥
- (२) त्रविज्ञानाराध्यणः । समुत्कर्ते अत्रंगहानातकीत्युत्कर्षविषयेऽनृततः । समुत्कर्भहत्युपलक्षणमयकर्षस्यापि । यथाऽयंगहापातकीत्यपकर्षेऽअनृतयः । तेन पाप्रविषयसंदेहेऽन्ययानिर्णयउक्तः । राजगामिपैशृनं राश्चि गत्याऽपकारकर-णमः । अलीकनिर्वन्भोऽग्नियनिर्वन्भः ॥ ५५ ॥
- (३) कुःम्बूकः। जात्मुत्कर्वनिमिसमुत्कर्वभाषणयथा जासणोद्दमिति अज्ञासणोजवीति। राक्ति वा स्तेनादीनांपरे-वांमरणपः कंदोवाभिधानंगुरोश्चानृताभिशंसनं। तथा वगौतमः गुरोरतृताभिशंसनमिति वदापातकसवानीति। एतानि ज-सदुत्यासमानीति॥ ५५॥
- ( ४ ) राष्ट्रवानस्यः । अनुपातकं रुक्षयति शमृतमिति । सनुत्कर्षे ब्राह्मजीवृत्तित्यस्य ब्राह्मजस्य भाषणारौ । अ-हीक्रनिर्वत्यः कृत्यातेगर्भिजीत्यादिसत्यानिधानेन गुरीव्यक्तोभइतिनेपातिषिः अनुतानिर्धसर्गवा ॥ ५५ ॥
- (५) मध्युनः । जात्या कर्मणा गुजेन वा त्यलाईशिष्यमुत्कर्यः अलीकनियन्योऽनिष्टस्य पुनः करणं व्रव्यस्ययाः समानीति शेषातिशयक्यापनमेततः नतुसमत्वक्यापनमः॥ ५५ ॥

- (६) राजचन्द्रः । तमुक्तर्वे तमुक्तर्वे वस्यामिति यरनृतमधीयते निमित्ते सप्तमी निर्वन्यः असत्याभिषानेन षित्तसंक्षोभः राजगामि वैश्वनंवैश्वनेन राह्मि गत्वापकरणम् । गुरोः अलीकनिर्वन्थः अभियकरनिर्वन्यः ॥ ५५ ॥ ब्रह्मोज्झतावेदनिन्दाकीटसाक्ष्यंसुरुद्धः ॥ गर्हितानाचयोर्जन्धिः सुरापानसमानि षट् ॥ ५६ ॥
- (१) मेधातिथिः । अथीतत्ववेदस्यानाभ्यासेन विस्मरणंत्रसोज्झता नित्यस्वाभ्यायविभेः त्यागीया कूटताझं समुत्कर्यादन्यचापि सुत्रद्वधोनियमारणं गाँदतानाचयोगीँदृतंशास्त्रपतिषद्धं लश्चनाचनाचममनस्तुष्टिदंतान् भोक्यदति क-क्ष्यपुष्यते ॥ ५६ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । ब्रह्मोज्झता वेदस्यात्यन्तत्यागोऽनध्ययनम् । द्वुतदोमित्रस्यवधः । गाँद्दतानाषयोरिति गाँद्दतं संसर्गदुष्टचाण्डालान्तादि । अनाधं जात्यैवाभक्ष्यंलशुनादि । जग्धिर्मक्षणम् । एतत्वृथगेव इयं पास्तमः ॥ ५६ ॥
- ं (६) कुझूकः। ब्रह्मणोधीतवेदस्यानभ्यासेन विलारणमसञ्चासान्त्रयणेन वेदकुत्सनंसाक्ष्येष्टवाभिधानंभित्रस्याब्रास-णस्य वधः निषिद्धस्यलश्चनादेर्भक्षणं अनाचस्य पुरीवादेरदनमः। मेधातिथिस्तु नभोक्ष्यतद्दति संकल्प्य यसुज्यते तदः नाचिमत्याचष्टे । एतानि सुरापानसमानि ॥ ५६ ॥
- ( ४ ) राखवानन्यः । ब्रह्मोञ्झता अधीतवेदत्यागः । गर्हितान्वाचयोर्जन्धः गर्हितस्य निवित्धस्य स्रशुनादेः भना-चस्य पुरीवादेः अनापदि भक्षणम् । समानि स्युः मायभित्तार्थं ततःकिषिक्यूनानि मायभित्तानि ॥ ५६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । ब्रह्मोज्मितंवेदत्यागः । गर्हितास्नंनिषिद्धास्नमुष्णिष्टादिगर्हितास्नकशुनादिजियभक्षणम् ॥ ५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्रह्मोङ्झता असच्यासायभ्यासेन वेदत्यागः । कौटसाक्ष्यं कपटेनयत्साक्ष्यंकतमः । गर्हितानाषयोः र्कान्धःसंसर्गदोषः वाण्डालामादि संसर्गदोषः । लगुनादि अभिशस्तायमलगुनादिभक्षणमः ॥ ५६ ॥

निक्षेपस्यापहरणंनराश्वरजतस्य च॥ भूमिवज्ञमणीनांच रुक्मस्तेयसमंस्यतम्॥ ५७॥

- (१) मेधातिथिः । निक्षेपस्यासारद्वव्यस्यापि नरशब्दीजातिशब्दोनारीहरणेन्येतदेव योहिदुहितरंदत्वाऽसतीनर-दोषेऽन्यस्मेपुनर्ददाति तस्याप्येतदेव तदुक्तंत्रामाति पुरुषीनृतमिति ॥ ५७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । निक्षेपस्य निक्षिप्तं नराश्वादिद्रव्यमपि तस्य तेन हरणं बलादपि ॥ ५७ ॥
- (३) कुछ्नूकः । ब्राह्मणसुर्वणव्यतिरिक्तनिःक्षेपस्य हरणं तथा मनुष्यनुरगरूष्यभूमिहीरकमणीनांहरणंतुवर्णस्ते-यनुल्यम् ॥ ५७ ॥
- (४) राधवानन्दः । निःक्षेपस्य सुवर्णातिरिक्तस्यनिक्षेपादिसमकस्य प्रत्येकं हरणे रुक्नं सुवर्ण तदपहरणसमने-वमुक्तरत्र ॥ ५७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । निक्षेपस्य अपहरणं अबाह्मणसंबन्धिनः ॥ ५७ ॥

रेतः सेकः स्वयोनीषु कुमारीव्यन्त्यजासु च ॥ सख्युः पुत्रस्य च स्नीषु गुरुतस्यसमंबिदुः॥ ५८॥

(१) मेधातिथिः । स्वयोनयोभिग्यएकोदरसंभूताः कुमार्योऽनूडाः । अन्त्यजावर्वरस्थियः सख्युःसखाभिनंतस्या स्थियः स्वीपहणंतजायायामेवभितिषेधार्थं एवंपुत्रस्यान्यापिया अवद्यामेथुनधर्मेण । वयंतुब्रूमः सत्यपि ब्रह्णेनोडानूडयोर्विषय-समीकरणस्यन्यायत्वात्समत्ववचनमेतन्यपायमित्तनिर्देशार्थीकंतार्ह्यगुरुत्वख्यापनपरमतश्यगुरुतरंत्रायभित्तंभवति । तथाचोकं एनसिगुरुजिगुरुकि लघुनिलघूनियदिहेतत्यायभित्तनिर्देशार्थमभविष्यत्यायभित्तनिर्देशार्थमभविष्यत्यायभित्तनिर्देशार्थमभविष्यत्यायभित्तनिर्देशारकरणएववावक्ष्यत्॥कौटसाक्ष्यग्रुख-

इषक्षेश्वेह सुरापानसमीकतयोर्बसहत्यामायिकत्तिविशमुपरिष्टान्वकुर्यात् । गुरोश्वालीकनिर्वन्धइत्येतस्यचेहब्रह्महत्यासमी-कतस्य पुनरुपरिष्टात् ब्रह्महत्यामायिकत्तिभानात् तथाकुमार्यामितिरेतः सेकस्य गुरुतल्पसमीकतस्येह पुनस्तत्र गुरुतल्प-प्रायश्वित्तविधानाद्गम्पते नेदमाप्रश्वित्तार्थं समीकरणमिति । अन्येतु मन्यन्ते भेदेन समीकरणंगुरुत्वभावेपि वक्ष्यते । नत्या-च्यमतःप्रायश्वित्तार्थानामेव सुरापानस्य समीकतयोश्व कौटसाक्ष्यसुद्धधयोर्बहहृत्याप्रायश्चित्तिनिर्शिविकल्पार्थं । सुरापान-प्रायश्वित्तेनास्यचातिदेशएवश्रूयते । समीकरणे तुविकल्पोनारित यथा हत्वागर्भमविद्यातमिति ॥ ५८ ॥

( ) ( )

- (२) सर्वेत्तनारायणः । त्वयोग्यासु भगिनीषु । कुमारीष्वपरिणीतासु ब्राह्मणस्य कन्यासु । अन्त्यजासु चण्डा-ज्यादिषु । सञ्युमित्रस्य स्त्रियाम् । तथा पुत्रस्य स्त्रियां सुषायाम् ॥ ५८ ॥
- (३) कुद्धूकः । सोदर्यभगिनीकुमारीचण्डालीसिखपुत्रभायां योरेतः सेकरतंगुरुभायांगमनसमानमाहुः एतेषांभे-देन समीकरणययोन समीकतंतस्य तेन मायश्चित्तार्थं यत्कौटसाक्ष्यसुद्ध्वथयोः सुरापानसमीकतयोर्श्वसहत्यामायश्चित्तवक्ष्य-तितिद्दिकल्पार्थं । यत्पुनर्गुरोरलीकिनिर्वन्धस्य ब्रह्महृत्यासमीकतस्य पुनरुपरिष्टाद्वस्तत्यामायश्चित्तनिर्देशः । समीकतानांन्यून-मायश्चित्तंभवतोति ज्ञापनार्थं तथाच लोके राजसमः सचिवद्दत्युक्ते सचिवस्य न्यूनतेव गम्यते अत्रौपदेशिकपायश्चित्तन्य-आतिदेशिकपायश्चित्तानांन्यूनंपायश्चित्तंसमीकतानांच ॥ ५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच रेतइति । एवमुत्तरोत्तरंक्केयमः । अतएवाहः ॥ अनुपातिकनस्त्वेते महापातिकनीयथा ॥ अश्वमेधेन शुध्यिन तीर्थाभिगमनेन चेति ॥ तीर्थाभिगमनमनुपातिकमायिक्षत्तमः । त्वयोनीषुत्वस्य गन्तुर्योनीषूत्पादकन्त्रेन याअर्हन्तीति ताः त्वोदर्यास् । कुमारीषु ब्राह्मणकन्यास् । पुत्रस्योरसातिरिक्तस्य तत्रातिपातकमित्येके । आसु प्रत्येकं योनिषु योरेतःसेकस्तं गुरुतल्पसमंविदुरित्यन्वयः । यत्तु मातृगमनदुहितृगमनसुषागमनमित्यतिपातकानीत्याहः विदुरिति तद्यक्षगौरवार्थं यत्राब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यांनपरंपुण्यपापयोरित्यवधिकरणं स्मृतमः॥ ५८ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । स्वयोग्यादिषुदुहित्रादिषु ॥ ५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । खयौनीषुभिगन्यादिषुरेतः सेकोरेतसःपातः । कुमारीषु अविवाहितासु सख्युः स्वीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ५८ ॥

गोवधोऽयाज्यसंयाज्यपारदार्यात्मविक्रयाः ॥ गुरुमातृपितृत्यागः स्वाध्यायाद्रयोः सुतस्य च॥५९॥

(१) मेघातिथिः । इदानीमुपपातकान्याह । अयाज्याअविरुद्धापातिकशुद्रादयस्तेषामसंयाज्यंसंयाजनं भावेव्यच्छांदसः आत्मिवृक्षयंगवादिद्वन्यवदाःमनः परिविधेषकरणंदास्येनअन्येन अन्येनुपारदार्यमिवक्रयमितिपर्धातः । अनुत्साहोनिराहारः स्वल्पएवोपघातेवसादाश्रयणं गुरोस्त्यागोयथावदनुवृत्तिर ध्यापनसम्थे ५ ध्यापितर्युपाध्यायान्तराश्रयः । एवंमातापित्रोरपिततानां चैतेषां त्यागोदोषाय पिततानां त्विष्ठएव त्वाध्यायाद्योस्त्यागइतिसंबध्यतेत्वाध्यायस्त्यागश्चाहरहः त्वाध्यायमधीपीतेत्यस्यविधेरननुष्ठानं किमैकाहिकेपाससां वत्सरिकेवात्यागेष्यित्तक्रमोयं अविशेषादेहिकेपामोतितदयुक्तं । एतस्य
विधेनित्यत्वात् नित्यानां च ध्यतिक्रमे प्रायम्भित्तां तर्वक्ष्यति । तत्साद्विस्मरणपर्यण्तस्त्यागोपित्रेतः सत्रस्रोज्ञस्तापदेनस्ररापानेनसमीक्षतस्त्रत्विकल्पनार्थमेतत् । अस्यच लघुत्वात्तस्यगुरुत्वाद्यवस्थायां विकल्पोयोज्यः तत्रयोवेदिकण्वात्यत्मिन्दकर्मणियुक्तत्यात्वाध्यायंजहाति तस्योपपातकत्वं । यस्तु भोगसेवयाऽर्थपरत्या कल्हशीलतया जहातितस्यसुरापानसमत्वं
अमेस्त्वेकत्वविशिष्टस्येहोपादानादृद्यस्य प्रगमीनितिबहुवचनाछ्रोतानां सन्ति । शक्यपेक्षया गुरुलघुभावोन्यूवािकध्युपपातकत्त्वात्तदेवात्रवाष्यमेवदोषः । उपपातकेष्वस्यन्यास्यिमायिक्तानि सन्ति । शक्यपेक्षया गुरुलघुभावोन्यूवािक-

भावोऽतोनियमार्थंतत्रचान्द्रायणग्रहणम् । सुतस्य त्यागोऽभरणगृहान्निष्काशनमिशशोःशामस्य चगुणवतः पातिकनस्तुन-देशः ॥ ५९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पारदार्यं परदारगमनम् । आत्मनोमूल्येन विक्रयः श्र्द्धादश्येषाम् । पारदार्यात्मविकय इ-त्येकवचनंछान्दसम् । गुर्वादीनामवृत्तीनांशक्तौसत्यामपोषणत्यागः । अत्र गुरुराचार्योऽभिषेतः पृथिक्पनृपहणात् । खा-भ्यायस्याधीतस्याभ्यासस्यत्यागोऽधीतविस्तरणम् । अग्रयस्रेतामयः ॥ ५९ ॥
- (३) कुङ्कूकः। इदानीमुपपातकान्याह गोहननं जातिकर्मदुष्टानांयाजनंपरपत्नी गमनं आत्मविक्रयः मातापितृगुरूः णांच शुश्रूषाद्यकरणं सर्वदाब्रह्मयक्कत्यागः नवेदविस्मरणंब्रह्मोज्झतेत्यनेनोक्तत्वात् अग्नेश्मस्मार्तस्यत्यागः श्रोतानाम-ग्रिहोश्यपविभ्याग्रीनित्युक्तत्वात्स्रतस्य च संस्कारभरणाद्यकरणमः॥ ५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । उपपातकमाह गोवधद्दयष्टभिः । तत्र गोवधउपपातकमः । अयाज्येसंयाज्यत्युपपातकिम-त्येवान्ययोमलावहपर्यन्तमः । पारदार्यमिनयुक्तेसित परस्त्रीगमनमः । आत्मविक्रयः अपत्यपत्र्योविक्रयः । त्यागोऽनिमित्तः । संन्यासादौ तु षण्णां । त्यागोयदहरेव विरजेदितिश्रुतिसिद्धः ॥ ५९ ॥
- ( ५ ) **नन्द्नः ।** अथोपपातकान्यष्टभिः श्लोकैराह् गोवधोयाज्यसंयाज्यमिति । याजनानर्हस्य याजनमयाज्यसंयाज्यं पारदार्यपरदारगमनं लाध्यायाप्रयोः सुतस्यच त्यागद्दयनुकर्षः लाध्यायोनित्याध्ययनम् ॥ ५९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । गोवधेत्यारम्यत्रयोदशेनसंबन्धः त्रयोदशिभराह गुरुमानृभिनृत्यागः शुश्रूषाऽकरणम् ॥ ५९॥ परिवित्तितानुजेनूढे परिवेदनमेव च ॥ तयोदिनंच कन्यायास्तयोरेव च याजनम् ॥ ६०॥
    - (१) मेघातिथिः। अनुजःकनीयान् भाता तयोर्याजनीववाहेदर्शपूर्णमार्सादौवाऽऽिवज्यमः॥ ६०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । परिवित्तिता त्विस्निक्तत्वराप्तिपरियहे किन्छभातुर्दारपरियहोज्येष्ठस्य दोषाय । तथा अनुजेन परिवेदनं भातिर ज्येष्ठऽनूढे अनम्रौव।मिपरियहः किन्छस्य पापहेतुः । तयोस्ताभ्यां कन्यादातुः । एवंचारूत-षायश्चित्ताय परिवित्तयेपि दानंनिषिद्धं लक्ष्यते । तयोर्याजनं अमिहोत्रादावृत्विक्केन ॥ ६० ॥
- (३) कुःहृकः । कनीयसाऽऽदौ विवाहे छते ज्येष्ठस्य परिवित्तित्वंभवति दाराग्निहोत्रसंयोगइत्यादिनापागुकं कनिष्ठस्य परिवेत्तृत्वंतयोश्यकन्यायादानंतयोरेव विवाहहोमादियागेष्वार्त्विज्यम् ॥ ६० ॥
- (४) **राधवान-दः**। परिज्येष्ठंविहायानुजेनींदे न कृतविवाहे परिपश्राचिद ज्येष्ठस्य वेदनं विवाहस्तदातस्य ज्ये-ष्ठस्य परिवित्तिता अतः कनिष्ठस्यापिपरिवेत्तृत्वं दाराग्निहोत्रमित्यनेनोक्तम्। तयोस्तादशज्येष्ठकनिष्ठयोः ॥ ६० ॥
  - (५) जन्द्रनः । अनुजेन ज्येष्ठस्य परिवित्तता तद्नुजस्य च परिवेदनंतयोः परिवित्तिपरिवेन्नोः ॥ ६० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । तयोः परवित्तिपरिवेत्रोः ॥ ६० ॥

# कन्यायादूषणंचैव वार्धुष्यंव्रतलोपनम् ॥ तहागारामदाराणामपत्यस्य च विक्रयः॥ ६१॥

(१) मेधातिथिः । कन्यायादूषणंनयंकन्यापुरुषेणोपभुक्तेत्यभ्यवसायेनमतिपादनं अङ्गुष्ठादिनावाप्रजननंधमंभे-दोमैथुनधर्मवर्णतत्रिह्न गुरुतस्पसाम्यमुक्तं । वार्धुषित्वंधनापदिधनमयोगेनवृत्तिप्रष्ट्णं । वासिष्ठेतु वृद्धेस्तुमयोक्ताधान्यानांवा-धृषित्वंतदुष्यते ॥ साच शास्त्रपरिभाषा नलीकिकेवापदार्थेवतच्युतिरसिष्टमतिषिद्धेऽमुष्यगृहे नभोक्तव्यमुपवस्तव्यमेवंरूपः-संकल्पोव्रतंततोयःसंकल्पाच्चलिसातस्यवतच्युतिः भनुचव्रतमितिशास्त्रतोन्यमञ्जयतेषोदितश्रेष्ठ्यास्रकृतःसंकल्पस्ततो- निवृत्ती कःशास्त्रातिक्रमीविहितमकुर्वन्त्रमयिम्त्रीयतदृत्युक्तं । नचैतिहिहितं। उच्यते सत्यिष्यालक्षणआरंभः समाप्तिस्तु-शाश्रीया यथासीदर्यादीनांकान्यानांकर्मणांलिप्सातःमबुक्तिः समाप्तिस्तुशास्त्रीया अतीतायां फलेच्छायामवाप्ते फले यथोक्तं-तदर्थएवावशिष्टंवर्जयेयुःमाक्रमिकोयंकापुरुषद्तिवद्ग्तः स्नातकत्रतानांत्वत्यग्तलघीयः प्रायम्बित्तंप्रवक्ष्यते तेनेदंविकल्पि-तुमहति अरामउचानोपवनादिस्मृत्यन्तरे सर्वभूमिरविक्रेया ॥ ६१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कन्यादूषणमङ्क्यादिग्वेशेन कन्यायाअकन्यात्वकरणमः । वार्थुष्यं वृद्धयाजीवनं वि-प्रभृत्रिययोः । व्रतकोपनं परिगृहीतव्रतनियमभङ्गः । तडागादेरप्रतिष्ठितस्य स्वयंकतस्य विक्रयः उत्सृष्टेष्वन्याभावात्॥ ६९॥
- (३) कुङ्गूकः । कन्यायामैथुनवर्जमङ्गुलीपक्षेपादिनादूषणं । रेतःसेकपर्यन्तमैथुनेषु तु रेतःसेकः त्वयोनीषु कुमारी-ध्वन्त्यजासु च इत्युक्तत्वात्यतिषिद्धवृद्धिजीवनंत्रसमारिणोमैथुनंतडागोधानभार्यापत्यानांविक्रयः ॥ ६१ ॥
- (४) राघवानन्दः । कन्यायादूषणं ब्राह्मणातिरिक्तकन्यायाः तत्र समत्वस्योक्तत्वात् । उपभोगातिरिक्तमकारा न्तरेण वा । प्रतिषद्धवृद्धिजीवनं वार्धुच्यम् । ब्रताच्युतिर्वह्मचारिणोमैथुनम् । ब्रतकोपनमितिकचित्पादः ॥ ६१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कन्यायादूषणं अद्गुल्यादिना योनिविदारणम् । व्रतलोपनं मितगृहीतिनयमभद्गः ॥ ६१ ॥

# व्रात्यता बान्धवत्यागोभृत्याध्यापनमेव च भृताच्चाध्ययनादानमपण्यानांच विक्रयः॥ ६२॥

- (१) मधातिथिः । बान्धवाङ्गातयोऽसोदरादिभ्योऽन्येषि मातुलमातृष्वस्रेयादयः सतिविभवे तैष्यजीवन्तोभर्तव्याः तदुक्तंस्वजनेदुःखजीविनीति यद्येवंद्यतस्येत्याद्यनर्थकंनानन्यार्थवचनं जालपादमित्षेषेद्दंस्मितिषेधवसेनमात्रादित्यागउपपातकमेव । इहतु लघीयदति भृत्याभ्यापनंभृतकस्य सतोऽभ्यापकत्वात् यश्च भृतकादधीते अपत्यानि दशमेउकानि ॥ ६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। ब्रात्यता काले साविश्यपहणं पितृपितामहयोः सोमपानाबान्धवानां पितृष्यादीनां श-कौ त्यागोऽपोषणम् । भूतेन नियतमूल्यक्रीतेनाभ्यापनमभ्यापकस्य दोषः। अपण्यानामन्नादीनाम् ॥ ६२॥
- (३) कुङ्कृकः । यथाकारुमनुपनयनंत्रात्यता । तथाचोक्तं ॥ अतऊर्ध्वत्रयोप्येते यथा कारुमसंस्कृताःइति बाग्ध-बानांपितृव्यादीनामननुवृत्तिः । प्रतिनियतवेतनप्रहणपूर्वकमध्यापनं प्रतिनियतवेतनप्रदानपूर्वकमध्ययनंत्र अविकय्यादीनां-तिरुदीनांविक्रयः ॥ ६२ ॥
- (४) राघवानन्दः । ब्रात्यता पेडशवर्षादावप्यनुपनयमम् । बान्धवत्यागः पितृब्यदिस्त्यागः । भृत्येव जीवतीति भृतकोगुरुः तादशस्याभ्यापनं तस्येवोपपातकहेतुः भृतात् भृतं वेतनं तेन पुष्टादभ्ययनादानं वेदपादः शिष्यस्योपातकम् । भृतेनियमपूर्वकत्वेदोषोऽन्यथा गुरुदक्षिणा न स्थात् [ अपण्यानां रसादीनाम् ॥ ६२ ॥ ]
- (५) नन्द्रनः । भ्रताभ्यापनंपरेण भ्रतस्य भिक्षावृत्तेरभ्यापनंभ्रत्याभ्यापनं भ्रताचाभ्ययनादानमभ्यापनपरिसमाप्तेः मागभ्यापनमभ्येऽन्येन धार्मिकेण शिष्येण वा भ्रताद्वेदस्य त्वीकारः । अपण्यानां विक्रयानर्हाणांद्रव्याणामः ॥ ६२ ॥

सर्वाकरेष्वधीकारोमहायन्त्रप्रवर्तनम् ॥ हिसीषधीनांस्थाजीवोः भिचारोमूलकर्म च ॥ ६३ ॥

(१) मेघातिथिः । आकराःसुवर्णादिभूमयस्तत्राधिकारीराजनियीगेनाधिपतित्वंसर्वप्रहणादम्यदप्यर्थोत्पत्तिस्था-

नंगृह्यते तेन यामनागरिनयोगोव्यवहारदर्शनदण्डयहणादिनियोगएव एवमेवयन्नाणिसेतुबन्धादीनिजलप्रवाहिनयमार्था-स्तेषांमहतांवर्धनं औषधीनामगुष्काणांहिंसाच्छेदः स्त्रीणामाजीवःस्त्रियमुपजीव्यते स्त्रीधनेन शरीरकुटुंबधारणिक्रयते वीदेशस्त्रीपयोजनंवाऽभिचारोवैदिकेन शापादिनामन्त्रप्रयोगेण सेनादियागेन वा शत्रुमारणं भूरुकर्मवशीकरणंमन्त्रा-भार्यापण्यभादिक्रिययेव ॥ ६३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आकरेषु सुवर्णायुत्पतिस्थानेषु अधिकारोन्यापारत्वमः । महायस्त्रं वराहादिमहापाणि-हिंसार्थयस्त्रं तिन्तर्पाणमः । स्त्रिया भार्यया परगृहादिभेषितया जीवोवर्तनमः । अभिचारोहिंसार्थः श्येनादिः । मूलकर्म म-स्त्रादिना वशीकिया ॥ ६३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । सुवर्णायुत्पत्तस्थानेषु राजाञ्चयाऽधिकारः महतांप्रवाहप्रतिबन्धहेतूनांसेतुबन्धादीनांप्रवर्तनं । औष-धीनांजातिमात्रादीनांहिंसनं । एतच्च ज्ञान पूर्वकान्यासिकयायां मायिक्षतगौरवात् यत्तूरुष्टजानामौषधीनामित्यादिना व-स्यति तत्सकद्भिसायां मायिक्षत्तलाधवात् भार्यादिस्त्रीणांवेश्यात्वकत्वा तदुपजीवनं श्येनादियक्केनानपराद्धस्य भारणं म-स्त्रोषिना वशीकरणम् ॥ ६३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः ।सर्वाकरेषु लवणायुत्पतिस्थलेषु । महायस्त्र ग्वर्तनं उदकपतिबन्धकसेतूनां स्वभूम्यायर्थकर-णं तत्रानेकजन्तुवधस्य संभवात् तिलादीनां पेषणीवा । ओषधीनां मारणम् । स्याजीवः परगृहसेवायर्थं विक्रीतभार्यस्त थाऽवामधनेन जीवोजीवनं वायस्य । अभिचारोविमातिरिकस्य रोगायुत्पादनम् । मूलकर्मं वशीकरणम् । ॥ ६३ ॥
- (५) नन्दनः। महायस्त्रमिक्षुयस्त्रादिकं हिंस्रोपिक्षयुपाजीवः हिंस्रोपधीनां स्त्रोणां चोपजीवनं स्नियाजितद्वयजी-वनचेत्यर्थः मुरुकर्म वशीकरणम्॥ ६३॥
- (६) रामचन्दः । महायक्तप्रवर्तनं महावारादिसंबन्धनम् । हिंसीषधीनां आर्दाणांहिसा । रूयाजीवः रूयुपार्जितधन-जीवनम् । मूलकर्म अभिनयोवशीकरणम् ॥ ६३ ॥

### इन्धनार्थमशुष्काणांद्रुमाणामवपातनम् ॥ आत्मार्थेच कियारम्भोनिन्दितान्नादनंतथा ॥ ६४ ॥

- (१) मेधातिथिः । इन्धनाद्यर्थतुनदोषः अग्निसुद्धत्वाच्छुक्तसर्वसंभवेकियारंभः पाकारंभः आनुरत्वादेवात्मार्थनभ-वेदिति मतिषेधात् कियारंभएवंव्याख्यायते क्रियारंभेहि पायिक्षत्तोपदेशादेव मतिषेधः कल्प्येत नद्ममतिषिद्धपायिक्ष-त्तंयुक्तिनिन्दतंच समाचरन्नितिवचनात् अद्यपुनर्यत्मभाषितं तथासिद्धमतिषेशायिक्षत्तंविधीयते नकल्पतागौरवंभवित तेन निन्दितास्मादनंनतुगौँहतात्माद्यतः कुतएतद्दिकल्पार्थमभ्यासेतत्मायिक्तिपिदंतु सर्कदेव प्रत्ययभेदोवा ॥ ६४ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । क्रियारम्भः पिष्टकादिपाकारम्भः । निन्दितान्नं राजान्नादि ॥ ६४ ॥
- (१) कुद्दृक्तः । पाकादिदृष्टमयोजनार्थमात्रमेव बृक्षच्येदनं । अनातुरस्य देवपित्राषुद्देशमन्तरेण पाकाचनुद्यन्त निन्दितान्तस्य लशुनादेः सकदिनच्छया भक्षणं इच्छापूर्वकाभ्यासभक्षणे पुनर्गहितानाद्ययोजग्धिरित्युक्तत्वात् ॥ ६४॥
- (४) राघवानन्दः । अवपातनं छेदः बहुत्वमत्राविवक्षितम् । क्रियारम्भेवैश्वदेवाद्यर्थविना पाकारम्भः । निन्दि तान्नादनं कितवराजादिनिन्दितः ॥ ६४ ॥
- (५) मन्द्रमः । आत्मार्थिकयार् भौदेवतादिबहिष्कारेण स्वार्थपाकाचारण्यः निन्दितस्यानादमं निन्दितानाद-नम् ॥ ६४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । क्रियारम्भः पाकक्रियारम्भः आत्मार्थम् । निन्दितस्यान्नस्य अदनं मञ्जामः ॥ ६४ ॥

#### अनाहिताग्रिता स्तेयमृणानामनपिकया ॥ असच्छासाधिगमनंकौशीलव्यस्य च किया ॥६ ५॥

- (१) मधातिथिः । कतिववाहस्य विदुषोद्रव्यसंपत्तौ जातपुत्रस्य वानाहिताग्रिता साधिकाराविशेषान्नित्यश्रुतयोनित्याधानस्य प्रयोजिकाइति स्मृतिकारोमन्यते । कथंपुनः श्रुतिप्रयुक्तमाधानंविहितंकस्यचित्रकरणे कथ्यते येनागमोप्युच्छियेतत्वतश्र्यतीयमानाधिकारत्वाइग्निष्पत्यर्थतया कुतोधिकारान्तरमयुक्तिरग्रयस्ताविहिनयुक्तायदाहवनीयेजुहोतीत्यादिना नचाधानेन विना तेषांनिष्पत्तिरित्यतोग्निषु प्रयुक्तेषु तद्विप्रयुक्तमित्युच्यते । यद्येवमग्निनिष्पत्यर्थतदाहिताग्रिष्विकारोसत्स्वग्निषु नाधिक्रियते नचाधानंनित्ययावज्ञीवादिविधिवदतः कथ्यमनाहिताग्नितादोषोक्तुर्वन्विहतंकर्मेतिविहिताकरणेपायश्चितंविहतमग्नीनादधीतेतिसत्यंविहितंन स्वर्गाय नाधिकारान्तरसंपत्तये कितर्श्वग्निन्पत्तये अग्नश्वज्ञातप्रयोजनायस्यतेः प्रयोजनंसतेनोपायेनार्जयति । अन्यस्तु नेति कातत्रविहिताकरणाशङ्कायेनगायश्चित्तीस्यात् ।
  योहिसुवर्णनार्जयतिकथमसौ दुष्येत । उच्यते अस्मादेव वचनात्सत्यधिकारेऽग्रयोवश्यमर्जनीयाइति गम्यते स्तयमुक्ते
  योद्रव्यभ्योन्यस्य ऋणानांचतुर्गिर्ऋणेरित्येतच्छुतेरनुष्ठानं असच्छास्नाणि चार्वाकनिर्यन्थाः यत्र नप्रमाणं न
  वेदकर्मफलसंबद्धमापयते कौशीलवत्वं चारणत्वं नर्तनत्वं गायनत्वम्॥ ६५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अनाहिताग्निता धनसंभवे । स्तेयं वस्त्रादेः । ऋणानां धार्यमाणधनानाम् । असच्छास्रं पाषण्डशास्त्रम् । कौशीलव्यस्यमाधस्य ॥ ६५ ॥
- (३) कुङ्कृकः । सत्यधिकारेऽस्यनायानं सुवर्णादन्यस्य सारद्रव्यस्यापहरणं । ऋणानांच ऋणैस्त्रिभिर्ऋणवान्तरो-जायते तदनपकरणं । श्रुतिस्पृतिविरुद्धशास्त्रशिक्षणं नृत्यगीतवादित्रोपसेवनम् ॥ ६५ ॥
- (४) राघवानन्दः । अनाहितामिता आवसथ्याख्यामिशून्यता । स्तेयं सुवर्णातिरिक्तथातोः । अनपिक्रया ऋ-णापरिशोधनम् । असच्छास्नाधिगमनं श्रुतिस्मृतिविरुद्धार्थप्रतिपादकशास्त्राभ्यासः । कौशीलव्यस्य गीतनृत्यवाद्यादेः क्रियाऽनुष्ठानम् ॥ ६५ ॥
- ( ५ ) मन्द्रनः । ऋणानां शास्त्रसिद्धानां लोकप्रसिद्धानां वाऽनप्रक्रिया शक्तौसत्यामनपाकरणं कौसल्यंकुत्सितशीः लत्वं ध्यसनक्रिया क्रयक्षादिमसङः॥ ६५॥
- (६) **रामचन्दः । स**त्यधिकारेअनाहितामिता । असच्यास्त्राधिगमनं अभिचारप्रयोगः । कौशीलव्यसनाद्यस्य क्रि-याकरणम् ॥ ६५ ॥

धान्यकुप्यपशुस्तेयमयपत्नीनिषेवणम् ॥ स्रीशृद्रविद्श्वत्रवधोनास्तिक्यंचोपपातकम् ॥ ६६ ॥

- (१) मधातिथिः । शणसमदशानि भाग्यानि कुप्यंलोहताभादिमयंकुण्डपठाहादि ननुचाविशेषेण पूर्वश्लोकेस्ते-यमुक्तंपरित्वतमेतद्धंसमितिषेषविदिति । अथवा स्तेयंग्रद्वयसमादुचमगृहीते संभवनाशोध्मते नहिजातुस्तेयमिति लोकमसिद्धं-ययार्थैयादिनाजयकरणम् । मचपेति । ब्राह्मणस्य क्षत्रियादिश्चीनिषेधनंसहश्यनंसंभयोगंवा स्नियावधोब्राह्मण्याअपि ना-स्तिक्यंनास्तिपरलोकोनास्तिदस्तिमत्याद्यभिनिवेशः ॥ ६६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुप्यं ताभादि । पशुः गोव्यतिरिक्तचतुष्पदः । निषेवणं मैथुनमः । स्त्रीति बासणस्त्रीसाधा-रण्येन अन्यथा शृद्धादिपदेनैव तत्प्रामिस्त्रीपदंव्यर्थस्यात् । नास्तिक्यं परलोकाभावनिश्चयः । उपपातकं पातकादीनमः । अत्रच यस्यान्यत्रापि गुरुषु लघुवा पापेषु गणनं छतं तत्र झानाझानविशिष्टाविशिष्टपुरुषसंबन्धसल्दभ्यासापेक्षया त्वयं व्यवस्थोद्या ॥ ६६ ॥

- (३) कुद्धूकः । धार्यतामलोहादेः पशूनां च चौर्य हिजातीनांपीतमधायाः त्रियागमनं स्वीशूद्रवैश्यक्षत्रियहननं अदृष्टार्थकर्माभावबुद्धिः एतः प्रत्येकमुपपातकं बान्धवत्यागइत्यनेनैव मात्रादीनांत्यागमाप्तौ । पृथ्यवचनिन्दार्थे पितृष्या-दिबान्धवत्यागेनावश्यमेव प्रायम्बित्तं भवति किंतु मात्रादित्यागमायश्चित्ताकृयूनमपि भवति ॥ ६६ ॥
- (४) राघवानन्दः । मद्यपश्चीनिषेवणं निपीतमद्यायाः स्त्रियाः ब्राह्मण्यादेः सेवनं अन्त्यजस्नीनिषेधस्योक्तत्वात् । नास्तिक्यं नास्तिपरलोकइति बुद्धिः ॥ ६६ ॥

### ब्राह्मणस्य रुजः कृत्याद्यातिरमेयमध्योः॥ जैह्यंच मैथुनंपुंसि जातिभंशकरंस्टतम्॥६७॥

- (१) मेधातिथिः । दण्डहस्तादिनाशरीरपीडाजननंरुजःकृत्यं किंपुनरयेयेनहि भक्षणंमतिषेधवत् माणमतिषेधः किंपुनरयेयेनहि नतुशक्यंविज्ञातुंयदभक्ष्यंतद्वेयमिति धृतादेयांगार्थमुपात्तस्याभक्षत्वमनाव्यय्वमुख्यते पूतिदुर्गन्धतया माणं-विकरति लशुनपलाण्डपुरुषपुरोषादितदृद्यते मद्यसाहचर्याच्ययदभक्ष्यतदेविज्ञायतेनपूतिदावीदिजैह्यंकुव्लिताऽमसन्तदस्यन्वअभ्यदुच्यतेऽन्यत्क्रियते सदयेचान्यत्॥६७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रुजःकत्या वणादिपीडाकरणमः । अवयं एशुनादि मयं मुरा मयेतयोरवाणं कामतः । जैहरमनार्जवमृजुषु पुंसि पुरुषमुखादौ मैथुनं शिश्रप्रक्षेपः । जातिभंशकरं सजातीयेभ्योऽपचयकारीतियोगोरूढिश्य ॥६७॥
- (३) कुङ्कृकः । ब्राह्मणस्य दण्डहस्तादिना पीडा क्रिया यदतिशयदुर्गन्धितयाऽवेयंलशुनपुरीशादि तस्य मद्यस्य चाष्राणेकुटिलत्वंवकता पुंसि च मुखाँदौ मैथुनमित्येतत्प्रत्येकंजातिभंशकरंस्मृतम् ॥ ६७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । नातिभंशकरादिचतुष्टयस्य प्रायश्चित्तार्थं संयाहेब्राह्मणस्येतिचतुर्भिः । रुजःपीडाद्यातिर्गन्धः यहणमः । अव्ययमद्ययोरव्यपुरीषलशुनादि कामतः । जैहां कुठिलता । मैथुनं गुदादी । अत्रापि प्रत्येकं जातिभंशकरं स्मृतं मन्वादिभिरेवमुत्तरत्र ॥ ६७ ॥
- (५) नन्द्रनः । उपपातकत्वेऽपि नैतानि तुरुयकश्याणिमंतव्यानि पायश्चित्तवैषम्यस्य वश्यमाणत्वात् । श्रासणस्य रुजः कत्यमिति । कृत्यंकृतिः मोयस्यां जातौ जातः तस्यं तस्याः प्रच्युतिर्जातिभंगः॥ ६७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । रुजःकृत्या हस्तदण्डादिनारागोत्पादनम् । रुजः रोगोत्पादकहस्तदण्डादिनाशरीरपीडाकरं । जैहर्य** कुटिलता अप्रसम्बद्धयन्वं ॥ ६७ ॥

### खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा॥ सङ्गरीकरणं ज्ञेयंमीनाहिमहिषस्य च॥६८॥

- (१) मेधातिथिः। मृगारुरुपृषतादय आरण्याः इभीहरती सत्यपिष्वगत्वे बाहुल्येन घामवासित्वाह्रहणंशीनोषतस्यः अहिः सर्पः॥ ६८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । खरेभोष्टगाहरिणायाः । पष्ट्याःसाकांश्रत्वाद्यथपदेनान्वयः । संकरीकरणं संकरजातीय-तुल्यत्वरूपहीनताकरमत्यन्ताभ्यासादितियोगोरूढिश्य ॥ ६८ ॥
  - (३) कुछ्कः। गईभतुरगोष्ट्रमृगहस्तिछागमेषमृतस्यसर्पमहिषाणांप्रत्येकंवधः सङ्करीकरणंद्रीयं ॥ ६८॥
  - (४) राघवानन्दः। एवं खरादिदशानां प्रत्येकं वधः संकरीकरणम् इभोहरती ॥ ६८ ॥

<sup>(</sup>६७) मुखादी=गुदादी (अ)

- (५) भन्दुमः। संकीर्णयोनिजन्मकरंतत् ॥ ६८॥
- (६) रामचन्द्रः । संकरस्तुल्यकातीयतुल्यत्वहीनता ॥ ६८ ॥

#### निन्दितेभ्योधनादानंवाणिज्यंश्रद्धसेवनम् ॥ अपात्रीकरणंद्गेयमसत्यस्य च भाषणम् ॥ ६९॥

- (१) मेधातिथिः । निन्दिताअमितपाद्याः शृद्दायेपापकर्मण स्तिभ्योधनादानमितपहेणनपुनः मत्यादिष्टमितपहस्य-मतिषिकत्वात् ॥ ६९ ॥
- (२) शर्वज्ञनारायणः । निन्दितेभ्यः पतितादिभ्यः धनादानं विनाविपतियस्य । वाणिज्यं शृहसेवा च विपक्ष-चयोः । असत्यभाषणं साक्ष्यादिव्यतिरेकेणापि । अपात्रीकरणं दानानर्हताहेतुरितियोगोरुदिश्य ॥ ६९ ॥
- (३) कुःख्नूकः । अप्रतिपाद्यधने भ्यः प्रतिपद्दोवाणिज्यं शूद्रस्य परिचर्याः नृताभिधानमित्येतत्प्रत्येकमपात्री-करणं क्षेयम् ॥ ६९॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । [ अप्रतिपाश्यभनेभ्यः प्रतिपद्दः वाणिज्यं शूद्रस्यपरिचर्या अनृताभिधानमित्येतत्वत्येकमपा-त्रीकरणंत्रेयमः ॥ ६९ ॥ ]ः
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अपात्रीकरणमपात्रीकरणस्वमः ॥ ६९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। अपात्रीकरणं अपात्रहस्ते यद्तं ॥ ६९॥

### क्मिकीटवयोहत्यामद्यानुगतभोजनम् ॥ फलैधः कुसुमस्तेद्यमधैर्यंच मलावहम् ॥ ७० ॥

- (१) मैद्यातिथिः । क्रमयोभूमिशरणाः क्षुद्रजन्तवः कौटास्तथाविधाएवकिचितुपचितमूर्तयोऽपक्षाः सपक्षाश्र म-क्षिकाशकभावयोवयांसि पक्षिणः शुक्रसारिकादयः मचानुगतंमचेन संस्पृष्टतद्रन्थाचितंच अधैर्यचेतसोस्थिरत्वं खल्पे-च्युपघातेऽध्वसः ॥ ५० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणाः । कमवोगांसादिगता [ यूकाचाः कीटाः भूम्यादिगताः पिपीलिकाचाः वयांसिपक्षिणः । म-चानुगतं मचसन्तिकर्षागतं वृता ] दि तस्य भाजनमः । फलेधःकुद्धमस्तेयं स्वार्थं न देनताचर्थमः । अधैर्यं चापलमः । मलावहं पापावहनितियोगोरुदिमः ॥ ७० ॥
- (३) कुल्लुकः । कृमयः शुद्रजन्तवस्तेभ्यर्शन्त्यकाः कीदास्तेषांवधः पक्षिणांच मचानुगतंयद्रोश्यमपि शाकायेक-चपिटकादौक्रत्वा मचेन सहानीतंतस्य भोजनम् । मेधातिथिस्तु नचानुगतंमयसंस्पृष्टमाह् तन्त तत्र शायिक्तगौरवात् । फक्षकाष्ट्रपुष्पाणांच चौर्य अल्पेऽपचयेप्यत्यन्तवेक्कस्यं एतत्सर्वमत्येकंमिकरणम् ॥ ७० ॥
- (४) राधवानन्दः । मधानुगतभोजनं मधमनुगच्छति मधपात्रस्थितं मधैःसह गतं मधमनुगतं संयुक्तं यस्मिनिन तिवा तस्य भोजनं एथःकुसुमयोर्भोगार्थस्तयं [ अधैर्यअत्यन्तस्त्रीवताएतत्सर्वमलावहमित्यन्वयः]: ॥ ५० ॥
  - ( ५ ) भन्द्भः । अधैर्यभपलता मलापहंगलकरम् ॥ ५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । वयः पक्षी । मधानुगतभोजनं मधसंनिकर्षधृतादिभोजनम् ॥ ७० ॥ एताम्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि पृथकपृथक् ॥ यैथैर्वतैरपोसन्ते तानि सम्यङ्किबोधत ॥ ७९ ॥ (१) मधातिथिः । गयम्बन्तिमान्युक्तानि संज्ञाभेदमप्रायमिन्तभेदार्थः वश्यमाणस्य संक्षेपवचनम् ॥ ७१ ॥

- (२) **तर्वज्ञनारायणः। यथोक्तानियेन** तानि तेन ऋमेण निबोधत। अत्रच क्रवित्कविद्यवस्थापि वक्ष्यते यः त्रतु व्यवस्था नोक्ता तत्र सा कामधेनुदीपिकायामलाभिः सम्यगुक्ति॥ ७१॥
- (१) कुल्लूकः । एतानि जलहत्यादीनि सर्वाणि पापानि भेदेन यथोक्तानि यैथेंर्वतैः प्रायभित्तरुपैर्नाश्यन्ते तानि-यथावञ्जूणुत ॥ ७१ ॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । निमित्तान्यनुवदन्नैमित्तिकं बाधं प्रतिजानीते एतानीति । ब्रह्महत्यादीनि पापानि येनभेदे नोक्तानि येथें:पायश्चित्तैरपोह्मन्तेनाश्यन्ते तानि शृण्वते त्यन्वयः ॥ ७१ ॥
- (५) **मन्द्रनः** । यथोक्तानि महापातकत्वेन जातिश्रशकरत्वेन संकीर्णकरणत्वेनापरिणत्वेन मराघवत्वेन ची कानि ॥ ७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एनांसि पापानि । येथेंब्रतरपोसन्तेतानि बतानि सम्यद्भिबोधत ॥ ७१ ॥ ब्रह्महाद्वादशसमाः कुटीकृत्वा वने वसेत् ॥ भैक्षाश्यात्मविशुद्धचर्थकृत्वा शवशिरोध्वजम्॥७२॥
- (१) मधातिथिः । तृणपणांदिकतोनिकेतोवर्षातपशीतत्राणादिहेतुर्गृहंकुटीतिकस्यते । समावर्षाण भैक्षाशीति स्य-त्यन्तरेसमागारमनिभसंहितंचभैक्ष्यमुक्तं शवशिरोहतस्यान्यस्य वाध्वजे काष्ठादिमयीशिरःमितकतिमुचतां भारयेदिति मन्यते नैवंशब्दोशंवादः नहि तच्छवशिरहत्युच्यते अन्योप्यत्रविधिभविष्यतिकतवापनोनिवसेदित्यादि ॥ ७२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुटी नृणपर्णादिकतगृहम् । भैक्षाशी पाममागृत्य भिक्षांगृहीत्वा वने भुजानः । शवस्य तस्यैवान्यस्यवा शिरः कपालं भ्वजं ब्रह्महचिन्हमपतःकत्वा । अत्र सर्वत्र स्मृत्यन्तरोक्तमङ्गजातमुपहर्तव्यम् । एतद्काः मतोघाते ॥ ७२ ॥
- (३) कुद्धूकः । योब्राक्षणंहतवान्सवने कुटीं छत्वा हतस्य शिरः कपालंतदभावेऽन्यस्यापि चिन्हं छत्वाऽरण्ये भैक्षभुगातमनः पाप्तिहंरणाय द्वादशवर्षाण वसेद्रतंकुर्यात् अत्रापि छतवपनोनिवसेदिति वस्यित मुन्यन्तरीकाअपि विशेषाः
  याद्याः । तथाचयमः ॥ समागाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकिल्पतानि च ॥ संविशेत्तानि शनकैविधूमे मुक्तवजने ॥ भूणमेदेहि
  मेभिक्षामेनोविख्याप्य संचरेत् ॥ एककालंचरद्वेदस्यत्रलब्ध्वोदकिपिवेत् ॥ अयंच द्वादक्षवाधिकविधिः । ब्राह्मणस्याद्वानाच्यतः
  ब्राह्मणविद्यां संचरेत् ॥ एककालंचरद्वेदस्यत्रलब्ध्वोदकिपिवेत् ॥ अयंच द्वादक्षवाधिकविधिः । ब्राह्मणस्याद्वानाच्यतः
  ब्राह्मणविद्यां द्वाविद्यां प्रमाण्याकामतोद्विज्ञामित वस्यमाणत्वात् । क्षत्रियवैद्यशुद्वाणान्तुक्रमेणैतद्वादश्वाधिकविद्यः
  गुणित्रगुणंचतुर्गुणंच द्वष्टयम् । यथोक्तंभविष्यपुराणे ॥ द्विग्णाः क्षत्रियाणान्तु वैश्यानांत्रगुणाः स्वताः ॥ चतुर्गुणास्तु श्रद्धाः
  णाप्तवृत्रणंच द्वष्टयम् । यथोक्तंभविष्यपुराणे ॥ द्विग्णाः क्षत्रियाणान्तु वैश्यानांत्रगुणाः स्वताः ॥ चतुर्गुणास्तु श्रद्धाः
  णापविद्वाचायम्यस्य ॥ पर्वदुच्यवत्रमेष्वयेदेश्यानांचतुर्णः श्रद्धेः श्रद्धाणामिति सभावच क्षत्रियादीनांत्रयाणांवतमपि द्विगुणित्रगुणचतुर्गुणमित्यर्थः । एतानि च मनूक्तव्यवपायम्यस्यवचनाति गुणवत्कतिन्तृण्वाद्याविद्यावित्रम् ॥ ब्रह्मह्याद्वानाकुरीण्वत्यावित्रम् ॥ क्षत्रद्वश्यवापि अकामान्तिर्गुणहते ॥ जातिशक्तिःगुणापेक्षसच्बद्विद्यात्वयेत् ॥ अनुवग्वादिविद्याय प्रयम्तिनंपकल्पयेत् ॥ इति विश्वामित्रवचनात्मायभिक्ताधिक्यमूहनीयम् । कामकतेतु ब्राह्मणविद्यम्वक्षिः ॥ अकामवतः कते पापे मायिक्यनं कामतः ॥ स्यात्त्वकामकते यनुद्विगुणवुद्वपृद्वके ॥ ७२ ॥

- (४) राघवानन्दः। तत्रारौ ब्रह्मस्यानिवर्तकमाह ब्रह्महेतिसमदशिभः। कुटी तृणपणिदिनिर्मितामः। शविशरोध्व-जं तस्यैवान्यस्यवा शवस्यशिरः खट्टाङ्मादियुक्तं पाणौ विश्वद्भिक्षाशी स्याद्वादशाब्दान्ध्याप्यः। एतिकमर्थं आत्मशुद्धव्यर्थ-मित्यर्थः। तथाच यमः॥ समागाराण्यपूर्वाणि यान्यसंकिल्पतानि च॥ संविशेत्तानि शनकैर्विधूमे भुक्तवज्जने॥ भूणो-घो देहि मे भिक्षामेनोविष्याप्य संचरेत्॥ एककालं चरेद्धेश्यं तदलब्धी जलं पिबेदिति॥ अत्र वश्यमाणकेशवापना-दिकंग्नेयमः। इदंत्वकामतोऽगुणवद्राह्मणे। इयंच शुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतोद्दिजमिति वश्यमाणत्वातः। गुणवद्राह्मणछत-वधे तु भविष्योक्तमः॥ निहन्ता गुणवान्वीरअकामान्तिगुणोहतः॥ कर्तव्यानि मनूक्तानि त्यका वै आश्वमेधिकमिति॥ क्षत्रियवैश्यशुद्धाणांतु द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणानि॥ द्विगुणा क्षत्रियाणांतु वैश्यानां त्रिगुणा च सा॥ चतुर्गुणातु शृद्धाणां पर्व-दुक्ता महात्मनामिति॥ परिषद्वपंविश्वामित्रोध्याह॥ जातिशिक्तगुणापेक्षं सख्दुद्धिकतं तथा॥ अनुबन्धादि विश्वाय प्राय-श्वित्तं मॅकल्पयेदिति॥ कामकतंतु विपस्यापि द्विगुणमः॥ अकामतः कते पापे मायश्चित्तं न कामतः॥ स्यात्तकामकते यद्धि द्विगुण बुद्धपूर्वकं इत्यिक्तरसोक्तिरितिसावित्रकमः॥ ७२॥
- (५) **नन्द्रनः** । आर्त्मावशुद्धचर्थनलोकसंव्यवहार्यमात्रार्थे कृत्वाशविशरोध्वजंशविशरोध्वजंस्वरूपलक्षणकृत्वा शवाहरणंजीविच्छरस्वरूपतानिवृत्त्यर्थम् ॥ ७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शवः मृतःशर्वाशरः भ्वजकत्वा ॥ ७२ ॥ रुक्ष्यंशसभृतां वास्याद्विदुषामिच्छयात्मनः ॥ प्रास्येदात्मानमग्रौ वा समिद्धेत्रिरवाक्शिराः॥ ७३॥
- (१) मेधातिथिः । धानुष्कायत्र युद्धंकर्तुलक्षंविध्यन्तितत्रतः दूतेन भवितव्यं अथवा संयामेऽन्यत्र युध्यमानानां-शस्त्रमहाराः मतीष्तितव्याः आत्मानइच्छयेतिनममादात्तदंतरंगतस्य सत्यिपत्ववधेन शुद्धिः विदुषामित्यवजानते मायश्चि-इत्तोपदेशोयमिति अथवा धनुर्वेदज्ञानमयौवाऽऽत्मानंक्षिपेत्समिद्धेत्रिरुत्थाय पुनः पतेत् ॥ ७३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । कामतस्त्वाह् छक्ष्यमिति । श्रह्मभूतां छक्ष्यस्यात् मां शर्क्षण घातयतेति । विदुषामयंत्र-सहितिजानताम् । इच्छ्यात्मनोनतु दैवात्तथात्वे पापमोक्षः । छक्ष्यंस्यादित्यनेनच तेनोपायेन मरणं विह्नितम् । प्रास्य-त् क्षिपेत् । त्रिरित्येकद्विवारेणामरणे त्रिरितिच संभवन्परणहेतुवारोपछक्षणम् । यदात्वेतन्तकर्तुमृत्सहते तदा आपस्तम्बव-चनानुसारेण यावज्ञीवं ब्रह्महत्यावतं प्रागुक्तं चरेत् ॥ ७३ ॥
  - (६) कुद्भूकः । धनुःशरायायुधधारिणांत्रस्रवधपापक्षयार्थमयंत्रक्षीभूतइत्येवजानतांत्रेच्छया बाणलक्ष्यभूतो-वावितिष्ठेचावन्मतोभृतकल्पोषा विशुध्येत्तराह याञ्चवल्कयः ॥ संपामे वा हतोलक्ष्यभूतः शृद्धिमवाभुयात् ॥ मृतकल्पः प्रहारात्तींजीवन्नपि विशुध्यिति ॥ अग्री प्रदीप्ते वाऽधोमुखस्त्रीन्वारान्शरीरंप्रक्षिपेत् तथा प्रास्येत यथा भियेतेत्यापस्तं-बवचनात् एवंप्रक्षिपेदतत्प्रायश्चित्तद्धयमनन्तरेवक्ष्यमाणंच यजेत वाश्वमेधेनेत्येवंप्रायश्चित्तत्रयमिदंकामतः क्षत्रियस्य ब्रा-स्रणवर्धावषयं मनुश्लोकमेव लिखित्वा यथाध्याख्यानंभविष्यपुराणे ॥ लक्ष्यंशस्त्रमृतांवास्याद्धिदुषामिच्छयात्मनः ॥ प्रास्ये-दात्मानमग्नी वा समिद्धेत्रिरवाक्शिराः ॥ यजेत वाश्वमेधेन क्षत्रियोविष्ण्यातकः ॥ शायश्चित्तत्रयंद्वेतत्क्षत्रियस्य प्रकी-रितनम् ॥ क्षत्रियोनिर्गुणोधीरंब्राह्मणंवेदपारगम् ॥ निहत्यकामतोवीरलक्ष्यः शस्त्रभृतोभवेत् ॥ चतुर्वेदिवदंधीरंब्राह्मणंचा-ग्निहत्यकामादात्मानंक्षिपेदग्नाववाक्शिराः ॥ निर्गुणंब्राह्मणंहत्वा कामतोगुणवान्गुह् ॥ यष्ट्वावा अश्वमेधेन क्षत्रियोयोमहीपतिः ॥ ७३ ॥
    - (४) राघवानन्दः । कामतोवेदविद्राह्मणवधे राजन्यस्याह रुक्ष्यमिति । विदुषां ब्रह्महत्यापापक्षयार्थंत्वयंक्षत्रियो-

स्क्षीभूतइत्येवम् । एभ्योजीवन्ति गुध्येत् ॥ संयामे वा हतोलक्ष्यभूतः गुर्द्धिप्रामुयात् ॥ वृतकल्पः महारातेंजीवनिति विशुध्यतीतियाज्ञवल्क्योक्तेः ॥ भविष्योक्तमित् ॥ प्रायश्चित्तत्रयंद्वेतत्क्षित्रयस्य प्रकीर्तितम् ॥ स्यवस्थितं वत्रेव ॥ क्षित्रयोतिर्गुणोधितं ब्राह्मणं वेदपारगम् । निहत्य कामतोवीर लक्ष्यं शस्त्रभूतां भवेत् ॥ चतुर्वेदविदं वीर ब्राह्मणं चामिहोत्रिणम् ॥ निहत्य कामते।ऽत्मानं क्षिपद्माववाक्शिराः ॥ निर्गुणं ब्राह्मणं हत्वा कामतोगुणवानह् ॥ यजेत चाश्वमेधेन क्षित्रयोयोमहोपतिः ॥ ७३ ॥

- (५) नन्दनः । द्वादशाब्दव्रताशक्तौ कर्तव्यमाह् लक्ष्यंशस्त्रभृतां वास्यादिति । आत्मनद्द्व्यया स्वया स्विमच्छितिचेत् विदुषां धनुर्वेदभृताम ॥ ७३ ॥
- (६) **रामचन्द्रः** । विदुषां अयं अ**सहेतिजानतां शस्त्रभृतां इच्छया** लक्ष्यं वेश्यं स्यात् प्रास्थेत् क्षिपेत् त्रिःत्रीन्वा-रान् क्षत्रियः अवाक्शिराः ॥ ७३ ॥

यजेत वाश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन वा ॥ अभिजिद्धिश्विज्ञांवा त्रिवताग्निष्टुतापि वा ॥ ७४॥

- (१) मेधातिथिः । जनपदेश्वरस्याश्वमेधेऽधिकारस्तर्त्राहरणादिप्राच्यादिग्भ्यः आहतद्वय्यंदक्षणाविह्नितायेचाना-हिताप्रयस्ते न यागेष्वधिक्रियन्तेनपुनस्तदर्थमेवाधानंकर्तव्यं कर्माणिहिष्ठार्याभ्यत्तार्थान सांगानि नचांगमाधानम्॥ ७४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षत्रियस्यराङ्गोबुद्धिपूर्वकंअनपरुष्टवृत्तेःब्राह्मणहननेऽश्वमेधः । ब्राह्मण [ ब्रुव ] हननेतु स्विजिदान्यतस्यज्ञानुष्ठानमः । तत्रैव विषये चतुर्णामिष वर्णानामः । स्विज्ञन्नामयागविशेषः । अभिजिद्धिः । अभिजिद्धिः । तत्रैव विषये चतुर्णामि वर्णानामः । स्विज्ञन्नामयागविशेषः । अभिजिद्धिः । त्रवृता त्रिवृत्रतोमेन । अग्निष्टोमेनाग्निष्टुन्नाद्भाः । अत्रापि व्यापारतारतम्याद्यपेक्षया बहुप्रयोगान्त्रप्रयोगयञ्जविकल्पोद्दष्टव्यः ॥ ७४ ॥
- (३) कुद्धृकः । यजेत वाश्वमेधेनेत्यनन्तरंथ्याख्यातं खर्जिता यागविशेषेण गोसवेन वाऽभिजिता बिश्वजिता वा त्रिवृताऽग्रिष्टुता वा याजयेत् एतानि चाज्ञानतो ब्रह्मवधे प्रायिश्वत्तानि त्रैविश्विकस्य विकल्पितानि । तदुक्तं भविष्यपुर् राणे ॥ खर्जितादे श्रयद्वीरकर्मणांपृतनापते ॥ अनुष्ठानंद्विजातीनांवधे ह्यमतिपूर्वके ॥७४ ॥
- (४) राघवानन्दः । त्रैवणिकस्याज्ञानतः ब्राह्मणवधे साधारणमाह त्विजितितिपादन्यूनेन । त्विजिता बलवता ग्रेस-वेन ॥ त्विजितादेश षट्वीरकर्मणःपृतनायते ॥ अनुष्ठानं द्विजातीनां वधेत्वमितपूर्वकः इतिभविष्योक्तेः ॥ त्रिवृताग्निष्टृतेति अग्निष्टोमस्य विकृतिरेकाहोऽग्निष्टुत् सच । पृष्ठस्तोत्रत्रिवृद्युक्तत्वाश्चिवृदिति कथ्यते । एतानि विकृतितानि शक्त्यपेक्षया व्यवस्थिनानि वा ॥ ७४ ॥
- (५) नन्द्रनः । पंडेते ऋतवः पापगौरवलाघवानुसारेण व्यवस्थापनीयाः एवम्तरेष्विप विकल्पेषु कल्पनीयम् ॥ ७४॥

जपन्यान्यतमेवेदयोजनानांशतंत्रजेत् ॥ ब्रह्महत्यापनोदाय मितभुङ्कियेतन्द्रयः॥ ७५॥

- (१) मधातिथिः । मितभुग्यावतानतृष्यति नियतेन्द्रियोज्ञस्यचारी विषयेष्वगृष्ठुः ॥ ७५ ॥
- (२) सर्वे**ज्ञनारायणः** । ब्राह्मणस्य ब्राह्मणबुवहननेऽकामङ्ते ॥ ७५॥
- (३) कुःद्धृकः । वेरानांमध्यादेकंवेदंजपन्त्वल्पाहारः संयतिन्द्रयोब्रह्महत्यापापनिर्हरणाय योजनानांशतंगच्छेदेतः दप्यक्षानच्ते जातिमात्रबाह्मणवधे त्रैवणिकस्य प्रायिश्वतं । तथाच भविष्यपुराणेऽयमेव श्लोकःपिहतोध्याख्यातश्च ॥ जा तिमात्रंयदाविष्रहन्यादमतिपूर्वकम ॥ वेदिवश्वाप्रहोत्रीच तरा तस्य भवेदिदम् ॥ ७५ ॥
  - (४) राघवानन्दः । जातिमात्रब्राह्मणवधेष्याह जपन्तिति तथाच यमः ॥ जातिमात्रं यदा वित्रं इंग्यादमितपूर्वः

कम् ॥ वेदविद्रिम्होत्री च तदा तस्य भवेदिदम् ॥ जपन्वान्यतमं वेदं योजनानां शतं ब्रजेत् ॥ ब्रह्महत्यावनोदाय मि॰ तभुक्षियतेन्द्रियहति ॥ ७५ ॥

### सर्वस्वंवेदविदुषेत्राह्मणायोपपादयेत् ॥ धनंवाजीवनायालंग्रहंवासपरि च्छदम् ॥ ५६ ॥

- (१) मधातिथिः । यावर्त्किचिद्रोहिरण्यादिकंतत्सर्वदातव्यं अत्रार्थवादोधनंहिजीवनायालिनित तावताधनेन दत्तेनान्यसौजीवितंदत्तंभवतीत्येवसाम्यं गृहंवासः परिच्छदंपरिछदशब्देन यावर्त्किचिदृहोपकरणं सर्पिस्तैलधान्यादि कुण्डकटाहादिकुष्यशयनासनादि तत्सर्वगृह्यते ॥ ७६ ॥
- (२) **सर्वतनारायणः । सर्वत्वं सहस्राद्रूर्ध्वम् । धनंवाजीवनायालमितिनिमित्तमात्रेण** जीवनाय सत्कुटुम्बस्य द्वि-जस्य । गृहंवेत्यत्यल्पवित्ततायाम् । सपरिच्छदं परिच्छदः उल्लेखनादिः ॥ ७६ ॥
- (३) कुङ्गुकः । सर्वस्वा वेदविदे ब्राह्मणाय दद्यात् यावद्धनंजीवनाय समर्थगृहंवा गृहोपयोगिथनधान्यादियुत-मतः सर्वस्वा गृहवासपरिच्छदंदद्यात् । जीवनायालमिति वचनाजीवनपर्याप्तसर्वस्वंगृहंवादद्यान् ततोऽल्पं एतचाज्ञान-तोजीतिमात्रब्राह्मणवधे ब्राह्मणस्य प्रायश्चित्तम् । तथा च भविष्यपुराणम् ॥ जातिमात्रयदाहन्याद्राह्मणंब्राह्मणोगृह वेदाभ्यासविहीनोवै धनवानग्निवर्जितः ॥ प्रायश्चित्ततदा कुर्यादिदंपापविशुद्धये ॥ धनवा जीवनायालगृहंवासपरिच्छदम् ॥ ॥ ७६॥
- (४) **राघवानन्दः** । ब्राह्मणस्यैव जातिमात्रस्याङ्गानतः तद्वधेष्याह सर्वत्विमिति । अलं जीवनपर्यन्तस्थायि । त-थोक्तं भविष्ये ॥ जातिमात्रं यदा हन्यात् ब्राह्मणोब्राह्मणं गुह ॥ वेदाभ्यासिवहीनोवै धनवानिव्यवर्जितः ॥ प्रायिश्वक्तं तदा कुर्यादिदं पार्पावशुद्धये ॥ धनं वा जीवनायालं गृहं वासपरिच्छदे सर्वत्वंवावदेविदेब्राह्माणायोपपादयेदिति ॥ ७६ ॥
  - (५) नन्दनः। उपपादयेदद्यात्॥ ७६॥
  - (६) रामचन्द्रः । जीवनायालं धनं जीवनपर्याप्तमः ॥ ७६ ॥

### हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम् ॥ जपेद्वानियताहारिस्विवेवेदस्यसंहिताम् ॥ ५७॥

- (१) मेधातिथिः । हिव्यंमुन्यन्नंनीवारादि याम्यमपिपयोघृतादि । मितस्रांतः स्रोतःस्रोतः मितयावित्तसरस्वित्याः स्रोतांसितावन्त्यनुसरेत् । नियताहारआहारिनवृत्तिंकत्वावेदसंहितांसमञ्ज्ञब्राह्मणकांत्रिरावर्तेत एतेषांमायिक्षत्तानामियमत्रव्यवस्था बुद्धिपूर्वेण ब्रह्मणमात्रविषे द्वादशवार्षिकंरुक्यंशस्त्रभृतामनेन विकल्पते । यद्यपि द्वादशवार्षिकेन मरणान्तत्यापि दैवोपपत्तिपतितेऽन्तरामरणे सामिक्तेमायिक्षत्तेशुद्ध्यभावात्मत्यवायोनिवर्तते द्वितीयेतु तदानीमेव निर्मुक्तिपाः शस्त्रह्मतोवाकदाचिन्तिभयेत अतएव आधोपात्तमायिक्षत्तिमच्छ्या विकल्पन दात्रव्यं । अभौभवेशस्तुश्रोत्रियत्वा-दिगुणयुक्ते तत्रापि सवनगुणेऽभौसिन्तिब्रह्मस्त्रस्वादस्यादसानंशस्त्रणगात्राणांखण्डशोविदारणसवनगतइति पर्यन्त । नवमाणान्तिकषु द्वेगुण्यसंभवः नद्द्यक्षित्रस्त्रम्त्रम्तिद्द्यर्थापपत्तिस्त्रमुल्यपीडानुभवात्तस्यद्वेशुण्यं नचद्दादशवार्षिकंदिगु-णंयुक्तेकोहिदेवसमभतुर्विशतिवर्षाणिमायिक्षत्तेत्रस्त्रतस्तरशेषिति सृतस्य सर्वनिष्फलंस्यात् अश्वमेधयागस्तुत्रैवैर्णिकाननांसितसंभवे पूर्वोक्तिकल्पते । गोसवादयस्त्वबुद्धिपूर्वमहागुणवितहन्तरस्युर्थोजनश्रतंदद्वाद्वावाद्यम्ततेत्रस्त्राचीयमात्रवधए-वमुत्तराण्यपि त्रिवृताग्रिष्टतेतिसमानाधिकरणे एवंत्वर्णितागोसवेनेति अभिजिद्दिश्विततिहेश्वरिकते ॥ ७० ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । हविष्यभुग्वेति सर्वस्वदानेनविकल्पितम् । प्रतिस्रोतः प्रभासमारभ्य प्रश्नसवणान्तं यत्र-

यत्र सरस्वती तत्रतत्र स्रोतीलक्षीकृत्य तीरेण गमनम् । जपेद्देति ब्राह्मणहृत्यायाम् । संहितां मन्त्रभागमेकस्य वेदस्य ॥ ७७ ॥

- (३) कुछूकः । नीवारादिहिविष्यान्नभोजीविष्यातप्रसरणादारभ्यापिश्वमोदधेःस्रोतः प्रतिसरत्वर्तायायात् । एतच जातिमात्रज्ञासणवधे ज्ञानपूर्वके । तथा भविष्यपुराणे ॥ जातिमात्रे हते विधे देवेन्द्रमितपूर्वकम्॥हन्ता यदा वेदहीनोधनेन च भवेकृतः ॥ तदैतत्कल्पमेत्तस्य प्रायिश्वनंतिबोधमे ॥ हविष्यभुग्चरेद्द्रापि प्रतिस्रोतः सरत्वतीम् ॥ अथ वा परिमिताहारस्रीन्वारान्वेदसंहिताम् ॥ संहिताग्रहणात्पदऋमव्युदासोऽत्रापि भविष्यपुराणीयोविशेषः॥ जातिमात्रन्तु योहन्याद्विपंत्वमितपूर्वकम् ॥ ब्राह्मणोऽत्यन्तगुणवान् तेनेदंपरिकल्पयेत् ॥ जपेद्दानियताहारिक्षवेवेदस्य संहिताम् ॥ ऋचोयजूषिसामानित्रैविद्यान्द्वयंत्रस्रोत्तम ॥ ७७ ॥
- (४) राघवानन्दः । क्वानतोजातिमात्रतद्वधे सगुणस्य निर्गुणस्य वा ब्राह्मणस्याह हविष्येति । तथाच भविष्ये ॥ जातिमात्रे हते विष्रे दैवादमतिपूर्वकम् ॥ हन्ता यदा वेदहीनोधनेन चभवेद्रुह् ॥ तदा तत्कल्पथेत्तस्य प्रायम्बित्तं निबोधमे ॥ हिवष्यभुक् चरेत्तीरे प्रतिस्रोतः सर्वतीम् ॥ प्रतिस्रोतः समुद्रादिसंगममारभ्य प्रतिकूलतयानिःसरणदेशपर्यन्तंगच्छेदिति ॥ जातिमात्रेतु योहन्यात् विष्तु मितपूर्वकम् ॥ ब्राह्मणोत्यन्तगुणवान् तदेतत्परिकल्पयेत् ॥ जपेद्वा नियताहारिक्षःकत्वोन्वेदसंहिताम् ॥ ऋचोयजूषि सामानि त्रैविद्याख्यां सुरोत्तमेति ॥ ७॥।
  - ( ५ ) नन्दनः । प्रतिस्रोतः प्रतिस्रोतसम् ॥ ७७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । प्रतिस्रोतः सरत्वतीं अनुसरेत् गच्छेत् ॥ ७७ ॥

### कतवापनोनिवसेद्वामांते गोवजेपिवा ॥ आश्रमे वक्षमूले वागोब्राह्मणहिते रतः ॥ ७८ ॥

- (१) मिघातिथिः । द्वादशवाधिकस्यायंविशेषः किष्मिद्दैकल्पिकधर्मउपिदिश्यते किष्मिदपूर्ववचनः अपूर्वमाश्रमवृक्ष-मूले वैक्रिल्पिकमेववाकुरीस्यात् किमर्थपुनस्तन्नेव नोक्तंप्रकान्तद्वादशवाधिकस्य वक्ष्यमाणंयथास्यातपृथक्ष्मायिक्तंमाभू-दितिपूर्वेद्योख्यातंस्वतस्त्रं ह्यन्यस्मिन्प्रकान्तेऽन्यत्रमामोति प्रकान्तासमाप्ती दोषश्रवणात्पृथर्गाधकारात्पृथक्ष्यगेगताऽ-च्यस्यान्यतरप्रयोगः ॥ ७८ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । प्रायश्चित्तवतेषु साधारणंधर्ममाह रूतवापनोनिवसेदिति । यामान्ते यामादहिः ॥ ७८ ॥
- ( १) क्:हृकः। इदानींसमाप्ते द्वादशवर्षद्वयपदेशाद्वादशवार्षिकस्य विशेषमाह॥ळूनकेशनखश्मश्रुगींब्राह्मणहितेरतः॥ गोब्राह्मणोपकारान्कर्वन्यामसभीपे गोष्ठपुण्यदेशावृक्षमूलान्यतमे निवसेत् वने कुटीकृत्वेत्यस्य विकल्पार्थामदम्॥ ७८॥
- (४) राघवानन्दः । द्वादशवार्षिकस्य विशेषानाहः कतवापनइति चतुर्भिः । कतवापनीलूनकेशश्मश्रुरित्यपूर्ववि-षिः । कतवापिस्थितिरितिकुत्रचिदर्थः ॥ सएव स्वाश्रमे पुण्ये कुटींकत्वावने वसेदित्यस्योपलक्षणार्थत्वात् ॥ ७८ ॥
  - ( ५ ) चन्द्रचः । मतान्तरमाह रूतवापनोनिवसेदिति । रूतवापनोध्युप्तकेशश्मश्रुः यामान्ते यामसमीपे ॥ ७८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । रुतवापनः मुण्डः ॥ ७८ ॥

### ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा सयः प्राणान्परित्यजेत्॥ मुख्यते ब्रह्महत्यायागोप्ता गोब्राह्मणस्य च॥७९॥

- (१) मेधारि थिः । अपरित्रायापि सम्यक्ष्माणपरित्यागेनमुख्यतेपरीत्रायापाणत्यागेनापि ॥ ७९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्र शारब्धव्रतस्यासमामेपि व्रते येन कर्मणा पापक्षयस्तदाह ब्राह्मणार्थहित ब्राह्मणार्थे

ब्राह्मणस्य पाणरक्षार्थमः । एवं गवार्थे । सचीमुच्यतइत्यन्वयः । एतच्च तत्प्राणरक्षोद्देशन मरणे पाणरक्षायामसिद्धायान मपि तथा तत्प्राणरक्षणेनापृतस्यापि शुद्धिरित्याह गोमेति ॥ ७९ ॥

- (३) कुल्लुकः । प्रकारते द्वादशवार्षिकेऽन्तराध्युदकाहिंसकाचाकान्तब्राह्मणस्य गोर्वापरित्राणार्थनाणान्परित्यकः रब्रह्महत्याया मुच्यते गोत्राह्मणंत्राततः परित्रायाप्ततो प्यसमाप्तद्वादशवर्षापि मुच्यते ॥ ७९ ॥
- (४) राघवानन्दः। आरब्धद्वादशवार्षिकस्य विकल्पमाहं ब्राह्मणार्थंइतिद्वाभ्याम्। ब्राह्मणार्थं इति अप्रपुरकर्हिन् साद्याकान्तयोगीबाह्मणयोः रुते मरणेन तयोरक्षणेनवा व्यापृतोविमुच्यते ॥ ७९ ॥
- (५) **नन्दनः** । परित्यक्तमाणोरिकपाणोपिवा गोब्राह्मणगोप्ता ब्रह्महत्यायामुच्यते ॥ ७९ ॥ त्रिवारंप्रतिरोद्धा वा सर्वस्वमवजित्य वा ॥ विशस्य तिन्नमित्ते वा प्राणालाञेपिमुच्यते ॥ ८० ॥
- (१) मेधातिथिः । मितरोद्धा मवृत्तःश्रस्रेण क्षतीवा युद्धकरणेष्यवरंयिदग्यूनंतदातिस्रञावृत्तयः कतेयुद्धेऽसीमुच्यते ऽपरित्रायमृतीपि सर्वत्वमविज्ञत्येति ब्राह्मणावीनांचौरापद्धतं यदिप्रत्यानयित तदामुच्यते ब्राह्मणस्यवा तिलिमितेमाणदाने ननुचौक्तंगीब्राह्मणस्येति सत्ययुद्धनान्येन वा शरीरच्यापरिण गांपङ्कल्यांदस्युभिर्वासमानांब्राह्मणंशत्रुभिश्रीरैर्नद्यावापह्रियमाणंयदिमोक्षयित ततः शुध्यतीत्युक्तं । इहत् तिलिमित्तयहणाद्यदि घनेपह्रियमाणेब्राह्मणांच्यामूदतयाऽऽत्मानहत्ति निरंपेक्षवाचौरेर्युष्यते तत्र तत्समधनदानेन मामृथाअहंतद्वयद्धनंददामीति तमाश्वास्यदत्वामुच्यते ॥ ८० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकारान्तरमाह ज्यवरमिति । त्रयोऽवरायत्र तत्रयवरं बहून्वारानित्यर्थः । प्रतिरोद्धाः गोत्राह्मणरक्षार्थकतवैश्वसोऽशक्ततयाऽकतरक्षोजीवन्त्रपि भुच्यते । सर्वत्वमिति । तथा ब्राह्मणसर्वत्वं चौरींह्रयमाणमविज-यानीय ब्राह्मणाय दत्वा । विषय सर्वत्वमित्यन्वयः । तन्तिमित्ते विषयवंस्विनिमित्ते प्राणालाभे मरणे वित्ताप्राप्ताविष मु-च्यते असमामव्रतीपि निष्पापोभवतीत्यर्थः ॥ ८० ॥
- (१) कुल्लूकः । स्तेनादिभित्रीसणसर्वस्वेऽपिन्ह्यमाणे तदानयनार्थनिन्यीजयथा शक्तिमयवक्षित् तत्र तिवाराग्युद्धै प्रवर्त्तमानोनानीतेऽपि सर्वस्वे ब्रह्महत्यापापात्ममुच्यते अथवा प्रथमवारएव विषसर्वस्वमपद्धतिज्ञाऽपयित तथापि
  मुच्यते यद्दा धनापहारकत्वेन स्वेनेव ब्राह्मणोयुद्धेन मरणे प्रवर्तते तदा यद्यप्यपद्धतसमधनदानेन तंजीवयतितदापि तमिन्नित्ते तस्य प्राणकाभे ब्रह्महत्यापापान्मुच्यते एतदितरप्रकारान्तरेण तु रक्षणे गोप्तागोब्राह्मणस्य चैत्यपुनक्तिः ॥८०॥
- (४) राषवानन्दः । न्यवरमिति । विप्रस्य तं त्रयोऽवरानिकष्टायलात्समुदायात्तं ब्राह्मणात् चतुरःपञ्चवा । सर्वमशीणं त्यंयस्य तं अवजित्य दस्युभ्यः प्रतियोद्धा रिक्षता च । पुनस्तेभ्यः तन्निमित्तेतादशनिमित्तेऽपि प्राणलाभेजी-वित सित मुन्यते ब्रह्महृत्यातद्दति । तन्निमित्ते षनिमित्ते मरणोद्यतस्य धनदानेन रक्षणान्मुन्यतद्दतिमधातिथिः । पूर्वत्र जीवरक्षणमत्रतु धनरक्षणवितिभेदः । तथाच याञ्चवल्क्यः ॥ ब्राह्मणस्य परित्राणाद्धवां द्वादशकस्य वा ॥ दीर्घतीवामयन्यस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा ॥ दश्चा पथि निरातद्भः कत्वा वा ब्राह्महाश्चिः ॥ आनीय तस्य सर्वत्वं हतं घातितएववा ॥ तन्निमित्तं क्षतः शक्षीर्जीवन्नपि विश्वध्यति ॥ ८० ॥
  - ( ५ ) गन्द्रमः । विमस्य परंगतिरोधः विमस्यापत्ततंथनंत्रिःप्रत्थात्तत्य वा सर्वत्यमपि जित्य विमस्यापत्ततंसर्त्रतंशर्नात्रः

इप्यपहर्तृन् जित्वाप्रत्याद्धत्य विप्रस्य तन्त्रिमित्तेषायश्चित्तिनिमित्ते प्राणलाभे विष्रस्य व्याष्ठचीरादिभ्यः पाप्तवधंपरिद्धत्ये-त्यर्थः मुच्यते ब्रह्महत्यायाङ्त्येव ॥ ८० ॥

(६) **रामचन्द्रः । ज्य**वरं बहुवारम् । प्रतिरोधोवामरणे गोब्राह्मणरश्चणम् । सर्वत्वंअपजित्य आनीय ब्राह्मणाय इत्वा वा । तन्त्रिमत्ते प्राणलाभेकृतवैशसः सर्वत्वनिमित्ते प्राणालाभे मरणे धनापाप्तावपि मृष्यते ॥ ४० ॥

एवंरुढवतोनित्यंब्रह्मचारी समाहितः॥ समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्महत्यांव्यपोहित ॥ ८१ ॥

- (१) मेधातिथिः । तश्माद्धचनादाद्यशेषमुक्तान्तिवज्ञायते दढवतहित । समाहितहितचे पादपूरणेपदे उपसंहारी-यपूर्वस्य ॥ ८१ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः । यदातु म**तनिमित्तहेतुः ब्राह्मणरक्षादि न कर्त तदाह एवमिति । दढत्रतः स्पृत्यन्तरसिद्ध-सर्वनियमकारी । समाहितदृष्टदेवतादित्सरणवान् ॥८१ ॥
- (३) कुद्धृकः । एवमुक्तप्रकारेण सर्वदानियमोपहितः स्त्रीसंयोगादिशून्यः संमत्तमनाः समाप्ते द्वादशे वर्षे ब्रह्णहर त्यापापनाशयित एवंब्राह्मणार्थइत्यादिसर्वप्रकान्तद्वादशवार्षिकस्य बोद्धन्यम् ॥ ८१ ॥
- (४) राधवानन्दः। उपसहरति एवमिति। हरवतः आस्तिक्यबुद्ध्याअचाल्यमतः। द्वादशवार्षकस्योपसंहारदर्शनान्यन्थ्यंत्विप परुचमानाः पक्षाएतस्यविषकलपरुषाः षोडशीयहणविति तथाचजैमिनिसूत्रमः॥ मार्याभनेषु चैकान्यांनित्य-लेनाभिसंयोगस्तलात्सर्वेषुनिर्घात्यः। प्रायश्चित्तेषु मध्ये एकैकशस्तस्य निष्पलेन पापनिनवर्तकतया संबन्धः॥ कृतः एकार्थ्यात् एकार्थास्तु विकल्पेरिनिति न्यायदिकेन प्रायश्चित्तेनैकस्य पापस्य निरस्यतया अपराकांक्षाविरहात् अन्यथाऽ प्रवृत्तिरित्तस्यार्थः। अतएव ॥ मतमध्ये मुगेर्वापि रोगेर्वाविनिषूदितः॥ गोनिमित्तदिज्ञार्थवा माणान्वापि परित्य-जेत् ॥ यद्दा दद्यात् द्विजेन्द्राय गवामयुतमुत्तमः॥ एतेष्वन्यतमं कृत्वा ब्रह्महा शुद्धिमामुयादिति नारदोक्तमपि संगतिमिति । अतोन्यसममास्भायेति वक्ष्यति। प्राणान्तिकपक्षे तत्पुत्राद्यस्तरन्त्येष्टिकरणादिकं फल्कितिस्लोकनात्पर्यमः॥ ८१ ॥
- (५) मध्दनः । कतवापनोनिवसेदित्यारभ्योक्तानांनियमानामन्यतमनिमित्ताभावादकुर्वतः कियताकाछेन ब्रह्म-इत्यायामोक्षइत्यपेक्षायामाहं एवंद्रववतोनित्यमिति । एवमिति कतवापनइत्याद्यारभ्योक्तानांनियमानांपरामर्थः समाहितः गोबाह्मणरक्षणएकायित्तः ॥ ४९ ॥

### शिह्ना वा भूमिदेवानांनरदेवसमागमे ॥ स्वमेनोःवभृथस्थातोहयमेथे विमुच्यते ॥ ८२ ॥

- (१) मेधातिथिः । चरमपक्षउच्यते शिष्टुात्वमेनआत्मीयंदीशंभूमिदेवतानां ब्राह्मणानांनरदेषेः क्षित्रयेः समागमेऋित्वजाबाह्मणः क्षित्रयोथज्ञमानएवंकताश्वमेधेऽवध्यक्षात्मीविषुच्यते द्वादशवार्षिकस्योपसंस्तत्वात्त्वतन्त्रमिदंवैकल्पिकमिच्छति । अन्येदत्याहुर्षैकिल्पिकानांमध्यउपदेशात्मकान्तद्वादशवार्षिकस्यैव गोबाह्मणपरिभाणवत्समः स्पर्वाधमाहुर्यथाः सारत्वतेन पक्षवा मस्त्रवणंमाप्योत्थानमिति । वयन्तु ब्रूमउपसंद्धतत्वादाज्यस्यवैकल्पिकमध्येवा पाठादुभयरूपतास्यमकान्तेऽपक्रान्ते व्यस्तिसंभवे ॥ ८२ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । शिष्ट्रा कथयित्वात्भनःपापमः । मरदेवैः राजभिः भूमिदेवानां ब्राह्मणानां समागमेःश्वमेधाः षश्चे स्नातोमुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ८२ ॥

- (१) कुझूकः । अश्वमेथे बास्तणानामृत्विजांक्षत्रियस्य यजमानस्य समागमेषु ब्रह्महृत्यापापिशिद्धा निवेचावश्य-स्नातोब्रह्महृत्यापापाण्युच्यते द्वादशवार्षिकस्योपसंदतत्वात् स्वतत्त्वमेवेदंशायिक्षतं । तथा च भविष्यपुराणे ॥ यदा तु गुण-वान्विपोहत्वा विमंतृनिगृंणमः ॥ अकामतस्तदागच्छेत्स्नानंचैवाश्वमेधिकमः । गोविदराजस्तुअश्वमेधविविजितसकलगा-यिक्षत्तेश्वतअस्यमकांतद्वादशवार्षिकमायिक्षत्तस्यांतराऽवश्वयसानेतेनेवशुद्धिरित्याहः तद्युक्तंभविष्यपुराणवचनविरोधात् ॥ ८२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । गुणवतोनुमन्तुरनारब्धव्रतस्यवा निर्मुणब्राह्मणवधे स्वतस्त्रं प्रायम्बित्तमाइ शिष्ट्वेति । शिष्ट्वा नि-वेच स्वमेनःइतिशेषः । भूमिदेवानां विषाणां हयमेधेऽश्वमेधयागे त्रवत्यानां नरदेवानां नृपाणां समागमे मेलने ॥ तथाच भविष्ये ॥ यदा च गुणवान्विपोहन्याद्विपंतु निर्मुणमः ॥ अकामतस्तदा गच्छेन्सानंचैवाश्वमेधिकमिति ॥ ८२ ॥
  - (५) भन्दुमः । स्वमेनः शिष्ट्रा विख्याप्य ॥ ४२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । शिष्ट्वानिवेश अस्य एनः अवश्यकातीह्यमेथेविमुच्यते ॥८२॥ धर्मस्य ब्राह्मणोमूलमपराजन्यउच्यते ॥ तस्मात्समागसे तेषामेनोविख्याप्य शुध्यति ॥८३॥
    - (१) मेधातिथिः । यजमानित्वजांत्राह्मणक्षत्रियाणामश्वमेधसमागमण्नोविख्यापनीयमित्यत्रार्थवादः ॥ ८३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रोपपत्तिमाहः धर्मस्येति । मूलं तदुपदेशेन धर्ममङ्गतेः । अयंराजन्यस्तेनार्तरक्षणेन वि-स्तार्यते । मूलायाभ्यां वृक्षावरोधात्मधर्मावरोधात्कृतस्थर्मसंबन्धिजनसंसर्गादधर्मक्षयदृत्यर्थः ॥ ८३ ॥
- (३) कुझूकः यलाष्ट्रास्तणोधर्मस्य कारणबासणेन धर्मोपदेशे कते धर्मानुद्यनाद्वाजा तस्यायंत्रान्तमन्वादिभिरुच्यते ताम्यां ब्राह्मणक्षत्रियाम्यां समूलायधर्मतस्रमिष्यतेः तलात्तेषांसमागमेऽश्वमेषे पापनिवेचावभ्यसातः शुक्यतीत्यस्येव विशेषः॥ ८३॥
- (४) राधवानन्दः। एनदेव सोपपत्तिकदृढयति धर्मस्येति । अपंश्रौदिःविभोहि धर्ममुपदिशस्तमुन्पादयति राजा तमनुपालयत्यतस्ताभ्यां धर्मबुक्षस्य समग्रोत्पत्तिः। एनः पापं विख्याप्यशुभ्यति ख्यापनेनानुतापनेनेत्यत्र ख्यापनस्या-षि विशुक्षहेतुतौक्तेः॥ ८३॥
- (५) मन्द्रनः । विख्यापनस्य प्राधान्यमुपपादयति धर्मस्य ब्राह्मणोमूलमिति । मूलमुपदेशकत्वान् अग्रमनुद्यापकः त्वात् ॥ ८३॥
  - (६) रामचन्द्रः । तेनां ब्राह्मणक्षित्राणां समागमै एतः पापं विख्यान्य कथियत्वा विशुध्यति ॥ ८३ ॥ ब्राह्मणः संभवेनेव देवानामपि देवतम् ॥ भ्रमाणंचैव लोकस्य ब्रह्माभैव हि कारणम् ॥ ८४ ॥
- (१) मे श्वातिथिः । पायम्नित्तनापरिषद्गमनंकर्तन्यं परिषत्पूषंयस्तुविधिरनुष्टेयःसाचैवंरूपापरिषदेवमर्थश्लोकोय-मुत्तरभ उत्त्यत्यैव ब्राह्मणोदेवानामपिदेवोलोकस्य प्रमाणप्रत्ययितः प्रत्यक्दर्शनवत् नतदोयंवचनमपिशङ्कृते कम्बित अत्र-कारणंब्रह्मनेवस्तदर्थकोह्मदष्टमुपदर्शयन्त्रमाणीकीयते ॥ ८४ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराचणः । अत्र प्रायम्बित्तक्कानोपायमाहः अञ्चलकति । संभवेनैवे।त्यत्यैव संस्कारेक्वनृत्यन्येक्वपि दे-बानामपि देवतमाराध्यः । प्रमाणंचैवलोकस्य धर्मनिश्वये । अत्र देतुमाह ब्रह्मात्रैवहिकारणमिति । यतः कारणंधर्मनि-श्रये ब्रह्मवेदस्त्तत्रैव नियमेनास्तिततहत्त्वर्यः ॥८४॥
  - \* आदिः = पान्तः ( न, श )

- (३) कुह्यूकः। ब्राह्मणउत्पत्तिमात्रेणैव किंपुनः भुतादिभिर्देवानामपि पूर्णः द्वतरांमनुष्याणांकोकस्य च प्रत्यक्ष-बत्यमाणंतदुपरेशस्य प्रामाण्यात् यत्मात्तत्र वेदएव कारणंवेदमूलकत्वादुपरेशस्य यतप्रमतः॥ ८४॥
- (४) राघवानन्दः । ब्राह्मणोधर्मस्यमूरुमित्यत्रोपपस्यन्तरमाहः ब्राह्मणइति । संभवेनोत्पत्तिमात्रेणैव । अपिशब्दान्य-नुष्याणां सुतरां प्रमाणं तदुपदेशस्यैव धर्मजनकत्या प्रमाणन्वातः नेतरे । ब्रह्मः वेदः अत्रार्थे कारणं प्रमाणमः । ब्राह्मणै-रूपदिश्यमानएव धर्मः फलजनकर्ति ॥ ८४ ॥
- (५) नन्द्रनः । निमित्तविशेषेषु प्रायम्बित्तविशेषोत्राह्मणनिर्णीतः कर्तव्यद्दति वक्तुंत्राह्मणस्य वैशिष्ट्यंतावदाह त्राह्म-णः सम्भवेनेति । दैवतंर्दश्वरत्वार्हः अनेनशक्तयातिशयउक्तः प्रमाणंविश्रंभार्द्मनेन द्वानातिशयेन त्राह्मणात्राह्मण्यमेव कारणंनान्यत् ॥ ८४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणः संभवेनैवउत्पत्यैव । ब्रह्म वेदः । अत्रैव कारणं प्रमाणमः ॥ ८४ ॥ तेषांवेदविदोत्र्युस्तयोप्येनः सुनिष्कृतिम् ॥ सा तेषांपाचनाय स्यात्पविद्रांबिदुषांहि वाक् ॥ ८५ ॥
- (१) मेधातिथिः । परिषद्रमनंप्रायमितिनोऽनेनकभ्यते । तस्याभ्यस्क्षणंत्राह्मणावेदविद्श्वयःपरिषदिति ननुषदशावरावापरिषदितिवक्ष्यति तथैकोपिवेदविद्धर्ममिति नद्रशसंख्यापुरुषाणामुपिद्श्यते किर्ताह गुणानां । तथापनैविद्योहैतुकस्तर्कीतिगुणानामेविनिर्देशः एकोपिवेदविदित्यनेनचैतत्रकरीकरोतिहेतुकत्वादुणांतराभावेपिकेवलेनैववंदेनवेदवित्परिषत्वंलभ्यते अयंतु श्लोकः संख्यानिर्देशार्थः अत्रयधपिवेदविद्दृत्युपात्तहेनुकत्वादयोपि गुणागृश्चन्ते नद्यन्ययावेदवित्यंशिष्टपरिषञ्चभणं । तत्रैवय्याख्यास्यामः यदि वेदवित्त्वंनहेतुकत्वादिना विना भवति कथंतहीदमुक्तमेकोपि वेदविदिति
  गुणान्तराभावेपि वेदवित्परिग्रहार्थमित्येतदपि । तत्रैववक्ष्यामः अतः प्रायम्बित्तनात्रयः समुदिताः प्रष्टयाः एकस्य कदाचित्रमादोऽनवधानंस्यात् तथैतत्परिषद्रमनंविदुषाध्यदष्टार्थकर्तय्यमिति । तथाष पवित्रविदुषाहिवाक् नष रहस्यप्रायभित्राभावप्रसङ्घः यत्र कस्याध्यविदितं तद्रहस्यं विदितेतुपरिषद्रमनं । तथाचोक्तं ख्यापनेनानुतापेनेति तदेतदयुक्तं
  कल्पनाविषयत्वादस्यशाक्तिपापंचावेक्य प्रायभितंविकल्पेयेदिति अनुक्तनिष्कतीनांप्रायभितंकल्पयेत्तव विभिर्याकल्पनाकता साममाणयितव्या ॥ ८५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ततःकिमतमाह तेषामिति । त्रयोपि अन्यन्तालाभे तेषांपापिनां पावनाय प्रायश्चितञ्चाप-नद्दारा । पवित्रंहीति हेतूस्या जासणैबंहुभिरुपदिष्टमेव कर्तव्यं नान्यथा पापश्चयद्व्यर्थः । पवित्रंपावनींचेतिदर्शनात् । बामित्यभ्याहर्यं । तेषांवेदविदद्तिकचित्पाढः ॥ ८५ ॥
- (३) कुङ्खुकः । तेषांविदुषांत्रासणानांमध्ये वेदश्चास्तयोपि किमुताधिकाः यत्पापनिर्हरणाय पायमित्तंत्रूयुस्तत्या-पिनांविशुद्धये भवति यत्माद्विदुषांवाक्यावियत्री ततम् प्रकाशपायभित्तार्थविदुषामपि परिषदवश्यकार्या रहस्यपायमित्ते , पुनरेतन्मास्तिरहस्यत्वविरोधात् ॥ ८५ ॥
- (४) राघवानम्दः । एतदेव स्पष्टयति तेषामिति । तेषां चतुर्णां वर्णानां एनस्यु जातेषु निष्ठितं नायितं ब्र्युः। सा निष्ठितः । अत्रहेतुः पवित्रमित्यादि । विदुषां त्रयाणां ब्राह्मणानां वाक् झानाप्रयादिवत्पावनीतिभावः । धर्मस्येत्यादिश्लो-कत्रयं परिषद्रमनस्तृत्यर्थमिति मेषातिषिः ॥ ८५ ॥
- (५) चन्द्रमः। ततः किमायातमित्यपेक्षायामाह तेषांवेदविदोन्न्युरिति। वेदविदेविदार्थविदस्तेषां प्रायमित्तानामः ॥ ८५॥

(६) रामचन्द्रः । तेषां पापिनां एनःसु निष्कातं त्रयोवेदिवदोब्र्युः । तेषां विदुषां सावाक् पावनाय पित्रतं स्यात् ॥ ८५ ॥

अतोन्यतममस्थाय विधिविपः समाहितः ॥ ब्रह्महत्यारुतंपापंच्यपोहत्यात्मवत्तया ॥ ८६ ॥

- (१) मेधातिथिः । सर्वेषांत्रह्महत्याप्रायश्चित्तानामुपसंहारार्थः श्लोकोयं । विषयहणंचात्र सर्ववर्णपदर्शनार्थं । व्य-पोहत्यपहरित आत्मवत्तयाऽऽत्मज्ञानतया शास्त्रार्थकर्ताभिनिवेशआत्मवानित्युच्यते तस्यायमभ्यवसायोन शास्त्रार्थः मन्यथावर्तते ॥ ८६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । अन्यतमिनि तत्तदपनोद्यपापितशेषापेक्षया व्यवस्थितमित्यर्थः । विधि प्रकारम् ।** विप्र-इतिप्राधान्यादुक्तंयथोक्तव्यवस्थया तु योज्यम् । आत्मवत्तया प्रयत्नवत्तया ॥ ८६ ॥
- (३) कुद्धृकः । अस्मात्प्रायम्बनगणादन्यतमंप्रायश्चित्तंत्राह्मणादिः संयतमनाआश्वित्य प्रशस्तार्थतया ब्रह्महत्याकतपापमपनुदति एतच ब्रह्मवधादिप्रायश्चित्तविधानंसकत्पापकरणविषयंपापावृत्तो त्वावर्त्तनीयं एनिस गुरुणिगुरुणिलघुनिलघूनीति गोतमस्मरणात् पूर्णेचानस्यनस्भान्तशृद्धहत्याव्रतंचरेदिति बहुमारणे प्रायश्चित्तवहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वाच ॥
  विधेः प्राथमिकादस्माद्वितीये द्विगुणंस्पृतम्॥ वृतीये त्रिगुणंपोक्तमिति गोतमस्मरणात् गृहदाहादिना युगपदेनेकब्राह्मणहनेने
  तु भविष्यपुराणीयोविशेषः ॥ ब्राह्मणोब्राह्मणविष्याद्वाह्मणो वा बहूनगृह ॥ निहत्य युगपद्दीरएकप्राणान्तिकंचरेत् ॥ कामतस्तु
  यदा हन्याद्वाह्मणान्स्ररसत्तम ॥ तदात्मानंदहेदग्नो विधिना येन तच्छृणु ॥ एतच्चाद्वानविष्यंसर्वमेवैतत् । तथा ॥ अकामतोयदा हन्याद्वाह्मणान्ब्राह्मणोगुह ॥ चरेद्दने तथाघारे यावत्याणपरिक्षयम् ॥ एतचाद्वानविष्यंसर्वपेवेतन्त्राव्याग्वन्तारणविषयं ।
  क्रममारजेत् विधेः प्राथमिकादस्मादित्यावृत्तिविधायकंवेदवचनम् ॥ ८६ ॥
- (४) **राधवामन्दः** । निमित्ततारतम्येनोक्तं नैमित्तिकतारतम्यमुपसंहरति अतइति । अन्यतमं ब्रह्महाद्वादशेत्या-त्यादिमभ्ये । आत्मवत्तया अस्त्यातमा परलोकभागिति च्डात्मबुध्धा नहानात्मवित्कभित्कियाफलमुपाश्रुतइत्युक्तेः॥८६॥
- (५) मन्द्रमः । उक्तमर्थमुपसंहरति अतोन्यतममास्थायेति । अतएषांविधीनांविषशब्दः क्षत्रियवैश्ययोरप्युपलक्ष-णार्थः । केचिद्रासणानामेव सर्वत्र पार्याभत्तानि विहितानि क्षत्रियादीनान्तु दण्डविशेषानुसारेणाह्वनीयाइति मन्यन्ते ॥ ८६॥

हत्वा गर्भमिवज्ञातमेतदेव व्रतंचरेत् ॥ राजन्यवैश्यौ चेजानावात्रेयीमेव च स्नियम् ॥८ ७॥ [जन्मप्रभृतिसंस्कारैः संस्कृतामन्त्रवाचया । गिर्भणीत्वथवा स्यात्तामात्रेयींचविदुर्बुधाः ॥१॥ ]ः

(१) मेधातिथिः । गर्भौत्राह्मणजातीयत्वएवकेन गर्भस्य पातनंकारयेत् अविज्ञातमञ्चातस्त्रीपुरुषविशेषव्यञ्चनं उपज्ञातेयथाययंस्त्रीपुंसनिमिक्तमेव कथंपुनः स्त्रियामहतायांगर्भस्य वधोभवित औषधादियोगेन गर्भस्यपातन एतदेवेत्ये-कवचनात्प्रत्यासम्बद्धादशवार्षिकमेवातिदिश्यतद्द्याष्टुः अन्येएतदिति शृद्धिकारणंसामान्यापेक्षायामतः सर्वमायश्चित्तातिदेश्यः । क्षित्रयवैश्योचेजानीयज्ञमानी भूतकालता निविक्षिता । स्मृत्यन्तरे सवनगती राजन्यवैश्योविति । अतश्च मारव्धसो-मपानयोरेषविधिनदर्शपूर्णमासादियज्ञमानयोः लिङ्गदर्शनंतु यज्ञमानमात्रयोभीवयतीतिज्ञाद्मणीभूयवयज्ञतद्दित आत्रेयोस्त्रियः मविगोत्रज्ञातांजातेरविशेषानस्त्रीपूर्सयोज्ञीह्मणीनामपिमाप्तावात्रेय्यावचनमन्यगोत्रनिवृत्यर्थमती ज्ञाह्मण्याअप्यन्यस्यावध-

उपपातकमेव स्नीवर्शित्रयवधइति । येतु स्नीसुरृद्धधइति तश्चानुर्वण्यंस्नीमात्रे अवमस्नीणामुपपातकंमहापातकप्रायिश्ति-विकल्पते भर्नृत्वगुणापेक्षोविकल्पाबुद्धिपूर्वाबुद्धिपूर्वकृतश्च सस्तनप्रबालापत्ययोस्तरभावे बालानांदुःशके जीविते विजा-तियायाअपि ब्राह्मणभार्यायाभृद्धेषादनपराधिन्यानिमिनान्तरतोवोपजाप्यमानायाःशीलरक्षन्त्याअसंप्रयुज्यमानायावधः एवमप्युत्पेक्षयास्त्रीसुन्दद्धधमित्यादेशादन्यत्रतु स्त्रीश्चेद्देत्यात्रेय्यांत्विकल्पः । अन्येत्वात्रेयींगर्भसाहचर्यादतुमतीमाहुः पत्यते भूणहात्रेयाश्वहन्तेति भूणहाबाह्मणवधकारी साच ब्राह्मण्येव अत्र कुक्ष्याववश्यंगर्भउद्यतइत्यात्रेयी यद्यपीदश्यांवृत्तीत-द्धितोनस्मर्यते । प्रयोगानुसारेण तु भवतीति ॥ ८७ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । गर्भ ब्राह्मणेन ब्राह्मण्यामाहितमिवज्ञातं पुंनपुंसकस्त्रीवधायुक्तमेव । इंजानौ सोमेन । आन्नेयीमित्रिगोत्रां रजस्वलांच । तथाहि । ऋतुमतीमात्रेयोमाहुरिति गौतमः । अत्रिगोत्रांवा नारीमिति विष्णुः । साच-ब्राह्मण्येव आन्नेयींब्राह्मणीमिति शङ्कारस्रतेः । ब्रतमित्यभिधानात्कामतीपि हनने न मरणान्तं किंतु द्वादशवाधिकमेव । अकामतस्तदर्धम ॥ ८७ ॥
- (३) कुद्धूकः । प्रकतत्वाद्वासणगर्भविषयंस्रीपुन्नपुंसकत्वेनाविद्वातंश्वतियंवैश्यंच यागप्रवृत्तंद्वाऽऽत्रेयींचिस्ययंत्रा-सणीतथात्रेयींच त्रासणीमित यमस्मरणात् । हत्वा ब्रह्महत्यापायित्रंकुर्यात् । आत्रेयीच रजत्वला ऋतुस्नातोच्यते रज-खलाऋतुस्नातामात्रेयीमिति विसष्टस्मरणात् । एवंचानात्रेयी ब्राह्मणी वथे त्रैवाधिकमुपपातकंयथोक्तंस्रीशूद्रविद्शत्रवधइति यत्तूत्रश्लोके कृत्वा चस्नीसुत्दद्धमिति तदाहिताधिब्राह्मणस्य ब्राह्मणी भार्याविषयम् । तथाचाद्विराः । आहितायेब्राह्मण-स्य हत्वा पत्नीमानिदिताम् ॥ ब्रह्महत्याव्रतंकुर्यादात्रेयीघस्तथैव च ॥ ८७ ॥
- (४) राघवान-दः । विश्वधनायश्चित्तप्रसंगेन तद्यमातिदेशिकब्रह्महत्यामाह । हत्वेतिहाभ्याम । श्कतत्वाद्विप-रेतोजगर्भ स्वीपुंनपुंसकतयाऽज्ञातम । ईजानी यागार्थदोक्षितो ॥ यागस्थक्षत्रविद्घात चरेष्ट्रह्महणोवतम ॥ गर्भहा च यथावर्ण तथात्रेयीनिषूदकइतियाज्ञवल्क्योक्तेः ॥ यथावर्ण एकगुणायुक्तभेदेन आत्रेयी रजल्वला रजल्वलामृतुस्नाता मात्र-यीमिति वसिष्ठवचनात । तथात्रेयीच ब्राह्मणीमितियमहमृतेविभैवसा जातिस्तु बादरायणइतिन्यायात् अत्रिगोत्रा वा॥८७॥
- (६) **रामचन्दः।** अविज्ञानं गर्भस्रीपुंनपुंसकंहत्वा ईजानौ राजन्यवैश्यो आत्रेयी रजस्वलामत्रिगेत्रां ऋतुस्नाताः वात्रेयीमाहुः॥८७॥

उक्का चैवारतंसाक्ष्ये प्रतिरुध्य गुरुंतथा ॥ अपरहत्य च निःक्षेपंरुत्वा च स्वीसुरहद्वधम् ॥ ८८ ॥

- (१) मधातिथिः । हिरण्यभृभ्यादिसाक्ष्येतुवधादिसंशयेवाऽनृताभिधाने प्रायश्चित्तमेतत अत्रहि दोषातिशयः श्रृयते भञ्जतामित्याद्यस्य गुरुत्धुभावेन करपनाकार्या प्रतिरभ्येति यदुक्तमलीकिनिर्वन्धइतितदेवेदप्रतिरभः संरभपूर्वकोगृरा-रुपद्ववारं भः निक्षेपः अन्नापि दरिद्दस्य महतोधनवताऽधमस्योतान्यस्यब्राह्मणजातीयस्येत्यादिकरूपना यन्नत्वेकमेवन् श्रूयतेतत्र यथाश्रुत्येव भवितुमर्हतिकः करपनायाअवसरोनचकोटिर्यसाक्षिनिक्षपयोर्छघुप्रायश्चित्तमस्ति । यदिष्रुरापाने तदिष चुरुयमेनेन गरीयः श्रुताश्चतविषयत्वंशिक्तचावेक्षेतियत्सत्यध्यनुक्तनिष्कतीनामितिश्ववणे ॥ ८८॥
  - ( २ ) **सर्वज्ञनारायणः । साक्ष्ये यत्रसत्यवचिस वर्णिनांवधः । प्रतिरुध्यमिध्याभिशापेन संयोज्यनिःक्षेपम् अ. सण**-

स्यापि सुवर्णरूपं रजताचपि ब्राह्मणस्य । स्त्री स्वभायांअत्रेष्टा अनात्रेयी यद्भायांवधस्तूपपातकमेव ब्राह्मणोवधत्वेपि तथाचान्यत्र दार्शतम् । सुत्रिम्त्रमब्राह्मणोपि तस्य वधमः ॥ ८८ ॥

- (३) कुलूकः । हिरण्यभू स्यादियुक्तसाक्ष्येऽनृतमुक्का गुरोश्व मिथ्याभिशापमुत्पाच निश्चेपंच ब्राह्मणसुवर्णादन्य द्वजतादिद्रस्य क्षत्रियादेः सुवर्णमपि चापत्तत्य स्रीवभंच यथाय्याख्यातंकत्वा मित्रचात्राह्मणंहत्वा ब्रह्महत्यामायश्चित्तंकु । यात् ॥ ८८ ॥
- (४) राघवानन्दः । साक्ष्ये दातन्ये साक्ष्ये भूम्यायर्थे अन्यत्र नाणायामाचमनयोविधानात् । प्रतिलम्य मिथ्या-भिशापमुत्पाद्य । प्रतिरूप्येतिपाढे सएवार्थः । गुरुं ब्रह्मदम् । निक्षेपं ब्राह्मणसुवर्णातिरिक्तम् । स्त्रीसुत्दद्वपं कृत्वा प्रायिश्-त्तंकुर्यादित्यभ्याहारेणान्वयः । स्त्री आहिताग्रेबिस्नणी [ क्का ] तथ्यावा अंगिराः ॥ आहिताग्रेहिजायस्य इत्वा पत्नीमनि-न्दिताम् ब्रह्महृत्यावतं कुर्यादात्रेयीषस्त्रगैवचेति ॥ सुत्वत् यागस्यक्षत्रियवैश्यब्राह्मणमित्रम् ॥ ८८॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । गुरुंमित रूप्यगुरोः मातिकूल्यंकृत्वा स्वीभार्याएतदेव व्रतंचरेदित्यनुषद्भः ॥ ८८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । गुरुं प्रतिरुध्यमिथ्याशयः ॥ ८८ ॥

इयंविशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतोद्विजम् ॥ कामतोब्राह्मणवधे निष्कृतिर्ने विधीयते ॥ ८९ ॥

- (१) मेधातिथिः । प्रमाप्यहत्वा निष्कतिरिति प्रागयंन्याख्यातार्थः प्रायश्चित्तगौरवोपदेशपरः ॥ ८९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इयंविशुद्धिस्तदेहाविष्णनस्य देहिनोत्रतादिना शुद्धिः । नविधीयतेनिष्कृतिः तदेहाव-च्छेदेन मरणेनतु भवत्येव ॥ ८९ ॥
- (३) कुःहृकः । एतनुमायिक्तंविशेषोपदेशमन्तरेणाकामतोब्राह्मणवधेऽभिहितं कामतस्तु ब्राह्मणवधे नेयंनिष्ठ-तिः नैतत्मायिक्तंकिन्त्वतोद्विगुणादिकरणात्मकामिति प्रायम्बित्तगौरवार्थनतुप्रायिक्तामावार्थं कामतस्तु कृतंमोहात्माय-श्वितैः पृथग्विधैरिति पूर्वोक्तविरोधात् ॥ ८९॥
- (४) राघवानन्दः । ब्रह्महत्यानिष्कतिमुपसंहरति इयमिति । प्रमान्य इत्वा । नविधीयतइतिपायिकत्तगौरवार्थं निन्दाहैगुण्यस्योक्तत्वात् । इयमुक्का द्वादशवार्षिकादिका । अत्रैवचकामतस्तु कृतंमोहात्प्रायिक्षत्तैः पृथिग्वधैरित्युक्तम-न्यथा पूर्वापरिवरोधइति । नचतिद्वभितिरक्तविषयकं संकोचे मानाभावात् ॥ ८९ ॥
- (५) नन्द्रनः । उदिताबसहाद्वादशाब्देऽह्नीत्यादिनोक्ताः कामतोब्रास्णवधे निष्कतिनिविधीयते इदंविशेषविषयं कामकारेप्याहुरेकेश्रुतिनिदर्शनात् ॥ कामतस्तु कते मोहात्यायश्चित्तैः पृथग्विधैरित्येते ॥ सामान्यविषयेपीन्द्रीयतीन्रसालावु-केभ्यः प्रायच्चिदित्यादिकंधर्मप्रधानलोकोपकारकविशिष्टपुरुषविषयं न सार्वित्रिकमित्यविरोधोवगन्तव्यः ॥ ८९ ॥
  - ं ६ ) **रामचन्दः** । अकामतः हिजं प्रमाप्य हत्वा ॥ ८९ ॥

मुरांपीत्वा द्विजोमोहादिश्ववर्णासुरांपिबेत् ॥ तया सकाये निर्देग्वे मुख्यते किल्बिषात्ततः ॥९०॥

- (१) मधातिथि । द्विजश्रुतिर्बाह्मणार्थेव आह्चस्मृत्यन्तरे ब्राह्मणस्यउष्णांवापिनेयुः सुरामिति मोहादित्यनुवादो-विवर्णावर्णश्रुतियहणसामान्यस्थ्रणार्थमतएवाह कायेनिर्दग्धेमुच्यतइति ॥ ९० ॥
- (२) सर्वज्ञमाराचणः । सुरापानपायश्चित्तमाह सुरामिति । पैष्टीपाने त्रयाणां गौडीमाध्वीपानेतु विषश्येत्याशयेन दिज्दत्युक्तमः । मोहातः रागात् नत्वज्ञानात् । निर्दग्धइतिष्टत्युहेतुतांदर्शयति । अमीवर्णामग्निसदशमौद्ययेन । एतदुत्तरे-ष्वपीत्यनुषज्यते ॥ ९० ॥

- (३) कुःह्नुकः । सुराशन्दः पैष्टीमात्रे मुख्योनतु गौडोमाध्वापेष्टीषु त्रितयानुगतेकरूपाभावात्मत्येकंच शक्तिकल्पने शक्तित्रयकल्पना गौरवन्नसङ्गत गौड्यादिमदिरासु गुणवृत्त्यापि सुराशब्दनयोगोपपत्तेः । अतएव भविष्यपुराणे ॥ सुराच पिष्टीमुख्योक्ता न तस्यास्त्वितरे समे ॥ पेष्ट्याः पानेन चैतासांमायश्चित्तं निबोधत ॥ मनुनोक्तं महाबाह्रोसमासन्यासयोगतः ॥ एतासामिति निर्दारणे षष्टी। एतासांगौडीमाध्वीपेष्टीनांमकतानांमध्ये पेष्टीपाने मनूक्तं मायश्चित्तं । सुरांपीत्वा द्विजोमोहादिति निबोधतेत्यर्थः । मुख्यांसुरापेष्टीरागादिव्यामूदतया द्विजोब्राह्मणादिश्च पीत्वाऽम्रवर्णासुरांपिवेत्तया सुरयाः शरीरे निर्देग्धे सित द्विजस्तसात्त्यापान्मुच्यते । एतच्च गुरुत्वात्कामकारकतसुरापानविषयमः । तथा च बृहस्पितः ॥ सुरापाने कामकते ज्वलन्तींतांविनिःक्षिपतः ॥ मुखे तथा सनिर्दग्धेमृतः शुद्धिमवामुयात् ॥ ९० ॥
- (४) राघवानन्दः । सुरापानप्रायश्चित्तं सार्थवादमाह् सुरांपीत्वेत्यष्टभिः । कामतस्तत्पाने मरणांत्तिकप्रायश्चित्तम । नथाच बृहस्यितः ॥ सुरापाने कामकते ज्वलन्तींचैव तां मुखे ॥ क्षिपेतया सिनर्दग्धोष्टतः शुद्धिमत्रामुयादिति ॥ सुरापद्मत्र पैष्ट्यां मुख्यं अन्यत्रमादकयोगाद्वीणम् । अतएव भविष्ये ॥ सुराच पैष्टां मुख्योक्ता नतस्यास्त्वितरे समे ॥ पैह्माः पानेनुचैतासां प्रायश्चित्तं निबोधतेति ॥ एतासां सुराणांमध्य । सुरा वै मलमन्नानामिति वश्यित अन्नानामिति लिह्मात्पेष्टीति ॥ ९० ॥
- (५) मन्द्रनः । अभोहान्मितपूर्वकं एवंध्याख्याने स्मृत्यन्तराणि संगच्छन्ते अग्निवर्णामित्रस्पर्शी स्वकाये निदग्धे मरणे सित ॥ ९०॥
  - (६) रामचन्द्रः । तया सुरया ॥ ९० ॥

# गोम्त्रमित्रवर्णवा पिबेदुदकमेव वा ॥ पयोघृतंवामरणाह्रोशकृदसमेव वा ॥ ९१ ॥

- (१) मिथातिथिः । अन्यतरमायिक्तमित्रवर्णभवत्येव गोमूत्रादयोद्दव्यविशेषाअन्यप्रकारमरणानिवृत्यर्थाः सुग-चपैष्टीर्तिविश्चेया तांमुख्येत्युपचरन्ति अन्यत्रतु प्रयोगोगौणः कामतः पानेचैतत् । तथाचवक्ष्यति ॥ अञ्चानाद्वारुणीपीत्वा-संस्कारेणैवशुध्यति । अग्नवर्णमित्यग्निस्पर्शमितिञ्चातव्यं । तथाचाहामरणादिति । सुराचस्त्रीणामपि प्रतिषिद्धाउक्तंहिवासि-हेतया बाह्मणीसुरापीभवति नतांदैवाः पतिलोक्नंनयांति । इहेव साश्रमतिक्षीणपुण्यालोकेपेत्यावाप्सुच जलभुगभवति ॥९१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आमरणायाविद्ववीरैर्मरणं भवति । गोशकृद्दसंनिष्पोक्यः गृहीतमः । एतत्कामतःपापे । अ-कामतःस्मृत्यन्तरोक्तंत्रीयमः ॥ ९१ ॥
  - (३) कुःख्रुकः । गोमूत्रजलगोक्षीरगव्यधृतगोमयरसानामन्यतमममिस्पर्शकत्वा यावन्परणंपिबेन ॥ ९१ ॥
- ( ४ ) **राघवानन्दः । आमरे**णादितिच्छेदः [ कपिदेहेततःसुरापानजातः । तद्भवि गोमूत्रादिपंचअग्निवर्णामितिपदानां विशेषणमः]ः ॥ ९१ ॥
- (५) **चन्द्रनः** । उदकादीनामपि विशेषणमित्रवर्णमिति आमरणात्पिबेचथा गोमूत्रादीनामन्यतमस्य पानेन मरणं मामोति तथापिबेर्दिति ॥९१ ॥

कणान्वा अक्षयेदम्दंपिण्याकंवा सरुनिशि ॥ सुरापानापनुत्यर्थवालवासाजटीध्वजी ॥ ९२ ॥

(१) मेधातिथिः । द्दंपाणात्ययऔषधार्थं अन्येनविहितस्यापि तस्य अज्ञानानुतम्र छ्रसहितः पुनः संस्कारोदर्श-

यिष्यते अन्येतुगौँडीमाध्य्योरुपचरितसुराभावयोरिच्छन्ति । तथा च स्षृत्यन्तरे । असुरामद्यपानेचाँद्वायणमध्यसनीयं । सक्टितिकणपिण्याकयोरुभयोः शेषः निशायामवालमयं गोलोमाजालोमादिकतंवासोजग्रीशिखयाऽन्यैर्वाकरौध्वंजीमद्यध-रिकादिनेति ॥ ९२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कणान् तण्डुलकणान् यवागूपत्कापिबेत् । पिण्याकं तिलकल्कं जलेनालोक्याब्दंसरु-निशि । चौरवासाइत्यादिचोभयगतम् । चौरं खण्डबस्नम् । ध्वजौ सुराभाण्डध्वजं पुरस्कत्वा । एतच्च कामतउपलभ्य-मानमधुसुरासंसुष्टजलपाने ॥ ९२ ॥
- (३) कुछ्कूकः । अथवा गोरोमादिष्ठतवासाजयावान्सुराभाजनिन्हः सूक्ष्मतण्डुलावयवान् आरुष्टतैलेतिलंबा रात्रावेकवारसवन्सरपर्यतसुरापानपापनाशनार्थभक्षयेत् । इदमबुद्धिपूर्वकममुख्यसुरापाने द्रष्टव्यं । नतु गुर्गौन्तरवैकल्पिकल-घुत्वात् ॥ ९२ ॥
- (४) रा**चवानग्दः । अकाम**तःपैष्टीपानेकामतश्च गौडीमाध्योःपानआहं कणानिति । कणान् तण्डुलस्य सू-क्ष्मांस्तुषयुक्तावयवान् । पिण्याकंनिःसारिततैलंतिलंबालवासाः गोवालनिर्मितवासाः । ध्वजी मद्यघिका ध्वजरूपा य-स्य सः ॥ ९२ ॥
- (५) नम्द्नः । अकामतः पाने प्रायश्चित्तमाह कणान्वाभक्षयेदद्यमिति । वाख्वासागोवालकतवस्वधरः अठौभ्वजी-सुराकलशचिन्हयुक्तश्च भूत्वाकणान्पिण्याकवा सकन्तिशिसंवत्सरमिह भक्षयेत् ॥ ९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। सुरापानस्य अपनुत्यर्थे बालवासाः प्रावारकम्बलादि ॥ ९२ ॥

### सुरा वै मलमन्ननांपाप्माच मलमुच्यते ॥ तस्माद्वाह्मणराजन्यौ वैश्यश्व नसुरांपिवेत् ॥ ९३॥

- (१) मधातिथिः। अन्तशब्दोयद्यध्यदनिक्रयाकर्मणि ध्युत्पाद्यते तथापि ब्रीह्मादिपश्चतावेव भक्तसक्तपूपादै।मिद्धतरप्रयोगस्तथाचान्येन व्यञ्जनिति भेदींपपित्तः। अतः पिष्टविकारत्वात्सुरायाअन्वव्यपदेशेरुव्वधेऽन्नानांमरुमिति
  निवारणोपपत्तौ पेष्ट्याः सुरायाः प्रतिषेधेलिङ्किषदं लिङ्कंत्रयाणांवर्णानांसंपद्यते ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यैरिपवर्णैः पेष्टीनपातव्या
  किच सेव सुरामुख्या गौडीमाध्व्योः एवंयथासीधुमाध्वीकयोर्गुरुपायिक्षत्तंनतथान्येषामरिष्टादीनांमद्यानां मरुशब्दः पाध्मेतिव्याख्यातोनिन्दातिशयदर्शनार्थः सत्यपिपायिक्षत्तपकरणे वाक्यानसुरापाननिषधोर्यभिन्नवाक्यत्वाद्यनार्थवादः॥ ६३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्नानांमरुं अन्नानामशुद्धभागः । यश्चमरुमशुद्धभागःसपाष्मा पापहेतुः । शूद्रस्तु स्वत-एव पापत्वात्पिबम्नपि नाधिकपापवान्भवतीत्यर्थः । अन्नानामित्युक्तत्वादम्नपिष्टगभवत्वात्पेक्नेवत्रयाणांवर्णानांनिषिद्धा ॥ ९३॥
- (३) कुक्षृकः । यसात्तं इलिष्टसाध्यत्वात्त्रुराअन्तपशंमकशब्देनचपापमुच्यतेतसाद्रासणक्षत्रियवैश्याः पैष्टीं त्रुरांन-पित्रयुरित्यनेन प्रतिषेधेसित एतदितिक्रमे सुरांपीत्वेति प्रायम्बित्तं अन्तमलानुवादाच्य पेष्टीनिषेधएव स्फुटः त्रैवर्णिकस्य म-नुनैवोक्तः॥ ९३॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । त्र**याणां पैष्टीभक्षणाभावं सार्थवादं निगमयति सुरेति । मलपाध्यनोरेकपर्यायत्वेन तन्तुक् म-लभुगेव ॥ ९३ ॥

<sup>\*</sup> गुणांन्तर=मरणेन (अ)

- (५) **नन्दनः । सुरायाः पेंस्माः पाने त्रैवांगकेरेत**त्यायां सत्तकर्तव्यमित्सभित्रायेषाह् सुरावेमलमन्नानामिति । अन्ना-गांमलमिति वचनसामर्थ्यात्येष्टीगम्यते प्रतिषिध्यते चेति गम्यते ॥ ९३ ॥
- (६) रामचन्दः । सुराअनानां मलपिष्टेन यत्कते ॥ ९२ ॥ गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा ॥ यथैवैका तथा सर्वीन पातव्या द्विजोत्तमैः॥९४॥
- (१) मधातिथिः । गुडविकारोगौडीयेषामपीक्षुरसमेव मद्यतामापद्यते तेषामुपिकारणे कार्योपचारेण गौडीव्यपदे-शोनविरुद्धः । मधुनोविकारोमाध्वी मधुमाध्वीकंविकारवृत्यानसयोजातस्यमृद्दीविकारस्यमितवेधोयावन्मद्यावस्थामगाः मस्येतिदर्शयति अविकतंहिमधुमाध्वीकमिच्छन्तीतिस्मरति । यत्रापि मद्यशब्देन प्रतिषेथस्तत्राप्यनासादितमद्यपानशक्ति-योगस्यनैवप्रतिषेधस्तस्य मद्यशब्देनानभिधानात् । यथाशुक्तशब्दीऽवस्थाविशेषवति मवर्तते नाविशेषेण नहिः तदेवामुनान मनापन्नंशुक्तिन्युच्यते यथासएव गौर्वस्सावस्थायांनबलीवर्दः किंच पिष्टोइकाहिसंघानसंपृश्यान सुरा यावस्कालपरि-वासेन मदशक्तिमापन्ना एविमिशुरसमृद्दीविकारयोर्द्रभृत्यं अल्पायास्तिहिपानंगामेति यावत्यामात्रया पीतान मदयित प्र-तिबन्धकद्रव्ययोगेनच नैषदोषोनायंमदोत्पत्तिमिनषेधः तथाकर्तव्ययथामत्तःश्लीबोन भवतीति किर्ताह् यन्मद्जननसमर्थ-शक्तियुक्तेतन्त्रपातव्यमिति अल्पायाअपिसाशक्तिविद्यते यावतारुश्चमल्पमाणंत्वल्पमपिमद्यमदयति सिन्धंमहामाणंत्र-हपिनेति नैतावतामदशक्तयभावःशक्योवक्तंकार्याभावेन कारणभावान्मद्यानामपि नैवनिश्वीयते नहिमहत्काष्टंदरभुपसम-र्थास्यासरेवाहकत्वमनुमीयते शुष्कमृणेन तादशस्यैव बाहकत्वीपलंभात्। यदप्युक्तंद्रव्यान्तरेण शक्तिमतिबन्धकावेपान-प्राप्तिरिति तदप्यचोद्यं निह तृणेनतादशस्येव दाहेतदानींसा तस्यशक्तिनीस्त किंतु विद्यमानापि कार्यारंभंपत्यसमर्था शक्तिसंभवश्य मतिहेतुर्नतेनित्यकार्यतद्रव्यान्तराणि शक्तिवनाशयन्ति अपितु कार्यारभंपतिबधन्ति तथाच तत्परिमाणा-रंभकद्रव्ययोगेपि पैत्तिकोमार्यात नश्लैब्मिकोतोनुमीयते न तस्य विनाशस्तलान्त भाविमयावस्थस्य प्रतिषेधीनापिप्राप्ताः वस्थाविशेषस्य मितवन्धकाभावादिवत्तन्यितिषेधायथाचौरः स्वर्जनीयदित नीदिश्वतोऽमामामुभावस्य मितिषेधामाध्वीति कः थंपावतागुणेन माध्वीति भवितव्यंसंज्ञापूर्धकोविधिरनित्यर्ति परिहारः ज्ञापकंचास्याः परिभाषायाओरारिति वक्तस्ये गुणइति गुणयहणम् अत्रक्षिकोत्तमयहणंच क्षत्रिमवैश्ययोर्भद्यानुद्धानार्थ। तथाचमहाभारते॥ भारतानांयादवानांमद्यपानंतुव-ण्यंते ॥ उभौमध्वासवीक्षीबीदष्टीमे**के**शवार्जुनावित्युत्तरश्लोकादर्थवाद**ए**व । ननुच तथा सर्वाद्दित बहुवचनंकर्थ-यावताएकमुपमानंद्देउपमेये अन्तमसन्वंचात्रहेतुमन्तिगदोर्थवादोमसंहेतुर्यथा शूर्पेण जुहोति तेनह्यनंक्रियतर्हात ॥ ९४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्राक्षणं प्रतिषिशेषमाह गौडीति । गुडभवा तत्प्रकृतीक्षुरसजाच । माध्वी द्वाक्षारसकृतेति केचित् । मधूकपुष्पेण मधुनावा कृता बाच्या त्रिविधा सुरा । यथैका सुरा पेष्टी त्रिभवंणैनं पेया तथा सर्वा त्रिविधा हिजोत्तमेः त्राह्मणैरित्यर्थः ॥ ९४ ॥
- (३) कुल्लूकः। यागुडेन कता सा गाँडी एवंपिष्टेन कता पैष्टी मधुकवृक्षोपधुः तत्पुष्पैः कता सा माध्वी एवंतिः-मकारा सुरा जायते मुख्यसुरासाम्यनिबोधनिमतरसुरापेश्वया ब्राह्मणस्य गाँडीमाध्वीपाने पायश्वित्तगौरवार्थमः। यथावैका पेष्टी मुख्या सुरा पूर्ववाक्यनिषिद्धत्वात् त्रैवणिकस्यापेश्वया तथा पूर्वा गाँडी माध्वी च द्विजोत्तमैर्न पातब्या॥ ९४॥
- (४) राघवानण्यः । ब्राह्मणमित्युपसंहारात् विषस्य तु सुरात्रयमभक्ष्यमित्याह् गौडीति । एका पैष्टी यथा ब्राह्मणं-शति तथेतरेतंप्रतिनिषद्भतया तुरुये । द्विजोत्तमैः विषेः ॥ ९४ ॥

- (५) अन्द्रनः । ब्राह्मणस्य गौडीमाध्योरपि पाने प्रायम्बित्तमेतत्कर्तव्यमिन्यभित्रायेणाह् गौडीमाध्यीच पेष्टीचेति । एकापूर्वश्लोके प्रतिषिद्धापेष्टी ॥ ९४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । गुंडेन कता गौडी । पिष्टस्यपैष्टी । माध्वी मधूकपुष्पस्य यथैव एका तथा सर्वा सुरा मकतिद्र्यं मदहेतुः ॥ ९४ ॥

यक्षरक्षः विशाचान्त्रंमधंमांसंसुरासवम् ॥ तद्वास्रणेन नात्तव्यंदेवानामश्रता इविः॥ ९५ ॥

- (१) मेघातिथिः । यक्षादयोनिन्धाः प्राणिनीभक्ष्याभक्ष्यविवेकश्रून्यामांसमभक्षयन् सुराचासवश्य सुरासवंजाने-रमाणिनामित्येकवद्भावः । आसवीत्रमध्यविशेषएव ईषण्मधाद्भिन्नंगीवलीवईविद्द्द्रोपादानं देवानामश्रतादेवदेयानिद्ववीषिच-रुपुरोडाशादीनिदशंपूर्णमासोदितानिब्राह्मणस्याशितुंयुक्तानि निपशाचाधन्नंभद्यमांसादीनि ॥ ९५ ॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । नकेवलं युरा ब्राह्मणानामपेया किंतु युरावन्मबासवमांसानि क्षत्रियादिभक्ष्याण्यपि ब्राह्मणस्याभक्षणीयान्याह यक्षद्दति । यक्षाः कुबेरानुचराः । राक्षसाः रावणाषाः । पैश्वाचावेतालाषाः । एतेन मबा-दीनां रजस्तमःमधानतीका । तेन तदाहारता सत्त्वमधानस्य विप्रस्यायुक्तेत्र्यर्थः । मधंत्रिविधं युरातोन्यन्यदहेतुः । आसवोमबसुरामकतिव्रव्यजोमदहेतुः । देवानां सान्त्विकानां हविर्यक्षस्ताऽशितुं योग्येन ॥ ९५ ॥
- (३) कुह्नूकः । मधमत्रनिषद्धपेष्टीगौडीमाध्वीव्यतिरिक्तंनवविधंबोद्धव्यं । ताम्याहपुलस्त्यः ॥ पानसद्दाक्षमाध्वीकं-खार्जूरतालमेक्षवम् ॥ माध्वीकंटांकमार्द्धीकमैरेयंनारिकेरजम् ॥ सामान्यानि द्विज्ञातीनांमयान्येकादशैव च ॥ द्वादशंतुन् सुरामयंसर्वेषामथमंस्यतम् ॥ मांसंचमतिषिद्धसुराच त्रिमकारा मोक्ता । अस्यतहति आसवोमयानामवस्थाविशेषः सद्यः कृतसंसाधनःसंजातमयात्मवाः । यमधिकृत्येदंषुलस्योक्तमयिक्तम् ॥ द्वाक्षेक्षुटंकखर्जूरपनसादेश्यमोरसः ॥ सयोजातन्तु पीत्वा तु व्यहाच्छुध्येद्विजोत्तमः ॥ एवंमद्यादिचतुष्ट्यंयक्षरक्षःपिशाचसंबन्ध्यम्नंततस्तद्वास्योन देवानांहविभक्षयता नाशितव्यम् निषद्धायाः सुरायादहोपादानयक्षरक्षःपिशाचान्तत्या निन्दार्थम् । अत्रकेचिद्दवानामभताहविरितिपुर्क्षिन् गनिर्देशाद्वास्यव्यक्षप्रकार्याद्वास्यक्ष्याद्वास्यक्ष्यम् पुरायाद्वास्यक्षित्व क्षियाद्वास्यक्षरक्षःपिशाचान्तत्या । भतिलोकंनसायातिब्राह्मणीयासुरांपिबेत् । दहेव सा शुन्नी युभी सूक्तरी चोपजायते ॥ इति याक्षवल्क्यादिस्यतिविरीधात् ॥ ९५ ॥
- ( ध ) राघ्यानन्दः । किंच यक्षदित । मद्यंतविष्यं सुराच त्रिविधा । तथाच पुरुस्त्यः ॥ पानकं वाक्षयाधूकं खा-र्जूरं तालमैक्षवम् ॥ माश्रीकं टाङ्कमाध्वीकं मैरेयं नारिकेरिजम् ॥ समानानि द्विजातीनामचान्ये कादशानि तु ॥ द्वादशं-तु सुरामचं सर्वेषां मध्यमं स्मृतमिति ॥ आसवं स्वाःकृतसंधानित प्राम्मवामावम् । एतत्सर्वविद्यामक्ष्यम् । अनदनेहेतुर्दे-वानांहविर्यञ्चावशिष्टमन्मभनित ने । मांसमन्नामं यक्षरक्षहतिलङ्कात् ॥ ९५ ॥
- (५) न्न्द्नः । ब्राह्मणस्यम्यवर्जनेयुक्तमाह् यक्षरक्षद्ति । मधमदक्ररं द्रव्यंमासमित्यनतव्यपसङ्गदुक्तं सुरापेदी आसवोमार्भ्योगौडीच इविर्हविःशेषम् ॥ ९५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यक्षरकः पिशाचालं कृतं मुबादि ह्विः तद्राह्मणेन नात्तव्यं न अदनीयम् ॥ ९५ ॥ अमेभ्ये वापतेन्मत्तोवैदिकंवाप्युदाहरेत् ॥ अकार्यमन्यत्कुर्याद्वा ब्राह्मणोमदमोहितः ॥ ९६ ॥
- (१) मेघातिथिः । अमेध्येपतनंदेवान्नाशनवदर्थवादः । ननुच वैदिकोदाहरणंकभमकार्य अन्नोच्यते तदपेशया-इन्यदकार्यकुर्यादिति कथनकार्य अशुचेर्वेदाक्षरोचारणमतिषेधात् ॥ ९६॥

- (२) सर्वज्ञ**नारायणः। मधे ब्राह्मणस्य र**ष्टमत्यवाय मध्याह अमेभ्यइति । वैदिकमुपाहरेत् उच्छिष्टादि काले ॥ ९६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ब्राह्मणीमचपानमदमूबबुद्धिःसन् अशुचौ वापतेद्देश्वाक्यंवोच्चारयेष्ट्रह्महृत्याचकार्यवा कुर्यादतस्ते-नमचपानंन कार्यमिति पूर्वस्यैवानुवादः ॥ ९६ ॥
- (४) राघवानन्दः। तत्रैव दष्टार्थतामाह अमेभ्येतिद्वाभ्याम् । अवैदिकं म्लेच्छभाषितम् । अकार्यं स्वकन्यागमना-दि । तत्र हेतु र्मदमोहितः मद्येन कृतवैचित्त्यः ॥ ९६ ॥
- (५) नन्द्रनः । इतशापि ब्राह्मणस्य मद्यंवर्ज्यमिति श्लोकद्दयेनाह् अमेध्येवापतेन्मत्तइति । अमेध्येऽगम्यागभनादौ वैदिकवेदरहस्यमुदाहरेत् अवणानर्हेषु ॥ ९६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मत्तः द्विजः अमेध्ये पुरीषादी वापतेत् पक्षान्तर वैदिकं वोदाहरेत् ॥ ९६ ॥
  - यस्य कायगतंत्रस मद्येनाष्ट्राध्यते सकत्॥ तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यंशृद्दत्वंच सगच्छति ॥ ९७॥
- (१) मधातिथिः । अधीतवेदब्रह्मसंस्काररूपेणावस्थितत्वद्येनोच्यते तदपेक्षयाऽकार्यंकुर्यादिति त्वद्येमचेनाम्न-विते सश्द्रतांगच्छिति ब्राह्मण्यवचनंसर्वमकारमद्यनिषेधार्थं ब्राह्मणस्य क्षत्रियवैश्ययोःपैष्ट्याएवनिषेधइतिदर्शयति ॥९७॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। ब्रह्म वेदः। शुद्धत्वं वर्णत्रयबाह्मत्वम् ॥ ९७ ॥
- (३) कुझूकः। यस्य ब्राह्मणस्य कायगतंत्रह्म वेदः संस्काररूपेणावस्थितः एकदेहत्वातः जीवात्मैकवारमपि मये-नाष्ठाव्यते तथाचैकवारमपि योब्राह्मणोमचंपिबति ब्राह्मण्यंव्यपैति शृद्धतांसमामोति तलान्मचंसर्वथैव न पातव्यमः॥९७॥
- (४) राघवानन्दः । ब्रह्म वेदः । शूद्रत्वं शृद्भवद्देदाभ्यासादेर्बहिष्कतत्वं पतितत्वादस्य शूद्भस्यापकष्टत्वात् संभाष-णादित्यागोपि ॥ ९७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । ब्रह्मब्राह्मण्यम् ॥ ९७ ॥
- (३) रामचन्द्रः । यस्य ब्राह्मणस्य कायगतंब्रह्म मधेनामाप्यतेसकत् तस्य ब्राह्मणस्य ॥ ९७॥ एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः॥ अतऊर्ध्वप्रवक्ष्यामि सुवर्णस्तेयनिष्कृतिम्॥ ९८॥
  - (१) मेघातिथिः। उक्तप्रयोजनौ पूर्वोत्तरश्लोकै॥ ९८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । विचित्रा स्युत्यन्तरोक्ता निष्कृतिः । साहित्येन विविधा ॥ ९८ ॥
- (३) कुङ्गूकः । इदंग्रुरापानजनितपापस्य नानाप्रकारंपायिक्तमिषिहतं तस्मात्परंत्राञ्चणप्रुवर्णहरणपापस्य नि-ष्टातिवक्ष्यामि ॥ ९८ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । द्वरापाणां भायश्वित्तमुपसंहरंत्स्वर्णस्तेयपायश्वित्तं भतिजानीते एषेति । विचित्रा [ अग्निवर्णा-मित्यादिनौ ] नानामकारामधस्तस्यापि नानात्वात् ॥ ९८ ॥
  - (५) जन्द्रमः । विचित्रा विविधा ॥ ९८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। एषानिष्कतिः पापानि विचित्राहरेत्॥ ९८॥

# सुक्णं स्ते बक्ट द्विघोराजानमत्त्रिगम्य तु ॥ स्वकर्मस्यापयं न्त्र्यान्यां अवाननुशास्त्रिति॥ ९९॥

- (१) मिधातिथिः। ब्राह्मणयुवर्णस्तेयएतत्थायिक्तं विषयपहणसर्ववर्णमदर्शनार्थं क्षात्रियादीनामन्यस्य प्रायिक्ष-सस्यासमाद्मानात् मामनुशास्तु निपहंकरीतु राजा गत्या च वक्तव्यः अत्र च राजशब्दोदेशेश्वरवचनएवक्षत्रियजात्य-पेक्षः॥ ९८॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः** । सुवर्णस्तेयकत् ब्राह्मणसंबन्धिपरिमितसुवर्णचोरः । विषद्ति न केवलं क्षत्रियादयोवि-द्रोपीत्यर्थः । एतच्च परमतमिति स्फुटीभविष्यति ॥ ९९ ॥
- (३) कुङ्कृकः ॥ अपरत्य सुवर्णेतुत्राह्मणस्य यतः स्वयमिति शातातपस्मरणात् त्राह्मणसुवर्णचौरोत्राह्मणोराजानं-गत्वा त्राह्मणसुवर्णापहारंत्वीयंकर्मकथयन्ममनिपहंकरोत्विति त्रूयात् । त्राह्मणप्रहणंमनुष्यमात्रप्रदर्शनार्थम् । नायश्चित्तीय-ते नरइति प्रकृतत्वात्क्षत्रियादीनांच भायश्चित्तान्तरानिभानात् ॥ ९९ ॥
- ( **४ ) राष्ट्रवानन्दः ।** तदेवाह सुवर्णामितिनिभिः । सुवर्णस्तु ॥ पञ्चकृष्णस्तकोमाषस्ते सुवर्णस्तु पेडसेति ॥ तदे-वाह्रविषक्ति ब्राह्मणेतरमानोपस्क्षकम् प्रायश्चित्तीयतेनरइत्युपक्रमात् न जातु ब्राह्मणं हृण्यात्सर्वपापेष्ववस्थितमित्युक्तेश्व ॥ ९९ ॥
  - (५) नन्दनः । स्वर्णेत्रास्रणस्वर्णे विमयह्णंक्षित्रयादीनामप्युपलक्षणार्थम् ॥ ९९॥ महित्वा मुसलंराजा सकद्भन्यात्तुतंस्वयम् ॥ वधेन शुध्यति स्तेनोब्राह्मणस्तपसैव तु ॥ १००॥
- (१) नेधातिथिः । मुशलंदण्डविशेषआयसोदारुमयोवासकत्त्वयमितिविवसितं वधेन शुभ्यति सकत्महारेण वधो-मरणफलोवामवतु मावास्तुतादशेनमुशलमहारेण शुद्धोभवित ब्राह्मणस्तु तपसा वक्ष्यमाणेन अत्रापि ब्राह्मणमहणमविव-स्नितंतथाचोत्तरत्रद्विजयहणंयचिषक्षण्णलयहणेमहापातकंतथापिमरणान्तंप्रायिकतंत्रवर्णशतहरणेद्रष्टव्यं उक्तंदण्डपाय-श्चितंतुल्यरूपेण तत्र चोक्तंशतादभ्यधिके वधद्रत्यतोर्वाक्कल्पनाकार्या यस्तुमरणान्पूतोभवतीतिपायश्चित्तान्तरंत्रस्मन्रराज-शक्चउदुंवरआदचात्तस्मात्तंत्रमापयेन्मरणान्पूतोभवतीतिविद्यायते यदाक्षत्रियादिर्द्यत्तास्माविष गुणवांस्त्रजेतिव्द्यायते यदातु मरण्योचनस्तदास्माविति मयोजने प्रयोजनापहारस्तदावाशिष्टनिष्कालकोचृताकोगोममादिनापातप्रभृतिः ॥ १००॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । वधेन** तेनघातेन मृतोऽमृतोवा । यनूकंविगोपीति । तन्निरस्पति बास्रगहति । तप-साब्रोतनाऽकामकतात् । कामकतानु स्मृत्यन्तरोक्तमरणमकारोत्पादनरूपेण तपसेत्यर्थः । चेतिपूर्वपक्षनिवृत्तौ ॥ १०० ॥
- (३) कुझूकः । स्कन्धेनादाय मुसलिमत्यादेरकत्वात्तेनार्पितमुसलिकंग्रहीत्वा स्तेयकारिणमनुष्यमेकवारराजा स्वयंहन्यात् । सत्र स्तेनोवधेनं मुसलिभियातेन हतोमुक्तोपि वा श्रुविरिति याज्ञवल्क्यस्तरणात् । इतोवा इतकल्पोवा जी-वन् तस्तात्पापान्मुच्यं ब्राह्मणः पुनस्तपसैववित्येवकारदर्शनात् । तथात्र न जातुंब्राह्मणंहन्यात्सर्वपापेव्ववस्थितिति तपसैव शुभ्यति अतएव मन्वर्थव्याख्यानपरे मिवन्यपुराणे ॥ यदेतहत्त्वनंवीरब्राह्मणस्तपसैव वा । तत्रैव कारणाहिहन्ब्राह्म-णस्य श्रुराधिप ॥ तपसैवेत्यनेनेह प्रतिविधोवधस्य तु वाशब्दम्य क्षत्रियादीनामपि तपोविकल्पार्थः । ब्राह्मणस्य तु तपएवेति नियमोनतु ब्राह्मणस्यैव तपः । अतएवमविष्यपुराणे ॥ इतरेवामपिविभोतपोन मितिषभ्यतहति ॥ तदेव तपआह॥१०० ॥
- (४) राघवानन्दः । अतएवाइ तपसैवेति । शुभ्यति जीवन् धृतोवा धृतकल्पोवा जीवस्तलात्ममुज्यतद्ति याद्य-वरुदयोक्तेः । वाशक्योगायत्रीजपविकल्पार्थः । तथाच चतुर्विशतिमतमः ॥ गायण्यास्तु जपन्कोटि प्रसद्दायां व्यपोद्दति ॥

लक्षाशीर्ति जपेषस्तु सुरापानात्ममुख्यते ॥ पुनाति हेमहर्तारं गायच्यालक्षसप्ततिः । गायच्यालक्षपद्मातु मुख्यते गुरुतल्पग इति ॥ गुरुतरत्वात्मकाश्मविषयमिदम् जपतोनास्ति पातकमिति च ॥ १०० ॥

- (५) **नन्दनः । सक्रद्धन्यादित्यस्यायमि**भायोव्याख्यातःस्वृत्यन्तरेण ॥ तत्मात्तुमुसर्कगृक्कन्यथाप्राजेन भूपितः । सक्रद्धन्यान्यतोवापि जीवन्नपि विशुध्यति ॥ वृते जीवित वा तिसन्यार्थिवोपि विशुध्यतीति । वा शब्देन ब्राह्मणस्य प-क्षान्तरमुक्तं क्षत्रियादौ वधएव ॥ १०० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । स्तेनः ब्राह्मणसुवर्णचौरः ॥ १०० ॥

तपसाऽपनुनुरसुस्तुसुवर्णस्तेयजंमलम् ॥ चीरवासाद्विजोऽरण्येचरेद्वस्रहणोवनम् ॥१०१॥

- (१) मेघातिथिः । इति च द्वादशवार्षिकं धर्मानुवादात्तस्यैवातिदेशीनब्रह्महत्यायाः शयश्वित्तान्तरं ब्रह्महणिय-इतमुक्तंतच्चरेदितियोजना । अपनुनुत्सुरपनेतुमिच्छुः शुर्विचकीर्षतीतियावत् ॥ १०१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्रह्मङ्णिनिमित्ते यद्भतमुक्तं द्वादशवार्षिकादि तज्ञातिशक्तयायपेक्षया द्रव्यस्योत्तमाधमसं-वन्धितया च यथायोगमुन्नेयमित्यर्थः ॥ १०१॥
- (३) कुळ्कः । तपसा र्ल्णस्तेयउत्पनंपापंद्विजोनिहंतुमिच्छन्नरण्यपहणात्पाथम्यास्य ब्रह्महणि यद्दतमुक्तंतत्कु-यात । एतस द्वादशवार्षिकंक्केशगौरवात्क्षित्रयादीनांमरणेन विकल्पितत्वास्वब्राह्मणसंबन्धिनःसुवर्णापहरणे ॥ पश्चकृष्णल-कोमाष्रस्तेसुवर्णस्तुषोडशेति सुवर्णपरिमाणंद्रष्टव्यंन ततोन्धूनस्य परिमाणापेक्षयामनूक्तपरिमाणस्य यहीतुंन्याभ्यत्वात् । यक्त्विकपरिमाणंभविष्यपुराणे श्रूयते तत्तथानुबन्धविशिष्टापहारे तथाविधमायश्चित्तविषयमेव । तथा भविष्यपुराणे ॥ क्ष-त्रियाद्यास्त्रयोवर्णानिर्गुणाद्यचतत्पराः ॥ गुणाक्यस्य तु विप्रस्य पञ्चनिष्कान्हरन्तिचेत् ॥ निष्कानेकादशतथादग्धातमानंतु पावके ॥ शुभ्येयुर्मरणाद्दीर चरेद्रह्मात्मशुद्धये ॥ १०१ ॥
- (४) राघवानन्दः। एतदेवतपः कथं कार्यीमन्यपेक्षां पूर्यात तपसेति। अपनुनुन्सः खण्डियतुमिन्द्युः। अस्र-हणोव्रतमिति द्वादशाब्दसंख्यामुण्डनकुटीवासभैक्षचर्यमिन्यंतिदेशार्थं नतुतत्त्वरूपमदर्शनार्थमः। ब्राह्मणस्यनिष्कचनुष्टयाति-रिक्तसुवर्णापहारे क्षत्रियादीनांमरणमेव। तथाच अविष्ये॥ क्षत्रियाचास्त्रयोवर्णानिर्गुणाचूततत्त्पराः॥ गुणाट्यस्यतु विप्रस्य पञ्चनिष्कान्हरन्तिचेत्॥ निष्कानेकादशान्वापि दग्ध्वात्मानं तु पावके॥ शुध्यन्ति मरणाद्वीरतन्त्रियात्वातु तस्य त-दिति॥ निर्यात्यातावत्सुवर्णस्यदानेन एकादशैत्यम्युच्ययमात्रं तेयदि साधवहति॥ १०१॥
  - (५) नन्दमः। अपनुनुत्सुरपनोदितुमिच्छन्॥ १०१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मर्छ पापं तपसाऽपनुनुत्द्यः ब्रह्महणोवतं द्वादशवार्षिकादि वर्तचरेत् ॥ १०१॥

एतैर्वतैरपोइत पापंस्तेयकतंद्विजः॥ गुरुबीगमनीयंतु व्रतिरेभिरपानुदेत्॥ १०२॥

- (१) मधासिथिः। ननुष वधेन शुध्यति स्तेनस्तपसाचेतिद्वयस्य प्राक्तनत्वादेतैरिति बहुवषनंनसम्यक् एतदे-बद्मापकं एवनिःशेषोक्तानप्यनुक्तान्कस्पेतानुबन्धायपेक्षया गुरुश्चीगमनप्रयोजनं गुरुश्चीगमनीयं निमित्तमपि प्रयोजन-मुच्यते प्रयोजयति प्रवर्तयतीति ॥ १०९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायमः। गुरोः पितुः सी गुरुसी माता तहमनीयं तदिमममनमः ॥ १०२ ॥
  - (३) कुझूकः । ब्राझणसुवर्णस्तेयजनितपापमेभिर्वतेदिजोनिर्दरेद्रततपसोर्द्वपोदकत्वात् । एतैरिति बहुवचनसंय-

न्यापेशया मनूक्तमपि मायम्बित्तंकल्पनीयमिति शापनार्थम् । गुरुक्तीगमननिवित्तंषुनः पापमेभिर्वक्ष्यमाणैः मायमित्तैनिर्ह्-रेत् ॥ १०२ ॥

- (४) राषवानन्दः । सुवर्णस्तेयपायिक्तः मुपसंहरन्गुरुतल्पन्नायिक्तमाहः एतैरितिपञ्चिषः । एतैरितिबहुवचनेन याज्ञवल्क्योक्तंत्रतमस्चि ॥ अनिवेष नृपे शुध्येतसुरापत्रतमाचरन् । आत्मतुल्यं सुवर्णं वा दथाद्वा विमतुष्टिकदिति ॥ गुरू-स्त्रीगमनीयं तद्वागायगमनिमित्तंपापम् । एभिः वक्त्यमाणैः ॥ १०२ ॥
- (५) नन्दनः । एतैरुक्तेर्वतिरिति बहुवचनप्रहणमितिदिष्टस्य ब्रह्महत्याव्रतस्य बहुत्वात् गुरुद्धीगमनीयं गुरुद्धीगम-नभवं एभिवंक्ष्यमाणैः ॥ १०२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । गुरुस्रीगमनेपापं एभिन्नतेः वक्ष्यमाणस्क्षणेः अपनुदेत् दूरकुर्यात् ॥ १०२ ॥ गुरुतत्प्यभिभाष्येनस्तप्रेस्वप्यादयोमये ॥ सुर्मीज्वलंतीस्वाश्लिष्येन्मृत्युना सविशुष्यति ॥१०३॥
- (१) मेधातिथिः । गुरुतल्पगोगुरुतल्पीतिवा पाढः तल्पीतिमत्वर्थीयन विशिष्टएवस्रीपुंसयोः संसर्गडच्यते गुरुरा-चार्यःपिताचेति तल्पशब्दोदारवचनः आचार्याणीमत्वेदंपायिकत्तमपरामातेव समानजातीयागमनइमानि त्रीणि पायिकत्तिति कल्पते बुद्धिपूर्वचामिभाष्येनः पापंविख्याप्य तप्तशयनेऽग्निरपर्शेऽयोमयेशयीत वृत्युनाशुष्यतीति वचनात् तप्तास्नीशकति-रयोमयीतामाश्कियेदार्किग्येत् ॥ १०३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुरुतल्पोगुरुतल्पगः । अभिभाष्य कथित्वा । अयोमये शयने तमे तापेन मृत्युह्तौ । सुमी लोहमतिमाम ॥ १ ३ ॥
- ( ३ ) कुह्नूकः । निषेकादीनि कर्माणीत्युक्तत्वाहुरः पिता तल्पंभायी गुरुतल्प्रंगुरुभायी तद्रामी गुरुभायीगमनपापं-विख्याच्य छोहमये तप्तशयने त्वप्यात छोहमयींश्चीपकतिकत्वा ज्वलंतीमालिङ्ग्ययृत्युना सविशुद्धोभवति ॥ १०३ ॥
- ४) राष्ट्रवानन्दः । तत्रादौ द्वानतः सवर्णादिगुरुपजीविषयरेतोविसर्गपर्यन्ततावदाहः गुर्वितिहाभ्याम् । गुरुतरुपी-तिमत्वर्थीयेन पाढेन संयोगविशेषः प्राप्यतइतिमेधातिथिः । अभिभाष्य विख्याप्य । एनः पापम् । अयोगये श्रयने । स्मौ तारशीयतिकतिवा ज्वरुप्तीमङ्गराकारां श्रिरुप्येदास्त्रिकेत् ॥ १०३ ॥
  - (५) नम्बनः। अयोगये तल्पइतिशंषःस्मींस्थूणाम् ॥ १०३॥
- (६) रामचन्द्रः । गुरुतल्पी सभायां एनः अभिमाष्य उक्त्वा अयोषये तल्पे त्वन्यात सूर्मी व्वलन्तीलोह्यतिमां आभ्जिष्यत् । सः मृत्युनाविशुष्यति ॥ १०६॥

स्वयंवा शिश्वरूषणावुत्कत्याधायचाञ्जलौ ॥ नैर्ऋतीदिशमातिष्ठेदानिपातादिसमाः ॥ १०४ ॥

- (१) मेघातिथिः । उत्कर्तनेन कल्पेन शोधनंशस्त्राधाक्षिप्तशक्तिः सर्वत्र सहकारिणी येनशक्येन छेनुंतत्सामर्थ्या-इत्यये प्रत्यगुदग्दक्षिणानैर्फती दिक् अजिसगोऽकुष्टिल्गः श्वभकूपदि न परिहरेदित्यर्थः कुड्यादिषुप्रतियातनहि तदा-पाताइच्छेदेव ॥ १०४॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वृषणमण्डकोशः । आतिष्ठेत् गच्छेत् । आनिपातादामरणात् । अजिञ्जगोजलप्रस्यादिपरि-इारार्थवक्रगतिमकुर्वाणः ॥ १०४ ॥

- (१) क्षुक्तृकः । आत्मनैव वा लिङ्गपृषणी छित्वाजली छत्वा यावश्वरीरपातमवक्रगतिः सन्दक्षिणपिमादिशंगः च्हेत् । एवंचीक्तमायिक्तद्वरंगुरुत्वात्सवर्णगुरुभार्याविषयं । ज्ञानतीरेतीविसर्गपर्यन्तमेथुनविषयम् ॥ १०४ ॥
- (४) राघवाणन्दः । शिश्रं लिङ्गं दृषणी मुक्ती तच्चयं उत्कत्य क्रित्वा आनिपातान् । मरणफलकनिपातपर्यन्तं अजिङ्गगः अकुरिलवर्त्माऽनुरीपी आतिरेष्ट्रच्छेत्यरिन्वयः ॥ १०१ ॥
  - (५) नन्दनः । आनिपातादाशरीरपातात् अजिसगोयथोपनतमार्गगामी ॥ १०४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शिभव्यणौ स्वयमुत्कत्य छित्त्वाऽज्ञलावाभाय नैर्फर्तीदिशमातिष्ठेत् । अजिल्लगः जलाप्रिपरिहा-रार्थं वक्रगतिमकुर्वाणः ॥ १०४॥

### खद्राङ्गीचीरवासा वा श्मश्रुलोविजने वने ॥ प्राजापत्यंचरेत्क च्छ्रमब्दमेकंसमाहितः ॥ १०५॥

- (१) मधासिथिः। अबुद्धिपूर्वकंत्रभायां भान्त्यागमनइदंशायिनतं द्विजातीयगमनेबुद्धिपूर्वकमि ॥ १०५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। त्विपतृभार्यान्तरस्यत्वानन्तरजातीयस्य कामाद्रमनआह खट्वाङ्गीति। खट्वाङ्ग खट्वायादः ण्डस्तिचिन्हतया धार्यमः। अर्थाचत्वानन्तरानन्तरजातीयपितृभार्यागवनेस्यार्थमः॥ १०५॥
- (३) कुङ्गृकः । सद्वाष्ट्रभृद्दस्रसण्डाकानोऽच्छिन्नकेशनसलोमश्मश्रुधारी संयतमनानिर्जने वने वर्षमेकंप्राजाप-त्यव्रतंचरेत् । एवंच वक्ष्यमाणप्रायश्चित्तलघुत्वात्स्वभार्यादिश्रमेणाञ्चानविषयंबोद्धव्यम् ॥ १०५ ॥
- (४) **राघवानन्दः । त्वभार्यादिभ्रमेण अज्ञा**नात् गमनेत्वाह खट्टाङ्गीति । खट्टाङ्गी खट्टाङ्गः शूलं तचुक्तः । चीरवासाः धृतवस्त्रखण्डः । श्मश्रुलोऽक्टतश्मश्रुः । प्राजापत्यं वक्ष्यमाणम् ॥ १०५ ॥
  - (५) नन्द्नः। खट्टाइं पृष्ठावंशास्थि॥ १०५॥

# चान्द्रायणंवा त्रीन्मासानभ्यस्येन्वियतेन्द्रयः ॥ इविष्येण यवाग्वा वा गुरुत्स्पापनुत्तये॥१०६॥

- (१) मेघ्रातिथिः । अतिदिष्टगुरुभावानांमातुलपितृष्यादीनांयाभार्यास्तद्रमनद्दंशयभित्तं हविष्यपयोमूलघृतादि यवागूद्रवपेयादि चीरंवस्रखण्डं श्मश्रुलोरुद्धश्मशुः समानजातीयायाअपि ध्यभिचारिण्यागमने रुष्वेवप्रायभित्तम् ॥ १०६॥
- (२) सर्वेतनारायणः । ब्राह्मणस्य शृद्धजातित्विपितृभायीगमनआह चान्द्रायणमिति । हविष्येण यवाग्वावेति चान्द्रायणबताङ्कभोजनसाधनामिथानम् । यवाग्वा यवकृतविलेन्या ॥ १०६ ॥
- (३) कुन्नुकः । यहा गुरुभायीगमनपापनिर्हरणायसंयतेन्द्रियः फलमूलादिना हृविष्येण नीवारादिकतयवाग्वा वा भोष्मासांभान्द्रायणान्याचरेत् । पुतञ्ज पूर्वोक्तादपि लबुत्वादसाध्वीमसवर्णीवा गुरुभायीगक्कतोददृष्ट्यम् ॥ १०६ ॥
- ( ४ ) राम्नवात्रम्दः । अतिदिष्टगुरुत्वानां मातुः पितृष्यादीनां सवर्णासाध्यीगमनविषयेत्वाह चान्द्रायणमिति । ए-तया मक्षणीयं द्वयं विकल्पेनाहविष्येति ॥ १०६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चान्द्रायणं इविष्येण यवान्दा वा गोधूमचूर्णस्य गुरुतल्पी चान्द्रायणं चरेतः पापापनुत्तये॥१०६॥ एतैर्वतरेपोद्देयुर्वद्वापातिकनोमलस् ॥ उपपातिकनस्त्वयमेभिन्निनाविधैर्वतैः॥ १०७॥
  - (१) मेघातिथिः। उक्तवस्यमाणसंशेपवचनीयम् ॥ १०७ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारात्रणः । महापातकसनत्वोक्तेषु शायान्तिमाह एतैर्वतिरिति । यदातु मरणाण्यकपायानिर्वाकितु-

- [नरी] द्वादशवार्षिक्यादङ्गानतस्तु तदर्धमित्युन्नेयम् । महापातिकनोमहापातिकसमाः । तत्राप्यनृतंत्रसमुत्कर्षद्रत्यादिनो-केषु गुरुलघुपापापेक्षया अनुबन्धाननुबन्धायपेक्षया च पूर्वोक्तानि लघुगुरुपायिकत्तानि यथायोगमुन्नेयानि । उपपात-किनस्त्वेवविधैनियमेरिमैःरिमिवक्ष्यमाणैः ॥ १०७ ॥
- (३) कुद्धृकः। एभिरुक्तवतैर्वसहत्यादिमहापातककारिणः पापंनिर्हरेयुः । गोवधायुपपातककारिणः पुनर्वस्यमाः णप्रकारेणानेकरूपवतैः पापानि निर्हरेयुः॥ १०७॥
- (४) **राधवान-दः । म**हापातिकशयश्यित्तमुपसंहर्न्नुपपातकशायश्यित्तमाह एतैरिति । **एतैरुकैमलान्पापान्यपोहेयु** -र्नाभ्ययेयुः । एतैः वक्ष्यमाणैः ॥ १०७ ॥
- (५) नभ्दनः । एतेरुक्तेरेभिर्वक्ष्यमाणेरत्रपिततैःसंसर्गिणांप्रायश्चित्तवचनतैरतेषामत्यन्ततुल्यताश्चमावनोदनार्थमित्य-वगन्तव्यम् ॥ १०७॥
  - (६) रामचन्द्रः । महापातिकनःमलान् एतैर्वते रपोहेयुः ॥ १०७ ॥

#### उपपातकसंयुक्तोगोघ्रोमासंयवान्यिबत् ॥ कृतवापोवसेद्रोष्ठे वर्मणा तेन संदतः ॥ १०८॥

- (१) मेधातिथिः। गोष्ठोगोषाती मूलविभुजाविदर्शनात्कः यवान् पिबेदिति यवसक्तुपानके चिदाहुः अन्येतु प्रकृतिश्र-ब्दःकार्येयवाग्वांप्रयुक्तोतोयवान् पिष्ट्रापायये दित्युक्तं भवति पूर्विसम्पक्षेऽश्रुतोदकादिद्ववकल्पना भवति निह यवाउदका-दिनाविनापातुंशक्यन्ते इहतु लक्षणमात्रमश्रुतकल्पनायाम्बल्ध्वीलक्षणा कतवपनः कतमीण्ड्यः केश्रच्छेदवचनोवा गो-हे यत्रगावश्रासते चर्मणातेनयेनगौईता अपित्वन्यस्यापि ॥ १०८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपपातकसंयुक्तइति शरणागतत्वादिविशेषणवद्गीहत्यायामहापातकतुल्यत्वात्तध्वच्छेदा-र्थमुक्तम् । यवान्पिवेत् यवागूंकत्वा मासं यवानभीयादित्यर्थः । कतवापोमुण्डितः । तेन चर्मणा तस्थागोश्यर्मणा संवृतः कतोत्तरीयः ॥ १०८ ॥
- (३) कुझूकः। अनेन विधिना यस्त्वित यावत्कुरुकमुपपातकयुक्तीगोघाती शिथिरुयवागूरूषैण मथममासंयवान्तिवेत् । सिश्संमुण्डितशिराष्ट्रनश्मश्रस्तेन हतगोचर्भणाच्चादितदेहोमासन्त्रयमेव गिष्ठे वसेत् । गामूत्रेणाचरेत्सानंसयतेदियः रुत्रिमल्खणवानितंहविष्यमन्त्रमेकाहंभुका दितीयेऽहि सायंदितीयवृतीयमासावश्रीयात् । मासन्त्रयमेव दिवापातस्तागाअनुगच्चेत्तासांच गवांखुरप्रहारादूर्ध्वमृत्थितंरजस्तिहन्नात्वाद्येत्कण्डूयनादिना ताः परिचर्य प्रणम्य च रात्रो भित्यादिकमन्तुवेच्योपविष्टआसीत् । तथा श्रुचिवगतकोध उत्थितासु गोषु पश्चादुत्तिष्ठेद्धने च परिभ्रमन्तीषु पश्चात्तः परिभ्रमेत् । उपविद्यस्त गोषूपविशेत् । व्याधितांचौरव्याघादिभयहेतुभिदाक्तान्तांपतितांकर्दमल्यांवा यथार्शिकमोचयेत् । तथोष्णे आदित्ये तपित मेथेच वर्षति शीते चोपस्थिते मारुते चात्यर्थवातिगोर्थययाशक्तिरक्षामङ्क्त्वाऽऽत्मनस्नाणंन कुर्यात्तथाऽऽत्मनोऽन्ये-वांवा गेदे क्षेत्रे खलेषु सस्यादिभक्षणंकुर्वन्तीवत्संच शीरंपिबन्तंन कथयेत् । अनेनोक्तविधानेन योगोन्नोगाः परिचरित स-गोवधकनितपापंत्रिभिमसिरपनुद्ति ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ १०० ॥ १०१ ॥ १०१ ॥ १०१ ॥ १०१ ॥ १०१ ॥
- (४) **राधवान्यः** । तत्रादौ गोवधविषयकमाह् उपेतिनविभः । मासंयवान्यिकेत् कतवापोगोष्ठेवसेच । तेन तदा येन तदलाभे तज्ञातीयेन ॥ १०८॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । मांसपृथद्भगासंयवान्यवागः कतवापउपकेशश्मशः तेन वर्मणा ॥ १०८ ॥

(६) रामचन्द्रः । यवान् गोमूत्रमिश्रितां यवागूं पिवेत् ॥ १०८ ॥

## चतुर्थकालमश्रीयादक्षारत्ववणंमितम् ॥ गोमूत्रेणाचरेरह्मानंद्वी मासौ नियतेन्द्रियः॥ १०९॥

- (१) मेधातिथिः। द्वीमासावेकैकमाहारंभुकाहितीयेऽहिन सायमश्रीयात्। स्वणविशेषेण क्षारप्रहणात्सैन्धवस्याः शतिषेषः। स्वतस्त्रःक्षारप्रतिषेषोहिद्वन्द्वेसितस्यात् तत्रवचनप्रवृक्तःपदद्वयस्यच स्वलार्थां युगपदिषकरणतायांद्वन्दः। स्थितिवेषणसमासे विशिष्टस्यार्थस्यनानुङ्गासंबन्धः। मितंत्वल्पमित्यर्थः नयावतानृप्तिर्भवति शरीरस्थितिश्वजायते गोमूत्रलानंतिष्विप कालेषु चतुर्थकालंद्वौमासाविति संबन्धः। एवंस्मृत्यंतरे ॥ क्ववपनोवसेद्रोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ द्वौमासौक्षान-मन्यस्य गोमूत्रेण विधीयते ॥ पादशौचिक्याकार्यमद्धिः कुर्वीत केवलं ॥ नचास्यद्वौमासावित्यनेन संबन्धःसंभवित स्नान-प्रहणंपादपूरणार्थस्नानकाले यदिपादाद्यशुद्धिर्भवत्यर्थात्तदुदकेनैव दृष्यशुद्धिविधिना शोधनीयमतआचमनमिषशुद्धव्यर्थमु-दक्तेनेवस्नाकालेऽन्यदामृदाशुद्धःसामृद्वारिक्रमेणेवकर्तव्या स्नानिवधौ गोमूत्रश्रवणादाचमनादौ कः प्रसङ्कः स्नानेऽपिगा-पश्चित्राकृतः शुद्धवर्थम् ॥ १०९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ततः परं हो मासी यवक्षारादिक्षारसैन्धवादिलवणविज्ञतमन्तं मितमष्ट्रयासनियमस्यात्यप-कर्षेण परिमाणत्वात्ताविन्यतं चतुर्थकालं पूर्वदिने नक्ताशानोऽपरिदेने उपोष्य द्वितीयदिने सायमश्रीयात् । प्रतिदिनिह्नं हो हो भोजनकाली तत्कालत्रयमितिकम्यैवं भुक्तं भवित । गोमूत्रेण तन्मात्रेण । अत्र चर्मसंवृतत्वगोमूत्रसानाचरणाद्यु-क्तवक्ष्यमाणाङ्गजातं प्रथममासे द्वितीयादीचोपसंहार्यम् ॥ १०९॥
- (४) राघवान-दः । किंच चतुर्थेति । हो मासौ गोमूत्रेण स्नानमाचरत् चतुर्थकालं चतुर्थभोजनमझारलवणा-त्रितमश्रीयात्कुर्यादित्यन्वयः त्रिभिर्मासैर्व्यपोहतीत्युपसंरात् ॥ १०९॥
- (५) नन्दनः । मासयोद्धितीयतृतीययोः कर्तव्यमाह चतुर्थकालमश्नीयादिति । चतुर्थकालंचतुर्थकालएकदिनमु-पोष्य द्वितीये दिने सायमिति यावत । क्षारंजिव्हाक्षरणक्डूषणसारभूतं ॥ १०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मितं परिमितं ॥ १०९ ॥

## दिवानुगच्छेद्रास्तास्तु तिष्ठन्यूर्ध्वरजः पिबेत् ॥ शुश्रूषित्वा नमस्कत्य रात्रौ वीरासनंबसेत् ॥१ १ ०॥

- (१) मैधातिथिः। यासांगवांस्थाने वसित तार्श्वरितुंगच्छन्तीःपश्चाद्वच्छेत।तच्छब्देनम्ब्यवमशांबासांगृहेरिथतस्ता-सां अन्यासांगच्छन्तीनांन भवत्यनुगमनं ताभिः समुत्थापितंरजोरेणुरुष्वंगच्छन् पिवेत् एवंतत्रैव ताभिः सहदिवसंविद्धत्य नाभिरेवसहपुनर्गोष्ठमागच्छेत् शुश्रूषित्वा कण्डूकर्षणरजोपनोदनेनोपगच्छन्नमस्कृत्य नानुशिरसामणामंकृत्वा वीरा-सनोवसेत् भित्तिशय्यादावनिषद्ययदुपविष्टस्यावस्थानंतद्वीरासनम् ॥ ११०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दिवानुगच्छेन्नाघे गच्छेत् । एतच्च यदा गावोगच्छन्ति तदैव । आगोवासंगिष्ठेवसेत् । दिवाच यदातदां खुराघातादूर्ध्वमृत्क्षिमं रजः पिबेत् मुखवातेन वक्ते प्रवेशयेत् । सुत्रूषित्वा कण्डूयनादिना । वीरासनंव-सेत् येनासनेनादावासीनस्तेनवासनेन राज्ञिक्षपयेत् । एतच्च तिष्ठन्तीष्विप गोषु ॥ ११० ॥
- (४) राघवान-दः । तेष्वेवेतिकर्तय्यतामाह दिवेत्यादिपश्चभिः । ऊर्ध्व ऊर्ध्वगामि रजः पिवेदास्वादयेत् । रात्री तासां गवां सन्निधौवीरासनंकत्वा वसेत्तिष्ठेदित्यन्वयः ॥ ११० ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । रजःपिबेत् रजीगोध्छिरकास्योमुहुर्गोखुरोखूतंपवित्रमः ॥ ९१० ॥
- (६) रामचन्द्रः । दिवातुगाः अनुगच्छेत् तिष्ठन्ऊर्ध्वरजः गोसंबन्धिरजः पिबेत् ॥ ११० ॥

#### तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु व्रजन्तीष्वप्यनुवजेत् ॥ आसीनासु तथासीनोनियतोवीतमत्सरः॥ १११॥

- (१) मधातिथिः । तिष्टन्तीत्येवमादिकोविधियंत्रकाश्चित्तिष्टान्ति काश्चिद्वजन्ति काश्चिद्वाऽऽसते तत्र भूयसीनांष-भैसमाश्चयेत् । वीतोमत्सरोलोभोयस्येति प्रदर्शनार्थचैतत् त्यक्तरागादिमनोदोषद्तियावत् नियतेन्द्वियवचनात् ॥ १५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दिवाकर्तव्यमाइ तिष्ठन्तीिष्वति । आसीनासूपविष्टासु । नियतस्तपः लाभ्यायादियावच्छ-क्यनियमवान् । मत्सरः क्रोधः ॥ १९१ ॥
- (४) राधवानन्दः । किंच तिष्ठन्तीष्विति । आसीनासु शयानासु उपविष्टः सन् । वीतमत्सरः किमित्येवं कुर्वन्त्ये-ताइत्यनुद्धिग्रत्दरयः ॥ १११ ॥
  - (५) मन्द्रनः। वीतमत्सरः तिष्ठन्तीषुगोष्विति विपरिणेतन्यमः॥ १११॥

#### आतुरामिशस्तांवा चौरव्याघादिभिर्भयैः॥ पिततांपङ्करुग्नांवा सर्वोपायैर्विमोचयेत्॥ १११॥

- (१) मधातिथिः। आतुरांच्याधितां अभिशस्तांगृहीतां भयैन्यांबादिनिमित्तैः सर्वेण सामर्थ्येन माणशन्देनोङ्घा-सपवनएव अल्पमाणीर्महापाणइति । स्थूलेबलवित च प्रयोगदर्शनात् तेनत्वयमशक्तेनसहायकोपादानेनान्युद्धारः कर्त-न्यः॥ ११२॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । भयैर्भयसाधनैरभिषकांपराकृताम् । सर्वोपायैर्यावच्छक्ति ॥ ११२ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । आतुरामीषधादिनासुस्तिनींकुर्यात् तथापि सृतायां नदोषः । तदुक्तमः ॥ औषधं सिहमाहारं दयाद्रोत्राह्मणेषु यः ॥ दीयमाने विपत्तिः स्यान्त सपापेन लिप्यतद्ति ॥ अभिशस्तां जोर्णतया स्वपोषकैः परित्यक्तामः । पतितां चोरादिभयैः । पद्भुममांच । सर्वमाणैः माणसन्वेन तद्वक्षातीनिवर्तेतिनभावः ॥ ११२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अभिशस्तांपीडितां भयेर्भयहेतुभिः ॥ ११२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अभिशस्तां आकान्तां भयैः भयसाधनैः ॥ ११२॥

#### उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम् ॥ न कुर्वीतात्मनस्राणंगोरकत्वा तु शक्तितः॥१ १३॥

- (१) मेधातिथिः। उष्णेन भूशं तपत्यादित्ये वर्षति पर्जन्ये शीते वा मारुते वर्गत वायौ भूशमिति ॥ ११३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । उण्णे आतपे । वर्षति बृष्टिकाले । शीते शीतपीडासमये । मारुते भ्रशंवाति सम्झावाता-दी । अकत्वा त्राणम् ॥ ११२ ॥
  - (४) राघवानन्दः । उष्णे सूर्याचातपे छत्रादिनात्मत्राणंन कुर्यातासामकत्वा ॥ ११३॥
  - (५) नन्दनः । उष्णेआतपे ॥ ११३॥

#### आत्मनोयदि वान्येषांग्रहे क्षेत्रेथवा खले॥ भक्षयन्तीन कथ्ययेत्यबन्तंचैव वत्सकम् ॥ ९१४॥

<sup>(</sup> ११२ ) भिशस्तां=भिषक्तां ( ख, ग, च, ण )

<sup>(</sup> ११२ ) सर्वोपायैः=सर्वप्राणैः ( क, ख, ग, घ, च, ज, झ, अ, ट, ढ, इ, ढ, ण, त, थ )

- (१) मधातिथिः । ब्रीह्मादिभक्षयन्तींगांनधारयेत् नचान्यानाचक्षीतिनवारणार्थं यदितु बधीयादाशंक्यतेबाधे-ति तृष्या तदा पूर्वोक्त करणेनदोषस्तदनुयहोविधीयतएवंपिबंतंवन्सकमि ॥ १३४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । भक्षयन्तीं सस्यानि । पिबन्तं मातुःस्तन्यम् । नान्यस्मै तन्तिवारणाय कथयेत् । धयन्त-मितिकचित्पारः ॥ ११४॥
  - (४) राघवानन्दः। भक्षयन्तीं सस्यमितिशेषः। दुग्धं पिबन्तं वत्सं च न कथयेत्॥ ११४॥
  - (५) नन्दनः । भक्षयन्तींगां पिबन्तरतनम् ॥ ११४ ॥

#### अनेन विधिना यस्तु गोघोगामनुगच्छित ॥ सगोइत्याकतंपापंत्रिभिर्मासैर्व्यपोहित ॥ ११५॥

- (१) मधातिथिः। दशगावोदेया एकोवृषमः शक्तौचत्वारिव्रतान्यविद्यमाने गदितधने ततोन्यूनं सर्वत्वंदेयवेदविद्यद्यद्वि बहुशः द्वयोरेकिस्मन्वा वेदविद्वहणंनबहुत्वार्यमनुवादेविद्विद्दामेव पात्रतयोक्तत्वात् यत्तुस्वृत्यन्तरेदहनवाहननम्बन्धः भपाशयोजनतेलोषधादियोगविपन्तांसशिखंवपनं कृत्वाप्राजापत्यंचरेत्ततश्रीलखण्डंद्यादिति तस्यनातिभयत्नेनेताहु क्रियाहु भवर्तते । तस्यममादलेपराधे गायश्चित्तमेतत् यतः ॥ यंत्रणेगोश्चिकित्सायांगूढ्यभिविमोचने ॥ यत्ने कृते विपत्तिःस्यात्मायश्चि चंनविद्यते ॥ औषधंसेहमाहारंद्याद्रोज्ञाह्मणेषुयः ॥ दीयमानेविपत्तिःस्यान्तसपापेनिल्यतद्वि सांवर्तं तथान्यासामासेच न शुद्धिक्ता पंचगव्यंपिवेत षष्ठ कालेपयः समाप्ते ज्ञाह्मणांस्तर्पयेत् तिल्धेनुंच द्वात् तथान्यार्द्यमासेन सकुयावकशाकपयो दिष्यृतं सकदिति विकल्पानेतान्वक्ष्यामि येन द्वयेण यः प्रयोगआरब्धः सत्नेवसमापनीयोनतु करिमाश्चदिक्षसक्तः कृतिमिश्चयावकादीनीति ब्रीहिभियंजेत यवववितिविकल्पतेपि दृत्यद्वयेन ब्रीहिषूपपत्तेः स्वच्ययाचैतेषांवा विनाशे यवाउपादीय न्ते प्रतिनिधिनैवंत्रयोगसमापिस्तत्वापि गोदानंविहितंत्रयैतावन्त्येवतपांस्यतीवत्ससहितांगांद्यादित्यत्रोक्तगौतमीयेच गांवे स्यवदिति तत्र श्लोत्रयस्य यज्ञविदुषोद्दयद्वितस्य दोग्धीबहुक्षीरांबालवत्सानिर्धनस्यगाहत्वा गौतमीयक्षेत्रारामादौ ब्रीहादिषु चप्रविश्यतिन्तवारणार्थमद्वते मामारयाम्येनामित नमयाबुद्ध्याकभ्यत्तायानिद्वासितव्य । तथाऽश्लोत्वर्यस्यक्तर्याक्षक्षीरा याश्च बुद्धपूर्वविष्यतेमासिकं सर्वतोनिर्गुणायानिर्गुणस्वामिकायाअबुद्धपूर्वविधमाजायत्वं तस्याप्वबुद्धपूर्ववृत्वायांत्रमासिकं मिति ॥ १९५ ॥ १९६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । गामनुगच्छति गवानुगमनसहितं व्रतं करोति ॥ ११%॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । उपसंहरति अनेनेति । विधिना उक्तेन ॥ ११५ ॥

रुषेभेकादशागाश्व दद्यात्सुचरितव्रतः ॥ अविद्यमाने सर्वस्ववेदविद्वयोनिवेदयेत् ॥ ११६॥

- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** वृषभैकारशाः यासांगवां वृषभएकादशः एकंवृषंदशस्त्रीगवीरितियावतः । अविद्यमानएताः बहित्ताभावे ॥ ११६ ॥
- (३) कुङ्क्ष्यः । वृषभएकादशोयासांताः सम्यगनुष्टितपायश्चित्तोदयात् अविषयाने तावतिथने सर्वत्वंवेदश्चेण्यो-ब्राह्मणेष्योदयात् ॥ ११६ ॥
- (४) राघवानन्दः । वृषभैकादशाः वृषभः एकादशोयासु गोषु । चितव्रतः छतोपवासत्रयः । अत्रतु व्रतत्रयमेवो-चितं मासत्रयसाध्यमेकं त्रिभर्मासैर्व्यपोहतीत्युपसंहाराष्ट्राह्मणधनुविषयम् । तदितरधेनुविषयंच उपोषणत्रयपुरःसरं गवामे-कादशकदानम् । अञ्चानेन गोमात्रवधेतु सर्वत्वदानम् । दानव्रताद्यसमर्थस्य तु यत्यदिश्वान्द्रायणमेव । अतएव याञ्चव-

हक्योक्तिकहपत्रयमपि संगच्छते । तथाहि ॥ पञ्चगव्यं पिबन्गोन्नोमासमासीत संयतः ॥ गांद्रेशयोगोनुगामी गोमदानेन शुभ्यति ॥ कच्छूं चैवातिकच्छूं च चरेद्वापि समाहितः ॥ दबान्तिरात्रं वोपोष्य वृषभैकादशास्तु गाइति ॥ याम्नवन्कीये मासपदमुपलक्षणं मासत्रयस्येति । अत्र शूलपाणिः ॥ मासत्रये द्वादशधेनवस्तेन षट्त्रिंशत्कार्षापणागवांदशकस्य दशकार्षा-पणावृषभस्य पञ्चकार्षापणास्तेनैकपञ्चाशत्पणाइत्येवं गोदानपर्यन्तमेकं व्रतमिति ॥ ११६ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । अविद्यमाने वृषभएकादशके ॥ १९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः। एकादशोवृषभोदश गाः॥ ११६॥

एतदेव व्रतंकुर्युरुपपातिकनोद्धिजाः ॥ अवकीणिवर्ज्यशुद्धचर्थचान्द्रायणमथापि वा॥ ११७॥

- (१) मेद्यातिथिः । एतदेवेति गोघातकत्रायिनंसर्वेत्रूपपातकेष्वतिदिशति । वैकल्पिकंचान्द्रायणमप्युपपातिकत्वे विशेषोपदेशान्तगोष्रस्य चान्द्रायणमिच्छन्ति तेषामुपपातिकत्ववचने गोष्रस्य प्रयोजनंष्ट्रग्यमः॥ ११७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। एतदेवव्रतं इतगोचर्मपरिधानमस्यासंभवात्तच्छून्यमः। उपपातिकनः पूर्वोक्ताः। एततः व्यानतः। अञ्चानतस्त्वाहः चान्द्रायणमिति। इदंच यत्र निष्कितिविशेषतोनीकाः तद्विषयमः। तत्रापि पापगुरुत्वापेक्षयाऽऽ- वृत्त्या योज्यमः॥ ११७॥
- (३) कुझूकः। अपरेतूपपातिकनीवश्यमाणावकीणिविज्ञताः पापनिर्हरणार्थमेतदेव गीवधपामिन्दायणंवा रुघुत्वात्कुर्युः चान्द्रायणन्तु रुघुन्युपपातके कातिशक्तिगुणाद्यपेश्यंवा योजनीयमः॥ ११७॥
- (४) राघवानन्दः । उपपातकप्रायम्बित्तमुपसंहरन् अन्यवातिदिशति एतदेवेति । अपिना पयःपराकयोर्घहणम् ॥ उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा ॥ पयसावापि मासेन पराकेणापि वा पुनरितियाद्भवल्क्योक्तरितिमनूक्तेषु प्रायम्बित्तेषु उपपातकेषु त्रयाणां विकल्पेन प्रवेशः तथैकार्थास्तु विकल्पेरम्तितिन्यायान् इति ॥ ११७ ॥
- ( ५ ) नन्द्रमः । एतद्रोहत्यावतं ॥ अवकीणीभवेद्रत्वा ब्रह्मचारीतुयोषितिमितियाज्ञवरुयः । बुद्धिपूर्वविषयंगीवतम्बु-द्धिपूर्वविषयचान्द्रायणमः ॥ ११७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अवकीणिसंश्रंपुरुषंवर्जयत्वा ॥ ११७ ॥

अवकीर्णीत् काणेन गर्दभेन चतुष्यथे ॥ पाकयज्ञविधानेन यजेत निर्म्नतिनिशि॥ ११८॥

- (१) मेधातिथिः । अवकारोऽवकीर्णो ब्रह्मचारिणोव्रतनियमःस्त्रीसंग्योगस्क्षणः सोस्यास्तीत्यवकीर्णो वक्ष्यित कामतोरितसः सेकमिति काणेन गर्दभेनेति सगुणद्रध्यनिर्देशः । चतुष्पथेनेति देशस्य निशीति कालस्य नैर्ऋतमितिदेवताया पाकयक्षविधानेनेतीति कर्तव्यताविधानं ननुचपशुयागाअग्निष्टोमीयपशुयागाअग्निष्ठोमीयपशुम्कतयः सत्यंसएवपाकयक्षप्रकृतिः सत्यधिकारेहि उक्तंच पशुरिपद्भवति पयोपिद्भवतीति पाकयक्षाः पूर्णमासादयः ॥ ११८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अवकीणिशयिक्तमाह् अवकीणीति । पाकयञ्चसह्चरितःपशुकल्पआश्वलायनगृहादा-वुक्तः । निशि रात्रौ । निर्फतिदेवताम् । एतचालोकिकाप्रावेव ॥ ११८॥
- (३) कुद्भुकः। अवकीर्णी वक्ष्यमाणः काणेन गर्दभन रात्री चतुष्यथे पाक्रयक्केन तस्त्रेण निर्कत्याख्यांदेवतांय-नेत्॥ ११८॥

- (४) राघवावन्दः । अवकीर्णि [ वर्जमित्युक्तंतस्यपायश्चित्तमाद् अवकीर्णिति पह्निः । पाकयद्वविधानेन वैश्व-देवविधानेन ] ॥ ११८॥
  - (५) न्द्रनमः । काणेन गर्दभेन काणंगर्दभं पशुमालभ्य पाकयब्रविधानेन पाकयब्रुपयोगेणलार्सेनेत्यर्थः॥ ११८॥
- (६) रामचन्दः। अवकीणीं भतवतः निर्फातिदेवतां पाकयञ्जविधानेन सप्तपाकसंस्थापकारेण काणेन गर्दभेन ए-काक्षिगर्दभेन निशि यजेत्॥ ११८॥

## इत्वामी विधिवद्धोमानंततश्वसंमेरयूचा ॥ वातेन्द्रगुरुवङ्गीनांजुड्डयात्सर्पिषाइतीः ॥ ११९ ॥

- (१) मधातिथिः। अग्रीयदाहोममिष्ठहोमान्य स्दर्यस्यायदित अतः समाप्तेषु होमेषु मङ्ग्यदृन्दाय मृहस्पत-येऽग्रयेऽप्याङ्गतीर्जुङ्गयात् समित्यनया ॥ समासिश्चन्तु मङ्तःसमिग्दःसंबृहस्पतिः ॥ संचायमिष्ठःसिश्चतु प्रजयाच धनेनचे-त्येतयाजुङ्गयान्मान्त्रवर्णिकत्वात् । देवतानांश्लोकेवातमञ्च्छब्दोमञ्द्रहस्पतिश्रब्द्लक्षणावतोवातादिषु स्पाहाकारादौ मञ्द्रहस्पतिशब्दौप्रयोक्तव्यो न वातगुङ्शब्दौ ॥ ११९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विधिवन्नैर्फतदैवतमन्त्रैः । होमान् वपया मासेन च मधानदेवतायै स्विष्टकतेषान्ततइति तिसञाहुतीः । तदन्ते संमासिश्चन्तुमरुतः सिनन्दः संबृहस्पतिरित्यृषा एतस्मतिपाणादिदेवतानां घृतेनाहुतीराहुतित्र-यं जुहुयात् ॥ ११९ ॥
- (३) कुछूकः । ततोनिक्त्यैगईभवपादिहोमाग्यथावचतुष्पथे कत्वा तदग्ते संमासिचग्तु मरुतह्त्येतया ऋषा भारतेन्द्रमृहरपत्यभीनांघृतेनाहुतीर्जुष्ट्रयात ॥ ११९॥
- (४) राघवानन्दः । [ होमान् गर्दभरसादिहोमान् । तेच ] कामाय खाहा निर्फतये खाहा रहाँदेवताभ्यः खाहे-तिवसिष्ठलग्णान् । समित्यृचा समासिञ्चन्तुमरुतद्दयेतथर्चा गुरुः बृहस्पितः ॥ ११९ ॥
- (५) **नन्दनः** । तत्र प्रधानहोममुपहोमांश्राह हुत्वामी विधिवदोमिति । संततमिति । संततमिति । समेत्यूचासममा-सिञ्चन्त्वित्यूचा ॥ १९९ ॥
- (६) शमचन्द्रः । विधिवदग्री हुत्वा होमान् अन्ततः पश्चात् समित्यृचा वातोवायुः इन्द्रः गुरुः बृहस्पतिः एषामाहु-तीःसर्पिषा जुहुयात् ॥ ११९॥

# कामतोरेतसः सेकंब्रतस्थस्य द्विजन्मनः ॥ अतिक्रमंघतस्याद्वर्धमंज्ञाब्रह्मवादिनः॥ १२०॥

- (१) मेधातिथिः । अवकीणिपदार्थनिरूपणमतश्चोपात्तव्रतातिरिक्तविषयपुर्वविद्यायते व्रतस्यास्येति । ब्रह्मच-योत्रमस्थस्येति रमृत्यन्तरदर्शनाद्विद्वयं रेतःसेकस्त्वस्यैव विश्लेषतःप्रतिषिद्धोग्तरेणापि स्त्रीसंप्रयोगं कामतःसेकैविधिरय-म ॥ १२०॥
- (२) सर्वज्ञणारायणः । अजान्तरा कामतइत्यवकीणिलक्षणाभिधानंवातादिदैवतर्षाह्योमस्तुति प्रस्तावयितुमः। इतं अक्षचर्यवनस्थयातित्वनियमपरियहः चान्द्रायणादिव्रतंत्र तच स्थितस्य व्रतस्यातिक्रममः॥ १२०॥
- (१) कुल्लूकः । अमिर्कत्वादवकीर्णवतोलक्षणमाह् कामतहति । द्व्यातोद्दितः ॥ अवकीर्णी भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी च योषिर्तार्मात वचनात्क्वीयोनी शुक्रोत्सर्गब्रह्मचर्यस्यातिक्रममवकीर्णरूपंसर्वद्वावेदविदः प्राहुः॥ १२०॥

- (४) राघवानन्दः । वादादीनामेवहोमोऽर्थवादः । कामतइत्यवकीणिलक्षणं ॥ अवकीणीभवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितमिति याञ्चवल्योक्तेः ॥ १२० ॥
- (५) चन्युचः । एतदकामतोरेतः सेकविषये प्रायश्चित्तमुक्तमथ कामतस्तु विशेषमाह कामतोरेतसः सेकमिति । अतिकर्मलोपंत्रतस्य ब्रह्मचर्यस्य ॥ १२० ॥
  - (६) रामचन्दः। व्रतस्थस्य कामतः रेतसःसेकं रेतसः क्षरणम् ॥ १२० ॥

मारुतंपुरुहूतंच गुरुंपावकमेव च ॥ चतुरोबितनोऽभ्येति ब्राह्मतेजोऽवकीिंगनः॥ १२१॥

- (१) मेधातिथिः । आचाहुतिरिति विधेरर्थवादोत्रतिनः सतअवकीणिनः यत्त्रस्रतेजोविविधविज्ञानोपार्जिते-पुण्यंतद्देवतांदेवतामुपैत्युपसंक्रामित तत्र रुयंगच्छतीतियावत् । व्रतिनोपैतीितविवक्षितम् ॥ १२१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विकिरणादिक्षेपाद्गतस्थस्यावकीणीतियोगउकः । मारुतमितिमकताद्वृतिस्तुत्युपयुक्तमः । गुरुं बृहस्पतिमः । ब्राह्मं वेदेन सहितं तेजः ॥ १२१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । व्रतचारिणोवेदाभ्ययननियमानुष्ठामजंतेजः तदबकीणिनः सतोमरुदिन्द्रवृहस्पतिपावकांश्रनुरः संक्रामित अतस्तेभ्यआज्याष्ट्रतीर्जुहुयात् इत्याज्याह्रतेरयमनुवादः॥ १२१ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । पुरुहूतं पुरुभिर्बहुभिर्हूयतेऽस्माइति शक्तमः । ब्राह्मं वेदाध्ययनजमः ॥ १२१ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । व्रतिनोऽवकीणिनोबासंतेजोमस्तादीश्वतुरोध्येति पविशति चतुर्थेत्याहुः व्रस्तवादिनइति श्रुतेः॥१२१॥
  - (६) रामचन्द्रः । अवकीर्णिनः व्रतिनः बाल्ये [ ब्राह्मं १ ] तेजः चतुरः मारुतादीनां देवानां सकाशमभ्येति॥१२१॥ एतस्मिन्नेनसि प्राप्ते वसित्वा गर्दभाजिनम् ॥ सप्तागारांश्वरद्वेक्षंस्वकर्मपरिकीर्तयन् ॥ १२२ ॥
    - (१) मेघातिथिः । विसत्वा आछाच खकर्मावकीर्णोलीत्येवम् ॥ १२२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रकतकर्मशेषमाह एतिलिलिति । पूर्वोक्तहोमं कत्वा एतदब्दंकर्तव्यमित्यर्थः । गर्दभस्य हविक्त्यादनभृतस्याजिनंचर्म त्वकर्माधिकरणम् ॥ १२२ ॥
- (३) कुह्यूकः । एतिसम्बदकीर्णाख्येपापउत्पन्ने पूर्वीकंगर्दभयागादि रूखा गर्दभचर्मपरिषायेति हारीतस्मरणात्स-गर्दभसंबिश्चिमंत्रावृतोवकीर्ण्यहमिति स्वकर्मख्यापनंकुर्बन्सप्तगृहाणि भैक्षंचरेत् ॥ १२२ ॥
- ( ४ ) राघवान-दः । गर्दभहोमोत्तरकृत्यमाह् एतिलिनिति । एतिल्निविति । वसित्वा परिधाय । त्वकर्म-अवकोर्ण्यलीतिल्यापयन् ॥ १२२ ॥
  - (५) मन्द्रमः । एतत्मिन्नेनसि कामतः छतेऽवकीर्णत्वे ॥ १२२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतिलन् एनसि मामे सति गर्दभाजिनगर्दभस्यचर्म ॥ १२२ ॥

तेभ्योलब्धेन जैक्षेण वर्तयनेककालिकम् ॥ उपस्पृशंक्षिषवणंत्रब्देन सविशुध्यति ॥ १२३॥

- (१) मेघातिथिः। मातर्मध्याह्मापराह्मपूपरपृशनलानंकुर्वनसंवत्सरेण पूर्तोभवति ॥ १२३॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । एकका**लिकं दिने एकवारम् । वर्तयन् भोजनेन माणरिथातिकुर्वन् । उपस्पृशन् सामंकुर्व-न् ॥ १२३ ॥
- (३) कुङ्गूकः । तेभ्यः समगृहेभ्योलब्धेन भैक्षेणैककालमाहारंकुर्वन्सायंशतर्मभ्यंदिनेषु च स्नानमाचरन्सोवकीर्णी-संवत्तरेणैव विश्वभ्यति ॥ १२३ ॥

- ( ४ ) राघवानन्दः । उपस्पृशन् सानंकुर्वाणएव शुभ्यतीतिभावः ॥ १२३ ॥
- ( ५ ) मन्द्रमः । तेभ्योऽगारेभ्यः वर्तयजीवन् ऐककालिकमिति त्वार्थे उक्षत्यः । उपस्पर्शनंस्नानम् ॥ १२३ ॥
- (६) रामचन्दः । तेभ्यः सामागरिभ्यः । त्रिषवणं त्रिकालमः । उपस्वृशन् स्नानंकुर्वन् ॥ १२३ ॥ जातिभंशकरंकर्म कत्वान्यतममिच्छया ॥ चरेत्सान्तपनंकच्छ्रंपाजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥
- (१) मेधातिथिः । समाप्तान्युपपातकानि । अन्यतमित्यनुवादोनहिनिमित्तानांसमाहारसंभवःसमुदायविवक्षा-यां नचकस्यचित्मायश्चित्तमुपदिशति । कोहि मनुष्यः सर्वाणि जातिश्चंशकराण्यकार्याणिकुर्यात् । एकप्वशब्दः माय-श्चित्तानुदेशोऽशास्त्रतामसङ्गोन च साहित्यविवक्षाप्युक्ता रुक्षणत्वेन अवणात्पुरुषंपतिनिमित्तानामतः मत्येकंवाक्यपरिस-माप्तिर्यस्यपितापितामहःसोमंनपिबेदित्यण्यतरस्य भितुःपितामहस्य वासोममपीतवनोभवत्येव पशुर्यथासत्यप्युभयश्चवणे-ययुभयंहविरितियाच्यादित्यग्यतरहविर्विनाशोमिभवत्येवपंचशरावः । एवंसर्वमायश्चितेषु द्रष्ट्य्यम् । इच्चयेति विवक्षितम-निच्चयेतिच प्राजापत्यसान्तपन्रयोश्चरूपंवस्यति ॥ १२४॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । जातिश्रंशकरं पूर्वोक्तमः । इच्छया कामतः । सांतपनं सप्ताहसाध्यमः ॥ १२४ ॥
- (३) कुद्धूकः । ब्राह्मणस्य इजः कत्वेत्यादिजातिश्रंशकर्मीक्तंतन्मध्यादग्यतमंकर्मविशेषंद्च्यातः कत्वा वक्ष्यमाणं सान्तपनंसप्ताहसाध्यंकुर्यात् । अनिच्यातः पुनः कत्वा प्राजापत्यंवक्ष्यमाणंचरेत् ॥ १२४ ॥
- (४) शघवाणन्दः । उक्तजातिभंशकरमनूच मायम्बित्तमाह जातिभंशेति । इच्चया कृत्वेत्यन्वयः सान्तपनादिवत जातस्य सक्षणं वक्ष्यमाणम् । अनिच्चयातुपाजापत्यं कसूम् ॥ १२४॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । नातिभंशकर्रमिति । ब्राह्मणस्य रुनःकरवेत्याषुत्कंकर्म ॥ १२४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इच्छया सान्तपर्नङ्ख्रं अनिच्छया प्राजापत्यंङ्ख्रमः ॥ १२४ ॥

सङ्करापात्रकत्यासु मासंशोधनमैन्दवम् ॥ मिलनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यवक्ष्यहम् ॥ १२५॥

- (१) मेधातिथिः । सङ्गरीकरणमपात्रीकरणपूर्वमुक्तेनित । एवसङ्करापात्रकत्यात्मिति संश्लिभेराद्रष्टुवचनम् । छ-त्याशब्दः प्रत्येकमभिसंबध्यते । छत्यंकारणम् । ऐन्द्वोमासःचान्द्रायणोयावकीयविकारःपेयलेह्यादः । अत्राविशेष-भवजेपीच्छानिच्छयोर्गृहलघुभावोविञ्लेयः ॥ १२५॥
- (२) त्तर्बत्तमारायणः । संकरापायकत्यात् संकरीकरणेषु [ अपात्रीकरणेषु ] च मासंक्रियगुणमैन्दवं चान्द्रायणं शोधनमः । मासमिति प्रायम्बित्तसौन्यक्छ्रस्यैन्द्रवपदेन परियद्वशद्द्रानिरासार्थमः । एतत्कामतः पूर्वोक्तंसांतपनमः । तत्रोयान् वकैः प्रमुतिभात्रं यवानांषूणं गोमूत्रेसाथित्वा तस्य तमस्य पानमः । एतदकामतः । कामतोद्दिगुणमः ॥ १२५ ॥
- (३) कुक्कृकः। सराश्वीट्रेत्यादिना सङ्ग्रुतीकरणान्युकानि निन्दितेण्योधनादानिमत्यादिना चापात्रीकरणान्युकानि तेषांमध्याद्वयतमित्र्यादाः इत्वा चाण्दायणमासंशुद्धये कुर्यात्। इतिकीटवयोद्दत्येत्यादिना मिलनीकरणान्युकानि तच्य-ध्यादेकमिच्छातः कत्वा त्रिरात्रेयवागूंकथितामशीयात्॥ १२५॥
- (४) द्राघवाणन्दः । एवं संकरापात्रीकरणयीराह संकरिति । ऐदवं चान्द्रायणम् । यावकीयवागूः सतप्तस्यहं भी-क्तव्यः ॥ १२५ ॥

- (५) मन्द्रमः । सङ्क्ररणीषु पात्रत्वकरणीषु च क्रियासु ऐन्दर्वचान्द्रायणं मिळनीकरणीयेषु मलावदेषु तप्तंतप्ररूखं व्यहंयावकमयावान्तमः ॥ १२५॥
- (६) रामचन्द्रः । संकरः वर्णसंकरः अपानहस्ते दानकरणं कत्याद्य अभिचारादिकियाद्य ऐन्दर्व चान्दायणं मासं मासपर्यन्तं कायशोधनमः । तु पुनः मिलनीकरणीये कर्मणि तमः तमकत्रः स्यातः म्यहं यावकः यावकाहारः ॥ १२५ ॥ तुरीयोब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वधे स्मृतः ॥ वैश्येऽप्टमांशोवत्तस्थे शुद्धे क्वेयस्तु घोडशः॥ १२६॥
- (१) मेघातिथिः । सवनगतयोराजवैश्ययोर्बाह्मणसमुक्तं इहत् ततोग्यत्र त्वधर्मानुष्ठानयोश्यतुर्थाष्टमविभागविधिः । तथाच वृत्तस्य पहणंसर्विक्रयार्थम् । त्रीणि वर्षाणि क्षत्रियस्य सार्थवर्षवैश्यस्य नवमासानशृद्धस्य । यत्तु स्त्रीशृद्धस्य विश्वस्य विश्वस्य वृत्ताविष्ठव वाऽधर्मिस्थतयोःशृद्धस्य वृत्तिहिक्तशृश्चूषादि नमहायद्भानुहानंचवृत्तंशीलंतिष्ठति गहने यथा समये त्वधर्मपराणांविधिवत्यायश्चित्तम् ॥ १२६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षत्रादिहत्यासु प्रायश्चित्तमाह तुरीयइति । ब्रह्महत्यायाः ब्रह्महत्यादिगायश्चित्तस्य द्वादश-वार्षिकादेः तुरीयश्चतुर्थभागः नतु मरणस्य तत्तुरीयभागासंभवात् तत्तदुपाधिविशेषादेव प्रायश्चित्तानामधिकालपत्वे । अत्रा-पि क्षत्रियविशेषणतया वृत्तस्थपदमावर्तनीयमः । वैश्ये हतइतिशेषः । अष्टमांशोब्रह्मवश्यायश्चित्तस्य । एवं षोडशहत्यत्रा-पि शुद्धे वृत्तस्ये । अत्रच प्रायश्चित्तं विशेषतउपदिशतापि स्त्रीशुद्धविद्क्षत्रवधइति क्षत्रादिवधानामुपपातकसङ्गाकरणं तत्सं-सार्गणामुपपातिकसंसर्गितया कर्मानधिकाराभावद्गापनार्थमः । महापानकत्वेद्गेषां तत्संसर्गस्य पातित्यहेतुत्वातः । द्विजा-तिकर्मभ्योहानिःपतनिमितवचनात्मावभायश्चित्तात्सर्वकर्महानिःस्यादिति ॥ १२६ ॥
- (३) कुछूकः । ब्रह्महत्यानुरीयोभागः त्रैवार्षिकरूपः द्वादशवार्षिकस्य चतुर्थोभागः । एतच प्रायश्चित्तंस्त्रीश्द्रविद्-स्रत्रवषदत्युपपातकत्वेनोपिदष्टं । त्रैवार्षिकैत्वापेक्षया गुरुत्वाद्दत्तस्यक्षत्रियस्य कामतोवधे द्वष्टब्यं । वैश्ये साध्वाचारे का-मतोहतेऽष्टमोभागः सार्धवार्षिकंत्रतं शूदे वृत्तस्ये कामतोहते नवमासिकंद्रष्टव्यम् ॥ १२६ ॥
- (४) राघवानन्द् । स्रीश्रद्दक्षत्रियवधोनास्तिक्यंचोपपातकमित्युपपातकत्वेनोक्तानां विशेषतः प्रायम्बित्तमाह तुरी यहित । तुरीयस्रीवार्षिकः । अष्टमांशः सार्धसांवत्सरिकः । षोडशोंशोनवमासिकः एतद्वतस्थक्षत्रियादीनां कामतोवधे । अह्म हत्यायाहित तद्धमंभिक्षामुण्डनादिमामये वृत्तस्थहितित्रिष्वनुषञ्जनात् ॥ १२६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । क्षत्रियस्य वृत्तस्थस्येतिविपरिणामः ॥ १२६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इति क्षत्रियादिकर्मकर्तृकमित्यविरोधः । जातिमात्रक्षत्रियवधे मृत्तस्यक्षत्रियवधे ॥ १२६॥ अकामतस्तु राजन्यंविनिपात्य द्विजोत्तमः ॥ १२७॥
- (१) मेघातिथिः । इदमपरंदानपायिक्तंसंभविद्यस्य । तपोनास्तीति वश्यित दानेन वधनिर्णेकमित्यादि । अन् कामतइति नविवक्षितेमहत्त्वात्मायिक्तस्य । यदिवा सवनगतयोरेवाकामतइति कल्पनीयम् । वृषभएकोयासांसङ्के ता-वृषभैकसङ्काः ॥ १२७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यागस्यक्षत्रियविद्घातेतुकामतोत्रह्महमतमुक्तमकामतस्तत्राह् अकामतहति । वृषभए॰ कोगावम् स्त्रियःसहस्रमिति वृषभैकसहस्रागावः॥ १२७॥

<sup>&</sup>quot;वािषकत्वापेक्षया=मासिकापेक्षया (अ)

- (१) कुल्लूकः । अबुद्धिपूर्वकंपुनः क्षत्रियंनिहत्य वृषभेणैकेनाधिकंसहसंयासांगवांताआत्मशुक्ययंत्राह्मणेन्योदचा त्॥ १२७॥
- (४) राघवानन्दः । तेषामेवाकामतोवधेष्याह अकामतइतिचतुर्भिः । द्विजोत्तमः द्विजउत्तमोयत्र समुदाये सतथा चातुर्वर्ण्यामत्यर्थः । वृषभैकावृषभएकोयासुगोषु एवमेकशतमित्यादिक्केयम् ॥ १२७ ॥
- (५) नन्दमः । कामतोवधएतदुक्तमकामतस्त्वाह् अकामतस्तु राजन्यमिति । ऋषभेणैकेनाधिकं सहस्रं यासांताऋः षभैकसहस्रागाः ॥ १२७ ॥

#### च्यम्बंचरेद्वा नियतोजटी ब्रह्महणोव्रतम् ॥ वसन्दूरतरे पामाद्वश्चमूलनिकेतनः ॥ १२८॥

- (१) मधातिथिः । आद्योर्थःश्लोकस्तुरीयइतरस्यानुवादीजयीति चौरखद्वाङ्गधारणादिनिष्कत्यर्यमिति केचित् । त-दुक्तंत्रत्रैवतेधर्मास्तदीयनुरीयभागातिदेशीनान्येषांसत्यपि संभवे सरस्वतीपरिसर्पणादीनामिवप्रयोजनसत्त्वोपपसींदूरतइति-पामान्त्रवृत्तिर्वक्षमूले कुटीकृत्वेति ॥ १२८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । न्यब्दंचरेदिति दानाशक्तौ । एवंच न्यब्दब्रह्महत्रतमयश्चित्तस्य गोसहस्रदानानुकस्पत्वे-नाभिधानात्स्वकल्पितगणनानुरोधेन यत्केश्चिद्वादशवाधिकव्रतानुकल्पत्वेन षष्ठ्यधिकगोशतत्रयदानं केश्चितद्वादशीत्य-धिकगोशतदानंब्यवस्थापितं तद्वमोदेवेति मन्तब्यम् ॥ १२८ ॥
- (३) कुल्लूकः । यहा संयतोजयवान्यामाह्मिकष्टवृक्षमूले कतिनवासोत्रसहिण यदुक्तंत्रसहाहादशसमाहत्यादि तह्र्षत्रयंकुर्यात् । नतु तुरीयोत्रसहत्यायादत्यनेन पुनरुक्तिर्वाच्या । जदी दूरतरे पामाहक्षमूलनिकेतनहित वचनाचितिरिक्तशव शिरोध्वजधारणादिसकलधर्मनिवृत्त्यर्थत्वादस्य पन्थस्याकामाधिकाराश्चेदमकामतः अतएवाङ्गलाघवाणुचितमः॥ १२८॥
- (४) राघवानन्दः । दुर्वृत्तानां कामतोवधापेक्षया वा विकल्पः । अत्र जटीतिविशेषणात्पूर्वे मुण्डनं बोद्धध्यं । ब्रह्महत्यायाइत्यादिविशेषणं भेक्षचर्याशिरोध्वजादिधारणायुर्थे । ब्यब्दतुरीयांशयोःसमानत्वेऽपि मुण्डनादिभेदेन कामतोः उकामतइति ॥ १२८ ॥

#### एतदेव चरेदब्दंप्रायिश्वत्तंद्विजोत्तमः ॥ प्रमाप्य वैश्यंटत्तस्थद्याद्वैकशतंगवाम् ॥ १२९॥

- (१) मधातिथिः । पूर्वत्राष्टमींशः । अनेन द्वादशीविधीयते । अनुल्यत्वादब्दन्यूनगुणस्य विधिरयमितिविद्याय-ते । ननुक्तस्थइतिश्रुतंसत्यंसंप्रतिकृत्तस्योवधकाछे प्राकृतिगुणइति । यस्तु सर्वदैव कृतस्थस्तस्य पूर्वविदितिद्येयम् ॥१२९॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतदेवेति सवनस्थवैश्यवधे । द्याद्दैकशतंगवामिति वाकारः समुख्यार्थः । व्रतान्ते ए-कवृषाधिकगोशतदानंकार्यमित्यर्थः । अन्यथाहि दानमुका तदनुकस्पतया व्रतमुपदिश्येतेति युज्येत । त्रिवर्षानुकस्प-सहस्रव्यवस्थाअयणेनच वार्षकगोशतदानस्यासंगतिरवेति । द्यार्थकशतमितिकचित्पारः ॥ १२९ ॥
- (३) कुङ्गूकः । एतदेव द्वादशवार्षिकवतमकामतः साध्वाचारंवैश्यंनिहत्य वर्षमेकंत्राद्मणादिः कुर्यात् । एकाधिकंवा गोशतंदचात् ॥ १२९ ॥
  - ( ४ ) राघवाणन्दः । एतदेवेति । जटादिधारणवृक्षम्छनिकेतनादिविधिष्टगोदानेनसङ् विकल्पितम् ॥ १२९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । ऋषभेणैकाथिकंगवांशतं एतदेव मकतम् ॥ १२९ ॥

एतदेव व्रतंकत्स्रंषण्मासान् शूद्रहा चरेत् ॥ टबनैकादशावापि दबाद्विपाय गाः सिताः॥ १३०॥

- (१) मेधातिथिः । अत्रापि मासषर्कंनवकंच बृत्तस्थेतरभेदेनयोज्यम् । यथाश्रुतसंख्यंच गोदानंसर्वत्र वैकल्पिकं द्विजोत्तमपहणंच प्रदर्शनार्थं सिता न वर्णतः किर्ताहं शुद्धिसामान्याद्याबहुक्षीराक्रयपत्याअनष्टप्रजाश्य ॥ १३० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। एवं वृत्तस्थश्रद्भवधोक्तद्वादशवार्षिकब्रह्मत्रवार्षक्रव्रह्मतषोडशांशचरणाशक्तो। एतदेव व्रतमितिक्वन्तिः। तत्र वृत्तस्थश्रद्भवधोक्तद्वादशवार्षिकब्रह्मद्भविष्ठशांशचरणाशक्तो। एतदेवव्रतमिति पण्मासव्याचरणं वृष्याः धिकदश्योदानसहितमत्रोपदिष्टमः। उभयतोधिकस्यैकस्यवृष्यस्यदानविधानाद्वेश्येष्यधिकएकोवृष्योदेयद्दितगम्यते। व-सेदूरतरद्दस्यादिनाच यामान्तादिवासोवैकल्पिकोब्रह्मतोक्तोत्रक्ययुद्धस्यते। जद्यीतित्वनुवादमात्रंशविष्ठिराधारणायक्वान्त-रिनवृत्त्यर्थमः। अश्वच द्विकोक्तमद्द्यभिधानाक्वाह्मणस्यैव तद्वतमन्येषां खोत्कृष्टवर्णह्ननेभविष्ये बहुतराभिधानात्रिक्विव्द्यिक्यमुन्तेयमः। सिताइति श्रद्भवष्यायिक्तिचक्तत्वाक्तत्रैवान्वितमः॥ १३०॥
- (३) कुल्लूकः । एतरप्यकामतद्दमेव व्रतंश्रद्गहा पण्मासंचरेत । वृषभएकादशोयासांगवांताः शुक्कवर्णावासणाय दयात ॥ १३० ॥
  - ( भ ) राष्ट्रवानम्दः । वृत्तस्थशृद्धेष्येवमित्याह एतदेवेति ॥ १३० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वृषभ एकादशोयासांतावृषभैकादशागाः ॥ १३० ॥

मार्जारनकुली हत्वा चापंमण्डूकमेव च ॥ श्वगोधोलूककाकांश्व शुद्रहत्याव्रतंचरेत् ॥ १३१॥

(१) मेधातिथिः। अतिमहस्वान्प्रायिक्तस्य समुदायिषे नायिक्तमेतत् । ननुचात्र साहित्यंनविविक्षतिमित्यु-कंपतोजातिभंशकरादिषु कथंचेतत् एवंसर्वे चैकस्य इन्तारउपनयेयुः। अतिरिक्तसद्भावे न तन्तिमित्तस्थात् । अर्थान्तरमे-वैतद्दशेनैवतच्छक्यते वकुतेनावृत्तेनदृश्ता । अधिकवधेत्वन्यद्भविष्यति नैतच्छूयते न्यूने वधे च न स्यात् । पयः पिबेदि-न्यादिमत्येकविधेनसंबध्यतेनसमुदायेमत्येकंवाक्यपरिसमाघिः समुदाये वा । अर्थान्तरे तु नचेत्स्यातुंलध्यन्ते । यत्ताबदुःच्यते साहित्यंनविवक्षतमिति तत्र नविवक्ष्यते यत्र प्रत्येकंसंबन्धिवाच्यमर्थवद्यथा यस्य पितापितामहः सोमंनपिबेदिति यत्रपु-नरविवक्ष्यमाणे वाच्यमेवानर्थकंतत्र तत्परिहारार्थयुक्ताविवक्षा यथावक्ष्यित सहस्रस्य प्रमापणे पूर्णेवानसीति अत्राविवक्षा-यांसहस्रस्येतिष्यर्थस्यात्। एवंहिशास्त्रान्तरविरोधादतिमहत्त्वे युक्तैवविवक्षा । ननुचपदोपादानतायामपि स्रक्षणागतस्य विर शेषणस्याविवक्षेव यथायस्योभयंहविरित्युभयशब्दार्थतत्रतुल्यं अत्र हविरुभयमितिच परद्वये वक्ष्यमाणेवाक्यभेदोहिव-रत्रीभयवैति यत्रावस्थाभेदस्तत्रवाक्यभेदपरिहारार्थमावश्यभेदोऽन्यतरिमन्व्यवहितोगुणीवाहातव्योभवित । तथीभयः शब्दे सर्वमस्ति । पच्छेदिति इतिःशब्देन ध्यवहितोभवतिसंख्यानुरूपत्वात्गुणानुवादकत्ववास्य संभवति । अविवक्षिते च तिलन्परिशिष्टंवाक्यमर्थवादएव इहपनःसमुदायविवक्षायां सहस्रशब्दविवक्षायां वा कन्स्रमेववाक्यमनर्थकंतथाह्मेता-वद्दाक्यंस्यातः । स्थानतांत्रमाणतांतथास्यांशुद्रहृत्याव्रतम्त्येतावद्वक्तव्यस्यात्ममाणेशुद्रहृत्येति एतावतामेवाईसासंभवति । तथान्यदृष्येवंजातीयकविशेषणंनविवद्येत समानन्यायत्वात् । फलदानंत् बृक्षाणामिति ततश्य सर्वमसमजसंख्यात् । पौरुषे-यंचेदंवाक्यंनैववैदिकं वेदेच कस्य पुरुषस्यमयोगः किमर्शमनर्थकंप्युक्तमिति । इहतु बुद्धिपूर्वे प्रयोगे मात्रायामध्ययु-क्तमानर्थस्येतत्साहित्यविवक्षाविशेषेणविवक्षायुक्तैवयचोक्तंकथंचेदिति सर्वमेवेतिच तत्राप्याखेटकपृगयादावदाहिनो-बोपपाचतयैव यदप्युक्तमतिरिक्तसद्भावेन तन्निमिर्त्तामित तदप्ययुक्तं नत्वाधिक्ये पूर्वेशंनाशोन्यूनेषु च तथैव कल्पना कार्या ॥ १३१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । चारः खणंकाकः शतपत्रः । शूद्रहत्यावतं कुर्याच्छूद्रवर्थप्राप्यतम्रुच्छूमितिसंबन्धोक्तम् । एतच कामकृते ॥ १३१ ॥
- (३) कुङ्गृकः । बिडालनकुलचापभेककुकुरगोधापेचककाकानामेकैकंहत्वा शूद्रहत्याव्रतस्त्रीशूद्रवधदत्युपपातकपा यिक्यनंगोवधवतंचान्द्रायणंचरेत् । नतु शूद्रे द्वयस्तुषोडशेत्यादिष्रायभित्तं पाषस्यलैं घुन्वात् चान्द्रायणमन्येतत्कामतोऽभ्यासा दिविषये द्रष्टव्यम् ॥ १३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । मार्जारायष्टानां कामतः मन्येकवधे पण्मासत्रतमाह मार्जारेति । चापं शतपत्राख्यपक्षिणमः । चाण्दायणमितिकेचित् । तत्र श्रुतस्यैव नियामकत्वादुपपातकत्वेन चान्द्रायणमिति विशेषतोनुक्तस्थलद्दितभावः ॥१३१॥
  - (५) नन्दनः । शूदहत्याव्रतंप्रत्येकंचरेदिति ॥ १३१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । चाषं त्वर्णकाकम् नीलकण्ढश्वागोधीलूकः श्रूदहत्यावर्तकामकतितमकच्छूंचरेत् ॥ १२१ ॥ पयःपिबेबिरात्रं वा योजनंवाऽध्वनोव्रजेत् ॥ उपस्पृशेत्स्रवन्त्यांवा स्कंवाब्देवतंजपेत् ॥ १३२ ॥
- (१) मेधातिथिः । प्रत्येकंवधेप्रायिक्षत्तान्तरमुच्यते पयः श्लीरंप्रसिद्धतरत्वात्प्रयोगस्य नापः सत्यामप्युभयार्थतायां यथा पयसा जुहोति । यथैववराहशब्दोमेधे पर्वते सूकरे वर्तते प्रसिद्धतरस्करेनपर्वतादिप्रवृत्तोसमानाधिकरण्यमपेक्ष्यतेव-राहोहिमवान्वराहः प्रत्रापित्रदृति । माकतेच भोजनेभक्तादौ शरीरिष्ययर्थप्राप्ते तत्र्र्थानेपयोविधीयमानमन्यदन्तिवर्त्त-यित । तपोरुप्रत्वाचैतदेव पतिपत्तुंयुक्तंतापयतिदुः खयतीतितपोऽतीयथा प्राणायामघृतप्रश्चामितिनात्रपौरस्यभोजनंतिव-त्यते । एविमह्नाचमत्रंनिवर्त्तयति योघृतप्रश्चानंभोजनान्तरिनिमत्त्वाधतद्दितनापः प्रयःपानेनिवक्तिपताः । किर्ताहं उपस्पृशेन्त स्वत्यामिति पद्मःपानारद्भने अध्वगमनशब्दउक्तः । स्रवन्त्यास्रवन्तिवचनात्तद्वागसरसोनिवृत्तिः । अव्देवतंआपोनहिष्टत्यादि स्वक्सभुदायोक्तंपवा । अत्रक्तंस्पृत्यन्तरेषुकशरभोजनमेकार्थलोहरण्डचर्दाक्षणेति । व्रजेन्देशान्तरप्राप्तिरित्येव किर्तिहिपदाभ्यागमनम् ॥ १३२ ॥
- (२) सर्वेतनारायणः । अकामतस्त्वाह पयःपिवेदिति । पयः श्लीरमल्पम । योजनंवाध्वनोद्रजेदिति भेषजार्थं तींब्सायाम् । स्वियादीनां उपस्पृशेदितिद्वयम् । ब्राह्मणस्य उपस्पर्शः स्नानम । अध्दैवतं आपोहिधेतिनृचम ॥ १३२ ॥
- (३) कुङ्गृकः । अबुद्धिपूर्वकंमाजीरादीनांवधे त्रिरात्रंक्षीरंपिबेत । अथमन्दानल्वादिना न समर्थः विरात्रंप्रतियो-जनमध्वनोबजेतः अत्राशक्तिस्रात्रंनचांस्नायातः तत्राप्यक्षमिस्रात्रमापोहिष्ठत्यादिस्क्कंजपेतः यथोत्तरंलघुरवारपूर्वपूर्वासं-भवउत्तरोत्तरपरिग्रहोनतुर्वेकल्पिकः ॥ १३२ ॥
- (४) राघवानन्दः । ९पामकामतोवधे प्रायश्चित्तचतुष्टयमाहः पयइति । तत्राप्यशक्तितोव्यवस्था न तु वैकल्पिकं उत्तरोत्तरस्य रुघुत्वात् । पयोत्र दुग्धं हत्वायहंपिबेत्शीरमितियाञ्चवल्कयोक्तः । त्रिरात्रं वृतचतुष्टयेव्यनुगतमः । स्रवन्त्यां पुण्यनद्यामः । अस्दैवतं आपोहिर्धति ॥ १३२ ॥
- (५) नन्द्नः । असङ्ख्तविषयमेतरसङ्ख्तविषये प्याह पयः पिनेत्त्रितात्रंनेति । अध्दैवतं हिरण्यवर्णद्रयादिक-म ॥ १३२ ॥
- (६) **रामचन्दः** । पयः दुग्धं त्रिराचंवा पिवेत् । अभ्वनो योजनंत्रिरात्रं वजेत् । उपस्पृशेदिति भेषजार्थंन कृष्टा-यां क्षत्रियवैश्ययोः स्वंन्त्यां उपस्पृशेत् सायात् ॥ १३२ ॥

अभिकार्णायसीद्यासर्पहत्वा द्विजोत्तमः ॥ पलालभारकंषण्ढे सैसकंचैकनायकम् ॥ १३३॥

- (१) मेधातिथिः । हिजोत्तमयहणमतंत्रं तीक्ष्णामायसीमधीकाष्णांयसीयहणंकाष्ठादिनिवृत्त्यर्थपण्ढे नपुंसकं तचतुर्विषं अरेतोवा सरेतोवाऽमवृतेहिन्द्रयमुभयव्यञ्जनंवा समाणिमात्रसंबन्धेनैतन्मायिक्तंत्रासणस्य श्रद्धस्य मेषस्य छागस्यत्र ॥ १३३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभि खनित्रं कार्णायसीं सर्वछोहात्रः । द्विजोत्तमहति विमोपीत्यर्थः । पलासभारकं था-व्यतृष्णभारं पञ्चरूष्णस्सीससहितमः । पण्डे नपुंसके मानुष्पव ॥ १२३ ॥
- ( ६ ) कुङ्गुकः । सर्पेहत्वा त्राह्मणाय तीक्ष्णायंकीहरण्डंरचात् । नपुंसकहत्वा पकाळभारंसीसकंच माचकंत्राह्मणाय रचात् ॥ १२२ ॥
- (४) राघवाण्नः । वैधेतरहिंसायाः पापजनकात्रं ज्ञापयन् गायम्तिनाष्ट् अभिमिति द्दारशिः ॥ अभिःसी काद्य कुद्दालः ॥ अभिस्तीक्षणकोणयुक्तातीक्ष्णापलोह्दंद्यं पण्डेहृतेतच्यतुर्विधं कृतिमाक्षत्रिमोभयव्यञ्जनसरेशेन्द्रयंचेति मनुष्यादिसाधारणकर्मानिधकतःवाविशेषात् । माषकं माषपरिमितसीसकं पलालभारसहितमः । [विशुद्धिमतापितृजत्वे-पिजातंतुवादरायणदृत्यत्रस्तिपुंसोर्यदृष्णंनतुषंडस्यपुण्यपापयोर्वचनस्यैवममाणत्वादिति ] ॥ १३३ ॥
- 🤍 ( ५ ) **लन्द्रनः । अभि**।कुद्दालकः पलालभारंदचादित्येव मापकंमापपरिमाणम् ॥ १३३ ॥,...,
- (६) रामचन्द्रः। सर्पहत्वा कार्ष्णायसीमप्ति छोहरण्डं दद्यात्। षण्डे नपुंसके हते पाण्यस्य पहालभारं दद्यात्। धाण्यस्यपछालभारंपवारमिति। सैसकंमापकं सीसस्य माषमात्रमः॥ १६३॥

घृतकुम्भंवराहे तु तिल्होणंतु तित्तिरी ॥ शुकेद्विहायनंवसंकोंचंहत्वा त्रिहायनम् ॥ १३४ ॥

- (१) मेधातिथिः । वराहःस्करस्तिसम्हते घृतघटंदयात् । तृत्राडकद्गेणोद्ययनःहायनोवर्षवत्सोगोजातीयोः बाहः॥ १३४॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । कुम्भः पलशतद्यमः ।** द्रोणमष्टाविंशतिपलाधिक पलशतम् दिहायनं द्विवर्षं वर्तसं गोः ॥ १२४ ॥
- (३) कुलूकः । स्करे इते घृतपूर्णे घटंत्राझणाय दयातितिरिसंज्ञिन पक्षिण इते चतुराढकपरिमाणितिनं-दयात् शुक्ते इते द्विषंवत्संत्रींचाख्यंपक्षिणंइत्वा त्रिवर्षवत्संत्राझणाय दयात् ॥ १३४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । घृतकुम्भं मध्यमघटपूर्णघटमः । तिलद्दोणं द्रोणपरिमितंतिलं तित्तिरी पक्षिणि इते । दिहायनं वन्सं घन्दवयसं गोवत्सं द्यादित्यध्याहार्यमः । एवं त्रिहायणमः ॥ १३४ ॥
  - (५) मन्द्रमः । अज्ञापि द्यादित्यन्वर्तते द्विहायनमिति देववत्सरविशेषणम् ॥ ११४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वराहेतु इते वृतकुंत्रं कुम्भः परुशतस्यः । कीचंद्रत्वा त्रिहायनंदत्तं ॥ १३४ ॥ इत्वा हंसंबलाकांच बकंबर्हिणमेव च ॥ वानरंश्येनभासी च स्परीयेद्वाह्मणाय गाम् ॥ १३५ ॥
- (१) मधातिथिः। हंसादयः पक्षिणोवानरोमकंटः । स्पर्शयेद्यात्तप्रत्येकवधेभैतत्मायश्चितं दृष्टानिर्देशादिन्यु-कम् ॥ १३५ ॥

- (२) सर्वज्ञानाराष्ट्रणः । बलाका विश्वकण्डी । बाईणं मयूरमः । मासं शतपत्राख्यपक्षिणमः । स्पर्शयेत दयानः ॥ १३५ ॥
  - ( ३ ) कुन्नृकः । इंसवलाकामगूरवानरश्येनभासाख्यंपक्षिणामन्यतमंहत्वा ब्राह्मणाय गाँदचात् ॥ १२५ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । बर्हिणं मयूरं । स्पर्शयेद्द्याद्रांथेनुम् ॥ १३५ ॥
  - (५) मन्द्रनः । स्पर्शयेत्प्रत्येकम् ॥ १३५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हंसादीन्हत्वा ब्राह्मणाय गाः स्पर्शयेद्यात् ॥ ११५॥

वासोदयाद्धयंहरवा पंचनीलान्ख्यान्गजम् ॥ अजमेपावनहु।हंखरंहत्वेकहायनम् ॥ १६६॥

- (१) मेधातिथिः । इयोक्षीगजोइस्ति अनंद्वानपुंगवोऽजमेषवधे सरवधे । अनदुरसाहचर्यादैकहायनागोः वत्सः ॥ १३६॥
- (२) सर्वतनारायणः । वासः मरूष्टं इयं केनाप्यपरिगृहीतम् । एवं गजमि । अजमेषौ हत्वा अनद्वाहमनोवहन-शक्तं वृषं दद्यात् । एकहायनं वत्सम् ॥ १३६ ॥
- (३) कुछुकः । अश्वंहत्वा वस्रंदधाद्धितनंहत्वा पंचनीलान्वषभाग्दधात्मत्येकंछागमेषी हत्वा वृषभंदधाद्रईः नं इत्वेकवर्षवत्संदद्यात् ॥ १३६॥
- ( ४ ) रापवानन्दः । नीलान् नीलवर्णान्पञ्चगोवृषान्गजंहत्वादद्यादित्यन्वयः । अनद्गृहं वृषं द्यादिग्यनुषदः । एक-ह्ययनं वत्सम् ॥ १३६ ॥
  - (५) नन्दनः। एकहायनमनद्वाहिमन्यनुवर्तते ॥ १३६॥
  - (६) रामचन्द्रः । अजमेषी हत्वाअनइवाहं । खरंहत्वा एकहायनंवत्सं द्यान ॥ १३६॥

क्रम्यादांस्तु मृगान्ह्ला धेनुंद्यात्पयस्विनीम् ॥ अक्रम्यादान्वस्ततरीमुष्ट्रंह्ला तु रूप्णलम्॥१३५॥

- (१) मधातिथिः । ऋग्यादास्तरक्षांसंहृशगादयः । अऋग्यादाःहरुषृषदादयः । धेनुगैरिव । कृष्णलं विशिष्टपरिमाणं-सुवर्णं दण्डाधिकारशास्त्रपरिभाषा । अन्यत्रलैकिकमेव शतकःणलंघृतमायुष्कामइति ॥ १३७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ऋष्यादान् मांसादान् मृगान् हिंस्सव्याघादीन् । धेनुं सवत्सां **पयत्पिनीं बहु**शीराम् । ऋष्यादान् मृगादीन् हरिणादीन् । वत्सतरीं द्विहायनीं गाम् । उष्ट्रमपरिगृहीतम् । रूप्णलं सुंवर्णकृष्णलम् ॥ १३७ ॥
- (३) कुङ्गुकः । आभनःसभिक्षणोष्ट्रगाच्यावादीन्हरबा व्हृशीरिंधेनुंद्रचातः आममांसभक्षकान्हरिणादीन्हरवः प्रौढ-वित्सकांद्रचात् उष्ट्रहत्वा सुवर्णकृष्णकंरिककांद्रदात् ॥ १३७ ॥
- (४) राघवान-दः। ऋग्यादान व्याबादीन। पयस्थिनी पभृतदुग्याम। वन्सतरी प्रौढवत्सिकाम्। कृष्णलं सुवर्ण≁ स्य ॥ १३७॥
  - ( ५ ) नन्दनः । ऋष्यादाः पृगाःच्याघादीन रूप्णतं रूप्णतरमाणं सुवर्णम ॥ १३७ ॥
- (६) रामचान्द्रः । ऋष्यादान् ध्याघादीन् । मृगान् अक्रय्यादान् कुरंगादीन् । बन्सतरी धेनुं उर्द्र हत्वा रूणारं सुवर्णस्य रूप्णालं सुवर्णस्य रूप्णालमात्रम् ॥ १३५ ॥

# जिनकार्मुकवस्तावीन्पृथग्दद्याद्विशुद्धये ॥ चतुर्णामपि वर्णानांनारीर्हत्वाऽनवस्थिताः ॥ ९३८॥ [ वर्णानामानुपूर्व्यणत्रयाणामविशेषतः । अमत्याच प्रमाप्य स्वीशूद्रहत्यावतंचरेत् ॥ १॥ ] ग

- (१) मेधातिथिः । अनवस्थिताबहुभिःसंगच्छमाना वेश्यावृत्तमाचरन्त्योऽनवस्थिताभवन्ति । नपुनःशास्त्रातिकः ममात्रतथासति न परपुरुषसंप्रयोगएवलभ्यते । वर्णक्रमेणजीनादिदानात् जीनंचमपुरमुरकाधारादित्रयोजनं कार्मुकंधनुः बस्तःछागोऽविर्मेषः । पृथग्यहणिलङ्कादुकंसमुदायेषायश्चित्तमिति । केचिद्रत्वेतिपठन्ति तदयुक्तंहिसामकरणात् ॥ १३८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जीनंचर्मपुटम् । कार्मुकं धनुः । बस्तश्छागः । अविर्मेषः । पृथक् ऋमादेकैकमारणे । अ-नर्वास्थताः अनियताः अनियतवर्गगानारीः ॥ १३८ ॥
- (३) कुः द्वृकः । ब्राह्मणादिवर्णस्थियोलोभादुः कष्टापकष्टपुरुषयभिचारिणीर्हत्वा ब्राह्मणादिक्रमेण चर्मपुरधनुश्छा-गमेपान सुद्ध्यर्थदद्यान् ॥ १३८ ॥
- (४) राघवानन्दः । जीनं चर्मपुरम् । कार्मुकं धनुः । बस्तश्कागः । अविमेषः । अनवस्थिताः अनेकपुंदुष्टाः । अ-कामतइतिशेषः । तथाच याज्ञवल्कयः ॥ दुर्वनाब्रह्मविर्क्षत्रशूद्रयोषाः प्रमाप्यतु । इति धनुर्वस्तमविक्रमाद्द्याद्विशुद्धये ॥ अपदुष्टांस्त्रियं हत्वाशूद्वहत्याव्रतंचरेदिति ॥ १३८ ॥
  - (५) नन्दनः । अनवस्थिताअतिचारिणीः ॥ १३८॥
- (६') रामचन्द्रः । अनवस्थितांव्यभिचारिणीं हत्वा जीनंधृतजलाधारं चर्मकोशं ब्राह्मणीवधे द्यात् । क्षत्रियायाः वधं कार्मुकंदद्यात् । वैश्यायाःवधे बस्तंछागंदद्यात् । शृद्धायावधेअविद्यात् अन्तआचामेत् ॥ १३८ ॥

## दानेन वधनिर्णेकंसपिदीनामशक्कवन् ॥ एकैकशश्वरेत्कच्छ्रंद्विजः पापापनुत्तये ॥ १३९॥

- (१) मेथातिथिः । निर्णेकः शृद्धिः हिरायांदानमुख्यामित दर्शयतिनचतस्यैकैकशइतिलिङ्गानकेचित्समुदायेशीति । दिजङ्ग्यादिपादपूरणं अविशेषग्रहणेक्छुशब्दंमाजापन्यइतिस्परन्ति ॥ १३९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दानेनेति सर्पादीनां न मार्जारादीनामः । एकेकशः प्रत्येकमः । रुद्धं माजापत्यं तस्येव रु-च्छ्रेषु प्रथमपाठात् । तथाच कार्णायसदानाभिसक्तावेकप्राजापत्यचरणमन्येषु मूल्योत्कर्षापकर्षापेक्षया माजापत्यार्थतद्दै-गुण्यादि योज्यम् ॥ १३९॥
- (३) कुल्कः । अभिमभृतीनामभावाद्दानेन सर्वपापनिर्हरणंकर्तुमसमर्थोत्राह्मणादिः मन्येकंवथे कच्छ्रंमाथम्यात्मान् जापत्यं द्विजः पापनिर्हरणार्थं चरेत्। सर्पादयश्राभिकार्णाः स्सीदद्यादित्येवमारभ्येतत्पर्यन्तागृह्यन्ते ॥ १३९ ॥
- (४) रामवानन्दः । सर्पादिक्षीपर्यन्तानामुक्तमायश्चित्ताशक्तौ मित्रलं रुद्धमेकं परेदित्याह दानेनेति । द्विजोनर-मात्रं छित्रन्यायेनात एवोपसंहारे वक्ष्यित ॥ एषा पापरुतामुक्ता चतुर्णामिप निष्कितिरिति । कामतस्तु चान्द्रायण एत-च्य कामकृत इति वक्ष्यिति ॥ १३९॥
  - (५) नन्दनः। वघनिर्णेकं वघपापशुच्दिम् ॥ १३५॥
  - (६) रामचन्द्रः । सर्पादिवधनिर्णेकं प्रायिश्वतं दानेनकर्तुमशबनुवनतदाएकैकशः रुख्दिकः चरेत् ॥ १३९ ॥

## अस्थिमतातु सत्वानांसहस्रस्य प्रमापणे ॥ पूर्णेचानस्यनस्थांतु शूद्रहत्यावतंचरेत् ॥ १४० ॥

- (१) मेधातिथिः। खल्पशरीरत्वमिहास्थिमत्त्वमनस्थिसाहचर्यात्। अनःशकटस्तत्संख्यानमेतत्। उक्तार्थेसत्येव
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** अस्थन्वतां अस्थिमतां अमस्थिसाह्चर्यात्सुद्रजन्तूनांन्येष्टक्कलासादीनां सहसस्य । अनस्थां पिपीलिकादीनां पूर्णेऽनिस शकटवासे भारे हते शुद्रहत्यावतं तप्तकल्लमः ॥ १४० ॥
- (३) कुङ्गकः । अनिस्थताहचर्यादस्थिमतांपाणिनांककलातादीनांतहस्य वधे शूद्रवधपायश्चित्तभौपदेशिकं-कुर्यात् अस्थिरहितानांचमत्कुणादीनांशकटपरिमितानांवधे तदेवपायश्चित्तंकुर्यात् ॥ १४० ॥
  - ( ५ मन्द्रमः । अनस्प्नांसत्त्वानांपूर्णे उनस्यनस्थभिः सत्त्वैः प्रमापितैः पूर्णे शकटेपूर्णे पर्याप्तभारहति यावत् ॥१४०॥
- (६) रामचन्दः। अस्थिमतां सच्वानांककलासादि पूर्णे चानसिशकटे ममाणणे अनस्भांतु पुनः अनसिपूर्णे शूद्रहत्या व्रतं कक्तं चरेत्॥ १४०॥

## किचिदेव तु विपाय दयादस्थिमतांवधे ॥ अनस्थां चैव हिसायां प्राणायामेन शुध्यति॥१४१॥

- (१) मेघातिथिः । किंचिदिति स्वरूपधनमुच्यते । परिमाणतः मयोजनोमूल्यतमा पूर्वेषामेवमत्येकवधएतत् । अनु-किनिच्छतयभास्थिमन्तोक्केयाः आत्मनिरीधः माणायामः मिलनीयेषुयत्कमीकीटवयीयहणंतदुपचितपहपरिमाणार्थे इदंतु ये शुद्रामशकाद्यः॥ १४१ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । अस्थिनतां सहस्रोनवथे किचिद्यादिति पणोदैयदतिष्ठमन्तुवचनात्वणोदेयः । अनस्था-मिति शकदभारादूनवथएतत् ॥ १४१ ॥
- ( ६ ) कुःख़ूकः । अस्थिमतांक्षुद्दजन्तूनांरुकलासादीनांप्रत्येकंवधे किचिदेवदद्यात् । अस्थिमतांवधे पणोदेयद्दिस्रम-न्तुस्तरणात्किचिदेवेति । पणोबोद्धव्यः अनस्थिमतांतु यूकामत्कुणादीनांप्रत्येकंवधे प्राणायामेन शुद्धोभवति । प्राणायामश्र ॥ सय्याद्धतिकांसप्रणवांसाविजींशिरसासङ् ॥ त्रिःपठेदायतपाणः प्राणायामः सउच्यते इति वसिष्ठपोक्तलक्षणोपाद्यः ॥१४९॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । किंच उक्तसर्पाचितिरिक्तानामस्पेदहानामस्थिमतां वधे किंचिद्देयम् । अनस्थिमतां शकटान्यू ने प्राणायामः । तत्र प्राणायामस्क्षणं विसद्धः प्राह् ॥ सन्यास्ति सप्रणवां गायत्री शिरसासह ॥ त्रिः पढेदायतप्राणः प्राणायामः सउच्यतद्दित ॥ गायत्रयनधिकारिणांमनसा । संग्यासिनां प्रणवेनैवेत्युक्तम् ॥ १४१ ॥
- (५) **नन्दनः । किञ्चिन्य धेन मुक्पप्टकमुच्यतद्गति ध्यापक्षते ॥ अष्टमुप्टिभेवेरिक्रचिकिच्यत्वारिपुक्कलं ॥ पुक्क-**लानि चचत्वारिपूर्णपात्रेविधीयतद्गति ॥ १४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अस्थिमतां वधे किंचित् अष्टमुष्टि किंचियच्छेत किंचिद्दिपायद्यात् ॥ १४१ ॥ फलदानांतु दृक्षाणांळेदने जप्यस्क्शतम् ॥ गुल्मव्हीलतानांच पुष्पितानांच वीरुधाम् ॥१४२॥
- (१) मेधातिथिः। फलदाआभकण्टक्यादयः ऋक्शतंजपोद्धिजानांश्चद्दस्य तर्हिकिकेचिदाहुरिन्धनार्थमशुष्काणा-मि त्युपपातकपायम्यित्तंतत्त्र नातिमहत्त्वाद्यदि नतद्भवति किमर्थतर्द्युपपातकेषूपदेशोभूयोभूयः प्रवृत्तस्यादिति । तस्माच्छूद्द-स्य ह्रि रात्रत्रिरात्रादीत्येवकरुपयेत् । गुरुमादयोज्याख्याताः स्रतावृक्षशास्ताः॥ १४२॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । ऋक्शतं गायण्याऋषःशताबृत्त्याजपद्रत्यर्थः । गुरुमाबीजपूरायाः । वस्यः कृष्माण्डा-

- चाः । ञताबुक्षारोहिण्योवस्यः । वीरुत् बूर्यसारिणी स्ता । पुष्पितानांचेति सर्वत्रान्यितमः । तथा फलदानामित्यपि ॥ १४२ ॥
- (३) कुह्यूकः । फलदानामाभादीनांवृक्षाणांगुल्मानांकुञ्जकादीनांवछीनांगुदूच्यादीनांखतानांवृक्षशाखासकानांपुचितानांच वीव्धांकूच्माण्डादीनांप्रत्येकंछेदने पापप्रमोचनार्थसाविष्यादिऋक्शतंजपनीयं ॥ दग्धनार्थमशुष्काणांदुमाणामदपातनम् इत्यादेरुपपातकमध्ये पितस्य गुरुपायिश्वनाभिधानातः । इदंफलवद्दक्षादिछेदने लघुपायिश्वनंसकद्वुदिपूर्वकविप्यवेदितन्यम् ॥ १४२ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । बुक्षादिवीरुदंतानां छेदेण्याह । ऋक्शतं ऋगत्र गायत्री । वीरुषां कूष्माण्डादीनामः ॥ १४२ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रमः । भक्ष्यफलदायिनांपुष्पितानांभोज्यपुष्पाणाम् ॥ १४२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। फलादिविरुद्धे हतानां ऋक्शतं गायत्रीसंजाप्यम् ॥ १४२॥

#### अन्नायजानांसत्त्वानांरसजानांच सर्वशः ॥ फलपुष्पोद्भवानांच घृतप्राशोविशोधनम् ॥ १४३ ॥

- (१) मेधातिथिः । अन्माद्धक्तसक्त्वादेश्विरस्थिताधानिजायन्ते सत्वानि प्राणिनः । रसजानामितिगुंडोदिश्वदादिन्य उदुंबरमशकादीनि फलपुष्पोद्धवानि । घृतप्राशः अशनप्रारंभेघृतंपातव्यंपशब्दआदिकर्मणि तेननप्राक्टतंभोजनंनिवर्तते । य थापयोव्रतादौतथाचैतेप्राणिनः क्षुद्दजन्तवोयपांवधेप्राणायामञ्करतदेपेक्षयोपवासोऽतिमहान् तत्नादान्वमनवत् घृतप्राश्चन म ॥ १४३ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** अन्नायमोदनादि । सन्वानांकमीणामः । रसोगुडादिस्तज्ञानामः । घृतपाशोधृतमात्रेणैकैक-दिनवर्तनं शकटमित्यन्तंवथे । अन्यथातु प्राणायामएव ॥ १४३ ॥
- (३) कुङ्गकः। अनादिषु जातानांगुडादिरसजातानांचोदुम्बरादिफलसंभवानांमधूकादिपुष्पोद्धवानांच सर्वत्राजि-नांवचे घृतप्राशनपापशोधनम् ॥ १४३ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच अनेति । अनाचनानां धान्यादिषुजातानां सत्त्वानां माणिनाम् । घृतपाशः दिनमेकं किंचिद् घृतमात्रपाशनम् ॥ १४३ ॥
  - (५) मन्द्रनः । अन्नायजानांवधद्ति शेषः ॥ १४३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अन्नाचनानां सत्त्वानां सूनानाम ॥ १४३ ॥

#### कष्टजानामोषधीनांजातानांच स्वयंवने ॥ दथालम्भेऽनुगच्छेद्रांदिनमेकंपयोवतः ॥ १४४ ॥

- (१) मेधातिथिः । फांलकु इालादिनायाः रुष्टेकायन्ते । याश्यत्वयंत्रने तासांवृधारं भेगवादित्रयोजनेन विनाक्केदनं ग-वामनुगमनं । दिनमेकंपरमहर्षायपरिचर्यते । पयोवतं भोजनान्तरिवृत्तिः ॥ १४४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रुष्टमानां रुप्या जनितानाम् । मृथा अग्निगवादिमयोजनंविना । आलम्भे हिंसायाम् । अनुगच्छेत् गोहत्यावतवत् । पयोवतः शीरमात्राहारः । ज्ञानात्रुतमुक्तक्रमेण । अज्ञानकृतंतदर्भैन ॥ १४४ ॥
- (३) कुझुक । कर्षणपूर्वकजातानामीयधीनांपष्टिकादीनांवने च त्ययमुत्पन्नानांनीवारादीनांनिःत्रयोजनक्षेदने शीराहारः एष्वेकमहोगोर्नुग्रमनंकुर्यात् ॥ १४४ ॥
  - (४) राष्ट्रयामर्ग्यः । कष्टमातानां किमातानाम् । वने त्ययंनातानां नीवारादीनाम् । एतेपानुपपातकमकरणपित

त्वेऽपि रुघुगायभित्तं सक्दबुद्धिपूर्वविषयकमितिकेचित् । तन्त्वाचितकत्वात् । अतएव याद्मवरूपः ॥ वृक्षगुरुपकताबी-रुच्चदेने जन्यपृक्शतमिति उपपातकमकरणपठनंतु निवृत्तितात्पर्यकमिति । अतएव वस्यति द्वानाद्वानकतमिति ॥१४४॥

- (५) नन्द्नः । वृथालम्भोवृथाच्चेदकः पयोव्रतः शीरान्तः ॥ १४४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । रुष्टजानां इतेनोत्पादितानां ओषधीनां वृथारुम्भे वृथास्रदे गांअनुगच्छेरः ॥ १११ ॥ एतैर्वतैरपोसंस्यादेनोहिसासमुद्रवम् ॥ ज्ञानाज्ञानरुतंरुत्स्रंभ्रणुतानाचनक्षणे ॥ १४५॥
- (१) मेधातिथिः । हिंसासमुद्भवंहिंसातउत्पन्नमेनः पापमेतैरनन्तरोक्तैःगयश्चितैरपोसमपनोधंबुद्धिपूर्वकतमबुद्धिपूर्वकतमबुद्धिपूर्वकतमबुद्धिपूर्वकतमबुद्धिपूर्वकतमबुद्धिपूर्वकतमबुद्धिपूर्वकर्तवा अनायमक्षणेऽभक्ष्यभक्षणेयथापापमपोस्नते तथाशुणुत ॥ १४५ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनोऽमोक्षंशोध्यमः । अनायस्यामक्ष्यस्य मक्षणे मायस्नितिशेषः ॥ १४५ ॥
- (३) कुःह्रूकः । एभिरुक्तमायश्चित्तेर्हिसाजनितपापंद्मानाक्मानकतंनिर्दरणीयं । इदानीमभक्ष्यभक्षणपायश्चित्तेवक्ष्य-माणंश्णुत ॥ १४५ ॥
- (४) राघवानन्दः । हिंसापायभित्तमुपसंहरन् अभक्ष्यभक्षणे तत्प्रतिजानीते एतैरितिषोडशभिः । झानाझानकतमे॰ वापोझंनाश्यम् । अनाचभक्षणे प्रायमित्तं भण्वित्त्वत्यन्वयः ॥ १४५ ॥
- (५) नन्दनः । एतेरुक्तेः अनायमभक्ष्यम् ॥ १४५ ॥ अज्ञानाद्वारुणीपीत्वा संस्कारेणैव शुध्यति ॥ मतिपूर्वमनिर्देश्यंप्रणान्तिकमिति स्थितिः ॥१४६॥
- (१) मेधातिथिः । मेखलादीनांनिषेषातुपनयनंविद्वायते । ततश्रस्यत्यन्तरात्तप्तक्ष्यस्तिः एवंहिनौतमः अमस्या मद्यपानेपयोषृतमुदकंवायुश्चेतित्र्यहंतप्तातितप्तक्ष्यक्षत्तोऽस्यसंस्कारः । सुराचात्र नपैष्टीकितिहिगौडीमाध्यी कृतएतत्स्वस्यन्त रर्दर्शनात् ॥ यमादाष्ययससुरांसकत्पीत्वाद्विज्ञोत्तमः । गोमूत्रयावकाद्वारोदशरात्रेणशुष्यित ॥ पैद्यास्य वमादपाने वत्यवाद्यः प्रायश्चित्तात् । व्रतिविधितोविद्वायसंवत्तरं कणभक्षसान्द्रायेणाभ्यासोवा । मितपूर्वतयोरिपपानएतदिनवैश्योकितिहियेनपाणान्ताम्वितिविद्याया या सुरोक्ता । अभ्यासेचैतद्वष्टव्यं सक्त्याने सुरापाने चान्द्रायणमाचरेदिति भेयमत्रव्यवस्यावुद्धपूर्वपेष्याःपानेमाणान्तमेवतस्याप्वाबुद्धपूर्वसकत्पानेकणभक्षणचाद्वायणाभ्यासोऽबुद्धपूर्वेवुद्धपूर्वेच । अन्येवातु मचपानांबुद्धपूर्वत्वे चाद्वायणमभ्यसेदिति । अबुद्धपूर्वसकत्पानेतप्तकष्ठभ्रसंस्कारगोमूत्रयावकद्वव्या । अबुद्धपूर्वमसकत्यान्तेपेष्ठीवत् ॥ १४६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वारुणीं गौडीं मार्श्वीच क्षत्रियविश्वौ त्रिविधसुरेतरद्वाकादिमचंच आञ्चणः पीत्वेत्यर्थः । संस्कारेणैव पुनःसंस्कारेणैव नतु तंविना तच्च गौतमोक्ततमङच्छ्रपायश्चित्ताचरणंख्या कार्यम । मतिपूर्वमपि तत्पाने भाणान्तिकं पायश्चित्तमनिर्देश्यं नोदष्टब्यं किंतु स्पृत्यन्तरोक्तमायश्चित्तान्तरमेव संस्कारसहितं कार्यम ॥ १४६॥
- (३) कुङ्गूकः । महापातकम्करणय्यवधानेनास्याम्नानान्नेदंमुख्यपेष्टीग्रुराविषयंवषनंकिन्तु तिदेतरविषयं । तम्र यथाचैका तथा सर्वागौडीमाध्व्योर्मुख्यग्रुरासाम्यबोधनमितरमद्यापेक्षया ब्राह्मणस्य गायश्वित्तगौरवार्थमित्युक्तं तेनाबुद्धि-पूर्वकंगौडीमाध्वींच पीत्वा गोतमोक्ततमञ्ख्यंकत्वा पुनः संस्कारेणैव शुध्यति । तथा च गोतमः अमत्यामद्यपाने पयो-

घृतमुदकंवायुंपत्यहंतप्तकच्छः ततोऽस्य संस्कारः इत्थमेव व्याख्यातंभिष्वचपुराणे ॥ अकामतः छते पाने गोडीमाध्योर्नराधिप ॥ तमकच्छ्विधानस्याद्रोतमेन यथोदितम् ॥ बुद्धिपूर्वकन्तु पेष्टीतरमद्यपाने प्राणान्तिकमिन्देंश्यमिति शास्त्रमयांदा ।
तथा गोडीमाध्योर्ज्ञानात्पाने मरणनिषेधादितरमद्यापेक्षया गुरुत्वाच्य मानवमेव कणान्वाभक्षयेद्यद्विति प्रायश्चित्तमुक्तं ।
अतएव गोडीमाध्योः कामतः पानानुवृत्तो भविष्यपुराणे ॥ यद्वाऽिक्तनेव विषये मानवीयंप्रकल्पयेत् ॥ कणान्वा भक्षयेद्य्यिपयाकंवा सक्तिशि ॥ सुरापापापनुत्त्यर्थेबालवासाजदीध्वजीति पेष्टीगोडीमाध्वीव्यतिरिक्तपुलस्त्योक्तपानसादिनवविधमद्यस्य प्रत्येकंपाने लघुत्वात्संस्कारमात्रमेव केवलमन्यद्वा लघुत्वात्थायश्चित्तंत्राह्मणस्य युक्तमः बुद्धिपूर्वपानसादिमवपाने तु ॥ मतिपूर्वसुरापाने छते वै ज्ञानतोगुह् ॥ कृच्छ्रातिकच्छ्रो भवतः पुनः संस्कारएवहीति भविष्यपुराणीयमन्यद्विविधमुन्यन्तरोक्तमः॥ १४६ ॥

- (४) राघवानन्दः । तत्रादौ सुरापानादिविषयकपाइ षद्भः । वारुणी पैस्पतिरिक्तां महापातकप्रकरणोछ्ञञ्चनात् । तदुक्तं गौतमेन गौडीमाध्ध्योरमत्या पाने पयआदिष्यहं तप्तरुखं कत्वा पुनः संस्कारहित ॥ भविष्येतु ॥ अकामतःकते पाने गौडीमाध्ध्योर्नराधिप ॥ तप्तरुखंविधानंस्याद्रौतमेन यथोदितिमिति ॥ अत्र हेतुर्मतिपूर्विमिति । पैस्पतिरिक्तभक्षणे प्रा-णान्तिकमनिर्देश्यं नप्रायश्चित्तत्वेन कथितिमिति ॥ मत्यापाने त्वसुरयोः कते वै ज्ञानतोगुरू ॥ कछ्।तिक्छ्रौ भवतः पुनः संस्कारमर्हतीतिभविष्योक्तेः । असुरयोरनुदराकवदीषत्सुरयोगोंडोमाध्ध्योः ॥ १४६ ॥
- (५) **नन्द्रनः** । संस्कारेणोपनयनेनमितपूर्ववारुणीपानं अनिर्देश्यमायश्चित्तवतोपदेशेन वक्तुमशक्यं तेन माणान्ति• कामिति माणान्तिकंमायश्चित्तेयुक्तम् ॥ १४६॥
- (६) रामचन्द्रः । वारुणीं पैष्टीं कुशवारि कथितोदकं न्यहं पिबेत् । मितपूर्व प्राणान्तिकं प्रायितं अनिर्देश्यं नादेष्टब्यं किंतु स्मृत्यन्तरोक्तं संस्कारसहितं प्रायिश्तं भवति ॥ १४६ ॥

अपः सुराभाजनस्थामद्यभाण्डस्थितास्तथा ॥ पञ्जरात्रंपिवेत्पीत्वा शङ्कपुष्पीश्रितंपयः॥१४७॥

- (१) मेघातिथः । यत्रसुरारसोऽनुभूयतेतत्र तद्भाजनस्थानामपांपाने शयिक्षत्तमेतत् । ननुच मद्यशब्दस्य सामान्यशब्दत्वाष्मद्यभाण्डस्थिताइत्येवसिद्धे अपःसुरेत्यादिनवक्तव्यंसत्यंयद्यपि सुरामद्ययोर्भद्यपानेऽत्यन्तप्रायश्चित्तभेदोन-स्यात् सिततिस्मन्कल्पनायाश्चानुद्वातत्वात् । सुराभाजनस्थानामधिकतरततोऽतः कल्पनावृत्त्यर्थसमप्रायश्चित्तवचनं पं-चरात्रंशंखपुष्पीचृतंपयोघृतयहणात्पयःक्षीरमेव क्षीरहिवषारेवघृतशब्दः । सुघृतशब्दःसाथुः शंखपुष्पीनामोषधिस्तया मू- इकियतंपंचाहानिपयः पातव्यम् ॥ १४७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपलभ्यगन्धसुराभाण्डस्थनलपाने क्षत्रियविश्वोः ब्राह्मणस्यतुतारङ्ग्यभाण्डस्थनलपाने शङ्कपुर्णीसंज्ञकोषधिसहितं यत्क्षीरं श्रितं तत्पानं पञ्चरात्रम् ॥ १४७ ॥
- (३) कुझूकः । पेष्टीसुराभाण्डे तदितरमयभाण्डेऽविस्थिताअपः सुरारसगन्धविज्ञताः पीत्वा शंखपुष्पाख्यौषधिम-श्रीपेण पदंशीरनतूदकंशाखपुष्पीविपक्षेनन्यहंशीरेण वर्तयैदिति बोधायनस्परणात् । पश्चरात्रीपवेत् सुरामययोः सर्वत्रैव गुरुलघुमायश्चित्ताभिधानादिहापि श्चानाञ्चानादिमकारभेदैन विषयसमीकरणंसमाधेयमः । वाचनिकमेव प्रायश्चित्तंसाध्यमिति मेधातिथिराहः ॥ १४७ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । सुराभाजनस्या सुरात्र पेष्टी शङ्कपुष्पीशतं चोरिकाशङ्कपुष्पीस्यादित्योपिधस्तस्या शतंपकंशी-रम् ॥ १४७ ॥

- ( ६ ) नन्द्रनः । द्वरा पैस्मादिर्मचमदकरद्रव्यम् ॥ १४७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सुराभाजनस्थाः तथा मचभाण्डस्थिताः अपः पीत्वा शङ्कपुष्पीमितं कथितंपयः पश्चराचं पिवेत् ॥ १४७ ॥

रपृष्ट्रा दत्वा च मदिरांविधिवत्यतिगृह्म च॥ शृद्रोच्छिष्टाश्च पीत्वापः कुशवारिपिबेच्यहम्॥१४८॥

- (१) मेधातिथिः । विधिवत्पतिगृहा त्वरितवाचनिकेन एवंदरवेत्यिप त्रीह्मादीनदोषः । कुशोदर्भः ॥ १४८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मिरां सुरां दत्वा शृद्धायापि पिबेत कुशवारि । विधिवत्मितिगृह्मचेति जन्मान्तरे यत्मामु-मिन्छिति तस्य दानाईत्वात्सुरामाप्तिकामः सुरामपि विधिवद्दाति युज्यते । तथा शृद्धपीतोष्छिष्टाअपः पीत्वा विधिव-त्सांतपनकुशोदकप्रहणमञ्ज्ञेण संस्कृतं कुशमिश्रितं वारि म्यहं पिबेदित्यर्थः ॥ १४८ ॥
- (३) कुछूकः । सरांस्पृष्ट्वा दत्वा च स्वस्तिवाचनपूर्वकंच मित्रगृक्ष श्रुद्दोच्छि ष्टाम्थापः पीत्वा मित्रगृक्षेत्युपादानात्. मासणोदर्भक्षथितमुदकंष्यहंपिबेन् ॥ १४८ ॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच स्पृष्टेति । स्पृष्ट्वादेवाद्यर्थं दत्वा परसी प्रतिगृह्यस्वस्तिपूर्वकम् । कुशवारिकुशोदकम् ॥१४८॥
  - (५) नन्द्रनः । विधिवत्प्रतिगृह्य सौत्रामण्यादौ ॥ १४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्र्यहं कुशवारि कथितोदकं पिबेत् ॥ १४८ ॥ ब्राह्मणस्तुसुरापस्य गन्धमाद्याय सोमपः ॥ प्राणान्ष्सु त्रिरायम्य घृतंप्राश्य विशुध्यति ॥१४९॥
- (१) मेधातिथिः । सुरापस्यगन्धमिति सुरायाएवजाहरेणाग्निना धातुभिश्वसंयोगेनगन्धवाणेलघीयः । भाण्डान्त-रस्थितायाः प्रितरवायेव अन्येतुःयाचक्षते सुरापस्य ब्राह्मणस्य आव्राणेन्येतदेव सोमपद्दितवचनाद्र्शपूर्णमासयाजिनः-कल्पेन । घृतंप्राश्येति अत्रापि न भोजनान्तरिवृक्तिः सुरायहणान्तमद्यस्य ॥ १४९ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः** । गन्धं तत्पीतसुरागन्धम् । अप्तु जलान्तः शाणानायन्याधमषंणेन । त्रिः त्रिःपाढेन । घृतं घृतमात्रं तिद्देने । असोमपस्य शाणायाममात्रम् ॥ १४९ ॥
- (३) कुङ्गृकः । ब्राह्मणः पुनः कतसोमयागः सुरापस्य मुखसंबन्धिनंगन्धंब्रःत्वा जलमध्ये प्राणायामत्रयंकत्वा घृतंपाश्य विशृद्धोभवति ॥ १४९ ॥
  - (४) राघवानन्दः। सोमपः सोमीत्रयज्ञावशिष्टः सुरापस्य पुंसः॥ १४९॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । प्राणानप्यु त्रिरायम्याप्यु निमज्य त्रीन्त्राणायामान्कत्वा ॥ १४९ ॥
- (६) **रामाचन्द्रः । सोमपोत्राञ्चणः सुरापस्य गन्धमान्नाय अप्तु** त्रिः प्राणान् आयम्य घृतंप्राश्य विशुष्यति । अ-सोमपस्य द्विजस्य प्राणायामात्रमः ॥ १४९ ॥

अज्ञानात्याश्य विण्मूत्रंसुरासंस्पृष्टमेव च ॥ पुनः संस्कारमईन्ति त्रयोवर्णाद्विजातयः॥ १५० ॥

(१) मेथातिथिः। विण्मूत्रपहणंरेतसउपलक्षणार्थं। स्मृत्यन्तरे पुरीषकुणपरेतसांमाशनेचैविमिति । किंजातीय-विण्मूत्रपाशनएतन्मनुष्याणामेव अन्येषांतु वक्ष्यामः। अत्रापि तप्तक्ष्र्वंसमुखीयते। दिशतश्रहेतुः ह्रिजातयहति विवक्षितं शृद्रस्यान्यह्रक्ष्यामः अञ्चानिदित्यनुवादः। कोहिञ्चात्वाविण्मूत्रमश्रीयात् यथामद्यपानएतदेवोक्तंमद्यंभुत्काचरेक्ष्र्वमिति य-दितुसंस्कारोभवति तदावचनानुक्यमेव॥ १५०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अज्ञानादिप किपुनर्ज्ञानतः सुरासंस्पृष्टमनुपलभ्यमानगन्धमः । पुनःसंस्कारः स्पृत्यम्तरी-कृषायभिक्तान्तः । विजातयदृत्यस्य ब्राह्मणमात्रपरतानिरासार्थं त्रयोवर्णादृति ॥ १५० ॥
- (३) कुःह्रूकः । विद्युराहादीनांवक्ष्यमाणत्वादबुद्धिपूर्वकंमनुष्यसंबन्धिमूत्रंपुरीषंवा माश्य मधासुरासंस्पृष्टंच भक्तादि-रसंवा माश्य हिजातयस्रयोवर्णाः पुनरुपनयनमहिन्त ॥ १५० ॥
- (४) राघवानन्दः । सुरासंस्पृष्टभक्षणेपि सुराभक्षणं भवत्येष । अत्र तारशरसायझानंबिविश्वतं अन्यथापूर्वापर विरोध इति नाश्यभुकापुनःसंस्कारमहंतीत्यन्वयः ॥ १५० ॥
  - (५) नन्द्रमः । सुरासंसृष्टंद्रव्यमितिरोषः ॥ १५० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सुरासंस्पृष्टमेव ओदनादि । चकाराद्वेतःस्पर्शात ॥ १५० ॥

## वपनंमेखलादण्डोभैक्ष्यचर्यावतानि च ॥ निवर्तने द्विजातीनांपुनःसंस्कारकर्मणि ॥ १५१॥

- (१) मधातिथिः । ब्रतानिवेदव्रतानि तदयुक्तंप्रहणार्थत्वात्तेषांकृतः प्राप्तिः तत्पाद्यान्युपनयनकाले मादिवात्ता-प्तीःसायंपातःसमिधमाद्याञ्याचार्याधीनोभवन्येवमादीनिचव्रतानिनिवर्तन्ते ॥ १५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रसंगात्युनःसंस्कारविधिमाह् वपनमिति । व्रतानि वेदव्रतानि मधुमांसवर्जनारीनिष । तेन होममात्रं कार्यमित्यर्थः ॥ १५१ ॥
- (३) कुछूकः । शिरोमुण्डनंमेखलाधारणंदण्डधारणंभैक्षाणि व्रताति च मधुमांसस्त्रीवर्जनयुतानि नायश्वित्तानि पुन-रुपनयने द्विजातीनान भवन्ति ॥ १५१ ॥
- (४) राध्यवानम्दः । संस्कारान्तर्गततया वपनादेस्तस्यापि माप्तीमतिषेषति वपनमिति । व्रतानि मधुमांसादीनि [ नवर्ज्यानि ]\*॥ १५१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रतानि वेदान्यासादीनि निवर्तते ॥ १५१ ॥ अभोज्यानांनु भुक्त्वान्नंस्नीशुद्रोच्छिष्टमेव च ॥ जम्ध्वा मांसमभक्ष्यंच सप्तरात्रयवान्पिवेत् ॥ १ ५२॥
- (१) मिधातिथि । येषामलंन भुज्यते तेऽभोज्याःपुरुषाक्षश्चीत्रयस्नीसंगामजीव्ययाज्ययाजकादयः । शूद्रजाति-पहणादेवजातिनिर्देशात्स्नीपहणस्व्धसवर्णार्थितिस्नेयं उच्छिष्टंतदास्पृष्टं यव्यनित्यमास्यंश्विःस्नीणामिति तस्य विषयोदिशि-तः । शूद्रोच्छिष्टानामपापानेपूर्वजकुश्ववार्युक्तं इहतु सप्तराज्ञंयवानिति । अगामिकत्वादस्यार्थस्योभयत्रभक्ताणुच्छिष्टभो-जनेदंद्रष्टस्यं अभक्ष्यंमांसंद्रवहंसचक्रवाकादीनां इदंतुबुद्धिपूर्वकमभ्यासभक्षणे द्रष्टस्यं अभ्यत्र शेष्णूपवसेदहरिति । एत-देवपयःपीत्वा सुकरोष्ट्रादिभ्योअन्यंत्रतत्रमतिपदंशायिक्तान्तरास्नानात् । सकुपानंथवकपानंभवत्येव ॥ १५२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अभोज्यानां राजादीनामः। स्त्रियः सवर्णाया अन्युच्छिष्टमः। शूद्रोच्छिषंनानमः। अभ-श्यंमांसं जालपादादीनामः। यवानः मवागूं पिनेतः स्मृत्यन्तरीक्त्रस्तृतयावकविधिनाः। एतचः कामतःक्रतेऽनिन्दिताभी-ज्यान्नार्थने तु द्विगुणादि तत्रतत्रोह्यमः॥ १५२॥
- (३) क्लाह्यकः । अभोज्यानांनाश्रोत्रियकते यह्नेदत्यायुक्तानामनंशुक्ता जलमिनितसक्तुरूपेण यवागूरूपेण वा यवान्यानयोग्यान्कत्वा सप्तरात्रीपवेत । अमुण्मिनोद विषये मत्या भुका चरेत्कच्छ्मिति चतुर्याध्याये मायन्तिसमुक्ततेन

सह वैकंल्पितं विकल्पन्न कर्तृशक्यपेक्षः तथाहिजातिस्त्रीणामुच्छिष्टंश्यद्दीच्छिष्टंशा भुकैतदेव कुर्यातथा कव्यादस्करोष्ट्रा-णामित्यादिना यहिशेषप्रायम्बित्तंतन्तिषद्धमांसंभुकेदमेव कुर्यात् ॥ १५२ ॥

- (४) राघवानन्दः । कदन्नभक्षणविषयकमाह । अभोज्यानां नाश्रीत्रियहुतेयह्नद्रयादिषतुर्थांभ्यायोक्तानांविशे-षतीऽनुक्तनिष्कतीनांप्रायश्चित्तार्थमनुवादमात्रम् । अभक्ष्यं पूर्वभक्षणीयत्वेन निषिदं विशेषतोनुक्तप्रायश्चित्तंच कक्ष्राशक्त-परेवा । यवान् सक्तृन् ॥ १५२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । जम्धामांसं च पुनः अभक्ष्यं वस्तु जम्धाः सप्तरात्रं यवान् प्रवागू पिनेत ॥ १५९ ॥ शुक्तानि च कषायांश्व पीत्वाः मेध्यान्यपि द्विजः ॥ ताबद्ववत्यप्रयतोयावत्तन्त ब्रजत्यथः ॥ १५३॥
- (१) मेधातिथिः । अमेध्यानिशुक्तानि द्धिमक्ष्यंच शुक्तेष्वित्येतत्त्रयाभ्यनुद्धानाद्वमस्तुतत्यिशुक्तत्वेमस्मताः याविहितत्वान्नेषविधिःषवित्रंहितदितिस्मरितः । कषायावैधकप्रतिद्धाअनेकौष्धिसंयोगेन येकाभ्यन्ते । अपयतोऽशुषि-यावहुजत्यधः अधोगमनजीर्णानांमूजपुरीषभागेन निष्कामणायदिवापक्षाश्चयपाप्तिः ॥ १५३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुक्तान्यतिकालादिनाम्छतांगतानि । कषायान् गृदूच्यादिकायान् । मेध्यान्यिष सामान्य-सोऽनिषिद्धान्यपि । अभयतःकर्मानिषकारी नाधोत्रवति पुरीषतां न याति ॥ १५३ ॥
- (३) कुछूकः। यानि रवभावतोमधुरादिरसानि कालयोगेनोदकपरिष्यामादिनाम्कभावेत्रजन्ति तानि शुक्तानि क-षायान्विभीतकादीन् कथितान्यपतिषिद्धान्यपि पीत्वा यावन्तजीर्णानि भवन्ति तावदशुचिः पुरुषोभवति ॥ १५३ ॥
- (४) राजवानन्यः । शुक्तानिहि स्वभावतोमधुराणि कालादाम्छतांगता्नि । क्वायाणि विभीतकादिकाथांभांति । अमेध्यानि लशुनादीनि तावदप्रयतोऽशुचिः अक्रत्यधः अपानेन भूमौ निःसरितयावत् ॥ १५३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । शुक्तानि कालातिपत्यात्वरसंपरित्यज्य रसान्तरापत्वानि इव्याणि अमेध्यानि अनुनादीनि ॥१५३॥
- (६) रामचन्द्रः । शुक्तानि कालेनामुोभूतानि कषायांश्य गुहूचीह्ररीतक्यादिकषायान् पीत्वा हिजः तावद्प्रयतोः भवतियावदधोन व्रजति । परिपाकेन ॥ १५३ ॥

## बिहुराहरवरोष्ट्राणांगोमायोः कपिकाकयोः॥ प्राश्यम् प्रपुरीषाणि द्विजश्वान्द्रायणं चरेत् ॥१५४॥

- (१) मेघातिथिः । विशेषानुपदेशादमत्यावातुरूयमेवच युक्तं लाघवकरूपनात् ॥ १५४॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । गोमायोः सुगालस्य । अज्ञानात्प्राश्यविष्मूत्रमिति तु नरविष्मूत्राशनेपि तदुक्त मायश्वित्ता न्तेकार्यमः । चान्द्रायणं कामतः ॥ १५४ ॥
- (३) कुल्लूकः । प्राम्यस्करसरोष्ट्रश्रगालवानरकाकानांमूनंपुरीषंवा द्विजातिर्भुक्ता चान्द्रायणंकुर्यात् । शोधनंयनुष्ण-नाकंविद्वराहंचेत्यनेन विद्वराह्यामकुष्कुरयोर्बुद्धिपूर्वकभक्षणे पश्चमाध्याये प्रायमित्तमुकंतदस्यासविषये स्याख्यातं । इद-स्वनस्यासविषये तमक्ष्व्व्वितिधः ॥ १५४ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । विद्वराहोपामस्करः । गोनायुः सुगालः । एषु पत्येकं चान्द्रायणम् ॥ १५४ ॥
- (५) मन्द्रमः । पूर्व सामान्येन मूत्रपुरीपमाशनेषु पुनस्संस्कारउक्तस्तस्येदानींकचिद्रपवादमाद् विद्वराहस्तरोष्ट्राणा-मिति ॥ १५४ ॥

<sup>(</sup>१) कुशोदकम=कुरी:सहकथितमुदकम् (नं०)

## शुष्काणि भुक्का मांसानि भौमानि कवकानि च॥ अज्ञातंचैव स्नास्थमेतदेव व्रतंचरेत् ॥ १ ५५॥

- (१) मेघातिथिः । शुष्काणिवस्त्रादीनि भौमानीति कोटरजातानामनिषेधार्थं अञ्चातंभेषस्यमहिषस्येतिम्छतेरमानात् । स्नाधातस्थानंयत्रविक्रयार्थपश्वोह्न्यन्तेऽतोन्यत्रस्थितस्य छघुपायिक्षत्तमः । ननुस्नास्थदतिवचनादम्यत्रस्थितस्य मायिक्ताभावएवयुक्तः नैतदेवंसीनमित्यविशेषेण प्रतिषेधात् । प्रायिक्तेतुस्थयहणात्तदुत्थितस्य गुरुछघुभावीयुकतरस्तदेवचांद्रायणं मातेतुजातिविशेषेऽभ्यासे समरात्रंयावकपानं । शेषेषूपवसेदहरिति ॥ १५५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । शुष्काणि नीरसानि । मीमानि भूम्युद्धवानि कवकानि छत्राकानि । काष्टछत्राके तु स्पृत्यन्तरोक्तमस्पमसृतपायश्चित्तम् । तथा अज्ञातमञ्चातमकतिमांसम् । तथास्नास्यं प्राणिघातस्थानस्थमेव यह्मीतं छब्धभागंअशं । एतदेव चान्द्रायणं कामतोभक्षणे ॥ १५५॥
- (१) क्रझूकः । वाष्वादिना शोषितानि मांसानि भुका भूम्यादिमभवाणि का त्राकानि भुका भूमिनंवा दशनंवा छत्राकंभक्षयन्ति ये ब्रह्ममांस्तान्विजानीयादिति यमेन दशस्यापि निषेधात् इरिणमांसंवा रासभमांसमिति भक्ष्याभक्ष्य-तया यम्बह्मातं तथा हिंसास्थानसूना ततोयदानीतंतद्वका चान्द्रायणमेव कुर्यात् ॥ १५५॥
- (४) राघवानन्दः । किंच शुष्काणीति । मांसपदंमत्स्योपलक्षकं भौमानि छत्राकादीनि । कवकानि वार्शाणि ॥ भूमिनं वृक्षजं वापि छत्राकं मक्षयन्तिये ॥ अक्षप्रास्तान्विनानीयादिति यमोक्तेः ॥ सूनास्थं व्याधविक्रीतमः एतदेव चान्द्रायणमेव ॥ ५५ ॥
- (५) **नन्द्रनः । विपरिणामः तिह्**योगादिकस्य प्राणिविशेषस्येदिमित्यविश्वातं सूनास्थस्नास्थानस्थितंमांसंच एतद्र-तंचान्द्रायणम् ॥ १५५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सूनास्यं पाणिहिंसास्थानस्थितं कवकानि छत्राकानि वर्णयेत् एतदेव व्रतं चान्द्रायणं चरेत्॥ १५५॥

## क्रव्यादस्करोष्ट्राणांकुक्कुटानांच भक्षणे ॥ नरकाकखराणांच तप्तकुविशोधनम् ॥ १५६॥

- (१) मेघातिथिः। चेतिपूर्वश्लोकोत्राक्यते तेनविद्वराहादीनां भक्षणएतदेव । द्वितीयेन शब्देन ऋष्यादानांवि-ण्मूत्रमाशने यदेवविद्वराहादीनां स्पृत्यन्तरचनरमात्राधिकारेणेहिह्रजयहणमविविक्षतंद्विज्ञश्चाद्वायणमिति । एविमयंहिश्लो-कीविदालकाकादन्यत्रोपक्षते अत्रश्चेतेशमन्युष्टिष्टमाशनेविद्यालादिवत्ततोस्यांत्रिश्लोक्यांसमुद्धिः मूत्रपुरीपंचसर्वेषांत्रति-षिद्यमत्त्र यत्कथ्यादानांमूत्रपुरीषमाशनेतद्विद्यालादीनामपि ॥ १५६ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । ऋष्यादाः आममांसादाः व्यात्रादयः कुखुटानां पाम्याणाम् । भक्षणे मांसस्य । तम्रक-छं ज्ञानतः ॥ १५६॥
- (३) कुछूकः। आममांसमिक्षणांयाभ्यस्करोष्ट्रयाभ्यकुकुटानांतथामानुषकाकगर्दभानांप्रत्येकंबुद्धिपूर्वकंमांसभक्ष-णे वक्ष्यमाणंतप्रकच्छ्रंपायिक्तिपाम्यश्करकुकुटयोर्बुद्धिपूर्वकमक्षणे पञ्चमाभ्यायेपातित्यमुक्तं तदभ्यासविषये भ्याक्या-तं इदंतुनाभ्यासविषये तप्रकच्छ्रमित्यविरोधः॥ १५६॥
- (४) राघवानन्दः । ऋष्यादः गुभादिः । अज्ञातिमत्यम्वेति । खरान्तसप्तभागे तप्तकः प्रं पावनम् धीपूर्वभ-, क्षणेतुविद्वराहकुकुटयोः पातित्यमितिभेदः ॥ १५६ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रनः । भक्षणे मांसमक्षणे ॥ १५६ ॥

## मासिकान्नंतुयोऽश्रीयादसमावर्तकोद्विजः ॥ सत्रीण्यहान्युपवसेदेकाहंचोदके वसेत् ॥ १५०॥

- (१) मेधातिथिः । मासिकमेकोद्दिष्टश्रादं क्रतेसिपण्डीकरणेणितमासंतुवत्सरमितिआमावास्यस्यतुमासिकव्यपदे-शेष्यनुद्धातत्वात् । काममभ्याभितोशीयादितिकृतः प्रायश्चित्तं अन्येत्वभ्याभितस्यानुद्धानादनभ्यर्थमानस्योक्तमेवेत्याहुः । असमावर्तकोगुरुकुलेतिष्ठन्नथाद्वद्धाचार्युच्यते । त्र्यहादन्यतरिम्नहन्युद्के वसेत् त्र्यहस्यैवबुद्धौरिथतत्वात्तिहृत्वपुर्यमहस्त द्विसः ॥ १५७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । मासिकार्थं मितश्राद्धार्थमः । किनिन्मासिकान्निमितिपाढः । तत्र मासिकश्राद्धार्थोद्दिष्टिमि-स्यर्थः । असमावर्तकोद्दिजोब्रह्मचारी । उद्देकवसेदुपवाससवन्धित्ररात्रत्रथमदिने ॥ १५७ ॥
- ( ६ ) कुङ्गुकः । योब्रह्मचारी ब्राह्मणोमासिकश्राद्धसंबग्ध्यन्मभाति एतच सपिण्डीकरणात्पूर्वमेकोद्दिष्टश्राद्धार्थाः पलक्षणंसि्त्ररात्रमुपवसेत्त्रिरात्रमध्यएकिसन्नहिन जलमावसेत् ॥ १५७ ॥
- (४) राधवानन्दः । मासिकान्नं पेतोदेशेन मासिमासि कियमाणं श्राद्धमः । असमावृत्तिकः ब्रह्मचारी । एकाहेएव इ दिनवयान्तर्गतमः ॥ १५७॥
  - (५) नन्दनः । आवर्तकोऽब्राह्मणचारी ॥ १५७ ॥
- (६) रामचन्दः । मासिकस्यार्थं मासिकश्राद्धार्थम् योऽश्रोयात् असमावर्तकोहिनः ॥ १५७ ॥ ब्रह्मचारी तु योश्रीयान्मधुमांसंकथंचन ॥ स्कत्वा प्राकृतंकः च्छ्रंवतशेषंसमापयेत् ॥ १५८ ॥
- (१) मेधातिथिः । व्रतचारीमयुक्तोब्रह्मचर्याश्रमस्थएव । कथंचनापद्यपीत्यर्थःपाणानामेवचात्ययइत्यापदिवि-धानात् । असृतिदावे नतन्तिर्धातार्थमेतत्पायश्चित्तेकितिहिनिमत्तमात्रपर्यवसायिवचनात्क्वियते । प्राकृतंपाजापत्यंपकतौभवं-श्राकृतं सर्वककृषणांप्रकृतित्वादेवमुच्यते व्रतशेषंसमापयेत् ॥ १५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । व्रतचारी ब्रह्मचारिवनस्थविधवाभिक्षुपशृतिः । कथंचनाङ्गानात् । प्राकृतं प्रकृतिः प्राजा-पत्यं तद्भुपं कुलुंम् । त्वार्थेऽण् । व्रतशेषं वृतं निःशेषं कार्यम् ॥ १५८ ॥
- (३) कुद्धूकः । योत्रसचारीमाक्षिकंमांसंवाऽनिच्छातआपदि वा ऽचारसमाजापत्यंकत्वा पारब्धब्रसचर्यव्रतशेषं-समापयेत् ॥ १५८ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच ब्रह्मचारीति । प्राकृतं प्राजापत्यमः । व्रतशेषं प्रारम्धवेदाभ्यमनादि अकतपायभितस्य वेद्समाप्तावनधिकारातः ॥ १५८ ॥
- (५) नन्द्नः । व्रतचारी ब्रह्मचारी कथंचनाकामतीप्यप्राकृतंनिरुपपदंगाजापत्यमितियावत् व्रतिविशेषंसमापयेष्ट्रह्म-चर्यशेषंसमापनयोग्योभवेत् समावृत्तस्यापि व्रतस्थस्यमधुमांसभक्षणेपायिक्षत्तमेतदितिकेचित् ॥ १५८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वतचारीयो ऽज्ञानामधुमांससःमारुतंगाजापत्यं रुष्ट् रुत्वा ॥ १५८ ॥ बिडालकाकाखुच्छिष्टंजग्य्वा श्वनकुलस्य च ॥ केशकीटावपन्नंच पिबेद्रससुवर्चलाम् ॥१५९॥
- (१) मेधातिथिः । अकृतमयश्चित्तस्यावशिष्टव्रतसमाप्तावनधिकारमाहः आखुर्भूषकः । अवपन्नमेतत्संपर्कदूषितं अस्रुतुवर्षलांपद्वोदकेनसङ् पिबेदेकाहमविशेषात्तेनैवशासार्थस्यकृतत्वात् ॥ १५९ ॥
  - ( १५७ ) असमावर्तको=असमावृत्तिको ( राघ० )
- (१५८) ब्रह्मचारी=ब्रतचारी (नं•)
- (१५९) ब्रह्मयुवर्षलां=ब्राह्मीयुवर्षलां (न, ल)

- (२) **तर्वज्ञनारायणः । केशकी**टावपन्नं केशकीटसहसिद्धम् । प्रस्तृत्वर्यकां श्वेतद्ववर्यकां तत्काथं जरुंपिवेदे-काहम् । एतत्श्वकाकोच्छिष्टाशनेऽकामकते अन्येषु तु कामकतेषु ॥ १५९ ॥
- (३) कुर्दूकः । विडालकाकम्पिककुकुरनकुलानामुच्छिष्टंकेशकीय्रूपसंसर्गदुष्टंवाऽकतपृत्क्षेपविशुद्धिकं सात्वा ्रु-का अस्यवर्षलांकथितमुद्कपिवेत् ॥ १५९ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । ब्राह्मीसुवर्षलां तत्कथितमुद्कं श्वेतपुष्पा सूर्यप्रिया सुवर्षलेति भारते धृतत्वात् ॥ १५९ ॥
  - (५) नन्दनः। ब्रह्मसुवर्षलां ब्रह्मसुवर्षलारक्तपुष्पाम दंशा ॥ १५९ ॥
  - (६ ) रामचन्द्रः । कीटकेशावपन्नं तत्सहपकं अन्नं ब्राह्मी सुवर्चलां पिवेत् ॥ १५९ ॥

अभोज्यमञ्जनात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिन्छता ॥ अज्ञानभुक्तंतूत्तार्यशोध्यंवाप्याशु शोधनैः॥१६०॥

- (१) मेघातिथिः। आयोर्धःश्लोकोनुवादः अज्ञातभुक्तशुद्धव्यर्थमित्यतिह्यीयते समनन्तरंवमितव्यमित्यर्थः। क्षिप्तं-वाशीषनैःप्रायम्बित्तैःशोष्यं अन्यतुशोधनानिहरीतस्यादीनि रेचनान्याद्धः। गौतमीयेचेदमुदाहरन्ति। अभोज्यभोजनेपुरी-वाभावद्ति तदेतदसाधकं उपवासेनापि निष्पुरीषत्वोपपत्तेस्तलाहान्तौयथाशृतप्रायम्बित्तमेव वेदितव्यमः॥ १६०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संदिश्चमानभोज्यत्वमपि । अञ्चानभुक्तं पश्चादभोज्यत्वेन द्वातं उत्तार्थं वमनेन । शो ध्यंबाप्याशु नत्वितिषिरेण शोधनैः ब्रह्मसुवर्षकापानादिभिः । शोध्यंबाप्याशुशोधनैरितिपाढे वमनाशक्तौ बहुभिःशोधनैः शीवं शोध्यमित्यर्थः ॥ १६० ॥
- ( ६ ) कुझूकः । आत्मनः शुक्किमेन प्रतिषिद्धमणंनादनीयं । वमादात्तु भुक्तंविमतव्यं तदसंभवे प्रायश्चित्तैः क्षिपं-शोषनीयं । वमनपक्षे तु छघुमायश्चित्तंभवत्येव ज्ञानतः पुनः पूर्वोक्तंपायश्चित्तम् ॥ १६० ॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । किंच अभोज्येति । शुद्धं मायत्यं । दैवादुक्तंचेत्युन्दत्तार्य। उद्दमितव्यंआशुशोधनैः प्राणाया-मादिभिः ॥ १६० ॥
- (५) नन्द्रनः । शयभित्तंकरिष्यामीति निश्चित्याभोज्यमन्त्रम्दनीयन्त्रात्तव्यं तथाकृते प्रायश्चित्तगोरवमस्तीत्यभि-नायेणोक्तमात्मनः शुद्धिमिष्णतेत्युद्धार्यमुद्धार्यशोध्यविरेष्यंशोधनैविरोचनद्वव्यैः ॥ १६० ॥
- (६) रामचन्द्रः । नात्तव्यं नभक्षणीयम् । अज्ञातभुक्तंतूत्तार्यविभितन्यम् ॥ १६० ॥ एषोनाचादनस्योक्तोवतानांविविधोविधिः ॥ स्तयदोषापहर्तृणांवतानांश्रूयतां विधिः ॥ १६१ ॥
- (१) मेधातिथिः । त्रतानामनाचादनस्याभक्ष्यभक्षणस्यस्तयंतद्येषशमस्तमपहरन्तियानित्रतानि तेषामिदानीवि-धिरुच्यते ॥ १६१ ॥
  - (२) तर्वज्ञानारायणः । स्तेयदोषापहर्तृणां महापातकेतरस्तेयदोषहराणाम् ॥ १६१ ॥
- (३) कुझूकः । अभक्ष्यभक्षणे यानि प्रायिक्तानि तेषामेतन्त्रानापकारविधानमुक्तं स्तेयपापहारिणांविधानम-भुना भूयताम् ॥ १६१ ॥
- (४) राघवानव्दः । अभोज्यान्त्रक्षणप्रकरणमुपसंदरस्तेयप्रायश्वित्तंप्रतितानीते एवेत्यष्टभिः । [स्तयदोषापद्रतृणां स्रेयकतदोषनाथकानां त्रतानामः । स्तेयमत्र सुवर्णनिक्षेत्राभ्यामितिरिक्तद्वस्यद्दरणमः । तेषांविधिःप्रकारः ] ॥ १६१॥
  - (५) मन्द्रमः । अनायभक्ष्यम् ॥ १६१ ॥

- (६) रामचन्द्रः । अनाचदनस्य अभक्ष्यमक्षणस्य एषःविषिःउक्तः । अपहर्तृणां अन्नाचवहराणां व्रतानां निय-मानां स्तेयदोषविषिःभूयतां ॥ १६१ ॥
- थान्यान्यथनचौर्याणि कत्वा कामाद्विजोत्तमः॥ खजातीयग्रहादेव कच्छाच्देन विशुध्यति॥१६२॥
- (१) मेधातिथिः । द्विजोत्तमप्रहणंगदर्शनार्थक्षत्रियादीनामपि । द्विजोत्तमशब्दसिनपाताचलकातीयगृहादिति जासणगृहाद्विजायते तेनैतदुक्तंभवित सर्वप्ववणां ब्राह्मणगृहात्भनं कत्वाक्रक्राब्देनशुभ्येयुः । चनप्रहणात्सर्वित्यभनेतिवे याभ्यान्त्यहणंसद्धान्यार्थं अल्पसाराणामन्यविधिवक्ष्यति अतःसारभूतप्रधानद्वव्यापहरणहर्वविद्यायते तेषांनहिपरस्पद्व-व्यापहरणे ब्राह्मणस्यतदीयधनापहारे कतरत्यायिक्तमुख्यते हिंसाप्रायिक्तवत्तुर्याष्ट्रमादिभागकस्पनाकर्तव्या क्षत्रियस्य चने त्रीन् वैश्यस्य सार्थे शूद्रस्य द्वाविशतिरात्रवा किषित्परिमाणे धान्येऽपढतेदश्वभ्यः कुंत्रभ्यः किषिवृत्तेमहत्त्वात्मायिन-त्तस्य धनमान्येवंकालंनकस्पनितिविद्ययम् । कामादिति श्लोकपूरणंनद्यकामस्य परचनहरणसंभवः । धान्यं ब्रीह्यादितदेवा-पद्धतमनंसिद्धमांसंच धान्यादीनांप्रत्येकंहरणेष्यदंककृत्यः। केषिच्यसमुद्यायहरणे नायिक्ततिक्ष्यिन गरीयोद्धेतत्॥ १६२॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । अनंसिद्धान्तमः । धनं वृत्तिहेतु यथा ब्राह्मणानां निवन्यः सत्रवृत्तीनां धरादि वैश्यवृ-त्तीनां लाङ्गलादीनि । स्वजातीयगृहात् ब्राह्मणगृहात् । ब्राह्मणहत्यादिक्रमेण । कामतीत्यन्तान्यासेन करणे रूक्काब्देन व-त्सरकृतैः गाजापत्येरेव ॥ १६२ ॥
- (३) कुझूकः । ब्राझणोब्रासणगृहाबान्यभक्ताचनरूपाणि धनचौर्याणीच्छातः करवा नत्वात्मीयचान्त्या नीत्वा संवत्सरंप्राजापत्यव्रताचरणेन शुभ्यति एतच देशकालद्रव्यपरिमाणत्वामिगुणाचपेक्सया महत्त्वादिवोद्यव्यं एवमुत्तरचापि ॥ १६२॥
- (४) राघवानन्दः। थान्यं श्रीहादिः। अन्तं सिद्धान्तम् रुष्ट्राब्देन रुष्ट्रंच तद्ब्यंव्ययितेन । द्विजीत्तमद्तिअन्योन् न्यतज्ञातीयपरम् ॥ १६२ ॥
  - (५) मन्द्रमः। कामादनापदि अनेनापदिमायश्चित्तस्ये लाघवंस् चितं रुष्क्रान्देन संवत्सरंपरितेन रुष्क्रेण॥ १६२॥
  - (६) रामधन्द्रः । त्वजातीयगृहादेव चौर्याणिकत्वा ॥ १६२ ॥

मनुष्याणांतु हरणे स्नीणांक्षेत्रग्रहस्य च ॥ कूपवापीजलानांच शुद्धिश्वांद्रायणंस्यतम् ॥ १६३॥

- (१) मधातिथिः । मनुष्याणांदासानांश्लीणांदासीनांक्षेत्रंभूभागोत्राह्मणादिशान्योत्पत्तिस्थानं कूपवाप्योर्जलशब्दः शत्येकमिसंबभ्यते । उद्तोदकस्येरणादिस्यस्यापहरणेतद्भवति । जलपहणाच्युष्कयोःकूपवाप्योर्विभ्यन्तरं वापीस्नातः सङ्गगेप्येवमेव ॥ १६३ ॥
- (२) सर्वेह्ननारायणः । मनुष्याणां पुंसामः । कूपवापीजछानांपरकीयानां स्वक्षेत्रे सेकादिसिक्यर्थं हरणे चाण्डा-यणमञ्जानात् ॥ १६३ ॥
- (३) कुल्लूकः । पुरुषश्चीक्षेत्रगृहाणामन्यतमहरणे कूपजलस्य वापीजलस्य वा समस्तस्य वा हरणे चान्द्रायणं-नायभिन्तंमन्वादिभिः स्वतम् ॥ १६३ ॥
- ( ४ ) राघवानम्यः । कूपवापीजलानामिति त्वक्षेत्रावर्थमः । तडागानामितिपाढे तेषां । इरणं ममेदमिति मिध्यात्वे न । शुध्यत्यनयेतिशुद्धिः ॥ १६३ ॥

- (५) मन्द्रमः। मनुष्याणांदास्यादीनामः॥ १६३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कूपवापीजलानांहरणं त्यक्षेत्रार्थमः ॥ १६३ ॥

## द्रव्याणामस्यताराणास्तेयंस्रवाऽन्यवेश्मतः ॥ श्रेसाम्मपनंकः च्छ्रंतन्त्रियात्यात्मशुद्धये ॥ १६४ ॥

- (१) मेधातिभिः । अल्पसाराणिनिषरमवतिष्ठन्ते । त्वल्पमूल्यानित्र यृष्णयानि स्थालीपिठरादीनि दारुमयानि द्रीणाढकादीन्ययोजयानि लेपनीकुदालकादोनि वेश्मनीतिगृहस्थिताषहारेभूयाम्दोवःनतथाखलक्षेत्रादिगते । निर्यात्यदत्वा सर्वशेषभार्यविशेषाभावात् । यत्रत्वपत्ततंदातुमशक्यतत्रिद्दगुणंपायभित्तत्रः॥ १६४ ॥
- (२) **तर्वज्ञनारायणः । अ**रूपसाराणामक्योपायानां पठाछादीनामः । अन्यवेश्वतोसमहीनवर्णगृहात् । सांतपनं च-हसाभ्यमः । तन्त्रियात्य ऋतं द्रव्यं स्वामिने समर्प्यं तन्त्रूल्यद्वारापि ॥ १६४ ॥
- (३) कुक्क्ष्यः । इय्याणामस्पार्थाणामस्प्रयोजनानांचानुक्तमायिकत्तविशेषाणांत्रपुसीसकादीनांपरगृहाचौर्यकत्वा तद्दपत्तंत्रव्यंत्वामिने इत्वा सांतपनंकच्छ्रंपायिकतंदक्ष्यमाणंचात्मशुद्धये कुर्यात्त्वामिनेऽपत्ततंद्रव्यंनिर्यात्येति सर्वस्तेय-गायिकत्तेषः॥ १६४॥
- ( ४ ) राखवानन्दः । अस्पसाराणां सीसकादीनामः तिनर्यात्यायदपद्यतं तस्य स्वामिनंगति निर्यात्या दानेन स्तेयपायिक्ताधिकारी सर्वत्रेतिद्वेयमः ॥ १६४ ॥
- ( ६ ) जम्बुनः । इध्याणामस्पत्ताराणामस्पमूल्यानां तिलयांत्यातद्वृष्यंप्रतिपाच अत्राल्पसाराणासिति विशेषणात्पूर्व-मधान्यादिपहणंबहुसारविषयमित्यनुसन्धातव्यमः ॥ १६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तत्तिर्जित्य दतंद्रव्यं लामिने दत्वा आत्मविशुक्यर्थं सान्तपनंकस्रं चरेत् ॥ १६४ ॥ भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य च ॥ पुष्पमूलफलानांच पञ्चगव्यंविशोधनम् ॥१६५ ॥
- (१) मेधातिथिः । यानगन्त्रयादि शप्याखद्वादि आसनंबृस्यासदीपद्वादि भक्षभोज्ययोः खरविशदत्रदेपरीत्येनभे-दीविद्गेयः । भक्ष्यमोदकशुक्तव्यादि भीक्यंयावकादि पंचगव्यप्रसिद्धं अत्राप्येकाह्मेव ॥ १६५॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः** । भक्ष्यं फलादि । भोज्यं सक्त्वादि । यानं रथादि । फलोज्ञवानां तैलादीनां पुष्पोज्ञवादीनां कुङ्कमादीनां **हरणे पश्च**गव्यं पञ्चगव्योपलक्षितं महासांतपनमः । एतचाङ्गानावरणे ॥ १६५ ॥
- (३) कुङ्कुकः । भक्ष्यस्य मोदकदिभीज्यस्य पायसादैर्यानस्य शक्ददिः शम्यायाआसनस्य च बुज्यमूलफलानां च प्रत्येकमपद्रत्ये पश्चमञ्चपानंविशोधनम् ॥ १६५ ॥
- (४) राघद्वान्नदः । भक्ष्यस्य मीदकादेः। भोज्यस्य पायसादेः । भक्ष्यादिसप्तानां पञ्चगव्यंपञ्चगव्यपानंकस्या तरह-रुपापणमः । शोधनं गायभिन्तमः ॥ १६५ ॥
  - ( ५ ) **नन्दनः** । इतः प्रश्वतिनिर्यात्येत्यनुवर्तते पुष्पमूलकलानाश्चापहरणइति संबन्धनीयंपश्चगध्यत्राशनसः ॥ १६७ ॥
  - (६) रामखन्द्रः । भक्ष्यंफलादि ॥ १६५ ॥

## तुणकाष्ठद्वमाणां च शुष्कान्नस्य गुडस्य च ॥ चेलचर्मामिषाणांच बिराघंस्यादभोजनम् ॥१६६॥

(१) मेघातिथिः । तृणादीनांपूर्वस्नात् यानादेरधिकहरणेशायित्रतमेततः काष्टमघटितंवंशःस्तमादिद्वमसाहचर्यातः

द्युमीवृक्षः शुष्कान्नंतण्युलाविभष्टयवावा गुडपहणेत्वविकारार्थतेनखण्डमत्स्यण्डिकादैर्पहणेनैकवसंबदूमामुसमानांच वासः सामागुक्तेन धनपहणेन रूच्छादेश्चर्मकवचं मांसमामिषमः॥ १६६॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । दुमाणां जीवताम् । शुष्कान्तस्य तण्डुलदेः । त्रिरात्रमङ्गानादर्गे ॥ १६६ ॥
- (३) कुछ्कूकः । तृणकाष्ट्रवृक्षाणांगुष्कान्नस्य च तण्डुलादेर्वस्थनर्मासानांमध्यएकस्यान्यहरणे निरात्रमुपवासंच-रेत् ॥ १६६ ॥
- (४) राघवानम्दः । किंच तृणेति । शुष्कान्तस्य पृथुकादेः । आनिवाणां मांसानाम् । तृगाबद्यानां इरण इतिरोषः । उपोषणत्रयम् ॥ १६६ ॥
  - (५) मन्द्रमः । अत्राप्यवहरणइत्येव ॥ १६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । चैलचर्मामिषाणां हरणे त्रिरात्रं अभोजनम् ॥ १६६ ॥ मणिमुक्ताप्रवालानांतायस्य रजतस्य च ॥ अयः कांस्योपलानांच द्वादशाहंकणान्तता ॥ १६७॥
  - (१) मेधातिथिः। लल्पबहुत्वापेक्षयाच कालहासःसङ्दाहुनीच॥ १६७॥
- (२) सर्व**तनारायणः । अयःपदंरूप्यतामकांश्येतरलोहपहणार्थमः । उपलः पस्तरः । कणान्यता कणास्तण्डुल-** सुक्ष्मात्रयवास्तन्यात्रान्यता । एतत्र्यानापदि अन्यत्राल्पहरणेकणानां नात्यल्पलक्षणमः ॥ १६७ ॥
- (३) कुल्लूकः । मणिमुक्ताविद्रुमताभरूष्यकोहकांस्योपकानांच प्रत्येकमपहरणे द्वादशाहंतण्डुककणभक्षणंकुर्यात्सर्व-त्र चात्र सक्टरभ्यासदेशकालद्रव्यत्वामिगुणादौरौक्यपेक्षया उत्कष्टापकष्टद्रव्यापहारिविचयसमीकरणंसमाधेयम् ॥ १६७॥
- (४) राघवानन्दः । मण्याचष्टानां हरणे कणान्तता कणमेवान्तं भक्षणीयं यस्यापहर्तुः सकणान्तः तस्य भावः ॥ १६७ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अपहरणद्रयेव कणानताकणभक्षणंस्यादित्येव ॥ १६७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अयस्कान्तस्य उपलानां इरणे कणान्येवानं कणानं तस्य भावःकणान्यता तण्डुलसूक्ष्मा-वयवास्तज्ञुङ्कः ॥ १६७ ॥

कार्पासकीटजोर्णानां द्विशफेकशफस्य च ॥ पश्चिगन्धीवधीनांच रजवाश्वेव च्यहंपयः ॥१६८॥

- (१) मेधातिथिः। कीटनाः पद्याः दिश्रफागवादयः एकसुरा अश्वादयः पक्षिणः शुक्रश्येनादयः रजुकूपादे-इरकोर्दचनी ॥ १६८ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । कार्पातनास्तन्तवः । कीव्जाः कौशेयाचाः । ऊर्गामेषादिरोमाणि द्विशकाआचाः । ए-कश्चकाः सराचाः । गन्धाः कस्तूरिकादयः । ओषभ्यः औषधानि दश्मूलादीनि । रज्ञुः पटादिकतः । एषामापचन्यक्पानां इरणे भ्यहं भीरं-पयः पिवेदिति शेषः ॥ १६८ ॥
- (३) कुल्लूकः । कार्पासक्रमकोश्रजोर्णानांवस्राणांद्विशकैकशफस्य गोरश्वादेः पश्चिणांशुकादीनांगन्धानांच चंदन-प्रश्नतीनांरक्रवाश्व प्रत्येकहरणे व्यहंशीराक्षुरः स्यात् अत्रापि पूर्ववद्विषयसमीकरणपरिहारः त्वामिनश्रोत्कशपकृष्टदृष्य-समर्पणादिष वचनादेकहरत्रायश्विचाविरोधः ॥ १६८॥

गुणारीशक्यवेशया=गुणदीर्गत्यावेशया ('अ )

- ( ४ ) शखवानन्यः । कीरणं पष्टादिस्तं कर्णानेष्ठोमानि एपामः । द्विशकोगवादिः एकशकोऽश्वादिः । द्विसुरइति प्रोडेसएवार्थः । कार्पासादिनवानामपहरणे प्रत्येकं च्यहं केवछं उदकपानं । कार्पासादिपदं तिन्धितवस्तायुपलक्षकमः भाय-भिनाकरणे श्विनादिरोगः ॥ १६८ ॥
  - ( ५ ) जन्युनः । रज्ञ्वास्थापहरणइत्येव पयःपानम् ॥ १६८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कीटजोर्णानां कीटजतंतूनां श्लीमादीनां पक्षगन्धः सुगन्धः औषधीनां दशमूलादीनां रञ्चाहरणे-ज्यहं पयः पिनेत् ॥ १६८ ॥

## एतैर्झतरपोहेत पापंस्तेयकतंद्विजः॥ अगम्यागमनीयंतु झतरेभिरपानुदेत्॥ १६९॥

- (१) मेघातिथिः । उक्तार्थःश्लोकः ॥ १६९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अगम्यागमनीयं महापातकितरागम्यागमनसंबन्धि ॥ १६९ ॥
- (३) कुछूकः । एतैरुकैः प्रायश्यितैः स्तेयजनितपार्पाद्दजातिरपानुदेतः । अगम्यागमननिमित्तंपुनरेभिवंश्यमाणैर्वतै-निर्हरेतः ॥ १६९ ॥
- (४) राघवाणन्यः । अपहरणपकरणमुपसंहरत् अगम्यागमनप्रायभिक्तमाह ५तैरितिदश्रभिः । एभिर्वक्ष्यमाणैः ॥ १६९ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रनः । एतैहक्तेरेभिर्वक्ष्यमाणैः ॥ १६९ ॥
  - (६) रामधन्द्रः । एतैव्रंतैः स्तेयकृतंपापं अपीहेत नाशपेत ॥ १५९ ॥

# गुरुतस्पवतंकुर्याद्वेतः सिक्का स्वयोनिषु ॥ सल्युःपुत्रस्य च स्वीषु कुमारीष्वन्यजासु च ॥ १७०॥

- (१) मधातिथिः । गुरुत्तरमञ्जतित्यविशेषवचनेपि नतेनत्वयोग्यादिष्वित्येवमायितिदेश्यते अपितु माजापत्यचरे-द्व्यमिति महापातकत्वात् निह्महापातकेष्योग्यवमरणांतप्रायभित्तमिति अभ्यासेतु स्यादिति । त्ययोनयोभोगिन्यःसोद-राः । सारुयुःस्त्रीषु सुद्धद्यायां सु सुद्धद्यवे सुक्षात्वमारणांनयोनादिविशेषः । नापिश्रोत्रियत्वादिगुणः एवंपुत्रस्यस्त्रीषु सुषात्वसमानजातीयात्वपिकुमारीषु पुत्रादिभिरदत्तासुत्वयं संगीत्यानुपनतात्वेतदेववलाद्वमने अत्रापि नसत्यपेक्षा ययप्यतिदेशेविशे-वोनास्तितयापिष्रायभित्रस्यदिति दृश्वात् । तथाच गुरुल्युभावाद्धीनजातीयासु रूच्छ्राब्दाचांद्रायणंमासवयंल्यीयआ-देश्य अन्त्यजाश्वाण्डाकम्लेखादिस्त्रयः । पण्डालादिस्त्रीषुच स्पृत्यन्तरेद्वानाज्ञानकते।विशेषउक्तोऽन्त्यावसायागमने रूच्छ्रार्थ-ममत्याद्व हादशराष्ट्रस्त ॥ १७०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । गुरुतल्पन्नतं द्वादशाब्दन्नतम् । स्वयोनिष्वेकयोनिषु । सापन्नभगिनीषु । सरूपृमित्रस्य । पु-नस्य गूरुनादेः । औरसादिपुनन्नयभार्यागमनंत्वितपातकम् । कुमारीष्वपरिणीतास् । अन्त्यनास् षाण्डालीतरिवलोमनश्रू-इादिन्नीषु ॥ १५० ॥
- (३) कुष्टुकः । त्ययोनिषु सोदर्यभगिनीषु तथामिषभाषांश्च पुषपणीषु कुमारीषु चाण्डालीषु मन्येकरेतः सिका गुरुदारगमनभायम्बिसंकुर्यात् । अत्रापि ज्ञानाभ्यासाचनुबन्धापेक्षया मरणांतिकं अत्रएव॥रेतः सिका कुमारीषु चाण्डाली-व्यवस्थणाञ्च ॥ सपिडापत्यदरिषु माणत्यागोविषीयतहति यमैन मरणान्तिकमुपदिष्टं अज्ञानात्तद्वतमः॥ १७०॥
  - ( ४ ) राष्ट्रवाणम्बः । तत्रादावनुपातकमायम्बित्तमाइ गुरुतस्पेति । स्वयोनिषु सोदर्याद्ध । पुत्रस्यौरसस्य । कुना-

रीषु आसणजातासु । इदंतु स्नाताभ्यासपिक्षया ॥ रेतः सिका कुमारीषु त्वयोनिष्यंन्त्यजासु च ॥ सपिण्डापत्यदारेषु प्राण-त्यागोविधीयतदति थमवचनात् ॥ अङ्गानातु प्राजापत्यं चाग्द्रायणंवा तथोक्तं खट्टाद्वीत्यम् ॥ प्राजापत्यं चरेत्क्रस्रं समावा गुरुतल्पगः ॥ चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यस्यन्वेदसंहितामिति याद्ववन्त्यः ॥ १७० ॥

- ( ५ ) नम्दनः । त्वयोनिषु त्वदुहितृषु सीषु सख्युस्तीषु पुत्रस्य च स्तीषु ॥ १७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । खयोनिषु भगिन्यादिषु रेतःसिस्का गुरुतन्पन्नतंकुर्यात् पुत्रस्य गूढनादेः सीषु अस्यनासु॥१७०॥ पैतृष्वसेर्याभगिनीस्वस्नीयांमामुरेव च ॥ मातुश्व भातुस्तनयांगत्वा चान्द्रायणंचरेत् ॥१७९॥
- (१) मेधातिथिः । पितृष्वसुर्दुहितापैत्रष्वस्थिमिगिनी । मातृष्वस्थीयामाष्वसुर्दुहिता । मातृश्यभातुर्मातुस्रदुहिता । आप्तस्यसोदर्यस्येग्यर्थः ॥ १७१ ॥
- (२) सर्व**झनारायणः ।** पितृष्वसृत्रुतां भगिनीम् । मातुः स्वक्षेयीं मातुर्या स्वसा तस्यादुहितरम् । मातुभ यआ-मःसोदरोभाता तस्य सुतामितिशेषः । प्ताअपरिणीताअज्ञानाद्गत्वा चान्द्रायणम् ॥ १७१ ॥
- (३) कुझूकः । पितृष्वसुर्मातृष्वसुम्भ दुहितरंभागनीमातुम्य सोदर्यभातुर्दुहितरंसोदर्यभागनीमिवनिषिद्धगमनांगत्वा चाण्द्रायणंकुर्यात् सक्तदङ्गानव्यभिचरिता विषयमल्पत्वात् ॥ १७१ ॥
- (४) राघवानम्दः । पैतृष्वसेर्या पितृष्वसुर्दुहितरम् । तथा मातृष्वसुरपि मातुर्भातुरामस्य सहोदरस्य दुहितरिन-तिशेषः । अन्यथैतास्तिसहत्यनुपपत्तिः । त्वभगिनीमिवैताइत्यर्थः ॥ १७१ ॥
- (५) नन्दमः। पैतृष्वसेयीपितृष्वसुः पुत्री त्वसीयां मातृष्वसुः पुत्री मातृष्वीतुर्मातुरुस्यान्तां । दुहितरमेतास्तिसीगत्वा षान्द्रायणञ्चरेत् । भगिनीतिसामिति तिमृणामेतासांभारणम् ॥ १७१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पैतृष्वसेयीं मातुः लस्तीयां मातुरुस्यपत्नीं मातुः साक्षातः आप्तसोदरस्य अज्ञानातः गत्वा चा-न्द्रायणं चरेत् ॥ १७१ ॥

## एतास्तिस्रस्तु भार्यार्थे नोपयच्छेसुबुद्धिमान् ॥ ज्ञातिस्रेनानुपेयास्ताः पतिस्रुपयन्नधः ॥ १७२॥

- (१) मेधातिथिः । ननुच सिपण्डाचित्यनेनैवैतासामिववास्तवे सिद्धे किमर्थमिदंनोपयछेतेति । केचिदाहुः । अन्यासांपक्षेऽभ्यनुद्धानार्थसिपण्डश्लोकेप्रतिषिद्धानांतद्युक्तं पर्तातस्यपयम्नथइतिमायिभक्ताविशेषात् । एतिस्थिपयोजने-संभवतिसिपण्डश्लोकस्य पाक्षिकोबाधोयुक्तोऽगत्याहिविकल्पआश्रीयते । द्धातित्वेन बन्धुत्वेनेत्यर्थः । अनुपेयाअविवास्थाअगम्याश्च । उपयन्विवाहयन् अधः पतिसनर्कमामोतितियावत् । अधवाद्धातितोश्वश्यतिहीनजातीयः संपद्यते । य-चित्रजातेर्जीवित्पण्डानपायस्तथापि तत्कर्मानविकारादेवमुख्यते ॥ १७२ ॥
- ('२) सर्वज्ञानारायणः । अथतासांस्वयंपरिणयनंनिवेधति एताइति । भार्यार्थेभार्यानिष्पाचकर्मार्थे नीपयच्छित् नी इहेत् । ज्ञातेयेन एकवीजिना । चाज्ञातेयेनेतित्वन्यासामपि तादशीनामपरिणयत्वार्थमुक्तम् । अधःपति द्विजकर्मती हीयते । प्रायमित्तंतु स्वृत्यन्तरीक्तम् ॥ १७२ ॥
- (३) कुन्नूकः । तिस्रपताः पैतृष्वसेष्याधाभायांचे माझोनोइहेत् झातित्वेन बाग्धवत्वेन तानोपेतन्याः । यलादे-ताउपयन्तुपगच्चन्नरकंपाति असर्पिडा च या मातुरित्यनेन निषेषसिद्धौ दक्षिणात्याचारदर्शनेन निषेषदाढ्यांचेपुनर्वच-नम् ॥ १७२ ॥

- ( ४ ) **राषवानभ्दः ।** अतरवासांविवाहोपि निषित्तहत्त्वाह एताहति । श्लातेषीवन्युजनतेत्वनिषानाद्वान्यवैः अनुपे-याः अविवाहाः ताउपयन्तुहरून्त्रधःपततीत्यन्त्रयः ॥ १७२ ॥
  - (५) मन्द्रमः। अविवाहामैतारितसहस्याह एतारितसस्तुभार्यार्थहित । ज्ञायतेश्वातित्वेन ॥ १७२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतास्तिसः एताःकाः तत्रउच्यते पैतृष्वसेयी भातृष्वसारं मातुलानीसोदरस्यसी अङ्गानाद्रत्वा चान्द्रायनंषरेत बुद्धिमान् नउपयच्छेत । ज्ञातित्वेन सापिण्डयेगताः अनुमेयाः । उपयन् गच्छन् अभःपतित ॥ १५२ ॥

#### अमानुषीषुपुरुषउदक्यायामयोनिषु ॥ रेतःसिक्काजलेचैव रूच्छ्रंसीतपनंश्वरेत् ॥ १ ७३ ॥

- (१) मेघातिथिः । अमानुभ्योवद्यायाः गोरमानुषित्वेषि सिखसयोनिसगोत्राशिष्यभायां सुन्वायांगितवगुरुतल्य-सममेव । अवकरहतिविशेषविहितमेव । अनयोगुंरुतल्यावकीर्णमायिक्त्तयोरबुद्धिपूर्वनुद्धिपूर्वभेदेन व्यवस्था । तथ्यश-व्यवस्थादनशास्त्रेगुरुतल्यमेवोष्यते । अवकरोऽवकीर्णीनिमित्तं निमित्तेवातिदिष्टेतत्कार्यातिदेशः । सस्तीवात्रया-पुरुषवन्मेत्रीमागता नतुयासल्युःस्त्री नस्त्रपुर्योगात्मवृत्तिः नचभार्यासवन्धेन संबन्धोस्ति सयोनिपदेन व्यवधानात् । तथा व्यवसिद्योगुर्वीसस्त्री नच पात्रांगत्वात्कच्छ्राव्यपात्रं नचपात्रकुमारी अनयोस्तूपस्थादण्यत्र । उद्यवयायांच मासिकेन रजसा-मित्रुतोदक्या पाढान्तरंपीत्वावरंपुरुषहति उद्यवयायामयोनिषु एकएवार्यः । अयोनिः स्त्रीलिङ्गदण्यत्रस्थानंतथान्येजलेखेन्वित्यां पाढान्तरंपीत्वावरंपुरुषहति उद्यवयायामयोनिषु एकएवार्यः । अयोनिः स्त्रीलङ्गदण्यत्रस्थानंतथान्येजलेखेन्वित्यत्यां । ननुष्ययोनिपहणादेवसिद्धंसदितमपद्भित्यं आकाशः सशब्देनोष्यते । योनेरन्यस्तः नेषदोषः योनिशब्देन साहचर्यादन्यदङ्गवोष्यत्वत्तिमस्यन्ते । जलेसाक्षात् ॥ १७३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमानुषीषु वडवादिषु गवितु गविच तत्तुरूपमिति गुरुतरूपप्रायम्बित्तस्य गौतमेनोक्तत्वादः धिकपायम्बित्तम् । उदक्यायां रजत्वलायाम् । अयोनिषु योनिदेशादम्यत्र मुखादौ । जले जलमध्ये । सांतपनं कामतः ॥ १७३॥
- (३) कुलुकः । अमानुषीषु वहवाचायु नगवि गोष्ववकीणीसंवत्सरमाजापत्यंषरेदिति शंखलिखितादिमिगृङ्गाय-भित्ताभिधानात् । तथा रजसलायां योनितमान्यत्र ह्मियां जले रेतः सेकंकत्वा पुरुषः सान्तपनंकच्छुंकुर्यात् ॥ १७३ ॥
- (४) **राघवाणन्दः । किंच अमे**ति । अमानवीषु मेण्यादिषु गवातिरिक्तासु गोष्वकीणी संवत्सरं प्राजापत्यं चरे दितिशङ्क्षीक्तेः पुरुषदत्यनुवादमानम् । अयोनिषु गुदादिषु त्वस्तियाएव । केवले जले । रुख्नं सान्तपनास्यं वस्यमाणम् ॥ १७३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । न मानुनीमु च उरक्याग्र उरक्यागां ॥ १७३ ॥ मैथुनंतुसमासेव्य पुंसि योचिति वा द्विजः ॥ गोयानेप्सु दिवा चैव सवासाःस्नानमाचरेत्॥१७४॥
  - (१) मेथातिथिः । मेथुनेषु समनन्तरंसवाससः स्नानगोयानगन्त्रयादाबप्शुचापि ॥ १७४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पुंति तस्य मुहारी । बोब्रिति स्वोषित्यपि यरिगोयाने गोयुक्तरयारी संविष्टायात्र । अन्द्रयाने नौकायात्र । तथा दिवागमने । स्नानेनशुक्तिरकामतः । कामतस्तु प्रायमिकं स्थल्यन्तरीक्तमः ॥ १७४ ॥
- (३) कुद्भकः। यत्र देशेकापि पुरुषे मैथुनसेवित्या क्षियांगीयाने शक्यारी जले दिवाकाले मैथुनंच सेवित्या सव-क्षभ लायात् ॥ १७४॥
  - (४) राषवानन्यः । किंच मैथुनमिति । गोयानेत्यायभिकरणम् पुतिगुरादिषुमीपिति त्वयीनिष्यिति ॥ १७४ ॥

- ( ५ ) ज्ञानाः । पुति योषिति पुत्तीयोषितमोपर्यन्यशासह मैशुनंसमान्यत्यर्थः । पृत्रगोधानामपि वियोग्यमः ॥१७४॥
- (६) राजवन्तः । पुंसिवा योषितं वा मैथुनं समासेष्य गत्वा गोयाने नौकायां मैथुनंदिवाचैव ॥ १७४॥ चंडालांत्यस्त्रियोगत्वा भुक्का च प्रतिगृह्य च ॥ पतत्यज्ञानतोविप्रोज्ञानात्साम्यंतु गन्छति ॥१ ५५॥
- (१) मेखातिथिः । चण्डालान्छेच्णादगन्तवासिनस्तत्स्त्रीगमनेमायिमसंतदन्त्रभोजनेमतियहेच पततीतिवचनात्छच्छ्राच्यादिश्वस्त्रमायिमसंनपुनःपातित्यमवभोजने । अभोज्यानांतु भुक्तान्तमिति [ मामेवचनिदं चच्छ्राव्यमायिमसार्थनेवनितचहेऽपिमासंनोष्ठेपयहतिमामेतदर्थमेवद्यानात्सन्यगिति ] कामकारकतेमायिमस्तिवधानार्थाः र्थवादोयं यत्स्युत्यक्तरेऽद्यच्येनद्याताञ्चातथीः मायिमसमुक्तंतव्यदिशतमतः कुतोऽभिकपायिभसार्थनार्थता भुक्ताचेतिकेनसंबध्यतेचाण्डालान्त्येत्यकेन । ननुच
  गुणीभूतमेतत् गुणीभूतस्याप्यपेक्षायांसंबन्धोदिश्वतः । भुक्ताकस्येत्याकांक्षायामन्यस्यानुतत्वात्साम्यवचनाच्याण्डाला
  क्यानामिवसंबन्धः अतोयमर्थोभवित चाण्डालस्रोम्छेद्धानामनमित्रत्वा तेभ्यः मितगृह्यच क्षियंगत्वा सक्द्रमनात्मायिमसं
  अभ्यासेतु सान्यभवयुक्तमनिधकारपायिभक्ति । यतः मितिमसंनैमित्तिकेनभवित्ययंनच तान्यकेन जन्मना शक्यन्तेऽ
  नुष्ठातुमः॥ १७५॥

(२) सर्वज्ञनारायणः । चाण्डालानां स्नियस्तया तदस्य अन्त्यावसायिनोबाह्याः स्ताचाः तेनांस्नियः सकद्रि गत्वा तथा तेवामेवासंचिरकालं भुका तेम्यःमतिगृह्मचात्यन्तास्यासेन बहुधनं महापातकितुस्योभवति । ज्ञानात् का-मात् साम्यंच तज्ञातिमवेशमत्यन्तास्याशे न तत्र प्रायम्बिसमित्यर्थः ॥ १७५ ॥

- (३) कुङ्गूकः । चण्डाक्रस्यान्यज्ञानांच म्लेक्ष्यश्वरादीनामञ्चानतोत्राक्षणः श्वियोगत्वा तेनांचानंभुका तेम्यः प्र-तिगृह्म पतित । पतितस्य प्रायम्बनंकुर्योत् एतच गुरुत्वाचाभ्यासतोभोजनप्रतिप्रहिष्यग्रः । ज्ञानानु तेवांश्चीगमनंकत्वा समानतांगच्छति एतच्च मायम्बनगौरवार्यग्रः ॥ १७५ ॥
- (४) राधवानव्दः । चण्डास्थान्स्योयवनादिस्त्योः स्त्रियं गत्वा संभोग्यत्वेन ,। गोतिन्दराजस्तु पानाशनाद्र्धर्वपतित याजनादिभिस्तु ततोऽर्वागिति । अन्यतु पानाशनादिभिरव्देन नतु सद्यः याजनादिभिस्तु सद्यः । तथाच देवस्त्रवीधायनौ ॥ याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सङ्घभोजनं ॥ कृत्वा सद्यः पतन्त्येते पतितेन समं नराः ॥ संवत्सरेण पतित पतितेन सङ्घापरन् याजनाध्यापनाचौनान्त्रसद्यःशयनासनात् । भुवत्त्वातेषामन्तं प्रतिगृद्ध तेषामेव द्ववर्णोद्द प्रतित पतितप्रायिक्तंकुर्यात् अञ्चानतोऽध्यस्य । झानतोभ्यासेतु सान्यमिति प्रायिकत्तगौरवार्थमः । नद्यन्यज्ञातिरम्यज्ञातिर्वं वस्तुतो घटते ॥ १५५ ॥
- (५) नक्वनः । अन्यः पुरुकतादिभिर्भुज्यायण्डालादीनांभोजनतेभ्यएव प्रत्यगृह्मगमनभोजनप्रतिगृहेषु समुचिते-न्वेतदिस्यमगयम्बित्तमूह्मम् ॥ १७५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अज्ञानतः पति असर्द्धोजनमित्यही रुखेत्यर्थः सरुद्धिः ज्ञानात्सान्धगच्छति ॥१४५॥ विभद्गद्वशिक्षयंभर्ता निरुध्यादेकवेश्मनि ॥ यत्र्युसः परदारेषु तच्चेनांचारयेतद्वम् ॥ १५६॥
- (१) मेश्वातिशिः । विशेषणप्रदुष्टानिक्ष्याम्यत्नीकार्ये न्यानिर्वतयेत्वर्थस्यस्यस्यस्यत्वे विनामित्यादिष्यः । एकवेशा-वीतिनगडवण्येकर्तव्यानत्वेरं मर्श्यदे विद्युक्षभेततवनिद्याप्रायम्बन्धकारयेत् कियुनर्यत्युसः परदारेषुप्रायम्बनमुपपातकंत्रा-स्वकृत्य सन्समानदीनवातीयासुपारदार्यमितियर्णान्तराणांतदेव । उत्तमागमनेतृद्विगुणंवेश्यस्य त्रिगुणं त्रासण्यां क्षत्रिय-

स्य तथायंविशेषोद्देपरदारेत्रीणिभोत्रियस्येति । शृहस्य ब्राह्मणीगमने महापातकनायाँ वैश्यस्य क्षत्रियागमनउपपानकंदिगुणंत्रिगुणं केवितृत्तमागमने शृहस्य ब्राह्मणीविद्यक्षित मातिलोन्येवधःपुंसामितिलिङ्ग्दर्शनात् । एतदुक्तंद्यकेष्वि विशेषोदिश्तिः । यथैवोत्तमागमनेपुंसांन्यवस्था तथैव क्षाणांहीनजातीयपुरुषसंपकेयुवतिदेशिऽप क्षीणामर्थमयिक्तं ॥ मायिक्तत्तार्द्यमहित्तिक्षयोरोगिणएवच ॥ बालकाषोडशाह्मांद्रगीतिपरतःपुमान् ॥ तथाष्ट्रव्यमिषारायांगमनेलवीयः सिन्दिर्याद्वव्यम्वकाणाद्वयां विश्यायांवृत्यकालाहारोब्राह्मणंभाजयेत् क्षांत्रयायांत्रिरात्रोन्पाण्यवाटकंद्यात् वैश्यवदित्यपिलायंते । तद्वच्छूद्रभार्यायांद्रहृष्यं ऋतौवागच्यतोगर्भमाद्वतोवा ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविश्वांक्षियःशृहेणसंगताः ॥ अपन्नाताविशुण्ययुःमायिक्ततेनतराः ॥ अथवायाप्तानकेनिवृद्यन्ते वैश्येनचरन्ति तद्वमनेऽस्तिन्याधिक्तंनेतिसंदेहः । कृतःसंश्रयः दारशब्दस्यसंस्कारशब्दत्वातः असतिविवाहे नताअस्यदाराद्दिव्यपदेशमद्दिति पारदार्यवयायिक्तनते।तसंदिदः । कृतःसंश्रयः दारशब्दस्यसंस्कारशब्दत्वातः असतिविवाहे नताअस्यदाराद्दिव्यपदेशमद्दिति पारदार्यवयायिक्तनते।तस्यवयाच्छामः यतस्तु त्वदारित्रदितिनयमीविहितोऽतोभवतीतिमन्यामहे । किपुनरत्रयुक्तम-स्तिति कृतोनियमस्यविहितत्वात् अकुर्वन्विहितमित्यादितदितक्रमे पायिक्तस्यात् । माभून्वाभोपपातकंनतावतामार्वाश्वमार्यमुपपातकजातिभंशकरादिपरिगणितं सामान्यंतुनिमत्तसंवत्राकुर्विविहितमित्यादि । उक्तंच पाक्तिशित्यादि । नत्रकेविदाहुः व्रतमतसस्य व्रतमित्यप्तित्वयात्वयात्वर्यन्त्रयात्विहित्यात्वर्यात्विहित्यात्विहित्यते आतम्यासासचिल्यात्वर्यान्वर्यानिहित्यविहितिवर्यते आतम्यासासचिल्यात्वर्यान्वर्यानिहित्यविहित्यानिविहित्यते आतमासासचिल्यात्वक्रयान्वर्यम्यः । तत्रकेविद्यद्वः विद्यत्वर्यते यानिविहितानितानिकातकात्वत्वयान्वर्यभित्रेष्यः ॥ १०६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विम्बुष्टांविशेषेण महापातकादन्येन प्रायम्बित्तापनोधदोषपरपुरुषगमनेन प्रदुष्टां निरुष्टिमात् गृसकर्मादिस्योनिवर्तयेत् । एकवेश्मनि स्वनिवासगृहे भूयोध्यभिचारनिरासार्थमः । यत्पुंसस्तत्तदुपाधिविशेषनिय-न्धनं परदोरषुगमने व्रतमुक्तं तदेनां चारयेत् । एतच्च सवर्णागमने । उत्तमाधमवर्णगमनेतु क्रमादल्पं महच्च प्रायम्बत्तं स्थृत्यन्तरिक्षद्वं प्राह्मम् ॥ १७६ ॥
- (३) कुःह्नूकः । विशेषेण पदुष्टामिष्ण्या व्यभिचारिणीमित्यर्थः। भर्ता निरुण्धात्पत्नीकार्ये न्योनिवर्त्य निगडबद्धा-मिवैकगृहे धारयेत् यच पुरुषस्य सजातीयपरदारगमने प्रायमित्तंतदेवैनांकारयेत्ततम् स्त्रीणामर्थप्रदातव्यमिति यद्दासिष्ठा-दिभिरुक्तंतदनिच्छया व्यभिचारे च कर्तव्यम् ॥ १७६॥
- (४) राघवानन्दः । किंच विभेति । विभवुष्टामिच्छातोध्यभिचारिणीम् । एकेमुख्यान्यकेवलाइत्यभिधानाइन्य आत्मवेश्माने । परदारेषु यद्गतं सजातीयेषु एनां व्यभिचारिणीं तद्गतं कारयेत् । तथाच विच्णुः । अविद्यमाने सर्वश्मिन्त्यपुपक्रम्य एतदेवव्रतंकुर्युरुपपातिकनीनराइत्युपसंदत्य स्त्रीणामधेषदातव्यमित्याह् अतः सर्वश्मार्थं व्रतम् ॥ १७६॥
  - (६) रामचन्द्रः । विम्तुष्टां व्यभिचारिणीमः । यद्रतं पुंतःपरदारेषु तद्रतमेनां संचारयेत्॥ १७६॥ सा चेत्पुनःप्रदुष्येत्तु सदशेनोपयंत्रिता ॥ कच्छंचांद्रायणंचैव तदस्याःपावनंस्मृतम् ॥ १७७॥ त्राह्मणक्षत्रियविशांत्रियः शुद्रेऽपसङ्गताः ॥ अप्रजाताविशुध्येयुः प्रायश्वित्तेन नेतराः ॥ १॥ ]+
- (१) मेधातिथिः । पाधितासमानजातीयेनपुनःससर्गेषांद्रायणमुपपातकत्वात्सिः गोत्रनिवृत्यर्थपुनमाद्रायणविषा-नंसाकल्यविषानार्थयावस्रोवमुक्तं ॥ मातामातृष्वसाश्वसूर्मातुलानि पितृष्वसा ॥ पितृष्यसिद्धारणस्त्रीर्थानीतत्सस्तीसुषा ॥

दुष्टिताचार्यभार्याच सगोत्राशरणागता ॥ राश्चीप्रविज्ञाताध्वीषात्रीवर्णीत्तमा चया ॥ अवसत्यव्यतिदेशेन तुरुपप्रायभित्तता दण्डिविशेषदर्शनात् । तत्र मातर्युक्तमेव मातृच्यसुमञ्चतीनांतु द्वित्रग्नानां छ्छाब्दोऽविशिष्टानां चाण्यायणाण्यासस्तव्याउक्तम् स्ताःसगोत्राउच्यन्ते तज्ञातीयास्तेन व्यपदिश्यण्ते । उपायलेदसास्तद्रोनाद्रत्युभयेनेत्याद् उभयथाछिद्वदर्शनात् गोवंवंशः पित्रादिरिभजनः प्रवन्थाच पितृच्यस्यप्रवणमनर्थकं असगोत्राहिसा अध्ययनेकतांगतास्तद्रावमनुभवन्ति तदावर्गोत्राध्यपर्वेशार्द्रारतिस्तर्यक्षे पितृव्यस्तीयहणमनर्थकं भवतिद्वि सा सगोत्रा निष्यवंकस्येति छिद्याभावादुभयोरिय युक्तासर्वेशान्तुदर्भानंत्रां सगोत्राः सगोत्राः चत्तु कैश्चिदुच्यते आद्यविधौतुकुवंन्नैत्रकंगोत्रमिति तत्तत्रवेशस्ति अथवाष्यस्तिवचनात्त्रथाक्रियते ॥ १७७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । साचेत्युनद्वितीयवारे मदुच्येत सर्धान सवर्णेन उपमिन्नता मापिता । एतेनाकामण्ड-तामुपलक्षयति । रुच्छ्रं माजापत्यं तथा चाण्द्रायणं पूर्वोक्तप्रायम्बिक्तकरणानण्तरमधिककार्यमित्यर्थः ॥ १५७ ॥
- (३) कुङ्क्षः । सा स्त्री सजातीयगमने सरुदुष्टा कतप्रायश्रित्ता यदि पुनः सजातीयनाभ्यायता सती तद्रमनकुर्यात्तदारयाः शयश्रित्तप्राजापत्यंकच्छ्चाण्द्रायणंच मन्वादिभिः स्पृतमः॥ १७७॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । साकतमायश्चितापि । उपयक्तिता निरुदापि । पुनर्तुष्टाकुर्यात्कळ्यान्दायणे सकदसकदपेके ॥ १७७॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । सद्दोन समानवर्णैन उपयक्तितोपहृता ॥ १७७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सरशेन सवर्णेन पुरासाचेन्पुनः उपयच्चितापार्थिता ॥ १७७ ॥

यत्करोत्येकरात्रेण रुपलीसेवनाह्मिजः॥ तद्भिक्षभुग्जपन्तित्यंत्रिभिर्वर्षैर्व्यपोहित ॥ १७८॥

- (१) मेधातिथिः । दृष्ण्यत्रचण्डाल्यभिषेता महत्त्वाद्विर्ण्यासेचेद्विद्वपूर्वेद्रष्टव्यं अन्यथाककृष्णस्य्वेदा एकरामप्रस्णात् । सर्वीरात्रिशयनस्य तया सहगक्कत्रभैतिद्विद्वेयं । सेवनंसंभीगः दृष्णीशब्दोनिन्द्या प्रयुक्तोनजातिशब्दे । यत्करोति तत्पापंजनयति तित्रिभर्ववेदेर्यपोहिति विनाशयति मैक्षाहारोजपन्तित्यविशेषचोदनार्यांभावी आद्युपंचनास्तीत्याद्यः । अन्येतु यथाभाद्यमन्यानिमञ्जनाद्वाणवाच्यानि नतुष्टीकिकंवाच्यमविशेषेणमञ्जपस्य शुद्धधर्यविद्वितत्वादक्तंदितामिन्त्यादि यत्तु निभिर्मासैः सेवित्वादृष्णीश्रद्वामेवाचक्षते तद्य्ययुक्तंश्रद्वाविवाद्वस्याविद्वितत्वात् । त्वेरिण्याभक्षयुगयभिक्तस्योपदेशादन्यस्याभोपपातकत्वाद्वरुत्तरमिद्वमयुक्तम् ॥ १७८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यत्करोतिपापमः । वृष्णी श्रुद्धाः श्रुद्धायाः सेवनेह्निक्तिपुराणेवसिक्वेनोक्तस्वाचः । अत्रच सेवमानदत्यत्रोत्पन्नगृणं गर्भाषानकारणं मैथुनमुक्तं वृष्णीमित्रजातस्त्रीणिवर्षाणीतिस्यत्यन्तरातः । त्रेक्षमुक् चतुर्थकाल्टरः तिस्यत्यन्तरातः । जपन् मायजीमः ॥ १७८ ॥
- (३) कुद्धूकः । दुषस्यम चण्डालीमायिक्तगौरवात् चण्डालीगमने यदेकरानेण आक्षणः पापमर्जयित तद्भैक्षाशी नित्यंसाविष्यादिकंजपन् निर्मवर्षेरपनुदति । तथाचापस्तन्यः यदेकरानेण करोति पापंक्रणांवर्णआक्षणः सेवमानः चन्तुर्यकाक्तउदकआत्मजापीभैक्षचारीनिर्मिवपेस्त्वयपोहति पापमः । मेषातिथिस्तु इत्यमेव व्याख्यातवान् । गोविन्दराजस्तु अक्रमपरिणीतश्रद्वागमनमायश्चित्तमिदमाह ॥ १७८॥

- (४) राखवानम्दः । किंचान्यद्पि । वृष्की गोश्री चाण्डाकी प्राथिक्तगौरवात् । जपन् सावित्रीत्र । तथाचाप रतन्यः । यदेकरात्रेण करीति पापं कृष्णवर्णब्राह्मणःसेवमानः अन्भीधिवासे नचतुर्यभक्तसिर्धवर्षेस्तदपद्दित पापिन-ति ॥ गोविष्दराजेनतु अक्रमपरिणीतश्रद्धागमनविषयकमुक्तं वृष्कीफेनपीतस्येत्याद्यपि तथैव व्याख्यातम् ॥ १७८ ॥
  - ( ५ ) जन्द्रभः । यत्पापं आप्याअध्देवत्यआपोहिष्ठेत्यादिकाः ॥ १७८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दुग्लो सेवनं गर्भजनकं तत् भैक्ष्यभुक् चतुर्थकालेभिक्षान्तभुक् गायत्रीजपन्तिस्यम् ॥ १७८ ॥ एषा पापकतामुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः ॥ पतितैः संप्रयुक्तानायिमाः श्रणुत निष्कृतीः॥१ ७९॥
  - (१) नेघातिथिः। ऋज्वर्थः श्लोकः॥ १७९॥
  - (२) त्तर्वज्ञनारायणः । चतुर्णामपीत्यपिशेय्दउपपातकसंपद्याय । निष्कतीर्निष्कतयउक्ताः ॥ १७९ ॥
- (३) कञ्चकः । इयं हिंसाऽभक्ष्यभक्षणस्तेयागम्यागमनकारिणांचतुर्णामपि पापकतांविशुद्धिरुक्ता इदानींसाक्षा-त्पापकोंद्रः सहसंसर्गिणामिमावक्ष्यमाणाः संशुद्धीः शणुत ॥ १७९ ॥
- (४) राषवाणव्यः । अगन्यागमनप्रायमित्तमुपसंहरन्संसर्गजप्रायमित्तमाहएपेतित्रिपिः । निष्कतिहक्तः । संप्रयुक्तानां यौनादिसविध्यनां निष्कतीः शणुतेत्यन्वयः । तकद्वितीयेन पातित्यकारणं क्षापयन् संबन्धानुबद्दं तृतीयेन पायमित्तस्यवस्थितिरितिभेदः॥१७९॥
  - ( ५ ) नम्द्रमः । चतुर्णावणांनां विषादीनां पतितैरतैश्वतुष्तिः संसर्गिणां द्वावक्यमाणाः ॥ १७९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एवानिष्कृतिः चतुर्णावर्णानापापकतांत्रका । पतितैःसह युक्तानां १माः वश्यमाणस्थाणानिष्क-तीः शृषुत ॥ १७९ ॥

## संबत्तरेण पति पतितेन सहाचरन् ॥ याजनाध्यापनाचीनाच्नतु यानासनाशमात् ॥ १८० ॥

- (१) मेघातिथिः। द्विजातिकर्मभ्योद्वानि पतत्यर्थः पतिष्वश्यति द्वीयतेऽधिकारात् । पतिताश्यत्यारोब्राह्मणाद्यः । तैःसद्वापरन् संवत्सरेण पतितोभवति तनुभ्योभवतीत्यर्थः । किमापरन् यानासनाशनसंलापगात्रस्पर्शादिना सद्वागहनमान्सनं तादशमेव शप्यायामेकिस्मिन्सन् भासनमेकपात्रे भोजनयाजनाध्यापनाधीनाकृत्वाप्यविष्केदः । कियाजनादिभिनंभ पातित्यमथार्वाक्सनत्सराद्ध्वेवत्येतद्दक्तस्य स्वत्यक्तरदर्शनादिभिः सथोयाजनाध्यापनिर्मति द्वितीयान्तपाठोयुक्तः । आ-परिनित । श्रान्देवर्थस्यगमितत्वात् ॥ १८०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संवत्सरेण संवत्सर्कतेन सहायरणेनेत्यर्थः । यति पातिकतुल्याभदित । सहायरत् संसर्गेण भवर्तमानः । याजनाध्यापनादिति तंयाजयित तेनवा याज्यते एवं तमध्यापयित तेनवाध्याप्यते । तथा पति-त्याक्षिमा पिततेन पुंसा वा सह मैथुनेन पुमान स्त्री वा संग्रसतदृत्यर्थः । किचितु ब्राङ्गान्यीनांश्य संवन्धानिति विवाहे-पि यौनपदमयोगासस्याप्यय यौनपदेन संयहिम्ब्लिन्ति तम्ब संवत्सरेणिति तत्कत्या अल्पतमायिक्सस्य वासेनावरथा-नेनेत्यर्थः । नतुयानिति । सहयानसहासनाच्यां सहाथनेनपैकपंक्तिभोजनेन संवत्सरिक्यमाणेन नपति नतनुक्योभ-विति किंतु चतुरोवत्सरांस्तत्करणेनैवेत्यर्थः । चतुर्वत्सरिक्यम् बलादृहीतोन्छेच्छायैरित्यादिदेवलस्वतिदर्शनादुन्नयः ॥ १८० ॥
- ( ३ ) सु झुकः । पतितेन सहसंसर्गनापरन्नेकयानगननपुकासनोपवेशनपुक्तपक्तिभोजनरूपान्संसर्गानापरन्संवस्सरेज पति । नतु याजनाध्यापनाचीनात्संवत्सरेज पतित किन्तुसचपुवेत्यर्थः । अध्यापनमग्रोपनयनपूर्वकंसावित्रीत्रावणं । याज-

नादीनांच सद्यः पातित्यभाइ देवछः ॥ याजनंयोनिसंबन्धंत्याच्यायंसइभोजनम् । क्रत्या सद्यः पतन्त्येते पतितेन न संप्रयः ॥ विष्णुः ॥ आसंवत्सरात्पतिपतितेन सहाचरन् ॥ सहयानासनाभ्यासाधौनातु सचएवहि ॥ बौषायनः ॥ संबत्सरेण पतिति पतितेन सहाचरन् ॥ याजनाध्यापनाधौनात्सधोन शयनासनादिति ॥ गोविन्दराजस्तु याजनादीनांवयाणांसंवत्सरेण पाति-त्यदेतुत्यंसहासनादोनांच्युत्वान्य संवत्सरेण किंतृतत्मादूर्थंभपीति व्याच्छे अत्मदीयमनुष्याक्यामुनिष्याक्यानुसारिणीं नैनांगोविन्दराजस्य कृष्यनामनुकृष्यम्हे ॥ १८० ॥

- (४) राषवानन्दः । नतुसंवत्सरा [ न्तरेपति । तदाहतुर्देवस्रवीथायनौ ॥ याजनंयीनिसंवन्धं स्वाध्यायं सङ्भी-जनमः । स्त्वासयःपतन्त्येतेपतितेनसमंनराहति । ] अत्रसहभीजनमेकपात्राभ्यासपरमः । एतत्समुदितानां प्रत्यहमध्यासे । मनूक्तंत्वसमुदितान्तरायपरमः । अन्यथामनुविरोधे सर्वाः स्वृतयोऽप्रमाणमः ॥ १८० ॥
  - (५) नन्द्रनः । याजनादीनि संवत्सरमाचन्पति ॥ १८० ॥
- (६) रामभ्यन्द्रः । पतितेन सह यानाशनानि कुर्वन् संवत्सरेण पतितोभवति । याजनाभ्यापनात् यौनात् विवाह-संबन्धात् संवन्सरेण न पतिति किंतु सम्परवपति ॥ १८० ॥

योयेन पतितेनेषांसंसर्गयाति मानवः॥ सतस्येव व्रतंकुर्यात्तसंसर्गविशुद्धये॥ १८१॥

( १ ) मेधातिथिः । यस्य प्रतितस्य यहिहितंतत्त्रायभित्तंकुर्यात्तत्त्तंतर्मर्यशुद्धये । एषामितिनिर्धारणेषद्ये । एषापिति-तानांयेन पाततेन यः संसर्गयाति पूर्वोक्तसंसर्गगच्छति सतस्यैव पतितस्य यद्विद्वितपायभिन्ततत्कुर्यात् । तत्संसर्गाचोदीयः उत्पन्नस्तिद्देशुद्धये तिह्नाशाय । अनुवादोयंश्लोकपुरणः । अथयदिद्मुच्यते पतितात्याग्यपतितात्यागीत्यादिनिन्दितकः र्माभ्यासेनपत्नं तत्र यदेतत्पतितत्ववचनं तत्कमुपदिश्यत आहोत्विदिश्यते । यदितावदुपदिश्यते पंचपातकानीति मित्र मूर्छवाच्यं अथपंचानुगमीपदेशिकमन्येषामातिदेशिकैय्यंवहारेभेदेनकश्चिदर्थः । तान्येवपायश्चित्तानि तएवषमीयला-उपिश्यात अतिदेशेनव्यवहारेणकोर्थः । अभोच्यते नव्यवहाराः मयोजनएवभिद्यन्ते अपिश्वन्यतोपि निमित्तारिहचारित-श्रमाणतो भेदः । यत्र पतितत्वमिश्रायद्विजातिकर्मभ्योद्वानिः पतितस्योदकंकार्यमित्यार्थाभिशीयते सङ्ख्यधर्माभिश्रानादुः परेशः । यत्रत् तत्संबन्धवचनान्नाद्मालङ्कसंयोगाद्यातद्धर्मगाप्तिः सोऽतिदेशः । सूर्याप्रपदयोनेहिसौर्येकश्चिद्धर्मः श्रुतीयेना-तिदेशेसत्ययंविशेषोलभ्यइतिनिभीयते त्रुसत् यतः सूर्योदिशब्दस्यैव प्रभुता अकतत्वाहेदस्यायपीरुपेयोपन्यः पुरुपनास-ति भेदेकिमितिष्यवहारं नवंगवर्तयति यातुमत्यक्षानुमाना न्यांबाधका भावात्सिब्धिः साम् कदाचिद्रप्रकृत्यते योष्यम्यासः सो-पिहिराबृतिस्तवत्तः मबृत्तिः आवृत्तिशतेष्वभ्यासरूपत्यैकप्वति । कोकेतावदावृत्तिमाममभ्यासः तत्र योपिहिरपवादः यो-पिशतकत्वः तौहावपि मायभित्ते समी स्यातां निष्दितंत्र कर्ममतिषिद्धं तत्रयोपिहिर्दिवाहुव्याचोपिगाअसकद्वन्यात्तव निन्दितकर्माभ्यासेऽविशेषेणपतनमामिस्तलाहिषिक्यमेतत् किमयिक्यते पंचानातावत्पातकित्वंसर्वरवृतिकारैक्यते । अन्येवांकेवांचित्समत्वंतदुभयमपि वाधितुंतचविश्वेवोनास्तीति संकम्पद्य्यते । शाक्तिचावेक्यपापंचेति । नाइतस्य तत्स-दशस्येतिवा 'प्कत्वंयुक्तं गोर्गवयस्यवअधकेषांचिद्वर्मणांभेदःकेषांचिदेकत्वेसादश्यंभवति । तलासत्समानांपतित्वंभव-ति । अतः किंचित्रनंतन्त्रमानांपतितशायिन्तं अधिकारागमेकेचिद्दिश्चेषमाहः । श्रीतेष्वधिकरीनिवर्तते साक्षाणलार्तेषु । यरप्युक्तंद्विरावृत्तीशतकत्वनामेदीनस्वादिति तथाध्यभ्यासानांभदः कथंतुस्यमत्यवायता । यदि दिवात्पमगोववयीनिष्दि-तत्वाविश्वेषात्तव्यातेतुरुपंषतितत्विनित कथनविश्वेषोर्निदायायमार्थवादेषु मत्यवायविश्वेषः भूयते । मायम्बलबहुत्ववाहुर

स्येपि मतिषेषे तत्रायंविधिः । निन्दितकर्माभ्यासे पतनमिति नमतिषिद्धमात्रे तथाच पूर्ववानसीति सन्यपिनिन्दितक-र्माभ्यासे नैवपातित्यमस्ति । १८१ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । संवत्सरादिना तत्साम्यापत्तौ प्रायम्बित्तमाह् योयेनेति । येन यत्पातकवता संसर्गस्त-त्साम्यापत्तिहेतुकालपर्यन्तं इतंदानद्वादशवार्षिकादि नतु मरणमपि । अतः कामकते संसर्गे येन यत्पातिकनापि संसूच्य-ते तत्तुल्योभवति । अकामतोऽर्थम् ॥ १८१ ॥
- (१) कुङ्गूकः । पतितशब्दीयंपापकारिवचनः सकल्पापिनामविशेषपाठात एषांपतितानांमध्ये योयेन पापकारिणा सह पूर्वोक्तंसर्गंकरोति सतस्येव बत्रद्धंपायिव्यक्तंकुयांन्ततु मरणान्तिकमित्यभिहितं तदिप वर्तसंसर्गणाक्रियमाणंबह्यहा द्वादशसमाइत्यादिकंपादहीनंकर्तध्यम् । तथा च व्यासः ॥ योयेन संयुक्तेद्वंसोपि तत्समतामियात् ॥ पादन्यूनंचरेत्सोपि तस्य तस्य वर्तद्विजः ॥ १८१ ॥
  - ( ४ ) राघवाणन्दः । तस्यैव ब्रह्महत्यादेः । वतं द्वादशवार्षकादिकं ॥ १८१ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । तेषांपातिकनांमध्ये येन तस्य पतितस्यैव व्रतपायिकतम् ॥ १८१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एषां पतितानांमध्ये येन पतितेन संसर्गमानयति सः संसर्गी तस्यैव पतितस्य व्रतं कुर्यात् तस्य संसर्गस्य शुद्धये ॥ १८१ ॥

पतितस्योदकंकार्यंसिपण्डेर्बान्धवैर्वहिः॥ निन्दितेऽइनि सायाङ्के ज्ञात्यृत्विगुरुसन्निधौ॥ १८२॥

- (१) मेधातिथिः । जीवतप्रवपिततस्यमायिक्तमनिष्छतोघटोदकदानमृतस्येवकर्तव्यमुख्यते । सपिण्डाः सप्तमपु-इपावधयः एकवंश्यास्ततीन्ये बान्धवाः सगोबाश्यनिन्दितेष्ट्वनि चतुर्देश्यादौ सायाक्षऽस्तमितरवौ क्षात्यृत्वक् क्षात्या इयःकर्तृणां तथापिततस्य ॥ १८२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पतितस्योदकं पातित्येन संबन्धात्मच्युतस्य पृथक्तरणार्थं वैधं कर्म । बान्धवैः सपिण्डैः संबन्धिमः । निन्दितं विद्यादौ सायाद्वैऽपराके । ज्ञातिः समानोदकादिः गुरुरुपाध्यायादिः पतितस्यतत्संनिधौ तैःसङ्
- ( ६ ) कुख़ूकः । भहापातिकनोजीवतएव भेतस्योदकिक्रयावक्ष्यमाणरीत्या सिपण्डैः समानीदकेष यामाहिर्यत्वा क्वातिक्रत्विकृगुरुसिन्धाने रिकायां नवस्यां तिथौ दिनान्तिकर्तव्या ॥ १८२ ॥
- ( ४ ) राधवाणन्दः । तत्संसर्गभीरूणां कर्तन्यमाहः पतितस्येतिचतुर्भिः । जीवतएव संबन्धत्यागात्मेतस्य । निन्दिते जवन्यादितिथौ । सपिण्डेः पुषादिभिः ज्ञान्यादिसन्तिथौ ॥ १८२ ॥
  - ( ५ ) जम्दनः । अथ पतितेषुसिपण्डैः कर्तथ्यमाह पतितस्येति ॥ १८२ ॥
- (६) शमचन्द्रः । सिपण्डाएकवंश्याः ततोन्येवान्धवाः निन्दिते बुष्यादियुक्ते पतितस्य निराकरणार्येउदकंकार्य-कृत्विग्युक्तंनिधी ॥ १८२ ॥

दासीघटमर्पाप्णपर्यस्येव्येतवस्पदा ॥ अहोराष्ट्रमुपासीरन्नशीचंबान्धवैः सह ॥ १८३ ॥

(५) नेघातिथिः । भेतवदिति कर्तव्यतीपदेशीयं दासीभेग्योदकुंभंपदापादेनपर्यस्येत्विपेदिदममुण्मादित । क्षिमेतिल-न्नद्दोराचनाशीर्यपुक्तं वान्धवैःसह तथासीरन्नेकत्रस्थाने निवसेयुस्तदहः । दासीयहणात्स्यंकरणनियवति । यथेवंद्वात्यु-विवक्गुदुसन्विधावित्यत्ययंकरणपक्षेद्वातीनां सपिण्डानांचकोविशेषोयेनोध्यतपृतेषांसनिधानपृतेनकर्तव्यमिति । यावतासर्व- एवसिन्धानमात्रेणोपकुर्वितः तस्यासिन्धात्योपकारत्वातः । नैतदेवंसिषण्डादयः प्रयोजकत्वेनकर्तारः ज्ञात्यादयस्तु सन्निधान्यन्ते केवलमदद्ययित ॥ १८३ ॥

- (२) सर्वज्ञानारायणः । घटं पुराणं अपेनवमितिवक्ष्यमाणत्वातः । अपामशुद्धानामः । पर्यस्येदावर्तयेतः । भैरयवत् भेतार्हज्ञलदानवत् दक्षिणामुखत्वादिष्मेण । भेतवदितिक्षणित्पाठः । तदा सञ्येन स्मृत्यन्तरातः । आशीर्षं कर्मानिषकारमः । बान्धवैःसहेत्यत्र सपिण्डानामन्येषांच तुल्याशीषार्थमः ॥ १८२ ॥
- (३) कुङ्गूकः । सपिण्डसमानोदकप्रयुक्ता दात्युदकपूर्णघटमेतविदित दक्षिणाभिमुसीभूय पादेन क्षिपेत् यथासनिरु-दकोभवति तदनु ते सपिण्डाः समानोदकैः सहाहोरात्रमशौचमाचरेयुः ॥ १८३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । पर्यवस्येत् पदा वामेन क्षिपेत् । प्रेतवद्क्षिणाभिमुखा भूत्वेत्यर्थः । उपासीरन् कुर्युः । बान्ध-वैर्मातुकादिभिः १८३ ॥
  - ( ५ ) चन्द्रमः । प्रेतवत्पेतस्येव अनेन दक्षिणापवर्गादिकंगृद्यते उपासीरन्नद्वीकुर्युः बान्धवाद्यातयः ॥ १८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः अपांपूर्णं दासीघरं दास्याःशिरसिघरं आदाय मेतवत् मेताईजलदानवत् पर्यस्येत् आवर्जयेत्। सादासीवेगेन घामाद्रहिर्गत्वा तत्कुं मस्यज्ञलेन तर्पणं बान्धवैःकार्यम् । योगीश्वरः ॥ दासीकुन्भविद्यामान्तिनयेरन्सवान्ध-वाः । पतितस्य विद्यः कुर्युः सर्वकार्येषु चैव तम् ॥ बान्धवैःसहाद्वीरात्रमासीरन् ॥ १८२ ॥

'निवर्तेरंश्व तस्मात्तु संभाषणसहासने ॥ दायाधस्य प्रदानच यात्रा चैव हि स्त्रीकिकी ॥ १८४ ॥

- (१) मेघातिथिः । छतीद्केयथावर्तितव्यं तथेदानीमुच्यते संभाषणमितरेतरमुक्तिपत्युक्तिरूपोध्यवहारः दायाधंध-नंतद्पितले नदातव्यलेकिकीयात्रासंगतयोः कुशलप्रभादिका विवाहादौ नैमित गृहानयनेभोजनंचेत्येवमादि । ननुच संभा-षणप्रतिषेधा देवेषुनिवृत्तिः सिद्धेवा । अभ्युत्थानासनत्यागस्यापि निवृत्तिरूपस्यसंभवात् । संभाषणंतुशब्दात्मकमेव ॥ १८४॥
  - (२) सर्वज्ञभारायणः। निवर्तेरत्रः निवर्तयेयुः। मकुर्वतितिकचित्पारः। लैकिकीयात्रां तह्रहगमनादि ॥ १८४ ॥
- (३) कुझूकः। तलात्पतितात्सपिण्डादीनांसंभाषणमेकासनीपवेश्वनं तले क्वक्थमदानसांवत्सरिकादौ निमञ्च-बादिरुपोलोकव्यवहारपुतानि निवर्तेरम् ॥ १८४ ॥
  - (४) राघवानन्दः । दायाचस्यांशस्य । लौकिकी गुरुंपरिचरेदित्यांयुक्ता ॥ १८४ ॥
  - (५) भन्द्रभः । तलात्कृतोदकात्पतितात् आचशदेन मेतपिण्डादिकमुच्यते ॥ १८४ ॥

ज्येष्ठता च निवर्तेत ज्येष्ठावाप्यंच यद्धनम् ॥ ज्येष्ठांशांप्रामुयाचास्य यवीयान्गुणतोऽधिकः॥१८५॥

(१) मेघातिथिः । ज्येषावाष्यंषयद्देषु अन्नापिषोषते दायाषदानिनेषाअषेष्ठमाध्यवसुनोषनस्य सिळ्एवनिषेषः । क्रेषिदाष्टुर्गुणतोषिकस्ययवीयसस्तदंशमास्यर्थमनूष्यते । अन्येतुमन्यन्ते दायाषशब्देन धनमान्रमुष्यते नान्वयागतमेव तथाषाभिषानकोशेदायाष्यंभनिष्यतद्दि । सर्यते अतोयं तस्मान्केनिषद्दणत्वेनगृहीततेनापितन्तदात्व्यंकितार्द्दकर्तव्यंपुत्र भानादिरिक्यदारिणामपंशीयसः । अन्येतुमन्यन्ते अविभक्तष्यनानादायाष्यंभनिषेषः कतेतु विभागउद्धारस्येवज्येष्ठांशान्यवेदांष्येदः । सरस्विप्युत्रेवूद्धारंवर्जयित्वाऽन्यस्यपुत्राएवेशते ॥ १८५ ॥

- (२) सर्वज्ञवारायणः । ज्येद्यावाप्यस्यापामनिषेषानुवादस्तद्व्यविद्वतकनिष्ठस्य तत्मास्वर्षः ॥ १८५ ॥
- (३) कुह्नुकः । ज्येष्टस्य यत्मत्युत्थानादिकंकार्यतत्तस्य न कार्य ज्येष्ठलम्यंच तस्य विश्वत्युद्धारादिकंभनेनदेयं। यथपि क्रक्थप्रदानप्रतिषेथादेवान्युद्धारप्रतिषेषः सिद्धस्तथापि यदीयसस्तत्प्राप्त्यर्थमनूष्यते तस्यैव ज्येष्ठस्य संविष्यपर्न-सोद्धारांश्वतदनुजोगुणाभिकोलपते ॥ १८%॥
  - (४) राघवानन्दः। ज्येष्ठावान्यंतमुद्धारमेतदनुवदन्तमनुजस्य ज्येष्ठत्वविधानार्थम् ॥ १८५ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । च पुनः व्येष्ठावाच्यं च यहस्तु तत्यामोति ॥ १८५ ॥

प्रायिश्वते तु चरिते पूर्णकुम्भमपांनवम् ॥ तेनैव सार्धप्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये जलाशये ॥१८६॥

- (१) मधातिथिः। कतमायिक्तस्येदानीमुदकित्रयोज्यते तेनैव सार्थस्रात्वा जलाशये पुण्यस्रवन्त्यांमहान्हदे-वानभासमानसादीवातीर्यविशेषेकतस्रानोऽपांकुंभनवंत्वयंभास्येयुः। कुंभयहणाद्यासीयहणात्रात्र पूर्वश्रोपयुक्तस्यिक्रयाहुकुं-भस्ययहणं उदकेनपूरियत्वाहरणमुक्तमः॥ १८६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पतितत्तिकारविधिमाइ प्रायभिनेत्विति । तेनैव कत्रप्रायभिनेन । जलाशये सात्वा पा-स्येयुः क्षिपेयुः ॥ १८६ ॥
  - (३) कुन्यूकः।। छते पुनः पतितेन मायमिते सपिण्डसमानोदकास्तेनैव छतमायभित्तेन सह पवित्रे असाथारे स्नात्वा जलपूर्णनवंबरंगित्रपेयुः। इह नवबटपहणाद्यासीबटमित्यत्र छतोपयोगिबटः प्रतीयते ॥ १८६ ॥
  - ( ४ ) राधवानम्यः । कतमायिनंत्रति कर्तम्यमाह् प्रायमितिति । प्रास्येयुः क्षिपेयुः पुत्राचाः । अत्र नवमितिवि॰ शेषणात्पूर्व पुरातनं क्षेयमः ॥ १८६ ॥
    - (५) मन्द्रनः । तेन चीर्णमायम्बितेन मास्येयुःश्वातयः ॥ १८६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रायमित्ते चरिते कते पुण्ये जलाशये कात्वाक्षपां पूर्ण कुम्भनवं आदाय तेनैव कतमायिन् त्तेन सार्थ मास्येयुः ॥ १८६ ॥

सत्वप्तु तंघटंत्रास्य प्रविश्य भवनंत्वकम् ॥ सर्वाणि ज्ञातिकार्याणि यथापूर्वसमाचरेत् ॥१८७ ॥

- (१) मेश्वातिश्विः । पुनरसीषटः मक्षेप्रस्यदृत्याह् यात्रप्युक्षातास्तात्वेषयः मक्षेप्रस्यः । ततस्तंपुरस्कत्य तदीय-भवनंपविशेषुः । ततीयथापूर्वसंगोजनादीनिक्कातिकार्याणि प्रवर्तयेषुः । अन्येतुसकत्यायम्बित्तदति संबधितः । षटमासर्ग-तेनैव कर्नस्यमेषाचास्यपतितोदकिकाया नान्यस्यत्याज्यस्य । त्यजेश्वेत्पितरंराजधातकप्रयाजकित्यादेः ॥ १८७ ॥
  - (२) तर्वज्ञनारायणः । ज्ञातिकार्याण्येकज्ञातिषु कर्तव्यान्यभिवादनारीनि ॥ १८७ ॥
- (१) कुझूकः । सकतमायभित्तस्तंपूर्वोक्तघटंगलमध्ये क्षित्वा ततः लकीयभवनंमविश्य यथापूर्वसर्वाणि श्वातिकः र्माणि कुर्यात्॥ १८७॥
- (४) राधवायम्यः । ततः किनु कुर्यादित्याइ सत्विति । त्यकिनत्युपस्रभणं दायादादेतदवान्यानिसर्वाणिक्रावि कार्याणि सङ्भक्षणारीनि समाचरेत्कुर्यात् ॥ १८७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सःपुरुषस्तंषटमञ्ज पास्य त्यकंभवनं प्रविश्य यथापूर्वं श्वातिकार्याण समाचरेत् ॥ १८७ ॥

#### एतमेव विधिकुर्याचोषित्सु पतितास्वपि ॥ वस्तान्नपानिदेयंतु वसेयुश्व ग्रहान्तिके ॥ १८८ ॥

- (१) मेधातिथिः । योनित्ससीन्वपिपतितालेकप्वविधिः पतिताः स्कतमायिकतासुक्य ताभ्यस्युक्तोदकाभ्योपिवस्नानंदातव्यंदानप्रहणात् । वस्नानेशरीरित्यतिमात्रसंपादिनीदात्य्येनभोगादयः । पानमीपित्पादुदकंतस्वमानुर्याद्दसमिकभ्यते । वस्रतंतुपरानुरोधादपि त्वांतस्रोणवानुमासंनदेयं यादशंत्रपानंतादशेपववस्नान्धेऽतोनिकद्वसंत्रान्धंत्रव्यः ।
  तयोक्तं ॥ स्ताधिकारांमिकनांपिण्डपात्रोपत्रीविनीं ॥ परिभूतामधःशप्यांवासयेखिष्वारिणीं ॥ पातित्यदेतवस्वद्रीणांयप्वमनुष्यस्ययसुभूणहिनहीनवर्णसेवायां नत्रसीणामिकभूणह्नीतितसुक्यतार्भनतुपरिसंख्यार्थ । तथात्रयाद्ववस्वयः ॥ नैवाभिगमनंगर्भपातनंत्रमूं(हसनं ॥ विशेषपतनीयानिस्नीणामेतान्यपिष्ठवं ॥ वसेगः त्वयुद्दान्तिके मधानगृहान्तिकास्य कुटीगृहे वासियनव्यत्यन्तिकपद्गं । केविदादुः प्रायभित्यन्तुकुर्वतीनामेतदेयः त्वयथा ॥ तद्युक्तं वस्नान्धदानव्यवद्वारस्य
  तत्रयोगत्वात् । प्रायमित्तेभिक्षाहारतापयोवतंत्रांद्वायणविधिकेत्यादि । नत्रभैक्षाद्दारताचानेनविवर्तयितुंशक्या वृत्तिविधानेनचरितार्थत्वात् तत्नावस्याःग्रयभित्तेन्यनभिकारःशक्तयातिपुष्टतयावातस्याभिष वस्नादिदानंकर्तस्यमिति श्लोकार्थः ॥ १८८ ॥
  - (२) शर्वहानारायनः। युद्दान्तिकेवासः पुनः पापमसंगनिवृत्त्यर्थः॥ १८८ ॥
- (३) कुल्लूकः । स्रीप्यपि पतितालेवमेव पतितस्योदकंकार्यमिश्यादिविधिमर्यादिसपिण्डसमानीदकवर्गः कुर्यात् प्रासाण्डादनानि पुनराभ्योदेयानि ग्रहसभीपे पासांवासार्यकुदीर्वयुः ॥ १८८ ॥
- ( ४ ) राघवानम्यः । पुरयुक्तंत्रकारं स्रीप्वतिदिश्वति प्रतनिति । स्रीणां गायमिक्तनिण्यतीनामः । आवश्यकमाङ् वस्नेत्यादि ॥ १८८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । व्रतंदासीघट्रपासनादिकंकुर्यात वसेयुर्योपितः ॥ १८८ ॥
  - (६) राजचन्द्रः । योषित्स्यपतितासुएवमैवविधि कुर्यात् ॥ १८८ ॥

५ निक्विभिरनिणिक्तेर्नार्थीकिचित्तहाचरेत्॥ कत्रनिर्णेजनांश्वेव न जुगुप्सेत कहिंचित्॥ १८९॥

- (२) विद्यातिथिः । पनितनःप्रकतत्वात्पातिकनः तैरिनिर्णिकैरयुद्धैरकतमायमित्तीर्गार्थःकिचरणदानक्रयविकि-ववाजनायुक्तं । निर्णेजनंशोधनंपापापनीदनंतिजन्कतेनैनांजुक्तेतकृतमायमित्तांनकुत्सयेत् ॥ १८९ ॥
  - ( १ ) रावज्ञणारायणः । अनिर्णिकैरकतमायमित्तैः । अर्थं कार्यं दानमतिप्रहादि ॥ १८९ ॥
- (३) कुल्लूकः । पापकारिभिरकतमायमितैः सह रानम्तिपहारिकमर्थीकिषमानुतिहेत कवमायमित्तामैव करा-चिरपि पूर्वक्रतपापत्वेन निन्देन्कितु पूर्ववद्यवहरेत् ॥ १८९ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । अनार्थवादमाह् एमरिषमिरिति । अनिर्मिषेः अकृतपायभिष्तैः । कृतनिर्णेननान् परितया-यभिसान् ॥ १८९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अनिर्मिनैरकृतपायभिन्तैः एनरिष्मिः पतितैः ॥ १८९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एवंएभिर्वतैः भनार्भेक्तैः भक्तपायभितैः ॥ १८९ ॥

# बालबांश्व कतवांश्व विशुद्धानपि धर्मतः॥ शरणागतइंतृश्व स्नीहंतृश्व न संबसेत्॥ १९०॥

- (१) मेघातिथिः । शरणागतीयःशनुः भरिमहन्यमानोबलवतान्येनवीपत्यमानः परित्राणार्थिकिष्विदन्यमिधा-वेत्रत्रायसमामिति एवंकतदोषीविद्वान्तसमुपषावेदुः बरमांदेहिमायिक्षत्तिमिति शरणागतः । कतमः कतमुपकारंविस्मृत्ययोध् ऽपकाराययततेयोवाकतीपकारंपुनर्विनाशयित तस्यैवोपकतस्यापकार्यज्ञयक्किति यद्यप्येषाशब्दव्युत्पत्तिस्तयापि कोकः मिसद्येषंत्रीपकर्तुरंपकारे वर्तते सकतदः । अन्नजातिर्नापेक्षते बाकादिरक्ष्यमेवकारणं स्त्रियोध्यभिचारिण्योपि यद्यपि-तासांस्वक्ष्यमायिक्षत्तेतथापि वाचनिकः सेवासः प्रतिषेधः । सेवासः संगतिस्तः दृष्ट्निवासम् ॥ १९०॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । कतमानुषक्कारहन्तृतः । भर्मतोधर्मचरणेनमायश्चित्तिकयया । न संवत्सरेखसमीपे वास-येत् ॥ १९० ॥
- (३) कुझूकः । अस्यापवादमाह बालग्रानिति । बालैयोहतवान् कतोपकारमपकाराचरणेन योविनाशितवान् प्राण-रक्षार्थमागतंथोहतवान् स्नियंच योव्यापादितवान् एताण्यथावत्कतमायश्चित्तानपि संसर्गितया न परिवसेत् ॥ १९० ॥
- (४) राघवानन्दः । एनोहिद्विधमेकमात्मगतंत्रायश्चित्तादिनाश्यमपरंदेइगतंयावदेहस्थायि तत्रात्मगतस्य प्राय-भित्तीनरासेपि देहागतस्यानिरासतांवाचिनकीमाह बालघांश्चेति । कत्रमान् कतोपकारहन्तृनः । धर्मतः धर्मशास्त्रोक्तपाय-भित्तेन व्यपगतात्मपापानः । न चैतदर्थवादमात्रमुक्तमकारान्तरेण खार्थपरत्वोपपत्तौ तस्य अधन्यत्वातः । शरणागतवा-लक्षीहिंसकान्न संपिवेत एतैःसह पानादीन्तकुर्यादित्यर्थः । चीर्णव्रतानिष सदा कत्रवसहितानिमानितियाद्ववस्य संवादातः । अत्रकृत वेनदेहान्यापपुरुषनिर्गमनं देहस्य पापान्तरे लिङ्गमिति ॥ १९० ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । विशुद्धानपि धर्मतः कतप्रायश्यित्तानपि संवसेत् ॥ १९० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । एतैः सहनसंवसेत्॥ १९०॥

# येषांद्विजानांसावित्री नानूच्येत यथाविधि॥ तांश्वारियत्वा त्रीम्कच्छ्रान्यथाविध्युपनाययेत्॥ १९ १॥

- (१) मेधातिथिः । आषाडगाद्वाष्वणस्येत्यादिनोपनयनकालियमः कतः । तद्तिक्रमेप्रायश्चित्तिमिदं गर्भाष्टमात्म-भृतियावत्योद्वश्ववर्षेत्राञ्चणस्य सावित्रीनान्यूच्येत सावित्यनुवचनेनोपनयनाक्यसंस्कारोलक्ष्यते । अस्मिन्काले ययुपनय-नंनिक्रयेत एवमाद्दाविशान्क्षित्रयस्य आचतुर्विभ्रतेविशः । अतक्रध्वत्रीन्कस्रांश्चारयितव्यः। निरुपपदकच्स्रभवणे मानाः पत्यमत्ययद्तिस्मृतितस्त्रितिक्षितिदः । अन्येतु कच्स्रातिकच्स्रानाद्वः । कस्नेषुकतेषूपनेतन्यायथाविषीत्यनुवादः ॥ १९१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । यथाविषि त्यग्रह्मोक्तमकोरण परमतेन त्यमतेनाप्यसंपूर्णविभिनावानानूच्येतेत्यर्थः । कञ्जान पाजापत्यानिति ॥ १९१ ॥
- (३) कुङ्गुकः । येषांत्राक्षणक्षात्रपविशामानुकश्यिकास्त्रपनयनयभाशास्त्रन कतवान्तान्प्रानापत्यमयंकारियत्वा यथाशास्त्रमुपनयेत् । यत्तु याद्मवस्त्र्यादिभिर्वात्यस्तोमादिमायम्बित्तमुक्तंतेनसद्दास्य गुरुलाधवमनुसंधाय वातिशक्त्याचपेन् क्षोविकल्पोमन्तस्यः ॥ १९१ ॥
- (४) राचवाणन्दः । संस्कारकालोत्तीर्णानां द्विजानां प्राथमितानि दर्शयन् तेषानेवीपनयनाधिकारितामाद् येषा-मिति । नानूच्येत गुरोहचारणानान्तरं नाभीयीत ॥ १९१ ॥
  - (५) नम्बनः। अवृत्तानांगायभित्तमाइ येवांद्विजानांसावित्रीति ॥ १९१ ॥

- (६) राम बन्दः। नान् सावित्रीपतितान् रुक्तन् चारियत्वा यथाविधि उपनाययेत्॥ १९१॥ भायश्वितंचिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्तु येद्विजाः॥ ब्रह्मणाच परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्॥१९२॥
- (१) मधातिथिः । विकर्मस्थायथाज्ञासणाः शूद्धसेवायभिरताः यस्ययत्कर्मजीविकाहेनुस्तयातत्तस्यविहितंकर्म । यस्यनविहितंतस्यतिहर्काने । वस्यनविहितंतस्यतिहर्काने । वस्यनविहितंतस्यतिहर्काने । वस्यनविहितंतस्यतिहर्काने । वस्यनविहर्वाने । वस्यनविहर्वाने । वस्यनिविहर्वाने । वस्
- (२) सर्वे**तनारायणः । विकर्मस्था**अविक्रप्यविक्रयिणः । ब्रह्मणा वेदेन स्यक्ताः उपनीताअप्यन<mark>धीतवेदाः । एतत्</mark> इच्छूत्रयम् । इदंच विकर्म त्यक्त्वा कर्तव्यम् तथा अनधीतवेदेन वेदमध्येतुमधिकारार्थं कार्यम् ॥ १९२ ॥
- (३) कुक्कृकः । ये प्रतिषद्धश्रद्दसेविनोद्दिजास्ते चोपनीताअप्यनभीतवेदाः गयभित्तंकर्तुमिच्चन्ति तेषामण्येतत्मा-जापत्यादित्रयमुपदिशेत् ॥ १९२ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । शूद्रादिसेविनीपि कतमायश्यितेन वेदाधिकारितां वदण्कस्त्रत्यं तेषां मार्याश्यतमाह मेति । असणाच साविष्यादिवेदेन । एतत् कच्छ्त्रयम् ॥ १९२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ये विकर्मक्रयविक्रयिणः तेषांएतत्राजाप्रयत्रयं आदिशेत् ॥ १९२ ॥

यद्गीहितेनार्जयन्ति कर्मणा ब्राह्मणाधनम् ॥ तस्योत्सर्गेण शुध्यंन्ति जप्येन तपसैव च ॥ १९३ ॥

- (१) मधातिथिः। गहितेनेत्यविशेषेण्यसत्मित्यहणेति द्रष्टव्यं उत्तर्षविशेषविधेरत्तंमत्येवोपिद्श्यमानत्वात्। मुचयतेऽसत्मित्यहादिति। उत्सर्गः त्यागोममतानिवृत्तिर्दानेनवा। अनपेक्ष्यदष्टमदृष्टराजर्ण्यादिषु त्यागे नादेयं ममयोगृहातिसगृहात्वित्यायभिधायिक्षपेत्। श्वभेगतेनयादिषुवा जपतपसीवक्षत्युपिदृष्टश्लोके। अन्येतुब्राह्मणशय्दश्याने वर्णश्रव्यः
  पिठित्वैवंच्याचक्षते। यश्यवर्णस्य द्विजातेः शूद्रस्य वा धनार्जनोपायतया यत्मितिषद्धंतत्तस्य गहितं यथाब्राह्मणः क्षिनयोवापि वृद्धिनैवनयोजयेदित्यादि तेनयेऽर्जयन्तिधनंकर्मणातस्योत्सर्गजपतपांसि त्रीणिसमुच्चितानिमायभित्तानि ब्राह्मणस्यासत्यित्यहउत्तरोविशेषविधिः॥ १९३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यद्गीहतेनेति दुष्टमित्पहादिना ननु चौर्येन्येतत् । उत्सर्गेण त्योगन जपसहितेन तपःस-हितेनवा जन्यानुक्तौ । जपोगायन्याः ॥ १९२ ॥
- (३) कुछूकः । गहितेन कर्मणा निषिद्धदुष्पतिग्रहादिनात्राक्षणायद्धनमजयित तस्य धनस्य स्यागेन जपतपो॰ ध्यां वक्ष्यमाणाभ्यां शुध्यन्ति धनत्यागेन च मायश्चित्तविधानाद्धहुमूल्येच करितुरगादावल्पमूल्येच ठौहादी परिगृद्दीते तुल्यमायश्चिताभिधानमुपपन्नं एवमविऋय्यविऋयादावपि ॥ १९३ ॥
- (४) शंघवानन्दः । नीचप्रतियद्दिनिषद्धक्रयविक्रयादिनोपाजितद्रव्यं परित्यज्ञतोजपतपोभ्यां शुद्धिरित्याद् यः दिति । उत्सर्गेण त्यागेन ॥ १९३ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । विकर्मस्थाः प्रतिषिद्धकर्मछतः एतत्कच्छ्रत्रयाचरणम् ॥ १९३ ॥
  - (६) रामचन्दः। गहितेन बुष्टगतिपदादिना कर्मणा ॥ १९३ ॥

जिपत्वा त्रीणि साविच्याः सहस्राणि समाहितः॥मासंगोष्ठे पयः पीत्वा मुख्यतेऽसत्प्रतिपहात्॥१९४

- (१) मधातिथिः । त्रीणिसावित्रीसहस्राणि मत्यहमितिकेचिदाहुः। अन्येत् मासंत्रीण्यभिसंबधन्ति । अतम् मत्यहमेकैकंशतं गोष्ठइति वासस्थानम् ॥ १९४ ॥
- (२) सर्व**तनारायणः** । मासं पयः क्षीरं पीत्वा गोहे तिष्ठन् गायभ्यास्त्रिसहस्रंजस्वा । एतन्त्र जपसिंहतम् । जप-मापदि ॥ १९४ ॥
- (३) क्रुड़्कः । त्रीणि सावित्रीसहस्राणि जपित्वा गोष्ठे वा मासंशीराहारोऽसत्यतियहजनितात्पापागमुक्तीभ्वति शूद्रमतिपहादावप्येतदेव मायश्यित्तं द्वय्यदीषेण च दातृदोषेणापि प्रतियहस्य गर्हितत्वाविशेषादिति ॥ १९४ ॥
- (४) राघवानम्यः । जन्येनेत्युक्तं तम्न कस्यजपः कोवानियमः कतिवासंख्येत्यपेक्षायामाहः जपित्वेतिचतुर्भिः । मासंब्याच्य दुग्धभक्षणं नियमः ॥ १९४ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । असत्यतियहविशेषमाह जपित्वा त्रीणि साविज्याद्दि । मुख्यतेऽसत्यित्याही ॥ १९४ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः ।** असन्प्रतियहात् मुन्यते ॥ १९४ ॥

उपवासकृशंतन्तु गोब्रजात्पुनरागतम् ॥ प्रणतंप्रतिपृच्छेयुः साम्यंसीम्येच्छसीति किम् ॥ १९५॥

- (१) मिधातिथिः। कार्श्यवचनात्स्वरुपंपयःपानमाह् प्रणतंजानुभ्यांस्थितं भुवि तेविद्वांसो आह्मणाः पृच्छे युस्तेहेसी-भ्येच्छिससत्यमिति अथपूनर्पिशास्त्रमवगणस्य नप्रवर्तितन्यमसत्प्रतिपहली भेनेतिपृष्टेनवा तेनवक्तन्यंसत्यमिति॥ १९५॥
- (२) सर्वेज्ञजारायणः । प्रतियहेकामकतिपायश्यितेषु चीर्णेषु कथंचित्पापक्षयसंदेहे यथा निर्णयस्तत्प्रसंगादत्राह् खपवासेति । उपवासेः पायश्यित्तार्थासक्तेः । तमिति कतनिर्णेजनपरामर्शः । गोव्रजादिति प्रायश्यित्तदेशोपलक्षणम् ॥ १९५॥
- (३) कुझूकः । केवल्क्षीराहारेणेतर्भोजनव्यावृत्त्या कशदेहंगोद्यान्यगतंत्रणतंनभीभूतिकमलाभिः सहसाम्य-निष्णित पुनरसन्पतियहंन करिष्यसीत्येवंधमैत्राह्मणाः परिपृच्छेयः॥ १९५॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । मुनरागतं त्वगृहंप्रति । प्रणतं नश्रीभूतमः । किमस्माभिःसहं साम्बमिष्णसे पुनरसत्प्रतिय-हादिकं न करिष्यसीति ॥ १९५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तमसत्प्रतिपाहिणं परिपृष्छेयुविमाः सास्यमहमाभिः साम्यम् ॥ १९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तमसर्त्रातयाहिणं प्रायश्यिते चरिते उपवासाशकौ पापक्षयसम्देहे तत् ज्ञानीपायमाह हे सीन्य। अलाभिः किंहच्चसीति ॥ १९५॥

सत्यमुक्का तु विशेषु विकिरेयवसंगवाम् ॥ गौतिः त्रवार्तिते तीर्थे कुर्युस्त्स्य परियहम् ॥ १९६ ॥

- (१) मेधातिथिः । येनमार्गेणगावोतिचरन्ति नदीप्रस्रवणादिज्ञलंपातुंतास्मस्तीर्थेतरणप्रदेशे ते ब्राह्मणाः परिप्रह-मस्यकुर्युस्तेहिहस्तारीपणेनान्तिकवेशनानयेयुः ॥ १९६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सस्यमुका यत्पापं यश्चव्रतं चीर्णव्रः । विकिरेद्रवामये । गीभिर्घासभक्षणेन तीर्ये व्यव-हारवर्त्मनि । अन्यथा पुनः नायभिताचरणम् ॥ १९६ ॥
- (३) कुःह्यूकः । सत्यमेतत्पुनरसत्प्रतिपद्दंन करिष्यामीत्येवंत्रास्त्रणेपूका घासंगवांदचात् तिसम्यवसंभक्ष्यमाणे देशे गोभिः पवित्रीकृतत्वात्तीर्थोभूते त्रासणास्तस्य संव्यवहारे त्वीकारंकुर्युः ॥ १९६ ॥

- (४) राघवाणन्यः । एवमुक्तेसत्यं पुनरसत्यतियहंनकरिष्ये । यवसं घासं विकिरेत्गवांद्यात् । तीर्थे गोष्ठं गोभिः शुद्धिष्यिजितन्यत्यर्थः । गवां यवसदानं शुद्धिपरीक्षणं नोत्तरामृतिपत्तिः ताश्चेम्न भक्षयन्ति नो तदा शुद्धिरितिभावः ॥ १९६॥
- (५) नन्दनः। एवंपृष्टः किमपरः कुर्यादित्यपेक्षायामाह सत्यमुक्का तु विभेभ्यद्ति। सत्यंत्रायश्चित्तंयथार्थयवसं-पासंगवां पुरतोविकिरेद्दिक्षिपेत् गोभिःमवर्तिते तीर्थे गोभिवाभिक्षतेयवसद्त्यर्थः तस्य मितप्रहविमाः कुर्युरभिक्षिते न कुर्यु-रिति॥ १९६॥
- (६) रामचन्द्रः । यवसं तृणम् । गोभिःभवतिते तीर्थे च व्यवहारमागै तस्य परिपहं त्वीकारंकुर्युः ॥ १९६ ॥ व्रात्यानांयाजनंकत्वा परेषामन्त्यकर्म च ॥ अभिचारमहीनंच त्रिभिःकुक्वैर्ध्यपोहति ॥ १९७॥
- (१) मेधातिथिः । व्रात्याःसाविजीपतितास्तेषांव्रात्यानांव्रात्यःस्तोमःऋतुर्विहितस्तेनयेयाजयन्ति आर्त्विज्येनोपदेष्ट्विनचपरेषांमातापितृगृरुवर्जमन्त्यकर्मश्मशानादि । अभिचारंश्येननिधनादि । अहीनेचिहरात्रिक्छच्छ्रेर्विशुध्यति । अन्येत्वाहुर्नायमभिचाराहीनयोर्यजमानस्यविधिः कस्यतार्ह्ऋित्वजां । तथाच व्रात्यानांयाजनमितीदशएवाधिकारः । यजमानस्यतु विधिलक्षणामवृत्तिस्तरयाःप्रतिषेधाभावेकुतः प्रायम्भित्तं भवत्वहीनेशास्त्रतः प्रवृत्तिः श्येनादीतु कथं निहश्वभूनः
  मारयेदिति नोदनारित किर्तार्ह्यः शत्रोमारणंकामयते तेनतिस्त्रध्यर्थश्येनादिकर्तव्यं शत्रुमारणेच लिप्सालक्षणामवृत्तिःसाचनिषद्धा निहस्यात्मवाभूतानीति । अहीनेष्वपिलिष्सातण्वमवृत्तिः । फलकामस्यहितश्राधिकारोभवित नतुफलकामनातत्रनिषद्धा । नापिकान्यमानार्थनिष्याद्योषारः । इहतूभयंनिषद्धनिहस्यादिति मरणफलप्यापारेण प्रवर्तित्रध्यंतर्यकः
  लचश्येनादेरेव इहतु नारितिनिषेधः । त्यर्गदिफलकर्मणंणकर्वयामितिकेचिदाहुः । वाक्शस्यवेशक्राक्षणस्यत्यभिचारिणीयाऽभिचारोष्यनुक्कयाम्रातएव । तुल्यावहीनाभिचारौ तत्रऋत्विजामेवशयम्बत्तंयुक्तं । ननुच काम्यान्यनिषद्धानि कामात्मतानमशस्तेति यस्तस्यविषयःसत्तेत्रवयाख्यातः । श्रुतिश्वाहीनेतया याजनंकार्यमिति । अभिचारिणीयाभिचारेच यजमानस्यायुक्तंकथमाम्नातंयज्योतिषोभचार्यन्ते । तिहिधिमायश्चित्तान्युक्तान्येव । अस्य चऋत्विग्वषयेऽभिचरणीयाभिचारे
  सविषयत्वाहैदिकेन जपहोमादिना शत्रोमरिणमिषचारः ॥ १९७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । परेषामबन्ध्नामर्थामिसंधिना । अन्त्यकर्म श्मशानकर्म । अहीनं द्विरात्रादि ॥ १९७ ॥
- (३) कुल्लूकः । बात्यानामतऊर्ध्वत्रयोप्येतइत्युक्तानांब्रात्यस्तोमादियाजनंकत्वा पितृगुर्वादिष्यतिरिक्तानांच नि-षिद्धौर्ध्वदेहिकदाहश्राद्धादिकत्वा अभिचारंच श्येनादिकमभिचारोऽनिभचागणीयस्य अहोनंयागविशेषः । अहीनयजन-मशुचिकरमितिश्रुतेः । विराश्रादितस्य यजनंकत्वा त्रिभिः कच्छैविश्रभ्यति ॥ १९७ ॥
- (४) राधवानन्दः । ब्राह्मणस्य सत्मितपहोदेहायर्थः याजनाभ्यापनमितपहेर्बाह्मणोधनमर्जयेदित्युक्तं तत्रासत्म-तिपहे प्रायम्भित्तमुक्तंतथाविधयाजनेपि तदाह ब्रात्यानामिति । परेषां निषद्धौर्ध्वदेहिकानांपिततादौनामः । अन्त्यक-र्मदाहादि । अहीनं त्रिरात्रादिसाध्यमभिषारं कार्यित्वाकृत्वावा ॥ १९७ ॥
  - (५) नन्दनः । अन्त्यंकर्मदासकृत्यं परेनांसपिडानांमेतकर्मवाहीनंकृत्वा हिरात्रादिण्वार्तिकर्यकृत्वा ॥ १९७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अपरेषां पित्राचार्यादि व्यतिरिक्तानां सपिण्डानां अग्त्यकर्म श्मशानकर्म च अनिभवरणीयस्य अभिवारं अहीनंपागविरोषं त्रिभिः छच्छ्रैःशुभ्येत्॥ १९७॥

#### शरणागतंपरित्यज्य वेदंविष्ठाव्य च द्विजः ॥ संवत्सरंयवाहारस्तत्यापमपसेधित ॥ १९८॥

- (१) मेधाति।थिः । द्विविधःशरणागतःशागुक्तस्तस्यपरित्यागःप्रत्याख्यानंनसत्यांशक्तौ पाक्तद्विचारितम् । वेदं-विष्ठाव्यानध्यायाध्ययनंकत्वाऽधिकारेणाधीयानस्यतुयोगदानंकिपर्रासनाशितंत्वयेति । अथवा धनहेतोःपरीक्षास्थानेष्व-नियुक्तेनपरुचतेस्पृतिश्च । दत्वानियोगंधनहेतोःपतितात्मनुरब्रवीत् ॥ १९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। शरणागतंपरित्यज्यत्यका विष्ठाव्यार्थान्तरपरत्वस्याख्यादिना। विसर्गानुर्त्वारादिवैक्रुव्ये-निमध्यार्थकत्वा। यवाहारायवान्नाहारः॥ १९८॥
- (३) कुङ्कृकः । शरणागतंपरित्राणार्थमुपगतंशकः सन्तुपेक्षते दिजातिरनध्याप्यंच वेदमध्याप्य तज्जनितंपापंसंव-त्सरंयवाहारोऽपनुदति ॥ १९८ ॥
- (४) राघवानन्दः । महापातकादिभिन्नानां स्वातस्त्रयेण मातिस्विकं प्रायम्बत्तमाह शरणागतेत्यष्टभिः । शरणा-गतं शक्तःसन्परित्यज्य अशक्तत्वे न दोषः ॥ मृत्युर्बुद्धिमताऽपोद्मोयावद्बुद्धिबलोदयम् ॥ यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः इतिशुकोक्तेः ॥ वेदं अनेभ्यासेन विष्ठाच्य विस्मृत्य कामतस्त्यागेऽनुपातकत्वोक्तेः । अपसेधति अपनुदति ॥ १९८॥
  - (५) नन्दनः । अनध्याप्याभ्यापनंवेदविष्ठावनम् ॥ १९८ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । वेदं विष्ठाव्यद्विजः अर्थान्तरव्याख्यानादिमिथ्यार्थमुक्तवा अनभ्यायेऽध्ययनं कृत्वावा ॥ १९८ ॥

श्वस्रगालखरेर्दष्टोयाम्यैः कव्याद्भिरेव च ॥ नराश्वोष्ट्रबराहैश्व प्राणायामेन शुध्यति ॥ १९९ ॥ [ शुनाव्रातोपलीढस्य दन्तैर्विदलितस्य च । अद्भिः प्रक्षालनंत्रोक्तमव्रिना चोपचूलनम् ॥१॥ + ]

- (१) मधातिथिः । दष्टोदन्तैर्दृष्टाभिर्याम्यैः ऋष्याद्भिर्माजारनकुलादिभिः ॥ १९९ ॥
- (२) सर्वतनारायणः । अयाम्यैः ऋव्यादिर्वृकादिभिः ॥ १९९ ॥
- (३) कुछ्कः। कुक्कुरसृगालगर्दभनराश्ववराहाचैर्याम्यैश्राममांसादैर्मार्जारादिभिर्दष्टः पाणायामेन शुध्यति ॥१९९॥
- (४) राघवानन्दः । ऋष्याद्भिः गृहमर्कटमार्जारादिभिः । नरैःपुंश्वलीवराहैः काकैः । प्राणायामेन जलेस्थित्वेतिशे-षः ॥ पुंश्वलीवानरखरैर्दष्टः श्वीष्टादिवायसैः ॥ प्राणायामंजले कत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यतीति याज्ञवल्क्योक्तेः ॥ १९९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। ऋष्याद्भिः वृकादिभिर्दष्टः॥ १९९॥

### षष्ठान्नकालता मासंसंहिताजपएव वा ॥ होमाश्व साकलानित्यमपाङ्क्यानांविशोधनम् ॥ २००॥

- (१) मेधातिथिः । अपांक्त्यास्तृतीयाध्यायउक्ताः येषांप्रतिपदंषायश्चित्तमन्यत्राम्नातंतेषांमासंसंहिताजपः शाक-छहोमः षष्ठान्तकालताचेतिसमुच्चयः । काष्टशलाकादिदैवक्तस्येत्यादिभिर्मन्त्रहूँ यतेसशाकलहोमः । नित्ययहणंसमामेपि सं-हिताजपे पुनः पुनरावृत्त्यर्थे यावन्धासःपूर्णः ॥ २००॥
- (२) सर्वेज्ञनारायणः । षष्ठान्नकालता पुक्रमक्तपूर्वकदिनद्वयोपवासानन्तरंतृतीयदिनभोजनं मासपर्यन्तम् । सं-हिताजपः संहिता कस्याभिच्छाखायामस्त्रभागः । शाकलहोमादेवकृतस्येत्यादिमस्त्रीर्यद्वाद्ववक्षशकलहोमाः । अपाद्भ्या-वेस्तेनपतितक्कीबाद्दत्यादिनोक्ताः । तेषांमध्ये अनुक्तनिष्कृतीनां मिलितमेतश्चयं शोधनम् ॥ २०० ॥

- (३) कुल्लूकः । अपाङ्गचाः येस्तेनपतिताः स्त्रीबाइत्यादिनोक्तास्तेषांविश्वेषतोऽनुपदिष्टपायश्चित्तानांमासंभ्यंद्रमभुकां वृतीयेऽक्रिसायंभोजनंवेदसहिताजपोदेवक्तस्यैनसोऽवयजनमसीत्यादिभिरष्टभिर्मन्त्रेहीमः पत्येकंकार्यः । एतत्समुद्दिष्टपाप-शोधनमः॥ २००॥
- (४) राघवानन्दः । किंच षष्ठति । अपाङ्क्यानां स्तेनपतितद्भीबाइत्यादिनोक्तानां पङ्क्यभोजिनांविशेषतोऽनुहिष्ट-प्रायिश्वत्तानां । षष्ठान्नकालता षष्ठस्यान्तस्य भोजनीयस्य यः कालः सएव भोजनकालोयस्य सतथा तस्य भावः । दिन-इयमभुक्ता तृतीयदिने सायं भोजनतेति संहिता वेदस्य । देवकृतस्यैनसोवयजनमसिखाः हैत्यादिकाः शाकलाहोमाः शाक-लस्यतु यहोमाइत्यनेनोक्तावा ॥ २०० ॥
- (५) नन्दनः । देवकतस्यैनसङ्ख्यादिमञ्ज्ञकताः शाकलाहोमाश्रशब्दात्समुश्चितानां प्रायश्चित्तत्वं अपाङ्क्याः श्रा-द्यम्करणेपोक्ताः ॥ २०० ॥
- (६) **रामच-द्रः । षष्ठान्नका**लतामासं दिनद्वयमुपोण्य तृतीयदिने सायं भुजते इति प्राप्तं होमान्य शाकलाः । देव-कृतस्यैनसङ्क्यादिमन्त्राः । अपाङ्कानां अनुक्तप्रायिक्यितानाम् । विशोधनम् ॥ २०० ॥

उष्ट्रयानंसमारुस खरयानन्तु कामतः॥ स्नात्वा तु विघोदिग्वासाः प्राणायामेन शुध्यति॥२०१॥

- (१) मधातिथिः । उष्ट्रैर्युक्तंयानंगन्ष्यादि साक्षादुष्ट्रादावारीहणमध्यवधानेनचाधिकतरंपाणायामानामावृत्तिः । दिग्वासानग्रोनग्रदोषनिर्हरणार्थपुनः सवासास्नानंकृत्वाणाणायामःकर्तव्यः ॥ २०१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । उष्ट्रयानमुष्ट्रयुक्तं तत्पृष्ठंवा यानम् । एवंखरयानम् । दिग्वासानमः । प्राणायामेन गायण्या त्रिःपठितया ॥ २०१ ॥
- (३) कुद्धूकः । उष्ट्रैर्युक्तंयानंशकरादि एवंखरयानमपि तत्कामतआह्झाव्यवधानउष्ट्रखराभ्यां याने माणायामव-हुत्वं नग्नश्य कामतः स्नानंकत्वा प्राणायामेन शुद्धोभवति ॥ २०१ ॥
  - (४) **राघवानन्दः** । किंच उष्ट्यानमिति । दिग्वासादिगम्बरः प्राणायामपर्यन्तम् ॥ ३०१ ॥
- (६) रामच=द्रः । दिग्वासानग्रः स्नात्वाचकारात् नग्नभोजनदिवास्तीगमनादिनिषेधः जलमध्ये प्राणायामेन शुध्य-ति ॥ २०१ ॥

विनाद्भिरप्सु वाप्यार्नः शारीरंसन्तिवेश्य च ॥ सचैलेविहराष्ट्रस्य गामालभ्य विशुध्यित ॥२०२॥

- (१) मेघातिथिः । विनाद्भिरसंनिहितात्वप्सुअदृष्टगोचरस्थात्वप्सु आर्त्तोविष्टयास्त्वभ्यशीरमूत्रपुरीषोत्सर्गर्सान्निष-भ्यसचैलोयत्मावृतंवस्रतेनसहितः । बहिर्घामान्त्रधादावाष्ट्रस्यनिमज्यततोगामारुभ्यस्पृष्टृाशुभ्यति ॥ २०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विना अद्भिः श्रीचाद्भिः असन्निहितेशीचार्थजलहत्यर्थः । अप्तु जलमध्ये शारीरं मूत्रपु-रीपोत्सर्गम् । आर्त्तः आपत्काले अनापदित्वन्यत्मार्याभत्तम् । आरूभ्य स्पृष्टुा ॥ २०२ ॥
- (१) कुङ्कृकः। असन्निहितजलोजलमध्ये वा वेगानी मूत्रंपुरीधवा करवा सवासावहिर्मामान्यारी स्नारवा गांच स्पृष्ट्वा विशुद्धोभवति ॥ २०२ ॥

ँ ( ४ ) राघवानन्दः । अद्भिर्मलक्षालनंविनाशारीरं विष्मूत्रादि संनिवेश्यात्तीपिक्षाम्वा । बहिर्यामान्त्रवादौ । आलभ्य-स्पृष्टा ॥ २०२ ॥

<sup>\*</sup> च्यहं=घहं (अ)

- (५) **मध्यमः । आर्त्तआपमः शारीरं**मूत्रादिकं अद्भिविनासंनिवेश्यज्ञलरहितंक्त्वा अप्युवाशारीरंसंनिवेश्योत्सुज्य बहिर्यामान् आर्त्तयकणात्तस्य प्रायम्बित्तगौरवंद्रहृष्यम् ॥ २०२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अद्भिविना अविद्धितः शौचार्यजलैः शारीरं मूत्रपुरीषादि संनिषेक्य करवा बहिः संचैतः आहु-स्य सात्वा गामारुम्य विशुध्यति ॥ २०२ ॥

#### वेदोदितानांनित्यानांकर्मणांसमितक्रमे ॥ स्नातकव्रतलोपे च प्रायिश्वत्तमभोजनम् ॥ २०३॥

- (१) मेधातिथिः । वेदविहितानांदर्शपीर्णमासादीनांश्रीतानांत्मातांनांचसंभ्योपासनादीनां तान्यपिवेदोदितानितःमू-कत्वात्स्यतीनांस्रातकव्रतानि नश्रीर्णमलबद्धासाद्त्यादीनि । तेषांलोपएकाहमुपवासः । श्रीतकर्मातक्रमे यादृष्टयउक्तास्ता-अनेन समुखीयन्ते ॥ २०३ ॥
- (२) सर्व**ज्ञनारायणः** । वेदोदितानामिति । वेदोक्तनित्यसंभ्यादिकर्ममध्ये अनाञ्चातप्रायश्चित्तकमलीपे । स्नातकत्र-तेषु वैणवीधारयेषष्टिमित्यादिषु अनाञ्चातशयश्चित्तकर्मलीपे । अभोजनमेकरात्रमेव ॥ २०३ ॥
- (३) कुछूकः । वेदविहितानांकर्मणामग्निहोत्रादीनामनुपदिष्टमार्याश्वत्तविशेषाणांच परिलीपे स्नातकवतानांचतुर्था-भ्यायोक्तानामतिक्रमे सत्येकाहोपवासमायश्वित्तंकुर्यात् ॥ २०३ ॥
- (४) राधवानन्दः । किंच वेदेति । कर्मणां होमसंश्यावन्दनादीनां । अतिक्रमे अकरणे कालतः त्वरूपतीवा । स्नातकव्रतं चतुर्थाभ्यायोक्तम् । अभोजनं तदहरूपीवणम् ॥ २०३ ॥
  - (५) जन्दनः । वेदोदितानामग्रिहोत्रादीनां स्नातकव्रतानि पञ्चमहायक्वादीनि ॥ २०३ ॥

#### ं हुङ्कारंब्राह्मणस्योक्का त्वङ्कारंच गरीयसः ॥ स्नात्वाऽनश्रन्महः शेषमभिवाद्य प्रसादयेत् ॥ २०४॥

- (१) मेधातिथिः । सक्रोधाक्षेपेहुंकारेणहुंकुरुतेतूष्णीमास्वहुंमाएवंवादीरित्येवमादिष्वर्थिकयास्रतिनिषेधार्थहुंका-रकरणंत्राह्मणस्यज्येष्ठस्य समस्य कनीयसावाशिष्यस्यपुत्रस्यवातेषागरीयसस्त्वंकारमुत्का त्वमेवमात्थत्वयेदंकतम् । एकवचनाष्तयुष्मष्ठव्दोष्टारणे प्रायम्बित्तमेतत् । प्रथमादिविभक्तिनंविविक्षता । तथाच समाचारागुरीयुष्मात्त्वस्यादिबहु-वचनंप्रयोक्तव्यमिति । स्नात्वानभन्गातर्भक्तत्यागः । उपसंप्रहणंकत्वाप्रसाद्यक्रोधंत्याजयित्वासायमभीयात् ॥ २०४ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराचणः । गरीयसीगुरीरब्राह्मणस्यापि कुंकारंत्वंकारंचोक्का तथाऽगरीयसीपि ब्राह्मणस्य तद्भयमु॰ का स्नात्वेत्यादिगायांभनंकुर्यात् । अहःशेषमहोरात्रस्य शेषमः ॥ २०४ ॥
- (३) कुःह्रूकः । दुंतूर्णीस्थीयतामित्याक्षेपंत्राह्मणस्य कत्वा त्वङ्कारंच विद्याचिधकस्योक्त्वाऽभिवादनकालादार-स्याहःशेषयावत्कात्वा भोजननिवृत्तः पादोपयहणेनापगतकोपंकुर्यात् ॥ २०४ ॥
- (४) राघवाणन्यः । किंच हुंकारेति । गरीयसोगुरीः । अहःशेषं उपोषणंकत्वेत्यर्थः । अभिवास प्रणतिकत्वा । मसादयेत्तदात्मिन प्रसादमुत्पादयेत् । तथाच याद्मवल्क्यः ॥ गुरुं हुंकत्यत्वंकत्यविप्रनिर्जित्य वादतः ॥ वश्वावा वाससा- क्षित्रं प्रसाद्योपवसेदिनमिति ॥ २०४॥
  - ( ५ ) चन्द्रमः । प्रसादयेत ब्राह्मणंगरीयांसञ्ज ॥ २०४ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । गरीयसः ज्येष्टस्य ॥ २०४ ॥

ताहयित्वा चुणेनापि कण्ठे वाबध्य वाससा। विवादे वा विनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥२०५॥

- (१) मधातिथिः । तृणेनपीडाकरेणापिताष्टियत्वा मत्तत्य वाससापिकण्डेपृदुस्पर्शेन वस्ता । विवादेश्रीकिकेकलहे विनिर्जित्यमणिपत्य नकेणभूत्वामसादियतन्यः । वादजल्पयोस्तुनायंविधिः ॥ २०५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वाससाकण्डेबद्धासंपदात्रवात्वेयतृत्कार्याथररात्रादिनियतःरुघुगुरुनियमातिक्रमापेक्षयायो-इयं अत्र प्रकृतयोजीक्सणगरीयसोः कर्मत्वेन प्रहुणम् ॥ २०५॥
- (३) कुल्क्कः । प्राकृतंत्राक्षणंतृणेनापि ताइयित्वा कण्डे वाबण्य वाससावा वाक्कहेन जित्वा प्रणिपातेन प्रसाद-येत् ॥ २०५ ॥
  - (५) शम्द्रनः । ताडियत्वामास्रणमित्येव ॥ २०५॥

अवगूर्यत्वब्दशतंसहस्रमभिहत्य च ॥ जिघांसया ब्राह्मणस्य नरकंप्रतिपद्यते ॥ २०६ ॥

- (१) मेधातिश्रिः । अवगुरणमिषेषेयं परिशिष्टोर्थवादीजिषांसयाहुन्तुमिष्णयादण्डादिकमुषम्य संवत्सरशतंनर-कैष्वास्ते । अभिद्रत्यप्रहारंदत्वा सहसंसंवत्सराणांजिषांसयानपरिहासतः ॥ २०६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । जिघांसया मारणेष्क्रया । अवगूर्य दण्डायुषम्य । अभिहत्य दण्डादि निपात्य ॥२०६॥
- (१) कुङ्ककः। ब्राह्मणस्य इननेच्य्या दण्डमुचम्य वर्षशतंनर्कमामोति दण्डादिना पुनः मदत्य वर्षसहस्रांनरकं-प्रामोति ॥ २०६॥
- (४) राघवानन्दः। यो बाह्मणायावगुरेत्तं शतेन यातयादितिश्रुतिमाश्रित्य बाह्मणावगीरणादौ नरकं हापयन्याय श्रित्तमाह अवगूर्येतिचतुर्भिः। अवगूर्य दण्डमुचम्य। अञ्दर्शतं अञ्दानांशतं अभिन्याप्य नरकंगतिपचते। एवमुत्तरच ॥ २०६॥
- ( ५ ) जन्द्जः । ब्राह्मणावगुरादिषु मायश्चित्तंवतुरंतिनिर्मिषापफलंतावत् श्लोकाश्यामाइ अवगूर्यत्वस्त्रातमिति । अवगूर्य पहर्तुहस्तादिकमुद्भत्य ॥ २०६ ॥

शोणितंयावतांपांस्न संग्रकाति महीतले ॥ तावन्त्यस्यसहस्राणि तत्कर्ता नरके वसेत् ॥ २०५ ॥

- (१) मेधातिथिः। ब्राह्मणस्य रुधिरदण्डादिपहारेण भूमीपिततंपावत्पांश्चन्त्रजीवयवान्तंग्रकाति नाविनतंवत्तर्-सहस्राणि तस्य जनियतानरकेवजेद्देसत्। अयमप्यर्थद्वादः॥ २०५॥
  - (२) सर्ब्युत्रभारायणः । संयुक्ताति संयद्दीतुं योग्यंभवति । द्विज्यनोविषस्य । तत्कर्ता शोणितीत्पादकः ॥ २००॥
- (३) कुङ्गूकः । शहतस्य ब्राह्मणस्य रुधिरयावत्संख्याकाः रुणः कृणान्भूमौ पिण्डीकरोति तावत्संख्यकानि वर्ष-सहस्राणि तच्योणितोत्पारकोनरके वसेत् ॥ २०७ ॥
  - ( ५ ) हाचवानन्दः । दण्डादिनोत्पादितं संगुद्धाति पिण्डीकरोति ॥ २०५ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । द्विजन्मनः द्विजोत्तमस्य ॥ २०५ ॥

अवमूर्यंचरेरकः च्ल्रमतिकः च्ल्रंनिपातने ॥ कः च्ल्रातिकः च्ल्री कुर्वीतः विप्रस्पीत्पाय शीणितम्॥२०८॥

(१) मेधातिथिः । पूर्वस्यमायभित्तमेतत् । ब्राह्मण्डनःकत्वेति शोणितीत्पादनादण्यत्रैतत् यदिवा तेनेद्विकस्पते ॥ २०८॥

<sup>(</sup>२०७) महोतले=ड्रिजन्मनः (स्त, ग, च, ज)

- (२) **तर्वज्ञनारायणः । फलमुक्त्वा मायभित्तमाइ अवगूर्येति । छछं माजापत्यम् । छछातिछण्छौपूर्वार्थोकौ** ॥ २०८ ॥
- (३) कुझूकः। ब्राह्मणस्य हननेष्टया दण्डायुष्यमने छण्छूंकुर्यात्। दण्डादिपहारे दत्तेऽतिकण्छूंवक्ष्यमाणंषरेत्। हिपरमृत्याय कण्छातिकण्छ्नो कुर्वात ॥ २०८॥
  - ( ४) **राघवानन्यः** । उक्तेषु त्रिषु मायश्चित्तमाह अवगूर्येति । अवगूर्य दण्डमुचम्य ॥ २०८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अत्र प्रायम्बित्तमाह अवगूर्यचरेत्रुच्छ्रमिति ॥ २०८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणे अवगूर्य दण्ड मुत्थाप्य रुख्ं चरेत् ॥ २०८ ॥

# अनुक्तनिष्कृतीनांतु पापानामपनुत्तये ॥ शक्तिचावेध्य पापंच प्रायश्वित्तंप्रकल्प्ययेत्॥ २०९॥

- (२) सर्वेज्ञनारायणः । प्रायम्बनं रूच्छ्रादि प्रकल्पयेत् त्वपंविद्यानूहेत् । एतच्य सर्वे महापातकादिमायम्बन्तमातं शुद्धिदीपिकायां विषयव्यवस्थयास्माभिः प्रपञ्चनीक्तमतोत्र पदार्थमात्रं प्रकाशितमिति ॥ २०९ ॥
- (३) कुझूकः । अनुक्तमायिक्तानांयथामितिलोमवधादिकतानांनिर्हरणार्थकर्तुः शरीरधनानि सामर्थ्यमवेश्य पापं-च द्वात्वा द्वानाञ्चानसकदावृश्यनुबन्धादिरुपेण मायिक्तंमकल्पयेत् ॥ २०९ ॥
- (४) राष्यामन्दः । निमित्तनैमित्तिकभावमुपसंहरन्त्रायभित्तत्वरूपं प्रतिकामीते अनुक्तिति हान्याम् । अनुक्त-निष्कतीनामननुष्टितभायभित्तानाम् प्रकल्पयेत्परिषदिति शेषः ॥ २०९ ॥
  - (५) मम्हनः। अनुक्तनिष्कृतीनामनुपदिष्टमायम्बित्तादीनाम् ॥ २०९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनुक्तनिष्कतीनां अनुक्तप्रायभित्तानां पापंविचार्यं ॥ २०९ ॥ ं

# यैरम्युपायैरेनांसि मानबोध्यपकर्षति ॥ तान्वोऽभ्युषायान्वश्यामि देवर्षिपित्रुसेवितान् ॥ २ १ • ॥

(१) मिश्वातिथिः । ननुषोक्ताएवाभ्युपायाः इहवान्द्रायणं इह्याजापत्मं इह्द्रादशवार्षकिमिति । सत्यंसङ्गामात्रे-ण निर्दिष्टाइहतु त्यरूपंसेतिकर्तभ्यताकमुच्यते । उपायएवान्युपायः व्यपकर्षति अपमार्ष्टिदेवर्षीत्यादिः स्तुतिः । मानवय-इणंसर्ववर्णार्थम् ॥ २१० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । उपायैः साधनैः ॥ २१०॥
- ( ঽ ) कुलुकः । यैहेंतुभिर्मनुष्यः पापान्यपनुदति तान्पापनाशहेतून्देविषिपनृभिरनुष्टितान्युष्माकंवक्ष्यामि ॥ ২१०॥
- (४) **राधवानन्यः** । न्यपकर्षति नाशयतिदेविषिपतृपदं भाविष्रं तिर्यगिधकरणविरोधात् न तेषां प्राप्तदेवत्वानां तत्प्रायिकाराः । सेवितान्तिर्णीतान्वा ॥ २१० ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** मानवो ये रुपायैः एनांसि पापानि ध्यपकर्पति तानुपायान् वः वक्ष्यामि देविपिनृभिः से-वितान् ॥ २१० ॥

#### च्यहंपातह्वयहंसायंच्यहमद्यादयाचितम् ॥ ज्यहंपरंच नाश्रीयात्प्राजापत्यंचरिद्वजः ॥ २ ९ ९ ॥

- (१) मधातिथिः। यचन्यहंमुंखंपातस्तथापि पूर्वाह्मकाले। हितीयाह्मकालपिषेधादस्यपातःकालिधीहि यदच्छ्याभोजनंपाप्रंवर्तते [केवलमत्यथेहिमध्येदिनेवामनुष्याणामिति अयाचितत्वात्पाप्तमार्थत्वाद्भोजनंतदेवचेत्पातःका-लेविधीयते तदा माध्यंदिनंविवर्तते ] नसायंतमं । अचपुनर्यदेवपीरस्त्यंपूर्वाह्मध्यदिनकालयोविकल्पितयोः प्राप्तभोजनंत-हेवपुनरुच्यमानंकालान्तरिनवृत्त्यर्थसंपचते कतत्वाचैतदेवयुक्तमः। एकाहारताहि व्रतपरिगणनायांसंख्यायते तपश्चेदतापयिति दुःखयतीति। यदिचहितीयं भोजनंतिवर्तते तत्र सायंतनं निवर्तते । अन्येनु हविष्यान् पातराशानिति खल्पपरिमाणताभोजनस्य लक्ष्यतद्दयाहुः पातराशेहित्वल्पंभुजते । यक्तच्छीलाः प्रकतपुरुषास्तयासिद्धेपाके भोजनंपापंभुक्त्वेतिव्यपदिशन्ति । सायमितिवापरिसन् च्यहे ततोनतरां तथाहस्तवेदिकायांयावद्युज्यते तावदनुक्कायते । उक्तंच स्पृतिकारेरीवनभुक्त्वार्थसं-विशेषात् । अयाचितेपि हविष्यभोजनमेककालिकंच खगृहेपि दीयतांमेभोजनिति यत्भृत्यादयआङ्कायने तदिप याचिन्तमेव प्रार्थनमात्रं याञ्चात्रेषणाध्येषणयोः साधारणं अतः खगृहेपि यदिभायांदयोऽननुङ्काताउपहरन्ति तथाभोक्तव्यंनत्वन्य-थेति ॥ २११ ॥
- (२) **सर्वज्ञभाराषणः** । प्रातः प्रातरेव । एवं सुर्यमः । तथा अयाचितं यद्ययान्वतंस्रभ्यते । अलाभेतूपवासः ॥ २११ ॥
- (१) कुह्नूकः। प्राजापत्याख्यंकच्छ्माचरिक्कातिराचिक्तत्रयंप्रातभुँत्रीत। प्रातः शब्दीयंभोजनानाभैचित्यत्रप्रदिवाकालपरः। अतएव बसिष्ठः च्यहंदिबा भुङ्कोनकमत्ति च च्यहंच्यहमयाचितवतंच्यहंन भुङ्काद्दित च कच्छ्ः। आपस्तंबोप्याह च्यहंनकाशी\* दिवाशी च ततस्वयहंच्यहमयाचितवतस्वयहंनाभाति किंचनदित कच्छ्द्दादशरात्रस्य विधिः अपरंच
  दिनत्रयंसायंसप्यायामतीतायां भुजीत अन्यदिनत्रयमयाचितंतावदन्तंभुजीन शेषंच दिनत्रयंन किञ्चिदभीयात्। अत्र
  पाससंख्यापरिमाणापेभायां पराशरः ॥ सायद्दात्रिशतिर्पासाः प्रातः पद्विशतिरस्तथा ॥ अयाचिते चतुर्विशत्परंचानशनंत्रम्तम् ॥ कुकुराण्डप्रमाणंच यावांम्य प्रविशेन्युखम् ॥ एतंपासविजानीयाच्छुप्यर्थयासशोधनम् ॥ हविष्यंचान्मभीयाद्यश्य
  रात्री तथा दिवा ॥ वीस्त्रीण्यहानि शास्त्रीयान्पासान्संख्याकतान्यथा ॥ अयाचितंत्रथैवाचादुप्रवासक्रयहंभवेत ॥ २११ ॥
- (४) राघवाणन्दः । प्राजापत्यादित्तरूपमाह पश्चदशभिः । म्यहं दिनम्रयंभ्याप्य । प्रातःशब्दोत्र दिवाभोजनोचि-तकालपरः । अतएव वसिष्ठः । म्यहं दिवाभुद्गेः नक्तमत्तिचम्यहं म्यहमयाचितं म्यहमभुद्गदित कच्छः । तेत्र याससंख्यां-

<sup>\*</sup> शी=श्य ( अ )

परिमाणोपादानानि पराशरोक्तानि ॥ सायं द्वार्विशतिपांसाः मातः पाईशितः स्मृताः ॥ अयाचिते चतुर्विशत्परं चानशनं स्मृतम् ॥ कुकुटाण्डप्रमाणस्तुयावान्वा प्रविशेग्मुखम् ॥ एतं पासं विजानीयाच्छुद्ध्यर्थं कायशोधनिनित पासपरिमाणम् ॥ इविष्यान्नः पातराशःसायमाशस्तथेव च ॥ अग्राचितं तथेवाद्यादुपवासहयहं भवेदिति इविष्यान्नादेपीसोपादानद्रव्यम् ॥ २११ ॥

- (५) मन्दनः । प्राजापत्याख्यंकच्छुम् ॥ २११ ॥
- (६) **रामचन्दः** । प्राजापत्यमाह न्यहमिति । प्रातस्त्यहं नक्तंत्र्यहं अयाचितं अद्यात् । न्यहंपरंनाश्रीयात् उपवास-नर्यंप्वंद्वादशदिनसाध्यंप्कंपाजापत्यव्रतंचरन् द्विजः अयाचितान्तं परकीयान्तं प्रातःत्वकीयान्तस्यपाचनम् ॥ २११ ॥

## गोमूचंगोमयंक्षीरंदिधसिपःकुशोदकम् ॥ एकराचोपवासश्य कच्छ्रंसान्तपनंस्मृतम् ॥ २१२ ॥

- (१) मेधातिथिः । गोमूत्रादीनांकुशोदकानांसमाहारमाहुरेकिस्नन्तहन्येकराचोपवासम्य तते। ग्रह्सांतपनं । अन्येतु प्रत्यहमेकैकंभक्षयितव्यं संहतस्याश्रुतत्वात अतःसमाहानिसांतपनं द्वावप्येतीपक्षीरमृत्यन्तरे परिगृहीती ॥ २१२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । क्षीरादित्रयमपि गोरेत्र । क्रुशोदकं कुशमिश्रज्ञत्म । एतत्सर्वं मिलितमेकिस्पन्दिने माश्यो-चरेग्रुरुपवसेत् ॥ २१२ ॥
- (३) कुद्भूकः । गोमूत्राचेकीकृत्यैकैकिस्मिन्हिन भक्षयेन्नान्यिकिचिदद्यात् । अपरिदनं चोपवासङ्ग्रेतत्सान्तपनं-कृष्णुंस्मृतम् । यदा तु गोमूत्रादिष्ट्पत्येकंषर्दिनान्युपभुज्य सप्तमे दिने चोपवासस्तदा महासान्तपनंभवति । तथाच याज्ञ-वश्वयः ॥ कुशोदकंच गोक्षीरदिधमूत्रंशकृत्वम् ॥ जम्भवा परेक्क्युपवसेत्कृष्णुंसान्तपनंचरन् ॥ दृथक्सान्तपनदृष्यैः षडहः सोपवासिकः ॥ सप्ताहेनतु कृष्णुंयंमहासान्तपनंस्मृतम् ॥ २१२ ॥
- (४) राघवान्नदः । सांतपनं रक्षयित गोमूर्त्रामित । गोमूत्रादिषट्कं मिश्रयित्वाएकित्निन्दिने भक्षयतोऽपरित्तन् दिनोपवासेन सान्तपनं घहःसाभ्यम । एतदेव महासान्तपनं गोमूत्रादिष्टयेकं प्रत्यहं भोजनेएकोपवासभ्य ॥ कुशीदकं तुगोक्षीरं दिध मूत्रं शकत् घृतम । जग्ध्वा परेद्युपवसेत् रूष्ट्यं सान्तपनं चरेत ॥ पृथक्सान्तपनद्वयोः षडहः सोपवासकः ॥ सप्ताहेन तु रूष्ट्यं महासान्तपनः स्पृतइति याद्मवल्क्योक्तेः ॥ २१२ ॥
  - (५) नन्दनः। षडद्मानिषडहानि यथाक्रमं गोमूत्रादीनद्मात्॥ २१२॥
- (६) रामचन्द्रः । गोमूत्रादीत्षडप्मेकीकत्य पीत्वा आहारान्तररहितस्तिष्ठेत् परेखुरुपवसेदिति दिनद्दयसाध्यः कृष्कुः ॥ २१२ ॥

## एकैकंघासमश्रीयात्क्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् ॥ व्यहंचोपवसेदंत्यमतिक च्छ्रंचरन्द्रिजः ॥ २१३ ॥

- (१) मेघाति थिः। पूर्ववदितिप्राजापत्यविधिमतिदिशति एष्वेवकालेष्वेककंपासंमश्रीयात्॥२१३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । न्यहानित्रीणि पूर्ववत् न्यहंपातस्यहंसायंस्यहमद्यादयाचितिमिति ॥ २१३ ॥
- (३) कुङ्ककः । अतिकच्छ्रंहिजातिरनुतिष्टन्यातः सायमयाचितादिरुपेणैकैकंग्रासंभ्यहाणि त्रीणित्रीणिपूर्ववत् अन्य-च भ्यतंन किश्चिद्वजीत ॥ २१३ ॥
- ( ४ ) राघवानत्वः । अतिकच्छ्रं रुक्षयित एकेति । श्यहाणित्रीणि नवदिनानि । पूर्वतत् पातःसायमयाचितमितिषू-वीक्तवत् यासमत्रपाणिपूर्णानं ॥ अयमेत्रातिकछ्लःस्यात्पाणिपूर्णान्नभोजनहति याज्ञवल्क्योक्तेः ॥ २१३ ॥

- (५) मन्द्रमः । त्र्यहाणित्रीणि नवदिनानीत्यर्थः पूर्ववत्याजापत्यवत् ॥ २१३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रीणि न्यहाणि नवदिनानि च पूर्ववत्तु पुनः अन्यन्यहमुपवसेत् । एवं द्दशदिनसाध्यमितकच्छम ॥ २१३ ॥

तप्तरुच्छंचरन्वित्रोजलक्षीरघृतानिलान् ॥ त्रितन्यहंपिबेदुष्णान्सकत्स्नायी समाहितः ॥ २ १४ ॥ [ अपांपिबेच त्रिपलंपलमेकंच सर्पिषः । पयः पिबेत्तुत्रिपलंत्रिमात्रंचोक्तमानतः ॥ १ ॥ ] ‡

- (१) मेधातिथिः। तेष्वेवकारुषु जलादीनि यावतानातितृप्तिर्भवति । क्रचित्परिमाणंपख्यते । अपांपिबेतुत्रिपलंपल-मेकंतुर्सादेगः॥ पयःपिबेत्तिद्विपलंत्रिपलंचोष्णमारुतं॥ सकत्स्नायीतित्रिरह्मःत्रिनिशायामित्यस्यापवादः॥ २१४ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** जलादिचतुष्टयस्थैकैकंष्यहंष्यहंपिबेत् । तस्योष्णात्वमिसमीपे व्यजनादिनात्पादितव्यम ॥ २१४ ॥
- (३) कुछ्कः। तमरूर्ष्ट्रंचरिद्वजातिः स्पर्मुष्णोद्कंत्र्यसमुष्णक्षीरंत्र्यसमुष्णवृतंत्र्यसमुष्णवायुमेकवारंस्नानंकुर्व-न्संयमवान्पिवेत् । अत्र पराशरोक्तोविशेषः ॥ षर्पछन्तु पिवेदम्भिस्निष्ठन्तु पयः पिवेत् ॥ पटमेकंपिवेरसपिस्तमरूष्ट्रंवि-धीयते ॥ २१४ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तमरूच्छ्ं रक्षयित तमिति । मित्रम्यहं मत्येकंद्रस्यं ऋमेणश्यहंपिबेदित्यन्वयः । अनिलपद्मंकरात्रोपवासपरम् । सर्कृत्पेबत्सरूक्ष्मायाच्चत्यन्वयः ॥ तम्भीरघृताम्बूनां मत्येकं पत्यहं पिबेत् ॥ एकरात्रोपवासम् तम्मरू छृत्यावकिमिति याज्ञवल्कयोक्तेः । द्रव्यपरिमाणंतु ॥ षट्पलं तु पिबेद्म्भिक्षपलंतु पयः पिबेत् ॥ परुमकंपिबेत्सिपस्तम्मरू विधीयतद्दित पराशरोक्तंसर्वत्र ॥ २१४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । दुग्धसर्पिरुदकानां तप्तानाभेकैकं प्रतिदिवसंपिबेत् परेखुः उपवसेत् । एवं दिवसचतुष्टय [ त्रय ] साध्यंतप्तरूच्छूम् ॥ २१४ ॥

यतात्मनोऽपमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम् ॥ पराकोनामरुच्छ्रोऽयंसर्वपापापनोदनः ॥ २१५॥

- (१) मधातिथिः । यतात्मासंयतेन्द्रयोगीतादिशव्दश्रवणव्यनभिलाषी अनमत्तरतपरः । अर्थवादीयं सर्वरुष्ट्रेष्व-स्यथर्मस्यविह्नितत्वात् ॥ २१५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यतात्मनोजिनेन्द्रियस्य । अप्रमत्तस्य बताङ्गविस्पृतिशून्यस्य । एतच्च इयं परिक आ-वश्यकमङ्गमित्येतदर्थं साधारणमपि बताङ्गमुक्तमः ॥ २१५॥
- ( ३) कु.झ्रुक्कः । विगतानवधानस्य संयतेन्द्रियस्य द्वादशाहमभोजनमेव पराकाख्यःकृष्छः। सक्टदावृत्तितारतम्येन गुरुरुघुसमफलपापापनोदनः॥ २१५॥
- (४) राघवानन्दः । पराकंष्टक्षयित यतेति । यतात्मनोजितेन्द्रियस्य । सर्वपापनोदनद्दित मुरुतरानुक्तपापे शाय-भिक्तातिदेशार्थम् ॥ २१५ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । पराकशद्वउपवासवन्यः ॥ २१५ ॥
  - (६) राम चन्द्रः । द्वादशाहं अभोजनं द्वादशाहोपवासेन पराकाख्यः भवति ॥ २१५॥

#### एँककंकासयेत्पिण्डंकच्णे शुक्के च बर्धयेत् ॥ उपस्पृशं स्निषवणमेतचान्त्रायणंस्मृतम् ॥ २ १ ६ ॥

- (१) मेथातिथिः । चतुर्वश्यामुपोष्यत्वयंभूतायांपौर्णमास्यांपंचदशयासानभीयात् । पासप्रमाणंचास्याधिकारेण यासानुमंत्रणंच । आप्यायत्वसन्तेपयांसीति स्पृत्यन्तरोक्तोविधिरपेक्षितव्यः । एकशास्त्रत्वात्सर्वस्पृतीनामसतिविरोधे सम्मयंयोष्यंविरोधे तुविकल्पः । प्रतिपदमारभयेकेकंप्रासंदिवसेदिवसेक्कासयेत् प्रतिपदि चतुर्दशिक्षितीयस्यांत्रयोदशेत्यादियान्वस्तुर्दश्यामेकोपासोभवति ततोऽमावास्यायामुपोष्य प्रतिपद्यकंप्रासमभीयात् द्वितीयस्यांद्वावेवमेकेकंवर्धयेचावत्पौर्णमान्स्यांप्रस्वदश्यभवन्ति । उपस्पृशनसानंकुर्वन् त्रिषवणंगतिर्मध्यदिनापराहेषु त्रिनिशायामितिनवर्तते विशेषविद्यितत्वान्त्॥ २१६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकैकमिति पौर्णमास्यां पश्चदशयासान्भुका मितपत्मशृत्येकैकयासापचयः । अमावा-स्यायां मध्ये उपोष्य मितपदादि एकद्विक्रमेण यासवृद्ध्या पौर्णमास्यां पश्चदशयासादृत्यर्थः । पिण्डः यासः ॥ २१६ ॥
- (३) क्रुह्यूकः। सायंगातर्मध्याक्षेषु स्नानंकुर्वाणः पौर्णमास्यां पञ्चदशयासानशित्वा ततः रूष्णप्रतिपक्षमेणैकैकं-पासंन्हासयेत्तथा चतुर्दश्यामेकोपासः संपद्यते। ततोऽमावास्यायामुपोष्य शुक्कप्रतिपत्मश्रुतिभिरेकैकंपासंवृद्धिनयेदेवंपौर्ण-मास्यां पञ्चदशयासाः संपद्यन्ते। एतित्पपीलिकाम्ध्याख्यंचान्द्रायणंस्युतम् ॥ २१६॥
- ( ४ ) राघवान-दः । चान्द्रायणस्य रुक्षणमाह एकैकितिहाभ्यामः पौर्णमास्यांपञ्चदशयासानशित्वा कृष्णपक्षप्रति-पक्कमेणेकैकंपासंन्हासयेदमावास्यायामुपोषणमेव । ततः शुक्कपितपदारभ्य पौर्णमास्यन्तमेकैकक्रमेण पञ्चदश्रपासाःवर्ष-येदिति । पिपीरिकामभ्याख्यमिदं कृष्णपक्षादिनियतम् ॥ २१६॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः अभवान्द्रायणमाह एकैकमिति रूप्णेरूप्णपक्षे ॥ २१६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । शुक्ते एकं पिण्डं कवलं वर्धयेत् । च पुनः कृष्णेएकं पिण्डं ह्यासयेत् । त्रिषवणं विकालस्मानं ।** विस्ताः ॥ एकैकंवर्धयेत्पिण्डंशुक्के कृष्णे च न्ह्यसयेत् । इन्दुक्षये च भुञ्जोत एषचान्द्रायणोविधिः ॥ २१६ ॥

#### एतमेब विधिकत्क्रमाचरेचवमध्यमे ॥ शुक्कपक्षादिनियतश्वरंश्वान्द्रायणंवतम् ॥ २१७॥

- (१) मेथातिथिः । यवमभ्यमेऽमावास्यायामुशेष्यमितपयेकोगासः । द्वितीयस्यां द्वौ यावतः पौर्णमास्यांपंचदश्च पुतः प्रतिपदमारभ्य कृष्णपक्षएकैकपासापचयोयावदमावास्यामुपवासः॥ २१७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अमावास्यायाः मतिपदाचेकेकपासवृद्ध्या पञ्चदशपासान्यौर्णमास्यां मुक्का एकेकापचयेन मतिपदादिषुदर्शे नोमवासङ्क्यर्थः ॥ २९७॥
- (३) कुन्नुकः। एतमेव पिण्डन्हासबृद्धित्रिषवणक्ञानात्मकंविधानंयवमध्याख्येषान्द्रायणे शुक्कपक्षमादितः कत्वा संयतेन्द्रियशान्द्रायणमनुतिष्ठन्नाचरेत्। ततश्य शुक्कपतिपदमारभ्येकैकंपिण्डंवर्धयेत्। यथा पौर्णमास्यां पञ्चदशयासाः संप-षन्ते ततः कृष्णमितपदमारभ्येकैकंपिण्डंहासयेषथाऽमावास्यायामुषवासोभवति॥ २१७॥
- (४) राष्ट्रवाणन्दः । शुक्कपतिपदारभ्य पौर्णमास्यन्तं पश्चदशयासान्वधंयित्वा ततः कृष्णप्रतिपादारभ्येकैकंपासं न्हासयित्वाऽभावास्यायामुपोषणिति यवमध्याख्यम् ॥ तिथिवृद्ध्या चरेत्विण्डान् शुक्के शिख्यण्डसमितान् ॥ एकैकं न्हासयेत्कणो पिण्डं चान्द्रायणंचरन्ति याञ्चवल्कयोक्तेः ॥ २१७ ॥
  - (५) नन्द्रनः। यवमध्यास्यचान्द्रायणमाह एतमेवेति ॥ २१७॥

# अष्टावष्टौ समश्रीयात्पण्डान्मध्यंदिने स्थिते ॥ नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणंचरन् ॥ २१८॥

- (१) मेघातिथिः। प्रत्यहंमासमृष्टीयासानकृष्णपक्षाद्दाऽऽरम्य शुक्कपक्षाद्दा यतिचांद्रायणंभवति । मध्यदिने स्थिते विवृत्ते पूर्वोद्धापराद्धीवर्जयित्वेत्यर्थः । शिष्टंप्रसिद्धम् ॥ २१८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रापि मासइतिवर्तते । हविष्याशीति सर्वव्रतसाधारणमप्यत्रीपदर्शितं अवश्यंकाप्युपय-यदर्शनीयत्वात ॥ २१८ ॥
- (३) कुङ्कृकः । यतिचान्द्रायणमनुतिष्ठन् शुक्कपक्षात्कृष्णपक्षाद्वाऽऽरभ्य मासमेकंसंयतेन्द्रियः प्रत्यहमष्टावष्टौयासा-न्मध्यंदिने भुञ्जोत । मध्यंदिनइति गृहस्थब्रह्मचारिणोः सायंभोजननिवृत्त्यर्थम् ॥ २१८ ॥
- (४) राघवानन्दः । यतिचान्द्रायणंत्वाह अष्टाविति । रूज्णपक्षाच्छुक्रपक्षाद्वारभ्य मासमेकंत्रत्यहमष्टौ यासान्ह-विष्यान्नस्यमभ्यंदिनेऽश्रीयात् ॥ २१८ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । यतिचान्द्रायणमाह् अष्टाविति ह्विष्यपिण्डानित्यन्वयः ॥ २१८ ॥
    - (६) रामचन्द्रः । प्रतिचान्द्रायणं चरेत् ॥ २१८॥

#### चतुरः प्रातरश्रीयात्पण्डान्विपः समाहितः ॥ चतुरोः स्तमिते सूर्ये शिशुचान्द्रायणं स्टतम् ॥ २ ९ ९ ॥

- (१) मेधातिथिः । अत्रपातः शब्दोस्तमयसाहचर्यातसूर्यीदयप्रत्यासंन्नेकालंजक्षयति अस्तिमतेसूर्येभदोषदृत्य-र्थः ॥ २१९ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । चतुर्दृत्यत्रापि मासएवावधिः ॥ २१९ ॥
- (३) कुःख्रूकः । प्रातश्यनुरोपासानश्रीयात् अस्तमिते च सूर्ये चतुरोपासान्भुङ्गीत एतष्टिशुचान्द्रायणं मुनिभिः स्मृतम् ॥ २१९ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । शिशुचान्द्रायणं रुक्षयति चतुरिति । शिशुभोजनकाले प्रातस्त्रिघटिकोन्नेयइतिस्रृतेः ॥ २१९ ॥
  - (५) नन्द्नः । शिशुचान्द्रायणमाह चतुरद्ति ॥ २१९ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चतुरःपिण्डान्प्रातरश्रीयात् चतुरोऽस्तिमते सूर्ये एतच्छिशुचान्द्रायणंभवेत् ॥ २१९॥

# यथा कथंचित्पण्डानांतिस्रोऽशीतीः समाहितः॥ मासेनाश्चन्हिवष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्॥ ॥ २२०॥

- (१) मेधातिथिः। किंसिश्विद्दिवसे चतुरोयासान् किंसिश्वद्वादशकिसश्चिमाश्चाति ययाकथंचित्भिशदात्रीम्बर्-त्तिः। यदिकर्तिश्वित्करिश्वित्वोदश अयंतुनियमःतिस्रोशीतीर्मासेनेतिद्देशतेचत्वारिशद्धिके चंद्रलोकंगमोति॥ २२०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एकेकदिनभोज्यपासनियमंविना चत्वारिशदिषकशतद्वयमित्यर्थयासानां मासेन भोज-नात् अपरंचान्द्रायणम् । पिपीलिकमभ्येहि प्रथमे चान्द्रायणे पौर्णमास्यामारम्भे पञ्चदशपासाअधिकाभुक्तास्तैःसद् तिस्रो-ऽशीतयोभवन्ति तदपेक्षयैव यतिशिशुचान्द्रायणयोरत्र पासाशीतित्रयोपयोगः । यवमभ्येतु पञ्चविश्वत्यधिकपासशतद्वय-मेव ॥ २२०॥

- (३) कुझूकः । नीवारादिष्ट्विष्यसंबन्धिनांग्रासानांद्वेशते चत्वारिशदिषके कदाचिद्शकदाचित्पञ्चकदाचित्पोडश-कदाचिदुपवासद्दयेवमाचिनयमेन यथा कथंचित्पिण्डाच्मासेन सयतवान्भुञ्जानश्चन्द्रसलोकतांग्राति । एवंपापक्षयार्थमभ्युद-यार्थचेदमुक्तं । अतएव याज्ञवल्क्यः ॥ धर्मार्थयश्चरेदेतच्चन्द्रस्यैति सलोकतां ॥ कच्छूकच्छर्मकामस्तु महर्तीश्चियमामुया त ॥ अतः माजापत्यादिकच्छ्नमप्यभ्युदयफलमिति याज्ञवल्क्येनोक्तम ॥ २२० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । यथाकथंचिच्छुक्कपक्षवार्श्य नत्वनियमेन व्रतस्य नियमरूपत्वात् । तिस्रोशीतीश्रत्वारिशदः धिकशतह्यम् ॥ मेधातिथिस्त्वनियमपक्षः कदाचिच्चत्वारि कदाचिद्दशेति । चन्द्रस्येतिसलोकतामित्यनेन चान्द्रायणस्य काम्यत्वमपि धर्मार्थं यश्ररेदेतच्चन्द्रस्येति सलोकतामितिसंवादात् ॥ २२० ॥
  - (५) मन्द्रनः । पिण्डवृद्धिन्हासोभोजनकालनियमश्र पिण्डसंख्यानियमश्र नाश्रयणीयइति सूचितमः ॥ २२० ॥
- (६) रामचन्द्रः । इविष्यंपिण्डानां तिस्रोऽशीतीः चत्वारिशच्छतद्दयसङ्कत्याकं २४० मासेन अश्नन् चन्द्रस्य सलोकतामेति । अष्टो प्रत्यहमश्रीयादित्यर्थः । चत्वारिशच्छतद्दयं इतिह्नयम् ॥ २२० ॥

#### एतद्रुदास्तथादित्यावसवश्वाचरन्वतम् ॥ सर्वाकुशलमोक्षाय मरुतश्व महर्षिभिः ॥ २२ ९ ॥

- (१) मधातिथिः । एतच्चांद्रायणंत्रतंसवेदेवाःसमाचेरः सर्वेषामकुशलानांविमोक्षायनकेवलंयत्रैवोक्तमनुकेष्विद्रष्टव्यमः । तद्गुकं कल्ल्रातिकल्ल्रीचांद्रायणमिति सर्वत्रायश्चित्तानि । अत्रेदंसंदिह्मते यदेतत्सर्वत्रायश्चित्तवचनंकितस्त्रेणसर्वेषांशोन्धनमुतयोगसिद्धित्ययेन प्रतिनिमत्तमावर्ततद्दिते । उच्यते यद्यप्येतन्याप्यंनिमित्तावृत्तीनेमित्तिकावृत्तिरिति तथापीदमनाम्नान्तम्पतिपदमायश्चित्तनिमित्तेष्वसंविदितेषु कृतसंभावनायामाम्नायते । तत्रयेषांतावत्संभावनामात्रेण शुद्धिःक्रियते तथासंवत्सरस्येकमपीति । तत्रनिमित्तस्यानिश्चितत्वादुपपत्तेःकृतआवृत्तिसंभवोयथासुप्तस्यपरिवर्तनैः शप्यागतस्त्रस्मप्रणिवधस्तथा
  नगरस्य रथ्यासुभान्यतः परस्तीमुखसंदर्शनमागृहपामरसकृतसभवित नादिग्वषये तस्त्रभावएवयुक्तः । दश्चित्तंचैतत् अस्थच्वतामित्यादौ समुदायवधएकंप्रायश्चित्तमिति । यानिचगरोयांसि पापानि तत्रसर्वत्रप्रायश्चित्तान्याम्नातानि । इदेच यथाप्रदश्तिएवविषये भवितुमहंति महत्त्वाच्चानावृत्तीन्याप्यं तस्मात्संशितेष्विपकथंचित्पायांश्चतेषुननिमित्तान्नरोत्पत्तीयुक्तएवतस्त्रभावः । तथाच तस्त्रधर्मएवन्याप्यइति दर्शयति । यदिवाच नक्तंचैनश्चक्रम यत्त्वपंतश्चक्रम यज्ञायतश्चापियदितिच ।
  वोप्तायायुगपदशेषपापवर्जनमः ॥ २२१ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। अकुशलं पापमः॥ २२१॥
- (३) कुङ्ककः। एतश्चाग्द्रायणाख्यंत्रतंरुद्रादित्यवशुमरुतश्च महर्षिभिः सह सर्वपापनाशाय गुरुलघुपापापेक्षया सकदावन्तिमकारेण कृतवन्तः॥ २२१॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तपान्द्रायणपनुष्टयेऽर्थवादमाह एतदिति । अत्र रुद्राचाभाविवृत्त्यपेक्षयातथाच । श्रुतिः । अप्रिर्वाअकामयत अन्नादोदेवानामन्नादः स्यामिति ॥ सकत्तिकाभ्योष्टाकपालंनिरवपत सोऽप्रिरभवदित्यदृष्टाकपालयान् गनिर्वापानग्तरं अग्निभावश्रुतेरिति । सर्वाकुशलमोक्षाय सर्वपापनिवृत्तये । पापोद्देश्यकव्रतानामपि नान्तरीयकामदत्वंनवि-रुद्धमिति । तथाच श्रुतिः ॥ यथाभ्रेनिमित्ते छायागन्धावनुत्पचेते एवधमविच्छानस्यार्थकामी प्रसिष्यतद्दित ॥ याद्म-वरुद्धमिति ॥ धर्मार्थयभरदेत चन्द्रस्यैति सलोकताम् ॥ कृष्णकृष्टक्षक्रमकामस्तु महती श्रियमामुयादिति ॥ २२१ ॥
  - (५) नन्द्रनः । एतत्क्र्लादिव्रतम् ॥ २२१ ॥

(६) रामचन्द्रः । रुद्रादयः सर्वे अकुशलमोक्षाय॥ २२१॥

#### महाव्यात्हिति भिहींमः कर्तव्यः स्वयमन्बहम् ॥ अहिसासत्यमकोधमार्जवंच समाचरेत् ॥२२२ ॥

- (१) मैधातिथिः । अत्रवदन्ति सर्वेष्वेतिष्विति कर्तव्यतेयमुच्यते सर्वहोमेष्वाज्यद्व्यमनुपात्तेद्वश्यितंष्वयंपहणात्परकर्तृकतानिवर्तेत किंपुनर्यहोमोलोकिकेऽम्रावनावसथ्यस्यभवितनेतिविचार्यते । इदमेवताविद्वचार्यकृतोमोहोमः
  मक्षेपाविषकस्त्यागोजुहोतेर्थः । तत्र यिमनकिंसिश्वदाधारेमक्षेपेणसिष्यत्येवहोमः ततश्य स्थलेजलेवामौवािकयतांहोमोमृह्माियमतस्तुनलोकिकेऽमौहोमः याम्यामौतस्यतद्भोममिष्येषात् । समाचारादिमिसिद्धिरितिचेत्समाचारएवतर्झिन्वष्यतां मृसकारेस्तत्मणीताम्यिकारेः रुळ्विधिषु होमआम्नातः । तद्श्वनेनानावसथस्य प्रायश्चित्तेनाहोमकाःरुळ्याः । अभ्युद्याभिनस्तुनेवानिषकस्य सन्ति सर्वागोपसंहारेण फलिसद्धेर्शहंसा शिष्यभृत्याद्यपि ताङ्यंनताइनोयं मत्यंनर्मणापि नानृतं
  यदिवापुरुषार्थतयाप्राप्तयोरङ्गत्वायविधानं आर्जवमकूरता ॥ २२२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । चान्द्रायणवतान्याह महाव्यादितिभिरिति । तिसृभिः समस्ताभिरित्यर्थः । आज्यहिवर-नादेशइतिवचनादाज्येन होमः । आर्जवमवक्रताम् ॥ २२२ ॥
- (३) कुछूकः । महाव्यादितिभिर्भूर्भुवः स्रिताभिः आज्यंहित्रनिःशेजुहोतिषु विधीयत इति परिशिष्टवचनादः-ज्येन मत्यहं होमंकुर्यात् अहिंसा सत्याकोधाकौदिल्यानि चानुतिष्ठेचचप्येताने पुरुषायतया विहितानि तथापि व्रताङ्गत-यायमुपदेशः॥ २२२॥
- (४) राघवानन्दः । प्राजापत्यानां सर्वेषामुत्तराङ्गमाह व्यादतीतिचतुर्भः । व्यादत्यादिपञ्चक्रमाचरेदनुति-हेत्॥ २२२॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । अथवतधर्मानाह महेति ॥ २२२ ॥
- ( ४ ) रामचन्द्रः । रूच्छ्चान्द्रायणनियमानाह् महोव्यादितिरिति । महाव्यादितिभिः समस्ताभिः अंभूःत्वाहाॐभुवः त्वाहा ॐत्वःत्वाहा आभिहोनः कर्तव्यः ॥ २२२ ॥

#### त्रिरहिसिनिशायां च सवासा जलमाविशेत् ॥ स्वीशूद्रपतितांश्वेव नाभिभाषेत कर्हिचित्॥२२३॥

- (१) मेथातिथिः । त्रिरह्मद्दिसवनेष्वनुसवनमुदकोपस्पर्शनमिति गौतमोनिशायामपित्रिषुयामेषु महानिशांवर्जयि-त्वातदविधनिहः अस्तिस्नानकालः । यदेववासोयुगमाच्छादनार्थमौचित्यगाप्ततेनैवसहजलंप्रावशेदाविशेदितिनोद्धतोदकेने स्यर्थः । स्थियोब्राह्मणीरपिनाभिभाषेत अन्यत्रमानृज्येष्टभागन्यादिभ्योभार्ययासहकर्मोपयोगीसंलापोननिष्ध्यते अन्य-स्तुनकर्तव्यप्त ॥ २२३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिरहः आदिमध्यान्तेषु । एवं निशायाः । एतच्च न पिपीलिकमध्ये तब त्रिषवणोक्तेः । नापि यवमध्ये तत्र पूर्वधर्मातिदेशात् । तथा न तमकक्के सकल्लायीत्युक्तेः ॥ २२३ ॥
- (३) कुह्यकः । अहिन हानावादिमध्यावसानेषु स्नानार्थसचैलोनचादिजलंगिवशेत् । एतच्चिपिपिलकामध्ययवमध्य-चान्द्रायणेतरचान्द्रायणविषयं । तयोरुपस्पर्शत्रिषवणमित्युक्तत्वात् स्त्रीशृद्धपिततेश्च सह यावद्वतंकदाचित्संभाषणंन कुर्यात् ॥ २२३॥
  - (४) राघवाणन्दः । त्रिकिरितिवीप्सा । अन्हः प्रातःकाले निशायां सायंकाले मध्याक्षेत्र प्रत्यहंसानवयं कुर्याः

तः । तेनन्यूनातिरिक्तसंख्याव्यवच्छेदः । सचेलत्वादिगुणिविधः । एतनुषान्द्रायणद्वयाष्ट्रमितिकेषितः । तत्र तमरूच्छ्रातिरिके सर्वत्र ॥ कुर्यात्रियवणसायी कच्छ्रं चान्द्रायणं तथा ॥ पवित्राणि अपेतिपण्डान्गायम्या चाभिमन्त्रयेदिति यास्त्रक् स्वयोक्तेः ॥ पिण्डान् यासान् तेष्वेवमित्युपसंहारदर्शनाधः सन्तिधेः शकरणस्य बलवत्वात् । अन्यथा सर्वशब्दपीडा स्यान्तर्ववत्रतेषत्वानस्य उपस्पृशंक्षिषवणमितिवक्ष्यमाणमनुवादमात्रं यएवंविद्वान्योणंभासीं यजतद्तिवत् ॥ २२३ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । कहिचिदापद्यपि ॥ २२३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रिः अक्षः त्रिः निशायां प्रातःसायं जलं आविशेत स्नायादित्यर्थः ॥ २२३ ॥ स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा ॥ ब्रह्मचारी व्रती चस्याद्वुरुदेवद्विजार्चकः ॥२२४॥
- (१) मधातिथिः । उत्थितआसीनउपविष्टोऽथवा नक्कचिन्निषीदेदशक्तावधःशयीत नपर्यद्वे । ब्रह्मचारीमैथुनिन-वृत्तः ब्रती शिष्टाप्रतिषिद्धेषु नियमगृह्णीयादिदंमयानकर्तव्यमिति गुर्वादीनामचीप्रणतेन स्नगनुरुपनासुपहर्तव्यम् ॥ २२४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्थानमृत्थितत्वमः । आसनमुप्वेशनमः । विहरत् कालंनयेतः । यथा गौतमः । तिष्ठेदहनि रात्रावासीतेति । अधोभूमौ । ब्रह्मचार्यष्टाङ्गमैथुननिवृत्तः । वती मौजीदण्डकमण्डलुरम्भिकार्यचेति शङ्कोक्तमताङ्गकारी ॥ २२४॥
- (३) कुङ्ककः । अहनि रात्रो चोत्थितआसीनः स्यान्नतु शयीत । असामर्थ्येतु स्थण्डिले शयीत नखट्टारो । ब्रह्म चारीश्लीसंयोगरहितब्रतः व्रतीमोञ्जीदण्डादियुक्तः ॥ पालाशधारयेद्दण्डंशुचिमोञ्जीच मेखलाभिति यमस्मरणात् । गुरुदेवब्रा स्रणानांचपूजकोभवेत् ॥ २२४ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । किंचान्यत् स्थानेति । विहरेन्नशयीत शक्तःसन् । अशक्तःशयीतेतिभावः ॥ २२४ ॥
  - (५) नन्दनः। विहरेत्कालक्षेपंकुर्यात्॥ २२४॥
- (६) रामचन्द्रः । अशक्तः अधः भूमौ शयीत ॥ २२४ ॥ सावित्रीच जपेन्त्रित्यंपवित्राणि च शक्तितः ॥ सर्वेष्वेष व्रतेष्वेवंप्रायश्वितार्थमादृतः ॥ २२५ ॥
- (१) मधातिथिः । सावित्रीतत्सिवतुरितिगायत्री सवितृदेवत्वाज्ञपचीदनासु सावित्रीशब्देन तस्याः सर्वत्राधिकारः । पवित्राण्यधमषंणपावमानीपुरुषसुक्तादीनि शुक्रियाध्यायाजनरौहिरणेयादीनि सामानि सर्वरुष्टुषु आदतोयत्नवान् । सर्वे- ध्वित्यादिश्लोकपुरणस्तथाविधस्यैवाधिकारात् ॥ १२५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जपेन्नित्यं दिवा रात्रीच । पावनानि पविश्वाण्यस्यवामीयादीनि । व्रतान्तरेष्वप्येतदिति सर्वेष्विति । एवमुक्ताभुंजीतः काम्येष्विपः प्राजापत्यादिषु तथा प्रायम्बित्तार्थेष्विप कुर्यात् ॥ २२५ ॥
- (३) कुःहृकः। सावित्रींच सदा जपेत्पवित्राणि चाघमर्पणादोनि यथाशिकजपेत्। एतश्च यथाचान्द्रायणे तथा प्राजापत्यादिकञ्छेष्विप यववान्त्रायश्चित्तार्थमनुतिश्चेत्॥ २२५॥
- (४) राघवानन्दः। किंच सेति। पवित्राण्यघमर्षणादीनि आहतः श्रद्धालुः प्रायश्वित्तार्थं तत्सहकारितया जपे-दित्यन्वयः। अतएव न इतेषु शूद्रस्याधिकारः किंतुतपःशूद्रस्य सेवनमिति वक्ष्यति। अत्रवीक्तमः। नशूद्रेपातकाकिचि-त्। प्रातित्विकपापानुरूपप्रायश्वित्तादर्शनान्त्रमोमंश्रजपोवा॥ २२५॥
  - (५) नन्द्नः । पवित्राणि पावमान्यादीनि ॥ २२५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पवित्राणि शक्तितः अस्यवामीयादीन् मन्द्रान् जपेत् एवसर्वेषुमायश्वित्तार्थआहतः ॥ २२५ ॥

# एतैर्द्विजातयःशोध्याव्रतेराविष्कृतेनसः ॥ अनाविष्कृतपापांस्तु मन्त्रेहेनिश्व शोधयेत् ॥ २२६ ॥

- (१) मेधातिथिः। आविष्कतंत्रकाशंलोकविदितमेनः पापंयेषांतएतैःक्छ्रैः शोभ्याः। येतुरहस्यपापास्तेषांनक्छ्त-पांसि कितिहि मस्त्रेहींमैश्वशोधयेत्। यदितावत्यपरिषदः ननुरहस्येषु नास्तिपरिषद्रमनमाविष्कतंनस्याहिदुषांहितन्नाथि-कारः उच्यते नमायश्चित्तमनागतं शोधयेदित्युच्यते अपितु शास्त्रव्याख्यानकाले शिष्याणामुपदेशादिदेरहस्येषु शोधनंबो-द्रव्यमिति॥ २२६॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । आविष्कतैनसः प्रख्यातपापाः । अनाविष्कतपापाः तत्पापहेनुकर्माविनाभूतव्यतिरिकै-रज्ञातपापास्ताष्पम्त्रेहींमैश्व शोधनैः पावनतया विहितैः । एवंच परस्रीगमनारी तिक्कयाविनाभूतया परिसया तत्ज्ञा-नेपि न रहस्यत्वाभावः तदन्येन तु कर्तृव्यतिरिक्तेन ज्ञाते रहस्यत्वमपैति ॥ २२६ ॥
- (३) कुछ्ककः । लोकविदितपापाद्विजातयप्भिरुक्तमायिक्तिर्दश्यमाणपरिषदाशोधनीयाः । अमकाशितपापांस्तु मानवाष्मन्निर्होनेश्च परिषदेवशोधयेत् । यद्यपि परिषदि निवेदने रहस्यत्वस्य नाशः तथाप्यमुकपापे कते केनापि लोकाः विदिते किमायिक्तंस्यादिति सामान्यमञ्जे न विरोधः ॥ २२६ ॥
- (४) **राधवान**च्दः । प्रकटपापिनां व्रतान्युपसंहरन्त्रच्छन्तपापस्य मायित्रमुपिश्यंस्तपःश्रेष्ठ्यमाह एतेरित्येकविश्व-स्या । अनाविष्कतपापान् स्त्रीपुंमिथुनातिरिक्ताविदितान् । एतस्यपापस्येदंपायित्रक्तिमिति परोक्षवादेनपृष्टापरिषम्पन्नायु-पदेशेन शोधयेदितिशेषः ॥ २२६ ॥
- (५) नम्द्रनः । यान्येतानि व्रतान्युपदिष्टानि तानि प्रकाशितानां प्रायश्चित्तमप्रकाशितानां जपहोमादयइत्याह एतै-रिति ॥ २२६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आविष्कृतैनसः लोकविदितैनसः एतैर्व्रतिदिजातयः संशोध्याः । तु पुनः अनाविष्कृतपापान् रहस्याचरितपापान् मन्त्रेहींमैः शोधयेत् ॥ १२६॥

#### ख्यापनेनानुतापेन तपसाऽध्ययनेन च ॥ पापकन्मुच्यते पापास्तथा दानेन चापदि ॥ २२७ ॥

- (१) मेधाति थः । विमाणांवि देतेऽन्येषामध्येवकमांस्नीतिप्रकाशयेत एतत्त्व्यापनमनुतापः । तस्मात्तापेन धिर्मां-महदकार्यमकर्वमनर्थो भेदुष्कतकारिणोजन्मन्येवमादिः चित्तपरिखेदः । अध्ययनंसाविष्याजपोवेदपाठोवाहिसायामन्य-भासमर्थस्यतपसिदानं एतदाहेदानीनचापदितिमकांत्ततपसः आपदिपीडायामनिमहणेदानम् ॥ २२७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। ख्यापनेन मकाशपापानां पुनः मकाशनेन । अनुतापेन रहस्ये मकाशेच । तपसा ना-शकादिना । अध्ययनेन जपेन । आपदि तपोजपाशकौ दानेन ॥ २२७ ॥
- (३) कुझूकः। पापकारी नरेक्षिकेषु निजपापकथनेन थिद्यामितपापकारिणमिनि पथासापेन शुभ्यति। तपसा चोपरूपेण सावित्रीजपादिना च पापान्मुच्यते। तपस्याशक्तोदानेन च पापान्मुकोभवति। ख्यापनंचेदंगकाशगयिकताद्वन् भूतंन रहस्यनायिकताङ्वरहस्यत्वद्वानिप्रसङ्गात्। अनुतापस्य नकाशरहस्याङ्गमेव दानेनेति माजापत्यवतप्कभेनुविधानात् थेनुस्य पञ्चपुराणीया त्रिपुराणीया वेति एतेन अह्महत्यानिमित्तके द्वादशवापिकवते मासि सार्वद्वपाजापत्यात् वत्सरे विश्वदेनवोभवन्ति हादशिभविषे पञ्चपाजापत्यात् वत्सरे

- (४) राष्ट्रवानन्दः । स्थापनेन मयेदंस्तिमितिकथनेन तत्कथने क्रोकावद्वास्पदत्वातः पुनर्न प्रवर्ततद्तिभावः । अनुतापन विगस्तु मामित्यनुशीयनेन । तथाच विष्णुपुराणमः ॥ कते पापेऽनुतापोवे यस्य पुंसः मजायते ॥ मायम्बनंतु तस्यैकं हरिसंस्परणं परमः ॥ आपदिपूर्वोक्ताशक्तोदानेनवे ॥ १२७ ॥
- (५) शन्द्रनः । अथोभयेषु पायेषु शयश्वित्तविशेषायद्धर्मानपरानाह स्यापनेनेति । स्यापनंप्रकाशितपापविषयं सामर्थाद्रन्यते इतराण्युमयविषयाणि दानेनचापदीत्यापद्रहणात्सर्वैः शयश्चित्तविशेषेर्दानस्यतुल्यार्थता नानुतापाद्दिगते-त्यस्यप्रश्वद्ति ॥ २२७ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ख्यापनेन पापानां कभनेन रहस्यस्यानुतापेन च पुनः तपसा वेदाध्ययनेन आपिद्दाने न ॥ २२७॥

# यथा यथा नरोऽधर्मस्वयंक्रत्वानुभाषते ॥ तथा तथा त्वचेवाहिस्तेनाधर्मेण मुख्यते ॥ २२८ ॥

- (१) मेघातिथिः। ख्यापंनविषेरर्थवादः। नरीऽधर्ममितिनञः मश्लेषोधर्मस्य स्वयंख्यापनिनिषदं नगुणाः स्वयंवा-च्याइति मक्तन्याधर्मएव तेनाधर्मेणेति भूयतप्व॥ २२८॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ख्यापनस्य पापक्षपत्वंदृढयति तथायथेति ॥ २९८ ॥
- (३) कुझूकः। यथा यथा स्वयंपापकत्वा नरीभावते छोके ख्यापर्यात तथा तथा तेन पापेन सर्पद्व जीर्णत्वचा-मुच्यतदति ख्यापनविधेरनुवादः॥ २२८॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । तत्र ख्यापनानुवादयीरर्थवादमाह यथैतित्रिभिः । तिनोक्तेन अधर्मेणत्वचेवाहिः॥ २२८ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । अनुतापंश्लोकत्रयेणप्रपञ्चयति यथेति ॥ २२८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नरः त्वयमध्मकत्वा अनुभावते कथयति तथा तेनाधर्मेण मुख्यते कद्दव अहः त्वचेव ॥२२८॥ यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतंकर्मगर्हति ॥ तथा तथा शरीरंतत्तेनाधर्मेण मुख्यते ॥ २२९॥
- (१) मिश्वातिथिः। शरीरमन्तरात्मैव नभूतात्मा पुण्यपापयोस्तदाश्रयात् । उपचाराद्धि आत्मनः शरीरशब्दोव-इष्टब्यः। अनुतापार्थवादोयगर्हाख्याता ॥ २२९॥
  - (२) **तर्वज्ञनारायणः** । अनुतापस्य पापनाशकतां रहयति यथायथामनइति । शरीरं लिङ्गदेहः ॥ २२९ ॥
- (१) कुझूकः। तस्य पापकारिणोमनीयभा यथा दुष्कृतकर्मनिग्दति तथा तथा शरीरजीवात्मा तेनाथर्मेण मुक्ती-भवति अयमनुतापानुवाददति॥ २२९॥
  - (४) राष्ट्रवानन्यः। पापकर्तुर्मनः पापकर्मगर्हति शरीरंखिद्वरेह्म ॥ २२९ ॥
  - (५) मन्द्रमः । निन्दत्यनुतर्पातं शरीरमिति शरीरस्यभात्मालन्यते शरीरीति सायुःपादः ॥ १२९ ॥ कत्या पापंहि संतप्य तस्मात्यापात्ममुच्यते ॥ नैवंकुर्यापुनरिति निवत्त्या पूयते तुसः॥ १३० ॥
- (१) मेथाविधिः । निनित्तपर्यन्तिमित्याष्टुस्तदयुक्तं संतापोमनःपरिस्नेदः ममार्थेतन्ययाकतिनत्येवरुषः । निवृत्तिस्तु संकरपोनकर्तभ्यः पुनरितिक्रियाभेदंचदर्श्वयति कत्वामस्ययेन संतप्यनिवर्तेनेत्यतः प्रायम्बन्तवस्यापनानुतापिकृत्तयः प्रायम्बन्तिनाकर्तम्याः । नमतःसिद्धिमामोति ॥ २२० ॥

- (२) तर्वज्ञनारायकः । संतप्य संतापानन्तरं मायभित्तमल्यमपि चरित्वेति तात्पर्यम् । नक्षेवलमृत्यन्तपायस्य नाशोऽनृत्यन्तस्याप्यनृत्पादःपथात्तापादित्याह नेवमिति । पूयते संभवद्वत्यत्तिपापश्चन्योभवति ॥ २२० ॥
- (३) क्रुझ्कः । पापकत्वा पश्चात्संतप्य तत्नात्पापान्मुच्यतहत्युक्तम्पि नैवंकुर्योपुनिरत्येवममूदितं । यदा तु पश्चा-त्तापोनैवंपुनः करिष्यामीति एवंनिवृत्तिरूपसंकरूपफलकः स्यातदा सुतरांतत्मात्पापात्पूतोभवतीति । एतच्य निवृत्तिसंकरूप-स्य प्रकाशाप्रकाशपायिक्ताकृतिथानार्थम् ॥ २३० ॥
  - (४) राघवानन्दः। न कुर्यामितिनिबृत्त्या पूर्यते पुनरिपनम्वतंते ॥ २३० ॥
  - (६) रामचन्द्रः। च पुनः एवं पापं न कुर्यो इति निवृत्त्या सः पूर्यते ॥ २३० ॥

#### एवंसंचिन्त्यमनसा प्रेत्यकर्मफलोदयम् ॥ मनोवाङ्यूर्तिभिनित्यंशुभंकमेसमाचरेत् ॥ २३१ ॥

- (१) मधातिथिः । एवभितिकत्सस्य विधिनिषेशसमूहस्य प्रत्यवमर्शः प्रत्यकर्मफलोद्यंशुभस्य कर्मणः स्वांदिक्ष्र-लावांमिरशुभस्यनरकोपपित्तर्कतेमायिक्षेते प्रायं स्वतंषाितदुः खरूपमेत्रणनिस्तिष्विक्ष्यशुभंकर्मसमाप्तरेत विह्नितेशुभंतत् तथासंकल्पमूलः कामोवाक्यार्थानियताइति च तस्माद्यद्यपि नाहिस्यादित्युद्यमनिपातनेदण्डादेः परदुः खोत्पादने उच्येते । तथाप्येवमादिशास्त्रपर्यालेष्यन्यस्यवसायोनिषद्भियः । एवमभस्यभक्षणादाविषद्भृष्टस्य यद्यपिभक्षणमात्रादम्यविनगरण-पर्यन्तेतथापि मानसोऽध्यवसायोनिषद्भप्त । एवमभन्यागमनेषि । यद्यपिहीश्व्यसमापित्तर्गमनंतथापि तद्याध्यवसायोध्यापार्यमादिशास्त्रान्तरेनिष्यते । यद्यवेहननभक्षणागम्यागमनेषु यत्यायिक्तंतदस्यवसायेऽपिमामोति नेषदीषः आस्यापार्यम्यविवावदिष्टमेव अहत्वापीतिवचनात् । अन्यत्रतुमुख्यस्यैव शव्दार्थस्य परिस्होन्याच्यः । प्रतिषेश्वत्रकशास्त्रपर्यान्तिविधान्त्रात्रमञ्जितकायस्यापारपर्यन्तविषयोऽवितदेत । यदेवनिष्दितसमाप्तर्मिति प्रायाभक्तिमित्ते।विष्यान्यस्य लघुकद्वयंतथान्त्रसर्वमायभित्तानामेवमादिरिविषयोन्यस्य । कृतः पुनरयंविशेषोलभ्यते प्रतिषेधाप्यवसायादिति प्रायाभक्तिनान्ति । अनेनविधिमित्तेषेस्रस्य प्रतिषेधाप्यवसायादिति प्रायाभक्तिनित्रक्षणास्तर्येन्वव व्यवत्यम्यमाभस्यत्तेसंकल्पजाहति । अनेनविधिमित्तेषेषोवेवोच्येते । अतानिविधिरुपाणि यमाःनित्रेष्ठक्षणास्तर्येनव्यक्तार्थत्वान्तेवस्यामः॥ २२१॥ ॥ २२१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवसंचित्य प्रायश्चित्तमः । तथा वेत्य मरणानन्तरं कर्मफलस्य नरकादेरुदयमः । भूतिर्दे-इः ॥ २२१ ॥
- ( ६ ) कुङ्क्कः । एवं ग्रुभाशुभानांकर्मणांपरलोकर्ष्टानिष्टफलमनसा विचार्य मनोवाकायैः शुभमेव सर्वकर्मकुर्यादि-ष्टफलत्वान् नाशुभनरकादिदुः सहेतुत्वान् ॥ २३१ ॥
- (४·) राघवानन्दः । किचएविमिति पेत्य कर्मफलोद्यं वक्ष्यमाणं यातनीत्थमः । मूर्तिभिर्देहैःशुभमेव समाचरेत् । अनुतिष्ठेत् ॥ २३१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। मनोवाद्य्तिभिः मनोवाद्यायैः॥ २२१॥

अज्ञानाचिद वा ज्ञानात्कत्वा कर्मविगिईतम् ॥ तस्माद्विमुक्तिमन्वि च्छन्द्वितीयंन समाचरेत् ॥२३२॥

(१) मेघाति।थः । रुतमायश्रित्तस्यापिपुनरकार्यभवृत्ताविषकतर्मायश्रितिविति एवम्येद्वितीयनसमाचरेविति ।

अथवानिवृत्तेरनन्तरोपदिष्टायाअर्थवादोद्वितीयंनसमाचरितव्यमिति । व्रतंनहातव्यं तस्मादाख्ठताद्यतिक्रमाद्विमुक्तिमिच्चन्-मोक्षमिच्चन्पुनर्नकुर्यादतश्रेतदुक्तंभवति । क्रतेऽपि प्रायश्रिते नविमुच्यते यदिपुनःसमाचरित नचनिष्कतौक्रतायामकताया-मिष मोक्षोयुक्तोऽतोमुक्तस्यमुक्तिमन्विच्चन्निति नोपपद्यते तस्मादाधिक्यायपुनर्वचनम् ॥ २३२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । द्वितीयंनाचेरत्पापं द्वितीयकरणेतु पूर्वस्यापिबहुमायश्चित्तापनेयता भवतीत्यर्थः ॥ २३२ ॥
- (३) कुद्भृद्धः । प्रमादादिच्छातोवा निषिदंकर्मकृत्वा तसात्पापाग्मुक्तिमिच्छन्पुनस्तन्न कुर्यात् एतच पुनः करणे मायभ्यित्तगौरवार्थमः । अतएव देवलः ॥ विधेः माथमिकादसाद्वितीये द्विगुणंभवेदिति ॥ २२२ ॥
- (४) राघवानन्दः । फिलतमाह तस्मादिति । तस्मादज्ञानादि कताद्दिशुद्धितस्मात्पूर्वाचितपापात् द्वितीयं तज्ञातीयं नसमाचरेन्नकुर्यात् । किमुक्तिमितिकचित्पाउः । अतएव देवलः ॥ विषेः माथमिकादस्माद्दितीये द्विगुणं स्मृतम् ॥ तृतीये त्रिगुणं मोक्तं चतुर्थे नास्ति निष्कतिरिति ॥ २३२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । यतएवमतआह अज्ञानादिति । द्वितीर्थपुनरपीतियावत् ॥ २३२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अज्ञानात् यदिवाज्ञानात् तसाहिमुार्क्तइच्छन्रिहतीयं नसमाचरेत् ॥ २३२ ॥

#### यस्मिन्कर्मण्यस्य कते मनसः स्यादलाघवम् ॥ तस्मिस्तावत्तपः कुर्याद्यावत्तुष्टिकरंभवेत्॥२३३॥

- (१) मेधातिथिः । असत्यांचित्तशुद्धौ विहितातिरेककरणार्थमिदं दुष्कतेकर्मण्यलाघवंकापिविचिकित्सायिदं भ-वति । ततः कृतेऽपिप्रायश्चित्तआत्मनः प्रसादोत्पत्तरावर्तयितन्यम् । तपोपहणंदानादीनामपियथाविहितदर्शनार्थम् ॥२३३॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । यस्मिन्कर्मणि पायिश्यत्तेकतेपि ठाघवमश्रीणपापोस्मितिमतिः । तुष्टिकरं क्षीणपापोस्मि-तिबुद्धेर्जनकम् ॥ २३३ ॥
- (३) कुङ्गृकः । अस्य पापकारिणीयसिन्नायश्चित्ताख्ये कर्मण्यनुष्टिते न चित्तस्य संतोषः स्यात्तासिन्स्तदेव माय-श्चित्तंतावदावर्त्तयेद्यावन्मनसः संतोषः मसादः स्यात् ॥ २३३ ॥
- (४) **राघवानन्दः** । किंच यिमिन्ति । यिमिन्यायश्चित्ताख्ये कृते । अलाघवमसंतोषः । तार्मस्तदेव मायश्चित्तं तावदावर्तयेद्यावन्पनः प्रसादः स्यात् ॥ २३३ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रमः । अथतपः प्रपञ्चयति यक्तिनिति अलाघवं गौरवं तुष्टिरितियावत् ॥ २२३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यासन्तर्मुकतेःकर्मणि मनसः अलाघवं स्यात् चित्तस्य अक्षंतोषः स्यात् तासन्तावत्तपः कुर्यात् । यावन्यनः तुष्टिकरंभवेत् यासन्त्रापेकर्मणिकते प्रायभित्ते निष्पापोहिमित्यात्मनि लघुतामेति ॥ २३३ ॥

# तपोमूलमिदंसर्वदैवमानुषकंसुखम् ॥ तपोमभ्यंबुधैः प्रोक्तंतपोन्नंवेद्दर्शिभिः ॥ २३४॥

(१) मेधातिथिः । मनुष्यकौके यत्सुखमाभिमानीकंजनपरैश्वर्यादि यच्चैह्किमरोगित्वादि यच्चसांसर्गिकंधनपुत्रा-दि संपत् यथाभिमतकान्तादिविषयोपभोगलक्षणमैन्द्रियकं यच्चवेदेषुमनुष्याणांश्चतमानन्दाःसएकआजानदेवेष्वित्यादितस्य-सर्वस्यतभामूलंउत्पत्तिकारणं तपोमध्यमुत्पन्नस्यस्थितिर्मध्यावस्थाऽतोवसानंतदेपेक्षयेतिवेदविदांदर्शनं यथैवकर्माण स्वर्ग-यामाद्यभिमतकलसाधनान्येवंतपोविद्येयम् ॥ २३४ ॥

- (२) सर्व**ज्ञनारायणः । मू**लं जन्महेतुः । दैवं देवानांग्रुखम् । मानुषकं मनुष्याणाम् । मध्यं स्थितिहेतुः । अन्ती-नाशहेतुः वैषयिकमुखस्यापवर्गकारी । तन्त्रयं तपएवेत्यर्थः ॥ २३४ ॥
- (३) कुद्धूकः । यदेतत्सर्वदेवानांमनुष्याणांचसुखंतस्य तपः कारणं तपसेव च तस्य स्थितिः तपोऽन्तःप्रतिनियत-विधिरेवदेवादिसुखस्य तपसा जननादादिष्टंवेदार्थञ्जैष्ठकं उक्तप्राजापत्यादिपायश्चित्तात्मकतपः । प्रसङ्केन चेदंवक्ष्यमाणंच सर्वतपोमाहात्म्यकथनम् ॥ २३४ ॥
- (४) **राघवान-दः** । तपसोनासाध्यमित्यावेदयनाहः तपद्ति । तपोमूलं तपप्वोत्पत्तिहेतुः । मध्यं स्थितिहेतुः । अंतं विनाशहेतुः । आसुरतपसा दैवसुखस्य नाशदर्शनात् ॥ २३४ ॥
  - (६) **राम**चन्द्रः । बुधैःतपः मध्यं प्रोक्तं वेददर्शिभिः तपः अन्तं शरीरस्यान्ते तपः फलति ॥ २३४ ॥

#### ब्राह्मणस्य तपोज्ञानंतपःक्षत्रस्य रक्षणम् ॥ वैश्यस्य तु तपोवार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम् ॥ २३ ५॥

- (१) मेधातिथिः । नैवंमन्तव्यंतपिससमर्थोतएवसर्वफलिसिद्धमवाप्स्यामि विश्यतिशययोगाञ्च । विहिताकरणिपि न द्रव्येणकथंमेनुष्ठेयोधर्मद्दित यते।ब्राह्मणस्यतपोज्ञानं ज्ञानंवेदार्थाबोधः तिस्म्निसित नतत्फलसाधनमतोज्ञानमेव तपउच्य-ते । महत्यपिव्रतसिद्धिः तेन त्वधर्मोनहातव्यद्दत्येवमर्थोयंश्लोकः । ज्ञानयहणंत्वाध्याययहणाध्ययनान्त्रभृतिसर्वत्वधर्माणां- प्रदर्शनार्थमेवंतपःक्षित्रयस्येति । शुद्धस्यसेवनद्विजातीनामिति शेषस्तत्सेवायाविहितत्वात् । अस्यचानुवादत्वात् ॥ २३५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । ब्राह्मणस्य यत्ज्ञानमसाधारणाभ्युदयहेतुस्तदपि तपएव तपोमूलत्वात् । एवं रक्षणादा-वपि । सेवनं सेवायांत्रवृत्तिः ॥ २३५ ॥
- (३) कुःहृकः । ब्राह्मणस्य ब्रह्मचर्यात्मकवेदान्तावबोधनंतपोराजन्यस्य रक्षणंतपो वैश्यस्य कृषिवाणिज्यपासु-पाल्यादिकंतपः शूद्रस्य ब्राह्मणपरिचर्यातपद्गति वर्णविशेषेणोत्कर्षबोधनाथम् ॥ २३५ ॥
- (४) राघवानन्दः । रूच्छ्चान्द्रायणादेः तपःशब्दप्रसंगेन प्रतिनियतचातुर्वण्यधर्भे तदितादशन्शुद्रस्य सेवैव तप-इतिविधत्ते ब्राह्मणस्येति । ज्ञानं वेदतदर्थयोः । रक्षणं प्रजायाः । वार्ता रूषिवाणिज्यादिः । सेवनं द्विजानां शुश्रूषा ॥२३५॥
- ( ५ ) नन्द्रनः । ब्राह्मणादीनां क्षानादीनि यानि धर्मान्तरेभ्यः प्रधानत्वेनोपदिष्टानितानि तपएव ज्ञानादिभिःपाप्यं -फुळतपसा प्राप्यतहत्यर्थः ॥ २३५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणस्य तपोज्ञानं तपोजन्यत्वात् । तपः क्षत्रस्य रक्षणं प्रजारक्षणरूपम् । वैश्यस्य वार्तायां कारणं तपः । शृद्धस्य द्विजसेवनंतपः ॥ २३५॥

#### ऋषयः संयतात्मानःफलमूलानिलाशनाः ॥ तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यंसचराचरम् ॥ २३६ ॥

- (१) मेधातिथिः । अतीन्द्रियज्ञानातिशयासादनमिषमुनीनांतपोबलेनैवेत्यर्थः । वाद्यनःकायनियमात्संयतात्मानः फलमूलेत्याहारनियमः । ईदशेनतपसात्रैलोक्यंपत्यञ्चवत्पश्यन्ति ॥ २३६॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तपसा योगस्तेन मपश्यन्ति ॥ २३६ ॥
- (३) कुखूकः । ऋषयोवाद्धनःकायनियमोपेताः फलमूलवायुभक्षाः तपसैव जङ्गमस्थावरसहितंपृथिव्यन्तरिक्ष-रषर्गात्मकंलोकत्रयमेकदेशस्थाः सन्तोनिष्पापान्तःकरणाः प्रकर्षेण पश्यन्ति ॥ २३६ ॥
- (४) राघवावन्दः । तपसः कि दुरापमस्तीत्यावेदयंन् साश्ययंमाहः ऋषयइतिनविभः । संशितव्रतास्तपसातन्कतः पापाः । सचराचरः स्थ.वरजङ्गमात्मकंत्रेलोक्यं एकदेशस्थआर्षेणज्ञानेनप्रत्यक्षीकुवन्ति ॥ २३६ ॥

- ( ५ ) नम्हनः । तपसा नेलोक्यं प्रपश्यन्ति तपसा दिव्यज्ञानोभूत्वासर्वविदोभवन्तीत्यर्थः ॥ २३६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । ऋषयः फ**लमूलाशिनः ॥ २३६ ॥

औषधान्यगरोविचाँदेवी च विविधा स्थितिः॥ तपसैव प्रसिद्धान्ति तपस्तेषाहि साधनम्॥ २३ ण।

- (१) मधातिथिः। औषधानिरसायनानि अगदाय्याध्युपशमभषजानि। विद्या भूतविशेषादिविषया देवीस्थितिरः णिमादिशक्तियोगोऽनेकप्रकारः॥ २२७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । औषधानि भैषज्यानि । अगदाविषत्रमस्त्ररुपाणि । विद्या वेदार्थज्ञानानि । दैवीस्थिति-रिःदत्वादिका । प्रसिध्यन्ति प्रकर्षण सिध्यन्ति फलन्ति ॥ २३७ ॥
- (३) कुङ्कृकः । औषधानि ध्याध्युपशमनहेतुकानि । अगदोगदामावोनैरुज्यमितियातत् । विद्यात्रस्थर्मचर्यात्मक-वैदार्थझानवेदसविधनी च नानारुपा त्वर्गादाववस्थितिः । इत्येतानि तपसैव माध्यन्ते यत्मात्तपएषांप्राप्तिनिमत्तमः ॥२३७॥
- (४) राघवानन्दः । श्रीषधानि मह्रीषधिमभृतीनि । अगदः गदोरोगस्तिन्तरसनं । सुश्रुतशास्त्रं तपसेविर्निमतमः । विचानस्विचा ॥ तपसानस्र विजिज्ञासस्वितिश्रुतेः ॥ दैवीचन्द्रलोकादिसंस्थितिः चन्द्रस्यैतिसलोकतामित्युक्तेः । मरूष्टतयो-स्पचन्तद्वत्याह् प्रसिष्यन्तीति ॥ २३७ ॥
- (५) नन्द्रनः । अगदोध्याधिरहितोविविधा दैवी स्थितिः विविधदैवताप्राप्तिः अत्र कारणःवैनोक्तंतपस्तेषांहिसाध-निमति । तेषामौषधादीनांसाधनंसाधकम् ॥ २३७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । औषधानि विषममञ्जरूपाणि विद्या वैदार्थक्कानं दैवी इन्द्रत्वादिका विविधा रिथितिर्मर्यादा२३७॥ यदुस्तरंयहुरापंयहुर्गयच दुष्करम् ॥ सर्वेतु तपसा साध्यंतपोहि दुरितक्रमम् ॥ २३८॥
- (१) मेधातिथिः। दुःखेन यत्तीर्यते तदुस्तरं य्याधिनिमित्तामहत्यापर्दातबस्नेन शत्रूणांयदुपरीषः एतदि तपत्तीनांद्वसाभ्यमः। क्ष्र्रेणयत्मान्यते तदुरापमाकाशगमनादि। दुर्गमेधपृष्ठारोहणादि। दुष्करमिभशापवरदानादि। अन्यथात्वकरणयथा संवर्तस्यान्यदेवतासृष्टिः। सर्वमेव तपसा सिभ्यति। श्लोकत्रयेण संयोगपृथकादभ्युद्यार्थता क्ष्र्णणामुव्यते। ननुच प्रायश्चित्तानांप्रकतत्वात्कस्त्रस्तृतिस्तव्येष्वत्येवन्याय्या नाभ्युद्यार्थिनोविधेयतया नच दुस्तरादयोऽर्थवादत्यानसभवन्ति। एवविधःमहांतःकस्त्रायदुस्तरमिपसमुद्रादितीयते किषुनर्दुष्यार्पनापनोत्स्यते। उच्यते गृहस्यतिषु सामविधीचाननुक्रम्यवे प्रायश्चित्तानांकस्त्रविधः समामातः तत्रचानारभ्याधीतत्वायुक्तैवाभ्युद्यार्थता। आहच अर्थतान्
  कस्त्रांचारत्वा सर्वेषु वेदगु द्वानोभवतीति। वेदषु द्वातदृत्यनेन नियमपूर्वक्रवेदाभ्ययनानुष्ठानायफलंतत्तिस्यमहः। यस्तृतिकस्त्रोयहणार्थोऽभ्ययनविधःसर्कवेदाभ्ययनेनात्रापि संपद्यते। एवमनेकवेदाभ्ययनंतुधर्मार्थवेत्युक्तवेदेषुद्वातदृत्यनेनाशेवयागफलावामिमादः। यजमानोहिवदेद्वायते योद्यर्थवादत्यासंभवति नप्रायश्चित्तानिदानभावंगच्छद्विरिहापित्वधर्मितिद्वतिः
  माराह्मनिनन्नास्त्रणस्यतपोद्वानिति यदुक्तंतदभ्युद्यार्थत्वेतं भवति नप्रायश्चित्तानि पापप्रमोचनार्थानि काम्यानि फलसाधनाति तत्रभिन्वविषयत्वात्कुतःभायश्चितिनित्राचनित्रसद्वत्यार्थते। अभ्युद्यार्थत्वेतु क्रस्त्रहाणामन्येषाचकर्मणांतुक्यत्वायुक्तानिद्वत्याराद्वा तथामहापातिकनश्चति पापप्रमोचनार्थेपिचोद्यते यदुस्तरिमत्यादिना । अभ्युद्यार्थतेतिभिन्तेपवतेवास्ये तेनच प्रकरणस्यवाधोयुक्तर्वः। तथाचद्वेपायनमुनिप्रश्तयस्तपःप्रमावाद्वद्वाविचित्रास्तावक्ष्यन्ते तस्नात्सर्वफलानितपाति।
  नच यथासर्वार्थान्यपि वैदिकानि कर्माणि नियत्रकानि सर्वभयोदर्शिणामासौ सर्वेभ्योत्रहोनद्वाविक्रारान्त्रसर्व-

भयान्यववेदेखगांदीनि फलानि श्रुतानि तदपेक्षयेव सर्वार्थता नतुऋष्यतिशयातिभोगेनैवमिति किर्ताह्ययुस्तरमित्यादियः भानिदर्शितम् ॥ २३८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । दुस्तरं समदादि । दुरापं चिन्तामण्यादि । दुर्गं मेरुपृष्ठादि । दुष्करं लोकसृष्यादि ॥२३८॥
- (३) क्रुह्नूकः । यहुः खेन तीयंते महदोषसूचितापदादि यहुः खेन प्राप्यते क्षत्रियादिना यथा विश्वामित्रेण । तेनैव शरीरण बासण्यादि यहुः खेन गम्यते मेरुपृष्ठादि यहुः खेन क्रियते गोः प्रचुरदानादि तत्सर्वतपसासाधितुं शक्यते य-सादितदुष्करकार्यकरणं सर्वतपसा साध्यते तपोदुर्रुष्ठानशक्ति ॥ २३८॥
- (४) **राधवानन्दः** । किंच यदिति । दुस्तरं पाहादिकतानिष्टमः । दुरापं जात्यन्तरस्य जात्यन्तरमाप्तिपंथा विश्वा मित्रस्य ब्राह्मण्यावाप्तिः । दुर्भगरुडस्याष्ट्रताहरणमः । दुष्करमगस्त्यस्य तिन्धुपानमः । उक्तंतर्वतपता साध्यविति नकेवल-मपितु तपे।सनुष्ठक्रधनीर्यामत्याहं तपे।हीति । दुरतिक्रममतिक्रमशून्यमः ॥ २३८ ॥
- ( ५ ) मृत्यमः । शक्यंसाध्यं अत्रापि कारणत्वेनोक्तंतपोहिदुरतिक्रम्मिति । केनचिद्मि तमोल्झ्यितुंनशस्यिनित्य-थीः॥ २३८ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** यत् दुस्तरं समुद्रादि । यत् दुरापं चिन्तामण्यादि । यत् दुर्गं मेरुपृष्ठादि । यत् दुष्करं लोकसृत्याः दि ॥ २३८ ॥

महापानिकनश्चेव शेषाश्चाकार्यकारिणः॥ तपसैव सुतप्तेन मुख्यन्ते किल्बियात्ततः ॥ २५९॥

- (१) मेधातिथिः । उक्तार्थमेतत् ॥ २३९ ॥
- (२) शर्वज्ञनारायणः । तपसैव मुच्यन्ते जपस्यापि भेदत्वात् ॥ २३९ ॥
- (३) क्रुझ्कः । ब्रह्महत्यादिमहापातककारिणोऽन्यउपपातकाचकार्यकारिणः तपसैवोक्तरूपेणानुहितेन तलात्या-पान्मुच्यन्ते उक्तस्यापि पुनर्वचनंत्रायश्चित्तस्तुत्यर्थं ॥ २३९ ॥
  - (४) राघवानन्दः। किंच महेति। शेषामहापोतिकिभिन्ताः। तते। महापातकोपपातकादेः॥ २३९॥
- (५) मन्द्रनः । चतुर्णामेतेषांचत्वार्युदाहरणानि यथासंख्यंचतुर्भिःश्लोकेर्दर्शयति महापातिकनश्रेवेति । ततः कि-स्विषान्मुच्यन्ते दुरतरंतिकिल्विषंतर्रात ॥ २३९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । महापार्ताकने।हि अकारिणःतपसैवततःकिल्बिषात् मुच्यन्ते ॥ २३९ ॥ कीटाश्वाहिषतङ्गाश्व पशवश्व वयांसि च ॥ स्थावराणि च भूतानि दिवयान्ति तपोबलात्॥२४०॥
- (१) मेघातिथिः । तपस्तुतिरियं येनतपसासर्वत्रगमनात्सर्वेत्वर्गमासतइति । यथानिधकृताअपिकीयद्यस्तपोय-लाद्विगम्छन्ति किपुनविद्यांसोबाखणाआलंबनं कीयदीनांजातिसहजदुःखंतदेवतपः तेनत्र श्रीणकलम्पाऽधिकारिजन्मा-न्तर्रकतेन सुकृतेन दिवयान्ति ॥ २४० ॥
- (२) सर्वेज्ञणारायणः । श्वानोऽहयः । पतद्वाश्य श्वाह्रिपतद्वाश्य । पश्चोगवायाः । तपोबलात् यजमानादिनिध-नपामिरूपतपीबलात् ॥ २४० ॥
  - (३) कुझकः । कीटसर्पशस्त्रभपशुपक्षिणः स्थावराणि च वृक्षगुल्मादीनि भूतानि तपोप्राहारम्येन स्पैयान्ति इति-

हासारी कपीतोपाख्यानारिषु पक्षिणोप्यग्निषवेशारिकंतपस्तपन्तीति श्रूयते । कीटानांयज्ञातिसहजंदुःस्रतत्समंतपस्तेन च सीणकल्मपाअविकारिणोजन्मान्तरकृतेन सुकृतेन दिवंयान्ति ॥ २४० ॥

- (४) राधवानन्दः । निरुष्टस्याप्युत्रुष्टत्वं तेपोमूरुमित्याहं कवित । कपोताख्यानादिष्वप्रिप्रवैशादितपःश्रवणां त् । पश्रवीगजेग्द्रादयः । वयांति गरुष्ठादयः । स्थावराः कल्पडुमादयः । वस्तुतस्तु कीटादीनां सहजं दुरदष्टजन्यं दुःख मेव तपस्तैन मतीतनुत्तीयं पूर्वाजितपुण्यवशान्त्वगं यान्तीति तपसोऽर्थवादमाश्रं तादशशरिर तपाद्यभिकाराभावादिति ॥ २४० ॥
- ( ५ ) शन्द्रभः । दिवयान्ति कीशदिभिर्दुरापाद्मास्तेषि तपसा दिवंप्रामुवन्ति । तथाहि महाभारते कीशख्यानकपो-ताख्यानादिषु तिरभामपि तपसादिवधाप्तराख्यायते ॥ २४० ॥
- (६) रामचन्द्रः । कीटादयः तपोबलात् यञ्चादि निधनमाप्तिरूपतपोबलात् दिवंयान्ति ॥ १४० ॥ यत्किचिदेनः कुर्वन्ति मनोवाद्ध्यूर्तितिर्जनाः ॥ तत्सर्वनिर्दहन्त्याशु तपत्तैव तपोधनाः ॥ २४१ ॥
- (१) मेथातिथिः । वाङ्मनःकायकतस्य जपहोमाभ्यांगुद्धिःश्नर्यते तत्रतपसानिवृत्तिः स्यात् । अतद्दमार्थ्य-तेतद्पितपसानुष्यते ॥ २४१ ॥
  - ् ( **२ ) सर्वज्ञनारायणः । त**पोधनास्तपणुवोद्दिश्य नतु धनाबुद्दिश्यतपःकुर्वाणाः ॥ २४१ ॥
- (३) कुःख्रुकः । यर्तिकत्पापमनोबाग्देहेर्मानवाः कुर्वन्ति तत्सर्वपापनिर्दहन्ति तपसेव तपोधनाहित तपएव धनमिव रक्षणीयंयेषांते तपोधनाः ॥ २४१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच यदिति । निर्देहन्ति फलाननकतांसंपादयन्ति । तपोधनाः तपएव दरिद्रस्य धनमिवी पारेयं येषां ते ॥ २४१ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तदैनस्तपसा निर्णुदन्ति दुर्गपापंतपसा नाशयन्ति ॥ २४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यत्किचित्एनः मनोवाङ्म्तिभिः मनोवाङ्मायकर्मभिः अनाः कुर्वन्ति तत्सर्वे निर्द्शन्ति-बूरीकुर्वन्ति ॥ १४१ ॥

तपसेव विशुद्धस्य आस्रणस्य दिवीकसः॥ इज्याश्व प्रतिग्रह्णन्त कामान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥

- (१) मेधातिथिः। काम्यकर्मारं मे पूर्वतपः कर्तव्यं तद्यितावदमूचते। तथाचीकं मथमंत्रारत्वाशृचिःपूतः कर्मव्योभवति यनतावदीक्षोपशमनाचङ्कतभतदेवतपः एकरतनंत्रतमुपेत्युषयम्नितिविहितंचेतितपएव । यत्रापिशान्तिकपौ

  हिकादौ युसादिविषये तमापि पूर्वतपः कर्तव्यमिति श्लोकार्थः। ब्राह्मणयङ्णयोगाधिकतकाममात्रपदर्शनार्थः। उक्तंच ॥

  मातमतपतः पुंतोइविर्यक्रितदेवताः॥ नागृहीतहविष्यस्य कामः संपचतेकचित्॥ यचपिनदेवतातत्प्रस्त्रतथापि यागस्य
  देवतया विनाऽनिष्यत्तेदैवताः संवर्धयन्तीत्पुच्यते हविर्यहीतृत्वंच नपुनर्देवतानांचत्वीकारः कितिहिसंमदानतयोद्देशेऽनिराकरणमः॥ २४२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तपसा दीशादिना । शुद्धस्य विवीकसः । इज्याः यज्ञान् । प्रतिगृक्षन्ति वयनेभिः पूजिता-इतिमन्यन्ते ॥ २४२ ॥
- (३) कुलूकः । प्रायम्बित्ततपसा शीणपापस्य ब्राह्मणस्य यागे इवीपि देवाः प्रतियुक्तस्यिभिक्षपितार्थाम प्रयच्छ-नित ॥ २४२॥

- ( ४ ) **राषवामध्दः । किंचान्यदित्याह** तपसेति । दिवीकसोदेवाः दृज्याः पूजायागाचाः । कामानः भोगान् ॥ इष्टानः भोगान हिवोदेवादास्यन्ते यञ्जभाविताः इतिगीतोक्तेः ॥ २४२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । इज्यया देवानांतोषणंतेभ्यः कामावाप्तिश्च दुष्करन्तश्च तपसा शक्यतइति ॥ २४२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ब्राह्मणस्यदिवीकसः इण्यायागादि प्रतिगृह्णन्ति चपुनः दिवीकसः कामान् संवर्धयन्ति ॥ २४२ ॥ प्रजापतिरिदंशास्त्रंतपसैवास्रजत्यभुः ॥ तथैष वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥
- (१) मधातिथिः। मनोर्येयंप्रतिष्ठायन्थस्य सातपसः सामर्थ्यजैव अन्योपि योपंथप्रतिष्ठाकामस्तेनापि तपःपूर्वरू-त्वा यन्थः प्रणेतव्यः ऋषीणामपि यत्तादक्कवेदाः प्राष्टुर्भवन्तितत्तपसैव ॥ २४३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रजापतिर्वसा । इदंशास्त्रं मानवम् ॥ २४३ ॥
- (३) कुङ्कृकः । हिरण्यगर्भः सक्छलोकोत्पत्तिस्थितिष्ठयमभुः । तपःकरणपूर्वकमेवेमंपन्थमकरोत् तथैव ऋषयो-बसिष्ठादयस्तपसेव मस्त्रबासणात्मकान्वेदान्याप्रवन्तः ॥ २४३ ॥
- (४) राघवान-दः प्रदीपवचातुर्वर्ण्यस्य चातुराश्रम्यस्य निषेकादिश्मशानान्तस्य कियाकलापस्यावभासकम् पीदंशास्त्रंतपारहितैर्मनसा दुःसंभाष्यमितितपसैवासुकदित्याह प्रजापितिरिति । सर्गादावृषयोपि सुप्तप्रबुद्धस्येवतपोवलदिव-वेदानापुरित्याह तथैविति । प्रपेदिरे प्रापृरितितपोमहीकरणम् ॥ २४३ ॥
- (५) नन्द्रनः । तपसा दुष्करमपि कंर्नुशक्यमित्यत्र पुनरप्युदाहराति प्रजापतिरिदंसर्वमिति । इदंशास्त्रमिति च पढ-न्ति ॥ २४३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इदंशास्त्रं मानवंशास्त्रं तपसैव मभुः ब्रह्मा असुनत् ॥ २४३ ॥ इत्येतत्तपसोदेवामहाभाग्यंत्रचक्षते ॥ सर्वत्यास्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम् ॥ २४४ ॥
  - [ ब्रह्मचर्यजपोहोमःकाले शुद्धाल्पभोजनं । अरागद्वेषलोभाश्वतपउक्तंस्वयंभुवा ॥ १॥]+
- (१) मधातिथिः । तपस्तुत्युपसंहारः । यदेतत्तपसोमहाभाग्यमहाफलत्वमुक्तंसद्देवाः प्रचक्षते । नकेवलंमनुष्याएव सर्वस्यास्येतिजगन्निदर्शयति कत्स्तस्य जगतःपुण्यमुद्भवंशुभजन्मतपसः सकाशात्पश्यन्तः ॥ २४४ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनाराधणः । सर्वस्य पूर्वोक्तकार्यस्य । उद्भवं जन्महेतुम् । तपसः सकाशात् परं पुण्यं पश्यन्तः ॥२४४॥
- ( ६ ) कुःझूकः । सर्वस्यास्यजन्तोर्यदुर्लभंजन्म तपसः मकाशादित्येवंदेवाः प्रपश्यन्तः तपीमूलमिदंसर्वमित्यादितपो-माहात्म्यंमवदन्ति ॥ २४४ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच देवादरत्वेनापितपःशाशस्त्यमामाहः इत्येतदिति । सर्वस्य शाणिमाश्रस्य अस्यसुखतः तसाधनवस्त्रमाल्यादयः तपसःसकाशादुद्भवमुत्पत्तिम् । पुण्यं दुःखाननुविद्धं पुण्योगन्धइत्यादिस्मृतेः ॥ धर्मात्सुखंचज्ञानं-चेतिस्भृतेः । तदेवं पुण्यमुद्भवं भपश्यन्तस्तपसोभाग्यप्रवश्यकर्तव्यतया भजनीयत्वं शाहुरित्यम्वयः ॥ २४४ ॥
  - (५) नन्द्रनः। सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य पुण्यंकल्याणमुत्तमंतपसा पश्यन्तस्तपोनिमित्तंपश्यन्तः॥ २४४॥
  - (६) रामचन्द्रः । इति एतत् देवाः तपसः महाभाग्यं प्रचक्षते ॥ २४४ ॥
  - [ रामचन्द्रः । ब्रह्मचर्यादयः त्वयंभुता तपः उक्तमः । रागभ द्देवभ कोभभ रागद्देवकोभाः ते मविचन्ते ॥ १ ॥ ]+

#### बेदाभ्यासोऽम्बहंशक्त्या महायज्ञकियाक्षमा॥ नाशयन्त्याशुपापानि महापातकजान्यपि॥२ ४ ५॥

- (१) मेधातिथिः । वेदाभ्यासादीनांनित्यानांकर्मणां पापप्रणोदनार्थताधिकारान्तरत्वेनोच्यते अनिर्दिष्टपायिक्यतान्ताम्यस्य ज्ञानांपितिभूतानांपितिक्क्षायते अभ्येत्वाहुर्यदेवोक्तं आसणस्यतपोद्धानिमिति तपोविधानेन कर्मान्तरनिवृत्तिमाश-द्भुमानस्य वचनं इदमपितयैवविद्धयं अनुसंधानार्थक्षमायहणम् । सर्वात्मगुणगदर्शनार्थमङ्कापातकान्यपीति । अपिशब्दा-क्षुतिः प्रतीयतेनमहापातकनिवृत्त्यर्थतानचाकत्मान्तमवर्तितहति तथागदर्शितविद्ययिद्धायते ॥ २४%॥
- (२) **तर्वज्ञनारायनः** । महायक्षिक्रया वैदाभ्यासस्य तदन्तर्गतस्यापि पृथगुक्तिः । सर्वासंभवे वेदाभ्यासमात्रेष संसिद्धिरित्येतद्र्यम् ॥ १४५ ॥
- (३) कुङ्क्कः । यथाशकिप्रत्यह्वेदाभ्ययनं पश्चमहायङ्गानुद्यानमपराधसहिष्णुत्विमत्येतानि महापातकजनिता-ष्यपि पापानि शीवंनाशयन्ति किमुतान्यानि ॥ २४५ ॥
- (४) **राज्यानन्दः ।** कृष्क्यादावशक्तस्याप्येतच्यः महापातकादिनाशहेतरित्याह वेदेति । महायद्गार्वेश्वदेवादय-स्तेषांकियानुहानम् । क्षमा अपराधसिक्कृता ॥ २४५ ॥
  - (५) न्द्रनमः । अथाभ्ययनंपपञ्चयति वेदाभ्यासोग्वहंशक्येति ॥ २४५ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । पञ्चमहायङ्गित्रयाः क्षमायोग्याः॥ २४५॥

# यथैथस्तेजसा वन्हिः शामंनिर्दहित क्षणात् ॥ तथा ज्ञानान्निना पापंसर्वेदहित वेदिवत् ॥ २४६॥

- (१) मेघातिथिः । क्षानप्रशंसेयं विदुषः एकरपेनमायिक्तिन शुक्तिरत्यात्मन् प्रकरणभाक्षायते । क्षानंच सरहरूयं-बेदार्थविषयं क्षेयं प्रायम्भित्तविधिक्षानं केवलंशु द्वयेषयोगार्थत्वात् न सन्यथाप्रयोगीपपतिः । यस्तुदेवादिसत्तस्विक्षानंरह-स्यायिकारक्षानंच तस्याकामार्थत्वायुक्तं तिद्धताः पापिनिष्क्रियाः आह्य यथापुष्करपलाशआयोनिक्ष्यिति एवमेवं विदिपापं कर्ननिक्ष्य्यतीति । द्योदार्विन्धनं यथाशुष्कदारुचामौक्षिमंद्दस्ते नित्वषा एवंक्षानमभित्वपापस्यदाहक-त्वाहिनाशसामान्यादेवमुच्यते । वेदविदितिक्कानंविशिष्यते तेन तर्ककलाकाव्यादिक्षानमपास्तंभवति ॥ २४६ ॥
  - ( २ ) त्तर्वज्ञवारायणः । ज्ञानान्निना वेदार्थानुचिन्तनेनान्निनेव दुन्करप्रतिवन्धेन ॥ २४६ ॥
- (३) कुझूकः । यथाधिः काडान्यासन्नानि क्षणेनैव तेजसा निःशेषंकरोति तथा ज्ञानाधिना पापंसर्ववेदार्यज्ञोत्रा-ज्ञानाश्चयतीत्येतत्परमात्मज्ञानस्येतत्पापक्षयोत्कर्षज्ञापनार्यमेततः॥ ३४६ ॥
- (४) राष्ट्रवानम्दः । ज्ञानमेव भावनमिवद्यानाशहारा समूलकाषं कर्षति नान्यदित्याह यथेति । तथाय भुति-रच्ती । सर्वे पान्यानीतोनिवर्तन्ते ॥ नियते कद्यप्रन्थित्श्वयन्ते सर्वसंशयाः ॥ श्लीयन्ते व्यास्यकर्माणि तिलम्दद्दे परा-वरे ॥ नह्ता एवंविदि किंपनमापंविद्यक्षयथालोहोरजसाभ्यंसते ॥ यश्लैषांति समिद्धोग्रिमंशासात्कुरुतेर्जुन ॥ ज्ञानाग्रिः सर्व कर्षाणि भलसात्कुरुते तथा ॥ नहिज्ञानेन सदशं पविचिमह विद्यतहति ॥ दते श्लोकागोविन्दराजसेनतानेथातिथिसंनता-इति । वस्तुतस्तु अनाविन्कतपापानामित्यनेन गतार्भत्यात् ॥ २४६ ॥
  - 🤇 🎉 ) म्हर्मुनः । ज्ञानाधिना मन्त्रज्ञानाधिना कुतएवंच्याख्यायते अस्य प्रकरणस्याध्ययनप्राधान्यात् ॥ २४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यथा एषान् काशनि विह्नः तत्क्षणाद्हति तथा ॥ २४६ ॥

# इत्येतदेनसामुक्तंप्रायिश्वत्तंयथाविधि ॥ अतऊर्धरहस्यानांप्रायिश्वत्तंनिबोधत ॥ २४७ ॥

- (१) मेघातिथिः। पूर्वीत्तरम्कणाभिसंबन्धार्यः॥ २४७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । रहस्यानामप्रकाशानांपापानामः ॥ २४७ ॥
- (३) कुल्लूकः । इत्येतद्रसहत्यादीनांपापानांप्रकाशानांपायिकत्तंयथाविभ्यभिद्दितं अत**ऊर्ध्ववश्रकाशानांपापानां** शायिकतंथणुत । अयंश्लोकोगोविन्दराजेनालिखितः मेधातिथिना तु लिखितएव ॥ २४७ ॥
- (४) राघवाणन्दः । विश्पष्टपापानां मायश्चित्तमुपसंहरमहस्यानांतत्त्रतिजानीते इतीति । एपविभिःमकारः । एपा-मितिपाठे एपां रहस्यानाम् ॥ २४७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। एतत् एनसां पापानां प्रायमित्तं उक्तं विशुद्धये उक्तं ॥ २४७॥

सम्यात्तिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ अपि भूणहणमासात्पुनंत्यहरहः कताः ॥२ ४८॥

- (१) मेघातिथिः । मुखनासिकासंवारीवायुः प्राणस्तस्यायामोनिरोधः सचोभयपथाप्राणप्रवृत्तेर्वहः क्रमतोऽपान-प्रवृत्तेर्वायद्रेचकारक्ष्यमसिद्धं । व्याद्धतयः सप्तप्रणयश्रोकारोव्याद्धितिभः प्रणवेनचसह्याणायामाः कर्तव्याद्दिवोद्दशेत्याद्व-ित्तसंक्यानं कीदशःसहभावः केचिदाद्वः प्राणायामंकत्वा व्याद्धिः प्रणवजपः प्रत्यावृत्ति कर्तव्यः । अन्यत्वाद्वः श्वास-निरोधकालेन भ्यातव्याः । किपरिमाणः माणायामानांकालोयावतानाित महतीश्वासनिरोधनपीडाजायते कुंभकरेचकपूर-काम प्राणायामाः स्वयंन्ते । तेन श्वासनिरोधमात्रं यथाऽप्रमाणं नासिद्धविति। असाभ्यतयैव परिमाणानामपिभूणहनमपि भन्दात्तरसमेषु ॥ २४८॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सय्याततीः समणववाइति एतदुपलक्षणं साविष्याः शिरसम् । मासादितित्र यावदस्य-वनमनुवर्तते । अनुक्तसंख्येषुत्र स्कादिषु प्रत्यदं शतमष्टीत्तरं जन्यमः । अनादेशेतु संख्यायाः शतमष्टीत्तरमितिसामान्य-विभानात् ॥ २४८ ॥
- (३) कुद्भकः । सञ्याततिसमणवाः सावित्रीशिरोयुक्ताः पूरककुम्भकरेषकादिविधिना प्रत्यहंषोडशमाणायामाः कतामासाष्ट्रक्षत्रमपि निष्पापंकुर्वन्ति । अपिशब्दादातिदेशिकब्रह्महत्यामायिकत्तमपि एतच प्रायम्बन्नहिजातीमा-मैव न सीशृद्वादेर्मन्त्रानिधकारात् ॥ २४८ ॥
- (४) राधवाजन्दः । महापातकानुपपातकोपपातकेषु स्पष्टेषु मञ्जहोमकयापनानृतापयोर्धताभ्ययनदानवेदाभ्या समहायञ्चसमाञ्चानि सामाप्यतोविशेषतम् नायकत्वेनोक्तानिहदानीं तेषां रहसिकतानां मितित्वकभ्यवस्थितनाशसा-धनान्याहः सन्यातिनिम्त्यष्टादशिमः । अपिनातिदेशिकपातकसंयहार्थः । मासान्यासाविष अहरहःकताः प्रत्यहनभ्य स्यमानाः पुनन्ति भूजहनं मक्षत्रं शोषयन्तित्यन्वयः ॥ २४८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सञ्यादितकाः मणवाः नेवश माणायामाः अहरदः कताअपि भूणहनं मासात्पुनित ॥ २४८ ॥ कौत्संज्ञास्वापहत्येतद्वासिष्ठंच प्रतीत्यूचम् ॥ माहित्रंशुद्धवत्यश्व सुरापोपि विशुध्यित ॥ २४९ ॥
  - (१) मेघातिथिः । कुत्सेनऋषिणा रहंगोक्तंकौत्समपनःशोश्चयद्यमित्यहर्षबह्वतेषठ्यते । वातिष्ठयप्रतीत्यूचीत-
  - ( २४७ ) इत्येतदेनसामुक्तंभायांत्रमः यथाविषि = इत्येषीविद्दितःकत्कःभायत्रिक्तस्थवीविषिः ( राष• )
  - (२४९) माहियं = माहेन्द्रं (८, ४)

सम्भयःसमादतास्त्यृषं प्रतीतिस्कादिपतीव रा पेचेति प्रतिस्तोमेभिरुषसंविशिष्ठाइत्येतत्। माईदंमाहित्रीणामिति तृषमेव महितृशब्दोऽस्मिन्स्केस्तीति विमुक्त।दिपक्षेपात् । अऋतुऋचोयेतुमाहेग्द्रमिति पठित तेषांमहांइन्द्रोयओजसेत्यष्टपत्वारिं-शतंपयःस्क्तमाहुः शुद्धवत्यभैतोन्निन्दंस्तवांशुद्धशुद्धेनेति । अत्रापिशब्दस्तत्समानार्थः ॥ २४९॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । कीत्सं कुत्सदृष्टमपनःशोशुचद्घमितिस्क्रम् । विसष्ठदृष्टं मितस्तोमेभिरितितृषंक्षक्त्रय-म् । माहेन्द्रं महांद्रन्द्रोयओजसेतितृचम् । माहित्रमितिकचित्पाठः । तत्र महित्रीणामवोस्त्वित तृचं पाह्मम् । शुद्धवत्यः शुद्धवतीः एतोन्विन्द्रमितितृचम् । एतत्सर्वं वक्ष्यमाणंच मत्येकमेव मायम्बतं नैकैकश्लोकोक्तं समुद्धितम् ॥ २४९ ॥
- (३) कुद्धूकः । कौत्सेन ऋषिणा दष्टं अपनः शोशुचद्धमित्येतत्सूक्तं विसष्ठेन ऋषिणादष्टंच प्रतिस्तोमेभिष्णसंब-शिष्ठाइत्येवंऋचं माहित्रंमहित्रीणामवोस्त्वित्येतत्सूक्तं शुद्धवत्यएतोन्विन्दंस्तवामशुद्धमित्येतास्तिरुऋचः । प्रकर्तमासमहर-हः षोडशक्तवोपि जपित्वा सुरापोऽपि विशुध्यति अपिशब्दादातिदेशिकसुरापानपायश्चित्ताधिकतोऽपि ॥ २४९ ॥
- (४) राघवानन्दः । कीत्सं कुत्सनामिषणा दष्टं । अपनःशोशुचद्घिमित्येतत्सूक्तमः । एवं वासिष्टमिप प्रतिस्तोमे-भिरुषसैवसिष्ठामित्येतामृचमः । माहित्रं महित्रोणामवोचिमित्येतत्सूक्तमः । शुद्धवत्यः । एतोन्विन्दंस्तवामेति शुद्धंशुद्धेनेति । एतास्तिस्रक्षचः । प्रकतत्वान्मासादेमीसंव्याप्य प्रतिदिनं षे। इशकृत्वोजपित्वाशुध्यत्येव । अपिशब्दादितिदृष्टसुर।पाना-दिक्रतोपि ॥ २४९ ॥
- (५) **नन्दनः । अ**पेत्येतद्पनःशोशुचद्घिमत्यादिकंप्रतिस्तोमेभिरुषस्विसिष्ठाइत्यादिकंबासिष्ठंतृचं माहिबंसूक्तमः हित्रीणामवोत्वित्यादिकंशुद्धशब्दयुक्ताऋचः शुद्धलिङ्गाएतानिग्द्दंस्तवामइंत्याचाः ॥ २४९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । कौत्सं कुत्सरष्टं अपनःशोशुचद्घिमित्येतत् जपेत् वासिष्ठं पितस्तोमेभिरिति वसिष्ठदृष्टं तिसुणाम्-चां समाहारस्वृचं इतिवा माहित्रं महां इन्द्रोयओजसेतितृचं एतोन्विन्दं स्तवामशुद्धिमिति तृचं सुरापोपि विशुध्यित् २४९ सरुज्जम्बास्य वामीयंशिवसंकल्पमेव च ॥ अपत्हृत्य सुवर्णतु क्षणाद्भवति निर्मलः ॥ २५०॥
- (१) मिधातिथिः । अत्रसकत्यह्णातपूर्वत्रपाठावृत्तिः प्रतीयते साच समाचारादन्यत्रदर्शनाच । त्रिर्जपित्वाधमर्ष-णमित्यत्रापेक्षायामधिकतेनसंबन्धः । अस्यवामशब्दोह्मिन्स्केस्तीतिमतौच्छः स्कानाम्नोरिति । शब्दच्युत्पत्तिरस्य वामस्य पिलतस्य होतुरितिद्वापंचाशदचंस्कं शिवसंकल्पमियज्ञायतोदूरमुदैतीतिवाजसनेषदूचमः॥ २५०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अस्यवामीयमस्यवामस्यपिकतस्येत्यादि सरत्वन्तमवसेजोह्वीमीत्यन्तम् । सक्त्सरू-त्त्रत्यहंजपित्वा । शिवसंकरुपं यज्ञायतङ्ग्यादिषड्चमः । क्षणान्मासात् नतन्क्षणप्व ॥ २५० ॥
- (३) कुङ्गुकः । ब्राह्मणसुवर्णमपत्दत्यास्यवामस्य पिलतस्य एतत्स्कंगकतत्वान्यासमेकंप्रत्यह्रमेकवारंजपित्वा सिवसंकल्पच यज्ञापतोदुरिमत्येतद्दाजसनेयकेयत्पितंतज्ञपित्वा सुवर्णमपत्दत्य क्षिप्रमेवं निष्पापीभवति ॥ २५० ॥
- (४) **राधवानन्दः** । अस्यवामीयं अस्यवामस्येति द्विपञ्चाशत्स्त्तं । प्रकतत्वान्यासमेकंसकत्प्रत्यह्रमेकवारं जपि-त्वा । शिवसंकरुपंच यज्ञायतर्दातवानसनैयपितम् । एतद्वयं जपित्वा विषयुवर्णहर्ता निर्मश्लोनिष्पापः ॥ २५० ॥
- ( ५ ) नन्द्रमः । आस्यवामीयं अस्य वामस्य पलितस्य होतुरित्यादिकं यज्ञायतोदूरमुपैतीत्यादिकंग्रुकंशिवसंकल्पः ॥ २५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । सकत् मत्यहं वामीयं च पुनः शिवसंकल्पं इतिह्रयं सुवर्णस्तेथी जम्बा तत्क्षणात् निर्मको भवति ॥ २५० ॥

#### हविष्यन्तीयमभ्यस्य न तमंहइतीति च ॥ जिपत्वा पौरुषंस्कंमुख्यते गुरुतस्यगः॥ २५९॥

- (१) मेधातिथिः। मतीकार्थोद्वितीयइति इतिकरणः परार्थविपर्यासकत् ततोमस्त्रत्वरूपम्हणमितिवेश्यत्ररूपते। पौरुषंसहस्रशीर्षापुरुषइतिषोद्दशर्चसूक्तम् ॥ २५१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इतिष्यन्तीयं इतिष्याङ्गमजरिमत्यादित्राह्मणोहीतुरवरीनिषीदन्तित्यन्तमः । नतमंहीनदु-रितिमित्यष्टर्षमः । इतोतिच इतिवाइतिमेमनइतिस्रक्तमः । पौठ्षं सहस्रशीर्षेति ॥ २५१ ॥
- (३) कुङ्गृकः । हिवन्यन्तमजरंखिदामेकोनविशतिऋषः नतमहोनदुरितिमत्यष्टौ इति वाइतिमेमनः शिवसंकल्प-इति च सूक्तं सहस्रशीर्षापुरुषइत्येतच्च षोडशर्चसूक्तं मासमेकंप्रत्यहमभ्यस्येति अवणात्प्रकृतत्वातः षोडशाभ्यासात् जापत्वा गुरुदारगः तत्मात्पापान्मुच्यते ॥ २५१ ॥
- (४) राघवानन्दः। गुरुतस्पगस्याह हविष्यान्तीति । हविष्यान्तमजरमिति एकोनार्वेशितर्ऋषः। न तमंहोनहित अष्टौ । हविष्यान्तमजरमिति मेथातिथिः । पौरुषं सहस्रशोर्षेति षोडशर्चं शाखाभेदेन न्यूनाधिकमपि अत्रापि मासाविष्य-न्नोजपः । अभ्यस्येति प्रत्यहंषोडश्या ॥ २५९ ॥
- (५) नन्दनः । हविष्यान्तमजरंखर्विदामित्यादिकंहविष्यन्तीयं नतमंहोनदुरितिनत्यादिकंनतमंहइतीति चेत्यत्रेति शब्देनेतिमेमनइत्यत्रस्य सूक्तस्य पहणम् ॥ २५१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हिवण्यन्तीयं अभ्यस्य जम्वा नतमंह इति जम्वा पौरुषं सूक्तं सहस्रशीर्षेति ॥ २५१ ॥ एनसांस्यूलसूक्ष्माणांचिकीर्षन्नपनोदनम् ॥ अवेत्यूचंजपेरब्दंयर्त्किचेदमितीति वा ॥ २५२ ॥
- (१) मैधातिथिः । अर्वाङ्महापातकेश्यएनांसि स्थूलस्क्ष्माण्युच्यन्ते । उपपातकादीनितेषामपनोदनं चिकीर्धन-वैत्यृचंजपेदब्दं अवेत्यवशब्देन पतीकेमावतेहेळोदरुणनेमे।भिर्शितलक्ष्यते । पापप्रमोचन्छिङ्कत्वान्तत्वतःसंदुर्ह्णीयतइति यार्किचेद्वरुणदैक्येजनइतिएषाम् ॥ २५२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्थूलानिमहापातकादीनि । स्क्ष्माणि क्रातिविश्रंशकरादीनि । अवेत्यृयं अवतेहेडीवरु-गेत्येकामृषम् । यत्किचेदंवरुगेतिषर्चम् । इतीतिचेतितथेत्यर्थः । नत्वेतद्पिस्क्षणत्रीकप्रहणम् ॥ २५२ ॥
- (३) कुल्लूकः । स्थूलानांपापानांमहापातकानांसृक्ष्माणांचोपपात कादोनांनिर्हरणंकर्तुमिच्छन् अवितेहेळोवरुणनमो-भिरित्येतामृचयांकिचेदंवरुणदेष्येजनेइत्येतांच ऋचाम इतिवाइतिमेमनइत्येतत्सूकं संबत्सरमेकवारंप्रत्यहंजपेत्॥ २५२॥
- (४) राघवानन्दः । किंच एनसां स्रूलप्रक्षमा गां महापातकोपपातकानाम । अवेत्यूचं अवते हेडोवरुणनमोभि-रित्येतामुचं अब्दंव्याप्य प्रत्यहमेकबारं अधित्वा अपनोदनं नाशं चिकीचुंनी शयेदितिशेषः । यिकचेदंवरणदैय्येजनइति एतामुचं एतत्सूक्तवा ॥ २५२ ॥
- (५) **मृन्द्रमः । अथ**सर्वपापसाधारणंभ्यानमाह् एनसांस्थूलस्क्ष्माणामिति । अवेत्यृचं अवतेहेळीवरुणनमीमिरिति यत्किञ्चेदंवरुणमितीत्यत्रेति शब्दानुषद्रेण संबध्यते इतीतिवेतीतिवा इति मेमनइति स्क्लेबेत्यर्थः ॥ २५२ ॥

(६) रामचन्द्रः । स्यूष्प्रस्थाणां एनतां महापातकारि जातिभंशकराषीनां अपनीदनंषिकीर्पन् अवेति अवते-हेकोवरुवनमोभिरित्येकाषुचं जपेत् अब्दं अब्दपर्यन्तं याँकिचैदंवरुगेतितृचं ॥ २५२ ॥

भितरसामितयासंभुक्ता चान्नंविगर्हितम् ॥ जपंस्तरत्समंदीयंष्यते मानवस्पहात् ॥ २५३ ॥

- (१) मधातिथिः । अमितपासंनचादि यदप्यमितपासंपापकर्मणः श्ववर्णादितदपासमेव । विगर्हितमन्त्रं चतुर्विष्तः भावकारूपरिप्रहसंसर्गदुष्टमः । तरत्सनंदीचावित । पावमानीवुचतुष्टयमः ॥ २५३ ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । विगर्हितं स्थुनादीनि । तरत्समन्दीयं तरत्समन्दीयावतीत्यायुक्यतुष्टयमः ॥ २५३ ॥
- (१) क्रुझूकः । त्यरुपतोमहापातिकथनत्वादिना वा मतिपासंप्रतिगृह्यसम्बद्धमावकालमतिपहसंसर्गदुरंभुका तरत्समंदीभावतीत्येतामस्यभतस्रोजपित्वा भ्यहंतस्मात्पापान्यनुष्यः पूतोभवति स्नामर्थम्यामिति स्रक्ष्रृत्यंवा ॥ २५३ ॥
- (४) राचवानन्दः । किंच प्रतीति । प्रतिगृह्मप्रतिपासंभप्रतिपासंस्क्रपतोमहापातिकथनेप्रतिगृह्म । अनाप-त्कांलच गोंहतान्त्रादि गुकाच तरत्समन्दीयं तरत्समन्दीधावतीत्यताश्रतसम्बन्धः ॥ २५३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अप्रतिपासंत्रतिगृद्यः विगर्हितमनंत्रभुकाः तरत्समन्दीयं तरत्समन्दीयावतीतिषाराद्यतस्यांथसः तरत्समंदीषावतीतिष्करचन्नपन् प्यहान्त्रानवःपूयते ॥ २५३ ॥

सोनारीद्रंतुबद्देनानासमभ्यस्य शुभ्यति ॥ स्रवन्त्यानाचरन्त्राननर्यन्णानिति च तुचन् ॥ २ ५४ ॥

- (१) विश्वातिथिः। सोमारुद्रापारयेथामस्तिनितं पतसोयसंचभरणानीन्त्रयंचेतिऋक् समासंवत्सरंचाङ्गानद्दिलक्ष्यं यदुक्तंकचित्तत्त्रेणापिमायभित्तमस्तीति। सवन्त्यामितितडागसरसीनिवर्तते॥ २५४॥
- (२) त्रविज्ञानारायणः । सोमारीदं सोमारुद्राधारयेथामित्यृक्यतुष्टयमः । बहेनाबहुकुद्रपापः । अर्थम्णां अर्थम-जंबरुजेमित्रेचेतितृषमः ॥ २५४ ॥
- (३) कुलूकः । सोमारुद्रापारयेश्यामत्पयमिति चतसः अर्थमणंवरुणंमित्रंचेति ऋक्वयंनयांच स्नानंकत्वा मास-मेकंत्रत्येकमन्यस्य बहुपापोविशुण्यति बहुन्वपि पापेषु तन्त्रेणैकंत्रायमित्तंकार्यमिति ज्ञापकमिदमः ॥ २५४ ॥
- (४) राखवान्यः । सोमारुद्रंतु सोमारुद्राधारायथामनत्तुर्यमितिषतसम्बन्धः बहेनाः बहुपापयुक् प्रत्यहं पोडश-षाभ्यस्य शुष्यतीत्यन्ययः । अर्थन्नमिति अर्थन्नंवरुणंनिभंगेतिमःक्ष्ययमः । सवन्त्यां गङ्गादिनचामः । अत्र मन्त्रयो-विकल्पोजपस्मानंताषारणमः ॥ २५४ ॥
- ( ५ ) मञ्चनः । सोमारीदंसीमोरुद्देवत्यंस्क्तोमारुद्दाधारयेश्यामस्ययित्यादि यहेनाः बहुपापः अर्थन्नपृत्रमाया-तिवृत्रभस्तुविद्यानित्यादिकम् ॥ २५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सोमारीदं बदेनाः सोमार्द्राचारयेचामृद्धर्यमित्पृक्चतुष्टर्यः मासमभ्यस्य शुण्यति ॥ २५४ ॥ अन्दार्थमिन्द्रमित्येतदेनस्वी समकंजपेत् ॥ अप्रशस्तंतु कत्वाप्तु मासमासीत नैक्षजुक्॥ २५५ ॥
- (१) मेथातिथिः । इंद्रंनिभेवदणगिपित्येतत्समकं पण्नासान् जपेदेनत्पीत्यविशेपात्सर्वेनसाम् अवस्ततेनुनं तजनुरीपोत्सर्गोवातदप्तरूकत्वा मासंमैक्षाद्वारोभवेत् ॥ २५५ ॥

- (२) त्तवज्ञनारायणः । इन्द्रंनिषंवरुणनिमूतयइत्यादिसमर्चनेनत्नी ब्रष्टुपापयुक्तः । अनकार्शं रहस्यं कतनेनः पापं यस्किचित् ॥ २५५ ॥
- (३) कुझूकः । एनत्वीत्यविशेषात्सर्वेश्वेव पापेषु इन्द्रंनिषंत्ररूणमर्षित्रयहत्येताः सप्तक्रयः वण्मासंअपेत् । अमश-स्तंमूत्रपुरीषोत्सर्गादिकंजले छत्वा मासंभैक्षभोजीभवेत् ॥ २५५ ॥
- (४) रायवानम्यः । किंच अब्दार्धमिति । इग्इमित्येताःसप्तम्यः अशीत्युत्तरशतिवानि प्रत्यहं जेपत् । एनत्वी मासंसर्वपापयुक्तः । अप्रशस्तं जलादीमूत्रोत्सर्गादि कत्वामितभुक्मासंब्याप्य गायत्रीमभ्यस्यासीतेति ॥ २५५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । इन्द्रमिद्रायिनोवृहदित्यादिकपृचांसमकं अमशस्तमलमूत्रादिकंकत्वा ॥ २५५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्दार्थं दन्द्रंमित्रं वरुणनिष्मृतयद्ति ऋचं एनत्नी एनः विचते यस्यासौ एनत्नी जपेत् । अप्र-काशमेनःकत्वा भैक्ष्यभुग्मासमासीत ॥ २५५ ॥

**मन्त्रेः शाकलहोमीयैरष्टं हुत्वा घृतंद्विजः ॥ सुगुर्वप्यपहंत्येनोजम्बा बा नमइत्यृचम् ॥ २५६ ॥** 

- (१) मेधातिथिः। देवकतस्यैनसोवयजनमसीत्येवमादायोष्टीमन्त्राः शाकलहोमीयास्तैर्धृतमय्दं हुत्वागुर्वेप्यपहरूयेनः सर्वमहापातकान्यपीत्यर्थः। जिपत्वानमीरुद्रायतवसेकपर्दिन इत्येवमन्त्रं संवत्सरमेवमेतांसिद्धिमामुयात्।अन्तरेणापिशाकल-होमंतदिदंवैकल्पिकंजपकर्मपूर्वेणशाकलमन्त्रहोमेन गायश्चित्तमन्येन वा जिपत्वावामनइत्यूचे सातु शिष्टेण्यः सुगमयितव्या ॥ २५६॥
- (२) **सर्वज्ञनाराचणः । शाक**ल्होभीयैः देवकतस्यैनसद्द्यादिभिर्मन्त्रेरष्टिभ्रष्टाहुतीःमत्यहंजुहुयात् मत्यहंवाष्टी त्तरशतावृत्त्या । नमद्दयृषं नमआविवेश इत्युषमब्दंजपेत् ॥ २५६ ॥
- (१) कुङ्क्ष्यः । देवकतस्येत्यादिभिः शाकल्होममन्त्रेःसंवत्सरंषृतहोमंकत्वा नमदन्दश्रेत्येतांवाम्हर्यसंवत्सरंज-पित्वा महापातकमपि पापंदिजातिरपहन्ति ॥ २५६ ॥
- ( ४ ) शाधवाणम्यः । किंच मञ्जीरिति । मर्जेर्दैवकतरेथैनसहत्यादिभिः शाकलहोमीयैः'। हिमस्वैवर्णिकः । नमहत्ये ताष्ट्रचेवा क्षुगुर्वमि महामातकमध्यपहन्तीत्यन्वयः । नमहत्युचंवाजम्वापर्हान्त ॥ २५६ ॥
  - ( ५ ) जम्मूजः । नमसूत्युचंनमोमित्रस्यवरुणस्येत्युचमः ॥ २५६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । शाकलहोमीयेर्नन्द्रोः देवकतस्यैनसद्दयद्द्रात्रः श्रम्दं अव्यपर्यन्तं घृतंद्वुत्वा द्वदु गुरु हागुरु श्रीप एनःअपद्दन्ति । बापक्षान्तरं नमइति उपनमभाविवास इतिम्हनं कत्वाशुभ्येत् ॥ २५६ ॥

महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्राः समाहितः ॥ अभ्यस्याव्यंपावमानीर्त्रेक्षहारोविशुप्यति ॥ २५७ ॥

- (१) मेधातिभिः। महापातकसंयुक्तहति पूर्वपदार्थसंख्याविशेषमतिपत्तिरनेनापीतिगन्यते। एकैकस्य छष्टुनःप्राय-भिस्तविधानमनेकेनापियुक्तं पावमान्यः करस्रमेवमण्डलंदाश्चतयंत्वादिषयामदिष्ठयेत्यारच्य यत्तेराजण्ड्यतंहविरिति। परं-नामगवामनुगमन गवामनुगमनेनानुबज्यामार्विकर्ताहैपरिचर्या साचगोत्रपायिक्तादनुसंथेया॥ २५७॥
- (२) सर्वज्ञानारायनः । शायभिक्तमाष्ट्रं महापातकेति । अन्यं शत्यदं गामरणाय गण्छन्तीरनुगम्य समाहितमः नाः शत्यदं पावभानीः त्यादिष्टयामदिष्टयेत्यादिकाः दृश्दायेन्दीपरिस्रवेत्यन्ताः अवेत् वैक्ष्यादारदृत्यर्थः ॥ २५७ ॥

- ( ३ ) कुद्धूकः । ब्रह्महत्यादिमहापातकयुक्तीभिक्षालब्धाहारोवर्षमेकंसंयतेन्द्रियोगवामनुगमनकुर्वन्यः पावमानीर्वि-षादिऋचोऽन्वहमभ्यासेन जित्वा तत्मात्पापाद्दिशुद्धोभवति ॥ २५७ ॥
  - (४) **राधवान-दः। किं**च महेति। गाःअनुगच्छेत् शुश्रूषेत्। पावमानीः प्रसिद्धाः ॥ २५७ ॥
- (६) **रामचन्दः** । गाञ्जनुगच्छेत् चारणार्थम् । पावमानीः स्वादिष्ठया मदिष्ठयापवस्वसोमधारया इन्द्रायपातवेसुतः इन्द्रायेन्दीपरिस्रवेत्यन्ताः एताऋचः अब्दमभ्यस्य भैक्षाहारीविशुध्यति ॥ २५७ ॥

अरण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतोवेदसंहिताम् ॥ मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितस्त्रिक्तिः॥२ ५८॥

- (१) मेधातिथिः । महापातकसंयुक्तस्यैव प्रायश्चित्तान्तरमेतत् वेदसंहितांमस्त्रब्राह्मणं षर्शित्रशद्वात्रमुपंाष्येतिसंहि-तामरण्ये जपन्त्रमुच्यते ॥ २५८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रथमं षट्त्रिशदुपवासान्छत्वा यस्यकस्यचिद्वेदस्य कस्याश्विच्छाखायाः संहितांमञ्चर भागमरण्ये त्रिर्जापत्वा सर्वैःपातकैर्महापातकैर्मुच्यते त्यज्यतइत्यर्थः ॥ २५८ ॥
- (३) कुछूकः । त्रिभिः पराकैः पूतोमस्त्रब्राह्मणात्मिकांवेदसंहितामरण्ये वारत्रयमभ्यस्य वा प्रयतोबाह्याभ्यन्तर-शौचयुक्तः सर्वेर्महापातकैर्मुच्यते ॥ १५८॥
- (४) राघवानन्दः । पातकैः त्वयंकतैः पराकैःशोधितः पूतःवेदसंहितां मञ्जबाह्मणात्मिकात्रिरभ्यस्य मुच्यत-इत्यन्वयः ॥ २५८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अरण्ये वेदसंहितामभ्यस्य सर्वपातकैर्मुच्यते त्रिभिः पराकैःशोधितः ॥ २५८ ॥ इयहन्तूपवसेयुक्तस्त्रिरङ्कोऽभ्युपयन्त्रपः ॥ मुच्यते पातकैः सर्वेस्त्रिर्जपत्वाऽघमर्षणम् ॥ २५९ ॥
- (१) मेधातिथिः । अपोभ्युपयन् जिपत्वाधमर्पणिमिति संबन्धः । अन्तश्रान्तर्जलंजपिसिद्धिरेवंस्पृत्यन्तरानुयहोन् धमर्पणमंत्रविशेषस्तृचउक्तः ॥ २५९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अत्रैव विषयेऽन्यदाह उथहमिति । युक्तोनियतः । आहमपुवसन् प्रत्यहंत्रिषवणस्नानं कुर्वन् स्नानान्ते ऋतंचसत्यंचेति त्रिर्जले निमग्नोजपन्नित्येवं ज्यहेण सप्तविंशत्यावृत्त्या जपंकुर्यादित्यर्थः ॥ २५९ ॥
- (३) कुद्धृकः । त्रिरात्रमुपवसन्संयतः प्रत्यहंगातमध्याह्मसायंकालेषु स्नानंकुर्वन् त्रिषवणसानकालएव जले नि-मच्य ऋतंच सत्यंचेति सूक्तमधमषंणं त्रिरावृत्तंजिपत्वा सर्वेः पापैर्मुच्यते । तत्र गुरुलधुपापापेक्षया पुरुषशक्तयाद्यपेक्षया चावर्तनीयम् ॥ २५९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किचन्नीति । अभ्युपयन्तपःत्रिकालसानं तत्कालएव त्रिवारंजम्बा पुरुषशक्तयपेक्षया लघुपान पापेक्षयावा ॥ २५९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । अह्रस्तिरपोम्युपयन्त्रत्यहंत्रिषवणस्नानंकुर्वन् ॥ २५९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यः त्र्यहंउपवसेत् तु पुनःत्रिः अहः अपः अभ्युपयन् उपस्पृशन् त्रिःत्रितारं अधमर्पणं ऋतेच सत्यंचाभीदात्तपसोभ्यजायतेत्येवमादिस्रकं जम्वा सर्वैःपातकैर्विमुच्यते ॥ २५९ ॥

## यथाश्वमेधः क्रतुराट्सर्वपापापनोदनः ॥ तथाःघमर्षणंस्रक्तंसर्वपापापनोदनम् ॥ २६० ॥

- (१) मेघातिथिः । स्तृत्यर्थःश्लोकः ॥ २६० ॥
- (३) कुद्धृकः । यथाऽश्वमेषयागः सर्वयागश्रेष्ठः सर्वपापक्षयहेतुस्तथाऽधमर्षणसूक्तमपि सर्वपापश्रयहेतुरित्यय-'
  मर्पणसूक्तोत्कर्षः ॥ २६० ॥
  - (४) राघबानन्दः। अत्रार्थवादः यथेति ॥ १६० ॥
- (६) रामचम्दः । यथा अधमर्थणं सूक्तंपापमणोदनम् ॥ २६० ॥ हत्वा लोकानपीमांस्तीनश्चन्त्रपि यतस्ततः ॥ ऋग्वेदंधारयम्बिशोनैनः प्रामोति किञ्चन ॥ २६९ ॥
- (१) मेघातिथः । इयमपिस्तुतिः ऋग्वेदधारिणोरहस्यमायश्चित्तार्था । अग्येतु महापातिकसंयुक्तहत्यारभ्यरहः स्वार्थमपीच्छन्ति ॥ २६१ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । उक्तवक्यमाणसंहिताजपेषु ऋक्संहिताजपस्य । माशस्त्यंकथयितुपृग्वेदमेव स्तीति ह-त्वापीति ॥ २६१ ॥
- (३) कुझूकः । भूरादिलोकत्रयमपि हत्वा महापातक्यादीनामप्यन्तमभन्ग्वेदंधारयिकगदिः न किंक्लिप्समामो-ति । ऋग्वेदंरहस्यगायश्चित्तार्थमुक्तंततश्चरहस्यपापे कते ऋक्संहितांमस्त्रबाह्मणात्मिकामभ्यसेत् ॥ २६१ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच हत्वेति । लोकान् भुवादिश्रयम् । ऋग्वेदं रहस्य प्रायश्चित्तार्थम् । एनः पापं पापकलं न भुद्गे न स्तुतिमात्रम् ॥ २६१ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । धारयन् जपन् ॥ २६१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रीनिमांछोकान्हत्वा यतस्ततः अनुष्ठोमपतिष्ठोमतः अशन्ति विमः म्हन्बेद्धार्यकेनः क्रिक्-न्नामोति ॥ २६१ ॥

## ऋक्संहितांचिरभ्यस्य यजुवांवा समाहितः॥ साम्नांवा सरहस्यानांसर्वपापैः प्रमुख्यते ॥ १६२ ॥

- (१) मेधातिथिः । ऋगादिविशेषणात् ब्राह्मणनिवृत्तिः रहस्यानिसामान्यारण्यकाषीतानि ॥ १६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । संहिता मस्त्रभागः । यजुर्णामत्यत्रापि सरहस्येनान्वितमः । रहस्यमुपनिषद्धयः ॥ सा-स्रांसंहितां तथोनिसंहितांसामगीतिमः ॥ २६२ ॥
- (३) कुञ्जूकः। तदाह ऋगिति। ऋक्संहितांमस्त्रज्ञालणात्मिकांनतुमस्त्रमात्रात्मिकावनन्तरंबेदे त्रिवृतीति भरवदः मर्चात् यजुवांवा मस्त्रज्ञालणानांसंहितांसाम्नांवा ज्ञालणोपनिषत्संहितांवारत्रयमभ्यस्य सर्वपापैः ममुक्तोभवति॥ २६२ ॥
- (४) राघवाणन्यः । किंच ऋगिति । ऋक्संहितां मस्त्रबाह्मणात्मिकां तकौपनिषदागव्यतिरिकामः । एवं यकुर्वेन् दादौ । सरहस्यानां रहस्यमारण्यकं तद्यकानामः ॥ २६२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ऋग्वेदादीनां भयाणांसंहितां अभ्यस्य सर्वपापैः नमुख्यते ॥ १६२ ॥ यथा महाह्रदंशाप्य क्षिप्तंलोष्टंबिनश्यति ॥ तथा दुश्वरितंसर्ववेदे त्रिवृति मज्जिति ॥ १६३ ॥
  - (१) मेधातिथिः । त्र्यवयवस्त्रिवृदेकाकार्यत्वादवयवन्यवहारात् वेदीवेदान्तरस्यावयवः ॥ २६३ ॥ १८५

- (३) कुछूकः। सःगाधारमना त्रिरावर्ततइति त्रिकृत् यथा महाह्रदंत्रविश्य छोष्टविश्रीर्यते तथा सर्वेदुःश्वरितंत्रिकृति वेदे विनश्यति ॥ २६३ ॥
  - ( ४ ) राधवानन्दः । किंच यथेति । लोष्टं पांसुपिण्डम् । वेदेत्रिवृति वेदत्रयाध्यायिनि । निमञ्जति विनश्यति॥२६३
  - (५) नन्दनः। रोष्टंपृत्पिण्डम् ॥ २६३ ॥

ऋचोयजूषि चान्यानि सामानि विविधानि च ॥ एषद्गेयसिव्देदोयोर्वेदैनंसवेदवित् ॥ २६४ ॥

- (१) मेघातिथिः । तम्यवयवंदर्शयति आधानिमुख्यानीत्यर्थः । ब्राह्मणाभ्येयानिचमितानि । अत्रवापदक्रिनितानि विविधानि सामानि याण्यारण्यविभागेन ॥ २६४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अन्यानिचेति यजुषायुग्व्यतिरिक्तानां तन्मध्यप्रक्रितानायुचांच संग्रहः । विविधान्यश्च-रह्मयोगिगीतात्मकसमहत्राणि योवेदार्थतोपन्थतम् ॥ २६४ ॥
- (३) कुक्रुकः । त्रिवृत्त्वमैवाह ऋष्दति । ऋषऋद्वान्ताःयर्जूषि यजुर्मन्ताः सामानि वृहद्रभन्तरादीनि नानापका-राण्यन्यान्येषांत्रयाणांपृथक्पृथक् मन्त्रत्राह्मणान्येषत्रिवृद्देदोज्ञातच्योयएनंवेद सवेदविद्धवति ॥ २६४ ॥
  - ( ४ ) राधवानन्दः । त्रिवृत्त्वमेवाह ऋचइति । अन्यानि गीतिसामिमसानि च । एनं वेदत्रयसमुदायम् ॥ २६४ ॥
- ( ५ ) जन्दनः । कःपुनिरहित्रवृद्देरोभिषेतस्तमाह ऋषोयजूषिचान्यानीति । ऋषोयजूषि साम्।नि वेदः न ब्राह्मणानी-स्यर्थः ॥ २६४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ऋषीयभूषिसामानि त्रिबृद्धेदः एनं वैदत्रयस्य अभ्ययनं वेद संवद्वित ॥ २६४ ॥ आद्ययद्यक्षरंब्रह्म त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता ॥ सगुस्रोऽन्यस्त्रिवद्देदोयस्तंवेद सवेद्वित् ॥ २६५॥ [ एषवोभिहितः क्रस्त्रः प्रायश्वित्तस्य निर्णयः । निश्रेयसंधर्मं विधिविप्रस्येमंनिबोधत ॥ १ ॥ ] \*

[ पृथम्ब्राह्मणकस्पाभ्यां सहिवेदित्रव्यस्टतः ॥ २ ॥] ः

- ॥ इतिमानवेधर्मशास्त्रे भृगुघोक्तायां सं एकादशोऽभ्यायः ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
- (१) विद्यातिथिः । व्यक्षरमक्षरत्रयसमाहारओंकारआयंत्रह्मगुसंरहस्याधिकारेयथावदुपिहत्वाच्छव्दत्रह्मरूप-तयोपासम्कर्मत्वेनिविहतःपरवात्मवापकतयावागृद्योनतुङ्गानाक्षरत्वेन सहिलोकमितद्धओमित्यन्युपगमस्यायिलिन्नेपासं-कुषिता सर्वाण वर्णानीत्येवमादि तस्योपासना पुरस्तादुक्तित एवमोमित्येतदक्षरमुपासीतेतिपूर्वश्लोके मन्त्रार्थवेदनेन वे-दत्वमुक्तमनेनवेदान्तद्वानं कर्मवेदनन्त्वच्ययनविष्याक्षिप्तमेवेतिगसिद्धस् ॥ २६५ ॥
- मान्याक्रापिममुस्वतिस्ततुषिताध्याख्याहिमेयातियेःसालुमैवविधेर्वशात्कात्रिष्टिपाप्यांनयृत्युस्तकं ॥ शोणीदीमदनःसहार-महतीदेशांतरादाद्धतैत्रीणीदारमचीकरत्ततदतस्तत्पुस्तकेळेखितेः ॥ इतिभीमद्ववीरत्वामसूनुभद्दमेयातिभिविरचितएकाद-शोष्यायः ॥
- (२) तर्वज्ञणारायणः । आणं सर्ववेदादी पाठ्यत्वादायमः । स्यक्षरं अकारोकारमकारैः । अस तत्वाप्यहेतुत्वा-त् । प्रतिषिता अप्तर्भूता तस्य तत्सारत्वात् । गुष्तोनकःलेपित्कथनीयः । योवेदैनं उपास्यत्वेन ॥ २६५ ॥ सर्वज्ञनारायणकतो मन्त्रर्थविद्वतो गायभित्रविधिर्नामैकादशोध्यायःसंपूर्वः ॥ ११ ॥ ७ ॥ ॥

<sup>+ (</sup>क, ट, इ, राघ• ) १ ( ट, इ )

**स**• ११

(३) कुझूकः । सर्ववेदानामाध्यप्रस्रवेदसारमकारोकारमकाराग्यकत्वेन भ्यक्षरंयत्र त्रसोवेदाः रियताः सोन्यसि-बृद्धदः मणवाख्यागुद्योगोपनीयोवेदमन्त्रश्रेष्ठत्वाद् परमार्थाभिधायकत्वात्परमार्थकत्वेन धारणजपान्यां मोक्षद्वतत्वाच्य यस्तंत्वरूपतोऽर्थतश्य जानाति सवेदवित् ॥ प्रायम्बित्ते बहुमुनिमतालोचनाष्ट्रम्योक्तंसद्याख्यानंस्रलुमुनिगरांतद्वजध्यगुण क्षाः ॥ नैतन्मेधातिथिरभिद्धे नापि गोविन्दराजोब्याख्यातारोन जगुरपरेऽप्यन्यतोदुर्लभवः ॥२६५ ॥

इतिभीकुळ्कभट्टविरचितायां मन्वर्यमुक्तावल्यां मनुबृत्तावेकादशोऽभ्यायः॥ ११ ॥ ७ ॥

( ४ ) राघवानन्दः । अतिरहस्यं त्रिवृदाह् आधार्मित । प्रणवंश्यक्षरमः । गुह्मोध्यानजपाश्यांमोक्षहेतुत्वादितगोष्यः । त्रयी ऋगादिवेदत्रयमः । प्रतिष्ठितोपादेयत्वेनांगीकारेण सर्वावावसंतृण्णेति श्रुतेः । संतृण्णोपादानतया व्याप्तिस्पर्थः ॥ २६५॥

[ राष्ट्रवानन्दः । उपसंहरति एषइति । कर्मविधि कामतःग्रुखदुःखजनकप्रकारमः । नैःभेयसं यथासंभवं वैराग्यादस्पृष्ठांविना न मोक्षइति साध्यसाधनसंगतिरुत्तराध्यायेन ॥ १ ॥ ]

इति श्रीराघवानन्दसरस्वतीविरचितायां मन्वर्थचिद्रकायामेकादशोध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

( ५ ) नन्द नः । नकेवलमृग्यजुरसार्मावदेववेदिवित्कन्तुपणविवदपीत्याहः आध्ययध्यश्वरम्ब्रह्मेत ज्यक्षरमकारोकः । रमकारात्मकं योवदैनंसवेदिवत्मणवभ्यायीभवतीत्यर्थः ॥ २६५ ॥

इतिभीनन्दनाचार्यविरचिते मानवध्याख्यानएकादशोध्यायः॥ ॥ ५ ॥

(६) रामचन्द्रः । यदायं न्यक्षरं अकारोकारमकारात्मकं ब्रह्म यस्मिन् ब्रह्मणि त्रयी वेदत्रयी ऋग्यजुःसामा≁ त्रिका प्रतिष्ठिता सगुस्रोन्यिक्षकृद्देदः तं त्रिवृदात्मकं वेद सवेदवित ॥ २६५ ॥

इति श्रीरामचन्द्रभट्टविरचितायां मनुभावार्थदीपिकायांमकादशोध्यायः ॥ ११ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

#### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

### ॥ अय द्वादशोऽध्यायः त्रारभ्यते॥



चातुर्वेण्यस्यकःस्त्रोयमुक्तोधर्मस्त्रयानघ ॥ कर्मणांफलनिर्दात्तरांसनस्तस्वतः पराम् ॥ १ ॥

(१) मेघातिथिः । आयोर्धःश्लोकः शास्त्रार्थपरिसमाप्तिदर्शनेनाधिकाकांक्षानिवस्पर्थः कलपहणंसामान्यार्थ ए-तावन्तःस्मार्ताधर्मायस्मिन् शासे रहश्यपर्यन्तउपदिष्टाम् शिष्यमुखेनाचार्यस्यैवकृत्स्वकारिता शासस्यनितपायते नविव-क्षिता नात्रशिष्याचार्यवस्तुतःप्रतिषक्तस्ययुण्यकार्ययुग्यमेवंविभजति । धर्मशब्दश्यकर्तव्यतावयनोविधिप्रतिवेधसपूरुमनुः वदति तेनकर्मफ्रव्संबन्धोऽनुकोऽपीत्रक्रभ्वैमितपाचते क्रन्सोधर्मउक्तस्वया विधिपतिबेधापेक्षया वचनमुपपन्नंभवति । क .स्यपुनः कर्मणः फलसंबन्धोजिङ्गास्यते येनोच्यते कर्मणांफलनिर्दृत्तिशंसेति । यावता तावन्ति तावन्तित्यानि शास्त्रनोदितत्वा-देविक्रियन्ते नतेषांफलमिसंधेयं नहि तानि फलार्थानि यान्यतुल्यानि तत्रापि प्रतिकर्मगयशः फलान्युक्तान्येव वारिबस्तु-प्रिमामीति त्वर्गीयुश्वेत्यादीनि यत्रापिनोक्तमिवमन्येत त्रवापित्वर्गादिसाधितमेव । यानिजातकर्मादीनि संस्कारकर्माण तानि संस्कार्यविशेषोक्तस्यिकयाप्रहेनैवप्रहानित नार्ष्ट्रमाकांक्षन्ति। यान्यपि नैमित्तिकानि द्रध्यशुद्ध्यादीनि चाण्डालस्य-र्शनलानादीनि तान्यपि दृष्ट्रयोजनान्येव शुद्धये हि तानि कियन्ते अशुद्धेर्व्यवहारप्रतिषेधात् । पायश्रितानिचानन्तरम् क्तमयोजनान्येव अतीनविद्यः कस्य कर्मणःफलमभिजिबास्यते। प्रतिषेधानांशरीरजैः कर्मदौषेः कते तेषामेववक्ष्यमाणत्वा-नथापतिषेधानुष्ठान विपशास्त्रचीदितमेद । नचतत्रफलार्थित्वेहि न सर्वविषयोधिकारः स्यात् अभितावाधिक्रियेत उच्यते नैवात्रनादशंफलमभिधीयते यत्कास्यते अनिष्टफलदर्शनमत्रक्रियते नैवतत्कास्यते नैवचकश्विदनिष्टमाप्तिमच्यस्यतः सर्व-विषयतासिद्धिः । यदप्युच्यते शास्त्राचीदिर्तप्रतिषेधानुष्ठानिकयते अत्यल्पिमदमुच्यते एवंतत्र नानुष्ठानिमित सर्वमेवशास्त्रनो-दितंकियते किन्तुतच्छाक्षंप्रकाधिनः कस्यचित्कर्तध्यतांस्थापर्यात कस्यचिदन्तरेणप्रक्रनेमित्तिकत्वेन रहतु यायजीव-मिवनिमित्तभूतेरभावात्किमर्थेपतिषिद्धनिक्रयतद्द्यपेक्षा प्रत्यवायम् दश्यते । जिघांसया ब्राह्मणस्य नर्कमतिषयते ननुष-यत्प्रतिविदं ब्राझणवधादि नतच्यासचोदितं शास्त्रनोदिनस्य हि शास्त्रीयेण फलेन संबन्धोयुक्तः यथात्वर्गकामोयनेतेतिशास-त्मेहियागस्य कर्तव्यताप्रतिपत्तिनांन्यतः इहत् देशदिना छौकिको प्रवृत्तिरशास्त्रीया नवांशास्त्रीयस्य शास्त्रीयेण पक्षेत्रन संबन्धो-न्याच्यः । यदप्युक्तमुपेक्षायांत्रत्यवायःत्रदर्शितद्ति किमित्यत्राकांक्षा यावता द्विवन्तंत्रवर्तमानस्य नकर्तध्यमितिशास्त्रतोऽ-वगतिर्जायते तावता वाक्यार्थसमाप्तिः किमत्र पदमस्ति यदाकांक्षीत एतद्विविच्यमानंमहान्तंपन्यविस्तरमाक्षिपति । सक्षे-पस्त्वयनहिंश्याकृतानीति मतिषेधविधेःप्रतिषेधीभावार्थः कर्नृकरणइतिषश्रूयते । तमविधिस्ताविष्योज्यविषयाकांका तत्रनियोज्यस्येयमवगतिर्भवति । मयैतत्कर्तथ्यंनार्थस्तभनियुक्तः पुरुषनियोगरूपत्वाद्विषः सवार्थानयोज्योस्निक्याह्वे क्छक्षणयामवृत्त्यार्थेनप्रवर्तमात् हिसात्रभावोपदेचेन सम्बद्धतः यःत्वेच्छ्यावृतने प्रवर्तते सहन्यादिति । वर्षेतेन युग्यते स-समविधेविषयः । नचेति शूर्येषु मावार्थस्यान्यतःशाग्नवात्युर्वोपछश्चात्र्वेत्रविषयत्वेत विधेःसंवन्यः । यकार्योतिः येज्यः सनतीर्थत्वेन नियोज्यभावमात्मनः प्रतिपद्यते यावत्तद्विषयस्यप्रतिषिध्यमानस्य नानिष्टफलतामध्यवस्यति तथा-हि लोके ब्युत्पत्तिः । सभ्यायांगुलिर्देथेतिवदनप्रतिषिद्धे तदित्रिक्षेण तदन्ष्रीयमानमनर्थहेतुत्या प्रतिपन्नतत्रलिक्किंग्यु-त्पत्तिमवष्टज्यहेत्वन्तरमुपन्यासमहित नचाश्रुताष्यिनष्टफलता प्रतिषेधसामध्यात्कन्पयितुंयुक्ता किंपुनर्यत्रश्रूयतएव न-हिश्रुतस्योत्सर्गोन्याय्यः नचात्र वादमात्रीपलक्षकत्वंनरकादिफलश्रुतियुक्तमुक्तेन न्यायेन फलापेक्षान्वयःसकाशात् । कि-चार्यवादाविधिविशेषाभवन्ति । नचहकश्रिद्धिधःश्रुतःमकृतोवा कर्मफलसंबन्धस्यैव प्राधान्येन प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् । नद्यत्र कर्माणि विधीयन्ते अतश्रतेषांफलसंबन्धउच्यते । नचैतावता भवन्ति वाक्यशतान्यनर्थकानि भवन्त्वहंन्तुस्वृति-कारणंतावदेतद्दर्शनं नद्यन्यथैतानि वाक्यानि ब्याख्यातुंशक्यन्ते । अविधिशेषद्दहनास्ति गुणवदिनैतद्याख्यानं शास्त्रका-गणामिष भ्रान्तिर्रितचेन्न नैवंवादिनआत्मनःप्रकर्षतोमहर्षीनवजानते । अध्यापमनदिति संबोधर्ननिष्कल्मषतया स्तुत्यर्थ-शंसेतिवाग्यतोवर्तते ॥ १ ॥

- (२) **सर्वज्ञनाराय**णः । श्रीगणेशायनमः । कर्मनिर्णययोगमुपऋमते । चातुर्वण्यस्येति मुनिप्रश्ननिबन्धनेनाकां-क्षितत्वं वक्ष्यमाणस्य दर्शितमः । कर्मणां सुकृतदुष्कृतानां फलस्य निर्वृत्ति निष्पत्तिमः ॥ १ ॥
- (३) कुछूकः । हेपापंरहित ब्राह्मणादिवर्णचतुष्टयस्य सान्तरप्रभवस्यायंधर्मस्त्वयोक्तः इदानींकर्मणांशुभकः रुप्राप्तिंपरांजन्मान्तरप्रभवांपरमार्थहरामस्माकंब्रहीति महर्षयोशुगुमवोचन् ॥ १ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तेर्थे त्वमेधावित्वप्रकटनार्थं पृष्किति चातुर्वण्यस्येति । तत्त्रकटने हि गुरुणां विद्यादाने-च्छा स्यादिति । फलनिर्वृत्ति शुभाशुभफलपार्भि शंस कथय तत्त्वतः परांमुक्तिच तत्त्वधीसाध्याम् सतादशः मित्रज्ञाकारौ भगुरुवाच इति त्वयं कथयित याज्ञवल्कपंमुनिश्रेष्ठमितिवत् । मानवीमनोःशिष्यः ब्राह्मणत्वादस्य । कर्मयोगस्य कर्भेव योगः पुंसः फलयोगिसाधनत्वादस्य कायादिसाध्यस्यः निणय येन कायादिना यत्कर्मजन्यते येनभुज्यते यत्फलंचेति ॥ १ ॥ २ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रनः । शाधि नस्त्वं ततः परं फलनिवृत्तिफलोदयम् ॥ १ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कर्मणां फलनिर्वृत्तिनिष्पत्ति नः अस्माकं शंस कथय तत्त्वतः परांउत्कृष्टांनिर्वृत्ति ॥ १ ॥

## सतानुवाच धर्मात्मा महर्षीन्मानवोभृगुः॥ अस्य सर्वस्य श्रणुत कर्मयोगस्य निर्णयम्॥ २॥

- (१) मेघातिथिः । पृष्टपितवचनमेतत् यदहंपृष्टः शणु तत्कर्मणोयोगमितिसंबन्धः सचप्रकतत्वात्फलेनैव विश्वेयः ॥२॥
  - ं ( ३ ) कुङ्ककः। सधर्मप्रधाने।मनोरपत्यात्मा भृगुरस्य सर्वस्यकर्मसंबंधस्य फलनिश्चयंशणुतेति तान्महर्षीनब्रवीत् ॥२॥
  - ( ५ ) नन्दनः । अस्यकर्मयोगस्य युक्तस्यकर्मानुष्ठानस्य निर्णयंफलविशेषनिर्णयम् ॥ २ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । कर्मयोगस्य संबन्धस्य निर्णयंश्णुत ॥ २ ॥

## शुभाशुभफलंकर्म मनोबाग्देहसंभवम् ॥ कर्मजागतयोनृणामुत्तमाधममध्यमाः ॥ ३ ॥

(१) मधातिथिः । शुभस्य निर्देशोरष्टाग्ततयामनोवाग्व्यापारविष्यर्थोवा मनसोवाचोदेशस्य संभवति कर्मशब्दो नचेज्यामेवकायपरिस्पन्दे वर्तते. किंतिहि कियामात्रयोगभ्यानवचनात्मकेऽपि फलशब्दः प्रत्येकमिसंबभ्यते । शुभमशुभ- फलंचनैवंविश्वेयंकायय्यापरसाधनादिवत्कर्मानुष्ठानाच्छुभाशुभफलगक्षिः अपितु मनोवाकायसंभवादप्येवमेव तत्मादिप वि-विधारकर्मणस्तुविधीयतेपःलप्राप्तिः ॥ ३ ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । उत्तमा धर्मात् । अधमा पापात् । मिश्रा मध्यमा नात्युत्तमा नाधमा गतिः ॥ ३ ॥
- (३) कु:ख्रुकः । मनोवाग्देहहेतुकंकमं विहितनिषिद्धरूपंसुखतुःखफलकंतज्ञन्याएव मनुष्यतिर्यगादिभावेनोत्कष्ट-मध्यमाधमापेक्षया मनुष्याणांगतयोजन्मान्तरपाप्तयोभवन्ति । कर्मशब्दश्यात्र न कायनेष्टायामेव किन्तु ममेदंखमिति संक-स्परूपयोगादिष्यानाचरणादावपि क्रियामात्रे वर्तते ॥ ३ ॥
- (४) राघवानन्दः । तदेवाह शुभेति । शुभं सुखं दुःखाभावीवा अशुभं दुःखं तएवफले यस्य कर्मणस्तत्कर्मकर्मत्व-मिन्द्रियमः त्रजन्यत्वं तेनमनआदेः संग्रहः देहीपोन्द्रियाश्रयतया कर्महेतुर्नस्वरूपतीमृतदेहे व्यभिचारात् । उत्तमाधममध्यमाः देवतिर्यक्षनुष्यादिरूपाः गतयोजन्मानि जातीर्वा ॥ ३ ॥
- (५) नन्द्नः । शुगमशुभफलंचेतिद्विविधंकर्मेत्युक्तंशुभाशुभकर्मेति । तस्याधिशनंत्रिविधमनोवाद्रेहसंभविमिति शुभफलमशुभफलचप्रत्येकंत्रिविधमित्युक्तं उत्तमाधममध्यमाइति कर्मजागतयः कर्मफलानि ॥ १ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । मनोवाग्देहसंभवं शुभाशुभफलरूपम् ॥३॥

तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यिधष्ठानस्य देहिनः ॥ दशलक्षणयुक्तस्य मनोविद्यात्पवर्तकम् ॥ ४ ॥

- (१) मेधातिथिः । ननुच दण्ड्यान्यजेत नहिंस्यादिति शुभमशुभंचते सर्वे कायव्यापारसाध्ये तदानेनात्मनः खत्विन्नृत्तिः परस्यच खत्वसंपादनंतच्चपूर्वदक्षिणेन हम्तेनित्यादिविहितं यागेपि प्रयोगरूपोऽवश्यान्तः कायव्यापार-निर्वत्योभवित एवंसंघातदण्डाद्यविद्यानु कायिकतया प्रसिद्धेव तव कितत्कर्मयन्पनसः संभवत्यतआह अर्थस्यास्यमनोवि-चात्मवर्तकं मनसोहिव्यापाराः सर्वदर्शनादयः। नचित्रव्यतस्यु भोतिकोव्यापारः तथाहि प्रथमतावन्मनसायमर्थसंपश्यत्ययमी-दश्यवतस्यवस्तुनः सुखंदुःखंवास्यकारणात तत्यायत्ते कृथमतन्पनः संपद्यते ततोऽध्यवस्यृति संपादयाम्यतोनेदिमिति तत्र-उदरेक्तियाप्रधाने कायपरिस्पन्दरूपवाण्यवहारश्यातः सर्वस्यमनः प्रवर्तकंप्रेक्षापूर्वकारिणः अबुद्धपूर्वन्तुनावश्यंसद्दर्शनादयः पूर्वभाविरूपस्य ताद्रूप्येण यहणंयथामेघवणंसादश्यात्पानकबुद्ध्याप्रवृत्तिः सन्तमःसंभवात्त्यापरस्थिचन्यनुरैवोपित-पतितं यथास्रमस्य हस्तसंचारपार्थ्वपरिवर्तनादिना मशकादिपाणिवधस्तत्रापिकरृत्वमुपपादितं प्रायश्यित्तेषु प्रवृत्तिहेतुर्विविधस्यवाङ्मनःकायसाधनभेदेन व्यधिष्ठानस्योत्तमाधममध्यमगितभेदेन दशलक्षणयुक्तस्यमनः कायकर्मणोः प्रत्येकत्रे-विध्यवाद्यस्यत्विष्ठं एतानि दशलक्षणानि तान्युपरिष्ठाद्दक्ष्यित् ॥ ४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिविधस्य गतिभेदात् अधिश्वानस्य मनोवाक्कायानांकर्महेनूनामधिश्वानस्याश्रयस्य देहिनः वक्ष्यमाणदशस्ययुक्तस्य मनएव प्रवर्तकविद्यात् । वाग्देहयोर्गप तद्विनाऽप्रवृत्तेः व्यापारविशेषापेक्षया प्रवर्तकिमित्यु-क्तमः । यहा देहिनइतिव्यधिकरणं देहिनः सबन्धि यत्कर्म तस्थैत्यर्थः ॥ ४ ॥
- (३) कुःह्यूकः । तस्य देहिसंबिन्धनः कर्मणउत्कृष्टमध्यमाधमतया श्रिःमकारस्यापि मनोवाकायाश्रितस्य वक्ष्यमा-णदशक्षणांपेतस्य मनएव मवर्तकंजानीयात् । मनसा हि संकिल्पितमुच्यते क्रियते च । तथातैत्तिरीयोपनिषदि तस्माधन्यु-रूषोमनसाऽभिगच्छति तद्वाचा वदति तत्कर्मणाकरोतीति ॥ ४ ॥
  - ( ४ ) राघवान-दः । कतिसंख्यस्य कत्यिधशनस्य कित्रक्षणस्य कित्रवर्त्यस्यैतागतयोभवन्तीत्यतआह तस्ये-

ति । तस्य देहिनोजीवस्य विविधस्य सात्त्विकादिभेदिभिन्नस्य देवादिभेदिभिन्नस्य वा प्यधिष्ठानस्य मनोवाय्देहाअधिष्ठानं यस्य तदाश्रितस्य वक्ष्यमाणपरद्वव्येष्वभिष्यानिप्त्यादिदशलक्षणयुक्तस्य दशविधकर्मणइतिव्यधिकरणे षष्ट्यो । मनः संकल्पविकल्पात्मकं प्रवर्तकंविद्यादित्यक्यः । यन्त्रनसा ध्यायित तद्वाचा वदित कर्मणा नेपपादयतीति [स्पृतेः] भनःपूर्वकृत्वात्कर्मषात्रस्य मनसा वा अग्रे संकल्प्यायवाचा ब्याहरतीतिभृतेः ॥ ४ ॥

- ( ५ ) चन्द्रनः । त्रिविधस्योत्तमाथममध्यमस्य श्यथिशनस्यमनोवाग्देहाश्रयस्य वक्ष्यमाणदशस्त्रशायुक्तस्य कर्मणः श्वतंकंकर्म देखिनोमनसैव यन्त्रनसा ध्यायति तदेव वेदति कराति चेति ॥ ४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । इह तस्य देहिनः तत्संबन्धिप्रवर्तकंमनःविद्यात् कीदशस्य तस्य त्रिविधस्य उत्तममध्यमाधम-रूपस्य पुनःकीदशस्य व्यथिष्ठानस्य मनोवाक्कायानामधितिष्ठन् अस्य पुनः बक्ष्यमाणलक्षणमुक्तस्य ॥ ४ ॥

#### परद्रव्येष्वभिध्यानंमनसानिष्टचिन्ननम् ॥ वितथाभिनिवेशश्व त्रिविधंकर्ममानसम् ॥ ५ ॥

- (१) मेधातिथिः । अभिष्यानंनाम परद्रव्यविषयेण्यांबुद्ध्या परद्रव्याभिभवानुचिन्तनं कियदश्वगोधनंकियद्वाजाविकमिति च विभवोऽश्वाः धिग्दैवंकरमादरयेयती सम्रद्धिः । अथचकथनामैतस्यापहरेयमथसाधुर्भवितः यद्येतस्यतन्त्रभः
  वित । अन्येत्वाहुरेतद्धनंसमिभभवत्यनिष्टचिन्तनपरस्येत्यभिसंबद्यन्ति । परवधीपायचिन्तनंयदि न्नियते तन्ममौस्त्विः
  तिवा । ननुच परद्व्याभिष्यानभीदशमेवोक्तमनेनैवसिद्धेतदनर्थकं सामान्यशब्दोद्धयं यदनिष्टमनभिनेतंत्ररस्य तन्नचिन्तः
  नीयं धननाशोपि परस्य नैवष्टः एतद्धयाच्च किंचनपरस्येत्येतन्त्व्याहरन्ति । अनिष्टंच यत्मतिषिद्धंतद्याचक्षते अस्मिन्ति
  पक्षे परद्वव्याभिष्यानं प्राधान्यार्थमेव एवंवितथाभिनिवेशोपि । पूर्वपक्षार्थस्य सिद्धान्तत्वेनयहणंविद्यानवादोविदांगमाग्यं अनात्मतायहद्दयेवमादि । अन्येतु नित्यनिरामिषद्वेषमाहुः इयंच त्रिविधाऽकुशालामानसीप्रवृत्तिः अतोन्याकुशला अस्पृह्णपरस्थिषु द्यासर्वसन्त्वेषु अद्धाधर्माद्यस्तित्वादिषु तथाचभगवान्त्यासः ॥ अनिभध्यापरस्थिषु सर्वसत्वेषु सौद्धदं ॥ धर्मिः
  णांफलमस्तीतित्रिविधमनसास्मरेत् ॥ ५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अभिभ्यानं स्वान्यननुमत्या आदातुंयतः । अनिष्टचिन्तनं पराभिघातचिन्तनम् । वि-तथामिनिवेशोर्गमभ्यायहः परलोकोनास्ति नास्तिपरलोकइत्यदिदृढमत्ययः ॥ ५ ॥
- ( ६ ) कुद्भूकः । तानि दशलक्षणानि कर्माणि दर्शयितुमाह परद्रव्येति । कथंपरधनमन्यायेन गृह्णामोत्येवंचिन्तनं-मनसा ब्रह्मवथादिनिषद्धाकांक्षा नास्ति परलोकः देहएवात्मेत्यतद्रह्भ इत्येवंचिःप्रकारमशुभफलमानसंकर्म । एतस्रयविष रीतमुद्धिम त्रिविधंशुभफलमानसंकर्म शुभाशुभफलकर्मेत्युभयस्यैव प्रकान्तत्वात् ॥ ५ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । तत्र मानसं कर्म संकलयति परेति । अभिष्यानं जिघृक्षा अनिष्टचिन्तनं ब्रह्मवधादिचिन्तन् नम् । वितथाभिनिवेशः नास्ति परलोकइति ॥ अनिभध्यापरखेषु सर्वसस्त्रेषुस्रोत्दरम् । धर्मिणांफलमस्तीति त्रिविधंमनसा स्नरेहिति ॥ व्यासोक्तः । एतद्विपरीतोमनोध्यापारीनरकहेतुः ॥ ५ ॥
  - (५) नन्द्रनः । अभिभ्यानंजिष्का ॥ ५॥
- (६) रामचन्द्रः । परद्रव्येषु मनसा अभिध्यानं मनसा अनिष्टचिन्तनं वितथाऽअभिनिवेशः नास्ति परलोकर्तिन्यहः एति पविधेकमे मानसं मनसा छतम् ॥ ५॥

### पारुष्यमतृतंचैव वैशून्यंचापि सर्वशः॥ असंबद्धप्रलापश्व बाह्ययंस्याञ्चनुर्विधम्॥ ६॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पारुष्यं परपीडाजनकोश्चारणम् । पेशूप्यं परगुणासहिष्णुत्वेन सदीनतावसनम् । अनि-बद्धप्रलापोमिश्याभाषणम् ॥ ६ ॥
- (३) कुङ्कृष्कः । अमियाभिधानमसत्यभाषणंपरोक्षे परतूषणकथनंसत्यस्यापि राजदेशपौरवार्तादेनिकयोजनंवर्णः निमत्येवंचतुःमकारमशुभफलंवाचिककर्मभवेत् । एतिङ्क्परीतंमियसत्यपरगुणाभिधानेश्रुतिषुराणादौ च राजादिचरितकथर्न-शुभफलम् ॥ ६ ॥
- (४) राघवानम्दः । वाचनिकं संकलयति पारुष्यमिति । म्लेष्णपुत्रीसीत्यादि रूक्षमापिता । अरहाश्रुतभाषणम-मृतम् । पेशून्यं परिछद्रप्रकटनम् । असंबद्धमलापश्च फलाहेतुः सत्यस्यापि राजपीरवार्तादेनिष्प्रयोजमस्य वर्णनम् ॥ ६॥
- (६) रामधन्द्रः । पारुष्यं ॥ पारुष्यमितवादःस्यादित्यमरः । अनृतं पैशूष्यं परगुणासहिष्णुत्वेन तजीनतापादनं । असंबद्धप्रलापः ॥ प्रलापोऽनर्थकंदच्दत्यमरः । एतच्चतुर्विधंवाद्मयं स्यात् ॥ ६ ॥

#### अदत्तानामुपादानंहिंसा चैवाविधानतः ॥ परदारोपसेवा च शारीरंत्रिविधंस्टतम् ॥ 🤒 ॥

- (१) मेधातिथिः । शास्त्रीयाप्राधान्यतयास्यादत्तानामसद्भ्यउपादानंदुष्टंचैव तथाकुमार्यादिपरदारादावपिविपरी-सभर्मादानंपरित्राणमिन्द्रियसयम्भ । इदंमनोषार्थेहभेदेन दशविधं प्रदूत्तिकुशलाकुशलविभागेनविशतिप्रकाराः॥ ७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । स्वास्यदत्तानां धनानां स्वभोगसाधनत्वेन व्यापारणम् । भार्यायां न स्वामिसंबन्धोऽतः परदारोपसेवायाः पृथगुक्तिः । एवंचैते दशाधमहेतवः । एतदकरणसंकव्पाअपि दशैव धमहेतवोऽर्थादुक्ताः । तेच मान-सवाधिकशारीरमितयोगित्वाधानसादयः । अतएव प्रागुक्तं शुभाशुभफलंकमं मनोवाग्वेहसंभविमित ॥ ७ ॥
- (३) कुःह्युकः । अन्यायेन परस्पयहणमशास्त्रीयहिंसा परदारगमनिम्येवंत्रिःशकारमशुभकलंशारीरंकमं एतिष्य-रीतंत्रयंशुभकलम् ॥ ७ ॥
- (४) राष्ट्रवानन्दः । कायिकं संवृद्धाति अद्तेति । उपादामं स्वीकारः तद्य्यस्यापेन । हिंसा अशासीया । पर-दारोपसेवा भोग्यत्वेन परस्रीसमीपोपगमनम् ॥ ७ ॥
- ( ५ ) नम्बनः । विधानतोहिंसा शास्त्रविद्तिहिंसा एतद्दैपरीत्येन शुभस्य कर्मणोपि दशलक्षणत्वमर्थादुक्तिनित वे-दित्तव्यमः॥ ७॥
- (६) रामचम्द्रः । अक्तामां उपादानं त्वीकारः अविधानतः। इसाचैव यद्गीयपशुहिसायानिषदित्वाभावात् विविधंशारीरंकर्गं स्पृतमः ॥ ७ ॥

मानसंममसैवायमुपभुद्धेशुभाशुभम् ॥ बाचा वाचा कृतंकर्म कायेनैव च कायिकम् ॥ ८ ॥ [ त्रिविधंच शरीरेण वाचाचैव चतुर्विधम् ॥ मनसा त्रिविधंकर्म दशधर्मपथा स्यजेत् ॥ १ ॥ ] \*

(२) मधातिथिः । परस्यमनस्तापीयेनमध्यते कर्मणा ततीमानसंदुःखमामीतीतिकेचित् । वयन्तुरूमो यिचि चमानसमुक्तततीमनीदुःखाप्तिरेवमुत्तरयोरिष ॥ ४॥

<sup>(</sup>६) असंबद्धमलापभ=अनिबद्धमलापभ ( सर्वश्व• )

- (२) **तर्वज्ञनारायणः** । मनसा शोकायनुभवेन । वाचा परमयुक्ताक्रोशादिना । कायेन स्याभ्यश्च देविना । वृतं पुण्येऽन्यूसम ॥ ८॥
- (३) कु ख़ूकः । मनसा यत्सुकतंदुष्कतंवा कर्म कतंतत्फलंसुखदुःखरूपमिह जन्मनि जन्मान्तरे वा मनसैवायमु-प्रभुद्धे । एववाचाकतंशुभाशुभंबाग्दारण मधुरगद्रदभाषित्वादिना शारीरंशुभाशुभंशरीरद्दारेण सङ्चन्दनादिमियोपभोगध्या-भितत्वादिनानुभवति । तलात्मयकेन शारीरमानसवाचिकानि धर्मरहितानि च वर्जयेन्न कुर्याच ॥ ८॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । मनआदिजनितकर्मफलभोगोपि मनआदिभिरित्याह मानसमिति । तूर्णांभूतस्यापि मनस्या-**कालाकं दुःस्तं सुस्रमध्येवं मानसं । । वाचनिकं परोक्तपरुषादिवाक्योत्थं अग्निचन्दनादिजंकायिकम् ॥ ८ ॥
  - ( ५ ) चन्द्रनः । कर्मफलभीरौरवाद्वुभुक्तमः ॥ ८ ॥
- (६) राजचन्द्रः । मानसंश्रुभाश्रुभं कर्म मनसोव्यिभचरिण कर्तकर्म अयं पुरुषः मनसैवीपभुंके । वाचा कर्तश्रुभा-श्रुभं सर्ववाचावचर्सवीपभुंके । तु पुनः कायिकं देहेन क्रतंश्रुभाश्रुभं कायेनैवीपभुंके ॥ ८ ॥

शरीरजैः कर्मदेषिर्याति स्थावरतांनरः॥ वाचिकैः पक्षिम्यगतांमानसैरन्त्यजातिताम् ॥ ९॥

[ शुनै: प्रयोगेर्देवत्वंच्यामिश्रेमीनुषोभवेत् ॥ अशुनै: केवलैश्वेव तिर्यग्योनिषु जायते ॥१ ॥ \*
बाग्दण्डोहिन्त विद्यानंमनोदण्डः परांगतिम् ॥ कर्भदण्डस्तु लोकांस्नीन्द्वन्यादपरिरक्षितः ॥ २ ॥ 
बाग्दण्डोः यभवेन्मीनंमनोदण्डस्त्वनाशनम् ॥ शारीरस्य हि दण्डस्य प्राणायामोविधीयते ॥३॥ ऽऽ

### भिदण्डं धारयेकोगी शारीरंन तु वैणवम् ॥ वाचिकं कायिकं चैव मानसंच यथाविधि ॥४॥]

- (१) मेधातिथिः । भूयस्त्वाभित्रायमेततः । त्रायेणैतासांजातीनामेतानियथाविभागंनिमित्तानि । नत्वयंनियमः तथा मेहापातिकनंतिर्यक्पर्यटन्तीतिवक्ष्यतीति पक्षिष्टगयहगंतिर्यग्जातिमात्रगदर्शनार्थमः । मनोवाकायकर्मणामुत्तरोत्तरस्य गुरुत्वत्रदर्शनार्थपरमः ॥९॥
- (२) त्तर्वज्ञनाराधणः । शरीरनैः प्रचुरैः । एवमन्यत्रि तद्विशेषेक्तु श्वश्यक्तरखरोष्ट्राणामितिवक्ष्यति । अन्त्यजातिर्ता बाण्डाकत्वादिमः ॥ ९ ॥
- (३) कुछूकः। यद्यपि पापिष्ठानांशारीरवाचिकमानिसकान्येव त्रीणि पापिनि संभवित तथापि सयदि शयशो-ऽषमीव सेवते धर्ममन्पमिति बाहुन्याभिमारेणेतिय्याख्यातं बाहुन्येन शरीरकर्मजपापेर्युक्तः स्थावरत्वंमानुषः नामोति बाहुन्ये नवाकृतैः पक्षित्वंस्गत्वंवा बाहुन्येन मनसा रूतैश्वाण्डास्त्रव्विपामोति॥ ९॥ :
- (४) राष्ट्रवाणन्यः । कसारकीरशंफलमुत्पर्लामितिविवेषयन्ताह् शरीरेति । तत्रादी रेष्ट्रप्रधानैः स्थावरतां दुःसै-क्योनितरुगुरुमलतात्वमः । एतःचत्यन्ताभ्यासपरं अथाप्येकलिहनइत्यादिश्रुतौताक्शिल्यमत्ययदर्शनातः । अन्त्यजाति तांचण्डालादियोनि श्वयोनिचण्डालयोनिचेतिश्रुतेः । पूर्वाभ्याये तथाञ्चानाधिना पापकत्सं रङ्गति वेरविदित्युक्तं तसुङ्गानं वैराण्यशमदमात्मानात्मविवेकसाभ्यं तस्ताक्षान्त्रात्रात्वउपरतिस्तितश्चःसमाहितोभूत्वाआत्मन्यवात्मानंपश्येदितिशुतेः ।

तत्र वैराग्यार्थं गतयः स्थावरान्ताउपन्यस्ताः । संसारोतीव कष्टतरोयत्र जन्ममरणग्वाहेरनिशमुखमानं वन्भमीति स्था-वरादियोनिषु माणश्चमात्रमिति ॥ ९ ॥

- ( ५ ) नन्दनः । शेषस्य कर्मणदृहलोकेपळविशेषमाह शरीरजैरिति । यक्षिष्टगपहणंतिर्यक्जातिपदर्शनार्थमः ॥ ९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भनोवाकायकतं कर्मणः फलमाह् शर्,रेति । मानसः कर्मभः अन्त्यजातितां याति ॥ ९ ॥

बाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथैव च ॥ यस्यैते निहिताबुद्धौ त्रिदण्डीति सउच्यते ॥१० ॥

- (१) मेधातिथिः । दमनंदण्डः वाचोदण्डःपारुण्याप्रवृत्तिरेवमुत्तरयोर्तपः । यस्यैतंदण्डाबुद्धौनिहितानैतण्मयाकर्त-रूपामिति योनस्खलति सन्निदण्डीत्युच्यते नत्वनायौगुरुकाष्ठदण्डंधारयति ॥ १० ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वाग्दण्डोवाचाऽपापकरणम् । एवमुत्तरत्र । नियतान्यवस्थिताः । सउच्यते नतु वैणवद-ण्डत्रयवत्तामात्रेण ॥ १० ॥
- (३) कुङ्गकः । दमनेदण्डः यस्य वाद्यनः कायानांदण्डानिषिद्धाभिधानासन्तकःषप्रतिषिद्धय्यापारःयागेन युदा-ववस्थिताः सन्निदण्डीत्यच्यते । नतु दण्डत्रयधारणमात्रेणेत्याभ्यन्तरदण्डत्रयमशंसा ॥ १० ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रादौ सार्थवादं दमं विधत्ते वागितिहाभ्यामः दण्डोदमोनियमनिमिद्वयाणां विषयेभ्यः वान् क्छन्दः कर्मेन्द्रियोपलक्षकः । कायशब्दोज्ञानेन्द्रियोपलक्षकः । वागादिविना कायेन कर्मान्तरादष्टेः । निहिताः, विषयिन्यविन् वयपरित्यागेनाविद्यातः कचिन्यियताद्विपाठः । सित्रदण्डीति स्तूयते ॥ १०॥
- (६) रामचन्द्रः । वाग्दण्डः असद्दचनालापे अवधारणा मौनिमत्यर्थः । अथानन्तरं मनोदण्डः विषयेषु निरी-इत्वं । कर्मदण्डः शुभागुभिक्तियाशून्यत्वं । एते यस्य नियताःदण्डाबुधैःसिन्नदण्डोत्युच्यते ॥ १० ॥

त्रिदण्डमेर्तान्मिक्षप्य सर्वभूतेषु मानवः॥ कामकोधौ तु संयम्य ततः सिद्धिनियच्छति ॥ ११ ॥

- (१) मधातिथिः । त्रयाणांदण्डानांसमाहारस्तिदण्डं पात्रादिदर्शनादस्तियांभाषणात । स्दानिक्षण्यवृद्धीकृत्वा सर्वभूतेष्वधातकत्वंचाविश्यतं त्रिदण्डंवानिहितं कामक्रीधयोःसंयमः सुसाधुस्ततः सिद्धिमोक्षाख्यांगच्छिति प्रामोति । आध्यात्मिकत्वोपन्यासउपक्रमोयं कस्यपुनरेषासिद्धिः कस्यवान अत्रविकारकर्मफळानां भोक्तृत्वंभस्मान्तंशरीरं नचततो यमुक्लभामहे तेसवेंधर्माधर्मेष्विधकारिपुरुषं वद्शियतुकामः मारभते ॥ ११ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। सर्वभूतेषु विषयेषु । कर्मत्रयमतियोगिकत्वादण्डत्रयमपि तद्दिषयकमुक्तम् । तिमिक्ष-व्य । नियम्य आत्मनि व्यवस्थान्य वाचिकाः ॥ ११ ॥
- (३) कुछूकः। एवनिषिद्वागादीनांसवंभूतगोद्दरतया दमनंख्य्वेतद्दमनार्थमेव कामक्रोधी तु नियम्य ततोमी-सावावाभिक्सणांसिदिमनुष्योक्षभते॥ ११॥
- ( ४) राघवानन्दः । तत्कथं तत्राह त्रीति । त्रिरण्डं निक्षिप्य भूतेषु पारुष्यादि कामक्रीधाविन्त्रयाणां नवर्त [ के ] भूतीष त्यका सिर्द्धि मोक्षावाप्तिफलामात्मानात्मविवेषनां नियक्ति गक्तितीत्यग्वयः । कामक्रीधावितिद्देषस्यान्युपलक्ष जम् ॥ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्देषौ व्यवस्थितावित्युक्तेः । कामेन क्रोधस्य संपदः ॥ ११ ॥

(६) रामधन्द्रः । एति चरण्डं मानवः सर्वभूतेषु सर्वविषयेषु निक्षिप्य तु पुनः कामक्रोधौ संयम्य ततःसिद्धिः नियच्छति प्रामोति ॥ ११ ॥

योऽस्यात्मनः कारयिता तंक्षेत्रज्ञंपचक्षते ॥ यःकरोति तु कर्माणि सभूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२ ॥

- (१) मेधातिथिः । अस्यशरीरस्यक्रियापरिस्पन्दात्मिकांक्रियांत्वयंत्रवर्तयिताप्रयत्नवशेनास्यकर्तृत्वंसक्षेत्रज्ञः । अस्यात्मनद्विसमानाधिकरणेषष्टी आत्मशब्दस्यशरीरे तस्याप्यात्मार्थत्वात् । यःकरोतिपाणादिरुक्षणंतज्जन्योयःशरीराख्यः कर्ता समूतात्मोष्यते पृथिय्यादिभूतसंघातोजघन्यत्वात् । भूतविकारआत्माभूतात्मा तथाचोक्तं द्वावात्मानावन्तरात्मना-शरीरात्मना ॥ १२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अस्यात्मनिदेहमनःप्रभृतिजडसमुदायस्य कारियता प्रवर्तकः । क्षेत्रज्ञमस्यैवक्षेत्रस्य त्या-भेदेन ज्ञातारं चेतनिमत्यर्थः । भूतात्मा भूतादिजडरूपआत्मा संसारप्रपञ्चस्यायतनकारी ॥ १२ ॥
- (३) कु ह्रुक्तः । कोसौ सिद्धिमामोतीत्यतआहं यहीत । अस्य लोकसिद्धस्यात्मोपकारकत्वादात्मनः शरीराख्यस्य यः कमेसु प्रवर्तीयता तंक्षेत्रज्ञंपण्डितावदन्ति । यः पुनरेषध्यापारान्करोति शरीराख्यः सपृथिन्यादिभूतारब्धत्वाद्भूतात्मैवेति पण्डितेह्च्यते ॥ १२॥
- (४) राघवानन्दः। तत्र सिद्धिकारमाह् यहतिहान्याम् । अस्यात्मनहित्यिकरणे पहचौ । अस्य प्रत्यक्षी
  भूतस्य रथूल्देहस्य पाट्कीशिकस्यान्मयकोशस्य आत्मनोलिङ्शरीस्य च ज्ञानेन्द्रियपञ्चकमेन्द्रियपञ्चकमाणपञ्चकबुद्धिमनहित समदशावयवस्य विज्ञानमयमनोमयपाणमयेतिकोशन्यात्मकस्य कारियता संनिधानमान्नेण लोहस्यायस्कान्तमणिरिव निर्ध्यापारःसन्वर्तियतेव लोकैः संभाव्यमानस्तं क्षेत्रज्ञं शरीरह्यद्रष्टारमाचक्षतहत्यन्वयः । तदुक्तम् महाभारते ॥ महाभूतान्यहंकारीबुद्धिर्ध्यक्तमेव च ॥ इन्द्रियाणि दशैकंच पञ्चचेन्द्रियगोचराः ॥ इच्छा हेषःसुद्धंदुसंस्थानम्
  तेना धृतिः ॥ एतरक्षेत्रं समासेन सिवकारमुदाव्यम् ॥ एतद्योवेत्ति त प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्दिदहित ॥ अत्राध्यक्तं स्थूलशरीर महतःपरमव्यक्तमित्यत्र श्रुतेस्तथैव ध्याख्यातत्वात् । अविद्यावा इन्द्रियगोचराणां विषयाणां भूतकार्यत्वेन तदनग्यत्वादिच्छादीनामिप शरीरकार्यतया तदन्तर्गतत्वात् ॥ एतस्माज्ञायते प्राणोमनःसर्वेन्द्रियाणि च ॥ खंवायुज्योतिराचच
  पृथिवी विश्वधारिणीतिश्रुत्या बीधनात्तरितिरक्तानामत्रेवान्तर्भावादिति । अस्येत्यनेनोक्तर्थूल्वरेहं विश्वनद्दि यहति ।
  भूतारब्धभात्मनोगमकत्वादात्मा च सचेति ॥ आत्मा यकोधृतिबुद्धिः त्वभावोश्रव्यव्यवित्यभिष्यानात् । तदन्यस्यतिरेकसिद्धत्वात्कर्तृत्वादिभावाभावयीः । भूतात्मा शरीरं । तथाच मेनायणश्रुतिः ॥ अन्योवाअपरःकोयमात्माख्यहत्युपन्नव्यव्यविद्वोभ्यावागार्ति इहेरिभभूयमानः परिभमतीत्यस्यापित्याख्यानं । तत्रैव पञ्चत्रमात्राभूतश्चनेनोच्यन्ते अत्र पञ्च
  महाभूतानि भूतशब्देनोच्यन्ते अत्र तेर्षा पत्समुदायं तच्चरीरात्त्यस्यपोह्तस्य सलु वावशरीरहत्युक्तं सभूतात्मत्युक्तमः ।
  तथैव श्वेताखतरेयःकर्ता सीयं भृतात्मा करणैः कारयितान्तःप्रव्यक्त्वति ॥ १२ ॥
- (५) मन्द्रमः । अथकर्मणः कार्रायतारं कर्तारंचाह् योऽस्याऽऽत्मनः कार्रायतातमिति । आत्मनः शरीरकर्नेन्द्रिय-वर्गस्येति यावत् क्रियाकार्रायताक्रियासु मवर्तकः क्षेत्रझंग्चक्षतद्दति जीवात्माकार्ययतेत्यर्थः । यः कर्माणकरोति सर्व-यूतात्मासकर्मेन्द्रियवर्गः कर्मणः कर्तेत्यर्थः ॥ १२ ॥

(६) रामचन्द्रः । यः पुरुषः अस्य आत्मनःकारियता जडसमुदायस्य । अस्यैव क्षेत्रस्य अभेदेनकातारं चेतनंतं नक्षं प्रचक्षते । यः कर्माणि करोति सः भूतात्मा भूतादीनामात्मा बुधैरुच्यते ॥ १२ ॥

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम् ॥ येन वेदयते सर्वस्रखंदुःखंच जन्मस्र ॥ १३ ॥

- (१) मिधातिथिः । किंपुनर्यंजीवोनामयावताक्षेत्रज्ञमेवजीवंमन्यन्ते ह्रीचात्रीपलभ्यते शरीरमहंमत्ययविज्ञेयमान्तरात्मा ततोन्यःकिम्बजीवोनाम । केचित्तावदाहुः महदिभभूतंस्क्ष्मपरिवेष्टितंलिङ्गं यत्पठ्यते संसरितनानारूपंभोगभान्वेरिधवासितंलिङ्गामिति । येनेतिकरणत्वंच वेदनंभिततस्योपपद्यते तिद्धस्थूलभूतानामाश्रयस्तस्यैवशरीराख्यवासभूताश्र-यत्वात् । शरीरेचसत्यात्मनः सुखदुःखभोकनृत्वमतोयेनेतिकरणविभक्तयोच्यते । अन्यतु मन्यन्ते अन्तःकरणमनोबुद्धयन्त्रकरपंजीवस्तस्यचान्तःकरणसंज्ञत्वाद्युक्तप्रवकरणविभक्तयानिर्देशःअन्तरात्मशब्दश्य तादर्थ्याद्युक्तप्रव । सहशब्दस्यान्मीक्षप्राप्तरायच्याच्यत् तद्पयोगेन ॥ १३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । जीवसंज्ञश्चेतन्यप्रतिविश्वगायोमहाबुद्ध्यादिपदवाच्यः । सहजः संसारमवृत्तिदशायां जा-तः । येनोपायेन जनितम् ॥ १३ ॥
- (३) कुःह्नूकः । जीवशब्दीयंमहत्परः येनेतिकरणविभक्तिनिर्देशात उत्तरश्लोके च तावुभी भूतसंष्टकौ महान्धेद-इएवचेति तच्छब्देन प्रत्यवमर्षात् शरीरक्षेत्रज्ञातिरिक्तोऽन्तः शरीरमात्माख्यत्वादाजीवाख्यः सर्वक्षेत्रज्ञानांसहजआत्मा तत्प्राप्तेस्तैस्तस्य विनियोगात् येनाहंकारेन्द्रियरूपतया परिणतेन कारणभूतेन क्षेत्रज्ञः प्रतिजम्मसुखंदुःखंचानुभवति ॥१३॥
- (४) राघवानन्दः । आत्मनइत्यनेनोक्तं लिङ्गदेहं विशिनष्टि जीवसंग्रद्दित । जीवः प्राणधारियनृत्वात् जीवोपाधित्वात् । सजीवोयत्पुनभेव इत्यत्र ओधरत्वामिना तथैव ध्याख्यातत्वात् । [अन्तरात्मा अन्तः शरीरं याव ] द्विधरं ध्यामोतीति । अन्यःस्थूलशरीरचैतन्याभ्यांसहजिश्वरात्मनाऽविनाभूतोऽहंधीविषयः मरणादाविनाशी च । तदुक्तं गीताष्ठ ॥
  मनःषष्ठानीन्द्रियाणि मकृतिस्थानि कर्षति ॥ येन लिङ्गदेहेन वेदयते भूतात्मितिशेषः । तथाच नारायणी श्रुतिः ॥ अय यथाप्रिनायःपिण्डोवाभिभूतः कर्नृभिर्हन्यमानोनानात्वमुपति एवंवाचखल्वसौ भूतात्मान्तःपुरुषेणाभिभूतोगुणहर्न्यमानो नानास्वमुपतीति । गुणैः फलैराकृष्यमाणं नानात्वं देवादिदेहाकार भूतात्मा तत्तादात्म्यापन्नविदयतइतिभावः । वेदनामयभ्य
  लिङ्गशरीरंमनइतिवेदान्तसिद्धान्तः । कामःसंकल्पोअद्धा । धृतिर्रातन्हीभीधीत्यंतत्सर्वमनइतिश्रुतेः । जन्मसु देवादियोनिषु ।
  स्थूलशरीरं देवोहंमनुष्योहंपशुरद्दमितिवा लब्धाभिमानःसन्करोतीतिस्थूल्वेहस्यैव कर्नृतेत्युक्तमः ॥ ११ ॥
- (५) नन्द्नः । कर्भफलभोगसाधनमाह जीवसंज्ञोन्तरात्मान्यइति । येनकरणभूतेन सुखदुःखंच क्षेत्रज्ञेरमांक्षादिन-नाभूतः क्षेत्रज्ञाधिष्ठानेनैव तस्य चैतन्यमित्युक्तं जीवसंज्ञइति जीवात्संज्ञाज्ञानंयस्य सजीवसंज्ञः । १३॥
- (६) रामचन्द्रः । अन्यः देहाख्यः अन्तरात्मा जीवसंद्गः सर्वदेहिनां सहजः येन जोवात्मना सर्व मुखं दुःखंच जन्ममु वेदयते द्वापयते ॥ १३ ॥

तावुभी भृतसंपृक्ती महान्क्षेत्रज्ञएव च ॥ उच्चावचेषु भूतेषु स्थितंतव्याप्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥ [ उत्तमः पुरुषस्वन्यःपरमात्मेत्युदाद्धतः ॥ योलोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्ययईश्वरः ॥ १ ॥ ] •

(१) मेधातिथिः । उत्थावचेषु बहुविधेषु नानारूषेषु भूतेषु सर्वेषु यःस्थितीव्याप्य तानि भूतानि तिष्ठतःसंश्रयतः ।

<sup>\* (</sup> र, ४, इ )। भगवद्गीतायां १५ भ्याये।

अतम सर्वकर्मकर्तृत्वंतिष्ठतेरनेकार्थत्वातः । कोसावृत्त्वाविष्णु भूतेषु व्याप्य स्थितः परमात्मा चेतनाचेतनजगत्परित्यकः परमानम्दर्भः परमानम्दर्भः परमानम्दर्भः परमानम्दर्भः परमानम्दर्भः परमानम्दर्भः परमानम्दर्भः । भूतसंषृक्तौभूतानि पंचमहान्ति येनवेदयतइत्युक्तक्षेत्रवस्थात्मनइति । यथाव्यास्थापक्षेऽपिद्वितीयस्थितांतमितिसंभयणं च तत्कारणत्वात्सर्वस्थास्यजगतः । कार्यच कारणमाभयत्यतोऽपेक्षेत्रसंभवणं तथाच । भगवान्ध्यासः ॥ द्वाविमीपृरुषौक्तोकेक्षरभाक्षरप्वच ॥ क्षरः सर्वाणिभूतानिक्र्यस्थोक्षरज्व्यते ॥ क्षरभव्देन सर्वचैतदुष्यते विचारप्रपंचरूपमक्षरंप्रकृतिकरणं क्र्यस्थराव्येन कारणरूपतथा प्रक्रयेप्यविनाशातः । अथवाक्षरंशरीरमक्षरः केत्रवः ।
क्रयस्थत्वन्तुतस्यामोक्षप्राप्तः कर्तृत्वभोक्तत्वानिवृत्या ॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेन्युदादतः । योक्षोकत्रयमाविश्यविभतर्थव्ययद्दश्वरः ॥ १४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । भूततंपृक्ती भूतात्मनाऽमुक्ती उत्थावचेषु नानाविदेषु भूतेषु प्राणिषु साक्षितया तिष्टन्तं-संततंपरमात्मानं न्याप्य त्याभेदविषयेण मोहेना इतंकत्वा ॥ १४ ॥
- (३) कुळूकः । तौ द्दौ महत्क्षेत्रज्ञौ पृथिव्यादिपञ्चभूतसंपृक्तौ वक्ष्यमाणसर्वलोकवेदस्पृतिपुराणादिमसिद्धतया-तमिति ,नीदेरंपरमात्मानमुत्कष्टापकष्टसत्वेषु व्यवस्थितमाश्रित्य तिष्ठतः ॥ १४ ॥
- (४) राघवाणन्यः। तछाभोप अध्यासएवत्याह ताविति। भूतसंष्ठकौ अग्निहोत्तित्याक्षिप्यमाणंद्रवइन्यादिसारभूतपञ्चभूतैः संष्ठको संवेष्टितो महानितिबुद्धिस्तद्भपक्षितं लिङ्गशरीरं क्षेत्रक्षज्ञंवात्मानी उच्यावचेषु देवत्वादिज्ञात्वाकान्तेषु सर्वभूतेषु भोगायनत्वन स्थितं स्थूलदेहं व्याप्याध्यासमनुभूय भोक्त्तया तिष्ठतइत्यन्वयः।
  तथाच श्रुतः। ताआपः पृरुद्वसोभवन्ति तथाथ पेशस्कारी पेशसोमात्रामपादायान्य नवतरं कल्याणतरेवा रूपं तनुतइति । आरण्स्यमाणस्थूलशरीरमात्रोपादानपरम् । ताआपः लिङ्गशरीरवेष्टनभूताः पुरुष्वचसः पुरुषाकारशरीरमारभन्तदृत्यर्थः। व्यासस्त्रमपि॥ तदन्तरमितपत्ती रहितिसपरिष्वकः मश्रानिरुपणभ्यामिति देद्दान्तरमानी तेभूतैः परिष्वक्रप्व
  जीवोरहित गच्छतीति स्वार्थः। महानत्र लिङ्गदेहउकः। तथाचेश्वरक्ष्याःसांख्यक्त्। महदादिस्कृपपर्यन्तिति व्याक्ष्यातंच वाचस्पतिना महदहहुनौरेकादशिद्ध्यपञ्चतन्त्रात्रपत्रमेषांसमुदायः स्कृभशरीरिमिति । अथवा। उच्यावचेषु उच्ये
  देवादिशरीरं अवचं पश्चादिशरीरं तानि उच्चावचानि मनुन्यशरीराणि घात्मकत्वात् तानितानि चेत्येकशेषादुच्याच्यानि
  तेच्येव स्थूलशरीरेषु भूतेषु पञ्चीकतपञ्चभूतानदेषु मध्ये स्थितं वर्तमानं तं जरायुजाचन्यतमदेषु व्याप्य तादात्म्याच्यासमनुभूयद्धिरदेशपर्यन्तं महान क्षेत्रक्षम तिष्ठतदित्वाय दिवतः॥ स्थाणुमन्येनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रीतमिन
  तेश्वेः॥ १४ ॥
- (५) नन्द्रमः । अन्यक्षेत्रसंज्ञाद्भूतात्मा चेन्द्रियवर्जयोक्षेत्रज्ञाधीनत्वमाह् ताउभौ भूतसंप्रकाविति । ताउभाविन्द्रिय-विवर्जो भूतसंप्रका शरीरेण सङ्घ्यते क्षेत्रज्ञस्य भूतसंप्रकदिति विपरिणामः । महत्त्वमेवध्यनीक उत्तरार्भेन । उत्थावचेषु स्थू-रुद्धक्ष्मेषु शरीरेषु स्थितंतक्षेत्रज्ञतौ ब्याप्य संभित्य तिष्ठतः तेनाधिष्ठितत्वात्तिष्ठतद्यर्थः ॥ १४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । महान् महत्तत्वं महदहंकाररूपः च पुनः क्षेत्रक्कोषि एताबुभौ भूतसंयतीसंमितौ रिवर्ततं परवा-नन्दरूपं स्थाप्य तिष्ठतः ॥ १४॥

#### असंख्यामूर्जंयस्तस्य निष्पतिम शरीरतः ॥ उच्चावचानि भूतानि सनतंचेष्टयन्ति याः ॥ १५॥

- (१) मैधातिथिः । मूर्तिशब्देन यावर्षिकचिद्धौतिकंकार्यकारणमितिशक्तिश्वतिक्वतदुच्यते तदेतत्सर्वतस्य परमात्मनः शरीरात्मादुर्भवति । त्वभावएव तस्य शरीरंशिलापुत्रकस्य शरीर्रामितवद्भेदेनव्यपदेशः । असंख्याअनन्ताः समुद्रादिवीर्म-योनिन्पतन्ति मादुर्भवन्तीत्युक्तंताभिः मादुर्भूताभिरिदंजगचेष्टतेसिक्तयंभवतीत्यर्थः । शरीरिन्द्रियविद्वानैविनाचेष्टायाअभा-वाचेष्टयसीत्युच्यते । अन्येतु शरीरतः प्रधानंच परमात्मनः शरीरंतद्धीनमवृत्तित्वात् ॥ १५ ॥
- (२) तर्वत्तनारायणः । मूर्तगेदिहाः क्षेत्रज्ञरुपाः तस्य शरीरात्त्वरुपान्नव्यतन्ति । भूतानि सत्वानि यामूर्तयन्ते-ष्टयन्ति ॥ १५ ॥
- (३) कुःझृकः । अस्य परमान्मनः शरीरादसङ्ख्यमूर्त्योजीवाः क्षेत्रज्ञशब्देनानन्तरमुक्तालिङ्कशरीराविष्ठिमावेदा-न्तउक्तमकारेणाग्रेतिव स्फुलिङ्कानिःसरन्ति । यामूर्त्तयउत्कष्टापकष्टाभूताग्निदेवरूपतया परिणतानि सर्वदा कर्मसु मेरयन्ति ॥ १५॥
- (४) राघवाणन्यः । एतस्योक्तशरीरहयस्य ज्ञाननाश्यत्वदोतनादिशविवर्ततामाह असंख्याहित । संख्यारिहता असंख्याः अनाचनन्तत्वात्संसारस्य मूर्तयः मूर्तिरुपाः पश्चीकतभूतकार्यत्वाछिङ्गशरीरस्य तदविक्यनात्मानोजीवाः तस्य सगुणब्रह्मणस्तदिति सर्वनाम सर्वेच ब्रह्म तस्य नाम तस्य शरीरतः अवच्छेदकत्वसाम्यादिवयाताः निन्पतन्ति जायन्ते । ज्ञायमानाभीच्यावचानि भूतानि चतुर्विधदेहानवाष्येव चेष्टयन्ति कमंग्र प्रवर्तन्ते । तथाच भृतिः ॥ सयभोणनाभिस्त-न्तुनोच्यरेयशानेः अद्रान्युरुक्तिव्याय्युच्यरन्त्येव मेतलादात्मनः सर्वेमाणाः सर्वे छोकाः सर्वेवेदाः सर्वाणाः च भृतानि सर्व-प्रवारमानोध्युर रन्तोति ॥ याञ्चवक्वयोपि ॥ निभरन्ति यथा छोहपिण्डाक्तमात्रस्कृतिङ्काः ॥ सकाशादात्मनस्तद्दत्यमानः प्रभवन्तिः तेति ॥ आपस्तम्बोपि ॥ तत्मात्कायात्मभवन्ति सर्वे समूछाः शाश्चातिकः सनित्युद्दति स्वतस्यात्मनोजन्यान्भवन्ति । यद्दा ततोजातायामूर्तयस्ताः सर्वभूतानि सर्वे जीवाः वेष्टयन्ति वेष्टवतीः कुर्वन्ति । यद्दा उच्चावचभूतानि जीवान्तुद्दिश्य भूतंयः स्थूछदेहाज्ञाताद्वयन्त्यः । नाभ्योगामानयत्ताभ्योश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयदितिभृतेः नाभ्योदेवताश-स्वाच्याभ्य आत्मभ्योगवादिशरीरमनयदित्यर्थः ॥ १५ ॥
- (५) नन्दुनः । क्षेत्रद्गस्योत्र्यावचभूतिस्थतत्वेभवोपपादयति । असंख्यामूर्त्तयस्तस्येति तस्य क्षेत्रद्गस्य शरीरतोऽसं-स्यमूर्त्तिनिष्पादनहेतवोऽशानिष्पतन्ति बीजाद्गजपभवेनेत्यभिप्रायः । उत्त्वावचानि भूतानि शरीराणि यामेष्टयन्ति निष्पा-द्यन्ति तेनास्योत्त्रावचभूतस्थितिरुपपभेति ॥ १५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तस्य जीवस्य शरीरतः असङ्ख्यापूर्वयोनिष्पतित यापूर्वयशीचावचानि भूतानि सततंचे-

#### पञ्चभ्यएव नात्राभ्यः पेत्य दुष्कितिनां तृणान् ॥ शरीरंयातनार्थीयमन्यदुरायते भ्रवम् ॥ १६ ॥

(१) मेधातिथिः। नावभूतानि पंचभ्योभूतेभ्योऽन्यच्छरीरित्योत्पचते। एतदुक्तंभवति शुक्रशोणितमन्तरेणैवपाधाः नीतिकंश्वरीरमुत्पचते दुष्कतीनां चपाधाभौतिकंशरीरं पण्यकतान्तु तेजसाऽऽकाश्चमात्राणिभवन्ति। यथोक्तंबायुभूतः समूर्ति-वानिति । यातना पीडातिश्वयः यद्यतिरहम्कोकिकदुःसंसदिन्तुः॥ १६॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । मात्राभ्याभूतमात्राभ्यः ॥ १६ ॥
- (३) कुल्लूकः । पंचभ्यएव पृथिव्यादिभूतेभ्योदुष्कतकारिगांमनुष्याणांपीडानुभवभयोजकंजरायुजादिरेहस्यतिरि-क्तंदुःखसहिष्णुशरीरंपरलोके जायते ॥ १६ ॥
- (४) राधवानन्दः । यातनाशरीरमपि तत्तदीयामिहोत्रादिषु क्षिष्यमाणसारभूतपञ्चभूतकार्यमित्याह पञ्चस्यइति । अन्यत् देवतियंग्मनुष्यशरीरप्यतिरिक्तं जरायुजादिचतुर्विधभिन्नं वातान्येव भूतानि यमपुरुषादिभिरीक्षितानि यातनाशरी-राकारेण विवर्तन्तइति धृवं निश्चितमेव लिङ्गदेहमात्रेण यातनाभोगानुपपत्तर्देहान्तरे।पपत्तिः भुवं कऋचदारणादावपि यावद्यातनास्थायि वा ॥ १६ ॥
- (५) न-द्रनः। नतुष्टतस्य नष्टशरोरस्य कुतः शरीरमुत्पद्यते येन रौरवादिप्राप्तिरित्यपेक्षायामाह पञ्चभ्यएवमात्राभ्य-इति । पञ्चानामेव मात्राभ्यर्दात पञ्चानां महाभूतानांमात्राभ्यः अंशेभ्यः नृणांक्षेत्रज्ञानां दढंच्छेददाहादिभिरविनाश्यम्॥१९॥
- (६) रामचन्द्रः । पश्चम्यएव मात्राभ्यः शब्दादिभ्यः दुष्कृतिनांनृणां प्रत्य यमस्य यातनाषुवार्थोयस्य तद्यातना-र्थीयं शरीरं अन्यदुत्पद्यते ॥ १६ ॥

तेनानुभूयतायामीः शर्रारेणेह यातनाः ॥ तास्वेव भूतमात्रासु प्रलीयन्ते विभागशः ॥ १७॥

- (१) मेधातिश्विः । यमोनामदेवताविशेषोदुष्कतिनांनियहादिकत्तदृष्टायातना अस्य ताअनुभूयच्य लेनपांचभौतिकेन शरीरेण तानि शरीराणि पुनःभलीयन्ते तासु सूक्षासु भूतमात्रासु ॥ १७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । मलीयन्ते यातनादेहजनकानि स्थूलमूतानि ॥ १७ ॥
- (३) कुङ्गकः । तेन निर्गतेन शरीरेण तायमकारितायातनादुःकितिनोजीवाः सक्ष्मानुभूतस्यूलशरीरनाथे तेष्वेवा-रम्भकभूतभागेषु यथास्वंप्रलीयन्ते तत्संयोगिनोभूत्वाऽवितष्ठन्तइत्यर्थः ॥ १७ ॥
- (४) राघवानन्दः । फिलतमाइ तेनेति । तेन यातनार्थसृष्टेन । भोगानन्तरं यातनाशरीरनाशे तेतु लिङ्गदेहाव-च्छिन्नाजीवास्तेष्वेव भूतेषु र्लिपन्तद्दव मतीयन्ते संयोगिनोभवन्तीति केचित् । वस्तुतस्तु यातनानुभवानन्तरं तदारम्भकाणि स्वरमभौ लीयन्ते अतएवोक्तं विभागशः तथाच श्रुतिः । पृथिवीशरीरिमित्यादि ॥ १७ ॥
- (५) नन्दनः । क्षेत्रज्ञास्तेनशरीरेण यामीर्यमसंबन्धिनीस्तायातनाश्चनुभूय तासेव पञ्चभूतमात्राहु फलभोगान्ते तद्दिनाशभ न्यायसाम्याद्याख्यातावित्यनुसंघातव्यमिति ॥ १७ ॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** ततः लिङ्कशरीरपास्पनन्तरं तायामीर्यातनाः शरीरेणानुभूय तास्तेष भूतमात्रासु विभागशः प्रली-यन्ते ॥ १७ ॥

सोऽनुभूयासुखोदर्कान्दोषान्विषयसङ्गजाम् ॥ व्यपेतकल्मषोभ्येति तावेवोभौ महौजसौ॥ १८॥

(१) मेधातिथिः । विषयसङ्गत्मितिषद्धविषयोपसेवनात्मितिषद्धान् ततःसङ्गाच्य ये नातादोषाः पापिनिर्मताः । न-रकाडुःखान्यनुभूय तेन च दुःखोपभोगेन व्यपेतकल्मषाऽपहतपाप्माचेति । तावेवोभौ महौनसौ कावुभौमहाक्षेत्रज्ञाच्यतौ भक्तावनन्तरश्लोकेन च क्षेत्रज्ञप्वानुभाविता सुखदुःखयोः सहित चतस्यैव परामर्थोऽतः क्षेत्रज्ञमभ्येतीतिपामं। तच्य विरुद्धं सप्वत्राप्यः प्रापक्षम सत्यमौपचारिकोभेदोऽभिमेतः अभ्येतीत्ययमर्थः । प्रतावन्त्रामशोभवित यदुतक्षेत्रज्ञत्यामाणादिः

संघात्मकेन महानिति व्यपिदिष्टेनकलेषुतावन्धात्रः परिशिष्यते । लिङ्गजीवश्व क्षेत्रज्ञः । अन्येतु महत्परमात्मानाविति व्याचक्षते । सुखोदकान्क्षीणेपापउत्तरकालंसुखमनुभूयते भितर्गिणि पांप स्वल्पेषि नसुखोत्पत्तिः यथास्वल्पेष्यजीणेन भोजनसुखाय ॥ १८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । समहाननुभूयेश्यसभानकर्तृत्वेपिका । अनुभूय फलतः । दोषानधर्मान् । भोगेन क्षीय-भाणपापरताबुभो जीवपरमात्मानौ महीजसौ महाप्रभावौ अभ्येति महदाख्योजोवोपाधिः प्रलयकाले ॥ १८॥
- (३) कुङ्गृकः । सशरीरीभूतस्समादिष्टिङ्गशरीराविष्ठिनोनिषिद्धशब्दस्पशेरूपरसगन्धाख्यविषयोपभोगजनितय-मलोकदुःखाद्यनुभूयानन्तरंभोगादपहतपाप्मातावेव महत्परमात्मानौ महावीयौ द्वावाश्रयति ॥ १८॥
- (४) राघवानन्दः। अतएव स्थूलदेहे नेष्ट लिङ्गात्मनोभोगान्तरंवकुकामआह सहित। सिलङ्गोपलिक्षितोजीवः। सहत्यनेन तस्यैष परामर्शोयोग्यत्वात सजीव इत्युत्तरे परामर्शात्॥ पुरुषः सुखदुःखानां भोकृत्वे हेतुरुष्यतहित भगवदुक्ते-श्र । असुखोदकान् । उदक्षेफलमसुखरुषं येषांदेशाणां पापानां ते तथा तान् विषयसंगजान् निषद्ध स्वस्वधादिविषयनि-मित्तकान् विषयासिकजान्वा अनुभूय भुक्ता व्यपेतकल्मषः व्यपेतं कल्मषं भोगेन यसाल्लिङ्गाविष्यन्तारमनस्तेन देहेन कतभोगस्यैवात्मनःस्थूलदेहनाशे अभ्येति अनुगच्छित शरीरान्तरारम्भाय नचेदमप्रामाणिकम् । तथाथा पेशस्कारः पेशसोमान्नामपादायान्यनवतररूपंतनुतएवमेवायमात्मेदंशरीरं निहत्याधियांगमित्वा अन्यनवतरंकल्थाणतरंक्तं कुरुते पिष्यंचा गान्धर्ववा देवंवा शाजापत्यवा । बास्नंवान्येषांवा भूतानामितिश्रुतेः । अयमर्थः । यथा पेशस्कारीसुवर्णाभरणा-दिकत् जीर्णकुण्डलदि । सुवर्णमादाय नूतनं कुरुते एवं लिङ्गोपलिक्षतात्मापि पूर्वदेहं निहत्य भियभाणंत्यक्काअविद्यां-जडतांगमित्वा तस्य देहस्य सारभूतमादाय शरोरान्तरंकुरुते । पिष्यं पिनृलेकिमावादि समर्थदित । यातनादेह-नाशे तो महत्केत्रज्ञो महोजसौ महावेगौ यावण्य-क्षित्वावदादित्यंगच्छेदितिश्रुतेः । समर्थीवा ॥ १८ ॥
- (५) नन्द नः । क्षेत्रज्ञस्य यातनाशरीनाशेऽपि न कर्मविनाशइत्याह सोऽनुभूयामुखोदकांनिति । सइति क्षेत्रज्ञानां-जामावेकवचनेन परामर्शः। महौजसावक्षयवीयौं ताविन्द्रियवर्गावस्थेत्थेव प्रामोत्येव न कदाचिदपि हो विमुखनीत्यर्थः॥१८॥
- (६) रामचन्द्रः । सजीवः व्यपतकत्मषः तिवेवोभौ क्षराक्षरात्मकौ अभ्येति की दशौ तौ महीजसौ ॥ १८॥ तौ धर्भपश्यतस्तस्य पापंचातन्द्रितौ सह ॥ याभ्यां प्रामोति संपुक्तः प्रेत्येह **च सुरवासुरवम् ॥१९॥**
- (१) मेथासिथिः। ननुष यदि तौ महान्क्षेत्रक्षश्च संबध्येते ततस्तस्य पश्यतइति तस्येतिकः संबध्यते जीवइति-केचित्। उक्तंच सप्वक्षेत्रक्कः सप्वजीवइति। अथिलिक्षं ननुष महच्छन्देन तदेवोक्तं अथान्तः प्रकरणंमहद्वुद्ध्यादि तत्राः पिकः संबन्धोलिक्षस्य धर्माधर्माभ्यां तिद्धसृक्षभूतरूपमेव। यथोक्तंतेषामिदन्तुसप्तानामित्यत्रान्तरे अतोमन्यामहे यदेवा-न्यैध्याख्यातमित्तं नश्लोकेतावेवोभाविति महत्परमात्मानौबुध्येते इति तदेवमुक्तंपश्यामः तथीहिदद्यान्तउपप्रचते महतः करणस्य ततःकर्तृत्वोपचारात्। काष्ठानिपचन्तीति यथा तस्येति च क्षेत्रक्षस्य परामर्शभेदोपपितः।परमात्मनश्च क्षेत्रक्षान्य-चयोधंमीधर्मयोद्द्यान्तवचनं सर्वस्यसुखदुःखोपभोगस्य तद्यीनताख्यापनार्थ। यथोक्तं ॥ ईश्वरप्रेरितोगच्छेत्सर्गवाश्वभभे-ववा। प्ररणाच धर्माधर्मनिर्यामतेच्छेव। ननुष धर्माधर्ययोरिच्छांप्रतिनियन्तृत्वऐश्वर्यहीयते तथाशारीरके दर्शितं यथे-

<sup>(</sup>१) भावादि=भोगादि (राघ•२)

इ राजा सेवानुरूपेरदाति नचं तस्ये वरत्ववपैत्यतीमहत्परवात्मानी पश्यतहति व्यपदिश्यते। तस्यति क्षेत्रव्यानंतद्व्ययुक्तमुक्तरपञ्चविरोद्धान् ताञ्यांमामीतिसंपृक्तहति निह्नपरमात्मना कस्यचित्संपर्कः संवन्धउच्यते। नचपरमात्मना किम्तर्सबन्धोपि एवंतर्श्ययाभ्यामिति नैवंमहत्परमात्मानीसंबध्येते किर्ताहः धर्मः पापेच तयोरपिमकतत्वातः। तौधर्मपश्यतस्तस्यपापंचेति यदिमहच्छव्देनान्तःकरणमुच्यते द्वतरामनुपपितः निह्नपरमात्मनोद्दृहत्वेकारणापेशा अधिकरणमेवहिबोधिपरमात्मत्वरूपमञ्चीतितावेवचोभाविति। कीदश्यमेतदिभगमनयदितद्वावापितः सानवकल्मवव्यपायमात्रसाध्या। अथतत्यामिमवज्यमासापि नैवप्रलीनेषु भूतेष्वश्ररीरस्य भवति तत्मानौधर्मपश्यतस्तस्यतस्यैवात्मनइति पूर्ववक्षेयमः॥ १९॥

- (२) सर्व**तनारायणः । पर्म**मुक्ताऽवशिष्टमः । धर्मपापदर्शनंचात्र तत्फलमकाशएव । पश्यतोद्गानस्य तदधीनत्वा-ज् । अतिष्वती नित्यमकाशी ॥ १९ ॥
- (३) कुल्लूकः । तीमहत्परमात्मानावनंत्रसी तस्य जीवस्य धर्मभुक्तशेषेच पापंसहविचारवतोयाभ्यां धर्माधर्मा-भ्यां युक्तोजीवः परलोकेहलोकयोः सुखबुःखे गागोति ॥ १९ ॥
- (४) राखवाण्न्यः । न कर्मणालिप्यते पापकेन अनन्यागतंपापेनान्यागतंपुण्येनेतिश्रुतेरात्मनोऽसंगत्वं । प्रतिपादयन् रयूलदेहावष्मिनकर्तृत्वमनुवदन्नाह ताविति । तौ महाक्षेत्रज्ञौ यागादिकंपर्म अह्यस्यादिकंपापं सन्निधानेन पर्यतः कारयतीवाधिष्ठानंस्यूलंदेहंविना तददर्शनात् स्यूलदेहावष्मेदभेदमन्तरेणात्मनः पापाधकर्तृत्वात् तदवष्मेदनैव क्रृतृत्वात् । सथाच मुतिः ॥ शरीरे पाप्मनोहित्वेति स्यूलदेह्यस्त्रपापपुण्ये इत्यर्थः । याध्यामहत्केत्रज्ञाभ्यासंपृक्तस्तदभ्या सायनःसम्युभाग्रभक्तं प्रामोतिभुद्गे ॥ १९ ॥
- (६) जम्बनः । धर्मपापंच पश्यतः कर्तुनुचुक्तस्य तस्य क्षेत्रबस्य ताविन्द्रियवर्गावतन्द्रितौजागरुकौ सहसंहते-. कारणे भवतद्दर्यर्थः । न केवलकर्मकालएव सहभवतः किंतु तत्कलभागकालेऽपीन्युत्तरार्धेन याण्यामिन्द्रियवर्गाण्याम् ॥ १९॥
  - (६) राजचम्द्रः । तौ शराशरात्मकौ तस्य भमं पार्यतत्कतौ भूयः पश्यतः याभ्यां शराशराभ्यां संपृक्तः मत्य-इच हिताहितं मामोति ॥ १९॥

यदाचरति धर्मसप्रायशोऽधर्ममस्पशः ॥ तेरेव चाटतोभूतैः स्वर्गे सुरवमुपाश्चते ॥ २०॥

- (१) नेशातिथिः। पायशोबाहुस्येन तैरेवभूतैर्महरानिर्महाभूतपर्यन्तैः त्वर्गेहसमामोति ॥ २०॥
- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । नामभोबाहुस्येन धर्ममः । तेरेव त्वर्गाय रेइजनकैः ॥ २० ॥
- (३) कुत्तूकः । सयदि जीवोमानुबदशायां बाहुस्येन धर्ममनुतिष्ठत्यस्पेचाधर्मतद् तैरेव पृथिव्यादिभूतैः स्थूल-श्रतरुपतया परिणतेषुंकः सर्गसुस्रमनुभवति ॥ २०॥
- (४) राषवानन्दः। आत्मानात्मानौ विविच्य तयोरम्यासवधात्पापादिकरृंत्विमित्युकं संगति मामाभ्यासमात्मान् नमनूष वर्माधर्मानस्यत्वापेक्षया त्वर्गनरकौ स्यातामित्याइ यदीतिद्वाभ्यामः। सिलङ्कदेहाभ्यासमापन्विश्वात्मातैः स्भूत्वेहादाक्षम्य नीतेभूतेराहतः परिष्यकः त्वर्गे पृण्यकोके उपाश्रुते भुद्दे ॥ २०॥
- ( ६ ) वण्युणः । अत्र शुपापापयोः किंग्रथमननुभूयतस्त्यपेक्षयामाह यद्यापरतिपर्मसहित । सक्षेत्रद्रः गायशः बहुतं अल्पूतः अस्पं तैः पूर्वोक्ताभिः पश्चमहाभूतमामाभिः पश्चभूतारम्थशरीरहत्यपंः ॥ २० ॥

(६) रामचन्द्रः । सनीवः पुरुषः यदि धर्ममायशः आपरति अल्पशः अधर्म अग्रपति तैरैव भूतेःसह लगीय दे-हजनकैः ॥ २०॥

यदि तु प्रायशोधर्मसेवते धर्ममल्पशः ॥ तैर्भूतैः सपरित्यक्तीयामीः प्रामोति यातनाः॥ २१॥

- (१) मेधातिथिः । ननुष्पंत्र म्यएवमात्राभ्यः शरीरंदुःकतिनामित्युक्तेकिमिदानीमुष्यते तैर्भूतैःपरित्यक्तर्दात उ ष्यते नभौतिकंशरीरंनाप्यशरीरस्ययातनाः कितिर्हं अत्यन्तिविष्काणे ते मानुषशरीरेऽतान्याप्येताश्चिषदुक्तिग्धसकुमारशरीः रारभकाण्यत्यन्तिविष्काणादुःस्ताभिधातनिष्कत्यापरित्यक्तउष्यते यानि सर्गशरीराणि भक्ष्याणितैः परित्यकः॥ २१॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । तैर्भूनैरेंहिकत्वर्गाय देहजनकैः त्यक्तोवतहत्यर्यः ॥ २१ ॥
- (३) कुल्लूकः। यदिपुनः सजीवीमानुषदशायां बाहुल्येन पापमनुतिहत्यरुपंच पुण्यंतदा तैरेव भूतैर्मानुषदेहरूप-तया परिणतैस्त्यक्तोष्टतः सम्मन्तरंपश्चभ्यएव मात्राभ्यइत्युक्तरीत्या यातनानुभवोचितसंपातकविनदेहोयामीः पोडाअनु-भवति ॥ २१ ॥
- (४) राधवानन्दः । अधर्मवाहुल्येत्वाह् यदीति । धर्मादिकर्तृत्वावच्छेरकदेहजैः परित्यक्तइतिनारिकदेहोमायिको भौतिकत्वेऽसिपश्रकुर्ण्यापाकाधनुपपत्तिः अथवाभूतेभूतारब्यैः पुष्कलैरिन्द्रियैनारिकनइन्द्रियसाकल्यानुपयुक्तत्वेन कादा-वित्कत्वात् परिर्वजयेत परिर्वजनार्थः अपरित्यक्तइत्यर्थीवा ॥ २१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः। यामीः यातनाः मामोति ॥ २१॥

यामीस्तायातनाः प्राप्य सजीबोबीतकल्मषः ॥ तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः॥ २२ ॥

- (१) मेघातिथिः । प्राग्ध्याख्यातीयं एतचान्यशेकचतुष्टयस्यतात्पर्यं यदि भूयानधर्मस्तदायान्योयातनाः नतुः खल्पेऽधर्मेऽलिन्नेव लोके सुखानुभवेन त्वर्गावापिः ॥ २२ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । ताग्येव तज्ञातीयाग्येवैहिकत्वर्गाय देहारम्भकाणि भागशःमविभक्तानि पश्चापि ॥ २२ ॥
- (३) कुछूकः । सत्रीवोयमकारितास्ताः पीडास्तेन कढिनदेहेनानुभूय ततोभोगेनापहतपाप्मा तान्पश्चनरायुजा-दिशरीरारम्भकान्य्विष्यादिभूतभागानभितिष्ठति मानुषादिशरीरेगृकातीत्यर्थः ॥ २२ ॥
- (४) राघवानन्दः । सजीवोषधीयन्त्रवद्भनतीत्याद् यामीरिति । शान्य भुका वीतकस्मशः तम्मरकपारम्भकपापान् न्युक्तः । अन्येतितानि नारिकशरीराच्छरीरान्तरारम्भकाणि । पूर्वश्ररीरात् भागशः । भागभागमवान्य । ह्यूल्देद्दान्तरार्थः सम्योत्यनुगच्छतीत्यन्त्रयः ॥ २२ ॥
- (५) शब्दुनः । अथनरक मुक्ताविषाष्टदुण्कतस्य क्षेत्रद्वस्य पुनरावृत्तिमाह यामीस्तायातनाः शप्येति जीवः क्षेत्रद्वः तान्येव पश्चमूतानि पुनरप्येति पुनरपिकर्मभूमी जायतदस्यवः । एतेन त्यर्गभुक्ताविशिष्टकतस्यापि क्षेत्रद्वस्यापि कर्मभू-भिगाप्तिन्यायसान्यादुक्तिस्येवगन्तस्यम् ॥ २२ ॥
- (६) हामचन्द्रः । जीवः ताः यामीः यमसंबन्धिनौः यातनाः शाष्य तान्येव पश्चमहाभूतानि पुनः भागशः अध्ये । ति ॥ २२ ॥

# एतादृष्ट्वास्य जीवस्य गृत्रीः स्वेनैव चेतसा ॥ धर्मतोधर्मतश्चेव धर्मे दध्यात्सदा मनः॥ ३३॥

- (१) मेघातिथिः। त्वल्पार्थीयंधर्मतोऽधर्मतइति नजःप्रश्लेषः। धर्माधर्मनिमित्ताजीवस्य क्षेत्रक्रस्यात्मनः त्वेनैव चेतसा शास्त्रापामाण्यात्तदनुभवे कृत्स्रशास्त्रार्थफलोपसंहारः॥ २३ ॥
  - ं ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । धर्मतोयतित्वर्गम् । अधर्मतश्य नरकम् ॥ २३ ॥
- (३) कुछूकः। अस्य जीवस्यैताधर्माधर्महेतुकाः त्वर्गनरकायुपभोगोवितिषयिष्यियदेहणप्रीरन्तःकरणे ज्ञात्वा धर्मानुद्याने मनः सदा सङ्कतंकुर्यात ॥ २२ ॥
- (४) **राधवानन्दः**। गतीरनुवदन्धर्ममेव कर्तव्यतयोपदिशति एताइति। धर्माधर्माभ्यामेव गतयः खर्गे नरके च जीवस्य भवन्तीति प्रमाणतोदृष्ट्वा धर्मएवकर्तव्यतया मनोदेयमिति। तथाच श्रुतिः॥ धर्मेण पापमपनुदति। धर्मात्सुखंचका नंचेतिस्यतिः॥ श्रुतिस्यत्योर्धर्मस्येव क्वानादिहेतुत्वात्॥ २३॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । यतप्रवमतआह एतान्द्रष्ट्रास्य जीवस्येति । धर्मे सदा मनोदध्यान्नाधर्मद्रन्यभिपायः ॥ २२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । धर्मतोऽधर्मतम् जीवस्य एतागतीः खेनैव चेतसा दृष्ट्वा धर्मे मनः सदा दध्यात् ॥ २३॥ सत्त्वंरजस्तमश्वैव त्रीन्विद्यादात्मनोगुणान् ॥ यैर्व्याप्येमान्स्थितोत्रावान्महान्सर्वानशेषतः ॥ २४ ॥
- (१) मधातिथिः । धर्माधर्मयोःकर्मकाण्डोपयोगियत्तदुक्तं इदानीविद्याकाण्डमारिप्सते । तत्रद्दैताश्रयमिवताव-दंगार्थपिक्रयते । सत्त्वादयस्त्रयोगुणाआत्मनः नात्रात्माजीवः कित्तद्दीमहानेव । आत्मशब्दःखभाववचनीनपत्यक्त्ववच-नः । निर्गुणोहिपुरुषः । अथवाभीग्यतया भोक्तुरेवात्मनः संबन्धित्वेन व्यपदिश्यते । महानितिच प्रधानमेवोच्यते पत्या-सत्तेः आधाहिविक्रियोद्भृतिःप्रधानस्य महदाख्या यथाजीवन्त्यीपमावस्थावान्यत्रभवान्विकारानवस्थितः प्रकृतित्वात्स-विकाराणामिदमुच्यते ॥ २४ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मनोमहत्तस्य भागभूता ॥ २४ ॥
- (३) कुळ्ळकः । सरवरजस्तमांसि त्रीणि वश्यमाणगुणस्रक्षणानि आत्मोपकारकत्वादात्मनोमहतोगुणान् जानीया-चैर्थ्यामोमहानिमान्स्थावरजङ्गमरूपान्पदार्थान्तिःशेषेण व्याप्य स्थितः॥ २४॥
- (४) राघवानन्दः । ननु किमिति धर्ममेव नाचरेत् इतिचेत् गुणपारतंश्यानाचरतीत्याह सस्विमिति । आत्मनः आत्मावच्छेदस्यान्तःकरणस्य गुणान् महत्तस्वाख्यस्य यैः सत्त्वादिभिः भावान् पदार्थान् पाणिनोवा अतआह महान् लिङ्गशरीरमधानं बुद्धिः । अशेषतोऽनवशेषेण ॥ २४ ॥
- ( ५ ) जन्द्रनः । अथ गुणतोऽपि कर्मनिर्वृत्तिविशेषंविवक्षन्गुणविभागं तावदाह सस्वरजस्तमश्चेति । आत्मनः महत्त-स्वस्य तथाचोक्तं ॥ महामनीमतिश्वात्मा बबुद्धिः ख्यातिरीश्वरदति । ये गुंणैरिमान्भावांश्यदार्थान्महान्महत्तत्वम् ॥ २४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सत्त्वरजस्तमांसि त्रीणि आत्मनः महत्तत्त्वस्य युणान्विचात् । यैः सत्त्वरजस्तमिभिः महान् महत्तत्त्वमेवअशेषतः सर्वानुसात्त्विकादिभावान् व्याप्य स्थितः। तद्यथा सात्त्विकाद्वकारराजसाद्वकारस्तामसाद्वकारश्रेति-स्थितः। यद्दामहान् जीवः॥ २४॥

योयदेषांगुणोदेहे साकल्येनातिरिच्यते ॥ सतदा तहुणप्रायंतंकरोति शरीरिणम्॥ २५॥

् (१) मिधातिथिः । यगपिसर्वत्रिगुणंतथापि योयदा गुणःसाकल्येन कात्स्न्येनातिरिच्यतआधिक्यंपामोति

पूर्वकर्मातिशयवशान्सतदा पुरुषस्य गुणान्तरमभिभवति अतः शरीरी तद्गुणमायोभवति तदीयमेव धर्ममादशयिति गुणान्तरं-जहातीव ॥ २५ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । साकल्येनान्येषु गुणेषु न्यूनेप्वशक्तेश्वयंपूर्णत्वेनातिरिच्यते । तहुणमायंतहुणस्थमंकय्यापा-रम् ॥ २५ ॥
- (३) कुछूकः । यद्यपि सर्वमेवेदित्रगुणंतथापि यत्र देहे येषांगुणानांमध्ये योगुणोयदा साकल्येनाधिकोभवति तदा सहुणलक्षणबहुलंतदेहिनंकरोति ॥ २५ ॥
- (४) राघवानन्दः । ननु गुणानां महदाश्रितत्वे कर्नुः किमायातं तत्राह् यइति । एषां गुणानांमध्ये देहे लिङ्कदेहे अतिरिच्यते गुणद्वयमभिभूय योगुणः प्रधानः स्यात् । तद्गुणप्रायं तद्गुणरूपचेष्टाकारिणम् । शरीरिणं जीवम् । करीति जी-वोपि तदनुरूपंचेष्टतइतिभावः ॥ २५ ॥
- (५) नन्दनः । एषांसत्त्वादीनांमध्येऽतिरिच्यते इतरीगुणाविभभूयोद्भवति तहुणमायंतहुणबहुरुंकरोति सत्त्वस्य सा-कल्यं ज्ञानसुखादिरूपाणांसामध्यं रजसस्तु रागद्देषादिरूपाणां तमसस्तु ममादाज्ञानादिरूपाणामः॥ २५॥
- (६) रामचन्द्रः । यदा एषां त्रयाणांमध्ये योगुणः साकल्येन देहे अनिरिच्यते देहंच्याप्य गुणः तिष्ठति तदा सः सत्त्वादिगुणः तं पुरुषं तद्गुणप्रायं सात्त्विकनसहवर्तते सः सात्त्विको भवति । एवमपे ऊझम् ॥ २५ ॥

#### सत्त्वंज्ञानंतमोऽज्ञानंरागद्वेषौरजः स्टतम् ॥ एतद्याप्तिमदेतेषांसर्वभृताश्रितंवपुः॥ २६॥

- (१) मेथातिथिः । सामान्यमेतदेषांलक्षणंध्यापि सर्वपाणिषु ज्ञानंवेदकं अज्ञानंमे।हः उभयरूपता रजः रागद्देषशब्दे-नोभयधर्मयोगउच्यते । न यथा मदमूर्च्छाचवस्थात्वचैतन्यमेव नापिसम्यक्ज्ञानवशानामितशयेन क्रोधोन चातिमसादः तत्तद्रजोवपुःत्वभावः ॥ २६ ॥
- (२) सर्वज्ञनाराचणः । सत्त्वं ज्ञानव्यापारम् । व्यापारसत्त्वयोरभेदविवक्षया सामानाधिकरण्यमः । एतमुत्तरत्र । एतत् ज्ञानादि । एतेषां सत्वादीनामः । व्याप्तिमद्याप्तिकमः । वपुरिव वपुः ॥ २६ ॥
- (३) कुद्धूकः । संप्रति सत्त्वादीनांछक्षणमाह् सत्त्वमिति ।यथार्थावभासीक्षानंतत्सत्त्वस्य छक्षणं एतिष्क्षपतिमक्कानं तत्त्रमोछक्षणं विषादाभिछाषंमानसकार्यरजोछक्षणं त्वरूपंतु सत्त्वरजस्तमसांगीत्यभीतिविषादात्मकं । तथाचपप्रिति भीत्यपी-तिविषादात्मकाः प्रकाशद्वत्तिनियमार्थाः अन्योन्याभिभवजननिम्युनवृत्त्तयश्य गुणाः एतस्वैषांत्वरूपमनंतरश्छोकत्रयेण वद्यित एतेषांसत्त्वादिगुणानामेतत् क्कानादि सर्वमाणिध्यापकंछक्षणम् ॥ २६ ॥
- (४) राघवानन्दः । गुणानन्य तत्कार्यमाह सन्त्रमिति । सन्त्रंज्ञानमिति कार्यकारणयोरभेदविवक्षया ॥ सन्त्रात्सं-जायतेज्ञानमिति स्पृतिः । एवमुत्तरत्र अज्ञानमितिछेदः । सत्रं मूताश्रितं पाञ्चभौतिकंवपुः अस्य देवादिरुपेण सार्त्विकादि-भेदभिनम् ॥ २६ ॥
- (५) नन्द्नः । अथगुणानांत्वरूपमाह सत्त्वःमिति । ज्ञानंज्ञानरूपं अज्ञानमज्ञानरूपं रागद्देषो रागद्देषरूपौ एतेषांगुणा-नां एतद्याप्तिमदेतद्याप्तित्रिकं वपुः सर्वभूताश्रितंसर्वप्राण्याश्रयम् ॥ २६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सत्त्रं ज्ञानरूपं तमः अज्ञानं रागद्देशौ रजसः भवतः एतेशां सत्त्वादीनां सर्वभूतान्येव आश्रयो यस्यतत् सर्वभूताश्रितवपुः एतत् अज्ञानादेतस्य ध्याप्तिमत् ॥ २६ ॥

### तत्र यत्पीतिसंयुक्तंकिचिदात्मनि लक्षयेत् ॥ प्रशान्तमिव शुद्धाभंसत्त्वंतदुपधारयेत्॥ २७॥

- (१) मधातिथिः । पीतिसंयुक्तं संवेदनंशुद्धाभंशुद्धमिवाभाति रजस्तमोभ्यामकलुषितंमदमानरागद्देपलोभमोहं-भयशेकमान्सर्यदोषरहितं एवंसर्वमनुष्छेदाद्दीजवासनायाआज्ञह्मपाप्तिस्थितन्वदिषाचावस्था स्वसंवेद्येवकस्यांवेलायांभवेत् ॥ २७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रीतिःसुखं तत्संयुक्तं किंचित्वशान्तं क्रीधादिरजोगुणशून्यम् । शुद्धाभं शुद्धपवृत्तिमूलं शुन्यमाभासमानंच प्रकाशात्मकत्वात् । सत्त्वं कत्त्वज्ञम् ॥ २७ ॥
  - (३) कुङ्कृकः । तिसन्नात्मिन यत्सवेदनंपीतियुक्तपत्यस्तिमतद्धेशंपकाशरूपमनुभवेत्तत्सत्त्वंजानीयात् ॥ २७ ॥
- (४) राघवानन्दः । नकेवलं ज्ञानादि तेषां कार्यं सुखायपीत्याह् तत्रेतित्रिभिः । प्रीतिसंयुक्तं प्रीत्यां सुखे संयुन-क्तीति तिहृष्यकंयतआत्मिनिलक्षयेत् सुखं लब्ध्वा जन्तुरविचलहवावितष्ठते । एवं दुःखसंयुक्तम् । प्रशान्तं प्रत्यस्तमितक्केशं शुद्धाभं स्वच्छं तत्र तदा समुद्धिकंसत्त्वमवधारयेत् निश्चिनुयात् । एवमुत्तरत्र ॥ २७ ॥
- ( ५ ) **नन्दनः ।** आत्मिन मनिस शरीरे वा समस्तहेर्यावकारिवधुरत्वात्प्रशान्तिमवसमस्तदोषरहितत्वं शृद्धाभंशुद्ध-मिव ॥ २७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यतः शीतिसंयुक्तं शीतियुक्तः किंचिदात्मनिरुक्षयेत् ॥ २७ ॥

## यत्तु दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः ॥ तद्रजोप्रतिपंविद्यात्सततंहारि देहिनाम् ॥ २८ ॥

- (१) मेथातिथिः । दुःखेनसमायुक्तंसंभिन्नंशुद्धंभीतिरूपंनभवत्यतउच्यतेऽभीतिकरंदुःखानुविद्धतया भीत्या नयुक्तं अमितपमम्बद्धानार्थिकमेतद्रजसीरूपंभर्तृविषयेषु मवर्तकस्पृहाजनकमित्यर्थः ॥ २८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । अभीतिरधृतिः । हारि मनसःभवर्तकम् ॥ २८ ॥
- (३) कुङ्गूकः। यत्पुनः संवेदनंदुःखानुविद्धमतएव सत्त्वशुद्धात्मपीतेरजनकं सर्वदा च शरीरिणांविषयस्पृहीत्पा-दकंतत्त्वनिवारकत्वात्प्रतिपक्षरजोजानीयात्॥ २८॥
- ( ४ ) राघवामन्दः । किंच यत्त्वित । अमित्यं प्रतिघातरहितं सुचश्रस्तवात् । चलंचरजङ्ग्युक्तेः देहिनां देहिनं म-नोवा हारि अन्तर्मुखत्वात्प्रच्याव्यविषयमवणकारि ॥ २८ ॥
  - (५) नन्द्रनः । हारि चित्तविक्षेपकरं अन्नतिघमन्नतहतम् ॥ २८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । अनन्यक्षं विचात् देहिनां सततं हारि एनसः पवर्तकं ॥ २८ ॥

#### यत्तु स्यान्मोहसंयुक्तमध्यक्तंविषयात्मकम् ॥ अत्रतक्यंमविज्ञेयंतमस्तदुपधारयेत् ॥ २९ ॥

(१) मेधातिथिः । मोहोवैचित्यंयुक्तायुक्तविवेकाभावः विषयआत्मात्वभावोयस्य । ननुचायमविषयोन्तरात्मत्वादेव तत्कथंविषयस्वभावोमोह्विषयानुरागात् बुद्धिरिव एवमुच्यते विषयाद्वातीवबुद्धिस्तदात्मिकासंपद्यतद्दितसंख्यात्रैगुण्यंनत्वन्तविहसत्त्वानामविशब्दं अप्रतक्यंतदनुमानागोचरमविद्ययं अंतर्वहिःकरणानामगोचरदृत्यर्थः ॥ २९ ॥

<sup>&</sup>quot; तत्वनिवारकत्त्वात्=तदुर्निवारत्वात् ( अ )

- (२) सर्वज्ञनारायणः । अध्यक्तः अपकाशः विषयआत्माच यत्र । अमतसर्थं तर्कवृत्तिविषयशूर्यं तर्कविज्ञानाः च्यां रहितमित्यर्थः ॥ २९ ॥
- (३) कुःझूकः । यत्पुनः सदसिद्विकशून्यं अस्फुटविषयाकारत्वभावमतर्कणीयत्वरूपमन्तःकरणबिहःकरणाभ्यां दुर्ज्ञानंतत्तमोजानीयात एषांच गुणानांत्वरूपकथनंसत्त्ववृत्त्यविष्यती यववता भवितव्यमित्येतत्त्रयोजनकम् ॥ २९ ॥
- (४) राघवानन्दः । मोहसंयुक्तं सदसिविकरहितम् । अन्यक्तविषयात्मकं अस्फुटविषयत्वभावकं देहेन्द्रियाणां गुरुत्वाद्विषयोपि न रोचते । अतुएवामत्त्रवयं अविद्गयं गुरुचरणकमेव तमइत्युक्तेः ॥ २९॥
  - (५) मन्द्रनः । अमतक्यंमनुमानेन अविश्वेयंमत्यक्षेण ॥ २९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यत् मोहसंयुक्तं स्यात् मोहोदुराचारता युक्तायुक्तविवेकाभावः अध्यकं विषयात्मकं अभतकर्यं तर्कासहंमनोऽगोचरं अविद्वयंअन्तर्विहःकरणानामविद्वयं तमस्तु उपधारयेत् ॥ २९॥

#### त्रयाणामपि चैतेषांगुणानांयः फलोदयः ॥ अय्योमध्योजघन्यश्व तंत्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ ३० ॥

- (१) मधातिथिः । त्रयाणामेषामासेष्यमानानायत्फलमुत्पद्यतउत्तमाधममध्यमतद्यक्तय्यतया प्रतिकायते यास्मिनगुण-उद्गिकेयःपुरुषस्य स्वभावीभवति सउच्यतइति प्रतिका ॥ ३० ॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । यःफलोदयोऽम्योमुख्यः । मध्योऽल्पापकष्टः । जघन्योऽतिस्हुमः ॥ ३० ॥
- (३) कुङ्कृकः । एतेषांसत्त्वादीनांत्रयाणामपि गुणानांयश्राक्रममुत्तममध्यमाधमरूपोयः फलोत्पादकस्तंविशेषेण वद्यामि ॥ ३०॥
- (४) **राघवानन्दः** । गुणानां फलभेदं मितजानीते त्रयाणामिति । फलोदयः फलोत्पादः । अप्यःश्रेष्ठः । जघन्धे-ऽधमः । अशेषतः एकेकगुणस्य निरवशेषेण ॥ ३० ॥
  - ( ६ ) नन्द्रनः । अय्यःसत्त्वस्य मध्यारजसः जघन्यस्तमसः ॥ ३० ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतेषां त्रयाणां सत्त्वादिगुणानां यः फलोदयः अध्यः मध्यः अधन्यः कनिष्ठः तमशेषतः नव-क्ष्यामि ॥ ३० ॥

### वेदाभ्यासस्तपोज्ञानंशौचिमिन्द्रियनिषद्यः॥ धर्मिकियात्मचिन्ता च सास्विकंगुणलक्षणम्॥ ३ ॥

- (१) मधातिथिः । तत्कस्येति संबन्धगुणलक्षणिनत्येवंवक्तव्यतया मितद्वायते सात्त्विकमिति कथंविद्योजियितध्यं गुणोलक्ष्यते येन तहुणलक्षणं तत्कस्येति सात्विकमिति संबन्धः।प्रयोजनंसमुदायसंबन्ध्यवयवापि दश्यन्ते तेनैतदुक्तंभविति संबन्धस्य गुणस्यैतल्लक्षणं यथादेवदत्तस्य गुरुकुलं गुरुद्वारोपसर्जनीभूतोपि देवदत्तपदेन संबध्यते तद्वदेतत् द्रष्टव्यम् । पदार्थाव्याख्याताः॥ ३१॥
  - (२) सर्वज्ञनारायजः । सास्त्रिकं सत्त्रजन्यमः । गुणस्य तस्यैवः लक्षणं चिन्हमः । एवमुत्तरत्र ॥ ३१ ॥
- (३) कुद्भूकः । वेदाभ्यासः पाजापत्याचनुष्ठानंशास्त्रार्थावनोधमृद्वार्यादिशौचिमिन्द्रियसयमोदानादिधर्मानुष्ठानमात्म-भ्यानपरता प्तत्सन्वाख्यगुणस्य कार्यम् ॥ ३१ ॥
- (४) राघवानन्दः । फलभेदएव सत्त्वादिगुणोद्दिक्ततालिङ्कमित्याह वेदेतित्रिभिः । ज्ञानं शास्त्रीयम् । शीचं बा-साम्यन्तरम् । तदुक्तम् ॥ मृज्ञलाभ्यां स्पृतं बासं भावसुद्धिस्तथान्तरम् ॥ धर्मक्रिया नित्यनैमित्तिकाऽनुष्ठानम् । आ-

रनिकता वेदान्तिविचारणा ॥ श्रोतःयोजन्तव्यइतिश्रुतेः ॥ सास्विकमुद्रिक्तस्य स्वन्यम् । गुणस्य रुक्षणं तैरुद्रिकस्य सस्वगुणस्योवयोरुक्ष्यते । एवंसवत्र द्वेयम् । पूर्व सस्वावीनां ज्ञानादिकार्य त्वरूपतोस्तीत्युक्तम् । तथाहेश्वरकृष्णः । भीत्यभीतिविषदात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थौदति । भन्नात्मपदं कार्यकारणयोरभेदविवक्षया दुःखाभावादिव्यावृत्त्यर्थमुक्तमन्यथा ॥ सस्वात्संभायते ज्ञानं रजसोरोभप्वचेत्यादि विरुद्धम् ॥ ३१ ॥

- (५) **न-इनः।** आत्मिनताशरीरात्मिविकः सत्त्वरजस्तमसांफलवक्यामीति। प्रतिक्वानं सात्त्वकंगुणलक्षणिन<sup>त्रे</sup>.बं वदतोऽयमभिमायः॥ ३१॥
  - (६) रामचन्द्रः । आत्मचिन्ता आत्मनःपरमेश्वरस्य चिन्ता ॥ ३१ ॥

### आरंम्भरुचिता धैर्यमस्कार्यपरियहः ॥ विषयोपसेवा चाजस्रंराजसंगुण्ळक्षणम् ॥ ६२ ॥

- (१) मधातिथिः । कर्मणांकाश्यानांदद्यार्थानामदद्यार्थानांचारंभरतिर्वृथारंभश्रेतत् राजसलक्षणम् । अपैर्यमन्पेप्युप धातहती चेतसोऽसमाश्वासीदैन्यप्रहणमृत्साहृत्यागः । असत्कार्यलोकशास्त्रविरुद्धं तस्य परिप्रहृश्याचरणम् ।विषये संगोऽज-स्रंपुनःपुनःमवृत्तिः ॥ ३२ ॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । आरम्भरितता प्रवृत्तिरसिकता । अधैर्यमनुष्टिः । एवं तामसैपि ॥ ३२ ॥
- (३) कुङ्गूकः। फलार्थकर्मानुषानशीलताऽरुषेऽप्यर्थे वैक्कव्यंनिषद्धकर्माचरणमजसंशब्दादिविषयोपभोगइत्येतदः जोभिधानगुणस्य कार्यम् ॥ ३२॥
- (४) राघवान-इः। आरम्भरुचिता काम्यकर्मनिष्ठता कर्मसंगैन देहिनइत्युक्तेः। अधैर्यमल्पेप्यनर्थेमहद्वेकल्प-म् । असत्कार्यपरिपहः निषिद्धाचरणम् ॥ ३२ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । आरम्भरुचिता कर्मपरता अधैर्यमितिपदम् ॥ ३२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । आरम्भरुचिता लोकशास्त्रविरुद्धता । अधैर्थे असत्कार्यपरियष्ट्रः खीकारः विषयाणां उपसे-बा ॥ ३२॥

## लोभः स्वमोःश्वृतिः क्रीयैनास्तिक्यंभिष्वदस्तिता ॥ याचिष्णुता प्रमादश्व तामसंगुणलक्षणम्॥३३॥

- (१) मेधातिथिः । धनादिषु रागेालेभः ऋौँथैत्वल्पेऽपराधे वैरानुबन्धः नारितक्यंममादता भिन्नवृत्तिता शीलश्रंशः गणनंशिष्टविगर्हणा याचिष्णुता याचकत्वं तच्छीलता ममादोऽनवधानंधर्मादिष्वपायपरिहारेऽनादरः । त्वमोऽधृतिरितिनञ्-मन्तेषः॥ १२॥
  - ( २ ) **सर्वतमारायणः** । भिम्नश्वतिता दुराचारता ॥ १३ ॥
  - (२) कुक्कृकः। अधिकाधिकधनस्पृहा निद्रात्मता कातर्थपेशुन्धंपरलोकाभावश्वदिराचारपरिलीपः याचनशी-छत्वंसंभवेषि धर्मादिष्वनवधानमित्येतत्तामसाभिधानस्य गुणस्य छक्षणम् ॥ ३३ ॥
  - (४) **राधवानन्दः** । अधृतिः कातर्यम् । क्रीर्यमकपालुता । नास्तिकयं परलोकग्रून्यताधीः । भिन्नवृत्तिता आ॰ चारर्पारस्यागः धर्मेष्वनाः(वासीवा ॥ ३३॥
    - ( ५ ) नन्दनः । अधृतिरितिपदमः ॥ ३३ ॥

(६) रामचन्द्रः। याचिष्णुता याचकस्य भावः॥ ३३॥

### त्रयाणामपि चैतेषांगुणानांत्रिषु तिष्ठताम् ॥ इदंसामासिकंज्ञेयंक्रमशोगुणरुक्षणम् ॥ ५४॥

- (१) मेधानिथिः । त्रिषु कालेषु सान्योपचयापचयेषु वोत्तमाधर्ममभ्यमेषु च फलादयेष्वदमिति वक्ष्यमाणस्यनि-र्देशः ॥ ३४॥
- (२) **सर्वतनारायणः** । त्रयाणांवेदाभ्यासादीनां गुणानांवर्गाणामः । त्रिषुगुणेषु प्रकृतिभूतेषु । सामासिकं समासः संक्षेपः तयुक्तं गुणचिन्हमः ॥ २४ ॥
- (३) कुह्नूकः । एषांसत्त्वादीनांत्रयाणामपि गुणानांत्रिषु कालेषु भूतभविष्यद्दर्तमानेषु विद्यमानानामिदेवस्यमाः णसाक्षेपिकंकमेण गुणसभणंगातन्यमः ॥ ३४ ॥
- (४) राघवानन्दः । संपति संक्षेपतीगुणीदिकताझानं संपति पतिजानीते धयाणामिति । त्रिषु भूतादिकाछत्रये-षु । सामासिकं समासः संक्षेपः तत्रभवम् ॥ ३४ ॥
  - (५) मन्द्रनः । इदंवश्यमाणंत्रिषु जीवेषु सामासिकसंक्षिप्तमः ॥ ३४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । भयाणां वेदाश्यासादीनां गुणजकार्याणां भिषु गुणयुक्तेषु सामासिकंसमासेनकतं सामासिकं फमशःगुणानां सस्वादीनां छक्षणं क्षेयम् ॥ ३४॥

#### यत्कर्म कत्वा कुर्वेश्व करिष्यंश्वेव लजाति ॥ तज्ज्ञेयंविदुषासर्वतामसंगुणलक्षणम् ॥ ३५॥

- (१) मेधातिथिः । यदुक्तंत्रिष्विति कार्छः निर्देशस्तद्शयिति कत्वाकुर्वन्करिष्यनिति । कदापिष्ठिष्विकालेषु कदाचिदन्यतरित्तन् । किमर्थमहमेवमकरवं कथंशिष्टानामयतो भवामीतिलञ्जाचेतिसपरिखेदः ॥ १५॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । रुजतीति त्यतएव दुष्टत्वेनावधारितमित्यर्थः ॥ ३५ ॥
- (३) कुछूकः। यत्कर्मकत्वाकुर्वन्करिष्यंभ केन्नावान्भवति कालत्रयेद्वयोरन्यभवेति विवक्षितंतत्सर्वेतमःकार्यः त्वात्तमोभिषानंगुणलक्षणंशास्त्रविदा बोद्धव्यमः॥३५॥
  - (४) राघवानन्दः । तद्यनक्ति यदिति त्रिभिः । एजते लोकावद्गातः । विदुषा त्वानुभवं साक्षात्कुर्वता ॥ ३५॥
  - ( ५ ) नम्दनः । तमस्तावदाह यत्कर्मेति ॥ ३५ ॥

# येनास्मिन्कर्मणा लोके स्थातिमिन्छति पुष्कलाम्॥ मच शोचत्यसंपत्तौ तद्विद्वेयम्तु राजसम्॥ ३६॥

- (१) ब्रेधातिथिः । लोके साधुवादोमनैधंस्यादिति बुध्या यद्यागसपोधनानामापरणंतच ख्यापनार्थं यथातीर्थं-कालेभ्योदानं राजिनस्पर्धयाजल्यः शूद्रैभ्यःशास्त्रध्याख्यानं पुष्कलित्यमेनानुपंगित्वात्ख्यातेः सहायतामाह धर्मार्थपवर्तः मानस्य यदिजनाःप्रकाशयन्ति तादशोधर्मोनदोषाय तदुक्तंयथेक्षुहेतोरिति यथामहाभारताख्याने कृष्णहेपायनेनोक्तं ॥ य-थेक्षुसक्तोयुधिकर्षकोरितत्वणानिवल्लौरिपसंपरन्ते ॥ सथानरोधर्मपथेनसंपरन्यशम्बकामांभवस्त्रिचाशुते ॥ असंपतीप कः मंकलानांनशोचित नदुःसमस्ति । अथवाकर्मणामसंपत्ती ॥ ३६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । नशीयत्यतिशायितपुरुवाणांभावात् ॥ १५ ॥

- (३) कुख़ूकः। रह लोके महतींख्याति प्रामुयामित्येतदर्थमेव योयत्कर्मकरोति न परलोकार्च नच तत्कर्मफला-संपत्ती दुःखी भवति तद्रजः कार्यत्वाद्रजोगुणलक्षणंविद्येयम् ॥ ३६॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । इच्छिति परलेकिनिरपेक्षतयैवैद्विर्की पुष्कलः परिपूर्णी ख्यार्ति यशीर्थेधर्मसेवनिमत्युक्तेः । नशीचिति असंपत्ती कर्मणो असिद्धाविप पुनः कर्मान्तरमारभते नतु शोकेन ततोनिवर्ततइत्यर्थः ॥ ३६ ॥
  - (५) नन्द्नः । शोचित विरञ्यति असंपत्तावनिष्पत्तौ ॥ ३६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । येन कर्मणा अस्मिछोके पुष्कलांख्यातिमिच्छति च पुनः असंपत्तौ न शोचित तिह्रक्केयं राज-सम् ॥ ३६ ॥

यसर्वेणे च्छित ज्ञातंयन लज्जित चाचरन् ॥ येन तुष्यित चात्मास्य तसस्वगुणलक्षणम् ॥ ३७॥

- (१) मधातिथिः। विस्पष्टीयम् ॥ ३७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वेण प्रकारेण क्वातुंकर्तृमिच्छति ॥ ३७ ॥
- ( ३ ) कुझूकः । यत्कर्भवेदार्थसर्वात्मना ज्ञातुमिष्णति यच कर्माचरन्कालत्रयेपि म लज्जति येन येन कर्मणास्या-त्मतुष्टिर्जायते तत्सत्त्वाख्यस्य गुणस्य लक्षणंज्ञेयम् ॥ ३७ ॥
- (४) राघवानन्दः । सर्वेण सोपकरणं यहेदार्थादि ज्ञानुमिच्छति ज्ञात्वाचानु [ तिष्ठम्नलज्जते किंतु तुष्यित संतुष्ट-दृदयःस्यादित्यर्थः ] ॥ ३७॥
- (६) रामचन्द्रः । यत्सर्वेण कर्मणा क्षातुंकर्तुं यत् आचरन् न रुज्ञति येन कर्मणा अस्य आत्मा तुष्यति तत्स-स्वगुणरुक्षणम् ॥ ३७ ॥

## तमसोलक्षणंकामोरजसस्त्वर्थउच्यते ॥ सन्वस्य लक्षणंधर्मः श्रीष्ठ्यमेषांयथोत्तरम् ॥ ३८॥

- (१) मेघातिथिः । ननुष कामेपि सुखमस्ति तत्र यत्मीतिसंयुक्तंतत्सस्वरुक्षणमितिपाप्तं कथेतमसोरुक्षणं उच्यते मोहरूपंतमोत्रसंवेदनमस्ति तदिपसत्त्वस्थावरुक्षणं सत्यंद्वानमित्युक्तत्वात् । उच्यते नात्रभोक्तृभोग्यभावावस्थाभिषेता किंनाहिविषयगतस्प्रहातिशयः । नषतस्यामवस्थायांसुखोत्पत्तिर्घ्यक्तविषयत्वंच विद्यते काममधानस्य युक्तायुक्तविवेकशूम्यत्वादस्त्येवमोहरूपता । ईदशमात्रकामोभिषेतः नयदतौशास्त्रार्थतया स्वदारेषु गमनौतसुक्यम् ॥ ३८ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। लक्षणं कार्यम् ॥ २८॥
- (३) कुङ्गूकः । कामम्यानता तमसोलक्षणं अर्थनिष्ठता रज्ञसः धर्मम्थानता सत्त्वस्य एवांच कामादीनामुत्तरोत्तर-स्य भेडत्वंक्रामादर्थः भेयान् अर्थमूल्यात्कामस्य ताम्यां च धर्मः तम्मूल्य्वात्तयोः ॥ ३८ ॥
- (४) राम्नवानन्दः । इतोपि संक्षिप्पाइ तमसइति । तमसउद्विक्तस्य कामः क्रयादिष्वतिप्रीतिः । एवमर्थधर्मयोः । स्थाफ्रममुत्तरोत्तरम् । अत्रचयिक्किपित्पौनरुक्त्यं तन्तदोषभाक् अध्यात्मकप्रकरणत्वात् गुणातिरिक्तस्यात्मनः कर्तृत्वा-भावतात्पर्यकत्वाच । तदुक्तम् ॥ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यित । गुणेभ्यश्य परंवेति मञ्जावं सोविगच्छ-ति ॥ गुणातीतः सउच्यतइतिच ॥ २४ ॥

(६) रामचन्द्रः । तमसः रुक्षणम् । अर्थः रजसे।रुक्षणम् । धर्मः सत्त्वस्य रुक्षणम् । येषां सत्त्वादीनां यथाक्रमं-भैड्यम् ॥ ३८ ॥

#### येन यस्तु गुणेनेषांसंसारान्प्रतिपद्यते ॥ तान्समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाऋमम् ॥ ३९ ॥

- (१) मेधातिथिः । एषांगुणानांमध्ये येन गुणेन यान्संसारान्तपुरुषः मतिपद्यते । संसारशब्दोगतिवचनः यानि ज-न्मानि मामोतीत्यर्थः । तदुत्तरत्रवक्ष्यत इतिप्रतिज्ञाश्लोकः ॥ ३९॥
  - (२) सर्वजनारायणः । संसारान् जातीः ॥ ३९॥
- (३) कुळूकः। एषांसत्त्वादीनांगुणानांमध्ये येन गुणेन त्वकार्येण यागतीर्जीवः मामोति ताः सर्वस्यास्य जगतः-संक्षेपतः ऋमेण वक्ष्यामि ॥ ३९ ॥
- (४) राघवानन्दः । उक्तगुणकार्यरतानां प्रतिक्कापूर्वकं गतीराह येनेति द्वाभ्यामः । एषामिति निर्धारणे तेन येन-गुणेनयं संसारं प्रतिपद्यतेतं देवत्वादिरूपंवक्ष्यामीत्यम्वयः ॥ ३९ ॥
  - ( ५ ) नन्द्नः । सर्वस्यास्य प्राणिजातस्य तान्संसारानित्यन्वयः ॥ ३९ ॥
  - ( ६ ) रामचन्द्रः । येन गुणेन यान् एषांसत्त्वादीनां गुणेन संसारात् यथा भपवते तान् गुणान् ॥ ३९ ॥

## देवत्वंसात्त्विकायानि मनुष्यत्वंच राजसाः॥ तिर्यक्कंतामसानित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः॥४०॥

- (१) मधातिथः। सामान्येनगतिनिर्देशोगुणनिमित्तोयमः॥ ४०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। तिर्यकं पशुत्वम् ॥ ४० ॥
- (३) कुङ्कृकः । ये सत्त्ववृत्ताववस्थितास्ते देवत्वंयान्ति । ये तु रजोवृत्त्यवस्थितास्ते मनुष्यत्वं । ये तमोवृत्तिस्था स्तेतिर्यकंचेत्येषा त्रिविधा जन्मगिप्तः ॥ ४० ॥
  - (४) राघवानन्दः । तिर्यत्कं पक्षिमृगताम् ॥ ४० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इति एषां त्रिविधागतिः ॥ ४० ॥

### त्रिविधा त्रिविधेषा तु विद्येया गौणिकी गतिः॥ अधमा मध्यमाय्याच कर्मविद्या विशेषतः॥४ १॥

- (१) मधातिथिः। एषा त्रिविधा गौणिकी सत्त्वादिगुणत्रयुक्ता त्रत्येकंपुनः त्रिविधोत्तमाधममध्यमभेदेनातोनव-धासंपद्यते। कर्मविद्याविशेषात्र्यानन्ताः कुशलाकुशलकर्मवशात्। बुद्धिपूर्वमयोगश्य कर्मणांच बहु भेदत्वात्तदिदमाह कर्मवि-द्याविशेषतहति॥ ४१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिविधा याउका गौणिकी गुणनिमित्ता सा प्रत्येक त्रिविधा । कर्म तामसादिरूपं विद्या ज्ञानं तद्दि भूतादिविषयतया तामसादिरूपम् ॥ ४१ ॥
- (३) कुल्लूकः । या सत्त्वादिगुणत्रयनिमित्ता त्रिविधा जन्मान्तरमाप्तिरुक्ता सा देशकालादि भेदेन संसारहेतुभूत-कर्मभेदाक्कानभेदाचाधममध्यमोत्तमभेदेन पुनिस्निविधा बोद्धध्या ॥ ४१ ॥
- (४) राखवानन्दः । तागतीरथवातास्त्रिविधभेदभिनाइति स्नापयनाह निविधिति । गौणिकी तमआदिगुणनि-मित्ता कर्मविद्याविशेषतः परलोकंद्रयासन्तंजीवंविद्याकर्मवासनानामनुगतेस्तंविद्याकर्मणीसमन्वारभेते पूर्वप्रसाचेतिश्रुतेरब-गतत्वात् ॥ ४१ ॥

- ( ५ ) मन्द्रमः । गौगकीगुणसंबन्धिनीकर्मविद्याविशेषतः कर्मविशेषतोद्यानविशेषतम ॥ ४१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । गौणिकीगतिः त्रिविधा तु पुनः एषा गतिः त्रिविधा विश्वेषा एकैकस्य गुणस्य त्रिधा त्रिविधा । गतिः श्वेषा एवं नवधा गतिः तद्यथा एकस्य गुणस्य त्रिविधा कर्मणः विद्या अधमा विद्या मध्यमाचपुनः । विशेषतः कर्मणःविद्या अम्या भेष्ठाएवं एकस्य त्रिविधा ॥ ४१ ॥

स्थावराः क्रमिकीटाश्व मत्स्याः सर्पाः सकच्छपाः॥ पशवश्व मृगाश्वेव जघन्या तामसी गतिः॥ ४२॥

- (२) सर्वेज्ञनारायणः । रूमयोमांसादिसंभवाः क्षुद्रजन्तवः । सरीप्तृपावृश्यिकाधाः । पश्रवोगवाधाः ॥ ४२ ॥
- ( ३ ) कुद्भुकः । स्थावरावृक्षादयः क्रमयः सृक्ष्माः प्राणिनस्तेभ्यईषत्स्थूलाः कीटाः तथामन्स्यसर्पकूर्मपशुपृगाश्चेत्ये-षा तमोनिमित्ता जघन्या गतिः॥ ४२॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रादी तामसस्यावान्तरभेदमाह स्थावराइतित्रिभिः । तस्मात्पश्यन्ति पादपाः स्थाणुमन्ये मपचन्ते शरीरत्वायदेहिनइतिश्रुतेः । स्थावरदेहोपि भागार्थः । कमयोमहीलताद्याः । कीटाः पिपीलिकाद्याः पशवः श्वाद-यः । जघन्या निकष्टाः । तामसी उद्दिक्ततमीनिमत्ता । एवमुत्तरत्र ॥ ४२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्थावराचाः गाष्ट्रगान्ताः जघन्या अथमा तामसी गतिः ॥ ४२ ॥ इस्तिनश्च तुरङ्गाश्व शुद्धाम्लेच्छाश्व गर्हिताः ॥ सिहाव्याघावराहाश्व मध्यमातामसी गतिः॥४३॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । म्लेच्छाः शबरायाः ॥ ४२ ॥
- (३) कुःह्रूकः । हरूयश्वशृद्धस्टेच्छि सहव्याष्ट्रस्करास्तमोगुणनिमित्ता मध्यमा गतिः गर्हिताइति स्लेच्छानांत्वरू-पानुवादः ॥ ४३ ॥
  - ( ४ ) **राघवानन्दः । तुरङ्गीश्वः तुरङ्गपदं गवामुपलक्षणम**्। म्लेच्छायवनाः विगहितानिषादाचाः ॥ ४३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । हस्त्यादिवराहान्ताः मध्यमा तामसी गतिः ॥ ४३ ॥

चारणाश्व सुपर्णाश्व पुरुषाश्वेव दाम्भिकाः ॥ रक्षांसि च पिशाचाश्व तामसीषूत्तमागितः॥४४॥

- (१) मधातिथिः। चारणाः कथकगायकस्त्रीसंथीजकादयः। सुपर्णाः पक्षिविशेषाः शूद्रागहिताइतिसंबन्धः। ये-ब्राह्मणानवजानते ये च तहुत्युपजीविनो ये च मदमानादियुक्ताहिसाश्रीराइत्येवमादयीविगहिताः॥ ४४॥
- (२) सर्व**ज्ञणारायणः । चारणारक्षायुपरि वृ**त्तिकारिषः । सुपर्णागरुडायाः । रक्षांति ऋव्यादविशेषाः कुम्भक-र्णायाः । पिशाचाः पूतिमांसादिबीभत्सान्तादाः ॥ ४४ ॥
- ( ३) कुळूकः। चारणानटादयः सुपर्णाः पक्षिणः छद्मना कर्मकारिणः पुरुषाराक्षसाः पिशाचाभेत्येषा तामसीबूत्तमा-गतिः ॥ ४४ ॥
  - ( ४ ) राघवानम्दः । चारणाः देवयोनिविशेषाः सुपर्णाः अरुणाद्यः ॥ ४४ ॥
  - (६) **रामचन्द्रः । चार**णादि पिशाचान्ताः तामसीषु उत्तमा गतिः ॥ ४४ ॥

**झ**ल्लामल्लानटाश्वेव पुरुषाः शस्त्रदत्तयः ॥ धूनपानप्रसक्ताश्व जघन्याराजसी गतिः॥ ४५॥

(१) मेघातिथिः । श्रष्ठामछाइति रङ्गावतारकास्तत्रमछाबाहुयोधिनः श्रष्ठायष्टिमहारिणः परिहासजीविनोवा-॥ १५ ॥

- ( २ ) तर्वज्ञनारायणः । झल्लोमल्ब्य राजन्याद्वात्यायाम् । कुवृत्तयः सेवादिकुवृत्तयः ॥ ४५ ॥
- ( ३ ) कुङ्गूकः । झल्लामल्लाः क्षत्रियाद्वात्यात्सवर्णायामुत्यन्नादशमाध्यायोक्ताक्केयातत्र झल्लायष्टिमहरणामल्लामातुयो धिनः रङ्गावतारकानटाः शस्त्रजीविद्यत्रपानप्रसक्तामः पुरुषाअधमा राजसीगतिक्कैया ॥ ४५॥
- (४) राघवानन्दः । राजस्याभेदमाह । झल्लमल्ली जातिसंकरी मल्लायुदाचार्याः नयः रङ्गावतारिणः । नर्तकाः ॥ ४५॥
  - (६) रामचन्द्रः । झल्लादिपानप्रसक्तान्ताः प्रथमा राजसी गतिः ॥ ४५॥

#### राजानः क्षत्रियाश्वेव राज्ञांचैव पुरोहिताः ॥ वादयुद्धप्रधानाश्व मध्यमा राजसीगितः ॥ ४६ ॥

- (१) मेधातिथिः । राजानोजनपदेश्वरक्षत्रियास्तदनुजीविनः सामन्ताः । वादप्रधानाः शास्त्रार्थगहनिष्वतरेतरंजल्प-न्ति । युद्धप्रधानायोधकाः ॥ ४६ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः। क्षत्रियाः अराजानोपि ॥ ४६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । राजानोऽभिषिक्ताजनपदेश्वराः तथाक्षत्रियाराजपुरोहिताश्व शास्त्रार्थकलहिषयाश्व एषा राज-सीगतिर्मध्यमा बोद्धय्या ॥ ४६ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । वादमसक्ताः शास्त्रार्थकलहिनः युद्धविशारदाः शूराः ॥ ४६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । दानयुद्धप्रधानाः दानदानृत्वप्रधानाः ॥ ४६ ॥

### गन्धर्वागृह्यकायक्षाविबुधानुचराश्वये ॥ तथैवाप्सरसः सर्वाराजसीषूत्तमामतिः॥ ४७॥

- (१) मधातिथिः। गन्धर्वादयोदेवास्तेषामर्थवादेतिहासेभ्योभेदोविश्लेयः । विबुधदिवास्तेषामनुषराः सिद्धविधा-यराद्यः ॥ ४७॥
  - ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । गृह्यकाः बाष्ट्रादिहिसाकारिणोमायामधानाः । यक्षाः धनरक्षाकारिणः ॥ ४७ ॥
- (३) कुछूकः। गन्यर्वागुसकायक्षाणातिविशेषाः पुराणादिपसिद्धाः ये च देवानुयायिनीविद्याधरादयोऽन्सरसम् देवगणिकाः सर्वाहत्येषा राजसीमभ्यउत्कष्टा गतिः॥ ४७॥
- (४) राघवानन्यः । गन्धर्वास्योदेवावान्तरयोनयः तदधीनाःगन्धर्वाश्चित्ररथादयः। गुरुकाःधनरक्षकाः यक्षाः कुवेरादयः। अप्सरसः उर्वश्यादयः॥ ४७॥
  - (६) रामचन्द्रः । विबुधाः सुराइत्यमरः ॥ ४७ ॥

#### तापसायतयोविषाये च वैमानिकागणाः ॥ नक्षत्राणि च दैत्याश्व प्रथमा सान्त्रिकीगतिः ॥४८॥

(१) मेधातिथिः । तापसास्तपःमधानावानमस्यादयः । यतयःपरिम्राजकादयः अनेनच द्वापयतिनकेवर्णजन्मी-पपित्रगीतजातस्य कर्माचरणादपि यतोनतापसादयःकतिचिज्ञातिविशेषाः किंतिहिकमीनिमत्तापुतैन्यपदेशाः । अन्येबु

<sup>🕻</sup> ४६ ) प्रधानाः = यसक्ताः ( राघ० 🤈

<sup>(</sup> ४६ ) वादयुद्ध=दानयुद्ध ( ७ )

<sup>(</sup> ४६ ) वादमुबनधानाः-दानयुबपधानाः ( ११४० )

मन्यन्ते सन्तिमेर्शनवासिनःकेषिजनपदायतयोनामभूयन्ते रुद्योयतीन्सालावुकेश्यःशायक्कदिति । विमानानियानविशे-षाः पुज्यकादयस्त्रीभरन्तिवैमानिकाः अन्तरिक्षचराःकेषिदेवयोनयः प्रथमानिकृष्टाः ॥ ४८॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । तापसाः वनस्थाः । यतयोलब्धज्ञानाभिक्षवः । वैमानिकाः स्वीगणोविमानेषु चरन्तः । दैत्याहिरण्यकशिपुमभृतयोये कृष्यादास्तीक्षणस्वभावाः । सिद्धाइतिपाठे विद्यासिद्धाः ॥ ४८ ॥
- (१) कुछूकः । वानमस्थाभिक्षवोत्राह्मणाश्र अप्सरसोव्यिर्तारक्तापुष्पकादिविमानचारिणोनक्षत्राणि दैत्याश्रेत्येषाः सस्वनिमित्ताऽधमागितः ॥ ४८ ॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः ।** सात्त्विकभेदानाह् तापसाहित । गणागणशश्चरणशीलास्तएव वैमानिकाहितवणिजांध्यावृत्त्य-र्चं तएव विश्वेदेवादयः । दैत्याः बलिप्रभृतयः ॥ ४८ ॥

#### यज्वानकृषयोदेवावेदाज्योतीिष वत्सराः ॥ पितरश्चैव साध्याश्व द्वितीया सान्त्विकीगतिः ॥४९॥

- (१) मेथातिथिः। आनुपूर्विविशिष्टःशब्दोवेदः। ननुचगत्यिधकारेकः प्रसंगोऽचेतनानां अचेतनाश्चशब्दादयः अन्त्यस्पित्रमुख्यतेशब्दादयोऽचेतनाइति । सर्वप्रवेतेदेवादयः स्थावरान्ताः शरीरात्मानः तत्रसर्वशरीराणामचेतनादितच्छक्तिः केवलं पुरुषादिचैतन्यरुपिणीप्राप्यते निर्गुणश्च पुरुषस्तद्धिष्ठितानिशरीराण्यचेतनान्यपिचेतनान्युच्यन्ते । अतप्तदुक्तं मन्वित सत्त्वमधानोवेदस्तद स्यासात्सान्त्वकीगतिः प्राप्यते नपुनः सत्त्वमधानस्यवेदत्वप्राप्तिः सान्त्विकीगतिः प्राप्यते नपुनः सत्त्वमधानस्यवेदत्वप्राप्तिः सान्त्विकीगतिरुच्यते । अन्येषान्तु-प्रदर्शनसर्वकेष्वस्त्राः सन्त्यिधवारोवेदपुरुषावारुणेलोकेश्रयम्ते ॥ ४९ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः । यज्वानः**फलाभिसंधिना यजमानाः । ऋषयोज्ञानपराः । ज्योतीषि चन्द्रसूर्यायाः । वत्स-रा वत्सराधिष्ठात्री देवता ॥ ४९ ॥
- (३) कुछूकः । यागशीलास्तथर्पयोदेवावेदाभिमानिन्यश् देवताविपद्दवत्यद्तिहासम्सिद्धाः ज्योतीिषधुवादीनि वन्सराइतिहासदृष्ट्या विपद्वन्तः पितरः सोमपादयः साध्याश्य देवयोनिविशेषादृत्येषा सत्त्वनिमित्ता मध्यमा गतिः ॥४९॥
- (४) राघवानन्दः । वेदास्तदिभर्माननः । तदुक्तं यहाधिकरणे भट्टैः ॥ ऋग्वेदादिसमूहेषु क्षेत्रक्षाये प्रतिहिताः ॥ तेषांवायमभिन्नायः स्याद्दिवक्षाविवक्षयोरिति ॥ एवं वत्सराः । ज्योतीषि नक्षत्रभिन्नान्यादित्यादीनि ॥ १९ ॥

#### ब्रह्माविश्वसः जोधर्मीमहानच्यक्तमेव च ॥ उत्तमांसात्त्विकीमेतांगतिमाहुर्मनीविणः ॥५०॥

(१) मेघातिथिः । विश्वसुजोमरीच्यादयः प्रजापतयः । धर्मविदार्थः पूर्ववेदल्क्ष्पमुक्तमिदानीतदर्थः त्रकृपार्थःप्रधानतरहत्युक्तंभवति । अथवाधर्मादयः विपहवत्वंपूर्ववद्गष्टभ्यं महानितिसंद्गातरं अध्यक्तंमधानंभक्तिरित्येकोर्थः । नमुच सत्त्वाधिक्ये प्रधानस्य तद्विकारत्वाअगतः सर्वेषांविकाराणांसत्त्वाधिक्यंत्रामं तत्र रजस्तमसोः कृतीतिरेकः अतोयहुक्तं ॥ योयदेषांगुणोदेहेसाकच्येनातिरिच्यतहिततदनुपपत्रं उच्यतेनैतदेवपरंभधानक्ष्यताधान्यार्कितोह्ययेपकाराः सन्ति यदि प्राध्योध्यक्तिभावोद्गदिवाऽदृष्टविधियदिवानेव्यसंख्ययः प्रधानेऽध्यक्तभाव्यविति क्रियानिमित्तोद्ययंनास्यव्यक्तिधिवतहति अस्पुत्रमकाश्वत्वाद्यक्तं 'तंथाचपरमात्मिनिवृत्ति भवति । महत्त्वंचतस्यविभुत्वादुपप्यतप्त । ननुचनेवास्यसात्त्विकीगतिः अगुणत्यागाचाप्येवं यदाहिनाहंनमभाकिचिदितिमुक्ताहंकारममकारोभवतितदात्रद्वताभवतीतिविद्वायते । निदिभ्यासंनयवत्रद्वप्राप्तिःकिन्तुसत्त्वप्रधानाप्तद्वानादितत्पराभवनित नतामसीराजसीचेति । एवंक्रवोच्यतन्यसात्त्वकी-

गतिः अन्यौपक्षावनुपपन्नौ । निह्मधानभावंभाष्य काचित्पुरुषार्थसिकिः अचेतनहितद्यपदिशन्यचैतन्यं स्थावरेभ्योपि य-द्यीनाहिभदमूर्च्छावस्थाःकेचिद्रथयन्ते । दष्टविधिस्तुनैवसंभवत्यशुतत्वादात्मावारेद्रदृष्ट्यदृतिश्रुतितःभधानंद्रदृष्यमितितस्याः त्परमात्मविषयावेवमहानव्यक्तदृत्येतौशब्दौ ॥ ५० ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । विश्वसुजोमरीच्यायाः । अध्यक्तमहंकारः ॥ ५० ॥
- (३) कुद्धूकः । चतुर्वदनोविश्वसृष्यः मरीच्यादयः धर्मोवियहवान्महान्अध्यक्तंच सांख्यप्रसिद्धंच तत्त्वह्रयंतदः धिष्ठानृदेवताह्यमिह विवक्षितं अचेतनगुणत्रयमात्रस्योत्तमसात्त्विकगतित्वानुपपत्तेः एतांचतुर्वदनाचात्मिकांसत्त्वनिमित्ता-मुत्कष्टांगीतपण्डितावदन्ति ॥ ५० ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । ब्रह्मा हिरण्यगर्भः । विश्वसूजोमरीच्यादयः । अन्नाचेतनत्वेन प्रसिद्धानां तदिभमानिदेव-तापरत्वं तदिभमानिव्यपदेशादितिन्यायात् । नचाव्यक्तस्य जन्मासंभवइतिवाच्यं यत्तरस्थममिवद्भयमिति परं ब्रह्म प्रक-त्यसहान्तरात्मा भूतानां क्षेत्रक्कश्चेति कथ्यतेत्युक्त ॥ तत्माद्व्यक्तमृत्यम् निगुणं द्विजसत्तम् ॥ तथाव्यक्तंतु पुरुषे ब्रह्मानि-क्तिये संप्रतीयतइतिकार्यत्वत्मरणात् ॥ ५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । ब्रह्मा विश्वसृजः मरीच्याचाः । महाम्महत्तत्वम् । अध्यक्तं प्रधानम् ॥ ५० ॥ एषसर्वः समुद्धिष्टित्तिः प्रकारस्य कर्मणः ॥ त्रिबिधित्तिविधः क्रास्त्रः संसारः सार्वभौतिकः ॥ ५९ ॥
- (१) मेघातिथिः । त्रिःमकारस्यवाद्यनःकायसाधनस्य त्रिविधःस्त्वादिगुणभेदेनपुनिद्धविधः उत्तमादिविधेष-तोयाअप्यत्रगतयोविशेषतोनुक्तास्ताअप्युक्तसादश्यादम्तर्भावनीयाः । गुणमकरणोपसंहारउत्तरोपिश्लोकोवक्ष्यमाणसूष-कः॥ ५१॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रिःमकारस्य तमोरजःसत्त्वजन्यतया । त्रिविधोपि पुनिह्मिविधः । संसारः संसारिवर्गः स-वभूतसंबन्धी ॥ ५१ ॥
- (३) कुझूकः । एषमनीवाकायरूपश्रयभेदेन त्रिःप्रकारस्य कर्मणः सत्त्वरजस्तमोभेदेन त्रिविधः पुनः प्रथममध्य-मीत्तमभेदेन त्रिविधः सर्वपाणिगतः समयोगितिविशेषः कार्ल्स्येनोक्तः सार्वभौतिकइत्यभिधानात् अनुक्ताअप्यत्र गतयो-दृष्टन्याः उक्तगतयस्तु प्रदर्शनार्थाः ॥ ५१ ॥
- (४) राघवानन्दः । गुणसर्गमुपसंहरति एषइति । त्रिप्रकारस्य कायिकादिभेदभिन्नस्य सात्विकादिभेदभिन्नस्य वा । त्रिविधस्त्रिविधोनविषधः सात्विकादितद्याप्यभेदेन । सार्वभौमब्रह्मादिस्थावरा तपाणभृतसंबन्धी ॥ ५० ॥
- (६) रामचन्द्रः । सात्त्विकादेः निःपकारस्य कर्मणः त्रिविधिक्कविधः संसारः समुद्दिष्टः कीदशःसंसारः सार्वभौतिकः सर्वभूतेषु पाणिमात्रेषु जातः पंचभूतात्मको देहः ॥ ५९ ॥

इन्द्रियाणांत्रसङ्गेन धर्मस्यासेवनेन च ॥ पापान्संयान्ति संसारानविद्वांसोनराधमाः ॥ ५२ ॥

(१) मधासिथिः। इंद्रियसंगोऽपितिषद्धसेवनप्रदर्शनार्थः असेवनंधर्मस्यशिष्टाकरणं एतद्याविदुषां वत्यतआहा-विद्वांसोतएवनराधमाः अतमपरमानसंसारान्कुत्सितानिजन्मस्थानानि संदान्तिपानुवन्ति । तत्रप्रसिद्धएवतावत्कर्मविपान्कःप्रयक्ष्यते ॥ ५२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। प्रसंगेन यथेच्यं विषयेषु प्रवृत्या। संसारान्निन्दितान् ॥ ५२ ॥
- (१) कुझूकः। इन्द्रियाणविषयेषु मसङ्गेन निषिद्धाचरणेन च प्रायश्चित्तादिधर्माननुष्ठानेन भूडामनुष्यापसदाः कु-त्सिता गतीः मामुवन्ति ॥ ५२॥
- (४) राघवानन्दः । नरकमामी हेतुद्वयं संक्षिपन्क्रमेण नरकमामीराह इन्द्रियाणामिति । मसंगैनातिमसत्त्रया अ-विरुद्धविषयेश्विष ब्राह्मणवधादिषु च धर्मस्यासेचनेन अधिकारसन्वेषिधर्मस्याकरणात्पापान् पापजन्यागतीस्तापुव सं-सारानित्यन्वयः ॥ ५२ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । इन्द्रियाणांविषयेष्यतिप्रसका ॥ ५२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । इन्द्रियाणीप्रसंगेन विषयाणांप्रसत्त्वा ॥ ५२ ॥

### यांयांयोनितु जीवायंयेन येनेह कर्मणा ॥ ऋमशोयाति छोकेःस्मित्तत्तत्त्वंनिवोधत ॥ ५३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। ऋमशोनिबोधतः॥ ५३॥
- (३) कुछूकः। अयंजीवीयेन येन पापेन कर्मणेह लोके कतेन यद्यजन्ममामोति तत्सर्वेऋमेण श्णुत ॥ ५३॥
- (४) राधवानम्यः । तत्रादाविन्द्रियप्रसंगेनेत्यस्य प्रतिश्चापुरःसरं गतीराह् यामितिसप्तदशिभः॥ ५३ ॥
- ( ५ ) नन्दनः । एकमेव कर्म बहीः योनीः प्रापयतीत्युक्तं ऋगगइति ॥ ५३ ॥

### बहुन्वर्षगणान्घोरान्त्ररकाम्प्राप्य तत्क्षयात् ॥ संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्विमान् ॥ ५४ ॥

- (१) मेथातिथिः । धोरान्तरकात् दुःखमसहनन्यथयाघोरायातनास्थानाति नारकात् तत्भणादुःद्भूतरूपस्य कर्मणः फलोपभोगेनक्षयं तत्र्र्षपदविशिष्टकर्मण संसारमितपितः । कथेपुनःसर्वकर्मतत्रैवनभुज्यते उक्तं इंद्रियस्य कर्मणोनरकफछनोपशान्तस्य कार्यविरोधित्वाश्यकर्मणांफलेनोपशमः तत्रयथैवचन्विलतस्याग्रेरुद्धिषोदाहोविनियोगोतपश्यादं भएवस्थितस्यैवंनरकेष्विपद्रष्टन्यं अग्रेस्तुद्देश्यवस्थेभवतः प्रशान्तताज्वास्राच नरकस्तुएकरूपएवसर्वदा । उद्धिषद्वाग्रयःकर्माण चोपचयापचयवन्त्यतउपचितस्यकर्मणोनरकोऽपचीयमानस्य ततोऽन्यत्रोपभुक्तिः तत्रयुक्तं ततःशेषेणेति ॥ ५४ ॥
- (३) कुक्कृकः । त्रसहत्यादिमहापातककारिणोबहून्वर्षसमूहान्भयंकरान्नरकान्त्रान्य तदुपभोगक्षयादुष्कतशेषेण वस्यमाणान् जन्मविशेषान्त्रामुवन्ति ॥ ५४ ॥
- (४) **राधवानन्दः** । तामैवाह बहूनिति । नरकान् । वक्ष्यमाणांस्तामिसादीन् प्राप्य सत्प्रसंभुक्ता संसारान् संस-रणयोग्यजातीः । इमान् । वक्ष्यमाणसुकरादिकान् ॥ ५४ ॥
  - ( ५ ) नम्द्रनः । तत्क्षयान्तरकंपात्र्यन्ते इमान्वक्ष्यमाणाम् ॥ ५४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । नरकादीन्याच्य तत्क्षमात् तत्कर्मणः भौगक्षयात् संसारान्यतिपद्यन्ते जन्मीनि प्रतिपद्यन्ते इमान् वक्ष्यमाणस्त्रभणान् ॥ ५४ ॥

## श्वस्करखरोष्ट्राणांगोआविम्गपक्षिणाम् ॥ चण्डालपुक्कसानांच ब्रह्महा योनिमुच्छति ॥ ५५॥

(३) कुछूकः । कुकुरस्करगर्दभोत्रगोच्छागमेषपृगपक्षिचण्डालानांपुकसानांच निषादेन शूद्रायां जातानांसंबन्धिन मींजातित्रसहा मामोति तत्र पापश्चेषगौरवलाधवापेक्षया ऋषेण सर्वयोनिमाप्तिर्वोद्धन्या एवमुत्तरत्राऽपि ॥ ५५॥ (४) राधवानन्दः । तानेवाहं श्वेति । दशनातिषु ब्रह्महा योनि जनकृष्णित प्रामोति । तथाच श्रुतिः । खयोनि वा सकरयोनिवा चण्डालयोनिवेति ॥ ५५ ॥

# रुमिकीटपतङ्गानांविद्रुजांचैव पक्षिणाम् ॥ हिस्राणांचैव सत्त्वानांग्रुरापोब्राह्मणोब्रजेत्॥ ५६॥

- (१) मेधातिधिः । विर्भुजावायसादयः । हिंसाणांन्याद्यादीनामः॥ ५६॥
- (३) कुल्लूकः । कमिकीय्शलभानांपुरोषभिक्षणांपिक्षणांहिसनशीलानांच व्याब्रादीनांप्राणिनांजातिष्ठरापोब्राह्मणोन् गच्छति ॥ ५६ ॥
- (४) **राधवानन्दः । पै**ष्टींपीत्वा विमो विद्भुजां कुकुटादीनां हिंसाणां सर्पवृश्विकादीनां योनि अजेदित्यन्वयः । सुरा वै मलमन्नानामित्युक्तेः ॥ ५६ ॥
- (५) नन्दनः । बहुशः रूमिकीयदियोनिः प्रामोतीस्युक्तं असरुदिति योनिमिच्छतीत्यनुषदः एवमुत्तरत्र ॥ ५६ ॥ स्तृताहिसरढानांच तिरश्वांचाम्बुचारिणाम् ॥ हिस्राणांच पिशाचानांस्तेनोबिपः सहस्रशः ॥५०॥
- (३) कुहृकः । ऊर्णनाभसर्पक्षकासानांजरुपराणांच तिरमांकुरशीरादीनांहिसनशीलानांच योनिसुवर्णहारी बाह्मणः सहस्रवारान्त्रामोति ॥ ५७ ॥
- (४) राधवानन्दः । छूता ऊर्णनाभिः । अहिः सर्पः । सरटः काकः कक्कलासोवा प्रसिद्धः । तिरश्वामित्यस्य विशेषणमञ्जूचारिणामिति । हिंसाणानकादीनां ब्रह्मराक्षसानांवा । विषः चातुर्वर्ण्यः । विषयहणं कैमृत्यार्थं विशेषि यदा तदाऽन्येषां का कथेति । सहस्रशोजन्मानि ॥ ५७ ॥
  - ( ५ ) नम्द्नः । सरदः रूकलासः । विप्रपहणेनस्तैयंत्राह्मणक्षत्रियादिभ्योतिरिक्तफलिति संकृचितम् ॥ ५७॥
- (६) रामचन्द्रः । लूता मकरिका । अहिः सर्पः । लूताबीनां योनिषु स्तेनः सुवर्णस्तेनः विषः सहस्रशः सहस्र-कत्वोजायते ॥ ५७ ॥

# तृणगुरुमलतानांच कव्यादांदंष्ट्रिणामपि ॥ कूरकर्मकतांचैव शतशोगुरुतस्यगः ॥ ५८ ॥

- (१) मेघातिथिः । ऋरकर्मकताः परवधशीलाः ॥ ५८॥
- ( ३ ) कुद्धूकः । तृणानांदूर्वादीनांगुल्मानाममकाण्डादीनांखतानांगुद्रूच्यादीनामाममांसभक्षाणांगुभादीनां दष्ट्रिणांसिहा-दीनांकूरकर्मशालिनांवधशीलानांच व्यामादीनांजातिश्वतवारान्यामीति मुख्दारगामी ॥ ५८ ॥
- (४) **राभवानन्दः**। दंष्ट्रिणां व्याधादीनाम् । अत्र श्वेत्यादिपश्चत्रुष्टयमेव भेदकं महापातकवतुष्टयकलस्य ॥ ५८॥
- (६) **रामचन्द्रः । तृ**णगुल्मलसानां सरूपतां गुरुतल्पगः मामोति । चपुनः ऋम्पादादीनां योनिषु गुरुतल्पगःत्रातशः शतकत्वः जायते ॥ ५८ ॥

<sup>(</sup> ५९ ) मेतान्त्ये=मेत्यान्त्य ( क, न )

## हिमाजवन्ति कव्यादाः क्रमयोऽज्ञह्यज्ञक्षिणः॥परस्परादिनस्तेनाः वेताऽन्त्यस्तीनिषेविणः॥५९॥

- (१) मधातिथिः। ऋष्यादागृष्ठादयः। अमेध्यभिक्षणः क्षमयः परस्परमदन्ति यथामहामार्जारोमार्जारं महामत्स्यः स्थानस्य नैकभदमिवअल्यक्षीनिषेषिणोवर्वरादयः॥ ५९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रवमभक्षभांक्षणःक्षमयः । एवं विभक्षणैतरस्तेनाः अन्योन्यभक्षिणोमस्स्यायाः । गुरुत-न्यतरान्यदारगमने नेताः । नेतान्त्येति संधिश्कान्दसः ॥ ५९ ॥
- (३) क्रुझूकः । ये प्राणिवधशीलास्ते आममांसाशिनोमार्जारादयोभवन्ति । अभक्ष्यभक्षिणोये ते रूमयोजायन्ते । महापातकव्यतिरिक्तामौरास्ते परस्परंगांसस्यादिनोभवन्ति । ये चाण्डालादिश्लीगामिनस्ते मेताख्याः प्राणिविशेषाजायन्ते । मेताक्ष्यश्लीविशेषाज्ञायन्ते । मेताक्ष्यश्लीविशेषाज्ञायन्ते । मेताक्ष्यश्लीविशेषाज्ञायस्ते विश्वयम्कष्ट्रासि विकल्प्यन्तद्ति विसर्गलीपे च यद्या यलोपे च सवर्णदीर्घः ॥ ५९ ॥
- (४) **राखवानम्दः । किचान्यदि**त्याह् हिंसाहति । हिंसानराः ऋष्यादाः भवन्त्येवमभक्ष्यभक्षिणः क्रमयः । स्तेनाः परस्परादिनः परस्परमसुग्रीलाः भेतान्त्येतिसन्धिरार्षः । येन्त्यजगामिनस्ते प्रेताः इत्यन्वयः ॥ ५९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । हिंसास्तेकव्यादायेऽभक्त्यभक्षणांदिनः येऽन्यस्तीनिषेवकास्ते परस्परादिनोमृत्स्याभवन्ति ॥ ५९ ॥
- (६) राजचन्द्रः । अभक्ष्यभक्षिणः पापाः ऋष्यमदिन्तं ऋष्यादाःक्रमयोभवन्ति । परस्परादिनः परस्परं अदन्ति-ते परस्परादिनः अन्त्यस्त्रीनिषेविषाः परस्परादीनां स्त्रीणां निषेविषाः प्रत्य हिस्साभवन्ति ॥ ५९ ॥

#### संयोगंपितर्नेर्गत्वा परस्थैव च योषितम् ॥ अपत्यत्य च विपत्वं जवित ब्रह्मराक्षसः ॥ ६० ॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । परयोषिद्रमने ब्रह्मराक्षसतापि फल्म् ॥ ६० ॥
- (३) कुझूकः। यावत्कालीनपतितसंयोगेन पतितोभवति तावन्तंकालंशसद्वादिभिश्वतुर्भिः सद्द्वः संसर्गकत्वा परेषां-च स्वियंगत्वा आसणञ्जवर्णादन्यदपत्क्रयेकेकपापकारेण असराक्षसोभूतविशेषोभवति ॥ ६० ॥
- (४) राखवाणन्यः । किंत्र संयोगमिति । अपेति ब्राह्मणादिसंबन्धेन योषितं भोग्यतया । गत्वा त्रातुर्वण्यी-ब्रह्मराक्षसीभवतीत्यन्त्रनः ॥ ६० ॥
- (५) नम्बनः। पतितसंसर्गिणांयोग्यन्तरमामिनाइ संयोगंपतिनैर्गत्वेति ॥ ६० ॥ मिनुक्ताघवालानि इत्या लोजेन मानवः ॥ विविधानि च रम्नानि जायते हेमकर्त्रुषु ॥ ६७ ॥
  - (१) मैघाति।थः । हेमकर्तारःपक्षिणः ॥ ६१॥
- (२) तर्वज्ञणारायणः । मणयोगाणिक्यायाःस्थलकाः । रजान्युत्तमङ्ग्याचि । हेमकर्तृतु तर्गकरिषु । हेमकर्ता पक्षितिशेषहत्यन्ये ॥ ६१ ॥
- (१) कुझूकः। मणीप्प णिक्यादीनि मुक्ताविद्वमी प नानाविचानि च रजानि वैदूर्यहीरकादीनि ठीनेन सत्वा त्मीयभनकिन सुवर्णकारयोगी जायते केचितु हेमकारपंक्षिणमाण्यसते ॥ ६१ ॥
  - (४) राजवानम्यः। किंत्र मणीति । हेमकर्त्यु द्ववर्णकारहति क्यातेषु ॥ ६१ ॥
  - (६) राजचन्द्रः । मण्यादीनां तरकरः देमकर्तृषु तुवर्णकारवृदेषु जायते पक्षिविश्ववेषु वाजायते ॥६१ ॥

# भाग्यंत्स्त्वा अवत्यात्युः कांस्यंहंसोजलंद्धवः ॥ मधुवंशः पयः काकोरसंन्या नकुलोपूनन् ॥ ६२ ॥

- (१) नेवातिथिः। आसुःमूषकः ॥ ६२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रवोजल्काकः । मधु तत्वा देशः । पयः श्रीरं । रसं पारदम् ॥ ६२ ॥
- (१) कुञ्जूकः । धान्यमपदत्य मूचिकोभवति । कांस्यंदत्या इसः । जलंदत्या प्रवाक्यः पक्षी । मासिकेदत्या देशः । क्षीरंदत्या काकः विशेषोपदिष्टगुडस्वगादिव्यतिरिक्तमिक्ष्यादिरसंदत्या श्वा भवति । घृतंदत्या नकुरोभवति ॥ ९२ ॥
- ( ४ ) राश्ववानन्दः । पान्यादिरशापत्तत्या स्वादिरशनातयः स्युरित्याह धाम्यनितिरक्किः । कांस्यं कांस्यपात्रा-दि । मथुरंशः मक्षिकापयोदुरथमः । रसमाभादिजमः ॥ ६२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । कांस्यंतत्वा इंसीभवति एवमुत्तरत्रान्वयः । पयःदुर्थ । रसंगुडादिकमः ॥ ६२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । थान्यंतत्वा आसुर्भवति । कांस्यं तत्वा इंसः । जलं तत्वा इवः जलकुकुरः । रसं पाररं तत्वा भा भवति । घृतं तत्वा नकुलोभवति ॥ ६२ ॥

#### मांसंग्रधोवपांमहुस्तैलंतैलपकः खगः ॥ चीरीवाकस्तु लवणंवलाकाशकुनिर्देषि ॥ ६३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । वर्षा मेदः । तैलपकः तैलपायिकाख्यः पश्ची । बीरवाकोव्ण्यिकीटः ॥ ६२ ॥
- (३) कुळ्कः । मांसंतत्वा गुभोभवति । वपांतत्वा महुनामाजलवरोभवति । तेलंतत्वा तेलपांयकाण्यः पक्षी । स्रवणंतत्वा चौराज्यउचैलरः कीटः । दिपतत्वा क्लाकालयः पक्षी जायते ॥ ६३ ॥
- ( ४ ) शाखवनान्दः । वपानितिपाढे वपा त्रदयरव्यक्षेतमांसविशेषः । महुः सकंविशेषः । पीरीवाकः उचैःत्परः कीटः । बणकाशकुनिः दिथत्दत् ॥ ६२ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । तत्वेत्यनुषद्यः तैलपकः सगः पिरीवाकः ॥ ६२ ॥
- ( ६ ) राजचन्द्रः । वसांतत्वा महुः ॥ महुः कारण्डवःश्वयस्यमरः । तेलतत्वा तेलपायकाख्यः पक्षी । पीरी लवण-हारकः ज्ञिक्कांकीटकः । र्षाप तत्वा रात्पृहपशिणी मलाका ॥ ६३ ॥

## कीशेयंतित्तिरिर्द्धत्वा क्षीमंद्धत्वा तु दर्दुरः॥ कापसितान्तवंकीश्वोगोधागांवाग्गुदोगुडम्॥ ६४॥

- (१) मेधातिथिः। दर्पुरःमंदूकस्तोकः॥ ६४॥
- (२) शर्वज्ञनारायणः । सीनं दुक्तमः । कार्यासकं कार्पातविवानं तान्तवं पटादि । वाग्गुदः पक्षिविशेषः ॥६४॥
- ( ६ ) कु**झूकः । कीटकोशर्गितंवस्रं**कत्वा तित्तिरिर्गामा पक्षी भवति । सीमकतंवस्रंकत्वा मण्डूकः । कार्पासमय-पटकत्वा क्रीश्रास्यःमाणी । गांकत्वा गोथा । गुक्कत्वा वाग्गुदनामा शकुनिर्भवति ॥ ६४ ॥
  - ( ४ ) राखवाण्य्यः । कौरायं कमिकोशोत्यंबस्य वाग्युवस्तन्नामा शकुनीराभियरः ॥ ६४ ॥
  - ( ५ ) जञ्चनः । बर्तुरोमण्डूकः ॥ ६४॥
  - (६) रामचन्त्रः । दर्पुरः भेकः । गां तत्वा गोषा । गुढं तत्वा वाग्गुदीवकः ॥ ६७ ॥

# कुच्छुन्दरिः शुनामन्धान्यमशाकन्तु वर्दिणः॥ श्वावित्कतामंविविधमकतामंतु शस्यकः॥६५॥

(१) नेधातिथिः। बर्ष्णोमयूराः॥ ६५॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । पत्रशाकं पत्रहर्षशाकमः । बहिणीमयूराः ॥ ६५ ॥
- ( ३ ) कुछूकः । युगिण्यद्वयाणि कस्तूर्यादीनि तत्वा सुच्छन्दरिर्भवति । वास्तूकादिपत्रशाकंदत्वा मयूरः । सिद्धाल-मीदनसकादिनानाप्रकारकंदत्वा श्वाविधाख्यः प्राणी । अछतानंतु ब्रीहियवादिकंदत्वा शल्यकसंज्ञोजायते ॥ ६५ ॥
  - ( **४ ) राघवानन्दः । खुखुन्दरिदुर्गन्धिमूबक**विशेषः । बर्हिणोमयूराः श्वावित्सेथा । कतानं सिद्धानम् ॥ ६५ ॥
    - ( ६ ) रामचन्द्रः । छतानं दत्वा श्वावित् । अछतानंतु शल्यकः ॥ ६५ ॥

## बकोभवति दृत्वाभ्रयहकारीभ्रुपस्करम् ॥ रक्तानि दृत्वा वासांसि जायते जीवजीवकः॥६६॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । गृहकारी पक्षिभेदः ॥ ६६ ॥
- (३) कुहुकः। अधिवत्वा वकाख्यः पक्षी नायते । गृहोपयोगिशूर्पमुसलदिवत्वा भित्त्वादिषु पृत्तिकादिगृहकारी सपक्षः कीटोमवति । कुग्नुन्मादिरकानि वासांसि बत्वा चकोराख्यः पक्षीनायते ॥ ६६ ॥
- ( ४) राघवाणन्दः । गृहकारी भूमी खननेन छिद्रंकत्वा तत्र कीवन्तरप्रवेशकः । उपस्करं गृहोपयोगिशूर्पमार्ज-न्यारि । जीवजीवकः चकोरः ॥ ६६ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । उपस्करंगृहोपकरणम् ॥ ६६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । उपस्करं शूर्पमुसलिद बत्वा गृहकारी पक्षिविशेषः ॥ ६६ ॥ वकोमगेभंग्याघोऽश्वंफलमूलन्तु मर्कटः ॥ स्तीमृक्षः स्तोककोवारियानान्युष्ट्रः पशुनजः ॥ ६७ ॥
- (१) मेधातिथिः । जल्ह्यदृत्यत्रपानार्थमुदकंत्तेयं स्तोककोवारीत्यत्रधान्यसेकाणर्थं रसमाचरसमाद्वर्यदिवाति-रिक्तीपधादिद्रष्टव्यमः॥ ६७ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । युगेभं युगिमभंत्र । स्तोककः त्रातकः ॥ ६७ ॥
- (३) क्रुझूकः । प्रगंइस्तिनंदा तत्वा दृकाख्योहिसः पशुर्भवति । घोटकंदत्वा व्यात्रोभवति । फरुमूलंदत्वा मर्क-टोभवति । स्थिदत्वा भद्धकोभवति । पानार्थमुदकंदत्वा चातकाख्यः पक्षी । यानानि शकटारीनि दत्वोद्रोभवति । पशुनुक्तेतरान्दत्वा छाग्रेभवति ॥ ६७ ॥
- (४) **राघवानन्दः। इकः सम्पन्धानः। इभं इ**स्तिनम् । मर्कटः शास्तामृगः। ऋशोभङ्कः। चातकः स्तोककः। वारि पानार्थम् ॥ ६७ ॥
- ं (५) मन्द्रमः । प्रगारुपद्भीपृगेभः पृगोपृगजातिविशेषः अथवा पृगश्रेभाश्येति पृगेभं । स्तोककः चातकः । अय वारिशन्देन पानीयमभिषेतम् ॥ ६७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । ऋक्षः नित्तदः । अनः स्नागः । उष्ट्रान्उष्ट्रः ॥ ६७ ॥

### यद्वा तद्वा परद्रव्यमपत्त्त्य बलान्नरः ॥ अवश्यंयाति तिर्यक्तंज्ञण्या चैवा हुतंह्विः ॥ ६८ ॥

- (१) मेधातिथिः। नात्रतिरोहितमियकिषिदस्ति ॥ ६८ ॥ ६९ ॥
- ( १ ) सर्वज्ञनारायणः । अपदत्यअपद्भवेन दत्वा अहुतंद्वः पुरोदाशादि यागात्मक् ॥ ६८ ॥

- (१) कुङ्गूकः । याकि विदत्तारमपि परद्रव्यमिच्छातोमानुबोऽपत्तत्य १रोडाशाविकेतु इविरहुतं भुका निभितंतिर्य-कंगमोति ॥ ६८ ॥
  - (४) राघवानन्दः । किंबहुनेत्याह यद्देति । आहुतंदेवार्थेच संचितं इतिः पुरोडाशादि ॥ ६८ ॥
  - (५) मन्द्रमः । अहुतंहोष्यमाणम् ॥ ६८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । यहातहा परद्रध्यमपत्रत्य तियंकं याति । अहुतं हविश्व अय्थ्वा ॥ ६८ ॥

स्वियोप्येतेन कल्पेन रहता दोषमवामुयुः ॥ एतेषामेव जन्तूनांभार्यात्वमुपयान्ति ताः ॥ ६९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतेन कल्पेन एवंविधानेन वस्तूनीत्यर्थः । दस्यूनां शबरादीनाम ॥ ६९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । स्त्रियोध्येतेन प्रकारेणेच्छातः परत्वमपदत्य पापंगामुवन्ति तेन पापेनोक्तानांजन्तूनांभायांत्वंपति-पद्मनते ॥ ६९ ॥
- (४) राघवानन्दः । किंच स्त्रियइति । कल्पेनप्रकारेण । अन्यथैगांस्त्रीणामाकत्मिकत्वापत्तिः । भार्यात्वं तद्देतो-बारित्वम् ॥ ६९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । स्त्रियं त्त्वा एतेनकुल्येन यातेन दोषभामुयुः । ताः स्त्रियः तत्त्वा एतेषांजन्तूनांपत्नीत्वं या-न्ति ६९॥

स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कर्मभ्यश्च्युतावणीस्रनापदि ॥ पापान्संस्रत्य संसारान्धेष्यतायान्ति शत्रुषु ॥४० ॥

- (१) मधातिथिः। ब्राह्मणोभ्यापनादिजीविकाकर्मत्यागेन यदिश्वत्रियादिवृत्तिमुपजीवेत एवंश्वत्रियादयः त्यकर्मच्यु-ताः पापान् संसारान् तिर्यग्योनीरनुभूय मनुष्यत्वे जातादस्युषु चौरादि। इस्रादिषु श्वत्यभावप्रामुवन्ति । अनापदीत्यनुवादः आपदि विहितत्वाद्दोषाभावः ॥ ७० ॥
- (३) कुङ्ख्कः । एवंनिषिद्धाचरणफलान्यिभयायाधुना विहिताकणफलविषाकमाह । स्वेन्यदति जासणादयभत्वा-रोवर्णाक्षापदिवना पञ्चयद्वादिकर्मत्यागिनोवक्ष्यमाणाः कुल्सितायोनीः भाष्य ततोजन्मान्तरे शत्रुदासत्वंपामुवन्ति ॥७०॥
- (४) राघवानन्दः । अषुना धर्मस्यासेदनेनचेत्येतिह्रदृष्वंस्तव्यत्यागतीराह रोभ्यहति । ध्युताःरोध्या अनाप धपि । संसुत्य भुका । प्रेष्यतां दासत्वम् । दस्युषु संकरजातिषु जाताःसन्तह्त्यर्थः ॥ ७० ॥
- (५) मन्द्रमः । एवंमतिषिक्सेवायांविपांकउक्तः अधुना विहिताकरणविपाकमाह स्पेभ्यस्तुकर्मभ्येति । नत्रे-ततांपिशाचतां दस्युषु कार्क्तगसिंहादिषु दस्युदेशेषु ॥ ७० ॥
- (६) रामचन्द्रः । त्वभ्यः कर्मभ्यः च्युताः वर्णाः ब्राह्मणादयः पापान् संसारान् जन्ममरणादीन् संतृत्य प्राप्य दस्युषु श्वरेषु प्रच्यतां यान्ति ॥ ७० ॥

बान्ताश्युत्कामुखः भेतोविभोधर्मात्स्वकाञ्युतः ॥ अमेध्यकुणपाशीच क्षव्यिः कटपूतनः ॥७९॥

(१) मेधातिथिः । त्वकर्भच्युतानांपापगतयः पदर्श्यन्ते बान्तमभाति उल्कयाचास्यं मुखंदञ्चते । कुणपः शवधारीर

<sup>(</sup> ७० ) यांतिशमुब्=यांतिदस्युब् ( न, ब, भ, ल, र, नं० )

<sup>(</sup> ७० ) त्रेष्यतां = नेततां ( र्र )

कूरकूतनः सुर्विस्तर्गणानासिकारयकृति करकूतमहतियाणाडः । अकटःपूतनोगागिधाणादिः सतुकविष्यध्योकृतियधेरः श्रमधानिकपूर्वितेषी ॥ ७१ ॥

- (२) सर्वज्ञानारायनः । वाताशीत्यादि वद्वतरत्यर्भत्यागविषयमः । च्युतःत्वर्षमातः । अनेभ्यकुणयोगानुपादिभ-श्यशवः । कटपुतनवृति वेतभेदनाम ॥ ७१ ॥
- (३) कुन्नूकः । मासणः त्यकर्गभष्टम्कदितभुक् व्याणानुकः नेतियशेषीणायते अपियः पुनर्गष्टकर्मापुरीपश्य मोजी कटपूतपाक्यः नेतियशेषीभवति ॥ ७१ ॥
- (४) शक्कवाकम्यः । तमेव चतुरोवर्णानाहारनामभेदेनाह वान्ताश्चीतिह्यभ्यामः । विष्युतद्रयनुवादः । वान्ताशी-वान्तामभोजी । नाझोक्कामुसः । एवं कुजपाशी कुजपः श्रवः तदाशी पुरीपगन्धभोजी वा । कटपूतनएतम्बामा ॥ ७१ ॥
- (५) वन्द्रवः । च्युतः कर्मभ्रष्टोवित्रउल्कानुस्रोनामप्रेतीजायते तस्य तदानी भोज्यनिर्देशोदान्ताशीति । त्यकर्मच्युतः स्राचयः करपूतनोनामप्रेतोभवति तस्यतदानीभोज्यनिर्देशोऽनेभ्यकुजपाशीति ॥ ७१ ॥
- (१) रामचन्त्रः । वान्ताची उन्कामुखोनाम प्रेतीभवति । च पुनः श्रामयः अमेष्यं कुणपं अभातीति कुणपः श्र-वः करपूर्तनः प्रेतनेदः कुरिसतगण्यनासिकोभवति ॥ ७१ ॥

नैनाक्षज्योतिकः मेतोबैश्योजवित पूयजुक् ॥ चैलाशकश्व जवित शृद्धोधर्मात्त्वकाञ्च्युतः॥ ७२ ॥

- (१) नेशासिकः । नेत्राक्षिक्वोतिकादति शब्दान्तरं विशायवयनपूर्ववत् । अथविनेत्रारूपेण्योतिर्देशवपीतिनैत्र-गंगपायुःतदक्षिकर्यः । अन्यतूल्कमाषुः । नेत्रमादित्यलोकः अक्षञ्योतिः ऐन्द्रियकंदर्शनंसञ्चादित्याह्योके न पश्य-ति ॥ ७२ ॥
  - ( २ ) **त्रविज्ञनारायनः । नैभ्यार्थास्यो**ज्योतिषिकद्तिमेतनाम । चैलाशकः चेलकीटकः ॥ ७३ ॥
- (१) कुझूकः । वैश्योषष्टकर्मा नैवाशन्योतिकनामा पूयभक्षः वेतोजन्यान्तरभवति । निवदेवताकत्यान्त्रेतः पायुरतः वेवाशकर्मेश्वियंतत्र न्योतियंत्य समैत्राशन्योतिकः वृत्तोदरादित्वात् न्योतिषः पकारलोपः । ग्रहः पुनर्षप्टकर्माचेलाशका-क्यः वेतोभवति । वैश्वदात्तत्त्वान्यर्थाम् विश्वत्याक्षः । गोविन्दराजस्तु वेलाशकाक्यः क्रीटमैलद्रस्युच्यते तद्भ-क्षमं सभवतीत्याद् तद्युक्तं वेताक्यमानिविशेषमकरनात् ॥ ७२ ॥
- (४) राजवाजन्यः । मैत्राक्यज्योतिकमिति । सम्यान्तरं पिशाचवाचीतिमेयातिषिः । मैत्रं मिश्रदेवतापिष्ठितंपाध्यि-विद्यं तत्रैय ज्योतिर्द्यानं यस्यतदितुः अतएव पूयभुक् । पूयपदं पुरीषपरं तत्र तस्यैयः संमाध्यमाणत्वात् चेलशकः चेलस-विचनी यूकामभातीति तदाक्यां गतः ॥ ७२ ॥
- ( ५ ) भण्यमः । त्यकर्मण्युतीवैश्योनैत्राक्षियोतनोनाम त्रेतोभवति तस्य तदानी मोध्यनिर्देशः पूयभुगिति । चैलाश-कतोनामक्षमित्नेतिविशेषः तस्येदानी मोध्यमिर्देशीनाद्भीय गण्यतद्ति भष्ठभगुकः चैल्यश्मातीति चैलाशकः ॥ ७२ ॥
  - ( ६ ) राजपूर्वाः । वैश्यः नेपाक्षक्योतिकसंक्षानूचमुक्तम्बति । श्रहःत्वकाखर्यज्युतःवैकाशकः वेककीयः भवति ॥७२ ।

<sup>(</sup> ७९ ) संस्पृतनः=कृष्टपूतनः ( १० )

<sup>(</sup> ७६ ) मेनाकच्योतिक:-मैनाकियोतनः ( नं )

यथा यथा निषेत्रको विषयान् विषयालकाः ॥ तथा तथा कुशलता कुर्वातेषूपजायते ॥ ५३ ॥

- (१) विश्वासिक्षः । वेद्यद्वयुद्दीतानांपुत्रदाराभिष्यंगयनादिलो भेविषययुद्धगंधमात्मेकत्वपरिपन्धिविधानित्पक्षकूर्तनिवर्तियतुं संसारत्वस्त्रमानुष्यकंजन्मवधारिध्यतमनूष्यते । सर्वस्य मित्रविधायधाविषयेष्यभ्यासेननवर्तन्ते । विषयारिनकाविषयलालसाः आत्मक्षव्यनमद्वत्तस्यानात्त्यभावतयेव भवतीत्याद्वः । यस्तु कथंपित्सद्वितंभुके तस्य भोगादिनातत्त्वत्युपपत्ताविभलाषान्यते । यस्त्वत्यन्नमेवाधरः सत्तद्भावनया तदात्मन्वेषसंपद्यते । तदिदमाद्य तथातभाकुधकतेति
  कुश्रकतापदंषेकरसीभावोऽतस्य सन शबनोतिविषयान्गरिद्यतुं ईदस्येव भवतिरशिद्यामितिषयेष्यपि । त्यदारगमनादिष्यागमाजितद्वध्योपपादकन भोज्याविशेषेष्यपि प्रतिविद्या ॥ ४३ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विषयात्मकाः विषयप्रवणबुद्धयः । कुशलता रढसंस्कारता । तथा नरसातुराअपि वि-षयरागिणएव भवन्तीत्वर्थः ॥ ५३ ॥
- (३) कुल्लूकः । यथा यथा शब्दादिविषयाण्यिषयछोलुपानि तान्तंसेवन्ते तथा तथा विषयेष्वेव तेषांपावीण्यंभव-तीति ततः ॥ ७३ ॥
- (४) **राधवाजन्दः । इ**न्द्रियाणांत्रसंगेनेत्युक्तं तदुचितगतिजानि दुःखान्याद् यथेतिसप्तिः । विषयात्मका विषयेकरहयः । कुशकता निपुणता ॥ ७३ ॥
  - ( ५ ) मञ्द्रमः । पुतः कर्मविपाकमेवसंक्षेपेणाइ यथायथानिवेवन्तइति । तेषु विषयेषु कुत्रालता छालसता ॥ ७३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । तथा कुशलता रब्धंस्कारता तेषां विषयात्मनां तेषु विषयेषु वा तिर्यगादिषु वा नायते ॥ ७२ ॥ तेऽभ्यासात्कर्मणांतेषांपापानामस्यबुद्धयः ॥ संप्रामुबन्ति दुःखाति तास्रु तास्विद्धयोनिषु ॥ ७४ ॥
- (१) मेधातिथिः । ततस्रतेषांपानांपतिषिद्धानांकर्मणामभ्यासान्त्रितकर्माभ्यासे पतनिति तद्भवतुदुःकानिप-श्यन्ति । तास्रु तास्रु क्रमिकोटादियोनिषु ॥ ७४ ॥
  - (२) सर्वज्ञणारायणः । एतदाह तेभ्यासादिति । कर्नणांतेषां विषयासादितकर्मरूपाणामः ॥ ७४ ॥
- (३) कुछुकः । तेऽस्पियस्तेपानियद्विषयोपभोगानामभ्यासतारतम्यासाहु ताहु गहितगहिततरगहिततमाहु तिर्यगारियोनियु दुःसमनुभवन्ति ॥ ७४ ॥
- (४) राष्ट्रवामन्दः । अतरवाह तेऽभ्यासादिति । अभ्यासोहिकर्मणां कौशक्षमावहतीति न्यायः सुपितः । योनिषु नेतनारकादिदेहेषु । अनेन विषयसंगिनां त्वधर्मच्युतिरावश्यकीतिस्पिते ॥ ७४ ॥
- (५) जन्दनः । अभ्यासात्पुनः पुनः करजात् अनेनसकदापचं मत्या च कर्तपापन बुःसप्राप्तिहेतुरितिस्चितस् ॥ ७४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । ते तेषां पापानां कर्मणां अस्यासात् । अल्पबुद्धयः इड्लोके ताद्ध ताद्ध योनिषु जन्मानि शागु-वन्ति ॥ ७४ ॥

तानिसादिषु चोचेषु नरकेषु विवर्तनम् ॥ अतिषमवनादीनि वन्धनच्छेदनानि स ॥ ७५॥

🥆 (१) नेकातिथिः । तानिसमन्यतानिसमित्याषाः प्रागुकानरकास्तत्रविवर्तननेकनपार्श्वनातित्वापार्स्वान्तरेन्तरन्त्रव-

<sup>(</sup> ७४ ) तेऽम्यासान्=अम्यासान् ( नं• )

र्तनं अवस्योत्तानस्यवासङ्गधारानिशितपत्रेर्श्ववंत्र्यनं मूमिडेवांपत्रेरेव कद्शीदलसंडवतः । तथाविधैमैंत्रीदुच्छतिना-मंगच्छेद्याप्तिः॥ ७५॥

- ( २ ) सर्वज्ञनारायणः । विवर्तनं परिवर्तनम् । बन्धनिमितबभ्यन्तेतिनित्यधिकरणे ल्युर् । एवंछेदनम् ॥ ७५ ॥
- (३) कुश्कृदः । संगामुवन्तीति पूर्वश्लोकस्थांमहोत्तरत्रचानुवर्तते तामिसादिषु चतुर्थाभ्यायोक्तेषु घोरषु नरकेषु-दुःस्रानुभवंगामुवन्ति तथाऽसिपत्रवनादीनि बन्धनच्हे दमात्मकाम्मरकान्यामुवन्ति ॥ ७५ ॥
- (४) राघवानन्दः । तानिसादिषु । चतुर्थाभ्यायोक्तेषु बुःसमायासुदुःसबहुलेखेकविशतिषु । याह्मवल्क्योभ्याह ॥ तामिसं लोहराकुं च महारौरवशाल्मली ॥ रौरवं कुद्रालं पूर्तिभृत्तिकं कालसूत्रकम् ॥ संघातं लोहितोदं च ऋजीवं संमता-पनम् । महानरककाकोलं संजीवनमहापथम् ॥ अवीचिमन्धतामिसं कुम्भीपाकंषरौरवम् ॥ असिपनवनं चैव तपनं चैकविशकमिति विवर्तनमनिश्राजन्म ॥ ७५॥
  - (६) रामचन्द्रः । तामिस्रेति विवर्तनं ॥ ५५॥

विविधाश्चैव सपीडाः काकोलूकिश्व भक्षणम् ॥ करम्भवालुकातापान्कुंभीपाकश्च दारुणान्॥७६॥

- (१) मेधातिथिः । कर्रभः कर्दमः । कुंभीषुप्रक्षिप्तारुतेहितापेनाऽऽग्रेयेनान्नादिवत्पच्यन्ते ॥ ७६ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कुम्भीस्थतेलपाकः कुम्भीपाकः ॥ ७६ ॥
- ( ३ ) कुझ्कः । विविधपीडनंकाकायैर्भक्षणं तथा तप्तवालूकादीन्कुम्भीपाकार्वीत्र नरकान्सरुणान्त्रामुवन्ति ॥७६॥
- ( ४ ) राघवानम्दः । करंभवासुकातापान् सुतप्तवासुकाननिततापान् ॥ ७६ ॥
- ( ६ ) जन्द्नः। द्वान्यांनरकपापिरुक्ता ॥ ७६ ॥
- (६) रामचन्द्रः। कुन्भीस्थतैलपाकः॥ ७६॥

संभवांश्व वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः ॥ शीतातपाभिषातांश्वविविधानि भयानि च ॥७७॥

- (१) मधातिथिः । वियोगयः तिर्यक्नेतिषशाचादयः । तत्रसंभवोजन्म दुःखबहुलासु ॥ ७७ ॥
- (२) तर्वज्ञनारायणः । अभिघातः पौडा ॥ ७७ ॥
- (३) कुद्भूकः । संभवात् तिर्यगाविजातिषु नित्यंदुःखबहुकास्त्यांनिमामुवन्ति । तत्र शीतातपाविषीडनाविना नामका-राणि च नामुवन्ति ॥ ७७ ॥
  - ( ४ ) राघवानन्दः । वियोनिषुक्रम्यादिषु ॥ ५७॥

असरुष्ट्रर्भवासेषु वासंजम्म च दारुणम् ॥ वन्धनानि च काष्ठानि परप्रेष्यत्वनेव च ॥७८॥

- (१) मेधातिथिः। स्पष्टार्थः॥ ५८ ॥
- (३) कुछूकः । पुनः पुनर्गर्मस्थानेषु वासः समुत्पत्तिच योगियश्वादिभिर्दुःखावहां उत्पन्नाम शङ्कलादिभिर्यन्थः न्यदिपीडामनुभवन्ति परदासत्वंच गामुवन्ति ॥ ७८ ॥
- (४) राषवानम्दः । असन्दर्भवासेषु नेकारिषु वास वसतिम् ॥ ५८ ॥ बन्धुत्रियवियोगांश्व संवासंचैव दुर्जनैः ॥ ब्रम्यार्जनंच नारांच निन्नानित्रस्य चार्जनम् ॥ ५९ ॥
  - (१) मेधातिथिः। एनावप्युकार्यो ॥ ५५ ॥ ४० ॥

- (३) कुछूकः । बान्धवैः मुद्धिः सह वियोगान् दुर्जनैश्व सहैकत्रावस्थानं धनार्जनप्रयासंग्रनिषाशं कष्टेन मित्रार्जनंशतुमादुर्भावंपामुवन्तित्व ॥ ७९ ॥
  - (४) राघवानन्दः । सहि दुर्जनैः सह कतोतीव दुःखदः । नाशं द्रव्यस्थेतिशेषः ॥ ७९ ॥

# जरांचैवामतीकारांच्याधिभिश्वोपपीडनम् ॥ क्षेशांश्व विविधांस्तांस्तान्त्रत्युनेष च दुर्जयम् ॥८०॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । ह्रेशान् देशमोहान् मृत्युच प्रामुवन्तीत्यन्वयः ॥ ८० ॥
- (३) कुङ्गूकः । जरांचाविद्यमानमतीकारांध्याधिभिश्चोपपीद्यनक्षुत्पिपासादिना च नानामकारान्द्वेशान्यस्युंच दुर्वा-रंपामुवन्ति ॥ ८० ॥
- (४) राघ**वानन्यः । क्रे**शान् रागादीन् । तापान् आध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपान् दुःखहेतून् । नामुवन्ती-त्यनुषच्यते ॥ ८० ॥
- (५) नन्द्रनः । संभवाश्ववियोनिष्वित्यादिचनुर्भिःश्लोकेः पापविशेषेर्मर्त्यलोके दुःखगितिरुक्तेत्यनुसन्धेयं अत्र गा-मोतीत्यनुवर्तते ॥ ८० ॥
  - (६) रामचन्दः। क्षेशान् देवमोहादीन् ॥ ८० ॥

### यादशेन तु भावेन ययत्कर्मनिषेवते ॥ तादशेन शरीरेण तत्तरफलमुपाश्चते ॥ ४ १ ॥

- (१) मधातिथिः । सास्त्रिकेष राजसेष वा भावेन यद्यत्कर्मनिषेवते. सास्त्रिकंराजसंतामसंवाग्ररीरिण तादशेनेध्य-र्थः । सस्त्रबहुष्टेमरजोबहुष्टेन तमोबहुष्टेन वा सत्तत्फलमुपाश्रुते । सास्त्रिकंराजसंतामसंवा यतश्रैतदेवंरजस्तमोबहुलात्क-र्मणोऽकुशलसंकल्पहेतोरनिष्टफलपाप्तिः । अतस्तत्परिवर्जनेन कुश्रलसंकल्पकर्मणाभवितव्यम् ॥ ८१ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । यादशेनभावेन सत्त्वायुत्कटेन । तादशेन देवादिशर रेण ॥ <१ ॥
- (३) कुछूकः। यथा विधेन सान्तिकेन राजसेन तामसेन वा चैतसा ययत्कर्मकानदानदीगायनुतिष्ठति ताद्यी-नैव शरीरेण सान्त्रिकेन रजीधिकेन तमीधिकेन वा तत्त्रस्थानादिकछमुपभुद्गे॥ <१॥
- (४) राधवाष्ट्रः। भावेन मनीवृत्तिरूपेण। यादशेन सान्त्विकादिरूपेण। तादशेन सात्विकभेदिभनेत्र। देवा-दिदेहेन। तदुक्तं योचितः प्रतिगृह्णाति योचितंच प्रयच्छतोति ॥ ८१ ॥
  - (६) नन्द्रनः। भावेन मनसा॥ ८१॥
- (६) रामचन्द्रः । यादशेन भावेन सत्त्वादियुक्तेन यथत्कर्म निषेवते तादशेन शरीरेण सस्वादियुक्तेन तत्तत्करुं उपासुते ॥ ८१ ॥

#### एषसर्वः समुद्दिष्टः कर्मणावः फलोदयः ॥ नैःश्रेयसकरंकर्म विश्रस्येदंनियोधतः ॥ ८२ ॥

(१) मेधातिथिः । मितिषदानांष कर्मणांयावत्फलोत्पत्तिसमुपिष्टानि ततोवर्तितव्यमः । यतोदुःसामुब-म्धीविषयद्वस्तोपभोगोऽतस्ततोनिवर्तन्ते । श्रेयसे कर्मविधौ मोश्लोपाये वक्ष्यमाणविद्याकाण्डउपिष्टे स्थातव्यंतिदर्शानिक-स्यापः ॥ ८२ ॥

- (२) त्तर्वज्ञनारायणः । नैःनेयसकरं मोक्षहेतुम् ॥ ८२॥
- (३) कुझूकः। एषयुष्माकंविहितप्रतिषिदानांकर्मणांसर्वः फलोदयउकः इदानींब्राह्मणस्य निःश्रेयसाय मीक्षाय हितंकमीनुद्यानमिदंशणुत ॥ ८२॥
- ( ४ ) **राधवानन्दः । वैराग्यार्थमुक्तेन्द्रियमसक्तिजनितागती**रूपसंहरन्मोक्षोपयोगिः कर्म मतिजानीते एषद्तिपश्च-विश्वत्या । नैःश्रेयसं निःश्रेयसस्य मोक्षस्य साधनम् ॥ ८२ ॥
- (५) मन्द्रनः । श्रेयः पुरुषार्यः नितरांश्रेयोनिश्रेयसंतत्रभवंच नैश्रेयसं अत्र पूर्वोक्तेषु श्रेयस्कारेष्वकर्मत् प्रकटतर-मित्यर्थः । विषयहणं क्षत्रियवैश्ययोरप्युपलक्षणार्थम् ॥ ८२ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । नैःश्रेयसं निःश्रेयसः भावः नैःश्रेयसं तं मोक्षसाधनम् ॥ ८२ ॥

#### वेदाभ्यासस्तपोज्ञानमिन्द्रियाणांच संयमः ॥ अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरंपरम् ॥ ८३ ॥

- (१) मेघातिथिः । निःश्रेयसशब्देन नपुनःपुरुषार्थासिद्धरुच्यते । अपितु निश्चितसुखदुःखानुबन्धःशीतिविशेषोपि । वेदाभ्यासादीनांतत्रतत्रोक्तानांपुनर्वचनमात्मज्ञानस्तुत्यर्थं ज्ञानंवेदार्थविषयं उक्तार्थाभ्यन्यानि पदानि ॥ ८३ ॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । तपः शालायामादि । ज्ञानं भ्यानम् ॥ ८३ ॥
- (३) कुल्लूकः । उपनिषद्दिर्वेदस्य प्रम्थतोऽर्थतश्चावर्तनं तपः रूच्छादि ज्ञानंत्रह्मविषयं इंद्रियजयोऽविहित-हिंसावर्जनंगुरुषुभूषेत्येतत्मकृष्टंमोक्षसाधनम् ॥ ८३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । वेदाभ्यासोऽर्थतः शब्दतमा । तपऐकारयं मनसः मनसम्नेन्द्रियाणांच एकारयं परमं तपइ-त्युक्तेः । ज्ञानं ज्ञानार्थनित्यनैमिचिककर्म देवयाजिनः श्रेयानात्मयाजीतिश्रुतेः । देवयाजिनः फलार्थं आत्मयाजी अन्तः-करणशुक्च्यर्थं नित्यनैमिचिककर्मानुष्ठाता श्रेष्टः तथाच स्वम् । सर्वामेक्षा यज्ञादिश्रुतेरक्ष्ववदिति । ज्ञाने जनयितव्ये सर्वे-षां कर्मणामपि तज्ञनकतयापेक्षेति तमेतंवेदानुवचनेनेत्यादिश्रुतेरित्यर्थः । संयमइत्युपलक्षणंनियमादेः । तथाच पतञ्जलेः सूत्रम् । यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावङ्गोनीति । परं वेदाभ्यासादिकर्मभ्यइत्यन्वयः ॥ ८३ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । ज्ञानंधर्माधर्मज्ञानम् ॥ ८३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वेदानां अभ्यासः १ तपः दानानि २ ज्ञानं भ्यानं २ इन्द्रियाणांच संयमः ४ अहिंसा ५ गुरुसे-बाच ६ नैःभेयसकरंपरं ७ उत्कृष्टं ॥ ८३ ॥

### सर्वेषामपि चैतेषांशुजानामिहं कमर्णाम् ॥ किचिच्छ्रेयस्करतरंकर्मीकंपुरुषंप्रति ॥ ८४ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वे गमितिमुनीनांपशः । किंचिदिति किमित्यर्थे ॥ ८४ ॥
- (३) कुद्धृकः । सर्वेषामप्येतेषांवेदाभ्यासादीनांशुभकर्मणांमध्ये किचित्कर्मातिशयेन मोक्षसाधनंस्यादिति वितर्के क्ष्मीणांजिक्कासाविशेषादुत्तरश्लोकेन निर्णयमाह ॥ ८४ ॥
- (४) राघवाणन्दः । क्रमणआरादुपकारकत्विमित्युक्तेःस्यादाशङ्का ऋषीणामः । शुभकर्मणां मध्ये कर्म पुरुषं-त्रति न किष्णित् अन्यप्रवाहानुच्छेदकत्वात् ॥ ८४ ॥
  - (६) ज्ञ्यूनः । किस्यादितिषृष्णेदथचेदित्यर्थः ॥ ८४ ॥

(६) रामचन्द्रः । सर्वेषां वेदाश्यासादीनां कर्मणां पुरुषंप्रति किनिमेयस करं परं कर्म सर्वेषां वेदानां कर्मफलस-त्त्वानि यमात्कर्मसाध्यफलानां भस्तीभूतदेहादानसंभवात् इह्व्यतिरिक्तात्मदर्शनार्थं श्रोतब्योमंतब्योनिदिध्यासितब्य इत्यादिश्रुतीनामात्मक्कानं मोक्षसाधनतरमपि कर्मैवचात्तरमोमांसामतमाश्रित्य श्रेयस्तरमिति ॥ ८४ ॥

### सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानंपरंस्ट्रतम् ॥ तद्धाव्यंसर्वविद्यानांप्राप्यते स्रम्टतंततः॥ ८५॥

- (१) मेधातिथिः। द्विषभात्रद्वानंदेहेंद्रियबुद्ध्यादिध्यितिरक्तरयं कर्नृभोक्तृत्वोपैपित्तरूपस्य । अहंप्रत्ययप्रमेयतः याऽऽत्मिनं विषयप्रतीत्यन्तर्गतस्य जीवक्षेत्रविज्ञानात्मादिपर्यायस्य शरीरनाशेष्यनष्टानांकर्मफलानामौर्ध्वदेहिकानांभोक्तृत्वज्ञानं अपरंसर्वस्य जगतोजन्मादीनांपरमात्मेककारणत्वेनित्यस्य सतएकस्याविष्यावासनोपहितनानारूपस्य तिर्यक्षमः नुष्यादिष्वेकत्वदर्शनं । आत्मावाअरेद्रष्टव्यःश्रोतव्योमन्तव्योनिदिष्यासितव्यइत्येवमादिश्रुतिभिरुपद्शितत्वरूपस्यज्ञानं । तन्त्रसत्रज्ञपरिज्ञानंकर्मविधिषूपयुज्यते । असितिहिदेहादिव्यतिरिक्तिल्लौध्वदेशिहकानांभोक्तरि फलानांत्र्यंकामादिषोदनाअः निर्यकाः स्युरतस्तत्र नकश्चित्पवर्तेतातस्तत्कर्मानुष्ठानोपयोगि । यनुपरमात्मेकत्वज्ञानितरोधानोपसेनाम्याससामध्यंनो-षपद्यमानंशुद्धबुद्धमुक्तानन्दनित्याविनश्वरभावस्यात्मनः प्रकाशनंतत्रेदमुपपद्यते ॥ तद्यंसर्वविद्यानांप्राप्यतेस्रसृतंतत इति अषृतंततः गतेर्व्यापित्ततदिविद्यानिर्देशआत्मविधायाः। क्षेत्रज्ञज्ञानंतु कर्मोपकारकत्वादसृतत्वायकल्पते । अतोवेदान्तो-पदिष्टस्य समस्तस्य द्वैताद्वेतविषयस्य सदात्मनोदर्शनं तदात्मज्ञानमभिनेतमः॥ ८५॥
  - (२) सर्वेज्ञनारायणः । उत्तरं सर्वेषामिति । आत्मज्ञानं ध्यानम् । अप्रयं मुख्यम् ॥ ८५ ॥
- (३) कुह्यूकः । एषांवेदाभ्यासादीनांसर्वेषामपि मध्यउपनिषदुक्तपरमार्थ**द्वानंत्ररुष्टंस्मृतं यस्मात्सर्वविद्यानांप्रधा**नम् । अत्रेव हेतुमाह यतोमोक्षस्तस्मात्पाप्यते ॥ ८५ ॥
- (४) राघवानन्दः । तत्रोत्तरं सर्वेषामिति । आत्मक्कानं परस्पृतमिति कर्मणोप्युदेश्यंतं वेदेतिश्वतेः ॥ सर्वकर्माखिलः मितिस्पृतेः ॥ तदपश्रेष्ठउपासनायाअप्युदेश्यम् जानीहि तत्रहेतुः प्राप्यतेह्यपृतं तस्यैवसर्वपुवाञ्छास्पदत्वात् ॥ ८५ ॥
  - ( ५ ) नन्दनः । तच्छुणुतेत्याह सर्वेषामिति । पञ्चम्यर्थेषष्ठी आत्मज्ञानंपरात्मज्ञानम् ॥ ८५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वेषां कर्मणां मध्ये आत्मज्ञानं परमात्मनोज्ञानंपरं उत्कृष्टं स्मृतमः । तत् ज्ञानं सर्वविद्यानां सर्वतत्त्वज्ञानानां अध्यं मुख्यमः । ततः ज्ञानात् अपृतं मोक्षं प्राप्यते ॥ ८५ ॥

### षण्णामेषांतु सर्वेषांकर्मणांप्रेत्य चेहच ॥ श्रेयस्करतरं होयंसर्वदा कर्मवैदिकम् ॥ ८६ ॥

(१) मधातिथिः । वेदाश्यासादीन षर्कर्गाण श्रेयस्कराणि तेश्योनिःश्रेयसकरत्वंवैदिकस्य ज्योतिष्टोमदिःकर्मण-स्तेषु मोक्षत्वंगितपयते । ननुष्यदितावत्पूर्वेषामितिनिर्धारणेषष्ठी तदनुषपन्नंनिर्धारणंहिसमुदायभूतिवरोषस्य केनिष्यमे-ण तदैकविषयेण चोषप्यमानस्यावान्तरेणासंभविना क्षत्रियोमनुष्याणांश्चरतमदित मनुष्यजातीक्षत्रियोप्यन्तर्भूतःसश्चरतम-त्वेन निर्धार्यते । अनुषदिष्टस्यानन्तरितस्य कुतोनिर्धारणंनिह्नभवित नचेह्न गाय्वेदिकंकर्मादिष्टं अथोष्यते अन्तर्वेदाश्यासादी-नि वैदिकान्येव कथमुद्दिष्टंवैदिकंकर्म । यथेवंसामान्यसामान्यात्य्वतरामनिर्धारणं नहिभवितगवांगौरुत्यन्त्वशीरतमेति । यदि-सर्वेदिकानिचोद्दिष्टार्थान्यभविष्यंस्ततप्रवैतदपेक्षतवैदिकंश्रेयस्करमिति । किंच कानि तावदन्नवैदिकानि कर्माण्यभिष्रतानि ।

<sup>(</sup>८६) सर्वेषां=पूर्वेषां ( मे॰ )

यदितावत् ज्योतिष्टोमारीमि विशेषपष्टणे प्रमाणंवक्तव्यम् वेदान्यासादीनामवैदिकत्वात् । अथत्मार्तत्वान्यतानि वैदिकानि यान्येव प्रत्यक्षश्रुतिविद्वितानि तान्येववैदिकादीनि । नहिसर्वेवेदिकेषुकर्मसुवेदाभ्यासादीनामंगत्वेनतद्भावः एतश्ययदृक्ष्यस्य-न्तर्भवतिक्रमशः तिसन्क्रियाविधाविति तिद्धतस्यनेति तद्यप्रिहात्रादीतपोगुरुसंपाद्यस्यात् अनेनतेनोक्तननकश्चिद्रयः। वेदा भ्यासादीनामप्यनुष्ठेयान्यग्रिह्वेत्रादीन्यपि तत्रनविद्यः कीदशममोषांश्रेयस्करत्वनापिसमानिफलानि येनफलस्योत्कर्ष-वत्त्रयेवमुच्यते यथागोदानात्त्वर्गस्य ज्योतिष्टोमाश्च दीर्घकालाचनुवृत्तता यथोक्तंलोकवत्परिमाणवत्कलविशेषःस्यादिति । अत्रीच्यते यदुक्तचैतेनोक्तन नकश्चिद्रयंइति तत्रकेचित्राष्ट्रः विरोधेलार्तेश्रीतेबाधकत्वज्ञापनार्थवैदिकानांश्रेयस्करत्वेवचनं ययोक्तकस्पविरोधेविकस्पः अतुस्यायाः भृतेःस्यृत्यावाधइति ॥ भुतिद्वैधंतुयत्रस्यात्तवधर्मावुभीस्यृतौ । स्यृतिद्वैधेअनु-वादस्यतिरित्यर्भयुक्तं भवति अमुनैवादगतत्वादवाच्यमेतत् । विस्पष्टीकरणार्थमेवपुनरुच्यतद्दयदोषः । अथवान्यो-पितथार्थःसंभाज्याते श्रुवेषविकल्पवचनं ॥ स्पृतिहैधेनतहिकल्पार्थतेनायमर्थःसार्तेभ्योवैदिकानिवलीयासि । वेदाभ्यासा-दियहणंसर्वत्मातंत्रदर्शनार्थवृत्तान्रीधादेवंपितं । वयनब्रुमोन्यायसिद्धोयमर्थान्यायसिद्धस्यापिसौहार्दैनाभिधानमनारभ्य-युक्तं रहात्मनोद्वानंभेद्वेपद्वंतुष्ट्वते तत्रकः वसंगोबाधात्तस्य स्यृतिकारानचत्ववाध्यानित्ववाक्येरेवप्रमाणयितुमईित । अभोष्यये याह्नवरकीयायाःस्पृतेविधस्तैरुच्यते नात्मीयायाःसमानता । यत्तावदात्मीयायामप्युक्तंभवत्यतःमकरणानुरो-बाहेदाभ्यासादिपदंप्रधक्अधिहोत्राख्पदेशः । नेहात्मानंपतिद्वायेदंपरुचते कथंचतैव्याख्यातमिति आत्मद्वानंश्रुतिपरत्वेन-वेदाभ्यासादिभ्योवैदिकंयागादिकम्भेष्ठमिति ततोभ्यात्मज्ञानमितरथान्यत्रप्रजायाअन्यदुच्यमानमन्यत्रास्तमन्यत्रपतितं-स्यात् । अथवावैदिकमनआत्मक्कानमेवमर्थस्य वेदस्य तत्मतिपादनपरत्वादमिहेत्रासुपदेशभौषभपानेवृद्धसुपदेशवद्वाला-दिपबुरयर्थः । यदिवाकर्मकाण्डेनशिष्टाः नाविकीमेनामनाद्यविद्यांवासनाविषयासंगहेत् भूतामवध्यशास्त्रास्वासना-सामर्थ्यवशात्क्रमेणीपजातवैराग्यशिथिलीभूतरदतृष्णारागयहणउत्तमाधिकारान्शासनेनियीज्यतांप्रतिपत्तं समस्तमपिश्-त्यादिष्टत्वमिकासेपकारकत्वकर्मकाण्डस्यविद्यायतइतिब्रह्मवादिनः अतोवक्यमाणनिवृत्त्याख्यकर्माभिमायमेतच्छ्रेयस्क-रतरंश्वर्यसर्वथाकर्भवैदिकिमिति । अथवा भेदोयदि सर्वेषामि स्वमवदसत्यदर्शनद्वयेप्यात्मैकत्वन्नाने अयदा भेदोयदि सर्वेषामि स्वमवदसत्यदर्शनद्वयेप्यात्मैकत्वन्नाने अयदा भेदोयदि सर्वेषामि दाभ्यासादीनांभेदोपदेशादिनोधंतत्कर्तव्यमः । पष्ठीनोधंतुर्तरेवसमाहितं बुद्धचारोपितान्तरेणपृथकोपपत्तेर्यथामभुराःपाटली-पुनकेम्पभाड्यतराइति तथासतीपंचमीरयादितिचेत् अनापिमतिविहितंधर्माविशेषात् ॥ ८६ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पण्णामेषां वेदाम्यासादीनांमध्ये यदेतैर्जन्यभयोपवर्गाख्यं मेत्येहच जीवन्त्रुक्तिक्र्र-वैदिकंकर्म यज्ञादिकलार्नाभसन्धिना कतम् ॥ ८६ ॥
- (३) कुद्धूकः। एवांपुनः वण्णांपूर्वीकानांवेदान्यासादीनां कर्मणांमध्ये वैदिकंकर्म परमात्मक्कानमैहिकामुन्मिकश्रय-स्करतरंक्कातव्यं। पूर्वश्लोके मीश्रहेतृत्वमात्मक्कानस्योक्तमिहत्वैहिकामुन्मिकश्रयोग्तरहेतृत्वमुच्यतद्रत्यपीनरुचयं। तथाद्वि भतीकोपासनानांसंशयोदयेनाम असेत्युपास्ते यावलाद्योगतंतत्रास्य कामचारोभवति। गीविदराजस्तु एवांपूर्वश्लोको-कानांवेदान्यासादीनांवण्णांकर्मणांमध्यात्मार्तकमिभ्यया वैदिकंकर्मसवंदेहपरलोके सातिशयंसातिशयेन कीर्तित्वर्णनिः-श्रेषः साधनंद्रेयमित्वयाख्यातवान् तदयुक्तं। वेदाभ्यासादीनांवण्णामपि प्रत्येकंश्रुतिविहितत्वात्तेषु मध्ये सार्तापेक्षया किपिदेवांकिच्या निति न संभवति तत्रम कथंनिर्धारणे वडी तलावयोक्तैव व्याख्या॥ ८६॥
- (४) राखवानन्यः । पण्णां वेदाण्यासादीनां कर्मणां कृतिसाध्यानां श्रेयस्करतरं निष्कामं नित्यादिकर्म कर्मणा शुद्धान्तःकरणस्यैव श्लानाधिकारात् ॥ श्रेयोहि श्लानमध्यासान्श्लानाध्यानं विशिष्यते ॥ ध्यानात्कर्मफळत्यागस्त्यागाच्छा-

न्तिरनन्तरम् । इतिभगवतोक्तत्वात् ॥ नावेदविष्मनुतेतंबृहन्तमितिश्रुतेः । कर्मं क्रियत इतिब्युत्पत्त्या श्रवणमननादि तत्सा-भ्याहं ब्रह्मास्तित ज्ञानंवा श्रतएव वैदिकम् ॥ ८६ ॥

- ( ५ ) नन्द्रनः । अपरमपिश्रेयस्करमाह पण्णामेषान्तपूर्वेषामिति । वेदाभ्यासादीनां वैदिकंकर्माग्रहोचादि ॥ ८६ ॥
- (६) **रामचन्द्रः । एषां पण्णां** वेदाभ्यासादीनां सर्वेषां कर्मणां मध्ये फलंच पुनः इहलोके च फलं । वेदिकं कर्म सर्वदा श्रेयस्करतरं क्रेयम ॥ ८६ ॥

वैदिके कर्मयोगे तु सर्वाण्येतान्यशेषतः॥ अन्तर्भवन्ति क्रमशस्त्रस्मिस्तस्मिन्कयाविधौ॥८७॥

- (१) मेघालिथिः । एतावद्देदिककर्म ज्योतिष्टामायाचक्षते तेषामेवैश्लोकयोजना क्रियाविधिः कर्मविधिवैदिककभयोगेकर्मभयोगेबहिः संपाद्यावस्याः एतान्युपनिषद्धेदाभ्यासादोन्यन्तर्भविन्ति तिल्लिति व्याप्यतयाकचितकस्यचित्समेनषामन्तर्भावमाह कर्मथोगइत्युक्तिकयाविधियहणंश्लोकपूरणार्थं कर्नुयक्केभ्यइतितद्दासोमयागभेदेनभेदोध्याख्येयः । तत्रवेदाभ्यासस्तावनसेन्नऽभ्तर्भवति यजमानमन्त्रेष्ठ सर्वन्नोपयोगतः तपोदीक्षापदेशसोमयोगषु पयोष्ठतं ब्राह्मणस्यादिक्कानंसर्वनापिदुःखानिधकारादेविषाः द्वयसंयमः भत्यहगामिनःक्षियमपेयान्तमासभीयादिति । आईसानिरतारात्रिमाणभृतः प्राणेनाच्चिम्यादिष्टकल्यासस्येति गुरुसेवादेदित्यमप्रवृत्तिः । येतृनिवृत्तभेवकर्माष्ट्रस्तेववेदाभ्यासादीनामनुवृत्त्यर्थःश्लोकोऽन्तर्भवनत्युपासनापरस्यापितेषामनुष्ठानादन्तर्भवः । तथाचोपनिषद्भचउपासकस्य प्रायम्भित्तिविद्यस्त्रणार्था नपुनः प्रतिविधानविकारएवोक्तोभवति अतीविहिताकरणप्रतिषिद्धतेष्वने सितप्रयवायएवतिहिक्कतोमोक्षः पत्लेपभोगेन जन्मान्तरेःपात्तद्विद्यस्त्रयात्मवहिष्यक्षमानानस्य भमादकतस्य प्राणायामविद्याविशेषाभ्यासातिब्येन कृतिनिक्कतित्वान
  निरुपाध्यात्मस्वरूपसाक्षात्करणान्त्र प्रथमतेवेद्येनःद्वावापित्त्रमेवः । अत्रभवक्षनिष्ठापित्रभाषित्यक्षम्यासादीन्यनुष्ठियाति ।

  यस्य यस्यकर्मन्यासः श्रूयते सष्ठं ध्याख्यातः । वीप्तायाविधिरुपासनविधिरेव द्रष्टयः श्रोतध्यक्त्यादिनोदितोबहुत्वाचीपासनाप्रवत्यानिक्तिविधित्यायुज्यत्रयत् । अतोब्राह्मणान्युपासीत यप्षआदित्येहिरण्यातः पुरुषद्दि । सचप्षआसमाप्रवत्यानिकल्लेकस्वितान्यनरतस्यैवाधस्तात्मअपित्रभोयते क्रचिद्धरण्यदृत्याद्दीलक्षणयातस्यैवोपासना क्रचित्तवीपासमाप्रवत्यनिक्त्रस्यविधन्तम्यस्यविधन्तान्तम्यद्दिनीचीदनाबहुत्वाद्दीप्सोपपत्तः ॥ ८७॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । सर्वाण्यन्तर्भवन्ति यात्मिन्क्रियमाणे एतान्यपि विनाभावितानि सिध्यन्तीत्यर्थः । तात्मि-स्तात्मिन्निति यथा यज्ञे जपादिवेदाभ्यासः । तपोदीक्षानियमादौ । उद्गीथाःदिचन्तनेन ध्यानम् । इतराणिच त्रीणि सर्व-त्रान्संततानि ॥ ८७ ॥
- (३) कुःह्यूकः । इदानीमैहिकाम्ष्मिकश्रेयःसाधनत्वमेदात्मज्ञानस्य स्पष्टयति वैदिके इति । वैदिके पुनः कर्मयोगं परमात्मोपासनारूपे सर्वाण्येतानि पूर्वश्लोकोक्तान्येहिकाम्भिकश्रेयांसि तिलम्नुपासनाविधौ क्रमशः संभवन्ति । अथन्वा सर्वाण्येतानीति वेदाभ्यासादीन्येव परामृष्यन्ते । परमाःमज्ञानेवेदाभ्यासादीनि तमेतंवेदानुवचनेन विविद्धित यज्ञेन स्वनेन तपसा नाशकोनित श्रातिविद्दिताङ्गत्वेनान्तभैवन्ति ॥ ८७ ॥
- (४) राघवानन्दः । अत्रवाह वैदिकइति । वैदिक वेदैकसाध्ये हाने । अत्रव कर्मयोगे कर्मणः परंपरया साधनत्यायुज्यमानत्वात् अन्तर्भूतं कारणत्या ॥ सर्वेकमीह्म् छंपार्थ हाने परिसमाप्यत इत्यादिस्मृतेः । कथमन्तर्भवन्ती-

त्याकांशायामाह तिलिमिति । क्रियामित्यादिकर्म विधीयते अलेअन्तःकरणशुद्धिरूपा यत्तदप्युपासना यैर्विधीयते । तेने च अवणादि तदपि । ज्ञानेपर्यवस्यतीति [ क्रमशहत्यर्थः ] ॥ ८४ ॥

- (५) नन्द्नः।वैदिककर्मणोवैशिष्ट्यकारणमाह वैदिकेकर्मयोगेहीति। कर्मयोगे कर्मानुष्टाने एतानि वेदाभ्यासादीनि। श्रीतानांमस्त्रसाध्यत्वात्तेषु वेदाभ्यासस्यान्तर्भावः उपवासव्रतादिचोदना तपसोन्तर्भावः। अञ्चातस्यानुष्टानासंभवाज्ञ्चानस्यान्तर्भावः। श्रीसङ्कवर्जनमौनादिविधानादिन्द्रियसंयमस्यान्तर्भावः तस्मादेतांरात्रिमाणश्रुतः माणान्विष्टिन्धादितिविधानाद-हिसायामन्तर्भावः ऋत्विगाचार्यानुवर्तनादुरुसेवायामन्तर्भावइति॥ ८७॥
- (६) रामचन्द्रः। वैदिके कर्मयोगे एतानि सर्वाणि कर्माणि अशेषतः अन्तर्मध्ये तिलिन्क्रिया विधी क्रमशः भवन्ति॥ ८७॥

# मुखाभ्युद्यिकंचैव नैः श्रेयसिकमेव च ॥ प्रवत्तंच निवत्तंच द्विविधंकर्म वैदिकम् ॥ ८८ ॥

- (१) मधातिथिः । ननुष मवृत्तमेववैदिकंकर्मन्याख्यातं किमिदमुच्यते द्विविधमिति नैषदोषः प्राधान्यंतप्रनिष्तं वैदिकंवविद्याख्यातं विदिकंविद्याख्यातं विदिकंतु सर्वत्राविशिष्टं सुख्योपप्यते यदिष्यस्याव्यविद्याद्याव्याविद्याद्याव्याविद्याद्याव्याविद्याद्याव्याविद्याद्याव्याविद्याद्याव्याविद्याद्याव्याविद्याद्याविद्याद्याविद्याद्याविद्याद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्यावि
- (२) सर्वज्ञभारायणः । त्वर्गीदिसुखं तद्रूपाभ्युरयोयत्र तत्सुखाभ्युरयिकंकर्म । प्रवृत्तं उत्तरोत्तरप्रवृत्तिहेतुत्वात् । निःश्रेयसञ्जनकंतु निवृत्तं अत्यन्तनिवृत्तिहेतुत्वात् ॥ ८८ ॥
- (३) कुछूकः । वैदिकंकर्मात्र ज्योतिष्टोमादि त्रतीकोपासनादि च गृह्यते त्वर्गादिसुखगामिकरसंसारपवृत्तिहेतुत्वात्त्र-बृत्ताख्यंवैदिकंकर्म । तथानिःश्रेयसंमोक्षस्तदर्थंकर्म नैःश्रेयसिकंसंसारनिवृत्तिहेतुत्वान्त्रवृत्ताख्यमित्येवंवैदिकंकर्म द्विपकार-कंवेदितव्यम् ॥ ८८ ॥
- (४) राघवाणन्यः । नित्यनैमित्तिकानामेव कर्मणां झानहेतुत्वंवदन् कान्यंततोभिनत्ति सुखेति । सुखान्युदियकं सुखंत्वर्गादि अन्युदयं पशु पुत्रादि तयोः साधनं । प्रवृत्तं कान्यं निवृत्तं निष्कामं नित्यनैमित्तिकं तन्तेः श्रेयसिकं निः श्रेयसो-मुक्तेस्तदर्थत्वात् ॥ ८८॥
- (५) **मन्दमः । सुखाम्युदयस्तन्तिमित्तंसुखाम्युदयिकं** निश्रेयसमोक्षस्तन्तिमित्तंनैश्रेयसिकंतयोर्यथाक्रमंसंत्रे मन्तर्त-निवृत्तंचेति ॥ ८८ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । शुक्षं आम्पुदयिकं ॥ ८८॥

इहचामुत्र वा काम्यंप्रवत्तकर्म कीर्त्यते ॥ निष्कामंज्ञानपूर्वन्तु निवत्तमुपदिश्यते ॥ ८९॥

[ अकामोपहतंनित्यंनिष्टत्तंच विधीयते ॥ कामतस्तु कृतंकर्म प्रष्टत्तमुपदिश्यते ॥ १ ॥ ] +

(१) मधातिथिः । इहकारीरिविश्वानयांचमुत्रज्योतिष्टोमादिकान्यसंपादकंकमं । कान्यतइतिकान्यं फलस्य कान्य-त्वात्साधनमपिकर्मकान्यतएव । निष्कामंनित्यंक्षातंपूर्वमुभयत्रशेषमविद्वश्रीनाधिकारात् अनयोपिरहस्याधिकारिक्कानमुप-दिश्यते तदातदुभयशेषः । पूर्वशब्दश्याचर्यलक्षयति क्कानमाचमुख्ययस्येतिविषदः योभिमुख्यः सलोकः पूर्विक्रियांप्रतिलभ-ते । अतश्रीतदुक्तंभवति क्कानंप्रधानतोऽनुष्टयं वेदास्यासादितुशास्त्रमात्रया ॥ ८९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। तहिवणीति इहचेति ॥ <९॥
- (३) कुल्लूकः । एतदेवस्पष्टयति इहेति । इह काम्यसाधनंबृष्टिहेतुकारियागादिरत्र स्पर्गादिफलसाधनंज्योतिष्टोमादि यत्कामतया क्रियते तत्संसारमवृत्तिहेतुत्वात्पवृत्तिभित्युच्यते दष्टादष्टफलकामनारहितंपुनर्बस्नज्ञानाभ्यासपूर्वकंसंसारनिष्-त्तिहेतृत्वान्तिवृत्तमित्युच्यते ॥ ८९ ॥
- (४) राघवामन्दः । एर्ताइभजते इहित । इह काम्यं कारीर्यादि । अमुत्र ज्योतिष्टोमादि । निष्कामं तु ज्ञानपूर्व ज्ञानस्य पूर्वे जनकत्या वर्तमानत्वात् ज्ञानमुत्पयते पुंसांक्षयात्पापस्य कर्मणइतिस्थतेः ॥ ८९ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । ज्ञानंसर्वज्ञभूतेषु चात्मानमित्युत्तरत्र वक्ष्यमाणम् ॥ ८९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । इह लोके यत्काम्यं चपुनः अमुत्र परलोके निमितं यत्कर्म तत्कर्म प्रकतंकीत्येते । तु पुनः ज्ञानपूर्व कतं यत्कर्म निष्कामं तिनवृतिः उपदिश्यते कथ्यते ॥ ८९ ॥

#### पटत्तंकर्मसंसेव्य देवानामेति साम्यताम् ॥ निट्त्तंसेवमानस्तु भूतान्यत्येति पश्च व ॥ ९० ॥

(१) मेधातिथिः। नन्यकाभ्यंकर्मभवृत्तमित्युक्तं काम्यानियकानियित्वर्गफलानि कानियिद्वित्यात्वर्गफलानि तः देव सान्यताफल किचिदिष्टंकर्मातः किमिद्मुच्यते देवानामेति सान्यतामिति यान्यश्रुतफलानि विश्वजिदादीनि तान्यपि त्वकल्पत्वर्गफलान्यतोनविद्यः कर्मणदिवसान्यतामाप्तिःफलं नचशक्यंवक्तुंयानिफलवन्तिश्रुतानितानि निष्कामेणानुष्टेया-नि । तथाचानुष्टितानि वैदेवत्वफलानि संपद्यन्ते । श्रुतहानिरश्रुतपरिकल्पनाच तथास्यात् । काम्यमानंच वेदेफलंशांतपाम-कः खर्मकामइति नवस्तुरवाभाष्येनविषभक्षणात् । अथोदेवत्वादिपाप्तिभवति नचकाम्यइतिविरुद्धमिति प्रतिवेषाधिकारे-व्वक्रामिनंकथमितिचेत्त्वाभूतस्यैवत्त्रकल्प्त्वेनान्वयः नद्यतिष्ठमानंकाम्यंभवति अथनित्यानांफलमितःकथ्यते नित्यताह-नियावजीवादिफ्छेश तत्रनित्यफलमवर्गमितं अथाचन्यंक्लग्यते प्रत्यवायपरिकरः कल्प्यतां तद्दिकल्पकानांनित्यत्वेन-विरुध्यते यीप्युत्तरःश्लोकः प्रभृतान्यप्येतिपंचधेति तथाप्यप्येतिविमुच्यतइतिविद्यः । अन्यन्नाप्ययोलयउच्यते नचेहभूते-·बुजीवस्यलयर्ष्यते अपितुब्रह्मरूपापत्तियेपदन्ति । अन्येपिब्याचक्षते नचातिकामतिपंचभूतानि पांचभौतिकंतस्य शरीरं-भवति अपितुतेन्नोमृतिचान्वेति तदिनिक्षिचत् शरीरायहणहिमोक्षः तचशरीरमेकवाभवत्यांचभौतिकंच कोविशेषः संसरि-त्वेऽतोध्याक्येयोयंश्लोकउच्यते । यत्तावद् कंकस्यकर्मणोदेवसान्यताफलमिति नित्याकामफलत्वात् । कामानांचफलान्त-रयागादिति तत्रज्ञूमः नानेनसर्वेषांवैदिकानांकर्मणामेतःफलमुच्यते कितहिनिक्षत्तस्य कर्मणीयत्कलंतश्रवृत्तंकिषनविद्यते अधनतत्कलमान्यतइति तेनैतदुक्तंभवति कर्मकाण्डेयत्कर्तव्यतया विदितंसास्यपरागतिर्देवत्वपाप्तर्नतुमोक्षः । यनुरहस्या-श्चिकारीक्तकर्मतद्वावृत्तिहेतुस्तवकामयमानस्य फलकल्योपहतत्वात्कर्मवन्धहेतुःकर्मणासेवतदभावोयत्त्वफलदानार्थम-चिकारिणः कार्यकारणमारभन्ते तथैवनित्यान्यव्यतिकियमाणानित्रत्यवायहेनवो भवन्ति । तान्यपिशरीरमारभतएव । यद्येवंनित्यानिकरिष्यति कान्यानिप्रतिषिद्धानिषकरिष्यति । तस्यशरीरारंभककर्माभावाद्धेत्वभावेनमीक्षमवाष्ट्यति । आत्मशानस्योपभोगः यथोक्तं ॥ नित्यनैमिसिकेक्यात्मत्यवायजिहासया ॥ मोक्षहीनः प्रवर्तते तत्रकाम्ययोरित्युक्तगर्भ-विद्यमानंतस्यैव विद्यमाक्षयोस्ति । नचानुष्ठितयोगविद्यायात्रक्ररूपापत्तिः एतदेवाभिनन्योक्तंनिष्कामंद्रानंपूर्वीमित तथाकामात्मतानप्रशस्ता समानिकयस्यसामाष्टिस्तस्यभावःसान्यता देवैःसमानगतिर्भवतीत्यर्थः । येचापिभूतान्यन्येनीत्य-

ध्ययंप्रतिष्यामीहःसोपिनयुक्तः विष्रकापनमध्ययउच्यते तुपार्रामिखकप्रपंचीभवतीत्यर्यः । अभ्येतीत्यपिपाढेऽशरीरत्वमुकं-भवति ॥ ९० ॥

- (२) सर्वज्ञमारायणः । साष्टितां सायुज्यतां समानाकारतामितियावत् । भूतान्यभ्येति लिङ्गदेहंजहाति ॥ ९० ॥
- (३) क्रुख्युकः । मबुत्तकर्माभ्यासेन देवसमानगितत्वंतत्फलंकर्मणा मामोति । एतश्व प्रदर्शनार्थमन्यफलेन कर्मणा मबुत्तेन फलान्तरमपि मामोति । निबृत्तकर्माभ्यासेन पुनः शरीरारंभकानि पञ्चभूतान्यतिकामित मोक्षमामोतीत्यर्थः ॥ ९०॥
- (४) राघवानम्दः । अतप्वाह प्रवृत्तमिति । साष्टितां समानैश्वर्यम् साम्यतामितिक चित् । तावत्पर्यन्तमेव मदु-त्तकर्मणां गतिः । भूतानि सकारणभूतभौतिकानि स्यूळ्लिङ्गशरीरद्यं । अत्येति नाशयति अभितोवोपादानतयामोति भूतारभ्यत्वादुर्भयोः । यज्ञ्ञानेनाञ्चाननाशद्वारेणेति शेषः । आरोपितस्य ज्ञाननाश्यत्वेऽविप्रतिपत्तेः ॥ ९० ॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । साष्टाकृसायुज्यसायर्भाद्दितयावत् भूतात्ययोमुक्तिः ॥ ९० ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रवृत्तंकर्म संसेष्य कृत्वा देवानां साम्यतां एति प्रामोति । तु पुनः निवृत्तं कर्म सेवमानः प्रश्न-भूतात्मकिक्विदेहे प्रामोत्येव ॥ ९० ॥

#### सर्वभूतेषु चात्मानंसर्वभूतानि चात्मनि ॥ समंपश्यन्मात्मयाजी त्वाराज्यमधिगच्छति ॥ ९१ ॥

- (१) मेघातिथिः । कथंपुनः १ पंषः कर्तध्यद्व्यतआह् भूतशब्देनयर्किष्वस्थावरजंगमंपुण्यपाणितत्सर्वभुष्यते तन्त्रपानं पश्चेत् अह्मिवैतज्ञगदिति । तथाषभृतिः अहंबृक्षस्यरेरिवेति प्रतिषेषवद्भेदावभासत्पर्ध्यवहारं ज्ञात् अयम-हमेत्रपानं अयोवंष्यस्यकारमात्मीयाभिनिवेशस्योज्ञितत्त्पर्भवस्यकेवलात्मेकत्वंभातिनत्त्राराज्यवेदतार्थः । सर्वभूतानिषात्मनीति यदेवविकारप्रपंषरूपंजगत्तदेवतष्यिस्थितं अहमेकः स्रष्टाकर्ताष्याताष्येयभेतिसंप्रधते । आत्मया-जौ आत्मानमेत्रसर्वदेवतामयत्वेन योयजते मन्यते नास्त्यादित्योवा देवता अहमेवदेवतत्येवंपश्यन्तात्मथाजी संप्रधते नपु-नरात्मापदेशेन यागः कर्तव्यत्या चौष्यते । केचिदाद्वः नाग्नेयादिष्यस्यादयोदेवताआत्मत्वेनापि न वक्तव्याः । त्वाराज्यानः त्वे राज्ये भवाः त्वाराज्याः परमात्मवत्त्वतन्त्रः संप्रधते त्वप्रकाशम् भवति इद्रादित्याद्यालोकभवेद्षर्तेद्वयाण्यक्षरात्रीनि ना-न्तः कर्रणंभनआदितः परयन्तीतिष भवितद्वष्यते दर्शनमात्रं सक्तव्याद्यात्यारारितरस्करणे तद्वावनापरस्यात्॥ ९१ ॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । सर्वेषु इज्यमानदेवतासु आत्मानमिज्यत्वेन प्रयन् सर्वभूतात्मन्यात्मनीज्यमानेन सर्व-भूतानीज्यन्तइति सममुभयमात्माननिज्यमानं पश्यन्नात्मयाजी भवति सच त्वाराज्यंत्वतः सर्वाधिपत्यमधिगच्छति ॥९१॥
- (३) कुझूकः । सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमात्मकेष्वहमेवात्मरुपेणासि सर्वाणि भूतानि परमात्मपरिणामिति सामिन भूष्येष परमात्मण्यासतहित सामान्येन जाननात्मयाजी ब्रह्मापंणन्यायेन ज्योतिष्टामाहिकुर्वन्देन राजते वकाशतहित स्पराद् ब्रह्म सस्य भावः स्वाराज्यंब्रह्मत्वंलमते मोक्षमामोतीत्यर्थः । तथाच भृतिः सर्वस्विवदंब्रह्मतव्यलानिति शान्तउपा-सीत तथायकुर्वदमञ्चः यस्तुसर्वाणि भूताच्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानंततीनं विजुतुन्सते ॥ ९१ ॥
- (४) रार बाण्यः । आत्मज्ञानंपरितयुक्तं तत्कीष्यां किमिधकारिकं किंफलिमित संक्षिण्याइ सर्वमूतेष्यिति । स-र्वभूतेष्यिषानतयानुः सूत्र सर्वभूतानि पाधिष्ठेयतया तिल्लोवारोपितानीति । समेनश्यन्मितियोजना सर्वेखिन्वर्दम्रहोति-भृतेः । आत्मयाजी आत्मान्तःकरणं तच्छुक्वयर्थं कर्मकारी तद्यिकारिकंज्ञानित्यिषकारिनिर्देशः । स्वाराज्यं मुक्ति-रिति फलिन्देशः । स्वेनैव राजते स्वराद् स्वमकाश्यमनण्यमकाशंमक्त तस्यभावः स्वाराज्यम् ॥ ९० ॥

- (५) शन्दशः । निष्कामझानपूर्वतिष्ववृत्तिभुपिदश्यतइतीत्युक्तिकन्तज्झानिस्यपेक्षायामाह सर्वभूतेषु शारमानिकित्ति । आत्मानंपरमात्मानं आत्मिनं परमात्मिनं कृतप्तत् श्रीभगवद्गीतायादर्शनात् ॥ योमांपश्यित सर्वत्र सर्वत्र मिष पश्यक्ति । तस्याहंनप्रणश्यिम सप्यनेनप्रणश्यित ॥ श्रुतिमूलानांनित्यनैमित्तिकानांकर्मणांपरमात्मित्तवर्षणमात्मयाजित्ववेतदिष श्रीभगवद्गीतास्क् ॥ यतः प्रवृत्तिर्भूतानांयेन सर्वमिदंजगत्॥ एकर्मणा समन्यपंतिविकानति मानवद्गति । त्यराद्परमात्मा तस्य भावः त्याराज्यम् ॥ ९१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । आत्मयानी आत्मानमेव सर्वदेवतामयत्वेन योयनते सः लाराज्यं लर्जीकं गच्छति ॥ ९१ ॥ यथोक्तान्यपि कर्माणि परिद्याय द्विजोक्तमः ॥ आत्मद्वाने शमे च स्याद्वेदाभ्यासे च यमवान् ॥ ९२ ॥
- (१) मधातिथिः । यथोक्तान्यपिकर्माणीति नानेनाग्निहोत्रादीनांकर्मणांपरिहानिर्विधीयते । अपित्वात्मक्कानेयिं-त्नवानस्यादित्यात्मक्कानाभ्यासोविधीयते कर्माष्विपरिहायेतित्वालंबनंप्रशस्तदेवतायतनप्रदक्षिणमत्रगुरुगमनादीनि मुक्तो-प्यात्मक्कानमभ्यस्येन्विहिनित्यानांकर्मणांत्वेष्णयापरित्यागोरितपुरुषमेषादिषु विहिते नास्ति त्यागेनविना ॥ ९२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । पूर्वमात्मक्कानार्थयक्कादीनामप्यनुष्ठेयत्वमुक्तमभुनात्वशक्तौ भ्यानजपेश्वियमिप्रहमात्रेपि तत्सिबिरित्याह यथोक्तान्यपीति । परिहाप्य परिहाय ॥ ९२ ॥
- (३) कुङ्क्कः। शास्त्रचोदितान्यप्यपिहोत्रादीनि कर्माणि परित्यच्य असभ्यानेन्द्रियजयर्गणवीपनिषदादिवेदान्या-सेषु आसणोयजकुर्यात् एतचैषांमोक्षोपायान्तरङ्गोपायत्वप्रदर्शनार्थनत्वप्रहोत्रादिपरित्यागपरत्वमुक्तमः॥ ९२ ॥
- (४) राधवानन्दः । स्वाराज्यसाधनद्वानस्य शमादिसहितं अवणवननिविध्यासनेवेवासाथारणसाधनिवस्याद्य्यवेति । परिहाय असाधनत्वेन त्यका शान्तोदान्तउपरतिसितिकःसमाहितोभूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानंपश्येदिति । तथा ॥ मन्कर्मणानप्रजयाधनेनत्यागेनेके अमृतत्वमानशः ॥ किमहंसाधुनाकर्यं किमहंपापमकरविमिति ॥ त्यजधर्ममधर्मेष उभि-सत्यानृतेत्यजहत्यादिश्रुतेः ॥ आत्मध्याने मनननिविध्यासत्योः मननंविना निविध्यासनानुप्रतेः । शमे शमदनोपर्तिनितिकासः । वेदान्यासे उपक्रमादिनोपनिषदर्थनिर्यारणे अवणार्थापरपर्याये विचारे ॥ आत्मावारे इष्टस्यः जीतव्योवन्त-ध्यदिश्रुतेः । उपक्रमादिनोपनिषदर्थनिर्यारणे अवणार्थापरपर्याये विचारे ॥ आत्मावारे इष्टस्यः जीतव्योवन्त-ध्यदितश्रुतेः । उपक्रमादिभरात्मद्वानप्रक्रकत्या अवणादेविधानात् । फलवान् भारत्येत्रक्तिकालादियुक्तःस्यात् । आत्महाने इतिकचित्पारे तदात्महाने जनयितस्य शमादौ यववानस्यादित्यन्वयः ॥ ९२ ॥
- (५) नन्द्रनः । अथनिश्रेयसफलानांकमणामश्योग्यविष्ठतिषेषे कर्तथ्यमाद् यथोक्तान्यपीति । यथोक्तानि श्रेयरकः रत्वेनोक्तानि शमे रागोपशमे तपसीति यावत् ॥ ९२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । हिनोत्तमः भारमञ्जाने धमे धान्तौ मनः समावेश्य च पुनः वेदान्यासेन यववान्मवेत् ॥ ९२ ॥ एतद्धिजन्मसाफल्यंत्राह्मणस्य विशेषतः ॥ प्राप्यैतरकृतकृत्योडि हिजोभवति नान्यथा ॥ ९३ ॥
- (१) मेधातिथिः। द्दिजन्मनांभवित सत्त्रियवैश्ययोरप्यात्मक्कानेऽधिकारंदशर्यति । यथात्रराणकमुतिः ब्राह्मणस्य-विश्वेषतदति वेदान्यासद्दिसंबन्धनीयं आत्मक्केनसमरवेनाभ्यासितेनैवसंभवतः यदात्मक्कानंश्राप्यकतक्रत्योद्दिकोभवित पुर-वार्थरतावतासमान्यते नहिमोक्षादपरः पुरुवार्थोस्तीति । ननुत्र यदुत्तंसर्वात्मैकत्वेनायंपस्येत्वत्यक्षविरुद्धिव श्रत्यक्षेक हि-

<sup>(</sup>१) फलवान=यनवान् (राष० २)

मिन्नाभावः प्रतिभातितेनकथमेकत्वेनयाद्यः अनारभ्यत्वार्थं उपिद्धः स्यात् कथंभिन्नमभिन्नं द्रष्टुंशक्यं निष्ठ्यरोगीरिवबु-ब्रह्मायहीतुंशक्यः इन्द्रियदोषेणान्यत्रावभासक्षयाप्रतीयते शुक्तिकारजताकारतया नतूपदेशतः । योद्यपदिशेत्तं इस्तिनंप-तिपथते नासीवचनफछमंजसाश्चवीत ॥ ९३ ॥

- (२) सर्वजनारायणः । एतस्रयं जन्मसामध्यं जन्मनेत्वेदयहस्य संपूर्णत्रयोजनत्वम् । प्राप्येतस्रयम् ॥ ९३ ॥
- (३) कुद्धूकः । एतदात्मज्ञानवेदाभ्यासादिद्विजातेर्जन्मसाफल्यापादकत्वाज्ञन्मनः साफन्यंविशेषेण ब्राह्मणस्य यसादेतत्त्राप्य द्विजातिः कतकत्योभवति न प्रकारान्तरेण ॥ ९३ ॥
- ( ४ ) राघवानन्दः । यत्मिन् जन्मिन अवणादिसंपित्तस्तऽज्ञन्म महीकरोति एतदिति । अत्र हेतुः माध्येति । रूत-रूत्यः रुतंआवश्यकंसंसारनाशनं रूत्यं येनसः आत्मानंचेदितिशुतेः । एतद्धीति स्मृतेश्च । नान्यथत्युपायशतेनापि तभेव विदित्वेतिश्रुतेः । ब्राह्मणस्येति विशेषणात् संन्यासादात्मज्ञानादेव मुक्तिरिति मनोः संमितः । अतएव ब्राह्मणाविविदिष-न्तीत्यादिना विभदेहएव मुक्तिहेतुरम्यत्र परंपरयेति ॥ ९३॥
  - (५) नन्दनः । एतदात्मज्ञानादित्रयम् ॥ ९३ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । द्विजन्मनां विमक्षत्रियविशां एतेद्वरान्यासादि अप्यं मुख्यं विशेषतो ब्राह्मणस्य ॥ ९३ ॥ पितृदेवमनुष्याणांवेदश्वक्षुः सनातनम् ॥ अशक्यंचाप्रमेयंच वेदशास्त्रमिति स्थितिः ॥ ९४ ॥
- (१) मेधातिथिः । रूपमत्ययोभवत्येवंवेदादिति चक्षुरित्युक्तं सनातनंशाश्वर्तनित्यं अनेनापुरुषकतत्वात् महा-पुरुषकतत्वेहि तत्मामाण्यात्प्रमादोपीत्यत्रनप्रमाणमित्त अतःपुरुषगतगुणदोषसदशाद्भावनिश्चयात्तदभावादपीरुषयत्वन-वेदःप्रमाणं अतोवेदगामाण्यात्दश्यार्थस्य नकश्चन विरोधः । ननुच यद्येवमुपिद्शेदग्निनासिचेदुदकेनचादीपयेत किनभवेद्विरोधः विषमउपन्यासस्तत्रहि दृष्ट्यपदार्थशक्त्यादष्टएवार्थःकर्तस्यत्योपिदश्यते । तत्रप्रमाणान्तरगोचरत्वतस्यार्थस्यतद्विपर्ययाद्यक्तितेतद्यतं इहतु विधिपरत्वात्वाच्यानांप्रमाणान्तराणांच विधिवषयत्वाभावात्तिद्धस्वरूपस्यात्रत्र यत्राधिकंभेददर्शनंतस्याभ्यासतः शक्यमन्यथाकर्तु तथाहि रागादयश्चित्तधर्माभावनातिशययोगांगानशक्यम्तिनयन्तुं द्वेष्यमिनैनादिनाद्देण्यताद्विद्वितर्तदितं सर्वस्यैतत्स्वसंवेद्यपृष्टंच भावनायाअविद्यमानवस्तुस्वाभाव्यमवभासतेसामभ्यात् । तथाविप्रलेभे कामिनःसर्वत्रकामिनीवत्पश्यन्तिकमंगयत्रतात्त्वकमेकत्वमस्ति तत्कयंभेदेनविरुद्धस्वादवभासते । त्वद्रपाहि
  सर्वभावना साभिन्नाविद्यते ईदश्चात्रदर्शनंसमत्वेन विधीयते यत्रभेतन्तन्दंभमेतिबुद्धरनुपपत्तः । यथीकं ममेतिद्यक्षरिष्टत्युनंममेतिचशाश्वतितित तस्मान्नास्तिवरोधः । पितृदेवमनुष्याणामित्यादीति श्रुतिपदानि देवादयोपि रिष्यन्ति संयुक्तानचेदक्तेतीन्द्रियमर्थपश्यन्ति श्रुतिमन्तरेखद्भातुमशक्षयत्वात् । अप्रमेयंचान्यन्तत्वाद्वेदशास्त्रानां अथवाप्रमानुशक्यमर्थतीवेदांगवेदाः ॥ १४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अतक्यं तर्केणान्यश्राऽसंभाष्यमः । अपमेषं प्रमाणान्तरेण विरोधिनान्यथाऽकल्यमः । वेरुरुपं शास्त्रं सामकमः ॥ ९४ ॥
- ( ३ ) क्रुङ्ख्कः । इद्दानीवेदादेव ब्रह्मज्ञातन्यमिति प्रदर्शयितुंवेदप्रशंसामाह पितृदेवेति । पितृदेवमनुष्याणांह्य्यकय्या-न्नदानेषु वेदएव चक्रुरिवचक्षुरनश्वरंतत्यमाणत्वादसन्तिकृष्टफलकन्यदानादौ प्रमाणान्तरानवकाश्वात् अशक्यंच वेदशा-

स्रंकर्तुमनेनापौरुषेयतोक्ता अत्रमेयंच मीमांसादिन्यायनिरपेक्षतयाऽनवगम्य मानप्रमेयमेवंध्यवस्था ततम्य मीमांसया ध्याकरणाचक्केश्यसर्वब्रह्मात्मकंवेदार्थंजानीयादिति ध्यवस्थितमः॥ ९४॥

- (४) राघवान-दः । तर्हि कतं वेदान्ताभ्यासेन अनुमानादिनाप्यात्मद्वानस्यदेश्वेष्टवानिस्ते । वेदश्रभुरिति । असंदिग्धाऽविपयंस्ताऽनिधगतफलवदात्मापरोक्षधीहेतुत्वातः । तंत्वीपनिषदंपुरुषंपृच्छामीतिभुतेः सनातनंनित्यं म्रस्त्रभ्येषु इतिश्रुतेश्व त्रिश्चद्वादिशास्त्रभास्तास्त्रास्त्रवात् वेदस्याशक्यमध्येतुंकर्तुच तथा अप्रमेयं भेदाभेदसदसद्धमंदितात्पर्याः निरुपादिति । वेदश्वासो शास्त्रंचित अनिधगतावाधितशासनातः । अथवा सनातनं नित्यं चर्भचभुहि जम्मान्तरे इहा-पि कदाचिद्धप्यते इदंतु न तथा जम्मान्तरे विद्युप्यते तंविद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वपद्वाचितश्रुतेः ॥ अनेकजम्मसंसि-दस्ततोयातिपरांगतिमितिस्पृतेश्व ॥ जन्मजम्म यदभ्यस्तं दानमध्ययनं तपदत्युक्तेः । अशक्यं शकेरविषयः म्रह्म तदम्पित्यादकत्वातः । अप्रमेयं प्रमाबोधःफलं तदविषयकं म्रह्म एतदममेयं भुवं ॥ यतोवाचोनिवर्तन्ते अप्राप्य मनसासहेतिश्व-तेः ॥ एवंभूतं मह्मविषयं वेदशास्त्रं वेदेनैव शास्यते द्वाप्यत्यनेत्रभ्वश्चाविषयत्वादिति । तदुक्तमः ॥ फल्कव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृतिविषयत्वेषि चैतन्यधनत्वेन वृत्तिपतिफल्तिबोधाविषयत्वादिति । तदुक्तमः ॥ फल्कव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृतिविषयत्वेषि चैतन्यधनत्वेन वृत्तिव्यापिरहेव्यते ॥ त्वयंप्रकाशमानत्वानाभासउपयुज्यन्विति स्थितः । शास्त्रतात्पर्यं तंत्वौपनिषदंपुरुषंपृच्छामि मह्म वेद मह्मैव भवति एतद्यमेयं भुविमत्यादिश्वतीनां तत्रैव तान्त्रर्यत्व । पदार्थसंयहे विस्तर्यन्थगैरवभयादुप्रस्थल्छामि मह्म वेद मह्मैव भवति एतद्यमेयं भुविमत्यादिश्वतीनां तत्रैव तान्त्रर्यत्व । पदार्थसंयहे विस्तर्यन्थगौरवभयादुप्रस्थते ॥ ९४ ॥
- (५) नन्दनः । आत्मञ्चानेन च शमेनच समानतावेदाश्यासस्योक्ता तस्य युक्तमुपादयन्वेदस्य शास्त्रान्तरेश्यो-विशेषमाह पितृदेवमनुष्याणामिति । पितृदेवमनुष्याश्रक्षुषैव सर्वानर्थान्वेदेन पश्यन्तीति पितृदेवमनुष्याणांवेदश्रक्षुरित्युक्तं सकलकल्पमन्वन्तरानुयायित्वात्सनातनं अतक्यंमीदशिमस्यभ्यवसातुमशक्यमपौरुषेयत्वात अप्रमेयमेताविदित्यभ्यवसा-तुमशक्यमक्षयफल्तवात ॥ ९४ ॥
- (६) रामचन्द्रः । पितृदेवमनुष्याणां वेदःसनातनंचक्षुः अतक्यं तर्केणान्यथाऽसंभाष्यं अमेयं प्रमाणान्तरेण विरो-धिनाऽन्यथाऽल्पं अनन्तशरीरवत्वात् ॥ ९४ ॥

यावेदबाह्याः स्प्रतयोयाश्व काश्व कुरुष्टयः॥ सर्वोस्तानिष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठाह् ताः स्प्रताः॥ ९ ५॥

- (१) मैधातिथिः । पूर्वत्वपौरुषेयत्वेन वेदस्यमामाण्यमुकेदानींपौरुषेयाणांवेदानामप्रामाण्यं अथवेदबाह्मावेदविरुद्धाअवेदमूलाःश्रुतयोगंथसंदमेषुनोदनाश्चैत्यवन्दनेनत्वर्गौभवतीत्याचा निर्प्यथाभादिसद्धांतमसद्धाः । कुदस्याअसत्तर्कदर्शनानिवेदकर्तुःसाधनमपूर्वदेवतादिनिराकरणमेवमाचाःकुदृष्टयः सर्वोस्तानिष्कलाः भेत्यप्रकर्षपाप्य संनिरुपितहेतुदृष्टान्तः
  अंततोनिष्कलाउक्ताअध्ययुक्तानामाभासरूपत्वानाश्चयुक्तयोग्यवितवर्गनि रात्रियति महापंश्वविस्ताराभवन्ति संक्षेपरूपास्तथापौरुषेयाणामुपदेशेनामामाण्येपुरुषाणामतीद्वियार्थदर्शनशक्तयभावात् शक्यमपिशक्तरुद्दिशकस्य प्रमाणाभावात् ।
  अयंसर्वज्ञस्तेनायमागमः प्रणितइति नर्किचिदत्रप्रमाणंक्रमते । नविद्यमानेपिकर्तृपूर्वत्वेदष्टार्थादृष्टकल्पनाप्रसंगस्तत्प्रमाणत्वेदेवतासिद्धः अतस्तायुक्तयोग्यामोहमूलाइत्यर्थः । अन्येतु व्याचक्षते भेत्यमत्यास्यतानिष्कलास्तानिष्कलास्तामसयोनिहेतु
  त्वात् अस्मिन्पक्षेऽसमानकर्तृकत्वात्भेत्येतिदुर्लभत्विष्ठास्ताममीपिद्यत्यापेतहित् ॥ ९५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । वेदबाह्मावेदार्थविरोधिन्यः श्रुतयःशब्दाः कुदृष्टयोवेदविरोधितया कुत्सितदृष्टयः ममाणा-भासान्यनुमानादीनि ऐहिकलौकिकभोगादिकफलसायनत्वेदश्यमानेपि निष्फलाः तमोनिष्ठाः मोह्मभावाः ॥ ९५ ॥

- (३) कुह्यूकः। याः स्पृतयोवेरमूलान भवन्ति स्टार्थवाक्यानि चैत्यवग्दनात्स्वर्गोभवतीत्यादीनि यानि चासस-कंमूलानि देवताऽपूर्वादिनिराकरणात्मकानि वेदविरुद्धानि चार्वाकदर्शनानि सर्वाणि परलोके निष्फलानि ससान्तरक-फलानि तानिमन्वादिभिः स्पृतानि ॥ ९५॥
- (४) राघवानन्दः । ननु किमिति वेदगम्यमात्मतत्त्वं वेदबाझानामपि तत्मिसेक्तबाह् याइति । वेदबाझावेदा-यंबहिष्कताबौद्धाचागमाः याम कुरष्टयः तेषां नैन्यायिकानांवा अनुमानजात्मिविषयञ्चानािन ताःसर्वाः मेत्य निष्फलाः इह्लोके व्याप्पादिबलात् वण्झादिसिद्धत्वेपि वेदैकसमिधगम्यात्मरूपादि सर्वधमेहीनं ब्रह्मत्वर्गापूर्वादौ तदभावात् । अभ् तप्व तमोनिष्ठास्तमोनरकं तिन्द्रशभोग्यत्वेन तदेकशरणाः । तिकितकर्माणः फलाजनकत्वेनाकरणादिवशेषात् । स्थता मन्यादिनिः ॥ ९५॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । कुरष्टयः कृतर्कयुक्तानि शास्त्राणि ॥ ९५ ॥
- (६) रामचन्द्रः । वेदबाह्मायाःस्मृतयः च पुनः याःकाः कुदृष्टयः ताः सर्वाः मेत्य निष्फलाभवन्ति । तास्तमीनि-ष्ठाः तमःप्रभावाःस्मृताः ॥ ९५ ॥

### उत्पद्यन्ते च्यवंते च यान्यतोन्यानि कानिचित् ॥ तान्यर्वाक्कालिकतया निष्कलान्यरतानि च॥ ९६॥

- (१) मधातिथिः । अतोवेदाचान्यन्यानिशासनानि तान्युत्पचन्तेविनश्यन्तिच । उत्पादिवनशित्वादिनत्यानि वेदस्तुतिद्वपर्ययाम्तित्यः । अर्वाक्कालिकतयेदानीतिनेनपुरुषेण केनचित्कतत्वादतीनिष्फलान्यदष्टस्य फलस्याभावात् य-दिनामकेचिद्विमलंभमोदकादिलक्षणंसिद्धेपि ॥ ९६ ॥
- (२) **सर्वज्ञनारायणः ।** एतिह्र्वणोति उत्पयन्तहति । उत्पयन्ते केनचिदुत्पायन्ते उत्सीदन्तिष । यानि शास्ताः णि । अर्वाकारिकतया वेदादनुत्पन्नादविनाशिनश्चार्वाचीनतया । निष्फलत्वेहेतुरनृतानीति ॥ ९६ ॥
- ( ६ ) कुझूकः । एतदेवस्पष्टयति उत्पद्यन्तर्दात । यान्यतोवेदादन्यमूलानि च कानिचिष्णासाणि पौरुषेयत्वादुत्प-द्यन्ते एवमाशुविनश्यन्ति तानि चेदानीतनत्वान्निष्फलान्यसत्यरूपाणि च स्मृत्यादीनांतु वेदमूल्स्वादेव मामाण्यम् ॥ ९६ ॥
- (४) राघवाणन्दः । अत्र हेतुः उत्पद्यन्तइति । उत्पद्यन्ते पुंमतिप्रभवत्वेनोर्ध्वमूर्ध्वपद्यन्ते । अन्ययान्यथाभव-न्तीति । अतोवेदादर्वाकालीनतया आधुनिकपुरुषक्कानजन्यतया पुंसांच मतेश्रवेरुप्यातः । अतएवापेफलापर्यवसायितया विष्फलानि वेदार्थस्य धर्मादेरनैन्द्रियकत्वेन । योगजधर्मस्यापि वेदानुष्ठानजन्यत्वेनान्योन्याश्रयतया अयथार्थाविषय-त्वात्फलासाथनत्वात् । न केवलमेवंवेदमूलंविकलतया त्वतोअनुमानिष्तारकादि वाक्यवत् ॥ ९६ ॥
  - ( ५ ) मन्द्रमः । उत्पथन्ते दोषबहुत्वेषु कालेषु एवंवेदबाह्मानामनादर्तव्यत्वंप्रतिप्रादितम् ॥ ९६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । याति कर्माणि उत्पचन्ते च पुनः विलीयन्ते अतःअन्यानि कानिचित् तानि अविकालिक-तया निष्प्रलानि क्षेयानि । च पुनः अनृतानि अनृतस्य रूपाणि ॥ ९६ ॥

### चातुर्वर्ण्येत्रयोलोकाश्वत्वारश्वाश्रमाः पृथक् ॥ भूतंभन्यंभविष्यंच सर्ववेदाव्यसिष्यित ॥ ९७॥

(१) मेघातिथिः । इयमपिरतुतिरेव भातुर्वण्यैवेदास्मिसध्यति अधिकारित्वेनावतिष्ठते वसन्ते ब्राह्मणोयी-भोराजन्यइत्यादि त्यरुपंतु ध्यवहारावगन्यंसर्ववर्णेश्वतुरुयत्वादम्यत्रदार्शतं । त्रयोलोकाइतःप्रदानदेवाउपनीवन्त्यनेनत्रै- कीक्यस्थितिहेतुत्वंवेदस्यसिखमेव । वेदमूलस्यात्स्यतीनांताआअमोपिवेदावेदभूतमतीतंज्ञ्यसुख्याद्विषयभवद्वर्तमानं-यस्थभविष्यति तत्सर्वस्य वेदएवशरणीयमः॥ ९७॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । भन्यंभवत् । श्रीसभ्यति जायते ॥ ९७ ॥
- (३) कुःह्यूकः । ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीदित्यादिवेदादेव चातुर्वण्यैनसिभ्यति ब्राह्मणीभूतमातापितृजनितत्विमिति तदुपजीवितसा त्वर्गादिन्त्रोकोपि वेदादेव प्रसिद्धः एवंब्रह्मचर्याचाश्रमाक्षपि चत्वारीवेदमूलकत्वाद्द्दादेव प्रसिष्यित । किंब-कुना यरिकचिदतीतंवर्तमानंभविष्यंचतत् सर्वमधौ प्रास्ताह्नतिःसम्यगित्यादिन्यायेन वेदादेव प्रसिष्यित ॥ ९७ ॥
- (४) राघवानन्दः । न केवलमात्मतस्त्रं । धर्मादिच वेदगम्यमपितु सर्वमित्याह चातुर्वण्यमितिहाम्यामः । वेदेनै-वचातुर्वण्याश्रमादीनामितरेतरिवभाजकत्वात् ॥ ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्वाहूराजन्यः छतः छरुतदस्य घेहैस्यः पद्भवांशही अजायतेति चातुर्वण्यं । भूर्भुवः खरिति त्रयोलोकाः । ब्रह्मचर्यसमाप्य गृही भवेत् गृहीभूत्वा वनी भवेत् वनीभूत्वा प्रव्रके-दित्यादिश्रुते स्रत्वारः आश्रमाः वेदादेव प्रसिध्यन्ति ह्वायन्ते ॥ ९७ ॥
- (५) नन्द्रनः । पुनर्रिवेदस्य वैशिष्यमेवप्रपञ्चयितं चातुर्वर्ण्यमयोश्लोकाइति । चातुर्वर्ण्यवेदात्विष्यति चतुर्वर्णं विमागीवेदादवगन्यते त्रयोश्लोकावेदात्मिसभ्यन्ति वेदोक्तकर्मानुष्ठाने सिभ्यन्ति । चत्वारआश्रमाश्च वेदात्यसिभ्यन्ति चतुराश्रन्यविभागोवेदादवगन्यते भूतंभव्यंभविष्यंच सर्वदेवतादवगन्यते ॥ ९७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । चातुर्वण्योदि सर्व वेदात्यसिभ्यति ॥ ९७ ॥ शब्दस्पर्शश्वरूपंच रसोगन्धश्व पश्चमः ॥ वेदादेव प्रसूचने प्रसुतिगुणकर्मतः ॥ ९८ ॥
- (१) मेधातिथिः। शव्दादीनां भाग्यत्वेन सुखसाधनानविद्दादेवप्रसिद्धः। वैदिककर्मानुष्ठानाद्रीतादिशब्दोनपतिः तत्परित्यागाच्छुतिकर्मशब्दश्रवणमतःशरीरारं मकाः शब्दादयस्ताभ्यांखिवषयत्वेनोपितद्रमानावेदाःश्रसिभ्यन्तीत्येतदिममान्यमेतन्तपुनर्वेदउपादानकरणं अतःशरीरारं भकाः शब्दादयस्ताभ्यामेतदेवाह मस्तिर्गुणकर्मतः प्रस्तिःशब्दादीनामृत्यितः तद्र्यंगुणकर्मफलार्थत्वात्यधानकर्मचित्रादिषु गुणधर्मदत्युक्तं । पाग्नतरंत्रस्ततेर्गुणधर्मतःइति गुणाःसस्वादयस्तेषांधर्मीनिवपरिणामस्तस्ययामस्तिस्तस्यावस्थायाः प्रच्युतिस्तदुद्देकोविष्वग्भावश्य तच्च वेदपबहेतुरदष्टनिमित्तत्वातः। वैविष्यपाग्नन्तराणिनिष्ययोजनत्वान्विरूख्यन्ते ॥ ९८ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । प्रस्तिः जन्महेतुः गुणउत्कटत्वादिः धर्मः सुरमित्वादिः । तृतीयार्थैतसिः । एतैरुपलक्षि-ताद्वेदादेव प्रसिध्यन्ति ज्ञायन्ते । एषामपि विवेकोवेदाधीनहत्यर्थः ॥ ९८ ॥
- (३) कुद्धूकः । यहहलोके परलोकेच शब्दादयोविषयाः प्रसूयन्ते प्रयुत्ति प्रसूतयः प्रसूत्यम गुणा-श्रीत सत्त्वरजस्तमोरूपास्तन्त्रिवन्धनवैदिककर्महेतुत्वाहेदादेव प्रसिध्यन्ति ॥ ९८ ॥
- (४) राघवाजन्दः। तलादक्षरान्महान्महतोवै अहंकारस्तलादेवाहंकारात्पञ्चतन्मात्राणि तेभ्यः पञ्चभूतानीतिश्रुतेः। वस्तिगुणकर्मतः एवामपिप्रसिद्धिवेदादेव प्रसृतिरूपित्तरुका गुणाः आकाशादीनां शब्दादयः कर्म आकाशस्यावकाशादि वायोः शरीरधारणादितेजसः पाकादि जलस्य क्रिदनादि भूमेर्थारणादि । यद्दाप्रसृतिमात्रादि अभ्यष्टस्य वैश्या माता विगःपितेत्यादि गुणाः सत्त्वादीनि तदनुरूपयाजनादीनि कर्म अधिहोत्रादि तानिच ॥ ९८ ॥
- (५) नन्द्रनः । प्रस्तिः शब्दादोनामृत्पत्तिस्थानं आकाशादिकंगुणास्तेषां शब्दादिकाः कीर्म तेषांव्यापारद्गिद्रयस्य स्वचादिकः एतेर्युक्ताः शब्दादयोवेदादेवप्रसिध्यन्ति शब्दादीनांविविधाभेदामोक्षधर्मेषु स्वर्यन्ते ॥ ९८ ॥

(६) रामचन्द्रः । शब्दादिपत्र वेदादेव गतिभ्यन्ति । मस्तिर्जन्यहेतुः गुणः उत्कडत्वादिः धर्मः । सुर्गनत्वादिः । वृतीयार्थे तिसः ॥ ९८ ॥

# बिभित सर्वभूतानि वेदशास्त्रंसनातनम् ॥ तस्मादेतत्यरमन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥ ९९॥

- (१) मेधातिथिः । तसादेतत्परंमन्येसर्वभूतभरणंच वेदशासस्यद्शितंत्रासणे तथाचह्रविरम्भेहूयतं सोमिरादित्यमुद्दयति तत्सूर्योरिश्मिभवंक्ष्यित तेनान्तिभवित तंतोह्रवैनामुत्पिनिध्यितवैतिह्रविद्यायतहति इहाप्युक्तमः ॥ अम्रीपास्ताहृतिः
  सन्यगादित्यमुपतिष्ठतहत्येवमादि । तसादेतत्परंमन्येपुरुषार्थकारणं यचेवंकारणेनजन्तोरस्यधर्मानुशासनमेतसात्कारणात्तेषु
  यथा दशितोपपत्तिः । ननुचयद्योपादानिकमधीकितद्भेदयुक्तं स्त्रीकिकमर्थनिति उच्यते अनुष्ठानमस्यवैदिकं कार्यंतुदृष्टत्वाह्रोकिकमेव ॥ ९९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । विभितं यज्ञादिकर्मस्वरूपोपदेशद्वारा वर्तनात् ततश्य बृष्ट्यायुत्पत्तेरुक्तत्वात् । वेदशास्त्रं वेदरूपं शास्त्रम् । यदस्य जन्तोः साधनमपवर्गसाधनं परं ध्यानं ध्येयादिति तदेतस्माद्वेददेव । मन्ये जाने ॥ ९९ ॥
- (३) कुछूकः। वेदशास्त्रंनित्यंसर्वमूतानि धारयति तथा च इतिरम्रोहूयते सोमिरादित्यमुपसपिति तत्स्रयौरिश-भिवंपिति तेनानंभवति अभेहभूतानामुत्पत्तिस्थितिभेति इतिजायतद्दिति ब्राह्मणं। तस्माद्देदशास्त्रमस्य जन्तोवैदिककर्गाधि-कारिपुरुषस्य प्रकृष्टंपुरुषार्थसाधनंजानन्ति ॥ ९९ ॥
- (४) राघवानन्दः । प्राणिमात्रस्य स्वर्गापवर्गयोः साध्नं वेदममाणकमिति संक्षिप्याह निभर्तीति । विभित्त यागा-दिद्वारा पुष्णाति । अस्य स्वर्गापवर्गादेः । जन्तोरितिव्यधिकरणेषष्ठी । एतद्देदाख्यम् ॥९९॥
- (५) मन्दमः । विभितं पुष्णाति होमोद्देशेनेत्यभिषायः । तथाहि पूर्वमुक्तमग्रीप्रास्ताहुतिः सम्यगिति अस्य जन्ती-र्यत्परंसाधनंतदेतद्वेदशास्त्रंमन्यद्त्यन्वयः ॥ ९९ ॥
- (६) रामचन्द्रः । यःसनातनं वेदशास्त्रं विगतिसः सर्वशास्त्राणि विगति तस्नात्कारणोदतेद्वदशास्त्रं परं उत्कष्टं मन्ये । यत् यतः अस्य वेदशास्त्रं धनम् ॥ ९९ ॥

#### सेनापत्यंच राज्यंच दण्डनेतृत्वमेव च ॥ सर्वलोकाधिपत्यंच वेदशास्त्रविदर्हति ॥१०० ॥

- (१) मेघातिथिः । अतिस्तुतिरियं दण्डेनतावद्ण्डनायका पामनगरयोः कताकतमेक्षणनियुक्ताः सेनाहस्त्यश्वर-थपादातंतस्याःपतिः राज्यंमण्डस्थेरत्वं सर्वस्रोकाधिपत्यंसार्वभौमत्वम् ॥ १००॥
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । दण्डनेतृत्वं राजनियुक्तया ॥ १०० ॥
  - ( ६ ) कुछूकः । सेनापत्यराज्यदण्डमणेतृत्वसर्वभून्याथिपत्यादीन्येतत्सर्वमुक्तमयोजनवेदात्मकशास्त्रभएवाईति १००
- (४) राघवानन्दः । राजन्यनन्धुर्नराज्याधिकारी अपितु वेदविदेवेत्याह सैनेति । सैनापत्यं चतुरद्वसेनाभ्य-सताम ॥ १०० ॥
  - ( ५ ) जन्दुनः । यतप्रवमतआह सेनापत्यंच राज्यंचेति ॥ १०० ॥
  - (६) रामचन्द्रः । वेदशास्त्रवित्सैनापत्यादिकमईति ॥ १०० ॥

यथा जातवलोविक देहत्यार्द्रानिष हुमान् ॥ तथा दहित वेदत्तः कर्मजंदोषमात्मनः ॥ १०१ ॥ [ न वेदवलमाश्रित्य पापकर्मरुचिर्भवे त् ॥ अज्ञानाच प्रमादाच दहते कर्मनेतरात् ॥ १ ॥ ] <sup>‡</sup>

- (१) मधातिथिः । इयमपिपूर्ववत्स्पष्टापदयोजनाप्रसिद्धाश्रपदार्थाः ॥ १०१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । कर्मजं निषिद्धाचरणजम् ॥ १०१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । यथावृद्धोमिरार्झानपि हुमान्दहत्येवंपन्यतीऽर्थतश्च वेदद्गः पैतिविद्धाचाचरणादिकर्मजनितंपापमा-त्मनोनाशयति एवंच नकेवलंबेदः स्वर्गापवर्गादिहेतुः कित्वहित्तिवृत्तिहेतुरिति दर्शितः ॥ १०१ ॥
- ( ४') राघवानन्दः । सएव कर्मदोषं विनाशयतीति सदद्यान्तमाह यथेति । जातवलोवायुतृणाभ्याम् । झानाधिरि-त्युक्तेः ॥ १०१ ॥
  - ( ५ ) नम्दनः। नकेवलंबेदशास्त्रविदोगुणातिशयएव किन्तु दोषहानिरपीत्याह यथाजातवलोविद्वरिति ॥ १०१ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । आत्मनः कर्मजं दोषम् ॥ १०१ ॥

वेदशासार्थतत्त्वज्ञोयत्र तत्राश्रमे वसन् ॥ इहैव छोके तिष्ठन्सब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ॥ १०२ ॥

- (१) मेधातिथिः । ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय ब्रह्मत्वग्रामये इतियावत् । तत्रेतिध्युत्थायध्युत्क्रमेणापि यथोक्तंविद्दे-षणाच्चाध्युत्थाय ब्राह्मणादिभिक्षाचर्यमनुवेद्यवजन्तीति ॥ १०२ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। यत्रतत्र गार्हस्थीपि । इहैव लोके तिष्ठन्वर्तमानोब्रह्मभूयाय जीवन्मुक्तया ब्रह्मभावाय समर्थोभवति ॥ १०२ ॥
- (३) कुःह्रूकः । यस्तस्वतोवेदंतदर्भन कर्मब्रह्मात्मकंनानाति सनित्यनैमित्तिककर्मानुगृहीतब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मचर्याः बाश्रमावस्थितोऽस्मिन्नेव लोके तिष्ठन्त्रह्मत्वाय कल्पते ॥ १०२॥
  - (४) राघवानन्दः। नकेवलमेवं जीवन्मुक्तः संर्वेति। ब्रह्मभूयायब्रह्मत्वाय॥ १०२॥
  - (५) नन्दनः । अर्थतत्त्वश्लोऽर्थतत्त्वाभ्यवसायी ॥ १०२ ॥
  - (६) रामचन्दः । ब्रह्मभूयाय करपते ब्रह्मरुससमर्थीभवति ॥ १०२॥

अज्ञेभ्योपन्थिनः श्रेष्ठापन्थिभ्योधारिणोवराः ॥ धारिभ्योज्ञानिनः श्रेष्ठाज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः ॥ १०३॥

(१) मेधातिथिः। अज्ञामूर्का अनधीयाना न पुनर्विक्षांसोयंथमात्राभिधायिनस्तेभ्यो धारिणइत्येतदमत्या परतां पूर्वेतुनातिमयत्नतः पंथस्येति तत्रापिसंबभ्यते पंथस्यधारिणइति । श्रेष्ठमेतेषां अपर्यतिप्रहादिष्यधिकारात् । ज्ञानिनस्तु-सर्वत्राधिकताइति श्रेष्ठतराज्ञानपूर्वजपादयोऽनुष्ठीयमानाः फलातिशयदायिनोभवन्ति । तदुक्तं यदेवविद्ययाकरोति श्रद्ध-योपनिषदात्तदेववीर्यवत्तरंभवतीति अभ्यवशानामनुष्ठातारोनिार्विचिकत्साचानैतदम्यर्थातशक्यते एतदपि स्तुत्यर्थमध्ययनः मात्रेण वेदाःपुरुषायपभवन्ति किंपुनस्तदर्थानैव ॥ १०३॥

- (२) सर्वज्ञभारायणः । अक्रैस्योऽत्यन्ताक्रेस्यः पश्यिनः वेदरूपपथनाध्येतारः । धारिणस्तदर्थक्षाःसन्तीत्यन्तमः नुलरन्ति । क्वानिनः आत्मतत्त्वनिश्ययन्तः । अध्यवसायिनः तदनुरूपचिन्तनध्यानमवृत्ताः ॥ १०३ ॥
- (३) कुःख्नुकः । उभयोः मशस्यत्वे सत्यन्यतरातिशयविवक्षायां श्रेष्ठइतीष्ठिनीविधानादीषद्भ्ययनाञ्जक्कास्तेभ्योः समययन्याभ्येतारः श्रेष्ठास्तेभ्योऽधीतपन्यधारणसमर्थाः श्रेष्ठास्तेनप्रन्थिनः पठितविस्मृतपन्थाबोद्धव्याः धारिभ्योऽधी-तपन्थार्थक्काःश्रक्षष्टास्तेभ्योऽनुष्ठातारः॥ १०३॥
- (४) राघवानन्दः । इतरपर्युदासेन ब्रह्मविदः श्रेष्ठत्वमेव रहयति अन्नेभ्यइति । यन्थिनः यन्थमात्राभ्यासिनः । धारिणोमेधाविनः । ज्ञानिनः मीमांसापरिशीलनतोजातेन ज्ञानेन कर्मानुष्ठानिनः । व्यवसाथिनः वेदान्तमीमांसाजनितज्ञान-योगिनः व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दनेत्युक्तेः ॥ कर्तृषु ब्रह्मवेदिनइत्यत्रापि तथैवोक्तेः ॥ १०३ ॥
- (५) जन्द्जः । अन्नेभ्योऽनधीतवेदशास्त्रेभ्यः यन्थिनोऽधीतविस्षृतवेदाः धारिणः पारकारिणोञ्चानिनोवेदार्थविदो-व्यवसायरहिताः ॥ १०३ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अक्षेभ्यः मूर्लेभ्यः पन्थाविचन्ते येगांते पन्थिनः श्रेष्ठाः । पन्थिभ्यः पन्थपाउकेभ्यः पन्थधा-रिणः वराउत्कृष्टाः । धारिभ्यः ज्ञानिनः श्रेष्ठाः । ज्ञानिभ्यः अध्यवसायिनः विचारक्काः श्रेष्ठाः ॥ १०३ ॥

#### तपोविद्या च विप्रस्य निःश्रेयसकरंपरम् ॥ तपसा किल्बिषंहन्ति विद्ययाऽमृतमश्रुते ॥ १०४ ॥

- (१) मेघातिथिः । अनेनैतर्शयति सत्यामिपविद्यायांनाक्षीणपापस्यमोक्षः सत्यपिकर्भक्षयेनासत्यामात्मविद्यायां अतोयदुक्तंतेत्भावेनमुच्यन्तर्ति तदसत् अष्टतमपुनरावृत्तिर्येयंक्लानंदरूपता ॥ १०४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तपोयज्ञानशनादिकर्भ विद्यात्मज्ञानमः । निःश्रेयसं मोक्षस्तत्करमः । तपसाऽनिभसंधि-कृतेन कल्मपं ज्ञानमतिषेधकमः । विद्यया ज्ञानेन अमृतं मोक्षमः ॥ १०४ ॥
- (३) कुद्भूकः । तपः स्वर्धमृतित्विमिति भारतदर्शनात् आश्रमविहितंकर्मआत्मञ्चानंत्र ब्राह्मणस्य मोक्षसाधनं तत्र तपसोऽवान्तरच्यापारमाह तपसा पापमपहन्ति ब्रह्मज्ञानेन मोक्षमामोति । तथात्र श्रुतिः विद्यांत्राविद्यांत्र यस्तीत्वीं-भयंसहअविद्ययापृत्युंतीर्त्वो विद्ययापृतमश्रुतेविद्यातोऽन्यदविद्याकर्मपृत्युवदुःखसाधनत्वान्यृत्युः पापं श्रुत्यर्थपृवायंमनु-ना व्याख्यायोक्तः ॥ १०४॥
- (४) राघवानन्दः । त्रह्मत्वस्य ज्ञानकर्मसमुख्यसाभ्यत्वमाशद्भूत्वाह तपद्ति । तपोविद्या च निःश्रेयसकरमितिवाद्यमिमतं । यत्तत्सत्त्वं तत्र तपसआरादुपकारकत्वं । विद्यायाः कारणत्वमितिव्यवस्थां गृहाणित्याह । तपद्दि ।
  तपसः पापनाशकत्वं धर्मेणपापमपनुदतीतिश्रुतिसिद्धमः । अभ्यथा नकर्मणानप्रज्ञयाधनेनत्यागेनेकेअसृतत्वमानशः ॥
  ज्ञानादेव तु कैवल्यंभाष्यते ब्रह्मशास्त्रतमः ॥ तमेव विदित्वातिष्रत्युमेति । नान्यः पन्थाविद्यतेयनाय इत्यादिश्रुतिशतविरोधः ॥ १०४ ॥
- ( ५ ) जन्यूनः । एवंतावच्छ्रेयस्कराणांमध्ये आत्मज्ञानंतपोवेदास्यासंच प्रधानमित्युक्तभिदानीतेष्वप्यात्मज्ञानंतपन प्रधानमित्याह तपोविचाच विप्रस्येति । विचात्मज्ञानं परमिपतत्त्वद्वारेण ॥ १०४॥
  - (६) रामचन्द्रः । विचया द्वानेन अपृतंमोक्षं अभुते ॥ १०४ ॥

#### प्रत्यक्षंचानुमानंच शास्त्रंच विविधागमम् ॥ त्रयंसुविदितंकार्यधर्मशुद्धिमभीप्सता॥ १०५॥

- (१) मेघातिथिः । सुरुद्भत्वोपदिशति लौकिकमर्थधर्मोवेदार्थस्तस्यशुद्धिववरपूर्वकाशयनिराकरणेऽङ्गनिभितः सिद्धांतव्यवस्थापनमुतैतत्मत्यक्षादिममाणनिश्ययेसतिभवीतः । द्वविदितेहि पत्यक्षेज्वालादिवैषम्येण मत्यभिद्धायते शब्द-नित्यत्वात्सिब्धः यस्यतुसम्यक् नास्तिविवेकः सउभयोरविशेषेणप्रत्यक्षमध्यवसायःस्यात् ज्वालादिषुचानुमानेनोपरिद्धृाः शब्देऽपि तथासंभावयेत तथा नित्यशब्दसमुदायात्मकोवेदःस्यात् । यस्यतुविहितानि कुशलप्रमाणेषु प्रशब्दोऽतद्रहणनि-बंधनोनास्त्यभिक्नानोमन्यमानोज्वालाविदुषोभेदयहणनिबन्धनमिवसितविशितंविशेषीनज्वालाबाधेनशब्देबाधंसंभावयति ए वमनुमानमपि । सुविवेचितंनभारतादिपमाणोपस्रक्षणत्वाच तेनशीर्यादिशास्त्रान्तेकर्मण्यतासिद्धः । अनुविवेचितंसनुमानं सपक्ष योर्दर्शनादर्शनमात्रेणानुमानपवृत्तिमन्वानोर्वेदेपिकर्तारंकरूपयेत् यदातुनिपुणमतिर्भवति तत्तत्ययोजकस्यस्नातव्यस्रक्षः णयातस्यकर्तृत्वत्वकरणस्याभावादपौरुषेयत्वमध्यवस्यति । शास्त्रंच विविधागमंशास्त्रविविधमतिषेधात्तस्यविविधोऽनेकप्र-कारआगमीयत्रागम्यते स आगमः । बहुशास्त्रत्वाद्देदस्य श्रुतिस्मृतिभेदेनचिवविधन्वमुक्तं सचायमर्थः स्वाध्यायविषाक्षेपः शुद्धभावेनोपदिष्टः सहिजिज्ञासाचिनश्रयावसानेन च पत्यक्षादिषु सम्यक्तिधिः स्त्रीशुद्दोच्छिष्टमेवेत्यद्तंभवित्महित । न-हितच्छूदस्योच्छिष्टमितिशक्यंवकुं कितेनतदुच्छिष्टमिति एवमादौसंदेहेतूच्छिष्टवचनंप्रमाणंकर्तव्यं यथायेश्रदाद्योविमां-शास्तेषामयंधर्मसंदेहः शिष्टोपदिष्टमेवयुक्तंकर्तु ततश्यन्यूनाधिकभावेन याकताकल्पनासप्वतत्रधर्मस्तेषामपितथोपदिशतां नदोषः । यतआह सर्धर्मस्यादशंकितइति । अधर्मत्रूतेदोषधर्मेनुकापिचिकित्सा । तथागोत्रप्रवरसंदेहे कथंचस्पृतिविच्छेदे ब्राह्म-णवचनातः गोत्रभवरसिद्धिः।तत्रचमवरसंदेहे सर्वेषांमानवेसंशयइत्युक्तं। गोत्रसंशये तर्हिभविष्यति तत्रचगोत्रसंशयाभावेकुतः पवरसंशयः प्रतिगोत्रप्रवराणां भेदेनपब्तित्वात् उपपचएवमेतद्गोत्रनामधेयं प्रवराश्वभिन्नानागोत्राणि तत्रसत्यपि प्रवर्गि-अये योत्रसंदेहउत्पद्यते ॥ १०५ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। प्रत्यक्षमिन्द्रियज्ञानमः। अनुमानं लिङ्गजमः। शास्त्रं वेदरुपं शास्त्रं शब्दजमः। आगच्छ-न्ति जायन्तद्रत्यागमाः स्मृतिपुराणार्थाः तैर्नानाविधेः सहितं सुविदितं सम्यक्तंभणनिणीतं तत्त्वमः। धर्मस्य शुद्धिः स-म्यक् ज्ञानमः॥ १०५॥
- (३) कुङ्गृकः । धर्मस्य तत्त्वावबोधिमच्छता प्रत्यक्षमनुमानंच धर्मसाधनभूतद्रव्यगुणजातितत्त्वद्गानाय शास्त्रंच वेदमूरुंस्पृत्यादिरूपंनानापकारधर्मत्वरूपविद्यानाय सुविदितंकर्तव्यंतदेवचप्रमाणश्रयंमनोरिभमतं उपमानार्थापस्यादेश्यानु-मानान्तर्भावः ॥ १०५ ॥
- (४) राघवानन्दः । धर्मादेः शासगम्यत्वमुक्तमनुवदंस्तत्सहकारितया प्रत्यक्षानुमाने आह प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षं साधुमनस्तुष्ट्यादि द्रव्यगुणज्ञासण्यादि जात्यादिविषयकंवा अनुमानंप्रश्चोमिन्या दश्यत्वात शुक्तिरूप्यवत् । सुखं धर्मे-किनयतिमत्यादि भ्यवयवं पञ्चावयवंवा शास्त्रं हितोपदेष्ट् वेदाख्यं विविधागमं शब्दत्वाविष्ठम्नं बौद्धवाक्येतरपुराणाद-योविविधागमाः सहकारिणोयस्य तत् त्रयं मत्यक्षादि स्रविदितंकार्यं मीमांसादिना प्रत्यक्षाभासशब्दाभासहेत्वामासिनरा-सेन स्वस्वविषयपतिष्ठितं कार्यम् । धर्मशुद्धिमभीन्सता धर्मपदं अह्मान्युपष्टक्षयति कगिद्धधारकत्वात् ॥ १८५॥
- (५) नन्द्रनः । नैश्रेयसफलंकर्ममाहः मत्यक्षमनुमानंचिति । विविधागमंबहुकर्तृकं सुविदितमवगतदीषबलाबलः म् ॥ १०५॥

(६) रामचन्द्रः । प्रत्यक्षानुमानंशास्तं च पुनः विविधागमं स्वृतिपुराणेतिहासादीनि अभीप्सता पुंसा त्रयंद्वतरां विदितं कार्यम् ॥ १०५॥

### आर्षधर्मीपदेशंच वेदशास्त्राऽविरोधिना ॥ यस्तर्केणानुसंधत्ते सधर्मवेद नेतरः ॥ १०६ ॥

- (१) मेधातिथिः। ऋषिर्वेदस्तत्रभवः आषीधर्मापदेशीयविदिकोयस्तर्केणानुमानान्तरेण युक्तयानिरूपयति सधर्म-वैदेति पदयोजना तर्कऊहापोहान्तर्यसिद्धिः इदमत्रयुक्तमूहितुंमिदमपोहितुंयदासीयकर्मणिनिर्वापमञ्चेदेवस्यत्वासवितुः पस-वेश्विनोर्बाह्यस्यांपूर्णोहस्तास्यामग्रयेत्वाज्षृष्टंनिर्वपामीति प्रकृतितः प्राप्ते मन्त्रेऽग्रिपदस्यार्थसमवायादपोहः सूर्यपदस्यच-क्षेपः । अयंतर्कोनविरुभ्यतेवेदेन योष्येवंमन्यते । सौर्येकर्मण्यग्नेदैवतायाः अभावादर्थेनच मुख्याणां प्रयोज्यत्वादेकदेशोपशमेच मंत्रत्वाभावात् क्रत्सस्यवैभन्नस्यलोपः एषवेदार्थविरोधीतर्कः । यदुःश्वारणेनमंत्राणामयंविधिः अयमर्थवादः अस्यात्रतात्पर्य हंदश्युपेक्षायद्त्रैतव्यमीमांसातोज्ञायतेऽतोधर्मशुद्धव्यर्थभीमांसावेदनमेतेनचोदितमः । अन्येतुष्याचक्षते तर्केणेति तर्कप्रधानायं-थालीकिकप्रमाणासुरूपेण परान्यायवैशेषिकलोकायतिकाउच्यन्ते तत्रवेदविरुद्धानि बौद्धलोकायतिकनैर्पथादीनि पर्यु-द्रयन्ते तानिवेदविरुद्धानि तत्रप्रमाणंवेदः कपिलकणादिकयामविर्थतानियहान्तादिषुहि शब्दः प्रमाणं तथाचाक्षपादसूत्रं भत्यञ्जानुमानोपमा शब्दाःप्रमाणानि वैशेषिकाअपितद्वचनानामाम्नायगामाण्यमित्याहुः अतस्तानिशास्त्राणिश्रोतय्यानीतिच। तथाच महाभारते भगवताक णोहैपायनेनदर्शितं ॥ श्रोत्रियस्यवतेराजन्मदकस्याल्पबुद्धयः ॥ अनुवाकहताबुद्धिनैवासू-क्मार्थदारीनी ॥ अनुवाकहतेतितर्ककतामन्युपपत्तिमाह केवलःवादसत्तया तयेदमपरम्तकश्चिललोकायतिकानबालणा-न्सार्तःसेवने ॥ अनर्थकुशलाहोते मूर्खाःपण्डितमानिनद्रति ॥ अनेनासत्तर्कश्रवणंपसिद्धंपूर्वेणसत्तर्कानुद्वानंतदेवतदिनिकिचित् । वेदःशामाण्यंवेदस्याहुरीश्वरप्रणेतृकतया नचतस्यास्तिसंभवः नचतिल्लन्यक्षेवेदःप्रमाणंतस्यस्रसावीश्वरः समयोपस्थापक-एतेषुभूयमाणेषु पामाणिकोविपरीतीभिनिवेशीजायते अतीऽसत्तर्काएव तैनच वैदिकस्य वाक्यावबीधेकस्यचिद्यपुपु-ज्यते । तथाचसांख्यः सञ्चविशुद्धिःक्षयातिशययुक्तइत्याहः अक्षपादैर्रापतद्गामान्यंमन्यते । तथाचयाक्किपूर्वपक्षेनिर्धाः रितंयद्पिकेन चित्परतंकर्ममीमांसावेषांतर्कभाषा स्यामेवमभिधानं यथाश्रुति विद्यायते देवाअस्माङ्कोकादमुं छोकमायं स्ता-नृषयोन्वीयुरतान्यनुष्याअनुवन्त्रकथमधोभविष्यामः एभ्यसर्वकर्मऋषयःमयन्धतः तत्माधत्त्राह्मणउक्तवांस्तर्कयत्यार्षमेव-तद्भवतीतिश्रुतेरेषांयथोक्ततकंपदार्थानुवादीनि ॥ १०६॥
- (२) सर्वज्ञानारायणः । एतदेव स्पष्टयित आर्थमिति । आर्थम्बिमणीतंस्मृत्यादि धर्मीपदेशकत्यदेतुत्वमः । वेदएव शास्त्रं तदविरोधिना । अनुसंधत्ते वेदेनसह संघटयित ॥ १०६ ॥
- (३) कुङ्गूकः । ऋषिरष्टत्वादार्षवेदंधमीं पदेशंच तम्मूलस्यत्यादिकंयस्तद्विरुद्धेन मीमांसादिन्यायेन विचारयति सथर्मजानाति नतु मीमांसानभिद्धः धर्मे करणंवेदीमीमांसाचिति कर्तव्यता स्थानीया । तदुक्तं मष्टवातिककृता ॥ धर्मे भर्मी-यमाणे हि वेदेन करणात्मना ॥ इतिकर्तव्यताभागमीमांसा पूर्याच्यति ॥ १०६ ॥
- ( ७ ) शाखवाणन्यः । किंच आर्षिमित । ऋषिमेन्नद्रष्टामुनिस्तदुक्तीवेदः । धर्मीपदेशं धर्मशास्त्रं मन्वादि । तर्केण मीमांसया पुराणन्यायमीमांसाइत्यादि मीमांसासंस्करतकंड्त्युक्तेः । अतएव ते सर्वे सर्वार्थेषु मीमांस्ये इति संगच्छते ।

अनुसंधत्ते विचारयति शुतिलिङ्गदिनोपक्रमादिना च संधत्ते । धर्मे ब्रह्मच वेदान्निश्चिनोति । नेतरीबिङ्ग्रंसद्रयण्ययः ॥ १०६॥

- (५) नन्द्रनः आर्षवेदप्रिमिःस्तुतत्वात्तथाचाह् भगवान्वेदध्यासः ॥ युगान्तेऽन्तिहितान्वेदासेतिहासान्मह्र्वयः। लेनिरे तपसा पूर्वमनुद्गातास्वयंभुवाहति ॥ धर्मोपेदशंधर्मशास्त्रं वेदशास्त्राभ्यामविरोधोवेदशास्त्राविरोधः ॥ १०६ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । सः धर्मं वेद जानाति इतरः न ॥ १०६ ॥

नैःश्रेयसमिदंकर्म यथोदितमशेषतः॥ मानवस्यास्य शास्तस्य रहस्यमुपदिश्यते॥ १०७॥

- (१) मेधातिथिः । वस्यमाणार्थादारातिश्रयोत्पत्यर्थः श्लोकोयं श्रोत्रियसंबोधनार्थः । रहस्यंगुह्मम् ॥ १०७ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतन्नैःश्रेयसं मानवस्य शास्त्रस्य निःश्रेयससाधनं कार्यम् ॥ १०७ ॥
- (३) कुङ्गुकः । एतन्तिःश्रेयससाधनंकर्मतिःशेषेण यथावदुदितम् अतऊर्ध्वमस्य मानवशासस्य रहस्यंगोपनी-यमिदंवक्ष्यमाणंश्रणुत् ॥ १०७ ॥
- (४) राघवानन्दः । इदंतु शास्तं मोक्षोपयोगिकर्तव्यतात्पर्यकिनित्याह् नैःश्रेयसिनित । यथोदितं कर्माशेषतः सा-क्षात्परंपरया वा नैःश्रेयसकरमेवेति । रहस्यमुपदिश्यतइत्यन्वयः ॥ १०७॥

अनामातेषु धर्मेषु कथंस्यादिति चेद्रवेत्॥ यंशिष्टाब्राह्मणाबूयुः सधर्मः स्यादशद्भितः॥ १०८॥

- (१) मेघालिथिः । ननुचानाम्नातेषुकःसंदेहः नोजानेनेह्कथंस्यादितिचेत् यतोनैवतेषांतदुच्यते नेहेरशमनामाः तमिभेतेकितिह्यत्सामान्यतआम्नातिवशेषतस्तुनम्नायतेननुच तत्रापिकः संदेहः सामान्यस्यविशेषमात्रापेकाचेनकेन-चित्सदशास्त्रार्थयथाद्भिराचमेदितिकुप्यस्यावरनोदयादिभेदेन भिन्नात्वप्यताः काम्यिदुपादीयमानाःसंपादयग्तिशासार्थं स-सत्यंयत्रप्रतिवेधभृतेर्नचवैशेषिकप्रायम्बित्तमुपदिष्टं यत्रेदमुपदिश्यते यदाश्रद्धीष्टिष्टाकिष्यात्रंतदशुद्धंतत्संपकिदशुषि त-लिन्नकतेशुद्धेयदिकेनचिद्धुकंस्यातदा किमायम्बित्तमिति संदेहः । नच्ह्यमपित्रशंसेव ॥ ४०८ ॥
- (२) सर्वज्ञमारायणः । इदानीं मन्कस्य प्रम्थस्य सतत्त्वं रहस्यं विगूदं तदुदीक्षते । अनाम्नातेषु विग्रेपतहति-चेद्रवेत्संशयः । शिष्टाः ब्राह्मणाः परिचद्धताः ॥ १०८ ॥
- (३) कुछूकः । अस्य शास्त्रस्यासमस्तर्भाभिषानमाशहुत्यानयासामान्योश्वयासमयधर्मीपरेशकरवंबीषयति । सामान्यविधिमाभेषु विशेषेणानुपरिष्टेषु कथंकर्तव्यस्यादिति यदि संशयोभवेत्तदा यंधर्मवक्ष्यमाणस्थाणाः शिष्टाम्राष्ट्र-णामूयुः सतत्र निश्चितोधर्मः स्यात् ॥ १०८॥
- ( ४ ) राघवाणन्दः । ननु वेदार्थस्यातीव दुरदगमन्वाचेनास्पृष्टेषु ६५ कागतिस्तत्राह् अनाम्नातेति । ब्रूयुरयंवर्ष-इति । सः अशङ्कितः फलाजनकस्वेन शङ्कारहितः ॥ १०८ ॥
  - ( ५ ) नम्दनः । तदेवरहस्यंशभपूर्वकंष्याकरोति अनाम्नातेषु सर्वेष्विति ॥ १०८ ॥
- (६) रामचन्द्रः । अनामातेषु धर्मेषु अजातेषु सत्तु कथंस्यादिति भवेत् तत्राह् यंधर्मशिष्टाज्ञासणाजूषुः स धर्मः अशङ्कितः स्यात् ॥ १०८॥

धर्नेणाधिगतोयैस्तु वेदः सपरिबृंहणः ॥ ते शिष्टाब्राह्मणाक्षेयाः श्रुतिप्रस्यक्षहेतवः॥ १०९॥

(१) मे चातिथिः । शिष्टस्थणमनेन कथ्यते । ननुषार्वकामेष्वसकानामित्यत्रोक्तानामेवशिष्टस्थणादृष्योपित-

स्यतन्नार्थं आशंकितोऽतोनतस्यलक्षणपरतेव । यन्नविशिष्टेनोक्तं शिष्टःपुनरकामात्मेति तत्रविद्वस्याश्रुतत्वात् यत्रपरिपूर्णत्वादिधगतोऽर्थतत्र्य विदितः परिबृहणानि । तथा च भगवान्ध्यासः ॥ इतिहासपुराणाभ्यावेदार्थमुपबृहरेपेदिति ॥ स्पृतयो-प्येवंगृहीतार्थाभवन्ति । ब्राह्मणपहणमनुवादस्तेषामपिधमंत्रवचनाधिकारात् । श्रुतित्रत्यक्षेहतवः त्रत्यक्षेहतवः त्रत्यक्षेहतवः त्रत्यक्षेहतवः त्रत्यक्षेहतवः त्रत्यक्षेहतवः त्रत्यक्षेहतवः हतुत्रव्येवं । श्रुतःत्रत्यक्षेहतुत्रवेषांश्रुतित्रत्यक्षेहतवः एतदुक्तंभवति यथाप्रत्यक्षंनिर्ववादं-न्नामाण्यमेवतादशीं श्रुतिमन्यन्ते । यान्यपिहेतूत्थानित्रमाणानितेषुविश्वसन्ति श्रुतिमेवतर्कमन्यन्तेहेतुशास्त्राश्रयणेनचेदं-नप्रमाणीकुर्वन्ति । अथवाश्रुतेःप्रत्यक्षश्रुतेः प्रत्यक्षश्रवदःश्रोतेप्रत्यये प्रत्यक्षतुल्यत्वात्मयुक्तः । सचहेतुर्धमाधमपरिद्यानेकारणं येषांतप्रवमुच्यन्ते ॥ १०९ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । शिष्टानेव रुक्षयति भर्मेणेति । परिवृहणं अङ्गधर्भशास्त्रपुराणादि । श्रुतेर्वेदस्य प्रत्यक्षं श्रीत्रपत्यक्षं तद्धेतवः अध्ययनसंपदायकर्तारः ॥ १०९ ॥
- (३) कुङ्कृकः । ब्रह्मचर्याचुक्तधर्मेण यैरङ्गमीमांसाधर्मशास्त्रपुराणाचुपवृह्तिवेदरेऽधिगतस्ते ब्राह्मणाः श्रुतेःपत्य-सीकरणे हेतत्रोये श्रुतिपिठत्वा तदर्थमुपिदशन्ति ते शिष्टाविद्ययाः ॥ १०९ ॥
- (४) राधवान्दः । तेषां शिष्टानां ब्राह्मणानां एक्षणमाह । धर्मेण ब्रह्मचर्यादिना । अधिगतोऽधीतः । सपिरवृं-हणः व्याकरणादि [संयुक्तः ] । श्रुतिषत्यक्षहेतवः श्रुतिषत्यक्षानुमानानिहेतवः प्रमाणत्वेन धर्मादौ वर्तन्तयेषांशिष्टानां ते । श्रुतेः प्रत्यक्षकरणे हेतवोगर्भाधानादिसंस्कारावा ते तथोक्ताः ॥ १०९ ॥
- (५) नम्द्रमः । केपुनः शिष्टाइत्यपेक्षायामाह धर्मेणाधिगतीयैहित्वति । सपरिवृहणइतिहासपुराणसहितोयेषांश्रवण-पत्यक्षंच धर्मज्ञानवचनयोहेतुश्रुतिपत्यक्षहेतवः ॥ १०९ ॥
- (६) रामचन्द्रः। यैः धर्मेण धर्मशास्त्रपुराणादिना वेदः अधिगतः प्राप्तः सपरिवृंहणः शिक्षाकल्पादिषडद्वयुक्तः ते शिष्टाक्केयाः॥ १०९॥

दशावरा वा परिषद्यंधर्भपरिकल्पयेत् ॥ व्यवरावापि वत्तस्था तंधर्भन विचालयेत् ॥ ११०॥ [ पुराणंमानवोधर्मोसाङ्गोपाङ्गचिकित्सकः॥ आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः॥१॥ ]\*

- (१) मेधातिथिः। दशावरेयस्यादशावराः यदिबह्वोनसंनिधीयन्तेदशावश्यंसंनिधातव्यास्तदभावेत्र्यवराः वृत्त-स्थेतियदुक्तमर्थकामेष्वसक्तानाभितितस्यैवायमनुवादः। नचैषापुरुषसंख्यापितुगुणसंख्या तथाचवक्ष्यत्येकोपिवेदिविदिति एकस्ययतोगुणसमूहस्य बाहुल्येनासंभवातपुरुषप्रधानतयासंख्यायानिर्देशःकृतः तानीदानीपरिषक्त्वहेतुः॥ ११०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । दशसंख्यात्यन्तापकष्टा यत्र सा दशावरा । वेति व्यवरापेक्षया विकल्पः । एवं व्यवरा इसस्या स्वयमपि धर्मचारिणी कुर्यात् ॥ ११० ॥
- (१) कुल्लूकः। यदि बहुवः सन्तोऽवहितान भवन्ति तदा दशावराष्यवराश्चेति वश्यमाणस्थणा यस्याः साप-रिषत्तदभावे त्रयोऽवरायस्याः सा वा सदाचारायंधर्मनिश्चिनुयात्तंधर्मत्वेन स्वीकुर्यान्वविसंवदेत्॥ ११०॥
- (४) राधयाणन्दः । उक्त ब्राह्मणानां समूहः परिषदितिश्चापयन्त्राह्मणसंख्यां विकल्पेनाह दशेति । दशब्राह्मणा-अवरान्यूनसंख्यावच्छे दकायस्यां सा तथा । एवं न्यवरापि । वृत्तस्थाः वृत्तं जीवनं तथुक्ताः वृत्तिकर्षणास्त्रोभदिना धर्म-च्युतेः संभाव्यमामत्वात् । नविचालयेदममाणतया फलाहेतुशङ्कया वा ॥ ११०॥

- (५) नन्दुनः । कतीनांविशिष्टानामुक्तिः धर्मसंक्षये किंगमाणिनत्यपेक्षायामाह दशावरावा परिषदिति ॥ ११०॥
- (६) **रामचन्द्रः ।** दशावरा दशम्यः अवरान्यूना सा परिषत् यंधर्मे परिकल्पयेत् चपुनः व्यवरा त्रिम्यः अवरा वृत्तस्था स्वधर्मे न विचालयेत् ॥ ११० ॥

### त्रैविद्योहेतुकस्तर्की नैरुक्तोधर्मपाठकः ॥ त्रयश्वाश्रमिणः पूर्वे परिपत्स्याद्दशावरा ॥ १११॥

- (१) मधातिथिः। गुणान्दर्शयति पुरुषप्रधानेपि निर्देशगुणपरतैविविश्वेया । पूर्वोक्ताच्चेतोविषाणीवरुद्धान्पितवान् किथः साप्राविनितगोनेकिप्सामिति । यस्त्रैविद्योवेदन्नयस्याभ्येतातदर्थस्यचवेदिता अनुमानादिकुशकस्तर्की अयमूहापोहबुद्धियुक्तः । ननुचनैवंविदेशवेदार्थवित्तनमेनसंभवतीत्युक्तं सत्यं परोपदेशादिषकस्यचिद्याचनावतीवेदनमात्रा संभवत्यपि
  अतश्य प्रत्ययेन विनावेदार्थप्रहणार्थहेतुकेनभातीत्युक्तं एतेनिर्मृक्तोव्याख्यातः । धर्मपाठकोमन्वादिस्पृतिश्रुतिशास्त्राणामध्येता । त्रयश्वाश्रमिणोद्येतेद्यनुष्ठानपराकुशकतरधर्मेषुभवन्ति पूर्वोब्रह्मचारीयृहस्थोभिक्षरित्यके तस्यहिद्याममवेशोनानिषद्धागौतमेनचेयंमानुषीपठिता ॥ ब्रह्मचारीयृहस्थोभिक्षुर्वेखानसर्हात ॥ अन्येत्वाहुः हिंसानुङ्गानास्तीति कथमसौधर्माअयात्तस्यात्तापससकाशमन्यैः सहगतव्यम् ॥ १९१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । त्रैविद्यद्त्येकोपाध्यपेक्षमेकवचनं ऋग्यजुःसामार्थज्ञास्त्रयदृत्यन्वयः । हैतुकः अनुमानज्ञः । तर्की मीमांसावाक्यार्थानुकूलतर्कज्ञः । नैरुक्तः पदार्थनिरुक्तिकुशलः । धर्मै भणयति धर्मभाणकः स्पृतिपुराणेतिहासज्ञः । त्रयक्षाश्रमिणोत्रतिगृहस्थवनस्थाः पूर्वे परिवाजकादन्ये । एतदभावे च ष्यवरापाद्याः ॥ १११ ॥
- (३) कुङ्कृकः । वेदत्रयसंबन्धशाखात्रयाध्येता श्रुतिरमृत्यविरुद्धन्यायशास्त्रज्ञोमीमांसात्मकतर्कविन्निरुक्तश्लोमान-वादिधर्मशास्त्रवेदी ब्रह्मचारी गृहस्थवानमस्थाइत्येषा दशावरा परिषन्स्यात् ॥ १११ ॥
- (४) राघवानन्दः । परिषद्द्यंक्रमेण विवृणोति नैविद्यद्दि द्वाभ्याम् । नैविद्यः ऋग्यजुःसामानीतित्रयीविद्यास्तीति वेदन्नयशाखाभ्येतारः । हेतुकः तार्किकः हेतुः पञ्चावयवानुमानं तेनैव व्यवहर्रति । तर्की मीमांसकः । नैहक्तः निहक्तंवे-दाङ्गं तेन व्यवहरति तदुक्तम् । शिक्षाकल्पोव्याक्ररणं निहक्तं छन्दोज्योतिष्मिति । निहक्तपदं षण्णामुपलक्षणम् । धर्मपा-दकः मन्वादिधमेशास्त्राभ्यायी । आश्रमिणः पूर्वे ब्रह्मचारी गृही वानमस्यभौकेकशः॥ १९१ ॥
- (५) नन्दनः। केपुनस्ते दशतानाह नैविद्योहेतुकस्तर्कीति। त्रिवेदी चिविद्या यस्तामधीते वेत्तिवेति सन्निविद्यः ऋग्वे । दिवद्यजुर्वेदिवित्सामवेदिवदश्चेतित्रयहत्यर्थः। हेतुकः हेतुभिर्धिनिर्णयकुशलः तर्को ऊहापोहसमर्थः नैरुकः निरुक्तवित् धर्मपाउकोधर्मशास्त्राभ्यायी आश्रमण्डति अशंसार्थेप्रत्ययः। ब्रह्मचर्ययेन सम्यगनुष्ठितयेन गार्हस्थ्ययेन वानप्रस्थते न्योपीति एतेदशपुरुषादशावरापरिषदिति ॥ १११॥
- (६) रामचन्द्रः । त्रैवियः ऋग्यजुःसामपादकः हैतुकः तर्कमीमांसार्थवाक्यानुकूलतत्त्वकः नैठकः पदार्थनिठिक कुशलः धर्मपादकः स्पृतिपुराणेतिहासकः च पुनः पूर्वे त्रयः आश्रामणः ब्रह्मचारिमभृतयः एषादशावरा परिषत् ॥ १११ ॥

### ऋग्वेदविद्यजुविच सामवेदविदेव च ॥ ज्यवरापरिषज्ज्ञेया धर्मसंशयनिर्णये ॥ ११२ ॥

(१) मेथातिथिः। निरुक्तस्याकरणमीमांसाभिर्वेदार्थोक्सायते तेचसर्वेसाधारणाः नहितत्रैकस्यवेदस्यार्थोक्सायते-ऽन्यस्यनित्यमयंप्रकारोस्ति। अथऋग्वेदादीत्यादिकथंभेदोपपत्तिः तथातत्रगृद्यसूत्रभेदेनचेदमुक्तम् ॥ ११२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः। तानाह ऋग्वेदविदिति। तद्दित्तदर्थवित्॥ ११२॥
- (३) कुङ्गूकः । ऋग्यजुःसामवेदशाखानांयेऽभ्येतारस्तदर्थक्मश्च त्रयः सा धर्मसंदेहिनरासार्थभ्यवरापरिषद्दोद्धव्य। ॥ ११२॥
- (४) राघवानन्दः । ज्यवरात्रयऋग्वेदादिविदोऽवरायेषु धर्मानिर्णयकर्तृषु धर्मसंशयनिर्णये कर्तव्ये परिषत् क्रिया॥ ११२॥
  - (६) रामचन्द्रः । ऋग्यजुः सामवेदवित् ॥ ११२ ॥

### एकोपि वेदविद्धर्भयंव्यवस्यद्विजोत्तमः॥ सविज्ञेयः परोधर्मीनाज्ञानामुदितोऽयुतैः॥ ११३॥

- (१) मेधातिथिः । ब्यवस्येन्धियत्य कथयेदित्यर्थः । नाज्ञानांमूर्खाणां अयुतैरप्युद्धितः । उत्तरःपागेवव्याख्याः यते ॥ ११३ ॥
  - (२) सर्वज्ञमारायणः । वेदत्रयार्थवित् । विचक्षणस्तर्ककुशरुः । नत्वज्ञानां वेदहेत्वादिज्ञानशून्यानामः ॥११३ ॥
- (३) कुछ्कः। तदभावे एकोपीति। एकोऽपि वेदार्थधर्मक्कोयंधर्मनिश्चनुयात् प्रकृष्टोधर्मः सबोद्धयोनवेदानिशक्कानांदशिभः सहस्रेरप्युक्तः वेदिवच्छद्दोऽयंवेदार्थधर्मक्कपरः। एतच्च अधेपलक्षणंस्यः तिप्राणभीसांसान्यायशास्त्रक्कोपि गुरुपरंपरोपदेशिवच्च क्रेयः। तथा॥ केवलंशास्त्रमाश्चित्य नकर्तव्योविनिर्णयः। युक्तिहीनविचारेतु धर्महानिः प्रजायते ॥ तेनबहुस्पृतिक्कोपि यदि सम्यक्पायश्चित्तादिधर्मजानाति तदातेनाप्येकेन धर्मउक्तः प्रकृष्टोधर्मोक्केयः। अतएव यमः॥ एकोद्दे वा
  त्रयोवापि यद्वपूर्धप्रपाठकाः॥ सधर्महति विक्केयोनेतरेषांसहस्रशः॥ ११२॥
- (४) राघवानन्दः । एतेषामभावे वेदविदेकोपि धर्भवक्ता नाज्ञानां दशसहस्रमित्याह एकइति । व्यवस्थेत् निश्चिनुयात् । अज्ञानामयुतैरुदितोन धर्मइत्यन्वयः ॥ ११३ ॥
- (६) **राम**चन्द्रः । एकोर्षप वेदत्रयार्थवित् यंधर्मे व्यवस्येत् विचालयेत् सपरोधर्मः अज्ञानामयुतैः योधर्मे उदितः सनकार्यः ॥ ११३ ॥

#### अङ्गतानाममन्त्राणांजातिमात्रोपजीविनाम् ॥ सहस्रशः समेतानांपरिषच्वंन विद्यते ॥ ११४ ॥

- (१) मेघातिथिः । अव्रतानामितिप्रागुक्तरुवार्थोव्यितिरेकहारेणकथ्यते । व्रतिनोवेदाभ्यायिनः निश्चयंब्रुवते तत्र-नविचिकित्सित्य्यं विद्वद्भिरविद्वद्भिर्वाऽतरुवनरुघुपरिकल्पोगुणतुल्यविद्वकल्पते ॥ ११४ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । अयुर्तेरित्युक्तंतत्स्पष्टयंति अव्वतानामिति । अव्वतानामचीणंवेदवतानामः । अमस्त्राणाः मनधीतवेदानामः । सहस्रशः सहस्रसंख्यया । परिषक्तं धर्मोपदेशकत्वमः ॥ ११४ ॥
- ( ६ ) कुछूकः । साविष्यादिब्रह्मचारिव्रतरहितानांमस्त्रवेदाभ्ययनरहितानांब्राह्मणजातिमात्रथारिणांबहूनामपिमि-लितानांपरिषत्त्वनास्ति धर्मनिर्णयसामध्योभावात् ॥ १२४ ॥
- (४) **राधवान-दः** । व्रतमन्त्रविहीनानां ब्रह्मबन्धूनां न परिषत्विभित्याह अव्रदानामतपित्वनां अमन्त्राणांवेदही-नानामः॥ ११४ ॥
- (६) रामचन्दः । अव्रतानां अमन्त्राणां मन्त्रमात्रे रहितानां द्विजानांजातिमात्रोपजीविनां सहस्रशः समेतानां एते-वांमिलितानां परिवन्न विद्यते ॥ ११४॥

### यंवदन्ति तमोभूतामूर्खाधर्ममतद्विदः ॥ तत्पापंशतधा भूत्वा तद्वकृतनुगच्छति ॥ ११५॥

- (१) मेधातिथिः। वक्तृणामविदुषांदोषकथनम् ॥ ११५॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । तमोविपरीतक्कानं उद्भूतास्तन्मामाः । मूर्खाअनधीतवेदाः । अतिह्रदोधर्ममजानन्तः तद्ध-माभासकरणे यथोक्तधर्मपरित्यागेन यत्पापं तच्छतथा शतमकारं शतगुणमित्यर्थः । तहक्तृन् तद्धर्मान्वकृंस्तानेव मू-र्खान् ॥ ११५॥
- (३) कुछ्कः। तमोगुणबहुलामूर्खाः धर्मप्रमाणवेदार्थानभिक्काञ्जतएव प्रश्नविषयधर्माविदः प्रायश्चित्तादिधर्मयं-पुरुषंप्रत्युपदिशन्ति तदीयंपापंशतगृणंभूत्वा वाचकान्बहून्भजेत॥ ११५॥
- (४) राघवानन्दः । न केवलं परिषत्वाभावोऽपितु तन्तिणीतमनर्थावहमित्याह यमिति । तमोभूतास्तमसाऽविवे-केनाभिभूताः । तत्पापं कर्तुः पापं शतगुणंभूत्वा तह्कुन्धर्मनिणीयकर्तृननुगच्छति फलायेतिशेषः ॥ ११५॥
- (६) **रामचन्द्रः । त**मोभूताः विपरीत**ज्ञा**नंगाप्ताः यंधर्मं वदन्ति तत्पापं शतधा शतगुणितं भूत्वा तक्षकृतनुगच्छति गामीति ॥ ११५॥

### एतद्वोः भिहितसर्वनिः श्रेयसकरंपरम् ॥ अस्मादप्रच्युतोविषः प्रामोतिपरमांगतिम् ॥ १२६॥

- (१) मेथातिथः । प्रतिज्ञानधर्मोपसंहारः श्लोकोयं धर्मान्नोवक्तुमर्ह्सीतियत्षृष्टंमहर्षीन्श्रूयतामिति यद्कव्यत-यापितज्ञातंतत्सर्वकिथितमितिशास्त्रपरिसमाप्तिमाहः । ननुचपरस्ताद्यप्यस्तिशास्त्रंहंतव्यादिशास्त्रंसाचिधितःश्रूयतेतत्रविधि-विषयेकिथिदितिकथमुच्यते शास्त्रमुपसंद्भियतद्दितं वक्तुर्नकरोतिपायउपसंहारः। परस्ताच्चकर्मशेषात्स्वप्रधानाशुद्धैवविद्यो-पदेशतद्दितनिवरोधः। सर्वत्रश्रेयसीशास्त्रार्थधर्मलक्षणाविद्यत्यपसंहत्याभिधानेप्रयोजनम् ॥११६॥
  - (२) **सर्वज्ञनारायणः** । अपच्युतः अत्यक्तांचमः ॥ ११६॥
- (३) कुङ्गकः। एतन्निःश्रेयससाधकंप्रकष्टंधर्मादिकंसर्वयुष्माकर्माभहितं एतदनुतिष्ठत् ब्राह्मणादिः परमांगतिस्वर्गाः पवर्गरूपांप्रामीति ॥ ११६॥
- (४) राघबानन्दः । धर्मान्नोवक्तुमईसीतियत्पृष्टं महर्षीन् भूयतामितियत् प्रतिश्वातं तत्सर्वे खोकं परमप्रकत-मुपसंहरत् धर्मस्य मोक्षफलत्वमाह् एतदिति । अलान्मनूक्तान्नित्यनैमिक्तिकाद्धर्मादमञ्जुतोऽपरिश्वष्टः परमां मोक्षाख्यां प्रामोत्येव । तदुक्तम् भगवता वाह्यदेवेन ॥ सर्वेकर्माखलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यतद्दति ॥ आरादुपकारकत्वेन ज्ञानहे-तुत्वं कर्मणामित्युक्तं तन्त्र महार्तव्यम् ॥ ११६ ॥
- (६) रामचन्द्रः । एतद्दोयुष्माकं परंनैःश्रेयसकरं गुद्धं धर्मजातंसर्वे अभिहितं कथितं अल्पादमच्युतः अत्यक्त-धर्मः ॥ ११६॥

# एवंसभगवान्देवोलोकानांहितकाम्यया ॥ धर्मस्य परमंगुसंममेदंसर्वमुक्तवान् ॥ ११७॥

- (१) मिधातिथिः । सभगवानमनुरिदंशाह्मंसर्वलोकहिताय मोक्तवानिति भृगुःशिष्यानाह अनेनाभिकाराकांक्षानि-वर्तते । गुह्मंयद्भ्यात्मं तदपिमनुर्मामुपदिश्यमकाशयांचेक ममापियथागमंभवतां प्रकृशकतमितिकार्याधिकाकांक्ष्मं ॥११७
  - (२) सर्वज्ञनारायणः । धर्मगुद्धं सारम् ॥ ११७ ॥

- (३) कुल्लूकः । सभगवानैश्वर्यादिसंयुक्तोषोतनाद्देवोमनुरुक्तप्रकारेणेदंसर्वधर्मस्य परमार्थशुश्रुषुशिष्येभ्यः अगो-पनीयंकोकहितेच्छया ममेदंसर्वमुक्तवानिति श्रुपमहर्षीनाह ॥ ११७॥
- (४) राघवानन्दः । अस्य शास्तस्य त्वकपोल्रिचतत्वं व्यावर्तियतुं त्वगुरोर्वृत्तमाह एविमित । इदंमन्वाख्यं-परमस्मृत्यन्तरेभ्यःश्रष्ठं गुद्धमार्यसंरक्षणीयत्वाद्धर्मस्यवस्तु [तस्तु] धर्मस्यानुष्ठीयमानस्येदमपरोक्षीभूतम् परमं परेण वेदान्तमानेन भीयते ब्रह्म अतएव गुद्धं यतः सर्वेसर्वस्याधिष्टानत्वेसितसर्वाविधभूतं सर्वेखित्वदं ब्रह्म तक्कलान् पुरुषान्तपरं-किचित्साकाष्टासा परागितिरितिश्रुतेः ॥ ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्यवस्य च ॥ शाक्ष्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यकान्ति-कस्य चेतिभगवदुक्तेश्य ॥ ११७॥
- (५) नन्दनः । अधोतधर्मशास्त्रस्याप्तपुरुषमूछत्वमाह एवंसभगवान्देवइति । एवंदेवः स्वायम्भुवोमनुरनेनास्य ज्ञाना-तिशयउक्तः लोकानांहितकाम्यया कारुण्यमेवोपदेशकारणनान्यदित्युक्तम् ॥ ११७ ॥
  - (६) रामचन्द्रः । धर्मस्यपरमं गुह्मं धर्म स्मृतं ममइदं सर्वे उक्तवान् ॥ ११७ ॥

### सर्वमात्मनि संपश्येत्सचासच समाहितः ॥ सर्वद्यात्मनि संपश्यन्नाधर्मे कुरुते मनः ॥ ११८ ॥

(१) मेधातिथिः । सर्वजगत्सदसदूरमुत्पत्तिविनाशधर्मकं अथवान्यःशशिवषाणादिवत्यचिनत्यमाकाशादिवतः सर्वमात्मिनसंपश्येदात्मिनिब्यवस्थितमुपासीत । संदर्शनार्थस्यस्पष्टार्थस्य साक्षात्करणपर्यन्तयोपासनयाविज्ञायते । निहस-कृद्शनेन साक्षात्कारःसंभवति तथोपदिश्यते रहस्यशास्रतत्रात्मध्यानायैतदुक्तंभवति श्रोतव्योमतव्योनिदिध्यासितव्यइति-ध्यानपर्यन्ततासद्दर्शनेन दर्शनस्याप्यात्मध्यानं यथोपदिष्टज्ञानाभ्यांसो विजातीयमृत्ययान्तरितमुच्यते । अथवासामध्यादिः भ्यासाक्षेपः यतःसंस्कारकर्मणिच संस्कार्येविशेषाधानेन संपन्नत्वार्थानि भवन्ति । यथात्रीहीनवहंन्तीनि अश्रुतापभ्यासतुष-यान्तरविषयज्ञाननिशकरणेन तदेकज्ञेयनिष्ठामनुब्र्यात् अत्रात्मनीति विवदन्ते कोयमात्मानाम यदितावदयंविकरणक्षेत्रज्ञ-तउत्तरंविरुध्येत प्रशासितारं रुक्माभिति । नहिकर्मत्वशरीरस्यमृत्योरुत्पत्तिः श्रूयते नैतस्यवाऽक्षरस्यप्रशासने गार्गीचा-वापृथिव्यौविधृतेतिष्ठतइति तसान्नेइ प्रत्ययप्रमेयआत्मन्यपि संसार्रावधिः। अतोन्याकाचित्तस्यस्वरूपसिद्धिर्वक्तव्या। किंचेवंसित पश्येदिति आदिनाबाह्मात्मनामप्याधिभूताधिदैवभावेनध्यवस्थितोनामाध्यात्ममुपसंहारः । शिष्यतेचश्रौतमतो-स्तरागः साधनतयाकारणात्मनाजितस्यसंबन्धितांप्रतिपद्यते । ननुयःसर्वजगत्कारणपुरुषावच्छेदमुक्तंसदाप्रत्यात्मनिसंपश्ये• दिति तत्रकीदशमात्मनोदर्शनमात्मनीतिवक्तव्यमः । अन्येतुमन्यन्ते शरीरात्मनएवैतत्संनिवेशनंयुक्तं तस्यहि श्रोतृसंनिवेशन-तद्वतायुक्ता तत्रोच्यते आत्मशद्दरतावत्परमात्मविषयतयादश्तितवाक्यान्तरसमन्वयममाणः यत्रत्वरूपसिद्धिर्वक्तव्येतितत्र-किमन्यच्छक्यंनवक्तुमन्यदतःश्रोतृत्वज्ञानविधेः तानिचवाक्यानिप्रतिशाखंसवीपनिष्क्रयोवगन्तस्यानि । प्रमाणान्तराणाम ध्येकत्वप्रतिपादनपरत्वादेवग्राहिणःप्रत्यक्षस्यमिश्रैःकृतएवक्केशः ॥ उक्तंचवाक्यपदीये नतदस्तिचतन्नाम्नीत्यादि विध्यवग-म्यताच शरीरावरकादवसातव्या । यद्प्युक्तमसत्कथंदर्शयन्तितसचासश्चत्ययमर्थःस्यात् सदितिविकारस्यपाम्यस्यनिर्देशः असदितिप्रत्यक्षतेवस्रक्ष्मतयाक्षरावधारत्वात् । यद्व्युक्तंनास्तिपरमात्मनः श्रोत्रसंबन्धइति किमत्रसंबन्धिसर्वस्यजगत्-स्थित्युत्पत्तिविनाशानांतत्कारणतयोपपादित्वात् यश्रायंसनिवेशविधिस्तस्यायमर्थः यावद्यत्किचिद्रेदवदवभासते तत्सर्व-

<sup>\*</sup> अशुत्रुषु शिष्येभ्योगोपनीयं (अ)

भद्दैतिकत्वेत्रविलापयेत् । सर्वमात्मस्थमित्येतत्परमात्मनोविरितसामान्येहेतुर्विचतइति । समाहितः समाधिर्नामित्तवृति-निरोधोपायोयोगशास्त्रादागमियतव्यद्त्यर्थः । नाधर्मेकुरुतेमतिबुद्धिश्वेतसोनिश्चलताभावः तावद्भ्यसेचावद्वादिभिश्चेतोनाप-हिथतअतश्चयावत्कश्चिद्धेदकत्वेपतिविलापयेत ॥ ११८ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । आत्मिन परमात्मिन स्थितं न ततोन्यत्र पश्येदित्यर्थः । सद्दर्गमानमः । असद्यलीकमः । समाहितोभ्यानस्थः । नाधर्मेमनःकुरुते रागद्देषाभावातः ॥ ११८ ॥
- (३) कुछ्ककः । एवमुपसंदत्य महर्षाणांहितायोक्तमप्यात्मज्ञानंत्रकष्टमोक्षोपकारकतया पृथक्कत्याह सर्वमिति । सङ्गावमसङ्गावंसर्वज्ञाह्मणोजानन्त्रहात्करूपमात्मन्युपस्थितंतदात्मकमनन्यम्नाध्यानप्रकर्षेण साक्षात्कुर्यात् यत्मात्सर्वमातमत्वेन पश्यत्रागद्वेषाभावादधर्मे मनोन कुरुते ॥ ११८॥
- (४) राघवानन्दः । एतदेवोपपादयतिअध्यारोपापवादाभ्यां सर्वमितिसप्तभिः । सर्व सचित्कंजगत् सत् स्थूलं पृथिन्यादि असत् आकाशादि द्वेवावब्रह्मणोरूपेमूर्तचैवामूर्तचेतिश्रुतेः । आत्मन्यध्यस्तमिति सं सम्यक् पश्येन्ततु यो- वित्यग्निवत्पश्येत् । हि अधमें धारणाद्धमीब्रह्म तिद्धन्ने अनात्मिन मनोन कुरुते आसीक्ति कुर्यात् । अथवा अधा- र्मिकोस्मीति नमन्येत धर्माधर्मयोस्तद्धेतोः कर्तृत्वादेरसस्वात् नसाधुना कर्मणा वर्धते नोएवासाधुना कनीयान् सर्वे पा- प्मानोऽतोनिवर्तन्ते । किमहंसाधुनाकरवंकिमहंपापमकरविमितिश्रुतेश्च ॥ ११८॥
- (५) नन्द्रनः । अथधमंशास्त्रार्थोपदेशत्वेनोपदिष्टयोः परस्परमात्मज्ञानयोगयोरादरातिशयार्थज्ञानतावत्मपंचय-ति सर्वमात्मिनसंपश्येदिति । सदसत्कारणकार्ये शुभाशुभे वा सर्वमात्मिन संपश्येदात्मिनसर्वमाकाशेवायुमिवस्थितंपश्ये-दित्यर्थः । नाथमें कुरुते मनद्रयोनन ज्ञानस्यानुषद्धिकंफलमुक्तम् ॥ ११८॥
  - ( ६ ) **रामचन्द्रः** । सर्वे आत्मनि परमात्मनि संपश्येत । सच्चासच समाहितः ध्यानस्थः ॥ ११८ ॥

आतीव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम् ॥ आत्माहि जनयत्येषांकर्मयोगंशरीरिणाम् ॥१ १ ९॥

- (१) मेधातिथिः । सर्वत्रयागादिक्रियाः स्वर्गादयोदेवताआत्मत्वेनद्रष्टव्याः । योयमिष्रिर्देवताअग्रेरियमन्यात्मैवा-सौनान्योग्निर्देवतास्तीति । तद्व्युक्तं एकआत्माबहुधाश्रूयतद्दति यत्रयुक्तएकएवाहमात्मादेवतेति तथाइंद्रंमित्रंवरूणमिष्माहुः एकंसिद्धमाबहुधावदित्तबहुरूपपरमात्मनोऽन्यादेवतांपश्यन्ति । सतांपरादादित्यनेनकमीगदेवतानामात्मदिष्टिर्विधीयते कि-तिह्नतस्य देवतादिकृत्यमस्ति । आत्मतयैवसर्वसिद्धिः कथनार्थात्मनिजनयत्येषामिति कर्मयोगे कर्मफलसंबंधः सआन्त्रातेषांनिष्पादयति नान्यादेवतानतद्रुणकमिति ॥ १९ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवंभूतिश्रयहेतुभूतामुपसंहारभावनामाह आत्मैवेति । सर्वदेवताश्योग्यदिप अवस्थि-तमभेदेन । यह्मात्कर्मकर्तृत्वं योगकर्तृत्वं शरीरिणां जीवानामात्मा परमात्मा जनयतीति तदेतत्कर्तृत्वाधीनभावनागोचर-मित्यनुचिन्तयेदित्यर्थः ॥ ११९॥
- (३) कुल्लूकः । एतदेवस्पष्टयति आत्मैवेति । इन्द्राचाः सर्वदेवताः परमात्मैव सर्वात्मत्वास्परमात्मनः सर्वजगदात्मन्येवावस्थितंपरमात्मपरिणामत्वात् हिरवधारणार्थे । परमात्मेवैषांक्षेत्रक्वादीनांकर्मसंबन्धंजनयति । तथाचशुतिः एषह्येष साधुकर्मकारयति यमूर्ध्वनिनीषति एषह्येवासाधुकर्मकारयति यमधोनिनीषतीति ॥ ११९ ॥

- (४) राधवानन्दः। ननु कथंकर्तृत्वाधभावइतिचेदिन्द्रियगणस्य तदिषष्ठानृदेवतागणस्यात्मन्धभ्यस्ततया तः न्यात्रत्वंयदातदाजीवस्यसुतरामकर्तृत्वादित्याह आत्मैवति । एवशब्दोऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थः । देवताशब्दोजगिद्धवर्तप्रदः। अतएवाह सर्वमिति । अवस्थितमभ्यस्त चिद्धितोर्वास्तवसंबन्धानिरूपणात् । जनयित अयस्कान्तमणिरित त्य-संनिधानेन ववर्तयतीव [भ्यायतीवछेलायती] चेतिभुतेः । शरीरिणां स्थूलशरीराविच्छन्निष्कृशरीरिणां ॥ विद्वानंयद्वंतनुते ॥ कर्माणितनुतेपिचेतिश्रुतैः ॥ अन्वागत पुण्येनान्वागत पापेन असंगोद्धयंपुरुषः [केवलो] निर्गुणश्च न लिन्यते कर्मणा पापपंकेनेत्यात्मनोसंगत्वश्रुतेः ॥ ११९॥
- (५) मन्दनः । सर्वादेवताआत्मेव सर्वदेवताः परमात्मनोविभूतिभूतानि सर्वमात्मन्यवस्थितंसर्वमात्मपरतस्त्रमि-त्यर्थः पारतन्त्र्यमेवोत्तरार्थेने।पर्पादतम् ॥ ११९॥
- (६) रामचन्द्रः । सर्वदिवताः आत्मैव । सर्वमान्मनि अवस्थितमः । आत्मा परमात्मा एषां शरीरिणां जीवात्मनां कर्मथोगं कर्तृत्वं जनयति ॥ ११९॥

## खंसिनवेशयेत्स्वेषु चेष्टनस्पर्शनेऽनिलम् ॥ पिक दृष्ट्योः परितजः स्नेहेःपोगांच मूर्तिषु ॥ १२०॥

- (१) मेधातिथिः । यान्येतानि नविच्छदाणि तेषु बाह्ममाकाशंनियच्छेत् बाह्ममाकाशंतदेवतन्त्रवाहांकिचिदस्तीति । अनियतीवायुः तंसन्त्रिवेशयेत् । चेष्टते स्पंदते तत्रकाचिच्छरीरावस्था ह्रस्तपादाचुक्तविहरणलक्षणायाभायंस्पर्शोवाच्वादि- लक्षणस्तत्रवायुंसंनिवेशयेत् । पक्तिर्जादराग्निकृता दृष्टिभ्य कुशलोनिवेशयेत् सर्वतत्परंक्षणिमित्यात्मनाविस्थितं लेहोमेदीम- ब्वादिरूपेसंनिवेशयेदिति वर्तते गांपृथिवीमूर्तिषुशरीरभागेषु एवंमहाभूतानामुपसंहारः इदानीदेवतानामाधानमुपसंहरिष्य-ते ॥ १२०॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः। अत्राप्यशक्तस्य स्वशरीरएव स्वंदेवता सर्वभूतोपसंहारभावनां सुकरां चित्तस्थैर्यसि॰ ध्यर्थमाह स्विमिति। स्व बासमाकाशं स्वदेहच्छिदेषु संनिवेशयेदेकीभूतंभावयेत् । चेष्टनः शरीरभूतोवायः स्पर्शनः स्पर्श-क्वानहेतुस्त्वगिन्दियं अनिलोबाद्यः। पक्तिरन्तपाककारी विन्हः। दृष्टिश्वक्षुस्तेजः। परं बाह्मस्र। सेहं सिग्धत्वहेतौ शारी-रक्ते । अपोबाह्यः। गां पृथ्वीसः। मृतिषु कठिनावयवेषु ॥ १२०॥
- (३) कुङ्गुकः । इदानींवश्यमाणब्रह्मभ्यानिविशेषापयीगितया देहिकाकाशादिषु बाह्माकाशादीनांख्यमाह स्विमित । बाह्माकाशमुदरायविष्ठिन्नशरीराकाशेषु लीनमेकत्वेन धारयेत् । तथाचेष्टास्पर्शकारणभूतदेहिकवायी बाह्मवायुं औदर्यचा भुषतेजसारेष्रिसूर्ययोः प्रकृष्टतेजः देहिकात्वस्य बाह्माअपः बाह्माः पृथिव्यादयः शरीरपार्थिवभागेषु ॥ १२०॥
- (४) राखवानन्दः । आरोपमुक्ताऽपवादमकारमाह् स्विमित् । सं सकार्यपश्चीकृतमाकाशं निवेशयेत् संहरेत्। सेषु अपज्ञीकृताकाशतत्कार्यश्चीत्रियेन्द्रयेषु विषयपहणार्थमिन्द्रियंतत्सहरेण तेषामिप संहरणं भवतीतिभावः । एव-मुत्तर्व । एवमाकाशं संहत्यानिलं बासंवायुं तिसन् । स्वर्शननत्विषयेष्टनेश्चान्तरमाणवार्यो । पिक्तरस्योः पचनमकाशइययुष्ठि जाढराश्ची पश्चिष च तेजीनिवेशयेदित्यनुषज्यते । स्नेहे शरीरस्थ रसनायांजलमिव अपोबाह्याः । मूर्तिषु शरीरस्थपृथिव्यां गां बाह्यपृथिवीम् ॥ १२० ॥

- (५) नन्द्रनः । अथयोगंत्रपञ्चयति खंसन्तिवशयेखेष्विति । खेषु श्रोत्रादिषु शरीररन्भेषु खमाकाशाभिमानिनीदेव-तांसंनिवेशयेत्तदात्मकतयाध्यायेदित्यर्थः । एवमुत्तरत्र निवेश्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्तदिभमानिनीदेवताद्वत्यवगन्तव्यं । चेष्टन-स्पर्शनेपाणित्विगिन्द्रिययोःकर्मणी अनिलंवायुः । पक्तिकांष्ठरोग्निस्तिसम्बद्धौचतेजः अधिकेहे शरीरस्यिकाधत्वपूर्तिषुअ-स्थिषु गांभूमिम् ॥ १२०॥
- (६) रामचन्द्रः। खं बाह्याकाशं त्वेषु देहिछिदेषु संनिवेशयेत् । चेष्टनः शरीरवायुसंस्पर्शने ज्ञानहेतुःअनिछं। बाह्यंपक्तिरस्पोः अन्तपाककरीविद्वपरं चक्षुषोर्वाह्यं तेजः। स्रेहेः अपः। गां पृथ्वीं मृतिषु॥ १२०॥

मनसीन्दुंदिशः श्रोत्रे कान्तेविष्णुंबलेहरम् ॥ वार्च्यांग्रमित्रमुत्सर्गे प्रजने च प्रजापतिम् ॥ १२१॥

- (१) मेधातिथिः । योयमिन्दुश्रन्दमास्तंमनिससिनिवेशयेत् नैषचन्द्रोगगनसंचारीकितर्हिमममनिसम्पविष्यतः । याश्रदिशःश्रोत्रेन्द्रियशकौ । ततोविष्णुयोयत्राल्पमितिकामितिविष्णुरेकान्तेकर्मणासनिविष्टः । एवंचतेहरहनुरेतोद्रागन्युत्था भंसचेन्द्रियावकाशःकालाकितिरिन्द्रियकर्भवतन् । यंयवागग्रेरेवायमुत्सर्गीवाष्वाद्यमन्त्रेः पश्येत् । एवमध्यात्ममुपसंद्रत्य स-विपरमात्मनिपश्येत् । एवमध्यात्ममुपसंद्रत्य स-विपरमात्मनिपश्येत् । एवमधानकोहेतुःपरमात्मनिष्यविष्यतीनाहंकश्चित्ततोभिन्नहति । एवमधासर्वीपासनाकर्तव्या ॥१२१ ॥
- (२) सर्वज्ञनारायणः । इन्दुश्चन्द्रः तस्य मनोदेवतात्वात् । एवमुत्तरेष्विप देवतीपसंहरिषु । कान्ते गमनहेतीषर-णे । बले सामध्ये हरमीश्वरम् । उत्सर्गे पाष्विन्द्रिये प्रजापति ब्रह्माणम् ॥ १२१ ॥
- (३) कुङ्गूकः । मनसिचन्दंश्रोनेदिशः पादेन्द्रियेविष्णुम्बले हरंवागिद्वियेऽग्निपाय्विन्द्रिये मित्रमुपरथेन्द्रिये प्रजा-पति लीनमेकत्वेन भावयेत् । एवमाध्यात्मिकभूतादिकंलीनमेकत्वेनभावयित्वा योयमध्यादीनांदेहिकादिनियमोयच कर्म-णांफलंगितिनयतंत्रत्सर्वपरमात्माधीनं । तथा चैतस्य चक्षुरस्य मङ्गासनेगीस्तपयित । तथा भयादस्याग्निस्तपित भयात्तप-ति सूर्यः भयादिन्दश्य वायुश्य मृत्युर्धावित पञ्चमइति ॥ १२१ ॥
- (४) राघवानन्दः । एवं स्यूलपृथिन्यादिपञ्चक्स्य बाह्यस्य देहारम्भकेष्विन्द्रयुपञ्चकेषु च लयमुक्ता इन्द्रियेषु तद्धिष्ठानृदेवतालयमाह मनसीति । इन्द्रियानुपाहकतया देवतासृष्टस्त्रेव लयः ॥ चन्द्रमामनसोजातश्रक्षोःसूर्यीअजायते-तिश्रुतेः । क्रान्ते पादे । बले पाणौ इर्रि इन्द्रं बलकर्माहिइन्द्रइतिश्रुतेः । हरमितिममादपाठः । अहरमितिवा छेदेन इर-तुल्यतया हरिविष्णुस्तत्पर्यायइन्द्रः । उन्सर्गे पायौ मित्रं मित्राख्यं सूर्ये । मजने लिक्के प्रजापति दक्षमः ॥ १२१ ॥
- (५) नन्दनः । कान्ते पादे विष्णुंउपेन्द्रहार्रेइन्द्रं वाचि वागिन्द्रिये उत्सर्गेगुदे प्रजनने मेब्रे अत्र निवेशयेदित्यः नुषद्वः ॥ १२१ ॥
- (६) रामचन्द्रः । मनसिरन्दुं । दिशः श्रोत्रे । ऋग्ते विष्णुं । बले सामध्ये हरं । वाचि अप्रि । मित्रं मित्रदैवतं उत्सर्गे । प्रजनने उपस्थेन्द्रिये प्रजापतिम् ॥ १२१ ॥

# प्रशासितारंसर्वेषामणीयांसमणोरपि ॥ रुक्माशंस्वमधीगम्यंविद्यात्तंपुरुषंपरम् ॥ १२२ ॥

(१) मेघातिथिः । एवमेवाह पशासितारंनियंतारंसर्वेषांब्राह्मणादिश्चद्रपर्यन्तानांये।यमध्यादीनामीण्य्यादिरसभावनि-वमीयव्यमित्यादोनामनिशमन्तःपरमोजःजगतभ्रमणप्रकाशनादिरसञ्यापारोयश्वकर्मणांफर्ल्मर्तिनयमः ससर्वस्तिसिन्ध्यंतिर सति । यदुक्तमेतस्येवाक्षरस्यमशासनेगार्गीत्यादिना तथातत्स्य्यस्तपितव्यावद्यवित्वंद्रमाभयादिमश्ववायुश्चयत्युर्धावित-पंचमइति । अणीयांसमणोरपीति । यःकश्चिद्यारानिरितशयवालायशतभागादिस्तत्तेनृतीयांशपरिमाणकत्वमसत्प्रतिपाचते । अस्थूलमंतश्रान्यादिसर्वधर्मप्रतिषेधात् किताहिकुशायीयायाबुद्धेर्गम्यत्वात् एतदुक्तंभवति योनात्यन्तंकुशलोनचतदभ्यासप-रिष्वक्तः॥ १२२ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एवमुपसंहारे भावनया मनसएकायत्वे सिद्धे यादग्ध्ययंतदाह मशासितारमिति । रुक्मा॰ मं भकाशकं रूपभिगम्यं रूपम विषयाणां बाह्यानामात्मन्येवाध्यासादिधिष्ठानतया सर्वत्र प्रकाशमानमहंकाराविच्छन्तं । पुरुषं पुरिलिङ्कशरीरे निषण्णं जीवात्मानं परंपरत्मानं मशासितारं विश्वस्य परमेश्वरं अणोरितसृक्ष्माद्यणीयांसमितसृक्ष्मं दुविज्ञानं विद्यात भावयेदहंब्ब्रास्नीति जीवात्मपरमात्मनोः प्रत्यक्षपरोक्षयोस्तदुपाधिद्वयपरित्यांगनैक्यं चिन्तयेदित्यर्थः ॥ १२२॥
- (३) कुद्धूकः । प्रशासितारंनियंतारंब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य चेतनाचेतनस्य जातेः योयमध्यादीनामीष्ण्यादिनियमोयस्य कर्मणांफलंप्रतिनियतमेतत्सर्वपरमात्माधीनं तथा चैतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने•गार्गीत्याद्यपनिषदः तथा भयादस्याप्रस्तपित भयात्तपति सर्यः ॥ भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावितपञ्चमङ्ति । तथा आणोरणीयांससर्वात्मत्वात्तथा च श्रुतिः ॥ बालायशतभागस्य शतधाकिल्पतस्यच ॥ भागोजीवेतिविद्ययः सचानन्त्याय कल्पते ॥ रुक्माभयद्यप्यव्यस्तर्भर्भमरूपम्ययमित्याद्यपनिषदारूपंपरमात्मनोनिषदः तथाप्युपासनाविशेषे शुद्धसुवर्णाः भम् अतएवयण्षोऽन्तरादित्ये हिरण्मयद्त्यादिछान्दोग्योपनिषत् स्वमधीगम्यद्दष्टान्तोयम् स्वमधीसदशज्ञानयाद्ययमात्र्याद्यस्ति। चक्षुरादिबाह्मेन्द्रयोपरमे मनोमान्नेण जन्यतएवमात्मधीरिष । अतएव व्यासः ॥ नैवासौ चक्षुषा याद्योनच शिष्टैरपीन्दियेः । मनसात् प्रसन्नेन गृह्मते सुक्ष्मदिशिभः ॥ एवंविधंपरात्मानमन्चिन्तयेत् ॥ १२२॥
- ( ४ ) राधवानन्दः । एवं पिण्डमात्रावशेषं विचिन्त्य तद्यात्मतां नयेदित्याह मिति॥ योसावतीन्द्रियग्राहः स्ट्मीन्यकः सनातनः ॥ सर्वभूतमयोचिन्त्यः सएव स्वयमुद्धभावित्युपक्रमाधिष्ठानभूतमात्मानमनात्मनोनिण्कण्य विशिनष्टि प्रशासितारमिति । यत्तस्यैव प्रशासने गांगिस्यांचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतइतिश्रुतेः । अनेन स्वभावाभावप्रधानपरमाण्वादिन्यावृत्तिस्तेषामचेतनत्वातः । अणोयांसं विष्णुत्वेषि निरवयवत्वात्स्य्क्ष्ममेतेनपृथिय्यदिः कारणत्वं निरस्तमः । रुक्माभं स्वप्रकाशं स्वयंप्रयोतिरितिश्रुतेः । रुक्माभंस्वप्रकाशं तेन नैयायिकमतस्यनिरासः । स्वभधीगम्यं तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थिनिर्विकल्पकधीयाद्यमित्यनेन विज्ञानवादिमतं निरस्तं तेषां याद्ययाहकत्वादिज्ञानस्य । पूरुषं पूर्णं देशकास्ववस्तुपरिच्छेदरिवत्वातः । एवं प्रकृतिरदृष्टभूतान्येव वाजगत्कारणिमित सांख्यमीमांसकादिमतं निरस्तं । अतएव परं अविद्यातत्कार्ययोः अक्षरात्परतःपरइतिश्रुतेः । तमहंत्रस्रेति विद्यात् तदात्मानमेवावेदहंद्रह्मासीतिश्रुतेः । ततः स्वयंभूभंगवानय्यकोय्य-अधिनदिमत्यपक्रमे कीर्तितं ब्रह्म सर्वदुःस्वैविनिर्मुक्तोब्रह्माक्ष्मिवावेदहंद्रह्मासीतिश्रुतेः । ततः स्वयंभूभंगवानय्यकोय्य-अधिनदिमत्यपक्रमे कीर्तितं ब्रह्म सर्वदुःस्वैविनिर्मुक्तोब्रह्माक्षितः । तथा चश्रुतिः पुरुषान्तपर्यक्तिस्या काष्य सा परागितिरिन्षमत्वप्रक्रमादिभिस्तत्रैव शास्ततत्पर्यमतःसर्वतच्छेषभूतिर्मात । तथा चश्रुतिः पुरुषान्तपर्यक्तिस्ता काष्ठा सा परागितिरित् । ॥ १२२ ॥
- (५) नन्द्रनः। एवमेताभिर्देवताभिन्यंस्तशरीरस्य कर्तव्यमाह प्रशासितारंसर्वेषामिति । सर्वेषामन्तः प्रविश्यप्रशासितार् मणीयांसमितसक्ष्मं स्वमधीगम्यंप्रपंचस्वमबुद्धिर्येषांतेस्वमधियस्तैरगम्यं नेयं परं पुरुषंपरमात्मानंविद्यात् ध्यायेत् ॥ १२२ ॥
- (६) रामचन्द्रः । प्रशासितारं नियन्तारं अणीयांसंअतिस्हमं अणोरपि रुक्माभं प्रकाशकं स्वमधीगम्यं तं परं पुरुषं विद्यात् ॥ १२२ ॥

#### एतमेकेवदन्त्यग्रिमनुमन्ये प्रजापितम् ॥ इन्द्रमेके परे प्राण नपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥ १२३ ॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । किंचिद्यद्यन्तिरितशयंवस्तु तद्यसावेवेति तद्पासनमन्यस्योपासनित्याह एतिनि । अग्निमुख्द्वाद्देवानांतदुपलक्षणार्थमस्याभिधानमः । जगत्पालनलब्धातिशयःसर्वेषांबलजीवनस्पन्दनाचसाधारणकर्मातिशय-लब्धप्रकर्षःप्राणोऽयमेव । एषुच यत्र यत्र येषामितिप्रकर्षधीः ते तंतमेवैवंवदन्ति । यथा श्रुति इदं मित्रं वरुणमग्निमित्या- दि । अत्रोत्तरेणाग्निपदेनानन्तर्यमस्योच्यते । अपरे तत्त्वविदः । ब्रह्म विभुः शास्त्रतं नित्यमाकाशादेरिप । नित्यानित्य- ज्ञाअन्यएवंवदन्तीत्युक्तिरत्रोपासकोपलक्षणार्था । तमेव प्रपञ्चहपेणनिष्प्रपञ्चहपेणचीपासीतेत्यर्थः ॥ १२३ ॥
- (३) कुद्धृकः । एतंच परमात्मानम्बित्वेनैकेयाज्ञिकाउपासते तथा तमेकम्बिद्द्यध्वर्यवउपासते । अन्ये पुनः स्रृह्त्वात्स्रष्ट्रां एवयप्रजापतिरूपतयोपासते एके पुनरेश्वर्ययोगादिन्द्ररूपतयोपासते । अपरे पुनः प्राणत्वेनोपासते सर्वाणि भूरादीनीमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्यु जिह्नतद्वयादिश्रुतिदर्शनात् । अपरे पुनरपगतप्रश्चात्मकंसिच्चदान-व्याद्वरूपंपरमात्मानमुपासते । मूर्तामूर्तत्वरूपे च ब्रह्मणि सर्वाएवोपासनाश्रुतिप्रसिद्धाभवन्ति ॥ १२३ ॥
- (४) राघवानन्दः । अमुमेवात्मानमाश्रित्य विवदन्ते वादिनइत्याह एतिमिति । एतमपरोक्षीभूतमप्यात्मानमिव-द्यावशान्त्रयीनिष्ठाथांग्रं मन्यन्ते मनुं प्रजापितिमिति अन्ये धर्म शास्त्रनिष्ठाः इन्द्र ईश्वरं नैयायिकाः । प्राणं हिरण्यगर्भ-मिति पातअलाः । ब्रह्मेतिवेदान्तिनः । शाक्ष्वतं शश्वत् निरन्तरं अविद्यातन्कार्यरहिततयैकरूषेण वर्तमानं निष्क्रयं निष्कलं शान्तमितिश्रुतेः । शब्दमात्रेविमितपत्तरर्थस्त्वेकएवेति ॥ १२३ ॥
- (५) नन्द्रनः । ननुअन्यादयोपिध्येयत्वेन श्रूयन्तेतत्कथंपरः पुमानेव ध्यानत्वेनोच्यते अत्राह एतमेकेवदन्त्य-ग्रिमिति । एतदुक्तंभवति तन्मस्त्रेष्वग्न्यादिशब्द प्रतिपाद्यःपरःपरः पुमानेव नान्यइति एवंवदता पृरुषसूक्तानुसोरण मस्त्रा-न्तराणि योजयितव्यानिनतृतदनुसारेण पुरुषसूक्तिमित्युक्तं भवति । तदुक्तंमहाभारते मोक्षधर्मे ॥ इदपुरुषसूक्तंहि सर्ववेदेषु पञ्चते । ऋतचसत्यश्चप्रख्यातमृषिसिहेनचिन्तितमिति ॥ १३३ ॥
- (६) रामचन्द्रः। एतं अधि एके वदन्ति। अन्ये मनुं प्रजापतिमः। एके इन्द्रं। अपरे प्राणं प्राणवायुं। अपरे शाश्वतं ब्रह्म ॥ १२३ ॥

एषसर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूर्तिभिः ॥ जन्मरुद्धिक्षयैनित्यंसंसारयति चक्रवत् ॥ १२४॥

- (२) सर्वज्ञनारायणः । पञ्चभिर्मूर्तिभिः पृथिष्यादिभूतैः । वृद्धिकार्यजनकर्त्वस्थितिरितियावत् । ससारयित भामयति ॥ १२४ ॥
- (३) कुद्धृकः । एषआत्मा सर्वान्प्राणिनः पञ्चभिः पृथिच्यादिभिर्महाभूतैः शरीरारम्भकैः परिगृह्य पूर्वजन्मार्जित-कर्मापेक्षयोत्पत्तिरिथतिविनाशैरथादिचऋवदसरुदुपावर्तमानैरामोक्षात्संसारिणः करोति ॥ १२४ ॥
- (४) राघवानन्दः । एषएवान्तर्यामित्वमनुभवतीत्याहः एषइति पंचभिः अण्य्योमात्रादशार्धानामित्यायुक्तिः मूर्तिभिः सिच्चच्छव्दवाच्यैः व्याप्य पटेषु तन्तुवत् जम्मवृद्धिक्षयैरुत्पत्तिस्थितिरुयैः संसार्यात् । अनिशमावर्तयति नान्यो-त्रोस्ति द्रष्टा नान्योतोस्ति श्रोता नान्योतोस्तिमन्ता नान्योतोस्तिवज्ञातैषत् आत्मान्तर्याम्यमृतइतिश्रुतेरिति ॥ १२४॥
  - ( ५ ) नन्द्रनः । एषपरः पुरुषइति पंचिभर्मृतिभिर्महाभूताख्यादिभिः ॥ १२४ ॥

<sup>\*</sup> स्रष्टाल्य = मन्वाल्य (अ)

(६) रामचन्द्रः । एषपुरुषः सर्वाणिभूतानि पञ्चिमिर्मूर्तिभिः पृथिव्याऽदिपञ्चभिः व्याप्य जन्मवृद्धिसयैः नित्यं चक्रवत् संसारयति वर्तयति ॥ १२४ ॥

एवंयः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ॥ ससर्वसमतामत्य ब्रह्माभ्येति परंपदम् ॥ १२५॥ [ चतुर्वेदसमंपुण्यमस्यशास्त्रस्य धारणात् । भूयोवाप्यतिरिच्येत पापनिर्यातनंमहत् ॥ १॥ ] \*

- (२) सर्वज्ञनारायणः । एतादगनुचिन्तनफलमाह एवंयइति । सर्वभूतेष्वेकत्वेनात्मानं परमात्मानं प्रयत्नेन पश्य-ति भ्यायति । सर्वं परमात्मा सर्वरूपत्वात् तत्समतामीशित्त्वादिगुणिरेत्य जीवन्मुक्तेः पश्चीद्द्याधायककर्मापाये देहद्वयरू-पोपाधित्यागात्तदेव ब्रह्माभ्येति नित्यानन्दप्रकाशत्वरूपेणावतिष्ठतद्दत्यर्थः ॥ १२५ ॥
- (३) कुद्धृकः । इदानींमोक्षत्वेनोक्तसर्वधर्मश्रेष्ठतया सर्वत्र परमात्मदर्शनमनुष्ठेयत्वेनोपसंहरति एवंयः सर्वभूतेष्वि-ति । सर्वभूतेषु चात्मानमित्याधुक्तमकारेण यः सर्वभूतेष्ववस्थितमात्मानमात्मना पश्यति सब्रह्मसाक्षात्कारात्परंश्रिष्ठपरं-स्थानंब्रह्मपामोति तत्रात्यन्तंलीयते मुक्तोभवतोत्यर्थः ॥ १२५॥
- (४) राघवान-दः । [ मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वं प्रदर्शयन् तत्रैवास्य शास्त्रस्य तात्पर्यमाह एवंयइति। पदंपद्यते ज्ञा-नेनैवाप्यते पदंत्रस्रतिहरूणोः परमं पदिमत्युक्तेः । आत्मनाबुध्याअभ्येति तादात्म्यमामोति ब्रह्मेवसन् ब्रह्माप्येतीति श्रुतेः ] । १२५॥
- (५) **नन्दनः । एवं**प्रपश्चितस्य परमात्मज्ञानस्य फलमाह एवंयः सर्वभूतेष्विति । आत्मना मनसा ब्रह्मपरंपुरुषम् ॥ १२५॥
- (६) रामचन्द्रः । एवं यः सर्वभूतेषु आत्मनाऽऽत्मानं पश्यित सः सर्वसमतामेत्य सनातनंत्रह्माभ्येति प्रामाित ॥१२५॥ इति श्रीरामचन्द्रभट्टिविरचितायां मनुभावार्थदीपिकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ इत्येतन्मानवंशास्त्रंभृगुप्रोक्तंपठिन्द्वजः ॥ भवत्याचारवान्तित्यंयथेष्टांप्रामुयाद्गतिम् ॥ १२६॥ मनुः स्वायंभुवोदेवः सर्वशास्त्रार्थपारगः । तस्यास्य निर्गतंधर्मविचार्य बहुविस्तरम् ॥ २ ॥ ये पठिनत द्विजाः केचित्सर्वपापोपशान्तिदम् । ते गच्छिन्ति परंस्थानंत्रह्मणः सद्य शाश्वतम्॥३॥]ः इतिमानवे धर्मशास्त्रे भृगुपोक्तायां संहितायां द्वादशोऽध्यायः॥ १२ ॥ समाप्तेषामनुसंहिता ॥ ७ ॥
- (१) मेधातिथिः । इतिःशास्त्रमाप्तिमाह परन्भवत्याचारवान् अन्योअध्याहार्यआचारोयथापितशस्त्रान्तरात्स्वमुद्यानं एवंविधभोद्भवतियथेष्टांदेवतादिरुक्षणांगतिं ब्रह्मभ्येति ब्रह्मभावमापचते । मैत्राचवभासेन रागद्देषक्षयमनुवदित । अनेनचाविजातीयप्रत्ययान्तरितारमैकत्वज्ञानमनुष्ठेयमाह ॥ निष्ठविजातीयप्रत्ययोत्पत्तौसर्वसंमतताभवति अतश्चेतदुक्तंभवति ॥ अहंममेतित्यस्वाहंकारममकारस्यतदेकज्ञाननियततयानिरतिशयपरमानंदरूपं ब्रह्मप्रामित । अनिष्टनिवृत्तिःशास्तप्रदर्शिताभिष्रेतप्रतिनियमेनच फलसिद्धभवति इत्यर्थः ॥ १२६॥

इतिश्रीभदवीरत्वामिस्नोर्भदमेधातिथिविरचितेमनुभाष्येद्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ समाप्तं ॥ शुभंभवतु

<sup>\* (</sup> इ, थ, न, श, राघ०२ )

<sup>(</sup>१) राघ० २, न.

(२) सर्वज्ञनारायणः । इत्येतदिति शास्त्राध्ययनफलस्य पूर्वप्रकान्तस्योपसंहारः । मानवं मनुना मथमं प्राप्त भृगुणाच प्रोक्तं प्रकर्षेण मुनिषु प्रकाशितमित्यर्थः ॥ १२६॥

॥ एतिसन्भ्रगुभारतीविवरणे कैर्नामनारोपितं चेतश्चेतियता न कश्चन पुनस्तत्त्वस्य तत्राजिन । अस्माभिस्तु गुरूपरेश-विशदमज्ञामकर्षस्फुरद्धेतुर्हेतुगमैर्नमानविगरां सर्वोऽयमाविष्कृतः ॥ इति श्रीसर्वज्ञनारायणकृतौ मन्वर्थनिबन्धे नैःश्च-यसकर्मसंकीर्तननम द्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ समामित् मानवशास्त्रविवरणं सर्वज्ञमोक्तम् ॥ शिवप्रदमस्तु ॥

(३) कुछ्कुकः। समास्पर्थइति शब्दः एतत्स्मृतिशास्त्रंभृगुणा प्रकर्षेणोक्तंद्विजातिः पठित्वहितानुष्ठाननिषिद्धवर्जे-नात्सदाचारवान्भवति यथाऽपेक्षितांच स्वर्गापवर्गादिरूपांगतिंप्रामुयादिति ॥ १२६ ॥

सारासारवचः प्रपञ्चनविधी मेधातिथेश्वातुरीस्तोकंवस्तुनिगूढमल्पवचनाद्गोविन्दराजोजगी ॥ पन्थेऽस्निन्धरणाधर-स्य बहुशः खातच्चयमेतावता स्पष्टमानवमर्थतन्त्वमिक्षिकंवकुंकतोऽयंश्रमः ॥ १ ॥ मायोमुनिभिविवृतं कथंपत्येषामनुस्य-तेरर्थम् ॥ १ ॥ मायोमुनिभिविवृतं कथंपत्येषामनुस्य-तेरर्थम् ॥ १ ॥ स्थाभर्यन्थसहसैः समद्रशैंयुता कता वृत्तिः ॥ २ ॥ सेयंमया मानवधमंशास्त्रे व्यथायि वृत्तिर्विदुषाहिताय ॥ दुर्बोधजातेर्दुरितक्षयाय भूयानतोमे जगतामधीशः ॥ ३ ॥ इति वोरेन्द्रिनन्दनावासीयदिवाकरात्मजश्रीमत्कुद्भूकभदृविर-वितायां मन्वयमुक्तावल्यां मनुवृत्ती द्वादशोऽध्यायः समाप्तः ॥ इति श्रीकुक्रूकभदृविरचितामन्वर्थमुक्तावली समाप्ता ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ७ ॥

[ ( ४ ) राघवानन्दः। एतच्छास्तस्य पठनफलं ज्ञापयन्तुपसंहरति इतीति । शृगुभोक्तमृषिभ्योभृगुणैवपाठितं यथेष्टा-ख्यां त्वर्गाख्यां मोक्षाख्यां वा धर्मविद्रसविश्व ॥ १२६ ॥ ]

इयंकृतिः सरत्वत्याः पदकंजसमिता ॥ विदुषाचित्तकुमुदशशिनीवमनोरमा ॥ मन्वर्थचंद्रिकाह्मेषाराघवानंदिनिर्मिता ॥ करोतुविदुषांगीतिविस्तरध्वांतवर्जनात ॥ इतिश्रीविश्वेश्वरभगवत्पादशिष्याद्वयभगवत्पादशिष्येण श्रीराघवानंदसरत्वः त्याविरचितमन्वर्थचंद्रिकायांद्वादशोध्यायः ॥ १२ ॥ श्रीरामचंद्रायनमः ॥ ९० ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

( ५ ) नन्दनः । शास्त्राध्ययनस्य फलमाह् इत्येतंमानवंशास्त्रमिति। यथेष्टांगतिमवामुयायथैषांफलमवामोति ॥१२६। इति श्रीभारद्वाजगोत्रतिलकेन श्रीलक्ष्मणविचक्षणानुजेन नन्दनसूरिणा विरचिते मानवव्याख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥

(१) राघ• २, न



<sup>\*</sup> दश=शत (अ)

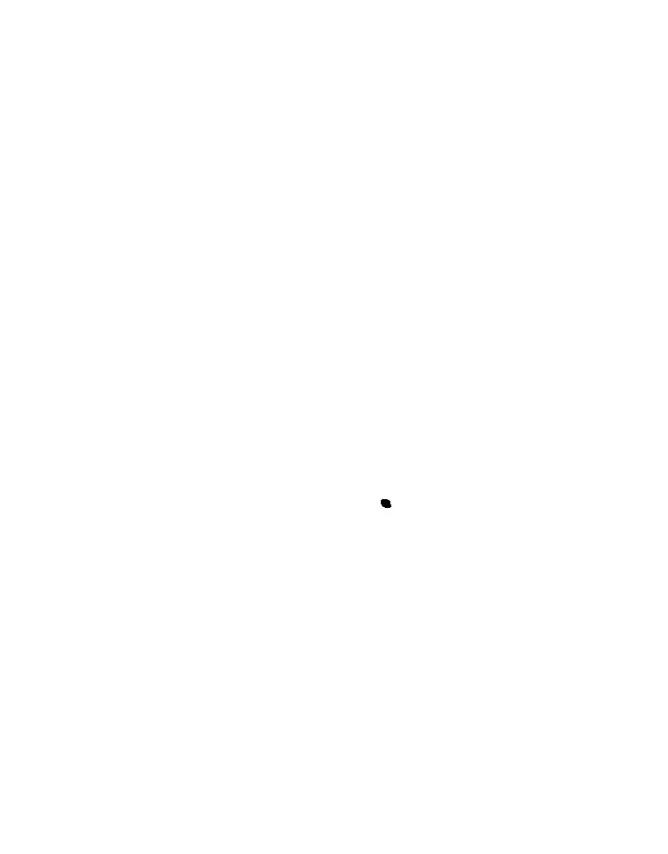

### प्रथमपरिशिष्टस्यानुक्रमणिका.

|    |                             |              |     |       |             |             |     |     |     |     | श्लोक संख्या. |          |                |  |
|----|-----------------------------|--------------|-----|-------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|---------------|----------|----------------|--|
|    |                             |              |     |       |             |             | •   |     |     |     | मनु           | बृद्धमनु | <b>बृह</b> मनु |  |
| 7  | धर्माब्धिसारः • •           | • •          | • • | • •   | • •         | • •         | ••  | • • | • • | • • | •             | •        | •              |  |
| ર  | रमृतिचन्द्रिका -            | • •          |     | • •   | • •         | • •         | • • | • • | • • | • • | ३२            | २८       | •              |  |
| 3  | दानहेमादिः · ·              | • •          | • • | • •   | • •         | ••          | • • | • • | • • | • • | 99            | ч        | •              |  |
| 8  | वतहेमादिः •                 | • •          | • • | • •   | • •         | • •         | • • | • • | • • | • • | 9             | •        | •              |  |
|    | श्राद्धहेमाद्दिः • •        |              |     |       |             | • •         | • • | • • | • • | • • | 39            | •        | •              |  |
|    | स्पृतिरत्नाकरः              |              |     |       |             |             | • • | • • | • • | • • | ५३            | 8        | 2              |  |
|    | शृद्दकमलाकरः •              |              |     |       |             |             |     |     | ••  | • • | 98            | •        | 9              |  |
|    | पराशरमाधवः · ·              |              |     |       |             |             |     |     | • • | • • | 80            | 4        | 8              |  |
|    | निर्णयसिन्धुः · ·           |              |     |       |             |             |     |     | • • | :   | 98            | 98       | 8              |  |
|    | मिताक्षराया <b>ज्ञ</b> वल्य |              |     |       |             |             |     |     |     |     | 93            | •        | 7              |  |
|    | संस्कारकीस्तुभः             |              |     |       |             |             | • • |     | • • | • • | •             | •        | •              |  |
|    | प्रयोगरत्नम् • •            |              |     |       |             | ••          | • • | • • | • • | • • | ર             | e        | •              |  |
|    | विवादभद्गार्णवः             |              |     |       |             | ••;         | • • | • • | ••  | • • | 96            | , 1      | 3              |  |
|    | व्यवहारतत्त्वम्             |              |     |       |             |             |     |     |     | • • | 9             | •        | •              |  |
|    | दायक्रमसंप्रहः              |              |     |       | • •         |             |     | ••  |     | • • | 2             | •        | •              |  |
|    | दायतत्त्वम् · ·             |              |     |       | • •         | • •         | • • | • • | • • | • • | ર             | •        | •              |  |
| 96 | श्रीमद्भागवते श्री          | <b>धरस्य</b> | मिष | न्तटी | <b>हाया</b> | <b>ц</b> ·· | ••  | • • | ••  | • • | 7             | •        | •              |  |
|    |                             |              |     |       |             | • •         | • • | • • | • • | • • | ર             | •        | •              |  |
|    | संस्कारमयूखः •              |              | •   | • •   | ••          | ••          |     | • • | • • | • • | u,            | •        | •              |  |
|    | आचारमयूखः •                 |              |     |       |             | • •         | • • | • • | • • | • • | 6             | •        | •              |  |
|    | श्राद्धमयूखः • •            |              |     | • •   | • •         | • •         | ••  | • • | ••  | • • | ર             | 2        | •              |  |
|    | व्यवहारमयूखः •              |              |     |       | • •         |             | • • | • • | • • | • • | ર             | 9        | •              |  |
|    | <b>भायश्वित्तमयू</b> खः ·   |              |     | • •   | • •         | • •         | • • | • • | • • | • • | •             | 2        | 1              |  |

### ॥ मनुस्मृतिप्रथमपरिशिष्टम् ॥

(हेमादिमाधवादिभिर्मनूक्तत्वेन खीकतेषुवचनेषुयानिसंप्रत्युपलब्धमुद्रितमनुस्यतिपुस्तकेषुनोपलभ्यन्तेताग्यिलान्परिशिष्टे संकलितानि )

॥ घर्माव्यितारः॥

विवाहबतचूडामु मातायदिरजलका ॥ तस्याःशुद्धःपरंकार्थमङ्गलंमनुरब्रवीत् ॥ १ ॥ ॥ स्मृतिचन्द्रिका ॥

व्यवहारकाण्डम्

यित्समोमर्षयत्यार्तेस्तेनत्वर्गेमहीयते ॥ यत्त्वेश्वर्यान्नक्षमतेनरकंतेनगकित ॥ १ ॥ व्यवरैःसाक्षिमिर्माब्योनृपत्राह्मणसन्निधो ॥ २ ॥

स्वभावेनवयद्व्युस्तद्वाद्यंग्यावहारिकं ॥ यतोयदन्यद्विब्र्युर्धर्मार्थतदपार्थकम् ॥ ३ ॥ ऋत्विजःसमवेतास्तुयथासत्रेनिमित्त्रताः ॥ कुर्युर्यथार्हतःकर्मगृह्णोयुर्दक्षिणांतथा ॥ ४ ॥ विभागेतुक्रतेिकचित्सामान्यंयत्रदृश्यते ॥ नासौविभागोविद्ययःकर्तन्यःपुनरेविह् ॥ ५ ॥ विभागेयत्रसंदेहोदायादानांपरस्परं ॥ पुनिवभागः कर्तन्यःपृथक्स्थानस्थितेरपि ॥ ६ ॥ आरंभक्त्सहायश्यदोषभाजौतदर्धतः ॥ ७ ॥

गायत्रीमानृसारोपिवनंविमःसुयिद्यातः॥ गायत्रीतश्चतुर्वेदीसर्वाशीसर्वविक्रयी॥ ८॥

आसुराणांकुलेजाताजातिपूर्वपरिपहे ॥ तस्यादर्शनमात्रेणनिराशाःपितरोगताः ॥ ९ ॥ ॥ आद्धिकप्रकरणम् ॥

शिष्टाचारस्पृतिर्वेदास्निविधंधर्मलक्षणम् ॥ १० ॥
धर्मव्यितिकमोवैहिमहतांसाहसंतथा ॥ तदन्वीक्ष्यप्रयुक्तानःसीदत्येवरजोवलः ॥ ११ ॥
यथैववेदाध्ययनंधर्मशास्निदितथा ॥ अध्येतव्यंब्राह्मणेनित्यमंत्वर्गमिच्च्या ॥ १२ ॥
पुत्रजन्मित्यत्तेचतथासंक्रमणेरवेः ॥ राह्मेश्वदर्शनेस्नानंश्यस्तंनान्यथानिशि ॥ १३ ॥
पुराकल्पेकुमारीणांमौजीवन्धनिष्यते ॥ अध्यापनंचवेदानांसावित्रीवचनंतथा ॥ १४ ॥
पितापितृव्योभातावाचैनामध्यापयेत्पुरः ॥ त्वगृहेचैवकन्यायाभेक्षचर्याविधीयते ॥ १५ ॥
वर्जयदिजनंदण्डंजदाधारणमेवच ॥ १६ ॥
समितिक्रान्तकालाचपितताःसर्वएवते ॥ नैवाविधपूर्तावदापचिष्यपिचकहिष्वत् ॥ १७ ॥
हस्तदनात्याभिक्षालवणंव्यञ्जनानिच भुक्त्वाद्यश्चितांयातिदातात्वर्गनगच्छति ॥ १८ ॥

| ( १ ) निर्णयसिन्धुः       | ( ५ ) पराशरमाधवः। न्यवहा | ारमयूखः । ( ११ ) स्पृतिरत्नाकरः । |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| (३) पराशरमोद्दः।          | (६) पराशरमाथवः           | ( १४ ) आमरकोशटोकायां पराशरमा-     |
| ( <b>४</b> ) पराश्चरमाधवः | (८) श्राबहेर्मादः        | धवेयमस्त्युक्तम् ।                |

सार्यमाताईँजातीनामशनंश्रुतिचोदितं ॥ नान्तराभोजनंकुर्यादिमहोत्रसमोविधिः ॥ १९ ॥ ऋषिदेवमनुष्याणांवेदःचक्षुःसनातनः ॥ २० ॥ दशानांतुसहस्राणांयुक्तानांधुर्यवाहिनां ॥ सुपात्रेविनियुक्तानांकन्याविद्याचतन्तसमम् ॥ २१ ॥ शक्तभ्वजिनपातेचउल्कापातेतथैवच ॥ अनभ्यायिस्तरात्रंतुभूमिकन्पेतथैवच ॥ २२ ॥ सामर्थ्ययनेऋग्यज्ञिषनाधीयीतकदाचन ॥ २३ ॥ अल्पर्येलोकविद्दिष्टंधर्ममप्याचरेन्ततु ॥ २४ ॥ नाम्निहोत्रादिभिस्तत्स्यादक्षतोत्राह्मणस्यवा ॥ यन्कन्यांविधिवद्दत्वाफलमामोतिमानवः ॥ २५ ॥ कन्याद्वादशवर्षयानप्रदत्तागृहेवसेत ॥ भूणहत्यापितृस्तस्याःसाकन्यावरयेन्त्वयम् ॥ २६ ॥ कन्याद्वादशवर्षयानप्रदत्तागृहेवसेत ॥ भूणहत्यापितृस्तस्याःसाकन्यावरयेन्त्वयम् ॥ २६ ॥ अल्लाभेदेवखातानांसरसांसरितांतथा ॥ उद्धृत्यचतुरः।षण्डान्पारक्येक्तानमाचरेत् ॥ २८ ॥ अग्निवन्कपिलासत्रीराजाभिर्भुमहोदिधः ॥ दष्टमात्रापुनन्त्येतेतस्मान्पश्येतनित्यशः ॥ २९ ॥ स्वाव्यदिवाकाष्ठपुष्यंवायदिवाफलं ॥ अनापृष्टन्तुगृह्यानोहस्तच्छेदनमर्हति ॥ ३० ॥ समर्धपण्यमाद्धत्यमहार्घयःप्रयच्छिति ॥ सवैवाधुर्षकोनामयश्ववृध्याप्रयोजयते ॥ ३१ ॥ पासमात्रीभवेदिक्षाअयंयासचतुष्टयं ॥ अयंचतुर्गणीकृत्यहंतकारोविधीयते ॥ ३२ ॥ पासमात्रीभवेदिक्षाअयंयासचतुष्टयं ॥ अयंचतुर्गणीकृत्यहंतकारोविधीयते ॥ ३२ ॥ द्वानश्चेमादिः ॥

इष्ठयक्षयद्दीयतेदक्षिणादितदैष्टिकम् ॥ बहिर्वेदिचयद्दानंदीयतेतद्दिपौर्तिकम् ॥ १ ॥ स्वर्गायुर्भूतिकामेनतथापापे।पशान्तये ॥ मुमुक्षुणाचदातव्यं ब्राह्मणोभ्यस्तथान्वहम् ॥ २ ॥ येव्यपेताःस्वकर्मभ्यःपरण्डि।पजीविनः ॥ दिजत्वमिभकाङ्कान्तितां श्रश्चद्दवदाचरेत् ॥ ३ ॥ अव्यतात्व्यनधीयानायत्रभेक्ष्यचराद्दिजाः ॥ तंपामंदण्डयेद्दाजाचौरभक्तपदोहिसः ॥ ४ ॥ पात्रभूतोहियोविपःप्रतिगृह्मपतिप्रहम् ॥ असत्स्विनियुङ्गीततस्यदेयंनिकंचन ॥ ५ ॥ संचयंकुरुतेयश्वपतिगृह्मसमंततः ॥ धर्मार्थनोपयुङ्कयोनतंतस्करम चयेत् ॥ ६ ॥ नकुर्यात्कस्यचित्पीडांकर्मणामनसागिरा ॥ आचरन्नभिषेकन्तुकर्माण्यप्यन्यथाचरन् ॥ ॥ सम्भ्ययोरुभयोर्जप्यभोजनेदन्तधावने ॥ पितृकार्येचदैवेचतथामूत्रपुरीषयोः ॥ ८ ॥ गुरुणांसन्निधौदानयोगचैविविशेषतः ॥ एषुमौनंसमातिष्ठन्त्वर्गगमोतिमानवः ॥ ९ ॥ विष्णुः पराशरोदक्षः संवर्तव्यासहारिताः ॥ शातातपोवसिष्ठश्वयमापस्तंबगौतमाः ॥ १० ॥ दवलेःशङ्कालिखतीभरद्वाजोशनोत्रयः ॥ शौनकोयाङ्गवल्कयश्वदशाष्टीस्पृतिकारिणः ॥ ११ ॥ दवलेःशङ्कालिखतीभरद्वाजोशनोत्रयः ॥ शौनकोयाङ्गवल्कयश्वदशाष्टीस्पृतिकारिणः ॥ ११ ॥

॥ इतहेमादिः ॥ विहितस्याननुष्ठानमिन्द्रियाणामनियहः ॥ निषिद्धसेवनंनित्यंवर्जनीयंत्रयत्नतः ॥ १ ॥

(१९) पराशरमाधवः । आचारमयूखः (२८) हेमाद्रिः । स्पृतिरत्नाकरः । (५) पराशरमाधवः (२४) मिताक्षरा । (६) पराशरमाधवः । (६) पराशरमाधवः (२७) पराशरमाधवः । आचारमयूखः

#### ॥ श्राद्धहेमादिः ॥

यत्किचिन्मधुसंमिश्रंगोक्षीरघृतपायसं ॥ दत्तमक्षयमित्याहुःपितरस्त्वेवदेवताः ॥ ३ ॥ अलाभेभिन्नकालानांनान्दीश्राद्धत्रयंबुधः ॥ पूर्वेचुर्वेपकुर्वीतपूर्वाद्धमातृपूर्वकम् ॥ २ ॥ एकपिण्डकतानांतुपृथक्त्वंनोपपद्यते ॥ सपिण्डीकरणाद्र्ध्वंषृतेकण्णचतुर्दशीम ॥ ३ ॥ कुर्वन्त्रतिपदिश्राद्धंसरूपानलभतेसुतान् ॥ कन्यकांतुद्धिनीयायांनृतीयायांतुर्वान्दन ॥ ४ ॥ पश्चनक्षद्रांश्रतुर्ध्यान्त्पंचम्यांशोभनान्सुतान् ॥ पक्ष्यांदूर्तकपिचापिसप्तम्यांलभतेनरः ॥ ५ ॥ अष्टम्यामिपवाणिज्यंलभतेश्राद्धरःसदा ॥ नवम्यामकसुरकंदशम्यांद्विसुरांस्तथा ॥ ६ ॥ एकादश्यांतथारौप्यंब्रह्मवर्चस्विनःसुतान् ॥ द्वादश्यांजातरूपंचरजतंकुप्यमेवच ॥ ७ ॥ द्मातिश्रेष्ठयंत्रयोदश्य।चतुर्दश्यांतुसुप्रजाः ॥ शोयन्तपितरश्रास्ययेशस्त्रेणहतारणे ॥ ८ ॥ पक्षत्यादिविनिर्दिष्टान्विपुलान्मनसःशियान् ॥ श्राद्धदःपंचदश्यांतुसर्वान्कामान्समश्चेते ॥ ९॥ सर्ववायदिवाप्यर्थपादंवायदिवाक्षरं ॥ सकाशाद्यस्यगृह्णीयान्नियतंतस्यगौरवम् ॥ १० ॥ नानुग्ब्राह्मणे।भवतिनवणियकुशीलवः ॥ नशूद्रवेषणंकुर्वन्नस्तेयोनचिकित्सकः ॥ ११ ॥ परपूर्वापतिधीरावदिन्तिद्धिषूपति ॥ द्विजोयेद्धिषूश्येवयस्यसैवकुटुंबिनी ॥ १२ ॥ यस्तयोरन्नमश्रातिसक्ण्डाच्यवतेद्विजः॥ १३ ॥ अतिथिपूजयेद्यस्तुश्रान्तेवात्दृष्टमानसं ॥ सबृषंगे।शतेतनदत्तंस्यादितिभेमतिः ॥ १४ ॥ येषामन्नंचनातिथिर्विपाणांत्रजतेगृहात् ॥ तेवैखरत्वमुष्ट्रत्वमश्वत्वंप्रतिपेदिरे ॥ १५ ॥ किंत्राह्मणस्यपितरंकिवापृच्छितिमातरं ॥ श्रुतंचेदस्तिवेद्यंवातन्मातापितरौस्पृतौ ॥ १६ ॥ अनर्हतेयद्दातिनद्दातियद्हेते ॥ अर्हानर्हानभिज्ञानात्सोपिधमीद्हीयते ॥ १७ ॥ परिच्यतेष्टवस्थानान्निगरनेवतच्छुचिः ॥ १८॥ निमत्रयविपास्तदहर्वर्जयेन्मैथुनंक्षरम् ॥ प्रमत्तानांचस्वाध्यायंक्रोधाशौचंतथानृतम् ॥ १९ ॥ अभ्युष्णंसर्वमस्त्रंस्याद्ञुञ्जीरंश्रीववाग्यतः ॥ नवद्विजातयाब्रुयुदीत्रापृष्टाह्रविर्गुणान् ॥ २० ॥ उपासनाग्रीकुर्वीतगृहांकर्मयथाविधि ॥ पञ्चयङ्गान्नपक्तिश्रयचान्यदृहाक्त्यकम् ॥ २१ ॥ बह्ययस्तुयेविमायेवैकाययएवच । तेषांसपिण्डनादृर्ध्वमेकोहिष्टंनपार्वणम् ॥ २२॥ पूर्वा इंवेदिकं श्राद्ध मपरा इत्पार्वणम् ॥ एको इष्टिंतुमध्या द्वेपातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥ २३ ॥ पिण्डान्वाहार्यकंश्रादंशीणेराजनिशस्यते ॥ वासरस्यनृतीर्येऽशेनातिसन्ध्यासमीपतः ॥ २४ ॥ यस्यचैवगृहे विभोवसेत्काश्चदभोजितः ॥ नतस्यपितरोदेवाह्व्यंकव्यंचभुक्तते ॥ २५ ॥ अतिथिर्यस्यवैद्यामेभिक्षमाणः प्रयत्नतः ॥ सचेन्निरसितस्तत्र ब्रह्महत्याविधीयते ॥ २६ ॥ अपिशाकंपचानस्वशिलां ञ्लेनाविनीवतः ॥ खदेशेपरदेशेवानातिविधिवमनाभवेतः ॥ २७ ॥

<sup>(</sup> ४ ) पराशरमाथवः।

<sup>(</sup>६) ५राशरमाधवः।

<sup>(</sup>८) पराशरमाधवः।

<sup>(</sup> ५ ) पराशरमाभवः

<sup>(</sup>७) पराशरमाधवः।

<sup>(</sup>९) पराशरमा०

यस्यमित्रमधानानिश्राद्धानिचहर्वीषिच ॥ पितृषुँदैवयक्केषुदातात्वर्गनगच्छति ॥ २८ ॥ श्राद्धनयःकुरुतेसंगतानिनदेवयानेनपथासयाति ॥ विनिर्मुक्तंपिप्पलंबन्धतोवात्वर्गाळोकाद्धाश्यतिश्राद्धमित्रः॥२९॥ यन्त्रोषितंभवेन्मांसंब्राह्मणानांचकाम्यया ॥ यथाविधिनियुक्तश्रपाणानामेवचात्यये ॥ ३० ॥ यस्तुभक्षयतेमांसंब्राह्मणानांचकाम्यया ॥ सलोकेऽप्रियतांयातिव्याधिभिश्वैवपीड्यते ॥ ३१ ॥

#### ॥ स्मृतिरत्नाकरः॥

यस्यधर्मध्वनोनित्यंत्वराइध्वजद्वोछ्तिः ॥ चरितानिचपापानिबैडालंनामतंविदुः ॥ 🤊 रजकश्ममंकारश्चनटोबुरुडएवच ॥ कैवर्तमेदभिल्लाश्वसमैतेऽन्त्यजजातयः॥ २॥ आत्मानंधर्मकत्यंचपुत्रदारांश्रपीइयेत् ॥ लोभाद्यःपितरौमोहात्सकदर्यइतिस्पृतः ॥ ३ ॥ योर्थार्थीमांद्विजेदचात्पटेचैवविधानतः ॥ अध्यायेचधनंत्राहुर्वेदविप्रावकंबुधाः ॥ ४ ॥ प्रख्यापनंनाध्ययनंप्रश्नपूर्वप्रतियहः ॥ याजनाध्यापनेवादःषड्डिधोवेदविक्रयः ॥ ५ ॥ स्त्रभावाद्यत्रविचरेत्कृष्णसारमृगोद्विनाः ॥ विद्वेयोधार्मिकोदेशोम्लेच्छदेशस्ततःपरः ॥ ६ ॥ निवर्तकंहिपुरुषंनिवर्तयतिजन्मतः ॥ भवर्तकंहिसर्वत्रपुनरावृत्तिहेतुकं ॥ ७ ॥ संसारभीरुभिस्तस्माह्रियुक्तंकामवर्जनम् ॥ विधिवत्कर्मकर्तव्यंज्ञानेनसङ्सर्वदा ॥ ८ ॥ नदेहिनायनःशक्यकर्तृकर्माण्यशेषतः ॥ तत्मादामरणाद्वैधकर्तव्ययोगिनासदा ॥ ९ ॥ अर्थकामेष्वसक्तानांधर्मेज्ञानंविधीयते ॥ धर्मजिज्ञासमानानांप्रमाणंप्रथमंश्रुतिः ॥ १० ॥ हर्तज्ञानंक्रियाहीनंहतास्त्वज्ञानिनःक्रियाः ॥ अपश्यन्नन्धकोदग्धःपश्यन्नपिचपङ्गकः ॥ ११ ॥ नान्यचित्तिश्वरंतिष्ठेन्तस्पृशेत्पाणिनाशिरः ॥ नब्र्याम्नदिशःपश्येद्विण्मूत्रोत्सर्जनेबुधः ॥ १२ ॥ परस्यशोणितस्पर्शेरेतोविण्मुत्रजेतथा ॥ चतुर्णामिविवर्णानांद्वात्रिशन्यस्काःस्यताः ॥ १३ ॥ दन्तवद्दन्तलग्नेषुजिब्हास्पर्शेशुचिर्नतु ॥ परिच्युतेष्ववस्थानान्निगरेजैवतच्छुचिः ॥ १४ ॥ त्रीन्पिण्डानथवोद्धृत्यसायादापत्सुनासदा ॥ अन्यैरिष्ठतेकूपेसरीवाप्यादिकेतथा ॥ १५ ॥ तत्रसात्वाचपीत्वाचपायश्चित्तंनविद्यते ॥ १६ ॥ नात्रोनारुणकरन्नाकान्तेचनधस्तले ॥ नपरांभिसनाल्पेचनाशिरस्कःकथंचन ॥ १७ ॥ गतेंदेशान्तरंपत्योगन्धमाल्याञ्जनानिच ॥ दन्तकाष्टंचतांबूलंबर्जयेद्दनितासती ॥ १८ ॥ आराभ्यदेवमाराभ्यवन्धूनव्यनुसृत्यच ॥ मुक्ताव्याधीचनस्रायात्तेलेनापिनिशास्त्रपि ॥ १९ ॥ राष्ट्रदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु ॥ स्नानदानादिकंकार्यनिशिकाम्यवतेषुच ॥ २० ॥ पुच्छेबिडारुकंस्पृष्ट्रासात्वाविशेविशुभ्यति ॥ भोजनेकर्मकारुचविधिरेषउदाद्धतः ॥ २१ ॥ प्रक्षान्यपादीहरूतीच्ह्याचान्तीवाग्यतःशुचिः ॥ तिथिवारादिकंश्रुत्वासुसंकरूप्यथाविधि ॥ २२ ॥ नोर्पातष्ठेतयःपूर्वामुपास्तेनचपश्चिमामः ॥ सश्रद्भवद्दहिष्कार्यःसर्वत्मान्साधुकर्मणः ॥ २३ ॥ यस्यदेशंनजानातिस्थानंत्रिपुरुषंकुलम् ॥ कन्यादानंनमस्कारंश्राद्धंतस्यविवर्जयेत् ॥ २४ ॥

एवंसञ्च्यामुपास्याथपितरावयजाम्युरुत् ॥ त्रिवर्णपूर्वशिष्टांश्रवाश्वरथानमिवादयेत् ॥ २५ ॥ अग्रिहोत्रस्यग्रुष्वासम्भ्योपासनमेवच ॥ कार्यपत्म्याप्रतिदिनंबिलकर्मचैत्यकम् ॥ २६ ॥ मुख्यकालेब्यतिकान्तेगीणकालेतथाचरेत्॥ २७॥ आत्मशाखांपरित्यज्यपरशाखासुवर्तते ॥ नजातुपरशाखोक्तंबुधःकर्मसमाचरेत् ॥ २८ ॥ समूलश्यभवेद् भैःपितृणांयज्ञकर्मणि ॥ मूलेनलोकाञ्जयतिशक्रस्यचमहात्मनः ॥ २९ ॥ मातापितागुरुभीतागजादीनःसमाश्रितः ॥ अभ्यागतोऽतिथिश्वाघिःपेष्यवर्गाउदाव्हताः ॥ ३० ॥ द्विजातिभ्योयथालिन्सेत्वरुष्टेभ्योविशेषतः ॥ अपिवाजातिमात्रेभ्योनतुशुद्वात्कथंचन ॥ ३१ ॥ उक्ष्रंवापकृष्टंवातयोःकर्मनविद्यते ॥ मध्यमेकर्मणीहित्वासर्वसाधारणेहिते ॥ ३२ ॥ चणकबीहिगोधमयवानांमुद्रमाषयोः ॥ अनिषिद्धोयहीतन्योमुष्टिरेकोभ्वनिर्जितैः ॥ ३३ ॥ त्रीण्याहुरतिदानानिगावःपृथ्वीसरस्वती ॥ अतिदानंहिदानानांनास्तिदानंततोऽधिकम ॥ ३४ ॥ ज्ञानमत्तरययोदद्याद्वेदशास्त्रसमुद्भवम् ॥ अपिदेवास्तमर्चन्तिभर्गब्रह्मदिवाकराः ॥ ३५ ॥ पूर्वजन्मकृतंपापंव्याधिरूपेणबाधते ॥ तच्छान्तिरौषधैदानैर्जपहोमार्चनादिभिः ॥ ३६ ॥ यत्तज्ञात्वाद्विजोधर्मेपापंनेवसमाचरेत्॥ ३७॥ गुरुणामध्यधिक्षेषविद्निन्दासुरुद्धः ॥ ब्रह्महृत्यासमंब्रयमधीतस्यचनाशनम् ॥ ३८ ॥ तैलभेषजपानेतृञ्जीषधार्थप्रकल्पयेत् ॥ विषतैलेनगर्भाणांपुत्रतेनास्तिपातकम् ॥ ३९ ॥ अतिबालामतिकशामतिवृद्धामरोगिणीम् ॥ हत्वापूर्वविधानेनचरेत्वान्द्रायणंद्विजः ॥ ४० ॥ एकवर्षेहतेवन्सेकछुपादोविधीयते ॥ अबुद्धिपूर्ववेशःस्यात्मभूतेनास्तिपातकमः ॥ ४१ ॥ अग्निविद्यद्विपन्नानांत्रभृतेनास्तिपातकं ॥ यिद्यतंगोचिकित्सार्थमृद्रगर्भातिपातने ॥ ४२ ॥ यत्नेकृतेविपत्तिभेत्रायभितंसमाचरेत् ॥ गवाचपर्वतारोहेनदीतीरेतथेवच ॥ ४३ ॥ मायश्चित्तमकुर्वन्तिद्विजावेदपरायणाः॥ ४४ ॥ : हिजातीनामयंदेहोन भोगायमकल्पते ॥ इहंक्ष्ठशायमहतेपेत्यानन्तप्रखायच ॥ ४५ ॥ यदात्पघातोच्छिष्टानियानिच ॥ शुभ्यन्तिदशभिःक्षारैःश्वकाकापहतानिच ॥ ४६ ॥ बालैरनुमनुकान्तंनित्यंमेध्यमितिस्थितिः॥ ४७ आपोहिश्वदिमस्त्रेणमार्जयत्वायथाविधि ॥ आपःपुनन्तुमस्त्रेणजरुपीत्वासमाहितः ॥ १८ ॥ सुरभिमत्यासहालिङ्गेर्मार्जयित्वार्घ्यमृत्क्षिपेत् ॥ द्वीपादीसंपुटीकत्वापाणिभ्यांपूरयेज्ञलम् ॥ ४९ ॥ रवेरभिमुखस्तिष्ठस्त्रिरूभ्वंसम्भययोःक्षिपेत् ॥ ५० ॥ आईवासस्त्यःकुर्याज्ञपहोमौप्रतिपहम् ॥ तत्सर्वनिष्फलंविद्यादित्येवंमनुरब्रवीत् ॥ ५१ ॥ भाष्याःखादेन्नतुदिवाद्धिसक्तंस्तथानिशि ॥ सर्वैचित्रत्रसंबन्धनाचादस्तमयंप्रति ॥ ५२ ॥ तिलाईद्धिमिश्राणांतिलशाकानिनिस्वदन् ॥ ५३ ॥

#### ॥ शूद्रकमछाकरः॥

जपस्तपस्तीर्यसेवामव्यसामद्वसाधनम् ॥ देवतासाधनंचैवस्तीसृद्धपतनानिषर् ॥ १ ॥
गृह्माग्रीतृपचेदग्नंकौकिकवापिनित्यशः ॥ यत्मग्नग्रीपचेदग्नंतिस्मन्होमोविधीयते ॥ २ ॥
विजकादिमसंवन्धादनुरुण्धादहंग्यहम् ॥ १ ॥
हिजस्यमरणेवेश्मविद्युश्मतिदिनन्यात् ॥ १ ॥
विनःशुश्मत्यपारसृष्ट्वास्तियोवाहनायुधे ॥ वैश्यःमतोहरश्नीन्वायष्टिशूद्रःकतिक्रयः ॥ ५ ॥
तस्तायवेनरक्ष्यास्तामर्तव्यापनुरव्रवीत् ॥ ६ ॥
पान्यधर्मेचपत्न्यांचपियाहस्यरक्षणे ॥ ७ ॥
पत्यौजीवितयानारीउपोध्यव्रत्यारिणी ॥ आयुष्यंहरतेभर्तुर्नरकंचैवगच्छति ॥ ८ ॥
भर्तोदैवंगुरुर्भर्ताधर्मतीर्यव्रतानिच् ॥ तस्तात्सर्वपरित्यष्यपतिमेकसमाचरेत् ॥ ९ ॥
भृद्वेशुर्भर्ताधर्मतीर्यव्रतानिच् ॥ तस्तात्सर्वपरित्यष्यपतिमेकसमाचरेत् ॥ ९ ॥
भृद्वेशुर्भर्ताथम् वर्षास्त्रीनाचापियासिते ॥ विनिद्दितेविनिद्यातिसास्त्रीक्षयापतिव्रता ॥ १० ॥
श्रित्याःश्रुतीवाशास्त्रवायव्रत्यानिध्ययिते ॥ मजाहितस्याःस्वोधर्मःसवर्णावितिधारणा ॥ १० ॥
श्रद्धार्थातिसहस्राणिमुनीनामूर्ध्वरेतसाम् ॥ दिवंगतानिविप्राणामकृत्वाकुरुसंतितम् ॥ १२ ॥
श्राह्मणाःक्षत्रियावेश्यरेत्वावधरूर्यमद्भतः ॥ अकतोपनयासर्वेवषरुण्यतेस्मृताः ॥ १३ ॥
प्रायम्मिनंचिकत्सांभृत्योतिष्रधर्मनिर्णयम् ॥ विनाशास्त्रेणयोन्नूयात्तमाहुर्वह्मावाकम् ॥ १४ ॥

#### ॥ पराशरमाधवः॥

प्रजापतिर्दियिलकालेराज्यमभूमुजत् ॥ धर्मेकतानाःपुरुवास्तदासन्सत्यवादिनः ॥ १ ॥ तदानम्यवहारोऽभूदद्देवीनापिमस्सरः ॥ नदेधर्मेमनुन्येषुष्यवहारःप्रवर्तते ॥ २ ॥ हिजान्विहायसंपश्येत्कार्याणिवृष्ठिःसह ॥ तस्यम्भुभितंराष्ट्रंबलंकोर्याचनश्यति ॥ ३ ॥ संदिग्धेषुतुकार्येषुद्दयोर्विविदमानयोः ॥ रष्टभुतानुभूतत्वात्साक्षिण्योग्ध्यक्तदर्शनम् ॥ ७ ॥ आक्षणावामनुन्याणामादित्यस्तेजसामिव ॥ शिरोवासर्वगामाणांपर्माणांसत्यमुन्तमम् ॥ ७ ॥ सत्यमेवपरंतपः ॥ सन्यमेवपरोषमोलोकोत्तरमितिरिव्यतिः ॥ ६ ॥ सत्यमेवपरंतपः ॥ सन्यमेवपरोषमोलोकोत्तरमितिरिव्यतिः ॥ ६ ॥ सत्यमेवपरंतपः ॥ सन्यमेवपरोषमोलोकोत्तरमितिरिव्यतिः ॥ ६ ॥ मारितसत्यात्मरोषमानुतात्वात्कारस्य ॥ साक्षिणमितिर्वयत्वविदेतसः ॥ ८ ॥ महित्वकृपुरोहितामात्याःपुनाःसंविध्यात्मयाः ॥ धर्माद्दिविद्यतिष्याद्यात्मविद्याराजिनःपुरात् ॥ ९ ॥ क्राधिकःसधनोयस्तुद्दीरात्म्यात्मयक्ति ॥ राक्षादाप्रितव्यस्यस्याद्दृहीत्वाद्दिगुणंततः ॥ १० ॥ क्राधिकःसधनोयस्तुद्दीरात्मयात्वमयक्ति ॥ सत्वविद्यतेद्विनेनस्यात्वपुपिकक्रयत्वक्षभितेवक्त्यात् ॥ १० ॥ आर्तस्यकुर्यात्सक्ष्यस्यम्याभावितमादितः ॥ स्रुवीर्षस्यापिकाकस्यत्वक्षभितेवचितनाम् ॥ १२ ॥ वर्षवद्यव्याक्ष्येव्याव्याक्ष्ययाम्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याक्ष्याक्षमान्यव्याक्षमान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याक्षमान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकामान्याकान्याकामान्याकामान्याकामान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्याकान्य

<sup>🍍</sup> अयं पञ्चमाध्यायमतेकोनपञ्चपिकश्चतत्मश्लोकस्य द्वितीयः पाद्यव गाति

वःकुमारीमेषपशूनक्तकां अवृषभंतथा ॥ वाष्ट्येत्साइसंपूर्णपामुयादुत्तमंवधे ॥ १४ ॥ महापापीपवक्तारोमहापातकशंसकाः ॥ आमध्यमोत्तमादण्ड्यादश्वस्तेषयथाक्रमम् ॥ १५ ॥ मध्यमोजातिपुगानांप्रथमोग्रामदेशयोः॥ १६॥ अन्त्याभिगमनेत्वहुत्याकवन्धेनमवासयेत् ॥ शृहस्तथाहुत्यएवस्याहण्ड्यास्याह्रमनेवधः ॥ १७ ॥ अयोनौगक्कतोयेषांपुरुषंवापिमोहतः ॥ चतुर्विशतिकोदण्डस्तथापत्रजितोहिसः ॥ १८ ॥ यःकारणंपुरस्कत्यवतवर्यानिवेवते ॥ पापवतेनसंख्यवैद्यालनामतद्भतम् ॥ १९ ॥ सहस्रगुणितंदानं भवेदत्तंयुगादिन् ॥ कर्मनादादिकं चैवतथामन्वन्तरादिन् ॥ २० ॥ बुद्धीचमातापितरीसाभ्वीभार्याष्ठ्रतःशिशुः॥ अप्यकार्यशतंकत्वाभर्त्तव्यामनुरब्रवीत्॥ २१ ॥ दीपोत्सवचतुर्दश्यांकार्यतुयमतर्पणम् ॥ रुष्णांगारचतुर्दश्यामपिकार्यतयैववा ॥ २२ ॥ यमावधर्मराजायमृत्यवेचान्तकायच ॥ वैवस्वतायकालायसर्वभूतक्षयायच ॥ २३ ॥ औदं बरायदब्रायनीलायपरमेष्ठिने ॥ बुकोदरायचित्रायचित्रगुप्तायतेनमः ॥ २४ ॥ चन्द्रसूर्यप्रहेनाचादचात्झात्वाविमुक्तयोः ॥ अमुक्तयोरस्तगतबोर्द्शुझात्वापरेहित ॥ २५ ॥ उपस्थानेचयत्त्रोक्तंभिक्षार्थब्राह्मणेनहि ॥ तात्कालिकमितिख्यातंतदत्तव्यंनुमुभूणा ॥ २६ ॥ सिद्धमन्नं भक्तजनैरानीतंयन्मदंप्रति ॥ उपपन्नंतदित्याहुर्मृनयोमोक्षकाङ्किणः ॥ २७ ॥ उभयत्रदशाहानिकुलस्यानंनभुज्यते ॥ दानंप्रतिप्रहेाहोभःस्वाभ्यायश्यनिवर्तते ॥ २८ ॥ जातेकुमारेतदृहःकामंकुयत्मितिपहुम् ॥ हिरण्यधान्यगोवासास्तिलानांगुइसपिवास ॥ २९ ॥ मातुछेश्वश्वेरिमित्रेगुरौमुर्वद्मनासुम ॥ आशौचंपिक्षणीरात्रिष्टतामातामहीयदि ॥ ३० ॥ श्वशूरयोश्यभगिन्यांचमातुलान्यांचमातुले ॥ २१ ॥ याममध्येष्टतीयाव च्छवस्तिष्ठतिकस्यचित् ॥ यामस्यतावदाशौचनिर्यतेशुचितामियात् ॥ ३२ ॥ यामेश्वरेकुछपतीश्रीत्रियेचतपरिवनि ॥ शिष्यपञ्चत्वमापनेशुद्धिर्नक्षप्रदर्शनात् ॥ ३३ ॥ तिसःकोट्योऽर्धकोटीचयानिरोमाणिमानुषे ॥ ताक्त्कासंबसेत्वर्भेभर्तारयानुगच्छति ॥ ३४ ॥ उपात्त्रातःक्षतायांश्वपाकइतिकीर्त्यते ॥ १५ ॥ ब्राह्मणस्यरणद्वारेपूयशीणितसंभवे ॥ छनिरुत्पचतेयस्तुत्रायिनसंकथंभवेत् ॥ ३६ ॥ गर्वामुत्रपुरीवेणत्रिसच्यंस्नानमाचरेत् ॥ त्रिरावेपञ्चगव्याशीअघोनाण्याविशुरुपति ॥ ३७ ॥ ·नाभिकण्डान्तरोङ्क्तेत्रणेचोत्पचतेक्रमिः ॥ षहात्रंतुनदात्रोक्तमानापत्यंक्रिरोवणे ॥ ३८ ॥ विभेः नायमिकादलाद्वितीयोद्दिगुणंचरेत् ॥ तृतीयेत्रिगुणंचैवचतुर्थेनास्तिनिच्छतिः ॥ २९ ॥ अपात्रीकरणंग्वातप्ररुष्ठेणग्रुष्यति ॥ शीत्रुष्ठेणबाग्रुद्धिगृहःसांतपनेनवा ॥ ४० ॥

| ( १३ ) मिताक्तरा ।                                      | ( ३६ ) मिताक्षरा । गायन्त्रित्तमयूखः |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ( २१ ) मिताक्षरा । विवादभङ्गार्णवः ।                    | ( १७ ) निताक्षरा । शायश्वित्तममूकः   |
| ( २२ ) निर्णयसिन्धुः । मरनपारिजातः । आचारमयूकः ।        | ( ३८ ) पिताक्तरा । शयभित्तमयूकः      |
| ( ३५ ) इदं श्वपाकलक्षणं दश्रमाध्यायगतिकोनविश्ववितमश्लो- |                                      |
| कीकलक्षणाव तथा चामरकोशोक्तलक्षणादिनं वर्तते ।           |                                      |

श्रुतिपश्यन्तिमुनयःस्मरिन्तचतथास्मृतिमः॥ तस्मात्ममाणमुभयंग्रमाणैःप्रापितंभुवि॥ ४१॥ वाक्याभावेतुसर्वेषादेशदृष्टमनन्तयेतः॥ ४२॥ यस्यदेशस्ययोधर्मःभवृत्तःसार्वकालिकः॥ श्रुतिस्मृत्यविरोधेनदेशदृष्टःसउच्यते॥ ४२॥ देशपत्तनगोष्टेषुपुरयामेषुवादिनामः॥ तेषांस्वसमयैर्धर्मःशास्रतोउन्येषुतैःसह ॥ ४४॥ लेखयंयत्रनविद्येतनमुक्तिनेचसाक्षिणः॥ नचदिव्यावतारोस्तिममाणंतत्रपाधिवः॥ ४५॥ उभयाभ्यांथेतेनैवमयासमुकस्नुना॥ लिखितंसमुकेनेतिलेखकःस्वंतुतिल्लखेत्॥ ४६॥ शोधयेत्तंचच्छन्देनवेदयेद्धनिकंनृषे॥ सराक्षणंचतुर्भागदाप्यंतस्यचतद्धनमः॥ ४७॥

#### ॥ निर्णयसिन्धुः॥

पुष्पालङ्कारवस्त्राणिगन्धधूपानुलेपनम् ॥ उपवासेनदुष्यन्तिदन्तधावनमञ्जनम् ॥ १ ॥ आदिष्टीनोद्कंकुर्यादाव्रतस्यसमापनात् ॥ समाप्तेतूदकंकत्वात्रिरात्रमशुचिर्भवेत् ॥ २ ॥ यदातुनैवकश्चित्स्यात्कन्याराजानमाह्रवेत् ॥ ३ ॥ राज्ञस्तथासुरोवैश्येशूदेचान्त्यस्तुगहितः ॥ ४ ॥ षंडान्धबिधरादीनांविवाहोस्तियथोचितम् ॥ विवाहासंभवेतेषांकनिष्ठोविवहेत्तदा ॥ ५ ॥ वसवःपितरोज्ज्ञेयारुदाक्केयाःपितामहाः ॥ प्रपितामहास्तथादित्याःश्रुतिरेषासनातनी ॥ ६ ॥ अविद्वान्त्रतिगृह्धानी भस्मी भवतिदारुवत् ॥ ७ ॥ सर्वायासविनिर्मृक्तैःकामक्रोधविविजितैः ॥ भवितब्यंभविद्धर्नःश्वोभूतेश्राद्धकर्मणि ॥ ८ ॥ द्याञ्चिम्यःपरेभ्यस्तुजीवेश्वेश्चितयंयदि ॥ ९ ॥ आशोचिचव्यतिकान्तेनामकर्मविधीयते ॥ १०॥ बृद्धःशौचमृतेलुप्तप्रत्याख्याताभिषक्कियः ॥ आत्मानंघातयेद्यस्तुभृग्वम्यनशनाम्बुभिः ॥ ११ ॥ तस्यत्रिरात्रमाशौचंद्वितीयेत्वस्थिसंचयः ॥ नृतोयतूदकंकत्वाचतुर्थेश्राद्धमाचरेत् ॥ १२ ॥ अस्वर्ग्याह्माहुतिःसास्याच्छ्दसंपर्कदृषिता ॥ १३ ॥ ब्रह्मचर्यचरेहापिशविशेहाहुताशनम् ॥ १४ ॥ ·मातापित्रोरुपाभ्यायाचार्ययोरौर्ध्वदेहिकम् 🛭 कुर्वन्मातामहस्यापिव्रतीनभ्रश्यतेव्रतात् ॥ १५ ॥ इष्टिमायुष्मतींकुर्यादीप्सतांश्वऋतूंश्ततः ॥ १६ ॥

#### ॥ मिताक्षरा ॥

अकामतस्त्वहोरात्रंशेषेषूपवसेदहः ॥१॥ मानुषास्थिशवंविष्ठारेतोमूत्रार्तवंवसा ॥ स्वदाशुदूषिकाश्लेष्ममचंचामेश्यमुख्यते ॥ २॥ विष्णोह्ष्यंचकव्यंचकृयाद्रक्षेतिचक्रमात्॥ ३॥ सभासदश्येतत्रस्पृतिशास्त्रविदः स्थिताः ॥ यथालेख्यविधैतद्वत्स्वह्रस्तद्युरेवते ॥ ४ ॥ निष्केतुसत्यवचनंद्विनिष्केपादलम्बनम् ॥ त्रिकादर्वाकृतुपृण्यंस्यात्कोशपानमतः परम् ॥ ५ ॥ विभक्तावाविभक्तावासपिण्डाः स्थावरेसमाः ॥ एकोद्यनीशः सर्वत्रदानाधमनविक्रयः ॥ ६ ॥ वाक्ष्पारुयेयप्वोक्तामतिलोमानुलोमतः ॥ ७ ॥ ब्राह्मणस्यवधेमीण्ड्यंपुरान्त्रिवासनाङ्कृते ॥ ललादेवाभिशस्ताङ्कः प्रयाणंगर्दभेनतु ॥ ८ ॥ स्त्रकेतुकुलस्यान्त्रमदोष्मनुरब्रवित् ॥ ९ ॥ बहूनामेककार्याणासर्वेषांशस्त्रधारिणाम् ॥ यद्येकोघातयत्त्रत्रसर्वेतघातकाः स्यताः ॥ १० ॥ तत्रोमुसलमादायस्र इत्यान्तर्वयम् ॥ ११ ॥ पत्रान्येवतथापेयान्येकैकंतुद्यहंद्यहम् ॥ अतिसांतपनंनामश्वपाकमपिशोधयेत् ॥ १२ ॥ पत्रान्येवतथापेयान्येकैकंतुद्यहंद्यहम् ॥ अतिसांतपनंनामश्वपाकमपिशोधयेत् ॥ १२ ॥ विद्वद्विमनृपस्त्रीणांनेष्यतेकेशवापनम् ॥ ऋतेमहापातिकनोगोहन्तुश्चावकीणिनः ॥ १३ ॥

#### ॥ संस्कारकोस्तुभः॥

सर्वदेशेषुपूर्वाह्रंमुख्यंस्यादुपनायनम् ॥ मध्याह्रमध्यमंत्रोक्तमपराह्रेचगहितम् ॥ १ ॥ विवाहेनाधिकारेणज्येष्ठकन्योत्थितायदः ॥ तद्नुङ्गांविनाचापिकनिष्ठामुद्देहेत्तदः ॥ २ ॥ शर्मदेवश्रविप्रस्यवर्मराजाचभूभुजः ॥ गुप्तोदत्तश्रवेश्यस्यदासःश्रद्धस्यकारयेत् ॥ ३ ॥ चाण्डालालंद्विजोभुक्तासम्यक्चान्द्रायणंचरेत् ॥ बुद्धिपूर्वेतुक्छ्राद्वंपुनः संस्कारमेवच ॥ ४ ॥ प्रदोषपश्चिमौयामौवेदाभ्यासेनयोजयेत् ॥ यामद्वयंशयानस्तुब्रह्मभूयायकल्पते ॥ ५ ॥ चत्वारोब्राह्मणस्याधाःशस्तागान्धवंराक्षसौ ॥ ६ ॥

#### ॥ नारायणभद्दक्तप्रयोगरत्नम् ॥

जातकर्मादिसंस्काराः त्वकालेनभवन्तिचेत् ॥ चौलादर्वाक्षकुर्वीतगायश्चित्तादनन्तरम् ॥ १ ॥ । वेखामात्रस्तुदृश्येतरिमिभस्तुसमन्वितः ॥ उदितंतुविजानीयात्तत्रहोमंप्रकल्पयेत् ॥ २ ॥ \*

#### ॥ विवादभन्नार्णवः ॥

भरणंपीष्यवर्गस्यमश्रस्तंत्वर्गसथानम् ॥ नरकंपीडनेषास्यतलायक्षेनतंभरेत् ॥ १ ॥ येजातायेष्यजाताभयेष्यगर्भेव्यवस्थिताः ॥ वृत्तितेऽपिहिकाङ्कृत्तिवृत्तिलोपोविगर्हितः ॥ २ ॥ भ्राणमस्मिन्सन्त्रयत्यप्रतत्वंषविन्द्ति ॥ तेनषानृणतांयातिपितृणांजीवतांसुखम् ॥ ३ ॥ षाणमासिकेपिकालेतुभान्तिःसंजायतेनृणाम् ॥ धात्राक्षराणिस्पृष्टानियत्रारुढान्यतःपुरा ॥ ४ ॥ ब्राह्मणःक्षत्रियोवापिवृद्धिनैवमयोजयेत् ॥ कामीषखलुधर्मार्थद्यात्पापीयसेऽल्पकम् ॥ ५ ॥ धर्मार्थवाह्मणेद्द्यात्पापीयसेऽल्पकम् ॥ ५ ॥ धर्मार्थवाह्मणेद्द्यात्पापीयसेऽल्पकम् ॥ ५ ॥

<sup>†</sup> संस्कारमयूखः।

सर्वत्रादायकंराजाहरेद्रसस्वर्शनितमः ॥ अदायकंतुत्रसस्वंशीत्रियेण्यः प्रदापयेतः ॥ ७ ॥ विरोधेतुमिथस्तेषां व्यवहारी निसण्यति ॥ ८ ॥ ऋतुस्रातातुयाभार्याभर्तारं नोपगच्छिति ॥ तांपाममण्येविष्याण्यभूणर्शीविनिवासयेतः ॥ ९ ॥ स्वच्छन्दगाचयानारीतस्यास्त्यागोविधीयते ॥ नचैवस्रीवधंकुर्यान्तचैवाद्रविकर्तनमः ॥ १० ॥ स्वच्छन्दग्यभिचारिण्याविवस्वां स्त्यागमत्रवीतः ॥ नवधंनचवैरुष्यं व्यवद्याणां विवर्णयेतः ॥ ११ ॥ दानात्मभृतियातु स्याचावदायुः पतित्रता ॥ साभर्तृष्टोकमामोतियथेवार् व्यवतिया ॥ २१ ॥ यक्ष्रव्यं व्यवत्यायावदायुः पतित्रता ॥ साभर्तृष्टोकमामोतियथेवार व्यवतिया ॥ २१ ॥ यक्ष्रव्यं व्यवत्याद्यायावसमागतमः ॥ भन्मवंविधं सर्वविद्ये यं धर्मसापनमः ॥ १४ ॥ व्यवह्यं तुर्विद्याद्यायायसमागतमः ॥ भन्मवंविधं सर्वविद्ये यं धर्मसापनमः ॥ १४ ॥ व्यवस्यं स्वयं यवस्य स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं ॥ १५ ॥ स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं ॥ १६ ॥ संयामादाद्यतं यन्त्रविद्याद्वयं स्वयं ॥ १६ ॥ संयामादाद्यतं यन्त्रविद्याद्वयं ॥ १६ ॥ संयामादाद्यतं यन्त्रविद्याद्वयं ॥ १६ ॥ संयामादाद्यतं यन्त्रविद्याद्वयं ॥ १० ॥ संयामादाद्यतं यन्त्रविद्याद्वयाव्यवे ॥ १० ॥ संयामादाद्यतं यन्त्रविद्याद्वयते ॥ १० ॥

॥ व्यवहारतत्त्वम् ॥

नाध्यापयतिनाधीतेसब्राह्मणबुवःस्पृतः ॥ १ ॥

#### ॥ दायकमसंप्रहः॥

पतितस्तुस्रतःस्त्रीवःपङ्ग्वोण्मतकोजडः ॥ अन्धोत्तिकत्सरोगार्त्तीभर्तव्यास्त्रेनिरंशकाः ॥ १ ॥ सामान्यंपुत्रकन्याधिःसर्वर्त्वन्याययाचितमः ॥ अदयान्याहुरष्टेवयञ्चान्यलैभतिश्रुतमः ॥ २ ॥

#### ॥ दायतत्त्वम् ॥

राजालक्ष्वानिधिदचाद्विजेभ्योऽर्धिद्वजःपुनः ॥ विद्वानशेषमादचात्ससर्वस्यप्रभुर्यतः ॥ १ ॥ इतरेणनिधौलक्षेराजाषष्ठांशमाहरेत् ॥ अमिवेदितविद्यातादाप्यस्तंदण्डमेवच ॥ २ ॥

#### श्रीमद्भागवते

३ स्कन्धे १ अध्याये ३६ श्लोक टीकायां

येनशुक्कीकताहंसाःशुकाश्वहरितीकताः ॥ मयूराश्वित्रितायेनसतेवृत्तिविधास्यति ॥ १ ॥

#### ॥ शहरविजयेप्रथमप्रकरणे ॥

पूज्येवुसेवकानीचाःपुण्यमार्गित्रयानुगाः ॥ तत्तदेवपदंचापुर्यथाजातिकुरुस्थितिः ॥ १ ॥ विपाणादैवतशंभुःक्षत्रियाणांतुमाभवः ॥ वैश्यानांतुभवेष्ठलाशूद्राणांगणनायकः ॥ २ ॥

श्राह्मणेनशिवःशिवतत्त्वविदासेवितव्यः । क्षत्रियादिनातुतत्तत्त्वविदेतिनिरवधं मनुस्त्रतेरितरभाकर्तुमशक्यत्वात् ।
 परन्तुक्षीणेपुण्येलघुधर्मतयाक्केशभाजि कल्युगे परस्पररागादियस्तेषु ब्राह्मणादिषु सत्यद्गानश्रूरयेषु निगमाचारपरित्यक्तेषु
 लोकप्रवृत्तिःकाचिदासीत् ॥ २ ॥

॥ मयूखाः ॥ ॥ संस्कारमयुखः ॥

शृद्धोप्येवंविधःकार्योविनामन्त्रेणसंस्कृतः ॥ १ ॥
ततोन्नप्रश्चनंमासिषष्ठेकार्ययथाविधि ॥ अष्टमेवाथकर्तव्यंयद्देष्टंमद्वरुंगृहे ॥ २ ॥
तिस्रोवणानुपूर्वेणद्देतथेकायथाक्रमम् ॥ ब्राह्मणक्षत्रियविशांभार्यास्वाशूद्दजन्मनः ॥ ३ ॥
अथाग्न्योगृह्ययोगेंगंसपत्नीभेदजातयोः ॥ सहाधिकारसिद्ध्यर्थमहंवक्ष्यामिशीनक ॥ ४ ॥
अधितंतृषितंत्रान्तंवस्रीवर्दंनयोजयेत् ॥ ५ ॥

॥ २ ॥ आचारमयूखः ॥

यस्मिन्देशतुयसोयंयाचयत्रैवद्यतिका ॥ सैवतत्रमशस्तास्यात्तयाशौचंविधीयते ॥ १ ॥
मूत्रेतिसःपादयोस्तुहस्तयोस्तिसएवतु ॥ चृदःपञ्चदशामेभ्यहस्तादोनांविशेषतः ॥ २ ॥
नष्पीड्यस्नावस्रतुपश्चात्सम्भ्यांसमाचरेत् ॥ अन्यथाकुरुतेयस्तुस्नानंतस्याफलंभवेत् ॥ १ ॥
असामर्थ्याच्छरीरस्यकालशक्त्याचपेक्षया ॥ मह्मस्नानादिकंभोक्तंमुनिभिःशौनकादिभिः ॥ ४ ॥
वस्रेणाच्छाचतुकरंदिक्षणंयःसदाजपेत् ॥ तस्यतत्सफलंजप्यंतदीनमफलंस्मृतम् ॥ ५ ॥
भोजनंतुनिःशेषंकुर्यात्माद्याक्यंचन ॥ अन्यत्रदिधसक्ताज्यपललक्षीरमभ्वपः ॥ ६ ॥
स्त्रीणांचमेक्षणात्स्पर्शातहास्यभंगारभाषणात् ॥ स्पन्दतेमस्वर्थंचनदोरच्वृतुसंगमात् ॥ ७ ॥
ऋतौतुगर्भशंकिस्वात्स्नानंमैथुनिनःस्यतं ॥ अनृतौतुयदागच्छेच्छोचंमूत्रपुरीषवत् ॥ ८ ॥

॥ ४ ॥ श्राद्धमयुवः ॥

मुन्यनंत्राह्मणस्योक्तंमांसंक्षत्रियवैश्ययोः ॥ मधुमधानंश्रद्गस्यसर्वेषांचाविरीिषयत् ॥ १ ॥ कछ्रह्मादशरात्रेणमुख्यतेकर्मणस्ततः ॥ तत्माह्निह्मान्नैवदयान्त्रयाचेन्तच्दापयेत् ॥ २ ॥

॥ ६ ॥ व्यवहारमयुखः ॥

दत्तऋीतादिपुत्राणांबीजवापुःसपिण्डतां॥ पञ्चभीसप्तभीचैवगोत्रंतुपालकस्यच ॥ १ ॥ स्त्रीथनंस्यादपत्यानांदुहिताचतद्यिनी ॥ अप्रताचेत्समूढानुरुभतेमानमात्रकम् ॥ २ ॥

॥ १०॥ मायश्वित्तमयुखः॥

पतत्यर्थशरीरस्यभायांयस्यसुरांपिवेत् ॥ पितार्थशरीरस्यिनिष्कितिनिविधीयते ॥ १ ॥ योयस्यिहिस्याद्रव्याणिक्कानतो ऽ क्कानतो ऽ पिवा ॥ एतस्योत्पादयेनुष्टिराक्कांदयाश्चतत्समम् ॥ २ ॥ यत्पुंसः परदारेषुतत्रेनांचारयेद्वतम् ॥ ३ ॥ गोमूनंगोमयंक्षीरंदिषः सर्पिः कुशोदकम् ॥ स्नात्वापीत्वाचक्कत्वाचकिमदद्दः शुचिभेवेत् ॥ ४ ॥ असत्यितिषद्दीतारस्तयेवायाज्ययाजकाः ॥ नक्षत्रेजीवतेयश्वसोऽन्धकारंप्रपद्यते ॥ ५ ॥ अटब्यामटमानस्यत्राक्कास्यविशेषतः ॥ मनद्दसिक्किदेशेकश्चेशुद्धिविधियते ॥ ६ ॥ अपांदद्देविषरस्तकुर्याश्चेवसचिकम् ॥ गायस्यादृशतंजाप्यंकानमेतत्समाचरेत् ॥ ७ ॥

<sup>†</sup> समयमयुद्धः

देशकालंसमासायावस्थानात्मनस्तथा ॥ धर्मशौचेवितहेतनकुर्याद्देगधारणमः ॥ ८ ॥ विराज्ञंवाप्युपवसेष्यहंत्रिःपर्वणीभवेत् ॥ तथैवाम्भसिनग्रस्तुत्रिःपदेदघमर्षणमः ॥ ९ ॥ यदद्वाकुरुतेपापंकर्मणामनसागिरा ॥ आसीनःपश्चिमांसम्भ्यांमाणायामैर्निहन्तितैः ॥ १० ॥

### ॥ वृद्धमनुः ॥ ॥ स्मृतिचन्द्रिका ॥

त्रतिश्रुत्यनकुर्यायःसकार्यःस्याद्दलाद्पि ॥ सचेन्नकुर्यात्तत्कर्मशामुयाद्विशतदममः ॥ १ ॥ पथिविक्रीयतद्भाण्डंवणिक् भृत्यंत्यजेचित् ॥ अथतस्यापिदेयंस्याद्वेतरर्थंलभेतसः ॥ २ ॥ योभाटियत्वाशकटंनीत्वाचान्यत्रगच्छिति ॥ भाटंनद्बाद्दाप्यःस्याद्रह्रद्धस्यापिभाटकम् ॥ ३ ॥ स्थापितांचैवमयीदानुभयोगीमयोस्तथा ॥ अतिऋामन्तियेपापास्तेदण्ड्याद्विशतंदमम् ॥ ४ ॥ अपुत्राशयनंभर्तुःपालयन्तीवतेहिथता ॥ पत्न्येवद्यात्तत्विण्डंकत्स्मंशंलभेतच ॥ ५ ॥ कुर्यादन्पनीतोपिश्राद्धमेकोष्ट्रियःश्रुतः ॥ पितृयञ्जाद्वर्तिपाणौजुहुयाद्राह्मणस्यसः ॥ ६ ॥ यस्यामस्तंरविर्यातिपितरस्तामुपासते ॥ तिथितेभ्योयतोदत्ते। इपराद्धः स्वयंभुवा ॥ 🗸 ॥ मध्येवायदिवाप्यन्तेयत्रकन्यांरिवर्वजेत् ॥ पक्षःसकालःसंपूर्णःश्राद्धंतत्रविधीयते ॥ ८ ॥ ऋतुकालेनियुक्तोवानैवगच्छेत्स्नियंकचित् ॥ तत्रगच्छन्समामोतिद्यनिष्टंफलमेवच ॥ ९ ॥ स्वयंधौतेनकर्तव्याःऋियाधर्म्यविपश्चिता ॥ १० ॥ समाहितोपलिमेतुद्वारिकुर्वातमण्डले ॥ निनयुक्तःशिरोवर्ज्यमाल्यंशिरसिवेष्टयेत् ॥ १३ ॥ अनुष्ठितंतथादेवैर्मुनिभिर्यदनुष्ठितम् ॥ नानुष्ठितंमनुष्यैस्तदुक्तंकर्मसमाचरेत् ॥ १२ ॥ खादिरस्यकरं जस्यकदंबस्यतथैवच ॥ अर्कस्यकरवीरस्यकुटजस्यविशेषतः ॥ १३ ॥ पक्षादीचरवीषष्ठ्यांरिकायांचतथातिथी ॥ तैलेनाभ्यज्ञमानस्तुधनायुभ्यांप्रहीयते ॥ १४ ॥ अन्यायोपात्तवित्तस्यपतितस्यचवार्थुंबेः ॥ नस्रायादुद्यानेषुस्रात्वाकृष्स्र्रंसमाचरेत् ॥ १५ ॥ **वृतेजन्मिनसंक्रान्तीश्रादेजन्मिद्देनतथा ॥ अस्पृश्यस्पर्शनेचैवनसायादुक्यावारिणा ॥ १६ ॥** संकान्त्यांभानुचारेचसमम्यांराहुदर्शने ॥ आरोग्यपुत्रेमित्रायीनस्रायादुःणवारिणा ॥ १७ ॥ सगोहत्याकतंपापंप्रामोत्येवनसंशयः॥ १८॥ षडोद्भारंजपन्वित्रोगायत्रीमनसाशुचिः ॥ अनेकजन्मजैःपापैर्मुच्यतेनान्नसंशयः ॥ १९ ॥

(२) पराशरमाथवः। व्यवहारमयूखः

(५) शृद्रकमलाकरः । पराशरमाधवः । निर्णय

- सिन्धुः । मिताशरा

(६) पराशरमाथवः । निर्णयसिम्धुः ।

(७) श्राबहेमाद्रिः । निर्णयसिन्धुः

(८) निर्णयसिन्धः । साबहेमादिः

( ९ ) श्राबहे मादिः । पराशरमाधवः । निर्णयसिन्धुः ।

(११) निर्णयसिन्धुः

( १५ ) शाबहेमादिः । स्पृतिरत्नाकरः । मिताक्षरा ।

( १६ ) हेमादिः । स्वृतिरत्नाकरः । निर्णयसिन्धुः । आचारनयूकः।

तिसंक्यित्वः पूर्वपडोङ्कारसमिक्तः ॥ पुनःसंद्धत्यचौङ्कारंमश्चरयाद्यन्तयोस्तथा ॥ २० ॥ सीङ्कारचतुरावृत्त्यविद्वेयासाशताक्षरा ॥ शताक्षरांसमावर्त्यसर्ववेदफळभेत् ॥ २१ ॥ एतयाङ्कातयानित्यंवाङ्क्ययंविदितंभवेत् ॥ उपासितंभवेत्तेनविश्वंभुवनसमकमः ॥ २२ ॥ यथायोधनहस्तेभ्योराज्यंगच्छितिधार्मिकः ॥ एवंतिळसमायुक्तंजळंभेतेषुगच्छित ॥ २३ ॥ एकेकस्यतिळेभिभान्त्रींसीन्छत्वाजळाज्ञित्र ॥ यावजीवछतंपापंतत्क्षणादेवनश्यित ॥ २४ ॥ इहजन्मछतंपापमन्यजन्मछतंचयत् ॥ अङ्कारकचतुर्दश्यांतपंयंस्तद्यपोहिति ॥ २५ ॥ निष्वेन्तचभुजीतिङ्काःसब्येनपाणिना ॥ नेकहस्तेनचजळंश्रुद्रेणाविजतंपिवेत् ॥ २६ ॥ पिवतोयत्पतेत्तोयंभोजनेमुखनिःसृतं ॥ अभोज्यन्तद्ववद्वंभोक्तामुजीतिकिल्वषी ॥ २० ॥ पीतावशेषितंछत्वाज्ञाह्मणःपुनरापिवेत् ॥ विरात्रंतुव्रतंकुर्याद्वामहस्तेनवापुनः ॥ २८ ॥

#### ॥ श्राद्धहेमादिः॥

अवणाश्विधनिष्ठार्द्यानागरैवतमस्तके ॥ यथमारिववारेणव्यतीपातःसउच्यते ॥ १ ॥ यभवाकुरुतेवाचयभगीमांस्यतेऽभ्वरं ॥ यभवेत्त्यात्मकैवल्यंपिङ्कपावनपावनाः ॥ २ ॥ यांकांचित्सरितंपाप्यकृष्णपक्षेचतुर्दशी ॥ यमुनायाविशेषणत्रास्रणोनियतेष्द्रियः ॥ ३ ॥ हिरण्यवैश्वदेवेतुद्याद्देदक्षिणांबुधः ॥ पित्रेतुरजतंदेयंशक्त्याभूमिगवादिकमः ॥ ४ ॥ प्रोपितस्ययदाकालोगतश्वेद्वादशादिकः ॥ पामेत्रयोदशेववेषेतकायांणिकार'यत् ॥ ५ ॥

#### ॥ स्मृतिरत्नाकरः॥

चण्डालादेस्तुसंस्पर्शैवारुणंस्नानभेविहः ॥ इतराणितुचत्वारियथायोग्यंस्मृतानिहः ॥ १ ॥ मनुष्यतर्पणेचैवस्नानंवस्नादिपीडने ॥ निवीतीस्तूभयेविमस्तथामूत्रपुरीषयोः ॥ २ ॥ वस्नित्रपुणितंयस्तुनिष्पीडयतिमूढधीः ॥ वयास्नानंभवेत्तस्ययचैवादशमम्बुभिः ॥ २ ॥ भौर्ष्वपुण्ड्रोष्ट्रदाथार्यौयतिनाचिवशेषतः ॥ भरमचन्द्रनगम्थादीन्वर्जयेद्यावदायुषा ॥ ४ ॥

#### ॥ शूड्कमछाकरः॥

विभवाकारयेष्ट्याद्यंयथाकालमतिष्द्रता ॥ स्वभर्तृपश्चतित्रिभ्यःस्विपतृभ्यस्तथैवच ॥ १ ॥

(२१) भावहेनादिः।
(२४) भावहेनादिः।
(२४) भावहेनादिः।
(२८) पराश्वरमाधवः। आचारमयूखः।
(२५) भावहेनादिः। आचारमयूखः।
(१) भावमयूखः
(१) भावमयूखः।
(६) निर्णयसिन्धुः। भावमयूखः
आचारमयूखः।

संश्यितपक्षिणीरामिदौद्दित्रमिगनिद्धते ॥ संस्कतेतृभिराभंस्यादितिधर्मीव्यवस्थितः ॥ २ ॥
पिन्नोःस्वसरितद्वन्यक्षिणीपसयन्त्रियामः ॥ २ ॥
भगिन्यांसंस्कतायांतृभातर्यपिनसंस्कते ॥ मिन्नेनामातरिमेतेदौद्दिनेभगिनीद्धते ॥ १ ॥
शालकतत्र्युतेनैवसयःस्नोननशुभ्यति ॥ ५ ॥
पण्डंतुमास्नणेहत्वाश्चद्रहत्यावतंत्ररेत् ॥ ६ ॥
श्चद्रकन्यांसमृत्यनोमास्नणेनतुसंस्कतः ॥ अपरोनापितःपोक्तःश्चद्रवर्माधिकोपिसः ॥ ७ ॥

॥ पराशरमाधवः ॥

यदितस्मिन्दाच्यमाने भवेग्मोषेतुसंशयः ॥ मुक्तिःशपथंदाच्योवग्धुभिर्वापिसाध्येत् ॥ १ ॥ नमार्तनभदोषश्यसग्ध्याकालोतिकालि ॥ मुख्यकालेनुकल्पश्यसर्वस्मिन्कर्मणिस्मृतः ॥ २ ॥ पोत्वायोऽशनमश्रीयात्पानेदसमित्तः ॥ भार्याभृतकदासेभ्यउच्छिष्टंशेषयेत्ततः ॥ ३ ॥ अनिन्दग्भभक्षयेन्तित्यंवाग्यतोन्नमकुत्सयन् ॥ पञ्चप्रासाग्महामौनंप्राणाचाप्यायनंमहत् ॥ ४ ॥ महानचन्तरंयत्रगिरिर्वाच्यवधायकः ॥ वाचीयत्रविभिद्यन्तेतदेशान्तग्मुच्यते ॥ ५ ॥ पत्रोहपशमेश्वीणामूदानांतुकथंभवेत् ॥ त्रिरानेणैवशुद्धिःस्यादित्याहभगवाप्यमः ॥ ६ ॥ नभस्यस्यापरःपक्षोयत्रकन्यांत्रलेद्विः ॥ समहालयसंद्वःस्याद्वजच्छायाद्वयस्तथा ॥ ७ ॥ समहस्तेनदण्डनित्रश्वाक्वविनम् ॥ ताम्यवदशगोचर्मदातापापैःममुच्यते ॥ ८ ॥

॥ निर्णयतिन्धुः॥

अर्थरात्रादयस्ताच्चेत्संक्रान्तियहणंतदा ॥ उपाकर्मनकुर्वीतपरतश्चेन्नदोषभाक् ॥ १ ॥
एकमानुष्ठयोरेकवन्सरपुरुषस्त्रियोः ॥ नसानिक्रयांकुर्यान्मानुभेदेविधीयते ॥ २ ॥
पितापितामहोभाताद्मातयोगोत्रजापजाः ॥ उपायनेधिकारीस्यान्पूर्वाभावेपरःपरः ॥ ३ ॥
जीवन्यदिसमागच्चे द्वकुंभेनिमज्यच ॥ उद्घृत्यसापित्वास्यजातकर्मादिकारयेत् ॥ ४ ॥
समन्यांभानुवारेचमातापित्रीष्ट्रंतेहृति ॥ तिलैर्यस्तपंणकुर्यात्सभवेत्पिन्न्चातकः ॥ ५ ॥
तैलान्यगेनाकवारेनभोमेनोसंक्रान्तौवेषृतौविष्टिषष्ठ्योः ॥ पर्वत्यष्टन्यांचनेष्टःसह्दःशेक्तान्भुत्कावासरसूर्यसूनोः ॥ ६ ॥
स्वात्मसीयतत्पुत्रज्ञातिसंबन्धिवान्धवाः॥ पुत्राभावेतुकुर्वीरन्तसपिण्डान्तयथाविधि ॥ ७ ॥
भादांकरिष्यन्कत्वावाभुत्कावापिनिमिक्तितः ॥ उपीष्यचतथाभुत्कानोपेयाच्यस्तावपि ॥ ८ ॥
निमन्नयविशंस्सदहर्वक्रयेन्नैथनंकरं ॥ प्रमत्तांचत्वाभ्यायंक्रोधशोचेतथानृतं ॥ ९ ॥

श्रू०क० (२) पराशरमाथवः । निर्णयसिन्धुः । प्राप्ताः । प्र्रांकि (१) पराशरमाथवः । निर्णयसिन्धुः निर्णतः (१) पराशरमाथवः । विर्णयसिन्धुः निर्णतः (१) पराशरमाथवः । निर्णयसिन्धुः निर्णतः (१) संस्कारकौरतुमः । श्रू०क० (५) पराशरमाथवः । निर्णयसिन्धुः । निर्णतः (१) हेमाद्रिः । आव्यमयूकः पर्णा० (१) आवारमयूकः निर्णतः (५) आवारमयूकः विर्णतः (५) विवादमङ्गणिवः

शृष्ययेदारुजंपात्रमयःपात्रंपयद्भवेत् ॥ राजतदैविकेकार्येशिलापात्रंपवर्जयेत् ॥ १० ॥ अवतंव्रतमाकर्ण्यकतंपरपौर्ध्यदेहिकं ॥ गायम्पित्तमसौत्वार्तकत्वाधीनाद्यीत् ॥ ११ ॥ इत्रशाह्मतंप्यांत्रिरात्रमथवास्यतु ॥ लात्वोह्हेततांभायांमध्यांवात्दभावतः ॥ १२ ॥ अधीनाधायविधिवद्वात्परतोमनवायकेत् ॥ अथेग्द्राग्नेनपरानागिरिंगत्वाचतम् ॥ १२ ॥ इत्रशाहस्यान्तरोयस्यगङ्गातोयेऽस्थिमजति ॥ गर्भभर्तृद्वहुभेवद्वराष्यभैवयोपितः ॥ १४ ॥ दशाहस्यान्तरोयस्यगङ्गातोयेऽस्थिमजति ॥ गयायांमरणयादक्तादक्षकलमवामुयात् ॥ १५ ॥ हादशेहनिविप्राणामाशीचान्तेचभूमुजां ॥ वैश्यानान्तुत्रिपक्षादावधवास्यात्सिपण्डनं ॥ १६ ॥ ॥ विवादभङ्गार्णवः ॥

ब्रह्मदायागतां भूमेंहरेयुर्बाह्मणीयुताः ॥ गृहद्दितयः सर्वेतथाक्षत्रक्रमागते ॥ १ ॥ ॥ श्राद्धमयूख ॥

शुक्काःसमुन्ततः श्रेष्टास्तथापयोत्पलानितु ॥ गन्धरूपोपयुक्तानिऋतुकालोद्भवानित्र ॥ १ ॥ जपादिकुद्यमंरिण्डीरूपिकामुकुरण्टिका ॥ पुष्पाणिवर्जनीयानिश्राद्धेकर्मणिनिस्यशः ॥ २ ॥

#### ॥ व्यवहारमयूखः॥

प्रमादान्नाशितंदाप्यःसमहिद्दोहनाशितं ॥ नतुदाप्योत्दतंत्रोरेर्दग्यमूढंजलेनवा ॥ १ ॥

#### ॥ प्रायमित्तमयूखः॥

पतितान्स्यश्वपाकेनसंसृष्ठाचेद्रजल्का ॥ तान्यद्दानिष्यतिक्रन्यप्रायिक्संसमाचरेत् ॥ १ ॥ प्रयमेऽह्नित्ररात्रंस्याद्वितीयेद्यद्देवतु ॥ अहोरात्रंतृतीयेऽह्नित्रतुर्वेनकमेवच ॥ २ ॥

#### ॥ वृष्टन्मनुः ॥ ॥ स्मृतिरत्नाकरः ॥

त्रयोदश्यान्तुसप्तम्यांत्रतुर्त्यामधंरात्रतः ॥ अर्वाक्नाभ्ययनंकुर्यादिच्छेत्तस्यपरायणम् ॥ १ ॥ रात्रीयामद्वयादर्वाक्यदिपश्येत्रयोदशीयः ॥ सारात्रिःसर्वकर्मत्रीशङ्कराराभनंतिना ॥ २ ॥

#### गुवकमछाकरः

जीवजातीयदिततीपृतःस्तकभेवतु ॥ स्तकंसकंकानुःपित्रादीनांभिरात्रकमः ॥ १ ॥

#### ॥ पराशरमाधवः ॥

समानोदकभावस्तुनिवर्तेताचतुर्दशः ॥ जन्मनामस्यूतेरेकेतत्परंगोत्रमुच्यते ॥ १ ॥ आषाढीमवींथकृत्वापश्चमंपक्षमाश्रिताः ॥ काङ्कन्तिपितरःक्षिष्टाअन्नमप्यन्वहंजलम् ॥ २ ॥ तस्मात्तत्रैवदातव्यंदत्तमन्यत्रनिष्कलम् ॥ आषाढीमवींथकृत्वायःपक्षःपश्चमोभवेत् ॥ ३ ॥ तत्रश्रादंपकुर्वीतकभ्यास्थोऽकींभवेन्तवा ॥ ४ ॥

#### ॥ निर्णयसिन्धुः॥

असंबन्धाभवेत्मातुःपिण्डेनेवोदकेनवा ॥ साविवाह्माद्विजातीनांत्रिगोत्रान्तरिताचया ॥ १ ॥ श्वश्रद्भपतिताश्चान्त्यापृताश्चेद्विजमन्दिरे ॥ श्वीचंतत्रप्रवक्ष्यामिमनुनाभाषितंयथा ॥ २ ॥ दशरात्राच्छुनिपृतेमासाच्छूद्वेभवेच्छुचिः ॥ हाभ्यान्तुपतिनेगेह्मन्त्योमासाचतुष्टयात् ॥ ३ ॥ अत्यन्तवर्जयेद्रेहमित्येवंमनुरब्रवीत् ॥ ४ ॥

#### ॥ मिताक्षराः॥

दशाम्यन्तरेबालेप्रमीतेतस्यबान्धवैः ॥ शावाशीचंनकर्तव्यंसुत्याशीचंविधीयते ॥ १ ॥

#### ॥ विवादभद्गार्णवः॥

देशनामनदीभेदान्निकटेपिभवेद्यदि ॥ तत्तुदेशान्तरंपोक्तंत्वयमेवत्वयंभुवा ॥ १ ॥ दशरात्रेणयावार्तायत्रनश्रूयतेऽथवा ॥ गुरोःशिष्येपितुःपुत्रेदंपत्योःस्वामिश्रृत्ययोः ॥ २ ॥ पुकोदरेजीवतिन्सापत्नोनस्रभेद्धनं ॥ स्थावरेप्येवमेवस्यात्तदभावेरुभेतवे ॥ ३ ॥

#### ॥ प्रायश्वितम्यूखः॥

मातुर्मातृगमनेपितुर्मातृगमनेतथा ॥ एतास्त्वकामतोगत्वाद्विजश्वान्द्रायणंचरेत ॥ ३ ॥

#### ॥ समाप्तम् ॥

### मेधातिथिपाठभेदाः

### चिन्हानि

|         |        |                             | मे०१=मुद्रितपुस्तकम् ।   | मे०२    | = <b>7</b> ¶9 | स्तकम्           |
|---------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------|---------------|------------------|
| पृष्ठम् | पङ्किः | मे॰ १                       | मे॰ २                    | पृष्ठम् | पङ्किः        | मे॰ १            |
| 60      | · 10   | अध्यायः १                   | 1                        | ٠,      | 22            | धर्मादिन         |
| ,       | 98     | शास्त्रकात्र्स्यन           | शास्त्रकात्रुर्येनपर्या- | Ę       | 8             | लक्षगय           |
| •       | 10     | 7116441164                  | लोचनावसेयोऽयींबु-        |         | 4             | तत्तेन्          |
|         |        |                             | द्धिगोचरमावहति ।         |         | •             | एवं चैत्य        |
|         | 98     | तृत्तूक्मिष                 | यत्तूक्तमपि।             | ٤       | •             | दावपि            |
|         | 96     | निश्चयोनास्तिना-            | निश्चयोऽस्तिनास्तीति।    |         |               | कतमे             |
|         |        | स्तीति                      |                          | 6       | Ę             | अभयं             |
| •       | ,,     | अर्थुसंशयेऽपि               | अथ्संशयेपि ।             |         |               | आहव              |
|         | 11     | सिद्धी                      | सिद्धेः।                 |         |               |                  |
|         | 29     | सिद्धिः                     | सिद्धः ।                 |         |               |                  |
|         | "      | चावेद्यते                   | चवेद्यते ।               |         |               |                  |
|         | २३     | चा <u>ब्यु</u> त्प <b>ल</b> | चव्युत्पन्न ।            |         |               | ٠_               |
|         | २०     | अनेकार्थवाद                 | नचार्थवाद ।              | 1       | 6             | दामि             |
|         | २१     | <b>पुरुषार्थी</b> पयोगी     | पुरुषोपयागी।             |         | 92            | कुमारि           |
| .3      | 8      | आदेश                        | उपदेश।                   |         |               |                  |
|         |        | <b>अ</b> क्तिममतिमत्वं      | उत्पत्तिमप्रतिमृत्वं ।   |         | 93            | खयंभु            |
|         |        | प्रयोजनात्                  | प्रयोजनानुदुर्शयन् । 🕽   |         | 96            | पाताः            |
|         | 8      | शब्दादितरैरविहिते           | शब्दान्तिमैः।            | }       | २०            | अन्य             |
|         | 90     | त्यागेनयदच्छया              | त्यागेननयदृष्ळया ।       |         | 28            | अभिह             |
|         | 79     | नह्यकुशलः                   | नहिकुशलः ।               |         | २९<br>२७      |                  |
|         | 92     | आसनेन                       | अथवा आसनेन               | ì       | 30            | महत्त्व<br>नस्तर |
|         | 93     | विशेषणम्                    | विशेषणेन ।               | 6       | 3             | क्रिये           |
|         |        | कुशलमभानुरूप                | कुशलश्रानुरूप            |         | •             | परिस्            |
|         |        | अविक्षिप्त                  | अनिक्षिम्।               | 1       | 3             | पारमा            |
|         | 14     | निवृत्ती                    | र्मातपत्ती ।             | İ       | ે             | सनत              |
|         |        | अनवधारण                     | अवधारणे ।                |         | ٠             | प्रतीय           |
|         | 29     | तपोविशेषात्                 | तयोर्विशेषात् ।          |         | •             | नताय             |
|         | २३     | वांक्पक्षे                  | वाक्यपक्षे ।             |         | 13            | शक्त             |
| 4       | 98     | वोयीदि भगशब्दः              | वीर्यादिष् ।             | 9       | 6             | शब्दत            |
|         | •      | मनः                         | वीर्यादिषु ।<br>मनोः     | ,       | •             | चावि             |
|         | 90     | चतिसृषु चतसृषु ।            | न्नातिषु जातिषु ।        | 1       | 90            | समुय             |
|         |        | अवरोधार्थ                   | अवबोधार्थ ।              | 1       | 93            | अत्रो            |
|         |        | 430                         | 12                       | 1       |               |                  |

वैदेहक। तनतज्ञातीया।

१९ वेदेहिक २१ तंतज्ञातीया

| Ę | पङ्गिः | मे० १                     | मे० २                        |
|---|--------|---------------------------|------------------------------|
| ١ | 22     | धर्मादिना                 | धर्महोना ।                   |
|   | 8      | लक्ष <b>गयायोग्यतया</b>   | लक्षणयोग्य <u>त</u> ुया      |
| • | 4      | तत्तेन                    | तेन                          |
|   | 6      | एवं चैत्यव <b>न्द</b> ना- | <b>एवंचेत्येवंहनना</b> •     |
| Ę | •      | दावपि                     | दावपि                        |
| - |        | कतमे                      | <b>रू</b> ताये               |
| 6 | Ę      | अभयंसहस्र                 | अयंसह्स                      |
|   |        | आहवनीयोपस्थाने            | आहवनीयमुपतिष्ठते             |
|   |        |                           | डेप्रत्यक्षएवावादयंत्रि-     |
|   |        |                           | धत्तेयेतथैवेतितृतीयया        |
|   |        |                           | प्रयक्षस्यैवमस्त्रस्य ।      |
|   |        |                           | आ <b>ह</b> वनीयोपस्थाने      |
|   | 6      | दामि                      | ददामि                        |
|   | 92     | कुमारिल् <b>पक्षः</b>     | कुश(दिलून(वा)नून-            |
|   |        |                           | पक्षः। (अस्पष्टम्)           |
|   | 93     | स्वयंभुवा                 | स्वयंभुवो।                   |
|   | 90     | पाताः '                   | याताः                        |
|   | २०     |                           | पातात् ।                     |
|   | २४     | अभिलप्य                   | अभिलक्ष्य                    |
|   | 5,0    | भेदी                      | वेदा ।                       |
|   | २९     | महत्त्वस्यपुतेन           | महत्वख्यापनेन ।              |
|   | 30     | नस्तस्य                   | यस्तस्य                      |
| C | 7      | <b>ऋियेति</b>             | ऋियते ।                      |
|   |        | परिस्पन्दमान              | परिस्यन्दमान                 |
|   | \$     | पारमाथिकोऽ <b>थी</b>      | पारमाथिको                    |
|   | 8      | सनत <del>स्</del> वार्थी  | सएवचार्थो ।                  |
|   | <      | प्रतीयम्। <b>नैकवाक्य</b> | · प्रतीयमानेककर्तावध्येत     |
|   |        | ताबोधने                   |                              |
|   | 13     | शक्तवमनुबूहि              | शक्तिमनुब्रहि ।              |
| 3 | 6      | शब्दत्वं                  | <b>म</b> ष्ट्रत्वं े         |
|   |        | चाविरुदं                  | चापिविरुद्धं।                |
|   | 90     | समुयास्यते                | स्मासज्ञः                    |
|   | 93     | अत्रोच्यते                | सोपपायते                     |
|   | 18     | अन्नाह्अन्नपरि-           | तत्राहंकारमत्रप-<br>रिहरति । |
|   |        | इरन्ति                    | ारहरात ।                     |

| प्रश्नम् | पङ्किः         | मे॰ १                     | मै॰ २                        | प्रहम्   | पङ्किः            | मे॰ १                    | मे॰ २                           |
|----------|----------------|---------------------------|------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
|          | 94<br>94       | अहंतै:                    | अहंसते ।                     | 96       | 99                | वसिष्ठाभगवत-             | वसिष्ठोभगवांस्तथा               |
| \$       | 77<br><b>4</b> | अरुतः<br>धर्माधर्म        | धर्म                         |          |                   | स्ताबशु                  |                                 |
| 70       | ٦<br>90        | नकस्यचित्                 | कस्यचित्                     |          | 92                | अस्य                     | तस्यास्य                        |
|          | 99             | मकेतं                     | अप्रकेतं                     | 98       | 99                | नकार्योन                 | कार्ये                          |
|          | 99-92          |                           | सूक्ष्मेणअस्थूलं             | 9        | 11,12             | नित्ययुक्त · · योगउ-     | नित्यमुक्तमित्युक्तोयः          |
|          | 94             | महामरूयेऽपि               | महाप्रलयोऽपि                 |          |                   | <b>च्यते</b>             | सदसदात्मकचसचा-                  |
|          | 96             | प्रमाणसिन्दी              | प्रमाणशृद्धी                 |          |                   |                          | सचसदसतीतेआत्मा                  |
| 90       | 24             | तद्पिचालक्षणं             | तदपिनालक्षणं                 |          |                   |                          | <b>त्व</b> भावोयस्यतदेवमु •     |
| •        | 26             | तर्कथितुं                 | वर्ण्यितु                    |          |                   |                          | च्यते।कथंपुनरेकस्य-             |
|          | •              | तर्कशकारं                 | सर्वप्रकारं                  |          |                   |                          | विरुद्धभावाभावरूप               |
|          | २८             | विश्वेयं                  | <b>अ</b> वि <b>श्वे</b> यं   |          |                   |                          | धर्माद्वययोगउत्पत्तेः।          |
|          | २९             | त्वमवसां                  | <b>त्वमवृत्तीः</b>           |          | 98                | पररूपेणासन्तः            | पररूपाणामतः                     |
|          | ३०             | निःसंबोध                  | संबोध                        |          | 98                | उपविष्टः                 | उपतिष्ठते                       |
|          | "              | प्रभ्वस्त                 | प्रशान्त                     |          | 96                | अभिनयने                  | अभिनयेन                         |
| 13       | 6              | यदार्ततु                  | यदातु                        | }        | 98                | यबबुध्स्य                | यथाबुद्धस्य                     |
| 98       | 99             | आदित्या                   | आदित्याचा                    |          | 29                | <del>खं</del> काये       | सत्कायी                         |
|          | 99             | इन्द्रियाणामत्ययो         | इन्द्रियाणामतीतोय- •         |          |                   | अहंकारस्य                | अहंकारश्र                       |
|          |                | ् ऽतीन्द्रियम्<br>        | ं अतीन्द्रियम्<br>विकल्पानां |          | २९                | यथेच्छं ़                | यस्येच्छाम                      |
|          | 96             | परिकल्यानां<br>अभ्यासेऽपि | विकल्पाना<br>आभासेषु         | २०       | <b>ર</b>          | कारणमञ्चक्तं             | क्रमेणेत्य <del>ुक</del> ं      |
|          | 0.0            | अन्यात्याद्मत्वेऽन्त      | नत्यता भाविकत्वंस            |          | 8                 | प्रधानेपु <b>छिङ्ग</b>   | प्रधाने <b>षु</b> लिं <b>क्</b> |
|          | 98             | त्वाभावान्                | त्यन्यथादिमत्वेऽत            |          | ••                | समानां<br>कार्य          | सद्भावानां                      |
|          |                | AHEIMIEA                  | त्वाभावात्।                  |          | 4                 |                          | घ्यापार<br>प्रधानादात्मनः       |
|          | 92             | शरीरः                     | शरीरश्यशरीरः                 | २२       | <b>§</b>          | प्रधानात् -              | स्वस्वरूपात्                    |
|          |                | अत्यन्तं                  | असन्तं                       | i i      | <i>ف,</i> لا<br>ک | स्वस्माद्रूपात्<br>कार्य | स्वकार्य                        |
|          | २३             | अभेदात्                   | भेदात्                       | 1 23     | 8                 | अनुरूपम                  | अनुरूपत्वं                      |
| 3        | 13-28          | एकत्वाद्विरोधिनी          | एकत्वाविरोधिनी               | "        | Ę                 | इत्यादिनावश्यन्ते        | इत्यादिवक्ष्यते                 |
|          | `૨૪            | नततोऽभिपचन्ते             | ततोनभिषन्ते                  |          | فر,3              | नामच                     | नामानिच                         |
|          | 20             | एव                        | एवं                          | २४       | 92                | अहंकारात्                | अहंकारान्                       |
| 14       | २५             | <b>रवाय</b> त्तेन         | त्वादुपातेन                  |          | "                 | संनिहत्य                 | संहत्य                          |
| 3        | <b>(§</b> .20  | <b>ब्या</b> पारेण         | शरीरेण                       | ł        | 94                | चकारात् · पाढः           | चकारात्ममात्रास्वित्य           |
| 98       | 3              | सङ्गचीया                  | संवेद्या                     |          |                   |                          | त्रात्ममात्राभिरितियु-          |
| ••-      | "              | <b>प्रकृत</b>             | স্কুনি<br>******             | <b>.</b> | ••                | _                        | क्तःपारः                        |
| 90       | 3              | भवसृदूष                   | इवदूप                        | २५       | 38                | च ·                      | अ<br>तेभ्यः                     |
|          | \$             | अंशुसामान्यात्<br>नागमिकः | शुद्धंसामान्यात्<br>चागमिकः  |          | 94<br>9<          |                          | तन्यः<br>भुक्तमिति              |
|          | 9              | अनिदंपरेभ्यः              | अनिन्धपारेभ्यः               | २६       |                   | भुक्तइति<br>कारणं        | चारणंसरणं                       |
|          | 90             | धर्माभिधाने               | धर्मभिधानम्                  | 1        |                   | एकशः                     | एकत्र                           |
|          | 39             | संजातस्य                  | संज्ञातस्य                   | 26       | "                 | नतु                      | ननु                             |
| 16       | 9              | <b>ब्यव्हारे</b>          | <b>ध्यवहारः</b>              | ``       | 92                | अथयावत्                  | अध्ययात्                        |
| 16       | 30             | सभवेत्                    | सतावत्                       | 1        | 97                | संभृत                    | संभूत                           |
|          |                | 11 11 0                   | 7.11 1 %                     | -        | 7′                | -                        | •                               |

| पृष्ठम् | पङ्किः    | मे॰ १                                      | मे॰ २                          | <b>पृष्ठम</b> | . पङ्कि    | : मे॰ १             | मे॰ २                         |
|---------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|---------------------|-------------------------------|
| 20      | 93        | भृता <b>द्ययं</b>                          | भूतादब्ययाचयं                  | 38            |            | अनुरूषं             | ्रअनुरूपं                     |
|         | 79        | विमकीर्ण                                   | विप्रकर्णे                     |               |            | . योबाह्मणाय<br>-   | नैवंजानानः दृष्टस्तु वया-     |
|         | 96        | स्वागतमात्रापेक्षत्वं                      | स्वगतमात्रापेक्षयाउत           |               |            | • • शेषेभ्यः        | पारस्तेनाप्यपेक्ष्यते यो-     |
| 20      | 96        | प्रभुरिति                                  | <b>मक्</b> निर्ति              |               |            |                     | नामकार्यवशात् गुरुरेन         |
| 26      | દ્        | एककभान्द्रयाण                              | <b>एवंसकर्ने</b> न्द्रियाणिततो | -             |            |                     | संतेनयातयेदितिवाक्य           |
|         | <b>v</b>  | यामूर्त्यर्थाः                             | मूर्तयः                        | }             |            |                     | शेषेभ्यः                      |
|         | 8         | चतानि                                      | वेचनानि                        | l             | 96         | अस्ति यात्येदि      | तिवाक्यशेषे न्योऽस्ति         |
|         | 30        | यदाद्यन्तवत्                               | यद्यतः                         |               | ,-         | विहितंकर्म          | विहितकर्मधर्मतया              |
|         | 39        | जायत इति                                   | यतर्ति                         |               |            | • विशेषाः           | विशेषाः                       |
|         | 92        | पूर्णः । वतेः                              | पूरणेवतोः                      |               | २०         | कारणसंबंधीनि        | करणसंबद्धानि                  |
|         | 98        | पूण                                        | पूर्व                          | 36            | ,<br>u     | मुखाद्राक्षणं       | मुखाद्रासणंबा्हु भ्यांरा•     |
| ३०      | 39        | यथेन्द्रादयः                               | यथेन्द्राग्रयः                 |               | ·          | 3                   | जन्यंत्ररूयां वैश्यं शहे      |
| ` ३१    | , 1       | दर्शना । अतः                               | दर्शनाश्रयः                    | İ             |            |                     | पाटतहति तसिरपादाने            |
|         | 24        | अभावयत्                                    | अधावयत्                        |               |            |                     | कारणात्कार्यन् क्ष्यत         |
|         | "         | वृणीत्मा                                   | व्णात्मक                       |               |            |                     | इवितिभवत्यपापेसत्य-           |
|         | "         | नोपपद्यते                                  | चोपप्चत्                       |               |            |                     | पादानत्वंआ <b>यकंचिद्रा</b> - |
|         | ३०        | अन्यदर्शने                                 | पदार्थदर्शने                   |               |            |                     | स्रणं                         |
|         | 39        | ऋग्वेदेऽतोऽग्रेः                           | ऋग्वेदोग्नेः                   | l             | 6          | 'पशुरूपंरक्षतो      | पश्चनांरक्षात <b>था</b>       |
| ३२      | 9         | वायुनावर्षदानेन                            | वायुना वर्धदानेन               | }             | <b>S</b> , | अ <b>म</b> णं       | प्रयाणं                       |
|         | "         | <b>उक्</b>                                 | ऋक्                            |               | ,          | तस्यैवेत्यन्ये<br>- | तस्यैबेत्पत्यो                |
|         |           | वायुरेव                                    | वायुरववायोरेव                  | į             | २२         | _                   | _                             |
|         | 2         | सर्वोः                                     | ताः                            |               | २२         | समुद्रतं            | समुद्भूतं<br>                 |
|         | 96        | द्रव्यात्मा                                | दब्यात्मकः                     | 1             | २३         | पृथगेवतां           | प्रथमातारताम्.<br>            |
| 22      |           | प्रतानः<br>भगन् <del>याः श्रीतंश्र</del> ी | प्रधानः                        |               | २४         | मैथुनेन ,           | मिथुनेन                       |
| 33      | ५.६<br>८  | धर्मवच्छरीरंधर्म<br>काल्कादिषु             | धर्मतच्छरीरधर्म ः<br>कारकादिषु |               | २५         | कार्येष्वविभागात्   | कार्येविभागात्                |
|         | રપ        | सम्थानवा                                   | कारका।दनु<br>सामर्थ्यादिना     |               |            |                     | ( अवग्रहोनवर्तते )            |
|         |           |                                            |                                | 38            | 93         | तन्मध्येशुद्धि      | जन्मशुद्धि                    |
|         | 2 E       | एकत्वंच                                    | एकंच                           |               | יי         | सर्वशक्ति           | <b>ऐ</b> श्वर्यशक्ति          |
|         | 20<br>20  | त्यवेचयत्<br>विभागाय                       | ष्ययेचयत्<br>विभागादयः         |               | 18         | तरीकरिष्यती         | बरतिकरिष्यती                  |
| 38      | 2         | कर्माणां                                   | धर्माणां                       |               | 94         | श्रुतोऽपि           | श्रुतेऽपि                     |
| 34      | 2         | तिर्यक्षेताषु                              | तिर्यगादि <b>नु</b>            |               | 98         | सत्यामपि            | सृत्यमपि                      |
| ` '     | 90        | सापेक्षस्य                                 | सापेक्षं                       |               | 9 Ę        | पारंपर्येणामस्तुतो  | <u>पारंपर्येणात्मस्तुतो</u>   |
|         | 77        | स्वकर्मण                                   | स्वृक्टतान्यपिकमाणि            | ,,            | ર૮         | तान्                | तान इदानी                     |
|         | 98        | क्षेत्रज्ञान्                              | क्षेत्रजान                     | 80            | 99         |                     | एवं                           |
|         |           | बलादिच्छोपजायते                            |                                | ४०            | 92,93      | दे∵ही               | देवताकार्यहि                  |
|         |           | यंतु                                       | यत्त                           | "             | 30         | <b>छयकरणे</b> न     | छपना                          |
|         | 24        | <b>परवधारी</b>                             | परवधादीसिंहादिकं               | 83            | 3          | देववृत्             | <b>ए</b> व                    |
|         | . 38      | <b>रु</b> नत्वात्                          | <b>रु</b> तानि                 |               | 90         | पर्याया             | पर्या                         |
|         | २९        | <b>प्राग्</b> भ्यासजात्यन्त                | जात्यन्तरगृतस्यमाग             |               | 96         |                     | तत्सदश्यश्मवर्षधारा-          |
|         | रगत       | स्यविस्मारयन्तिइति                         | <b>म्यासस्यविस्मरणम्</b>       |               |            | धारादिवत्प          | <b>दिवः</b>                   |
|         | <b>77</b> | <b>प्तदेवविस्तारयवि</b>                    | तदवविस्मारयति                  |               | 18         | संघाताआन्तरिक्षाः   | संचयाद्रान्तरिक्षाः           |

|         | _                 | <b>.</b> .                    | Δ .                                       | . 17617    | nes.         | मे॰ १                                | मे॰ २                                      |
|---------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| षृष्ठम् | पद्भिः            |                               | मे• २                                     | पृष्ठम्    | पङ्किः<br>१७ |                                      |                                            |
| 89      | 20                | धनुराकारताऽधि-<br>कास्य       | <b>पनुराकारतांबाक्</b> स्य                | ,,,,       | 7.           | अध्ययनाविरा<br>माय                   | अध्ययनादिभावाधि<br>गमायः                   |
| 27      | 29                | भृम्यन्तरिक्ष                 | भोमान्तरिक्ष                              | .43        | 30           |                                      | <b>एषाचेरशंमाहात्म्यम्</b>                 |
|         | 21                | केनव                          | कुत                                       | 1          | <            | मनुः                                 | यत्                                        |
| ४२      | ٠ د               | सिह्याद्यः                    | हिसाध्याबादयः                             |            | "            | उपाध्यायः                            | अन्युपाध्यायः                              |
| 88      | ર                 | प्रकारप्रत्ययपरामः            |                                           | 48         | •            | अध्याप्यिष्यति                       | ध्याख्यास्यति                              |
|         | •                 | मुत्पत्तुं                    |                                           |            | •            | शासस्येतदा                           | शास्त्रस्यतदा                              |
|         | 92                | स्वभावतोहिसम                  | स्वभावात्तादशंवा                          | 48         | 6            | स्वभाव                               | प्रभावः                                    |
|         |                   | हिसंवा                        |                                           |            | 90           | शास्त्रे                             | शास                                        |
|         | 19                | येत्रदंयक्षरक्षादि            | यथेदंजक्षतइत्यादि                         | 44         | ₹,७          | अथवा · जन्दय                         | न एकस्मिन्ध्यवहारध-<br>मीन्वये             |
|         | 20                | क्षणनाद्रक्षांसि              | भणाद्रभणाद्वारभांसि                       | 1 .        | •            | _                                    | _                                          |
| 58      | २८                | मग्न्ययादित्यादित             | ाप मग्न्यादिना                            | 1          | •            | तं                                   | तेषां                                      |
| 84      | 9                 | उद्भिजाः                      | र्जाङ्ग                                   |            | <b>2</b> /9  | संपद्यन्ते                           | पुरुवन्ते                                  |
|         | 9                 | जायन्ते                       | जायन्ते ष्रोहन्ति                         | 46         | 8            | नैस्रगिकंकम                          | नैसगिककम्प                                 |
| 8€      | •                 | <b>बृक्षेभ्यश्य</b>           | वृक्षेभ्यश्रीषधिभ्यश्र                    |            | 4            | <b>अ्विक्</b> तं                     | ध्यक्तं                                    |
| •       |                   | <b>अ</b> भि्षानं              | विधानानां                                 | 1          | •            | प्रभेषु भूतेषु                       | प्रलयेष                                    |
|         | ч                 | स्तम्भे                       | स्त्मभं                                   | 1          | ર્ષ          | मासयो 💮                              | मासाख्ययोः                                 |
| 411-    | 96                | वाकंचित्                      | न्नोच्यं                                  | 1          | "            | पक्षाश्रितः                          | <b>एत्प्रश्रितः</b>                        |
| 8/0     | ₹                 | दुःखादि                       | <b>हु</b> :्खात्मिकादि                    | 40         | 94           | दिशि                                 | हिं<br>                                    |
| ૪૮      | "<br>9 <b>'</b> 0 | अधर्म                         | धर्म<br>क्रम                              | l          | 9 &          | हित्वा<br>संग्रह्मको                 | हित्वासविता<br>संब <u>ध्य</u> ाकी          |
| 86      |                   | शताईष्टच्यः                   | शताद्रष्टयः                               | i          | २९           | संनुष्यन्ते<br>एक्सिक्सकार्यं वस्त्र | संबुध्यन्ते<br>ए प्रतिमानंसकरणाः           |
|         | 96                | अनन्ताः                       | असंख्याः                                  | }          | "            | प्रतिज्ञाकरणंतत्त्वज्ञ<br>पनार्थम्   | ा मतिज्ञानंज्ञकरणा-<br>न्तरत्वज्ञापनार्थम् |
| 86      | 9९<br>२०          | सुरथे <sup>*</sup><br>स्वस्थे | स्वस्थे                                   | 49         | 9            | वेदनाश्च                             | विज्ञानास                                  |
|         | 23                | रपरम<br>संबंधानुथवादेव        | स्वास्त्र्ध्यं<br>संबंधानभगनेत्र          | 60         | . 8          | शब्दस्य                              | शतशब्दस्य                                  |
|         |                   | तमपानुषपार्य<br>निवृत्तिः     | संबंधानुभवादेव<br>अर <del>्धान्य</del> ाः | \ \        | Ę            | शतं                                  | तत्                                        |
| 44.0    | 36                | _                             | <sup>अ</sup> भिनिवृत्तिः                  | į          | રફ           | युगनाम                               | युग                                        |
| 40      | 94                | कुटुम्बभूतं                   | जगदु (वा'ह्र') कंपंच                      | 5,9        | 6            | असंख्यया                             | सँख्यया                                    |
|         | 010               | <i>-</i> 7                    | भूतम्                                     | 59         | २०           | स्तृत्याविधिमतिप                     | त्तिः श्रुत्याविचित्रप्रतिपत्तिः           |
| 49      | 9 <b>9</b>        | चंतस्य<br>मूर्तस्य            | अचैत•यान्प्रधानस्य                        | <b>६</b> २ | 6            | मलयेऽयंक्रमः                         | प्रलयोपऋमः                                 |
| . 71    | •                 | नूतरम<br>वास                  | भूतस्य<br>वासि                            | ``         | 90           | <b>भागुक्तंमहानिति</b>               | प्रा <b>गुक्तऋमहानिः</b>                   |
|         | ,                 | नाम                           | नवा                                       | 83         | 3            | एमा े                                | एषा                                        |
|         | 4                 | ्नि <b>रु</b> पयोगिश्ररीरं    | तदानीमुपभोगशरीरं                          |            | <b>)</b> 1   | उच्यते                               | उच्यतेविकुरुतेविशेष-<br>षतःक्रोति          |
| •       | 92                | तं <b>च</b>                   | तत्र                                      |            | 96           | रूपशेमात्रा ं                        | महतःस्पर्शनमात्रा                          |
|         | 12                | भूतेन्द्रियवर्गः<br>तच्छरीरं  | बुद्धीन्द्रयवर्गः एकः                     | l          | 96           | वायुकर्मणः कल्पा                     | वायुकर्मा पेश्वविक्षेपी                    |
| ,       | 17                | त प्छरार<br>अधिवासितं         | तदस्यशरीरं<br>अधिवासिनं                   |            | •            | क्षेपी-वीधरितर्यक्                   |                                            |
| 42      | _                 | जायप्रास्त्त<br><b>बीमं</b>   | जन्तोः                                    | 1 .        |              |                                      | स्याग्दतं :                                |
| 74      | ş                 |                               |                                           |            | "            | स्पन्दितं                            |                                            |
|         |                   | संसृष्टः                      | तेनसंसृष्टः                               | €8         | 90           | संसर्गानु                            | संसर्गानु<br>                              |
| 48      | 24                | मनस्कतादिगुणः                 | मनस्कामादिगुणः                            | ६५         | 93           | न्क्रीडा प्रयुक्ती                   | तत्क्रीडामयुक्तो                           |
|         | 99                | अहेंवतिः                      | अवहितान े                                 | 1          | 38           | कोतुकेन                              | निष्ययोजना                                 |

| पृष्ठम्    | पङ्किः | मे॰ १                                      | मै॰ २ ।                                              | पृष्ठम्   | पङ्किः                 | मे॰ १                       | मे॰ २                           |
|------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| _          | _      |                                            | दानं                                                 | 70.Y      |                        |                             | मयोक्तव्यं                      |
| 66         | શે     | दाता<br>आख्यातेचोपसर्ग                     | वान<br>आख्यातोपसर्ग                                  | 96        | ક<br>કુપ               | प्रवक्तव्य<br>अयं · · एव    |                                 |
|            | ě      | किचित्                                     | नवेदवाक्यांकि <del>वि</del> त्                       |           | 6<br>6 <sup>1</sup> ,3 | विद्वतीपयोगिनी              | अयंतु अनुवादएव<br>तद्रतोपयोगिनो |
| 11         |        | सकल                                        | सबलं                                                 |           | "                      | नसंपाठे                     | नसंपाते                         |
| •          | 2      | विज्ञानाथौंवा                              | विद्यायाअर्थस्यवा                                    |           | 90                     | <b>ल्क्यत</b>               | लभ्यत                           |
|            |        | अनुहातुः                                   | मनुष्यान्                                            |           | "                      | त्रेवणीधिकारं               | नैवर्णिकार्थ                    |
|            | 39     | ताबदेव व                                   | वेद                                                  |           | 26                     | परिपूर्ण • यथा-             | परिपूर्णयमनियमादौनि             |
| ६७         | 29     | प्रमीयते                                   | प्रमीयन्ते                                           |           |                        | े शास्त्रं                  | े यथाशास्त्रं                   |
| ,          | "      | <b>भियते</b>                               | प्रमीयन्तेनाप्राप्यचतुर्थे<br>वयःप्रमीयन्तेष्रियन्ते | 66        | <b>ર</b> ષ્            | विहिताति<br>दोषेनं          | विह्नितानि<br>दोषै:पापैर्न      |
|            | "      | पूर्वत्र                                   | पूर्ववत्                                             | ७९        | 99                     | नुपरितनाः                   | नुपरितता                        |
| 86         | 32     | <b>पादश</b> इति                            | योदशहति                                              |           | "                      | तदर्थस्य                    | तदर्थस्पष्टार्थ                 |
|            | 92     | यग्थः                                      | पन्था                                                | <0        | 1                      | ममोक्षादु जिवि              | विमोक्षादुबिसिबिः               |
|            | 38     | <b>मतीयते</b>                              | विधीयते                                              |           |                        | वृद्धिः                     |                                 |
|            | 98     | नामसु                                      | मानेषु                                               |           | 3                      | यशः । निः                   | यशोभिः                          |
|            | २०     | अनुयुगंफलन्तीति                            | चतुर्युगंफलतीरि.                                     | }         | 3                      | श्रेयसं                     | श्रेयससर्व                      |
| ६९         |        | स्वभावभेदस्य                               | त्वभावात्                                            | l         | y <b>v</b>             | साकल्येन                    | साकल्पेन                        |
| • •        | "      | यागादि                                     | याग                                                  | 1         | "                      | रन्यनिरपेक्षतामाह           | रन्यानिरपेक्षता <b>नाह</b>      |
|            | 96.96  |                                            | सत्राणि                                              |           | 98                     | एवहिसाकल्यं<br>यदि .        | एवंहिसाकल्पं<br>यत्             |
|            | २५-२६  | चित्तानुपालनं<br>                          | तिचतानुपालनम्                                        | l         | २०<br><i>))</i>        | गुणपदेन                     | गुणदोषपदेन<br>-                 |
| <b>6</b> 3 | २६     | उत्पत्तिं<br><del>किञ्चित्रसम्बद्धाः</del> | उ <b>हा</b> ति ।                                     |           | <b>ર</b> ૧             | वृत्त                       | व्रतः<br>व्रत                   |
| ७३         | 94     | ।पतृनु।इरयतत्कव्य                          | पितृनुद्दिश्ययत्क्रियतेत<br>त्कब्यम्                 | Ī         | "                      | चतर्णाम - स्यार्था          | म् चतुर्णामेतदपिसाक-            |
|            | 94     | प्रतिशापणाय                                | प्रतिपादना <b>य</b>                                  | i         |                        | 3-11 1 111                  | ल्यम्                           |
|            | 98     | प्रदानं                                    | प्रदाने                                              | ;         | 29,22                  | सर्वस्येतो '                | सर्वहतो                         |
| 68         |        | <b>न्योस्</b> त्यन्यती                     | न्योस्ति अतो                                         | <9        | 4                      | अतो                         | अस्त्यर्थे                      |
|            | 94     | भावा                                       | भवन्ति "                                             | i         | 20,29                  | वेद · • इत्युक्तम्          | तदविहितकर्मानुहानफ              |
|            | 96     | पुज्यतमा                                   | पूज्यमाना                                            | 1         |                        |                             | लंनमामोतिवेदविहितंक-            |
|            | 16     | सुर्वेण                                    | सर्वे                                                |           |                        |                             | र्मफलंबेदफलमित्युक्तम्          |
| 64         | ц      | बों बादिभिः कलुषी                          | बौदादिमि:कथंचित्क                                    | 1         | 29                     | वैदिकानि                    | अविकलानि                        |
|            |        | क्रिय <b>न्</b> ते                         | लुषीक्रिय <u>न</u> ्ते ्                             |           |                        | अनुतिष्ठन्यबाचार            | अनुतिहन्तियथाआ-                 |
|            | ٩      | ब्रह्मत्वरूप · · नन्दः                     | ब्रह्मत्वरूपपरिश्वाने<br>जन्मकाराज्य                 |           | 22                     | ग्रस्टिक                    | चारेण<br>य <b>इ</b> तिः         |
|            | રષ્ટ   | मुज्झित्वा                                 | ब्रह्माक्षयानन्दः<br>अजित्वा                         | <b>62</b> | \$2<br>22              | यह्रदृन्ति<br>आचाराज : केशः | करं आचारंबृहुवाधर्मस्यमु-       |
|            | 24     | मुतिः<br>भृतिः                             | स्तुतिः<br>स्तुतिः                                   | "         | , 4.0                  | All 21/17 19 11             | निभिगीतिः। श्राप्तिरित          |
| 60         |        | प्र <b>पाकेनेति</b>                        | परपा <b>कइ</b> ति                                    |           |                        |                             | क्रेशकरं                        |
|            | "      | त्तं<br>स्व                                | प्तं <u>.</u>                                        |           | <b>\</b>               | तदापि                       | तदपि                            |
|            |        | लकत्या                                     | लकस्या                                               | l         | 16                     | अती <b>न्द्रयः</b>          | <b>६</b> दुशः                   |
|            | 6      | प्रभूतं                                    | प्रभुत्वं                                            | ]         | 18                     |                             | २३ <sup>५</sup> ।<br>तानिबहूनि  |
|            | 18     |                                            | न पुरव<br>सर्वस्यास्य ब्राह्मणस्तुतेः                | l         | 30                     | तत्त्वभावभेदो               | तत्त्वभावभेदी                   |
|            | _      |                                            | र्व                                                  | l         | 40                     | । भ्य नाथ नपुर              | ALL EN. LA.                     |
|            | २०     | <b>ए</b> ष                                 | 24                                                   | •         |                        |                             |                                 |

| पृष्ठम्     | पङ्किः   | मे॰ १                        | मे॰२                                       | पृष्ठम्      | पङ्किः | मे॰ १                          | मे॰२                                |
|-------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ૮ર          | 29 22    | . ब्रह्मचारिणो · · अ-        | न्नसचर्यायात्रसचारि-                       | 968          |        | तस्यैषदोष                      | तस्येवदोष                           |
|             |          | नुशनं                        | णउपचर्यानुष्ठानं                           | 229          | 29     | वर्तने                         | शास्त्रीयेषुवर्तते                  |
|             | २२       | एनत्                         | एष                                         | २४४          | 9      | परप्रेषणेन                     | अन्चरप्रेषणेन                       |
|             | "        | <b>मनेयार्थः</b>             | ર્મને <b>યાં</b> ઽર્થઃ                     | २५४          | 20     | एवं                            | यतंपुवं                             |
|             | 23       | त्रासादीनां <sub>.</sub>     | <b>ब्राह्म</b> णादोनां                     |              |        | अध्यायः                        |                                     |
|             | 77       | मा <b>यु</b> पा्यानां        | <b>भा</b> म्युपायानां                      | २७५          | 9      | तावताभि                        | तस्यविभेस्तावताभि                   |
|             | રષ્ટ     | नकल्पो                       | कल्पो                                      | २८८          | 6      | अभ्यनुद्धायशू                  | तत्पुन्रनु द्वायशू                  |
|             | "        | भृत्यादीनां                  | जात्यादीनां                                | ३०२          | 6      | योदकन्या                       | पस्परेच्छयायदिक स्था                |
|             | 29       | ताप्साय                      | तपसे                                       | 329          | ર      | <b>मतिषेधानुमान</b>            | <b>मतिषेधानुमानंशक्यं</b>           |
|             | २८       | तापो                         | तापसो                                      | ३२४          | २६     | परिक्रियेत्यादि                | पारकमत्याद                          |
|             | ३०       | ऋणादीनां                     | ऋणादानादीनां                               | 383          | २०     | पूर्वशेषत्वात्                 | सर्वशेषत्वात्                       |
| <3          | 7        | वियुक्तयोः                   | नियुक्तयोः                                 | 380          | 98     | यदिकिश्वत                      | यदिपत्युःकश्चित्                    |
|             |          | ऋक्थ                         | कत्स 🤇                                     | ३६२          | 9      | प्रकरण                         | भाद्धपकरणे                          |
|             | 2        | विधिः                        | धर्मविधिः                                  | 309          | 3      | अपेतु                          | अन्येतु                             |
|             | 8        | अजीवतां                      | जीवतां .                                   | 300          | ર      | तस्मादाच्छिष                   | तत्रिच्छिष                          |
|             | Ę        | त्रिविधं                     | विविधं                                     | 898          | 94     | गुणान भक्ष्य                   | गुण[न्सर्वान् भक्ष                  |
| · ८५        | २९       | साकल्याभिधानं                | कल्पाभिधानं                                | ४२८          | ેર     | भाषत्वंदानाभि                  | आर्घदानाभिमायेण                     |
| ८६          | 9        | प्रतिषिद्धवतचर्या            | ्बुद्धव्रतचर्या                            | ,            | •      | शयेण                           | 5                                   |
|             |          | अध्यायः १                    |                                            | ४२९          | 90     | साचबासणी                       | अतोबाह्मणी                          |
| <b>&lt;</b> | 4        | व्यवायाद्दिस्मृत<br>२        | <b>ब्यवहार्याद्विस्मृत</b>                 | ४३२          | ٩٠     | अत्रसंदिसते                    | अत्रविद्यत                          |
| "           | 23       | तेषां                        | नातेषां                                    | 88ई          | •      | अस्त्वेवमाहितामे               | अपरेचएवमाहितामे                     |
| 66          | •        | <b>खायहा</b> न्              | खमोहात्                                    |              | •      | अध्यायः                        |                                     |
| 38          | 92       | असाध्वाचारस्यापि             |                                            | ४५० .        | 6      | त्वप्रकरणे                     | स्रातकमकरणे                         |
| ९८<br>१०५   | 28       | तत्राल्पतरांशः               | तथान्यतरांशः                               | ४५०          |        | हिसैव                          | <b>ई</b> च्येंव                     |
| 908         | 96<br>90 | व्याघातं<br>तस्य             | व्याख्यातं<br>तत्र                         | 840          |        | भविष्यति                       | वक्ष्यते                            |
| 111         | 3        | प्तर्य<br>अनुहानंतु          |                                            |              | 8      |                                |                                     |
|             |          |                              | अथानुष्ठानंतु<br>तथैव                      | 849          |        | यथानरस्य                       | यथाआढ्यतर                           |
| 928         | २६       | तत्रेव<br>चिरमधनोभूत्वा      | त्यव<br>चिरमप्यध्नोभूत्वा                  | ४५१          |        | स्वत्वान्                      | खलात्                               |
| "           | 39       |                              | एभिर्वाक्यैर्विधीयन्ते                     | ४६३          |        | <b>प्रत्यक्षं चैतद् स्यस्य</b> | <b>प</b> त्यक्षं <b>वेदम</b> भ्यस्य |
| 928         | 7        | एभिविधीयन्ते                 | रा नवाक्यावयायन्त<br>सर्दाभधानमेव          | 805          |        | वृक्षादीनामपि                  | बोह्मादीनामपि                       |
| 924<br>924  | 35       | तद्मिधानमेव                  | सद्। नथानम्ब<br>:संग्रह्मिकक्षित्रस्यात्रः | 863          |        | <b>माणपूजा</b>                 | <b>प्राणसं</b> पीडा                 |
|             |          | पुंसं <b>र</b> त्यधिकतत्वात् |                                            | 8<1          |        | अस्मिनध्याये                   | अस्मिन्समये                         |
| 356         | 26       | उपायत्वात्                   | उपादेयत्वात्                               | 406          | 4      | त्रिसनिपाते                    | यथादिवारात्रिसंन्निपाते             |
| 943         |          | येनकर्मणा                    | अध्यनकर्मणा                                | 406          |        | शेषत्वाकालिक्र                 | स्वयंतात्कालिकम्                    |
| 944         | 74       |                              | अन्यस्यामकतत्वात्                          | 426          |        | वन्दन                          | चन्दनं                              |
| 946         |          | ॐकारविषयः                    | ॐकारवचनः                                   | 458          |        | थर् <del>नेस्थि</del> तान्     | <b>धर्मो</b> पितान्                 |
| 958         | २०       | मंत्रकानं                    | मंत्रजातं                                  | 480          | 96     | अबहुभाषिता                     | अब्दभाषिता                          |
| 306         | २८       | पूर्वविधि                    | सर्वविधि                                   | 446          | २९     | वक्ष्यति                       | वर्जयति                             |
| 3<5         | •        | अविशेषेणेच्छिन्ति            | िनतदृष्टभेनिणीतं ।<br>                     | <b>પદ્</b> શ |        | नकालस्य भाव                    | नकामतःस्य भाय                       |

# ढाकररपीररसनप्राप्तात्कुलूककतमनुस्मृतिद्वित्युस्तकात् गृहीताः

### पाठभेदाः

| वृष्ठम् | पद्धिः      | कु० १                | क्दु॰ ५              | पृष्ठम् | पङ्किः | कु॰ १                  | कु० ५<br><del>के</del>            |
|---------|-------------|----------------------|----------------------|---------|--------|------------------------|-----------------------------------|
| 60.     | • • सक      | अभ्यायः              | 1                    | 16      | 30     | अशदंन •                | अबृंहिततृ                         |
|         |             |                      | त्वजनैर्वण्ये        | 10      | 18     | प्रत्यक्षत्वात्        | प्रत्यक्षबाधितत्वात्              |
| \$      | 13          | <b>सुजनैर्वन्ये</b>  |                      | 23      | 21     | तमसां                  | तमांसि                            |
|         | <b>&gt;</b> | भीमत्                | विप्रो               | 20      | 21     | पकतीनां                | <b>मकतानां</b>                    |
|         | 18          | विदुर्ग              | जगतां                | २८      | 24     | नेतदुक्तं ।            | नेदमुक्तं                         |
|         | 94          | वाद्ययंयुक्या        | वाद्ययायुक्त         | 30      | 4      | शस्त्रं                | शास्त्रं                          |
|         | 75          | मुद्धदस्तकाः         | स्वत्द्यस्तकः समस्ती | 39      | \$     | अनुमीयमानत्वात्        | अनुष्टीयमानत्वात्                 |
|         |             | समस्ताःस्थमे         | स्तुमे               | ३२      | 9      | आपीनस्था               | आपीनस्तन                          |
|         | 96          | यूयं                 | त्यर्थ               | 38      | Č      | <b>पिपासाशोकमोहा</b> - | तीहित्यादिभिः                     |
|         | "           | जाता                 | याता<br>अपि          | , ``    |        | दिभि:                  |                                   |
|         | 18          | <b>₹</b> ₹           |                      | "       | २३     | मानससृष्टि             | मानसीयमुक्ताव <b>क्ष्यमा</b>      |
|         | રપ          | नाभिहितस्य           | नात्राभिहितस्य<br>   |         | •      |                        | <b>णासृ</b> ष्टिः                 |
|         | २६          | महाजन                | महाजनादि<br>         | 35      | ર      | आषरितवान्              | कर्मसेवितबान्                     |
|         | २८          | तुयास्पृतिःसा-       | यास्पृतिःसानमशस्यते  | 30      | 28     | हिंसादीनि              | ह्रिसा <b>ई</b> सादीनि            |
|         |             | विनश्यति             |                      | ર્ડફ    | 18     | अथादित्या              | मुखादि भ्यो                       |
| 8       | 8           | <b>इंडश</b> स्य      | तारशस्य              | ,,      | 26     | अर्थेनस्त्री           | अर्थेनपुरुषोजातःअर्थे             |
|         | 4           | पूजवित्वा            | प्रत्येकं पूजियत्वा  | ľ       | •      |                        | ननारी                             |
|         | "           | पूजिताः              | सत्कता               | ,,      | 18     | देवनिवास               | देवनिकायान्देवनि-                 |
| •       | 12          | वीर्यस्य             | धर्मस्य              |         | .,     | 441 14111              | वास                               |
|         | 24          | इतीक्षना             | इतीरिताः             |         | •      | श्लोकह्य               | श्लोकत्रये                        |
| C       | 96          | आपिष्टीम             | अग्निहोत्रादि        | 83      |        | पुत्तिका               | मक्षिका                           |
|         | "           | 'वेदानां ू           | वेदान्तानां          | 84      |        |                        | सत्त्वस्याविशीवात्                |
| 9       | 30          | अपरिच्छेचम्          | अपरिच्छिनम्          | 9/9     |        |                        | संसारेजन्ममरण                     |
| \$      | 18          | फलितं                | दर्शितम्             | 8<      |        |                        | यागरूपम                           |
|         | 21          | वर्णयन्ति            | वरन्ति               | "       | २२     |                        | श्वासाहारविहारादि<br>-            |
|         | 23          | <b>आश्च्या</b>       | अनुस्या              | 88      |        | श्वासाहारादि           | व स्वाभाविकःकम्पउन्मे             |
|         | 28          | निबदत्वात्           | निवंधात्             | 48      | . २०   | त्वाभाविकस्यउभे        | प्रदानायकम्पारी<br>कार्यक्रमान    |
| 22      | 70-7        | ) मयोजनत्वम्         | प्रयोजनम्            | 1       |        | स्यसहकारी              | <b>पस्तत्सहकारी</b><br>स्वापार्थ  |
|         | 28          | <b>प्रथमा</b> ध्यायं | प्रथमाध्याये         | 40      |        |                        | रवानाच                            |
|         | 24          | मबुक्तो              | <b>उक्ती</b>         | 46      |        | पूर्वपक्षः             | रूकाःपक्षः<br><del>किर्</del> कार |
|         | 26          |                      | प्रत्यक्षेण          | 49      |        |                        | सि <b>ण्य</b> र्थ                 |
| 13      | 15          |                      | सर्गतायत्तेषु        | 80      |        |                        | <b>एकं</b>                        |
| 94      |             | _                    | सएन                  | 1 50    | 26     | हार्य                  | दार्थतर्स                         |

| वृष्टम            | पङ्किः  | कु॰ १                                    | कु॰ ५                                                    | पृष्ठम | पङ्गिः   | कु॰ १                         | कु॰ ५                        |
|-------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|------------------------------|
| ६१                | २६      | परिकल्पते                                | परिकल्पये                                                | 934    | 8        | समत्वात्                      | संबन्धात्                    |
| ६२                | 98      | पुराणे                                   | वायुपुराणे                                               | १३६    | 9        | मनुनोक्तं                     | बृहन्मनुनोक्तं               |
| <b>\$</b> &       | 98,96   | तस्यपादचतुष्टयेन                         | एवप्रधान्यात्पादत्वेनहः.                                 | १३६    | २०       | कार्यइति                      | कार्यः प्रमाणतइति            |
|                   |         | सम्पूर्णत्वात्पादत्वे-                   | पिताः                                                    | १३९    | २३       | उत्तरापरिय <b>हः</b>          | उत्तरप्र <b>तियहः</b>        |
|                   |         | निरुपिताः                                |                                                          | १४३    | 90       | आदिपुराणे                     | आदित्यपुराणे                 |
| ६७                | २७      | चतुर्वर्षशतायुष्टुं                      | चतुर्वेर्षशतायुषःचतुर्वर्ष                               | "      | 99       | प्रसोदेत.                     | प्र <b>साद्</b> येत्         |
|                   |         |                                          | शतायुष्यं                                                | "      | 92       | आदिपुराणे                     | आदित्यपुराणे ्               |
| 69                | ۷,۶     | <b>्वनितोपभोगादिषु</b>                   | रतितोषभोगादिषु                                           | "      | २७       | फलश्रवणम्                     | फलभवणस्तुत्यर्थ              |
| "                 | 96      | वैश्यस्य                                 | वैश्यस्यकर्माणि                                          | ,,     | २८       | विषयत्वेनापि                  | विशेषत्वेनापि                |
| ७३                | २२      | कब्येवहनाय                               | कव्यवाहनाय                                               | 984    | २९       | प्रयाणरूपत्वात्               | अयोरूपत्वात्                 |
| 68                | २३      | बुद्धिजीविनःसार्थ-                       | जीविनस्वष्टानिष्टो                                       | "      | "        | तदीयः                         | तदीय:कार्यः                  |
|                   |         | निरर्थदेशो                               |                                                          | 985    | 6        | कारणात्                       | कारणध्यतिरेकान्              |
| ७५                | 12      | मोक्षलाभात्                              | मोक्षभागित्वात्                                          | 188    | 2        | कण्डमधाता                     | कण्डम्ध्यप्राप्ता            |
| 66                | 96      | यहः                                      | मदः                                                      | ,,     | २८       | कण्ठादेव                      | क्षरदेश                      |
| <9                | 90      | आत्मवान्                                 | आत्मवान्आत्म-                                            | 348    | રપ       | गोतम                          | गौतम                         |
|                   | _       | -6                                       | हितेच्छुः                                                | 944    | २४       | <b>ब्याकारः</b>               | <b>ब्यापारः</b>              |
| ८६                | 6       | वणिगादीनाम्                              | वणिगादीनामसप्तसु                                         | 946    | 3        | अध्ययनं                       | अध्येष्यमाणं अध्यय           |
|                   |         |                                          | श्लोकपूक्तवानितिकि<br>                                   | İ      |          |                               | यनं                          |
|                   |         |                                          | यापदं                                                    | १६४    | 3        | शरीरस्यापि                    | लि <b>ङ्ग</b> शरीरस्यापि     |
|                   |         | अध्यायः                                  | · ·                                                      | "      | २६       | सशिरस्कगायत्री                | संशिरस्काव्यात्हीत           |
| 66                | 96      | प्रकृष्ट                                 | प्रथमाध्याये परुष्ट                                      | }      |          | •                             | गायत्री                      |
| 27                | ૨૪      | ता्त्रिकी                                | शास्त्रिकी                                               | "      | 30       | मेधातिथिमभृतिभिः              | मेधातिथिगोविंदराज-           |
| "                 | 39      | रूपेण                                    | रूपेणकतं                                                 |        |          |                               | <b>प्रभृतिभिः</b>            |
| 9•                | 34      | धर्म                                     | कर्भ                                                     | १६४    | 39       | वृद्धेर ∙ पाठान्तरं           | <b>बृद्धैर</b> पिनालिखितंयतः |
| ९३                | 7       | नियमयति                                  | दर्शयति                                                  | 146    | ۲,       | Sectional                     | लिखन्पा <b>डान्तरं</b>       |
| "                 | 8<br>8  | च्छान्दोगये<br>मध्यमञ्ज                  | बृहदारण्यके<br>यथार्थानुभव                               | 955    | ર        | त्वरूपतो                      | स्वरूपतोब्रह्मरूपतो          |
| "                 | ۰<br>22 | यशानुभव<br>स्मृतिः                       | स्पृतिशीले                                               | "      | 3        | प्रतिपाद् <b>क</b> त्वेन      | ब्रह्मप्रतिपादकत्वेन         |
| "                 | રફ      | गर्गः                                    | गर्गव्यासः                                               | ) ,,   | <b>,</b> | अनने                          | इत्यनेन                      |
| 902               |         | सर्वज्ञानारब्ध                           | सर्वज्ञानाकर                                             | 969    | 96       | जनन<br>यत्तेष्वेवहिजायते      | ममेतेष्ववजाय <b>ते</b>       |
| 106               | 34      | कर्म                                     | धर्म                                                     | 908    | 25       | नवायत <u>ी</u>                | अनिवार्य                     |
| 999               | 98      | अत्र                                     | अत्रहोमे <mark>ं</mark>                                  | 966    | 30       | गुज्यते<br><b>यु</b> ज्यते    | युज्यतइति                    |
| 399               | 36      | अवणे                                     | अवणाद <u>ी</u>                                           | 962    | 9        | तुर्वत<br>समूहा <b>हरण</b>    | समिधाहरण                     |
| 996               | 4       | यज्ञार्थत्वाददष्टार्थ-                   |                                                          | 968    | 98       | तावत्                         | त्वाम                        |
| ,,,               | •       | ं त्वाच                                  | त्वाच                                                    | 964    | 22       | अस्यकादि                      | अस्यादि                      |
|                   |         |                                          |                                                          | 964    | 23       | तथा                           | ते                           |
| 996               | 9       | तपरक्षकः                                 | पचानामप्रक्रमकः                                          | 1 765  |          |                               | T)                           |
| 996<br>996        |         | उपलक्षकः<br>पराणोक्ताः                   | पंचानामुपलक्षकः<br>प्राणेब्याख्याताः                     | ł      |          |                               |                              |
| 996<br>996<br>933 | 7       | उपरुक्षकः<br>पुराणोक्ताः<br>चरुहोमादिभिः | पचानामुप्रक्षकः<br>पुराणेब्याख्याताः<br>चतुर्ह्योमादिभिः | 380    | 36       | ्त्वंनामपरिकीर्त <b>ये</b> त् |                              |

| वृष्टम्      | पङ्गिः      | कु॰ १                          | कु॰ ५                                             | पृष्ठम्    | पङ्किः | कु॰ १                   | कु॰ ५                       |
|--------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-----------------------------|
| 196          | 3           | इत्यवोचत्                      | इतिवचनात्                                         | २६८        | 6      | <b>लघुहारीतः</b>        | हारीतः                      |
| २०४          | ч           | केवल                           | क्षत्रिय                                          | <b>)</b> ) | 9      | असंभवे                  | अन्यासंभवे                  |
| २०६          | 90          | रुतवरणः                        | यःकतशास्रीयवरणः                                   | "          | २०     | सपिण्ड                  | सन्निहितसपिण्डे             |
| 211          | ٤           | ब्रह्मश्रवणार्थ                | त्र <b>स्रपहणार्थ</b>                             | २६९        | २२     | ब्रह्मण्यांतकसलक्षणं    | <b>ब्रह्म</b> ण्यात्यंतिकलय |
| 21           | २०          | विद्वान्पितृनगौणान्            | <b>बृद्धान्</b> षितृतुल्यान्                      |            |        |                         | <b>लक्षणं</b>               |
| <b>२</b> १३  | 98          | वस्रादि                        | सुवर्णादि                                         |            |        | अध्यायः                 | <b>३</b>                    |
| २१४          | 24          | गध्यां                         | स्तीगब्यां                                        | २८०        | 94     | पितृव्यादि              | <b>पितृष्वस्रादि</b>        |
| २२३          | २२          | पुनर्वायदृत्विजो-<br>यज्ञियं   | पुनर्जायते ऋत्विज<br>एनं गर्भे                    | २८२        | 93     | कपिलंकशां               | कपिलकेशांषडंगुल्या          |
| 224          | 2.0         | वेदे                           | वेदेसाविष्याम्                                    |            |        | <b>6</b>                | दिकां                       |
| २२५          | २०          |                                | पदता।वज्यानः<br>मधुक्षीद्रं                       | २८४        | 24     | पुत्रिकाशंकया           | पुत्रिकाधर्मशंकया           |
| २२९          | २०          | शौदं                           | _                                                 |            |        | स्मृत्यनुमानात          | शुत्यनुमानात्               |
| "            | 21          | गुडादोन्                       | लशुनादीन्<br>************************************ | २९०        | 9      | दैवेत्यनेन              | दैवादीनि                    |
| 29           | २२          | शुक्रानि                       | शुक्तानि                                          | २९९        | 96     |                         | संभवत्यस्मादितसंभ-          |
| २३०          | Ę           | पणवादि                         | पणवादिवादनादि                                     |            |        | भवः                     | वःकामःसंभवे।यस्यस-          |
| <b>२</b> ,३१ | २८          | आचार्यस्य · · स-<br>पिण्डेषु   | आचार्यस्यकुलेसआ-<br>व्यक्तियसम्बद्धाः             |            |        |                         | कामसंभवः                    |
|              | • •         | . •                            | त्मपिण्डेषुसपिण्डेषुच<br>श्राद्धे अभ्यर्थितो      | ३०१        | 23     | अधमः                    | अष्टमः                      |
| २३८          | 30          | अभ्यर्थितो<br>र्षः             | नाद अन्यायता<br>तदापित्रयेऋषिवतऋषिः               | ३०४        | 4      | सपरान्                  | समपरान्                     |
| "            | 57          | तद्धिः                         |                                                   | 304        |        | दया्दयः                 | दमादयः                      |
| "            | 93          | पश्यता                         | पठनात्                                            | ३०९        | 9      | <b>मशस्त</b> त्वात्     | <b>माप्तत्वात्</b>          |
| २३९          | 3           | पुनरुक्तेन                     | <b>मसक्तमनन</b>                                   | 399        | Ę      | दशसु                    | दशस्विपयुग्मामु             |
| २४१          | २३          | यथा                            | यदा                                               | ३२२        | 6      | नविरुध्यते              | अवगम्यते                    |
|              | ,,          | तथा                            | नदा                                               | ३२३        | २५     | <b>जहातीत्यर्थः</b>     | जुहोतीत्यर्थःसर्वकाल-       |
|              |             | . शयानस्य                      | शय्यायां शयानस्य                                  |            |        | •                       | मप्गृहेवसन्पंचम्ना-         |
| ર્જય         | २६          | काषादी                         | शकटादी                                            |            |        | _                       | <b>पार्वेर्नसंब</b> ध्यत    |
| २५३          | 8           | मुण्डितमस्त् कः शिरः           |                                                   | ३२५        | Šо     | यतो                     | यक्री                       |
|              |             | केशो                           | केशोवा                                            | 332        | 18     | तथा                     | त्रया                       |
| "            | Ę           | नास्तमियात्                    | नास्तमियात् नवाभ्यु-                              | ,,         | ર૧     | संवादान्                | दर्शनात्                    |
| 29           | 30          | सूर्यो                         | दियात्<br>अज्ञानात् सूर्यो                        | 333        | 4      | इति • • • • क्षार्थः    |                             |
| २५८          | ۲-          | <sup>रद्भा</sup><br>ध्यापनादि  | ध्यापनख्यापना <b>दि</b>                           |            |        |                         | विवक्षार्थ                  |
| 248          | 98          | प्रदायकत्वात्<br>प्रदायकत्वात् | फल्दानृत्वान्                                     | 338        |        | नक्तम्                  | दिवानक्तम                   |
| "            | "           | जप                             | जन्य                                              | 334        |        | अन्यत्                  | अस्पम्                      |
| २६३          | 96          | तथाऽज्ञानमेवोप                 | तचोक्तंभोक्षमेवोपऋम्य                             | 330        | 4      | फलं                     | पुष्यप्रलम्                 |
| • • • •      | -           | ऋम्य                           |                                                   | 338        |        | <b>म्</b> क्षालना चुदकं | प्रक्षालनायजलं              |
| २६६          | 3           | गुरी                           | गुरौनवसेत्                                        | 380        |        | चीन                     | <b>च</b>                    |
| २६७          | 96          | आप                             | विद्धित                                           | 383        |        | उपासना                  | उपासनम्                     |
| २६८          | <b>6</b> ,< | समुदितद्वानंपदर्शना            | समुचितदानमशंसार्थ                                 | 384        | -      | संबंधाहुरी:             | समत्वाहुरीम्                |
|              |             | <b>थेच</b>                     | • भेव                                             | ३४६        | 12     | अतिथिधर्मण              | यदार्अतिथिधर्भेण            |

| वृष्टम     | पङ्कि   | कु० १                | कु॰ ५                      | पृष्ठम्    | पङ्किः     | कु॰ १                        | कु॰५                                       |
|------------|---------|----------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| 386        | Ę       | कुमारीः              | कुमारान्रोगिणो             | 8/03       | 93         | अध्यभिचारात्                 | अतिब्यभिचारात्                             |
| 386        | 6       | अतिथिसमकालं          | अतिथिभोजनसमकालं            | 8<0        | ર૮         | मुधेह                        | सुखेन                                      |
| "          | २०      | व्यतिक्रमस्य         | व्यतिऋमभोजनस्य             | 498        | 8          | <b>माणि</b>                  | इदानीं तदतिरिक्तमति                        |
| ३४९        | 23      | वासुदेवादि           | वास्तुदेवादि               |            |            |                              | य <b>हे</b> प्यनध्यायमाह                   |
| ३५०        | 93      | केवलादीति            | केवलानादीपापीभवति          |            | •          |                              | प्राणि                                     |
| ३५३        | 12      | मानसस्तु             | मानसस्तुहोमः               | 446        | २०         | त्युपहुद्दा                  | त्युद्दृष्टा                               |
| 363        | 92      | यतएत                 | यतोयदेत                    | 1          |            | ु अध्यायः                    | ٧                                          |
| 348        | 8       | पिण्डपितृ            | पितृपिण्ड <b>ं</b>         | ५९२        | 90         | शस्तैः शुक्तान्नवर्ज         | यस्तैयुंक्ततुवस्तुयत्                      |
| 346        | 16      | <b>एकेकं</b>         | <b>एकैकस्येकैकं</b>        | 1400       |            | येत्<br>आपदर्थेगतप्रयोजनं    | <b>क्टाराजाने</b> गमीलन                    |
| 348        | 3       | यत्नती               | सततं                       | ५९४        | ર          | आपद्यगतम्याजन<br>भवति        | स्वपदानुगतेत्रयोजन<br>संभवेसति             |
| 368        | ર૪      | गणत्वात्             | गणवृद्धित्वा <b>त्</b>     |            | ••         |                              | _                                          |
| 309        | 6       | प्रयत्नतः            | परोक्षा                    | 499        | 98         | विशेष                        | विषये                                      |
| ३७२        | 98      | दु बंली              | <b>दु</b> र्वालो           | ६००        | २८         | ऋषिकतृकयश्रेषुच              | ऋषिकर्तृकयज्ञेषुब्रा-<br>स्रणक्षयिपक्षेषुच |
|            |         | दुर्बालं             | <b>दु</b> बंरु             | ६०९        | •          | सर्व                         | पर्व                                       |
| "<br>३७२   | "<br>98 | वाकरोति              | वापहणं करोति               | ६२४        | g          | <b>हीनंभवे</b>               | पूर्व<br>होनतरे                            |
| 300        | 28      | कुष्ठी               | कुष्ठी पापरोगी             | ६३१        | 93         | सम                           | नव                                         |
|            | 9       | पुरण<br>धर्मार्थी    | धमार्थ                     | ६४२        | 4          | दिनमात्रं                    | दिवारात्रं                                 |
| ३८०<br>३८१ | 8       | नपुंसकस्योक्तत्वात्. | नपुंसकत्वात्               | ६५१        | २९         | आधिपत्यकारणं े               | आधिपत्य <b>स्था</b> नं                     |
|            | 18      | अवश्यश्रुत्या        | श्रुत्या                   | ६५६        | <b>२</b> ४ | विरात्र <b>म्</b>            | त्रिरात्रमुपतिष्ठते                        |
| "<br>३८२   |         | वेदाप्रि             | वदाध्ययन                   | ६६६        | "          | प्रो <b>क्षणम्</b>           | तद्दशम्भाल्यमोभ्णं                         |
| 363        | 98      | द्धव्य               | <u>द</u> ्वयंकव्यं         | [          |            | 7                            | स्पर्शनेतुष्रीक्षणमेव                      |
| ३८६        | 98      | ते                   | ती                         | ६७५        | २६         | कुकुरँ                       | तलाश्वभिरिति।                              |
|            |         | जाताःकुण्डाद्या      | जातौ कुण्डगोलकौ            |            |            | -                            | कु <b>कु</b> रे                            |
| "          | "       | व्यपदिष्टाः          | <b>ब्य</b> पदिष्टी         | ६८६        | 94         | गतापि                        | गताद्वेषि                                  |
| "          | 96      | कुर्वन्ति            | कुरुतः                     |            |            | अध्यायः ६                    |                                            |
| "          | 26      | भोजनाहीन्            | पंक्तिभोजना <b>र्हा</b> न् | ६९८        | 4          | तथा                          | तदातथा                                     |
| "<br>३८७   | 20      | पौर्तिकं             | पैतृकं                     | "          | •          | रागतया                       | रागतयावावान ·<br>प्रस्थार्थ                |
| 392        | 22      | उक्त                 | उत्कष्ट                    |            | "          | <b>वृक्षवल्क</b> लं          | वस्रखण्डवा                                 |
| ३९७        | 36      | सोमपादयः             | सोमसदादयः                  | ७०३        | 18         | मेध्यैर्यागा <b>ङ्</b> भूतैः | मेभ्येर्मेधोयागःतदहैंः                     |
| ४०४        |         | देव                  | स्मृत्यन्तराद्देव          | "          | <b>38</b>  | शेषान्नमुपभुज्ञीत            | शेषमात्मार्थमुषयु जीत                      |
|            | રેલ     | काण्ड                |                            | <b>608</b> | ٠.<br>29   | वाही                         | वाल्ही                                     |
| 818        | 94      | <b>प्रदेयविधिश्च</b> | कुश<br>अपदेशे              | "          |            | विशेष .                      | विषये                                      |
| ४२२        | ٦9      |                      | निष्फलयति नात्मीय-         | Vay        | 90         | निचय                         | संचयनियम                                   |
| - ' '      |         |                      | मावश्यकत्वात्              | Vo E       | 70         |                              | सुन्यन <u>्</u> यंजीत                      |
| ४३४        |         | कर्तव्यम्            | वक्तब्यम्                  | ار<br>رر   | "          |                              | नुष्यम् नुजातः<br>पाषाणेनैवनीवारादि        |
| 8 \$ 8     | २२      | उक्तमकारेण           | त्रीस्तुतस्माद्धविःशेषा-   |            |            |                              | शरीराविकन्नजीव                             |
|            |         |                      | दित्यादि मिक्रयया          | ७१२        | 8          | तस्रोदताः                    | सरारावाच्छ नजाव<br>स्यनिष्फल्मबत्वार्थ     |
|            |         | अध्यायः              |                            |            | _          |                              | माहारदीक्षाःसेविताः                        |
| 886        | 15      | कालमेव               | कालपरमेव                   |            | •          |                              | नाहारद्वाला तावताः                         |

| पृष्टम्    | पङ्किः     | कु० १                     | कु॰ ५                         | पृष्टम्     | पङ्किः         | कु॰ १                 | कु॰ ५                               |
|------------|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
|            |            | 9                         | तस्मादेताः                    | ७७३         | 99             | राजानी                | बहवोराजानी .                        |
| <b>618</b> | ર૪         | मरणाभावः                  | मरणकारणाभावः                  | 664         | 30             | ब्यसन                 | बलवद्यसन                            |
| 418        | <b>39</b>  | दण्ड                      |                               | ७७९         | <b>30</b>      | दुष्टं                | कष्टतरं                             |
| 429        | 98         | कन्था                     | कुश<br>शवरणाद्यर्थेएकाकिना    | <b>V</b> 60 | 8              | हयतिवाकुतम्           | <b>इति्वाक्क्षतम</b> ्              |
| 653        | 36         | नवदेत्केवल् <b>त्रह्म</b> | नवदन्अन्येतुसम्विभ-           | ,,          | 98             | <b>पृ</b> त्युष्यसने  | मुख्यमृत्युव्यसने                   |
| -14        | ~~         | विषयांवदेत्               | क्तयद्ववाक्ष्रवृत्तेद्वरा-    | 665         | २९             | ख                     | सु                                  |
|            |            | 1413144                   | णिताभिर्विनावाक्या•           | ७८३         | 98             | अभिपायंसमस्तानां      | अभिप्रायंदष्ट्रासभायांस<br>मस्तानां |
|            |            |                           | निष्पत्तेःतांचवाचम्स-         | ७८६         | "              | सुख                   | मुख                                 |
|            |            |                           | त्यकार्यविष्यांनवदेत          | 666         | 6              | संस्कताचुक्ति         | संस्कृतभाकृताच्किम                  |
|            |            |                           | नोचारयेन्नितुसत्य-            |             |                |                       | त्युक्ति                            |
|            |            |                           | <b>ब्रह्मविषयांबदेत</b>       | 469         | 12             | बहुः • • • मचुर       | इतिदेशविदाविद्यः॥                   |
| ७२४        | 98         | आत्मनो                    | आत्मना                        |             |                | •                     | इदंयद्यपितथाप्यत्रस-                |
| ७२५        | २०         | मक्षणशीलैः                | भिक्षाशीलै:                   |             |                |                       | मोदकतृणादिदेशाजा <b>द्य</b>         |
| ७२६        | 94         | गृह्णन्                   | द्वा                          |             |                |                       | <b>लशद्देनाभिधीयतेतंदेशं</b>        |
| ७२७        | २२         | उत्सृष्ट                  | भोजनोच्छिष्ट                  |             |                |                       | बहुधान्यादियुक्तंप्रचुर             |
| ७२९        | २८         | मनुष्याणां ू              | मनुष्याणांगतीः ू              | ७९०         | Ę              | णेनइष्टकेन            | <b>णले। ष्टकेन</b>                  |
| ७३२        | Ę          | विरुद्धाचारदूषितो         | विरुद्धालंकारभूषितो           | ७९३         | 8              | पर्यामं               | सुपर्याप्तंयथेप्सितं <b></b>        |
| ७३३        | 98         | प्राण                     | <b>माणि</b>                   | "           | 17             | अग्निशाला             | अश्वशाला                            |
| ७३४        | 99         | निर्देशात्                | षष्ठीनिर्देशान् ्र            | ७९४         | ર              | विधिना                | वेदिनं                              |
| ७३६        | Ę          | एवंसति                    | <b>ए</b> वंसतिशाणायामेरिति    | "           | 18             | द्यात्.               | धर्मार्थदचात्                       |
| ७३७        | <b>२</b> 9 | ततश्र                     | ततश्वसम्यग्दर्शनेति           | "           | २५             | <b>सक्तैः</b>         | सभ्येः                              |
| "          | २२         | तचथा                      | तथाचश्रुतिः । तद्यथा          | ७९५         | २७             | धन <b>धान्येन</b>     | भोजनधनधान्यादिना                    |
| ७३७        | २२         | <b>पापपुण्यस्य</b>        | पापपुण्यसंबन्धस्य             | ७९६         | २७             | अम्री                 | किंचनस्कृन्दतइति ।                  |
| "          | 28         | श्रुतिः                   | श्रुतिःतद्यथा                 |             |                |                       | अग्री                               |
| P83        | २६         | सर्वसन्वात्               | सर्वात्मत्वात्                | :608        | "              | अस्रविद्या '          | योधादिगोचरमस्रविद्या                |
| 27         | २७         | <b>ध्यानिकवि · माह</b>    | ध्यानिकशब्दात् ध्येय          | 606         | 13             | जले • • • महणात्      | जलनिरीनमतिचपलस्व-                   |
|            |            |                           | विश्रेषलाभेपरमात्मत्वे        |             |                | -                     | भावमृत्स्यामायहणात्                 |
|            |            |                           | नाध्यात्मध्यानार्थमाह         | <18         | 99             | अपमर्दादिना           | अपसर्गादिना                         |
| <b>684</b> | २८         | उपाधि                     | उपाधिलि <b>ङ्ग</b>            | ८२०         | 13             | चीरा                  | हिंसकचीरा                           |
| 18 E       | 94         | विहितादिकर्मयोगि          | विह्तायिहोत्रादिकर्म          | "           | <b>₹</b> 1     | सच                    | यस्मात्संरक्ष्यमाणइ ·               |
|            |            | नामसाधारणं                | त्यागिनांकर्मयोगंसा-          |             |                |                       | ति। सच                              |
|            |            |                           | धारणं                         | ८२१         | 99             | भारिकादीन्            | नाविका्दीन्                         |
| 640        | 18         | सन्द                      | सनन्दन                        | ८२६         | 8              | <b>ए</b> ते           | यस्मादेते                           |
| bug        | 24         | उपनिषदाद्यर्थ             | यतिः सदा                      | ८२६         | ٠,             | शुकाद्यो              | शुकसारिकादयो                        |
| ७५६        | 18         | नान्यो                    | मुरूयो                        | ८२७         | २०             | रक्षार्थ              | रक्षार्थधर्मरक्षार्थ                |
| "          | 15         | <b>नैश्यस्यापि</b>        | <b>क्षत्रियस्यवैश्यधर्मवै</b> | ८२९         | <b>ર</b>       | प्रि                  | <b>त्वपरगोचरेपापे</b>               |
|            |            |                           | श्यस्यापि                     | "           | 94             | चिन्तयेत्<br>सम्बद्धः | चेश्येत्                            |
| "          | २८         | बलवद्भयान्                | बलवद्स्युभयात्                | <39         | <b>२८</b><br>८ | म्हानां               | म्हानांच्<br>विस्केटेंटराज्य        |
|            | •          | अध्यायः (                 | _                             | ",<br><\$8  |                | वैरवियहाचरणाया        | विपहोवैरबला<br>अस्तित्रभाषीय        |
| 105 6      | 3.2        |                           |                               |             | 38             | इत्यविवक्षार्थम्      | अरिविवक्षार्थम्                     |
| ७६६        | २३<br>८    | जानाति ।                  | दण्डंकरोति                    | < 36        | 30             | सामीपदापदाना          | शनैःशनैःसामदानादिना                 |
| ७६९        | 6          | <b>बु</b> न्दिपरेण        | बुद्धिनाविषयपरेण              |             |                | दिन।                  |                                     |

| पृष्टम्                                                                                                                                                      | पङ्कि            | : कु॰१                                  | कु॰ ५                     | पृष्टम्    | पड़ि:      | कु॰ १                           | कु॰ ५                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| _                                                                                                                                                            |                  | . •                                     | तदाबलं                    |            |            | 9                               | शोऽन्यायो व्यवहार-                                |
| ८४२<br>८४२                                                                                                                                                   | 9 <b>९</b><br>२३ | बलं<br>अल्पानांबह्यानामपि               | तद्वाबरः<br>अल्पानामपि    | 1          |            |                                 | इत्यभिधाय यामान्त                                 |
| <84                                                                                                                                                          | •                | अर्थायायवायायाय<br>मार्गशोधित           | मार्गरोधि                 |            |            |                                 | रंगच्छेत्                                         |
| "                                                                                                                                                            | 39               | नागरा।।यत<br>सेना                       | सेनापति                   | 909        | ર          | पररूपत्वम्                      | पूर्वरूपत्वम्                                     |
| <8/9                                                                                                                                                         |                  | सीम<br>शीम                              | दीर्घ                     | 992        | 9          | <b>कतपरिकरपुत्र</b>             | दोरपुत्रपरिभ <b>व</b>                             |
|                                                                                                                                                              | 19,92            | _                                       | हि <b>था</b>              | 974        | 94         | अर्थ                            | अर्थात्                                           |
| •                                                                                                                                                            | ,                | अध्यायः ८                               | •                         | 996        | 16         | वाग्भिः                         | बाह्मै:                                           |
| /e \a                                                                                                                                                        | ч                | सममो                                    | राजधर्मविवरणोनाम          | 999        | , <u> </u> | आचार्य                          | चौ <b>र्य</b>                                     |
| ८६७                                                                                                                                                          | 7                | रागमा                                   | सप्तमायवरणानान<br>सप्तमो  | 399        | રે         | गृहिण                           | गृहिण:पुत्रिण                                     |
| <b>6</b> 80                                                                                                                                                  | ч                | विवादे                                  | विषयो                     | ९२२        | રદ્        | भविकात्                         | <b>स्वाभाविकादशां</b> त्                          |
| "                                                                                                                                                            | ė                | वश्यमाणांसभा                            | वक्ष्यमाणक्षणस्क्षितां    | 929        | ď          | नाविष्णार<br>कारित्वात्         | कारित्वा भावात्                                   |
| 7'                                                                                                                                                           |                  |                                         | सभां.                     | 633        | ર          | जाता • प्रभृतीन                 |                                                   |
| 29                                                                                                                                                           | 9                | अर्थकरण                                 | अात्मरक्षण                | 1 ,,,,     |            | 4 6/11                          | श्रपुत्रमभृतीन्रहिरण्या                           |
| 8</td <td>24</td> <td><b>व्यवहारमा</b>र्गेषु</td> <td><b>ब्यवहारस्यमार्गेषु</b></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>र्थेअनृतवादीन्<br/>विअनुतवादीन्</td> | 24               | <b>व्यवहारमा</b> र्गेषु                 | <b>ब्यवहारस्यमार्गेषु</b> | 1          |            |                                 | र्थेअनृतवादीन्<br>विअनुतवादीन्                    |
|                                                                                                                                                              |                  | •                                       | उपायेषु 💮                 | 022        |            | ਰੈਤ ਆਫ਼ <b>ਪ</b>                | गर्यायश्चित्तगौरवार्थम् ॥९९॥                      |
| 664                                                                                                                                                          | રર               | अक्षादिकीडा                             | <b>णू</b> तंअक्षादिकीडा   | 833        |            |                                 |                                                   |
| •                                                                                                                                                            | ``               |                                         | आह्रयः                    | 938<br>936 | 11<br>18   | मतिषिद्ध<br>यत्मिन्             | १तिषिद्धवृत्ति<br>,अस्मिन                         |
| "                                                                                                                                                            | २३               | व्यवहार                                 | लेकिव्यवहार               | 1          |            |                                 |                                                   |
| 668                                                                                                                                                          | રેષ્ટ            | पृष्ट:                                  | <b>मविष्टः</b>            | 538        | 34         | परिस्तरणादित्वा-<br>त्स्वधर्भेण | परिस्तरणादिह्रोमधर्मेण                            |
| "                                                                                                                                                            | 2,4              | सच:                                     | सभांगतः                   | 989        | <b>২</b> ७ | अपि                             | इह                                                |
| "                                                                                                                                                            | २६               | ऋग्वेद                                  | ऋज्वे <b>ब</b>            | 688        | 90         | महती                            | रू<br>पुत्रमरणादिनामहतीं                          |
| <b>660</b>                                                                                                                                                   | 13               | षष्ठी ••••भवन्ति                        | धनःहोभादन्यथावादि-        | ,,,,       | •          | 16.11                           | पीडां                                             |
|                                                                                                                                                              |                  |                                         | नोवातत्रतएवसभासदः         | 980        | 3          | विशेषार्थ                       | दण्डविशेषार्थ                                     |
|                                                                                                                                                              |                  | •                                       | पापेनहता भवन्तिपेक्ष      | 940        | 92         | वेदनादि                         | छेदनादि                                           |
|                                                                                                                                                              |                  |                                         | माणानामितिष               | 959        | 23         | दश्यमाना                        | दुसमाना                                           |
| 669                                                                                                                                                          | 12               | वृष्लम्                                 | वृषलम्शकादित्वाद          | ९६६        | 96         | बन्धं                           | गाप्यबन्धं                                        |
|                                                                                                                                                              | -                |                                         | लोप:                      | 963        | ٤          | भागो                            | भोगो                                              |
| ८८२                                                                                                                                                          | 19               | व्रजति                                  | व्रजतिअनियमकारि           | ९७३        | 38         | देशकाली                         | देशकालीअतिकान्ती                                  |
|                                                                                                                                                              |                  |                                         | त्वात्                    | 3,08       | 6          | लाभ                             | काल्                                              |
| "                                                                                                                                                            | ३०               | अध्यादिकमेव                             | अर्थादन्यायिनमेव          | "          | "          | तथा                             | तथाविध                                            |
| ८८३                                                                                                                                                          | २२               | संदिग्धार्थानाम्                        | संदिग्धात्मानं            | ९८४        | 76         | त्वनेन '                        | बलेन<br>                                          |
| "                                                                                                                                                            | 23               | नृपतेभंवेत्                             | नृपतेर्धर्मप्रवक्ता       | 993        | 20         | वा                              | वसनस्यं<br>* ==================================== |
| دد <b>و</b>                                                                                                                                                  |                  | विरोधो                                  | रष्टादष्टविरोधो           | 12005      | 90         | ऋयणाहिशुद्धंधनं<br>लभते '       | । मूल्यऋयाद्दिशुद्धंमूल्य<br>धनंछभेत              |
| ૮૮૬                                                                                                                                                          |                  | गद्रदादिः                               | कंठगद्गदादिः              | 7008       | "          | शुल्कदेयां                      | शुल्कदेयांकन्यां                                  |
| 666                                                                                                                                                          |                  | नभवति                                   | भवति.                     | 3008       | 92         | अर्थक्रयविक्रय                  | अस्वामिविक्रय                                     |
| ८९२                                                                                                                                                          | 29               | यत्त्वाम्येपि                           | यास्त्रल्पेपि             | 3006       | 96         | आधानादी                         | अध्ययनादी                                         |
| ८९६                                                                                                                                                          |                  | धर्मान्                                 | जातिधर्मान्               | 1018       | 96         | कीत्वा<br>कीत्वा                | <b>इ</b> दानींऋयविऋयानु                           |
|                                                                                                                                                              |                  | प्रति <b>निय</b> त                      | कुलधर्मान् प्रतिवयत       | - ' - '    | ,-         | 71771                           | श[य]माहकीत्वेति ।                                 |
| "                                                                                                                                                            |                  | नातानयत<br>उ <b>क्ताश्च</b> ः ः गच्छेत् |                           | 1          |            |                                 |                                                   |
| 200                                                                                                                                                          | ~1, ~~           | <i>े काचाः । जब्छत्</i>                 | नयुक्तंस्थातुमत्रयत्रेदः- |            |            |                                 | ऋीत्वा                                            |

| पृष्ठम्                                 | पङ्किः         | कु॰ १                         | कु॰ ५                        | पृष्ठम् | पङ्किः | कु॰ १                         | कु॰ ५                            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|---------|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 9096                                    | 28             |                               | कन्याया                      | १३८४    | 4,8    |                               | तथापरिमितहविष्या                 |
| 1020                                    | 3              | शारेण                         | भौरेणमृतो                    | •       |        |                               | हारस्थीन्वारान् वेदसं            |
| ,9032                                   | ġ              |                               | तेसाक्षिणःस्रग्विणः          |         |        |                               | हितां जपेत्                      |
| 19033                                   | 8              | _ `                           | कुर्यु:प्रयता:प्रयत्नतः      | 9368    | 3      | प्राणान्                      | निःसंदेहं                        |
| 9042                                    | 3              | सकदपराधे ः                    | रथसंकटापराधः                 | 1366    | 92     | गीतमस्मरगात्                  | देवलवचनात्                       |
| 9066                                    | 22             |                               | गच्छन् जात्यपेक्षया          | "       | 98     | वेदवचनं                       | देवलवचन                          |
| 3083                                    | 92             | लिङ्गोद्धारः                  | संवत्सरबंधनादनन्तरं          | 1382    | 6      | तिलं                          | तिलकल्कं                         |
| B = 014                                 | 10             | -33                           | लिङ्गो <b>द्धारः</b>         | "       | 6      | गुणान्तर                      | मरणेन                            |
| १०९५<br>१०९७                            | <b>y</b>       | कटेनावे <b>ट्य</b><br>अयंच    | कंठेनसंवेष्ट्य<br>एवंच       | 9384    | 78     | एकदेहत्वात् । पा              | एकदेहद्वारामचेनसह                |
| 10%                                     | •              |                               | - I                          |         |        | तध्यम्                        | युज्यते तस्यबाह्मण्यं            |
|                                         |                | अध्यायः १०                    | 1                            |         |        |                               | अपगच्छति शृद्दत्वंच              |
| 9266                                    | 96             | <b>क्षत्रिया</b>              | वैश्यात् क्षत्रिया           |         |        |                               | सबजती त्ययमपिपू•                 |
| १२८९                                    | 8              | वैश्यायां                     | क्षत्रियायां                 |         |        |                               | र्वानुवादएव                      |
| 37                                      | 4              | वैदेहकेन                      | वैदेहकेनपुनवैश्यतो-          | 9800    | ٦9     | <b>হু</b> त्रिम               | निन्दित                          |
|                                         |                | 1                             | ब्राह्मण्यांजातेन            | १४०३    | २६     | यासां                         | यासांगवां                        |
| 3284                                    | २३             |                               | एव भेववैश्यायांश्रदा-        | 9804    | ર્     | वचनान्                        | याज्ञवल्क्यस्मरणात्              |
|                                         |                | सद्म                          | जातादपक्षष्टंक्षत्रिया-      | 9800    | 92     | रुजः · · दि                   | साक्ष्याद्वि                     |
| •                                       |                |                               | ब्राह्मणीजाताभ्यामु-         | 3800    |        |                               | क्षत्रियवधेस्पृतः त्रैबा-        |
|                                         |                |                               | त्रुष्टंजनयतिततोप्य-         | 1800    | 14     | ्यपातमञ्जाः                   | पाननपपरहतः नयाः<br>पिकरूपः       |
|                                         | •••            |                               | पसदम्                        | "       | 96     | वार्षिकत्वापेक्षया            | मासिकत्वांपक्षया                 |
| 9303                                    | 38             | संतः<br>ते                    | क्षत्रियाः सन्तः             | "       | 96     | हत<br>हत                      | हते षोडशभागं                     |
| 13.8                                    | <b>९</b><br>२० | रा<br>रोगशान्त्यादि           | प्रतिलोमजास्ते<br>कायशल्यादि | 7897    | 3      | स्रीराइ                       | स्रोश्रद्धविर्क्षत्रिय           |
| >>                                      | 29             | वणिज्या                       | रक्षा ः                      | 1818    | 3      | लाल्य<br>लाभात् <i>'</i>      | अनेक<br>अनेक                     |
| १३०४<br>१                               | 3              | सोगैव                         |                              | ,,,     | 23     | <b>एतत्पर्यन्ता</b>           | अनवस्थिताएतत्पर्यन्ता            |
| 1329                                    | રર             | अरयुदक                        | तदुक्ताएव<br>अम्यर्क         | 9894    | ૅ      | अनस्थि                        | अस्थि                            |
| 9334                                    | 20             | गंधयु <del>त्त</del> यादिकरणं | लिखनादि<br>-                 | ,,,     | 7      | प्राणिनां • • • वधे           | प्राणिवधेप्राणाया <b>मे</b> नशु- |
| 9338                                    | `c             | अनुकल्पिकया                   | अल्पिकया                     | 1       |        | attate 44                     | द्धिः सहस्र <b>स्यवधे</b>        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                | •                             |                              | 1296    | ,      | प्रत् <b>यहं</b>              | प्रतिश्यहं                       |
|                                         |                | अध्यायः                       |                              | "       | દ્     | लघुत्वात्                     | लघुत्वान् अबुद्धिवषये            |
| 3383                                    | રષ્ટ           | रोगी                          | राजरोगाचिभभूतः               | }       | •      | _                             | <b>पुनः</b>                      |
| "                                       | ર્             | निधनेभ्यो                     | निर्धनेभ्योयाचमानभ्यो        | "       | 20     | सर्वत्रेव                     | साक्षात्याने                     |
| १३६२                                    |                | आधान                          | अरयाधान्                     | 9822    | २६     | र्भाक्षणां                    | मक्षिणांपक्षिणांगृभा-            |
| 1363                                    |                |                               | इन्द्रियपहणेनैव              |         |        |                               | दीनां                            |
| 3358                                    |                | दत्तवान                       | खादितुंदत्तवान्              | 1853    | 9      |                               | श्राद्धानस्यो 🐧                  |
| १३६६                                    |                | अन्यशरीर                      | एतच्छरीर                     | 1850    | 94     | गुणादौश <del>त</del> यापेक्षय | । गुणदोगत्यापर्क्षयौ             |
| १३६७                                    | · २१           | 9                             | गुरुभार्यागामीं दुश्वर्मत्वं | "       | २७     | गन्धांनां - प्रभृतीन          | ां गन्धप्रधानानांचागुरुक         |
|                                         |                | कोपमेहनत्वंपिशुनो             |                              |         |        |                               | भृतीनांऔषधीनां <b>च</b> ग-       |
| 3,303                                   | Ę              | न्याह                         | <b>ग्याह्</b> गोवध्इत्यादि   | Į.      |        |                               | <b>हूच्यादीनां</b>               |
|                                         |                |                               |                              |         |        |                               | - •                              |

| पृष्टम्      | पङ्किः          | কু• গ                           | कु॰ ५                               | पृष्टम | . पद्भिः | : कु॰ १                         | <b>क</b> ,∙ ч                    |
|--------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1826         | 26              | <b>मरणान्तिकं</b>               | पाणा <sup>वि</sup> तकं              | ,,     | २२       | वृत्ति _                        | त्र <b>वृ</b> त्ति _             |
| 2835         | 77              | मन्वादिभिः                      | शोधनंमन्दादिभिः                     | 3868   | 98       | तत्त्वनिवारकत्वात्              | तसुदुनिवारत्वान्                 |
| 2)           | <b>२७,</b> २८   | चतुर्थकाल • • पापम              | अभोधिवंसेन्जूनुर्थ                  | 1409   |          | प्रयाभ                          | पियायु <b>बेकु</b> शला <b>न</b>  |
|              |                 |                                 | भक्त <b>स्त्रिभिवर्षे</b>           | 3408   |          | धर्मा                           | कर्मा                            |
|              |                 |                                 | स्तदपहिन्तपापमिति                   | 3435   | . 78     | बिविध • • शामुवन्ति             |                                  |
| 1838         | ३१              | भावणं<br>जपित्वा                | पार्ठन ्रे<br>नियमवान्जपित्वा       | 1      |          |                                 | पाठनादिनासंपीडाः                 |
| 1885<br>1885 | <b>ર્</b><br>૨५ | णानत्व।<br>पासशोधनम्            | नियनपार्जारत्या<br><b>कायशाधनम्</b> | }      |          |                                 | काकोलूलादिभिःभश्न-               |
| "            | 26              | यथारात्रीतथादिवा                | माजापत्योविधिःस्पृतः                |        |          |                                 | णंद्धतमसिक्तादिभिस्ता            |
| •            |                 | ••••कतान्यथा                    | तथाचवसिष्ठः । इवि                   |        |          |                                 | पान्स्थाल्यांमधीनीः-             |
|              |                 |                                 | व्यंत्रातराशी त्रीन्साय             | İ      |          |                                 | क्षय्यपाकांश्रदुःसहा-            |
|              |                 |                                 | माशीतथैवच                           | ١      |          |                                 | न्त्रामुवन्ति                    |
| 1841         | ર૪              | विगतानवधान्यस्य                 | विगतात्माभिलाषस्य                   | ,,,    | •        | <b>मकाराणि</b>                  | प्रकाराणि भयानि                  |
| "            | 28              | गुरुलघुसमफल                     | <b>छ</b> घुनुरुस <b>क</b> ल         | 3498   | २६       | _                               | प्र्येकोपासनानांसंश-             |
| 9842         | 90              | ऋमेण                            | पश्रुति ।                           |        |          | रोभवति                          | योहनामउपास्तेया्वग-              |
| 2848         | 7               | कदाचिद्दशकदा                    | कदाचित्पंचदश                        |        |          |                                 | तंतनास्यकाम् चारो-               |
|              |                 | चित्पंच                         |                                     | 1      |          |                                 | भवति सयत्रतमेववाः                |
| 2848         | २५              | हेतुत्वात्                      | फलतात्                              |        |          |                                 | इनदिशेवस्वंवेदनयत्र-             |
| 1865         | 4               | गोःमचुरदानादि                   | शापवरदानादि                         |        |          |                                 | बोर्दवोदित्योसार्तबहु-           |
| 91           | 16              | प्रायश्चित्तस्तुत्यर्थ <u>े</u> | शायश्चित्ततपःस्तुत्यर्थ             | İ      | ••       |                                 | नैहिकामुष्मिकानिच                |
| 3868         | 7               | तत्सम                           | तत्संहननं                           |        |          | N-S-IN-S                        | फलानिश्रयन्ते                    |
| "            | 2               | अविकारिणो                       | अधिकारिणो                           | "      | २९       | किंचिदेवंकिचि                   | किंचिदेकं श्रांतविहितं           |
| 7854         | २२              | दुर्लभं                         | शुभं                                |        |          | <b>च</b> नेति                   | किचिनेति                         |
| 3866         | २२              | एतत्पापश्चय                     | इतरपापक्षयसाधनापेक                  | 9498   | २९       | यथोका                           | अयुक्ता                          |
| 948/         | •               | कौरसेन                          | या                                  | 9434   |          | वाचकाम्बहून्                    | असंदर्भवकृत्                     |
| 7866         | 16              | कारतन<br>पातकमपि                | कुत्सेन<br>पातकजमपि                 | १५३६   | 1,2      | शृश्रुषुशिष्येभ्यः<br>अगोपनीयम् | शुश्रुष्वशिष्येभ्योगीप<br>नीयम्  |
| 1805         | , <b>2</b>      | विषादि                          | त्वादिष्ठयामदिष्ठ <b>ः</b>          | 1480   | 6        | जातेः                           | जगतः                             |
| 70-1         | •               | ाप <b>णा</b> प                  | रेनावव्यामावड<br>येत्याचा           | "      | 12       | अस्पर्शमरूपम्                   | अस्पर्शहरूपगन्धम्                |
| 3865         | 13              | ऋग्वेदं                         |                                     | 1481   | 2        | स्रहाख्य                        | मन्दाख्य                         |
| 9864         | 7 4             | मध्य<br>मह्य                    | ऋग्वेदधारणस्तुतिः                   | 1482   | 6        | मोक्षत्वे <b>न</b>              |                                  |
|              | . 2             | ग <i>व</i><br>धा <b>रण</b>      | त्रय                                | 1483   | 6        |                                 | मो <b>शह</b> तुत्वेन<br>विकास    |
| "            | ર               | मुनि                            | ध्यान<br>धन                         | "      | "        | चानुरी<br>विभवसम्बद्धमञ्जान     | विस्तरात्                        |
| "            | •               |                                 | <b>मनु</b>                          | ,,     | "        | निगूडमल्पवचनात्<br>अस्मिन्      | निगूडकरुपवचसा<br>खे              |
|              |                 | अध्यायः १२                      |                                     | ,,     |          | अर्थतत्त्वम्                    | • •                              |
| 1866         | 8               | •याएव                           | न्यदेव                              | 7483   | 9<br>11  | ज्यारवम्<br>दुर्वोधः भूयात्     | तत्त्वमर्थम्<br>दुर्गाधनादेदधितो |
| 1853         | 29              |                                 | विषयांभिलाषमात्सर्य                 |        | • •      | Para Zant                       | _                                |
| •            |                 | सकार्य                          | and the second                      | "      | 79       | वारेन्द्रि                      | त्तरीभूत्राता                    |
|              |                 |                                 |                                     |        |          | 41/1°4                          | वरिग्द                           |

# राघवानन्दीयपाठभेदाः॥

# चिन्हानि

|             | राघ॰ १= मुद्रितपुस्तकम् |                         |                                     |            | राघ॰ २= बुन्दीमाहाराजपुरतकालयस्थम |                                         |                                                          |  |  |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| पृष्ठम्     | पङ्किः                  | रा०१                    | रा० २                               | पृष्ठम्    | पङ्किः                            | रा० १                                   | रा० २                                                    |  |  |
| 6           | २७                      | विदित्वा                | वित्वा                              | 908        | २०                                | <b>भातः</b>                             | प्रातः ५                                                 |  |  |
| 93          | २५                      | केवइदं                  | कवान्यथाततस्तन्नजा                  | 909        | 29                                | ह्याभ्यां                               | द्वा <b>भ्यांतस्मादुभावपीति</b>                          |  |  |
|             |                         |                         | येतत्रतंनस्यात्इदं                  | 777        | 30                                | अन्येषां                                | तदानीम्                                                  |  |  |
| 96          | २६                      | ति                      | পি                                  | 992        | 94                                | देवै:                                   | देवैरपे                                                  |  |  |
| 50          | 38                      | युन्                    | जगन्                                | 198        | 9                                 | विना                                    | विनायस्मिन्देशेमृगःरुष्ट                                 |  |  |
| 38          | २५                      | चेति                    | चेतिश्रुतेः                         |            | •                                 | •                                       | स्तस्मिन्धर्मान्यवाधत                                    |  |  |
| "           | २६                      | शमाचारभेते              | समन्वारभेते ।                       |            |                                   |                                         | इतियाज्ञवल्क्योक्ते।                                     |  |  |
| 38          | 3                       | अयूयुजन्                | असृजत                               | 120        | 93                                | <b>प्रयुक्तेः</b>                       | प्रयुक्तेःस्यंदनेपुंसव <b>नमि</b>                        |  |  |
| 83          | २८                      | उभयम्                   | उभयजम्                              |            | • •                               | 4300                                    | तशेषोक्तः ।                                              |  |  |
| ४८          | २५                      | ब्रा <b>स</b>           | ब्राह्मक्षपाः <b>ह</b>              | 822        | 6                                 | वेदाघ्ययनेन                             | ्ति राषाक्तः ।<br>वेदाध्ययनेनयावच्छ                      |  |  |
| <b>37</b> . | २६                      | निरोधयन्                | तिरोदधन्                            | 922        | •                                 | वदाञ्चयनम                               | वदा ज्ययन ने पाव च्छ                                     |  |  |
| ५२<br>६०    | 92<br>98                | सदा<br>पायेन            | तदा<br>पायनवतन्ते प्रवर्तन्तेइः     |            | _                                 | ·                                       |                                                          |  |  |
| •्0         | 18                      | •                       | नायनवतन्त प्रवतन्तरः<br>तराणियुगानि | 932        | Ę                                 | ब्रात्या · · संज्ञा                     | त्रा · · संज्ञायतआर्यविग<br>ईता                          |  |  |
| ६१          | 3                       | <b>क्रियापरि</b>        | याव                                 | ,,         | ર્ષ                               | ब्राह्मन्                               | ततःकिंततआइनैतैरि-                                        |  |  |
| "           | "                       | यस्य                    | यस्याह्नस्तत्                       | ,          |                                   |                                         | ति। ब्राह्मान्                                           |  |  |
| ६६          | २२                      | <b>धर्मविद्यादेशागम</b> | धनविद्यादेरागम                      | 934        | 8                                 | बगइ '                                   | वावई                                                     |  |  |
| ६८          | ર                       | मियते                   | श्रियते                             | 388        | રષ્ટ                              | बहिष्कतं                                | <b>हविःरुतं</b>                                          |  |  |
| <b>€</b> 3  | ર૪                      | देव                     | दैव                                 | 944        | 24                                | वेदस्याध्ययन                            | वेदस्याध्ययनारंभेअव                                      |  |  |
| 65          | 29                      | मेधातिथिः               | मेथातिथिःतन्नयतोवि-                 |            |                                   | समाप्त्योः                              | सानेत तस्यसमामी।                                         |  |  |
|             |                         |                         | <b>बास्थानन्यनुऋम्यश</b> ह्ये       | 950        | 98                                | मासादयः                                 | मासादय:षोडशीकलाफ                                         |  |  |
|             |                         |                         | नाप्युक्तमेताः बाह्मणो              |            | •                                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | सएवोपांशुत्वेनानुष्रितः                                  |  |  |
|             |                         |                         | धिकरतेसचन्नतिंदर्शय-                |            |                                   |                                         | <b>भतगुणफलदः</b> लतइत्यर्थः                              |  |  |
|             |                         |                         | तीतरेषां                            | 960        | 96                                | भावः                                    | भावःअन्यथापंचय <b>ज्ञा</b>                               |  |  |
| ७९          | 98                      | पिष्यादीन्              | परान्पित्रादीन्                     |            | •                                 | 44.                                     | भावः                                                     |  |  |
| <8          | २५                      | ऋणादीनाम्               | ऋणादीनांसंधिविपहा                   | 964        | 8                                 | अन्यतो                                  | <b>त्व</b> तो                                            |  |  |
|             |                         |                         | दीनांवा                             | २०९        | २८                                | योग्यंवा                                | योग्यता                                                  |  |  |
|             |                         | अभ्यायः                 | ?                                   | <b>२२३</b> | 20                                | श्रुति                                  | विधि                                                     |  |  |
| 704         | २६                      | कर्नृ                   | वक्तृ                               | 228        | 8                                 | उपनयनाख्ये                              | उपनाख्येसाविष्ये-                                        |  |  |
| 904         | . 38                    | कर्नारी                 | वक्तारो                             |            |                                   |                                         | वप्रसुः '                                                |  |  |
| 905         | 7                       | अभीप्सितेति             | अभीष्सितेतिवक्ष्यमाण<br>त्वात्      | २२५        | <b>38</b>                         | वाचकत्वात्                              | वाचकत्वात्वेदेवे <b>दगह</b><br>णयोग्येउपनयना <b>ख्ये</b> |  |  |
| 908         | ર                       | परंतत्त्वम्             | परंतत्त्वंमावीति <b>छ</b> त्वावा    |            |                                   |                                         | जंसति                                                    |  |  |

| पृत्रम्        | पङ्किः | रा॰ १                                  | रा• २                                                   | पृष्ठम् | पङ्किः     | रा०१                       | रा॰२                                                            |
|----------------|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| વેર૮           | 98     | नित्यंस्रात्वेत्या                     | नित्यंस्रात्वेत्यादिकान्                                | 802     | 94         | प्रासद्धिकस्य              | <b>भाकरणिकस्य</b>                                               |
| •••            | •      | द्किन्                                 | नाजसंस्रायादितिसु<br>यन्नानपरांकालद्वया                 | "       | 98         | पर्युक्षगादि               | पर्युक्षणादि पूर्वमनुष्टेय<br>मित्यस्वयः                        |
| ,              |        |                                        | भिषेकाः य्युधरणासु<br>दंडवन्नियञ्जनमिति                 | 803     | રષ્ટ       | तत्पिष्यं                  | अनुआह्रदैवा <b>यन्त</b><br>मिति तत्पिष्यं                       |
| <b>5</b> (1) ( | ••     |                                        | विष्णुवचनात्                                            | "       | "          | नु                         | नतु ( इदंमूलपुस्तके-                                            |
| <b>38</b> %    | ર૧     | नमस्कारोत्थानादि                       | नमस्कारोत्थानादि<br>आर्येषुत्राह्मणत्वेसत्य<br>वऋषुदिषु | ४०९     | ч          | अग्री .                    | वर्तते )<br>अपसन्यं अग्नौ ( <b>इदं</b><br>मृत्यपुस्तुकेवर्तते ) |
| <b>3</b> 40    | २३     | स्वासमार्गेभषु                         | <b>त्वः</b> त्वोदरः                                     |         | "          | संस्थ                      | सस्थपवित्रं ( इदंमूल-                                           |
| 563            | રષ્ટ   | सिद्धीषधात् "                          | सिद्धीषधादिदुःकुला<br>त्त्वसान्तिकष्टकुलान              | ,,      | 23         | शेषान्                     | पुस्तकेवर्तते )<br>शेषादनात्                                    |
|                |        |                                        |                                                         | "       | ٦ <b>٠</b> | বিধিনা                     | विधिनोदक्यादिदान                                                |
| २६९            | 4      | स्थानासन                               | तुमुच्छात्<br>एतेषु आचार्यादिषु                         |         | ~ <        | विषय                       | योग्येन                                                         |
| 162            | •      | अध्यायः ३                              |                                                         | ४१२     | 39         | पितृस्थाने                 | <b>पितृविप्रस्थानेतं</b>                                        |
| <b>७</b> ०६    | 3      | <b>अत्रियविषय</b>                      | क्षत्रिय <b>पास</b>                                     | 893     | 26         | दद्यात्                    | <b>रचा</b> त्पिसासस्याद्व <b>य</b>                              |
| 370            | 94     | तत्र                                   | यत्र                                                    |         | •          | 1-11                       | भानवादिति ( अक्षरा-                                             |
| 319            | 15     | अनियत्तां                              | इयत्तां                                                 |         |            |                            | ण्यस्पष्टानि)                                                   |
| 334            | 2      | दक्षिणस्यां                            | दक्षिणस्यांदन्हा                                        | ४२५     | 4          | भूमिगतस्य                  | पत्रिम्नानादेरुचरीप्रति                                         |
| ३३८            | 4      | विद्वत्रशंसा                           | विद्वानप्रशंसा                                          |         | •          |                            | यशिन्हकभूमिगत्स                                                 |
| <b>388</b>     | २९     | नात्म                                  | नान                                                     |         |            |                            | ( अस्पृष्टान्यक्षराणि )                                         |
| <b>38</b> 6    | २४     | वास्तुदेवादयः                          | हरिहरादयः(मूलपुरतके                                     | 839     | 13         | वाचनिकंतननकवि<br>तादरर्हात | वाचनिकेनतकवितार<br>इति ( इद्मूलपुस्त-                           |
| 343            | 18     | ज़ायाता · · परिवन्स                    | 'वासुदेवादयः')<br>संवत्सरात् संवत्स्रंप-                |         |            |                            | केवर्तत )                                                       |
| <b>\ 1.</b>    | •      | रान्                                   | र्ययित्वा तत्रज्ञभ्वमाग                                 | 832     |            | अविगीत                     | अविगीतोक                                                        |
|                |        | \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | तान्। परिसंवत्सरानि                                     | 853     | 23         | वि <b>सु</b> ज्येति        | विसृज्येतिद्दाभ्याम्<br>( इदंमूलपुस्तकेवर्तते )                 |
|                |        |                                        | तिमेधातिथिःमातुलां<br>तान् परिसंवत्सरान्                | ४३५     | 9          | <b>मतिपत्तिस्थानानि</b>    | प्रस्थानानि                                                     |
| 343            | 94     | तथा <b>ज</b>                           | तम् गरतपार                                              | "       | 70         | भोजनात्                    | ब्राह्मणभोजनात,                                                 |
| 345            | 4      | वेदाभ्यायी                             | त्त्र<br>वेदाभ्यायी खंदोमात्रा                          |         |            |                            | ( इदमूलपुस्तकवर्तते )                                           |
| 475            | 7      | 441-4141                               | भ्यायो ( इदंमूलपुस्त                                    | 850     | 70         | निर्दत्यं                  | नित्यस्य ( इदंपूछ-<br>पुस्तकेवर्तते )                           |
|                |        |                                        | केवर्तते )                                              | 883     | २७         | পাৱাৰ                      | श्रद्धाच                                                        |
| ३६२            | 9      | <b>ज्ञा</b> नोत्कष्टाय                 | <b>ज्ञा</b> नंवेदाूर्यज्ञानमुत्कृष्टं                   | 883     | 30         | <b>पिनृतीर्थ</b>           | पित्रर्भ ( इंदगेवमूल-                                           |
|                |        |                                        | यस्यत्लेज्ञानोत्रुष्टाय                                 | 1       | ,,,,       |                            | पुस्तकेइतिभाति)                                                 |
| ३६९            | २६     | सम                                     | सम                                                      | 1       |            | अभ्यायः ५                  |                                                                 |
| ३७४            | રષ્ટ   | परिवित्तिःवक्ष्यते                     | र्पारवेन्तृपरिवित्ती<br>वक्ष्येते                       | ४५३     | ş          | दयलो                       | दयलो                                                            |
| 300            | ٤      | तैलार्थे                               | विकेयतेलार्थे                                           | 867     | 2/0        | सावेदाध्ययनस्यया           |                                                                 |
| 366            | 26     | समनी                                   | तेभ्योदत्तंनष्टमितिशेषः                                 |         |            | काचित्रीविका               | मासलिगवैश्वदेवी जन्                                             |
|                | •-     | 7474 14                                | एवमुत्तरत्र                                             | ४६२     | 18         | वेष                        | किंचवयसर्तिवेष                                                  |
| \$5\$          | 12     | भाडमकारत्वात्                          | भारपकरणत्वात्                                           | 863     | 10         | नः                         | वा                                                              |

| पृष्ठम्     | पङ्किः     | रा०१                        | रा॰२                                      | <b>पृष्ठम</b> | पहिः      | रा•३ ं                                  | रा•२                                           |
|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 865         | 76         | भूतानां                     | 'श्रत्यानां ( मूलपुस्तके                  |               |           | अध्यायः '                               | 4                                              |
|             |            | •                           | <b>इंडगेवर</b> श्यते                      | 466           | .35       | शुद                                     | शुभ                                            |
| थण          | 38         | <b>शु</b> तेपि              | तांवजयतईति ( इर्-                         | ५९३           | <b>8</b>  | त्वाष्ट्रम                              | त्वह़े                                         |
|             |            |                             | र्मापमूलपुस्तकेवर्तते)                    | 49६           | 23        | आर्हतुः                                 | आहतुःसर्वशहति त्वव                             |
| "           | "          | प्रजा                       | म्बा                                      |               |           | ••5                                     | स्यत्                                          |
| 860         | <b>२९</b>  | त्यागः                      | त्यागः मूत्रीचारंविदुः<br>चारेणंसहवर्तमान | ५९९           | 8         | <b>प्रायश्चितं</b>                      | मायभित्तं एवं विधीपाः<br>पणेभीनद्दयनिवृत्तिः   |
| 861         | 36         | वार्त                       | नात्रसमासवातं                             |               | _         |                                         | শাৰ্থ                                          |
|             |            |                             | ( एतइयमपिमूलपुस्त-<br>के इस्मेव )         | ¥,00          | "         | कुर्वित्यनुजानाति<br>भृत्यानां          | कृत्वानुद्गायते<br>भृत्यादीनां                 |
| ४८२         | 27         | हाभ्यां                     | <b>রি</b> শিঃ                             | 609           | 7         | <b>छ भेतेत्यादि</b>                     | लभेतरच्ये [रात्रीः] की-                        |
| ४८५         | 23         | आकान्ते                     | आक्रान्ते प्रभुतया                        | ,             |           |                                         | किलमित्यादि                                    |
| ४९९         | २५,२६      | रुपणस्यवा                   | रूपणस्यवाराजन्य<br>स्याप्युरिथसुवानूनो    | ६०१           | २९        | अस्मिग्धं मक्ष्यं<br>भोज्यं             | स्निग्धं                                       |
|             |            | •                           | धर्मशास्त्रलंघनः                          | ६०३           | 4         | अशेषतः                                  | किंचैतदिति अशेषतः                              |
| you         | 76         | <b>रुतं</b>                 | <b>छन्दः</b> कतं                          | "             | "         | भक्ष                                    | भक्षा <b>भक्ष</b>                              |
| ५०६         | 33         | कालं                        | कालब्यापनं (मूलपु-                        | ६०९           | 38        | <b>ब्रह्मधारणं</b>                      | <b>ब्रह्मचारिणं</b>                            |
|             |            |                             | स्तकेऽपि इदमैव)                           | 699           | Ę         | बलि                                     | बलिभाजन                                        |
| 498         | २•         | पर्यन्तंसर्वात्             | पयन्तमितितन्नचिरंतुः                      | ६११           |           | आस <del>त्त्</del> या · • इत्युक्तं     | आवश्येकपश्चेगकेश                               |
|             |            |                             | यावन्निमित्तस्त्वं(मूले                   | •             | ٠,        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | स्मार्तकर्मणिच ॥ ननु-                          |
|             |            |                             | पिबहुशः इद्येववर्तते)                     |               |           | •                                       | वैदिकेषृतपश्वादौपका                            |
|             | 11,12      | निषिद्धकालं                 | निषेधावधिकालं                             |               |           |                                         | दशावद्गिवाधापतेःतः                             |
| 496         | २५         | पितृप <b>क्ष</b> पानित्वान् | <b>थेतपक्षपाति</b> त्वात्                 |               |           |                                         | स्माचन्नेवधोऽवधइत्यु                           |
| 49 =        | 93         | पर्न                        | पावन                                      |               |           |                                         | क्तिः कि:१ किचअपत                              |
| ५२३         | 18         | क्षत्रियादि                 | क्षत्रियादिकर्मकारकेम                     |               |           |                                         | स्मन्युदितेवधेतापदोध-                          |
| 428         | 96         | दायाद                       | दायादब्रूयात्                             | •             |           |                                         | मित्याह यज्ञाध                                 |
| "           | 96         | नब्र्यात्                   | नब्यात् विप्रनवैश्यं                      |               | •         | TITE!                                   | कारकउदकेवलवादष्ट                               |
| ५१५<br>५१५  | <b>२</b> 9 | खंजपाद<br>छायात्वदासवर्गः   | खंजेत्वं सुपाद<br>छायालच्याया             | 293           | ર         | कारकः                                   | हेतुत्वात्                                     |
| 446         | ų          | वर्जयन्नि                   | वर्जयदि                                   | <b>€98</b>    | \$        | आत्मनः                                  | आत्मानं                                        |
|             | 26         |                             |                                           | 'n            |           | <b>र</b> त्युक्तं                       | इत्युक्तहिसायामथवाद                            |
| <b>५६</b> ३ | 40         | इतिगोविंदराजः · ·           | किचयइति । पूयादि                          |               | -         | • •                                     | ( इदंपूलपुस्तकेवर्तते)                         |
|             |            | तत्त्वम्                    | लोमसंब्रानादत्रपूरादि                     | . ६१५         | 6         | <b>ममाणकर्</b> तिभावः                   | प्रमाणकनापिपरानुय                              |
|             |            |                             | भुग्जन्यलाभोऽन्यथा<br>बाधइतिगोविन्दराजः   | . 417         | •         | a all altal distriction                 | होधमहेतुरगम्यागमन                              |
|             |            |                             | • तत्त्वम् (इयं २२१                       |               |           |                                         | मिथ्योक्ती वध्यभिचा                            |
|             |            |                             | श्लोकस्यटीका )                            |               |           |                                         | रान्नापिपीडाधर्महेतुस्त                        |
| 4/08        | 35         | प्रसम्भानं                  | न्छाकरप <b>ाका</b><br>नफलप्रधानं          |               |           |                                         | पोदानादी बाधात्तस्मा                           |
| alea.       | -          | हीनान् संबन्धने             |                                           |               |           |                                         | चयाव्यवहारइतिभावः                              |
| J <b>e4</b> | 44         | हानानुः सबन्यन              |                                           |               |           | -K                                      | किचयुर्ति।अहिंसकानि                            |
|             |            |                             | अवरंहीनस्यादिपा-                          | "             | <b>30</b> | अहिसकानि                                | किष्युद्दाताञास्त्रकाण<br><b>त्रद्यो</b> ग्यैः |
|             |            |                             | खण्डादिशास्त्रादियम-                      | 575           |           | तत्तुरुयफलैः                            |                                                |
|             |            |                             | त्यायोगमनं तेनावर-<br>संबन्धेन            | 79            | રપ        | परिवर्जनात                              | परिवर्जनातनतुनिष्ठत्ति<br>मात्रादिति           |

| पृष्ठम्     | पङ्किः    | .रा०१               | रा॰२                          | पृष्ठम्     | पङ्किः    | रा०१                       | रा० २                                 |
|-------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|
| ६२०         | 8         | अस्तीति             | अभीति                         | ६९८         | २९        | निःसृत्य                   | यामानिसृत्य                           |
| ६२१         | 99        | फललाभसंभवात्        | फलंसंकल्पत्                   | ४०४         | 30        | विशेषात्                   | विशेषणात्                             |
| ६२३         | 9         | रुतचूड              | सद्यःकत्चूड                   | <b>600</b>  | 92        | कालिकः                     | बशद्दोत्रषष्टग्यालिकोप-               |
| ६२४         | . 6       | ल <b>क्षणमिदं</b>   | <b>लक्षणार्थम्</b>            |             |           |                            | लक्षकइति                              |
| "           | 90        | <b>एवं च्सामिः</b>  | पंचाम्रः                      | <b>6</b> 06 | २३        | गतागर्त                    | लुढन्गतागतं                           |
| ६२७         | 3         | निर्दिशति           | अतिदिशति                      | 698         | 6         | मध्ये ऽन्यतमया             | मध्येमरिष्यामीतिनिश्च                 |
| ६२९         | २,३       | उपस्पृश्य : अन्यत्र | उपस्पृश्याचम्य                |             |           |                            | येनाविगते शोकभये                      |
| ६३०         | 9         | गोविन्दःत्रिरात्रैः | गोविन्दःचकारद्वयात्रि         |             |           |                            | यस्मात्सः अन्यतमया                    |
|             |           |                     | भिस्त्रिभिविशेषणात्रि-        | ७२३         | 9         | देहनिमित्तंतद्रक्षार्थ     | वेदेनिमित्तभक्ष्यार्थ                 |
|             |           |                     | रात्रे                        | ७२४         | ર         | वाक्प्रवर्तते              | वाक्यंवर्तते                          |
| ६३४         | ٦9        | <b>उक्तेः</b>       | <b>उक्तःतेषाममा</b> छयोदकम्   | ७२७         | ર૮        | <b>मिद्धं</b>              | प्रसिद्धंतत्रतुभिक्षितनभ <u>ि</u>     |
| ६४०         | 9         | मरणंजननं            | मरणेमरणंजननेजननं              |             | ~-        | -11(1- <b>4</b> )          | क्षेपेवि । र्तशंखोक्तिभित-            |
| ६४२         | •         | चातुर्वण्येन        | चातुर्वर्ण्येस                |             |           |                            | गृहंपुनर्नतदर्गच्छेदिति               |
| <b>€8</b> 3 | 4         | विपःशुध्येदिति      | विश्वदिति (मूल-               | ७३२         | 92        | नाहमस्मि                   | यृह्युगरात्य ग्रह्मारात<br>नात्रास्मि |
|             |           |                     | पुस्तकेई हगेववर्तते )         | 638         | 98        | यथोदितइति                  | यथोदितइतिसावि <b>ष्य</b>              |
| ६५२         | ર         | इन्द्रवद्धिकतं      | इन्द्रवदशौचानधिकता            | - 48        | 12        | <b>पया।</b> ५० हात         |                                       |
| "           | <b>२७</b> | प्रतेतेश्वर्य       | प्रजेश्वर्य                   |             | 3.0       | शेषः                       | भावात्<br>शेषःदोषयदाद्रसाजपाप         |
| <b>"</b> .  | २८        | प्रकृतिविकृतिसा-    | प्रजारक्षण                    | "           | ३०        | 414.                       | राय-दाययदाइसाजगाय<br>पुरं             |
| •           |           | धारण                |                               | 1030        | ٦9        | मित्यर्थः                  | ार<br>मित्यन्वयः                      |
| ६५५         | 8         | अपराद्मुखयुद्धहत    | अपराद्युखस्यतद्धतस्य          | ७३९         |           | ानत्ययः<br>त्यजेत्         | ।मत्यन्वयः<br>त्यक्तं                 |
|             |           | स्य                 | •                             | 680         | 3         | त्यजत्<br>लक्ष्यते         | रयक<br>सम्यते                         |
| ६५६         | 8         | <b>রি</b> শিঃ       | त्रिभिःअसपिण्डे <b>षु</b> सपि | 688         | , ર       | ल्ह्यत<br>तात्पर्येणोक्त   | लन्यत<br>नास्वयीस्मेक्तं              |
|             |           |                     | ण्डेषुच                       | 77          | "         | तारम्यणाकः<br>प्रव्रजेदिति |                                       |
| 22          | 93        | धर्मेणैव            | बन्धुवदितिधर्मेणीव            | ७४६         | 2         | मन्न <b>ादात</b>           | प्रत्रजेदितिअत्तिःपाप्मा              |
| 846         | २०        | च                   | वा                            | İ           |           |                            | नंवेह्रद्यंविहायत्पका-                |
| 193         | 95        | स्वं                | त्वं                          | 1           |           |                            | परंब्रह्मभवेदित्यर्थन्                |
|             | 96        | वारिणैव             | वारिणीवभत्मक्षारः             | 4           |           | entition.                  | 14                                    |
| 449         | 28        | गर्दभादेः           | नरादेः ( न, श )               | 1           |           | अध्यायः                    | •                                     |
| £ 10 3      | . 5       | त्राह्मणानामिति     | <b>त्राह्मणानामितिकाष्ठा</b>  | 450         | 30        | स्थापयितुस्तं              | स्थापयितुंतं                          |
| ६८५         |           | अण्वपि              | उत्सवादिदर्शनमपि              | 4           | 23        | अन्यषागामिषु               | उत्प <b>थ</b> गामिषु                  |
|             |           |                     | ( इयं १४७ श्लोकस्य            | ७६५         | 9         | कस्यापीतिशेषः              | कस्यापिस्वामिनःस्वा                   |
|             |           |                     | टीका )                        |             |           |                            | म्यंनस्यादितिशेषः                     |
| ६८६         |           |                     | र पोषोयम्                     | , ,         | "         | रागादित्या <b>इ</b>        | रागादिमत्वादित्याह                    |
| \$66        | 23        | गच्छेदितिशेष        | गच्चेदीत्यादावति              | 450         | 36        | कोपारष्ट                   | कोपादि                                |
|             |           |                     | <b>मसक्तेरिदितिश्रवः</b>      | 300         | 12        | -                          | क्रोधनेसन्निकृष्टः                    |
|             |           | अध्यायः             |                               | 996         | 38        | _                          | विरामूत्रवेग                          |
| 896         | . 🗸       | भात्मनी             | <b>किचगृहस्थ</b> स्त्वित      | 600         | 4         | <u> दु</u> तत्र            | गुरुतर                                |
|             |           |                     | आत्मनी                        | 600         | <b>38</b> | स्वर्ग                     | स्वंगंब्रजत्येव                       |

| पृष्ठम्     | प द्भिः | : रा० 🤋                   | रा∙ २                               | पृष्ठम्      | पङ्किः     | रा० ३                     | रा० २                                     |
|-------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 600         | 94      | <b>मारू</b> त             | <b>प्राक्</b> अहंद                  | 690          | <b>ર</b> 8 | आयुषःनंक्ष्यति            | आयुषःसबान्धवोन-                           |
| 666         | 90      | वधोद्यमेपि                | वधोद्यमेपिप्रशस्यतेकर्त-            |              | ,          | •                         | <del>क</del> ्ष्यति                       |
|             | •       |                           | व्यत्वेने दश:                       | 696          | २४         | याद्वा                    | याद्देति                                  |
| <b>V</b> CC | 6       | प्रद शंनेनचनचा-           | <b>प्रदर्शनेनभिद्यन्तेनचा</b>       | 696          | 98         | गंधवारिचर:अपां            | गंधवारिचराणां                             |
|             |         | न्यथा                     | न्यथा                               | 699          | 18         | मे <b>षाति</b> येः        | मेथातियः। चर्मणांच•                       |
| ७९०         | 98      |                           |                                     |              |            |                           | र्मीतपादुकानांच                           |
| •           |         | स्रमध्यमवध्य              |                                     | ८२२          | 23         | आसने                      | खि <b>नः</b> आसने                         |
| ७९१         | 99      | दुर्गाश्रयो               | दुर्गाश्रितो                        | ८२३          | 94         | पष्ठी                     | षष्टीसभृत्यस्येतिसाम-                     |
| ७९३         | Ę       | राजीनांरा जःपत्राण        | ांच राज्ञीराजतत्पुत्राणां           |              |            |                           | र्थनंस्पृतितं                             |
| "           | 22      | तेर्युक्तं 📜              | ताभ्यांयुक्तं                       | ८२४          | 4          | श्रीतंपुरोहितसाभ्यं       | <b>औतपुरोहितसा</b> भ्योक्तं               |
| ७९४         | 3/0     | <b>धान्यादी</b> न्धनंच    | धान्यादीनां भागं <b>च</b>           | <38          | •          | द्विविधः                  | <b>एवं</b> द्विविधः                       |
| "           | 26      | निविष्टः                  | निष्टः                              | ,,           | •          | प्रितं व्याख्यातं         | पढितःष्याख्यातः                           |
| ७९५         | 94      | कार्याणिकर्माणि           | कार्याम                             | C38          | 6          | कोशाचैः                   | कोशानुकूलपहताराचैः                        |
| ७९७         | 9       | पतिनन्यथते                | पततिनपुष्यति [शुष्य                 | ८४१          | 3          | चभीत्या                   | यद्गीत्या 💃                               |
| •           |         |                           | ति ? ] वाव्यथते                     | "            | २०         | दिभिरिवानेनापि-<br>कार्या | दिभिनीपकार्यो                             |
| "           | ર       | प्रीत्य <del>ुक्त</del> ः | <u>श्रीत्युत्पत्तेः</u>             | ८४२          | 90         | बहुला                     | बहली                                      |
| <b>600</b>  | २२      | आहवे <b>षु</b>            | आह्वेषुस्नीदूधत्तेयुध्य             | "            | 20         | पूर्वेङतं                 | बहुली<br>पूर्व <b>रु</b> तं               |
|             |         | -                         | यिशन वीयन                           | ج <u>گ</u> ر | 3          | वीर                       | कार                                       |
| "           | 23      | <b>मा</b> प्तेः           | माप्तेःयु <b>ध्यमानापुर</b> ट्वन्तः | ८५२          | 92         | अरिषु                     | अरिपुरे                                   |
| ८०३         | 4       | बुध्यति                   | युष्यति                             | ८५९          | 96         | अरेरव                     | अनेनेव                                    |
| ८०६         | 98      | अरेश्छिद्रानुसारी         | परिच्निदानुसारी                     | < £ 8        | २६         | शुद्धाः                   | शुद्धाःस्पृशेयुर्भीगार्थ                  |
| 608         | 3       | उपऋमेः                    | उपायैः ।                            |              |            |                           | सुसमा <b>र्</b> माः सुष्टावशः             |
| "           | 93      | दण्डस्यकालमाह             | दण्डंक्षिपन्नाह                     |              |            | •                         | सममाहिताआपैतादे<br>हाद्यायाभिस्ताः        |
| ,,          | "       | एतान्दण्डेन               | एतान्चतुरोदण्डेन                    | ८६६          | २२         | संविशेत्                  | तूर्यघोषैर्मीताचैःप्रहर्षि-               |
| <b>690</b>  | "       | रक्षेत्                   | रक्षति                              | -11          | **         | VIP VIV                   | त्र्यवायमातामः महायः<br>तः खष्टः संविशेत् |

### राघवानन्दीयपाठभेदाः

### चिन्हानि

### राघ॰ १ = मुद्रितपुस्तकम

### राष॰ ५ = माहाराजाकोमलक्ष्णवाहादुराणांभाण्डारस्थम ।

| पृष्ठम्    | र्पाङ्कः   | राघ• १                         | राव॰ ५                           | पृष्ठम् | पद्धिः | राष• १            | <u> ব্যন্ত                                   </u> |
|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------------------------------------------|
|            |            | अध्यायः                        | 9                                | 206     | 23     | आचार्याणां        | तथाचस्नुतिमात्रमाः                                |
| 8          | 98         | धर्ममोक्षो                     | धर्मार्थमोक्षो                   |         | •      |                   | चार्याणां                                         |
| ક્         | 29         | नीत्मभ्यम्                     | अतोनोसम्यम                       | २०९     | २९     | <b>इ</b> ति       | इतित्रिभिः                                        |
| 92         | "          | सन्यासन                        | समासेन                           | 270     | 18     | तर्कष्याकरण       | तर्कप्रकरण                                        |
| 93         | 20         | लक्षणमो                        | लक्षणमीक्षणमा                    | 273     | •      | तस्येव            | तथैव                                              |
| 38         | २७         | चैतन्यम्                       | सचैतन्यम्                        | 229     | 18     | त्तथा             | चथा                                               |
| 38,        | 24         | संविज्ञानकर्मणि                | तंविद्यानकर्मणि                  | ,,      | "      | तपोविशेषेः        | इत्यादित्पीविशेषेः                                |
| 39         | 4          | यातयन्                         | पातयन्                           | २२३     | 8      | अनधीतस्यवेदस्य    | अनधीतवेदस्य                                       |
| 83         | "          | <b>स</b> वधारणीयेति            | <b>स्</b> विचारणीयेति            | २२३     | 4      | द्विजस्याद्वे     | द्विजस्यादी                                       |
| 71         | 92         | मरीच्यादिभिः                   | <b>एतैर्म्रीच्यादिभिः</b>        | २२५     | 23     | मंत्रेण           | विमोमस्त्रेण                                      |
| 49         | રપ         | तस्येति                        | सम्भेति                          | २३८     | 94     | देवदैवत्ये        | देवदेवत्यदेवतोदेशेन-                              |
| <b>₹</b> } | 90         | <del>स्</del> थूलाकारादि       | स्यूलाकाशादि                     |         |        | • •               | <b>পা</b> ই                                       |
| 11         | २५         | सूर्याशृमार्दतेः               | सूर्योद्यमारुतैः                 | २४३     | "      | स्थात्            | स्याद्भाषितमुक्तिः                                |
| <b>E</b> 4 | 29         | त्रसणी                         | <b>ईशस्य</b>                     | २४४     | 8      | परिवादश्रवणे      | परिवादादिश्रवणे                                   |
| 8,0        | <b>३</b> 0 | फलिन                           | फलदाइति                          | २५४     | २२     | इति               | <b>र</b> तिवा                                     |
| <b>60</b>  | 94         | पृथक्कर्माण्य                  | पृथक्षम् विय                     | 1 २६२   | 18     | धर्ममाचरेत्       | धर्मनाचरेत्                                       |
| 60         | २५         | निवेषिण                        | निदेंषिण                         | 286     | 21     | यस्तु             | <b>नै</b> ष्टिकस्य                                |
| "          | २६         | पूर्वसर्गानुं                  | पूर्वपूर्वसर्गानु                |         |        |                   |                                                   |
| 67         | 12         | सम्माणक्                       | सर्पातसम्माण् के<br>यवाधिक्यार्थ | 1       |        | अध्यायः           |                                                   |
| 64         | 4          | मधा • • थे                     |                                  | २८३     | 8      | अमुकदासी          | <b>अन्न</b> दासी                                  |
|            |            | अध्यायः                        |                                  | 268     | 25     | लाभे · · · पेतौ   | चतुर्णाधर्माः धर्मादन-                            |
| 115        | 7          | इति                            | ्रत्युक्तंः                      | 1       |        |                   | <b>पेताः</b>                                      |
| 79         | 35         | वेदः                           | बर्शत                            | 302     | 94     | <b>नार्घा</b> दि  | नार्थाद                                           |
| 905        | 2          | तत्वम                          | तत्त्वंमा त्रीतिकत्वावा          | 303     | २०     | प्रजात            | नजात                                              |
| 777        | \$0        | अन्यवा                         | त्वानी                           | 308     | २६     | वेदाभ्ययनजवीर्य   | वेदाभ्ययनवीर्य                                    |
| 992        | 94         | देवैर्राषडितं                  | देवैरपेऽभिष्ठितं                 | 370     | 24     | वर्जमाह           | तत्रैववर्जभाइ                                     |
| 350        | 3.         | साधना भेदइत्यर्थः              | साधना भेदवदिति                   | 399     | 26     | रजसिस्ती          | शुक्रेस्ती                                        |
| 380        | 75         | जुपदन्तेनसदन्तं                | नकरमंसरमं                        | 378     | २८     | नियमविधी <b>य</b> | नियमनिरी धश्य                                     |
|            | 63         | प्रस्थाय<br>नथरण्यादी          | - Canada                         | 330     | į      | बान्धवादीनां      | देवादीनां                                         |
| 962<br>966 | 38         | नवरण्यादा<br><b>भेयस्त्वम्</b> | नचारण्यादी<br>भेडत्वं            | 376     | ٩      | विवाहारिषु        | बान्धवानांविवाहादिषु                              |
| 363        | 28         | तेनां                          | अर्थतियां                        | 350     | 22     | सर्वानाधिकारार्था | सर्वत्राधिकारार्था                                |
|            | " "        | तेन                            | तनकामविषयान                      | 330     | 35     | मात्रंवा          | पात्रेवा                                          |
|            | **         | •                              | 8-8 \$6'4 8 86 40                | • •     | •      | • ••              |                                                   |

| पृष्ठम्           | पङ्किः | राघ॰ १                      | राघ॰ ५                                     | पृष्ठम्    | पङ्किः    | राघ० १            | राघ० ५                            |
|-------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
|                   |        | _                           | परिसंवत्सरान्वर्जिय-                       | <b>625</b> | 9 &       | तत्कारण           | तन्कर्ण                           |
| ३५१               | 98     | परि संवत्सरान्मधु<br>पर्केण | त्वाततऊर्ध्वमागता-                         | ७३०        | 93        | किंचात्र          | किंचा <b>मुत्र</b>                |
|                   |        | Adbal                       | न्परिसंवत्सरानितिमे-                       | ७३७        | 90        | अहोकर्म           | अहोक्ष्टंकर्म                     |
|                   |        |                             | धातिथः। मातुलानाः                          | ७३९        | 98        | तदर्थ             | एतदर्थ                            |
| •                 |        |                             | न्तान्परिगतसवत्सरी-                        | 680        | 3         | त्यजेत्अना        | त्यजेतृत्यक्तव्यमना               |
|                   |        |                             | येभ्यस्तान्परिसवत्स-                       | ଜନ୍ନ       | રષ્ટે     | अनुष्टिताः        | अनुष्टिताःसन्तः                   |
|                   |        |                             | रान्मधुपर्केण<br>मधो                       |            |           | अध्यायः           |                                   |
| 366               | 94     | मन्धो                       | मधो ँ                                      | 1-0-0      |           | _                 |                                   |
| 398               | 6      | सोमपाः                      | <b>एवंसोमपाः</b>                           | ७६१        | 98        | अनुशासनं<br>      | अनुशासनंज्ञेयं                    |
| ४०९               | ц      | अग्री                       | अपसब्यमग्रौ                                | ७६७        | ર્ષ       | कामेति            | कामेति त्रिभिः।                   |
| -                 | "      | परिपाटीऋमम्                 | पूर्वपरिपा <i>री</i> क्रमम्                | ७७५        | ३०        | दुःखमेवान्तोयेषां | दुःख्मेवफलंय <b>षां</b>           |
| 79<br>77          | રર્વે  | शेषात्                      | शेषादन्नात्                                | 900        | २३        | क्रिचावश्यं       | कामजेष्ववश्यं                     |
| <del>ช</del> ุวัน | ų      | भूमिगतस्य                   | पात्रस्थानादेरन्यतरा                       | 669        | <b>33</b> | मौलत्वेपि         | मोलत्वेनापि                       |
|                   | _      | •                           | प्रतिपत्तिरुक्ताभूमिगतस्य                  | ७९८        | ६         | यस्यश्रुतंफलमिति  | यस्ययच्छ्रुतंतस्यतत्फ-            |
| 883               | 99     | मधूत्ऋष्टेन                 | मधूरकटेन                                   |            |           |                   | <b>लमिति</b>                      |
|                   |        |                             |                                            | ८०३        | રપ        | द्नितनं           | दन्तिनंगजं                        |
|                   |        | अध्यायः ध                   | •                                          | 600        | २६        | गोपयेयुरिति       | गोपयेयुरितिशेषः                   |
| ४५०               | २०     | तद्धर्मानाह                 | तत्रधमानाह                                 | ८०९        | 93        | दण्डस्यकालमाह     | दण्डाक्षपन्नाह                    |
| ४८०               | २८     | मलत्याग                     | मलत्यागःमूत्रोचारंवि                       | 698        | ર         | निर्याणम्         | निःसारम्                          |
|                   |        |                             | <b>डुचारेणसहवर्तमानं</b>                   | 639        | 9         | मूल्              | न्यूनं                            |
| ४८८               | 9      | उपवीतादि                    | उपानहादि ू                                 | ८४७        | 39        | ब्यूहे            | <b>व्यू</b> हेषु                  |
| ४८९               | 4      | लक्षणान्वित <u>ै</u> ः      | विनीतैर्दान्तैर्रुक्षणान्विते              | 646        | २२        | प्रसिद्धोपऋमे     | युद्धोपऋमे                        |
| 863               | 6      | विपहं                       | विवादं                                     | ८६५        | २२        | चर्मादीनि         | वर्मादीनि                         |
| ५०९               | 93     | अध्यापनंहि                  | अध्ययनंहि                                  |            |           | अध्यायः ८         |                                   |
| 498               | V      | शेषः                        | शेषः । उक्तस्वाध्याय                       |            | •••       |                   |                                   |
|                   |        |                             | ज्ञानाज्ञानजदुष्टादुष्ट-<br>निवृत्त्यर्थे. | 668        | 94        | नरक्षणीयं         | रक्षणीयं                          |
|                   |        | • •                         |                                            | ९०८        | 90        | पूर्वापरं         | प्रमाणेनप्रतिपादयेत्पू-<br>र्वापर |
| 480               | Ģ      | <u>षृभुद्रोहाद्</u> त्ना    | परद्रोहादिन्।                              | ९०९        | S         | मित्यर्थे         | मित्युक्ते<br>मित्युक्ते          |
| ५६१               | 3      | विरुद्धमर्थ                 | विश्रद्धभर्भ                               | ९१६        | Ę         | आर्ताबन्धुविनाशा  | आर्त्तारोग <b>ण</b>               |
| 464               | 77     | <b>उत्तमैरिति</b> हाभ्यां   | उत्तमैरितित्रिभिः                          | 1          | `         | दिना              | -1(-11)(1-1-1                     |
|                   |        | अध्यायः                     | ч                                          | ९२६        | २०        | यतश्चितं          | एतत्पापंकतमनेनेत्य-               |
| ६२३               | 9      | <del>र</del> ुतचूडे ू       | सद्यःरुतचूडे                               |            |           |                   | नुसंधत्तेयतश्चितं                 |
| ६३४               | २०     | एवंमतामहाचार्य              | <b>ए</b> वंमात्राचार्य                     | ९५०        | २६        | राजातावत्         | राज्ञाऽतीव                        |
| ६३८               | 13     | सपिण्डमरणे                  | <b>एत</b> न्स् पिण्डम्रणे                  | 9030       | 9         | पूर्वभक्त्या      | देशायन्तयोःपूर्वभुक्त्या          |
| ६३९               | २०     | जातदन्त                     | अजातदन्त                                   | 9084       |           | तोलकानां          | पलानां                            |
| દ્ ૪૨             |        | <b>रुक्षणे</b>              | लक्षणेगुर <u>ी</u>                         | 9066       | 96        | स्त्रीणांर        | स्रीणांविपाणांचर                  |
| ६९१               | 8      | कामापि                      | कामादि                                     | 9069       | 96        | श्रद्वादि         | विप्रश्रद्वादि                    |
|                   |        | अध्यायः                     | Ę                                          | 9068       | 90        | संभागामिलाषपहण    | ां संभोगाभिलाषिततया               |
| ७०३               | ર      | तुरायण                      | <b>उत्तरायण</b>                            |            |           |                   | संयहणं                            |
| 604               | 23     | पुष्पाणि                    | अन्यानिपुष्पाणि                            | 906        | 9         | सुवर्ण            | सुवर्णमाषाःबाहश                   |
| V0V               | २६     | वारमात्र                    |                                            | 9092       |           | गुण्यं            | हेगुण्यं                          |
|                   | •      |                             |                                            | •          | -         | 9                 | 43 7                              |

| पृष्ठम् | पङ्किः | राघ॰ १              | राघ० ५                               | पृष्ठम् | पङ्किः | राघ॰ ३           | राध० ५                       |
|---------|--------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------|------------------|------------------------------|
| 3093    | 94.    | स्त्रीरूप           | स्रोरूपमगुप्तमावसन्मै                |         |        | अध्यायः १        | •                            |
|         |        |                     | थुनेनापभुजानोऽद्वसर्व                | 9264    | २९     | अंगेन            | अद्वेनपुरेहेन                |
|         |        |                     | स्वंपतिहीयते । अङ्गगु-               | 9296    | 90     | हिंसोऽपजि        | दासोऽपजि                     |
|         |        |                     | मंप्तेहींनं । अङ्गमत्र-              | 3330    | 94     | किंच अ           | तान्येवाहअ                   |
|         |        |                     | लिङ्गंगुप्तमावसन्सर्वेण-             |         |        | अध्यायः १        | <b>?</b>                     |
|         |        | - <b>.</b>          | शरीरेणधनेनच ।                        | 9343    | २३     | कुटंबादपि        | कुटुंबात्स्व <b>गृहा</b> दपि |
| 7994    | 98     | विट् <u>श</u> ्द्री | विर्श्रद्रयोः भेरणायां त्रा-         | १३५६    | 96     | अकरणात्          | कर्मणामकरणात्                |
|         |        |                     | <b>स्रणोरा</b> जावाऽंप्रमृत्तः       | १३६१    | 23     | किच अमीति ।      | कामतोऽग्निहोत्रत्यां-        |
|         |        |                     | स्यादित्याह वैश्येति।                |         |        |                  | गिनः प्रायश्यित्तमाह         |
|         |        |                     | विर्श्रदी                            |         |        |                  | अमीति ।                      |
|         |        | अध्यायः ९           |                                      | 9356    | Ę      | सतोदोषस्य        | असतोदोषस्य                   |
| 9920    | 98     | अग्निहोत्रादिधर्मच  | अग्रिहोत्रादिष्वजाति-                | 9368    | २७     | विशुध्यति        | विमुच्यतइति                  |
| 1144    | 12     | जानहा नापित्र न     | षूक्तधर्मच                           | 1803    | २८     | चरितव्रत         | तारशसुचरित्वत                |
| 9980    | Ę      | गुणमोहितं           | गुणशीलमोहितं<br>गुणशीलमोहितं         | 1810    | 99     | अभक्ष्यभक्षण     | अनाद्यभक्षणे                 |
| 9988    | 94     | 341411641           | प्रकतमाहअन्ये <b>इति</b>             | ļ       |        | अध्यायः १        | <b>( ?</b>                   |
|         |        |                     | न स्थापा हुण 'पश्राप<br>स्थापा स्थाप | 9423    | 3      | वेदान्ताभ्यासेन  | वदा भ्यासेन                  |
| 8500    | 38     | ख <b>लवालिन्या</b>  | खलेदारुन्या .                        |         | `      |                  |                              |
| 9249    | २१     | दण्डव्यसनं          | वाग्दण्डव्यसनं                       | 1       |        | इति राघवानन्दीयप | गठभदाः                       |

# नन्दनीयमानवय्यास्यानेपाठश्वेदाः॥

### चिन्हानि

नं १=त्रावणकोर पत्तनात्श्री ० माहाराजभिःपेषितम् ।

नं॰ २=मदासपत्तनात् दीवाणबहादुररघुनाथरावकतसंप्रहात्

| पृत्रम्      | पङ्किः      | नं∙ १             | नं० २                                    | पृष्ठम्                                 | पङ्गिः         | नं० १                                   | ল'০ ২                                            |
|--------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              |             | अध्यायः १         |                                          | 30                                      | 7              | तन्                                     | त्नकर्म                                          |
| 92           | 39          | प्रमाणत्रयागोचर-  | <b>ममाणाभावात्</b>                       | "                                       | 26             | करम्ब                                   | केतकी<br>जिल्लाहरू                               |
|              | •           | त्वात्            |                                          | 40                                      | २७ <b>।</b> २८ |                                         | निःशेष<br>विदित्वा                               |
| 38           | 9           | प्रेरकः           | शोपकः                                    | 64                                      | <b>30</b>      | वदता<br>क्ष                             | भवादत्व।<br>क्षेत्र                              |
| 98           | <b>૨</b> ૪  | तत्त्व            | मार् भूतादिवृत्तीजाइ-                    | ~7                                      | 4.0            | •                                       |                                                  |
|              |             |                   | तितत्त्व                                 | 00                                      | •              | <b>अभ्यायः</b><br>संनिपाते · · इत्यर्थः | र्वे<br>संपानेशीनो (नवेसन्समर्थः)                |
|              | २७          | तस्मादेवोपादानात् | तस्मादेवोत्पन्नात्म् इतः                 | 909                                     | ફ<br>૨૦        |                                         | संपातेश्रीतोऽनुष्टेयइत्यर्थः<br>समयाविदिते       |
| רל           | ~           | • • • त्यर्थः     | नात्सक्यामीति विग-                       |                                         |                | समयाध्युषिते<br>अतएव                    | सन्यापादत<br>अयमेव                               |
|              |             |                   | णिय्येत्यर्थः                            | "                                       | "              | प्रशंसा                                 | मस् <b>का</b>                                    |
| 96           | 7           | हेममयम्           | हेममयम् अण्डमभवत्                        | 992                                     | 96<br>93       | <sup>प्रशता</sup><br>परिज्ञानीपायः      | <sup>न सञ्चा</sup><br>धर्मपरि <b>ज्ञानीपायेन</b> |
| 98           | Ę           | तेन               | यत्तेन                                   | 110                                     | 7 <b>र</b>     | नारज्ञाना जा <b>नः</b><br>सीरभद्रादि    | सुभद्रादि                                        |
| 23           | 3'4         | अखण्डखण्डाभ्यां   | शकलाभ्यां                                | 939                                     | 92             | विशात्<br>विशात्                        | ्रवशा <u>ब्</u> दात्                             |
| <b>૩</b> € . | y           | परामर्थः          | सर्वभूतानां परामर्शः<br>प्रथमः पुरुषः    | 936                                     |                | किचिदेत माहुः                           | केचिद्रेक्षत्रसर्याङ्गाहुः                       |
| २९           | <b>3</b>    | पुरुषः            | उपादानम्                                 | 989                                     | 20             | श्रियं                                  | श्रियंश्रोनिमित्तं                               |
| 3,<br>3,3    | بر<br>9 اه  | भूतम्<br>आदि      | अनादि                                    | 388                                     | Ì              | तत्रापि                                 | अन्नापि                                          |
| ₹1<br>₹8     | 99          | ध्यवेचय <b>त्</b> | संविवेचयेत्                              | 986                                     | 98             | प्राद्मखोवा                             | <b>मागुद्</b> श्युखोवा                           |
| <b>३</b> ५   | ર- <b>ર</b> | 0                 | दशार्धानांपञ्जानां पुरु-                 | 388                                     | Ü              | जिङ्गगताभिः                             | त्द्रदाभिः                                       |
| 4.0          | 4-4         | •                 | वालकीयाञ्चलकः एउट                        | 949                                     | 98             | षोडशे '                                 | अथब्रह्मचारिण:केशा-                              |
|              |             |                   | षाणामित्यनुषद्गःपञ्च-े<br>भूतानामितियावन |                                         | 14             | 11971                                   | न्ताख्यंसंस्कारमाहक-                             |
|              |             |                   | अण्डयोमात्राः संस्मां-                   |                                         |                |                                         | शान्तइति                                         |
|              |             |                   | शास्ताभिः साकंताअ-                       | 980                                     | 6              | वेद्त्रय                                | प्रणववत् वेद                                     |
|              |             |                   | न्यो्न्यंसंभूयानुपूर्वशः                 | 953                                     | 3,8            | सत्सुत्याज्यतां 🖇                       | बात्यत्वात् साधुषुगर्हणां                        |
|              |             |                   | ऋमेणबीनादोजपवा-                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٧,٠            | यातीति र                                | याति                                             |
|              |             |                   | हाविच्छेदेनभूतजात-                       | 966                                     | ٤              | कर्मान्तरम्                             | ्धर्मा <u>न</u> ्तरम्                            |
|              |             |                   | म्यविनश्वरत्वेकारण-                      | 202                                     | રપ             | वित्तादिमांश्य                          | विषादिमान्वित्तादिमांश्र                         |
|              |             |                   | मुपादानंवैनश्वयमिति-                     | 226                                     | 2              | पुराणानि                                | <b>ूर्व</b> धृतानि                               |
|              |             |                   | सूचितंविनाशिन्यइति                       | 233                                     | 96             | कया                                     | केयाविधिः                                        |
|              |             |                   | केचिदिमंश्लोकमुपरि-                      | २५७                                     | 9              | सामान्यात्                              | सामान्यात् प्रजापतेमूर्तिः                       |
|              |             |                   | ष्टात्सप्तश्लाकानतीत्य                   | )<br>}                                  |                |                                         | पिता उत्पादत्वसामा-                              |
|              |             |                   | पढन्तितल्लेखनप्रमादा-                    |                                         |                |                                         | न्यात्। पृथिव्यामूर्ति-                          |
|              |             |                   | दित्यवगन्तव्यम् । [इ-                    |                                         |                |                                         | र्माता धरित्रित्वसामा-                           |
|              | •           |                   | टंनन्दनमतं अस्मामि-                      |                                         |                |                                         | न्यात् । आत्मनःस्वा-                             |
|              |             |                   | स्तुमूलपाठानुरोधेनस-                     |                                         |                |                                         | मर्तिभूता आत्मनः                                 |
|              |             |                   | प्रश्लोकानन्तरमेवलि-                     | l                                       |                |                                         | साधारणमृतिरेकक्षेत्र-                            |
|              |             |                   | खितः]                                    | ł                                       |                |                                         | त्वबीजत्वसामान्यात्।                             |
|              |             |                   | •                                        |                                         |                |                                         |                                                  |

| पृष्ठम्    | 9         | ः नं०१           | नं॰ २                                    | पृष्ठम | ( पङ्किः  |                   | नं० २                                             |
|------------|-----------|------------------|------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|
|            |           |                  | •                                        | ९६१    | S         | प्र <b>सिद्धः</b> | व्याख्यातः                                        |
|            |           | अभ्यायः          |                                          | 9033   | •         | समन्ता · · · न    | तः समन्ताद्भवादेशाः<br>सामन्ता                    |
| २८३        |           | आर्दा            | <b>रु</b> त्तिका                         | 9035   | . २६      | पूर्वनिबन्धिन     | पूर्वनिपातनि <b>ब</b> न्धिन                       |
| २९२        |           | आर्षात्<br>ं     | देवात् ।<br>स्टब्स्क्रे                  | 3080   | -         | नूपायम्<br>नीयम्  | नियमः                                             |
| ३०२        |           | प्रदानं          | प्रदाना <b>र्ष</b>                       | 1      |           |                   | कार्यः                                            |
| ३०३        |           | <b>ऊढा</b>       | <b>ऊढादशापरानिति</b>                     | 3086   |           | कर्द्यः           |                                                   |
| ३५२        | 96        | स्थितिः          | उपस्थितावपरिसंवत्स<br>रादप्यागती स्थितिः | १०४९   | <b>२५</b> | योक्तस्यछेदनेन    | रश्मिच्छेदनेच                                     |
| ३६१        | રષ્ટ      | <b>क्</b> रानेति | <b>ज्ञा</b> नेतियथारुधिरदिग्धं-          | 9040   | 93        | द्वये             | त्रये                                             |
| • •        |           | •••              | वस्तुरुधिरेणशोधियतुंदुः                  |        | -         | त्रये             | इये                                               |
|            |           |                  | शक्यमेवमविदुषापात्रेण                    | 9048   |           | स्तय              | स्तेनदण्ड                                         |
|            |           |                  | तस्मान्ज्ञानोत्कृष्टायदेय                | 9063   |           | <b>ब</b> तमत्वात् | <b>ज्ञा</b> नतमत्वात्                             |
|            |           |                  | मिनि                                     | 9066   |           | वर्णी             | समांसवर्णा                                        |
| ३७४        | 96        | देवलः            | कात्यायनः                                |        |           | अध्याय            |                                                   |
|            |           | अध्याय           | ٠ ن                                      | 9932   | 18        | <b>क</b>          | भ                                                 |
|            |           | जानान            |                                          | 9935   |           | प्रधानं           | बीजंपधानं                                         |
| 84/0       | Ę         | यहो              | <b>यहो</b> ऽपि                           | "      | "         | परइत्यर्थः        | परक्षेत्रेनवमध्यक्षेत्र-                          |
| ४६१        | 74        | त्वदार           | व्रतान्याह इन्द्रियार्थे-                |        |           |                   | स्यास्वामित्वादित्यर्थः                           |
|            |           |                  | ष्विति । स्वदार                          | 9962   | રપ        | गोभूहिरण्यादि     | गोश्वमहिष्यादि                                    |
|            | अध्यायः ५ |                  | "                                        | २६     | सर्वेषु   | सर्वेषु धनेषु     |                                                   |
|            |           |                  |                                          | "      | "         | आत्मनींश          | अत्मनोधिकांश                                      |
| ५९०        |           | देवालम्          | देवानम् बीह्यादिकम्                      | 9964   |           | खी                | समी                                               |
| ६६५        | ર         | हेमरूप्यमिदम्    | हेमरूप्यविषयोयम्                         | 1160   | 30        | विज्ञः            | विधिज्ञः                                          |
|            |           | अध्यायः          | 2                                        | 1153   | 90        | दत्ते             | रुते                                              |
|            |           | •                |                                          | 1210   | 96        | दिष्टेपु          | उपिष्टेषु                                         |
|            | 29        | उक्तस्य          | उक्तस्यार्थस्य                           | 9229   | રપ        | सम                | लब्धस्यसम                                         |
|            |           | । वेदवित्त्वं    | साङ्वेदवित्त्वं                          | 1223   | Š         | <b>द</b> त्ती .   | निमित्ती                                          |
| <b>७६३</b> | 15        | कामानु           | कार्यानु 🏻 🗎                             | 1228   | 13        | विषयत्वेन         | धनविषयत्वेन                                       |
| ,          |           | अभ्यायः          | 9                                        | 9284   | 26        | वेषे:             | चेष्टे:                                           |
| 656        | •         | बलोत्करम्        | महीपतिम                                  | 12/08  | 29        | <b>दीनां</b>      | <u>दीनामपि</u>                                    |
| •          |           |                  |                                          |        |           | अध्याय            | : १०                                              |
|            |           | अध्यायः          |                                          | 1962   | 372.      |                   | ८. १सापिण्डयादिसंबन्धर-                           |
| <b>660</b> | 96        |                  | यत्र सभायां                              | 9263   | 33        | सापण्डय • • • ३   | र्षः \सापिण्डयादिसंबन्धर-<br>र्थः \हित¹स्वितयावन् |
| 900        |           | नसंबदेत्         | _                                        |        | \$        | -                 | विष                                               |
| 376        |           | क्षन्याये        | अत्यये                                   | _      |           | अन् न्या          | आन•तयामन•तरजातायां                                |
| 386        |           | •                | शुभाशुभा                                 |        | 94        | •••               | मुबहून् बाह्मान्                                  |
| ९४८        | ર         | सहस्रत्रयम्      | मध्यमसङ्ख्यानत्यर्थः                     | १२९६   | 16        | ना                | <b>बा</b>                                         |

|         |        | ,                  | (1                      | 468)    |        |                      | <del>नप्</del> नः     |
|---------|--------|--------------------|-------------------------|---------|--------|----------------------|-----------------------|
| पृष्ठम् | पङ्काः | नं॰ 🤋              | नं• २                   | पृष्ठम् | पङ्किः |                      | नं• २                 |
| 9306    | 9      | <b>न्य</b>         | য                       | 9366    | २०     | आह्वनीयाः            | आह्वनीयानि            |
| 1306    | રરૂ    | <b>प्रखरभावता</b>  | तीब्रदण्डता             | 1393    | 2      | गम्यते               | गम्यतेनिन्यते         |
| 9309    | 20     | राष्ट्रे           | स्वराष्ट्रे             | 9800    | ३०     | मां                  | मा                    |
| 7399    | २०     | संतीनानान्         | संतानेजानाम्            | 3800    | ३०     | मासं                 | <b>मथममासं</b>        |
| 9396    | 4      | आप                 | अधुनातेषांआप            | 9806    | ર      | यावानम्              | यवागूम्               |
| 9396    | 30     | शस्त्रास्त्रभरणेन  | अस्रेमच्चूरूपंशस्त्रास  | 9823    | 12     | आ · · चारी           | असमावतको ब्रह्मचारी   |
|         |        |                    | दर्शनेन                 | 9829    | 8      | स्वदुहितृषु          | स्वसृषु               |
| 4350    | 6      | <b>घर्यक्ष्</b> य  | स्वधर्मक्षत्रिय         | 1880    | ₹0     | अवृत्तानां           | अथवात्यानां           |
| 9329    | 18     | त्यजतो             | त्यजतो वाणिज्यं कुर्वतो | 9849    | 9      | वत्                  | <b>मतवत्</b>          |
| 3 3 3 0 | २६     | स्पृष्टवान्        | दृष्टवान्               | 1671    | 7      | 412                  | नवभू                  |
| 9339    | 18     | श्व्मांसं          | श्वपुच्छूमांसं          |         |        | अध्यायः १२           | l                     |
| 3580    | 18     | श्रोते             | तेन अौते                |         |        | _                    | _                     |
|         |        | अध्यायः            | ,,                      | 1861    | 24     | <b>कतस्यापि</b>      | <b>सुक्</b> तस्यापि   |
|         |        |                    |                         | 3860    | 92     | <b>রি</b> षु         | नृषु                  |
| 9380    | २२,२३  | धर्मोभ्यानित्यर्थः | धर्मलोपस्याद्धमो भव-    | 9404    | 98     | संकुचितम्            | सूचितम्               |
|         |        |                    | तीत्यर्थः               | 9483    | २०     | तिलंकेन श्रांलक्ष्म- | लक्ष्मणात्मजेनश्रीवी∙ |
| 938,6   | રષ     | <b>प्रधानफलं</b>   | प्रधानं फलं किंतु       |         |        | णविचक्षणानुजेन       | रमञ्जियसखेनश्रो-      |
| 9300    | 25     | वैषम्यस्य          | वैधम्यंस्य              |         |        | नन्दन सूरिणा         | <b>र</b> नन्द्नेन     |

### ॥ श्रीगणेशायनमः॥

# अथमनुसंहितायाःसूचीपत्रम् अध्यायश्लोकसंख्याकमेण

| प्रकरण                           | श्लोक |                          | <u>श्</u> लोक            | <b>मकरण</b>               | श्लोक                   |
|----------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| प्रथमोऽध्यायः                    |       |                          | मा <b>कंकथयिष्य</b> ति५९ | श्रुतिस्मृत्योःपरिच       | यः · · · • १०           |
| मुनीन्प्रति भृगोर्हाकः · ·       | ,     | <b>भृगुस्तान्मुनीनुव</b> | चि · · · ६०              | नास्तिकनिन्दा · ·         | 99                      |
|                                  |       | मन्वन्तरकथनम             |                          | <b>चतुर्धाधर्मप्रमाणम</b> | ाह · · · · • १२         |
| मनुंमुनयोधमेपप्रच्छुः · · ·      |       |                          | कथनम · · · ६४            | श्रीतस्मन्योविरोधे        | श्रुतिर्बलवती १३        |
| तान्मनुरुवाच • • • •             | 8     |                          | नम् · · · · ६६           | श्रुतिहैधे उभयंत्रम       | गणमः • • १४             |
| जगदुर्वित्तकथनम् · · ·           |       |                          | म् ६७                    | अतिहैथे दृष्टान्तर        | नाह 9 प                 |
| प्रथमंजलसृष्टिः • • • •          |       |                          | ٠ ٠٠ ٠٠ ٤٩               |                           | ाधिकारः • १६            |
| ब्रह्मणउत्पत्तिः • • • •         |       | दैवयुगप्रमाणम् •         |                          |                           | शानाहं · · · १७         |
| नारायणार्थकथनम् · · ·            |       |                          | गुम् • • • • ७२          |                           | दाचारः · · • १८         |
| नारायणात् उत्पत्तिः • • •        |       | सर्पातबद्धः सष्ट्य       | र्धमनोनियुङ्के \cdots ७४ |                           | 96+9                    |
| ब्रह्मस्वरूपकथनम् · · ·          |       | मनसञ्जाकाशपा             | हु भृविः 👸 \cdots ७५     | करुक्षेत्रादिब्रह्मार्ष   | देशानाह १९              |
| स्वर्गभूम्यादिसृष्टिः • • • •    |       | आकाशाहायमा               | हुँभावः · · · ७६         |                           | चिर्ाशक्षेत् · • २०     |
| महदादिऋमेणजगदुत्पत्तिः           |       | वायोस्तजःप्रादुः         | भोवः •••• ७७             |                           | 39                      |
| देवगणादिसृष्टिः • • • •          |       | तेजसोजलंजला              | पृथ्वी · · · · • ७८      |                           | 33                      |
| वेदत्रयसृष्टिः • • • • •         |       | मन्बन्तरप्रमाणं -        | <b>b</b> g               |                           |                         |
| कालादिसृष्टिः \cdots \cdots      |       |                          | 69                       |                           |                         |
| कामुक्रोधादिसृष्टिः • • •        |       | अन्ययुग धर्मस्य          | ।पादपादहानिः ८२ .        | वणवनादिकनाह               | 20<br>2                 |
| धर्भाधर्मविवेकः 🕶 · · · ·        |       | युगे युगे आयः            | ामाणम् •• • ८३           | ाद्वजानावादकम्            | त्रैर्गर्भा / · · · २६  |
| सक्षार्थूलाद्युत्पत्तिः • • •    | •• २७ | युगे युगे धमवैल          | क्षण्यम् · · · ८५        | धाना।दककायम               | . , )                   |
| कर्मसापेक्षासृष्टिः • • •        |       | युगानांवर्णसंज्ञा        | ·· ·· · · < \ +9         |                           | अयहेतत्व <b>माह</b> २५  |
| ब्राह्मणादिसृष्टिः · · · ·       |       | ब्राह्मणस्यकर्भाह        | 66                       | स्वाध्यायादमाक्षर         | हतुत्वमा <b>ह</b> •• २८ |
| स्त्रीष्ठषसृष्टः • • • •         |       | क्षत्रियकर्माह           | ٠                        |                           | 36                      |
| मन्रोहत्पत्तिः 🕶 🕶               | 33    | वैश्यकर्गाह ••           | ९०                       |                           | 30                      |
| मरीच्याद्युत्पत्तिः · · ·        | ·· 38 | शहकर्माह • •             |                          |                           | ∥ह ∙ ∙ ∙ ∙ ३३           |
| यक्षगंधर्वाद्युत्प॰ · · ·        | •• ३७ | ब्राह्मणस्य श्रेष्ठत     | वमः • • • ९२             |                           | गने ⋯ ⋯ ३६              |
| मेघादिसृष्टिः 🕌 \cdots \cdots    | •• ३८ | ब्राह्मणेष ब्रह्मव       | दिनःश्रेष्ठाः • • • ९७   | अथचृडाकरणम्               | ٠٠٠٠٠ عو                |
| पशुपक्ष्यादिसृष्टिः • • •        | •• ३९ | एतच्छारू ब्राह्म         | निष्येतव्यम् १०३         |                           | 38                      |
| र्रुणकीटाद्युत्पत्तिः · · ·      | 80    |                          | नफलम् · · · १ • ४        |                           | वि॰ •• •• ३०            |
| अथजरायुजाः · · · ·               | •• ४३ |                          | नः • • • • १०८           |                           | 39                      |
| अथाण्डजाः \cdots 🚥               | 88    |                          | का • • १११               |                           | रणम् · · · · ४१         |
| अथर्वेदजाः · · · · ·             | ٠٠ ٧٧ | _                        | mag (Barriera Imperiora) | ो मोजयादिधारणम            | 82                      |
| अभोदिजाः · · · ·                 | •• ४६ |                          | ٠                        | मेोंज्यालाभे कुश          | ादिमेखलाकार्या ४३       |
| वनस्पतिवृक्षौ · · · ·            |       | अथ । इ                   | तीयोऽभ्यायः              | उपवीतमाह 😶                | 88                      |
| गुच्छग्लमाद्यः · · · ·           | 8<    | धर्मसामान्यलक्ष          | णभू ः • • • १            |                           | ა. ყა                   |
| एवंसृष्ट्राब्रह्मान्तर्हितः ••   | ٠. ٤٩ | कामात्मतानिष             | ाः · · · <b>२</b>        |                           | 80                      |
| महाप्रलेयमाह •••••               | ٠. 48 | वतादयःसंकल्पः            | नाः •• •• ३              |                           | भोजनफलम् ५२             |
| जीवस्योत्क्रमणमाहः · · ·         | ٠٠ ५५ | अकामस्य न व              | नापि ऋिया 😶 ४            | विशेषीनयमात्फर            | <u>त्रमः • • ५२+१</u>   |
| कदादेहान्तरंगृह्णाती॰ · · · ·    | ٠٠ ५٤ | धर्मप्रमाणान्याह         | ६                        | भोजनादावंतचाः             | वमनम् • • ५३            |
| जायत्स्वमा स्यां ब्रह्मासर्वसृजी | त ५७  | धर्मस्यवेदमूलता          | माह • • • • ७            | श्रद्धया अन्तंभुञ्ज       | ीत •• •• • ५६           |
| प्तच्छास्त्रपचारमाह · · · ·      |       | श्रुतिस्मृत्युदितध       | र्मानुष्ठानरूयफलम् ९     | अश्रद्धयाभोजनी            | न० ५५                   |

| प्रकरण                                                                       | श्लोक    | प्रकरण            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| भोजने नियमाः • • • •                                                         | ٠٠ ٧٤    | अध्ययनं           |
| र्थातभोजननिषेधः · · ·-                                                       | ٠٠ ٧/١٥  | अध्यापक           |
| ब्राह्मदितीर्थेनाचमनंनपितृत                                                  | र्थिन ५८ | अविह्तिव          |
| त्राह्मादितीर्थोन्याह् · · · ·                                               | . 49     | अविहिता           |
| आचमनविधिः • • • •                                                            | 60       | गुरोरभिवा         |
| सव्यापसध्यमाह • • • • • विनष्टे पूर्वदण्डादी द्वितीयंपा                      | 63       | बृद्धाभिवा        |
| विनष्टे पूर्वदण्डादौ द्वितीयम                                                | ह्मम् ६४ | अभिवादन           |
| कंशान्ताख्यसंस्कारः · · ·                                                    | 54       | अभिवादन           |
| स्त्रीणांसंस्कारममत्रकम्ः • •                                                | ·· 66    | प्रत्यभिवा        |
| स्रीणांवैवाहिकविधिःवैदिकम                                                    | ह्यः ६७  | प्रत्यभिवा        |
| उपनीतस्यकर्माह · · ·                                                         | 68       | कुशलमभ            |
| वदाभ्ययनविधिमाह ।<br>गुरुवन्दनविधिः ।                                        | 60       | दीक्षितादेन       |
| गुरुवन्दनविधिः 🛒 💘 🖰                                                         | 65       | परस्यादेन         |
| गहोराञ्चयाऽध्ययनावरामा                                                       | 63       | कनिष्ठमात्        |
| अध्ययनादावन्तेचमणवः ।                                                        | 68       | मातृष्वस्रो       |
|                                                                              |          | भानुभार्या        |
| त्रधराणायानः<br>प्रणवाद्युत्पत्तिः • • • • •<br>साविष्युत्पत्तिः             | 6        | <u>ज्येष्ठभगि</u> |
| साविष्युत्पत्तिः • • • •                                                     | •••••    | पौरसख्या          |
| सावित्रीजपफ्लं • • • •                                                       | 46       | दशवर्षेपि         |
| सावित्रीजपाकरणेपा॰ ••                                                        |          | ववन्यः •          |
| त्रणवष्या दितसावित्रीपशंसा                                                   | 67       | वित्तादीनि        |
| प्रणवप्रशसाः                                                                 | 68       | र्थारुढ़ादे       |
| मानसजपस्य।।धक्य • • •                                                        |          | स्रातकस्य         |
| मणवव्याकातसावित्रानरातः<br>प्रणवपशंसाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | /0       | अथाचार्य          |
| अथकादशान्द्रयाण र र                                                          | 03       | अथोपाध्य          |
| इान्द्रयसयमगातासगतुगाग                                                       |          | अथगुरुः           |
| विषयापक्षकःश्रष्ठः                                                           | 7.0      | अथऋति             |
| हान्द्रयसयभाषायगाष्ट्र                                                       | 24       | अध्यापन           |
| कामासक्तस्य यागादयोनप                                                        | 1041.20  | मात्रादीना        |
| जितेन्द्रियत्वरूपमाह • • • एकेन्द्रियासंयमोपिनवार्यः                         | 00       | आचार्यस           |
| इन्द्रियसंयमस्यपुरुषार्थ <b>हे</b> तुः                                       | तम १००   | बालोप्याः         |
| व्यवस्थानस्य विकास                                                           | 109      | अत्रद्धाः         |
| अथसंध्यात्रयवंदनम्<br>संध्याहीनःश्रूद्रवत्                                   | 903      | वर्णऋमेण          |
| वेदपाठाशक्तीसावित्रीमात्र <sup>७</sup>                                       | प: १०४   | मूर्खनिन्द        |
| नित्यकर्मादौनानभ्यायः •                                                      | 904      | शिष्याय           |
|                                                                              | 906      | नरस्य व           |
| जपयञ्जपलम् ।<br>समावर्तृनान्त्रहोमादिकर्त्व                                  |          | परद्रीहारि        |
| कीदशःशिष्योऽध्याप्यइत्य                                                      |          | परेणावम           |
| अषृष्टविदंनब्रूयात् •• ••                                                    |          | अवमन्तुः          |
| निषंधातिक्रमेदोषः ' '                                                        |          | अनेन वि           |
| अस्चिष्यायविद्यानवक्त                                                        |          | वेदाभ्यास         |
| सिब्धिण्यायवक्तव्या ••                                                       | 194      | लाभ्याय           |
| Alla disa desar                                                              | -        |                   |

| प्रकरण :                                      | श्लोक          |
|-----------------------------------------------|----------------|
| अभ्ययनंविना वेदग्रहणनिं                       | वधः ११६        |
| अध्यापकानांमान्यत्वमाह                        | 996            |
|                                               | 994+7          |
| अविहिताचरणुनिन्दा \cdots                      | 996            |
| गुरोरभिवादनादौ \cdots 💀                       | 999            |
| बुद्धाभिवादने · · · ·                         | 920            |
| अभिवादनफूल्म · · ·                            | $\cdots$ $aso$ |
| अभिवादनविधिः • • •                            | 922            |
| प्रत्यभिवादने • • • •                         | 924            |
| प्रत्यभिवादनाज्ञानेदोषः 😶                     |                |
| कुशलम्भादी \cdots 🛒 \cdots                    | ·· 926         |
| दीक्षिता्देनांमग्रहणनिष्धः                    |                |
| परस्यदिनामयहणनिष्धः                           |                |
| कनिष्ठमातुलादिवन्दननिषेध                      | ाः १३०         |
| मातृष्वस्रादयोगुरुस्नीवत्पूर्व्य              | गः १३१         |
| भातृभायांचभिवादने •                           |                |
| ज्येष्ठभगिन्याचभिवादने · ·                    |                |
| पीरसञ्चादी · · · · ·                          |                |
| दशवर्षोपिबा <b>स</b> णः अत्रियारि<br>ववन्यः   |                |
| ववन्यः ः ः ः ः<br>वित्तादीनिमान्यत्वकारकाः    | ः ८३५          |
| वित्तादातिमा पत्पकारका।<br>रथारुढादेःपन्थदियः |                |
| स्रातकस्यपन्थारा <b>ज्ञा</b> पिदेयः           | ••• 939        |
| अथाचार्यः                                     |                |
| अथोपाध्यायः • • •                             | 181            |
| अथगुरुः · · · · ·                             | १४२            |
| अथऋत्विक् · · · ·                             | •• 9े४३        |
| अध्यापकमशंसा · · ·                            | 988            |
|                                               | 88.4           |
| आचार्यस्यश्रेष्ठत्वम् · · ·                   | • • • 985      |
| बालोप्याचार्यःपितेव॰ ••                       | 940            |
| अत्रदष्टान्तमाह · · · • ·                     | 949            |
| वर्ण्ऋमेणज्ञानादिनाज्येष्ठय                   | <b>I</b> 144   |
| मर्खनिन्दा · · · · ·                          | 946            |
| शिष्याय मधुरावाणीप्रयोत्त                     | हब्या १५९      |
| नरस्य वाद्यनःसंयमफलम                          | र •• १६०       |
| परद्रोहादिनिषेधः                              | 181            |
| परेणावमाने कर्नेपिक्षमा                       | कायो १६२       |
| अवमन्तुदेशिफलम्                               | 165            |
| अनेन विधिना वेदोऽभ्येत                        | ध्यः १६४       |
| वेदाश्यासस्य श्रेष्ठत्वं ••                   | 166            |
| खाभ्यायस्तुतिः · · · ·                        | 180            |

| प्रकरण श्लोक                                                         |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| वेदमनधोत्यवेदाङ्गात्यभ्ययननिष्धः 👚                                   |   |
| ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ١٩٤٥                                                  |   |
| द्विजत्वनिरूपगायमाह \cdots 🕶 १६९                                     |   |
| अनुपनोतस्यान[पकारः 😶 🕶 🤊 🤊                                           |   |
| कतीपनयुनस्य वेश्रध्ययनं 🕶 १७३                                        |   |
| गोदानादाँदण्डादयः · · · · • ३७४                                      |   |
| एतेनियमा अनुष्ठेयाः 🕠 🕠 १७५                                          |   |
| नित्यंस्नानादिकमे \cdots \cdots १७६                                  |   |
| ब्रह्मचारिनियमाः • • • १७७                                           |   |
| कामाद्रेतःपातनिषेधः 😶 👀 १८०                                          |   |
| त्वभेरतः पूर्ते • • • • • १८१                                        |   |
| आचार्यार्थजलकुशा <b>द्याहरणं · १८</b> २                              |   |
| वेदयज्ञोपूत्रगृहादिक्षाकर्तव्या १८३                                  |   |
| गुरुकुलादिभिक्षायाम · · १८४                                          |   |
| अभिशस्त्रभिक्षानिषेधः • • १८५                                        |   |
| सायंगातहीं मसिमधः • • १८६                                            |   |
| होमाद्यकरणे १८७                                                      |   |
| एकगृहभिक्षानिषेधः • • १८८                                            |   |
| भेक्ष्यप्रशंसा • • • १८८+१                                           |   |
| निमित्त्रतस्यैकान्नभो० • • • १८९                                     |   |
| क्षत्रियवैश्ययोर्नेकालभोजनम् १९०                                     |   |
| अध्ययने गुरुहिते चयत्नंकुर्यात् १९१                                  |   |
| गुर्वाज्ञाकारित्वमाह • • • १९२                                       |   |
| गुरी सुप्ते शयनादि १९४                                               |   |
| गुर्वाज्ञाकरणप्रकारः · · · · · १९५<br>गुरुसमृषि चांचल्यनि॰ · · · १९८ |   |
| गुरानिमयहणादिकंनकार्यमः १९९                                          |   |
| गुरुनिन्दाश्रवणनिषेधः • • २००                                        |   |
| गुरुपरिवादकरणफलं · · २०१                                             |   |
| समीपंगत्वागुरुंपूज्येत् २०२                                          |   |
| गुर्वीदिपरोक्षेनिकचित्कथ्येत २०३                                     |   |
| यानादी गुरुणासहोपवेशने •• २०४                                        |   |
| परमगुरी गुरुवृङ्गत्तिः • • • २०५                                     | , |
| विद्यागुरुविषये • • • • • २०६                                        |   |
| गुरुपुत्रविषये • • • • २०७                                           |   |
| गुरुक्षाविषय • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |   |
| स्रोत्वभावकथनं · · · २१३<br>मात्रादिभिरेकान्तवासनिषेषः २१५           |   |
|                                                                      |   |
| युवतीगुरुक्षीवन्दने · · · · २१६<br>गुरुशुभूबाफलम् · · · २१८          | • |
| जुरुरुन्। भलन                                                        |   |
| सयोदयास्तकाललापे २२०                                                 | , |
|                                                                      |   |

|                                                                    | (3)                                                         |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| मकरण श्लोक                                                         | मकरण श्लोक                                                  | प्रकरण श्लोक                                               |
| संध्योपासनमवश्यम् • • २२२                                          | पैशाचिववाहरुभणम् • • ३४                                     | पात्रापात्रदानफलम् · · · • ९८                              |
| क्रयारेःश्रेयःकरणे · · · २२३                                       | उदकदानाद्वासणस्यविवाहः • ३५                                 | अतिथिसत्कारे ९९                                            |
| त्रिवर्गमाह • • • • • • २२४                                        | ब्राह्मादिविवाहफलम् · · · ३७                                | अतिध्यनर्चननिन्दा 🐺 🕠 १००                                  |
| पित्राचार्यादयोनाव्मन्तव्याः • २२५                                 | निन्दित्विवाहे निन्दितमजात्पत्तिः ४३                        | षियवचनजलासनदानादी • १०१                                    |
| तेषांशुश्रुषाकरगादौ · · · · · २२८                                  | सवर्णाविवाहविधिः • • • ४३                                   | अतिथिलक्षणमाह · · · · १०२                                  |
| तेषाम् नादरनिन्दा · · · · २३४                                      | असवर्गाविवाहविधिः • • ४४                                    | परपाकर्शचत्वनिषेधः • • १०४                                 |
| मात्रादिशुश्रुषायाः प्राधान्यम् । २३५                              | खदारोपगमनकालः • • • • ४५                                    | नातिथिःप्रत्याख्यात० · · १०५                               |
| नोचादेरापविद्यादिय॰ · · · २३८                                      | ऋतुकालावधिः • • • • १६                                      | अतियमभोजयित्वा ११०६                                        |
| आपि सिनियादेरप्यभ्येतव्यं ( २४१<br>तेषांपादपक्षालनादिनकार्यमः )    | दारोपगम्निनिद्ततकालाः \cdots 💀 ४७                           | वियनभोक्तश्यम                                              |
| तेषांपादम्क्षालनादिनकार्यम् 💃 🤻                                    | युग्मतिथी पुत्रीत्पूत्तः • • ४८                             | बहुष्वतिथिषु १                                             |
| क्षत्रियादिगुरावातवासनिषेधः २४२                                    | स्रोपुन्नपुंसकोत्पत्ती हेनुमाह • ४९                         | बहुष्वतिथिषु १ १०७ यथायोग्यंपरिचया (                       |
| यावज्ञीतंगुरु्गुश्रृष्णे \cdots 👀 २४३                              | वानप्रस्थस्याप् ऋतुगमनमाह ५०                                | अतिश्ययपुनःपाकनवालकम् १०८                                  |
| गुरुदक्षिुगादी २४५                                                 | क्याविऋये दोषः ५१                                           | भाजनार्थकुलगोत्रकथननिषेषः १०९                              |
| आचार्थे मृते तत्पुत्रादिसेवनम् २४७                                 | स्रोधनग्रहणे दोषः ५२                                        | ब्राह्मणस्य १ ११० अत्रियादयोनातिथयः                        |
| यावज्ञोवंगुरुकुलसेवाफलम् 👓 २४९                                     | वरादल्पमि नगृहोतव्यमः • ५३                                  | क्षात्रयादयानातिययः 🕽                                      |
|                                                                    | कन्यायै धनदानमाह • • • • ५४                                 | पश्चानक्षत्रियादोन्भोजयेत् । १११                           |
|                                                                    | वस्रालंकारादिना कन्याः है ५५                                | सख्यादीनिपसत्कत्यभोजयेत् ११३                               |
| अयतृतीयोऽध्यायः                                                    | नूरावतच्या <i>)</i>                                         | प्रथमगर्भिण्यादयोभोजनीयाः ११४                              |
| अथब्रह्मचर्यावधिः • • • • • • • •                                  | कन्यादिपूजनापूजनफ॰ • • • ५६                                 | गृहस्थस्य प्रथमंभोजननिषयः ११५                              |
| गृहस्थाश्रमवासमाह · · · · २                                        | उत्सवेषु विशेषतःपूज्याः • • • ५९                            | दम्पत्योःसर्वशेषेभोजनम् • ११६                              |
| गृहोतत्रेदस्य पित्रादिभिःपूजनं 💀 ३                                 | ्दंपत्याःसंतोषफलम् • ६०६१+१<br>तिषामसंतोषफलम् • • • ६१      | आत्मार्थपाकनिषेधः • • ११८                                  |
| कतस्मावर्तनोविवाहंकुर्यात् · · ४                                   | कुलापकर्षकर्माणि • • • ६३                                   | भोजनदानप्रशंसा · · · ११८+१<br>ग्रहागतराजादिपुजामाह · · ११९ |
| अस्पिण्डाचाविवासा ५                                                | कुलोत्कर्षकर्माह • • • • ६६                                 | गृहागतराजादिपूजामाह • ११९<br>राजस्रातकयोःपूजासंकोचमाह १२०  |
| विवाहे निन्दितकुछानि • • • • ६                                     |                                                             | स्त्रियाऽमञ्ज्ञकंबलिहर्णंकार्यम् १२१                       |
| अथ कन्यादोषाः • • • • ८                                            | पंचमहायज्ञानुष्टानमाह · · · ६७<br>पंचस्रना · · · · · · · ६८ | अथामावास्यायांपार्वणम् • १२२                               |
| कृत्यालक्षणम् १०                                                   | पंचयज्ञानुष्ठानंनित्यंकर्तव्यमः • ६९                        | मांसेनश्राद्धंकर्तव्यम                                     |
| पुत्रिकाविवाहनिन्दा · · · · ११                                     | पंचयज्ञानाहु • • • • ७०                                     | श्राद्धाकरणेटोषः • • • • १२३+१                             |
| संवर्णा स्त्रोपशस्ता • • • • १२                                    | पंचयज्ञाकरण निन्दा •••• ७२                                  | पार्वणादी भोजनीय बासण- र                                   |
| चातुर्वर्गस्यभार्यापरिग॰ • • • १३                                  | पंचयज्ञानांनामान्तराण्याह • ७३                              | पार्वणादीभोजनोयब्राह्मण- } १२५<br>संख्या                   |
| ब्राह्मणक्षत्रयोः ग्रुदास्त्रीनिषेधः • १४                          | अशक्ती ब्रह्मयज्ञहोमीकर्तव्यी ७५                            | ब्राह्मणविस्तारंनकुर्यात् · · · १२६                        |
| श्रीनजातिविवाहिनि॰ · · · · १५<br>श्रुदाविवाहिविषये · · · · १६      | होमादृष्ट्यायुत्पत्तिः • • • • ७६                           | पार्वणस्यावश्यकः •• १२७                                    |
|                                                                    | गृहस्थाश्रमपर्यसा • • • • •                                 | देवपित्रनानिश्रोत्रियायदेयानि १२८                          |
| अष्टौ विवाहप्रकाराः • • • २०                                       | ऋष्याद्यचेनमवश्यंक॰ · · ८०                                  | श्रीत्रियमशीसा • • • • • १२९                               |
| वर्णानांथर्म्थाववाहानाहः । । । २२<br>पैशाचासुर्विवाहनिन्दाः । । २५ | नित्यश्राद्धमाह · · · · ८२                                  | अमञ्ज्ञब्राह्मणनिषेधः · · • १२३                            |
| अथबाह्मविवाहरुक्षणम् · · · २७                                      | पित्रर्थबाह्मणभोजने • • • • ८३                              | ज्ञानिष्ठादिषुकव्यादिदानम् • १३५                           |
| दैविववाहलक्षणम् · · · २८                                           | बलिविश्वेदेवकर्माह • • • • ८४                               | श्रोत्रियस्य पुत्रस्य प्राव • • • • १३६                    |
| आर्षविवाहलक्षणम् · · · २९                                          | बलिविश्वेदेवफलमाह · · ९३                                    | श्राद्धेमित्रादिभोजननिष्धः •• १३८                          |
| प्राजापत्यविवाहरुक्षणम् · · · ३०                                   | भिक्षादानम् · · · · · ९४                                    | अविदुषे श्राद्धदानफलम् • १४२                               |
| आसुर्विवाहरुक्षणम् · · · • ३१                                      | भिभादानफलम् · · · • ९५                                      | विदुषेदक्षिणादानफलदं • • • १४३                             |
| गांधवंविवाहरूक्षणम् १२                                             | सस्कृत्यभिक्षादिदानम् • • ९६                                | विद्वासणाभाव ( , , , , , ,                                 |
| राभसविवाहलक्षणम् · · · • ३३                                        |                                                             | मित्रंभोजयेन्वशत्रुम् 🕽                                    |

|                                       | (8)                                  |                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| प्रकर्ण श्लोक                         | । मकरण श्लोक                         | ) प्रकरण श्लोक                                             |
| वेदपारगादियनेनभोजयेत् 🕠 १४५           | जीवति पितरि पितामहादिपार्वणं२२०      | युग्मतिथिनक्षत्रादिपशस्तमः २७७                             |
| मातामहादीर्नापश्राद्धभोजयेत् १४८      | मृतपितरिजीवतिपितामहेपार्वणम् २२१     | रुजापक्षापराह्मपाशा • • • २७८                              |
| ब्राह्मणपरीक्षणे · · · • १४९          | पित्रादिब्राह्मणभोजनिविधः • २२३      | अपसन्यक्शादयः २७९                                          |
| स्तेनपतिनादयोगिष • • • १५०            | परिवेषणविधिः • • • • • २२४           | रात्रिश्राद्धनिषधः २८०                                     |
| अथश्राद्धेनिषद्भश्राः • • • १५१       | व्यंजनादिदाने • • • • २२६            | तिथिश्राद्धफलानि ••••२८०+१-६                               |
| अध्ययनशून्यब्राणनिन्दा · · १६८        | रोदनकीधादिकनकार्यम • २२९             | मतिमामुश्राद्धकरणाशक्ती · २८१                              |
| अपांक्तियदानेनिषिद्धफलम् • १६९        | विभेष्सतव्यजनादिदानम् • २३१          | सामरमौकरणे २८२                                             |
| परिवेत्रादिलक्षणमाह • • • १७१         | वेदादीन्ब्राह्मणायश्रावयेत् • २३२    | तर्पणफलम् •• •• • २८३                                      |
| परिवेदनसंबन्धिनांफलमाह • १७२          | ब्राह्मणान्परितीषयेत् · · २३३        | पितृणांश्रशंसा · · · · • २८४                               |
| दिधिषूपतिलक्षणमाह 🕶 😶 १७३             | दौहितंत्रादे यत्नतो भोजयेत् २३४      | विर्घंसामृतभोजने · · · · २८५                               |
| कुण्डगीलकावाह \cdots \cdots १७४       | दीहित्रतिलकतपाः भशस्ताः 🕠 २३५        |                                                            |
| कुण्डाशोलक्षणं • • • १७४+१            | उष्णान्नभोजनहायर्गणाद्यकथनं२३६       |                                                            |
| नयोदीननिषेधः • • • • • १७५            | भोजन उष्णीषादि निषधः • २३८           | अथचतुर्थोऽध्यायः                                           |
| स्तेनादिर्यथानपश्यतित् ।              | មិច្ចេងជាស្ថិតសេញាង មាន              | 1                                                          |
| थाब्राह्मणभोजनंकार्य 🕻 🤥 🤻            | ण्डालाद्यानपश्येयः २३९               | ब्रह्मचर्यगार्हस्थ्यकालो • • • १                           |
| अन्धाद्यसंनिहिते । १७७                | श्वदृष्ट्यादिनिषेधः • • • २४१        | शिले।ञ्छादिना जीवनम् · · · २                               |
| ब्राह्मणभोजनम् (                      | तंद्दशात खंजादयोपनेयाः • • २४२       | उचितार्थसंग्रहंकुर्यात् • • • ३                            |
| शृद्रयाजकनिषेधः 😶 \cdots १७८          | भिक्षकादिभोजने · · · · २४३           | अनार्पाद जीवनंकर्माह · · · · ४<br>ऋताद्यर्थकथनम् · · · · ५ |
| शूद्रयाजकप्रतियहनिषेधः • १७९          | अग्निद्ग्धान्तदाने · · · · २४४       | किताद्यथेकथनम् · · · · ५ । कियद्धनमज्ञेयेतत्राहः · · • •   |
| सोमविक्रयादिभो । १८०                  | उच्छेषणंभूमिगतं दासस्यांशः २४६       | अश्वस्तिनकप्रशंसा • • • • •                                |
| जनदानऽानष्टफलम्()                     | सपिण्डनपियन्तिविश्वदेवाः             | जीवनोपायाः • • • • ९                                       |
| पङ्किपावनानाह् · · · · १८३            | दिरहितं श्राद्धम 😶 🕟 २४७             | शिलोञ्छाभ्यांजीवने •• • १०                                 |
| ब्राह्मणनिमह्नणे · · · · १८७          | सप्ण्डीकरणादुःर्वपार्वः • २४८        | असजीविकांनकुर्यात् · · · ५१                                |
| निमित्त्रतस्य नियमाः 😶 \cdots १८८     | श्राद्ध उच्छिष्टंशूदायनदेयमः २४९     | संतोषस्य प्रशंसा •• •• १२                                  |
| निम्ह्मणंस्वीकत्याभोजनेदोषः १९०       | श्राद्धभाजिनःस्त्रीगमननिषेधः · · २५० | स्रातकहतानि • • • • १३                                     |
| निर्माह्मतस्य स्त्रीगमने \cdots 🕌 १९१ | कतभोजनान द्विजानाचामयेत् २५१         | गीतादिना धनार्जननि॰ • • १५                                 |
| क्रोधाद्कंभोक्राकर्जा चनकार्यम१९२     | स्वधास्त्वित तुब्बयुः · · · २५२      | इन्द्रियाशांसिक्तिनिषेषः • १६                              |
| पितृगणोत्पत्तिः • • • • • १९३         | शेषान्ततदनुज्ञातोविनियुञ्जीत २५३     | वेदार्थविरोधिकर्मत्यागः • • • १७                           |
| वितृणाराज्ञतंपात्रम् 🛒 🕶 🕶 २०२        | एकोद्दिशदिविधिमाह 🐍 💀 २५४            | वयःकुलानुरूपेणाचरेत् · · · १८                              |
| देवकार्यात्पतृकार्यविशिष्टमः २०३      | अपराह्णादयः · · · · २५५              | नित्यंशास्त्राद्यवेक्षणम् • • १९                           |
| दैवकार्यस्य पितृकार्याङ्गत्वम् २०४    | श्राद्धविहितान्त्रादयः • • २५७       | पंचयज्ञानयथाशक्तिनृत्यजेत् • २१                            |
| दैवाद्यन्तंपिनृकार्यम् · · २०५        | ब्राह्मणान्विसृज्य वरपार्थनमः २५८    | केचिदिन्द्रियसंयमंकुर्वन्ति • २२                           |
| ् अथभाद्धदेशाः • • • • • २०६          | पिण्डान् गवादिभ्योदद्यात् · २६०      | केचित् वाचा यजन्ति · · · २३                                |
| निमन्त्रितानामासनादिदानम् २०८         | पितामहापण्डःस्त्रियाभक्षणीयः २६१     | केचित ज्ञानेन यज्ञात २४                                    |
| गंधपुष्पादिनातेषामर्च० · · २०९        | ततोज्ञात्यादीन्भोज॰ • • २६४          | संध्याद्वयहोमदर्शपीर्णमासाः • २५                           |
| तैरनुज्ञातो्होमंकुर्यात् 🛫 · · २१०    | अवशिष्टानेन गृहबल्किकार्यः २६५       | भीमयागादयः •• •• २६                                        |
| अग्न्यभावेविषस्य पाणौहोमः २१२         | तिलादयःपितॄणांमासनृप्तिदाः • २६७     | नवान्नीष्टः • • • २७                                       |
| अपसब्येन अम्राकरणादि · २१४            | मांसादिविशेषेणनृप्तिकालाः • २६८      | अतिथिपूजनम् · · · २८                                       |
| पिण्डदानादिविधः • • • २१५             | वाधीणसलक्षणम् • • २७१+१              | पाषण्ड्याद्यर्चनिषेधः • • ३०                               |
| कुशमृत्रे करावर्घषणम् · · · २१६       | मध्दाने मघादिश्राद्धे • • • २७३      | श्रांत्रयादीन्पूजयेत् ः ः ३१                               |
| ऋतुनेमस्कारादि २१७                    | गजच्छायादी • • • • २७४               | ब्रह्मचार्यादभ्योऽनदानम् • ३२                              |
| प्रत्यवनेजनादि • • • • • २१८          | श्रद्धयादानम् • • • • २७५            |                                                            |
| वित्रादिब्राह्मणान्भोजयेत् · · · २१९  | पितृपक्षे प्रशस्तास्तिथयः 😶 २७६      | शायनाप्रमाणक्या र                                          |

|                                         | t u, j                                                                     | •                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| सति विभवे क्षुधा नसीदेत् · ३४           | शृदाय व्रतकथनादिनिषेधः ८०                                                  | प्रियसत्यकथनम् • • • १३८               |
| शुचिःस्वाध्यायादियुक्तःस्यात् ३५        | शिरःकण्डूयनस्नानादौ · · · ८२                                               | वृथावादंनकुर्यात् · · · • १३९          |
| दंडकमंडल्वादिधारणं · · ३६               | कोपेनशिरःपहारकेशमहणे • • ८३                                                | उषःकालाद्विज्ञातेनसहनगन्तध्यं १४०      |
| सूर्यदर्शननिषेधः ३७                     | तैलेन सातस्य पुनस्तैलस्पर्शने ८३                                           | हीनाङ्गाद्याक्षेपनिषेधः • • • १४१      |
| वत्सरज्ञलंघने जले प्रतिबिब              | अक्षत्रियराजादिपतियहे · · · ८४                                             | उच्छिष्टस्पर्शसूर्यादिदर्शने · · १४२   |
| निरीक्षणे देशाः \cdots \cdots ३८        | तैलिकादिप्रतियहनिषधः • • • ८५                                              | स्वकायेन्द्रियस्पर्शादी • • १४४        |
| मार्गेगवमृदादीन्दक्षिणतःकुर्यात् ३९ 🖠   | शास्त्रोहृङ्कराजपतियहे · · · ८७                                            | मङ्गलाचारयुक्तःस्यात् • • • १४५        |
| रजस्वलागम्नादिनिषेधः • • • ४०           | तामिस्राचेकविशतिनरकाः • • ८८                                               | वेदाध्ययनस्य प्राधान्यम् 💀 १४६         |
| भार्ययासहभोजनादिनिषधः • ४३              | ब्राह्ममुहुर्ते उत्तिष्ठेत् · · · · ९२                                     | अष्टकाश्राद्धाद्यवश्यंकार्यम् · • १५०  |
| कालविशेषस्त्रीदर्शननि॰・・・ ४४            | प्रातःकत्यादि 🐺 📭 😶 🕟 ९३                                                   | अग्निगृहदूरतोमूत्राद्युत्सर्गः · · १५१ |
| नम्रस्तानादिनिषेधः • • • • ४५           | अस्यायुःकीर्त्योदिवर्धकत्वं 🕟 🔻 😮                                          | पूर्वा के सानपूर्जाद १५२               |
| मार्गाद्रौ विष्मुत्रादिनिः · · · ४६     | श्रावण्यांउपाकमंकालः · · · ९५                                              | पर्वसु देवादिदर्शनम् • • • • १५३       |
| मूत्रादे सूर्यादिद्र्शननि॰ · · · ४८     | पुष्ये उत्सर्जुनकालः \cdots 🕶 🕶 ९६                                         | आगतवृद्धादिसत्कारे · · • १५४           |
| विष्मूत्रोत्सर्गविधः • • • ४९           | कते उत्सर्जने पक्षिणीना ध्येतव्यम ९७                                       | श्रुतिस्पृत्यदिताचारःकार्यः · • १५५    |
| अग्नौ पादप्रतपनादिनिषेधः · · ५३         | ततोवेदंशक्केंऽङ्गान्रिकणोप्रेत · ९८                                        | आचारफलम · · · · • १५६                  |
| अग्रेर्रुघनादिनिषधः · · · · ५४          | अस्पष्टपादनिशान्तेस्वापनिषेधः ९९                                           | दुराचार्रानन्दा · · · · · · १५७        |
| संध्याभोजनभूमिलिखनादौ 👀 ५५              | नित्यंगायच्यादिपढेत् • • १००                                               | आचारप्रशंसा 😶 · · · • १५८              |
| जले मूत्रादिपक्षेपनिषेधः 🕐 ५६           | अथानध्यायानाह • • • १०१                                                    | परवशकर्मत्यागादी \cdots 🕬 १५९          |
| <b>भून्यगृह</b> स्वापसुमात्थापनादौ · ५७ | वर्षाकालिकानध्यायमाहः • १०२                                                | चित्तपारितोषिकंकर्मकार्यम् · १६०       |
| भोजनादी दक्षिणपाणिसुद्धांषु ५८          | अकालिकानभ्यायमाह · · ·   १०३<br>सार्वकालिकानभ्यायमाह   · ·   १०५           | आचार्यादिहिंसानिषेधः · · · १६५         |
| जलाधिनींगांनवारयेत् · · ५९              | सन्ध्यागर्जनादी १०६                                                        | नास्तिक्यादि।न्षेधः 😶 🕶 १६२            |
| इंद्रधनुर्नदर्शयेत्                     | नगरादौ नित्यानध्यायः • १०७                                                 | परताडनादिनिवेधः • • • • १६३            |
| अधारिकप्रामवासएकाकीगमने ६०              | भाद्धभाजनपहणादी त्रिरात्रम ११०                                             | ब्राह्मणताडनोद्योगे · · · · १६४        |
| शुद्धराज्यवासादिनिषेधः • • ६१           | गन्धलेपयुक्तोनाधीयीत • • • १११                                             | ब्राह्मणताडने १६५                      |
| अतिभोजनादिनिषेधः · · ६२                 | शयानाद्यानाभीयीयत ११२                                                      | ब्राह्मणस्यशोणितोत्पदि १६६             |
| अंजिलना जलपानादिनिषेधः ६३               | अमावास्यादयोध्ययने निषद्धाः ११४                                            | अधार्मिकादोनांनसुखम् • १७०             |
| नृत्यादिनिषेधः • • • • ६४               | । अनावार्यादयान्ययम् ।नामकाः १७४८<br>। सामध्वनी सति वेदान्तरंनाधीर्यात १२३ | अधर्भेमनोननिद्ध्यात् • • १७१           |
| कांस्येपादमक्षालनभिन्नादिभा-            | वेदत्रयदेवताकथनं१२४                                                        | । शनैरधर्मफलोत्पत्तिः                  |
| ण्डेभोजननिष्धः • • • ६५                 | गायत्रीजपानन्तरंवेदपाढः • १२५                                              | अर्थकामत्यागे • • • १७६                |
| उपानहादिपरधृतंनधार्येत् · ६६            | गवाद्यन्तरागमने ः • • १२६                                                  | पाणिपादचापल्यनिषेधः • १७७              |
| अविनीतयानवृषादिनिषेधः \cdots ६७         | शृचिदेशे शुचिनाध्येयं · · · १२७                                            | कुलमार्गगमनम् • • १७८                  |
| विनीतिवाहनानि · · · • ६८                | ऋतावप्यमावास्यादा नस्नीगम-                                                 | ऋत्विगादिभिवदिनकुर्यात् • १७९          |
| बालतपादिनिषेधः · · · ६९                 | नादि · · · · • • • १२८                                                     | प्रतियहिन्दा १८६                       |
| विगर्शकथनादिनिषेधः • • ७२               | रागसानाशक्तसाननिषेधः • १२९                                                 | विधिमज्ञात्वा मितप्रहोनकार्यः १८७      |
| अद्वारेण गृहगमनादौ · · · ७३             | गुर्वादिछायालङ्गननिषेधः • १३०                                              | मूर्वस्यत्वर्णादिप्रतिपहे • • • १८८    |
| अक्षजीडादिनिषेषः • • • • ७४             | श्राद्धभोजिनः चतुष्पथगमने १३१                                              | बैडालबतिकादौ दाननिषेधः • १९२           |
| रात्री तिलभोजने नग्नशयने 🕡 ७५           | रक्तश्लेष्मादौ नतिष्ठतः १३२                                                | बैडालब्रातकलक्षणं •• • १९५             |
| दुर्गगमनमलदर्शननदीतरणे • ७६             | शत्रुचोरपरस्त्रीसेवानिषेधः • १३३                                           | बक्रवतिकलक्षणं · · · • १९६             |
| आद्रपारएव मुझोत ७६                      | परदारनिन्दा १३४                                                            | तयोनिन्दा १९७                          |
| केशभत्मादौ नितष्ठेत् ७८                 |                                                                            |                                        |
|                                         | क्षत्रियसर्पविमानावमन्तव्याः १३५                                           | मायश्रितेवंचना नकार्या • १९८           |
| मतितादिभिर्नसंवसेत् · · · · ७९          | आत्मावमाननिषेषः 🕶 🕶 १३६                                                    | ' छुलेन ब्रताचरणे \cdots 📭 \cdots १९९  |

| छलेन कमण्डल्वादिधार्णे · · २००                                 | अथपंचमोऽभ्यायः                                                   | बातस्यादकदाननिषेधः • • • ७०                                                           |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| पर्कतपुष्करिण्यादिलाने • २०१                                   | मनुष्याणांकथंवृत्युरितिप्रश्नः • • • ३                           | सहाध्यायिम्रणे · · · ७३                                                               |
| तद्यंषपरिष्ठारविधिः • • २०१+१                                  | मृत्युप्रापकानाह ३                                               | वाग्दत्तहयशौचम् · · · • ७२                                                            |
| अदत्त्वानादिमोगृनिषेषः • २०२                                   |                                                                  | हविष्यभक्षणादि · · · ७३                                                               |
| न्यादिषुसानंकर्तव्यम् · · २०३                                  | लशुनाद्यभक्ष्याण्याह् · · · · ५<br>वृथामांसादिनिषेषः · · · • ७   | अथविदेशस्याशीचम् · · · · ७५                                                           |
| यमनियमौ •• • • • २०४                                           | अभक्ष्यक्षीराणि • • • • ८                                        | अतिकान्ताशीचम • • • • • • ६                                                           |
| अश्रीत्रिययज्ञादि भोजननिषेधः २०५                               | भक्ष्योमायश्चितो • • • ८+१                                       | ं आचार्यतत्पुत्रादिमरणे · · · ८०                                                      |
| ऋदाबन्नेभादिसंसृष्ट्रनभुंजीत २०७                               | शुक्तेषु दध्यादयोभ • • • १०                                      | श्रोत्रियमातुलादिम • • • ८३                                                           |
| र्जस्वलास्पृष्ठाद्यन्तनिषेषः \cdots २०८                        | अ्थाभक्ष्यपक्षिणः • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | राजाभ्यापकादिमं · · · • ८२                                                            |
| गवाद्यातगणिकाचनंचनिषद्भ २०९                                    | सानशुष्कमांसादयः • • • १३                                        | संपूर्णाशौचमाह • • • • ८३                                                             |
| अभोज्यानि स्तेनाषानि · · · २१०                                 | याम्यसूकरमृत्स्याद्यः • • १४                                     | अग्निहोत्रार्थस्रानाच्छुद्धिः · · · ८४                                                |
| राजाद्यन्तभोजनेमंदफलम् · · २१८                                 | मत्स्यभक्षणनिन्दा • • • १५                                       | स्पर्शनिमित्ताशौचम् • • • • ८५                                                        |
| वर्णऋमेणान्त्रसङ्गा 😶 \cdots २२१+१                             | भक्ष्यमत्स्यानाहः • • • १६                                       | अशुचिदर्शने · · · ८६                                                                  |
| तेषामनभोजनेषायभित्तमः • २२२                                    | सर्पवानरादिनिषेधः • • • १७                                       | मनुष्यास्थिस्पर्शे • • • ८७                                                           |
| शुद्रपकान्ननिषेधः • • • २२३                                    |                                                                  | ब्रह्मचारी आव्रतसमापनात्मेती                                                          |
| यहेंगभोजनविधिः • • २२३+१                                       | भक्षपञ्चनखानाह • • • १८                                          | दकदानादि नकुर्यात् ८८                                                                 |
| कदर्यश्रोत्रियवार्धुषिकान्ने • २३४                             | छत्राकादिभक्षणिनेषेधः • • १९                                     | नपतितादीनामुद्कदानादि • • ८९                                                          |
| श्रद्धादत्तवदान्यवार्धुष्काने • २२५                            | यागार्थपशुहिंसा · · · २२                                         | व्यभिचारिण्यादीनांनीदकदानम् ९०                                                        |
| श्रद्धया यागादिकंकुर्यात् · · · २२६                            | पर्युषितान्यपिभक्ष्याणि • • २४                                   | ब्रह्मचारिणःपित्रादि निर्हरणे • ९१                                                    |
| श्रद्धादानफलम् · · · २२७                                       | मांसभक्षणे 🗠 🛫 \cdots 👓 २७                                       | शृद्धादीन्दक्षिणादितीनिहरेत् • ९२                                                     |
| दानापात्राणि • • • २२७+१                                       | वृथामांसभक्षणिविधः • • ३३                                        | राजादीनामशीचाभावः ९३                                                                  |
| जलम्मिदानादिफलम् · · · २२८                                     | श्राद्भगंसाभोजने निन्दा • • • ३५                                 | राज्ञःसद्यःशौचम • • • ९४                                                              |
| वेददानप्रशंसां • • • • • २३३                                   | अप्रोक्षितमांसंनभक्ष • • • • ३६                                  | वजादिहतानां सद्यःशीचम • ९५                                                            |
| काम्यदाने · · · • • २३४                                        | यज्ञार्थवधपशंसा •• •• ३९                                         | राज्ञोशौचा थावस्तुतिः ९६                                                              |
| विधिवद्यानप्रहणयोः •• • २३५                                    | पशुहननकालनियमः • • ४९                                            | क्षात्र्धर्महतस्यसद्यःशौचमः • ९८                                                      |
| द्विजनिन्दादानकीर्त्तनादिनिषेधः २३६                            | वेदाविहितहिंसानिषेधः • • ४३                                      | अशोचान्तकत्यम ५९९                                                                     |
| अनृतादिफलम् •• • • २३७                                         | आत्मसुखेच्छया हनने · · · ४५                                      | असिपडाशीचमाह • • १००                                                                  |
| शर्निर्धर्ममनतिष्ठत • • • • २३८                                | वधबन्धनंनकर्तव्यम् • • ४६                                        | अस्पिडनिहरण •• १०१                                                                    |
| शर्नेर्धर्ममनुतिष्ठेत् · · · · २३८<br>धर्मप्रश्रसा · · · · २३९ | मांसवर्जने \cdots \cdots 👀 ४८                                    | अशौच्यनभक्षणे · · · १०२                                                               |
| उत्कृष्टेःसंबन्धःकार्यःनहीनैः • २४४                            | अथघातकाः · · · · ५१                                              | निर्हारकानगमने • • • 90३                                                              |
|                                                                | मांसवर्जनादिफलम् 😶 \cdots ५३                                     | ब्राह्मणंशुद्धैर्ननिर्हारयेत् • • • १०४                                               |
| फलमूलादियहणे • • • • २४७                                       | सिपंडानांदशाहाचशौचम् · · · ५८                                    | ज्ञानाद्गीनशुद्धिसाधनानि • १०५                                                        |
| दुञ्चतकर्मणोभिक्षाप्रहणम् • २४८                                | अथसप्पिडता •• •• • ६०                                            | अर्थशीचप्रशंसा •• •• १०६                                                              |
| भिक्षायाअपहणे • • • २४९                                        | जननाशौचम् · · · · ६१                                             | क्षमादानजपतपांसि शोधकानि १०७                                                          |
| अयाचित्भिक्षायाम् • • २५०                                      | तद्शायांवर्ज्यमः • • • ६१+१                                      | समलनहीह्योद्धिजग्रही • • १०८                                                          |
| कुंदुबार्थाभिक्षा • • • २५१                                    | जनने मातुरस्पृश्यत्वम् 😶 🕠 ६२                                    | समलनदीस्नोहिजशुद्धी · · · १०८<br>गात्रमनसात्मबुद्धिग्रद्धी · · · १०९                  |
| त्वार्थसाधुभिक्षा • • • २५२                                    | शुक्रपाते परपूर्वापत्यमरणे •• ६३                                 | ज्ञानिकाल 990                                                                         |
| भोज्यान्नश्रुद्राः • • • २५३                                   | शवस्परी समानीहकमरणे 😶 ६४                                         | मुन्तर्वित्रणाल्याची                                                                  |
| शूद्रैरात्मनिवेदनंकार्यम् · २५४                                | गुरोर्मरणाशीचम ६५                                                | द्रव्यशुद्धिमाह<br>सुवर्णादिमणिशुद्धी • • • • १११<br>घृतादिशम्यादिकाष्टशुद्धी • • ११५ |
| असत्यकथनेनिन्दा · · · · · २५५                                  | गर्भस्रावे रजस्वलाशकी ६६                                         | विवादिराज्यादिकावस्त्रवा . ११५                                                        |
| योग्यपुत्रायकुटुंबभारदानम् • २५७                               | गर्भसावे रजल्वलाशुद्धी · · · ६६<br>बालायशौचम · · · · · ६७        | यंज्ञपात्रशृद्धी ११६                                                                  |
| ब्रह्मचिन्ता २५८                                               | ऊनद्विवाधिकस्यभमिखननम् • ६८                                      | धान्यवस्त्रशुद्धी · · · • ११८                                                         |
| उक्तस्यफलकथनम् · · २६०                                         | ऊनद्विवार्षिकस्यभूमिखननम् · ६८<br>नास्याप्रसंस्कारादि · · · · ६९ | चर्मवंशपात्रशाकफलमूलशुद्धी ११९                                                        |

|                                                                         | - (,6)                                                        | •                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A EMBUSE INTERIOR                                                       | अतिथिचर्या • • • • ७                                          | ध्यानयोगेनात्मनिपश्येत् · · · <b>७३</b>                                 |
| कम्बलपत्वस्त्रादिशुद्धां • • • १२१                                      | आतायच्या · · · · · ७<br>वानप्रस्थनियमः · · · ८                | श्यानयागनात्मानपश्यत् · · · · ७३<br>ब्रह्मसाक्षात्कारे पुक्तिः · · · ७४ |
| तृणकाष्ठागृहसृद्धाण्डशु • • १२२                                         | मधुमांसादिवर्जनम् • • • १४                                    | मोक्षराधाककर्माण • • • • • • •                                          |
| मबाबुपहृतसृद्धांडरयागः • • • १२३<br>भूमिशुद्धी • • • • • १२४            |                                                               | देहत्वरूपमाह · · · · ७६                                                 |
|                                                                         | आश्विने संचितनीवारादित्यागः १५  <br>कालकष्टाचन्ननिषेधः • • १६ | देहत्यागे दशान्तमाह · · • ७८                                            |
| पक्षिजग्धगवात्रातादौ · · · • १२५<br>गंबलेपयुक्तद्रव्यशुद्धौ · · · • १२६ | *                                                             | प्रियापिये बु पुण्यपात्पयागः • • ७९                                     |
| पवित्राप्याह ः ः । १२७                                                  | अश्मकुट्टादयः · · · · · · १७  <br>नीवारादिसंचयने · · · · १८   | विषयानभिलाषः \cdots \cdots ८०                                           |
| जलशुद्धा • • • • १२८                                                    | भेजनकालादयः • • • १९                                          | आत्मनोभ्यानम् · · · · <२                                                |
| नित्यशुद्धानाह · · · १२९                                                | भूमिपरिवर्तनादि २२                                            | परिव्रज्याफलम् · · · · · · ८५                                           |
| स्पर्वेनित्पेशुद्धानि • • • १३२                                         | तपःप्रकारः                                                    | वेदसेन्यासिकानांकर्म · · · ८६                                           |
| <b>मूत्रायुत्सर्गशुद्धी · · · · १३४</b>                                 | देहशोषणम २४                                                   | नत्वारआश्रमाः · · · · ८७                                                |
| अथहादशमलाः • • • १३५                                                    | अग्निहोत्रसमापनादयः · · २५                                    | सर्वाभनफलम् • • • • ६८                                                  |
| श्रद्वारियहणेनियमः • • १३६                                              | बृक्षमूलभूशय्यादयः · · २६                                     | गृहस्थस्यश्रेष्ठत्वम् · · · · ८९                                        |
| आचमनविधिः • • • १३९                                                     | भिक्षाचरणे · · · २७                                           | दंशविधधर्मःसेवितव्यः • • ९३                                             |
| शूदाणांमासिवपनं द्विजोच्छिष्टभो२४०                                      | वेदादिपाठः २९                                                 | दशविधर्मानाह · · · ९२                                                   |
| वित्रुपश्मश्त्रादिकंनोच्छिष्टमः १४१                                     | महाप्रस्थानम् • • • • ३१                                      | देशविधधमाचरणफलम् · · ९३                                                 |
| मेध्यानि • • • १४१+१                                                    | परिव्राजककालमाह • • ३३                                        | वेदमेवाभ्यसेत् ९५                                                       |
| परिगंडूपजाबिन्दवःशुद्धाः • १४२                                          | ब्रह्मचर्यादिक्रमेणपरिव्रजेत् • ३४                            | वेदसंन्यासफलम् · · · • ९६                                               |
| द्रब्यहस्तस्योच्छिष्टस्पर्शे • • • १४३                                  | ऋणमशोध्य नपरिव्रजेत् • ३५                                     |                                                                         |
| व्मनविर्कमेथुनशुद्धौ • • १४४                                            | पुत्रमनुत्पाद्य नपरिव्रजेत् \cdots ३६                         | अथ सप्तमोऽभ्यायः                                                        |
| निदाक्षुबोजनादिशुः •• •• १४५                                            | <b>प्राजापृत्येष्टिकत्वाप्रिञ्जेत् •• ३८</b>                  | राजधर्मानाह · · · • १                                                   |
| अथसीधर्मानाह १४६                                                        | अभयदानफलम् · · · ३९                                           | कतसंस्कारस्य प्रजारक्षणं                                                |
|                                                                         | निस्पृद्धःपरिव्रजेत् · · · ४१                                 | रक्षार्थमिन्द्रायंशाद्रजोत्पत्तिः • ३                                   |
| स्थिया स्वातस्त्रयंनकायम् • १४७                                         | पकाको मोक्षार्थचरेत् · · · ४२                                 | राजप्रशंसा · · · · · • ६<br>राजद्वेषनिन्दा · · · · · • १२               |
| कस्यवशेतिष्ठेदित्यत्राहः • • • १४८                                      | परिब्राजकनियमः • • • ४३                                       |                                                                         |
| मसन्ना गृहकर्मकुर्यात् • • • १५०                                        | मुक्तलक्षणम् \cdots 💀 ४४                                      | राजस्थ।पितधर्मेनचालयेत् •• १३                                           |
| स्वामिशुश्रुषा • • • • • १५१                                            | जीवनादिकामनाराहित्यमः • ४५                                    | दण्डोत्पत्तः • • • • • १४                                               |
| स्वाम्यहेतुमाह १५२                                                      | परिवाजकाचारः • • • ४६                                         | दण्डभणयनम् • • • • • १६<br>दण्डभर्शसा • • • • १७                        |
| स्वामिप्रशंसा •• •• •• १५३                                              | भिक्षायहणे • • • ५०                                           | दण्डपर्शसा · · · · १७<br>अयथादण्डनिषेधः · · १९                          |
| स्रीणांपृथक्यज्ञनि १५५                                                  | दण्डकमण्डल्वादयः · · · · ५२                                   | दण्ड्यंषुदण्डाकरणे निन्दा • २०                                          |
| स्वामिनोऽभियंनाचरेत् • • १५६                                            | भिक्षापात्राणि • • • • ५३                                     |                                                                         |
| बृतपतिकाधर्मः • • • १५७                                                 | एककालेभिक्षाचरणमः • • ५५                                      | पुनदण्डमशीसा •• •• २२                                                   |
| परपुरुषगमनीनन्दा १६१                                                    | मिक्षाकालः · · · · ५६                                         | दण्डमणेता कीदशद्दयत्राह् । २६                                           |
| पातिवत्यफलम् 😲 \cdots १६५                                               | लाभालाभे हर्वविवादीनकार्यी ५७                                 | अधर्मदण्डेराजादीनदिषः • २८                                              |
| भार्यायांमृतायांश्रीताधिना दाहः १६७                                     | पूजापूर्वकिभक्षानिवेषधः • ५८                                  | मूर्वादीनांनदण्डभणयनम् • • • ३०                                         |
| पुनदरिपहणे १६८                                                          | इन्द्रियनिषद्यः ५९                                            | सत्यसंधादिनादण्डप्रणयनम् ११                                             |
| गृहस्थस्यकालावधिः · · १६९                                               | संसारगतिकथनम् • • ६१                                          | शत्रुमित्रविपादिषुदण्डविधिः • ३२                                        |
| अथ षष्ठोऽभ्यायः                                                         | मुखदुःखयोर्धर्माधमी हेतू • ६४                                 | न्यायवर्तिनोराज्ञःमशंसा · · · ३३<br>दुर्श्वनराज्ञोनिन्दा · · · · ३४     |
| वानमस्थाश्रममाह · · · · • १                                             | विश्वामात्रंधर्मकारणमः • ६६                                   | राजकत्यनि । । । । ३७                                                    |
| सभायापिहोत्रीवने वसेत् • ३                                              | भूभिनिरीक्ष्यपर्यटेन् • • • ६८                                | अविनयनिन्दा · · · · ४७                                                  |
| फलमूलेन पश्चयङ्गकरणं • • • ५                                            | यानागरिक्यामध्या १०                                           | अन्नदशानदा • • • • ४९                                                   |
|                                                                         | श्रद्भंतुर्हिसामायश्रितम् • • • ६९                            | विनयाद्राज्यादिमाप्तिरहान्तः • ४२                                       |
| चमचीरजटादिबारणम् • • • ६                                                | <b>गाणायाममशंसा · · · • ७</b> ०                               | स्यानामायामाप्रमानिकाराय द्वाराय । १ वर्ष                               |

| विद्यापहणम् • • • ४३                                                                    | विश्वासनिषेधः • • १०५+१                               | व्यूहक्रणे · · · · • १८                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| इन्द्रियजयः · · · · १४                                                                  | अर्थादिचिन्तनम् · · · · १०६                           | जलादायुद्धश्रकारः · · · · १९                                       |
| कामकोधजव्यसनत्यागः 😶 ४५                                                                 | विजयविरोधिनोवशोकरणम् १०७                              | अग्रानीकयोग्यानाह \cdots 🕚 १९                                      |
| क्।मजदशब्यसनान्याह • • • ४७                                                             | सामदण्डपशंसा • • • १०९                                | सिन्यपरीक्षणम् \cdots \cdots 🤧 ९                                   |
| कोधजाष्टव्यसनान्याह् · · · ४८                                                           | राजरक्षा · · · · • • • • • • • • • • • • • • •        | परराष्ट्रपीडनम् • • • • १९                                         |
| सर्वमूललोभत्यागः \cdots \cdots ४९                                                       | प्रजापीडने दोषः १११                                   | परकतिभेदादि १९                                                     |
| अतिदुःखदब्यसनानि · ·                                                                    | प्रजारक्षणे सुखम · · · • ११३                          | । उपायाभावेयुध्येत् · · · · २०                                     |
| व्यसनिनदा • • • • ५३                                                                    | ग्रामाधिपत्यादयः 998                                  | जित्वा ब्राह्मणादिपू जनंभजानामभ                                    |
| अथस्विवाः • • • ५४                                                                      | यामदोषनिवेदनम · · · • ११६                             | दानंच · · · · · · · · २०                                           |
| संधिवियहादिचिन्तनम् 🕶 🕶 ५६                                                              | ग्रामाधिकतस्य वृत्तिमाह · ११८                         | तुद्दश्याय तुद्दाज्यदाने · · · २०                                  |
| मित्रिभिविचार्यहितंकार्यम् 😶 ५७                                                         | याम्यकार्याण्यन्येनकर्तव्यानि १२०                     | देवमानुषक्भे · · · · २०                                            |
| ब्राह्मणमित्रणः \cdots 😶 ५८                                                             | अर्थाचन्तकः • • • १२१                                 | करग्रहणादि · · · · • २०                                            |
| अन्यानप्यमात्यान्कुर्यात् 🕟 ६० 🛚                                                        | तचरितंत्वयंजानीयात् · · · १२२                         | मित्रप्रशंसा · · · · · · २०                                        |
| <b>आक</b> रान्तःपुराध्यक्षाः · · · ६२                                                   | उत्कोचादियाहकशासनम · १२३                              | शत्रुगुणाः · · · · · २१                                            |
| दूतादिलक्षणानि ६३                                                                       | प्रेष्यादिवृत्तिकल्पनमः १२५                           | उदासीन्गुणाः 🗠 · · · • २१                                          |
| सैनापत्यादिकार्थम् 🕶 🕶 ६५                                                               | विणिक्करप्रहणे • • • • १२६                            | आत्मार्थभूम्यादित्यागः · · · २१                                    |
| दूतमशंसा · · · · ६६                                                                     | अल्पाल्पकग्रम्हणे • • १२९                             | आपिं उपायचिन्तनम् · · २१                                           |
| प्रतिराजेप्सितंदूतेन जानीयात् ६७                                                        | धान्यादीनांकरपहणे · · • १३०                           | अथराज्ञोभोजने • • • २१                                             |
| जांगलदेशाश्रयणे · · · · ६९                                                              | श्रोत्रियात्करंनगृह्णीयात् 🕶 १३३                      | अन्तादिपुरीक्षा · · · · २१                                         |
| क्षथदुर्गमकाराः 🐺 🐺 👀                                                                   | श्रीत्रियवृत्तिकल्पने र १३४                           | विहारादों ः २२                                                     |
| अस्त्रानादिपूरितंदुर्गेकुर्यात् · • ७५                                                  | शाकादिव्यवहारिणःखल्पकरः १३७                           | आयुधादिदर्शनमः २२                                                  |
| व्यविभागीय मेर्टियुग्याप्र                                                              | शिल्पादिकंकर्मकारयेत् • १३८                           | संध्यामुपास्य प्रणिधिचेष्टितादि २२                                 |
| सुदर्शभायामुहहेत ७७<br>पुरोहितादयः ७८<br>यद्गादिकरणम् ७९<br>करपहणे ८०<br>अथाध्यक्षाः ८१ | खल्पातिप्रचुरकरप्रहणनिषेधः १३९                        | ततोरात्रिभोजनादयः • • २२                                           |
| गुराहितादयः                                                                             | तीक्षामृदुताचरणम् · · · १४०                           | अल्बस्थःश्रेष्ठामा त्येषु निःक्षिपेत २२                            |
| व्यक्तातिकरणन् ।                                                                        | अमात्येनसहकार्यचिन्तनम् 🕶 १४१                         | अथ अष्टमोऽभ्यायः                                                   |
| 279112712110                                                                            | दस्युनियहणम् • • • १४३                                | व्यवहारानृदिदक्षुः स्भापिवशेतः                                     |
| ब्राह्मणानांवृत्तिदानम् · · ८२                                                          | सभामवेशनं • • • १४५                                   | कुलशास्त्रादिभिः कायपश्येत् • • • ः                                |
| ब्राह्मणानांवृत्तिदानप्रशंसा · · · ८३                                                   | एकान्ते गोप्यमञ्जूणम् · · १४७                         | अष्टादशिववादानाह                                                   |
|                                                                                         | मन्त्रणकालेक्ष्याच पसारणमः १४९                        | धर्ममाश्रित्य निर्णयंकुर्यात्                                      |
| पात्रदानफलमाह ८५                                                                        | धर्मकामादिचिन्तनम् । १५१                              |                                                                    |
| संयामे आहूतोननिवर्तेत • • • ८७                                                          | दूतसंत्रेषणादयः • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | स्वयमशक्ती विद्वांसं नियुक्रयात् • •                               |
| संमुखमर्गे त्वर्गः ८९                                                                   | अथ प्रकृतिप्रकाराः १५६                                | सित्रभिर्जासणैःसह कार्यपश्येत • १                                  |
| कूटास्नादिनिषेधः ९०                                                                     | अरिमकतयः • • • • • • • • • • • •                      | तत्सभावशंसा • • • • 9                                              |
| संपामे अवध्यानाह · · ९१                                                                 | अथ बहुगुणाः • • • • १६०                               | अधर्मे सभासदांदोषः १३                                              |
| भीतादिहननेदोषः • • • ९४                                                                 | संध्यादिमकारः १६२                                     | सदिस सत्यमेव वक्तव्यम् · · · · १३<br>.अधर्मवादिशासनम् · · · · · १६ |
| संपाम पराद्युखहतस्य देषः १५                                                             |                                                       | .અયનવાાવવાતપત્ર                                                    |
| येनयज्ञितंतद्भनंतस्येव 😶 😘                                                              | संधिवियहादिकालाः • • • • १६९                          | धर्मातिकमणेदोषः १५                                                 |
| राक्सःश्रेष्ठवस्तुदानमित्यादि · · ९५                                                    | बिलिनृपसंश्रयणे · · · · • १५५                         | दुर्ध्यवहारे चतुर्णामधर्मः • • १९                                  |
| अलब्धंलब्धुमिच्छेत् · · १०१<br>नित्यमश्वपदात्यादिशिक्षा · १०२                           | आत्मानं अधिकंकुर्यात् · · · १७७                       | अधिपत्याथपाप • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |
| नित्यमश्वपदात्यादिशिक्षा 💀 १०२                                                          | अगामिगणदापचिन्ता · · · · • १७८                        | कार्यदर्शनेश्रद्धनिष्यः २                                          |
| नित्यमुचतदण्डःस्यातः । १०३<br>अमात्यादिषुमायानकार्योः १०४                               | राजरक्षा · · · · · १५०                                | राष्ट्रनास्तिकदु। भ क्षादिनिषधः • २                                |
| अमात्यादिषुमायानकार्यो 😶 १०४                                                            | अरिराज्ययान्विधिः • • • १५१                           | लोकपाला-प्रणम्य कार्यदर्शनम् २                                     |
| ब्रकृति भेदादिगोपनी यम् \cdots 🤈 १०५                                                    | शत्रुसेविमित्रादी सावधानम् • १५६                      | ब्राह्मणादिक्रमेण कार्यपश्येत् · र                                 |

| प्रकरण श्लाक                          | मकरण 🏻 🔭 श्लोक 🕆                                        | । पकरण श्लाक                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| स्वरवर्णादिना अर्थ्यादिपरीक्षेत् • २५ | असत्यकथनफलमः \cdots ९३                                  | क्टुम्बार्थकर्तणेदेयम् · · • १६६                 |
| बालधनराज्ञारक्षणीयम् · · · २७         | पुनःसत्यकथनप्रशंसा • • • • ९६                           | बलकतं अकतमेव · · · • १६८                         |
| वशादिधनरक्षणादि · · · २८              | विषयभेदेनसत्यफलम् · · ९७                                | प्रातिभाष्यादिनिषेषः 😶 😶 १६९                     |
| तासांधनहारकशासनम् · · · २९            | निन्दितब्राह्मणान् शृद्वतत्पृच्छेत् १०२                 | अग्राह्मभ्येनगृह्णीयात् · · · १७०                |
| अत्वामिकधनरक्षणे कालः 🕠 ३०            | विषयभेदेऽसत्यकथनेदोषोन १०३                              | याह्यत्यागे दोवः · · · • १७१                     |
| द्रव्यरूप्सङ्क्ष्यादिकथनम · · · ३१    | अनृतकथनेशयश्चित्तमः • • १०५                             | राज्ञःब्लबर्द्धकानि · · · · १७२                  |
| अकथनेदण्डः · · · · • ३२               | त्रिपक्षंसाक्ष्यकथने पराजयः १०७                         | अधर्मकार्यकरणे दोषः • • • १७४                    |
| प्रणष्टद्रव्यात् बङ्गागयहणम् 🕠 ३३     | साक्षिभङ्गे 9 ०८                                        | धर्मेण कार्यकरणमः • • • १७५                      |
| चौरघातूनम ३४                          | असाक्षिविवादे शपथः · · · १०९                            | धनिकेन धनसाधने · · · • १७६                       |
| निष्यादी बङ्गागमहणम ३५                | वृथाशपथे दोषः १११                                       | धनाभावे कर्मणाऋणशोधनमः १७५                       |
| परनिधौ अनृतक्थने \cdots 🤏             | वृथाशपथप्रतिप्रसवमाह • • • ११२                          | अथनिक्षेपः · · · · • • • • • • • • • • • • • • • |
| ब्राह्मण्निधिविषये ३७                 | विपदिःसत्योचारादिशपथमः ११३                              | साञ्चभावे निक्षेप निर्णयः · · १८२                |
| राज्ञा निधिपाप्याधिविषाय देयम ३८      | शपथे शुचिमाह · · · • ११५                                | निक्षेपदाने · · · · • 9८५                        |
| चौरत्दतधनंराज्ञा ्दातव्यम् · · ४०     | अथपुनर्वादः े                                           | स्वयंनिक्षेपार्पणे · · · • १८६                   |
| जातिदेशधर्माविरोधेनकरणीयम् ४१         | लोभादिना साक्ष्ये दण्डविशेषः ११८                        | समुद्रनिक्षेषे · · · • • • • • •                 |
| राज्ञाविवादोत्थाप नादि नकार्यम ४३     | दण्डस्य हस्तादिदश स्थानानि १२४                          | चौरादित्हते निक्षेपे · · · • १८९                 |
| अनुमानेन तत्त्वंनिश्चिनुयात 😶 ४४      | अपराधमपेक्ष्य दण्डकरणमः १२६                             | निक्षेपापहारे शपथम • • • • १९०                   |
| सत्यादिना व्यवहारंपश्येत् ४५          | अधर्मदण्डेनिन्दा · · · • १२७                            | निक्षेपापहारादे।दण्डः • • १९१                    |
| सदाचारआचरणीयः • • • • ४६              | दण्डविषयये १२८                                          | छलेनपरधनहरणे · · · • १९३                         |
| ऋणादानम् • • • • • ४७                 | वाग्दण्डधिग्दण्डादि • • • • १२९                         | निक्षेपे मिध्याकथने दण्डः • १९४                  |
| अथहोनाः ५३                            | त्रसरेण्वादिपरिमाणान्याह • १३१                          | निक्षेपदानग्रहणयोः १९५                           |
| अभियोक्तुईण्डादिः · · · · ५८          | प्रथममध्यमोत्तमसाहसाः १३८                               | अस्वामिविक्रयः • • • • १९६                       |
| धनपरिमाणिमध्या कथने • • • ५९          | ऋणादानदण्डनियमः • • • • १३९                             | सागमभागप्रमाणमः • • • २००                        |
| साक्षिविभावनम् • • • • • ६०           |                                                         | प्रकाशक्रये मूल्यधनलाभे 🕠 २०२                    |
| अथसाक्षिणः • • • ६१                   | अथवृद्धिः · · · · · · · १४०  <br>आधिस्थले · · · · · १४३ | संसृष्टवस्तुविकये · · · २९३                      |
| साक्ष्येनिषिद्धाः • • • • ६४          | बलादाधिभागनिषेधः · · १४४                                | अन्यांकन्यांदर्शयित्वान्याविवा <b>हे</b> २०४     |
| रूयादीनां रूयादयः साक्षिणः            | आधिनिक्षेपादौ · · · १४५                                 | उन्मत्तादिकन्याविवाहे · · · २०५                  |
| बालादिसाक्ष्यादी ७०                   | धेन्वादी भागेपिनस्वत्वहानिः १४६                         | पुरोहितदक्षिणादाने २०६                           |
| साहसादीनसाक्षि परीक्षा · · · ७२       | धनस्वाम्यनिवृत्यवधिः • • • १४७                          | अध्वर्ध्वादिदक्षिणा · · · · २०९                  |
| साक्षिद्वेधे · · · · · • ७३           | आध्यादयःभोगेनननष्टाः • • १४९                            | संभूयसमुत्थानमः • • • • २११                      |
| साक्षिणःसत्यकथनम् · · · · ७४          |                                                         | दत्तानपिक्रया • • • • • २१२                      |
| भिश्यासाक्ष्ये दोषः · · • • ७५        | त्रिपरुषभुक्ताधिः • • • • १४९+१                         | मृतिस्थले                                        |
| श्रुतसाक्षिणः • • • • • • • •         | बलादाधिभोगेऽर्धवृद्धिः • • १५०                          | मंतिद्यतिक्रमः • • • • २१८                       |
| एकोपिधर्मवित्साक्षी ७७                | वृद्धिप्रकाराः • • • • • • १५१                          | क्रीतानशयः • • • • २२३                           |
| स्वभावव्चनंसाक्षिणोगृह्यीयुः •        | पुनर्लेख्यकर्णे · · · · · १५४                           | क्रीतानुशयः २२२<br>अनाख्याय दोषवतीकृत्यादाने २२४ |
| साक्षिपश्चे ७९                        | देशकालवृद्धी १५६                                        | मिथ्याकन्यादूषणकथने · · · २२५                    |
| साक्षिभिःसत्यंवक्तव्यम् • • • ६१      | दर्शनप्रतिभूस्थले 🕌 · · १५८                             | ् दिषतकन्यानिन्दा · · · · २२६                    |
| रहः कतंकर्म आत्मादिजीनाति ८४          | मातिभाव्यादिऋणंपुत्रैनंदेयम् १५९                        | े अथसप्तपदी · · · · · २२५                        |
| ब्राह्मणादिसाक्षिपक्षे ८७             | दानप्रतिभूस्थले · · · · · १६०                           | अथस्वामिपालविवादः •• •• २२९                      |
| असत्यकथने दोषः •• •• ८९               | निरादिष्टधेने प्रतिभुवि • • • १६२                       | क्षीरभृतिः • • • • • • २३१                       |
| सत्यप्रशंसा                           | कृतव्यवहारासिद्धिः • • • • १६३                          | पालदोषेण नष्टस्थेल                               |

| •                                                                       | (90)                                                      |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| प्रकरण श्लोक                                                            | प्रकरण श्लोक                                              | प्रकरण श्लोक                          |
| चोरत्देते २३३                                                           | अन्यथाताडने दण्डः •• • ३००                                | अङ्गुलिमक्षेपादौ \cdots \cdots ३६७    |
| श्रङ्गादिदर्शनम् • • • • २३४                                            | अधस्तेननिग्रहणे • • • ३०४                                 | ब्यमिचरितस्रीजारयोर्दण्डे 😶 ३७१       |
| वृकादिहतस्थले · · · २३५                                                 | चोरादितोऽभयदानफलम् • ३०३                                  | संवत्सराभिशस्तादौ • • • • ३७३         |
| सस्यघातकदण्डे • • • २३७                                                 | राजाधर्माधर्मषष्ठांशभागी • ३०४                            | श्रद्धादेररक्षितीत्कृष्टादिगमने • ३७४ |
| सीमाविवादः • • • • २४५                                                  | अग्क्षया करपहणनिन्दा • ३०७                                | ब्राह्मणस्य गुप्ताविपागमने • ३७८      |
| सीमावृक्षादयः • • • • २४६                                               | पापनियहसाधुसंयहणे · · · ३११                               | ब्राह्मणस्य नवधदण्डः •• •• ३८०        |
| उपच्छनानि सीमालिङ्गानि · २४९                                            | बालकृद्धादिषुक्षमा •• •• ३१२                              | गुप्तागुप्तस्त्रीगमने • • • • ३८२     |
| यांगेन सोमांनयेत् २५२                                                   | ब्राह्मणसुवर्णस्तेने · · · ३१४                            | स्तेनादिशून्यराज्यप्रशंसा • • • ३८६   |
| सीमासाक्षिणः • • • • • २५३                                              | अशासनेराक्कोदीयः · · · · ३१६                              | ऋत्विग्याज्ययोःपरस्परत्यागे ३८८       |
| साक्ष्युक्तांसोमांबधीयात् · · · · २५५                                   | पर्पापसंश्लेषणम् • • • ३१७                                | मात्रादित्यागे 🕶 🕶 🕶 २६९              |
| साक्ष्यदानविधिः • • • २५६                                               | राजदण्डेनपापनाशः • • ३१८                                  | विप्रयोवींदे राज्ञा नधर्मकथनम् ३९०    |
| अन्यथाकथनेदण्डः • • • • २५७                                             | कूपर ज्वादिहरणंप्रपा भेदनंच · १९९                         | अथ अकराः \cdots 😶 🕶 ३९४               |
| माञ्चभावे पामसामन्तादयः २५८                                             | धान्यादिहरणम् · · · ३२०                                   | रजकस्य वस्त्रप्रक्षाल्ने · · · ३९६    |
| सामन्तानांमृषाकथने दण्डः • २६३                                          | सुवर्णादिहरणम् · · · ३२१                                  | तन्त्वायस्य सूत्रहरणे •• • ३९७        |
| गृहादिहरणेदण्डः 😶 😶 २६४                                                 | स्रोपुरुषादिहरणम् · · · ३२३                               | पुण्यमल्यकर्ण • • • ३९८               |
| राजात्वयंसीमानिर्णयंकुर्यात् · २६५                                      | महापश्वादिहरणादा · · ३२४                                  | राज्ञामतिषिद्धानां निर्हरणे • ३९९     |
| सोमाप्रकाराः २६५+१                                                      | सूत्रकार्पासादिहरणम् · · · ३२६                            | अकालविक्रयादी · · · · ४००             |
| अथवाक्पारुष्यं · · · २६६                                                | हरितधान्यादी • • • ३३०                                    | विदेशविऋये · · · · · ४०१              |
| ब्राह्मणायाक्रोशे · · · २६७                                             | निरन्वयसान्वयधान्यादी 🕶 ३३१                               | पण्यानांक्रयविक्रयः · · ४०२           |
| समवर्णाक्रोशे २६९                                                       | स्तेयसाहसलक्षणम् • • ३३२                                  | तुलादिपूरीक्षा · · · · · ४०३          |
| शृद्धस्य द्विजाक्रोशे · · · २७०                                         | । त्रताह्मस्तय •• •• • • २२२ ।                            | अथ तरिशुल्कम् · · · ४०४               |
| धर्मीपदेशकर्तुः शूदस्य दण्डः २७२                                        | चौरहरतच्छेदादि · · · · ३३४<br>पित्रादिदण्डे · · · • · ३३५ | गभिण्यादीनांनतरिशुल्कमः • ४०७         |
| श्रुतदेशजात्याक्षेपे • • • २७३                                          | पित्रादिदण्डे • • • • ३३५                                 | नाविकद्रिण वस्तुनाशे • ४०८            |
| काणाचाक्रोशे · · · · २७४                                                | राज्ञोदण्डे • • • • • ३३६                                 | वैश्यादेवीणिज्याकरणे 🐺 😁 ४३०          |
| मात्राचाक्रोशे 🕶 🕶 🕶 २७५                                                | शूद्रादेरष्टगुणादिदण्डः · · · ३३७                         | क्षत्रियवैश्यीनदासकर्माही • ४११       |
| परस्परपतनीयाऋोशे · · २७६                                                | अस्तेयान्याह् · · · · • ३३९                               | शूदंदासकर्मकारयेत् · · · ४१३          |
| अभदण्डपारुष्यम् · · · २७८                                               | चौरयाजनादी · · · · · ३४०                                  | शुद्रोदास्यान्नमुच्यते · · ४१४        |
| शूद्रस्यब्राह्मणादिताडने · · · २७९                                      | पर्धास्थतेक्षुद्रयम्हणे · · २४१                           | अयसमदशदासमकाराः • • ४१५               |
| पादादिमहारे • • • • २८०                                                 | दासाश्वादिहरणादी · · ३४२                                  | भायादासादयोऽधनाः · · ४१६              |
| महतासहोपवेशने · · · २८१                                                 | अथसाहसम् · · · · ३४४                                      | वैश्यश्रद्री त्वकर्मकारियतव्यी ४१८    |
| निषीवनारी                                                               | मान्रसक्षमानिन्दा · · · ३४६                               | दिनेदिने आयब्ययनिरीक्षणम् ४१९         |
| केशयहणादौ                                                               | द्विजातेःशस्त्रपहणकालः • • • ३४८                          | सम्यग्व्यवहारदर्शनफलम् · ध२०          |
| त्वगस्थिभेदादौ · · · • २८४                                              | आततायिहनने · · · ३५०                                      | •                                     |
| केशग्रहणादी • • • २८३ त्वगस्थिभेदादी • • • २८४ वनस्पतिष्णेदने • • • २८५ | आततायिमकाराः • • ३५०+१                                    | अथ नवमोऽभ्यायः                        |
| मनुष्याणांदुःखानुसारणदण्डः २८६                                          | परदाराभिमपेणे दण्डः • • ३५२                               |                                       |
| समुत्थानव्ययदाने · · · २८७                                              | परस्त्रिया रहःसंभाषणम् · · · ३५४                          | अथस्त्रीपुंधर्माः                     |
| द्रव्यहिंसायाम् · · · · २८८                                             | स्त्रीसंप्रहणम् • • • • • ३५८                             | अथस्रीरक्षा • • • • • • • • •         |
| चार्मिकभाण्डादी · · · · २८९                                             |                                                           | विविधिक्यान्यम् । ग्र                 |
| यानादेदंशातिवर्तनानि · · · २९०                                          | परस्त्रिया निषिद्धसंभाषणम · १६१                           | स्रीरक्षणोपायाः • • • • ११            |
| रथत्वाम्यादिण्डने · · · २९३                                             |                                                           |                                       |
| भार्यादिवादने २९९                                                       | कन्यावर्षोदोषः • • • ३६४                                  | श्लीणाममञ्जिया • • • • १८             |

| ( ))                                                             |                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| मकरण श्लोक                                                       | भकरण श्लोक                                   | । पकरण श्लोक                      |
| ध्यभिचारगयश्यिश्रुतयः · · · १९                                   | विभागकासः • • • • १०४                        | सपिण्डादयोधनहराः • • १८७          |
| स्त्री त्वामिगुणाभवति · · • २२                                   | सहावस्थाने ज्येष्ठस्यप्राधान्यम् १०५         | ब्राह्मणाधिकारः १८८               |
| स्त्रीमशंसा • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | ज्येष्ठप्रशंसा • • • • • • 9 • ६             | राजाधिकारः १८९                    |
| अध्यभिचारफलम् · · · • २९                                         | अज्येहबुत्ती ज्येष्ठे ११०                    | मृतपित्कानियुक्तापुत्राधिकारः १९० |
| व्यभिचारफलम ३०                                                   | विभागे हेतुमाह ः • • • • १११                 | अौरसपौनर्भवविभागे : • १९१         |
| बीजक्षेत्रयोर्बलाबले 🕶 \cdots ३३                                 | ज्येष्ठादेविशोद्धारे ११२                     | मातृधनविभागे • • • • • • १९२      |
| परस्रीषु बोजवपननिषेधः \cdots ४१                                  | एकम्पिश्रेष्ठंच्येष्टस्य • • • • ११४         | स्त्रीधनान्याह् • • • • • १९४     |
| स्त्रीपुंसयोरेकत्वम् · · · · ४५                                  | दशवस्तुषु समानांनाद्धारः • • • १ १५          | समजस्त्रीधनाधिकारिणः • • • १९%    |
| सक्तदेशभागादयः • • • • ४७                                        | समभागविषमभागी ११६                            | अप्रजसीधनाधिकारिणः • • • १९६      |
| क्षेत्रप्राधान्यम् · · · · · ४८                                  | स्वस्वांशेभ्योभगिन्ये देयमः • ११८            | साधारणात्स्रीधननुकुर्यात् •• १९९  |
| अथस्त्रीधर्मः • • • ५६                                           | विषममजाविकंज्येष्ठस्यैव • • • ११९            | स्रोणामलङ्करणमविभाष्यम् • २००     |
| भ्रातुःस्रीगमनेपातित्यम् • • • ५७                                | क्षेत्रजेनविभागे १२०                         | अथ अनंशाः • • • • २०१             |
| अर्थिनयोगः 🐺 🐺 \cdots ५९                                         | अनेकमातृकेषु ज्येष्ठ्ये · · • १२२            | क्रीबादिक्षेत्रजाअंशभागिनः • २०३  |
| ननियोगे द्वितीयपुत्रीत्पादनमः ६०                                 | जन्मतोज्येष्ठ्यम् • • • १२५                  | अविभक्ताजितधने • • • २०४          |
| कामृतोगमननिषेषः • • ६३                                           | पुत्रिकाकरणे • • • • • १२७                   | विषादिधने २०६                     |
| नियोगनिन्दा · · · · • ६४                                         | पुँत्रिकायाधनपाहित्वमः • • १३०               | शक्तस्यांशोवेक्षणे · · · २०७      |
| वर्णसङ्कर्तकालः · · · • ६६                                       | मातुःस्त्रीधनंदुहितुः १३१                    | अविभाष्यधने • • • • २ १८          |
| वाग्दनाविषये ६९                                                  | पुत्रिकापुत्रस्य धनपाहित्वमः १३२             | नृष्टोबारे : १ · · · · २०९        |
| कम्यायाःपुनदिनिषधः • • ७१                                        | पुत्रिकी रसयार्विभागे १३४                    | संसृष्टधनविभागे • • • २१०         |
| समपदीपूर्वस्वीत्यागे • • • ७२                                    | अपुत्रपुत्रिकाधने · · · १३५                  | विदेशादिगतस्यनभागलोपः • २११       |
| दोषवतीकन्यादाने · · · · ७३                                       | पुत्रिकायाद्वैविध्यमः • • १३६                | वञ्चकोज्येष्ठः अभागः • • • २१३    |
| स्त्रीवृत्तिम्करुप्यमवसेत् • • • ७४                              | वीत्रप्रवीत्रयोर्धनिवभागः • • १३७            | विकर्मस्थाधनंनाईग्ति • • २१४      |
| मोषितभर्तृकानियमाः • • ७५                                        | पुत्रशब्दार्थः १३८                           | ज्येष्ठस्यासाधारणकरणे • • • २१४   |
| संवत्स्रंसियंगतीक्षेत • • • ७७                                   | पुत्रिकापुत्रकर्तृक्षश्राद्धे · · · १४०      | जीवत्पितृकविभागे २१५              |
| रीगार्तस्वाम्यतिक्रमे : • ७८                                     | इत्तकस्य धूनपाइकत्वे · · १४१                 | विभागनिन्तरोत्पद्मस्थले • २१६     |
| स्त्रीबोर्दर्नस्नीत्यागः · · · · • ७९<br>अधिवेदने · · · · · · ८० | कामजादेर्नधनपाहकत्वम् • १४३                  | अनपत्यध्नेमातुरिषकारः • २१७       |
| _                                                                | क्षेत्रजस्य धनपाहकत्वे · · · १४५             | ऋणधनयोःसमंविभागः • • २१८          |
| क्षिया मद्यपनि ८४                                                | । अनेकमात्रकविभागः • • • • १४९               | अविभाज्यमाह् • • • • २१९          |
| सजात्यासियाधर्मकार्यनान्यया ८६                                   | अनुबश्द्वापुत्रस्यभागनिषेधः • १५५            | अथसूतसमाङ्गयः · · · · २२०         |
| गुणिनेकन्यादानंननिर्गुणाय ·  ८८                                  | सजातीयानेकमातृकविभागे • १५६                  | यूतसमाद्रयनिषधः • • • २२१         |
| अदानात्पापम् · · · ८८+१                                          | शूद्रस्य पुत्राणांसमएवभागः • १५७             | चूतसमाद्रयार्थः • • • • २२३       |
| स्वयंवरकालः ९०                                                   | बायादाबायादबान्धवत्वमः • १५८                 | चूतादिकारिणांदण्डः • • • २२४      |
| स्वयंवरेषितृद्त्तालंकारत्यागः ९२                                 | कुपुत्रनिन्दा १६१                            | कितवादीन्देश्यानिर्वासयेतः । २२५  |
| भागुमतीविवाहे नशुल्कदानम                                         | औरसक्षेत्रजिवभागे १६२                        | दण्डदानाशक्ती · · · · २२९         |
| क्रन्यावरयोर्वयोनियमः • • ९४                                     | क्षेत्रजान्तर्मोरसोत्पत्तो १६३               | स्रोबालादिरण्डे २३०               |
| विवाहस्यावश्यकत्वम् · · ९५                                       | ब्तुकादयोगोत्ररिक्थभागिनः । १६५              | नियुक्तस्यकार्यहनने २३१           |
| देत्तशुल्कायावरमरणे · · · · ९७                                   | औरसारिद्वादशपुत्रलक्षणमः •• १६६              | कूटशासनबालवधारिकर्णे · २३२        |
| शुक्कपहणनिवेषः पु प प ९८                                         | दासीपुत्रस्य सम्भागित्वे · · · १७९           | भेमकतंष्यवहार्निवर्तयेत् • २३३    |
| वाचाकन्यांदत्वाभ्यरमेनदानमः ९९                                   | क्षेत्रजादयः <u>पु</u> त्रमतिनिधयः · · १८०   | अधर्मकृतिवर्त्यमः • • २३४         |
| स्रीपुंसयोरव्यभिषारः • • • • १०१                                 | अथपुत्रित्वातिदेशः • • • • १८२               | महापातिक्नः २३५                   |
| अथ दायभागः • • • • • १०३                                         | द्वादश्यपुनाणांपूर्वपूर्वःश्रेष्ठः • • • १८४ | प्रायभित्राकरणे महापातकिरण्डः २३६ |

| <b>नकरण श्लोक</b>                                               | पक <b>रण</b> श्लो <b>क</b>                                    | प्रकरण श्लोक                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| प्रायश्वित्तकरणेनाङ्कृत्याः · · · २४०                           | ब्राह्मणंनकोपयेत् · · · · ३१३                                 | शिलोञ्चस्रजीवने · · · · • • ११२                                        |
| महापातके ब्राह्मणस्य दण्डः \cdots २४१                           | ब्राह्मणप्रशंसा • • • • • • ३१४                               | धनयाचने · · · · · · • • • ११३                                          |
| क्षत्रियादेर्षण्डः २४२                                          | ब्रह्मक्षत्रयोः परस्प्रसाहित्यमः ३२२                          | सप्तवित्तागमाः 🕶 \cdots 🕶 ११५                                          |
| महापातिकधनग्रहणे · · · २४३                                      | पुत्रे राज्यंदत्वा रणे प्राणत्यागः ३२३                        | दशजोवनहेतवः · · · · · • ११६                                            |
| ब्राह्मणपीडनेदण्डः २४८                                          | वैश्यधर्मानाह · · · · • ३२६                                   | वृद्धिजीवननिषेधः \cdots \cdots ११७                                     |
| वध्यमीक्षणे देशः • • • २४९                                      | शुद्रधर्मानाह \cdots 👱 \cdots २३४                             | राज्ञामापद्धर्मगाह् · · · · ११८                                        |
| राजकण्टकोद्धरणे यत्नंकुर्यात. २५२                               | अथ दशमोऽध्यायः                                                | शूद्रस्य आपद्धर्मः 🐺 \cdots 🕠 १२१                                      |
| आर्यरक्षाफलम् · · · · २५३                                       | अध्यापनब्राह्मणस्येव · · · १                                  | शूद्रस्यब्राह्मणाराधनंश्रेष्ठम् • १२२                                  |
| तस्कुराद्यशासनेदोषः · · · २५४                                   | वर्णानांब्राह्मणःप्रभुः • • • ३                               | शुद्रवृत्तिकल्पनम् · · · · १२४                                         |
| निर्भयराज्यवर्धनम् \cdots \cdots २५५                            | अथद्विजवर्णकथनम् · · · ४                                      | शूद्रस्यनसंस्कारादि •• •• १२६                                          |
| प्रकाशापकाशतस्करज्ञानमः • २५६                                   | अथसजातोयाः · · · · ५                                          | श्रद्रस्यामह्नकंधर्मकार्यम् • १२७                                      |
| प्रकाशाप्रकाशतस्करानाह 🕠 २५७                                    | पितृजातिसदशाः · · · · ६                                       | श्रद्रस्य धनसंचयनिषेधः · १२९                                           |
| तवांशासनम् · · · · २६२                                          | अथवर्णसङ्कराः · · · · ८                                       |                                                                        |
| चौराणांनियाहकोदण्डएव ·   २६३                                    | अथब्रात्याः २०                                                | अथ एकादशोऽध्यायः                                                       |
| तस्करान्वेषणंलोह्नादर्शने · · · २७०                             | बात्योत्पनादिसङ्गोर्णाः · · ; २१                              | स्नातकस्यमकाराः · · · · 9                                              |
| चौराश्रयदायकदण्डः २७१                                           | अथोपनेयाः र् र र ४१                                           | नवस्नातकभ्योऽनदाने • • ३                                               |
| म्बंधर्मच्युतदण्डने २७३                                         | तेसुकर्मणा उत्कर्षगच्छन्ति • ४२                               | वेदविभ्द्योदानम् • • • ४                                               |
| चौराद्युपद्रवे अधावतीदण्डः • २७४                                | क्रियालोपात्वृष्ठत्वंगच्छन्ति. ४३                             | भिक्षयाद्वितीयविवाहनिषेधः • ५                                          |
| राज्ञःकाशहारकादयादण्ड्याः २७५                                   | दस्यवः · · · · · · · ४५  <br>वर्णसङ्कराणांकर्माण्याह · · · ४७ | कुट्म्बिब्राह्मणाय दानम् · · · ६                                       |
| सिन्धिच्छेदे २७६                                                | चण्डालकर्माहः ५१                                              | सोमयागाधिकारिणः • • ७                                                  |
| यन्थिभेदने २७७                                                  | कर्मणा पुरुषज्ञानमः • • • ५७                                  | कुटुंबाभरणे दोषः · · · ९                                               |
| चौरलोब्बधारणादौ · · · · २७८                                     | वर्णसङ्कर निन्दा • • • • ५९                                   | यज्ञशेषार्थवैश्यादेर्धनपहणमः ११                                        |
| तडागागारभेदने २७९                                               | एषांविप्राद्यर्थे प्राणत्यागःश्रेष्ठः. ६२                     | षदुपवासे आहारयहणे · · · १६                                             |
| _                                                               | साधारणधर्माः • • • • ६३                                       | ब्रह्मस्वादिहरणनिषेधः 🕶 😶 १८                                           |
| राजमार्गे मलादित्यांगे • • २८२                                  | सप्तमे जन्मनि ब्राह्मण्यंशुद्दत्वंच ६४                        | असाधुधनंदत्वासाधुम्योदान १९                                            |
| मिथ्याचिकित्सने दण्डः · · · २८४<br>प्रतिमादिभेदने · · · · · २८५ | वर्णसङ्हरे श्रेष्ठचम ६७                                       | यज्ञशोलादिधनपशंसा ू · · · २०                                           |
|                                                                 | बीजक्षेत्रयोर्बलाबले ७०                                       | यज्ञाद्यर्थविमस्यस्तेनादी न्दण्डः २१                                   |
| मणीनामपवेधादौ २८६                                               | षर्कर्माण्याह • • • • • • • •                                 | क्षुधावसन्तर्य वृत्तिकल्पने \cdots २२                                  |
| विषमन्यवहारे • • • • २८७                                        | ब्राह्मणजीविका · · · · · • ७६                                 | यज्ञार्थश्चद्रभिक्षानिषेधः 🕛 🕬 २४                                      |
| बन्धनस्थानंराजमार्गे • • २८८                                    | क्षत्रियवैश्यकर्माह · · · · ७७                                | ्यज्ञार्थंधनंभिक्तित्वानरक्षणीयम २५                                    |
| प्राकारभेदादी · · · · · २८९                                     | द्विजानांश्रेष्ठकर्माह · · · · ८०                             | देवब्रह्मत्वहरणे २६<br>सोमयागाशक्तेविश्वानरयागः २७                     |
| अभिचारकर्मणि • • • २९०                                          | आपद्धर्ममाह •• • • ८१                                         | सोमयागाशकौवैश्वानरयागः २७                                              |
| अबीजविक्रयादौ · · · · २९१ स्वर्णकारदण्डने · · · · २९२           | विऋये वर्ज्यानि • • • • ८६                                    | समर्थस्यानुकल्पनिषेधः • २८                                             |
| **************************************                          | मांसादिविऋयफलम् · · · ९२                                      | द्विजस्य स्वृशक्त्यावीरजयः • ३१                                        |
| हले <b>पकरणहरणे</b> · · · · २९३<br>अथसमप्रकतयः · · · · २९४      | ज्यायसीवृत्तिनिषेधः • • • • ९५                                | क्षत्रियादेबी हुवार्थेणारिजयः • ३४                                     |
|                                                                 | प्रधर्मजीवननिन्दा ९७                                          | ब्राह्मणस्यानिष्ट्नब्रुयात् 🐺 🕶 ३५                                     |
| स्वपरशक्तिवीक्षणम् · · · · २९८ कर्मारम्भे · · · · · २९९         | वैश्यशृद्धयोरापद्धर्मः · · · · ः ९८                           | अल्पविद्यस्यादेहीतृत्वनिषेधः ३६                                        |
| राज्ञायुगत्वकथनम् • • • ३०१                                     | आपदि विप्रस्य हीनयाचानादि. १०२                                | अश्वदक्षिणादाने • • • ३८                                               |
|                                                                 | प्रतियहनिन्दा १०९                                             | अलपदक्षिणयज्ञनिन्दा • • ३९                                             |
| इन्द्रादीनांतजोनृपोबिभर्ति • ३०३                                | याजनाध्यापनेद्विजानाम • • • ११०                               | अग्निहोत्रिणस्तरकरणे · · · ४१<br>श्रद्धाप्रधनेनाग्निहोत्रनिन्दा · · ४२ |
| स्तेननिग्रहणम् · · · · • ३१२                                    | प्रतिग्रहादिपापनाशे · · · • १११                               | शृदामधनेनाग्निहोत्रनिन्दा · · , ४२                                     |

| मकरण श्लोक                                                             | पकरण श्लोक                                                        | पकरण श्लोक                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| मकरण श्लोक<br>विह्नाकरणादीग्रायभिन्ती ·                                | शुष्कस्रनास्थाज्ञानमांसभक्षणे १५५                                 | ब्राह्मणावगुरणे · · · २०५            |
| कामाकामकतपापे ४५                                                       | कुक्टनरसूकरादिभक्षणे · · · १५६                                    | अनुक्तपायश्चित्तस्थले 🐺 🕶 २०९        |
| शायश्चित्तिसंसर्गनिषधः · · • ४७                                        | मासिकान्नभक्षणपायश्चित्तम् · · १५७                                | अथपाजापत्यादिवतनिषयः • २११           |
| पूर्वपापेनकुष्ठयन्धादयः • • ४८                                         | ब्रह्मचारिणोमधुमांसादि भुक्षणे १५८                                | अथव्रताङ्गानि · · · · · २२२          |
| प्रीयश्वित्तमवश्यंकर्तव्यम् · · · ५३                                   | बिडालाद्यच्छिष्टादिभक्षणे \cdots १५९                              | पापंनगोप्नीयमः • • • २२७             |
| पञ्चमहापातकान्याह \cdots 😘                                             | अभोज्यांन्नमुत्तार्यम • • १६०                                     | पापानुतापे · · · · २३०               |
| ब्रह्महत्यादिसम्। न्याह · · · ५५                                       | स्वजातीयधान्यादिस्तेये · · · १६२                                  | पापावृत्तिनिन्दा २३२                 |
| उपपातकान्याह ५९                                                        | मनुष्यादिहरण प्रायश्यित्तमः • १६३                                 | मनस्तुष्टिपर्यन्तंतपःकुर्यात् 😶 २३३  |
| जातिभ्रंशकराण्याह् \cdots 🤒                                            | अल्पसारादिव्यवहरणे · · • १६४                                      | ्तपःप्रशंसा \cdots \cdots 🕶 २३४      |
| सङ्करोकरणान्याह · · · ६८                                               | भक्ष्ययानशस्यादिहरणे · · · १६५                                    | वेदाभ्यासप्रशंसा · · · २४५           |
| अपात्राकरणान्याह · · • ६९                                              | शुष्कान्नगृहादिहरणे · · · · १६६                                   | महापातकपायश्चित्तमः • • २५७          |
| र्मालनोकरणान्याह · · · · ७०                                            | मणिमुक्तारजतादिहरणे · · · १६७                                     | Amenda Marina Amenda                 |
| अथ्रब्रह्मवधपार्याश्यतमः ७२                                            | कार्पासांशुकादिहरणे · · • १६८                                     |                                      |
| गभात्रयीक्ष बर्वेश्यवधे \cdots 🗠 ८७                                    | अगम्यागमनप्रायभित्तमः १५०                                         | अथद्वादशोऽ <b>ध्यायः</b>             |
| स्रोप्तब्द्धधनिश्चेपहरणादौ · · ८८                                      | अमानुषीष्वाद्यासुगमने · · · १७३                                   | अथ्रुभाशुभक्षंफलम् · • ३             |
| अथमुरापानप्रायश्चित्तम् · · · ९०                                       | दिवामेथुनादो १७४                                                  | कर्मणोमनः पंवर्तकमः \cdots 😮         |
| सुराप्रकाराः \cdots 👀 🕚 ९३                                             | चाण्डाल्यादिगमने • • • १७५                                        | त्रिविधमानसकर्माण \cdots 😘           |
| अथसुवर्णस्तेयप्रायश्चित्तम् · · ९९                                     | व्यभिचारे स्त्रीणांप्रायश्चित्तमः १७६                             | चतुर्विधवाचिककर्माणि • • ६           |
| गुरुस्त्रीगमनप्रायश्चित्तमः \cdots १०३                                 | चाण्डालीगमने १७८                                                  | त्रिविधशारीरकर्माण \cdots 🕠          |
| गोवधाद्युपपातकपार्याश्यत्तमः • १०८                                     | अथपतितसंसर्गं शायश्यित्तमः १७९                                    | मनैविकायकर्मभोगेलक्षणफलंच ८          |
| अवकोणिपायश्चित्तम · · · ११८                                            | पतितस्यजीवतष्वभेतिक्रिया • १८२                                    | त्रिदण्डिपरिचयः • • • • • • • •      |
| जातिश्रंशकरपायश्रित्तमः • • १२४                                        | पतितस्यांशादिनिवृत्तिः • • १८५                                    | क्षेत्रज्ञपरिचयः · · · · • १०        |
| सङ्करीकरणादिषायश्चित्तमः • १२५                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             | जीवात्मपरिचयः • • • १२               |
| क्षत्रियादिवधगयश्चित्तमः १२६                                           | कतप्रायश्चित्तसंसर्गः • • १८६                                     | जीवानामानन्त्यम् · · · · १५३         |
| मार्जारादिवधप्रायश्चित्तमः १३१                                         | पतितस्त्रीणामनादिदेयम् • • १८८                                    | परलोके पंचभौतिकशरीरमः • १६           |
| हसादिवधमायश्चित्तम · · • १३५                                           | पतितसंसर्गनिषेषादि • • १८९                                        | भागानन्तरमात्मनि लीयते \cdots १७     |
| व्यभिचरितस्रीवध ुः • • १३८                                             | बालघादित्यागः • • • १९०                                           | धर्माधर्मबाहुल्याद्गोगः • • २०       |
| सर्पादवधेदानाशकौ १३९                                                   | व्रात्यवेदत्यक्तपायश्चित्तम् • १९१                                | त्रिविधगुकथनम् · · · · २४            |
| क्षुद्रजन्तुसमृहव्धादी · · · १४०                                       | गहिताजितधनत्यागः • • • १९३                                        | अधिकगुणप्रधानोदेहः · · · २५          |
|                                                                        | असत्प्रतियहगायश्चित्तम् •• १९४                                    | सत्त्वादिलक्षणमाह •• • • २६          |
| वृक्षादिछेदनादी १४२                                                    | कतप्रायिश्यत्तंसाम्यंषृच्छेत् 🕠 १९५                               | सात्त्विकगुणलक्षणम् \cdots 👀 ३१      |
| अन्नजादिसन्त्रवधे • • • १४३                                            | गोभ्योघासदानम् · · · · • १९६                                      | राजसगुणलक्षणम् · · · ३२              |
| अमुख्यसुरापानपायश्चित्तमः • १४६                                        | बात्यया जनपतितिक्रया-                                             | तामसगुँगलक्षणमः • • • ३३             |
| सुराभाण्डस्थजलपाने • • १४७                                             | कत्यादी • • • • १९७                                               | संक्षेपतस्तामसादिल्क्षणमः \cdots ३५  |
| शृद्गंच्छिष्टजलपाने · · · · · १४८ ।<br>सुरागन्धाद्याणे · · · · · · १४९ | वेदशरणागतत्यागे · · · · १९८                                       | गुणूत्रयाञ्चिविधार्गातः \cdots 😯 🛚 🗸 |
|                                                                        |                                                                   | त्रिविधगतिप्रकाराः \cdots 🚥 ४१       |
| विष्मूत्रसुरासंसृष्टभोजने · · · १५०                                    | श्वादिदंशनपायश्चित्तम् · · · १९९<br>अपाङ्गचपायश्चित्तम् · · · २०० | पापेन कुन्सितागृतिः 🔍 🛶 ५२           |
| पुनःसंस्कारेदण्डादिनिवृत्तिः • १५१                                     |                                                                   | पापविश्वेण योनिविशेषोत्पत्तिः ५३     |
| अभोज्यानस्त्रीसृदोच्छिष्टाभक्ष्य-                                      | उष्टादियानपायश्चित्तम् • २०१                                      | पापपावीण्यान्तरकादि · · · ७४         |
| मांसभक्षणे • • • १५२                                                   | जलेजलंबनावामूत्रादित्यागे  र २०२                                  | माक्षापायपरक्रमण्याहः । ८३           |
| राक्ताद्रिभक्षणे १५३                                                   | वदोदितकर्मादित्यागे • • २०३                                       | अत्मन्नानस्यगाधान्यम् • • • ५५       |
| स्करादिविण्मुत्रभक्षा · · · १५४                                        | ब्राह्मणस्य त्वंकते · · · · २०४                                   | वेदोरितमकर्मणःश्रेष्ठत्वमः • • • ६६  |

| मकरण<br>वैदिकंकर्मद्विविधम् • • • •<br>प्रवृत्तनिवृत्तकर्मफलम् • • •<br>समदर्शनम् • • • • • • • •            | . 90 | प्रत्यक्षानुमानशब्दाःभमाणानि १०५ आत्मस्वूरूपमाह                                                                         | १२२<br>१२० |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| वेदाभ्यासार्वे • • • • • वेद्वासम्यासार्वे • • • • • वेद्वासम्यासार्वे • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ·    | अर्भाश्चारः । । १०६ आत्मदरानम्बरयनगुरुपनः अर्भान्वशास्त्रभ्यासः । । । अर्थाश्चारः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | 92£        |

# मूल शुद्धिपत्रम्

| पृष्ठम् | पङ्किः | अशुद्धम्               | शुद्धम              | । पृष्ठम् | पङ्किः | अशुद्धम्                               | शुद्धम्             |
|---------|--------|------------------------|---------------------|-----------|--------|----------------------------------------|---------------------|
| •       | •      | अध्यायः                | <b>t</b>            | ७६९       | 20     | <b>भ</b> श                             | भ्रशं               |
| 36      | ٦9     | प्रभृ:                 | •                   | ७८३       | २२     | भ्रश<br>मत्रं                          | मर्ख्न              |
| 69      | \$     | विषयेप्यव              | त्रभुः<br>विषयेष्यव | 684       | 98     | थाविधि                                 | यथाविधि             |
|         | , \$   | <b>भायश्चित्तिविधि</b> |                     |           |        | अध्यायः                                | 6                   |
|         |        | अध्यायः                | ?                   | 988       | 96     | रूपशः                                  | स्पृशः              |
| ९०      | २९     | व्रतानि                | ब्रतानि             | 9098      | 90     | कचिन्गुणाम्                            | कचिन्गणाम           |
| 908     | 24     | स्पृति                 | स्पृतिम्            | 906       | २६     | सांहसे                                 | साहसे               |
| 992     |        | विरुद्धाच              | विरुद्धाच           | 9090      | 96     | अद्गल्यारेव                            | अङ्गुल्योरेव        |
| 996     |        | सबन्धि                 | संबन्धि             | 9098      | 96     |                                        | द्भूयानधर्मी        |
| 292     | 90     | मंत्रद                 | मह्मदम्             |           |        | ेअध्यायः ९                             |                     |
| २१६     | 96     | नरु•तुदः               | नारुन्तुदः          |           |        |                                        |                     |
| २३२     | 6      | प्र <b>शस्त</b> ना     | <b>मशस्तानां</b>    | 1993      | 3      | द्यीजं                                 | दीनं                |
| २४३     | 98     | ततोन्यनः               | ततोन्यतः ्          | 1188      | 93     | ज्येष्ठोयवीयवीयसो                      |                     |
| २४९     | 9      | ततोन्यनः<br>।नभिवादनैः | नाभिवादनैः          | 9949      | २९     | ससः                                    | सः                  |
|         |        | अध्यायः                | 3                   | 9964      | Á      | माताहरूते <i>न</i><br>त्रोदसत्पुत्रोपि | मातामहस्तेन्        |
|         | - 41   |                        | •                   | 1198      | 93     | श्रोदसत्पुत्रोपि                       | त्रोऽप्यसत्पुत्रोपि |
| ३९९     | २४     | सोमपास्तुतिभि          | सोमपाःस्तुतिभि      | 19293     | Ę      | पादय                                   | पादयत्              |
|         |        | अध्यायः                | ¥                   | 9240      | 92     | यामघात                                 | <b>यामघाते</b>      |
| ४८२     | ર      | पादा                   | पादी                |           |        | अध्यायः                                | १०                  |
| ४९२     | Ę      | संवर्द                 | संबद्ध              |           | v      | द्रविद्राः                             | द्रविडाः            |
| 448     | Ę      | दशा                    | दशाः                | 9303      |        |                                        | भाषकाः<br>चाजनाहा   |
| 469     | 22     | नरकतु                  | नरकन्तु             | 9339      | 98     |                                        | Ī                   |
|         |        | अध्यायः                | •                   |           |        | अध्यायः                                |                     |
| ६४२     | 98     | दायादास्यु             | ·                   | 1359      | 8      |                                        | महारीनस्तु          |
| 407     | •      | •                      | •                   | 1888      | २२     | साक्ला                                 | शाक्ला              |
|         |        | अध्यायः                |                     | 1885      | 98     | तपसेब                                  | तपसैव               |
| ७०९     | २३     | अनिषरिषरिनेकेत         |                     |           |        | अध्यायः                                | १२                  |
|         |        | अध्यायः                | 9                   | 9406      | 36     | शुभा                                   | श्रुभा              |
| 646     | ર્ષ્ટ  | वीाक्षतुम्             | वीक्षितुम्          | 19492     | २९     | बत्न्धुप्रिय                           | बन्धुप्रिय          |

# मेधातिथिटीकाशुद्धिपत्रम्

| वृत्तम | पष्टिः | अशुद्धम्            | शुक्रम               | पृत्रम् | पद्धिः | भशुक्त              | शुक्रम                     |
|--------|--------|---------------------|----------------------|---------|--------|---------------------|----------------------------|
| •      |        | अभ्यायः             | •                    | 88      | 22     | <b>बान्निवर्तते</b> | <b>मेरामिवतैन्ते</b>       |
| •      |        |                     |                      | 49      |        | कर्म                | कर्म                       |
| 7      | 94     | ततू                 | यसू<br>निम्नयोस्ति   | 48      | 78     | <b>व्यत्भ</b>       | व्यतेञ                     |
| 99     | 18     | निश्योनास्ति        | ानम्यास्त्र<br>      | 44      | 6      | स्वाः               | स्वा                       |
| 4      | २२     | षर्मादिना           | <b>थम</b> िस्हीना    | 44      | 3      | बजा                 | प्रजा:                     |
| •      | २२     | हिविधा              | <b>इ</b> विभी        | 48      | 14     | कलात्               | कलप्                       |
| 1•     | \$     | <b>मकारोके</b> षु   | मकाशेषु              | 46      | 25     | <b>उद</b> ति े      | <b>उदे</b> ति              |
| 79     | 9.2    | मू .                | <b>4</b>             | 46      | 38     | संगुध्य             | संबध्य                     |
| "      | 18     | तस्यामस्थायां       | नस्यामवस्थायां       | 80      | 22     | देण्ड्राकाकस्य      | रेतच्छ्रोकरिकस्य           |
| 35     | 6      | निवर्तयितं          | निर्वर्तियतु         | 40      | 22     | <b>र</b> बानु       | <b>इ</b> बादु              |
| 78     | 15     | त्यप्यादि           | सत्यप्यादि           | "       | 77     | सनाः                | सुना                       |
| 14     | २५     | <b>मिच्छम्प</b> पाः | मिच्छन्नपः           | 86      | 76     | र्मणामःआ            | र्मणामा                    |
| 79     | 2/6    | व्यापीरण            | ध्यापरिण             | 68      | 16     | संगा                | <b>मणाः</b>                |
| 16     | 8      | शकलाभ्यां           | सशकलाभ्यां           | 62      | 23     | माचु                |                            |
| 16     | 50     | तायवस्थायन          | तायदस्यायन           | 63      | 28     | नकस्पी              | मान्यु<br>कस्पी            |
| 20     | 4      | निवर्तयेत्          | निर्वर्तयेत्         | 63      | 38     | थोर्थः              | षार्थः                     |
| 29     | 18     | <b>पृथिवी</b>       | पृथिवीम्             | 63      | •      | ' पलांडादि          | _                          |
| 28     | 14     | वकारा मात्रा        | चकार मामा            | 63      | •      |                     | पलाण्डा <b>दि</b><br>यभेदा |
| 26     | 13     | चर्य                | चर्ष                 | 68      |        | येभरा               | य गर्।<br><b>देश</b>       |
| 20     | 27     | कि:                 | 衛                    | -4      | 7      | <b>र</b> श          | 441                        |
| 26     | 12     | वस्थान              | <b>परधा</b> ने       |         |        | अध्यायः १           | 1                          |
| 25     | 38     | कर्तव्यउदकं।        | कर्त्तध्यः । उदक्    | Ì       |        | अ,यायः ।            |                            |
| 3.     | 29     | स्वभिरताः           | स्वनिरताः            | 60      | 8      | बीता                | बीषत                       |
| 3.     | 22     | तंकर्मात्मानं       | कमित्मनिष            | 60      | 18     | क्यंत               | कियन्त                     |
| 3.     | 28     | देशां               | देशी                 | 60      | 20     | आत्मनिय भोगोपयी     | आत्मनि मीगीपयीगे-          |
| 3.     | 28     | वेनीस्तुनीति        | वेनम्ह्नीति          |         | •      | गात्परेण            | बास्तुउपायान्तरेजस्ब-      |
| 3.     | 26     | निवर्तन             | निर्वर्शन            | 1       |        | 41. 17.4            | रुपविद्यानकुशलासी-         |
| 30     | 3.     | कर्मऽभूयते          | कर्मभूयते            | 1       |        |                     | चवेदार्भविदीविद्यांसी-     |
| 39     | 7      | दर्शना । अत्य       | वर्षां नादत <b>न</b> | 1       |        |                     | नाम्ये । यतीवदादम्य-       |
| 32     | 15     | संवत्सराचा । न      | संबन्सराचानसमाणि     | l ·     |        |                     |                            |
| 88     | 26     | त्यवेचयत्           | स्यवेचयत्            | 1       |        |                     | चर्षमतियगृहीतमा-           |
| 33     | 38     | तरीकरिष्यति         | तत्करिष्यति          | 1       |        |                     | मण्यास्तेविपरीतम्मा-       |
| 35     | 18     | <b>जान</b>          | <b>ब्राटम</b>        | l       |        | _                   | जम्या .                    |
| 80     | "      | सभ                  | सीऽ                  | 57      | . 8    | क्रमानि             | क्रम्योभि                  |
| -      | •      |                     |                      | 57      | 6      | तरेथी               | तरेष्ट्रयी                 |
| 83     |        | साप                 | <b>काः</b> पु        | 93      | 76     | स्यर्थ              | त्यर्थः                    |
| 83     | 22     | पर्वतादिः           | पर्वतादि             | 25      | \$0    | मुकांतर             | मूलान्तरं                  |
| 88     | 30     | नायते               | नायन्त               | 94      | 5      | कमेरिकमाणां         | कमोरिकर्मना                |
| 86     | 30     | श्वताई              | भताम्                | 34      | "      | बेदर                | बेदैर                      |
| 40     | 29     |                     |                      |         | -      |                     | سگ                         |

| वृष्ठम | पङ्किः          | अशुद्धम्              | शुद्धम्                  | पृष्ठम् | पंड्रिः | अशुद्धम्                 | शुद्धम्             |
|--------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------|---------|--------------------------|---------------------|
| 94     | 96              | कर्तव्य               | कर्तव्यं                 | 930     | 26      | सत्वचअ                   | सत्वची              |
| 98     | २३              | <b>विधिमां</b>        | विधिमी                   | 182     | 9       | चारी                     | चारि                |
| 90     | •               | वैद्                  | वहै                      | 182     | 8,6     | माचन                     | माचमन               |
| 99     | 6               | ्तांता                | तांतां                   | 183     | ર       | भ्यानंयजन्ममतदर्थ-       |                     |
| 300    | 8               | तेनरपरस्पुर           | तनपरस्पूर                | '''     | •       | त्वंसंपूजयति             | संपूजिस             |
| 700    | २४              | त्वास्थ्यादी          | <b>त्वा</b> स्थ्यदी      | 1       |         |                          | तिधौ<br>विधौ        |
| 903    | ३०              | उत्तमना               | उत्तमंना                 | 383     | २२      | विधो                     |                     |
| 908    | 98              | स्मृत्यः              | <b>स्मृतिः</b>           | 388     | 6       | पकस्प                    | प्रकरुष             |
| 908    | 14              | निर्वेधानिभावप्रयो-   | निबन्धानिबन्धावप-        | 188     | ३०      | नत्यशन                   | <b>म</b> त्यशन      |
|        |                 | जक                    | योजकौ                    | 984     | 9       | नाशअ                     | नाशाना              |
| 306    | 9               | लक्षणनि               | <b>लक्षणं</b> नि         | 985     | 33      | अंगलीनां                 | अङ्ग्लीनां          |
| 790    | ર               | तीय                   | तीर्य                    | 186     | 13      | रधअं                     | रधोन्त              |
| 770    | •               | दित्यो ।              | <b>दितयोः</b>            | 985     | 38      | तरल                      | तराल                |
| 999    | 8               | वर्णस्या              | वर्णस्या                 | 986     | 23      | पट्यतअशृ                 | पक्यतेऽश            |
| 998    | 98              | त्यनीय                | <b>स्यतोयं</b>           | 180     | 20      | भक्षमाणा                 | भक्ष्यमाणा          |
| 998    | 94              | कथं                   | कथनं                     | 186     | 29      | अंततअंते                 | अन्तर्नान्त         |
| 998    | ર્ષ             | भुयते                 | श्रुयते                  | 186     | २६      | <b>ऋमअवध्य</b>           | ऋमोवध्य             |
| 118    | 30              | देशान                 | देशान                    | 188     | 18      | एकार्थात्                | <u>एकाध्यति</u>     |
| 196    | 9               | सुभिक्षसुभिक्षे       | <b>सुभिक्षदुर्भिक्षे</b> | 940     | 18      | तअस्मा                   | तेऽस्मा             |
| 920    | 26              | चारी                  | चारि                     | 142     | •       | शअत                      | शोत                 |
| 922    | २२              | अपेक्ष्यते            | अपेक्ष्यन्ते             | 943     | 94      | तदीदानीं                 | तदीदानीं            |
| 922    | २२              | द्रष्ट्रव्य           | इब्य                     | 943     | 20      | अदित                     | आदित                |
| 922    | २३              | <b>मातर्ददामि</b>     | <b>म</b> तददामि          | 948     | 29      | इततस्त                   | इतस्त               |
| 923    | 39              | चयवा                  | दथवाऽ                    | 944     | 99      |                          | वयम                 |
| 928    | 29              | संतीतो                | सन्तीति                  | 944     | 94      | प्र <b>य</b> ते          | मतीयते .            |
| 128    | 29              | तिथयअ                 | तिथयोऽपु                 | B .     | ,       | व्यस्त<br>•यस्त          | •यत्यस्त            |
| 924    | 93              | मांगल्य               | मङ्गल्य                  | 348     | 3       | व्यस्त<br>पायोध्य        | <b>पाण्यो</b> र्व्य |
| 924    | 96              | चक्षर                 | चशरं                     | 948     | 3       | पीडयासित <b>्यं</b>      | पीडयित <b>ः</b> यं  |
|        | -               |                       |                          | 948     | ३<br>२७ | नाडपाततप्प<br>अतंद्रितअ  | अतिष्द्रतोऽन        |
| 926    | •               | स्त्रिभि<br>स्वरम्परं | स्त्रीभि                 | 946     | 28      | यअतंद्रितः<br>यअतंद्रितः | यातिन्द्रतः         |
| 326    | २९<br><b>१७</b> | <b>ब्यभ्यं</b>        | <b>ब्यम्</b> यं          | 346     | 38      | यंविधाः                  | यंविधः              |
| 926    | -               | विध्यायका             | विधायका                  | 1966    | 8       | रवेमा                    | रेवमा               |
| 92.8   | 4               | शब्दे                 | शब्देन                   | 750     | 12      | विधिअ                    | विधिःअ              |
| 128    | •               | तरिमनो                | तस्मिन्नी                | 150     | 98      | गृहास् <b>थ</b>          | गृहस्था             |
| 128    | •               | कोण                   | को्ण्                    | 180     | 22      | विधातव्या                | विधातव्याः          |
| 150    | 3               | न्वयापरा              | न्वयेपरं                 | 980     | 23      | <b>व्या</b> त्दतिनां     | <b>ब्या</b> ढतीनां  |
| 150    | 4               | परांच                 | पुरांचः                  | 150     | 28      | <u>ब्यादती</u>           | ब्यात्हति           |
| 130    | 6               | चेत                   | चैत                      | 150     | રપ      | व्यास्ती                 | <b>ब्यात्ह</b> ति   |
| 730    | २५              | <b>थिकार</b>          | <b>थिकारे</b>            | 1960    | 26      | जेप                      | अपे                 |
| 130    | 28              | <b>जा</b> ति          | नाती                     | 150     | 30      | द्वेदा                   | हेदा                |
| 131    | 3               | नहाण                  | <b>ज्ञाह्मण</b>          | 1989    | 8       | <b>त्र</b> नी            | <b>त</b> ति         |
| 150    | 15              | मध्व                  | मूर्थ                    | 183     | 3       | विकल्पअ                  | विकल्पोऽष           |

|            | विक        | अशुद्धम्               | शृद्धम                      | पृष्ठम् | पङ्किः     | अग्रुबम्         | शुद्ग                           |
|------------|------------|------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------------|---------------------------------|
| पृष्ठम्    | पङ्किः     | मोक्षअनि               | मोक्षोऽनि                   | 294     | 28         | गतअ              | गतेऽभ्यु                        |
| १६२        | 4          | नाक्ष आग.<br>देशअत     | देशोऽत                      | 298     | 16         | नहंतु            | नार्ग्नु                        |
| 963        | 70         | प्रतिसि <b>द</b>       | र्गतिषद्धे                  | 296     | .13        | बोधाविष          | बोधोऽ्थि                        |
| 986<br>909 | 3 0<br>2 0 | श्वरव                  | श्वरदव                      | 298     | 12         | अन्यैभकेवदा      | अन्यथैकवेदा                     |
| 905<br>101 | 12         | विषया                  | विषयाः                      | 220     | 8          | <b>पादानो</b>    | पादानात्.<br>पर्यन्तता          |
| 964        | 29         | <b>ह</b> त्पन्         | <b>डेज</b> पन्              | २२०     | 23         | पयंतता           |                                 |
| 9 64       | 29         | र्मकअतो                | कर्मकोती                    | २२०     | <b>૨</b> ૪ | दशस्य            | दंशस्व                          |
| 966        | 98         | देशअरण्यं              | देशोऽरण्यं                  | २२०     | 39         | षडंगेः           | पडको                            |
| 300        | 20         | साध्याया               | स्वाध्याया                  | 229     | 8          | दीन्यगांगा       | दीन्य <b>का</b>                 |
| 960        | 2          | ज्यांतऽ                | <b>ज्या</b> न्तेऽ           | २२२     | 8          | ब्यामोभी         | व्यामीती<br>• • • • • • •       |
| 969        | •          | प्रयप                  | पयःम                        | २२३     | 93         | दीक्षायं         | <b>दीक्षायां</b>                |
| 962        | 98         | शुद्ध:अ                | शुद्धोऽर्थ                  | 223     | 18         | त्रापदिनि        | तवपदेशनि                        |
| 966        | 94         | तंतत्र                 | तत्र                        | 223     | 90         | योग्रीन्ना       | यो <b>प्रो</b> ना               |
| 969        | 8          | स्ययति                 | स्यायति                     | २२४     | 3          | तत्रस्य          | तस्य                            |
| 984        | ર          | कालअ                   | कालेऽग्य                    | २२५     | •          | रक्षतेत          | रक्षेत                          |
| 984        | २६         | यांज्ञाति              | याज्ञाति                    | 226     | 98         | तानीदा           | तानिदा<br>धर्मावेती             |
| १९७        | २९         | ददांति                 | द्दाति                      | 230     | 9          | धर्मावेते        | देव<br>देव                      |
| 996        | ३०         | भेदम                   | भेदंम                       | 239     | 92         | देवदेव           | येअ                             |
| 996        | 96         | <b>ज्याब्द</b>         | <b>5यब्द</b>                | २३२     | 9          | य <b>अ</b>       | रोऽही <sub>.</sub>              |
| १९८        | 30         | <b>म्युनः</b>          | न्यून:                      | 232     | 90         | रअही             | राउ <b>छ।</b><br>गेह्रेभ्योऽला  |
| 188        | ર          | स्थुनिर                | स्थविर                      | २३२     | २२         | गेहेम्यअ         | प्राकारा<br>प्राकारा            |
| 188        | 8          | स्त्वैवैल्ल            | रूवेवैत <b>छ</b><br>येऽभिवा | 233     | રષ્ટ       | प्रकारा          | तापूनु                          |
| २००        | 93         | यअभिवा                 |                             | २३५     | ч          | तपितु            | 41.53                           |
| २०१        | 8          | नाम्नातं               | नाम्नात<br>मीयसुन्          | २३५     | <b>२३</b>  | वार्थीच्य        | वाथउच्य                         |
| 209        | •          | मियसुन्<br>नराही । न   | तदाहीन                      | २३५     | २९         | र्थतं ,          | र्थतां                          |
| २०२        | •          | तदाही। न               | नस्यात                      | २३६     | 99         | <b>स्त्रा</b>    | ह्मत्र<br>त्रेतचोदनीयं          |
| २०२        | 92         | नस्यास्त<br>मन्येतास्त | मन्येतात <i>,</i>           | २३६     | 94         | त्रेतचादनीय      |                                 |
| २०४        | 96         |                        | वृत्त् <b>यर्थ</b>          | २३६     | 98         | अपत्यत्ति        | अपत्योत्पत्ति                   |
| २०५        | 3          | बृत्य्थ<br>नेक्स्यर    | वृत्यय<br>वेदमध्या          | 1 338   |            | नैवेनतादस्य      | नैवैतादशस्य                     |
| २०५        | 5          | वेदभ्या<br>णत्तित      | णत्ति                       | 236     | २८         | माप्यंतअ         | माप <b>य</b> नेतो               |
| २०७<br>२०७ | ર<br>૧૬    | णाचात<br><b>क्षितअ</b> | <b>क्षितो</b> त             | २३७     | 7          | श्यदवेते         | श्यदेवते                        |
| 209        | 8          | भाववी                  | भावोवि                      | 230     | 9          | ब्यास्रर         | व्यवहार<br>स्त्रागमेषाजा        |
| 211        | 15         | त्याजु                 | त्याजुहाव                   | 230     | 9          | <b>छागमे</b> शया |                                 |
| 292        |            | वंतअने                 | वन्तोऽने                    | २३७     | 76         | वःस्ता           | वस्ता                           |
| 292        |            | मस्त्रद                | मंत्रदं                     | 230     |            |                  | <b>स्</b> तुत्यर्था<br>निर्देशो |
| 292        |            |                        | देवानामप्येष                | २३७     |            |                  | <u> निद्शा</u>                  |
| 292        |            | नुचान                  | नूचानः                      | २३७     |            |                  | येच                             |
| 292        |            |                        | धर्म                        | २३९     |            |                  | चित्                            |
| 293        | -          | _                      | यानस्तं                     | 280     |            | 9                | <b>तु</b> वा                    |
| 294        |            |                        | मवामी                       | 289     | २०         | पश्चाद्दावन्     | पश्चाद्वावसतस्तथा               |
| 294        |            |                        | मनसे                        | 283     | 78         | <b>ग्य</b> नः    | न्यतः                           |
|            | -          |                        |                             |         |            |                  |                                 |

| पृष्ठम्      | पङ्किः | अशुद्धम्        | शुद्धम्             |
|--------------|--------|-----------------|---------------------|
| २४३          | 24     | खयनं            | च्चयंन              |
| <b>૨</b> ૪૬  | •      | थितस्य          | स्थितस्य            |
| २४७          | 99     | रुक्षते         | <del>छक्</del> ्यते |
| २४७          | 99     | तरभं            | तरं                 |
| <b>38</b> /0 | २८     | णावत्स्था       | णावस्था             |
| २४७          | 30     | जन्मवे          | जन्मावे             |
| २४८          | 8      | मेएव            | मेव                 |
| २४९          | 9      | निभिवा          | त्थानाभ             |
| २५१          | •      | स्पर्शादिति     | ₹पर्शादि            |
| 249          | २०     | विभेधेर         | विधे                |
| २५५          | 99     | जनकअव           | जनकोऽव              |
| २५५          | 92     | <b>मः</b> स्त्व | मस्त्व              |
| २५५          | 96     | चार्अवे         | चारोऽवे             |
| २५७          | २९     | वर्षात्चा       | वर्षान्मा           |
| २५७          | 28     | योयः            | योगः                |
| २५९          | ₹      | नोपरिका         | नोपका               |
| २६२          | Ę      | अभाचे           | अथर्वे              |
| २६३          | 4      | श्रुतिरस्यृ     | श्रुतिस्मृ          |
| २६५          | 3/0    | अवा             | वाँ                 |
| २६८          | ३०     | चराणा           | चरणा                |
|              |        | अध्या           | यः ३                |

|     |    |                  | •                    |
|-----|----|------------------|----------------------|
| २७१ | २३ | यनामर्था         | यनमर्था              |
| २७६ | 98 | नयस्य            | नयनस्य               |
| 206 | 38 | <b>स्या</b> न्पु | स्यातकेषु            |
| २७८ | २७ | द्रोत्र          | गोत्रं               |
| २८२ | 6  | णिर्म            | णिनिर्म              |
| २८३ | 98 | त्सी             | तर्श                 |
| २८५ | 16 | ष्टिति           | र्दीति               |
| २९७ | २८ | शब्दाए           | शब्द                 |
| ३०१ | 4  | दोषामा           | दोषाःमा              |
| ३०३ | •  | निदेशात्         | निर्देशान्           |
| ३०४ | 96 | ख्यातिब          | ख्यातिर्द्र          |
| 399 | 98 | योगेनम           | योगेनसम              |
| ३१३ | "  | रेषःशु           | रेषशु                |
| 329 | 3  | पदार्थस्याध्या   | <b>पदार्थसा</b> ध्या |
| ३२२ | 29 | श्रुयते          | श्रूयन्ते            |
| ३२३ | 29 | किंप             | किप्                 |
| "   | 29 | णिच              | णिच्                 |
| 326 | 99 | शेषोय            | शेषीयं               |
| 326 | 93 | पहयोना           | पहयोरना              |

| <b>पृष्ठम्</b> | पङ्किः | अगुद्धम                   | शुद्धम                    |
|----------------|--------|---------------------------|---------------------------|
| ३३०            | ч.     | विश्वान्नेवा              | विश्वान्देवा              |
| 330            | Ę      | नत्वदन्या                 | नत्वन्या                  |
| "              | 23     | देवेशब्दापि               | देवशब्दोपि                |
| 383            | 96     | भार्यामामी                | भार्यायाअप्री             |
| ३४२            | "      | स्ये <b>ष</b> दे।षोत्पन्न | स्येषदोषीनोत्प <b>न्न</b> |
| ३४५            | 29     | <b>ऋियत्यु</b>            | ऋियइत्यु                  |
| ३४९            | 90     | पत्युभायो                 | पत्युभोयो                 |
| ३५०            | 4      | पाकअति                    | पाकेऽति <b>थ्या</b>       |
| ३५०            | २९     | अन्यथावि                  | अन्यथ्वि                  |
| ३५१            | 39     | दिनो <b>द</b>             | दितिनो <b>द</b>           |
| ३५२            | 3      | मुधु                      | मधु                       |
| ३५२            | 8      | पूयजं                     | पूजयं                     |
| ३५३            | ર૪     | पूयजं<br>विशेषणी          | विशेषणी                   |
| ३५६            | 9      | तरूयव                     | तत्र्यव                   |
| ३६४            | 92     | विधियते                   | विधीयते                   |
| ३६५            | 93     | मित्रयोऽ                  | भिन्नयोः                  |
| ३६६            | 96     | संपः                      | संयहः                     |
| ३६८            | 96     | स्तृनिवृ                  | स्तन्तिव                  |
| "              | २०     | ्रगृहेते<br>नेवा          | गृह्येते .<br>नैव         |
| <b>"</b> .     | २०     |                           | नैव                       |
| ३६९            | 98     | विवृत्त्य                 | निवृत्त्य                 |
| "              | 90     | <u>খিনু अर्घ</u> ा        | <u>प्राधितो्र्घ्या</u>    |
| ३७०            | ર      | भिहितअमा                  | भिहितोऽमा                 |
| ३७२            | 4      | मन्येतद्                  | मन्येततद                  |
| ३७३            | 9      | धमार्थी                   | धर्मार्थी                 |
| ३७४            | 3      | वर्जेन                    | वर्जने                    |
| 304            | 33     | यदीय                      | यदिय                      |
| ३७५            | 98     | भ्यायंतरा                 | <b>ध्यायान्तरा</b>        |
| ₹ <i>७७</i>    | 30     | <b>प्रीतिरोद्धा</b>       | <b>प्रतिरो</b> खा         |
| ३७७            | २०     | ब्याधि <u>र्गृ</u> ही     | <b>व्या</b> धिगृही        |
| 308            | २६     | मूल्यनं                   | मूल्येन                   |
| ३८४            | 9      | पृष्टव्या                 | प्रष्ट <b>व्या</b>        |
| ३९१            | •      | मुधीयानानये               | मधीयानाये                 |
| ३९४            | 99     | द्विजा                    | <b>इजाः</b>               |
| ३९७            | 90     | निर्देशो '                | निर्देशे '                |
| ३९८            | २४     | . <b>सुपर्णाप</b>         | <b>सुप्</b> राःप          |
| 803            | 4      | इत्येष:सृ                 | इत्येषस्                  |
| 803            | 18     | सोहि                      | सौहि                      |
| 803            | २१     | अपरोक्षा                  | अपर:क्षा                  |
| ४०५            | 93     | पितृदे स्यो               | पितृ <b>भ्यो</b> ू        |
| 800            | २६     | अग्निरिदितमंत्रार्शत      | अग्निरिद्मि-              |
|                |        |                           | तिमल्दिशितः               |

| पृष्ठम्  | पङ्गिः    | अशुद्धम                    | शुद्धम                   | पृष्ठम् | पङ्किः      | अशुद्धम्               | शुद्धम                                         |
|----------|-----------|----------------------------|--------------------------|---------|-------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 806      | 8         | रूपतद्                     | रूपस्तब्स्ते             | 40      | .૨૧         | च्छिल्ये               | <u>च्छिर्व</u>                                 |
| ४०८      | २५        | विधियते                    | वीधीयते                  | 463     | 20          | <b>मायश्चित्तैर्नि</b> | <b>मायभ्यित्तै</b> नि                          |
| ४०९      | 93        | नोचते                      | नोच्यते                  |         |             |                        |                                                |
| 897      | 99        | पूनिन                      | पुनार्नेन                | }       |             | अभ्यायः ५              | _                                              |
| ४१२      | 50        | भोज्येत्                   | भोज्येत                  | ५८९     | ٠ ٦         | समाहारद्वन्दः          | समाहारोइन्द्रः                                 |
| 893      | 9         | पितृभ्यो                   | पितृभ्यां                | । ५८९   | •           | ममस्ति                 | समोऽस्ति                                       |
| ४२२      | 99        | <b>ब्या</b> ख्यान          | <b>ब्याख्यात</b>         | ५९२     | 96          | ऋव्याद •               | ऋव्यादा                                        |
| <b>"</b> | 92        | •यवक्षि                    | विविक्ष                  | 463     | 34          | रजुदालादयः             | रज्ञालादयः                                     |
| ४२८      | , 39      | करणमा                      | करणंमा                   | ६०२     | २४          | प्रतबेधे               | मतिषेषे -                                      |
| ४३०      | 98        | क्यात्.                    | कुर्यात्                 | ६०४     | ્ર          | भक्षणा <b>छात्रा</b>   | भ <b>भगाच्छासा</b>                             |
| ४३०      | २६        | सुञ्ज                      | સુંજ                     | ६०४     | 39          | च्छति                  | च्छुंति                                        |
| "        | २८        | सुश्रि                     | सुश्                     | ६०५     | 3           | तस्येवाल्याच           | तस्येवबाल्याच                                  |
| ४३२      | २९        | तद्दविका                   | तद्दिका                  | 806     | 8           | मांस <b>स्या</b> एव    | मांसस्यात् एव                                  |
| ४४२      | 96        | नवम्यास्ति                 | नवम्यस्ति                | ६१७     | २३          | भवान्पाणिनिः           | भगवान्पाणिनिः                                  |
|          |           | अध्यायः                    | ¥                        | ६२०     | 96          | शिष्टामतिषिद्धा        | शिष्टाः प्रतिषि <b>दा</b>                      |
|          |           | _                          |                          | ६२२     | ર           | दालतर                  | दालेतर                                         |
| ४५५      | २३        | याचितया                    | याचिताया                 | ६२४     | <b>3</b> /0 | यांमागन्तव्य           | यामामन्तब्य                                    |
| 860      | 90        | चितच                       | चि्तं <b>च</b>           | ६२५     | ર           | ण्डयं                  | ण्ड्यं                                         |
| ४६२      | 9         | उद्धत्य                    | औ <u>द</u> त्य           | ६२५     | 96          | पञ्चबे                 | पञ्चमे                                         |
| ४६४      | 90        | प्रयीयते 💮                 | प्रती <b>य्ते</b>        | ६२८     | •           | विद्धति                | विद्धाति                                       |
| ४६७      | 39        | श्रमण                      | श्रवणे                   | ६२८     | 90          | लक्षणायासा             | <b>लक्षणायाः</b> सा                            |
| ४६८      | 6         | अनाय <b>न</b> ि            | <b>अयना</b> न्ते         | €83     | 3/0         | पञ्चयविधानं            | पश्चयज्ञविधानः                                 |
| ४६९      | 8         | वध्वतच्याः                 | <b>ध्वगंतब्याः</b>       | ६४३     | २८          | नक्षत्रभय              | नक्षत्राश्रय                                   |
| ४८४      | २४        | न्तींमपः                   | <u>श्तीमपः</u>           | €88     | 39          | विधानातच्छव्देन        | विधानात्तच्छद्देन                              |
| ४९२      | 6         | •वेत्य <b>सिद्धं</b>       | ब्वेतत्प्र <b>सिद्धं</b> | ६४५     | 9           | सबन्धी                 | संबन्धो                                        |
| ४९४      | 98        | <b>उ</b> च्छिशदो           | उच्छिष्टशदो              | ६४७     | 90          | अनियुक्तासुतादयश्र     |                                                |
| ४९६      | २५        | स्थिलहास्या                | संश्लिष्टाभ्या           | ६५५     | 93          | स्रानत्वा              | स्रानंत्वा                                     |
| 400      | 90        | निवेध                      | निवेध                    | ६५५     | \$0         | वस्तुपसं <b>हा</b> रो  | वस्तूपसं <b>हा</b> री<br>अथैताः <b>शुद्धयः</b> |
| 408      | 24        | वहु                        | बहु ्                    | 663     | 3           |                        |                                                |
| 490      | 77        | उत्तराङ्गी                 | उन्राद्धी                | 663     | 6           | नृह्पणं                | न् <b>य्ह</b> णं                               |
| 478      | 34        | पूर्वभूक्तम्               | पूर्वमुक्तम              | 466     | २३          | इर्भेः                 | इमें:                                          |
| ५२९      | 4         | रावृत्ति                   | रावृत्तिम                | ६७६     | ч           | रुष्णतरः               | रुष्णेतरः                                      |
| ५२९      | 4         | <b>लक्षतोअसाधना</b>        | लक्षतोऽसाधना             | \$ < 9  | २३          | <b>इत्यनुखिष्टं</b>    | इत्यनु <b>िस्त्र</b> ष्ट                       |
| 436      | રપ        | लोकेचते                    | लोकेऽ <b>चते</b>         | 162     | 18          | परानाचनयतः             | परानाचामयतः                                    |
| 483      | 4         | मन्यामाऽनोर्थ              | मन्यमानोऽर्थ             | ६८५     | २२          | स्रय                   | <b>इ</b> यं                                    |
| 483      | 3         | आं <b>श्र</b> यागता<br>॰=  | आश्रयागता                | ६८६     | २१          | येर्ति                 | येति                                           |
| 488      | <b>30</b> | প্ৰ                        | <b>4</b>                 | 168     | २८          | घर्म                   | धर्म                                           |
| 486      | 8         | काम्य                      | काम्यं                   | 1       |             | अध्यायः ६              | ·                                              |
| 444      | 98        | होउकः                      | होमउक्तः                 |         |             | -                      |                                                |
| 464      | 8         | <b>लक्षणां</b> न्संबन्धाना | लक्षणान्सवन्धाना         | 1009    | 29          | तर्जीते                | वच्छ्रीते                                      |
| ५७६      | 96        | याच्या                     | याञ्चा                   | 1 409   | २२          | तस्मास्त्रास्त्र       | तस्माच्छास                                     |

| पृष्ठम्  | पङ्किः | अशुद्धम्                      | शुरुष                         | . 1 | शुस्र       | पङ्किः     | अशुद्धम                 | शुद्धम्                               |
|----------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 804      | 8      | <b>पण्मासनि</b>               | <b>पण्मासानि</b>              |     | ८२०         | 24         | <b>ब्राह्मणा</b> त्श्री | मा <b>स</b> णाच्छ्रो                  |
| 670      | 18     | कुर्यात्                      | नकुर्यात्                     |     | ८२२         | 30         | अथावा                   | अथवा                                  |
| 428      | 30     | विश्यान्तरिक्ष                | दि <b>ष्या</b> न्तरि <b>श</b> | - 1 | ८२८         | 30         | मित्रणःस्तं             | मित्रणस्त                             |
| 450      | 70     | सन्ना                         | सन्न                          |     | ८४३         | २०         | सम्यग्र                 | समक्ष                                 |
| ७२९      | 28     | <b>र</b> मपरं                 | इदम्पर                        |     | <80         | 96         | ब्युहो                  | ब्यूहो                                |
| 030      | 15     | मनुद्धदे                      | मनुद्धेदे                     | 1   | 640         | 8          | स्ताभताम                | स्तांमी                               |
| 450      | 15     | आनन्तरस्व                     | अनन्तरस्य                     |     | 99          | <b>3</b> 2 | मुध्येत                 | युभ्येत                               |
| 684      | 37     | उमजायते                       | उपजायते                       | 1   | <b>८</b> ५१ | •          | अभ्यवस्ता               | अध्यस्ता                              |
|          | •      | अभ्या                         | <b>7</b> : <b>9</b>           |     | "           |            | त्दुपशः                 | तदुपदेशः                              |
|          |        |                               | •                             |     | ८५४         | 8          | निकार्य                 | निष्कार्य                             |
| ७५९      | 50     | च्छेद्न                       | छेदन                          |     | 29          | 90         | धनज्ञयः                 | धनज्ञय                                |
| PE 8     | 39     | <b>प्रावित</b> ष्यत           | मावतिष्यत्.                   | į,  | ८५७         | २९         | प्रयच्छ न्ति            | <b>प्रय</b> च्छति                     |
| ७६५      | २०     | अतस्तुति                      | अतःस्तुति                     | 1   | ८६१         | २३,२४      | संन्त्य                 | सन्त्य                                |
| 450      | 16     | पपद                           | पद्                           | - i | ८६२         | •          | जातानित्यर्थ            | जातानीत्यर्थ                          |
| 600      | 3      | धर्मच्यता                     | धर्मृच्युता                   | 1   | "           | 29         | पथा                     | यथा                                   |
| ६७७      | Şo     | वजन                           | वर्जनं                        | 1   | "           | २२         | उपायो ू                 | उपाय                                  |
| 608      | 15     | सद्स्                         | संदि्स                        |     | <b>८६३</b>  | •          | <b>पुनरा</b> ज्यार्थ    | पुनाराज्यार्थ                         |
| 19       | 21     | सक्षोभी                       | संक्षीभो                      |     | ८६४         | •          | [7], 4]                 | नित्यं<br>जिल्लामानिकं                |
| ७७९      | 14     | भूयिष्ठा                      | भूयिष्टा                      | 1 ' | ८६५         | २८         | निमेनापतितं             | नियमेनापतितं                          |
| 60       | 18     | हरेत्                         | <b>ह</b> रेताम्               | 1   |             |            | A 414.                  | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C |
|          | 14,15  | भाष्यास                       | श्राभ्यासः                    |     | ८६९         | "          | म <b>संद</b>            | प्रस <b>ङ्</b><br>तुतःश्रेणिषु        |
| 462      | 13     | युक्तोअथ                      | युक्तीऽ <b>थ</b>              |     | 663         | 90         | ततश्रेणिषु              | <del>क्</del> रे                      |
| 97       | 15     | र्ण्डत्येव                    | द्ण्डइत्येव                   |     | 663         | 23         | च                       |                                       |
| 79       | २०     | प्रवृता ं                     | प्रवृत्ता                     |     | 643         | 6          | दातु<br>न्यायकायकान्तरं | दातुः<br>•यायकान्तरं ्                |
| 626      | 28     | आधिक                          | आधिक                          |     | C43         | . 29       | विद्यानि                | विरुद्धानि                            |
|          | 24     | धर्मिक                        | धार्मिक                       |     | ८७४<br>८७९  | 3 %<br>9 % | शास्त्रान्याय           | शास्त्रन्याय                          |
| <b>"</b> | •      | अतंन्द्रिता                   | अतन्द्रता                     |     | <b>660</b>  | 28         | कर्त                    | कर्तु                                 |
| _        | 12     | <b>यु</b> त्पति               | बुत्पत्ति                     |     |             | 24         | नश्येन्त्यंते           | नश्यन्त्यन्ते                         |
| "        | 13     | भिरव                          | भीरव                          |     | 669<br>669  | <b>2</b> € | तर्सव                   | तत्सर्व                               |
| "<br>७८६ | 28     | enfor                         | स्यतिः                        |     | <b>663</b>  | 10         | <b>E</b>                | ££                                    |
| 668      | 28     | पनुर्दुर्गम्.<br>अनुर्दुर्गम् | धन्बदुर्गम्                   |     |             |            |                         | <b>मामस्य</b>                         |
| 661      | R      | धनुर्दुर्गा                   | <b>धन्वदु</b> र्गा            |     | 663         | "          | न्नामतस्य<br>भृष्ट      | भष्ट                                  |
| ७९२      | 94     | स्प                           | ह्रप                          |     | ८९०         | •          | मभूरसी .                | <b>प्रभुरसौ</b>                       |
| 699      | 1      | वय                            | वयः                           |     | ८९५         | •          | वोपछापोपछापो            | <b>बोपलापो</b>                        |
|          | 23     | युष्यमानाः                    | युभ्यमानाः                    |     | 808         | 96         |                         | ण                                     |
| "        | 8      | होत्रोद्धीना                  | होत्रीद्वात्रा                |     | ९०८         | 29         | ना<br>स्थाप             | बुक्चा                                |
| 600      |        |                               | <b>शमन</b>                    | , . | 511         | २२         | बुरध्या                 | तत्साधने                              |
| 608      | • •    | शमनं                          | रक्षापर                       |     | 995         | 3          | तत्ससाधन                | नतो                                   |
| 606      | 6,6    | रक्ष:पर                       | <b>९वं</b>                    |     | 996         | 8          | नता<br>साक्षाद्रष्टा    | साक्षाइष्टा                           |
| n        |        | <b>एव</b>                     | निर्धनी                       |     | 996         | 24         | ताका भटा<br>कार्यपिशे   | कार्योपरेशे                           |
| 614      | 18     | निर्द्यनी                     | <b>ऋीयते</b>                  |     | 937         | 94         | भौभनेति                 | भौवनेति                               |
| 614      | 15     | क्रियते                       | स्थापन                        | J   | ९३२         | 17         | -11-4:414               |                                       |

| पृष्ठम्     | पङ्किः     | अशुद्धम्                   | शुद्धम              | पृष्ठम्. | पहिः      | अशुद्धम्                    | शुद्धम                        |
|-------------|------------|----------------------------|---------------------|----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 932         | 25         | श्रद्भमभिस्तु              | शूद्रमेभिस्तु       | 1036     | 28        | स्पर्दिष्टा                 | स्पर्विहा                     |
| 938         | •          | इयोसन्निपातात्             | इयोःसन्निपातात्     | 1039     | २२        | अथवाय                       | अथगार्य                       |
| 538         | •          | नपु                        | ननु                 | 3080.    | 70        | अकाणच                       | अकाणंच                        |
| 680         | 2          | <b>प्रत्यान्</b> हेत्      | <b>प्रत्यानहेतू</b> | 3080     | 33        | भातम्यु                     | षावृग्य                       |
| 988         | 28         | ऋषिरभवत                    | <b>ऋ</b> षिरभवत्    | 1083     | 30        | यात्र                       | यत्र                          |
| 989         | 4          | निष्कासन                   | নি কাথন             | 3083     | 50        | हमण .                       | प्रहणं                        |
| 949         | 20         | समितः                      | संमितः              | 3085     | 1         | मातिकापितेन                 | मतिकापितेन                    |
| 983         | 8          | बाईति                      | वाईति               | 3080     | <b>38</b> | थार्मिक भाण्डयो             | <b>पार्भिक्</b> भाण्डयो       |
| 563         | 4          | <b>र</b> श्यते             | <b>रश्येत</b>       | 9042     | २५        | बाधिकं                      | वाधिक                         |
| 583         | 78         | <b>E</b>                   | ब्द                 | 9044     | २८        | सम्ययह                      | सम्यग्पह                      |
| 950         | २०         | मामो-ति                    | मामोति              | १०५६     | 14        | सूपे                        | ह्रवे                         |
| 986         | २८         | कुशीदं                     | कुसीदं              | 9046     | ₹         | विधं                        | विधि                          |
| 986         | 38         | कुंशीदी                    | कुसीर्व<br>कुसीर्वी | 9048     | 74        | यथा्म्यत                    | यथाभम्यत                      |
| 900         | २०         | कृणां                      | कुणां               | 3050     | 18        | मुशलेन                      | मुसलेन                        |
| 903         | 36         | हिरण्यमदत्वा-              | हिरण्यमदत्वा        | 7080     | २२        | मुशलादिभिः                  | मुसलादिभिः                    |
|             |            | <b>हिरण्यं अद</b> त्वा     |                     | 3058     | 7         | ततस्य                       | तस्य                          |
| ९७३         | 28         | शत                         | शतं                 | 9088     | 8         | कल्पनावेश्या                | कल्पनापेक्षा                  |
| 9,64        | 94         | किंबदत्तः                  | किष्दत्तः           | 1007     | 18        | भागपुंत्रः                  | भार्यापुत्रः                  |
| 306         | ₹8         | श्लोकोन                    | श्लोकेन             | 3003     | 16        | वनस्पत                      | वनस्पतय                       |
| ९७६         | 20         | <b>मतिभूतज्ञात</b>         | मतिभूरतज्ञात        | 9066     | २९        | <b>च्यच</b> तो              | <b>प्युच</b> ती               |
| ९७८         | 28         | परिपथि                     | <b>परिपश्यि</b>     | 9068     | 90        | आतयित्व<br>                 | आंततायित्व                    |
| ९७९         | 12         | ननु                        | नतु                 | 3068     | 19        | वदनं                        | वंदन                          |
| 969         | 90         | शद्भया                     | शहुरया              | 9090     | 96        | दण्डोब्-लि                  | दण्डो कुलि                    |
| 969         | 29         | <b>इ</b> ।नुपादाने         | <b>इ</b> ।नुपादाने  | 1098     | 92        | अगुमा                       | गुप्ता "<br>मार्जनादिः        |
| 964         | 18         | क्षाप्यते                  | ख्याप्यते ;         | 7777     | 10        | मार्जनादि                   | ्रनाजनाा <b>द</b> •           |
| 968         | V          | बलविद्दिभि                 | बलविद्              |          |           | अध्यायः                     | वक्ष्यामि                     |
| 994         | 8          | मूचकादिनाश                 | मूबकादिमानाशे       | 7776     | 6         | वक्षामि<br>प्रतीघाती        | वर्षान्<br>प्रति <b>घा</b> ती |
| <b>5</b> 94 | 3/0        | <b>छि</b> ष्टि             | िक्छिटी             | 7776     | 94<br>2   | मतायाता<br>भार्याभिनिष्ठः   | गावाता ।<br>भाषाभिनिष्ठः      |
| 339         | 3          | निक्षिम                    | निक्षिमं            | 1119     | 8         | सर्पणादि                    | तर्पणादि                      |
| 335         | 30         | रत्यादितेना<br>इत्यादितेना | इत्यादिस्तेना       | 7728     | 22        | त्रणाप<br>नि <b>द</b> र्भता | निर्धर्मता                    |
| 1002        | 3          | अलिन्यवहारिण               | अलिन्ध्यवहारिण      | 1125     | 8         | यदनृतास्त्रिय               | यदनृताःसिय                    |
| 9006        | 94         | <b>लभरेन्</b>              | सभरन्               | "        | į         | पतदासीस्वल <b>श्णं</b>      | <b>एतदासी</b> त्स्वलक्षाणं    |
| 3006        | 94         | तर्धिनो                    | तब्धिनो             | "        | રદ્       | 481<br>4141(11/4/4/4)       | 981                           |
| 1012        | 36         | क्षे<br><b>क</b> भे        | <del>क्र</del> मे   | 1        | 8.20      | प्रभावेन                    | म्भावे <b>ण</b>               |
| 3.075       | 15         | कृष्याह्य<br>कृष्याह्य     | नाकन्वाद्व          | 1125     | 10        | देवि                        | बीपी                          |
| 7076        | 29         | <b>र्शाह</b>               | र्शाह               | "        | 24        | वक्येति                     | वक्षत                         |
| 9033        | 22         | याशस्य                     | <b>पामस्य</b>       | 1        | 8         | गुणैब्यजितं                 | गुणैर्घि अतम्                 |
| 3050        | 3          | शुल्य                      | शून्य               | 7738     | ų         | गुणव्याञ्चल<br><b>ग्यंक</b> | <b>ण्येक</b>                  |
| 7037        | ٠ <u>২</u> | <b>बृद्धाः</b>             | क्याः               | 1156     | 26        |                             | रत्युक्तवा                    |
| 3055        | 3          | रूपाः<br>भावस्तुत्यर्थः    | भावःस्तुत्यर्थः     | 1130     | 38        | रत्युत्का<br>स्री           | सं तुपना<br>स्त्री            |
| 9034        | 18         | सीमापहण                    | सीमाध्रहणं          | 1128     | 24        | रायातात्माक्तर्न            | शयात्राक्तन                   |
| 30 }<       | 32         |                            | प्रभाव <b>्य</b>    | 1188     | 38        | रसतान<br>रसतान              | त्संतान                       |
| 1-4-        | 1          | <b>मभावाएव</b>             | न गाय ५७            |          | 76        | · 4411.1                    | . 41411 .                     |

| पृष्ठम्    | पद्धिः    | अशुद्धम्               | शुद्रम               | पृष्ठम् | पङ्किः | अगुदम              | शुद्धम्                 |
|------------|-----------|------------------------|----------------------|---------|--------|--------------------|-------------------------|
| 7722       | 36        | र <b>क्तओ</b> र्ष      | <b>स्कृतीर्ध्व</b>   | 1198    | 24     | दशमीशहरत्वं        | <b>ब्शमांशहरत्वं</b>    |
| 29         | Şo        | पश्रणा                 | पक्षणा               | 1994    | \$ .   | रिक्थभाग           | रिक्थ भाग्              |
| 2386       | 15        | स्तुषा                 | सुवा                 | 1200    | 28     | संपुर्ण            | संपर्ण                  |
| 3380       | 44        | पत्याद नियोक्तध्यति    | पत्यानियोक्तम्येति   | ,,,     | 3.     | श्रभिचारी          | चभिषारी                 |
| 29.        | 28        | <b>देवरविषु</b>        | देवरादिषु            | 9202    | 16     | •                  | तक्त                    |
| 3185       | 7         | विधिस्रभणः प्रवृत्तिः  | विधिलक्षणाप्रवृत्तिः | •       | 35     | तुक्त<br>पुर्वे    | तूक्त<br>पूर्वे         |
| 7785       | 4         | विशेषु                 | विशेषेषु             | 7227    | 3      | वचनेनाद्रतस्य      | वचनेनोद्रतस्य           |
| 3142       | *         | विषिशास                | विधिःशास्त्रं        | 9222    | ì      | तदीकं              | तदेकं                   |
| "          | 79        | विधीवत्                | विधिवत्              | 1224    | à      | भानृणां            | भानूणां                 |
| "          | ٧,        | <b>अरहंपूर्वी</b>      | मरष्ट्रपूर्वी        |         | 8      | भातृणां            | भार्नुणां               |
| 3748       | 78        | पुर्वेतु               | प्रवेत               | "       | २०     | विनियुक्ते         | विनियुद्धे              |
| 97         | 28        | वियार्थिता             | विचार्थिता           | 9226    |        | यत्येतृकनोक्तं     | <b>य</b> त्पैतृकेनोक्तं |
| <b>3</b> 7 | 20        | विष्युताः              | विषसुताः             | 9280    | 94     | नवश्यं<br>-        | <b>नावश्यं</b>          |
| <b>3</b> 7 | 26        | <b>महातीत</b>          | <b>मस्</b> तेति      |         |        |                    | _                       |
| 2746       | 20        | पानाशक्षा              | पानाशङ्का            | 9285    | •      | नित्यानुतिष्ठति    | नित्यमनुतिष्ठति         |
| 9958       | 2,1       | जीविनां .              | <b>जीवन</b> ि        | 9284    | 93     | <b>पियुवादि</b>    | <b>षियवादी</b>          |
| 2266       | 4         | बिग्या                 | रीत्या               | 9246    | 15     | कर्ण               | कर्ण                    |
| 1155       | 27        | वर्तन्तिति             | वर्तनाइति            | १२६३    | 4      | कल्सनादा           | फलसंपदा<br>             |
| 1700       | 11        | कुर्वति                | कुर्वात              | 1258    | 7      | स्वराष्ट्रिया      | स्वराष्ट्रीया           |
| 7762       |           |                        | विशेषवन्ती           | 1505    | 15     | भूयांसे            | भूयांसो                 |
| 7700       | 28        | कुर्याद्यावशो          | कुर्याद्यवंशी        | 1264    | 4      | <b>उत्क</b> ष्टाची | उत्कृष्टांसे            |
| 3768       | 70        | अनुबाह्य               | <b>अनु</b> दासु      |         |        | अध्यायः            | १०                      |
| 31/8       | 18        | चारुक्रतां             | चाल्ड्रतां           | 1260    | g      | वाभुष्यःस्युः      | चाभुष्याःस्युः          |
| <b>33</b>  | 5 A.      | <sup>प्</sup> तितास्यु | पतिनाःस्य            | 9266    | 12     | तस्वद्यन           | तर्सेतद्वन              |
| 7760       | 28        | लिङ्गावानेक .          | लिष्टादनेक           | 1266    | 78     | <b>बो</b> णाः      | दोष:                    |
| 1162       | 37        | त्वकरणाभवाद-           | राकरणा मानादविवादः   | 1269    | 3      | <b>वुच्यते</b>     | वच्यन्त                 |
|            |           | विवाहः                 |                      | 9284    |        | कोमाश्रुद्रस्य     | लोमाःशूद्रस्य           |
| 1163       | 7         | ব                      | लः                   | 1284    |        | श्या               | <b>ध्य</b>              |
| 3368       | २०        | कान्यास्तु             | कन्यायास्तु          | 9254    |        | तेषामभन्य          | तेषामन्य                |
| <b>31</b>  | RS        | <b>मानत्वात्</b>       | मामत्वात् 💮          | 1296    | 30     | स्रपे              | स्यो                    |
| , ,,,      | <b>Ş•</b> | भनुषमाने<br>क्षत्र     | <u>श्रृपमाने</u>     | 3508    | ₹•     | 33                 | 74                      |
| 1163       |           |                        | भाग                  | 1370    | 70     | भर्माः             | धर्मः                   |
| "          | 15        | स्तार्य                | सुतारम               | 1210    | 7.     | कचताइ              | कर्यतर्हि               |
|            |           | <b>'उदार</b>           | उंदाह:               | 1570    | 35     | <b>पोगता</b>       | योग्यता                 |
| 1193       | 18        | मंच्यः                 | <b>मह्मः</b>         | 1278    | 13     | संस्कायी           | संस्कार्यी              |
| .3165      | ₹8.       | क्षत्रिया              | श्रियायाः            | 1375    | . 1    | शुभूवादिरतः        | शुश्रूषादितः            |
| <b>39</b>  | 26        | शुद्रो                 | शहो                  | 1516    | 15     | वाम                | वाणक्                   |
| 29         | २९        | मूलंमते                | मूलमन्ते             | 1895    |        | विशेषे '           | विशेषी                  |
| 1168       | 76        | देक                    | <b>धेक</b>           | 1550    | 5,4    | लाङ्गर्का          | लाङ्गलं                 |
| <b>37</b>  | "         | श्रविषाजात)            | <b>क्षविया</b> जाताः | 1320    | RF     | अनुभवन्तीतु        | अनुभवन्तु               |
| "          | ٦)        | Elect:                 | हु:भिक्टः            | 1333    |        | निरेशः             | निर्देशः                |

| पृष्ठम्                                 | पङ्कि      | अशुद्धम्                        | शुद्धम्                    | 9 हम  | पङ्कि        | अगुद्धम्              | शुद्धम्                 |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|-------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| 9339                                    | 6          | द्धाना                          | दना                        | 3838  | 29           | द्वितीयान्तपाठी       | द्वितीयान्तः पाठी       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |            | अध्यायः ।                       |                            | 9883  | 98           | सर्वाभूतानि           | सर्वभूतानि              |
| 9380                                    | 6          | वदति                            | ेददाति                     | 13885 | <b>'</b> રેં | सञ्जामात्रेण          | संज्ञामात्रेण           |
| 9340                                    | 96         | आ <b>दा</b> तुः                 |                            | 9849  | 30           | <b>प्रायश्चितमिति</b> | <b>प्रायश्चित्तमिति</b> |
| 9346                                    | २६         | तामय                            | अरातुः<br>नामय             | 9859  | 99           | वेदार्थाबोध           | वेदार्थावबोधः           |
| 9359                                    | 96         | पायश्यतोपदिशो<br>मायश्यितोपदिशो | गायभि <b>तोपदेशो</b>       | 9863  | <b>૨</b> ૩   | चकलं                  | चत्फलं                  |
| 9353                                    | ٦,         | फलासिद्धचर्थ                    | फल्सिब्चर्थ                | 9834  | રં           | क्रत्स्तस्य           | कत्सस्य                 |
| 9363                                    | ર          | कुर्वतः                         | कुर्वतः<br><u>क</u> ुर्वतः | 9808  | Ę            | तब्यवयवं              | तत्र्यवयवं              |
| 9358                                    | v          | कांत्र                          | कोत्र<br>कोत्र             |       | •            |                       |                         |
| 9364                                    | 8          | निकति                           | निष्क <b>ति</b>            | ]     |              | अध्यायः १६            |                         |
| 9369                                    | <b>ર</b> હ | तस्या                           | तस्य                       | 9800  | <b>२३</b>    | सक्षेप                | संक्षेप                 |
| 9369                                    | ર૮         | प्रहण                           | पहणे                       | 9866  | ų            | नचह                   | नचेह                    |
| 9362                                    | Š          | विकल्पार्थ                      | विकल्पार्थः                | 9864  | 6            | रात्मशब्दश्व          | रात्माशब्दश्र           |
| 9363                                    | રઙ         | सिष्ट                           | <b>থিষ্</b>                | 9866  | Ę            | विभर्त्य              | बि भर्द्य               |
| 9368                                    | 94         | अपत्यानि                        | अपण्यानि                   | 9882  | 3            | থায়ো                 | शास्त्र                 |
| 93,60                                   | 6          | अपेयं                           | अब्रेयं                    | 1888  | 26           | बहिसत्वानां           | बहिःसत्त्वानां          |
| 3366                                    | 8          | कर्मणः                          | कर्माणः                    | 9884  | 23           | वापि                  | वाञ्जपि                 |
| 9360                                    | 98         | आत्मानः                         | अत्मनः                     | १४९६. | 90           | हती                   | हेती                    |
| १३८२                                    | ч          | परिछद                           | परिच्छद                    | 9860  | 23           | कालेभ्यो              | काकेभ्यो                |
| 9366                                    | 98         | त्वंलभ्यते                      | <b>त्वंलम्यते</b>          | 9408  | 96           | विनियोगोतपश्च         | विनियोगस्तपश्र          |
| १३८९                                    | ३०         | वेक्षेति                        | वेक्ष्येति                 | 9499  | 96           | ेपानां                | पापानां                 |
| 9389                                    | २०         | नयांति                          | नयन्ति                     | 9496  | २७           | अनये।पि               | अनयोरपि                 |
| १३९२                                    | 96         | चान्येन                         | चानेनु                     | 3498  | 99           | का भ्यं               | काम्य                   |
| 9384                                    | <b>२</b> 9 | श्लोके                          | श्लोको                     | 9422  | રપ           | रेखज्ञातुं            | रेवंज्ञातुं             |
| १३९६                                    | 2          | विशयपहणं                        | विप्रयहणं                  | १५२६  | રેદ્         | उपनिषदात्तदेव         | उपनिषदातदेव             |
| १३९६                                    | 96         | प्रायश्वितं                     | <b>प्रायभ्यत्तं</b>        | 1429  | રે           | विवर                  | विवरण                   |
| 3800                                    | 93         | विभुजावि                        | विभुजादि 🕝                 | 9428  | 98           | उपपद्यपुव             | उपपद्यतएव               |
| 3890                                    | 94         | विधे                            | विधेः                      | i     | 8            | धर्मापदेशो            | धर्मीपदेशो              |
| 2874                                    | २८         | भवृत्त <del>स</del> ्यादिति     | त्रवृत्तः स्यादि <u>ति</u> | 9430  |              | सधर्म                 | संधर्म                  |
| १४१६                                    | 99         | गुंडोदिश्वदादि                  | गुडोद[श्वदादि              | 9430  | 8            |                       |                         |
| 1810                                    | 29         | द्रव्या                         | द्रव्याणि                  | 9430  | 4            | मूहितुंमिद            | मूहितुनिद               |
| 1816                                    | २१         | तरततो                           | तरस्तृतो                   | १५३६  | 98           | <b>ह</b> न्तीनि       | हन्तोति<br>अक्षतेमस्य   |
| 1850                                    | 99         | भवन्येव                         | भुवत्येव                   | 3438  | 18           | अश्रुतोपभ्यास         | अश्रुतोपन्यास           |
| 1850                                    | <b>38</b>  | <b>दि</b> भ्योअन्यत्र           | दिभ्योन्यत्र               | 9438  | २८           | संबन्धिसर्वस्य        | संबर्िधः सर्वस्य        |
| 1825                                    | 96         | मक्ष्मोज्य                      | भ <del>क्</del> यभोज्य     | 1482  | २२           | अ योअध्याहार्य        | अन्योध्याहार्य          |
| 1856                                    | 36         | भागित्यः                        | भगिग्यः                    | 1     |              |                       |                         |

॥ समाप्रानीमानि मेधातिथिकते मनुभाष्ये शुद्धाशुद्धानि ॥

## सर्वज्ञनारायणटीकाशुद्धिपत्रम्

| पृष्ठम्                     | पहि:              | अशुद्धम्                    | शुक्रम                    | पृष्ठम | पङ्गिः     | अशुद्रम्             | शुद्धम               |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------------|----------------------|----------------------|
|                             |                   | अभ्यायः                     | 1                         |        |            | अध्यायः              | •                    |
| 29                          | 38                |                             | व्यवस्थापितवान्           | 420    | ۲,         | अनेनेनियोग           | अनेनेतिनियोग         |
| રઙ                          | 26                | <b>इिपात्वादी</b> नि        | <b>द्विपाद</b> त्वादीनि   | 655    | 8          | नीवनकाल              | जीवनकाल              |
| 82                          | 90                | पश्चन                       |                           | 1038   | ς.         | शक्तवाह              | शकावाह               |
| by                          | 3                 | संबन्धावैशिष्ट्यं           | पशून्<br>संबन्धवैशिष्ट्यं | . 480  | 16         | <b>बुक्स</b> वा      | नुश्वा               |
| 63                          | 90                |                             |                           |        |            | अध्यायः ५            | 9                    |
| •                           | •                 | अध्यायः                     | વ                         | 646    | 30         | इतरेष्ट्रप्येवं      | इतरेष्यप्येवं        |
| 996                         | ર                 | चेते                        | चैते                      | 600    | 70         | रूपारिद्वयमा         | रूपारिषद्वर्गा       |
| 922                         | •                 | सत्राह्मी                   | सात्राह्मी                | 600    | <b>२</b> ४ | देवास्त्रसम्ब        | <b>एतालन्समक</b>     |
| 928                         | 3                 | तेदेव                       | तदेव                      | <\$0   | 3          | प्रतिबन्दि भावेन     | <b>मतिबन्धिभावेन</b> |
| 926                         | 8                 | च्तुर्थे                    | चतुर्थे                   |        | •          | अभ्यायः (            | 6                    |
| 132                         | 9                 | पोडशा                       | <b>षोडशा</b>              | 600    | 6          | भूयिष्ठ              | भूयिष्टम्            |
| 185                         | 9                 | संडन्तीषं                   | सन्तोषं                   | 666    | 30         | वेदस्यककेना          | वेदरयकेकना           |
| 984                         | 3                 | शक्तिस्तुत्वा               | शक्तित्वा                 | 398    | 98         | वहूनां               | बहूनां               |
| 908                         | 18                | प्रजा                       | मक्रा                     | 343    | 58         | लेशा                 | <b>लिक्षा</b>        |
| 908                         | 94                | ऋते                         | <b>रु</b> ते              | ९९५    | 29         | दैबादिनहो            | दैवादिनानष्टी        |
| 158                         | 18                | नंबे                        | नच                        | 3003   | \$         | <b>ऽक्रा</b> ने      | <b>बा</b> ने         |
|                             | . 98              | कर्त्रस्त्रराभावे           | कर्त्र/तराभावे            | 1021   | २८         | गवागवादेस्तु         | गवादेस्तु            |
|                             |                   | अध्यायः                     | 3                         | 1049   | २८         | कथमार्थम्            | कयनायम्              |
| २७५                         | ٦9                | भमेणीवा                     | <b>ऋमेणै</b> व            | 3008   | २५         | अनुकाृषि             | अनुकाद्पि            |
| 262                         | "                 | कन्यानां<br>कन्यानां        | कन्यानां<br>कन्यानां      | 9088   | 7          | बन्धनारेतस्य         | <b>ब</b> न्धनदिरतस्य |
| 263                         | 23                |                             |                           | 1      |            | अध्यायः              | 9                    |
| \$8 <b>6</b>                | 96                | विवा <b>ह्याः</b><br>सत्करय | विवाह्या<br>शक्त्य        | 1135   | 6          | अस्याअर्थः           | अस्यार्थः            |
|                             |                   |                             |                           | 1934   | 76         | लशुनी ,              | <b>लशुनानी</b>       |
| ३५९                         | 7                 | क्वयं<br>रक्ताने            | क्ष्यं                    | 19936  | 4          | तस्यादित्यपि         | तत्स्यादित्यपि       |
| 363                         | 4                 | ग्रम्थने<br>गिण्ड           | गम्यते                    | 1255   | 18         | अनुशिष्ट             | अनुशिष्टम्           |
| <i>\$</i> <b>₹</b> <i>9</i> | ٦0<br><b>ع</b> لا |                             | पिण्डती (                 | 3554   | •          | नाष्ट्रया            | नादुन्या             |
| 808                         | 43                | सातात्                      | स्रातान्                  | 1248   | 21         | संसमाना              | समाना                |
| Austa                       | - 4               | अभ्यायः                     | _                         | 1568   | 21         | वीवरितुं             | विवरितुं             |
| 846                         | 28                | श्यनान्तायाः                | अयनान्तीयाः               | }.     |            | ्र अध्यायः १         | 0 <del>1</del> _     |
| 8<0                         | "                 | <b>अवीताड़ी</b>             | संवीताङ्गो                | 1565   | 15         | थर्मणः               | र्थाभणः              |
| 866                         | 76                | अविनीतेः                    | अविनीतैः                  | 1288   | 36         | चांण्ड्रालदायोगव्यां | चाण्डाकादायोगव्यां   |
| 408                         | 70                | <b>छ</b> ^दासि              | छन्दांसि                  | 3536   | 18         | कर्माणिमि            | कमिणमि               |
| 429                         | 38                | निमिकत्त                    | निमित्तक                  | 1      |            | अध्यायः १            |                      |
| 489                         | 38                | भाषा <u>ः</u>               | मामाः                     | 3506   | 15         | माषस्य               | मागषस्य              |
| 468                         | _ ₹               | रहस्यम्                     | द्रहत्यम्                 | 15<8   | 18         | अवुनियानीय           | अविजित्यानीय         |
| 10.00                       | _                 | अध्यायः                     |                           | 1800   |            | रिमें रेभिव          | रिमेरेभिवं           |
| 493                         | 34                | <b>पृथक्ष</b> केथः          | पृथक्षिपः                 | 1808   | 30         | निर्महित             | निर्दर्शित           |
| 488                         | 9                 | <b>भातुकतत्तुम्यस्या</b>    | मानुलस्तसुक्यबालादिः      | 3868   | 12         | <b>कुर्वाणाः</b>     | कुर्वाणः             |
|                             |                   | रे लादिः                    | _                         |        |            | अण्यायः १            |                      |
| 484                         | 4                 | स्पष्टार                    | स्पृष्टार                 | 3866   | 12         | रतिता                | र्चिता               |
| 449                         | *6                | यतिनां                      | यतीनां                    | 194३२  | <b>~</b>   | मृहण                 | बृंहण                |

## ॥ अथ कुलूकभद्दकतायां मनुटीकायां शुद्धाशुद्धानि॥

|               |        |                                         |                    | 1 | पृष्ठम्      | पङ्गिः     | अशुद्धम्          | शुद्धम्                   |
|---------------|--------|-----------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------------|---------------------------|
| पृष्ठम्       | पद्भिः | अशुद्धम्                                | शुद्धम्            | 1 | 333<br>50-7  | 35         | तस्पत             | तप्पत                     |
| Sar           |        | कस्यचिष्ट्रयात्                         | कस्यचिद्र्यात्     |   | २२ <b>९</b>  | 33         | शुक्रानि          | शुक्तानि                  |
| વર્           | "      | तस्व                                    | तस्व               |   | <b>5</b> \$0 | 29         | अक्षाक्रीडांः     | आक्षादिकीडाँ<br>चार्यादि  |
|               | 12     | <b>न्याभि</b>                           | न्यभि              |   | <b>283</b>   | 6          | चायादि            | वायोदि                    |
| 77            | 90     | <b>ड्</b> ण्यः                          | <b>द्ध</b> यः      |   | <b>282</b>   | 70         | तस्मिन् संभवे     | त्रिमन्त्रसम्ब            |
| "             | 29     | संऽत्व                                  | सस्व               | 1 | 28 <b>€</b>  | 30         | योनिष्यपि         | योनिष्वपि                 |
| <b>5,</b> 0   | 23     | नश्वर                                   | नम्बर              | 1 | <b>340</b>   | 3          | भुमाव             | भूमाव                     |
| 26            | 22     | विशन्ति                                 | विशन्ति            | 1 | 249          | રર્વ       | अमुकर्मा          | <b>ऽमुकरानी</b>           |
| 30            | 8      | स्यम                                    | सुजद्य             | 1 |              | V          | दानं              | द्यान                     |
|               | -      | पितृस्तिर;                              | पितृंस्तिरः        | 1 | २६८          | 18         | स्यायममुपदेशः     | स्ययमुपदेशः               |
| 3 <i>2</i>    | " €    | -0 m -1                                 | वीरुषेयत्व         | 1 | "            | 20         | याजीव             | यावजीव                    |
| 33            | 92     | ऽवाच                                    | वाच                | . | २६९          | ~~         | अध्या             | यः ६                      |
| ६०            | 26     | र्युग्मिति                              | युग्मिति           |   | <b>3/08</b>  | 4          | मथर्वाणं          | मथवण                      |
| <b>ξ</b> 9    | 11     | ऽर्थानवादः                              | <b>ऽश्रानुवादः</b> | 1 | 269          | રર         | व्याधय            | ब्याष् <b>यः</b>          |
| 28            | ٦,३    |                                         | रूपगुण             | l | 268          | 39         | तामि              | <u>तामपि</u>              |
| AŠ<br>Ž.      | 4      | विहित्वात्                              | विहितत्वात्        | 1 | 26           | •          | वश्यानां          | वैश्यानां                 |
| 65            | ,      | क्षत्रियादिन्यः                         | क्षत्रियादिभ्यः    |   | 299          | 96         | चहरूय             | बदस्य                     |
|               | 29     | कस्योत्तमङ्गत्                          | कस्योत्तमाङ्गत्    |   | 303          | 90         | े मोचनाच          | मीचनार्थ                  |
| "<br><b>'</b> |        | स्तुति                                  | स्तुत्िः <u>.</u>  |   | 309          | 4          | ऋणवा              | ऋणवान्                    |
| <b>دع</b>     |        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | तोह्रशेषाणां       |   | 378          | ٦,         | मत                | मर्त ू                    |
| •             |        | रुक्षणां                                | रुक्षणं            |   | 394          | 94         |                   | कन्याय                    |
| <b>)</b>      | "      |                                         | शृद्रीपचारं        |   | 398          |            | त्याभि त्याभि     | त्याभि                    |
| Cu            | , 93   |                                         |                    | 3 | ३२३          | Š          | ऽध्यापन           | ऽध्यापन                   |
|               |        | अध्या                                   |                    |   | 320          |            | क्रियते           | <b>क्रियन्ते</b>          |
| 707           | ٦ ع    | पट्यमान                                 | परचमान             |   | 329          |            |                   | मयजनीयापि                 |
| 704           | 1 21   | श्रीतुकुल                               | मतिकू <b>ल</b>     |   | 333          | _          | - Andi            | रम                        |
| _             | "      | वभी                                     | निर्धभी            |   | 333          |            | <b>म्या</b> च्या  | न्याच्य                   |
| "             |        |                                         | वीजत               | • | 384          |            | नामा              | नामी                      |
| 92            |        | 🤈 নছিজানী                               | तद्विजाती          |   | 348          |            | <u> पिताहानां</u> | <b>पितामहाना</b>          |
| 18            |        | ८ उराष्ट्राली                           | उद्युखा            |   | ,,,          | ` 10       | नत्वेक            | न्तिक                     |
| 16            |        | ८ पुतक्षर                               | <b>पुतदकार</b>     |   | 340          | : 3        | ) स्थ             | स्ये                      |
| 96            |        | • स्थानासन                              | स्थानासन           |   | 186          | 2 9        | • सङ्ग            | सह्या                     |
| 31            | •      | ९ यादति                                 | ध्यातार्ते         |   | 38           | <b>5</b> 2 |                   | <b>पित्रावि</b>           |
| 70            |        | ३ धर्मीण                                | धर्मणा             |   | ,,,          | 91         | , ऽत्य            | त्य<br>चृत                |
| 79            |        | • शहसिति                                | शहमिति<br>व        |   | 30           |            | • युत             | <b>छा</b> ग               |
|               |        | ६ में                                   | चे                 |   | 30           | -          | १ पस्रग           | छन्दोन                    |
|               |        | ४ रज्वा                                 | रक्वा              |   | ,,           |            | २ च्छन्दोग        |                           |
|               |        | ९ वाद्यनसी                              | वाद्यनस            |   | 30           | -          | ९ मरण्यू          | भर <b>ण्यं</b><br>सन्दर्भ |
| •             | -      | •                                       | आर्तः              |   | 130          | -          | ४ मुल्माचे        | मृत्या <b>चैः</b><br>अतः  |
|               | •      |                                         | मानस्या            |   | 1 30         |            | ९ अत              | जात•                      |
| 3             | 70 7   | ५,१६ मानास्या                           | -11 4 4 44         |   |              |            |                   |                           |

|            |        | AND THE           | शुद्धम                        | पृष्ठम्    | पङ्गिः      | अशुद्धम्               | शुद्धम                        |
|------------|--------|-------------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------|
| वृष्टम     | पद्धिः | अरुद्रम           | स्तीपुं <b>षमैं</b> ग         |            | 30          | <b>उ</b> भे            | उभी ब्रह्मवैष=उभ              |
| 564        | 38.    |                   | यन्तः<br>यन्तः                | 684        | 92          | चेच्छाता               | चेच्छता                       |
| 386        | ,      | मृन्तः            | बारम्भा                       |            |             | अभ्यायः '              | <b>\</b>                      |
| ४०३        | 29     | वारम् मा          | त्यदर्थ                       | 1          |             | अन्यायः                |                               |
| ४२२        | 3      | त्यर्थ            | तुम्पर न<br>देवं              | 446        | 14          | तृतश्र                 | ततश्वालइति                    |
| 850        | 6      | देव               |                               | 466        | •           | भिष्यंत                | भि <b>य</b> न्ते ।            |
| 886        | 18     | अग्न्य            | अग्न्य                        | 608        | २३          | शत्रुन्                | शतून                          |
|            |        | . अध्या           |                               | n          | 9           | निर्दातृ               | निर्दातृ                      |
| ४५२        | \$0    | समह               | समूह                          | "          | २१          | धर्भेरीजा              | धर्मेराजा                     |
| ४५६        | 28     | उंञ्ख             | उञ्ख                          | 694        | 20          | बुद्ध्यः               | बुद्ध्यः<br>कृषिक             |
| ४८९        | 3      | अत्यर्थ           | अत्यर्थ                       | 696        | 3           | वार्षक                 | ॥३३१॥३३२॥<br>कावक             |
| ४९२        | 12     | तदरतभिने          | त्रस्तमिते                    | < 98       | 99          | 11 939 11              | वस्यमाणमार्ग                  |
| 883        | २८     | निषादाच्छ्रद्रा   | निषादा च्छूदा                 | <b>638</b> | 7           | वक्यमार्णमाग           | द्वैविभ्यं                    |
| 436        | •      | ৰা*               | वा                            | C38        | 4           | द्वैविध्यं             | •                             |
| 489        | 3.0    | <b>दीक्षादिने</b> | <b>दीक्षादिना</b>             | <5/        | <b>3</b> /0 | यायत्                  | यायात्                        |
| 448        | २०     | मन                | मस्                           | 585        | 18          | य                      | प <b>स</b>                    |
| 446        | રપ     | मुखीतित           | भुजीतेति                      | 644        | 39          | द्गनन                  | दानेन                         |
| 448        | 29     | उँघादीरुण         | उपोदारुण                      | < 6.8      | 6           | योजयत् '               | योजयेत्                       |
| 459        | 9      | तुन्नवायः         | तन्तुवा्यः                    | 1 .        |             | अध्यायः                |                               |
| 489        | ર      | मवतते             | प्रवर्तते                     |            |             |                        | पाणिमु <b>च</b> म्येति        |
| "          | 14     | विश्वरुपः         | विश्वरूपः                     | 603        | २९          | पाणिमुम <b>च</b> येति  | म <b>वलंब्य</b>               |
| 468        | २६     | खरशरीरिण          | खशरीरिणं                      | 600        | 90          | मव्लंध्य               |                               |
|            |        | अध्या             |                               | 664        | 77          | पालेम्यः               | पालेभ्यः<br>वैहिका            |
| 466        | 99     | तैतिरी            | तैसिरीय                       | 668        | 9           | वैदिका                 | परी <b>हा</b> रः ,            |
| 504        | 20     | दीष               | दीषं                          | 668        | 90          | परोहारः                | वशित्वेन                      |
| 509        | 20     | पशुभवंति          | <b>पशुर्भवति</b>              | ८९८        | 6           | वित्वेन                | युक्तमर्थ                     |
| 63         | 3      | बालपृत            | बालयतम                        | "          | ३०          | युक्तर्मथ              | तमर्थ                         |
| "          | 8      | रुचयनं            | संचयनं                        | "          | 33          | तमथ् ्र                | 77                            |
| . ६३८      | 38     | संपिण्ड           | स्पिण्ड                       | 996        | 18          | भावयेलिके              | भावयेलिके                     |
| €8€        | •      | स्पृत्वा          | स्पृष्ट्या                    | 398        | 30          | ₹ति                    | इति । गोविन्दराजस्तु          |
| ६५३        | 13     | पाथिवेण           | पार्थिवेन                     |            |             |                        | गुणवतां विप्रतिपत्ती          |
| 546        | 3      | प्रत <b>षु</b>    | <b>भेतेषु</b>                 |            |             |                        | द्विजोत्तमान्त्रा <b>स</b> णा |
| ६५७        | 3/0    | अमुख्य            | मुख्य<br>सन्दर्भाविति         |            |             |                        | श्रमाणसुर्यादित्यहा           |
| ् ६८८      | 50     | यतः               | यतः अनृताविति                 | ९२०        | 9           | गोविष्य • त्याह        |                               |
|            |        | अध्य              | ायः ६                         | ९२२        | ર           | स्तय                   | स्तेय                         |
| \a. (1)    | 22     | ਸਕਮੈਕ             | मनुनवै                        | ९२४        | 6           | सनु                    | सन्तु<br>वाक्                 |
| 608        |        | . मनुमैव<br>क्र   | ल्ह                           | 70         | ,           | वा <b>कु</b><br>निमिते | वाक्<br>निमि से               |
| 79         | 39     | <b>E</b>          | भवेषिरात्र                    | 939        |             | ानामृत                 |                               |
| <b>606</b> |        | भवेत्रिरात्र      | नवा चरा न<br><b>कंब्रज</b> ति | 655        |             | प्रभृती                | <b>प्रभृती</b>                |
| <b>696</b> |        |                   | नासिकी                        | ९४२        |             | र्लाक                  | <b>रहलोके</b><br>पूर्व        |
|            | · 93   |                   | <b>भ्यायमाना</b>              | 986        | , 13        | पूर्व                  | पूर्व                         |
| 17         | २८     | -सामनगा           | 11 4 14 44                    |            |             |                        | · •                           |

|              |            |                              |                            | (३१)   |        |                             | <b>कृत्</b> य     |
|--------------|------------|------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------|
| वृष्टम्      | पङ्कि      | : अशुद्धम                    | शुद्धम                     | पृष्ठम | पङ्किः | अशुद्धम                     | शुक्रम            |
| 946          | 9          | विकल्पेतार्                  | विकल्पेताम्                | 2289   | 9.0    | स्टबा                       | लब्धान्           |
| 555          | Š          | विष्णु                       | विष्णुः                    | 1288   | २२     | ताखीर                       | तांभीर            |
| "            | 12         | याचित्म                      | वि <b>ण्युः</b><br>याचितम् | 9250   | 77     | शतिकोति                     | शकोति             |
| 901          | 4          | कला                          | काल                        | १२६६   | •      | मप्यादि                     | मध्यादि           |
| "            | "          | निर्मिता                     | निर्निता                   | 1      |        | अष्ट                        | ायः १०            |
| ९८४          | 16         | <b>ध्यवदार</b> ईक्षणं        | व्यवहारे <b>णक्षं</b>      | 1266   | 12     | क्षत्रया                    | क्षत्रिया         |
| ९९४          | २२         | <b>धना</b> न्तर              | . धनान्तर                  | 1493   | 29     | त्रासाण<br><b>ब्राह्माण</b> | <b>शासण</b>       |
| <b>९९</b> ४  | २३         | घना                          | थना                        | 1303   | 18     | संतः                        | सुन्तः            |
| , ,.         | <b>)</b>   | वाष्ट्रल                     | वाक्छल                     | ","    | "      | वंश्य                       | वैश्य             |
| 3006         | 16         | थानादाव दू                   | थानादावद्                  | 1312   | 6      | <b>बाह्यणा</b> त्र          | मा <b>स</b> णीत   |
| ••           | 96         | <b>प</b> णिनष्कान्           | <b>पणिणकान्</b>            | 1338   | 22     | यदन्यनि                     | यदन्यन्नि         |
| 77           | · \$ 0     | विधि                         | <b>ৰি</b> খি               | 1330   | 18     | बुभूक्षितः                  | <b>बुभुक्षितः</b> |
| 2038         | 98         | देवं                         | नुदेवं                     | 9330   | 38     | पास                         | पाहः              |
| 305=         | 3          | यथोको                        | यथाका                      | 9382   | 9      | <b>लभते</b>                 | लभन्ते            |
| 9049         | 8          | यन्तु                        | यंस्तु                     |        |        | अध्या                       | <b>4:</b> 93      |
| 9043         | २०         | महरणो                        | <b>महरणे</b>               | 1384   | 77     | सव                          | सर्व              |
| 9048         | 7          | देवतार्चा                    | देवतार्चा                  | 1348   | 12     | यश                          | यम                |
| 9090         | •          | नाशयेत्तस्य                  | नाशयेत्तस्या               | 1346   | ì      | त्ववार्य                    | लवीर्य            |
| "            | <b>२</b> ० | सहदण्डी                      | सहस्रदण्डो                 | 9363   | ર૪     | कामइति                      | कामतइति           |
| 3908         | 35         | बूर्ष                        | दूर्ष                      | 1368   | 29     | त्वभ्यो                     | श्वम्यो           |
| •            | •          |                              |                            | 1301   | 29     | निःक्षेप                    | निक्षेप           |
|              |            | अभ्याय                       |                            | 9300   | 30     | गईभ                         | गर्दभ             |
| 1120         | 96         | रक्षितु                      | रिक्षतुं                   | 1358   | 8      | संगाम                       | समाप्त            |
| 3923         | 9          | देतेस्या                     | देतेभ्य                    | 93/0   | 8      | वर्षापि                     | वर्षेपि           |
| 9926         | 92         | <b>नासणा</b>                 | त्रा <b>ल्</b> णाः         | "      | 22     | तमिन्नित्ते                 | तन्निभित्ते       |
| "            | 35         | च्छुर्ति ्                   | च्छ्रार्ति                 | 9398   | 26     | तदेवतपआह                    | •                 |
| 1126         | 9          | <b>पाया</b> न्तरो            | पायान्तराप                 | 9360   | 92     | तपसा                        | तदेव तपआह तपः     |
| 1186         | २०         | स्मुत्पन                     | समुन                       |        |        |                             | सेति । तपसा       |
| "            | 29         | मोजीव                        | चर्जीव                     | 99     | 38     | <b>भिदाका</b> न्तं          | <b>मिराकान्त</b>  |
| 1105         | રપ         | यितृ <b>ब्येन</b>            | पितृ <b>ध्येण</b>          | 7873   | 12     | गईभं                        | गर्दभ्            |
| 1150         | 3          | पिनुर्द्धनं                  | पितुर्धन                   | 1850   | २८     | न्नाभोत्रिय                 | नाशोत्रिय         |
| "            | 16         | यवीयान्                      | यवीया                      | 1858   | २८     | व्यसेच्या                   | वसंप्या           |
| 2256         | 30         | नतरा                         | नन्तरा                     | 3880   | ₹8     | रुधिर                       | হ্যিং             |
| "            | \$0        | निषाद                        | निषादं                     | 2868   | 18     | यत्कित्पापं                 | य्रिकचित्पार्प    |
| 1204         | 28         | यस्लै                        | यहाँ<br>योग                | 1854   | २२     | मकाशा                       | सकाशा             |
| 1206<br>1210 | <b>39</b>  | योन्<br>पितृक्य              | यान<br>पितृरि <b>कथ</b>    | 186    | २५     | <b>इ</b> र                  | <b>रू</b> र       |
| 147°         | 28         | <b>पुनय</b><br>पु <b>नये</b> | पूजये<br>पूजये             | 3800   | 16     | श्यामत्वर्य                 | थामसुर्य          |
| "            | 58         | नुरुवापि<br>सरवापि           | त्रूजन<br>तस्यात्रि        |        |        | अध्या                       | पः १२             |
| "            | <b>48</b>  |                              | प्रत्यातः<br>अर्थमन        | 1862   | 2      | एव                          | एवं               |
|              |            | <b>मर्नुपृत</b>              | <b>भर्तुर्ध</b> त          | 3860   | 6      | अस्य                        | तस्य              |
| 1258         | 7-         | योग <b>श</b>                 | योगको                      | 1 1860 | •      | 777                         | 11.4              |
|              |            |                              |                            |        |        |                             |                   |

| पृषम् | पहिः | अशुवम          | शुचम       | पृष्ठम |    | अशुद्धम्           | शुवन         |
|-------|------|----------------|------------|--------|----|--------------------|--------------|
| 7858  | 26   | दुनिवार        | दुार्नवार  | 3484   | •  | नेत                | <b>ज</b> ते  |
| 1405  | 16   | विदिताकण       | विद्याकरण  | 1436   | 38 | तेणसरि             | तजसीर        |
| 2478  |      | वर्णन          | वर्जन      | 3436   | 25 | प्रशासने           | <b>मशासन</b> |
| 9426  | 3    | अद्वास्तेन्योः | अभारतेभ्यः | 1482   | Ç  | <b>मूते</b> न्विति | भूतेन्विति   |
| 2455  | 14   | संबन्ध         | संबन्धि    |        |    |                    |              |

# राषवानन्दरीकाशुद्धिपत्रम्

| <b>बृहम्</b> | पङ्गिः | अशुद्रम्             | शुबम                  | पृष्ठम | पद्भिः     |                   | शुक्म                     |
|--------------|--------|----------------------|-----------------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
|              |        | अध्यार               | यः १                  |        |            | अभ्याय            |                           |
| 13.          | 28     | तीतिः                | तीति                  | 318    | 18         | अनियत्तां         | र्यसां                    |
| "            | 96     | धर्म                 | धर्मा                 | ३२५    | 7          | स्रा              | सा                        |
| 22           | 15     | विद्यांसीऽत          | विद्यांसस्त           | १२८    | 35         | त                 | ते                        |
| 96           | 28     | णा                   | णा                    | \$ \$8 | \$0        | पस्का             | पचवा                      |
| 23           | 20     | सवाणि                | सर्वाणि               | १५९    | २५         | वेदाभ्यायी वे     | दाण्यायी छन्दोनाचाण्यार्य |
| 24           | 26     | द्वा                 | द्यावे                | 348    | २५         | विदुष             | विदुषः                    |
| 20           | 34     | यन्                  | जमन्                  | 808    | •          | संस्थ             | स्स्थपवित्रं              |
| 33           | 94     | तभा                  | तपश्चा                | 853    | 35         | कंतेन्नकविताद     | क्रेनतक्वितार             |
| "            | "      | माशा                 | माक्रोशा              | 855    | <b>~</b> ? | विसुज्येति        | विसुज्येतिहान्याम्        |
| 39           |        | मयूयुजत्             | मसुजत्                | 834    | 70         | भोजनात्           | ब्रास्मानेनात्.           |
| 86           | "      | पुष्पिन              | पुष्पिण:              | 850    | 90         | निर्वर्त्य        | नित्यस्य                  |
| <b>77</b>    | 38     | <b>T</b>             | ¥                     | 836    | 15         | ন্নি              | त्रिः                     |
| 42           | 92     | सदा                  | तदा                   |        |            | ् अण्याय          | [: 8 .                    |
| 89           | 20     | ष्ट                  | 8                     | 840    | २०         | अद्रोहेण          | अद्रोहेणेति । अद्रोहेण    |
| 60           | 28     | देव                  | देव                   | 8ई.र   | 26         | वेष्              | क्षित्रवयसदित । वेष       |
| ખ્લે         | 18     | पिण्यादीन्           | परानुपिच्यादीन्       | 800    | 16         | धार्य<br>दर्गे    | ৰ্ঘাৰ                     |
| •            |        | अध्या                |                       | ४९२    | 7          | दर्षू             | देणूं                     |
|              |        |                      | •                     | प०प    | 76         | <b>छ</b> तं       | <b>छ</b> न्दरकर्त         |
| 120          | 36     | हो                   | ਰ੍ਹ                   | 498    | २०         | चोरे              | चौरेरि                    |
| 128          | 6      | प्रागिति ।           | <b>मागिति</b>         | 494    | 15         | स्य               | स्या                      |
| 125          |        | · तु <b>ा</b>        | त् :<br>हो<br>क्षां - | 495    | •          | ন্দ ,             | <b>*</b>                  |
| 935          | 34     | ष्टी                 | ष्टी                  | "      | 28         | म                 | म्<br>देवस्यः             |
| 216          | 8      | शा                   | क्षा                  | 496    | 24         | देवत्यः           | दैवस्यः                   |
| 960          | 25     | रुपा                 | ह्म                   | 480    | २९         | सयमः              | संयमः ्                   |
| 151          | 18     | तान्त                | तान                   | 489    | <b>38</b>  | पुत्रावर्थ        | . पुत्रा <b>षर्थ</b>      |
| 183          | 8      | मा                   | म्रा .                | 449    | 36         | युष्टि            | युक्टि                    |
| 209          | 18     | त्का                 | च्या                  | 469    | 8          | भाषा              | भाषा                      |
| 206          | 8.     | संस्कारा             | संस्कारा              | "      | 25         | बरुड:             | बुरुड:                    |
| 290          | 18.    | कला                  | कल्पा                 | 488    | 7          | याश्रा            | याञ्चा                    |
| 298          | . २२   | ्वान <b>र</b> त्यादि | <b>ब्रानतइत्यादि</b>  | 469    | •          | नाक               | लोक<br><b>धर्म</b>        |
| 398          | ર      | देव                  | धेद<br>देवा           | 4/08   | २९         | <b>धर्ममि</b>     | थम                        |
| 216          | ,      | देवा                 | ववा                   | 464    | 25         | ष                 | <b>N</b>                  |
| २२१          | 3.5    | शिरस्य               | शिरस्य<br>बी          | 462    | 4          | <b>प्रायादेःत</b> | मायादेः अत                |
| 223          | 4      | 1                    | ، حدث                 | , "    | 28         | संमा ्            | संभा                      |
| २२५          |        | किय                  | किंचनेति।             | 463    | 8          | आत्मन             | भारमनी                    |
| 550          | 3 10   | F                    | ¥                     | .      |            | अध्याय            | ाः ५                      |
| <b>388</b>   | 30     | गुरुत् ।             | गुर्छ। म              | 468    | 30         | विदित             | विहित                     |
| 240          | . \$   | किंच                 | क्रियगुर्विति         | 466    | 38         | शुक               | शुम                       |
| 344          | 30     | ₹                    | द                     | 466    | 58         | भक्ष              | <b>मक्स्ता</b>            |
| 340          | 33     | भ्य                  | 3                     | 453    | 85         | <b>बिटेति</b>     | <b>दि</b> ष्टानिति        |

|              |            |                                 |                                              |             | er file:         | अगुज्य               | शुद्धम                                                 |
|--------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| पृष्ठम्      | पद्भिः     | अशुद्धम्                        | शुद्धम्                                      | पृष्ठम      | पद्भिः           | याईति                | याहैंति                                                |
| 490          | •          | भ <b>क्षे</b> ष्वपि             | <b>भक्षेष्वपि</b>                            | 600         | 28               |                      | पृष्ठवा                                                |
| 803          | 6          | आशेषतः ू                        | किंचेतिद्ति अशेषतः                           | <b>660</b>  | 28               | पृष्ठं<br>लोकतः      | स्रोक                                                  |
| 594          | 30         | अहिसकानि                        | किचयइति। अहिसकानि                            | ७९१         | 92               | नर्री                | <b>बुर्ग</b>                                           |
| 498          | 28         | त्तुस्यफले:                     | <b>चोग्यैः</b>                               | "           | 36               | दुर्ग<br>य <b>ईष</b> | युतर्देष                                               |
| 428          | ,          | कतचूडे                          | सथ:कतच्डे                                    | ७९२         | ९,१०             | र्वाब                | र्व                                                    |
|              |            | लक्षणिदं                        | सक्षणार्थ े                                  | i           | 70               | कं <b>च</b>          | किंचनेति।                                              |
| ६२४          | ,          | (क्यांचावित्र<br>( क्यांचावित्र | न्पृहान्तेपिंतव्या ]                         | <b>1996</b> | -                | भुत <u>ेः</u>        | श्रुतेश्व                                              |
| £30          | 19         |                                 | <b>*</b>                                     | <b>)</b> ,  | ą<br>S           | भाग                  | भग                                                     |
| <b>€</b> ₹7  |            | <del>ब्</del> यु                | ें <b>ब्</b> ह्यु<br>स्रा<br>स्रो            | ७९९         | 36               | शुश्रुषाया           | शुश्रूषा                                               |
| "            | <b>ર</b> ૦ | स्र                             | 3                                            | 603         | 18               | सर्न                 | सर्न                                                   |
| <b>433</b>   | 74         | न्न<br>त्रिरात्रे               | निरात्र                                      | "           |                  | • कतक्षतम्           | <b>कतम्</b>                                            |
| "            | ))<br>}    | ।तरात्र<br>ण्यैन                | ण्ये स                                       | 603         | 4                | प्रकरणादिति          | प्रकरणात्                                              |
| ६४२          | •          | _                               |                                              | 609         | 13               | एतान्दण्डेन          | एतान् चतुरः दण्डेन                                     |
| "            | \$         | तियहत्यु                        | त्यु<br>दिनीय                                | 696         | 96               | आदि                  | आब्दि                                                  |
| €88          | 96         | विःशु                           | प्रजैश्वर्य                                  | 636         | ij               | यम                   | यम्                                                    |
| ६५२          | 30         | प्रततेश्वर्य                    |                                              | 639         | રર               | राज्ञ                | राज्ञे                                                 |
| <b>EE</b> 3  | 15         | कंत्रसर्व                       | कंत्रसाण                                     | ८३२         | 28               | पश्चिति              | प्रीतीति                                               |
| ६६२          | 4          | वे                              | षद्<br>रैग्यानां रीतिः                       | 634         | 38               | कर्म                 | कुर्मा                                                 |
| ६६५          |            | रीतिः                           | रम्भागा सातः<br><b>ध्येन</b>                 | 638         | 4                | 3                    |                                                        |
| 103          | 20         | <b>५</b> य                      | व उत्सवादिदर्शनमपि ॥ १४७ ॥                   | "           |                  | नेव नेष्ठं रेक       | कर्मा<br>हेस<br>हेस<br>हेस<br>हेस<br>हेस<br>हेस<br>हेस |
| (8)          |            | ानदः । अण्वा                    | भ उत्सवादिक्यानाम् ॥ १००॥<br>किचशूद्राणामिति | 2310        | 9 <b>९</b><br>२३ | <b>A</b>             | <b>3</b>                                               |
| 569          | 90         | <b>কিব</b>                      | ययासा<br>ययासा                               | 636         | 92               | य<br><b>म</b> ं      | त                                                      |
| 200          |            | चया                             |                                              | ८३८         |                  | •                    | मितुं                                                  |
| ६९५          | •          | <b>च्य</b>                      | त्ह्रय                                       | <80         | 30               | गितुं<br>विलनं       | बलिनं                                                  |
|              | •          | ં અ                             | त्यायः ६                                     | 689         | 3                | . •                  | गन्तब्यंकथंवाप्वेष्टब्यं                               |
| ६९८          | : 6        | आत्मनी                          | ) आत्मनो                                     |             |                  |                      | अपानीकेषु                                              |
| <b>7.3</b> - |            |                                 |                                              | 649         |                  |                      | युकी                                                   |
| 27           | २९         |                                 | पामानिः सुत्य                                | cyc         | રર               |                      |                                                        |
| 630          |            |                                 | खा                                           | ĺ           |                  | अध्या                |                                                        |
| 474          |            | , .                             | <u>धी</u>                                    | 609         | <b>30</b>        | मधये                 | बन्ये                                                  |
| PSA          |            |                                 | वाद                                          | 200         | -                | •                    | वक्षते                                                 |
| 684          | - २३       | रूप                             | रूपा                                         | . ,,        | . 24             |                      | <b>एतान्स्ती</b> ति                                    |
| •            |            | _                               | चायः ५                                       | 66          |                  |                      | स्यानत्राह                                             |
| Pode         | -          |                                 | अन्ते न                                      | 661         |                  |                      | सुकिणी                                                 |
| byl          |            |                                 | <u>খান</u>                                   | 68          |                  |                      | स्थानानां                                              |
| 4            |            |                                 | पापत्व                                       | 68          | ٠ )              |                      | मुक्त्वा                                               |
| "            | •          |                                 | राको                                         | 190         |                  | 2 ^ 1                | विभाषितं                                               |
| 37           | ,          | 15.00                           | विं<br>सर्वे                                 | .1          | 2                |                      | श <del>्क्र</del> सं                                   |
| 4            |            | ह ह्रप                          | (0,4                                         | 90          |                  | , रुत्या             | कत्वा                                                  |
| 66           |            | •                               | बुद्धांश्रेति                                | 30          |                  | रम                   | रम                                                     |
| 66           |            | २ यात्                          | यात् इति                                     | 39          | •                |                      | त्यन्द                                                 |
| 46           |            | २ धर्म                          | काम                                          |             | 21               |                      | <b>শ্বিৰ</b>                                           |
| <b>66</b>    | 6 3        | अविशातं                         | अविद्यात                                     | 'n          | •                | • • • •              | •                                                      |

|            |                    |                      | (३५)                                | राष                                              |
|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            | पङ्कि: अशुद्धम     | शुद्धभ               | पृत्रम् पङ्किः अशुद्धम्             | शुद्धम्                                          |
| पृष्ठम्    | ***                | पदेन                 | १०४९ ६ व्ह्या                       | <b>स</b> म ू                                     |
| 918        | २४ पेदन            | विशेषतः              | १०६१ १८ तुतःकि                      | त्तः कि                                          |
| ९२२        | ९ शेषतः            | स्थ <b>पि</b>        | १०६५ २६ शेषता                       | शेषतः                                            |
| ९३७        | २० त्यापि          | येणा                 | १०६८ ५ खट्टा                        | खट्टा                                            |
| 984        | १४ येना            | चणा<br>द्यानां       | १०६९ ३० ईन्                         | <b>ई</b> म्                                      |
| 29         | १८ हर्ना           | <b>ज</b> रानु        | १०७५ ३० सूख                         | <b>मु</b> खं                                     |
| 386        | ६ जलतु             | <b>र</b> स्यु        | १०८२ ५ रूपा                         | ह्यां                                            |
| 680        | ६ दस्य<br>२० हरूमं | सूर्य<br>सूक्ष्म     | १०८७ २४ च्छ्रेदन                    | च्छेदनं                                          |
| ९५३        | •                  | वर्णेः               | १०८८ ६ तांचे                        | तीच                                              |
| 944        | •                  | स्यान्मा<br>स्यान्मा | १०९० २४ स्ली                        | स्त्री<br>सरकारकार                               |
| 946        | १३ स्वान्मा        | सिदी                 | १८९३ १४ परवर्ण्ड                    | परदारदण्ड<br>                                    |
| ९५९        | १३ सिदी            | विऋयः                | " २९ सर्वस्व                        | सर्वस्व<br>पार् <b>त्रिक</b>                     |
| 77         | १४ वऋयः            | द्वि                 | ११०० २८ पारित्रक                    | पारात्रक<br>ष्विति                               |
| "          | १५ हि<br>३१ नरत    | नस्त                 | ,, ,, प्विति                        | ग्यात<br>येत्                                    |
| ९६०        |                    | तीत्य                | ११०७ २४ येत                         | <b>ऐश्वर्यात्</b>                                |
| ९६५<br>९६९ | C                  | तीत्य<br>बुध्येत्मपि | १११२ ६ भवऐश्वर्यात्                 |                                                  |
|            | १७ धमणात्          | धमणोत्               | अध्या                               |                                                  |
| "          | १८ वृद्धि          | वृद्धि               | ११२४ ५ च्छुत्व                      | च्छुत्व                                          |
| "<br>"     | १९ कात्ययनः        | कात्यायनः            | ११२७ २७ चेत्सा                      | चेतसा                                            |
| ९७१        | १९ गही             | गृकी                 | १११० ६ मीः                          | मिः                                              |
| ९७३        |                    | क्तशकटेन             | ११३३ १४ क्षेतृत्वे                  | क्षेत्रत्वे                                      |
| 964        | _                  | <b>मृ</b> ति         | " २८ श्यन्ते                        | श्यते                                            |
| ९७६        |                    | येस्थिता             | ११३४ १० स्वल्प                      | स्वल्पा                                          |
| "          | " भवान             | भवान्                | १९५० १२ हनास्य                      | हानस्य                                           |
| 964        |                    | <u> चु</u> क्तं      | े "१४ गवालभे '                      | गवालंभ                                           |
| 966        | ५ ५ च              | · <b>3</b>           | " १५ तरनमूलम                        | तदमूलम्                                          |
| ९९३        | २ २ तेषु           | तेषु                 | " " गिनां                           | गिणां                                            |
| 391        |                    | शिरश्ले              | ११५२ १९ पद                          | पदे<br>कि                                        |
| <b>९९</b>  |                    | यन्                  | १९७० १८ कि                          | ক্লি                                             |
| 27         | ११ काल             | काले                 | ११७२ ४ स्का                         | चवा                                              |
| 35         | ९ १३ शारम          | थारिण                | ११७३ ८ सन्मा                        | सम्मा                                            |
| "          | २८ येत             | येत्<br>क्याचेत्र    | ११८३ २१ स्वात्प                     | त्वात्पि<br><b>क्षां</b>                         |
| 700        | १ २४ आगामेन        | आगमेन<br>नेतृ        | ११९७ १ क्षाया                       | आह                                               |
| 700        |                    | - पर्व<br>प्रत्य     | ,, ,, माह                           | त्वात् हा                                        |
| 3.09       |                    | नु <b>क्</b> रवा     | १२०५ १४ त्वाहा                      | लक्षणायां                                        |
| 902        |                    | तत्रा                | १२०६ २८ रुक्षणाया -<br>,, दासदास्या | <b>हासदा</b> स्या                                |
| 303        |                    | <b>1</b>             | १२०८ ११ पुत्रास्युः                 | पुत्राः स्यः                                     |
| 203        | ।५ ८ हि            | 1 <b>2</b>           | १२०९ १९ पुर्व पुर्वः                | पूर्वः पूर्वः                                    |
| 303        |                    | नेवाह                | 20 98                               | पुत्राः स्युः<br>पूर्वः पूर्वः<br>पूर्व<br>पूर्व |
| 701        | १६ १२ पाम          | वांम                 | " २१ पुर्व                          | पुर्व                                            |
| 308        | १० १ वरंच्छ्हो     | वरञ्जूदो             | 1 " 1 34                            | •                                                |

|                                         | _                  | · ererwitt           | शुद्धम                              | पृष्ठम | पद्भिः   | अशुद्धम              | शुद्धम                   |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|----------|----------------------|--------------------------|
| वृष्टम                                  | पड़ि:              | अशुद्धम              |                                     | 2356   | 30       | र्णामिति             | र्जेति                   |
| 1215                                    | २९                 | तिसुणा               | तिसृणा                              | 1396   | 4        | त्रहागाय             | तद्भागाय                 |
| "                                       | \$.                | नकेसिया              | ्रिया<br>सम्बद्धाः                  | 2568   | •        | आनिपातान्            | <b>आनिपातात्</b>         |
| 1258                                    | 18                 | अमृत्यः              | अमात्याः<br>आगः <b>त्वि</b>         | 1800   | ì        | क्तैम                | क्तेर्भ                  |
| 3550                                    | 76                 | आगरिन                |                                     | 7807   | 18       | त्रितम               | न्वितम                   |
| 3580                                    | 6                  | कानां                | काणां                               | 7808   | •        | गांडे                | गोंडि                    |
| **                                      | 28                 | Ž_                   | ष्ट्<br>इन्येण                      | 7804   | 75       | रक्षदेवता            | रकादिवता                 |
| 9343                                    | 34                 | इध्येन               | द्रव्यण<br><del>कर्मा</del>         | Į.     | 96       | समासि                | संमासि                   |
| 9246                                    | •                  | त्कतृणा              | त्कर्नुणां                          | "      | 16       | संममा                | संग                      |
| १२६९                                    | २२                 | सऽत्वे               | सच्चे                               | 7806   | 30       | द्रत                 | <b>₹</b> च               |
|                                         |                    | अध्या                | यः १०                               | 1894   | 29       | त्वार्त              | त्हार्ति                 |
|                                         |                    |                      |                                     | 7876   | ેર       | च्छदे                | च्छेद                    |
| 1502                                    | 13                 | मभावेन               | म भावेण                             | 1      |          | स्तस्या              | स्तया                    |
| 77                                      | 78                 | <b>मभावे</b> न       | प्रभावे <b>ण</b>                    | 7876   | 30<br>93 | प्रास्ता<br>प्रास्ता | <b>भारता</b>             |
| 7304                                    |                    | काष्ट                | कार                                 | 9822   | 78       | जारना<br><b>५५</b>   | 944                      |
| 7305                                    | 15                 | लोह                  | लोहं                                | "      | 26       | प्रजितानीते          | <b>দ</b> বিজানীর         |
| 3306                                    | 18                 | निदुरता              | निष्टुरता                           | 1858   |          | न्वकीणी<br>•वकीणी    | <b>प्ववकी</b> णी         |
| 1310                                    | 7                  | तेषांमा              | तेषाँ                               | 1850   | २०       | <b>परीक्षण</b>       | परीक्षण                  |
| 2828                                    | 6                  | रष्टान्ती            | रहान्ती                             | 9833   | ર        | अनेभ्या              | अनम्या                   |
| 2886                                    | 99                 | चर्ष                 | चर्थ                                | 1888   | 77       |                      | -                        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    | errett               | 137. 99                             | 9840   | 19       | चुप                  | <b>बुरुप</b><br>देवाना   |
|                                         |                    | 31-4                 | ायः ११                              | 3848   | 36       | देवानी               | ष्प्री <b>ष</b>          |
| 9344                                    | 28                 | कर्तच्यसां           | कर्तेष्यतां                         | 1848   |          | ধর্মবৃত্তি<br>গে-    | वीजि                     |
| 3560                                    | 7                  | दर्शयस्त             | दर्शयंस्त                           | ११६०   | ٧        | र्वाचि               |                          |
|                                         | .76                | निशेष                | विशेष                               | "      | 6        | हिं                  | हि                       |
| 2386                                    |                    | सबन्ध                | संबन्ध                              | 1869   | 16       | श्रद                 | श्रद                     |
|                                         | 28                 | रुद्रैप              | वैरूप                               | "      | Şo       | द्यंन्               | दयम्                     |
| 3560                                    | -                  | शसस्य                | शिसस्य                              | 3868   |          | मात्र                | भात्र                    |
| "                                       | . <b>२</b> ८<br>१५ | सावागप               | सवागप                               | 1866   |          | हेतरि                | हेतुरि                   |
| 1560                                    | 34                 | [ पाढः ]             | [ पाठः ]                            | 3860   | 33       | नुपपातको             | नुपातको                  |
| 79                                      |                    | निःशेप               | निक्षेप                             | - 1    |          | अध्या                | यः १२                    |
| 79.                                     | 2.3                | \अ <b>याज्येसं</b> द |                                     | 78<7   | 6        | वणनम्                | वर्णनम्                  |
| 25,05                                   | 9                  | •                    | <sup>।।च्य</sup> { अयाज्यसंयाज्यमुष | 38<8   |          | तेना                 | त्ना                     |
| •                                       |                    | रित्युष              | ,<br>•चयो                           | 1      | 24       | इंदे                 | धरे                      |
| 99                                      | 9.                 | <b>ण्यया</b>         | दीनाव ]                             | "      |          |                      | न्यन्तव                  |
| 3508                                    |                    | दीनाम्'              | द्वानाग्र ]                         | 386    |          | न्य नव               | प्रवन्त                  |
| 3500                                    | RE                 |                      | दिनि <b>न्दि</b> त                  | 99     | 23       | <b>पचते</b>          |                          |
| 35,06                                   | •                  |                      | শ্বणुते<br>খান                      | 3850   |          | <b>न्युत्कृ</b>      | ब्युस्कु<br>न्यन्तव      |
| 1361                                    |                    | . मिर्त              | Aldi entering                       | 3866   |          | न्यनव                | चवा                      |
| 19                                      | 8                  | कामतीऽत्मा           | कामत आत्माने                        | 22     | 14       | स्का                 | सर्व <b>म</b>            |
| 99                                      | 29,                | वानह                 | वान्युद्                            | 3864   |          | सवन                  | सवन<br>वि <del>व</del> ी |
| 1367                                    |                    | पर्वीर               | <b>पर्</b> वीर                      | 7866   |          | र्या                 |                          |
| 1141                                    |                    |                      | रक्षणमिति :                         | 7401   |          | तित्यु               | तर्म्यु                  |
| 3354                                    | . 13               | Sully                | -पंशि                               | 'n     | 35       | रात                  | रान्त                    |

| <b>984</b> 9406 9490 9490 9498 | पक्किः<br>२२<br>२३<br>२४<br>२४<br>२९ | अगुरुम्<br>र्थम्<br>छशकः<br>व्यिनी<br>गिः<br>प्यत | शुद्धम्<br>र्थम्<br>लाशकः<br>निधनी<br>गि<br>च्यते | <b>पृष्ठम्</b><br>१५२२<br>१५२६<br>१५३६<br>१५३६ | पहिल्ल १ १ १ १ १ १ | अशुद्धम्<br>स्तः अ<br>वयक<br>वयक<br>इयं<br>परिचत्व<br>अदं | शुद्धम्<br>स्तव्य<br>नयकं<br>दूर्य<br>परिपस्त<br>नेदं |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 9420                           | 26                                   | यूत                                               | स्यूत                                             | T                                              |                    |                                                           |                                                       |

### नन्दनरुतरीकाशुद्धिपत्रम्

|            | mee.      | अगुद्धम्          | शुद्धम्                     | पृष्ठम् | पङ्किः  | अशुद्धम                    | शुद्धम                |
|------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------------|
| वृष्टम्    | पङ्गिः    | _                 |                             | ३२९     | 3 /2    | तृ                         | तृ                    |
|            |           | अध्यायः १         | •                           | 803     | 98      | पेत                        |                       |
| 20         | <b>₹1</b> | 1                 | •                           | 890     | 36      | निव                        | निर्व                 |
| 30         | •         | ित्री             | •বী                         | 833     | 30      | _91_                       | _"-                   |
| 40         | 29        | स्वेना खेन        | स्वेनानन्देन                | 888     | 39      | (क ख, ण, ढ,                | ) (क,ख,ढ,ग,नं०१,नं०२) |
| 87         | 8         | साहस्रं           | द्वादश साहरू                |         | •       |                            |                       |
| 48         | રૂપ       | श्शा              | शा                          | (       | टिप्पणि | ाः) अध्याय                 |                       |
| <b>V</b> V | <b>Ş•</b> | दे                | R                           | 863     | 4       | <b>d</b>                   | वे                    |
| 64         | 24        | नो                | मनो                         | 468     |         | तन्द्                      | तंद्र                 |
|            |           | अध्याय            | : ૨                         | 443     |         | कः                         | क                     |
| ८९         | •         |                   | तः विवंजगतः सृष्टिपलयीशा-   |         | •       | अध्याय                     | r: 4                  |
| •,         | •         | foto time is seen | स्नावतारश्चाकाश इदाना       | 1       |         | नाना                       | ना                    |
|            |           |                   | धर्मस्यप्रतिपच्यपायाद्विलु  | 830     |         |                            | क्                    |
|            |           |                   | म्स्य लाघवेनमतिप्त्य-       | 14.     |         | कृ<br>क्रांस्ट्राम         | पुनर्य् <b>हणमः</b>   |
|            |           |                   | थेलक्षणंतावदाह विद्         | -,,-    |         | पूर्व <b>र्</b> णम्<br>त्य | द्रव्य                |
|            |           |                   | द्धिरिति । विद्वाद्भवदार्थः | 999     | 9919    | २ भिष्टितं                 | थिष्टितं              |
|            |           |                   | विद्धिरद्वेषरागिभिः।        | 583     |         | सापि                       | यापि                  |
| 115        | ર         | किल               | <b>किं</b> त्               | 1 424   |         |                            |                       |
| 934        |           | र्ना              | किंतु<br>नां                | 1       |         | अध्या                      | ·                     |
| 136        |           | शणविक             | शाणाविक                     | 199     | 18      | अन्तेः                     | <b>मु</b> न्यन्तेः    |
| 938        |           | मवं               | मंव                         | 1       |         |                            | 4                     |
| 940        |           |                   | त् ;                        |         |         | अभ्या                      | ~8                    |
| 946        |           |                   | मो ं                        | 48      | 26      | शुकन्तणी                   | शंकुकणी               |
| 983        |           | ম                 | <b>म</b> 🕟                  | 633     |         |                            | ह्<br>था              |
| 788        |           | बाच्य             | वाच्यः .                    | 638     |         | , થે                       | था                    |
| 160        |           | यस                | यस्य                        | 640     |         | तु<br>भ                    | ় বু<br>শ্বি          |
| 755        |           | 4                 | गुरुन्                      | 640     | : २४    | <b>া</b> ঘ                 | <b>म्ब</b>            |
| 360        |           |                   | 933                         | 1       |         | अध्या                      | य: ८                  |
| 211        |           | -                 | यथेति '                     |         | . 4     | -                          | स्मा                  |
| 221        |           | _                 | कृत्सः<br><del>नेनान</del>  | 66:     |         |                            | <b>\$</b>             |
| 221        | -         |                   | वेदमन                       | 664     |         | •                          |                       |
| २५६        | -         | 2 -               | कापुनरत्र                   | 901     | -       | अपे                        | श्यं<br>शे            |
| "          |           | । केशिय           | केशिद                       | "       |         | •                          | •                     |
| 36         | • 3       | रवी               | रेपा                        | 93      |         |                            | याः                   |
|            |           | अध्या             | T: 3                        | 91      |         |                            | मवयवस्य               |
|            |           |                   |                             | 35      |         |                            | श्रन्यथा              |
| 360        |           | ত্ত্ত্ব           | <u>g</u>                    | 36      |         |                            | संबन्धो               |
| 800        |           |                   | इंद्रा <b>४</b> ०           | "       |         | ' संबन्धी                  | संबन्धो               |
| 37         |           |                   | 6 5168                      | 155     |         | _                          | परिमाणं न             |
| 29         | K '       | ९ मा              | 7                           |         | , -     |                            |                       |

| पृक्षम्       | पङ्किः | अशुद्धम्   | शुद्धम्                        | पृष्ठम | पङ्किः | अशंद्रम<br>अभ्याय | शुद्धम्<br>: १०              |
|---------------|--------|------------|--------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------------|
| 999           | २९     | ण          | णी                             | 9242   | 9      | ला                | ਰੀ                           |
| 1026          | 96     | स्याऋमे    | स्यातिऋमे                      | 9269   | 26     | ৰ                 | क                            |
| 9029          | 4      | তিহু ানি   | लिङ्गानि चिन्हानि              | 9290   | २०     | श्लो              | <b>झ</b> ः प्रस्क्षभेति श्लो |
| 3088          | •      | गुणो       | गुण<br>प्रची                   | 9289   | 23     | संकी              | •                            |
| 9040          | 92     | प्रवंची    |                                |        |        | अध्याय            | <b>₹</b> ₹                   |
| 9086          | "      | आ          | প্র                            | 9386   | 9      | येन               | यो                           |
| 2000          | २२     | मूहा       | प् <b>वं</b> नानिउप            | 9389   | 24     | वीरह              | वीर                          |
| 9069          | 12     | र्य        | र्या                           | 9366   | રફ     | <b>प</b>          | व                            |
| 7775          | 29     | न्द्रा     | •द्रादि                        | 9800   | 3      | ā                 | <b>प</b>                     |
|               |        | अध्या      | पः ९                           | 9808   | 98     | य                 | यं                           |
|               |        |            |                                | 9800   |        | :                 | यः                           |
| 9940          | 18     | र्य        | र् <b>थ</b>                    | 1      | 98     | त्कं              | क्तं                         |
| "             | 50     | <u>হি</u>  | বি<br>ক্                       | १४६३   |        | ति                | न्ति                         |
| १ १५६         | 98     |            | ন<br>খী                        | 9886   |        | आ                 | अ                            |
| ११६०          | 20     | •          | क्थां                          | 1.0    | •      | अध्या             | यः १२                        |
| 9200          |        | •          | क्यां<br>क्यां                 | 9408   | v      | का                | त्त्वा                       |
| "             | "      | क्थां      |                                | 9429   |        | जगत्              | , तत <b>म</b>                |
| 9206          | 3.6    |            | त्                             |        | _      | स                 | त                            |
| 9294          | 34     |            | भ्यांद<br>नदः हर्न्ड           | 9424   | , 93   | देवना             | वेदा                         |
| 9220          |        |            | मधु पकी                        | 9433   |        |                   | वानप्रस्थ्यं                 |
| 9284          | Ę      |            | हा<br>                         | 9483   | •      |                   | रन्या                        |
| <b>\$</b> 286 | 3/0    | प्रणिहिताः | <b>मू</b> लप्रणि <b>हि</b> ताः | 13,481 | , ,-1  |                   |                              |

#### ्र रामचन्द्रटीकाशुद्धिपत्रम्

| वृष्टम्     | १क्किः           | अशुद्धम                   | शृद्धम्                   | पृष्ठम्                                                  | पङ्किः      | अशृद्धम्          | शुक्म              |
|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6           | 469              | अध्यायः                   | 8                         | 400                                                      | 13          | पिष्ट्रप          | विष्टपम्           |
| રર          | 20               | नाविरकरोत्                | नाविष्करोत्               | 466                                                      | 5/0         | निर्देत्          | निर्णुदेत्         |
| 25          | 6                | इन्द्रियांणि              | इन्द्रियाणि               | 4/99                                                     | 12          | <b>भृ</b> त्यंश्र | <b>भृत्यां</b> श्व |
| 36          | २०               | बाहुरुपादतः               | बाहूरुपादतः               | 1                                                        |             | अध्यायः           | <b>. 4</b>         |
| <b>€</b> 3  | 93               | शिक्षया                   | इच्छया                    | <b>६२३</b>                                               | 4           | घ                 | <b>प</b>           |
| Éä          | २०               | कीदशः                     | कोरशः                     | 629                                                      | 92          | सबन्धः            | संबन्धः            |
| €8          | २२               | एवा                       | एवा                       | 836                                                      | 20          | दवीगूर्ध          | दर्वागूर्भव        |
|             |                  | अध्यायः                   | 7                         | 8,80                                                     | 8           | <b>एतवह</b> त्सरा | <b>एतइत्सरा</b>    |
| 903         | ٠,               | उक्त                      | <b>उक्तः</b>              | 686                                                      | 25          | बृथाजाता          | वृथाजाताः          |
| 119         | 8                | शरीरस्य                   | शरीर                      | \$<8                                                     | 96          | विरक्तं           | विरिक्तः           |
| 944         | 26               | सत्दन्य                   | संहत्य                    |                                                          |             | अध्याय            | 3.                 |
| १६९         | 92               | संग्यक्                   | सम्बक्                    | 600                                                      | ٤           | <b>उत्तरायणम्</b> | तुरायण <b>म</b>    |
| 296         | 20               | आवमानस्य                  | अवमानस्य                  | 650                                                      | 93          | अवेक्षेत्         | अवेक्षेत           |
| 296         | <b>\o</b>        | तिरस्कारंकर्ता            | तिरस्कारकर्ता             | 639                                                      | É           | इदियाणा           | दन्द्रियाणा        |
| 220         | 4                | अस्य                      | अस्य                      | 1                                                        | •           | अध्याय            |                    |
| २२७         | 96               | इमान                      | इमान                      |                                                          |             |                   | _                  |
| ત્રકૃત      | 96               | तिष्ठति                   | तिष्ठत                    | ७६३                                                      | -২9         | केपि              | केऽपि              |
| ત્રષ્ટર     | ३०               | शिष्यस्य                  | शिष्यस्य                  | ७६७                                                      | ર           | कोपनत्वात्        | कोपमत्वात्         |
| <b>૨</b> ૪५ | 98               | संश्रवे, निकटे            | असंभवे, अनिकरे            | 6 </td <td>3/0</td> <td><b>आयतः</b></td> <td>अयत्तः</td> | 3/0         | <b>आयतः</b>       | अयत्तः             |
| २६७         | 23               | गुर्वर्थे 🌷               | गुर्वर्थ 🕺                | <90                                                      | スĘ          | क्र्ययति          | कर्षयति            |
|             |                  | अण्यायः                   |                           | ८३१                                                      | २०          | र्ऋन्द            | ऋत्व               |
| 2100        | 24               | व्रतेन्तर्भवति            | न<br>इतेऽन्तर्भवति        | <85                                                      | 4           | श्नेयीयात्        | शनिर्यायात्        |
| 268         | ર <b>પ</b><br>૧૮ | नत्रत नवात<br>कनकंवणीः    | कपिलंबणीः                 | ८५३                                                      | 78          | भेदकत्रुतं        | <b>भेदककृत</b>     |
| २८२         | <b>30</b>        | कनकपणाः<br>स्वदारान्निरतः | स्वदार्रानरतः             |                                                          |             | ु अध्याप          |                    |
| ३०९<br>३११  | 99               | गच्छेतः                   | गच्छतः                    | < 100                                                    | 78          | समे               | सन्ये              |
| 398         | 23               | वृद्धेते ।<br>वृद्धेत     | वर्धने                    | 662                                                      | þ           | संवे 🚆            | सर्व               |
| 320         | 36               | वैवाहिकेऽग्रे             | वैवाहिक अ                 | 668                                                      | 9           | अथादिहीनौ         | अर्थादहीनी         |
| 380         | 28               | गाह्यं                    | गृह्यं                    | 683                                                      | 24          | सङ्ख्या           | सङ्ख्या            |
| 384         | ૅર               | पुनर्बाईहरेत्             | पुनर्नबल्हिरत             | ९२२                                                      | 78          | रस्थितत्वान्      | रस्थितत्वात्       |
| 386         | 76               | गृह                       | गृहं                      | ९२३                                                      | 76          | सात्न्ववयन्       | सान्त्यम्          |
| 380         | 25               |                           | ( आगतान्सख्यादीम्         | 65/0                                                     | 26          | ब्रुव्तस्युः      | ब्रुव्तःस्युः      |
| 300         | 28               | यमातामहादयः               | मातामहादयः                | ९६८                                                      | ₹ ₹         | बाह्य             | हासे<br>इ.स.       |
| ••          | ,,,              |                           |                           | 6,08                                                     | 95          | बुरिय             | ब्राद्             |
|             | :                | अध्यायः                   |                           | 998                                                      | •           | उभी               | डमी -              |
| 840         |                  | चतुर्भाग                  | चतुर्थ भागं               | 7073                                                     | <b>&gt;</b> | रदेतं             | वरेतं              |
| ४५९         | "                | दु:खम्ल                   | दु:स्तमूलम्<br>नानिद्वेति | 9022                                                     | <b>4</b>    | पालभवेत्          | पाले भवेत          |
| 866         | 96               | नार्डिंग                  | नानद्वान                  | 7026                                                     | 50          | स्रामितानि        | मावितानि           |
| 308         | 29               | <b>ब्</b> दङ्गादीनि       | <b>च्</b> दक्रामादीनि     | 9028                                                     | •           | वक्ष्य            | वीक्य              |
| 860.        | \$0              | योयथा                     | यीर्यचा<br>               | 3038                                                     | 28          | सीमाया            | सीमार्या           |
| 446         | €.               | कदयंस्य                   | कृत्यस्य                  | اع مبهج                                                  | ,           | अधागतिः           | अधीगतिः            |

|                                      | •                    |                                                     |                                             | (2)                          |                                                                           | •                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 33.4<br>3.64<br>884                  |                      | श्रमुदम<br>प्रपट<br>तत                              | शुद्धम्<br>षरिर्षदा<br>तत्                  | पृष्ठम<br>१३२२               | मोहः अधुरमः<br>२५ श्रीसविकारि                                             | श्वमः<br>श्रीनाविकानि<br>: ११                                      |
| 1122<br>1156<br>1214<br>1280<br>1288 | 96<br>98<br>84<br>92 | अण्याय<br>औपसनाचे<br>इ<br>बस्डम्प<br>किया<br>टिक्सन | औपासनाधे<br>द<br>यक्तड्यंच<br>कियया<br>केखन | 3803<br>3566<br>3566<br>3566 | भ देवचं<br>१६ सं ग<br>१७ अनिकतेनसः<br>९ पक्षान्तर<br>६ अधमर्षणं<br>आण्याय | देवस्यं<br>संसर्ग<br>अनिष्कतेनसः<br>पक्षाश्तरे<br>अधमर्पमः<br>: १२ |
| 3508                                 | 28                   | मर्गने<br>अञ्चाय<br>क्षेत्र                         | दर्शने<br>: १०<br>सत्र.                     | 1882                         | २७ स्यितः                                                                 | . १.५<br>स्थितः                                                    |

